# 

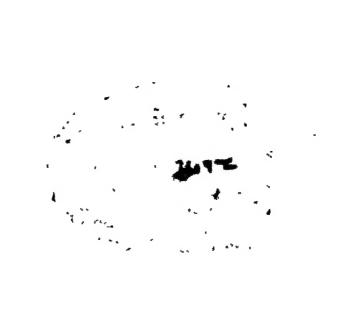

#### ममोरम्ब क समकास्य तवावयो कायपुर्वमानार्वारस्य

# सुत्तागमे

नन्ध् वं

विक्राप्यक्षत्रशिवन्ति रूपकार सुवेशक क्षेत्रक वस्तावस्य स्थाने हुन्।

बांओ अंसो

टिप्पणयरिभिद्वाईहि समलेकिओ

all ages

कुन्द्रशिक्तुवा संपादिओ

स्मृत्यवाचन 'रेप्टे होस' ग्रुस्थानसम्बन्धीपुर्व्यवंत्रास्त्य-क्रिकोम स्थापनहा प्रथमगानाना र । इतिसम्बद्धानस्थितिक चार्च राज्यास क्रेन

ें की सार्थ

E ALLEGE J. 40

一种的

प्रकाशक-वावृ रामकाल केन तहसीलदार मंत्री-श्रीनुत्रागमप्रकाशकसमिति केनस्थानक, रेज्ये रोड, गुड्गाँव-छायनी (पूर्व-पंत्राण)

त्रवाधिकार समितिहारा नुरक्षित

सुद्रुक---

स्वसीनाई नारायण कींचरी, निर्णमसागर प्रेस, १६३८ कोएमाट स्ट्रीट, सुन्धे ने, २

#### गमो द्रन्य मं समयक्त भगवभी गायपुर्णमहाबीकस्त

#### SUTTAGAME VOLUME II

(Containing next 21 sutras)

# Sum SRIPHULCHANDH MAHARAJ

Published by

BABU RAMLAL JAIN, TAMSILDAR

SIXTERBY OF

SKI SUPAGAMA PRAKASAKA SAMITI

OURGAON CANTULE PU

V. E. 2011

1954 A. D.

Published by p Babu Bandai dam, Tabuldar Sommer of Su Sitenguna Prakasaka Samita Gungaon cama (R.P.)

ALL REDRIS RESERVED BY THE SAMEL

Printed by:Laxmibui Narayan Chandhara
at the Nirnaya Sagar Press,
28-28, Kolbhat Street, Bonnay 2.

₹ 8

#### समप्पणं

आण कियाप सम मणस्य स्वकवा नहा, जेतिसुवप्सेण मञ्जातकाणे संतिसंवारो

हूओ, जाणमन्सुभवरिसजोगेण संपदाहगयावंषणुम्मूलणनिष्क्षं पत्तो, जेसिं

बोहववणेहिं असंडअत्सुहममो रूढो, जेतिमपारवणुमाहवण्डाहुन्खाहुन् दाणेण मह रहणकरूप पटत्ती जाया, जेसि णं धारणाववहाराणुसारं

पयासणमिणं वह्रण्, तेतिमज्जाप्यसत्याणुराह्वप्यविवद्यविहारिकवह्निकामपरोववारिसंतसुहभम्बुदारगमहारितिपवरवविरपयविभूति
यणायपुत्तमहावीरजङ्गणसंघाणुषाइगयसमापरमपुत्र १०८

निरिजङ्गसुणिपाकीर चंद्महारावाणं पुणीबसमरणे
हिषयविसुद्धमतिपुद्धां बारसुवंगचढछेवचडम्
कावस्तवसंज्ञयमेयं सुत्तागमवीधमंसं

समिष्णोमि ।

पुष्कभिक्कृ

# णमोऽत्यु णं समणस्य भगवनो णायपुत्तमहाबीरस्स श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमिति के

# स्थापन करने का कारण

श्रीज्ञातपुत्र महावीर जैनसंबीय मुनिश्री फूलखंदजी महाराज जैनधर्मीपदेष्टाकी सेवामें एक किसानने वैदिक प्रेस अजमेर द्वारा प्रकाशित नारों वेदोंकी एक पुस्तक पेश की तथा विजयपूर्वक निवेदन किया कि क्या जैन शास्त्र मी एक पुस्तकाकारके रूप में कहीं मिलते हैं ? श्रीमहाराजने फर्माया कि नहीं। इस घटना के समय वहां की जैन सभा और विशेषतया जैनधर्मोपदेष्टाजी को यह तुटि बहुत ही अखरी और वका ही सेद हुआ। जैनसाधु सैंकड़ों की संख्यामें होते हुए और लाखों धनिक आवक होनेपर भी वें जैन सिद्धान्तका अणुमात्र मी प्रचार न करें! कितना खेद है, सच तो यह है कि अपनी पवित्र समाजके पास प्रेस और प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक प्रचारकी सामग्री न होनेके कारण इतर लोकसमाज का बहुमाय जैन-सिद्धान्तों से बिल्कुल अपरिचित है। ईसाइओंने एक अरबसे अधिक रूपया व्यय करके जगत भरकी ५६६ भाषाओंमें बाईविलका प्रचार किया है इसी भौति गीता और कुरान आदि का प्रचार मी करोड़ों प्रतियोंमें पाया जाना है परन्तु अपने स्त्रसिद्धान्तों का प्रचार लोकसावामें कितना है ? इसका उत्तर हम सगर्व मस्तक उठाकर नहीं दे सकते।

इस भारी कमीको पूरा करनेके लिए श्रीमहाराजने हमें यह प्रेरणा श्री कि कमसे कम १०० लोकमाधाओं में ३२ स्वॉकी १००००० एक लाख प्रतिबंका प्रकाशन करके भारत के कोने २ में जैनसिद्धान्तोंका विस्तार किया जाय । अतः स्वायम, अर्थागम और उभयागमकी प्रकर्ष एवं आर्थ पद्धतिसे "श्रीस्वागमप्रकाशकसमिति" ने इस भगीरथ कार्य को अपने हाथमें लिया है और कार्य आरंभ कर दिया है अतः जिनशासनके प्रेमियोंको उचित है कि समितिके प्रकाशनों का स्वाथ्याय आप स्वयं करें और अपने घरमें भी समस्त कुदुंबमें साध्याय तपका उत्साह पैदा करें के स्वाध्यायसमं तपः ।"

मंत्री-रामकाक जैस श्रीत्त्रागमप्रकाशकर्तमिति गुक्गॉन-कावनी (पूर्व पंजाब)

## णमोऽत्यु वं समणस्य मगवनो णायपुत्तमदावीरस्य श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमिति (गुद्रगाँव पूर्व पंजाव)

हवाई त्रामकी अंधह प्रगतिके समान चलनेवाले इस युगों प्रचार के कार्यका महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों कि "मूली गाजर और साग मी बोलनेवाले के ही निकते हैं।" इसे कौन नहीं जानता। तहतुसार हमारी संस्थाने मी जिस कामका भार उठाया है, जैन जगन्को इस विषय में कुछ समझानेकी आवश्यकता है यदि आप ध्यान देकर पद जायें तो परिस्थिति समझनेमें तनिक मी विलंब न होगा।

इस संस्थाको साधन-सामग्री मिलनेपर पाँच कार्य अपनी समाज के हितार्थं करने हैं, जैसे कि-

- ( १ ) आगम सूत्र तथा भगवान् के सिद्धान्तोंको लोकमाषाओंमें प्रगट करना ।
- (२) अपने मुनिराजोंको प्रसर एवं प्रकांड निद्वान बनाना ।
- (३) दुनियाभरके पुस्तकालयोंमें आगमस्त्रों के पहुँचानेकी व्यवस्था करना।
- (४) जैन धर्मके तत्वीका प्रचार करनेके लिए उनकोटीके योग्य छेन्नक और प्रचारक तैयार करना तथा भारत के मुख्य २ केंद्रोंमें चर्कासंघ स्थापन करना, जिनमें अनेकातीय चर्चाकार मगवानके स्याद्वाद को विश्वव्यापी बनानेमें तारतम्य चर्चा कर सकें।
- (५) जैन-विचारोंकी अपेक्षा रखकर जैन-यूनीवरसिटी स्थापन करना।
  इनमें सबसे पहुछे १-२-३ नं० के कार्योंको सफल बनानेका निश्चय किया है।
  पहुला कार्य-स्त्रागम, अर्थागम और उभयागमकी सोत्रिक रीतिके अनुसार
  ३२ आगमोंका मूल तथा उनके हिन्दी आदि अनुवाद प्रकाशित किए जार्येगे।
  तदनन्तर ३२ आगमोंकी प्राइतदीका और संस्कृतदीका आधुनिक युगकी
  पढितिसे स्वी वार्वेगी। जो कि अपने समयकी अमृतपूर्व और अश्वतपूर्व वस्तु
  होगी। साथ ही समाजनें प्राइत भाषाके प्रचारार्थ 'प्राइतं' या 'पाइवं' जैसे पत्र
  भी निकाल जावेंगे जिसमें सात्र प्राइत और अर्थमागधीके केखोंको ही स्थान
  मिलेगा। स्त्रागमप्रकाशनके साथ २ एक 'प्राइतकोष' प्राइतगायाबद्ध तैयार किया
  जारहा है। जिसकी १९१८ गाथाओंको स्वना भी हो सुकी है। यह सागरके
  समाम बढ़ा और रचनावें आहितीस विसक्षण और सुकमतानें इतना उत्तम होगा
  कि किर किसी भी प्राइतकोषका आश्रम केमेकी सनिक भी सावश्यकता न क्षेगी।

इसके अतिरिक्त स्थानकगावी भारणा के अनुसार त्रिशिष्टशकाकापुरुषचरित्र और एक हजार कवाओंका एक बड़ा कथाकीय भी तैयार किया जायगा। ये दोनों प्रन्थ भी त्राकृत में ही रचे जायेंगे।

आपको यह मी स्मरण रहे कि 'श्वतागमे' नामक पहला प्रंच १३५० पेजका महान् पुस्तकरंत्र प्रकाशित हो चुका है जिसमें १९ अंग सूत्र समाविष्ट हैं दूसरा भाग आपके करकमलोंमें है ही, जिसमें शेच १९ स्त्रोंका समाविष्ट हैं जो कि प्रत्येक जैव के 'गृहपुस्तकालय' की अमूल्य विभृति है और साधु मुनिरा-जोंके हृहयकी तो आदर्श वस्तु है । अधिक क्या लिखा जाय! हाय कंगनको आरसी क्या! वस्तुका तथ्य सामने प्रस्तुत है इसे वेसकर आपका अनिरात्मा एकदम यही कह उठेगा कि यह तो बौद्धोंके "ए-र-रि-य-क्, क्यू-अर-रिय-क्" के समान् महाकाय विभृति हमारी समाजमें भी है! इसका अर्थागम और उभयागम लोकभाषाभाषियों के लिए तो मानो सम्ययम्गनका महाभंडार ही होगा। इसका वेहस्त्र इतना विशालतम होगा जैसा कि एनसाईकलोपीडिया-जिटाविका का महाभंब होता है। इस प्रवमहोद्धिमें जिस जित्रल विषयको ढूंढोंगे उसका उत्तर तुरंत आपको उत्तीमें मिलेगा! मिलेगा! मिलेगा! और पित्र मिलेगा! यह छाती टोक कर दावेसे कहा जा सकता है, जिनवाणी के द्वारसे मला कोई मुमुख या जिल्ला कभी निराश लोटा है! कमी नहीं। तब फिर रेडियोपर यहा तहा बोलनेवालोंकी तृती वंद हो आयगी।

ये प्रकाशन इतने शुद्धतम और पनित्र होंगे कि धर्मानंदकीशांची 'जैसे धर्मीप-हासकोंके पैरके तके से धरती सिसकती प्रतीत होगी । आगमके तीनों नागोंका साध्याय आपको बता देगा कि सचमुच जैन धर्म कितना विश्वव्याप्य धर्मे है।

नमी २ हाल ही में विश्वयांतिक इच्छुक (कामग ४० वेशके) विद्वानोंकी एक समा शांतिनिकेतनमें हुई थी। उन्होंने वहां जैनधमंधंबंधी बची खूब जी मर कर की थी। जिसका सार करकता यूनीवरिंदिनिक मंतर्राष्ट्रीय ख्याविप्राप्त कां. कालीवास नागने स्पष्टशक्दोंने किना किसी कागलपेट के यह प्रकट किया है कि "जैन धर्म सार्वमीयिक धर्म है।" पर्नतु जेव्धा विषय है कि जैनोंने जैनिंदियान्तोंका विश्वयापी प्रचार ही नहीं किया, वस्त् यह अधिकविश्वका लीकप्रिय धर्म बनता। सन कहा जाय तो जैन साहित्यका प्रचार हनियाने सीवें मागनें सी

१ तंदनमें "बिटिश एण्ड फॉरेन नाइविक सोसायटी" नामकी एक संस्था बहुत पुरानी है। इसका उद्देश बाईविकका त्रनार करना है। इसके १२० वें नियमके बहुत कुछ हातक्य सामग्री निकती है इसका कुछ सारमाय इस प्रकार है।

खोकमाधाओं विष्टिगत नहीं है। फिर सी जैन घर्मने भारतीयसंस्कृतिके नाते सहुत कुछ अर्पण किया है। सबसुन मानवजीवनकी सार्यकरता भी इसीमें समाई हुई है। जोकि प्रखेक मानव के किए उपादेय और आवश्यक है। विश्वसिद्धान्तके समान इसका प्रचार करनेकी भी पूरी ज़करत है। जब अखिल विश्व के विद्वान् इतने ऊंचे स्पष्ट अभिप्राय दे रहे हैं तब हमारे पास विशेष समझाने के लिए क्या कुछ शेष रह गया है?

विश्वजगत्में एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका नामक प्रसिद्ध प्रेय है। इमारे प्रिय आगमनय मी उसी पद्धतिके अनुसार महनीयता और महानता प्राप्त होंगे। एनसाईकलोपीडिया जिटानिका प्रंथ १२० वर्ष पहिन्ने बना है। अवतक कई परिवर्शनोंके साथ २ उसकी १४ आवृत्तिएँ निकली हैं। प्रकाशनकी दृष्टिसे यह ३५ बार प्रकाशित हुआ है। प्रलेक संस्करण के प्रकाशन के समय कमसे कम १० लाखसे ५० लाख तक प्रतिएँ प्रकाशित हुई हैं। इन्न वानियोंके प्रोत्साहन मिलनेसे इम भी इसी परिपाटी के अनुसार आगमनयको सारे संसारके योग्य और द्वक्षेमल ह्यांमें पहुँचाना चाहते हैं। जिससे दो अरब मानवप्रजा लाम उठा सके। ऐसी आधा ही नहीं बल्कि इमारा पूर्ण दृढ़ विश्वास है। मान आप तो प्रस्तुत आगम पाकर उनका स्वाध्याय करके हमारे हैं।के को बढ़ाएँ।

इस संस्थाकी स्थापना सन् १८०४ ई. में होनेके पश्चात् इसने बाईबिलकी ३४५०००,००० प्रतियों प्रसिद्ध करके वितरण की हैं और अब तक ५६६ भाषाओं में बाईबिक प्रसिद्ध किया है।

वाईविलका अनुवाद अंग्रेजीसाम्राज्यकी १६६ मावाओं हो चुका है। भारत-वर्ष में १०२ आवाओं वह अब तक छम चुकी है। इस संस्थाके पुस्तकोंका मूल्य लागत पर व लियाजाकर कोगोंकी शक्तिके अनुसार लिया जाता है। गोरपे-लकी प्रकाशित बाईविक आपको भारतवर्षमें आधे पैसेमें मिकेगी और चीनमें एक पैनीकी ६ प्रति मिकेगी । तथा जहां पैसेकी व्यवस्था न हो वहां सवासमय जो वस्तु मिल सकती हो उसी वस्तुको केकर पुस्तक दिया जाता है। कोरियामें पुस्त-कर्क सारसे तुमना अनाम केकर बाईविक दिया जाता है। तथा किसीको अधिक आवस्यकता बतानेपर एक बाद केकर बाईविककी एक प्रति से जाती है। मारत-वर्षमें तो लाखों असिस अपक की से जाती है।

नीट---जैन्धरोधे सांश शांतपीर उदार कवापति करोड्पतिकोते सी क्या करी इस मचार की और व्यक्त विका है ! सत्तवान सहाबीर की प्राप्तिक कैनको देन है और उसे संग्रान की बाजीको क्यांतिये ही पूरा किया जा सकता है । एनसाईकलोपीडिया त्रिटानिका हजार पेजका बोल्युम है इसी मौति तीस बोल्यु-मका वह एक सेट है अर्थात वह महान अंथ तीस हजार पेजोंने पूरा हुआ है। इसी प्रकार हम आगमनयको इससे भी बंदा बनानेके इच्छुक हैं। यथिए इस मगीरथ-कार्यको पूरा करनेमें कई वर्ष लग सकते हैं फिर भी कागज़के मिलनेमें सगमता और प्रेसका सुभीता मिल सके तो हम इस भीष्मकार्यको १० वर्षमें पूर्ण करनेका दावा कर सकते हैं। परन्तु हमारी समाजके ऐसे सद्भाग्य कहां? फिर भी जगतके मानव आशाकी दीवार पर खड़े हैं। पुरुषार्थ करना ही तो मान्न अपना कम है।

रामको सुन्नीवका साथ मिला तो लंकापर रामको निजय न्नान हुई। बुढको तो मान पंचवर्गायभिष्ठाओंने अपने जीवनका योग दिया तो आज ८० करोबसे अधिक बीद दुनियापर छाए हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यमें पुष्टसङ्योगकी आव-स्थकता हुआ ही करती है। इसी राष्ट्रसे आपको झानपुत्र महावीर अगवानके शासनका सम्मानन्वत्र कंवा उठाने के लिए इस संस्थाके सहायक बनकर सके साथियोंकी माँति सेवाकी आवस्यकता है और इसे जातीयता एवं गामनदायिकाको मोड और मेदभावको छोबकर साथ दें तो अतिउत्तम हो। इसकी उजाति कामना और सेवाकी अभिलाया की साथ पूर्ण करने के लिए सहयोगियोंके नाते आप मी लांभ, संरक्षक, सहायक और सदस्य बनकर २०००)१०००)४००० और २००) की आर्थिक सेवा द्वारा जिमकासनके उरधानका बीजारोपण करें। कपर लिखित बारों वर्गोंके आजीवन सदस्योंको एक एक प्रतिकं रूपमें समिति के प्रकाशन अमूल्य मेंट दिए जायेंगे। समितिकी नीतिका निर्धारण करते समय उनसे सब प्रकारका परामर्श किया जायगा। अब तक जिन साथियोंकी सेवास यह भीच्म कार्य हो रहा है उनका विवरण इस प्रकार है।

अवतकके साधी-

स्तंम-श्रीमान् रोठ शंशुकाल कत्याणजी (करायीके भूतपूर्व थ. छ. जैन संबक्षे प्रमुख ) वंबई ।

श्रीमान् श्रेठ विजयकुमार जुनीकाल फूलपगर C/o जुनीलाल इद्धिचंद फूल-सार १३६० भवानीपेठ एना ।

संरक्षक-औमान् क्षेष्ठ मोह्मलाल क्नराज कर्णावट (कोबालीकर) C/o रूप-वंद चुनीलाल कोबालीकर १३५८ मवानीपैठ, पूना।

,, श्रीमान् रोठ भूलचंद महता, न्यावर ।

33

25

23

श्रीमान् होठ नायालास पारख-माद्वैगा, मुंबई १९ 'कागज़की सेवा' ।

,, श्रीमात् शेठ चुनीलाल असराज मुखोत मु॰ पनवेल (कोलावा)।

,, श्रीमान, शेठ छबीनदास त्रिभुक्नदास स्रीवड़ी बाजे हाल रंगून।

श्रीमान् लाका ऑप्रकाश जैन त्राक अंवरनाथ ।

श्रीमान् लाला दर्शनप्रकाश जैन द्राद अंबरनाथ ।

, थीमती सातिदेवी प्यारेलाल जैन द्गाद अंबरनाय ।

,, श्रीमान् शेठ तुगराजजी श्रीश्रीमाल C/o शेठ नवलमल पूनमचंद सु० पो० बेक्ला, जि॰ नासिक।

सहायक-श्रीमती लीलादेवी चुनीलाल फूलपगर १३६० भवानीपैठ एला ।

थीमती पतासीबाई धनराज कर्णावट (कोबालीकर) C/o स्पचंद जुनीखाल १३५८ भवानीपैठ पूना ।

D. हिम्मतलाल एण्ड कं॰ १२-१४ काजी सम्यद स्ट्रीट संबद्धे में ॰ ९ १

श्रीमान् वीरचंद इरखचंद संडडेचा थामोरीकर मु॰ येवला ( नासिक ) ।

> नाँदमल माणकलाल मंडलेचा थामोरीकर, कपदा बाजार मु॰ पो॰ वेबला (नासिक)।

श्री॰ व॰ स्था॰ जैन संघ घरणगाँव और हिंगोना १०००) प्रेसमें। श्रीमान् श्रेठ भगजी माई भूकचंद दफ्तरी निवास तैलंग कॉस रोड श. १ मार्टगा मुंबई १९३

काला सुमेरचंद तस्थीचंद-चंद्रभान जैन आपर्न मच्छ बंबई-देहती। श्रीमान शेठ मियलाल गुलाबचंद मेबाबाले ६२५) 'कायज़॰' माईगा सुंबई १६। बोरा मधीलाल लक्ष्मीचंद ५००) 'कायज़ खारी' हि. रानवे रोड, ८. केन, बानमंदिरनी बाजुमां, प्रीसियर हाईस्कृतना कपर, त्रीले गाके स्म नं. १७ द्वादर। श्रीमान पीमनवास इसकाय मोती इसी ३५०। 'कारक बारी' (विक-साहन)।

|      | 1,                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| सव्स | <ul> <li>श्रीमान् केठ धनराज दगह्राम धंचेती भवानीपेठ पूचा ।</li> </ul>      |
|      | धीमान् पूरुवंद उत्तमचंद <sup>े</sup> कर्णावट (कोयाडीकर)                    |
| 91   | C/o रूपचंद उत्तमचंद २३ मबानीपेठ पूना ।                                     |
|      | श्रीमती शांतादेवी फूलचंद कर्णावट (कोयालीकर )                               |
| ,,   | १३ भवानीपैठ पूना ।                                                         |
|      | श्रीमान् रूपचंद दगहराम मुथा, १३४ नामापेठ पूना ।                            |
| 11   | श्रीमान होठ चंद्रभान स्पचंद कर्णावट इचलक्रंजीवाले २६९।२                    |
| هر   | बुध्वारपेठ पूता ।                                                          |
|      | श्रीमान् होट कालीदास भाईचंद साह पोनइनाका सेल पेट्रोल पंप                   |
|      | २५९) कागमकी सेवा जॉर्थ सतारा ।                                             |
|      | श्रीमान् होठ माणकवंद राज्यल वाफणा वड्गाँव ता॰ मावल पूना ।                  |
| 2)   | श्रीमान् होठ मणीलाज केशवर्ज खेलाणी चाटकोपर मुंबई ।                         |
| 33   | श्रीसार बाबू रामलाल जैन तहसीलदार गुड्गाँव छा. ४. P. ।                      |
| 2.0  | श्रीमान् शेठ पाणाचंद बाह्याभाई महता २५१। 'छपाई साते'                       |
| **   |                                                                            |
|      | मार्दुवा, मुंबई १९।                                                        |
| **   | श्रीमान् शेठ अमृतलाल अविचल महता २५१) 'छपाई साते'                           |
|      | मादुंगा, मुंबई १९ ।                                                        |
| 2.5  | डॉ. चुनीलाल दामजी वैच ४१२ पायधुनी मुंबई नं. ३।                             |
| ,,   | शीमान शेठ वेलजी कमैंचंद कोठारी C/o सणिलाल एक कम्पनी                        |
|      | ५३ चकला स्ट्रीट, संबद्दे मं० ३ ।                                           |
| ,,   | श्रीमान् होठ कांतिन्मल र्रे. गांधी माहुंगा, मुंबई १६।                      |
| 90   | थीमान् शेठ मुसराज धनराज ताकेश (तीन रिम कागज्की सेवा)                       |
|      | १५ सस्त रोड पूना स्टेशन।                                                   |
| ,,,  | श्रीमान नरमेराम मोरारजी महेता C/o विजयो अंबरनाच C. R. :                    |
| 5.3  | श्रीमान् शेढ आईर्वद लाखाणी माडुंगा मुंबई १९।                               |
| **   | श्रीमान् केसरमल इजारीमल चार्यावास मु॰ पो॰ कीपरगांव,<br>जि॰ अहमदनगर C. R. । |
|      |                                                                            |
| 32   | श्रीसमस्त जैनसंब सोनई, ता॰ नेवासा, वि॰ अहमद्वरार                           |
|      | C/o केसरकंश क्रंबनमात, क्योदिया ।<br>शीमान मणीकाल करकंड कोडी आंदर जेली ।   |
|      | GINTER BETTELD SATES WINE BISCLETTE 1                                      |

श्रीमान् त्रिक्मजी छाषाजी मु॰ पी॰ जुकरदेव (M. P.)।
श्रीमान् मक्तावरमङ चांदमङ मंसाली खेतिया (M. B.)।
श्रीमान् खेठ घनराज पगारिया मु॰ हिंगोना प्. चा.।
श्रीमान् कीठ घनराज पगारिया मु॰ हिंगोना प्. चा.।
श्रीमान् कीमतराय जैन B. A. दादर मुंबई।
श्रीमान् कीवराज आनंदराम बांठिया पनवेक (कोळावा)।
श्रीमान् काला कुळवंतराय जैन नारायण श्रुव स्ट्रीट मुंबई।
श्रीमान् केसरचंद आनंदराम बांठिया मु॰ पनवेल (कोळावा)।
श्रीपावसाहेव किञ्चललाल नंदलाल पारच येवला (जि॰ नासिक)।
श्रीमान् केठ वेरसी नरसी भाई मु॰ त्रंबोऊ (रापर) कच्छवाला,
बसलजी वीरजी, जोबी बाग पारसी चाळ, मु॰ कस्थाण (जि॰
थाणा)।
श्रीमान् केठ शोमाचंद चूमरमल बापणा धोवनदी पो॰ सिस्र
(पूना)।
श्रीमान् केठ रविचंद मुखलाङ शाह, संपनी सदल, दादर।

22



#### प्रकाशकीय

आजके इस वैज्ञानिक युगर्मे जहां मनुष्यने विज्ञानके द्वारा नहे र व्यवहारीप-योगी वस्तुओंका आविष्कार किया है वहां महान् से महान् संहारक उद्जनवम वैसे शस्त्रोंका भी । यह सब किसलिए ? मेरी सभा ममस्त्र संसारपर छा जाए, में ही सबका प्रभु हो जाऊं। एक और तो शक्तोंकी होडमें एक देश दसरे देशने आये निकल जाना चाहता है तब दूसरी ओर आधुनिक जनता का अधिक भाग गर्दकी न चाहकर ज्ञांतिकी शंखना करता है। परन्तु शांति शस्त्रोंके बलवृते किए गए युद्धोंसे नहीं मिल सकती । सांतिका बास तो आध्यात्मिकतामें है मौतिकनामें नहीं, और कातपुत्र महावीर भगवान्के द्वारा प्रतिपादित भागम आध्यात्मिकतासे भरपूर हैं, उस आध्यात्मिकताके प्रसारके छिए ज्ञातपुत्र महाबीर जैनसंघानुवायी उप्रविहारी जैन मुनि १०८ श्रीकलचैंद्रजी महाराजयी विशुद्ध प्रेरणासे समितिने आगमोंके प्रकाशनका कार्य अपने हाथमें लिया है जिसका प्रथम फल ११ अंग सुनों से युक्त 'स्वलाहाम' के प्रवस भाग के रूपमें आपके सन्मुख आ चुका है। ३२ सुत्रोंको 'सुन्तागम' के रूपमें एक ही जिल्दमें देनेकी उत्कट इच्छा होते हुए भी प्रयराजका देह-सत्र बढ जानेसे ११ अंगों हा प्रथम मंत्रा अलग बनाना पड़ा और यह दूयरा अंश आपके मनक्ष है जिसमें १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूल और आवश्यक इस प्रकार २१ सूत्रोंका समावेश है। पार्रशिष्ट्रमें कल्पसूत्र सामायिक तथा प्रतिकारण सूत्र भी हैं। इसका सारा श्रेय जैनधर्मीपदेषा उर्मावहारी यंग-सिंध-उत्तरप्रदेश-बिहार-पांचाल-हिमाचल-महाराष्ट्र-गुजरात-मध्यभारत-मस्स्रकादि-देश-पावनकर्ता परम पुञ्च १०८ श्रीफलबंदजी महाराज को है जिन्होंने अपना अमृत्य समय देकर इस महाद श्रंथ का संवादन किया है। आपकी विद्वता, बस्तुल और प्रमाब सर्वविदित है। आपने 'नवपदार्थज्ञानसार' 'परदेशी की प्यारी बातें' 'गल्यकसमाकर' 'गरूप-कुमुमकोरक' 'सम्यक्तकुणनी' 'आयम शब्द प्रवेशिका' आदि कई प्रयों की रचना की है। 'बीरस्तृति' की बिस्तृत टीका, क्षांतिप्रकाशसारमंजरी, आदि संस्कृत रचनाए भी की हैं। आपके द्वारा जिला गया मेरी 'अलमेरमनि-सम्मेलन बाजा' के रूपमें अजमेर साञ्च-सम्मेलन का इतिहास इतिहासविशेषमाँ एवं अन्त्रेपकी के लिए अत्यंत उपयोगी है। आएने कई एक अंबोंका सन्दर संपादन भी किया है। इस 'सुन्तागम' का संपादन करके आपने जो उपकार किया है वह वर्णमा-तीत है। इसके अतिरिक्त इस प्रकाशनमें जिन २ महाबुमार्वीन प्रसाद हा परोक्ष स्थमें किसी मी प्रकारकी जिनवाणीकी सेवा की है जनका हुन हार्दिक आसार मानते हैं, साथ ही म्लेंकि निकडे हुए अखग २ प्रकाशनोंपर अथवा प्रथम अंशपर जिन २ मुनिवरोंने अपनी २ शुभ मम्मतिएँ मिजवाई हैं हम उनके अनुगृहीत हैं। सहधर्मि महानुभावोंसे निवेदन हैं कि वे इस पवित्र कार्यमें महयोग देकर हमारे उत्साहको बदाएँ।

इम हैं जिनवाणीके सेवाकांशी.

प्रधान-मास्टर दुर्गाप्रसाद जैन B. A. B. T. मंत्री-बाब रामलाल जैन तहसीलदार

'सुत्तागमे' पर लोकमत

(२५) कवि ग्रुनि भी नानचंद्रजी म॰ सायला ५।२।५४

मेही भाई श्रीशंभुलाल कल्याणजां ! तमारा तरफश्ची पोष्टकार्ड अने बीजे के जीजे दिवसे 'शुनागमे' दं दळदार बोल्युम पोष्टपार्मलश्ची मल्युं. पुस्तक आभी रीते संदर आकारमां (अगियार अंग मेगा) बंधाएल हशे एनी कल्पना पण न हती. हुं एम मानतो हतो के बधा पुस्तको छूटा छूटा हशे ''पण आ तो घणुं सुंदर काम धयेल छे. आमाना कागळो पण सारा छे. आ ऊपर बी एम चोक्स थाय छे के शासोदारनं कार्य गृहस्थिको करता कोई श्रुविहित अने कर्मानिष्ठ साधु करे तो ते केर्त्रु सर्वीचम निपर्जा शके छे! आना कार्योमां साधुने जहर अपवाद महन करवा पदे छे पण हिम्मत होय तो परिणामे एमी योख कदर जहर बाय छे. अस्तु! श्रीकृतवंद्रजी म॰ ने अमारा अभिनंदन पहोंचाक्यो.

× × ×

आ पढति अमोने गमी है. एकंडर मृत्रोना मृत्यातीर्तु प्रकाशन जरूरी हतुं. श्रीफुलनंडजी महाराजे आ खोट पूरी करी हे. ता. १९-१-५४ सायहरा (२६) श्रीभ्रामजी स्वामी जेतपुर २४-११-५३

••• श्राणामी ए मामर्ज ११ अंगोना मुळपाठनार्छ मजनून बाइंडिंग साथे मंगल पुस्तक मुक-पोड वी मोनळेक ते मरुने हे, बने से पबित्र पुस्तक महाराजधीमां करकमळमां बहुमानपूर्वक स्थापित कर्ते है. से मंगळ पुस्तकते वर्शन करी महा-राजधी बचाव हर्षित बना है. शासनपति महावीर प्रमुना पंचम गणधरे ११ अंगोनी गूंचणी करी त्यार वी अत्यारप्रचीमां १९ अंगोर्त एकत्र पुस्तक बहार पर्वेठ होय से मां भा पहेळा व शुम प्रसंग बन्यों है, अने से शासन सेवा रक्तिक मुनि श्री कुक्षवंदणी सागीनी प्रगीरा बाबनाने के आसारि है. अ बाक्ष एहवा है पुष्पचंद्रजित् स्वामिन्! आफ्शी वीतरागप्रणीत जिनागमोनी मायाना अने तेमां दर्शावेका भावोना चणाज निष्णात होई आपश्रीए जिनागमोदार हुं जे मंगल कार्य हाच धर्युं हे ते मंगलकार्य आपश्रीण जिनागमोदार हुं जे मंगल कार्य हाच धर्युं हे ते मंगलकार्य आपश्रीण घारेल हामकार्य पूर्ण थाओ एहवी मारी आपना प्रत्ये हार्विक हाम भावना हे. सुनागमे= स्त्रागमोना मृलपाठ रूपे ११ अगियार अंगो प्रगट थया हे तेनुं काम घणुं सुंदर धर्युं हे. कारण के आप ते आयाना निष्णात होई आपनाज हाथ थी मृलपाठ लखांड प्रेरकॉपी नैयार धर्येल, अने ते पवित्र आगमो मुंबई निर्णयसागर प्रममां छपाया, जेथी सुवर्ण अने मुगंब बन्नेनो सुमेळाप धर्यो हे, ते जोई हदयमां प्रमोद भाव उद्भवे हे. हवे पछीनुं आगमोद्धार अंगनुं दरेक कार्य तेवुं व मृतर बनो तेम हुं इच्छुं लुं. लिखी—लींबड़ी संप्रदायना मंगळस्वक्षण स्वर्गस्य गुरुवेव मंगलजी स्वामीना शिष्य मुनि शामशी.

(२८) आर्यमुनि दीरालालजी मः श्रिया २८-८-५४

'मुत्तागमें तन्य णं एकारसंगसंज्ञुओ पढ़यों अंगों देखकर प्रसन्तता हुई। नारी प्रति गुद्ध है। इस नगह उपांग, छेद, मूल, आवदयक जन्दी बाहर पढ़ेंगे। म्हाध्यायवाकों के लिए 'सुत्तागमें बहुन ही उपयोगी है।

आर्य जैन मुनि भीहीरालालजी म॰

(२९) आपश्री तर्पर्या मंग्रोधिन 'स्तागमे' (मृत्यूमो ) प्रगट धया है. जेनी केटलीक नक्टो असने आवेली, जे बोनां संतोष धयो. आम शास्त्रीय धाहित्य अने अन्य धार्मिक साहित्य आपर्था नरफवी संतोषित बहै प्रचार पामे हे जेबी समाजने अलस्य लाभ मटे हे. समाज आपर्धाजीको ऋषी हे. सुनि रक्षाबंद्दमा कंटन कल्ला-मांडवी

(३०) भवया संपादिओं इक्षारसंगरंजुत्तो परमो अंखो सृतागमस्य सुवादमवेण सृदिओं तह्या भोमवासरे संपत्तो, सो साभारसीक्यों मए। दिहिपहं णीओ सो महागंथो, निन्ह संवित्तपागयवागरणविस्ता वि सृह्व स्वदंतिओऽस्य । तस्य संसी-हणं सनीचीणं कयमस्य भवया। एसो गंथो सज्वायकरणे अञ्चावणे अञ्चावणे वा बहुवओगी अत्य साहगाणमिति । अस्य प्रशाबि सृहुमाणि संदि, वह चेव क्ष्र-गायि पताणि हविज्ञा तो दीहारगो हविज्य एसो महागंथो ।

रयणचंदी सुजी-संडणसरं ( सांस्थी क्रम्क ) (२१) सुनि श्री फूलवंद्रजी बहाराज ! आपकी ओरसे 'सुसायने साथ मं स्वान् रसंगर्धजुओ पहमी अंसी देख कर अत्यन्त प्रसम्भना प्राप्त हुई। इसी तरह उपांग, केंद्र, मूळ और आवश्यक भी चीच्र ही बाहर पहें तो बहुत अव्यक्त हो। अगर कुछ टाइप बड़ा होता तो कमनम्द्रवाकोंको भी पट्नेमें सुविधा होती। साबमें अर्ज़ है कि शांतिनिकेतल, नाकंशमें विदेशसे आए अनेक विद्यार्थी जैनवर्मविषयक सिद्धान्तको जाननेकी बड़ी उत्कच्छा रखते हैं। 'सुनागमें' के साथ 'अरथागमें' मी होना आवश्यक है।

अब तक जो २ जेलागम जैनममाजकी ओरसे बाहर पड़े हैं उनमें कुछ न कुछ जुटियां अवरय रही हैं और किसी २ जगह अम्बकं उपन छीटाककी भी की गई है। इन बातों की आवश्यकता नहीं। मूल पर मूलका जो आशय हैं वही रहना ठीक है। 'सुनागमे' की यह प्रति बहुत ही शुद्ध है।

मुनि श्री हीरालालजी म॰ शरिया

(३२) गत वर्ष श्रीस्त्रागमप्रकाशकमिति गुढगाँवसे प्रकाशित स्झौमें द्वितीय आचारांग स्त्रादिकी पुलक एवं इस वर्ष श्री श्रीभगवती स्त्रादि प्राप्त हुए। आपके स्तुता प्रयक्षके लिए कोटिकाः श्रम्थवाद है। आगमोंका प्रकाशन इस प्रकार किया जावे तो अत्युत्तम रहेगा—

(१) बुरु एवं भाषायं टिप्पणी युक्त परिशिष्टमें पारिभाषिक शब्दकीय एवं

जैनाधमंके विश्वेष सिद्धान्त और मान्यताओं पर प्रकाश ।

(२) मूल एवं हिंदी टीका न अति बिस्तृत और न अव्यन्त संक्षिप्त ।

(३) मूल संस्कृत छाया एवं संस्कृत टीका ।

( v ) मूल संस्कृत काया संस्कृत टीका एवं हिंदी अनुवाद ।

इन चार प्रकारके प्रकाशनोंके बाद या साथ र अन्यान्य भाषाओंमें अस्यु-राम समुबाद भी विकास आयें।

एक विद्येष निवेदन यह भी है कि अनुवाद या टीकाएँ अपने सिद्धान्त परक अद्धामय होनी बाहिएँ। आवके प्रभाव बाले की छाया पवनेसे वह आजकी वस्तु होगी, त्रिकालकी बस्तु नहीं।

इसके साथ ही अभिभाग-राजेन्त्र कोवकी मांति मूल प्राइत-संस्कृत-टीका और हिंचीटीका वाका 'पुण्ककोस' भी निकलवाना बाहिए। उसकी अध्यम्स आवश्यकता है। एक ही स्थान पर जिल्लाहुको खागगोंके एक विषय पर सारे पाठ मिल सकें और अध्यापान करवेंके समाय पाठक प्रसन्नताका अनुभव करने लगे…।

यानि श्रीकेषसम्बन्धिक साहित्यरमा स्वीत

(३३) आपकी ओरसे बुक्पोष्ट द्वारा मेजा हुआ 'द्धतागमे' का आठवाँ पुष्प प्राप्त हुआ । अत्र विराजित औ सेवाइ भूषणजीके सुदिष्ण कवि श्रीशांतिलालजी म. ठा. ४ की सेवामें प्रस्तुत किया । मुनिशीने आयन्त अवलोकन करके ये उत्तार प्रगट किए हैं—''पुस्तकराज शुद्ध एवं सुंदर है, यह वीरवाणीका अमृत्य रक्ष है। सम्पादक मुनिश्री शास्त्रशनका सम्पादन करके माधुताकी घड़ियोंको स्पल्त कर रहे हैं। महाराज श्रीफुलचंद्रजी स्वामी दिग्गज विद्वान है, ऐसे मुनिपुंगव द्वारा संपादित साहित्य जगतके कोने २ में प्रसारत हो इसी शुमेन्छाके माध चरणकमलमें शत्र शत्र वंदन हो।''

मंत्री-घ० स्था॰ था॰ संघ रामा (मेवाड़)

(३४) श्रीमार् जेठ रमनवंदजी मीलमदास्त्री बोठिया! जनजिनेंद्र! आपका मेजा हुआ 'सुनागमे' श्रीमेवाह्मपूषण १००८ मंत्री श्रीमोतीलालजी म॰ मा० श्री सेवामें पेश किया. उनके पट्टिशिप्य पं० जास्त्रज्ञ मुनि श्री अंबार लालजी म० ने अवलोकन कर यह सम्मति प्रदान की है कि—"यह आगमरजाकर महाप्रंथ न्वाध्याय-अनुगांगयों तथा शास्त्रजोंके लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस प्रकार जैनागमोंका संदर संकलन देखनेका मुजयसर प्रथम बार ही प्राप्त हुआ है। सम्पादक मुनिश्री जैनधर्मोपदेष्टा महामान्य श्रीफुलचंद्रजी भ० की यह देन तथ ही प्री हो सक्ती है कि जब इस अनीले प्रंयका प्रचार सब देशांतरोंने हो, साथ ही प्रत्येक संमहालय और एहपुन्तकालय में रक्ष्या जाय और इनका खाध्याय किया जाय। प्रंथराजका संकलन आदरणीय तथा प्रशंसनीय है।"

मंत्री य० स्था० जैन भा० संघ रेलवादा ( मेवाद )

(३५) श्रीर यारेलाल जैन( अंबरनाथ )के द्वारा ११ अंगोंका एक सेट 'स्तागमे' का मिला उसे श्रीमुनि मांगीलालजी म० ने अथसे इति तक अवलोकन किया, बड़ा थनांप हुआ और उन्होंने खब यराइना करते हुए यह सम्मति पेश की-''स्तागमे'' का संकलन अनोके ढंगसे किया है, इसके गूर रहस्यको पूर्णशासक ही समझ नकते हैं अझ या दुर्निट्य नहीं। आपके अधक परिश्रमसे ही यह कार्य पूर्ण हो पाया है अस्तु वधाई! इसमें सुद्धिपर अच्छे प्रकारसे व्यान रकता गया है। वर्तमान ढंगसे यह आयोजन आदरणीय है, इसी ढंगके सौजिक प्रकाशनकी आश्र आवश्यकता है। में चाइना हुं कि आपश्री अन्य सूत्रोंका भी इसी प्रकार पुनरदार करें ताकि ये शुद्ध प्रतियां जगतीतलमें श्रामक तमस्त्रोमको सूत्र कर सही मार्गको प्रकाशित कर मकें। श्रीसुनि-सांगीलालजी म० वींचपीक्छी-मुंबई १२

( नोट ) आपने इन पृष्टपटोंपर अंकित नम्मतियोंसे यह तो जान ही लिया होगा कि ये प्रकाशन कैसे हैं। वैसे तो सब संप्रदायों के मुनियों और महासतियों एवं जिज्ञासुओंकी ओरसे सूत्रोंकी मार्गे धड़ाघड़ आती रहती हैं. अर्थात् सूत्रोंका प्रचार आशासे अधिक हो रहा है। ११ अंगों से यक 'सुनागमे' महान् प्रथकी प्रशंसा बड़े २ महाविद्वानोंने मुनकांठसे की है। यह अपूर्व प्रथराज केंब्रिज, वाशिंग-टन, यहे, फिलाडेल्फिया, कैलीफोर्निया, कीबीळेंड, न्य्यार्फ, प्रिस्टन, चिकागो ( अमेरिका ), जमेन, आपान, चीन, पेरिन, सिंगापुर, मुंबई, कलकता, बनारस, महास, आगरा, पंजाब, डेहली, भांडारकर ओरंटियल इंस्टीव्यूट पूना आदिके महापुरमकालयों एवं यांनवसिंटियोंमें भी शोधा प्राप्त कर चुका है । तथा वहाँसे प्रयोप्त संख्यामें प्रमाणपत्र और प्रशंसा पत्र आए हैं जिन्हें प्रयराज के देहस्त्रके अत्यधिक बर जाने के कारण नहीं दिया गया । अधिक क्या कहें इसकी ज्यादह प्रशंसा करना मानों सूर्यको दीएक दिखाना है। इसी प्रकार अर्थागम और उमया-गमां को भी यथासमय मनियों महासतियों एवं जिज्ञासुओं के करकमलोंमें पहुँचा-कर समिति अपना ध्येय पूरा करनेका प्रयक्त करेगी। समिति यही चाहती है कि हमारे मुनिगण प्रकाण्ड बिद्वान बनकर जिन-शामनका उत्थान करें एवं आसमां का सबैज प्रचार हो। अंजी

Letter No. 1

True copy of the letter received from Prof. Daniel . H. H. Ingals, Cambridge.

Cambridge Mass, June 5, 1954.

I have received the beautiful Nirnaya Sagar edition of the Suttagame. I express my deep thanks to Muni Shri Fulchandji Maharaj for generosity. It would be merit enough to print so large a portion of the religious writings of the Jains in one convenient volume. It really deserves the thanks of all scholars.

The volume is not only an ornament of my library but is frequently put to use.

#### Letter No. 2

I have continued to read in the first volume which I find excellently edited and Singularly free of misprint. I should certainly be thankful to receive a second Volume.

Prof. Danial H. H. Ingals.

Letter No. 3

#### HARDING MUNICIPAL LIBRARY

Suttagame is a good addition

to books of the library.

I hope you will also kindly present the next Volume which is under preparation.

Thunking you.
KRISHNA GOPAL: M. A.
LIBRARIAN.

Note: The e are not only the 3 letters. Besides there are number of other receipts of letters received from Various Universities & libraries all over the world which could not be published since their addition would increase the size of the Volume.

Secretary.



#### वनोऽत्यु वं समजस्य मगवनो वायपुरामहावीरस्स जैन धर्मके दस नियम

(१) जगत्में दो द्रव्य Substances मुख्य हैं, एक जीव Soul दूसरा अजीव Nonsoul । अजीवके पुद्रल Matter, घर्ने Medium of Motion to Soul and Matter जीव और पुद्रलके वलनेमें सहकारी, अध्यें Medium of Rest to Soul and Matter जीव और पुद्रलके ठहरतेमें सहकारी, काल Time बर्तना अक्षणवान और आकाश Space आन देने वाला, इस प्रकार ५ मेद हैं।

(२) खभावकी अपेक्षा सब जीव ममान और गुद्धसहर हैं। परन्तु अनादि-काळसे कर्महप पुरूलोंके संबंधसे वे सग्रुद्ध हैं। जिस प्रकार सोना सानसे

मिट्टीमें मिका हुआ अग्रुद्ध निकलता है।

(३) उक्त कर्ममलके कारण इस जीवको नाना बोनियोंमें अनेक संकट भोगने पश्ते हैं और उसीके शृष्ट होनेपर यह जीव अनन्तक्षान-अनन्तदर्शन-अनन्तस्स और अनन्तक्षक्ति आदि को जो कि इसकी निर्जा सम्पत्ति है और जिसे मुक्ति कहते हैं प्राप्त करता है।

(४) निराकुलता लक्षणयुक्त मोक्षस्यक्षकी प्राप्ति इस जीवके अपने निजी पुर-वार्यके अधिकारमें है किसीके पास मांगनेसे नहीं मिलती।

- (५) पदार्थोंके सहपदा यह सत्यक्षदान Right belief सत्यक्षान Right Knowledge और सत्य आचरण Right Conduct ही यथार्थने मोक्षका साथन है।
- (६) वस्तुएँ अनन्त धर्मात्मक हैं, स्वादाङ ही उनके प्रस्तेक धर्मका सस्वतासे अतिपादन करता है।
- ( ७ ) सत्य-आचरणमें निम्न-सिक्षित बातें गर्भित हैं, यथा-
  - (क) जीव मात्र पर दमा करना, कमी किसीको शरीरसे कष्ट न देना, बचनसे द्वरा न कहना और मनसे दुरा न विचारना।
  - ( क ) कोष-मान-माया-स्रोम और मस्सर आदि कवायमायसे आत्माको मिलन व होने देला, उसे इनके प्रतिपदेशी गुणोंसे सदा पवित्र रखना । ( ग ) इंत्रियों और मनको क्या करना एवं बहिरेग अर्थात् संसारमावर्षे कित न होना ।

२ ছথা• স∙

- ( घ ) उत्तम क्षमा-निर्लोमता-सरलता-मृतुता-ळाघवता-शोच-संग्रम-तप-त्याग-ज्ञान-प्रश्नचर्यात्मक धर्मको धारण करना ।
- ( र ) स्ट-चोरी-कुसील-मानवहोह-विश्वासवात-होह-रिश्वत देना छेना-दुर्व्यसन आदि निन्दाकार्योसे ग्लानि करना अर्थात् उन्हें खागना ।
- (८) यह संसार खर्थ सिद्ध अर्थात् अनादि अनंत है इसका कर्ता हर्ती कोई नहीं है।
- (९) आत्मा Soul और परमात्मा God में फेनल विभाव और खभावका अंतर है। जो आत्मा रागद्वेषस्प विभावको छोक्कर निजल्लभावस्प हो जाता है उसे ही परमात्मा कहते हैं।
- (१०) इं-नीय-छूत-अछूतका विकार मनुष्यका निजका किया हुआ विकार है, वैसे मनुष्यमात्रमें प्राकृतिक भेद कुछ मी नहीं है। मंत्री



#### सूयणा

पयासणमिणसम्ह धम्मगुरूण गरिमाजियमेरूण साहुकुळचूलामणीण अहिलसग्तु-णसणीण चत्तवदत्तवळत्पुत्तमिताण पसंतिवत्ताण अमिन्य उम्पतवतेयदिताण पोम्मं व अलिताण पागयजणमुच्छाविद्दाणनियाणविस्यगामविर्याण पंचविहायारनिरङ्गार-चरणनिरयाण भवीयहितारणतरंडाण अञ्जाजतमोहप्यंडमायंडाण मोहेमनिवारणवर्-श्राण पासंविमाणसेळमङ्णवजदंडाण वातरिव अपविषदाण तवसिरिसमिद्धाण सम्म-भकायजिणमयसम्मयसहुमयर्वियारसयस्यवसिद्धियस्येयस्ययंगमाण **स्रसंजयपंच**न प्रमियनर्त्रयरकरणतुरेगमाण दुज्यग्रणंगमायंगर्भगसारेगपुंगवसरिच्छाण अञ्चल युगांबुरुह्बोहणअण्णाणमोहतिमिरसरहरणचम्मुजोयकरणिकति हिच्छाण दुहतस्त्रम्मू लणेकसरपवणाण चरित्तणाणदंसणफलञ्चसमुणिद्सउणमेख्वणाण सारयसिक्तं व मुद्रमणाण पार्विधणोहहुयासणाण संसारण्णवमञ्जंतजीवगणतारणसमत्यवोहित्याण अहिन्व चीरिमापिडहत्याण जिलपक्यणगयणनिसायराण मेराणाणचरणाइनिम्मक-गुणरयणर्यणायराण नियसुबुवएसहेसणाणिणासियमव्यञंतुवायजीवियभूयसम्म-देंसणणासणप्रकानिक्कादंसणुरगगरलाण दुज्जणदुष्यगणप्रवणबाए वि अतरलाण विसयसुद्दति प्यासाण सुक्किव्हवासपासाण दूरपरिन्तत्तिवृतिष्काअरहरहमीइहासाण मित्तसत्तुजणजुम्मसमाणमणोविठासाण नवविद्वंभचेरगुत्तिसम्मसंरक्खणेकपरायणाण इक्नमद्द्वनिवहविदंसणनारायणाण सुसत्यविसारयाण जिणवन्मपसारयाण .मराळुव्य पर्गुणखीरगहणदोसंबुविव जनविश्वक्सणाण क्यस्कायरक्समाण सं व अणप्पक्कवियप्पसंकप्पसुण्णाण संतिमुत्तिअजवमद्वलाघबाद्युण्णाण घरामंडलञ्ज सम्बसहाण भवतुक्कायवसंतत्तपंथिसंतिदायगदहाण चंदणवणं व सुसीयलाण अस-च्छाइयघरणीयलाण कंदप्पदप्पदलणिक्कमञ्चाण नीसञ्चाण नियनिरुवमवयणकलारंजि-म्सयककोगाण सञ्ज्हा निम्ममयाए निरासीकवसोगाण आह्बुक्य तेयसा फुरंताण मम्मुव्य मुत्तिमंताण विश्वतिजयद्प्यकंद्प्यमत्तगयविश्वकुंभयकद्रुणसीहाण निरीहाण जिणगणहरसमणुविष्णसम्ममनगाणुवाईच निहिलागमपारवाईण परविवापियहिय-व्यकुडमासीण समलगुणरासीण माणावमाणपसंसर्णिदणलाहालाहसुहदुहसमाणम-साण अंसुमाळिव्य फेरियहुम्मइत्यसाण संतिसुत्तीण सियकितीण जीवुव्य अप्परि-पगर्रण जिजपनयंजाणुसारमर्देज अममनिनगमुख्य सोमसहावाज महापहाबाज पंचा-णुष्य दुष्यवंसविज्ञाण सम्रह्मजनाभिगमणिज्ञाण साराणपभावगाण जीवे सम्मर्गे वगाण अम्मजरमरणक्कोलकोलअलपहलपुरुवविद्वमहायंक्समु**ह्नयंत्रलहक्क्षणक्क्या**-

**भणवर्यवि**सप्पिर्रोगसोगमयराइमीसमवण्णवाड मध्ये घम्मदोषीतारणसमञ्जन कुसलक्रणभाराण भीरभुरभवल्लव्य उन्बहियदुव्यहपंचमहव्ययगुक्रमाराण उदहिविय गहीराण मोहमक्किशीराण पाबदावरिंगनीराण दुरियरयसमीराण जिणधम्मरइद्ध-सारहीण घम्मकहीण विभुत्तिबम्गावसीकयदुद्वमणस्ताण अवगयवुग्गमसिद्धंतरहस्साण अपसत्यासवदार्निरोहगाण बहुमञ्ज्ञजणसमाजबोहगाण जिर्द्दियाण अम्मपियाण पंचिष्टसञ्ज्ञायविहिविहाणविहावयसावहाणाण अहिलजगजेतुजायवियरंतअमयदा-्णाण भवजलहिबुइंतजंतुसंतरणअणह्बरजाणाण भवमयवारयवंभणविच्छेयनिमि-त्तसत्ताणाण समतिणमणिलेषुकंचणाण छार्रुयमयतन्दावंचणाण अण्णाणतिमिरावरि-यसंतरणयणजणताविङ्ज्जतबुरघाडणारिहतव्यिमलयाहेउपरमणाणंजणाण निरंजणाण कम्ममहीत्हकुमङ्करापाडणगाईदाण परतित्वियमियमहंदाण कासकुकु-मालिनिम्मलजसभरपरिमरियभुवणयलाण दारिहदुमदवानलाण सोमुज्य सोम्मयागुः णगरिद्वाण सञ्बसाहुजणपनिद्वाण सीहुव्य असंसोहाण आहिबाहिउवाहिकसायम्गिउ-ल्हबणमेहसदीहाण विजयलोहनिय हिमयकोहाण पणद्वसेपदायपक्कवायमोहाण अन्गाणंघयाराविदयदावियमुत्तिसम्गाण शयस्ववशाण कि बहुणा सञ्चसाहुगुणोव. माजुत्ताण ससहरूव्य विबुद्द अभमणचओरामंदाणंददावगमव्यद्विययकेरववियानगनिय-सियपुजसञ्जूष्माधवलियदियंतर्काष्णजित्ययनक्षिवहरूणपयहमाहुप्पपावकलेकांकतण-मुत्ताण अञ्चपरमपुञाण वंदणिञाण ४ सिरि १०८ सिरिफकीर खंदमहारायाण भारणावषहाराणुसारं सदूर जर मे प्यासेण करत वि किंचि वि लाहो होहिर तो सपयत्तसाइब्रं मण्णिस्सं, दिहिमुर्णक्सरजोजगदोसा काहेंपि कावि असुद्धी होत सोहिज्ज , पेसिजा ससम्मई, इमस्स सञ्चानं कहु बुद्दा निराबाई सहं पाउपतुत्ति । गुरुपयंबुरुहदुरेहो-पुण्फिमक्ख्

सुचना

यह प्रकाशन मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य साधुकुलिशिरोमणि १०८ श्रीफिकीरचंद्रजी महाराज( लगाँग )के धारणान्यवहारानुसार है । यदि कोई दृष्टि-भुज्ञणादि दोष हो तो लाध्यायप्रेमी सज्जन सभारकर पढ़ें। यदि इस प्रयत्न से मुमुखुओं को ज्ञानसाधनाका लाग निका तो परिश्रम सफल समझकर सन्तोष होगा । इसका अदृष्टिस लाध्याय करते हुए वे निराबाध सुख प्राप्त करें। सुनिगम अपनी सम्मति समितिको मेर्जे।

गुरुषरणजंबरीक गुरुकाजिक्क्

# षड्भाषामयं बीरस्तोत्रम्

विद्यानां जन्मकन्द्रक्षिभुवनभवनालोकनप्रत्यलोऽपि, प्राप्ती दाक्षिण्यसिन्धः पितृषचनवद्यास्तीत्सवं डेबाझालाम् । जैनेन्द्री शब्दवियां पुरत उपदिशन् खामिनो देवतानां, शन्दवदाण्यमोधं स दिशातु मगवान् कीशलं त्रैशकेवः ॥ १ ॥ ( संस्कृतम् ) जो जोईसरपुंगवेहि हियए नियंपि झाइजए, को सम्बेस पुराणवेयपभिद्रगांचेस गीहजए। जो इत्यद्वियभामलं व सयसं लोगत्तयं जाणए. तं वंदे तिजयम्पुदं जिणवरं सिद्धत्यरायंगयं ॥ २ ॥ ( प्राकृतम् ) देविंदाणवि वंदणिजन्तराणा सव्वेति सम्बज्युणो. संजादा किर गोतमा अबि तया अस्सप्पसादा दुते । सो विद्रत्यमिहाणभूवदिसदो जोगिवचूडामणी, भव्दाणं भवदुक्सलम्बद्रुकणो दिजा युई सासदं ॥ ३ ॥ ( शौरसेनी ) दुस्टे संगमके शुळे भयकके घोलोवसम्गावित. क्रव्वंतिवि न लोशपोशकळुशं येणं कदं माणशं। इंदे असिपके ण णेह्बहुलं योगीशलगगामणी, वो बीळे पळमेवाळे दिवातु मे नेजन्तपुत्रक्षणं ॥ ४ ॥ ( मागधी ) कंपैतनिस्तिमंडकं खटहरूफुईतवंबंदवं, उच्छक्तंसम्बद्धं कडयडतुईतसेलग्गयं। पातमोन समेरकंपनकरं बालत्तलीलावलं. वीरस्स पहुणो जिमान जयतु क्सोनीतळे पायहं ॥ ५ ॥ (वैद्याची ) इंदो वेदणरेसि जासु महया हालोहकेणागओ, जज्जाई सुविहंसओ हिस्टर् अक्टो निरंमेबिण । साहु बोप्पियु बासु कोह महिमा नो तीरए माणवो. पाए वीरजिणेसरस्य नमहं सीसक्षडे अम्ब्हे ॥ ६ ॥ ( अपनंतः )



#### गुरुस्तुतिः स्रोकाः

ध्यानायस्मार्थसिद्धिः प्रभवति निस्तिलज्ञानकपोऽमरो यो, ध्येयः सिक्तस्त्रक्यो विमलगुणयुतो रागवन्थादिश्चत्यः । सर्वज्ञोऽनन्तशक्तिर्विषधितकरो योगिभिष्यानगम्यः, सोऽयं कल्याणसूर्तिः परमकल्या रक्षताद्वो खिनेशः॥ १॥

#### त्रिखरिणी

स जीवः पुण्यादिप्रकृतिगुणतोऽनन्तविभवः, स्वयं कर्ता भोकाऽऽगमगिरिजिनेन्द्रः कथितवान् । कदाविको वृद्धिः सतिरपि न चास्यास्ति ग्रुभवः, स नः कुर्ग्याच्छान्ति जिनसुरवरोऽनायनिथनः ॥ २ ॥ सुर्ग्यथन्त्रो प्रहादिग्गनतस्मानकारिभवेऽस्मिन्, जीवो देहानुकूलः क्षितिरनस्जलं नायुरप्रिमंनोऽपि । चैतन्यं पुत्रसोऽपि प्रथिनगुणयुतः सिद्धभावानुकूलं, एतस्तर्वं मिलित्या प्रभवति भुवनं पातु श्री वीरदेवः ॥ ३ ॥

धम्मैव्यत्ययकरे, मर्लामसाचारे, पश्चमारकक्त्री सर्वेदुःखाकरे, विविधवेदना-मये, केवामपि प्रवृत्तिर्मा भूयादिति स्वाद्वादांगयोगान्तर्गतद्यासत्याचौर्यक्रह्मचर्या-परिप्रदृद्धिपंचविधयम्( महावत )परिपालनासक्तविता जिनेन्द्रेम्ंतिपदे नियुक्तास्तथा-ऽऽगमनिगमोक्तधर्मप्रचारपर।यणाश्च ॥

जिनधरमानुया, देवगुरुमक्तिप्रवणमानमाः, श्रमणवचनश्रद्धावन्तो, नान्यवा-वादिनो, जैनागतनवतत्त्वावगन्तारो, द्वितीयाश्रमस्याः श्रावक(गृहस्य)पदे ह्योभिता भगवद्भिः॥

सिवदानन्दरूपेण, वीतरानेण, जिनेन, कर्मेयन्यादवन्धो भूत्वा सर्वानन्दा-नन्दितेन, व्यापकसमावेन, सर्वविदा अपुनराष्ट्रतिरूपा मुक्तिनिरूपिता ॥

चतुर्यकासानते च त्रिविधतापसन्नासमानजनतप्पेणाय इत्तगणधरावतारेण, जिनोक्तद्वादशांगविशिष्टशिष्टशास्त्राध्ययमाध्यापनादिधमेंबृद्धिप्रवृत्तिकृते परोपकारब-रवेन स्थितो धर्मादिस्पोऽनादानिधनाचारः श्रीमता सुवर्माषार्वेणोदाद्वतः ॥

तेन चतुर्विघरंवरंगिसाधुसाम्बीनां श्रामकश्राविकाणागन्योत्यमघरमीविष्टृति-पूर्वकथर्मविचारणाय यात्राऽऽविश्रावो मन्यते स्म ॥ सुधर्मानार्यत एकसप्ततितये पट्टे विरवधयिद्योतमानमहाकविपरिकरकुमुदाकर-राकानिश्चाकरश्रीजैनगणालिसमास्यादितनरणारविन्दमकरन्दश्रीनाध्रामजैनाचार्येण सुतचारित्रप्रनारयोर्जिनधर्मयोः प्रचारेण स्वान्तेवासिभ्यो मुनिनेत्र(२७)मितेभ्यः जिनोदितसिद्धान्तं प्रतिपाद्यादिजिनोकाऽनादिजिनधर्मप्रचारोभिहितः ॥

ततः समशः पंचसप्ततिनमपदृश्यितेन सर्वेषद्जीवनिकायाभ्युदयप्रकृतये उत्तम-चंद्राचार्यणाचार्यपदं सुशोमनं कृतम् । तत्समकालीनम् जैनाचार्यो मकुकालो जातः । यथ निगमागमनकंज्योतिषशास्त्रजन्यरहस्यादिपारंगमः ॥

श्रीमदुत्तम्बंद्र जैनाचार्यानुसर्षदीलबदाचर्याश्रमसम्पनमुसंयमीभूत्मध्यप्रवो-

धकतपस्त्रिप्रवरो रामलालजैनमुनिर्जातः॥

यदन्ते निवासाईस्य श्रीमच्छ्रीमालवंशसमुन्यकस्य वार्कक्य(स्थितर)पदिवभूषि-तस्य मृदुलस्यमावस्य पूर्वजन्मजन्मान्नरकर्मस्यगर्वं श्रीमान् जैनमुनिवय्येश्रीफकीर-चन्द्रमाधः समिकातः ॥

यतः-

नमाम्यहं श्रीशक्कीरचन्द्रं, गुणाक्दं किसरपूज्यपादम् । योगीश्वरं तोषकरं स्वरूपं, लावण्यगात्रं बहुसौस्यकारम् ॥ १ ॥ भवन्तमीशं भजतोऽनुजातु, दुःखान्यूकं कानि च नापि तापैः। पाणिम्थाचिन्तामणिमंगभावं, का निकेतिः पीडियतं शक्ताक ॥ २ ॥ भक्तया जना ये तव पादसेवां, कुर्वन्ति सन्ते त लमन्ति नैव । न दु:खदौर्भाग्यमयं न गारिः, स्मरन्ति ये श्रीशफ्कीरचंद्रम् ॥ ३ ॥ भव्या जना ये सुनमन्ति नित्यं. तेषां मनीषां सपळीकरोति । लक्सीं यशोराज्यरतिं प्रभृति, विद्यावरश्रीललनासुन्तानि ॥ ४ ॥ कविः सुबुद्ध्या गुरुसिक्षघोऽपि, कस्ते गुणान् वर्णमितुं समर्थः। तयाऽपि त्वद्वक्तिरतथ पुष्पः, करोति निर्सं गुणवर्णनां ते ॥ ५ ॥ महार्णवे भूधरमसाकेऽपि, स्मरन्ति वे खामिफकीरचन्द्रम् । मुक्तैः सहायान्ति नराः खषान्नि, ततो भवन्ति प्रणमानि कामध् ॥ ६ ॥ न रोगशोका रिपुभूतबक्षा, नवप्रहा राक्सस्र स्युचोराः । न पीडयन्ति गुरुगम्मंत्रे, कासाजराजी शिक्षावकोऽस्ति ॥ ७ ॥ जैनाब्दसम्बोधनपूर्णसन्द्रः, सत्सेनकेन्छाभितदेवसूकः। शमप्रधानस्तु द्वसाधुमूर्ति-, जॅक्सरः सामिफकीरजन्दः ॥ ८ ॥ इत्यं गुरोरष्टकमुत्तमं यः, प्रभातकाके पठते सदैव । कि दुर्कर्भ तस्य कारमबेऽपि, सिष्मन्ति सर्वाणि समीवितानि ॥ ९ ॥

### अथ श्रीपुष्पाष्टकम्

भीराय शातपुत्राम, महावीराय तासिने । जिनाय वर्षमानाम, श्रमणाय नमो नमः ॥ १ ॥ यस्य दुर्वासना शान्ता, शान्तेच्छो नो मुनीश्वरः । तस्मै ककीरचन्द्राम, नमोऽस्तु शिवमूर्तये ॥ २ ॥ यस्य विष्यस्मदाचारी, पुष्येन्द्रमुनिसंग्रकः । शास्त्रनत्त्वविशेषश्च-, स्तस्मै शानास्मने नमः ॥ ३ ॥ युःस्वभाजां नितान्तं यो, वुःसान्धतरणिर्मुदा । तस्मै नमोऽस्तु शान्ताय, जिनेशपदसेविने ॥ ४ ॥

**शार्व्लिबिकीडितवृत्तम्** 

श्रीमद्देवजिनेन्द्रपाद्युगल।ऽम्भोजाऽर्चनाऽऽपक्तधीः, संसाराम्ब्रनिधौ निममञनतोद्धाराव पोतोऽस्ति यः। जैनाचारवतामधोधहरणे भाखत्समी ज्ञानविद्-, भक्ताऽज्ञानविनाशकृद्धिजयतां श्रीपुष्पचन्द्रो सुनिः ॥ १ ॥ यस्यान्तः करणे दयोजतिकरी विज्ञानमात्मन्यदः, संमारोरगमीतिहजनपदाऽशेषानिहो योऽनिशम् । शान्तो यो निजयर्भरक्षणपरो खाध्यायध्याने रतः, सोऽयं साधुशिरोमनिर्विजयते पुष्पेन्युर्यको सुनिः ॥ २ ॥ मिक्षायाचनहेननं युहनतां येथा यहे प्रेति य-. स्तेषां पापनमं प्रवासि रविषा नैशं वना ध्वान्तकम् । सारामारविकारणे व नितरा संग्रं मनी संस्थ है, श्रीमानपुष्पवाशी मुनिर्विजयनां सः श्रीगुरोस्सेवकः ॥ ३ ॥ मुक्तवर्यं यतते व यो जितरिषुः श्राद्धार्वितान्त्राधिको, हानाचाररतो विश्वसमनसा पादाम्बुकातिः सदा । जीवापदविनिवारणेऽतिकुम्बलस्थीयाऽमरेसे मतिः, सोऽयं की जबतान्सका मुक्तिकरः प्रकोन्द्रसंहो अभिः ॥ ४ ॥ र्रं दुःखन्यं बन्नेच सुतर् बद्दीगात्कानीनं, बहाचा जननामनः समुद्रशां सक्तवा विद्वदं अवेतः। यस्यास्ति भ्रमणं हिताय व सनां नाकाव दःखान्यूचेः. स अग्रिष्णयनिरसदा विजयता कल्यानगृतिर्यसम् ॥ ५ ॥

नानादेशगतेर्जनीर्जनस्यापीयूषपानेप्युभिन,
जैनाऽजैनगतस्य यस्य गुक्कतो निस्तं स्वा श्रूपते ।
यस्यासी नितरां विहारकरणं कोसोपकाराय च,
तं पाबाद्दयमो जिनो विषयतः गुष्पेन्दुसंग्रं मुनिम् ॥ ६ ॥
यद्वाणी च सदा सुधारससमाऽविद्यान्धकारापहा,
यच्छीकेन जना मुदं च मनसा खंळक्यवंतः पराम् ।
यत्कीर्तिर्विशदा दिगन्तवितता राराज्यमाना सदा,
अव्यापं जिनराजभिक्तिरतं श्रीपुष्पचंद्रं जिनः ॥ ७ ॥
शास्त्रोद्यानमुत्तर्षविषयत्वेर्वेन्द्यो स्वा योऽनिश्चं,
साधूना प्रवरो निरस्तविषयो यस्यानुरागो गुरौ ।
गंगानीरसमस्तमुज्यस्वतरो यस्यास्ति नीतिर्मतौ ,
सः श्रीपुष्पविधुमुदा विजयतां सर्वोधिदिद्रप्रदः ॥ ८ ॥
साधुसेवानुरक्तन, चन्द्रशेखरदारमंगा ।
कृतं पुष्पाष्टकवैतत् , पुष्पेन्युमक्तिहेनवे ॥ १ ॥

इति भीकाशीस्थपण्डितचन्द्रशेखरकार्मा ध्याकरणन्यायाचार्यविरचितं पुष्पाष्टकं सम्पूर्णम्

#### ॥ श्रीः ॥

विनाष्ट्रः ११-११-१९५४

# श्रीमतां श्रद्धेयानां पुष्पिश्चवर्याणां

#### — स्तवः —

यदीयवचनाविर्विक्तभावनानाविनी ।
कृतुविकुमुदावठीरविरवस्तमुदारमभा ॥
धुषारसमयी परा सुजनमानसोक्राहिनी ।
सदा मुनिवरामणी बगति पुष्पिक्क्षुं स्तुमः ॥ १ ॥
करातकलिकाळवाविरकमोद्दवालोचये—।
रपसातनुरप्यसी सजनमणसावों सबम् ॥
सवीपदिवानेन वे व बानिसं निरस्यद् व्यथी ।
सदा मुनिवरामणी कनति सुकाविक्षुं स्तुमः ॥ २ ॥

वितानितत्तपोषलोऽतनुमङ्गलापादको । जिनप्रवचनानुगो दमितसर्वसङ्गात्मको ॥ महागुणगणावहो सकलमोहविश्वंसको । जयत्वविरतं सुधीनद्रवरपुष्पभिद्धः स्वयम् ॥ ३ ॥

#### रचियता

ग. भि. जोश्री.

काव्य-वेदान्त-पुराण-सीर्थः, साहित्यप्राज्ञः, रा. मा. क्येविद. हिंदी सनद. फ्नवेल (कोलावा) ।

## वसीससुत्तणामहुगं

वीष्ट्रविसं-आयारंगं पडमं, बीयं सुयगढंगं अक्खार्यः।

ठाणंगं च तह्यं, समवायंगं इवह सळ चउत्यं ॥ १ ॥ पंचमं च कु भगवंद्रं, णायाधम्मवहा य भवे छहं। उवासगदसंगं स-नमं अहमं अंतगढदसंगं ॥ २ ॥ अणुनरोववाह्यं, नवमं दनमं एण्हावागरणं । इकदसमं विवागर्युं इड इदारसंगादं भणियादं ॥ ३ ॥ उवाह्यं तह राय-पसेणियं जीवाभियमो य पुणो । पण्णवणा तह जंबुंहीवण्णानी वंदपण्णानी ॥ ४ ॥ मृर्पण्णानी तहा, णिरयावित्या कप्पिया पुष्पिया । पुष्पच्लिया य वण्डि-दसाओ वारमादं उनंगादं ॥ ५ ॥ यवहार-विहक्तप-णिसीह-दसाअयव्यंधे हें च । चत्तारि उ युतादं, छेयादं सण्यादं सन्तिसं ॥ ६ ॥ दमवेयालियं तहा, जनरज्यायणं णंदित्युवं च । अणुओगहारं तह, चतारि इमादं मृष्टयुतादं ॥ ७ ॥ आवस्सयमुनं तह, चत्तारि इमादं मृष्टयुतादं ॥ ७ ॥ आवस्सयमुनं तह, बत्तीसमं भणियं जिणवरेहिं । ६ ॥ विवहत्थवोहयादं, भन्वजीवहेउओं दंशियादं ॥ ८ ॥

कता—कच्छी मुलिरयणचंदो

#### पदावली मंगळायरणं

तुय विलंबिय विश्वं-भवियणं बुयमासणभक्ताः, भुवणवंशवदृष्टिगदासगो । पणम्यासवन्तक्षिवावली, विजयत उसहोऽत्य जिणाहियो॥ १॥

वेयालीयं-सुमई बहवेऽभिहाणभो, गुणजुना पुण इत्व दुव्हा ।

युमई गुषभोऽभिहाषभो, पणमामीसमणंतसम्गुणं ॥ २ ॥

पंजायामरं-जगप्यमोयदायगं पणहुमोहसायगं।

समीसचित्रवासिणं परप्पसंपयण्णियं ॥

विसिद्धदेसणाञ्चणाइसिद्धिसम्गदंसमं ।

णमो अर्णनसम्ममगविस्ससंगर्णदर्ण ॥ ३ ॥

दोहयं-घाइचउक्रयक्रमविणासा, लद्धमहोदयकेवलवोई।

जोगनिरोहसमस्सियकायं, शामि सया मुणिसुव्ययणाई ॥ ४ ॥

मंद्रकेता-अञ्चागारं पसमजलिं सक्तपूर्विषपोम्यं,

मेहस्सामं विमलमइदं भिन्मसंसारचकं ।

संसारद्भिष्यबहणणिई मेहगंभीररावं,

तं संखंकं पवरविहिणा जिमिषाहं धुणेहं ॥ ५ ॥

सिहरिणी-समं चेओ जस्त पणइधरणिके य कमदे,

महाबेसत्तोमगिबसर्विद्देऽहमतमे ।

मणोऽभिद्वनायाऽमर्विडवितुक्को जगइ जो,

धुणे तं वामेयं जियसुरतरुं भव्यचरणं ॥ ६ ॥

सर्लविकीडियं-वीरो विस्तविजेटकामविजई बीर न को जानए,

वीरेजेस विचोहियं जगमिनं वीरास सन्वं मन । बीरा निस्सियनं सुरक्षजलही वीरस्थ णाणं महं,

बीरे सम्बर्णा बसंति दिस में बीदा दिसिरं सासई ॥ ७॥

#### अइ पहाबसी पार्विभज्जइ

षरिमतित्ययरो जायपुरामहावीरो दुर्शवरयसमीरो पावदावस्थिनीरो मेरु-गिरिपीरो जाओ॥ तप्पट्टे पंजामपाणहरी सुहरमो निर्वाचनळुसकम्मो सलीक्य-'सहम्मो क्यसहळकम्मो हुनो ॥ १ ॥ तप्पट्टे सञ्ज्ञजंबू वाळवंगयारी सत्तावीस-हियपंचसयसहरिक्कथारी परियक्षतालुसारी आगमनिहारी हुको ॥ २ ॥ तप्पट्टे

अज्ञावितं-अज्ञमहागिरिवंलिस्सई। संतीयरिजी कर्मण पुणी।

पण्णवणाकनारो सामीयरिको गुणी जाको ॥ १ ॥ संडिक्षी जिल्यम्मी समुद्दशो जंदिली तहा गुणवं। सिरिणागैहत्थिरेबेयसंहिद्यांभाम व्यवस्या ॥ १ ॥ सीहिगरी सिरिमंती जागजुणको उणी व गोविंदी। भूयदिण्णैंभायरिओ लोहींचरिओ गुणई। उ ॥ ३ ॥ युष्यसंदेवहिंगणी वीर्देशहो नहेव सिवभंहो । असवीरसेणेणिकामयी य गुणिओ जैसस्सणो ॥ ४॥ हरिससेणैंजेयसेजो जयपासर्गंजी तहेर देवरिसी। भीमसेवर्जीयरिओ तप्पेष्ट कर्नेमसीहो य ॥ ५ ॥ रायरिसीसरदेवसेर्पसंकरसेको य अधिकलीहो उ रीमरिसी तह पर्वमी आयरिओ पुजाहरिसीमो ॥ ६॥ कुसलप्पेहो य उमर्णावरिको जबसेर्जपुर्जीवीयरिसी । गणी सिरिवेचेचेवो स्ट्रेस्सेणो महौतीहो ॥ • ॥ महस्रेणो जयराओं गैयसेजो तह उ मिर्चसेजो व। विजयसीहासिष्यरायां लार्कायरिको तहा कमसो ॥ ८॥ गाहा-जाजायरियेभूकीमो, इवकीयरिको तहा ।

गहा-णाणायरिर्धभूषीमो, इवकीयरिको तहा। जीर्वस्ती तेयर्पोनो न, हरजीर्णाम बुहिन ॥ ९॥ जीर्वराको उ धर्वमी, विस्तवर्गावरिको तहा। मणैजीणामधेको उ, मनोविमहकालो ॥ ९०॥ मार्थरामायरिको न, तन्तरे नानसागरो। उच्छीर्वद्वीयरिको, तन्तरे श्रीतर्गाको ॥ ९९॥ दायार्थियो गुणवंतो, उत्तर्भवंदो कितिमं ।
समणे दामठाँछो म, तबस्ती भद्दवस्तो ॥ १२ ॥
पँकीरचंदो तस्वीसे भरव्यविभूतियो ।
पुण्किर्धिक् तचळणं-, तेवासी म महागुणी ॥ १३ ॥
जेण संपाइमो एसो, मञ्चाणं उवकारको ।
'सुत्तामर्भे महागंथो, सिंधुवंगविद्यारेणा ॥ १४ ॥
अज्ञावित्यं-तस्स म अंतेवासी सेवाभावी अणेगगुणजुत्तो ।
अत्य सञ्जित्यमिनो अभिद्याणेणं सुनिस्तो म ॥ १५ ॥
उवजाई-तस्साम सीसो जिंधौदिमित्रक्तु.
पश्चकी जेणेसा विरह्मा ।
संतीमवणअंवरनाह्गामे,
संघस्स अद्वा गुण्किवाए ॥ १६ ॥
अज्ञा-इकीरस्र्वणोत्तैप्यमिए वरिसे म मगगरिस्मासे ।

सुक्रत्स पंचमीए रयणा एसा समस ति ॥ १७ ॥



# णमोऽत्यु णं समणस्य मगवनो णायपुरामहाबीरस्य पासंगियं किंचि

सयसजगजीवाणमप्पञ्युष्टाणाभिलासा बहुए, एयं चाबस्मयं पि । जेण स्वद् मणुयजम्मेण ण क्यमनहिषं तज्जम्ममफ्तं । अप्पहियद्वा चेव जणो पवस्पस्यण-सज्जायकरणतवजनसंजमाइकजेष्ठ पबहुद् । घम्मकरणं पि णाणेण विष्णा ण संभवह ति णाणमाहृष्णं । बुनं च-

> णाणं मोहमहंधयारलहरीसंहारस्ख्यमो, णाणं दिव्वअदिष्ठदृष्ट्रघष्टणे संक्रमकप्पदुमो । णाणं दुज्जयकम्मकुंजरघन्दापंचलपंचाणणो, णाणं जीवअजीववत्युविमरस्सालोयणे लोयणं ॥ १ ॥

त्रणाणं च पंचविद्वं, तम्मि वि नुग्रणाणं विसित्त्यह णगाण भक्वजीवाणस्व-यार्त्तणओं । द्वए ति वा मिद्धंते ति वा सुने ति वा सरवे ति वा आगमे ति वा एगद्वा । आगमे तिबिहे प०, तंत्रहा-मुनागमे, अत्थागमे, तदुभगागमे । एसो जो महागंथी तुम्ह करकमले विजय तन्बारप्रशंगच उद्घेयच उम्लावस्स वसंज्ञा टिप्पण-परिसिद्धाईहिं ममलंकिओ सत्तागमस्य बीओ अंसो । पदमी अंसो नाव इकारसंग-संगओ डओ पृथ्वि सम धम्मायरिएहिं परमपुजसिरिपुरफ्रिक्सिहें संपादिओ सिरि-मुत्तागमपतानगसमिईए पतासिओ वहए नि मुविड्यमेव सन्वेसि । स्तानमिन-सज्झायमणणचित्रणविदिद्वाराणेणमत्तपरव्यणाणं होहित । कि कायव्यं मए कि करेमि केण पहेण गंनव्यं केण जामि कि हेयं कि लेखं कि मुवादेयं ति जाणिल स्लागम-सज्जायकारगी अनाणं धम्मे ठाविस्सड परं धम्मे ठाविस्सड । केण कम्मेण जीवी णेरङओ वा तिरिओ वा मणुओ वा देवी वा सिद्धी वा जाग्रह तुम्बण्णणमस्सिमित्य। णत्यि कोवि विस्त्रो जो मुसासमे णत्थि । दब्बाणुक्षोगो सगवईपण्यवणाईसु । धम्म-कहाणुओगी ( बरियाई ) ताब आयारे महावीर्वास्यं, स्वगढे उसमजिणअहाण-उद्युमअह्यादंणं, ठाणे महापडमचरियं, समदाए महापुरिसाणं माउपिउपुव्यम-बणामाई, भगवईए रोहाऽणगारखंभयतामलिसियराबरिसियहाबळउसहदत्तदेवाणंदा-जमालिगंगेयअइमुत्तगोसालयोदायणसिगावईजयंतीसोमिलाईणं बरियाई संति । छई-सत्तमञ्ज्ञमणवमेकारसमंगाई सम्बद्धा कहासमा चंव । ओववाइए अंवडव्यरिवं, रामपरी-णहए स्रियाभदेवचरियं पएतिकद्दाणयं च, बीवाजीबाभिगमे विजयदेवचरियं, जंबरी-वपण्णतीए उसहजिणचरियं भरहचक्किचरियं च. ब्रिरियाबलियाहपूर्वनाई सम्बद्धाः

चित्रमयार्, उत्तर्ज्ञायणे कविलणमिहरिएशिचित्तसंभूमदृष्टयारगम्गायरियसंबद्शय-ग्रियापुत्तकाणाहिस्कितस्तुर्पालरहणेमिकेसिगोयमञयघोसविश्वयघोसाईणं, पढमे परि-सिद्धे कप्पप्तते वीर्वरियं पासचित्रं अरिट्टणेमिचरियं रिसमिकणचरियं व । ससमय-परमागवनाव्यका ससमयठावणा परसमयणिराकरणाइदंसणविसको स्यगंबे समत्य। गणियाणुओगो चंदस्रपण्यनीआईसु । चरणकरणाणुओगो ( आयारवण्णणं ) ताव आयारे दमवेयालिए एवमाईस्र । पायच्छित्तविहाणाइयं चउस्र हेयस्तेस्र । पमाणण-यणिक्खेववागरणसत्तमरणवकव्यरसाइयं अगुओगहारे । आवस्सयनिषं साहुसावयाणं साहुसावयावस्यए । अलमइवित्यरेण चतारि वि अणुओगा सुद्वुस्वेणमस्सि संति । एसुत्तमजिन्नास्म मुसुक्ष्ण गुन्ताहगान सञ्जान अगुब्मनानसाहर्ण । चित्तचव-लयाद्रीकरणसञ्जुत्तमोबाको सुत्तागमसञ्ज्ञाको । अओ चेब समणेणं भगवया णाय-पुत्तमहावीरेणं चाउक्कारुसज्यायकरणमुवदिहुं भासियं च-'सज्याएणं जीवो णाणावर-विजं कमां खरेह'। अजावहि जेतियाहं ग्रताई पगासियाहमण्पेहि ताई अहभारजुनाई दुव्यहाई यः गामे गामे ण होति पुत्ययाख्यति युणिणो जया जं धुत्तमिच्छंति तया नं ण लहंति । इमं लक्ष्तीकिचा दोष्ठ पुरुषएष्ठ बत्तीसं पि मुत्ताई मम धम्म-गुरुहिं परमपुजसिरिपुष्कभिक्सृहिं संपादियाई । एथमञ्जुवमनिद्दयमभूवपुष्वमस्स्य-पुण्यमत्य जं एके पुरुषए इकारसंगाइं बीए बारसुवंगाई चउन्नेयाई चउन्नलाई साबरस-हुंगारं। अन्यो जिल्लासुणो सुणियो सज्जायमियस्स कहु पाणबुद्धि हुनंतु ति विल्लाबेर् गुरुकमकमलमसलो-सुमिक्तभिक्कु



# षमोऽत्यु णं समणस्य भगवनो णायपुत्तमहावीरस्स सिरिसुत्तागमगंथस्स सारक्रवभूमिया

सिरितिस्ययरेहिं जगजीवुद्धरणहुं विविहोबएसी दिण्णो, जं महासिन्तपरेहिं गण-हरेहिं मणसीकाद्धणं दुवालसंगीरूवेणं (दुवालसंगद्धनारूवेणं) ग्रंफिकणं तप्पवारो कञो ।

इक्षिकंगछत्तोविर तेसि पृद्वीकराई पृद्धो पृद्धो आयमिएहिं कमेणं दुवालपुर्वगाई जिम्मयाई संति । साहूणमायारिवयारयुद्धीकराई च चत्तारि छेयसताई जिम्मयाई । सन्वेहिंतो अंगुवंगछत्तेहिंतो पमाणचयजिककेववागरणप्यमुद्दविसयजुत्ताई चत्तारि मूल-स्ताई सारकवाई जिम्मियाई । तओ पच्छा अंतिममावस्यगद्धतं (उभओ-कालं वयधराणं मूळ्तराइगुजेहिंतो अत्तसुद्धीकारयं) जिम्मियां ति ।

बारसमस्स दिद्विवारंगस्स विच्छेए इकारसंगाई, दुवालप्तवंगाई, कत्तारि छेव-ग्रुताई, कत्तारि मूलाई, वत्तीसमं चावस्सगयुत्तं एयाई वत्तीसयुत्ताई सिरिथाणगवासि-जहणसमाजेण मण्णिकंति ।

विस्सेऽणेगे धम्मा, अणेगाई सत्याई, अणेगा य मयपहा विज्ञमाणा संति।
तेसिं धम्मसत्यमयपहाणं पवत्तगा वि णेगे संज्ञाया । उत्रस्तपत्तेयविस्याणं वत्तव्यया
जारिसा जहणागमेस पुढोकरणपुञ्चया गूढरहरसजुणा य पश्चक्खणाणीहिं दंखिया
अतिय तारिसा इयरधम्मसत्येस ण कच्मह । केवलणाणीहिं कोए यावरजंगमा अहविरुविणो पयत्था जारिसा केवलदंसणेण विद्वा तारिसा जणहियहयाए आधिवया,
पण्णविया, परुविया, दंसिया, जिदंसिया। जया अण्णसत्यप्यवत्तगेहिं जे किचि कहियं
वा दंसियं वा पवत्तियं वा तं सक्वं केवलं पण्णावकेण वा जहाणुह्वेण वा, जं हि
सक्वेसिं मण्णिकं णो होड ति ।

एएसिं बत्तीसमूलयुत्ताणमस्था मासंतराई थेगेहिं क्याई पगासियाई संति । किंदु सञ्झायकरणहाए कमि विसयं तेयु मूलयुत्तेयु शिरिक्खणद्वाए केवलं मूलयुत्ताई चेव कअसाहगाई भवंति । तेसिं पुढो पुढो बत्तीसं प्रकृष्ट्यो-पुरुषगाई एगीकरणेहिंतो

एरो वा दोसु वा विभाएस जह चेव सञ्बस्तासंगहो हविजा ता अईव सुगमया होउ ति सत्यविसारएहि महप्पेहि अप्पमाईहि अङ्गसाहिषप्पयारगेहि जङ्गेयरजणाणं जङ्गधम्मरसियकुन्वंतेहिं जङ्गधन्मिप्पभारकप् विविद्वपरिसहसहिजमाणेहि उम्ग-विद्वारीहिं सुनायमपारीहिं इवाइणेगोशमारिहेहिं मुणिवरेहिं सिरिप्प्कमिक्सिहें महाबद्धं सहिता बत्तीसम्लयुत्तज्ञयस्य युत्तागमंसद्यस्य संपादणं कर्य । एसि पयासो पसंसणिको अस्य । सिरिसुनागमपगासगसमिईए पगासं जीवाई संति पिहप्पिहाई दोसु पुरथएसु य बत्तीसं सुताई ।

तिहैं चेव महापुरिसेहिं दोविभायगुंफियसुनागमगंथस्स (बत्तीससुताणं ) सार-स्वभामयं संलिहिनं पेरिओम्हि ति । अर्णतणाणिप्पर्वियअमुलाणमणंतणाणिहाण-रुवाणमेसि दुत्तागमाणं सारं महासमत्यणाषिणो चेव समवबोहिऊणमक्साइउं वा छिहिउं वा समत्था संति । अहं तु अप्पण्यू एसि सारमववीहिउं वा कहिउं वा छिहिउं वा णेव समत्यो भवामि । तहवि महप्पार्ण किवाए पेरणाइ य अप्पमईए जं कि अप्पर्साव सत्तागमाणं सार्ह्वं लिहियमतिष भए तं सुसंतेहिं सुत्तागमविष्णृहिं ीकरणीयमिति, इवेव अञ्भत्थणा । सुष्णूस कि बहुणा ? ॥

त्तियकिण्हणवमी गुरुवासरो

विक्रमीयसंबच्छरं २०११ ो संतचलणसेवगो कच्छी मुणी-



# णिदंसणं

इह अणाइअणंतदुवस्यप्यउरसंसारिम जम्मसाहदुवस्यसंतताणं जणाणं स अम्मं विणा विरंतणसोक्सं ति । जाजाभावे प अम्मसंभवो नि परमोवसारिहिं राणहरेहिं वुवालसंगं गणिपिडगं गुंफियं । तमणुसिस्तु पिहप्पिहामरिएहिं उकंगाइसाई सत्ताई विरह्माई । एसो सच्यो अक्सयकोससमाणो 'सुत्तागको' ति वुकह । इमी गंबो अदमागहीए जहा-'भगवं स जं अदमागहाए आसाए अम्ममाहक्सह । सा वि य जं अदमागहा आसा तेसिं सब्वेसिं आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए परिष्णामेण परिणमहं' ।

सयलाओ इमं नाया विसेति एतो य पेति नायाओ । एति समुद्दं चित्र पेति नायराओ चित्र जलाई ॥

ति वयणाणुनारं सन्वभासामृत्त्राणेण पुलहा खु पाइयभासा । तात् विविद्दात् य सउरसेणीमायहीमरहाङ्किषाइयागयभासातु अदमागहा भामा विविद्दात् अप्यणे उद्दिग्ताहिकेण । असो चेव "देवा णं अंते! कयराए मामाए आसंति ? कयरा भामा मानिज्ञमाणी विविद्साह ? गोयमा ! देवा णं अद्भागहाए आसाए आसंति, सा वि य णं अद्भागहा भासा भासिज्ञमाणी विविद्साह ? ति वुत्तं ।

अद्धमागहीसहरस बुप्पति कुम्बाणा केइ जणा 'अद्धं मागध्याः' ति बुप्पत्तिबलेण इमीए भागाए मागहीमासाजणियमं पिषपाएँति । एरं 'अद्धमगणस्येयं' ति बत्युभूय-बुप्पत्तिमणुमिर्य मगहींवसएकदेसस्म बेवेयं मूलभूया भागति विच्छियं । अभो अद्ध-मागहीमओऽयं गंधी णिच्छएण सयलजणाणं सम्मणाणसम्मदंसणसम्मवादित-संपत्तिपुच्चयं सुगह्साहगमित्व ति ण संसयलेसो थि ।

एवस्स स्तानसस्य इकारसंगम्भसंजुओ पडमो अंसो पगासिओ बहुए। तस्त चैन अवरोऽविष्ठिहो एगवीसङ्गतसंजुतो नीओ अंसो इयाणि पगासिआई। दिहि-बायामिहाणं नारसममंगं ताव बोच्छिणं। एएसि बारसण्डमंगाणसुर्वयभूवाणि नारसस्त्रमणि कहियाणि।

तेष्ठ य आयारंगमुणस्स उर्वमभूए पत्रवे कमेण य बारसमे श्रीसवाहयसुणे जयरिउजाणाइकणाणं वीरसमोसरणं तथोभेया कोलियपिम्ममणं धम्मकहा सिद्धहर-वण्णणाइयमस्य । तेरसमे स्यगदंगसुणस्स उर्वमभूए दायपसेणह्यो स्राभदेवपए-वीरायमहाणयं विष्ययमुक्लन्भइ विरवरेष । चत्रइसमे ठार्वमस्स उर्वमभूए खीवा-जीवासिगमसुणो जीवानीवभयस्यप्यकारर्वाह्यवेवस्य व्यव्हर्शवाहेषं वस्त्ववं समुद्

ककाइ । कगरसमे समबायस्य दर्भगम्य प्रकाशकासुन्ते जीवसियमेयवित्वरो ठाण-अप्यबहुत्तिहिवसेसबक्रंतिउस्सासतच्याक्रोणिकरमाकरमभातासरीरपरिणामकसायक्रं-वियपकोगकेमाक्यम्बद्धस्यम्भगनंतिकॅरियाकोगाह्याकिरियाकम्मप्यकीयंवन्यवंववेय-वैयाहारीवजीगाईसंग्यापरिणामजोगणाजपरिणामपवियारवावेयजासस्यव्यायद्यायद्याया कम्भरः। तीळसमे विवाहपणानीए उर्वगम्ए जंबुद्दीयपणण चित्रुचे वंबुरीववणणं रिसहवेषणरितं भरह बक्कवृष्टिमहाणयं जिलकम्याभिसेयाहर्य समुववण्णियं । सत्तार-समद्वारसमेत्र जागायम्मकद्वाउवंगभूएत् खंदपण्यासिस्ररपण्यासिस्रसोस्य चंद-. अंडलपमाणं सूरगद्दणक्सततारगाइअंडकाणं ञ्जत्तिञ्जतं कण्यणं । तिहिणक्सत्तवाहोरत्त-हालमाणमाह्यं च फ्रुटं कहियं । एग्लवीसह्ये उदासगदसाउवंगभूए किरया-ब्रह्मियासुरो सेनियरायदसपुताणं कहाणवं, तहेव स्रोणियवरितं चेडएण संगामो प्रत्राणे भयाणं तेसि तत्तमगद्दराहो उदवन्तिको । बीसहमे अंतगद्दसादवंगभूए प्ययद्<mark>धितियासुरो</mark> पउमञ्जाराह्वसङ्गाराणं परिवत्तरायविभवाणं णावपुत्तमहा-रुमामिणी पासे पञ्चयणं देवलोगसंपत्ती य विषया । इवाबीसहमे अलुतारोववाहय-।उपंगभूष् **पुण्यासुसे चंद्**स्रस्**कदेवाईमं पुम्यक्यकम्माइविवा**री पश्चिको । विमाने पणानागरक्रनेगभूए पुण्कण्यस्थियाञ्चले विविदेनीपिनादसन् देनीणं भवो साहिओ । तेवीमहमे विदागस्यस्त्रवंगे विद्युत्सासुन्ते बलगहस्स इहाइबारसस्याणं पुन्वभवकहाणवं समित्यरं संजमवसेण देवगइसंपत्ती व साहिया। क्रियाणंतरं संज्ञमारस दोसपरिहारोबायपिदायमार्थं चउन्हं क्रेयसत्तामं स्थ-कीरइ । तेसु पढमे अगुक्रमेण य चउवीसइमे स्वस्टारे पायच्छित्तविहीवद-में वित्यरेण साहियं बहुए। पणवीसइमे विहुक्कुप्यसुन्ते साहुसाहुणीणं कप्पा-धुदुरनेण उनदंसिओ। छन्वीसइने जिसीहसुत्ते पायन्छितानि तदाणनिहाणाणि विष्याणि । सत्तावीसहमे वस्तासुयवस्तं वे असमाहिठाणसवस्त्रोसतेती-काऽऽयरियहुर्वपयाचित्तसमाहिठाजङ्कारञ्जनसगपविमानरसभिक्खपविमाप-विकायमहामो**र्जा** वटाणण**विवालकर्ण** । सिं चटण्डं छेयप्रताणमणंतरं अईवडवञ्चताणि चतारि मूळप्रताणि पारिका-

हैसि चडण्डं क्षेयद्यताणमणंतरं अद्दैवडवद्यताणि चतारि मृत्यप्रताणि पारिक्ष-ं जेस कमेण अद्वाधीसहते द्वावेयर्क्तियासुदो अम्ममाहप्तं सामण्यपुच्ययं कणक्रकायमेयपिटेसणामहावारवयणिद्यद्विकावारपणिद्दिलिणयमिक्ष्यसंज्य-हरगद्वारसठाणविकायरियासक्तं विक्षितं । एगूणतीसहते उत्तर्रसम्बद्धीय वरिसहतुक्तद्वरंगपमायापमायक्रमम्मरक्ष्यामाणियंठिकएक्क्र्जुस्मतानि-वरेस्युतिपावसम्मक्ष्यप्रमणसायासामाश्रीमोक्समम्मसम्मत्यस्यस्यास्यस्य व्यरणिविह्यमायठाणकम्मप्यश्वीक्रेसाभणगारभग्गजीवाजीविभत्ती कविकाईणं इप्पिरसाणं चरियाइं च । तीसइमे णंदीसुन्ते बेरावकी सोयाभेवा पंचविह्याणसस्वं वंतरगयनुद्धिभेया सत्तसस्वं च वित्वरेणुववण्णियं । एक्स्तीसइमे अणुक्योगव्यर-पुत्ते स्थावस्तयाणुपुञ्चीणामपमाणणयणिकसेवाईणं सवित्यरं वृष्णणं । वत्तीसइमे सावस्तयसुन्ते आवत्सववत्तव्यया । पद्धमे परिसिद्धे कप्यसुन्ते वीराइ-व्रतिणचरियाई सुत्तविहणकालो जिणंतराई गणहरवण्णणं वेरावली सामायारी य । विषय परिसिद्धे सामाइयपाता गहणपारणिति । तक्ष्य परिसिद्धे सावयावस्त्रय-(परिक्रमण )सुनं मूल्याहजुनं भासायाठठाणेसु कोहुगदिण्णपार्वः ।

एवंक्षण अणोरपारसिंघुसरिसे एयम्मि 'सुसाग्रसे' विविद्दविस्याणसपुट्यो संगद्दो । अओ जिणधम्मसस्यं जिण्णास्हि जणेहि एस गंथो अवस्सं पढेयव्यो । सज्जाएण णाणावरणीयकम्मस्यो छ्यणाणस्याणस्य य संलद्धी भवद । णियक-सज्जायणिसेत्रणेण तवकम्मसहकडेण णाणस्स सरमावत्याव्यं परमणाणं पि मुलई । अओ चेव वृत्तं 'णं सज्जायसमं नवो' सि विवेष्ड्-

गजाणणीमः जोसीतिणामधिको, कम्बवेदंतपुराणतित्थो, साहि-धपण्णो, रदुभासाकोविभो (हिंदी सनद), पणबेलत्थ 'हाईस्कूल' सक्रयपाइयअज्यावनो ।



## तुलनात्मक अध्ययन

सौत्रिक-

१ औपपातिकस्त्रमें तपके १२ भेदोंका वर्णन एवं ठाणांगस्त्रके छटे ठाणे और भगवतीगत तप-वर्णन । 'ब्ल्लाओ जहा उववाहए' कई सुत्रोंमें मिलता है।

२ रायपसेणइयमें सूर्याम एवं जीवाजीवामिगममें विजयदेवका वर्णन ।

३ प्रण्यवणाके बहुतसे पाठ भगवतीस्त्रातुगत हैं। सिद्धसंबंधी भौपपाविकस्त्रकी बहुतसी गायाएँ प्रण्यायामें दृष्टिगत होती हैं।

४ जंबूद्वीपप्रक्रप्ति एवं स्थानांगम् त्रके नवमस्थानगत पर्वत-द्रह्-नदी-नामादि ।

- चंद्रप्रज्ञाप्ति एवं सूर्यप्रकृपिक आरंभक्रममें थोका सा भेद है शेष पाठ अक्षरकाः
   मिलना है ।
  - ६ वृहत्करूपमें स्थानांग व्यवहार तथा निशीयके पाठ मिलते हैं।

ं ५ दशाश्रुतस्कंधमें १-२-३-९ दशा समवायके अनुसार आचार-सम्पत् आदि स्थानांगके अनुसार हैं। विशेषके छिए देखो टिप्पण ।

८ दश्वैकालिक एवं आचारांगका पिंडेपणा-अध्ययन भाषा-अध्ययन (पण्ण-रणामुश्रका भाषापद) पांच महावर्तोका वर्णन मिलना जुलता है, एवं आचारांग ॥ ६२४ गाथा ८ तथा दश्च अ०८ गा०६३ समान है।

९ उत्तराध्ययनके २२ वें अध्ययनकी और दशवैकालिकके दूसरे अध्ययनकी छ गाथाएँ।

१० नंदीसूत्र तथा समवायगत अंगसूत्रोंका वर्णन ।

११ अनुयोगद्वार-सात स्वर आठ विभक्ति स्थानांगके अनुसार है।

१२ श्रावकावश्यकमें बारह वर्तोके अतिचारादि उपासकदशाके प्रथम अध्ययनके इसार हैं।

१३ कल्पस्त्र-महावीरचरित्र आचारांगके अनुसार, ऋषमचरित्र जंबुद्वीपप्रक्रिकि सार । दशक्रतस्कंधके ८ वें अध्ययनका परिशिष्ट तो है ही ।

(नोट) स्थानांग एवं समवायांगके आधारसे कई एत्र रचे गए हैं अतः उनके कई सूत्रोंमें पाए जाते हैं। अन्ताहरूशांगगत अतिमुक्तकुमारका सेष वर्णन वतीस्त्रमें है। और भी कई सूत्रोंके पाठोंमें साम्यता है। बहां तो मात्र कुछ ा सा दिग्दर्शन कराया गया है।

बरीय--

व अंगोंकी पदसंख्या आदिमें बहुत कुछ समानता है।

<sup>🤋</sup> देखो षट्खंडागम प्रथम भाग ।

वनस्णविहिपमागठाणकम्मप्यगैळेसाअणगारमगजीवाजीविभत्ती कविकाइंगं महापुरिसाणं वरियाइं व। तीसइमे णंदीसुन्ते बेरावकी सोयामेया पंचविहणाणसम्बं तदंतगगयवृद्धिमेया द्वतसम्बं व बित्वरेणुवविण्यं। एकसीसइमे अणुओगवृद्द-सुन्ते सुगावस्सयाणुपुन्वीणामपमाणगयणिकसेत्राईणं सवित्यरं वण्णणं। वत्तीसइमे आषस्त्ययसुन्ते आवस्तयवत्तव्यया। पढमे परिसिद्धे कञ्पसुन्ते वीराइ-वर्डिजणविद्याई सुत्तलहणकालो जिणंतराई गणहरवण्णणं थेरावली मामायारी य। जीए परिसिद्धे सामाइयपाटा गहणपारणविही। तद्द्य परिसिद्धे सावयावस्सय-(पिक्कमण )सुन्तं मूल्याहजुन्तं भामापाडठाणेसु कोद्वगदिण्णपाढं।

एवंस्त्रेण अणोरपारसिंधुसरिते एयिम 'सुसागमे' विविद्यविस्थाणमपुरुवो संगहो । अभो जिल्पामसस्वं जिल्लासृहिं जणेहिं एस गंथो अवस्स पढेयव्यो । सज्झाएण णाणावरणीयकम्मस्वभो सुयणाणत्त्रणाणस्य य संलद्धी भवद् । णियय-सज्झायणिसेवणेण तवकम्मसहकडेण णाणस्स वरमावत्यास्त्रं परमणाणं पि मुलहं । अभो चेव वृत्तं 'णं सज्झायसमं तवो' ति जिवेएइ-

गजाणणिमः जोसीतिणामधिक्को, कव्यवेदंतपुराणितत्थो, साहि-चपण्णो, रहुमासाकोविको (हिंदी सनद), पणवेलत्य 'हाईस्कूल' सक्कयपार्यअञ्हावगो ।



## तुलनात्मक अध्ययन

#### सीत्रिक-

१ श्रीपपातिकस्त्रमें तपके १२ भेदोंका वर्णन एवं ठाणांगस्त्रके छठे ठाणे और भगवतीगत तप-वर्णन । 'बण्णओ जहा उवत्राहए' कई स्त्रोंमें मिलता है।

२ राज्यसेणइयमें सूर्याभ एवं जीवाजीवामिगममें विजयदेवका वर्णन ।

३ पण्णवणाके बहुतसे पाठ सगवतीस्त्रानुगत हैं। सिद्धसंबंधी औपपातिकस्त्रकी बहुतसी गायाएँ पण्णवणामें दृष्टिगत होती हैं।

४ अंबुर्द्वायप्रप्रप्ति एवं स्थानांगस्त्रके नवमस्थानगत पर्वत-द्रह्-नदी-नामादि ।

५ चंद्रप्रज्ञप्ति एवं सूर्यप्रज्ञप्तिके आरंभक्रममें थोका सा नेद है शेव पाठ अक्षरकाः मिलना है।

६ बृहत्कल्पमें स्थानांग व्यवहार तथा निश्चीयके पाठ मिलते हैं।

ए दशाश्रुतस्कंथमें १-२-३-९ दशा समवायके अनुसार आचार-सम्पत् आदि
 स्थानागके अनुसार हैं। विशेषके लिए देखी टिप्पण।

८ दशदैकालिक एवं आचारांगका पिंडेपणा-अध्ययन भाषा-अध्ययन (पण्ण-णास्त्रका भाषापद) पांच महावर्तोका वर्णन मिलना जुलता है, एवं आचारांग ॥ २४ गाथा ८ तथा दश० अ० ८ गा० ६३ समान है।

उनराध्ययनके २२ वें अध्ययनकी और दशकैकालिकके दूसरे अध्ययमकी
 गाथाएँ।

९० नंदीसूत्र तथा समबायगत अंगसूत्रोंका वर्णन ।

११ अनुयोगद्वार-सात खर बाठ विभक्ति स्थानगिके अनुसार हैं।

१२ श्रावकावश्यकमें बारह त्रतोंके अतिचारादि उपासकदशाके प्रवम अध्ययनके सार हैं।

१३ कल्पस्त्र-महाधीरचरित्र भाचारांगके अनुसार, ऋषमचरित्र बंबुद्वीपप्रश्निके सार । दश्कुतरकंषके ८ वें अध्ययनका परिशिष्ठ तो है ही ।

(नोट) स्थानांग एवं समयायांगके आधारसे कई सूत्र रचे गए हैं अतः उनके कई सूत्रोंमें पाए जाते हैं। अन्तकृद्शांगगत अतिमुक्तकृमारका शेष वर्णन हतीस्त्रमें है। और भी कई सूत्रोंके पाठोंमें साम्यता है। यहां तो मात्र कुछ । सा विग्दर्शन कराया गया है।

बरीय--

🤋 अंगोंकी परसंख्या आविमें बहुत कुछ समानती है ।

वेसो पर्संडागम प्रथम भाग ।

२ प्रतिक्रमणमें नवकार मंत्र वैसा ही है फेनल 'आयरियाणं'के बदले 'आइरि-याणं' बोलते हैं। 'इरियाबहिया' 'तस्स उत्तरी'के पाठ मी कुछ अन्तरके साथ उसी प्रकार हैं। 'लोगस्स' का पाठ इस तरह है-

'कोयस्पुजोयपरे, धम्मतिस्वंकरे जिणे वंदे । भरिहंते कित्तिस्से, चउवीसं चेव केवलिणो ॥'

'उसहमाजियं॰' शेष उसी प्रकार । 'प्रुविहिं॰' वाली गाधामें 'सिज्बंस' के स्थानपर 'सेयंस' है । 'च जिणं के स्थानपर 'भयवं' है । 'कुंधुं च जिणवरिंदं, अदं च मिंहं च चुक्चयं च निमें ।' शेष तहत् है । 'छोगस्स उत्तमा' की जगह 'छोगुसमा जिणा सिद्धा' है । 'आरोगणाणलाई, दिंतु समाहिं च मे बोहिं । चंदिहिं निम्मलयरा, आइ-बोहिं अहियं पयासंता । सायरमिव गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥' आदिमें योदा सा अंतर है । 'चत्तारि मंगर्ल' का पाठ उसी मांति है । १२ व्यतिक अतिचार मी मिलते जुलते हैं । 'खामेमि सब्बे जीवा॰'के स्थानपर 'खम्मामि सब्बजीवाणं, सब्बे जीवा समंतु मे । मेत्ती मे सब्बभूदेशु, वेरं मज्बं न केणवि ॥'

३ 'धम्मो मंगलमुक्षिद्धं॰'की जगह 'धम्मो मंगलमुहिद्धं, अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्स पणमंति, जस्स धम्मे सथा मणो ॥'

४ 'अयं चरे जयं चिट्ठे, जसमासे जयं सए। जयं भुंजंतो भासंतो, पानकम्यं न बंधइ॥ ८॥' की जगह 'बदं चरे जदं चिट्ठे, जदमासे जदं सये। जदं भुंजेज भासेज, एवं पावं न बज्जाइ॥' (मूलाचार)

(नोट) और भी बहुतसे पाठोंमें साम्यता है। विशेषके किए दैगंबरीय आवध-प्रतिक्रमण देखें। इसके अतिरिक्त दिगंबरोंके कई प्रयोंमें 'सत्तागमे'के पाठोंका अनुकरण है।

#### वैदिक--

- १ 'एगं जाणइ से सब्बं जाणइ'-'आत्मान विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति'।
- २ 'अप्पा सो परमप्पा'-'अयमात्मा बद्या' 'अहं ब्रह्माऽस्मि' 'तत्त्वमसि'।
- ३ 'णाणे पुण मियमा आया'-'प्रज्ञानं ब्रह्म' ।
- ४ 'अपुणरावित्ति'-'न पुनरावर्तते' ( यद्गत्वा न निवर्तते ....)।
- ५ 'एगे आया'-'एकोऽहं' 'एको बहा॰'।
- ६ 'तका जत्य ण विजाई, मई तस्य ण गाहिया'---'यतो वाची निवर्तते, अप्राप्य मनसा सह ।'

- 'मित्ती से सम्बस्एख'-'मित्रखाई चख्रुवा सर्वाणि भृतानि समीक्ये'।
- ८ 'अय्पा कता विकता य, दुशण व सुहाण व ।'-'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं, नात्मानमबसादयेत् ।'
- ९ 'अप्पा मित्तममित्तं च, दुपष्ट्रियद्यपद्विओ ।'--'आत्मैनात्मनो बंधुरात्मैन रिपु-रात्मनः ।'
- १० 'परिणामे बंघो, परिणामे मोक्को'-'मन एव मनुष्याणां, कार्ण बंधमो-क्षयोः ।' अथवा-'वायुनाऽऽनीयते मेघः, पुनस्तेनैव नीयते । मनसाऽऽनीयते कर्मे, पुनस्तेनैव नीयते ॥''
  - ११ "सासए स्रोए दम्बहुयाए'-'प्रकृतिः पुरुषश्चैन, उभवेते शाश्वते मते ।'
- १२ 'सएहिं परिवाएहिं, लोगं बूया कहेशि व । तसं ते न विवाणित, न विणासी कयाइ वि ॥'-'न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सजति विमुः । न कर्मफलसंयोगः, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥'
- 9३ 'एवं ख गाणिणो सारे, अं न हिंसइ किंचणं ।'-'मा हिंस्सा सर्चा भूतानि' 'मा हिंसी पुरुषं जगत्।'
- १४ 'धम्मो मंगलमुक्तिहुं आहिसा॰'-'आहिसा परमो धर्मः' । चौराचिक-
- (१) छत्तेष्ठ यावि प**ढिबुद्ध**जीवी, नो वीससे पं**डिय आश्चपणे ।** भोरा मुहुत्ता अवलं सरीर, भारेडपक्खीव चरेडप्पमत्तो ॥ ६ ॥ उत्तराध्ययन० अ०४॥
- या विशा सर्वभूतानां, तस्यां जागतिं संयमी । यस्यां जात्रति भूतानि, सा निस्ना पर्यतो सुनेः ॥ ६९ ॥ महाभारत मी० २४० २६ ॥
  - (२) यहं बसामी जीवामी, वेसि मी णत्य किंचणं।
    मिहिलाए बज्जमाणीए, न मे बज्जाइ किंचणं॥ १४॥ उ० अ० ९॥
    मयुक्तं बत जीवामी, यस्म मे नास्ति किंचन ॥
    मिथिलावां प्रशीसामां, न मे दक्कति किंचन ॥ ४॥ म० जां० अ० २६॥
    (२) पुढवी साली जवा चेन, हिरण्णं पद्मित्सह ।
    पविपुण्णं भालमेगस्स, इह विज्ञा तर्नं चरे॥ ४९॥ उ० अ० ९॥
    मत्स्यिज्यां बीहिर्वनं, हिरण्यं पद्मानः विश्वः।
    सर्वं तं मालमेकस्य, तस्मादिद्याण्डमं चरेत्॥ ४४॥ म० अनु० अ० ९३॥

(४) जहेह सीहो व मियं गहाय, मच्चू नरं नेह हु अंतकाले। न तस्त माया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मंसहरा भवंति ॥ २२॥ उ० अ० १३॥

तं पुत्रपञ्चसंपनं, व्यासक्तमनसं नरं । स्रप्तं व्याच्यो मृगमिव, मृत्युरादाय गच्छति ॥ १८ ॥ म० शां० अ० १७५ ॥ (५) तं इक्कं तुच्छमरीरगं से, चिक्कंगयं दहितं पानगेणं ।

मजा य पुता वि य णायओ य, दायारमण्णं अणुसंकर्मति ॥ २५ ॥ उ० अ॰ १३ ॥

उत्स्उय विनिवर्तते, ज्ञानयः युद्धः सुताः ।
अपुष्पानफलान् वृक्षान्, यथा तातः पनित्रणः ॥ १७॥ म० ड० भ० ४०॥
(६) अञ्माह्यस्मि लोगस्मि, सक्वओ परिवारिए ।
अमोहाहि पडंतीहिं. विहंसि न रहं लमे ॥ २१ ॥ ड० अ० १४ ॥
एवमस्याहते लोके, ममंतात्परिवारिते ।
अमोघास पतंतीस्न, किं चीर इव भाषसे ॥ ७ ॥ म० श्वां० अ० १७५ ॥
(७) अलोलुयं मुहार्जाविं, अणगारं अकिंचणं ।
असंसत्यं गिहत्येस्न, तं वयं वृम माहणं ॥ २८ ॥ उ० अ० २५ ॥
निराशिषमनारंभं, निर्नमस्तारमस्तुतिम् ।
अक्षीणं क्षीणकर्माणं, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३४ ॥ म० श्वां० अ० २६३ ॥
(८) किण्हा णीला य कास य, तेस पम्हा तहेव य ।
मुक्केसा य छद्वा य, णामाई तु जहक्सं ॥ ३ ॥ उ० अ० ३४ ॥
पह्जीववणाः परमं प्रमाणं, कृष्णो धूबो वीलमयास्य सध्यम् ।
एकं पुनः सहातरं सुलं तु, हारिद्रवर्णं सुसुलं च क्रुक्रम् ॥ ३३ ॥ म०

## बीद्धिक-

९ रायसेणइय-युत्तके समान दीवनिकायमें पायासी-युत्त मिसता है । मात्र योदा सा अंतर इस प्रकार है । यथा-पएसी-पायासी, केसीकुमार-कुमारकाश्यप, वित्त प्रधान-खत । एच्छाएँ और उनके उत्तर युक्ति प्रयुक्तिओं सहित बराबर से हैं । कंबोज देशके घोड़ोंकी बात जो 'रायपसेणइस' में है वह 'पायासी-युत्त' में नहीं है । इसी प्रकार स्थानदेवकृत नाक्षरवनाएँ भी नहीं है । साबी बर्णनमें सी मेद है। बौद्धोंने 'रायपसेणइय' का कितना अनुसरण क्रिया है इसका पूरा हाल दोनों सुत्रोंका अध्ययन करने से ही ज्ञात हो सकता है।

२ उत्तराध्यमनस्वकी बहुतची गाचाएँ शान्दिक परिवर्तनके साथ धम्मपदमें पाई जाती हैं। जहां कुछ परिवर्तन भी है वह केवल नाम मात्र है, परन्तु विषय चर्चामें कोई अन्तर नहीं है।

## उदाहरणार्थ-

(१-४) अक्रोसिजा परे भिक्खुं, न तेसिं पिडसंजले। मरिसो होइ वालाणं, मम्हा भिक्कु न संजले॥ २४॥ उ० २००३॥

एवं २५-२६-२७ वीं गाथाओं के स्थानपर घटमपद में निम्नलिखित गाथाएँ पाई जानी हैं-पठवी सभी नो विरुक्तित, इन्द्रखील्ल्फ्यो तादि सुन्यती। रहदोऽव अपेनकर्मो, संसारा न भवन्ति नादिनो ॥ ६॥ ४० अरिइंतवम्ग ॥ संती परमं नपो निनिक्खा, निन्वाणं परमं वदन्ति बुद्धा। न हि पञ्चिति परम्पवाती, समणो होति परं बिहेठबन्तो ॥ ६॥ ४० बुद्धवम्ग ॥ सत्वा रुक्तिते बहुं, बार्च समणाणं पुथुवचनानं। फरुसेन ने न परिवजा, नहि संतो परिसेनि करोति ॥ ९३२॥ ॥ नुर्त्तानपात ॥ न ब्राह्मणस्स पहरेटब, नास्स मुखेश ब्राह्मणो। धी ब्राह्मणस्स इन्तारं, नतो थि यस्स मुखेल ॥ ७॥ ४० व० २६॥

(%) जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे।
एगं जिणेज अप्पाणं, एस से प्रमो जओ ॥ १४॥ उ० अ० ६॥
यो सहस्सं सहस्सेन, संगामे मानुसे जिने।
एकं च जेण्यमतानं, स वे संगामजुत्तमो ॥ ४॥ ४० सहस्मवरण ॥
(६) मासे मासे उ जो बालो, कुसरगेणं तु मुंजए।
न सो स्यवसायधम्मस्स, कर्ल अरुष्ट् सोलसि ॥ ४४॥ उ० अ० ६॥
मासे मासे कुसरगेनं, बालो मुजेष भोजनं।
न सो संसत्तधम्मानं, कर्ल अरुष्ट् सोलसि ॥ ९९॥ घ० बालवरण ॥
(७) जहा पटमं जक्षे जायं, नोबकिप्यइ वारिणा।
एवं अलितं कामेहिं, तं वयं बूस माहणं॥ २७॥ उ० अ० २५॥

१ देसो दीधनिकाय M. T. W. राइस देवित द्वारा सम्पादित पाली टेक्स्ट साइटी द्वारा प्रकाशित ए० ३१६ से ३५८ पायासी-सुत्तं । हिंदीमापाभाषी हुल सांक्रसायन द्वारा अनुवादित महाबोधि प्रयसाकाकी और से प्रकाशित यनिकाय ए० १९९ से २११ तक पायासी-राजम्बद्धता देखें।

वारि पोक्सरपरेषः आरम्गेरिय सासपो । यो न लिम्पति कामेश्च, तमहं अभि ब्राह्मणं ॥ १९ ॥ ४० ब्राह्मणवस्य ॥ (८) अहिता पुष्यसंजीगं, नाइसंगे य बंधवे। जो न सजह भोगेषु, तं वबं दूम माहुमं ॥ २९ ॥ उ॰ अ० २५ ॥ सञ्बसञ्बोजनं छेरवा, यो वे न परिनस्सति । संगातिगं विसञ्जूनं तमहं ब्रुमि ब्राह्मणं ॥ १५ ॥ घ० व० २६ ॥ ( %) एए पाउकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणायको । सञ्बक्तमविणिम्मुकं, तं वयं वृम माह्णं ॥ ३४ ॥ उ० अ० २५ ॥ उसभं पवरं धीरं, महेसिं बिजिताविनं । अने जे नहातकं बुद्धं, तमहं असि त्राह्मणं ॥ ४० ॥ ४० व० २६ ॥ (१०) अप्पा मित्तममित्तं च०॥ ३०॥ उ० अ० २०॥ असना' व कर्न पापं, असना संकिलिस्सति । अत्तना अकर्त पार्प, अत्तना' व विद्याज्यति ॥ मुद्धिअसुद्धिपत्रतं, नञ्मो अञ्जं विसोधये ॥ ९ ॥ ५० अत्तवस्य ॥ ३ चिनसंभृतिजातक उत्तराध्ययनस्त्रके ५३ वें अध्ययनके अनुसार है। ४ अंगुत्तरनिकायमें उत्तराध्ययनस्वके १६ वें अध्ययनके नो निसांबे इत्थीणं कुइंतरंति वा॰' के नमान पाठ मिलता है जैसे कि-'अपि च स्तो मानुगामस्स महं सणाति तिरो कहा वा तिरो परकारा वा इसंतिया वा मणंतिया वा गार्थ-तिया वा रोवंतिया वा सो तदस्साहेति तिकक्षमेति तेन च विति आपजाति इदंपि सो त्रधानारियस्स कण्डंपि छिन्पि वा सक्लंपि वा कम्मासंपि अयं वुर्वात · · न परिमुखति दुक्खस्माति बदामि । अंगु॰ ७ वस्य ५ । ५ उत्तराध्ययनसूत्रके १८ वें अध्ययनमें वर्णित चार प्रत्येक्सुद्वोंकी कथाओंके समान क्रेमारजातकमें भी कुछ रूपान्तरके साथ चारों कवाएँ मिलती हैं।

मूल गाथार्थोंकी तुलना-

करकंड् कर्लिंगेषु, पंचालेशु य दुम्मुहो । नमी राया विदेहेसु, गंधारेषु य पम्माई ॥ ४६ ॥ उ॰ अ॰ १८ ॥ करकण्डू नाम कर्लिगानां, गन्धारानाम नव्याती । नमिराजा विदेहानां, पंचालानाम दुम्मुस्तो ॥ एए नरिंद्वसभा, निक्संता जिणसासणे ।

१ निक्षीयगत माउग्गाम सन्द्रस अनुस्टब है।

पुत्ते रखे ठिवसार्थं, सामको पज्जविद्ववा ॥ ४० ॥ ४० ०० १८ ॥ एते रह्या निहित्वान, पम्बिख्य अकियना ॥ ५ ॥ कुंभारजातक ॥ मासूम होता है एक पद जानकर छोड़ दिया गया है ।

(नोट) इसके श्रातिरिक्त बौद्धप्रंबोंमें और भी जैनसाहित्यका बहुतमा अनु-करण है।

#### भाषात्मक-साम्य

# वैदिक-

९ अर्थमागधीमें 'ऋ' के स्थानमें 'ठ' होता है, जैसे-स्पृष्ट=पुह्न, उसी प्रकार वेद में भी, जैसे-इत=कुठ (ऋग्वेद १, ४६, ४ )।

२ अर्थमागधीमें कितनेक स्थानींपर एक व्यंजनका छोप होकर पूर्वका क्रस्सर दीर्थ होता दें, जैसे-परमति=पासद, उसी प्रकार वेदमें भी, जैसे-दुर्लभ=दूलभ (ऋ॰ ४,९,८), दुर्णाश=दूलाश (शुक्र्यखःप्रातिशास्य ३,४३)।

३ अर्थमागधीमें शन्दके अन्त्य व्यंत्रनका लोप होता है, जैसे-तावत्=ताव, उसी प्रकार वेदमें भी, जैसे-पकात्=पद्या, (अथर्वसंहिता १०, ४, ११), उचात्= उचा (तैतिरीयसंहिता १, ३, १४), नीचात्=नीचा, (तै० १, २, १४)।

साम्य अर्धमागधी वैदिक

४ संयुक्त य-र-का लोप श्याम≔साम व्यव≔त्रिव (शत०१,३,३,३३) प्रगत्भ=फाठभ अग्रगत्भ=अफ़्गास्म (तै०४,५,६९)

५ संयुक्त वर्णका पूर्व आस=अंख आसात्र=असत्र (ऋ०३,३६,४) सर इस

रोदसीप्रा≔रोदसिप्रा ( ऋ०१०,८८,९० )

६ 'व' को 'ब' दण्ड=डंड तुर्देभ=चूडम ( वाजसनेविसं० १, १६ )

पुरोदाश=पुरोदाश ( ग्रु॰ ३, ४४ )

७ 'भ' को 'ह' वाधा=वाहा प्रतिसंघाय=प्रतिसंहाय (गोपव २, ४)

< संयुक्त व्यंत्रमॉर्मे क्रिष्ट=किस्किड सर्यः=स्वर्गः (तै० ४, २, ३)

#### क्षरका आगम

तन्यः=त्युवः (तै० सा॰ ७, २१, १; ६, १, ७) ९ प्रथमाने एक्स्यत्वे विणे संवासरो अवासरा ( ऋ० सं० ३०, १५०, ६ )

'मो' सो चित् ( ऋ० सं० १, १५९, १००११ )

- १० तृतीयाके बहुवचनमें देवेहि देवेभिः 'हि' के अनुरूप 'भि'
  - ११ चतुर्थीके स्थानमें जिनाय=जिणस्स चतुर्थ्येचें बहुलं छंदसि (पाणिनि० षष्ठी २,३,६२)
  - १२ पंचमीके एकवचनमें 'त्' का छोप जिला टका
  - १३ द्विवचनके स्थानमें देवौ=देवा इन्द्रावरुणौ=इन्द्रावरुणा बहुवचन
- ( नोट ) इसके अतिरिक्त ऋग्वेद आदिमें प्रयुक्त वंक, वहू, मेह, पुराण इत्यादि शब्द समान हैं।

#### संस्कृत-

बहुतसे शब्द अर्थमागधी और संस्कृतमें समान पाए जाते हैं। जैसे-'आगम' 'सका' 'डिम्म' 'उका' इत्यादि।

#### पाछि---

- ९ 'कम्म' 'धम्म' शब्दके तृतीयाके एकवचनमें 'कम्मुणा' 'धम्मुणा' दोनोंमें होता है।
- २ अर्थमागधीकी तरह पालिमें भी भूतकालके बहुवचनमें 'इंसु' प्रत्यय लगता है. जैसे-गच्छिस इत्यादि ।
  - ३ षष्टीके स्थानमें 'स्य' के स्थानमें दोनोंमें 'स्स' होता है।
  - ( नोट ) इसके अतिरिक्त बहुतसी बातोंमें समानता पाई जाती है।

### शौरसेनी-

अर्थमागधी और शौरसेनीमें भी बहुतसी समानता है, केवल अर्धमागधीमें जहां 'त' और 'द' का लोप होता है वहां शौरसेनीमें 'द' होता है, जैसे-गच्छड्=गच्छिद, जया=जदा। 'ह' के स्थानमें 'ध' जैसे-गाह=नाध।

# महाराष्ट्री-

अर्थमागधीमें तथा महाराष्ट्रीमें बहुतसा साम्य है, विक्खल आदि बहुतसे शब्द तथा 'ऊज' प्रत्यय दोनोंमें पाए जाते हैं। विशेषताके लिए देसी 'छत्तागमे' प्रथममागकी प्रत्यावना।

| - Daffar varian         |                       |                                    |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| હેર્યાન અંત્રના         | -2                    | <u> </u>                           |
| <b>इंदी</b>             | अर्घमागधी             | <b>हिंदी</b>                       |
|                         | धाज                   | आब ( गुजराती 'आजे' )               |
|                         | कोइ                   | कोई ",                             |
|                         | गुलिया                | गोली ,,                            |
|                         | घर                    | षर (,,'घेर')                       |
|                         | जोव्यण                | जोबन ,,                            |
|                         | रस्सी                 | रस्सी                              |
|                         | सोरह                  | सोरठ ,,                            |
| (नोट) इसके आ            |                       | अर्थमागधी के शब्द हिंदीमें         |
| प्रचलित हैं।            |                       |                                    |
| गुजराती—                | अर्घमागधी             | -                                  |
| 3401111                 | अग्गला<br>अग्गला      | गुजराती                            |
|                         | आहीरी                 | आगलियो                             |
|                         | जगाहारा<br>उग्घाड     | आहीरण                              |
|                         | उत्तरंग<br>उत्तरंग    | उषा <b>रमुं</b><br>भोतरंग          |
|                         | एकक                   | एकलो                               |
|                         | कवेहु                 | कवलुं ( मिल्युं )                  |
|                         | जाणिकण                | नगर्छ ( गर <b>े</b> खु /<br>जाणीने |
|                         | णरिष                  | <b>नदी</b>                         |
|                         | <b>द्व</b> ाश         | বুজ                                |
|                         | पंडइ                  | पढे हे                             |
|                         | बदावेड                | मभावे हे                           |
|                         | वहू                   | बहु                                |
|                         | संकल                  | सांकळ (हिंची)                      |
|                         | संभर                  | संभार्खं                           |
|                         | सद्धरो                | ससरो                               |
|                         | वियास                 | सियाळ (हिंची                       |
|                         |                       | 'सियार')                           |
|                         | ोहा                   | हेठ                                |
| (नोट) ये तो आधा         | निक गुजराती के उलाइ   | रन है। प्राचीन गुबराती तो          |
| अर्थमागचीसे मिलते जुलते | शब्दोंसे अरी करी है । | प्रसामाय अवस्थाता ता               |
|                         | स-नास नदा मही € ।     |                                    |

| पंजाबी— | अर्घमागधी | पंजाबी           |
|---------|-----------|------------------|
|         | कम        | <b>新</b> 平4      |
|         | erail .   | <b>अ</b> जि      |
|         | चरम       | चम्म             |
|         | ह्य       | <b>53</b>        |
|         | नस्य      | मस्य             |
|         | कक्ख      | कत्न्स (इत्यादि) |

(नोट) इसी प्रकार और भी बहुतसी माषाओंने अर्थमागधीका अनुकरण किया है, जैसे-मायर-पियर=मादर-पिदर (फारसी)। इंक्लिशमें ज़रा और बदल-कर मदर-कादर हो गया है।

# येतिहा/सिक-

हिंदुओं में सबसे प्राचीन बेद माने जाते हैं उनमें भी तीर्थंकरोंका उत्तेश पाया जाता है। जैसे कि 'ॐ कैसोक्यप्रतिष्ठितानां चतुर्विशतितीर्थंकराणां आध्यमादि-वर्धमानान्तानां सिद्धानां शरणं प्रपये। ऋग्वेद अ॰ २५। इसके अतिरिक्त २-२, २-३-१, २-३-३, ७-१८, १०-२२, १०-९९-७, देखें।

अभ रक्ष रक्ष **अरिग्रनेभिः** स्नाहाः, .....सोऽम्माकं अरिष्टनेमिः। यजुर्नेद अ॰ २५।

ॐ नमोऽर्हन्तो ऋषमो वा ॐ ऋषमं पवित्रम् । यजु० अ० २५ मंत्र १९ । ॐ स्वरित न इंद्रो युद्धश्रवाः खिला नः पूषा विश्ववेदाः । खिला नन्ताक्यौँ अरियनेमिः स्वन्ति नो वृहस्पतिर्दधानु । ऋ० अ० १ अ० ६ । पौराणिक—

नाऽहं रामो न में बाम्छा, न च भीगेषु में मनः । केवलं शांतिमिच्छामि, खात्मनीव जिनो यथा ॥ योग॰ सुमुख्क॰ अ॰ अ॰ ॥ 'जैना एकस्मिनेव वस्तुनि उभये निरूपयंति' । प्रभासपुराण ।

दर्शनवर्त्भवीराणां, मुरासुरनमस्कृतः । नीतित्रितयकर्ता सो, बुगादौ प्रथमो जिनः ॥ मनु० ॥ नाभिस्तु जनयेत् पुत्रं, सर्वद्रव्यां महाद्युति । ऋषमं क्षत्रियं ज्येष्टं, सर्वक्षत्रियपूर्वजम् ॥ श्रद्धपु० ॥ .....नीरागीषु जिनो विमुक्तकक्षणारंगो न सस्मास्यरः ॥ श्रद्धपु० ॥ प्रथमं ऋषभो देवो. जैनक्षत्रवर्तकः । जैनधर्मस्य विस्तारं, इतवान् जगतीतले ॥ श्रीमालपुराण ॥ इस्ते पात्रं द्यानाथ, तुंदे वसम्य भारकाः ।

बिक्रमान्येव बासांखि, धारबन्तोऽल्पभाषिणः ॥ २५ ॥ शिवपु॰ अ॰ २१ ॥ श्रीमालपुराषके ७३ वें अध्यायका ३३ वां क्लोक भी इससे मिलता जुलता है। बुदके कई प्रंथोंमें ना(थ-ट)नपुत्त-महानीरका नाम जाता है परन्तु सृत्रोंमें बुदका नाम नहीं है। कारच जैनधर्म बुद्ध धर्मसे प्राचीन है। न्यायवर्षानमें—

१ आगमोंके अनुसार न्यायन्त्र, विष्रहृध्यावर्तनी, उपायहदय ( मौद ) मी चार प्रमाण मानते हैं।

२ पूर्ववन्के उदाहरणमें 'मामा पुत्तं जहा णहुं, जुनाणं पुणरागयं। काइ पनांमजाणेजा, पुन्वसिंगेण केणइ ॥ तंत्रहा-खतेण वा कंण्णेण वा कंग्रणेण वा मसेण वा तिलएण वा' (जनुयोगद्वार) जैसा ही उदाहरण उपायहदय में भी मिलना है। यथा-षढंगुलि सपिडगम्धीनं वार्ल रङ्का पश्चाहुदं वहुसूर्त देवदत्तं रङ्का वहंगुलिस्मरणान् सोऽयमिति पूर्ववन् ।

् ३ 'जहा एगो पुरिसो तहा वहवे पुरिसा' (अनुयोग•) ऐसा ही उदाहरण हाटर और गौडपादने भी दिया है, यथा-पुष्पिनाखदर्शनात्, अन्यत्र पुष्पिताः क्रिया हति । इत्यादि ।

# विकानिक-

विश्वान द्वारा सीहत भागसिक सिद्धान्त

9 भागमोंमें कहा है कि शब्द ( sound ) जब शृतिमान और कोकके अस्त क प्रवाहित होने वाला है, भाजके विज्ञानने भी प्रामीफोन और रेडिवी का आवि-कार करके यह सिद्ध कर दिया है ।

२ आचारांगस्त्रमें कनस्पतिमें जीवोंका अस्तित्व बताने के सिए विस लक्षण दिए 'जाइध्यमयें' उत्पन्न होनेवाला है, 'बृहिष्यमयें' इसके अरीरमें इबि होती है, वित्तांत्रयें चैतन्य है, 'क्षिणं मिलाइ' काटने पर सूचा जाता है, 'आहारवें' आहार वें भहण करता है, 'अविवर्ध' 'असासवें' इसका शरीर भी अलिख और अशायत ' 'जनाववइवं' इसके शरीरमें मी घट बढ़ होती रहती है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गरीशकंत्र वसु ने अपने परीक्षणों द्वारा उपरोक्ष सब अक्षण सिद्ध किए हैं जिसे मस विकासक लोग मान बुके हैं।

१ माममीने समस्य इंट्योंको समादि माना है। इसी बातको प्रतिक प्राचीताका-

वेता J. B. S. हॉल्डनने भी माना है, वे कहते हैं कि मेरे विचारमें जगत्की कोई आदि नहीं है।

४ जैनधमें किसीको सृष्टिका कर्ता हर्ता नहीं मानता, इसे आजका विज्ञान भी स्वीकार करता है।

५ शब्द-ज्योति-ताप और भातपको आगमने पुद्रल कहा है जिसे विज्ञानने भी मेटर Matter के रूपमें मान लिया है। और इसे भी ख़ीकार किया है कि ये सब पुद्रल-द्रव्यके पर्यायविशेष हैं।

६ प्रसिद्ध भूगर्स-वैज्ञानिक फांसिस अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक Ten years under earth में लिखते हैं कि मैंने पृथिवीके ऐसे ऐसे स्प देखे हैं जिनसे पृथिवीमें जीवत्वक्रांका प्रतीत होती है। अभी तक वे निश्चय पर नहीं पहुँच सके परन्तु आगमोंने तो स्पष्ट कहा है कि पृथ्वीकायमें जीव है।

७ स्थानांग स्त्र ५-२-३ में आता है कि स्त्री बिना संयोगके भी शुक्र पुद्रल प्रहण कर गर्भवती हो सकती है। आधुनिक विज्ञानवेत्राओंने भी कृत्रिम गर्भावान हारा इसे सिद्ध कर दिया है।

८ आगम पदार्थकी अनीश्वरता और आत्माकी अजर-अमरता बनाते हैं, जिसे सुविख्यात वैज्ञानिक डाल्टन (Dalton) ने Law of conservation द्वारा सिद कर दिखाया है। परन्तु आत्माकी तह तक विज्ञान अब तक नहीं पहुँच सका।

 भगवान् महावीरके गर्भस्थानान्तरण को कई लोग असंभव मानते हैं जिसे प्राणीशास्त्रवेत्ता डॉ. चांग ने बोस्टन विश्वविद्यास्त्रमकी जैन रसायनशास्त्रामें गर्भस्थानांतरण-परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया है। अमेरिकन हिरनीके गर्भवीजको एक अंग्रेज़ी हिरनीके गर्भाशयमें स्थानान्तरित करनेमें उन्हें सफलता भी मिसी है।

१० आगम कहते हैं कि इंग्यार्थिकनय की अपेक्षा न कोई इंग्य घटता है न यहता है जो रूपान्तर होता है वह उसका पर्याय है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई पुद्रल (Matter) नष्ट नहीं होता, केवल दूसरे रूप (Form) में बदल जाता है। वे लोग इसे Principle of Conservation of Mass and Energy कहते हैं।

१९ आगम मानते हैं कि पानीकी एक बूंदमें असंख्य जीव होते हैं। वैज्ञानि-कोंने भी स्क्ष्मवीक्षण यंत्र द्वारा पानीकी एक बूंदमें ३६००० से भी अधिक जीव केंसे हैं और यह सी मानते हैं कि बहुतसे जीव ऐसे हैं जो स्क्ष्मवीक्षणयंत्र द्वारा भी नहीं देखे जा सकते । देखो 'हाई निकोसकी मिकोप्स बाई द मिलियन पैनियन द्वारा १९४९ में प्रकाशित'।

१२ मगवान् महावीरने पुत्रलकी अपरिमेय शक्ति बताई है, जिसे आजके विज्ञानने 'एटमवर्म' 'अणुवर्म' 'उद्दुजनवर्म' आदिसे सिद्ध कर दिखाया है।

१३ जैनशाखानुसार छोहेका सोनेमें परिवर्तन करना संभव है जिसे विशानने भी स्वीकार किया है कि सोनेक एक परमाणुमें ७९ प्रोट्रोन्स (Protrons) और छोहेके परमाणुमें ३६ प्रोट्रोन्स होते हैं, यदि दोनोंकी संख्या किसी प्रकार सम कर ही जाब तो वह सोनेका परमाणु हो सकता है।

१४ ध्यान और योगसंबंधी सिद्धान्त के लिए डा. मे वाल्टरकी The living

brain नामक पुस्तक देखें।

9' प्रसिद्ध वैज्ञानिक आस्टाइनका 'ध्योरी ऑफ रिलेटिविटी' साहादसे

ब्रहतसा साम्य रह्मना है।

१६ विज्ञानने जीव, पुदूल, आकाश (Space), दाल (Time) और क्रमोस्तिकायको भी 'ईश्वर' के रूपमें माना है।

१० आगम ऋहते हैं कि परमाणुं पुद्रल कभी स्थिर और कभी चल रहता। वैज्ञानिकोंने भी 'हाइड्रोजन' के एखेक्ट्रोनको बाहिर और भीतरके इत्तमें

विनिधित काल तक चल विचल होते देखा है।

१८ आगमों में परमाणु अनन्त प्रकारके और अत्यन्त सूक्ष्म कहे हैं, वैज्ञानिक नन्तता तक तो नहीं पहुंच सके फिर भी उन्होंने १४ प्राइमरी पारटीक उस्ते हैं कि Primary Particles इतने भ हैं कि उनमेंसे कहमोंको वे महाशकिशाली यंत्रों द्वारा भी नहीं देख सके। १९ प्रीवॉक उत्पत्ति स्थान मृत शरीर (अन्तरमुद्दनेके बाद ) जीवित प्राणीका और पुद्रल भी हो सकता है ऐसा जैन शास्त्र मानते हैं। जिसे किसी अपेन्से चौथी हाइपोधिसिस (Hypothesis IV) द्वारा वैज्ञानिकोंने भी कार किया है।

२० शाओं में वर्णित अवगाहना आदि को कई लोग असंभव सानते हैं, उन्हें जनवरी १९५४ के स्वंडे स्टेण्डर्डमें रेडिपशानके बारेमें फ्रेंक खेळेंजर रा लिखित छेख देखना चाहिए। रेडिएशनसे प्रतिवर्ष सवा इंचके हिसाबसे गाई में इदि बताई है। यदि अवसर्पिणीके छठे आरेका मनुष्य उस्सर्पिणीके मा काल तक जिसका अंतर १० कोडाकोड़ी सागरोपम होता है तीन गांककी अवगाहना वाला हो तो कोई आधर्य नहीं। आगम मानते हैं कि मनुष्यके संस्थान, संहनन, आयुष्य, अवगाहना, भूमिके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदिमें अवसर्पिजी कालमें हास और उत्सर्पिणीकालमें कमशः बृद्धि होती है। इसके लिए मार्टिनिज़ द्वारा लिखित 'विचित्र रेखिएशन एवं उनका आधर्यकारक प्रभाव' नामक लेख देखें।

(नोट) ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनको विज्ञानने खीकार किया है। और कई तथ्यों तक तो वह अभी पहुंच भी नहीं सका है। सच है कहां जड़वादी विज्ञान और वहां अध्यात्मवादी आगम। दोनोंमें ज़र्मान आस्मानका अंतर है।



# णमोऽत्यु जं समणस्य मगवनो णायपुत्तमहावीरस्य संपादकीय

जैसधर्म क्या है !—'जि' जने वातुसे 'इणसिम्जिदीकुर्याविभ्यो नक्' नक् प्रत्ययान्त होकर 'जिन' सन्दर्स 'जैन' बना है अर्थान् 'रागादिशत्रून् अयतीति जिनः' आन्तरिक रागद्देष और कर्मादि शत्रुओंका विजेता 'जिन' कहलाता है और उसके अनुगामी जैन हैं। जिनके 'जगत्मभु' जगत्के प्रभु, 'सर्वक्र' सर्व पदार्थोंके हाता, 'त्रिकालविद्' तीनों कलकी अवस्थाओंके जानने वाले, 'देवाधिदेव' देवोंके सर्वोपरि देव आदि गुणवाधक बहुतसे विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त 'साधु साध्यी श्रावक श्राविका' इन चारों तीर्थोंके संस्थापक होने से 'तीर्थकर' या 'तीर्थकर' कहलाते हैं। केवलज्ञान होनेसे 'केवली' और 'अर्हन्' मी हैं। इनका प्रतिपादन किया हुआ धर्म जैनधर्म कहलाता है।

र्जनधर्म अनादि है, इसकी प्राचीनताके प्रमाण 'तुलनात्मक अध्ययन' के ऐतिहासिक प्रकरणमें देखें।

जैनधर्मकी मान्यता—इस दश्यमान छिटमें जो भी वस्तु आहि इन्द्रियों द्वारा अथवा असींद्रिय हानसे जानी जाती हैं या दिशोचर होती हैं, उनके दो विभाग हैं जब और चेतन; जबमें जीव नहीं है और चेतन जीव है। जीवोंकी गणना संख्यात और असंख्यात से नहीं बल्के अनन्तसे हैं। जीव भी दो प्रकारके हैं—एक कमेंसे मुक्त अर्थात सिद्ध, दूसरे संसारी। इन संसारी जीवोंके अनेक रितिसे अनेक भेद हैं। सबमें समान जीवत्व होने पर भी जब पदार्थके साथ उनका किसी अंग्रोमें संबंध होनेके कारण वे नए २ हममें दिखते हैं। उन संसारी जीवोंके बार भाग हैं—नारक, तिर्मेच, मनुष्य और देव। नारकीय जीव अपने पापोंका फल अधीलोकमें और देव अपने पुष्पका फल खर्गलोकमें भोगते हैं। इस मर्खलोकमें मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ हैं। तिर्मेच पंचिद्रियके पांच मेद हैं— जलवर (पानी में रहने वाके मच्छ कच्छादि), स्थलचर (भूमिपर चलने वाके गाय भैस वकरी आदि), केचर (आकाशमें उन्ने वाले पड़ी कनूतर आदि), उरपुर (छातीसे रेंग कर चलने वाके सर्पाद ), अजपुर (मुजासे चलने वाले नेवला संदर आदि)। ये सब चलने फिरने वाके अस जीव (जंगम) कहलाते हैं। इनके अति-रिक्त पुष्थी पानी अग्नि वायु और कनस्पतिके जीव स्थावर हैं। ये इतने स्क्म हैं

१ जीवपज्यका णं भंते ! कि संस्थिता असंस्थिता अणंता ? गीयमा ! नी संस्थिता, नो असंस्थिता, अर्णता । 'पण्णवणा' पांचवां पद, ३०९ प्रष्ठ ।

कि इंद्रियोंके भी क्षयोचर हैं। वनस्पतिका 'निगोद' नामक एक विभाग है, जिसमें सृष्ट्रिके अप्रभाग जिनने बारीक स्थानमें भी अनन्त जीव हैं। कर्मीका आवरण होनेके कारण ये जीव संसारी कहलाते हैं। भव्यजीव योग्य सामग्री और संयोग मिलनेपर मनुष्यगतिको पाकर फिर कर्मीका सर्ववा निकंदन करके मोक्षको प्राप्त होना है। मोक्ष होने पर आत्मा अनुनराष्ट्रित अवस्थाको पाना है।

जैनोंकी दृष्टिमें जगत् अनादि अनंत है, इसकी रचना करनेवाला कोइं नहीं है \* । और अन्यमतावृद्धंबी भी यही मानते हैं कि "नासतो जायते भावो, नाभावो जायते सनः।" अर्थात् "असत्की उत्पत्ति नहीं होती और सत्का गर्वथा अभाव नहीं होता।"

जैनधमं ईश्वरको कर्ना हर्ता नहीं मानता । वास्तवमं 'परिक्षीणयकलकर्मा ईश्वरः' अर्थात् समन्त कर्म क्षय होने पर आत्मा ही ईश्वर अवस्थाको प्राप्त होता है । अथवा यों कहिए कि आत्माका गुद्ध खरूप ही परमात्मा है ।

जैनधर्म जीवके द्वारा किए गए कर्मीका फल 'किसी अन्य शक्ति द्वारा मिलना है' ऐमा नहीं मानता । जो जैसा कमें करता है उसे कमें द्वारा वैसा ही फल मिलता हैं। जैसे मकान बनाने वाला मनुष्य अपने मकान बनानेके कमेंसे अपने आप समनल भूमिसे ऊँचा उठता जाता है, कुतुबमीनार पर चढ़ने बाला व्यक्ति चढ़ना हुआ अपने आप ऊँचा चला जाता है, इसी प्रकार उत्तम क्षमा दशा सत्यादि उत्तम साधनका कर्ना अपने आप खर्मादि उत्तम गतिको पाना है । ऐसे ही जो जुर्मान सोदनेबाला मनुष्य जितनी जुमीन सोदता है वह उतना ही समतल भूमिसे नीना होता चला जाता है, इसी तरह पाफ्कर्म करने वाला जीव अपने आप हिंगा असला होह दगा आदि अञ्चनकीके निमित्तसे अध्य गतिको प्राप्त होता है । यदि मनुष्य दुग्धादि पीष्टिक पदार्थीका सेवन करता है तो उन पदार्थीकं द्वारा अपने आप शरीर सुंदर और सुदद हो जाना है, इसी विधिसे शुभ प्रकृतियोंका सूजन करने बाला अनेक अभर्तयोगीको प्राप्त करता है। विष मक्षण करनेवाला प्राणी उस विषके प्रयोगसे अपने आप गर जाता है, धतुरा सानेवाला मुर्छित हो जाता है, कारण बस्तका खनाव अपना काम करता है। जैसे पानी अपने स्वाभाविक गुणसे खर्ब नीचेका मार्ग पश्चता है तब प्रशाँ या आगकी ज्वालाओंको अपने आप कर्ष्वगामी होते देखा जाता है। आत्मा और पुद्रल

<sup>\* &#</sup>x27;'अनाचनिधने दृष्ये, स्वपर्यायाः प्रतिस्रणम् । उन्मजन्ति निमक्रन्ति, जसक्क्ष्ट्रोस्वक्रके ॥ भा० प० ॥

अनंतकालसे एक दूसरेके साथ संयुक्त रहते हुए भी आत्मा पुद्रलक्ष्य और पुद्रल आत्मारूप नहीं हुआ, न होता है और न होगा। कारण वस्तु अपने समावमें सदेव स्थिर है।

स्याद्वाद् - जैन धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता स्याद्वाद है। पदार्थमें रहे हुए विभिन्न गुणोंको सापेक्षतया स्वीकार करना 'स्याद्वाद' है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता है एवं पिता की अपेक्षासे पुत्र है, और भी कई अपेक्षाओंसे उमकी कई संज्ञाएँ हैं। इसी प्रकार स्याद्वादकी दृष्टिसे द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा लोक नित्य है और पर्यायार्थिक नयकी दृष्टिसे लोक अनित्य है। अधवा यों कहिए कि 'बइदर्शन जिन अंग अणीजे' अर्थात् स्याद्वादक्पी समुद्रमें अलग २ यतकप नदिएं आकर अमेदरूप होकर मिलती हैं।

अहिंसा— अहिंसाका स्थम विवेचन जितना जैनधमें है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । अहिंसाकी साधनासे ही भारतवर्षको खनंत्रता प्राप्त हुई है, जिसे वेखकर हानै: २ आजकी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होकर प्रगतिश्रील हो रही हैं । जैनधमें मानता है कि "सादने जीवा पियाउया०" "सादने जीवा वि इच्छंति, जीविंद न मरिज्जिदं ।0" Live and let live. Not Killing is Living. इसके अतिरिक्त जैनधमें मत्य, अचीर्य, ब्रह्म-चर्य, अपरिप्रह, संयम, तप और त्याग पर भी पूरा २ भार देता है ।

जैनधर्म सैद्धान्तिक दृष्टिसे जातिवाद और छूतछानको नहीं मानता "कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ॰ ॥" अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब कर्मा-मुसार हैं जन्मसे नहीं। हरिकेशमुनि जैसे शूहजातीय मी-देगोंके पूजनीय थे।

स्वीके समानाधिकार—चतुर्विध संघमें जहां साधु और आवकका स्थान है वहां साध्यी और आविकाका मी । चंदनवाला आदि कई महासतियोंने मुक्ति प्राप्त की है।

जैनागर्मोर्ने चर्जित गणतंत्रके भाषार पर ही आजके गणतंत्रकी उत्पत्ति हुई है।

शान और क्रिया-जैनधर्म 'शानकियाभ्यां मोक्षः' अर्थात् शान के द्वारा वस्तुका तथ्य जानकर उसी भाँति आवरण (क्रिया) द्वारा मोक्ष मानता है।

आगम कहते हैं कि 'जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा'—जो क्म-शर होते हैं वे ही धर्मश्रर होते हैं।

वाद्य युद्धका निवेध-'अञ्चलामेव सुज्यादि, किं ते युज्येष

बज्यओं । अप्पाणमेख अप्पाणं, जहता सुहमेह्य ॥' बहरी बुदेंसि कुछ न होगा आंतरिक युद्ध करके आंतरिक शत्रुऑपर निवय पाओ तब ही सचे सबकी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जैन धर्म आत्म-दमन पर ही जोर देता है-'अप्पा चेथ दमेयस्थों, अप्पा दू खलु बुहमों । अप्पा दंतो सुही होह, अस्ति लोप परत्थ य ॥'

कर्मसिद्धान्त — जैनवर्ममें आठ कर्म माने हैं । ज्ञानावरणीय (यह जीवके ज्ञान पर आवरणस्य है जैसे बादल स्र्यंको ढेंक छेता है), द्रश्ना-वरणीय (जो जीवकी दर्शनकािक) ढेंकता है जैसे द्वीन किसीको राजासे मिलनेमें विघ्न करता है), वेदनीय (जो सुस्र दुःस्वका अनुभव कराता है, सातावेदनीय शहदलिय तलवारके समान और असातावेदनीय विष्ठिम सक्तके समान है), मोहनीय (यह आत्माके सक्पको भुलाता है जैसे दाक पीने वाला अपना भान भूल जाता है), आयुक्तमें (बंदीगृहमें वंदीके ममान यह जीवको नाना गतियोंमें रोके रसता है), नामकर्म (भिन्न २ गतियोंमें उत्पन्न करता है विजकार और विजके सदश), शोचकर्म (यह कंव और नीच अवस्थाका मेद करता है कुम्हार और उसके बर्तन की तरह), अन्तरायकर्म (यह कर्न जीवको दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्तिसे वंचित रसता है)।

दो प्रकारका धर्म-जैनधर्ममें धर्मके दो साधक बताए हैं, साधु और श्राबक । साधु अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मवर्ष और अपरिग्रहका सांगोपांग पूर्णत्या पालन करता है तब श्राबक इनकी मर्यादा करता है। इसके अतिरिक्त तीन गुणवत और चार शिक्षावतोंका भी पालन करता है।

अवतत्व् --जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आक्षव (क्रमैप्रकृतिके आनेका मार्ग), चंबर (क्रमैप्रकृतिको आत्मामें आनेसे रोकना), निजरा (बारह प्रकारके तपसे क्रमैहप रजको आत्मासे प्रथक् करना), बंध (क्रमैप्रकृतिका आत्मामें वृध और पानीकी तरह मिलना), मोक्ष (क्रमैप्रकृतिसे तीनों उपायोंसे आत्माका मोक्ष होना) ये नव तरन हैं। यदि इस संबंधनें कुछ विशेष जानना हो तो जिज्ञास 'स्वपदार्थकानस्वार'का अवस्तोकन करें।

वैन्नसाहित्य-वैनोंकी संख्या क्रम होते हुए भी उनका साहित्य विशास्त्रम है। अर्थभागधी संस्कृत प्राकृत अपभंश हिंदी गुजराती राजस्थानी आदि भाषाओंने उनके अनेक प्रंय पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त न्याकरण न्याय काव्य कोप संय ज्योतिय सामुद्रिक योग सरसास वैश्वक आदिके ग्रंय भी गुष्कृत प्रमाणमें उपस्कर्य हैं।

जैनसाहिलमें भागमोंका स्थान सर्वोच है। आगम सिद्धान्त शास्त्र और स्त्र एक ही बात है। स्त्र की पद्धति कुछ बौद्धोंने भी है जैसे सुत्रनियात्त, पायासीसत्तं आदि। हिंदुओंने व्याकरण और न्याय आदि प्रंथ स्त्रनद्ध ही हैं। जैनागम तो सबके सब स्त्रस्य हैं ही।

स्त्रकी ब्युत्पत्ति-'अल्पाक्षरविशिष्टत्त्रे सति बह्ववंबोधकत्वं स्त्र-त्वम्' अर्थात् जिसमें अक्षर बोढ़े हों और अर्थबोध अधिक हो उसे मृत कहते हैं, अथबा 'स्त्रसिख स्त्रम्' स्त के डोरेमें जिम प्रकार अनेक रहां के मणके पिरोए जाते हैं इसी तरह जिसमें बहुतसे अर्थोका संग्रह हो वह सृत्र होता है। पुनश्र-

अपमाधमहत्यं, बत्तीसा दोसविरहियं जं च । लक्ष्मणजुत्तं सुत्तं, बहुहि व गुजेहि उववेयं ॥ १ ॥ सूत्रोंके मेदोपमेद-

जरसर्गसूत्र-जिसमें किसी करतका सामान्य विधान हो, जीसे-'तो कव्यह णिग्गंथाण वा णिगांधीण वा आमे तालपळंबे परिवाहित्य !'

अपवादस्त्र — जो उत्सर्गका बाधक हो, यथा-'कप्पद्द णिव्यांधाण बा जिन्मं श्रीण बा पक्के तालपलंबे मिण्णे अभिष्णे बा पडिगाहिस्स्य।' उन्सर्गापवाद-जिसमें दोनों हों, जैसे-'नो कप्पद्द जिन्मंधाण बा जिन्मं श्रीण वा पारियासियस्स "जण्णत्य आगाडेहिं रोगायंकेहिं' ॥ १८६॥ बृहत्करूप॥

प्रकरणसूत्र-जिसका प्रकरणानुसार नाम हो, जैसे-'काविछीयं' केसि-गोयसिखं' इत्याद ।

संद्यास्त्र-जिममें सामान्यतया किसी विषयका वर्णन हो, जैसे 'वृश्येका-सिक' आदि, जिनमें आचारादि का सामान्य निरूप्त है।

कारकस्त्र-जिसमें प्रश्लोत्तरके साथ २ शंकाका समाधान भी हो । जिन प्रश्लोत्तरोंके साथ 'से केवाद्वेणं · · से यएणद्वेजं · · ' लगे हैं वे सब कारकस्त्र हैं । स्त्रके बाठ गुण-

णिहोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकियं। उवजीयं सोवयारं च, मियं महुरमेव य ॥ १॥

- १ निर्दोष-सर प्रकारके दोषोंने रहित ।
- २ सारवान्-जिसमें सारगरित विषय हों।
- रे हेतुयुक्त-जिसमें वर्षित विश्वको हेतु आविसे त्यष्ट किया गया हो।

- ४ अलंकत-जो उपमा उत्प्रेक्षा **आदि अलंका**रेखे अलंकत हो ।
- ५ उपनीत-जिसमें उपनय हों।
- ह सोपचार-जिमकी भाषा शुद्ध और मार्जित हो ।
- मित-जिसमें अक्षर बोड़े हों और मात्र अधिक हो।
- ८ मधुर-जो मुननमें अत्यन्त मधुर हो।

कोई २ छ गुण भी मानते हैं-'अप्यक्खरमसंदिखं, सारवं विस्सको-मुदं। अत्योभमणवर्कं च, सुत्तं स्ववण्णुभासियं॥' १ अस्यासर-जैसे नामायिकन्त्र, २ असंदिग्ध-जिसमें शंका के छिए स्थान न हो, ३ सार-वान्-प्रवंतन, ४ विश्वतोमुख-जिसमें नारों अनुयोगोंका नमानेश हो. जैसे-'धम्मो मंगलमुक्टिं' ५ अस्तोमक-जिसमें न वा आदि निपातीका निर-धंक प्रयोग न हो, ६ अनवश्-जिसमें मानय स्थापारका उपदेश न हो।

स्वके ३२ दोष-अलियमुषघायजणयं, निरम्धयमषस्थयं छ्लं दुहिलं । निस्सारमहियमूणं, पुणवत्तं वाह्यमजुर्च ॥ १ ॥ कमभिण्ण-वयणमिण्णं, विभक्तिमिण्णं च लिंगभिण्णं च । अणमिहियमपयमेष य, सहावहीणं वयहियं च ॥ २ ॥ कालजतिष्क्रमिदोसो, समय-षिरुदं च वयणमित्तं च । अत्थाषत्तीदोसो, नेओ असमासदोसो य ॥ ३ ॥ उवमाद्यगदोसो, णिद्देसपयत्थसंधिदोसो य । एए य इत्तदोसा, वत्तीसा दृति णायव्या ॥ ४ ॥

- १ अलीकदोष-जो सन्हो असन् वहे, जैसे-आत्मा नहीं है।
- २ उपञातकोष-त्रो प्राणियोंकी घानका कारण हो, जैसे-'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति'।
- रे निर्धाकदोष-जिसका कोई अर्थ न हो।
- ४ अपार्धकदोष-असंबद्ध अर्थवाला ।
- ५ छलदोष-विपरीन अर्थवासा ।
- ६ द्रहिलदोष-गपन्यापारपोषक ।
- ७ निस्सारदोष-सारहित ।
- ८ अधिकदोष-अभिक पर अक्षर मात्रा बाला ।
- ९ हीनदोष-अक्षर पद मात्रा बादि से हीत ।
- १० पुनरक्तवीय-जिसमें एक ही विषयको बारंबार बुहरात्रा वया हो।
- ११ ज्याहतदोष-जो पूर्वापर विरोजी हो।

- १२ अयुक्तदोष-जिसमें युक्तियुत्वता हो।
- १३ कमिश्रदीच-अनुकमरदित ।
- १४ वयम्भियदोष-जिसमें वयनकी गरवर हो।
- १५ विसक्तिभिष्ठयोच-विभक्तिका वैपरीख ।
- १६ सिंगभिषायोष-तीनों सिगोंनें केरफार हो।
- १७ अम्सिद्धितवीष-अपने विद्यान्तके विद्य हो।
- १८ अपद्वीष-जिसमें डांदेक त्रुटियां ही।
- १९ स्वधायही नवीच-जिसमें वस्तुसामावके विरुद्ध कवन हो । जैसे-'आन क्षीतल होती है ।'
- २० व्यवहितवोष-जो अप्रसंविक हो।
- २१ काळवीप-जिसमें भूतकालके स्थानमें क्रीमान तथा वर्तमानके स्थानमें भूतकालक प्रयोग हो अर्थात् काळसंबंधी अग्रुद्धिएँ हों।
- २२ यसिदोष-जिसमें विभाग चिन्हों की अग्रवियों हों।
- २३ छविद्योष-अमंकारग्रस्य ।
- २४ समयविक्यदोष-अपने मत से विकाता ।
- २५ वयनमात्रदोष-निर्देतकता ।
- २६ अर्थापसिदोष-जिसके अर्थमें भापति हो सके।
- २७ असमासदोष-जिसमें समासकी प्राप्ति होने पर भी समास न किया गया हो।
- २८ उपसादीय-जिसमें हीन अववा अधिक वा निश्वम उपमाएँ दी गई हीं।
- २९ कपकनोष-अधूरा वर्णन ।
- ३० विर्वेद्वादीय-जिसमें निर्देष्ट पर्दोकी एकवाक्यता न हो।
- ३१ पहार्वदीय-को पर्यायको पहार्थ और परावको पर्याय सह ।
- १२ संधिकोष-विसमें वहां संविकी आप्ति हो वहां व की हो, अथवा अयुक्त रीतिसे की यह हो।
- ३२ सरकाच्याय-कार संबद्ध प्रातःबातः १, सप्पादकारः २, संव्याकातः २, सम्बराधि ४ )ओडि सम्ब, बार पूर्विमा एवं महाप्रतिपराएँ (चैत्रह्मा १५, वर्षः १, बारकाह्मा १५, वर्षः १, बादिनग्रहा १५, वर्षः १, कार्तिकाह्मा १५, वर्षः १ ) १२ ।
- सीवारिकशारीर संबंधी १० असाम्बाय अस्य १३, मांस १४

रुधिर १'४, पड़ी हुई अञ्चित्त १६, सभीपमें जलने वाला दमकान १७, चंद्रप्रहण १८, सूर्यप्रहण १९, मुखिया-राजा-सेनापति-देश-नायक-नगरहोठ का मरण २०, राज्यसंश्राम २१, धर्मस्थानमें मनुष्य और तियेच पंचेदियका बळेशर २२।

आकाश-संबंधी १० अस्वाध्याय-उन्कापान २३, दिसाबोंके लाल होनेका समय २४, अकालगर्जना २५, विजली क्रमकेत समय २६, निर्धान २७, यूपक-शुक्रपक्षको एकम-योज और तीजकी संध्या २८, यथालिस-अमुक २ दिशाओंमें बोड़े थोड़े अन्तरमें विजर्शके समाव प्रकाश होते समय २९, धूमिका-धूंबर ३०, महिका-कोहरा ( यूंध ) पहते समय ३९, रजोश्रष्ट ३२।

इन ३२ अखाध्यायोंको टालकर दिन और गतके पहले और बीचे प्रहरमें कालिक सूत्रोंका खाध्याय करना चाहिए। खाध्याय संवंधी नियमके भंग करने-वाले के लिए प्रायाधित निश्रीयसूत्रके १९ वें उद्देशकमें देखें।

यह भी ज्ञात रहे कि अखाध्यायकाल को हिंदुओं के प्रंथों में भी वर्जित किया है। जनके यहां भी अमुक २ प्रंथ न पढ़ना कहा है। जिस प्रकार प्रमान विहाग भेरवी देश स्थामकत्याण आदि रागोंका समय निश्चित है, असमयमें वे अच्छे नहीं लगते, इसी प्रकार सूत्रोंका खाध्यायकाल निर्धारित है, अर्थात् 'काले कालं समायरे।'

स्योखारविधि-स्यांका उषारण करते नमय स्वलना न हो, ज्वान न लब्खका जाय। अलग २ पहोंको मिलाकर और मिले हुए पदोंको नोइकर न पड़े। अपनी ओरसे क्षेपक न करे। सांगोपांग परिपूर्ण पढ़े। बोचके नियमानुसार पढ़े। यथास्थान उचारण करे। शुक्से वाचना छेकर पढ़े। जैसा कि अनुयोगद्वारस्थान कहा है कि "सुत्तं उचारेयव्यं—अक्सालियं, अमिलियं, अक्यामेकियं, पहिपुण्यं, पविपुण्यांसं, कंठोद्वविष्यसुषं, शुक्यायांम्यावं।"

स्त्रक्याक्याके ६ मेह-"संहिया य पर्य चेब, पयरथो पयविकाहो । बालणा य पसिन्दी य, स्विकाहं विकि स्ववकानं ॥" १ संहिता-पदका अस्वका उचारण, जैसे-'करेबि अंते ! सामाइनं-' २ पद-उपरोक्त बाक्यमें 'करेबि' एक वह है, 'अंते !' दूसरा पर् है, 'सामाइनं' तीसरा पर है। ३ पदार्थ-उपरोक्त परोंके अर्थ ।

ध पद्विप्रह-पदच्छेद करना ।

५ बाह्यमा-'मनु' 'न व' आदिते शंका उत्पन्न करना ।

६ प्रसिद्धि-उठाई गई संकाओंका समुचित समावान ।

उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय द्वारा भी स्थोंकी व्याख्या की आती है। इनका विवरण अनुयोगद्वारस्थनें विस्तारपूर्वक पाम जाता है।

वर्तमावकालमें उपखण्य सूत्र-

११ अंग, (१२ वें अंग दृष्टिवादका विष्क्षेत्र ही जुका है) १२ उपांग, जार केंद्र, जार मूल और आवस्पक इस प्रकार १२ सूज वर्तमानमें प्रामाणिक माने जाते हैं। अंगोंका वर्णन समवानांगस्त्र एवं नंबीस्त्रमें पाया जाता है। शेष स्त्रोंके नाम नंबीस्त्रमें हैं। उपांग चंका केंद्रक निर्वाविकादिमें पाई जाती है। किर भी १२ अंगोंके १२ उपांग माने जाते हैं। बंगस्त्रोंचे अतिरिक्त आवगोंकी अंगवाद्य चंका भी है, जिसके दो भेद हैं—आवश्यक और आवश्यक—व्यतिरिक्त। आ॰ व्य॰के भी दो नेष हैं—आवश्यक और आवश्यक—व्यतिरिक्त। आ॰ व्य॰के भी दो नेष हैं—आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त। आ॰ व्यान परिगणित हैं। उत्कालिकों दृष्टिकालिक, बाप्यादिक, राजप्रशीव, बोबाजीवालियम, प्रशापना, अंदी, अनुवोगद्वार, स्वंप्रकृति सिक्तिहत हैं। कालिकस्त्रका खाप्याय नियत समयपर ही किया जाता है। उत्कालिकस्त्रोंका खाप्याय व्यवित समयमें भी किया जा सकता है। वंबीस्त्रनिर्देष्ट होच सूत्र वर्तमानमें नहीं है। अंगस्त्रोंका सहत्व और उचका विषयारि 'सुलाइकासे'के प्रवम अंवने दिया जा जुका है। विर्तीय अंवने स्वाविद्य स्त्रोंका विषय-विवरण इस प्रवार है।

बारह उपांच-

प्रधास सर्पाय-भीपपातिसम्बार्ध बंपावनरी, पूर्णभद्र स्थान, असोक दक्ष, पूर्णिशिका-यहरू, सेनिक शाम, बारिणी राजी, सारापुत्र महावीर भगवान्का समयस्य, राजे १३ तेत, सामुणण, सेनिकका सहावीर प्रभुक्ती बंदना के लिए आवस्त्र, असरादि देवींचा आचा, अमबादकी देखना, अंवड परिप्रायक आवक्ता गरित, नेनिसास्यार और अन्तर्भे सिद्धोंका वर्णन है।

विशीय क्यांग-राज्यक्तियमें स्वांगरेक्य सम्बाद महावीर खामीकी कंदमा के लिए आना, गीतमसानी हारा क्यके पूर्वनक्की हुस्का, सम्बाद हार स्वांगरेक्य पूर्वमक्तमन, प्रदेश राजाक केवीसुनिक प्रमोत्तर, अंक्ष्में प्रदेशी हारा भारमध्यद्वा पाकर व्रतग्रहणादि विषय वर्णित हैं । यह सत्र साहित्यका रमप्रद प्रथ हैं ऐसा विटरनिट्ज़ का कहना है ।

तृतीय उपांग-जीवाजीवाभिगममें बीत अबीवका विस्तृत सहप, "

वित्रयदेवका वर्णन, छप्पन अन्तरद्वीपादिका उक्तेन है।

खतुर्थं उपांग-प्रज्ञापनासूत्रमें जीव, अजीव, अपसव, बेथ, संबर, निर्करा और मोक्षका सम्यक् निरूपण है। इसके अतिरिक्त लेज्या, समाधि, लोकस्वरूप आदिका वर्णन भी है, इसमें ३६ पद (प्रकरण) हैं। इसके संकलनकर्ना श्रीत्रधर्मा-वार्यसे २३ वें पदृक्षित आये इयामाचार्य है। प्र≔प्रकष्टनया, शापना≔अवनीय करना प्रशापना, अर्थान् जिसमें पदार्थका परिपूर्णक्यसे खक्य जाना जा सके।

पंचम उपांग-जंबूद्वीपप्रक्रांतिमें जंबूद्रीपका मिलनर वर्णन है। कालचक, ऋषभदेव मगदान और भरत चक्रवतीका जीवनचरित्र भी वर्णित है। वासावमें

यह भूगोलविषयक प्रंथ है ऐसा चिटरनिट्ज़ का कड़ना है।

छठे एवं सातवें उपांश-चंद्रप्रकािस और स्थेप्रकािसें नंद्र तथा स्यीव ज्योतिषयका वर्णन है। होनोंके आरंभ-कमके बोड़ेसे मेदके अतिरिक्ष होष सब पाठ समान हैं। इनके २० प्रामृत हैं। जिनमें मण्डलगति संख्या, सूर्यका तिर्यक परिभ्रमण, प्राकाश्य क्षेप्र परिमाण, प्रकाश संस्थान, केश्या प्रतिषात, ओवःसंस्थिति, स्यांवारक, उदयसंस्थिति, पौरणी छाया प्रमाण, योगस्वरूप, संक्ष्मगोंका आदि अन्त, संक्ष्मगोंके मेद, नंद्रमाकी वृद्धि अपवृद्धि, ज्योतका प्रमाण, शीग्रगति निर्णय, ज्योतका सक्षण, व्यवन तथा उपपात, चन्त्रस्वादिकी वंचाई, उपका परिमाण, चन्द्रादिका अनुभाव वर्णित है। वे दोनों उपाम खगोल विषयक हैं। ५-६-७ वे उपागको विद्यतिह्मुको नैकानिक प्रथ (Scientific Works) माना है।

आठवें उपांग-निरियाविक्षिकार्में भगभ-नरेश वेजिक ( अंससार-वीद-साहित्समें विविसार ) का कोणिक ( अजानशश्रु ) के द्वारा भरण ( जिसका स्रोक्ष वीद प्रयोगें भी पाया जाना है ) आदिका कवन है । इसके अतिरिक्ष कावकुमारा-दिका अपने नाना वैशालिनरेश बेटकके साथ सुद्धमें सकते हुए मारा जामा, उमकी

नारक गति और मविष्यमें मीक्ष होनेका वर्णन है।

नवम उपांग-कल्यावतंसिकामें बेणिक राजाके १० पीत्र प्याकुमाराविका भगवान महावीर प्रभुकी सेवामें वीक्षाप्रवण, देवगद्वियमन और अविष्यमें मोक्ष होनेका कथन है। इसके १० अध्यक्षन हैं। दसर्वे छपांग-पुष्पिकार्ये १० देव देवियोंका अगवान महावीर खामीकी वंदन। के छिए आना, गौतमस्तामीकी उनके पूर्वभवकी पुष्का, भगवान द्वारी । पूर्वभव-कवन, चन्द्र, सूर्व, महाञ्चक ( पूर्वभवमें सोमिक ब्राह्मण ), बहु पृत्तिया ( पूर्व-भवमें सुभद्रा साध्वी ), पूर्वभद्र, माणिभद्र, बस, शिष,और अनादिन देवके पूर्व-वन्भका वर्णन है।

न्याद**हर्षे उपांग-पुष्पक्षकार्मे श्री ही आदि १० देवि**र्वोकी पूर्वजनमकी करणीका कथन है। इसमें १० अध्यक्षन हैं।

बार**एवं उपांग-वृष्णित्रामें वृष्णि**नंतके बलभव्यकि १२ पुत्र निवर-कुमारादिका भगवान् अरिष्टनेमिके पास बीखामहण, सर्वार्थसिद्धनमन, मनिष्यमें मोक्ष पावेका अधिकार् है ।

## बार छेवस्य-

प्रथम छेद-स्यवहारस्त्रमें दश उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशकर्मे आले-चना (Confession) विचि । ब्रिसीय उद्देशकर्में सहवासिक दोचित होने पर साधुका कर्तन्य । तीसारे जहेशासमें भाषार्थ उपान्याय आदि 🕟 पदविशा किसे दी जायें और किसे नहीं, साथ ही उनके गुणोंका विवरण । सीक्षे उडे दाकर्से आवार्यादिको बहुर्मास और विहारकालमें कितने साधुओंके साथ रहना। यांचर्चेसे प्रवर्तनी के किए विकान बीचेके अनुसार । करेडे सिक्षा स्थंतिल (शीचभूमे ) वसति वहां और किसप्रकार विश्वित करना तथा अमुक २ स्वासना-**ओंके लिए** प्राय**ित । स्तरतवेंसें दू**रारे संवादे में से बाई हुई साम्बीके साथ कैसा व्यवहार रक्षना और साष्ट्रियों के लिए नियम, खाष्याय और पदवीदान, अमुक संयोगोंमें गृहस्थकी आज्ञा केकर प्रवर्तन करना । आखर्षिमें गृहस्थके मकानका कितने भाग तक उपयोग करना, पीठ कक्क (पाट पाटलादि ) की प्रहण विषि, पात्र आदि उपस्था और मोजनका परिमाण । मुख्येंसे सञ्चातर (स्थान देनेवाडे ) का कदन, उसके मकानादिको उपयोगमें हेने न हेनेका त्यष्टीकरण, निक्कप्रतिमाका बारायन केते होना चाहिए। इक्स्म उद्देशकार्मे वो प्रकारकी अतिमा (अभिमह्) तथा वी प्रवादका परिषष्ट, पांच व्यवद्वार, बार जातिके पुरुष (साध्र), बार कारिक बाबार्व और शिष्म, स्थविर एवं किष्म की सीन श्रुविकार्षे, अञ्चक स्थक अन्यास का आरंग करना आर्थक कान है।

शितीय केयू-बृहत्कारवर्ते व जीवक है, इसमें मुक्यतया साह साव्ययोंका

<sup>ा</sup> स्मानोदि संबंधने हेक्ट नहास्त्रके केन प्रहत्त्व हैं।

आचारकल्प वर्णित है। जो पदार्थादि कमैबंधके हेतु और संयमके बायक हैं जैनके लिए 'न कप्पइ' धन्दका उपयोग किया है अर्थात 'नहीं कल्पता है,' नया जो संयमकी साधनामें सहायक, स्थान, वस्त्र, पात्र आदि हैं उनके संबंधमें ' 'कप्पइ' कल्पनीय कहा है। असुक अकार्य (दोष) के लिए १० प्रायमित्तमें साधक किस प्रायश्चितका अधिकारी है। साथ ही कल्पके छ प्रकार आदिका कथन है।

तिय छेद-निशीधस्वमें प्रायिक्षकार्षिकार है, इसमें २० उद्देशका हैं, १९ उद्देशकों गुरुमासिक खबुमासिक छबुन्यातुर्मानिक और गुरुवातुर्मासिक प्रायिक्षका वर्णन है, २० वें उद्देशकों इनकी निषि बताई गई है। स्खलना करनेवाले साधुओं के लिए शिक्षारूप निशीवस्त्र है। इसरे शब्दोंने इसे धर्म-नियमोंका कोष या दंडसंग्रह (पेनल कोट) कहा जाय तो गुक्तियुक्त ही है। प्राय-विक्तका अर्थ है कि भूलकर एक बार जिस अक्ट्यका सेवन किया हो उसकी आलोबना करके शुद्ध होना और पुनः स्याप्य कर्मका आवरण न करना।

चतुर्थ छेद-दशाश्चतस्कं धर्मे दश अध्ययन हैं, जिनमें क्रमशः अनमा-विके २० स्थान, २१ सबसदोष, ३३ जशातना, आवार्यकी आठ सम्पदाएँ और है उनके मेद, विष्यके लिए वारप्रकारकी विनय प्रश्ति मेद सहित, विश्वसमाधिके १० स्थान, शावक की ११ प्रतिमाएं नवा साधुकी १२ प्रतिमाएँ, पर्यूक्वाक्रमें, महामोहनीयकर्मवंघके ३० स्थान तथा नव निदानों (निदाणों) का वर्णम है। इनमें ज्यवहार, बृहत्कल्प और दशाश्चतस्कं धकी रचना आर्थ अञ्चन

बाह्र आचार्य ने की है।

## चार मूलस्त्र-

प्रथम मूलस्य-व्यविकालिकार १० अध्ययन और दो चूकिकाएँ हैं। इसकी रचना १४ पूर्वधर श्रीस्ट्यंभवाचार्यने अपने शिष्य (पुत्र) मनाकृषिय के किए पूर्वमिसे उन्तर करके की है। इसके दश अध्ययन हैं और इसे विकालमें भी पद्म आ सकता है जतः इसका नाम दशवैकालिक है। इसके प्रथम अध्ययनमें वर्षकी प्रशंमा और साधुकी अमर-जीवनके साथ तुलना; श्रितीय अध्ययनमें पित-स्थितिकरणके उपाय, रचनेमि और राजीमसीका उदाहरण; स्तिय अध्ययनमें साधुके ५२ अनाधीर्ण; चतुर्थ अध्ययनमें प्रदर्शविकायका सक्य; पाँचां अध्ययनके प्रथमोहेशकों मिसा(गोचरी)विवि, हितीय उद्देशकों

१ इसका विशेष कथन कस्पस्थते सातब्य है।

भिश्वाकालादिः छाठे अध्ययसमें माधुके १८ कत्यः सारार्षे अध्ययममें वधनाशांद्र, साधुके बोलने न बोलने बोन्य माधाका वर्णनः माठवें अध्ययनमें साधुके आधारः नवर्षे अध्ययनके प्रथमोदेशकमें विनयका समय, गुरुका आसामनाका पुष्परिणाम, श्वितीय उद्देशकमें विनय तथा अविनयका राह्य, स्तिय उद्देशकमें विनय, श्वत, तय और आधार समाधिका वर्णन है। व्याचें अध्यवसमें निजय, श्वत, तय और आधार समाधिका वर्णन है। व्याचें अध्यवसमें मिश्वके गुण वर्णित हैं अर्थान किन २ गुणोंने भिश्व होता है। यहां अध्यवसमें मिश्वके गुण वर्णित हैं अर्थान किन २ गुणोंने भिश्व होता है। यहां समाधिका वर्णन है। व्याचें अध्यवसमें मिश्वके गुण वर्णित हैं अर्थान किन २ गुणोंने भिश्व होता है। यहां समाधिका स्वाचित होता है। वहां स्वाचार विचार, वासकल्य, विहार नोक्षप्राप्ति आदिका कान है। कई इन वृत्विकाओंको महाविद्ध क्षेत्रसे काई हुई मानते हैं परन्यु कई कारणोंने इसे गुणिन श्वक नहीं माना जा सकता। वे श्रीक्षण्यंभवाषार्थ की रचनाएँ न होने पर मी प्राथानिक मानी गई हैं।

ब्रितीय मूल-उत्तराच्यवनमें १६ अध्यक्त हैं, वह सारा स्म ही अलार्न-बदावक ज्ञानकी निविके समान है। इसके प्रथम अध्ययममें विनयका विस्तार-पूर्वक क्यन है । जिलीय अध्ययमार्थे परिवहोंके नाम और साधुको उनके सहन करमेका उपदेश है । तृतीय अध्ययतर्भे मनुष्यत-धर्मभाष-श्रदा और संयममें रफ़रणा, इन चार अंगोंकी दुर्वमताका वर्णन है। चलुर्व अध्ययनसे ट्रटीकी बूटी नहीं है अर्थात् जीवनकी सम्मंपुरता और प्रमाद-अप्रमादक सहप समझाया मनः है। पांचवें अध्ययकार्ते बकाम( शत-अक्षान )मरण वकाम( पंडिन )-मरण का विस्तारपूर्वक वर्णन है। खटे अध्ययमध्ये साध्वाचारका संक्षिप्त वर्णन है। सारावेंसे कानी पुरुषकी बकरेड बीकनके साथ प्रसना, काकिनी, आपपाल, तीन व्यापारियोके उदाहरण हैं। आदर्जीमें कपिल केवलीका चरित्र, लोग तृष्णा बारि दुर्गुणोंके त्यागका उपदेश है । सुवर्षे सन्ययसमें मनिराजका पीक्षा के लिए स्थान होना, इन्त्रके साथ प्रश्नोत्तर आहि । द्वावीरी इसके स्था परोके समान बावव वीवककी वश्वरता तथा समयमात्र का जी तमाद न करनेकी शिक्षा । व्याद-हचेंसे विद्या व निक्वेके ५ और क्रिका मात करनेके ८ कारव, विनीतके १५ और अविनीतके १४ वक्षण, महुब्रुतकी १६ उपार्ग् । बारहवेंसे इरिकेशीयस सुनिका भरिम, तपकी महत्ता, जातिकारका बीडण, जानगर तथा आध्यात्मिक सामका सस्य । तेरावंते विशा संग्रीका पूर्वनय, दोगोंका मिसना, विशासनिका मधारतको स्परेशः, प्रेंकृत निवानके कारण महायुक्तकी मताविकी महत्तिमें असम-

र्थता, दुर्गतिगमन, चिनका मोक्ष होना । १५ में इं जीवींका पूर्वभव, इपुबार नगरमें जनम और फिर पारस्परिक मिलाप, अन्तमें बुगुपरोहितकी यही यशा और उनके दो पत्र, इपकार राजा और कमलावती रानीका एक दसरेक कारण क वैराज्यलास, दीक्षाप्रहण एवं सीक्षप्राप्ति । १५ वेंसे भिश्वके लक्षण और गुण । १६ वेंसे त्ररावर्यके १० असमाधिस्थान । १७ वेंसे शपक्षमणका स्तरूप । १८ वैमें संयति राजाका सूग्याके लिए जाना, उद्यानमें "ईमालि मुनिक। उपनेक, राजाका दीक्षायहण और मुक्ति-प्राप्ति । १९ बेंग्ने राजकुमार मृगापुत्र का साधुको देखकर जातिस्मरण, माता पितासे संबाद, नरकादि गतियोंके दःखोंका वर्णम् संयमप्रहण, मोक्षप्राप्ति । २० वेसे श्रेणिक नरेशका अनाशीमानिका दर्शन प्राप्त करना, सनाथना अनाथनाका स्वरूप, राजाकी धर्ममें इव अद्वा होना । २१ वीसे समुद्रपालका वध्य चोरको देखना. संवेदप्राप्ति, दीक्षाप्रहण तथा मोक्ष । २२ वैसे भगवान अरिप्टनेमिका विवाह के लिए जाना. पत्र पश्चियों पर करूगा ला कर उन्हें वंधनमुक्त कराना. वीक्षाप्रहण, सनी राजीमतीको गुफामं देखकर रथनेमिका संय-मसे विचलित होना, सतीके उपदेश हारा उसका पुनः संयममं स्थिर होना, अन्तर्ये मोक्षप्राप्ति । २३ वेमें मुनि केशीकुमार और गौनमन्द्रामीका संबाद, अन्तमें केशीश्रमण हारा भगवान महावीर कवित पांच महावतीं हा स्वीकार । २५ केंद्रे पांच समिति और तीन गुप्ति, इन आठ प्रवचन-माताओं हा वर्णन । २५ वेसे जयघोष विजयघोषका नरित्र, बाग्रणके यथायं लक्षण । २६ वेंग्रे १० सामाश्रारी और साधुकी दिनरात्रिचर्या का कथन । २७ केंग्रे गर्गाचार्य द्वारा अविनीत शिष्योंका त्याग । २८ वेंमें मोक्षमार्गमें गतिमान होनेके उपाय । २९ वेंमें सम्यक्त्व पराक्रमकं ७३ बोल, उनका फल । ३० वॅम्रो बाह्म और अध्यंतर तपका विवरण । ३१ वेंमें चरणविधि । ३२ वेंमें प्रमादस्थान और उनसे वने रहमेके उपाय । ३३ वेंसे आठों कर्मोका विम्तारपूर्वक वर्णन । ३४ वेंसे छहों केन्या-ओंके नाम, वर्ण, रस, गंध, स्पर्धा, परिणाम, लक्षण, स्थिति आदिका विस्तृत वर्णन । ३५ वेंमें साधुके गुज और ३६ वें जरूपयनमें जीव तथा अजीवके नेद विन्तारसे बनाए हैं। सातपुत्र महावीर मगवान्ने मोक्ष पानेके समय गर् स्त्र फर्माया था, जैसा कि कविन स्त्रकी अन्तिम गावासे स्पष्ट है।

१६ पाउकरे बुखे, जायप परिजिब्दुप । छत्तीसं उत्तरज्ञाप, अवसिदीयसंग्रप ॥ २७१ ॥ इसी स्पृतिको बनाए रक्षने के लिए दिवासीसे अगडे दिन अर्थात् कार्तिक क्षाप्त प्रतिपदाको सबेरे ही उत्तराध्ययनस्त्रका संपूर्ण स्वाध्याव (पाट ) किया जाता है। बद्, पांचों ज्ञानीका खरूप विन्तारपूर्वक वर्णित है।

बातुर्थ मूल-अनुयोगद्वारमें आवश्यक, शुनस्कंत्रके निक्षेप, उपक्रम, आतुपूर्वी, दश नाम, प्रमाण, निक्षेष, अनुगम और नयका पूर्ण विस्तारसे शक्के है। इसमें ७ लर. ८ विभक्ति, ९ इस सादि विषय विशेष उद्रेशनीय हैं। यह आर्थ रक्षितान्वार्थ हुन है। जितके वे दो प्रमाण हैं-

प्रथम-चंत्कृतका प्रयोग किसी स्त्रमें नहीं है परंतु इसमें पावा जाता है। बुसारा-उदाहरणोर्ने 'तरंगवरकारे, सस्वनस्वारे' आदि भी इसकी पश्चार्टी-ताको सुचित करते हैं।

वचीरतवां आवश्यकस्य-इसमें सामाविक, चतुर्वेशतिराव, वंदनकः प्रतिकरमा, कानोरसर्य और प्रखासनाम इम उद्दों आनश्मकोंका नर्मन है।

परिशिष्ट परिचय-प्रथम परिशिष्टमें कलपसूत्र समिहत है जो के बर्द्ध हेर दशासुलस्के अका भाठना अध्ययन है। इसमें झलपुत्र महाबीर नगवान, गार्चमान, अरिष्टनेमि और ऋषमदेव इन बारों तीर्वकरोंका चरिन है। इसके अतिरिक्ष इसमें गणधरादि स्वविरावणी और सामाचारी भी वर्जित हैं।

ब्रितीय परिशिष्ट्रों सामाविषस्त्र विश्वसहित दिना गना है।

वृतीय परिशिष्टों आक्कावश्यक् प्रतिकामन )सूत्र विवितहित है। मापा-पाठीके स्थानपर कोष्ठकमें मूलपाठ दिए हैं साकि समझने में सुनमता हो ।

स्वीते प्रयुक्त केंद्र-मागर्मो में मानाजीका प्रवीग अधिक है, इसके अति-रेश बेताकीय, उपकाति, आयों का प्रवोग भी पावा बाता है।

मस्तुत अकाशमकी विशेषता-

१-पाठवाकिका पूरा २ सम्ब रक्का गरा है।

२-अक्षा संवादन श्रद प्रतिवृद्धि कामारपर किया गया है।

े रे-माठाग्सर नवीन पंजतिसे दिस् हैं।

४-दिएस भी स्थारमान प्रमुख किए गए हैं।

भ-अंतमें परिविद्य भी विष् पर् हैं।

५-बुलगातक कथाका की सबके पूर्व दिया गया है।

u-मामारण-केंद्र भी दे दिया गया है ।

कार्वे विकास अध्यास कार्वे प्रा होनेचे क्यान । नहीवे वाय वार्ड्या

3 gm • H•

चतुर्मासमें द्वितीय अंशका कार्य प्रारंभ होकर सनैः २ चलना रहा और पनके

चतुर्मासमें सम्पन्न हुआ।

सहयोगी-मेरे अंनेवासी शिष्य सुमिसमिक्य ने 'पासंगिय किथि' नामक लेख लिख कर 'मुत्तागमे' के सीदर्थमें जो अभित्रहि की है और वर्णित विषयोंको स्पष्ट करके बताया है वह उक्षेत्रानीय है।

मेरे अंतेवासी प्रशिष्य जिनसंद्रियन्त् ने अप्रमत एवं आगरक अवस्थामें संशोधनका कार्य अपने हाथमें लेकर जो महयोग दिया है उसे तो कमी भुकाया ही नहीं जा सकता। इन दोनोकी सेवा जीवनके अंग तक स्मृतिपयमें रहेगी।

मुनिश्ची रतनचंद्जी महाराज (कच्छी) ने 'त्रतागमे' की जो सारस्य भूमिक प्राकृतमें लिखी है उनका आभार माने बिना कैसे रहा जा सकता है।

आपने तो मानों सागर को गागरमें बंद कर दिया है।

पंडितवर्य श्री गजानन जोशी शास्त्री(पनवेल )ने जो प्राइतनैं 'निदंसणं' लिया है वह उनकी योग्यताका परिनायक एवं अभिनंदनीय है, और प्राइतके अभ्यास के लिए प्रेरणा देना है।

इनके अतिरिक्त प्रगट या अप्रगट रूपमें जिन २ महातुआवींने सहयोग दिया है

उनका आमार मानता हूं।

रपष्टीकरण-(१) कल्पम् अमे २४ तीर्षकरों के आंतरोंमें महाबीर-निर्वाण के ९८० वर्ष पीछे स्त्रोंके लिखे जानेकी जो घटना है वह देवर्दिंगणी क्षमाश्रमणकी है, क्योंकि इतिहासकार अपने समय तकका विवरण दिया ही करते हैं।

(२) शब्दकीश गायानद सातुबाद तैगार हो रहा है, १९९८ गायाओंकी

रचना भी हो चुकी है, अतः शब्दक्षेश नहीं दिया गया।

(३) अन्य उपयुक्त विषय जो कि ग्रंथके कर जानेके कारण रह समृ है वे अन्यत्र दिए जार्यंगे।

अन्तिम-इस प्रकाशनमें यदि कहीं कोई भूल रह गई हो या रिखान्तके विश्व हुआ हो तो उसका कालिस हदवसे अनत्त रिखों की साक्षीसे 'सिक्कानि दुकार्ड'।

गञ्छतः स्वालनं कापि, अवत्येष प्रमावतः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र, समाव्यति सवानाः ॥ शांतिभवन अंबरनाथ C. R. अगुस्वरणवयतेर-दिनाक २१-१२-१९५४ पुण्याभिषया

## व्याकरण-दोष

## उपसर्ग

उपसर्ग चातुके पूर्वमें लगाए बाते हैं, वे चातुके मूल अधीम परिवर्तन करके कही विशेष अर्थ और कहीं विपरीत अर्थ तथा कहीं भिन्न अर्थके दोनक होते हैं। आह ो सीमा से बाहर, अतिशय; आह्+कासह=आहकासह-वह सीमासे बाहर अलि जाता है, अथवा उद्यंत्रन करता है। अदि ो उत्पर, अधिक, प्राप्त करना; अधि अहि+चिद्रश्=अहिचिद्रश्-नइ कपर बठता है। सहिश्यक्षद्र=सहिराक्षद्र-नह प्राप्त करता है। अधु (अञु )] पीडे, समान, समीप; अणु-गरसद=अजुगरसद्-वह पीडे वाता है। अणु-करइ-अणुकरइ-वर् अनुकरण करता है। अभि । तन्त्रुच, पास; अभि+गडछड्-अभिगडछड्—वह सन्त्रुच जाना है अहि अथवा पासमें जाता है। 'अब } नीचे, तिरस्कारः अव+यर्ड्=अवयर्ड्-ओ+यर्ड्=ओयर्ड्--न्ड ओ } नीचे उत्तरता है। अब+गणर्ड्=अवगणर्ड्--न्ड तिरस्कार करता है। मा ] उत्तरा, मिप्नेंग, मर्शदा: भा+गण्यस=आगण्यम्—वह भाता है। अव ) निपरीत, पीडे, उलटा; अव+समाइ=अवक्रमाइ—वह पीडे फिरता है अप / ( बीडता है ) । अप+सरह=अपसरह-मो+सरह=भोसरह-नह थों पीछे इटता है। क विका, क्रमरः क्रमान्यक्ट-वह कंपर जाता है। (उत् ) उद्देश-नद्य उठता है। उप ोपासमें: जवाराच्छार-वह समीपर्ने जाता है। (34) नि ( मंदर, नीचे; नि+यसाह=तिमञ्जर-तु+मञ्जर=तुमञ्जर,-वह इक्ता ज है। विवस्त नद नीने निरता है। परा विस्ता बीके परा+जिलाइ=पराजिलाइ-वर हारता है। पद्मा क्षान्यक्ष्य मानता है।

परि ) विशेष, परिवर्तन होना, चारों ओर; परि+तृसह=परितृसह—गर् पिले ) विशेष प्रमन्न होना है । परि+सहह=परिवहह-वह बदलना है।

परियडइ-वह चारों ओर पूमना है।

पिं-पित ते सामने, उल्हाः, पिंड-भासदः=पिंडभासदः-वह सामने बोसता पिर-पदः है। पद्द+जाणद्=पद्दजाणद्-वह पित्रा करता है।

ष (प्र)) आगे, प्रकर्ष; पयाइ-वह आगे वाना है। व्य ∫पयासेइ-वह विशेष प्रकाश करना है।

वि ] विशेष, विशेष, विशेषायः, विद्याणेइ-वह विशेष रूपसे जानता है।

विस्सरइ-वीसरइ-वह भूतता है।

सं (सम्)] भती ऑति; सं+गच्छर्य्संगच्छर्-वह भनी भाँति मिलता है।
निर् | निथय, आधिक्य, तिषेष; निजिषेर् —वह निधयसे विजय पाता है।
निरिक्खर्यक निरीक्षण करना है।
नी सर्र-वह बाहर निकलना है।

हुर् } दुःसपूर्वक, दुष्टतार्थः, दुक्कंब्रेश्—कठिनार्श्ते उत्तंपन करता है । दुक्स-हु } हेर-बूसहेर्श—वह दुःख सहन करना है । दुरायार-दुष्ट आचरण ।

(नोट) निर् दुर् इन उपमगोंक रेफका विकल्पसे लोप होता है, परन्तु रेफसे, परे स्वर होनेपर लोप नहीं होता, जब रेफका खंप नहीं होता तो पथान्तरीं क्यंजनमें रेफ मिल जाता है और उस व्यंजनको दित्व होता है। अस-निर्भसहो=निस्सहो, नीमहो, निसहो; निर्+अंतरं=निरंतरं; दुर+सहो=वृस्सहो, सुसहो, दुसहो; दुर+उत्तरं=दुक्तरं।

#### अन्यय

सदर्श त्रिष्ठ सिन्नेषु, सर्वासु व विश्वतिषु। वचनेषु व सर्वेषु, यत्र व्येति तदव्यवम् ॥

(१) अ अण=निवेषार्थं, अह=इसके बाद, अहरा=तत्काल, अहेव=अविक, अंग=आमंत्रण, अन्तर अन्तरेण=अभावयुक्त, अंते अंतो=वीचमं, अकम्हा=अक-स्नान्, अचिरं=अन्दी, अवस्तं=निरन्तर, अव्य=आज, अवितं=सतत, अतिं=

१ आविर् व्यक्ते, तु प्रयम्मावे, पाउ पाउर् प्राकास्ये, सब् अव्यक्तिस्य-धिकं प्रस्यन्तरे ।

अतिक्रम, अतिक्रहै, अदु अदुत्तरं=इसके पीके, अदुवा=अभवा, खहो=वीचे, अभि= सन्सुख, अभिनयाणे २=बार बार, असं=पर्यात, अवि=भी, असर्=बार २, अहा-नरं=इसके पकात्, आ=मर्योदा-अभिनिषि, इह इति इव=इस प्रकार-समाप्त, इव= समान, इंसि इंसि=घोषा, उदाहु=पक्षाम्सर, उपरि उपि उपरि=द्वपर, उस्सण्यं= प्रायः, एव=ही, एवं=इस प्रकार, एवमाइ=इसादि, एवामेव=इसी प्रकार, कि=क्या, किर्म=विज्ञासार्व, किर किस=मिध्यार्व, दीस=किस किए, क्र=सराव, सलु= निथम, बिएएं=सीघ, व ब=समुख्यायंड, वे(केर्)=संमायवार्य, कर्=वरि, जाय=जब तक, ताय=तब तक, जुगर्व=एक्ट्रम, झति=झटएट, व=नहीं, वं= वाक्यासंबार, वनरं क्वरि=केनल, बहु=निवेधार्थ, वाबा=धनेत, बु=प्रश्नवाचक, पूर्व=निव्यवपूर्वक, को=नहीं, ति ति=इत प्रकार और समाप्ति अर्थ, दु=समुख्यार्थ, य=बाक्यालेकार, दिया=दिन, दुट्ट-कराय, दूरा=दूर, धणियं=अतिशय, विकि विर=विकारार्व, मणु=संकार्व, नमो=नमस्कार, पच्छा=पीक्के, पमिइ=प्रसृति, पाओ= प्रातः, पायं=प्रायः, वि≔नी, विव=इव, पुद्यो=पृक्क, पुण पुव्यो=पुनः, पुरा=पहळे भीर भागे, पुरत्वा पुरच्छा पुरे=बागे, वहि बाहि=बाहर, अंते ।=प्ण्यसंबोधन, गिसं=भतिशय, **भुवते २०वाद २, वे औ**ं≈संबंधन, भिन=इव, मिहो=परस्पर, ग्रसा=नसत्य, ग्रहा=क्वर्ष, गुर्ह २ ज्वार २, यज्ञच, रह रहो=प्कान्त, राओ= रातमं, वि=भी, विव व्य=इव, सई=एक बार, संपर संपर्व=अव, सक्यं=साक्षात्, समेता=बहरों और, समिनं २=बीरे २, सक्षि तमं=साब, समं=क्षावं, समयं=निरंतर, सार्व=संप्या, कुर्र=चिरकाम, ह्रए=कानेवाकी कम, सुद्ध= अवका, सेर्व=ऐसा ही है, इंता=स्वीकार, इंदि इं ओ=आमंत्रण, इकि २=प्रतिदिन, इदि=खेदार्यक, हर्वा=बीग्, दिव्ये=बीता हुमा का, हरत्वा=बहिदेश, हे=संबोधन, हेहा=नीचे, हे हो=आसंभवार्य ।

(२) उपसर्वीकी गणना भी सम्पर्धमें ही है।

(१) सिवासरम्य आन्यान-सम्मारिकसम्, केर्क्कार्र, केम्ब्राक्षसिक द्वारा, कोर्क्कार्य, इर्व्वस्त, क्याद्वं क्याईक्कार्ग, क्रस्तक्रिकीया, इस्मातीक्त्रों यस, तिक्यापीक्तीन बार, क्रिंकिक कर्मा, इति इसाचि क्याचिक्रमान, क्याक्रमान, समान्यान, क्योक्रिसते, एरव इर्व्यक्षरं, व्यवक्रमान, जानक्रमान, समान्यान, इर्व्यक्त्य स्वार, क्याक्रमन, त्याक्रसम्, एस्टिक्ट्स कर्म, क्यानेक्ट्यमा, बहुसोक्रमान, स्वयुक्तसक्रमणे क्रिंक्समा, स्वीक्रमान, अर्थ-वर्षा, व्यक्तिक्यां, स्वयुक्तसक्रमणे

- ( v ) हेत्वर्षे कृत्नत-संबंधक भूतकृत्नत मी अन्वयमें ही सम्मिलत हैं।
- (५) अम् प्रत्ययान्त समास भी अन्यवमें ही परिगणित हैं। वैसे-अहोनियं।
- (६) इकारान्त 'दिसि' आदि सन्दोंकी भी समासनें अन्यय संझा होती हैं। यथा-दिसोदिसिं, गुम्मागुम्मिं, घरावरिं इत्यादि ।

ब्रेरक रूप-

(१) घातुके मूलहपको 'भ' 'ए' 'आव' 'आवे' प्रत्यव सगाकर तनत्कालके पुरुषवोधक प्रत्यव सगानेसे प्रेरक रूप सिद्ध होता है।

(२) धातुरें उपान्त्य 'भ' हो तो 'भ' भवना 'ए' प्रत्यय लगाते समय 'भ' को 'भा' होता है, जैसे-हसद-हासद, हासेइ, हसावद, हसावेद ।

(१) उपान्त्य 'इ' 'उ' होनेपर दोनोंको गुण होता है, वया-बुह-बोहह, सुद्ध-तोडह हत्यादि।

(४) 'आवे' प्रत्यय परे होनेपर 'अ' को कहाँ २ 'आ' होता है, जैसे कारावेह !

(५) 'मम्' धातुका प्रेरक रूप 'भ्रमाडेप्ट' भी बनता है। उपरोक्त चारों प्रत्यय समाकर सब प्रेरक रूप सिद्ध किए जाते हैं।

इच्छादर्शक आदि अन्य प्रकियाएँ

सनम्त-बुगुप्सते-बुगुच्छइ (दुगुंछइ)-वह निंदा अथवा कृता करता है।

पिपासति=पिथासर-नद पीनेकी इच्छा करता है। शुक्ष्यते=सुरस्-सर्-नद सेवा करता है अथवा मुननेकी इच्छा करता है। सुरस्समाज व क का

थङ्गस्त-सारुप्यते=सारुप्पश्-स्पत्नप करता है। सारुप्पमाण प॰ इ॰। चंकस्यते=संकस्मइ-बहुत बनता है।

यङ्जुगन्त-चङ्कमीति=चंकमर्-गर २ वन्ता है। नामघातु-दमदमायते=दमदमार्-दमदमायर्-भारंबर करता है। गुरुकायते=गुरुआर्-गुरुआयर्-गुरुके समाग भावरण करता है। स्नी-प्रस्थय

- (१) अकारोत शन्दके पीछे 'डा' प्रत्यव संगानेसे सीसिंग आकाराम्य संज्ञा यन जाता है, जैसे-बाल-बाला, अस्मा आदि ।
  - (१) 'बी' प्रलयसे होने वाके स्म-सत्यवाह-सत्यवाही आदि।
  - (३) भाष मिणापैक अलगात से 'जी' प्रस्तव होता है, वैसे-जासाविधी वाहि।

- (४) 'धाणी' प्रत्यमसे निष्यक होनेनाके ब्रीक्य-ईय-ईदाणी ।
- ( ५ ) 'डि' 'डा' प्रत्यत्र स्वपने ने दिसा-दिश्च बादि विद्व होते हैं।
- (६) 'ती' प्रत्यव क्यने पर क्रीलिंगर्ने 'मह' शब्दरी 'महती' होता है।
- ( v ) मिक्स आदि शब्दोंको सौलिंगमें 'गी' प्रत्यब होता है, जैसे-मिक्स गी, साहुणी आदि ।
- (८) 'बी' प्रत्यय परे होनेपर 'तिस्त' और 'मास' सब्दके अकारको हकार होता है, जैसे-सीसिजी, प्रकामासिजी ।
- ( नोट ) १नके अतिरिक्त महस्रिया-महास्रिया-महास्रवादि भी सीप्रत्यय-निष्यश्व जानने चाहिएँ ।



सुत्ताणुकमणिया

| सुसणामं                                        | पिहसंसा |  |
|------------------------------------------------|---------|--|
| ओववाह्यमुशं                                    | 1       |  |
| रायपसेगइयं                                     | *9      |  |
| जीवाजीव(भिगमे                                  | 904.    |  |
| पण्णवणासुर्भ                                   | * 44    |  |
| अंबुद्दीवपण्णशी                                | 4.34    |  |
| चंदपण्यामी                                     | \$43    |  |
| स्रियपणानी                                     | ७५३     |  |
| णिरियावलिया( किपमा )ओ                          | istigue |  |
| <b>क</b> प्पवितिसाओ                            | 909     |  |
| पुष्फियाओ                                      | ૭૭ફ     |  |
| पुष्फब्लियाओ                                   | 345     |  |
| बिष्हदमाओ                                      | ७९३     |  |
| <b>ब</b> वहारो                                 | 49.0    |  |
| विह्यसम्पद्धनं                                 | 639     |  |
| <b>णिसीह</b> युर्च                             | 645     |  |
| दसामुय <del>न्यं</del> घो                      | 595     |  |
| <b>द</b> सवेयालियमुत्तं                        | 970     |  |
| उत्तर <b>्</b> क्रयणयुर्त                      | 500     |  |
| र्णंबी मुर्त                                   | 9049    |  |
| अणुओगदार <del>पुर</del> ां                     | 9064    |  |
| अ।वस्पयमुत्तं                                  | 1154    |  |
| परिसिद्वाणुकमणिया                              | - / •   |  |
| पदमं परिमिद् <mark>दं ( कप्पमुत्तं )</mark>    | •       |  |
| बीयं परिसिर्ह ( मामाइयसुर्त )                  | Af      |  |
| तह्यं परिसिद्धं ( सावयाबस्ययं( परिकासण )सुनं ) | 84      |  |
|                                                | • 1     |  |



#### श्रीयत्रागमप्रकाञकमितिके 'आद्यनंभ'



## थीमान हाला प्यारेलाल जैन मिटगुमरीवाले हाल अंबरनाथ (°. 17.

परिचय— आपकी जिनशासन और गुरुशित्तमें अहितीय प्रयृति रहती है।
गामायिक किए बिना आप भोजन पान भी नहीं करते । प्रतिमास गुरुबारको
आयंबिल उपवास करते हैं। अपनी कमाईका १० वा आग धर्मार्थ लगाने हैं।
पामाणिकतामें आप धावकधर्मके अनुकृत बनाव करते हैं। आपके दो मुपुत्र और दो मुपुत्रियों हैं। आपने अपना स्थानीय मकान बनवानेसे पहले गृह-उपाध्य भएने धर्मायानके लिए बनवाया है। आपका बीवन मंतीषी और धार्मिक मर्यादाके अनुगर है। यस तो यह है कि आप जैसे आदर्श जैनकी समाजको आवश्यकता है।

# णमोऽत्यु णं समणस्स भगवमो जायपुत्तमहावीरस्स

# सुत्तागमे

# बारस उत्रंगाइं

### तत्थ मं

## ओववाइयसुसं

तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाय नयरी होत्या, रिक्टल्यिमियसमिका प्रमुह्य-आइण्यज्ञण्यस्याः इतस्यसहस्यसंकिष्ठविक्षस्युर्णणनसे उसीमा कुरुतसंहेयगामपदरा उच्युजबसालिकतिया गोमहिसगर्वेलगप्यभूया उक्कोडियगाय-गेठिमेयगभडनकरखंडरककरहिया केमा विहबस्वा शुमिक्ला बीसत्यप्रहाबासा अणेगकोडिवृद्धं वियाद्रकाविव्युवसुद्धाः गडणहगजहमान्तु हियवेरंवयक्त्र्य गपव्यकासग् आङ्क्सगरुं समस्तृत्वकृतं वर्गीनियजने यतासावराजु वरिया आरामुजाणसगरतला-गरीहियविपिमिगुणोववेया नंदणवणस्त्रिभप्पगासा उच्चिद्धविउलगंभीरसायपालिहा चक्रग्यमुर्सुदिकोरोह्स्यरिषजमलक्षाटकमदुप्पवेता वणुक्रक्रिक्वंकपागारपरिविज्ञना क्रविसीसयवहरह्यसंद्वियविरायमाणा अहात्स्वचरिवदारगोपुरतोरणखळ्ळवस्वविभक्तरा-यमग्या क्रेयायरियरहयद्वफलिइइंदफीका विवर्णिविष्टक्रेत्रसिप्पिवाइण्णविव्युयसुद्धा नियाडगतिगवडक्ववरप्रमिवावणविविद्ववसुपरिमंडिया द्यरम्मा नरवद्पविद्वणमहि-वरपहा अनेगवरतुरगमत्तकुं जररहपहकरसीयसंदमाणीयाहण्यवाणञ्चगा विसदत्तणः वगक्तिमसोभियज्ञका पंडरवरभवणसण्णिमहिया उत्तामणमणपेरक्रविज्ञा पासादीया दरिसणिका अभिक्षा परिक्षा ॥ १ ॥ तीसे मं चंपाए नवरीए बहिया उत्तरपुरत्विसे विसीआए पुष्पमदे वार्म उजाने होत्या रम्मे॰ ॥ १ ॥ तस्स मं उजायसा बहुमजा-दसभाए एत्व वं महं एके असोमश्ररपायवे प॰ कुसनिकुसविसुद्धस्वलम् हे मूलमंते कंदमंते संधर्मते तवामते सावमंते प्रवासमंते पत्तमंते पुष्कमंते कामते नावमंते मणुपुरवसु-गायस्कद्भावपरिणप् एक्कवंदे अनेयसाछे अनेगसाहप्पसाहविकिमे अनेगनरवाम-गुप्पसारिकारगेजस्वणाविकत्ववद्वांचे अध्वत्वपते अविरक्षपते अवाईणपते अणर्थयपते निबूबकरङ्ग्रंद्वपेत ववहरियमिसंतपत्तमारं वकारगंगीरदरिसानके उवाविकायणवतरुण-पत्तपत्रकोमकराजकावांतकिराकनस्क्रमाकपनालसोहिननरंकुरगारिष्ट्ररे विर्व क्रसमिए निषं माइए निषं क्रमइए जिबं धक्दए निषं गुसहए निषं वोच्छिए निषं बमलिए निषं

जुवलिए णिश्वं विणमिए णिश्वं एगमिए णिश्वं वृक्षुमियमाइयलवहयथवहवगुलह्स-गोच्छियजमिलयजुवित्यविणसियपणीमयमुविभनपिडमं जीवनिर्देसस्यरे सुम्बरहिण-स्यणमालकोइलकोहंगकभिगार**ककोइलकजीवंजीवगणं**दीमुहकविलपिंगल<del>कव</del>गकारं-डचद्यवायकलहंससार्गअणेगसउणगणमिहुणविरद्यमर्णाडयमहुरमरणाइए सुरम्से संपिडियद्तियभमरमहुर्यारेपह्करपरिव्टिन्तमण्डः पयकुतुमागतलोत्रमहरगुमण्संतगु जनदेत्रभागे अब्भेनरपुष्कफले बाहिरपत्तीच्छण्णे, पनेहि य पुष्फेहि य उन्छण्ण-पडिवलिच्छको साउफले निरोयण् अकंटण् णाणाविहगुन्छगुम्ममंटवगरम्मभोहिए विचिनगुहकेउभूए बार्वापुक्तारणीबीहियान य धुनिबेसियरम्मजालहरण पिडिमणी-हारिमन्गंधिमुहसुर्भिमणहरं च महया गंधदाणि मुयंते णाण विह्युच्छगृम्ममंडवकः घरकनृहसे उके उबहुं के अणे गरह जाण जुग्मिसंवियपविमोयण मुरम्मे पासादीए दरिसः णिजे अभिक्षे पिक्षे । मे णं असोगवरपायवे अण्येहि बहाह निक्स्हि लडएहिं छत्तोवेहिं सिरीसेहिं सत्तवणाहिं दहिवणोर्हि लोडेहिं धर्याह चंदणहि अञ्चेहिं णीवेहिं कृडएहिं सब्वेहिं फणसेहिं दाखिमेहिं मालेहिं तालेहिं तमालेहिं पियएहिं पियंगृहिं पुरोवगेहिं रायहक्लेहिं णंदिहक्लेहिं सध्वओ समेना संपरिक्लिन । ते णं तिलया लड्या जाद णंदिरुक्ता कृत्यिकृत्यविद्यहरूक्तम्ला म्लमंती कंद्रमंती, एएपि बण्णओ भाणियन्त्रो जात्र सिनियपविमोयणा मुरम्मा पासादीया दरिसणिजाः अभिन्वा परिस्ता । ते णं तिलया जाव णंदिरुक्ता अण्णेहि वहाह पउमलवाहि णागलवाहि असोगलबाहि चंपगलबाहि च्यलबाहि वणलवाहि बासंतियलबाहि अइमुनयलयाहि कुंदलयाहि सामलयाहि मञ्चओ समेता संपरिक्शिना । ताओ व पउमलयाओं णिचं कुनुमियाओं जाब बर्डिसयधरीओं पामाबीयाओं दरिसणिजाओं अभिम्बाओ परिम्बाओ ॥ ३ ॥ तस्य णं असोगवरपायवस्य हेट्टा इसि संध्यमकाणि एत्थ ण महं एके पुढविसिलापश्ए पण्णते, विक्संभामामउस्संहसुप्पमाणे किन्हे अंजणघणकिवाणकुवलयहलधरकासे जागासकेसकज्ञलंगीखंजणसंगभेदरिद्वयजंबुकत-अमणक्रमणवंधणणीलुप्पलपत्तनिकरअवसिकुत्तुमप्पगासे भरगयमसारक्रिक्रणय्याकीय-रामिवण्णे जिद्धचणे अद्वतिरे आयंमयतस्त्रेवमे द्वरम्मे ईहामियउसभतुरगन्रसार-विह्यवालगिकणर्ववस्रस्यचमरकुं अर्वणलयपउमलस्मितिषेते आईणगस्यवर्णक-णीयनूलफरिसे सीहासणसंठिए पासादीए दरिसणिजे अभिनवे पिछहदे ॥ ४ ॥ तन्थ णं चंपाए णयरीए कृणिए णामं राया परिवसह, महयाहिमवंतमहंतमकत-मंदरमहिंदसारे अश्वनिवस्त्ववीहरामकुळवंससुप्पस्ए भिरंतरं रायलक्षणिराह्यंगमंदी बहुजणबहुमाणपूर्ण सम्बगुणसमिद्धे खतिए मुरूए मुद्धाहिसिते मार्रापित्रसुवाए दव्यते

सीमंकरे सीमंघरे सेमंकरे सेमंघरे मण्डितहे जनवयपिया जनवयपाछे जनवयपुरोहिए क्षेत्रकरे केउकरे गरपवरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरिसवर्ग पुरिमासीविसे पुरिसपुंडरीए पुरिसवर्ग महत्वी अने दित्ते वित्ते विज्ञिकावितसम्बणसम्बासमञ्जाणवाहणाइको बहुभगवहुजायरुवरयर् आयोगपद्योगसंपत्रते विच्छवियपदरमत्तपाणे बहुदासीदास-गोमहिसगंत्रकगप्पभूए पश्चिपुण्णवंतकोसकोद्वागाराउद्दागारे बच्चं दुन्बलप्यामिने ओहयर्केटयं निहयर्केटयं मलिसकेटमं उद्धियर्केटयं अर्कटयं ओहयस्तां निहयसत्ते मलिबसर्सुं उदियस्तुं निजियसर्सुं पराह्यसत्तुं बवगयदुव्भिक्सं मारिभयविष्णसुई केम सिवं मुभिक्त परांतडिंबडमरं रजं पसासेमाण विहरह ॥ ५ ॥ तस्स णं कोषि-यस्य रण्यो धारिजी नामै देवी होत्या, सुकुमालपानिपाया बहीजपिरपुण्यपंचिदिय-सरीरा लक्तगर्वजणपुजोदवेया माजुम्माजप्यमाणपदिपुज्यसुजामसर्व्यगसुंदर्गी सक्षिः सोमाकारकंतपियदंसणा युरुवा करवलपरिमियपसस्यतिविक्यविव्यवस्था कंडलक्रि हियांडलेहा क्रोमुद्दविषयरविमलपिष्ठपुण्णसोमवयणा सिंगारागार्वाहवंसा संगय-गयहसियमनियविदिविकाससल्लियसंलावनिडकजुत्तोवबारकुसला पासाबीया दरि-सणिजा जिमस्या परिक्ता, कोलिएन रच्या मैशसारपुरीण सर्वि अनुरता अविरत्ता इद्वे सहफरिसर्सक्वगंथे पंचविष्ठे माणुरसए काममोछ पचलुमबमाणी विहरह ॥ ६॥ तस्स णं कोशियस्स रण्यो एके पुरिसे विजनकमवित्रिए मगवजी पवित्रिवालए मगवओ तद्देवसियं पवितिं निवेप्द्, तस्त नं पुरिसस्स वहवे अन्ने पुरिसा दिन्न-महभत्तवेक्या भगवजो पवित्तिवाउवा भगवजो तहेवसिबै पवित्ति विवेदेंति ॥ ७॥ तेणं काकेणं तेणं समर्थां कोषिए राया अंभसारपुत्ते वाहिरियाए उबद्वाणसामार अणेगगणनासगर्ववनायगराहैसरतलवरमाउनिवकोउनिवनेतिमहामैतिगणगरोवारिय अभवनेडपीडमहनगरनिगससेद्रिसेणाक्डसत्ववाहद्यसंविवालसर्दि संपरिवृद्धे विह-रहु ॥ ८ ॥ तेर्च कारेर्च तेर्च समपूर्व समचे अनवं महाबीरे आइगरे तित्वगरे सहसंबुद्ध प्रिस्ताने प्रिससीहे प्रिसदरपंडरीए प्रिसदरगंबहत्वी जनवदए बक्खदए मग्ग-दर सर्वदए जीवदर हीवो तानं सर्वं गई पहुत अम्मदरवाउरंतचक्करी अप्पटि-इपयरनाणवंसम्बदे विवश्यक्कतमे किसे जानए तिम्बे तारए मुत्ते मोवए हुदे बोहए सम्बद्ध सम्बद्धिती सिवमयसम्बद्धयम्गैतमक्त्वयमन्नाबाह्मपुणरावतिर्यं सिद्धिगह-शामकेवं ठाणं संपावितकारी अरहा जिणे केवळी सत्तहत्त्वस्रोहे समक्वरंससंठाण-संकिए कजरिसक्षारायसंघयणे कास्त्रोमवाउवेने कंकनहणी क्वीयपरिणासे सठणि-पोसपिष्टंसरोक्ष्मरिकष् परासुप्पक्षमंबस्तरिसनिस्सासस्ररिमवनने स्त्री निरायंकरणम-क्सरप्रवाहरोगनिवयमप्रके बाह्यहरूकंपसे वर्षदेशस्य विकासरीर निरुपके वे कागाउजी इर्य-

गर्मने वननिविद्यसुबद्धककत्वणुण्ययन् अनारनिमपिडिबम्मसिरए सामलिबीडपनि-वियच्छोडियमिठविसयपसत्वतृतुमलनसणपुर्गमपुंदरभुवमोयगर्भिमनेसफअसमहिङ्व-भगरगणणिद्धतिकुरुंबनिविवकुंविवयवाहिणावतमुद्धतिरए दालिमपुप्पप्पपासत्तव-विज्ञसरिसनिम्मलनुविद्यकेसंतकेसभूमां घर्ण(निविद्य)सत्तागावतमंगदेसे विव्यवसाः मलद्वमहुचंदद्वसमणिहाले उहुक्रपिहेपुण्यसोमदक्षे अहीणपमाणजुत्तसक्षे दुस्मकी पीणमंसलक्वोलदेसभाए आणामियचाबस्टलकिण्डन्भराइत्युकरिएणिद्धभमुद्दे अब-बालियपुंडरीयणयमे कोयासियभवलपत्तकच्छे गङ्कायमञ्जूतुंगणासे उवनियसिः सप्पदासमिवकसम्मानाहरोड्डे पंदुरमसिस्यसियसमिक्समानसंसगोकनीरफेणकंद-दगरयमुणालियाधवलदंतसेवा असंददंते अप्प्रतियदंते अविरत्नदंते मुखिद्धदंते बुजायदंते एगदंतसेडीविव अपेगदंते हुयवहष्टिदंतभोयतमतवशिज्यरमतलतालुजीहे अवद्वियद्वविभन्नचित्तमंस् मंसलसंठियपसत्यमश्लविडलङ्गुए चडरंगुलसुप्पसाण-कंतुवरसरिसमावि वरमहिसवराहसीहसङ्ग्रसमनागवरपडिपुण्णांवसम्बन्धे जुग-सिक्रमपीणरह्यपीवरपञ्चतुर्सिठ्यस्तिलिङ्गविसिद्धकाषिरस्वद्धसंथिपुरवरफलिङ्कहि-वसुए भुगईसरविवसभोगञायाणपनिहउच्छृतवीहबाहू रणतस्त्रेवहयसउयमंगसः द्वजायलक्षणपसस्यअच्छिड्जालपाणी पीवरकोमलवरंगुली आर्यवर्गवनलिषासुद्रव-इलिक्सणक्ते वंदपाणिलंहे स्रपाणिलंहे संखपाणिलंहे वक्सपाणिलंहे दिसामोत्विय-पाणिलेहे चंदम्रसंखयकदिसासोत्यियपाणिकेहे कणगसिकायळु असपसरबसमतक-उनियमिचिष्ठणापितुलक्छे सिरिक्छंकियक्छे अक्ट्रेक्कमगह्ययनिम्मसञ्जान-निश्वहयदेहभारी अद्वसहस्तपिषपुण्णवरपुरिसकक्सणवरे सण्णवपाछे संगवनासे सुंदरपासे समायपासे मियमाइवपीणरह्यपासे उज्जयसमसहियवज्ञतामुक्सिकाविद्यालाह-जलबहरमणिजरोमराई झसविहमसुजायपीणकृष्छी ससीयरे सुरकरणे पटमविब-ङणांभे गंगावत्तगपयाहिणावनतरंगमंगुररविकिरणतस्मवोहियअस्येसार्यतप्रसर्गमीर्-वियडणामे साह्यसोणंद्रमुसलद्प्याणिकरियवर्क्यगण्डक्सरिसवर्वहर्वलियसको पमुद्र्यवरनुरगसीहबरवहियकडी वरतुरगञ्जाबसुगुज्सदेसे आङ्क्लाह्डम्ब जिक्काकेचे वरवारणतुक्रविक्रमविक्रसियगई गयससणमुखायसिक्रोक समुख्यक्रियग्रहसू एणीकुरुविदानमबद्राणुपुन्वजेषे संठिवसुसिलिक्ष्या्टगुप्के सुप्पद्वियकुम्मचारमाक्षे अणुपुरुवसुमंह्यंगुलीए सण्णयतणुनंबणिद्धणक्से रजुप्पलपत्तमस्यसुकृतासक्रीमस्तरे अहसहरसवरपृथिसलक्षणधरे नगनगरमगरसागरचां सन्दर्भगनं कियान विकि द्वरूचे हुयवहनिद्मजलियनचिताचियतकणरविकिरणसरिसतेषु अवासवे असमे असि-चणे छिमसोए निरुषक्षेत्रे वयगवपैमरागदोसमोहे निर्मायस्य प्रवयवस्य देखन्

सत्वनावने प्रद्वावर् समजनपर्दे समजनविद्परिकार् चन्त्रीसिकिणवयणार्सेनपते कातीसस्यावयणाइसेस्पति खागासगर्गं नहेनं आगासएनं छत्तेणं आगासि-शाहि जागराहि जागासफिकामर्गं सपानवीरेजं सीहासमेजं धन्मजनएणं पुरओ पकडिजमाणेन चटहसाँहे सम्मासाहस्वीहि छत्तीसाए अजियासाहस्सीहि सदि संपरिवृद्धे पुज्यानुपुष्टि चरमाणे गामानुस्मानं बुद्धमाने सुद्वंसुद्देशं विहरमाणे चंपाए णयरीए बहिया उपमगरम्गामं उदागए चंपं नगरि पुष्पमई रुप्पानं समोसरिउकामे ॥ ५ ॥ तए वं से पवितिबाउए इमीसे बहाए करहे समाने इक्ट्राइन्सिमाणंबिए पीवमणे परमसोमणस्मित् इरिसक्सविमापमाणहित्व व्हात सुद्धप्यवेसाई मंगलाई बत्वाई प्रवर्गिरिष्ट अध्याहरजामरणाकेकियसरीरे समाजी निहाली पिक्रिक्समह सवाओं तिहाओं यंडिनिक्सिनिता चंपाए जयरीए अञ्चानञ्ज्ञेचं जेजेव कीनियरस रक्यो गिडे जेनेव बाहिरिया उक्कानसामा जेनेव कृतिए रामा मेमसारपत्ते तेनेव उदागच्छा २ ता करमसपरिसाहिब सिरसावर्त मस्वए अंबर्ति कर् वएचं विवएचं बबाबेद २ ना एवं बवासी--- जरुस वं देवालुणिया दंसवं कंबंति जरुस वं देवालुणिया इंग्रजं पीहंति जस्स जं देवाणुप्पिया देसजं पत्यंति कस्स नं देवाणुप्पिया दंसके जिमक्रमंति जस्त ये देवाणुष्पिया जानगोयस्तवि सवणवाए इष्ट्रवह जाव हिनदा मर्पति, ते पं समने मन्यं महावीरे पुरमाणुपुष्टि चरमाचे गामाणुग्यामं बुह्जमाने चंपाए अवरीए उवनगरगासे उवागए चंपं गगरिं पुष्णमदं उजार्च समीसरिउकामे, तं एवं न वेबायुप्पियानं विक्युयाए पिवं निवेदेनि, पिवं ते नवट ॥ १० ॥ तप् वं से कृषिए रावा कंगसारपुत्त तस्स पविक्रियाडगस्स मंतिए एयमहं सोबा निसम्म रहुतुहु जाय हिन्यू विनसिनवर्कालणगणवन्ते प्यक्तिनवरकागतुन्तिनकेग्र्-मसरकुंबसद्दारविराजंतरहरावको पासंबपसंबनाणयोकंतम्सणवरे सर्पनमे तृरियं चनसं नरिंदे सीहासपाओं सब्भक्के २ गा पानपीडाओ प्योवहर २ गा पानमाओ ओसुबह २ ता अवहरू पंच रावक्तुवाई तंबहा-बार्ग १ इसे २ सप्पेसं ३ बाह्याची ४ बातवीवर्ण ५ एगसाडिवं उत्तरासंगं करेह २ ता आवंते चोक्से परमञ्जूम्य अंवतिमङ्गियगहत्वे तिरवगरामिगुहे सत्तङ्क प्रवाई अनुगच्छा सत्तङ्क प्यारं अञ्चनिकता वामं वार्षु अंचेर वार्य जार्षु अंचेता दाहिण वार्षु परवितकेति साहरु विश्वाती सुद्धार्ण परविदार्शीत निवेतेह र गा देखि प्रमुख्यमह प्रमुख्यमिता करगतुक्थियर्गियाओं अनाओं पश्चिसाहरह २ ता करवल जाय कहु एवं नयाची-णनोऽत्यु में बहिर्द्धतार्थ सगरंतार्थ आहमरार्थ तित्यगरार्थ सर्थसंतुकाणे पुरिशामार्थ प्रतिस्त्रीशाचे प्रतिस्वरपुंचरीयाचे प्रतिसवर्गयहत्वीचं स्रोगुनामाचं स्रोगनाहाचं

.

लोगहियाणं लोगपंड्याणं लोगपज्ञोयगराणं अभगद्याणं चक्खुदयाणं मनगद्याणं सरणदयाणं जीवटयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारमीणं धम्मवरचाउरंतचक्कवरीणं दीवो ताणं मरणं गई पर्हा अप्पडिह्य-वरनाणदेसणधराणं वियहस्तत्रमाणं जिलाणं जावयाणं निष्णाणं नारवाणं बुद्धार्थ बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सञ्बद्धणं सन्बदरिसीणं निवययलमस्यमणंतमकत्वय-मञ्बाबाहमपुणरावित्तिसिद्धिगद्दनामधेयं ठाणं भपनाणं, नमोप्टन्यू णं समणस्य भग-वओ महावीरस्य आइगरस्स तित्थगरस्य जाव मंपः विजकासम्य सम थम्मः विध्यस्य धम्मोचएमगस्म, बंदामि कं भगवंतं तत्व गयं इह गए, पासउ में (में में) अगवं तत्व गए इह गयंति करु वंदड णमंसङ् वंदिना णमंसिना सीहः गणबरगए पुरन्याभिसुहे निसीयइ निसीइना तस्स पवितिवाजयस्म अद्वुनरमयसहस्सं पीडवार्ण वलयइ इन्द्रना सकारेइ सम्माणेइ सकारिता राम्माणिना एवं बयासी--जवा णं देवाणुष्पिया ! समजे भगवं महावीरे इहमागच्छेजा इह समीर्मारजा इहेव चंपाए णयगैए बहिया पुण्णमेंद्र उज्जाणे भद्वापिडस्त्रं उम्महं उम्मिष्टिमा संज्ञमेर्ण तवसा अप्पाणं भावे-माणे विद्वरेजा तया णं सम एयमद्वं निवेदिजासित्तिकरु विमाजिए ॥ १९ ॥ तए में समने भगवं महावीरे कई पाउपप्रायाए रयमीए फूनुप्पलक्षमलकोमलु-म्मिलियंमि अहा(अह)पंडुरे पहाए रत्तासोगप्पगासकियुवनुवसुहगुंअदरागमस्सि कमलागरसंडवोहए उद्वियम्मि मृरे महस्सरसिम्मि दिणयरे तेयसा अलंत जेनेव चंपा गयरी जेमेव पुष्णभेद्दे उजामे तेमेव उवागच्छद् २ ना अहापिकम्नं उमाई उगिणितना मेजमेणं तत्रसा अप्याणं भावेमाणे बिहरह ॥ १२ ॥ तेणं कालेणं तेर्ण नमएणं नमणस्य भगवओ महावीरस्य अंतेबासी बहुवे नमणा भगवंती अप्पेगह्या उरमप्रवह्या भोगप्रवहत्रा राष्ट्रणा । गाय । कोर्ट्य । स्तिसप्रव्यक्ता महा जोहा सेणावई पमस्थारी सेट्टी इन्सा अन्ते य बहुबे एवबाइणी उनमजाइकुलस्ब-विणयविष्णाणवण्णलावण्यविक्रमपद्धाणमोभगगकंतिजुत्ताः बहुभणवण्याणिवयपरिकातः फिटिया णरवर्गुणाइरेगा इच्छियभोगा सुरसंपलतिया दियागफकोदर्भ 🕊 मुणिय विभयसोक्सं जलबुन्बुयसमाणं कुसम्मजलविद्वचंचलं जीवियं च णासण अद्भविमणं रयमिव पडरगलस्यं संविधुणिना णं वहना हिरण्णं जाव पन्वहमा, अप्पेगइया अद्भासपरिआया अप्पेगइया मासपरिआया एवं दुमास तिमास जाव एकार्म० अप्येगहया वासपरिआया दुवास० तिदास० अप्येगहया अधेगवासपरि-भाया संजमेणं नवसा अध्याणं भाषमाणा बिहरेति ॥ १३ ॥ तेणं बारेज्यं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहुवे निर्गाषा भगवंतो अप्पेगस्या

आमिणिबोहियणाणी जाब केवलणाणी अप्रेगद्या अणबलिया वयर्वाट्या काय-बलिया अप्पेगहवा संबंधं माबाधुम्महमस्या ३ अप्पेगहवा बेलोमहिएला एव जहोसारं ॰ विष्पोसित । आयोसित ॰ सम्बोसित अप्पेगडया कोहनुद्री एवं वीय-बुद्धी पटकृदी अप्पेगह्या प्याकुमारी अप्पेगह्या संभिन्नगोया अप्पेगहया सीरामक अप्पेरहया महुआसवा अप्पेरह्या सप्पिआसवा अप्पेरह्या अवस्थीणमहाणस्यि एवं उज्या बापेगदया विउलमई विजनविश्विपमा भारणा विजाहरा आगायाह-बाहणां ।। अप्पेगह्या कमगावलिं त्योक्यमं परिवन्ना एवं एमावलिं खुरु।गसीहनिः कीरिंग्यं नत्रोकस्यं पश्चिवण्या अप्येगद्वया सहालयं सीहनिकीलियं नवोकस्यं पश्चिवण्या भइपनिसं सहाभइपनिसं सन्वज्ञोसङ्पन्तिसं आयंबिलबद्धसाणं तबोकसं परिवण्णा मासियं भिक्कपृष्टिमं एवं दोमासियं पृष्टिमं तिमासियं पृष्टिमं जाव मुनमासियं भिक्युपिडमें परिकरणा अध्येगह्या पहने समराइंदिवं भिक्युपिडमं परिकरणा जाव तचे मक्तराइंदियं भिक्खपंडियं पंडिकणा अहोराइंदियं भिक्खपंडियं पंडिकणा एकरार्शेदये भिक्खपंडिमं पडिक्का सत्तसत्त्रीयं भिक्खपंडिमं अद्वद्रमियं भिक्ख-पाँडमं णवसवामयं मिक्सूपडिमं दमदसमियं मिक्सूपडिमं सुद्वियं मोयपडिमं पडिक्जा महक्रियं सीमप्रिसं परिक्जा जवसर्जा चंदपडिमं परिक्जा वहर(बज)-मर्ज्यं चंदपंडिमं परिवरणा संजमेणं तक्सा अप्पार्ण भावेमाणा विदर्गते ॥ १४ ॥ तेणं कालेणं तेणं समारणं समणस्य भगवजो महावीरस्य अंतेवासी वहवे थेरा भगवंती ब्राइसंपरणा कुत्र । वस्त । क्या विषय । णाण । इंसण । चरित्त । स्वा । साधव भोवंसी तंयंसी वर्षसी जरंसी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोगा जिय-इंदिया जियणिहा जियपरीसहा जीवियासमरणभयविष्पमुद्धा वयप्पहाणा गुणप्पहाणा करणप्पताणा चरणप्पताणा जिन्नहृष्पताणा निच्छन्पप्ताणा अज्ञब्प्पताणा सहव-ध्यहाणा लायवप्यहामा स्रोतिप्यहाणा मुनिप्पहाणा विज्ञापहाणा मंतप्पहाणा वेसप्यहाणा वंभप्यहाणा नयप्यहाणा नियमप्यहाणा सवप्यहाणा सोयप्यहाणा चार-बच्चा लजातबस्रीजिइंदिया सोही अभियाणा अप्पुस्त्रया अवहिक्केसा अप्पडिकेस्सा ससामकारया दंता इष्टमेव किमांचं पाववणं प्रसोकाउं विहरति । तेति णं भगवं-तार्थ आवाबाबावि विदिता भवेति परवावा विदिता भवेति आयावार्य जसहत्ता नस-वणमिव मनमातंगा अध्डिरपरिणवागरणा र्यणकंडगसमाणा क्रेनियावणभ्या पर-वादियपम्हणा दुवाकसंगिको समसगिविपदगवरा सञ्जवकरसंग्रिकवाहको सञ्जभा-साजसामिको अखिका जिनसंकासा जिना इव अवितहं बागरमामा संजमेणे तबसा कारवार्थ आवेमाणा विहरंति ॥ १५ ॥ तेर्च कालेर्ज तेर्ण समयमं समगरस भगवणी

महानीरस्य अंतेवासी बहवे अणगारा भगवेनो इरियागमिया भागासमिया एसका-समिया आयाणभं उपनिक्षेत्रणामसिया उत्पारपामनगर्भेलर्गियाणसाहपरिहासकि वामसिया मणगुना वयगुना कारमुना गुना गनिहिया गुनवेशयारी असमा अकिस्था छिएगारगंथा छिएगमोया निरुवलेका कॅमपाईक मक्लोया थल इब निरंगणा जीको किक् अप्पांडहरार्वे अवकागांपिय जारान्यः आदिसफलगाः व पागडभाषः कर्मो इव गुनिदिया पुरुवरपने व निरुवरोवा गगणमिष निरार्कवणा अधिको इच निरान्द्रया चंदो इव सोमलेमा सुरो इव विचलेया सागरो इव गंभीया विद्वारी इव सटक्को विष्यमका मेदरो इव अप्यक्तेषा मार्यमलिलं व तुस्रहियया कांग्राविमाणे व एग्-जाया भारडपक्ती व अप्पमना कंजरो इब सोंडीरा बमनो इब जायत्यामा सीहो इव रद्धित्सा बसंधरा इव मन्य-सासविसहा सहयहयामण इव तेयसा जर्मना अन्य णं तेसि ण अगर्वताणं कृथाः पष्टिकंशे अवह, से य प्राष्टकंशे बडिन्हें प्रणाते, तंत्रहा-दव्यओ खिल्लो कालओ आवओ, दव्यओ र्ण सचिनाचिनभीसिएस दव्येस. केलओं गामे वा जबरे वा रण्ये वा लेले वा साले वा घरे वा अंगण वा, कालओ समए वा आविक्याए वा जाव अथने वा अन्नागरे वा दीष्ट्रकालसंजीने, आवजी कोह वा माणे वा माबाए वा छोड़े वा भए वा हासे वा एवं तेम्न ज भक्द । ते र्ण भगनंती वामावासवर्ध अह गिम्हहेमंतियानि मामानि गामे एवराह्या जयरे पंचराइया वासीचंदणसमाणकःया समछेद्वकंचणा समछहदुकका इहलोगपर्लोक-अप्पडिबद्धा संमारणारगामी कम्माजिक्यायणद्वाए अन्मुद्विया विद्वरंति ॥ १६ ॥ तेमि णं भगवंताणं एएणं विहारेणं विहरमाणाणं इसे एयाम्बे अध्भितरबाहिरस् नवीवहाणे होत्था, नंजहा-अधिभनरए छन्पिहे बाहिरएवि छन्पिहे ॥ १७ ॥ से कि नं बाहिरए १२ छन्तिहे प०, नंबहा-अवसर्व ऊपो(अवसो)यरिया विकसायरिया रमपनिचाए कायकिलेसे पडिसंतीणवा । से कि ते अणसणे ? व दुविहे पण्यते, नंजहा - इनिरेए य आवकतिए य । से कि ते इनरिए? २ वर्णगिविद्दे प्रव्यते, तंजहा - चटत्यमने छट्टमते अद्वभने इसममते बारसमते चड्डसमते सोलसमते भड़मासिए भत्ते मासिए भने दोमासिए भत्ते तेसासिए भत्ते चलमासिए भत्ते पंचना-सिए भने छम्मासिए भने, से ते इत्तरिए। से कि ते आवकहिए? २ दुविहे क्ष्मों, तंजहा-पाओवगमणे य अनपन्यवस्थाणे य । से कि तं पाओवगमधे ? २ दुविहे पण्णते, नंजहा - वाधाइमे व निक्वाबाइमे व निवसा अप्यविकासे, से से वाक्येब-गमणे । से कि तं अन्तपन्नकालों ? २ दुविहे पण्यते, तंजहा---वाबाहमे व निम्बा-भाइमे य णियमा सप्पाहिकामे, से तं अभाषाककाणे, से तं अणसणे । से कि सं

भोमोसरिया १२ दुविहा पण्याना, तंबहा-दुव्योमोयरिया व भावोमोयरिया य, से कि नं दम्बोमोयरिया है २ दुविहा पण्याना, तंजहा-उदगर्णदम्बोमोयरिया य भन्न-पाणवन्त्रोमोगरिया थ । से कि ते जनगरणवन्त्रोमोगरिया है २ निविद्या प्रणाना तंजहा-एगे बस्ये एगे पाए विश्वनोद्यारणसाहजाणया, से तं उवगरणहव्योमोयरिया । से कि नं भन्तपाणदब्बोमोयदिया ! २ अनेगविष्ठा पण्णता, तंजहा-अङ्पमाणमेने कवले आहारमाचे अप्पाहारे. द्वासमयमाचनेते बाद्वरे आहारमाणे अवद्वीमोर्यारया, सोलसपमाणमेते सबके आहारमाचे द्यागपनोमोर्वारया, बडक्सीसपमाणमेने दवले आहारमाणे पनोमोयरिया, एकतीसप्रमाणभेने कवके आहारमाणे किंचणोमोर्यारया बत्तीनपमाणमेने कबसे आहारमाचे प्रमाणपता एतो एनेकवि वासेर्ज द्वारं आहार-माहारेमाणे समने जिमांचे नो पद्ममरसमोहति बत्तव्यं विदा. से तं अत्तपाणद्वनी-मोयरिया. से तं दण्योमीयरिया । से किं तं भाषोमीयरिया ? २ अजेगविद्या प्रणाना, तंजहा-अप्पन्नेहे अप्पमाणे अप्पमाए अप्पत्नेहे अप्पत्नहे अप्पत्नहे, से तं मानोमी-बरिया. ने तं जोयोबरिया। से किंतं निवकायरिया ! २ अनेशक्डि। कमता, तंज्रहा-द्रम्याभिन्यद्रचर्ए बेताभिन्यहचर्ए कालामिन्यहचर्ए भावाभिन्यहचर्ए उविकत-चरण णिविकात्त्रचरण उविकात्तिविकात्त्रचरण णिविकात्त्रविकात्त्रचरण विकासणक्रण साहरिक्रमाणनरए उनगीयनरए अवणीयनरए उनगीयस्थलीयनरए अवशी-क्षत्रकारियक्रण संसद्धकरए असंसद्धकरए तज्ञायसंसद्धकरए अक्नामकरए मोजकरए विक्रकासिए अविक्रमासिए पुरुकासिए अपुरुकासिए सिक्सकासिए असिक्सकासिए अन्यनितासर ओवनिष्ठिर परिमियपिंदवाइए सदेसनिए संखावतिए, से तं मिनवा-बरिया । से कि तं रसपरिचाए ? २ अजेगविहे प्रज्यते, तंत्रहा-जिब्दि(य)तिए पणीयरमपरिचार मार्थवितर कागामित्वमोई मरसाहारे विरसाहारे अंताहारे पंताहारे सहाहारे, से तं रसपरिचाए । से कि तं कामकिकेंग्रे ? २ जनेगविष्ठे पण्यते. तंजहा-ठाणहिरए ठानाइए उन्नुहुवासचिए पडिमहाई वीरासचिए नेसजिए दंढावए सरकसाई आसावए अवारकए अवंत्रवए जाजिह्नहुए सञ्चनावपरिकम्मविभूसविप्समुक्ते से तं कायकिकेसे । से कि तं पडिसंलीचया ? २ चडव्विहा पव्यक्ता, तंजहा-देदिय-पविसंतीकता कतावपविसंतीकया जोगपविसंतीकया विवित्तसवणासकतेवणया. से कि तं इंदियपविसंतीणमा ? २ पंचविद्या पण्यता. तंत्रहा-सोइंदियविसयप्पयार. विरोही वा सोवंदिवविसवपरेतम् अस्येख रागहोसनिग्गहो वा चविकादिवविसप्यपमा-रनिरोहो ना वर्विकादिवनिसवपतेषु अत्येषु रागदोसनिरगहो वा वाणिदिवनिसवप्यवा-रमिरोबी का कार्निकविसवयोस अस्वेस रोगवीसनिगमहो वा जिन्मिवियविसगण्य-

वारनिरोहो हा जिटिभदिर्यावनवर्णन अत्येम रागदोर्सानरगहो वा फार्मिदियविसयन प्ययारनिरोहो वा फार्मिटियनिस्यपरेन्स् अत्येस रागदीसानस्याहो वा. से नं इंदियक डियंतीणया । मे वि नं कमायपडियंतीणया । २ चटिनहा प्रकासाः तंजहा-कोह-म्मदयनिरोहो वा उदयपनस्य वा कोहस्य विफलीकरणं माणस्पदयनिरोहो का उद-वपत्तरम वा माणस्य विफलीकरणं मायाद्वर्याणराहो ता उपयपतात वा मायात विफलीकरणं लोहस्मदयणिरोहो वा उदयपनमा वा लोहस्म विफलीकरणं में त कमायपाँडमंन्त्रीणया ? में कि तं जोगपहिसंनीणया ? > तिविहा प्रकामा अंबहा-मणजोगपहिसंलीणया स्वात्रोगपहिसंलीणया सावात्रोगपहिलाला । में कि. ते मण-जोगपडिसेठीणया है ? अवन्यलमणींगरीही वा कुमलमणडदीहर्ण वा, ये ते मण-जोगपडिसेनीणया । से कि ने वयजोगपडिसेलीणया? व अक्नमसर्वाधारीही बा कसलवयउदीरणं वा. से नं वयजोगर्पाटग्नेंशंणया । से कि नं कावजोगर्पाडग्नेंशंणया ? २ जण्णं सुसमाहियपाणिपाए कुम्मो इब गुलिटिए सञ्ज्ञगायपहिसेतील विद्वह से तं कायजोगपडिमेहीणया । से कि तं विविक्तमयणामणसेवणया ! २ जं णं आरामेस उजाणेन् वेबकुलेन् सभान् पवास् पणियगिहेन् पणियमालाम् इम्बीपन्पंचगर्मनाः विरहियाम् वसतीम् फाम्एसणि अपीटफलगरे आसंवार्गं उवसंपालिता णे विहरः, से तं पडिमंजीणसा, मे तं बाहिरए तवे ॥ १८ ॥ में कि तं अधिभतरए तबे ? २ छाँध्यहे पण्णते, नंजहा-पायच्छितं विणओ वेयावचं सञ्ज्ञाओ झाणं विडस्सको । से कि तं पायच्छिते ? २ दसविहै पण्यते, नंबहा-आलोयणारिहे पडिक्रमणारिहे तदुभयारिहे विवेगारिहे विउस्सरगारिहे तवारिहे छेबारिहे मूलारिहे अणबहुष्पारिहे पारेचिया-रिहे, से नं पायच्छिने । से कि नं किणए ? २ समानिहं पण्याने, नंबहा-आणविष्यप् देमणांबिणए चरिनाविणए मणित्रिणए वहविणए कार्यनिणए कोगोबसार्बिणए। से 🎋 तं जाणांवणए ? २ पंचितहे पृष्णते, नंजहा-अस्मिणिबोहियणाणविष्णए सुवनाणविष्णए ओहिणाणविगत् अलपजवगाणविषात् केवल्यणाणविषात् से ते वार्णावणत्। से कि ते दंमणांवणए ? २ दुविहे पण्णेने, भंजहा-सुस्मणाविष्य अण्यासायणाविषय । स कि तं मुस्मृत्रणाविषण् ! २ अणगविहे पण्णमे, तंत्रहा- अञ्मुद्वाणे इ वा आसमान भिवमहे इ वा आमणप्यवाणे इ वा सकारे इ वा सम्माणे इ वा किइकाने इ वा अंजलियमाहे इ वा एंनस्म अणुगच्छणमा ठियस्स मञ्जूषासणमा गच्छंतस्स पिडसं-साहणया, से नं सुस्स्सणाविषण् ॥ से कि तं अणकासायकाविषण् ? २ पणयाजीसविष् पण्णते, तंत्रहा-अरहंताणं अणवासायणया अरहंतपण्णतस्य धन्मस्स अणवासाय-णया आयरियाणं अणवासायणया एवं उवज्वासानं वेराणं कुरुस्स गणस्स संबद्ध

किरियाणं संभोगियस्य आभिणिबोहियणाणस्य सुवजाणस्य ओहिणाणस्य मण-पञ्चमगणस्य केवलगाणस्य एगृसि चेव अभिवह्माणे एएसि चेव वज्यानंजलगया. से तं अपनासायणाविणए में नं दंसणविणए। से कि तं चरित्तविणए ? > पंचित्रहे पन्नो, नंजहा-सामाइयचरित्तविणए हेटोबद्वावियचरित्तविणए पाँग्हारविमद्धि-विनिविष्ण सुद्वसमेपरासवरिनविष्ण अद्दवसायवरिनविष्ण, से नं वरिनविष्ण । से कि तं मणविषाएं र द्विहे प्रकार, तंजहा-पसत्वसणविषा अपमन्धमण्याण्या । से कि ने अपसत्यमणविष्य ? २ जे व मणे साबजे सकिरिए सदकसे दहरा णिहरे फामे अण्हयकरे छेवकरे भेवकरे पाँगतावणकरे उद्दवणकरे भुआवधाहण तहप्पवारं मणी जो पहारेजा. में नं अपसत्यमणीविजय । से कि तं प्रसत्यमणी-विणए ? २ तं चेव पसत्वं शेवन्यं, एवं चेव वहविणकोऽवि एएहिं पएहिं चेव नेयन्त्रो, से तं बहविणए । से कि तं कायविष्यए? २ दुविहे पन्नते, तंत्रहा-पसत्वकायविष्णः अपसत्वकायविष्णः । से कि तं अपसत्वकायविष्णः ? २ सत्तविष्ठे पण्णते, तंत्रहा-अणाइसं गमणे अणाउसं ठाणे अणाउसं निसीयणे अणाउसं त्य-रूपे अणाउत्ते उर्मध्ये अणाउत्तं पहंचने अणाउत्तं सर्विवियकाम्जोगर्ज्जाजायाः से तं अपसत्वकार्यावेषणः । से कि तं पसत्यकार्यावेणाः ? २ एवं चेव पसत्यं आक्रियकां से तं पसत्यकायविषय, से तं कायविषय । से किं तं कोगोबयारविषय ? ६ सर्पावहे पण्योत. तंजहा-अञ्चासवत्तियं परच्छंदाण्वतियं कज्ञहेदं क्यपहिकिरिया अत्तरा-बेसकता देसकासम्बद्धा सम्बद्धेस अप्पत्तिसामा. से तं खोगोबबारविषण से तं विकार । से कि ते वेशावके ?े २ इसविष्टे प्रणाते, तंजहा-आगरियवेशावके उब-जारायोगावचे सेहचेगावचे गिलाणवेगावचे तवस्मिवेगावचे बेरवेगावचे सावध्याय-वेसावचे कुळवेसावचे नणवेसावचे संघवेसावचे, से तं वेसावचे । से कें तं सजसाए ? २ पंचविहे प्रणते, तंबहा-बायमा परिपुच्छणा परिस्टमा अणुप्पेहा भ्रमसहा. से ते सजहार । से कि ते झाणे है २ चटव्यिक्के प्रणाते, तंजहा-अहज्झाणे स्हज्झाणे ध्यमात्राची सम्बद्धाने, अहजाजि वर्शवहे प्रणते, तंत्रहा-अम्पूरणसेपसोगसंपरते तस्य विष्यकोगस्यतिसमन्यागगः वावि मवहः मणुज्यसंप्रकोगसंपत्रते तस्य सविष्य-ओगस्स्तिसमञ्जागम् वाचि भवडः, आर्थकरंपओगसंपडते तस्स विष्यओगस्सतिस-मण्यामा वावि भक्त, परिश्वसिवकामग्रीमसंप्रभोगसंप्रते तस्स अविप्पश्रीगस्स-तिसम्भागप् यावि भवद् । भह्न्स नं द्वाणस्य नतारि सक्खणा पण्णता, तंजहा-कंदणवा सीवणवा तिप्यणवा विस्तवणवा । श्रृत्याणे चढव्विहे पण्यते, तंत्रहा-विसायकंकी ओसालकंकी तेजाजकंकी सारककानापुरंकी, सरस ने आणस्स चतारि

सक्त्रणा फणणा,तंत्रहा-उसज्यदोने बहुदोने अञ्चलवोने आमर्चतदोसे। धम्मज्ञाले चडिन्हे चडप्पडीयारे पण्णते, नंजहा-आगाविजए अवायविजय विवायविजय मेठाणविज्ञाः । धन्मस्य णे झाणस्य चनारि सन्ध्यणः पण्पताः, तंजहा-आणार्वः विसमाव्ये उबएसको सुनको, धम्मस्य व प्राणस्य चनारि आसंबद्धा प्रकारा, नंजहा-बाबना प्रच्छमा परियहमा धम्मकहा, धम्मस्य में झामस्य बनारि अन्पेराओ प्रणानाओं, तंजहा-अणिबाण्येहा असरणाण्येहा एगनाण्येहा संसाराण्येहा । सक्त अर्थे व अ एगल्वियके अविधारी २ सुहमकिरिए अप्पडियाई १ नम् च्छिमकेरिए अभिवही ४, मुक्स्म ण सागस्य चनारि सक्खणा प्रजाना, नंजह:-विजेगे विदस्यो अव्यक्ते असम्मोडे, मुक्स्स में साणस्स चनारि आर्थमण कणना, नेजहा-अंती मुनी अजावे महवे, मुक्स्स में झाणस्म बत्तारि अजुप्पेहाओ क्लानाओं, तंत्रहा-अवाजाण्येहा असमाणुष्येहा अर्णतिविभियाणुष्येहा विष्यिरणामाणुष्येहा, मे न आहे ॥ से कि नं विउस्सारों ? २ दुविहे पण्यति, तंत्रहा-दव्यविउस्सारो आवविज्ञान्यसो छ । से कि नं इब्बविउस्समो है २ चउविबहे पण्णते, तंत्रहा-सरीरविउस्समी गणवि-उस्मारी उवहिविउस्मारी भनपाणविउस्सारी, से तै दव्यविउस्सारी, मे कि तै भावविउस्मर्गे ? २ तिविहे पण्णेन, नंजहा-क्लायविउस्सर्गे नंगारविउस्सर्गे कम्मविउन्सरगे, से कि तं कमायविउन्मरगे ? २ चतन्त्रिहे प्रणाते, तंत्रहा-कोहकमाव-विउस्सागे माणकमाअविउस्सागे मायाकमाअविउस्सागे लोहकसायविउस्सागे, है तै कमावविउस्मागे, वे कि में संमारविउस्सागे ? व अविवहे प्रणामे, मंजहा जैरह्य-संसार्विउस्सम्मे तिरिवसंमारविउस्मम्मे मणुक्यंमारविउस्पन्मे देवसंमारविउस्सम्मे, से नं मंमारविउस्सागे, में कि नं कम्मविउस्सागे हैं २ अडुविहे पण्यते, नंजहा-णाणावर्गणज्ञकम्मवित्रस्यको दरिस्रणाबर्णिजकम्मवितस्यको वेवजीयकम्मवितः स्यागे मोहणीयकम्मवितस्यागे आत्यकम्मवितस्यागे कामकम्मवितस्यागे गोवकम् विज्ञम्मको अंतरायकम्मविज्ञस्सको, से तं कम्मविज्ञसको, से तं मावविज्ञसको, मे तं विउस्पाने ॥ १९ ॥ तेणं कालेणं तेणं सम्प्रणं सम्प्रस्त अपका अहानी-रस्य बहुचे अणगारा भगवेती अप्येगह्या आयारधरा जाव विवासस्यथरा तस्य तस्य नहिं नहिं देसे देसे गच्छामच्छि गुम्मागुम्मि पद्माफाई अप्पेगह्या वार्वति अप्पेशह्या पडिपुच्छंति अप्पेगह्या परियष्ट्रित अप्पेगह्या अभुप्पेहृति अप्पेगह्या अप्योवनीको विकलेवणीओ संवेयणीओ जिल्बेयणीओ कउन्निहाओ बहाओ कहीते, अप्लेयह्या उद्वंजाण् अहोसिरा झाणकोद्वोवगया संजमेणं तक्सा अत्याणं मावेमाणा किरोदि ।

संसार्भवन्तिमा श्रीया क्रम्यावस्मरणस्यांशीरदुक्सपक्छित्मवपवर्गलिलं संबोग क्योगवीइवितापसंगयसरियवह वंबमह बविड लक्योसक्छणांवलवियली भवल-वर्णाबोसम्बद्धतं व्यवसायाचेत्रपतिव्यक्तिसम्पूर्णपुरुष्यभूवरोगवेयणपरिभवविशिवायः पक्तचरित्रणासमावदियकविणकम्मप्रवरतरंगरंगतनिकम्बुमयतोयपट्टं क्रमायपाचा-सर्वकुरः भवस्यसहरसक्तास्यलसंबर्धं व्यूनर्थं अपरिमियमहिच्छक्तास्यसह्वाउवेग-उतुम्ममाणदगरयत्येषवारवरकेणपडर्वामाणिवासचकं मोहमहावलभोगभममाण-गुप्पमाणु**ञ्च**लेतप्रकोणियसपाविकप्रमावर्षं इबहुदुक्काववसमाह् उक्कायमाणपञ्चारघोरः कंविसमहारवरवंतभेरवर्वं अन्याणभर्मतमञ्ज्ञपरिहत्वअभिहुईदिवमहासगरमृतिस-वरिवकोकुञ्जयाणनवंतवकर्ववञ्चकंत्युम्मंत्रजलसमूहं अस्हभवविसायमोगमि-कत्तरीतमंदरं अमाइसतालकमार्वकणकिकेसनिविसामग्रद्धारारं अमरनरतिरियनिर-बगह्यमण्डुविसप्रिकाबिदलकेतं वदर्तमहंतमणबद्भां ह्यं संसारसागरं भीमद्रिः सणिओ तरंति विश्वभियनिष्यकंपेण द्वतियवक्तं संवर्श्वरकार्तुगक्षयसुसंपदत्तेणं जाजतिर्यावसलम्सिएणं सम्मत्तविश्वद्धलद्धाज्ञामएणं जीरा संजमपोएण सीलकलिया पसस्य ज्ञापनावपावपणोहितपहाविएणं उज्जनवसायमाहित्रणिजारणज्ञवणतव्योग-णाण्यंसम्मविद्यस्यभेडमरियसारा जिलवरवयणोषविद्यमगोर्ण अकुविकेण सिदि-महापरणामिमुद्दाः समणवरसत्त्ववाहा द्वयुद्दवर्सनासचुपन्त्सासा गामे गामे एएरायं गगरे जगरे पंचरायं बूहजन्ता जिदंदिना णिन्मवा गयमना सचिनाचित्रामीसिएस वण्येतु विरागर्य गवा संजवा विरवा मुना उहुया गिरवक्ता साह गिहुया चरंति धन्मं ॥ २०॥ तेणं कालेणं तेणं समस्यं समस्यः भगवको महावीरस्स बहवे अगुरकुमारा देवा अंतियं पाडम्भक्तिया कालमहाणीलसरिसणीलगुलियगवलस्यसिकुसुसप्यासा वियसियसयक्तमित्र पत्तकनिम्मलईसिंधिवरत्ततंत्रणयणा गरलाययसञ्जूतेगणासा उननियसिक-पनाकनिवफलस्थिमगहरोडा पंडरससिसबलविमलणिम्मलसंख्यो-क्खीरफेणदगर्यमुणालियाधक्छदंतसेडी हुयवहणिकंतचीयतगतवणिजरगतलताल-जीष्टा अंजणनमञ्जतिमस्मगरमणिजनिक्काला वामेगकुंदलवरा अव्यंदणाणुलित-गरा। । हैसिसिसिसपुरफ्रप्पगासाई सुदुआई असंकिलिहाई चत्याई पनरपरिहिया वर्ष य पडने समझ्येता विद्यं न वर्ग असंपता मेरे जोव्यमे बहुमाणा तलभंगवतुहिय-प्यर्थसम्बनिम्मसम्बन्धिकम्बन्धं हिक्सुवा दसमुदागंदिक्यादृत्वा क्रामणिविधगया प्रस्था महिक्किया महत्यक्या महत्त्वका महायसा महासोक्या महासुमागा हार्विरा-इवक्का बालमुडिक्वंभिक्त्या अंग्यकंडसमुद्रांडतलकन्मपीडवारी विक्तिवत्या-मरणा विविधासासासासासासासासासासासाम् विकालकापारमान्यपरिक्रिया वहालकापारमाहाणु-

केवना आसरबाँची पलंबवणमालघरा । दिव्वंणं बच्नेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्येनं क्वेज दिक्वेण फामेर्ज दिक्वेण संघाए(वश्णे)ण दिक्वेण संठाणेर्ण दिक्याग् इस्टीए दिव्याग् मुनीए दिव्याए प्रभाए दिव्याए छायाए दिव्याग् अन्तीए दिव्येणं तेएणं दिव्हाए केसाए इस दियाओ उजीवेमाणा युगामेमाणा ममणस्य भगवश्री महावीरसम अंतिये आयम्भाषम्य रता समणे भगवं महावीर तिकल्लो आयाहिणे पयाहिणे करें ति २ ता बेढेंति णर्मसेति वंदिना णर्मसिना जवासको जाइररे सम्भागमाणा णमैसमाणा अभिमुहा विभएणं पंत्रलिटडा पज्ञवासंति ॥ २३ ॥ तेणं फालेणं तेणं मसराणं ममणस्य भगवशे महावीरस्य बहुवे अमुरिद्यक्तिया अवणवासी देवः अतिये पाउच्भवित्या णागपरणो मुक्का विज्ञ अर्गाया दीवा उदरी दिमावुमारा यपका-वाणिया य अवणवासी णागराज्ञागरुलवयरप्रणाकलससीहृहयगयमगर्म उडव्हमाणणि-जुनविश्विनविद्याया सुरुवा महिश्विया मेर्स हं चेत्र जाव पासुवासीते ॥ २२ ॥ तेणं कालेणं तेणं नमएणं समणभ्य भगवओ महावीरस्य बहुव वाणमंतरा देवा अंतियं पाउच्यवित्था पिमाया भ्या य जक्तारकत्वमिनर्कित्रिक्षिराभुवनवद्दको य महाकाया गेधव्यणिकायगणा णिउणगेधव्यतीयरदणी अगपण्णियणपर्वजयदसिः बादियभूयबादियकंदियमहाकंदिया य वृद्धंडरयए य देवा वंचलववलचित्तकीलणः दबन्पिया गंभीरहतियभणियपीयगीयणवणर्डं वणमालामेलमञ्डक्ंदलमञ्चंद्वितः व्वियाहरणचारुविभूसणधरा मब्बोडयपुर्भिकुमुमसुर्द्धयप्तंबनोभैतकंनवियमंति वित्त-वणमालर्इयवच्छा काममर्मा कामम्बद्धारी णाणाविह्रवण्णरागवर्षस्य विक्रविक्रियः णियंगणा विविहरेसीणेवत्थमाहियवेसा पमुडयकंदणकलहकेलिकोलाहरूपिया हास-बोलबहुला अणेगमणिरयणविविद्वणिजुत्तविवित्तिविष्गया मुख्या महिब्विया जाव पजु-वार्माति ॥ २३ ॥ तेणं कारुणं तेणं नमग्णं समणस्य अगवओ महावीरस्स बहुवे जोडू-सिया देवा अंतियं पाउच्मवित्या विहस्मई चैदस्रमुक्तिणिबरा राह् भूमके वहा य अंगारका य तत्ततवणिजकणगवण्णा जे य गहा जोडसंगि चारं चरंति हेन्द्र य गहर-इया अद्वावीयविहा य णक्कनदेवगणा णाणासंठाणसंठियाओ य पंचवण्याओ ताराओ ठियकेसा चारिणो य अविस्माममंडकाई क्तेयं गामंकपामहियविषमण्डा महिष्टिमा जाव पञ्जुवासीति ॥ २४ ॥ तेणं कालेणं तेणं नमएणं नमणस्य भगवओ महाबीरस्स वेमाणिया देवा अंतियं पाउच्मवित्था सोहम्मामाणस्मक्मारसाहिद्वेमकेतगमहासुक् सहम्माराणयराणयारणअबुयबहे पहिद्रा देवा जिणदंसणुस्युयागमणजाणयहासा पास-गपुण्कगसोमणममिरिबन्छणंदियावत्तकामगमपीश्गममणोगमविमकसव्यक्षोमस्णामवि-जेहिं विमाणहिं ओङ्ण्णा वंदगा जिणिदं । सिगमहिसवराह्यालव्युरह्यगम्बद्भुक्षकः

माउसमं र्श्यविमपागविधाविधमउद्या परिविक्तवरम् उद्यतिरोहधारी कंडकर बोविया-णणा मङ्डदिर्शास्त्रसा रत्तामः पडमपम्हगोरा सेमा मुमक्णगंधकासा उत्तमविङ्गिकां। विविद्यन्यगेषमवधरा महिष्ट्रिया महज्द्रया जाव पंजलिखडा पञ्चासीत ॥ २५ ॥ तए ण नापाए नयरीए मिधाटगतिगचन्न इक्ष्या चन्न महापहपहेस महया जगरहे इ वा जणबृहे इ वा जणबोले इ वा जणबलकते इ वा जणुरनी ति वा जणुरूनिया इ वा जणसंविद्याए इ वा बहुजभी अन्यसम्बद्धः एवसाइक्खंड एवं भासड एवं पणायेंड एवं पम्बेड-एवं साह देवाणुण्यिया ! समाग मगर्व महावीरे आडगरे तित्यगरे सर्यसंबुद्धे पुरिसुत्तमे आब नैपाविउकामे पुम्बागुपुर्वि बरमाणे गामाणुगामं दृश्क्रमाणे इहमागए इह संपत्ते इह समीलडे इहेब चंपाए णयरीए बाहि पुल्लमहे उजाने अहापहिरुषं उमार्ट उत्मिष्टिमा संजभेण तक्सा अप्याणं भावेमाणे विहरह । तं महत्पूर्ल खन्तु भी देवाणुरिपया । तहारूबाणं अरहंताणं भगवंताणं जामगोयसावि सवणयाए, किमेगपुण अमिगमणवैद्वणणर्मसम्पष्टिपुन्छमपञ्जूबासणवाए है, एक्स्स वि भागरियम्म धरिमयस्म मुदयणस्य सदणयाएं ?, क्रिमेगपुण विजलस्स अस्बस्स महणयाएं , तं गच्छामो वं देवाणुप्पिया ! समर्च भगवं सहावीरं बंदामो णर्मसामो सक्कारेमो सम्माणमी कहाण मंगलं देवयं चेहवं [विषएणं] पञ्जवासामो एयं ण पेचभवं इहमवं व हिवाए महाए समाए निस्सेवसाए आणुगामिवसाए भवित्स-इतिकह बहुवे उग्गा उम्मपुत्रा भोगा भोगपुत्रा एवं दुपडोगारेलं राष्ट्रणा स्त्रिया माइणा भड़ा औहा पसत्यारी मार्ड डेन्डई केच्छईपुता अण्णे य बहुवे राईनरतक-बरमाडं वियक्षेडं वियहक्सेरेद्विमणाबहसत्यबाहपमित्रओ अप्पेगह्या बंदणवित्यं अप्पे-गद्रया नर्मसणवत्तियं एवं मकार्वतियं सम्माणवत्तियं दंसणवत्तियं कोस्रहलवत्तियं अप्येगाचा अद्वविभिन्छयहेर्ड अस्प्रयाई मुनेस्सामो सुवाई निस्संकियाई करिस्सामो अन्येगइया अद्वारं हेळदं कारणाई बागरणाई पुव्छिस्सामी । अन्येगइया सम्बक्षी सर्वता मुख्ये मिवता अगाराओ अजगारियं पन्यदस्सामी, पंचाणुव्यद्यं सत्तसिक्खा-बहुवं दुवालसमिहं गिहिथम्मं पविषजिस्सामी, अप्येगइया जिणभत्तिरागेणं अप्येगइया जीवमेर्वतिकहु ज्हावा सिर्साकंडेमालकडा आविद्वमणियुक्णा कप्पियहारऽदहारति-सरवपासंवयसंबयाणकडिसुरायसुक्यसोद्दाभरणा पनरवत्थपरिद्दिया वंदणोलियागय-सरीरा । अप्येगह्या इयगया एवं गवगया रहगया सिवियागया संद्याणियागया अप्येगद्वा पामविद्वारचारियो पुरिसवगुरापरिक्सिता महया उक्तिष्ठिसीद्दणाययोल-कलकर्मियं क्या व्यापासम्बद्धारमुहरवभूवंपिव करेमाणा वंपाए वयरीए सर्जामज्येणं णिम्मर्किति २ शा जेकेव पुष्णमेर् उजाने तेमेव उवागर्कित २ ता समणस्स

भगवओ महावीरम्य अद्रुसामंत छनाईए तित्ववराडमेसे पासंति पासिना जाप-वाहणाई अवर्शन २ ना जाणवाहणिहिंती प्रबोर्छिन एकोहिंहिसा जेणव समने भगवं महावीरे तेणेव उदागच्छेति उदागच्छिता समणं मगदं महाबीरे निक्सती आयाहिणं प्याहिणं करेंति करिता बंदति णमेसेनि वींदता णमेसिता गवानको णाइद्रे सुस्त्समाणा गर्मसमाणा अभिमुद्दा विणएणं पंत्रांश्वतः। पञ्चवासंति ॥ २६॥ तए जं से पविभिवादए इसीने कहाए लड्डे समाजे इद्वेट जाव हियए व्हाए अप्पमहरघानरणालंकियमरीरे मयाओं गिहाओं पिंडणियसमङ् मसाओं गिहाओं पडिणिक्समिना चंपाणगरि मञ्जंमञ्जेणं जेणेव बाहिरिया सन्वेव हेत्विया वनान्वया जाव णिसीयर णिसीहला तस्स पत्रित्तवाडयस्स अद्धलेर्यागयसहस्माई पीडवाणं दलबाह २ ता सकारेड मन्माणेड मकारेना सम्माणेता पडिविसजेड ॥ २०॥ तए में से कृषिए राया अंगयारपुत्ते बलवाउयं आमंतिर आमंतिता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिया ! आमिनेकं इत्थिरयणं पडिकन्पेहि, इयगयरहपवर-जोहकलियं च चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेहि, मुमहापमुहाण य देवीणं बाहिरियाए उबहुाणसालाए पाडिएक्सपाडिएकाई जत्ताभिमुद्दाई जुत्ताई आणाई उबहुवंह, चंप णयरि मन्भितरबाहिरियं आसिनमित्तपुरसम्महरत्यंनरायणवीदियं भेवादमेचकरित्यं णाणाविहरागट व्लियज्ञस्यपदागाइपडागर्भडियं लाखन्नोडसमहियं गोसीमगरमरस्र-चंदण जाव गंधवृष्टिभूयं करेष्ट्र कार्येष्ट करिया कार्येत्। एयमाणात्यं प्रवृत्यमाष्टि, निजाहरूमामि समर्थ भगवं महावीरं अभिवंदए ॥ २८ ॥ तए वं से बलवास्टर् कृष्णिएणं रण्या एवं बुत्ते समाणे हद्वनुद्ध जाब हिबए करवलपरिव्याहियं सिरमावर्त्त मरथए अंजलि कडू एवं क्यासी-सामित्ति आणाए विष्णएणं क्यणं पढिसुणेइ २ ना हान्थवाटयं आमंतर आमंतरा एवं बयासी-सिप्पामेव भो देवार्षाप्यमा ! कृषिवस्स रण्यो मंभसारपत्तस्य आभिसेकं हत्यिरवणं पढिकःयेहि, हवगगरहपवरजोहकार्क्यं चाउरंगिणि सेणं सज्जाहेहि सज्जाहिना एवमाणितयं प्रवास्प्रजाहि । तए मं हे हत्थिमाउए बलबाउयस्म एयमङ्कं मोचा आणाए विषयणं वयणं पहिस्रवेड परि-मुणिना हेगायरियउवएसमहाविकप्पनाविकप्पेहिं सुणिउनेहिं उज्जनविक्षाहत्यपरि-वित्यं मृसञ् धरिमयस्काद्भवद्भवद्भवस्यतिक्षेत्रक्तवस्थावेयस्थातकरभ्रमण-विरायेनं अहियतेयजुत्तं सललियवरकाणपूर्ववराह्यं पलंबउण्कासहुयरक्षंभयारं विता-परिच्छेयपच्छयं पहरणावर्णभरिवज्ञुद्धमञ्जं सच्छतं सञ्झवं संबंदं सपदागं पंचानेसकः परिमंडियाभिरामं ओलारियजमरूजुयलघंटं विज्युष्यदं व कारमेहं उप्पादयपन्यवं व चंकमंतं मत्तं गुलगुलंतं मणपवणजङ्णवेगं शीमं संगामियाओमां आमिसेकं हत्यिरक्यं ,

पहिन्नप्र पहिन्नपेना ह्यायग्रहप्यरजोहक्छित्रं बाउरेनिनि सेनं सन्माहर मण्या-हिला तेलंब बलवाउस तेणेब उनायण्ड उदायच्छिला एथमावर्तियं प्रवस्थिणः । तुए में संस्काउए जाजमालिये महावेड २ ना एवं बबासी-खिप्पामेव भी देवाणु-प्पया ! मुभद्रापसृद्धानं देवीयं बाहितियाए उच्छानसालाए पाडिएकराजिएकाई अताशिमदारं जलाई आणारं उबहबेटि २ ता एवमाणतिर्व प्रचणिगाहि । तए में से बाजसासिए बलवाउबस्य एकमई आचाए विजएने बबर्न एडिसनेड पहिस्तिहा जेंगेन जाणमाला तेंगेन उपागच्छा तेंगेन उपागच्छिता जागाई प्रमुवेनकेड २ ता जाबाहं संपम्बेह २ ना जाबाहं संबहेड जाबाई संबहेना जाबाहं बीकेड जाबाई वींनेता जानाचं रहे प्रविनेत्र २ ता जानातं समछंकरेड २ ता जानातं वरभंडग-अंडियार्ड करेड १ सा जैनेव बाहणसामा तेमेव उदागच्छा तेनेव उदागच्छाना बाहजाई प्युवेक्सेइ १ ता बाहणाई संप्रमञह २ ता बाहजाई जीजेइ २ ता बाहणाई अप्पालेड २ ना बुते प्रवीगेड २ ता बाहणाई समसंबदेड २ ता बाहणाई बरअंडरामंदियाई करेड २ ता बाहणाई जाणाई जीएड २ ता पक्षोधकहीं प्रजीववरे व समं आहर्ड आहरिता बहुसरां गाहेर २ ता जेणेव बसवाउए तेजेव उवायरख्य २ता बलबातयस्म एवसाणतियं प्रवासिकाः । तए न से बळवाउए नगरगतियं आमंतप्र २ ता एवं बयाबी-सिप्पामेव भी देवाशिष्या! वंपं नवरिं सव्भितर-बाहिरैंबे आसित जाब कारवेला एवमाणित्यं पचिपणाहि । तए में से णवरपुतिए क्तवाडयस्य एक्सर्ड आणाए विजएकं (वयणं) पविश्वजेह २ ता चंपं जयरि मस्भितरबाहिरियं आसित जाब कारवेता जेनेव बलवाउए तेनेव उवागच्छ्य २ गा एकमानस्थिं प्रविपन्तः । तए नं से कलवाउए कोणियस्स रच्नो अभसारपुनस्स आमिलेकं इत्विरवर्ण पिडकप्पियं पासइ ह्यमय जाव मण्याहियं पासइ, सुमहापस्-हार्ण देवीन परिकारमाई उबहुवियाई पासह, चंप क्यरि सम्मितर जाव गंधवहिन्यं कर्म पासद, पासिना इहतह विजमाणंदिए पीयमंगे जान हियए जेनेव कृणिए रावा र्थमसारपुरि तेचीव उदागच्छा २ सा कर्यक जाव एवं बयासी-कृष्पए में देवाणु-िपक्षाणं आमिरोके इतिकरकने इसगसरइयवरबोइक्रक्षिया व चाउरेविकी सेना मनगा-हिमा सुभक्तपमुद्दार्ण व देवीर्ण बाहिरिक्षए व उबहाणसालाए पाडिएकपाडिएकाई जत्ताविसुद्दाई शुक्ताई जानाई उच्छानियाई चंदा अवरी सन्भितरवाहिरिया आसित जान नैनवडिम्बा कना, तं निर्जेषु नं देवाण्यिता! समणं सगर्व महावीर व्यक्तिवृद्धाः ॥ १९ ॥ तथ् वं ते कृषिए रावा मंगसारपुत्ते बस्त्वातमस्य वंतिए एयमहे सोबा निसम्ब रहाई बाब हियम जेनेव अप्रमतामा सेमेव स्वागन्छद २ ता अप्रमतासं 3119

अणुपविमद् २ ता अर्णमवायामजोभ्यवमणवामस्थमकनुद्धस्रणेहि संते परिन्संने सयपागमहरनपागेहिं मुगंधने समाइएहिं पीणि केहिं दर्पाण केहिं सयगिकेहिं विह्नि-जेहिं निविद्यगायपन्हायणिजेहिं अर्थिनगेहिं अधिनगए समाणे तेम्रयम्मीस पिड-पुणापाणियायमुकुमालकोम्दनलेहिं पुरिमहिं हेग्हिं उननेहि पनहेहिं कुमलेहिं महानीहिं तिरणितः वोवगार्हि अधिमागगरिमहणुञ्चलणकरणगुणिषमार् हे अद्विमहाग् मंगसुहार् नयामुहाए रोमसुहाए चडव्विहाए संवाहणाए संवाहिए समाणे अवगयने वपिस्समे अदृगमालाओ पडिणिक्तमः पडिणिक्तमिता जैमेव मञ्जापने तेमेव उदागचळ तेणव उनागच्छिता मञ्जणवरं अणुर्यायमह - ता समुतजान्त्र उताभिरामे विचित्त-मणिर्यणकृष्टिमन्छे रमणिजे ज्हाणसंदर्वनि णाणामणिर्यणसनिविनंति ज्हाणपीहंसि सहणिनको मुद्धोदएहिं गंथोदएहिं पुष्फोदएहिं मुहोदएहिं पुष्फो २ बद्धाणगपबरमञ्जूष-विहीए मिलाए तत्व को उपमएहिं बहुविहेहिं कहाणगपवरमञ्ज्ञणावनाणे पम्हरू-सुकुमालगंधकामाध्यवृहियंगे मर्ममुरहिगोसीमचंदणाणुलिकाने । अध्यसुमहरषद्-सर्यणम्संवए सङ्गालावण्णगाविकेवणे आविद्धमणिस्वण्णे करियमहारद्धहारतिमर्य-पालं वपलंबमाण ऋडिमुत्तमुक्तयमोभे पिणद्वंगवि अर्अगृतिः अगलन्धियंगयलन्धियक्रयामर्गे बर्कडगतुडिययंभियभुए अहियरुद्यस्मिरीए मुद्दियापिगलंगुलिए कुंडलटजोविआणणे मउडदिनसिर्ए हारोत्ययसुक्यरज्यक्के पालंबपलंबमाणपडस्क्यउन्हर्के णाणामणि-कणगर्यणविमलमहरिहणिउणोवियमिसिमिसंतविस्त्रमृतिलिद्वविसिद्वलहुआविद्ववीरय-लए । कि वहणा ? कप्परम्लए चेव अलंकि र्यावर्शनए णरवई नकोरंटमह्नदामेर्ध छतेणं धरिज्ञमाणेणं च उचामर्वालवीऽयंगे मंगलवयसहरूवालोए मञाणघराओ पष्टिनिक्खमः मज्जणपराउ पडिणिक्समिना अजेगगणनायगर्ददनामगराईसरतलम-रमाडंबियको हंबियडन्ममेद्विमेणावर्ग्नत्यवाह्युग्रसंधिवालमद्भि संपरिषुढे धवस-महामहणिमाए इव गहगणदिप्यंतरिक्खनारागणाण मज्झे सविका पियर्व्सके णरवई जेणेव बाहिरिया उर्बद्वाणमाला जेणेव आभिसंके इत्थिरयणे तेणेव उदागच्छड् उदागच्छिना अंत्रणगिरिकृहसण्णिभं गयवहं णरवहं हुरूडे नए णं नस्य कृणिशस्य रण्णो भंगसारपुत्रस्य आभिसेकं इत्थिरवर्ण पुरुवस्स समाणस्य तप्पद्रमयाए इमे अद्वद्वमंगलया पुरओ अहालुपुन्कीए संपद्विया, तंजहा-सोवत्थिय सिरिवच्छ णंदियावत्त बडमाणग महासण कछस मच्छ द्प्यन, तबाऽणंतरं च ण पुण्यकलसमिंगारं दिव्या व छतपडागा समामरा इंसणरहयभालीबदरिसणिखा वाउद्यविजयवेजयंती य ऊतिया गगणतन्त्रमणुळिहंती पुरको अहालुपुन्बीए संपित्ववा, त्याऽणंतरं च णं वेरुलिमिसंतिषमलदं पसंबकीरंटमहदामीवसीमियं चंद्मंडस-

मिनं समूनियं विमलं आयवतं पवरं सीहानणं वरमविरयणपायपीढं सपाउयाजीयन-मावत्तं बहुकिकरकम्मकरपुरिसपायनपरिक्तिनं पुरओ अहाणुपुब्बीए संपर्दियं । तयाऽभैतरं बहवे लड्डिमाहा कुंतमाहा चावमाहा चामरमाहा पाममाहा पोत्य-बमाहा फलामाहा पीढमाहा बीणमाहा कुतुबमाहा हडफ्पमाहा पुरशे अहाणु पुरुवीए संपद्धिया । तबादणंतरं बहुवे ढंडिजी सुंडिजो सिहंडिजो जहिणो पिंछिणो हामकरा डमरकरा चाडुकरा बादकरा कंदप्पकरा इवकरा कोबुहवा किहिकरा वायंता गायंता इसता गवंता भारता नावेंना रक्खंता आलोवं व करेमाणा जयश्महं परंजमाणा पुरको अहाणुपुब्बीए संपद्धिया । नयाऽभंतरं जवानं तरमब्रिहायणाणं इरिमेलामउत्तमक्रिक्काणं शुंशुविक्तिकयुत्तिवन्तवक्रवंबतवर्षं लंपणव्याणधा-वणधीरणनिवद्वव्यसिक्तियार्थकं सर्कतलामगळलायवरभूमणाणं मुद्दभंदगजोच्ला-षासगअहिलागचामरगण्डपरिमंडियकवीर्ग किंकरवरतरणपरिमाहियार्ग अद्वसर्य वर-हुरगार्थ पुरको अबाणुप्यीए संपद्धियं । तयाऽनंतरं च नं ईसीदंतानं ईसीमत्तानं इंसीतुंगाणे इंसीटच्छंगविसालघवलदंताणं कंचणकोसीपविद्वदंताणं कंचणमणिरवणभू-सियाणं परपुरिसारोइगर्सपराताणं अद्वसयं गवाणं पुरजो सहाणुपुरवीए संपद्वियं । तयाऽर्णतरे सच्छत्तार्ण सञ्ज्ञवार्ण सर्वटाणं सरकागाणं सतीर्णवराणं सर्गदिचीसाणं सर्खिक्षणीजालपरिविक्तताणं हेमक्यचित्ततिजितकणगणिजुत्तदादमाणं कालायसद्यक्य-मेमिजंतकमाणं व्रतिविद्वयत्तमंदकश्रुराणं आर्य्ययरतुरगयुर्वपनताणं कुसळनरन्छेय-सारहियुसंपरगहियानं बत्तीसतीजपरिमंडियाणं सकंकटवर्डेसगाणं सचावसरपहरणाव-रकमरिवजुद्धसञ्जाणं अद्वसमं रहाणं पुरको अहाणुपुव्वीए संपद्विमं । तमाऽणंतरं च णं असिसतिकोततोभरस्तकउडभिविमालष्णुपणिसञ् पायताणीयं पुरवो अहाणुपु-म्बीए संपद्वियं । तए मं से कूमिए रामा हारोत्ययप्रकथरस्थक्के कुंबलउजोवियाणसे मउडदिश्तिरए जरसीहे जरबई जरिंदे जरबसहे मणुसरायवसमकप्ये अब्भिहेशराय-तेवकरछीए दिप्पमाने इत्थिक्संघवरगए सकोरंटमहरामेणं छतेणं घरिजमाणेणं सेमबरचामराहि उद्मुख्यमाणीहि २ वेसमणो चेव जरवर्द अमरवर्दसम्जिमाद इङ्गीए पहिराक्ती ह्रमान्द्रपार्वोहक्षिमाए चाउरेगिबीए तेणाए समणुगम्ममाणसगी जेवेव पुष्णभेदे उजावे तेवेव पहारेख गमणाए, तए वं तस्स कृषियस्य रण्णो मंगसारपुत्तस्य पुरजो महंबासा आसधरा उमको पार्ति णागा जागधरा पिहुओ रहर्सगिति । तप् पं से कृषिए रावा संमसारपुत्ते अक्सुमावर्मिगारे पमाहियतास्त्रियंटे उच्छिम्सेक्छते प्रवीर्थमाळवीयणीए सब्बिड्डीए सब्बद्धतीए सब्बर्कण सब्बरसमुदएण सम्बादरेनं सम्बद्धिमृहुंए सम्बद्धिमृहाए सम्बद्धिमोनं सन्बपुण्यांधमहासंकारेनं सन्ब-

वुडिबमुद्दमण्णिणाएणं महया द्**ष्ट्री**ण् महया जुतीए महया बडेणं महया समुद्रपूर्ण मह्या घरतुडियजमगममगणवाइएणं संस्वपणवपडहमेरिझछरिकरमुहिहुइक्सुसमुरक मुनंगदुंद्भिणिम्बोनणाद्यरवेणं चंपाए णयरीए मन्त्रंमण्डीणे जिम्गच्छर् ॥ १० ॥ तृत् वं तस्य कृषियस्य रच्यो नेपानगरि मञ्ज्ञेमरुझेलं विकान्छमागरस यहरे अत्यऽत्यिया कार्यात्यया भोगत्यिया किन्तिसया करोडियः कार्यायया कार्वाहिया संखिया विक्रया कंगलिया मुहमंगलिया वदमाचा पुरसमानवा संहिपाणा ताहि इद्वाहि कंनाहि पियाहि मणुज्याहि मणामाहि समोतिर।माहि हियसगमजिमाहि वस्तूहि जयविजयमंगलसाएहि अधवस्यं अभिजंदेना व अभियुणेना व एवं वयासी-त्रय २ णंदा ! जय २ भहा ! भहं ते अजियं जिणाहि जियं (च) पालेहि जियमज्हे वसाहि । ईतो इव देवाणं चमरो इव अमुराणं घरणी इव लागाणं चंदी इव लाराणं भरहो इव मणुमाणं बहुई बामाई बहुई बासमयाई बहुई बागसहस्माई बहुई झासम-वमहरूमहं जवहमसम्यो इष्टुनुद्वो परमाउं पानवाहि इद्ववणसंपरिवृद्धो चंपाए अवरीए अण्णेसि च बहुणं गाम्रागरणयरलेडक्जनडमडंबदोणमुह्दशृणजासम्निगमसंबाहसंबि-बेमाणं आहेवर्षं पोरेवर्षं सामितं भडितं महत्तरगतं आभाईगरसेशावर्षं कारेमाणे पालेमाणे महयाऽऽहबणहगीयवादयतंतीतलतासतुडियबबानुयंगपहुप्पवादयर्वणे बिड-लाई भोगभोगाई श्रेजमाणे बिहराहिलिकडु जब २ सहं पर्वजीत । तए मं से क्षिए रावा नंगनारपुणे जवणमालासहस्सेई पेन्डिजमाणे २ हिवयमालासहस्सेई जिन-णेदिजमाणे २ मणोरहमालामहस्मेहि बिल्किपमाणे २ वयणमालासहस्त्रेहि अभिषु-व्यमाणे २ कंतिसोहरमगुणेहिं पत्थिजमाणे २ वहुनं जरणारिसहस्सानं दाहिणहस्त्रेणं अंजलिमालानहस्याई याडेन्छमाणे १ मंजुमंजुला बोसेलं पडियुज्समाणे २ मनगर्प-तिमहत्माई समझ्कमाणे २ बंपाए जबरीए मज्यंमज्येण विमायक्ष २ ना जेवेच पुण्णभेहे उजाणे तेणेव उदागच्छह २ ता समगरस भगवंथी महाबीरस्म अदूरसामंते छताईए तित्ययराइसेसे पासइ पासिता आमिसेई इत्विरवर्ण ठवेइ ठविना आभिसे-काओ हत्यार्यणाओं प्योतहर २ ता अवहरू पंच रावयनुहाई, तंत्रहा-सम्बं सर्त उप्फेर्स वाहणाओ वालवीयणं. जेलेब समणे अवबं महावीरे तेलेब उदाननम्ब डवा-गच्छिता समर्ण भगवं महाबीर पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छा, तंजहा-सचिताणं दव्याणं विउत्तरणयाए १ अविशाणं तव्याणं अविउत्तरणयाए २ इगसावियं उत्तरा-संगक्ररणेणं ३ चक्खुकासे अंजलियगाद्वेणं ४ अनसी एमलमानकरणेणं ५ समर्थ अगर्व महावीर तिक्खतो आवाहिणं पकाहिणं करेड २ ता वंपर मसेसर वंदिशा णमंखिता तिविद्दाए पञ्जुबासणाए पञ्जुबासड्, तंत्रहा-बादवाए बादवाए याणसिवार्,

काइबाए ताब संबुद्यतगहत्वपाए मुरस्तमाचे अभेसमाचे अभिमृहे विणएणं पंजलि-उद्वे प्रज्ञवासकः, बाहबाए कं कं अगर्व बागरेड एक्सेवं अंते ! तहमेवं अंते ! आंव-तहमेवं संत ! वसंदिक्षमेवं संते ! इच्छियमेवं संते ! पडिन्छियमेवं संते ! इच्छियप-डिजिड्यमेर्थं अंते ! से जहेर्थं तृज्ये बदह अपिक्टमाचे परमुवासह, माणसियाए बहुबा संवेगं जणहरू। तिव्यवस्थामहागरसो पञ्जवासुर ॥ ३९ ॥ तए गं नाओ समहापमहाओ हेबीओ अंतो अंतेल्हेंस न्हायाओ नम्बासंकार्विभृतियाओ नहुईं कुमाहि चेलाहि बामधीहि बबसीहि बब्बरीहि प्रभोतिसाहि भोषियाहि पण्हवियाहि इसिगिनियाहि वासिक्नियाहि कासियाहि स्वसियाहि सिंहकीहि विनेतीहि भारवीहि पुलंबीक्क पक्रमीक्क बहुलीक्क मुरुंबीक्क सबारियाक्क पारतीक्क मामावेसीविवेसपरिमंडि-याहि इंगियवितिवयत्थियविवाणिवाहि सदेसणेक्त्यम्महिजवेसाहि चेदियाचळवालव-रिराधरकंचऽज्ञमहत्तरगवंदपरिक्याताको कंतेउराको विस्मर्कति २ ता जेनेव पाडि-एकवाणाई तेमेव उवायकान्ति उवायकिता पाडिएकपाडिएकाई जतानिसहाई जुनाइं जाणाई दुस्हेंति दुस्हिता विकागिरिकासमूद्धि संपरिकृताओ नेपाए वकरीए मन्त्रांमज्ञेणं निरमच्छंति निरमच्छिता जेनेव पुण्यमहे उजाने तेनेव उदागच्छंति उचागन्त्रिमा समगस्य भगवजो महाबीरस्य अदरसामंत्रे इमाईए तित्यवराइसेसे पासंति पासिता पाडिएकपाडिएकाई जाणाई ठवंति ठविता जानेहितो क्योराहति क्योदिहा। बहुई सुआई जाब परिक्सिताओं जेलेव समने मगर्व महाबीरे तेलेव उदागकारी २ ता समूर्ण मगर्व महावीर पंचविहेण अभिगमेण अभिगकारी, तंत्रहा-सविताणं दव्याणं विउत्तरणवाए अविताणं दव्याणं अविउत्तरणवाए विज-ओक्याए गायलहीए वक्खणासे अंबलिक्यहेणं मणसो एगलब्दचेणं समर्ण भगवं महाबीर तिक्खता आबाहिणं पमाहिणं करेन्ति वंदेति वर्मसंति वंदिता वर्मसिता कृषिवरार्व पुरुषो कडु ठिर्वाको चेव सपरिवाराको अभिमुद्दाको विवएकं पंजलि-बढाओ पजुबार्वति ॥ ३२ ॥ तए वं समणे भगवं महावीरे कृषिवस्स मंमसार-पुत्तस्त सुमहाच्युहाणं देवीणं तीसे य महस्महातियाए परिसाए इसिपरिसाए मुनि-परिसाए अवपरिसाए देवपरिसाए अनेगसवाए अनेगसवदंदाए अनेगसवदंदपरिवा-राए ओहकडे अपूर्वके महत्वके अपहित्रियकानीरियतेवसाहप्पकंतिश्रुते सारवनक्य-वियमहुर्गंत्रीरकोंचकिकोसबुंबुक्सिसरे उरेक्स्बबाए कंडेऽबहिवाए छिरे समाहण्याए अवरसाए अमस्मानाए सन्यक्तारसन्निवाहवाए पुन्तरताए सन्वनासानुगानिनीए सरसार्षेषु औश्रमणीहारिया सरेणं व्यामायहापु मासाप् वासह वारिहा धम्मं परिक-हेरू । रोही सम्बेसि आहियममारिकाचं अभिसाप् बन्यमाहनवार्, साडविय णं अब-

मागहा भामा तेमि मञ्देमि आरियमणारियाचे अध्यको मभामाए परिणामेचे महि-णमइ, नंजहा-अध्य लोए अत्य अलोए एवं जीवा अजीवा वंधे मोनसे पुण्णे पाने आमवे मंदरे वैयणा णिजरा अरिहंता चक्कवही बलदेवा वामुदेवा नरमा जेरहवा तिरिक्त जोणिया निरिक्त जोणिणीओ मासा पिया रिम्जो डेवा देवलीया सिदी सिद्धा परिणिब्बाणं परिणिब्बुया अत्वि पाणाइबाए मुसाबाए अविण्णादाने मेहुणे परिमाहे अत्थि कोहे माणे मन्या छोत्रे जाब बिन्छादंसणसहै। अत्थि पाणाइवायवेरमणे मुसावायवेरमणे अदिष्णादाणवेरमणे मेहुणवंरमणे परिसाह-वेरमणे जाव मिन्छादंगणमहविवेगे सन्त्रं अत्यमावं अन्धिनि ववः, मध्यं णस्थिभावं णन्यिनि वयह, मुन्तिण्या कम्मा मुन्तिण्यक्त भवंति, नृनिण्या कम्मा दुविकाकता भवंति, कुमह पुक्कपावे, पवायंति जीवा, सफले ब्रह्माकपावए । अम्मसाइक्सह-इणसेव जिसांथे पावयणे सबे अगुलरे केवला संसुद्धे पत्रिपुण्णे चेयाउए सहकाणे सिद्धिसरो सुत्तिसरो णिव्याणसरो विज्ञाणसरो अवितहमविसंबि सम्बद्धक्लपहीणमन्ते इह्द्विमा जीवा सिञ्झंति मुज्यंति मुच्दित परिणिव्यार्येति सम्बद्धकाणसंतं करंति । एगका पुण एने अवंशारी पुष्यकम्मावक्षेमेणं अष्णवरेसु देवलीएमु देवलाए उववतारी भवंति, महिंदुएसु जाद महामुक्त्मेसु इर्रमहएसु चिरद्विश्एस, ते णं तत्य देवा भवंति महिश्वा जाव चिरद्विश्या हारविराश्यवच्छा जाव प्रभासमाना कृत्योवगा गइकबाना ठिइककाणा आगमेसिनहा आव पविस्था. तमाइक्लड एवं बाल चलहें ठाणेहिं जीवा जैरडवताए कम्मं पकरेति चैरहमताए कमं पकरेना गैरइएस उदवजंति, तंत्रहा-महारंभवाए महापरिमाहबाए पंचिदिय-बहेणं क्षिमाहारेणं, एवं एएणं अभिन्यवेणं तिरिक्खन्नोनिएसु माइसवाए णियविक्र-याए अलियनयणेणं उक्रंचणयाए बंचणवाए, बणुरसेय पगदमस्याए पगद्दविणीयबाए साणुक्रीनवाए अमञ्ज्ञरियबाए, देवेन सरावसंज्ञमेणं संज्ञमासंज्ञमेणं अकामिजसाय बालतवीकरंगेणं तमाइक्सइ-जह णरगा गर्माति जै बरगा जा व वेयणा धरध । सारीरमाणसाई दुक्साई तिरिक्सजोणीए ॥ १ ॥ माणुस्सं च अणिचं चाहिज्ञहा-मरणवेयणापउर । देवे य देवलीए देविष्टि देवसीक्खाई ॥ २ ॥ जरगं सिरिक्य-जोणि माणुमभावं च देवलीयं च । सिद्धे व सिद्धवसृष्टि छ्यीवनियं परिवर्हेड ॥ ३॥ जह जीवा बज्जीत मुस्ति जह य परिकिलिस्सिति । जह दुक्साणं अंतं ऋरेति केई अपडिवडा ॥ ४ ॥ अहदह्रहिथियता जह जीवा दक्कसमारमुविति । जह वेरम्प-मुक्ताया कम्मसम्प्रमं विहारंति ॥ ५ ॥ जह रागेण कहानं कम्मानं पाक्तो फर्क-विवागी, जह य परिशीणकम्मा सिद्धा सिद्धारम्माविति ॥ ६ ॥ तमेव ध्यमं द्विष्टं

आइक्सर, तंत्रहा-अगार्थमं अवगार्थमं च, अणगार्थमो नाव इह सल् सम्बन्नो सम्बन्ताए मुंडे अविना अवाराओ अणगारियं पञ्चयह सम्बन्धो पाणाइ-बाबाओ वेरमणं सुमाबायः अदिश्लादाणः बेहुनः परिकाहः राहंशीयणाओ वेर-मणं अवमाउसी । अवगारसाम्हर् धम्मे क्याने, एग्रस धम्मस्म छिस्साए उर्वाह्नर निगंधे वा निगंधी वा विहरमाने आगाए आराहए भन्द । व्यारधम्मं दुवाल-सबितं आहमसाह, नंजहा-यंच अगुन्धवाई विक्ति युक्कवाई चत्तारि सिक्काववाई, पंच अणुञ्चयाहं, नंजहा-यूलाओ पाणाइबाजाओ बेरमणं कूलाओ मुमावायाओ वैरमणं धुनाओ अदिनादाणाओ वैरमणं सदारसैनोसे इच्छापरिमाणे, तिण्णि गुणव्य-बाई तंत्रहा-अजत्यदंडवेरमणं दिस्तिव्ययं उवभोगपरिभोगपरिमाणं, बत्तारि सिक्साव-बाई, तंत्रहा-साबाइयं देसावगासियं पोसहोवदासे अतिहिसंविभागे, अपिन्छमा मारणंतिया वंकेहणाञ्चणाराहणा अवमाउसी ! अमारसामहए धन्में वण्यते, अगार-धम्मस्त सिक्लाए उबद्विए समजोबासए समजोबासिया वा विहरमाने आणाए आराह्य भवत ॥ ३३ ॥ तय् णं या सहदसहाकिया सन्यपरिसा समनस्य भगवओ महाबीरसा अंतिए धर्मा सोचा जिसम्म इन्नुह जाब हियया उद्घाए उद्घेर उद्घाए उद्विता समणे भगवं महाबीरं तिक्खतो आवाहिणं पवाहिणं करेड २ ता वंदए जमंसइ बंदिना जमंतिना अरचेगइया मुंडे अविता अपाराओ अणगारियं पञ्चहया, अत्येगह्या पंचालुन्यह्यं सत्तरिक्लायह्यं दुषास्त्रतीवहं विहिधम्यं पविवण्या, अव-सेमा में परिसा समणे भगवं महावीरं बंदह वर्मसह बंदिता जर्मसिता एवं बगासी-सुअक्साए ते अंते ! किरांचे पायको एवं सुपन्नते सुभाविए सुविजीए सुभाविह अगुत्तरे ते अंते ! किगंबे पाववके, धरमं मं आइक्समाणा तुब्से उक्समं आइ-क्खह, उवसमं आइक्समाणा विवेगं आइक्खह, विवेषं आइक्समाणा वेरमणं आइक्सह, वेरमणं आइक्समाणा अक्टणं पावाणं सम्माणं आइक्सह, जित्य णं अन्ने केंद्र समने वा माइने वा जे एरिसं बम्ममाइक्खित्तए, किमंग पुण इत्तो उत्तरतरे ?, एवं बदिसा आमेब दिसं पाउच्मूया तामेव दिसं पविगया ॥ ३४ ॥ तए नं कृषिए रामा भंगसारपुत्ते समनस्य भगवयो महाबीरस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म इष्ट्रेष्ट जान हिन्छ उद्वाए उद्वेद उद्वाए उद्विता समर्ग भगवं महानीरं विक्श्वती आवाहिण प्रमाहिण करेड् २ ता बंबड जमंसड् बंदिला जमंसिता एवं क्याची-सुव्यक्ताए ते मंते ! विमांचे पाक्कणे जाव किमंग पुण एती उत्तरतरं ?, प्रं महिला जामेव दिसं पाउच्मूए तामेव दिसं पविषए ॥ १५ ॥ तए जं ताओ श्वमहाप्सुद्वाको देवीको समयस्य नगतको महावीरस्स अंतिए धर्म सीवा जिसम्म

इहुनुह जाव हिययाओ उहाए उहिता समणे भगवं महावीरे तिक्छनी आयाहिणं प्रयाहिणं करेन्नि २ ता वंदीत जमेसीत वंदिना जमेसीता एवं वयाही-पुअक्खाए ते भेने : जिसीये पावयणे जाव किसीय पुज इनी उनग्नरं !, एवं वदिता जानेक विसि पाडवस्याओ तामेव दिसि पाडिस्साओ ॥ सम्मोसरणं समर्च ॥ ३६॥

तर्ण कालेज तर्ण समापण समापस्य सगवओ महावीरस्य जेडे अंतेवाची इंदर्भई नामं अणगारे गोयमगानिणं सत्त्सेहे समच उदंशसंठावसंठिए बहरोसहनारायसंख्याणे कुणगपुरुमानिष्यपुरुक्तगोरे उस्मातवे दिनतवे तत्ततवे सद्दातवे घोरतवे उराके घोरे घोरगुण घोरनवस्सी घोरबंभचरबासी उच्छवगरीरे संस्थितावेडस्टरंगकेसे समयस्म भगवजी महावीरस्स भव्रसामंते उद्वेवाण बहोसिरे माणकोद्वोकगए संजर्भणं सबसा अप्यार्ज आवेबाणे बिहरह । तए जे से असवं गोवमे जावसके जाबसंसए जाब-कोजहारे उपन्यानके उपप्यासंसार उपप्याकोउन्हां संज्ञायनके संज्ञायसंगर संज्ञाय-कोत्रहारे सम्पर्कामंत्रे सम्पर्कासंसए सम्पर्काकारहारे उद्वार उद्वेश उद्वार उद्विता क्षेणव समणे भगवं महाबीरे हेणेव उवागच्छा तेणेव उवागच्छिला समणं भगवं महावीरं तिक्खनी आबाहिणं पढाहिणं करेड २ सा बंदड गर्मसङ बंदिना नर्मनिना णबासणं जाइदरं सुरससमाणे जर्मसमाणे अभिमुद्दे विषएषं पंजिलहरं पजनासमाणे एवं वयासी-अंबे णे भेते ! असंजए अविरए अप्यहिष्टयुश्चक्यायपावकम्मे सकिरिए असंबडे एगंतवंडे एगंतवाले एगंतमूते पावकार्य अण्डाड ? हेता अण्डाड १ । जीय ण भंते! असंजयअविरयभप्पडिहयपबक्सायपावकम्मे समिरिए असंबुक्त एगंतदंडे एगंतवाले एगंतस्ते मोहणिकं पावकमं अन्हाइ ? हंता अन्हाइ २ । जीव ण भंते : मोहणिजे कम्मं वेदेमाचे कि मोहणिजे कम्मं बंधह ? वैयणिजे कम्मं बंधा ?. गोयमा ! मोहणिजीप कम्मं बंधा देवणिजीप कार्म बंधा, जन्मस्य चरिसमोहणिजं कम्मं वैदेमाणे वैयणिजं कम्मं बंधइ थो सोहणिजं कम्मं बंधह है। जीव में मेते! असंज्ञप अविरए अव्यविद्यपण्डकतायपाचकाने सकिरिए असंखुके एगंतरंडे एगंतराले एगंतयुने ओसण्णतसपाणवाई कालमासे कालं किया शेरहपुस उवबज्ञः ! हंना उवबज्ञः ४ । जीवे णं भंते ! असंत्रए अविरए अपविष्ट्रवपणक्राय-पावकम्म इसो चुए पेका देवे सिया? गोयमा! अन्येगाऱ्या देवे सिया अस्येगाऱ्या णो देने सिया, से केणद्वेर्ण मंते : एवं वुषक् अत्येगक्या देवे सिया अत्येगक्या णो देवे सिया ? गोयमा ! जे इमे जीवा गामागर्वयरणियम्सायहासिवेडक्व्वडमडंक्-दोणमुहपदृणासमसंबाहस्र ज्यानेसेमु अकामतण्हाए अकामसुदृष् अकामवंअचेरवासेणं अकासअव्हाणगसीयायवर्तसमसगसेयजन्नमहर्वस्परितायेकं अप्पत्तरो वा सुजतरो वा

कार्षं अप्पाणं परिकित्रेसंति अप्पनरो वा सुकाररो वा कार्रं अप्पाणं परिकिटेसिना कासमान कानं किया अध्यवदेश बाजनंतरेस देवलोएस देवलाए उपयतारो सर्वते. ताहैं तेनि गई नहीं तेनि ठिई तहीं तेनि उपवार पण्यते । तेनि वं अंते ! देवावं केवार्य कार्त ठिई प्रमता ? गोबमा : इसवाशसहस्ताई ठिई प्रम्मता, अन्य पं संते : वैसि वंशाणं हड़ी या जुई वा करे इ वा करे इ वा बीरिए इ वा पुरिसकारपरक्रमें इ वा ? हंता अस्पि, ते ने मंते ! देवा परकोगस्साराहगा ? को इमदे समदे ५ । से जे इसे गामागरणयर्जियमर्।यहाजिसेटकन्यडमर्डबदोणमुद्दपष्ट्रणास्त्रसंबाहस्राच्य-वेसेमु मणुमा भवेति, तंजहा-अंडबद्धमा विगलबद्धमा इविबद्धमा चारमबद्धमा झब-च्छिता पामच्छिता क्रमच्छितामा चलच्छितामा उद्गच्छिता जिल्लाच्छिता चीसच्छित्रमा महच्छित्रमा मञ्जाच्छित्रमा केरच्छच्छित्रमा क्षेत्रच्याहित्सा अज्ञान प्याडियमा दसगुप्पाडियमा वसगुप्पाडियमा नेवरिक्रणमा तंडकच्छिणमा कामसिनं-सक्साइयया ओलंबियमा कंबियया चेतियया चोतियया गाडियया पीकियया स्वाह-यया स्लानेण्याया बारवतिया बज्जवतिया बीहप्रविक्रयया ववस्मिद्वागा वकीसञ्ज्ञा पंके कुलगा बक्तयमयमा बसहमक्या विश्वानमक्या अंतोसहमक्या विरिपविश्वया तर-परिवमा मस्परिवमा गिरिपन्संदोकिया तरुपनसंदोकिया मस्पनसंदोक्तिया जलावे-दिया जलव्यवंसिया विसंभविकायमा सत्योगाडियमा वेदालसिया विद्यपिद्यमा वंतार-मनगा दश्मिकसम्बाग असंकिलिक्परिणामा ते कालमासे काले किया अञ्चयरेस वाण-मैनरेस देवकोएस देवलाए उवक्तारो भवंति, तहिं तेसि गई तहिं तेसि ठिई तहिं तेसि उपवार पण्याने, तेसि वं मंते ! देवाणं केषद्यं कार्क ठिवं पण्याता ? गोयमा ! बारसवासमहत्त्वाहं ठिट्टे पञ्चला । अत्व नं भंते ! तेसि देवाणं रही वा जुई वा असे इ वा बके इ वा बीरिए इ वा पुरिसकारपरक्षमें इ वा ! इंता अस्व, ते में अंते ! देवा पर्कोगस्ताराह्या है जो इषहे समहे ६ । से जे इमे गामागरणवर्जियमराबहाजिलेड-कृष्यस्य सदंबदोषामुद्दप्रकारामसंबाहसंनिवसेसु मणुवा भवति, तंजहा-पगद्भार्गा पगद्-हर्वस्ता प्रमृद्यत्वकेह्माणमामाकोहा भितमहबसंपन्या अझीणा विभीमा कम्मापितछ-रस्तमा अम्मापिईचं अवस्क्रमिजवनमा अप्पिका अप्पारंमा अप्पपरिमाहा अप्पेणं आरंबेर्ज अप्येज समारंबेचं अप्येचं आरंबसमारंबेणं विति कप्येमाणा बहुई वासाई माउये पार्वति पालिता कारुमाते कार्य किया जन्मवरेषु वागमंतरेषु देवकोएसु देव-पाए उपनतारो अनंति, तहि वेलि नई वहि वेलि ठई तहि वेलि उपनाए पण्यते, े देखि में श्रेते ! देवाचे केवाने कार्क ठिई कुम्मता ! गोममा ! गडहसवाससहस्सा ७ । वे जाको इसाको मामामरणवर्षिनमरायहानिकेदकव्यडमदेवदोणसुद्दरश्यासमस्वा-

इसंनिवेसेसु इत्ययाओ भवंति, तंत्रहा-अंतो अंतेजरियाओ गयपहवाओ मयपहवाओ बालविहवाओ छाँद्रवाहियाओ माहर किलवाओ पियर किलवाओ भावर किलवाओ कर-घरर्गिक्वयाओ सम्रक्तरिक्वयाओ पण्डणहर्ममुकेसक्तम्बरंगाओ वनगवपुपक्रमंधम-झाउंकाराओ अन्द्राणगसेयज्ञह्मलपंकपरिनावियाओ ववगयानीरदहिणवणीयसप्पिते-ह्रगुलतोषमहुमञ्जमंत्रपरिचनक्याहाराओ अप्पच्छाओ अप्परंमाओ अप्पपरिमाहाओ अप्पेणं आरंभेणं अप्पेणं महारंभेणं अप्पेणं आरंभममारंभेणं विनि क्येनाणीओ अकामनंभचेरवासेणं तमेव परसेचं जाडकमन्ति, ताओ जं इन्धियाओ एयास्वेणं विहारेणे विहरमाणीओ बहुई बासाई सेसं ने चेद जाब बटमाड्ड बामलहस्मार्ट विहे पण्णता < । से जे इसे गासागरणयरणिगमरायहाणिलेडकञ्चडमहंबदीणसृह्यपृथा-समसंबाहमांबंबेरेसु मणुया भवंति, तंत्रहा-दगबिइया दगतत्या दगमनमा वगएका-रममा गोबमा गोव्यष्टमा गिहिषम्मा भम्मचित्रमा अविरुद्धांवरुद्धवृत्तुमाद्यगण्यांभयओ तेमिं सणुवाणं णो कप्पद्व इसाओ नव रसविगङ्को आहारित्रए, नंजहा-सीर् इहिं णवणीयं मिप तेहं फामियं महं मानं मंसं, णन्मत्य एकाए सरिसव्यिपद्वेग्, ते हं मणुया अप्पिच्छा नं चेव सब्बं गवरं चउरासीहवासमहस्साई ठिई क्लाना ६। ये जे इमें गंगाकृतमा बाणपत्था नावमा अवंति, नंजहा-होतिया पोत्तिया कोतिया जज्जह सङ्गर्दे यालदे तुंपउद्रा दंतुक्त्वलिया उम्मजगा सम्मजगा निम्मजगा संपक्ताला दक्तिमान्त्रमा उत्तरकृतमा संसधमगा कृत्रवमगा मिगलुद्धमा इत्यिनावमा उर्दृष्टमा दियापोक्सिणो वाकवासिणो अंत्रुवासिणो बिलवासिणो बलवासिणो वेलवानिणी रमन्त्रम्लिया अंतुमिक्सणो बाउमिक्सणो सेवालमिक्सणो मूलाहारा केदाहारा नया-हारा पणाहारा पुण्काहारा भीवाहारा परिसार्वक्रक्रक्रवयपणपुण्कफलाहारा क्रकाभि-सेयकढिणगायभूया आयावणाहि पंचिम्मताविहि हंगालमोहिर्व कंडुमोहिर्य कहसोहिर्य-पिव अप्याणं करेमाणा बहुई वासाई परियागं पाउणंति बहुई बासाई परियागं पादणिता कालमासे कार्ल किया उद्योसेणं ओइसिएसु देवेमु दंवनाए उववसारो सर्वति , पिल्सोबर्ग वामसयमहस्समन्महियं ठिई, सेसं नं चेव आराह्या है जो इजड्डे समहे ९० । से के इमे जाव सिबवेसेसु पञ्चत्रया समणा भवंति, तंजहा-कंदणिया शुकुरवा मोहरिया गीयरङ्गिया नवणसीला ते मं एएमं विद्वारेणं विद्वरमाणा बहुत्रं वासाहं सामण्यपरि-यायं पाउणंति २ ना नस्स ठाणस्य अणास्त्रोद्यमञ्जिता कारुमासे कार्स्ट किया उक्रोंसेणं सोहस्में क्रम्पे कंदिप्पएस देवेस देवताए उववतारो अवंति, तरि तेसि गई तहिं तेसिं ठिई, सेसं तं चेव, जबरे पिक्रओवमं बानसहरसम्बन्धियं ठिई ११। से जे इमे जान सिकनिसेमु परिव्यायमा भवति, तंत्रहा-संबा जोई कनिका मिठवा इंता

परमहंसा बहुउदया कृतिकाया काहपरिकाशमा, तस्य सहदु इसे शहु आहुणपरिकारमा सर्वति, शंजहा-सम्हे य करफंडे य, अंबर्ड य प्रासरे। काहे दीवायणे चेव. देवगुरे य गारए ॥१॥ तत्म कल इमे बहु खतिवपरिष्याक्या भवंति तंबहा-बीलंड ससिहारे य ं गागई भागई इ व । विवेहे रायाराया रायारामे बचेद व ॥ १ ॥ ते ण परिव्यायता रिउण्वेय जनन्येयसामवेयशहरूबणवेयहतिहासपंचमार्ग निर्मद्रश्रद्वाणं संगोर्वगाणं गर्-इस्साणं नजण्डं वैद्यापं सारगा पारगा घारमा बारगा सहयवी सद्वितंतविसारदा संख्याणे सिक्साक पे बागरणे छंदे जिस्ते जोडसाम्बल अञ्जेस व बंभज्यास व सरवेस मुपरिविद्विया गांवि इत्या । ते नं परिम्बाक्या दानक्यमं व सोयक्यां व तित्वा-भिसेयं न आध्वेसामा पण्णवेसाया परुवेसाया विष्ट्रांति, जण्णं अन्हे किंचि असुडे भवड़ तक्ने उदएण व महिवाए व पक्कालियं सुई भवड़, एवं बाल सम्हे चोकसा बोक्कायारा सुद्रं सुद्रममायारा भवेता अभिसेयजलप्रवाणो अविस्थेण सुर्वा ग्रीन-स्सामी, तेसि में परिव्यायगाणं नो कपड अगर्ड वा तलार्व वा नाई वा बाहि वा पुरुषारिणि वा दीहियं वा गुंजालियं वा सर वा सागरे वा ओगाहिसए, जन्मान्य अद्याजनमणे, जो कम्पड सगढं वा जाव संदमानियं वा वुस्हिता जं गच्छित्त. सेसि नं परिव्यायगार्ण जो कपह आसं वा इति वा उर्द वा गोर्ण वा महिसं वा खरं वा दर्राहला जं गमिलए. तेसि जं परिव्यायगाजं जो कप्पा नहचेच्छा इ वा जाव मागडपेच्छा ५ वा पेच्छित्र, तेसि परिव्वायगाणं जो कप्यह इरियाणं लेसणया वा पर्णया वा चंत्रणया वा सुसणया वा उप्पारणया वा करिलए. तेसि परिन्यास्थाणे भी कपड़ इत्यिकहा ह वा अलकहा ह वा देसकहा ह वा राजकहा ह वा नोरकहा इ वा जजबन्यक्टा इ वा अजत्यदं करिताए, तैसि ने भी कम्पद अजपानाणि वा तरकपानि का तंबपायानि का जसकपायानि का सीसगपायानि का रूपपायानि का पुन्वजापायानि वा अञ्चयरानि वा वहसुक्राणि भारित्तर्, जञ्जत्य साउपारण वा दास्पाएंग का महिलापाएग वा. तेसि नं परिन्वाक्यामं वो कप्पा वयर्वक्याणि वा तज्यवंश्रमानि वा तंववंश्रणानि जाव वहुमुह्मानि धारितए, तेसि वं परिव्यायगार्यं को सम्बद्ध जानानिहरूककरागरलाई बत्याई भारतिए, जन्मत्य एकाए चाउरताए तेति वं परिव्यानवार्ण को कप्पट हारं वा कदहारं वा एगावलि वा सतावलि वा कानगावासि वा रचनावासि वा अरवि वा कंटमरवि वा पालेने वा तिसरवे वा कविद्वतं वा दसमुद्दिवार्यतमं वा कववानि वा दुविवानि वा अनवानि वा केकरानि वा क्रेंडकानि का सबर्व का क्लामचि वा विलदित्तम्, जन्मस्य एगेर्ज तंत्रिएणं पवितालों, बेडि नं परिव्यास्थाणं यो कपड़ गैकिमवेडिमप्रिमसंशहमे वर्शनाहे महे

धारिनए, वाष्णान्य एनेर्ज काजपूरेण, तेसि वं परिव्यायगार्ज को कम्पद अवस्तुसूच का चंद्रणेय वा कुंकुनेण वा गार्थ अणुलिक्षिण्य, जन्मत्य एकाए गैगामहियाए, तसि में कायह आयहए परवाए जलस्स पडियाहितए, सेर्प्रवय बहुआण जो चेव में अबहुबाचे, सेऽनिय विमिओदए जी चंद जं कर्मोटए, सेऽविय बहुएमण्णे को चंद वा अवह-पसाणों, सेडनिय परिपूश को बंब में अपरिपूर्, सेर्डावय में दिग्ने मो बेब में अदिण्ये, सेऽनिस पिमिश्तए को चेव वं हत्थपायबद्यसम्भवकालबद्वाए निणाइसए वा, तेसि व परिकादगाणं कप्पद मागहए बढाउए करुस्म परिकाहिनए, सेऽविद बहमाने जो चेन जं अवहमाजे आव जो नेन जं आंद्रको, सेऽविय हत्यपायनरू-कासप्तक्तालगढ्याए जो चेव वं पिकित्तए सिगाइतए वा ते जं परिकायगा एयारुवेचं किहारेलं बिहरसाणा बहुई बासाई परिवायं पाटणंति २ ला कालमासं कालं किया वक्कोसेणं बंगलोए करें देवनाए उववनारों भवंति, तक्किं तेसि गई नहीं तेसि दिखे इस सागरीयमाई ठिइं पण्णता, सेसं नं चेब १२ ॥ ३७॥ तेणं क्राकेणं तेणं समप्ता अम्महरूस परिव्वायगरस सत्त अंतेवासिसवाई विम्हकालसमर्वसि जेह्मन्त्रमासीस गंगाए महानईए उभओकुरुणं कंपिकपुराओ णयराओ पुरिमतालं गर्मर संपद्धिया बिहाराए, तए ण तेसि परिव्यायगाणं तीचे अणामियाए क्रिण्णोबायाए दीवसदाए अडवीए दंचि देसंतरमण्यतार्ण से पुरुषमाहिए उद्द्य अणुपूर्वेण परिभूजमाने श्रीणे. तए णं ते परिव्यामा श्रीणोदणा समाणा तन्हाए पारव्यामाणा २ उद्यक्त-नारमपरममाणा अण्णमण्णं सहार्वेति सहाविता एवं वदावी-एवं बस्तदे बाण्यिका ! अन्द इमास अगामियाए जाव अडवीए कंचि देसंनरस्मापतार्ण से उद्युष्ट जाव जीने तं संयं कल देवाण्पिया ! अन्ह इमीसे अगामियाए जान अडवीए उद्गन्दानाहस्स सन्वओ नर्मता मागणगवेगणं करिणएतिकह् अण्यमण्यस्स अंतिए एवसई पविञ्चणंति २ ना तीले अगामियाए जाव अडबीए उदगदातारस्य सम्बक्षी सर्वता सम्बन्ध-वेमणं करेन्नि करिता उदगदातारमकाभाषा दोवंपि अध्यमध्यं सहावेति सहावेता एवं वयासी-इह णं देवाणुप्पिया! उद्दगदातारी गतिव तं भी सह दूरवह सम्बद अदिण्णं निण्हिनए अदिण्णं साइजित्तए, तं माणं अम्हे इवाणि आवश्कासंनि अहिण्णं गिण्हामा अदिण्णं साहजामो मा णं अम्हं तवलोवे भनिस्सह ते सेवं साह अम्हं देवाणुष्पिया ' निहंडवं कुंडियाओ य कैंचणियाओ य करोडियाओं य मिरियाओ य छण्णालए य अंकुसए य केसरियाओं य पवित्रए य समितियाओं व अत्रए व वाहणाओं य पाउयाओं य भाउरताओं य एगते एडिसा ग्रंग महाणई श्रोगाहिसा बाङ्गासभारए संगरिता संकेष्णाक्षोसियानं भत्तपानप**डिमाइविकासमं पाओनग्राणं** 

बार्क काणवर्षकामाणाणं विवृतिराष्त्रिकड् अञ्चयण्यस्य अतिष् एवसर्वं पडिमुणंति अव्यासम्पारस अतिए॰ पहिसुनिता तिर्देष्ठ व आव एवंते एटेंति २ मा गंगे अद्याणां ओगावेति २ शा बालुवासंबारयं संबरेति २ शा बालुवासंबारयं दुशहंति २ शा पुरस्थामिमुद्दा संपत्तियंश्वनिमधा करमक जान करू एवं क्यासी-शमोऽत्यु णं अरहंनाणं जाब संपतार्थ, ममोद्रस्य थं सम्रायस्य भगवाने महावीरस्य जाब मंपावितकामन्य, नमोऽस्यु वं अस्महस्स परिन्यायगस्य अन्द्रं चन्नायरिवस्स धन्मोवएसगम्म, पुन्त्रि वं अम्बे अम्बदस्य परिम्बाकारस्य असिंग् ब्रह्मपानाह्माए पण्यस्याए जावर्जावाए सृत्रए मुसाबाए भूत्य अविष्णादाचे एवननाए जावजीवाए सब्वे मेहणे प्यस्ताए जावजीवाए क्लाए परिकाहे व्यवसाए शावजीवाए हवाणि बन्हे समगरम भगवओ अक्षातीरस्य अंतिए सम्बं पाणाडवार्य प्रयुक्तामी जावजीवार एवं जाव सन्वं परिकार व्यक्तकामी जावजीवाए सच्चं कोई सार्व सार्व सोई पेजं दोसं कलई क्षरमन्त्राणं वेसुरणं परपरिवावं करहरहं मानामीसं निष्कारंसणसर्वं ककरणिकं जोगं प्रक्रमारो जाडजीवार सर्व असर्व पार्न साइवं साइवं कडिवर्डपि आहार क्षकसामी जावजीवार केवि य इसं सरीरं इहं फेटं विसं समुख्यं मणामें बेजे वेशासियं संगयं बहुसम् अनुसयं अंडक्ट्रेश्यसमाणं मा नं सीवं मा वं उन्हें मा जं बाहा सा वो पिवासा सा वां वाला सा वां चोरा ना वां वंसा सा वां मसवा ना वं बादयितियसंनिवाद्यविविद्या रोगार्यका परीसदोबसम्मा कुर्वतृत्तिकद् एयंपि मं चरमेहि उत्सासजीसासेहि बोसिरामोत्तिकहु संकेहजास्त्रजास्त्रिया मत्त्रपाणपविचा-इनिस्त्रमा पाओकगवा कार्क अनवर्कसमाणा विहरति, तए वं ते परिव्याया वहाई अताई अवसवाए क्रेदेन्ति क्रेदिला आलोइवपविकेता समाहिपता कालमासे काल किया बंभलीए अप्ये देवताए उवनच्या, तहि तेसि गई दससामरोपमाई ठिई पण्याता, प्रत्तोगस्स आराह्मा, सेसं तं चेच १३ ॥ ३८ ॥ बहुजने ण मंते ! अध्यक्तकारस एक्साइक्सइ एवं भासह एवं परुवेह एवं सालु अवेबडे परिज्यायर कंपिसपुरे अबरे बरसए आहारमाहरेड, घरसए क्साई उनेड, से कहमेर्य मंते ! एवं ! नोबमा ! जन्मं से बहुजजो अन्यसन्यस्स एवमाइनसङ् जाव एवं पर्वेद-एवं साह अव्यादे परिन्यायए वीपितपुरे जाव करसए क्साह उतेह, सचे मं एसमहे, अहंपि ने गोषमा ! एक्साइम्बामि वाच एवं परवेगि-एवं सह अस्मडे परिव्यानम् जाव वसाहै उनेह । से केवहेर्व भेते ! एवं पुणाह-सम्मवे परिन्यानए वान वताई उदेर ! गोवमा ! अन्यवस्य यं परिन्दानगस्य पगहमह्याए जाव वियोगमाप् क्षेत्रहेर्ण अविविश्वतेषं त्योक्त्येणं उर्षु वाहाओ प्रविज्ञान २

स्राभिमुहस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्य सुमेणं परिणानेण वसस्याहि छेसाहि विशुक्तमाणीहि अवया क्याइ तवावरविजाने क्याणं स्थोनसमर्ग इहान्ह-सराजगर्भसणं हरेमाजस्य वीरियलदी वेडिव्यक्तदी ओहिंगाजलदी समुप्यक्या, तए में से अस्मडे परिन्यामए ताए वीरियलदीए वेड्टिवरलदीए ओहिणाणलदीए समुप्यच्याए जव्यविन्दावयहेर्ड कंपितपुरे नवरे घरमए जाव वसाई उनेइ, से तेचक्केण स्रोयमा । एवं सुचड-अम्मड परिन्वायए कंपिक्षपुरे जयरे घरसए अव बसक्कि उत्तेह । पह ने मंते : अम्मडे परिव्यायए देवाणुरियार्थ अतिए मुंडे भविता अलाहाओं अजगारिये पव्यक्तए हैं जो उजड़े रामहे, शोयमा ' अम्महं जे परिव्यायए समजोबासए अभिगमजीवाजीवे जाब अप्पाणं भावेमाणे बिहरह, जबरे ऊसियफलिहे कार्यव्यवारे चियत्तेतं उरघरदार्पवेसी ण वृच्छ अन्सडस्न ण परिव्यायगस्म धृत्य काबाह्बाए एकस्साए जावजीबाए जाव परिगाहे गबर सम्बं मेहुणे पक्रस्साए जाबजीबाए, अम्महस्य णं णो कप्पड्र अक्शमोक्पमाणभेगीप जलं सबराई उत्तरित्तए भज्यस्य अद्भागगमणेणं, अम्महस्य णं णो ऋष्यह् समई वा एवं त्रे चेव भाणिसन्वं जाक गण्यात्य एगाए गंगासहियाए, अस्सडस्य ण परिक्वायगस्य मो क्रपह आहा-कम्मिए वा उद्देखिए वा मीमजाए इ वा अज्योगरए इ वा पुरुकम्मे इ वा कीयगढे इ वा पामिके ह वा अणिसिद्धे इ वा अभिद्दे इ वा ठइनए वा रहनए वा कंतारभत्ते इ वा दुव्भिश्लमते इ वा पाहुणगभते इ वा निकाणभने इ वा वर्राल्यामते इ वा भोत्तए वा पाइतए बा, अम्मडस्त णं परिव्वायगस्य णो कप्पर मुलभोयणं वा जाब षीयभोवणे वा भोतए वा पाइनए वा, अम्मडस्स पं परिव्याक्षास्य चडिवहे अगत्यदेवं पत्रक्ताए अवजीवाए, तंत्रहा-अवज्ञाणायरिए प्रमायायरिए हिंसप्पयाणे पावकम्मोवणमे, अम्महस्म कप्पड्र मागहए अद्धाडए जलस्स पडिग्गाहिसए सेऽबिब वहमाणा नो चेव णं अवहमाणए जाव छेऽबिय परिपूए नो चेव णं अपरिपूए सेऽविय मावजेनिकाउं थो चैव मं जणवजे सेऽविय जीवा इतिकारु भी बेब मं अजावा सेऽविय दिण्णे जो चेव णं अदिण्णे सेऽविय दैतहत्वयायचरूचससपम्सास्ट-णहुआए पिथितए वा णो चैव न सिणाइतए, अम्महस्स कप्पइ सागहए व आहए जलरस पडिमाहितए, सेऽविय बहुमांचे जाब दिवे नो चेव न आदिको सेऽविय सिणाउनाः णो चंद णं इत्यपायचरचनमपक्खालणहुदाए पिक्सिए वा, अध्यदस्स णो कप्पइ अन्नतित्यमा वा अण्यतिसम्बद्धवयाणि वा वैदित्तपु वा वर्मस्तितपु वा वाव पञ्जुबासिनए वा जञ्जला अरिहंते वा अरिहंतसाहुणो वा। अन्मडे जं भंते! परिव्वायए कालमासे कालं किया कहिं गच्छिहर ? कहिं उनविज्ञहर ?, गोयमा है

अम्महे वं परिन्वायए उवाक्पृहिं श्रीलन्बद्युणवेर्मणस्वक्याणपोमहोबवामेहि अध्याणं भावेमाणे बहुई बासहं समणोबासक्परियानं पाउनिहेड् २ सा मासियाए संक्रियाः अप्पाणं समिता सदि मत्तरं अवस्थाए क्षेप्ता आलोउनप्रिकृते . संमाहिपन कालमास कालं किया बंगलोए कप्पे बेब्साए उनवजिद्धिह, मत्य र्व आयेगडगार्ण देवाणं दस सागरोवमाई ठिई क्लाता, तस्य वं अम्मडस्मवि देवस्म दम सागरोबसाई ठिई। से में मेते ! अम्मडे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्साएण भवक्ष्यएणं ठिउक्सएणं अणंतरं चयं बडता कहें गव्छिट्ट कहें उपविश्वित है गोयमा ! महाविदेहे बासे जाई कुलाई भवंति अपाई विशाई विशाई विश्विकण्यविद्यान भवणस्यगासणजामबाहणाई बहुवणजायस्यस्ययाई आधोगपकोगसंपउत्ताई विच्छ-द्वियपगरभन्तपानाई बहुदासीदासगोमहिसगवेत्वराप्यभूयाई बहुजयस्य अपरिभूयाई तहप्यगरेस उनेस प्रमताए प्यायाहिइ। तए वं तस्त दारमस्त गब्भत्यस्त चेव समाणस्स अन्मापिईणं धम्मे ददा परण्या मनिस्सरः, से मं तस्य नवर्षं मासार्थ बहुपडिपुण्याणं अददुमाणराहंदियाणं बीइकंताणं सुकुमालपाविपाए जाव ससिसोमा-कारे कंत पियदंत्तमे गुरूबे दारए प्याहिश, तए वं तस्य दारणस्य अम्मापियरो पडमे दिवसे टिइवबियं काहिति, विह्यदिक्से चंदस्रहंसिक्यं काहिति, छहे दिवसे जागरियं काहिति, एकारसमे दिवसे बीइकंते किकिते असुद्वायकामकरणे संपत्ते बारसाई दिवसे अम्मापियरी इमं एयास्य गोणं गुजनिप्कृष्णं णामधेजं काहिंति-जम्हा में अन्ते इमेरि दारगेरि गच्मत्वेरि चेव समामंति बन्ने व्हण्हण्या में होउ मं अन्हं दारए दरपहण्णे णामेणं, तए मं तस्स दारगस्स अन्माधियरो णामधेर्ज करेहिनि द्वपङ्ग्णेति । तं द्वपङ्ग्णं दार्गं अम्मापियरो साइरेगऽद्वदासजायमं जानिता श्रीभवंति तिहिकरणणक्यतस्त्रहत्तंति कलायरियस्य उवनेहिति । तए वं से कलाशरिए तं दहपर्व्णं दार्गं छेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सरणस्वपन्नवसाणाओ कावनरिकळाओ सुत्तको य अत्यको य करणओ य सेहाविहिइ सिक्सामिहिइ. तंत्रहा-तेवं गणिवं कवं णहं नीवं वाह्यं सरगयं पुक्करगयं समताकं जूनं जगवायं पास्नं अद्वादयं पोरेकवं दगमहियं अण्णविहिं [पाणविहिं वत्वविहिं विकेदणविहिं ] सवणविहिं क्रजं पहेलियं मामहियं गाहं गीइवं सिलोयं हिरण्याजुति सुवण्याजुति गंगजुरि युव्यक्षरि भागरणविद्धं तस्मीपविकामं इत्यिलक्सणं पुरिसलक्सणं इयल-क्यणं गयत्क्ष्यणं नोणतक्षणं इसुडत्व्यसणं वक्तवस्थणं अतत्क्षणं वस्मतः क्याणं देशकक्याणं अस्तिकक्याणं अभिक्रक्याणं काकणितक्याणं वरश्वित्रं संधारमाणं नगरमार्थ वस्तुनिवेतमं वर्ष पडिवर्षं बारं पडिवारं बक्षवृतं गरलवृतं सगडवृतं जुदं Sec. 14

निज्ञहं जुहाइजुदं मुद्रिजुदं बाहुजुदं लगाजुदं ईसत्यं छरणवाहं षणुक्वेयं हिरण्य-पार्व सुवण्णपानं बहुनेहं मुलनेतुं जालियातेहं पत्तन्त्रेजं कडनक्त्रेजं सर्जावं निजीहं सउणस्यमिति बावर्तारकलाओं सेडाबिका सिक्खावेका अस्मापिईण उनगेहिड । तए 📽 तस्य दहपहण्यस्य दारगस्य अस्मापियरो तं कलायनियं विउत्तेषं असम्पराणसादकः साइमेणं बरवगंचमहालंकारेण य सवारोहिति सम्मावेहिति स~ २ मा विदले जीविया-रिहं पीऽदाणं दरहरसंति २ ना पडिवियजेहिति । नग् मं से दहपद्रमा वारण् बावन-रेक्तापंडिए नवंगनुतपिडवोहिए अद्वारमदेसीमामाधिमारए गीयग्रं गंप्रथ्यणह्यूम्से इयजोही गयजोही रहबोही बाहुजोही बाहुप्पमदी नियम्कवारी माहनिए अर्क भोगसमन्ये गावि भवित्मह । तए णं दहपडण्यं दारगं अध्यापियमे बावनविद्यापंदियं जाव अलं भोगसमत्वं विवासिना विडलेहि अण्णभोगेहि पाणभोगेहि लेणभोगेहि बत्यमोगेहिं सयणमोगेहिं काममोगेहिं उबिमंत्रोहिति, तए मं से दक्षप्रकों दारए तेहिं विउछेहि अन्यभोगेहिं जाब नयणभोगेहिं को मिजहिं को रिक्रीहर की गिज्यिहिं यो मुजिसहिं यो अञ्चोनवजिहिंह, में बहानामए उपके ह वा पडमे इ वा कुमुमे इ वा निकणे इ वा सुभगे इ वा सुभवे इ वा पोंडरीए इ वा महापांडरीए इ वा सबपने इ वा महस्मपने इ वा मबमहस्सपते इ वा पंके जाए जांद मंबुद्धे णीनिकिप्पइ पंकरएमं णोविकिप्पड जलरएमं, एवामेव ददपद्रण्येवि दारम् कामेहि आए मोगेहिं संतुष्टे णोवलिप्पिहिः कामरएगं जोवलिप्पिहिः मोगरएणं जोवलिपिहिष् मिनणाडणियगस्यणसंबंधिपरिक्रणेणं, से णं तहास्त्राणं धेराणं अंतिए केवलं बोहि बुजिमहिड केनलबोर्हे बुजिनता अगाराओं अणगारियं पम्बद्दहिंद । से णं आंधरसङ् अणगारं भगवंते देवियासमिए जाव गुलबंभयारी । तस्य मं भगवंतस्य एएणं बिहा-रेणं विहरमाणस्य अर्णते अणुनरे जिम्बाचाए निरावरणे कलिणे पश्चिपुण्णे केवस-वरणाणदंगणे नमुप्पजिहिह । तए णं से दहपर्ण्णे केवली बहुई बासाई केवलिप्रि-यागं पाउणिहिड २ ना मानियाए मंछेहणाए अप्यानं झाँसना सर्हि अनाहं अनसणाइ छेएता जरमहाए कीरइ थेरकम्पभाव जिजकप्यभावे सुंडमावे अण्डाजए अर्दतवजर केमलोए यंभन्नरवासे अन्छनगं अणोबाहणमं भूमिसेजा फलहसेजा कहसेजा परघरपवेसी लढावलक्षं परेहिं हीलगाओ सिमगाओं गिरणाओं गरहणाओ तालणाओं तज्ञणाओं परिसवणाओं पञ्चहणाओं उचावया यामधंद्रणा वाबीचे परीसहोत्रसम्मा अहियासिअति नमहमाराहिता वरिमेहि उस्सासिक्सासेहि सिजिह-हिइ बुज्जितिह मुचिहिइ परिणिव्याहिइ सव्यदुक्तावर्मतं करेहिइ १४ ॥ १५ ॥ से जे इमे गामागर जात सण्णिवेसेमु पव्यक्ता समणा मर्वति, तंत्रहा-जामरिय-

पृष्टिणीया उवज्झायपिकणीया कुरुपिकणीया गणपिकणीया आयतियउवज्ञायाणं अंग्रसकारमा अवण्यकारमा अकित्तिकारमा बहाई असन्भावन्याहि मिन्छुनाम-विवेतीहे य अप्पार्ण च परे च नद्भवं च व्यगाहेमाणा वृप्पाएमाणा विदर्शना बढडं बागार्ड मामण्णपरियागं पाउनंति २ चा तस्य ठाणस्य अवासोडयअपिडकंता कालमासे कार्ड किया उन्होंमेणं संतए कृष्ये देवकिव्यितिगुसु देवकिव्यितिगुरू। उववनारों भवेति, तक्षे तेसि गई तरससागरोबमाई दिई अणागहमा सेस ते चेव १५ । मे जे इमे राष्णिपंचिदियतिनिक्खजोणिया पञ्चनया भवंति, तंत्रहा-जलगरा खहयरा बलगरा, नेसि वं अस्वेगडग्रामं मुनेमं परिणामेमं पसरथेहि अज्यवयः गिहि लेमाहि विमुज्यमाणाहि तयावर जिजानं कम्माणं सजीवसमेगं इंडाबुहमर-गणगवेसको करेमाणाणं मन्जीपुञ्चजाईमरणे मसुप्पज्जह । तए यो त समुत्पण्याजाडमरा समाया सम्रोव पंचायुक्यमा परिवर्जन परिवर्जना वहाँहै सीत्रव्ययगणवरमणपवस्त्राणपोसहोत्रवासिहि अप्याणं मार्वमाणा बहुई बासाई आउथं पालेनि पालिसा भर्त प्रवस्तिति बहुई भन्नाई अणमणाए छेर्पति २ सा आलोहय-परिशंना समाहियना कालमासे कार्ल किया उद्योसेणं सहस्सारे कप्पे डेवनाए उदयनारी भवति, तहि तेसि गई अद्वारस सागरीवमाई ठिई पण्णता, परलीगस्य आगहरा, मेमं तं चेव १६। से जे हमे गामागर जाव संनिवेसेम आजीविका भवंति, नंजहा-दुष्यंतरिया तिषरंतरिया सत्तपरंतरिया उप्पलवंटिया वरसमुदाणिया विज्ञअंतरिया उद्यिगमनणा, तेणं प्याल्वेणं विहारेणं विहरमाणा बहुई वामाई परियायं पात्रणिता कालमासे कालं किया उक्कोसेर्ण असूए कप्पे देवताए उन्हतारी भवंति, तहि नेमि गई वार्वासं मागरोवमाई ठिई, अणाराहवा, सेसं ते चेव १७। से जे इमें गामागर जान मण्णिकसेमु पष्नद्या नमणा सर्वति, तंत्रहा-अनुकोत्तिया परपरिवादया भूक्तांन्मया भुज्ञो २ को उपकारगा. ते ण एयास्वेण विहारेण विहर-माणा बहुई वाशाई सामण्णपरियागं पाउणंति पाटणिता तस्स ठाणस्स अणालोहय-अपिक्रेता कालमासे कालं किया उक्तेसेणं अणुए कप्पे आमिओगिएसु देवेसु देवताए उबवतारी अवंति, तहिं तेसिं गई बाबीसं सागरीवमाई ठिई परलोगस्स अणाराहगा, सेसं तं श्रेष १८ । से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु जिण्हणा सर्वति, तंजहा-बहुरया १ जीवपएसिया २ अध्यक्तिया ३ मामुच्छेद्या ४ दोकिरिया ५ तेरासिया र अवस्थिमा ७ इचेते सत्त प्रयणविष्ट्रमा केस्स (तं) चरियालिंगसामण्या निच्छहिन्द्री बहुहिं असन्भाषुन्भावणाहिं मियलतामिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुअयं च कुमाहिसाचा कुप्पाधमाचा विहरिता बहुई बासाई सामन्वपरियागं पाउणंति २ ता ं वे समा•

कालमासे काल किना उद्योगेण उत्तिम् गेनेकेमु देवनाए उत्तरनारो सर्वनि, तहि तेसि गई एक्क्नीम गागगेयमाई छिद्दे, परलोगस्य अणार दया, सेसं तं चेद १६ 🖟 से जे हमे गामागर जाय सांक्यवेसेयु मणुया भवंति, तंत्रह'-अधारेमा अध्यपिसमा भक्तिया भक्ताणुया प्रक्रिता भक्तकाई भक्तप्यलोहरा भक्तप्रक्रकाः भक्तमस्दानारा धरमेणं चेव बिर्ति कप्येमाणा मुसीला मुख्ययः मृप्यद्विशाणंदः गाहाहि एमखाओ पाणाइ-वायाओं पर्डिवरचा जानजीयाए एनखाओं आर्डिवरचा एनं जाव प्रतिगाहाजी एस-बाओं होताओं सामाओं सामाओं लोहाओं वैकाओं दोना भी करहाओं अब्भवन्ता-णाओं वेयल्लाओ कुर्यारबायाओं अरहरईओं मायागायाओं मिन्हारंगणसङ्खाओं पिके बिरया जावजीवाए एसवाओं अपिडिविरया, एसवाओं आरंभरामार्गमाओं पिडिवर्या जावजीवाए एगमाओ अपिटिविरया, एगमाओं करणकारवणाओं पिटिविरया जावजीवाए एगबाओ अपिर्धावस्या, एगबाओ प्रयूपायानुषाओ पर्धिवस्या जाब-जीवात गुगमाओ पराणपरावणाओ अपिकारिया, गुगमाओ कोहणपिइणतजाण-तालणनहबंदगरिकलेपाओ परिवित्या जावजीवार एगचाओ अपरिविद्या, एगचाओ ण्हाणमहणवण्णगचिरुवणमहप्रविनगगमवर्गाश्रमञ्जालेकाराओ पर्दिवस्या जावजीवाए एगबाओं अपिबनिग्याः, जेयावणी तहापगारा सावज्ञजोगोर्गाहया कस्संता परपाण-परियावणस्या कर्जनि नमी जाव एगवाओं अपिक्षियमा नंत्रहा -समणीयासगर भवति, अभिगयजीवाजीवा उदलद्पुण्यपादा आसवसंबरनिज्ञा किरियाअहिमर्ज-वंत्रमोक्त्वकुमन्त्रा असहेजाओं हेवासुरणागजनस्वरक्त्वसिक्तरिक्तर्रिक्तरुक्तंत्रस्व-महोरग इएहि देशगंगहि लेमांथाओं पात्रयणाओं अणहक्रमणिजा जिसांचे पात्रजाने णिस्मंकिया णिद्रेन्तिया निब्बातिनिन्छ। रुद्धा गहियद्वा पुन्छियद्वा अभिययद्वा विणिच्छियहा अर्द्धिम जपेम्माणुगगरना अयमरतसो ! किसांचे पान्यणे अहे अर्थ परमद्दे सेसं अगद्दे ऊनियफल्टिश अवंग्रयद्यारा विश्वभंते उरपरचरदारप्यवैसा च उर्श्यद्वमुहिद्वपुण्णमासिणीय पिर्द्धपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा समणे निमांने पामग्रमणिज्ञणे अमणपाणसाञ्ममाङमेणं वरमपिकगर्दकंबलपायपुंशणेणं शोसरः भेमकाणं पडिहार एण य पीड रुक्तामं असंभार एवं पडिलाभेमाणा विद्**रंति २ सा** भनं पत्रक्वति तं बहुई भनाई अणराणाए छेदेति क्रेक्सा आखोहनपविश्वता समाहिपत्ता कालमासे कालं किथा उक्षोसेणं अनुए कप्पे देशताए उक्सतारी मर्वति, तहिं तींन गई वार्वीमं मागरीवमार्ड टिई आराह्या सेसं महेन २०। से जे इसे गामागर जाव मण्णिवसेमु मणुवा भवेति, तंजहा-अणारंभा अपरिस्तहा धरिकसा जाव कप्पेमाणा मुसीला सुब्दमा मुपब्रियाणेदा साह सम्बाभी पाणाह्वाबाओं

पिटिविरया जान सन्त्राओं परिगाहाओं पिटिविरया सन्त्राओं कोहाओं माणाओं मायाओं लोगाओं जाब बिच्छाटंसणमञ्जाओं पिडविरया सम्बाक्षों आरंभसमारंसाओं पहितिरया सञ्जाओ काणकारावणाओ पहितिरया सञ्जाको पर्यणायावणाओ महिविग्या सञ्जाओ क्रूणपिट्रणतज्ञणतालणवहर्षेश्वपरिक्रिकेमाओ परिविरया सञ्जाओ ण्हाणमर्पायणमाविलेयणमर्प्यस्मस्यगंधमदालंकाराओ पर्डिवरया त्रेयावण्य तह-प्सारा सावज्जोगोवहिया क्रमंता परपाचपरियावणकरा कर्जति तजोवि पहि-बिग्या जावजीवाए में जहाणायए अणगारा अवंति-इरियासमिया आमार्यामया जाव इणमेर विकास पावयणं परजीकाउं बिहर्रात सेखि में भगवंताणं गुएणं विहारेण विहरमाणाणं अत्येगहयाणं आर्गत जाव केवलवरणाणदंगणे समुप्पजड्. ते बहुदं बासाई केवलियरियामं पाउणीत २ ता अर्त प्रवक्तीत २ ता बहुदं भनाई अणमणाए छेदेन्ति २ ता जरसङ्खाए कीरह बेरकप्पभावे जिणकप्पभावे० अंतं करंति, जेसिंपि य णं एगडयाणं णो केवलवरनाणदंसणे समुप्पञ्चड ते बहुई वासाई छउमरवपरिवागं पाटणन्ति २ ना आबाहे उपपणे वा अणुप्पणे वा अनं पचन्खंति. ते बहुई अताई अणसणाए क्रेडेन्ति २ ता जरसङ्खाए कीरइ बेरकप्यभावे जिणकप्पभावे बाव तसद्भाराहिना चरिमेहि क्यासणीसासेहिं अणंतं अणुत्तरं निव्याधार्यं निरायरणं कसिणं पविषुण्णं केवलवरणाणदंसणं उप्पाविति, तओ पच्छा सिज्यन्ति जाव अंतं करेन्ति । एगमा प्रण एगे भवेतारो पुरुवकम्मावसेसेणं कालमासे कालं किया उद्योगेणं सम्बद्धसिद्धे महाविमाणे देवताए उनक्तारो मर्वति. तर्हि तेसि गई तेलीसं सागरोबमाई दिई, आराहगा, सेसं तं चेव २१। से जे इसे गामागर जाव सण्णिवेसेन मणुया मर्वति, तंजहा-सञ्बक्तामविर्या सञ्जराग-विरया सन्वर्सगातीला सन्वसिणेहाइबंता अक्रोडा निकोडा खीणकोडा एवं माणमाया-सोहा अणुपञ्चेणं अद्व सम्मप्यवीको सबेता उप्प कोयम्पपहद्याणा हवंति २२ ॥४०॥ अणगारे णं अंते ! आवियप्पा केवलिसमुरधाएणं समोहणिता केवलकप्पं लोयं फ़िलिता में चित्रह ? इंसा चित्रह. से चूर्ण मंते ! केवलकर्प कोए तेहिं मिजरा-पोगकेष्ठि फडे ? इंसा फडे. छउमत्वे णं भेते ! मणुस्से तेसि विज्ञरापोगालाणं किन्व बण्येणं बण्णं गंधेणं गंधे रसेणं रसं फासेणं फासं जाणह पासह? गोयमा ! यो इषाडे समझे. से केणडेणं मंते ! एवं क्याइ-छउमत्ये णं मणुस्से तेसिं णिजरापो-मालाणं जो किन्ति वज्जेजं बज्जं जाब जाजह पासह ? गोयमा ! अर्थ जं जंबहीने २ सम्बद्धीवसमृहाणं सम्बद्धांतरए सम्बद्धाः को तेलपुगर्सठाणसंठिए को रहचकवाल-र्वकानसंक्षिप को प्रकारकानामार्वकानसंक्षित को पविप्रव्यवंदसंकानसंकिए एकं

जोयणगयमहस्सं आयम्बिक्वंभेणं निष्णि जोयणमयगदस्याई सोहातसहस्माई दोष्णि य मनावीस जोयणका तिष्णि य कोमे महावीस च वणुमयं तेरस य अंगुसाई अदंगुल्यं च किंचि बिसेमाहिए परिक्सेवेणं पण्णके, देवे में सहिद्दिए सहसुद्धए सह-व्यलं महाजसे महामुक्त्ये महाणुभाव नांबलेवर्ण गंधममुगगर गिरुष्ट र ता ते अवदाः हेड् २ ना जाव उणामेवत्तिकर् केवलकापं जंबुदीवं दीवं निर्णः अन्छ्याणिवाएकि निमः त्तवुत्तो अणुपरियष्टितः णं हव्यसागच्छेजा, से णूणं गोयमा ' से केनव्यः पे जेषुरीवे व तेहिं घणपोमालहिं फुंड १ इंता फुडे, छउमत्थे णं गोवभा मगुम्मे तसि चणपोमा त्रणं किच्च वर्ण्यणं वरणं जाव जाणइ पणाउ ! भगवं ! भो : महे नमहे, सं तेणहेणं गायमा ! एवं बुचर-छटमस्ये णं मणुस्मे तेसि जिज्ञरापीम्मलाणं मी किचि वण्णेणं बण्णं जान जाणंड पासह, ए मृहुमा णं ने पोम्गला फणना, यमणाउमी ! मृत्वलोयंपि य णं ते फुमिता णं चिर्द्वति । कम्हा णं भेते ' केवनी समीहर्णान । वस्त्रा णं केवनी समुख्यायं गच्छेति ?, गोयमा : केवलीणं चर्णारं कम्मंमा अपन्विकाणि। नवेति, तंजहा-वेयणिकं आउयं णामं गृतं, मन्वबहुए से वेयणिके कम्मे अवड, गृध्वन्धीवे में आउए कम्मे भवट, विगर्भ यसं करेट बंधकाहि ठिइंडि य, विगममनकरणवाए वंघणीह ठिइहि य एवं राजु केवजी समोहणीने एवं सन्द केवजी ममुख्यायं एच्छेनि । सर्वित णं भेते ! केवली समुख्यार्थ गन्छेति ? णो उणद्वे समद्वे. 'अकिना णे समुखार्य, अर्णता केवली जिणा । जराभरर्णावणमुद्धा, निद्धि वरगई गया ॥ ५ ॥ कटनमा पं भेते ! आउजीकरण पण्णते ? गोयमा ! असंखेजनमहूए अंनोमुहुतिए वण्णेतः केविक्यमुख्याए णं अते ! कडनमहए वण्णेते ! गोयभा ! अद्वसमहए वण्णेते, नंजहा-रटमे समण् दंई यरेड बिडण् समण् क्याडं करेड तईए समण् मंथं करेड् च उत्थे तमा लोग पुरेड पंचमे समा लोग पिडनाहरह छुट्टे समाए मंध्रं पिडसाहरह गलमे गमण् कवार्ड पिंडियाहरड अट्टमे समए दंई पिंडिसाहरड तओ पच्छा सरीरस्थे भवा । नेणं भेते ! तहा समुख्यायं गए कि सणजीगं जुंजा ? वयजीगं जुंजा ? कायजोगं जुंजह ?, गोयमा ! जो मणजोगं जुंजह जो स्वजीगं जुंजह कायजोगं जुंजह, कायजागं तुंत्रमाणं कि ओराव्यियसरीरकायजोगं जुंजा ? ओराव्यियससरीरकायजोगं जुंजह ? वंडिव्वयमरीरकायओगं जुंजह ? वेडिव्वयमिरमस्रीरकायओमं जुंजह ? आहारगसरीरकायजोगं जुंजड? आहारगमिस्मसरीरकायजोगं जुंजह? कम्मासरीर-कायजोगं जुंजह?, गीयमा ! ओरालियसरीरकायजोगं जुंजह, ओरालियमिस्ससरीर-कायजोगंपि जुंजइ, णो वेडव्वियसरीरकायजोगं जुंजइ णो वेडव्वियमिरस-सरीरकायजोगं जुंजह णो आहारगसरीरकायजोगं जुंजह जो आहारगमिससपरीर-

कायजोगं जंजड कम्मासरीरकायजोगंपि जुंजड पढमद्रमेस समएन आराहियसरीर-कामजोगं तुंजह विश्यउछट्ट्यनमेषु समएषु ओराल्यिमिस्समरीरकायजोगं तंजह तस्य च तथ्ये च मेहिं कम्मासरीरकाय ओर्ग जुंजइ । से भं भेते ! तहा समुख्यायगए किजार युज्यह मुखइ परिनिन्वाड सम्बद्धकाणमंतं करेड ? वो उणहे समहे. से णं तओ पढिनियक्त तओ पिडनियक्तिता इहमागच्छा २ का तओ पच्छा मणजोगंपि जुंबह बयबोगंपि सुंबह कायबोगंपि जुंबह, मणत्रोगं जुंजमाणे कि सवभणजोगं जुंबर मोसमणजोगं जुंबर सवामोसमणजोगं जुंबर असवामो-समणजांगं जुंजड ? गोयमा ! मचमणजोगं जुंजड णो मोममणजोगं जुंजड णो मचा-मोसमण जोगं जुंजह असमामोसमणजोगंपि जुंजह, बयजोगं जुंजमाणं कि सम्बद्ध-जोर्ग जुंजड सोसवडजोर्ग खुंजड (कि) समामोसवडजोर्ग खुंजड असमामोसवडजोर्ग जंजह ? गोयमा ! सन्ववहजोगं जुंजह जो मोसवहजोगं जुंजह जो सन्वामीसवहजोगं जुंजर अमबामोमक्रजोगंपि जुंजर, कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेज वा विदेख वा निसीएज वा तुर्यहेज वा उन्नेचेज वा प्रतंचेज वा उक्लेक्ण वा अवक्लेक्ण वा तिरियक्केवर्ण वा करेजा पाढिहारियं वा पीठफल्यसेजासंबार्ग प्रवाप्पणेजा ॥ ४९ ॥ सं णं अंते ! तहा सजोगी सिज्झइ जाव अंतं करेड़ ? णो इणद्वे तमहे. सेणं पुरुवामेव सम्मित्स पंचिदियस्स पज्जनगरस् बहुण्यजोगस्य हेद्वा असंखेजगुणपरिहीणं पहमं मणजोगं निहंभइ, तयाणंतरं च णं चिदियस्स पजागस्स जहण्यजोगस्स हेट्टा असंबेजगुणपरिहीणं विदयं क्इजोगं निरुगड्, तमाणंतरं च णं सुहमस्स पणगजीवस्स अपज्ञतरास्य जहणाजीगस्स हेद्रा असंखेजगुणपरिहीणं तह्यं कायजोगं णिहंसह, से णं एएणं उदाएणं पढमं मणजोगं णिरुंभइ २ सा वयजोगं णिरुंभइ २ सा कायजोगं जिदंगड २ ता जोगनिरोहं करेड २ ता अजोगत्तं पाउणह २ ता इंसिंहस्सपंच-क्कारज्ञारणद्वाए असंकेजसम्हर्ग अंतोमुहत्तिमं सेवेसि परिवज्ञह, पुरुष्टरहयुगुण-सेडीयं व णं कम्मं तीसे सेकेसिमदाए असंकेजाहिं गुणसेडीहिं अणंते कम्मंसे खवेड वेयानजाउगणामगोए, इबेए चतारि कम्मंसे जुगवं सर्वेइ २ ता ओरालियतेया-कमाई सम्बाहि विप्यज्ञहणाहि विप्यजहर २ ता उज्ज्यसेदीपविवसे अफुसमाणगर्ड उर्द एक्समएगं अविगाहेणं गंता सागारोवचते सिज्बड । ते ण तत्य सिद्धा हवंति सादीया अपज्ञवसिया असरीरा जीवचना दंसननामोवउत्ता निद्धियद्वा निरेयणा नीर्या निम्मला वितिमिरा विद्वदा सासवयणाग्यदं कालं विद्वति । से केणद्वेणं भेते ! एवं बुक्त-ते णं तत्व सिद्धा मदेति सादीया अपज्यवसिया जाव चिद्धेति ? गोवमा ! से जहाजासए बीवार्ण जिनादश्वार्ण पुणरति अंकुरुपती ज अवड्, एवासेव

सिद्धाणं कम्मवीए दहे पुणानि जम्मुप्पती न भवड, से तेणद्वेणं गीयमा ! एवं पुणान ते मं तस्य सिद्धा भवति सादीया अपजवसिया जाव विद्वंति । जीवा पं असे ! सिज्यमाणा कयरंमि संघवणे सिज्यंति ? गोयमा ! वहरोमभणारायसंघयणे सिज्यंति. जीवा णं भेते ! सिज्जमाणा कयरेमि संठाणे मिज्जीति ? गोयमा ! छण्हं संठाणाण अन्नयरे संज्ञाने सिर्फाति, जीवा में मेते ' सिज्यमाना यहार्टिम उचने सिर्फाति है गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरवणीओ उद्योसेणं पंत्रधणुस्सइए निज्यति, जीवा णं भेते ! सिज्समाणा कवरस्मि आउए जिज्जीत ? गोयसा ! अटब्लेणं साहरेगद्वदामाउए उक्कोंसेणं पुस्तकोडियाउए सिज्यंति । अस्य मं भीते ! इसीसे रयणप्यकाए पुटबीए अहं सिद्धा परिवर्शत ? जो इजहें नमहें, एवं जाव अहे सन्धाए, अत्थि में अने ! सोहम्मस्म कप्पस्स अहे सिदा परिवर्सति ? यो इणहे समहे, एवं अध्येमि पुच्छा, इसाणस्य सर्गवृत्मारस्य जाव अनुस्स गेविकविमाणाणं अणुनरविमाणाणं, अन्धि ण मेते ! इसीपन्भाराए पुढनीए सहे सिदा परिवर्सित ! यो उणहे समहे, से करि स्नाइ मं अंते ! सिद्धा परिवसंति ? गोयमा ! इजीसे रथण पहान पुरुतीए बहुसमर-मणिजाओ भूमिमागाओ उर्दू चंदिमस्रियमाहगणगक्सनगराभवणाओ बहुद् जोयणसयादं बहुई जोयणसहस्तादं बहुई जोयणसयमहस्यादं बहुओ जायणकांदीओ बहुओ जीयणकोडाकोडीओ उच्चतरं उप्पद्या सोहर्म्मामाणमणेकुमारमाहिद्वंभलेतप-महामुक्स्महस्सारआणयपाणयआरणकुष तिक्षि व अद्वारे गेविजविद्याणाथाससम् वीडवहना विजयवेजयंत जयेनअपराजियसब्बद्धसिद्धस्य य महाविमाणस्य सब्बज्यारि-हाओ धूमियग्गाओ द्वालसजीयणाई अबाहाए एत्य में हेसीपम्भारा गाम पुढवी पण्णाना पणयानीसं जीयणस्यमहस्यादं आवामधिकसंभेणं एमा जीवणकोडी बाबा-र्कासं सयसहस्याई तीसं व महस्साई दोष्णि व अउजापण्ये जोयणसप किन विसेसाहिए परिरएणं, इंसिपन्माराए न पुढबीए बहुमजाईसभाए अहुजीयनिए खेते अहुजीयणाई बाहहेणं, तयाऽणंतरं व न मायाए २ परिहायमाधी २ सम्बेख चरिमपेरतेम् मञ्छियपताओ त्युवतरा अंगुलस्स असंसेजदभागं बाह्रहेनं पञ्चला । इंसीपन्याराए मं पुरुवीए दुवालस मामधेजा पण्णाता, तेजहा-ईसी इ वा हेबीपन्यारा इ वा नण् इ वा समुतव् इ वा सिखी इ वा सिद्धालए इ वा मुशी इ वा मुशालए इ वा लोयमो इ वा लोयमाश्रमिया इ वा कोवमापविद्यक्ताणा इ वा सञ्च्याणम्य-जीवसत्तमुहावहा इ वा । ईसीपन्भारा पं पुरुषी तेया संसत्तलविगतसोक्षितमुणालद-गरयद्वसारगोक्खीरहारवण्णा उत्तावयकतस्टावसंदिया सम्बन्धवयुक्तव्यसई अच्छा सन्हा लम्हा घट्टा महा जीएवा विस्मता निर्णका निर्वकरच्छावा सवरीनिया हुएका

पासाबीया दरिस्रणिजा अभिक्षा पडिस्वा, ईसीपन्माराए ण पुढवीए सीयाए जीवजीत कोरोते, तस्स जीवजस्स के से उवशिक्ष गाउए तस्स के गाउयस्म जे मे उपीक्षे छ्टमारी तत्य चं विद्धा समर्वती सादीया अपजयस्या अजेगजाहजरामरण-विविदेशणसंगारकारेकलीमावप्य व्यवस्थानम्बास्य सहिपवंबस्यस्यकृता सामयमणागय-कर्ष निर्देति ॥ ४२ ॥ गाहा-कर्ष पिक्स्या सिदा !, कर्षि निद्धा पर्राद्वया ?। कहि बोदि बहता मं, कहब बंतुण सिजाई है ॥ १ ॥ अलोगे पहित्या निहा, खोबको य पहड़िया । इह बॉटि बड्ना जं, तत्व र्गत्व क्षिजाई ॥ २ ॥ जं मंठाणं द्र इहं भवं अर्थ तस्य चरिमसमर्थमि । आसी य पएमध्यं तं संठाणं नहिं तस्म । है।। रीष्ट्रं वा इस्सं वा, वं चरिममवे हवेज संठार्ण । तसी तिभागहीणे, सिदाणोगाहणा अविद्या ॥ ४ ॥ तिन्ति सया तेतीसा प्रमुत्तिआयो य होइ बाँद्रव्या । एमा सलु सिद्धार्ग, उद्योसोगाहका भनिया ॥ ५ ॥ बलारि व स्वजीओ स्वजित्ति-भागूणिया व बोद्धका । एसा बाह्य सिद्धार्ण मित्रमकोगाहणा भणिया ॥ ६ ॥ एका य होइ रयणी साहीया अंगुलाई अह भवे। एसा खल किदाण वहण्यकोगा-हणा भणिया ॥ ७ ॥ श्रोताहणाएँ सिद्धा भवतिभागेण होइ परिडीणा । संठान-मणिरचेथे जरामरकविष्यमुकार्क ॥ ८॥ जरब व एमो सिक्को तस्य अयंता भव-क्कायविसुका । अञ्जोज्यसमोगाठा प्रद्रा सन्दे व स्मेगेते ॥ ९ ॥ पुराह अर्णत सिद्धे सम्बप्पसीहैं नियमसी सिद्धा । तेथि बसंकेजगुणा देसपएसेहिं जे पुद्धा ॥ १०॥ असरीरा जीवधवा उवउत्ता दंशके व काके व । सागारमणावारं सक्साणमेथं त सिदाणं ॥ १९ ॥ केवलवाणुक्डला जाणंति सम्बमावगुणमावे । पासंति सन्त्रओ बाह्य केनलदिद्रीअर्थताहि ॥ १२ ॥ जबि अत्य माधुसार्थं तं सोक्सं जविय सञ्बद्देवाणे । जे सिद्धाणे सोक्खं अक्वाबाई उत्तरायाणं ।। १३ ॥ जं देवाणं सोक्खं सम्बद्धापिडियं अजंतगुर्ज । व य पावर् मुतिसुई जेताई बमावमाई ॥ १४ ॥ विकास सुद्दो रासी सन्बद्धापिकिको जङ्ग हवेजा । सोऽणंतवस्यभद्दको सन्वागासे ण आएजा ॥ १५ ॥ जह णाम कोइ मिच्छो नगरपुणे बहुबिहे बियाजंती । न चएइ परिवर्हें उपमाप तहिं असंतीए ॥ १६ ॥ इव सिद्धाणं सोवृत्तं अणीवमं णरिव तस्य जीवन्यं । किनि विसेधेनेतो जीवन्यमिनं सुमह नोच्छं ॥ १७ ॥ जह सन्बकामग्रमियं प्ररिसी भीगूच जीवणं कीइ। तन्दाखुहान्धिकी अच्छेज जहा अनियतिचो ॥ १८ ॥ इन सम्बद्धालतिचा अनुतं निव्यागमुकामा सिद्धा । सासग-मन्त्राबाई विक्रीत सुही सुई पता ॥ १९ ॥ विक्रित व तुक्कति व पारगयति व व्योगस्वयातः। सम्युक्षकम्बन्याः जनराः जनरा असेगा न ॥ २०॥ विच्छिन्य-

सन्वतुक्ता जाइजरामरणबंधणविमुद्या । अन्वाबाहं मुक्तं अणुहोति सासयं सिक्काः ॥ २९ ॥ अनुलमुह्मागर्गया अन्वाबाहं अणोवमं पना । यञ्चमणागयमदं विद्वेति सही मुहं पना ॥ २२ ॥ ओववाह्यउवंगं समर्शं ॥



## श्रीयुत्रागमप्रकाशकर्मामेनिके 'स्तंभ'

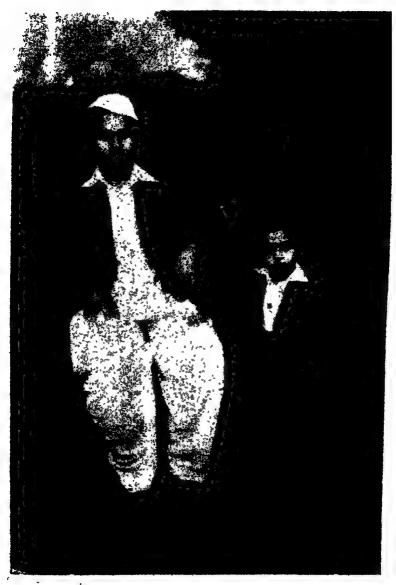

श्रीयान् स्थानकृतार चुनिलाक पूजपार, श्रवानी पेट, पूजा सं. २.



## नमोऽत्यु णं समणस्स भगवजो जायपुरामहावीरस्स

## सुत्तागमे तत्व वं रायपसेणइयं

तेणं कार्डणं तेणं समएणं आमलकत्या नामं नगरी होत्या, रिडल्थिमियसमिडा ं जाव पासादीया दरिसणिजा अभिक्वा पिक्या ॥ १ ॥ तीसे णं आमलकप्पाए ं नयरीए बहिया उत्तरपुरिक्षमे विसीभाए अंबसावनचे नामं उजाने होत्वा, रम्से जात परिकवे ॥ २ ॥ असोयनरपायनपुरविधिलावस्थवत्तम्बदा उनवादयगमेणं नेया ॥ ३ ॥ सेओ राया बारिजी देवी, सामी समोसडे, परिसा निमाया जाव राया . यजुवासह ॥ ४ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं स्रियामे देवे सोहस्ने कप्ये स्रियामे विमाणे सभाए सहस्माए स्रियामंति सिंहासणंति चटहिं सामानियसाहरसीहिं अजह अनामहिसीहि सपरिवाराहि तिहि परिसाहि समहि अनिएहि समहि अनि-याहिवईहि सोलसहि बायरक्खदेवसाहस्तीहि अकेहि बहुहि स्रियाभविमाणवासीहि बेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य तर्दि संपरियुचे महयाऽऽहयनप्रगीमवाइमतंतीनलताल-तुविययणमुद्रंगपदुप्पदाहबरवेणं दिव्याई सीगमीगाई मुंजमाचे विहरह, इसं च णं केवलकर्प अंबुदीयं धीवं विज्ञकेणं वीहिया आसोएमाचे २ पासह । तत्य समर्ग भगवं महाबीरं जंबुदीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्याए नयरीए बहिया अवसालवणे उजाणे अहापिकस्वं उम्महं उमिनिक्ता संजमेणं तक्सा अप्याणं भावेमाणं पासह पासिना इत्रुद्धिनामाणंदिए पीर्मणे परमसोमणरिसए इरिसक्सविसप्पमाणहियए वियसियवरकम्त्रज्ञायमे प्याख्यवरकद्वादुवियकेउरमञ्बक्तंत्रलहारविरायंतरङ्गवन्छ पाळंबपळंबसाणघोळंतभूसणघरे सर्सममं तुरियन्ववळं सुरवरे सीहासणाओ अन्भुद्धेह २ ता पायपीडाओ मचोस्हर २ ता पाउवाओ ओमुगर २ ता एगसावियं उत्तरासंगं करेह २ ता तित्वबराभिनुदे सत्तहुपगई अणुगच्छ २ ता वामं जाणे अंचेइ २ ता दाक्षिणं वाणुं भरमितलंखि जिहरु तिक्खतो मुद्धाणं भरमितलंखि विवेसेड् विवेसिका हैसि प्रमुख्याइ २ ता इत्यक्यरिमाहियं दसमहं सिरसावतं मत्यए क्षेत्रकि कर् एवं क्यासी-गमोऽस्यु वे अहिहताचं मनवंताचं वाहमराणं तित्वगराणं सर्वचंत्रकाणं प्रतिस्तामार्थं प्रतिस्तिकाणं प्रतिसवरपुंदरीयाणं प्रतिसवरगंबहत्वीणं

लोगुनमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपईवाणं लोगपजीयगराणं असमदशाई चक्रमद्वाणं प्रमादयाणं जीवहयाणं भागदयाणं बोहिदयाणं धामद्वाणं धामवित-याणं ध्रमानायगाणं ध्रम्मपारहीणं ध्रम्भवा चाउरेतचक रहीणं अध्यविद्वयंबरनाणवंस्त्रमः धराणं वियश्चात्रमाणं जिलाणं जानवाणं तिल्लाणं नारवाणं बुद्धाणं बोहवाणं सुर्वाणं मोयगाणं सदद्यूणं सदद्रदरिसीणं सिदमयलमहयमणंनमकन्वयमध्याबाह्रमपुणरावसिकः निदिगःनामधेर्य ठाणं संपन्ताणं. नमोऽस्य णं समणस्य भगवओ महाबीरस्य जाब संपायितकासम्म, बंदामि णं भगवन्तं तत्यगयं उह गए पास्य मे भगवं नत्य गए इह्वयंतिकः बंदर जर्मसर नंदिना जर्मसना सीहासणास्यत पुरुवासिस्हं सिक्क-मको ॥ ५ ॥ तर् यां तस्य सुविधानस्य इस एयाक्षेत्र अध्यक्षिए चितिस् परिवार मणोगए संकापे समुख्यकित्था-एवं सन्दु समने मगवं महावीरे जंबहाब दीवे भारहे वाले आमलकप्याणयरीए बहिया अंबनालवणे उजाणे अहापिकवं उमाई उनिगण्डिना मंत्रमेणं नवमा अप्पाणं भावमाणं बिहर्ड ने महाफलं जाल नहास्याणं भगवंताणं णामगीयस्त्रवि स्वणयाए किमेग पुण अभिगमणवंदणणभंसपपिसपुच्छण-पञ्जवानणवार ?. एगरमनि आयरियरस धरिमयस्य मुत्रवणस्य सुव्यवार (, किनंग पुण विउत्तरम अद्वरम गहणवाए ?, नं गन्छामि णं समणं भगतं महाबीरं बंदामि णमंसामि सकारेमि सम्माणेमि कलाणं मंगलं देवयं चेद्र्यं पञ्चवासामि, एवं मे पेचा हियाए सहाए समाए जिस्सेयसाए आणुगामियनाए अविस्मातिकहु एवं संपेद्धेक एवं संपेहिना आभिओंगे देवे सहावेद २ ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुण्या! ममणे भगवं महावीरे जंबुद्दीवे डीवं भारहे बासे आमलक्ष्याए नयरीए बहिया अंबगालवर्ण उजाणे अहापिकिस्वं दस्महं उतिगण्डिमा मंजनेषं तबसा अप्याणं भावेमाणे विहरत ने गल्छह मं तुमे देवाणुप्पिया ! बंधुरीवं दीवं भारहं वार्ष आमलकर्पं णयारि अंथमालवर्णं उजाणं समणं भगवं महाबीरं तिकसुत्ती आयाहिण-पयाहिणं करेह करेना बंदह णसंयह बंदिना णसंखिना साई साई नासगीयाई साहेह माहिना समणस्य भगवजो महावीरस्य सम्बद्धी समेता जोगणपरिमंडलं जे सिन्धि तणं वा पर्ण वा कहं वा सक्तरे वा असुई अचोक्सं वा पूर्ण दुव्यिगांधं तं सर्व्य आहुणिय आहुणिय एगंते एडेह एडेना णबोदमं णाइसहियं पविरक्षपण्डासिवं रसन रेणुजिणायणं दिव्यं मुरिभगंभोदयवासं वासइ बासिना जिह्यरवं सहुरवं सहुरवं उवसंतरयं पर्मतरयं करेह करिना जलधलयमामुख्यम्यस्य विट्यादस्य व्यवस्थानसः कुनुमस्त जाणुरसंहपमाणमितं ओहिं वासं वासह बासिता काकानुसम्बर्कंडुकानुस्तः भूवमध्यमध्तगंत्रुद्ध्यामिरामं सुगंभवरगंधियं गंबवरिभूवं विष्यं सुरवराणियसणकीओं

होंदेह कारबेह करिना य कारबेना व खिल्यामेव सम एयमाणनियं पर्वाप्एणह शार्त्र-७ ॥ तए णं ते आमिओनिया देवा सुरिवामेणं देवेणं एवं बुशा नमाणा हहतुह जार्ष हियया करयरूपरिमाहियं दसलहं सिरसावशं भत्यए अंजलि कह एवं देवी सहित आणाए विचएणं वयणं पविस्तुणंति एवं देवी नहत्ति आणाए विणएणं वयणं पित्रुणेना उत्तरपुरिक्तमे दिसिभागं अवसमिति उत्तरपुरिक्तमं दिसिभागं अवसमिता वैद्रिक्यससुरथाएणं समोहणति २ ना संकेजाई जीवणाई ईंड निस्मिरन्ति, तंजहा-रयणाणं वयराणं चेरुलियाणं सोहियक्साणं मसारग्रहाणं इंस्पाञ्जाणं प्रलााणं सोगंधियाणं जोडरमाणं अंजवाणं अंजवपत्कारणं स्थलाणं जायस्थाणं अंकाणं फलिद्दार्णं रिद्वानं अद्दानायरे पुरुगके परिसाडंति २ ता अहासुहुमे पुरुगके परियायंति २ ता दोबंपि वेजिव्यसमुख्याएषं समोहणंति १ ता उत्तरवेजिव्याई स्वाई विज्ञव्यंति १ ता ताए उक्किद्वाए क्सल्याए <u>ज</u>रियाए क्यलाए कंडाए जयणाए सिन्याए उद्धुयाए विष्याए देवगईए तिरियमसंबेजाणं श्रीवसमुद्दाणं मञ्जांमञ्ज्ञेणं वीर्वयमाणा २ जेणेव जंबुहीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव आमलकम्या प्रयती जेणेव अंबसास्त्रको तजाने जेनेब समर्ग भगवं महाबीरे तेनेब उदानफांति तेनेब उवागच्छिता समयं भगवं महाबीरं तिकक्तो बायाहिणपमाहिणं करेंति २ ना वंदति नमंसंति वंदिशा नमंसिशा एवं ववाती-अम्बे वं मंते ! सरिवासस्य देवस्य आभिओगा देवा देवाजुप्पियाणं क्यामी अमेसामी सकारेसी सम्माणेमी कलाणं संगर्ह देववं चेडमं पज्जवासामी ॥ ८ ॥ देवाइ समये भगवं महावीरे ते देवे एवं बवासी-पोराणमेवं देवा ! जीवमेवं देवा ! कियमेवं देवा ! करणिजमेवं देवा ! काइक्रमेर्य देवा ! अञ्चलकायमेर्य देवा ! जन्मं भवणकृत्वानमंतरजोहसियसेसाविया देवा अरहंते भगवंते वंदंति नमंसंति वंदिता नमंसिता तओ साई साई नामगोयाई साधिति तं पोरासमेयं देवा ! आव अञ्मण्णायमेयं देवा ! ॥ ५ ॥ तए णं ते कां मिक्तेविया देवा समनेनं भगवया महाबीरेनं एवं वृत्ता समाना हुद्र जान हियया समर्थं भगवं महाबीरं बंदति जर्मसंति वंदिता जर्मसिता उत्तरपुरस्थिमं दिसीभागं अवसर्गति अवस्थिता वैद्रश्चितसमुख्याएणं समोहणंति २ ता संकेजाई जीगणाई दंदं विस्सिरंति, तंत्रहा-रम्भानं जान रिद्धणं अहानागरे पोगमके परिसार्वति २ ता दोबंपि बेटिनियसस्यकाएनं सत्रोहणीति २ ता संबह्यवाए विजन्नेति, से जहा-नामए अस्यवारए तिया तराने बसर्व क्षुपत्रं जाणावंके [विरसंघवणे] विरमाहत्ये क्षणानियामपितंतरोरुं संभाव विरिधण वणविविधविधवद्भवे वस्मेतुगहुचण-शुद्धिवसमाह्यमधी उरत्यवलसम्बागए तककमलजुयर्क् कविद्विनभीवाह लंघण-

पनण अड्रणपमस्णसमत्ये छेए दक्के पहे कुसले मेहावी जिडणसिप्योक्सए एमं वर्षे सलागाहरथमं वा दंडसंपुलाविं वा वेणुसलाइयं वा महाय रायंगणं वा रायंतेष्टरं वा देवकुलं वा समं वा पवं वा आरामं वा उजाणं वा अनुरियमचवलमसंभेते विकेतरं सुनिडणं सव्यक्षो समंता संपमजेका, एनामेव तेऽनि सुरियाभस्य देवस्स वासि ओविया देश संबद्ध्यवाए विडब्बंति २ ना समजस्य भगवजो महावीरस्य सम्बद्धी समंता जीयणपरिमण्डलं जं किनि तणं वा वर्ग वा तहेव मध्यं आहुणिय २ एमंते एडेंति २ ना खिप्यामेन उन्ममंति २ ना दोबंधि केउव्जियसमुख्याएणं ममोहणंति २ ना अक्सवहरूए चिड्व्वंति २ ना से बहाणासए भद्रगदागए शिया नस्ने जान सिप्योवगए एमं महं दगवारमं या इसकुंभमं वा इसकारमं ना इसकारममं का गहाच आरामं वा जाव पर्व वा अनुरिय जाव सम्बद्धो समंता आनरिसेजा. एवामेव तेऽवि सरियासस्य देवस्य आभिओगिया देश अक्सवहरूप वित्रव्यंति २ मा सिप्पामेव पत्रणत्रणायन्ति २ ना किप्पामेव विज्ञुयायंति २ ता समजन्य भगवजी महादीरस्य सम्बजी समेता जोयणपरिमंडलं ज्योहमं जाइमहियं तं पविरक्षपप्रसिवं रयरेण-विजानणं दिव्यं सरमिगंधीरणं वासं वासंति बासेना विकारमं जबरयं सब्दयं बन्दंतरवं प्रसंतरवं करेंति २ ता सिप्पामेव उदसामंति २ ता तर्षांचे वेजस्विय-सम्बद्याएणं समोहणंति २ ना पुण्कवहत्व्य विज्ववंति, से बहाणामण् मालागारदारए सिया नरुवे जाव सिप्पोबगए एवं मई पुष्पछाज्यं वा पुष्पपडलमं वा पुष्पनंगीरवं वा गहाय रायंगणं वा जाव सन्वको समंता क्यम्महयहियकरयक्तपञ्चविष्यमहेणं दसद्यक्षेणं कुमुमेणं सुक्युप्कर्पंजीवगारकछियं करेजा, एवामेव ते सुरिवासस्य देवस्य आभिओगिया देवा प्रप्यवस्तर विजन्त्रति २ ता किप्यामेव पत्तनत्वावन्ति जाव जोयणपरिमण्डलं अलथलयमासुरप्पभूयस्स बिटह्नाइस्स इसद्युवसङ्गतनस्य जाणुस्तेहपमाणमेशि ओहिवासं वासंति वासिना कासागुरुपवरकुंदुरुकारुकार्यम-धमधनगंशुद्धशामिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवहिमूवं दिव्यं सुरवराभिगमणजोमां आहेति कारयंति करेता व कारवेता य किप्पामेव उक्सामंति १ ता जेवेव समने भूमर्व महावीरे तेणेव उवागच्छेति तेणेव उवागच्छिता समर्ण भगवं महाबीरे विवस्ती जाव वंदिता नमंसिता समणस्य भगवजो महाबीरस्य अंतियाको अंवसास्थ्याको उजाणाओ प**दिनिक्समंति पदिनिक्समिता ताए उदिहाए जाव वीहनपमाणा** ६ जेणेव सोहम्मे कृत्ये जेणेव स्विवामे विकास केलेव समा स्वाम्मा केलेव स्विवास देवे तेणेव उवागच्छंति २ मा स्रियार्थ देवं कर्यक्रपरिव्यक्ति विरसायमं सरमप् अंजलिं कहु जएणं विजएणं बदावेंदि २ ता तमाणतिनं वयाणिनंति ॥ १० ॥

क्षा में से सुरिवाने देवे रेसि आभिनोगियार्ग देवार्ग अंतिए एयमई मीबा निस्मा रहतह जाव हिमए पायलाजियाहियाँ देवं सहावेद सहावेता एवं वयासी-विकासेव मी देवाणुण्यका ! सुरिवासे विवाज सभाए सहस्माए मेघोघरसिवर्गर्भार-सहरता जीयनपरिगंडलं सुतर्केट तिकबुती उज्राख्याने २ महवा २ सहेनं उरवोसेमाने २ एवं वशाहि-आयवेह में जो सुरियांने देवे गच्छह में भी मृतियांने देवे पेयुहीचे वीचे भारहे बासे आमरुकामाए कश्रीए अंबसालवर्ण उजाणे समर्ण भगवं महाबीरं अभिवंदए, तुब्सेटवि में मो देवामुप्पिमा! सविवृत्तीए जाव णाइयर्वेणं विवयपरिवाससदि संपरिवृदा साइं २ जानविमाणाहं दुस्दा समाना अकालपरिहीणं चेव सुरिवाभस्स देवस्स अंतियं पाउच्यवह ॥ ११ ॥ तए णं से पानताणियाहिनई वेवे सुरियानेणं देवेणं एवं बुत्ते समाणे इङ्काह जाव हियए एवं देवा ! नहित्त आकाए विजएनं ब्यनं पविद्वनेष्ट् २ ता जेनेव स्रियाने विभागे जेणेव नभा सुद्धम्मा जेणेव नेथीयरसियगंगीरमहुरसद्दा जीवणपरिमेहसा सुस्सरा वंटा तेंगव उवायच्छा २ ना तं वेथोप्रस्तियगंत्रीरसहरसरं जीववपरिसंडलं ससरं पंडे तिस्तो उन्नारेह । तए नं तीसे मेचोक्स्सिक्गंभीरमहुरसङ्ग् जोक्वपरिमंडलाए स्तराए बंटाए तिक्खतो उज्ञालिकाए तमानीए से स्मिनामे विमाने क्लाबविमाण-निक्छडावडियसर्वेटापडिश्चमासम्सहस्ससंड्के नाए यावि होत्वा । नए णं तर्ति स्रियामविमाणवासीयं बहुषं वेमाविवासं देवाय य हेवीय व व्यंतरहप्रत्तिश्राटकः मरावितवशुह्मुच्छियाचं प्रसर्वटार्वदिस्तानोछपुदिस्तानकपिकाँहरे कर् समाचे पोसणकोउद्दूसिक्षकार्यगणिताउद्दुस्त्रयाणयाणं वे पात्रसाचीकाहिवदे देवे तीव पंटारवंति निर्मतपर्यतीत सहवा सहवा सहेथं उरवीसिमाणे उरवीसिमाणे एवं वयासी-ईत सुनंदु मर्नतो सुरिवासविमाच्यासिनी वहचे नेमानिया रेना य देवांओ व स्रियामविज्ञाणबहुको व्यक्षं द्वियपुहुत्वं आवर्षेह व मी ! स्रियामे देवे यच्छह मं भी सुरियामे देवे जंबुद्दीवं २ मारहं वास आमलकर्ण नयरि जंबसालवर्ण स्वार्ण समर्थं भगवं भहावीरं सभिवंदए, तं तुन्भेडवि वं देवाणुप्पिया ! सव्विद्वीए अकारपरिश्रीणा चेत्र सुरियामस्य बेक्स्स अतियं पाउच्मवह ॥ १२ ॥ तए मं ते सुरिवामविमानवासिको बहुवे वैसाविका देवा देवीओ व पावतानिवाहिकहस्स देवस्स अतिए हुमाई सीवा जिसम्ब इष्ट्राह बाव हिनवा अप्येनहवा वैद्यविसाए अप्ये-यहंबा महोद्रवादियात् अध्येनह्या सम्रार्वितमात् एवं संमानवतियात् कोउहल-कतिवास कारे कार्याई समित्सामी समाई कहाई हेर्ड्ड परिवाई कारणाई वाग-कार्त प्राचिक्तसमी, अपरेगात्मा सहिवामस देवस्य वयणमञ्जातमाणा अप्येगहमा

असमसम्बद्धमाणा अप्पेनहया जिल्ह्यानेशं अप्पेनहया प्रमानि संघी जीयमेर्वितकः सञ्ज्ञितीए जाव अकालपरिहीणा चेव सरियामस्स देवस्य पाउच्मवंति ॥ १३ ॥ तए णं से सरियाओं देवे ते सरियाभविमाणवासियों चेमाणिया देवा य देवीओ य अकालपरिशीणा चेव अंतियं पाउच्यवसाचे पासी पानिया हद्वतद जाव हिया आभिओमियं देवं सहावेड १ सा एवं बयासी-बिप्पामेव भो देवाणप्रिया । अणेवसंभस्यसीनिवर्द्ध श्रीतिद्वियसानमंत्रियार्थ इंहामियउम्भतुरगन्तमगरविद्वगवालगर्किनरहरूसरस्वसरकं अरवणस्वपञ्चसरस्य संभग्गयदरबहर वेहसापरिग्यासिरामं विज्ञाहर जगलजयस्त्रेत असंपित अचीमहरूपमालिणीयं स्वासहरूसकलियं भिस्तमणं मिद्धिममाणं चयपह्रीयणसंसं सहफासं मस्सिरीयरूवं घंटायलिबानिवमहरमणहरसरं सहं बंदं दरिमणिखं णिसणी-वियमितिमितितमणिरयणधेटिया जारुपरिविन्ततं जोयणस्य स्वावित्वकं दिव्य गमणमुखं सिग्यगमणं जाम दिक्वं जाणविमाणं बिउन्वाहि विउक्तिमा सिप्यामेव एयमाणतियं प्रविप्ताहि ॥ १४ ॥ तए णं से आमिओलिए देवे स्रिक्लिण देवेन एवं बुत्ते समाने इठ जाव हियए करवन्त्रपरिगाहिनं जाव पहिमुनेह पहि-सुणेना उत्तरपुरच्छिमं दिसीमागं अवक्रमह अवक्रमिता चैठन्दिवसमुहकाएणं समी-इण्ड २ ना संलेखाई जोयणाई जाब अडाबायर प्रेरमके परिसादेइ २ ता अहामुहुमे पोरगळे परिवाएर २ ता दोबंपि वेडम्बियसमुख्याएवं समोद्विता भणगर्वभव्ययां विद्धं जाव दिश्वं जाणविमाणं विद्वविद्धं पर्वते वावि होत्या । तए णं से आभिओमिए देवे तस्य दिम्बरस जाणविमानस्य तिविनि तिसीबामपिकः रुवए विजव्बर, नंजहा-पुरच्छिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं, तेसि तिसीवाणपरिक्यामा इमे एयावर्षे कण्णावासे पञ्जते, तंजहा-वर्रामया क्रिस्मा विद्वामया वस्क्षाचा वेक्लियानया संभा स्वणाक्ष्यमया पत्नमा छोहियकसमईको सूईको वकरामका संधी णाणामणिमया अवलंबणा अवलंबणबाहाको व पासाबीबा जाव परिस्वा । तिसि णं तिसोवाणपिकवमाणं पुरको पत्तेयं पत्तेयं तोर्षं प्रकर्त, तेशि णं तीरकाणं इमे एयामवे वण्णावासे प० दंध-तोर्षा णाणामनिसमा जाजामविसम् वंशेषः उवनिविद्वसंनिविद्वविविद्युतंतरास्योक्षिका विविद्तारास्योक्षिका जार परिस्काः। तेसि णं नोरणाणं उप्प अद्वहमंगसमा पन्यता, तैयहा-सोलियस्टिरियान्यणिया-वत्तवद्धमाणगभद्दासणकलसमच्छन्यमा आव पविस्ता । देखि व व हीरनार्थ सुन्दि बहने किण्हनामराज्ञए जान सुक्रिजनामराज्ञाए अन्छे सम्बे सम्बन्धे कारामगर्दे जल्यामलगंधिए सुरम्भे पासारीए दरिसमिजे अभिक्षे परिका विस्ता

देति में तोरणाणं उपि बहुवे छताइच्छते पदागाइपडागे चंटाजुयले उप्पलहत्थए क्रमानिणसुभगसोनं धियपों हरीयमहापों हरीयसम्पनसहरसप्ताहरूमण् सम्बरयणामण् आव पिकस्ये विसम्बद्धः । तए वं से मामिन्योगिए देवे तस्य दिव्यस्स वानविमाणस्य संतो बहुसमरमविजं भूमियानं निउन्दर् । से बहानामए आलिंग-पुक्करे इ वा सुर्वयुक्करे इ वा सर्तके इ वा करतके इ वा चंदमंडले इ वा स्रमंडले इ सा आयंसमंडले इ वा उरक्मनम्मे इ वा वसहन्त्रमे इ वा वराहनम्मे इ वा चीहचंग्मे इ वा अरबच्यो इ वा खगकचम्मे इ वा चीनियनम्मे इ वा अनेगर्सकुनीलगसहस्मावेयए जाजाबिहपंचनकेहि मजीहि उनसोमिए आवडपचान-उसे हि पसे हि सो तियवसो व त्विवपूरमा जनवद्भा जनमञ्जे हनामगरं हन आर्मार पुरुष विषय-उमपत्तनागरतरंगवसंतत्वमपुजमक्रवमिनिनेविं सच्छाएहिं सप्पमेहिं समरीहएहिं सउजोएहिं बाबाबिह्पंबवणोहिं सुवीहिं हक्सोमिए संबद्धा-किन्हेहिं जीलेहिं लोहि-एहिं हाल्दिहिं सुक्षितिहें, तस्य मं जे ते किन्हा मधी तेति में मणीमं इसे एसारूवे क्ष्णाबासे प्रकरे, से जहानामए बीमूसए ह या अंजने इ वा संजने इ वा कजले इ वा गवके इ वा गवलगुतिया इ वा अगरे इ वा भगराविष्या इ वा अगरपतंगसारे इ ना जंबूपके इ का अद्वारिद्धे इ वा परहुए इ का गए इ वा गयकलमे इ ना किन्द्रसप्ये इ वा किन्द्रकेसरे इ वा आगासियमके इ वा किन्द्रासीए इ वा किन्द्रस-मनीरे इ वा किम्ब्र्यंक्ष्मीये इ वा, भवे एयाको स्वा?, यो इनहे समहे, ओवरमं समगावसी! ते नं किन्हा मनी इसी इह्नतराए सेव कंततराए सेव मणुष्णतराए चेव मणामतराए चेव बच्चेण पञ्चला । तत्व वं के ते नीला मणी देसि नं मनीमं इमे एमास्ये कमावासे पम्मते, से अहानामंग् मिंगे इ वा मिंगपते इ वा छुए इ वा सुविषक्के इ वा बासे इ वा बासिपक्के इ वा बीली इ वा जीलीमेए े इ वा जीलीगुक्रिया इ वा सामा इ वा उचान्तमे इ वा वजराई इ वा इसजरवसणे इ वा मोरम्मीवा इ वा अवस्तिकृतुने इ वा वाचकुतुने इ वा अंजनकेसियाकुतुने इ वा निख्यके इ ना जीकासोगे इ वा जीकवंदुजीवे इ वा जीककावीरे इ वा, अवैसास्वे क्रिया?, मो इसहे समझे, ते में चीता मणी एसी बहुसराए चेव जाद वरणेणं प्रवासा । तस्त्र में जे ते खोद्विकाा गणी तेसि में मणीजं इमेयास्त्रे बण्णावासे प्रमाने, से जहासामप् सरकाहिरि इ वा संस्कृति इ वा नरबहिरे इ वा वराहकहिरे इ का महिससिंदे हे वा बालिएगोबे ह वा बालदिवागरे ह वा संस्कारांगे द वा र्युजयुर्गि इ ता साम्रज्ञानकुर्यो इ वा अध्यक्षम् व वा पालियानकुराने इ वा पार्क्षकार इ ता शिक्षपंति इ का प्रशासकार इ वा खेडियनसमणी इ वा

क्रम्बारसने इ वा किमिरागकंगके इ वा बीजपिद्वरासी उ क रसुव्यके इ वा देखाई सोगे इ वा रलकणवीरे इ वा रलवंभुजीवे इ वा, भनेवाहवें सिया?, वो क्रांडे समद्दे, ते में लोहिया मधी इस्ते इहुतराए चेत्र आव वण्येमं पन । तस्य मं किही हालिहा मणी तेसि वं मणीणं इमेयास्त्रं कव्यावासे पव्यत्ने-से अहाणामए वंपए हैं वा चंपसबी इ वा चंपामेष् इ वा इतिहा उ वा इतिहामेण् इ वा इतिहगुनिया इ वा हरियाखिया इ वा हरियालगेए इ वा हरियालगुरिका ह वा विवर्ड इ वा चित्ररंगराए इ का वर्रकारो इ वा वरकारानिकाने इ वा [मुवण्यातिप्याण् इ वा] बरपुरिसक्सणे इ वा अल्रइंकुमुमे इ वा चंपाकुसुमे इ वा वृद्धं डियाकुसुमे इ वा तडबडाकुंदुमे इ वा घोसेडियाकुनुमे इ वा सुवश्गकृतियाकुमुमे इ वा मुहिरण्यकुनुमे इ वा कोरंटरावरमहदामे इ वा वीयवक्तुमे इ वा पीयासीने इ वा पीयकणवीरे इ वा पीयवंश्वजीव इ वा, भवेबाम्बे लिया है, जो इण्डे समझे, ते पं हालिया मणी एतो इहुनराए चेव जाव बक्नेणं प्रध्यता । तस्य णं जे न सुक्तिका मणी नेनि भ मणीणं इमेबाहते चण्यादाने पण्यते । से जहानामण् अंके इ वा संसे इ वा नंद इ वा कुमुदोदकदगरयदहिषणक्खीरक्खीरप्रे इ वा कोंचाक्ली इ वा हाराक्ली इ वा इंसाबकी उ वा बलागावर्ता इ वा चंदावकी इ वा मारहयबलाहए इ वा धंनाधीय-रुप्पपे इ वा मालिपिद्ररासी इ वा कृंदप्पकरासी इ वा कुमुक्सासी इ वा सुक्रिक्ट-बाडी इ वा पिहर्णामंजिया इ वा भिसं इ वा मुणालिया इ वा नयहंते इ वा लक्न-दलए इ वा पोंडरियदलए इ वा सेवासोंगे इ वा सेवकगवीर इ वा सेवकन्धुनींब इ वा, भवेशारूवे लिया ?, जो इजदे समद्रे, ते जं सकिता सजी एती इहतरात सेव जान बनेणं पण्णना । तसि णं मणीणं इमेगारूवे गेने पण्णते, से बहानामए सेंद्र-पुडाण वा नगरपुडाण वा एलापुडाण वा चीवपुडाण वा चेवापुडाण वा दमणापुडाण वा कुंकुमपुडाण वा चंदणपुडाण वा उसीरपुडाय वा सरुआपुडाय वा जातिपुडाय . वा जहियापुडाण वा महियापुडाण वा क्टाणमहियापुडाण वा केमहपुडाण वा पाडलियुडाण वा णोमालियापुडाण वा अगुत्पुडाण वा लवंगपुडाण वा वासपुडाण वा कप्रपुरपुडाण वा अणुतार्यसि वा ओमिजमाणाण वा कृष्टिजमाणाण वा मंजि-जमाणाण वा उक्तिरिजमाणाण वा विक्तिरजमाणाण वा परिमुजमाणाण वा परिवा-इजमाणाण वा भंडाओ भंड साहरिजमाणाण वा ओराका समुख्या समहरा वाणमणनिष्युइकरा सध्यको समंता गंवा अमिनिस्सवंति, अवेयास्य विकार् णो इण्डे समद्रे, ते मं मणी एसी इष्टतराए चेन गंधेचं पक्ता । तेसि के मणीण इमेबाहर्व कासे क्यारे, से बहानामण आहमेह का स्प ह का हरें:

🎉 वा वयपीए ६ वा इंसगब्भव्तिया ६ वा निरीसकुमुमनिवए ६ वा बालकुमुय-अमहासी ह बा, अवेगास्ये सिया ?, जो इजहे समहे, ते व मणी एतो इहतराए चैंव जाव फासेणं पक्ता । तए णं से आमिओमिए देवे नस्स दिव्यस्स काणविमाणस्य बहुमन्सवेसभागे एरव वं महं पिछाचरमंडदं विउच्चः अणेगलंभ-संवसंनिविहं अन्युरगवद्यक्रमवरवेष्यातोरणवर्ष्यसास्त्रभेषियार्थं मुस्तिविह्विमिहस्त्रह-संठियपसस्थवेस्रेलेयविस्वयंभं काणामणि[कणवरकण]सन्विक्तज्जलबहुसम्मुविभन-भूमिभागं इंडामियदमभतुरगनरस्यरिष्टम्बाळगकिनररुसरभवसर्कं बर्वणलयप-उमलबभानिवित्तं सं० कंचणमधिर्यणध्भियार्ग जाजाबिहर्पयक्षणवंटापडागपरि-मंडियमासिहरं सबलं मरीहरूवयं विविम्मुर्यतं लाउबोह्यमहियं गोसीसमरस-रनसंद्णदर्रदिक्षपंचेगुलितसं उपिक्वनंदणकरुसं चंदणवरपुक्तमतोरणपविदुवारदेस-मार्गं आसत्तोसत्तविज्ञस्यप्रवासार्वमान्यस्य वंश्ववण्यसरसमुरमिमुक्युप्पूर्पुजो-वयारकलियं कास्तागुरुपवरकुर्वकानुकानुकानुकानंतर्गभुद्धुयामिरातं सुगैववरगंचियं र्वधवहिभूवं अफ़्डरगणसंबसंबितिकणं दिव्यं द्वविवसहसंप्रणाह्यं अच्छं जाव पविक्यं। नस्स थं पिच्छायरमंत्रनस्स अंतो बहुसमरमकिअभूमिमानं विस्तृत्वह आव मणीणं कासो । तस्स ने पेच्छाघरमैडनस्स छाहोर्थं विख्याह प्रवस्त्रसभितिनितं जान परि-वर्षे । तस्स णं बहुसमर्सिकस्स मृमिशागस्स बहुमज्ज्ञवेसमाए एत्व णं एगं महं बहरामर्ग अवसावनं विजनह । गस्स नं अक्साउवस्स बहुमञ्सदेसमागे एत्य नं महेर्गं मिपिरियं निरम्बर् कह जोनगाई बारामनिक्संमेर्ज चतारि जोनगाई बाह्हेर्ज सम्बमक्रियमं अच्छं सम्बं जाव पविक्रमं । तीसे वं मनिपेरियाए उन्हरे एत्व गं महेर्ग सिंहासमें विखम्बह, तस्स वं सीहासगस्य इमेबाहरे क्याबासे पण्यते-राविकासमा सबाला रमयासमा सीहा सीविकामा पाना जानासनिसमाई पाय-सीसगाई जंबुणयमगाई गणाई सहरामका संधी जाजामनिसए केसे. से वं सींद्रासमे इंहामियनसमापुरगणरमगर्गिद्दगबालगक्षित्ररकसरमन्त्रमरकुंजरवंणलय्-पडमस्वभतिविशे [सं]सारसारोवविवसमिरकवर्गावविव अच्छरगमिवसस्रगणवतव-क्रुपंतिकम्बकेसरप्रयास्त्रसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसमन ताचे उपविश्वकोसर्प्रभवापिकाचने राष्ट्रियांबुए प्रदस्मे पासाईए ४। तस्स पं सिंहासमस्य श्वीर प्रत्य व महेर्च मिजवसूतं जिल्लाइ, संसंक(संस्)कुंबदगरय-अमयमहियकेणपुंजसंनियासे सम्बद्धकार्य अन्त्रं सर्व पासादीमं दूरिसिवजं अभिन्य विक्रि । सस्य में बीहासंबद्ध देशी विजयपुरस्य व बहुमणावेसमाने प्राच में सर्व पूर्व बसरावर्ष अंकृषे विकास सहिए व ने वसरावृति अंकृषेति 100 m

-

क्रेंशिक मुनादार्म विउच्छ । से वं कृंशिक सुनादाये अनेहि चटहि सहकृति मुत्तादासिहि तदबुवनपमाणिहि सञ्चली सनेता संपरिनित । ते मं इस्मा तनि संबद्धाः सुब्रक्षप्याग्रमंदियस्या जाजासजिर्वणविविहहारद्वहारववसीवियसम्बद्ध इसि अवग्रमन्यमसंपता बाएहि पुरुवानर दाहिणुनरा गएहि नंदाये मंदायं एर्जमाणानि के क्रंबमाणाणि २ वदमाणाणि २ उराकेणं मणुकेणं मणहरेणं क्रणामणिव्युद्धरेणं सोणं ते पूर्वं सञ्चलो समंता आपूरेमाणा २ सिरीए अर्ध्न २ उचरामिमाणा चिट्ठांते । तए षं से आभिओगिए देवं तस्स मिंहासणस्स अवस्तरेणं उत्तरेणं उनरपुरच्छिमेणं एत्थ णं सूरियाभस्य देवस्य चडम्दं सामाणियसाहस्सीर्थ चनारि भहासणसाहस्सीओ विउम्बड, तस्स णं सीहासणस्स पुरन्छिमेणं एत्प णं सुरिवामस्स देवस्य चत्रकं अस्तमहिसीणे मपरिवाराणं चतारि भदामणमाहरहीको विजन्नह. त्रस्य णं सीहातणस्य वाहिणपुरन्छिमेणं गृत्य णं सुरियागस्य देवस्य अस्मिनर-परिसाए अहुम्हं देवसाहन्सीणं अह भहासणसाहन्सीओ वित्रव्याः, एवं दाहिणेणं मिजिममपरिसाए इसण्हं देवसाहस्सीणं दस महासणसाहस्सीओ विठल्क दाहिण-प्रवन्धिमेणं बाहिरपरिसाए बारसण्हं देवसाहरखीणं बारस भडासणसाहरसीओ विजन्नड पचरियमेणे सत्तान्हं अणियाहिन्हंणं सत्ता अहासणे विजन्नह, तस्स कं सीहासणस्म च उदिभि एत्य णं सुरियागस्स देवरस सीलसण्हं आयरक्स देवसाह-स्त्रीणं सोळस भद्दासणसाहस्त्रीओ विडव्यड्, तंत्रहा-पुरच्छिमेणं चतारि साहस्त्रीओ दाहिणेणं बतारि साहस्तीओ प्रवस्थिमेणं बनारि साहस्तीओ उत्तरेणं बतारि साहस्सीओ । तस्स दिव्यस्स आणविमाणस्स इमेदारूवे अध्यावासे प्रकारे, से जहानामए अइरमग्यस्म वा डेमंतियबाकिक्सारिक्स्य वा कावरिंगास्त्रक वा स्ति पर्जालयाण वा जनाकुसुमवणस्स वा विसुयवणस्स वा पारिवायवणस्स वा सम्बन्धी समेंगा संक्रुसमियस्य, भवेगाहवे सिगा ?, णो इनदे समदे. तस्य नं विकास्य आच-विमाणस्य एती इक्ष्मराए चेत्र जाव वच्चेचं वस्मति, गंधी व फासी व जहा अवीर्य है तए णं से आमिओगिए देवे दिव्यं जार्णाबमाणं विज्ञव्युह १ ता खेलेव सुरिजामें देवे तेणेव उपायक्का २ सा सरियामं देवं करवळपरिवासियं जाव प्रवाणिका ॥ १५ ॥ तए ण से स्रियोभे देवे आमिओगस्स देवस्स अंतिए एवमा सोवा निसाम हा जात हियए दिव्यं जिणिदामिगमणजीमां उत्तरकंडिक्यस्य विसम्बद्ध विस्कित्सः चर्राह अमामहिसीहिं सपरिवाराहिं दोहिं अजीपृष्टिं, तंजहा-पंचनाजीएम् इ णहाणीएण य सदि संपरिकुरे तं दिव्यं जाणनिमाणं अञ्चलमानिकीकाने पुरानिक मिलेणं तिसीमाणपिडस्वएणं दुस्हर दुरहिता केणव सिहासके तेणेव

इबामसिक्कणः सीहासणवर्गाए पुरम्याभिमुद्दे सिन्गासच्यो । तर् वं तस्स सृरियाभरम विक्स अनारि सामानियसाइस्सीओ तं दिन्यं जाणविमानं अणुपवाहिनीकरेमाणा हर्वासीणं निमोवाणपडिम्बएणं दुर्म्हति व्यक्तिमा प्रेमवं प्रस्कृति सहा-क्षेंगेडि निसीयंति, अवसेसा देवा य देवीओ य तं विस्वं बार्णावमाणं जाव शाहि-विवेश निरोवाणपिडस्वएणे वृद्धति व्यक्तिमा परार्थ परार्थ प्रमानशिक्ष भहागणिहि मिसीर्वात । तम् मं तस्स सरिवाअस्स देवस्य तं दिव्यं आणविद्यानं नहत्त्वस्य समाजस्म अद्भुद्ध महत्त्रमा पुरको शहाणुप्रजीए संपन्त्रिया, नेजहा-सोत्वियसिरंबच्छ जान दण्यमा । तथणंतरे न मं पुरमकतमसिंगार दिल्या व अत्तपक्षामा सनासरा वंसणरहया आन्होयद्विसाम्बा बाउद्ववविजयवेजयंतीपदामा दक्षीया गाणतत्त्राण-रिवानी परओ महाभुष्यीए संपरिवया । त्यर्णतरं च जं वैठसियविसंत्रिसस्त्राध्य पसम्बद्धोरंटमहायामोबसोभियं चंदमंबलनियं सम्बन्धियं विमलमायवर्तं प्रवासीशामधं च मिन्द्रयमभतिनित्तं सपावपीटं सपाउमाबीमनमावत्तं कहिन्द्रामस्परिमाहियं पुरको अहाणुप्रव्वीए संपरिवर्ग । त्वर्णतरं च च कर्ममयवहकद्वसंदिवससिक्टि-परिचडमडस्पडक्षिए विसिद्धे अजेगदर्चवक्जक्रमीसहस्सुरिसए वहेमंक्शिमिरामे वाउद्यक्षित्रवर्षेत्रपंतीपदागच्छणात्प्रकणक्ष्टिम् तुरी गगणतकम्युलिहंतसिहरे जोय-जसहत्तमृतिए महदमहाकर महिंदजाए प्रजो महारापनीए पंपत्यए । तनजंतरं न र्ग तुरुवनेवरपपरिकालका सराजा मध्यालंकारश्रीरेवा सहवा सहबहगर-परागरेयां पंच अणीयाहिक्दको प्राची अहाजुपञ्चीए संपरिक्या । स्थितांतरं च र्या बहरे आभिओमिया देवा देवीयो व सएहें सएहें स्वेहि, सएहें सएहें विसेसेहि, सएहिं सएहिं विदेशि, सएहिं सएहिं के आएहिं, सएहिं सएहिं के करवेडि परको क्षाणुपन्त्रीए संपरिवया] त्रवर्णतरं च नं सुरिवासविमाणवासिको वहवे वेसानिया देवा य देवीओ व सम्बद्धीए जाब रवेणं स्तियार्थ देवं पुरको पासको य मनाको व सम्मागकांति ॥ १६ ॥ तए वं से सरिवाने देवे तेवं प्रााणीवपरिक्षितेणं बहरामस्वकृत्वद्वंतिएणं जाव जोवणसहरसम्तिएणं महत्रमहारूएणं अहिंदजनएणं परको विकासकर्म बराई सामानिक्सहस्सेहि बाद सोस्पर्हि आवरकस्रदेश-साहरसीहिं क्लेडि व बहाईं सरिवामविमानवासीहिं वेमानिएहिं वेबेडि देवीहि व सर्वि संपरिवृद्धे सन्तिक्षीए काव रवेलं सोहम्मस्स कप्पस्य सप्यांमध्येलं तं दिव्यं देविहि दिन्नं देवक्कं दिन्नं देवालुमार्गं उपकादमाने उपकादमाने उपहेंसाने उप-दंतेयाचे वरिवाणरेमाचे परिवाणरेमाचे बेचेव सोहम्मस्स कप्पस उत्तरीहे विज्ञान-मार्ग रेजेव इवामकार, बोत्रवस्त्रसाहरिसएहिं विगाहेरिं वीवमाने बीर्डवस्ताने



ताए उक्षिद्वाए जन्म निरियं अमंभिजाणं दीवममुद्दाणं मर्जामध्येणं वीद्रमध्यापिः वीर्वगमाणे जेणव नंदीमरघर दीवे जेणेव दाहिणपुरन्धिकोहे रतिसरपन्थण से हीच उदागन्छर् उदागन्छिमा न दिल्वं देविष्ट्रं जाव दिल्वं देवाणुआवं पिसाहरेमार्वः १ पिंदसंबेदेमाणे २ जेणव अम्बुईाव रवि तेणेव भारहे बासे जेणेव आमलकार्यी 🚌 नयमं जेणेव अम्बसालवणे उजाये त्रेणेव समणे अन्तवं महावीरे तेणेव हवा-गच्छः उवागच्छिता समणं भगवन्तं महावीरं तेणं दिव्वेणं जाणविमाणेणं निक्खुती आवाहिणं पद्माहिणं करेड करिया समावस्य भगवनी महावीरस्य उत्तरपुरिश्वमे दिसिभाए तं दिव्वं आगविमाणं इसि चडरंगुलमसंपत्तं भरणितलेखि छवंइ छविता चउद्वि अस्तमहिसीहि सपरिवासाहि दोहि अणीयाहि-नंत्रहा संघण्याणएम व णशािष्ण्ण य-सर्वि संपरिवृष्ट ताओ दिण्याओ प्राणांतमाणाओ पुरान्धमिल्लेण तिसोनाणपंडिस्टरएणं पद्मोग्हड । तए णं तस्य मृरियाभस्य डेक्स्य चनारि सामा-णियसाहस्सीओं ताओ दिव्दाओं जाणविमाणाओं उत्तरिन्दंर्ण तिमोदाणपहिन्दर्ग पचोरहंति, अत्रमेसा देश व देवीओ य नाओ दिव्याओ जाणांत्रमाणाओ दाहिणि क्लेणं तिसीवाणपडिस्वएणं पचोतहन्ति । तए णे से मुरियाने देवे चडिट अग्गम-हिसीदि जान मोलसिंह जानरकसादेवमाहस्सीहिं अण्णेहि य नहुरिं स्वियानविमाण-वासीहि नेमाणिएहि देवेहि देवीहि य सिंद संपरिवृद्दे सिव्यक्कीए जात गाडयरवेणं जेणेव समणे भगवं महावारं तेणेव उवागच्छद उवागच्छिता समणे भगवं महाबीरं निक्खतो आयाहिणप्याहिणं करेड करिता बंदड नमंसड देदिता नमंसिता एवं वयासी-'अर्ट णं भेते ! सुप्तेयाभे देवे देवाण्णियाणं बन्दामि नमेसामि जाव पन्त-वामासि' ॥ १७ ॥ सुरियाभाइ समजे भगवं महाबीरे सुरियानं देवं एवं वयासी-'पोराणमेर्य सुरियामा ! जीयमेर्य सुरियामा ! किवामेर्य सुरियामा ! करणिजमेर्य सारियाओ ! आइक्पमेर्य सुरियामा ! अक्सण्क्यायमेर्य सुरियाओ ! अं पं भवणवह-वाणमंतर जोडमवेमाणिया देवा अरहते भगवंते बंदति नमसंति विदेशा नमसिता तओ पच्छा नाई साई नामगोत्ताई साहिति ने पोराणमें सहिदासा है जान अञ्मण्णायमेर्य सुरियामा !' । तए वं से सुरियामे देवे समर्थण मगनया महावरिर्ण एवं क्ते समाणे हह जाव समाणं अगवे यहावीर वैदह कांसह पंदिला नर्महिसा नवासण्ये नाइदरे सस्सनमाये वर्गसमाये अभिमन्ने विकार्ष पंजालितने प्रमुवासन् ॥ १८-१९ ॥ नए में समणे मगर्व महावीरे सुरियामस्य देवस्य सीके व महरमहालियाए परिसाए जाव परिसा जामेन दिसि पाउक्सवा तामेन दिसि पिक गया ॥ २० ॥ तए में से सरिवामें देवे समयस्य अववतो महावीरस्य अवितः

क्रमं सीचा निसम्म इद्वतुह जाव इयहियए उद्वाए उद्वेह उद्विणा समार्थ भगवं अक्षाबीरे बंदः नमेसङ बंदिता नमेसिता एवं बयादी-अहं वं मेते ! सूरियामे देवे कि अवसिद्धिए अभवसिद्धिए ? सम्मदिद्धी मिच्छाविद्धी ? परित्तवंसारिए अप्यतसंसारिए ? बलमबोहिए दहमबोहिए ? आराहए बिराइए ? बरिम अबरिमे ? ॥२१॥ स्रियामाइ समणे भगवं महावीरे मरियाभं देवं एवं क्यासी-सरियाभा ! तुमं णं भवसिविए नो अम्यमिदिए जार चरिमे वो अचरिम । तए में से स्रियामे देवे समर्गणं भगवया महावीरेणं एवं बुत्ते समाखे इक्षुतुक्वित्तमाणंदिए परमस्रोमणस्मए समर्थ भगवं महाबीर बंदर नमंसर वंदिना नमंसिता एवं वयासी—तुन्मे मं भंते ! सम्बं जाशह सदवं पासह, सब्बओ जाशह सब्बओ पासह, सब्बं कालं जाशह सब्बं कार्क पासह, सब्वे आबे जालह गर्ने आबे पासह । जानंति मं देवाणुप्पिया ! सस पुर्वित वा पन्छा या मम एयारूवं दिव्वं देविष्ट्वं देवजुई दिव्वं देवासुभावं स्टब्सं पर्ता अभिगमणागर्यति, नं इच्छामिणं देवाणुप्पियाणं अतिपुष्यगं गोयमाइयाणं समणाणं निरमंथाणं दिव्यं देविह्नं दिव्यं देवजुदं दिव्यं देवाणुभाषं दिव्यं बत्तीमञ्बद्धं नष्टविह्नं उवर्दसिनए ॥ २२ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे स्रिमामेणं देवेणं एवं क्ते समाचे स्रियामस्य देवस्स एवमद्वं गो आताइ गो परियाणइ तुस्तिणीए संचिद्धः । तए भै से स्रियामे देवे ममणे भगवन्तं महाबीर दोवं पि तवं पि एवं वसासी-- नुब्ने ण भेते ! सन्दं जामह जान उपदंशितएतिसह समणं भगवं सहावीरं तिक्खतो आगाहि-मप्याहिणं करेड करिता वंदइ नमंसड् वंदिता नमंसिता उत्तरपुरत्यमं दिसीआगं 'अवक्रमह अवक्रमिता नेउन्धियससुरवाएणं सभोहणइ समोहणिता संविज्ञाई जोगणाई हर्ण्ड निरिसरह २ ता अहाबायरे० अहासहमे०। दोवं पि वेत्रव्यियसस्यव्याएणं जाव कहमगरमणिजं भूमिभागं विडब्बह । से जहा नामए आसिंगपुक्सरे इ वा जाव अणीर्ण फासो तस्य णं बहुसमरममिजस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसमागे पिच्छाघर-अण्डवं विजन्दर अणेगर्कमसमसंविविद्वं वण्यको अन्तो बहुसमर्मणिअं भूमिमार्ग उल्लोयं अक्साडगं न मणिपेदियं च विजन्दरः। सीसे णं मणिपेदियाए उनिर सीहासणं आपरिवार जाव दामा चिद्वन्ति । तए भं से सुरियामे देवे समणस्य अयवको महाबीरस्स आलोए पणामं करेड् करिता 'अणुआजद में भगवंतिकड् सीहासणबरगए तित्ययराभिमुहे संगित्सको। तए व से सुरियामे देवे तप्पत्रमवाए नानामनिकागगर्यण-विमलमहरिहतित्रणोवियमिसिसिसिसितिरह्वमहाभरेषकडगतुरिव्यरभूसमुख्यं पीवर परमं दाहिणे भूगे पंतारेह तंथी में सरिसवाने सरिसवाने सरिस्वाने सरिसलाक्ष्मास्वयोध्नवातुकोववेयार्थं एकामर्जनसम्बन्धियकिकोयार्थं बुहुको संवेति-

यगानियत्थाणं आविद्वतिलयामेकाणं पिनिद्वगेविजकंत्रयाणं उपपीलियवित्तपदः परिसरसफेणगावत्तरहमसंगसपसंबबत्यंतिकत्तिस्तानसंस्थाणं एगावलिकरुरहन-सोमंतवच्छपरिष्ठत्वभूसणाणं अद्भावं जहसञ्जाणं डेवकमाराणं विम्यच्छर । नयणंतरं च ण नामामणि० जाव पीवरं पसंबं वामं भूवं पसारेड तक्षो ण सरिसवार्ण मरिन्तवार्णं सरिन्ववार्णं सरिमलावण्यस्वजोध्वनगुणोववेवाणं एगाभरण० दृहजो आविद्वतिलयामेलाणं पिणद्वरावेजकंष्णं नानामणिरयणभूग-र्णावराइयंगमंगाणं चंदाणणाणं चंददममनिलाडाणं चंदाहियमोमदंगणाणं उक्का इव उज्जावमाणीणं सिंगारा० हतिसभाणिय० गहियाउजाणं अद्भगं भहसजाणं देवतुमा-रियाणं जिरगच्छ । तए जं से सुरियासे देवे अद्भावं संखाणं विउव्वह अद्भावं सखवा-बाणं बिडब्बइ, अ० सिंगाणं वि० अ० निगवायाणं वि०, अ० सिल्याणं वि० अ० संन्यिबायाणं वि०, अ० खरमहीणं वि० अ० सरमहिवायाणं वि०, अ० पेयाणं वि० अ॰ पैयाबायगार्ण वि॰, अ॰ पिरिपिरिश्वार्ण वि॰ अ॰ पिरिपिरिश्वाबायगार्ण वि॰ एवमाइयाई एग्णपण्णं आउर्जावहाणाई विउन्बह । तए णे ते बहुवे डेवकुमारा य देवकमारियाओं य सहावंड । तार ण ते बहवे देवकमारा य देवकमारीओ य सरिया-मेणं देवेणं महाविया समाणा हट्ट जाब जेणेव सरियामे देवे तेणेव उदागच्छति तेणेव उचागच्छिमा सरियामं देवं करयन्त्रपरिगाहियं जाद बढाविता एवं वयासी-'मंदिसत णं देवाणिपया ' जं अम्बेहिं कायव्य'। तए णं से सरियाओं देवे ते बहवे देवकुमारे य देवकमारीओ य एवं बयासी-'गच्छह जं तब्से देवाणांपया ' गमणं भगवंनं सहावीरं तिक्खती आयाहिणप्याहिण करेष्ठ करिता बंदह नसंसह बंदिना नर्ससिना गोयसा-डवाणे ममणाणं निर्मायाणं नं दिव्यं देविष्ट्रं दिव्यं देवाणुमायं दिव्यं बत्तीमडबर्द गर्शबर्द्ध उवरंसेह उवरंसिता खिप्पामेब प्रथमाणतिसं प्रवापिणाइ । तए मं ते बहुते देवकुमारा देवकुमारीको व सुरिवाजेणं देवेणं एवं बुना समाणा हुद्र जाब करयम अव परिमुणंति परिमानिता केपेव समणे अवर्व महावीरे तेणेव उवागव्यंति उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं जाव नमंतिता जेणेव गोयमात्रवा समणा निर्माया तेणेव उवागच्छति । तए णं ते बहवे वेनकमारा देवकमारीओ व नमामेव समोसरणं करेंति करिता समामेव अववामेति अववामिता समामेव वाममेति एवं सहियामेव ओनमंति एवं सहियामेव उत्तमंति सहियामेव उज्जामिता संग्यामेव ओनमंति सगवामेव उन्नयंति उन्नामेना विभिवामेव खोगमंति विभिवामेव उन्नयंति समामेव पगरेति पसरिता संसामेव काउजनिहालाई गेण्डंति समामेव पवाएंस पगाईस पणावित्र । कि ते ! छरेषं मंदं सिरेज तारं केंद्रेष कितारं तिकिहं तिसमगरे-

नगर्वं गुंजाऽनंबस्य रोक्युढं रतं तिठाणकरणसुदं सङ्ग्रर्गुर्जतकंसतंतीतलताललय-व्याप्रसंपटनां सहरं समं सकलियं मणोहरं विटिशियप्यसंचारं सुरहसुणहवरचारू को दिव्यं णहसजी गेथं प्रमीया वि होत्या कि ते ? उद्धर्मनाणं संखाणं शिंगाणं संख्याणं सरमहीणं पेयाणं पिरिपिरियाणं, आहम्मेताणं पणवाणं पउहाणं, अप्का-क्षिज्ञमाणाणं भेभाणं होरंभाणं, तालिज्ञंताणं नेरीणं सहरीणं दंदहीणं, आलवंताणं मुर्याणं मुदंगाणं नंदीमुदंगाणं, उनास्त्रिजनाणं आस्ट्रिगाणं कृतंबाणं गोमहीणं महलाणं, मुच्छिकंताणं वीणाणं विपंचीणं बह्नहंणं, कृष्टिकंताणं महंतीणं कन्छमीणं चित्तवीणाणं, मारिजनाणं बदीमाणं मुघोमाणं नंदिधोमाणं, फुहिजंतीणं भामरीणं ख्यामरीणं परिवासणीणं, छिप्पंतीणं त्वाणं तुंबवीणाणं, आसोडिजंताणं आसो-यार्ग मंमार्ग नडलार्ग, अच्छिजंतीर्ग मुगुदार्ग हुडुकीर्ग विचिक्कीर्ग, बाइजंतार्ग करडाणं डिंडिमाणं किणियामं कडम्याणं, ताडिजंताणं दहरिगाणं दहरगाणं कुनुंबाणं कलियाणं मह्याणं, आतास्त्रिजंताणं तलाणं तालाणं कंसनालाणं. चहिजंताणं रिंगि-रिनियाणं स्तियाणं सगरियाणं समसारियाणं, फ्रांसजनाणं वंसाणं बेल्लणं वालीणं परिक्रीणं बद्धगाणं । नए णं से दिव्वे शीए दिव्वं बाइए दिव्वे नष्टे एवं अब्सुए सिंगारे उराके मणुक मणहरे गीए मणहरे नहे मणहरे बाइए उपिंग्जलभए कहकहभए दिव्वं देवरमणे पवते याचि डांत्था । तए चं ते बहुवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य नमणस्य मगवओ महावीरस्य सोस्थियविरिवच्छनंदियावत्तवद्वमाणगमहानणकरू-रामच्छदप्पणमंगहमतिचित्तं णामं दिव्यं नहविक्ठिं उन्नदेसिति १ ॥ २३ ॥ तए णं ते बहुबे देवकुमारा य देवकुमारीओ य नममेव नमोमरणं करेंति करिता तं चेव भाषि-यञ्बं जाब दिव्ये देवरमणे पक्ता शाबि होत्या । तए ण ते बहवे देवकमारा य देव-कुमारीओ य नमणस्स भगवओ महावीरस्स आवक्षण्यावदसेविपसेविसोरियसमोवरिध-बप्समाणवबद्धमाणगमच्छ्रण्डमगरंडजारमारपुकाबक्षिपचमपनसागरतारावसंतक्रवाप-उमलयमतिवित्तं णास दिव्यं महविहिं उचर्वसेति २. एवं च एकिकियाए महविहीए समीसरणाड्या एमा बत्तव्यया जाव दिवने देवरमणे पनते सानि होत्या । सए में ते बहुवे वेतुक्रमारा देवक्रमारियाको व समजस्य मगवजो महावीरस्य इहामियतस्यत-रगनरभगरविष्ठगनसम्पक्तिशररुसरम्बमरकंत्ररबणस्वयप्रमस्त्रमनिविशं णासं दिख्यं **ज्ञानिहिं उनदंसित ३, एनको वंकं दहको वंकं एनको सहं दहको सहं एनको सह-**पविमत्ति च सरावित्रपविमत्ति च बिक्रवावित्रपविमत्ति च इंसावित्यः च एगावित्यः य ताराविष्यः च मुताविष्यः च समग्राविष्यः च स्थमाविष्यः पासं दिखं णदृथिहिं उनदंमेति 🖖 चेत्रमम्णपः च सुह्यगमणपः च उरगमणुमामणपः चार्म दिन्नं णद्विहिं उवदंसिन ६, वंदारानगप० च सुराग्रमणप० च आगमणानमप्रमू णामें ''' टबर्दमेंति क, चैद्बरणयक स्राबरणयक च आवरणावरणयक णामें '''वर्षे दंमिति ८, चंदत्थमणपः च स्रत्थमणपः अरथमणऽन्वमणपः नामः अवदंसिति ५, चंदमंडलपविभक्ति च स्रमंडला॰ च नागमंडलप- च अक्समंडलप॰ च भ्य-मंडलप० च [ रक्षसमहोर्गगन्धन्त्रसंडलप० च ] मंडल्झंदलप० सामं ... उदर्सित १०, उसभमंडलप० च सीट्रमंडलप० च स्वविलंबियं गर्याव० स्वविलसियं गर्याव-क्रतियं मत्तह्यविक्रसियं मत्तगर्यविक्रसियं मतह्यविक्रीवर्गं मत्तगर्यायः दुर्गावकम्बयं णामं " णर्हावर्हि जबदेसेति ११, सागरपंपनित य नागरप० च सागरनागरप० णाम ''' उबदंतिति १२, णंदाप० च चंपाप० च नन्दानंपाप० णामे ''' उबदंसीति १३. मच्छेडापः च मदर्रहापः च जारपः च मारपः च मन्छंडमयर्रेडजारमारपः णार्म ... उबदेसति १४, 'क'ति ककारप० च 'ख'ति सकारप० च 'ग'ति शका-रपः च 'च'नि चकारपः च 'छ'नि लकारपः च ककारककारगकारपकारकारपः णामं ... उबदंसंति १५, एवं चकारवस्मी चि १६, टकारवस्मी वि १७, तकारवस्मी वि १८, पकारवागो वि १९, अमोश्यहत्यक च अंबपन्नवपक च जंब्यह्वपक च कोसंबपक्षवपत् च पद्भवपत् शामं " उन्दर्शति २०, पडमलयाप० जाव सामस्याप० च लयाप० णामं '''उवर्दसेति २१, दुमणामं '''उवदेसेति २२, विलक्षियं णामं ''' उप० २२, दुर्यावलंत्रियं णामं ... उत्त० २४, अंत्रियं २५, रिमियं २६, अंत्रियरि-भियं २७, आरमडं २८, भसोलं २९, आरमस्मसीलं ३०, उप्पर्शनवस्थमां संक-चियं पर्यार्ग्यं स्वारह्यं भेनं संसंनं जामं दिख्यं जहविति उन्देसेति ३१ । तए जे ते बहुचे देवकुमारा य देवकुमाराओ य समामेश समोराग्ण करेति जाब दिव्वे देवरमण पवने यावि होत्था । तए मं ते बहुवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समणद्य भगं-नओ महावीरस्स पुरुवभवयरियणिवर्द च चवणनरियणिवदं च संहरणयविवानिवर्द च जन्मणचरियनिवदं च अभिनेयचरियनिवदं च बालमावचरियनिवदं व ओश्वक-चरियनियदं च कामभोगचरियनिवर्दं च निक्समणचरियनिवरं स तक्ष्यरणसरियन निवदं च णाण्यामचरियनिवदं च तित्यपवत्तपचरियपरिनिध्वाणचरियनिवदं च चरिमचरियांनवर्द्ध णामं दिव्यं णद्यविह्नं उयदंविति ३२। तए वं ते बहुवे देवदुमाराः य देवकुमारीओ य चविषद्धं बाहतं वाएँति-तं जहा-ततं विततं वर्ण श्रुतिरं । तप् णं ते वहवे वेवकुमारा य देवकुमारियाओ य वजन्यहं गेर्व गार्यक्ष तंत्रहा-जनिवास पार्यने मंदायं रोह्यावसार्वं च । तए यं ते बहुवं देवकमारा व देवकमारियाओं क

चर्डाव्यहं णहविहिं उबरेसंनि तंत्रहा-अंचियं रिसियं आरमहं मनोलं च । तए णं ते बहुचे दंवकुमारा व दंवकुमारियाओ य चडव्विष्टं अभिणयं अभिणएंति तंजहा-दिइतियं गाहितियं सामभोविणिवाइयं अंतोमञ्चावसाणियं च । तए णं ते बहुयं देव-कुमारा व देवकुमारियाओं य गोयमाइयाणे समणाणं निम्पेषाणं दिव्वं देविह्नं दिव्यं देवजुई दिन्ने देवाणुभावे दिन्ने बत्तीसङ्बद्धं नाडयं उवदंशिना समणं भगवंतं महावीरं तिकलुनी आयाहिणपमाहिणं करेंति करिना वंदेति नर्मसंति वंदिना नर्मसिना जेणेव स्रियामे देवे तेणेव उवागच्छंति उवागच्छिता स्रियाभं देवं करवलपरिमाहियं सिरमादनं मत्यए अंजिले करू जएणं चिक्रएणं वदावेंति बदाविना एवं आणिनयं पर्वाप्पणंति ॥ २४ ॥ तए ण सं सुरियाभे देवे तं दिव्वं देविश्वं दिव्वं इवजुई दिव्यं ववाणुभार्य पिनाहरह पिनसाहरेना खणेषं जाए एगे एगभूए। तए णं से स्रियाभे देवे समणं भगवंनं महावीरं तिक्खुको आयाहिषपयाहिणं करेड् २ ता वंदड नमंसह वंदिका नर्मासना नियगपरिवालसर्वि संपरिवुढे नमेव दिव्यं जाणविमाणं दुरुद्दू दुरुहिना जामेव विसि पाउन्भए तामेव दिसि परिवार ॥ २५ ॥ अंते ! शि भवर्व गीयमे समर्ण भगवंतं महावीरं वंदइ नमंसइ वंदिता नमंतिना एवं बदासी-स्रियामस्स णं भंते : देनस्स एसा दिल्या देविश्वी दिल्या देवज्युई दिल्ये देवाणुभावे कहिं गए कहिं अणु-, प्पायद्वे ? गोथमा ! सरीरं गए गरीरं अणुप्पविद्वे । से केपद्वेणं अंते ! एवं वृक्तः सरीरं नए सरीरं अणुप्पविद्वे ? गोयमा ! मे जहा नामए कूडायारसाला विमा बुहुओ लिला ै गुता गुतदुवारा विवास विवासगंभीरा, तीसे वं कृडागारसालाए अदूरसामंते एत्य ण महेगे जणसमुद्दे चिद्वर, तए ण से जणसमूहे एगं महं अन्भवद्द्वगं वा वासवद-हुन है का महावार्य वा एजमाण पासइ पासिना तं कुडागारसालं अंतो भणप्यांवसिता ं णं चिद्रह, से तेणद्वेणं गोयमा! एवं बुचह-'सरीरं अलुप्यविद्वे' ॥ २६ ॥ फाँहें णं रं भंते ! सुरियाभस्स देवस्स सुरियाभे नामं बिमाणे पनते ? गोयमा ! जंबहीवे हीवे मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं इमीसे रयणप्यमाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमि-आगाओ उर्दू चंदिसस्रियगहगणनक्सपताराख्याणं बहुई जीयणाई बहुई जीयणस-बाई एवं सहस्साई सयसहस्साई बहुईओ जोयणकोडीओ जोयणसभकोडीओ जोयण-सहस्सकोडीओ बहुईको जीयणस्यसहस्सकोडीको बहुईको जोयणकोडाकोडीको उर्दू बूरं बीईवहसा एत्य णं सीहम्से नामं ऋष्पे पक्तो पाईणपदीणायए उदीणहाहिणवि-विषये सदर्वत्यं अपनिवासिकासरासिक्याभे असंसे आओ जीवणकोडा-कोडीओ आयामनिक्संमेणं असंखेळाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं एत्य ण सोहम्माणं देवाणं बरीसं विमाणावाससयसहस्ताहं भवंतीति मक्कार्य। ते णं

विमाया सञ्चरयणाम्या अच्छा जाद पहिल्या । तेति ण विमायाण धर्मण्यादेतः आग पंच बर्टिसया प्रमणा शंजहा-जागोगवरिसए सनवण्यवरिसए संपगवरिसएं स्यविक्रिंग मन्त्रे सोहरमविक्रमण् ते मं विक्रमा सम्बर्गणास्या जच्छा वार्यः पहिल्ला । तक्स में सोहरमवर्डिनगरस यहाविमागरस प्रत्थिमेणे लिरिये असंग्र-जाडं जीवणसबसहस्साई बीइवडना एत्थ मं त्रियाभस्य देवस्य स्रियामे णामे विकास कारते अहतेरसचीयणगयमहरूमाई आयार्मावस्त्रीणे अष्टणयालीसं य अध्यसद्देश्यतं बावकं च सहस्याहं अट य अध्यालजो व्यासए परिक्सेवेणे । से पं एगेण पागारेणं सब्बओं समेता संपरिक्षिको से में पागारे निर्णेण जीवणस्वाहे इबं सबतेण, मृहे एवं जीयणसर्व विक्लंबेण, मान्ते प्रकास जीयणाई विक्लंबेण . इपि पनवीमं जोरागाइं विक्लंभेणं । मुक्ते विन्धिको भाषो संस्थिते उपि तपुर नोष्ट्रक्तसंद्राणसंद्रिए मञ्जरक्षामए अच्छे जाद परिश्वे से वं पागारे पाणानिहर्प-चवणोहीं कविसीमएहिं उबसोमिए ने जहा-कन्हेहि य नीलेहि व लोहिएहिं हाकि-रेडि सकिवेहि कविसीसएहि । ते णे कविसीसगा एगं जोयणे आयामेणे अदक्षीयणे विक्संमेणं देसणं जोयणं उद्दं उच्नेणं सम्बद्धणासम् अध्या जाव पहिस्ता । सरियासस्य में विमाणस्य एगमेगाए बाहाए दारसहस्य दारसहस्य अवतीति मक्सार्थ, ते णे दारा पेच जोयणसमाई उन्ने उक्तेणं अन्नहजाई जोयणसमाई विक्क्षंभेणं ताक्डयं चेव पवेसेणं मेया वरकणगणनियामा इंहासियउस्भन्दरगणग्मगर-विहु गयालगक्तिकरकरूपरअन्यरकुँ जरवणलयपद्मस्त्रयम्तिभित्ताः स्रोधनग्रवस्त्रयस्येह-यापरिगयाभिरामा विजाहर्जमलज्ञ्यलजैतज्ञा विव अवीयवस्यमाकणीया रूचगर्स-हर्सकाल्या भिसमाणा भिन्धिनमाणा चक्नाहोयणलेखा सहस्रासा सहितीयस्या । वर्जा दाराणं तेनि होइ तंजहा-वहरासमा क्रिन्या रिद्वासमा परद्वाणा वैठाँठवसवा संभा जायनवीवविश्वपवरपंचवक्रमणिरयणकोष्टिमतला हेस्रगब्सम्बा एलुया गोमेज-मया दंदकीला लोडियक्समईओ चेडाओ जोईरसमया उत्तरंगा खोडियक्समईओ सडेओ वगरामया संधी नाणामणिमवा समुकाया वगरामका अवनका आमाकपा-रााया रययामयाओ आवत्तागोढियाओ संक्रात्यासगा निरंतरित्रवयास्त्राहा सितीस चेव भित्तियुक्तिया छप्पना तिष्णि होति गोमाणसिया नतिका णाणामणिरयणवास-स्वगलीलद्वियसानमंजियाया वयरामवा कृडा रसमासवा उत्सेहा सम्वतवनिक्रमया उल्लेया णाणामणिरयणजालपंजरमणिवंसगक्केहियकसपिवंसगरयवभीमा अंकामवा पक्ता पक्तवाहाओ जोईरसमया बेसा वेसकवेष्ट्रयाओ रवयामहैकी पश्चिमाकी जायस्वमईको ओहाउणीको बस्रामईको उवस्पिण्डणीको संव्यक्षेत्रस्यवामा झावणे

अंक्रायकणगकुडतवणिज्ञभूभियागा सेवा संस्थातलविमलनिम्मलदहिषणगौलीर्फण-' रबयक्रिगरप्पमासा तिलगरयणद्वचंदिका नामाममिदामालंकिया अंती बहि च र् सन्दा नवनिज्ञवालुवापस्वडा सुद्दफासा सरिसरीयच्या पासाईया दरिमांगजा अभिक्या परिक्या ॥ २७ ॥ तमि णं दाराणं उभओ पासे बहुआं निसीहियाए सोलम् सालस चंदणकलसपरिवाधीओ पक्ताओ. ते र्ण चंदणकलसा वाकमलपट-द्वाणा सुर्विवरवारिपढिपुण्या वंदणकवच्यामा आविद्वकंदेगुणा परमुप्यत्रविहाणा सभ्वरयणामया अच्छा जाव पडिस्वा महवा महवा इंदर्कमसमाणा पलना समणा-उसो । तेसि णं दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सौलय सोलय णाग-दम्तपरिवाधीओ पननाओ. से णं णागदंता मुसामानंतरुसियहेमजानगवक्याजा-लर्किकिणीर्यदाजालपरिक्खिता अञ्चलका अभिनितिहा तिरियससंपरिकाहिया अहेपनगदस्या पनगद्धसंठाणसंठिया सम्बयरामया अच्छा बाद पहिस्ता महया महया गयदंतसमाणा पनता समगाउसी !। तेस मं मागदंतरस बहुदं किन्हसूनकहा वन्धारियमहादामकलावा णील ० लोहिय ० हात्विह० सुक्षित्रसुलबदा वन्धारियमहरूस-कलावा, ते णं दामा तदाविज्ञलंबसमा सवजपयरगर्भविचा भागाविहस्रकिरयणविध-· सहारजनसोभियसमुद्दवा जाव सिरीए अईव अईव उबसोमेमाणा चिद्रीत । तेसि णं जामदंताणं उपरि अजाओ सोलस सोलस जागदंतपरिवादीओ पन्नता ते णं णागरंता तं चेव जाव वयदंतसमाणा पत्रता समणाउसो ! तेस वं णागरंतएस बहुवे रयगाम्या तिक्रमा प्रता. तेस जं रयथामएस सिक्रएस बहुवे वेठलियामहैओ भूकप्रदीओ प० ताओ णं धूकपदीओ कालागुरूपवरकुंदुरकतुरुकभूकमध्मधंतगंधुदु-याभिरामाओ सुगंघवरगंघियाओ गंघवहिभुयाओ ओराकेणं सुणुण्णेणं मणहरेणं वाणमणाक्रव्यक्करेणं गंबेणं ते पएसे सन्वजो समंता आपरेमाणा आपरेमाणा जाव चिद्वति । तेसि णं दाराणं उभमो पासे दुहको जिसीहियाएं सोलस सोलस सालमंजियापरिवादीको पश्चताको, ताको ण सालमंजियाको लीलद्वियाको सप्ट-द्वियाओ स्वतंत्रकाओ जाणाविहरागवसणाओ जाणामहिपेणदाओ मुद्धिनिउससम-ज्याखों आमेलग्रासम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धासम्बद्धाराज्ये रतार्थ-गाओं अविवक्रेतीओं मिडविसवपसत्यालक्ष्मणसंबेहिबनगरिरवाओं इंसिं असोगवर-पायतसम्द्रिमाओ बामहत्यम्महियम्मसाकाको इसि अञ्चल्छिकडक्कविद्विएषं छस-साणीको विव जबन्तकोनमकेरोहि म अवसर्श सिजमाणीओ विव पुढविपरिणामाओ शासबभावम्बनवाओं चन्दाणनाओं चंदविसासिजीओ चंदवसमिदालाओ चंदाहि-स्क्रेगद्समाओ उद्या निक उजावेसामाओ विज्युक्णमिरिक्स्र्दिप्पंतसेयमहिययरस-

नियामाओं सिंपारागारचारुवेसाओं पासाड्याओं जाव चित्रंति । तेसि णं साराणे उभओ पासे दहओ जिसीहियाए मोलस सोलस जालकः गपरिवाधीओ पक्षता. से -णं जालक्टराः सञ्चरवणासया अच्छा जाव पहिरूवा : तेसि णं दाराणं उसकी पासे दहओ निसीहियाए मोलम सोलम घंटापरिवादीओ पन्नता, नासि णं घंटाणे इमेगामवे बद्धावासे पश्चेत, तंत्रहा-जंबुणयामईओ धंटाओं वयरामवाओ लालाओ णाणामणिमया घंटापासा नवणिजमङ्गाओ संसन्ताओ रययामयाओ रज्ञाओ । नाओं णं पंदाओं ओहरूमगओं मेहरसराओं हंगरसराओं फंचरसराओं सीहरूमगओ दंदहिरूपराओं जंदिरसराओं जंदियोसाओं संजुरुसगकों संज्वोसाओं सुरुसराओं सरमायोसाओ उराहेणं मणकेणं मणहरेणं कन्नमणनिव्यवकरेणं महेणं ते परसे स्व्वका समंता आप्रेमाणाओ आप्रेमाणाओ कम चित्रंति । नेसि णं डाराणं उमको पासे बुहुको जिसीदियाए भोलस सोलम बणमालापरिवादीओ पन्ननामो. ताको णं बणमालाओ गागामधिमग्द्रमत्यकिमरुवपङ्गनमगुउलाओ स्ट्रपनपरिभुज-माणतीवंतयस्मिरीयाओ पामाईबाओ : : तेमि वं दारावं उभक्षे पासे बुक्को णिसीहियाए तीलम सोलस वर्गठगा पनचा, ते गं पगंठगा अष्टाइआई जीयणस्याई आयार्जाजनतंत्रेणं पणनीसं जोरणगयं बाहकेणं सम्बद्धारामया अच्छा जाव परि-रूवा । तेलि जं पर्गठगाणं उद्धिरं पत्तेयं पत्तियं पानायबहेंमगा पत्तता. तेणं पानाय-वर्डेसमा अङ्गाइआई जोयणस्याई उड्ड उड्डोर्फ पणबीसं ओसणसर्व विक्रसंजेणे अन्भागसम्भियपहसिया विव विविह्मणिर्यणभौतिचिता वः।उद्भवित्रयवैजयंतपहा-गच्छताहच्छनकलिया तेगा गगणतलमणलिहेर्तासहरा जालेतररयणपंजरूरियलिय 🕶 मणिकणगथ्यसियागा विवसियमञ्जलपाँउनिवसिस्तरयणव चेटचिना जाणासणियासा-लंकिया अंतो वहिं च सन्हा तविवाबवालयापत्यहा मुहफासा सरिसरीयस्वा पास-इया दरियणिजा जाब टामा । तेसि ण दाराणं उमझो पासे सोलस सोलस तोरणा पत्रता. णाणामणिमया जाणामणिमएस खेमेस उवणिबद्धसचित्रा जाव परमह-त्यगा । तेति णं तोरणाणं पत्तेयं पुरको दो दो साळवंजियाको प्रवत्ताको, जहा हेहा तहंब । तेसि यं होरणार्थ पुरवो नागईता पश्चता बहा हेड्डा जाव दामा । देखि णं नीरणाणं पुरक्षो दो दो दशसंभाडा गमसंभाडा नरसंभाडा किसरसंभाडा किसर सर्ववाडा महोरगसंबाडा वंधन्यसंबाडा उसमसंबाटा सम्बद्धनायया अल्डा जाव पढिरवा, एवं पंतीओ बीहीं मितुषाई । तेसि नं तोर्वार्व पुरको दो दो प्रजयसमाओ जाव सामन्याओं निषं कुरासियाओं सन्बर्यणागया अच्छा जाव परिक्या । तेलि ले तोरणाणं परको दो दो दिशासोगत्यिया पक्षता सम्बरस्याससा सम्बर्ध साम परि-

क्या । तेसि वं तीरणाणं पुरन्ते दो दो नंदणकलमा पश्चता, ते वं नंदणकलमा बरक्सकाइह्यामा तहेव । तेतिकणं तोरणार्ण पुरुष्णे दो दो मिंगारा पक्षमा, ते णं भिगारा परकमलपद्धाणा जाब महवा अत्तगबस्हानिश्तमाणा पद्यता समणाउसी !। रेसि में तोर्वामं पुरओ दो दो आर्यसा पश्चल, वैसि में आर्यसामं इमेंयास्व दका-बारी पक्षेत्र, तंजहा-तविश्वसम्मा फांठगा अंकतया मंडला अणुरर्वासयनिम्मलाए छायाए गमणुबदा चंदमंडरम्बिकिकासा सहया सहया बदकायसमाणा पत्रमा सम-णाउसो ! । तेसि णं तोरणाणं परओ दो दो वहरनामचासा पत्रना अन्छतिच्छिय-साहितंदुरुणहुसंदिद्वपदिएचा इव बिद्रीत सम्बद्धणयमया जाद पविस्या महमा मह्या रहचक्कवालयमाणा एकता समणाउसी!। तेसि न तीरणार्ण पुरश्नी दी दी याईओ, ताओ ण पाईओ सच्छोदगपरिहत्याओ गामाबिहस्स फलहरियगस्स वह-पहिपुत्राओं विव चिद्वंति सम्बर्यणामहें को अच्छाओं जाव परिस्वाओं महया महया गोककिंजर बहसमाणीओ पहलाओ समजाउसो ! । तेसि भं तोरणाणं धरओ दो दो सुपरद्वा पन्ना नागाविहभंवविरह्या इव निर्द्वति सम्बर्यणामया अच्छा जाव पडि-रूवा । तेलि याँ तीरणाणं परओ दो दो मणीग्रकियाओ पचताओ, तास याँ मणी-गुलियाद बहुबे सुब्बरूपमया फलगा पक्तमा, तेस र्ण सबजरूपमएस फलगेस बहुवे वयराम्या नागदंतया पक्ता, तेन जं क्यरामण्ड जागदंतण्ड वहुवे वय-रामया सिक्ता पक्ता, तेम्र जं वयरामएस सिक्तोम्र किन्द्रमुत्तसिकगर्वाच्छ्या णीलसुन्तिकृतवच्छिया लोडियस्त्रिक्यवच्छिया हालिस्स्त्रित्वचच्छिया स्विक्र द्वत्तरिक्कपविच्छया बहुवे वासकरणा पन्नता सम्बन्धिकयमया अच्छा जाब पविक्रवा । तेषि णं तीरणाणं पुरक्षे दो दो चिता रमनकरंडणा पनता, से अहा णामए रहा चाउरंतनक्षवद्विस्स विते रमणकांडए नेविक्समणिफलिङ्गडलक्षीयडे साए पहाए ते पएसे सम्बजी समंता ओमासङ उज्जोवेह तबह प्रमामह एकामेव रे वि विता र्यणकरंडगा साए प्याए ते पएसे सम्बक्षो समेता ओमासंति उजीवेंति तवंति प्रभासंति । तेलि नं तोर्णाणं पुरुषो दो दो इयकंठा गयकंठा नरकंठा किनारकंठा किंपुरिसकेंटा महोरगकेंटा गंधन्यकेंटा उसमकेंटा सन्वरमणामया अच्छा जात्र पडि-रुका । तेसि णं तोरणाणं पुरको दो दो पुण्यकंगेरीको महकंगेरीको नुसकंगेरीको रांचनीरीओ बत्यनीरीओ आगरवानीरीओ छिद्दरवनीरीओ प्रवताओ सञ्बरयणा-मगाओं अच्छाओं जान पढिरुमाओं । तासु नं पुरफ्रनंगेरियास जान सिद्धत्यसंगेरीस दो हो पुरस्प्रहळगाई जाव सिदायण्डसगाई सत्वरमणामयाई अस्काई जाव पडि-रुवारं । देंसि णं तोरणाणं पुरुषो दो दो सीहासंबा प्रणाता । देसि णं सीहासणाणं

बण्यको जाव दामा । तेसि मं नोरणार्थ पुरुओ वो दो रूपमया छता पहला, से . चं छना चेहलियमिमलवंडा जंबनयक्तिया बहरसंधी मुत्ताजालपरिगयां महसहरस-बरकंचणनलागा दहरअल्यसुर्गधिसक्वो उसस्रमिसीयलन्छाया मंगलभतित्रिता चंदागारोक्मा । तेसि जं तोरवाणं पुरुषो दो दो चामराओ प्राचाओ, ताओ वं वासराको अंदर्यमधिकतिववसरनानासणिरयणसावियविभदण्डाओ महसर्यवर्धी-इबालाओं संसंबर्कददगरयअग्रयमहियफेकपुंजसिकासाओं सध्वरयणस्याओ अच्छाओ जाब परिस्वाओ । तेसि णं तीरणाणं प्रको दो दो तेखसमुरगा कोट्ट-समस्या पण्नम्या चोप्रगसमुख्या तगरसमुख्या एळासमुख्या इतिबालसमुख्या हिंगुलयसन्त्रमा सर्पोतिलासम्बन्धा अंत्रणसम्बन्धा मध्यद्वणामया अच्छा जाव पहिस्का ॥ २८ ॥ मुरियाने में विसाचे एगमेंगे दारे अहमर्थ नक्ष्म्याणे अह-सर्व मिगजायाणं गहहजायाणं अन्यक्रायाणं पिकाकायाणं सर्वाणकायाणं सीह-उत्तयाणं उमभज्यस्याणं अद्भुषयं सेयाणं चात्रविसाणाणं नागवरकेळणं एवामेव सप्यावरेणं यरियाभे विमाणे एवामेने दारे असीयं असीयं केउसहस्तं भव-तीति सक्सार्य । तेसि ण दाराणं एगमेगे दारे पष्णद्वि पण्यद्वि भीमा पनता, देसि णं भोमाणं भूमिभागा उहीय। य भाष्यक्या, देसि णं भोमाणे बहुभज्य-देसभागे पनेयं प्लोबं सीहामणे, सीहासणवन्त्री सपरिवारो, अवसेसेस मीमेस फ्तेयं फ्तेयं भहासणा पश्चमा । तेलि णं दाराणं उनमागारा सोलसविहेहि रक्षेति उबसोहिया, तंजहा-रामेहें जाब रिडेहें. तेमि मे दारानं दापि अहड मैगलगा सन्दाया जाब छनाइछना एवामेव सपुन्वादरेणं सरिवामे विमाणे बनारि दारस-हत्या भवंतीति मक्लागं । स्रियाभस्य विमाणस्य चन्नहिसं पंच जोग्जसवाई अबाहाए चनारि वणसंडा पन्नता, तंजहा-असोगवणे, सत्तिवणे, चंपगवणे, बूबगवणे पुरिधमेणं अमोगवणे दाहिणेणं सुत्तवक्षको प्रवास्थिमेणं चंपसको उत्तरेणं कृत्य-वणे। ने णं वणलंडा साहरेगाई अक्टतेरसजीयणस्यसहस्साई आसामेणं पंच जोयणसयार्थं विक्रसंमेणं पत्तेयं पत्तेयं पागारपरिस्तिता कियाः कियोभासा बीहाः नीकोभासा इरिया इरिओ॰ सीवा सीओ॰ विद्धा निद्धां किया तिस्वा मिन्हा किण्हरकाया नीता बी० हरिया इ० सीमा सी० निका नि० चणक्रिएकियस्काया रम्मा महामेहनिउरवम्या ते व पानवा मूलमंती वस्त्रों ॥ २९ ॥ देखि व वक्तं-ढाणे अंतो बहुससरमित्वा भूमिमाना पण्णमा ते जहा मामा आसिमपुक्सरे ह वा जान णाणाविहर्गनवण्येहिं मणीहि व त्योहि य त्रवसीहिया, देशि यं शंबी फासी पेंगळो अहम्म । तेसि न भेते ! तथाण व मणीण व पुन्यावददाविष्ठारहा-

गएहि बाएहि मंदायं मंदायं एड्याणं नेइबाणं कंपियाणं वालियाणं फंदियाणं महियाणं खोभियाणं तदीरियाणं केरिसए सहे मक्द ? गोयमा ! से जहानामए सीयाए व। संदयाणीए वा रहस्स वा सच्छत्तस्य सजायस्य सर्घटस्य सपडागस्स सतोरणवरस्य सन्दिधोसस्य सिखिखिणिडेमजालपरिक्षितस्य हेमबयविगतिणिमकः णगणि हुन दारुवायस्य सुर्सपिणद्भवस्येडलक्ष्यागस्य कालाअस्यक्षयणेमिजंतकस्मस्य आइण्यवरतरगमुसंपदनस्य क्यलकारच्छेयसारहिसुसंपरिमाहियस्य सरगयवनीयता-णपरिमंडियस्य सक्कावयंसगस्य सनावसरफर्णभावरणभरियशोहजुज्जसम्बस्य रायंगणीत वा रायंतेप्रदेशि वा रम्मंसि वा मणिकृष्टिमतलीत अभिक्सणं अभिक्सणं अभियद्विजमाणस्य वा नियद्विजमाणस्य वा श्रोराला मणीक्या मणोहरा कण्णमण-निव्युइकरा सहा सञ्चलो समंता अभिनित्सवंति, मनेयाकचे तिया ? णो इणहे समहे । से बहा णामए वैवालियबीपाए उत्तरमंदामुच्छियाए अंके मुफ्इह्रियाए कुसलनर-नारिससंपरिग्गडियाए चंदगसारनिम्मिकोणपरिषष्टियाए पुष्वरत्तावरत्तकालसमयंमि मंदायं मंदायं वेहबाए पवेहबाए चालियाए बहिबाए सोभिबाए उदीरिबाए धोराळा मणुष्णा मणहरा कृष्णमणनिब्युहकरा सहा सब्बको समंता अभिनिस्सर्वति, मनेवास्वे शिवा ? यो इणदे समदे । से बहा नामए किन्राण वा किपुरिसाण या महोरगाण या गंधव्याण वा महमालवणगयार्थ वा नंदणवणगयार्थ वा सोमण-सवणगयाणं वा पंडगवणगयाणं वा हिमवंतमञ्चमंदरगिरिग्रहासमञ्जागयाण वा । एगओ सन्निहियाणं समागयाणं सचित्रकाणं समुविद्धाणं पसुद्दयपक्षीतियाणं गीय-.रडगंधव्यहसियमणाणं गर्जं फर्जं कर्लं नेथं प्रयुद्धं पायकदे उक्तिक्तं पार्यतं मंदायं रोहवाबसाणं सत्तसरसम्बागवं छहोसविष्यमुक्तं एकारसालंकारं अङ्गुणोववेयं, शंकाऽवंश्वहरोवगृढं रतं तिद्वाणकरणसुदं परीयाणं, अवैयास्त्रे ? इंता सिया ॥ ३० ॥ रीति में वणसंबाणं तत्व तत्व देसे देसे तहि तहि वहहंगी सामाहियाओ वावियाओ पुरुवरिणीओ चीहिमाओ गुंजालियाओ सरपंतियाओ सरसरपंतियाओ विरुपंतियाओ अच्छाओ राष्ट्राको रयबामक्कुलाओ समतीराओ वयरामयपासाणाओ तबिपजतकाको सुबन्धतुज्जारययबाह्ययाको बेहलियमनिपालियपडलपद्योगडाको सहोवारसुरताराको गाणामवितित्वसबदाको नरकोणाको माणुरन्वसजायवप्प-गंसीरसीयकवालाओ संग्रमप्तिमत्त्र्यालाको बहुद्यप्यक्तुम्यवक्रिणसुमगसोगंथिय-पोंडरीयस्थवासहस्यवस्थेसरपुक्रोविकाको छप्पपपिपुजमाजकास्था अच्छवि अस्तर्गिरेकपुष्णाको प्रविद्वाचनार्गतसम्बद्धानकार्वेगस्य मसिहणगयवित्रस्याको परीर्य पतियं पर्वायस्यक्रमापरिक्षिताको पतियं वर्त्तयं क्वसंसपरिक्षिताको अप्येगह्याको

आसबोबमाओ अप्पेगहयाओ बाहजोबगाओ अप्पेगहयाओ सीरोपंबाओ अप्पेग-इयाओं क्लोबगाओं अप्येगइबाओं खोड़ोबगाओं अप्येगइयाओं पर्गाए उपसर्तेणं प्रमानो पासहबाओ दरिसणिकाओ अभिन्याओ पहिन्याओ। तासि पं प्रामीणें आब बिलपंतीयं परायं परायं चडाहिमं बनारि तिमोबालपंडिमबना पण्याना, तैनि में तिसीवासपरिकत्वमाणं अवभेवास्वे वृण्णावासे पण्यने नंजहा-वहरामया नेमा ... तोर्णाणे प्राया छणाइछन। य जेयव्या । नामि णं सुराखुरियाणं वावीणं जाव विस्मृतियाणं तत्थ तत्थ देसे देने नहिं नहिं बहवे उपायपन्त्रया। नियापन्त्रया। जगईपव्ययम त्रार्डज्यव्ययमा त्रमसंहदा इमसंच्या द्यसाक्रमा रमपायामा उसहा बाबुर्गा अंदोलगा गर्स्सेदोलगा मध्यर्गणामया अच्छा जाव परिस्वा । तेस र्ण उप्पायपञ्चएम् जाव पक्लंदोलाम् बहुई प्रसामणाई कींचासणाई ग्रहलासणाई उण्ण-यासकाई पणयामणाई वीहासकाई भहत्मणाई पक्कासणाई यगरामणाई उनमानगाई चीह् (मणाई परमासणाई दिसासोबत्यियाई सम्बर्धणामयाई अन्हाई जाब परिष्याई । होत वां वणसंडेम तत्थ तत्य डेसे डेसे तहि तहि बहुने आछियचर्गा मालियचरगा कप्रक्रिपरना लगाचरना अच्छणघरना पिरहणघरना मञ्जूणघरना क्साहणघरना गब्भवरमा मोहणवरमा मालवरमा जालवरमा कुनुमवरमा वित्तवरमा गंधव्यवरमा आर्थनपरमा मध्यरवणामया अच्छा आब पडिकवा । तेमु णं आक्रियपरमेषु जाव आयंसचरगेन तर्हि तर्हि घरएम् बहुई हंसामणाई जाव दिसासीवन्धिआसणाई मन्दरयणामयाई जाव पहिरूषाई । तेसु मं वणसंदेसु तस्थ तस्य देसे २ तहिं तिहैं वहवे जाइमंडक्या जुहियामंडक्या मिन्न्यामंडक्या व्यवसालियामंडक्या कासंदि-मंडवता दहियासुगर्मडवता सुरिक्षियमंडवता तंबोलिमंडवता मुद्रिवामंडवता गाम-नयामेदन्या अद्मुत्तयलयामेदन्या अप्होर्यामेदन्या मालुयामेदन्या अच्छा सम्बर-यणामया जाव पहिल्हा । तेसु मं जाहमण्डबएस जाब साक्ष्यामेडबएस बहुनै प्रक्रांबिसिल।परुगा हैसासणसंठिया जान दिसासोबिस्यासगसंठिका अणी व बहुते बरमयणासमिविसिद्धसंठाणसंठिका प्रक्रविसिकापरना प्रण्याता समापाससे ! आईणस-रूयबृरणवणीयत्लपासा सम्बर्यणामया अच्छा जाव पविरुवा । तस्य यं बहुवे वेमाणिया देवा व देवीको य आसमंति संबंति विद्वंति निसीवंति तुमहित रमंति लर्लन कोलंति किर्दति मोहैंति पुरा पोरागार्ग स्विक्यान सुप्रसिताण सुभागः कटाण कम्माण कहाणांच कहाणं प्रस्तिवार्गं प्रमुभवमाणा विद्वरेति ॥ १९ ॥ देसि णं वणसंडामं बहुमञ्झदेसमाए यतेन पत्तेनं पासास्वत्रसमा प्रणातः, ते ह्र पासायवर्षेसवा पंच कोवयसमाई उर्द्र उचतार्व अद्वादकाई जीवनसमाई विक्सामेंचे

न्युग्गयमृतियपहतिया इव तहेव बहुसमस्मिष्णभूमिभागो उद्योगो सीहासणं परिवारं तत्य णं चतारि देवा महिष्टिया जाव पिछ्योदमहिह्या परिवसंति, काहा-असोए सत्तपण्ये चंपए चूए । स्रियामस्य णं देवविमाणस्य अंतो बहुसमर-विक्यो भूमिभागे पण्यते, तंबहा-बचसंडविहुणे वाव बहवे वेमाविया देवा देवीओ य आसमीत जाव विदर्शते, तस्य णं बहुसमरमिकस्स भूमिमागस्स बहुमजादेसे श्रुव यं महेने वनुमारियालक्ष्ये कन्तो, एवं जीवनसक्सहस्य आयामविक्खंभेणं रिणिम जीयणस्यसहस्साई सोलम सहस्साई बोन्चि व सत्तावीसं जोयणसए तिचि म कोरी अहाबीसं म अधुसमं तेरस म अधुकाई अदंगुलं च किन्विविसेस्पं परिक्कीवेणं, जोत्रणं बहुद्वीत्यं, सम्बर्जन्णवासम् अच्छे जाव पविक्रवे ॥ ३२ ॥ से मं एगाए पठमबरबँहवार एरोण व क्यांडेण सम्बद्धी समंता संपरिश्चित, सा यां पदमबरनेह्या अक्ष्मोयमं उर्दू उचतेलं एव ब्युसयाहं विक्लोनेणं उदगारियके-चसमा परिक्केवेणं, सीसे मं परमकरकेदवाए इमेबारुवे बन्नावासे कनते, तंत्रहा-वसरायमा । संकारस्याचा प्रस्ता नामामविवन क्लेक्टा गानामविवन क्लेक्ट र्त्तयाङ्गा णाणास्त्रीसया स्वा जाणास्त्रिकावा स्वसंवादया अंक्ससम्बा । उन्हेरपञ्चनी सम्बद्धकामए अस्तासके, हा नं परस्करकेटमा एममेगेनं डेमजासेनं ए० गवक्य-बाहेमं ए॰ विक्षिणीयाकेणं ए॰ पंडाबाकेषं ए॰ मुक्तायाकेषं ए॰ मणियाहेणं क्षे क्रमावाकेनं ए॰ रूपणकाकेनं ए॰ परमवाकेनं सन्दर्भा सर्मता संपरिश्विता. ते यं जासा तबकिआसंबुसगा आह विदेति । तीरी वं पडसबरकेडगए तस्य तस्य से २ तहें तहें वहवे हमधंबाडा बाद उसमधंबाडा सम्बरमकाममा बच्छा जाव विक्या पासाईया जाद वीदीको पंतीको बिहुणाणि कमाको से केन्द्रेणं शंत ! र्वे शुक्का-पडमवरकेश्या पडमवरकेश्या ! गोवमा ! पडमवरकेश्वाप व तत्व का हेरी १ तहिं तहिं नेहमास नेहनाबाहास म नेहनफलपुर व नेहमपुर्वतरेस म विद्य कंगवाहात संगवींसेप्ट कंगएडंतरेप्ट स्ट्रेंस स्ट्रेमडेस स्ट्रेमकरस स्ट्रेमडे-क्ष परनेषु प्रस्तवाहास प्रस्तिपेरेदेश प्रस्तपुरंतरेस बहुवाई उपसार पडमाई व्याहं मलिणाई द्वसमाहं सीमेश्विमाहं पुंतरीयाहं सहापुंतरीयाहं समस्ताहं सहस्त-हार्व सम्बद्धणासमाई बच्छाई० पविक्रमाई सहया वाश्विकक्रतसमापाई कणात ई राषाज्यो ! हे एएणं बहुणं गोवमा ! एवं युक्त-गडमवरनेदमा चडमवरनेदमा । स्मारकेत्या में बेंदे : कि ग्रासना क्यासना है गोनमा ! हिम, सामारा सिय वासना । वे केपहेर्ग संते । एवं कुन्द-सिन सासना सिन असासना । सोयमा । पहुराम् सायसः काप्यतेष्टि नेपप्यतिष्टे सापन्नदेष्टि प्राप्यतिष्टे सरासनाः

١

से एएणद्वेणं गोयमा ' एवं वृक्त सिय मासवा निय अमासवा । यदमवर्षेत्रका णे भेते ! कालओं केविषरे होड़ ! गोयमा ! ण क्यांनि णासि ण क्यांनि णासि ण -क्यावि न भविसाइ, सूर्वि च सब्ह य सुबिस्सड य, धुवा जियवा सासवा अवस्वया अञ्चया अवद्विया णिका पत्रमवरवेदवा । मा णं पत्रमवरवेदवा एगेणं समसंहेणं मव्यओ समंता संपरिक्सिना । से वं बणसेडे इंस्फाइं दो जोवणहं करवासीय-क्संभेणं उनवारियालेणम्ये परिक्नेतेणं कासंडवकाओं भाषियम्ये जान विहरेति । तस्य णं उवसारिवालेणस्य चउहिसं चनारि तिसीवाणपहिणवमा पण्याना वश्यको नीरमा क्षया छन्।इन्छन्। तस्य णं उषयारिबालयणस्य उपीरे बहुसमरमणिजे मुमिभाने पण्यते जाव मणीर्ण फासो ॥ ३३ ॥ तस्स णै बहुसमरमणिकस्य भूमि-भागस्य बहुमज्ज्ञदेसमाए एरव णं महेने मूलपासायवर्डेसए प्रणाते, से णं मूलपा-्सायवर्डिसए पंच जोयणसयाई उद्दं उचनेणं अब्रुह् आई जीवनसयाई विक्सीमेणं अन्भुरगयस्तिय वण्णओ भूमियागो उद्योको सीहासणं सपरिवारं भागियणं अहत मंगलगा समा छनाइच्छता । से णं मृत्यासायवर्डेमने अञ्मेहं चडहि पासायवर्डे-सपहिं तयक्क्षणप्यमाणमेत्रिहिं सम्बंधी समेना संपरिखिते, ते गं पासामवर्डेसगा अष्टु इ.जारं जोयणसयाहं उर्षु उर्षांगणं पणदीसं जोयणसयं विक्संत्रणं जाव वण्णजो ते णं पामायविद्यसया अण्येहि वनहिं पासायविद्यस्पहिं तयसूचनप्पमाणसेतेहि सम्बन्धा समंता संपरिखिना, ते णं पासायवर्डस्या पणवीसं जोग्रणसर्व उर्व उन्नेणं बासिंहें जोयणाई अद्यजीयणं च विक्लंभेणं अन्सुरगर्मास्य व्यवसी भूमिभागो उल्लोको सीहासर्ण सपरिवार मानियन्व अद्भुद्ध मेंगलमा अवा स्ता-इच्छना ते णं पासायवर्डेमगा अज्योहि चउद्वि पासायवर्डेसएहि तयद्वकापमान-मेत्रेहिं सम्बक्षो समंता संपरिक्षिता, ते जं पासायवर्डेसमा बासिंह जीयणाई अढ जोयणं च उच्चं उचलेणं एकतीसं जोनगाई कोसं च विक्यांमेणं चण्यको उल्लोओ सीहासणं सपरिवारं पासाय • उद्धिं अद्भुद्ध मंगलगा झया छनाहरूता ॥३४॥ तस्य णं मूलपासायवर्डेसयस्य उत्तरपुरतियमेणं पृत्य णं सभा सुद्ध्या पण्यता, एवं जोयणसर्व आयामेण पण्णासं जोयणाहं विकलम्भणं वाक्नरिं जीयणाहं सर्व उच्छीणं अणेगस्ताम...जाव अच्छरमण...पासाईका । समाए जै मुहस्माए विकिसि तकी दारा पण्णता, तंजहा-पुरत्थिमेणं दाहिमेणं उत्तरेणं ते णं दारा सोलस जीवणाई उर्दु उम्रतेणं अञ्च जोसणाई विक्खन्मेणं तायहर्यं जैव पवेरीनं सेवा वर्षाणस्वितागा जाव वणमालाओ, [तेसि णं दाराणं उवरि अद्भुद्ध मञ्चलमा सवा स्थाहरूता] तेसि णं दाराणं पुरक्षो पत्तेर्थं युद्धमण्डवे पण्णते, ते वं मुद्दमण्डवा एपं जीवणसर्वः

बाबामेर्ज पण्यासं जीवनाई विक्संमेर्ण साहरेगाई सीलस जीवनाई उर्ष उपरेणं क्ष्मओ समाए सरिसो, विश्व मं मुझ्मण्डकार्ण शिदिसि तको दारा पण्णता, तंजहा-परियमेणं वाहिणेणं उत्तरेणं. ते वं दारा सोक्रस बोबवाडं उद्ये उचतेणं अह जीवजाई विक्यंत्रिणं ताब्द्रनं चेव प्रदेशेनं सेवा वरक्तमावृत्रियागा जाद बणमालाओ । तेलि मं मुद्दमंडकामं भूमिनामा उन्नोदा, तेलि मं मुद्दमंडकामं उपरिं शहर महत्वमा शया छताइच्छता । तेथि नं मुहसंहकाणं पुरक्षो पतेयं पतेयं पेच्छाकरमंत्रवे पन्नते, सहमंदववगन्त्रवा जाव दारा भूमिनागा उहाया । देखि नं बहसमरमणिजाणं भूमिमागाणं बहमजसदेसमाए परोवं परेतं वहरामए अक्साटए पण्यते. तेसि णं स्वरामवाणं सक्ताङगाणं बहुमञ्जादेसमाए पत्तेवं यतियं मिनपेदिया पणाता, ताओं नं मणिपेविवाओं अह जोगणाई आगामविववामेनं बतारि ओयणाई बाहहेर्ण सम्बम्भिमंड्यो सच्छाको जाव पहिस्ताको, तासि वं मनिपेदियाणं उर्वीर पत्तवं पत्तवं सीहासणे पण्यते. बीहासणवण्यत्रो सपरिवारो, तेसि णं पेच्छापरमंदवाणं उवर्रि बद्ध मंगलया सवा छतावछता. तेति वं येच्छावरमंडवाणं प्रत्यो पतेयं पतेयं मनिपेदियाओ परणताओं. तालो णं यनिपेदियाओ अद जोसजाई सामामनिक्संभेणं क्तारि जोवगाई बाहरेमं सम्बयमिनईसी सच्छाको बाब गरिस्नाओ, तासि मं समिपेडियामं उनीर पत्तेयं प्रतेयं महिंदज्याया पण्णता हे वं महिंदज्याया सहिं जीवगाइं उद्ये उपतेर्थ अदकोसं उच्छोसं अदकोसं विरुक्षीमं कारास्य "सिहरा पासाचीया ४ । तेषि मं महिद्यक्षम्। उपरि अद्भाः संगळगाः समा छताइछता तेति वं महिंदणावार्ण पुरको वर्तमं पतेवं गंदा पुरुवारिणीको पण्यक्ताको, ताको र्ण पुरुवारियोओ एगं जोडमसर्व कावानेमं क्यासं बोडमाडं विक्यंतेणं दस जोदमाई उन्मेहेमं अच्छानी नार रामको-एमइराको उत्पार्धनं प्रमातानी. पत्तवं पत्तवं पत्तवपत्तवेद्रशापविकासको पत्तवं पत्तवं वणसंवपरिकासको तावि पं र्णदार्थं पुरुवारियोणं विविति विसोवायपविस्था। प्रणाता, विसोवायपविस्थापं गण्यको, तोरणा समा समाप्रसता । समाप चं स्टाम्माप सम्बासीसं समोपानिया-राष्ट्रशीको पण्यताको, तंत्रका-प्रतिकोणं सोकससाहरसीको प्रवासिकोणं सोकस-साहरतीको दाहिकेषं अञ्चलाहरकीको उत्तरेषं अञ्चलाहरतीको, राखु पं सक्तेतुकियाछ वहपे प्रकारपास प्राप्ता प्रकार प्रकार, तेन वं सुवस्त्रपाएस प्राप्ति अहरे करानवा नागर्वता वन्तात, वेष्ट्रं नं कारावायुक्त मानवंतपुत्र किन्द्रशूलकारिक महरामकाका विदेशि समाए न सहम्मात वहबातीन गोसामहिकासाहर्सीको पश्चमाओं, यह अनोप्रक्रिक आंत्र कार्यहरूता, तेल नं कार्यहरूल बादे रवससमा सिक्रमा पण्णता तेमु णं रययामण्यु सिक्लोसु बहुवे वेरलियामहवाओ भूवपहिचाओं पण्णनाओ, नाओ णं धृवषडियाओ कालागुरुपक्र जाव विद्वति । सभाए व मुहम्माए अंतो बहुनमरमणिके मूमिभागे पन्नते जाब मणीहिं उबसोमिए मणिकासी य उहाेओ य, तस्स णं बहुसमरमणिजस्स मृतिभागस्स बहुमजावेसमाए एस णं महेगा मिपपेडिया पण्पता अह जोसणाई आसामविक्संमेण चनारि जोसणाई बाहक्रेणं सब्बर्गानसई अच्छा जाव पडिरुवा, शीसे में सणिपेडियाए तबीरे एत्य में महेंगे सीहासणे पण्णते सीहासमबण्णको सपरिवारो । तीसे र्ण विदिसाए एस्व मं महेगा मणिपेहिया पण्णला अह जोयणाई आयार्यावक्लंमेणं जलारे जोयणाई बाहहेणं सन्वमनिमया अच्छा जाब पडिस्वा, तीसे नं मनिपेडियाए उपरि एश्व णं महेगे देवसयणिके पण्णते, तस्य णं देवसयणिकाम इमेबास्वे वण्णावासे पण्णते, तंत्रहा-णाणामविमवा विष्णाया सोवश्चिया पाया णाणामणिमयाई पायसी-समाई जंबूणयामयाई गत्तगाई बहरामया संसी जान्यामणिमए विश्वे रक्यामई तूसी लोहियक्समया विव्योवणा तद्यविज्ञमया गंडीवृहाणया से वं सविव्ये सार्किनण-बहिए उमओ बिज्योयणे दुहकोडण्यए मञ्चे नमांभीरे गंगापुर्क्षणबालुयाउदास-साख्यिए दुविरइयरयत्ताणे उवन्तियस्त्रोमदुगुव्रपष्टपदिच्छायणे आईणगब्यवृरणवजीय-त्क्षभासमञ्च रत्तंस्रवसंबुए सरम्भे पासावीए "पडिक्ने ॥ १५ ॥ तस्स नं देवस-यणिजस्स उत्तरपुरत्थिमेणं महेगा मणिपेदिया क्णाता, अहु जीयणाई आवाधि-क्लंभेणं बतारि जोयणाई बाहबेणं सन्वमणिमई जाव पडिस्वा, दीसे वे सबि-पेनियाए उवरि एत्थ में महेने सुदूष महिंद्यसप् पण्यते सिद्धे सोसवाई उर्च उच्चतिन जीयणं विकसंभेणं वहरामए वहल्द्वसंठियद्वसिल्द्व जान परिकरे, उन्हरें अद्भार मंगलमा समा छताइच्छना, तस्य वं बहुगमिहिंदकस्यस्य क्वरिविमेनं एत्व वं स्रियाभस्स देवस्स चोप्पाके नाम पहरणकोरी पचरा सम्बन्धरामम् अच्छे जान पडिहरे तत्य मं स्रियामस्य देवस्य फल्किस्त्रपाकामगामान्युप्यसुदा बहुवे पहरणरयणा संनिकिता विद्वंति, उजका निसिया युतिक्सवारा पासावीया \*\*\* सभाए कं शहरमाए उसरि बहुद्ध मंगलमा समा अताक्ष्मता ॥ १६ ॥ समाप् णं सहस्माए उत्तरपुरिवयेणं एत्य नं महेना उक्कायसमा क्रमता, बहा समाय सहस्माए तहेव जान मिन्दिरा अह जोनजाई देवसननिर्ध सहस्र सन्निर जनग्गओ अहुद्व मेगलगा सवा प्रताहसता । तीरी वं उपवाबसमाय उत्तरपुरतिकः मेणं एत्य णं महेरो हरए पन्यति एगं जोवणसबं आवामेणं क्यानं जोवलाई . विक्सिणं दस जीवणाई उन्तेहेणं सहेव से वं हरए एकाए एउमवरकेशाए एकेंग

क्रमधंदेश सम्बक्ती सर्वता संपरिकिक्ती । तस्स ने हरवस्य तिविसं तिसीकाणपदि-क्ष्मा प्राणा । तस्य व हरजसा उत्तरपुरस्थियेणं एत्व व महेणा वामिसेगसमा फणता. सहस्मानमध्यं जाव नोमाणसिवाओं मणिपेविया सीदासर्व सपरिवारं जाव वामा चित्रति, तत्व चै सरियामस्य देवस्य सब्द व्यक्तियमंडे संगिकिते चित्रह. अबद्ध मेगलगा तहेव । तीरे में अभिसेगममाए उत्तरपरिवनेषं एत्य नं मलंगारि-बसमा पणता जहा समा खहरनाः मनिपेदिन कह जोगणाः वीहासणं सपरिवारं. तत्व णं सुरिवामस्य देवस्य युवह असंकारियमंड संनिविती विद्वह, सेसं राहेव, तीरी में अलंकारियसभाए उत्तरप्रतियमेंकं एत्य कं महेचा क्वसायसभा प्रकाता. जहा उक्बायसमा जान सीहासने सपरिवारे सन्तिमेहिका सद्धद्र मंगरमा ०, तत्व मे सरिवागस्त देवस्त एस्य महेने पोत्यवरयणे सन्तिनियाते चित्रह, तस्त णं पोरवयर-कपरस इमेबारूने क्लावासे फल्की, तंजहा-दिश्वमईको कंनियाओ तक्लिअसए होरे नागामणियए गैठी रक्णामकाई प्राणक केरलियमण किप्पासने विद्यालय छाउने तक्षिजमई संकात दिवानई गढी पहरामई केंद्रची रिवामनाई अन्यराई पन्निए केन्से । वरपायसभाए नं स्वर्रि अद्युद्ध संगतागा, दीसे वं वक्सायसभाए उत्तर-प्ररक्षिमेणे एत्य के नेदा पुरुवारिणी क्लाता इरक्सरिसा ॥ ३० ॥ तेणं काकेण तेणं समएमं स्रियामे देवे अह्योवक्यमित्रए केव समाग्रे पंजविह्नए फब्तीए कातीआवं गराहः तंत्रहा-आहारफातीए सरीरफातीए इंदिक्कारीए आण-पाणपजातीए भारतमणपजातीए, रूए जं से सुरिवाभे देने सुनविज्ञाको जन्महेड २ सा उक्कायसभाको प्रतिकृतिकृतं हारेणं निमान्त्रह, जेनेव हरए तेजेव उन्नागन्त्रह २ ता हरवं समप्रसाहिणीकरेसामे २ प्रस्थिभिक्षेयं सोरचेणं स्रणपनिस्त २ सा प्रशिवसिक्षेत्रं तिसोवामपरिसवएणं प्रवोत्तह २ ता जलावगाई जलसञ्जयं फरेड २ ता जलविड करेड २ ता जलामिसेवं करेड २ ता आयंते चोक्चे परमस्डिशए हरवाको क्योतरह २ ता जेनेव अभिरोजसमा तेनेव उपायक्क तेनेवं उपायक्किता अभिरोजसमं अन-व्याहिणीकरियाचे अध्ययग्रहिणीकरेनाचे प्रतिविभित्तेचं हारेचं अध्ययविसह अधु-प्रतिक्ता जेकेंड सीहासके तेकेड उकावकड़ उदावन्तिका सीहासण्यरगए प्रत्याधि-महे सक्रियके । तह वं वरिवासस्य देवस्य सामानिवपरियोक्तकमा देवा आमिओ-विष्ट देवे सहावेति सहविक्ता एवं वयाची-विष्णामेव मो ! देवाणाप्यमा ! सरिवासस्स बेक्स सहार्थ स्वार्थ सहार्थ वित्रक इंदरिमसेयं उद्यक्ति । तए में ते आजिओमिया देवा सामानिक्परिसोषकोष्टि देवेडि एवं बुसा समागा हत जाव हियमा करवरपरिग्य-हिनं शिरतावर्त मस्वयू अंबन्धि कहु 'धूर्व देवी । तह' ति आकार विषयुर्व वयवं

पिंसुणित पिंसुणिता उत्तरपुरित्यमं विसीमार्ग अवक्रमेति उत्तरपुरित्यमं विसी-मार्ग अवक्रमिना वेउ व्वियसमुरथाएण समोहणति समोहणिता संकेआई जीवणाई जाव दोखं पि वेड व्यियसमुख्याएणं समोहणिना अद्भारत्मं सोविजवाणं कारमाणं अद्भाहरसे रूप्यमयाणे कलसाणे अद्भारतस्ये मणिकवाणे कलसाणे अद्भारतस्ये सुकणा-रुपासवाणं करमाणं अदूसहस्सं सुक्कामियवाणं करमाणं अदूसहस्सं रूपमध्यस्याणं कल्याणं अद्भाहस्यं सुवणक्ष्यमधिमवाणं कल्याणं खड्सहस्यं मोनिजाणं कल्याणं एवं भिवाराणं आयंसाणं थालाणं पारेचं सपड्टाणं बायकरगाणं रक्षणकरेठगाणं सीहामणाणं छनाणं बामराणं तेत्रसम्माणं वाद अंत्रणसमुग्गाणं समाणं विच-व्यंति विज्ञविक्ता ते सामाविए व वेडब्विए व कल्प्से व काव अए व निर्वात विजिला सरियामाओं निमाणाओं परिनिक्समेति परिनिक्समिता ताए उक्तिहाए वक्तात जाव तिरियमसंक्रेजाणं जाव बीडवयमाणा बीडक्यमाणा जेणेव कीरोदयसमेरे तेणेव उवागच्छेति उवागच्छिता सीरोयगं णिष्टंति जातं तत्यूप्पलाई जाव सम्महस्मपताई तार्ड निष्टंति विकित्ता केवेद प्रकारोदए समेरे तेवेद उदागक्डंति उवागन्छिता पुरुषारोदयं गेण्हंति निण्हिता जाई तत्थुप्पलाई बाब सबसहस्सपताई ताई गिण्हंति निण्हिता जेणेव समयक्षेते जेणेव भरहेरवयाई वासाई जेणेव मागहबरदामप्रभासाई तित्याई तेणेब उबागच्छेति तेणेब उबागच्छिता तित्योदशं गेण्डंति गेण्डेता तित्यमद्दियं गेण्डंति गेण्डिता जेणेव गंगासिंघरताद्वलाईओ महानाईओ तेणेव उवागच्छंति उवागच्छिना सालिलोइगं गेव्हंति सलिलोइगं गेव्हिता उमझे-क्लमहियं गेण्हंति महियं गेण्हिता जेणेव चुह्नहिसवंतसिहरीवासहरपन्यसा तेणेव उमागळंति तेणेव उमागच्छिता दर्ग गेण्डंति । सम्बत्धरे सम्बद्धने सम्बद्धने सम्बद्धने सम्बोसहिसिदस्थए गिण्हंति गिण्हिमा जेजेव पडमपुंडरीवदहे तेजेव उवामकांति उवागच्छिता दहोदगं गेण्हंति गेण्हिता बाई तस्य उप्पलाई बाब सबसहस्तपताई ताई गेण्हंति गेण्डिता जेणेव हेमवमएरवयाई वासाई जेणेव रोहियरोहियंसायुक्त-कूलरूप्पकृताओं महाणाईको तेचेव उवागच्छति, सक्तिसेद्धं गेव्हंति गेव्हिना उसझो-कुरुमहियं निण्हंति गिष्टिशा जेणेव सहावहविमकावहपरियामा बहवियक्ष्यका विजेष उवागच्छन्ति उवागच्छिता मन्त्रत्यरे तहेव जेवेव महाहिमबंतस्यिवासहरप्रव्यवा तेणेव उवागच्छन्ति तहेव जेणेव महापडममहापुंडरीयहहा तेलेव उवागचांति उवागच्छिता दहोदमं विष्ट्रन्ति तहेव जेजेव हरिवासरम्मगवासाई जेजेव इरिवास-नारिकंताओ महाणहेंको तेणेय उवागन्छंति तहेय जेकेव पंथायहमासकंतपरियाचा वहवेयमुप्यवया तेणेव तहेव जेणेव जिसकणीसवंतवासभ्यप्यवा तहेय जेलेक

तिविकिनेसरिष्टाको तेणेव उवागच्छेति उवागच्छिता तहेव जेणेव महाविदेहे वासे केणेव सीमासीओमाओ महाणांको तेणेव तहेव केणेव सम्बन्धावहिविजया जेजेव सन्द्रमायहबरदामप्रभासाई तिरबाई क्षेत्रेव उदागच्छेति तेजेव उदागच्छिता तिस्पोदगं गेव्हंति गेव्हिता सम्बंतरण्ड्यो जेवेष सम्बद्धसारपञ्चया तेपेव उवामच्छंति सम्बत्यरे महेव जेणेव बंदरे पव्यए जेलेव बहुमालवणे तेणेव उनामञ्जेति सम्बत्यरे सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः जेणेव र्णदणवर्णे तेणेव उदावकांति स्वागनिकता सम्बत्सरे जाव सम्बोसप्रि-सिद्धस्यच व सरसगोसीसनंदर्भ निर्णति गिण्डिता जेमेव सोमणसवणे तेणेव उद्यागमधंति सम्बद्धारे जाव सम्बोसहिसिद्धायम् व सरसगोसीसबंदणं च दिव्यं च सुमणदामं निर्मात विभिन्ना सेपेव पंत्रगवधे तेपेव उवायखंति उवायस्थिता सम्बत्यरे जाव सम्बोसिक्टरवए व सरसं च गोसीसर्वदणं दिव्यं व सुराण-दामं वहरमलमञ्जनंषिजगन्वे निष्हन्ति विक्तिता एमको मिलाबंति मिलाइता ताए उक्रिद्राए जाव जेपेब सोहरने कन्ये जेपेब सरिवामे विमाणे जेपेब अभिसेयसभा जेगेव सुरिवामे देवे तेथेव उवायकांति उवायकिता सुरिवामं देवं कर्यकपरिवाहियं शिरसायतं मत्वए अंत्रक्ति करू जएणं निवएणं बद्धाविति बद्धाविता तं सहस्थं महर्ग महरेहं विवसं इंटाभिसेयं उक्टबेंति । तए वं तं सरिवासं देवं चलारि सामानियसाहरतीको चनारि अभ्यमहिसीको सपरिवाराको तिक्ति परिसाओ सत्त भवियाहिषद्रणी जान अनेनि नहने सुरियामनिमाचनारिको देना व देनीओ य तेष्टि सामाविएकि य बेउन्बिएकि व बरक्सस्यवृद्धायिकि य सुरमिवरवारिपविप्रकेष्ठि चंद्रण-कारविएति आविद्यक्तेमविति परमुप्यस्विद्याविति सकुमानकोयस्वस्य सस्प्रियाहिएति अहसहरसेणं सोवजिवाणं कलताणं जाव अहसहरसेणं भोमिकाणं कलसाणं सक्वीट-एहिं सञ्ज्यादिवाहिं सञ्ज्यूबरेहिं जाद सन्वोसहिसिद्धत्यएहि व सन्विद्यीए आध बाइएकं सहया सहया इंटामिसेएकं अमिसिनंति । तए कं तस्स सुविधागस्स देखान महया शहवा ईक्तमिलेए बहुमाचे अप्पेयहवा देवा सुरियामं विमाणं लक्षीययं नाइसहिर्व पविश्तकतिवरेणविषासणं दिव्यं सुर्रोतगन्धोदगं वासं वासंति, अप्पेगडवा देश इसरयं नहरवं अहरवं उत्तर्भतर्यं वर्गतर्वं करेंति, अप्येगहरा देश सरिमामं विकाणं आविवर्धस्य विकोषतितं सार्धसङ्खलंतराष्ट्रणवीहियं करेवि, अप्पेमहसा देवा समितार्थं विभावं संबाहसंबक्तियं करेंति, अप्लेमहया देवा स्रियामं विभावं वाका-विष्ठश्योतिम् श्रावपदानादवदानामंदिनं करेतिः अप्येगस्या देवा सारिकारं विभाज काउन्नेक्सानियं गोहीससरसर्गार्थकगड्यर्राक्षणपंत्रीतितकं करेति, अप्येपस्या देवा

सुरियामं विमाणं उदन्त्रियसंद्यकलसं संद्रणबद्धकन्तेरणपरिष्टुबारदेनमानं क्षेति, अप्येगड्या देवा स्रियामं विमाणं आमत्तोमत्तविउत्वहन्त्यारियमह्न्यामकलावं करेति, अप्येगद्या देवा सुवियाभं विसाणं पंचवण्यसुरिम्मुकपुः फपुंचीवयारफालयं करेति, अप्येगइया देवा स्रियामं विमाणं कालागुरुपवरकुंदुरुक्षनुरुक्षपृद्यमधमर्थलबंधुयुवाभि-रामं करेंति, अप्पेगहमा देवा सरिवामं विमाणं सुगंधवरगंधिमं गंधवहिमूखं करेंति, अप्येगइया देवा हिरण्यवासं वासंति, सुवण्यवासं वासंति, रयमबासं वासंति, वहर-बासं० पुरफ्लासं० फल्यासं० सहवासं० गंबवासं० जुज्जवासं० आभरणवासं बासंति, अप्पेगइया देवा हिरण्यविहिं भाएँति, एवं मुबसविहें भाएँति, स्वणविहें पुण्कविहिं फलविहिं मलविहिं चुण्यविहिं बत्यविहिं गंधविहि॰, तत्य अप्येगह्या देवा आभरणविष्टि भागृति, अप्येयद्या चडिवहं बाइनं वाहंति-ततं वितनं घणं ध्रुसिरं, अप्पेगइया देवा चउन्तिहं गेयं गायंति, तं०-उभिसत्तामं पायतायं मंदायं रोह्यावसाणं, अप्पेगइया देवा दुशं नर्हाबहि उबदंसिति अप्पेगइया विलंबियणहिलिहि उन्दर्भिति अप्येगह्या देवा दुवविखंबियं जहविहें उन्दर्भिति, एवं अप्येगह्या अधियं नर्श्विहें उपदेसेति, अप्पेगह्या देवा आरमडं भसोलं आरमडभसोलं उपपायनिकाय-पवर्त संक्रवियपसारियं रियारियं भेनसंभेनणामं दिन्वं णहिनहिं उवदंसित, अप्पेगह्या देवा चडिबहं अभिगयं अभिगयंति, तंजहा-दिश्वंतियं पार्वतियं सार्मतीयणिवाइयं लोगअंनोमज्ञावसाणियं, अप्पेगडया देवा बुकारंति, अप्पेगइया देवा पीजिति, अप्येगह्या लासेति, अप्येगह्या हकारेति, अप्येगह्या विणेति, लंडवेति, अप्येगह्या वर्गात अप्होडेंति, अप्पेगइम अप्होडेंति वर्गात, अप्पे० तिवई छिनंति, अप्पे-गटमा इसहेसियं करेंति, अप्पेगह्या इत्यिगुलगुलाइयं करेंति, अप्पेगह्या रहचय-यणाहयं करेंति, अप्पेगइया हयहेसियहत्यगुलगुलाइयरहषणप्रणाह्यं करेंति, अप्पेगइया उच्छलेति, अप्पेगइया पोण्डलेति, अप्पेगइया उक्तिहियं करेंति, अ० उच्छलेंति पोच्छलेंति, अप्पेगह्या तिकि वि, अप्पेगह्या उववंति, अप्पेगह्या उप्पर्यति, अप्पेगइया परिवयंति, अप्पेगइया तिश्विति, अप्पेगइया तीहुमायंति, अप्पेगङ्या दहरयं करेंति, अप्पेगङ्या म्मिचवंडं दलयंति, अप्पे॰ तिकि में, अप्येगद्या गर्जति, अप्येगद्या बिजुवायंति, अप्येगद्या बासं वासंति, अप्येगद्वा तिनिवि करेति, अप्येगह्या उलंति, अप्येगह्या तवंति, अप्येगह्या रतवंति, अप्येगह्या निश्चि वि, अप्येगह्या हकारेंति, अध्येगह्या शुकारेति, अध्येगह्या धकारेति, अप्पेगह्या साई साई नामाई साईति, अप्पेगह्या चतारि वि, अप्पेगह्या देवा देवसिवायं करेंति, अप्येगह्या देवुनीयं करेंति, अप्येगह्या देवुनीयं

करेंसि, अप्येगहवा देवा बहुबहुर्ग करेंसि, अप्येगहवा देवा हुहुहुर्ग करेंसि, अप्ये-गहमा चेलुक्केन करेंति, अप्येगहमा देवसिक्तार्थ देवुकीयं देवुक्किन देवकहकहरां वेग्यहर्त्वरं बेल्लकोवं करेंति, अध्येगहर्गा उप्पत्नहरूवमान्। जार समसहस्सपताहरूव-गया, अप्येगह्या प्रक्रमहत्यमया वाच श्रेमहत्यगया शहरह जान हिन्या सम्बद्धी नर्मना आहापंति परिधापंति । तप् नं तं स्तिनामं देवं कतारि सामानिकसाइरसीओ जाव मोलम आयरमध्येवसाहरसीची अच्चे व बहुने स्वैतामरायहाजिकस्यव्या देवा व देवीओ य सहया सहया इंडासिसेगेनं असिसिनेति असिसिनिता परेशं गरेशं कर्यक्रपरिमाहिवं विरसावतं नत्वए अंवति क्रह् पूर्व वयासी-क्रम जन नंदा ! क्रम जब महा : जब अब भंदा ! महं ते, अखिबं खिलाहि, जिबं च पारेहि, खियमञ्जे वसाहि इंदो इन देवाणं नंदी इन तारार्व वसरो इन अग्नरार्ण वरची इव शावानं मरहो इब मणुवानं बहुई पतिकोबमाई बहुई सामहोबमाई बहुई पतिकोबमसाबरो-वनाई चडको सामाजियसाहरसीयं जाव आवरक्वादेवसाहरसीयं सुरियामस्स विमाणस्य अवेदि व बहुणं स्रियामविमाववासीनं वेदान य देवीन यं आहेदनं जान अह्या मह्या कारेमाणे पाकेमाणे निहराहितिकह क्य क्य सह प्रदेशीति । तए में से सरियाने देवे नहवा महया इंदानिसेंगैन असिनित समाचे अभिनेत्रासाओ पुरत्थिमिक्षेण दारेणं विकास्क्रद् विकास्क्रिता जैनेच वार्तकारियसम्ह सेनेच उदागसकः उवागच्छिता अलंकारियसमं अञ्चयसहिजीकरेमाणे र अलंकारियसमं पुरत्विमित्रेजं दारेणं अगुपनिसइ अगुपनिसिता जेनेक सीहासने तेलेक उकामनक सीहासमावरगए परत्यासिमंडे संकित्ते । तए में तस्त सरिवामस्य देवस्य सामाविक्यस्तिककृता अलंकारियमंडं उबहुवेति, तए णं से सुरियामे देवे तप्पडमबाए प्रमुक्तस्मासाए धरमीए गंधकासाईए गायाई खहेर खहिता सरसेणं गोदीसनंदचेनं यादाई सम्पर्कता अगस्तिपता नासानीसासवाववीकां जनसहरं वनपरिसंकृते हंसकाकापेसवाहरेशं वक्तं क्रम्मसम्बद्धाः अमास्याहिकसम्पर्भ दिवां देववस्त्रावर्ध निर्यसेट निर्वसेंगा हार विक्रवेड विश्ववेंगा अंदहार विश्ववेड २ ता एनावर्कि विश्ववेड विश्ववेडमा मताबंदि विवरेड विवरिता स्ववावित विवरेड विवरिता एवं अंगवार केलराडं करगार्ड सहिवारं कविस्तार्ग दसमहाणेत्मे बच्छसत्तर्ग सर्वि कंठमरवि पासंबं कुँडसाई ब्हामणि गत्डं मिसदेइ गंबिमनेदिनपुरिमसंबाइनेर्गः वर्डान्तहेवां . मीर्ण माध्यक्तां वित्र अप्याणं अलेकिसीयम्सिवं करेड करिता दहरमळब्सुगंध-गंबिएसि गावार अर्थावेड विम्यं च सम्बदासं पिमदेड ॥ ३८ ॥ तए वं से सरियामे देते देशलेकारेच सामानंत्रीय बासायानंत्रीय बाबानंत्रीय बादियानेप

अलंकारेण अलंकिमविभृतिए समाणे परिपुण्यलंकारे सीहासणाओं अन्युद्धेद अन्यु-दिशा अलंकारियसभाओ पुरस्थिमिहेणं दारेणं पश्चिमिक्खमः पश्चिमिक्खमाः जैपेव बदमायसभा तेषेव उनागरसङ् वक्सायसभं अणुप्याहिणीकरेसाणे अणुप्याहिणी-करेमाणे पुर्तियमिक्षणं दारेणं अणुपनिसङ्, जेणेव ० सीहामणवर्गए जाव साक्षमने । तए फं तस्स स्रियाभस्य देवस्स सामाणियपरिसोववनगा देवा पोत्यवरवणं उवर्णित. तह में से सुरियामें देवे पोत्यवरवणं निष्हुड गिष्टिता पोत्यवरवणं मुबद मुहत्ता पोत्ययरयणं विहाडेइ विहाडिना पोत्ययरयणं बाएइ पोत्ययरयणं बाएना धारमयं ववनायं ववसइ वबसइना पोत्यबरवर्णं पढिनिक्शिवइ सीहासजाओ अम्भुद्धेद अञ्चादेता ववसायसभाओ परिवामिकेणं दारेणं पहिनिक्सामिता जेणेव सभा सहस्मा तेणेव पहारेत्य गमणाए । तए णं से सुरियामे देवे चलाई सामाणिय-साहस्सीहिं जाव सोलसिंह आयरक्कदेवसाहस्सीहिं अनेहि व बहुहिं स्रियामीध-माणवासीहि वेमाणिएहि देवेहि देवीहि य सदि संपरिवृद्धे सिव्बर्द्धीए आह नाडगरवेण जेणेव समा युहम्मा तेणेव उवागच्छद समं युद्धमं पुरस्थिमिक्षेणं दारेणं अगुपविसद् अणुपविस्तिता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छा सीहासणवरगए पुरत्याश्रिमुहे ं सर्विणसण्ये ॥ ३९ ॥ तए र्थं तस्स मृहियाभस्स देवस्स अवस्तरंगं उत्तरपुरिधमेणं दिसिमाएणं वत्तारि सामाणियमाहस्सीओ चउनु भहासणसाहस्सीधु निसीयंति, नए णं तस्म स्वियामस्स देवस्स पुरत्यिमिकेणं चतादि अस्ममहिसीओ चउस भहासणेख निसीयंति, तए ण नस्स स्रियाभस्स बेक्स्म दाहिणपुरस्थिमेणं अध्य-नरिजपरिसाए अब देवसाइस्सीओ अहुत भरासणसाहस्सीयु निसीयंति, तए औ नस्स सूरियामस्य देवस्स दाहिणेणं मज्ज्ञिमाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ इसस् भश्यसणसाहस्सीसु निसीयंति, तए णं तस्स स्रियामस्स वेवस्य वाहिकपकाव्यकेणं वाहिरियाए परिसाए बारस देवमाइस्सीओ बारसस महासणसाइस्सीस निसीबंदि, नए णं तस्स सुरियामस्म देवस्स प्रवास्थिमेणं सत्त आधियाहिवश्यो सत्तहि भहासणहि णिसीयंति, तए णं तस्स स्रियाभस्म देवस्स चडिइसि सोलस आमरक्सदेवसाहस्सीओ मोलसाई भद्दासणसाहस्तीहं निसीगात, तंत्रहा-पुरत्थिमिक्रेण चतारि साहस्तीओ ... ते णं आयरक्या समद्यद्वम्मियकवया उप्योक्तियसरासमपद्विता विमद्गेनिवा आनिद्धविमलकरचिभपदा गहियाउहप्पद्दरणा तिचयाणि तिसंधियाई वयरामयकोडीवि भण्हं पनिज्ञा पडियाइयकंडकलावा जीलपाधिको पीत्रपाधिको क्राय-पाणिणो चार्पाणिणो चम्मपाणिणो दंडपाणिणो समापाणिणो प्रसपाणिणो नीसपीव-रत्तवाववात्त्वन्मदृंडखम्यपासवरा वायरक्षा रक्षोवण गुता गुतपाविया गुता

जुलवालिया परेसं परेसं समयओ विणयओ किंदरभूया विद्वान्ति ॥ ४० ॥ स्रिया-अस्स में शंते ! देवस्य केवडवं कासं ठिडे कन्नता ! गोकमा कतारि पलिओवमार्ड दिई पेम्मता । सरियाभसा वं अंते ! देवस्त सामानियपरिसोक्कमगाणं देवाणं केवहमें फार्ट दिई कम्परा ! बोजना ! बतारि परिजोबनाई दिवे कमता. महिन्दिए महजूरए महत्त्वके महाबारी महासोवको महाजुमाने सुरिवासे हेवे, अहो यं भंते ! स्रियाओं देवे महिश्विए जान महाज्याचे 🕆 ४९ 🕫 "धरिवाओमं भन्ते ! देवेणं सा दिन्या देविद्वी सा विन्या देवलुई से दिन्ये देवाणुमाने किया रहे किया परे किया अभिससभागए है पृथ्वभवे के आसी है किंगामए या. को वा गोरीणं है कवरींसे वा गामंति वा बाब संनिवेसंति वा है कि वा दवा कि वा भोबा कि वा किवा कि वा समाविता, करस वा तहाक्वरस सम्बरस वा माहणस्य वा अन्तिए एगमवि आर्रियं धरिन्मयं ध्रमयणं सोचा निसम्म वं में श्रीरवामेणं देवेणं सा दिव्या देविश्वी जान बेबाजुमाने रुदे परे अभिसमञ्जागर ?"।। ४२ ॥ "गोवमा" इ समने मगई महाबीरे भगवं गोयमं भारमन्तेला एवं बवासी-"एवं बळ गोयमा ! तेणं बाहेणं तेणं समएनं इहेव जन्मदीवे चैवे मारहे वाले केदवलके नामं जनवए होत्या रिक्रस्थिमिक्समिके । तत्व नं केडकाके जनवष्ट सेयविका नामं नवरी होस्वा रिद्धत्थिमियसमिदा जान पविरुवा । तीसे नं सेयविवार नवरीर बढिया उत्तरपरत्थिये विसीभाए एत्य मं मिगवने नामं उजाने होत्या रम्मे नन्यमवस्थ्यगासे सञ्जाउसप्रया-फासमिदे समसुर्भिसीयकाए काबाए सम्बंधी चेन समझबदे पासादीए जाव पश्चिकते । तत्य वं सेनविनाए नगरीए पएसी नामं राजा होत्या. सहना हिमबन्त जाब विश्वरह. शवस्मिए अवस्मिद्धे व्यवस्मनकाई अवस्माखुए श्रवस्मापळोई अवस्म प्रजाने बच्चमतीलसम्बानारे अध्योग केव विति क्येमार्चे बजकिन्द्रियन्त्रप्रवत्तर पाने वाने की सह लोहिनपाणी साहसिए उक्तमणम्बणमानानिमिक्किन्दकारसाई-संप्रशोगबहुके निरहीके निष्यए निरगुणे निम्मेरे निष्यबक्षाणपोसहोगवासे बहुणे क्यबन्द्रव्यवभिवयस्पिकासिकारिकाणं वासाए बहाए इच्छेमनाए अवस्यकेळ सन् क्रिए, गुरुणं मी अध्यक्ति, जो विश्वतं परजार, समणमाहणार्च " चो विश्वयं परजार, सकस्य वि थ जं जजवयस्य जो सम्मं करमरवित्ति पर्वते । ४३ ॥ तस्स जं परसिर्स रको स्रीयकन्ता नार्व देवी होत्या छुक्तालपानिपाया (पारिणीयन्यजो) प्राधिका रका सब्दि अगरता अविरता हो सह रूपे जान मिहरह । तस्स ने पर्शतस्स रको केंद्वे पुरेत सुरितकन्ताए देवीए जतए दुरियक्नो नाम इसार होत्या गुडुमाळ-पालियाएं जांच पविस्ते । वे चे सुरियकन्ते क्रमारे अवशंग विश्लोत्वा, पएतिस्त

रको रजं न रहं न करं न बाहवं न कोसं न कोड्रागारं न अन्तेसरं न जनकर्त . च संबमेद प्युवेक्समाणे २ विहरह ॥ ४४ ॥ तस्स णं प्रपक्तिस रखो औ भाउयवर्यसम् विता नार्स सारही होत्या अनु जाव बहु जणस्स अपरिभूष सामदम्ब-भगउन्यम्बान्यस्थान्तर्वाद्वासद्विसार्य्, उप्पत्तिवाय् वेणस्याप् कस्मियाच् पारिणानि-बाए चडिन्द्राए हुद्दीए उनवेए, पएसिसा रक्ते बहुछ कमेन व कारवेछ व हुसुम्बेछ व क्रम्तेस व गुण्डोस य रहस्सेस य निच्छास व नवहारेस व आएच्छानेजे येही प्रमाणं आहारे आलम्बणं जक्त् मेडिभूए प्रमाणभूए आहारभूए आलम्बन्भूए वक्काभण सञ्बद्धाणसञ्जभमियास सद्धप्रवण विश्वजविद्यारे रजापराविन्तम सावि हीत्या ॥ ४५ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएषं कुणाला नामं जणवए होत्या, रिक्टिन-मियसमिद्धे । तत्य में कुमालाए जणवए सावत्वी नामं नयरी होत्वा दिवस्थिन-समिद्धा जान पिकल्ला । तीसे में सावरबीए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्विमे दिलीभाए कोहर नामं उजाने होत्या, रम्मे जाव पासादीए ४ । तत्व नं सावत्वीए नयरीए पएसिस्म रक्षो अन्तेवासी जियसम् नामं रामा होत्या, महया हिमबन्त जाव बिहरह । तए गं से पएसी राया अवस्था क्याह महत्यं महत्यं महिंहं विडलं रामारिहं पाहुहं मजावेद २ ता चित्तं सारहिं सहावेद २ ता एवं वयाची-"गन्छ मं चिता ! तुसं सावर्षि नयरि । जियसत्तुस्स रही इसं सहत्यं जाव पाहुई उवशिक्षे । आई तस्य रायकजाणि य रायकियानि य रायनीईओ य रायमग्रहारा य ताई जियसक्षुणा सर्वि सयमेव पशुवेक्नतमाणे विद्दराहि"निकडु विसम्बिए ॥ ४६ ॥ तए जं से निते सारही पर्एतिणा रक्षा एवं बुत्ते समाणे इह जाब पढिसुनेता तं महत्वं जाब पाहुवं गेण्हर २ ता पएसिस्म रको जाब पढिनिक्सम्ह २ ता सेमधियं नयरि म**ामगोर्यं जेमेव** मए गिहे तेणेव उवागच्छा २ ता तं महत्यं जाव पाहुई ठवेह २ ता कोडुम्बिवपुरिसे महानेइ २ ता एवं बयासी-"विष्यामेव मो देवाणुण्या ! सच्छतं जाव बाउरसर्थः आसरहं जुत्तामेव उबहुवेह जाव पश्चप्पिणह" । तए वं ते कोडुन्बियपुरिसा तहेव पडिनुजिना सिप्पामेश सण्झतं जाव जुदसम्बं शासरहं आसरहं जुतामेश उसक् वेन्नि, नमाणतियं प्रविध्यानित । तए जै से विते सारही कोड्रस्किवपुरिसाण अन्तिए एयमद्वं जाव हियए प्हाए संनद्दद्वन्मिमसम् उप्योतिकसरासम्बद्धिः पिणहरावेजे वद्यमानिद्वविमलक्रविष्येहे गहियाउइपहरणे ते महत्वं जाव काहुँदै गेण्हर २ मा जेणेव बाउरक्येट आसरहे तेनेव उदागरका २ ता बाउरक्येट आसरहे वुत्तहड २ ता बहुति पुनिसेहि संगद जान वहिबाउहपहरवेहि सदि संपतिनुदे सकोरिण्टमहदामेणं छतेणं वरिजमाणेणं १ महना भडनस्थररङ्गहकर्किन्यरिकिकोः

साओं विहासी निमान्त्रह २ ता सेयवियं नवरि सञ्जांस्यकेषं निमान्त्रह २ ता मुहेहिं बारोडी पायरासेटि नाइविकिहेटि अन्तरावासेटि क्समाने २ नेत्रमानस्य जणवयस्स मर्जामकोणं केमेव कुमाळा जबवह जेमेव सावत्वी कसी तेमेव उदागच्छा २ ता साबरबीए नवरीए मञ्जांमञ्जीयं अनुपविसद् २ ता जेजेव जियसपुरस रही निहे, जेजेव बाहिंदेवा उबहुत्त्रसम्ब, रोबेष उबावष्ट्रस् २ ता तुर्व विविष्ट्रस् २ ता रहं उनेह २ ता रहाओं पचीरहर २ ता ते सहत्वं जाव पाहुडे निष्टुर २ ता जेपेव अध्भन्तरिया उनद्वाणमाला जेमेन जियसत् रामा तेमेन उनामका १ ता जिनसत् रामं करक-परिन्महियं जान कहु अएवं विजएनं बद्धानेद २ ता तं सहत्वं जान पाहुडं उनकेह । तए में से फिबसज़ राबा विश्तस्त सारहित्स ते महत्वं बाव पाहुडं पविच्छर २ ता नियां सारहि सकारेड संगानेड ए॰ २ सा पडिविसजेड, रायमग्यामोगार्ड च से आवार्ड व्यवह । तए वं से वित्ते सारही विस्तविष् समावे विषयस्तुस्त रको अन्तियाओ पविनिक्समा २ ता जेनेव बाहिरिया उम्ह्रामसामा जेनेव बाउरक्टे आसरहे तेनेव उनायच्छा २ सा चाउरकर्द आसरहं दुखहर २ सा सावस्थि नवरि मञ्जामञ्जीकं जेनेव राममन्मामोगांडे आबासे तेचेव उचायखड र ता तरए विमिन्ह र ता रहे उनेह र ता रहाओं क्योरहरू, जाए हरक्यावेससं मंगलां करवारं क्यरपरिहिए, अन्यमहरूवा-सरणाकंकिक्सरीरे, जिमिश्रासरातार वि व वं समाचे पुरवावरणकारसम्बंसि गम्बनीह व नाडगेडि व उत्रनविक्रमाने २ सम्बाहकसाने २ स्वकारिकमाणे २ रहे सर्फारसरसम्बन्धे प्राचिहं सामुसाय क्राममोए प्राचुमवसाये विहरड् ॥ ४० ॥ रोणं काकेणं रोणं समएणं शासावविको केसी नामं कुमारसमने जाइसंपने कुलसंपने बक्रमंक्त्रे स्वसंपत्ते विजयसंपत्ते नागसंपत्ते इंसणसंपत्ते वितासंपत्ते सजासंपत्ते आध्वसंपने कजाकाव्यसंपने ओर्यसी देयंची वर्षसी असंसी जियकोडे जिएमाणे जिनमाप् जिनमोद्दे जिममिद् जिमन्दिए जिनमरीसद्दे जीवियासमरणभगिरप्रमुके शबजहार गुराव्यहारे करणव्यहारे वरणव्यहारे विकाहव्यहारे निच्छमव्यहारे क्षावप्यहाने सरक्षणहाने सामवप्यहाने कन्तिप्यहाचे मुतिप्यहाने विजय्यहाचे क्षानायको क्षानाको नवय्वाचे निवसम्बाधे समयक्षाणे सोनयकाणे नागम्पताचे व्सक्त्यामे करितव्यक्षाचे "जडद्सपुष्यी, जडनाणीवगए प्रवर्ष अणगारसएक्कि सर्वि संगतिको प्रव्यानुपूर्णि जरमाने यामानुगानं यूर्जमाने सर्वप्रदेशं विहरमाणे केंग्रेंस सावाची नवरी जेवेव कोहर उजाने तेवेव तवावव्यक २ सा सावाबीए नगरीय वाहिका कोहर तथाने बहापविषयं तथाई तम्बन्धः २ शा संबनेयं तयसा व्यक्तकं सामेगाने विद्वत् ॥ ४८ ॥ सर् वं सामस्थीए नगरीए विमाययतिगणउक-

चंचरचतमुहमहापत्रपहेलु मह्या अवसहे इ वा अवबृहे इ वा अवब्रह्मा है है वा जलबोले इ वा जणउम्मी इ वा जणउक्कतिया इ वा जणसंतिवाए इ वा जाव पञ्चासङ् । तए वं तस्य सारहिस्स तं महाजणसहं च जणकलकलं व सुणेता य पानिना व इमेयास्वे अञ्चारिवय जाव समुष्याज्ञात्वा-"कि न अज सावत्त्रीय नयरीए इन्दमहे इ वा सन्दमहे इ वा ऋगहे इ वा मजन्दमहे इ वा नागमहे इ का भूथमहे इ वा जक्लमहे इ वा क्क्लमहे इ वा विविधहे इ वा दिसमहे इ वा अंगडमहे इ वा मईमहे इ वा सरमहे इ वा सागरमहे द वा अं र्ज इमे बहुवे उस्मा भोगा गृहना इक्जागा सतिया नामा कोरव्या जाव इच्मा इच्मपुता व्हाया ( जहोत्वाइए जाव ) अप्येगह्या हयस्या अप्येगह्या गय । पायनार्विहारेणं अह्या २ वन्दाबन्दएहि निगान्छन्ति" एवं संपेहेड २ ता ब्युहजपुरिसं सदाबेड २ ता एवं बयासी-"कि मं देवाणुप्पिया! अञ्च मावत्यीए नयरीए इन्द्रमहे इ बा जाब सागरमहे इ वा जेणं इसे बहबे उस्मा भोगा ''विस्मन्छन्ति !"। तए वं से कबुडजपुरिसे केसिस्स कुमारसमणस्स आगमकाहियविणिच्छए चित्तं सारहि च्ययक-परिगाहियं जाव बद्धावेना एवं बयासी-"नो सक्त देवासुष्पिया ! अस सावत्वीए नवरीए इन्डमहे इ वा जाव सागरमहे इ वा जेर्च इमे वहने जाव बिन्दाबिन्दएहि निमाच्छन्ति । एवं खलु भी देवाणुप्पिया । पासावविजे केसी नामं कुमारसम्बे जाङसंपने जान दूरुज्ञमाणे इहमागए जान जिहरह तेले अज सामस्त्रीए क्यूरीए बहुवे उस्मा जाव इच्या इच्यपुता अप्येगह्या वन्द्यवस्तियाए आव सह्या बन्दान वन्दर्गहें निमाच्छन्नि" ॥ ४९ ॥ तए णं से चित्ते सारही क्युद्वापुरिसस्य अस्तिस् एयमहं मोचा निसम्म हहतुद्ध जाव हियए कोइम्बिनपुरिसे सहाबेद २ ता एवं बंबासी-"सिप्पामेव मो देवाणुष्पिया ! बाउरघण्टं सासरहं जुतामेव उबहुवेह" जाव सम्हता उबहुवेन्ति । तए णं से वित्ते सारही व्हाए सुद्धप्यावेसाई सन्नाई बस्याई पवरपरिहिन् अप्यमहाचामरणालेकियसरीरे जेणेव वाउरकण्डे जासरहे तेणेव उजागच्छ्य १ ता चाउरकर्ट आसरहं दुस्हइ २ ता सकोरिष्टमस्यामेर्च स्तेतं वरिकाराचेतं सहसा भटचडग ''विन्द्परिविक्ते सावत्वीनगरीए मर्जामञ्जूषं निमास्त्र १ गा विवेषः कोहुए उजाजे जेजेव केसी कुमार्समचे तेचेव उदामच्छा २ ता केसिकुमारसम्बद्ध अदूरमामन्ते तुरए निविष्हर २ ता रहं ठवेद २ ता रहाओ एकोस्ट्रह २ ता केंग्रेड केंग्रि कुमारमाणे तेणेव उवागच्छ्य २ णा केसि कुमारसमणं तिकश्चत्तो आमाहिणं प्याहिणं करेह २ ना वन्दइ नर्मसङ् बै० २ ता नवासके माइदूरे सुस्त्समाने वर्शसमाने वार्वसूर्वे पजिल्डें विणएणं पजुनासङ् । तए वं से केसी इतारसम्बे विसास सार्धिस

तीरी महहमहालियाए महत्रपरिसाए जाउजामं घटमं परिकटेड । ते जहा-सम्बाओ पाणाहकायाओं वेरमणं, सञ्जाओं मुसाबाबाओं वेरमणं, सञ्जाओं अदिचादाणाओं वेरमणं, मन्याओ वहिद्धादाणाओ वेरमणं । तए णं सा महस्महास्त्रिया महत्रपरिसा केसिस्स कुमारसमणस्य भन्तिए धर्मा सोबा निसम्म वामेव दिसि पाउच्याया तामेव दिनि परिगया । तए मं से चित्ते सारही केवित्स कुमारसमणस्स मन्तिए धर्म सोबा नियम्म इह जाब हियए उद्घाए उद्धेह १ ता केसे क्यारसम्बं तिक्खती आया-. हिणं प्याहिणं करेड् २ ता बन्दड् मर्मसङ् बं० २ ता एवं क्यासी~"तहहानि णं भन्ते ! निस्पन्ये पावयणं । पत्तिमामि वं यन्ते ! निस्पन्वं पावयणं । रोएमि णं अन्ते ! ं निमान्यं पावयर्ष । अकाद्वेमि वं सन्ते ! निमान्यं पावयर्ष । एवसेयं मन्ते ! निमान्यं पावयणं । तहमेवं भन्ते ! निमान्धं पाववर्षं । अविनाहमेवं मन्ते ! निमान्धं पाव-यणे । असंदिखमेर्य मन्ते ! निम्मन्यं पात्रयणे । सम्बे शं एसमद्वे जं मं तुन्ने वयह तिकट्ट बन्दर नमंसद वं० २ ता एवं बयासी-"अहर वं देवाणुष्पियाणं सन्तिए बहवे उम्मा भोगा जाव इन्सा इन्सपुत्ता विका हिरको विका सुवन्नं, एवं वर्ष वर्ण वर्ते बाहणं कोसं कोद्वागारं पुरं जन्तेप्तरं, विचा विज्ञसं प्रमक्तमगरकणमणिमीतियसंबर-किलप्यवालसन्तरास्सावरुकं विकासकता विपोवदना दावं सहवावं परिभावता सुवदा अविता अगाराओं अपगारियं पन्ध्यन्ति, नो सह सई ता संवाएमि विवा हिरणां तं चेव जाव पम्बद्दत्तए । अहं जं देवाण्यापानां अन्तिए प्रवाणुक्यक्वं सत्ततिकवा-बहर्म दुवालसबिदं चिहिश्रममं "पश्चिवजिलाए" । "अव्यव्दं देवाणुप्पिया । मा विकायं करेहि" । तए में से चित्ते सारही केसिस्स क्रमारसम्बद्ध अन्तिए विवाणुम्बद्धं जाव विद्विधम्मे उदसंपिकतार्थं विद्वरः । तए वं से विते सारही केसि कुमारसम्बं बन्दर ममंसर बं० २ था जेकेंद्र बाउरकाटे आसरहे तेबेद वहारेस्व गमणाएं । चाउनकर्ट आसर्ड दुखंड २ शा जानेव दिसि वाटकस्य तानेव दिसि परिवार १। ५० ॥ तर मं से विते सारही समणोवासए जाएं अहिनवजीवाजीवें उत्तरहण्यापाने आस्वसंबर्गिकरकिरीयाहियरवयन्यसोनसङ्ख्ये अस्विते देवास-रनागमुक्काजकवारकसामिनंदसिंपुरिसकस्यान्यसमहोरमाईहि वेदगमेहि विका-न्याओं पायसमाजी अंगहजसमिज, निमान्त्रे पायसमें निस्तिम् निकंखिए निजिन तिमिक्के सहदे गहिन्दे पुरिक्रके अहिनको विनिक्किके अदिनिक्रपेर-गामरागरते अयमाउसी निमान्ये पानभने बहु अर्थ एसई तेते अगद्वे, उतिमक्तिहे अर्थग्रा वकारे विकासनी उरक्रपानेसे नाउक्सक्य विकासनासिनीस पविसूच्ये पीसहं सम्मं महावादेसकी सकते निकानी कार्यस्तिकेचे कारामपाणवाहस्याहमेणं पीरपालग-

सेजासंबारेणं वत्यपिडमाहकम्बलपायपुष्टकोणं सोसहभागोणं पविकासमाणे १ बहुहि सीलव्यगुणनेरमणप्यवसाणपोसहोववासेहि य अपाणं आवेमाणे बाई तस्य रायकजाणि य जाव राममणहाराणि य ताई जिक्सत्तुणा रका सदि सममेव पनुबे-क्समाने २ विहरह ॥ ५९ ॥ तए णं से जियसनुराया अवया क्याइ महत्व जाब पाहुडं सजेइ २ ता चित्तं सारहिं सद्दावेद २ ता एवं वनासी---''गण्डाहि णे तुने चिता ! संयवियं नयरि । पएसिस्स रको इसं महत्यं जाव पाहुवं तवणहि । सम पाउमां च गं बहामणियं अवितहमसंदिदं वयचं विश्ववेहिं शिक्ष्ट्रं विमिश्विए ॥ तए वं से चित्ते सारही जियससुषा रका विसम्बद्ध समावे ते महत्वे आव निष्हर जाब जियसत्तरस रको अस्तियाओ पविनिकसमह २ ला सावत्यीनगरीए मन्हर्न मजरेणं निकारक २ सा जेकेव रायमकामोगाडे आवासे तंजेव उदावरक २ सा तं महत्वं जाव ठवेइ । भ्रहाए ०सरीरे सकोरेण्ट ... महमा ... पानकारविहारेणं महया परिसदरगरापरिक्सिते रावसमामोगावाओ आवासाओ निगम्बद्ध २ ता सावस्थीनय-रीए मञ्जामञ्ज्ञेणं निम्मच्छ६ २ ता जेणेव चेहुए उजाणे जेणेव केसीकुमारसमर्थ तेणेव उवागच्छर २ ता केशिकुमारसमणस्य अन्तिए धर्म्म सोचा जाद इद्वः जाद एवं वसाबी--"एवं सलु जहं मन्ते ! जियसन्तुवा रजा पएसिस्स रज्ञो इमं महत्वं जाव उवणेहितिकह विस्तिष्ठ । तं यच्छामि वं अहं अन्ते ! सेवविशं नगरि । पासा-शीया र्ण भन्ते ! सेर्यावया नयरी । दरिसिनका र्ण अन्ते ! संयविद्धा नयरी । अभि-स्वा णं भन्ते ! सेयविया शयरी । पश्चिस्वा णं भन्ते ! सेयविवा नवरी । समीसरा णं अन्ते ! सेयवियं नमरिं"। तए णं से केसी क्रमारसमणे वित्तेणं सारक्षिणा एवं वृत्ते नमाणं चित्तस सारहिस्स एयमई नो आहाइ नो परिवाणह, तुस्तिवीए संचि इंद । तए गं से बित्ते सारही केसि इमारसमर्ण दोवं पि लवं पि एवं बसासी-"एवं सत् अहं भन्ते ! जियमनुषा रका पएसिस्स रही हमं महत्वं जाव विस्वित्राय नं चेव जाव समीसरह मं भन्ते ! तुच्ने सेयवियं नयरि" । तए मं केही कुमार-समणे नित्तेणं सारहिणा दोवं पि तवं पि एवं कुते समाने नित्तं सारहि पूर्व ययासी---"विता ! से बहानामए वयसण्डे सिवा किन्द्रे किन्द्रोभासे बाह्र पविस्त्रे । से नृणं चिता! से वणसण्डे बहुणं दुपमचरुप्यमिमपसुपविश्वसरीसिवावां वासितः मणिके?" "इन्ता अभिगमणिके "। तंति च जं किता! क्ष्यस्थिकि वहते विश्वीका नाम पावसत्रणा परिवसन्ति जे जे तेसि बहुन हुपस्त्रकप्रमिक्पसुपविकासिकीक्षानी ठियाणं चेव संमसीवियं आहारेन्ति । के जूनं किला । हे क्लसके हेति कं अपूर्ण दुपय जान विरीविनामं अभिगमणिके?" "नो" हि ! "क्या मं १" "अंति ।

सीबसम्बे"। "एवामेव विता! तुन्नं पि सेस्वियाए नगरीए पएसी नामं राया अरिक्सइ अहम्मिए जाव नो सम्मं करमरविति पक्तिह । तं कई णं अहं विसा ! सेवविवाए नवरीए समोसरिस्सामि?"। तए णे से चित्ते सारही केसि इमारसमणं 'एवं क्यासी-''कि णं अन्ते ! तुरुमं पएसिया रका कायव्यं ? अत्य णं भन्ते ! सेयवियाए नगरीए अने बहुवे ईसरतस्त्रकर जाब सत्बबाहण्यभिद्रको जे गं देवाणु-ष्पियं बन्दिस्सन्ति जाव पज्जवासिस्सन्ति, विटलं असणं पाणं साइमं माइमं पिकलाभेरपांन्त, पाविद्वारिएण पीरपालमसेजासंबारेणं उवनिमन्तिस्सन्ति"। सए र्ण से केसी कुमारसमणे चित्तं साराहें एवं बबासी-"अवि वाड चिता! समोसरि-स्मामो" ॥ ५२ ॥ तए पं से चित्ते सारही केसि कुमारसमणं बन्दइ नर्मसइ बं० २ सा केंसिस्य कमारसम्बस्स मन्तियाओं कोद्रयाओं उजाणाओं पिडेनिक्सम्ह २ ना जेपेन रायमग्रमोगाडे आनासे तेपेन उनागच्छा २ ता कोड्रान्नियपुरिसे सहावेद २ ता एवं वयासी-"सिप्पानेव भो देवाणुप्पिया ! चाउरवर्ष्ट आसरहं जुत्तामेव उवहुवेह"। जहां सेयविशाए नयरीए निरमञ्ज्य तहेव बाब वसमाने २ कुनालाजणत्रयस्स मजांस ओं जे जेन के अवसदे जजव जेनेव संयविया महरी जेणेव सियवणे उजाने तेमेन उपागन्छा २ ता उजामपाठए सहावेद २ ता एवं बगासी-"जया मं देवाण-रिषया ! पासावविके केसी नाम कुमारसमये पुरुषालपूर्णि चरमाये गामाख्यामं दार-जमाचे इहमागरिक्रजा, तथा वं तुन्ने देवाणुप्पिया । केसि कुमारसम्बं वन्दिजाह नमंसिजाह नं॰ २ ता अहापहिस्तं उम्महं अगुजानेजाह । पाविहारिएमं पीटफलग जाव उवनिमन्तेजाह । एयमाणतिवं खिप्पामेव पष्टिपनेजाह" । तए णं ते उजाणपालमा विशेष सारहिणा एवं बुशा समाणा इब्रुग्ड जाव हियबा करयल-परिस्महियं जाव एवं बयासी-"लड" ति । आणाएं विभएमं व्यर्ण पडिसणस्ति १) ५३ ॥ तए जं से जिते सारही जेकेव सेमिनमा नगरी तेकेव उदामच्छद ? ता सेयांबियं नयरि सञ्ज्ञेसज्झेणं अणपविसह २ ता जेणेव पएसिस्स रको विहे जेणेव बाहिरियां उबद्राणसाला सेणेब उबागच्छह २ ता द्वरए निमिण्डह २ ता रहं ठवेड २ ता रहाको प्रशेषक र शां तं महत्वं जाव गेण्ड र ता जेनेव पएसी रावा तेनेव उवा-गरकह २ सा पंपति रावे करवळ जान बढावेसा तं महत्वं जान उनपेड । तए मं से परसी राजा चित्तस्य सारक्षिस्स ते महत्वं बावं पविच्छा २ ता चित्ते सारक्षि सकारेड रंगामेंह सं० २ सा पत्रिविसकीह । तुए वं से विता मारही पद्विका रक्षा विस्रक्रिए समाजे हरू जान हिम्मू पंप्रतिस्त रही अस्तिबाची महिल्लामह २ ता लेगेय बाउन्यन्टे कासरहे तेवेव उवाक्षक र ता बाउरकर बासरहे दुस्टर २ ता प्ररए निर्मेश्टर २ ता Terरहं ठवेड २ सा ग्हाओ पचोरहृइ २ सा वहाए अध्य० उपि पामायवरमण् प्रहमा-पहिं मुडक्रमत्थएहिं वनीसडबदएहिं नाडएहिं बरतकणीमंपउत्तेहिं उवनविक्रमाचे र उतगाइज्ञमाणे २ उवजालिज्ञमाणे २ इंद्रे मह्मतिम जाब विहरह ॥ ५४ ॥ तए णै केसीकुमारसमणे अनया कयाइ पाडिहारिये पीटफलगमेखानंधारमं प्रवापणह २ सा मायत्वीओ नयरीओ कोद्रमाओ उज्जाणाओ पिर्डानेक्खमइ २ ना प्रवाह अवनगरमएहिं जाव विहरमाणे जेणेव केह्यअदे जणवए जेणेव सेर्यावया नगरी जेणेव मिसवर्ष उजाणे तेणेव उदायच्छद् २ शा अहापश्चिम्बं उपगहं उपगिष्टता संबमेणं तक्सा अपाणं भावेमाणे विहरइ ॥ ५५ ॥ तए णं सेयवियाए नयरीए सिंघाडग " भहता जणमहे व बा ...परिता निग्गच्छ । तप् णं ते उत्बाणपालमा वर्माने बद्धाम् स्टब्स् । समाणा इद्वनुद्र जाब हियथा जेणेव केसी कुमारसमणे मेणेब उवागच्छन्ति १ ना केनि कुमारसम्भे बन्दन्ति असंगन्ति वं० २ ता अहापडिहनं उम्महं अखुबाणन्ति । पाडिहारिएणं जाव संबारएणं उबनिमन्तेन्ति० नामं गोयं पुच्छन्ति० श्रोधारेन्ति० एक्टलं अवहभन्ति २ ता असमझं एवं नयासी-"जस्स मं देवागुप्पिया ! चित्ते सारही इंसणं कंलड० जस्म णं नामगोयस्स वि सवणवाए इङ्कुट्छ जाव हिवए अवह सं णं एस केसी कुमारममणे पुम्बाणुप्थि चरमाणे गामाणुगामं वृद्धमामो इहमागए इह संयते इह समोसदे इहेव सेयविकाए नवरीए बहिया मियवणे उजाले अहापंडि-स्वं जाव विहर्ह । तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! चिलस्य सारहिस्स एयसई पियं निवएसी, पिर्व से अवउ"। अजमग्रस्य अन्तिए एयमट्टं पहिसुणन्ति । जैपेश सेयविया नयरी जेणव चित्रस्स सारहिस्स गिहे जेणेव चित्रे सारही सेमेव उदाग-च्छिनि २ ता चिर्त सारहिं करवल जाब बढावेन्ति २ ता एवं ववासी-"अस्स में बंबा-णुष्पिया : दंसणं कंसन्ति जान अभिलयन्ति, जस्स णं नामगोयस्स वि समणवाष् हर्द्ध जाव भवह, से जं अर्थ केसी कुमारसमणे पुरुवाणुपुष्टि चरमाणे "समोस्के जाव बिहरह ॥ ५६ ॥ तए में से चिने सारही तेसि उज्जानपालगामं अन्तिए एकाई सोचा नियम्म हरुनुद्व जाव आसणामो अन्युद्धेर, पामपीडाओ प्योरहर २ ता पारंबाओः ओमुयइ २ ता एगसावियं उत्तरासम् करेड् । अम्राक्तिमङक्तिममहत्वे केसिक्नारसम्-णाभिमुद्दे सत्तद्व पयाई अणुगच्छा २ ता कर्यकपरिमान्त्रियं व सिरसावर्त संस्थए अवस्थि कर् एवं वयासी-"नमोत्यु वं वरह्न्तावं जाव संपत्तावं। नवोत्यु वं केशिसा क्रमार-समणस्य मम धम्मायरियस्य धम्मोवणुनयस्य । बन्दामि वं मगवन्तं तस्यगर्व इह-गए। पासन में ' तिकृषु बन्दर् नर्मसर् । ते उजाणपाकपु विस्क्रेण वस्त्रागन्त्रसङ्खानं 🕾 कारेणं सकारेड संमाणेड विजलं जीवियारिहं वीक्षाचं बसमई र सा परिवेसकेंह र बा

कोडम्बिबपुरिसे सहावेद २ ता एवं वयासी-"किप्पामेव भी देवाणुष्पिया! चाउ-स्थर्ध आसरहं जुलामेव उबहुवेह जाव क्वणिकह" । तए वं ते कोडुम्बिसपुरिमा जाव सिप्पामेव सच्छतं सञ्ज्ञयं जाव उक्ट्वविता तमाणतिवं प्रकृष्पणन्त । तए ण से चित्ते सारही कोडुन्बियपुरिसार्थं जन्तिए एनमई सोचा निसम्म इड्लूड जाव हियए व्हाए असीरे जेवेद बाउरवर्ट जाद दुरहिता सकोरप्ट"मह्या भडवड० तं चैव जाव पञ्जवासह घटमकः जाव सए मं से चित्रे सारही केसिस्स कुमारसम-णस्स अन्तिए धन्मं सोचा निसम्म इद्भुतुद्ध॰ उद्वाए तहेव एवं वयासी—"एवं सळ भन्ते ! अर्म्ह पएसी रावा अधिमाए जाव समस्य वि णं जणवबस्य नी सम्मं करभरविति पनतेह । तं कह णं देवाणुप्पिया ! पएसिस्स रक्षो भम्ममाइक्लेजा बहुगुणरारं ललु होजा पएसिस्त रची तेसि व बहुणं दुपयचउप्पयमियपसुपक्तिः विरीतिवाणं तेति न बहुणं समयमाहणभिनस्थाणं । तं वह णं देवाणुणिया ! ''पएसिस्न बहुगुजतरं होजा सबस्य वि य ण बणवयस्त'' ॥ ५७ ॥ तए णं केसी कुमार्समचे चित्तं सारहिं एवं बबासी-"एवं सह चटहिं ठाणेहिं चिता! जीवे केवलिपवर्त प्रम्मं वो समजा सदणवाए । तं जहा-आरामगर्य वा उज्जाणगर्य वा समने का माहके का में अक्षिमक्क मी बन्दह मी नमंसह मो सकारेह नो संमानेह नो ककान महल देवन बेहन पञ्चवासेह, नो बढ़ाई हेकई पसिणाई कारणाई बायरणाई पुच्छा, एएणं ठाणेमं निता! जीवे केनलिपक्तं धम्मं नो तमइ सक्षयाए १। उत्तरसम्मर्थं समणं का तं केव जाव एएण वि ठाणेणं चित्ता ! वींबे केवसिपंत्रतं धम्मं नी समद सवणयाए २ १ गोयरमगर्यं समणं वा माहनं वा जाव नो फजुवासइ, नो वित्रकेणं असमपाणबाहमसाहमेणं पिकानेह, मीं अञ्चाहं जाब पुच्छ, एएवं ठाणेवं बिता ! जीवे कैविक्यवतं वस्यं नो लगह सबणवाए है। जल्ब वि य ने समयेण वा माहबेथ वा सर्वे असि-समागच्छा, ताल मि व के इत्येण वा बत्येय वा छतेय वा अप्पार्थ भावरिता विद्वह, जो बहुत्र आप पुष्कह, एएण वि ठावेणं विता ! वीवे केवलिपक्षतं धर्मा नो लमइ सब्बद्धाए ४ । प्एई व व विशा । वडाई ठावेई जीवे केवलि-पक्तं घम्मं जो कमा सबसवाए ॥ वर्डी अवेदि विता! जीवे केन्छीपसर्त धम्मं लक्षद् संवृक्षवाए । सं कहा-बाराममयं का उज्जाजनमं वा समर्थ था माहणं वा बन्दर महासद जाब पंजाबासर बहुत जाब पुरुष, एएव जाब समह समणयाएं। ऐते उपस्प्रथार्थ गोसर्कार्स्स समर्थ वा बाब मनुवासक विवर्तेण जान पविसामह अक्टर आव मुखाद, ब्रुपुत्र कि ना के समित वा ना समित वा ना समित

समागच्छ तत्थ वि य में नी हरवेण वा जाव आवरेशाणं चिहुर, एएम वि ठायेंगे विक्ता ! जीवे केवलिपवर्त घटमें लगइ सवणवाए । तुल्ले व में विका ! पएसी राया आरामगर्य वा तं चेव सब्दं माणिकवं आइलएणं गमएणं जाव भण्याणं आवरेसा चिद्रह । तं वर्ड णं चिता ! पर्णसस्य रजो धम्मजाइक्शिस्सामी !" । सर णं से चिते मारही केसि कमारसमणं एवं बयासी- 'एवं खरू मन्ते ! अक्षया क्याइ कर्योपति चतारि आसा उवनयं उवनीया । ते भए पएसिस्स एको अन्नया चेव उवणेया । ते एएणं ऋल भन्ते ! कारणेणं आहं पएसि राथं देवाधुप्पियाणं अन्तिए इच्चमाणेस्यामि । तं मा णे डेवाणप्पिया ! तब्से प्राप्तिस्स रको धम्म-माडक्समाणा गिलाएजाह । अगिलाए में मेते ! तुक्से पएसिसा रच्ची धन्मसाइ-क्खेजाह छंदेणं॰"। तए णं से केसी क्रमारसमणे किर्त नारहि एवं वयासी-"अवि याद्र विता ! जाणिस्मामों" ॥ नए वं से विते गारही केर्सि कुमारसमर्ण बन्दह नमंसह बंध २ ता जेणेब बाउग्छण्टे आसरहे तेणेब उदागचळ २ ता चाउग्छण्टं भासरहं दुसहह, जामेव दिसिं पाउच्यए तामेव दिसिं पश्चिम् ॥ ५८ ॥ तए सं से चित्रे सारही कहं पाउप्पमाबाए रवणीए फुह्नप्पतकमलकोमह्युव्मिकियांच्य अहा-पण्डरे पमाए कवनिवसावस्सए सहस्मरस्सिति दिणयरे तेयसा जलनंत नासी मिहाओ निमाच्छर २ मा जेणेव पएसिस्स रको मिहे जेणेव पएसी रागा तेणेव उनागच्छद २ ता पएसि रायं करवल जान कहू जएगं विजएमं बदानेह २ ता एवं क्याती-"एवं सञ्ज देवाणुष्पियाणं कम्बोएहिं बत्तारि आसा उक्णयं उक्जीवा । ते य मए देवाणुप्पियाणं अस्या सेव विषया । नं एह भं सामी । ते आसे बिह्नं पासह" । तए मं से पएसी रामा विशे सारहि एवं बमासी-"कच्छाहि मं दुर्म चिना। तेहि चेव चडिह आसेहि आसरहं जुनामेव उबदुवेहि जाव प्रकारिक-गाहि"। तए में से किसे सारही पएसिमा रच्या एवं बुसे समाणे इहतुह बाव हिंगए॰ उनहुनेइ २ ता एसमाणतियं क्वापिणह । तए में से पएसी शाया वित्तस्स मारहित्स अन्तिए एसमहं सोचा निसम्म इहतुह जाव अप्पमहम्याभरणालंकिमसरीरे साओ विहाओ निम्मच्छद् २ ता जेणासेव वाउनकटे कासरहे तेणासेव उवायसक्त २ ता चाउम्बन्दं आसर्दं दुस्द्दः सेमबियाए नयरीए मञ्जानकोणं विकासह । तए र्ण सं चित्ते सारही तं रहं चेयाई जोयणाई उच्यानेह । तए मं से पएसी राजा उण्हेण य तण्हाए य रहवाएणं परिकेतन्ते समाणे चित्रं सारहि एवं ववाची-"विता ! यरिकिलन्ते से सरीरे, परावरोहि रहें"। तए वं वे विते सारही रहं परा-वतेत र ता जेणेन मियवणे उजाणे तेणेन उनामका १ ता पएसि रायं एवं नयासी-

"एस पं गामीं ! सियवणे उजाणे, एत्य पं आसाणं समं किलामं सम्मं पवीणेमी"। तए थं से पएसी रागा चित्तं सारहिं एवं बयासी-"एवं होट चित्ता !"। तए णं से विते सार ही जेणेड मियवणे उजाणे जेणेड केसिस्स क्रमारसमणस्स अदुरसामन्ते तेणेब उचागच्छ्य २ ता तुरए निमिष्टेड २ ता रहं ठवेड २ ता रहाओ पचीरहर २ ता तरए मोएड २ ता पएसि रावं एवं ववासी-"एड ण सामी! आसार्ण समें किलामें सम्बं पत्रीणेमी"। तए मं से पएसी राजा रहाजो क्वोरहड । विरोण सारहिणा सिंद्धे आसाणं समं किलामं सम्मं पर्वाणेमाचे पासइ जल्ब केरी कुमारसमणे महइ-महालियाए महत्रपरिसाए मञ्जागर महत्रा २ सहेर्ण धन्ममात्रक्तमार्ण । पासिता इमेग्राव्ये अञ्चालिए जाव समुष्याजित्या—"ज्ञा सञ्ज भी ज्ञां कमुवासन्ति, मुण्डा खलु भी मुण्डं पमुनासन्ति, मृदा बलु भी मृदं पमुनामन्ति, अपण्डिया सलु भी अपन्त्रियं प्रमुदानन्ति, विव्यिद्याणा सलु भी निव्यिद्याणं प्रमुदासन्ति । से कीम मं एस पुरिसे जो मुन्डे मुद्रे अपन्डिए निन्निकाणे सिरीए हिरीए उपगए उत्तप्यसरीर । एम पं पुरिसे किमाहारमाहारेड कि परिणामेड कि लाड कि पियह कि दलक् कि प्रयुक्तक, जे के एमहास्थियाए मणुस्यपरिसाए मज्ज्ञगए मह्या २ सहेणं युवाए ?" एवं संपेदेह २ ता विनं सारहि एवं वयासी-"विता ! जहा खल भी जड़ पञ्जुत्रासन्ति जान बुवाए । साए वि व वं उजानभूमीए नी संचाएमि सम्म पकामं पविवरित्तए" । तए जं से चित्ते सारही प्राचीरायं एवं क्याची-"एस णं सानी ! प्रामायविजे केसी वार्स कुमारसमये जाइसंबचे जाव वरुनाणीवगए आही-हिए अमजीवी" । तए म से फ़्सी राया चित्तं सारहिं एवं ववासी-"आहोहियं णं क्यासि जिला । अवजीवियं व ने क्यासि किला ?" "इन्ता सामी आहोहियं मं वयानि अवजीविर्ध व र्थ दवासि"। "अभिगमणिजे र्ण विता! अहं एस पुरिसे ?" "इन्सा सामी ! अभिगमविजे" । "अभिगक्कामी जे चित्ता ! अम्हे एवं पुरिसं ?" "इन्ता सामी ! अभिगक्कामी" ॥ ५९ ॥ तए वं से पएसी राजा वित्तंव सार-हिणा सर्वि जेनेव केसी कुमारसमने तेजेव उवागच्छर २ ता केसिस्स कुमारसमणस्स अदूरसामन्ते ठिया एवं बनाची--"तुन्ते यं मन्ते । आहोहिया असजीविया ?"। तए में केसी कुमारसमेंने पर्वति रार्थ एवं बयासी-"पएसी ! से बहाबामए अङ्गबा-णिया व वा संसवाविया इ वा वस्तवाणिया इ वो सुंकं मंखिर्डकामा नी सम्मं पन्धं पुच्छ०, एवामेव वर्षी । द्व० विवयं अंग्रेडकामी नी सम्मं पुच्छति । से मूणं तव पएडी । सूबे पारिता अवनेगाइके अन्तरियए जान समुण्याज्यां "जहा खान भी क्षे प्रमुक्तासन्ति जाव पविवर्तित्त् । से तूर्ण प्राची ! अहे समहे ?"

"हन्ना अत्य" ॥ तए णं से पएसी रामा केसि कुमारसमनं एवं बयासी-"से के मं भन्ते ! तुउमें नामे वा इंसमे वा जेमें तुउमे मम एसाम्बं अउसत्मर्थ आव संक्रपं समुष्यकं काणह पासह ?"। तए णं ने केसी कुनारसमणे पएसि रागं एवं वयासी-"पूर्व खळु पएसी ! अस्ट् समणाणं विम्यन्याणं पश्चविद्दे नामे प्रव तं जहा-आभिनिकोहियनाणे पुरानाणे ओहिनाणे मणपजननाणे केरलनाणे । से कि तं आशिक्षितियनाये ? आशिणिबोहियनाये चउन्तिहे पसने, तं जहा-उमाही ईहा अवार भारणा । से कि तं उमाहे ? उमाहे दुविहे पक्षणे जहा नन्दीए जाब से तं आफ्रिक्कोहियनाणे । में कि तं स्थनाणे ? स्थनाणे द्विहे प॰ तं जहा-अह-पनिद्रं व अहवाहिरं व, सब्बं माणियव्वं जात्र दिद्विवाओ । जोहिनाणं भवपचर्यं बाबोबसमियं जहा नन्दीए । मणपञ्चननाणं द्विहे प० नं जहा-उज्नमई स बिउलमई य । तहेव केवलनाणं सब्दं भाषियव्वं । तस्य णं जे से आभिणिबोहिय-नाणे से ण समं अत्य । तत्य णं जे से सुबनाणे से वि य समं अत्य । तत्य णं जे से ओहिनाणे से वि य समें अतिय । तत्थ णं जे से मुणपज्जवनाणे से वि य समें अध्य । तत्य णं जे से केक्जनाचे से णं मर्न मस्थि, से णं अदिहम्ताणं भगव-न्ताणं । इचेएणं पएसी ! अहं तब चडिबडेणं छउमस्येणं पाणेणं इसेयास्यं अञ्चर-त्थियं जाव समुष्यमं जाणामि पासामि" ॥ ६० ॥ तए णं मे पक्सी गया केसि कुमारममणं एवं वयासी--''अहं णं भन्ते ! इहं उबबिमामि ?'' ''पएसी ! एबाए उजाणभूमीए तुमं सि चेव जाणए"। तए णं से पएसी राया वितेषां सारक्षिणा सर्दि केसिस्य क्रमारसमणस्य अदरसामन्ते उवविशः २ ता केसि क्रमारसमणं एवं वयासी--''त्वमं णं मन्ते । समणाणं निमान्याणं एसा सन्ना एसा पहना एसा दिही एमा रुई एस हेऊ एस उबएसे एस संकृप्ये एसा तुला एस आणे एस प्रमाणे एस समोसरणे जहा अनो जीवो अनं सरीर नो तं जीवो तं सरीर ?"। तर वं केशी क्रमारसमणे पएसि रार्थ एवं नयासी--"पएसी ! अन्दं समणाणं निजन्याणं एसा सका जाद एस समीसरणे जहा अची जीवो अर्च सरीर नो तं जीवो तं सरीर"। तए जं से पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं बबासी-"अह मं सन्ते ! सुकां समणाणं निसान्धाणं एसा सन्ना आव समीसरके जहा अजी जीवो अर्थ सरीर की तं जीवो तं सरीरं । एवं बाह्य समं अअए होत्या, इहेच अम्बुरीय वीचे सेववियाए नगरीए अधिमाए जान समस्य वि व वं जवनगरस नो सब्सं कर्मरविति वक्तेह । से ण तुन्सं बताव्ययाए सुबहुं पावं कर्मा कविकलुसं समज्जितिता कालमासे कार्यः किया अवयरेन नरएस नेरह्यकाए उक्को । तसा वं अध्ययसा अहं नक्षुए होत्या

ं इहे कन्ते पिए मणुके येजे वेसासिए संगए बहुमए अणुमए रयणकरण्डगममाणे जीविउस्मविए हियसनन्दिजणणे उम्बरपुष्कं पिव वृक्क्ते सवस्रवाए, किसङ्ग पुण पानजयाए । तं जह भं से अअए समं आगन्तुं वएजा-'एवं सकु नन्त्रया ! अहं तत्र अव्यए होत्था, इंह्रेव सेयवियाए नवरीए अधिन्मए जाव नी सन्में करभरविति पक्षेमि । तए णे अहं सुक्हं पावं कम्मं किकहुतं समजितिमा नरएसु उनकी । तं मा णं मसुया । तुमं पि मनाहि अधन्मिए जाव नो सम्मं करमरविति पवतेहि । मा णं तुमं पि एवं चेव सुबहुं पावकमां जाव उववजिहिसिं। तं जह णं से अव्यए मनं आयन्त्रे एवं वएका तो वं अहं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा वहा असी जीयो अश्वं सरीर नो तं जीयो तं शरीरं । जम्हा णं से अज्ञए समं आगन्तुं नो एवं वयाची तम्हा सुपहद्विया सम पहचा समनाउसी ! बहा तं जीवो तं सरीरं"।। तए ण केसी कुमारसमणे पएसि रायं एवं क्यासी--"अविध णं पएसी। तब स्रियकन्ता नामं देवी ?" "हन्ता अहिब" । "जद णं तुमं पएसी ! तं सुरियकन्तं देवि व्हायं सञ्जालंकारविभृतिवं केणइ पुरिसेषं सञ्जालंकारविभृतिएणं सद्धि इहे सहफरिसरमस्ब-गन्चे पविदे माणुरसए काममोगे पवाणुमवमाणि पासिजाति, तस्त वं तुर्म पएसी! पुरिसहम के उण्डं निब्बत्तेजासि?" "अहं जं अन्ते ! तं पुरिसं इत्यच्छिमां वा पाय-च्छित्रगं वा स्लाइबं वा स्लिभिक्तं वा एगाइबं कृडाइबं जीवियाओ ववरोवएजा"। "अह गं पएसी! से पुरिसे तुमं एवं बएजा-"मा ताव में सामी! मुहत्तर्ग हत्यन्छिनगं जाव जीवियाको ववरीवेहि जाव तावाई मित्तनाइनियमसयणसंबन्धिपरिजणं एवं वयामि-'एवं बाह्य देवाणुष्पिया । पावाई कम्माई समाधरेता इमेयास्ब आवई पावि-जानि, ते मा गं देवाणुष्पिया ! तुन्मे वि केंद्र पावाई कम्माई समायरत, मा यं से वि एवं चेव आवर्षं पाविजितिष्ठ जहां में अहं । तस्स जे तुमं पएसी । पुरिसस्स खणमनि एवमहुं पविश्वणेकासि ?" "नो इचहुं समहुं" । "कन्दा मं ?" "जम्हा णं भन्ते ! अवराही में से पुरिसे"। "एवामेव पएसी ! तव वि अअए होत्या इहेव सेयवियाए नयरीए अवस्मिए जाव नी सम्मं कर्मरविति पवतेह । से णं अम्हं नत्तव्यसाए शुबद्धं आत्र अववत्री । तस्त मं अजगस्स तुमं नतुष् होत्या रहे कन्ते जाब पास्त्वमार् । से में इच्छर मानुसं क्षेत्र इन्वमागन्तिकत्त्, नो चेव में संवाएइ इन्यसायन्त्रिताए । चन्नीह् ठाणीह् पर्वती ! अहुकोवयमए नरएसु नेरइए इच्छइ माणुस कोंगं हत्वमायविक्रतयु मो चैन चै ईवाएइ अहुयोजवजप् नरएड नेस्हए । से मे तत्य महरूपूर्व वैयर्थ वेद्यांने इंच्ह्रेजा सामुद्ध सोगे इत्य "नो चेव में संचाएर " १। महुणोक्त्रवर् महर्मु नेर्रए न्र्याणोही मुख्ये र समहिक्किमाणे इच्छा माण्ड

लोगं हव्बमागन्छित्तए नो चेन णं संनाएइ " २ । अहुणोवनमए नरएसु मेरइए निरव बेयणिजंसि कम्मंसि अवसीर्णान अवेड्वंसि अनिजिल्लंसि इच्छा माणुसे कोर्प ''जो चेव पं संचाएर ... १ । एवं नेरइए निरयाउमेस कम्मेस अक्खीर्णस अवेइमेस अनिजिल्लंसि इच्छा माणुसं सोर्गः नो चेव ण संवागः इञ्चमागच्छित्। ४ । इक्षेप्हें चडाँदे काचेहि पएसी ! अहुणोववके नरएसु नेरइए उच्छइ माणुसं लोग …नो बेद में क्षेत्राएड हब्बमायिक्तनए । ते सहहाहि में पएसी ' जहा असी जीवी असे स्रीरं नो तं जीवो तं सरीरं"।। १ ॥ ६१ ॥ तए मं सं पएसी राया केमि कुमार-समणं एवं बयासी-"अत्थ णं भन्ते : एसा वका उवमा. इमेण पुण कारणेणं नी उदामच्छा एवं सह भन्ते । यम अजिया होत्या इहेश सेयवियाए नयरीए धरिमया जाब विर्ति संयेमाणी समणोत्रासिया अभिगयतीवाजीवा सध्यो वण्यको जाब अध्याणं भावेमाणी विहरइ । सा में तुज्ज्ञं वत्तव्ययाए सुबहुं पुण्योवस्थं समज्ज्ञिणिता कारव्यासं कार्ड किया अक्षयरेमु देवलोएमु देवताए उवनका । तीसे पं अजियाए अहं नसए डोस्या इद्वे कनते जाव पासगयाए । तं जरु णं सा अजिया समें आगन्तं एवं वएजा-'एवं सक्त नत्त्वा ! अहं तन अजिया होत्या इहेव सेशवियाग नयरीए धरिमया जाव वित्ति कप्येमाणी समणोवासिया जाव विद्वराणि। तए णे अहं सुबहं पुण्णोवचर्य समित्र-णिना जाव देवलोएमु उववका। ते तुमं पि नतुवा! भवाहि धम्मिए जाव बिहराहि। नए र्ण तुमं पि एवं चेव सुबहं पुरुणीवचार्य सम ...जाव उत्तविव्वहिति'। तं जह र्षे मा अजिन्या मम आगन्तं एवं वएजा, तो णं अहं सहहेजा पशिएजा रोएजा जहा जसो जीनो अर्थ सरीरं नो वै जीवो तं सरीरं । जम्हा ना अजिया समं अस्तरनं नो एवं बसासी तम्हा मुपडद्विया मे पडका जहा तं जीवो तं सरीरं नो असो जीवो ससं सरीरं" ॥ तए णं केसी कुमारसमणे पएसीरायं एवं क्यासी-"'कह चं तुमं पएसी ! ज्हामं उद्धपडमार्डमं भिक्षारकडुच्छ्यहत्थमयं देवकुलभणुपविसमाणं केई पुरिसे क्वापरिड ठिया एवं वएजा-'एड ताव गामी! इह महत्तमं आसवह वा विद्वह वा विद्वीयह वा तुगहह वा' नस्य णं तुमं पएसी ! पुरिसहस सामावि एयमद्वं पिस्तुणिजासि ?" "नो" नि०। "क्रम्हा जं?" "जन्ते ! असुत २ सामन्ती"। "एवामैव पएवी ! तव वि अजिया होत्या इहेव सेमनियाए नयरीए चम्मिया जान विहरह । सा वां अर्म्स वत्तव्ययाए सुवहुं जाव उक्कचा, तीसे में अजियाए तुमं नतुए होत्या हहें जान किमक्त पुण पासणयाए। सा णं इच्छाइ माणुसं लोगं इध्यमागच्छिताए, नी चैव णं संचाएइ हन्यमार्गाच्छताए । चडहिं अणिहिं पएसी ! अहुणोतको देवे देवलोएसु इच्छेजा माणुर्स लोगं "नो बैन धं संवाएइ०६ अष्ट्रणोवक्षे देने देवलोएस विध्वेहिं

काममोगोर्ट् मुख्डिए विदे गहिए अञ्झोबतके, से वं सामुसे भोगे नो आडाह नो परिजाणाः, से ण इंस्क्रिक माणुर्धः नो चेत्र ण संचाएइ ः १ । अहुनोववकाए देवे देवलोएस दिब्बेहि कामओगेहि पुच्छिए बाद अज्योतको, तस्य व माणुस्ते पेस्म बोलिएसए अवड, रिब्बे पेम्मे संस्कृते अबड, से वं इच्छेजा सामुसं · · नो चेव मं सनाएर '१। अहुणोवको देवे दिब्बेही सामभौगेहि मुख्छिए जाव अञ्चोदवजे, नस्य मं एवं अवह-व्याणि गच्छे सुहुतं य**च्छं वाव इह अप्याउदा नरा फालधरमुणा** संजुना अवन्ति, से मं इच्छेजा मानुनं ... नो बेद मं संबाएइ ... ३ । अहुलोहदक्षे देवे दिस्येहि जाव अज्होक्को तस्य साधुरसम् उराहे दुमान्ये पिक्टे पिक्टोसे भवा. उद्वं पि य णं चतारि पद्म जोवणस्वाहं असुने मानुसरए गन्त्रे अभिसमा-गच्छा, से मं इच्छेजा माणुर्स भने चेद मं संवाए अर । इचेएहि बड़ि ठाणेहि गएती ! अहणोवन्ये देवे देवलोएसु इच्छेजा मागुसं कोर्य ह्व्यमायच्छितस्, नी वेद णं संचाएद इक्स्मायन्द्रिकाए । नं सब्हारहि वे तुमं पएसी ! बहा असी जीवी असे भरीर नो तं जीको सं सरीर" ॥ २ ॥ ६२ ॥ तए वं से पएसी राजा केसि कुनार-ममणं एवं बयासी-"वारिव वं अन्ते ! एसा पता उवमा । इमेणं पुन कारणेवं नो उनागन्छद । एवं साह्य भन्ते ! वहं शास्त्रा क्यांड बाहिसेबाए उनदाणसास्त्रए अणेगगणनायगदण्डनायगराईसरतलदरमाटंवियकोडाव्यवड्नमेरिक्सेमायडसत्ववाह-मन्तिमहामन्तिगानगरीवारियक्मक्केषपीयमहनगरनिगमव्यक्षेत्रवाकेहि सदि संपरि-वुडे क्हिरामि । तए वं सम नगर्गुतिया सराक्षं सत्येदं सनेवेशं अवलोडयबन्धण-वदं वोरं उबकेन्ति । सए मं अई सं पुरिसं जीवन्तं चेत्र अउक्रम्मीए पविकाशवेमि, अउमाएं पिहालवर्ष विहासी, अएव व तउएण व आयावेति, आयपवहवएहि पुरिसोई रक्काविनि । तत् ने अई अख्या क्याइ जेमानेव सा अउक्रमी तेगानेव उवागच्छामि २ सा तं अवक्रिंग व्याकच्छावेमि २ सा तं प्रतिसं सबमेव पासामि । नो चेन मं शीसे अनुकानीए केंद्र किने इ वा मिनरे इ वा अन्तरे इ वा राई इ वा जओ वं से जीवे अन्तोहितो बहिया निमाए। बह वं मन्ते े तीसे अउकुम्मीए होजा केह खिट्टे वा आब राई वा अओं नं से जीवे अन्तोहिंतो बहिया निसाए तो णं आई सहदेखा परिएका रोएका कहा कहा बीचो कर्ष सरीर नो तं जीवी तं सरीरं । अस्ता में अस्ते । शीसे अरुक्रमीए नति केंद्र सिंहे वा आव निरमए तम्हा पुपदक्षिया मे पहचा ब्रह्म सं बीको सं सरीर नो अको जीवी अवं सरीर ॥ तए मं केरी क्रमारसम्बे प्रयुक्ति राजे पूर्व क्याली-"वएसी । से जहानामए क्टा-गारसाला सिदा बुद्धांतिता कुना बुनावुसारा निवायनम्भीरा । आ में केर पुरिसे

मेरि च रण्डं च गहाय कृडागाग्सालाए अन्तो २ अणुपविसद २ सा तीसे कृडागार-सालाए सम्बक्षी समन्ता क्यानिचियनिरन्तरनिच्छित्राई दवारवयणाई पिहेद । तीसे कृष्टागारसात्मए बहुमज्सदेमभाए ठिचा नं भेरि दण्डएणं मह्या २ सहेणं नाखेजा । में नुषं पएसी ! से णं सद्दे अन्तोहितो बहिया निमाच्छा ।" "हन्ता निमाच्छा "। ''अत्य पं प्रसी ! तीसे कुडमारसालाए केड छिड़े वा जाव राई वा जओ गं से सहे अन्तोहिती बहिया निम्मए ?" "नो इणहे समद्वे"। "एवामेश पएसी ! जीवे वि अप्यविद्वयगंड पुत्रवि भिषा सिलं मिषा पन्वयं भिषा अन्तोहिती यहिया निमान्छद् । तं सदहाहि कं तुमं पएसी ! अको जीवी "तं चेव" ॥ ३ ॥ ६३ ॥ तए वं पएसी गया फेलि कुमारसमणं एवं क्यासी-"अत्य वं भनते ! एसा पका उत्तमा । इमेण पूण कारकोणे नो उवागच्छद । एवं खळ भनते । अहं अजया क्याह बाहिरियाए उवद्वाणसालाए जाब बिहरामि । तए शं मर्म नगरगृत्तिया ससकसं जाव उन्पेन्ति । तए णं अहं तं पुरिसं जीवियाओ वनरोनेमि २ ता अओक्रमीए परिख-वामि २ ता अउमएणं पिहाणएणं पिहायेमि जाव पचटएहिं पुरिसेहिं रक्कावेमि । तए णं अहं असवा क्याइ जेणेव सा खुटनी तेणेव उवागच्छामि २ ता तं अउक्रिन उगालक्छावेंमि। नै अउपूर्विम किमिकूरिम पिव पासामि। नो चेव वे तीसे अउस्मतीष्ट केड छिड़े वा जाव राई वा जओ नं ते जीवा बहियाहिंतो अन्तो अणुशंबद्धा । जह णं तीसे अउकुम्मीए होज केंद्र छिट्टै जाव अगुप्धिद्वा, तए में अहं सहहेजा जहा अची जीवो तं चेव । जम्हा णं तीले अलक्रमश्रीए नत्यि केत् छित्रे वा काव अगुपांबद्धा तम्हा सुपदद्विया मे पड़ना जहा नं जीवो तं सरीरं तं चेव" ॥ तए मं केसी कुमारसमणे पएसि रार्थ एवं वयासी-"अस्थि मं तुमे पएसी ! कवाइ अए धन्नपुरुषे वा धमावियपुरुषे वा ?" "हन्ता अत्थि"। "से नृषं पुरुषी ! अर धन्ते समाणे सब्बे अगणिपरिणए अवड ?" "हन्ता अवड्र" । "करिय व पपती ! तस्स अयस्स केइ छिड़े वा॰ जेण से जोई बहियाहिंती अल्तो अनुपविद्वे है" "नी इपहे ममहे"। "एवामेव पएसी! जीवो वि अप्यिक्तवगई पुत्रवि मिला सिलं शिका बहियाहिंतो अन्तो अणुपनिसङ् । तं सङ्हाहि णं तुमै पएसी ! ''नहेव'' ॥ ४ ॥ ६४ ॥ तए णं पएसी राया केसि कुमारसमर्च एवं क्यासी-"अत्य णं अन्ते ! एसा प्रका उनमा । इमेण पुण मे कारणेण मी उदागच्छा । मन्ते ! है आहानामए केड पुरिसे तस्यो जाव ०सिप्पोत्रगए पश् प्राचनका निसिरित्तम् रू" "इन्सा पस्" । "जह णं भनते ! सी चेव प्रतिसे बाले जाव मन्द्विलाणे प्रम् होजा प्रवक्तकर्गे निसित्तिए, तो णं अर्ह सहहेजा जहा अयो जीयो ते चैव । अस्हा भी सन्ते ! स

चेव से पुरिसे बाब सन्दविकाणे नो पश् पक्षकार्य निसिरिक्तए, तम्हा नुपटहिया ये पहला जहा तं जीवो तं चंव" ॥ तए णं केसी कुमारसमणे पएमिं रायं एवं वसाधी-"से जहानामए केइ पुरिसे तरुने जान वसिष्योवगए नवएनं धणुणा नांत्रवाए जीवाए नवएषं उमुणा पश् पावकम्डगं निसिरिक्तए ?" "इन्ता पम्" । "मो चेव णं पुरिसे तरुने बाद निरुप्तिप्पोदमए कोरिक्षिएणं घणुणा कोरिक्ष्मिए जीवाए कोरिक्षिएणं उद्युणा पश्रू प्रवासम्बन्धं निसिरिताए ?" "नी इणहे समट्टे" । "कम्हा र्ण है" "मन्ते ! तस्त पुरिसस्स अपजताई उदगरणाई इवन्ति"। "एतामेव पएसी ! सो भेद पुरिसे बाके जाव सन्द्विशाणे अपञ्चतीवगरणे, नो पम् पञ्चकाडगं निसिरित्तए। तं सह्दाहि जं तुमं पएसी! जहा अभो बीबो तं चेव" ॥ ७ ॥ ६७ ॥ तए वं पएसी रामा केसि कुमारसम्बं एवं क्यासी-"अत्य वं भन्ते ! एमा पना उक्सा, इसेण पुण कारवेर्ण को उन्नागच्छा । भन्ते । से नहानासए केड पुरिसे तक्ने जान असिप्योदगए वसू एगं मई अयमारगं वा तउसमारगं वा सीसगमारगं वा परिवहित्तए ?" "इन्ता पभू"। "सी चेश में अंते ! युरिसे जुण्ले जराजजरिय-देहे सिविजयस्कितयाविणहुमते दण्डपरिमाहियमगहत्वे पविरलपरिसाडियदन्तसेढी जाउरे किसिए पिनासिए दुव्यके किसन्ते मो पश् एवं सहं अवभारवं वा जाव परिवहित्तप् । यह वं अन्ते ! स वेव पुरिसे कुण्ये जराजजरियहेहे जाव परिकिलन्ते पम् एगं महं अवमारं वा जाव परिवहित्तए, तो वं भहं सहहेजा "तहेव । जन्हा णं अंते ! से चैव पुरिसे जुण्णे जाव किलम्ते नो पभू एगं महं अयमारं वा जाव परिवहिताप्, तस्का झन्द्रद्विया ये पहचा "तहेव" ॥ तए वं केसी कुसारसमये परिस रामं एवं बबासी-"से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जाव अकिप्योवगए नवियाए मिहजियाए नवएहिं सिक्कपृष्टिं नवएहिं परिवयपिडएहिं पहु एगं सहं अयभारं जाव परिवहित्तए "" "इन्ता पभू" । "पएसी । से चेत्र मं पुरिसे तक्वे जाब ० सिप्पोबगए जुन्नियाए - बुन्बकियाए - बुन्नवसह्याए विह्नियाए वुन्नलएहिं बुन्नएहिं बुन्नवस्त-इएहि चिहिकस्वप्रिणक्ष्म् विकारि जुम्मएहि तुम्बलएहि वुणक्सहरहि परिययपि-डएहें प्रमू एवं मई अग्रमार वा जाव परिवृद्धितए ?" "नो इणडे समहे"। "क्रम्हा र्ष !" "अन्ते ! तस्स प्रतिसम्स ज्ञूच्याई उत्तारपाई हवन्ति" । "पएसी ! से चेव से प्रतिते खुके जान किसनते सुन्योतगरणे नो पश् एगं सह अयसार वा जान परिचंडिकार । तं सरहाहि मं तुमं पएसी ! अहा असी जीवो जन्नं सरीरं" ॥६॥६६॥ तए में से पएड़ी केसे इसारसम्बं एवं बबारी-"अत्व यं मन्ते ! जाव नी उद्यासकार । एवं माह बन्दी ! जान विद्रशमि । तए वं नम नगरपुतिया

चोरं उबजेन्ति । तए मं अहं तं पुरिसं जीवन्तमं चेव तुलेमि । तुलेना स्वविच्छेपं अकुरुवसाणे जीवियाओ कररोवेसि २ ता मर्प तुलेमि । नो चेव पं तस्स पुरिसस्स जीवन्तरस वा तुल्यिसस मुयस्स वा तुल्यिस्स केइ आणते वा नाणने वा ओमने वा नुन्छने वा गुरुवते वा लहुवते वा । वह वं मन्ते । तस्य पुरिसस्स जीवनसस्य वा तुलियस्स सुमस्स वा तुलियस्स केइ अवते वा जाव लहुयने वा तो गं अहं सहहेजा तं चैव । जन्हा र्षं मन्ते ! तस्म पुरियस्य जीवन्तस्य वा तुल्वियस्य सुयस्य वा नुक्तिरस परिष केई आणते वा लहुको वा तम्हा मुपद्दृष्टिया से पड्जा जहा तं जीको "तं जेव" । तए णं केती कुमारसमने पएसि रायं एवं वयासी-"अस्थि र्व पर्वी ! तुने कवाइ वरबी घनतपुन्ने वा धमानिवपुन्ने वा !" "इन्ता अस्थि" । "अन्ति मं भएसी । तस्स बत्थिस्स पुष्णस्स वा तुन्तिमस्स अपुण्णस्स वा तुन्तिमस्स केंद्र अंबंति ना जान लहुगते ना ?" "नो इणहे समहे"। "एशमेन पएसी। जीवस्म क्युक्क्युयर्ग पहुच बंक्न्नस्म वा तुल्वियस्स मुगरम वा तुल्वियस्स भरिष केइ आणरी का जान सहुयत्ते ना । नं सब्हाहि णं तुमं पएसी ! ''तं केन'' ॥ ७ ॥ ६७ ॥ तए ण पएसी राया केसि कुमारसमयं एवं वयासी-"अस्थि ण अन्ते ! एमा जाव नो उवागच्छद । एवं सन्तु भन्ते ! अहं असवा जाव बीरं उवचिन्ति । तए णं अहं तं पुरिसं सञ्जाओ समन्ता समभिन्तोएमि । नो सेव मं तत्थ जीवं पासामि । तए वं जह तं पुरिसं दुहाफालियं करेमि २ ता सब्बओ समन्ता समभिलोएमि । नी चैव क तत्थ जीवं पासामि । एवं तिहा चउहा संकेअफालियं करेमि, नों चेव वं तत्थ जीवं पासामि । जह मं अन्ते ! अहं तं पुरिसं दुहा वा तिहा वा वडहा वा संकेखहा वा फालियंसि जीवं पासन्तो तो वं अहं महहेजा नो ंतं चेव। अमहा वं भन्तं ! अई तंति दुहा वा तिहा वा चउहा वा संबोजहा वा फालियंसि जीवं व पासामि तम्हा मुफ्हद्विया मे पहचा अहा ते जीवो ते सरीरं ''ते चेव'' ॥ तए वं केसी कुमारसमणे पएसि रार्व एवं वससी-"मृहतराए णं तुमं पएसी ! ताबो तुच्छतराओ"। "के मं अन्ते ! तुच्छतराए ?" "पएसी ! से जहानामए केई पुरिसा वणत्थी वणीवजीवी कणगक्रेसणयाए बोई च ओइश्रायणं च गहाय सङ्खानं अडविं अणुर्गवद्वा । तए वं ते पुरिसा तीसे अगामियागु जाव किन्दि देसं अणुज्यसा समामा एगं पुरिसं एवं वयासी-'अस्हे णं देवाणुप्पिया ! कहाणं अहवि पविसामी । एसी णं तुमं जोहमायणाओ जोई गहाय अन्हं अलणं साहेजासि । अहंतं खोइसायणे जोई विज्ञाविजा एतो वं तुमं कहाओ बोई गहान अर्म् असमं साहै जानि ति-कर् बद्धाणं अविते अणुपविद्धा । तंए णं से पुरिसे तजो सुकुत्तन्तरस्य देखि पुरिसाणं

असमं माहेमितिकट् जेपेव बोहमायमे तेपेव उवागच्छ्य, बोहमाइणे जोइं विकासमंद पासह। तए णं से पुरिसे जेणेत्र से कहे तेणेव उवागच्छह २ ना तं कहं सम्बजी समन्ता समिसलोएह, नो चेन पं तत्त्र जोई पासह। तए गं से पुरिसे धरियरं बन्धइ, फरसं गिण्डइ, तं बहुं इहाफालियं करेड, सब्बओ समनता समिन-कोएइ, नो चेव में तत्थ जीई पासइ । एवं जाव संबोधकालियं करेइ, मञ्जा समन्ता सममिलोएइ, नो चेव णं तरथ औई पासइ । तए णं से पुरिस नंति कहंसि दहाफालिए वा जाब संबेजफालिए वा जोई अपाममाणे सनते तनते परितनते निक्किणे समापे परसुं एमन्ते एकेइ २ ना परिवरं मुखइ २ ना एवं क्यासी-'अहो मए रेसिं पुरिसाणं असपे नो साहिए'तिक रू ओहबमणसंकप्पे चिन्तासोगसागगसंप-विद्वे करयन्त्रत्वसुद्दे अहम्बानोक्याए भूनिययदिद्विए क्षियाइ । तए णं ते पृरिसा कहाई छिन्वन्ति २ ना जेणेव से पुरिसे तेलेव उवागच्छन्ति २ ना तं पुरिसं ओहय-मणसंकर्ष जाव शियायमार्थ पासन्ति रे ता एवं वयासी- अह मं दुर्स देवाणुष्पिया ! ओहयमणसंकप्ये जाव हिमायसि ?'।तए पं से पुरिसे एवं क्यासी-'तृज्ये पं वेबाणुप्पिया। बहुाण अटवि अणुप्रविसमाणा सम् एवं वयासी-- अम्डे ण देवाणु-ज्या ! बहार्थ अरुविं जान पनिद्वा । तए वं अर्ह तत्तो मुहुत्तन्नरस्य तुर्जा असणं साहेमित्तिकड् जेमेव जोई बाब क्षियामि'। तए वं देसि पुरिसार्थ एंग पुरिसे छेए दक्के पराह्ने जाव उवएसक्दे, ते पुरिसे एवं वयाची--'गच्छह वं तुज्ले ववाणु-प्पिया ! व्हाया हव्यमायच्छेह, जा ने आई असने साहेमि' तिकह परियर बन्धह २ ता पर्ध निष्द्र २ ता सरं करेड, सरेण अर्थि महेड, जोई पावेड २ ता जोडं संधुनलेड, तेसि पुरिसाणं असणं साहेश । तए नं ते पुरिसा न्हाया जेणेव से पुरिसे तेणेव उवागव्यक्रन्ति । तए मं से पुरिसे तेसि पुरिसाणं पुहासणवरगवाणं तं विउलं असणं पाणं बाह्मं साहमं उबणेह । तए व वे पुरिसा तं निउलं असमं ४ आसाएमाणा वीसाएमाका जान विद्रुदन्ति । जिमिन्भुतुत्तरागया वि य वे समामा आयन्ता चोक्सा परमञ्जूका सं मुरिसं एवं क्वाबी-कहों नं तुनं देवाणुप्पिया । जोई सूदि अपन्डिए निविकाने अकुन्एसक्दे, जे में दुर्ग इच्छति कईति दुहाकालियंति वा० जोई पारिताए'। से एएमहेर्ण पएसी ! एवं हुन्दर मूहतराए के दुसं पएसी ताजो तुच्छतराओं " ॥८॥६८॥ तम् वं पएसी रावा केसि कुमार्समणं एवं क्यासी-"जुत्तए वं अन्ते ! तुन्मं इय क्षेत्राचे व्यवसाधि पुदार्थ प्रस्ताने सहासकृषे विजीमार्थ विद्याणपताणे उदएसल-दाणं आई इमीचे महाविमाएं महत्त्वपरिसांह मण्डो उचावएहिं बाउसेहिं आउसितए, दयानसाहि सर्वसमाहि वर्वस्थाए, एवं तिकानसमाहि॰ निकारमाहि॰ ?"। तए

णे केसी कुमारसमणे पएमिं रायं एवं वयासी-"जाणासि णे तुमं पएसी! 🖏 । परिसाओ पन्नताओं ?" "भन्ते ! जाणामि, चनारि परिगाओ पनसा । तं जहा-खानियपरिमा माहाबदपरिमा साहणपरिमा इनियरिमा"। "काणासि ण तमं पएसी राया ! एयासि चउण्हे परिमाणं कस्य का दण्डनीहे पक्षना ?" "हन्सा आणामि । जे पं खित्रवपरिसाए अवरज्जार से णं इत्यन्त्रिकाए वा पार्वान्छनए वा सीसन्छिनए वा सुलाइए वा एगाइके कुडाइके जीवियाओं क्वरोविज्य । जे के माहावश्पित्माए अवरज्झा से में तएम वा बेटेम वा पलालेम वा बेढिमा अगणिकाएमं झामिला । जं णं माह्मपरिमाए अक्टक्सड से णं अणिहाहि अकलाहि बाव असणासाहि यगाहि उनालम्भिना कृष्टियालञ्क्षणम् वा सुष्यालञ्क्षणम् वा कीग्ड, निञ्चिसम् का आणविजार् । जे मं इसिपरिमाए अवरणसह से मं नाहअभिद्वाहि जाव माइ-अमणामाहि वरगृहि उदालक्मर्"। "एवं च नाव पएती ' तुमं वाणाति, तहा वि णं तुमं ममं वामेवामेणं दण्डंदण्डेणं पडिकृत्वेगं पडिकोमंपडिकोमेणं विवसा-संविवकासेणं नष्टसि"। तए णं पएसी राजा केसि कुमारसमणं एवं बयासी---"एवं खल अहं देवाणुप्पिएहिं पहलिक्षएणं चेव वागरणमं संबत्ते । तए में सस इमेयासके अञ्भत्थिए जात्र संकृष्ये समुष्यिकत्था-जहा जहा यं एयस्स पुरिसस्स वाभंवामेणं जाव विवकासंविक्षासेणं वहिस्छामि, तहा तहा मं आहं नाणं व नाणोवलानं व करणं च करणोत्रलम्भं च दंशणं च दंशणोत्रलम्भं च जीवं च जीवोक्तमभं च जनलिस्मामि । तं एएणं कारथेणं अहं देशणुप्यियाणं वामंतामेणं बाब विषया-संविवकामणं विष्टिए"। तए णं केसी कुमारसमणे पएसीरायं एवं क्यासी--- "आकासि र्ण तुमं पएसी ! कइ ववहारगा पकता ?" "इन्ता खाणामि, कताहि ववहारमा पत्रता-दंइ नामेंगे नो सक्तवंड, सक्तवेड नामेंगे जो बेड्, एये बेड् वि सक्तवेड् वि, एगे नो देंड़ नो सबवेह"। "बाणांस ने तुमै पएसी! एएसि सउन्हें पुरिसाने के ववहारी के अन्ववहारी !" "इन्ता जाणामि, तत्व वं जे से पुरिसे देश नी समवेड से ण पुरिस ववहारी, तत्थ भ जे से पुरिसे को देह सक्तवेह से में पुरिसे क्वहारी, तत्थ मं जे ने पुरिसे देश नि सक्तनेह वि से मं पुरिसे वनहारी, सत्य मं जे से पुरिसे नो देह नो सम्रदेह हो मं अदबहारी"। "एकामेक तुमं पि बदहारी, मो चेक मं तुमं पएसी ! अवनहारी" ॥ ६९ ॥ तए णं पएसी राया केसि कुमारसम्बं एवं . वयासी-"तुज्हो सं अन्ते ! इय ह्रेया दक्ता जान उत्रम्सल्या । समस्या सं अन्ते ! ममं कर्यलंति वा भामक्षयं जीवं सरीराओ अभिनिवष्टिताणं डबदंशितए?" । तेथं काळेण तेण समएण पएसिस्स रको अदूरसामन्ते वाउकाए संस्ते, सणक्यस्साकार्

चुबह नेयह चलह फन्दह बहुइ उचीरह तं तं सावं परिणमह । तत् णं केसी कुमारसमणे पर्वासे रायं एवं वयासी-"पामसि णं तुमं पएसी रामा! एयं तणनणस्सई एयन्तं कात्र मं तं आवं परिणमन्तं ?" "इन्ता पासामि"। "जाणासि जं तुमं पएसी! एयं तणवणस्मामायं कि देवो चालेइ असुरो वा चालेइ नागो वा किनरो वा चालेइ किंपुरिसो वा बालेड् महोर्गो वा बालेड् गन्यन्यो वा बालेड्?" "इन्ता जाणामि, नो देशो सालेह जाब नो मन्धव्यो वा बालेह, बाउकाए बालेह"। "पासिस पं तुमं पएसी! एयस्य बाउकायस्य सम्बन्धिः सकामस्य मरागस्य समोहस्य सवैयस्स सकेमस्स ससरीरस्स रूपं"? "नो इणहे समद्वे"। "अइ णं तुमं पएसी राया! एयरस बाउकायस्य सक्षविस्स जाव संसरीरस्स सर्वं न पासचि, तं कहं णं पएसी ! तव कर्यकंसि वा आमरूने जीवं उनवंसिस्यामि ? एवं खलु पएसी ! दसठाणाई छउमत्ये मणुरसे सव्यक्तावेणं न जाणह न पासह। तं जहा-धरमत्यिकावं १ अधरमस्यिकायं १ आगासिकाको १ बीचं असरीरकके ४ परमाणुपोमाछं ५ सई ६ गर्न्थ ७ दायं ८ अयं जिणे मन्दिस्तइ का नो मिक्स्सइ ९ अयं सम्बदुक्खाणं अन्तं करिस्सइ का नो वा " १०। एयाचि चेव उप्पन्ननामहंसमधरे अरहा जिमे केवली सञ्चमावेणं जाणइ पासइ । तं जहा-चम्मत्यकायं जाव नो वा करिश्सइ । तं सहहाहि मं तुमे पएसी! जहा जन्नो जीवो "तं चेन"॥ ७०॥ तए वं से पएसी राया केमिं कुमार-समणं एवं बयासी-"से नूर्व अन्ते ! इत्यस्स कुन्धुस्स य समे चेव अवि !" "इन्ता पएसी । इत्यस्स य कुन्युरस व समे चेव जीवे" । "से तूर्ण भनते ! इत्यीओ कुन्यू अप्यक्रमात्रराष्ट् चेव अप्यक्रिरियतराष्ट् चेव अप्यासवतराष्ट् चेव, एवं आहारनीहार-उरसासनीसासङ्ग्रीए अप्पतराए थेव, एवं च कुन्युओ इत्वी महाकम्मनराए चेव महाकिरियः ?" "इन्ता पएसी ! इत्योजो कृन्यू अप्पक्रमतराए चेवः कृन्युओ वा हरबी सहाकम्यतराष् भेव''तं भेव''। "कम्हा मं मन्ते ! हरिकस्त य कुन्युस्त य समे चेव जीवे !" "पएसी से जहानायए कूडायारसाला सिया जाव गम्मीरा । अह णै केह पुरिसे औई वा बीर्ण वा बहाय ते कुंकावारसाठ अन्तो २ अणुपविसह। तीले कृडाबारवासाए सम्बक्षी समन्ता वननिषयनिरन्तरनिस्माई हुवारवयणाई पिहेद २ ता सीक्षे क्रुहासारसामाष्ट्र बहुसज्यस्वेससाए तं पहेर्व प्रकविजा । तए मैं से पहेंचे तं सूकागारसाकं मन्त्री २ कोमासह सजीवेह तकह पमासेह, नो चेव णं बाहि। अह एं से दुस्सि ते पर्न दहरएवं पिहेला, तए वं से पर्ने तं दहर्य अन्तो २ ओमासेह॰, की क्षेत्र में शहरमस्य वाहें को केंद में मूटागारसामाए बाहें। एवं किलिकेयं नामप्रामिकारः परिचयपित्रमुकं बानवृत्तं अद्याद्यम् परमवृत्तं अद्यादयम्

कुलवेणं अडकुलवेणं चाउटभाइयाए अडभाइयाए मोलसियाए वसीसियाए बजयहियाए दीवचम्पएणं । तए णं से पहुँचे दीवचम्पगरम अन्तो : ओआसह ४ नो चंब णं दीवयम्पगस्य बाहि नो चेव णं चउमद्वियाए बाहि नो चेव णं कुडागाम्सार्क नो चेद णं कृडागार्गालाए दाहिं। एवामेद पएमी ' जीवे वि अं जारिमयं पुल्बकम्मनिवदं बोंदि निव्वतेड, तं असंबेजेहि जीवप्रसेहि यन्तिनं करेह खोइयं वा महातियं वा । नं सहहाहि णं तुमं पएसी ! जहा अनो जावो "नं चेव" ॥ ७३॥ तए णं पएसी राया केसि कुमारसम्बर्ध एवं बयासी-' एवं सन्तु भन्ते । भम भजगस्य एसा सजा जाव समीमरणे जहा सं जीवों ने सरीर नी भन्नो जीवों अर्ज मरीरे । तबाणन्तरं च णं ममं पिउणो वि एसा समा० । तथाणन्तरं मम वि एमा सन्ना जाव समोसर्णे । तं नो खनु अहं बहुपुरिसपरेपरामगं कुलनिस्सियं दिहि छण्डेरसामि"। तए णं केसी कुमारसमणे पएसि रावं एवं वयासी -- "मा णं तुमं पएसी ! पन्छाजुनाविए भवेजासि जहा व से पुरिसे अवहारए"। "के णं अन्ते ! से अयहारए ?" "पवृत्ती । से जहानामए केइ पुरिना अत्यत्थी अत्यनवेसी अत्य-लुद्भगा अत्यकंसिया अत्यपित्रासिया अत्यगबेसणमाए विडकं पवित्रभण्डमायाए सुबहुं अस्पाणपत्थ्यमं गहाम एगं महं अगामियं छित्रावायं वीहमसं अहवि अनु-पिद्धा । तए णं ते पुरिसा तीसे अगासियाए अडबीए कंचि देसं अणुप्यत्ता समाणाः एगं महं अयागरं पासन्ति अएणं सन्यओ समन्ता आर्ड्यं विन्धिक्यं सन्स्टं उप-च्छडं फुढं गाढं अवगाढं पासन्ति २ ना इद्वतुह जान हियमा अश्रमकं सहावेन्ति २ ना एवं वयासी--''एस नं देवाणुप्पिया ! अयमण्डे इद्वे करते जाव मनामे । तं सेवं सर्छ देवाणुरियया! अस्टं अवभारए बन्धिनए तिकृत् अक्रमकस्य एयमहं पिछन णेन्ति २ ता अयभारं बन्धन्ति २ ता अहाजुपुन्नीष् संपरिषया । तए वं ते पुरिसा तीसे अगामियाए जाब अडवीए कंचि देसं अणुपता समाणा एगं सहं तसमागरं पासन्ति तउएणं आइण्णं तं चेव जाव सहावेता एवं क्यासी-(एस णं हेवाणुष्यमा । तउम-भण्डे जाव मणामे । अप्पेणं चेव तडएवं सुबहुं अए लब्सह । तं सेवं बखु बवायु-पिया ! अयभारए छद्देशा तडयभारए बन्धिनाए' शिक्टू अक्सकस्य अन्तिए एयम्ह पडिसुणेन्ति १ ता अयभारं छडेन्ति १ ता तत्वसारं बन्धन्ति । तत्व में एने पुरिसे नो संचाएद अयमारं छित्रितए तहसभारं बन्धिताए। तए में से पुरिसा तं पुरिसं एक वयासी--'एम णं देवाणुप्पिया ! तुत्रवसण्डे जात सुवर्ष अए सन्सर । तं स्टेहि णं देवाणुप्पिया ! अयभारणं, ताडयभारणं बन्धाहि' । तार णं से पुरिसे एवं वयासी-'दराहरे में देवाणिया। बए: विराहरे में देवाणिया। अए: अहसाडवन्यपारी में देवाणुप्पिया ! अए; असिलिद्धवन्यणबंदे से देवाणुप्पिया ! अए; धणियबन्यणबंदे मे डेबाण्णिया ! अए: नो संचाएमि अयभार्य छहेना तलयभार्य बन्धिनए'। तए णं ते पुरिसा तं पुरिसं जाहे नो संचाएन्ति बहुई आधनणाहि व वजनणाहि व आधनिनए बा पक्तिकार् वा, तथा अहाणुप्यबीए संपत्तिका ॥ एवं तम्बागरं रूपागरं सुवण्णागरं रस्कागरे वडगागरे॥ तए वं ते पुरिसा जेकेन सवा २ जनवना जेकेन साई २ नसराई तेणेव उदागळ्यूनि २ ता बहरविक्रमणं करेन्ति २ ता मुबहदासीदासगोमहिमगवेलमं गिण्हन्ति २ ता अद्भातम्सियवर्डिसगे काराविन्ति। ण्हाया अप्य० उप्पि पासाय-बरमया फुटमाणेहि सुरक्रमत्वएहि बत्तीसङ्बद्धएहि नाडएहि बरतक्णीसंपउत्तिहि उक्तिकामाणा उक्लारिकामाणा इदे सहफरिय जाव विहरन्ति ॥ तए पं से पुरिसे अयभारेण जेणेष सुए नगरे शेणेव उवामच्छ्य । अर्थाविक्षणणं करेइ २ ता तंसि अप्पनोक्षंसि निष्ठियंसि शीजपरिष्णए ते पृथिसे उपि पासायगरमए जाव विहरसाण पासह २ सा एवं वदासी-'महो ण अहं अभन्नो अपुण्यो अकसत्यो अक्रयलक्सामी हिरिशिरिवजिए हीमपुण्यकारहसे दुरन्तपन्तत्त्वसामे । जह मं अहं मिलाण वा नाईण वा नियगाण वा सुजैन्तओ. तो णं अहं पि एवं चंव उपि पासायबर्गए जाब बिहरन्ती'। से तेणद्वेण पएसी। एवं बुचइ-मा णं तुमं पएसी ! परमाणुसाविए अवेजाति जहा व से प्ररिधे अवहारए' ॥ ७२ ॥ एत्थ वं से पएसी रासा संबुद्धे केसि कुमारसमणं बन्दर जाव एवं बयासी-"नो सञ्च भनते ! शर्ड परक्षणुताविए अविस्सामि जहा व से प्रतिसे अयगारिए । तं इच्छामि गं देवाणुपियरानं अन्तिए केविपवतं धन्मे विसामित्तए" । "अहासुई देवाणुप्पिया ! मा परिवन्धं करेहि"। घममकहा जहा चित्तस्स, तहेव गिहियमां पविवास २ ता जेजेव सेयविया नवरी तेजेव पहारेत्य गमणाए ॥ तए णं केसी कुमारसमण पएसि रार्थ एवं कवासी-"आणासि तुमं पएसी ! कह आयरिया पकता ?" "इन्ता काकामि, तओ जायरिया पकता । तं जहा-कलायरिए सिप्पाय-रिए घम्माबरिए"। "जाणाति वं तुर्म पएसी । तेसि तिण्हं आवरियाणं कस्स का विणयपवित्रती प्रवित्रक्षा ?" "हुन्ता जाणामि, कलायरियस्स सिप्पायरियस्य उबलेवणं संसञ्जनं वा करिजा पुरुतो पुष्कामि वा आणवेजा समावेजा सम्बावेजा भोगावेजा वा, विउलं जीविवारिष्टं पीड्यार्च दलएजा, पुताणुपुत्तिनं विति कप्येजा । जत्येव धम्मावरिवं पारिजा तत्येव वन्देजा नर्वतेजा सकारेजा संवायेजा कहानं मक्रके देवने चेड्ने पंजुनासेजा, कासुएसमिजेनं जसमपाणबाइमसाइनेणं परि-कामका, पालिकारिएण मीवकतगरीजार्सेवारएण उपनिमन्तेजा"। "एवं व ताद

तुमं पएसी ! एवं जाणासि, तहा वि णं नुमं समे वामंत्रामेणं जाव पहिला सकैं . एयमझं अक्लामिता जेणेव सेयविया नयरी तेजेव पहारेत्य समणाए"। नए ण से पहली राया केमि कुमारसमणं एवं बयासी-"एवं खलु अन्ते ! सम एयालंबे अज्ञान्थिए जाव ममुप्पजित्या-'एवं खलु अहं देवाणुप्पयाणं वासंवामेणं जाव वहिए, तं सेयं खल्ल मे कहं पाउप्यमायाए स्थणीए जान तेयसा जलन्ते अन्तेउर-परिवालसदि संपरिबुद्धः देवाणुप्पिए बन्दिनए नमेसिनाए, एयमहं भुजो २ सम्मं वियाएणं स्वामित्तए 'ति इंडु जामेव दिसि पाउच्भूए तामेन दिसि पिडेगए॥ ७३॥ तए णं से पएसी राथा बले पाजप्यमायाए रवजीए जाव तेयसा बलन्ते सहतुह जान हियए जहेब कृष्णिए तहेच निमाच्छा, अन्तेरम्परियालमादि संपरिष्ठं पद्मविहेणं अभिगमेणं वन्दर् नर्मसङ्, एवमट्टं भुजो २ सम्मं विणएणं खामेर् ॥ तए णं केसी कुमारसमने पएसिस्स रको सृदिनक-नप्पमुद्दाणं देवीमं तीसे य महद-महालियाए महत्रपरिसाए जाव धर्म परिकट्टेंड । तए णं पएसी राया धर्म सोबा निसम्म उद्वाए उद्वेह २ ता केसिं कुमारसमणं वन्दइ नमंसह वं २ ता जेणेव सेर्यावया नयरी तेजेव पहारेत्व गमणाए॥ तए भे केसी कुमारसमणे पएसिँ रायं एवँ बमासी--"मा णं तुमं पएसी ! पुन्नि रमणिजे भनिता पच्छा अरमणिजे भवि" जाति, जहां से वणसण्डे इ वा नस्सान्ध इ वा इक्खवाडए इ वा सत्व्याडए इ वा"। "कहं णं भन्ते ?" "जया णं चणनण्डे पत्तिए पुष्किए फलिए इरियगरेरिजमाणे सिरीए अईव २ उवसोसेमाणे चिद्वह, तया वं वणसण्डे रमणिजे भवह । जया वं बणसण्ड नो पशिए नो पुष्फिए नो फलिए नो इरियगरेरिजमाने नो सिरीए अईव २ उबनोभेमाणे चिट्टर, तया णं जुज्ये झडे परिशंडियपण्डुपते सुक्रस्वे इव मिलायमाणे चिद्रह, तथा णं बणमण्डे नो रमणिजे भवर । जया णं नहसाला वि निजाइ वाइजाइ निषाजाइ इसिजाइ रमिजाइ, तथा में नष्टसाला रममिजा भवाइ । जया णं नहसाला नो निजाई जान नो रमिजाई, तथा णं नहसाला अरसमिजा भवत । जया णं इक्खुवाडे छिजाइ भिजाइ सिजाइ विजाह विजाह, तथा णे इक्खावाडे रमणिजे मन्द्र । जया णं इक्सबाहे नी छिजा जान तया णं इक्सवाहे म्रामिजे भवड । जया णं खलवाडे उच्छन्भइ उद्धरबाइ मतदबाइ मुनिवाइ समाह विकार दिजाः, तया णं सालवाडे रमणिजे अन्द । क्या णं जासनाडे नो अन्ध्रूरभार जान अरमणिजे भवद् । से तेणद्वेर्ण पएसी ! एवं बुचार, मा चं तुन पएसी ! पुन्सि रमणिजे भनिता पच्छा अरमणिजे मविजाति बहा से बणसम्बे इ वा • "। तस में पएसी रामा केसि कुमारसमर्ग एवं नवासी--''नो सह सन्दे ! नई सुन्दि रहासिके

अंबिला पच्छा अरमणिजे भविस्मामि, बहा से वणसण्डे इ वा जाव सलवाडे इ वा । अर्ह मं सेमांवयानमरीपामोक्साई सत्त गामसहस्याई चतारि भागे करिस्साम । एमं भागं बलबाइणस्स दलइस्सामि, एगं भागं कोद्वागारे खुभिस्सामि, एगं भागं भन्ते-उरस्य दलइस्सामि, एरोणं भागेणं महद्दमहालयं कृडमारसालं करिस्सामि । तत्य पं बहाई पुरिसेहिं विजनहभक्तवेयणेहिं विउलं असणं ४ उवक्सडावेता। बहणं समण-माहणभिक्खुयाणं पन्धियपहियाणं परिभाएमाणे २ बहुहिं सीलव्ययगुणव्ययवेरमण-पत्रक्लाणपंत्रहोक्वासस्स जाव विहरिस्सामि"तिकर जामेव दिसि पाउच्भए तामेव दिसि पिडियए ॥ तए णं से पएसी राजा कहं जाव तेयसा जळन्ते सेयबि-यापामोक्साइं सत्त गामसहस्साई बचारि भाए करेह । एवं मार्ग बळवाहणस्स इलइ जाब कुडामारमालं करेडू, तत्व णं बहुहिं पुरिसेहिं जाब उक्क्बडाबेगा बहुणं समण जाब परिभाएमाणे बिहरइ ॥ ७४ ॥ तए णं से पएसी राया समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे "विहरह । जप्पिन्हं व मं पएसी राया समणीवासए जाए नप्पिति न णं रखं च रहं च वलं च बाहणं च कोसं च कोहानारं च पुरं च अन्तेवरं च अभवयं च अधावायमाचे बाबि विहरह । तए मं तीसे सूरियकन्ताए देवीए इमेबारूंदे अञ्चारिक्य जाव समुख्यजिल्या-"जव्यजिहं व णं परसी रावा समजीवासए जाए तप्यमिई च जं रखे च रहे च जाब अन्तेर्टर च ममं च जजनये च अमानायमाचे बिहरह । नं होयं कड़ में पएसि रार्च केम वि सत्वपओगेन वा अभिगपओगेण वा सम्हाप्पक्षोगेण वा विसप्पक्षोगेण वा उद्देशा स्विमकन्तं कुमारं रजे ठविता सबसेव रजसिरिं कारेमाणीए पाकेमाणीए विद्वारताए"तिकह एवं चंपेहें। २ ता स्**रियक**न्तं कुमारं सहाचें। २ ता एवं बबासी-"अप्पनितं च ण पएसी राया समजीवासम् जाए तप्पतिहं व न रजं व वाव अन्तेवरं व मर्म व जणवर्ग च माणुस्सए च कामधोगे अणादानमाणे बिहरह । तं सेर्य बालु तव पुता ! पएसि रार्व केण्ड सरकप्यकोगेक वा जाव उद्विता सबसेव रजासिरि कारेमाणे पाकसाने विद्वितप्"। तप् वं स्रियकन्ते क्रमारे स्वियकन्ताए देवीए एवं क्षेत्र समाणे स्रिक्टन्ताए देवीए एयमई नी आढाह, नी परियाणाह, दुसिबीए संविद्धाः । तप् वं सीसे सुरियसन्ताए देवीए इमेगारुवे अज्ञात्विए आव समुष्यक्रित्वा-"मा नं सुविजवन्ते कृपाते पर्यस्ति रत्तो इमं ममं रहत्त्वनेयं करि-स्सद् "रिहरू प्रवृक्तिस्त सूनो क्रिक्तिः व सम्मानि व रहस्सानि व निवरानि व अन्तरावि स पविकासरमानी २ मिहरह । तए में स्रियकन्ता वेबी अनुवा कवाइ पएसिस रको अल्प्स आर्थ १ सा असर्थ आव सार्ग सन्वनत्यम्न्यमालंकार

विमय्पञ्जोगं पउजङ् । पग्सिस्स रको व्हायस्स सृहाराजवर्गयस्य तं विस्रवैज्ञतं अमर्ण ४ वत्यं जाव अलंकारं निसिरेइ, बायइ । नए वं तस्स पएसिन्स रह्नो तं विससंजुत्तं असणं ४ आहारेमाणस्य मरीरगंभि वेयणा पाउटभूया उज्जला विडका पगाडा ककसा कडुया फम्मा णिद्धुरा चण्डा तिव्या बुक्सा दुम्मा दुरहियामा, पिन-जरपरिगयमरीरे दाहवक्किनए गावि बिहरइ॥ ७५॥ तए पं से फ्एसी राया म्रिय-कन्ताए देवीए असाणं संपलदं कानिसा स्रियकन्ताए देवीए मणमा वि अप्पत्-स्समाणे जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छा २ ना पोसहसालं पमजह २ ना उवा-रपायवणभूमिं पिंडलेहेंड् २ ता दब्भसंबारगं संघरेड् २ ना दब्भसंबारगं सुरुहड् २ ता पुरत्वाभिमुहे संपलियङ्गनिसण्ये कृत्यलपरिगाहियं । सिरसावसं अक्रिले मत्थए कडू एवं वयासी-"नमोत्थु जं अरहन्ताणं जाव संपन्ताणं । नमोत्थु णं केसिस्स कुमार्यसणस्य सम अम्मोबएसगस्य धम्मायरियस्य । बन्दामि णं अगवन्तं तत्थामं इहगए। पासउ मे भगवं नत्थगए इहगयं तिकडू बन्दह लमंसइ। "पुढिब पि णं मए केसिस्स कुमार्समणस्स अन्तिए धूलपाणाइबाए पन्यस्त्राए जाब परिग्गहे । तं इयाणि पि णं तत्सेव भगवजो अन्तिए सन्वं पाणाइवायं पजक्तामि जाब परिस्माई, सब्बं कोई जाब मिच्छावृंतणमां, अकरणिकं जोगं प्रवक्तामि, चउन्त्रहं पि आहारं जावजीवाए पचक्कामि, जं पि व मे सरीरं इहं जाव फुसन्तुति एवं पि य णं चरिमेहिं कशासनिस्तासेहिं चोसिरामि 'निकृ मालोहय-परिकारते समाहिपते कालमासे कालं किया सोहम्मे रूप्ये स्रियामे विमाणे उववाससभाए जाव क्याओ ॥ तए णं से सुरियामे देवे अहुवीवक्सए चेव समाने पञ्चित्रहाए पञ्चतीए पञ्चतिभावं गच्छा । तं जहा-आहारपञ्चतीए नरीरपञ्चतीए इन्द्रियपजतीए आजपाजपजतीए भासामजपजतीए । ते एवं खलु भी सुरियामेजं देवेणं सा दिव्या देविष्ट्री दिव्या देवजुई दिव्ये देवाणुमार्वे कहे परे अभिसम्बागए" ॥ ७६ ॥ "स्रियाभस्स मं भन्ते ! देवस्स केव्हर्य कार्ल ठिई प्रवता ?" "वीयमा ! चतारि पळिओबमाई ठिई पणता"। "से णं स्रियामे देवे ताओ देवळोगाओ आउक्सएणं भवक्सएणं ठिड्क्सएणं अजन्तरं वर्षं बहुना कर्हि गमिहिट, कर्हि उनवजिहिंद ?" गोयमा ! महाविदेहे वासे जानि इमानि कुलानि भवन्ति, तं सहा-अष्टाई दिताई विउकाई विस्थिणविपुलभवणसम्यासणवाणवाहणाई बहुवणबहुकाव-रूवरययाहं आखोगपक्षोगसंपठताहं विच्छद्वियप्तरभत्तपाणाहं बहुदासीदासमोमहि-सगवेलगप्पभूयाई बहुजगस्स अपरिभूयाई, तस्य अक्रयरेख कुळेखु पुतालाए पकाया-इस्सह । तए णं तीस दारगीस गन्मगर्गास चेव समाणीस अस्मापिकणं धरमे हुडा

पद्दना मविस्पद । तए णं तस्स दारगस्स नवर्ण्हं मासाणं बहुपिरपुष्णाणं अद्बहुमाण राईदियाणं वीइक्कन्ताणं सुकुमालपानिपायं अहीणपविपुज्जपश्चिन्दियसरीरं स्वयस्त्रणः वजणगुणोवनेयं माणुम्माणपमाणपिषपुण्णगुजायसम्बद्धानुनदरक्तं ससिसोमाकारं कन्तं पियदैसणं मुख्यं द्वारयं पयाहिद्द । तए र्ण तस्य दारगस्य अम्मापियरो पढमे दिवसे टिइवबियं करेहिन्ति । तइयदिवसे चन्दसूर्दसणगं करिरसन्ति । छद्वे दिवसे जागरियं जागरिस्मन्ति । एकारसमे दिवसे बीइक्टते संपत्ते बारसाहे दिवसे निन्दित्ते असूड-जायकम्मकरणे नोक्से संमजिओविति विउतं असमपाणसाइमसाइमं उक्कसा वेस्सन्ति २ ना मिननाइनियगस्यमस्यन्धिपरियणं आमन्तेत्ता सञ्जो पच्छा णहाया अलंकिया भोयणमण्डवंसि सहासम्बर्गया तेण मितनाइ जाव परिजणेण सदि बिउलं अमणं ४ जाताएमाणा विसाएमाणा परिभुक्तेमाणा परिभाएमाणा एवं चेव जी विहरिस्तन्ति । जिमियभूनतरागया वि व णं समाणा आयन्ता चोक्सा परमस्त्रभया तै मिननाइ आक् परियणे विज्ञकेषं करक्यान्यमहार्ककारेणं सकारेस्सन्ति संमाजि-स्सन्ति स॰ २ ता तस्सेव मित्त जाव परियणस्स पुरओ एवं वहस्सन्ति-'बम्हा णं देवाणुप्पिया ! इमेरि दारगेसि गब्भगर्यसि चेव समाणेसि धम्मे दढा पहचा जाया. तै होउ णे अम्हं एक्स्स दारक्स्स दडपइन्ने नामेर्ग । तए वं तस्स दढपइनस्स दारगस्त अम्मापिक्री नामधेकं करिसान्ति-इडफ्को व २ । तए णं तस्स अम्मापिसरो अनुपुरुवेणं छिद्वडियं व चन्दस्रियदरियणं व चम्मजागरियं च नामधेजकरणं च पजेमणगं च पजन्मणगं च पडिनद्वावणगं च पचडुमणगं च कृष्णवेहणं न संक्ष्म्प्रराविकेङ्गां न न्होनगरं न अचाणि न नहूणि गस्माहाण-बन्मणाइयाई महना इड्डीसकारसमुदएणं करिस्सन्ति ॥ ७७ ॥ तए मं से दर-पर्के दारए प्रवाहिपरिक्याते खीरघाईए मजवधाईए मज्जवधाईए अञ्चवाईए कीलाक्णधाईए, अवाहि व बहुदि सुजाहि विलाइयाहि वासविवाहि वटिस्पाहि बब्बरीहिं वसस्त्रवाहें जोन्द्रवाहें पन्नविवाहें इंसिनिविवाहिं वास्विवाहें सासियाहें कउसियाहिं दमिलीहिं सिंहकीहिं आरबीहिं पुलिन्दीहिं पक्रणीहिं बहलीहिं मुरंबीहिं समरीहिं पार्शीहिं नाजादेवीविदेसपरिमण्डियाहिं सदेसनेवत्वगहियवेसाहि इप्रि-यचिन्तिमपरिवस्तिमाणाहि निरमकुरालाहि विजीवाहि वेवियानहेवालतक्षिवन्द-परिवालपरितुषे वरिसपरक्षमुदमहपरवन्वपरिक्सिते इत्थानो इत्यं साहरिजमाने २ उपनक्षिज्ञमाने २ अंकानो अंकं प्रिकृत्रमाने २ उपनिजेमाने २ उपकारिज्ञमाने २ उवगृहिजनात्री ६ अवगाकिजनाचे २ परिवेदिजनाचे २ परिवृश्विजनाचे २ रम्मेस मनिकोहिसराकेस परंपमाने २ जिरिकन्त्रसाहीने विश्व सम्मायरपायंचे निवास-

निव्याचार्यसि सुहंसुहेणं पविवश्विस्सइ ॥ ७८ ॥ तए णं तं दक्षपद्रणं दारगं अभ्यापियरी साइरेगअहुवासमायगं जाविता सोमणेसि तिहिक्रणनक्त्रसमुद्रुतीस व्हार्न सच्या-रंकारविभृतियं करेता महया इङ्कामकारममुद्दएणं कलायरियस्य उवणेहिन्त । तए जै से कलायरिए सं दलपड्क दारगं छेहाइयाओ गणियायहाणाओ गठणहरापञ-क्साजाओं बावसीरें कलाओं सुसओं य अत्यओं य गैथओं य करणओं व परिक्सा-विक्रिक्ष य सेहावितिक् य । सं अहा-सेर्ह गणियं वर्ष नहं गीयं वाड्यं सरगर्य पोक्नकरगर्य समताकं ज्यं जणवायं पानमं अद्भावयं पोरेकनं दगमहियं अन्नविद्धं पाणविद्धं वरय-बिहि विहेबर्णविहि समापविहि अर्ज पहेलियं मागहियं [निदाइवं] गाहं गीडयं सिलोगं क्रिरकाअति सुवण्यज्ञति चुण्यञ्जति आसर्गविहि तरुणीपविकस्यं इत्यिलक्सणं पुरिस-क्ष्मकां इयलक्षणं गयलक्षणं गोणलक्ष्मणं कुक्कुडलक्ष्मणं छत्तलक्ष्मणं दण्डल-क्सणे असिलक्सणं मणिलक्सणं कागणिलक्सणं वर्त्यूयञ्जं नगरमाणं सन्धावारं चारं यंकिकारे वृहं परिवृहं कक्षवृहं गरुख्युहं मगडवृहं अदं निजुहं जुहाइनुहं लक्षित्रहं महिज्दं बाहजुदं लगाजुदं ईसस्यं छरुपवार्यं चणुक्वेरं हिर्ण्णपागं सुवण्णपागं द्वलकेई बहुकेई नास्त्रियासेई पत्तच्छेजं कडगच्छेजं सुजीवं निजीवं सरुयस्यमिति । तए ण से कलागरिए तं दहपहर्भ दार्ग डेहाइयाओ गणियणहाणाओ सउणस्यप-जनसाणाओं बावत्तरिं कलाओं सुनाओं व अत्यक्षों व गन्धनों य करणांची व सिक्लावेता तेहावेना अम्मापिकणं टबणेहिह । तए णं तस्य वृद्धपहलस दारणस्य अम्मापियरो तं कलायरियं विवर्त्वणं असणपाणसाइयसाइमेणं बत्यगन्वसङ्गाकंकारेणं सकारिस्मन्ति संमाणिस्मन्ति गु०२ ता विष्ठकं जीवियारिहं पीइदार्ण इस्टर्स्सन्ति २ ता पिंडविसज्बेहिन्ति ॥ ७९. ॥ तए णं से दढपरके दारए सम्मक्षकानावे विकासपिर-णयमेते जोञ्चणगमणुप्यते वाबतारिकलापण्डिए अद्वारसविष्ठदेशिप्यगारमासाविसारह नवक्रप्रतपिबबेहए गीयरई गन्धव्यनहक्रुसके सिक्नरागारचाहवेसे संगयगयहसिबम-णियचिद्वियविकाससंस्रावनिउणजुत्तीवयार्कुसके हय बोही गयओही रहजोही बाहुबोही बाहुण्यमदी अर्लमोगसमत्वे साहसिए वियालकारी वाकि मविस्सइ । तए श्रं ते दव-पर्फं दारगं अम्मापियरो उम्मुक्षाळमावं जाव विवासकारि च विवासिसा विरुक्ति असमोगेहि य पाणमोगेहि व केममोगेहि व बत्यमोगेहि व स्वक्रमोगेहि व स्वनि-मन्तेहिन्ति । तए भं से दढपर्के दारए तेहिं विउक्ति अवभीनिहैं जाब सवक्की-गेहिं नो सजिहिर नो गिजिसहिर नो मुश्किहिर नो अञ्होपनजिहिर । से जहांनामए पत्रमुष्पके हैं वा पड़में हैं वा जाव समसहरसक्ते हैं वा क्षेत्र कांच् करें चंत्रके नीयलिप्पर पष्टरएवं नीयलिप्पर जलरएवं, एमानेव वृद्धपति वि हारक कामेहि जाए भोगेहि संबद्धिए नोवलिप्पितिइ० मित्तनाइनियगस्यणसंबिधपरिज-षेषा । से णं तहास्त्राणं थेराणं अन्तिए केवलं बोहिं बुजिसहिद २ ला मुण्डे भविता अगाराओ अगगारियं पव्यवस्मा । से णं अणगारे भविस्मा, इरियामिए जाव सहयहयासणे इव तेयमा जलन्ते । तस्म णं भगवभो अणुत्तरेणं नाणेणं एवं रंसणेण चरित्तेणं आलएणं विहारेणं अजवेणं सहवेणं लाघवेणं लन्तीए गुनीए मत्तीए अण्तरेणं सञ्बसंज्ञमनवम् बरियफलनिव्वाणमागेणं अप्पाणं भावेमाणस्म अणन्ते अणुनरे कांसणे पहिपुण्णे निरावरणे निध्वाचाए केवलवरनाणदंसणे समुप्प-जिहिह । तए णं से भगवं अरहा जिणे केवली भविस्सइ, मंदेवमणुयाधुरस्स लोगस्स परियामं जाणिहिइ । नं जहा-आगई गई ठिई चवणं उववायं तक कई मणीमाण-सियं खड्यं भुत्तं पिक्सेवियं आवीक्तमं रहोक्तमं-अरहा अरहस्सभागी, तं ते मण-वयकायजोगे वहमाणाणं सम्बलोए सम्बजीबाणं सम्बमावे जाणमाणे पासमाणे विहरिस्सइ । तए णं दडपडके केवली एयाएवेणं विहारेणं विहरमाणे वहाँ वासाई केवलिपरियागं पाउणिता अप्पणो आउसेसं आभोएता बहुई भनाई प्रवन्साइ-न्सड २ ता बहुई भत्ताई अणसणाए छेइस्सइ २ ता जस्सद्वाए कीर्ड जिणकप्पभावे थेरकप्पमावे मुण्डमावे केसल्लेए बम्मचेरवासे अण्डाणगं अदन्तवणं अण्यवहाणगं भूमिसेजा फलहसेजा परचरपवेसी लदाबलदाई माणाबमाणाई परेसि हीलणाओ निद्गाओं खिसगाओं तज्जणाओं ताडणाओं गरहणाओं उचानया विरुवस्ता वावीसं परीयहोबसम्या यामकण्टया अहियासिजन्ति तमई आगहेहिई २ ता चरिमेहिं उस्सा-सनिस्सासेहि सिजित्तिहर बुजित्तिहर मुबिहिर परिनिव्वाहिर सव्वदुक्खाणमन्तं करेहिइ" ॥ ८० ॥ "सेवं भनते । सेवं भन्ते" ति भगवं गोयमे समणं भगवं महा-वीरं बन्दर नर्मसङ् बं॰ २ सा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरह ॥ ८९ ॥ ॥ निक्लेको ॥ रायपसेणस्यं समर्थ ॥

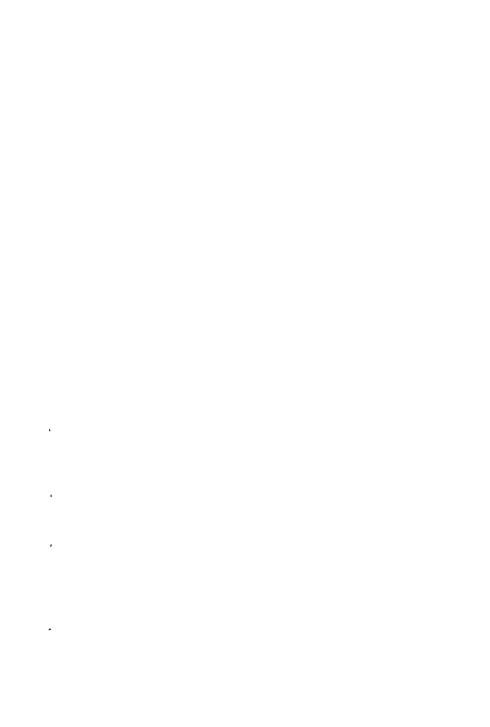

## थीयत्रागमप्रकाशक्यमितिके 'स्तंभ'



परिचय-अप मसि-तिके प्रमुख भी हैं। आपने मजोडे ब्रह्मचर्य व्रत् याव-जीव के लिए प्रहण किया है। आप रिटायर्ड लाइफ्का सद्पयोग जिनशासनकी सेवामं योग देकर करते हैं। आप समितिक सब कार्य दिलकी लगनसे कर रहे हैं। आपने म्थानीय उपाध्रय बनवाते समय टाइमका खब भोग दिया है, जहां तहां डेप्यूटेशन लेकर पहुँचत रहे हैं, इधर उधरमे धन एकत्र करवाकर बड़ा मुंदर म्थानक बनवाया है। आपका अधिक समय

धीवुर्गाप्रसाद जैन B, A, B, T, हेडमास्टर गुड्गाँव-छावनी E. P.

संघ सेवामें ही व्यतीत होता है। आप स्थाध्यायप्रेमी तथा मुनिओं के अनन्य सेवक हैं।

आपके सुपुत्र श्रीकिशोरचंद जैन 13. A. बिरसिंहपुरकी कोल्यिगिकं बहे मैनेजर हैं। वे इस बड़ी भारी पोस्ट पर प्रामाणिकतासे काम करते हैं। सचमुच आप मानापिताके बफ़ादार और परम सेवक पुत्र हैं। आपका सदाचार और धर्मनिष्टा अनुकरणीय है। आप जैसे पुत्र द्वारा कुल, संघ और देशका मान बढ़ सकता है। निर्मलकुमार तथा महेंद्रकुमार आपके दो और छोटे भाई भी हैं।

## नमोऽत्यु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहाबीरस्स

## सुत्तागमे

## तत्य णं जीवाजीवाभिगमे

णमो उसमाइयाणं चउवीयाए तित्थयराणं, इह खलु जिणमयं जिलाणुमयं जिणाणुरुप्तिं जिजप्यणीयं जिजपरुक्तियं जिजकतायं जिजाणुनिकं जिजपन्यकं जिज-देशियं जिणपसरवं अण्डवीडय तं सहस्राणा तं पत्तियमाणा तं रोएमाणा बेरा भगवंतो जीवाजीवासिगमणाममञ्जायणं पण्णवद्देस् ॥ १ ॥ से कि तं जीवाजीवासिगमे ? जीवाजीयाभिगमे द्विहे पश्चेत, तंजहा-जीवाभिगमे य अर्जावाभिगमे य ॥ २ ॥ से कि नं अजीवाभिगमें ? अजीवाभिगमें दुविहे पत्रते, तंत्रहा-स्विअजीवाभिगमे य अरुविअजीबासियमे य ॥ ३ ॥ से कि तं अरुविअजीबासियमे ? अरुविअजी-वाभिगमे दमविद्वे प॰, तंजहा-धम्मत्थिकाए एवं जहा पण्णवणाए जाव छेतं अरुविअजीवासिगमें ॥ ४ ॥ से किं तं हविअजीवासिगमें है वविअजीवासिगमें चउच्चिहे पच्यते, तंत्रहा—संबा संधदेसा संघप्पएसा परमाणुपोग्गला, ते समासबो पंचित्रहा पण्णता, तंबहा-बण्यपरिणया गंध । रस । कास । संठाणपरिणया, एवं ते ५ जहा प्रव्यवकार, सेर्स कविअजीवाभिगमे, सेर्स अजीवाभिगमे ॥ ५ ॥ से कि तं जीवाभिगमे ! जीवाभिगमे बुबिहे पण्यते, तंजहा-संसारसमावण्यकजीवाभिगमे य असंसारसमाक्ष्मगत्रीवाजिगमे व ॥ ६ ॥ से कि तं असंसारसमाक्ष्मगत्रीवाभिगमे हे २ दुविहे प्रणाते, तंजहा-अणंतरसिद्धासंसारसमावण्यगजीवामिगमे व परंपर-सिद्धासंसारसमावण्णगजीवासिगमे व । से कि तं अणंतरसिद्धासंसारसमावण्णग-जीवाभिगमे ? २ क्वारसमिष्ठे क्वारो. तंबहा-तित्यसिद्धा जाव अणेगसिद्धा, सेतं अणंतरसिद्धाः । से कि तं परंपरसिद्धार्यसारसमानणगजीनाभिगमे ? २ अणेगनिहे पण्णते, तंत्रहा- पडमसमयसिका बुसमयसिका जाव अर्णतसमयसिका, से तं परं-पर्विद्धारंसारसमाक्कागजीवामियमे, सेर्स असंसारसमाक्कागजीवामियमे ॥ ७ ॥ से कि तं संसारसमावकवीकामिगमे ! संसारसमावण्यएस णं जीवेस इमाओ णव पिक्तीओ एवमाहिजाति, तं --एगे एवमाइंस-इविहा संसारसमाकणमा जीवा प॰, एगे एक्साइंस-विविधा संसारसमाक्ष्ममा जीवा प॰, एगे एक्साइंस-वउन्विधा

संसारगमावण्यता जीवा प॰, एगे एवमाईसु-पंचविदा संसारममावण्या जीवा प॰, एएणं अभिलावेणं वाब दर्सावद्दा संसारसमानग्गा जीवा पण्यता ॥ ८ ॥ तत्थ णं जे एवमाहंमु 'दुविहा संमारममावण्णका अध्या प०' ते एवमाहंमु-तं०-नगा चेव थावरा चेव ॥ १ ॥ से कि नं यावरा १ २ तिविद्या पनना, तेतहा-पुटविकाइमा १ अ। उकाइमा २ वणस्मटकाइमा ३ ॥ १०॥ से 👪 तं पुटविकाइमा ? २ दुविहा प०. तं०-सृहुमपुढविकाइया य बायरपुढविकाइया य ॥ १२ ॥ मे कि तं मुहुमपुटविकाटया ? २ दुविहा प०, नं ०-पञ्चलमा य अपञ्चलमा व । सेनहणिमाहा-वरीरोगाहणनंत्रयणसंठाणक्रमाय तह य हुंति मण्णाओ । लेबिदियसमुख्याओ, मणी वेए य पजरी ॥ १ ॥ विद्वी दंसणनाणे जोसुक्ओन नहा किमाहारे । उनवाय-ठिई समुख्यायनवणगडरागई चेव ॥ २॥ १२ ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं क्डमगर्गा प्रणाता ? गोयमा ! तओ मरीरगा प०, तं०-ओगांहग् तेयए इम्सए ॥ तेनि णं मेते ! जीवाणं केमहालिया नरीरोगाहणा प० ! गी० ! जहकेणं अंगुला-संखेजङ्भार्गं उक्रोसेणवि अंगुलासंखेजङ्भागं ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरा किसंघयणा पण्णता ? गोयमा ! छेनद्रमंघयणा पण्णना ॥ तेसि णै भंते ! सरीरा किसंठिया प० ! गोयमा ! मन्रचंदशंठिया पण्यमा ॥ तेसि थं मंते ! जीवाणं कह कसाया प्रणाना ! गोयमा ! चनारि कमाया प्रणाता, तंत्रहा-कोहकताए माणकताए माबाकमाए लोडकसाए ॥ तेसि णं भंते ! जीवार्णं कड मण्याओ पण्यनाकी ? गोयमा ! वनारि सनाओ पण्णनाओ. तंजहा-आहारसण्या जाव परिम्महसना ॥ तेजि णं भंते ! जीवाणं कड देमाओ प्रणाताओं ? गोयमा ! तिकि देसाओ प्रवत्ताओं तंत्रहा-किकलेत्या नीललेत्या काउलेत्या ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं कह इंदियाहं पण्णताई ? गोयमा ! एगे फासिंदिए पण्णते ॥ तेसि में भेते ! जीवाणं कई सम-व्हाया पण्णना ! गोयसा ! तको समुख्याया पण्णना, तंजहा-वेजणासमुख्याए कतायसमुख्याए मार्गितियसमुख्याए ॥ ते णं अंते ! जीवा कि सभी असभी ! गोयमा! नो सन्नी असन्ती ॥ ते नं मंते ! जीवा कि इत्यिवेवा पुरिसकेवा णपुंसगवेया ? गोयमा ! जो इत्थिवेया जो पुरिसवेया जपुंसगवेया ॥ हेसि ज भंते ! जीवाणं का प्रजनीओ पण्णताओं ! नीवसा ! चतारि प्रजनीओ पण्णताओं, तैजहा-आहारपजती सरीरपजती इंदिकाजती आणपाणुपजती । देति वे श्रेदे ! जीवार्ण मह अपजतीओ पण्णताओ ? गोबमा ! बतारि अपजतीओ पण्णताओ, संबद्धा-आहारअपजती जाव आजापाणुअपजती ॥ ते वं अंते ! जीवा कि सम्मनिकी मिच्छादिही सम्मानिच्छादिही ! गोयमा ! यो सम्मदिही विच्छादिही भी सम्मान

मिखादिही ॥ ते णं मंते ! जीवा किं चक्खरंसणी अचक्खरंसणी ओहिटंसणी केवसर्तमणी ! गोबमा ! नो चक्खुदंसणी अवक्खुदंसणी नो ओहिदंसणी नो केवल-हंसणी ।। ते णं मंते ! जीवा कि नाणी अञ्चाणी ? गोयमा ! नो नाणी अञ्चाणी. नियमा दुअण्याणी, नेजहा-महअजाणी मुसअण्याणी य ॥ ते वं भंते ! जीवा कि मणजोगी वयजोगी कायजोगी ? गोयमा ! नो मणजोगी नो वयजोगी कायजोगी ॥ ते में मेर्न ! जीवा कि सामारोबडना अणामारोबडना ? गोवमा ! सामारोकडनावि अणागारीवडतावि ॥ ते णं भेते ! जीवा किमाहारमाहारेति ! गोयमा ! दव्यक्षी अर्णतपएसियाई खेनओ असंखेजपएसोगाडाई कालओ अनयरसमयद्विडयाई भावओ वण्णमंताई गेथमंताई रसमंताई फासमेताई ॥ जाई मावओ बण्णमंताई आ० ताई कि एगवण्याई आ॰ द्वष्णाई आ॰ तिवष्णाई आ॰ चत्रवष्णाई आ॰ पंचवणाई आ॰ ? गोयमा ! ठाणमग्गणं पहुच एगवण्णाइंपि दुवण्णाईपि तिवण्णाईपि चडकणाइंपि पंचनक्याइंपि आ०. विहाणमञ्जूषा पहच कालाइंपि आ० जाव युक्तिस्लाइंपि आ॰, जाई बण्यको कालाई आ॰ ताई कि एगगुणकालाई आ॰ जाव अर्णतगुणकात्वाई आ० र गोसमा ! एगगुणकालाईपि आ० जान अर्णनगुणकालाईपि आ॰ एवं जान सुकिल्लाई ॥ जाई भावओ गंधमंताई आ ० ताई कि एगगंधाई आ ० तुर्गपारं आ० रे गोससा । ठाणसम्पर्ण पहुच एगरांबाइंपि आ० दुर्गधाइंपि आ०. विहाणमस्यामं पहन मुख्यिगंघाडंपि आ० दुव्यिगंघाडंपि आ०. जाई गंधओ सुद्धि-गंबाई आ॰ ताई कि एरस्पासिकार्यवाई आ॰ जाव अणंतराणसुरिक्षंघाई आ॰ है गोवमाः। चगरामस्वित्रनंबाहेपि जा० जाव जणंतगुणस्वित्रगंशहेपि आ०, एवं दुविकांचाइंपि ॥ इसा अहा क्या ॥ जाई भावओ फासमैताई आ० ताई कि प्राफालाई बार जाब अद्भुक्तासाई आर ? गोयमा! ठामसमार्ण पहच नो एगफासाई बा॰ नी दुफासाई बा॰ नी तिफासाई बा॰ चउफासाई बा॰ पंचफासाईपि जाव अद्वकासाइपि आ०, विद्वारमामार्ग पद्धच कनसदाइपि आ० जाव व्यवसाइपि आर्थ. जाई फासओ कम्बाराई आ० ताई कि एग्युणक्यकाई आ० जाव अर्णत्तुव्यक्षकार्द्धं आ । शोजमा ! एग्गुलक्ष्मकार्द्धेपे आ । जाव अर्णत्तुव्य-कानकाराईपि आ॰ एवं जाव होनका जैनका ॥ ताई मेते ! कि प्रद्वाई आ॰ अपदाई था॰ ! गोममा ! पुद्राई बॉ॰ मी अंपुद्राई आ॰, ताई मंते ! कि ओगावाई आ॰ अयोगावर्त का . ! बोबसा ! ऑयावाई आ . जो क्योगावाई आ . ताई मंते ! किमणीतरीयाहाई आ॰ प्रेप्रीयाहाई आ॰ ? गोयमा ! अर्णतरीयाहाई आ॰ नी परिपरीवाहाई जा क ताई नेते ! कि बाजई आ व बाबराई आ ? गोवमा ! अपूर्वप

आ॰ बायराइंपि आहारेंति, तार्ड मेते ! कि उद्दे आ॰ अहे आ॰ तिरियं प्राहारेंति हैं गोबसा! उद्दंपि आ॰ अहेबि आ॰ तिरिबंपि आ॰, ताई भंते! कि आई आ॰ मजेरे आ॰ पजनसाणे आहारेंति ! गोयमा ! आहंपि आ॰ मज्होंब आ॰ पजनसाणेवि आ॰. ताइं भंते ! कि सबिसए आ॰ अबिसए आ॰ ! गोयमा ' सबिसए आ॰ नो अविसए आ॰, ताई भंते । कि आणुप्टिंब आ॰ अणाणुप्टिंब आहारेति ? गोयसा ! आणुप्टिंब आहारेंति नो अणाणुपुब्दि आहारेंति, ताइं भंते ! कि तिविसि आहारेंति चउदिसि आहारेंति पंचिदिसि आहारेंति छदिसि आहारेंति ? गोयमा! निव्याचाएणं छदिसि. वाधारं पहुच सिय तिदिसि सिय चउदिसि सिन पंचविति. उस्समकारणं पदुच वण्णको काल नील जाव मुक्तिल्लाई, गंधओ सुव्भिगंधाई दुव्भिगंभाई, रसओ जाव तिप्तमहराई, फातको सक्ताइसाइस जात निद्धलककाई, तेसि पोराने बण्णगणे जाव फासगुणे विष्य-विणामहत्ता परिपीतहत्ता परिसादहत्ता परिविद्धंसहत्ता अण्ये अपूर्व्य वण्णगुणे गंधगुणे जाव फामगुणे उप्पाइता आयसरीरकेतीगाडे पोगाने सम्बप्पणवाए आहारमाहा-रेंति ॥ ते णं अंते ! जीवा कओहिंतो उवबजाति ? कि नेरहएहिंनी उवबजाति तिरिक्समण्डसदेवेहितो जबबजाति ? गोयमा ! नो नेरइएहिनो जबबजाति, तिरिक्स-जोणिएहिंतो उदबजंति मणुरसेहिंतो उदबजंति, नो देवेहिंतो उदबजंति, तिरिक्क-जोषियपज्ञतापज्ञतेहितो असंबेजवासाउयवज्ञेहितो उववजंति, मणुरसेहितो अकम्म भूमिगअसंखेजनासाउयवजेहितो उनवजेति, वक्तीउनवाओ भाषियव्यो ॥ तेसि प मंत ! जीवाणं केवड्यं कालं ठिडं पण्णना ! गोयमा ! वहनेणं अंतोसहत्तं उद्योखेनवि अंतोमहर्त ॥ ते णं भेते ! जीवा भारणंतियसमुख्याएणं कि समोहया भरंति अस-मोहया मर्रति ? गोबमा ! समोहयावि मर्रति असमोहयावि मर्रति ॥ ते च वंते ! जीवा अणंतरं उब्बहिता कहिं गच्छंति ? कहिं उवक्रांति ?-कि नेरप्रतस उक्कांति तिरिक्खजोणिएस उ॰ मणुरसेस उ॰ देवेस उद्यव॰ १, गोयमा ! तो नेर्प्यू स्वय-जंति तिरिक्सजोणिएस उ॰ मण्टसेस उ॰ जो देवेस उचव॰ । जह तिरिक्सजोणि-एस उवनजीत कि एगिदिएस उवनजीत जाव पविदिएस उ॰ ? गोदमा ! एमिदिएस उत्वक्ति आव पंचेदिवतिरिक्सवीधिएस उन्वक्ति, असंवे अवासास्यक्षेस प्रजना-पजनाएस उत्र , मणुरसेस अकम्मभूमाश्रांतररीकाशसंकेजवासाउग्रकेट प्रमान पञ्चतपुत्र उव॰ ॥ ते नं मंते ! बीवा बस्मास्या बस्कागस्या पञ्चता ? गीवमा ! दुगस्या तुआगह्या, परिता असंखेळा फणता समगाउसो! से तं सहुमपुरविकाह्या॥ १३ # से कि तं बायरपुरविकाद्या ? २ वृतिहा पञ्जता, तंत्रहा-सञ्द्वारासुरविकाद्या क करवायरपुरविकाहमा व ॥ १४ ॥ से कि तं सम्बूबायरपुरविकाहण है २ सस्तिहा

पम्मता, नंजहा-कम्हमहिया, मेओ जहा पम्मवणाए जाव ते समासओ दविहा पण्णता, नंजहा-पजनगा व अपजनगा व । तेसि णं भेते ! जीवाणं कह मरीरगा क्णाता ? गोयमा ! तक्षो मरीरगा प॰, नंजहा-ओगालिए तेयए कम्मए, तं चंद सन्त्रं नवरं बतारि लेमाओ, अवसेषं जहा बहुमपुडविकाइयाणं आहारी जाब णियमा छहिसि, उबवाओ तिरिक्खजोलियमणुस्मदेविहिंतो, देवेहिं जाव सोहम्मेसा-णेहिंती, ठिई जहनेणं अंतोमुहत्तं उन्नोसेणं बाबीसं वासमहस्साइं। ते णं भंते ! जीवा मारणंतियमसुरवाएणं कि नमोह्या मरेति असमोहया मरेति ! गोयमा ! समोह्यायि मरिति असमोह्यावि मरिति । ते णं मंते ! जीवा अणंतरं उच्चष्टिता कार्ह गच्छंति ! कार्ह उचवज्रति !-कि नेरइएस उववज्रति !०. एच्छा, गो० नो नेरइएस उनवर्जात तिरिक्सजोषिएस उनवर्जात मणुस्सेस उन० नो देवेस उन० नं चेव आव असंखेजवासाउयवजेहिंतो उ० । ते णं भंते ! आंवा बढ्गह्या बढ्-आगह्या पण्णता ? गोयमा ! दुगह्या तिआगह्या परिता असंखेजा प० समणा-उसो !, से तं बायरपुढनिकाइया । सेतं पुढनिकाइया ॥ १५ ॥ से कि तं आउका-इसा ? २ दुविहा पष्णता, तंजहा-दुहुसआउक्काइया व वायरआउक्काइया य, इहुमबाउ० दुविहा पञ्चला, तंजहा-पजला य अपजला य । तेसि णं भेते ; जीवाण बह सरीर्या प्रव्यक्ता है गोयमा ! तओ सरीर्या प्रव्यक्ता, नंजहा-ओरालिए तेयए कम्मए, जहेब शहुमपुढविकाइयाणं, णवरं विषुगसंठिया पण्णता, सेसं तं चेव जाव दुनह्या दुआगाइया परिता असंबेजा पण्णता । से तं द्वहुमआउकाइया ॥ १६ ॥ से कि तं बायरकाउकाइया १ २ अनेगविहा पण्णता, तंत्रहा-ओसा हिमे जाब जे बाबके नहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पण्णसा, तंत्रहा-पजसा य अपजता व, तं चेव सर्व्य वर्वर विवुधसंदिया, बतारि देसाखी, आहारी नियमा छिर्सि, स्ववाको तिरिक्सजोणियमणुरसदेवेहिंतो, ठिई जहकेण अंतोमुहुन उक्को-सेणं सत्तवाससहस्साई, सेसं तं चेव जहा वायरपुढविकाइया जान दुगहवा तिआगहया परिता असंकेजा प्रमता समबाउसी !, सेतं बायरमाऊ, सेतं आउकाइया ॥ १०॥ से कि तं कणस्पाइकाइया है २ दुविहा पन्णता, तंजहा ग्रहुमकणस्पाइकाइया य बाबरवणस्यक्काइबा व । से कि तं ग्रहुमवणस्यक्काइया १ २ दुविहा प्रणाता, तंजहा-पजात्तका य अपजातका व तहेच जवरं अधित्यंच (संठाण )संठिया, दुगइया दुआवह्या अपरिता अर्णता, अवसेसं जहा पुरुविद्याह्याणं, से ते सहसय-णस्यक्कार्मा ॥ १८ ॥ से कि ते बाबरक्णस्यहकाहवा ! २ दुविहा पण्णाता, तंत्रहा परीक्षादीरकावरवणस्यवस्या व साहारणसरीरवावरवयस्यक्ताइया य

॥ १९ ॥ से कि तं परोयसरीरकायरवणस्सङ्काङ्या ? २ दुवाळसविहा पण्णता... तंजहा-स्वता गुच्छा गुम्मा लया म वही स पव्चगा चेव । तणवलयहरियओस-हिजलरुहुकुणा य बोद्धव्या ॥ १ ॥ से कि तं स्क्रा ! २ दुविहा पण्णना, तंत्रहा-एगनीया य बहुनीया य । से कि तं एगनीया ? २ अणेगविहा पण्णना, तंत्रहा---निवंबजंब जाव पुण्णागणागरुक सीवण्णि तहा असोगे य. जे यावण्णे तहप्पगारा. एएसि णं मुलावि असंखेळजीविया, एवं कंदा संधा तया साला पवाला पत्ता परेय-जीवा पुष्फाइं अणेगजीवाई फला एगबीया, सेतं एगबीया । से किं तं बहबीया ? २ अणेगविहा पण्णता, तंजहा--अत्थियतंद्यउंबरकविद्वे अधिलगफणसदाष्टिमण-म्गोहकाउंबरीयतिलयलउयकोद्धे धवे, जे याकणे तहप्पगरा, एएसि णं मुलावि असंखेजजीविया जाव फला बहुबीयगा, सेतं बहुबीयगा, सेतं कृत्या, एवं जहा पण्णवणाए तहा भाणियव्यं. जाव जे यावजे तहप्यगारा, सेतं कुहणा-नाणाविह-संठाणा रुक्ताणं एगजीविया पता । संबोवि एगजीवो तालसरलनालिएरीणं ॥ १ ॥ 'जह सगलसरिसवाणं पनेयसरीराणं' गाहा ॥ २ ॥ 'जह वा तिलसक्कलिया' गाहा ॥ ३ ॥ सेतं परायसरीरवायरवणस्सङ्काडया ॥ २० ॥ से किं तं साहारणसरीरवा-बरवणस्सइकाइबा ! २ अवेगविहा पण्णता, तंत्रहा-आलुए मूलए सिंगवेरहिरिकि-सिरिलिसिस्सिरिलिकिटिया छिरिया छिरियविसालिया कम्हकंदे वजकंदे सूरणकंदे सल्लूडे किमिरासिसंह भोत्यापिंडे हलिहा सोहारी जीहाँ ठिही विभुजस्तकाजी सीहकमी सीउंडी मुसंडी जे बावण्ये तहप्पगारा ते समासमी द्विहा पण्यता. तंजहा---पञ्जतगा य अपजलगा य । तेसि णं अंते ! जीवाणं कह सरीरगा पण्यता ? गोयमा! तओ सरीरगा पनता, तंजहा-ओरालिए तेयए कम्मए, तहेव जहा बागरपुर्विकाङ्याणं, णवरं सरीरोमाङ्का अहमेणं अंगुलस्स असंबेखङ्भायं उक्रोसेणं साइरेगओवणसहस्सं, सरीर्गा अजित्वंयसंठिया, ठिई जहनेणं अंतोसहर्त्तं उक्रोसेणं दसवाससहस्साई, जाब दुगडमा तिआगड्या परिता अणंता पण्यता, सेतं बायरवणस्साइकाइया सेत्रं वणसाइकाइया सेत्रं बावरा ॥ २१ ॥ से किं तं तसा ? २ तिबिहा पण्णता, तंजहा-तेउकाइया वाउकाइया ओरास्त तसा पाणा ॥ २२ ॥ से कि नं तेडकाइया ? २ दुविहा क्लाता, तंजहा--दुहुमतेडकाइया व वावरते-उकाह्या य ॥ २३ ॥ से 👫 तं सहमतेउकाह्या? २ जहा सहमपुरुषिकाह्या नवरं सरीरमा सहकलावसंद्रिया. एवयस्या दुर्भागस्या परिशा असंबेद्धा पण्यसा, सेसं तं चेन, सेर्त सहमतेत्रकाहमा ॥ २४ ॥ से कि ते बायरतेत्रकाहमा ! अयोगविहा पण्णाता, तंत्रहा-इंगाडे बाडे यमारे जान सरकंतमिनिस्सिए, जे यानहे

तहप्यारा, ते समासको दुविहा पण्यता, तंत्रहा-पञ्चता य अपञ्चता य । तेसि णं संते! जीवाणं सह सरीरया पण्णता? गोयमा! तओ सरीरमा पण्णता, तंजहा---ओरालिए तेयए कम्मए, सेसं तं चेव, सरीरगा स्डकलावसंटिया तिकि केस्सा, ठिई जहनेणं अंतोसुहुतं उक्तोसेणं तिकि राईदियाई तिरियमणुस्सेहिंनो उववासो, सेसं तं चेव एगगइया बुआगइया, परिता असंखेळा पण्णता सेतं तेउद्दाहया ॥ २५ ॥ से कि तं वासकाइया १ २ दुविहा पण्णता, तंजहा-सुहुमवासकाइया य बायरवा-उकाङ्गा य, सहमवाउकाइया जहा तेउकाङ्गा णवरं सरीरा पडागसंठिया एगगङ्गा हुआगड्या परिता असंखिजा, सेतं गुहुमवाउकाइया । से कि तं बायरवाउकाइया ? २ अणेगविद्या पण्णता, तंजहा-पाईणवाए पदीणवाए, एवं जे यावण्णे तहप्पगारा, ते समासको दुविहा पण्णना, तंजहा-पञ्चना य अपजना य। तेसि णं भंते! जीवाणं कड सरीरगा पण्णता ? गोयमा : बत्तारि सरीरगा पण्णता, तंजहा-ओरान्त्रिए वेडिन्विए तेयए कम्मए, सरीरगा पडागसंठिया, चतारि समुख्याया-वेयणासमुख्याए कसायसमुख्याए मारणंतियसमुख्याए वेदाव्वयसमुख्याए, आहारी निन्वाचाएणं छहिसं वाचारं पडुच सिम तिविसिं सिम चउदिसिं सिम पंचदिसिं, उनवाओ देवमणुयनेरइएस णस्य, ठिई जहनेण अंतीमुहुतं उन्नोसेणं तिनि बाससहस्साई, सेसं तं चेव एगगइया दुआगइया परिता असंखेळा पण्णता समणा-उसो!, सेर्त बायरवालकाइया, सेर्त वालकाइया ॥ २६ ॥ से कि तै ओराला तसा पाणा ? २ चउव्हिं पण्णता, तंबहा-वेईदिया तेईदिया चडरिदिया पंचेंदिया ॥ २७ ॥ से कि तं बेइंदिया १२ अजेगविहा पण्णता, तंत्रहा पुलाकिसिया जाव समुद्दतिक्या, जे यावण्णे तहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पत्तणता, तंजहा-पजता य अपजता य । तेसि मं भेते ! जीवरणं का सरीरना पणता ! गोयमा ! तको सरीरगा प्रण्यता, तंजहा-ओरास्त्रिए तेयए सम्मए । तेसि णं अंते । जीवाणं केमहाळिया सरीरकोवाहूणा प्रव्यक्ता ? गोयमा ! अहमेर्ण अंगुलासंकेज्ञङ्भार्ग उक्तेसेणं बारसजीवणाई डेब्ड्रसंबयणा हुंडसंदिया, चतारि कसाया, चतारि सम्बाखो, तिन्य केसाओ, दो इंदिया, तओ समुख्याया-वेगणा कसाया मारणं-तिया, नोसशी असबी, जपुंसगबेकमा, पंच पजरीओ, पंच जपजरीओ, सम्महिद्वीवि निच्छादिद्वीव नो सम्मामिन्छादिद्वी, को वक्खवंसणी अवक्खदंसणी को वोहिदंशणी यो केनस्ट्रंसणी । ते मं मंते ! जीना कि जानी अन्नाणी ! गोमसा ! णाणीवि अव्याजीवि, वे बाणी वे निवमा दुव्याणी, तंत्रहा-सामिक्सेहिक्णाची प्रयमाणी व. के अवाणी ते निगमा दुवल्याणी-महस्रक्याणी व सुरक्षकाणी

य, नो मणजोगी वहजोगी कायजोगी, सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्तावि, आहारी नियमा छहिसि, उववाओ तिरियमण्रसेम् नेरहयदेवयसंखेजवासाउयवजेस्, ठिई जहनेणं अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं बारम संबच्छराणि, समोहयावि मरंति असमोहयावि मरंति, कहिं गच्छंति ? नेरहयदेवअसंखेजवासाउयवजेस गच्छंति, दुगइया दुआगइया, परिता असंखेजा. सेतं बेडंदिया ॥ २८ ॥ से कि तं तेडंदिया? २ अणेगविहा पण्णता, तंजहा-उवड्या रोहिणिया जान हन्धिमोंडा, जे यानण्णे तहप्पगारा, ते समासओ द्विहा पण्णता, तंजहा-पजता य अपजना य, तहेव जहा वेडंदियाणं, नवरं सरीरोगाहणा उक्कोसेणं तिकि गाउयाई, तिकि इंदिया, ठिई अहकेणं अंतो-मुहुनं उन्होसेणं एगूणपण्णराइंदियाई, सेसं नहेव, दुगउया दुआगश्या, परिता असंखेजा पण्णता. से तं तेइंदिया ॥ २९ ॥ से कि तं चडरिंदिया ? २ अणेगविहा पण्णता, तंजहा-अंत्रिया पुलिया जाद गोमयकीडा. जे बादण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णता, तंत्रहा--यज्ञता य अपजता य. तेसि णं भंते! जीवाणं कड मरीरता प्रकास ! गोयमा! तत्वो सरीरता प्रकासा तं चंद, णवरं सरीरोगाहणा उक्रोसेणं बत्तारि गाउयाउं, इंदियाइं बत्तारि, बक्क्युदंसणी अवक्यु-दंसणी, ठिई उक्कोसेणं ख्रम्यासा, नेसं जहा तेइंदियाणं जाव असंखेखा पण्णता, से तं चउरिदिया ॥ ३० ॥ से कि तं पंचेदिया १ २ चउन्यहा पण्णता. तंजहा---णेरङ्या तिरिक्कें जोणिया मणस्मा देवा ॥ ३९ ॥ से कि तं नेरङ्या? २ सत्तविहा पण्णता, तंजहा-र्यणप्पमापुढविनेरङ्या जाव अहेसत्तमपुढिवेनेरङ्या, ते समा-सओ दुविहा पण्णता, तं ---पञ्चता य अपञ्चता य । तेसि णं भेते ! जीवाणं कर् सरीरणा पण्णता ? गोबमा! तओ सरीरणा पण्णता. तंजहा-वेडिक्य तेबय कम्मए । तेसि ण भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णसा ! गोयमा ! इविहा सरीरोगाहणा पण्णता. तंत्रहा-भवबारणिजा व उत्तरवेडण्विया व. तत्व णं जा सा मनधारणिजा सा जहण्येणं अंगुलस्स असंखे अइमार्ग उद्योसेणं पंचधणु-सयाई. तत्त्र णं जा सा उत्तरवेडिवया सा जहण्येणं अंगुलस्स संसेजहसार्ग उद्योसेणं थण्सहस्यं । तेसि णं मंते ! जीवाणं सरीरा किसंघयणी पण्यता ? गोयमा ! छणां संघयणाणं असंघयणी, जेवडी जेव छिरा जेव ज्हारू जेव संघयणसरिय, जे पोरगसा अणिद्वा अर्फता अप्पिया असुमा अमुलूला अमलामा ते तेति संवायताए परिष-मंति । तेसि णं मंते । जीवाणं सरीरा किसंठिया पण्याता ? गोयमा ! द्वविहा पण्याता. तंत्रहा-भगवारणिजा व उत्तरवेदिक्या व. तत्व मं जे ते अवधारणिजा हो इंडरिंठिया, तत्थ मं जे ते उत्तरवैद्धिनया शिव इंडसेंठिया प्रमास, चतारि

कसाया बतारि सम्माओ तिणि छैसाओ पंचेदिया चनारि समुखाया आइल्ला, समीवि असमीवि, न्पूंसगवेया, छप्पजतीओ छ अपजनीओ, तिविहा दिही, तिचि दंसगा, जाणीवि अन्याणीवि, जे णाणी ते नियमा तिलाणी, तंजहा-आभिण-बोहियणाणी स्थणाणी ओहिनाणी, जे अण्याणी ते अत्येगइया दुअण्णाणी अत्ये-गइया तिअण्णाणी, जे य दुअण्णाणी ते णियमा मङ्भण्णाणी सुयअण्णाणी य, जे तिअण्याणी ते निवसा सहक्षण्याणी व सुवक्षण्याणी व विभंगणाणी व. तिविहे जोगे, दुविहे उबओगे, छहिसिं आहारो, ओसण्णं कारणं पहच बण्णओ कालाइं जाव आहारमाहारेति, उचवाओ तिरियमणुस्सेन, ठिई अक्ष्मणं दसवामसहस्साई उद्दोसेणं तेनीसं नागरोबमाइं, दुविहा भरंति, उष्वष्टणा भाषियव्या जओ आगया, णवरि संमुच्छिमेमु पिडिसिद्धो, तुगऱ्या दुभागऱ्या परिना असंखेजा पण्णता समणाउसो !. से तं नेरहया ॥ ३२ ॥ से किं तं पंचिदियतिरिक्खजोणिया १ २ द्विहा पण्णमा, नंत्रहा - संमुध्किमपंचेदियतिरिक्स जोणिया व गञ्भवकंतियपंचिर्दयतिरिक्स जोणिया य ॥ ३३ ॥ से कि तं संगुच्छिमपैचेंदियतिरिक्सजोणिया ? २ तिबिहा पण्णना. तंजहा-जलगरा थलगरा सहयरा ॥ ३४ ॥ से किं तं जलगरा ? २ पंचिवहा पण्णना, तंजहा-अच्छ्या कच्छ्या सगरा गाहा संसमारा। से कि तं मच्छा ? एवं जहा पण्णवणाए जाव जे यावण्णे तहत्त्वगरा, ते समासओ दुविहा पण्णना, दंगहा---पजना य अपजना य । तेसि णं भेते ! जीवाणं कह सरीर्मा पण्यता ? गोबमा ! तओ सरीरना पण्णता तंजहा-ओरालिए तेवए कम्मए. सरीरोगाहणा जहण्येणं अंगुलस्स असंसे जहमागं उद्योसेणं जोगणसहस्यं, हेवद्रसंघगणी, हुंडसंठिया, चनारि कसाया, सज्याओवि ४, केसाओ तिकि, इंदिया पंच, समुरवाया तिज्यि, णो सम्भी असम्भी, गर्पुसगवेया, पज्रतीको अपज्रतीओ ग पंच, दो दिद्वीको, दो दंसणा, दो नाणा, दो अजाणा, दुविहे जोगे, दुविहे उवओगे, आहारो छहिसिं, उनवाकी तिरियमणुस्तेहिंतो भी देवेहिंतो नी वेरहएहिंती, तिरिएहिंती असंखेळ-वासाउम्बजेहितो. अकन्मभूमगर्अंतररीक्यवसंखेजवासाउम्बजेह मणुस्सेह, ठिई जहवार्य अंतोम्हर्त उद्योगेणं पुष्पकायी, मारणंतियसमुख्याएणं दुविहानि मरेति, अणंतरं उम्बद्धिता कर्ति ! नेरइएसमि तिरिक्काजीविएसमि मणुत्सेस्वि देवेस्नि, नेरहएकु रक्षणणहास्, सेसेस पविसेहो, तिरिएकु सम्मेस उत्पर्कति संबेजनासा-उएसपि असंकेजवासाउएसवि चउप्पएंस वस्तीस्वि अगुरसेस सब्वेस कम्मभूमिएस नो अक्रमभूतिएस अंतरशैवएस्वि संविज्यवासाउएस्वि असंविज्यासाउएस्वि पजाराख्यी सपजाराख्यी हेवेस सार बाजमेलरा, चडगड्या बुकामह्या, परिसा 4.5m

असंखेजा पण्णाना । से तं संमुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्सजोणिया ॥ ३५ ॥ से कि नं थलयरसंमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? २ दुविहा पण्णना, तंजहा--च उप्पयणलयरसंमु च्छिमपंचैदियतिरिक्त जोणिया परिमप्पसंमु ।। से कि नं च उप्पय-थलयरसंमुच्छिम॰ ? २ चडव्विहा पण्णना, तंजहा-एगखुरा दुखुरा गंडीपया सणप्पया जाव जे यावण्ये तहप्पगारा ते ममामओ दुविहा पण्णता, तंजहा-पजारा य अपजारा य. तओ सरीरमा ओगाहणा जहणीणं अंगुलस्म असंखेजहमागं उक्कोरोणं गाउयपुरुतं ठिई जहण्णेणं अनोमुहत्तं उक्कोर्सणं चटरासीइवागसहस्मारं, सेसं जहा जलबराणं बाव चडगडवा दुआगइया परिता असंखेजा पणाना, सेनं चउपप्रयलगरसंम् । से कि तं थलगरपरिसप्यसंमित्छमा ? २ दविहा पण्णता. तंजहा-उरपरिसप्यसंमुच्छिमा भूयपरिनणसंमुच्छिमा । मे कि नं उरपरिमुप्प-संसुच्छिना ! २ चउव्विहा पण्णता, तंत्रहा —अही अयगरा आसालिया महीरगा । से किं तं अही ! अही दुविहा पण्णता, तंजहा--दब्बीकरा मडलिणो य । से किं तं दश्वीरुता ? २ अणेशविहा पण्णला, तंजहा-आसीविसा जाव से तं द्रव्यीकरा । से कि तं मउलिणो ? २ अणंगविहा पण्णना, तंत्रहा—दिव्या गोणसा जाव से तं मङ्खिणो, सेनं अही । से कि तं अयगरा ! २ एगागारा पण्णता, से तं अयगरा । से किं तं आसालिया? २ जहा पण्णवगाए, से तं आसालिया । से किं तं महोरगा? २ जहा पण्णवणाए, से तं सहीरमा । जे यावण्णे तहप्पभारा ते समासओ दुविहा पण्णमा. तंजहा-पज्जना य अपज्जना य तं चेव, जवरि सरीरोगाहणा जहसेणं अंगुल्ह्स असंखेज विद्यासीणं जोयणपृह्नं. ठिइं जहकेणं अंतोमुह्नं उद्योसेणं तेवण्णं नाससहस्याउं, सेसं जहा बलगराणं जाव चडगइया दुआगइया परिता असंखेजा, से तं उरपरिसप्पा ॥ से कि तं भुवपरिसप्पसंमुच्छिमथलवरा ? २ अनेगविहा पण्णता, तंजहा-गोहा भउला जाव जे यावचे नहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णसा, तंजहा-पज्जता य अपजता य, सरीरोगाहणा जहनेणं अंगुला-संखेजं उद्योसेणं धणुपुहत्तं, ठिइं उद्योसेणं बायालीसं बाससहस्साई सेसं जहा जलयराणं जाव चडगइया दुआगइया परिता असंसेजा पण्यता, से तं भुयपरिसप्प-संमुच्छिमा, से तं यलगरा ॥ से कि तं बहुगरा? २ वउ किहा पण्णता, तंजहा---चम्मपक्की लोमपक्की समुरगपक्की विस्त्यपुक्की । से कि तं चम्मपक्की ? २ अणेगविहा पण्णता, तंत्रहा-वस्मूली जाव जे यावके तहप्पगरा, से नं चम्मपक्खी। से कि तं लोमपक्खी ? २ बाणेगविहा पण्णता. तंजहा- ढंका कंका जे यावके तहप्पनारा, से तं खोमपन्स्ती । से किं तं समुग्गपक्सी ? २ एगागारा पण्णता

जहा पण्णवणाए, एवं विययपनन्त्री जाव जे याक्ने तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्याता, तंत्रहा-पज्या य अपजता य, णाणतं मरीरोगाहणा जह० अंग० असं॰ उक्कोसेणं धणुपुहुतं ठिई उक्कोसेणं बावतारि बायमहस्साई, सेसं जहा जलगराणं जाद चउगइया दुआगइया परिता असंखेजा पण्णता, से तं सहगर-संमुच्छिमतिरिक्लजोणिया, से तं संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्लजोणिया ॥ ३६ ॥ से कि नं गब्भवकंतियपंचेंदियनिरिक्खजोणिया ? २ तिविहा पण्णता, नंजहा-जलयरा थलयरा खहयरा ॥ ३ % ॥ से किं तं जलयरा १ जलयरा पंचविहा पण्णाना, तंजहा- मच्छा कच्छमा मगरा गाहा संस्मारा, सब्वेसि भेदो भाणियव्वो तहेव जहा पण्णवणाए, जाब जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णता, तंजहा--पजता य अपजता य. तेसि णं भंते! जीवाणं कः सरीरगा पण्णता? गोयमा! चनारि मरीरगा पवना, नंजहा-ओरालिए वेउन्विए तेयए कम्मए, सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज॰ उक्कोसेणं जोयणसहस्सं छिव्वहसंघयणी पण्णता. तंत्रहा वहरोसभनारायसंघयणी उसभनारायसंघयणी नारायसंघयणी अद्भनारायसंघयणी कीलियासंघयणी सेनद्रसंघयणी, छन्त्रिहा संठिया पण्णता, तंजहा-समचउरंससंठिया णम्गोहपरिमंडल० साइ० खुज्ज० वामण० हुंड०, कसाया सब्वे सण्माओ ४ छेसाओ ६ पंच इंदिया पंच समुख्याया आइहा सण्णी नो अमण्णी तिनिह्वेया छप्पञ्चत्तीओ छअपज्जतीओ दिश्ची तिनिहानि तिण्णि दंसणा णाणींव अण्णाणीवि जे णाणी ते अत्येगह्या दुणाणी अत्येगह्या तिकाणी, जे दुनाणी ते नियमा आमिणियोडियणाणी य सुयणाणी य, जे तिनाणी ते नियमा आमिणिबोहियणाणी द्यय ओहिणाणी, एवं अण्णाणीवि, जोगे तिविहे उवओगे दुविहे आहारो छिद्दिसँ उववाओ नेरइएहिं जान अहेसलमा तिरिक्सजोणिएन सन्वेद्य असंखेजवासाउयवजेद्य मणुरसेद्य अकम्मगृमगअंतरदीषगअसंखेजवासाउय-वजेयु देवेस जाव सहस्सारो, ठिई जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुञ्चकोडी, दुवि-हावि मरंति, अर्णतरं उव्वष्टिता नेरहएस जाव अहेसत्तमा तिरिक्सजोणिएस मणुरसेषु सब्बेषु देवेषु जाव सहस्सारो, चउगह्या चउआगह्या परिता असंखेजा पण्णता, से तं जळगरा ॥ ३८ ॥ से कि तं बळगरा ? २ द्विहा पण्णता, तंजहा-चडप्पया य परिसप्पा य । से कि तं चडप्प्या १ २ चडब्बिहा पण्णता. तंत्रहा-एगखरा सो चेव मेदो जाव जे यावचे तहप्पगारा ते समासको दुविहा पण्णता. तंजहा--पजता व अपजता व. नतारि सरीरा भोगाहणा जहनेणं अंग्रहस्स असं-केंज • उद्योसेणं स गाउयाई. ठिई ज • सं • उद्योसेणं विश्वि पिल्योमाई नवरं उव्यक्ति।

नेरहएमु चउत्थपुडविं ताव गच्छंति, सेसं जहा जलगराणं जाव चउगइया चउषा-गइया परिता असंखिजा पण्णता, से तं चडप्पमा । से कि तं परिसप्पा ? २ दुविहा पण्णता, तंजहा- उरपरिसप्पा व भुवपरिसप्पा य, से किं तं उरपरिसप्पा ? २ तहेव आसाठियवजो मेदो भागियम्बो, मरीरा चतारि, ओगाहणा जहणीणं अंगुलस्स असंखे॰ उक्कोसेणं जोयणसहस्सं, ठिई जहन्नेणं अंतोमहर्तं उक्कोसेणं पुष्वकोडी उव्बहिता नेरइएस जाद पंचमं पुडविं ताद गच्छीत, तिरिक्समणुरसेस मन्वेस, देवेस जाव सहस्सारा. सेसं जहा जलयराणं जाव चरुगइया चरुआगइया परिचा असंखेजा से तं उरपरिसप्पा। से किं तं भ्रयपरिसप्पा? २ मेदो तहेव, चनारि सरीर्गा ओगाहणा जहनेणं अंगुलासंखे । टक्कोसेणं गाउवपृहत्तं ठिई जहनेणं अंतोमहर्त उद्योरेणं पुञ्चकोदी, सेसेनु ठाणेसु जहा उरपरिसप्पा, णवर दोश्रं पुढविँ गच्छंति, से तं भुयपरिसप्पा से तं बलगरा ॥ ३९ ॥ से किं तं सहयरा ! २ चड-व्यिहा पण्णता. तंजहा-चम्मपक्सी तहेब भेदो, ओगाइणा जहनेणं अगुलस असंखे॰ उद्योसेणं भणपृहत्तं, ठिई जहनेणं अंतोमहत्तं उद्योसेणं पिलओवमस्स असंखेजहभागो, सेसं जहां जलयराणं, नवरं जाव तवं पुढविं गच्छंति जाव से तं सहयरगञ्ज्यवर्कतियपंचेंदियतिरिक्त जोणिया, से तं तिरिक्त जोणिया ॥ ४०॥ से कि तं मणुस्सा ? २ दुविहा पण्णता, तंजहा—संमुच्छिममणुस्सा य गञ्भवक्रंति-यमणस्या य ॥ कष्टि णं भंते ! संगुच्छिममणस्या समुच्छंति ! गोयमा ! अंतो मण्-स्सक्षेत्रे आव करेंति । तेसि णं मंते ! जीवाणं कह सरीरगा पण्यता ? गोयमा ! तिकि सरीरगा पक्ता, तंजहा-अोरालिए वेयए कम्मए॰ से तं संमुच्छिममणुस्सा । से कि तं गर्भमवकंतियमणस्सा ? २ तिविहा पण्णता, तंजहा-कम्मभूमगा अकम्म-भूमगा अंतरदीवगा, एवं माणुस्समेदो माणियव्यो नहा पण्यवणाए तहा णिरवसेसं भाणियव्यं जाव छउमत्था य केवली य, ते समासओ दुविहा पण्णता, तंजहा-पजता य अपजता व । तेसि णं भंते ! जीवाणं वह सरीरा प॰ ? गोयमा ! पंच सरीरया प॰ तंजहा--ओरालिए जाव कम्मए । सरीरोगाहमा जहनेणं अंगुलस्स असंक्षेत्र॰ उद्योसेणं तिण्णि गाउवाई छवेव संचयणा स्टसंठाणा । ते णं भेते ! जीवा कि कोहकसाई जाब लोभकसाई अकसाई ? गोयमा ! सम्बेबि । ते णं मंते ! जीवा कि आहारसस्रोबउत्ता जाब नोसस्रोबउत्ता ? गोबमा ! सम्बेबि । ते नं भंते ! जीवा कि कम्हरेसा जाव अरेसा ? गोगमा ! सञ्जीव । सोइंदियोबरता जाव नोईदियोवउत्तावि, सन्ने समुख्याया, तंजहा-विवणासमुख्याए जाव केवलिसमुख्याए, सजीवि नोसजी-असजीवि, इत्यिवेयावि जाव अवेयावि, पंच पजती, तिविहावि दिश्वी.

चतारि इंसणा, जाणीवि अज्जाणीवि, जे जाणी ते अत्येगह्या दुणाणी अत्येगह्या तिणाणी अत्येगह्या चउणाणी अत्येगह्या एगणाणी, जे दुण्णाणी ते नियमा आभिणिबोहियणाणी स्रयणाणी य. जे तिणाणी ते आभिणिबोहियणाणी स्रयणाणी भोहिणाणी य. अहवा आभिणिबोहियणाणी स्यनाणी मणपजवमाणी य. जे चउ-णाणी तं जियमा आमिणिबोहियणाणी सुय॰ ओहि॰ मणपजनणाणी य. जे एय-णाणी ने नियमा केवलनाणी, एवं अचाणीवि दुअचाणी तिअण्णाणी, मणजोगीवि बङ्कायजोगीवि अजोगीवि, दुविह उवओगे आहारो छहिमि उववाओ नेरडएहि अहे-सन्तमबजेहिं तिरिक्खजोणिएहिंतो. उववाको असंखेळवासाउगवजेहिं सण्एहिं अकम्मभूमगर्अतर्रीवगअसंकेजवासाउयवजेहिं, देवेहिं सब्वेहिं, ठिडे जडनेणं अंतो-सहत्तं उद्योसेणं तिष्णि पलिओवमाइं, दुविहावि मरंति, उच्चष्टिता नेरहयाइस जाव अगुत्तरीववाइएस, अस्थेगड्या सिज्यंति जाद अंतं करेंति। ते मं भंते ! जीवा महगड्या कड़आगड़वा पण्णता ? गोयमा ! पंचकड्या चडआगड्या परित्ता संकित्वा पण्णता. सेर्स मणुस्मा ॥ ४९ ॥ से कि तं देवा ? देवा चडिचहा पण्णता, तंजहा- अवणवासी वाजमंतरा जोइसिया वेमाणिया। से किं तं भवणवासी ? २ दसविहा पण्णता, तंजहा---असरा जाब बणिया, से तं अवणवासी । से कि तं वाणमंतरा ? २ देवभेदो सध्यो माणियन्त्रो जाव ते समास्को द्विहा पन्यता, तंत्रहा--पजता य अपजता य, तेसि णं तओ सरीरगा-वेदन्तिए तेयए कम्मए । कोगाइणा दुनिहा-भन्धारणिजा य उत्तरवेडिव्या य. तत्व में जा सा भवधारिकजा सा जहकेमें अंगुलस्स असंखेजह-भागं उक्रोसेणं सत्त रयणीको. उत्तरबेउव्यया जहनेणं मंगुलस्स संखेजह॰ उद्योसेणं जोमणसयसहस्सं, सरीरमा छण्डं संघयणाणं असंघयणी णेनद्री गेव छिरा गेव ब्हार नेद संघयणमस्य. जे पोग्यस्य इद्धा कंता जाब ते तेसि संघायताए परिणमंति. किसंठिया? गोबमा! इतिहा पण्णशा. तंत्रहा-भवधारणिजा य उत्तरवेडिवया य. तस्य णं जे ते अवधारणिजा ते णं समयउरंतसंठिया पण्णता. तस्य मं जे ते उत्तरवेडिव्या ते मं नामासंठामसंठिया पण्णता. चतारि कसाया चलारि सण्या छ केरसाओ पंच इंदिया पंच समुख्याया सचीवि असभीवि इत्य-केमादि परिस्केगानि नी न्यंसक्षेत्रा. पळती अवजतीओ पंच, विश्व तिकि, तिनिन दंसवा, जाणीवि अञ्चाणीवि, के नाजी के निक्त तिज्जाणी अञ्चाणी अव्याणी स्थाणाह, दुविहे उदबोगे. तिविहे कोगे, आहारी विक्रमा छहिते, स्रोसककारचे पहुच कणाओ हातिहस्रक्षिकाई जान आहारमाहारेंति. उनकाजो तिरियमक्सरेस. क्रिडे जहकेणं उस वाससहस्माई उद्योगेणं तेलीसं सागरीकाई, दक्किन संस्ति, उच्चक्रिता से

नेरइएस गच्छंति तिरियमणुस्सेस बहासंभवं, नो देवेस गच्छंति, सुगइया दुआगइया परिता असंखेजा पण्णता, से तं देवा. से तं पंचेंदिया, सेतं ओराला तसा पाणा ॥ ४२ ॥ धावरस्य णं भेते ! केवडयं कालं ठिई पण्णना ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमहत्तं उद्योग्नेणं बावीसं वासमहस्ताइं ठिई पण्णता ॥ तसस्य णं भंते! केवडयं कालं ठिर्ड पण्णता? गीयमा! जहण्णेणं अंत्रोगृहतं उक्कोसेणं तत्तीसं सागरोत्रमाइं ठिई पण्णता । बाबरे णं भंते । धावरेति काळओ केवियरं होइ ! गोयमा! जहनेणं अंतोनहत्तं उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंताओ उस्सिप्पणीओ अवसप्पणीओ कालओ खेनओ अणंता लोया असंखेजा पुरगलपरियहा, ते णं पुरगलपरियहा आवलियाए असंखेजहभागो ॥ तसे णं भंते ! तसंकि कालओ केविकरं होड ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमहत्तं उन्नोसेणं असंखेजं कालं असंखेजाओ उस्स-पिणीओ अवसपिणीओ कालओ जेत्तओ असंखेळा लोगा ॥ थावरस्स णं भंते ! केवडकालं अंतरं होड ? गोयमा ! जहा तमसंचिद्रणाए ॥ तसस्स णं भंते ! केवह-कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहनं उक्कोसेणं वणस्सङ्कालो ॥ एएसि णं भंते ! तमाणं थावराण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! यव्यत्योवा तमा थावरा अणंतगुणा, से तं दुविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णता ॥ ४३ ॥ पदमा द्विहपहिवची समचा ॥

तन्य जे ते एवमाइंसु तिविहा संसारसमावण्णमा जीवा पण्णमा ते एवमाइंसु, तंजहा—इत्बी पुरिसा णपुंसगा ॥ ४४ ॥ से कि तं इत्बीओ ? २ तिविहाओ पण्णनाओ, तंजहा—तिरिक्खओणित्यीओ मणुस्सित्यीओ देवित्यीओ । से कि तं तिरिक्खओणित्यीओ मणुस्सित्यीओ देवित्यीओ । से कि तं तिरिक्खओणित्यीओ ? २ तिविहाओ पण्णमाओ तंजहा—जल्यरीओ बल्ध्यरीओ खह्यरीओ । से कि तं जल्यरीओ ? २ पंचिवहाओ पण्णमाओ, तंजहा—मच्छीओ जाव संसुमारीओ से तं जल्यरीओ । में कि तं बल्ध्यरीओ ? २ दुविहाओ पण्णमाओ तंजहा—पण्डीओ य परिसप्पीओ य । से कि तं चल्प्यययल्यरितित्वख्योम्पण्णमाओ तंजहा—एगखुरीओ जाव सण्पक्षों से तं चल्प्यययल्यरितित्वख्योम्पण्याओ तंजहा—एगखुरीओ जाव सण्पक्षों से तं चल्प्यययल्यरितित्वख्योम्पण्याओ । से कि तं परिसप्पीओ ? २ दुविहाओ पण्णमाओ, तंजहा—लर्पिसप्पीओ य भुयपरिसप्पीओ य । से कि तं उरपरिसप्पीओ ? २ तिविहाओ पण्णमाओ तंजहा—लहीओ अहिगरीओ महोरगीओ य, सेसं उरपरिसप्पीओ । से कि तं भुवपरिसप्पीओ ? २ अण्यविहाओ पण्णमाओ तंजहा—सिर्धीओ सेरंघीओ गोहीओ णजलीओ सेथाओ सर्डीओ सिर्सेथीओ आवीओ सावीओ सोवीओ कारीओ पह्रवाह्याओ चल्पाइयाओ मुसियाओ सुगुसियाओ करोलियाओ गोहियाओ गोहियाओ जिहिवाओ विर्सेथीना करोलियाओ गोहियाओ जोहिवाओ विर्विहाओ स्वर्वाह्याओ निर्विहाओ सुगुसियाओ करोलियाओ गोहियाओ जोहिवाओ विर्विहाओ स्वर्वाह्याओ निर्विहाओ सुगुसियाओ करिवाह्याओ गोहिवाओ जोहिवाओ विर्विहाओ सुगुसियाओ करिवाह्याओ गोहिवाह्याओ जोहिवाओ विर्विहालो सुगुसियाओ करोलियाओ गोहिवाहो जोहिवाहो विर्विहालो सुगुसियाओ करिवाहो गोहिवाहो जोहिवाहो विर्विहालो करालियालो जोहिवाहो जोहिवाहो विर्विहालो सुगुसियालो करोलियाओ गोहिवाहो जोहिवाहो विर्विहालो सुगुसियालो करोलियालो गोहिवाहो जोहिवाहो जिल्हाहाली सुगुसियालो करोलियालो गोहिवाहो जोहिवाहो जोहिवाहो निर्विहाली सुगुसियालो करोलियालो गोहिवाहो निर्विहाली करिवाहित्याले सुगुसियालो करोलियालो गोहिवाहो निर्विहाली सुगुसियालो हिवाहित्याले निर्विहाली निर्विहाली सुगुसियाली करोलियालो गोहिवाहित्याले जोहिवाहित्याले निर्विहाले सुगुसियाले करिवाहित्याले निर्विहाले सुगुसियाले सुगुसियाले सुगुसियाले सुगुसियाले सुगुसियाले सुगुसियाले सुगुसियाले

कियाओं सेतं भ्यपरिसप्पीओं । सं किं तं बहुयरीओं ! चडिव्वहाओं पण्णनाओं तंजहा-चम्मपक्खीओ जाव वियय० सेनं खहयरीओ, सेनं तिरिक्खजोणित्थीओ॥ से कि तं मणुस्यत्थीओ ? २ तिविहाओ पण्णताओ तंजहा--कम्मभूमियाओ अकम्प-भूमियाओं अंतरदीवियाओं। से किं तं अंतरदीवियाओं? २ अद्वाधीसहविहाओं प्रणा-त्ताओ, तंजहा--एग्रह्याओ आभासियाओ जाव सद्धदंतीओ, सेत्तं अंतरही ।। से कि नं अक्रमभूमियाओ १ २ तीसांवहाओ पण्णनाओ तंत्रहा—पंचन हेमवएस पंचस एरण्यास पंचस हरिवासेम पंचस रम्मगवासेम पंचस देवकरास पंचस उत्तरकरास. संनं अक्रमः । से कि नं कम्मभ्रमियाओ ? २ पण्णरसविहाओ पण्णनाओ, नंजहा-पंचस भरहेम पंचम एरवएन पंचम महाविदेहेस, सेतं कम्मभूमगमणुस्मिरशीओ. भंत्रं मण्डिंगत्थीओ ॥ से कि तं देवित्थियाओ ! २ चडव्विहाओ पण्णताओ तंत्रहा— भवणवासिदंबित्ययाओं वाणमंतर्द्वित्ययाओं जोइसियदेवित्ययाओ वेमाणियदेवि-त्थियाओ। से कि नं भगगवासिदेविन्धियाओं ? र दसविहाओं पण्णताओं तंजहा---अमरकमारभवणवासिदेवित्थियाओ जाव यणियकसारभवणवासिदेवित्थियाओ. मे तं भवणवासिदेविन्धियाओ । मे कि नं वाणमंतरदेबिन्धियाओ ! २ अद्वविहाओ पण्ण-त्राओं तंत्रहा-पिमायबाणमंनरदेवित्ययाओं जाव गंधव्व० से तं बाणमंतरदेवित्यि-याओ । में किं तं जोडसियदेवित्थियाओ ? २ पंचविहाओं फणताओं तंत्रहा—चंट-विमाण जोइसियदेविन्धियाओ सुर्० गहु० नक्कन् । ताराविमाण जोइसियदेविन्धि-याओ, सेर्च जोइसियाओ । से कि नं वेमाणियदेवित्थियाओ ! २ इविहाओ प० तंजहा-लोहम्मकप्पवेमाणियदेवित्ययाओ ईसाणकप्पवेमाणियदेवित्ययाओ सेतं येमाणितथीओ ॥ ४५ ॥ उत्थीणं भंते! केवड्यं कार्ल ठिर्ड पण्णना ? गोग्रमा एगेणं आएसेणं जहनेणं अंतीमृहतं उद्दोसेणं पणपनं पतिओवमाई एकेणं आएसेणं जहनेणं अंतोमुहर्त उद्दोसेणं नव पिलेओवमाई एगेणं आएसेणं जहनेणं अंतोमुहर्न उन्नोमेणं सत्त पिलओवमाई एगेणं आएसेणं जहनेणं अंतोमृहत्तं उन्नोसेणं पन्नासं पिलओवमाई ॥ ४६ ॥ तिरिक्खजोणित्थीणं अंते ! केब्द्रयं कालं ठिई पण्णना ? गो० जहन्नेणं अंतोमुहत्तं उद्योसेणं तिष्णि पलिओवमाई । जलयरतिरिक्लजोणित्थीणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णाना ? गीयमा ! जहनेणं अंतो • उद्यो • पुष्वकोडी । चरप्पयथलमरति-रिक्खजोजित्थीणं भंते ! केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? गो॰ जहा तिरिक्खजोजित्थीओ। उरपरिसप्ययलगरतिरिक्सजोणित्वीणं भंते ! केन्द्रयं कालं ठिई फणता ? गोयमा ! जहनेणं अंतोसहत्तं उद्योसेणं पुञ्चकोडी । एवं सुवपरिसप्प । एवं सहसरतिरिक्सि-त्यीणं जहन्नेणे कंतोमहर्त उन्हों। पिक्रोक्सस्स असंखेजहभागो ॥ मणुस्स्रिशीणं

भंते! केवड्यं कालं ठिई पण्णता? गोगमा! खेतं पहच जह० अंती० उद्योक तिर्णिण पलिओवमाई, धम्मचरणं पहुन जह० अंतो० उद्दोसेणं देम्णा पुव्दकोडी । कम्मभूमयमणुस्सित्बीणं भंते ! केवड्यं कालं ठिइं पण्णता ? गोयमा ! सेतं पहुच जहन्नेणं अंतोमुहुनं उन्होसेणं लिन्नि पछिओवमाई धम्मचरणं पहुन्न जहनेणं अंतो-महत्तं उक्कोसेणं देसणा पुव्यकोडी । सरहेरवयकम्मभस्यमण्डिसत्बीणं भंते ! केवडयं कालं ठिई पण्मणा? गोयमा! खेतं पड़च जहनेणं अंतोमहत्तं उन्होसेणं तिकि पिलेओवमाई, धम्मचरणं पहुच जहचेणं अंतोमु । उद्योसेणं देशृणा पुन्वकोडी । पुर्वावदेहअवर्विदेहकम्मभूमगमणुन्सित्शीणं भंते! केन्नइयं कालं ठिई पण्णताः ? गोधमा ! सेतं पहुच जहनेणं अंतो॰ उन्नोसेणं पुरुवकोडी, धम्मचरणं पहुच जहनेणं अंतोमुद्रतं उक्कोसेणं देस्णा पुञ्जकोडी । अकम्मभूमगमणुस्सित्थीणं अंते ! केवडयं बालं ठिडे पण्णता ? गोयमा ! जम्मणं पड़बा जहनेणं देनणं पलिओवमं पलिओवमस्य असंखेजहमागद्मणगं उक्कांसेणं तिनि पलिओवमाई, संहरणं पड़न जहनेणं अंतोमहत्तं उद्योसेणं देस्णा पुरुवकोडी । हेमवगुरण्यवए जन्मणं पहुच जहकेणं देस्णं पहि-ओवमं प्रिओवमस्स असंखेळाइभागेण ऋणगं उक्कोसेणं प्रतिओवमं संहरणं पहन्त जहनेणं अंगोमुहुनं उन्नोसेणं देनृणा पुल्वकोडी । हरिवासर्रमयवासअकन्मभूमग-मणुस्सिन्धीणं भेते ! केन्द्रयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा : अस्मणं पुडुच जहनेणं देसणाइं दो पलिओवमाइं पलिओवमस्य असंखेजहमागेण कगयाइं उद्यो॰ हो पिलेओवमाई, संहरणं पड़न जह अंतो उन्हों देसणा पुरुवकोडी । देवकुरुउत्तर-क्रहज्ञकम्मभ्रमममणुस्सित्बीणं मंते ! केवडयं कालं ठिई पण्णला ? गोयमा ! जम्मणं पहन्य जहकोणं देसणाई तिक्रिण पलिओशमाई पलिओकमस्य असंखेळहभागेण समग्राई उड़ो॰ तिनि पलिओवमाई, संहरणं पहुच जहनेणं अंतोमुहत्तं उन्हो॰ देखणा पुष्तकोडी । अंतरदीवगअकम्मभ्यगमण्डिसत्वीणं भंते ! केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! अम्मणं पद्भ अहक्षेणं देस्णं पिक्कोवमस्य असंखेळाइमागं परिक्रोवमस्स असंखेजहमार्गेण ऊणमें उन्नो॰ पश्चिओवमस्स असंखेजहमार्ग संहर्ण पहुच जहन्नेणं अंतोम् • उक्को • बेस्पा पुष्पकोडी ॥ देविरबीपं संते ! केवइयं कालं ठिई पश्चता ? गोयमा ! जहनेणं दसवाससहस्साहं उन्होसेणं पणपनं पलिखोनमाहं । अवणवासि-देविन्त्रीणं संते ! केव्ह्यं कार्छ ठिई पण्णता ! जहकेणं दसवाससहस्साडं उक्कोरेणं अद्वपंचमाइं पिछ्योत्रमाइं । एवं अधुरक्कमारमनणवासिवेवित्यगए, नाग-क्रमारभवणवासिदेवित्यियाएवि जहचेणं दसवाससहस्साई उद्योसेणं देसणाई पछि-ओवमाइं, एवं सेसायवि वाव याणियकमाराणं । याणमेतरीणं वहनेणं वसवान-

सहरसाइं उक्कोरीणं अद्धपलिओवमं । जोइसियदेवित्थीणं भंते ! केवडयं कालं ठिई पण्यता ? गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवसस्स अहमं भागं उन्नोसेणं अद-पछिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिं अन्महियं, चंदविमाणजोइसियदेवित्थियाए जहुंबेणं चउभागपलिओवमं उक्षोसेणं तं चेव, सरविमाणओहसियदेवित्ययाए जहनेणं चउमागपित्रजोवमं उन्नोरेणं अद्भपित्रजोवमं पंचिहं वाससएहिमन्महियं, गृहविमाणजोऽसियदेवित्वीणं जहण्णेणं चउमागपिछओवमं उक्तोसेणं अद्धपिछओवमं, णक्खनावसाणजोश्सियंदवित्थीणं जहण्णेणं चउभागपिक्योवसं उद्घोसेणं चउभाग-पिल्ओवर्स साइरेगं, ताराविसाणजोइसियदेवित्थियाए जहनेणं अद्वसागं पिल्ओवर्स उद्यो अनुभागपिक्योवमं । वेसाणियदेवित्ययाए जहण्येणं पिक्योवमं टक्कोसेणं पणपन्नं पिठिओवमाई, सोहम्मकप्पर्वमाणियदेवित्यीणं मंते ! केवड्यं कार्रुं ठिडे प॰ ? गोयसा ! जहण्णेणं पलिओवमं उद्योसेणं सत्त पलिओवमार्ड. ईसाण-देशित्थीणं जहण्येणं साइरेगं पिल्लोवमं उक्कोसेणं णव पिल्लोवमाई ॥ ४७ ॥ इत्थी णं अंते ! इत्थिति कालको केविवरं होइ ? तीयमा ! एक्केणाएसेणं जहकेणं एकं नमर्य उक्कोसेणं वसुत्तरं पत्तिओवमसर्य पुञ्चकोडिपुहृत्तमञ्महियं। एक्केणाएसेणं अहक्षेणं एकं समयं उक्कोलेणं अद्वारस परिओक्साइं पुन्वकोडीपुहत्तमन्महियाइं। एक्केणाएसेणं जहण्येणं एकं समयं उक्कोसेणं चउइस प्रिज्ञोबमाई पुन्वकोडिपुहत्तम-स्मिद्धियारं । एक्केमाएसेणं जह ० एकं समयं उक्को ० पतिओवमसयं पुन्वकोडीपुहुनम-ब्सहियं । एकेणाएसेनं जह ० एकं समयं उक्को ॰ पतिओवमपुहुत्तं पुन्वकोबीपुहुत्तम-इमहियं ॥ तिरिक्तजोनित्वी णं अंते ! तिरिक्तजोणित्विति कालओ केविवरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उद्दोर्सणं तिश्वि पछिओवमाइं पुण्यकोदी पुहत्तमञ्म-हियाई, जलपरीए अहलीणं अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं पुन्नकोबिपुहत्तं । नउप्पयथलय-रतिरिक्तजो॰ जहा ओहिया तिरिक्त , उरपरिम्प्यीभुगपरिसप्पित्थी ण जहा जलमरीणं, सहयरि॰ जहण्येणं अंतीमुहुतं उद्यो॰ परिस्रोवमस्स असंखेजहभागं पुरुवकोडिपुहुत्तमञ्महिषं ॥ म्खुस्सिल्बी वं भेते ! कालओ केविषरं होइ ? गोयमा ! सेतं पहुच जहांगेणं अंतोमुहुतं उहां । तिक्षि प्रतिओवसाई पुव्यकोडिपुहुत्तमन्महि-याई, धम्मानरणं पहुच जह । एवं समयं उच्चोसेणं देस्या पुरुषकोधी, एवं कम्मभूमि-सावि भरहेरवज्ञावि, जबरं केर्त पहुन बहु॰ अंतो॰ टक्को॰ तिकि परिख्ञोवमाइं वेत्गपुन्तकोडीअब्महियाई, कम्मक्तं सुव जह एकं समयं उद्यो वेत्णा पुन्वकोडी । पुन्वविदेशभवरविदेशित्वी यं केतं पहुच जह अंतो व उद्यो पुन्य-कोशीपुहुत्तं, धम्मनर्थं पहुच जह । सृषं समर्ग उद्योक्षेणं देस्णा पुञ्चकोदी ॥

अकम्मभूमियमणुम्सित्थी णं भंते ! अकम्मभूमि० कालओ केविचरं होड् ? गोयमा ! जम्मणं पड्ड जह० देसणं पिछञ्जोवमं पिछञ्जोवमस्स असंखेजहमागेणं ऊणं उन्हो० तिण्णि प्रतिओवमाई । संहरणं पृहच जट अनो उन्नोसेणं तिनि प्रतिओवमाई देस्णाए पुव्यकोडीए अञ्महियाई । हेमवएरण्णवए अक्रमभूमगमणुस्मित्थी णं भंते ! हेम० कालओ केविकरं होड ? गोथमा ! जम्मणं पद्म जह० दंनुणं पिट-ओवमं पिलओवमस्य असंखेळाइभागेणं ऊगगं, उक्को॰ पिलओवमं । साहरणं पद्दच जह अंतोम् अक्टो॰ प्रतिओवमं देसुणाए पुन्तकोडीए अन्महियं । हरिवासरम्म-यअकम्मभूमगमण्सित्थी णं भंते !. जम्मणं पद्च जह ० देस्णाई दो पालओवमाउं पिलओवमस्य असंग्वेजहमागेणं ऊणगाई, उन्हो॰ दो पिलओवमाई । संहरणं पहुन जह • अंतोमु • उक्को • दो पालेओवमारं देन्णपुन्वकोडिमन्महिगाई । उत्तरकर्द-वफुरूणं . जम्मणं पटुच जहन्नेणं देसुणाई तिनि पालिओवमाई पलिओवमस्य असं-खेजडभागेणं ऊणगाडं उक्को० तिक्षि पलिओवमाउं। संहरणं पडक जह० अंतीम० उद्यो ति ति पिछओवमाइं देसणाए पुव्यकोडीए अब्सहियाई । अंतर्दीवाकम्मभम-गमणुस्सित्थी ॰ ? गो ॰ ! जम्मणं पटुच जह ॰ देमणं पलिओवमस्य असंखेजहभागं पलिओवमस्स असखेळाइभागेण ऊणं उद्यो० पलिओवमस्य असंखेजहभागं । साहरणं पदुच जह ॰ अंतोम् ॰ उन्हो ॰ पलिओवमस्स अमंखेजङभागं देम्णाए पुव्यकोडीए अब्महियं ॥ देविन्धी णं भंत । देविन्धिति काल०, जमेव संचिद्वणा ॥ ४८ ॥ ्त्यीणं भंते ! केव्हयं कालं अंतरं होड ? गोयमा ! जह ० अंतोम् • उन्नो • अणंतं कालं. वगरसङ्कालो. एवं सञ्जामि तिरिकनाशीणं । मणुस्सित्थीए खेतं पड्ड अह० अंगो॰ उक्को॰ वणस्सहकालो, धम्मचरणं पद्म जह॰ एकं ममयं उक्को॰ अणंतं कालं जाव अवदूर्पामालपरियष्टं देम्णं, एवं जाव पुरुवविदेहअवर्विदेहियाओ, अक-म्मभूमगमण्सितःशीणं भंते ! केवड्यं कालं अंतरं होड ? गोयमा ! जम्मणं पहुच जहनेणं दमवामसहस्साइं अंतोम्हतम्बन्महियाई, उक्को॰ वणस्सइकालो, संहरणं पड्रच जह अंतोम् उद्यो वणस्सङ्कलो, एवं जाव अंतरदीवियाओ । देवित्ययाणं मञ्चासि जह अंती उन्नो वणस्सहकालो ॥ ४९ ॥ एयासि ण मेते ! तिरिक्स-जोणित्ययाणं मण्स्सित्ययाणं देवित्ययाणं कयरा २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुष्टा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवाओ मणुस्सित्ययाओ तिरिक्साजोणि-त्यियाओ असंके जगुणाओ देवित्यियाओ असंके जगुणाओ ॥ एयापि णं भंते ! तिरिक्खजोणित्थियाणं जलयरीणं चलवरीणं खहबरीण य कबरा २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुष्टा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवाओ खहयरतिरिक्खजो-

णित्ययाओ यलयरतिरिक्खजोणित्ययाओ संखेजगुणाओ जलयरतिरिक्ख० संखे-जराणाओ ॥ एयाचि णं भेते ! मणुस्सित्धीणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं अंतरदीवियाण य कयरा २ हिंतो अप्पा वा ४ र गोयमा ! सव्वत्थोवाओ अंतरदीवग-अकम्मभमगमणुस्मित्ययाओ देवकुरूत्तरकुत्रअकम्मभमगमणस्मित्ययाओ दोवि तुहाओ संखेळगु॰, हरिवासरम्मयवास्त्रकम्मम्मगमण्डिसत्थियाओ दोवि त्रहाओ संखेळगु॰. हेमवएरण्णवयअकम्मभूमगमणुस्सित्ययाओ दोवि तुक्ताओ संखेजगु॰, भरहेरवय-कम्मभूमगमणुस्मि० दोवि तुज्ञाओ संखेळगुणाओ, पुर्व्वविदेहअवरविदेहकम्म-भूमगमणुस्मित्ययाओ दोवि तुल्लाओ संखेजगुणाओ ॥ एयासि णं मंते ! देविस्थियाणं भवणवासीणं वाणमंतरीणं जोइसिणीणं वेमाणिणीण व कयरा २ हिंती अप्पा वा वहुया वा तुला वा विसेमाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ वैमाणियदेवित्थियाओ भवणवासिदेवित्थयाओ असंखे अगुणाओ वाणमंतरदेवित्थयाओ असंखे अगुणाओ जोइसियदेवित्थियाओं संखेजगुणाओं ॥ एयासि णं अंते ! तिरिक्सजोणित्थियाणं जलगरीणं यलवरीणं खहयरीणं मणुस्सित्ययाणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं अंतरवीवियाणं देवित्थीणं भवणवासिणीणं वाणसंतरीणं जोडसिणीणं वेसाणिणीण य कयरा २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसे० ? गोयमा ! सव्यत्योवाओ अंतर-वीवगञक्रमभूमगमणस्सित्ययाओ देवकुरुउत्तरकुरुभक्षमभूमगमणुरिसरिथयाओ दोवि तुलाओ संसेजगुणाओ, हरिवासरम्मगवासअकम्मभूमगसण्यस्तित्वयाओ होऽवि तुहाओ संखेजगु॰, हेमवएरण्णदयअकम्मभूमग॰ दोऽवि तुहाओ संखेजगु॰, भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सिन्बीओ दोऽवि तुल्लाओ संखेळातु०, पुर्व्वावदेहुअवर-विदेसकम्मभूमगमणुरिसित्यः दोर्जाव संखेजगुः, वेमाणियदेवित्ययाओ असं-खेजगु , भवणवासिदेवित्यियाओ असंखेजगु , सहयरतिरिक्खजोणित्ययाओ असं-केजगु॰, थलयरतिरिक्सजोणित्ययाओ संदेजगु॰, जलयरतिरिक्सजोणित्ययाओ संखेजगुणाओ, वाणमंतरदेवित्ययाओ संखेजगुणाओ, जोइसियदेवित्ययाओ संखेज-गुणाओ ॥५०॥ इत्यिवेयस्स णं भंते ! कम्बस्स केव्हयं कालं बंधिर्टई प्रणाता ? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दिवन्नो सत्तमागो पिलञ्जोवमस्स असंखेळहभागेण ऊणो उद्यो पण्णरस सागरीवसकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससमाई अबाहा, अबाह्मणिया कम्मठिई कम्मणिसेको ॥ इत्यिवेए णं भंते ! किंपगारे पण्णते ! गोगमा ! फुंफ्-अग्गिसमाणे पण्णते, सेत्तं इत्वियाओ ॥ ५१ ॥ से कि तं पुरिसा ! पुरिसा तिविहा पणाना, तंजहा-तिरिक्सजोणियपरिसा मणुस्सपुरिसा देवपरिसा श से कि तं तिरिक्खजोणियपरिसा ? २ तिविहा पण्णता, तंत्रहा-जलगरा थलगरा सहगरा

इत्थिभेदो माणियव्यो जाव सहयरा, सेतं सहयरा सेतं तिरिक्खजोणियपुरिसा ॥ से कि तं मणुरसप्रिया ? २ तिविहा फणता, नंजहा-कम्मभूममा अकम्मभूममा अंतरदीयगा, सेतं मणुस्तपुरिसा ॥ से किं तं देवपुरिसा ! देवपुरिसा चउन्त्रिहा पण्णता. इत्यीमेखो माणियन्यो जाव सन्यद्वसिद्धाः॥ ५२ ॥ प्रतिसस्य णं भंते ! केबइयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! जह ॰ अंतोमु ॰ उको ॰ तेत्तीसं सागरोत्रमाई । तिरिक्खजोणियपरिसाणं मणस्साणं जा चेव इत्यीणं ठिडे सा चेव भाणियच्या ॥ देवपुरिसाणीं जाब सम्बद्धसिद्धाणं ति नाब ठिई जहा पण्णवणाए तहा भाणियन्वा ॥ ५३ ॥ प्रिसे णं अंते ! प्रिसेशि कालओं केविवरं होइ ? गोयमा ! जहनेणं अंतो० उन्नो० सागरोवमनयपुरुत्तं साइरेगं । तिरिक्खजोणियपुरिसं णं भंते ! कालओं केविवरं होड ? गोयमा ! जहकेणं अंतो॰ उन्हो॰ तिकि पालओवमाई पुन्वकोसिपुहत्तमन्भहियाई, एवं तं चव, संचिद्रणा जहा इत्थीणं जाव खहयर-तिरिक्खजोणिबपुरिसस्य संचिद्वणा । मणुरसपुरिसाणं मेते ! कालओ केविबरं होइ? गोयमा ! खेलं पडक जहनेणं अंतो । उक्को । तिकि पिलओवमाई पुव्यकोडिपहत्त-मञ्महियाई, धम्मजरणं पहुच जह अंती उक्कोसेणं देसूणा पुरुवकोडी एवं सव्यत्य जाव पुरुवविदेहुअवर्विदेहु, अक्रमभूमगमणुस्यपुरिसाण जहा अक्रमभूमयमणुस्सि-त्थीणं जाव अंतरदीवगाणं जनेव ठिडे सचेव संचिद्रणा जाव सञ्बद्धसिद्धगाणं ॥ ५४ ॥ पुरिसस्स णं भंते ! केवडयं कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! जह ० एकं समयं एवं जाव व्यवस्तिरिक्वजोणियपुरिसाणं ॥ सणुरसपुरिसाणं अंते ! केवइयं कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! बेत्तं पहुच जह । अंतोम् । उक्को । वणस्तहकालो, धन्मचरणं पद्ध जह • एकं समर्थ उन्नो • अणंतं कार्छ अणंताओ उत्स • जाव अवस्योगस्ट-परियदं देल्णं, कम्मम्भगाणं जाब विदेहो जाव धम्मचरणे एको समओ सेसं. जहित्थीणं जाव अंतर्वीवगाणं ॥ देवपुरिसाणं जह व अंती व उक्की व करसहकाली, सवणवासिदेवपुरिसाणं ताव जाव सहस्सारो, जह॰ अंतो॰ उक्को॰ वणस्सहकाको । आणयदेवपुरिसाणं भंते ! केवहयं कालं अंतरं होह ? गोक्सा ! जह० बासपुहत्तं उद्घो० वणस्सहकालो. एवं जाव गेबेजबेबप्रविसस्सवि । अणुत्तरोबबाइयदेवप्रविसस्स जह-वासपहत्तं उद्यो॰ संखेखाई मागरोदमाई साइरेगाई अनुतराषं संतरे एक्को आळावको ॥ ५५॥ अव्याबहुबाबि जहेनित्थीणं जान एएति वं अंते ! देनपुरिसार्थं मनमनासीणं बाणअंतराणं जोइसियाणं बेमाबियाण य क्यरेरशिंतो अन्या वा बहवा वा नुहा वा विसेसाहिया वा ? गोममा ! सम्बत्योदा वेमानियदेवपरिसा भवणवडवेवपरिसा

असंबे॰ वाणमंतरदेवपरिसा असंबे॰ जोइसियदेवपरिसा संबेजनुणा ॥ एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियपरिसाणं जलयराणं थलयराणं सहयराणं मणुरसपुरिसाणं क्रमभूमगाणं अक्रमभूमगाणं अंतरहीव ० हेवपुरिसाणं भवणवासीणं वाणसन्तराणं जोइसियाणं वेमाणियाणं सोहम्माणं जाव सव्बद्धसिद्धगाण य क्यरेरहिंतो अप्पा वा बहुगा वा आव विसेसाहिया वा? गोयमा ! सञ्बत्धोवा अंतरहीवगमणुरसपुरिसा देवकुरूत्तरकुरुअकम्मभ्रमगम्गरसप्रिसा दोवि संखेळ ० इरिवासरम्मगवःसञ्जक दोवि संखेळागुणा हेमचयहेरण्यवयअकम्म० दोवि संखे० भरहेरवयकम्मभूमगमण्० दोवि संबे • पुष्वविदेहअवरविदेहकमान् • दोवि संबे • अणुनरोवबाइयदेवपुरिसा असंखे • उवरिमगेविज्वदेवपुरिसा संखेळ० मज्जिमगेविज्वदेवपुरिसा संखेळ० हे द्विमगेविज्वदेव-परिसा संखेज अवयकापे देवपरिसा संखे जाद आणयकापे देवपरिसा संखेज । सहस्मारे कप्पे देवपूरिसा असंखे॰ महामुक्ते कप्पे देवपूरिसा असंखे॰ जाव माहिंदे कप्पे देवपुरिसा असंखे॰ मणंकुमारकप्पे देवपुरिसा असं॰ ईसाणकप्पे देवपुरिसा असंखे॰ सोहम्मे कप्पे देवपृरिसा संखे॰ भवणवासिदेवपृरिसा असंखे॰ खहयरति-रिक्सजोणियपुरिसा असंबे॰ थलयरतिरिक्सजोणियपुरिसा संबे॰ जलयरतिरिक्स-जोणिबप्रिसा असंखे॰ वाणमंतरदेवप्रस्ता संखे॰ जोइसियदेवपरिसा संखेळगुणा ॥ ५६ ॥ प्ररिसंबेयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवहर्य कालं बंधद्विई पण्णता ? गोयमा ! जह • अद्भ संबच्छराणि, उद्घो • दस सागरीवमकोडाकोडीओ, दसवाससयाई अबाहा. अबाहणिया कम्मठिई कम्मिसंओ ॥ पुरिसवेए णं भंते ! किंपगारे पण्णते ? गोयमा ! बणद्विगजालसमाणे पण्पते, सेतं पुरिसा ॥ ५७ ॥ से कि तं गपुंचवा ? णपुंसवा तिबिहा पण्णता, नंजहा-नेरङ्यनपंसगा तिरिक्सजोणियनपंसगा मणस्सणपंसगा ॥ से कि तं नेरइयनपंस्ता? नेरइयनपंस्ता सक्तविष्ठा पण्यता, तंजहा-रयणप्यभापढ-विनेर्श्यनपुराग सङ्ख्यमापुरविनेर्ह्यनपुराग जाव अहेसत्तमपुरविनेर्दृयणपुरागा. से तं नेरहयणपंस्या ॥ से किं तं तिरिक्खजोणियणपंस्या ? २ पंचविहा प० तं०-एगिंदि॰ बेइंदि॰ तेइंदि॰ बड॰ पंचेंदियतिरिक्खाओणियणपुंसना ॥ से कि तं एगिंदि-यतिरिक्सकोणियनपूर्वसमा? २ पञ्चिष्ठा पण्णता, तं० पु० आ० ते० वा० व० से तं एनिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसचा ॥ से कि तं बेहंदियतिरिक्खजोणियणपुंसमा ? २ अणेगविहा पण्यता । से तं वेशंदिम्सितिक्सवोणिय । एवं तेशंदिमावि, जटरिंदिमावि ॥ से कि तं पंचीवशतिरिक्सओणियणपुंसना ? २ तिबिहा पण्णता, तंजहा-जलपरा बरुवरा बहुबरा। से कि तं जरुवरा? २ सो जेव पुव्चित्यमेदो आसारिक्सहिको भाषियक्यो. से तं पंचेदियतिरिक्खजोषियण्पंसगा ॥ से कि तं मणसानपंसगा १ २

तिविद्या पण्णना, नंजहा-कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा, मेदो जाव मा० ॥ ५८ ॥ णपुंसगरस णं भंते । केवइयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! जह ० अंती ० उक्को ० तेशीसं सागरोबमाई ॥ नेरहयनपुंसगस्य णं भंते ! केषहयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ' जह ० दसवाससहस्साई उक्को ० तेतीसं सागरोदमाई, सब्वेसि ठिई भाणियन्या जाव अहेसत्तमापुढविनेरहया । तिरिक्खजोणियणपंसगरस ण भंते! केवर्य कालं ठिई प० ! गोयमा ! जह० अंतो० उद्यो० पुरुवकोडी । एगिंदिय-तिरिक्खजोणियणपुंसगर जहर अंतोर उद्योग वाबीसं वाससहस्साई, पुर्वायकाइय-एगिदियतिरिक्त्वजोणियणपुंसगस्स णं भंते! केक्ड्यं कार्कं ठिई पण्णना ! गोयमा! जह अंनो अक्को बाबीसं वाससहस्साइं, सब्बेसिं एगिदिश्रणपुंसगाणं ठिई भाणियम्बाः बेडंदियतेइंदियचउरिदियणपंसगाणं ठिईं भाणियम्बाः। पंचिदियतिरिक्ख-जोणियणपुंसगस्स णं अंते ! केवइयं कालं टिई पण्णता ! गोयमा ! जह अंती० उक्को॰ पुन्तकोडी, एवं जलयरतिरिक्खनउप्पययलयर्जरपरिसप्पभुवपरिसप्पलहयर-तिरिक्त तक्वेसि जह वांतो उन्हों प्रवन्ने । मण्रसणपुंसगस्स णं मेते ! केवइयं कालं टिई पण्णता ? गोयमा ! खेतं पहुच जह० अंतो० उक्को० पुन्वकोडी, धम्मवर्णं पहुच जह अंतो । उक्को देसणा पुरुवकोडी । कम्मभूमगभरहेरवय-पुन्त्रविदेहअवर्विदेहमणुस्तणपुंसगस्सवि नहेव, अकम्मभूमगमणुस्तणपुंसगस्स णं भेते! केवड्यं कालं ठिंड पण्णाता? गोयमा! जम्मणं पहुच जह अती उन्हों -अंनोम् ॰ माहरणं पहुच जह ॰ अंनो ॰ उक्को ॰ देसणा भुव्यकोडी, एवं जाब अंतर-दीवगाणं॥ णपुंत्रए णं भंते ! णपुंसएति कालओ केविवर होइ ? गोयमा ! जहकेणं एकं समयं उक्को॰ तककालो। णेर्ड्यणपुंसए मं भंते !॰? गोयमा ! अह॰ दस बाससहस्साहं उक्को॰ तेनीसं सागरीवमाइं, एवं पडवीए ठिई भाषियन्या । तिरिक्सओणियणपुंसए णं भंते ! ति ॰ ? गोयमा ! जह ॰ अंतो ॰ उन्हो ॰ वणस्तककालो . एवं एगिंदियण-पुंमगस्स णं, वणस्सङकाइयस्सवि एवमेव, सेसाणं जह॰ अंतो॰ उक्को॰ असंखेअं कालं अनंखेजाओ उत्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, बेत्रओ असंखेजा लोगा। बेइंदियतेइंदियचडरिंदियनपुंसगाण य जह॰ अंतो॰ उक्को॰ संखेजं कालं। पंचिदिय-तिरिक्ख जोणियणपंसए ण भेते 1०१ गोयमा । बहु अंतो व उद्यो पुरुवको हिपहर्त । एवं जलयरतिरिक्लन्वउपायकम्रदउरपरिसप्पभुयपरिसप्पमहोरगाणवि । मणुस्सण-पुंसगरस णं भेते !०? सेतं पहुच जह अती उसी पुल्वकी डिपुहर्त, कम्मचरणं पहुच जह । एकं समयं उक्को । देसूचा पुज्यकोडी । एवं कम्मभूमगभरहेरवय-पुन्वविदेहुअवर्विदेहेस्वि आणियन्वं। अकम्मभूमगम्णस्यणपुंसए णं भंते । १

गोयमा ! जम्मणं पहुच जह • अंतो • उक्को • मुहुत्तपुहुतं, माहरणं पहुच जह • अंतो • उद्यो॰ देमुणा पुरुवकोडी । एवं सञ्वेसि जाव अंतरहीवगाणं ॥ गर्पुसगस्स णं भंते ! केवडयं कालं अंतरं होड़? गोयमा! जह॰ अंतो॰ उक्को॰ सागरोवमसयपुड्तं साइरेगं । णेरइयणपुंसगस्त णं भंते ! केवइयं कार्ल अंतरं होइ ? गोयमा ! जह० अंतो॰ उद्घो॰ तहकालो, रयणप्यभापुरुवीनेरइयणपुंतपस्स जह॰ अंतो॰ उद्घो॰ तरुकालो, एवं सन्वेमिं जाव अहेमत्तमा । तिरिक्खजोणियणपुंसगरम जह ० अंती ० उक्को नगररोवमसब्पहुत्तं साइरेगं । एगिदियतिरिक्खजोणियणपुंसगरम् जट० अंतो० उको॰ दो मागरोत्रमसहस्माई संखेजवासमन्महियाई, पुरुविज्ञाउतेउवाऊणं जह० अंती : उक्की : वणस्मइकालो, वणस्मइकाइयाणं जद्द : अंती : उक्की : असंखेळं कालं जाव असंखेजा लोखा, सेसाणं बेडंटियाइंणं जाव खहबराणं जह व अंती व उक्की व वणनमःकालो । मणुनगणपुंमगरस श्रेनं पहुत्र जह ० अंतो ० उद्घोरीणं वणरसङ्कालो . धम्मवर्ण पहुच जह ० एगं समयं उक्को ० अर्णनं कालं जाव अवसूपीरगलपरियष्टं देम्णं, एवं कम्मभूमगस्सवि भरहेरवयस्स पुर्वायदेहअवरविदेहगरमवि । अकम्मभूम गमणुस्सणवंसगस्य णं भंते ! केवइयं कार्लं ? गो० ! जम्मणं पहुच जह अंती० उद्गां वणस्तक्कालो, संहरणं पहुच जह अंतो उद्घो वणस्तक्कालो एवं जाव अंतरदीवगति ॥ ५९ ॥ एएसि णं मंते ! णेर्ड्यणपुंसगाणं तिरिक्त्वजोणिय-नपुंसगाणं मणुरसणपुंसगाण य कयरे कयरेहिन्तो जाव विसेमाहिया वा ? गोयमा ! मञ्बत्थोवा मणुरसणपुंसमा नेरइयनपुंसमा असंखेळगुणा तिरिक्खजोणियणपुंसमा अर्णतगुणा ॥ एएसि णं भंते ! र्यणप्पहापुरुविणेरहयणपुंसगाणं जाव अहेसनमपुह-विणेरह्यण्पंसगाण य कयरे २ हिंतो जाद विसेमाहिया वा १ गोयमा ! सन्बत्थोवा अहेसत्तम्पृद्वविनेर्द्रयणपुंसगा अद्वपृद्वविणेर्द्रयणपुंसगा असंबोजगुणा जाव दोचपुढ-विणर्ह्यणपुंसमा असंसेजगुणा हमीसे रमणप्पभाए पुढवीए णेर्ह्यणपुंसमा असंसे-जगुणा ॥ एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियणपुंसगाणं एगिदियतिरिक्खजोणियण-पुंसगाणं पुढविकाइय जाव वणस्साइकाइयएगितियतिविक्ताजोणियणपुंसगाणं वेडीद-यतेइंदियचउरिदियपंन्वेंदियतिनिक्तकोणियणपुंसगाणं जलयराणं यलयराणं खह्यराण य क्यरे २ हिन्तो जाव विसेसाहिया वा ? गोगमा ! सम्बत्योवा सहयरतिरिक्स-जोजियणपंसमा, बलयरतिरिक्खजीजियनपुंसगा संकेतः जलगरतिरिक्खजीजियन-पंसगा संकेज व वर्डिवियतिरि विसेसाहिया तेइंदियति विसेसाहिया बेइंदियति । विसेसा ० तेउक्काइयएगिंदियतिरिक्स • असंखेजपुणा पुढविकाइयएगिंदियतिरिक्सको-विद्या विसेसाहिया, एवं आडवाडक्कस्स्इकाइयएगिरियतिरिक्सकोकियणपंसगा

अर्णतगुणा ॥ एएसि णं भंते ! मणुरसणपुंचगाणं कम्मभूमिणपुंसगाणं अकम्मभूमिण-पुंसगाणं अंतर्दीवगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोदा अंतरदीवगअकम्मभूमगमणुस्तणपुंसगा देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमग० दोवि संखेज-गुणा एवं जाद पुरुविदेहअवर्विदेहकमा० दोवि संखेळगुणा ॥ एएसि णं भंते ! णेरइयणपुंसगाणं रयणप्पभापुढिनिरइयन्पुंसगाणं जाव अहेसणमापुढिनिणेरइयण-पुंसगाणं तिरिक्खजोणियणपुंसगाणं एगिदियतिरिक्खजोणियनपुंसगाणं पुरुविकाडय-एगिदियतिरिक्खजोणियगपुंसगाणं जात्र वणस्मइकाइय० बेइंदियतेइंदियच उर्निदय-पंचिदियतिरिक्सजोणियणपुंसगाणं जलयराणं थलबराणं जाहयराणं मणुस्मणपुंभगाणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं अंतरदीवगाण य कमरे १ हितो अप्पा वा ४? गोयमा ! मञ्जूत्थोवा अहेमत्तमपुढविणेरइयणपुंसगा छहपुढविनेरइयनपुंसगा असंखेळ ० जाब दोचपुढविणेर्ह्यणपुं० असंखे० अंनरदीवगमणुस्सणपंसगा असंखेजगणः, देव-कुरुउन्तरकुक्रकमभूमग० दोवि संखेजगुणा जाव पुरुवविवेहअवर्षिदेहकम्मभूमग-मणुस्सणपुंत्रना दोवि संखेजगुणा, रयणप्यभापुष्ठविणेरस्यणपुंत्रना असंखे॰ सहयर-पंचंदियतिरिक्खजोणियनपुंसगा असं० थलयर० संखेळ० जलयर० संखेळगुणा चउरिदियतिरिक्खजोषियः विसेसाहिया तेईदियः विसे॰ बेईदियः विसे॰ नेउद्या-इयएगिंदिय॰ असं॰ पुडविकाइयएगिंदिय॰ विसेमाहिया आउकाइय॰ विसे॰ वाउका-इय ० विसेसा ० वणस्यदकारयएगिदियतिरिक्सजोणियणपुंसगा अणंतगुणा ॥ ६० ॥ णपुंरगवियस्य णं अंते ! कम्पस्य केवइयं कालं पंथिटिई पन्ना ? गोयमा ! जह ० सागरोबमस्य दोश्चि समभागा पछिओवमस्य असंखेजहभागेण कणगा रह्यो० वीसं सागरीवमकांडाकोडीओ, दोष्णि य बामसहस्माई अवाहा, अवाहृणिया कम्मिटई कम्मणिसेगो । णपुंसगवेए णं भंते ! किंपगारे पण्णते ? गोत्रमा ! महाणगरदाहस-माणे पण्यते समणाउसी!, से नै णपुंतगा ॥ ६९ ॥ एएसि णं अंते! इत्बीणं पुरिसाणं नपुंसगाण य कयरै शहितो अप्पा या ४ ? गोयमा ! सम्बत्थोवा पुरिसा इत्बीओ संबे॰ णपुंसगा अणंत॰। एएसि णं मंते । तिरिक्खजोणित्बीणं तिरि-क्स गोणियपुरिसाणं तिरिक्स जोणियनपुंसगाण य क्यरे २ हिंती अप्पा वा ४ ? गोयमा । सञ्जत्थोवा तिरिक्खजोनियपुरिसा तिरिक्खजोणित्वीओ असंसे विरि-क्सजो॰ णपुंसगा अर्णतगुणा ॥ एएसि णं भेते ! मणुस्सित्बीणं सबुस्सपुरिताणं मणुस्सणपुंसगाण य कवरे २ हिन्तो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सम्ब० मणुस्सपुरिसा मणुरिसत्थीओ संबे॰ मणुरसणपुंगमा असंबेज्युमा ॥ एएसि वं भंते ! देवित्थीणं देवपुरिसाणं णेरहयणपुंसनाण य कमरे २ हिंतो व्यप्प वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्योचा

गैरहराणपुंसगा देवपुरिमा असं० देवित्वीको संखेजगुणाओ ॥ एएसि णं भंते ! तिरिक्सजोधित्भीणं तिरिक्सजोषियपुरिसाणं तिरिक्सजो०णपुंसगाणं मणुस्सित्भीणं मणुरसपुरिसाणं मणुरसनपुंसवाणं देवित्शीणं देवपुरिसाणं णेरहयणपुंसगाण य कयरे २ हिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सम्बन्धोवा मणस्यपुरिसा मणस्यित्वीओ संखे० मणुस्सणपुंसगा असं ॰ णेर्ड्यणपुंसगा असं ० तिरिक्खजोषियपुरिसा असं ० तिरि-क्खजोणित्ययाओ संखेळ० देवपुरिसा असं० देवित्ययाओ संखे० तिरिक्खजोणि-यणपुंसमा अणंतम्णा ॥ एएसि णं भेते ! तिरिक्सजोणित्यीणं जलयरीणं यलगरीणं सहयरीणं तिरिक्सजोणियप्रिसाणं जलयराणं यलयराणं सहयराणं तिरिक्सजो०-णपंसगाणं एगिदियतिरिक्त जोषियणपंसगाणं पुढविकाइयएगिदियतिरिक्त जो ०-णपुंसराणं जाव वणस्सइकाइय • वेइंदियतिरिक्सजोणियणपुंमगाणं तेइंदिय • चउरि-दिय ० पंचेदियतिरिक्सजोणियणपुंमगाणं जलयराणं थलयराणं सहयराणं कयरे २-हिंनो जान विसेसाहिया ना ? गोयमा ! सन्वत्योवा सहयरतिरिक्सजोणियपुरिसा -सहयर्रात रिक्स जोणित्थियाओ संस्रोज । थलयरपंचिदियति रिक्स जोणियपुरिसा थलगरपंचिदियतिरिक्सजोणित्ययाओ संसे॰ जलगरतिरिक्सजो॰पुरिसा संबे॰ जलबरतिरिक्खजोणिरियमाओ संकेजगु॰ खहबरपंचिदियतिरिक्खजो०-गपंसगा असंबे • यलयरपंचिदियतिरिक्तजोणियनपुंसगा संबे • जलयरपंचेदिय-तिरिक्खजोणियनपुंसमा संखे॰ चडरिंदियतिरि॰ विसेसाहिया तेइंदियणपुंसमा विसेसाहिया बेहंदियणपुंसना विसेसा० तेउकाइयएगिदियतिरिक्खजोणियणपुंसना असं० पुरुवि०णपुंसगा विसेसाहिया आर० विसेसाहिया बाउ० विसेसा० वणप्पड०-एनिन्दियणपुंसमा अर्णतगुणा ॥ एएसि णं भेते ! मणस्सित्बीणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं अंतरदीविधाणं मणुरसपुरिसाणं कम्मभूसगाणं अकम्मभूसगाणं अंतरदीवगाणं मणुरसणपुंसगाणं कम्मभूसगाणं अकम्म० अंतरदीवगाण य कयरे २ हिन्तो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! अंतरवीविया मणुस्सित्ययाओ मणुस्सपुरिसा य एए णं दोवि तुक्का सव्यत्योवा देवकुरुउत्तरकुरुअक्यसम्मागमण्यस्तित्ययाओ मणुस्स-पुरिसा एए णं दोश्रिवि तुहा संसे॰ इरिवासरम्मगवासअकम्मभूमगमणुरिसत्यियाओ मण्रसप्रिसा य एए णं दोश्चिव कहा संखे व हेमवबहेरण्यवयसकम्मभूमगमण्सि-श्चियाओ मणुरसपुरिसा य दोवि तुहा संखे॰ मरहेरवयकम्मभूमगमणुरसपुरिसा दोवि संबे॰ भरहरवयकम्मभूमगम्णुस्सित्यिमाओ दोवि संबे॰ पुन्वविदेहअवरविदेह-कम्मभूमगम्भुत्सपुरिसा दोवि संखे॰ पुव्वविदेहसवरविदेहकम्मभूमगम्भुत्सित्थ-याओ होति संबे॰ अंतरदीक्यमणस्यणपुंसमा असंबे॰ देवकरशत्ररकरअकम्मभ-· ९ स्ता •

मगमणुस्सणपुंत्रमा दोवि संखेजगुणा एवं चेव जाव पुरुवविदेहकम्मभूमगमणुस्सण-पुंसगा दोनि संखेजगुणा ॥ एयासि णं मंते ! देवित्थीणं भवणवासिणीणं वाणमन्स-रीणं जोइसिणीणं वेसाणिणीणं देवपुरिसाणं भवणवासीणं जाव वेसाणियाणं सोहम्म-गाणं जाव गेवेजगाणं अणुत्तरोववाइयाणं चेर्ड्यणपुंसगाणं रयणप्यमापुढविणेरइय-णपंसमाणं जान अहेसत्तमपुढ्विनेर्डय० क्यरे २ हिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्थोवा अणुत्तरोवनाइयदेवपुरिसा उवरिमगेवेळदेवपुरिसा संसे जगुणा तं चेव जाव आणए कृष्पे देवपुरिसा संखेजगुणा अहेसलमाए पुरवीए जेर्ड्यणपुंसगा असंखेजगुणा छद्वीए पुढवीए नेरड्य० असंखेजगुणा सहस्सारे कप्पे देवपुरिसा असंखेळगुणा महासुके कप्पे देवपरिया असंखेळगुणा पंत्रमाए पुरुवीए नेर्हररणपुंसगा असंखेजगुणा लतए रूप्ये देवपरिसा असंखेजगुणा चटत्वीए पुडवीए नेरझ्या असंखेज-गुणा बंभलोए कप्पे देवपुरिसा असंखेळगुणा तचाए पृद्धवीए नेरझ्य • असंखेळगुणा माहिंदे कप्पे देवपुरिमा असंखेजगुणा मणंकुमारकप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा दोबाए पुढवीए नेरहया असंखेजगुणा ईमाणे कप्पे देवपुरिता असंखेजगुणा ईसाणे कापे देवितिश्वमाओं संखेजनुषाओं सोहम्मे कापे देवपूरिसा संखेज सोहम्मे कापे देवित्थियाओ संबे । मवणवासिदेवपुरिसा असंबे अगुणा भवणवासिदेवित्थियाओ संबेजगुणाओ इमीसे रयणप्पभापुढवीए नेरङ्या असंबेजगुणा वाणमंतरदेवपुरिसा असंखेळागणा वाणमंतरदेवित्थियाओ संखेळागणाओ जोइसियदेवपरिसा संखेळागणा जोइसियदेवित्ययाओ संखेजगुणा ॥ एयासि णं भंते ! तिरिक्खजोणित्यीणं जल-यरीणं थलगरीणं सहयरीणं तिरिक्खजोणियपुरिसाणं जलयराणं चलयराणं सहयराणं तिरिक्खजोणियणपुंसगाणं एगिदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं पुढविकाइयएगिदि-यति • जो • जपुंसगाणं आउकाहरयएगिंदियति • जो • जपुंसगाणं जान वणस्सङकाहरा-एगिदियति • जो • णपुंसगाणं बेइंदियति • जो • णपुंसगाणं तेइंदियति • जो • णपुंसगाणं चडिरिदयति • जो • णपुंसगार्ण पंचैंदियति • जो • णपुंसगार्ण अलगरार्ण शलगरार्ण सहयराणं मणुस्सित्धीणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं अंतरवीवियाणं मणुस्स-पुरिमाणं कम्मभूमनाणं अकम्म॰ अंतरबीबयाणं मणुस्तणपुंसनाणं कम्मभूमनाणं अकम्मभूमगाणं अंतरबीबगाणं देवित्बीणं भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोडसिनीणं वेमाणिणीणं वेत्रपरिसाणं अवणवासीणं वाणसंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाणं सोहम्मगाणं जाव येवेजगाणं अणुत्तरोवबाहयाणं नेरहयणपुंसगाणं स्थणप्यभापुत-विनेरइयणपुंसगाणं जाव अहेसत्तमपुरविणेरइयणपुंसगाण व कथरे २ हिन्तो अप्या वा ४ ? गोयमा ! अंतर दीवअवस्मानकामगरिसस्वीओ मणस्सपरिसा ब

एए पं दोवि तुल्ला सञ्बत्योवा. दंबकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमगमणस्यास्त्रहरबीओ पुरिमा य एए णं दोवि तुल्ला संखे एवं हरिवासरम्भगवास । एवं हेमवयएरण्यवय । भरहेरवयकम्मभूमगमणस्सप्रिसा दोवि संबै । भरहेरवयकम्मभूमगमणस्सित्वीओ संसे • पुन्वविदेहअवरविदेहकम्मभूमगम्णुत्सपुरिसा दोवि संसे • पुन्वविदेहअवर-विदेहकम्म भण्तिसित्ययाओ दोवि संखे अण्तरोववाइयदेवपरिमा असंखेळाणा उचरिमगेवेजवेबपरिसा संखे॰ जाव आणए कप्पे देवपुरिसा संखे॰ अहेसत्तमाए पुढवीए नेरहयणपुंसमा असंखे छद्वीए पुढवीए नेरहयनपुंसमा असं सहस्सारे कृष्पे देवपूर्णिया असंखे महासक्के कृष्पे देव असं पंचमाए पुढवीए नेरझ्यन-बंभलोए कप्पे देवपुरिसा असं॰ तबाए पुरुवीए नेरइयण॰ असं॰ माहिंदे कप्पे देवपु॰ असंखे॰ सर्वकुमारे कप्पे देवपुरिसा असं॰ दोबाए पुढवीए नेरहयनपुंसगा असं - अंतरदीवगअक्तमभूमगमणुस्सणपुंगगा असंबे - देवकुरुउत्तरकुरुअक्तमभूमग-मणस्मणपुंसगा दोवि संसे । एवं जाव विदेशत्ति, इसाणे कप्पे देवपुरिसा असं । इसाणकप्पे वेवित्थियाओ संबे॰ सोइस्मे कप्पे देवपुरिसा संबे॰ सोइस्मे कप्पे देवित्ययाओं संखेज अवणवासिदेवपरिसा असंखे अवणवासिदेवित्ययाओ संबेजगुणाओ इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरहयणपुंसगा असं - सहयरतिरिक्स-जोणियपुरिसा असंबेजगुणा सहयरतिरिक्सजोणित्यमाओ संबे॰ बल्यरतिरिक्स-जोणियपुरिया संबे॰ यरुवरतिरिक्सजोणित्वयाओ संबे॰ जरुवरतिरिक्सपुरिसा संबे॰ जलगरतिरिक्स बोणित्वियाओ संबे॰ वाणगंतरदेवपरिसा संबे॰ वाणगंतर-देवित्यमाओ संसे॰ जोइसियदेवपुरिसा संबे॰ जोइसियदेवित्यमाओ संसे॰ सह-गरपंचेंदियतिरिक्सजोणियणपुंसगा संसे॰ यस्यरणपुंसगा संसे॰ जस्मरणपुंसगा एंके॰ चर्डारेदियणपुंसमा विसेसाहिया तेइंदिय॰ विसेसा॰ बेइंदिय॰ विसेसा० तेउदाइयएगिरियतिरिक्सजोषियणपुरागा असं । पुढवी । विसेसा । आउ । विसेसा । बाउ॰ विसेसा॰ वजप्पक्रकाइयएगिदियतिरिक्काओ॰जपुंसगा अजंतगुणा ॥ ६२ ॥ इस्बीणं मंते ! केवहवं कारूं ठिडे पञ्चला ! गोयमा ! एगेणं आएसेणं जहा पुन्ति मणियं, एवं पुरिसरसाव नपुंसनस्सावः, संचित्रमा पुणराव तिष्टंपि जहापुर्वि मणियाः. बंतरंपि तिण्डंपि बहापुर्विष मधियं तहा नेयन्यं ॥ ६३ ॥ तिरिक्खजोणित्ययाओ तिरिक्काओणिमपुरिसेहितो तिपुणाको तिरुवाहिमानो मणुस्सित्यमाको मणुस्सपुरिसे-हितो सत्तावीसहगुणाओ सत्तावीसम्बनाहियाओ देवित्वयाओ देवपरिसेहितो क्ती-सङ्ग्रणाको वर्त्तीसङ्क्वाहियाको सेतं शिविहा संसारसम्प्रवण्या जीवा प्रवणता ॥

तिबिहेस होइ मेओ ठिई य संचिद्धणंतरऽप्पबहुं । वेयाण य बंधिटई वेओ तह किंपगारो उ ॥ ९ ॥ ६४ ॥ **वोच्या तिबिहा पढिवत्ती समसा ॥** 

तत्य जे ते एक्साइंस चउव्विहा संसारसमावण्यमा जीवा पण्यता ते एक्साइंस, तंजहा नेरहया तिरिक्खजोणिया मणुस्मा देवा ॥ ६५ ॥ से कि तं नेरहया ! २ सत्तविहा पण्णता, तंत्रहा-पढमापुढविनेरइया दोक्यापुढविनेरइया तक्यापुढिविनेर० चउत्थापुढवीनेर्० पंचमापु०नेरडया छद्वापु०नेर० सत्तमापु०नेरइया ॥ ६६ ॥ पडमा णं भंते ! पुढवी किनामा किंगोत्ता पण्णता? गोयमा ! णामणं घम्मा गोत्तेणं र्यणप्यभा । दोश्वा णं भंते ! पुढवी किनामा किंगोत्ता पण्णता ? गोयमा ! णामेणं वंसा गोतेणं सक्ररप्पभा, एवं एएणं अभिलावेणं सब्बारी पुच्छा, णामाणि इमाणि सेला तह्या अंजणा चउरबी रिद्धा पंचमी मधा छद्दी माघवई सत्तमा जाव तमनमागोत्तेणं पण्णता ॥ ६७ ॥ इमा णं भंते । रयणप्पभापुतवी केवह्या वाहक्रेणं पण्णता ? गोयमा ! इमा णं रयणप्यमापुदवी असिउत्तरं जोयणस्यसहस्सं बाहक्षेणं पण्णना, एवं एएणं अभिलावेणं इमा गाहा अणुगंतव्या —आसीयं वत्तीसं अद्वावीसं तहेव वीसं च । अद्वारस सोलसगं अद्वत्तरमेव हिद्विमिया ॥ १ ॥ ६८ ॥ इमा णं भंते! रयणप्पभापुढवी कडविहा पण्णता? गोयमा! तिविहा पण्णता, तंजहा-खरकंडे पंकबहले कंडे आवजहले कंडे ॥ इमीसे णं मंते! रय॰ पुढ॰ खरकंडे कद्मविहे पण्णते ? गोयमा ! सोलमविहे पण्णते, तंत्रहा—रयणकंडे १ वहरे २ वेरुलिए ३ लोहियक्ते ४ मसारगहे ५ इंसगब्से ६ पुलए **अ सीगंबिए ८ जो**इरसे ९ अंजणे १० अंजणपुलए ११ रयए १२ जायम्बे १३ अंके १४ फलिहे १५ रिद्वे १६ कंडे ॥ इमीसे णं अंते ! र्यणप्यभापुडवीए र्यणकंडे कहि वण्णते ? गोयमा ! एगागारे पण्णते, एवं जाव रिद्धे । इमीसे णं भेते ! रयणप्पभापुतवीए पंकबहुले कंडे कड़विहे पण्णते ? गोयमा ! एगागारे पण्णते । एवं आवबहुछे कंडे कड़विहे पण्णते ? गोयमा ! एगागारे पण्णते । सहस्रप्यमा णं भंते ! पढवी कहविहा पण्णता ? गोयमा ! एगागारा पण्णता, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ६९ ॥ इमीसे णं अंते ! रयणप्पभाए पुढवीए केवह्या निरयावाससयसहस्सा पण्णता? गोयमा! तीसं णिरयावाससय-सहस्सा पण्णता, एवं एएणं अभिकावेणं सन्वासि पुच्छा, इसा गाहा अणुगंतन्वा---तीसा य पण्पवीसा पण्णरम दसेव तिष्णि य हुवंति । पंचुणसयसहस्यं पंचेव अणुतरा णरगा ॥ १ ॥ जाब अहेसत्तमाए पंच वणत्तरा महदमहालया महाणरगा पण्णता, तंजहा -- काले महाकाले रोक्ए महारोक्ए अपह्यापे ॥ ७० ॥ अत्य णं मंते ! इमीसे र्यणप्पसाए पुढवीए सहे चणोदहीइ वा चणवाएइ वा तणुवाएइ वा ओवासंतरेड वा ?

हंता अस्थि, एवं जाब अहेसत्तमाए ॥ ७१ ॥ इमीसे में मंते! रयणप्पभाए पुढवीए सरकंडे केवड्यं बाहक्षेणं पण्णते ? गोयमा ! सोकस जोयणसहस्साई बाहक्षेणं पणते ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पमाए पुढ़बीए रयणकंडे केब्रइयं बाहक्षेणं पक्ते ! गीयमा ! एकं जोवणसहस्सं बाहत्रेणं पण्णते, एवं जाव रिद्धे । इमीसे णं भेते ! रस० पु० पंकबहुछे कंडे केवड्यं बाहक्षेणं पक्ते? गोयमा! चउरसीइजोयणसहस्साई बाहक्षेणं पण्णते । इमीसे णं भंते ! रयू॰ पु॰ आवबहुले कंडे केव्ड्यं बाहुक्रेणं पन्नते ? गोयमा ! असीइ-जोयणसहस्साइं बाहुक्षेणं पश्चते । इसीसे णं संते ! र्यणप्पमाए पु॰ घणोदही केबइयं बाहक्रेणं पन्नते ? गोयमा ! वीसं जोयणसहस्साइं बाहक्षेणं पन्नते । इसीसे णं भंते ! रय० पु० घणवाए केवइयं बाह्नेहेणं पकते ? गोयमा! असंखेजाइं जोयणसहस्साई बाहब्रेणं पण्णते. एवं तणुवाएऽवि ओवासंतरेऽवि। सक्तरप० भंते ! प० वणोदही केव-इयं बाहाहेणं पण्णते ? गीयमा ! वीसं जोयणसहस्साइं बाहाहेणं पण्णते । सकरप्प॰ पु० घणवाए केवडचं बाहक्षेणं पळाते ? गोयमा ! असंखे जोयणसहस्साई बाहक्षेणं पण्णते, एवं तणुवाएवि, ओवासंतरेवि जहा सकरप्प० पु० एवं जाब अहेसत्तमा ॥ ७२ ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्य० ५० असीटतारजोयणसयसहस्तवाहह्नाए सेतच्छेएणं छिजमाणीए अत्य दम्बाइं बण्णमो कालनीललोहियहाळिहस्रक्षिष्ठाइं गंधओ सुरमि-गंधाई दुव्भिगंधाई रसजो तित्तकह्यकसायअंबिलमहराई फासओ कव्यवसाउयगढ्-यलहुसीयउसिणणिद्वलुक्ताइं स्ठाणको परिमंडलब्ह्तंसचउरंसकाययसंठाणपरिणयाई असमभवदाई अञ्चामञ्जापुदाई अञ्चामञ्जालोगाढाई अञ्चामञ्जालेगेहपरिषदाई अञ्च-मण्णघडताए चिट्ठांति ? हंता अत्य । इमीसे णं भंते ! रयणप्यभाए पु ॰ खरकंडस्स सोलसजीयणसहरसबाहरूस बेलच्छेएणं छिजमाणस्स अत्य दच्याई वणाओ काल जाव परिणयाई ? हंता अस्य । इमीसे णं अंते ! रयणप्प॰ पु॰ रयणजामगरस कंडरस जीयणसहस्साबाहक्रस्स खेलच्छेएणं छिज्ञ॰ तं चेव जाब हंता अत्थि, एवं जाव रिट्टस्स, इमीसे नं भंते ! रयणप्प॰ पु॰ पंकाहलस्स कंडस्स चउरासीइ-जोयणसहस्तवाहक्रस्त केरी तं चेव, एवं आवबहुलस्तवि अधीर्जोयणसहस्तवाहक्रस्स । इमीसे में मंते ! रयणपा॰ पु॰ चणोदहिस्स क्षीसं जोयणसहस्सबाहक्ष्स्स सेत्तच्छेएण तहेव । एवं घणवायस्य अंसबोजजोवणसहस्तवाहकस्य तहेव, ओवासंतरस्तवि तं चेव ॥ सक्तरप्यभाए र्ण भंते ! पु॰ बत्तीस्रुत्तरजोवगस्यसहस्सवाहस्स केतच्छेएण छिजनाणीए अत्थि दब्बाई बण्यओ जाव चडताए चिट्ठांते ? हंता अत्थि, एवं घणोदहित्स वीसजोबणसहत्सवाहक्रास घणवायस्य असंखेजजोयणसहस्सवाहक्रस्य, एवं जान ओवासंतरस्स, अहा सकरप्पमाए एवं जान अहेसतामाए ॥ ७३ ॥

इमा ण भंते ! रयणप्प॰ पु॰ विसंठिया पण्णता ? गोयमा ! झह्ररिसंठिया पण्णता । इमीसे णं भंते ! र्यणप्प॰ पु॰ खरकंडे किसंठिए पण्यते ? योयमा ! सहरिसंठिए पण्णते । इमीसे वं भंते ! रयणप्य॰ पु॰ रयणकंडे किसंठिए कणते ? गोयमा ! सहरि संठिए पण्णते, एवं जाव रिद्वे, एवं पंत्रबहुकेवि, एवं आवषहुकेवि घणोदहीवि षणवाएवि तणुत्राएवि ओवासंतरेषि, सन्वे झक्करिसंठिया पण्णता । सक्करप्पभा णं भंते ! पुडवी किसंटिया पण्णता ! गोवमा ! झहरिसंटिया पण्णता, सक्ररपभाषदवीए घणोदही किसंठिए पण्णने ! गोयमा ! श्रुह्मरिसंठिए पण्णते, एवं जाव ओवासंतरे, जहां सद्धरप्यसाए चलव्यया एवं जाव अहेमत्तमाए ॥ ७४ ॥ इनीमे णं भंते ! र्यणप्प॰ पुडवीए पुरन्धिमिलाओ चरिमंताओ केवइयं अवाहाए लोयंने पण्णते ? गोयमा ! दुवालमहिं जोयणेहिं अबाहाए लोयंते पण्णते, एवं दाहिणिजाओ प्रवान्ध-मिह्नाओ उत्तरिक्राओ । सक्करप्प॰ पु॰ पुरन्थिमिक्राओ चरिमंताओ केवइयं अबाहाए लोबंते पण्णते ? गोयमा ! तिमागुणेहिं तेरसहिं जोयणेहिं अबाहाए छोयंते पण्णते. एवं चउहिसिपि। बाल्यप्प॰ पु॰ पुरत्यिमिलाओ पुच्छा, गोयमा! सित्भागेहिं तेरसिहें जोबणेहिं अबाहाए लोबंते पण्णते, एवं चर्जाहसिंपि, एवं सम्बासि चन्छवि दिसास पुच्छिपव्यं। पंकप्प॰ बोहसहि जोयणेहि अबाहाए स्प्रेयंते पण्णते। पंचमाए तिमागूणेहि पन्नरसाहि जोसपोहि अबाहाए लोसंते पण्यते । छद्वीए सतिभागेहि पन्नरसाहि जोसपोहि अबाहाए लोयंते पण्णते । सत्तमीए सोलसिंह अयणेहि अबाहाए लोयंते पण्णते, एवं जाव उत्तरिकाओ ॥ इमीसे णं मंते । रयण० पु॰ पुरत्यिमिके नरिमंते कहविक्रे पण्णते ? गोयमा । तिबिहे पण्णते, तंत्रहा-चणोदहिवलए चणवायवलए नणुवाय-बलए । डमीसे जं भंते ! रमणपा । पा बाहिषिके चरिमंते बडविहे पण्णते ! गोममा ! तिविहे पण्णते, तंजहा-एवं जाव उत्तरिक्षे, एवं सम्बासि जाव अहेसत्त्रमाए उन्तिहें ॥ ७५ ॥ इमीसे णं अंते ! रसमप्य॰ पुरुवीए चणोदहिबलए केवडसं बाहक्षेणं पन्णते ? गोयमा ! छ जोयणाणि बाहक्षेणं पन्णते । सक्दरप० पु॰ घणोद-हिवलए केन्द्रमं बाहतेणं पण्णते ? गोममा ! सतिभागाई छजोबणाई बाहतेणं पण्णते । बालबणमाए पुरुष्ठा, गोयमा । तिभागणाई सत्त जोवणाई बाहरेणं प॰ । एवं एएणं अभिलावेषं पंकप्पमाए सत्त जोगणाई बाहक्षेषं पण्डते । ध्रमप्पमाए सतिमागाई सत्त जीयणाई बा॰ पण्णते । तसप्पमाए तिसामुणाई अद्व जीयणाई । तसतसप्पमाए अद जोयणाई ॥ इमीसे जं मेते ! रवणप्प॰ पु॰ क्याबायबळए केवहर्य बाह्रहेणं पण्यते ? गोयमा । अद्यपंचमाइं जोयणाइं बाइहेणं । सक्करण्यमाए पुच्छा, गोयमा ! कोस्पाइं पंच जोयणाई बाह्रमेणं पण्णते, एवं एएणं अभिकावेणं बाह्रमण्यभाए पंच जोयणाई

बाह्रकेणं पण्णते, पंकप्यभाए सक्कोसाई पंच जोयणाई बाह्रक्षेणं पण्णते । धूमप्प-भाए अद्वलद्वाई जोयवाई बाहक्षेणं पनते, तमप्पमाए कोस्पाई छजोयणाई बाहक्षेणं पण्णते, अहेपलमाए छजीयणाई बाहक्षेणं पण्णते ॥ इमीसे ण भेते ! रयणप्प० पु० तणुबायबलए केब्रुयं बाह्रहेणं पण्णते ? गोयमा ! छक्कोसेणं बाह्रहेणं पण्णते. एवं एएणं अभिलावेणं सकरप्पमाए सतिमागे छक्कोसे वाहक्षेणं पण्णते । बाल-यप्पमाए तिमागूणे सत्तकोसे बाहहेणं पण्णते । पंकप्पमाए पुढवीए सत्तकोसे बाहहेणं पण्णते । ध्रमप्पमाए सतिमांगं सत्तकोरे । तमप्पमाए तिमागुणे अद्रकोरे बाहक्षेणं पनते । अहेमतमाए पुरवीए अहुकोसे बाह्रहेणं पण्यते ॥ इमीसे णं भंते ! र्यणप्प॰ पु० चणोदहिबलयस्स छजोयणबाहन्नस्य लेतच्छेएणं छिजमाणस्स अस्य दव्याइं वणाओं काल जाद हंना अत्थि । सक्दरपासाए णं संते ! पु॰ वणोदहिबलयस्स सतिमागळजोबणबाहत्वस्य खेलच्छेएणं छिज्ञमाणस्य जाब हंता अत्थि, एवं जाब अहेसतमाए जं जस्त बाहुक्षं । इसीसे णं संते! रयणप्प पु० घणवायवलयस्स अद्भपंचमजीयणबाहस्रस खंतलेएणं क्रि॰ जाव हंता अस्यि, एवं जाव अहेसत्तमाए जं जस्स बाहकं । एवं तणुवायवलगरसमि जाव अहेसलमा जं जस्स बाहकं ॥ इमीसे णं भंते! रयणप्पमाए पुढवीए चणोदहिबलए किसंठिए पण्णते श्रीयमा ! बहे बलया-नारसंठाणसंठिए पण्णते जे णं इसं रयणप्यसं पुढविं सन्वओ० संपरिक्खिवित्ताणं चिद्रह, एवं जाव अहेसत्तमाए पु॰ घणोदहिवलए, णवरं अप्पणप्पणं पुढविं संपरिक्सि-वित्राणं चिद्रह । इमीसे णं रवणपा॰ पु॰ चणवायकलए किसंडिए पण्णते ! गोयमा ! बहे बलबागारे तहेब बाब जे णं इमीसे रयणप्प॰ पु॰ चणोदहिबलयं सञ्बजी समता संपरिक्लिवताणं चिद्धः एवं बाव अहेसत्तमाए वणवायवलए । इमीसे ण भंते ! रयणप्य पु व त्युवायवळण् किसंठिए पण्यते ? गीयमा ! बहे वलयागार-संठाणसंठिए जान जेणं इमीसे रयणप्प॰ पु॰ घणनायनलयं सन्तको समंता संपरिक्शिवताणं विद्वतः एवं जाव अहेसत्तमाए तपुवायवलए ॥ इमा णं भंते ! रयणप्य प्र केनहर्य आयामविक्यांमेणं प॰ ? गोयमा ! असंसेजाइं जोयणसहस्साई आयामविक्संमेणं असंबोजाई जोयणसहस्साई परिक्सेवेणं पण्णला, एवं जाव अहे-सत्तमा ॥ इमा र्ण भंते ! (राणपा॰ पु॰ अंते व मज्हे व सम्बन्ध समा बाह्रहेणं पण्णता ? इंता गोयसा ! इसा में स्वण - पु अंते य अपने य सव्यत्य समा बाइब्रेणं. एवं जाव अहेससमा ॥ ७६ ॥ इमीसे णं अंते ! रयणप्य० पुरू सव्यजीवा उपवण्णपुरुवा ? सुरुवजीवा उपवण्णा !, गोयमा ! इमीसे ण रव ० पु ० सम्बजीवा उद्यक्तापुरुवा मी चेव वं सम्बजीवा उवनण्या, एवं जाव अहेसलमाए पुडवीए ॥

इमा णं भंते ! रयण॰ पु॰ सम्बजीवेहिं विजढपुरुवा ! सव्बजीवेहिं विजढा ?. गोयमा ! इमा ण रयण० पु॰ सञ्जजीवेहिं विजवप्या नो चेव ण सञ्जजीवविजवा, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ इमीसे णं भंते ! र्यण० पु० सञ्चपोग्गला पविद्वपुरुवा ? सव्य-पोरगला पविद्वा ?, गोयमा ! उमासे णं रयण॰ पुढवीए सव्वपोरगला पविद्वपुव्वा नो चेद णं स्टब्योगाला पविद्वा, एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ इमा णं भंते ! रयणप्यभा पढवी सव्यपोग्गलेहिं विजन्नपृथ्वा १ सव्यपोग्ग० विजहा १, गोयमा ! इमा ण रसणप्यमा पु० सञ्चपोगगहेहिं विजहपुर्वा नो चेत्र ण सञ्चपोगगहेहिं विजदा, एवं जाव अहेसनमा ॥ ७७ ॥ इमा णं भंते ! रयणप्पमा पुढवी कि सामया असामया ? गोयमा ! सिय सामया सिय असामया ॥ से केणड्रेणं भंते ! एवं बुचइ-सिय सासया सिय असासया ! गोयमा ! दव्बद्वयाए सासया, वण्ण-पज्जवेहिं गंभपज्जवेहिं रसपज्जवेहिं फासपज्जवेहिं असासया, से तेणहेणं गोयमा ! एवं बुबड्-तं चेव जाव सिय असासया, एवं जाव अहेमनमा ॥ इमा णं भंते : रयणप्पभा पु॰ कालओ केवियारं होड ! गीयमा! न क्याड ण आसि ण क्याड णित्थ ण क्याह ण भविस्सह भुविं च भवह य भविस्सह य धुवा णियया सासया अक्खया अन्वया अवद्विया णिचा एवं जाव अहेमनमा ॥ ७८ ॥ [इमीसे णं भेते ! रवणप्पभाए पुढवीए उवरिकाओ चरिमंताओ हेड्रिके चरिमंते एस णं केवडयं अबाहाए भंतरे पण्णेन ? गोयमा! असिउत्तरं जोयणसयसहस्यं अबाहाए अंतरे पण्णते । इसीसे णं अंते ! स्यण० ए० उबरिवाओ बरिमंताओ सरस्य कंडस्म हेद्रिके चरिमंते एम णं केवडयं अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा ! सोलस जीयणसहस्साइं अबाहाए अंतरे पण्णते। इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए प्रद्वीए उव-रिक्राओ चरिमंताओ रयणस्य कंडस्स हेब्लिक चरिमंते एस णं केन्ड्रयं अवाहाए अंतरे पण्णानं ? गोयमा ! एकं जोयणसहस्यं अबाहाए अंतरे पण्णते ॥ इमीसे णं अंते ! रयण० पु॰ उबरिक्राओ चरिमंताओ वहरस्स कम्बस्स उबरिक्ट चरिमंते एस णं केवडयं अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा ! एकं जोयणसहस्यं अबाहाए अंतरे प० ॥ इमीस णं भंते ! रयण प्र उवरिकाओ चरिमंताओ वहरस्स कंडस्स हेड्कि चरिमंते एस णं केवइयं अबाहाए अंतरे प॰ ? गीयमा ! दो जोयणसहस्साई इमीसे णं अवाहाए अंतरे पण्णते. एवं जाव रिद्वस्स उवरिक्ने पन्तर्स जोवणसहस्साई, हेद्विक्षे चरिमंते सोलस जोबणसहस्साइं॥ इमीसे णं भेते ! रयणप्य० पु० उचरि-काओ चरिमंताओ पंकबहुलस्स कंडस्स उविके चरिमंते एस व अवाहाए केवहवं अंतरे पण्णते ? गोयमा ! सोलस जोगणसङस्सतं अबाहाए अंतरे पण्णते । हेड्डि चरिमंते एकं जोयणसयसहस्यं आवबहुलस्य उवरि एकं जोयणसयसहस्यं हेड्किले चरिमंते असीउत्तरं जोयणसयसहस्यं । चणोदहिउवरिक्ते असिउत्तरजोयणसयसहस्यं हेद्विक चरिमंते दो जोयगसयसहस्साई । इमीसे णं भंते ! रवण० पुढ० घणवायस्स उविरिक्षे चरिमंते दो जोयणसयसहस्साई । हेट्टिके चरिमंते असंखेजाई जोयणमयस-हस्साइं। इमीसे णं भंते ! रयण ॰ पु॰ तणुवायस्स उवरिक्ते चरिमंते असंखेजाइं जोयगमयसहस्साइं अबाहाए अंतरे हेद्विविव असंखेजाई जोयणसयसहस्साई, एवं ओदासंतरेषि ॥ दोबाए णं भंते ! पुक्वीए उवरिक्षाओं वरिमंताओं हेड्डिके चरिमंते एम णं केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा ! बत्तीमुत्तरं जोयणसयसहस्सं अबाहाए अंतरे पण्णते । सक्करप्य० पु० उविर वणोदहिस्स हेद्विक्षे विरमंते बाव-ण्णुत्तरं जोयणमयसहस्सं अबाहाए । घणबायस्स असंखेजाइं जोयणसयसहस्साई पण्णनाई । एवं जाद उदासंतरस्तवि जाद अहेसनमाए, णदरं जीसे जं बाहते तेण घणोदही संबंधेयव्यो बुद्धीए । सक्करप्यभाए अणुसारेणं घणोदहिसहियाणं इसं पमाणं ॥ तत्राए अडवालीयुत्तरं ओयणसयसहस्यं । पंकप्पमाए पुढवीए चत्ताली-सुत्तरं जोवणस्यसहस्सं । धूमप्पमाए पु॰ अद्वतीस्तरं जोवणसवसहस्सं । तमाए पु॰ छत्तीनुनरं जोयणसयसहस्यं । अहेसत्तमाए पु॰ अद्वादीस्तरं जोयणसयसहस्यं जाव अहेमतमाए णं भंते! पुढवीए उबरिहाओ बरिमंताओ उवासंतरस्य हेब्कि वरिमंते केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णने ? गोयमा ! असंखेजाई जोयणसयसहस्साई अबाहाए अंतरे पण्णते ॥ ७९ ॥ इमा णं अंते ! रयणप्पमा पुरुवी दोनं पुरुविं पणिहाय बाइहेणं कि तुहा विसेसाहिया संबोजनुणा ? वित्थरेणं कि तुहा विसेसहीणा संबोज-गुणहीणा १, गोयमा । इसा थं रयण० पु॰ दोचं पुढ़िव पणिहाय बाह्रेहणं नी तुहा विसेसाहिया नो संसेक्कगुणा, वित्थारेणं नो तुहा विसेसहीणा जो संसेक्कगुणहीणा । दोन्ता णं भंते ! पुढवी तवं पुढविं पिषहाय बाहक्षेणं कि तुक्ता एवं चेव भाषियव्यं । एवं तका वटरबी पंचमी छट्टी। छट्टी णं मंते ! पुढवी सत्तमं पुढविं पणिहाय बाह्रहेणं किं तुल्ला विसेसाहिया संकेजगुणा ? एवं चेव भाषियव्यं । सेवं भंते ! २ ॥ ८० ॥ पढमो नेरदयउदेसो समसो॥

कह णं मंते! पुढवीको पण्णताओ ? गोममा! सत्त पुढवीओ पण्णताओ, तंजहा--र्यणप्यमा जाव कहेसत्तमा ॥ इमीसे णं मंते! रयणप्य० पु० असी-उत्तरजोयणस्यसहस्सवाह्लाए उपिर केव्ह्यं खोगाहिता हेट्टा केव्ह्यं विज्ञता मज्जे केव्ह्य केव्ह्या निर्यावासस्यसहस्सा पण्णता ? गोयमा! इमीसे णं रयण० पु० असीज्ञरजोयणस्यसहस्सवाह्ताए उपिर एगं खोयणसहस्सं ओगाहिता हेट्टावि

एगं जोग्रणसहस्यं बजेता मजने अहसत्तरी जोग्रणसमसहस्सा, एत्य र्ण रग्रणप्रभाष प्र॰ नेरहयाणं तीसं निरयाबासस्यसहस्साई भवंतित्तिमक्खाया ॥ तं णं णरगा अंतो वहा बाहि चडरंसा जाव असभा परएस वेग्रणा, एवं एएणं अभिलावेणं उचजंजिक्रण भाणियव्यं ठाणप्ययाणुसारेणं, जत्य जं बाहुछं जत्य जतिया वा नर्यादामसयसं-हस्सा जाव अहेसत्तमाए पहनीए, अहेसतमाए मिल्हामं केवहए वह अणूतरा महह-महालया महाणिरया पण्णता एवं पच्छियव्यं वागरेयव्यंपि तहेव छद्रिसत्तमास काऊ य अगणिवण्णामा भाणिबञ्चा ॥ ८९ ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पडवीए णरगा किसंठिया पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता, तंजहा —आविलयपविद्वा य आविलयबाहिरा य. तत्य णं जे ते आविलयपविद्वा ते तिविहा पण्णता. तंजहा---बद्दा नंसा चउरंसा, तत्थ णं जे ने आविलयबाहिरा ते णाणासंठाणसंठिया पण्णता. तंजहा-अयकोद्रसंटिया पिद्रपयणगसंटिया कंडसंटिया लोहीसंटिया कडाहसंटिया थालीसंठिया पिहडगसंठिया किमियडसंठिया किन्युडगसंठिया उडवसंठिया सरव-संिव्या मुयंगसंिव्या नंदिम्यंगसंिव्या आलिंगयसंिव्या सुघोससंविया दहरयसंविया पणवसंठिया पडहसंठिया मेरिसंठिया झजरीसंठिया कृतंबगसंठिया नालिसंठिया. एवं जाव नमाए ॥ अहेसत्तमाए णं भंते ! पुढवीए णरगा किसंठिया पण्णता ? गोयमा ! द्विहा पण्णता, तंजहा-वहे य तंसा य ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्यभाए पुढवीए नरगा केवइयं बाहुक्षेणं पण्णता ? गोयमा ! ति क्लि जोयणसहस्साई बाहुक्रेणं पण्णता, तंजहा - हेट्रा वणा सहस्यं भज्झे असिरा सहस्यं उपि संब्रह्या सहस्यं, एवं जाव अहेमत्तमाए ॥ इमीसे णं अंते । रयणप्य ० प्र नरगा केवह्यं भागामविक्संभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णता ? गोयमा । दुविहा पण्णता, तंजहा-संखेजवित्यका य असंखेजवित्यडा य, तत्य णं जे ते संखेजवित्यडा ते णं संखेजाई जोक्णसहस्साई आयामविक्संमेणं संस्थेताई जोयणसहस्साई परिक्सेवेणं पण्णता तस्य णं जे ते असंखेजवित्यहा ते णं असंखेआई जोयणसहस्ताई आयामविक्खंमेणं असंखेजाई जोयणसहस्साइं परिक्कोवेणं पण्णासा एवं जाव तमाए, अहेसत्तमाए णं भेते ! पुच्छा, गोयमा दुविहा पण्णता. तंत्रहा—संवेजवित्यहे य असंवेजवित्यहा य, तत्य णं जे ते संसेजवित्यहे से णं एकं जोयणसयसहत्सं आयामविक्संमेणं तिकि जोयण-सयसहरताई सोलस सहस्साई दोषि य सत्तावीरे जोयणसए तिकि कोसे य अद्वावीरं च धणुसमं तेरस य अंगुलाई अद्युलमं च किचिविसेसाहिए परिक्केवेणं पण्यते, तत्थ णं जे ते असंसे अवित्यका ते णं असंसे आई जोवणसङ्सहरसाई आयाम-विक्लंमेणं असंबेजाहं जाब परिक्षेत्रेणं पणाता ॥ ८२ ॥ हमीसे णं संते ! रसण-

प्पनाए पुढवीए नत्या केरिसया वण्लेणं प्रणाना ? गोयमा ! काला कालोभासा गंभीरत्येमहरिसा मीमा उत्तासणया परमिकन्द्रा वण्णेण पण्णता, एवं जाव अहेसत्त-माए ॥ इमीसे णं अंसे । रयणप्यमाए पुरवीए णरगा केरिसया गंधेण पण्णा ? गोयमा ! से जहाणामए अहिमलेड वा गोमदेड वा सुणगमवेड वा मजारमदेड वा मणुरसमदेइ वा महिसमदेइ वा मसनामडेड वा आसमदेइ वा हत्यमहेड वा सीहमदेड वा बरवमडेड वा विगमडेड का रीवियमडेड वा ममकुहियनिरविणद्वकृणिमवावण्ण-दुब्भिगंचे अनुद्विलीणविगयबीभत्यद्विसणिजे किमिजालाउलसंसते. भवेयास्वे सिया?, णो इणद्रे समद्रे, गोबमा! इसीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए णरगा एसी अणिट्टतरगा चेव अकंततरगा चेव जाब अमणामनरगा चेव गंधेणं पण्णता, एवं जाब अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ इमीसे णं अंते ! रगणप० पु० णरया केरिसया फासेणं पण्णता ? गोबमा ! से जहानामए असिपतेइ वा खरपतेइ वा कलंबचीरि-यापतेइ वा मतिगोइ वा कुंतगोइ वा तोमरगोइ वा नारायगोइ वा सुल्यगेह वा कउलमोइ वा मिडिमालगोइ वा सडकळावेड वा कवियच्छह वा विजयकंटएइ वा इंगाछेइ वा जालेइ वा मुम्मुरेइ वा अबीइ वा अलाएइ वा सुद्धागणीइ वा, अबे एबारूबे सिवा?, यो इणद्रे समद्गे, गोवमा! इनीसे यां रवणप्पभाए पुरुवीए णरंगा एतो अणिहुनरंगा चेव जाब अमणामतरंगा चेव फासेणं पण्णता, एवं जाब अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ ८३ ॥ इमीसे णं भंते ! रगणप्पभाए पुढबीए नरगा केमहालया पण्णता ? गोयमा! अवण्णं जेबुहीबे २ सम्बदीवसमुहाणं सन्वन्मंतर्ए सम्बद्धाए बहे तेकाप्वसंठाणसंठिए बहे रहचक्कवालसंठाणसंठिए बहे प्रकारकणिक बासंठाणसंठिए के पिछपुण्यसंदसंठाणसंठिए एकं जोयणसयसहस्यं आयामविक्सं-मेणं जाब किविविसेसाहिए परिक्खेबेणं, देवे णं महिन्दिए जाब महाणुमागे जाब इणामेव इणामेवत्तिकडू इमं केवलकपं जंबुदीवं २ तिहि अच्छरानिवाएहिं तिसत्त-खती अभूपरियष्टिलाणं इञ्चमागच्छेजा. से णं देवे ताए उक्किद्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए सिरवाए उद्भवाए वयणाए हैगाए दिव्याए दिव्यगहेए दीहनसमाणे २ जहणोंनं एगाई या दुवाई वा तिवाई वा उन्नोसेणं अन्मासेणं वीइषएका, अत्येगइए तीइवएका अत्येगइए नो बीइवएका, एमहाक्या णं गोयमा! इनीसे णं रवणप्यसार पुढवीर गरया पञ्चला, एवं जाव अहेसलमार, जबर अहेसलमार अत्येगइयं नर्गं वीद्वएका, अत्येगइए नर्गे जो वीद्वएका म ८४ ॥ इमीसे जं मेरी ! रवणप्रभाए पुढवीए परगा किमगा पण्यता ? गोयमा ! सम्बद्धरामया पन्यता, तस्य सं गर्ह्य सहये जीवा व पोत्मका व अवसमिति विरुक्तमिति वयंति

उववजाति. सासया णं ते णरगा दब्बद्रयाए बण्णपजनेहिं गंघपजनेहिं रसपजनेहिं फासपज्जवेहिं असामया, एवं जाव अहेमनामाए ॥ ८५ ॥ इमीसे णं भेते ! रयणप-भाए पुरुवीए नेरइया कओहिंतो उववजाति कि अनण्णीहिंतो उववजाति सरीसिवेहिंतो उववजंति पक्खीहितो उववजंति चडप्पएहितो उववजंति उरगेहितो उववजंति इत्थियाहितो उपवर्जनि मञ्चमणणहितो उववर्जति ? गोयमा ! असण्णीहितो उचनजंति जान मच्छमणएहिंतोनि उननजंति. असण्यी खल पढमं दोचं च सरीसिवा तड्य पक्खी । सीहा जंति चडिंच उर्गा पुण पंचमिं जंति ॥ १ ॥ छट्टिं च इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्तमि जीते । जाव अहेसनमाए पुरुवीए नेरहया जी असण्णीहिंनो उववजानि जाव णो इत्थियाहिंनो उववजानि मच्छमणुस्सेहिंतो उवव-जीति ॥ इमीसे णं भेते । रयणप्प॰ प॰ णेरडया गुकसमएणं केवइया उववजीते ? गोयमा! जहण्येणं एको वा दो वा तिकि वा दक्षोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उनकर्जाति, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे णं भेते ! रयणप्य० पुढवीए णेरहया समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा केन्डकारूणं अवहिया सिया ? गोममा ! ते र्ण असंखेजा समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा असंखेजाहें उत्सप्पिणीओ-सप्पणीहिं अवहीरेति नो चेव णं अवहिया सिया बाब अहेसत्तमा ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्प० पु० णेर्ड्याणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णमा ! गोनमा ! दुविहा सरीरोगाहणा पण्णता, तंजहा-अवधारणिजा य उत्तरवेउध्विया य. तस्य णं जा सा भवधारणिज्ञा सा बहनेणं अंगुलस्य असंखेजहमायं उद्योसेणं सत्त घणडं तिण्णि य रयणीओ छन अंगुलाई, तत्य णं जे से उत्तरवेउव्विए से जह० अंगुलस्स संखेजहमागं उन्हो॰ पण्णरस धणुई अन्नाहजाओ रचणीओ. दोनाए भवधारणिजे जहणाओ अंगुलासंखेजहभागं उन्हों विषयास धण्डं अशाहजाओ रयणीओ उत्तरवेउ-व्यिया जह अंगुलस्स संखेजङ्गार्ग उन्नो एकतीसं वण्डं एका रयणी, तचाए भवधारणिजे एकतीसं घणुई एका रगणी, उत्तरवेउच्चिया बासिट्ट घणुई दोष्णि रयणीओ, चडत्बीए भवधारणिजे बासिंहें धणुई दोष्णि य रयणीओ, उत्तरवेडिव्यया पणवीसं वण्लयं, पंचमीए अवचारणिजे पणवीसं घणसयं, उत्तरवे० अबाइजाइं थणुसयाडं, छद्रीए भवधारणिज्ञा अङ्गाङजाडं घणुसयाडं, उत्तरवेखिक्या पंचध्रमस-याई, सनमाए भवधारिकजा पंचवणुसयाई उत्तरकेउव्विष् घणुसहस्यं ॥ ८६ ॥ इमीसे णं मंते ! रयणपा० पु० णेरङ्याणं सरीर्या किसंध्यणी पण्यता ? गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी, जेनद्री जेन हिरा जाने व्हारू जेन संघयणमस्य, जे पोग्गला अणिहा जाब अमणामा ते तेसिं सरीरसंघायताए परिणमंति. एवं जाब

अहेस्तमाए ॥ इमीसे णं भंते । रयण० ५० नेरड्याणं सरीरा किसंठिया पण्णता ? गोयमा ! तुविहा पण्णता तंजहा- अवघारणिजा य उत्तरवेडिवया य, तत्य णं जे ते भवधारणिजा ते हंडसंदिया पण्णता. तत्थ ण जे ते उत्तरवेडिया तथि हुंडसंठिया पण्णता, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे णं भंते ! रयण० ५० णेर-इयाणं सरीरगा केरिसवा क्योणं पञ्चला ! गोवमा ! काला कालोभामा आव परमिकण्हा बण्णेणं पण्णता. एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे जं भंते रयण० ५० नेरहयाणं मरीरया केरिसया गंधेणं पण्णता ? गोयमा ! से जहानामए अहिमडेइ बा तं चेव जाव अहेमत्तमा ॥ इमीसे णं भेते ! स्यण॰ पु॰ नेरहयाणं सरीरया केरिनया फार्सणं पण्णता ? गोयमा ! फुडियच्छिविच्छिविया न्त्ररफरसमामश्रुसिरा फासेणं पण्णता. एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ८० ॥ इमीसे णं भेते ! रयणप्पभाए पुरुवीए जेरहमाणं केरिसया पोरंगला द्धमासत्ताए परिणमंति ? गोयमा ! जे पोरंगला अणिहा जाब अमणामा ते तेसिं ऊपासत्ताए परिणमंति, एवं जाव अहेसत्तमाए, एवं आहारस्मवि सत्तसुवि ॥ इमीसे णं भंते ! रयण० ५० नैरक्याणं कह छैसाओ पण्णताओं ? गोयमा ! एका काउछेमा पण्णता, एवं सकरप्पमाएऽवि, वाळ्यप्पभाए पुच्छा, गोयमा ! दो केसाओ पण्णताओ तं ---नीलकेसा य काउलेसा य, तत्य जे काउनेसा ते बहुतरा जे जीलनेस्सा पण्णला ते शोबा, पंकप्पभाए पुन्छा, एका नीललेसा पण्यता, ध्रमप्पमाए पुच्छा, गोयमा ! दो हरसाओ पण्यताओ, तंजहा-किष्हरूसा य नीललेस्सा य, ते बहुतरगा जे नीललेस्सा, ते थोवतरगा जे किण्ह-हेमा, तमाए पुच्छा, गोयमा ! एका किण्हलेस्सा, अहेसत्तमाए एका परमकिण्ह-हेस्सा ॥ इमीसे णं भंते । रयण० पु॰ नेरहमा कि सम्महिद्दी मिच्छादिद्दी सम्मामि-रखादिदी । गोयमा । सम्मदिदीनि मिरखादिदीनि सम्मामिरखादिदीनि, एवं जान अहे-सत्तमाए ॥ इमीसे मं अंते ! रयण० ५० भेरहया कि नाणी अण्णाणी ? गोयमा ! जाणीव क्रण्याणीव, जे जाणी ते जियमा तिणाणी, तंजहा-आमिणिबोहियणाणी स्यणाणी ओहिणाणी, जे अण्णाणी ते अत्येगड्या द्रुअण्णाणी अत्येगड्या तिअ-बाणी, जे दुअबाणी ते जियमा मङ्बाषाणी य सुयक्षण्याणी य. जे निअवाणी ते नियमा महअण्याणी सुयअण्याणी विभंगवाणीवि, सेसा जं जावीवि अण्याणीवि तिण्यि जाब अडेसत्तमाए ॥ इमीसे ण संते ! रसण० प० कि सणजोगी बहजोगी कायजोगी ? यो । तिष्णिब, एवं जाव अहेसलमाए ॥ इमीसे णं भंते । रयणप्रभाप ० नेरहया कि सागारोबद्धता अधागारोक्दता ? गीवमा ! सागारोबद्धतावि अधागारोबद्धतावि. एवं जान महेसत्तमार प्रवर्गए ॥ [इमीसे पं मेते | रयणप्प० प्र० नेरह्या ओहिणा

केनइयं खेतं जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अदुद्वगाउयाई उद्वासेणं क्तारि गाउयारं । सक्तरप्यभापु वह । तिकि गाउयारं उक्को अबुद्धारं, एवं अदद-गाउयं परिहायइ जान अहेसत्तमाए जह० अद्भातमं उक्कोसेणं गाउमं। इमीसे णं भेते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयाणं बद्ध समुख्याया पण्णता ? गोयमा ! वत्तारि समुरवाया पण्णना, तंत्रहा-वयणासमुरवाए कमायसमुरवाए मार्ण-तियममुग्धाए बेडब्बियसमुग्धाए, एवं जाव अहेमतमाए ॥ ८८ ॥ इमीसे णं भंते ! रयगप्पभा० पु० नेरहया केरिसयं खुहप्पिवासं पचणुभवभाणा विह-रेति ! गोयमा ! एगमेगस्य णं रयणप्पभापुढविनेरइयस्य असन्भावपद्वपणाए सम्बोदही वा सम्बर्गागले वा आसगंसि पविन्तवेजा णो चेव णं से र्यणप्प० पु॰ णरहए तिने वा सिया विनण्हे वा सिया, एरिसवा णं गोयमा! रवणप्यभाए गैरइया खुह्पियासं पचणुमवमाणा विहरंति, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इनीसे गं भंते ! रयणप्यभाए पु॰ नेरह्या कि एगर्न पभू विडम्बितए पुहुतीप पभू विडम्बिन त्तए ! गोयमा ! एगतंपि प्रमु पुहत्तंपि पश्च विडिंग्निए, एगतं विडम्बेमाणा एगं महं मोगगरम्बं वा एवं मुद्धंदिकरवत्तत्रसिसतीहरूगयामुसलवक्षणारायकुंततोमर-स्ललउडिभिडमाला य जाव मिडमालस्वं वा पुहुतं विउम्बेमाणा मोगगरम्वाणि वा जाव मिंडमालम्बाणि वा नाहं संखेजाई णो असंखेजाई संबद्धाई नो असंबद्धाई सरियाई नो अमरिसाई विजन्नंति विडिन्ता अग्गमन्गस्स कार्व अमिहणमाणा अभिरणमाणा वेयणं उदीरेति उजलं विउलं पगाउं कक्सं कडुगं फर्स निद्वरं बंडं तिव्वं दुक्सं दुर्गं दुरहियासं, एवं जाव धूमप्पमाए पुढवीए । छहुसत्तमासु ण पुढवीसु नरदया बहु महताई लोहियकुंयस्ताई वहरामदतुंडाई गोमयकीडसमाणाई विउर्व्वति विउन्निमा अनमनस्य कायं नमतुरंगेमामा २ सायमाणा सायमाणा सयपोरामकिसिया विव चाकेमाणा २ अंतो अंतो अणुप्पविसमाणा २ वेयणं उदीरंति उजलं जाव दुरहियासं ॥ इमीसे णं भंते ! रवणप० पु० नेरहमा कि सीबवेयर्ग वेंदंति उसिणवेयणं वेंदेंति सीओसिणवेयणं वेदेंति ? गोयमा ! जो सीयं वेयणं वेदेंति उसिणं नेयणं नेदिति नो सीओसिणं, एवं जाव बालुवप्पशाए, पंकप्पमाए पुच्छा, गोयमा ! सीर्यपि वेयर्ण वेयति. उतिणेपि वेयणं वेयति. नो सीओसिणवेयणं वेयति. ते बहुतरगा जे उसिणं वेयणं वेदेंति, ते भोषतरगा जे सीयं वेयणं वेदेति । धूमप्पनाए पुच्छा, गोयमा! सीयीप वेयणं केहेति उत्तिणीप वेयणं वेहेति गो सीओ , ते बहुतरमा जे सीयवेयणं वेदेंति ते बोबसरमा के उसिमवेयणं वेदेंति । तमाए पुच्छा, गोयमा! बीवं बेयणं वेदिति को उतिकं वैयणं वेदिति नी सीकोसिकं

वेयणं वेदंति, एवं अहेसत्तमाए णवरं परमसीयं ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप० पु० णेरह्या केरिसर्य णिर्यमवं पत्रणुभवमाणा विहरंति ? गोयमा ! ते णं तत्य णित्रं मीया णियं तसिया णियं छहिया णियं उब्बिगा नियं उपप्युया णियं वहिया नियं परममसुममञ्ज्यमणुबद्धं निर्यमनं पचणुमनमाणा विहरंति, एवं जाव अहेसनमाए णं पुढवीए पंच अणुत्तरा महदमहालया महाणरगा पण्णता, तंत्रहा—काले महाकाले रोस्ए महारोस्ए अप्पडद्वाणे, तत्य इमे पंच महापुरिसा अणुत्तरेहि दंडसमादाणेहि कालमासे कालं किया अप्पइद्वाणे णरए जेरइयत्ताए उववण्णा, तंजहा-रामे जमद्गिपुत्ते, दहाऊ लच्छइपुत्ते, बस् उवरिचरे, सुभूमे कोरब्दे, बंभद्ते चुलणिसुए, ते णं नत्य नेरहया जाया काला काली० जाव परमकिण्हा बण्णेणं पण्णना, नंजहा-ते णं तत्थ वेयणं वेदेंति उज्जलं विउलं जाव दुरहियासं ॥ उसिणवेयणिजेमु णं मंते ! णरहएसु णेरहवा केरिसयं उसिणवेशणं पचणुमवसाणा विहरिति ? गोसमा ! से जहाणामए कम्मारदारए सिया तरुणे बल्वं जुगवं अप्पार्थके विरम्गहत्ये दढ-पाणिपायपासपिक्वंतरोरुसंचायपरिणए संघणपवणजवणवरगणपमद्गणसमत्ये तलजमल-जुयलबहु फलिहिमसबाहू चमलिचियबलिययप्टकंचे चम्मेहगदुहणमुहियसमाहयायिचय-गते उरस्मबलसम्ब्यागए छए दक्से पट्टे कुसले मिठने मेहाबी जिउनसिप्पोबगए एगं महं अविपेडं उदगवारममाणं गहाय तं ताविय ताविव कोष्टिय कोष्टिय उदिम-दिय उन्मिदिय चुण्णिय चुण्णिय जाव एगाई वा दुयाई वा तियाई वा उन्होसेणं अदमासं संहणेका, से णं तं सीयं सीईभूयं अओमएणं संदेसएणं गहाय असन्माव-पहुवणाए उत्तिणवेयणिजेनु णरएसु पिक्ववेजा, से भं तं उम्मिसियणिमिसियंतरेणं पुणर्वि पशुद्धरिस्सामिणिकद्भ पविरायमेव पासेजा पविलीणमेत्र पासेजा पविद्धस्थमेव पासे आ जो चेंन जं संजाएड अविरायं वा अविलीणं वा अविद्धरमं वा पुणरवि प्युद्धरिताए ॥ से जहा नामए मत्तामातंने दुक्ए कुंजरे सिट्टहायणे पडमसर्यकाल-समर्गत वा चरमनिदावकालसमर्वति वा उन्हामिहए तण्हाभिहए दवनिगजालाभिहए आउरे सुसिए पिवासिए दुव्बले किनंते एकं महं पुक्खरिणि पासेवा वाउछोणं समतीरं अणुप्रव्यक्षत्रायवप्यगंभीरसीयलजलं संख्यापत्तिसमुणालं बहुउप्पलक्रमुय-णारिण प्रभगतोगं थियपुंडरी यमहापुंडरी यस व कत्तरहरू सपत्तके सरकु को विचर्य छ प्रमणीर-भुज्यमाणकामळं अञ्ज्ञविमनसाकिरुपुण्णं परिहत्यममंतमञ्जनञ्जमं अणेगसङ्णगण-मिहुणयविरइबसहुनइबमहुरसरणाइवं तं पासह तं पासिता तं ओगाहइ ओगाहिता से मं तत्व उन्होंपे पविषेजा तन्होंपे पविषेजा सुहंपि पविषेजा जरंपि पवि० दाईपि पवि । निराएक वा प्रकाएक वा सई वा रहं वा विहं वा महं वा उवक्रमेका,

सीए सीयभूए संक्तमाणे संकतमाणे सायासोक्खबहुळे यावि विहरेजा, एवामेव गोयमा! असब्भावपद्ववणाए उसिणवेयणिकेहितो णरएहितो णेरइए उव्बहिए समाणे जाई इमाई मणुस्सलोयंति भवंति गोलियालिंगाणि वा मोंडियालिंगाणि वा भिडियालिंगाणि वा अयागराणि वा तंबागराणि वा तत्वागरा० सीसाग० रूपागरा० सुबन्नागराणि वा हिरण्यागरा० कुंसारागणीइ वा मुसागणीइ वा इह्यागणीइ वा कवेष्ट्रयागणीइ वा लोहारंबरिसेइ वा जंतवाड जुहीइ वा हैडियलित्थाणि वा गोलिय-लिस्याणि वा सोंडियलि॰ णळागणीइ वा तिलागणीइ वा तुसागणीइ वा, नताई समजोडेभ्याई फुन्नकित्रयसमाणाई उक्कासहरूसाई विणिम्स्यमाणाई जालामहरूमाई पमुचनाणाई इंगालसहरूसाई पविक्रवरमाणाई अंतो २ हृहयमाणाई चिह्नति ताई पासइ ताई पासिता ताई ओगाहइ ताई ओगाहिता से में तत्थ उन्हेंपि पांवर्णजा तण्हंपि पविणेजा खुरंपि पविणेजा जरंपि पविणेजा दाहंपि पविणेजा णिहाएज वा पयलाएज वा सई वा रई वा बिई वा मई वा उबलमेजा, सीए सीयभूए संकत-माणे संकत्माणे सायासोक्खबहरू यावि विहरेजा, मवेयारूवे विया?, णो इणहे समहे, गोयमा! उत्तिणवेयणिजेय णरएस नेरड्या एतो अणिद्रतरियं चेव उनिणवेयणं पश्चमभाणा विहरंति ॥ सीयवेयणिज्ञेम् णं भेते णरएम् णेरद्रया केरिसयं सीय-वेयणं पश्चभुभवमाणा विहरंति ? गीयमा ! से जहाणामए कम्मारदारए सिया नरुणे जुगवं वलवं जाव सिप्पोतगए एगं महं अयपिंडं इगनारसमाणं गहाय ताथिय ताविय कोहिय कोहिय जह ० एकाई वा तुवाई वा तियाह वा उद्योसेण मासं हणेजा, से णं ते उसिणं उसिणभूयं अओमएणं संदंसएणं गहाय असन्मावपद्भवणाए सीयवे-यणिजेत णरएस पविस्तवेजा. से तं उम्मिसियनिमिसियंतरेण पुणर्शव प्युद्धरि-स्सामांतिकह पविरायमेव पासेजा, तं चेव णं जाव भी चेव णं संचाएजा पुणरवि पश्चदिनए, से णं से जहाणामए मत्तमारंगे नहेन जान सोन्खबहुछ यानि निहरेजा एवामेव गोयमा! असन्मावपद्भवणाए सीयवेगणेहितो णरएहितो नेरहए उब्बद्धिए समाणे जाई इमाई इहं माणुस्सलीए ह्वंति, तंजहा-हिमाणि वा हिमपंजाणि वा हिमपडलाणि वा हिमपडलएंआणि वा तुसाराणि वा तुसारपुंजाणि वा हिमकुंडाणि वा हिमकुंडपुंजाणि वा सीयाणि वा ताई पासइ पासिता ताई ओगाहर ओगाहिता से जं तत्य सीयंपि पत्रिणेजा तण्हंपि प॰ खुहंपि प॰ जरंपि प॰ बाहंपि प॰ निहाएज बा पयलाएज वा जाव उसिणे उसिणम्ए संकलमाणे संकलमाणे सामालोकखबहरू यावि विहरेजा, गोयमा ! सीयवेयिकजेम नरएम नेरहमा एती अधिकतिरयं चेव सीयवेयकं पश्चामवमाणा विहरंति ॥ ८५ ॥ इमीसे वं संते ! स्वणप्यः पुः **चेरहवाणं केन्द्रवं** 

कारं ठिई पण्णता ? गोवमा ! जहण्येजवि उक्कोसेजवि टिई भाषियव्या जाव सहसत्त-माए ॥ ९० ॥ इमीसे मं मंते ! रयमप्पमाए पु० मेरहया अमंतरं उठवहिय करिं गच्छीत ? कर्ति उपबन्धीत ? किं नेरहएस उपबन्धीत ? किं तिरिक्सजीणिएस उववजाति ? एवं उच्चष्टणा भाषियव्या वहा वहंतीए तहा इहवि जाव अहेसत्तमाए ॥ ९१ ॥ इमीसे णं भेते ! रवण० ५० नेरइया केरिसयं प्रहविकासं पश्चमुमदमाणा विहरंति ? गोयमा ! अणिद्रं जाव अमणामं, एवं जाव अहेसलमाए, इमीसे णं भंते ! रयण० ५० नेरहया केरिसर्य आउफासं पचणमबमाणा विहरति ? गोयमा ! अणिहं जाव अमणामं, एवं जाव अहेमत्तमाए, एवं जाव बणप्पद्यपासं अहेसत्तमाए पढवीए। इमा ण भेते ! र्यणप्यमापुढवी दोषां पुढविं पणिहाय सन्त्रमहंतिया बाह्क्षेणं सन्त्र-क्षुद्विया सञ्वंतेषु ? हुंता गोयमा ! इसा ण रयणप्यभापुढवी दोचं पुढविं पणिहाय जाब सम्बक्षाद्विया सम्बंतियु, दोचा णं श्रेते ! पुढवी तचं पुढविं पणिहाय सम्बमहं-तिया बादक्षेण पुच्छा, इंता गोयमा ! दोबा ण पुत्रवी जाब सञ्चवसूद्विया सन्वंतेस. एवं एएणं अभिलावेणं जाव छद्विया पुढवी अहेसत्तमं पुढविं पणिहाय सञ्चनसाहिया सब्बंतेसु ॥ ९२ ॥ इमासे णं भंते ! रयणपा पु व तीसाए नरवाबाससयसहस्सेसु इक्तमिकंसि निरयावासंसि सब्वे पाणा सब्वे भूया सब्वे जीवा सब्वे सत्ता पुढवीकाइय-नाए जाब वणस्सइकाइयत्ताए नेरहयत्ताए उववकपुट्या ? हंता गोयमा ! असई अदबा अर्णतखती, एवं जान अहेसतमाए पुढवीए भवरं जत्य जतिया भरना [ इमीसे भं मंते ! रयणप्पभाए पु॰ निरमपरिसामंतेस जे पुरुविकाइया जाव वणप्पहकाइया ते णं भंते ! जीवा महाकम्भतरा चेव महाकिरियनरा चेव महाआसवतरा चेव महा-वैयमतरा चेव ? हंता गोबमा ! इमीसे णं रक्षणपमाए पुढवीए निरवपरिसा-मंतेसु तं चेत्र जाव महावेयणतरा चेत्, एवं जात अहेसत्तमा । ॥ ९३ ॥ पृटविं ओगाहिता, नरगा संठाणमेव बाहतं । विक्यांभपरिक्योवे बण्णो गंधो च फासो व ॥ १ ॥ तेसि महालयाए उवमा देवेण होड कायच्या । जीवा य पोमाला वक्संति तह सासना निरया ॥ २ ॥ उववायपरीमाणं अवहास्वतमेव संघयणं । संठाणवण्ण-गंधा फासा उसासमाहारे ॥ ३ ॥ छेसा दिही नाणे जोगुक्जोगे तहा समुख्याया । तत्तो सहायिवासा विख्याणा वेमणा य भए ॥ ४ ॥ उचवाओ पुरिसाणं ओवम्मं नेयणाएँ दुविहाए । उन्बहणपुरकी उ उववाको सम्बजीवार्च ॥ ५ ॥ एयाओ संग-इणिगाहाओ ॥ ५४ ॥ बीओ जेटहवउहेसी समसी ॥

इसीसे में अंते ! रवणप्पमाए पुरवीए नेरह्या केरिसयं पोगमस्परिणामं प्रवास-अवमाणा विद्दति ? गोयमा ! अधिक्वं सात असणामं, एवं जाव अहेसत्तमाए एवं १० सता०

नेयव्यं गाहा-पोगालपरिणामे वेयमा य लेसा य नामगोए य । अरई सए य सोगे खहापिवासा य बाही य ॥ ३ ॥ उत्सासे अणुतावे कोहे माणे य मायलोमे य । चतारि य सण्णाओं नेरहयाणं त परिणामे ॥ २ ॥ एत्य किर अहबयंती नरवसभा केसवा जलवरा य । मंडलिया रायाणो जे य महारंमकोइंबी ॥ ३ ॥ भिन्नमृहत्तो नरएमु होइ तिरियम्णुएस चतारि । देवेसु अद्भासी उक्कोसविउव्यणा भणिया ॥ ४ ॥ जे पोमाला अधिद्वा नियमा सो तेसि होह आहारो । संठाणं त जहण्णं नियमा हंडे तु नायव्वं ॥ ५ ॥ असुभा विउव्यणा खलू नेरइयाणं तु होइ सब्वेसि । वेउन्तियं सरीरं असंघयणहंडसंठाणं ॥ ६ ॥ अस्साओ उववण्णो अस्पाओ चेव चयइ निरयमनं । सञ्जपुडनीम जीवो सञ्जेल ठिर्हानसेमेसं ॥ ७ ॥ उवनाएण न नायं नेरइओ देवकम्मणा वावि । अञ्चलमाणनिमित्तं अहवा कम्माणभावेणं ।) ८ ॥ नेर-इयाणुप्पाओ उक्कोसं पंचजीयणसयाई । दुक्लेणभिद्याणं वेयणसयसंप्रगाटाणं ॥ ९ ॥ अच्छिनिमीलियमेर्स नरिथ सुई दुक्समेव पिडवर्द । नरए नेरङ्गाणे अहोनिसं पचमाणाणं ॥ १० ॥ तेयाकम्मगरीरा सुहमसरीरा य जे अपजता । जीवेण मुक्रमेना वर्षात सहस्ससो मेर्य ॥ ११ ॥ अइसीर्य अइउर्ण्ह अइतण्हा अइखुहा अइमयं वा । निरए नेरहयाणं दुक्खसयाई अविन्सामं ॥ १२ ॥ एत्य य भिनासहत्तो पोस्पल असह। य होट अस्साओ । उदबाओ उप्पाओ अच्छि सर्रारा उ बोद्धव्या ॥ १३ ॥ से तं नेरह्या ॥ ९५ ॥ तहओ नेरहयउहेस्रो समस्रो ॥

से किं तं तिरिक्ख जोणिया ? तिरिक्ख जोणिया पंचित्ता पण्णता, तंजहा— एगिदियतिरिक्ख जोणिया बेईदियतिरिक्ख जोणिया तेईदियतिरिक्ख जोणिया चर्डीर-दियतिरिक्ख जोणिया पंचिदियतिरिक्ख जोणिया य । से किं तं एगिदियतिरिक्ख जोणिया आव वणत्म इकाइयएगिदियतिरिक्ख जोणिया । से किं तं युद्ध में प्रविद्य तिरिक्ख जोणिया ? २ दुविहा पण्णता, तंजहा— युद्ध मपुद्ध विकाइयएगिदियतिरिक्ख जोणिया व । से किं तं युद्ध मपुद्ध विकाइयएगिदियतिरिक्ख जोणिया व । से किं तं युद्ध मपुद्ध विकाइयएगिदिय-तिरि॰ ? २ दुविहा पण्णता, तंजहा— पज्यत्त सुद्ध मण्णता, वंजहा— पज्यत्त सुद्ध मण्ड कें तं युद्ध मपुद्ध विकाइयएगिदिय-तिरि॰ ? २ दुविहा पण्णता, तंजहा— पज्यत्त सुद्ध मण्ड अपज्ञत्त सुद्ध मण्ड कें तं युद्ध मण्ड कें तं विकाइयएगिदिय- । से किं तं आउकाइयएगिदिय- ? २ दुविहा पण्णता, एवं जहेव पुद्ध विकाइयाणं तहेव, तेउकायमेदो एवं जाव वणस्सद काइया से तं वणस्स इकाइयएगिदियतिरिक्ख । से किं तं वेइदियतिरिक्ख ? २ दुविहा पण्णता, तंजहा— पज्यत्तम वेइदियति० अपज्ञत्तम-

बेइंदियति . से तं बेइंदियतिहि । एवं जाव चर्ठिंदिया । से कि तं पंचेंदियतिहि-क्खजोणिया १ २ तिविहा पण्णता. तंजहा-जलवरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया यल-यरपंचेंदियतिरिक्खजो व सहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से कि तं जलयरपंचेंदि-यतिरिक्तजोषिया ? २ द्विहा पण्णता, तंजहा-संमुच्छिमजलयर्पचेंदियतिरिक्त-जोणिया य गन्भवकंतियज्ञस्यर्पचेंदियतिहिक्सजोणिया य । से कि तं संसच्छिम-जलवरपंचिदियतिरिक्खजोणिया ! २ दुविहा पण्णता, तंजहा-पज्जतगर्धम् व्यिम ० अपजनगसंम्। अमजलयर ०. से तं संमुख्यिम ० पेचिषियतिरिक्स ० । से कि तं गन्भवकंतिय अलयर्पनिदियतिरिक्ख जोणिया १ २ दुविहा पण्णता, तंत्रहा-पज्रत-गगञ्जवद्यंतियः अपजनगगञ्जाः से तं गञ्जवद्यंतियज्ञत्यरः, से तं जलयरपंचेंदि-यांतरिः । से कि तं बलयरपंचेंदियतिरिक्सजोणिया ? २ दुविहा पण्णता, तंजहा---चडण्ययस्यरपंचित्रकः परिसण्यस्यरपंचित्रयतिरिक्सजोणिया । से कि तं चड-प्ययथलयर्पविदियः १ चडप्पयः दुविहा पण्णताः तेजहा संगुच्छिमचडप्पयभ-लयर्पचेंदिय० गन्भवकंतियचउपयक्तवर्पचेंदियतिरिक्खजोणिया य. जडेव जल-बराणं तहेव बउक्को मेको, सेतं बउप्पयद्यस्यरपंचेंदियः । से कि तं परिसप्प-थलगरपंचंदियतिरिक्तः ? १ द्विहा पण्णता. तंत्रहा - उर्परिमप्पवलगरपंचेंदि-यितरिक्सजोणिया भुगपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्सजोणिया । से कि तं उरपरिस-प्पथलवरपंचंदियतिरिक्सकोणिया ? उरपरि॰ दुविहा पण्णता, तंजहा-जहेव जलबराणं तहेव चउक्को मेओ, एवं भुवपरिसप्पाणिव माणियन्वं, से तं भुवपरि-सप्यथलयरपंचेंदियतिरिक्सजोणिया, से तं थरुपरपंचेंदियतिरिक्सजोणिया । से कि तं सहसरपंचित्रतिरिक्सजोणिया ? सहसर० दुविहा पण्यता, तंजहा-संमुच्छि-मसहयरपंचेदियतिरिक्सओणिया गन्भकातियसष्टयरपंचेदियतिरिक्सओणिया य । से कि तं संमध्यमसहयरपंचेंदियतिरिक्सकोणिया ? संग० दुविहा पण्णाता. तंत्रहा--गन्तगसंग्र रिकासह यरपंत्रं वियति विकासी विया अपनातासंग्र रिकासह -यरपंचेदियतिरिक्खजोमिया य. एवं गञ्मवद्यंतिमाधि जाव पञ्चनगगञ्मवद्यंतियाधि जाव अपजलगगनभवदंतियावि । सहसरपंचेंद्रियतिरिक्सजोणियाणं भंते ! कहविहे जोणिसंगहे प्रणाते ! गोयसा ! तिबिहे जोलिसंगहे प्रणाते. नंजहा-संख्या पोयया संमुच्छिमा, अंडवा तिबिहा कणता, तंबहा-इत्बी पुरिसा णपुंसगा, पोयबा तिविहा पण्णता. तंत्रहा-रत्यी अरिसा णपुंसवा, तत्य णं जे ते संगुच्छिमा ते सम्बे गपंसता ॥ ९६ ॥ एपसि वं श्रेते ! जीवार्ग वह केसाओ प्रव्यक्ताओ ? गोमसा ! इक्रोसाओ पण्णताओ, तंत्रहा-कण्डलेसा जाव सक्रहेसा ॥ ते मं संसे !

जीवा कि सम्मदिद्वी मिच्छादिद्वी सम्माभिच्छादिद्वी ? गोयमा ! सम्मदिद्वीव मिच्छादि-द्रीवि सम्माभिच्छादिद्रीवि ॥ ते णं भंते ! जीवा कि वाली अण्णाणी ? गोयमा ! णाजीवि अज्जाजीवि तिजिज जाजाई तिजिज अज्जाजाई भवजाए ॥ ते जं संते ! जीवा कि मणजोगी वहजोगी कायजोगी? गोयमा! तिविहावि ॥ ते णं भंते! जीवा कि सागारीबर्जना अनागारीबर्जना ! गोगमा ! सागारीबर्जनावि अनागारीवर्जनावि ॥ ते मं भंते! जीवा कमो उववजंति कि नेरइएहिंतो उव विरिक्खजोणिएहिंती उद० ! पुच्छा, गोयमा ! असंबेजवासाउयअकम्मभूमगअंतरदीवगवजेहितो उद-वजंति ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं केवइमं कार्क ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहत्तं उद्योसेणं पलिओवमस्स असंखेजदभागं ॥ तेति णं अंते ! जीवाणं कह समुख्याया पण्णता ? गोयमा ! पंच ममुख्याया पण्चता, तंत्रहा-देयणाममुख्याए जाव तेयासम्बन्धाए ॥ ते णं अंते! जीवा सारणंतियसमुख्याएणं कि समोहया मरेति असमोहया गरेति? गोयमा! समोहयानि म॰ असमोहयानि मरेति ॥ ते णं भंते! जीवा अणंतरं उव्वष्टिता कहिं गच्छंति ! कहिं उववजंति ?—कि नेरइएस उपवजंति ! तिरिक्त० पुच्छा, गोयमा! एवं उव्बाहणा भाषियम्बा जहा वर्षतीए तहेव ॥ तेति णं भंते ! जीवाणं कद जाईकुलकोडिजोणीयसहस्रयसहस्या पण्णता ? गोममा ! बारस आईकुरूकोबीजोणीपमुक्तयसहस्सा ५०॥ भुगपरिसप्पशन्यरपेविदिय-तिरिक्ख जोणियाणं मंते ! बद्धविहे जोणीसंगहे पण्णते ! योगमा ! तिबिहे जोणीसंगहे पण्णते, तंजहा-अंडवा पीयवा संगुच्छिमा, एवं जहा सहयराणं तहेव, णाणतं जहनोणं अंतोमहत्तं उद्योसेणं पुष्यकोबी, उब्बहिता दोषं पुरुषि गण्छंति, णव जाईकल-श्रेडीजोणीपसृहत्तयसहस्या सर्वतीति मनखार्य, सेसं तहेव ॥ उरपरिसप्पयलयरपंत्र-दियतिरिक्सजोणियाणं भंते ! पुच्छा, जहेव भुवपरिसप्पाणं तहेव, जबरे ठिई जह-बेणं अंतोमुहत्तं उद्योसेणं पुञ्चकोडी, उन्बहिता जाव पैचमि पुढिन गच्छंति, दस जाई-कुलकोडी ।। वज्यप्ययलयर्पविदियतिरिक्स । पुच्छा, गीयमा ! दुविहे पण्णते, तंजहा--- जराजवा (पोयवा) व संसुच्छिमा य. से कि नं कराजवा (पोयवा)? २ तिविहा पण्णता, तंजहा-इरबी परिसा जपंसगा, तत्व वं जे ते संग्रन्छिमा ते सब्दे णपुंसया । तेसि णं भंते ! जीवाणं कह केस्साको पण्यताओ ! सेसं वहा पक्खीणं, णाणमं ठिई जहनेणं अंतोमहत्तं उन्होसेणं तिनि पर्छ्योगमाई, उन्होत्ता चडिय पुढवि गच्छंति, इस आईकुलकोडी० ॥ जलगरपंचिदयतिरिक्सओणियाणं पुच्छा, जहा भुयपरिसप्पाणं णवरं उब्बहिता जाव अहेसलमं पुढविं श्रद्धलेस्स जाइकुलकोबीजोणीपमुह ० प० ॥ वहरिदिवार्ग भंते ! कह जाईकुलकोबीओणीप-

मुहस्त्यसहस्सा प्रव्यक्ता? गोयमा! वब जाईक्क्कोबीजोणीप्यहस्त्यसहस्सा सम-क्काया । तेइंदियाणं पुक्का, बोयमा! अद्वजाईकुरु जाव सक्काया । वेइंदियाणं भंते । कह जाई० पुच्छा, गोबमा । सत्त बाईकुलकोबीओणीएमुह० ॥ ९७ ॥ कड़ मंते ! गंघा पण्णता ? कड़ मंते ! गंधस्या पण्णता ?, गोयमा ! सत्त गंबा सत्त गंधसया पण्णता ॥ कह मं अंते ! प्रप्तजाईकृतकोबीजीणिप्सहसयसहस्सा पष्णता ? गोयमा । सोलसपुष्कजाईकुलकोबीजोणीपमुहस्यसहस्सा पण्णता, तंजहा-चतारि जल्याणं वतारि बल्याणं चतारि महारुविख्याणं चतारि महागुन्सियाणं ॥ कड ण भेते ! वहीओ कड बहिसया पण्यशा ? गोधमा! बतारि बहीओ बतारि बहीसया पण्णता ॥ कड जं भंते ! लगाओ कड लगासया पण्णता ? गोयमा ! अह लबाओ अद्भ लबासवा पण्णता ॥ वह णं अंते ! हरियकाया हरियकायसया पण्णता ? गोयमा ! तओ इरियकाया तओ इरियकायसया पण्णता, फलसहस्से च विटबदाणे फलसहरसं च णालमदाणं, ते वि सन्ने दृष्टियकायमेन समोयरंति. ते एवं समणुगम्म-माणा २ एवं समणुगाहिजमाणा २ एवं समणुपेहिज्जमाणा २ एवं समणुचितिज्जमाणा २ एएसु चेव दोसु काएसु समोयरंति, तंबहा-तसकाए चेव थावरकाए चेव. एवा-मेब सपुन्यावरेणं आजीविवदिद्वेतेणं चतरासीह बाइकुलकोबीजोणीपसुहसयसहस्सा मबंतीति मक्जाया ॥ ९८ ॥ अत्य णं भंते ! विमाणाइं सोत्ययाणि सोत्यियावत्ताइं सोत्यियपभाइं सोत्यियकन्ताइं सोत्यियवचाडं सोत्यियकेसाइं सोत्यियज्ञायाई सोत्धियसिंगाराइं सोत्धियकुडाइं सोत्धियसिद्धाइं सोत्थन्तरवर्डिसगाइं है हता अत्थि। ते में संते ! विमाणा केमहालया प॰ ? गोयमा ! जावडए वं सरिए उदेड जावडए में च सरिए अत्यमह एक्डयाई तिण्णोबासंतराई अत्येगइयस्य देवस्य एगे विक्रमे सिया, से मं देने ताए अकिद्वाए तरियाए आव दिव्वाए देवगईए वीहेक्यमाणे २ जाव एगाई वा दुवाई वा उक्कोरेणं अम्मासा वीईवएजा, अत्येगहवा विमाणं वीईवएजा अरबेगइया विसाणं नो बीईबएजा, एमहाख्या वं घोयमा। ते विमाणा पण्यता, अत्य जं मंते ! विमाणाई अवीजि अविरायताई तहेव जाव अनुतारवर्दिसगाई ? इंता अत्य. ते वं भंते! विमाणा केमहास्त्रा पण्यता? गोयमा! एवं जहा सीत्यी-(यार्ड)जि जबरं एक्ट्रयाडं एंच डवाएंतराइं अत्वेगहबस्य देवस्स एगे विक्रमे सिया सेसं तं चेव ॥ अत्य णं अंते । विसाणाई कामाई कामावताई जाव कामतरवर्डिस-यार्ड ? इंता अत्य. ते मं मंते ! विमाणा केमडालगा पण्णता ? गोधमा ! वहा सोत्यीणि णवरं सत्त उवासंतराई विक्रमें वेसं तहेव ॥ अतिथ यं मंते ! विमाणाई विजयाई वेक्यंताई जयंताई अपराजियाई ! इंता सत्ति, ते वे अंते ! विसाणा कें ० ! गोयमा ! जावड्ए ण स्रिए उदेइ॰ एवड्याइं नव ओवासंतराइं, सेसं तं चेव, नो चेव णं ते विमाणे वीईवएजा एमहालया णं ते विमाणा पण्णता समणाउसो!॥ ९९॥ पढमो तिरिक्खजोणियउद्देशो समत्तो॥

कडविहा णं भंते ! संसारसमावण्यमा जीवा पण्यता ? गोयमा ! छव्विहा पण्यता, तंत्रहा-पुढविकाइया जाव नमकाइया । से कि तं पुढविकाइया ? पुढविकाइया द्विद्वा पण्णता, तंजहा -- सहसपुद्धविकाइया बायरपुद्धविकाइया य । से कि तं सुह-मपुडविकाह्या ? २ दुविहा पण्याना, नंजहा-पजात्मा य अपजातमा य, मेत्तं मुहु-मपुडविकाडमा । से कि तं बायरपुडविकाइया ? २ दुविहा पण्णता, नंजहा-पजनगा य अपज्ञत्तगा य, एवं उहा पण्णवणापए, सण्हा सत्तविहा पण्णता, बरा अणेगविहा पश्चना जाव असंखेजा. मेर्न बायरपढविकाइया. सेर्न पढविकाइया, एवं चेव जहा प्रकारणाप्र तहेव निरवसेसं भाषियव्यं जाव वणप्यहकाइया, एवं जाव जत्येगो तत्य सिय संसेजा सिय असंखेजा सिय अणंता, सेनं बायरवणप्कवभाइया, से नं वणस्सङकाङया । से कि नं तसकाङ्या ? २ चउ व्यक्तिहा पण्णता, तंजहा---नेइंदिया तेइंदिया चटरिंदिया पंचेंदिया । से कि तं बेइंदिया ? २ अणेगबिहा पण्णमा, एवं जं चेव पण्णवणापए तं चेव निरवसेसं भाजियव्यं जाव सव्बद्धसिद्धगदेशा, से तं अणुनरोववाइया, से तं देवा, से तं पंचेंदिया, से तं तसकाइया ॥ १०० ॥ कडविहा मुद्भपुढवी वालुगापुढवी मणोसिलापु॰ सक्रापु॰ खरपुढवी ॥ सण्हापुढवीणं भंते ! केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा । जह० अंतोस् ० उक्कोसेणं एगे बाससहस्सं । सुद्भुदवीए पुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोमु ० उक्को० बारस बामसहस्साई । बाह्यया-पुढवीपुच्छा, गोयमा ! जह॰ अंतोमु॰ उक्को॰ चोहस बाससहस्साई । मणोसिला-पुढवीणं पुच्छा, गोबमा ! जह व अंतोमु व उक्को व सोलस वाससहस्साई । सक्करा-पुडवीए पुच्छा, गोयमा ! जह • अंतोस • उक्को • अद्वारस वाससहस्साई । खरपुढ-विपुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोसु० उद्यो । बाबीस वाससहस्साई ॥ नेरह्याणं अंते ! केनइयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ि बह० दस नाससहस्साई उन्नो॰ तेतीसं सागरोवमाइं ठिई. एयं सब्बं माणियव्यं जाव सब्बद्धांसद्देवति ॥ जीवे णं भेते ! जीवेशि कालओ केविकर होइ ? गोयमा ! सन्वदं, पुढविकाइए में अंते ! पुढविका-इएति कालओ केविषरं होई ? गोयमा ! सब्बदं. एवं जाव तसकाइए ॥ ९०९ ॥ पहुप्पन्पुदविकाइया मं मेरो ! केवहकारुस्स मिन्नेवा सिया ! गोयमा ! जहण्यपुर असंकेजाहिं उत्सप्पिणीओसप्पिणीहिं, उद्योसपए असंकेजाहिं उत्सप्पिणीओस्पि-

णीहि, जहमपयाओ उद्योसपए असंखेजराजा, एवं जाव पहप्पमवाउद्याह्या ॥ प्रद्रप्यक्रवणप्पद्रकाड्या णं भेते ! केवडकालस्य निक्षेत्रा मिया ? गोयसा ! पद्रप्यक्रवण • जहण्णपर अपया उद्योसपर अपया, पहुण्यस्वणण्यहकाइयाणं गरिव निवेतणा ॥ पहण्यनतसकाइयाणं पुच्छा, जहण्यपए सागरीवमसयपुहत्तस्य उन्होसपए सागरीवम-संवपुहत्तरसः, जहण्णपया उक्कोसपए विसेसाहिया ॥ १०२ ॥ अविमुद्धहेस्से णं भंते ! अणगारे असमोहएमं अप्याणेणं अविसुद्धहेरसं देवं देवि अणगारं जाणइ पासह ? गोयमा ! नो उपदे समद्रे । अविसद्धलेखे णं भंते ! अवगारे असमोहएणं अप्पाणएणं विसद्धंदेरसं देवं देविं अणगारं जाणड पामड ! गोयमा ! मो डणडे समडे । अविसद्धंदेरसे णं भंते ! अणगारे समोहएण अप्पाणेणं अविमुद्धकेरसं देवं देवि अणगारं जाणह पासह ? गोयमा ! नो उणडे समदे । अविसुद्धहेरसे । अणगारे समोहएणं अप्याणेणं विसुद्धहेरसं देवं देवि अणगारं जाणइ पामइ ! नो इणहे समद्वे । अविनुद्धलेखे णं मंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्याणेणं अविसद्धलेस्सं देवं देवि सणगारं जाणह पासड ? नो इणडे समुद्रे । अविसुद्धहेरसे • अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धहेरसं देवं देवि अणगारं जाणड पासह ! नो इणद्वे समद्रे । विनद्धिस्से णं भंते ! अणगारे असमोहएणं अप्पाणेणं अविसदकेस्सं देवं देविं अणगारं जागह पासह ! हंता जागह पासङ् जहा अविसुद्धकेरसंणं छ आलावगा एवं विसुद्धकेरसेणवि छ आलावगा भाषि-यन्या जाव विसद्धत्रेस्से णं भंते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विमुद्धत्रेस्सं देवं देवि अणगारं जाणइ पासइ ! हंता जाणइ पासइ ॥ १०३ ॥ अण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्संति एवं भासेन्ति एवं पण्यवेति एवं पस्वेति-एवं सह एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरिमाओ पकरेइ, तंजहा-सम्मक्तिरियं च मिच्छतकिरियं च. जं समयं सम्मत्तकिरियं पकरेड् ते समयं मिच्छत्तकिरियं पकरेड्, जं समयं मिच्छत्तकिरियं पकरेड तं समयं सम्मत्तकिरियं पकरेड. सम्मत्तकिरियापकरणयाए मिन्छत्तकिरियं पकरेड मिच्छत्तकिरिमापकरणयाए सम्मनकिरियं पकरेड. एवं खुल एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेड, तंजहा-सम्मन्तिरियं च मिच्छन्किरियं च, से कहमेयं भंते ! एवं ? गोयमा ! अर्थ से अकारतिया एकमाइवन्खंति एवं भासंति एवं पण्णवेति एवं परुवेंति एवं सहद एने जीवे एयेणं समएणं हो किरियाओ पकरेड, तहेव जाव सम्मानितियं च मिच्छतकिरियं च, जे ते एवमाहंसु तं णं मिच्छा, अहं पुण गोयमा । एक्साइक्सामि जाद पस्वेमि-एवं खद्ध एगे जीवे एगेणं समएणं एगं किरियं पकरेड, तंजहा--सम्मत्तिरियं वा मिळलाकिरियं वा, जं समयं सम्मत्तिरियं पकरेड यो तं समयं मिन्छत्रकिरियं पकरेड, तं चेव जं समयं मिन्छत्तकिरियं पकरेड नो तं समयं सम्मत्तिवियं पकरेइ, सम्मत्तिवियापकरणयाप् नो मिच्छतिकिरियं पकरेइ मिच्छतिकिरियापकरणयाप् जो सम्मत्तिवियं पकरेइ, एवं खल्ल एगे जीवे एगेर्ज सम-एणं एगं किरियं पकरेइ, तंजहा—सम्मत्तिवियं वा मिच्छत्तिवियं वा ॥ १०४ ॥ बीओ तिरिक्खजोणियउद्देशो समस्तो ॥

से कि तं मणुरसा ? मणुरसा दविहा पन्णता, तंत्रहा - संमुच्छिममणुरसा य गञ्भवकंतियमणुस्सा य ॥ ३०५ ॥ से किं तं संमुन्छिममणुस्सा १ २ एगागारा पण्णता ॥ बहि णं मंते ! संमुच्छिममणुस्ता संमुच्छंति ! गोबमा ! अंतोमणुस्यक्षेते अहा प्रकावणाए जाव सेत्तं संमुच्छिममणुस्सा ॥ १०६ ॥ से किं तं गञ्नवक्कंतिय-मणुस्या १ २ तिबिहा पण्णता, तंजहा कामभूममा अकामभूमगा अंतरबीवगा ॥ १०७ ॥ से कि नं अंतरवीवगा ? २ अद्वाबीसडविहा पण्णता, तंजहा-एग्र्या आभासिया वेसाणिया जंगोलिया इयकण्णा ४ आर्यसम्हा ४ आममुहा ४ आसकणा ४ उकामुहा ४ वणदंता जाब सुद्धदंता ॥ १०८ ॥ कहि णं मंते ! वाहिणिक्राणं एगोरुय-मणस्माणं एगोरुयदीवे जामं हाँवे पण्णते ! गोयमा ! जंबदीबे २ मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं चुल्रहिमबंतस्स वासहरक्वयस्स उत्तरपुरच्छिमिल्लाओ चरिमंताओ लवण-समुद्दं तिकि जोयणस्याई ओगाहिता एरव ण दाहिणिहाण एगोस्यमणुस्सार्थ एग्रुवदीवे णामं दीवे पण्पत्ते तिकि जोयणमयाई आयामविक्संमणं णव एग्णपण्ण-जोयणसए किन्ति विसेसेण परिक्खेबेणं एगाए पडमबरवेह्याए एगेणं च बणसंडेणं सन्तओ समंता संपरिकिसते । सा णं पडमबरवेडमा अह जोमणाई उर्ष उचलेणं पंच धणुसयाई विक्संभेणं एगुरुयदीनं मध्यओ समंता यरिक्सेवेणं पण्णता । तीसे णं परमधरवेश्याए अयमेयान्वे बण्यावासे पण्यते, तंजहा-बहरामया निम्मा एवं वेड्यावणाओ जहा रायपसेणक्रेए तहा भाषियव्यो ॥ १०९ ॥ सा णं पउमक्रवेडया एगेणं कणसंडेचं सब्बओ समंता संपरिक्तिता । से णं कणसंडे देसणाई दो जोमणाई नक्षवालविक्संभेणं वेड्यासमेणं परिक्खेवेणं पण्णते, से नं बणसंडे किन्हे किन्हो-भासे. एवं जहा रायपसेणइयकमसंडवकाओ तहेव निरवसेंसं भानिकने, तपाण व वण्णगंघपासी सही तणाणं बावीओ उप्पावपन्यया पुरुविसिकापस्मा व माणियन्या जाव तस्थ णं बहवे बाजमंतरा देवा य देवीओ य आसयंति जाव विहरेति ॥ ११०॥ एगोरववीवस्स वं दीवस्स अंतो बहुसभ्रस्मिके भूमिनागे पण्यति, से अहाजामए आलिंगपुनसरेइ वा एवं सर्वाणेजे मानिसन्ये जान पुरुविसिकापृष्ट्यंसि तत्य पं बहवे एगूरुयदीवया म्युस्सा य स्पुरसीओ व आस्यंति जान विहरति. एग्रुव्यक्तेचे णं दीने तत्थ तत्थ देसे २ तहि २ वहने बहातमा कोशकमा कम्माका चन्माका

**पश्चाला सिंगमाला संख्याला दंतमाळा सेलमाला जाम दुमगणा पण्याता सम्बा**-उसो! कुसविकुसविद्यहरूनसमूला मूलमंतो कंदमंतो जाव बीयमंतो पराहि य पुप्फेहि य अच्छण्णपविच्छण्या निरीए बद्देव २ उवसोहेमाणा उवसोहेमाणा चिह्नेत, एगुरुमदीचे में दीचे स्कला बहुचे हेरुमालवमा मेरुमालवमा सेरुमालवमा सेरुमालवमा सालवणा सरलवणा सत्तवण्णवणा पूचफिवणा बाजूरिवणा जाकिएरिवणा कुसविकुसवि० जाव चिह्नंति, एगूरुयवीवे णं दीवे तत्व २ देसे॰ बहुवे तिलवा छवया नग्गोहा जाव रायक्त्रस्ता गंदिक्त्रस्ता कुसनिकुसनिक जाव चिद्वंति, एगूक्यदीने गं दीवे तत्य · · बहुओ पउमल्याओ जाब सामल्याओ निश्वं कुशुमियाओ एवं लयावणाओ जहा उववाइए जाब परिन्जाओ, एगोहववीवे णं दीवे तत्य २ · · बहवे सेरियागुम्मा जाव महाजाइगुम्मा ते णं गुम्मा दसद्धवण्णं कुसुमं कुसुमंति विह्यरगमाहा जेण वायविह्यमगसाला एगोरमदीवस्स बहुसमरमणिजभूमिभागं मुक्तपुष्कपुंजीवबारकलियं करेंति, एगोरमदीवे र्ण दीवे तत्थ र "बहुओ क्यराईओ पण्णताओ, ताओ पं क्यराईओ किन्हाओ किण्होभासाओ जाब रम्माओ महामेहणिउरुबभ्याओ जाब महडं गंधद्वणि सुवंतीओ पासाईयाओ ४। एगुरुवरीने में दीने तस्य २ "महने मत्तंगा पास दुमगणा पण्णना समणाउसो ! जहा से चंदप्यममणितिलायसीहुवारणिफलपत्तपुष्कचोयणिजा ससा**रवहुद्व्य**जुत्तसंभारकालसंघयास**वा** महुनेरगरिद्वाभदुद्वजाईपसम्बनेदगस्याउ बाज्र्यु द्यासारकामिसायणद्यक्कसोयरसग्रराकण्यरसगेवकरिसञ्जा सञ्जमिहित्यवहु-प्यगारा तदेवं ते मर्तगयानि बुमगणा अनेगनहुविनिह्वीससापरिणयाए मजनिहीए उपवेया फलेष्टि पुण्णा बीसंदंति कुसविकुसविद्यदक्वसमूला जाव विद्वंति १। एगोस्थरीवे॰ तत्थ २ · · बह्वो भिनंगया जाम दुमगणा प्रज्यता समजाउसो !, जहां से बारगम्डकरगक्लसकक्ररिपार्यकंविषाउदंकबद्धिमुपविष्ठरपारीचसगर्मिगार-करोडिसरगयरगपतीयाळणत्यगवबळिमअवपदगवारयविचित्रवद्गासमिवद्यासुत्तिचार-पिणयाकंबणमणिरमणभत्तिवित्ता भावणविद्दीष् बहुत्पनारा तहेव ते भिगंगयावि दुमगणा अनेमबहुविविह्वीससाए परिणयाए भायगविहीए उववेदा फलेहिं पुशाविद विसर्हति कुसविकुस वाव विद्वंति १। एगोस्यवीवे मं वीवे तत्व २ "वहवे तुविकंगा नाम दुस्यना पन्नता समनाउसो!, नहा से आल्जिम्युवंगपणवपदह-द्र्रगकरिडिडियमंभाहोरंमकश्चियारसरमुहिमुगुंदसंसियपरिठीयव्यगपरिवाइणिवं-सावेणुवीषाञ्चनेसविवंचिमहर्कच्छमिरगसगातलवाळकंसताळप्रसंपउता विहीनिज्यसंबय्यसम्बद्धसम्बद्धस्योहे फेदिया तिद्वापकरमसुद्धा तहेव ते तुविवंचवावि इसनमा म्योगबङ्गविविह्वीससापरिचानम् ततिवित्तपण्यस्तिरार् चडिवहार्

**अल्लोज**निहीए उनवेया फ्लेहिं पुण्या निसहन्ति कुर्सानकुरानिसुद्धस्क्लम्ला जाव चित्रंति ३। एगोरुवरी० तत्व २ अबहुवे दीवसिहा णाम दुमगणा पण्यत्ता समणाउसो । जहा से संझाविरायसमए जनगिहिवर्षो दीविया सहवालविंदे प्रभूय-वहिपलिताचेहिं चिवडजाल्बितिमिरमद्द् कणगणिगरकुसुमियपालियातयवणप्पनामो कंचणमणिरयणविमलमहरिहतवणि बुजलविचित्त दंडाहि दीवियाहि सहसा पजलिङ-सवियणिद्धतेयदिप्पंतविमलगहगणममप्पहाहिं विनिमिरकरस्रपस्रि उह्रोयचित्रियाहिं जाबुक्कउपद्तियामिरामाहिं सोहेमाणा नहेव ते दीवसिहावि दुमगणा अणेगबहु-विविह्वीयसापरिणामाए उज्जोयविहीए उबबेया फलेहिं पुण्या विमर्द्धति कुमविकुमिन जाव चिट्ठंति ४ । एग्रुस्यदीवे॰ तत्थ २ · · बहुवे जोइसिहा णाम हमगणा पण्णाता समणाउसी !, जहा से अचिक्रगयमर्यस्रमंड लपडंतउक्।सहरसिंहण्यंति ज्ञु कलहु-यवहनिद्मजलियनिद्नेन घोयनणनयणि अकियुयामोयजावामुयणकुसुमनिमउ लियुपुंजम-णिरयणिकरणजबहिंगुल्यणिगरस्वाहरेगस्वा नहेव ते जोडसिंहावि व्यगणा अणेगबहुविविद्वीससापरिणयाए उज्जोयविहीए उववेगा सुद्रकेरसा मंदकेरमा मंदाय-बळेरसा कृडाय इव ठाणिठया अश्वमजनमोगाडाहि केस्साहि साए प्रभाए सपएसे सव्दक्षी समता ओभासंनि उजोर्वेनि पमासंनि क्रसविकुसवि॰ जाव चिट्टीत ५ । एगूरुयदीवे० तस्य २ "बहवे चित्तंगा णाम दुमगणा पण्णता समणाउसी !, जहां से पेच्छाघरे विचित्ते रम्मे वरकुनुमदासमालुजंके भासंतमुक्कपुण्कपुंजीवबारकिए विरक्षिविचिनमञ्जलिरेदाममञ्जलिरसमुदयप्पग्रको गृधिमद्वेष्टिमपूर्ममसंबाह्येण मुक्रेण छेयसि प्पियं विभागरद्वण सम्बज्जो चेव समणुबद्धे ।विरत्ननवंतविष्यहर्द्वेहि पंचवण्णेहि कुसमदामेहिं मोहमाणेहिं सोहमाणे बनमालयमाए चेत्र दिप्पमाणे तहेब ते चित्तंत-यावि तुमगणा अणेगवदुविविह्वीशसापरिणयाए मह्नविहीए उववेया कुनविकृत्सवि । जाव चिद्वंति ६। एगूरुयदीचे॰ तस्य २ · · बहुचे चित्तरसा णाम दुमराणा पण्मता सम-णाउसो !, त्रहा से युगंधवरकलमसाळितंतुकविसिद्धणिव्यह्यवृद्धरद्धे सारयध्यगुडसंड-महुमेलिए अइरसे परमण्ये होज उत्तमनण्यमंत्रमेते रण्यो जहा वा चक्कविस्स होज णिडणेहिं स्यपुरिसेहिं सजिएहिं बाडरकप्सेयसिते इव ओयणे क्लमसालिजिज्ञति-एवि एके सम्बद्धमिउनस्यसगस्तिये अजेगमाल्यमगसंज्ञो अह्वा पिडपुण्यदन्तुन-क्लंडेस सक्ए वण्णगंधरसफरिसजुत्तवलमीरिवपरिणामे इंदियबलपृष्टिवद्वणे सुप्पिता-समहणे पहाणे गुलकटियर्खंडमच्छंडियउवचीए फ्रॉयगे सन्द्ससियगड्मे हुवेज परम-इडुंगसंखते तहेव ते वित्तरसावि दुमगणा अणेगबहुविविहबीससापरिणवाए भोयण-विहीए उनवेया पुसविक्रसविक जाव विद्वंति ७। एगूकादीने यंक तत्व २ " कहते

मिष्यंगा नाम वुमयणा पण्णता समणाउसो !, वहा से द्वार्दहारवष्ट्रणगमउदकुंडल-वासुतारहेमजालमणिजालकणगजालगमुत्तगर्र विहयकहगासुडियएगावलिकंठसत्तमंग-रिभवरत्यगेवे बसोणिश्चन्तगच् कामणिकणगतिलगपुत्रहसिदत्ययकण्णवालिससिस्र उसभ-चक्रगतलभंगतु डियह त्यिमालगवल क्वरीणारमालिया चंदसूरमालिया इरिसयके छर-वलयपालंबअंगुलेजगकंचीमेहलाकलाषपयरगपायजालघंटियलिखिणरयणोहजालत्य-गियवरणेटर्चलणमालिया कणगणिगरमालिया कंचणमणिर्यणभौतिचेता भूसर्णावही बहुप्पगारा तहेव ते मणियंगावि दुमगणा अणेगबहुविविह्वीससापरिणयाए भूसण-निर्हाए उबवेया कुर्माव॰ आब निर्हेति ८ । एगूरुयरीवे॰ तत्थ २ · · बहुवे गेहागारा नाम दुमगणा पण्णेता समणाउसो !, जहां में पागारहालगनरियदारगोपुरपामायागा-सनलमंबत्रएगमालबिसालगतिसालगच उरंभच उमालगब्भचरमोहणधरवलभिघरचि-त्तसालमालयभत्तिवरबद्दतंसच्छरंसणंदियावत्तसंठियाययपंद्वरतलमुंडमालहम्मियं अहव णं धवलहरअद्धमागहविञ्ममसेलद्धसेलसंठियकृडागारद्वस्तविहिकोट्टगअणेगघरसरणले-णआवणविष्टंगजालचंदणिख्द्यपदरकवोयालिचंदसालियरूवविभक्तिकलिया भवणविही बहुविगप्पा तहेव ते गेहागारावि दुमगणा अणेगबहुविविह्वीससापरिणयाए सहाह-हणे यहोत्ताराए सहनिक्खमणप्पवेसाए रहरसोवाणपंतिकलियाए पहरिकाए सहवि-हाराए मणोऽणुकूलाए भवणविहीए उचवेया कुसवि॰ जाव चिह्नंति ९ । एगोस्यदीवे॰ तत्थ २ ''बहुचे अधिगणा णामं दुमगणा पण्णता समणाउसो !, जहा से आईणग-स्रोमतणुयकंबलदुगुलकोसेअकालमिगपष्टचीणंसुयअणह्यनिउणनिप्पावियनिद्धगिअय-पंचनणा चरणातवारवणिगयथुणाभरणचित्तसहिणगकक्काणगर्भिगिमेहणीलकजलब-हुवच्यरत्तपीयनीलसुक्रिक्रमक्स्ययमिगळोमहेसप्फरण्याश्रक्सरत्तगसिधुओसभदामिल्यं-गक्तिंगनिकणतंतुमसभातिचिता वत्वविही बहुप्पगारा हवेज वरप्रशुकाया वण्णरा-मकळिया तहेव ते अणिगणावि दुमगणा अणेगबहुविविद्वीससापरिणयाए बत्यवि-हीए उबनेया कुसविकुसवि॰ जान चिट्टांति १०। एगोरुवदीने णं भंते ! दीने मणु-यांगं केरिसए आगारमाषपडोबारे पन्नाने ? गोयमा ! ते मं मणुवा अगुवमतरसो-मचारहवा भीगुत्तमगयलन्दाणा भोगसस्मिरीया द्यजावसन्वंगसुंदरंगा सुपहद्विवसु-म्मनाहन्त्रणा रतुःपर्वपतम्बन्धुनुमानकोमस्त्राः नगनगरसागरमगरनक्षंक्रवरंदरस क्यांकिय्यस्मा अणुप्यस्साहर्यगुर्कीया उच्जयत्तमुतंबनिद्यहा संद्रियपुरिक्षियुन् इगुप्ता एजीकुर्वदिश्वतदश्यपुरन्तर्जना समुक्तणितस्यगृहजाम् गयससमसुजाससम्मि-मोरू वरवारणम्ततुक्रविक्रमविक्रसियगई युजायवरतुरगगुज्यवेसा आइण्णह्योव विकारेंका प्रमुद्भवरतारियतीहरूहरेनवहियककी साह्यसोगिव्युसलदप्पणियारियवर-

कणगच्छरसरियवरवहरपल्यिमञ्झा उजुमसमसहिवसुजायजनतणुकसिणणिद्धवादेख-लडहसुकुमालमज्यरमणिकारोमराई गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगमंगुररविकिरणतकणवो-हियअकोसायंतपरामगंभीरवियङणाजी असविहगसुजायपीणकुच्छी असोयरा सुइक-रणा पम्हवियडणामी सन्भयपासा संगयपासा सुंदरपासा सुजायपासा मियमाइय-पीणरह्यपासा अकरंडुयकणगह्यगनिम्मलमुजायनिम्बह्यदेहवारी पसत्यवत्तीमल-क्खणधरा क्यागसिलायलुज्जलपसत्बन्नमयलोवन्बियविच्छित्रपिहुलवच्छा सिरिक्च्छ-कियक्च्छा पुरवरफव्हिदवष्टियभुया भुयगीसरविउत्भोगआयाणफव्हिडच्छूढवीहबाह् ज्यस्विभपीणर्दयपीवरपउद्वसंठिमसुसिलिद्वविसिद्वचणचिरसुबद्धसुनिगृहपञ्चसंघी रत्ततलोवइयम् उयमेसलपसत्यलक्षणमुजायअच्छिद् जालपाणी पीवरवष्टियमुजायको-मलक्रंगुलीया तंबतिलिणसुइरुइरबिद्धणकस्या चंदपाणिलेहा सूरपाणिलेहा संख्याणि-केहा बक्रपाणिकेहा दिसासोत्रियपाणिकेहा बंदस्रसंख्बकदिसासोत्यियपाणिकेहा अणेगवर लक्खणुतमपसत्यसुइरइयपाणिळेहा वरमहिसवराहसीहसहू लउसमणागवर-पिं पुष्कविडलउष्ण्यमदंद्संशा चंडरंगुलसुप्पमाणकंतुव्रसरिसगीवा अवद्वियस्विमत्त-मुजायचित्तमंस् मंगलसंठियपसत्यसर् लविपुलङ्णुया उवचियसिलप्यवास्रविकासमास-भाइरोद्धा पंडुरसचिसगलविमलनिम्मलसंखगोचीरफेणदगरवमुणालिया वक्लदंतसेदी अखंडदंता अफुडियदंता अविरलदंता सुजायदंता एगदंतसेहिन्य अणेगदंता हुयव-हनिद्धंनधोयनत्तनवणिव्यरत्ततल्यालुजीहा गरूलाययदजुतुंगणासा अवदालियपौंडरी-यणयणा कोयासिमधवलपत्तलच्छा आणामियनावकलकेम्हुपूराइयसंठियसंगयभायय-दु जायतणुकसिणनिद्भुभया अल्लीणप्यमाणजुत्तसवणा दुस्सवणा पीणमेसलक्योकदेस-भागा अचिदगम्बालचंद्रपंठिकपसत्यविच्छित्रसम्बिदाला उद्ववद्पिषुण्यसोमयकणा छत्तागारत्तमंगदेसा वणविचियसुबद्धस्वन्तपुण्ययकुद्धागारणिभपिडियसीसे दाविमपु-फपगासतवणिजसरिसनिम्मलप्रजानकेसंतकेसभूनी सामलिगेंडपणणिनियखोडिगमि-उविसयपसस्यद्यहुमलक्क्षचद्वर्गंथर्युद्र्भुयमोयगर्मिनिगीलक्क्षलपहृद्वभमरगणनिद्धनि-उरंविनियकुं वियवियपयाहिणावत्तमुद्धसिरया अवस्यागवंजगतुषोववेया सुजायस्रवि-मत्तपुरूवना पासाइया दरिसणिजा अभिस्वा पिडस्वा, ते वं मनुवा ओहस्सरा हंसस्सरा कोंचस्तरा • नंदिघोसा सीहरसरा सीहघोसा मंजुरसरा मंजुषोसा सस्सरा द्यस्तर्णिग्योमा छायाउ**जोहवंगमंगा कजरिसह्यारायसंभवणा समयउरसस्**ठाणसं-ठिया सिणिदल्वी णिरामंदा उत्तमनसत्यभारतेयनिष्दमतम् वाध्यस्यकंत्रतेयरयदो-सर्वाजयसपीरा निरुवलेका अणुकोमकाउकेमा कंकमाहणी कवोवपरिणामा सउणिका पोसपिहंतरोस्परिणया विम्यहियतकाकुच्छी परामुख्यक्तरिसमंबचिरतासद्वरमिनवणा

अद्वर्णुसमं कसिया, तेसिं मणुवाणं चउसद्वि पिद्विकरंडगा पण्णता समणाउसो !, ते णं मणुसा पगइमहुगा पगइविषीत्रमा पगइउवसंता पगइपराणुकोहुमाणमायालोसा मिलमहवसंपरणा अलीणा महगा विणीया अपिएका असंनिष्ठिसंचया अवंडा विहि-मंतरपरिवसचा जिहाच्छिमकासगामिको म ते मणुगमणा प्रकारा समगाउसो ।। त्तेति णं भेते । मणुयाणं केवड्काळस्य आहारहे समुष्यज्ञह ? गोयमा । चउत्यमत्तस्य आहारद्वे समुप्पज्जः, एगोस्यमणुईणं मंते । केरिसए आगारभावपटीयारे पण्णते ? गोयमा ! ताओ णं मणुईओ सुजायसव्वंगसुंदरीओ पहाणमहिलागुणेहिं जुत्ता अर्धत-विसप्पमाणपउमस्मालकुम्मसंठियविसिद्धचलणा उज्यमउयपीवरनिरंतरपुद्धसाहियंगु-लीया उण्णयरङ्यनलिणंब सङ्गिद्धणक्या रोमरहियबङ्ख्द्रसंठियअजङ्ग्णपसत्थलक्य-गअकोप्पजेषज्ञयला सुणिम्भियसुगृहजाणुमंहलसुबद्धसंधी क्यलिक्संभाइरेगसंटिय-णिव्यणसङ्गालमञ्चकोमलअविरलसमसहियसञायवश्पीवरणिरंतरोरः अद्वावयवीई-पृष्ट्संठियपसस्य विच्छिनपिहुक्सोणी वयणायामप्पमाणदुगुणियविसालमंसलसुबद्धज-हणवरभारणीओ वज्रविराइयपसत्यलक्षणणिरोहरी निवलिवलीयत्णुणसियमजिस-याओ उज्जयसममहियजयत्यकतिगणिद्धश्रादेजलङह्युविमत्तराजायकंतसोहंतत्वल-रमणिजरोमराई गेगावत्तपयाहिणावत्ततरंगभंगुरर्विकर्णतरुणवीहियअकोसायंतप-उमनगर्गभीरविवडणामी अणुब्बडणसत्यपीणकृष्की सण्यवपासा संगवपासा सजाय-पासा मियमाइयपीणरइयपासा अकार्रह्मयकणगरुवगनिम्मलसुजायणिरुवहवगायलङ्की कंचणकलससमपमाणसमसिषस्यां वायळहुवृच्यजामेलगपमलजुमळवहियअब्भुण्णयर-इयसंठियपओहराओ भूगंगणुपन्यत्य्यगोपु क्वरसमसहियणमियआएअललियबाहाओ तंबणहा मंसलग्गहत्या पीवरकोमलवरंगुलीको जिद्धपाजिकेहा रविसलिसंखचक-सोत्यियसुविभत्तसुविरस्थपानिकेता पीणुक्णवक्तस्थवत्यिदेसा परिपुण्णगलक्योला वजरेगुलस्पमाणवंत्वरसरिसगीवा गंसलसंठिमपसत्यहणुवा दाडिमपुप्कप्पगास-पीवर्कंन्वियवराधरा सुंदरोत्तरोहा दहिदगरगचंदकंदवासंतिमजळअच्छिदविमलदसणा र्तापकपत्तमच्यस्कुमालताञ्चत्रीहा कन्नयरमुख्लअकुविसम्बन्ध्यमयख्जुतुंगणासा सार्-यणवक्रमलक्रमयञ्जलस्थिमकदल्जिगरसरिसलक्षणअंकियक्तणयणा पत्तलचवला-वंततंबकोयणास्रो आणामियचाबस्रककिन्द्रच्मराष्ट्रसंदियसेगयसाययसुजायतस्यक्तिण-मिद्रममुवा अहीवपमाणजुतसक्या सुसक्या पीणमहुरमणिकांदलेहा अउर्रसपसत्य-समिकिहाला भ्रोसुइरयानियर्विमानविपुत्रसोमस्यामा छत्तुत्रवदिर्माना कुरिलसुसि-श्रिवरीहरिया इत्तज्यसम्बागदामिषिकर्मद्रश्रुकत्मस्याविसोत्यियप्रागवावमच्छनुम्मार्-इब्र्यमार्मुन्यास्त्रं कुराबद्वायम्बीर्मुक्तुव्यक्तरस्त्रित्यम्बिसेयतोरणनेश्रविद्वहि-

वरमवणिगितरक्षागंसललियगयउसमधीहवयरउत्तमपसत्यवतीसलक्ष्यणवराओ इंससारेसगईओ कोइलमहुरनिरसुस्सराओ कंता सञ्जस्स अणुनयाओ वनगयविक-पलिया वंगतुञ्चकावाहीदोहुग्गसोगमुकाओ उचनेण य नराम थोनूणमूखियाओ सभावसिंगारागारबाहबेमा संगन्नगबहसियमणियचे द्वियविलाससंलावणि उणजत्तोवयार-कुसला संदर्थणजहणवय्णकर्चलणयगासाला बण्णलावण्णजोव्यणविलासकलिया नंदणवर्णाववर्त्वारिणीउव्य अच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिजा पासाईयाओ दरिमणि-जाओं अभिस्वाओं परिस्वाओं । तासि में भेते ! मणुईणं केवइकालरस आहारहे समुप्पज्यः । गोयमा ! चउत्पभत्तस्य आहारद्वे ममुप्पज्यः । ते वं भंते ! मणुया किमाहारमाहारेंति ? गोयमा ! पुढविपुप्कफलाहारा णं ते मणुयगणा पण्णता समणा-उमो ! । तीसे णं अंसे ! पुढवीए केरिसए आसाए पण्णते ? गांयमा ! से जहाणामए शुलेह वा खंडेड वा सक्साइ वा मच्छंबियाइ वा मिसकंदह वा कपडमोगएड वा पुष्फडत्तराइ वा पउमुत्तराइ वा अकोसियाइ वा विजयाड वा सहाविजयाह वा वार्यसोवमाइ वा उवमाइ वा अणोदमाइ वा चाउरके गोसीरे चउठाणपरिषए गुड्खंडमच्छंब्रिउवणीए मंद्रिगक्डीए वण्णेणं उववेए जाव फासेणं, भवेबारूवे सिया १, नो इणद्वे समद्वे, तीसे जं पुरुवीए एतो इद्वनराए चेव जाव मणामनराए चेव आसाए पण्णते, तेसि णं मंते ! पुष्कप्रलाणं केरिसए आसाए पण्णते ! गोयमा ! से जहानामए रज्ञो चाउरतचक्रवहिस्य कक्षाणे प्वरूभीयणे समसहस्सनिष्के वण्णेणं उनवेए गंधेणं उनवेए रसेणं उनवेए फासेणं उनवेए मासायणिजे वीसायणिजे दीवणिजे विहणिजे दप्पणिजे मयणिजे मविवदियगायपल्हायणिजे, भवेगास्वे सिया?, जो इजड्डे समद्रे, तेसि जं पुष्क्रफलाजं एती इक्टनराए चेव जाव आसाए पण्णते । ते णं भेते ! मणुया तमाहारमाहारिना कहिं वसहिं उर्वेति ! गोयमा ! स्यन्तर्गहालया णं ते अणुयगणा पण्णता समणाउसो!। ते णं भंते! स्यन्ता किसंटिया पण्याता? गोयमा! कृषागारसंठिया पेच्छाघरसंठिया सत्तागारसंठिया झयसंठिया तोरणसंठिया गोपुरवेद्दयचोपायाळगसंठिया अञ्चलमसंठिया पासायसंठिया हम्मतलसंठिया गवक्ससंठिया बालमापोत्तियसंठिया बलग्रीसंठिया अण्णे तत्त्र बहवे वर भवणसम्बासमितिहर्सठामसंदिया सुहसीयतन्त्रामा पं ते दुसगमा पव्यक्ता समजाउसो ! ॥ अत्थि णं भंते ! एगोरुयदीवे दीवे गेहालि वा गेहाक्याणि वा ! जो इण्डे समहे, हक्समेहालया वं ते मणुवगका प्रकाता समकावसी!। अस्यि वं भेते! एगूरुवरीचे दीवे गामाइ वा गमराइ वा जाव सिंगवेसाइ वा? जो इनहें समदें, जहिन्छियकासगामिणो ते मञ्जूमाना क्लाका समणाउसो । अस्य पं सेरी !

एगुरुयदीवे॰ असीड या गसीड वा कसीड वा पणीड वा विणजाइ वा? नो इणद्रे समद्वे, वदगयअसिमसिकितिपनियदानिजा णं ते मणुयगणा पण्णता समणाउसो !। अस्य ण मंते ! एगुरुमटीवे० हिरण्णेष्ट वा सवकेड वा कंसेड वा वसेड वा मणीड वा मुत्तिएउ वा विडलथणकणगर्यणमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालसंतसारसावएजेइ वा? हुंता अत्य, णो चेव णं तेसि मणुयाणं तिन्वे ममत्तमावे समुप्पबह । अत्य णं भेते ! एगोरुयडीवे॰ रायाह वा जुबरायाह वा ईसरेड वा तलवरेह वा मार्डिवयाह वा कोडंबियाइ वा इब्साइ वा सेद्रीह वा सेणावर्डेड वा सत्यवाहाइ वा ? णो इणद्रे समहे, बनगयहब्रीसकारा णं ते मणुयगणा पण्णता समणाउसो। अत्य णं भंते! एग्रुवर्वि दौवे दासाइ वा पेसाइ वा सिस्साइ वा सथगाइ वा सादक्षगाइ वा कम्मगर्परिमाइ हा ? नो इण्ड्रं सम्ह्रे, वदगयआभिओगिया णं ते मणुयगणा पण्णता समणाउसो!। अत्यि णं भंते! एगोस्यदीने दीने मासाइ वा पियाइ वा भायाइ वा भडणीड वा भजाइ वा पुताह वा ध्याइ वा सुवहाड वा ? हंता खरिय, नो चेव णं तेसि णं मणुयाणं तिच्वे पेसबंघणे समुष्यज्ञह, पयणुपेज्जबंधणा णं ते मणुयगणा पण्णता समणाउसी !। अत्य णं अंते ! एगुरुवदीवे दीवे अरीड् वा वेरिएड् वा घायगाड वा बहुगाइ वा पदिणीयाइ वा पद्मामित्ताइ वा? णो इणहे समहे, ववगयवेराणुवंधा र्ण तं मणुयगणा पण्णता समणाउसो । अन्य णं भंते : एगोरुयदीवे० मिताइ वा वयंसाइ वा घडियाइ वा सहीइ वा सहियाइ वा महाभागाइ वा संगडबाइ वा ! णो इण्डे समहे, वबगयपेम्मा नं ते मृजुबगणा क्लाता सम्पाउसो!। अत्य णं भेते! एगोरवरीवे आबाहाइ वा बीबाहाइ वा जण्माइ वा सद्धाइ वा धालिपागाइ वा चोलो-नणयणाइ वा सीमंतोनणयणाइ वा पिइ(मय)पिंडनिनेयणाइ वा १ णो इणहे समहे, बवगयआवाहविवाहजण्यसद्ध्यालियागचोलोक्णयणसीगंतोब्जयणपिडपिडनिवेयणा सं ते भुणुयगणा पण्णना सम्पाउसो !। अस्य वं भंते ! एगोरुवदीवे दीवे इंदमहाइ वा संदमहाइ वा रहमहाइ वा सिश्महाइ वा बेसमजमहाइ वा मुगंदमहाइ वा जागमहाइ वा अक्खमहाइ वा भूयमहाइ वा क्षमहाइ वा तलायणश्महाइ वा दहमहाइ वा पन्ययमहाइ वा रमस्तरीवणमहाइ वा? जो इजद्वे समद्वे, बकायमहमहिमा जं ते मुख्याणा प्रणाता समणाउसो!। अत्वि णं भंते! एगोक्यदीचे दीचे णडपेच्छाइ वा पर्यच्छाइ वा मह्रपेच्छाइ वा मुद्रियपेच्छाइ वा विश्वंबगपेच्छाइ वा कहगपेच्छाइ वा पदगपेन्छाइ वा अक्सायगपेन्छाइ वा सासगपेन्छाइ वा संसपे० संसपे० तुमहक्ष्ये• तंबवीणपे॰ कीवपे॰ मागहपे॰ जहरे॰ ? जो इजहे समझे, बदगयकोसहसा चं ते मणुक्याणा पण्यता समणाउसी !। अतिव कं भंते ! एगुरुगदीने दीने सगडाइ वा रहाइ

मा जाणाइ वा जनगाइ वा गिक्कीइ वा चिक्कीइ वा पिपिकीइ वा प्रवर्णाणि वा सिवियाइ वा संदमाणियाह वा ? णो इणहे समद्रे, पायचारविहारिणो वं ते मणुस्सगणा पण्णता समणाउसो !। अत्य णं भंते ! एगूरुवदीवे • जासाइ वा हत्थीइ वा उद्दाइ वा गोणाइ वा महिसाइ वा सराइ वा घोडाइ वा अयाइ वा एकाइ वा है इंता अत्य, नो चेद णं तेसि मणुवाणं परिमोगताए हव्यमागच्छंति । अत्य णं भंते ! एगोरुयदीवे दीवे गावीड वा महिसीइ वा उद्दीड वा अबाइ वा एलगाइ वा ? इंता अत्थि, णो चेव यं तेसि मणुयाणं परिमोगताए हव्यमागच्छंति । अत्थि वं भंते ! एग्ह्यदीवं दीवे सीहाइ वा बरधाइ वा विगाद वा दीवियाइ वा अच्छाइ वा परच्छाइ वा परस्तराइ वा तरच्छाइ वा सियालाइ वा बिडालाइ वा सुणगाइ वा कोलसुणगाइ वा कोकंतियाइ वा ससगाइ वा चित्तलाइ वा चित्रलगाइ वा ! हंता अत्थि, नो चेव णं ते अण्ण-मण्णस्य तेसि वा मणुयाणं किचि आबाहं वा पवाहं वा उप्पार्यति वा खांबरछेयं वा करेंति, पगडभरगा जं ते नावयगणा फणता समजाउसी!। अस्थि जं भेते! एग्रुव्यदीने दीने सालीह वा नीहीह वा गोधूमाह वा जवाह वा निलाह वा इक्सह वा ! हैता अत्य. नो चेव मं तेसि मण्यामं परिभोगताए हव्यमागन्छंति । अन्धि मं मंत ! एगुरुमदीवे दीवे गताइ वा दरीइ वा धंसाइ वा मिगुइ वा उवाएइ वा विसमेड वा विज्ञलेड वा घूलीड वा रेणूड वा पंकेड वा जलणीइ वा ! णो इणडे समद्वे, एगुरुयदावे णं दीवे बहुसमरमणिजे भूमिनागे पण्णते समणाउसी !। अस्य णं भंते ! एगुड्यदीवे दीवे खाणुड वा कंटएड वा हीरएड वा सक्दराइ वा तणक्यव-राह वा पत्तकयवराइ वा असुईह वा पृह्याइ वा दुव्मिगंधाइ वा अचीक्साइ वा ? णो इणद्वे समद्वे, ववगयसाणुकंटगहीरसकरतणकगवरणतकगवरअसुइप्रयद्धानापम-चोक्खपरिविज्ञिए णं एगुरुयदीवे पण्णते समणातसो ! । अत्य णं भंते ! एगुरुय-दीवे दीवे दंसाइ वा मसगाइ वा पिस्रयाइ वा ज्याइ वा लिक्साइ वा ढंकुणाइ वा ? णो इणद्वे समद्वे. वनगयदंसमसगिषुयज्यस्विनसदंतुणपरिविजाए णं एगुरुव-दावे पण्णते समणाउसी !। अत्य णं भंते ! एमृदयदीवे॰ अहीइ वा अयगराइ वा महोरगाइ वा ? हंता अत्य, नो चेव णं ते अन्नमस्त्र तेसि वा मणुयाणं किंचि आबाहं वा पबाई वा छिषिच्छेयं वा करेंति, पगइमहगा णं ते वालगगणा पण्णना समणाउसो !। अत्य णं अंते ! एग्रुव्यदीवे॰ गहदंडाह वा गहुमुसलाइ वा गहगजियाइ वा गहजुद्धाइ वा गहसंघाडगाइ वा गहसम्बसन्बाइ वा अञ्जाद वा अञ्चलकाड वा संसाह वा गंपव्यनगराइ वा मखियाइ वा विज्ञुसाइ वा उक्का-पायाह का दिसादाहाइ वा किन्यायाह वा पंछवड़ीइ वा जुवगाइ वा जक्सालिसाइ

वा धूमियाइ वा महियाइ वा र्रजग्धायाइ वा चंदीवरागाइ वा स्रोवरागाइ वा र्चदपरिवेसाइ वा स्रपरिवेसाइ वा पिक्चदाइ वा पिकस्राइ वा इंद्यणूइ वा उदग-मच्छाइ वा अमोहाइ वा कविहसियाइ वा पाईणवायाइ वा पढीणवायाइ वा जाव सदवायाइ वा गामदाहाइ वा नगरदाहाइ वा जाब सांग्णवेसदाहाइ वा पाणवन्त्रय-जणक्खयकुलक्खयधणक्खयवसणभूयमणारियाह वा १ णो इणहे समहे । अत्यि णं भंते । एगूह्यवीवे वीवे डिंबाइ वा डमराइ वा कलहाइ वा बोलाइ वा खाराइ वा वेराड वा महावेराइ वा विरुद्धरजाइ वा ? णो डणहे समहे, ववगयर्डिंबडमरकलह-बोल्याग्वेरविरुद्धर्जविविजया णं ते मणुगगणा पण्णता ममणाउसो !। अरिय णं अंते ! एगूरुवदीवे दीवे महाजुदाइ वा महासंगामाइ वा महासत्थपहणाइ वा महा-पुरिसपडणाइ वा महारहिरपडणाइ वा नागवाणाइ वा खेणवाणाइ वा नामसवाणाइ वा बुन्भृहयाह वा कुलरोगाइ वा गामरोगाइ वा णगररोगाइ वा मंडलरोगाइ वा सिरोवयणाइ वा अच्छिवयणाइ वा कण्णवेयणाइ वा णक्कवेयणाइ वा इंतवेयणाइ ना नहवेयणाइ वा कासाइ वा सासाइ वा जराइ वा दाहाइ वा कच्छ्रह वा खसराइ वा कुद्धाइ वा कुडाइ वा दगराइ वा अरिमाड वा अजीरगाइ वा भगंदराइ वा इंदरगद्दाइ वा खंदरगहाइ वा कुमारम्गहाइ वा णागरगहाइ वा जवनतरगहाइ वा भूयग्गहाइ वा उज्वेयग्गहाइ वा धणुग्गहाइ वा एगाहियाइ वा वेयाहियाइ वा तेया-हियाइ वा चउत्यगाइ वा हिययस्लाइ वा मत्थगस्लाइ वा पासस्लाइ वा कुच्छि-स्लाइ वा जोणिस्लाइ वा गाममारीइ वा वाव सत्तिवेसमारीइ वा पाणक्क्य जाब वसणभूयमणारियात्र वा १ णो इणहे समट्टे, वनगयरोगायंका ण ते मणुयगणा क्ष्णना समणाउसी । अत्य ण भंते ! एगूरुयदीवे दीवे अहबासाह वा मेदवासाह वा सुनुद्वीह वा मंदनुद्वीह वा उदगवाहाइ वा उदगपवाहाइ वा दगुन्भेवाह वा दगु-प्पीलाइ वा गामवाहाइ वा जाव सिंबवेसवाहाइ वा पाणक्खय॰ जाव वसणम्यम-भारियाइ वा ? जो इजड्डे समद्धे, बक्गयदगोबहवा जं ते मजुयमणा पण्जला समजा-उसो !। अत्य ण भंते ! एग्रुवरीचे दीवे अयागराइ वा तम्बागराइ वा सीसाग-राइ वा सुवज्जागराइ वा रयजागराइ वा बहरागराइ वा वसुहाराइ वा हिरण्यवासाइ ना सुवष्णवासाइ वा रवणवासाइ वा वहरवासाइ वा आमरणवासाइ वा परावासाइ ना पुष्पनासाइ वा फलवासाइ वा बीवनासा० सहवासा० गंघवासा० वण्णनासा० चुम्मवासा॰ खीरवृद्धीर वा रयमबुद्धीर वा हिरम्मवृद्धीर वा सवण्य । सहेव जाव चुम्मवुद्वीइ या सुकालाइ वा दुकालाइ वा सुमिक्खाइ वा सुमिक्खाइ वा अप्परवाइ वा महत्रवाइ वा कवाइ वा महानिक्षवाइ वा अविवहाइ वा संग्णिहीइ वा संनिचयाइ वा ११ सुता॰

निहीइ वा निहाणाइ वा निर्पोराणाइ वा पहीणसामियाइ वा पहीणसेउयाइ वा पहीण-गोलागाराई वा जाई इसाई गामागरणगरखेडकब्बडमडंबदोणमुखपरूणासमसंबाहस-त्रिवेसेसु सिंवाङगतिगचउक्तवस्त्वउमुहमहापहपहेसु णगरणिद्धमणगामणिद्धमणसु-साणगिरिकंदरसन्तिसेलोबद्वाणभवणगिहेस सिक्किक्ताई चिद्रति ? नो इणद्रे समद्रे । एग्रुयदीवे णं भंते ! दीवे मणुयाणं केवइयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहनेणं पलिओवमस्स असंबेजङभागं असंबेजङभागेण ऊणगं उन्नोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं। ते णं भंते ! मणुया कालमासे कालं किया कहिं गच्छंति कहिं उववजंति ? गोयमा ! ते णं मणुया सम्मासावसेसाख्या मिहणयाई पसर्वति अउणा-सीई राइंदियाई मिहणाई सार्क्खांत संगोविति यु. सार्क्खिता संगोविता उस्मसिता निस्सिता कासित्ता छीइना अकिद्रा अव्विहिया अपरियानिया पिलिओवमस्स असंखिज्जइभागं परियाविय । महंसुहेणं कालमासे कालं किया अभयरेस देवलोएस देवताए उववतारो भवन्ति. देवलेयपरिगद्दा णं ते मणुयगणा पण्णता समणा-उसो ! ।। कहि णं भंते ! दाहिषिकाणं आमासियमणुस्साणं आभासियदीवे णामं दीवे पण्णते ? गोयमा ! अंबुद्दीवे दीवे चुह्रहिमवंतस्स वासहरपञ्चयस्स दाहिणपुर-च्छिमिहाओ चरिमंताओ रुवणसमुद्दं तिश्वि जोयण० सेसं जहा एगुरुयाणं जिर्दसेसं भाणियव्वं ॥ कहि णं भंते ! दाहिणिक्राणं णंगोलियमणुरमाणं पुच्छा, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिषेणं चुह्राहिमवंतस्य बासहरपञ्चयस्य उत्तरपचित्यमिक्राओ चरिमंताओ लवणसमुद्दं तिण्णि जोयणसयाइं सेसं जहा एग्रव्यमणुरसाणं ॥ कहि णं भंते ! दाहिणिकाणं वेसाणियमणुस्साणं पुच्छा, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पन्ययस्म दाहिणेणं चुल्लहिमवेतस्स वासहरपन्वयस्स दाष्टिण-पत्रत्यिमिहाओ चरिमंताओ लवणसमुदं तिष्णि जोयण० सेसे जहा एगूह्यार्ण ॥१९१॥ कहि णं अंते ! दाहिणिहाणं हयकण्यमणुस्साणं हयकण्यदीवे गामं दौवे पण्णते ? गोयमा ! एगूहयदीवस्स उत्तरपुरच्छिमिझाओ चरिमंताओ लवणसमुद्दं चत्तारि जोयणसमाई ओगाहिता एत्य णं दाहिणिक्षाणं हमकण्णमणुस्साणं हयकण्णदीवे णामं दीवे पण्णते, चतारि जोयणसमाई आयासविक्लंभेणं बारस जोयणसमा पनद्वी किन्विविसेस्णा परिक्खेवेणं, से जं एगाए पडमबरवेड्याए अवसेसं जहा एगूरुयाणं । कहि णं भेते ! दाहिणिकाणं गयकाणमणुस्साणं पुच्छा, गोयसा ! आमातियदीवस्स दाहिणपुरच्छिमिहाओ चरिमंताओ लगणसमुद्दं चतारि जोयण-सयाई सेसं जहा हयक्रणाणं । एवं गोक्रणमणुस्ताणं पुच्छा, वेसाणियदीवस्स दाहिणपचित्रमिक्षाओ चरिमंताओ कवणसमुदं चतारि जोग्रणसयाई सेसं जहा

ह्यकृष्णाणं । सङ्कुलिकृष्णाणं पुच्छा, गोयमा! गंगोलियदीवस्स उत्तरपञ्चत्विमिलाओ चरिमंताओ स्वयसमुद्दं चतारि जोयणसवाहं सेसं जहा ह्यकणार्ण ॥ आयंसमुहाणं पुच्छा, हयकण्यवदीवस्य उत्तरपुर्विक्रमेहाओ वरियंताओ पंच जोवणसवाइं ओगा-हिता एत्य मं दाहिषिक्राणं आयंसमूहमण्रसामं आयंसमूहदीने णार्म दीने पण्यते, पंच जोयणसयाई आयामविक्संमेणं, आसमुहाईनं छ सया, आसक्ताईणं सत्त, उक्रामु-हाईणं अहु, वणदंताईणं जाव नव जोयणसयाई, गाहा-एगृहयपरिक्खेवो नव चेव सयाई अउणपद्याई । बारसपञ्चदाई हयकण्णाईणं परिक्सेवी ॥ १ ॥ आर्यसम्हाईणं पनरसेकासीए जोवणसए किन्विविसेसाहिए परिक्खेवणं, एवं एएणं कमेणं उपउक्तिकण णेयन्वा चत्तारि चत्तारि एगपमाणा, णाणतं ओगाहे, विक्खंभे परिक्खेवे पढमचीय-तइयचउकाणं उगाहो विक्संभो परिक्सेवो मणिओ, चउत्यचउके छजोयणसयाई आयामविक्खंभेणं अद्वारसत्ताणउए जोयणसए विक्खंभेणं । पंचमचउके सत्त जोयण-सयाई आयामविक्खंमेणं बावीसं तरसोत्तरे ओयणसए परिक्खेवेणं । छद्रचउक्के अद्वजीयणस्याई आयामविक्संभेणं पणवीसं गुणतीसजीयणसए परिक्सेत्रेणं । सत्तमचडके नवजोगणसगाई आयामविक्संभेणं दो जोगणसहस्साई अद्र पणगाके जोयणसए परिक्ले वेणं । जस्स य जो विक्लंगो उम्माहो तस्स तक्तिओ चेत्र । पढमबीयाण परिरको ऊगो सेसाण अहिओ उ ॥ १ ॥ सेसा जहा एगूरुयदीवस्स जाव सुद्धदंतदीवे देवलोगपरियगद्दा णे ते मुखुयगणा पण्यत्ता समणाउसी ! ॥ कहि णं भंते ! उत्तरिक्राणं एगूरुयमणुस्साणं एगूरुयदीने णामं दीने पण्णते ? गोयमा ! जंबुहीबे दीवे मंदरस्स पञ्चयस्य उत्तरेणं सिहरिस्स वासहरपव्चयस्स उत्तरपुरच्छि-मिक्राओ चरिमंताओ छवणसमुद्दं तिण्णि जोवणसमाई ओगाहिशा एवं जहा दाहिणिक्षाण तहा उत्तरिक्षाण भाणियव्यं, णवरं सिहरिस्स वासहरपव्ययस्स विदिसासु, एवं जाव सुद्धवंतदीवेति जाव सेतं अंतरदीवगा ॥ ११२ ॥ से किं तं अकम्मभूमगमणुरसा ? २ तीसविहा पण्णता, तंजहा-पंचाहं हेमनएहिं, एषं जहा पण्यवणापए जाद पंचिंह उत्तरकुर्नेहें, सेतं अक्रमभूमया । से कि तं कम्म-भूमगा ! २ पण्णरसविद्वा पण्णता, तंजहा-पंचिंह भरहेहिं पंचिंह एरवएहिं पंचिंह महाविबेहेहिं, ते समासओ दुविहा पञ्जता, तंजहा-आरिया मिलेच्छा, एवं जहा पण्णवणापए जाव सेतं आदिया. सेतं गञ्जवकंतिया. सेतं मणस्सा ॥ ११३ ॥ मणस्त्रहेसो समत्तो ॥

से कि ते देवा? देवा चडिक्झ पण्णता, तंजहां-अवणवासी वाणमंतरा जोइसिया वेमाणिया ॥ १९४ ॥ से कि तं भवणवासी १ २ इसविहा पण्णता, तंजहा-

अमुरकुमारा जहा पण्णवणापए देवाणं मेओ तहा भागियम्बो जाव अणुतरोवचाह्या पंचविहा पण्णता, तंजहा-विजयवेजगंत जाव सम्बद्धसिखगा, सेतं अणुतरीवबाह्या ॥ १९५ ॥ कहि णं भंते । अवणवासिदेवाणं सवणा पन्नता ? कहि णं भंते ! भवणवासी देवा परिवसंति ?. गोगमा ! इमीसे रग्नणपमाए पुढवीए असीउत्तरजोय-णसयसहस्सबाहस्राए, एवं जहा पण्णवणाए जाव भवणवासाइया, त(ए)त्य णं भवणवासीणं देवाणं सत्त भवणकोबीको बाबतारि भवणावाससयसहस्सा भवंति-तिमक्साया, तत्थ णं बहुवे भवणवासी देवा परिवसंति-असुरा नाग सुवना य जहा पण्णवणाए जाव बिहरंति ॥ ११६ ॥ कहि णं मंते ! असुरकुमाराणं देवाणं भवणा प॰ पुच्छा, एवं अहा पण्णवणाठाणपए जान निहरंति ॥ कहि णं भंते ! दाहिणिक्षाणं असुरकुमारदेवाणं भवणा पुच्छा, एवं जहा ठाणपए जाव चमरे तत्व असरकमारिंदे असरकमारराया परिवसंड जाव बिहरड ॥ १९७ ॥ चमरस्त णं भंते ! असुरिंदस्स असुररन्नो कह परिसाओ प० ! गो० ! तओ परिसाओ प०, तं०---समिया चंडा जाया, अध्भितरिया समिया मज्झे चंडा बाहि च जाया॥ चमरस्स णं भंते ! असुरिंदस्स असुररको अध्भितरपरिसाए कह देवसाहस्सीओ पण्यमाओ ? मज्जिमपरिसाए कइ देवसाहस्सीओ प्रणाताओं ! बाहिरियाए परिसाए कह देवसा-हस्सीओ पण्णताओ ? गोयमा ! नमरस्स णं असुरिंहस्स २ अस्मितरपरिसाए चउवीसं देवसाहस्सीओ पण्णताओ, मज्जिमियाए परिसाए अद्वावीसं देव॰, बाहि-रियाए परिसाए बत्तीसं देवसा॰ ॥ चंमरत्स णं मंते ! अद्वरिंदस्स असररण्णी अदिभतिरयाए प॰ कह देविसया पण्णता ? मिज्यमियाए परिसाए कह देविसया पण्णता ? बाहिरियाए परिसाए कह देविमया पण्णता ?, गोयमा । चमरस्स णं असरिंदरस असररण्यो अधिमत्रियाए परिसाए अखुदा देविसया प॰ मजिन्नामियाए परिसाए तिकि देवि॰ बाहिरियाए अहाइजा देवि॰। बमरस्स में मेते ! अयुरिंदस्स असररण्णो अध्भितरियाए परिसाए देवाणं केवहर्य कारूं ठिई पण्णना ? मज्जिमियाए परिसाए॰ बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवड्यं कारूं ठिई पण्णता ! अब्मितरियाए परि॰ देवीणं केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? मजिसमियाए परि॰ देवीणं केवडयं॰ बाहिरियाए परि॰ देवीणं के॰ ?. गोयमा ! चमरस्स णं असुरिंदस्स २ अब्मितरियाए परि॰ देवाणं अन्नाडजाइं परिकोबमाइं ठिई प॰ मजिनमाए परिसाए देवाणं दो पलिओवमाई ठिई पण्णाना बाहिरियाए परिसाए देवाणं दिवर्षं पलि० अस्मितरियाए परिसाए देवीणं दिवर्षं प्रक्रिओवमं ठिश्ने पण्णता मिकामियाए परिसाए देवीणं पिक-ओवमं ठिई पन्णता बाहिरियाए परिक देवीणं अञ्चपतिओवमं ठिई पण्णता ॥ से

केण्ड्रेणं मंते ! एवं वुषद्-वमरस्स अपुरिंदस्स तओ परिसाओ पण्णताओ, तंजहा-समिया चंडा जाया. व्यव्भितरिया समिया मजिसमिया चंडा बाहिरिया जाया ? गोयमा ! चमरस्स णं असरिंदस्स असररको अध्भितरपरिसाए देवा वाहिया इञ्चमागच्छंति यो अञ्चाहिया. मज्जिमपरिसाए देवा वाहिया इञ्चमागच्छंति अव्वाहियावि, बाहिरपरिसाए देवा अव्वाहिया हव्यमागच्छेति, अदत्तरं च णं गोयमा ! नगरे असरिंदे अनुरराया अन्नयरेस उन्नावएस कवकोई वेस समुप्पनेस अस्मित्री-बाए परिसाए सर्दि संगइसंपुच्छणाबहुळे बिहुरइ मजिल्लमपरिसाए सर्दि पर्य एवं पवंचेमाणे २ विहरड बाहिरियाए परिसाए सिंद पर्यंदेमाणे २ विहरड, से तेणदेणं गोयमा ! एवं वृष्ट -- चमरस्य णं अप्ररिदस्य अप्रक्रमाररण्णो तओ परिसाओ पण्णताओ समिया चंडा जाबा. अञ्भितरिया समिया मज्जिमिया चंडा बाहिरिया जाया ॥ १९८॥ रुद्धि णं भंते ! उत्तरिक्षाणं असरकुमाराणं भवणा पण्णताः ? जहा ठाणपए जाव बली एरच वहरोधिंगेंदे वहरोसणरासा परिवसह जाव बिहरह ॥ बलिस्य णं भेते ! वयरोयणिंदस्य बडरोयणरको कड परिसाओ पञ्चताओ ? गोयमा ! तिकिन परियाओ प०. तंजहा-समिया चंडा जाया, अब्धितरिया समिया मिजामिया चंडा बाहिरिया जाया। बलिस्स यं अंते ! वहरोयणिदस्स वहरोयणर्को अस्मिन्दियाए परिसाए कह देवसहत्सा प॰ ! मजिहामियाए परिसाए कह देवसहत्सा जाव बाहि-रियाए परिसाए कड देविसया पण्याता !. गोयमा ! बलिस्स र्ण वडरोग्रणिवस्स २ अब्भितरियाए परिसाए वीसं देवसहस्सा पण्णता. मञ्चिमयाए परिसाए चडवीसं देवसहस्सा पण्णता. बाहिरियाए परिसाए अद्भावीसं देवसहस्सा पण्णता. अव्भितरियाए परिसाए अद्वर्णनमा देविसया पण्णता, मजिसमियाए परिसाए नतारि देविसया पण्णता, बाहिरियाए परिसाए अबद्धा देविसया पण्णता, बलिस्स "ठिईए प्रका जाब बाहिरियाए परिसाए बेबीणं केनडवं कालं ठिई पण्णता ?. गोयसा ! बलिस्स णं बहरोसणिंदस्स २ अस्मितरियाए परिसाए देवाणं अब्बह्मप्रिओक्सा ठिई पण्णता. मजिसमियाए परिसाए तिथि पिक्रभोवसाई ठिई पण्णता. बाहिरियाए परिसाए वेबार्ण अष्टाइजाइं पिक्कोवमाइं ठिईं पण्णता, अस्मितिरयाए परिसाए देवीणं अञ्चाद्वाइं पछिजोक्माइं ठिई पञ्चला, मजिल्लामेबाए परिसाए देशीणं हो पश्चिमोबसाई हिई पण्णता. बाहिरियाए परिसाए देवीणं दिवसं पश्चि-ओवर्स ठिई पण्यत्ता. सेसं बहा वसरसा अस्टिश्सस अस्टर्डमाररण्यो ॥ ११९ ॥ कहि मं भंते ! नागकमाराणे देवाणं अवना पण्यता ? अहा ठाणपए जाव दाहिनि-हानि पुच्छियव्या बाद वरणे इत्व नागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसह जाव

विहरड ॥ घरणस्स णं भंते । नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो बद परिसाओ प॰ १ गोयमा ! तिष्णि परिसाओ, ताओ चेव जहा चमरस्स । घरणस्स णं भंते ! णाग-क्रमारिंदस्स णागक्रमाररको अधिभतरियाए परिसाए कह देवसहस्सा पक्ता जाव बाहिरियाए परिसाए नह देविसया पण्णता ?, गोयमा ! घरणस्स णं नागकुमारिंदस्स नागकमाररण्यो अब्भितरियाए परिसाए सद्धि देवसहस्साई मजिन्नामियाए परिसाए सन्तिरं देवसहस्साइं बाहिरियाए परिसाए असीइदेवसहस्साइं अब्सितरपरिसाए कणनरं देविसयं प्रणातं मजिल्लामियाए परिसाए प्रणासं देविसयं प्रणातं बाहिरियाए परिसाए पणवीसं देविसयं पण्णतं । घरणस्य णं ० रक्तो अब्मितरियाए परिसाए डेवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णता? मिज्यमियाए परिमाए देवाणं केबह्यं कालं ठिई पण्णता? बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णना ? अन्भितरियाए परिसाए देवीणं केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? मजिझमियाए परिसाए देवीणं केवड्यं कालं ठिडे पण्णता ? बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवड्यं कालं ठिडे पण्णता ?, गीयमा ! धरणस्त ॰ रण्णो अब्भितरियाए परिमाए देवाणं साइरेगं अद्धपलिओवसं ठिई पण्णता, मज्जिमियाए परिसाए देवाणं अद्धपतिओवमं ठिई पण्णता, बाहिरियाए परिसाए देवाणं देस्णं अद्धपत्तिओवमं ठिई पण्णता, अस्मितरियाए परिसाए देवीणं देस्णं अद्भुष्टिओवमं ठिई पण्णता, मिकामियाए परिसाए देवीणं साइरेगं चउच्मागपिट-ओवर्स ठिई पण्णता, बाहिरियाए परिसाए देवाणं चटमागपल्लिओबसं ठिई पण्णता, अद्वो जहा नमरस्स ॥ किंह ण भंते ! उत्तरिहाणं णागकुमाराणं जहा ठाणपए जाव विहरह ॥ भूयाणंदस्स णं भंते ! णागकुमारिंदस्स णागकुमाररण्यो अब्भितरियाए परिसाए कह देवसाहरसीओ पण्पत्ताओ ? मजिसमियाए परिसाए वह देवसाहरसीओ पण्णताओ ? बाहिरियाए परिसाए कह देवसाहस्सीओ पण्णताओ ? अस्भितरियाए परिसाए कह देविसया पण्णता ? मजिल्लामियाए परिसाए कह देविसया पण्णता ? बाहिरियाए परिसाए कई देविसया पण्णता?, गोयसा! भ्याणंदस्स णं नागक्रमारि-दरस नागकुमाररको अब्भितरियाए परिसाए प्रवासं देवसहस्सा प्रणाता. मजिन-मियाए परिसाए सर्द्धि देवसाइस्सीओ प्रणाताओ, बाहिरियाए परिसाए सत्तरि देवसाहस्सीओ पण्णताओ, अस्मितरिवाए परिसाए दो पणवीसं देविसयाणं पण्णता, मजिल्लामियाए परिसाए दो देवीसया पण्णता, बाहिरियाए परिसाए पण्णतरं देविसयं पण्णतं । भूयाणंदस्स वं भेते ! नागकुमारिदस्स नागकुमार्रण्यो अस्मितिरयाए परिसाए देवाणं केवड्यं कारूं ठिड्डं पण्णता आब बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवड्यं कालं ठिई पण्णता !, गोयमा । भूयाणंदस्स र्णं अधिभतरियाए परिसाए देवाणं

देसणं पिछओवमं ठिई पण्णता, मजिल्लामियाए परिसाए देवाणं साइरेगं अद्भपछिओवमं ठिई पण्णाता, बाहिरियाए परिसाए देवाणं अद्धपतिओवसं ठिई पण्णाता, अध्य-तरियाए परिसाए देवीणं अद्भपतिओवमं ठिई पण्णता. मजिश्रमियाए परिसाए देवीणं देसूणं अद्भालओवमं ठिई पण्णता, बाहिरियाए परिसाए देवीणं साइरेगं चउच्मागपिक्रवोदमं ठिइ पण्यता, अद्वो जहा चमरस्म, अवसेसाणं वेणुदेवाईणं महाघोसपज्जवसाणाणं ठाणययवत्तव्या जिरवसेसा भाजियव्या. परिसाओं जहा धरणभ्याणंदाणं (सेसाणं अवणबर्दणं ) दाहिणिक्राणं बहा धरणस्स उत्तरिक्षाणं जहा भयाणंदरस. परिमाणंपि ठिईवि ॥ १२०॥ कहि ण भंते! वाणमंतराणं देवाणं भवणा (भोमेजा जगरा) पण्णता ? जहा ठाणपण् जाव निहरंति ॥ कहि णं भेते ! पितायाणं देवाणं भवणा पन्णता ! जहा ठाणपए जाव बिहरंति कालमहाकाला य तत्य दुवे पिसायकुमाररायाणो परिवसंति जाव बिहरंति, कहि णं भंते ! दाहिणिहाणं पिसायकुमाराणं जाव विहरेति काले य एत्थ पिसाय-क्रमारिंदे पिसायकमारराया परिक्सइ महिन्नूए जाव विहरह 🛊 कालस्स ण भंते ! पिसायक्रमारिंदस्स पिसायक्रमाररण्णो कइ परिमाओ पण्णताओ ? गोयमा ! तिणिण परिसाओं पण्यताओं, तंबहा-ईसा तुडिया दररहा, अध्यितिरेया ईसा मंजिसमिया तडिया बाहिरिया दढरहा। कालस्स णं अंते ! पिसायक्रमारिकस्स पिसायकुमाररण्यो अब्भितरपरिसाए कड देवसाइस्सीओ पण्णताओ जाव बाहि-रियाए परिसाए बह देविनया पण्णता ?, गो०! कालस्स णं पिसायकुमारिंडस्स पिसायकुमाररायस्य अन्मितरियपरिसाए भद्र देवसाहरूसीओ पण्णताओ मजिझम-परिसाए इस देवसाहस्तीओ पण्णताओ बाहिरियपरिसाए बारस देवसाहस्तीओ पण्णताओं अध्मितरियाए परिसाए एगं देविसयं पण्णतं मजिसमियाए परिसाए एगं देविसर्व पण्णतं बाहिरिवाए परिसाए एवं देविसर्व पण्णतं । कालस्स णं भंते ! पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमाररण्यो अन्मितरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्यता ? मजिशमियाए परिसाए देवाणं केवहयं कालं ठिई पण्यता ? बाहि-रियाए परिसाए देवाणं केवइयं कार्ल ठिई पण्णता जाव बाहिरियाए० देवीणं केवर्य कार्ल ठिई पण्णता ?, गीयमा ! कारूस णं पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमा-ररण्यो अब्सितस्परिसाए देवाणं अस्परिक्षीवमं ठिई पण्यता, मजिसमियाए परि-देवाणं देसूणं अद्भपक्तिओवमं ठिई पण्णता, बाहिरियाए परि॰ देवाणं साइरेगं चरुआगपतिओवं ठिई पणना, अन्मंतरपरि॰ देवीणं साइरेनं चरुआगपति-ओवमं ठिई पण्णता. मण्डिमपरि॰ देवीणं चउन्मायपलिओवमं ठिई पण्णता.

बाहिरपरिसाए देवीणं देसूणं चउन्भागपिक्ष्मोवमं ठिई पण्णता, अहो जो चेव चम-रस्स. एवं उत्तरस्यवि, एवं णिरंतरं जाव गीयजसस्स ॥ १२१ ॥ कहि णं मंद्रे ! जोहसियाणं देवाणं विमाणा पण्णता ! कहि णं भंते ! जोइसिया देवा परिवसंति ?. गोयमा ! उपि दीवसमुद्दाणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमि-भागाओं सत्तणउए जोयणसए उन्ने उप्पत्ता दस्तरसया जोयणबाहत्वेणं. तत्य णं जोडितयाणं देवाणं तिरियमसंखेळा जोडितयविमाणावाससयसहस्सा अवंतीतिम-क्खायं. ते णं विमाणा अद्धकविद्वयसंठाणसंठिया एवं जहा ठाणपए जाव चंदमस्रिया ब तत्थ णं जोडसिंदा जोडसरायाणो परिवसंति महिश्विया जाव विहरंति ॥ सरस्स णं भंते ! जोडसिंदस्स जोडसरण्यो कड परिसाओ पण्यताओ ! गोयमा ! तिण्णि परिसाओ पण्णमाओ, तंजहा-नुंबा तुडिया पब्बा अधिभत्या तुंबा मज्ज्ञिमिया तुडिया बाहि-रिया पन्ना, सेसं जहा कालस्स परिमाणं, ठिइंबि । अद्वो जहा चमरस्स । चंदस्सवि एवं चेव ॥ १२२ ॥ किं णं मते ! दीवसमुद्दा ? केवहया णं मते ! दीवसमुद्दा ? केमहास्त्र्या षं भंते ! दीवसमुद्दा ? कि संठिया णं भंते ! दीवसमुद्दा ? किमागारमावपडोगारा णं भेते ! दीवसमुद्दा पत्रता ?. गोयमा ! अंब्र्हीवाइया दीवा लवणाउया समुद्दा संठाणओ एगबिह्नविद्वाणा वित्यारको अणेगबिह्नविद्वाणा दुगुणादुगुणे पहुप्पाएमाणा २ पवित्यरमाणा २ ओमासमाणवीईया बहुडप्परुपउमकुसुयणरिजसुभगसोर्गधियपीं-डरीयमहापोंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तपप्कलकेसरोवचिया पत्तेयं पत्तेयं पत्रवरवेडया-परिक्खिता पत्तेयं पत्तेयं कासंडपरिक्खिता अस्सि तिरियलोए असंक्षेत्रा दीवसमहा सर्वभरमणपञ्जवसाणा पण्णता समणाउसो!॥ १२३॥ तत्व णं अयं जंबुहीवे णामं दीवे दीवसमुद्दाणं अन्मितरिए सञ्बख्याए वहे तेह्नापुयसंठाणसंठिए वहे रहचक्रबालसंठाणसंठिए वहे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए वहे पविपुन्नचंद्रसंठाण-संठिए एकं जोयणस्यसहरसं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणस्यसहरसाइं सोलसं य सहस्साइं दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अद्वावीसं च घणुसयं तेरस अंगुलाई अद्वंगुलयं च विक्विविसेसाहियं परिक्वेवेणं पण्णते ॥ से णं एकाए जगईए सब्बओ समंता सेपरिक्सित ॥ सा मं जगई मह जोगणाई उन्ने उन्नेत्रणं मुळे बारस जोयणाई विक्खंमेणं मुज्जे शह जोयणाई विक्खंमेणं उपि चलारि जोयणाइं विक्संभेणं मुळे विच्छिण्णा सकते संस्थिता उपि तथया गोपच्छसंठाण-संठिया सन्ववहरामई अच्छा सन्हा लण्डा बद्धा मद्दा णीरबा विम्मका णिप्पंका णिकंशडच्छाया सप्पमा सस्सिरीया सरुकोया पासाहेवा दरिसणिका असिस्वा पिक्या ।। सा णं जगई एक्केणं जालकदर्णं सम्बक्षो समंता संपरिक्याता ॥ से णं

जालकहए अद्दर्जीयणं उर्चु उच्चतेणं पंचधणुसयाई विक्खंमेणं सव्वरयणामए अच्छे सम्हे लम्हे बहे महे जीरए जिम्मले जिप्पंके जिक्कंकडच्छाए सप्पने [सस्सिरीए] समरीए सडजोए पासाईए दरिसमिजे अभिहते परिकृते ॥ १२४ ॥ तीसे णं जगर्डए उपि बहसज्झदेसमाए एत्थ ण एगा महर्ड पटमवरवेड्या प०. सा ण परमवरवेइया अद्वजोयणं उर्व उश्रतेणं पेच वणुसयाई विक्संमेणं सन्वरयणामए जगईसमिया परिक्खेवेणं सम्बर्गणामहै ।। तीसे णं प्रसवरवेद्याए अयमेगास्वे बण्णावासे पण्णते, तंत्रहा-वङ्रामया नेमा रिद्वामया पश्हाणा वेरुलियामया खंमा मुक्णरूप्पम्या फलगा क्इरामया संधी छोहियक्खमईको सईको णाणामणिमया कहेबरा कडेबरसंघाडा णाणामणिमया स्वा नाणामणिमया स्वसंघाडा अंकामया पक्ता पक्तवाहाओ जोइरसामगा वंसा वंसकवेद्या य रययामहंखी पहियाओ जायस्वमईओ ओहाडणीओ वडरामईओ उवरि पुञ्छणीओ सन्वसेए रययामए छायणे ॥ सा णं पडमबरवेह्या एगमेरोणं हेमजालेणं एगमेरोणं गवस्त्रजालेणं एगमेगेणं विविधानजालेणं जाव सिणजालेणं (कणयजालेणं रयणजालेणं) एगमेगेणं पटमबरजालेणं सन्बरसणामएणं सन्बओ समेता संपरिक्सिता ॥ ते णं जाला तब-विज्ञलंब्समा सुवन्नप्यर्गमंदिया वाजामणिर्यणविविद्दार्दहार्उवसोभियसमुद्दा इति अण्यमण्यमसंपना पुन्वाबरदाहिणउत्तरागएहि वाएहि मंदागं २ एजमाणा २ कंपिजमाणा २ लंबमाणा २ पक्षंत्रमाणा २ सहायमाणा २ तेणं ओरालेणं मणु-ण्णेणं कण्णमणिव्युइकरेणं सहेणं सन्बन्धो समंता आपूरेमाणा सिरीए अईव २ उक्सोभेमाणा उद् • चिट्ठांते ॥ तीसे णं पउमवरवेड्याए तत्व तत्व देसे २ तहिं ति क्टवे हयसेषाडा गयसेषाडा नरसंघाडा किण्णरसंघाडा किंप्सिससंघाडा महोरग-संघाडा गंधव्यसंघाडा बसहसंघाडा सव्यरयणागया अच्छा सण्हा रूप्हा नहा णीरया जिम्मला णिप्पंका जिक्नंकहच्छाया सप्पभा समरीया सङ्जोया पासाईया दरिसणिजा अभिक्ता परिस्ता । तीसे णं परामगरवेहगाए तत्य तत्य देसे २ तहिं तांई बहवे हमपंतीको तहेब जाव पविरुवाओ । एवं हमवीहीओ जाव पविरुवाओ । एवं हयमिहणाई जान पिक्नाई ॥ तीसे जं परमावर वेहमाए तत्य तत्य देसे २ तहिं तहिं बहुवे प्रमुख्याओं नागस्त्राओं, एवं असोग० चंप्स० सूमवण० वासंति० अह-मुत्तग॰ कुंद॰ सामलयाओ जिर्च इसमियाओ जाव सुविहनपिंडमंजरिवर्डिसगभरीओ सव्वरयणाम्हें वो अच्छावी सम्हाओं सम्हाओं पहाओं महाओं णीरयाओं णिम्मलाओं णिप्पंकाओ णिक्रकदरकायाओ सप्पमाची समरीयाओ सउज्योगाओ पासाइमाओ दरिसणिकाको अभिक्याको परिस्काको ॥ तीसे मं परमधरनेत्रमाए तत्य तत्य.

देसे २ तर्हि तर्हि बहुवे अक्सबसोत्थिया पण्णता सम्बरयणामया अच्छा ॥ से केणद्वेणं भंते ! एवं वृत्तइ--परमबरवेइया परमबरवेइया ? गोयमा ! परमबरवेइयाए तत्य तत्थ देसे २ तहिं तहिं बेइबास वेडबाबाहास वेडबासीसफलएस वेडबापुरुंतरेस खंभेत खंभबाहात खंभसीसेस खंभपुढंतरेत सुईत सुईमुहेस सुईफ्लएस सुईपुढंतरेस पक्खेस पक्सवाहास पक्सपेरंतेम बहुई उप्पलाई परमाई जाव सयसहस्सपताई सव्वरयणामयाहं अच्छाहं सण्हाहं रुण्हाहं चहाई महाई णीरयाहं णिम्सलाहं निप्यं-काई निकंकडच्छायाई सप्पभाई नमरीयाई सउज्जोयाई पासाइयाई दरिसणिजाई अभिस्वारं पढिस्वारं महया २ बासिकच्छत्तसमाणारं पण्णतारं समणाउसो । से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वृश्वड-पडमवरवेडया २ ॥ पडमवरवेडया ण भंते ! किं सामया असासया ? गोयमा ! सिय सासया सिय असासया ॥ से केणहेणं भेते : एवं वृष्ट--सिय सामया सिय असासया ? गोयमा ! दव्यद्भवाए सासया वण्णपज्यवेहि गेथपज-वेहिं रसपज्जवेहिं फासपज्जवेहिं अमासया, से तेणद्रेणं गोबमा ! एवं जुवड्--सिय सासया सिय अनासया ॥ पटमबरवैडया में भंते ! कालओ केनकिरं होड ? गोयमा ! ण कवावि णासि ण कवावि णित्य ण कवावि ण सविस्सइ अवि च अवइ य अवि-रसइ य धुवा नियया सासया अक्खया अव्वया अवद्विया णिचा पउमवरकेटया ॥१२५॥ तीसे णं जगईए उपिंप वाहिं पडमवरवेदवाए एत्य णं एगे महं वणसंहे पण्णते देसणाई दो जोयणाई चक्कवालविक्संमेणं जगईसमए परिक्सेंबेणं, किण्हे किण्हो-भासे जाव अगेगसगडरहजाणजुरगपरिमोयणे सुरम्मे पासाईए सण्हे छण्हे घट्टे महे नीरए निप्पंके निम्मले निक्कंकडच्छाए सप्पमे समिरीए सटजोए पासाईए दरिसमिजे अभिरुवे परिरुवे ॥ तस्स णं वणसंडस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमिमागे पण्णते से जहानामए-आलिंगपुक्सरेड वा मुझंगपुक्सरेड वा सरतलेड वा करपलेड वा आयंसमंडलेड वा चंदमंडलेड वा स्रमंडलेड वा उरक्मचम्मेड वा उसमचम्मेड वा बराहनम्मेड वा सीहनम्मेड वा काचनम्मेड वा विगनम्मेड वा दीविगनम्मेड वा अणेगसंककीलगसहस्सवियग् आवडण्यावडसेडीपसेडीसोत्यियसोबस्थियग्रसमाणवद्ध-माणमच्छंडगमगरंडगजारमारफङ्गावलिपउमपत्तसागरतरंगवासंतिळयपउमलयभति-चित्तेहिं सच्छाएहिं समिरीएहिं सउन्नोएहिं नाणाविह्यंचवण्णेहिं तणेहि व मजीहि व उनसोहिए तंत्रहा-किण्डेहिं जान सक्षिक्षेष्टं ॥ तस्य णं जे ते किष्हा तणा य मणी य तेसि णं अयमेयास्वे वण्णावासे पण्णते, से जहानामए--जीनपृष्ट् वा अंजजेइ वा संजणेह वा कजलेह वा मसीह वा गुलियाह वा गवलेह वा गवलगुलियाह वा भगरेइ वा भगराविक्याह वा मगरपत्तगयसारेड वा जंबफलेड वा सहारिटेड वा

परप्रकृष्ट् वा गएइ वा गयकलमेड वा कन्द्रसप्पेड वा कन्द्रकेसरेड वा आगासचि-ग्मलेड वा कम्हासोएइ वा किण्हकमवीरेड वा कम्हबंधुजीवएइ वा, भवे एयारुवे सिया ?, गोयमा ! णो इणड्रे समझे, तेसि णं कव्हाणं तणाणं मणीण य इत्तो इद्वतराए चेन कंततराए चेन पिनतराए चेन मणुन्जतराए चेन मणामतराए चेन वण्णेणं पण्णते ॥ तत्थ णं जे ते जीलगा तणा य मणी य तेसि णं इमेयाहवे वण्णावासे पण्णते, से जहानामए-सिंगेइ वा सिंगपतेड वा चासेड वा चासपिच्छेड वा नएइ वा स्यपिच्छेर वा णीलीइ वा णीलीमेएड वा णीलीगुलियाड वा सामाएड वा उच्चंतएड वा वणराईड वा हलहरवसणेइ वा मोरम्गीवाइ वा पारेवमगीवाइ वा अमसिक्सुमेइ वा अंजणकेसिगाकुमुमेह वा जीलप्पलेह वा जीलासोएइ वा जीलकणवीरेड वा णीलबंधजीवएड वा. मंबे एयारबे सिया ?. जो इजड्डे समझे. तेसि णं णीलगाणं तणाणं मणीण य एसो इद्वतराए चेव कंतनराए चेव जाव वण्णेणं पण्णते ॥ तत्य णं जे ते लोहियगा तणा य मणी य तेसि णं अयमेयारूवे बण्णावासे पण्णते. से महिसरुहिरेड वा वालिंदगोवएड वा वालदिवागरेड वा संझक्नरागेड वा गुंजदराएड वा जाइहिंगुळ्एइ वा सिलप्पवाळेइ वा पवालंकरेइ वा लोहियक्खमणीइ वा लक्खा-रसएइ वा किमिरागेइ वा रत्तकंबलेड वा चीणपिद्धरासीइ वा जास्यणकृक्षमेड वा किंसुयकुनुमेइ वा पालियायकुनुमेइ वा र्त्तुप्पेल्ड वा रत्तासोगेड वा रत्तकणयारेड वा रमबंधुजीवंड वा, भने एयास्वे सिया है, नो इणड्रे समद्वे, तेसि णं लोहियगाणं तणाण य मणीण य एसी इड्रतराए चेव जाव वण्णेणं प्रणासे ॥ तत्थ णं जे ते हालिह्गा नणा य मणी य तेसि णं अयमेयास्वे वण्णावासे वण्णते. से जहाणामए---चैपएइ वा चेपगच्छाहीइ वा चेपयमेएइ वा हालिहाइ वा हालिहमेएइ वा हालिहगुलियाइ वा हरियाछेड़ वा हरियाछमेएइ वा हरियालगुळियाइ वा चिउरेइ वा चिउरंगरागेइ वा चरक-णएइ वा वरकणगनिषसेइ वा स्वन्णसिप्पिएइ वा वर्पिरसवसणेइ वा सल्लहकुसमेइ वा चंपगकुसुमेह वा कुहुं दियाकुसुमेह वा (कोरंटगदामेह वा) तडउडाकुसुमेह वा घोसाडियाकुसुमेइ वा सुक्ष्णजुडियाकुसुमेइ वा सुहरिष्णयाकुसुमेइ वा किरिंटवरमञ्च-दामेइ वा ] बीयगकुसुमेइ वा पीयासीएइ वा पीयसगबीरेइ वा पीयबंधुजीएइ वा, भने एयास्वे सिया है, नो इणद्वे समद्वे, ते मं हालिहा तणा व मणी व एतो इट्टबरा चेव जाव बज्जेजं प्रज्याता ।। तस्य जं जे ते सुक्किज़गा तथा य मणी य तेसि जं अयमेयारूवे कणावासे कणते. से जहानासए-अंकेड वा संबेड वा चंदेड वा उंदेश वा असमे(मुप)ह वा इचरएड वा (इहिम्पेड वा सीरेड वा सीरपरेड वा )

इंसावलीइ वा कोंचावलीइ वा हारावलीइ वा बलायावलीइ वा चंदावलीइ वा सारह-यवलाहएइ वा धंतधीयरूपपट्टेइ वा सालिपिद्वरासीइ वा कुंद्पुप्फरासीइ वा कुसूय-रासीइ वा मुक्किवाडीइ वा पेहुणर्मिजाइ वा बिसेइ वा मिणालियाइ वा गयदंतेइ वा लवंगदलेड वा पोंडरीयदलेड वा सिंद्वारमहदामेर वा सेयासीएर वा सेयकणवीरैह वा सेयबंधुजीएइ वा, भने एयारूने सिया ?, जो इजड्डे समह्ने, तेसि जं सिक्तकार्ज तणाणं मणीण य एतो इद्वतराए चेव जाव वण्णेणं पण्णते ॥ तेसि णं मंते ! तणाण व सणीण व केरिसए गंधे पण्णते ? से जहाणामए-कोह्रपृहाण वा पत्तपृहाण वा चोयपुडाण वा तगरपुडाण वा एलापुडाण वा [ किरिमेरिपुडाण वा ] संदणपुडाण दा कुंक्सपृहाण वा उसीरपृहाण वा चंपगपुहाण वा महयगपुहाण वा दमणगपुहाण वा जाइपुडाण वा जुहियापुडाण वा महियुपडाण वा णोमालियपुडाण वा वासंति-ब्पुडाण वा केयहपुडाण वा कप्पूरपुडाण वा पाडलपुडाण वा अणुवार्यसि उध्मित्र-माणाण वा जिस्मिजमाणाण वा कृष्टिजमाणाण वा रुविजमाणाण वा उक्किरिजमाणाण वा विकिरिजमाणाण वा परिभुजमाणाण वा मंडाओ वा भंडं साहरिजमाणाणं ओराला मणुण्या घाणमणणिव्युद्दकरा सन्वको समंता गंदा अभिणिस्सवंति, भवे एयास्वे तिया ?, जो इजड्डे समद्धे, तेसि जं तमाणं मजीज य एतो उ इड्स्तराए चेव जाद मणामतराए चेव गंधे पण्यते ॥ तेसि शं भंते ! तणाण य मणीण य केरिसए फासे पण्पते ? से जहाणामए-आईणेड वा रूएड वा वृरेड वा णवणीएड वा हंसगब्भत्तीह वा सिरीसकुसमिषचएइ वा बालकुमुवपत्तरासीइ वा, भवे एवास्त्रे सिया ?, जो इजड्डे समद्दे, तेसि जं तजाज य मजीज य एती इद्वतराए चेद जाव फासेणं पण्णते ॥ तेसि गं भंते ! तथाणं पुष्यावरदाहिणउत्तरागएहिं बाएहिं मेदायं मंदायं एइयाणं वेइयाणं कंपियाणं सोशियाणं चालियाणं फंदियाणं पहियाणं उदीरियाणं केरिसए संदे पण्णते ! से जहाणामए-सिवियाए वा संदमाणियाए वा रहवरस्स वा सक्रतस्स सज्ज्ञयस्स सबंदयस्स सतोरणवरस्स सणंदिषोसस्स सिंखिकिणिहेमजालपेरंतपरिश्वित्तस्स हेमदयश्वित्तविश्वित्तस्यगगनिज्यत्तदाद्या-गरस सुपिणिद्धारयमंडलधरागस्य कालायमसुक्राणेमिजंतकम्मस्य आइण्णवरत्राग-मुसंपरतस्स कुसलगरक्वेयसारहित्रसंपरिगहियस्स सर्स्यवनीसतोण(परि)मंडियस्स सकंकडवर्डिसगस्स सचावसर्पष्ट्रणावरणभरियस्स जोहजुद्धसञ्जस्स रायंगणंति वा अंतेउरंसि वा रम्मंसि वा मणिकोष्टिमतलंसि अभिक्सणं २ अभिवृद्धिन-माणस्स वा विवष्टिकमाणस्य वा [पस्तवरत्रंगस्य चंडवेपाइद्वस्स ] ओराका मणुण्या कण्यमणिव्युष्टकरा सन्त्रको समंता सहा अभिजिल्सवंति, मने एयास्त्रे

सिया है, जो इजड्डे समद्दे, से जहाजामए-वेबालिबाए बीजाए उत्तरमंदामुच्छियाए अंके सुप्दृद्वियाए चंदणसारकोणपिडचिहवाए कुसलणरणारिसंपगद्वियाए पक्षोसपन्तर-कलसमयंति मेदं मंदं एहयाए बेह्याए स्रोभियाए उदीरियाए ओराला मणुण्णा कम्पमणणिब्बुहकरा सब्बओ समंता सहा अभिणित्सवंति भवे एयाहवे सिया?, णो इण्हे समद्वे, से जहाणामए-किन्गराण वा किंपुरिसाण वा महोरगाण वा गंधव्याम वा भहसाख्यणगयाण वा नंदणवणगयाण वा सोमणसव्यगयाण वा पंडगवणगयाण वा हिमवंतमलयमंदरगिरिगृहसमण्यागयाण वा एगओ सहियाणं संमुहागयाणं समु-विद्वार्ण संनिविद्वार्ण पसूर्यपद्मीलियाणं गीयरङगंघव्यहरिसियसणाणं गेजं पजं कर्त्यं गेवं पयनिदं पायनिदं उक्सित्तवं पक्तवं मंदावं रोइयावसाणं सत्तसरसमण्यागवं अहरसमुसंपउत्तं छहोसविष्यमुकं एकारसगुणालंकारं अहुगुणोववेयं गुंअंतवंसकुहरोवगृहं रणं तिद्वाणकरणसुदं महर्र समं सुलिखं सकुहरगुंजंतवंसतंतीनलताललयगाहसु-संपर्जतं मणोहरं मजयरिभियपयसंचारं मुरहं सुणइं वरचारुक्वं दिग्वं नहं मजं नेयं पनीयाणं, भवे एयारूवे लिया?, इंता गोयमा! एवंभूए लिया ॥१२६॥ तस्म णं वणसंडस्स तत्य तत्य देसे २ तहिं तहिं बहुवे बुड़ा बुड़ियाओ वाबीओ पुक्खरिणीओ गुंजालियाओ चीहियाओ ( सरसीओ ) सरपंतियाओ सरसरपंतीओ बिलपंतीओ अच्छाओ सण्हाओ रययामयकूलाओ बहरामयपासाणाओ तवणिखमयतलाओ वेर्रालयमणिफालिमपदलपचीयडाओ सुवण्णसुन्म(ज्या)रययमणिवालुयाओ सहोया-रायुजताराओं णाणामणितित्वसुबद्धाओं चाउ (चंड)कोणाओं समतीराओं आणुपुष्य-युजायबप्पर्गमीरसीयसजसाओ संक्रणपत्तिभसमुणालाओ बहुउप्पलकुम्यणलिणसभ-गसोगंधियपाँडरीयसयपनसहस्सप्तपुक्षकेसरोवचियाओ अप्पयपरिभुजमाणकमलाओ अच्छविमलस्रक्षिलपुण्णाको परिहत्यभ्रमंतमच्छक्च्छमअणेगस्र जिम्हणपविचरि-याओ पत्तेयं पत्तेयं प्रजमवरकेयापरिक्खिताओ पत्तेयं प्रतेयं वणसंखपरिक्खिन ताओ अप्पेगइयाओ आसबीदाओ अप्पेगइयाओ बारणोदाओ अप्पेगइयाओ खीरोदाओ अप्पेगइयाओ चओदाओ अप्पेगइयाओ [इक्खु]कोदोदाओ (अमगरस-समरसोदाओ) अप्येगह्याओ पगईए उद्दग(अमय)रसेणं पण्णताओ पासाइयाओ ४, तासि णं बुडियाणं बाबीणं बाब बिल्डपंतियाणं तस्य २ देसे २ तर्हि २ जाह बहवे तिसोवाणपडिस्त्रमा प्रजाशा । तेसि णं तिसोबाणपडिस्त्रमाणं अयमेयास्ये वण्णावासे पण्णते, तंजहा-बहरामबा नेमा रिद्वामया पहुद्वाणा वेठलियामया संमा सुवण्य-रुपामया परमा बहरासया संघी लोहियनसम्हेजो सुईको जाणासणिसया अवलंबणा अवलंबणबाहाओं पासाइयाओं ४ ॥ तेसि यां तिसीबामपिकस्ववाणं पुराओं पत्तेयं १

तोरणा प॰ ॥ ते णं तोरणा णाणामणिमयखंमेसु उवणिविद्वसण्णिविद्वा विविद्वमुक्त-तरोवनिया विविद्वतारास्योवनिया ईहामियउसमतुरगणरमगरविद्वगदालगकिण्यर-रुरुसर मच मर्कुं जरवणल्यप उमलय भति चिता खं भुक्गय बहर वेह्यापरिगवामिरामा विज्ञाहरजमरुजुयर्क्जत्जुताविव अचिसहरसमारुणीया रूक्गसहस्सकालेया मिस-माणा भिब्भिसमाणा चक्खुह्रोयण्डेसा सहस्रासा सस्सिरीयस्या पासाईया ४ ॥ तेसि णं तोरणाणं उप्पं बहुवे अहुद्धमंगलगा पण्णता तं - सोत्ययसिरिवच्छणंदियावत्त-वद्वमाणभहासणकलसमच्छदप्पणा सन्वरयणामया अच्छा सण्हा जाव पिहरूवा ॥ तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहवे किण्हचामरञ्ज्ञया नीलवामरञ्ज्ञया लोहियचामरञ्ज्ञया हालिह्चामरञ्ज्ञया सुक्किक्चामरञ्ज्ञया अच्छा सण्हा रूपपद्य बहरदंडा जलगामल-गंधिया सुरुवा पासाइया ४ ॥ तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहुवे छत्ताइछता पडागाइ-पडागा घंटाजुयला चामरजुयला उप्पलहत्यगा जाव सयसहस्सवतहत्यगा सम्बर-यणामया अच्छा जाव पडिस्वा ॥ तासि णं खड्डियाणं वात्रीणं जाव निरूपंतियाणं तत्थ नत्थ देसे २ तिहं नहिं बहुचे उप्पायपन्त्रया जियहपन्त्रया जगहपन्त्रया दारू-पन्त्रयमा दमसंदवमा दमसंचमा दमसालमा दमपासायमा उत्तरा खुद्धा सदहुडमा अंडोळगा पक्संडोलगा सव्वरक्णामया अच्छा जाव पिक्वा ॥ तेमु णं उप्पाय-पव्यएस जाव पक्खंदोलएस बहुवं हंनासणाई कोंचासणाई गरुळासणाई उण्णया-सणाई पणयासणाई दीहासणाई भहासणाई पक्कासणाई मगरासणाई उसमासणाई सीहासणाई पत्रमासणाई दिसासोबत्यियासणाई सन्बर्यणामयाई अच्छाई सण्हाई लण्हाइं चट्ठाइं मट्ठाइं णीरवाइं णिम्मलाइं निप्पंकाइं निकंक्टच्छावाइं सप्पभाइं समि-रीयाई सउज्जोयाई पासाइयाई दरिमाणजाई अभिरूवाई पिरुवाई ॥ तस्स णं वणसंडस्स तत्य तत्थ देसे २ तहिं तहिं बहवे आछिषरा माछिषरा कमछिषरा लयाचरा अच्छणचरा पेच्छणचरा मजाणचरगा पसाहणचरगा गब्भघरगा मोहण-घरमा सालघरमा जालघरमा कुद्धमघरमा चित्तघरमा गंधव्यघरमा आर्यसघरमा सन्वरयणामया अच्छा सण्हा छण्हा बद्धा गहिया जिम्मका जिप्पंका निकंकड-च्छाया सप्पमा समिरीया सङ्खोया पासाईया दरिसणिजा अमिस्वा परिस्था ॥ तेषु ण आलिवरएसु जाव आयंसघरएसु बहुई हंसासणाई जाव दिसासीवरिषया-सणाई सन्वर्यणामग्राई जाब पिक्सवाई ॥ नस्स मं बणसंडस्स सस्य तस्य वेसे २ तर्हि तर्हि बहुवे आइमंडवमा जुडियामंडवमा मिक्रियामंडवमा णबमालियामंडवमा वासंतीभंडवना दिवासंग्रामंडवना स्रिक्षिंडवना तैबोलीसंडवमा सुद्वियासंडवना णागलयामंडवया अद्युत्तमंडवया अप्योयामंडवया माळ्यामंडवया साम्रक्षयामंडवया

सम्बर्यणामया मिर्च बुद्धमिया णिचं जाव परिरुवा ॥ तेसु णं जाइमंडवएसु जाव सामल्यामंडवएस बहुवे पुरुविसिकापृष्ट्या प्रणाता. तंजहा-अप्येगड्या इंसासण-संदिया अप्ये॰ कोंनासणसंदिया अप्ये॰ महलासणसंदिया अप्ये॰ राष्ण्यामणसंदिया अप्पे॰ पणबासणसंठिया अप्पे॰ दीहासणसंठिया अप्पे॰ महासणसंठिया अप्पे॰ पक्तासणसंठिया अप्ये० मगरासणसंठिया अप्ये० उसमासणसंठिया अप्ये० सीहासणसंठिया अप्पे॰ परमासणसंठिया अप्पे॰ दिसासोत्थियासणसंठिया॰ प॰. तत्य बहवे बर्सयणासणविसिद्धसंठाणसंठिया पण्णता समणाटसो ! आइण्णगस्य-ब्रग्निशीयत्लफासा मजया सम्बर्यणामया अच्छा जाव पिछल्या । तत्य णं बहवे बाणमंतरा देवा देवीओ य आसयंति सयंति चिद्रंति णिसीयंति त्यहंति रमंति ललंति कीलंति मोहंति प्रापोराणाणं समिल्णाणं सुपरिकंताणं समाणं कहाणाणं कडाणं कम्माणं कहाणं फलवित्तिविसेसं पत्रणभवमाणा विद्वरंति ॥ तीसे णं जगईए उपि अंतो पउमबरवेदयाए एत्य णं एगे महं बणसंड पण्णते देसुणाई हो जोयणाई विक्रवंभेणं वेडवासमएणं परिक्खेवेणं किण्हे किण्होभासे वणसंडवण्णको मणि-तणमहिनहणो जेयब्बो. तत्थ णं बहवे वाणमंतरा हेवा देवीओ य आसर्यति संयंति चिद्रंति णिसीयंति तयहंति रसंति ठळंति कीडंति मोहंति परा पोराणाणं सुचिष्णाणं स्परिकंताणं सभाणं कत्राणाणं कडाणं कम्माणं कत्राणं फलवितिविसेसं प्रचणभव-माणा विहरंति ॥ १२७ ॥ जंबहीवस्स णं भंते ! चीबस्स कह दारा पण्णता ? गोयमा ! चनारि दारा पण्णता, तंत्रहा—विजय वेजयंते जयंते अपराजिए॥ १२८॥ कहि ण भंते ! जंबहीवस्स दीवस्स विजए नामं दारे पण्णते ! गोयमा ! जंबहीवे दीवे मंदरसा पञ्चयस्स पुरत्यिमेणं पणयालीसं जोयणसहस्साइं अवाहाए जंबुहीवे दीने परच्छिमपैरंते क्रवणसमृहपुरच्छिमदस्स प्रवास्थिमेणं सीगाए महाणईए उप्प एत्य णं अंबुद्दीबस्स दीवस्य वित्रए णामं दारे पण्यते अद्र जोयणाइं उन्ने उन्नतेणं चतारि जोयणाई विक्खंमेणं ताब्द्रयं चेव पवेसेणं सेए वरकणगथमियागे ईहामि-यउसमृतुर्गन्रमगर्विहृगबाळम्किम्मरुरुसरम्बमर्कंबरवणलयपउमलम्मतिवित्ते संभग्गयवरवहरवेहवापरिगयाभिरामे विज्ञाहर्जमळजुगळजंतजुते इव अचीसहस्समा-लिणीएं स्वगसहस्मकलिए जिसमाचे निव्भसमाचे नक्खबोयणलेसे सहफासे सस्सि-रीयरूवे बण्यो दारस्स तस्सिमो डोइ तं०--वइरामया णिम्मा रिद्रामया परहाणा वेरिक्टियामबा खंभा जायक्वोविषयप्षर्पंचवण्णमणिरवणकोहिमतके हंसग्वमसर एछए गोमेजमए इंदरनीके सोहिमस्यामईको दारचेदीओ जोइरसामए उत्तरंगे वैरुक्तियामया सवाडा बहरायया संबी कोहियनवामईओ सूईओ पाणामनिमया

समुग्गमा बहरामई अम्मलाओ अम्मलपासाया बहरामई आवृत्तपपेढिया अंकुत्तर-पासए णिरंतरियमणकवाने भित्तीस नेव भित्तीगुलिया छप्पण्णा तिष्णि हॉनि गोमाणसी तत्तिया णाणामणिर्यणवालम्बगकीलद्वियसालिभंजियागे वहरामए कृष्टे रययामए उस्सेहे सन्वतविषज्ञमए उह्रोए णाणामणिरयणजालपंजरमणिवंसम-लोहियन्खपिडवंसगर्ययमोम्मे अंकामया पक्सवाहाओ जोहरसामया वंसा वंसकः वेषुगा य रययामई पट्टियाओ जायस्वमई ओहाडणी वहरामई उनरि पुञ्छणी सञ्बसेयरययाम् छायणे अंकमयकणगकृडत्विणव्यभियाए सेए संखनलविमल-णिम्यलदहिषणगोखीरफेणरययणिगरपगासे तिलगरयणद्ववंदिन णाणामणिमय-दामालंकिए अंतो य बहिं च सण्हे तवणिज्ञस्हलबालुयापत्थडे मुहप्फासे सस्सि-रीयरूवे पासाईए ४ ॥ विजयस्य णं दारस्य उमओ पासि दुहुओ णिसीहियाए दो दो चंदणकलसपरिवासीओ पण्णताओ, ते णं चंदणकलसा बरकमलपइद्वाणा सुरभिवरबारिपिदिपुण्णा चंदणक्यचनागा आबद्धकंदेगुणा पउसुप्परूपिहाणा सव्वरय-णामया अच्छा सण्हा जाव पहिरुवा महया महया महिंदकुंभसमाणा पण्णता समणाउसो ! ॥ विजयस्स णं दारस्य उभओ पासि दृहओ जिसीहियाए दो दो जागर्दन-परिवादीओ. ते णं णागदंतगा मुनाजालंतरसियहेमजालगवक्खजालिंखिणीघंटा-जालपरिक्सिता अञ्चरगया अभिणिसिद्रा तिरियं मुसंपगहिया अहेपण्णगदस्या पण्णगद्धसंठाणसंठिया सम्बरयणामया अच्छा जाब पहिस्ता महबा महबा गयदंत-नमाणा प॰ समणाउमो ! ॥ तेमु णं णागदंतरम् बहुवे किण्हमुत्तबद्धवरघारियमहृदाम-कळात्रा जाव सक्रिष्ठसत्तवद्भवरघारियमस्त्रदामकळावा ॥ ते णं दामा तवणिजलंबसंगा णाणांमणिरयणविविष्ठहारद्भहार (उवसोभियसमुदया) <u>सवण्णपयरगमं</u>डिया सिरीए अईव अईव उवसोमेमाणा उक्सोमेमाणा विद्वति ॥ तेसि णं णागदंतगाणं उनरिं अण्णाओं दो दो णागदंतपरिवाहीओ पण्णताओ. तेसि णं णागदंतगाणं मुत्ताजालंतरूसिया तहेव जाव समणाउसो!। तेस णं णागदंतएस बहवे रययामया रिक्रमा पणता, तेमु णं रययामएसु सिक्क्ष्यु ४० वेश्लियामईसी ध्रवधीओ पण्णताओ, तंजहा-ताओ णं ध्वषषीओ कालगुरुपवरकेदरकदरक्षप्रवम्यसर्धतंगं-धुद्धयामिरामाओ सुगंधवरगंघगंधियाओ गंधवहिम्याओ ओराडेणं मणुण्णेणं जाण-मणिक्युइकरेणं गंधेणं तप्पासे सम्बक्षा समंता खाप्रेमाणीओ आप्रेमाणीओ अईव अईव सिरीए जाब चिद्वंति ॥ विजयस्य णं बारस्स उभको पासि दुइकी णिसीहियाए दो दो सालिमंजियापरिवासीको पण्याताओ, ताओ ण सालमंजियाओ लीलद्रियाओ सपगद्वियाओ सवालंकियाओ गाणागारवसणाओ जाणागक्रपिणद्वाओ

सुद्वीनेज्ञामञ्ज्ञाओ आमेलगजमलजुगलबहिअन्भुष्णयपीणरहयसंठियपओहराओ रतावंगाओ असिबकेसीओ मिडविसबपसत्यत्वत्ववासंविक्रियगासिरवाओ ईसिं असी-मवर्पायवसमुद्वियाओ वामहत्यगहियग्गसालाओ इंसि अद्वच्छिक्डन्सविदिएहिं रुसेमाणीओ इब चक्खुक्षेयणछेसाहि अण्णमण्णं सिज्ञमाणीओ इब पुढविपरिणामाओ सासयभावमुकायाओ बंदाणणाओ चंदविलासिणीओ चंददसमानिडालाओ चंदाहि-स्तोमदंसणाओ उक्ता इव उज्जोएमाणीओ विज्ञुभगमरीइस्र्द्रिप्पंततेयसहिययरसंनि-गासाओ सिंगारागारचारवेसाओ पासाइयाओ ४ तेयसा अईव अईव सोमेमाणीओ सोमेमाणीओ चिद्वंति ॥ विजयस्स णं दारस्स उभओ पासि दुहुओ णिसीहियाए दो दो जालकहना पण्पता, ते णं जालकहना सम्बर्यणामया अच्छा जाद परि-रूवा ॥ विजयस्स णं दारस्स उमओ पासि दुहुओ मिसीहियाए दो दो घंटापरिवादीओ पण्णताओ. तासि णं घंटाणं अयमेयास्वे बण्णावामे पण्णते, तंजहा--अंबूणयमहंओ घंटाओ बहरामहंको लालाओ णाणामणिमया घंटापासगा तवषिज्ञमहंको संकलाओ रययामईओ रजूओ ॥ ताओ णं घंटाओं ओहस्सराओं मेहस्सराओं इंसस्सराओं कोंक्सराओं पंदिस्सराओं पंदिचोसाओं सीहस्मराओं सीहपोसाओं मंजुस्सराओं मंजुषोसाओ मुस्सराओ मुस्सरिकषोसाओ ते पएसे ओराहेणं मणुण्णेणं कण्णमणनिव्युहकरेणं सहेणं जाव चिट्ठति ॥ विजयस्य णं दारस्य उभको पासि दुहुओ गिसीहियाए दो दो नगमालापरिवाधीओ पण्यत्ताओ, ताओ णं नणमालाओ णाणादुमलयाकिसलयपञ्चवसमाउलाओ छप्पयपरिभुजमाणकमलसोभैतसस्मिरीयाओ पामाहयाओं व ते पएसे उराकेणं जाव गंधेणं आपूरेमाणीओ जाव चिह्नंति ॥ १२९ ॥ विजयस्स णं दारस्य उमओ पासि दुहुओ णिसीहियाए दो दो पगंठगा पण्णता, ते णं फांठगा चत्तारि जोयणाई आयासनिक्संमेणं दो जोयणाई बाहहरणं सन्ववहरामया अच्छा जाब पढिक्वा ॥ तेसि णं पगंठगाणं उवरिं पत्तेयं पत्तेयं पासायबर्डिसगा पण्णता, ते मं पासायवर्डिसगा चतारि जीयणाई उद्गं उचतेणं दो जीयणाई आया-मविक्संमेणं अन्युमग्यम्सियपहसियाधिव विविह्मणिर्यणभतिवित्ता बाउद्भुयविज-यवेजमंतीपडागच्छताइच्छतक्षिया तुंगा गम्बयसमिलंघमाष(णुलिहंत)सिहरा जालंतररयणपंजकन्यिक्यस्य मणिकणयश्वभियागा वियसियसयवत्तर्पोडरीयतिलयर-यणस्चंदिनता णाणामणिमयदायार्कंकिया अंतो य बाहिं च सण्हा तवणिज्ञहरूल-वालुयापस्था सुहुकासा सस्सिरीयरूवा पासाईवा ४ ॥ वेसि ण पासायपार्डसगाणं उहाँया परमस्या जाव सामकवामधिनिता सन्यतविकाममा अच्छा जाव परि-रूवा ॥ तेसि वं पासामविंसमार्थं क्तेयं प्रतेयं अंतो बहुसमरमणि अमिमारी 92 STT10

पकारों, से ब्रह्मणामए आलिंगपुक्खरेड़ वा जाद मणीहिं उपसोमिए, मणीण गंधी बण्गो फासो य नेयव्यो ॥ तेसि वं बहसमरमणिजाणं भूमिमागाणं बहुमज्याहेसमाए पत्तेयं पत्तेयं स्रिपेटियाओं फणताओं. ताओं णं सिपेटियाओं जीयणं आसासवि-क्संभेणं अद्भवीयणं बाहह्रेणं सञ्चरयणामईओ जाव परिस्वाओ. तासि णं मिषपेति-गणं उचरि प्रतेयं २ सीद्वासणे पण्णते. तेसि ण सीद्वासणाणं अयमयास्ये बण्णावासे पण्णते. तंजहा-तबणिज्ञमया चक्कवाला रययामया सीहा सोबण्णिया पाया जाणाम-णिमयाई पायसीसगाई जंबूणयमयाई गत्ताई वहरामया संधी नाणामणिमए वेश्व, ते गं सीहासणा ईहामियउसम जाव पडमलयमतिनित्ता ससारमारोवइर्यावविहमणिरयण-पायपीढा अच्छरगमि उमम्रगनवतयकसंतिक स्रीहकेसरप्कृत्ययाभिरामा उविचयको-मद्गुक्रयपिक्वायणा सुविरद्वयरयत्ताणा रत्तेस्यसंवया सरम्मा आईणगरूयवरणवणी-यत्लमउयकासा मजया पासाईया ४ ॥ तेसि णं सीहासणाणं उपि पत्तेयं पत्तेयं विज-यदसे पण्णते. ते णं विजयद्सा सेया संसंककुंददगरयअनयमहियफेणपुंजसिक्तगाना सञ्बदयणामया अच्छा जाव पिक्स्या ॥ तेसि णं विजयवृद्धाणं बहुमञ्झादेममाए पत्तेयं पत्तेयं वहरामया अंकुसा पण्णता, तेसु णं वहरामएस अंकुसँस पत्तेयं २ क्रुंभिका सुता-दामा पण्णता, ते णं कुंभिका मुत्तादामा अनेहिं चउहिं चउहिं तद्युवतप्पमाणमेतिहिं अदर्क भिक्रेहिं मुत्तावामेहिं सञ्बजी सर्मता संपरिक्खिता, ते णं दामा तबणि अलंब-सगा सुवण्णपयरगर्में डिया जाव चिहुंति, तेसि णं पासायवर्डिसगाणं उप्पे बहुवे अहू-द्रमंगलगा पण्णता सोत्थिय नहेव जाव छत्ता ॥ १३०॥ विजयस्स ण दारस्स उभओ पासि दुहुओ णिसीहियाए दो दो तोरणा पण्णता. ते णं तोरणा गाणामणिमया तहेव जाब अद्भद्रमंगलगा व छत्ताइछना ॥ तेसि णं तोरणार्ण पुरक्षो दो दो सालमंजि-याओ यण्णनाओ, जहेव में हेट्रा तहेव ॥ तेसि मं तीरणामं पुरक्षी दो दो मानदं-तगा पण्णना, ते णं णागदंतगा मुत्ताजालंतरूसिया तहेव, तेसु णं णागदंतएसु बहवे किण्डा सत्तवहवरघारियमञ्जदामकलावा जाव चिद्रंति ॥ तेसि णं तोरणाणं प्रस्को दो दो हयसंघाडगा जाव उसमसंघाडगा पण्णता सव्वरयणामया अच्छा जाव पढिस्वा, एवं पंतीओ वीहीओ मिहणगा, दो दो पडमलयाओ जाव पढिस्वाओ, तेसि णं नीरणाणं पुरक्षो दो दो अक्स्वयसोवश्यिया पण्णता ते णं अक्स्वयसोवश्यिया सञ्बरयणामया अच्छा जाब पश्चिल्या. तेसि जं तोरणाणं पुरको हो हो चंदणकल्या पण्णता, ते णं चंदणकलसा बरकमलपद्भाणा तहेव सध्वरमणामया जाव परिरुग समणाउसी ! ॥ तेसि णं तोरणाणं पुरको हो दो भिंगारगा पण्णशा बरकमलन्द-द्वाणा जाव सम्बर्गणाम्या अच्छा जाव परिस्ता महत्वा महत्वा मुनगममहागिहस-

माणा क्लाता समणाउसी ! ॥ तेसि णं तोरणाणं प्रस्थी दो दो आयंसगा क्लाता. तेसि णं आयंसगाणं अयमेयारूवे बण्णावासे पण्णते, तंजहा-तवणिजमया पगंठगा वैरुक्तियमया छरहा (शंभया ) बहरासया वरंगा जाणामणिमया बलक्खा अंकमया मंडला अणोधसियनिम्मलासाए छायाए सब्बओ चेब समणबदा चंदमंडलपिन गासा मह्या मह्या अद्रकायसमाणा पञ्चला समणाउसो ! ॥ तेलि णं तोरणाणं पुरओ दो दो बहरणामा बाला पण्णचा. ते णं बाला अच्छतिच्छडियसालितंदुलनह-संदद्भवहपरिपुण्णा चेव विद्वंति सञ्चजंग्णयाम्या अच्छा जाव परिस्का सहया सहया रहन्बह्रसमाणा प॰ समणाउसो । ॥ तेसि णं तोरणाणं परओ दो दो पाईओ पण्णताओ. ताओ णं पाईओ अच्छोदयपिड्टत्थाओ जाणाविहपंचवण्णस्स प्रकहरियगस्स बहुपिंडपुण्णाओ वित्र चिद्वेति सम्बर्यणामङ्गेओ जाव पर्डिस्त्राओ महया महया गोकलिंजगचक्रसमाणाओ पण्यताओ समणाउसो ! ॥ तेसि णं तोरणाणं पुरुवो दो दो सुपहद्वता पण्णाता, ते णं सुपहद्वता जाजाबिह्नपंचवण्णपसाहणगर्भङविरह्या सन्बोसहिपडिपुण्णा सन्बर्यणामया अच्छा जाव पहिल्वा ।। तेसि णं तोरणाणं पुरको दो दो मणोगुलियाओ पण्णाताओ ॥ तास वं मणोगुलियास बहवे सबण्य-रूपामया फलगा पण्णता, तेस णं सुवण्णरूपामएस फलएस बहवे बहरामया णाग्दंतचा मुत्ताञालंतरूसिया हेम जाव गयदंतसमाणा पण्णता, तेसु णं क्र्राम-एस जागदंतएम् बहवे रयग्रामया सिक्स्या फजता. तेस जं रयग्रामएस सिक्स्स बहुबे वायकरगा पण्णता ॥ ते णं वायकरगा किण्डसत्तरिकगबत्यिया जाद सकि-ब्रमुत्तरिकगवत्यमा सब्वे वेद्यलमाममा अच्छा जाव पहिल्या ॥ तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो चित्ता रयणक्रंडगा पण्णता, से जहाणामए-रण्णो चाउरंतचक-बहिस्स चित्ते रयणकरंडे वेरुलियमणिफालियचडलपश्चीयडे साए प्रसाए ते पएसे सञ्दर्भो समंता ओभासङ राजीवेड तावेड प्रभासेड, एवामेव ते चित्तरमणकर्र-हगा पण्णाना वेहिक्यपडलप्योगहा साए पमाए ते पएसे सन्त्रओ समंता ओमा-सेन्ति जान प्रभासेन्ति ॥ तेसि णं तीरणाणं पुरक्षो हो हो हयकंठगा जान दो दो उसमकंठमा पण्णाता सब्बरयणाम्या अच्छा जाव पिकस्वा ॥ तेस णं हय-कंठएस जाव उसमकंठएस हो हो सुष्फ्रचंगेरीओ, एवं महागंधवण्यासुण्यामरण-सिद्धत्वचंगेरीको सम्बरमणामध्यो अच्छाओ जाव परिस्वाको ॥ तास णं पुष्पाचीरीस जाबू सिद्धत्यचीरीस दो दो पुष्पपटलाई जाब सि॰ सध्व-रबणामयाइं जाब पश्चिसवाई ॥ तेसि वं तीरणाणं पुरक्षो दो दो सीहासणाई प्रभाराई, वेसि में सीहासमार्ग अवनेसारूवे बन्गावासे प्रभारे तहेब जाव पासाईया

४ ॥ तेसि मं तोरणागं पुरभो दो दो कप्पछदाछता पण्णता, ते मं छता नेर्सकम-मिसंतिवमलदंडा अंबूणयकश्चियाबइरसंघी मुताजाळपरिगया अद्वसहस्सवरकंत्रण-सलागा दहरमळयसुगंधी सव्योजयसुरमिसीयळच्छाया मंगळभतिश्विता चंदागारोबमा वहा ॥ वेसि णं तोरणाणं पुरक्षो दो दो चामराओ पण्णताओ, ताओ णं चामराओ (चन्दप्पमबहर्वेठलियणाणामणिर्यणसचियदंडा) जाणामणिकणगर्यणविमलमहरि-हतवणिज्ञजलविचित्तदंडाओ चिक्रियाओ संसंबर्कंददगरयअमयमहियफेणपुंजसण्णि-गासाओ सहमरवयदीहवालाओ सव्वरयणामयाओ अच्छाओ जाव परिरूवाओ ॥ तेसि णं तोरणाणं पुरखो दो दो तिहसस्यमा कोट्सस्यमा पत्तसस्यमा चोयसस्यमा तगरसम्बना एलासम्बना हरियालसम्बना हिंग्ल्यसम्बना मणोसिलासम्बना अंजणसमुरगा सन्बरयणामया अच्छा जाव पहिस्ता ॥ १३१ ॥ विजए णं दारे भद्रसयं चक्कजायाणं अद्वसयं मिगज्ययाणं अद्वसयं गरुडज्ययाणं अद्वसयं जुगज्य-नाणं (अद्वसयं रुख्यज्सयाणं) अद्वसयं उत्तज्सयाणं अद्वसयं पिच्छज्सयाणं अद्वसयं सडणिजायाणं अद्वसयं सीहज्ययाणं अद्वसयं उसभज्ययाणं अद्वसयं सेयाणं चउविसाणाणं णागवरकेऊणं एवामेव सपुव्यावरेणं विजयदारे आसीयं केउमहस्सं भवइत्ति सक्खायं ॥ विजए णं दारे णव भोमा पण्णता, तेसि णं भोमाणं अंतो बहुसम्रमणिजा भूमिभागा पण्णता जाव मणीणं फासो, तेसि णं भोमाणं उप्पि उहाया पडमलया जाव सामलयाभितिकता जाव सव्वतविकत्सया अच्छा जाव पिंडस्वा, तेसि णं भोमाणं बहुमञ्जादेसभाए जे से पंचमे भोम्मे तस्स णं भोमस्स बहुमज्झदेसमाए एत्य णं एगे महं सीहासणे पण्णते, सीहासणवण्णको विजयद्से जाब अंकुसे जाव दामा चिट्ठति, तस्म णं सीहासणस्स अववृत्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुरस्थिमेणं एत्य णं विजयस्य देवस्य चउण्हं सामाणियसहस्साणं चतारि भहासणसाहस्सीओ पण्णताखो, तस्स णं सीहासणस्य पुरच्छिमेणं एत्व णं विजयस्य देवस्य चउण्हं अगमहिसीणं सपरिवाराणं चतारि महासणा पण्यता, तस्स णं सीहासणस्स दाहिणपुरत्यिमेणं एत्य णं विजयस्स देवस्स अध्यितरियाए परिसाए अड्डण्डं देव-साहस्सीणं अद्र अहासणसाहस्सीओ प्रणाताओ. तस्स णं सीहासणस्स वाहिणेणं विजयस्य देवस्य मजिशमियाए परिसाए दसण्हं देवसाहस्सीणं दस महासणसाहस्सीओ पण्णताओ, तस्स णं सीहासणस्स दाहिणपवत्विमेणं एत्व णं विजयस्स देवस्स वाहिरियाए परिसाए बारसण्हं बेदसाहस्सीणं बारस भहासणसाहस्सीओ पण्यताओं श तस्स णं सीहासणस्स प्रवत्यमेणं एत्व णं विजयस्स देवस्स सत्तव्हं अभियाहिनईणं सत्त भहासणा पण्णता. तस्य णं सीहासणस्य प्रतिवर्मणं दाहिणेणं प्रवास्थिमेणं

उत्तरेणं एत्य णं विजयस्य देवस्य सोख्य आयरक्खदेवसाहरूसीणं सोख्य महासण-साहरसीओ पण्णताओ. तंजहा-मुरित्यमेणं चनारि साहरसीओ. एवं चउसवि जाव उत्तरेणं बतारि साइरसीओ. अबसेसेस मोमेस पत्तेयं पत्तेयं महासणा पण्णता ॥१३२॥ विजयस्य णं दारस्य उपरिमागारा सोलसमिहेहिं रयणेहिं उक्सोभिया, तंजहा-रयणेहिं वयरेहिं वेरुलिएहिं जाव रिद्रेहिं ॥ विजयस्स णं दारस्स उप्पे बहवे अहद-संरालगा पण्णता. तंत्रहा-सोत्थियसिरिक्छ जाव दप्पणा सम्बर्यणामया अच्छा जाब पढिरुवा । विजयस्य णं दारस्य रुप्पि बहवे कण्डचामरञ्ज्ञया जाब सम्बरय-णामया अच्छा जाब पढिस्वा। विजयस्स णं दारस्य उद्पि बहुवे छत्ताइच्छता तहेव ॥ १३३ ॥ से केणहेणं भेते ! एवं वुष्यइ-विजए दारे २ ? गोयमा ! विजए णं हारे विजए णामं देवे महिश्विए महजुरए जाव महाणुभावे पिलेबोवम-द्विहए परिवसह, से णं तत्व चउण्हं सामाणियसाहरसीणं चउण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाहिवर्द्देणं सोलसन्हं आयरक्सदेवसाहस्सीणं विजयस्स णं दारस्स विजयाए रायहाणीए अण्णेसि च बहुणं विजयाए रायहाणीए बत्यंव्वगाणं देवाणं देवीण व आहेक्चं जाव दिव्वाइं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरह, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुषह-विजए दारे विजए हारे. अदुत्तरं च णं गोयमा! विजयस्य णं दारस्य सायए णामधेजे पण्णते जण्ण क्याह जासी ज क्याह जिल्ला ज क्याह ज भविस्सह जान अबद्रिए जिल्ले विजय दारे ॥ १२४ ॥ कहि नं भेते ! विजयस्त देवस्त विजया णाम रायहाणी पण्णना ? गोयमा ! विजयस्य णं दारस्य पुरत्विमेणं तिरियमसंखेळे वीवसमुद्दे बीहवडता अण्णंमि जंबुद्दीवे दीवे बारस जोयणसहस्साई ओगाहिला एत्य पं विजयस्स देवस्स विजया णाम रायद्वाणी प० बार्स जोवणसहस्साई आयामविक्संमेणं सत्ततीसजो-यणसहस्साई नव य अडवाछे जीवणसए किन्विविसेसाहिए परिक्खेवेणं प०॥ सा णं एगेणं पागारेणं सञ्ज्ञो समंता संपरिक्यिता ॥ से णं पागारे सत्ततीसं जोय-णाई अद्वजीयर्ण व उन्ने उन्नतेणं मुके अद्वतेरस जीयणाई विक्लंमेणं मज्हेत्य सकोसाई छजोयणाई विक्लंमेणं उपि शिष्ण सदकोसाई जोयणाई विक्लंमेणं स्ते विच्छिणो मज्हे संक्षिते उपि तण्ए बाह्रें वह अंतो वर्डसे गोप्पच्छपंठाणसंठिए सञ्जक्तानामए अच्छे जाद पश्चिक्वे ॥ से वं पानारे पाणाविहरांचकणीहें कविसी-सएहिं उबसोमिए, तंबहा-फिल्डेहिं बाव ग्रुक्तिहिं॥ ते णं कविसीसगा अडकोसं आयामेणं पंचायणस्याई विवस्त्रीमेणं देस्णवद्धकोसे उन् उचतेणं सञ्चमणिसया अच्छा जाव पविस्ता ॥ विजवार नं रामहाचीर एगमेगाए बाहाए पणवीसं पणवीसं

दारसर्य भवतीति मक्सायं ॥ ते णं दारा बावद्वि जीयणाई अद्वजीयणं च उन्नं उचतेणं एकतीसं जोयणाई कोसं च विक्खंमेणं तावहर्य चेव पवेसेणं सेया वरकण-गस्भियागा इंहासिय॰ तहेव जहा विजए दारे जाव तवमिळवाळुयपत्यका सहफासा सस्सि(म)रीया सुरुषा पासाईया ४। तेसि णं दाराणं उभओ पासिं दुहुओ णिसी-हिसाए हो दो चंदणकलसपरिवादीओ पण्णनाओ तहेव भाणियव्यं जाव वणमा-लाओ ॥ तेति गं दारागं उभओ पासि दुहुओ निसीहियाए दो दो पगंठगा पण्याता, ते णं पर्गठगा एकतीसं जोयणाई कोसं च आयामिवक्संमेणं पजरस जोयणाई अडाइजे कोसे बाहतेणं पण्णता सन्तवहरामया अच्छा जाव पहिस्वा ॥ तेसि णै पर्यंठगाणं उपि पत्तेयं २ पासायविंसमा पण्णता ॥ ते णं पासायविंसमा एकतीसं जोयणाई कोसं च उद्दे उचलेणं पचरस जोयणाई अष्ट्राइजे य कोसे आयामवि-क्खंभेणं सेसं तं चेव जाब समुख्या णवरं बहुवयणं भाणियव्वं । विजयाए णं रायहाणीए एगमेंगे दारे अद्रसयं चक्कज्सयाणं जाव अद्रसमं सेयाणं चडिनसाणाणं णागवरकेऊणं, एवामेव सप्व्यावरेणं विजयाए रायहाणीए एगमेगे दारे आसीर्य २ केउसहस्सं भवतीति मक्खायं । विजयाए णं रायहाणीए एगमेगे दारे (तेसि णं दाराणं पुरुओ ) सत्तरस भोमा पण्णता, तेसि णं भोमाणं (भूमिभागा ) उन्नोबा (य) पडमलया॰भितिचिता ॥ तेसि णं भोमाणं बहुमजसदेनभाए जे ते नवमनवमा भोमा तेलि ण भोमाणे वहमज्यदेसभाए पत्तेयं २ सीहासणा पण्णता. सीहासणवण्णओ जान दामा जहा हेद्रा. एत्य पं अनसेमेस भोमेमु परीयं परीयं भद्दासणा पण्याता । तेसि णं दाराणं उत्तिमंगा( उविस्मा )-गारा सोलसविहेहिं रयणेहिं उक्सोहिया तं चेव जाव अलाइछता, एवामेव पुन्वावरेण विजयाए रायहाणीए पंच दारसया भवंतीति मक्साया ॥ १३५ ॥ विजयाए णं रायहाणीए चउहिसिं पंचजीयणसमाई अबाहाए एत्थ णं चतारि वणसंडा पण्णता, तंत्रहा-असोगवणे सत्तवण्यवणे चंपगवणे चुयवणे, पुरस्थिमेणं अमोगवणे दाहिणेणं सत्तवण्यवणे पश्चत्यिमेणं चंपगवणे उत्तरेणं चूयवणे ॥ ते णं वणसंडा साइरेगाई दवाळस जोयणसहस्साई आयामेणं एंच जोयणसबाई विक्खंसेणं पण्णता पत्तेयं पत्तेयं पागारपरिकिसता किण्डा किण्डोमासा क्यसंडकणाओ आणि-यव्वो जाव बहुवे बाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयंति सयंति विद्वंति विसीगंति तुमहंति रमंति रुलंति कीलंति मोहंति प्रापोराणाणं चुनिष्णाणं सुपरिकंताणं सभाणं कम्माणं कडाणं कडाणं फळवितिविसेसं प्रयासवमाणा विहरेति ॥ तेसि णं स्था-संहाणं बहुमज्झदेसमाए पत्तेयं पत्तेयं पासायवर्डिसया प्रव्यक्ता. ते वं पासायवर्डिसया

बावद्वं जोबणाई अद्वजोयणं च उड्डं उक्त्रोणं एकतीसं जोयणाई कोसं च आयाम-विक्खंभेणं अञ्च्यायम्सिया तहेव जाव अंतो बहुसम्रमणिजा भूमियागा पण्णता उह्रोया परम अतिचित्ता आधियव्या, तेसि णं पामायबर्डिसगाणं बहुमज्झदेसभाग पत्तेयं पत्तेयं सीहासणा पण्णता वण्णानासो सपरिवारा. तेसि ण पासायवर्डिसगाणं उप्पि बहुवे अद्भुद्रमंगलमा झया छताइछता ॥ तत्थ णं चतारि देवा महित्रिया जाब पिंडओबर्माइड्या परिवसंति, तंजहा-असोए सत्तवण्ये चंपर चूए ॥ तत्य णं ते माण माणं बणसंडाणं साणं साणं पासायबर्डिसवाणं साणं साणं सामाणियाणं साणं साणं अग्गमहिसीणं नाणं साणं परिसाणं साणं साणं आयरक्खदेवाणं आहेवचं जाब बिहरनित ॥ विजयाए णं रायहाणीए अंतो बहसमरमणिजे भूमिमार्गे पण्णेत जाव पंचवण्णेहिं मणीहिं उवसोहिए तणसहिंबहुणे जाव देवा य देवीओ य आनयंति जाव विहरंति । तस्स णं बहसमरमणिजस्य भूमिभागस्स बहमज्जदेसभाए एत्य णं एगे महं उवयारियालयणे पण्णते बारस जायणस्याई आयामविक्खंभेणं तिकि जोयणसहस्साइं सत्त य पंचाणउए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं अद्भीसं बाहक्षेणं सञ्बर्जनणयासएणं अच्छे जाव पढिस्वे ॥ से णं एगाए परासव्वेदयाए एगेणं वणसंडेणं सञ्बद्धो ममंता संपरिक्सित परमवरवेड्याए बण्णद्धो बणसंड-बण्णओ जाप बिहरंति, से णं वणसंडे देस्णाई दो जोयणाई चक्कवार्लावक्खंसेणं उवयारियालयणसमपरिक्वोवेर्ण ॥ तस्स णं उवयारियालयणस्स चउद्दिसि चत्तारि तिमोवाणपढिरुवगा पण्णना, वण्यओ, तेसि णं तिसोवाणपढिरुवगाणं पुरस्रो पत्तेशं पत्तेयं तोरणा पण्णना छताङ्खता ॥ तस्स णं उवयारियालयणस्स उप्पि बहसमर-मणिजे भूमिमाने पण्णते जाव मणीहिं उनमीमिए मणिवण्णको, गंथी, पासी, तस्स णं बहुसम्रत्मिणजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्य णं एगे महं सूलपासाय-बर्डिसए पण्णते, से णं पासायबर्डिसए बाबर्ड्डि जोयणाई अदलीयणं च उन्नं उन्नोणं एकतीसं जोगणाई कोसं च आयामविक्संमेणं अन्युम्गयमृतियप्पष्ठतिए तहेव, तस्स णं पासायविक्रिसगर्स अंतो बहुसम्प्राधिको भूमिमागे पण्यते जाव मणिकासे उल्लोए ॥ तस्स णं बहुसमरमणिज्ञस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभागे एत्य णं एगा महं मिन-पेहिया पश्चरा, सा य एगं जोवणमायामनिक्संभेषं अद्वजीवणं बाहहेणं सन्वमणि-मई अच्छा सण्डा जाव पविस्वा ॥ तीसे णं मणिपेडियाए उवरिं एगे महं सीडासणे पत्रते, एवं सीहासणवण्याओ सपरिवारो, तस्स णं पासायवर्डिसगस्स उप्पि बहुवे अद्वर्टमंगलना झन्ना छत्ताइछता ॥ से मं पासाववर्डिसए अण्णेहि चउहि तद्वस्वतप्य-माणमेरेहि पासायवर्डिसएई सम्बद्धो समेता संपरिक्सिरे, ते मं पासायवर्डिस्ता

एकतीसं जोयणाई कोसं च उन्नं उन्नतेणं अदसोखसजोयणाई अदकोसं च आयाम-विक्खंभेणं अञ्चुरगयः तहेव, तेति णं पासायविद्याणं अंतो बहुसमरमणिजा भूमिभागा उक्कोया ॥ तेसि णं बहुमगरमणिजाणं भूमिभागाणं बहुमज्ह्रदेसमाए फ्तेयं पत्तेयं सीहासणं पण्णतं, वण्णञो, तेसिं परिनारभया बहमज्झदेसभाए फ्तेयं २ भहामणा पण्णता. तेसि णं अद्भद्रमंगलगा सया छताइछता ॥ ते णं पासायवर्डिमगा अण्णेहिं चउहिं चउहिं तदबु बन्धमाणमेत्रेहिं पासायबढेंसएहिं सम्बओ समेना संपरिक्खिता ॥ ते ण पासायवर्डेसगा अदसोलमजोक्षणाई अद्वकोसं च उन्ने उन्न-तेणं देसणाई अद्व जीयणाई आयामिक्कांमेणं अब्भाग्गय॰ तहेव, तेसि णं पासाय-वर्डेसगाणं अंतो बहसमरमणिजा भूमिसागा उन्होया, तेसि णं बहसमरमणिजाणं भूमिमागाणं बहमज्झदेसमाए पत्तेयं पत्तेयं पडमासणा पश्चता, तेसि ण पासायाणं अद्भुद्धमंगलगा प्रया छताइछता ॥ ते जं पासायवर्डेसगा अण्णेहिं चर्डाहं तद्सु-चनप्यमाणमेत्तेहिं पासायवर्डेंसएहिं सव्वको समंता संपरिक्तिता ॥ ते णं पासाय-वर्डेसगा देमुणाई अह जोयणाई उद्दे उबतेणं देसुणाई चत्तारि जोयणाई आयाम-विक्लंभेणं अब्सुमाय० भूमिभागा उल्लोबा भहामणाई उवर्रि मंगलगा झवा छनाइ-छता ॥ १३६ ॥ तस्स णं मृलपासायवर्डेसगस्स उत्तरपुरियमेणं एत्य णं विजयस्स देवस्य सभा सहस्मा पण्णमा अद्भतेरसजोगणाई आयामेणं छ सक्कोसाई जोगणाई विक्संभेणं णव जोयणाई उन्ने उन्नेतणं, अणेगसंगसयसंनिविद्वा अन्युग्गयसुक्तवहर-वेडया तोरणवररइयसालमंजिया ससिल्डिविसिड्डल्डसंठियपमत्यवेरुल्डियविमलसंभा णाणामणिकणगर्यणसङ्यउज्जलबहुसमसुविमक्तिक्त (णिनिय)रमणिजकुद्दिमतला ईहा-मियउसमतुरगणरमगरविद्वगबालगकिष्णररुक्तरभन्यमर्कं जरवणलयपउमलयमतिनि-ता थेमुमायवहर वेइयापरिगयामिरामा विजाहरजमलजुयलजंतजुत्ताविव अचिसहस्स-मालणीया स्वयसहस्सकालया भियमाणी सिव्यिसमाणी चक्खळोयणकेसा सहफासा सस्मिरीयस्वा कंचणमणिरयणयुभियागा नाणाविद्वपंचवण्णघंटापडायपरिमंदियस्य-सिहरा धवला मिरीइकवर्य विणिम्स्यंती बाउल्लोइयमहिया गोसीससरसरत्त्रचंदण-दहरदिन्नपंनंगुलितला उनन्नियनंदणकलसा नंदणकडसुक्यतीरणपिडदुवारवेसभागा आमत्तोसत्तविद्यलबद्दवन्यारियमह्नद्यासक्तावा पंचनण्यम् रससुर्वमुक्कपुष्कपुंजीनवार-कलिया कालागुरुपवरकुंद्रकात्रकाध्वमचमघेतगंधुद्धवामिरामा सुगंधवरगंधिया संध-वहिभ्या अच्छागणसंपसंविकिण्णा दिव्यतुडियमहरसहसंपणाऱ्या सुरम्मा सम्बर्यणा-मई अच्छा जाव पडिम्प्या ।। तीसे नं ग्रहम्माए सभाए तिदिसि तक्षो दारा प्रकास तंत्रहा पुरत्यिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं ॥ ते णं वारा पत्तेयं पत्तेयं हो हो ओवणाहे

उर्द उनतेणं एगं जोयणं विक्संमेणं तावहमं खेव पवेसेणं सेया वरकणगयसियागा जाव वणमालादारवश्वको ॥ तेसि वं दाराणं पुरको मुह्मंडवा पण्णता, ते णं मुहमंडवा अद्धतेरसजोयणाई जायामेणं छजोयणाई सक्रोसाई विषयंभेणं साइरेगाई दो जोयणाई उर्द्ध उच्चतेणं मुहर्मस्वा अणेगसंमसयसंनिविद्वा जाव उहाया भूमि-भागवण्णओ ।। तेसि णं मुहमंदवाणं उवरिं पत्तेयं पत्तेयं सह्ह मंगला पण्णता सोत्थिय जाव मच्छ० ॥ तेसि णं महमंदवाणं पुरखो परोयं परोयं पेच्छाघरमंडवा पण्णाना, ते णं पेच्छाघरमंडवा अखतेरसजीयणाई आयामेणं जाव दो जीयणाई उद्वं उत्रतेणं जाव मणिफासो ॥ तेसि णं बहुमञ्झदेसभाए परोयं परोयं बहरामय-अक्साडगा पण्णता. तेसि णं वहरामयाणं अक्साडगाणं बहमज्झदेसभाए पत्तेयं २ मणिपीढिया पण्णत्ता. ताओ णं मणिपीढियाओ जीयणमेगं आयामविक्तंभेणं अद्भजोयणं बाहह्रेणं सञ्चमिनमङ्को अच्छाओ जाव परिस्वाओ ॥ तासि णं मणि-बीहियाणं उप्पि पत्तेयं पत्तेयं सीहासणा पण्णताः, सीहासणवण्णको जाव दामा परिवारो । तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं उप्पि अद्भुद्धमंगलमा स्था छताइछता ॥ तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ तिदिसिं तओ मणिपेडियाओ पण्णनाओ, ताओ णं मणिपेहियाओ जोयणं आसामविक्खंभेणं अद्वजीयणं बाहहेणं सम्बम्भिमईओ अच्छाओ जाव परिरुवाओ ॥ तासि णं मणिपेडियाणं उप्पि पत्तेयं पत्तेयं महिंद्ज्याया अद्यह-माइं जोयणाई उद्दं उच्यतेणं अद्दक्षीसं उन्चेहेणं अद्दक्षीसं विक्संभेणं वहरामयबद्द-ल्डसंठियस्सिल्डिपरिचद्वमद्वसुपदद्विया विसिद्धा अणेगवर्पं ववण्यकुरुभीसहस्तपरि-मंडियाभिरामा वाउबुर्यावजयवेजयंतीपडागा छत्ताइछत्तकलिया तुंगा गयणयलम्मि-र्लंघमाणसिंहरा पासाईया जान पडिमना ॥ तेसि णं महिंदज्ज्ञयाणं उपि अद्भद्रमंग-लगा झया छताइछता ॥ तेसि णं महिंदज्ययाणं पुरक्षो तिदिसिं तओ णंदाओ पुक्सरिणीओ प॰ ताओ ण पुक्सरिणीओ अद्धवेरसजोयणाई आयासेणं सक्षोसाई छ जोयणाइं विक्संभेणं इसजोयणाई उच्चेहेणं अच्छाओ सण्हाओ पुरुसरिणीवण्यको पतियं पत्तेयं परामवरवेडमापरिक्सिताओ पत्तेवं पतेयं नणसंडपरिक्सिताओ नण्णओ जाव परिरूवाओ ॥ तेसि णं प्रक्खरिणीणं पत्तेवं २ तिदिसिं तिसोवाणपहिस्का। प॰, तेसि णं तिसोवाणपडिरूबगाणं वण्णको, तोरणा माणियच्या जाव छत्ताइच्छता । समाए णं सहस्माए छ मजोगुलियासाहस्सीओ पण्णाताओ, तंजहा-प्रतियमेणं दो साहस्तीओ प्वत्यमेणं दो साहस्तीओ दाहिणेणं एगसाहस्ती उत्तरेणं एगा साहस्ती. तासु णं मणोग्रालियास बहवे सुवण्यक्त्यसम्या फलगा पण्याता, तेसु णं सुवण्यकृत्या-मएस फलगेस बहवे बहरामया जागहंतमा पण्णता, तेस जं बहरासएस नागहंतएस

बहुने किल्हमुत्तवहुवरघारियमह्नदामकलावा जाव सुक्तिह्नसुत्तवहुवस्थारियमह्नदामकलावा, ते णं दामा तवणिज्ञलंबसगा जाव चिद्रंति ॥ समाए णं सुहम्माए छयोमाणसी-साहस्सीओ पण्णताओ नंजहा-प्रतियमेणं दो साहस्सीओ, एवं पचित्यमेणवि दाहिणेणं सहस्सं एवं उत्तरेणवि. ताम णं गोमाणसीस बहुवे सुवण्णरूपमया फलगा प॰ जाब तेस मं वहरामएस नागदंतएस बहुवे रययास्या सिक्स पण्णता, तेस मं रयग्राम्एस सिक्क्एम ब॰ वेरुलियामईओ ध्वर्घाड्याओ पण्णताओ, ताओ णं धृत्रघडियाओ कालागुरुपवर्कुंदुरऋतुरुक जात घाणमणणिव्तुइकरेणं गंधेणं मव्त्रओ समंता आपूरेमाणीओ चिद्वंति । सभाए णं मुहम्माए अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णते जाव मणीणं फानो उद्घोया परमलयभतिचिना जाव सञ्वतवणिजमए अच्छे जाव पडिस्टें ॥ १३७ ॥ तस्स णं वहसमरमणिजस्म भूमिमागस्स बहमज्हादेगमाए एत्थ ण एमा सहामणिपेदिया प०, सा णं मणिपेदिया दो जोयणाउं आयामविक्सं-भेणं जोयणं बाह्रहेणं सञ्दर्भाणमई जाव पडिरूवा ॥ तीसे णं मणिपेहियाए उपि एस्थ णं एगे महं सीहासणे पण्णते. सीहामणवण्णको ॥ तीसे णं विदिमाए एत्थ णं एगा महं मणिपेडिया प॰ जोयणं आयामविक्संमेणं अद्धजोयणं बाहलेणं मध्यमणि-मई अच्छा जाव परिरूवा ॥ तीमे णं मणिपेडियाए उप्पि एत्थ णं एगे महं देव-संबंधिजे पण्णते, तस्म णं देवसयणिजस्म अयमेयाहवे बण्णावासे पण्णते, तंत्रहा-नाणामणिमया पडिपाया सोबुष्णिया पाया नाणामणिमया पायसीसा जंबणयमयाई गनाई वहरामया संधी णाणामणिमए चिचे रवयामया तुरुं। स्रोहियक्समया बिन्बोयणा नवणिजमहे गंडोबहाणिया, से णं देवसयणिजे उभओ बिन्बोयण दुहुओ उण्गए सज्झेणयगंभीरे मालिंगणवष्टिए गंगापुलिणवालुउहालसालिसए ओय-वियक्खोमद्गुलपट्टपडिच्छायणे दुविर्दयरयत्ताणे रतंसुयसंब्ए सुरम्भे आईणगरू-यत्ररणवणीयत्लफासमउए पामाईए ४॥ तस्म णं देवसयणिजस्य उत्तरपरियमेणं एत्थ णं महर्ड एगा मणिपीढिया पण्णना जोयणमेगं आयामविक्तंमेणं अद्धजोयणं बाह्रहेणं सन्वमणिमई अच्छा जाव पडिस्वा ॥ तीसे नं मनिपीडियाए उप्पि एगे महं खुरए महिंदज्झए पष्णते अद्भद्रमाई जोयणाई उन्नं उन्नेतेणं अद्भीसं उच्ने-हेणं अद्दर्शेसं विक्खंभेणं वहरामववहलद्वसंठिए तहेव जाव मंगलमा क्षया छत्ताइ-छना ॥ तस्म णं सुरुमहिंदज्ज्ञयस्य पत्रत्यिमेणं एत्य णं विजयस्य देवस्य सुप्पारूए नाम पहरणकोसे पण्णते ॥ तत्व णं विजयस्य देवस्य फलिशरयणपामोक्सा बहुवै पहरणर्यणा संनिविखना चिद्वंति, उज्जलस्मिष्यस्तिकसंघारा पासाईया ४ ॥ तीसे णं समाए ग्रहस्माए उप्पं बहुवे अद्भुद्धंगलमा समा छताङ्ख्ता ॥ ११८॥

सभाए णे सहस्माए उत्तरपुरत्विमेणं एत्य णं एवा महं उववायसभा पण्णता जहां सहस्मा तहेव जाव गोमाणसीओ उववायसमाएवि दारा सहसंख्वा सब्बं भूमिभागे तहेव जाव -सृषिफासो (सुहम्मासभावत्तव्वया भाष्टियव्या जाव भूमीए फासो ) ॥ तस्स वं बहसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहमज्झदेसभाए एत्य वं एगा महं मणिपेहिया पण्णता जीवणं आयामविक्संमेणं अद्वजीयणं बाहलेणं सञ्चमणि-मई अच्छा जाव पहिरूवा, तीसे णं मणिपेहियाए उपि एत्य मं एगे महं देवसय-णिजे पण्णते, तस्स णं देवसयणिजस्स वण्णाओ, उववायसभाए णं उपि अद्वद्वसं-गल्या झया छताइछता जाव उत्तिमागारा, तीसे णं उदवायसभाए उत्तरपुरच्छिमेणं एत्य णं एगे महं हरए पन्णते. से णं हरए अद्धतेरसजीयणाई आयामेणं छकोसाई जोयणाई विक्लंमेणं इस जोयणाई उव्वेहेणं अच्छे सण्हे वण्पओ अहेव पंदाणं पुक्खरिणीणं जाव तोरणवणाओ, तस्म णं हरयस्स उत्तरपुरिथमेणं एत्य णं एगा महं अभिसेग्रसमा पण्णता जहा समासुहम्मा तं चेव निरवसेसं जाव गोमाणसीओ भूमिभाए उल्लोए तहेव ॥ नस्स णं बहुनमर्मणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ज्ञदेनभाए एत्य णं एमा महं मणिपेडिया पण्णता जोयणं आयामविक्संमेणं अञ्चलोयणं बाह्रहेणं सञ्चमणिमया अच्छा । तीसे णं मणिपेहियाए उप्पे एत्य णं महं एगे सीहासणे पण्णते, सीहासणवण्णओ अपरिवारो ॥ तत्य ण विजयस्स देवस्स सुबहु आभिसेके भंडे संजिक्सिते चिद्रह, अभिसेयसभाए उप्पि अद्वद्वमंगलगा जाव उत्ति-मागारा सोलसविद्वेहिं रयणेहिं उबसोभिया, तीसे णं अभिसेयसभाए उत्तरपुरत्य-मेणं एत्य णं एगा महं अलंकारियम्भा पण्णता अमिसेयसभावत्तव्यया भाणियव्या जाब गोमाणसीओ मणिपेढियाओ जहा अभिसेयसमाए उप्पि सीहासणं (स)-अपरिवारं ॥ तत्व णं विजयस्य देवस्य सुबह अलंकारिए भंडे संनिविस्ति चिद्रह. अलंकारिय॰ उप्पि संगलमा समा जाव (छत्ताइछता) उत्तिमागारा ॥ तीसे ण अलंकरियसहाए उत्तरपुरत्विमेणं एत्य णं एगा महं वक्सायसमा पण्णता, अभि-सेयसभावताच्या जाव सीहासणं अपरिवारं ॥ त(ए)त्य णं विजयस्स देवस्स एगे महं पोत्ययरमणे संनिक्तिते चिद्वर, तस्स णं पोत्ययरमणस्य अयमेवारूचे बण्णा-वासे पश्चते, तंजहा-रिद्धामईओ कंवियाओ [रययामयाई पत्तगाई] तविध्वमए वोरे जाजामणिसए गंडी (अंकमयाई पताई) वेबलियमए लिप्पासणे तबणिस्वसई संकल रिद्वामए छायणे रिद्वामया मसी वहरामई छेहणी रिद्वामयाई अक्सराई धम्मिए सत्ये बबसायसमाए वं उपि अद्वर्द्धमंगलगा सया छताइछता उत्तिमा-गारेति । तीसे मं बबसायसभाए उत्तरपुरच्छिमेणं एत्व णे एगा सहं जंदापुरुवारियी

पण्णमा जं चेव प्रमाणं हरयस्य तं चेव सब्वं ॥ १३९-१४० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं विजए देवे विजयाए रायहाणीए उचवायसभाए देवसयविज्यंस देव-द्संतरिए अंगुलस्स असंखेजहभागमेत्तीए बोंदीए विजयदेवताए उक्वण्ये ॥ तए णं से विजए देवे अहणोववण्णमेत्तए चेव समाणे पंचविहाए पज्यतीए पज्यतीमावं गच्छड, तंजहा-आहारपजतीए सरीरपजतीए इंदियपजतीए आणापाणुपजतीए भासामणपज्जतीए ॥ तए णं से विजए देवे देवसयणिजाओ अन्भद्रेह २ ता दिम्बं देवदसञ्चलं परिष्ठेड २ ता देवसयणिजाओ प्रवोत्हड २ ता उववायमभाओ पुरस्थिमेणं दारेणं जिम्मच्छा २ सा जेणेव हरए तेणेव उवागच्छा उवागच्छिता हर्त्य अणुपयाहिणं करेमाणे करेमाणे पुरिश्वमेणं तोरणेणं अणुप्पविसइ २ ना पुर-त्यिमिक्षेणं तिमोबाणपडिरूबएणं पत्रोरुद्द २ ता इरयं ओगाहद २ ता जलाबगाहणं करेड २ ता जलमञ्जणं करेड २ ता जलकिई करेड २ ना आयंते चोक्खे परमस्ड-भए हरयाओ पन्ततरह २ ता जेणामेव अभिसेयसमा तेणामेव उवागच्छा २ ता अभिसेयमभं अणुपयाहिणं करेमाणे पुरन्धिमिक्षेणं दारेणं अणुपविसह २ ता जेणेव सए सीहासणे तेणेव उवागच्छा २ ना सीहासणवरगए पुरच्छाभिसहे सण्णिसण्णे ॥ तए णं तस्य विजयस्य देवस्य सामाणियपरिसोववण्णा देवा आमिओमिए देवे सहावैति २ ना एवं वयासी—सिल्पामेव भी देवाणुप्पिया! विजयस्स देवस्स महत्यं महत्यं महरिहं विउलं इंदाभिसेयं उवद्भावेह ॥ तए णं ते आमिओगिया देवा सामाणियपरिसोनवण्येहि एवं वुना समाणा इद्भुतुद्व जाव हियया करवलपरि-ग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंअलि कष्ट एवं देवा तहित आणाए विणएणं वयणं पहिनुणंति २ ता उत्तरपरित्यमं दिसीमागं अवसमिति २ ता वेउव्वियसम्बद्धारणं ममोहणंति २ ता संखेजाई जोयणाई दंडे जिसरंति तं०--रयणार्ण जाव रिद्वाणं. अहाबायरं पोग्गले परिसाइंति २ ता अहासुहमे पोग्गले परियायंति २ ता दोचंपि वेउ वित्रयममुख्याएणं समोहणंति २ ता अद्वसहस्यं सोवण्याणं ऋत्साणं अद्वस-हस्यं रूप्पामयाणं कलसाणं अद्भाहस्यं मणिसयाणं अद्भाहस्यं स्वण्णरूपासयाणं अद्भाहरसं सुवण्णमणिमयाणं अद्भाहरसं रूप्पामणिमयाणं अद्भाहरसं भोमेजाणं अद्भाहस्सं भिंगारगाणं एवं आयंसगाणं बालाणं पाडेणं सपहद्वगाणं चित्राणं रयणकरंडगाणं अद्भार्य सीहासणाणं खताणं नामराणं अवपडगाणं बद्ध्याणं तब-सिप्पाणं खोरगाणं पीणगाणं तेक्कसमुग्गयाणं विज्ञांति ते सामाविए विज्ञान्त्रप य कलरा य जान तेलसस्यगण व गेन्हीत गेण्डिता विजयाओ रायहाणीओ पवि-निक्लमंति २ ता ताए उद्दिद्वाए जान उद्यगाए दिव्वाए देवगईए तिरियस्पेचे-

जाणं पीवसमुहायं मञ्जामञ्जेणं बीईवयमाणा २ जेणेव खीरोए समुहे तेणेव उवागकंति तेणेव उवागकिता सीरोदगं गिकंति गिण्हिता बाई तत्व उप्पलाई जाव सबसहरसपत्ताइं ताइं निण्हंति २ ता जेणेन पुरुखरीवे सुमुद्दे तेणेव छवा-गच्छेति २ ता 'पुक्खरोदगं गेव्हेति पुक्खरोदगं गिव्हिता जाई तत्थ उप्पराई जाब समसहस्सपताई ताई गिर्जित २ ता जेणेव समयखेते जेणेव भरहेरवयाई बासाई जेणेब मागहबरदामपभासाई तित्थाई तेणेब उवागच्छंति तेणेव उवाग-च्छिता तित्योदगं निण्हंति २ ता तित्यमहियं गेण्हंति २ ता जेणेव गंगासिंधुरता-रत्तबहंसिक्का वेणेव उवागच्छंति २ ता सरिओदर्ग गेण्हंति २ ता उमओ तड-महियं गेण्हंति गेण्हिला जेणेव चुल्लहिमर्वतसिहरिवासहरपव्यया तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छिता सब्बतूवरे य सब्बपुष्फे य सब्बगंधे य सन्वमक्रे य सब्बोस-हिसिद्धत्यए य निण्हेति सञ्जोसहिसिद्धत्यए निण्हिना अणेव पडमरहपुंडरीयदृहा तेणेव उवागच्छंति तेषेव उवागच्छिता दहोदगं गेण्हंति २ ता जाइं तत्थ उप्पलाई जाव सयसहस्सपत्ताई ताई गेण्डंति ताई मिण्डिता जेणेव हेमवयहेरण्यावयाई बासाई जेणेव रोहियरोहियंसम्बरणाकुलरूपकुलाओ तेणव उवागच्छंति २ ता सलिकोदगं गेण्हंति २ ता उभओ तडमहियं गिण्हंति गेण्हिता जेणेव सहावाइमालवंतपरियागा वहवेयपू-पव्यथा तंगेव उदागच्छंति तेणेव उदार्गाच्छता सव्वतुवरे य जाद सब्दोसहिसिद्ध-त्थए य गेण्डंति सब्बोसहिसिद्धत्थए गेण्डिता जेणेव महाहिमवंतरुप्पिवासहरपव्यया तेणेब उवागच्छंति तेणेव उवागच्छिता मन्बपुष्फे तं चेव जेणेव महापउमहहमहा-पुंडरीयह्हा तेणेक उदागच्छंति तेणेक उदागच्छिता जाई तत्य उप्पलाई तं चेव जेणेव हरिवासे रम्मावासेति जेणेव हरिकंतहरिसिक्लाणरकंतणारिकंताओ सिक्लाओ तेणेव उवागच्छति तेणेव उवागच्छिता सिळलोडगं गेण्डति सिळलोडगं गेण्डिता जेंणेव विश्वहावृद्दगंघावृद्दवेशक्रपञ्चया तेणेव उवायच्छेति २ ता सञ्चपुप्फे य तं चेव जेणेव व्यसहणीलवंतबासहरपव्यमा तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छिता सञ्वत्वरे य तहेन जेणेव तिनिच्छिदहकेसरिवहा तेणेव उवागच्छंति २ ता जाई तत्य उप्पलाई तं चेव जेणेव पुव्वविदेहावर्विदेहवासाई जेणेव सीयासीओयाओ महाणईओ जहा णईओ जेणेव सञ्चयक्षविधिजया जेणेव सञ्चमागहवरदामपमासाई तित्याई तहेव जहेर जेगेव सम्बद्धारपञ्चमा सम्बद्धार म जेगेव सम्बंतरणहें भी सिलेलोदगं गेण्डंति २ ता तं चेद खेणेव संदर् पत्वम खेणेव सहसास्त्रणे तेणेव उदागच्छंति सम्बद्धवरे य जाव सञ्जोसिक्टिस्टरवर व निष्डंति २ ता जेणेव णंदणवणे तेथेव उवामच्छेति २ ता सम्बतुवरे जाव सम्बोसहिसिद्धत्वे य सरसं व गोसीसचंदणं

निष्हंति २ ता जेणेव सोमणसवर्षे तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छिता सन्वत्वदे य जाव सन्वोसहिसिद्धत्यए य सरसगोसीसचंदणं दिव्यं च ग्रमणदामं गेण्हंति गेण्हिता जेणेव पंडगवणे तेणामेव समुवागच्छंति तेणेव समुवागच्छिता सब्बत्वरे जान सन्नोसहिसिद्धत्यए य सरसं च गोसीसचंदणं दिन्नं च ग्रमणोदामं दहरयमलय-सुगंधिए य गंधे गेण्हुंति २ ता एगओ मिलंति २ ता जंबुद्दीवस्स पुरस्थिमिहेणं दारेणं णिग्गच्छंति पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं निग्गच्छिता ताए उक्किद्वाए आव दिव्याए देवगईए तिरियमसंखेजाणं बीवसमृहाणं मञ्जामञ्ज्ञेणं बीडवयमाणा २ जेणेव विजया रायहाणी तेणेव उवागच्छंति २ ना विजयं रायहाणि अणुप्पयाहिणं करेमाणा २ जेणंब अभिसेयसभा जेणेब विजए देवे तेणेव उदागच्छंति २ ता करयलपरिगाहियं सिरसावतं मत्यए अंजलि कर् जएणं विजएणं बद्धार्वेति विजयस्स देवस्स तं महत्ये महर्षं महरिहं विजलं अभिसेयं जबद्ववैति ॥ तए णं तं विजयदेवं चतारि सामा-मियसाहस्सीओ चत्तारि अस्ममिहसीओ सपरिवाराओ तिण्नि परिसाओ सन अणिया सत्त अणियाहिवई सोलम आयरक्खदेवमाहस्सीओ अने य बहवे विजयरायहाणि-वत्थन्वमा वाणमंतरा देवा य देवीओ य तेहिं मामाविएहिं उत्तरवेउ व्विएहि य वरकमलपद्द्वाणेहिं सुरमिवरवारिपडिएण्णेहिं चंदणकयचवागेहिं आविद्रकंठेगुणेहिं पउमप्पलपिहाणेहिं करयलस्क्रमालकोमलपरिमाहिएहिं अद्वसहस्माणं सोबण्णियाणं कलसाणं रुप्यमयाणं जात्र अद्वसहस्याणं भोमेखाणं कलसाणं सब्बोदएहिं सब्बमहि-बाहि सम्बत्वरहि सम्बप्फेहि जाव सम्बोसहिसिद्धरवएहि सम्बद्धीए सम्बद्धीए सञ्चवनेणं मञ्जसमुद्रएणं सञ्जायरेणं सञ्जविभूइए सञ्जविभूमाए सञ्चसंभमेणं सन्त्रोरोहेणं सञ्चणाइएहिं सन्वपुष्फगंधमक्षालंकारविभसाए सन्वदिन्वतुहियणिणाएणं महया इड्डीए महया जुईए महया बलेणं महया समुदएणं महया तुरियजमगसमग-पड्णवाइयरवेणं संस्रपणवपडहमेरिक्षक्षरिसरम्हिम्रवस्यंगृहंदृहिदुदुक्किण्योससंचि-णाइयरवेणं महया महया इंदामिसेगेणं अमिसिवंति ॥ तए णं तस्स विजयस्स देवस्य महया महया इंदामिसेगंसि क्रमाणंसि अप्येगइया देवा णबोदनं णाइमहियं पविरलपप्फसियं दिव्यं सुर्भि रयरेणविणासणं गंभोदगवासं वासंति, अप्पेगहया देवा णिहयरयं णद्वरयं भद्ररयं पसंतरयं उवसंतरयं करेति. अप्येगड्या देवा विजयं रायहाणि सर्व्भितरबाहिरियं आसियसम्मजिओबलितं सित्तसुद्रसम्मद्भरत्पंतरावण-वीहियं करेंति, अप्पेगझ्या देवा विजयं रायहाणि संचाहसंचकतियं करेंति, अप्पे-गइया देवा विजयं रायहाणि णाणाविहरागरंजियससियसयविजयवेजयस्तीपद्वागा-इपडागमंडियं करेंति. अप्येगझ्या देवा विजयं रायहाणि काउन्नोडयमहियं करेंति.

अप्येगइया देवा विजयं रा० गोसीमसरसरत्तवंदणदहरदिण्णपंवंगुलितलं करेंति, अप्पे-गइया देवा विजयं ० उवचियनंदणकलसं चंदणघडमुक्यतोरणपडिदुवारदेसभागं करेति, अप्येगङ्या देवा विजर्बं अासत्तोसत्तविउल्बद्धवम्बारियमह्नदामकलावं करेंति, अप्ये-गङ्या देवा विजयं रायहाणि पंचवण्यसरसम्परिममुङ्गपुष्पपुंजीवयारकलियं करेंति, अप्येगइया देवा विजयं ॰ कालागुरुपवरकुंतु सक्तुरुकपूर्वड उर्झतमध्यमवेंतगंधु हुया निरामं • मुगंधवरगंधियं गंधवहिभूयं करंति, अप्पेगइया देवा हिरण्णवासं वासंति, अप्पेगइया देवा सुबण्णवासं वासेति, अप्पेगङ्या देवा एवं रयणवासं वहरवासं पुष्फवासं मझ-बासं गंधवासं चुष्णवासं बत्यवासं आइरणवासं, अप्पेगइया देवा हिरण्णविहिं भाइति, एवं सुवण्णविहिं रयणिहिं वहरविहिं पुष्कविहिं महिविहें नुष्णविहिं गंघविहिं क्त्यविहिं आभरणविहिं भाउंति ॥ अप्पेगझ्या देवा दुयं णहविहिं उत्रदंसेंति अप्पेग-इया देवा विलंबियं णडविहिं उददंसीत अप्पेगइया देवा दुर्यावलंबियं णाम णडविहिं उन्देंसंति अप्पेगइया देवा अचियं णहिष्हिं उवदेसित अप्पेगइया देवा रिमियं णहिवाहिं उबदंसेति अ० अंन्वियरिभियं णाम दिव्वं णहिविहिं उबदंसेति अप्पेगह्या देवा आरभडं णहविहिं उबदंसेंति अप्पेगह्या देवा मसोलं णहविहिं उबदंसेंति अप्येगह्या देवा आरमङमसोलं णाम किन्वं गहविहिं उबर्दसंति अप्येगहया देवा उप्पायणिवाग्यवृत्तं संक्रविग्यपसारियं रियारियं भंतसंभंतं णाम दिव्वं णद्दविहिं उनदंसित, अप्पेगइया देवा चउन्निहं वाइयं वाएंति, तंजहा-ततं विततं घेणं झुसिरं, अप्पेगर्या देवा चडिनाई गेर्य गायंति, नंजहा—उक्सित्तयं प्वनयं संदायं रोइयावमाणं, अप्पेगइया देवा चउन्त्रिहं अभिणयं अभिणयंति, तंत्रहा—दिहंतियं पाडंतियं सामन्तोवणिवाह्यं स्रोगमञ्ज्ञावसाणियं, अप्पेगह्या देवा पीणंति, अप्पेग-इया देवा युक्कारेंति, अप्पेगइया देवा संडवेंति, अप्पे॰ लासेंति, अप्पेगइया देवा पीणंति वुकारेति तंडवेति कासंति, अप्येगइया देवा बुकारेति, अप्येगइया देवा अप्फोडंति, अप्पेगइया देवा बगांति, अप्पेगइया देवा तिवई छिंदति, अप्पेगइया देवा अप्फोर्डेति वरगंति तिवई छिँदेति, अप्पेगह्या देवा इयहेसियं करेंति, अप्पेगह्या देवा इन्थिगुलगुलाइमं करेंति, अप्पेगइया देवा रहचणचणाऱ्यं करेंति, अप्पेगइया देवा हयहेसियं करेंति इत्विगुलगुलाइयं करेंति रहवणचणाइयं करेंति, अप्पेगइया देवा उच्छोलेति, अप्पेगइया देवा पच्छोलेति, [अप्पेगइया देवा उक्किष्ठिं करेंति ] अप्पे-गहमा देवा उक्तिद्वीको करेंति, अप्येगइया देवा उच्छोरुंति पच्छोछिति उक्तिष्ठीओ करेंति, अप्येगइया देवा सीइणायं करेंति, अप्येगइया देवा पायदहरयं करेंति, अप्ये-गइया देवा सूमिकवेड इसमंति, अप्येगहवा देवा शीहनायं पायदहर्य भूमिकवेड

दलयंति. अप्पेगइया देवा इकारेंति, अप्पेगइया देवा बुकारेंति, अप्पेगइया देवा थकारेंति, अप्पे॰ प्रकारेंति, अप्पेगइया देवा नामाई सावेंति, अप्पेगइया देवा हकारेंति बुकारेंति बकारेंति पुकारेंति णामाई सार्वेति, अप्पेगइया देवा उपप्यंति, अप्पेगइया देवा विवयंति, अप्पेगइया देवा परिवयंति, अप्पेगइया देवा उप्पयंति • णिवयंति परिवयंति, अप्पेगइया देवा जलेति, अप्पेगइया देवा तवंति, अप्पेगइया देवा पतबंति. अप्पेगड्या देवा जर्लत तबंति पतबंति, अप्पेगइया देवा गर्जेति, अप्पेगइया देवा विजयायंति, अप्पेगइया देवा वासंति, अप्पेगइया देवा गर्जात विज्यायंति वासेति. अप्पेगइया देवा देवसिवायं करेति, अप्पेगइया देवा देवक्कियं करेति, अप्पेगइया देवा देवकहकहं करेंति, अप्पेगइया देवा देवदृहदुहं करेंति, अप्पेगइया देवा देवसिन्नवायं देवउक्कालियं देवकहक्दं देवदृहदृहं करेंति, अप्पेगइया देवा देवजीयं करेंति, अप्पेगइया देवा विज्ञयारं करेंति, अप्पेगइया देवा चेळुक्सेवं करेंति, अप्पेग-इया देवा देवाजोगं विज्यारं चेलुक्खेवं करेंति, अप्पेगइया देवा उप्पलहत्थाया जाव महरूसपत्तः घंटाहरयगया करुयहर्यगया जाव तेह्नममुख्यहर्यगया हद्भतुद्व जाव हरिसवसविमाप्पमाणहियया विजयाए रायहाणीए सव्वको समंता आधार्वेति परिधावेंति ॥ तए णं तं विजयं देवं चतारि सामाणियसाहस्सीओ चतारि अग-महिसीओ सपरिवाराओ जान सोलसआयरक्सदेवसाहस्सीओ अण्णे व बहुवे विजयरायहाणीवत्यव्या वाणमंतरा देवा य देवीओ य तेहिं वरकमरूपइहाणेहिं जाव अद्भएणं सोविष्णयाणं कलसाणं तं चेव जाव अद्भएणं भोमेजाणं कलमाणं सच्चो दगेहिं सञ्जमिहियाहिं सञ्जुतरेहिं सञ्जपुष्फेहिं जाद सञ्जोसहिसिद्धस्यएहिं सिन्न-द्वीए जाव निरघोमनाइयरवेणं महया २ इंदामिसेएणं अभिसिचंति २ ता पत्तेयं २ सिरसावर्त अंजलि कह एवं वयासी-जय जय नंदा! जय जय भरा! जय जय नंद भर्द ते अजियं जिणेहि जियं पालयाहि अजियं जिणेहि सत्तुपक्सं जियं पालेहि मितपक्लं जियमञ्जे वसाहि तं देव ! निस्वसमां इंदो इव देवाणं चंदो इव ताराणं चमरो इव असुराणं घरणो इव नामाणं भरहो इब मणुयाणं बहुणि पलिओवसाई बहुणि मागरोबमाणि बहुणि पलिओवममागरोबमाणि चउण्हं सामाणिबसाहस्सीणं जाब आय-रक्खदेवसाहस्सीणं विजयस्स देवस्स विजयाए रायहाणीए अण्णेसि च बहुणं विजय-रायहाणिवत्यव्याणं वाणमंतराणं देवाणं देवीण व आहेवचं जाव आणाईसरसेणावचं कारेमाणे पालेमाणे विहाराहितिकडु महया २ सहेणं जयजयसई पर्डजंति ॥ १४१॥ तए णं से विजए देवे महया २ इंदामिसेएणं अमिसित समाणे सीडासणाओ अन्सदेह चीहासणाओ अञ्चाद्वेता अभिसेयसमाओ प्रतियमेणं वारेणं प्रविनिक्सम् ६ ता

वेणामेव अखंशारियसमा तेनेव उवायच्छा २ ता अलंशारियसमं अगुप्पया-हिनीकरेसाने २ परत्थिमेणं हारेनं अणुपविसङ् परत्थिमेनं हारेनं अणुपवितिता जेचेव सीहासणे तेणेव उवागच्छ्य २ ता सीहासणवरगए प्रस्थामिमुहे सन्गिसण्ये. तए णं तस्स विजयस्स देवस्स सामाणियपरिसोवकणगा देवा आमिओगिए देवे सहावेंति २ ता एवं वयाती-सिप्पामेव मो बेवाण्णिया ! विजयस्य देवस्स आलंकारियं मंडं उवणेह, तए णं ते आलंकारियं मंडं जाव उवह्रवेंति ॥ तए णं से विजए देवे तप्पढमयाए पम्हलसमाळाए दिव्वाए सुरभीए गंबकासाईए गायाई लहेड गायाई इहेता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गाबाइं अणुलिंगइ सरसेणं गोसीसचंदणेणं गाबाई अणुल्पिंता तबोऽणंतरं च णं नासाणीसासवायवोज्यं वक्खहरं वण्णफरिसजुत्तं ह्रयळालापेलवाइरेगं भवलं कणगसहसंतकमां आगासफलिहसरिसप्पमं अष्टयं दिव्यं देवदसज्यलं नियंसेड नियंसेता हारं पिनिदेड हारं पिनिदेत्ता अदहारं पिनदेड अद् एवं एगाविक पिणिषद् एगाविक पिणिषेत्रा एवं एएणं अभिकावेणं मुत्ताबिक कणगावलि रयणावलि कडगाई तुबियाई अंगयाई केकराई दसमुहियाणतर्ग कविसत्तर्ग वैयच्छित्तर्ग मुर्दि कंठमर्दि पालंब कंडलाई चडामणि वित्तरयणसंकडं मउडं पिणिधेइ पिणिधिता गैठिमवेश्विमप्रिमसंघाइमेणं चडव्विहेणं सक्रेणं कप्परम्खयंपिक अप्पाणं अलंकियविभूसियं करेड कप्यक्रक्तवंपिव अप्पाणं अलंकियविभूसियं करेशा दहरमलयद्भगंवगंधिएहिं गंधेहिं गाबाई सक्षिडइ २ ता दिव्यं समणदामं पिणिदह ॥ तए णं से विजय देवे केसालंकारेणं बत्यालंकारेणं मलालंकारेणं आभरणालं-कारेणं चडिन्बहेणं अलंकारेणं अलंकियनिम्सिए समाणे परिपुण्णालंकारे सीहा-सणाओ अन्सद्वेह २ ता अलंकारियसमामो पुरच्छिमिक्नेणं दारेणं पहिनिक्समह २ ता जेणेव ववसायसभा तेणेव उवागच्छड २ ता ववसायसभं अणुण्ययाहिणं करेमाचे २ पुरस्थिमिष्टेणं दारेणं अणुपनिसाह २ ता जेणेन सीहासणे तेणेन उनागच्छा २ ता सीहासणवरगए पुरत्यामिम्हे सम्बासक्ये । तए णं तस्स विजयस्स देवस्स आभिओगिया देवा पोत्ययस्यनं उवजिति ॥ तए नं से विजए देवे पोत्ययस्यणं गेण्डइ २ ता पोत्ययरवर्ण सुबह पोत्यवरवर्ण सुएता पोत्यवरवर्ण विहारेड पोत्ययरयणं विहासेना पोत्ययस्यणं बाएड पोत्ययस्यणं बाएना धन्मियं स्वसायं पगेण्हइ घम्मियं बबसायं कोण्डिमा पोल्बयरकणं पश्चिणिक्सिवेइ २ मा सीहासणाओ अन्युहेर २ ता वक्सायसमानो पुरत्विमिन्नेणं दारेणं पिनिक्समह २ ता जेमेव समा ग्रहम्मा तेचेव पहारेत्व समजाए । तए वं से निजय देवे चउहिं सामानिय-साहरसीहि जाव सोससिंह सावरक्यादेवसाहरसीहिं सम्बद्धीए जाव निग्धोसनाइय-13 Hai-

रवेणं जेणेव सभा ग्रहम्मा तेणेव उवागच्छइ २ ता समं ग्रहम्मं प्रिरियमिक्षेणं दारेणं अणुपन्सिह २ ता जेणेव मणिपेढिया तेणेव उनागच्छह २ ता सीहासणवरगए पुरच्छाभिमुहे सण्णिसण्णे ॥ १४२ ॥ तए णं तस्स विजयस्स देवस्स चतारि सामाणियसाहस्सीओ अवस्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुरच्छिमेणं पत्तेयं २ पुव्यणत्येसु महासणेसु णिसीयंति । तए णं तस्स विजयसस देवस्स वतारि अगमहिसीओ पुरत्थिमेणं पत्तेयं २ पुष्वणत्थेयु भहासणेखु णिसीयंति । तए णं तस्स विजयस्स देवस्स दाहिणपुरस्थिमेणं अस्मितिरयाए परिमाए अद्भ देवसाहस्सीओ पत्तेयं २ जाव णिसीगंति । एवं दक्किणेणं मज्ज्ञिमियाए परिसाए इस देवसाहस्सीओ जाब णिसीयंति । दाष्ट्रिणपचित्यमेणं बाहिनियापु परिसाए बारस देवसाहस्सीओ पनेयं २ जाव णिसीयंति । तए णं तस्स विजयस्स देवस्स प्रवास्थिमेणं सत्त अणियाहिवई परेगेयं २ जाव णिसीयंति । तए णं तस्स विजयस्स देवस्स पुरन्धिमेणं दाहिणेणं प्रवास्थिमेणं उत्तरेणं सोलस आयरक्खदेवसाहस्सीओ पत्तेर्यं २ पुव्यणस्येतु भहासणेसु णिसीयंति, तंत्रहा-परित्यमेणं चनारि साहस्सीओ जाव उत्तरेणं च०॥ तं णं आयरक्ता समद्भयद्भवस्मियकवया उप्पीलियसरामणपट्टिया पिणद्भगेवैर्जायमलबर-चिंघपटा गहियाउहप्पहरणा तिणयाई तिसंधीण बदरामया कोडीण धणूडं अभिगिज्स परियाइयकंडकलावा जीलपाणिणो पीयपाणिणो रत्तपाणिणो चावपाणिणो चारुपाणिणो चम्मपाणिणो खरगपाणिणो दंडपाणिणो पासपाणिणो णीलपीयरत्तचावचारुचम्मख-ग्गदंडपानवरवरा आयरक्ला रक्लोबगा गुत्ता गुत्तपालिया जुत्ता जुत्तपालिया प्रतेयं २ समयओ विणयओ किकरभ्याविव चिद्वंति ॥ विजयस्स णं भंते । देवस्स केवइवं कालं ठिई पण्णता ? गो०! एगं पलिओवमं ठिई पण्णना, विजयस्स णं भंते ! देवस्य सामाणियाणं देवाणं केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! एगं पलिओवमं ठिई पण्णता, एवंमहिच्चिए एवंमहञ्जूहए एवंमहन्बले एवंमहायसे एवंमहायुक्ते एवंसहाणुमार्ग विजए देवे २ ॥ १४३ ॥ कहि णं मंते ! जंबुद्दीवस्स २ वेजयंते णामं दारे पण्णते ? गोयमा ! जंबुहींवे २ मंदरस्य पञ्चयस्य दक्ष्मिणेणं पणयालीसं जोयणसहस्साइं अबाहाए अंबुद्दीवदीवदाहिणपेरते लवणसमुद्दाहिणद्वस्स उत्तरेणं एत्थ णं जंबुहीबस्स २ वेजयंते णामं दारे पण्यते अद्भ जोयणाई उन्नं उपतेणं संबेव सञ्जा वत्तव्वया जाव किये। कहि मं अंते !० रायहामी ? दाहिमेमं जाव वेजयंते देवे २ ॥ कहि णं मंते ! अंबुद्दीवस्य २ जयंते णामं दारे पण्णते ? मोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पञ्चयस्स पचित्यमेणं पणवालीसं जोबणसहस्साइं जंबुदीवप-बत्थिमपैरंते लक्णसमुद्दपबत्थिमद्भस पुरच्छिनेणं सीओयाए बहागईए उपि एस्य णं

जंबुरीबरस दीबरस अयंते णामं दारे पण्णते. तं चेव से प्रमाणं अयंते देवे पचित्यमेणं से रायहाणी जाव महिद्विए० ॥ कहि णं संते ! अंबुद्दीवस्स २ अपराइए णामं दारे पण्णते ? गोयमा ! मंदरस्स पव्ययस्स उत्तरेणं पणयातीसं जोयणसहस्साइं अबाहाए जंबुद्दीचे २ उत्तरपेरंते लवणसमुद्दस्स उत्तरद्धस्स दाहिणेणं एत्थ णं जंबुद्दीवे २ अपराइए णामं दारे पण्णते तं चेव पमाणं, रायहाणी उत्तरेणं जाव अपराइए देवे, चडण्हवि अण्णंमि जंबुद्दीवे ॥ १४४ ॥ जंबुद्दीवस्स णं भेते ! दीवस्स दारस्स य दारस्स य एस णं केवह्यं अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा ! अउणासीई जोयण-महत्त्माई बावण्णं च जोयणाउं देस्णं च अद्वजीयणं दारस्स य २ अबाहाए अंतरे पण्णते ॥ १४५ ॥ जंबुद्दीवस्स णं भंते ! दीवस्य पएसा लवणं समुद्दं पुट्टा ! हंना पद्धा ॥ तं णं भंतं ! कि जंबुद्दीवे २ लवणसमुद्दे ? गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे नो खलु ते लवणसमुद्दे ॥ लवणस्य णं भेते ! समुद्दस्य पएसा जंबुद्दीवं दीवं पुद्धा ? ह्ना पुद्धा । ते णं भंते ! कि लवणसमुद्दे जंबुद्दीवे दीवे ? गोयमा ! लवणे णं ते समुद्दे नो खलु ते जंबु-हींने दीने ॥ अंतुहीने णं भेते ! दीने जीवा उहाइसा २ लवणसमुद्दे पचायंति ? गोयमा ! अरथेगह्या प्रवायंति अत्येगह्या नो प्रवायंति ॥ ठवणे र्ण भंते ! समुद्रे जीवा उद्दाहत्ता २ जेव्हीं ने र पश्चार्यति ? गोयमा ! अत्येगइया पश्चार्यति अत्येगह्या नो पश्चार्यति ॥१४६॥ से केणद्वेणं भंते ! एवं वुषड्-जंबुहीवे २ ? गोयमा ! जंबुहीवे २ संदरस्स प्य्वयस्स उत्तरेणं णीलवंतस्य वासहरपञ्चयस्य दाहिणेणं मालवंतस्य वक्खारपञ्चयस्य पन्नश्चिमेणं गंध-मायणस्य वक्खारपञ्चयस्य पुरस्थिमेणं एत्थ णं उत्तरकरा णाम करा पण्णना, पाईणप-बीणायया उदीणदाहिणवित्यिण्या अद्धचंदसंठाणसंठिया एकारस जोयणसहस्साइं अद्व बायाके जोयणसए दोण्णि य एगूणवीसइभागे जोयणस्य विक्खंमेणे ॥ तीसे जीवा उत्त-रओ पाईणपटीणायया दुहओ वक्कारपव्नयं पुद्धा, पुरित्यमिक्काए कोडीए पुरित्यमिक्कं वक्खारपव्ययं पुद्वा, पश्चित्यमिलाए कोडीए पश्चित्यमिलं वक्खारपव्ययं पुद्वा, तेवण्णं जीयणसहस्साइं आयामेणं, तीसे घणुषद्वं दाहिणेणं सिद्वं जोयणसहस्साइं चतारि य अद्वारमुत्तरे जोयणसए दुवालय य एगूणवीसङ्गाए जोयणस्य परिक्खेवेणं पण्णते ॥ उत्तरकुराए णं मंते! कुराए केरिसए आगारमावपडीयारे पण्णते ? गीयमा ! बहुसमर्मणिजे मुसिभागे पण्णते. से बहा णामए आलिंगपुक्खरेड वा जाव एवं एगुरुपदीववत्तव्यया जान देवलोगपरिमाहा णं ते मणुगगणा पण्णता समणाउसो ।, णवरि इमें णाणतं - स्थणुसहस्तम्सिया दोछप्पना पिट्टकरंडगसया अद्वमभत्तस्त आहारहे समुप्पज्ञह तिष्णि पश्चिजोवमाइं देसूणाई पश्चिजोवमस्सासंखिज्जहमागेण कणगाई जहनेणं, तिनि पिक्सोनसाई उन्नोसेणं, एगूणपण्णराईदियाई अणुपालणा, सेसं जहा एगृहवाणं ॥ उत्तर्कुराए णं कुराए छन्निहा मणुस्सा भणुसजंति, तंत्रहा-पम्हगंघा १ मियगंबा २ असमा ३ सहा ४ तेयालीसा ५ समियारी ६ ॥ १४७॥ कहि णं भंते ! उत्तरकुराए कुराए जमगा नामं दुवे पञ्चया पनता ? गोयमा ! नीलवंतस्स वासहरपव्ययस्स दाहिणेणं अट्टचोत्तीसे जोयणसए चत्तारि य सत्तमाने जोयणस्स अबाहाए सीयाए महाणईए (पुळ्वपच्छिमेणं) उभओ कूछे इत्य णं उत्तर-कुराए २ जमगा णामं दुवे पब्दया पण्णता एगमेगं जीयणसहस्सं उन्नं उन्नतेणं अन्नाइज्ञाडं जोयणस्याणि उन्बेहेणं मुळे एगमेगं जोयणसहस्सं आयामविक्संभेणं मज्झे अदद्वमाई जोयणसयाई आयामविक्खंभेणं उबरि पंचजोयणसयाई आयाम-निक्खंभेणं मूळे तिंण्णि जोयणसहस्साई एगं च बावद्वि जोयणसयं किंचिविसेमाहियं परिक्लेबेणं मज्जे दो जोयणसहरूमाई तिनि य बावत्तरे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं पन्नते उवरिं पन्नरस एकासीए जोयणसए किचिविसेमाहिए परिक्खेवेणं पण्णते. मुळे विच्छिण्या मज्जे संखिता उपि तण्या गोपुच्छसंठाणसंठिया सम्ब-कणगामया अच्छा सण्डा जाव परिक्षा पत्तेयं २ परमवरवेश्यापरिक्सिता पत्तेयं २ वणसंडपरिक्सिता, वण्णओ दोण्हवि, तेति णं जमगपन्वयाणं उपिप बहुसमरगणिजे भूमिभागे पण्यत्ते बण्यको जाब आसयंति० ॥ तेसि यं बहुसमरमांभजाणं भूमि-भागाणं बहमञ्जादेसमाए पत्तेयं २ पासायवडेंसगा पण्यत्ता. ते णं पासायवडेंसगा बावद्वि बोयणाई अञ्चलोयणं च उन्नं उचतेणं एकतीसं जोयणाई कोसं च विक्संभेणं अन्युग्गयमूसिया कृष्णओ भूमिमागा उह्नोबा दो जोयणाई मिषपेडियाओ वरसीहा-सणा सपरिवारा जाव जसगा चिट्रंति ॥ से केणद्रेणं अंते ! एवं बुचइ-जसगा पथ्वया २ ? गोयमा ! जमगेनु गं पब्बएसु तत्य तत्य देसे २ तहिं तहिं बहुईओ स्ट्राखिद्वियाओ नावीओ जाब बिलपंतियाओ, तास ण स्ट्राखिद्वियास जाब बिलपंति-यासु बहुई उप्पलाई जाब समसहस्सपताई जमगप्पमाई जमगबण्णाई, जमगा म एत्थ दो देवा महिश्विया जाव परिज्ञोवमद्भिष्या परिवसंति, ते णं तस्य परायं परायं चउण्डं सामाणियसाहस्सीणं जाव जमगाणं पव्ययाणं जमगाण य रायहाणीणं अण्णेसि च बहुणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेवमं जाव पास्टेमाणा विह-रति, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं० जमगपव्यया २, जदत्तरं च णं गोयमा ! जाव णिया ॥ कहि जं मंते ! जमगांचं देवांचं जमगाओ नाम रायहांचीओ पण्णताओ ? गोयमा ! जमगाणं पव्ययाणं उत्तरेणं तिरियमसंखेखे दीवसमृहे बीइवहता अण्यंति जंबुदीये २ नारस जोवणसहस्साई ओगाहिसा एस्व मं असगाणं देवाणं असमाओ णाम रायहाणीओ पण्णताओ बारसजोवणसहस्स जहा विजयस्स जाब सहिन्दिया+

जमगा देश जमगा देश ॥ १४८ ॥ कहि णं मंते ! उत्तरकुराए २ नीलनंतहहे णामं इहे पण्णते ? गोबमा ! जमगपन्नयाणं दाहिणेणं अहुवोत्तीसे कोयणसए बतारि सत्तमागा जोबणस्य अवाहाए सीबाए महाणईए वहमञ्ज्ञदेसमाए एत्य में उत्तर-कराए २ नीलबंतहरे नामं दहे पन्ती, उत्तरदिक्खणायए पाईणपडीणविच्छिन एगं जीयणसहस्तं आयामेणं पंच जीयणसमाई विक्लंभेणं दस जीयणाई उज्वेहेणं अच्छे नुष्हे रययामयकुके चउक्कोणे समतीरे जाव पडिरूवे उमओ पासि दोहिं पउम-वरवेडयाहिं वणसंडेहि य सम्बक्षो समंता संपरिक्खित दोण्डवि बण्णको ॥ नीलवंत-वहरम णं वहरस तस्य २ जाव बहवे तिसोवाणपडिस्वगा पण्णता. बण्णओ भाष-बच्चो जाब तोरणित ॥ तस्स णं नीलवंतदृहस्य णं दहस्स बहुमज्झदेसभाए एत्य ण एगे महं पड़मे पण्णले. जोमणं आयामविक्संभेणं नं तिगुणं सविसेसं परिक्सेवेणं अद्भजोयणं बाहलेणं दम जोयणाइं उव्वेहेणं दो कोसे ऊसिए जलंताओ साइरेगाई दमहजोयणाई मक्क्रोणं पण्णते ॥ तस्स णं पडमस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णते. तंजहा--वहरामया मला रिद्रामए कंदे वेरुलियामए नाले वेरुलियामया बाहिरपत्ता जंबणयमया अस्मितरपत्ता तविष्वज्ञमया केसरा कणगामई किण्णया नाणामणिमया पुक्खरियमुगा ॥ सा णं कृष्णिया अद्वजीयणं आयामविक्संमेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्लोबेणं कोसं बाहतेणं सम्बप्पणा कणगामई अच्छा सण्हा जाव पडिस्वा ॥ तीसे णं किण्याए उवरि बहुसमर्मणिजे देसमाए प्रणते जाव मणीहिं०॥ तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहुमञ्कादेसभाए एत्थ णं एगे महं भवणे पण्णते, कोसं आयामेणं अदकोसं विक्संमेणं देसूणं कोसं उन्ने उन्नतेणं अणेगसंभसयसंनिविद्धं जाव वण्णको, तस्स णं भवणस्स तिदिसि तओ दारा पण्णता परित्यमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं, ते णं दारा पंचअगुसवाई उन्नं उन्नतेशं अब्राहजाई भणुसयाई निक्संमेणं तावइयं चेव पवेसेणं सेया वरकागाध्यियामा जाव वणमालाउत्ति ॥ तस्स णं भवणस्स अंतो बहुसमर्मणिजे भूमिभागे प्रणात से जहा नामए-आलिंगपुरुखरेइ वा जाब मणीणं वण्णओ ॥ तस्स णं बहसमरमणि-जस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसमाए एत्व णं मणिपेडिया पणाता. पंत्रभणसमाई आयामविक्संमेण अबाहजाई अगुसमाई बाहतेणं सञ्चसणिमई० ॥ तीसे णं मिन-पेढियाए उन्हें एत्व में एने महं देवस्यणिके पण्यते, देवस्यणिकस्य वण्यको ॥ से जं पडमे अञ्चेणं अद्वसएजं तद्बु यत्तप्यमाणयेताणं पडमाणं सव्यक्षो समंता संपरिक्तिता । ते ण पडमा अब्दुजीयणं आयामविक्संमेणं ते तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं कोसं बाहतेणं दस जोगणाई उब्वेहेणं कोसं असिया जरूताओ साइरेगाई

दस जोयणाई सञ्वरगेणं पण्णाताई ॥ तेति नं परमानं अयमेयारूवे वण्णाबासे पण्णते. तंत्रहा---वहरामया मुला जाव णाणाममिनया पुक्खरित्यमुगा ॥ ताओ णं कण्णियाओं कोसं आयामविक्संभेणं तं तिगुणं स० परि० अदकोसं बाहक्रेणं सब्द-कणगामईओ अच्छाओ जाव परिस्वाओ ॥ तासि णं कण्णियाणं उप्पं बहसमर-मणिजा भूमिमाया जाव मणीणं वण्णो गंधी फासी ॥ तस्स णं पडमस्स अवरू-नरेणं उत्तरेणं उत्तरपरच्छिमेणं नीलवंतहहकुमारस्य देक्स चउण्हं सामाणियसा-हस्सीणं चलारि परमसाहस्सीओ पण्णलाओ, एवं सख्वो परिवारो नवरि परमाणं भाषियव्यो ॥ से णं पडमे अण्णेहिं तिहिं पउमवरपरिक्खेवेहिं मव्यओ समंता संपरिक्सित. तंत्रहा-अध्मितरेणं मजिसमेणं वाहिरएणं, अध्भितरए णं परमपरि-क्खेरे बत्तीसं परमसयसाहरसीओ प०. मिजामए णं परमपरिक्खेवे चत्तालीसं पडमसयसाहरसीओ प॰, बाहिरए ण पडमपरिक्खेवे अहयालीसं पडमसयसाहरसीओ पण्णताओ. एबामेव सप्ववावरेणं एगा पडमकोडी वीसं च पडमस्यमहस्सा अवं-तीति मक्खाया ॥ से केणड्रेणं भंते ! एवं वुक्ड--णीलवंतहहे दहे ? गोयमा ! णीलवंतरहे णं दहे तत्य तत्य । जाई उप्पलाई जाव सयसहरसपताई नीलवंतप्पभाई नीलवंतवण्यामोई नीलवंतहहकुमारे य एत्य देवे जमगदेवगमो से तेणद्वेणं गोयमा ! जाव नीलवंतदहे २. णीलवंतस्य णं रायहाणी पुट्याभिलावेणं एत्य सो चेव गमो जाव णीलवंते देवे ॥ १४९ ॥ नीलवंतहहस्स णं० पुरस्थिमपचस्थिमेणं दस जोयणाई अबाह्यए एत्थ पं दस दस कंचणगप्रव्यक्षा पण्णता, ते णं कंचणगप्रव्यक्षा एगमेगं जीयणसर्य उन्नं उन्नतेणं पणवीसं २ जीयणाइं टब्वेहेणं मुळे एगमेगं जीयणसर्य विक्खंभेणं मज्हे पण्णत्तरिं जोयणाइं [आयाम]विक्खंभेणं उवरिं पण्णासं जोयणाइं विक्खंभेणं मळे तिष्णि सोले जोयणसए किन्विविसेसाहिए परिक्लेवेणं मज्से दोकि सत्ततीसे जोयणसए किंचिविसेसाष्टिए परिक्लेवेणं उवरि एवं अब्रावण्णं जोयणसयं किविविसंसाष्टिए परिक्खेवेणं मुळे विच्छिण्णा मज्हे संक्षिता उप्पि तणुया गोपुच्छ-संठाणसंठिया सञ्वकंत्रणमया अच्छा जाव परिस्वा पत्तेयं २ परमवरवेड्या ० पत्तेयं २ वणसंडपरिक्सिमा ॥ तेसि णं कंबणगपन्वसाणं उप्पि बहससरसणिजे भूसिभागे जाव आसयंति . तेसि णं ० पतेर्य पतेर्य पासायवर्डेसगा सद्यवावद्वि जोयणाई उद्ये उद्य-त्तेणं एकतीसं जोयणाई कोसं च विक्खंमेणं मणिपेद्विया दोजोयणिया सीहासणं सप-रिवारं ॥ से केणकेणं अंतं ! एवं वचह-कंबणगपध्यया कंबणगपध्यया ? गोवसा ! कंचणमेसु णं पत्वएसु तत्व तत्व • बावीसु • उप्परुद्धं जाब कंचणमक्कामाई कंच-णगा देवा महिद्विया जाव विद्वंति, उत्तरेषं कंत्रणयाणं कंत्रणियाओ राज्ञा-

णीओ अण्णंमि अंबू॰ तहेब सब्बं भाणियव्यं ॥ कहि णं मंते ! अंबुहीचे रीवे उत्तरकुराए कुराए उत्तरकुल्हहे णामं दहे पण्णते ? गोयमा ! नील्वंतहहस्स दाहिणेणं अबनोत्तीसे जोयणसए, एवं सो चेव गमो णेयव्यो जो णीलवंतहहस्स सव्येसि सरिसंगी दहसरिनामा य देवा, सब्वेसि पुरस्थिमपवात्यमेणं कंवणगपञ्चया दस २ एगप्पमाणा उत्तरेणं रायहाणीओ अण्णांमि जंबुहीवे २ । चंदहहे एरावणहहे मास-वंतहहे एवं एकेको णेयव्यो ॥ १५० ॥ कहि णं मंते ! उत्तरकुराए २ जंबूसुदंसणाए जंबपेडे नामं पेढे पण्णते ? गोयमा ! जंबहीवे २ मंदरस्य पञ्चयस्य उत्तरपुरच्छिमेणं नीलवंतस्स वासहरपञ्चयस्स दाहिणेणं मालवंतस्स वक्खारपञ्चयस्स पचित्यमेणं गंधमायणस्य वक्खारपव्ययस्य पुरत्थिमेणं सीयाए महाणईए पुरत्थिमिहे कुछे एरच णं उत्तरकुराए कुराए जंबपेडे नामं पेडे पन्णते पंचजोगणसयाई आयामविक्संमेणं पण्णरम एकासीए जोयणसए किन्विविसेसाहिए परिक्खेवेण बहमजादेसभाए बारस जोयणाई बाह्रहेणं तयाणंतरं च णं मायाए २ पएसे परिहाणीए सब्बेस चर्मतेस दो कोमे वाहक्षेणं पण्णते सन्वजंबूणयामए अच्छे जाब पढिरूवे ॥ से णं एगाए पजमनरवेहयाए एगेण य क्णसंदेणं सम्बन्धो समंता संपरिक्खित क्णाओ दोण्हिन । तस्स णं जंबपेडस्स चउहिसँ चतारि तिसोबामपडिस्वगा पण्णता तं चेद जाव तोरणा जाब छता ॥ तस्स णं जंब्पेडस्स उप्पं बहुसमर्मणेज भूमिभागे पण्णते से जहाणामए आलिंगपुक्सरेड वा जाव मणि० ॥ तस्स णं बहसमरमणिजस्स भूमि-भागस्य बहुमजादेसभाए एरष णं एगा महं मणिपेहिया पण्णता अद्भ जोयणाई आयामिवन्संमेणं चतारि जोयणाई बाह्रहेणं सम्बम्धिमंद्रे अच्छा सन्हा जाव परिक्वा ॥ तीसे णं मिषपितियाए उनिर एत्य णं नहं जंनूसुदंसणा पण्याता अट्ट-जीयणाई उन्ने उन्नतेणं अद्यजीयणं उन्नेहेणं हो जीयणाई खंबे अह जीयणाई विक्खंभेणं छ जोयणाई विकिसा बहुमज्झदेसमाए अह जोसणाई विक्खंमेणं साइ-रेगाई अह जोयणाई सञ्वागेणं कणता, वइरामयम्ला रययसुपइद्वियविडिमा रिद्वाम-यविउलकंदा वेठियक्दरक्खंबा युजायबर्जायस्वपदमगविसालसाला नाणामणिरय-णविविद्दसाहप्पसाहवेरुक्थियपत्ततवणिज्ञपत्तर्विटा जंबूणगरत्तमस्यसुकुमालप्तास्यक्रम रपरा विश्वित्तविद्यणदरहिक्तमा फलगरनियसाला सच्छाया सप्पमा सस्सिरीया सरजोया अहियं मणोनिव्युहकरा पासाईबा दरिसणिजा अभिरूवा परिस्ता ॥ १५१ ॥ जंबूए णं सुदंसणाए नसहित बतारि साला पण्णता, तंजहा-पुरत्यिमेणं दक्ति-नेणं प्रवस्त्रिमेनं उत्तरेंनं, तत्व नं से प्रतियमिके साठे एत्य मं एने महं अवसे पण्णते एमं कीसं कावामेणं अदकीसं विक्संभेणं देसणं कीसं उन्ने उन्नतेणं स्रोण-

संभ० वण्णाओ जाव भवणस्य दारे तं चेव प्रमाणं पंचध्यसयाई उन्नं उचतेणं अन्नाहजाडं घणसयाइं विक्कंमेणं जाव वणमालाओ समिमागा उह्येया सणिपेकिया पंचवणसङ्गा देवसयणिजं माणियव्यं ॥ तत्य णं जे से दाहिणिहे साढे एत्य णं एगे महं पासायवर्डेंसए पण्णते. कोसं उन्नं उन्नतेणं अद्यकोसं आयामविवन्तंभेणं अञ्चलपासस्य अंतो बहसम० उहाया । तस्स णं बहसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहमज्झदेसभाए सीहासणं सपरिवारं भाणियव्यं । तत्थ जं जे से प्रवत्थिमिक्ने साखे एरथ णं पासायवर्डेसए पण्णते तं चेव प्याणं सीहासणं सपरिवारं भाणियव्यं, तत्य णं जे से उत्तरिक्षे साले एत्य णं एगे महं पासायवर्डेसए पण्यते तं चेव पमाणं सीहासणं सपरिवारे । जेव णं सुदंसणा मुले बारसिंह परमवरवेड्याहि सञ्बलो समेता संपरिक्खिता. ताको णं परमवरवेइयाओ अद्वजीयणं रुद्रं रुक्तेणं पंचधणस्याई विक्कंभेणं बण्णको ॥ जंबू मं सुदंसणा अण्णेणं अनुसएणं जंबूणं तसुद्धवत्तप्यमाणमे-त्तेणं सञ्बली समंता संपरिक्खिता ॥ ताओ णं जंबुओ चत्तारि जोयणाई उद्घं उचतेणं कोसं चोक्वेहेणं जोयणं खंथो कोसं विक्खंमेणं तिण्णि जोयणाई विडिमा बहुमज्झ-वेसभाग बनारि जोयणाई विक्खंशेणं साहरेगाई बनारि जोयणाई सव्वयोणं वह-रामयमुला सो चेव जंबुखदंसणावण्यको ॥ जंबुए णं सुदंसणाए अवस्तारेणं उत्तरेणं उत्तरपरत्थिमेणं एत्य णं अणावियस्त देवस्त चउण्डं सामाणियसाहस्त्रीणं चतारि जंबसाहस्सीओ पण्णताओ, जंबूए णं सुदंसणाए पुरत्थिमेणं एत्थ णं अणावियस्स देवस्स चउण्डं अगगमहिसीणं चतारि जंबओ पण्णताओ, एवं परिवारो सब्बो णायव्यो जंबूए जाव आयरक्खाणं ॥ जंबू णं सुदंसणा तिहि जोयणसएहिं वणसंडेहिं सम्बन्धा समंता संपरिक्सिता, तंजहा-पदमेणं दोषेणं त्वेणं । अंबूए णं प्रदेसणाए प्रत्यिमेणं पढमं वणसंडं पण्णासं जोसणाई ओगाहिता एत्व णं एने महं सबचे पण्णेत, पुरस्थिमिहे अवणसरिसे आजियन्त्रे जाव सयणिकं, एवं दाष्ट्रिणेणं प्रवस्थिमेणं उत्तरेणं ॥ अंबूए णं सुदंसणाए उत्तरपुरत्थिमेणं पढमं वणसंडं पण्णासं जोयणाई ओगाहिता चतारि णंदापक्सरिणीओ पण्यताओ, तंत्रहा-पउमा पउम्पमा चेत्र कुमया कुमयप्पमा । ताओ णं गंदाओ पुरुवरिणीओ कोसं आयामेणं लक्कीसं विक्खंसेणं पंचयणुसयाई उन्बेहेणं अच्छाओ सम्हाओ लम्हाओ यहाओ महाओ णिप्पंकाओ जीरमाओ जाव पहिस्ताओं वण्णओ माजियको जाव तोरणति सत्ताइ-छता ॥ तासि णं णंदापुरुखरिणीणं बहमञ्झदेसमाए एत्य वं पासायवर्डेसर प्रव्यत्ते कोसप्पमाणे अद्धकोसं विक्संभी सो नेव बणाओ जाव सीहासणं सपरिवारे । एवं दक्षिणप्ररत्मिमेणवि पण्णासं जोबका॰ चतारि र्यदाप्रस्थारिणीको उप्यक्तप्रस्था

निका उप्पका उप्पक्तका तं चेव पमाणं तहेव पासायवर्डेसगो तप्पमाणो । एवं दिवसणप्यत्थिमेणवि प्रणासं जोयणाणं नवरं-सिंगा सिंगणिमा चेव अंजणा कडा-रूपमा, सेसं तं चेव । जंकूए णं सुदंसणाए उत्तरपुरस्थिमेणं पत्रमं बणसंडं पण्णासं जीयणाई ओगाहिता एत्य णं चतारि णंदाओ पुक्सरिणीओ पण्णताओ तं०-सिरिकंता सिरिमहिया सिरिकंटा केव तह व सिरिणलया। तं केव पमाणं तहेव पासायविंदसओ ॥ जंबूए णं सुदंसणाए पुरत्विमिक्टस भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्वि-मेणं पासायवर्डेसगस्स दाहिणेणं एत्य णं एगे महं कृढे पण्यते अद्व जीयणाई उन्नं उन्नतेणं मूछे नारस जोयणाई निक्खंमेणं मज्झे अट्ट जोयणाई आयामविक्खंमेणं उवरि बतारि जोयणाई आयामविक्तंभेणं मुळे साइरेगाई सत्ततीसं जोयणाई परिक्लेवेणं अज्ञे साहरेगाइं पणवीसं जोयणाइं परिक्लेवेणं उनरि साहरेगाइं नारम जीयणाई परिक्सेवेणं मुळे बिच्छिने मजने संखिते उपि तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए सञ्जानंबुणयामए अच्छे जान पहिस्ते, से णं एगाए परामनरनेइयाए एगेणं दण-संडेणं सव्बक्षो समंता संपरिक्सित दोण्डवि बण्यको ॥ तस्य मं कृडस्स उवरि बहसमरमणिजे भूमिमाने फणते जाव आसर्यति ।। जंबए णं द्वदंसणाए पुरत्यिमस्स भवणस्य दाहिणेणं दाहिणपुरत्यिमिहस्य पामायवर्डेसगस्य उत्तरेणं एत्य णं एगे महं कृडे पण्णते तं चेव पमाणं। जंबूए णं सुदंसणाए दाहिषिक्रस्स भवणस्स पुरत्यमेणं दाहिषपुरत्यमस्य पासायवर्डेसगस्य प्रचात्यमेणं एत्य ण एगे महं कडे पक्जरे तं जेव पसाणं, जंबूए णं सु॰ दाहिणस्स भवणस्स क्वात्विमेणं दाहिणपव्यत्वि-मिहस्स पासायवर्डिसगस्स पुरत्थिमेणं एत्थ जं एगे महं कूढे पण्णते तं चेद पमाणं, जंबुओ पचत्रिमिक्सस भवणस्स दाहिणेणं दाहिणपचत्रिमिक्सस पासायवर्डेसगस्स उत्तरेणं एत्य णं एगे यहं कृढे प॰ तं चेव प्रमाणं, जंबूए॰ प्रचत्यिमिलस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरप्रवात्थिमिहस्स यासायवर्डेसगस्स दाहिणेणं एत्थ णं एगे महं कृडे पण्णते तं चेव पमाणं । जंबूए० उत्तरस्स भवणस्स प्रवत्यमेणं उत्तर्पवत्थिमस्स पासायवर्डेसगस्स पुरत्यिमेणं एत्य णं एगे महं कूढे पण्णते, तं चेव पमाणं । जंबूए० उत्तरभवणस्स पुरस्थिमेणं उत्तरपुरस्थिमिकस्स पासायवर्डसगस्स प्रवस्थिमेणं एत्व णं एंगे महं कूढे पञ्जते, तं चेव पमाणं । जंबू णं सुदंसणा अण्णेहिं बहुहिं तिलएहिं लडएहिं जाव रायस्वकोहिं हिंगुरुक्कोहिं जाव सन्वओ समंता संपरिक्सिता । जंबए मं सुदंसणाए उवरि बहुवे बहुद्रमंगसमा प्रणता, तंजहा-सोत्ययसिरिवच्छ० किण्हा नामरञ्ज्ञया जाव सताइकाता ॥ जंबूए मं सुदंसणाए दुवालस णामघेजा पण्यता, तंत्रहा-- मुद्ताणा असोहा व, सुप्पनुदा असोधरा । विदेहजंबू सोमणसा,

णियया णिचमंहिया ॥ १ ॥ सुमहा य विसाला य, सुजाया सुमणीतिया । सुर्दसणाए जंबूए, नामधेजा दुवालस ॥ २ ॥ से केणड्रेणं मंते ! एवं वृषद्--जंबूभुदंसणा २ ? गोयमा! जंबूए ण सुदंसणाए जंबूदीवाहिवई अणाहिए णामं देवे महिन्दिए जाव पिलओवमद्भिहरू परिवसङ्, से णं तत्य चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं जाव जंबूहीबस्स जंबूए सुदंसणाए अणाहियाए व रायहाणीए जाब विहर्ड । कहि र्ण मंते । अणाहि-यस्य जाव समता वत्तव्वया रायहाणीए महिष्किए। अदृत्तरं च णं गोयमा! जंबरीने २ तत्य तत्य देसे २ तर्हि २ बहुने जंनुरुक्सा जंनूनणा जंनूनणसंडा णियं इसिया जाव सिरीए अईव २ उवसोमेमाणा २ चिट्ठांते, से तेणहेणं गोयमा! एवं वृच्छ--जंब्हीवे २, अदुत्तरं च णं गोयमा! जंबुहीवस्स सासए णामघेजे पण्णते, जब क्याबि णासि जाव णिये ॥ १५२ ॥ अंतुहीवे णं भंते । हीवे कह चंदा पमा-सिंस वा पभासेंति वा पभासित्संति वा? कह सहिया तर्वित वा तर्वति वा तवित्संति वा ? कइ नक्खला जोगं जोईस वा जोगंति वा जोएरसंति वा ? कह महत्त्वहा चारं चरिस वा चरिति वा चरिस्पंति वा ? केवहयाओ तारागणकोडाकोडीओ सोहिंस वा सोहंति वा सोहेस्संति वा?, गोयमा! जंबुहीवे णं दीवे दो बंदा पमासिंख वा ३ दो सरिया तविंद्र वा ३ छप्पनं नक्सता जोगं जोएंसु वा ३ छावत्तरं गहसयं चारं चरिसु वा ३-एगं च सयसहस्यं तेत्रीसं खद्ध भवे सहस्साई । णव य सया प्रशासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ १ ॥ सोभिंस वा सोमित वा सोमित्संति वा ॥ १५३ ॥ जंबहीवं णाम दीवं लवणे णामं समुद्दे वहे वलयागारसंठाणसंठिए सम्बक्षो समंता संपरिक्सिताणं चिद्वह ॥ लवणे णं भंते ! समुद्दे कि समचक्रवालसंठिए विसमचक्र-वालसंठिए? गोयमा । समनकवालसंठिए नो विसमनकवालसंठिए ॥ लगणे फं भेत ! समुद्दे केवड्यं चक्रवाळविक्संभेणं केवड्यं परिक्कोवेणं पण्णते ? गोयमा ! लवणे णं समुद्दे दो जोगणसगसहस्साई चक्कवालविक्संभेणं पन्नरस जोगणसगसहस्साई एगासीइसहस्साई सबमेगूबनतालीसे किन्विविसेसूणं परिक्खेनेणं पण्णते । से भ एकाए पडमनरनेहमाए एगेण य वणसंडेणं सञ्ज्ञो समंता संपरिक्सिने चिद्वह. दोण्डवि वण्णको । सा णं परमवर० अद्वजीयणं उद्ग्रं० पंचचणसयविक्संग्रेणं लवणसमुहसमियपरिक्सेवेणं, सेसं तहेव । से णं वणसंडे देसणाई दो जोगणाई जाव विहरह ॥ स्त्रणस्य णं भंते । समुहस्य कह दारा पण्णता ! गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णला, तंत्रहा-विजय वेजयंते अयंते अपराजिए ॥ कहि यं अते ! अवण-समुद्दस विजए णार्म दारे पण्णते ? गोबमा ! लवणसमुद्दस पुरत्यिमपेरंते भागइसंडरस रीवरस पुरस्थिमहस्य क्यस्थिमेणं सीओगाए महामहेए टप्पि एत्य मे

स्वणस्य समुद्रस्य विजए जामं दारे पण्णते अद्र जोयणाई उद्गं उचतेणं चतारि बोयणाइं विक्खंभेणं, एवं तं चेव सध्वं जहा जंधुश्वीवस्स विजयसरिसेवि (दारसरि-समेयंपि) रायहाणी पुरत्यिमेणं अण्णांम त्वणममुहे ॥ कहि णं भंते ! त्रवणसमुहे वेजयंते नामं दारे पण्णते ? गोयमा ! व्यणसमुद्दे दाहिणपेरंते धायइसंबदीवस्स दाहिणदस्स उत्तरेणं सेसं तं चेव सब्वं। एवं जयंतेवि, णवरि सीयाए महाणईए द्यप्पि भाषियव्वे । एवं अपराजिएवि, णवरं दिसीभागो भाषियव्यो ॥ स्रवणस्स पं भंते ! तमुहस्स दारस्स य २ एस णं केवह्यं अवाहाए अंतरे पण्णते ! गोयमा !---'तिण्णेव सयसहस्सा पंचाणउडं भवे सहस्साइं । दो जोयणसय असिया कोसं दारंनरे लक्षे ॥ १ ॥' जाब अबाहाए अंतरे पण्यत्ते । लक्षणस्स नं पएसा धायइसंडं दीनं पद्धा, नहेव जहा जंनदीने धायइसंडेबि सो चेत्र गमी । लवणे णं भंते ! समुद्दे जीवा उहाइता सो चेव विही. एवं धायइसंडेवि ॥ से केमड्रेणं मंते ! एवं बुबह---लवणनमुद्दे २ ? गोयमा ! लवणे णं नमुद्दे उदगे आविहे रहहे होणे लिंदे सारए कहुए अप्येजे बहुणं दुप्यचलप्यमियपसुपिक्ससरीतिवाणं नण्णत्य तजीणियाणं सत्ताणं, सिंहिए एत्य लवणाहिवई देवे महिद्दिए पळिओवमिंहिइए, से गं तस्य सामाणिय जाव लवणममुद्दस्य सुद्वियाए रायद्वाणीए अण्लेसि जाव बिहरइ, से एएणड्रेणं गो०। एवं बुबह लबजे जं समुद्दे २, अदुत्तरं च जं गो०! लबजसमुद्दे सासए जाद जिबे ॥१५४॥ लवणे णं भंते ! समुद्दे ऋ चंदा प्रभासिंध वा प्रभासिति वा प्रभासिस्वंति वा ! एवं पंनण्हिव पुच्छा, गोगमा! लवणसमुद्दे चत्तारि बंदा पभासिंसु वा ३ चत्तारि सरिया तर्विष्ठ वा ३ बारसक्तरं नक्खलसयं जोगं जोएंछ वा ३ तिष्णि बायण्णा महस्महसया चारं चरिंचु वा ३ दुण्णि सयसहस्सा सत्ति व सहस्सा नव य सया तारागणकोहाकोहीणं सोमं सोमिंसु वा ३ ॥ १५५ ॥ कम्हा णं मंते ! लवणसमुहे चाउइमह्रमुहिद्वपुण्णिमासिणीय अइरेगं २ वहुइ वा हायइ वा ? गोयमा ! जंबुहीबस्स णं दीवस्य चउहिसिं बाहिरिक्षाओं बेडबंताओं लवणसमुद्दं पंचाणउड २ जोयणसह-स्ताई ओगाहिता एत्य णं चतारि महालिंबरसंठाणसंठिया महदमहालया महापा-याला पव्याता, तंजहा-नलबामुहे केद्धए जुने ईसरे. ते णं महापायाला एगमेगं जोयणसम्बद्धस्यं उब्बेहेणं मुक्के दस जोमणसहस्साई विक्संमेणं मज्हे एगपएसियाए सेढीए एगमेगं जीयणसबसहस्सं विक्कंभेणं उन्तरि मुहमूले दस जीयणसहस्साइं विक्लंभेणं ॥ तेसि णं महापायाकाणं कहा सक्तव समा दसकोयणस्यबाह्या पण्पता सम्बन्धरास्या अच्छा जाव परिस्वा ॥ तत्य णं बहवे जीवा पोग्गस्य य अवस्मिति विउद्यांति वर्गति उपवर्गति सासमा णं ते क्या दव्यद्रमाए वण्णपञ-

बेहिं असासमा ॥ तत्व णं चत्तारि देवा महिङ्गिया जाव परिओवमद्विद्या परिव-संति. तंत्रहा-काले महाकाले बेलंबे पर्मवर्णे ॥ तेसि णं महापाबालाणं तओ तिभागा पण्णता, तंजहा-हेड्डिक तिभागे मज्जिक तिभागे उनिरेमे तिभागे ॥ ते णं तिमागा तेत्तीसं जोयणसहस्सा तिण्णि य तेत्तीसं जोयणसयं जोयणतिमागं व बाहहेणं। तत्य मं जे से हेट्टिके तिभागे एत्य णं बाउकाओ संचिद्धः, तत्य णं जे से मजितके तिमागे एत्य णं वाउकाए य आउकाए य संविद्वह, तत्य णं जे से उवस्त्रि तिमागे एत्य णं आउकाए संचिद्धह, अदुत्तरं च णं गोयमा! लवणसमेहे तत्थ २ देसे ... बहुवे खुद्रालिंजरसंठाणसंठिया खुद्रपायालकलसा पण्यता, ते णं खुद्रा पायाला एगमेगं जोयणसहस्सं उब्बेहेणं मूले एगमेगं जोयणसर्यं विक्लंभेणं म मे एनपएसियाए सेढीए एगमेर्ग जोयणसहस्तं विक्चंभेणं उपि मुहमूले एगमेरां जोय-णसर्यं विक्लंभेणं ॥ तेसि णं खुरुागपायालाणं कुरुा सम्बद्ध समा इस जोयणाई बाहुहेणं पण्णता सन्ववहरामया अच्छा जाव पहिन्दा। तत्व णं बहुवे जीवा पोगाला य जाब असासवाबि, पत्तेयं २ अद्भपतिओवमद्विइयाहि देववाहि परिग्ग-हिया ॥ तेसि णं बुझगपायाकाणं तओ तिमाचा प०, तंजहा-हेद्रिके तिमाने मज्जिले तिभागे उबरिले तिभागे, ते णं तिभागा तिष्णि तेत्तीसे जीयणसए जीय-भतिमार्ग च बाह्क्रणं पण्णता । तत्थ णं जे से हेड्डिक तिमार्ग एत्य णं वाउकाओ मजिन्ने तिभागे वाउकाए आउकाए य उवरिक्ने आउकाए, एवामंब स्युज्वावरेणं क्वणसमुद्दे सत्त पायालसहस्सा अद्व य चुलसीया पायालसया भवंतीति मक्खाया ॥ तेसि णं महापायालाणं खुडागपायालाण य हेद्रिमयजिहासिकेस तिभागेस बहवे ओराला वाया संसेयंति संमुच्छिमंति एयंति चलंति कंपंति श्रूव्मंति घटंति फंदंति तं तं मावं परिणमंति तया णं से उदए उच्चामिजह, जया णं तेसि महापायालाणं खुरागपायाकाण य हेड्रिकमजिसक्षेत्र तिभागेतु नो बहबे ओराका बाब तं तं भावं म परिणमंति तया णं से उदए नो उन्नामिन्नइ अंतरावि व णं ते वायं उदीरैति अंतरावि य मं से उदगे उच्चामिजाइ अंतरावि य ते वाबा नो उदौरंति अंतरावि य णं से उदगे जो उण्णामिजह, एवं सळु गोसमा ! लवणसमुद्दे चाउहसङ्ग्रम्हिन पुण्णमासिणीय महरेबं २ बन्नड वा हायह वा ॥ १५६ ॥ स्वयं णं मंते ! समुहे तीसाए महत्ताणं कह्खुतो अहरेगं २ वच्च वा हायह वा ? गोयमा ! लवणे णं समुह तीसाए मुहुत्ताणं दुक्खुत्तो अइरेगं २ क्यूड वा हागड़ वा ॥ से केमद्रेणं भेते ! एवं वुसह-स्मणे जं समुद्दे तीसाए मुहुताजं वुक्खुतो अइरेगं २ व्युद्ध वा हायह वा ! गोयमा । उन्नमंतेष्ठ पायालेस नन्द आपरिएस पायालेस हायह, से तेलडेणं गोयमा !

सक्षे णं समुद्दे तीसाए मुहुत्ताणं दुक्खुत्तो अहरेगं अहरेगं वृद्धह वा हायह वा ॥ १५७ ॥ लवणसिंहा मां भंते ! केन्द्रयं चक्कवालवित्रसंभेणं केन्द्रयं अहरेगं २ वहुद वा हायद वा ! गोयमा ! अवणसिहा ण दस जोगणसहस्साइं चह्नवालवि-क्खंभेणं देसूणं अद्भजोयणं अइरेणं २ क्ष्युर वा द्वायह वा ॥ स्वर्णस्य णं भंते ! समहस्स कड णागसाहस्सीओ अस्थितरियं केलं धार्रति ! कड नागसाहस्सीओ बाहि-रियं वेलं धरंति ! कह नागसाहरसीओ अग्गोदयं धरेंति !. गोयमा ! लवणसमुहस्स बायालीसं णागसाहस्सीओ अध्भितरियं वेलं घारेति. बावत्तरिं णागसाहस्सीओ बाहिरियं वेलं बारेंति. सिंहे जागसाहरसीओ अग्गोदयं घारेंति. एवामेव सप्ववावरेणं एगा णागसबसाहरसी चोवशरि व णागसहरसा भवंतीति सक्खाया ॥ १५८ ॥ कड़ णं मंते ! वेलंधरा जागराया प्रजाता ? गोयमा ! चतारि वेलंधरा जागराया पण्णता, तंत्रहा-गोधुने सिवए संबो मणोसिरुए ॥ एएसि णं भंते ! चडण्हं वेलं-घरणागरायाणं कह आवासपन्यया पन्णता ? गोयमा ! चत्तारि आवासपन्यया पण्णता, तंत्रहा-नोधूमे उदगमासे संसे इगरीमए ॥ कहि णं भंते ! गोधूमरस वेलंबरणागराक्स गोथमे णामं आचानपन्त्रए पन्नते ? गोयमा ! जंबदीवे दीवे मंहरस्य प० पुरत्विमेणं स्वणं समुद्दं बाबालीसं जोयणसहस्साइं ओगाहिता एत्य णं गोधुभत्स वेलंधरणागरायस्य गोधुभे णामं आवासपञ्चए पण्णते सत्तरसएकवीसाइं जोयणसमाइं उन्नं उन्नोतं चतावि तीसे जोयणसए कोसं च उन्नेहेणं मुळे दसवावीसे जोयणसए आयामविक्संमेणं मज्जे सत्ततेवीसे जोयणसए उवरि क्तारि चडवीसे जोयणसए आयामविक्खंमेणं मुले तिण्णि जोयणसहस्साई दोण्णि य बत्तीयुत्तरे जोयणसए किन्धिविसेस्के परिक्लेवेणं मञ्झे दो जोयणसहस्साई दोष्णि व छलसीए जोयणसए किन्बिविसेसाहिए परिन्केवेणं उवरि एगं जोयणसहस्तं तिष्णि व ईयाके जीयणसए किंचिविसेस्णे परिक्सेवेणं मुखे वित्यणी मज्हे संखिते उपि तृष्ए गोपुच्छसंठाणसंठिए सञ्चकणगामए अच्छे जाव परिस्ते ॥ से णै एगाए पडमवर-वेड्याए एगेण व बणसंडेणं सम्बक्षो समंता संपरिक्सित, दोण्हवि बण्णको ॥ गोथूसस्स णं आवासपव्यवस्स उवरिं बहुसमरमणिजे भूमिमागे पण्णते जाव आस-यंति ।। तस्य णं बहसम्यमिजस्य भूमिमागस्य बहुमञ्ज्ञदेसभाए एत्य णं एगे महं पासामबर्देसए बाबहुं बोयणदं च उच्चं उचतेणं तं चेव पमाणं अदं आयाम-विक्खंभेणं कणको जाब सीहासणं सपरिवारं ॥ से केणद्रेणं मंते ! एवं वृषड-गोधमे आवासपञ्चा २१ ग्रीयमा । ग्रीष्ट्रमे जं आवासपञ्चए तस्य २ देसे २ तर्हि २ वहनी ख्डाखडियाओ बाब गोधसवण्याई बहुई उप्पलाई तहेव जाव गोधसे तत्व देवे

महिष्किए जाब पिछेओबमिट्टिइए परिवसह, से जं तत्व चडण्हं सामाणियसाहस्सीजं जाव गोशूमयस्स भावासफवयस्स गोधूमाए रायहाणीए जाव विहर्ड, से तेणहेणं जाव णिचे ॥ रायहाणिपुच्छा, गोयमा ! गोथूमस्स आवासपन्वयस्स पुरित्थमेणं तिरियमसंखेजे वीवसमुद्दे वीइवइना अण्णंभि लवणसमुद्दे तं चेव पमाणं तहेव सब्वं ॥ कहि मं भंते ! सिवगस्य वेलंघरणागरायस्य दओसासणामे आवासपन्वए पण्णते ? गोयमा! जंबुद्दीवे णं दीवे मंदरस्य पव्यवस्य दिवन्त्रणेणं लवणसमुद्दं बायालीसं जोय-णसहस्साई ओगाहिता एत्य णं सिवगस्स वेलंबरणागरायस्य दओमासे णामं आवास-पव्यए पण्णेन, तं चेव पमाणं जं गोधूभरम, णवरि मव्वअंकामए अच्छे जाव पिहरू वे जाव सद्दो भाणियन्वो, गोयमा ! दओमासे णं आवामपन्वए लवणसमहे अद्वजीयणि-यखेते दर्ग मन्त्रओ नमंता ओभासेड उज्जोवेड तबड प्रमासेड सित्रए इत्य देवे महिङ्किए जाव रायहाणी से दक्खिणेणं सिविगा दओभासरत सेसं तं चेव ॥ कहि णं भंते ! संखस्य वेलंभरणागरायस्य संखे णामं आवासपब्बए पण्णते ? गोयमा ! जंबुहीवे ण बीवे मंदरस्स पन्त्रयस्स पचरियमेणं लवणसम्हं वायालीसं जोयणसहस्माई ओगाहिता एत्य णं संबत्स वेलंधर ० संखे णामं आवासपव्यए प० तं चेत्र प्रमाणं णवरं मञ्चरय-णामए अच्छे जाव पिंडरूवे। से णं एगाए पडमवरवेड्याए एगेण य क्णसंडेणं जाव अट्टो बहओ खुडालुडियाओ जाव बहुई उप्पलाई संखप्पभाई संखवण्णाई संखवण्णप्पभाई संसे एत्य देवे महिन्निए जाव रायहाणीए प्रचान्यमेणं संसास्त आवासपन्त्रयस्य संखा नाम रायहाणी तं चेव पमाणं ॥ कहि णं भंते ! मणोसिलगस्स वेलंधरणाग-रायस्य उदगसीमए णामं आवानपञ्चए पण्णते ? गोयसा ! जंबहीदे २ मंदरस्य प० उत्तरेणं लवणसमुद्दं वायालीसं जोयणसहस्साई ओगाहिता एत्य णं मणोसिलगस्म वैलंधरणागरायस्स उदगसीमए णामं आवासपन्वए पण्णते तं चेव पमाणं णवरि सञ्वफलिहामए अच्छे जाव पढिरुवे अद्भो, गोयमा! दगसीमए णं आवासपञ्चए सीयासीयोयगाणं महाणईणं तत्य गओ सोए पडिहम्मइ से तंणहेणं जाव णिश्च, मणोसिखए एत्य देवे महिन्निए जाव से णे तत्य चउण्हं सामाणिय॰ जाव विहरह ॥ किं णं मंते! मणोसिलगस्स वैलंघरणागरायस्स मणोसिला णाम रायहाणी पण्णता ? गोयमा ! दगसीमस्स आवासपञ्चयस्स उत्तरेणं तिरि० अण्णंसि लक्षणे एत्य णं मणोसिलिया णाम रायहाणी पण्णता तं चेच पसाणं जाव सणोसिलए देवे---क्रणसंकरा ययफालियमया य वेलंभराणमावासा । अणुवेलंभरराईण प्रवसा होति र्यणमय-॥१॥१५९॥ वह णं मंते । अण्वेलंबरनागरायाची प्रणता ? बीवमा । बतारि अण्वेलं धरणागरायाणी पण्णता, तंत्रहा:--ककोडए कहमए केलासे अस्वप्यने ॥ एएसि पं

भंते ! चउण्हं अणुवेलंधरणागरायाणं कह आवासपन्त्रया पनता ? गोयमा ! चतारि आवासपञ्चया पण्णता, तंजहा-ककोटए १ कहमए २ कहलासे ३ अरुणप्पमे ४ ॥ किं णं भंते ! ककोडगस्स अणुवेलंबरणागरायस्स ककोडए णामं आवास-पञ्चए पण्णते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ संदरस्य पञ्चयस्य उत्तरपरच्छिमेणं लवणसम्बंद बायाठीसं जोयणसहस्साई ओगाहिता एत्व णं क्क्रोडगस्य नागरायस्स क्क्रोडए णामं आबासपञ्चए पण्णते सत्तरम एक्सीसाई जोबणसवाई तं चेव पमाणं अं गोधुमस्स णवरि सव्वरवणामए अच्छे जाव निरवसेसं जाव सिंहासणं सपरिवारं अद्वो से बहुई उप्पलाई० क्कोडप्पभाई सेसं नं खेव णवरि क्कोडगपव्वयस्स उत्तर-पुरच्छिमेणं. एवं तं चेव सब्वं. ब्रह्मस्सवि सो चेव गमओ अपरिसेसिओ, णवरि दाहिणपुरच्छिमणं आवासो विज्ञुप्पमा रायहाणी दाहिणपुरत्यिमणं, कड्लासेवि एवं चेब, णवरि दाहिणपचित्यमेणं कड्लासावि रायहाणी ताए चेव दिसाए, अरुणप्पमेवि उत्तरप्यत्थिमेणं रायहाणीवि ताए चेव दिसाए, चतारि विगप्पमाणा सव्वरयणामया य ॥ १६० ॥ कहि णं भंते ! मुट्टियस्स लडणाहिवइस्स गोयमदीवे णामं दीवे पण्णने ? गोयमा : जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स प्रवस्थिमेणं लवणसमुद्दं वारस-जोयणसहस्ताई ओगाहिता एत्थ फं सुडियस्म लक्णाहिवइस्त गोयमदीचे॰ पण्णते, बारसजीयणसहस्ताइं आयामविक्खंमेणं नत्ततीसं जीगणसहस्साइं नव य अडयाले जोयणसए किन्विविसेस्णे परिक्खेवेणं अंब्दीवंतेणं अद्भेगणणउए जोयणाई चना-लीसं पंचणउद्दभागे जोयणस्स असिए जलंताओ लवणसमुद्देतेणं दो कोसे असिए जलंताओ ॥ से फं एगाए पडमवरवेडयाए एगेण य वणसंडेफं सन्वक्षी समंता तहेव बण्णओ दोण्हिव । गोयमदीवस्स णं बीवस्म अंतो जाव बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णते, से जहानामए-आर्लिंग० जाव जासयंति । तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसुभागे एत्य ण सुद्धियस्य लवणाहिवइस्स एगे महं अहहीला-वासे नामं भोमेजविहारे प्रकारा बादद्विं जोयणाई अद्भजोयणं उन्नें उन्नेराणं एकतीसं जोयणाई कोसं च विक्लंभेणं अणेगलंभसयसिक्तिहे सब्दो भवणवण्णओ भाणियख्यो । अङ्कीलाबासस्स णं भोमेजविहार्स्स अंतो बहुसम्रमणिजे भूमिभागे पण्णेते जाव मणीणं फासो । तस्स जं बहुसमर्मिणव्यस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्य एगा मणिपेडिया पण्यता। सः जं मणिपेडिया हो जीयणाई आयामविक्संमेर्ण जीयणबाहक्केणं सन्वमणिमया अच्छा जाब पविस्ता ॥ तीसे णं मणिपेडियाए उसरि एत्य णं देवसय-णिजे पण्णते बण्णको ॥ से केणद्वेणं भंते ! एवं वृषद् गोयमदीवे दीवे २ ? गोयमा ! गोयमधीने णं बीने तस्य २ वेसे २ तर्हि २ बहुई उप्पलाई जान गोसमप्पभाई से एएणहेणं

गोयमा ! जाव विश्वे । कहि र्ण भंते ! युद्धियस्य लवणाहिवहस्य युद्धिया णामं रायहाची पण्णता ? गोयमा ! गोयमदीवस्स पचित्यमेणं तिरियमसंखेजे जाव अण्णंभि लवणसमेरे बारस जीयणसहस्साई ओगाहिता. एवं तहेव सब्वं णेयव्वं जाव सुद्धिए देवे॥ १६९॥ कहि णं भंते ! जंबुहीत्रगाणं चंदाणं चंदरीवा णामं दीवा पण्याना ? गोयमा ! जंबद्दीचे २ मंदरस्स पव्चयस्स पुरच्छिमेणं छवणसमुद्दं बारस जोयणसहस्साई ओगाहिता एत्य णं अंबूदीबगाणं चंदाणं चंदधीवा णामं दीवा पण्णता, अंबुदीवंतेणं अद्वेगुणणउइजोयणाई चत्तालीसं पंचाणउई मागे जोयणस्स स्वसिया जलंताओ लवणसमुद्देतेणं दो कोसे कसिया जलंताओ बारस जोयणसहस्साई आयामविक्सं-मेणं. सेसं तं चेव जहा गोयमदीवस्स परिक्सेवो पउमबरवेइया पत्तेयं २ वणसंहपरिक दोण्हांव वण्णको बहुसमरमणिजा भूमिमागा जाव जोइसिया देवा आसर्थति । तेसि णं बहुसमरमणिजे भूमिमागे पासायवर्डेसगा बावद्वि जोयणाई॰ बहुमज्स॰ मणिपेहि-बाओं दो जोयणाई जाव सीहासणा सपरिवारा माणियच्या तहेव अद्भो, गोयमा ! बहुत खुइात खुडियास बहुई उप्पलाई॰ चंदवण्णाभाई चंदा एत्य देवा महिश्चिया जाव पलिओवमद्विष्या परिवसंति, ते णं तत्य परोयं परोयं चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं जाव चंदबीवाणं चंदाण य रायहाणीणं असेसिं च बहुणं जोइसियाणं देवाणं देवीण य आहेवचं जाव विहरंति, से तेणहेणं गोयमा ! चंददीवा जाव णिचा । कहि णं मंते! जंबुरीवगाणं चंदाणं चंदाओ नाम रायहाणीओ पण्णताओ ! गोयमा! चंददीबाणं पुरित्यमेणं तिरियं जाव अण्णंमि जंबुद्दीवे २ बारस जोयणसहस्साई ओगाहिता तं चेद पमाणं जाव एमहिष्टिया चंदा देवा २ ॥ कहि णं भंते ! जंब-हीवगाणं सुराणं मुरबीवा णामं बीवा पण्णना ? गोथमा ! जेबुहीवे २ मंदरस्स पव्ययस्य पन्नत्यमेणं लवणसमुद्दं बारस जीयणसहस्साई क्षोगाहिता तं नेव उन्नतं आयामविक्खंभेणं परिक्खेनो नेइया वणसंडा भूमिभागा जाव आसयंति० पासायवर्डे-सगाणं तं चेव पमाणं मणिपेडिया सीहासणा सपरिवारा अद्भो उप्पलाई॰ सरप्पमाई सरा एत्य देवा जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पश्चतिवसेणं अण्णीस जंबुद्दीवे बीवे सेसं तं चेव जाव सूरा देवा २ ॥ १६२ ॥ कहि र्ण मंते । अब्धितरलावण-गाणं चंदाणं चंदरीया णामं रीवा पण्यता ? गोयमा ! जंबरीवे २ मंदरस्य पत्ययस्य पुरत्थिमेणं लवणसमुद्दं बारस जोक्चसहस्साई ओगाहिता एत्य पं अध्मितरस्रायण-गाणं चंदाणं चंदरीया णामं दीवा पण्णता, जहा जंबुदीवमा चंदा तहा मामियव्या जबरि रायहाणीओ अण्णंमि कवणे सेसं तं चेव । एवं अध्यितरकावणगाणं सूराणांव क्रमणसमहं बारस जोगणसङस्साई तहेव सब्बं आव रायहाणीओ ॥ कहि णं अंते !

बाहिरत्ववणगाणं चंदाणं चंदवीवा॰ पण्णता ? गीयमा ! त्रवणस्य समुद्दस्य पुरत्यि-भिहाओं बेह्यंताओं कवणसमुद्दं पश्चतिषमेणं बारस जीयणसहस्साई ओगाहिता एत्य णं बाहिरलावणगाणं चंदाणं चंदगीया नामं शीवा पण्णता घायइसंडरीवंतेणं अदेगूणणय-इजोयणाई बत्तालीसं च पंचणउइमागे जोयणस्य ऊसिया जलंताओ लवणसमुद्देवेणं दो कोसे ऊसिया बारस जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं पउमवरविश्या वणसंदा बहसमरमणिजा भूमिमागा मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा सो चेव अहो राय-हाणीओ सगाणं दीवाणं पुरस्थिमेणं तिरियमसं० अण्णंमि लवणसमुद्दे तहेव सन्यं। कृष्टि णं भंते ! बाहिरलावणगाणं सुराणं सुरदीवा णामं दीवा ज्ज्जाता ? गोयमा ! लवणसमुद्दपन्नश्यिमिह्नाओ वेइयंताओ लवणसमुद्दं पुरस्थिमेणं बारस जोयणसहस्साइं भायइसंडदीवंतेणं अद्धेगुणणउडं जोयणाई चतालीसं च पंचनउद्दमागे जोयणस्त दो कोसे ऊसिया सेसं तहेव जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पचत्थिमेणं तिरियमसं-खेजे रूपणे चेव बारस जोयणा तहेव सब्बं भाणियव्वं ॥ १६३ ॥ कहि णं मेते ! धायइसंबदीवगाणं चंदाणं चंददीवा० पण्णता ? गोयसा ! घायइसंदस्स दीवस्स प्रतियमिकाओ वेडयंताओ काळोबं णं समुद्दं बारस जोबणसहस्साई ओगाहिता एत्य ण धायहसंडदीवाणं चंदाणं चंदरीवा णामं दीवा पण्णता, सञ्बक्षो समंता दो कोसा कसिया जलंताओ बारस जोयणसहस्साई तहेव विक्लंभपरिक्लेवो भूमिभागो यासायवर्डिसमा मिलपेतिया सीहासणा सपरिवारा अड्डो तहेव रायहाणीओ सगामं दीवाणं पुरत्थिमेणं अण्णंभि चायइसंडे दीवे सेसं तं चेव, एवं स्ररीवावि, नवरं भायइसंडस्य दीवस्स प्रचतियमिक्राओ वेइयंताओ कालोयं णं समुद्दं बारस जोयण॰ तहेव सन्वं जाव रायहाणीओ स्राणं दीवाणं पकत्यमेणं अण्णिम धायहसंडे दीवे सम्बं तहेव ॥ १६४ ॥ कहि णं भेते ! कालोयगाणं चंदाणं चंदरीवा णामं वीवा पण्णता १ गोयमा । कालोयसमुहस्स पुरच्छिमिहाओ बेहर्यताओ कालोयण्णे समुद्दं पश्च-त्यिमेण बार्स जोयणसहस्साई ओगाहिता एत्य णं कालोयगचंदाणं चंदरीवा०सम्बओ समंता हो कोसा ऊसिया जलंताओं सेसं तहेव जाव रायहाणीओ सगाणं दीव० पुर-च्छिमेणं अञ्जंमि कास्त्रेमगससुद्दे बारस जोयणा तं चेव सन्वं जाव चंदा देवा २ । एवं सूराणवि, णवरं काळोयगपचित्यमिकाओ वेझ्यंताओ काळोयसमुस्पुरच्छिमेणं बारस जोयणसहस्साई ओगाहिता तहेव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पवत्विमेणं अर्ण्यास-कोलीयगसमुद्दें तहेच सब्बं। एवं पुरुखरवर्गाणं चंदाणं पुरुखरवरसर दीवस्स पुरुत्य-मिहाओ वेहर्वताओ पुरुवरसमुई बारस जोगणसहरसाई ओगाहिला चंदरीया अण्यंमि प्रक्यरंतरे दीवे रावडाणीओ तहेन । एवं स्राणिन दीवा प्रक्यरंतरदीवस्त प्रवास्थि-१४ सत्ताः

मिलाओ वेहयंताओ पुक्खरोदं समुद्दं बारस जीयणसहस्साई ओगाहिना तहेव सन्वं जाव रायहाणीओ दीविक्तगाणं दीवे समुह्गाणं समुद्दे चेव एगाणं अस्मितरपासे एगाणं बाहिरपासे रायहाणीओ दीविज्ञगाणं दीवेल समुहगाणं समुद्रेस सरिसणामएस ॥ १६५ ॥ इमे णामा अणुगंतव्या-जंब्रहीवं लवणे धायइ कालोद पुक्सरे वरुणे । खीर घय इक्ख्य वरो योणंदी अरुणवरे कुंडले रुयगे ॥ १ ॥ आभरणवरथर्गंधे उप्पल-तिलग् य पुरुवि णिहिरयणे। बामहरदहनईओ विजया बब्खारकर्णिदा ॥ २ ॥ पुर-मंदरमावामा कृडा णक्खतचंदम्रा य । एवं माणियव्वं ॥ १६६ ॥ ऋहि णं भंते ! देवहीवगाणं चंदाणं चंदरीवा णामं दीवा पण्णता? गोयमा! देवदीवस्स देवोदं समुद्दं बारस जीयणसहस्माईं ओगाहिना तेणेत्र कमण पुर्गन्यमिन्नाओ वेद्यंताओ जाय रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पुरिन्धमेणं देवहीवं समुद्दं असंखेजाई जायण-सहस्माई ओगाहिता एत्य णं डेबदीवयाणं चंदाणं चंदाओ णामं रायद्वाणीओ पण्ण-ताओ. सेसं तं चेब, देश्दीवचंदा दीवा, एवं स्राणवि, णवरं पश्चित्थिमिलाओ वेडयं-ताओ प्रविधिमेणं च माणियव्या नंभि चेव समुद्दे ॥ कहि णं भेते । देवसमुद्दगाणं चंदाणं नंदरीया णामं रीवा पण्णता ? गोयमा ! देवोदगस्य समुहस्य पुरत्यिमिलाओ वेड्यंनाओं देवोद्गं ममुद्दं पचित्रमेणं बार्स जोयणसहस्माई ओगाहिला नेणेव कमेणं जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पबत्यिमेणं देवोदगं समुद्दं असंखेजाई जोयणसहस्माइं ओगाहिसा एत्य णं देवोदगाणं चंदाणं चंदाओ णामं रायकाणीओ पण्णनाओ, तं चेव सन्तं, एवं सुराणवि, णवरि देवोदगस्स प्रचात्यिमाहाओ वेडयंताओ देवोदगसमुद्दं पुरियमेणं बारस जोयणसहस्साइं ओगाहिता रायहाणीओ सगाणं २ दीवाणं पुरित्यमेणं देवोदगं समुद्दं असंखेजाई जोयणसहस्साई ॥ एवं णागे जनखे भूएवि च उण्हं दीवसमुद्दाणं । कहि णं भेते ! सर्यभूरमणदीवगाणं चंदाणं चंदरीचा णामं दीवा पण्णता ? गोयमा ! सर्यभुरमणस्स दीवस्स पुरस्थिमिह्याओ वेहयंनाओ सर्यभुरमणी-दर्ग समुद्दं बार्स जीयणसहस्साई तहेच रायहाणीओ सगाणं २ दीवाणं पुरन्यिमेणं सयंभरमणोदर्ग समूहं पुरत्यिमेणं असंखेजाई जोयण० तं चेव, एवं सराणवि, सर्यभरमणस्य प्रवित्यमिल्लाओ वेद्रयंताओ रायहाणीओ सगाणं २ दीवाणं प्रवित्य-मिह्नाणं सर्यभुरमणोदं समुद्दं असंखेळा० सेसं तं चेव । कहि णं मंते ! सर्यभुरमण-समुद्दगाणं चंदाणं॰ ? गोयमा ! सर्यभुरमणस्य समुद्दस्य पुरस्थिमिकाओ वेद्दयंताओ सर्यभुरमणं समुद्दं पन्नत्थिमेणं बारस जोयणसहस्साई ओगाहिता सेसं तं चेव । एवं स्राणिव, सर्यभ्रमणस्य प्रचारिषमिकाओ सर्यभ्रमणोर्व समुद्दं पुरत्यिमेणं बारस जोयणसहस्साइं ओगाहिता रायहाणीओ सगार्ण हीवाणं पुरत्यिमेणं सर्यभुरमणं समुहं

असंबेजाई जोयणसहस्साई ओगाहिता एत्य णं सर्यभुरमण जाव सूरा देवा २ ॥ १६०॥ अस्यि णं मंते ! लवणसमुहे वेलंबराइ वा णागरायाह वा खन्नाइ वा अग्याइ वा सिंहाइ वा विजाईह वा हासवटीह वा ? हंता अत्थ । जहा णं भंते ! लवणसमुद्दे अत्थि वेलंघराइ वा णागराया • अग्वा • सिंहा • विजाईइ वा हासवहीइ वा तहा णं बाहिरएसवि समुद्देस अत्थि वेलंघराइ वा णागरायाइ वा अग्घाइ वा सीहाइ वा विजाईइ वा हासवटीइ वा ? जो इजद्रे समद्रे ॥ १६८ ॥ लवजे जं भंते ! समहे किं ऊसिओ-दरों कि पत्यडोदने कि सुभियजले कि असुभियजले ? गोयमा ! लवणे मं समेह स्रीत-ओदगे नो पत्यडोदगे खुभियजले नो अक्खुभियजले । जहा णं भंते ! लवणे समृहे ऊसिओदगे नो पत्यहोदगे खुभियजले नो अक्खुमियजले तहा णं बाहिरगा समुद्दा कि ऊसिओदगा पत्य डोरगा खुभियजला अक्खुभियजला ? गोयमा ! बाहिरगा समुहा नो उस्पिओदगा परथहोदगा नो खुभियजला अक्खुभियजला पुण्णा पुण्णप्यमाणा बोल-हमाणा बोसहमाणा समभर्घडताए चिद्वंति ॥ अत्व णं भंते ! लवणसमुद्दे बहुवे ओराला बलाहरा संसेयंति संमुच्छंति वा वासं वासंति वा ? हंना अन्य । अहा णं भंते ! ल्वणसमोहे बहुदे ओराला बलाहगा संसेयंति संमुच्छंति वासं वासंति वा तहा णं बाहिरएसुवि समुद्देस बहवे ओराला बलाहगा संसेयंति संमुच्छंति वासं वासंति ? णो इणडे समडे, से केणडेर्ण भेते! एवं बुचाई बाहिरमा ण समुद्दा पुण्या पुण्याप्यमाणा बोलहमाणा वोसहमाणा समभरघडताए विद्वंति ? गोयमा । बाहिरएस णं समुद्देस बहवे उदगजीणिया जीवा य पोगगला य उदगत्ताए बक्कमंति विउक्कमंति चर्यति उवचर्यति, से तेणद्वेणं एवं बुच्छ-बाहिरगा समुद्दा पुण्णा पुण्ण । जाव सममरघड-त्ताए चिद्रंति ॥ १६९ ॥ रुवणे णं अंते ! समुद्दे केन्नइयं उञ्बेहपरिवृद्धीए पण्णते ? गोयमा ! स्वणस्स णं समुहस्स उमनो पासि पंचाणउइ २ पएसे गंता पएसं उन्वेह-परिवर्षीए पण्णते. पंचाणउइ २ बालमाई गंता बालमां उच्वेहपरिवृद्धीए पण्णते, एवं पं० २ तिकसाक्षो गंता तिकसं उन्वेष्टपरि॰ जूया॰ जबसज्हे॰ अंगुल॰ विद्वतिष० रयणी० कुच्छी० चणु० उठवेहपरिवृद्यीए प०, गाउब० जोयण० जोयणसय० जोय-णसहस्साइं गंता जोयणसहस्यं उच्नेहपरिवृद्धीए पण्यते ॥ लवणे णं भंते । सस्हे केवड्यं उस्सेहपरिवृद्गीए पण्णते ? गोगमा ! त्वणस्य णं समुहस्स उभक्षो पासि पंचा-णउई पएसे गंता सोलसपएसे उस्सेहपरिवृद्धीए पन्नते, एएगेव कमेणं जाव पंचायउई २ जोबणसहस्साइं गंता सोलस जोवणसहस्साइं उत्सेहपरिवृद्वीए पण्णते ॥ १७० ॥ लबणस्य णं भंते ! समुहत्य केमहाळप् गोतिरचे पञ्चते ? गोयमा ! स्वणस्य णं सम-इस्स उभक्षो पासि पंचाणउई २ जोबणसहस्साई गोतित्वं पण्णतं ॥ स्वयणस्स णं भंते ! समहरस केमहालए गोतित्यविर्द्विए खेते पण्णते ? गोयमा ! स्वयंगस्स पं समृहस्स दस जोयणसहस्ताइं गोतित्यविरहिए खेले पण्यते ॥ स्वणस्य णं मंते ! समुहस्स केमहाळए उद्यमाळे पण्पते ! गोयमा ! दस जोयणसहस्साई उद्यमाळे पण्यति ॥ १७१ ॥ ऋत्रणे मं मंते ! समुद्दे किसंठिए पण्णते ? गोयमा ! गोतित्यसंठिए नावासंठानसंठिए सिप्पिसंपुडसंठिए आससंघरंठिए वक्तभसंठिए वहे वलयागार-संठाणसंठिए पण्णते ॥ अवणे मं भंते ! समुद्दे केवहमं चक्रवाळविनसंभेणं ? केवहमं परिक्खेवेणं ? केवइयं उठवेहेणं ? केवह्यं उत्सेहेणं ? केवइयं सम्बर्गणं पण्णते ?, गोयमा ! लक्षे णं सुसुद्दे दो जोयणसयसहरूसाई नक्क्षालविक्संभेणं पण्णरस जोवणस्वसहरसाई एकासीई व सहस्साई सर्व व इग्रयालं किचिविसेस्णे परिक्खेवेणं एगं जोयणसहस्यं उन्वेहेणं सोलस जोयणसहस्साई उस्सेहेणं सत्तरस जोयणसहस्साई सञ्चरगेणं पञ्चले ॥ १७२ ॥ जह मं भंते ! लवजसमुद्दे दो जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्संभेणं पण्णरस जोयणसयसहस्साई एकासीइ च सहस्साई सर्थं इगुयालं किंचि विसेस्णे परिक्सेवेणं एगं जोयणसहस्यं उथ्वेहेणं सोलस जोयणसहस्ताहं उरसेक्षेणं सत्तरस जोयणसहस्साई सम्बगोणं पण्णते । कम्हा वं मंते ! लवणसमुहे जंबुरीवं २ नो उवीकेड नो उप्पीकेड नो चेव ण एकोदगं करेड ? गोयमा ! जंबुरीवे णं दीवे भरहेरवरस वासेस अरहंतचक्रवष्टिवरुदेवा वासदेवा चारणा विज्ञाहरा समणा समणीओ सावया सावियाओ मणुया पगइभइया पगइविणीया पगइउवसंता पगइपम्युकोहमाणमायालोमा मिउमहवसंपना अलीणा महगा विणीया, तेसि णं पनि-हाए कवणे समुद्दे जंबुद्दीवं बीवं नी उबीलेड नी उप्पीलेड नी चेब ण एगोदर्ग करेड. गंगासिंधुरतारत्तवर्रेष्ठ सिल्लास वैवयाओ महिन्नियाओ जाव पलिओवमिद्रस्याओ परिवसंति, तासि ण पणिहाए लक्णसमुद्दे जाव नो चेव ण एगोदर्ग करेंड, चुह्नहिम-वंतसिहरेद्ध वासहरपव्वएस देवा महिश्विया॰ तेसि णं पणिहाए॰, हेमवएरण्णवएस बासेसु मणुया पगइमहगा•, रोहियंससुवण्यकृतस्यकृतस्य सिल्कासु देवसाओ महिद्रियाओ । तासि पणि । सहावडवियडावडवस्वयद्भपन्नएस देवा महिद्रिया जाव पलिओवमद्विद्या परिव॰, महाहिमकंतरूपीय बासहरपञ्चएस देवा महिन्निया जाव पिक्योवसद्विष्ट्या ०, हरिबासरम्मयबासेस् मणुया पगइभद्दमा०, गैबाव्हमाल्यंतपरिया-एसु बहवेसम्बरम् देवा महिन्निया , निसदणीक्षयंतेसु वासहरपन्वएसु देवा महि-ब्रिया . सव्वाओ वहदेवयाओ आणियव्याओ , परसरहतिगिच्छिकेसरिदहावसाणेस देक्याओ महिब्रियामो० तासि यणिहाए०, प्रश्वविदेहाबर्विदेहेत वासेस अरहंतपक्क-हिनळदेवनासहेका चारणा विज्ञाहरा समजा समजीको सामगा सावियाको मणया

पनइ० तेसि पणिहाए जनण०, सीयासीओअगास सिक्कास देक्याओ महिश्विया०, देक्कुरुउत्तरकुस्स मणुया पगइमह्गा०, मंदरे पञ्चए देवयाओ महिश्विया०, जंमूए य सुदंसणाए जंमूदीवाहिनई अणाढिए धामं देने महिश्विए जाव पिक्ञोवमिद्विदए परिस्तद तस्स पिबहाए जनवसस्पुर्दे० नो उनीकेंद्र नो उप्पिकेंद्र नो चेव णं एकोदगं करेद, अदुत्तरं च वं गोयमा! लोगिहुई लोगाणुभावे जण्णं लवणसमुद्दे जंबुद्दीकं रीवं नो उनीकेंद्र नो उपिकेंद्र नो चेव णमेगोदगं करेद्र ॥ १७३ ॥ इह् मंदरोहेसो समस्तों ॥

लवणसमुद्दं घायइसंदे नामं दीवे वहे बलवागारसंठाणसंठिए सव्यक्षो समंता संपरिक्लिताणं चिद्रह. जागडसंडे णं भंते ! धीवे किं समचळवालसंठिए विसमचक्रवालसंठिए ? गोयमा ! समचक्रवालसंठिए नी विसमचक्रवालसंठिए ॥ धायइसंडे णं भंते । दीवे केवडबं चक्कवालविक्संभेणं केवडयं परिक्सेंवेणं पण्णते ? गोयमा ! वत्तारि जोयणसयसहस्साइं चक्रवाळविन्स्त्रंभेणं एगयालीसं जोयणसय-सहस्साइं दमजोयणसहस्साइं णवएगद्धे जोयणसए किन्विविसेसणे परिक्लेवेणं पण्णते ॥ से णं एगाए परमबरवेइयाए एगेणं वणसंदेणं सन्वको समंता संपरिक्खिते दोण्डि वण्णाओं दीवसमिया परिक्खेवेणं ॥ धायइसंडस्स णं मंते ! दीवस्स कट दारा पण्णता ? गोयसा ! बत्तारि दारा पण्णता, तं०-बिजए बेंजयंते जवंते अपराजिए ॥ कड़ि णं अंते ! वायडसंडस्स दीवस्स विजए णामं दारे पण्णते ? गोयमा ! धायड-संबंधरियमपेरंते कालोयसमुद्रपुरत्थिमद्रस्य प्रवात्यमेणं सीयाए महाणहेए उपि एत्क ण धासह- विजए जामं दारे प्रमत्ते तं चेव प्रमाणं. रासहाजीको सम्मंति भायइसंडे दिवे. चीवस्स वत्तव्यया माणियव्या. एवं चतारिति दारा माणियव्या ॥ धायप्रसंदस्य णं भेते ! बीबस्स दारस्य य २ एस णं केन्द्रगं अनाहाए अंतरे पञ्जते ? गोयमा ! वस जोयणसयसहस्साई सत्तावींसं च जोयणसहस्साई सत्तपणतीप्ते जीयणसण तिक्रि व कोसे दास्स व २ अवाहाए अंतरे पण्णते ॥ वायप्रसंस्स पं भेते ! वीवस्त परसा कास्त्रेयमं समारं प्रक्रा ! इंता प्रद्रा ॥ ते वं मंसे ! कि वायइ-संबे दीवे कालोए समुदे? ते घायहसंडे नो कहा ते कालोबसमुद्दे । एवं कालोबन रस्ति । क्षायहर्गवदीय में मेते ! जीका खदाहता २ कालोए समुद्दे प्यार्गति ? गोममा ! क्षरबेगड्या प्रवासंति अत्येगह्या नो प्रवासंति । एकं कालोएवि अत्येक प्रव अत्येग-इया जो प्रवार्वति ॥ से केमहेर्ग अंते ! एवं वृष्णः नागहसंखे वीवे २ ! नोगमा ! वासक्षेत्रे वं क्षेत्रे तस्य तत्व वेसे र तहि २ वहवे वाग्रहकाना वाग्रहकाना वाग्रहसंबर कियं बद्यविका जाव उनसोनेमाना २ विद्यति, भागक्तवामानकस्थेत सहस्य-

पियदंसणा दुवे देवा महिच्चिया जाव पिछओवमद्विदया परिवसंति से एएणक्वेणं. अदुत्तरं च णं गोयमा ! जाव शिचे ॥ घायहसंदे णं मंते ! दीवे कह चंदा पमासिंख वा ३ ! कइ सुरिया तर्विस वा ३ ! कड महमाहा चारे चरिस वा ३ ! कड णकस्ता जोगं जोइंसु वा ३ ? कड तारागणकोडाकोडीओ सोमेंसु वा ३ ?. गोयमा ! बारस चंदा पमासिस वा ३. एवं वाडवीसं ससिरविणो णक्खन सया व तिकि छत्तीसा । एगं च गहसहस्सं छप्पनं धार्यादेसंडे ॥ १ ॥ अद्भेव सयसहस्मा तिण्णि सहस्साई सत्त य समाई । धायइसंडे दीवे तारागणकोडिकोडीणं ॥ २ ॥ सोभेंस वा ३ ॥ १७४ ॥ धायइसंदं णं दीवं कालोदे णामं समुद्दे वह वलयागारसंठाणसंठिए सव्वओ समंता संपरिक्खिताणं चिद्वर, कालोदे णं समुद्दे कि समचक्रवालसंठाणसंठिए विसम ः गोयमा ! समचक्रवालः णो विसमचक्रवालसंटिए ॥ कालोदे णं भंते ! समुद्दे केवइयं चक्कवालविक्खंमेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णते ? गोयमा ! अह जोयणसबसहस्साई बक्कवालविक्संभेणं एकाणउइजोयणसयसहस्साइं मत्तरि सहस्साइं छच पंचतते जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेनेणं पण्णते ॥ से णं एगाए पडमबरनेइयाए एगेणं वणसंदेणं व दोण्हवि वण्णाओ ॥ कालोयस्स णं भंते ! समुद्दस कइ दारा पण्णता ? गोयमा ! चतारि दारा पण्णता, तंजहा-विजए वेजयंते जयंते अपरा-जिए ॥ कहि णं मंते ! कालोदस्स समुद्दस्य विजए णामं दारे पण्णते ? गोयमा ! कालोदे समुद्दे पुरस्थिमपेरेते पुक्खरवरधीवपुरस्थिमद्भस्स प्रवृत्थिमेणं सीओयाए महाणईए उप्पि एत्थ णं कालोदस्स नमुद्दस्स विजए णामं दारे पण्णते, अद्वेव जोयणाई तं चेव पमाणं जान रायहाणीओ । कहि णं भेते ! कालोयस्म समुहस्स वेजयंते णामं दारे पण्णते ? गोयमा ! कालोयसमुद्दस दक्किणपेरंते पुक्सारवर-चीवस्स दक्खिणद्वस्स उत्तरेणं एत्य णं कास्त्रेयसमुद्दस्य वेजयंते नामं दारे पश्चते । कहि णं मंते ! काळोयसमुहस्स जर्मते नामं दारे पत्रने ! गोयमा ! कालोयसमुहस्स पचित्यमपेरते पुक्खरवरदीवस्य पचित्यमदस्स पुरित्यमेणं सीयाए महाणईए उपि अयंते नामं दारे पण्यते । कहि णं भंते ! कालोयसमहस्स अपराजिए नामं दारे पण्णते ? गोयमा ! कालोयसमुद्दस्य उत्तरद्वपेरंते पुक्खरवरदीवोत्तरद्वस्य दाहिणवो एत्थ णं कालोयसमुद्दस्स अपराजिए णार्म दारे०, सेसं तं चेव ॥ कालोयस्स णं भंते ! समुहस्त दारस्य य २ एस णं केवइयं २ अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा !---बावीस सयसहस्सा बाणउइ सद्ध भने सहस्साई। छव सया बायाला दारंतर तिश्वि कोसा य ॥ १ ॥ दारस्य य २ अवाहाए अंतरे पण्णते । कालोदस्स णं भंते ! समुहस्स पएसा पुक्कारकरवीक तहेक, एवं पुक्कारकरवीकस्सवि जीवा उहाहता २

तहेव भाषियव्वं ॥ से केणड्रेणं भंते ! एवं वुषड्-कालोए समुद्दे २ १ गोयमा ! कालोबस्स णं समुद्दस्स उदए आसळे मामळे पेसळे कारुए आसरास्विण्णाभे पगईए उदगरसेणं पण्णते, कालमहाकाला एत्य दुवे देवा महिष्ट्रिया जाव पलिओवमद्भिष्ट्या परिवसंति, से तेणद्वेणं गोयमा ! जाब जिन्ने ॥ कालोए णं भंते ! समुद्दे कह चंदा प्रभासिमु वा ३ १ पुच्छा, गोयमा ! कालोए णं नमुद्दे बायालीसं चंदा प्रभासिम् बा रे-वायालीसं चंदा वायालीसं च दिणयरा दिता ॥ कालोदहिम्मि एए चरंति संब-दलेमागा ॥ १ ॥ णक्लताण सहस्सं एगं छावनरं च स्वमण्णं । छच स्या छण्ण-उया महागहा तिष्णि य सहस्सा ॥ २ ॥ अद्रावीसं कालोदहिम्मि बारम य सयसह-स्माई । नव य सया पन्नासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोमेंसु वा ३ ॥ १७५ ॥ कालोयं णं गुमुद्दं पुक्खरवरे णामं दीवे वहे बलयागारसंठाणसंठिए मन्वओ समंता संपरि० नहेव जान समनक्ष्वालसंठाणसंठिए नो विसमनक्ष्वालसंठाणसंठिए । पुक्कारवरे णं भंते ! दीवे केवहयं चक्कवार्लावक्संमेणं केवहयं परिक्लेवेणं पण्णते ? गोयमा ! सोलम जोयणसयसहरुसाई चक्कवार्लावक्खंमेणं-एगा जोयणकोडी वाण-उई खल भवे सबसहस्सा । अउणाणउई अद्व सवा चउणउया व [परिरक्षो] पुक्खरबरस्स ॥ १ ॥ से णं एगाए पडमवरबेइयाए एगेण य वणसंडेणं० संपरि० दोण्डवि वण्णाओ ॥ पुक्खरवरस्म णं भंते ! दीवस्स ४इ दारा पण्णाता ? गोयमा ! चनारि दारा पण्णना, तंजहा-विजए वेजयंते जयंते अपराजिए ॥ कहि णं भंते ! पुरुखरवरस्स बीबस्स विजए णामं दारे पण्णते ? गोयमा ! पुरुखरवरवीवपुरच्छिम-पेरंते पुक्करोदसमुद्दपुरच्छिमद्भस्य पचित्यमेणं एत्थ णं पुक्खरवरदीवस्स विजए णामं दारे पण्णते तं चेव सन्त्रं, एवं चनारित दारा, सीयासीओया णत्य भाण-यव्याओ ।। पुत्रकारवारस्म णं भंते ! चीवस्स दारस्म य २ एस णं केनइयं अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा !--अडयाल नयमहस्सा बावीसं खलु भवे सहस्साई। अगुणुनरा य चडरो दारंतर पुक्खरवरस्स ॥ १ ॥ पएसा दोण्हवि पुट्टा, जीवा दोसु भाणियन्ता ॥ से केणडेणं भंते । एवं वृत्तड-पुरुखरवरहीवे २१ गो० ! पुरुखरवरे णं दीवे तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहवे पउमस्वन्ता परमवणसंडा णिर्व कुसुमिया जाव चिद्वंति, परममहापरमरुक्ता एत्य णं परमपुंहरीया णामं दुवे देवा सहिश्चिया जाव पिल्योवमिद्वत्रया परिवसंति. से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वृत्तद्व-पुबन्तरवरदीवे २ जाव निषे ॥ पुरुखरवरे ण भंते । धीवे केवह्या चंदा प्रभासिंगु वा ३ १ एवं पुच्छा,---चोयालं चंदसर्व चरवालं चेव सुरिवाणं सर्व । पुरुखरवरदीवंमि चरति एए पभा-सेता ॥ १ ॥ चतारि सहस्साई बतीर्स चेव होति जनखता । छच सया नावतर महग्गद्दा बारह सहस्सा ॥ २ ॥ खण्णज्द सयसहस्सा चतालीसं भवे सहस्साई। चतारि सया पुरुवर[वर]तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोमेंसु वा ३ ॥ पुरुवर-बरदीवस्स णं बहुमञ्झदेसभाए एत्य णं माणुसूत्तरे नामं पब्बए प्रणाते वहे बलया-गारसंठाणसंठिए जे ण पुक्खरवरं दीवं दहा विभयमाणे २ चिद्रह, तंजहा-अधिमतरपुक्कारदं च बाहिरपुक्कारदं च ॥ अधिमतरपुक्कारदे णं मंते । केक्इयं चक्रवाडेणं परिक्खेवेणं पण्याते ? गोयना ! अद्व जोयणसयसहस्साई वक्रवालिक्खं-भेणं—कोडी बायालीसा तीसं दोण्णि य सया अगुणवण्या । पुरुखरअद्भपरिस्थो एवं च मणुरसखेशस्य ॥ १ ॥ से केणड्रेणं भंते ! एवं वृच्चइ-अस्भितरपुरुश्वरदे २ ? गोयमा ! अध्मितरपुरुखरदे ण साणुसुत्तरेणं प्रव्यएणं सव्वक्षो समंता संपरि-क्खिते, से एएणद्वेणं गोयमा । अध्मितरपुक्खरदे २, अदुनरं च णं जाव णिश्व ॥ अध्भितरपुरुखरदे णं भंते ! केवहया चंदा प्रभासिस वा ३ सा चेव पुच्छा जाव तारागणकोकिकोबीओ॰ ?, गोयमा !--बाबनारिं च चंदा बाबनारिमेव दिणयरा दिना । प्रकारवरदीवडे चरंति एए पमार्सेता ॥ १ ॥ तिण्यि समा छत्तीसा छच सहस्सा महम्महर्ग तु । पक्खताणं तु भवे सोलाई दुवे सहस्साई ॥ २ ॥ अडयाल सयस-हस्सा बावीम् खद्ध भने सहस्साइं। दोनि सय पुरुखरदे तारागणकोविकोबीण ॥ ३ ॥ सोभेंद्र वा ३ ॥ १७६ ॥ समयखेते णं भंते ! केव्हयं आयामविक्खंभेणं केवड्यं परिक्खेवेणं पण्णते ? गोयमा ! पणयालीसं जोयणसयसहस्साइं आयामवि-क्लंभेणं एगा जोयणकोडी जावव्यितरपुरुखरद्वपरिद्धो से भाषियध्यो जाव अउ-णफणे ॥ से केणद्वेणं भंते । एवं बुबड्-साणुसखेते २ ? गोयमा ! माणुसखेते णं तिविहा मणुरसा परिवसंति, तंजहा-कम्मभूमगा अकम्भमूमगा अंतरवीचगा, से तेणहेणं गोयमा । एवं वुच्ड-माणुसकोते मागुसकोते ॥ माणुसकोते णं भंते ! कड् चंदा प्रभावेंद्र वा ३ ? कह सूरा तबइंग्र वा ३ ?० गोयमा !--वतीसं चंदसयं वतीसं चेव सरियाण समं । समलं मणुस्सलोयं चरैति एए पमासेता ॥ १ ॥ एकारस य सहस्या छप्पि य सीला महन्यहाणं त । छच सया छण्णाडया पावसाता तिण्णि य सहस्या ॥ २ ॥ अबसीइ सबस्वस्या चतालीस सबस्य मनुबलोगंबि । सत्त य सबा अणुणा तारामणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोमं सोसेंछ वा ३ ॥ एसो तारापिंडो सन्वसमारेण मणुबळोगंमि । बहिया पुण ताराओ जिनेहि स्विया असंखेळा ॥१॥ एवइयं तार्का जं भणियं माणुसंमि कोर्वमि । चारं करंबुवापुण्करंदियं बोइसं चरह ॥ २ ॥ रविससिगहनक्षता एवड्या खाहिया मणुद्राध्येषु । जेसि नामागीयं न पागमा पश्चविद्विति ॥ ३ ॥ छाबद्वी विद्यार्थः बंदास्थाय मणुमलोबंधि । दो चंदा यौ

सहा व होंति एकेकए पिडए ॥ ४ ॥ छान्द्री पिडगाई नक्खलायं त मणुवलोयंति । छप्पनं नक्सता य डोंति एकेकए पिडए ॥ ५ ॥ छावडी पिडगाई महाग्रहाणं त मुखुयलोगंमि । झावत्तरं यहसर्यं च होइ एक्केक्ए पिडए ॥ ६ ॥ चत्तारि य पंतीओ चंद्राहचाण मणुबकोगंमि । छावद्विय छावद्विय होइ य एकेक्स्या पंती ॥ ७ ॥ छप्पणं पंतीओ नक्सलाणं त मणुबलोगंसि । छावद्वी छावदी हवह य एकेक्स्या पंती ॥ ८ ॥ छावनरं गहाणं पैतिसयं होइ मणुरकोगंमि। छावदी सावदी य होइ एकेक्स्या पैती ॥९॥ ते मेरु परियडन्ता प्रयाहिणाक्तसंहला सब्दे । अणबद्वियजोगेक्क बंदा सरा गहगणा य ॥ १० ॥ नक्सलतार्गाणं अवद्विया मंडला मुणेयन्या । तेऽविय पदाहिणाव-त्तमेव मेर्ड अणुनरंति ॥ ११ ॥ रयमियरदिणयराणं उन्ने व अहे व संक्रमो नत्य । मंडलसंकमणं पुण अस्थितरबाहिरं तिरिए ॥ १२ ॥ रयमियरदिणयराणं नक्ख-त्ताणं महम्गहाणं च । चारविसेसेण भने सहबुक्ऋविही मणुरसाणं ॥ १३ ॥ तेसि पविसंताणं ताक्क्कोतं तु बहुए नियमा । तेणेव कमेण पुणी परिहायह निक्क-मंताणं ॥ १४ ॥ तेसिं कलंक्यापुष्पसंठिया होइ ताबखेतपहा । मंतो य संक्या बाहि वित्यक्ष चंदसूरगणा ॥ १५ ॥ केनं वहुद चंदो परिहाणी केन होद्र चंदत्स । काल्प्रे वा जोण्हो वा केणऽणुसावेच चंदस्स ! ॥ १६ ॥ किण्हं राहविसाणं निषं चंदेण होइ अविरहियं। बजर्गुलमण्यतं हिद्वा चंदरस तं चरइ॥ १७॥ बावहिं बावहिं दिवसे दिवसे उ सक्कपक्कारसा। जे परिषद्वह चंदी सर्वेह तं चेव कार्कणं ॥ १८ ॥ पन्नरसङ्भागेण य चंदं पन्नरसमेन तं वरह । पन्नरसङ्भागेण य पुणीवि तं चेन तिक्सक ॥ १९ ॥ एवं वक्क चंदो परिद्वाणी एव होड चंदस्स । कालो वा जोन्हा वा तेणमुभावेण चंद्रस्य ॥ २० ॥ अंतो मणुस्सकेते हवंति चारोवगा व उक्कमा । प्राविद्वा ओइनिया चंदा सूरा यहगणा व ॥ २१ ॥ तेम परं जे सेसा चंदाहबागहतारनवन्त्रता। मिला गर्ड निव नारो अवद्विया ते मणेयका ॥ २२ ॥ दो चंदा इह दीने चतारि व सायरे लक्फतोए । धायइसंडे दीवे नारस चंदा य सूरा य ॥ २३ ॥ दो दो जंबुद्दीवे समिस्रा ब्युनिया सबे कवणे । व्यविका य तिगुणिया ससिस्रा पायईसंहे ॥ २४ ॥ वायइसंबप्यमिई उद्दितिग्रिया अवे चंदा । आह्मालंदसहिया व्यवंतराजंतरे केते ॥ २५ ॥ रिक्कागहताराणं शैवसम्बे अहिन्छसे नार्च । तस्य सबीहिं गुक्तिं विश्वासाहतारमाणं तः ॥ २६ ॥ चंदाओ स्रस्य य स्रा बंदरस अंतरे होइ। प्रशास सहस्राहं तु जोवणाणं अवृणाई।। २०॥ स्रत्स व स्रत्स्त व सरीको सिक्षको व बंतदं होइ । बहिवाको स्प्रस्तकगरस जोनवाणं समस्तास्त्रहे ॥ २० ॥ सरंतातिमा येषा अंदर्शिया व विशवस्य विका

चित्तंतरलेसागा सहलेसा मंदलेसा य ॥ २९ ॥ अद्वासीई च गहा महावीसं च होंति नक्खता । एगससीपरिवारो एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ ३० ॥ छावद्विसहस्साइं नव चेव सयाई पंचसयराई । एगससीपरिवारी तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३१ ॥ बहियाओ माणुसनगरस चंदसराणऽवद्विया जोगा । चंदा अमीहजुत्ता स्रा पुण होंति पुरसेहिं ॥ ३२ ॥ १७७ ॥ माणुसूत्तरे णं भेते ! पव्चए केवह्यं उन्नं उन्न-त्तेणं ? केवडयं उठवेहेणं ? केवडयं मुखे विक्खम्भेणं ? केवडयं मउन्ने विक्खंभेणं ? केवडयं सिहरे विक्खंभेणं ? केवड्यं अंतो गिरिपरिरएणं ? केवड्यं बाहिं गिरिपरि-रएणं ? केवइयं मज्के गिरिपरिरएणं ? केवइयं उवरि गिरिपरिरएणं !, गोयमा ! भाणुमुत्तरे णं पञ्चए सत्तरस एकवीसाई जोयणसयाई उक्कं उचतेणं चतारि तीसे जोयणसए कोसं च उब्बेहेणं मुळे दसबावीसे जोयणसए विक्खंभेणं मजहे मन्त्वीसे जोबणसए विक्संभेणं उवरि चत्तारिच उवीसं जोबणसए विक्संभेणं अंतो गिरि-परिरएणं--एगा जोयणकोडी वायालीसं च सयसहस्साई । तीसं च सहस्साई दोष्णि य अउणापण्णे जोयणसए किंचिविसेमाहिए परिक्खेवेणं, बाहिरगिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी बायालीसं च स्वयसहस्माइं छत्तीसं च सहस्साई सत्तबोहमोत्तरे जोयण-सए परिक्लेवेणं, मञ्झे गिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी बाबालीसं च मयसहस्याई चोत्तीसं च सहस्सा अद्वतेवीसं जोयणसए परिक्खेवेणं, उबारे गिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी वायालीसं च सयसहस्साइं बतीसं च सहस्साइं नव य बत्तीसे जोयणसए परिक्कोवेणं, मुळे विच्छिके मज्ही संक्षित उपि तुगुए अंतो मण्हे मज्ही उद्गो बाहि दरिसणिजे इसि मण्णिसण्णे सीहणिमाई अवदावदासिसंठाणसंटिए मञ्च जंबूणयामए अच्छे सण्हे जाब पडिस्वे, उमखो पासि दोहि पउमवरवेडयाहि दोहि य वणसंडेहिं सञ्बली समंता संपरिकिसते बच्चलो दोण्हवि ॥ सं केणडेणं भंते ! एवं बुबड्-माणुसत्तरे पञ्चए २ ! गोयमा ! माणुसत्तरस णं पञ्चयस्स अंतो मण्या उपि धुवण्णा बाहि देवा अदत्तरं च णं गोयमा । माण्यत्तरपञ्चयं मणुया पा क्याइ वीइवरंसु वा वीइवयंति वा वीइवहरसंति वा पण्णत्य चार्णेहिं वा विज्ञाहरेहिं वा देवकम्मुणा वावि, से तेणड्रेणं गोयमा !० अदुसरं च णं जाव णिविति ॥ आवं व णं माणुमुत्तरे पञ्चए तावं च णं अस्ति लोएति पव्चाइ, जावं च णं वासाइं वा वासहराईं वा तार्व च णं अस्सि छोएति पश्चार, जार्व च णं गेहाइ वा गेहावणाइ वा तार्व व णं अस्ति छोएति प्युवाइ, जार्व व णं गामाइ वा जाव रायहाणीइ वा तार्व च णं आसिं छोएति प्युच्छ, जार्व च णं अरहंता चक्क्वही बलदेवा वासदेवा पिडवासदेवा चारणा विकाहरा समणा समणीओ सावया साथि-

याओं मणुवा पगइमहगा विजीवा तावं च णं अस्ति छोएति प्रवृषह, जावं च णं समबाह वा आवित्याह वा आणापाण्ड वा थोवाड वा खबाह वा महत्ताह वा दिक्साइ वा अहोरताइ वा पक्खाइ वा मासाइ वा उद्द वा अयणाइ वा संबच्छराइ बा जुगाइ वा वाससयाइ बा बाससहस्साइ वा बामसयसहस्साइ वा पुर्व्वगाइ वा पुरुवाइ वा तुव्वियंगाइ वा, एवं तुविए अडडे अववे हुहुए उप्पक्ते पत्रमे गलिणे अच्छिणिउरे अउए णउए पउए चूलिया जाव सीसपहेलियंगेड वा सीसपहेलियाइ वा पलिओवमेह वा सागरीचमेह वा उवसप्पिणीह वा ओमप्पिणीह वा नावं च णं अस्मि लोएति प्यूचइ, जावं च णं बायरे विज्ञुयारे बायरे थणियसहै तावं च णं अस्मि॰, जावं च णं बहवे ओराला बलाहगा संसेयंति संमुच्छंति वासं बासंति ताबं च णं अस्मि स्रोए०. जावं च णं वायरे तेउकाए तावं च णं अस्सि लोए॰, जार्व च णं आगराइ वा णिहीड वा तावं च णं अस्ति लोएनि पवुंचह, जावं च णं अगडाइ वा णहेंड वा तावं च णं अस्मि लोए॰, जावं च णं नंदोवरागाइ वा सुरोबरागाइ वा चंदपरिवेसाइ वा सुरपरिवेसाइ वा पिडचंदाइ वा पहिसराइ वा इंदचणूड वा उदगमच्छेड वा कविहसियाइ वा तावं च ण अस्सि लोएति प॰. जावं च णं चंदिमस्रियगरुणक्यमताराख्याणं अभिगमणनिग्गमणबुर्हिणिवृश्वि-अणबद्धियसंठाणसंठिई आचविज्ञह तावं च णं अस्मि लोएति पत्रचह ॥ १७८ ॥ अंतो णं अंत ! मणुस्सक्षेत्रस्स जे चंदिमसरियगहगणणक्खतताराख्वा ते णं भन्ते ! देवा कि उद्मोववण्णगा कप्योववण्णगा विमाणोववण्णगा चारोववण्णगा चारहिइया गइरइया गइसमावण्णगा ? गोयमा ! ते णं देवा जो उन्नोदवण्णगा जो क्रम्पोबवण्णगा विमाणोबवण्णगा चारोबवण्णगा नो चार्ब्बिइया गइरह्या गइसमाव-णगा उष्ट्रमहकलेनुयपुष्पसंठाणसंठिएहि जोयणसाहस्सिएहि ताबसेतेहि साहस्सि-याहि बाहिरियाहि वेजन्बियाहि परिसाहि महया हयनष्ट्रगीयवाइयतंतीतलतालनुडिय-घणमुदंगपहुप्यवाइयरवेणं दिव्वादं भोगभोगाहं भुंजमाणा महया २ उक्कद्वितीहणायबो-लक्लकलसहेण विउलाई भोगमोगाई भुजमाणा अच्छयपञ्चयरायं पयाहिणावत्तसंड-लयारं मेर्ह अणुपरियहाति ॥ जगा णं भंते । तेसि देखाणं इंदे चवड से कहामिदाणि पकरेंति ! गोयमा ! ताहे चलारि पंच सामाणिया तं ठाणं उचसंपजिलाणं विहरंति जाब तत्य असे इंदे उनवण्णे भवइ ॥ इंद्र्याने णं मंते । केवह्यं कालं विरहिए उचकाएणं पञ्चते ? मोथमा ! जहण्लेणं एकं समयं उक्कोसेणं छम्मासा ॥ बहिया णं भंते । मणस्यकेतस्य के चेरियसरियगहणक्यततारास्या ते णं भंदे । देवा कि उद्मोवकणया कृत्योवकणमा विमाणोवकणमा चारोवकणमा चार्डिह्या गहरह्या

गइसमावण्यमा ? गोयमा ! ते जं देवा णो उन्होनवज्यमा नो कप्पोववण्यमा विमा-णीववण्णमा नो चारोबवण्णमा चारविष्ठया नो गउरप्रया नो गडसमावण्णमा परिवर्ट-गसंठामसंठिएहिं जोगमस्यसाहरिसएहिं तावक्लोतेहिं साहरिसयाहि व बाहिराहिं वेउ व्यासि परिसाहि सहया इसपहरीयवाइय० रवेणं दिव्याई भोगभोगाई भंजमाणा जाव सुहत्रेस्सा सीयत्रेस्सा मंदत्रेस्सा मंदायवत्रेस्सा विश्तंतरत्रेसामा कटा इव ठाण-द्विया अण्णोण्णसमोगाढाई डेसाहि ते पएसे सव्वओ समंता ओमासेंति उजीवेंति तवंति प्रभारति ॥ जया णं भंते ! तेसि देवाणं इदे चयइ से कहमिदाणि पकरैंति ? गोयमा ! जाब चतारि पंच सामाणिया नं ठाणं उवसंपजिताणं विहरंति जाब तस्य अण्णे इंदे उववण्णे सवइ । इंद्रहाणे णं अंदो ! केवइयं कालं विरहिए उववाएणं प० ? गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं उक्तोसेणं छम्मासा ॥ १७९ ॥ एक्करवरण्णं रीवं पुरुवारोदे णामं समुद्दे वह बलवागारसंठाणसंठिए जाव संपरिविकाताणं विद्वह ॥ पुक्सरोदे ण भंते ! समुद्दे केक्ट्यं चक्कवालविक्संभेणं केवस्यं परिक्सेवेणं पण्णते ? गोयमा ! संसेजाई जोयणस्यसहत्ताई चक्कवालविनसंमेणं संसेजाई जोयणस्यसह-स्साइं परिक्लेबेणं पण्णते ॥ पुक्लरोदस्स वं संते ! समुद्दस्स कड दारा पण्णता ? गोयमा ! चतारि दारा पण्णता तहेव सक्तं पुक्सरोदसमुद्दपुरत्विमपेरंते वरुणवर-बीजपरत्यासद्वरस प्रचत्विमेणं एत्य णं पुरुखरोदरस विजय नामं दारे पण्णते, एवं सेसाणवि । दारंतरंमि संसेजाई जोयणस्यसहस्साई अवाहाए अंतरे पण्णते । पएसा जीवा य तहेव । से केणद्रेणं अंते ! एवं वृषद-पुरुवारोदे समुद्दे २ ! गोयमा ! पुक्कारोदस्स मं समुद्दस्स उदगे अच्छे पत्थे अचे तमुए फलिहवण्णामे पगईए उदगरसेणं सिरिधरसिरिप्पमा २० दो देवा महिश्विया जान प्रक्रिमोनमद्भिता परिव-संति, से एएणक्रमं जान णिके । प्रकारीके णं भंते ! समुद्रे केन्द्रया नंदा प्रभासिंछ वा ३ १० संखेळा चंवा प्रमासंस वा ३ जाव तारागणकोडिकोसीओ सोमेंस वा ३ ॥ पुरुवारोदण्यं समुद्दं वहणवरे जामं दीवे बडे बरुवागार जाव चिद्रहः, तहेच समजबा-बालसंटिए० केक्ट्रयं व्यवबातिकसंगेणं केक्ट्रयं परिक्केवेणं पण्यते ? गोयमा ! संबे-जाई जोयणसम्सहस्साई वक्कवास्त्रविषयं नेणं संबेजाई जोयणसमसहस्साई परिक्ये-वेशं प्रणते. प्रसमस्बेह्यावगसंहवन्त्रको दारेतरं प्रमा जीवा सहेम सर्म ॥ से केणद्रेणं अंते ! एवं वृष्णइ-वर्णवरे धीचे २ ? गोसमा ! वरुणवरे णं धीचे सस्यः २ देसे २ तहि २ बहुओ सहस्रहियाओ जाव विक्रपंतियाओ अच्छाओ॰ प्रतेषं २ परमवर्वेद्यापरि० वण • बाक्नोक्पपविद्याको पासादमाको ४, साछ मं सहाय-त्रियास जाव बिलवंतियास बहवे संप्यायपन्यतः बहव सहस्रका सम्बन्धिकामया

अच्छा सहेब बरुणवरुणप्पमा य एत्व दो देवा महिष्ट्रिया० परिवसंति, से तेणहेणं बाब विचे । जोइसं सन्वं संबोजरोणं जाव तारागणकोडिकोडीओ । वरुणवरण्णं दीवं बारमोदे पामं समुद्दे बहे बलवा॰ जाव चिद्रह, समबद्धः विसमबद्धवालवि॰ तहेव सम्बं भाषियम्बं, विक्रुंसपरिक्सेवो संखिजाई जोगणसहस्साई दारंतरं च परमबर० वणसंडे पएसा जीवा अद्वो-गोयमा! बारुणोदस्स णं समुद्दस टदए से जहा नामए-चंदप्पमाइ वा मणिसिलागाइ वा सीहृह वा बारुणीह वा पतासवेह वा पुष्फासवेह वा बोयासबेइ वा फलासबेइ वा महमेरएइ वा जंबुफलपद्भवनाइ वा जाइप्पसन्नाइ वा खजरसारेइ वा मुद्दियासारेइ वा कापिसायणाइ वा सुपक्कलोयरसेइ वा पभूयसंमार-संचिया पोसमाससयमिसयजोगवत्तिया निरुवहयविसिद्धदिशकालोवयारा उद्योसम-यपता अद्विदिनिदिया बण्णेणं उववेया गंबेणं उववेया रसेणं उववेया फासेणं उबवेबा, भवे एयाहरे सिवा?, गोयमा! नो इणहे समहे, वारणस्स णं समहत्स उदए एशो इद्वतरे जान कासाएगं पण्णते तत्न यं नारुणनारुणकेता दो देवा महिश्विया जाव परिवसंति, से एएणड्रेणं जाव किये, सन्तं जोड्सं संखिजकेण नायन्वं ॥ १८० ॥ वारुणोदण्यं समारं स्तिरवरे णामं कीने नहे जाव चिद्रह सन्वं संखेजनं विक्लंभे य परिक्लोबो य जाव अद्वो॰ बहुओ खुड़ा॰ वाबीओ जाब बिलपंतियाओ खीरोदगपडिहत्याओ वासाइयाओ ४, तामु णं० खड्डियामु जाव विलपंतियामु बहुदे उप्पायपञ्चयमा सञ्चरयणामया जाव पहिरूचा, पुंडरीमपुष्फदंता एत्य हो देवा महि-श्विया जान परिनसंति, से एएणड्रेणं जान निश्च जोइसं सन्नं संखेळं ॥ सीरवरण्णं दीवं खीरोए नामं समारे वहे बलगागारसंठाणसंठिए जाव परिविन्बताणं विद्या. समनक्रवालसंठिए नो विसमनक्रवालसंठिए, संसेजाई जोयणस॰ विक्संमपरिक्सेवो तहेब सब्बं जाब अद्रो. गोयमा ! खीरोयस्स वां समुद्दस्स उद्दर्गं से जहा णामए---श्चनसहीमारुपणाञ्ज्ञज्ञणतरुणसर्सपत्तकोमलअत्थिमात्तणमगर्पोडगबरुक्त्वारिणीणं लबं-गपत्तपुष्कमञ्जनकोलगसफलक्ष्यबहुगुच्छगुम्मकव्यमखद्विमहुपउरपिप्पलीफछियब-विवर्विवर नारिणीणं अप्योदमपिहरइसरमञ्जीमागणिमययुह्रोसियाणं सुपोसियसहा-गार्ग रोग्रपरिवज्जियाणं जिस्बह्यसरीराणं कालप्पसविणीणं विदयतहयसामप्पसमार्थ अंजणबर्गवळवळवजळवरवाचंजणरिद्धमस्य प्रमुससमप्यमाणं गाबीणं कुंडदोहणाणं वदस्थीपत्ववाणं स्टाणं मधुमासकाके संग्रहर होजवाउरकेव होज्य तासि खीरे महर्रस्वित्रमञ्च्यहद्व्यसंपद्धते क्तेवं संदिगसुक्षहिए आहरो संवगुडसन्छंडि-ओवनेए रण्यो बाउरंतनकदिस्स उबद्वविए आसायणिजे विस्सायणिजे पीणविजे आब सर्विविद्यमानपस्हामिको बन्नेषं उवनेए आव फारोणं उननेए, भने एयाको

सिया ?, णो इणद्वे समद्वे, खीरोदस्स णं समुहस्स उदए एसो इद्वयराए चेव जाव आसाएणं पण्णते, विमलविमलप्पमा एत्य दो देवा महिश्चिया जाव परिवसंति, से तेणहेणं व संकेजा चंदा जाव तारा ॥ १८१ ॥ खीरोदण्णं समुद्दं घयवरे णामं धीवे वहे वलयागार्संठाणसंठिए जाव परि० चिहुइ, समचक्रवाल० नो विसम० संखेजविक्संभपरि० पएसा जाव अद्वो, गोयमा! घयवरे णं वीवे तत्थ २ ... बहुओ खुद्दाखुरीओ वावीओ जाव पयोदगपडिहत्याओ उप्पायपन्त्रयग जाव स्रबहुड० सञ्जक्षंचणमया अच्छा जाव पिकत्वा, कणयकणयप्पमा एत्य दी देवा महिन्निया० चंदा संखेजा ।। घयवरण्णं दीवं घओदे णामं समुद्दे तहे वलयागारसंठाणसंठिए जाव चिद्रइ. समचक् ॰ तहेव दारपएमा जीवा य अहो, गोगमा ! घओदस्स णं समुद्दरस उदए से जहा नेजवरनपप्पुलसल्लहिमुकुलकिणियारमरसवमुविसुद्ध-कोरेंटदामपिंदियतरस्य निद्गुणतेयदीवियनिरुवह्यविसिद्धमुंदरतरस्य सुजायदहिम-हियतहिन्यगहियनवणीयपद्ववर्णावयमुक्तांब्रुयउद्दावमञ्जवीसंदियस्य अहियं पीवरसर-हिगंधमणहरमहर्परिणामदरिसणिजस्स पत्थिनिम्मलमुहोवभोगस्स सर्यकालंमि होज गोघयवरस्य मंडए, भवे एयास्वे सिया है, जो इजड्डे समद्वे, गोयमा ! घओदस्त जं समुहस्स एनी इद्वयराए जाव आसाएणं प॰ कंतसुकंता एत्य दो देवा महिष्टिया जाव परिवसंति सेसं तं चेव जाव तारागणको डिकोडीओ ॥ घओ दण्णं समुद्दं स्त्रोयवरे णामं दीवे बट्टे वळवागार जाव बिद्धा तहेव जाव अद्वो, स्रोयवरे णं दीवे तत्थ २ देसे २ तहिं २ खुद्दा० वावीओ जाव खोदोदगपडिहत्याओ० उप्पायपन्वयमा सम्बवे-रुलियामया जाव पडिस्वा, सुप्पममहप्पमा व एत्य दो देवा महिश्चिया जाव परिव-संति, से एएण० सव्वं जोडसं तं चेव जाब तारा ।। स्रोयनरण्यं दीवं स्रोदोदे नामं समुद्दे बट्टे बल्या े जाब संखेजाडं जोयणस्यसहस्साई परिक्खेवेण जाब अद्वो, गोयमा ! खोदोदस्स णं समुहस्स उदए से जहा० आसलमासलपसत्यवासंतिनद्व-युकुमालभूमिभागे युच्छिके युकद्वलद्वविसिद्धनिष्यहृषाजीयवाषीतयुकामजपयत्तनिरुण-परिकम्मअणुपालियमुतुषुतुषुतुषा मुजायाणं लवणतणदोसवजियाणं णयायपरिवश्चियाणं निम्मायमुंदराणं रसेणं परिणयमउपीणपोरभंगुरमुजायमहुरस्सपुप्पविरइयाणं उवहव-विविज्ञयाणं सीयपरिफासियाणं अभिणवसम्माणं अपालिमाणं तिसायणिक्लोडिय-वाडिगाणं अविषयमूलाणं गंठिपरिसोहियाणं कुसलगरकिपयाणं उच्छ्डाणं जाव पोंडियाणं बलवगणरजतजन्तपरिगालियमेताणं सोयरसे होजा बस्यपरिपए चाउ-जायगतुनासिए अहियपत्वलहए कण्योदनेए राहेब, सने एयारूने सिया है, जो इनहे समहे, खोदोदस्स ण समुहत्स उद्दए एसी इहुयराए चेव जाव आसाएणं प॰

पुण्णभह्माणिभहा व (पुण्णपुण्णभहा) इत्य दुवे देवा जाव परिवसंति, सेसं तहेव, बोइसं संकेष्णं चंदा ।। १८२ ॥ खोदोदण्णं समृहं णंहीसरवरे णामं हींव वहे बलयागारसंठिए तहेब जाव परिक्खेवो । परामवर० वणसंडपरि॰ दारा दारंतरप्यएसे जीवा तहेव ॥ से केणद्वेणं भेते ! एवं वुषाइ-नंदीसर्वरदीवे २ ? गोयमा ! नंदीस-रवरदीवे २ तत्थ २ हेसे २ तहिं २ बहुओ खुड़ा० वाबीओ जाव बिलपंतियाओ खोदोदगपडिहत्याओ० उप्पायपन्वयमा सन्ववदरामया अच्छा जाव पडिस्वा ॥ अदु-त्तरं च णं गोयमा ! णंदीसरवरदीवचक्रवालविक्संभवहमज्झदेसभागे एत्य णं चउ-हिमि चनारि अंजणगपव्यया पण्णना. ते णं अंजणगपव्यया चउरासीइजोबण-सहस्माई उन्ने उन्नोणं एगमेगं जोयणसहस्सं उब्वेहेणं मुळे साइरेगाई दस जोयण-सहस्माइं घरणियले दस जोयणसहस्साइं आयामविक्खंभेणं तओऽणंतरं च णं मायाए २ पएसपरिहाणीए परिहायमाणा २ उविर एगमेगं जोयणसहरसं आयामविक्खंभेणं मुळे एकतीसं जोयणसहस्साइं छच तेवीसे जोयणसए किचिविसेसाहिया परिक्खेवेणं धरणियले एकतीसं जोयणसहस्साइं छच तेवीसे जोयणसए देस्णे परिक्खेवेणं सिहरतछे ति णि जोयणसहस्साई एगं च बाबद्वं जोयणसयं किन्विविसेसाहियं परिक्सेदेणं पण्णता मुळे विच्छिण्णा अज्से संखिता उपि तणुया गोपुच्छ-संटाणसंत्रिया सञ्बंजणामया अच्छा जाव प्रतेयं २ पटमबरवेडयापरि० प्रतेयं २ वणसंडपरिक्सिता बण्णओ ॥ तेसि णं अंजणगपव्यसाणं उबरि पत्तेयं २ बहुस-मरमणिजी भूमिभागो पण्णतो. से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेड वा जाव विहर्रति ॥ तत्थ णं जे से पुरच्छिमिक्ने अंजणगपव्यक् तस्य णं चउहिसिं चत्तारि णंदाओ पुक्ख-रिणीओ पण्णताओ, तंजहा-णंदुतरा य णंदा आणंदा णंदिवद्धणा । (नंदिसेणा अमोचा य गोधूमा य सुदंसणा) नाओ णं णंदापुक्सरिणीओ अच्छाओ सण्हाओ॰ पत्तेयं पत्तेयं पडमबरबेइगा॰ पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरिक्खिता॰ तत्य तत्य जाव सोवा-णपिकस्वया तीरणा ॥ तासि णं पुक्खरिशीणं बहुमञ्झदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं दहि-मुहप्रविधा चडसदि जोयणसहस्साउं उद्ये उद्यतिर्ण एगं जोयणसहस्यं उव्वेहेणं सम्बत्यसमा पक्षमसंठाणसंठिया दस जोयणसहस्ताई विक्खंमेणं एकतीसं जोयण-सहस्साइं छत्र तेवीसे जोक्णसए परिक्खेवेणं पण्णता सव्वर्यणामया अच्छा जाद पिक्या, तहा पत्तेयं पत्तेयं पठमवरवेश्या । बणसंडवण्यको बहुसम । जाव आसयंति सर्यति । तस्य णं जे से दक्किलामेले अंजणगपन्यए तस्य णं चडाइसिं चत्तारि णंदाओ पुरुविशोओ पण्यताओ, तंजहा-सहा य विसाला य कुमया पुंढरीनिणी, (नन्द-त्तरा य नंदा य आनन्दा नन्दिवपूर्णा) तं चेव दहिसहा पञ्चया तं चेव पमाणं जाव

विहरित ॥ तत्य में जे से पचित्यमिक्ने अंजणगपव्यप तस्स में चलदिसि चनारि मंदा पुक्खरिणीओ पण्णताओ, तंजहा-णंदिसेणा अमोहा य गोथमा व सुदंसणा, (भहा य विसाला य कुमुया पुंडरीनिणी) तं चेत्र सन्त्रं भाणियन्त्रं ॥ तत्य ण जे से उत्तरिक्षे अंजणगपन्त्रए तस्स णं च उहिसि चतारि णंदापुक्खरिणीओ प०, तंत्रहा-विजया वेजयंती य जयंती अपराजिया, तहेव दहिमृहगपन्त्रया तहेव जाव वणसंडा बहु • जाय विहरंति । अदुत्तरं च णं गोयमा ! णंबीसरवरस्स णं बीवस्स चक्कवालविक्खं-भस्स बहुमञ्झदेसमाए चउसु विदिसानु चतारि रङ्करगपव्यया प॰ तं०-उत्तरपुर-च्छिमिहे रहकरगपव्यए दाहिणपुरियमिहे रहकरगपव्यए दाहिणपचित्यमिहे रहकर-गपन्त्रए उत्तरपन्तिथमिहे रङ्करगपन्त्रए, ते णं रङ्करगपन्त्रया दसन्नोयणसयाई उद्ग उन्नेतर्ण. दसगाउयसयाई उन्वेहेणं, सन्वत्थममा महरिसंठाणसंठिया, दमजोयणस-इस्माई विक्खंभेणं, एकतीसं जोवणमहस्माई क्वचतेवीसे जोवणसए परिक्सेवेणं, सञ्बरयणामया अच्छा जाब पिंडस्वा । तत्थ णं जे से उत्तरपुरच्छिमिहे रहकरगप-व्यक्त तरस ण चउदिसिमीसाणस्य देविंदस्स देवरण्यो चउण्डमागमहिसीणं जंबद्दीव-प्यमाणमेत्राओ चत्तारि रायहाणीओ प॰ तं०-णंदोत्तरा णंदा उत्तरकरा देवकूरा. कण्हाए कण्हराईए कामाए कामरक्खियाए। तत्थ णं जे से दाहिणपुरच्छिमेहे ग्इकर-गपव्यए तस्स णं चउहिसि सक्सस देविदस्य देवरण्णो चउण्ह्रमगगहिसीणं जेव्हीब-प्यमाणाओ चतारि रायहाणीओ प॰ तं०-समणा सोमणसा अधिमाली मणोरमा, पउमाए सिबाए सईए अंजूए। तत्य णं जे से दाहिणप्रवस्थिमिक्षे रहकरगप्रव्वए तस्स णं चउदिसि सकस्स देविदस्स देवरण्यो चउण्हमनगमहिसीणं जंबुदीवप्पमाणमेताओ चतारि रायहाणीओ प॰ तं०-भूया भूयवर्डिसा गोधूमा सुदंसणा, अमलाए अच्छराए नवमियाए रोष्टिणीए । तत्व णं जे से उत्तरपचित्वमिष्ठे रडकरगपव्यए तस्स णं चउदि-सिमीसाणस्य चउण्हमगगमिहसीणं जंबहोबप्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प० तं --रयणा रयणोत्रया सन्वरयणा रयणसंत्रया, वस्ए वस्गुताए बसुमिताए बसुघराए। कहलासहरिवाहणा व तत्व दुवे देवा महिश्विया जाव पिलक्षीवमद्भिदवा परिवर्धति, से एएणट्रेणं गोयमा । जान णिचे जोइसं संखेजं ॥ १८३ ॥ गांदीसरवरकां दीवं गंदीमरोदे गामं समुद्दे वहे वलयागारसंठाणसंठिए जाव सब्वं तहेव अहो जो सोदोदगस्स जाव सुमणसोमणसम्हा एत्व दो देवा महिन्निया जान परिवसंति सेसं तहेच जाव तारमां ॥ १८४ ॥ णंदीसरोहं जं समुद्दं अरुने मार्म दीने बहे बलगागार जाव संपरिक्सिनाणं चिद्धाः। अरुने णं भेते ! दीवें कि समयकवालसीठिए क्सि-मचकवालसंठिए ? गोयमा ! समयकवालसंठिए वो विसमवकवालसंठिए, केवडर्य

बक्रवालवि॰ ? गोयमा ! संखेखाई जोयणसयसहस्साई चक्रवालविक्खंमेणं संखेजाई जोयणसयसहस्साइं परिक्लेवेणं प्रव्यत्ते, परमवर० वणसंडदारा दारंतरा य तहेव संखेजाई जोयणसमसहस्माई दारंतरं जान मद्रो, बार्वाओ० खोदोदगपडिहत्याओ उप्पायपञ्चयमा सञ्चवहरामया अच्छा जाव पहिस्ता. असोमवीयसोगा म एत्य दुवे देवा महिद्भिया जाब परिवसंति, से तेण० जाब संखेज सब्बं ॥ अरुणण्णं दीवं अरुणोदे जामं समुद्दे तस्सवि तहेव परिक्सेवो अद्भो सोदोदगे जवरं सभहसमण-भहा एत्य तो देवा महिश्विया सेसं तहेव ॥ अरुणोदगं णं ममुद्दं अरुणवरे णार्म दीवे षष्टे बलयागारसंठाण । तहेव संखेजगं सन्वं जाव अद्वो । खोदोदगपडिहत्याओ उप्पा-यपन्वयया सञ्चवद्रामया अच्छा जाव पिहरूवा, अरुणवरभद्धरुणवरमहाभदा एत्य दो देवा महिश्विया । एवं अरुणवरोदेवि नमुद्दे जाव अरुणवरअरुणमहावरा य एरथ दो दंवा सेसं तहेव ॥ अरुणवरीदण्णं समुद्दं अरुणवर।वभासे णामं दीवे वहे जान अरुणवरात्रभासमद्दारुणवरात्रभासमद्दाभद्दा एस्य दो देवा महिन्द्रिया । एवं अरुणवरायभामे समुद्दे णवृदि अरुणवरावभासवरारुणवरावभासमहावरा एत्य दो देवा महिङ्किया ।। कुंडले दीने कुंडलभद्दकुंडलमहाभद्दा एत्य दो देवा महिङ्किया ०, कुंडलोदं समुद्दे चक्खुसुमचक्खुकंता एत्थ दो देवा म० । कुंडलवरे दीवे कुंडलव-रमहकुंडलवरमहामहा एत्थ दो देवा महिष्ट्रिया॰, कुंडलवरोदे समुद्दे कुंडलवर्-वर् किंडलवरमहावरा एत्थ दो देवा म०॥ कुंडलवरावमासे दीवे कुंडलवराव-भासभद्कुं बलबरावभासमहाभद्दा एत्व दो देवा० ॥ कुंडलबरीभासोदे समुद्दे कुंडल-बरोभासवरकुंडलबरोभासमहाबरा एत्य दो देवा म॰ जाव पलिओवमद्भिड्या परि-वसंति ।। कुंडलवरोभासोदं णं समुद्दं रुयगे णामं दीवे बट्टे बलया • जाव चिट्टड, किं समन्द्रक विसमन्द्रवाल ? गोबमा! समन्द्रवाल नो विसमन्द्रवालसंदिए. केनइयं नक्काल० पण्णते ?० सम्बद्धमणोरमा एत्य दो देवा सेसं तहेव । स्यगोदे नामं समुद्दे जहा खोदोदे समुद्दे संखेजाई जोयणसयसहस्साई वक्रवालवि० संखेजाई जोयणसयसहरूसाई परिक्योवेणं दारा दारंतरंपि संखेजाई जोइसंपि सर्व संखेजं भाणियन्नं, अद्वीवि प्रहेव सोदोदस्य नवरि सुमणसोमणसा एत्य दो देवा महिन्द्रिया तहेव रुयगाओं आदर्श असंखेजं विक्लंभो परिक्लेशे दारा दारंतरं च जोइसं च सन्त्रं असंखेजं माणियन्तं । रुस्पोदण्णं समुद्दं रुयगवरे णं दीवे बट्टे० रुपगवरभहरूय-नवरमहाभहा एत्य दो देवा० रुवगवरोदे स० रुवगवररुवगवरमहावरा एत्य दो देवा महिद्विया । स्वगवरावमासे दीवे स्वगवरावभासभहस्यगवरावभासमहाभद्दा एत्य दो देवा सहित्रियाः । रुवगवरावशासे समुद्दे इवगवरावभासवरस्थगवरावशासमहावरा १५ सता •

एत्थ ।। हारहीने हारभद्दारमहाभद्दा एत्थ । हारसमुद्दे हारवरहाश्वरमहाचरा एरथ दो देवा महिश्विथा॰ । हारवरोदे दीवे हारवरमहहारवरमहामहा एरथ दो देवा महिष्ट्रिया । द्वारवरोदे समुद्दे द्वारवरहारवरमहावरा एत्थ । हारवरावभासे दीवे हार-बरावभासभइहारवरादभासमहाभद्दा एत्य । हारवरावभासोदं समुद्दे हारवरावभास-बरहारकराबभासमहावरा एत्य । एवं सब्वेबि तिपढोयारा णेयव्या जाव सुरवरो-मासोदे समुद्दे, दीवेस भइनामा बरनामा होंति उदहीनु, जाव पिक्छमभावं स्रोयवराईसु सर्यभूरमणपञ्जेतेनु बावीओ० स्रोदोदगपिडहत्थाओ पव्ययगा य सन्व-बइरामया । देवदीवे दीवे दंबभद्देवमहासद्दा एत्य दो देवा महिश्विया , देवोदे समुद्दे देशवरदेशमहावरा एत्थ० जाव सबंभूरमणं दीवे सर्यभूरमणभहसयंभूरमणमहा-महा एत्य दो देवा महिक्किया । सर्वभुरमणण्णं दीवं सर्वभुरमणोदे नामं समुद्दे बहे बलया - जाव असंखे आई जोयणसयसहस्माई परिक्खेवेणं जाव अद्वी, गोयमा! सर्यभुरमणोदए उदए अच्छे पत्थे जन्ने तणुए फलिह्मण्णाभे पगईए उदगरसेणं पण्णते, सर्यभुरमणवरसयंभुरमणमहावरा इत्व दो देवा महिन्द्विया सेसं तहेत जाव असंसे बाओ तारागणको डिको डीओ मोभंसु वा ३ ॥ १८५॥ केवड्या णं भंते ! जंबुरीना वीवा णामघेजेहिं पण्णता ? गोयमा ! असंखेजा जंबु-हीवा २ नामधेजेहिं पण्णता, केवह्या णं भंते ! लबणसमुहा० पण्णता ? गोयसा ! असंखेजा लवणसमुद्दा नामधेजेहिं पण्णता, एवं धायइसंडावि, एवं जाव असंखेजा स्रदीवा नामधेजेहिं । एगे देवे दीवे पण्णते एगे देवोदे समुद्दे पण्णते, एवं णागे जक्खे भूए जाद एरे सर्यभूरमणे दीवे एरे सर्यभूरमणसमुद्दे जामधेजेणं पण्णेत ॥ १८६ ॥ लवणस्य णं भंते! समुद्दस उदए केरिसए आसाएणं पण्णेते? गोयमा! लवणस्य ॰ उदए आविले रइते लिंदे लवणे कहुए अपेजे वहूर्ण दुपबचउप्यमिग-पस्यविक्तसरीसिवाणं पण्णत्य तज्जोणियाणं सत्ताणं ॥ कालोयस्स णं भंते ! समुहस्स उदए केरिनए आसाएणं पण्णते ! गोयमा ! आसके पेसके सासके कालए भासरा-तिवण्णाभे पगर्रेष् उदगरसेणं पण्णते ॥ पुक्खरोदस्स णं भेते ! समुद्दस्य उदए केरियए आ० पण्णते ? नोबमा ! अच्छे जबे तणुए फालिबवण्णाभे पगईए उदगरसेणं पण्णें ॥ वारणोदस्स णं भंते !॰? गोयमा ! से जहा षामए—मत्तासवेड वा चोया-सनेड वा खज्रुरसारेह वा मुहिबासारेह वा सुफ्तक्षोवरसेह वा मेरएह वा काविसाय-णेइ त्रा चंदप्पभाइ वा मणसिलाइ वा सीहूइ वा बारुगीइ वा अद्वपिद्वपरिणिद्वियाह वा जंबूफलकालियाइ वा पसण्या उद्योसमयप्पता क्णेण उद्योग जाव भवे एयास्वे सिया?, णो इणड्डे समद्वे, गोयमा । बारणोदप् इसो इद्वतराप् चेव जाव आसाएक

प॰। खीरोदस्य णं भंते !॰ उदए केरिसए आसाएणं पण्णते ? गोयमा ! से जहा णामए-रजो चाउरंतचकवद्दिस चाउरके गोखीरे प्यत्तमंदगियुक्तिए आउत्तरखंडमच्छंडिओबवेए बण्येणं उबचेए जाव फासेणं उबवेए. भवे एवारूवे सिया १, णो इणद्रे समद्रे, गोयमा ! सीरोयस्स॰ एशो इद्र जान आसाएणं पण्णते । घओदस्स णं० से जहा णामए-सारहयस्य गोधयवरस्स मंड सङ्गहकण्णियारपुष्फ-वण्णाभे सुकन्नियउदारसञ्ज्ञवीसंदिए वण्णेणं उववेए जाव फासेणं उववेए, भवे एमारुवे सिया ?, णो इणद्वे समद्वे, इनो इद्रयरा०, खोदोदस्स० से जहा णामए-उच्छणं जनपंडगाणं हरियालपिंडराणं मेरंडळणाण वा कालपोराणं तिभागनिव्वा-डियबाइगाणं बलवगणरजंतपरिगालियमिनाणं जे य रसे होजा वत्यपरिपूर चाउ-जायगमुत्रासिए अहियपत्ये लहुए वण्णेणं उववेए जाव भवेयारूवे सिया?, नो इणद्वे समृद्वे, एतो इद्वयरा॰, एवं सेसगाणिव यमुद्दाणं मेदो जाव सर्यभूरमणस्स, णनरि अच्छे जन्ने पत्थे जहा पुरुवारोदस्स ॥ कड णं भंते ! समुद्दा पतेगरसा पण्णाना ? गोयमा ! चलारि समुद्दा पत्तेगर्सा पण्णता, तंजहा-कवणे बारुणोदे सीरोदे घओदे ॥ कड र्ण भंते ! समुद्दा पगईए उदगरसेणं पण्णता ? गीयमा ! तओ समुद्दा पगईए उदगरसेणं पण्णता, तंजहा-कालोदे पुक्खरोदे सर्थमुरमणे, अवसेसा समृहा उस्सण्णं खोबरसा प० समगाउसो ! ॥ १८७ ॥ कह णं भंते ! समुद्दा बहुमच्छकच्छमाइण्या प्रणता ? गोयमा ! तओ समुद्दा बहुमच्छकच्छमाइण्या पण्णना, तंत्रहा-स्वणे कालोदे सयंभूरमणे, अवसेसा समुद्दा अप्पमञ्चकच्छभाइण्णा पण्यता समणाउसी ! ॥ लक्यो णं भंते ! समुद्दे कड मच्छजाइकूलकोडिजोणीपमुद्द-सयगहरसा पण्णता ? गोयमा ! सत्त मन्छजाङ्कलकोडीकोणीपमुहसयसहस्सा पण्णमा ॥ कालोदे र्ण अंते ! समुद्दे कड् अच्छजाइ० पण्णता ? गोयमा ! नव सच्छ-जाइकुलकोडीजोणी ।। सबंभुरमणे णं संते ! समुद्दे । शो ।! अद्धतेरस मच्छजाइकुल-कोडीजोणीपमृहस्यसहस्सा पण्णता ॥ लवणे णं भंते ! समुद्दे मच्छाणं केमहालिया सरीरोगाहणा प्रकारता ? गो०! जहकोणं संगुकस्स असंखेजहमागं उक्कोसेणं पंच-जोयणसवाइं ॥ एवं कालोदे उ० सत्त जोयणसवाइं ॥ सर्वभरमणे जहण्णेणं अंगुलस्स असंखे जह ० उद्योसेण वस जोयणसयाई ॥ १८८ ॥ केवह्या र्ण मंते ! रीवसमुहा नामधे खेहि पण्याता ? गोममा । जावस्या कोगे सुभा जामा सुमा वण्या जाव सभा फासा एवड्या दीवसमुद्दा नामश्रेजेष्ठि कनता ॥ केवड्या गं मंते ! दीवसमुद्दा उदारसमपूर्ण पण्णता ! गोयमा ! जावह्या अब्वाहजाणं सागरोवमाणं उदारसमया एवहचा दीवसमुद्दा उद्धारसमूएणं प्रवता ॥ १८९ ॥ दीवसमुद्दा णं भेते ! कि

पुढविपरिणामा आउपरिणामा जीवपरिणामा पुग्गलपरिणामा ? गोयमा ! पुढविपरि-णामावि आउपरिणामावि जीवपरिणामावि पुग्गलपरिणामावि ॥ दीवममुद्देशु णं भंते ! सन्वपाणा सन्वभूया सन्वजीवा सन्वमत्ता पुढविकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताए उववण्णपुच्वा ? हंता गोयमा ! असई अदुवा अणतस्वतो ॥ १९० ॥ इह दीवसमुद्दा समसा ॥

कड़िवहें णं अंते ! इंदियविसए पोम्गलपरिणामे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे इंदिय-विसए पोग्गलपरिणामे पण्णते, तंजहा—सोइंदियविसए जाव फार्सिदियविमए । सोइंदियविसए णं भंते ! पोरगलपरिणामे कड्विहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे पण्णते, तंत्रहा-मुब्भिसहपरिणामे य दुब्भिसहपरिणामे य, एवं चिन्सिदियविसयाइएहिवि युरुवपरिणामे य दुरुवपरिणामे य, एवं सुरिमगंधपरिणामे य दुरिभगंधपरिणामे य, एवं सुरमपरिणामे य दुरमपरिणामे य, एवं सुकासपरिणामे य दुकासपरिणामे य ॥ से नृणं भंते ! उत्रावर्सु सर्परिणामेसु उत्रावर्सु स्वपरिणामेसु एवं गंधपरिणामेस रसपरिणामेस फासपरिणामेम परिणममाणा पोग्गला परिणमंतीति वत्तव्यं सिया ! ईता गोयमा । उचावएमु सहपरिणामेमु जाव परिणममाणा पोग्यला परिणमंतिति वत्तव्यं सिया, से गूणं भंते ! सुव्भिमदा पोग्गला दुव्भिमदत्ताए परिणमंति दुव्भिसदा पोग्गला सुब्भिसहत्ताए परिणमंति ! हंता गोयमा ! सुब्भिमहा पो॰ दुब्भिसहत्ताए परिणमंति दुव्भितहा पो॰ ह्यव्भितहत्ताए परिणमंति, से गूर्ण अंते ! मुख्या पुरगळा दुख्यताए परिण-मंति दुब्दा पुरगळा सुस्वताए० ! हंता गोयमा !०, एवं सुव्भिगंधा पोग्गळा दुव्भिगंधताए परिणमंति दुव्भिगंधा पोग्गला सुव्भिगंधताए परिणमंति ! हंना गोयमा !०, एवं मुकाला दुकासत्ताए ? हरसा दुरसत्ताए० ?, इंता गोयमा !०॥ १६९॥ देवे णं भंते ! महिह्हिए जाद महाणुमागे पुरुवामेव पोगालं खिविता पम् तमेव अगुपरियद्विताणं गिण्हित्तए ? हंता पभू, से केणद्वेणं भंते ! एवं वुसह—देवे णं महिद्विए जाव गिण्हित्तए ! गोयमा ! पोग्गळे स्तिते समाणे पुन्यामेव सिग्धगई भविता तओ पच्छा मंदगई भवड़, देवे णं महिन्दिए जाब सहाणुभागे पुरुवंधि पच्छावि सीहं सीहगई नुरिए तुरियगई चेव से तेणहेणं गोयसा ! एवं वृषद् जाव अणुपरियद्विताणं गेण्हित्तए ॥ देवे णं भेते ! महिश्विए॰ बाहिरए पोग्गळे अपरि-याइना पुन्वामेव बालं अच्छिता अभेता पभू गंठितए ? नो इणहे समहे १, देवे ण भंते ! महिद्दिए० बाहिरए पुरगके अपरियादना पुरुवामेव बालं किता भिता पम् गंठितए ? नो इणड्डे समहे २, देवे णं भंते ! महिश्विए० बाहिरए पुग्गके परिवाहता पुरुवामेव बालं अच्छिता अभिता पभू गंठितए? नो इपहे समुद्धे रे, देवें जं अंते !

महिद्दिए जाव महाणुभागे बाहिरे पोग्गले परियाइता पुन्वामेव बालं छेता भेता पम् गंठितए ? हंता पम् ४, तं चेव णं गंठि छउमत्थे ण जाणइ ण पासइ एवंसुहमं च ण गहिया ३, देवे ण भंते ! महिक्किए० पुब्वामेव बालं अच्छेता अभेता पश् दीहीकरित्तए वा इस्सीकरित्तए वा ? नो इणड्डे समद्वे ४, एवं बतारिवि गया, पडमिन्डयर्भनेस अपरियाइता एगंतरियमा अच्छेता अभेता, सेसं तहेव, तं चेद सिब्धिं छउमत्ये ण जाणइ ण पासइ एसुहमं च णं दीहीकरेज वा हस्सीकरेज वा ॥ १९२ ॥ अत्य णं भंते ! चंदिमसरियाणं हिद्दिपि नाराह्वा अणंपि तुक्रावि समंपि नारास्वा अण्पि तुल्लावि उप्पिपि तारास्वा अण्पि तुल्लावि ? हंता अत्थि. से केणद्रेणं भंते ! एवं वृच्छ-अत्य णं चंदिमसूरियाणं जाव उप्पिप तारास्वा अणंपि तुलाबि ? गोयमा ! जहा जहा णं तेसिं देवाणं तवनियमवंभचेरवासाई [उक्कडाई] उस्सियाई भवंति तहा नहा णं तेसिं देवाणं एयं पण्णायइ अणुत्ते वा तुलने वा, से एग्णद्रेणं गोयमा ! • अत्य णं चंदिमस्रियाणं ॰ उप्पिपि ताराहवा अणुंपि तुल्लाचि ॥ १५३ ॥ एगमेगस्स णं भंते ! चंदिमसरियस्य केवडओ जक्खनपरिवारी पण्णत्तो केवडओ महरगहपरिवारो पण्णतो केवडओ तारागणकोडाकोडीओ परिवारी प॰ ? गोयमा ! एगमेगस्स णं चंदिमस्रियस्स अद्वासीइं च गहा अद्वाबीसं च होउ नक्याना । एगससीपरिवारो एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ १ ॥ छाबद्विसहस्साइं णव चेव सयाउं पंच्यायराइं। एगमसीपरिवारो तारागणकोडिकोडीणं॥ २॥ १९४॥ अंवृदीवं णं भेते ! दीवे मंदरस्य पञ्चयस्य पुरच्छिमिलाओ चरिमंताओ केवइयं भवाहाए जोड्सं चारं चरह? गोबमा! एकारसिंह एक्स्वीसेहिं जोवणसपिंह अबाहाए जोइसं चारं चरह, एवं दक्तिलाणकाओ पचत्थिमिषाओ उत्तरिक्राओ एकारसिह एकवीसेहिं जोयण॰ जान चारं चरइ ॥ लोगंताओ भंते ! केनइयं अबाहाए जोडसे पण्णते ! गोयमा ! एकारसिंह एकारेहि जोयणसएहि अबाहाए जोइसे पण्णते ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्यभाए पुढवीए वहसमरमणिजाओ भूमिमागाओ केवडयै अबाहाए मुब्बहेड्कि तारारुवे बारं बरइ ? केवइयं अबाहाए स्रविमाणे चारं चरइ ? केनइयं अबाहाए चंद्रविमाणे चारं चरह ? केनइयं अबाहाए सञ्चउनरिक्टे तारारूवे चारं चरइ ?, गीयमा ! इसीसे वं रयणप्यभाए पुढवीए बहुसमरमणि सत्तिहं णड-एहिं जोयणसएहिं अबाहाए ओइसं सम्बहेद्विहे ताराह्ये चारं चरइ, अद्विहें जोयणमएहिं अबाहाए स्रविमाने बारं बरड, अद्वृहिं असीएहिं जोयणसएहिं अबा-हाए चंदविमाणे चारं चरड. नबहि जोशनसएहि अबाहाए सव्यववरिक्रे तारारुवे चारं चरह ॥ सञ्बद्धेद्विभिक्षाओं मं भंते ! तारास्वाओं केवइयं अबाहाए स्रविमाणे

चारं चरह ? केन्नइयं अवाहाए चंदविमाणे चारं चरड ? केन्नइयं अवाहाए सम्बद्धविसे ताराहवे चारं चरड ?. गोयमा ! सब्बहेद्रिकाओ णं० दसहिं जोयणेहिं सरविमाणे चारं चरइ णडईए जोयणेहिं अबाहाए चंदविमाणे चारं चरइ दसुत्तरे जोयणसए अबाहाए सन्त्रोवरिष्टे तारास्त्रे चारं चरइ ॥ सूर्यमाणाओ णं भंते ! केवइयं अबा-हाए चंदविमाणे चारं चरइ ? केवहर्य ॰ सध्यउविरक्षे तारारूवे चारं चरइ ?. गोयमा ! सरविमाणाओ णं असीए जोयणेहिं चंदविमाणे चारं चरइ. जोयणसयअबाहाए सब्बोवरिक्के तारारूवे चारं चरइ ॥ चंदविमाणाओ णं अंते ! केवड्यं अबाहाए सञ्बद्धवरिक्के ताराख्ये चारं चरइ ? गोयमा ! चंदविमाणाओ णं वीसाए जीयणिहें अबाहाए सञ्बद्धवरिक्के तारारूवे चारं चरइ, एवामेव सपुञ्चावरेणं इसुनरमयजीयण-बाह्रांके तिरियमसंखेजे जोइसविनए फणते ॥ १९५ ॥ जंबूदीने णं भंते ! दीने कयरे गरूखने सञ्बद्धितरिहं चारं चरइ ? कयरे नक्खने सञ्बद्धाहिरिहं चारं चरइ ? कयरे नक्खते मञ्बद्धविद्धं बारं चर्द्र ! कयरे नक्खते सञ्बद्धिक्षं बारं चर्ड् ?, गोयमा ! जंबदीवे णं दीवे अभीइनक्खते सव्विध्यितिहाँ चारं चरइ मुले णक्खते सव्वबाहि-हिन्नं बारं चरइ साई णक्खते सञ्जोवरिन्नं चारं चरइ भरणी णक्खते सञ्जहेद्धिहं बारं चरह ॥ १९६ ॥ चंदविमाणे यं अंते ! किसंठिए पण्णते ? गोग्रमा ! अङ्कविद्वन-संठाणसंठिए सञ्चकालियामए अञ्चरगयमूसियपहासए वण्यओ, एवं म्रविमाणेवि नक्खनविमाणेवि ताराविमाणेवि अद्धकविद्वसंठाणसंठिए ॥ बंदविमाणे णं मंते ! केन्द्रयं आयामविक्खंभेणं ? केन्द्रयं परिक्खेनेणं ? केन्द्रयं बाह्रहेणं पण्णते ?. गोगमा ! कुप्पने एगमद्भिभागे जोयणस्य आयामविक्संभेणं तं तिगुणं सथिसेसं परिक्सेवेणं अद्वावीसं एगसद्विभागे ओयणस्स बाहांक्ष्णं पण्णते ॥ सूर्विमाणस्पवि सचीव पुच्छा. गोयमा ! अडवालीसं एगसद्विमागे जोयणस्य आयामविक्संमेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं वउवीसं एगसद्विभागे जोवणस्स बाहक्षेणं पक्ते ॥ एवं गहविमाणेवि अद्वजोयणं आयमविक्संभेणं सविसेसं परि० कोसं बाह्रहेणं प० ॥ णक्सत्तविमाणे णं कोसं आयामनिक्संमेणं तं तिगुणं सनिसेसं परि० अद्धकोसं बाहहेणं ए . ताराविमाणे णं अदकोसं आयामविक्लंभेणं तं तिगुणं सविसेसं परि० पंत्रशृपसयाहं बाह्रहेणं प्रवाते ॥ १९७ ॥ चंदविमाणे णं भंते । बद्ध देवसाहस्तीओ परिवहंति ? गोयमा ! चंद-विमाणस्य णं पुरच्छिमेणं सेयाणं सुमगावं सुप्पमाणं संसात्स्विमसावद्दियण-गोखीरफेणरययणिगरप्पनासाणं (महुगुलियपिंगलक्साणं) बिरलक्स्विपट्टुविट्टीन बरत्तिलिद्वविसिद्वतिकखदादाविसंबियसुद्दाणं रस्तप्पलगत्तम्बयसुद्धमालतालुबीहासं [प्सत्यळद्ववेरिक्यमिसंतक्कडनहार्ण] विसालपीवरोज्यस्त्रिक्जविद्यसर्वधार्यं विद्यवि-

स्यपस्यस्य हमलक्ष्मणविच्छिणकेसरसङ्घोवसोभियाणं वंक्रमियललियपुलियधवलग-व्यियगर्रणं उस्सियसुणिन्स्यसुजायअप्फोबियणंगुलाणं वहरामयणक्खाणं वहरामय-दन्ताणं वयरामयदाढाणं तवणिजजीहाणं तवणिजातालुयाणं तवणिजजोत्तगसजोइ-याणं क्रासगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं असियगईणं असिय-बलवीरियपुरिसकारपरक्रमाणं महया अप्फोडियसीहनाइयबोलकलयलरवेणं महरेणं अणहरेण य पूरिता अंबरे दिसाओ य सोमयंना बतारि देवसाहस्सीओ सीहरूवधा-रीणं देवाणं पुरच्छिमित्रं बाहं परिवहंति । चंदविमाणस्य णं दक्खिणेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पभाणं संखतलविमलनिम्मलद्दिषणगोलीरफेणर्ययणियरप्पासाणं **पद्राम्यकुंभज्यमलसुद्वियपीवरवरवद्रसोंडवद्वियदित्तमुरत्तपडमप्पनासाणं अञ्जुष्णय**ू गुणा(मुहा)णं तबणिजयिसालचंचलचलंनचवलकण्णविमलुजलाणं मधुवण्णीमसंत-णिद्धविगलपत्तलिवण्णमणिरयणलोयणाणं अन्भुम्गयमङ्कमहियाणं धवलसरिससंठि-यणिव्यणदृढकसिणफालियामयसुजायदंतमुसलोवसोभियाणं कंचणकोसीपविद्वदंतग्ग-विमलमणिर्यणक्र्लपेरंतचित्तस्वगविराष्ट्रयाणं तवणिज्ञविसालतिलगप्मृहपरिमंहि-याणं णाणामणिरयणगुलियनेवेजबद्धगलपदरभूसणाणं वेरुलियविचित्तदंडणियसल-वालगंडाणं बङ्रामयतिक्खलद्धसंकुसकुंभगुयलंतरोदियाणं तवणिञ्चसुबद्धकच्छद्प्पिय-बहुद्धराणं बंदूणयिमलघणमंडलबहरामयलीलालन्नियतालणामणिरयणघण्टपास-गरययामयरज्ञूबढलंबियभंटाजुयलमहुरसरमणहराणं अहीणपमाणजुत्तबद्दियसुजाय-लम् सणपसत्यत्विकावालगत्तपरिपुच्छणाणं उवचिवपिडिपुण्णकुम्मचलणसङ्गिकमाणं अंकामयणक्याणं तवणिजतालुयाणं तवणिजर्जाहाणं तवणिजजोत्तगसुजोइयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणीगमाणं मणीरमाणं मणीहराणं असिकाईणं असिववल-वीरियपुरिसकारपरकमाणं महमा गंभीरगुलगुलाइयरवेणं महुरेणं मणहरेणं पूरेन्ता अंवरं दिमाओ व सोमयंता चनारि देवसाहस्त्रीओ गयस्वधारीणं देवाणं दिक्खणिकं बाई परिवहंति । चंदविमाणस्स णं पवित्यमेणं सेमाणं सुमगाणं सुप्पभाणं चंद-मियललियपुलियचलन्यलक्कुद्सालीणं सण्णयपासाणं संगयपासाणं सुजायपासाणं मियमाइयपीणरहयपासाणं असमिहगयुजायकुन्छीणं पसत्यणिद्धमधुगुलियभिसंतर्पिय-लक्खाणं विसासपीवरोहपडिपुज्यविजससंभाणं बद्दपडिपुज्यविजलकणपासाणं धणणि-चियसुबद्ध<del>राज्यसम्ब</del>णुकार्यास्त्रजाणस्वतमोद्वाणं चंद्रमिक्ललियपुर्विमचक्कवालचवलमन्वि-यगईणं पीवरोरवहियसुसंठियकडीणं ओलंकपकंबलक्सणपमाणज्ञुनपसत्थर्मणिख-वालगंडाणं समञ्जूरवासधाराणं समितिहमतिवस्त्रमासिगाणं त्युद्धहमसुनायनिद्ध-लोमच्छविधराणं उवविधर्मसलविसामन्दिप्रकासहप्रमहसंदराणं (संवपएससंदराणं)

वेशित्यभिसंतकडक्समुणिरिक्सणाणं जुनापमाणप्पहाणलक्खणपसत्यरमणिजनगर-गलसोभियाणं घरघरमञ्जबद्धकण्ठपरिमंडियाणं नाणामणिकणगरयणकण्टवेयच्छमसुक-यरइयमालियाणं वर्षटागलगलियसोभंतसस्सिरीयाणं पडमुप्पलभसलसुर्भिमाला-विभूतियाणं वहरखुराणं विविद्वविखुराणं फालियामयदंताणं तवणिजजीहाणं तव-णिजातालुयाणं तवणिजाजोत्तगमुजोत्तियाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं अमियगईणं अमियबलवीरियपुरिसकारपरक्रमाणं मह्या गंभीरगज्जियरवेणं महरेणं मणहरेण य पूरेंता अंवरं दिसाओ य सोभयंना चत्तारि देवसाहस्सीओ बसभरुवधारीणं देवाणं पश्चन्थिमिलं बाहं परिवहंति । चंदविमाणस्स णं उत्तरेणं सेयाणं मुभगाणं सुप्पभाणं जवाणं वरमल्लिहायणाणं हरिमेळामदुळमल्लिय-च्छाणं चणणिचियमुबद्धलक्त्रवणुण्णयाचंक्रमि(बंचुन्धि)यललियपुलियचलन्वलनंबल-गईणं लेबजबन्गणभावजभारणतिवद्वजङ्गसिक्खियगईणं संजयपासाणं संगयपासाणं सुजायपामाणं मियमाइयपीणरहयपामाणं झमविह्नगमुजायकुट्टीणं पीणपीनरवहिय-मुसंठियकडीणं ओलंबपलंबलक्यणपमाणजुत्तपमत्यरमणिज्ञवालगंडाणं तणुसहममु-जायणिद्धलोमच्छवित्रराणं मिउविमयपगरथमुह्म<del>स्यक्त</del>णविकिष्णकेनर्वालिधराणं ललियलासगगः (ललंतथासगल)लाडवरभूसणाणं मुहमंडगोचूलचमरथासगपरिमंडिय-कडीणं नवणिज्ञसुराणं नवणिज्ञजीहाणं नवणिज्ञनालुयाणं नवणिज्ञजोत्तगसुजोहयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं अभियगईणं अभिय-वलवीरियपुरिसकारपरक्रमाणं महया हयहेसियकिलकिलाइयरवेणं महरेणं मणहरेण य पूरेंना अंबरं दिसाओ य सोभयंना चनारि देवसाहस्सीओ ह्यस्वधारीणं उत्तरिकं बाहं परिवर्हति ॥ एवं सुरविमाणस्सवि पुच्छा, गोयमा ! सोलस देवसाहरसीओ परिवहंति पुरुवकमेणं॥ एवं महविमाणस्सवि पुचला, गोयमा ! अद्व देवसाहस्सीओ परिवहंति पुरुवकमेणं, दो देवाणं साहस्सीओ पुरस्थिमिहं बाहं परिक्हंति दो देवाणं साहस्सीओ दक्तिलाई दो देवाणं साहस्सीओ पचित्थमं दो देवसाहस्सीओ हयस्त्रवारीणं उत्तरिष्ठं बाहं परिवहंति ॥ एवं णवस्तत-विमाणस्मवि पुच्छा, गोयमा ! चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवर्हति, तंजहा-सीहरूब-धारीणं देवाणं एगा देवसाहस्सी पुरत्विमिहं बाहं परिवडड, एवं चल हिसिंपि, एवं तारमाणवि णवरं दो देवसाहस्सीओ परिवहंति, तंजहा-सीहरूवधारीणं देवाणं पंचदेव-सया पुरियमित्रं बाहं परिवहंति, एवं वउदिसिंपि ॥ १९८ ॥ एएछि णं मंते वंदिमः स्रियगहगणणक्खलताराक्ष्वाणं कथरे कथरेहितो सिक्वगई वा संदगई वा? गोयसा ! चंदेहिंतो सूरा सिरघगई सुरेहिंतो गहा सिरघगई महेहिंतो णक्सता सिरधगई णक्सते- हिंतो तारा सिरघगई, सम्बप्पाई चंदा सन्वसिग्यगईओ ताराह्या ॥ १९९ ॥ एएसि णं भंते ! चंदिम जाव ताराहवाणं कयरे २ हिंतो अप्पिड्या वा महिश्विया वा ? गीयमा ! तारास्वेहिंतो जन्खना महिश्विया जन्खनेहिंतो गहा महिश्विया गहेहिंतो सुरा महि-ब्रिया स्रेहिंतो चंदा महिब्रिया, सञ्चप्पद्विया ताराख्वा सञ्चमहिब्रिया चंदा ॥२००॥ जंबूदीवे णं अंते ! दीवे नारारुवस्स २ य एस णं केबइयं अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा ! दविहे अंतरे पण्णते. तंजहा-वाघाडमे य निव्वाघाडमे य. तत्य णं जे से वाघाइमें से जहण्णेणं दोष्णि य छाबड्डे जोयणसए उद्योसेणं बारस जोयणसह-स्माइं दोण्णि य बायाले जोयणमए ताराख्यस्य २ य अबाहाए अंतरे पण्णते । तत्थ णं जे से णिव्वाधाइमे से जहक्णेणं पंचथणसयाई उक्कोसेणं दो गाउयाई ताराह्य जाव अंतरे पण्णते ॥ २०१ ॥ चंदस्स णं अंते ! जोइसिंदस्स जोइसर्जो कइ अस्तमहिसीओ पण्णनाओं ? गोयमा ! चत्तारि अस्तमहिसीओ पण्णताओ. नंजहा-चंदप्यमा दोसिणामा अधिमाली पमंकरा, तत्थ णं एगमेगाए देवीए चनारि चनारि देवसाहस्सीओ परिवारे य, पभू णं तओ एगमगा देवी अण्णाई चत्तारे २ देविसहस्साइं परिवारं विजन्नित्तप्, एवामेब मपुञ्जावरेणं सोलस देवसा-हस्सीओ पण्णताओ, से नं तुकिए ॥ २०२ ॥ पभू णं भंते ! चंदे जोइसिंदे जोइ-सराया चंदवडिंसए विमाणे सभाए मुहम्माए चंदसि सीहासणसि तुरिएण सर्दि दिम्बाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरित्तए ? जो इजहे समहे । अहुत्तरं च जं गोयमा ! पम् चंदे जोइसिंद जोइसराया चंदविंसए क्सिणे समाए सहस्माए चंदेरि सीहा-संगंति चडाई मामाणियसाहस्सीहं जाव सोलसहं आयरक्खदेवाणं माहस्सीहं अन्नेहिं बहुहिं जोइसिएहिं देवेहिं देवीहि य सदिं संपरिवृढे महया हयणहगीइनाइयतं-तीतलतालतुरियचणमुद्दंगपद्रप्यवाह्यर्वणं दिव्वाई भोगभोगाई मुंजसाणे विहरिसए, केवलं परियारिक्कीए नो चेव णं मेहणवत्तियं ॥ २०३ ॥ स्रस्स णं भेते ! जोइसिंदस्स जोइसरको कड अगगमहिसीओ पण्णताओं ? गोयमा ! चत्तारि अगगमहिसीओ पण्णताओ, तंजहा-सरप्पमा आयवामा अविमाली पर्मकरा. एवं अवसेसं जहा चंदरस णबरं सुरवर्डिसए विमाणे सुरंसि सीहासणंसि, तहेव सव्वेसिंपि गहाईणं नगारि अग्गमहिसीओ॰ तंजहा-विजया वेजयंती जयंती अपराजिया, तेसिंप तहेव ।। २०४ ।। चंदविसाणे णं संते ! देवाणं केबहर्य कालं ठिई पण्णाता ? एवं जहा ठिईपए तहा भाषिमन्या जान ताराणं ॥ २०५ ॥ एएसि णं मंते । चंदिमस्-रिमगहणक्सत्तताराख्याणं कवरे २ द्वितो अप्या वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! चंदिमस्रिया एए वं दोष्टिवाँव तहा सम्बत्योवा. संकेजराणा णवसत्ता.

संबेजगुणा गहा, संबेजगुणाओ तारगाओ ॥ २०६ ॥ जोहसुहेसओ समस्रो ॥ कहि णं भेते । वेमाणियाणं देवाणं विमाणा पण्णता ? कहि णं भेते ! वेमाणिया देवा परिवसंति ?, जहा ठाणपए तहा सब्वं माणियव्वं णवरं परिसाओ भाणिय-व्याओ जाव सके अनेसिं च बहणं सोहम्मरप्पवासीणं देवाण य देवीण य जाव विहरड ॥ २०७ ॥ सकस्स णं भेते ! देविंदस्स देवरको वह परिसाओ पनताओ ! गोयमा ! नओ परिसाओ पण्णनाओ, नंजहा---मिया चंडा जाया, अध्भितरिया समिया मजिसमिया चंडा बाहिरिया जाया ।। सक्स्स णं भंते ! देविंदस्स देवरको अब्भितरियाए परिसाए कड देवसाहस्सीओ पण्णनाओ ? मजिशमियाए परि० तहेब बाहिरियाए पुच्छा, गोयमा ! सक्स्म देविंदस्म देवरनो अध्भिनरियाए परिमाए बारस देवसाहस्सीओ पण्णताओ मज्ज्ञिमियाए परिमाए चउदम देवसाहस्सीओ पण्णताओ बाहिरियाए परिसाए सोलस देवसाहस्सीओ फणताओ, नहा अस्मित-रियाण परिसाए सत्त देवीसयाणि मजिसमियाए० छ देवीसयाणि बाहिरियाए० पंच देवीसमाणि पन्ननाणि ॥ सक्त्स णं भेते ! देविदस्स देवरको अध्यितरियाए परिमाए देवाणं केवहयं कालं ठिई पण्णना ? एवं मिल्सिमियाए बाहिरियाएवि, गोयमा ! सकस्स देविदरस देवरको अभिनारियाए परिसाए देवाणं पेच पिठजोबमाई ठिई पण्णता, मजिल्लासियाए परिशाए॰ चनारि पळिओवमाई ठिई पण्णना, बाहिरियाए परिसाए देवाणं तिकि पलिओक्साई ठिई पण्णता, देवीणं ठिई-अध्मितरियाए परिसाए देवीणं तिकि पिछओवमाउं ठिई पण्णता. मज्सिमेगाए । दक्ति पिछओवमाई ठिडे पण्णना, बाहिरियाए परिसाए । एगं पलिओवमं ठिडे पण्णना, अदो सी चेव जहा भवणवासीणं ॥ कहि णं भंते । ईसाणगाणं देवाणं विसाणा कृणता ? तहेव सब्बं जाब ईमाणे एत्य देविंदे देव॰ जाब विहरह । ईसाणस्स णं भंते ! देविंदस्स देवरण्णो कड परिसाओ पण्णताओ ? गोयमा ! तओ परिसाओ पण्णताओ, तंजहा-समिया चंडा जाया. तहेव सन्वं जबरे अध्यितरियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णनाओ, मजिझमियाए परिसाए बारस देवसाहस्तीओ॰, बाहिरियाए॰ चल्डस देवसाहस्तीओ०, देवीणं पुच्छा, अस्मिनरियाए० गय देवीसया पण्णमा मजिन्नमियाए परिसाए अद्र देवीसया प्रणाता बाहिरियाए परिसाए सत्त देवीसया प्रण्याता, देवाणं ठिईपुच्छा, अब्भित्तियाए परिसाए देवाणं सन्त प्रक्रिओवमाई ठिई पण्याना मण्डिन-मियाए॰ छ पलिओवमाइं॰ बाहिरियाए॰ पंच पलिओवमाइं ठिडं पण्यता। देवीणं पुच्छा. अब्भितरियाए० साइरेयाई पंचप लिओबमाई०, मजिल्लामियाए परिसाए चन्नारि पळिओवमाई ठिई पण्णता, बाहिरियाए परिसाए तिणिण पछिओवमाई ठिई पण्णता, अद्वो तहेव भाणियन्त्रो ॥ सणंकुमाराणं पुच्छा तहेव ठाणपयगमेणं जाव सणंकुमा-रस्स तओ परिसाओ समियाई तहेव. णवरं अब्धितरियाए परिसाए अद्व देवसा-हस्सीओ पण्णताओ. मिजामियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णताओ, बाहिरियाए परिसाए बारस देवसाहस्टीओ पण्णताओ. अध्भितरियाए परिसाए देवाणं अद्भुपंचमाइं सागरोवमाइं पंच पिछओवमाइं ठिई पण्णता, मजिसमियाए परिसाए अद्धपंत्रमाई सागरोवमाई चत्तारि परिओवमाई ठिई पण्यता. बाहिरियाए परिसाए॰ अद्भपंचमाई सागरोक्याई तिष्णि प्रतिओवमाई ठिई पण्णता. अह्रो सो चेद ॥ एवं माहिंदस्सवि तहेव तक्षो परिसाओ णवरं अब्भितरियाए परिमाए छहेवसाहरसीओ पण्णताओ, मज्ज्ञिमियाए परिसाए अद्व देवसाहरसीओ पण्णताओ, बाहिरियाए॰ इस देवसाहस्सीओ पण्णताओ, ठिई देवाणं-अब्भितरियाए परिसाए अद्धपंचमाई सागरोबमाई सत्त व पलिओ । ठिई पण्णता, मजिल्लामियाए परिमाए अद्वयंत्रमाइं सागरोबमाइं छव पलिओवमाई॰, बाहिरियाए परिसाए अद्वयंत्रमाई सागरोबमाई पंच य पलिओवमाई ठिई प०, तहेब सब्बेसि इंदाणं ठाणपयगमेणं विमाणा जेयव्या तओ पच्छा परिसाओ प्रेगे २ वृष्ट्वति ॥ वंभस्सवि तओ परिसाओ पण्णताओ । अध्मितरियाए चतारि देवसाहस्सीओ मजिशमियाए छ देवसाहस्सीओ बाहिरियाए अह देवसाहस्सीओ, देवाणं ठिई-अव्भितरियाए परिसाए अद्भणवमाई नागरोषमाइं पंच य पिछओवमाइं, मिन्सिमयाए परिसाए अर्द्धनवमाई चत्तारि पिछ-ओवमाइं, बाहिरियाए॰ अञ्चलवमाइं सागरीवमाइं तिण्णि य पलिओवमाइं अद्रो सो चेव ॥ संतगस्मवि जाव तस्त्रो परिसाओ जाव अस्मितरियाए परिसाए दो देव साहरसीओ । मजिल्लामियाए । चतारि देवसाहरसीओ पण्णताओ बाहिरियाए । छहेव-साहरसीओ पण्णताओ. ठिई भाणियव्या-अर्व्मितरियाए परिसाए बारस सागरीबमाई सत्त पलिओवमाई ठिई पण्णता, मजिशमियाए परिसाए बारस सागरीवमाई छव पिक्रओवसाई ठिई पण्णता, बाहिरियाए परिसाए बारस सागरोवसाई पंच पिल्ओव-माई ठिई पण्णता अद्धो से बेव ॥ महासम्बरसवि जाब तओ परिसाओ जाब अस्मितरियाए एयं देवसहस्यं मजिश्रमियाए दो देवसाहस्यीओ पत्रताओ वाहिरियाए चतारि देवसाहस्सीको, क्राँटेमदारिकाए परिसाए अद्धसोलस सागरीयमाई पंच पछिओवसाई, मजिसमियाए अदसीलस सागरोवमाई बतारि पछिओवमाई, बाहिरियाए अदसीलस सागरोबमाई तिष्णि पछिओवमाई, अद्वो सो चेव ॥ सहस्सारे पुच्छा जाव अस्मितरियाए परिसाए पंच देवसवा, मिजामियाए परि० एगा देवसाहस्त्री. बाहिरियाए० वो वेबसाइस्टीको पनता, ठिई-अध्मितरियाए अदद्वारस सागरोक्साई सत्त पिलओवमारं ठिई पण्णता एवं मिल्झिमियाए अद्धुहारस छप्पलिओवमाई बाहिरियाए अद्धुहारस सागरोवमाई पंच पिलओवमाई अद्धे सो चेव ॥ आणयपाणयस्सवि
पुच्छा जाव तओ पिरमाओ णविर अब्भितिरयाए अद्धुहज्जा देवस्था मिल्झिमियाए
पंच देवसथा बाहिरियाए एगा देवसाहस्सी, ठिई-अब्झितरियाए ० एगूणवीस सागरोवमाई पंच य पिलओवमाई एवं मिल्झि० एगूणवीस सागरोवमाई चत्तारि य पिलओवमाई बाहिरियाए पिरसाए एगूणवीसं सागरोवमाई तिष्णि य पिलओवमाई ठिई
अद्धे सो चेव ॥ किह णं भंते ! आरणअखुयाणं देवाणं तहेव अखुए सपरिवारे जाव
विहरइ, अखुयस्स णं देविंदस्स तओ पिरसाओ पण्णनाओ अब्भितरपिर ६ देवाणं
पणवीसं सर्थ मिल्झिन अद्भुहज्जा सथा बाहिरिय० पंचसथा, अब्भितरपिर ६ देवाणं
पणवीसं सर्थ मिल्झिन अद्भुहज्जा सथा बाहिरिय० पंचसथा, अब्भितरियाए एक्झीसं
सागरोवमा सत्त य पिल्झोवमाई मिल्झि० एक्झीससागरो० छप्पलि० बाहिरि० एगवीसं
सागरोवमा सत्त य पिल्झोवमाई पिल्झि० एक्झीससागरो० छप्पलि० बाहिरि० एगवीसं
सागरोवमा सत्त य पिल्झोवमाई टिई पण्णता ॥ किह णं मंते ! हेहिमगेवेज्जगाणं
देवाणं विमाणा पण्णता ! किह णं मंते ! हेहिमगेवेज्जगा वेवा परिवसिति !, अहेव
ठाणपए तहेव, एवं मिल्झमगेवेजा उचरिमगेविज्ञगा अणुतरा य जाव अहमिदा नामै
ते देवा पण्णता समणाउसो ! ॥ २०८ ॥ पढमो वेझाणियउद्देसो समसो ॥

मोहम्मीसाणेस णं मेते ! कप्पेस विमाणपुढवी किपइद्विया पण्णता ? गोयमा ! षणोदहिपहद्भिया प्रा सर्णकुमारमाहिंदेम् । कप्पेस् विमाणपुरवी किंपहद्भिया प्राणना ? गोयमा! घणवायपहर्दिया पण्णा । बंभलोए णं भंते! कप्पे विमाणपृष्ठवी पुच्छा, गो॰! घणवायपइद्रिया पण्णता। लंतए णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! तदुभयपइद्विया०। महास्क्रमहत्मारेसुवि तद्भयपइद्रिया। आणय जाव अएख्नु णं भंते ! कप्पेसु पुच्छा. गो॰! ओवासंतरपङ्खिया॰। गेविज्यविमाणपुढवीणं पुच्छा, गोयमा! ओवासंतरपङ-द्विया । अणुनरोवबाइयपुच्छा, ओबासंतरपइद्विया ॥ २०९ ॥ सोहम्मीसाणकप्पेसु० विमाणपुटवी केवइयं बाह्रहेणं पण्णता १ गोयमा ! सत्तावीसं जोयणस्याई बाह्रहेणं पण्णना, एवं पुच्छा, सणंकुमारमाहिंदेस छ्यासे जोयणस्यारं। बंमकंतए पंचवीसं। महामुक्रमहस्सारेसु चउवीसं । आणयपाणयारणाष्ट्रएस तेवीसं सवाई । गेविज-विमाणपुरुवी बाबीसं । अणुत्तर्विमाणपुरुवी एकवीसं ओमणसमाई बाहहेणं प०॥२१०॥ सोहर्मासाणेस णं अंते ! कप्पेस विमाणा केव्हयं उच्चे उच्चेत्रणं ॰ ? गोयमा रे पंच जीयणस्याहं उन्नं उन्नतेणं प०। सणंक्रमारमाहिंदेस छत्रीयणस्याई, चंभलंतएस सत्त. महासुकराहस्सारेसु अद्भ, आणयपाणएस ४. नव गेवें अविमाणा पं भंते ! केवहयं उन्नं उ॰ ? गो॰! दस जोयणसयाई, अणुत्तरविमाणा णं० एकारस जोयणसयाई उन्ने उन्नतेणं प॰ ॥२११॥ सोहम्मीसाणेस जं मंते । कप्पेस विमाणा किसंदिया क्याना ? गोख्या ।

द्रविहा पण्णता, तंजहा-आवित्यपविद्वा य आवित्यवाहिरा य, तत्य णं जे ते आवित्यपविद्वा ते तिथिहा पण्णता, तंजहा-वहा तंसा चरुरसा, तत्य णं जे ते आवलियबाहिरा ते मं णाणासंठाणसंठिया पण्णता. एवं जाव गेविज्वविसाणा, अणूतरी-बवाइयविसाणा दुविहा पण्णता. तंजहा-बट्टे य तंसा य ॥ २१२ ॥ सोहम्मीसाणेस्र णं भंते ! कप्पेसु विमाणा केवहवं आयामविक्संमेणं केवहवं परिक्सेवेणं पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता, तंजहा-संखेजवित्यदा य असंखेजवित्यदा य, जहा णरंगा तहा जान अगुत्तरोवनाइया संखेजवित्यडे य असंखेजवित्यडा य, तत्य णं जे से संखेजवित्यहे से जंबुद्दीवप्पमाणे असंखेजवित्यहा असंखेजाई जीयणसयाई जाब परिक्खेवेणं पण्णता।। सोहम्मीसाणेस णं अंते ! कप्पेस विमाणा कहवण्णा पन्नता ? गोयमा ! पंचवण्णा पण्णता, तंजहा-किण्हा नीला लोहिया हालिहा मुक्किता, सर्णकुमारमाहिंदेम चउवण्णा नीला जाव मुक्किला, बंभलोगलंतरमु तिवण्णा लोहिया जाव सुकिता, महासुकसहरसारेसु दुवण्णा--हालिहा य सुकिता य, आण-यपाणयारणकाएस सकिता. गेविज्यविमाणा सकिता. अणुलरोववाडयविमाणा परम-द्रिकेला वर्णणं पर्णता ॥ सोहम्भीसाणेम् णं भंते ! कप्पेस विभाणा केरिसया पभाए पण्णना ! गोयमा ! फिबालोया फिब्रुजोया सर्व पभाए पण्णता जाब अणु-त्तरोवबाइयविमाणा णिबालोया णिबुजोया समं पभाए पण्णत्ता ॥ सोहम्मामाणेस णं भंते ! कप्पेस विमाणा केरिसया गंधेणं पण्यता ! गोयमा ! से जहा नामए-कोट्टपुडाण वा एवं जाव एतो इट्टतरागा चेव जाव गंधेणं पण्णता, जाव अणुत्तर-विभागा ॥ सोहस्भीमाणेम् ० विभागा केरिसया फासेशं क्ष्यता ? गोयमा ! से जहा णामए-आइणेइ वा रुएइ का सन्त्रो फासो भाषियव्यो जान अणुत्तरोवनाडय-विमाणा ॥ सोहम्मीराणेद णं भंते ! कप्पेत्र विभाणा केमहालया पण्णना ? गोयमा । अयण्णं जंबुद्दीवे २ सञ्वतीवसमुद्दाणं सो चेव गमो जाब छम्मासे वीइव-एजा जाव अत्येगहया विमाणावासा वीइनएजा अत्येगहया विमाणावासा नो वीइ-वएजा जाव अगुत्तरोवबाइयविमाणा अत्येगइयं विमाणं वीडवएजा अत्येगइए । नो वीक्ष्या ॥ सोहम्मीमाणेस णं भंते ! विमाणा किंगया पण्णता ? गोयमा ! सन्वरयणामया पण्णता, तस्त्र णं बहवे जीवा य पोरगला य बक्संति विउक्संति चर्यति उचनमंति, सासमा णं ते विमाणा दम्बद्भगए जान फासपजनेहि असासमा जाब अणुत्तरीवबाइया विमाणा ॥ सोहम्मीसाणेस णं॰ देवा क्ओर्हितो उववज्रांति ? उनवाओ नेयन्यो जहा नर्वतीए तिरियमगुएस पंचेंदिएस संमुच्छिमवजिएस, उब-वाओ वक्तंतीगमेणं आब अण्तारी ।। सोहम्मीसाणेस व देवा एगसमएणं केवड्या

उपवर्जित ? गोयमा! जहनेणं एको वा दो वा तिष्णि वा उक्कोरेणं संखेजा वा असंखेजा वा उबदर्जित, एवं जाव सहस्सारे, आणयाई गेवेजा अणुत्तरा य एको वा दो वा तिष्णि वा उद्योसेणं संकेजा वा उववर्जति॥ सोहम्मीसाणेस णं भंते !० देवा समए २ अवहीरमाणा २ केवडएणं काळेणं अवहिया सिया? गोयमा ! ते णं असंखेजा समए २ अवहीरमाणा २ असंखेजाहिं ओसप्पिणीहिं उत्सप्पिणीहिं अवहीरंति नो चेव णं अवहिया सिया जाव सहस्मारो, आणयाइएस चउसवि, गेवेजेम् अणुत्तरेषु य समए समए जाव केवहयकालेणं अवहिया सिया ! गोयमा ! ते णं असंखेजा समए २ अवहीरमाणा २ पतिओवमस्स असंखेजद्रभागमेनेणं अवही-रेति, नो चेत्र णं अवहिया सिया ॥ सोहम्मीसाणेम् णं भंते ! कप्पेस देवाणं केम-रणिजा य उत्तरवेउवित्रया य तत्य ण जे से भवधारणिजे से जहनेणं अंगुलस्म अमंखेजडमागो उद्योसेणं सत्त रमणीओ, तत्य णं जे से उत्तरवेउन्विए से जहण्णेणं अंगुल्स्स संसेज्ञहभागो उद्योसेणं जोयणमयसहस्यं, एवं एकेका ओसारेताणं जाव अणूनराणं एका रयणी. गेविज्ञणत्तराणं एगे भवधारणिजे सरीरे उत्तरवेउन्विया नत्य ॥२१३॥ सोहम्मीसाणेस णं॰ देवाणं सरीरगा किंसंघयणी पण्णता ? गोयसा ! छण्तं संघयणाणं असंघयणी पण्णता, नेवद्री नेव छिरा निब ण्हार णेव संध्यण-मन्यि, जे पोग्गला इद्धा कंता जाब ते तेसिं संघायनाए परिणमंति जाब अण्तरी-बवाइया ॥ सोहम्मीसाणेम् ० देवाणं सरीरमा किसंठिया पण्णता ? गोयमा ! द्विहा सरीरा प० तं०--भवधारणिजा य उत्तरवेडव्विया य. तत्य णं जे ते भवधारणिजा ते समज्जरंगसंठाणसंठिया प्रणाना, तत्य जं जे ते उत्तरवेजव्यिया ते जाणासंठाण-संठिया पण्णाता जाद अनुओ, अवेडिव्या गेविजलुत्तरा, भवधारणिका समचडरं-ससंठाणसंठिया उत्तरवेउव्विया णत्थि ॥ २१४ ॥ सोहम्मीसाणेस् ० देवा केरिसया वर्णेणं पन्नमा ? गोयमा ! कणगत्तयरत्तामा कणोणं पण्यता । सर्णेकमारमाहितेमु गं० पडमपम्हगोरा वन्नेणं प्रणाता । बंभलोगे णं भंते !०? वोयमा ! अक्रमधुगवण्यामा वण्णेणं पण्णसा, एवं जाव गेवेजा, अणुसरीवबाइया परमध्किला वण्णेणं पन्नसा ॥ सोहम्मीसाणेश्व णं भंते ! कव्येश्व देवाणं सरीरवा केरिसवा गंधेणं पण्यशा ? गोबमा ! से जहा णामए-कोट्टपडाण वा तहेव सम्बं जाव मणामतरगा चेव गंधणं पण्यता जाब अणुत्तरोववाइया ॥ सोहम्मीसामेद्धः देवाणं मरीरगा केरिसया पासेणं वकाता ? गोयमा ! चिरमञ्यणिइतुकुमाञ्च्छविपासेणं पण्यता, एवं जाव अणुतारोकवाहवा ।। सोहम्मीसाणदेवाणं • केरिसगा प्रमाका उस्सासत्ताएं परिवर्मति ? गोबमा ! जे प्रोमाका

इहा कंता जाब ते तेसिं उस्सासनाए परिणमंति जाब अणुत्तरोववाइया, एवं आहारनाएवि जाव अणुत्तरोववाइया ॥ सोहम्मीसाणंडेवाणं ० कड छेस्साओ पण्ण-ताओ ! गोयमा ! एगा तेउलेस्सा पण्णता । नणंकमारमाहिंदेस एगा पम्हलेस्सा. एवं वंगलोगेथि पम्हा. सेसेस एका सक्केरसा. अणुत्तरीववाइयार्ण ० एका परमसक-केरसा ॥ सोष्टम्भीसाणदेवा ० कि सम्मदिशै मिच्छादिही सम्माभिच्छादिही ? गोयमा ! तिण्णिन, जाव अंतिमगेवेजा देवा सम्मदिद्वीवि मिच्छादिद्वीवि सम्मामिच्छादिद्वीवि, अणुत्तरोववाड्या सम्मदिद्री जो मिच्छादिद्री जो सम्मामिच्छादिही ॥ सोहम्मी-साणा • कि पाणी अन्माणी ! गोयमा ! दोवि. तिन्नि पाणा तिन्नि अन्माणा णियमा जाब गेवेजा, अणुत्तरोबवाइया नाणी नो अण्णाणी निण्णि णाणा णियमा । तिबिष्ठे जोगे दुविष्ठे उवओगे सब्बेसि जाव अणुत्तरीवबाइया ॥ २१५ ॥ सोहस्मीताणदेवा व ओहिणा केवड्यं लेनं जाणंति पासंति १ गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्य असंखेजहमागं उक्रोसेणं ओही जाव रयणप्पमा पुढवी उर्षु जाव साई विमाणाई तिरियं जाव असंखेळा बीवसमुद्दा एवं सद्भीसाणा पढमं दोशं च सर्ण-कुमारमाहिंदा । तर्ष च वंभलंतग सुक्सहस्सारग चउरबी ॥ १ ॥ आणग्रपाणय-कप्पे देवा पासंति पंचमिं पुरुषि । तं चेव आरणसूप ओहीनाणेण पासंति ॥ २ ॥ छद्विं हे द्विममज्ज्ञमगेवेजा सत्तमि व उवरिका । संभिष्णलोगणार्लि पासंति अपत्तरा देवा ॥ ३ ॥ २१६ ॥ सोहम्मीसाणेनु णं अंते !० देवाणं कह समुख्याया प्रणाना ? गोयमा ! पंच समुख्याया क्ष्णता, तंजहा-वियणासमुख्याए कतायः मारणंतियः वेडिंदियः तेमासमुखाए । एवं जाव अखुए । गेवेखअजुत्तराणं आह्हा तिनिन सस्याया पण्णता ॥ सोहम्मीमाणदेवा • केरिसयं खुहप्पियासं प्रमूपभवमाणा विद्व-रेति ? गोयमा ! णत्य बहापिवासं पचणमवमाणा विहरेति जाव अणुत्तरोवबाड्या ॥ सोहर्मासाणेसु णं भंते ! कप्पेसु देवा एगतं पभू विडव्वित्तए पुहत्तं पभू विडव्वित्तए ? हंता प्रभू, एगर्स विख्य्वेमाणा एगिदियक्षं वा जाव पंचिदियक्षं वा पहत्तं विख्ये-माणा एगिदिसस्वाणि वा आव पंचिदिसस्वाणि वा, ताई संखेजाईपि असंखेजाईपि गरिसाइंपि असरिसाइंपि संबद्धाइंपि असंबद्धाइंपि स्वाइं विजन्वंति विजन्तिता अप्पणा अहिच्छियाई कजाई करेंति जाब अबुओ, गेवेजणुत्तरोक्वाइया॰ देवा कि एगतं प्रभू विज्ञव्यित्तए पुहुत्तं वभू विज्ञव्यित्तए ? गोयमा ! एगतंपि पुहुतंपि, नो चेव णं संपत्तीए विद्वविद्ध वा विद्ववंति वा विद्वविस्तंति वा ॥ सोहस्मीसाणदेवा • केरिसर्य सामासीक्यां पश्चमुभवमाणा विष्ट्रंति रे गोयमा र मणुष्णा सहा जाव मणुष्णा फासा जान गेनिजा. अण्यतरोवनाह्या अग्रतरा सहा जान फासा ॥ सोहम्मीसाणेस०

देवाणं केरिसगा इंब्री पण्णता ? गोयमा ! महिब्रिया महञ्जूइया जाव महाणुभागा इन्नीए प॰ जाव अनुओ, गेवेजणुत्तरा य मन्वे महिन्निया जाव सन्वे महाणुभागा अणिंदा जाब अहमिंदा णामं ते देवगणा पण्णता समणाउसो ! ॥ २१७ ॥ सोहम्मीसाणा० देवा केरिसया विभूताए पण्णता ! गोयसा ! दुविहा पण्णता, तंजहा-वेडव्वियमरीरा य अवंडव्वियसरीरा य. तत्य णं जे ते वेडव्वियसरीरा ते हारविराइयक्च्छा जाव दम दिमाओ उज्जोवेमाणा प्रभासेमाणा जाद पडिम्दा. तस्य णं जे ते अवेउ व्ययसरीरा ते णं आभरणवमणरहिया पगइत्था विभूमाए पण्णना ॥ सोहम्मीसाणेसु णं भेते ! कप्पेस देवीओ केरिसियाओ विभसाग पण्ण-ताओ ! गोयमा ! द्विहाओ पण्णताओ, तंत्रहा—वंटव्वियसरीगओ य अवंटव्यि-यमरीराओ य, नत्थ णं जाओ चेडिय्यसरीराओ ताओ सुवण्णसहालाओ सुवण्ण-सहालाई बत्थाई पवरपरिहियाओ चंदाणणाओ चंदविलामिणीओ चंददसमणिश-लाओ सिंगारागारचारवंमाओ संगय जान पामाइयाओ जान पहिस्वाओ, तत्थ णं जाओ अवेउ व्वियसरीराओ ताओ ण आभरणवसगरहिवाओ काहत्थाओ विभसाए पण्णनाओ, सेसेस देवा देवीओ णत्थि जाव अखुओ, गेवेजगदेवाव केरिसया विभू-साए॰ ? गोयमा ! आभरणवसणरहिया, एवं देवी णत्थि भाषियव्यं, पगइत्था विभूसाए प्रण्यता, एवं अणुनरावि ॥ २१८ ॥ सोहम्मीसाणेतः देवा केरिसए कामभोगे पराणुमन्यमाणा बिहरंति ? गोयमा ! इहा सहा इहा स्वा जाँच फासा, एवं जाद गेवेजा, अणुनगेववाइयाणं अणुनरा सहा जाद अणुनरा फासा ॥ २३९ ॥ ठिई सब्वेसि भाणियब्बा, देविनाएवि, अणंतरं चयंति बङ्गा जे अहि गन्छंति तं माणियव्वं ॥ २२० ॥ सोहम्मीसाणस णं भंते ! कप्पेस सम्बपाणा सम्बभया जाव सत्ता पुरुविकाइयत्ताए जाद वणस्सद्दकाडवनाए देवताए देविताए आसणस्यण जाब मंडीवगरणताए उववण्णपुरुवा ? हंता गोयमा ! असई अद्वा अणंतज्वती, सेसेस कप्पेम एवं चेव. णवरि नो चेव णं देविताए जाव गेवेजगा. अणुनरोववा-इएसुवि एवं, णो चेव णं देविकाए । सेर्त देवा ॥ २२९ ॥ नेरह्याणं अंते ! केवड्यं कार्ल ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहनेणं दस बागसहस्साई उद्दोसेणं तेतीसं साग-रोवमाई, एवं सन्वेसि पुच्छा, तिरिक्सजोणियाणं अहमेणं अंतोमु ॰ उन्नोसेणं तिनि पलिओवसाइं, एवं मणुस्साणवि, देवाणं जहा फेरइयाणं ॥ देवणेरह्माणं जा सेव ठिई सबेव संचिद्रणा. तिरिक्खजोषियस्य जहनेणं अंतोमुहत्तं उन्होसेणं वणस्यइ-कालो, मणुस्से णं अंते ! मणुस्सेशि कालओ केविकरं होऽ ? गोगमा ! जहण्येणं अंतोमुहुनं उक्षोसेणं तिकि परिओक्याई पुष्ककोबिपुहुत्तमन्महियाई ॥ जेरहबस्पुरस-

देवाणं अंतरं जहनेणं अंतोमु॰ उन्होसेणं वगरसङ्काळो । तिरिक्सजोणियस्स अंतरं जहनेणं अंतोमुहुनं उन्होसेणं सागरोबमसयपुहुनं साहरेगं ॥ २२२ ॥ एएसि णं भंते ! णेरह्याणं जाव देवाण य क्यरे॰ ? गोयमा ! सञ्बत्थोवा मणुस्सा णेरह्या असं॰ देवा असं॰ तिरिया अणंतगुणा, से तं चउन्विहा संसारसमावण्णागा जीवा पण्णता॥२२३॥ बीओ वे॰ देवहेसो समसो ॥ तथा चउन्विहएखियस्य समसा ॥

तत्थ णं जे ते एवमाइंस ---पंचविहा संसारसमावण्यमा जीवा पण्यक्ता ते एवमाइंस. नं --एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चडिंग्हिया पंचिदिया । से कि तं एगिंदिया ? २ दुविहा पण्णता. तंत्रहा-पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य. एवं जाव पंचिदिया दुविहा प०. तं ---- पजनगा य अपजनगा य । एपिंदियस्स णं भंते ! केबइयं कालं टिई पण्णना ? गोयमा । जहनेषां अंतोमुहत्तं उन्होसेणं बाबीसं वानसहरूसाई, बेइंदिय० जहन्नेणं अंतोमु ० उद्योसेणं बारस संबच्छराणि, एवं नेट्ंदियस्स एगूणपण्णं राइंदियाणं, चडरिंदियस्य छम्मासा, पंचेंदियस्स जह० अंतीस्० उद्दोसेणं तसीसं सागरीवमाई, अपजनएगिदियस्य णं० केवडयं कार्ल ठिडे पण्णना ! गीयमा ! जहनेणं अंतोम ० उद्योसेणांव अंतो॰ एवं सब्वेसिप अपजनगाणं जाव पंचेंदियाणं, पजनिगिदियाणं जाव पंचिन्दियाणं पुच्छा, गो॰! बहन्नेणं अंतो० उद्यो॰ बावीसं वामसहस्माइं अंतोमहत्तु-णाई, एवं उक्कोसियावि टिई अंतोसहत्त्वा मन्वेसि पजताणं कायव्या ॥ एशिदिए णं भंते । एगिदिएति कालओ केविकरं होइ ! गोवमा ! जहकेणं अंतोस० उद्दो० वणस्सहकालो । बेइंदिए णं अंते ! बेइंदिएत्ति कालओं केविबरं होइ ? गोयसा ! जह अंतोम • उद्घासिणं संखेजं कालं जाव चडरिंदिए संखेजं कालं, पंचांदिए णं भंते ! पंचिंदिएति कालओ केवचिरं होइ ﴿ गोयमा ! जह • अंतोमु • उन्नो • साग-रोवमसहस्य साइरेनं ॥ अपजन्तएगिदिए णं भेते !० कालओ केवर्ष्यर होड ? गोयमा ! णं मंते ! • कालओ केवियरं होइ ? गोयमा ! जहनेणं अंतोसहत्तं उक्तीसेणं संखिजाई वाससहस्याई । एवं बेइंदिएवि, णवरं संसेजाई वासाई । तेइंदिए णं भंते !» संखेजा राइंदिया। चडरिंदिए णं॰ संखेजा मासा। पजनपंचिदिए० सागरोवमसय-पुहत्तं साइरेगं ॥ एगिदियस्य णं भंते ! केन्डयं कालं अंतरं होड १ गोयमा ! जह-<sup>०णेणं</sup> अंतोम्हतं उद्दोसेणं दो सागरोवमसहस्साइं संखेळवासमञ्महियाइं । बेइंदियस्स णं अंतरं कालको केविकरं होइ ? गोकमा ! जहणोणं अंतोसहत्तं उक्कोसेणं वणत्सइ-कालो, एवं तेईदिवस्स चउरिदियस्स पीनिवयस्स, अपजातगाणं एवं चेव, पजात-गाणवि एवं चेव ॥ २२४ ॥ एएसि मं अंते ! एगिरि० बेर्ड० तेर्ड० चर० पंचि-१६ सत्ता•

दियाणं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्त्रत्थोचा पंचेंदिया चडरिंदिया विसेसाहिया तेईदिया विसेसाहिया वेईदिया विसे-साहिया एमिंदिया अणंतगुणा । एवं अपजनगाणं सन्वत्योवा पंचेंदिया अपजनगा चर्डिंदिया अपजन्मा विसेसाहिया तेइंदिया अपजन्मा विसेसाहिया वेइंदिया अपजनगा विसेसाहिया एगिंदिया अपजनगा अणंतगुणा सइंदिया अप० वि०॥ सव्बत्योवा चर्डिनेदिया पजनगा पंचेदिया पजनगा विसेसाहिया वेइंदियपजनगा विसेसाहिया तेइंदियपज्जनगा विमेसाहिया एगिंदियपज्जनगा अणंतगुणा महाँदिया पञ्जनगा विसेसाहिया॥ एएसि णं भंते ! सहंदिशाणं पञ्जनगञ्जपञ्जनगाणं कयरे २ हिनी ० ? गोयमा ! सक्वत्योवा महंदिया अपजनगा सहंदिया प्रजनगा मुंखेजगुणा । एवं एगिंदियावि ॥ एएसि णं भंते ! बेडोदियाणं फबनापज्यतगाणं कवरे २ हिंती अप्पा वा बहुया वा तुक्का वा विसेमाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चरधोवा बेइंदिया पञ्जनगा अपजनगा असंखेजगुणा, एवं तेंदियचडीरेंदियपंचंदियावि ॥ एएसि णं भंते ! एगिंदियाणं बेइंदि॰ तेइंदि॰ चउरिंदि॰ पंचेंदियाणं पजनगाणं अपजनगाण य कबरे २...? गोयमा ! सञ्बत्धोवा चउरिंदिया पञ्चनगा पंचेंतिया पञ्चनगा बिसे-साहिया चेडंदिया पज्नत्तमा बिसेसाहिया तंडंदिया पज्जतमा विसेसाहिया पंचंदिया अपजनगा असंसेजगुणा चर्डिरिटिया अपजना विसेसाहिया तेइंदियअपजना विसे-साहिया बेइंदिया अपज्ञता विसेसाहिया एगिंदियअपज्ञता अर्णनगुणा सइंदिया अपजता विसेसाहिया एगिदियपजता संसेजगुणा सहंदियपजता विसेसाहिया सहं-दिया विसेसाहिया । सेतं पंचविहा संमारसमावण्यमा जीवा प० ॥ २२५ ॥ खडस्था पंचविता पदिवसी समसा ॥

तत्य णं जे ते एवमाइंस्-छिन्नहा संसारसमायणमा जीवा प॰ ते एवमाइंस्, तंजहा—पुढिविकाइया आठकाइया तेउ॰ वाउ॰ वणस्सइकाइया तसकाइमा ॥ से कि तं पुढिवि॰ १ पुढिवि॰ दुविहा पण्णता, तं॰—सुहुमपुढिविकाइया बायरपुढिविकाइया दुविहा पण्णता, तंजहा—पज्जत्तगा य अपजल्लगा य, एवं वायरपुढिविकाइयावि, एवं च उक्करणं मेएणं आउतेउवाउवणस्सइकाइया णेयव्या । से कि तं तसकाइया १ २ दुविहा पण्णता, तंजहा—पज्जत्तगा य अपजल्लमा य ॥ २२६ ॥ पुढिविकाइयस्स णं भेते । केवइयं कार्क ठिई पण्णता १ गोयमा । जङ्कणं अंतोमुहुनं उक्कोसेणं वायसि वाससहस्साई, एवं सब्वेसि ठिई नेयव्या, तसकाइयस्स जहकेणं अंतोमुहुनं उक्कोसेणं वायसि वाससहस्साई, एवं सब्वेसि ठिई नेयव्या, तसकाइयस्स जहकेणं अंतोमुहुनं उक्कोसेणं तेतीसे सायरोबमाई, अपजल्लाणं सव्वेसि जहकेणि उक्कोसेणवि अंतोमुहुनं, एक्सागणं सव्वेसि उक्कोसिया ठिई

अंतोमुहुतूणा कायव्या ॥ २२७ ॥ पुरविकाइए णं भंते ! पुढविकाइएति कालओ केषिरं होइ ? गोयमा ! जहक्षेणं अंतोमुहुतं उक्षोसेणं असंखेजं कालं जाव असं-खेजा लोया। एवं आउ० तेउ० वाउकाइयाणं वणस्सहकाइयाणं अर्णतं कालं जाव आवित्याए असंबेखइभागो ॥ तसकाइए णं भेते !॰ जहनेणं अंतोमु॰ उद्यो-सेणं दो सागरीवमसहस्साइं संखेजवासमञ्महियाई। अपजनगणं छण्हवि जहण्णेणवि उद्गोसेणवि अंतोमुहुत्तं, पज्जतगाणं—'वाससहस्सा संखा पुढविदगाणिलतंस्ण पजता । तेऊ राइंदिसंस्वा तसनागरसयपुहुत्ताई ॥ ९ ॥' पजतगाणवि सन्वेसिं एवं ॥ पुढविकाइयस्स णं मंते ! केवइयं कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! अहमेणं अंतोमुहतं उद्दोसेणं वणप्फडकालो, एवं आउतेउवाउकाडयाणं वणस्यइकालो, तसकाइयार्णाव, वणस्सइकाइयस्स पुढविकालो, एवं अपजनगाणिव वणस्सइकालो, वणस्मईणं पुढविकालो, पजनागाणवि एवं चेव वणस्सइकालो, पजनवणस्मईणं पुढांबकालो ॥ २२८ ॥ अप्पाबहुयं-मन्त्रत्योवा तसकाइया तेउकाइया असंखेजगुणा पुरुविकाइया विसेसाहिया आउकाइया विसेसाहिया बाउकाइया विसेसाहिया वणस्स-इकाइया अणंतगुणा एवं अपज्ञत्तगावि पज्ञत्तगावि ॥ एएसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं पजनगाणं अपज्ञतगाण य कयरे २ हिंतो अप्पा वा एवं जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बरबोवा पुढविकाइया अपजनगा पुढविकाइया पजनगा संकेजगुणा, एएसि णं भंते ! आ० सञ्बत्योवा आउक्काइया अपजनगा पजनगा संखेजगुणा जाव वणस्स-इकाइया॰ सम्बत्योवा तसकाइया प्रजातमा तसकाइया अपजातमा असंबेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं जाव तसकाइयाणं पजनगञ्जानगाण य कयरे २ हितो अप्पा बा ४ ? गो० ! सञ्बत्योवा तसकाइया पज्जतमा, तसकाइया अपज्जतमा असंखेजगुणा, तेउकाइया अपजना असंखेजगुणा, पुढविकाइया आठकाइया वाउ-काइया अपजनगा विसेसाहिया, तेउकाइया पजनगा संखेजगुणा, पुढविआउवाउ-पजनगा विसेसाहिया, वणस्सद्दकाह्या अपजनगा अयंतगुणा, सकाऱ्या अपजनगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पजनमा संखेजगुणा, सकाइया पजनमा विसेसाहिया ॥ २२८ ॥ सहसास में मंते ! केवहर्य कार्ल ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुनं उद्योसेणयि अंतोसुहुनं एवं जाव सुहुमिषओयस्स, एवं अपजन्तगाणवि पजनगाणवि अहज्जेव्यवि उद्योगियवि अंतीमुहुत्तं ॥ २३० ॥ सुहुमे णं अंते ! सुहु-मेति कालओ केविवरं होइ ? गोयमा ! अहण्येणं अंतोमुहत्तं उद्योसेणं असंखेजकालं जाव असंखेजा कोवा, सम्बेसि पुरविकाको जाव सहुमणिओयस्स पुरविकाको, अपजानगणं सन्देसि जहण्येगति उद्योसेगति अंतोग्रहतं, एवं पजानगणि सन्देसि

जहण्णेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं ॥ २३१ ॥ युहुमस्स णं भंते ! केन्नइयं कालं अंतरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमु ॰ उद्घो ॰ असंखेजं कालं कालओ असंखेजाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ खेनाओ अंगुलरस असंखेळाइमागो, एवं मुह्मवणस्साइकाइ-यस्सवि सुद्दमणिओयस्सवि जाव असंखेजा लोगा असंखेजहमागो । पुढविकाइयाईणं वणस्सइकाळी । एवं अपज्जनगाणं पजनगाणवि ॥२३२॥ एवं अप्पाबहुगं, सञ्बरधोव। सुहमतेजकाइया सुहमपुढविकाइया विसेसाहिया सुहमञाजवाळ विसेसाहिया सुहम-णिओया असंखेजगुणा ग्रहुमवणस्सइकाइया अणंतगुणा ग्रहुमा विसेसाहिया, एवं अपजनगाणं, पजनगाणवि एवं चेव ॥ एएसि णं भंते ! बुहुमाणं पजनापजनाणं कसरे॰ १ गोयमा ! सन्वत्योवा सहुमा अफजनगा सहुमा पजतगा संखेजगुणा, एवं जाव सुहुमणिगोया॥ एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं जाव सहमणिओसाण य पजनापजता । कयरे २ हिंतो । ? गोयमा ! सन्वत्थीना सहमते-उकाइया अपजनगा सुहुमपुर्खावकाइया अपजनगा विसेसाहिया सुहुमअ'उअपजना विसेसाहिया द्वहुमवाउअपजना विसेसाहिया युहुमतेउकाइया पजनगा संखेजगुणा युद्दमपुढविआउवाउपजलगा विसेसाहिया मुहुमणिओया अपजलगा असंखेजगुणा पुरुमणिओया पजनगा संखेजगुणा सुरुमवणस्यदकाइया अपजनगा अणंनगुणा सुद्दमअपजना विसेसाहिया मुह्मवणस्सङ्पजनगा संखेजगुणा मुह्मा पजना विसे-साहिया ॥ २३३ ॥ बायरस्स णं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णाता ? गोयमा ! जहनेणं अंतोम् ॰ उक्को ॰ तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्यत्ता, एवं वायरतसकाइय-रसवि, बायरपुढवीकाइयस्स बाबीसवाससहस्साई, बायरआउस्स सत्तवाससहस्सं, बायरतेउरम तिण्णि राइंदिया, बायरबाउस्स तिण्णि वाससहस्साई, बायरबण० दसवाससहस्साई, एवं पत्तेयसरीरबायरस्सवि, पिओयस्स जहनेणवि उन्नोसेणवि अंतोमु॰, एवं बायरणिओयस्सवि, अपजत्तगाणं सव्वेसि अंतोमुहुत्तं, पजतगाणं उक्कोसिया ठिई अंतोमुहुनूणा कायव्या सब्वेसि ॥ २३४ ॥ बायरे णं भंते ! बाय-रेति कालओ केविवरं होइ ? गोयमा ! जह॰ अंतो॰ उद्दोसेणं असंखेजं कार्क असंखेजाओ उत्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, बेत्तओ अंगुल्स्स असंखेजइभागो; बायरपढविकाइयआउतेउवाउ० पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयस्स बायरिन्स्ययस्स एएसि जहण्णेणं अंतोम् ० उक्कोसेणं सत्तरि सागरोबमकोडाकोडीओ-संखाईयाओ समाओ अंगुलभागो तहा असंखेजा। ओहे य बायरतस्थणुवंघो सेसओ वोच्छं ॥ १ ॥ उस्तिप्पिणि २ स्त अष्ट्राह्यपोगमळाण परियद्य । बेउयहिसहस्सा खलु साहिया होंति तसकाए ॥ २ ॥ अंतोसहत्तकाळो होइ अपव्यक्तगाण सब्वेसि ॥ पज्जलबायरस्स

य बायरनसकाइयस्सावि ॥ ३ ॥ एएसिं ठिई सागरोबमसयपुहुत्तं साइरेगं । तेउस्स संख राई[दिया] दुविहणिओए मुहत्तमदं तु । सेसाणं संखेजा वाससहस्सा य सञ्वेसि ॥ ४ ॥ २३५ ॥ अंतरं बायरस्स बायरवणस्सइस्स णिओयस्स बायरणिओयस्स एएसिं चउण्हिव पुढविकालो जाव असंखेजा लोया, सेसाणं वणस्सइकालो । एवं पजातगाणं अपजातगाणवि अंतरं, ओहे य बायरतरु ओचनिओए य बायरणिओए य । कालमसंखेजंतरं सेसाण वणस्सईकालो ॥ १ ॥ २३६ ॥ अप्पा॰ सन्त्रत्थोवा बायरतसकाइया बायरतेउकाइया असंखेळगुणा पत्तेयसरीरबायरवणस्सइ० असं-खेजगुणा बायरणिओया असंखे॰ वायरपुढवि॰ असंखे॰ आउवाउ॰ असंखेजगुणा बायरवणस्मइकाइया अणंतगुणा बायरा विसेसाहिया १ । एवं अपज्तगाणि २ । पजनगाणं सम्बत्योवा बायरतेउकाइया बायरतसकाइया असंखेजगुणा प्तेगसरीरवायरा असंखे<del>जगुणा से</del>सा तहेव जाव बायरा विसेसाहिया ३ । एएसि **जं** भंते ! वायराणं पजनापजनाणं कयरे २ हिंतो॰ ? गो॰ ! सन्वत्थोवा वायरा पजना बायरा अपजनगा असंखेजगुणा, एवं सञ्चे जहा वायरतसकाइया ४ । एएसि णं भंते ! वायराणं वायरपुरविकाइयाणं जाव वायरतसकाइयाण य पजनापजनाणं कयरे २ हितो॰ ? गोयमा ! सम्बत्धोवा बायरतेउकाइया पजत्तगा बायरतमका-इया पज्तमा असंखेजगुणा बायरतसकाइया अपजत्तमा असंखेजगुणा पत्तेयसरीरबा-यर्बणस्माइकाइया पज्जत्तगा असंखेजगुणा बायरणिओया पज्जतगा असंखेज० पुटविभाउवाउपज्ञत्तमा असंखेजगुणा बायरतेउअपज्जतमा असंखेजगुणा पत्तेयसरी-रबायरवणस्तइ॰ अप॰ असंखे॰ वायरणिओया अपज्ञत्तगा असंखे॰ बायरपुढवि-आउवाउअपजत्मया असंखेजगुणा वायर्वणस्सदः पजत्त्वा अर्णत्युणा वायर्-पजतगा विसेसाहिया बायरवणस्मइ॰ अपजता असंखेजगुणा बायरा अपजतगा विसेसाहिया बायरा विसेसाहिया ५ । एएसि णं भंते ! सहुमाणं सहमपुढविकाइयाणं जाव सुहुमनिगोदाणं वायराणं वायरपुढविकाइयाणं जाव वायरतसकाइयाण य कयरे २ हिंतो॰ ? गोयमा ! सब्बत्योवा बायरतसकाइया बायरतेउकाह्या असंखेळ-गुणा परेयसरीरबायरवण असंखे० तहेव जाव बायरबाउकाइया असंखेळगुणा ग्रहमतेजकाह्या असंखे॰ युह्मपुढवि॰ विसेसाहिया युह्मभाउ॰ वि॰ युह्मबाउ० विसेसा॰ सहुमनिओया असंखेंजगुगा वायरक्णस्सइकाइया अणंतगुणा वायरा विसे-साहिया सहमवणस्सइकाइया असंबे॰ सहमा विसेसा॰, एवं अपजलगावि पजल-गावि, णवरि सम्बत्योवा बाबरतेजकाऱ्या पजता बायरतसकाऱ्या पजता असंबे-अगुणा प्रतेयसरीर्• सेसं तहेव जाव बुहुमध्यता विसेसाहिया । एएसि णं भंते !

सुहुमाणं बायराण य पजनाणं अपजनाण य कयरे २...? गोयमा! सव्यत्योवा बायरा पजता बायरा अपजता असंखेजगुणा सहुमा अपजता असंखेजगुणा सहु-मपजता संखेजगुणा, एवं सहुमपुढविबायरपुढवि जाव सहमनिओया बायरनिओया भवरं प्रतयसरीरबायरवण । सव्वत्योवा पज्जना अपजना असंखेजगुणा, एवं बायर-तसकाइयावि ॥ सन्वेसि भंते ! पज्यतअपज्यतगाणं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्ना व। विसेसाहिया वा ? गोयमा ! मन्वत्योषा बायरतेजकाइया पज्जता बायरतस-काड्या पज्यतगा असंखेजगुणा ते चेत्र अपज्यतगा असंखेजगुणा पर्तायसरीरबायरव-णस्सइअपजत्तगा असंखे वयारणिओया पजता असंखेज वायरपुढवि व पजता असं अाउवाउपजता असंखे वायरते उकाइयअपजता असंखे पतेय अपजता असंखे वायरनिओयअपज्ञता असं वायरपुढिव आउवाउकाइ अपज्ञतागा असंखेजगुणा सहमतेजकाइया अपजानगा असं॰ सहमपुढविबाउवाउअपजाता विसेसा॰ बुहुमतेजकाइयपंजतमा संखेजगुणा बुहुमपुढविआउवाउपजतमा विसेसा-हिया मुहुमणिगोया अपजत्तगा असंखेजगुणा मुहुमणिगोया पजत्तगा संखेजगुणा बायरवणस्सङ्काङ्या पज्जत्तगा अणंतगुणा बायरा पज्जतगा विसेमाहिया बायरवण-स्सइ॰ जपजता असंखेजगुणा नायरा अपजता विसे॰ नायरा विसेसाहिया पुरुम-वणस्सद्दकाद्दया अपजनगा असंखेजगुणा सहुमा अपजन्ता विसेसाहिया सहुमवण-स्सङ्काङ्या पजता संखेजगुणा सहमा पजनगा विसेसाहिया सहमा विसेसाहिया ॥ २३७ ॥ कडविहा णं भंते ! णिओया पण्णत्ता ? गोयमा ! वुविहा णिओया पण्णता, तंजहा--णिओया य णिगोदजीवा य ॥ णिओया णं भंते ! कहविहा पण्णना १ गोयमा । दुविहा प०, तंजहा—ग्रहुमणिओया य बायरणिओया य ॥ सहमणिओया णं भंते ! कहविहा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता, तंजहा-पजत्तगा य अफजरागा य ॥ वायरणियोयावि दुविहा पण्णता, तंजहा---पजसगा य अपजन्मा य ॥ णिओयजीवा णं मंते ! कड्विहा पण्णना ? गोयमा ! दुविहा पण्णता, तंजहा—सुहमणिओयजीवा य बायरियओयजीवा य । सुहमणिगोदजीवा दुविहा प॰, तं॰-पजत्तगा य अपजत्तगा य । बादरणिगोदजीवा दुविहा पन्नता, तं०--पज्जतमा य अपज्जतमा य ॥ २३८ ॥ निगोदा णं संते! दम्बद्भगए कि संखेजा असंखेजा अमंता? गोयमा! नो संखेजा असंखेजा नो अणंता, एवं पजतगावि अपजतगावि ॥ अहुमनिगोदा णं भंते ! दव्यद्वयाए कि संखेजा असंखेजा अर्णता? यो०! णो संखेजा असंखेजा णो अर्णता, एवं पजत्तगावि अपजत्तगावि, एवं बायरावि पजत्तगावि अपजत्तगावि यो संबेखा

असंखेजा गो अर्णता ॥ गिगोदजीबा णं भंते ! दव्यष्ट्रयाए कि संखेजा असंखेजा अर्णता ? गोयमा ! नो संबेजा नो असंखेजा अर्णता. एवं पजतावि अपजतावि, एवं सुहमणिओयजीवावि पजनागावि अपजनागावि, बादरणिगोदजीवावि पजनागावि अपजनगावि ॥ णिगोदा णं भंते ! पएसद्वयाए कि संखेजा॰ पुच्छा, गोयमा ! नो संसेजा नो असंसेजा अणंता, एवं पजतगावि अपजतगावि । एवं सहमणि-ओयावि पजनगावि अपजतगावि, पएसद्वयाए सब्वे अणंता, एवं बायरनिगोयावि पजनयावि अप्पजनयावि, पएसहुयाए सब्वे अणंता, एवं णिगोदजीवा नवविहावि पएसद्वयाए सन्वे अणंता ॥ एएसि णं भंते । णिओयाणं सहमाणं बायराणं पजनः-गाणं अपजनगाणं दब्बद्धयाए पएसद्वयाए दब्बद्वपएसद्वयाएं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा॰ ? गोयमा ! सव्वत्योवा बायरणिओयपज्ञनगा द्व्वद्वयाए वादर-निगोदा अपजनगा दम्बद्धयाए असंखेजगुणा सहसणिगोदा अपजनगा दम्बद्धयाए असंखेजगुणा सुहुमणिगोदा पजनगा दब्बहुशाए संखेजगुणा, एवं पएसहुशाएवि ॥ दम्बद्रपएसद्वयाएं सम्बत्योवा बायरणिओया पजता दम्बद्वयाए जाव सहमणि-गोदा पजता दब्बद्वयाए संक्षेजगुणा, सहमणिओएहिंतो पजतएहिंतो दब्बद्वयाए बादरणिगोदा पजता पएसद्वयाए अणंतगुणा, बायरणिओया अपजता पएसद्वयाए असंखे॰ जाव यहमणिओया पज्जता पएसह्याए संखेजगुणा । एवं णिओयजीवावि, णवरि संक्रमए जाव सहमणिओयजीवेहिंतो पज्जतएहिंतो दव्बद्वयाए बायरणिओयजीवा पज्र॰ पएसट्टयाए असंखेजगुणा, सेसं तहेव जाव सहमणिओयजीवा पज्रना पए-सद्वयाए संखेळागुणा ॥ एएसि णं भंते ! किगोदाणं सहमाणं बागराणं पजनाणं अपज्ञताणं णिओयजीवाणं सहमाणं बायराणं पज्जतगाणं अपज्जतगाणं द्व्यद्वयाए पएसङ्घ्याए दव्बद्दपएसङ्घ्याए कयरे २ हिंती ० ? गो० ! सव्बत्योवा बायरणिओया पजना दव्यद्वयाए बायरणिओया अपजता दव्यद्वयाए असङ्ग्रेजगुणा सहमणिगोदा अप० दब्बद्वगाए असंसेजगुणा सुहमिणगोदा पज॰ दब्बद्वगए संखेजगुणा सुह-मणिओएहिंतो द्व्वद्वयाए बायरणिओयजीवा पज्यता द्व्वद्वयाए अणंतगुणा बायरणि-ओयजीवा अपजता दब्बद्धयाए असंखेजगुणा सुहमणिओयजीवा अपजता दब्बद्धयाए असंखेजगुणा सहुमणिओयजीना पजता दब्बहुबाए संखेजगुणा, पएसहुबाए सम्ब-रथोवा बायरणिओयजीवा पजता पएसद्रवाए बायरणिओया अपजता पएसद्रवाए असंबे॰ सहमणिओयजीवा अपजतागा पएसहवाए असंखेळगुणा सहुमणिगोदजीवा पजता पएसह्याए संखेजगुणा युद्धमिनोदजीवेहिंतो पएसहयाए बादरणिगोदा पज्ञता पणसद्याण अवंतराणा बायरणिकोया अपज्ञतागा पणसः असंबेजगुणा जाब सहुमणिओया पजना पएसह्याए संकेजगुणा, द्व्वहृपएसहुयाए सक्तरथोवा बायर् णिओया पजना द्व्वहृयाए वायरणिओया अपजना द्व्वहृयाए असंकेजगुणा जाव सुहुमणिगोदा पजना द्व्वहृयाए संकेजगुणा मुहुमणिओयाहितो द्व्वहृयाए बायरणि-ओयजीवा पजना द्व्वहृयाए अणंतगुणा सेसा तहेव जाव सुहुमणिओयजीवा पज-नगा द्व्वहृयाए संकेजगुणा सुहुमणिओयजीवेहितो पजनएहितो द्व्वहृयाए बायरणि-ओयजीवा पजना पएसहृयाए असंकेजगुणा सेसा तहेव जाव मुहुमणिओया पजना पएमहृयाए संकेजगुणा ॥ सेनं द्व्वहा संसारसमावण्णगा जीवा प० ॥ २३९ ॥ पंचमा स्वव्यहा पहिचनी समसा॥

तत्थ णं जे ते एवमाहंगु-सनविद्दा संसारसमावण्णगा जीवा प॰ ने एवमाहंगु.
तंजहा—नेरइया तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणिणीओ मणुस्सा मणुस्सीओ देवा
देवीओ ॥ णेरइयस्म ठिई जहलेणं दमवाससहस्साइं उद्योसेणं तेनीसं मागरोवमाइं,
तिरिक्खजोणियस्म ठिई जहलेणं अंनोमुहुनं उद्योसेणं तिकि पिलओवमाई, एवं
तिरिक्खजोणिणीण्वि, मणुस्माणिव मणुस्सीणिवि, देवाणं ठिई जहा णेरइयाणं, देवीणं जहलेणं दसवासमहम्माइं उद्योसेणं पणपण्णपिलओवमाइं ॥ नेरइयंदेवदेवीणं जवेव
ठिई सवेव संचिट्टणा। तिरिक्खजोणिण् णं भंते ! तिरिक्खजोणिण्ति कालओ केवित्रदे होइं ! गोयमा ! जहलेणं अंनोमुहुनं उद्योसेणं वणस्सइकालो, तिरिक्खजोणिणीणं जहनेणं अंनोमु॰ उद्योश तिरिक्खजोणिणीणं जहनेणं अंनोमु॰ उद्योश तिरिक्खजोणिणीणं जहनेणं अंनोमु॰ उद्योश तिरिक्खजोणिणीणं जहनेणं अंनोमु॰ उद्योश तिरिक्खजोणियवज्ञाणं, तिरिक्खजोणियाणं जहलेणं अंतोमु॰ उद्योश प्रं सन्दाणं तिरिक्खजोणियवज्ञाणं, तिरिक्खजोणियाणं जहलेणं अंतोमु॰ उद्योश स्वागरोयमस्मयपुदुनं माइरेगं ॥ अप्याबहुयं—सन्वस्थोद्याओ मणुस्सीओ मणुस्सा असं-केज्युणा नेरइया असंकेज्युणा तिरिक्खजोणिणीओ असंकेज्युणाओ देवा असंकेज्युणा वेरवीओ संखेजगुणाओ तिरिक्खजोणिणीओ असंकेजगुणाओ देवा असंकेज्युणा देवीओ संखेजगुणाओ तिरिक्खजोणिणीओ असंकेजगुणा । सेनं सनविद्दा संसारमामाण्या जीवा प॰ ॥ २४० ॥ छुट्टी सन्तिविद्दा पिक्चनी समसा ॥

तत्थ णं जे ते एवमाहंसु—अद्विवहा संसारसमावण्णमा जीवा प० ते एवमाहंसु,
तं०-पद्यमसमयनेरङ्या अपद्यमसमयनेरङ्या पद्यमसमयतिरिक्खजोणिया अपद्यमसम्
यतिरिक्खजोणिया पद्यमसमयनेणुस्सा अपद्यमसमयमणुस्सा पद्यमसमयदेवा अपद्यमससयदेवा ॥ पद्यमसमयनेरङ्गस्स णं संते ! केव्ड्यं कार्लं ठिई पण्णमा ? गोयमा !
पद्यमसमयनेरङ्गस्स अह० एकं समयं उको० एकं समयं, अपद्यमसमयनेरङ्गस्स जह० दसवाससहस्साइं समक्रणाई उक्कोरीणं तेशीसं सागरोवमाइं समक्रणाई ।
पद्यमसमयतिरिक्खजोणियस्स वह० एकं समयं उक्को० एकं समयं, अपद्यमसमयतिर

रिक्सजोषियस्स जह॰ खुरागं भवग्गहणं समऊणं उद्दो॰ ति हि पलिओवमाइं समऊणाई, एवं मणुस्साणवि जहा तिरिक्सजोणियाणं, देवाणं जहा णेरइयाणं ठिई ॥ णेरइयदेवाणं जन्नव टिई सन्नेव संचिद्रणा दुविहाणवि । परमसम्यतिरिक्खजोणिए णं भंते ! पड़ कालओ केव चिरं होड़ ? गोयमा ! जह एकं समयं उक्को एकं समयं, अपटम - तिर्वस्यजोणियस्स जह - खुरागं भवरगहणं समऊणं टक्कोरेणं वणस्सङ्कालो । पदमसमयमणुस्साणं जहु ० उ ० एकं ममयं, अपदम ० मणुस्साणं जहु ० खुरागं भवग्गहणं समऊणं उद्यो० तिश्वि परिज्ञोवमाई पुञ्चकोडिपहत्तमञ्जाहियाई ॥ अंतरं पडमसमयणेरइयस्म जह० दसवासमहस्साई अंतोमहत्तमन्भिहयाई उद्योक वणस्यङ्कालो, अपटमसमय • जह • अंतोमु • उक्को • बणस्यङ्कालो । पटमसमय-निरिक्यजोणियस्य जह व निर्मागभवगाहणाई समकणाई उद्यो वणस्पदकालो. अपटमनमयतिरिक्खजोषियस्म जह० खुरागं भवग्गहर्णं समयाहियं उद्घो० मागरोव-मसयपृहत्तं साइरेगं । पढमरामयमणुस्यस्स अह० दो खुट्टाई भवग्गहणाई समक्रणाई उद्गो॰ वणस्पदकालो, अपहमसमयमणुस्यस्स जह ॰ खुद्गागं भवग्गहणं समग्राहियं उद्यो वणस्मइकालो । देवाणं अहा नेरइयाणं अह० दसवामसहस्साइं अंतीमहत्त-मञ्महियाई उन्नो० रणस्सङ्कालो, अपडमसमय० जह० अंतो० उन्नो० वणस्सङ्-कालो ॥ अप्पाबहु ० एएसि णं भंते ! पडमममयनेरद्वाणं जाव पढमसमयदेवाण य कबरे २ हितो०? गोबमा! सन्वरथोवा पटमसमयमणुस्ता पटमसमयणेरह्या असंखेजगुणा पढमसमयदेवा असंखेजगुणा पढमसमयतिरिक्खजोणिया असंखेज-गुणा ॥ अपद्रमसमयनेरइयाणं जाव अपद्रमसमयदेवाणं एवं चेव अप्पबह ० णवरि अपडमनमयतिरिक्खजीषिया अर्णतनुणा ॥ एएसि णं मंते ! पडमसमयनेरइयाणं अपदम् । जेरडयाणं कयरे २...? गोयमा ! सञ्बत्योवा पढमसम्बर्णरङ्या अपढम-समयनेरड्या असंखेजगुणा, एवं सब्दे ॥ एएसि णं भंते ! पहमसमयणेरहयाणं जाव अपटमसमग्रहेवाण य कर्यरे २ ...? गोयमा ! सञ्बत्योका पढमसमयमणुस्सा अपहमसमयमणुरसा असंखेजगुणा पहमसमयणेरदया असंखेजगुणा पहमसमयदेवा असंबेजगुणा परमसमयतिरिक्खजोणिया असंबेजगुणा अपहमसमयनेरइया असंबे-जगुणा अपरमसमयदेवा असंखेजगुणा अपरमसमयतिरिक्खजोणिया अणंतगुणा । सेनं अद्वविहा संसारसमावण्णमा जीवा पण्णता ॥ २४१ ॥ सन्तमा अद्वविह-पहिंबसी समसा ॥

तत्व णं जे ते एवमाहंसु-णविद्या संसारसमावण्यमा जीवा प॰ ते एवमाहंसु, तं ॰-पुढविद्याह्या आउद्याहवा तेउद्याहवा वाउद्याहवा वणस्यहकाह्या वेहंदिया तेईविया चउरिदिया पंचेंदिया ॥ ठिई सन्वेसिं माणियन्या ॥ पुढविकाडयाणं संचिद्वणा पुडविकालो जाव वाजकाइयाणं, वणस्सईणं वणस्सइकालो, वेईविया तेईदिया चउरिदिया संखेजं कालं, पंचेंदियाणं सागरोवमसहस्सं माइरेगं ॥ अंतरं मन्वेसि अणंतं कालं, वणस्सइकाइयाणं असंखेजं कालं ॥ अप्यावहुगं, सन्वत्थोवा पंचिदिया चउरिदिया विसेसाहिया तेईदिया विसेसाहिया वेईदिया विसेसाहिया तेईविया विसेसाहिया वेईदिया विसेसाहिया क्षेत्रं अणंतगुणा । सेत्तं णवविहा संगारसमावण्णा अथा पण्णमा ॥ २४२ ॥ अद्वमा णवविह पहिचकी समत्ता ॥

तत्थ पं जे ते एवमाहंसु-इसविहा संमारसमावण्यमा जीवा प॰ ते एवमाहंस. नं जहा--पटमनमयएगिदिया अपटमसमयएगिदिया पटमसमयवेहंदिया अपटमसमय-बेइंदिया जाव पढमसमयपंचिदिया अपढमसमयपंचिदिया, पढमसमयएगिदियरूम णं मंते ! केन्द्रयं कालं ठिई पण्णना ? गोयमा ! जहण्णेणं एकं समर्थ उक्को० एकं०, अप्रहम-समयएगिदियस्य जहण्णेणं सुद्वागं भवग्गहणं समऊणं उद्यो० बावीसं बाससहस्याडं समजणाई. एवं सन्वेमिं पढमसमहयकालं जहण्येणं एको समओ उक्कोसेणं एको समओ, अपउम • जहण्णेणं खुरागं भवस्पहणं समऊणं उद्देशिणं जा जस्स ठिडे सा समजणा जाव पंचिदियाणं तेत्तीसं सागरोवमाटं समजणाई ॥ संचिद्वणा पढमसमह-यस्त जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं एकं समयं, अपत्रमसमयगाणं जहण्णेणं बहुागं भवनगरुणं ममऊणं उक्रोसेणं एगिंदियाणं वणरसङकालो. बेइंदियतेइंदियचचरिंदियाणं संखेज कालं पंचेंदियाणं सागरोवममहत्सं साइरेगं ॥ पडमसमयएगिंदियाणं भंते ! कालओं केनइयं अंतरं होइ? गोयमा! बहन्नेणं दो खुद्दागभवग्गहणाई समस्रगाई उद्यो वणस्सहकालो, अपदम । एसिंदिय । अंतरं जहण्येणं खुरागं भवनाहणं समग्रा-हियं उन्नो॰ दो सागरोवमसहस्साइं संखेजवासमञ्महियाई, सेसाणं सञ्चेसिं पहम-समइयाणं अंतरं जह॰ दो खुड्डाई भवस्महणाई समद्भणाई उक्को॰ वणस्सङकालो. अपडमसमङ्याणं सेसाणं जहण्येणं खुड्डागं भवग्गहणं समयाहियं उन्नो॰ वणस्सङ्-कालो ॥ पढमसमझ्याणं सन्वेसिं सन्वत्योवा पढमसमयपंचेंदिया पढम• चडरिंदिया विसेसाहिया पडम० तेईदिया विसेसाहिया प० बेईदिया विसेसाहिया प० एगिंदिया विसेमाहिया ॥ एवं अपढमसमह्यावि जबरि अपढमसमयएगिदिया अजंतगुणा । दोण्हं अप्पबह् , सञ्बत्योवा पढमममगर्पविदेशा अपडमसमयएगिदिया अणंतगुणा सेसाणं सव्वत्योत्रा पदमसमझ्या अपडम० असंखे अगुणा ॥ एएसि णं भंते । व्हमसंस्थ-एगिदियाणं अपटमसमयएगिदियाणं जाव अपटमसमयपंचिदियाण व कसरे १ ...? गोयमा ! सन्बत्थोवा पडमसम्बर्पर्वेदिया घडमसमयच्डरिदिया विशेसाहिया घडम- समयतेइंदिया विसेसाहिया एवं हेट्टामुहा जान पढमसमयएगिंदिया विसेसाहिया अप-ढमसमयपंचेंदिया असंखेजगुणा अपडमसमयच्छिरिदया विसेसाहिया जान अपढम-समयएगिंदिया अणंतगुणा ॥ २४३ ॥ सेत्तं दसविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णता, सेत्तं संसारसमावण्णगजीवाभिगमे ॥ नवमा दसविहा पडिवसी समता॥

से कि तं सञ्बजीवाभिगमे ? सञ्बजीवेसु णं इमाओ णव पडिवसीओ एवमाहि-जंति एगे एवमाहंसु-द्विहा सञ्जीवा पण्णता जाव दमविहा सञ्जीवा पण्णता ॥ तत्थ णं जे ते एक्माइंसु-द्विहा सन्वजीवा पण्णता ते एक्माइंसु, तंजहा--सिद्धा चेव असिद्धा चेव इति ॥ सिद्धे णं भेते ! सिद्धेशि कालओ केविचरं होइ ? गोयमा ! साइए अपज्ञवसिए॥ असिद्धे णं भंते ! असिद्धेति ० ? गोयमा ! असिद्धे दुविष्टे पण्णते . तंजहा-अणाइए वा अपज्ञवसिए अणाइए दा सपज्जवसिए ॥ सिद्धस्स णं भंते ! केवडकालं अंतरं होड ? गोयमा ! साइयस्त अपज्जवसियस्स णत्य अंतरं ॥ असि-दस्स णं भंते । केन्डयं अंतरं होइ ? गोयमा ! अणाइयस्स अपज्जवसियस्स णस्थि अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स णत्य अंतरं ॥ एएसि ण अंते ! सिद्धाणं असि-दाण व करारे २ ... ? गोयमा ! सन्बत्योवा सिद्धा असिद्धा अणंतगुणा ॥ २४४ ॥ अहवा दुविहा सञ्दजीदा पण्णाता, तंजहा-सइंदिया चेव अणिदिया चेव । सइंदिए णं भंते । कालओं केविषरं होइ ? गोयमा ! सईदिए दुविहे पण्णते. तं - अणाइए वा अफजनित् अणाइए वा सफजनित्ए, अणिदिए साइए वा अपजनित्ए, दोण्हवि अंतरं तत्थ । सव्बत्योवा अणिदिया सइंदिया अणंतगुणा । अहवा द्वविहा सव्वजीवा पण्णता, तंजहा-सकाइया चेष अकाइया चेव एवं चेव, एवं सजोगी चेव अजोगी चेव तहेव. [एवं सळेस्सा चेव अळेस्सा चेव ससरीरा चेव असरीरा चेव] संचिद्वणं अंतरं अप्पाबहुयं जहा सइन्दियाणं ॥ अहवा दुविहा सम्वजीवा पण्णता, तंजहा---सवेदगा चेव अवेदगा चेव ॥ सवेदए णं भंते ! सवे० ? गोयमा ! सवेदए तिविहे पण्णते. तंत्रहा-अणाइए अपजवसिए, अणाइए सपजवसिए, साइए सपजवसिए. तत्य णं जे से साइए सपजवसिए से जहरू अंतोम् ० उद्दो ० अणंतं कालं जाव सेताओ अवर्ष पोम्परुपरिवर्ष देसूणं ॥ अवेदए णं मंते ! अवेदएति कालओ केव-चिरं होड़ ? गोयमा ! अवेदए दुविहे पण्णते, तंजहा—साइए वा अपजवसिए साइए वा सपजनसिए, तत्व नं जे से साइए सपजनसिए से जहण्येणं एकं समयं उद्यो० अंतोमुहत्तं ॥ सबैयगस्य णं मेते ! केवहकार्कं अंतरं होइ ? गोयमा ! अणाइयस्य अपज्जवसियस्स णारेष अंतरं, अणाइयस्स सपज्जवसियस्स नात्य अंतरं, साडयस्स सपन्नवसिवस्स जडण्णेणं एकं समयं उड्डोसेणं अंतोग्रहरां ॥ अवेगगस्स पं शंते !

केनडयं कालं अंतरं होड ? गोयमा ! माइयस्म अपजनसियस्स णित्य अंतरं, माइ-यस्स सपज्जवसियस्स जह० अंतोम् । उक्षोसेणं अणंतं कालं जाव अवश्रं पीग्गलप-रियष्टं देम्णं । अप्याबहुगं, मध्वत्थोवा अवेगगा गवेगगा अणंतगुणा । एवं सकसाई चेव अक्रमाई चेव २ जहा सबेयगे तहेव भाणियन्वे ॥ अहवा दविहा सन्वर्जावा प०. तं - मलेमा य अलेमा य जहा असिद्धा सिद्धा. सव्यत्योवा अलेसा सलेसा अणंतगुणा ॥ २४५॥ अहवा० णाणी चैव अण्णाणी चैव ॥ णाणी णं भंते ! णाणिम कालओ० ? गोयमा ! णाणी द्विहे पश्चते, नं०-साइए वा सपज्जवसिए साइए वा सपज्जवसिए, तत्थ णं जे से माउए सपज्जविमए मे जहण्णेणं अंतीमृहुत्तं उक्कोसेणं छाबद्विमागरी-वमाइं राइरेगाई, अण्णाणी जहा मवेदगा ॥ णाणिस्य अंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुनं उद्योमेणं अणंनं कालं अवद्भं पोमालपरियद्वं देस्णं । अण्याणिस्य दोण्हवि आइह्यणं णित्य अंतरं, साइयस्य सपज्जवसियस्य जहण्णेणं अंतोम् ० उक्कोसेणं छावद्वि साग-रोवमाई माइरेगाई । अप्पाबहुर्य-सन्बत्धोवा णाणी अण्याणी अर्णतगुणा ।। अहवा दुविहा मध्यजीवा पन्नता, तं०-मागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य, संन्विष्ट्रणा अन्तरं च जहण्णेणं उक्कोसेणवि अन्तोनुहुनं, अप्पाबहु॰ सागारो॰ संखे॰ ॥ २४६॥ अहवा दुविहा सञ्बजीबा पण्णता, तंजहा--आहार्गा चेव अणाहारगा चेव ॥ आहारए मं भंते ! जाव केविकरं होड ! गोयमा ! आहारए दुविहे पण्णते, तंजहा-छउमत्यआहारए य केवलिआहारए य. छउमत्यआहारए णं जाव केविवरं होह ? गोयमा ! जहण्णेणं खुडागं भवग्गहणं दसमऊणं उद्योव असंखेळं कालं जाब कालओ. बेमओ अंगलस्स असंखेजहभागं । केवलिआहारए णं जाव केविवरं होड ? गीयमा ! जह • अंतोम • उद्दो • देस्णा पुरुवकोडी ॥ अणाहारए णं अंते ! कहविहे • ! गोसमा ! अणाहारए दुविहे पण्णते, तंजहा- छउमत्यअणाहारए य केवलिअणाहारए य, छउमत्थअणाहारए णं जाव केनिवरं होद ? गोयमा ! जहण्येणं एकं समयं उक्कोरेणं दो समया । केवलिअगाहारए दुविहे पण्णते, तंजहा-सिद्धकेवलिअणाहारए य भवत्यकेवलिअणाहारए य ॥ सिद्धकेवलिअणाहारए णं भंते ! कालओ केवियर होइ ? गो॰! साइए अपजनसिए ॥ भवत्यकेविक्रणाहारए यं अंते ! बहविहे पण्यते ? गो॰! मक्त्यकेवलि॰ दुविहे पण्णते, तं॰-सजोगिभवत्यकेवलिअणाहारए य अजोगि-भवत्यकेविष्ठजणाहारए य । सजीगिमवत्यकेविष्ठजणाहारए णं मेरी ! कालजी केविकरं ० ? गो ०! अजहण्यामणुक्कोसेणं तिण्णि समया । अजोगिभवत्यकेवित • जह ० अंतो० उको० अंतोमहत्तं ॥ इउमत्यक्षाहारगस्य० केन्द्रयं काळं अंतरं० ? गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं उद्यो व समया । केव्रक्रिआहारमस्त संतरं अजहण्यम्य-

क्रोसेणं तिण्णि समया ॥ छउमत्यअणाहारगस्स अंतरं बहनेणं खुरागभवग्गहणं दुसमुद्धणं उद्दो० असंखेजं कालं जाव अंगुलस्य असंखेजइभागं । सिद्धकेवछिअणा-हारगस्स माडयस्य अपज्ञवसियस्य णत्य अंतरं ॥ सजोगिभवत्यकेविङअणाहार-गस्य जह॰ अंतो॰ टक्कोसेणवि. अजोगिमवत्यकेवलिअणाहारगस्य णत्य अंतरं ॥ एएसि णं भेते ! आहारगाणं अणाहारगाण य कयरे २ हिंतो अप्पा ना बह० १ गोयमा ! सन्बत्योवा अणाहारमा आहारमा असंखेज ।। २४७॥ अहवा दुविहा सञ्बजीवा पण्णता, तंजहा-सभासगा य अभासगा य ॥ सभासए णं भंते ! सभासएति कालओ केविकर होह ? गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं उन्नो॰ अंतोमहत्ते ॥ अभासए णं भंते ० ? गोयमा ! अभासए दुविहे पण्णते, तं ०-साइए वा अपज्ञवसिए साइए वा सपज्जवसिए, तत्थ णं जे से साइए सपज्जवसिए से जह ॰ अंतो॰ उद्यो॰ अणंतं कालं अणंताओ उस्सप्पिणीओसिंपणीओ बणस्महकालो ॥ भारतगस्स णं भंते ! केवडकालं अंतरं होइ ? गोयमा ! जह० अंतो॰ उक्को० अणंतं कालं वणस्सद्कालो । अमासग० साइयस्स अपज्जवसियस्स परिष अंतरं. साइयस-पजनतियस्स जहण्णेणं एकं समयं उद्घो॰ अंतो॰ । अप्याबहु॰ मन्वरधोदा भासगा अभासगा अर्णतगुणा ॥ अहवा दुविहा सञ्बजीवा प०, तं०-ससरीरी य असरीरी य० असरीरी जहा सिद्धा. सन्वत्थोवा असरीरी ससरीरी अर्णत्युणा ॥ २४८ ॥ अहवा दुबिहा सम्बजीबा पण्यता, तंजहा--बरिमा चेव अचरिमा चेव ॥ चरिमे णे भंते ! चरिमेत्ति कालओ केवचिरं होड ? गोयमा! चरिमे अणाइए सपजवांसए, अचरिमे दुविहे प॰, तं॰--अणाइए वा अपज्जवसिए साइए वा अपज्जवसिए, दोव्हंपि णान्धि अंतरं, अप्पाबहर्य-सञ्बत्धोदा अचरिमा चरिमा अर्णतगुणा । [ अहवा दुविहा सञ्ब-जीवा प॰, तं॰-सागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य, दोण्हंपि संचिद्रणावि अंतरंपि जह॰ अंतो॰ उ॰ अंतो॰, अप्पाबह॰ सन्बत्थोवा अणागारोक्उत्ता सागारोक्उत्ता असंखेळगुणा ] सेतं द्विहा सञ्जीचा पकता ॥ २४९ ॥ ० ॥ तत्य णं जे ते एवमाहंस-तिनिहा सञ्बजीवा पण्णता ते एवयाहंत्र. तंजहा-सम्मदिद्री सिच्छादिद्री सम्मा-मिच्छादिही ॥ सम्मदिही णं भंते !॰ कालओ केविषरं होह ? गोयसा ! सम्मदिही दुविहे पण्णते, तंजहा-साइए वा अपज्ञवसिए साइए वा सपज्ञवसिए, तत्य जे ते साइए सपजविष्ठ से जह॰ अंतो॰ उद्यो॰ छाबद्वि सागरोषमाई साइरे-गाई॰ मिच्छारिडी तिबिडे अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए साइए वा सपजविष्, तत्व से ते साइए सपजविष्य से जह अंती अक्त अर्थतं कालं जाव अवश्वं पीमालपरियहं देसूनं सम्मामिन्छादिद्वी जह० अंसी० उक्तीक

अंतोमुहुत्तं ॥ सम्मदिद्विस्स अंतरं साइयस्स अपजनसियस्स नत्यि अंतरं, साइ-यस्स सपज्जवसियस्स जह ० अंतो ० उको ० अगंतं कालं जाव अवद्वं पोग्गलपरियष्टं देसणं. मिच्छादिद्विस्स अणाइयस्स अपज्ञवसियस्स णत्यि अंतरं, अणाइयस्य सप-जनसियस्य नित्य अंतरं, साइयस्य सपजनसियस्य जद्द० अंतो० उन्नो० छानदि सागरोबमाई साइरेगाई. सम्मामिच्छादिद्विस्स जह० अंतो० उद्यो० अणंत कार्ल जाव अवद्वं पोग्गलपरियष्टं देस्णं । अप्पाबहु॰ सम्बत्योवा सम्मामिच्छादिट्टी सम्म-दिही अर्णतगुणा मिच्छादिही अर्णनगुणा ॥ २५०॥ अहवा तिविहा सन्वजीवा पण्णता, तं०-परिता अपरिता नोपरिनानोअपरिता। परिते र्ण भंते !० कालओ केनिकरं होड़ ? गोयमा ! परिते द्विहे पण्णते. तं०-कायपरिते य संसारपरिते य । कायपरिते णं भंते : • ? गोयमा ! जह ॰ अंतोमु ॰ उक्को ॰ असंखेळं कालं जाब असंखेळा लोगा। संसारपरिते णं भंते! संसारपरितेति कालओ केविकरं होइ? गो०! जह० अंती० उक्की० अणंतं कालं जाव अवश्वं पोग्गलपरियष्टं देसूणं । अपरिते णं भंते !०? गो०! अपरित्ते दुविहे पण्णते, तं०-कायअपरिते य संसारअपरिते य. कायअपरिते णं० जह ० अंतो ० उद्घो ० अणंतं कालं, वणस्सङ्काल्धे, संसारापरित्ते दुविहे पण्णते, तंजहा-अणाइए वा अपज्जवसिए अणाइए वा सपज्जवसिए, णोपरित्तेणोक्षपरित्ते साइए अप-जनसिए । कायपरित्तस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० वणस्मइकालो, संसारपरित्तस्स णत्य अंतरं, कायापरित्तस्स जह० अंतो० उद्यो० असंखेळं कालं पुढविकालो । संसारापरितरस अणाइयस्य अपज्ञवसियस्य नत्य अंतरं, अणाइयस्य सपज्जब-सियस्य नित्य अंतरं, णोपरित्तनोअपरित्तस्सवि णत्यि अंतरं । अप्पाबह० सव्य-त्थोवा परिता णोपरितानोअपरिता अर्णतगुणा अपरिता अर्णतगुणा ॥ २५१॥ अहवा तिविहा सम्बजीवा प०, तं०--पजत्तगा अपजत्तगा नोपजत्तगानोअपजत्तगा. पजत्तनो मं भंते ! ०१ गोयमा । जह ० अंतो ० उक्को ० सागरोवमसयपुरुत्तं साइरेगं । अपजत्तरी ण भंते !ः गोयमा । जह० अंतो॰ उद्यो॰ अंतो॰, नोपजत्तणोअपजत्तर . साउए अपजवसिए । पजनगरस अंतरं जह॰ अंतो० उन्हो॰ अंतो०, अपजनगरस जह अंती विकार सागरीवमसमपुरुत्तं साहरेगं, तहयस्य णत्य अंतरं । अप्पा-बह० सव्यत्योवा नोपजत्तगनोअपजत्तगा अपजत्तगा अर्थतगुणा पजत्तगा संसेज-गुणा ॥ २५२ ॥ अहवा तिविहा सम्बजीवा प॰, तं॰--युहमा बागरा नोग्रहम-नोवायरा, सहमे मं भंते ! सहमेति कालको केवियरं० ? गो॰! बहुज्येमं अंतोमुहत्तं उक्रोसेणं असंखेजं कालं पुढविकाको, बायरा जह अंती उक्की असंखेजं कालं असंखेजाओ उत्सपिणीओसप्पिणीओ कालओ, बेशओ अंग्रक्स असंखेजा-

भागो, नोसुहुमनोबायरे माइए अपज्जवित्तपु, सुहुमस्स अंतरं बायरकालो, बायरस्स अंतरं सहमकालो, तइयत्स नोसुहुमणोबायरस्स अंतरं नत्थि । अप्पाबहु० सम्बत्थोवा नोमुहमनोबायरा बायरा अर्णतगुणा मुहमा असंखेळगुणा॥ २५३॥ अह्वा तिबिहा सव्यजीवा पण्णला, तंजहा—सण्णी असण्णी नोसण्णीनोअसण्णी, सभी णं भंते ! कालओ ? गो ं जह अंतो व उक्को सागरोबमसयपहर्त्त साइरेगं, असण्णी जह अंती उद्दो वणस्तडकालो, नोसण्णीनोअसण्णी साइए अपज्जवसिए । सिण्णस्स अंतरं जह॰ अंतो॰ उन्नो॰ बणस्सङ्कालो. असण्णिस्त अंतरं जह॰ अंतो॰ उक्को॰ सागरोबमसयपुहत्तं साइरेगं, तइयस्स णिय अंतरं । अप्पाबह । सन्वत्योवा सण्णी नोसन्नीनोअसण्णी अणंतगुणा असण्णी अणंतगुणा ॥ २५४ ॥ अहवा तिविहा सञ्बजीवा पण्णता, तंजहा-भवसिद्धिया अभवसिद्धिया नोभवसिद्धियानोअभवसिद्धिया, अणाइया सपज्जबसिया भर्नासदिया, अणाज्या अपजनसिया अभनसिद्धिया, साइया अपजनसिया नोभन-सिदियानोअभवसिदिया । तिण्हंपि नत्थि अंतरं । अप्पाबहु । सब्बत्थोवा अभव-मिद्धिया णोभवसिद्धियाणोअभवसिद्धिया अणंतगुणा भवसिद्धिया अणंतगुणा ॥२५५॥ अहवा निविद्या सम्बन्ध पन्, तंजहा-नसा थावरा नोतसानोयावरा, तसस्स णं भंते !०? गोयमा ! जह अंतो अको दो सागरोवमसहस्साइं साइरेगाइं, थावरस्स संचिद्वणा वणस्सङ्कालो, णोतमानोयावरा साङ्या अपज्जविमया । तसस्स अंतरं वणस्मइकालो, थावरस्स अंतरं दो सागरोवमसहस्साइं साइरेगाइं, णोतसणोयावरस्स णित्य अंतरं । अप्पाबहु । सम्बत्योवा तसा नोतसानोबाबरा अणंतगुणा थावरा अणंतगुणा। से तं तिबिहा सम्बजीवा पण्णता॥ २५६ ॥०॥ तत्थ णं जे ते एवसाहंसु-यउच्चिहा सव्वजीवा पण्णता ते एवमाहंसु, तं०--मणजोगी वहजोगी कायजोगी अजीगी। मणजीगी णं भंते ! • शोयमा ! जह • एकं समयं उक्को • अंतो • , एवं बहुजोगीवि, कायजोगी जह • अंतो • उन्हो • वणस्सइकालो, अजोगी साइए अपज-वसिए । मणजोगिस्स अंतरं बहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उद्दो० वणस्सइकालो, एवं बहजोगित्सवि, कायजोगिस्स बह० एकं समयं उद्यो० अंसो०, अजोगित्स णिय अंतरं । अप्पाबहर सम्बत्धोवा मणजोगी बङ्जोगी असंखेजगुणा अजोगी अणंत्यूणा कारकोरी सर्णंत्यूणा ॥ २५० ॥ अहवा चउव्विहा सव्वजीवा पण्णता. तंजहा-इत्थिवेयमा पुरिसवेयमा नपुंसमवेयमा अवेयमा, इत्थिवेयए पं भंते ! इत्यिवेयएति कालको केविकरं होइ है गोयमा ! (एगेण आएसेण०) पलियसयं दशक्तरं सहारस चोहस पछिनपुरुक्तं, समझो जहण्णो, पुरिसवेयस्स जह० अंतो०

उको० सागरोवमसयपुहुतं साइरेगं, नपुंसगवेयस्य जह० एकं समयं उक्तो० अर्णतं कालं वणस्मदकालो । अवेयए दुविहे प०, नं ०-साइए वा अपज्ञवसिए साइए वा सपज्जवसिए से जह० एकं स॰ उन्नो॰ अंनोम्०। इत्थिवेयस्स अंनरं जह० अंतो॰ उक्को॰ वणस्पइकालो, पुरिसवेयस्म॰ जह॰ एगं समयं उक्को॰ वणस्सद्कालो, नपुंसगवेयस्स जह अंतो उद्यो सागरोबमसयपुरुनं साइरेगं, अवयगो जहा हेट्टा । अप्पाबहरू सञ्बत्योवा पुरिसवेयमा इत्थिवयमा संखेळागुणा अवयमा अणंतगुणा नपुंमगवेयगा अणंतगुणा॥ २५८॥ अहवा चर्जाव्यहा सव्यजीवा पण्णना, तंजहा-चक्ख्रंसणी अचक्ख्रदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी ।। चक्ख्रदंराणी णं भंते : ०१ गोयमा ! जह ० अंतो ० उक्को ० सागरोबमसहस्यं साहरेगं, अवस्खुदंसणी दुविहे पण्यते, तं०-अणाइए वा अपज्ञवसिए अणाइए वा सपज्जवसिए । ओहिदंगणिस्स जह॰ इक्षे समयं उद्घोट दो छावटी मागरोबमाणं माडरेगाओ, केवलदंसणी साइए अपजनसिए ॥ चक्खुदंगणिस्स अंतरं जद्द० अंतोमु० उन्नो० वणस्सङ्कालो । अचक्षुदंसणिस्स दुविहस्स निथ अंतरं । ओहिदंगणिस्स जह ० अंतोम् ० उद्योसंणं वणस्सइकालो । केक्लदंसणिस्स णात्य अंतरं । अप्पाबहुर्य-पव्यत्योवा ओहिदंसणी चक्खदंसणी असंखेजगुणा केवलदंसणी अणंतगुणा अवक्खदंसणी अणंतगुणा ॥ २५९ ॥ अहवा चडिवहा सम्बजीवा पण्णता, तंत्रहा—संजया असंजया संजयासंजया नोसंजयानोअसंजयानोसंजयासंजया। संज्ञए ण भेते 10 ? गोबमा ! जह ० एकं समयं उद्घो ० देशमा पुष्त्रकोडी, असंज्ञवा जहा अभ्याणी, संज्ञयासंज्ञप जह॰ अंतीमु॰ उद्गो॰ देस्णा पुरुष्कोडी, नीमंत्रयनीअसंजयनीसंजयासंजर साहर अपज्जवसिए, संजयस्स संजयासंजयस्य दोण्हवि अंतरं जहु अंतोमु । उद्दां । अवर्षु पोमालपरियहं देसूणं. असंजयस्म आइद्वे णित्य अंतरं, साइयस्म सपजनिमयस्स जह० एकं स० उक्कां॰ देस्णा पुरुवकोडी, अउत्थगस्य णत्थि अंतरे॥ अप्पाबहु॰ सन्वत्थोत्रा संजया संजयासंजया असंखेजगुणा णोसंजयणोअसंजयणोसंजयासंजया अर्णतगुणा असंजया अर्णतगुणा ॥ सेतं चडवित्रहा सम्बर्जीया पण्णता ॥ २६० ॥ तबा सञ्बजीवच०पद्भिवसी समसा॥

तत्य णं जे ते एवमाहंग्र-पंचित्ता सञ्जीका पण्णणा ते एवमाहंग्र, तंजहा-कोहकसाई माणकसाई मायाकसाई लोमकसाई अकसाई ॥ कोहकसाईमाणकसाई-मायाकमाईणं वह० अंतो० उद्दो० अंतोमु०, लोमकसाइस्स वह० एकं स० उद्दो० अंतो०, अकसाई दुविहे वहा हेट्टा ॥ कोहकसाईमाणकसाईमायाकसाईणं अंतरं वह० एकं स० उद्दो० अंतो०, कोहकसाइस्स अंतरं वह० अंतो० उद्दो० अंतो०, अक्साई तहा जहा हेट्टा ॥ अप्पाबहुर्य अक्साइणो सव्यत्योवा माणकर्माई तहा अर्णतगुणा । कोहे मायालोमे विसेसमहिया मुणेयव्या ॥ १ ॥ २६१ ॥ अहवा पंचिद्या सव्यजीवा पण्णता, तंजहा जिर्ह्या तिरिक्तजोषिया मणुस्सा देवा सिद्धा । संचिद्धणंतराणि जह हेट्टा मणियाणि । अप्पाबहु० सव्यत्योवा मणुस्सा णेरह्या असंखेळगुणा देवा असंखेळगुणा सिद्धा अर्णतगुणा तिरिया अर्णतगुणा । सेतं पंच-विहा सव्यजीवा पण्णाणा ॥ २६२ ॥ च्यउत्था स० प० समसा ॥

तत्थ णं जे ते एवमाहंस-छिबहा सव्वजीवा पण्णता ते एवमाहंस, तंजहा-आभिणिबोहियणाणी मुरणाणी ओहिणाणी मणपञ्जवणाणी केवळणाणी अण्याणी, आभिणिबोहियणाणी णं भंते! आभिणिबोहियणाणिति कालओ केविचरं होइ? गोयमा ! जह ० अन्तोमुहुत्तं उक्को ० छावहिँ मागरोवमाई साइरेगाई, एवं सुयणाणीवि, ओहिणाणी णं भेते !० ? गोयमा ! जह० एकं समयं उक्को० छान्द्रिं सागरोत्रमाई साहरेगाई, मणपजनणाणी णं भेते !० ? गी० ! जह० एकं समयं उक्को॰ देस्णा पुठ्य-कोडी, केवलनाणी णं मंते !० ? गो० ! साइए अपज्यतिए, अजाणिणो तिविहा प०, तं - अणाइए वा अपज्ञवसिए अणाइए वा सपज्जवसिए साइए वा सपज्जवसिए. तत्थ ॰ साइए नपज्जवसिए से जह ॰ अंतो ॰ उन्नो ॰ अणंतं कालं अवन्नं पुरगलपरियहं देस्णं । अंतरं आभिणिबोहियणाणिस्स जह० अंतो० उक्को० अर्णतं कालं अवश्वं पुरग-लपरियष्टे देसूणं, एवं सुब० अंतरं० मणपज्जव०, केवलनाणिणो जत्थि अंतरं. अन्नाणि० साइयसपजनसियस्स नह० अंतो० उद्दो० छानद्वि सागरोक्साई साइरेगाई । अप्पा॰ सम्बत्योदा मण॰ ओहि॰ असंबे॰ आभि॰ सुय॰ विसेसा॰ सद्वाणे दोधि नुहा केवल० अणंत० अण्णाणी अणंतगुणा ॥ अहवा छव्यिहा सम्बजीवा पण्णता, तंजहा--एगिंदिया वेंदिया तेंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया अणिदिया। संचिद्धवंतरा जहा हेट्टा । अप्पाबहर्य-सम्बत्धोवा पंचित्रवा चडरिंदिया विसेसा॰ तेईदिया विसेसा॰ वेंदिया विसेसा॰ अणिदिया अर्णतगुणा एगिदिया अर्णतगुणा ॥ २६३ ॥ अहवा छव्विहा सम्वजीवा पण्णता, तंजहा-ओराहियसरीरी वेडव्वियसरीरी आहारगसरीरी तेयगसरीरी कम्मगसरीरी असरीरी ॥ औराव्धियसरीरी ण मेते !० कालओ केविबर्र होड़ ? गीयमा ! जहाजीजं सहायं सदागहणं दुसमऊणं, उद्दोसेणं असंखेजं कालं जाव अंगुलस्स असंबोध्यहमार्ग, बेरु विवयसरीरी वह • एकं समयं उद्दोसेणं तेत्रीसं मागरीक्साई अंतोसहत्तमभ्महियाई, बाहारगसरीरी जह अंती उन्हों अंती , तेयगसरीरी बुबिहे प॰, तं०-अवरहए वा अपअवसिए अणाहए वा सपज्यवसिए, एवं कम्मगसरीरीवि. असरीरी साइच अपज्ञवसित् ॥ अंतरं ओरावियसरीरस्स जह० १७ सता॰

एकं समयं उको॰ तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहत्तमञ्महियाइं, वेउ व्ययसरीरस्म जह • अंतो • उन्नो • अर्णतं कालं वणस्सहकालो, आहारगमरीरस्स जह • अंतो • उक्को॰ अर्णतं कालं जाव अवश्वं पोरगलपरियद्वं देस्णं, तेय॰ कम्मामरीरस्य य दुण्हवि णत्य अंतरं ॥ अप्पाबह० मव्वत्योवा आहारगसरीरी वेउव्वियसरीरी असंखेजगुणा ओरालियसरीरी असंखेजगुणा असरीरी अर्णतगुणा तैयाकम्यगसरीरी दोवि तुहा अर्णतगुणा ॥ सेत्तं छिन्वहा सम्बर्जावा पण्णता ॥ २६४ ॥ ० ॥ तत्य णं जे ते एवमाइंगु-मत्तविहा सव्वजीवा प० ते एवमाइंगु, तंजहा-पुटवि-काइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्मदकाइया तसकाइया अकाइया । सेचिद्रणंतरा जहा हेद्रा । अप्पायह । सम्बत्योवा तसकाइया तेउकाइया असंकेज-गुणा पुरुविकाइया विसे० आउ० विसे० वाउ० विसेपा० सिद्धा अणंतगुणा वण-स्मडकाइया अणंतगुणा ॥ २६५ ॥ अहवा सत्तविहा मञ्चर्जावा पण्णका. नंजहा-कण्डलेस्मा नीललेस्सा काउलेस्मा तेउलेस्सा पम्हलेस्मा मुक्केस्मा अलेस्सा ॥ कण्ड-लेसे णं भंते ! कण्हलेसेति कालओ केत्रबिरं होइ ! गोयमा ! त० अंती० उन्नो० तत्तीसं सागरोत्रमाइं अंतोमुहत्तमव्यहियाइं, णीललेस्से णं॰ जह॰ अंतो॰ उन्हो॰ दस सागरोवमाइं पिल्लोवमस्स असंखेजहमागमञ्महियाइं, काउल्लेसे णं मेते !०} गी०! जह ॰ अंतो ॰ उन्हो ॰ तिन्नि सागरीवमाइं पिल्ञेबोवमस्स असंखेजहभागमञ्मिहयाई. तेउलेस्से णं भंते !०? गोयमा । जह० अं० उद्यो० दोण्णि सागरोवमाई पिठओवमस्स असंखेजहमागमञ्मद्वियाई, पम्हलेसे णं भंते !०! गोयमा । जह० अंतो० उन्हो० दस मागरीयमाई अंतोमुद्दत्तमञ्भिहयाई, सुक्केसे णं भंते !०? गो०! बहन्नेणं अंतो० उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोत्रमाई अंतोमुहत्तमन्महियाई, अलेस्से णं भंते ! साइए अपजनसिए ॥ कम्हलेसस्स णं भंते ! अंतरं कालओ केविषरं होह ? गोयमा ! जह० अंतो॰ उक्को॰ तेत्तीर्स सागरोवमाई अंतोमुहत्तम॰, एवं नील्लेसस्सवि, काउलेसस्सवि, ते उत्हेगरस र्ण भंते ! अंतरं का ० ? गोयमा ! जह ० अंतो ० उद्यो ० वणस्सडकालो . एवं फहलेसस्सवि सुक्रलेसस्सवि टोव्हवि एवमंतरं, अलेसस्स वं भंते ! अंतरं कालओ॰ ? गोयमा । साइयस्स अपज्ञवसियस्स णत्वि अंतरं ॥ एएसि णं भंते । जीवाणं कारहेसाणं नीललेसाणं काउले॰ तेउ॰ पग्द ॰ सक्क अहेसाण य क्यरे २...? गोयमा ! सव्वत्योवा सुक्रकेस्सा पम्हकेस्सा संकेळगुणा तेटकेसा असंकेळगुणा अलेस्सा अणंत्गुणा काउलेस्सा अणंत्गुणा नीलकेस्सा विसेसाहिया कण्डलेस्सा निसेसाहिया । सेर्त सत्तविहा सम्बजीवा पचता ॥ २६६ ॥ = ॥ तत्व मे जे ते एवमाहंसु-अद्वविद्या सन्वजीवा पण्णाता वे एवमाहंसु, तंत्रहा--आमिणिबोहिय-

नाणी सुय॰ ओहि॰ मण॰ केवल॰ मङ्कण्णाणी मुयक्षण्णाणी विभंगणाणी ॥ आभिणिबोहियणाणी णं भंते ! आभिणिबोहियणाणिति कालखो केविषरं होड ? गोयमा ! जह ॰ अंतो ॰ उन्हो ॰ छावद्रियागरोवमाई साइरेगाई, एवं स्यणाणीवि । ओहिणाणी णं भंते !•! गोयमा ! जह • एकं समयं उद्यो • छावद्विसागरोवमाई साइरेगाइं, मणपञ्जनणाणी णं अंते ! श गोयमा ! जह ० एकं स० उक्को ० देसुणा पुन्बकोडी, केवलणाणी ण मंते !०? गोयमा ! साइए अपज्जवसिए, सडअण्याणी णं भंते !ं गोयमा ! मइअण्याणी तिविहे पण्णते, नं०-अणाहए वा अपज्जवसिए अणाहए वा सपजवसिए माइए वा मपजवसिए, तत्य णं जे से साहए सपजवसिए से जह ॰ अंतो ॰ उको ॰ अणंते कालं जाव अवर्ष पोग्गलपरियष्टं देसणं, युयअण्णाणी एवं चेव, विभंगणाणी णं अंते ! विभंग ॰ ? गोयमा ! जह ॰ एकं समयं उ॰ तेशीसं सागरोवमाई देमणाए पुट्यकोडीए अञ्महियाई ॥ आभिणिबोहियणाणिस्स णं भंते ! अंतरं कालओ॰ ? गोयमा ! जह॰ अंतो॰ उद्यो॰ अर्णतं कालं जाव अवदं पोग्गलपरियष्टं दंसुणं, एवं मुयणाणिस्मवि, ओहिणाणिस्सवि, मणपञ्जवणाणिस्सवि, केवलणाणिस्म णं भंते ! अंतरं० ? गोयमा ! साइयस्स अपज्जवसियस्स णस्यि अंतरे । महअण्णाणिस्स णं भंते ! अंतरं ० ? गोयमा ! अणाइयस्स अपज्जवसियस्स णत्य अंतरं, अणाइयस्स सपज्जबसियस्स णत्य अंतरं, साइयस्स सपज्जबसियस्स अह अंतो । उक्को । छाबद्धिं सागरोवमाईं साइरेगाईं, एवं सुवक्षण्याणिस्सवि, विभंगणाणिस्स णं भंते ! अंतरं ॰ शेयमा ! जह ॰ अंतो ॰ उन्नो ॰ वणस्सहकालो ॥ एएसि णं भंते ! आभिणिबोहियमाणीणं स्थणाणीणं ओहि॰ सण० केवल० महञ्जूणाणीणं सुयञ्जूणाणीणं विभंगणाणीण य क्यरे॰? गोयसा! सञ्बत्योवा जीवा मणपञ्जवणाणी, ओहिणाणी असंखेजगुणा, आभिणिबोहियणाणी ध्रयणाणी एए दोनि तहा विसेसाहिया. विभंगणाणी असंखेजगुणा, केवलणाणी अर्णत-युणा, महञ्ज्याणी सुयञ्ज्याणी य दोवि तुम्रा अणंतगुणा ॥ २६७ ॥ अह्वा अद्वयिहा सञ्वजीवा पण्णता, तंत्रहा-- जेरहया तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणि-णीओ मणस्या मणस्यीओ देवा देवीओ सिद्धा ॥ णेरइए णं भंते ! णेरइएति कालओ केविकर होड़ ? गोयमा ! जहनेणं दस वाससहस्साइं उ० तेत्तीसं सागरो-वमाई, तिरिक्सकोणिए मं भेते !•! गोयमा ! जह अंतोमु • उन्नो • वणस्सइ-कालो, तिरिक्सजोषिणी णं मेते !०? गोयमा ! जह० अंतो॰ उद्यो० तिचि पिल्लोबमाइं पुन्वकोदिपुहुत्तमन्महियाई, एवं मणूसे मणूसी, देवे जहा नेरहए; वेवी णं अंते । • ? गो •। जह • इस बाससहस्ताई उ • पजपत्रं परिओवमाई, सिक्रे

णं भंते ! सिद्धेति ० ? गोयमा ! साइए अपज्यवसिए । णेरहयस्स णं भंते ! अंतरे कालओ केवचिरं होड? गोयमा! जह अंती अको वणस्पद्रकालो. तिरिक्ख-जोणियस्त णं मंते ! अंतरं कालओ० ? गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० मागरोवममय-पहत्तं साइरेगं, तिरिक्खजोणिणी णं भंते! अंतरं कालओ केबियरं होइ ! गोयसा ! जह ॰ अंतोमहत्तं उक्को ॰ वणस्सहकालो, एवं मणुस्मस्सवि मणुस्सीएवि, देवस्सवि देवीएवि. सिद्धस्स णं भंते । अंतरं० साइयरस अपज्ञवसियस्म णत्य अंतरं ॥ एएसि णं भेते ! णेरइयाणं तिरिक्ख जोणियाणं तिरिक्ख जोणिणीणं मण्याणं मण्सीणं देवाणं देवीणं सिद्धाण य कयरे० ? गोयमा ! सय्वत्थोवा मणस्सीको मणस्सा असंग्वेजगुणा नेरइया असंखेजगुणा तिरिक्सजोनिणीओ असंखेजगुणाओ देवा संखेजगुणा देवीओ संखेजगुणाओ सिद्धा अणंतगुणा तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा । सेतं अद्रविहा सन्वजीवा पण्णता ॥ २६८ ॥०॥ तत्य णं जे ते एवमाहंस्-णबविहा सन्वजीवा प० ते एवमाइन, तंजहा-एगिरिया वेंदिया तेंदिया चटरिंदिया गेरह्या पंचेंदियतिरि-क्खजोषिया समूसा देवा सिद्धा ॥ एगिंदिए णं भंते । एगिंदिएति कालओ केवित्रारं होड ? गोबमा ! जह • अंतोम • उक्तो • वणन्स • . बॅदिए थं भंते ! • ? गोबमा ! जह अंतो व उद्देश संक्षेजं कालं. एवं तेइंदिएवि, चट व. णेरहया णं अंते विश गो॰! जह॰ दस बाससहस्साइं उद्यो॰ तेत्तीसं सागरोवमाइं, पंचेंदियतिरिक्क्जो-णिए णं भंते !o? गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० तिष्णि पलिओवसाई पुरुवको**डि**-पुहत्तमञ्महियाई, एवं मणूसेवि, देवा जहा जेरहया, सिद्धे णं भंते !०? गो०! साहए अपज्जवसिए ॥ एगिदियस्स णं अंते ! अंतरं कालओ केविकरं होड ? गोयसा ! जह • अंतो • उक्को • दो सागरोवमसहरसाइं संसे जवासमञ्माहयाई, वेंदियस्स णं भंते ! अंतरं कालओ केविवरं होड ? गोयमा ! कह • अंतो • उन्नो • वणस्महकालो . एवं तेंदियस्तवि चडरिंदियस्तवि णेरइयस्तवि पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्तवि मण्स-स्सवि देवस्सवि सन्वेसिमेनं अंतरं भाणियव्यं. सिद्धस्स णं भंते ! अंतरं कालओ॰ १ गो ू ! साइयस्स अपज्ञवसियस्स णरिव अंतरं ॥ एएसि वं भंते ! एगिदियाणं वेइंदि॰ तेइंदि॰ चर्डिंदियाणं णेरहवाणं पंचेदियतिरिक्सजोषियाणं सणुसाणं देवाणं सिद्धान य कमरे २ ... ? गोयमा ! सव्यत्योवा मणस्सा जेरडवा असंखेजगण देवा असंखेज-गुणा पंचेंदिवतिनिक्सकोणिया असंखेळगुणा चर्डारेदिया विसेगाहिया तहंदिया विसेसाहिया वेइंदिया विसे॰ सिद्धा अणंतग्रणा एगिदिया अणंतग्रणा ॥ २६९ ॥ अह्वा णत्रविहा सन्वजीवा पण्यता. तंजहा-पडमसमयनेरच्या अपडमसमयनेर-इया पढमसमयतिरिक्खजोणिया अपद्रमसमयतिरिक्खजोणिया पढमसमयमण्सा

अपढमसमयमणूसा पडमसमयदेवा अपडमसमयदेवा सिद्धा य ॥ पढमसमयणेरहया-र्ण भंते ! १ गोयमा ! एकं समयं, अपडमसमयणेरहयस्स णं भंते ! १ गो०! जहनेणं दस वाससहस्याई समळणाई उक्को॰ तेत्तीसं सागरीवमाई समळणाई, पढम-समयतिरिक्खजोणियस्स णं भैते !० ? गो० ! एकं समयं, अपडमसमयतिरिक्खजोणि-यस्स णं भंते ! ? गो॰! जह० खडारां भवरगष्टणं समक्रणं उद्यो॰ वणस्सहकाली. पडमसमयमणुमे णं भंते [० १ गो० | एकं समयं, अपडमसमयमणुस्से णं भंते [० १ गो०] जह • खुरागं भवागहणं नमकणं उक्को • तिकि प्रतिओवमाई पुन्वकोडिपहलमञ्जूहि-याई, देवे जहा पेरइए, सिद्धे णं भेते ! सिद्धेति कालओ केविबर होई ? गोयमा ! साइए अपजनसिए ॥ पडमसमयणेरज्यस्य ण भेते ! अंतरं कालओ॰ ! गीयमा ! जह • दस बायसहस्याई अंतीमहत्तमन्महियाई उद्योसेणं वणस्सर्कालो, अपद्रमसमयणेरह-यस्स णं भंते! अंतरं० ? गोयमा! जह० अंतो० उद्यो० वणस्सहकालो, पडमसमय-तिरिक्खजोणियस्य णं भेते ! अंतरं कालुओ० ? गोयमा ! जह० वो खुडागाई भवना-हणाई समज्जाई उद्योक वण . अपरमसमयतिरिक्सजोणियस्स णं भंते ! अंतर्र कालओ॰ ! गो॰ ! जह॰ खुद्रागं भवग्गहणं समयाहियं उ॰ सागरोषमसग्रपृष्ठतं साइरेगं, पढमसमयमणुस्रत्स जहा पद्मसमयतिरिक्खजोणियस्स, अपडमसमयमणु-सस्स णं मंते ! अंतरं कालओ० ? गो० ! ज० खुरागं भवग्गहणं समयाहिबं उ० वण ०. पदमसमयदेवस्स जहा पदमसमयगेरहयस्स. अपदमसमयदेवस्स जहा अपदम-समयणेरइयस्म, सिद्धस्स र्ण अंते !० ? गो० ! साइयस्स अपज्जवसियस्स णत्व अंतरं ॥ एएसि णं भेते । पदमसमयनेरहयाणं पदमसमयतिरिक्खजोणियाणं पदमसमयमण-साणं पडमसमग्रहेबाण य क्यरे॰ ? गोयमा । सञ्जल्योवा पडमसमग्रमणसा पडम-समयणेरहया असंबेजगुणा महमसमयदेवा असं० पडमसमयतिरिक्सजो० असं०। एएसि ण भंते ! अपहमसमयनेरङ्गाणं अपहमसमयतिरिक्सजोषि । अपहमसमय-मणुसामं अपन्यस्यायदेवाण य क्यरे॰ रै गोयमा ! सम्बत्योवा अपन्यसमयमणुसा अपहमसमयनेर्द्या असं । अपहमसमयदेवा असं । अपहमसमयतिरि । अर्णत्युणा । एएसि वां असे । पहानस नेरहयावां अपहाससमयवेरहयाव य कवरे २...? गोयमा ! सञ्जाको पढमसमयणेरहवा अवडमसमयनेरहवा असंके अगुणा. एएसि णं संते ! पडमसमग्रतिरिक्सको । अपडमसमग्रतिरिक्सजोणि । कगरे । शोयमा ! सञ्य । पटमसमग्रिति । अपरामसग्रातिरिक्ताओषिया अणंत । मणुगदेवअप्पाबहुयं जहा णेरङ्गाणं । एएसि चं अते ! पडमसम्बर्णरङ् चडमस-तिरिक्सजो- पडमस-सम्बर्साचं परमत्तमग्रहेवाणं अपल्यसम्मग्रहेरड० जापहासमग्रहिरियसञ्जेषि० अपलमसमग्रम-

णुसाणं अपदमसमयदेवाणं सिद्धाण य कयरे॰ ? गोयमा ! सब्ब॰ पदमस०मणसा अपदमसमय । असं । पदमसमयने रहया असं । पदमसमयदेवा असंबे । पदमस-मयतिरिक्खजो॰ असं॰ अपहमसमयनेर॰ असं॰ अपहमम॰देवा असंखे॰ सिद्धा अणं अपद्मस्विति अणंतवाणा । सेर्च नवविहा सब्बजीवा पण्णता ॥२७०॥०॥ तत्य णं जे ते एवमाहंसु-दमविहा सञ्जीवा पण्णता ते एवमाहंसु. तंजहा-पुरवि-काइया आउकाइया तेजकाइया वाउकाइया वणस्महकाइया बेइंडिया तेइंदिया चर्जि • पंचें अणिदिया ॥ पुरुविकाहए णं भेते ! पुरुविकाइएपि कालओ केवचिर होई ? गोयमा ! जह॰ अंतो॰ उद्दो॰ असंकेजं कालं असंकेजाओ उस्मप्पिणीओयप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोया. एवं आउतेउवानकाइए, वणस्पदकाइए णं भंते !०१ गोयमा ! जह अंतो व उद्दो व वणस्मइकालां, बेंदिए णं भंते ! ० ! गो ० ! जह व अंतो व उद्यो संग्रेजं कालं, एवं तेइंदिएवि चउरिंदिएवि, पंचिंदिए णं भंते !० ? गोयमा ! जह० अंती० उन्हो० सागरोबमसहस्सं साइरेगं, अणिदिए णं अंते :०? गो० ! नाइए अपज्ञवासिए ॥ पुढविकाइयस्स णं भंते ! अंतरं कालओ केविषरं होइ ! गोयसा ! जह० अंतो० उक्को॰ वणस्सङ्कालो, एवं आउकाइयरम तंउ० वाउ०, वणस्सङ्का-इयस्स णं भंत ! अंतरं कालओ॰ ? जा चेव पुढविकाइयस्म संविद्यणा, वियतिय-चउरिदियपंचेंदियाणं एएसि चउण्हांप अंतरं जह० अंती० उद्शो॰ बणस्मइकास्त्रो. अणिवियस्य णं भंते ! अंतरं कालओ केविषरं होड ? गोयमा ! माइयस्य अपज्ञव-सियस्स णत्य अंतरं ॥ एएसि णं अंते । पढिकाइयाणं आड॰ तेउ॰ बाउ० वण० बेंदियाणं नेइंदियाणं चउरिं पंचेंदियाणं अणिदियाण य कर्यर २ · · ? गोयसा ! सन्बत्योवा पंचेदिया चउरिदिया विसेमाहिया तेइंदिया विसे॰ वेंदिया विसे॰ तेउ-काड्य। असंसेजगुणा पुरुविकाइया वि॰ आउ० वि॰ बाउ० वि॰ अणिंदिया अणंत-गुणा नणस्सङ्काङ्या अर्णतगुणा ॥ २७१ ॥ अहवा दसविहा सव्यजीवा पण्णता. तंत्रहा-पढमसमयणेरङया अपढमगमयणेरङया पढमसमयतिरिक्सजोणिया अपढम-समयतिरिक्खजोणिया पद्मसमयमण्या अपढमसमयमण्या पढमसमयदेवा अपढम-समयदेवा पढमसमयसिद्धा अपढमसमयसिद्धा ॥ पढमसमयनेरडए णं भंते ! पढम-समयनेरइएति कालओ केविषरं होइ ? गोयमा । एकं समयं, अपरामसमयनेरइए गं भंते !० ? गोयमा ! जहनेणं दम वाससहस्याइं समक्रणाइं उद्योसेणं तेत्रीसं सागरी-वसार्ड समळगार्ड. पढमसमयतिरिक्सजोभिए णं मंते ! ? गोयमा ! एकं समयं, अप-उमसमयतिरिक्स॰ जह॰ खुरागं मदमाहणं समद्भां उद्यो॰ बणस्सङ्कालो, प्रदास-मयमण्से णं भंते [० १ गोयमा ! एकं समर्थ, अवक्रमस-मण्से णं भंते !० १ गोयमा !

जह • खुरागं मदागहणं समऊणं उक्तो • तिण्णि पलिओवमाइं पुरुवकोडिपुहुत्तमस्भ-हियाई, देवे जहा णेरइए, पढमसमयसिद्धे णं भंते '० ? गोयमा ! एकं समयं, अपड-मसमयसिद्धे णं भंते ! ? गोयमा ! साइए अपज्ञवसिए । पटमसमयणेर्० भंते ! अंतरं कालओ॰ ? गोयमा ! ज॰ दम वामसहस्माई अंतोसहत्तमब्भिहियाई उक्की॰ वण , अपडमसमयणेर : अंतरं कालओ केव : रे गोयमा ! जह : अंती : उ : वण : पटमगमयितिरिक्त जोणियस्स ० अंतरं ० केविषरं होइ ? गोयमा ! जह ० दो खुराग-भवगाहणाई नमकणाई उद्यो॰ चण॰, अपडमसमयतिरिक्खजोणियस्य णं भंते ।० ? गोयमा ! जह • खुडागभवरग्रहणं समयाहियं उक्को • सागरोवमसयपुहत्तं माइरेगं, पटमसम्बमणुसस्स णे भेते ! अंतरं काल्ओ ॰ १ गो ॰ ! जह ॰ दो खुडागमबग्गहणाई ममऊणाई उद्योव वण . अपहमसमयमणुमस्स णं भंते ! अंतरं । शेवः । जह । खुड्डागं भव० समयाहियं उक्को० वणस्सद्द०. देवस्स अंतरं जहा णेरडयस्स, परमस-मयसिद्धस्य णं भंते ! अंतरं० ? गो० ! णत्य, अपद्रमगमयसिद्धस्य णं भंते ! अंतरं कालओ केविकर होड़ है गोयमा ! माइयस्म अपज्ञवसियस्स णस्थि अंतरं ॥ एएसि णं भेते ! पदमस् • णेर • पढमस् • तिरिक्त जोणियाणं पढमसमयमण्साणं पडमसमय-देवाणं पडमसमयसिद्धाण य क्यरे २ ... ? गोयमा ! सत्वत्थोवा पडमसमयसिद्धा पडमसमयमणसा असंखे॰ पढमस॰णेरइया असंखेळगुणा पटमस॰देवा असं॰ पट-मस वितिर असं । एएसि णं भेते ! अपडमसमयनेरइयाणं जाव अपटमसमयसि-डाण य कयरे॰ ? गोयमा ! सव्बत्योत्रा अपढमस०मणूमा अपढमस०नेरइया असेखे॰ अपरमग॰देवा असंखे ॰ अपहमस॰सिद्धा अणंतगुणा अपहमस॰तिरिक्खजो ॰ अणंत-गुणा । एएसि णं मेते ! पटमस० गेरइयाणं अपटमस० गेरइयाण य कयरे २ ... ? गोयमा ! सञ्बत्योवा पडमम० णेरहया अपहमम० णेरहया असंखे०, एएसि णं भेते ! पडमस् वितिक्खजोणियाणं अपडमस् वितिक्खजोणियाण य कयरे २ · · ः ? गीयसा ! सञ्बत्योवा पदमसमयतिरिक्तको । अपहास-। तिरिक्तकोणिया अणंतगुणा, एएसि णं मंते ! पहमस् भागसाणं अपद्रमसमयमणसाण य क्यरे २ · · ः शे गोयसा ! सव्य-त्थोता परमसमयमणुसा अपढमस् । अपंखे । जहा मणुसा तहा देवावि, एएसि णं मंते ! पढमसमयसिद्धाणं अपढमसमयसिद्धाण य कर्नरे २ हिंती अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवा पढमसमयसिद्धा अपडमसमयसिद्धा अर्णतगुणा । एएसि णं मेते ! पढमसमयणेरहयाणं अपटमसमयणेरहयाणं पढमस०-तिरिक्तजोषि० अपहमस् विरिक्तजो० प्रश्सम्यम्पू अपहमस् व्मण् परम-स॰ देवाणं अप॰ समयदेवाणं पढमसमयसिद्धाणं अपढमसमयसिद्धाण य कयरे २ हितो



### श्रीयुत्रागमप्रकाशकसमितिके 'स्तंम' संक्षित परिचय



थीमान् रतनचंद भीसमदास बांठिया

पनवेल (कुलावा) नगरमं बांठिया कुटुंच अत्युत्कृष्ट प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध है। इसी कुलमं श्रीमान केठ भीखामदामजी के घर आप का जन्म सं॰ १९६६ में हुआ। आपकी दह द्युति रखके समान आलोकित होनेक कारण आपका नाम रत्तनचंद्र यथा नाम तथा गुण रुमझा गया। आप इस वंश और कुलके सच्चे अर्थमें 'कुलदीपक' हैं। आप स्वभावसे ज्ञात-गंभीर-सज्जन और निरिभमानी एवं महान उदार हैं। १८ वर्षकी आयुगं ययि आप पितृमुखसे बंचित होगए थे फिर मी आप प्रत्येक कार्यमें माताजीकी आज्ञाका सर्वतोमुखी पालन करते हैं। आपने अपनी प्रतिभा और सारखती-सुमतिसे वंश और धर्मके गौरवको बढ़ाया है। यही

ागः है कि सक्ष्मी आपकी चेरी बनकर उहती है तब यावकाण आपसे मनमाना कर पाते हैं और आपके गुण और कीर्तिका सारम फैलाते रहते हैं। कला-कांशलको अपना महयोगी बनाकर प्रामाणिकताके बलपर व्यवहारक्षेत्रमें विशाल रूपसे आपने प्रवेश किया है। आपकी गामिक-सराफा-जवाहगत की फर्म यहां और वंबर्डमें बड़ी ही लब्धप्रतिष्ठ गिनी जाती है। व्यापारके प्रत्येक कक्षमें आप सर्वके समान प्रकाशित हैं। आपके प्रत्येक व्यवहारमें जनहितको प्रधानता दी जाती है। इसीकारण आप म्यानीय जनता-समुदायमें लोकप्रिय होते जा रहे हैं । एक बार यदि आपसे किसीका ब्यावहारिक प्रसंग आगया कि वस वह आपको सदाके लिए अपना प्रतिनिधि चन लेता है। यही कारण है कि आप जैन और जैनेतरीय बहतसी संस्थाओं के प्रेसीडेंट-ट्रस्टी-ऑडीटर और काँसिलर आदिके रूपसे चुने जाते हैं एवं बड़ीही प्राम।णिकतासे उनको अपनी अमृत्य सेवाएँ ममर्पण करते हैं । अही-रा त्रिके २४ घंटोंमें आपको अवकाश कहां ? फिर भी आप समय निकालकर मर्वप्रथम सामाधिक करते हैं तथा एकचित्त होकर सूत्र और सिद्धान्तक। खाध्याय करते हैं. साथ ही मनन-चिन्तन और निदिध्यामनमें सी निरत रहते हैं। गुरु-भक्तिमं आप अनन्यता प्राप्त हैं। 'रतन टार्काज्' नामक आपका मनोरंजनगृह मार्वजनिक मभा तथा अन्यान्य जनमुविधाके लिए अमूल्य दिया जाता है। पाथडी-बीचबड्-कट्रा तथा ज्यावर आदिकी अनेक धार्मिक संस्थाओंमें प्रतिवर्ष निय-मिनरूपसे आपकी ओरसे आर्थिक सहायता ही जाती है। आप अपनी मातुश्रीके प्रीत्यर्थ सिद्धान्तशाला (पाथडां ) को ५०१) दान देकर संस्थाके संरक्षक हैं। 'यथा नाम तथा गुण' नामक लोकोक्ति मानो आपके जीवनसे ही आरंभ हुई है। पांच सुपुत्र और दो मुप्तियां सात तत्त्वके ममान आपकी शोभाको बढ़ा रहे हैं। दान करते समय पुष्कलावर्त मेघ भी आपकी उदारताके सामने लिक्स हो जाता है । सेवाभावमें मारतीकी उपमा अस्थानीय नहीं है । आपकी फर्मका व्यवहार श्रीरतनचंद भीखभदास बांठियाके नामसे सुप्रसिद्ध है। चींचवड़ (जिला-पूना) मं आपका 'बांदिया-विद्यामंदिर' बांदिया कुलकी शोमाको सुमेरकी चूलिकाके ममान उन्नत होकर चार चाँद लगाए हुए है। यह आपके विदाप्रेमका ज्वलन्त उदाहरण ही तो है।

आप २०००) की सेवा से श्रीस्त्रागमप्रकाराकसमितिके 'सांभ' पदसे विभूषित हैं आपकी यह सेवाकीर्ति 'कृतुव मीनार' के सदश अवल रहेगी।

#### णमोऽत्यु णं समणस्य मगयभो णायपुत्तमहाबीरस्स

# सुत्तागमे

## तत्य णं

## पण्णवणासुत्तं

वबगयजरमरणभए सिद्धे अभिवंदिसण तिविहेण । बंदामि जिणवरिंदं तेलोक-गुर्ठ महावीरे ॥ १ ॥ पुयरयणनिहाणं जिणवरेण भवियजणनिव्वृहकरेण । उवदंशिया भगवया पष्णवणा सम्बभावाणं ॥ २ ॥ वायगवर्गसाओ तेवीसङ्मेण श्रीरपरिसेणं । बुद्धरचरेण मुणिणा पुष्यसुयसमिद्धबुद्धीण ॥ ३ ॥ सुयसागरा विणेकण जेण सुयर-यणमुत्तमं दिश्वं । सीसगणस्य भगवको नस्स नमो अजसामस्य ॥ ४ ॥ अजनयण-मिणं चित्तं सुयर्यणं दिद्विवायणीसन्दं । जह विश्वयं भगवया अहमवि तह वजह-रसामि ॥ ५ ॥ पश्चवणा ठाणाइं बहुवत्तन्वं ठिई विसेसा य । वक्कन्ती उसासी सन्ना जोणी य चरिमाइं ॥ ६ ॥ भासा सरीर परिणाम कसाय इन्दिए पञ्जोगे य । हेसा कायितहंया सम्मत्ते अन्तकिरिया य ॥ ७ ॥ ओगाहणसंठाणे किरिया कम्मे इयावरे । [कम्मस्स] बन्धए [कम्मस्स] बेद[ए]बेदस्स बन्धए बेयबेयए ॥ ८ ॥ आहारे उबओगे पासणया सिं सक्तमे चेव । ओही पवियारण वेसणा य तत्तो समुर्घाए ॥ ९ ॥ से कि तं पषवणा ? पषवणा दुविहा पषता । तंजहा-जीवपश्चणा य अजीवपद्मवणा म ॥ १ ॥ से कि तं अजीवपद्मवणा ? अजीवपद्मवणा द्विहा पन्नता । तंजहा-हविद्यजीवपन्नवणा य अहविद्यजीवपनवणा य ॥ २ ॥ से किं तं अरुविअजीवपनवणा ? अरुविअजीवपनवणा इसविहा पत्रता । तंत्रहा-धम्मत्यिकाए. धम्मत्यिकायस्य देखे. धम्मत्यिकायस्य पएसा, अधम्मत्यिकाए, अधम्मत्यिकायस्य देसे. अध्यमित्रकायस्य प्रस्ता. आगासत्यकाए, आगासत्यकायस्य देसे, आगा-सत्यकायस्स पएसा, अद्धासमए । सेतं अरूविअजीवपजवणा ॥ ३ ॥ से किं तं रुविअजीवपश्चवणाः ? रुविअजीवपश्चवणा चडव्यिहा पश्चमा । तंत्रहा-१ संधाः २ संघदेसा, ३ संघप्पएसा, ४ वरमाजुपोम्पता । ते समासओ पंचितहा पश्चता । तंजहा-१ वक्षपरिणया, २ गंधपरिणया, ३ रसपरिणया, ४ फासपरिणया, ५ संठाणपरिणया ॥ ४ ॥ जे बन्नपरिणया ते पंचविद्या पण्या । तंजहा-१ कारू-वजपरिणया. १ जीलवजपरिणया. ३ कोतियवजपरिणया. ४ हालिववजपरिणया.

५ सुकिद्धवनपरिणया । जे गंधपरिणया ते दुविहा पश्ता । तंजहा-सुव्धिगंध-परिणया य दुव्सिगंघपरिणया य । जे रसपरिणया ते पंचविहा पन्नता । तंजहा-१ तित्तरसपरिणया, २ कह्वयरसपरिणया, ३ कसायरसपरिणया, ४ अंबिलरस-परिणया, ५ महररसपरिणया । जे फायपरिणया ते अद्वविहा पन्नता । तंजहा-१ क्वन्खडफासपरिणया. २ मडयफासपरिणया, ३ गरुयफासपरिणया, ४ लहुय-फासपरिणया, ५ सीयफासपरिणया, ६ उसिणफासपरिणया, ७ णिद्धफासपरिणया. ५ लुक्खफासपरिणया । जे संठाजपरिणया ते पंचविद्दा पन्नता । तंजहा-१ परिमंडल-संठाणपरिणया, २ वहसंठाण०, ३ तंससंटाण०, ४ च उरंससंठाण०, ५ आयय-संठाण ।। ५ ॥ जे बण्णओ कालवण्णपरिगया ते गन्धको सुब्भिगनधपरिणया वि. दुव्भिगन्भपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरमपरिणया वि, कमाया रसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि। फामओ कक्खड-फासपरिणया वि, मडयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुमफामपरिणय-वि. सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, लुक्खफा-मपरिणया वि । सण्ठाणको परिमण्डलसण्ठाणपरिणया वि. वहसंठाणपरिणया वि, तंससण्डाणपरिणया वि, चउरंमसण्डाणपरिणया वि, आययसण्डाणपरिणया वि २०। जे बण्णओ नीलवण्णपरिणया ते गन्धओ सुब्धिगन्धपरिणया वि, दुब्धिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया नि, कडुबरसपरिणया वि, कसाबरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयकामपरिणया वि, गुरुयकासपरिणया वि, लहुयकासपरिणया वि, सीयकासपरि-णया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलसण्ठाणपरिणया वि, वहसंठाणपरिणया वि, तंससण्ठाणपरिणया वि, चउरंससण्ठाणपरिणया वि, आययसण्ठाणपरिणया वि २०। जे वण्णको लोहि-यवण्णपरिणया ते गन्धको सुब्धिगन्धपरिणया वि, दुब्धिगन्धपरिणया वि । रसको तित्तरसपरिणया वि, कद्धयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरि-णया वि, महर्रसपरिणया वि । फायओ कन्सडफासपरिणया वि, मखबफासपरि-णया वि, गुरुयफासपरिणया वि, ल्ड्रुयफासपरिणया वि, सीमफासपरिणया वि, उतिणकासपरिणया वि. निद्धकासपरिणया वि, ख्रक्षकासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वहसंठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चडरं-ससंठाणपरिणया वि. आययसंठाणपरिणया वि २०। जे वच्णाको हालिहवण्णपरिणया ते गन्धओ श्रुटिमगन्धपरिणमावि, बुटिमगन्धपरिणमावि । रसओ तित्तरसपरिणमा

वि, कटुबर्सपरिणया वि. कसाबर्सपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, मृहर्रस-परिणया वि । फासओ कव्यवङकासपरिणया वि, मउयकासपरिणया वि, गुरुयकास-परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि. सीयफासपरिणया वि. उसिणकासपरिणयावि. णिद्धफासपरिणया वि. लक्सफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि. बृहसंठाणपरिणयावि. तंससंठाणपरिणया वि. चडरंससंठाणपरिणया वि. भाययसंठाणपरिणया वि २० । जे कणाओ सक्रिक्क्वण्णपरिणया ते गन्धओ सुब्सिगन्धपरिणया वि. दुब्सिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि. कड्डयरसपरिणया वि. कसायरसपरिणया वि. अम्बिलरसपरिणया वि. महररस-परिणया वि । फासओ कन्खडफासपरिणया वि. मउयकासपरिणया वि. गुरुयफास-परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि. णिद्धफासपरिणया वि. व्यक्खफासपरिणया वि । संठाणवी परिमंडलसंठाणपरिणया वि. बह्संठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, भाययसंठाणपरिणया वि २०. १००। जे गम्बक्षो सुविभगन्त्रपरिणया ते बण्णको कालबण्णपरिणया वि. जीलबण्णपरिणया वि. लोहियवण्णपरिणया वि, हालिइवण्ण-परिणया वि. सक्किक्ककणपरिणया वि । रसको तित्तरसपरिणया वि. ब्रह्म्यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुर्रसपरिणया वि । फासओ क्रम्बडफासपरिणया वि, मजयफासपरिणया वि, गरुवफासपरिणया वि, लहुबफास-परिणया वि, सीयफासपरिणया वि, विसणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि. हाक्सफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्ड लसंठाणपरिणया वि. वहसंठाणपरिणया वि. तंससंठामपरिणया वि. चउरंससंठाणपरिणया वि, आस्वसंठाणपरिणवा वि २३। जे गन्यओ दुव्यिगन्यपरिणया हे क्लाओ कालक्जपरिणया वि. जीलक्ज-परिणया वि. लोडियकणपरिणया वि. हालिहकणपरिणया वि. सक्रियकण-परिणया वि, रसओ तित्तरसपरिणया वि, बद्धयरसपरिणया वि, कसायरस-परिणया वि, अञ्चिकरसपरिणया वि, महुर्रसपरिणया वि । फासओ कनखड-फासपरिचया वि, मनवफासपरिजया वि, गुरुवफासपरिजया वि, सहवफास-परिणयावि, सीयफासपरिणया वि. उसिणफासपरिणया वि. णिदफासपरिणया वि. क्रमचाकासपरिणया वि । संक्रमओं परिमण्डलसंकाणपरिणया वि, बहर्सकाणपरिणया वि, तंससेठाणपरिणया वि. चउरंससंठाचपरिणया वि, बायमसंठाणपरिणया वि २३, ४६। जे रसको तित्तरसपरियमा ते क्ष्यको कासकापपरिणमा वि. पीरावण्यपरिणमा वि. कोहियकणपरिणया वि. इंकिक्कणपरिजया कि. शक्तिककणपरिणया वि । गञ्चको

सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया वि । फासभो कम्बङफासपरिणया वि, मजयफासपरिणया वि. गुरुयफासपरिणया वि. लहयफासपरिणया वि. सीयफासपरि-णया वि. उसिणफासपरिणया वि. निद्धफासपरिणया वि. <u>ख</u>्यस्यफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि. वृहसंठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिणया वि. चडरंससंठाणपरिणया वि. आययसंठाणपरिणया वि २०। जे रसको कहयरसपरि-णया ते नण्णओ कालकणपरिणया वि. मीलकणपपरिणया वि. लोहियकणपरिणया वि, हालिहबण्णपरिणया वि, सुक्किलवण्णपरिणया वि। गन्धओ सुब्धिगन्धपरिणया वि. दुब्सियन्वपरिणया वि । फासओ कक्खरफासपरिणया वि. सउयफासपरिणया वि. गुरुमफासपरिणमा वि, व्हस्यकासपरिणमा वि, सीमकासपरिणमा वि, उसिण-फासपरिणया वि. जिद्धफासपरिणया वि. इक्खफासपरिणया वि। संठाणओ परि-मण्डलसंठाणपरिणया वि. वहसंठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिणया वि, वहरंस-संज्ञाणपरिणया वि. आययसंज्ञाणपरिणया वि २०। जे रसओ कसायरसपरिणया ते बण्याओ कालकणपरिणया वि. नीस्वक्रणपरिणया वि. लोहियबण्जपरिणया वि. हालिहक्कपरिणया वि, द्वकिक्ववक्कपरिणया वि । गम्बओ सुविभगन्धपरिणया वि. बुब्सिगन्धपरिणया वि । फासओ क्वन्तरफासपरिणया वि, सटयफासपरिणया वि गुरुमफासपरिणमा वि. लहमफासपरिणमा वि. बीमफासपरिणमा वि. उसिणफास-परिणया वि. णिद्धफासपरिणया वि, ह्वस्वकासपरिणया वि। संठाणको परियण्डस-संठाणपरिणया वि. वहसंठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिषया वि. वडरंससंठावपरि-ण्या वि. आवयसंठाणपरिजवा वि २०। जे रसको अध्वितरसपरिजया ते बच्चको कालकणपरिणया वि. नीलकणपरिणया वि. स्रोहियकणपरिणया वि. डालिकण्य-परिणया वि, सक्किक्कवण्णपरिणया वि । गन्धको द्वव्यिगन्धक्षक्षणया वि, इक्सिगन्धन परिणया वि । फासओ कनवाडकासपरिणया वि, यजयफासपरिणया वि, गुरुयफास-परिणया वि, लहराकासपरिणया वि, सीयकासपरिणया वि, उत्तिणकासपरिणया वि, निजफासपरिणया वि. क्क्न्सफासपरिणया वि । संठानको यरियन्त्रसंठाणपरिणया वि. वहसेठाणपरिणया बि, तंससंठाणपरिणया बि, बर्डससंठाणपरिणया बि, आययपंठाणपरिणया वि २०। जे रसजो महररसपरिणया हो बण्यको कालकण-परिणया वि, नीलवण्णपरिणवा वि: कोहियवन्वपरिणया वि, हासिव्यन्वपरिणया वि. सक्कित्रकापरिणया वि । गन्यको स्र्विकागन्यपरिणया वि, दुव्यागन्यपरिणया वि । फासओ कक्कारफासपरिणदा वि. वहनकासपरिणना वि. गुरुनफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, बीयफासवरिणवा वि, बलिबकासपरिणया वि, निद्यपास-

परिणया वि, सुक्खफासपरिणया वि । संठाणको परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वह-संठाणपरिणवा वि. तंससंठाणपरिणया वि. चडरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाण-परिणया वि २०. १००। जे फासओ कनसङ्फासपरिणया ते वृष्णओ कालवण्ण-परिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि. लोहियवण्णपरिणया वि. हालिहवण्णपरिणया वि. सुक्तिलवण्णपरिणया वि । गन्धको सुब्धिगन्धपरिणया वि. दुब्धिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, बहुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरस-परिणया वि. महर्रसपरिणया वि। फासओ गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छक्ख-फासपरिणया वि । संठाणवो परिमण्डलसंठाणपरिणया वि. बहुसंठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिणया वि. चडरंससंठाणपरिणया वि. आययसंठाणपरिणया वि २३। जे फासको मजयकासपरिषया ते बण्णओ कालवण्णपरिणया वि. नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्यपरिणया वि, हालिहवण्णपरिणया वि, स्रक्तिव्रवण्णपरिणया वि । गन्यओ सुविभगन्त्रपरिणया वि. द्विभगन्त्रपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि. कहवारसपरिणया वि. कसायरसपरिणया वि. अम्बिलरसपरिणया वि, महुररस-परिणया वि । फासओ गुरुवफासपरिणया वि, लहयफासपरिणया वि, सीयफास-परिणया वि, उसिणफासपरिणया वि. पिद्यकासपरिणया वि. इदस्यकासपरिणया वि। संठाणको परिमण्डलसंठाणपरिणयावि. वहसंठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, कडरंससंठाणपरिष्या वि. वाययसंठाणपरिषया वि २३ । जे फासओ गुरुवफास-परिषया ते बणाओ कालवण्णपरिणया वि. नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्ण-परिणया वि. डालिस्क्निपरिणया वि. सुक्किक्नक्मपरिणया वि । गन्धओ सुन्भि-गन्वपरिणया वि. दुब्सिगन्वपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कह्नयरस-परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अभ्यिकरसपरिणया वि, महररसपरिणया वि । फासको क्रम्सडफासपरिणया वि. मडयफासपरिणया वि. सीयफासपरिणया वि, उसिणकासपरिणया वि, णिदकासपरिणया वि. ब्रक्सकासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलगंठाणपरिणमा बि. बहसंठाणपरिणमा बि. तंससंठाणपरिणमा बि, चउरंस-संठाजपरिणया वि. आययसंठाकपरिणया वि २३। जे फासको लहुयफासपरिणया से बण्यको काराजण्यपरिणया वि, नीसवण्यपरिणया वि, लोहियबण्यपरिणया वि, हास्तिव्यव्यपरिणया वि, द्वक्तिव्यव्यपरिणया वि । गन्यको द्वस्थिगन्यपरिणया वि, तुष्मिनान्वपरिणया वि । रसानी तिप्तरसपरिणया वि, बद्धवरसपरिणया वि, कसाय-रसपरिजया वि, अभिनक्षसम्प्रिकाण वि, जहररसपरिचया वि । फासको कनसङ-

फासपरिणया वि. मडयफासपरिणया वि. सीयफासपरिणया वि. उसिणफासपरिणया बि, णिद्धफासपरिणया बि, व्यक्खफासपरिणया वि । संठाणको परिमण्डलसंठाणपरि-णया वि. वहसंठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिणया वि. वडरंससंठाणपरिणया वि. आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ सीयफासपरिणया ते बण्णओ कालब-ण्णपरिणया वि. नीलवण्णपरिणया वि. लोहियवण्णपरिणया वि. हालिहवण्णपरिणया बि. सक्तिलवण्यपरिणया वि । गन्धको सन्धिगनभपरिणया वि. दब्सिगनभपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि. कड्यरसपरिणया वि. कसायरसपरिणया वि. अम्बिलरसपरिणया वि, महुर्रसपरिणया वि। फासखो कम्बाटफासपरिणया वि. मज्यकासपरिणया वि. गुरुयकासपरिणया वि. लहयकासपरिणया वि. निद्धकासपरि-णया वि. ळुक्खफासपरिणया वि । संठाणश्रो परिमण्डलसंठाणपरिणया वि. बहसं-ठाणपरिणया वि. तैससंठाणपरिणया वि. चडरंससंठाणपरिणया वि. आययसंठाण-परिणया वि २३ । जे फासओ उत्तिणफासपरिणया से वण्णाओ कालवण्णपरिणया वि. नीलक्णपरिणया वि. लोडियवज्जपरिणया वि. हालिह्बज्जपरिणया वि. सक्रि-हनण्णपरिणया वि । गन्धस्रो सुस्मिगन्थपरिणया वि, दुस्मिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि. बद्धयरसपरिणया वि. कसायरसपरिणया वि. अम्बिक-रसपरिणया वि, महररसपरिणया वि । फासओ कक्सडफासपरिणया वि. मउयफा-सपरिणया वि. गुरुवफासपरिणया वि. लहरफासपरिणया वि. निक्कासपरिणया वि. ह्यक्षफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि. बङ्संठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिणया वि. बररंससंठाणपरिणया वि. आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासको निद्धफासपरिणया ते कणको कारुवण्णपरिणया वि. नीरुव-ण्यापरिणया वि. कोहियक्ण्यारिणया वि. हालिहक्ष्णपरिणया वि. सक्किक्ष्यण्यापरिणया वि । गन्धओ सुव्भिगन्धपरिणया वि. दुव्भिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरि-णया वि, बहुयरसपरिणया वि, बसायरसपरिणया वि, अध्यिलरसपरिणया वि, महररसपरिणमा वि । फासको कवचडकासपरिणमा वि. मजबफासपरिणमा वि. गुरुयफासपरिणया वि. लहयफासपरिणया वि. सीज्ञफासपरिणया वि. उसिणफासपरि-णया वि । संठाणओ परिसण्डरूसंठाणपरिणया वि, बहुसंठाणपरिणया वि, तंससंठाण-परिणया वि. चडरंससंठाणपरिणवा वि. आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ लुक्यफासपरिणया ते बणाओ कालकणपरिणया वि, बीलकणपरिणया वि, खोहि-यगण्यपरिणया वि. हास्त्रिकणपरिणया वि. प्रक्रिकणणपरिणया वि । मस्त्रजी सुव्सिगन्यपरिणया वि, दुव्सिगन्यपरिणया वि। रसकी तितारसपरिणया वि, वहायर-

सपरिणया वि. कसायरसपरिणया वि. अम्बिलरसपरिणया वि. महररसपरिणया वि । फासओ कन्संडफासपरिणया वि, मजयफासपरिणया वि. गुरुयफासपरिणया वि. लह्रयफासपरिणया वि. सीयफासपरिणया वि. उसिणफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि. वहसंठाणपरिणया वि. तंससंठाणपरिणया वि. चटरंस-संठाणपरिणया वि. आययसंठाणपरिणया वि २३, १८४। जे संठाणको परिमण्ड-रुसंद्राणपरिणया ते वण्यको कालवण्णपरिणया वि. नीलवण्णपरिणया वि. लोहियब-ण्णपरिणया वि. हालिहबण्णपरिणया वि. सुक्किल्लबण्णपरिणया वि । गन्धओ सुव्धिन-गन्धपरिणया वि. दुव्सिगन्धपरिणया वि । रससी तिनरसपरिणया वि. ब्रह्मयरसप-रिणया वि. कसायरसपरिणया वि. अम्बिलरसपरिणया वि. महररसपरिणया वि । फासओ कक्नाडफासपरिणया वि. मउयफासपरिणया वि. गुरुयफासपरिणया वि. लहुयफासपरिणया वि. सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफास-परिणया वि. सम्बन्धासपरिणया वि २०। जे संठाणको वृष्टसंठाणपरिणया ते बण्णओ कालबण्णपरिणया वि. नीलबण्णपरिणया वि. लोडियवण्णपरिणया वि. हालिस्वरूपपरिणया वि. इक्टिल्लक्पपरिणया वि । गन्धओ सव्भगन्तपरिणया वि. विभगन्वपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कहुयरसपरिणया वि, कसायर-सपरिणया वि. अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कम्खडफा-सपरिणया वि. मजयफासपरिणया वि. गुरुवफासपरिणया वि. लहबफासपरिणया वि. चीयफासपरिणया वि. उसिणफासपरिणमा वि. निद्धफासपरिणमा वि. छक्सफासप-रिणया वि २०। जे संठाणओ तंससंठामपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि. नीलकणपरिणया वि, लोहियवणपरिणया वि, हालिहबण्णपरिणया वि, चुक्किळवण्ण-परिणया वि । गन्यको सुव्यिगन्धपरिणया वि, दुव्यिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिषया वि. क्रवयरसपरिणया वि. कसायरसपरिणया वि. अभ्विलरस-परिणया वि, महररसपरिणया वि । कासओ कक्खडफासपरिणया वि, मजयफास-परिणया वि, गुरुवफासपरिणया वि, बहुवफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणवा वि. विद्यमासपरिणया वि. ह्यक्सफासपरिणया वि २०। जे संठाणश्री चटरंससंठाचपरिचया ते बन्नको कालबन्नपरिणया वि. नीलबन्नपरिणया वि, लोहियनण्यपरिणया वि, हासियनण्यपरिणया वि, सुक्षिक्षनण्यपरिणया वि । गन्धओ सुन्भिगन्यपरिषया वि.:दुन्भिगंवपरिषया वि । रस्को तित्तरसपरिषया वि. क्ड्यरसपरिजया वि. कतावरसपरिजया वि. खन्विकरसपरिजया वि. महरदसपरिजया वि । फासको करंबाककासुन्तिकवा मि, सक्यकासगरिणया वि, गुरुवकासपरिणया वि,

खडुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफास-परिणया वि, छक्फफासपरिणया वि २०। जे संठाणको आययसंठाणपरिणया ते वण्णको कालवण्णपरिणया वि, नीलकण्णपरिणया वि, लोहियबण्णपरिणया वि, हालिह्वण्ण-परिणया वि, दुक्किवण्णपरिणया वि। गन्धको सुव्भिगन्थपरिणया वि, दुक्किग-न्थपरिणया वि। रसको तित्तरसपरिणया वि, फहुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बल्स्सपरिणया वि, महुरस्परिणया वि। फासको कक्खल्फासपरिणया वि, महुरस्परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफास-परिणया वि, दुस्थिकासपरिणया वि, सुरुप्यफासपरिणया वि, लहुक्कफासपरिणया वि, लहुक्कफासपरिणया वि, लहुक्कफासपरिणया वि, लक्किफासपरिणया वि, लक्किफासपरिणया वि, लिद्धफासपरिणया वि, लक्किफासपरिणया वि, लिद्धफासपरिणया वि, लक्किफासपरिणया वि, लिद्धफासपरिणया वि, लक्किफासपरिणया वि, लिद्धफासपरिणया वि, लक्किफासपरिणया वि, लक्किफासपर

से कि ते जीवपनवणा ! जीवपनवणा दुविहा पनता । तंत्रहा-संसारसमावण्ण-जीवप्रध्यवणा च असंसारसमावण्यजीवप्रध्यवणा य ॥ ७ ॥ से कि तै असंसारसमाव-ण्याजीवपञ्चवणाः ! असंसारसमावण्याजीवपञ्चवना दुविहा पञ्चता । तंजहा-अणन्त-रसिद्धअसेसारसमावण्यजीवपञ्चवणा य परम्परसिद्धअसेसारसमावण्यजीवपञ्चवणा य ॥ ८ ॥ से कि तं अणन्तरसिद्धअर्थसारसमायक्णजीवपक्षवणा है अणन्तरसिद्धअर्थसाः रसमाबण्णजीवपण्णबणा पण्णरमिक्हा पण्णता । तंजहा-१ तिरबसिद्धा, २ अतित्य-सिदा. ३ तित्वगरसिदा, ४ अतित्वगरसिद्धा, ५ सम्बद्धसिदा, ६ पत्तेमबुद्धसिद्धा, ७ बुद्दनोहियसिद्धा, ८ इत्बीलिंगसिद्धा, ९ पुरिसकिंगसिद्धा, १० नपुंसगर्किंग-सिद्धा, ११ सलिंगसिद्धा, १२ अवलिंगसिद्धा, १३ गिहिलिंगसिद्धा, १४ एगसिद्धा, १५ अनेगसिद्धा । सेत्तं अर्णतरसिद्धः ॥ ९ ॥ से कि तं परम्परसिद्धअसंसारसमाव-ण्णजीवपण्णवणा १ २ जणेगविहा पण्णता, तंजहा-अपग्रमसमयसिदा, दुसमयसिदा, तिसमयसिदा, चउसमयसिदा जाव सक्तिजसमयतिदा, असक्तिजसमयसिदा, अव-न्तसमयसिद्धाः । सेत्तं परम्परसिद्धकार्यसारसमावकाजीवपन्यावमा । सेत्तं स्रायंसारसमा-बण्यजीबपण्यवणा ॥ १० ॥ से कि ते संसारसमावक्याजीबयण्यवणा ! संसारसमाव-ण्णजीवपण्यवणा पञ्चविहा पण्यसा । तंजहा-- १ एगेदिवसंसारसमावण्यजीवपण्य-वणा. २ वेष्टन्दियसंसारसमावण्यजीवपण्यवणा, ३ तेष्ट्रन्दियसंसारसमावण्यजीवप-ण्याक्या, ४ वर्रारेन्द्रिक्संसार्समावण्यजीवपञ्चवणा, ५ पत्रिन्दिक्संसारसमावण्य-जीवपण्णमणा ॥ ११ ॥ से कि र्त एगेन्विवसंसारसमायण्यशीवपण्यमणा ! रगेन्द्रिय-संसारसमावन्यजीवपन्यवणा पश्चविद्वा यशना । तंजडा-ग्रहविकाइका, आसकाइका, तेवबाह्या, बाउबाह्या, बणस्तहकाह्या ॥ १२ ॥ से वि ते पुंडनिकाह्या । यहवि-काहमा दुविहा प्रव्यक्ता । राजहा- कहवपुरविकाहना व वानरपुरविकाहना स ॥ १३ ॥

से कि तं सहमपुरविकाइया ? सहमपुरविकाइया दुविहा पण्णता । तंजहा---पजत-सुहमपुढविकाइया व अपजनसुहमपुढविकाइया य । सेतं सुहमपुढविकाइया ॥ १४ ॥ से कि तं बायरपुरविकाइया ? बायरपुरविकाइया द्विहा पन्नता । तंजहा-सण्हबायर-पुरुविकाइया व खरवायरपुरुविकाइया य ॥ १५ ॥ से कि नं सण्डवायरपुरुविकाइया ? सण्हवायरपुढविकाइवा सलविहा पणता । तंत्रहा-१ किण्हमष्टिया, २ नीलमष्टिया, ३ लोहियमहिया, ४ इंग्लिइमहिया, ५ दक्षिक्रमहिया, ६ पाण्डमहिया, ७ पणग-महिया । सेतं सल्हबायरपुढविकाइया ॥ १६ ॥ से किं तं सरबायरपुढविकाइया ? -अरबायरपुढविकाइया अजेगविहा पणता । तंजहा-१ पुढवी य २ सकरा ३ वालुया य ४ उबळे ५ सिला य ६-७ छोणूसे । ८ अग ९ तंब १० तटब ११ सीसय १२ रूप १३ सुबक्ते य १४ वहरे य ॥ १ ॥ १५ हरियाछे १६ हिंग्रलए १७ मणो-मिला १८-२० सासगंजणपवाछे । २९-२२ अञ्चपदछ०भवाळ्य बायरकाए मणि-विहाणा ॥२॥ २३ गोमेजाए म २४ रुमए २५ अंके २६ फलिहे व २७ छोहियक्के य। २८ मराय २९ मसारगहे ३० मुबमोयग ३१ इन्द्रनीके व ॥ ३ ॥ ३२ चंदण ३३ गेरुव ३४ इंसगब्स ३५ पुरुए ३६ सोगन्धिए व बोद्धव्वे । ३७ चन्दप्पम १८ वेशकिए १९ जलकंते ४० सरकंते य ॥४॥ जेवाको तहप्पगारा । ते समासओ इविहा पक्ता । तंकहा-पज्यतगा य अपजन्ता य । तत्व णं जे ते अपजनगा ते णं असंपत्ता । तत्य णं क्षे ते प्रजत्तमा एएसि वशादेसेणं, रसादेसेणं, गंधादेसेणं, फासा-देसेणं सहस्समासी विहाणाई, सङ्ग्रेजाई जोणिप्यमुद्दस्यसहस्साई । पजनगणिस्साए अपजातगा वक्तमंति, जत्य एगो तत्व निवमा असंखेजा। सेतं बारवायरपुढविकाइया। सेर्ग बायरपुढविकाइया । सेर्ग पुढविकाइया ॥ १७ ॥ से कि तं आउकाइया ? आउ-काङ्या दुविहा पण्यता । तंत्रहा-सुहुमञाउकाङ्या य वायर्भाउकाङ्या य ॥ १८॥ से कि तं सहस्रवातकात्र्या ? सहसातकात्र्या दुविहा पक्ता । तंत्रहा-पज्यसहस्र-आउकाइया य अपजनसहमभाउकाइया य । सेनं सहमभाउकाइया ॥ १९ ॥ से कि तं वायरबाउकाइया ? वायरखाउकाइया अनेगविहा पन्ता । तंबहा-उस्ता, हिमए, महिमा, करए, इरतखुए, सदोदए, तीओदए, उसिगोदए, खारोदए, खडो-दए, अग्निकोहए, क्रमणोदए, बाहमोदए, श्रीरोदए, श्लोदए, सोओदए, रसोदए, जे यान्त्रे तहप्यगादा । ते समासको दुविद्वा पन्नाता । तंत्रहा-पजत्तरा य अपज-त्रया य । तस्य में जे ते अवअत्या ते में असंपत्ता । तत्य में जे ते पजत्त्वा एएसि बन्नावेसेचं मन्यावेसेचं रसावेसेचं कासावेसेचं सहस्यमसो विहालाई, संबे-जाई जीविज्यबुह्यसंसहस्याई, प्रजासमितसाए अपजातमा वक्रमंति, जस्य एमी

तत्य नियमा असंखेळा । सेतं बायरआउकाइया । सेतं आउकाइया ॥ २० ॥ से कि तं तेककाइया ? तेककाइया दविहा पनता । तंजहा-सहमतेककाइया य वायरते-ककाइया य ॥ २१ ॥ से कि तं सुहमतेककाइया ! सुहमतेककाइया दुविहा पन्नता । तंजहा-पजत्तमा य अपजत्तमा य । सेतं ब्रहमतेककाइया ॥ २२ ॥ से किं तं बाय-रतेककाइया ? बायरतेककाइया अणेमविहा पण्णता । तंजहा-इंगाके, जाला, मुन्मूरे, अची, अलाए, सुद्धागणी, उक्का, विज् , अमणी, णिग्धाए, संघरिससमुद्धिए, सूरक-न्तमणिमिस्तिए, जेयावन्ने तहप्पगारा । ते समासओ दुविहा पण्णता । तंजहा-पज-त्तवा य अपज्यत्तवा य । तत्थ णं जे ते अपज्यतवा ते णं असंपत्ता । तत्थ णं जे ते पजत्तगा एएसि णं बचाबेसेणं, गन्धादेसेणं, रसादेसेणं, फासादेसेणं सहस्सागसी विद्वाणार्ड. संबेज्जार्ड जोणिप्पमहसयसहस्सार्ड । पजत्तगणिस्साए अपजत्तगा बक्कांति... जत्य एगो तत्व नियमा असंखेळा. सेत्तं वायरतेष्क्रकाइया । सेत्तं तेष्क्रकाइया ॥ २३ ॥ से कि तं वातकाइया ? वातकाइया दुविहा पकता । तंत्रहा-सहमवातकाइया व बागरवाउकाइया व ॥ २४ ॥ से कि नं सहमवाउकाइया ? सहमवाउकाइया इविहा पण्णता । तंत्रहा-पज्जतगसुहसवाउकाइया य अपज्ञतगसुहसवाउकाइया य । सेतं सहसवाजकाड्या ॥ २५ ॥ से कि तं वायरवाजकाड्या ? वायरवाजकाड्या अणेगविहा क्काता । तंजहा-पाईणवाए, पडीणवाए, दाहिणवाए, उदीणवाए, उद्भवाए, बही-बाए, तिरियबाए, विदिशिवाए, बाउच्मामे, बाउक्किया, वायमंडलिया, उक्किया-वाए. मंडलियाबाए, गुंजाबाए, झंझाबाए, संबद्ध्याए, क्याबाए, तुम्बाए, सुद्धवाए, जेयादणी तहप्पनारा । ते समासको दुविहा पत्रता । तंजहा-पज्यतमा य अपजत्तमा य । तत्य मं जे ते अपजनागा ते मं असंपता । तत्य मं जे ते पजनगा एवसि मं कण्यादेतेणं, गन्धादेतेणं, रसादेतेणं, फासादेतेणं सहस्तमासी विहाणहं, संबोजाहं जोणिप्यमुद्दसयसहस्साई । पजनननित्साए अपजनना वृद्धमंति, जत्य एसे तस्य नियमा असंखेजर । सेर्रा बायरवाडकाइबा । सेर्रा बाउकाइबा ॥ २६ ॥ से कि तं वणस्सङ्काङ्या ? वणस्सङ्काङ्मा दुविहा पण्यता । तंजहा-सहम्मक्यास्सङ्काङ्मा म षायरवणस्तद्दकाङ्गा य ॥ २७ ॥ से कि तं इष्टुमवणस्तद्दकाङ्गा ! ध्रुमवणस्तद्दकाः इया द्विहा पन्नसा । तंजहा-पज्यसगसुहमनपस्सहकाइया व अपंजरमसुहमवंजरस-इकाइया य । सेत्तं श्रुष्टुमवणस्त्रहकाइया ॥ २८ ॥ से 🏞 तं वात्ररवणस्त्रहकाइया है बायरवगस्सहकाइया दुविहा पक्ता । तंत्रहा-योगसरीरकायरकपसाइकाइया य साहारणसरीरवायस्थणसम्बद्धादया व-॥ २९ ॥ हे भि तं प्रतेवसरीरवायस्वयंतस् कारमा ? २ तुषाकसमिद्दा पक्सा । तंत्रहा-१ स्वया ३ शुक्ता ३ शुक्ता 🛪 अमा

ब ५ वही ब ६ पथ्यमा चेव । ७ तण ८ वसब ९ हरिय १० ओसहि ११ जरुरह १२ कुहणा य बोद्धव्या ॥ ३० ॥ से कि तं इनखा ? इनखा दुविहा पण्णता । तंत्रहा-एगवीया य बहवीयगा य ॥ ३१ ॥ से कि तं एमबीया ? एगबीया अनेग-विहा पक्ता । तंजहा--- जिवंबजंबुकोसंबसालअंकक्षपीतः सेल य । सक्रमीयइमाछ-यवउलपलासे करंजे य ॥ १ ॥ प्रतंजीक्यऽरिडे विहेलए इरिडए य शिक्षाए । डेवे-भरियाखीरिण बोढक्वे घायद्वपियाके ॥ २ ॥ पृत्यनिवक्दंजे सम्हा तह सीसवा व असमे य । प्रचामनागरुक्ते सीवन्नि तहा असोने व ॥ हे ॥ जेगावन्ने तहप्पमारा । एएसि पं मूला वि असंकेजजीविया, कंदा वि. संघा वि. तथा वि. साला वि. पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया, प्रप्का अणेगजीविया, फला एमबीया । सेतं एगबीया ॥ ३२ ॥ से कि तं बहबीयगा ? बहबीयमा अनेनविहा पश्चता । तंजहा-अस्वियतेंह-कविद्रे अंबाइगमाउलिंग बिहे व । आमस्माफणिसदाव्यिमगासोद्रे उंबरवर्षे य ॥ १ ॥ णमाोहणंदिलन्से विष्परी सबरी पिछुक्सकन्ते व । कारंबरि क्रसंभरि बोद्धव्या देव-दाली व ॥ २ ॥ तिलए लउए छताइसिरीसे सत्तवबद्दिवने । लोदघवचंदणजुणणीने कुटए क्यंबे व ॥ ३ ॥ जेवाबचे तहप्यगारा । एएसि वं मुला वि ससंखेळजीविया, केंद्रा वि. संधा वि. तया वि. साळा वि. प्रवाळा वि । पता पत्तेयजीविया । प्रयक्ता अणेगजीविया । फला बहुबीयगा । सेसं बहुबीयगा । सेसं स्वता ॥ ३३ ॥ से कि तं गुल्छा ? गुल्छा अजेगविद्या पकता । तंजहा-वाहंगविसहरथुव्हरं व तह कव्यरी य जासमणा । रूबी आहड श्रीली तुलसी तह मार्गलिंगी य ॥ १ ॥ ऋखंशरि विष्य-लिया अगसी वती य कायमाईया। बुच् पडोलकंदलि वितन्ता बत्युके वयरे ॥ २ ॥ पताठर सीयउरए इयह तहा अवसए व बोद्धको । श्रिम्युंडिय कर्तुंबरि अत्यई केव तालउडा ॥ ३ ॥ सम्पानकासमुहगगगगाङगसामसिंद्रगारे न । करमहगहरूसगकरी-रएरावणसक्तित्वे ॥ ४ ॥ जाउक्तमसन्तपरिकीमयसारिजिक्तवकारिया संवी । जावह केमह तह गंज पाढका दासिजंकोते ॥ ५ ॥ जेमाको तहप्पमारा । सेतं सुका ॥ २४ ॥ से कि तं गुम्मा ! सुम्मा अनेनविद्या पन्ता । तंत्रहा-सेरियए जोमान्त्रिय-कोरंटवर्वस्थावगमनोजी । विस्तापावकनवरक्रजन तह सिंख्वारे य ॥ १ ॥ आई मोगार तह सबिया व तह महिया व बासंती । बत्युक क्लूक सेवाल गंठि मगवं-तिया चेव श १ ॥ वंपनवाहै जनवीह्या व छंदी तहा महाजाई । एकानेमागारा हवंति जुम्मा अभेगामा ॥ ३ ॥ हेर्त जुम्मा ॥ ३५ ॥ से कि तं लगाको ? समाको अनैगविहाको प्रवताको । तंत्रहा-प्रतक्तवा नागळक्त्रतोगर्चप्रकवा स न्वकवा । वणस्त्रवाहित्यम् अस्तुत्तर्कृतसम्बद्धाः ॥ स्वावते त्र्यमारा । सर्व स्वावते॥ १६॥

से कि तं वहीओ ? वहीओ अणेगविद्दाओ पचताओ । तंजहा-पूसफडी कार्लिंगी तुंनी तउसी य एलवाहंकी । बोसाडइ पंडोला पंनंगुलिया य णीली य ॥ १ ॥ कंद्रया कहारमा कहोरह कारियलई सुभगा। कुयवाय वागुलीया पाविवली देव-दाली य ॥ २ ॥ अप्फोया अइमुत्तगणागळ्या कण्हस्रवाही य । संघट्टसणसा वि य जासुक्णकविंदबाही य ॥ ३ ॥ मुहिय अंबावाही छीरविराली जयंति गोवाली । पाणीमासावही गुंजावही य बच्छाणी ॥ ४ ॥ ससर्विद्गोत्तफुसिया गिरिकण्णह् मालुया य अंजणई। वहिफोह्ड कागणि मोगली य तह अहसोंदी य ॥ ५ ॥ जेयावही तह-प्यगरा । सेतं बाहीओ ॥ ३० ॥ से किं तं पब्बगा १ पद्यगा अणेगविहा पहाता । तैजहा-इक्ख य इक्खवादी वीरण तह इक्कडे अमासे व । संटे सरे य वेते तिमिरे ैंसैयपोरगणके य II १ II बंसे वेल कणए कंकावंसे य चाववंसे य । उदए कुडए विमए कंटाबेळ य कहाणे ॥ २ ॥ जेयावके तहप्पगारा । सेतं पव्यगा ॥ ३८ ॥ से कि तं तणा ? तणा अणेपविहा पनता । तंत्रहा-सेडियभंतियहोतियदव्यक्से पव्यए य पोड-इला । अजुण असाढए रोहिबंसें सुयवेयखीरभुसे ॥ १ ॥ एरंडे कुरुविंदे करकर मुद्दे तहा विभंग य । महरतणञ्जरमिरिपय बोद्धक्वे संकलितणे य ॥ २ ॥ जेयावले तहप्पगारा । सेतं तणा ॥ ३९ ॥ से कि तं बळ्या ! बळ्या अणेगिक्हा पक्ता । तंजहा--तालतमाके तक्कि तोयलि साली य सारककाणे। सरले जावह केयह कयली तह धम्मरुक्ते य ॥ १ ॥ भूयरुक्तिहिंगुरुक्ते रुवंगरुक्ते य होइ बोद्धव्वे । पूयपरही सज्री बोद्धन्या णालिएरी व ॥ २ ॥ जेवावजे तहप्पगारा । सेतं वल्या ॥ ४० ॥ से कि तं हरिया ? हरिया अणेगविहा पश्ता । तंत्रहा-अज्जोस्हवोहाणे हरियग तह तंदुकेजगतणे य। बत्युलपोरग[अंजीर]पोइवक्षी य पालका ॥ १ ॥ दगपिप्पली य दव्बी सोत्यियसाए तहेव बम्ही य । मुलगसरिसव अंनिकसाएय जियंतए चेव ॥ २ ॥ तुलसी कुछ सराक्षे फिष्कए अजए य भ्यणए। चौरगदमणगमस्यग स्यपुर्फितीवरे य तहा ॥ ३ ॥ जेमावके तहप्पगरा । सेतं हरिया ॥ ४१ ॥ से कि तं ओसहीओ ? ओसहीओ अणेगविहाओ पण्णताओ । तंजहा सालीवीहीगोहूमजवजवजवकळमसूर-तिळ्युग्गमासणिप्कावकुळत्यकाळिसंदसतीणपळिसंचगव्यसीकुसंमकोहवकंगुराल्यव-रा(रह)सामकोद्ससणसरिसवमुळगबीया । जेयावजे तहप्पगारा । सेतं ओसहीओ ॥४२॥ से कि तं जलस्हा ? जलस्हा अणेगविहा पत्तता । तंत्रहा-उद्यु, अवय, पण्यु, सेवाले, कलंबुया. हहे, क्सेरुया. कच्छ, भाणी, रूप्यके, पश्मे, ब्रुसुए, णलिणे, सुभए, सोगंबिए, पोण्डरीयए, महापोण्डरीयए, समपत्ते, सहस्सपते, कल्हारे, क्रोकणहे, भरविदे, तामरसे, मिसे, मिसमुणाके, पोक्सके, पोक्सकत्वकर, जेयावहे तहप्प-

गारा । से तं जलहरू ॥ ४३-१ ॥ से कि तं कुरूणा ? कुरूणा अणेगविहा पश्चता । तंजहा-आए, काए, कुहणे, कुणके, दव्वहित्या, सप्फाए, सज्झाए, छत्तोए, वंसी, णहिया, कुरए । जेयावजे तहप्पगारा । सेतं कुहणा । णाणाविहसंठाणा स्वन्साणं एगजीविया पता । संघा वि एगजीवा ताळसरळणाळिएरीणं ॥ १ ॥ जह सगळसरि-सवाणं सिळेसमिस्साण बहिया बही। पत्तेयसरीराणं तह होन्ति सरीरसंघाया ॥ २ ॥ जह वा तिलपप्पिडिया बहुएहिं तिलेहि संहया संती। परोयसरीराणं तह होति सरीरसंघाया ॥ ३ ॥ सेत्तं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया ॥ ४३-२ ॥ से कि तं साहारणमरीरबायरवणस्सइकाइया ? साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइया अणेगविहा पष्तना । तंत्रहा-अवए पणए सेवालें लोहिणी[जाणिया] थिहू थिमगा । अस्सकर्षी सीहिकजी सिउंडि तत्तो मुसुंदी य ॥ १ ॥ रुख्कण्डरिया जीक छीर्दावराठी तहेव किटी य । हालिहा सिंगबेरे य आलुगा मूलए इय ॥ २ ॥ कंबूया कलुकड महुपोवलई तहेव महसिंगी । णीरुहाँ सप्पद्ममंत्रा छिन्नरहा चेव बीयरहा ॥ ३ ॥ पाढा मियवाछंकी महुररमा चेव रायवाही य । पडमा य माढरी दंती चंडी किहित्त यावरा ॥ ४ ॥ मामपण्णि मुक्तपण्णी जीवियरसडे य रेणुया चेव । काओली खीरकाओली तहा भंगी नहीं इय ॥ भ्य ॥ किमिरासि म<u>हम</u>त्था णंगलई पेलुगा इय । किण्डे पराके य हाँ हर-तणुया चेव लोयाणी ॥ ६ ॥ कम्हकंदे बज्जे स्रणकंदे तहेव सहूडे । एए अर्णतजीवा जैयावने तहाविहा ॥ ७ ॥ तणमूलकंदमूळे वंसीमूळेति यावरे । संक्षिजमसंखिजा बोधव्वाऽर्णतजीवा य ॥ ८ ॥ सिंघाडगस्स गुच्छो अणेगजीवो उ होइ नायव्वो । पता पत्तेमजीया दोषि य जीवा फळे मणिया ॥ ९ ॥ जस्स मूल्ट्रस भग्गस्स समो भंगो पवीसह । अणंतजीवे उ से मृहे जेयावजे तहाविहा ॥ १० ॥ जस्स कंदस्स भगास्स समो भंगो पदीसह । अर्णतजीवे उ से कंदे जेयावचे तहाविहा ॥ ११॥ जस्स खंघस्स भग्गस्त समी भंगो परीसइ । अर्णतजीवे उ से खंघे जेगावके तहाविहा ॥ १२ ॥ जीसे तयाए भग्गाए समी मंगो पदीसए। अर्णतजीवा तया सा उ जेयावना तहाविहा ॥ १३ ॥ जस्स सालस्स मनगस्स समो मंगो पदीसए । अणंतजीवे य से साळे जे-यानके तहाविहा ॥ १४ ॥ जस्स प्वाळस्स महास्स समो मंगो प्रशीसए । अणंत-जीवे पवास्त्रे से जेयावचे तहाविहा ॥ १५ ॥ जस्स फ्तस्स भगस्स समी भंगो पदी-सए । अणंतजीवे उ से पते जेयाको तहाविहा ॥ १६ ॥ जस्स पुप्फरस भग्गस्स समो भंगो प्रवीसए । अणंतजीवे उ से पुष्फे जेवावचे तहाविहा ॥ १७ ॥ जस्स फलस्स भगस्स समो मंगो परीसए। अणंतजीवे करे से उ जेवावजे तहाविहा ॥ १८॥ जस्स नीयस्य सम्मन्स संमो भंगो पदीसए। बर्णतजीवे उ से बीए जेया-

वजे तहाविहा ॥ १९ ॥ वस्स मुळस्स अम्मस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ से मुळे जेयावजे तहाविहा ॥ २०॥ जस्स कंदस्स मग्गस्स हीरो भंगो परीसए। परिताजीवे उ से कंदे जेमावने तहाविहा ॥ २१ ॥ जस्स संधरस भगास्स हीरो मंगो परीसए। परिताजीवे उ से खंधे जेवावको तहाविहा ॥ २२ ॥ जीसे तथाए भग्गाए हीरो भंगो पदीसए । परित्रजीवा तया सा उ जेयावचा तहाबिहा ॥ २३ ॥ जस्स साळस्य भगगस्य हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ से साले जेयावने तहाविहा ॥ २४॥ जस्स पबालस्स भगगरस हीरो भंगो पदीसए। परित्तजीवै पवाले उ जेयावजे तहाबिहा ॥ २५ ॥ जस्स पत्तस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीमए । परिनर्जीवे उ से पत्ते जेवावके तहाविहा ॥ २६ ॥ जस्म प्रप्फरस भम्मस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्रजीवे उ से पुष्के जैयावने तहाविहा ॥ २७॥ जस्स फलस्स भगस्य हीरो भंगो पदीसए । परिताजीवे फले से उ जेबावके तहाविहा ॥ २८॥ जस्म बीबस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ से बीए जेयावके तहाविहा ॥ २९ ॥ जस्स मृलस्स कदाओ छत्नी बहल्यरी भवे। अणंतजीवा उ सा छत्नी जेयावचा तहाविहा ॥ ३०॥ जस्स कंदस्य बढ़ाओं छड़ी बहलगरी भवे । अर्णतर्जावा उ सा छड़ी जेगावजा नहाविहा ॥ ३९ ॥ जस्स खंधस्य बहाओ छही बहत्वगरी भवे । अणंतजीवा उ मा छही जे-यावचा तहाविहा ॥ ३२ ॥ जीसे सालाए बद्धाओ बढ़ी बहलयरी भवे । अणंतजीवा उ सा छाडी जेयाबजा तहाविहा ॥ ३३ ॥ जस्स मुखस्स बद्धाओ छाडी नुपुयरी भवे । परित्रजीवा उ सा छड़ी जेगावका तहाविहा ॥ ३४ ॥ जस्स कंदरस बद्धाओ छड़ी तपुर्यरी भवे । परिताजीवा उ सा छाडी जेयावका तहाबिहा ॥ ३५ ॥ जस्स संघरस कदाओं छत्नी तण्यरी अवे । परितर्जावा उ सा सन्ती जेयावका तडाविडा ॥ ३६ ॥ जीसे सालाए कहाओ छत्नी तण्यरी भने । परित्रजीना उ सा छत्नी जेयावसा तहा-विहा ॥ ३७ ॥ यकार्ग भजमाणस्य गंठी जुण्यचणो भवे । प्रहविसरिसभएण अणंत-जीवं वियाणिह ॥ ३८ ॥ गुढछिरागं पर्त सच्छीरं जं व होह निच्छीरं। जं पि य पणहुसंधि अर्णतजीनं वियाणाहि ॥ ३९ ॥ युष्का अलया यलया य बिटबदा व नालबढा य । संखिजमसंखिजा बोदब्बाइणंतजीवा य ॥ ४० ॥ ते केंद्र नालिया-बद्धा एप्पा संस्क्रिजनीविया मिष्या । षिहुवा सर्गतजीवा जेयावने तहाविहा ॥४९॥ परमुप्पछिणीकंदे अंतरकंदे तहेव क्रिकी व । एए क्रणंतजीवा एगी जीवो विसम्माले ॥ ४२ ॥ पलंह ल्ह्सपकंद य कंदली य कुदंबए । एए परिसाजीवा जेयावने तहामिहा ॥ ४३ ॥ परमुप्पक्रमरिकाणं समगरीगंत्रियाण य । सरविंदकोकमाणं समक्रासह-स्सपतार्थ ॥ ४४ ॥ विंद्रं बाहिरपता व कविता जेव एमजीवस्स । अधिमतस्या पता

परायं केसरा मिंजा ॥ ४५ ॥ वेणुनलङ्क्खुवाडियसमासङ्क्ख् य इकडे रंडे । करकर मुंठि विद्वंगू तणाण तह पञ्चगाणं च ॥ ४६ ॥ अच्छि पञ्चं पलिमोडओ य एगस्स होंति जीवस्स । पत्तेवं पताडं प्रप्काइं अणेगजीवाइं ॥ ४७ ॥ पुस्सफलं कालिंगं तुंबं तउसेलबाळवाळंकं । घोसाङ्गं पंडालं तिंदूगं चेव तेंदूसं ॥ ४८ ॥ विंटससारतया॰ एवाई इवंति एगजीवस्स । पतेर्यं पनाई सकेमरमकेसरं मिंजा ॥ ४९ ॥ सप्फाए सज्झाए उन्बेहिलिया य कुहणकुंदुक्ते । एए अयंतजीवा कुंदुक्ते होइ भयणा उ ॥५०॥ बीए जोबिन्भूए जीवो बक्तमइ सो व असो वा । ओऽवि य मूले जीवो सोऽवि य पत्ते पढमयाए ॥ ५१ ॥ सब्बोऽबि किसलको खळ उग्गममाणो अर्णतको भणिको । सो चेव विवद्वती होड परित्तो अणंतो वा ॥ ५२ ॥ समयं वर्कताणं समयं तेसि मरीरनिव्यत्ती । समयं आणुमाहणे समयं ऊमासनीसामी ॥ ५३ ॥ इक्स्स उ जं गहणं बहूण साहारणाण तं चेव । जं बहुयाणं गहणं समासओ तं पि इकस्स ॥५४॥ साहारणमाहारी साहारणमाणुपाणगहणं च । साहारणजीवाणं साहारणलक्सणं एयं ॥ ५५ ॥ जह अयगोलो भंतो जाओ तत्ततविषज्ञसंकासो । सन्त्रो अगणिपरि-णओं निगोयजीने तहा जाण ॥ ५६ ॥ एगस्स दोण्ड तिण्ह व संक्रिजाण व न पासिनं सद्या । दीसंति सरीराइं निगोधर्जाबाणऽणंताणं ॥ ५७ ॥ लोगागासपएसे निगोयजीवं ठवेडि इक्तिकं। एवं मविज्यमाणा इवंति लोगा अणंता छ ॥ ५८॥ लोगागासपएसे परित्तजीवं ठवेहि इक्षिकं । एवं मविक्रमाणा इपंति लोगा असंस्थिजा ॥ ५९ ॥ पतेया प्रवता प्रयरस्य असंसमागमिता उ । लोगाऽसंसा प्रवत्तयाण साहारणमणंता ॥ ६० ॥ एएहिं सरीरेहिं पचक्खं ते परुविया जीवा । सहमा आणागिज्ञा चक्खुप्प्रसं न ते इंति ॥ ६१ ॥ जेयावचे तहप्पगारा । ते समा-सओ दुविहा पक्षता । तंत्रहा-पञ्जतमा य अपज्जतमा य । तत्थ यं जे ते अपज-त्तगा ते णं असंपत्ता । तस्य णं जे ते पजत्तगा तेसि णं वजावेसेणं गंवादेसेणं रमादेसेणं फासादेसेणं सहस्तरगसो विहाणाई, संखिजाई जोणिप्पसहस्तरसाई। पञ्चनगणित्साए अपञ्चतगा बक्कमंति । जत्य एगो तत्य सिय संखिजा, सिय असं-सिख अर्पता । एएसि जं इमाओ गाहाओ अणुगंतम्बाओ तंजहा-कंदा म कंदम्ला य, स्वस्त्रम्ला स्वावरे । गुच्छा य गुम्मा वही य, वेणुवाणि तणाणि य ॥ १ ॥ पडमुप्पल संवाडे हुदे य सेवाल फिल्हए पणए । अवए य कच्छ भाजी कंदुकेगूमबीसहमे ॥ २ ॥ तक्छकीक्बाकेसु पत्तपुष्कपत्केसु य । मूलमामण्डाबीएस जोणी करसङ् किलिया ॥ ३ ॥ सेर्त साहारणसरीरणायरणणस्सङ्काङ्गा । सेर्त वायर-वणस्सइकाइया । सेतं वणस्सइकाइया । सेतं एगिदिया ॥४३-३॥ से कि तं वेदंदिया १

बेइंदिया अणेगविहा पनता । तंबहा-पुलाकिमिया, कुच्छिकिमिया, गंह्यलगा, गोलोमा, णउरा, सोमंगलगा, वंसीमुहा, मृहमुहा, गोजलोया, जलोया, जालाख्या, संखा, संखणगा, बुल्ला, खुल्ला, गुल्या, खंबा, वराडा, सोतिया, मुतिया, कलुया-बासा, एगओवत्ता, बुहुओवत्ता, नैदियावता, संबुद्धा, माइवाहा, सिप्पिसंपुडा, चंदणा, समृद्दिकस्या, जेयावने तहप्पगारा । सब्वे ते संमुच्छिमा नपुंसगा । ते समायओ द्विहा पश्चता । तंजहा-पञ्चत्तमा य अपञ्चतमा य । एएसि णं एवमाइ-याणं बेहंदियाणं पज्जनापज्जताणं सत्त जाइकुलकोडिजोणीपसहसयमहत्सा भवंतिति सक्खायं । सेतं बेडंदियसंसारसमावनजीवपनवणा ॥ ४४ ॥ से कि तं तेडंदियसं-सारसमावनजीवपन्नवणा ? तेडांदेयसंसारसमावनजीवपन्नवणा अणेगविहा पन्नता । तंजहा-ओवस्या, रोहिणिया, कुंगू, पिपीलिया, उद्दंसगा, उद्देहिया, उक्कलिया, उप्पाया, उप्पाडा, नणाहारा, बद्घाहारा, मालुबा, पत्ताहारा, नणबेटिया, पत्तबे टिया, पुण्फवेंटिया, फलवेंटिया, बीयवेंटिया, तेबुरणमिजिया, तभोसिमिंजिया, कप्पासत्थिमिंजिया, हिहिया, झिहिया, झिंगिरा, किंगिरिडा, बाहुया, लहुया, मुभगा, सोवत्थिया, सुयबेंटा, इंदकाइया, इंदगोक्या, तुरुतुंचगा, कुच्छलवाहगा, ज्या, शलाहला, पिसुया, सयवाइया, गोम्ही, हत्यिसोंडा, जेयावजे तहप्पगारा । सब्दे ते संगुच्छिमा नपुंसगा । ते समासओ दुविहा पनता । तंत्रहा-पजन्तमा ब अपज्ञत्तगा य । एएसि णं एवमाइयाणं तेइंदियाणं पज्जतापज्जताणं अह जाईकुलको-डिजोणिप्पमुहमयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । सेतं तेइंदियसंसारसमावजनीषपज-वणा ॥ ४५ ॥ से किं तं चडरिंदियसंसारसमावज्ञजीवपनवणा ? २ अणेगविहा पन्नमः । तंजहा-अधियपत्तियमच्छियमसगा कीडे तहा पर्यंगे य । इंकुणकुक्कडकुक्कड-नंदावते य सिंगिरडे ॥ किन्हपत्ता, नीलपत्ता, लोहियपत्ता, हालिहपत्ता, युक्किलपत्ता, चित्तपक्खा, विचित्तपक्खा, ओहंजलिया, जलचारिया, गंभीरा, णीणिया, तंतवा, अच्छिरोडा, अच्छिवेहा, सारंगा, नेउरा, दोला, भमरा, भरिली, जरुला, तोष्टा, विद्या, पत्तविच्छ्या, छाणविच्छ्या, जलविच्छ्या, पियंगाला, कणगा, गोमयकीडा, जेवाक्ते तहुप्पगारा । सभ्वे ते संमुच्छिमा नपुंसगा । ते समासओ दुविहा पन्नता । तंजहा-पजनगा य अपजनगा य । एएसि णं एवमाइयाणं चडरिदियाणं पजनाप-जनाणं नव जाइकुळकोडिजोणिप्पमुहसबसहस्साई अवैतीति मक्खायं । सेन्तं चउरि-दियसंसारसमावकजीवपकवणा ॥ ४६ ॥ से किं तं पंचेन्दियसंसारसमावकजीवपक-वणा ? २ चडव्विहा पक्ता । तंजहा-नेरहवर्धनिविवसंसारसमावकजीवपववणा. तिरिक्खजीणियपंचिन्दिवसंसारसमावकजीवपक्षवणाः मणुस्सपंचिन्दियसंसारसमावक-

जीवपन्नवणा, देवपंचिन्दियसंसारसमावन्नजीवपन्नवणा ॥ ४० ॥ से किं तं नेरहया?' नेरहया सत्तविहा पञ्चता । तंत्रहा-१ रयणप्यभापुटविनेरहया, २ सक्ररप्यभापुरुवि-नेरइया, ३ वालुयप्पमापुढविनरइया, ४ पंकप्पमापुढविनेरइया, ५ धूमप्पमापुढविन नेरइया, ६ तमप्यभापुढविनेरइया, ७ तमतमप्पमापुढविनेरइया। ते समासओ दुविहा पन्नता । तंत्रहा-पञ्चत्तमा य अपञ्चतमा य । सेतं नेरहया ॥ ४८ ॥ से कि तं पंचेंदियतिरिक्त्वजोणिया ? पंचिंदियतिरिक्त्वजोणिया तिविहा पन्ता । तंजहा-१ जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया य, २ थलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया य, ३ सहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया य ॥ ४९ ॥ से कि तं जलयरपंचिन्दियतिरि-क्खजोणिया ? जलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया पंचिवहा पत्रता। तंजहा-१ मच्छा, २ कच्छमा, ३ गाहा, ४ मगरा, ५ संसुमारा । से कि तं मच्छा ? मच्छा अणेग-विहा पन्नता । तंजहा-सम्हमच्छा, खब्छमच्छा, जुंगमच्छा, विज्ञाडियमच्छा, इलि-मच्छा, मगरिमच्छा, रोहियमच्छा, हलीसागरा, गागरा, वडा, वढगरा, गब्सवा, उसगारा, तिमी, तिर्मिगेला, णक्का, तंदुलमच्छा, कणिकामच्छा, साली, सत्थिया-मच्छा, लंभणमच्छा, पडागा, पडागाइपडागा, जेवावने तहप्पगारा । सेतं मच्छा । से कि नं कच्छमा ? कच्छमा दुविहा पक्ता। तंजहा-अद्विकच्छमा य मंसकच्छमा य। सेतं कच्छमा । से कि तं गाहा ? गाहा पंचिवहा पणता । तंजहा-- १ दिली, २ वेढगा, ३ मुद्धया, ४ पुल्या, ५ सीमागारा । सेतं गाहा । से कि तं सगरा ? मगरा दुविहा पनता। तंजहा-१ सोंडमगरा य, २ मञ्जमगरा य। सेर्त मगरा । से किं तं चुंसमारा ? सुंसमारा एगागारा पत्रता । सेत्तं सुंसमारा । जेयावके तहप्पगारा । ते समासओ दुविहा पणता । तंजहा—संमुच्छिमा य गञ्भवकंतिया य । तत्य णं जे ते संमुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा। तत्य णं जे ते गन्भवकंतिया ते तिविहा पन्ता । तंजहा-इत्बी, पुरिसा, नपुंसगा । एएसि ण एवमाइयाणं जलयरपंचिदि-यतिरिक्तजोषियाणं पजतापजताणं अद्धतेरसजाइकुलकोडिजोणिप्यमुहसयसहस्सा भवन्तीति मक्सायं । सेतं अल्यरपंतिवियतिरिक्तजोणिया ॥ ५० ॥ से कि तं यल-यरपंचिदियतिरिक्खजोषिया ? बस्व्यरपंचिन्द्यितिरिक्खजोषिया दुविहा पन्नता । तंत्रहा-चउप्पयमञ्चरपंचिन्दियतिरिक्खकोषिया य परिसप्पयलयरपंचिन्दियतिरि-क्सजोणिया य । से कि तं चरुप्यव्यक्त्यरपंचिन्दियतिरिक्सजोणिया ! चरुप्यव्यक-यरपंचिन्दियतिरिक्सजोर्णिया चडन्त्रिहा पक्ता । तंत्रहा-एमखुरा, विखुरा, गंडीपया, सणप्त्रमा । से कि ते एगक्दरा ! एगक्दरा अनेपविद्या पत्रता । तंत्रहा-अस्सा, अस्स-तरा, घोत्रगा, गरुभा, गोरक्कारा, कंब्रस्था, सिरिकंब्रस्था, आवत्त्या, जेयाको तह-

प्पगारा । सेतं एगखुरा । से कि तं दुखुरा ? दुखुरा अणेगविहा पन्ता । तंजहा-उष्टा, गोणा, गवया, रोज्झा, पसया, महिसा, मिया, संबरा, वराहा, अमा, एलगरुस्सर-भचमरकुरंगयोकनमाई, जेयावने तहप्पगारा । सेतं दुखरा । से कि तं गंडीपया ? गंडीपया अणेगविहा पनता । तंत्रहा-हत्त्री, हत्त्रीपूयणया, मंकुणहत्त्री, सगा(मा), गंडा, जेयावजे तहप्पगारा। सेनं गंडीपया। से किं तं सणप्पया? सणप्पया अणगावहा पनगा। तंत्रहा-सीहा, बग्या, दीविया, अच्छा, तरच्छा, परस्सरा, वियाला, बिडाला, सुणगा, कोलसुणगा, कोकंतिया, ससगा, चित्तगा, चिक्रतमा, जेयावने तहप्यगारा । सेतं सणप्त्रया । ते समासओ दुविहा पश्चता । तंत्रहा-संमुच्छिमा य गण्मवकन्तिया य । तत्य णं जे ते संमुच्छिमा ते सब्दे नपुंसगा । तत्य णं जे ते गब्भवकंतिया ते तिबिहा पन्नता। तंजहा-इत्बी, पुरिसा, नपंसगा। एएसि णं एवमाइयाणं अलय-रपंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं पजनापजनाणं दस जाइकुक्कोडिजोणिप्यमुद्दसयस-हरसा भवन्तीति मक्खार्य । सेतं चउपप्रथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ॥ ५९ ॥ से कि तं परिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ? परिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरि-क्खजोणिया द्विहा पन्नता । तंत्रहा-उरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्सजोणिया य भुयपरिसप्पयस्त्रयरपंचिन्दियतिरिक्ताजोणिया य ॥ ५२ ॥ से कि तं टरपरिसप्पथल-यरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ? उरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया चउ-व्विहा पश्चता । तंजहा-अही, अगगरा, आसालिया, महोरगा । से कि तं अही ? अही द्विद्दा पनता । तंजहा-स्व्वीकरा य मठलिणो य । से कि तं दव्वीकरा ? दव्वीकरा अर्णगविद्या पत्रता । तंत्रहा-आसीविमा, दिद्वीविसा, उग्गविसा, भोग-विसा, तयाविसा, ठाळाविसा, उस्सासविसा, नीसासविसा, कण्हसप्पा, सेयसप्पा, काओदरा, दज्जापुष्का, कोलाहा, मेलिमिंदा, सेसिंदा, जेपाको सहप्पगारा। सेर्स दव्यीकरा । से किं तं मजलियो ? मजलियो अयेगविहा पनता । तंत्रहा—दिव्यागा, गोणसा, कसाहीया, वइउला, चित्रलियो, मंडलियो, मालियो, अही, अहिसलागा. वासपडागा, जेयावने तहप्पगारा। सेतं मठकिणो। सेतं अही। से किं तं अयगरा? अयगरा एगागारा पनता । सेतं अयगरा ॥ ५३ ॥ से कि तं आसालिया ? किंद्र जं भंते । आसालिया संमुच्छइ ?, गोयमा ! अंतो मणुत्सकोत्ते अश्वाहजेत्र वीवेद्य, निष्वा-चाएणं पन्नरसद्ध कम्मभूमीस्त. बाघागं पहुच पंचस्त महाविदेहेन्त, चक्रवहिसंबाबारेन्त, वासुदेवसंघावारेस, बलदेवसंघावारेम, संहत्तिकसंघावारेस, सहसंहतिकसंघावारेस. गामनिवेसेस, णगरनिवेसेस, विरामनिवेसेस, खेडनिवेसेस, कन्बडनिवेसेस, महंबनि-वेसेस, दोणमुहनिवेसेस, पृष्टणनिवेसेस, आवरनिवेसेस, आसम्विवेसेस, संबाहनिवे- सेस. रायहाणीनिवेसेसु, एएसि णं चेव विणासेसु एस्य णं आसालिया संमुच्छइ । जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहभागमिताए ओगाहणाए, उद्योसेणं बारसजोयणाई तय-णुरुवं च णं विक्तंभवाहक्रेणं भूमिं दालिला णं समुद्रेड, असबी मिच्छादिद्री अण्णाणी अंतोमुहत्तऽद्वाउया चेव कार्छ करेइ। सेत्तं आसालिया ॥ ५४ ॥ से किं तं महोरगा? महोर्गा अणेगविहा पश्चता । तंजहा-अस्वेगइया अंगुर्ल पि, अंगुलपुहत्तिया वि. वियत्थि पि, वियत्थिपुहृत्तिया वि, रयणि पि, रयणिपुहृत्तिया वि, कुच्छि पि, कुच्छि-पुहत्तिया वि. धणुं पि. घणुपहत्तिया वि. गाउयं पि. गाउयपुहत्तिया वि. जोयणं पि, जोयणपुहत्तिया वि, जोयणसयं पि, जोयणसयपुहत्तिया वि, जोयणसहस्सं पि। ते णं बके जाया, जलेऽवि चरंति बकेऽवि चरन्ति, ते णत्यि इहं, बाहिरएस वीवेस समहरुस हवन्ति, जेयावने तहप्पगरा । सेतं महोरगा । ते समासओ दुविहा पनता । तंजहा-संमुच्छिमा व गब्भवकंतिया य । तत्थ णं जे ते संमुच्छिमा ते सब्वे नपुं-सगा । तत्य णं जे ते गञ्भवकंतिया ते तिविद्दा पश्चता । तंजहा-इरबी, प्ररिसा, नपुंसगा । एएसि ण एबमाइयाणं पजनापजनाणं उरपविसप्पाणं इसजाइकुलकोचि-जोणिप्पसहस्यसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । सेतं उरपरिसप्पा ॥ ५५ ॥ से कि तं भुवपरिसप्पा ! भुवपरिसप्पा अनेगविहा पनता । तंत्रहा-नउला, सेहा, सरडा, सला, सरेंटा, सारा, खोरा, घरोइला, विस्तंगरा, मूसा, मंगुसा, प्यलाइया, छीरविरालिया. जोहा, चरुप्पाइया, जेयावने तहप्पगारा । ते समासभो दविहा पनता । तंजहा-संमच्छिमा व गब्भवकंतिया य । तत्थ णं जे ते संमुच्छिमा ते सब्दे न्पूंसगा । तत्य णं जे ते गन्भवकंतिया ते तिविद्दा पनना । तंजहा-इत्यी, पुरिसा, नपुंसगा । एएसि णं एवमाइयाणं पजनापजनाणं भुयपरिसप्पाणं नव जाइकुलकोडिजोणिप्यमुह-सयसहस्सा मनन्तीति मक्खार्य । सेतं भुग्यपरिसप्पयलगरपंत्रिदियतिरिक्खजोणिया । सेत्रं परिसप्पयलगरपंचिदिगतिरिक्खजोषिया ॥ ५६ ॥ से कि तं सहगरपंचिन्दिय-तिरिक्सजोषिया ! सहयरपंचिन्दियतिरिक्सजोषिया चउव्विद्या पत्रता । तंजहा-चम्मपक्खी, लोमपक्खी, समुरगपक्खी. विग्रयपक्खी। से कि तं चम्मपक्खी ? चम्म-यक्की अणेगबिहा पत्रता । तंजहा-क्स्प्रती, जलोया, अविका, भारंडफ्क्सी, जीवं-जीवा, समुद्दवायसा, कण्णतिया. पविस्तविराह्निया. जैयावसे तहप्पनारा । सेतं चम्म-पक्सी। से कि तं लोसपक्सी ? होसपक्सी अजेगविहा प्राप्ता । तंजहा- दंका, कंका, इरला, वायसा, बहागा, हंसा, कल्हंसा, रायहंसा, पायहंसा, आडा, सेबी, बगा, कलागा, पारिप्पचा, कोंचा, सारसा, मेसरा, मस्रा, मकरा, सत्तहस्था, गहरा, पोंडरिया, कामा, कामिनुया, बंजुकबा, वितिरा, बहना, काक्ना, क्योबा, कविंजला,

पारेवया, चिडगा, चासा, कुक्कुडा, सुगा, बरहिणा, सयणसलागा, कोइला, सेहा, वरिक्षगमाई । सेतं कोमपक्खी । से कि तं समुग्गपक्खी ? समुग्गपक्खी एगागारा पनता । ते णं नित्य इहं, बाहिरएस दीवसमृदेस भवन्ति । सेतं समुग्गपक्खी । से किं तं विययपक्की ? विययपक्की एगागारा पकता । ते णं नत्य इहं, बाहिरएस बीवसमुद्देस भवन्ति । सेतं विग्रयपक्की । ते समासओ दुविहा पन्नता । तंजहा-संमुच्छिमा य गञ्भवकंतिया य । तत्य णं जे ते संमुच्छिमा ते सञ्चे नुपंसगा । तत्य णं जे ते गञ्भवकंतिया ते तिविहा पश्चता । तंजहा-हत्थी, पुरिसा, नपुंसगा । एएसि णं एवमाइयाणं सहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं पजनापजनाणं बारस जाइकलकोडिजोणिप्पमृहसयसहस्सा मवन्तीति मक्खार्य । सत्तद्वजाइकलकोडिलक्ख नव अद्धतेरसाई च । इस इस य होन्ति नवगा तह दारस चेव बोद्धव्या । सेलं बाहयरपंचि न्दियतिरिक्सजोणिया । सेतं पंचि न्दियतिरिक्सजोणिया ॥ ५० ॥ से किं तं मण्डला ? मण्डला द्विहा पनता । तंत्रहा संमुच्छिममणुरसा य गम्भवछंतिय-मणस्सा य ॥ ५८ ॥ से किं तं संमुच्छिममणस्सा ? कहि णं मंते ! संमुच्छिममणस्सा संगुच्छंति रे, गोयमा ! अंतो मणुरसकेते पणयाठीसाए जोयणसयसहस्सेस, अङ्गाह-जेसु दीक्समुहेसु, पन्नरससु कम्मभूमीसु, तीसाए अकम्मभूमीसु, छप्पनाए अंतरदी-वएस मञ्जावक्षंतियमणुस्साणं चेव उचारेस वा. पासवणेस वा. खेळेस वा. सिंधाणएस वा, बंतेस वा, पितेस वा, पूर्य वा, सोनिएस वा, सक्केस वा. सक्क्युरगलपरिसाहेस वा, विगयजीवकछेवरेषु वा, बीपुरिससंजोएसु वा, णगरणिद्धमणेमु वा, सब्वेस चेद असुइद्वाणेस, एस्य णं संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छंति अंगुलस्स असंखेजइमागमेताए ओगाहणाए । असनी मिच्छादिद्वी अण्णाणी सम्बाहि पजत्तीहि अपजत्तगा अंतोमुह-त्ताउया चेव कालं करेंति । सेतं संसच्छिममणुस्सा ॥ ५९ ॥ से कि तं गब्भवक्रंति-यमणुस्ना ? गञ्मवर्षतियमणुस्सा तिविद्दा पत्रता । तंत्रहा-कम्मभूमगा, अकम्म-भगगा, अन्तरबीवगा ॥ ६० ॥ से किं तं अन्तरबीवगा ? अन्तरबीवगा अदावीस-विहा पनता । तंजहा-१ एगोरुया, २ आभासिया, ३ वेसाणिया, ४ णंगोलिया, ५ हयकता, ६ गयकता, ७ गोकता, ८ सङ्खिकता, ९ आयंसमुद्दा, ९० मेंडमुद्दा, ११ अयोमहा, १२ गोमहा, १३ आसमुद्दा, १४ इत्थिमुद्दा, १५ सीहमुद्दा, १६ वरवमुहा, १७ आसकता, १८ इरिकना, १९ अकना, २० कण्णपाउरणा, २१ उकामुहा, २२ मेहमुहा, २३ विजुमुहा, २४ विजुदंता, २५ घणदंता, २६ लहुदंता, २७ गृहदंता, २८ सुद्धदंता । सेतं अन्तरबीवगा ॥ ६१ ॥ से कि तं अकम्मभूमगा ? अकम्मभूमगा तीसबिहा पश्ता । तंत्रहा-पंचार्ड हेमवपर्डि, पंचार्डि

हेरण्यवरहिं, पंचिंह हरिवासेहिं, पंचिंह रम्मगवासेहिं, पंचिंह देवकुरुहिं, पंचिंह उत्तर-क्रहर्टि । सेतं अकन्मभूमगा ॥ ६२ ॥ से कि नं कम्मभूमगा ? कम्मभूमगा पश्चरसविहा पश्चता । तंजहा-पेचहि भरहेहि, पेचहि एरबएहि, पंचहि महाविदेहेहि । ते समासओ दुविहा पनता । तंजहा-आरिया य मिलक्ख् य ॥ ६३ ॥ से कि तं मिलक्ख् ? मिलक्स अणेगविहा पक्ता । तंत्रहा-सगा जवणा चिलायसवरवन्यरकायम् रंडोडम-हगनिण्णगपक्कणियाञ्चलन्सगोंडसिंहलपारसगोधाकोंचअंबडइदमिलचिक्रलपुलिंदहारो-सदीववीकाणगन्थाहारगपहतियञ्चलरोमपासपउसामलयायवंध्यायस्थलिकुंकुणग-मेयपल्ह्बमाळवमगगरआभासियाणकचीणल्हसियखसाघासियणहरमॉढडॉबिलगलओ-सप्योमककेयअक्सागृहणरोमगमरुमरुयचिलायविसयवासी य एवमाई। सेर्स मिलक्स ॥ ६४ ॥ से कि तं आरिया ? आरिया द्विहा पक्ता । तंजहा-इन्निपत्तारिया य अणिब्रिपत्तारिया य । से कि तं इब्रिपत्तारिया ? इब्रिपत्तारिया छन्निहा पन्नता । तंजहा-१ अरहंता, २ चक्रवटी, ३ बळदेवा, ४ वास्रदेवा, ५ चारणा, ६ विज्ञा-हरा । सेतं इक्किपतारिया । से कि तं अणिक्किपतारिया ! अणिक्किपतारिया नवविहा पक्ता । तंजहा-बेतारिया, जाडकारिया, कलारिया, कम्मारिया, सिप्पारिया, भासारिया, नाणारिया, दंसणारिया, चरितारिया ॥ ६५ ॥ से कि तं खेतारिया ! केतारिया अद्भव्यासहविद्वाणा पक्ता । तंत्रहा-रायगिह मगह चंपा, अंगा तह तामिकिति वंगा य । कंबणपुरं कलिंगा. वाणारसी खेव कासी य ॥ १ ॥ साएव कोसला गरपुरं च कुरु सोरियं कुसहा य । कंपितं पंचाला. अहिलता जंगला चेव ॥ २॥ बारवर्षे सोरहा, मिहिल विवेहा य वच्छ कोसंबी। नंदिपुरं संविक्षा, महिलपुरमेव मलया य ॥ १ ॥ वहराड वच्छ बरणा. अच्छा तह मत्तिमाषड दसण्या । सोत्तियवर्ड य चेवी, बीयमयं सिंघुसोवीरा ॥ ४ ॥ महरा य सरसेणा, पावा भंगा व मास पुरिवहा । साबत्वी य कुनाला, कोडीवरिसं च लाढा य ॥ ५ ॥ सेयविया वि य णयरी, केक्स्यअदं न आरियं भणियं । इत्युप्पत्तीं जिणाणं, नकीणं रामकण्हाणं ॥ ६ ॥ सेतं जेजारिया ॥ ६६ ॥ से कि तं जाइजारिया है जाइआरिया छन्यिहा पन्नता । तंजहा-अंबद्धा य कलिंदा विदेहा वेदमा इ य । हरिया चुंचुणा चेद छ एया इच्याजाहको ॥ सेलं जाहकारिका ॥ ६० ॥ से कि तं कुलारिका ? कुलारिका छिनहा पक्ता । तंजहा-सम्या, भोगा, राइचा, इक्कागा, णाया, कोरन्या । सेतं कुलारिया ॥ ६८ ॥ से कि सं कुम्मारिया ! कुम्मारिया भणेगविष्ठा पत्रसा । संज्ञहा--दोतिया, सोतिया, कवातिया, सुतवियाकिया, भंडवेयाकिया, कोकाकिया, नरवाइ-भिया, जेवावचे तहक्वारा । सेतं क्रमादिया ॥ ६६ ॥ से कि तं शिक्यारिया है

At-

सिप्पारिया अणेगविहा पक्ता । तंजहा-तुष्णागा, तंतुवाया, पद्यगारा, देयडा, वस्टा, छवित्रया, बहुपाउयारा, मुंजपाउयारा, अतारा, बज्जारा, पोत्थारा, छेप्पारा, चितारा, संखारा, दंतारा, भंडारा, जिज्ञागारा, सेहारा, कोडिगारा, जेयावने तहप्पगारा । सेतं सिप्पारिया ॥ ७० ॥ से कि तं भासारिया ? भासारिया जे णं अद्भागद्वाए भासाए भासेति. जत्यऽवि य णं वंभी लिवी पवत्तइ । वंभीए णं लिबीए अद्वारसविहे केक्खविहाणे पनते । तंजहा-१ बंभी, २ जवणाणिया, ३ दोसापुरिया, ४ खरोडी, ५ पुक्खरसारिया, ६ भोगवइया, ७ पहराइया, ८ अंतक्खरिया, ९ अक्खरपृद्धिया, १० वेणह्या, ११ निण्हह्या, १२ अंकलिबी, १३ गणियलिवी, १४ गंधव्यलिबी, १५ आयंसलिबी, १६ माहेसरी, १७ दोमिलिबी, १८ पोलिन्दी । सेत्तं भासारिया ॥ ७९ ॥ से कि तं नाणारिया ? नाणारिया पंचविहा पश्चता । तंजहा-आमिणिबोहि-यनाणारिया, सुयनाणारिया, ओहिनाणारिया, मणपञ्चवनाणारिया, केवलनाणारिया। सेतं नाणारिया ॥ ७२ ॥ से कि तं दंसणारिया ! दंसणारिया दुविहा पश्चता । तंजहा-सरागदंसणारिया य नीयरागदंसणारिया य ॥ ७३ ॥ से कि तं सरागदंसणारिया ? सरागदंमणारिया क्सबिहा पन्नता । तंत्रहा-निसस्प्रवर्षसङ् आणारुई सुत्तवीयख्नेव । अभिगर्मावत्याररुई किरियासंखेवधम्मरुई ॥ १ ॥ भूयरवेणाहिगवा जीवाजीवे य पुण्ण-पावं व । सहसंसद्याऽऽसवसंवरे य रोएइ उ निस्सम्गो ॥ २ ॥ जो जिणदिहे मावे चउव्विहे सहहाइ सयमेव । एमेव नमहत्ति य निसमास्ट्रति नायव्यो ॥ ३ ॥ एए चेव उ भावे उवस्ति जो परेण सहहरू। छउमत्येण जिणेण व उवएसरहति नायको ॥ ४ ॥ जो हेउमयाणंतो आणाए रोयए प्रयणं तु । एमेव नशहत्ति य एसो आणारुई नाम ॥ ५ ॥ जो ग्रुतमहिजन्तो ग्रुएम ओगाइई उ सम्मत्तं । अंगेव बाहिरेण व सो सुत्तरहत्ति णायन्त्रो ॥ ६ ॥ एतेण अणेगाइं पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तं । उदए व्य तेक्षविन्य सो वीयस्हति नायव्यो ॥ ७ ॥ सो होइ अभिगमर्थः सुयनाणं जस्त अत्वओ दिई । इकार्स अंगाई पद्दक्या दिद्विवाओ य ॥ ८ ॥ दब्बाणं सन्द्रभावा सन्द्रपमाणेहि जस्स उवलदा । सन्दाहि नयविहाहि वित्यारह-इति नायव्यो ॥ ९ ॥ दंसणनाणनिति तवविणए सम्बसमिङ्ग्रतीद्य । जो किरिया-भावरुई सो खुद्ध किरियार्ग्ड नाम ॥ १० ॥ अधानिमाहियक्दिद्धी संखेवस्त्रति होड नायव्यो । अविसारको पवयणे अणभिम्महिको य सेसेस ॥ ११ ॥ जो अविकाय-धरमं सुयधरमं सल् चरित्तथरमं च । सहहह जिजामिहियं सो धरमस्त्रति नायको ॥ १२ ॥ परमत्यसंयवो या सुविद्वपरमत्यसेवका वावि । वाक्यकुरंसणवज्जणा स सम्मत्तसहरूणा ॥ १३ ॥ निरुषंकिय विश्वतिविश्वता अनुसरिक्षी य ३

उवबृह्यिरीकरणे वच्छक्रपमावणे अहु ॥ १४ ॥ सेतं सरागर्दसणारिया ॥ ७४ ॥ से कि नं वीयरायदंसणारिया ? वीयरायदंसणारिया दुविहा पकता । तंजहा-उनसंतकसायवीयरायदंसणारिया य खीणकसायवीयरायदंसणारिया य । से किं तं उवसंतकमायवीयरायदंसणारिया ? उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया द्विहा पश्चता । तंजहा-पढमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य अपढमसमयउवसंतकसाय-वीयरायदंसणारिया च । अहवा चरिमसमयउवसंनकसायवीयरायदंसणारिया ब अचरिमसमयउचसंतकसायवीयरायदंसणारिया य । सेतं उवसंतकसायवीयरायदंसणा-रिया । से कि तं खीणकसायवीयरायदंसणारिया ? खीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पमता । तंजहा-छउमस्थखीणकसायबीयरायदंसणारिया य केवलिखीणकसाय-वीयरायदंसणारिया व । से कि तं छउमत्यखीणकतायवीयरायदंसणारिया ? छउ-मत्याखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पत्रता । तंत्रहा-सयंबुद्दछउमत्याखीण-कसायवीयरायदंसणारिया य बुद्धबोहियछउमत्यसीणकसायवीयरायदंसणारिया य । से कि नं सर्यमुद्धक्रउमत्यक्षीणकतायवीयरायदंसणारिया ? सर्यमुद्धक्रउमत्यक्षीण-कसायवीयरायदंसणारिया द्वविद्या पनना । तंजहा-पदमसमयसयंबुद्दछलमस्यसीण-क्सायबीयरायदंसणारिया य अपडमसमयसयंबुद्धछज्जनत्वसीणकसायबीयरायदंसणा-रिया य । अहवा चरिमसमयसयंबुद्धछउमत्बन्धीणकसायवीयरायदंसणारिया य अवरिमसमयसपंदुद्दछः मत्यचीणकमायवीयरायदंसणारिया य । सेतं सबंदुद्दछः मत्य-खीणकसायवीयरायदंसणारिया । से किं तं बुद्धनोहियस्रउमत्पत्तीणकसायवीयराय-दंसणारिया ? बुद्धबोहियछउमस्यखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पक्ता । तंजहा-पढमसमयबुद्धबोहिक्सीणक्सायवीयरायदंसणारिया य अपहमसमयबुद्धबोहि-यछउमत्यसीणकसामगीयरायदंसणारिया य । अहवा चरिमसमयवुद्धबोहियछउमत्य-खीणकसाववीयरायदंसणारिया य अन्तरिमसमयद्वयचोडियछउमत्यखीणकसायवीयरा-यदंसणारिया य । सेतं ब्रद्धभोडियक्क उमत्यसीणकतायवीयरायदंसणारिया । सेतं छउमत्थलीणकसायवीयरायदंसमारिया । से कि तं केविछलीणकसायवीयरायदंसणा-रिया ? केवलिकीणकसामवीयरायदंसणारिया दुविहा पत्रता । तंजहा-सजीगि-केवलिखीणकसामवीयरायदंसवारिया व अयोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणा-रिया य । से कि तं सजोनिकेवलिकीमकसाववीयरायदंसणारिया ? सजोगिकेवलिकीण-कसायवीयराबदंसणारिया द्वविद्या पक्षता । तंत्रहा-पडमसमयसजोगिकेविद्याणकसा-यनीयरायदंसकारिका व अपडमसमयसञ्जेमिकेकिकीणकसाववीयरायदंसकारिया य। भहवा वरिमसमञ्जानिकेविकतीनकसाववीवरावदंसणारिया व अवरिगसमय-

सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य । सेतं सजोगिकेवलिखीणकसायवीय-रायदंसणारिया । से कि तं अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया ? अजोगि-केवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पनता । तंत्रहा-पहमसमयअजोगि-केविल्सीणकसायवीयरायदंसणारिया य अपडमसमयअजीगिकेविल्सीणकसायवीय-रायदंसणारिया य । अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य । सेतं अजोगि-केविज्जीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेतं केविज्जीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेतं खीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेतं दंसणारिया ॥ ७५ ॥ से किं तं चरितारिया ? चरितारिया द्वविहा पश्चता । तंजहा-सरागचरितारिया य वीयराग-चरितारिया य । से कि तं सरागचरितारिया ? सरागचरितारिया दुनिहा पनता । तंजहा - इहुमसंपरायसरागचरितारिया य वायरसंपरायमरागचरितारिया य । से कि नं सहमसंपरायसरागचरितारिया ? सहमसंपरायसरागचरितारिया दुविहा पनता । तंजहा-पढमसमयसहमसंपरायसरागचरितारिया य अपढमसमयसहम-संपरायसरागचरितारिया य । अहवा चरिमसमयसुहमसंपरायसरागचरितारिया य अवरिमसमयनुहुमसंपरायसरागवरितारिया य । अहवा सहुमसंपरायसरागचरिता-रिया दुविहा पनता । तंजहा - संकिलिस्समाणा य विद्युज्ज्ञमाणा य । सेतं सुहमसंप-रायसरागचरितारिया । से किं तं वायरसंपरायसरागचरितारिया ? वायरसंपराय-सरागचरितारिया दुविहा पश्चता । तंत्रहा-पढमसमयवायरसंपरायसरागचरितारिया य अपटमसमयबायरसंपरायसरागचरितारिया य । अहवा चरिमसमयबायरसंपराय-सरागचरितारिया य अवरिमसमयबायरसंपरायसरागचरितारिया य । अहवा नायरसंपरायसरागचरितारिया दुविहा पत्तता । तंजहा-परिवाई य अपिटवाई य । सेत्तं बायरसंपरायसरागचरित्तारिया ॥ ७६ ॥ से कि तं बीयरायचरित्तारिया ? वीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नता । तंजहा-उबसंतकसायबीयरायचरित्तारिया य खीणकसायवीयरायचरितारिया थ । से किं तं उबसंतकसायबीयरायचरितारिया ? उवसंतकसायवीयरायचितारिया दविहा पत्रता । तंजहा-पहमसमयउवसंतकसाय-वीयरायचरित्तारिया य अपरमसम्यउवमंतकसायबीयरायचरितारिया य । अहरा चरिमसमयउवसंतकसायवीयरायचरिक्तारिया य अचरिमसमयउवसंतकसायवीय-रायचरितारिया व । सेतं उवसंतकसायवीयरायचरिताहिया । से कि तं खीणकसाय-नीयरायनरितारिया ? जीणकसायबीयरायनरितारिया दुविहा पनता । तंत्रहा-छउमत्यखीणकसायवीयरायचिरितारिया य केंबिकवीणकतायवीयरावचरितारिया य ।

से कि तं छउमत्यस्रीणकसायवीयरायचित्तारिया ? छउमत्यस्रीणकसायवीयरायच-रिनारिया द्विहा पन्नता । तंजहा-सर्यबुद्ध्ययस्थलीणकसायवीयरायचरितारिया य बद्दनोहियछ उमत्यसीण कयायवीयरायचरिक्तारिया य । से कि तं सर्यवुद्धछ उम-त्यखीणकसायवीयरायचरितारिया ? सर्यमुद्धळउमत्यखीणकसायवीयरायचरितारिया द्विहा पन्नता । तंत्रहा-पढमसमयमयंबद्धछउमत्यसीणकसायवीयरायचित्तारिया य अपडमसमयसम्बद्धान्तरमञ्जानकसामवीयरायचरितारिया य । अहवा चरिमस-मयसयंबुद्धछउमत्यवीणकसायवीयरायचरितारिया य अचरिमसमयसयंबुद्धछउमत्य-खीणकमायवीयरायचरित्तारिया य । से कि तं बुद्धबोहियछउमत्बखीणकसायवीयरा-यचरित्तारिया ? बुद्धवोद्वियछउमत्थलीणक्रमायवीयरायचरित्तारिया दुविहा पक्ता । नंजहा-पटमसमयबद्धवोहियछउमत्यसीणकसायवीयरायचरितारिया य अपद्रमसमय-बुद्भवोहियछउमत्थलीणकसायवीयरायचित्तारिया य । अहवा चरिमसमयबुद्धबोहियछ-उमत्थलीणकसायवीयरायचरिनारिया य अचरिमसमयवृद्धबोहियछउम्त्थलीणकसा-यवीयरायचरितारिया य । सेतं बुद्धवोहियछउमत्थसीणकसायवीयरायचरितारिया । सेर्भ छउमस्थलीणकसायवीयरायवितारिया । से कि तं केर्वाललीणकसायवीयरा-य निरत्तारिया ? केवलिखीणकसायवीयरायविरिनारिया दविहा पन्नता । तेजहा-सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचितारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायच-रितारिया य । से कि नं सजीगिकेविज्ञिणकसायवीयरायचरितारिया ? सजीगिकेव-लिखीणक्षधायवीयराय वरितारिया द्विहा पणता । नंजहा--- पदमसमयसजीगिकेव-लिखीणकसायवीयरायचरितारिया य अपडमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयराय-चरितारिया य । अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरितारिया य अचारेमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरितारिया य । सेतं सजोगिकेवलि-खीगकसायवीयग्रयचरितारिया । से कि ते अजोगिकेवलिखीणकसायवीयग्रयचरि-तारिया १ अजोनिकेनलिखीणकसायवीयरायचरितारिया द्विहा पनता । तंत्रहा---पडमसमयअजोगिकेविक्सीणकसायवीयराग्रचित्रास्या य अपडमसमयअजोगिकेव-निखीणकसायवीगरायचरितारिया य । अहवा चरित्रसम्बद्धांजीविकेवलिखीणकसाय-वीयरायचरितारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरितारिया य । सेतं अजोगिकेनिकवीणकसायनीयरायचरितारिया । सेतं केनिकवीणकसायनीयरायच-रितारिया । सेतं खीणकसायवीयरायचरितारिया । सेतं वीयरायचरितारिया । अहवा चरितारिया पंचविद्या पनता । तंत्रहा-सामाइयचरितारिया, छेदोबद्वावणियचरिता-रिया, परिहारविद्ववियचरितारिया, सहमसंपरायचरितारिया, अहमसायचरितारिया . १९ सता॰

य । से कि नं सामाइयचरितारिया ! सामाइयचरितारिया दुविहा पनता । तंत्रहा---इनरियसामाडयचरिनारिया य आवश्रहियसामाड्यचरितारिया य । सेर्त सामाइयच रितारिया । से कि तं छेदोबद्वावणियचरितारिया ! छेदोबद्वावणियचरितारिया दुविहा पन्नता । तंत्रहा-साइयारछेदोवद्वावणियचरित्तारिया य निरह्यारछेदोबद्वावणियच-रितारिया य । सेनं छेदोवदावणियचरितारिया । सं कि नं परिहारविसुद्धियचरिता-रिया? परिहारविमुद्धियन्त्रितमारिया दुविहा पन्ना । तंत्रहा-निविस्तमाणपरिहारवि-सुद्धियचरितारिया य निविद्दकाइयपरिहारविमुद्धियचरितारिया य । सेतं परिहारविसु-दियचरिनारिया । से कि नै मुह्मसंपरायचरिनारिया ? मुह्मसंपरायचरिनारिया दुविहा पश्चता । तंत्रहा-संकिलिस्पमाणमुद्रमसंपरायचरिनारिया य विमुज्समाणमु-हमसंपरायचित्तारिया य । से नं मुहमसंपरायचरित्तारिया । से कि नं अहक्लायच-रितारिया ? अहन्यायचरिनारिया दुविहा पन्नता । तंत्रहा-छउमत्थअहन्याय-चरिनारिया य केवलिअहक्कायचरितारिया य । सेत्तं अहक्कायचरितारिया । सेत्तं चरित्रारिया । मेर्त्तं अणिब्रियत्तारिया । सेर्त्तं कम्मभूमगा । सेर्त्तं गब्यवकंतिया । सेर्त्तं मणुरमा ॥ ७७ ॥ से कि तं देवा ? देवा चउव्विहा पत्रता । तंत्रहा-अवणवासी, वाणमंतरा. जोहसिया. वेसाणिया । से कि तं भवणवासी ! भवणवासी दर्गावहा पत्तना । नंजहा-अमुरकुमारा, नागकुमारा, सुवक्षकुमारा, विज्ञकुमारा, अग्निकु-मारा, दीवकमारा, उदहिकमारा, दिलाकमारा, वाउक्रमारा, बाजियकमारा। ते लमा-सभो दुविहा पश्चतः। तंजहा---पजनगा य अपजतगा य। सेतं भवणवासी। से कि तं वाणमंतरा है बाणमंतरा अद्भविहा पश्चता । तंत्रहा-किश्वरा, किश्वरेसा, महोरगा, गंधव्या, जनखा, रनखसा, भया, पिसाया । ते समामओ दुविहा पनता । तंत्रहा-पजनगा य अपजनगा य । सेतं वाणमन्तरा । से कि तं जोटसिया ? जोइसिया पंचविद्या पनता । तंत्रहा-चंदा, सरा, गहा, नक्खना, नारा । ते समासओ दुविहा पन्नता । तंत्रहा-पजतना य अपजतना य । सेनं जोइसिया ॥ से कि तं वेमाणिया ? वेमाणिया दुविहा पश्चता । तंत्रहा-कप्पोबगा य कप्पाईया य । से कि तं कप्पोबगा ? कप्पोबगा बारसविद्वा पश्चता । तंत्रहा-सोहम्मा. ईसाणा, सणंकुमारा, माहिंदा, बंगस्त्रेया, कंतया, महासुद्धा, सहस्सारा, आणया, पाणया, आर्णा, अनुया। ते समासओ दुविहा पनता, तंजहा-पजतगा व अपजलगा थ । सेतं कप्पोवगा । से किं तं कप्पाईया ? कप्पाईया द्विहा पकता । तंजहा---नेविजना य अगुत्तरोनबाइया य । से कि तं नेविजना ? नेविजना नवविहा पषता । तंत्रहा-हिद्विमहिद्विमगेनिजना, हिद्विमयज्ञिमगेनिजना, हेद्विमउवरि- मगेबिज्ञगा, मजिल्लामहेद्विमगेबिज्ञगा, मजिल्लाममजिल्लामगेविज्जगा, मजिल्लामडवरिमगेविज्जगा, उवरिमहेद्विमगेविज्जगा, उवरिमहेद्विमगेविज्जगा। तं समासओ दुविहा पण्नता। तंजहा—पज्जतगा य अपज्जतगा य। सेत्तं गेवि-ज्जगा। मे कि तं अणुत्तरोववाह्या ? अणुत्तरोववाह्या पंचिवहा पञ्जता। तंजहा—विजया, वेजयन्ता, जयन्ता, अपराजिया, सव्वद्वसिद्धा। ते समासओ दुविहा पञ्जता। तंजहा—पज्जतगा य अपज्जतगा य। सेतं अणुत्तरोववाह्या। सेतं कृष्या-ह्या। सेतं वेमाणिया। सेतं देवा। सेतं पंचिदिया। सेतं संसारसमावज्जावपञ्जवणा। सेतं जीवपञ्चवणा। सेतं पञ्चवणा ॥ ७८॥ पञ्चवणाप भग-वर्ष्ट्रप पढमं पञ्चवणापयं समतं।

कहि णं भेते ! वायर्पृढविकाइयाणं पजनगाणं ठाणा पनना ? गोयसा ! सद्रा-णेणं अद्वतः पुरुवीयु, तंजहा-रयणप्पमाए, सक्करप्पमाए, बालुयप्पमाए, पंकप्पमाए, धूमणभाए, तमप्पभाए, तमतमप्पभाए, इंसिप्पभ्भाराए; अहोलोए पाबालेस, भव-णेतु, मत्रणपत्थडेतु, निरएसु, निरयावलियासु, निरयपत्थडेतु; उ**ड्ड**लोए कप्पेसु, विमाणेष्ठ, विमाणात्रलियासु, विमाणपत्यडेषु; तिरियलोए टंकेसु, कूडेसु, सेलेसु, विहरीयु, पन्भारेसु, विजएसु, वक्कारेशु, वासेनु, वासहरपव्वएसु, वेखासु, वेइयासु, दारेस, तोरणेसु, दीवेसु, समुद्देसु, एत्य णं वायरपुढिवकाइयाणं पज्जतगाणं ठाणा पक्षता । उनवाएणं लोयस्स असंखेजहभागे, समुग्नाएणं लोयस्स असंखेजहभागे, सद्वाणेणं लोयस्य असंस्रेजहभागे॥ ७९॥ कहि णं भंते ! बायरपुढियकाइयाणं अपज्जनगाणं ठाणा पनता ? गोयमा ! जत्थेव बायरपुढविकाइयाणं पजानगाणं ठाणा पन्नता तत्येव बायरपुढविकाइयाणं अपजनगाणं ठाणा पन्नता । उवबाएणं सन्बलोए, समुग्वाएणं सन्बलोए, सद्वाणेणं लोयस्य असंखेजङ्मागे ॥ ८० ॥ कहि णं भंते ! सहसपुढविकाइयाणं पजनागाणं अपजनमाण य ठाणा पन्नता ? गोयसा ! सहमपुरुविकाइया जे पजरुगा जे य अपजरुगा ते सन्वे एगविहा अविसेसा अणा-णता सन्त्रकोयपरियावसमा पस्ता समगाउसो । ॥ ८९ ॥ कहि मं मन्ते । बायर-आउकाइयाणं पजनायाणं ठाणा पनाता ? गोयमा ! सद्वाणेणं सत्तव्य घणोदहीस. सत्तम् षणोदहिबलएस्, अहोलोए पावाकेस्, अवणेस्, भवणपत्यदेस्, उबूलोए कम्पेस्, विमाणेषु, विमाणाविज्यासु, विमाणप्रविद्यु, तिरियलोए अगडेसु, तलाएसु, नईसु, दहेछ, नाबीस, पुक्खरिजीस, बीहिबास, सुंबाडिबास, सरेस, सरपंतिबास, सरसर-पंतियास, बिलेप्, बिलपंतियास, राज्यारेस, निजारेस, बिललएस, पहलएस, विभिन्न , रीवेश, सम्बेख, सब्बेस बेब जलासएस बलद्वानेस, एस्थ मं मायर-

आउकाइयाणं ठाणा पत्रता । उववाएणं लोयस्य असंखेजहभागे, ममुख्याएणं लोयरस असंखेजइभागे, मुद्राणेणं लोयस्य असंखेजइभागे । कहि णं भंते ! बायर-आडकाइयाणं अपज्ञत्तगाणं ठाणा पन्नता ? गोयमा । जत्येव बायरआउकाइय-पजनगणं ठाणा पन्नता तत्येव बायरआउकाऱ्याणं अपजनगणं ठाणा पन्नता । उदवाएणं सम्बलोए, समुरघाएणं सन्बलोए, सद्वाणेणं लोयस्य असंबे-जइभागे । कहि णे संते ! मुहुमआउकाइयाणं पजनगाणं अपजनगाण य ठाणा पत्रता ? गोयमा ! सुहुमआउकाइया जे पज्रतगा जे य अपज्रतगा ने सब्बे एगविहा अविसेमा अजाणता सन्वलोयपरियावश्वमा पश्चता समणाउसो ! ॥ ८२ ॥ कहि णं भेते ! बायरते उकाइयाणं पज्जतगाणं ठाणा पनता ? गोयमा ! सहाणेणं अंतोमणुस्तखेते अन्नाइजेन बीवसमुद्देय, निव्याचाएणं पन्नरससु कम्मभूमीमु, वाधायं पद्धव पंचस महाविदेहेस, एत्थ मं वायरतेलकाइयामं पज्जनगणं ठाणा पन्नना । उबबाएणं लोयस्स असंखेजहमागे, ममुख्याएणं त्यंबस्स असंखेजहमागे, महाणेणं लोबस्स असंखेजइसारो ॥ ८३ ॥ किह णं भन्ते ! बाबरतेउकाइयाणं अपजत्तराणं ठाणा पनना ? गोयमा ! जत्येव बायरतेत्रकाइयाणं पजातगाणं ठाणा प० तत्थेव बाबरतेउकाइयाणं अपजनगाणं ठाणा पश्चता । उववाएणं स्रोयस्य दोस् उद्दक्ष्यादेस् तिरियलोयतहे य, समुख्याएणं सन्बलोए, सद्वाणेणं कोयस्स असंबेजहभागे ॥ ८४ ॥ कहि णं भंते ! मुहसतेजकाइयाणं पजनगाण य अपजनगाण य ठाणा पनना ? गोयमा ! सुहमतेउकाइया जे पजतगा जे य अपजतगा ते सब्बे एगबिहा अविसेसा अणाणता सन्वलोयपरियावक्या पक्तनास मणाउसो ।। ८५ ॥ कहि णं भंते ! बायरवाउकाइयाणं पाननगाणं ठाणा पकता ? गोयमा ! सद्वाणेणं सत्ततु घणवाएसु, सत्तासु घणवायवलएसु, सत्तसु तणुवाएसु, सत्तसु तणुवायवलएसु, अहोलीए पायालेसु, भवणेस, भवणपत्यडेम, भवणिवेस, भवणनिक्युडेस, निरएस, निरयावितयास, निरयपत्य डेस. निरयक्तिस्य. निरयनिक्स्डेस्, उड्डलोए कप्पेस, विमाणेम्, विमाणा-वित्यास, विभाणपरवंडेस, विभाणिख्येस, विभाणनिक्खांतेस, तिरियलीए पाईण-पडीणदाहिणउदीण-सब्वेम चेव लोगागासिहेसु, होगनिक्खुडेसु य, एत्य णं वायर-वाउकाङ्गाणं पज्जतगाणं ठाणा पन्नता । उपबाएणं कोगस्स असंकेजेस आगेस. सम-रवाएणं लोयस्स असंकेजेसु भागेसु, सद्वानेणं क्रोयस्स असंकेजेसु भागेसु ॥ ८६ ॥ कहि णं मंते ! अपज्ञत्तवायर्वाउकाइयाणं ठाणा पचता ? गोयमा ! अरथेव वायर-वाटकाइयाणं पजतागार्या ठाणा प॰ तत्येव वायरबाटकाइयाणं अपजतगार्यं ठाणा पक्षता । उनवार्णं सन्त्रकोए, समुरवार्णं सन्त्रकोए, सङ्गार्णेणं कोयसः असंबोजेस

भागेसु ॥ ८७ ॥ कहि णं भंते । सुहमवाउकाइयाणं पज्जनगाणं अपजनगाण य ठाणा पत्रमा ? गोयमा ! सुहमवाउकाइया जे पत्रतागा जे य अपजतगा ते सक्वे एगविहा अविसेसा अणाणता सव्यक्तोयपरियावनगा पन्नता समणाउसो 🗀 ८८ ॥ कहि णं भंते ! बायरवणस्सडकाइयाणं पजनगणं ठाणा पन्नना ? गोयमा! सद्घाणेणं सत्तसु घणोदहीसु, सत्तसु घणोदहिवलएसु, अहोलोए पायालेसु, अवणेसु, अवण-पत्यंडसः उन्नुलोए कप्येसु, विसाणेसु, विमाणावित्यासु, विमाणपत्यंडसः तिरियलोए अगडेसु, नडागेसु, नईसु, दहेसु, वाबीसु, पुक्खरिणीसु, दीहियासु, गुंजालियासु, सरेसु, सरपंतियासु, मरमरपंतियासु, बिकेसु, बिलपंतियासु, उज्झरेसु, निज्झरेसु, चिक्रलेसु, पक्षतेसु, बप्पिणेसु, दीवेसु, समुद्देसु, सन्वेसु चंब जलासएसु जलठाणेसु; एत्य णं बायरवणस्मडकाइयाणं पज्रमधाणं ठाणा पन्नमा । उनवाएणं सव्वलोए, सम्-रवाएणं सन्वलोए, सद्वाणेणं लोयस्स असंकेजइमागे ॥ ८९ ॥ कहि णं भंते ! बाय-रवणरसङ्काङ्याणं अपज्ञत्तगाणं ठाणा पणता ? गोयमा ! अत्थेव वायरवणस्सङ्काङ-याणं पञ्जनगाणं ठाणा प॰ नत्थेव बायरवणस्सडकाडयाणं अपञ्जनगाणं ठाणा पस्नना । उवबाएणं मन्त्रलोए, समुख्याएणं सन्त्रलोए, सद्वाणेणं लोबस्स असंसेजइभागे॥ ९०॥ किं भंते ! सहसवणस्मडकाइयाणं पजनगाणं अयजनगाणं य ठाणा पनना ? गोयमा ! मुहमबणस्सङ्काइया जे पज्जनगा जे य अपज्जनगा ते सन्वे एगबिहा अविसेमा अणाणना सम्बलोयपरियावनगा पनना समणाउसो ! ॥ ९१ ॥ कहि णं मंते ! वेइंवियाणं पज्जतापज्जतगाणं ठाणा पश्चता ? गोयमा ! उडूलोए तदेकदेसभागे. अहोलीए नदेश्वदेसभागे, तिरियलीए अगडेन्द्र, नलाएस, नईस, दहेस, बावीस, पुक्खरिणीमु, दीहियासु, गुंजाकियासु, सरेसु, सर्पंतियासु, सरसरपंतियासु, बिलेसु, बिलपंतियास, उज्झरेस, निज्झरेस, बिह्नलेस, पहलेस, बप्पिणेस, रीवेस, समुहेस, सन्वेसु चेव जलासगुद्ध जलठाणेसु, एत्य णं बेइंदियाणं पजनापजनगाणं ठाणा पन्नता । उपवाएणं कोगस्स असंबोजइमागे, समुख्याएणं लोगस्स असंबोज्जङ्भागे, सङ्घाणेणं लोगस्स असंखेजङभागे ॥ ९२ ॥ कहि णं भंते ! तेइंदियाणं पजता-पजनगणं ठाणा पनता ? गोबमा ! उड्डलोए तदेकदेसमाए, अहोलोए तदेकदेस-भाए, तिरिक्लोए अगकेसु, तलाएसु, नईसु, दहेसु, वाबीसु, पुक्खरिणीसु, रीहि-यासु, गुंजाळिबासु, सरेसु, सरपंतिबासु, सरसरपंतिवासु, बिकेसु, बिकपंतिवासु, उज्हारेयु, निज्हारेसु, चिह्नकेसु, पक्षकेसु, विप्णिमु, बीवेसु, समुदेसु, सम्बेसु चेव जलासएस जलठाणेस, एत्व वं तेइंदिबाधं पक्षतापक्षतमाणं ठाणा प्रवता । उनवाएणं स्रोजस्त असंबेजहमाने, समुख्याएनं स्रोजस्स अवेचेज्यामाने, सहायेणं

लोयस्त असंखेजहमारो ॥ ९३ ॥ कहि णं मंते ! चउरिंदियाणं पजनापजनगणं ठाणा पन्नता ? गोयमा ! उन्नुलोए तदेक्देसभागे, अहोलोए तदेक्देसभागे, तिरिय-लोए अगडेसू, तलाएसु, नईसु, दहेमु, वावीसु, पुत्रखरिणीसु, दीहियासु, गुंजा-लियास, सरेस, सरपंतियास, सरसरपंतियास, बिलेस, बिलपंतियास, उज्जारेस, निज्यरेसु, चित्रहेसु, पहलेसु, विप्रिणेयु, दीवेयु, समुद्देसु, सन्वेसु चेव जलासएसु जलठाणेस्, एत्थ णं चडरिंदियाणं पञ्चनापञ्चनाणं ठाणा पन्नता । उनवाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुखाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सहाणेणं लोयस्स असंखेजहमार्ग ॥ ९४ ॥ कहि णं भंते ! पंचिदियाणं पजनापजतमाणं ठाणा पन्ता ? गोयमा ! उन्नलोए तदेक्वदेसमाए, अहोलोए तदेक्वदेसमाए, तिरियलोए अगडेमु, तलाएमु, नईसु, दहेसु, बाबीसु, पुरुखरिणीसु, दीहियामु, गुंजालियामु, सरेमु, सरपंतियामु, सरसरपंतियामु, बिलेमु, बिलपंतियामु, उज्झरेमु, निज्झरेमु, चिल्लेसु, पहलेसु, विपणेसु, दीवेसु, मस्देसु, सब्वेसु चेव जलासएसु जलठाणेसु, एत्थ णं पंचिदियाणं पजातापजातगाणं ठाणा पन्नता । उनदाएणं लोयस्स असंखे-ज्ञइमाने, समुन्धाएणं लोयस्य असंखेजहभाने, सद्वाषेणं लोयस्य असंखेजहभाने ॥ ९५ ॥ कहि णै भंते ! नेरइयाणं पजनापजनाणं ठाणा पनना ? कहि णै भंते ! नेरइया परिवसन्ति ?, गोयमा ! सहाणेणं सत्तम् पुत्रवीस, तंत्रहा-स्यणप्पमाए. सक्ररणभाए, बाज्ययपभाए, पंकप्यभाए, धूमप्यभाए, तमप्यभाए, तमतमप्यभाए, एत्थ णं नेरइयाणं चउरासीइनिरयावासभयसहस्सा भवन्तीति सक्खायं । ते णं नरगा अंतो वहा, बाहि च उरेसा, अहे खुरणसंठाणसंठिया, निषंधयारतमसा,ववगयगहचंद-स्रानक्तनजोइसियप्परा, मेदवसापूयपडलकहिरमंसचिक्तिकालेखेनणतला, अशुई विसा), परमद्रव्मिगंधा, काउअगणिकणामा, कक्खरफासा, दरहियासा, असुमा नरगा, असुमा नरगेसु वेयणाओ, एत्य णं नेरहबाणं पजतापजत्तगाणं ठाणा पनता । उबवाएणं कोयस्य असंकेजइमागे. समुख्याएणं कोयस्य असंकेजइमागे, सद्वाणेणं लोगस्स असंखेजहमागे, एत्य णं बहवे नेरहया परिवसंति । काला, कालो-भासा. गंभीरलोमहरिसा, मीमा, उत्तासणगा, परमकृष्टा वहेणं पहला समणा-उसी । ते णं तत्थ निषं भीया, निषं तत्था, निषं तसिया, निषं उब्बिया, निश्वं परममसुहसंबद्धं भर्गमयं पक्षणुभवमाना विहरन्ति ॥ ९६ ॥ कहि वं संते ! रयणप्यभापुढवीनेरहमाणं पजनापजनाणं ठाणा पन्नता ? कहि णं संते ! रयणप्यभापुरवीनेरह्या परिवसन्ति ?. गोबमा ! इमीसे रवणप्यभाए पु० असीरत्तर-जोयणसयसहरसमाहहाए उसरि एगं बोयणसहस्तमोगाहिला हेहा चेगं जोयण-

सहरसं वजिता मज्हे अद्वहत्तरे जोयणसयसहरसे एत्थ णं रयणप्पभापुढवी-नेरइयाणं नीसं निरयावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं। ते णं णरगा अंती वद्दा. बाहि चउरंसा, अहे खरप्पसंठाणसंठिया. निश्चेषयारतमसा. वयगयगहचंद-स्रणक्षताजोऽसप्पहा, मेदवसाप्यपङ्करुद्धिरमंसचिक्तिक्षलित्ताणुळेवगतला, अमुई [वीमा], परमदुब्भिगंघा, काउअगणिवण्णामा, कन्सहफासा, दुरहियामा, असुमा णरगा, अमुभा जरगेमु देयणाओ, एत्य णं रयणप्पभापुडवीनेरइयाणं पजता-पजनाणं ठाणा पनता, उववाएणं होयस्स असंखेजहभागे, समुग्वाएणं छोयस्स असंखेजहमार्गे, सद्वाणेणं लोयस्स असंखेजहमार्गे । तत्य णं बहुवे रयणप्पमापुढ्वी-नेंग्इया परिवसन्ति । काला, कालोभासा, गंमीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमिकण्हा विशेषं पक्षता समणाउमो । ते णं तत्य निर्व भीया, निर्व तत्था, निर्व तसिया, निश्चे उव्यिगा, निश्चे परमममुहसंबद्धे णर्गभयं पत्रणुभवमाणा विहरन्ति ॥ ९७ ॥ कहि णं भेते ! सकर्प्यभापुटवीनेरइयाणं पञ्चतापञ्चताणं ठाणा प्रजना ? कहि णं भंते ! सक्करप्पभापुढवीनेरङ्या परिवसन्ति ?, गोयमा ! सक्करप्पभापुडवीए वनीमुनरजोयणनयसहस्मवाहसाए उवरि एगं जोयणसहस्सं ओगाहिना हेट्टा चेगं जोवणसहरूमं बिजना मज्हे तीमृत्तरे जोवणस्यसहरूसे एत्य णं सहरूपभापृहवी-नेरइयाणं पणवीसं निरयावाससमसहस्सा हवन्तीति मक्सायं । ते णं णर्गा अंतो वहा, बाहि चंडरंगा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निषंधयारतमसा, वनगयगहचंद-मेदवमापूयपडलकहिरमंमचि क्लिललिताणुकेवणतला, स्रानक्खत्तजोइसियपदा. अनुर्दे[नीसा], परमदुब्मिगैधा, काउअगणिबण्णाभा, धनःखडफासा, दरहिबासा, असुमा णरगा, असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्य णं सङ्करप्पभापुढवीनेरइयाणं पञ्चतापञ्जनार्णं ठाणा पन्ता । उनवाएणं०, समुखाएणं०, सङ्घाणेणं लोगस्स असंखेजहभागे । तत्व यां बहवे सकरप्यभापुढवीनेरह्या परिवसन्ति । काला, कालोभासा, नंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमकिण्हा वन्नेणं पनता सम-णाउसी ! । ते णं तरब निष्यं भीया, निष्यं तत्था, निष्यं तसिया, निष्यं उव्विस्मा, निषं परममसुहसंबद्धं नरगमयं पणापुभवमाणा विदृरन्ति ॥ ९८ ॥ कहि णं भेते ! वाल्यप्पभाषुद्रवीनेरइवार्ण पजनापजनार्णं ठाणा पनता ! कहि णं भेते ! वाल्यप्प-भापुढवीनेरइया परिवसंति १, गोयमा ! बाह्यवप्पमापुढवीए अद्वावीसुत्तरजोयणसय-सहस्सबाह्रहाए उनिर एमं जोयणसहस्यं ओगाहिता हेट्टा चेगं जोयणसहस्यं विजता मज्झे छ्व्यीस्तरजोवणस्यसङ्स्ये एत्य णं बाह्यक्यमापुरुवीनेरङ्गणं पषरसनर-यावासस्यसहस्सा अवन्तीति अवंसार्व । ते वं जरमा अंतो वहा. वाहि वर्जसां.

अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निश्चंथयारतमसा, ववगयगहर्वदस्रनक्खत्तजोइसियप्पहा, मेदवसाप्यपडलरुहिरमंसचिक्खिळ्लिनाणुळेत्रणतला, असुई[वीसा], परमदुध्भि-गंघा. काउअगणिवण्णामा. कम्खडफामा, दुरहियासा, असुमा नरगा, असुमा नर-रोसु वेयणाओ । एरव णं बालुयप्पभापुढवीनेरदृयाणं पद्धसापद्धसाणं ठाणा पद्धसा । उनवाएणं लोयस्स असंखेजहभागे, समुखाएणं लोयस्स असंखेजहभागे, सहाणेणं लोगरम असंखेजहमागे । तत्थ णं बहुवे वालुगप्पमापुरुवीनेरङ्या परिवसंति । काला, कालोभासा, गंभीरलोमहरिया, भीमा, उत्तासणगा, परमकिण्हा वन्नेणं पन्नता समणाउसी ! । ते णं तत्थ निश्वं भीया, निश्वं तत्था, निश्वं तसिया, निश्वं उन्त्रिगा, निषं परमस्तुहसंबदं णरगभयं पचणुभवमाणा विद्यान्ति ॥ ९९ ॥ कहि णं भनते ! पंकप्पमापुरवीनेरहयाणं पजानापजानाणं ठाणा पन्नता ? कहि णं भनते ! पंकप्पमा-पढवीनेरइया परिवसंति ? गोयमा ! पंकप्पमापुढवीए वीमुत्तरजीयणसयसहस्स-बाहन्नाए उवरिं एगं जोयणसहस्यं ओगाहिता हिट्ठा चेगं जोयणसहस्यं विजना मज्झे अद्वारमुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं पंकप्पभापुहवीनेरज्याणं दम निरया-वामसयसहस्सा भवन्तीति सक्खायं। ते णं णर्गा अंनी वहा, बाहिं चउरसा. अहे खुरप्पसंठाणसंठियाः निषंघयारतमसा, ववगयगहचंदस्रनम्खनजोइसियपहा, मेदवसाय्यपडलहिरमंसचिक्सिललिगाणुलेवणतला, अधुई[वीसा], परमद्विभगंधा, काउअगणिवण्णासा, कन्नडफामा, दुरहियासा, असुमा नरगा, असुमा नरगेस वेयणाओ, एत्य णं पंकप्यभापुदवीनेरह्याणं पळत्तापळनाणं ठाणा पत्तता । उद-वाएणं लोयस्य असंबेजहभागे, समुखाएणं लोयस्य असंबेजहभागे. सद्राणेणं लोबस्य असंक्रेज्ञझ्मागे । तत्य णं बहुवे पंकप्पभापुतवीनेरह्या परिवसंति । काला कालोभामा गंभीरलोमहरिया भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वसेणं पत्रना समणा-उमा ! । ते णं तत्थ णित्रं भीया, णित्रं तत्था, णित्रं तसिया, णित्रं उच्चिमा, णित्रं परमसमुद्रसंबद्धं णरगभयं पत्रण्भवसाणा विहरन्ति ॥ १०० ॥ कहि णं भन्ते ! ध्रमप्पभापुढवीनेरह्याणं पज्जनापजनाणं ठाणा पन्नता ? कहि वां संते ! ध्रमप्पभा-पुढवीनेरहया परिवसन्ति ?, गोयमा ! धूमप्पमापुढवीए भट्टारसुत्तरजोयणसयसहस्स-बाहुलाए उनिर एगं जोयणसहरसं भोगाहिता हेट्टा चेगं जोयणसहरसं विजना मज्हे सोलस्तरे जोगणसम्सहत्से एत्व णं जूमप्पनायुदवीनेरङ्गाणं तिकि निर-यावासस्यसहस्सा मवन्सीति मक्सायं। ते णं णर्गा अंतो वहा, बाहि चउरसा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया. विश्वंधयारतमसा, वनगकगहचंदसूरनक्कत्तजोइसियप्पद्या, मेदनसापूर्यपञ्चिहिरमंसचिविस्बल्लिलाणुकेत्रणतका, अमुद्दे [वीसा], परमदुव्यिपंचा, काउअगणिवण्णाभा, कन्खटकासा, दुरहियामा, असुभा नरगा, असुभा नरगेसु बेयणाओ, एत्य णं धूमप्पभाषुदवीनेरङ्याणं पजतापजताणं ठाणा पत्रता । उववा-एणं लोयस्य असंखेजहमार्गे, समुरघाएणं लोयस्य असंखेजहमार्गे, सद्वाणेणं लोयस्य असंखेजहभागे । तत्थ णं बहवे धूमणभापुद्धविनरङ्या परिवसन्ति । काला कालो-भासा गंमीग्लोमहरिसा मीमा उत्तामणगा परमांकण्डा बन्नेणं पनता ममणाउसो !। ते णं मत्थ निश्वं भीया, निश्वं तत्था, निश्वं तसिया, निश्वं उब्विग्गा, निश्वं परम-ममुहसंबद्धं नरगभयं पत्रणुभवमाणा विहरन्ति ॥ १०१ ॥ कहि णं भंते ! तमा-पुडर्वानेरङ्याणं पजनापजनाणं ठाणा पन्नता ! कहि णं भंते ! तमापुढवीनेरङ्या परिवर्सति ?, गोयमा ! तमाए पुत्रवीए सोलमुत्तरजोयणसयसहस्सबाहक्षाए उविर एगं जोयणमहस्सं ओगाहिना हिट्ठा चेगं जोयणसहस्सं बजिता मज्हे चउदसुन्दे जोयणमयसङ्क्ते एत्व णं तमप्पभापुत्रवीनेरइयाणं एगे पंचूणे णरगात्राससयसङ्क्तं भवतीति मक्लार्य । ते णं णरगा अंतो वहा, बाहि चडरंसा, अहे खरप्पसंठाण-संठियाः निकंशयारतमसाः वनगयगहचंदस्रनक्यत्तजोइसियणहाः मेदनसाप्यपडल-रुहिरमंमचिक्किलताणुरुवणतला, असुई [त्रीसा], परमदुव्भिगंधा, क्रस्त्रहफासा, दुरहियाना, अनुभा नरगा, अनुभा नरगेषु वेयणाओ, एत्य णं तमापुढवीनेरहयाणं पजतापजताणं ठाणा पत्रता । उववाएणं स्रोयस्य असंखेजहभागे, समुग्धाएणं लोगस्य असंखेजहभागे, सद्वाणेणं लोयस्य असंखेजहभागे। तत्य णं बहदे तमप्पमा-पुरुषीनेरइया परिवसंति । काळा कालोमासा गंमीरलोमहरिसा सीमा उत्तानणगा परमकिन्हा बन्नेणं पनता समणाउसी । ते णं तत्थ निवं भीया, निवं तत्था, निवं तसिया. निश्वं उष्टियगा, निश्वं परममसुद्दसंबद्धं नरगभयं पश्युभवसाणा विहरन्नि ॥ १०२ ॥ कहि मं अंते ! तमतमापुडवीनेरङ्याणं पजनापजनाणं ठाणा पमता ? कहि णं भंतं ! तमतमापुडवीनेरह्या परिवसंति ?, गोयमा ! तमतमाए पुढवीए अद्वोत्तर-जोयणसयसहस्सवाहत्वाए उवरि अस्तेवनं जोयणसहस्साइं ओगाहिता हिट्टा वि अडतेवकं जोवणसहस्ताई विकता मञ्जे तीतु जोवणसहस्तेतु एस्य णं तमतमा-पुरवीनेरइयाणं पजतापुजताणं पंचदिति पंच अणुतरा महदमहालया महानिर्या पन्ता । तंत्रहा-माले महाकाळे रोक्ए महारोक्ए अपबद्धाणे । ते णं णरगा अंती वहा. वाहि चउरसा, सहे बूरप्यसंक्षणसंठिया, निषंधयारतमसा, बवगयगहर्वद-स्रनक्खताओइसियप्पदा, मेद्बसाप्यपदक्दिरमंसचिविन्सहरिताणुकेवणतला, असुई [वीसा], परमहुन्धिर्मधा, कन्सदफासा, दुरहियासा, असुभा नरगा, असुभा नरगेमु वेशणाओ, एरच च तमलमापुडवीनेरह्याणं पज्ञतामजताणं ठाणा पजता ।

उववाएणं क्षेयस्स असंखेजहमागे, समुग्वाएणं लोयस्म असंखेजहमागे, सहाणेणं लोयस्स असंबेज्जइभागे । नत्य णं बहवे तमतमापुडवीनेरह्या परिवसंति । काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा बन्नेणं पन्नता समणा-उसो!। ते णं तत्य निचं भीया, निचं तत्था, निचं तसिया, निचं उष्टिग्गा, निचं परममसुहसंबद्धं णरगमयं पचणुभवमाणा विहर्न्ति । आसीयं बत्तीसं अद्वावीसं च हुंति वीसं च । अद्वारससोलमां अद्वनरमेव हिद्विमिया ॥ १ ॥ अद्वनरं च नीसं छन्वीसं चेव सयसहरसं तु । अहारस सोलमगं चटहसमहियं तु छद्वीए ॥ २ ॥ अद्भतिवनमहस्सा उवरिमहे विज्ञान्तण तो भणियं। मज्हे तिसहस्सेमं होन्ति उ नरगा तमतमाए ॥ ३ ॥ तीसा य पद्मवीया पद्मरस दसेव सयसहस्याई । तिन्नि य पंचूणेगं पंचेव अणुक्तरा नरगा ॥ ४ ॥ १०३ ॥ कहि णं भंते ! पंचिंदियनिरिक्ख-जोणियाणं पजतापजतगाणं ठाणा पश्चता ? गोयमा ! उड्डलोए तदेश्रहेसभाए, अहोलोए तदेकदेसभाए, तिरियलोए अगडेमु, नलाएसु, नईसु, दहेसु, बाबीसु, पुरुवरिणीसु, बीहियानु, गुंजािकयासु, सरेसु, सर्पंतियानु, सरसर्पंतियानु, बिलेसु, बिलपंतियासु, उज्झरेसु, निज्झरेसु, चिललेसु, पहलेसु, विपणेसु, श्रीवेसु, समुद्देसु, सञ्बेसु चेब जलासएनु जलठाणेनु, एत्य णं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पजातापजानगाणं ठाणा पन्नता । उचवाएणं लोयस्स असंखेजद्भागे, मसुरवाएणं सम्बलोयस्स असंखेजहमार्गे, सद्वाणेणं सम्बलोयस्स असंखेजहभार्गे ॥ १०४ ॥ कहि णं मंते ! मणुस्साणं पजतापजनाणं ठाणा पन्नता ? गोयमा ! अंतो मणुस्सखेते पणयालीसाए जोयणसयसहरसेस, अङ्गाइजेमु दीवसमुदेगु, पन्नरसस् कम्मभूमीसु, तीसाए अकम्मभूमीसु, छप्पनाए अंतरदीवेसु, एत्य णं मणुस्साणं पजनापजनाणं ठाणा पन्नता । उवबाएणं क्रोयस्य असंखेजहमागे, समुख्याएणं सव्वलोए, सङ्घाणेणं लोगस्स असंखेजद्भागे ॥ १०५ ॥ कहि जं मंते ! भवणवासीणं देवाणं पजता-पञ्चताणं ठाणा पन्नता ? कहि णं भंतें ! भवणवासी देवा परिवसंति ?, मोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउनरजोयणसयसहस्मबाहकाए उनरिं एगं जोयण-सहस्यं ओगाहिता हेद्वा चेगं जोयणसहस्यं विजता मज्हे अद्वहत्तरे जोयणसयसहस्ये एत्य णं भवणवासीणं देवाणं पज्जनापजनाणं सत्त भवणकोडीओ बावत्तरि भक्णाबा-ससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा बाहिं वहा, अन्तो चउरंसा, अहे पुन्खरक्षियासंठाणसंठिया, उक्षिणंतरविउलगंभीरखायपतिका, पानारहालयकवाड-तोरणपिंदुवारदेसभागा. जंतसयग्विमुसलमुसंतिपरियारिया, अउज्झा, सयाजया, संयागुत्ता, अडयालकोहुगर्ह्या, अडयालकवृत्रणमाला, खेमा, सिवा, किकरामर्दंडो-

वरिक्समा, लाउल्लोइयमहिया, गोसीससरसरलचंदणदद्दरदिनपंचंगुलितला, उविचय-चंदणकलसा, चंदणघडसुकयतोरणपडिदुनारदेसमागा, आसत्तोसत्तविउलबद्दवग्धारि-यमञ्जदामकलावा, पंचवनसरसपुरभिमुकपुष्पपुंजोवयारकलिया, कालागुरुपवरकुंदुरू-कतुरुक्षधृबसघमधंतगंधुद्भयासिरामा, सुगंधवरगंधिया, गंधबहिभ्या, अच्छरगणसंघ-संविकिता, दिव्यन्डियसहसंपणइया, सव्यर्गगामया, अच्छा, मण्हा, लण्हा, घट्टा, मद्वा, णीरया, निम्मला, निर्पंका, निक्कंडच्छाया, मप्पहा, मस्सिरीया, समरीइया, सउजोया, पासादीया, दरिसणिजा, अभिस्ता, पडिस्ता । एत्य णं भवणवासिदे-बार्ण पजतापजतार्ण ठाणा पनना । उववाएणं लोयस्स असंखेजह्माने, समुख्याएणं लोयस्स असंखेजाइमारो, सद्वाणेणं लोयस्स असंखेजाइमारो । तत्व णं बहवे भवण-वासी देवा परिवसंति । तंजहा-अमुरा नाग सुवना विज् अग्गी य दीव उदही य । दिसिपवणयणियनामा दसहा एए भवणवासी ॥ चूडामणिमउडर्यणाभूमणणागफड-गरुलवहरपुत्रकलसंकि उप्फेराा, सीहहयवरगयंकमगरवरवद्धमाणनिज्जत्तिकत्तिभगया, मुन्दा, महिद्विया, मह्जुइया, महन्वला, महायसा, महाणुभावा, महासोक्सा, हार्रावराइयवच्छा, कडगतुबिययंभियभुया, अंगद्कुंडलमहुगंडतलकलपीत्धारी, विवित्तहत्याभरणा, विवित्तमालामउलिमउडा, क्लाणगपवर्वत्थपरिहिया, क्लाण-गपवरमञ्जाणुकेवणधरा, भासुरबोंदी, पर्लववणमालभरा, दिव्वेणं वन्नेणं दिव्वेणं गंधेणं दिन्वेणं फासेणं दिन्वेणं संध्यणेणं दिन्वेणं संठाणेणं दिन्वाए दश्रीए दिन्वाए जुईए दिव्वाए प्रभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अश्वीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए छेसाए इस दिसाओ उज्जोबेमाणा प्रभासेमाणा, ते णं तत्य साणं साणं भवणावाससयमहस्साणं. साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं. साणं साणं तायतीसाणं. साणं साणं लोगपालाणं. साणं साणं अगमहिसीणं, साणं साणं परिसाणं, साणं साणं अणियाणं, साणं साणं अणियाहिबईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहरूसीणं, अनेसि च बहणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं सामितं भट्टितं महत्तरगत्ते आणाईसरसेणावचं कारेमाणा, पाळेमाणा, महया हयनद्वनीयवाहयतंतितलतालत्तव्यिषणगुरुंगपद्वप्यवाह-यरवेणं दिव्वाई भोगभोगाई मुंजमाणा विहरति ॥ १०६ ॥ कहि णं भेते ! असुरकुमाराणं देवाणं पज्जतापजताणं ठाणा पत्रता ? कहि णं भंते ! असुरकुमारा देवा परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्स-बाहलाए उबरि एगं जोबणसहस्यं श्रोमाहिता हेट्टा चेगं जोबणसहस्यं विजता मज्ज्ञे अहुहुत्तरे जीयणसयसहस्से एत्य णं असुरकुमाराणं देवाणं चडसिंह मचणा-वाससम्बद्धस्या भवन्तीति मक्सार्थ । ते वं भवणा बाहि वद्दा, अंतो चउरंसा.

4

अहे पुक्सरकन्नियासंठाणसंठिया, उक्तिनंतरविउल्गंमीरखायफलिहा, पागारद्वालय-क्वाडतोर्णपडिदुवारदेसमागा, अंतसयग्यिमुसलमुसंहिपरियारिया, अउज्झा, सया-जया, सयागुत्ता, अडयालकोट्टगर्ड्या, अडयालक्यवणमाला, खेमा, सिवा, किंकरा-मग्दंडोवरिक्स्या, लाउन्नोइयमहिया, गोसीससरसरत्तंदणदह्रदिनपंत्रंगुलितला, उविषयचंदणकलसा, चंदणषडमुक्रयतोरणपिडदुवारदेसभागा, आसत्तोसत्तविउल-बद्दबन्धारियमह्ददामकलावा, पंचवनमरमसुरभिमुक्युप्फसुंजोवयारकलिया, काला-गुरुप्वरकृंदुरुक्तुरुक्कडर्ज्झत्यूवमधमर्थनगंधुकुयाभिरामा, सुगंधवरगंधिया, गंधवट्टि-भूया, अच्छरगणसंत्रसंविकिशा, दिव्वतुडियसहसंपणहया, सव्वरयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्टा, मह्या, णीरवा, निम्मला, निप्पंका, निक्कंकडच्छाया, सप्पभा, सस्मिरीया, समरीइया, सउज्बोया, पासाबीया, दरिसणिजा, अभिव्या, पिहत्वा; एरव णं असुरकुमाराणं देवाणं पञ्चतापञ्चताणं ठाणा पन्नता । उदबाएणं लोयस्स असंकेजइमागे, समुग्याएणं लोयस्य असंकेजदभागे, सद्वाणेणं लोयस्य असंकेजद-भागे, तत्थ णं बहवे असुरकुमारा देवा परिवर्सति । काला, लोहियक्खविंबोद्वा, धवल-पुष्फदंता, असियकेसा, बामेगकुंडलघरा, अइचंदणाणुलित्तगता. ईसिसिलिधपु-प्ययगामाई असंकिलिद्वाई युहुमाई बत्याई पबरपरिहिया, वर्य च पढमं समहकंता-बिड्यं च बयं असंपत्ता, भेद् जोव्यणे बृहमाणा, तलमंगयतु हियपबर्भूसणणिम्मल, मणिर्यणमंडियमुया, दसमुद्दामंडियग्गहत्था, चूडामणिविचित्तचिथगया, सुस्वा, महिच्चिया, महजुद्या, महाबसा, महञ्बला, महाणुभागा, महासोक्खा, हारविराइ-यबच्छा, कडयनुदिययंभियभुया, अंगयकुंडलमद्वगंडबलक्कापीढघारी, विवित्तहत्याभ-रणा, विचित्तमालामउक्रिमउडा, कक्काणगपवरवत्यपरिहिया, कक्काणगमक्काणुकेवणधरा, भासुरबोंदी, पर्लबवणमालधरा, दिव्वेणं बन्नेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इङ्गीए दिव्वाए जुईए दिव्वाए पनाए दिव्वाए छायाए दिन्त्राए अचीए दिन्त्रेणं तेएणं दिन्त्राए छेताए इस विसाओ उज्जोनेमाणा पमासेसाणा, ते णं तत्व साणं माणं भवणावाससयसहस्साणं साणं सामाण-यसाहस्सीणं साणं साणं तायत्तीसाणं साणं साणं लोगपालाणं साणं साणं अगगमहि-सीणं साणं २ परिसाणं साणं साणं अणिवाणं साणं साणं अणियाहिवईणं साणं साणं आयरक्कदेवसाहस्सीणं अनेसि च बहुणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं सामितं भिटतं महत्तर्गतं आणाईसरसेणावचं कारेमाणा, पाळ-माणा, महया इयनद्रगीयवाइयतंतीतळताळतुडियवणमुद्दंगपहुप्पवाइयरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाई भुंजमाणा विहरति । वमरबलिणो इस्य दुवे अधुरकुमारिंदा अधुरकुमार-

रायाणो परिवर्षति । काला, महानीलसरिसा, णीलगुलियगवलअयसिकुसुमप्पगासा, वियसियसयवत्ताणिम्मलङ्केसिसियरसतंबणयणाः, गरुलाययउज्जुतुंगनामाः, उवचियसिल-प्पवालविवफलसंनिभाहरोद्वा. पंडरससिसगलविमलनिम्मलदिवणसंखगोक्खीरकुंदद-गरयमुणालियाधवलदंतसेढी, हयवहनिद्धंतघोयतत्ततवणिज्ञरत्ततल्तालुजीहा, अंजण-घणकसिणगरुमगर्मणि जणिद्धकेसा, वामेगकुंडलभरा, अद्वंदणाणुलितगत्ता, ईसिसि-लिंधपुप्फप्पगासाई असंकिलिद्वाई सहमाई बत्याई पवर्परिहिया, वर्य च पटमै समइकंता, बिइयं च असंपत्ता, मेरे जोव्बणे बहुमाणा, तलभंगयतु डियपवरभूसण-णिम्मलमणिर्यणमंडियभुया, दसमुद्दामंडियग्गहत्था, चुडामणिचिनचिंघगया, नुरुवा, महिब्बिया, महजुईया, महायसा, महाबला, महाणुभागा, महासीक्खा, हारविराइयवच्छा, कडयतुडियथंभियभुया, अंगदकुंडलमद्वगंडतलककपीत्थारी, विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमालामउलिमउडा, कक्षाणगपवरवत्थपरिहिया, कक्षाण-गपनरमञ्जाणुलेनणधरा, भासुरबोंदी, पलंबनणमालधरा, दिव्बेणं नक्षेणं, दिव्बेणं गंधेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संघयणेणं, दिव्वेणं संठाणेणं, दिव्वाए इङ्गीए, दिव्याए जुईए, दिव्याए प्रभाए, दिव्याए छायाए, दिव्याए अखीए, दिव्येणं तेएणं, दिव्वाए हेसाए दस दिसाओ उजीवेमाणा, प्रभासेमाणा, ते णं तत्थ साणं साणं भवणावाससयसहस्याणं, साणं साणं सामाणियसाहरूसीणं, साणं साणं तायत्तीसाणं, साणं साणं स्त्रेगपाळाणं, साणं साणं अगगमहिसीणं, साणं साणं परिसाणं, साणं साणं अणियाणं, साणं साणं अणियाहिवद्वेणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अश्वेसिं च बहुणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवकं पोरेवकं सामितं भहितं महत्तर-गत्तं आणाईसरसेणावचं कारेमाणा, पालेमाणा, महया हयनहगीयवाइयतंतीतलताल-तुहियचणमुहंगपहुप्पवाह्यर्वेणं दिव्वाइं भोगमोगाई भुंजमाणा विहर्तत ॥ १०७ ॥ कहि पं भंते ! दाहिणिह्राणं असुरकुमाराणं देवाणं पज्जतापज्जताणं ठाणा पत्रना ? कहि ण मंते ! दाहिणिक्वा असुरकुमारा देवा परिवसंति ?, गोगमा ! जंबुदीवे दीवे मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं इमीसे रवणण्यभाए पुढवीए असीउत्तरजीवणसयमहस्स-बाह्रहाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओमाहिता हिट्टा चेगं जोयणसहस्सं विजता मज्हे अद्भहत्तरे जोयणसयसङ्ख्ये एत्य णं दाहिणिहाणं असुरकुमाराणं देवाणं चडत्तीसं भवणावासस्यमहस्सा भवन्तीति मक्सायं। ते णं भवणा बाहि वहा, अंतो चउरसा सो चेव वणाओ जाव पंडिरूवा । एत्य वं दाहिणिक्राणं अपुरकुमाराणं देवाणं पज-त्तापज्ञताणं ठाणा पन्नता । तीस्रवि लोगस्स असंकेज्डमार्गे । तत्य णं बहवे दाहि-गिला असरकमारा देवा देवीओ य परिवरंति । काला, लोडियक्खा तहेव जाव

भंजमाणा विद्दंति । एएसि णं तहेव नायतीसगलोगपाला भवन्ति । एवं सम्बदय भाणियन्त्रं । भत्रणवासीणं चमरे इत्य अग्ररकुमारिदे अग्ररकुमारराया परिवसइ. काले महानीलसरिसे बाव प्रभासेमाणे । से णं तत्व चउतीसाए भवणावासस्यसह-स्साणं, चउसद्रीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीमाए तायतीमगाणं, चउण्हं छोग-पालाणं, पंचण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहिवईणं, चउण्ह य चउसद्रीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, असेसि च बहुणं दाहिणिक्षाणं देवाणं देवीण य आहेवश्वं पोरेवर्च जाव विहरह ॥ १०८ ॥ कहि णं भंते ! उत्तरिक्षाणं अमुरकुमाराणं देवाणं पञ्चनापजताणं ठाणा पन्नता ? कहि णं भंते! उनिरक्षा अगुरकुमारा देवा परिवसंति?, गोयमा! जंब्रदीवे दीवे मंदरस्य पन्वयस्य उत्तरेणं इमीसे रयणप्यभाए पृडवीए असीउत्तरजोयणस्यसहस्स-बाहकाए उवरिं एगं जोयणसहरसं ओगाहिला हिद्रा चेगं जोयणसहरसं विज्ञता मजी अट्टरनरे जोयणसयसहस्से एत्य णं उत्तरिक्षाणं असुरकुमाराणं देवाणं तीसं भवणावाससयसहस्या भवन्तीति मक्सायं । ते णं भवणा बाहि वहा, अंनी चउरंमा. सेसं जहा दाहिणिक्काणं जान विहरंति । बछी एत्य वहरोयणिदे बह्रोयण-राया परिवयह, काले महानीलसरिसे जाब पभासेमाणे। से पै तत्य तीसाए भवणाबासनयसहस्साणं, सद्वीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, पंचण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं. सत्तण्डं अणियाहिवर्डणं. चउण्ड य सद्दीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं. अनेसि च बहुणं उत्तरिह्याणं अगुरकुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवचं पीरेक्चं कुन्त्रमाणे विहरह ॥ १०९ ॥ कहि णं भेते ! नागकुमाराणं देवाणं पजनापजनाणं ठाणा पन्नना ? कहि णं भंते ! नागकुमारा देवा परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए पढवीए असीउत्तरजोयणसबसहस्सबाहकाए उवरि एगं जोयणसहस्सं ओगाहिसा हिद्रा चेगं जोयणसहस्सं विजता मज्हे अद्रहमरे जोयणसयसहस्से एत्य णं नागकुमाराणं देवाणं पज्जतापज्जनाणं जुलसीइभवणावाससयसहस्सा अवन्तीति मक्खार्य । ते णं भवणा बाहिं वद्या. अंतो चउरंसा जाव पढिरूवा । तस्थ णं णागकुमाराणं पज्नतापज्जताणं ठाणा पन्नता । तीयु वि कोगस्स असंबोजङ्भागे । तत्थ णं बहुवे नागकुमारा देवा परिवसंति, महिश्विया, महजुहुसा, सेसं जहा ओहियाणं जाव विहरंति । धरणभूबाणंदा एत्य णं दुवे पायकुमारिंदा पायकुमार-रायाणो परिवसंति महिन्द्रिया सेसं जहा ओहियाणं जान विहरंति ॥ ११० ॥ फडि णं अंते ! दाहिणिहाणं नागक्रमाराणं देवाणं पजतापज्यताणं ठाणा पहता ? कहि

णं भंते ! दाहिणिहा नागकुमारा देवा परिवसीत ?, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्य दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहुह्याए उवर्रि एगं जोबणसहस्यं ओगाहिना हिट्ठा चेगं जोवणसहस्यं विजना मजसे अद्वहत्तरे जोयणसयसहस्से एत्य णं दाहिणिक्षाणं नागञ्जमाराणं देवाणं चडयालीसं भवणावायसयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा बाहि वट्टा जाव पिंदित्या । एत्य णं दाहिणिकार्णं नागकुमाराणं पजनापजनार्णं ठाणा पन्नना, तीसु वि लोयस्य असंखेजहमागे, एत्य णं दाहिणिहा नागकुमारा देवा परिवसंति, र्माहिष्ट्रिया जाव विद्वरंति । घरणे इत्व नागकुमारिंदं नागकुमारराया परिवसइ. महिङ्किए जाब पभासेमाणे । से णं तत्य चडमाळीमाए भवणावाससयसहस्साणं, छण्हं नामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं छोगपाछाणं, छण्हं अगगर्माहसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहि-वर्शणं. नरञ्बीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अनेसिं च बहुणं दाहिणिहाणं नाग-कुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवमं पोरेवमं कुव्वमाणे विहरह ॥ १९१॥ कहि णं अंते उत्तरिहाणं जागकुमाराणं देवाणं पज्जतापज्जताणं ठाणा पनता ! कहि णं भंत ! उत्तरिक्षा जागकुमारा देवा परिवसीत ?, गोयमा ! जम्ब्रहीवे दीवे मन्दरस्य पव्वयस्य उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहुह्वाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहिता हेट्टा चेगं जोयणसहस्सं विजता मज्हे अद्वतृत्तरे जोयणसयसहस्से एत्य णं उनारिक्षाणं नागकुमाराणं देवाणं नतालीसं भवणावाससयसहस्सा भवन्तीति भक्खायं। ते णं भवणा बाहि वहा सेसं जहा दाहिणिक्राणं जाव विहरंति । भृयाणंदै एत्य नागकुमारिदे नागकुमारराया परिक्सह, महिष्टिए जाव पमासेमाणे। से णं तत्य चतालीसाए मवणावाससयसहस्साणं आहेवमं जाव विहर्द ॥ ११२ ॥ कहि णं भंते ! सुवज्जुन्माराणं देवाणं पजता-पजतार्ण ठाणा पकता ? कहि णं मंते ! सुवक्षकुमारा देवा परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे रसणप्यमाए पुडवीए जान एत्य णं सुवजनुसाराणं देवाणं नावत्तरि भवणा-वासमयसहस्सा भवन्त्रीति सक्खायं। ते णं भवणा बाहि वहा जाव परिरुषा । नत्य णं सुवक्कमाराणं देवाणं पज्जतापज्जताणं ठाणा पत्रता जाव तिस्र वि लोबस्स असंखेजहमारो । तत्व णं बहवे सवजक्रमारा देवा परिवसंति महिश्चिया सेसं जहा ओहियाणं जाव बिहरंति । वेणुदेवे वेणुदाली य इत्य दुवे सुवण्णकुमारिंदा सुवण्ण-कुमाररायाणी परिवरंति, महिद्विया जाव निहरंति ॥ ११३ ॥ कहि णं भंते ! दाहिषिक्काणं स्वरणकुमाराणं कजतापबताणं ठाणा पनता ! कहि णं भंते ! दाहि-

णिह्या सुवण्यकुमारा देवा परिवसंति ?. गोयमा ! इमीसे जाव मज्झे अट्रहनरे जोयणसयसहरसे एत्थ णं दाहिषिहाणं सुवण्णकुमाराणं अद्वतीसं भवणावाससयस-हरमा भवन्तीति मक्खायं। ते णं भवणा वाहिं वहा जाव पडिस्वा। एत्थ णं दाहिणिहाणं सुवण्यकुमाराणं पञ्जनापञ्जनाणं ठाणा पश्चना । तिमु वि लोगस्म असंखेज्जङ्भागे । एत्य णं बह्वे सुवण्णकुमारा दंवा परिवसंति । बेणुटेवे य इत्य सुवनकुमारिन्दे सुवनकुमारराया परिवमइ, सेसं जहा नागकुमाराणं ॥ १५४॥ कहि णं भन्ते ! उत्तरिक्षाणं सुवनकुमाराणं देवाणं पजनापजनाणं ठाणा पनना ! किं मंते ! उत्तरिका नुवन्नकृमारा देवा परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे रयणप-भाए जाब एत्थ णं उत्तरिश्वाणं नुवनकुमाराणं चडतीसं भवणात्रायसयसहस्या भव-न्तीति मक्खायं । ते णं भवणा जाव एत्य णं बहवे उत्तरिका सवस्त्रमारा देवा परिवसंति, महिश्विया जाव विहरंति । वेणदाली इत्य सुवश्वक्रमारिंदे सुवश्वक्रमारराया परिवयः, महिश्विए सेसं जहा नागवुमाराणं । एवं जहा सुवश्वकृमाराणं वनव्वया भणिया तहा सेसाण वि चउदसण्हं इंदाणं भाणियव्या । नवरे भवणणाणतं इंदणा-णतं वज्यणाणनं परिहाणणाणतं च इमाहि गाहाहि अणुगंतव्वं-चउसिं अमुराणं चुळसीयं चेव होंति नागाणं । बावक्तरि मुबन्ने बाउक्साराण छन्नडई ॥ ३ ॥ दीवदिसाउदहीणं विज्ञकुमारिद्यणियमग्गीणं । छण्हंपि जुयलबाणं छावत्तरिमो गयसहस्सा ॥ २ ॥ चरतीसा चरयाला अट्टतीसं च सयसहस्साई । पद्मा चत्तालीमा दाहिणओ हुंति भवणाई ॥ ३ ॥ तीसा चतालीमा चउतीसं चेव सयसहरसाई । छायाला छतीया उत्तरओ हुंति भवणाई ॥ ४ ॥ चडमद्वी सद्वी खळु छन सहस्साई असुरवजाणं । सामाणिया उ एए चटम्गुणा आयरक्सा उ ॥ ५ ॥ चमरे घरणे तह नेणुदेनें हरिकंतअभिगसीहे य । पुने जलकंते य असियविलम्बे य घोसे य ॥ ६ ॥ बलिभ्याणंदे नेणुदालिहरिस्सहे अग्गिमाणविधिसिट्टे । जलपह तहऽसि-यबाहणे पर्मजणे य महाघोसे ॥ ७ ॥ उत्तरिक्षाणं जाव बिहरेति । काला अमुरकुमारा नागा उदही य पंडरा दो वि । वरकणगनिचसगोरा हुंति सुबन्ना दिसा यणिया ॥ ८ ॥ उत्तत्तकगगवन्ना विज् अम्मी य होति दीवा य । सामा पियंगुवना वाउनुमारा मुणेयव्या ॥ ९ ॥ असुरेसु हुंति रत्ता सिलिंधपुण्कप्पभा य नागुद्ही । आसासगवसणधरा होति सुक्ता दिसा थणिया ॥ १० ॥ नीलागुरा-गवसणा बिज् अम्मी य हुंति दीवा य । संझाणुरागवसणा बाउबुमारा मुणेयन्वा ॥ ११ ॥ ११५ ॥ कहि णं अंते ! वाणमंतराणं देवाणं पञ्चतापञ्चताणं ठाणा पक्ता ? कहि णं भंते ! बाजमंतरा देवा परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे रयणप्यभाए

पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहब्रस्स उवरि एगं जोयणसयं ओगा-हिता हिट्ठा वि एगं जोयणसर्य विकत्ता मज्जे अट्टस जोयणसएस एत्थ णं वाण-मंतराणं देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं। ते णं भोमेजा णयरा बाहि वहा, अंतो चउरंसा, अहे पुक्खरकियासंठाणसंठिया, उक्तिश्रंतरविउन्त्रगंभीरखासफलिहा, पागारहालयकवाडतोरणपडिदुवारदेममागा, जंत-सयग्विमुयलमुसंहिपरिवारिया, अउज्झा, मयाजया, सयागुना, अउयालकोद्वगर्ह्या, अडयालकवनणमाला, खेमा, सिवा, किंकरामरदंडोनरिक्खया, लाउल्लोइयमहिया, गोसीससरसरत्तचंदणदहरदिवर्षचंगुलितला, उवचियचंदणकलसा, चंदणघडसुक्य-तोरणपडिदुबारदेसमागा, आसत्तोसत्तविज्ञखब्द्वय्वारियमह्नदामकलावा, मरमन्रहिमुक्पुप्फपुंजोक्यारकलिया, कालागुरुपवरकुंदुरुक्कतुरुक्कपूर्वमधमधेनगंधुद्धु-यामिरामा, नृगंधवरगंषिया, गंधवष्टिभूया, अच्छरगणसंधसंविकिका, दिव्वतुडिय-महमंपणइया. पडागमालाउलाभिरामा, सन्वरयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, षष्टुं, महा, नीरया, निम्मला, निष्पंका, निक्कंकडच्छाया, सप्पद्दा, सस्सिरीया, समरीह्या, यउज्जोया, पासाइया, दरियणिजा, अभिरुवा, पिटर्वा। एत्थ णं वाणमन्तराणं देवाणं पज्जनापज्जनाणं ठाणा पन्नता । तिसु वि लोयस्स असंखेजइ-भागे। तत्थ णं बहुवे वाणमंतरा देवा परिवसंति। तंजहा-पिसाया, भूया. जक्खा, रक्खसा, किनरा, किपुरिसा, भुयगवइणी महाकाया, गन्धव्वगणा य निउणगंधवनगीयरद्यो. अणवास्यपणवास्यद्रासनाद्यभ्यवाद्यकंदियमहाकंदिया य क्रहंडपर्यगदेवा, चंत्रलचलचवलचित्तकीलणद्विपया, गहिरहसियगीयणचणरई, वणमालामेलमञ्जकुंडलसन्छंदविजन्त्रियाभरणचारभूसणभरा, सन्वोजयसुरभिकुमुम-मुरइयपलंबसोहंतकंतविहसंतचित्रत्रणमालरइयवच्छा, कामगमा [कामकामा], काम-रूवदेहघारी, णाणाविहवणगरागवरवत्यविचित्तचिहलगनियंसणा, विविहदेसिनेवत्य-गहियवेसा, पमुद्दयकंदप्पकलह्केलिकोलाहलिपया, हासबोलबहुला, असिमुग्गर्साप-कुंतहरथा, अणेगमणिर्यणविविद्दणिजुत्तविचित्रपियगया, सहिद्दिया, महज्जुह्या, महायसा, महाबला, महाणुभागा, महासुक्खा, हारविराइयवच्छा, कडयतुडिय-थंमियभुया, अंगयकुंडलमट्टगंडयलकक्ष्पीढघारी, विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमाला-मडलिम्डडा. कक्षाणगपवरवत्यपरिहिया, कक्षाणगपवरमञ्जाणकेवणघरा, भाग्ररबोंदी, पळंबनणमाळधरा. दिव्नेणं वक्षेणं, दिव्नेणं गंधेणं, दिव्नेणं फासेणं, दिव्नेणं संघय-णेणं, दिव्वेणं संठाणंणं, दिव्वाए इङ्गीए, दिव्वाए जुईए, दिव्वाए पमाए, दिव्वाए छाबाए, दिव्वाए अचीए, विव्वेणं तेएणं, दिव्वाए छेरसाए दस दिसाओ उज्जोदे-

माणा, पभासेमाणा, ने णं तत्य साणं माणं असंखेजभोमेजनयरावाससयसहस्साणं, साणं माणं सामाणियसाहरसीणं, साणं साणं अगमहिसीणं, साणं साणं परिसाणं, साणं माणं अणीयाणं, साणं साणं अणीयाहिवईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसा-हस्सीणं, अक्रोसि च बहुणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेत्रचं पोरेतचं सामिनं भिट्टतं महत्तरगतं आणाईसरसेणावशं कारेमाणा, पाळेमाणा, महया हयनह-गीयवाइयतंत्रीतलतालनुडियघणमुङ्गपद्यप्याइयरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाहं भुंजमाणा विहरंति ॥ ११६ ॥ कहि णं मंते ! पिसायाणं देवाणं पजनापजनाणं ठाणा पन्नना ? कहि णं भेते ! पिसाया देवा परिवर्सति ?. गोयमा ! इमीसे रयणप्पसाए पुढवीए रयणामयस्य कंडस्य जोयणमहस्तवाहह्नस्य उवरि एगं जोयणस्यं ओगा-हिना हेट्टा चेगं जोयणसर्य विज्ञाना मज्हे अट्टम् जोयणसएम् एत्थ णं पिमायाणं देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावायमयसहस्मा भवन्तीति मक्खायं। ते णं भोमेजनयरा बाहि वहा जहा ओहिओ अवणवण्यको तहा भाणियक्वो जाम परि-स्वा । एत्थ णं पिसायाणं देवाणं पञ्जनापञ्जनाणं ठाणा पन्नता । तिसु वि लोगस्स असंखेजहमार्गे । तत्य बहुवे पिसाया देवा परिवसंति, महिश्विया जहा ओहिया जाव विहरन्ति । कालमहाकाला इत्य दुवे पिसाइंदा पिसायरायाणो परिवसंति, महिद्विया महज्ज्ञा जान बिहरंति ॥ १९७ ॥ कहि णं भंते ! दाहिणिह्नाणं पिसायाणं देवाणं ठाणा पत्रना ? कहि णं मंते ! दाहिणिक्ना पिसाया देवा परिवसंति ?, गोममा ! जंबुद्दीवे दीवे मन्दरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं इमीस रयणप्यभाए पुरुषीए रयणा-मयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाद्यक्षस्स उविरं एवं जोयणस्यं श्रोगाहिता हेट्टा चेगं जोयणसयं वजिला मज्हे अट्टस् जोयणसएस एत्य णं दाहिणिह्नाणं पिसायाणं देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं। ते णं भवणा जहा ओहिओ भवणवण्याओ तहा भाषियन्त्रो जाव परिस्ता। एत्य णं दाहिणिलाणं पिसायाणं देवाणं पजतापज्यताणं ठाणा पुसत्ता । तिस् वि लोगस्स असंखेजहमाने । तत्य णं वहवे दाहिणिक्रा पिसाया देवा परिवसंति, महिन्निया जहां ओहिया जाव विहरंति । काले एत्य पिसाइंदे पिसायराया परिवसह, महिन्निए जाव प्रभासेमाणे । से णं तत्व तिरियमसंखेजाणं मोमेजनयराबाससम्बसहरसाणं, चउण्डं सामाणियसाहस्सीणं, चउण्ड य अगगमिहसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तर्ण्हं अणियाणं, सत्तर्ण्हं अणियाहिवईणं, सोलसण्हं आयरमखदेवसाहस्सीणं, अजेसि च बहुणं दाहिणिहाणं नाणमंतराणं देवाण व देवीण व आहेवर्च जाव विहरइ । उत्तरिक्षाण् पुच्छा । बीयमा । बहेब दाहिणिक्षाणं वत्तव्वया तहेव उत्तरि-

क्षाणं पि । णवरं मन्दरस्स पव्चयस्स उत्तरेणं । महाकाळे एस्य पिसाइंदे पिसाय-राया परिवसइ जाव विहरइ। एवं जहा पिसायाणं तहा भूयाणं पि जाव गंघव्याणं। नवरं इंदेख णाणतं भाणियन्त्रं इमेण विहिणा-भूयाणं सुरूवपिहरूवा, जक्खाणं पुण्णभद्दमाणिमद्दा, रक्खसाणं मीममहामीमा, किन्नराणं किन्नरिकंपुरिमा, किंपुरि-साणं सप्युरिसमहापुरिसा, महोरगाणं अङ्कायमहाकाया, गंवव्याणं गीयरङ्गीय-जसा जाव विहरन्ति । काले य महाकाले सुरूवपिडस्वपुण्णभद्दे य । तह चेव माणि-भहे भीमे य तहा महामीमे ॥ १ ॥ किनरिकंपुरिसे खळु सप्पुरिसे खळु तहा महा-पुरिसे । अइकायमहाकाए गीयरई चेव गीयजसे ॥ २ ॥ ११८ ॥ कहि णं भंते ! अणविश्वाणं देवाणं ठाणा पश्चता ? कहि णं भंते ! अणविश्वया देवा परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे र्यणप्पभाए पुढवीए र्यणामबस्य कंडस्स जोयणसहस्सबाहहस्स उवीर हेट्टा य एगं जोयणसयं सयं बज्जेता मज्ज्ञे अद्वतु जोयणसएसु एत्य णं अण-विजयाणं देवाणं तिरियमसंखेजा णयरावाससयसहस्सा भवनतीति मक्खायं । ते णं जाब परिस्वा । एत्य णं अणविजयाणं देवाणं ठाणा पत्तता । उववाएणं लोयस्स असंकेजइभागे, समुग्याएणं कोबस्स असंकेजइभागे, सद्वाणेणं कोयस्स असंकेजङ्-भागे । तत्थ णं बहदे अणबन्निया देवा परिवसंति । महिद्दिया जहा पिसाया जाव विहरंति । सम्मिहियसामाणा इत्य दुवे अगवर्षिदा अगविवयरायाणो परिवसंति । महिश्विया, एवं जहा कालमहाकालाणं दोण्हं पि दाहिणिहाणं उत्तरिहाण य अणिया तहा सण्णिहियसामाणाणं पि भाणियन्ता। संग्रहणीगाहा-अणविभयपणविभयदसि-बाइयभ्यवाइया चेव। कंदिस महाकंदिय कोहंड पर्यगए चेव॥ १॥ इसे इंदा-संनिहिया सामाणा घायविधाए इसी य इसिवाले । ईसरमहेंसरे विय हवड सबच्छे विसाले य ॥ २ ॥ हासे हासरई चेव सेए तहा भन्ने महासेए । पयए पयगवई विय नेयव्या आणुपुच्चीए ॥ ३ ॥ ११९ ॥ कहि मं भंते ! जोइसियामं देवामं पजनापज्जसामं ठाणा पक्ता ? किंद्र में भेते ! जोइसिया देवा परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे र्यण-प्पमाए पुढवीए बहुसमरमिष्वाओं भूमिमागाओं सत्तणउए जोगणसए उद्दूं उप्पड्ता दस्तारजोयणसम्बाहक्रे तिरियमसंखेजे जोइसबिसए । एत्य णं जोइसियाणं देवाणं तिरियमसंबोजा ओइसियविमाणाबाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते अं विमाणा अदकविद्वगसंठाणसंठिया, सम्बकाछिहमया, अन्सुम्ययम्सियपहसिया इव विविद्दमणिकणगर्यणभतिविता, वाउद्वयविवयवेजयंतीपढागाछताइछत्तक्रिया. दुंगा, गगणतळमभिलंघमाणसिद्धा, जालंतरर्यणपंजल्लिमलियव्य सणिकणगञ्जीन बागा, विविध्यसम्बन्धरीया, तिस्वरमण्डाचंदिया, नाणामणिमयदामासंकिया.

अंतो वहिं च सण्हा, तबणिजस्हलबालुयापत्थडा, सुहफासा, सस्सिरीया, सुरूवा, पासाइया, दरिसणिजा, अभिस्वा, पिंडस्वा। एत्य णं जोइसियाणं देवाणं पजता-पजनाणं ठाणा पनना । तिस वि लोगस्त असंखेजहमागे । तत्थ णं बहवे जोइसिया देवा परिवसंति । तंजहा-बहस्सई, चंदा, स्रा, सुका, सणिच्छरा, राहु, भूमकेल, बुहा, अंगारगा, तत्ततविणानकणगवण्या जे य गहा जोइसम्मि चारं चरंति केऊ य गडरङ्या अद्वावीसङ्गिहा नक्खतादेवयगणा, णाणासंठाणसंठियाओ पंचवनाओ तार-याओ ठियलेसाचारिणो, अविस्साममंडलगई, परायनामंक्यागडियर्चिधमउडा महि-द्विया जाव पभासेमाणा । ते णं नत्य साणं साणं विमाणावाससयमहस्साणं. माणं माणं सामाणियसाहरसीणं साणं साणं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, साणं साणं परि-साणं, साणं साणं आणियाणं, माणं साणं आणियाहिवईणं, साणं साणं आयरक्यदंव-साहस्सीणं, अक्रेमिं च बहणं बोडसियाणं देवाणं देवीण य आहेवचं जाव विहरेति । चंदिमसरिया इत्य तुवे जोहसिंदा ओइसियरायाणो परिवसंति, महिन्निया जाव पनामे-माणा । ते णं तत्य माणं साणं जोडसियविमाणावाससयसहस्साणं, चटण्हं सामाणि-यसाहरसीणं, चउण्डं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणीयाणं, सत्तण्हं अणीयाहिनद्देणं, सोलसण्हं आयरक्सदेवमाहस्सीणं, अनेसिं च बहुणं जोइसियाणं देवाणं देवीण य आहेवणं जान बिहर्रति ॥ १२० ॥ कहि णं अंते ! वेमाणियाणं देवाणं पजनापजनाणं ठाणा पश्चता ? कहि णं मंते ! वेमाणिया देवा परिवसंति ?. गोयमा । इमीसे र्वणप्यभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ उन्नं चंदिमस्रियगहणक्सनताराख्वाणं बहुई जोयणसयाई बहुई जोयणसहस्साई बहुई जीवणसयसहरसाइं बहुगाओ जीवणकोदीओ बहुगाओ जीवणकोदाकोदीओ उन्हें दरं उप्पड़ना एत्य णं सोहर्ग्नासाणसणंकुमारमाहिदबंगकोयकंतगमहालक्क्सहस्सारआणय-पाणयभारणश्चरगेवेज्यपुत्तरेस एत्य णं वेमाणियाणं देशाणं वउरासीहविमाणावाससय-सहस्सा सत्ताणउई च सहस्सा तेबीसं च विमाणा भवन्तीति सक्खार्य । ते णं विमाणा सम्बर्यणामया, अच्छा, सन्हा, लन्हा, घट्टा, महा, नीर्या, निम्मला, निप्पंका, निकंकडच्छाया, सप्पमा, सस्तिरीया, सउज्जोया, पासादीया, दरिसणिजा, अभिस्ता, परिस्ता । एत्य वं वेमाणियाणं देवाणं पञ्चतापञ्चताणं ठाणा पन्नता । तिमु वि लोबस्य असंबोजहमागे। तत्व णं बहवे वेमाणिया देवा परिवसंति। तंत्रहा-सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिदबंगलोगलंतगमहासुक्रसहस्सारआणयपाणय-आरण्यस्यगेवेजणुत्तरोवबाइया देवा, ते णं मिगमहिसबराइसीइस्रगलदग्नरहयगयवइ-भुगगसम्मजसमविकिमपागिक्यविकारका, प्रसिद्धिकारमञ्ज्ञितिकारिणो, वर्रकंड-

क्रजोहयाणणाः, मउडदित्तसिर्याः, रत्तामाः, पउमपन्हगोराः, सेयाः, सहवनगंघफासाः, उत्तमवेउन्त्रिणो, पवर्वत्वगंधमञ्जाणुळेबणधरा, महिष्ट्रिया, मह्ण्यह्या, महायसा, महावला, महाणभागा, महासोक्खा, हारविराइयक्छा, कहयत्रियथंभियभ्या, अंगर्कंडलमङ्गंडतलकश्रपीटघारी, विचित्तहत्यामरणा, विचित्तमालामउलिमउडा, कञ्चाणगपन्यत्वत्यपरिहियाः कञ्चाणगपन्यसञ्चाणलेवणाः भासरबोदीः परुवनणमालवराः दिव्येणं बहाणं, दिव्येणं गंधेणं, दिव्येणं फासेणं, दिव्येणं संघयणेणं, दिव्येणं संठा-णेणं. दिव्याए इन्नीए, दिव्याए जुईए, दिव्याए पभाए. विव्याए छामाए, दिव्याए अचीए, दिव्येणं तेएणं, दिव्याए हेसाए इस दिसाओ उज्जोवेमाणा, पभासेमाणा, ते णं तत्व माणं साणं विमाणावाससयसहस्साणं, साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, साणं साणं तायतीयगाणं, साणं नाणं स्रोगपालाणं, साणं साणं अस्ममहिसीणं सपरिवाराणं, साणं साणं परिमाणं, साणं साणं अणियाणं, साणं साणं अणियाहि-बईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसि च बहुणं वैमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवचं पीरेवचं जाव दिव्वाई भोगमोगाई मुंजमाणा विहरंति ॥ १२१ ॥ कहि णं भंते ! सोहम्मगदेवाणं पजनापजनाणं ठाणा पनना ? कहि णं भंते ! सोहम्मगदेवा परिवसंति ?, गोयमा ! जंबुद्दांवे दीवे मंदरस्य पञ्चयस्य दाहिणेणं इमीसे रवणप्पनाए पुढवीए बहसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जाव उद्घं दरं उप्प-इता एत्थ जं सोहम्मे जामं कर्ये पनते । पाईजपदीणायए, उदीजदाहिणविस्थिजे, अद्भवंदसंठाणसंठिए, अविमालिमामरासिकणामे, असंखेळालो जोवणकोडीको असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आगमविक्खंमेण, असंखेजाओ जोयणकोडा-कोबीओ परिक्केवेणं, सन्वरयणामए, अच्छे जाव पढिस्रवे । तस्थ णं सोहस्मण-देवाणं बत्तीसविमाणावानसयसहस्सा मवन्तीति मक्खायं । ते णं विमाणा सब्बर-यणामया अच्छा जाव परिस्वा । तेसि णं विमाणाणं बहमज्झदेसमागे पंच वर्डि-सया पनता, तंत्रहा-असोगवडिंसए, सत्तवण्णवर्डिंसए, चंपगवर्डिंसए, चुम्बर्डिंसए. मजरे उत्य सोहम्मवर्डिसए। ते णं वर्डिसया सम्बरयणामया अच्छा जाव परिस्वा। एत्य णं सोष्टम्भगदेवाणं पज्रातांपज्ञाणं ठाणा पन्नता । तिसु वि स्त्रेगस्स असंबेन जडमार्गे । तत्व णं बहवे सोहम्मगदेवा परिवसंति महिन्निया जाव पमासेमाणा । ते णं तत्य साणं साणं विमाणावासस्यसहस्साणं, साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, एवं जहेब ओहियाणं तहेब एएसिंपि भाषियव्यं जाब आयरक्खवेषसाहस्सीणं. अनेसिं च बहर्ण सोहम्ममक्प्यासीमं बेमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवसं जाव बिहरीते । सके इस्य देविंदे देवरावा परिवसह, बजापाणी, प्ररंदरे, संग्रहरू,

सहस्तक्ते, मध्वं, पागसासणे, दाहिण्डूलोगाहिवई, बत्तीसविमाणावाससयसहस्ता-हिवई, एरावणवाहणे, सुरिंदे, अरयंबरवत्यघरे, आलङ्यमालमउहे, नवहेमचारू-चित्तचंचलकुंडलबिलिहिजमाणगंडे, महिष्टिए जाव पमासेमाणे । से णं तत्थ बत्तीसाए विमाणावाससयसहस्साणं, चडरासीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीमाए तायतीसगाणं, चडण्हं लोगपालाणं, अद्रुण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, समण्हं अणीयाणं, समण्हं अणीयाहिवर्डणं, चउण्हं चउरासीणं आयर-क्खदेवसाहस्सीणं, अनेसि च बहुणं सोहम्मकप्पवासीणं नेमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं जान कुन्वमाणे॰ विहरह ॥ १२२ ॥ कहि णं मंतं ! ईसाणाणं देवाणं पञ्चतापज्जताणं ठाणा पञ्चता ? कहि णं भेते ! ईसाणगदेवा परिवसंति ?. गोयमा ! जंबहीवे बीवे मंदरस्य पव्वयस्य उत्तरेणं इमीसे रयणप्यमाए पढवीए बहममरमणिजाओ भूमिभागाओ उर्द चंदिमसरियगहणक्खननाराष्ट्रवाणं बहुई जोयणस्याई बहुई जोयणसहस्याई जाब उद्गं उप्पक्ता एत्य णं ईसाणे णामं कप्पे पक्ते । पाईणप्रवीणायए, उदीणदाहिणवित्थिणो, एवं जहा सोहम्मे जाव पिंडहरे । तत्थ णं ईसाणगदेवाणं अद्वावीसं विमाणावासस्ययमहस्या अवन्तीति सक्खार्य । ते णं विमाणा सव्वर्यणामया जाव परिरुषा । तेलि णं बहमञ्हादेस-भागे पंच वर्डिसया पन्नता । तंजहा-अंकवर्डिसए, फलिहवर्डिसए, रयणवर्डिसए, जायस्वविहेंसए, मज्हे इत्य ईसाणविहेंसए। ते णं विहेसया सम्बर्धणामया जाव पिंडेल्वा । एत्य णं ईसाणगदेवाणं पजनापजनाणं ठाणा पनना । तिस्र वि लोगस्स असंखेज्डभागे । सेसं जहा सोहम्मगदेवाणं जाव विहरति । ईसाने इत्य देविदे देवराया परिवसइ, सूलपाणी, वसहवाहणे, उत्तरंब्रुलोगाहिवई, अद्वावीसविद्याणा-नाससयसहरसाहिनई, अरयंनरकत्यधरे, सेसं जहा सक्करस जान प्रभासेमाने । से मं तत्य अद्यावीसाए विमाणावाससयमहस्सार्ण, असीईए सामाणियमाहस्सीणं, ताब-त्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, अद्रण्डं अगमहिसीणं सपरिवाराणं. तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहिवईणं, चउण्हं असीईणं आय-रक्खदेवसाहरसीणं, अनेसिं न नहणं ईसायकप्पनासीणं वेसाणियाणं देवाण य देवीण य आहेक्वं जाव विहरहं ॥ १२३ ॥ कहि णं भेते ! सर्णकुमारदेवाणं पजतापजताणं ठाणा पश्चा ? कहि णे मेते ! सणंक्रमारा देवा परिक्संति १, गोदमा ! सोहम्मस्स कप्पस्स रुप्पि सपक्खि सपिडिदिसि बहुई जोयबाई बहुई जोयणस्याई बहुइं जोयणसहस्साई बहुईं जोयणसयसहस्साई बहुगाओं जोयणकोमीओ बहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ उन् दूरं उपहत्ता एत्य व सणंक्रमारे जामं कप्पे पनते।

पाईणपरीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे जहा सोहम्मे जाव पिछरूवे। तत्थ णं सणंक्रमाराणं देवाणं बारस विमाणावाससयसहस्मा भवन्तीति मक्खायं। ते णं विमाणा सन्वर्यणामया जाव पिंडस्वा। तसि णं विमाणाणं बहमज्सदेसभागे पंच विडसगा पन्नता । तंजहा-असोगविडमए, मत्तवन्नविडसए, चंपगविडसए, च्यविंसए, मज्झे एत्य सर्णंकुमारविंसए । ते णं विंसया सव्वरयणामया अच्छा जाव परिष्या । एत्य णं मणेकुमारदेवाणं पजनापजनाणं ठाणा पन्नसा । तिनु वि लोगस्स असंखेजहभागे । तत्थ णं बहवे मणंकुमारदेवा परिवसंति, महिन्निया जाव पभासेमाणा विहरंति । नवरं अग्गमहिसीओ णत्थि । सर्णकुमारे उत्थ देविदे देवराया परिवमइ । अरयंवरवत्थवरे, सेसं बहा सकस्म । से णं तत्य बारसण्हं विमाणावःसमयमहस्ताणं, बावत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं सेसं जहा सकस्म अव्यय-हिसीवजं । नवरं चउण्हं बावत्तरीणं आयरक्त्वदेवसाहस्सीणं जाव विहरह ॥ १२४॥ कहि णं भंते ! माहिददेवाणं पजतापजताणं ठाणा पनना ? कहि णं भंते ! माहिंदगदेवा परिवसंति !, गोयमा ! ईसाणस्स कप्पस्स उप्पि सपिनंख सपिडिदिसिं बहुई जोयणाई जाव बहुयाओ जोयणकोडाकोडीओ उन्नं दुर्र उप्पहता एत्थ णं माहिंदे नामं कृप्ये पक्ते पाईणपढीणायए जाव एवं जहेब नणंकमारे । सबरं अट विभाणाबाससयसहस्सा । बर्डिसया जहा ईसाणे । नवरं मज्हे उत्थं माहिटबर्डिसए. एवं जहा सणंकुमाराणं देवाणं जाव विहरेति । माहिंदे इत्य देविंदे देवराया परि-वसड, अरयंबरवत्यधरे, एवं जहां सणंक्रमारे जाव विहरड । नवरं अद्रण्हं विमाणा-वासमयसहस्याणं, यत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं, चडण्हं सत्तरीणं आयरक्वदेव-साहस्सीणं जाव विहरह ॥ १२५ ॥ कहि णं भंते ! वंभलोगदेवाणं पजनापजनाणं ठाणा पश्चना ? कहि णं मंते ! वंभलोगदेवा परिवसंति ?, गोयमा ! सणंकुमारमाहि-दाणं कप्पाणं उप्पि सपिनेश सपिडिदिसि बहुई जीयणाई जाव उप्पहता एत्य णं वंभलोए नामं कृप्ये पश्चने, पाईणपढीणायए, उदीणदाहिणवित्यण्ये, पिडपुणाचंद-संठाणसंहिए, अविभालीभासरासिप्पमें, अवसेसं जहां सर्णकुमाराणं । नवरं चलावि विमाणावासस्यसहस्सा. विंडसया जहा सोहम्मविंडसया, नवरं मज्झे इत्य वंभ-लोयवृद्धिसए । एत्थ णं वंभलोगदेवाणं पञ्चतापञ्चनाणं ठाणा पनता सेसं तहेव जान बिहरेति । संसे इत्य देविंदे देवराया परिवसङ्, अरगंबरवत्यघरे, एवं जहा सर्णकुमारे जाव विहरह । नवरं चठण्हं विमाणावाससयसहस्साणं, सद्वीए सामा-णियसाहरसीणं, चंडण्डं सद्वीए अन्यरक्खदेवसाइस्सीणं, अनेसिं व बहुणं आव् विहरइ ॥ १२६ ॥ कहि णं स्ति ! संत्यदेवाणं पजातापजाताणं ठाणा पहाता !

कहि णं भंते ! लंनगदेवा परिवर्सति ?, गोयमा ! बंभलोगस्स कम्परस उपि सपर्विन्त सपडिदिसिं बहुई जोयणाई जाव बहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ उर्द्र दूर उप्पहत्ता एत्थ णं लंतए नामं कप्पे पन्नते पाईणपडीणायए, जहा वंभलोए। नवरं पण्णासं विमाणावाससहस्मा भवनतीति मक्खायं। विदेसमा जहा ईसाणविंडसमा. नवरं मज्झे इत्य लंतगवर्डिसए, देवा नहेव जाव विहरंति । लंगा एत्य देविदे देवराया परिवसङ, जहां सर्णंकुमारे । नवरं पण्णासाए विमाणावाससहस्साण, पण्णासाए सामाणियसाहस्सीणं, चउण्ह य पण्णासाणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेति च बहणं जाव विदृद्ध ॥ १२७ ॥ कहि णं भंते ! महासुकाणं देवाणं पज्जनापजनाणं ठाणा पन्नता ? कहि णे भेते ! महासुक्का देवा परिवसंति !. गोयमा ! लंतगरन कप्परस उपिंप सपिन्त नपिडिदिमिं जाच उप्पडता एत्थ णं महासुक्ते नामं कप्पे पन्नते पाइंणपडीणायण्, उदीणदाहिणवित्थिण्णं, जहा बंभलोए। नवरं चनालीसं विमाणावाससहस्मा भवनतीति मक्खार्य । वर्डिसगा जहा सोहम्मवर्डिसए जाव विहर्रति । महासुके इत्थ दंविदे देवराया जहा सर्णकुमारे । ननरं चनालीमाए विमाणाबासमहरूसाणं, बतानीसाए सामाणियसाहस्सीणं, बटण्ह य बनानीसाणं आयरक्षत्रदेवसाहरूसीणं जाव विहरह ॥ १२८ ॥ कहि णं भंते ! महस्पारदेवाणं पजनापजनाणं ठाणा पन्नना ? कहि णं भेते ! सहस्सारदेवा परिवर्सात ?. गोयमा ! महासुक्रस्य कप्पस्य उपि यपिक्स सपिडिदिसि जाव उप्पडना एत्य णं सहस्सारे नामं कृप्ये पन्ते । पाईणपदीणायए, जहा वंभलोए, नवरं छिन्त्रमाणाबायसहस्या भवन्तीति मक्खायं । देवा तहेव जाव वर्डिमगा जहा ईसाणस्य बर्डिमगा । नवरं मज्हें। इत्थ महस्सारवर्डिसए जाव बिहरेति । सहस्मारे इत्य देविदे वेबराया परिवसद जहां सर्णकुमारे । नवरं छण्डं विमाणात्राससहस्साणं, तीसाए सामाणियसाहस्सीणं, चउण्ह्र य तीसाए आयरक्खडेवसाहस्सीणं आहेवचं जाव कारेमाणे० विहरह ॥ १२९ ॥ कहि णं भंते ! आणयपाणयाणं देवाणं पञ्चतापञ्चताणं ठाणा पन्नता ! कहि णं भंते ! आणयपाणया देवा परिवसंति !, गोयमा ! सहस्सारस्य कृपस्स उप्पे सपर्विन्द सपिडिदिनिं जाव उप्पह्ता एत्व णं आणंसपाणसनामा तुवे कप्पा पनता । पाईण-पडीगायया, उदीणदाहिणवित्यिण्या, अद्भवंदस्ठाणसंठिया, अधिमालीमासरासि प्यभा. सेसं जहा सणंक्रमारे जाब पबिस्वा । तत्थ णं आणयपाणयदेवाणं चत्तारि विमाणात्राससमा भवन्तीति मक्सायं जाद पढिख्या । वर्डिसगा जहा सोहम्मे क्षत्री । नवरं मज्ञे इत्य पाणयवर्डिसए । ते णं वर्डिसगा सञ्चरमणांमया अच्छा जाब पिंदस्या । एत्य णं आण्ययपाणयदेवाणं पत्रतायज्ञताणं ठाणा पश्रता । तिस्र वि लोगस्स असंखेजरमार्गे । तत्थ णं बहवे आणयपाणयदेवा परिवसंति महिष्टिया जाव प्रमामेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससयाणं जाव विहरति । पाणए इत्थ देविदे देवराया परिवसइ जहा मणंबुमारे । नवरं चटण्हं विमाणावाससयाणं, वीसाए सामाणियसाहस्सीणं, असीईए आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अनेसिं व बहुणं जाव विहरइ ॥ १३० ॥ कहि णं भंते ! आरण्डुयाणं देवाणं पज्जनापज्जलाणं ठाणा पनना ? किंह णं भंते ! आग्णक्षुया देवा परिवसंति ?, गोयमा : आणयपाणयाणं कप्पाणं उप्पि सपिन्स सपिडिदिसिं एत्य णं आरणसुया नामं दुवे कप्पा पनता । पाईणपदीणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्या, अद्धचंदसंठाणसंठिया, अचिमालीमास-रासिवण्णामा, असंखेजाओ जोयणकोहाकोडीओ आयामविक्खंभेणं, असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं, सन्बरयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्टा, महा, नीरया, निम्मला, निप्पंका, निकंक्डच्छाया, सप्पमा, सस्सिरीया, सज्जोया, पासाबीया, दरिसणिजा, अभिस्वा, पश्चिम्वा । एत्य णं आरणस्याणं देवाणं तिनि विभाणानासम्बा भवन्तीति मक्खायं। ते णं विभाणा सव्वर्यणामया, अच्छा, सफ्हा, लण्हा, यद्वा, मद्वा, नीरया, निम्मला, निप्पंका, निकंकडच्छाया, मप्पमा, मस्मिरीया, मउज्जोया, पासादीया, दरिसणिजा, अभिरुवा, पडिस्वा । तेसि ण विमाणाणं कप्पाणं बहुमज्बदेसभाए पंच बडिसया पचता । तंजहा—अंकवडिसए, फलिहबर्डिसए, रयणबर्डिसए, जायस्ववर्डिसए, मजरे एत्य अश्वयवर्डिसए। ते णे वृडिनया सञ्चरयणामया जाव पृष्टिस्या। एत्य ण आरणसुयाणं देवाणं पृज्जना-पळनाणं ठाणा पक्षना । तिसु वि लोगस्स असंखेळाइमागे । तत्थ णं बहवे आरण-मुया देवा परिवसंति । अमुए इत्य देविंदे देवराया परिवसइ, जहा पाणए जाम विहरइ । नवरं तिण्हं विमाणाबासस्याणं, दसण्हं सामाणियसाहस्सीणं, चतालीसाए आयरक्खदेवनाहस्सीणं आहेवश्रं जाव कुव्वमाणे॰ विहरर । बसीस अद्ववीसा बारस अट्ट चडरो (य) सयसहस्सा । पन्ना चत्तालीसा छन सहस्सा सहस्सारे ॥ १ ॥ आणय-पाणगकप्पे चतारि संगाऽऽरणपुए तिकि । सत्त विमाणसंगाई नजसु वि एएसु कप्पेस ॥ २ ॥ सामाणियसंग्रहणीगाहा-चउरासीइ असीई बावत्तरीं सत्तरी व सद्वी य । पना चत्तालीसा तीसा वीसा दस सहस्सा ॥ १ ॥ एए चेच आयरक्खा चलगुणा ॥ १३ १ ॥ कहि मं भंते ! हिट्टिमगेविज्ञवाणं पज्यसापजसाणं ठाणा पत्रसा ? कहि मं भंते ! हिद्धिमगेबिजमा देवा परिवरंति ?, गोत्रमा ! आरणसुमाणं कप्पाणं उपि जाव उन्हें दूरं उपाइना एत्य मं हिद्धिमंगेनिजनाणं देवाणं तको गेनिजनविमाणपत्यका पणता । पाईणपदीणायमा, वदीणदाहिणवित्याचा, वदिपुण्यचंदसंठाणसंठिया, अविमा-

लीभासरासिवण्णामा, सेसं जहा बंभलोगे जाव पडिस्वा । तत्थ णं हेड्डिमगे-विज्ञगाणं देवाणं एकारसूत्ररे विमाणावाससए भवतीति मक्सायं । ते णं विमाणा सम्बर्यणामया जाव पिंडस्वा । एत्य णं हेद्रिमगेविज्ञमाणं देवाणं पजनापजनाणं ठाणा पश्चमा । तिसु वि लोगस्य असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे हेद्रिमगेविज्ञगा देवा परिवर्तति । सञ्बे समिद्धिया, सञ्बे समजुङ्गा, सञ्बे समजसा, सञ्बे सम-बला, सन्वे समाणुभावा, महामुक्खा, आणंदा, अपेस्सा, अपुरोहिया, अहर्मिदा नामं ते देवगणा पन्नता समणाउसो ! ॥ १३२ ॥ कहि णं भंते ! मिज्यसगाणं गेविजगाणं देवाणं पजतापजनाणं ठाणा पत्रता ! कहि णं भंते ! मिन्समगेविजगा देश परिवसंति ?, गोयमा ! हेद्रिमगेविज्ञगाणं उप्प मपनिस्त सपडिदिनि जाव उप्पडता एत्थ ण मज्जिमगेबिजगदेवाणं नओ गेविजगिवमाणपत्यहा पक्ता । पार्डणपडीणायया जहा हेट्रिसगेविजगाणं । नवरं गत्तनरे विसाणावासमए भवनीति मक्खायं । तं णं विमाणा जाव परिस्वा । एत्थ णं मज्जिमगेविजगाणं जाव तिस वि लोगस्स असंखेजरभागे । तत्य णं वहवे मिन्समगेविज्या देवा परिवसंति जाब अहमिंदा नामें ते देवगणा पन्नता समणाउनो ! ॥ १३३ ॥ यहि णं अंत ! उवरिमगेविजगाणं देवाणं पजनापजनाणं ठाणा पनता ? कहि यं भंते ! उबरिम-गेबिजागा देवा परिवसंति ?. गोयमा ! मजिल्लमगेविजागणं उपि जाव उप्पडता एत्थ णं उवरिमगेविजागाणं नओ गेविजागविमाणपत्थडा पन्नना । पाईणपद्मीणायया, मेसं जहा हेद्रिमगेविज्ञगाणं । नवरं एगे विमाणावाससए भवतीति मक्खायं, सेसं तहेव भाषियव्यं जाव अहसिंदा नासं ते देवगणा पन्नता गमणाउसी !। एकार-युत्तरं हेडिमेन सन्तुत्तरं च मिज्जमए । स्वमेगं उदारेमए पंचेव अणुन्तरविमाणा ॥ १३४ ॥ कहि णं भेते ! अणुत्तरोबबाइयाणं देवाणं पज्जनापज्जनाणं ठाणा पक्तना ! कहि णं भंते ! अणुत्तरीववाइया देवा परिवसंति !. योयमा ! इमीसे रयण-प्पमाए पुढवीए बहसमरमणिजाओ भूमिभागाओ उन्नं बंदिमसुरियगहराणणक्सन-ताराख्वाणं बहुडं जीयणस्याइं. बहुईं जीयणसहस्साई, बहुईं जीयणसबसहस्साई, बहगाओ जोयणकोडीओ, बहगाओ जोयणकोडाकोडीओ, उन्नं दरं उप्पत्रना सोहम्मीसाणसर्णकुमार जाव आरणस्यक्ष्या तिशि अद्वारसन्तरे गेविजगविमाणा-वाससए वीईबहत्ता तेण परं क्रं गया नीरया, निम्मला, वितिमिरा, विसुद्धा, पंचदिसि पंच अणुत्तरा महदमहाल्या महाविमाणा पन्ता । तंजहा-विजए. वेजयंते. जयंते. अपराजिए, सञ्बद्धसिद्धे । ते णं विमाणा सव्बरयणामयाः अच्छा. सण्हा, लण्हा, घट्टा, मद्रा, नीरया, निम्मला, निपंका, निक्कंवडच्छाया, सप्पसा,

सस्सिरीया, सज्जोया, पासाइया, दरियणिजा, अभिरुवा, पिक्वा। एत्थ णं अणुत्तरोवबाइयाणं देवाणं पज्जतापज्जताणं ठाणा पत्रता । तिसु वि लोगस्स असंखे-जहमार्गे । तस्य णं बहवे अणुत्तरोववाइया देवा परिवसंति । सन्वे समिष्ट्रिया...सन्वे समवला, सब्बे समाणुभावा, महामुक्खा, अणिदा, अपेस्सा, अपुरोहिया, अह-मिंदा नामं ते देवगणा पश्चता समणाउसो ! ॥ १३५ ॥ कहि णं भंते ! सिद्धाणं ठाणा पन्नता ? कहि णं भंते ! सिद्धा परिवसंति !, गोयमा ! सव्बद्वसिद्धस्स महा-विमाणस्स उवरिक्षाओ थ्भियगाओ दुवालस जोयणे उन्नं अवाहाए एत्थ णं ईसि प्पन्नारा णामं पुढवी पन्ना । पणयालीसं जोयणस्यसहस्साइं आयामनिक्खंमेणं, एगा जोयणकोडी वायाछीसं च सयसहस्साइं नीसं च सयसहस्माइं दोनि य अउणापण्ये जोयणसत् किंचि विसेताहिए परिक्खेवेणं पक्षमा । इंसिप्यन्माराए णं पुढवीए बहुमज्झदेसभाए अझजोयणिए खेते अझ जोयणाई बाहक्षेणं पसते । तओ अणंतरे च णं मायाए मायाए पएनपरिहाणीए परिहायमाणी परिहासमाणी सब्बेड चरमंतेसु मच्छियपनाओ तणुयगरी, अंगुलस्स असंखेजहमागं बाहुहेणं पत्रता । इसिप्पन्भाराए णं पुढवीए दुवालस नामधिज्ञा पकता । तंत्रहा-इंसी इ वा. इंसि-य्यब्भारा इ का, तणू द वा, नणुतणू इ वा, सिद्धिति वा, सिद्धालए इ वा, मुतिति वा, मुत्तालए इ वा, लोयगोत्ति वा, लोयगगथ्मियति वा, लोयगगपडिशुज्ज्ञणा इ वा, सञ्चपाणभूगजीवसत्तसुहावहा इ वा । ईसिप्पञ्मारा णं पुढवी सेया संखदल-विमलसोत्थियमुणालदगरयतुसारगोक्खीरहारवण्णा, उत्ताणयछत्तमंठाणसंठिया, सम्ब-जुणमुक्णमई, अच्छा, सन्हा, लम्हा, चह्वा, मद्वा, नीरया, निम्मला, निप्पंका, निकंकडच्छाया, सप्पमा, सस्सिरीया, सटजोया, पासाईया, दरिसणिखा, अभिस्वा, पहिस्ता । ईसिप्पन्भाराए ण पुडवीए सीआए जोयणिम स्रोगंतो, तस्स जे से उबरिक्के गाउए तस्स णं गाउयस्य जे से उबरिक्के छन्मागे, एत्थ णं सिद्धा भगवंतो साइया अपज्जबसिया अणेगजाइजरामरणजोणिसंसारकलंकलीमानपुणन्मवगन्मनास-वसहीपवंचसमहक्षेता सासयमणागयर् कालं विद्वंति । तत्य वि य ते अवेया अवे-यणा निम्ममा असंगा य । संसारविष्यमुका पएसनिव्यक्तसंठाणा ॥ ९ ॥ कहि पडिह्या सिद्धा कहिं सिद्धा प्रकृतिया । कहिं बोंदिं बहता में करण मंतूण सिज्झह ? ॥ २ ॥ अलोए पडिह्या सिद्धा क्षेत्रको व पहिद्वा । इहं बोदि चहत्ता णं तत्व गंत्ण सिजाह ॥ १ ॥ धीई वा इस्से वा जं वरिमभवे हविज्ञ संठाणं । तती तिभागहीणा सिद्धाणोगाहणा भनिया ॥ ४ ॥ वं संठावं तु इहं भवं वयंतस्त चरिमसमयंभि । आसी व गएसचर्च तं संठाजं तहिं तस्य ॥ ५॥ तिकि समा

तितीमा धणुत्तिमागो य होइ नायब्बो । एसा खळ सिद्धाणं उद्योसोगाहणा भणिया ॥ ६ ॥ चत्तारि य रयणीओ रयणीं तिमागणिया य बोद्धव्या । एसा सल्ल सिद्धाणं मजिसमओगाहणा मणिया ॥ ७॥ एगा य होड रयणी अद्भेव य अंगुलाई साहि(य)या। एसा खळ सिद्धाणं जहन्नओगाहणा मणिया ॥ ८ ॥ ओगाहणाड सिद्धा मवत्तिभागेण होंति परिहीणा । संठाणमणित्यंयं जरामरणविष्यमङाणं ॥ ९ ॥ जत्य य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खयविमुक्का । अजोऽज्ञममोगाडा पुट्टा सम्बा वि होगंते ॥ १० ॥ फुमइ अणंते सिद्धे सञ्चपएसेहिं नियमस्रो सिद्धा । तेऽवि य असंसिजनुणा देमपए-सेहिं जे पुत्रा ॥ ११ ॥ असरीरा जीवषणा उवउत्ता दंसणे य नाणे य । सामार्मणा-गारं लक्खणमेयं त सिद्धाणं ॥ १२ ॥ केवलणाणवउत्ता जाणंता सन्वभावगणमावे । पासंता मञ्जाओ खळ केवलदिद्वीहिऽणंताहिं॥ १३॥ निव आंत्य माणुनाणं तं सुक्खं नवि य सम्बद्धाणं । जं सिद्धाणं मुक्खं अव्यावाहं उदगयाणं ॥ १४ ॥ सुरगणसूहं समत्तं सध्वद्वापिंडियं अणंतूमुणं । नवि पावड मुत्तिसहं णंताहिं वस्ग-बगगृहिं ॥ १५ ॥ सिद्धस्य सहोरासी सम्बद्धापिंडिओ जड् हवेजा । सोऽणंतवगा-भड़ओ सब्बागासे न माइजा ॥ १६ ॥ जह णाम कोड़ मिन्छो नगरगुणे बहुविहे वियाणंतो । न चएड परिकहेउं उचमाए तहिं असंतीए ॥ १०॥ इय सिद्धाणं सोक्खं अणोवमं निरंथ तरस ओवम्मं । किंचि विसेसेणित्तो सारिक्सिमणं सुणह वोच्छं ॥ १८ ॥ जह सन्वकामगुणियं परिसो भोगुण भोयणं कोइ । तण्हाछहायिमुको अस्टिक जहा अभियतितो ॥ १९ ॥ इय सञ्बद्धालतिता अउलं निष्याणमुबगया सिद्धा । सासयमञ्जाबाहं चिहंति सही सहं पत्ता ॥ २० ॥ सिद्धति य बदिति य पारगयत्ति व परंगरगयत्ति । उम्मूककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥ २९ ॥ नित्यित्तम्बद्दक्ला जाइजरामरणबंघणविम्का । अव्वाबाहं सोक्सं अणहोती सासग्रं सिडा ॥ २२ ॥ १३६ ॥ पद्मवणाए भगवईए बीयं ठाणपर्य समस्ते ॥

दिसिगइइंदियकाए औए वेए कसायलेसा य । सम्मत्तनाणदंसणसंजयवस्त्रोग-आहारे ॥ १ ॥ मासगपरित्तपज्ञतसुद्धंमसभी भवऽत्यिए चरिमे । जीवे य खिलकन्धे पुम्नलमहदंडए चेव ॥ २ ॥ दिसाणुनाएणं सम्बत्योवा जीवा पिच्छमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १२० ॥ दिसाणुनाएणं सव्वत्योवा पुढविकाइया दाहिणेणं, उत्तरेणं विसेसाहिया, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, पच्छिमेणं विसेसाहिया। दिसाणुनाएणं सम्बत्योवा आउकाइया पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेमाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया। दिसाणुनाएणं सम्बत्योवा वेउकाइया दाहिणुत्तरेणं, पुरच्छिमेणं संखेत्वपुणां, पच्छिमेणं विसेसाहिया । विसाणुनाएणं सम्बत्योवा

वाएणं सन्वरबोवा बाउकाइया पुरच्छिमेणं, पञ्छिमेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेमा-हिया, दाहिणेणं विसेमाहिया । दिसाणुवाएणं सन्वत्योवा वणस्सहकाह्या पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १३८ ॥ दिसाणुवाएणं सन्वत्थोवा बेइंदिया पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दक्खिणेणं विसेमाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सन्वत्योवा तेइंदिया पचित्यमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया। दिसाणु-वाएणं मञ्बत्थोवा चउरिदिया पचत्थिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेमाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १३९ ॥ दिसाणुवाएणं सन्वत्थोवा नेरहया पुरन्छिमपचित्यमजत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं मध्वत्योवा रयणप्यभापुडवीनेरह्या पुरच्छिमपचन्यिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुक्षाएणं सव्वस्थोवा सङ्करप्पभापुढवीनेरङ्या पुरच्छिमपश्चार्थमउत्तरेणं, दाह्नि-णेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सम्वत्योवा वाळुयप्पमापुदवीनरङ्या पुरच्छिम-प्रविध्ययज्ञारेणं, दाहिणेणं असंखेळगुणा । दिसाणुवाएणं सञ्वत्थोवा पंकप्यभापुद-वीनेरह्या पुरच्छिमपचित्थमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंबेजगुणा । दिसाणुवाएणं सव्य-त्योवा धूमप्पभापुढवीनेरह्या पुरच्छिमप्यत्थिनउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुकाएणं सम्बत्थोवा तमप्पहापुढवीनेरइया पुरच्छिमपचत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सन्वत्थोवा अहेसत्तमापुढवीनेरहया पुरच्छिमप-बत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेळगुणा । दाहिणेहिंतो अहेसत्तमापुढवीनेरइएहिंती छटीए तमाए पुढनीए नेरइया पुरस्क्षिमपन्नत्थिमउत्तरेणं असंसेजगुणा, दाहिणेणं असंबोजगुणा, दाहिणिहेहिंतो तमापुढवीनेरइएहिंतो पंचमाए धूमप्पभाए पुउवीए नेरक्ष्या पुरच्छिमपबस्थिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहि-णिल्लेहिंतो भूमप्पमापुढवीनेरइएहिंतो चउत्थीए पंकप्पमाए पुढवीए नेरइया पुरच्छि-मपचित्यमतत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिहेहितो पंकपमा-पुडवीनेरइएहिंतो तझ्याए वाल्ययप्पमाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिमप्रवात्थिमउत्तरेणं असंखे जगुणा, दाहिणेणं असंखे जगुणा, दाहिणिहोहितो वालुयप्पभाषु व्वीनेरइएहिंती दोबाए सक्तरप्यभाए पुढवीए नेरह्या पुरच्छिमप्यत्विमाउत्तरेणं असंखेळमुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिक्षेष्टिंती सकरप्पभापुत्वीनेरइएहिंती इमीसे रयणप्प-भाए पुढवीए वेरह्या पुरच्छिमप्यत्विमउत्तरेणं असंखेळ्युणा, दाहिणेणं असंखेळ-गुणा ॥ १४० ॥ दिसाणुनाएणं सञ्चत्योवा पंचिदिया तिरिक्सओणिया पच्छिमेणं, पुरन्छिमेणं विसेसाहिया, शाहिमेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १४१ ॥

दिसाणुवाएणं सन्वतथोत्रा मणुस्सा दाहिणउनरेणं, पुरच्छिमेणं संखेजगुणा, पन्नत्य-मेणं विसेसाहिया ॥ १४२ ॥ दिसाणुबाएणं सञ्बत्थोवा मवणवासी देवा परन्छि-मपबित्यमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सञ्बत्थोवा वाणमंतरा देवा पुरच्छिमेणं, पचित्यमेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसा-हिया, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सन्वत्योवा जोइसिया देवा पुरच्छि-मण्यत्थिमेणं, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । दिमाणवाएणं सव्य-त्थोवा देवा मोहम्मे कप्पे पुरच्छिमपचित्यमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सन्वत्योवा देवा ईसाणे कृष्पे पुरन्छिमपश्चत्यिमेणं. उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेमाहिया । दिसाणुवाएणं सञ्बत्योवा देवा सणंकुमारे कप्पे पुरन्छिमपचित्यमेणं, उत्तरेणं असंखेळ्याणा, दाहिणेणं विसेसा-हिया । दिसाणुवाएणं सञ्बत्योवा देवा माहिंदे कप्पे पुरच्छिमपचित्यमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सन्दत्योवा देवा बंभलोए कप्पे प्रचिछमप्बत्यिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेळ्गुणा । दिसाणुराएणं सम्बत्योवा देश लंतए ऋषे पुरच्छिमपचत्यिमउनरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसागुषाएणं सन्वत्थोवा देवा महासक्के कप्पे पुरच्छिमपचत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंबेजगुणा। दिसाणवाएणं सञ्वत्थोवा देवा सहस्तारे कप्पे पुरच्छिमपवत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखे बगुणा । तेण परं बहुसमोत्रवन्तगा समणाउसो ! ॥ १४३ ॥ दिसाणुवाएणं सव्वत्योवा सिद्धा दाहिणउत्तरेणं, पुरच्छिमेणं संखेळगुणा, पचित्यमेणं विसेसाहिया ॥ १ दारं ॥ १४४ ॥ एएसि णं भंते ! नेरह्याणं तिरिक्सजोणियाणं मणुस्साणं देवाणं सिद्धाण य पंचगइसमासेणं कथरे कथरेहिंतो अप्या वा बहुया वा ताहा वा विसेसा-हिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा मणुरसा, नेरहवा असंखेळगुणा, देवा असंखेळगुणा, सिद्धा अणंतगुणा, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ॥ १४५ ॥ एएसि णं भेते ! नेरहयाणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं मणुस्साणं मणुस्सीणं देवाणं देवीणं सिद्धाण य अद्रगइसमासेणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्रा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवाओ मणुरसीओ. मणुरसा अग्रंखे अगुणा, नेरहया असंखेजगुणा, तिरिक्सजोणिणीओ असंबेजगुणाओ, देवा असंबेजगुणा, देवीओ संबेजगुणाओ, विदा अणंतगुणा, विविक्तजोणिया अणंतगुणा ॥ २ दार् ॥ १४६ ॥ एएवि णं भंते ! सहंदियाणं एगिदियाणं बेडंदियाणं तेडंदियाणं चरुरिदियाणं पंचिदियाणं अणिदियाण य कमरे कमरेहिंतो अप्या वा बहुवा वा तक्का वा विश्वेसाहिया दां है गोगमा ! सम्बत्योवा पंचिदिया, चर्डिदिया विकेसाहिया, तेईदिया विसेसाहिया,

बेहंदिया विसेसाहिया, अणिदिया अणंतगुणा, एगिदिया अणंतगुणा, सहंदिया विसेसाहिया ॥ १४७ ॥ एएसि णं भेते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं वेइंदियाणं तेइंदियाणं चर्डारेदियाणं पंचिंदियाणं अपजनगाणं कयरे कयरेहिंनो अप्पा वा बहुया वा तुक्का वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा पंचिंदिया अपज्जनगा. चडरिंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया अपज्ञत्तगा विसेसाहिया, एगिदिया अपज्ञत्तगा अणंतगुणा, सुईविया अपज्ञत्तगा बिसेमाहिया ॥ १४८ ॥ एएसि णं भंते ! सडंदियाणं एगिदियाणं बेडंदियाणं तेइंदियाणं चलिरिदियाणं पंचिदियाणं पक्रताणं कयरे क्यरेहिंनो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! मञ्त्रत्योवा चउरिंदिया पजत्तगा, पंचिंदिया पजनगा विसेमाहिया. बेइंदिया पजनगा विसेमाहिया. तेइंदिया पजनगा विसेसा-हिया, एगिदिया पजनगा अणंतगुणा, संडेदिया पजनगा विसेसाहिया ॥ १४९ ॥ एएसि णं भंते ! सइंदियाणं पजातापजाताणं कयरे कयरेहिती अप्पा वा बहुया वा तक्षा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवा सहंदिया अपजनगा, सहंदिया पजनगा संसेजगुणा। एएसि णं भंत ! एगिदियाण पजनापजनाण कमरे कमरे-हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थीवा एमिदिया अपजनगा, एगिदिया पजनगा संसेजगुणा ॥ एएसि णं मंते ! बेइंदियाणं पजनापजनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गीयमा : सम्बत्योवा बेइंदिया पजनगा, बेइंदिया अपजनगा असंखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! तेइंदियाणं पत्तनापजनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा नेइंदिया पजलगा. तेइंदिया अपजत्तमा असंखेजगुणा। एएसि णं भंते ! चर्डारेदियाणं पज्जतापजताणं कयरे कयरेहिंती अप्पा वा बहुया वा तुझा वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सव्वत्योवा चडरिंदिया पजत्तगा, चडरिंदिया अपजत्तगा असंखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! पंचिदियाणं पज्जनापजनाणं क्यरे कयरेहिंतो अप्या वा वहुया वा तुल्ला वा विसेसा-हिया वा ! गोबमा ! सक्बत्योवा पंचेंदिया पजतगा. पंचेंदिया अपजतगा असंबे-जगुणा ॥ १५० ॥ एएसि मं अंते ! सईदियाणं एगिदियाणं बेहंदियाणं तेहंदियाणं चर्डिरियाणं पंचिदियाणं पञ्चतापञ्चताणं कयरे कमरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवा नडरिंदिया पञत्तवा, पेनिंदिया पजनगा विसेसाहिया, वेईदिया पजनमा विसेसाहिया, तेईदिया पजनमा विसेसा-हिया, पंचिदिशा अपन्नतमा असंसेकगुना, चल्रिविया अपजतमा विसेसाहिया,

तेइंदिया अपजत्तगा विसेमाहिया, बेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया अपजनगा अणंतगुणा, सइंदिया अपजनगा विसेमाहिया, एगिंदिया पजनगा संखे-जगुणा, सहंदिया पजत्तगा विसेसाहिया, सहंदिया विसेमाहिया ॥ ३ दारं ॥ १५१ ॥ एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइ-याणं वणस्सङ्काइयाणं तसकाइयाणं अकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सन्वत्थोवा नसकाइया, तेउकाइया असंखे-जगुणा, पुढविकाइया विसेसाहिया, आ उकाइया विसेसाहिया, वा उकाइया विसेमाहिया, अकाइया अर्णनगुणा, वणस्मइकाइया अर्णतगुणा, सकाइया विसेसाहिया ॥ १५२ ॥ एएसि ण भेते ! मकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सद्काडयाणं नसकाइयाणं अपजनगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सन्वत्योवा तमकाइया अपजनगा, तेउकाइया अपजनगा असेलेजगुणा, पुढविकाइया अपजनगा विसेसाहिया, आडकाइया अपज-त्तगा विसेमाहिया, वाउकाइया अपजनगा विसेमाहिया, वणस्सद्काइया अपजनगा अर्णतगुणा, सकाइया अपज्ञतगा विसेसाहिया ॥ १५३ ॥ एएसि णं भंते ! सकाइ-याणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं नेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्महकाइयाणं तनकाइयाणं पजतगाणं कयरे कयरेहिंती अप्पा वा बहुया वा तुझा वा विसेमाहिया वा ? गोयमा ! मुब्बत्थोवा तमकाइया पजतगा, तेउकाइया पजतगा असंखेजगुणा, पुरुविकाइया पजनगा विसेसाहिया, आउकाइया पजनगा विसेसाहिया, वाउकाइया पजनगा विसेसाहिया, वणस्सहकाइया पजनगा अर्णतगुणा, सकाइया पजनगा विसेसाहिया ॥ १५४ ॥ एएसि णं मंते ! नकाइयाणं पजतापजतगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा बहुया ता तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा सकाइया अपजानगा, सकाइया पजानगा संखेजगुणा ॥ एएसि णं अंते ! पुढ-विकाइयाणं पज्जनापज्जनगाणं कयरे कयरेहितो अप्या वा बहवा वा तुहा वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सञ्चत्थोवा पुढविकाइया अपजनगा, पुढविकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! आउकाइयाणं पजतापजताणं कयरे कमरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्ना वा विसेसाहिया वा र गोयमा ! सम्बत्योवा आउकाइया अपजानगा, आउकाह्या पजानगा संखेळगुणा ॥ एएसि णं भेते ! तेउकाइयाणं पजनापजनाणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुमा वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्त्रत्योवा तेउकाह्या अपजातगा, तेउकाह्या पजातगा संकेजगुणा ॥ एएसि णं अंते । बाठकाइयाणं पजातापजाताणं कवरे कवरेहितो अप्या

वा बहुया वा तुक्षा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवा बाउकाइया अपज-त्तगा, बारकाइया पञ्जागा संबेजगुणा ॥ एएसि णं अंते ! बणस्सइकाइयाणं पञ्जा-पज्जताणं रुवरे कवरेहितो अप्या वा बहुया वा तुष्ठा वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सम्बत्योवा वणस्सङ्काङ्या अपजानगा, वणस्सङ्काङ्या पजानगा संखेजगुणा ॥ एएसि णं भेते ! तसकाइयाणं पज्जतापज्जनाणं क्रयरे क्यरेहिंतो आप्या वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गो॰ ! सञ्दरशोवा तसकाइया पजतगा, तसकाइया अपजतगा असंखेजगुणा ॥ १५% ॥ एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आठकाइयाणं तेजकाइयाणं बाउकाइयाणं बणस्सद्काइयाणं तसकाइयाण य पजनापजनाणं कयरे कयरेहिंनो अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा जिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा तसकाइया पजलगा, तसकाइया अपजलगा संखेज्युणा, तेउकाइया अपजलगा असंखेजगुणा, पुढविकाइया अपजनगा विसेसाहिया, आउकाइया अपजनगा विसे-साहिया, वाडकाइया अपज्जनगा विसेसाहिया, तेडकाइया पजनगा संखेजगुणा, पुढांवकाड्या पजनगा विसेसाहिया, आउकाइया पजनगा विसेसाहिया, वाउकाइया पजनगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपजनगा अर्णतगुणा, सकाइया अपजनगा विसेमाहिया, वणस्सङकाइया पजातमा संखेजगुणा, सकाइया पजातमा विसेसाहिया, सकाइया विमेसाहिया ॥ १५६ ॥ एएसि र्यं मंते ! सहुमाणं सहुमपुरविकाइमाणं ग्रहुमभाउकाइयाणं मुहुमतेजकाइयाणं ग्रहुमकाजकाइयाणं भ्रहुमकणस्सद्दकाइयाणं मुहुमनिओयाण य कयरे कमरेहिंनो अप्या वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा! सन्वरयोवा मुहुमतेउकाइया, सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया, सुहुमआउ-काइया विसेसाहिया, सहुमवाउकाइया विसेसाहिया, सहुमनिओया असंखेजगुणा, चहुमवणस्सङ्काइया अणंतगुणा, चुहुमा विसेसाहिया ॥ १५७ ॥ एएसि गं भंते । यहुमअपज्जनगाणं सुहुमयुढविकाइयअपज्जनगाणं सुहुमआउकाइयअपज्जनगाणं सुहुम-ते उकाइयअपजलगाणं सुहुमदाउकाइयअपजलगाणं सुहुमदणस्सइकाइयअपजलगाणं मृहुमनिओयअपजनगाण य कयरे कयरेहितो अप्या वा ४ १ गोयमा ! सञ्बत्योवा महुमतेजकाइया अपजत्तगा, सुहुमपुढविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, सुहुमआउ॰ काइया अपजनना विसेसाहिया, युहुमवाउकाइया अपजनना विसेसाहिया, युहुमनि-ओया अपजनगा असंबेजगुणा, सहुमवणस्तरकार्या अपजनगा अर्णतगुणा, सहुमा अपज्ञत्तमा विसेसाहिमा ॥ १५८ ॥ एएसि णं अंते ! मुहुमपज्रत्तमाणं सुहुमपुढवि-काइमपज्यत्तगार्णं सुहुमभाउकाइयपजातगार्णं सुहुमतेउकाइयपजतगाणं सुहुमबाउ-काइयपजतगार्थ सहुमवणस्तर्काइयपजतनार्णे सहुमनिओयपजतगाण य क्यरे ३९ प्रसा•

क्यरेहिंनो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्बत्धोवा मृहुमते उकाइया पजतगा, सुहुम-पुढविकाइया पजनगा विसेसाहिया, सुहमभाउकाइया पजनगा विसेसाहिया, सुहम-बाउकाइया पजलगा विसेसाहिया, सहमनिओया पजलगा असंखेजगुणा, सहम-वणस्सइकाइया पज्जतमा अर्णतगुणा, सुहुमपज्जनमा विसेसाहिया ॥ १५९ ॥ एएसि णं भंते ! सुहुमाणं पञ्चनापञ्चनगाणं क्यरे क्यरेहिंनो अप्या वा ४ १ गोयमा ! मव्बत्थोवा मुहुमअपजनगा, मुहुमपजनगा संकेजगुणा। एएसि वं भंते : मुहुम-पुर्वविकाइयाणं पज्जतापज्जनाणं कयरे कयरेहिंती अप्पा वा ४? गोयमा! सञ्बत्धोवा नुहुमपुढनिकाइया अपज्जनगा, नुहुमपुढिकिकाइया पजनगा संखेजगुणा। एएसि णं मंते ! सहमञाजकाइत्राणं पज्जनापज्जनगाणं कयरे कथरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! मन्त्रत्योवा गुहुमआउकाइया अपजनगा, मृहुमआउकाइया पजनगा संबोजगुणा । एएसि णं भेते ! महमतेउकाइयाणं पज्जनापजनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा ४ १ गोयमा ! सन्वत्योवा सुहुमतेन्द्रकाह्या अपज्जत्तगा, सुहुमतेन्द्रकाह्या पजनगा संखेजगुणा । एएसि णं भंते ! सहुमवाउकाश्याणं पजनापजनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा! मन्त्रत्योवा मुहुमवाउकाइया अपजनगा, सुहुमवाउकाइया पजनगा संखेजगुणा । एएसि णं भंते ! सुहुमवणस्सइकाइयाणं पजनापजनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा! सव्वत्योवा सहम-वणस्सङ्काङ्या अपज्जनगा, सुहुमवणस्सङ्काङ्या पज्जनगा संखेजगुणा। एएसि णं भंत ! गुहुमनिओयाणं पजतापजताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सय्वत्थोवा सहुमनिओया अपजन्तगा, सहुमनिओया पजन्तगा संखेजगुणा ॥ १६०॥ एएसि णं भंते ! सहमाणं सहमपुडविकाइयाणं सहमभाउकाड्याणं सहमतेउकाइयाणं सुहुमनाउकाइयाणं सुहुमनणस्मङ्काङयाणं सुहुमनिओयाण य पजनापजनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्योवा सुहुमतेउकाइया अपजतया, द्यहुमपुर्विकाइया अपजन्तया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया अपजन्तया विसेसा-हिया, महुमवाटकाइया अपजनया विसेसाहिया, महुमतेरुकाइया पजनया संखेज-गुणा, इहुमपुडविकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया, इहुमआउकाइया पज्जत्या विसेसा-हिया, ग्रहुमनाउकाइया पजत्तया निसेसाहिया, ग्रहुमनिओया अपजत्तया असंस्रेज-गुणा, सहुमनिओया पजत्तया संखेजगुणा, सहुमनणस्मइकाइया अपजत्तया अर्णत-गुणा, सहुमअपजात्तया विसेसाहिया, सहुमवणस्सइकाइया पजात्मा संखेजगुणा, सहमपजनया विसेसाहिया, सहमा विसेसाहिया ॥ १६१ ॥ एएसि ण भंते ! बायराणं वायरपुढविकाइयाणं बायरबाउकाइयाणं वायरवाउ-

काइयाणं बायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेत्रसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं बायरनिओयाणं बायरतसकाइयाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्थोवा बायर-तसकाइया, बायरतेजकाइया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया असं-खेज्जगुणा, बायरनिओया असंखेज्जगुणा, बायरपुरविकाइया असंखेजगुणा, बायर-भाउकाइया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया असंखेजगुणा, बायरवणस्मइकाइया अणंतगुणा, बायरा निसेसाहिया ॥ १६२ ॥ एएसि णं भंते ! बायरपुढनिकाइय-अपजत्तनाणं वायरआउकाइयअपजत्तनाणं बायरतेउकाइयअपज्तनगाणं बायरवाउ-काइयअपजनगाणं वायरवणस्मइकाइयअपजनगाणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइय-अपजनगाणं बायर्निओयअपजनगाणं बायरतसकाङ्यअपजनगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्योवा वायरतसकाइया अपजत्तगा, बायरतं उकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरबर्णस्सइकाइया अपज-त्तगा असंखेजगुणा, बायर्निओया अपजत्तगा असंखेजगुणा, बायर्पुढविकाइया अपजत्तगा असंलेजगुणा, बायरआउकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, बायरबाउ-काइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा, भायरअपज्जतना विसेसाहिया ॥ १६३ ॥ एएसि णं मंते । वायरपज्जतयाणं वायर-पुढवीकाइयपजनयाणं बायर्थाउकाइयपजनयाणं बायरतेउकाइयपजनयाणं बायर-बाउकाइयपज्जनयाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्महकाइयपज्जनयाणं बायरनिओयपजन-याणं बायरतसकाइयपज्जतयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सब्ब-त्थोवा वायरतेजकाइया पजत्तया, वायरतसकाइया पजत्तया असंखेळागुणा, पत्तय-सरीरवागरबणस्सइकाइया पज्ताया असंखेजगुणा, बायरनिओया पज्रतया असंखे-अगुणा, बायरपुढवीकाइया पजनया असंकेजगुणा, बायरआउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरवाजकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरवणस्सहकाइया पज-त्तया अर्णतगुणा, बायरपजन्तया विसेसाहिया ॥ १६४॥ एएसि णं भंते ! बायराणं पजतापजताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ श गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरपज-त्तया, वायरअपज्यतया असंबेजगुणा । एएसि मं भंते । बायरपुढवीकाइयाणं पजनापजनाणं क्यरे क्यरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयसा ! सव्वत्योवा नागरपुढवी-काइया पळत्तया, बायरपुढवीकाइया अपजत्तया असंबोजगुणा । एएसि णं मेते ! बायरआउकाइयाणं पञ्चतापज्ञताणं क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सम्बत्योवा वायरभाउकाह्या पजनाया, वायरकाउकाह्या अपजनाया असंखेज-गुणा। एएसि णं मंते! नास्रतेष्ठकाह्याणं पजतापजताणं कयरे क्यरेहिंतो

अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्योवा वायरतेत्रकाइया पजनाया, वायरतेत्रकाइया अपजात्या असंकेजगुणा । एएसि णं संते ! बायरबाउकाइयाणं पजतापजताणं कयरे कमरेहिंतो अप्पा वा ४ रे गोगमा ! सञ्बत्योवा बायरवाउकाइया पज्जत्तया, वायरबाउकाइया अपज्ञत्तवा असंसेजगुणा । एएसि णं भंते ! बाग्रवणस्सङ्काइयाणं पजनापजनाणं कवरे कवरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्योवा बायरवणस्स-इकाइया पजत्तया, बायरवणस्मइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा। एएसि णं भंते ! पत्तेयमरीरबायरवणस्सइकाइयाणं पज्जतापज्जताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पत्तेयसरीरनायरवणस्मइकाइया पज्जत्तया, पत्तेयसरीरवायरवण-स्सडकाइया अपजन्तया असंबोजगुणा। एएसि णं भंते ! बायरनिओयाणं पजन्ता-पजनाणं क्यरे क्यरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सव्यत्योवा बायरनिओया पजता, बायरनिओया अपजता असंखेजगुणा। एएसि णं भंते ! बायरनसकाडयाणं पज्जनापज्जनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सव्वस्थोवा बायरतस-काइया पजता, बायरतसकाइया अपजना असंखेजगुणा॥ १६५॥ एएसि णं मेते । बायराणं वायरपुढवीकाइयाणं बायरआउकाइयाणं वायरतेउकाइयाणं वायर-वाउकाइयाणं बायरवणस्सङकाङ्याणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सङकाङ्याणं बायरनिओ-याणं वायरतसकाइयाणं पजतापजताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! नव्यत्योवा वायरतेउकाइया पजत्तया, बायरतसकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरतसकाइया अपजनया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया पजनाया असंबेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरपुढवीकाश्या पजत्तया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया पजनया असंखेजगुणा, नायरतेउकाइया अपजत्तमा असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरनायरवणस्सइ-काइया अपजनमा असंखेजगुणा, बायरनिओया अपजनमा असंखेजगुणा, बायर-पुढवीकाइया अपजनया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया अपजनया असंखेजगुणा, वायरवाउकाइया अपज्जनया असंखेजगुणा, बायरवणस्सहकाइया पज्जनया अणंत-गुणा, वायरवणस्सङ्काङ्या अपजन्तया असंखेजगुणा, बायरअपजन्तया विसेसाहिया, वायरः विसेसाहिया ॥ १६६ ॥ एएसि णं मंते । सुहुमाणं सुहुमपुढवीकाइयाणं युहुमञाचकाइयाणं सहुमतेचकाइयाणं सहुमनाचकाइयाणं सुहुमनणस्सइकाइयाणं सहुमनिओयाणं बायराणं बायरपुढवीकाइयाणं वायरमासकाइयाणं बायरतेसकाइयाणं वायरवाउकाइयाणं वायरवणस्सङ्काइयाणं पत्तेयसरीरवायस्वणस्सङ्काइयाणं वायर-निओयाणं तसकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्या वा ४ १ गोयमा ! सव्वत्योवा

बायरतसकाइया, बायरतेवकाइया असंखेळागुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सङ्काइया असंबेजगुणा, बायरनिओया असंबेजगुणा, बायरपुढवीकाइया असंबेजगुणा, बायरआउकाइया असंसेजगुणा, बायरबाउकाइया असंसेजगुणा, सहुमतेउकाइया असंखेजगुणा, सुहुमपुदवीकाइया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया, स्रहुमवाउकाइया विसेसाहिया, स्रहुमनिओया असंखेजगुणा, बायरवणस्सङ्काइया भर्णतगुणा, बायरा विसेसाहिया, सहुमवणस्सइकाइया असंखेळगुणा, सहुमा विसेसा-हिया ॥ १६७ ॥ एएसि णं भेते ! सहुमअपजत्तयाणं सहुमपुढवीकाइमाणं अपज्यत्त-याणे मृहुमआउकाइयाणं अपजत्तयाणं मृहुमतेउकाइयाणं अपजत्तयाणं सुहुमवाउ-काइयाणं अपज्जत्तयाणं द्वहुमवणस्तद्काइयाणं अपज्जत्तयाणं द्वहुमनिओयाणं अप-जात्त्राणं बायरअपजान्याणं वायरपुढवीकाऱ्याणं अपजात्याणं बायरआउकाऱ्याणं अपजनयाणे बायरतेचकाइयाणं अपजनयाणे बायरवाचकाइयाणं अपजनयाणे बायरवणस्सइकाइयाणं अपज्जनयाणं प्रतेयसरीरबायरवणस्सइकाइयाणं अपज्जतयाणं बायरनिक्षोयाणं अपजात्तयाणं वायरतसकाइयाणं अपजात्त्याणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सव्बत्योवा बायरतसकाइया अपजन्मा, बायरतेटकाइया अपजनया असंखेळगुणा, पत्तेयसरीरबायरबणस्सहकाइया अपजत्तया असंखेळगुणा, बायरनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरपुढवीकाइया अपजत्तया असंखेज-गुणा, वायरआठकाइया अपजत्तया असंबेजगुणा, बायरवाठकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमतेउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमपुढवीकाइया अप-जत्तया विसेसाहिया, सुहुमञाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरवणसाइ-काइया अपजत्तया अर्णतराणा, बायरा अपजत्तया विसेसाहिया, सुहुमवणस्सङ्काइया भपजत्तया असंबेजगुणा, ब्रहुमा अपजत्तया विसेसाहिया॥ १६८॥ एएसि णं भंते । शुहुमपञ्चत्तयाणं सुहुमपुद्धविकाइयपञ्चत्तयाणं सुहुमञ्जाटकाइयपञ्चत्तयाणं सहु-मतेजकाह्यपज्जनयाणं सुहुनवाजकाह्यपज्जनयाणं सुहुनवणस्सह्काह्यपजनयाणं सुहु-मनिक्षीयपञ्जतयाणं बायरपञ्जतयाणं बायरपुर्वविकार्यपञ्चत्तवाणं बायरजाउकाइ॰ यपजत्तयाणं वाबरतेजकाश्यपञ्चत्तयाणं वाबरवाजकाश्यपञ्चत्तयाणं वाबरवणस्साह-काइयपज्जतयाणं पत्तेयससीरवायरवणस्सङ्काइयपज्जतयाणं वायरनिओयपज्जतयाणं बायरतसकाइयपजात्तयाण व कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ! गोयमा ! सव्वत्योदा बांबरतेज्काह्या पजलया, बांबरतसकाह्या पजलवा असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरू बायरवणस्तरकार्या वयाराया वसंबैक्तुणा, वायरनिस्रोया पजाया असंबेखनुणा,

वायरपुढविकाइया पजनमा असंबेजगुणा, बायरआउकाइया पजनया असंबेजगुणा, वायरवाउकाइया पजनया असंखेजगुणा, सुहुमतेउकाइया पजन्तया असंखेजगुणा, सुहुमपुढविकाइया पज्जाया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया पज्जाया विसेसाहिया, सुहुमबाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सुहुमनिओया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया पजत्त्वा अणंतगुणा, बायरपजत्त्वा विसेसाहिया, सृहुम-वणस्सङकाइया पजन्तया असंखेजगुणा, ग्रहुमपजन्तया विसेसाहिया ॥ १६९ ॥ एएसि णं भेते ! सुहुमाणं वायराण य पज्जत्तापज्जताणं कयरे कयरेहिनो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! मञ्जत्थोवा बायरा पज्जत्तया, बायरा अपजत्तया असंखेजगुणा, गुहुम-अपजत्तया असंखेजगुणा, मुहुमपजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! सहुम-पुढिविकाइयाणं बायरपुढिविकाइयाण य पज्जतापज्जनाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा बायरपुढविकाइया पजन्तया, वायरपुढविकाइया अपज्ञत्तगा असंबेजगुणा, मुहुमपुद्रविकाइया अपज्ञत्तया असंबेजगुणा, सुहुम-पुढिविकाइया पजनया संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! सहुमञाउकाइयाणं बायर-आउकाइयाण य पजतापजताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४१ गोयमा! सञ्बत्थोवा बायरआउकाङ्या पजनया, बायरआउकाङ्या अपजनया असंखेज-गुणा, चुहुमञाउकाइया अपजन्तया असंखेजगुणा, मुहुनआउकाइया पजन्तया संखेळागुणा ॥ एएसि णं भंते ! ब्रहुमतेउकाइयाणं वायरतेजकाइयाण य पजता-पजत्ताणं कयरे कयरेहिंती अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्योवा वायरतेउकाइया पजनया, वायरतेउकाइया अपजनमा असंखेजगुणा, सहुमतेउकाइया अपजनमा असंनेजगुणा, सहुमतेउकाइया पजनाया संनेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! सहुमवाउ-काइयाणं बायरवाउकाइयाण य पज्जनापजनाणं कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्बत्योवा बायरबाउकाइया पजत्तया, बायरवाउकाइया अफजत्तया असंखेजगुणा, प्रहुमा तेउकाङ्या अपजत्तया असंखेजगुणा, प्रहुमवाउकाइया पजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि णं अंते ! बहुमवणस्सङ्काइमाणं शागरवणस्सइ-काइयाण य कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सव्करभोवा बायरब-णस्मइकाइया पजत्तया, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेळगुणा, सहुम-वणस्महकाह्या अपजत्तया असंखेजगुणा, ग्रहुमवणस्सहकाह्या पजत्तया संखे-जगुणा ॥ एएसि णं भंते ! सहुमनिओयाणं वायरनिओयाण य पजातापज-ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? योयमा! सम्बत्योवा बायरिनओया पजत्तया, बायरनिओया अपजत्तया असंबेजगुणा, इहुमनिओया अपजत्त्या

असंखेजगुणा, सहुमनिओया पजत्तया संखेजगुणा॥ १७०॥ एएसि णं मंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढवीकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउका-इयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिओयाणं वायराणं वायरपुढविकाइयाणं वायर-आउकाइयाणं बायरतेखकाइयाणं बायरवाउकाइयाणं बायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेय-सरीरबायरवणस्पद्काइयाणं वायरनिओयाणं वायरतसकाइयाण य पज्जनापज्जनाणं क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्थोवा बायरतेउकाइया पजनाया, वायरतसकाइया पजनया असंखेजगुणा, बायरतसकाइया अपजन्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरबणस्सहकाह्या पजनया असंखेजगुणा, वायरनिओया पजनया असंखेजगुणा, वायरपुढविकाइया पजनाया असंखेजगुणा, वायरआउकाइया पज-त्तया असंखेजगुणा, बायरबाडकाइया पजताया असंखेजगुणा, वायरतेडकाइया अपजनया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्मइकाइया अपजत्तया असंखेज-गुणा, बायरनिओया अपज्ञत्तया असंखेजगुणा, बायरपुढवीकाइया अपज्जनया असंखेजगुणा, बायरकाउकाइया अपजनाया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया अपजात्या असंबेजगुणा, मुहुमतेउकाइया अपजात्या असंबेजगुणा, मुहुमपुढवी-काइया अपज्जनया विसेसाहिया, सहुमआउकाइया अपजनया विसेसाहिया, सहुम-वाउकाइया अपजतया विसेसाहिया, सहुमतेउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमपुढवीकाउया पजत्तया विसेसाहिया, धुहुमब्बाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया पजनया विसेसाहिया, सुहुमनिओया अपजनया असंखेजगुणा, सुहुमनिओया पजत्तया संस्रेजगुणा, नायरवणस्सङ्काइया पजत्तया अणंतगुणा, नायरपजत्तया विसेसाहिया, नायरनणस्मइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, नायर-अपजन्तया विसेसाहिया, बायरा विसेसाहिया, सुहुमवणस्सइकाइया अपजन्या असंखेजगुणा, सुदुमअपजत्तया विसेसाहिया, सुदुमवणस्सइकाइया पजत्तया संखेज-गुणा, सुहुमपजन्तया विसेसाहिया, सुहुमा विसेसाहिया ॥ ४ दारं ॥ १७१ ॥ एएसि णं भन्ते ! जीवाणं सजोगीणं मणजोगीणं वहजोगीणं कायजोगीणं अजोगीण य कमरे कमरेहिंतो अप्पा वा बहुवा वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्बत्योवा जीवा मणजोगी, वहजोगी असंखेळगुणा, अजोगी अर्णतगुणा, कायजोगी भणंत्राुगा, सजोगी विसेसाहिया ॥ ५ दारं ॥ १७२ ॥ एएसि णं भन्ते ! जीवाणं सवेग्रगाणं इत्वीवेग्गाणं पुरिसवेग्गाणं नपुंसगवेग्गाणं अवेग्गाण व क्यरे क्यरे-हिंतो अप्पा वा बहुसा वा तुक्का वा विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सञ्चत्योवा जीवा पुरिसवेयगा, इत्यीवेयगा संखेळागुणा, अवेयगा अणंतगुणा, नपुंसगवेयया अणंत-

गुणा, सवेयगा विसेसाहिया ॥ ६ दारं ॥ १७३ ॥ एएसि णं भेते ! सकसाईणं कोहकसाईणं माणकसाईणं मायाकसाईणं लोहकसाईणं अकसाईण य कयरे कयरे-हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुक्षा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा जीवा अक्रमाई, माणक्साई अर्णतगुणा, कोहकसाई विसेसाहिया, मायाकसाई विसेसाहिया, लोहकसाई विसेसाहिया, सकसाई विसेसाहिया ॥ ७ दारं ॥ १७४ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं मलेस्साणं किण्हलेस्माणं नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउलेस्साणं पम्ह-छेस्माणं सङ्कलेस्साणं अलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विमेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्बत्थोवा जीवा मुक्छेस्सा, पम्हछेस्सा संखेजगुणा, तेउछेस्मा संखेजगुणा, अलेस्सा अर्णनगुणा, काउलेस्सा अर्णनगुणा, नीलकेस्सा विसेसाहिया, कम्हळस्सा विसेमाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया ॥ ८ दार्र ॥ १ ५% ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं सम्महिद्वीणं मिन्छादिद्वीणं सम्मामिन्छादिद्वीण य कयरे कमरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुन्ना वा विसंसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वन्थोवा जीवा सम्मामिन्छादिद्री, सम्माहिद्री अर्णतगुणा, मिन्छादिद्वी अर्णतगुणा ॥ ९ दारं ॥ १७६ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं आभिणिबोहियणाणीणं सुयणाणीणं औहिणाणीणं भण-पजनणाणीणं केवलणाणीण य कयरे कयरेहिंनो अप्पा वा बहुया ना नुहा वा विसेगाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवा जीवा मणपज्जवणाणी, ओहिणाणी असं-केजगुणा, आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी दोवि तुस्रा विसेमाहिया, केवलणाणी अर्णनगुणा ॥ १७७ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं महअकाणीणं सुवसकाणीणं विसंगणाणीण य कयरे कयरेहिंनी अप्पा वा बहुया वा तुह्रा वा विसेसाहिया ना ? गोयमा ! मञ्बत्योवा जीवा विभंगणाणी, मद्भन्नाणी सुयअसाणी दोवि तुह्रा अणंत्रुणा ॥ १७८ ॥ एएनि णं भंते ! जीवाणं आसिणिवोहियनाणीणं सुयताणीणं ओहिनाणीणं मणपञ्जवनाणीणं केवळनाणीणं मङ्खनाणीणं सुयसनाणीणं विभंग-नाणीण य कयरे क्यरंहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुझा वा विसेमाहिया वा ? गोयमा ! मन्त्रत्थोता जीवा भणपजावनाणी, ओहिनाणी असंखेखगुणा, आसिणिबोहिसनाणी मुयनाणी दोवि तुक्का विसेसाहिया, विमंगनाणी असंखेजगुणा, केवलनाणी अणंत-गुणा, मइअन्नाणी सुयअन्नाणी य दोनि तुझा अर्णतगुणा ॥ १० दारं ॥ १७९ ॥ एएमि णं भंते ! जीवाणं चक्खुदंभणीणं अचक्खुदंसणीणं ओहिदंसणीणं केवछदंस-णीण य उत्यरे कथरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुक्का वा विसेसाहिया वा ? गीयमा ! सन्वत्योत्रा जीवा ओहिदंसणी, चक्खदंसणी असंसेजगुणा, केवलदंसणी अजंतगुणा, अचक्खुदंसणी अणंतगुणा ॥ ११ दारं ॥ १८० ॥ एएसि णं संते ! जीवाणं

संजयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुका वा विसेसाहिया वा ? गोयसा ! सन्वत्योवा जीवा संजया, संजयासंजया असंखेजगुणा, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया अणंतगुणा, असंजवा अणंतगुणा ॥ १२ दारे ॥ १८९ ॥ एएसि णं मंते ! जीवाणं सागारीवउनाणं अणागारीवउत्ताण य कयरे कयरेहिंती अप्पा वा बहुया वा तुझा वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सव्वत्योवा जीवा अणागारोवउत्ता. सागारीवउत्ता संखेजगुणा ॥ १३ दारं ॥ १८२ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाणं अणाहारगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसे-साहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा जीवा अणाहारगा, आहारगा असंसे अगुणा ॥ १४ दारं ॥ १८३ ॥ एएसि णं भेते । जीवाणं भासमाणं अभासमाण य क्यरे कयरेहिंगो अप्पा वा बहुया वा तुष्ठा वा विसेमाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवा जीवा भासगा, अभासगा अर्णतगुणा ॥ १५ दारं ॥ १८४ ॥ एएसि णं संते ! जीवाणं परिलाणं अपरिलाणं नोपरिलनोअपरिलाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बन्धोवा जीवा परिता, नोपरि-त्तनोअपरिता अणंतगुणा, क्षपरिता अणंतगुणा ॥ १६ दारं ॥ १८५ ॥ एएसि णं भंत ! जीवाणं पजत्ताणं अपज्ञत्ताणं नोपजतानोअपज्ञताण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुवा वा तुहा वा बिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवा जीवा नोपजन त्तानोअपज्ञत्तना, अपज्ञत्तना अणंतगुणा, पज्ञत्तना संखेजगुणा ॥ १७ दारं ॥ ॥ १८६ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं मुहमाणं वायराणं नोम्रहमनोवायराण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवा जीवा नोसुहुमनोबायरा, बायरा अणंतगुणा, सुहुमा असंखेजगुणा ॥ १८ दार ॥ ॥ १८७ ॥ एएसि णं अंते ! जीवाणं सभीणं असभीणं नोसभीनोअसभीण य क्यरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुःहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्यत्योव-जीवा सभी, नोसभीनोअसभी अणंतगुणा, असभी अणंतगुणा ॥ १९ दारे ॥ ॥ १८८ ॥ एएसि णं अंते । जीवाणं सबसिद्धियाणं अभवसिद्धियाणं नोअव-सिद्धियानीअभवसिद्धियाण व कवरे कमरेहिंती अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया ना ? गोवमा ! सन्वत्योवा जीवा अभवसिक्षिया, णोमवसिक्षियाणी-अभवतिदिया अर्णत्युणा, भवतिदिचा अर्णत्युणा ॥ २० दारं ॥ १८९ ॥ पएति र्ण अंते ! धम्मरिकायक्षयस्यरिकायकागासरिकायजीवरिकायपीमाकरिकाया अदासमयामं क्ष्मद्रवार करते क्षेत्ररेष्टितो अप्या वा बहवा वा तहा वा विसेसा-

हिया वा ? गोयमा ! धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए एए णं तिजिवि तुल्ला दव्यद्वयाए मव्यत्योवा, जीवत्यिकाए दव्यद्वयाए अर्णतमुणे, पोगगलियकाए दब्बहुयाए अणंतगुणे, अदासमए दब्बहुयाए अणंतगुणे ॥ १९० ॥ एएसि णं भंते ! धम्मत्यिकायअधम्मत्यिकायआगासत्यिकायजीवत्यिकायपोग्गलत्यिकायअद्धासमयाणं पएसहुयाए क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा नुखा वा विसेसाहिया वा? गोयमा! धम्मन्थिकाए अधम्मन्धिकाए एए णं डांबि तुहा पएसहुयाए सन्वत्थोवा, जीवन्धि-काए पएमहुयाए अणंतगुणे, पोम्गलत्यिकाए पएसहुयाए अणंतगुणे, अद्धासमए यएसहुत्राण् अणंतगुणे, आगामत्यिकाए पएसहुत्राए अणंनगुणे ॥ १९१ ॥ एयस्म णं भेते ! धम्मस्थिकायस्म दब्बद्वपण्यद्वयाण् कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया ना तुका वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! मन्वत्यांचे एगे धम्मत्थिकाए दव्बद्वयाए, से चेव पएसहुत्राए असंखेजगुणे । एयस्य णं मंत्र । अधम्मत्थिकायस्य दब्बहुपएसहु-याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा नुक्रा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! मन्त्रत्थोवे एगे अधम्मत्थिकाए दब्बहुयाए, से चेव पएमहुयाए असंसेजगुणे। एयम्य णं भंते ! आगासत्थिकायस्स द्व्यद्वपएसद्वयाए कयरे कयरेहिंनो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा श्योगमा । सम्बत्थांचे एगे आगासित्यकाए दब्बहुयाए, से चेव पएसहुयाए अर्णतगुणे। एयस्य णं मैते ! जीवत्थिकायस्स दःबद्वप्रएसद्वयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेमाहिया वा ? गायमा ! मध्यत्थोवं जीवत्थिकाए दब्बट्टयाए, से चेव पएमट्टयाए असंखेळगुणे । एयस्य णं अंते ! पोग्गलिकायस्य दव्बद्वपएसद्वयाए क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवे पोगगलियकाए दव्बद्धयाए, सं चेव पएराद्वयाए असंखे ऋगुणे । अद्धासमए न पुच्छिजङ्, पएसामाना ॥ १९२ ॥ एएम् णं भंत ! धम्मत्यकायअधम्मत्यकायआगासत्यकायजीवत्यकायपोगगलत्य-क यअदासमयाणं दव्बद्वपएसद्वयाए क्यरे क्यरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसंताहिया वा? गोयमा । वम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए आगासत्यिकाए एए तिकि वि तुह्न। दव्बद्वयाए सन्बत्धोवा, धम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए य एएसि णं दोषि वि तुल्ला पएसहुयाए असंखेजगुणा, जीवत्यिकाए द्व्यहुयाए अर्णतगुणे, से चंत्र पएमद्वयाए असंखेळगुणे, पोम्गलत्यकाए दञ्बद्वयाए अणंतपुणे, से चेव पएसङ्घ-याए असंखे जगुणे, अदासमए दब्बहुपएसहुबाए अजंतगुणे, आगासत्यकाए पएसहु-याए अर्णतगुणे ॥ २१ दार ॥ १९३ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं चरिमाणं अचरि-माण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुक्षा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा !

सम्बत्योवा जीवा अचरिमा, चरिमा अर्णतगुणा ॥ २२ दारं ॥ १९४ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं पोम्पलाणं अद्धासमयाणं सञ्बदक्याणं सञ्वपरहाणं सञ्वपज्जवाण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्या वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा जीवा. पोग्गला अर्णतगुणा. अद्धासमया अर्णतगुणा. सञ्बद्दन्ता विसेसाहिया, सम्ब-पएसा अर्णतगुणा, सब्वपञ्चवा अर्णतगुणा ॥ २३ दारं ॥ १९५ ॥ खेताणुवाएणं सम्बत्योवा जीवा उन्नलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलुके असंखेजगुणा, उन्नलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ १९६ ॥ खेलाणुवाएणं सम्बत्धोवा नेरडया तेलोके. अहोलोयतिरियलोए असं-के जगुणा, अहोलोए असंखेजगुणा ॥ १९७ ॥ खेताणुवाएणं सव्वत्योवा तिरिक्ख-जोणिया उन्नलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असं-क्रेजगुणा, तेलोक् असंखेजगुणा, उन्नलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया। नेताणुवाएणं मञ्चत्योवाओ तिरिक्सजोणिणीओ उन्नलोए, उन्नलोयतिरियलोए असं-बेजगुणाओ, तेलोक्के संबेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए संबेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेजगुणाओ ॥ १९८ ॥ खेताणुवाएणं मञ्बरयोगा मणुस्ता तेलोके, उन्नलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, उन्नलोए संकेजगुणा, अहोलोए संकेजगुणा, तिरियलोए संकेजगुणा । वेत्तागुवाएणं सन्बत्योवाओं मणुरसीओ तेलोके, उन्नलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरि-यस्रोए संबेजगुणाओ, उन्नलोए संखेजगुणाओ, अहोस्रोए संखेजगुणाओ, तिरियस्रोए संखेजगुणाओ ॥ १९९ ॥ बेसाणुवाएणं सन्बत्योवा देवा उन्नलोए, उन्नलोगतिरिय-लोए असंबेजगुणा, तेलोके संबेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संबेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । सेत्ताणुनाएणं सन्वत्योवाओ देवीओ उन्नलोए. उन्नलोयतिरियलोए असंने जगुणाओं, तेलोके संसे जगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलॉए संखेजगुणाओ ॥ २००॥ सेताएवाएणं सन्वत्योवा अवणवासी देवा उन्नलोए, उन्नलोयतिरियलोए असंखेळ-गुणा, तेलोके संखेजगुणा, अहोकोयतिरिज्ञोए असंखेजगुणा, तिरियकोए असंखेज-गुणा, अहीलीए असंखेजगुणा । बेताजबाएणं सञ्बत्योवाओ सवभवासिणीओ देवीओ उद्गुलोए, उद्गुलोमतिरियळोए असंखेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोय-तिरियकोए असंकेजनुणाओ, तिरिक्कंए असंकेजनुणाओ, अहोलोए असंकेज-गुणाओ ॥ सेतापुनाएणं सन्तरयोगा नापनंतरा देवा उन्नळोए, उन्नळोयतिरियळोए असंबेजगुणा, तेलोह संबेजगुणा, अहोत्लेबतिरियलोए असंबेजगुणा, अहोत्लेए

असंखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेनाणुवाएणं सम्बत्योवाओ वाणमंतरीओ देवीओ उद्गलोए. उद्गलोयतिरियलोए असंबेजगुणाओ, तेलोके संबेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेज-गुणाओ ॥ खेताणुवाएणं सञ्चत्योवा जोइसिया देवा उन्नुलोए, उन्नुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्के संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा । खेताणुवाएणं सम्बत्धोवाओ जोइसिणीओ देवीओ उडुलोए, उडुलोयतिरियलोए असंबेजगुणाओ, तेलोके संबेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए असंलेज्युणाओ, अहोलोए संलेज्युणाओ, तिरियलोए असं-ले जगुणाओ ॥ खेत्ताणवाएणं सन्वत्थोवा वेमाणिया देवा उन्नलोयतिरियलोए. तेलोके संने जगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा. उद्गलीए असंखेजगुणा । केसाणुवाएणं सव्वत्योवाओ वेमाणिणीओ देत्रीओ उह्नलोयतिरियलोए, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए संखेज-गुणाओ, अहोलोए संसेजगुणाओ, तिरियलोए संसेजगुणाओ, उद्गलोए असंसेज-गुणाओ ॥ २०१ ॥ खेताणुवाएणं सव्यत्योवा एगिदिया जीवा उन्नहोयतिरियस्त्रेए, अहोलोयितिरियलोए विसेमाहिया, तिरियलोए असंखिजगुणा, तेलोके असंखिजा-गुणा, उन्नलोए असंखिजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । सेनाणुवाएणं सम्बत्योवा एगिंदिया जीवा अपजत्तगा उन्नुलोयतिरियलोए, अहोकोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उहुलोए असंखेजगुणा, अहो-लोए विसेसाहिया । सेताणुवाएणं मन्वत्योचा एगिदिया जीवा पजत्तगा उन्नलोय-निरियलोग्, अहोलोयतिरियलोग् विसेसाहिया, तिरियलोग् असंखिजगुणा, तेलोके असंन्तिज्ञगुणा, उन्दुलोए असंन्तिज्ञगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०२ ॥ सेता-णुवाएणं सन्वत्थोवा बेइंदिया उन्हलोए, उन्हलोयतिरियलोए असंखिजमुणा, तेलुके असंस्तिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंस्तिजगुणा, अहोलोए संस्तिजगुणा, तिरि-यलोग् संखिजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्योवा बेइंदिया अपजन्तमा उन्नुत्योए, उहुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, अहांलोयतिरियलोए अमंबेजगुणा, अहोलोए संबेजगुणा, तिरियलोए संबेजगुणा । बेताणुबाएणं सन्वत्योवा त्रेइंदिया एजना उन्हलोए, उन्हलोयतिरियकोए असंश्वित्यगुणा, तेलोके असंखिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखिजगुणा, अहोलोए संखिजगुणा, तिरि-यलोए संखिज्यगुणा ॥ स्रेताणुवाएणं सञ्बत्योवा तेईदिया उनुलोए, उनुलोयतिरि-यलोए असंसिजगुणा, तेलोके वसंसिजगुणा, महोलोयतिरियलोए असंसिजगुणा,

अहोलोए संविज्युणा, तिरियलोए संविज्युणा । खेताणुवाएणं सन्वत्थोवा तेइंदिया अपजात्या उद्दुलोए, उद्दुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असं-बेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंबेजगुणा, अहोलोए संबेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेलाणुबाएणं सञ्बत्योवा तेइंदिया पज्जलया उन्नलोए, उन्नलोय-विरियलोए असंखेजगुणा, तेलुके असंखेजगुणा, अहोलोगतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा ॥ खेताणुवाएणं सन्वत्थोवा चर्डारे-दिया जीवा उड्ढलोए, उड्ढलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, अहोलोर्यातरियलोए असंबेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संबेजगुणा। केताणुवाएणं सव्वत्योवा चर्डारंदिया जीवा अपज्जतया उन्नुलोए, उन्नुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलुके असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेताणुबाएणं सम्बत्योवा चर्रिदिया जीवा पजत्तया उन्नुलोए, उन्नुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्ने असंखेजगुणा, अहो-कोयतिरियलोए असंबेजगुणा, अहोलोए संबेजगुणा, तिरियलोए संबेजगुणा ॥२०३॥ बेताणुवाएणं सन्तरयोवा पंचिदिया तेलुके, उष्टुलोयतिरियलोए संखेळगुणा, अहो-लोयतिरियलोए संखेजगुणा, उन्हलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा । खेताणुवाएणं सब्बत्योवा पंचिदिया अपजत्तया तेलोके, उन्नलोय-तिरियलोए संबेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संबेजगुणा, उन्नुलोए संबेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरिक्लोए असंखेजगुणा। खेताणुवाएणं सम्बरधोवा पंचिदिया पजता उड्डलोए, उड्डलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलुके संखेजगुणा, अहोलोय-तिरियलोए संबेजगुणा, अहोलोए मंखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा ॥ २०४ ॥ बेताणुवाएणं सम्बत्योवा पुढविकाइंबा उडुकोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंख्रिजगुणा, तेलोके असंख्रिजगुणा, उन्नलोए असंखि-जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेताणुवाएणं सव्यत्योवा पुढविकाइया अपजत्तया द्रकायतिरियसोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंबेजगुणा, उन्नलोए असंबेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया। खेलाणुवा-एणं सम्बत्योवा पुढविकाइया पजात्वा उडुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए मिसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलुके असंखेजगुणा, उष्टुलोए असंखेज-गुणा, अहोळोए विसेसाहिया ॥ २०५ ॥ केताणुबाएणं सम्बत्योवा आउकाह्या उन्नलीयतिरियलीए, अहोकोयतिरियलीए विसेसाहिया, तिरियलीए असंखेजगुणा, 'तेल्लके असंबोध्युणा, उन्हर्केएं असंबोध्युणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेताणु- वाएणं सन्वत्थोवा आउकाइया अपजात्तया उच्चलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उन्नुलोए असंखेज-गुणा, अहोलोए विसेसाहिया। खेलाणुवाएणं सव्यत्योवा आउकाइया पजलया उडुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेत्येके असंखेजगुणा, उन्हलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०६ ॥ क्षेत्राणुवाएणं सब्बरघोवा तेउकाइया उद्दुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसंमाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्के असंखेजगुणा, उहुलोए असंखेज-गुणा, अहोलोए विसेसाहिया। सेनाणुवाएणं मन्वत्योवा तेउकाऱ्या अपजन्मा उद्दुलोयतिरियलोए, अहोत्रोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तंलोक्षे असंखेजगुणा, उच्चलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया। खेताणु-बाएणं सम्बत्योवा तेटकाइया पज्जत्तया उष्टुलोयतिरियलोए, अहोलोयितिरियलोए विमेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उक्कुलोए असंखेज-गुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०७ ॥ खेलाणुवाएणं सव्वत्योवा वाउकाइया उडुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेमाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्दुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेताणु-वाएणं सन्वत्थोवा वाउकाह्या अपजनाया उबुलोयतिरियलोए, अहोलोयितिरियलोए विनेमाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उन्नुलोए असंखे-जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेलाणुवाएणं सव्वत्थोवा वाउकाह्या पजन्तया उहुकोर्यानरियलोए, अहोलोयतिरियलोए निसंसाहिया, तिरियलोए असंखेजागुणा, तेलुकं असंखेजगुणा, उद्भुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०८ ॥ खेनाणुवाएणं सन्वत्योवा वणस्सइकाइया उ**न्ह**ळोयतिरियलोष्, अहोलोयतिरियलोष् विसेमाहिया, तिरियलाए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उन्नुलोए असंखेज-गुणा, अहोलोए विसेसाहिया। लेताणुवाएणं सव्वत्योवा वणस्सह्काइया अपज-त्तया उन्हलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज-गुणा, तलुके असंखेजगुणा, उन्नलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया। खेनाणुवाएणं सन्बत्थोवा वणस्सङ्काइया पजनया उड्डलोयतिरियलोए, अहोलोय-तिरियलोग् विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्ने असंखेजगुणा, उन्नलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०९ ॥ खेलाणुवाएणं सन्वत्योवा तस-काइया तेलोके, उहुलोयतिरियलोए असंसे बगुणा, अहोलोयतिरियलोए संसे जगुणा, उद्दुलोए मंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा । खेताणु- ं

वाएणं सम्बत्योवा तसकाइया अपजातया तेलोके, उन्नलोयतिरियलोए असंबेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, उन्नलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरि-यलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सम्बत्थोवा तसकाइया पजत्तया तेलोके. उन्नलो-यतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा. उन्नलोए संखेजगुणा. अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा ॥ २४ दारं ॥ २१० ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं श्राडयस्य कृत्यस्य बंधगाणं अवंधगाणं पजनाणं अपखताणं चुत्ताणं जागराणं समोहयाणं असमोहयाणं सायावेयगाणं असायावेयगाणं इंदिओव-उत्ताणं नोइंदिओवउत्ताणं सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताण य क्यरे क्यरेहिंती अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा । सम्बत्योवा जीवा आउ-यस्म कम्मरस बंधगा १. अपजन्या संखेजगुणा २, सुत्ता संखेजगुणा ३, समी-इया संखेजगुणा ४, सायावेयगा संखेजगुणा ५, इंदिओवउत्ता संखेजगुणा ६, अणागारोवउत्ता संखेळगुणा ७. सागारोवउत्ता संखेळगुणा ८, नोइंदिओवउत्ता विसे-साहिया ९, असायावेयगा विसेसाहिया १०, असमोह्या विसेसाहिया ११, जागरा विसेसाहिया १२. पजनया विसेसाहिया १३, आउयस्य कम्मस्स अवंश्या विसेसा-हिया १४॥ २५ दार्र ॥ २११॥ खेताणवाएणं सञ्चत्योवा पुरगला तेलोके. उन्नलोय-तिरियलोए अणंतगुणा, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखे जगुणा, उपलोए असंखेजागुणा, अहोलोए विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सञ्वत्योवा प्रग्गला उन्नदिसाए, अहोदिसाए विसेसाहिया, उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपन्नत्थिमेण उ दोवि तुला असंबेजगुणा, दाहिणपुरच्छिमेण उत्तरपचित्यमेण य दोवि विसेसाहिया. पुरच्छिमेणं असंखेजगुणा, प्रवस्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । खेताणवाएणं सन्वत्योवाई दन्त्राई तेलोके, उन्नलोयतिरियलोए अणंतगुणाई. अहोलोयतिरियलोए विसेसाहियाई, उष्ट्रलोए असंखेजगुणाई, अहोलोए अणंतगुणाई, तिरियस्रोए संखेजगुणाई । दिसाणुनाएणं सञ्जत्योवाई दब्बाई अहोदि-साए, उद्मृदुसाए अणंतनुषाइं, उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपचित्यमेण य दोवि तुह्नाइं असंबेजगुणाइं, दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तरपत्रत्यिमेण य दोषि तुल्लाइं विसेसाहियाइं. प्रचिछमेणं असंबोजगुणाई, प्रवत्यिमेणं विसेसाहियाई, दाहिणेणं विसेसाहियाई, उत्तरेणं विसेसाहियाइं ॥ २१२ ॥ एएसि णं भंते । परमाणुपोम्गलाणं संखेजपएसि-याणं असंखेजपण्सियाणं अणंतपण्सियाण य खंबाणं दब्बद्वयाए पएसद्वयाए दब्बद्व-पएसड्याए कमरे कमरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवा अवांतपएसिया संघा कञ्चद्रमाए, परमाणुपोम्पका दन्यद्रमाए

अर्णतगुणा, संखेजपएसिया खंघा दव्यद्वयाए संखेजगुणा, असंखपएसिया खंघा दब्बहुयाए असंखेजगुणा । पएसहुयाए-सन्बत्योवा अणंतपएसिया खंघा पएसहुयाए, परमाणुपोगगला अपएसद्वयाए अणंतगुणा, संसेजपएसिया खंघा पएसद्वयाए संसेज-गुणा, असंखपएसिया संघा पएसद्वयाए असंसेखगुणा । दव्यद्वपएसद्वयाए-सव्यत्योवा अणंतपएसिया खंघा दव्यद्वयाए, ते चेव पएसद्वयाए अणंतगुणा, परमाणुपोग्गला दव्बद्धअपग्यङ्कयाण् अर्णतगुणा, संबेज्जपण्सिया खंघा दव्बद्धयाण् संबेजगुणा, ते चेव पएसद्वयाए संबेजगुणा, असंखपएसिया संधा दव्बद्वयाए असंबेजगुणा, ते चंद पएसद्वयाए असंखेजगुष्म ॥२१३॥ एएसि णं भंते ! एगपएसोगाडाणं संखेजपए-सोगाडाणं असंसेजपएसोगाडाण य पोग्गलाणं दव्बद्वयाए पएमहुयाए दव्बद्वपएसहु-याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्व-त्थोवा एगपएसोगाढा पोम्गला दव्यद्वयाए, संखेजपएसोगाडा पोम्गला दव्यद्वयाए संबेखगुणा, असंबेखपएसोगाढा पोगाला दव्बहुयाए असंबेखगुणा, पएमहुयाए-मञ्बत्योवा एगपएसोगाढा पोग्गला पएसहुवाए, संखेजपएसोगाढा पोग्गला पण्सहुवाए 'संखेजगुणा, असंखेजपएसोगाढा पोग्गला पएसडुगाए असंखेजगुणा । दन्बहुपए-सद्वयाए-मन्बत्थोवा एगपएसोगाढा पुग्गला दन्बहुपएसहुयाए, संस्तिजपएमोगाढा पुरगला दव्बद्वयाए संखिज्जगुणा, ते चेव पएसद्वयाए संखिजगुणा, असंखिजपएसी-गाड। पुरगला दव्बद्वयाए असंखिजगुणा, ते चेव पएसद्वयाए असंखिजगुणा ॥२१४॥ एएसि णं मन्ते ! एगसमयठिङ्याणं संखिजनसयठिङ्याणं असंखिजनमयठिङ्याणं पुग्गलाणं दव्वहुयाण् पएमहुसाण् दव्बहुपण्सहुयाण् कसरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुःहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोबा एगसमयिठहया पुग्गसा दव्बद्वयाए, संखिजममयिङ्या पुग्गला दव्बद्वयाए संखिजगुणा, असंखिजसमय-ठिड्या पुग्गला द्व्यद्वयाए असंखिजगुणा । पएसद्वयाए-सव्यत्योवा एगसमयिद्धया पुग्गला पएसद्वयाए, संबेज्यसमयिहस्या पुग्गला पएसद्वयाए संबेजगुणा, असं-क्षेजसमयिव्हिया पुम्नला पएसहुबाए असंखेजगुणा। दब्बहुपएसहुबाए्-सब्बत्धोवा एगसमयटिङ्या पुग्गला दव्बद्वपएसद्वयाए, संखिजसमयटिङ्या पुग्गला दव्बद्वयाए संस्त्रिजगुणा, ते चेव पएसद्वयाए संस्त्रिजगुणा। असंस्त्रिजसमयदिस्या पुरगला दव्बहुयाए असंखिजगुणा, ते चेब पएसहुयाए असंखिजगुणा ॥ २१५ ॥ एएसि णं भंते ! एगगुणकालमाणं संखिजगुणकालमाणं असंखिजमुणकालमाणं अर्णतगुण-कालगाण य पुग्यलाणं दव्बहुमाए पएसहमाए दव्बहुपएसहुमाए य कमरे कमरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! जहा पुग्गला तहा

माणियव्या, एवं संसिज्युणकाळगाण वि । एवं सेसावि वण्णा गंघा रसा फासा माणियञ्चा । कासार्यं क्वस्त्रहम्तरम्युरुयसहुयाणं जहा एगपएसीगाहाणं मणियं तहा भाणियव्यं । अवसेना फासा अहा वचा तहा माणियव्या ॥ २६ दारं ॥२१६॥ अह भेते ! सम्बजीवप्पबर्ह महादण्डयं वजहस्सामि-सञ्बरयोवा गण्मवर्कतिया मणुरसा १, मणुरसीको संसिजगुणाओ २, बायरतेउकाइया पजनया असंसिज-गुणा ३. अणुत्तरोवबाइया देवा असंखिजगुणा ४. उवरिमगेविजया देवा संखिज-गुणा ५, मजिल्लमगेविजना देवा संखिजगुणा ६, हिक्लिमगेविजना देवा संखिज-गुणा ७, अखूए कप्पे देवा संखिजगुणा ८. जारणे कप्पे देवा संखिजगुणा ५. पाणए कप्ये देवा संसिजगुणा १०, माणए कप्ये देवा संसिजगुणा ११, अहे-सत्तमाए पुढवीए नेरङ्या असंखिजगुणा १२, छद्वीए तमाए पुढवीए नेरङ्या असंखिजगुणा १३, सहस्तारे कृष्ये देवा असंखिजगुणा १४, महासुक्के कृष्ये देवा असंबिजगुणा १५, पंचमाए धूमप्पमाए पुढवीए नेरह्या असंबिजगुणा १६, लंतए कप्पे देवा असंखिजगुणा १७, वडस्वीए पंकप्पभाए पुरवीए नेरह्या असंखिजगुणा १८. वंभलोए कप्पे देवा असंखिजगुणा १९. तचाए बाह्यप्पमाए पुढवीए नेरइया असंक्रिजगुणा २०, माहिंदे कर्प देवा असंक्रिजगुणा २१, सर्णकुमारे कप्पे देवा असंखिजगुणा २२, दोबाए सकरप्पमाए पुढ़बीए नेरहवा असंखिजगुणा २३, संगुच्छिमा मणुस्सा असंखिजगुणा २४, ईसाणे कप्पे देवा असंखिजायणा २५. ईसाणे कम्पे देवीओ संखिजायणाओ २६. सोहम्मे कप्पे देवा संखिजगुणा २७, सोहम्मे कप्ये देवीको संखिजगुणाको २८, मनणवासी देवा असंखिजगणा २९. अक्णवासिणीओ देवीओ संखिजगणाओ ३०. इमीसे स्थणप्प-भाग पुढवीए नेरइया असंखिजगुणा ३१, बाह्यरपंचिदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा असंखिजगुणा ३२. सहयरपंचिदियतिरिक्सकोणिणीओ संखिजगुणाओ ३३. यस्यरपंजिवियतिरिक्सजोषिया पुरिसा संखिजगुणा ३४, बस्यरपंजिवियतिरि-क्सजोिकाना संस्थित्रगुणास्रो ३५, जलगरपंत्रिंदिगतिरिक्सजोिगगा पुरिसा संक्षिजगुणा ३६, जलगरपंत्रियितिरिक्सजोषिणीओ संक्षिजगुणाओ ३७, वाणमंतरा देवा संविज्यपुका ३८. बाजमंतरीओ देवीओ संविज्यपुकाओ ३९. जोइसिया देवा संख्यिगुणा ४०, जोइसिणीओ देवीओ संख्यिगुणाओ ४९, सहयरपंजिदियतिरिक्सजोणिया नपुंसमा संक्षिजगुणा ४२, बरूयरपंचिदियतिरि-क्याजीनिया नर्पसमा संक्षिजराणा ४३, जलबरपंचिदियतिरिक्सजीनिया नर्पसमा संक्षिजगुमा ४४, चर्रिदिया पजनमा संक्षिजगुणा ४५, पंचिदिया पजनम २२ सता•

विसेसाहिया ४६. बेइंदिया पञ्जाबा विसेसाहिया ४७, तेइंदिया पञ्जाबा विसेसा-हिया ४८, पंचिरिया अपजनमा असंसिजगुणा ४९, चउरिविया अपजनमा विसेसाहिया ५०. तेइंदिया अपजाना विसेसाहिया ५१, वेइंदिया अपजाना विसेसाहिया ५२. प्रतेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पजाराया असंखिजगुणा ५३. बायरनिओया पजतया असंखिजगुणा ५४, बायरपुढवीकाइया पजतया असंखि-जगुणा ५५. बायरमाउकाइया पजताया असंविजगुणा ५६. बायरवाउकाइया पजत्तया असंखिजगुणा ५७, बायरतेउकाइया अफजत्तया असंखिजगुणा ५८, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंक्षिजगुणा ५९, बायरनिओया अपजत्तया असंक्षिजगुणा ६०, बायरपृढवीकाइया अपजत्तया असंक्षिजगुणा ६१, बायरमाखकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ६२, बायरवाउकाइया अपजत्तया असंसिजगुणा ६३, सुहुमतेउकाइया अपजत्तया असंसिजगुणा ६४, सुहमपुढवी-काइया अपज्यत्तया विसेसाहिया ६५, ग्रहुमआउकाइया अपज्यत्त्या विसेसाहिया ६६, सहमवाजकाइया अपजन्तया विसेसाहिया ६७, सहमवेजकाइया पजनया संसिज्युणा ६८, बुहुमपुदवीकाइया पज्जतया विसेसाहिया ६९, बुहुमआउकाइया पजन्या विसेसाहिया ७०, सहमवाउकाइया पजन्या विसेसाहिया ७१, सहस-नियोगा अपजत्तया असंसिजगुणा ७२, द्वहुमनियोगा पजत्तया संसिजगुणा ७३, अभवसिदिया अणंतगुणा ७४, परिविदयसम्महिद्वी अणंतगुणा ७५, सिद्धा अणंत-गुणा ७६, बायरवणस्सङ्काह्या पजनया अर्णत्त्रुणा ७७, बायरपजनया विसेसा-हिया ७८, बायरवणस्सङ्काइया अपजनाया असंखिजगुणा ७९, बायरवपजनाया विसेसाहिया ८०, बायरा विसेसाहिया ८१, शुहुमनणस्सइकाइमा अपज्यसया असंखिजगुणा ८२, सुहुमअपजत्तया निसेसाहिया ८३, सुहुमनणस्सङ्काङ्ग पजत्तया संखिजगुणा ८४, सहसम्बत्तया विसेसाहिया ८५, सहुमा विसेसाहिया ८६, भवसिदिया विसेसाहिया ८७, निओक्जीवा विसेसाहिया ८८, वणस्सइजीवा विसेसाहिया ८९, एगिंदिया विसेसाहिया ९०, तिरिक्सओणिया विसेसाहिया ९१, मिच्छादिद्वी विसेसाहिया ९२, अविरया विसेसाहिया ९३, सकसाई विसेसाहिया ९४, छउमत्या विसेसाहिया ९५, सजोगी विसेसाहिया ९६, संसारत्या विसेसाहिया ९७, सव्वजीवा विसेसाहिया ९८॥ २७ दारं ॥ २९७ ॥ पश्चकाप सगवईंग्र तह्यं अप्पाबद्वयपयं समत्तं॥

नेरइयाणं मंते ! केनइयं काळं ठिई पश्चता ? गोयमा ! जहशेणं दसवाससहस्साई, उकोसेणं तेत्तीसं सागरोकमाई । अपज्यतगनेरहमाणं मंते ! केनइमं काळं ठिई पश्चता ?

गोयसा ! जहमेर्ण अंतोसहर्त उद्योसेण वि अंतोसहर्त । पजसननेरह्याणं भंते ! केबहर्य कालं ठिई पचला ? गोयमा ! जहनेणं दसवाससहस्साई अंतीमहल्लाई. उद्योसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अन्तोसुहुत्तूणाइं ॥ २१८ ॥ रयणप्पमापुढविनेरहयाणं भंते । केवहयं कालं ठिई पकता ? गोयमा । जहकेणं दसवाससहस्साई, उद्योसेणं सागरोवमं । अपजनस्यणप्पभापदविनेरहयाणं भेते ! केवड्यं कालं ठिई पक्ता ! गोयमा ! जहनेणं अंतोमहर्तं उद्योसेण वि अंतोमहर्त्तं । पज्रतरयणप्यभापुढविनेरइ-याणं भंते ! केबहयं कालं ठिई पकता ? गीयमा ! जहनेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाई, उक्कोसेणं सागरोवमं अंतोमुहुतृणं । सक्ररप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवड्यं कालं ठिई पनता ? गोयसा ! जहनेमं एगं सागरोवसं, उन्नोसेणं तिनि सागरोवमाइं । अपज्जायसकरप्यमापुढविनेर्इयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिईं प्रजना ? गोयसा ! जहनेणं अंतोसहत्तं, उद्योसेण वि अंतोसहत्तं । पज्यत्त्यसद्यरप्पभापुटवि-नेरहयाणं भंते ! केवडयं कालं ठिडं पश्चता ? गोयमा ! जहश्रेणं सागरीवमं अंतो-मुहुत्तूणं, उद्योसेणं तिकि सागरोक्माई अंतोमुहुत्तूणाई । बाळ्यप्पमापुढविनेरडयाणं अंते ! केवडयं कालं ठिई पनता ? गोयमा ! जहकेणं तिकि सागरोबमाइं. उक्कोसेणं सत्त सागरीवमाइं । अपजन्तयबाद्धमप्पभापदिवनेरहयाणं भंते ! केवहयं कालं ठिई पनता ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहत्तं, उद्दोरेण वि अंतोसुहत्तं । पजनयबाल्ययप-भापद्यविनेरह्याणं अंते ! केवह्यं कारूं ठिई पकता ? गोयमा ! जहकेणं तिकि सागरोवमाइं अंतोमुहत्तृणाइं, उक्कोरेणं सत्त सागरोवमाइं अंतोमुहत्तृणाइं । पंकप्पमा-पुढ़िवेनेरहयाणं भंते । केवहयं कालं ठिई पक्ता ? गोयमा । जहकेणं सत्त सागरोब-माई, उक्कोसेणं दस सागरोवमाई । अपज्जन्तयपंकप्यसापुढविनेरहयाणं अंते ! केवहयं कालं ठिडं पनता ? गोयमा ! अहनेण वि अंतोमहत्तं उन्होसेण वि अंतोमहत्तं । पजत्तयपंकप्पमापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पनता ! गोयमा ! जहनेणं सत्त सागरोवमाई अंतोसुहुतूणाई, उद्गोसेणं दस सागरोवमाई अंतोसुहुतूणाई। भूमप्यसापुरविनेरह्यानं मंते ! केव्ह्यं कालं टिई पनता ? गोयसा ! जहनेणं दस सागरीवमाई, उद्योसेणं सत्तरस सागरीवमाई । अपज्यत्तग्रहमप्पमापुरविनेरहयाणं भंते ! केवडर्य कालं ठिडं पनता ? गोयसा ! जहनेण वि अंतोसहत्तं उन्नोसेण वि अंतोसुहुतं । पजात्तयधूमप्यमायुद्धविनेरह्याणं मंते । केन्द्रयं कालं ठिई पक्षता ? गोवसा ! जहनेणं दस सागरोवमाई अंतोसुहुतूषाई, उक्कोर्सणं सत्तरस सागरोवमाई अंतोस्हत्तृणाई। तमप्पमापुरविनेरह्याणं भंते ! केवड्यं कालं टिई पकता ! गोयमा ! जडकेणं सत्तरस सागरोवमार्ड. वक्कोसेणं बाबीसं सागरोवमार्ड । अपजत्तयतमप्पसा-

पुरुविनेर्द्याणं भंते ! केवर्यं कालं ठिई पत्रता ? गोयमा ! जहनेण वि अंतोसुहुत्तं उद्योसेण वि अंतोमुहुतं । पजनायतमप्पभापुढविनेरङ्गाणं भंते ! केवडमं कार्ल ठिई पक्षमा ? गोयमा ! जहनेणं सत्तरस सागरोदमाई अंतोसुहत्तूणाई, उक्कोरीणं बाबीसं सागरोत्रमाई अंतोमुहुनूणाई । अहेसनमापुढविनेरइयाणं अंते । केवइयं कालं ठिई पक्षना ? गोयमा । जहनेणं बावीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं तेतीसं सागरोवमाई । अपजनगअहेसत्तमपुरविनेरहमाणं भंते ! केवड्यं कालं ठिई पकता ? गोथमा ! जहनेण वि अंतीमुहुत्तं उक्कोरोण वि अंतीमुहुत्तं । पज्जतगअहेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवडयं कालं ठिई पकता ? गोयमा ! जहन्नेणं बावीसं सागरीवमाई अंती-मुहुन्णाई, उक्रोसेणं तेनीसं नागरोवमाई अंतोमुहुन्णाई ॥ २१८ ॥ देवाणं मंते ! केवहर्य काळं ठिई पक्तना ? गोयमा ! जहचेणं दस वाससहस्साई, उक्कोनेणं तेत्तीसं सागरीवमाई । अपज्जनयदेवाणं भंते ! केवडयं कालं ठिई पक्ता ? गोयमा ! जहकेण वि अंतोमुहुत्तं उन्नोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजतसदेवाणं अंते ! केवह्यं कालं टिई पनता ? गोयमा ! जहनेणं दस वायसहस्माई अंतोसुहृतृणाई, उन्नोसेणं तेतीसं सागरीवमाइं अंतोमुहुत्तुणाई । देवीणं भंते ! केवहयं कार्ल ठिई पक्षता ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई, उक्तोसेणं पणपनं पिळओवमाई। अपजात्तियदेवीणं भंते! केवडर्य कालं ठिई पनता? गोयमा! जहबेण वि अंतोमुहुनं उक्कोरेण वि अंतोमुहुनं । पजातियदेवीणं भेते ! केवर्यं कालं ठिई पकता है गोयमा ! जहनेणं दस बाससह-स्माई अंतोसुहुनुणाई, उक्कोसेणं पणपनं पलिओबसाई अंतोसुहुनुणाई ॥ २२०॥ भवणवासीणं देवाणं अंते ! केनइयं कार्ल ठिई पकता ? गोयमा ! जहकेणं दस बाससहस्साई, उक्कोसेणं साइरेगं मागरोवमं । अपजन्तयमवणवासीणं भेते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पक्षता ? गोयमा ! जहनेण वि अन्तोसुहत्तं उन्नोसेण वि अंतो-मुहत्तं । पज्जत्तयमवणवासीणं देवाणं मंते । केवहयं कालं ठिई पश्वता ? गोयमा ! जहन्नणं दस वाससहरसाई अंतोमुहुनूणाई, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं अंतोमु-हुतुणं । मनणनासिणीणं मंते ! देनीणं केन्द्रयं कालं ठिई पक्ता ! गीयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई, उद्योसेणं अद्यपंचमाई पिठेओवमाई । अपज्जतियभवणवा-सिणीणं देवीणं भंते ! केबइयं कार्लं ठिई पनता ? गोयमा ! जहनेण वि अंतोस्हत्तं उक्तोसेण वि अन्तोमुहुर्त । पञ्चत्तियाणं भंते ! मनणवासिणीणं देवीणं केवद्यं कालं ठिई पनता ? गोयमा ! अहमेणं दस वाससहस्साई अंतोसुहुतूणाई, उद्दोसेणं अद-पंचमाई पिल्लोबमाई अन्तोमुहुत्तुणाई ॥२२१॥ अद्युक्तमाराणं भेते ! देवाणं केवइयं कार्ल ठिई पश्चता ? गोयमा ! जहनेणं दस वाससहस्ताई, उन्नोसेणं साइरेगं साम-

रोवमं । अपजात्तवभारकमाराणं भंते ! देवानं केवडमं कालं ठिर्ड पनता ? गोयमा ! जहनेण वि अंतोसुहत्तं उन्होसेण वि अन्तोसुहत्तं । पजत्तयअसुरकुमाराणं भेते ! देनाणं केबइयं कालं ठिई पलता ! गोयमा ! बहन्नेणं दस वाससहस्साई अन्तो-सहनृणाइं, उक्कोरोणं साइरेगं सागरोक्यं अन्तोसुहुनूणं । अग्ररकुमारीणं मंते ! देवीणं केवडयं कालं ठिडे पक्ता ! गोयमा ! जहनेणं दस वाससहस्साई. उक्तोसेणं अह्रपंचमाई पिलओबमाई । अपजातियाणं असरकमारीणं भेते ! देवीणं केवड्रयं कालं ठिई पन्ता ! गोयमा ! बहनेण वि अन्तोमुहत्तं उद्योसेण वि अंतोमुहत्तं । पजित्याणं असरक्यारीणं देवीणं भेते ! केवड्यं कालं ठिई पनता ? गोयमा ! जहनेणं दस वामसहस्साई अंतोमुहुनूणाई उद्दोसेणं अद्वपंचमाई पत्छिओवमाई अंतो-मुहत्तुणाई ॥ २२२ ॥ नागकुमाराणं देवाणं मंते ! केवड्यं काळं ठिई पनता ? गोयमा । जहनेणं दस वाससहस्साइं, उद्योसेणं दो पिल्योवमाई देसणाई । अपज-त्तवाणं भेते ! नागकुमाराणं • केवइयं कालं टिई पक्तता ! गोयमा ! जहकेण वि अंतोमुहत्तं उद्योसेण वि अंतोमुहत्तं । पजत्तयाणं भंते ! नागकुमाराणं देवाणं केवहयं कालं ठिई पन्ता ! गोयमा ! जहनेणं इस वाससहस्साइं अंतोसहत्त्वाइं, उक्षोसेणं दो पल्लिभोषमाई देस्णाई अंतोमुहुनुणाई । नागकुमारीणं मंते ! देवीणं केवइयं कार्ल ठिई पन्नला ? गोयमा ! बहनेणं दस वाससहस्साई, उद्योसेणं देसूणं पिल-ओवमं । अपजात्तियाणं मंते ! नागकमारीणं वेवीणं केवडयं कालं ठिई पकता ? गोयमा! जहनेण वि अंतोसुहुत्तं उद्दोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पज्जत्तियाणं अंते ! नागकपारीणं देवीणं केवडमं कालं ठिई पकता ? गोयमा ! अहलेणं वस वाससह-स्साइं अंतोसुहत्तृणाई, उद्घोसेणं देसूणं परिज्ञोवमं अंतोसुहत्तृषं ॥ २२३ ॥ सुवण्ण-क्रमाराण भंते । देवाणं केन्द्रमं कालं ठिई पक्ता ? गोनमा ! जहकेणं दस बासस-इस्साई उद्दोसेणं दो पलिओवमाई देसणाई । अपजनायाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेण वि अंतोसहर्त, उद्योसेण वि अंतोसहर्त । पजनवाणं पुच्छा । गोयमा ! अहकेणं दस वाससहस्यादं अंद्योसुहुतूणाहं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाहं देस्णाहं अंतोमुहुनुषाई । ध्रक्णकुमारीणं देवीणं पुच्छा । गोममा ! जहनेणं दस वाससह-स्साई, उक्कीरीणं केर्पणं पिछ्योवसं । अपञ्चतिमाणं पुच्छा । गीयमा ! जहकेण वि अंतोमुहत्तं उद्देशेण वि अंतोमुहत्तं । पञ्चतियाणे पुच्छा । गोयमा ! बहुनेणं दस वाससहस्ताई अंतीसहराणाई, उक्कोरीय देसूवं प्रक्रिकोदर्श अंतीसहराणं । एवं एएणं अभिकावेणं खोहियकापजात्रमञ्जलबद्धतत्त्रमं देवाण व देवीण य नेयन्वं जाव यनिमनुसाराणं जहा भागनुसाराणं ॥ २२४ ॥ पुढनिकादमाणं भेते । केवहयं कालं

ठिई पक्ता ? गोयमा ! जहकेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं बाबीसं बाससहस्साई । अपजात्तयपुरुविकाइयाणं संते ! केवइयं कालं ठिई पज्जता ? गोयमा ! जहनेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुर्त । पज्जत्तयपुढिविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतो-मुहुनं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साई अंतोमुहुन्तूणाई । सुहुनपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अहनेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं । अपजत्तयसहुमपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमुहुनं । पजनयग्रहुमपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्कोसेण वि अन्तोमुहुनं । बायरपुटविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहत्तं, उन्नोसेणं बावीसं वाससहस्साई । अपजन-यवायरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! बहुन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुर्त्त । पजनयनायरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोसुहुत्तं, उक्तोसेणं बावीसं वाससहस्साई अंतोमुहुनूणाई ॥ २२५ ॥ आउकाइमार्ण मंते ! केवहयं कालं ठिई पनता ? गोयसा । जहनेणं अंतोमुहुतं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साई । अपज-गयआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहुनेण वि अंतोमुहुत्तं उन्नोसेण वि अंतोमुहुत्तं। पजनग्राजकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुनं, उक्कोरेणं सत्त वासग-इस्साई अंतोसुहुनृणाई । सुहुमआउकाइयाणं ओहियाणं अपजनयाणं पजनयाण य जहा ब्रहुमपुढिनकाइयाणं नहा भाणियन्तं । वायरभाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुतं, उक्रोसेणं सत्त वाससहस्साई । अपजत्तयबायरभाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्तोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पज्जतयाण य पुच्छा । गोयमा ! जहनेषां अंतोमहत्तं. उक्षोसेणं सत्त वाससहस्साई अंतोमहत्तवाई ॥ २२६॥ तेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उन्नोसेणं तिनि राइंदियाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्कोरोण वि अंतोस्हर्तं । पज्यत्तयाण य पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिकि राइंदियाई अंतोसुहुत्तृणाइं । इहुमतेजकाइयाणं ओहियाणं अपजनयाण य पुच्छा । गोयमा ! अहुनेण वि उद्गोरेण वि अंतोमुहुतं । वायरतेजकाइयाणं पुच्छा । गोसमा ! अहबेणं अंतोमुहुतं, उक्कोसेणं तिकि राइंदियाई । अपजन्तयवायरतेउकाइयाणं पुच्छा । गीयसा ! जहनेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुर्त । पजत्तमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोमुहुर्त उक्कोसेणं तिशि राइंदियाई अंतोसुहतूणाई ॥ २२७ ॥ वाउकाइयाणं अंते ! केयहयं कारूं टिई पनता ? गोयमा । जहनेणं अंत्रोसुहुत्तं, उद्योरोणं तिचि वाससहस्साई । अपजत्तराणं पुरुष्ठा । गोयमा । जहुनेण नि उन्होसेण वि अंतोसुहत्तं । पजत्तवाणं पुरुष्ठा । गोयमा । जहन्नेणं अंतोमुहूनं, उन्नोसेणं तिन्नि वाससहरसाई अंतोमुहूनुणाई । सहमवाउकाइयाणं

पुच्छा । गीयमा १ जहचेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं । अपजन्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्दोसेण वि अंतोसहत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जह-केण वि उक्कोरोण वि अंतोसुहत्तं । बायरबाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोमहत्तं. उक्रोसेणं तिश्वि वाससहस्साई । अपजत्त्वाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण नि उद्योसेण नि अंतोमुहत्तं । पञ्चतमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसंणं तिकि बाससहस्ताहं अंतोमुहृतुणाई ॥ २२८ ॥ वणप्पह्रकाइयाणं भेते ! केयइयं कालं ठिई पत्रता ? गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोरोणं दस वाससह-स्साइं । अपज्यत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा! अहमेणं अंतोमुहुत्तं, उक्तोसेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहतूणाई । सुहुमनणप्यहकाइयाणं ओहियाणं अपज्यताणं पज्जताण य पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमुहुतं । बायरवणप्यद्काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अहत्रेणं अंतोमुहुत्तं, उद्गोसेणं दस वाससहत्साई । अपज्यत्तयाणं पुच्छा । गोगमा । जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहत्तं । पजतयाणं पुच्छा । गोगमा ! जह-क्षेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं दस बाससहस्साइं अंतोमुहत्तृणाई ॥ २२९ ॥ बेहंदियाणं भंते ! केवइयं काळं ठिई पक्षता ? गोयमा ! जहकेणं अंतोसुहत्तं, उद्योसेणं बार्स संबच्छराई । अपजनगार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्कोरेण वि अंतोसुहुतं । पजनवाणं पुच्छा । गोयसा ! जहनेणं अंतीसृहुतं, उक्रोसेणं बारस संबच्छराई अंतोमुहत्तुणाई । तेईदियाणं अंते ! केनहवं कारुं टिई पजता ? गोयमा ! अहजेणं अंतोमुहुत्तं उद्योसेणं एगूणवर्षा राइंदियाई । अपजत्तमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहुत्तं । पञ्चनवाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेणं अंतोसहत्तं, उक्कोसेणं एगूणवर्षं राइंदियाई अंतोमुहुनुणाई। चउरिदियाणं भंते ! केवहयं कालं ठिई पनता ? गीयमा ! अहमेर्ण अंतोसुहुतं, उक्कोसेणं अम्मासा । अपजत्तमार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमुहत्तं । पजत्तवार्णं पुच्छा । गोयमा ! जहवेण जंतीमुहुनं, उद्योसेणं क्रमासा अंतोमुहुनूणा ॥ २३०॥ पंचिदियतिरिन्छ-जोणियाणं मंते ! केव्ह्यं कालं ठिई पत्तता ? गोयमा ! जहजेणं अंतोमुहुत्तं, उक्तें-सेणं तिक्ति पिळश्रीवसाई । अपजात्तभाणं पुच्छा । गोयमा ! जहसेण वि उपनिसेण वि अंतोमुहुर्त । पज्यत्तवाणं पुच्छा । गोवमा । जहकेणं अंतोमुहुर्त्तं, उक्कोर्सेणं विश्वि पश्चिमेवमाई अंतोमुहुत्तूणाई । संमुच्छिमपंचिदियतिरिक्खवोणियाणं पुच्छा । गोयमा 🛭 जहनेणं अंतोसुहुत्तं, उक्षोसेणं पुम्बक्रेसी । अपजलसाणं पुच्छा । गोसमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमहत्तं । पजलगाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं

अंत्रोमुहुत्तं, उक्कोरेणं पुष्वकोदी अंत्रोसुहुतूणा । यन्थवकंतिवर्णविविविवितिकस्त्रजोणि-याणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुतं, उन्होसेणं तिनि पिक्योनसारं । अपजत-बाणं पुच्छा । गोयमा । जहन्नेण वि उन्होरोण वि अंतोमुहुर्ता । पानस्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं ति जि पिल्लोवसाई अंतोमुहुतूणाई ॥ २३१॥ जलयरपंचित्यतिरिक्खजोणियाणं अंते ! केवस्यं कालं ठिर्द् पश्चता ! गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेणं पुव्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्दोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पर्वत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! अहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, टकोसेणं पुन्वकोबी अंतोमुहुनूणा । संमुच्छिमजलगरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोबमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोदी । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण नि अंतोसुदुर्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नणं अंतोसुहुर्तं, उन्नोसेणं पुव्यक्रोडी अंतोसुहुतूणा । गब्सवक्रांतियज्ञलयरपंचिं-दियतिरिक्सजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अहकेणं अंतोमुहुत्तं, उक्रोसेणं पुव्यकोडी । अपज्ञत्तयाणं पुच्छा । गीयमा ! जहन्नेण वि उक्तेसेण वि अंतोमुहुत्तं । पज्नत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुरुवकोश अंतोसुहुतूणा ॥ २३२ ॥ वडप्पयश्वलगरपंचिदिवतिरिक्चजोषियाणं पुच्छा । गोममा ! जहकेणं अंतोसुह्तं, उक्कोसेणं तिक्ति पल्लिओनमाई । अपजत्तयचनप्पयथल्यरपंचिवियतिरिक्तकोणियाणं पुच्छा । गोयसा ! बहुकेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहुतं । पजत्तमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोसुहुत्तं, उन्नोसेणं तिनि पछिजोवमाइं अंतोसुहुत्तृणाइं । रंमुच्छिमवरुप्ययस्मरपंचिदियतिरिक्सजोणियाणं पुरस्ता । गोयमा । जहनेणं अंतोमुदुत्तं, उक्कोरोणं चटरासीवाससहस्साई। अपजतमाणं पुरका । गोगमा ! बहुभेण वि उद्योसेण वि अंतीमुहुतं । यज्ञत्तवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहुनेणं अंतोमुहुर्तं, उक्कोरोणं चउरासीमाससहस्यादं अंतोमुहुतूणाई । गञ्मवकंतिबनस्य ययलगरपंचिदियतिरिक्तकोणियाणं पुच्छा । योक्सा ! जहचेणं अंतोमुहुतं, उद्दोरेणं तिचि पिछओवमाई । अपजत्तमार्गं पुच्छा । योगमा । अहकेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं । पजत्तमाणं पुच्छा । गोयसा ! जहकेर्ण अंतोमुहुतं, उक्रोसेणं तिक्रि पलिबोदमाई मंतोसुहुत्तुणाई ॥ २३३ ॥ उरपरिसप्यबज्यरपंचिरिवतिरिक्याजीवि-याणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतीमुहुत्तं, ढक्कोक्षेणं पुम्बकोकी । अपजासकाणं पुच्छा । गोगमा ! बहुबेज वि उद्दोरेज वि अंतोसुहुर्श । पजनवार्थ हुम्छा । गोगमा ! जहनेणं अंतोमुदुनं, उक्कोरेणं पुन्तकोरी अंतोमुदुनुष्ण । संसुव्धिमउर्परिसम्परक यरपंचिदियतिरिक्ताजोणिमार्च पुच्छा । गोयमा । जहहोर्च संतोसहर्त, उन्नोदीर्च तेकां वाससहस्साइं । अपजत्तकाणं पुच्छा । गोयमा । जहकेण वि उक्तेसेण वि अंतोमुहुतं । पजतवाणं पुच्छा । योयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उद्दोसेणं तेवकं वाससहस्ताई अंतोमुहुतूणाई । मन्मनकंतियउरपरितप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजो-भियाणं पुच्छा । मोयमा ! बहबेणं अंतोसुहत्तं, उद्योरीणं पुव्यकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेच वि उद्दोरेण वि अंतोस्हत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा! जहनेणं अंतोमुह्नं, उन्नोसेणं पुव्यकोडी अंतोमुहन्तणा ॥ २३४ ॥ मुग्परिसप्पयक्वयरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोगमा ! जहनेणं अंतोसहत्तं, उद्योसेणं पुन्वकोडी । अपजात्तवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोसहत्तं। पजात्तयार्थं पुच्छा। गोयमा! जहनेणं अंतोसुहत्तं, उन्नोसेणं पुव्यकोडी अंतोसुहुतूणा । संसुच्छिमसुक्पिरसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खनोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बायालीसं वाससहस्साई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेष वि उक्तेसेण वि अंतोमुहुतः । पजत्तवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उद्योरेणं वासाठीसं वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाई । गञ्जवकं-तियस्यपरिसप्पयस्यरपंचिदियतिरिक्सजोणियाणं पुच्छा । गोवसा ! जहसेणं अंतोसहत्तं, उद्योसेणं पुल्वकोडी । अपजत्तमाणं पुच्छा । गोयसा ! जहकेण वि उक्कोरीण वि अंतीसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोसमा ! जहकेणं अंतीसुहुत्तं, उक्को-सेणं मुळकोडी अंतोसुहुनूणा ॥ २३५ ॥ सहबरपंत्रिंदियतिरिक्सजोणियाणं पुच्छा। गीयमा ! जहबेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोरेणं पतिओवमस्त असंबेजहभागं । अपजत्तवाणं पुच्छा । गो॰ ! अहसेण वि उक्कोरोण वि अंतोमुहुत्तं । एकत्त्रयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहक्रेणं अंतोस्हर्णं, उक्कोसेणं पलिओवसस्स असंखेजहमागं अंतोस्हर्णणं । संसुस्छि-मसहयरपंचिदियतिरिक्सओणियाणं पुच्छा । गीयमा ! ऋक्षेणं अंतोसुहुर्तं, उक्कोरोणं बाबतारी वाससहस्साई । अपजात्तवार्ण पुच्छा । गोवमा ! जहनेषा वि उक्कोसेण वि अंतोसुडुनं । पजत्तमाणं पुच्छा । गोवमा ! जहनेणं अंतोसुहुतं, उन्नोसेणं नावत्तरी बाससहस्याई अंतोसहत्त्वाहं । गञ्जवकंतियसहयरपंत्रिदियतिरिक्सजोणियाणं पुरका । गोयमा ! अनुवेशं अंतोस्हर्तं, उद्योसेणं मिक्योदसस्य असंखेजहमानं । अपज्ञत्तवार्ण पुच्छा । गोवजा ! जहबेल वि उद्योतिण वि अंतोसुहत्तं । पज्रतवार्ण पुच्छा । गोममा ! जहनेणं अंतोसहत्तं, उद्योरोणं परिजीवसस्त असंखेजहभागं अंतोसहरूलं ॥ २३६ ॥ मगुस्सामं मंते ! कैयहवं काळं ठिई पवता ! गोयमा ! जहनेनं अंतोसुहुनं, उन्होरोनं हित्ति पश्चित्रोवसाई । अपजत्तसण्हसाणं प्रस्का । गोयसा । बहबेज वि सक्षोत्रेग वि अंतोस्हर्त । प्रजनसम्बरसार्य प्रस्का ।

गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उद्योसेणं तिश्वि पलिओवमाई अंतोसुहुत्तुणाहं । संसुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्दोसेण वि अंतोमुहुतं । गञ्भवकंतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! अहक्षेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिकि पत्तिओवमाई । अपजत्तमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्दोरेण वि अंतो-मुहुतं । पज्जतयाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेषं अंतोमुहुतं, उक्कोसेणं तिन्नि पळिओवमाई अंतोमुहुतूणाई ॥ २३७ ॥ बाणमंतराणं मंते ! देवाणं केवहयं कालं ठिई पनता ? गोयमा ! जहनेणं दस वाससहस्साई, उन्होसेणं परिओवमं । अपज-त्तयवाणमंतराणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्कोरोण वि अंतोसुहुत्तं । पजनयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहन्तुणाई, उन्नोसेणं पिलेओवमं अंतोमुहुनूर्णं । वाणमंतरीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! अहमेणं दस वाससहस्साइं, उक्तोसेणं अद्वपत्तिओवमं । अपज्यक्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उन्नोसेण वि अंतोमुहुतं । एजितियाणं वाणमंतरीणं पुच्छा । गोयमा ! जहरेंगं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुनूणाई, उक्कोरोणं अद्भपितओवमं अंतोमुहुनूणं ॥ २३८ ॥ जोइतियाणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं पल्लिजोवमहमागो, उन्नो-सेणं परिज्ञोवमं बाससयसहस्समन्महियं । अपजनयजोइसियाणं पुन्छा । गोसमा । जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजनयाणं पुच्छा । गोयमा 1 जहनेणं पिक-ओवमहमागो अंतोमुहृत्तृणो, उक्कोसेणं पिलओवमं वाससयसहत्समस्मिष्ट्रं अंतोसुहु-नृणं । जोइसिणीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहमेणं पविभोवमहमागो, उन्नोसेणं अद्भाविओवमं पण्णासबाससहस्समञ्महियं। अपज्ञत्तियजोहसियदेवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहुत्तं । पञ्जतियजोइसियदेवीणं पुच्छा । गोयमा । जहनेणं पलिओवसद्वसागो अंतोमुहुतूणो, उक्कोसेणं अद्वपलिओवसं पण्णासवाससहस्समञ्महियं अंतोमुहुतूर्णं । चंदविमाणे व भंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चउमागपिक्योवमं, उद्योसेणं पिक्योवमं वाससयसहस्समन्महियं। अपजनयाणं चंददेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उन्होसेण वि अंतोमुहुनं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चउमागपतिओवमं अंतोमुहुतूणं, उक्कोसेणं पिल्ओवमं वाससयसहस्समञ्मिहियं अंतोमुहुनूणं । चंदविमाणे णं० देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं न्वउभागपछिओवमं, उन्नोसेणं अद्यपिओवमं पन्नासवाससहस्स-मन्महिनं । अपजात्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! अहनेष वि उद्योसेण वि अंतोसुहुतं । पजिमियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चडमामपिक्योयमं अंतोसुहुतूणं, उद्योखेणं अद्धपळिओवमं पन्नासवाससहस्समन्भहियं अंतो<u>सृहत</u>ूषं ! स्र्विमाणे णं अंते !

देवाणं केवड्यं कालं ठिईं पक्ता ! गोयमा ! जहकेषं चउमागपिक्षोवमं उक्कोरीणं परिखोवमं वाससहस्समञ्महियं । अपजनायाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमुहतं । पज्रत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चडमागपिल-ओवमं अंतोमहत्तुणं, उद्योसेणं पिल्योक्मं बाससहस्समन्महियं अंतोमहत्तुणं । सर्विमाणे णं मंते ! देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चउभागपलिओवमं, उन्हो-रेणं अद्यक्तिओवमं पंचिहं वाससएहिमन्महियं। अपजनियाणं पुच्छा। गोयमा ! अहमेण वि उक्कोरेण वि अंतोसहत्तं । पजित्तवाणं पुच्छा । गोयमा ! अहमेणं चउभागपलिओवमं अंतोगुहुनूणं, उद्गोरेणं अद्धपलिओवमं पंचिहं वाससएहिमन्महियं अंतोसहतुर्ण । गहविसाणे णं संते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चउभाग-पिल्ओवमं, उद्योसेणं पिल्लोवसं । अपन्यत्रमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहसेण वि उद्योसेण वि अंतोम्हतं । पजतयाणं पुच्छा । गोगमा । जहनेणं चरुभागपरिस्थोवमं अंतोमुहुनूणं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुहुनूणं । गहविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा । जहनेणं चउमागपिकसोवमं, उन्होसेणं अद्भपिकभोवमं । अपजातियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहंकेण वि उक्कारीण वि अंतोमुहुत्तं । पज्जतियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहबेणं चडमागपिख्योवमं अंतोमुहुनुणं, उद्गोसेणं अद्वपिख्योवमं अंतो-मुहुनूणं । नक्सत्तविमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं वउभागपितओवमं, उद्योसेणं अद्भपिक्षोवमं । अपज्यत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं वि उद्योसेण वि अंतोमुहत्तं । पजत्तवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चउभागपितओवमं अंतोमुहत्तुणं, उकासिणं अद्भपिओवमं अंतोमुहतुणं। नक्सतिवसाणे देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहनेणं चउमागपिक्नोबमं, उद्योसेणं साइरेगं चउमागपिक्नोबमं । अपजातियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उन्होसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजतियाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेणं चडभागपिक्योवमं अंतोसुहुतूणं, उद्योसेणं साइरेगं चडभागपिक-ओवमं अंतोसुहुनुणं । ताराविसाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहजेणं अहुसागपछि-ओवमं. उक्कोसेणं चउमागपिठकोदमं । अपजात्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहक्रेण वि उद्दोसेण वि अंतोमुहत्तं । पजनगणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं परिओवसट्ट-भागं अंतोसहत्तुणं, उद्योरेणं चडभागपिक्योवमं अंतोसहत्तुणं । ताराविमाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं पिक्ष्योवमहुमार्गं, उद्योसेणं साहरेगं अहुमागपिक्ष्योवमं । ताराविमाणे अपज्यतियाणं देवीणं पुच्छा । गीयमा ! जहनेण वि उक्कीरोण वि अंत्रोम्हर्त । पजित्तयार्णं देवीणं पुन्छा । गोबमा । जहनेणं परिजोबसद्वमार्ग अंतोसहत्तर्णं, उद्योरीणं साइरेगं परिज्ञोवसद्भागं अंतोसहत्तर्णं ॥ २३९ ॥

वेभाषियाणं देवाणं अंते ! केन्द्रमं कार्च ठिई पचता १ गोयमा ! जहकेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरीवमाई । अपज्रत्तमाणं पुच्छा । गोसमा ! जहकेण वि उक्को-सेण वि अंतोसुहुत्तं । एकत्तवार्णं पुच्छा । गोयमा ! बहसर्णं प्रतिखोवमं अंतोसुहुत्तृणं, उक्रोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुतूणाई । वेमावियाणं संते । देवीणं केवइर्य कालं ठिई पण्णता ! गोयमा ! जहनेणं पिछ्योवमं, उद्दोत्तेणं पणपनं पिछ्योवमाई । अपजात्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! अह्झेण वि उद्योसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजित्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पळिओवमं अंतोसुहुत्तूणं उद्योसेणं पणपनं पळिओवमाई अंतोसुहुनूणाई ॥ २४० ॥ सोहम्मे णं भेते ! कप्पे देवाणं केवइयं कालं ठिई पनता ? गोयमा ! जहनेणं पलिखोवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुर्त । पजनयाणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहबेणं पतिओवमं अंतोसुहुनूणं, उक्कोसेणं दो सागरीवसाइं अंतोसुहुनू-णाई । सोहम्मे कम्पे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं पलिओवमं, उद्योसेणं पनासं पतिओवमाई । अपजातियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहुतं । पज्जतियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं पतिओवमं अंतोसुहु-नृणं, उक्कोसेणं पक्षांसं पत्तिओवमाई अतोसुहुत्तूणाई । सोहम्मे कप्पे परिगाहियाणं देवीणं पुरक्का । गोयमा ! जहनेणं पिक्रओवमं, उक्कोसेणं सत्त पिल्र्योवमाई । अप-जित्तियपरिग्गहियदेवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्कोसेण वि अंतीमुहुत्तं । परिगाहियाणं पञ्जित्तयाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं परिक्षोवमं अंतीसुहु-त्तृणं, उक्कोसेणं सत्त पिक्कोवमाई अंतोमुहुतूणाई । सोहम्मे इप्ये अपरिग्नहियाणं देवीणं पुच्छा । गोवमा ! बहुनेणं पिछ्योवमं, उन्नोसेणं पनासं पिछ्योवमाइं । अपखरियाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेण वि उन्नोसेण वि अंतोसुहुर्त । पज्जितियाणं पुच्छा । गोयमा । बहनेणं पलिओवमं अंतोमुहुतूणं, उक्तोसेणं पक्तासं पलिओवमारं अंतोमुहुतूषाई ॥ २४१ ॥ ईसाणे कृष्ये देवाणं पुष्का । गोममा ! अहबोणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगाई दो सागरोक्याई। अपज्यत्ववेद्याणं पुच्छा। गोयमा ! जहनेण वि उक्कोरोण वि अंतोसुहुत्तं । पञ्चत्तवाणं पुच्छा । गोयसः ! जहनेणं साइरेमं पळिओवमं अंतोमुहुतूर्णं, उक्कोर्सणं साहरेगाई दो सागरोगमाई अंतोमुहुतूरणाई। इंसाणे कप्पे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहचेणं साहरेयं पक्रियोवर्यं, उद्योगेणं पणपसं पिक्षओवमाई । ईसाणे कम्पे देवीणं अपञ्चितियाणं पुच्छ । गोबमा ! जहसेण वि उक्कोरिण वि अंतोगुहुतं । ईसाणे कृष्ये मजतियानं पुच्छा । गोयमा ! जह्नेणं साइरेगं पलिओवमं अंतोसहसूणं, उद्योखेगं प्रथपं पतिओवसहं अंतोसहसूचाहं ।

ईसाणे कप्पे परिग्रहियाचं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं साइरेगं पलिओवमं, उद्योसेणं नव पिछ्योदमाई । अपजातियाणं पुच्छा । गोयमा ! बहुनेण वि उद्यो-सेण वि अंतोमुहर्त । ईसाणे कप्पे पजातियाणं पुष्छा । गोयमा ! अहकेणं साइ-रेगं पलिओवसं अंतीमुहुनूणं, उद्योसेणं नव पळिओवमाई अंतीमुहुनूणाई । ईसाणे कप्पे अपरिम्महिसदेवीणं पुच्छा । गोसमा । जहनेणं साइरेगं परिश्लोवमं, उको-सेणं पणपत्ताई परिओवमाई । अपज्रतियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उन्हो-सेण वि अंतोसुहुतं । पज्जतियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं साइरेगं पिछ्ञोवमं अंनोमुहुनूर्णं, उद्योसेर्णं पणपमं पिल्ञोबमाई अंतोमुहुनूर्णाई ॥ २४२ ॥ सर्णंकुमारे कर्प देवाणं पुच्छा । गोयमा । जहन्नेणं हो सागरीवमाई, उन्नोसेणं सत्त साग-रोबमाइं। अपजात्यार्णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उन्नोसेण वि अंतोसुहुर्तः। पजनयाणं पुच्छा । गीयमा । जहनेणं दो सागरीवसाई अंतोसुहुनुषाई, उक्तेसेणं सन सागरोक्साइं अंतोसुहुतूणाई । माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयसा ! जहनेणं साहरेगाई दो सागरोक्साई, उक्कोसेणं साहरेगाई सत्त सागरोक्साई। अपज्यतमाणं पुच्छा । गीयमा ! जहन्नेण वि उन्नोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पज्जत्याणं पुच्छा । गीयमा ! जहनेणं दो सागरीवमाई साहरेगाई अंतीमुहत्तुणाई, उक्कोरेणं सत्त सागरीवमाई साइरेगाई अंतीसुहुनुषाई । वंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सत्त सागरोबमाई, उक्तेसेणं दस सागरोबमाई । अपजनवार्णं पुच्छा । गोबमा ! जहनेण वि उक्षोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पञ्चतयाणं पुच्छा । गोनमा ! बहुनेणं सत्त सागरीव-माइं अंतोमुहुत्तृणाइं, उक्कोसेणं दस सागरीवमाइं अंतोमुहुतृणाईं । लंतए कप्पे देवाणं पुच्छा । गीयमा ! जहनेणं इस सागरोवमाई, उन्होसेणं चउरूस सागरोव-माइं। भपजत्तयाणं पुच्छा। गोसमा ! अहन्नेण वि उक्तेसेण वि अंतोसुहुत्तं। यजत्तयाणं पुच्छा । गीयमा ! जहनेणं दस सागरोवमाई अंतोंमुह्तूणाई, उन्होसेणं चउइस सागरीवमाई अंतोमुहुतुणाई। महासुक्के कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहकेणं चउइस सागरीबमाई, उद्योसेणं सत्तरस सागरीवमाई। अपज्जतयाणं पुच्छा। गीयमा जहकेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहुर्त । पजात्तवार्ण पुच्छा । गोयमा । जहकेणं चउइस सागरोवसाई अंतोस्हत्तुणाई. उद्योसेणं सत्तरस सागरोबसाई अंतोस्हत्तुणाई । सह-स्सारे कृष्ये देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सत्तरस सागरोवमाई, उक्रोसेणं अद्वार्स सागरोपमाई । अपज्यसयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्षेत्रेण वि अंतोमुहुत्ते । पत्रतयाणं पुच्छा । गोयमा । बहुवेणं सत्तरस सावरोक्माहं अंतोमुहुत्त-णाइं, उद्योसेणं बद्धारस सागरोबसाइं अंत्रोसहत्तुणाई। आजए सन्पे देवाणं पुच्छा ।

गोयमा ! जहनेणं अद्वारस सागरोवमाई, उन्होसेणं एगूणवीयं सागरोवमाई । अप-जतयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उन्होसेण वि अंतोसुहुतं । पजनयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अद्वारस सागरोवमाई अंतीसुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं एगूणवीसं साग-रोवमाइं अंतो मुहुतूणाई । पाणए कम्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! अहक्षेणं एगूणवीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं वीसं सागरोबमाई। अपज्यक्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहकेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! अहक्रेणं एगूणवीसं सागरोवमाई अंतोसुहुतूषाई, उद्दोरेणं वीसं सागरोवमाई अंतोसुहुतूषाई। आरणे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं वीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकवीसं सागरोबमाई । अपज्वत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं शीसं सागरोवमाई अंतोमुहुतृणाई, उक्कोसेणं एगवीसं सागरोवमाई अंतोमुहुतूणाई । अनुए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जह-नेणं एगवीसं सागरोवमाइं, उक्कोरेणं नाबीसं सागरोवमाई । अपज्यस्याणं पुच्छा । गोयमा ! अहन्नेण वि उक्तोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पञ्जतयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं इक्वीसं सागरोवमाई अंतोमुहुतूणाई, उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमाई अंतोमुहुतू-णाई ॥ २४३ ॥ हेद्विमहेद्विमगेविजागदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं वावीसं मागरोवमाई, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोबमा ! जहनेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं वाधीसं सागरोवमाई अंतोमुहुतूणाई, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाई अंतोमुहुतूणाई । हेट्टि-ममज्ज्ञिमगेविजगदेवाणं पुच्छा । गोममा ! जहनेणं तेवीसं सागरोबमाई, उक्कोसेणं चउनीसं सागरोवमाई । अफजत्तयाणै पुच्छा । गोयमा ! जहजेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं । पजत्तवाणं पुच्छा । गीयमा ! जहनेणं तेवीसं सागरीवमाहं अंतोमु-हुत्गाई, उक्तोसेणं चउवीसं सागरीवमाई अंतोमुहुनूणाई । हेट्टिमउद्दिसगोविज्या-देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चरुवीसं सागरोबमाई, उन्होसेणं पणवीसं साग-रोवमाइं । अपजनयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उन्होसेण वि अंतोसुहुर्त्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चउवीसं सागरोदमाई अंतोसुहुत्तृणाई, उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुनूणाई । मज्ज्ञिमहेड्विमगेविज्ञगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं पणनीसं सागरोबमाई, उन्होसेणं स्वव्वीसं सागरोबमाई । अपजरायाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहुर्स । पजरायाणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं पणवीसं सागरोबमाई अंतोमुहुनूनाई, उक्कोसेणं छन्यीसं सागरोबमाइं अंतोसुहुसूबाइं । मज्जिसमजिज्ञसगैनिजगहेबाणं पुच्छा । गोयसा !

जहरोणं क्रमीसं सागरीयमाहं, उक्तीसेणं सत्तावीसं सागरीयमाहं । अपजत्तयाणं पुनका । गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमहर्ता । पजत्तवाणं पुनका । गोयमा ! जहनेणं छन्नीसं सागरोबमाई अंतोमुहुतूणाई उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोबमाई अंतोम्हत्तुणाई । मज्जिमस्वविसगेविकगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सत्तावीसं सागरोबमाई, उक्कोसेणं अदावीसं सागरोबमाई। अपजन्तवाणं पुच्छा। गीयमा ! जहनेण वि रक्कोरीण वि अंतोसहत्तं । पजत्तवाणं पुरुष्ठा । गोवसा ! जहनेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहत्तुणाई, उक्कोसेणं अद्वावीसं सागरोवमाई अंतोमुहत्तूणाई। उवरिमहेक्षिगोविजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अद्भावीसं सागरोवमार्ड. उद्योसेणं एगुणतीसं सागरोबमाइं । अपजन्तयाणं पुरुष्ठा । गोयमा ! जहनेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! अष्टकोणं अद्वावीसं सागरो-बमाई अंतोमुहत्तुणाई, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोबमाई अंतोमुहत्तुणाई । उवरिम-मजिल्लमगेविज्यगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एगूणतीसं सागरोवसाई उक्लोसेणं तीसं सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेण वि उक्तीसेण वि अंतो-सहत्तं । पजत्तवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगुणतीसं सागरोबमाहं अंतोसह-नूणाई, उद्योसेणं तीसं सागरोबमाई अंतोसुहुनूणाई । उपरिमउपरिमगेविजगदेवाणं पुच्छा । गोमसा ! जहकेणं तीसं सागरोकमाइं, उद्योसेणं एकतीसं सागरोकमाइं । अपजन्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोरोण वि अंतोसहत्तं । पजनयाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेणं तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं एकतीसं सागरीवमाई अंतोसुहतूणाई ॥ २४४ ॥ विजयवेजर्यतज्ञयंतअपराजिएसु णं अंते ! देवाण केवडमं कालं ठिडे पशता ? गोयमा ! अहसेणं एकतीसं सागरोबमाई, उक्को-सेणं तेत्तीसं सागरोबमाई । अपजात्याणं पुच्छा । योगमा ! जहलेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुतं । पज्यायाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एकतीसं सागरोबमाई अंतोस-हुतूणाई, उद्योसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोस्हुतूणाई ॥ सम्बद्धसिद्धगदेवाणं अंते ! केवहयं कार्ल ठिई पक्ता ? गोयमा ! अजहचमणक्कोसं तेत्रीसं सागरीवमाइं ठिडें पक्ता । सम्बद्धसिद्धगदेवाणं अपज्ञत्त्वाणं पुरुष्ठा । गोयमा ! जहकेण वि उक्कोसेण वि अंतोसहर्त । सञ्जूष्ट्रसिद्धगदेवाणं • पद्धनायाणं केनडयं कार्ल टिई पश्चना ! गोयमा ! भजहमम्युक्तीसं तेतीसं सागरोवमाई अंतोमुहत्तुणाई ठिई पन्नता ॥ २४५॥ पश्चणाप मगवर्डप चउत्थं वित्रपर्थ समर्च ॥

कहिन्हा में अंते ! पञ्जना पश्चता ! गोबमा ! दुनिहा पञ्जना पश्चता । तंजहा-जीवफञ्जना य अजीवफञ्जना य ॥ २४६ ॥ जीवफञ्जना जं अंते ! किं एंसिजा,

असंखिजा, अणंता ? गोयमा । नी संखिजा, नी असंखिजा, अणंता । से केणहेणं मंते । एवं वुचइ-'जीवपजवा नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता' ? गोयमा ! असंखिजा नेरह्या, असंखिजा असुरकुमारा, असंखिजा नागकुमारा, असंखिजा सुवण्णकुमारा, असंसिजा विजुकुमारा, असंसिजा अगणिकुमारा, असंसिजा दीवकुमारा, असंबिजा उदहिक्मारा, असंबिजा दिसीकुमारा, असंबिजा बाउकुमारा, असंखिजा बणियकुमारा, असंखिजा पुहविकाइया, असंखिजा आउकाइया, असंक्षिजा तेउकाइया, असंक्षिजा वाउकाइया, अणंता वण-प्पडकाइया, असंखिजा बेइंदिया, असंखिजा तेइंदिया, असंखिजा चउरिंदिया, असंखिजा पंचिदियतिरिक्खजोणिया, असंखिजा मणुरसा, असंखिजा वाणमंतरा असंखिजा जोइसिया, असंखिजा नेमाणिया, जर्णता सिद्धा, से एएणहेर्ण गोयमा! एवं बुचइ-ते णं नो संक्षिजा, नो असंक्षिजा, अणंता ॥ २४७ ॥ नेरहयाणं भंते ! केनहया पज्जना पनता ? गोयमा ! अर्णता पज्जना पनता । से केणद्रेणं भंते ! एवं वृज्जइ-- 'नेरहयाणं अणंता पज्जना पनता' ? गोयमा ! नेरहए नेग्डबस्स दन्बद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए तुहे, ओगाइणद्वयाए सिय हीणे सिय तुहे सिय अब्महिए । जह हीणे असंसिजहमागहीणे वा संसिजहमागहीणे वा संसिज-गुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा । अह अन्महिए असंखिजहमागमन्महिए वा संसिजहमागमन्महिए वा संसिजगुणमन्महिए वा असंसिजगुणमन्महिए वा। ठिइए सिय हीणे सिय तुत्रे सिय अञ्महिए। जइ हीणे असंक्षिजहमाणहीणे वा संख्यिकामगहीणे वा संख्यिनगुणहीणे वा असंख्यिनगुणहीणे वा । अह अञ्महिए असंखिजमागमन्महिए वा संखिजमागमन्महिए वा संखिजगुणमन्महिए वा असंखिजगुणमञ्महिए वा। कालवण्णपञ्जवेहिं सिय हीणे सिय तुहे सिय अञ्महिए। जड़ हीणे अर्णतमागहीणे वा असंखेळभागहीने वा संखेळमागहीणे वा संखेळगण-हींगे वा असंखेजगुणहींगे वा अणंतगुणहींगे वा । वह अन्महिए अणंतभागमञ्सहिए वा असंखेजमागमञ्महिए वा संखेजमागमञ्महिए वा संखेजगुणमञ्महिए वा असंखेजगुणमञ्महिए वा अणंतगुणमञ्महिए दा । नील्वचपज्जवेहिं होहियवसपज्ज-वेहिं हालिह्वमपज्जवेहिं सक्तिलवसपज्जवेहिं ख्रद्वाणबन्धिए। सन्धिगंधपज्जवेहिं दुव्यि-गंधपज्जवेहि य छडाणविष्ए । तित्तरसपज्जवेहि बद्धभरसपज्जवेहि कसागरसपज्जवेहि अंबिलरसपज्जवेहिं महुररसपज्जवेहिं छहु।णविष्यः। सम्बद्धपासपंज्ञवेहिं मडग्रपास-पञ्जवेहिं गरुयफासपञ्जवेहिं छहुयफासपञ्जवेहिं सीयफासपञ्जवेहिं उसिणफासपञ्जवेहिं निद्धफासपजनिहिं हुक्सफासपजनिहिं छद्वाणविष् । आमिणिनोहियमाणपजनिहिं

सुयनाणपज्जवेहिं ओहिनाणपज्जवेहिं मङ्अजाणपज्जवेहिं सुयअज्ञाणपज्जवेहिं विमंग-नाणपजनेहिं चक्खुदंसणपजनेहिं अचक्खुदंसणपजनेहिं ओहिदंसणपजनेहिं सद्घाण-विहए. से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुचाइ-'नेरइयाणं नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता पज्जवा पत्रना ॥ २४८ ॥ अगुरकुमाराणं भंते । केवड्या पज्जवा पत्रना ? गोयमा ! अणंता पजवा पत्रता । से केणहुणं भंते ! एवं धुन्नइ-'असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा पत्नना' ? गोयमा ! अधुरकुमारे अमुरकुमारस्य द्ववद्वयाए तुहे, पएसट्टयाए नुहे, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणविहए, ठिईए चउट्टाणविहए, कालवज-पजावेहिं छद्राणबिष्, एवं नीलवन्नपज्जवेहिं लोहियवन्नपज्जवेहिं हालिहवन्नपज्जवेहिं मुक्तिवन्नपजनेहिं, मुन्भिगंधपजनेहिं दुन्भिगंधपजनेहिं, तित्तरसफजनेहि बहुयरम-पज्जवहिं कनायासपज्जविहिं अंबिलरमपज्जविहिं महर्रसपञ्जविहिं, कक्खडफासपज्जविहिं मउयफानपजवेहिं गरुयफानपजवेहिं लहुयफासपजवेहिं सीयफानपजवेहिं उसिण-फामपजवहिं निद्यभासपजवहिं लुक्सफासपजवहिं आभिणिबोहियनाणपजवहिं मुयनाणपज्जवेहिं ओहिनाणपज्जवहिं मङअसाणपज्जवेहिं सुयअसाणपज्जवेहिं विसंग-नाणपज्जवेहिं चक्खदंसणपज्जवेहिं अचक्खदंसणपज्जवेहिं ओहिदंगणपज्जवेहिं छठ्ठाण-विष्यु, से एएणद्वेणं गोयसा! एवं वृषद्ध-'अमुरकुमाराणं अणंता पजना पन्नता'। एवं जहा नेरडया, जहा अनुरकुमारा तहा नागकुमारा वि जाव थणियकुमारा ॥ २४९ ॥ पुढ़िकाइयाणं भंते ! केवडया पजवा पक्षता ? गोयमा ! अणंता पजवा पक्षता । से केपट्टेणं भंते ! एवं वुच्द-'पुडियकाइयाणं अणंता पजवा पजता' ! कोयमा ! पुटविकाइए पुटविकाइयस्प दब्बहुयाए तुहे, पएसहुयाए तुहे, ओगाइणहुयाए सिय हीणे सिय तुक्के सिय अन्महिए । जद्द हीणे असंखिजद्मागहीणे वा संखिजहमाग-हीणे वा संख्यिज्य उगुणहीणे वा असंख्यिज्य र गुणहीणे वा । अह अञ्महिए असंख्यिज र-भागअन्महिए वा संखिजइमागअन्महिए वा संखिजगुणअन्महिए वा असंखिज-गुणअन्महिए वा । ठिईए तिद्वाणविष्ठए, सिय हीणे सिय तुहे सिय अन्महिए । जड् हींण असंखिजमागहींण वा संखिजमागहींण वा संखिजगुणहींणे वा । अह खन्म-हिए असंविज्ञहमागअन्महिए वा संविज्ञहमागअन्महिए वा संविज्ञगुणअन्महिए वा । वजेहिं गंधेहिं रसेहिं फासेहिं सङ्अज्ञाणपज्जवेहिं सुयअज्ञाणपज्जवेहिं अचक्खु-दंसणपज्जबेहिं छद्वाणविद्याः ॥ २५० ॥ आउकाइयाणं भंते ! केवइया पजवा पत्रता ? गोयमा ! अर्णता पज्जवा पन्ता । से केणद्वेणं भंते ! एवं वुषह्-'आउ-काइयाणं अणंता पद्धवा पत्रता ? गोयमा ! बाउकाइए आउकाइयस्स दव्यद्वयाए तुहे, पएसहयाए तुहे, ओगाहणह्याए चउडाणविष्ए, ठिईए तिहाणविष्ए, वन-२३ सुता•

गंबरसफासमहअनाणस्यअनाणअन्यन्युदंसणपञ्जवेहिं स्ट्राणविहर् ॥ २५१ ॥ तेउ-काइयाणं पुच्छा । गोयसा ! अणंना पज्जवा पकता । से केणहेणं अंते ! एवं बुचइ-'तेउकाइयाणं अणंता पज्जवा पन्नता' ? गोयमा । तेउकाइए तेउकाइयस्स दव्यद्वयाए तुहे, पएसह्याए तुहे, ओगाइणह्याए चउहाणविष्ठए, ठिईए तिहाणविष्ठए, वन्नगंधरस-फासमङ्अज्ञाणसुयअज्ञाणअचक्खुर्दसणपञ्जवेहि य छट्टाणविहरु ॥२५२॥ वाउकाङ्याणं पुच्छा । गोयमा ! वाउकाइयाणं अणंता पजवा पत्रता । से केणहेणं भंते ! एवं बुचइ-'बाउकाइयाणं अणंता पजवा पन्नता' ? गोयमा ! वाउकाइए वाउकाइयस्म दव्यट्ट-याए तुक्के, पएमद्वयाए तुक्के, ओगाहणद्वयाए चउद्घाणविहए, ठिईए तिद्वाणविहए, वक्ष-गंधरसफायमङ्ख्रजाणस्ययजाणअचन्ख्रदंसणपज्जवेहिं छद्वाणविङ् ॥२५३॥ वणस्सइ-काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पज्जता । से केणद्वेणं भंते ! एवं वृच्छ-'वणस्मइकाइयाणं अणंता पज्जवा पन्नता' ? गोयमा । वणस्मइकाइए वणस्मइकाइयस्स दब्बद्वयाए तुक्के, पएसद्वयाए तुक्के, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणविहए, ठिईए निद्वाण-वडिए, वक्रगंघरसफासमइअक्राणसुयमकाणअचन्ख्रदंगणपज्जवेहि य छद्वाणविहर, से एएणद्वेणं गोयमा ! एवं बुचाइ-'वणस्साइकाइयाणं अणेता पज्जवा पनता' ॥ २५४ ॥ बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पक्ता । से केणद्वेणं अंते ! एवं बुचड्-'बेइंदियाणं अणंता पजवा पनता' ? गोयमा ! बेइंदिए बेइंदियस्स दब्बद्धयाए तुहे, पएसट्टयाए तुहे, ओगाइणद्वयाए सिय हीणे सिय तुहे सिय अन्महिए। जर् हीणे असंसिजहमागहीणे वा संखिजहमागहीणे वा संसिजहगुणहीणे वा असंखिजहगुण-हीणे वा । अह अन्महिए असंखिजमागअन्महिए वा संखिज्ज्ञमागअन्महिए वा संखिजगुणमञ्महिए वा असंखिजङ्गुणमञ्महिए वा। ठिहेए तिद्राणविहए, वध-गंधरसफासआभिणिबोहियनाणसुयनाणमङ्ख्याणसुयमञ्जाणस्यक्षाणस्यक्ष्युदंरणपञ्जवेहि य छद्वाणविष्ठ । एवं तेइंदिया वि । एवं वर्डरिदिया वि, नवरं दो दंसणा, वक्नवुदंसणं अचक्खुदंसणं । पंचिदियतिरिक्सजोशियाणं पज्जवा जहा नेरहयाणं तहा भाषि-यथ्वा ॥ २५५ ॥ मणुस्साणं मंते । केवङ्या पजवा पजता ? गोयमा ! अणंता पजवा पश्चता । से केणडेर्ण भंते ! एवं वुषाइ-'मणुस्साणं अणंता पजवा पश्चता' ? गोयमा ! मणूसे मणूसस्त दन्वहुबाए तुहे, पएसहुबाए तुहे, ओगाहणहुबाए चउहा-णनिक्ष्, ठिईए चउद्वाणनिक्ष्, वन्नगंधरसकासआभिणिबोहियनाणश्चयनाणओहिमा-णमणपजननाणपजनेहि छद्वाणविष्ए, केवलनाणपजनेहिं तुहे, तिहिं अनाणेहिं तिहिं दंसपेहिं छद्राणविष्ठए, केवलदंसणपञ्जवेहिं तुक्के । वाणमंतरा ओगाहणद्वयाए ठिईए चउद्वाणविद्या, वण्णाईहिं छद्वाणविद्या । जोइसिया वेमाणिया वि एवं चेव. नवरं

ठिईए तिहाणविद्या ॥ २५६ ॥ जहन्रोगाहणगाणं अंते ! नेरइयाणं केवइया पजवा पक्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पक्ता । से केण्ड्रेणं मंते ! एवं वृचह्० ? गोयमा ! जहश्रोगाहणए नेरइए जहलोगाहणस्य नेरइयस्य दव्यद्रयाए तुले, पएसद्रयाए तुले. ओगाहणद्वयाए तुहे, ठिईए चउडाणविहए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अनाणहिं तिहिं दंसणहिं छद्वाणबिंए। उक्कोसोगाहणगाणं भंते! नेरहयाणं केनह्या पजना पत्रता ? गोयमा ! अणंना पजना पत्रता । से केणहुणं भंते ! एवं वुचइ-'उद्दोसोगाहणगाणं नेर्ड्याणं अणंता पज्जवा पत्रभा' शोयसा ! उद्दोमोगा-रुणए नेरइए उक्कोसोगारणस्य नेरइयस्य दञ्बद्धयाए तुह्ने, पएसद्वयाए तुह्ने, भोगार-णहुयाए नुहें । ठिईए सिय हीणे सिय नुहें सिय अन्महिए । जह हीणे असंखिज-मागहीणे वा संखिजमागहीणे वा, अह अन्महिए असंखिजमागअन्महिए वा संखिजमागअब्महिए वा । वन्नगंधरसफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अनाणेहिं तिहिं दंगणेहिं छट्टाणविष्ठ । अजहस्रमणुक्कोसोगाहणाणं भंते! नेरह्याणं केवह्या पञ्जवा पक्ता ! गोयमा ! अर्णना पज्जवा पक्ता । से केणड्रेणं भंते ! एवं वुषड्-'अजहब-मणुक्कोसोगाहणाणं अणंना पज्जवा पक्तां ? गोयमा ! अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए नेरहए अजहनमणुङ्कोसोगाहणस्स नेरहयस्म दथ्बद्वयाए तुन्ने, पएसद्वयाए तुन्ने, ओगाहणद्रयाए सिय हीणे सिय तुहे सिय अञ्महिए । बह हीणे असंखिजामागहीणे वा संखिज्ञभागहीणे दा संखिज्ञगुणहीणे दा असंखिज्ञगुणहीणे वा। अह अवभद्विए असंखिजमागअन्महिए वा संखिजमागअन्महिए वा संखिजगुणअन्महिए बा असंखिजगुणअन्महिए वा । ठिईए सिय हीणे सिय तुहे सिय अन्महिए । जह हीणे असंखिजनागरीणे वा संखिजनागरीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा । अह अब्महिए असंक्रिज्ञमागअब्महिए वा संख्रिज्ञमागअब्महिए वा संख्रिज्ञ-गुणअञ्महिए वा असंस्तिज्ञगुणअञ्महिए वा। वज्ञगंधरसफासपजावेहिं तिहिं नाणहिं तिहिं अनामेहिं तिहिं दंसमेहिं छद्राणविष्य. से एएणद्वेणं गोयमा! एवं वुनह-'अजहनमणुकोसोगाहणाणं नेरहयाणं अणंता पञ्जवा पन्नणा ॥ २५० ॥ जहन-ठिइयाणं भंते ! नेर्इयाणं केवहवा पजावा प्राप्ता ? गोयसा ! अणंता जपना पनता । से केणद्वेणं मंते ! एवं वृच्चइ-'जहचठिहयाणं नेरह्याणं अणंता पज्जवा पन्नता'? गोयमा ! जहन्निटिइए नेरहए जहन्निटिइयस्स नेरहयस्स दव्यद्वयाए तुले, पएसद्वयाए तुन्ने, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणबहिए. ठिइंए तुन्ने, बन्नगंधरसफासपजन बेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अषाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्दाणविष् । एवं उक्कोसिटइए वि । अजहम्मणुक्कोसिटिहए वि एवं नेव. मबरं सद्वाणे चउद्वाणविहिए ॥ २५८ ॥

۰,

जहन्तगुणकालनाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पजना १ गोयमा ! अणंता पज्जवा पञ्चमा । से केणद्वेणं भंतं ! एवं वुष्यः-'जहन्नगुणकालगाणं नेग्डयाणं अणंता पज्जना पत्तना' ? गोयमा ! जहुज्जुणकालए नेरहए जहन्नगुणकालगरम नेरहयस्म द्व्वद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए तुहे, ओगाहणद्वथाए चउद्वाणविडए, टिईए चउद्वाण-विज्ञा, कालवनपञ्जविहिं तुहे, अवसेरोहिं वनगंघरमफासपञ्जविहें तिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणांह तिहि दंगणेहि छट्टाणवांडए, से गुएणद्वेणं गोयमा ! एवं युचर्- जहन्न-गुणकालगाणं नेरहयाणं अणंतः पज्जवा पन्नना'। एवं उक्कोस्युणकाराए वि । अज-हत्तमणुकोगगुण हालए वि एवं चेव, नवरं कालवन्नप्रज्ञवेहिं छ्ट्टाणविंडए । एवं अव-सेसा चन हि बन्ना दो गंधा पंच रमा अट्ट फासा भाणियव्या ॥ २५९ ॥ जहना-भिणियोत्तियनाणीणं भंत ! नेरडयाणं केवडया पजवा पन्नना ! गोयमा ! जहजा-भिशियोष्टियबाणीणं नरायाणं अणंता पज्जवा पञ्चता । सं केणहेणं भेतं ! एवं बुचड-'जहनाभिणिबोहियनाणीणं नेरहयाणं अणंता पजवा पन्नता' ! गोससा ! जहन्याभिणिबोहियनाणी नेर्इए जहन्नाभिणिबोहियनाणिस्स नेरइयस्स दव्बहुयाए तुहे, पण्सद्वयाएं तुहे, ओगाइणद्वयाएं चउद्वाणविडए, ठिईए चउद्वाणविडए. वक्षगंधर यक्तामपज्जवंहिं छद्वाणविद्यम्, आर्थिणवोहियनाणपज्जवंहिं तुहे, मुयनाण-पज्ञवेहिं ओहिनाणपज्जवेहिं छट्टाणवांडए, तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए। एवं उक्को-माभिणियोहियनाणी वि । अजहन्नमणुक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि एतं चैव, नवरं आभिणिबोहियनाणपञ्जवेहिं सद्वाणे छद्वाणविहरु । एवं सुयनाणी ओहिनाणी बि, नवरं जस्म नाणा तस्स अञ्चाणा नित्थ । जहा नाणा तहा अञ्चाणा वि भाषियध्वा, नवरं जरत अञ्चाणा तस्स नाणा न भनेति । जहबचक्खदंमणीणं भंते ! नेर्ड्याणं केबद्या पञ्जवा पन्नना ? गोयमा ! अणंना पञ्जवा पन्नता । से केणद्वेणं भंते ! एवं युचाह-'जहन्नचक्खुदंसणीणं नेरहयाणं अणंता पज्जवा पन्नता' ? गोयमा ! जहन-चक्खुदंतणी णं नेरडए जहुब्बचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दब्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए नुष्टे, ओगाहणद्वयाए चउट्टाणविहरू, ठिईए चउट्टाणविहरू, वस्रगंधरमफासपज्जवेहि निहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं छद्राणविहरा, चक्खदंसणपजनेहिं तुहे, अचक्ख-दंसणपज्जवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहिं छद्वाणबिहिए। एवं उद्योसचक्खदंसणी वि । अज-हत्रमणुकोसचक्खुर्मणी वि एवं चेव, नवरं सङ्घाणे छद्वाणविहए । एवं अचक्खुदं-सणी वि, ओहिदंसणी वि ॥ २६० ॥ जहन्नोगाहणाणं अंते ! असुरकुमाराणं केवइया पजना पनता ? गोयमा ! अणंता पजना पनता । से केणहेणं भेते ! एवं वुन्दर-'जहस्रोगाहणाणं असुरकुमाराणं अणंता पद्मवा पक्ता' ? गोयमा ! जहस्रोगाहणए असुरकुमारे जहन्नोगाहणस्स असुरकुमारस्य दब्बहुयाए तुन्ने, पण्सहुयाए तुन्ने, ओगाहणद्वयाए नुहे, ठिईए चउट्टाणवडिए, वजाडेहि छट्टाणवडिए, आभिणिबोहिय-नाणपजनेहिं मुयनाणपजनेहिं ओहिनाणपजनेहिं निहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहि य छ्टाणविंग । एवं उक्कोसोयाहणए वि । एवं अजहत्वनणुक्कोसोमाहणए वि, नवरं सद्घाणे चउद्वाणविष्टिए। एवं जाव थणियकुमारा ॥ २६१ ॥ जहन्नोगाहणाणं भंते ! पुढ-विकाइ गणं केवहया पळवा पक्ता ? गोयसा ! अणंता पळवा पक्ता । से केम्ह्रेणं भंते ! एवं बुच्छ-'जहन्नोगाहणाणं पुडविकाडयाणं अणंता पञ्जवा पनना' ? गोयमा ! जहकोगाहणा, पुरुषिकाइए जहकोगाहणस्स पुर्दावकाइयस्म व्यवहुयाए तुहे, पग्राहु-याग् तुक्षे, ओगाहणद्वयाप् तुक्के, ठिईए तिद्वाणविष्ठप्, वसगंधरसफासपज्जवेहिं दोहिं अनाणेहि अनवन्तुरंग्रणपञ्जवेहि य छट्टाणविष्ठए । एवं उक्तोमोगाहणए वि । अजहन-मणुक्रोमोनाहणए वि एवं चेव, नवर सद्वाणे चरद्वाणः हिए। जहन्नठिइयाणं पुरविका-उयाणं पुच्छा । गोयमा । अणंता पञ्चवा पकता । सं केणड्रेणं भंते ! एवं बुच्चर--'जह-क्षटिइयाणं पुरुषिकाइयाणं अणेता पजवा पकता' ! गोयमा ! जहक्रिटिए पुरुषिका-इए जहन्निर्दियस्स पुर्टावकाश्यस्स दव्बद्वयाए तुन्ने, पएमद्वयाए तुन्ने, ओगाहणह्याए च उद्राणविंदए, ठिईए तुळे, क्यागंधरमपासपजवेहिं सहअकाणपजवेहिं सुयअजाणप-जांवहिं अचक्खदंनणपजावेहिं छट्टाणयिखए । एवं उद्योगिठहए वि । अजहम्मणुद्योस-ठिइए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे तिद्वाणविष्ठ । जहसगुणकालयाणं भेते ! पुरुविका-इयाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पज्जवा पश्चता। से केणद्वेणं संते ! एवं बुचइ-'जहक्षगुणकालयाणं पुरुविकाइयाणं अणंता पञ्जवा पक्षता' ? गोयसा ! जहक्षगुणकालए पुढांबिकाअए जहन्नगुणकालयस्स पुढांबिकाउयस्स द्व्बहुयाए तुह्ने, पएसहुयाए तुह्ने, ओगाहणहुयाए चउडाणवडिए, ठिइए तिहाणवडिए, कालवन्नपञ्जवेहिं तुहै, अवसेसेहिं वन्नगंधरसफासपज्जनेहिं छद्र।णविहर् दोहिं अन्नाणेहिं अन्नक्खुदंसणपज्जनेहि य झ्हाणवडिए । एवं उक्कोयगुणकाळए वि । अ**म्हलमणुक्कोसगुणकाळए वि एवं चेव**, नवरं सद्वाणे छद्वाणविष्ठए। एवं पंच वक्षा दो गंधा पंच रसा अद्व फासा भाणियन्वा। जहन्नमङ्जनाणीणं भंते ! पुढविकाङ्याणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जना पन्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुन्धर्-'जहसमस्असाणीणं पुढविकार्याणं अणंता पजना पन्नता' ? गोयमा ! जदममङ्अनाणी पुढविकाङ्ण् जहन्ममङ्अनाणित्स पुढविकाङ्यस्स दव्बद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए तुहे, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणवडिए, ठिईए तिद्वाण-विहए, बन्नगंत्ररसफासपज्जवेहिं छद्वाणविहए, मइल्रामाणपञ्जवेहि तुहे, सुयअञ्चाण-पज्जवेहिं अन्वसन्त्रदंसणपज्जवेहिं छद्वाणविष्ठ । एवं उक्कोनसङ्अनाणी वि । अजहम-

मणुकोसमइअजाणी वि एवं चेव, नवरं सद्वाणे छहाणबिटए। एवं सुयअजाणी वि अन्वक्खुदंसणी वि एवं चेव जाव वणप्फड्काइया ॥ २६२॥ जहन्नोगाहणगाणं भेते 🕹 बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजना पनता । से केणहेणं भंते ! एवं युचड-'जहन्नोगाहणगाणं बेहंदियाणं अणंता पज्जवा पन्नतां ? गोयमा ! जहन्नोगाहणए वेइंदिए जहसोगाहणस्य बेइंदियस्य दब्बद्वयाए तुक्के, पएसद्वयाए तुक्के, ओगाहणहुयाए तुहे, ठिईए तिद्वाणविडए, वन्नगंधरसफासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं अनक्खुदंसणपज्जवेहि य छद्वाणविडिए । एवं उक्कोसोगाहुणए वि, णवरं णाणा णत्थि । अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए जहा जहनोगाहणए, णवरं सट्राणे ओगाहणाए चउद्राण-विका । जहन्नि ठिड्याणं भेते ! बेडंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पन्नता । में केणद्वेणं भंते ! एवं वृचइ-'जह्मठिइयाणं वेइंदियाणं अणंता पजवा पनता' ! गोयमा ! जहबाठिडए बेडंदिए जहबाटिइयस्स बेडंदियस्स दभ्यद्वयाए तुले, पएस-द्वयाए तुंह, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणबिहए, ठिईए तुहे, बन्नगंधरसपासपजविहिं दोहिं अनाणेहिं अचनखुदंसणपः जवेहि य छट्टाणविष्ठ । एवं उक्कोसिटिए वि, णवरं दो णाणा अञ्महिया । अजहन्नमणुक्कोसिट्डिए जहा उक्कोमिटिङए, णवरं ठिईए तिट्ठाणविष्ठ । जहनगुणकालगाणं बेहंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजावा पक्षमः। से केणहेणं भंते ! एवं वृषदः-'जहजूगुणकालगाणं बेडंदियाणं अणंता पजावा पन्नता' ? गांयमा ! जहन्नगुणकालए बेइंदिए जहन्नगुणकालगस्य बेइंदियस्स दब्बहुयाए तुहे, पएसहुयाए तुहे, ओगाहणहुयाए चउडाणविहए, ठिईए तिहाणविहए, कालवज्ञपज्जवहिं तुन्ने, अवसेसहिं वज्जगंधरमफासपज्जवहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अजाणेहिं अचक्खदंमणपजावेहि य छद्वाणबिष्टि । एव उक्कोसगुणकारूए वि । अजहक्रमणुक्को-सगुणकालए वि एवं चेव। णतरं सञ्जाणे छद्वाणविहए। एवं पंच वसा हो गंघ पंच रसा अद्र फासा भाषियन्ता । जहनाभिणिबोहियनाणीणं अंते ! बेइंदियाणं केवहया पजवा पन्नता ? गोगमा ! अणंता पजवा पन्नता । से केणहेणं अंते ! एवं वुन्नइ-'जहनाभिणिबोहियनाणीणं वैइंदियाणं अणंता पज्जवा पश्चता' ? गोयमा ! जहला-मिणिबोहियनाणी बेइंदिए जहनाभिणिबोहियनाणिस्स बेइंदियस्य दश्बद्ध्याए तुहे. पएसद्रयाएं तल्ले. ओगाहणद्वयाएं चउट्टाणविष्टए, ठिईए तिद्राणविष्टः, वन्नगंधरसपा-सपजविहिं छद्राणविहर, आभिणिबोहियनाणपजविहिं तुहे, सुयनाणपजविहिं छद्रा-णविद्यः, अचक्ख्रदंसणपञ्जवेहिं छद्वाणविद्यः। एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि । अजहन्तमणुक्कोसाभिणिबोहियनाची वि एवं चेव. नवरं सद्दाणे छद्राणविहए। एवं स्यनाणी वि स्यअनाणी वि अचक्स इंसणी वि. नवरं जत्य नाणा तत्य अनाणा नत्य.

जत्य अजाणा तत्य नाणा नत्यि, जत्य दंसणं तत्थ नाणा वि अजाणा वि । एवं तेइंदियाण वि । चउरिदियाण वि एवं चेव, णवरं चक्कुदंसणं अन्महियं ॥ २६३ ॥ जहन्नोगाहणगाणं भंते ! पंचिदियतिरिक्सजोणियाणं केवड्या पजवा पनता ? गोयमा! अर्णता पजना पनता। से केणद्वेणं भेते! एवं वृषद्-'जहजोगाहणगाणं पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पजवा पश्चता ? गोयमा ! जहकोगाहणए पंचि-दियतिरिक्खजोणिए जहुन्नोगाहणयस्स पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स द्व्यद्वयाए तुहे. पएसद्वयाए तुहे, ओगाहणद्वयाए तुहे, ठिईए तिह्वाणबिडए, बन्नगंबरसफासपज्जवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं दोहिं इंसणेहिं छद्राणविष्ट । उक्कोसोगाहणए वि एवं चंब. नवरं तिहिं नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्राणविष्ठ । जहा उक्कोसोगाहणए तहा अजहनमणुक्कोसोगाहणए वि, णवरं ओगाहणह्याए चउड्राणविहए, ठिईए चउड्राण-विद्या । बहस्रिटिडयाणं अंते ! पंचिदियतिरिक्खजीणियाणं केवड्या पज्जवा पक्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पश्ता । सं केणद्रेणं अंते ! एवं वृत्तह-'जहन्निद्ध्याणं पंचिदिय-तिरिक्खजोणियाणं अणंता पज्जवा पश्चता' ? गोयमा ! अहस्रठिइए पंचिदियतिरिक्ख-जोणिए जहचठिहयस्य पंचिदियतिरिक्सजोणियस्य दव्यद्वयाए तुह्ने, पएसद्वयाए तुह्ने, ओगाहणद्वयाए चउद्राणवृद्धिए, ठिईए तुक्के, वन्नगंधरसफासपज्जवेहिं दोहिं अचाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छद्राणविष्ठए । उद्योसिटिइए वि एवं चेव, नवरं दो नाणा दो अजाणा दो दंगणा । अजहजनगुक्कोस्टिइए वि एवं चेव. नवरं टिईए चउद्भाणविक्ट । तिकि नाणा ति नि अनाणा तिनि दंसणा । जहनगुणकालगाणं भंते ! पंचिदियतिरिक्ख-जोणियाणं पुरुष्ठा । गोयमा ! अणंता पजवा पसता । से केणद्रेणं भंते ! एवं वुषदः ? गोयमा ! जहमगुणकालए पंचिदियतिरिक्खजोणिए जहमगुणकालगस्स पंचिदियतिरिक्खजोणियस्य दब्बहुबाए तुहे, पएसहुबाए तुहे, ओगाहणहुबाए चउद्राणविष्ण, ठिईए चउद्राणविष्ण, कालवन्नपज्यवेहिं तुहे, अवसेसेहिं वन्नगंधर-सफासपजनेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अञ्चाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्वाणविर । एवं उक्कोसगुणकालए वि । अजहजनगुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाण-विडिए । एवं पंच वक्ता दो गंधा पंच रसा अट्ट फासा । जहकासिणिबोहिसणाणीणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवहया पजवा पक्ता ! गोयमा ! अणंता पजवा पत्तमा । से केणहेणं भंते ! एवं वुषड्॰ ? गोयमा ! बहजाभिणिबोहियणाणी पंचिं-दियतिरिक्खजोणिए जहनाभिणिबोहियणाणिस्स पंनिदियतिरिक्खजोणियस्स दव्यद्व-गाए तुहे, पएसहुवाए तुहे, ओगाहणहुवाए चउड्डाणविडए, ठिईए चउड्डाणविडए वक्रगंभरसफासपञ्जविहें सद्याणविद्यः मामिनिबोहियणाणमञ्जविहें तहे. स्रयणाण-

पज्रवेहिं छद्वाणविष्ठए, चक्खदंसणपञ्जवेहिं छद्वाणविष्ठए, अचक्खदंसणपञ्जवेहिं खद्धाणविडए । एवं उक्कोसाभिणिबोहियणाणी वि, णवरं ठिईए तिद्वाणविष्टिए, तिचि नाणा तिन्नि दंसणा, सद्वाणे तुन्ने, सेसेस छद्वाणविष्ठ । अजहस्रमणुक्कोसाभिण-बोहियनाणी जहा उद्दोमाभिणबोहियनाणी, णवरं ठिईए चटहु।णवडिए । सहाण छहाणबडिए । एवं सुयणाणी वि । जहसोहिनाणीणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणि-याणं पुच्छा । गोयमा ! अणंना पज्जवा पन्नता । से केणट्रेणं अंते ! एवं वृच्छ ० ? गोयमा ! जहन्नोहिनाणी वंचिंदियतिरिक्लजोांणए जहन्नोहिनाणिस्य वंजिंदियतिरि-क्लजोणियसम दव्यहुयाए तुहे, पएसहुयाए तुहे, ओगाइणहुयाए चउडुाणर्वाङए, ठिइंग् तिद्वाणबंडिए, वन्नगंधरसफासपज्जवेहिं आभिगिवोहियनाणन्यनाणपञ्जवेहिं छद्वाणविष्णु, ओहिनाणपञ्जवेहिं तुन्ने । अन्नाणा नत्थि । चक्कुद्रंतणपज्जवीह अच-क्खुदंसणपञ्जवहिं ओहिटंसणपञ्जवहि य छट्टाणविष्ट । एवं उद्धार्माहिनाणी वि । अजहजुक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव, णवरं सद्वाणे छद्वाणविहरः। जहा आभिणिवोहि-यनाणी तहा महअवाणी मुयअवाणी य, जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि, चक्खदंसणी अचक्खदंसणी य जहा आभिणिबोहियनाणी, ओहिदंशणी जहा ओहिन।णी. जत्थ नाणा तत्थ अज्ञाणा नत्थि, जत्थ अञ्चाणा तत्थ नाणा नत्थि, जत्य दंशणा तत्थ नाणा नि अञ्चाणा वि अत्यित्ति भाणियव्यं ॥ २६८ ॥ जहस्रोगा-हणगाणं भंते ! मणुस्साणं केबह्यः पजवा पन्नना ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्ता । से केणट्रेणं मंते ! एवं बुचड- 'जहन्नोग्गहणगाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पन्नना'? गोयमा! जहन्नोगाष्ट्रणए मण्से जहन्नोगाहणगस्स मणूसस्स दम्बद्वयाए तुले, पएसद्वयाए तुले, ओगाहणद्वयाए तुले, ठिईए तिद्वाणविहए, सम-गंघरसफासपजनेहिं तिहिं नाणेहिं दोहिं अजाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छहाणविष्ठए । उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव. नवरे ठिईए तिय हीणे सिय तुले सिय अन्महिए। जह हींणे असंखिजइमागहींणे, अह अन्महिए असंखिजइभागअन्महिए । दो नाणा दो अन्नाणा दो दंसणा । अजहजमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, णवरं ओगाहणह्याए चउद्राणनिंदए, ठिइंए चउद्राणनिंदए, आइहेहिं चटहिं नाणेहिं छद्वाणनिंदए, केवलनाणपज्यवेहिं तुक्के, तिहिं अनाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छह्वाणविहेए, केवलदंसण-पज्जवेहिं तुहे । जहभठिङ्याणं भेते ! मणुस्साणं केवङ्या पज्जवा पश्चता ? गोयमा ! अणंता पजवा पनता। से केणहेणं मंते ! एवं युवड्० ? गोयमा ! जहन्निटिइए मणुस्से जहन्निड्यस्स मणुस्सस्स दब्बहुयाए तुहे, पएसहुयाए तुहे, ओगाहणहुजाए चउट्टाणविष्टए, ठिईए तुहे, वन्नगंघरसकासपञ्जवेहिं दोहिं अन्नाणेहिं दोहिं दंसणेहिं

छद्वाणबिंडिए । एवं उक्कोमिठिइए बि, नवरं टो नाणा दो अजाणा दो दंसणा । अजहस्त्रमणुक्कोसिटिङए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणविहर, ओगाहणद्वयाए चउट्टाणविष्ए, आइलेहिं चउहिं नाणेहिं छट्टाणविष्टए, केवलनाणपजवेहिं तुहे, तिहिं अन्नाणेहि तिहिं दंमणेहिं छद्वाणविष्ण, केवलदंमणपञ्जवेहिं तुहे । जहन्युणकालयाणं भंतं ! भणुरमाणं केवइया पज्जवा पकता ! गोयमा ! अणंता पज्जवा पकता । से केणडेणं भंते ! एवं वुचइ० १ गोयमा ! जहबराजकालए मण्से जहबराजकालयस्म मणुस्सस्य दन्वद्वयाए नुहे, पएमद्वयाए नुहे, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणविष्ठए, टिईए चउद्गाणविद्याः, कालवसपजवेहिं तृक्षे, अवसेसेहिं वनगंधरसफासपजवेहिं छद्वाणविष्ठ्, चउहिं नाणेहिं छद्वाणविष्ठ्, केवलनाणपजनेहिं तुहे, तिहिं अनाणहिं तिहिं दंसणिहिं छद्वाणबिंदिए, केवलदंसणपज्जवेहिं तुंह । एवं उक्कोसगुणकालए वि । अजहत्रमणुक्रोमगुणकालए वि एवं चेव, नवरं गुट्ठांण छट्ठाणविद्य । एवं पंच वका दो गंधा पंच रसा अद्व फाला भाणियम्बा । जहन्नाभिणिबोहियनाणीणं भंते ! मणुत्नाणं केवड्या पजवा पनना ? गोयमा ! अणंता पजवा पनता । से केणट्रेणं अंते ! एवं बुबड ० १ गोयमा ! जहन्नाभिणिबोहियनाणी मणूसे जहन्नाभिणिबोहियनाणिस्स मणु-स्मस्स दव्बद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए तुहे, ओगाहणद्वयाए चटहाणविहए, टिइंए चउद्वाणवडिए, वन्नगंथरसफासपज्जवेहिं छद्वाणवडिए, आभिणिबोहियनाणपज्जवेहिं तुत्रे, स्यनाणपञ्जवेहि दोहि दंनणेहि छट्टाणविडए, एवं उन्नोसामिणबोहियनाणी वि, नवरं आभिणनोहियनाणपज्जनेहिं तुहे, ठिईए तिद्वाणविष्ठए, तिहिं नाणहि तिहिं दंसणेहिं छट्टाणविष्टए । अजहस्रमणुक्कोसाभिणिबोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहिय-नाणी. नवरं ठिइंए वउद्वाणवटिए, सद्वाणे छद्वाणवहिए । एवं सुयनाणी वि । जहन्नोहिनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवड्या पजवा पनता ? गोयमा ! अणंता पजना पन्नता । से केणहेर्ण मंते ! एवं बुच्ह० ? गोयमा ! जहन्नोहिनाणी मणुस्से जहचोहिनाणिस्स मण्सस्स दव्बद्वयाए् तुह्ने, पएसद्ववाए् तुह्ने, ओगाहणद्वयाए् तिहाण-विष्णु, ठिईए तिह्वाणबिरि, वन्नगंधरसफामपज्ञवेहिं दोहिं नाणेहिं छहुणविदिए, ओहिनाणपज्जवेहिं तुहै, मणनाणपज्जवेहिं छहाणविहए, तिहिं दंसणेहिं छहाणविहए। एवं उक्कोसोहिनाणी वि । अजहन्नमणुक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव, नवरं ओगाहणहुबाए चउड्डाणविडए, सद्वाणे छद्वाणविडए । जहा ओहिनाणी तहा मणपज्जवनाणी वि भाषियन्वे, नवरं ओगाहणहुयाए तिद्वाणविष्ठए । जहा आमिणिबोहियनाणी तहा मइअझाणी सुयअझाणी वि भाणियव्ये । जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि भाणि-यध्वे, नम्सुदंसणी अनक्षुदंसणी य जहा आमिणिबोहियनाणी, ओहिदंसणी जहा

ओहिनाणी । जत्थ नाणा तत्य अजाणा नत्थि, जत्थ अजाणा तत्थ नाणा नत्थि, जस्य दंसणा तत्य नाणा वि अञ्चाणा वि । केवळनाणीणं अंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा पश्चता ? गोयमा ! अर्णता पञ्जवा पश्चता । से केणद्रेणं भंते ! एवं वृत्रह-'केवलनाणीणं मणुस्माणं अणंता पज्जवा पत्रता' ! गोयमा ! केवलनाणी मण्से केवलनाणिस्म मणूसस्स दव्बद्वयाए नुद्धे, पएसद्वयाए नुद्धे, ओगाहणद्वयाए चउद्वाण-बिहए, टिईए तिद्वाणबिहए, बन्नगंधरसफामपञ्जवेहिं छद्वाणविहए, केवलनाणपञ्जवेहिं केवल्टरंगणपज्जवेहि य तुहे । एवं केवल्टरंसणी वि मणूसे भाणियव्वे । वाणमंतरा जहा अयरकुमारा । एवं जोडसियवमाणिया, नवरं सद्वाणं ठिईए तिद्वाणत्रिए भाणियव्ये । सेनं जीवपज्जवा ॥ २६५ ॥ अजीवपज्जवा णं भंते ! कड्विहा पन्नता ? गोयमा ! द्विहा पद्मता । तंजहा-स्विअजीवपज्जवा य अस्विअजीवपज्जवा य ॥ २६६ ॥ अरुविअजीवपज्ञवा णं भंते ! कडविडा पश्चना ? गोयमा ! दसविहा पन्नता । तंजहा-धम्मात्यकाए, धम्मात्यकायत्स देसे, धम्मात्यकायस्य पएसा, अह-म्मन्थिकाए, अहम्मन्यिकायस्य देसे, अहम्मन्थिकायस्य पएसा, आगासन्धिकाए, आगासन्धिकायस्स देसे, आगामन्धिकायस्स पएसा, अद्वासमए ॥ २६७ ॥ म्बि-अजीवपज्जवा णं भंत ! कडविष्टा पमता ? गोयमा ! चउव्निहा पमता । तंजहा-खंधा, खंधदेसा, खंधपएसा, परमाणुपुग्गला । ते णं भंते ! किं संखेजा असंखेजा अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता । से केणट्रेणं मंते ! एवं वुचइ-'ना संखेजा, नो असंखेजा, अणंता' १ गोयमा ! अणंता परमाणुपुग्नला, अणंता दूपएसिया खंघा जाब अणंता दसपएसिया खंघा, अणंता संखेजपएसिया संधा, अणंना असंसेजपएसिया संधा, अणंता अणंनपएसिया संधा, से तेणद्रेणं गोयमा ' एवं बुचड्-'ते णं नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता' ॥ २६८ ॥ परमाणुपोरगलाणं भंते ! केवड्या पज्जवा पकता ! गोयमा ! परमाणुपोरगलाणं अणंता पजवा पन्नता। से केणदेणं अंते! एवं वृत्तह-'परमाणुपुम्मलाणं अणंता पजना पन्नमा' ? गोयमा ! परमाणुपुरगक्ते परमाणुपोरगळस्स दब्बहुबाए तुक्रे, पए-सद्वयाए नुहे, ओगाइणद्वयाए नुहे, ठिईए सिय हीणे सिय नुहे सिय अन्सिहिए। जर् हीणे असंखिज्जद्रभागहीणे वा संखिज्जद्रभागहीणे वा संखिज्जद्रगुणहीणे वा असं-न्विजर्गुणहीणे वा । अह अन्मिहए असंखिजरभागअन्मिहए वा संखिजरभाग-अन्माहए वा संसिज्जगुणअन्महिए वा असंसिज्जगुणअन्महिए वा । कालवश्वपज्जेवहिं सिय हीणे सिय तुहे सिय अञ्महिए। जह हीणे अणंतमागहीणे वा असंखिजह-भागर्राणे वा संखिजस्भागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा

अर्णतगुणहीणे वा । अह अन्महिए अर्णतमागअन्महिए वा असंखिजहमागअन्म-हिए वा संसिज्ञमागमञ्महिए वा संसिजगुणमञ्महिए वा असंसिजगुणमञ्महिए वा अर्णतगुणअञ्महिए वा । एवं अवसेसवज्ञगंधरसफासपज्जवेहिं छट्टाणविष्ठए । फासाणं सीयउसिणनिद्रलुक्खेहिं छद्वाणविष्ठिए, से तेणहेणं गोयमा! एवं वुनाइ-'परमाणुपोग्नलाणं अणंता पजना पश्चना' । दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पश्चता । से केण्ट्रेणं भंते । एवं वुषड् १ गोयमा । दुपएसिए दुपएसियस्स दव्बद्वयाए तुहे, पएमद्वयाए तुहे, ओगाहणह्याए सिय हीणे सिय तुहे सिय अब्भ-हिए । जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्सहिए पएसमब्सहिए । ठिईए चउडाणविडए, बचाईहिं उबरिल्लेहिं चउफासेहि य छद्वाणबहिए । एवं तिपर्णसए वि. नवरं ओगा-हणद्वयाएं सिय हीणे सिय तुद्धे सिय अञ्महिए । जड् हीणे पएसहीणे वा दुपए-सर्नाणं वा, अह अव्यहिए पएसमञ्महिए वा दुपएसमञ्महिए वा। एवं जाव दसपर्णात्तए, नवरं ओसाहणाए पएसपरिवृद्धी कायञ्चा जाव दसपएसिए, नवरं नवपएराहीणति । संखेळपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पळवा पत्रता । से केणहुणं भंते ! एवं वुषह ॰ १ गोयमा ! संखेजपएसिए संखेजपएसियस्स दन्बहुयाए तुहै. पएसद्वयाए सिय हीणे सिय तुहै सिय अञ्महिए। जइ हीणे संसेजभागहीणे वा संबेजगुणहीणे वा, अह अब्महिए एवं चेव । ओगाहणद्वयाए वि बुट्टाणबिहिए, ठिईए चउट्टाणबिंहए, बण्णाइउवरिक्रचउफासपळवेहि य छट्टाणबिंहए। असंखिळ-पएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पजता । से केणहेणं भंते ! एवं बुबह ॰ १ गोयमा ! असंखिजपएसिए खंधे असंखिजपएसियस्स खंधस्म दञ्बहुबाए तुहे, पएसद्वयाए चउद्वाणविष्ण, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणविष्ण, ठिईए चउद्वाण-बिहर, चण्णाइउविदेशवउफासेहि य छद्वाणविहर् । अणंनपर्सियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजावा पत्रता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुषह्० ! गोयमा ! अणंतपएसिए खंधे अणंतपएसियस्स संधरस दव्यद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए छट्टाणविष्टए, ओमाइणद्वयाए चउद्वाणविष्, ठिईए चउद्वाणविष्, वन्नगंघरसफासपज्जवेहिं छद्वाणविष् ॥२६९॥ एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छा । ग्रोबमा । अणंता पज्जवा पशता । से केणडेुणं भंते ! एवं वुन्दर॰ ? गोयमा ! एगपएसोगाढे पोम्गळे एगपएसोगाढस्स पोम्गळस्स दय्बद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए सद्वाणबन्धिए, ओगाइणद्वयाए तुहे, ठिईए वरस्वाणबन्धिए, बण्णाइउवरिक्रचउफासेहिं छद्वाणबिछिए। एवं दुपएसोगाढे वि । संखिजपएसोगाडाणं पुच्छा । गोयसा ! अर्णता पजना पजना । से केमद्वेर्ण भंते ! एवं बुष्कह् ॰ ? गोयसा ! संख्यिमपएसोगाढे पोम्गके संख्यिपएसोमाहस्स पोम्गलस्स दन्यह्रयाए तुहे, पएसह्रयाए

**छ्ट्वाणविद्या, ओगाहणद्वयाए दुद्वाणविद्या, ठिईए वउद्वाणविद्या, वण्णा**इउवरिद्य-चउफारेहि य छट्ठाणवस्थिए । असंखेजपण्सोगाढाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंना पज्जवा पन्नना । से केनद्वेणं भेते ! एवं युश्वह० ! गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पोगारू असं-खेजपर्गोगाढस्स पोग्गलस्य दब्बहुयाए तुक्के, पर्महुयाए छड्ढाणविष्टर, आंगाहणहु-नाए चउद्वाणवडिए, ठिईए चउद्वाणवडिए, ब्ल्णाइअहुमासंहि छहु।णवडिए ॥२७०॥ एगममयठिद्याणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पन्नता । मे केणद्वेणं भंत ! एवं वुचद० १ गोयमा ! एगममयाठिइए पोग्गल्ले एगसमयठिइयस्य पोग्गलस्य दृष्यद्वयाए ुले, पएसद्वयाए छद्वाणविस्त, ओगाहणद्वयाए च उद्वाणनिस्त, टिईए नुले, वण्णाह-अद्वतासिति छड्डाणबिहिए । एवं जान दमसमयिङ्ग । मंखेजगमयिङ्याणं ततं चैव, णवरं ठिईए दुझाणविष्ठिए । असंखेजसमयटिङ्याणं एवं चैव, नवरं ठिईए चउद्याण-बिंदिए।। २७९॥ एकगुणकालमाणं पुस्छा। गोयमा ! अर्णना पज्जवा पत्तना । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुचड० १ गोयमा ! एक्युणकालम् पोस्पन्ने एक्युणकालगस्य पंत्रिक्त दम्बद्वयाए तुंह, पएसद्वयाए छ्ट्ठाणव्हिए, ओगाहणद्वयाए चन्द्राणबहिए, टिइंए चउट्टाणविष्ठए, काळवन्नपञ्जनेहिं तुहे, अबसेमेहिं बन्नगंधरमफालपञ्जवेहिं छ्ट्ठाणविंदा, अट्ठिहं फासेहिं छ्ट्ठाणविंदए । एवं जाब दसगुणकाला । संखेजगुण-कालए वि एवं चेव, नवरं महाणे दुहाणविष्ठए। एवं असंखेजगुणकालए वि, नवरं महाणे चउद्वाणविष्ठिए । एतं अर्णनगुणकालए वि, नवरं सद्वाणे छद्वाणविद्यम् । मृदं जहां कालवनस्य वत्तव्वया भणिया तहा सेंसाण वि वन्नगंधरसकासाणं वत्तव्वया भाणियन्त्रा जाव अर्णतगुणलुक्त्वे ॥ २७२ ॥ जहस्रोगाहणगाणं भेते ! दुपएसियाणं पुच्छा । गोथमा ! अर्णना पज्जवा पत्रता । से केणहेणं भंते ! एवं बुव्ह० ! गोयमा ! जहजोगाहणाए दुएएसिए संधे जहजोगाहणस्य दुपण्सियस्य खंधस्य दव्यद्वयाए तुक्के, पासद्वयाए तुहे, ओगाहणद्वयाए तुहे, ठिईए चउट्टाणविंहा, कालवनपञ्जवंहिं छ्टाणविडए, संमवन्नगंधरसपञ्जवेहिं छ्ट्ढाणविडए, सीयङ्सिणणिद्ध्युक्तसामपञ्जवेहिं ञ्हाणवडिए, से तंणहुणं गोयमा ! एवं वुषड्-'जहस्रोगाहणगाणं दुपएसियाणं पोम्ग-लाणं अणंना पञ्जवा पश्चता'। उद्घोसोगाहणए,वि एवं चेव। अजहसमणुक्कोसोगाह-णओ नित्य । जहक्रोगाहणयाणं मंते ! तिपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंना पजना पन्नता । सं केणहेणं भंते ! एवं बुचइ० ! गोयमा ! जहा दुपएसिए जहस्रोगाहणए, उक्कोसोगाहणए वि एवं चेब, एवं अजहश्वमणुक्कोसोगाहणए वि । जहसोगाहणयाणं भेत ! चउपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा जहमोगाहणए दुपएसिए तहा जहमो-भाहणए चरप्पएसिए, एवं बहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तहा उक्कोसोगाहणए

चउप्पएसिए वि । एवं अजहबसणुक्कोसोगाहणए वि चउप्पएसिए, णवरं ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुहे सिय अब्महिए। जड़ हीणे पएसहींणे, अह अब्महिए पएस-अञ्महिए । एवं जाव दसपएसिए णेयव्यं, णवरं अजहण्णुक्कोसोगाहणए पएसपरियुद्धाः कःथव्या जाव दसपएसियस्य सत्त पएमा परिविष्टुर्जिति । जहकोगाहणगाणं अंते ! मंखेजपण्सियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पनता । से केणहेणे भंत ! एवं वृच्छ ० १ गोयमा ! जहसोगाहणए संखेजपएसिए जहसोगाहणगस्य संखेजपएसियस्स द्व्वहुयाए तुहे, पएसहुयाए दुद्वाणविष्, ओगाहणहुयाए तुहे, ठिईए चउड्ढाणविष्, वण्णाउच उफामपञ्चयहि य छट्ढाणवडिए । एवं उक्कोनोगाहणए वि । अजह्रमणुक्को-मोगाहणए वि एवं चेव, णवरं सद्वाणे दुद्वाणविष्ठए । जहकोगाहणगाणं भंते ! अर्नाख्नजपरितयाणं पुच्छा। गोयमा! अर्णता पजना पत्रना । से केण्ट्रेणं भंते ' एवं वुकट० १ गोयमा ! जहबोगाहणए असंग्विजपएसिए खंधे जहबोगाहणगस्स असंखिज-पर्गस्यस्य खंधस्य दव्बद्वयाए तुक्के, पर्सद्वयाए चउद्वाणविहर, ओगाहणद्वयाए तुक्के, ठिइंए चउद्वाणविहए, वण्णाइउवरिक्षफासेहि य छद्वाणविहए। एवं उक्कोसीगाहणए वि। अजहस्रमणुङ्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं सहाणे चउद्वाणविङ । जहसोगाहणगाणं भंत ! अणंतपर्शतयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पनता । से केणहेणं भंते ! एवं बुबड॰ है गोयमा ! जहनोगाहणए अणंतपएसिए खंधे जहनोगाहणस्य अणंतपण्-सियस्त संघरत दम्बहुयाए तुक्के, पएमहुबाए छहाणवडिए, ओगाहणहुयाए तुक्के, टिईए वउद्गणवृडिए, वण्णाद्रउवरिक्षच उफासेहिं छ्ट्ठाणवृडिए । उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं टिइए वि तुहि। अजहन्नमणुक्कोसोगाहणगाणं भेते ! अणंतपर्णतयाणं पुच्छा। गोयमा! अर्णता पज्जवा पन्नता। से केणद्वेणं मेते! एवं बुचइ० ? गोयमा! अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए खंघे अजहन्नमणुक्कोसोगाहणगरस अणं-तपर्शियस्य खंधस्य द्व्यद्वयाप् तुक्के, पर्सद्वयाप् छद्वाणविडए, ओगाहणद्वयाए चउद्यागविहरः, ठिईए चउद्यागविहरः, वण्णाइअद्यक्तासेहिं छद्वागविहरः ॥ २५३ ॥ जहन्नद्विड्याणं भंते । परमाणुपुग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पन्नता । से केणड्रेणं भंते ! एवं बुचइ० ! गोयमा ! जहचारिहए परमाणुपोगाळे जहबारिहयस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्यद्वयाप् तुक्के, पएसद्वयाप् तुक्षे, ओगाहणद्वयाप् तुक्के, ठिईए दुक्के, वण्णाहदुफासेहि य छद्वाणविष्ठए । एवं उक्कोसिटिङ्ए वि । अजहन्नमणुक्कोसिटिङ्ए वि एथं चेव, नवरं ठिईए चउद्वाणविष्ट । अहमठिइयाणं दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पत्रता। से केणहेणं भंते ! एवं शुवह० ? गोयमा ! जहसाठिइए दुपएसिए जहम्रदिश्यस्य दुपएसियस्य वव्यद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए तुहे, ओगाहणा हुयाए सिय हीणे सिय तुळे सिय अन्महिए। जड़ हीणे पएसहीणे, अह अन्महिए पएसअब्भहिए । ठिईए तुहे, वण्णाइचउफासेहि य छ्टाणविष्ठए । एवं उद्दोल-ठिइए वि । अजहसमणुक्कोमठिडए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणविडए । एवं जाद दमपएसिए, नवरं पएसपरिवृद्धी कायञ्दा । ओगाहणहुयाए तिसु वि गमएसु जाव दसपएसिए, एवं पएसा परिविक्टुजाति । जहक्रिटिइयाणं मंते ! संखिजपए-तियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंना पज्जवा पक्ता । से केणहेणं भंते ! एवं बुचइ० ? गोयमा ! जहन्नठिइए संख्विजपएसिए खंचे जहन्नठिइयस्स संखिजपएसियस्म संधस्स दव्बट्टयाए तुहे, पएसद्वयाए दुट्टाणविंदण, ओगाहणद्वयाए दुट्टाणविंदण, टिइए तुहे, वण्णाइचउफासेहि य छद्वाणविहण् । एवं उक्कोमिटिङ्ण् वि । अजहन्नमणुक्कोसिटिङ्ण् वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणविष्ठए । जहन्निठिइयाणं असंखिजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अर्णता पज्जवा पत्तता । से केणट्टेणं अंते ! एवं बुचइ० ? गोयमा ! जहन-ठिइए असंखिजपएसिए जहन्निटिहयस्स असंखिजपएमियस्स दव्यद्वयाए नुहें, पएस-हुयाए चउड्डाणविडए, ओगाहणहुवाए चउड्डाणविडए, ठिईए तुहे, वण्णाइउर्वारत्नच-उफासेहि य छद्वाणविहरु । एवं उक्नोसिटिइए वि । अजहक्षमणुक्कोसिटिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउद्वाणविद्य । जहस्रिठिश्याणं अणंतपर्णस्याणं पुरुष्टा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पत्रसा। से केणद्वेणं भंते ! एनं वुचइ० १ गोयमा ! जहस्रिहरू अणंतपर्शतए जहन्नि ठिइयस्स अणंतपर्शतियस्स दब्बहुयार् तुहे, पर्सहुयार् छहु।ण-वडिए, ओगाहणद्वयाए चउट्ठाणवडिए, ठिईए तुक्षे, वण्णाइअडुफासेहि य छट्टाण-विडिए । एवं उक्तोसिटिइए वि । अजहसमणुक्तोसिटिइए वि एवं चैव, नवरं ठिईए चउद्वाणविडए ॥ २०४ ॥ अहत्तगुणकालयाणं परमाणुपुम्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजावा पत्रना। से केणट्टेणं भंते ! एवं बुन्नइ० ? गोयमा ! जहन्नगुणकालए परमाणुपुगाने अहन्नगुणकालयस्य परमाणुपुगानस्य दन्बद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए तुहे, ओगाहणहुयाए तुहे, ठिईए चउट्टाणबिंडए, कालबश्वपज्जवेहिं तुहे, अवसेसा वण्णा णिथ । गंधरसदुफासपञ्जवेहि य छद्वाणविष्ठ । एवं उक्कोसगुणकालए वि । एवमज-हन्नमणुक्कोमगुणकालए वि, णवरं सद्वाणे छद्वाणविष्ठए । जहक्रगुणकालयाणं मंते ! दुपण्सियाणं पुच्छा। गोयमा! अणंता पजवा पनता। से केणहेणं भंते! एवं बुचइ० ? गोयमा ! जहन्नगुणकालए दुपएसिए जहनगुणकालयस्स दुपएसियस्स दय्बद्वयाए तुक्के, पएसद्वयाए तुक्के, ओगाहणद्वयाए सिय हीणे सिय तुक्के सिय अञ्महिए। जइ हीणे पएसहीणे, अह अञ्महिए पएसअञ्महिए । ठेईए वउट्टाणविडए, काल-नमपजनेहि तुहे, अवसेसवण्णाइउवरिक्वउफासेहि य छद्राणबन्धिए। एवं उक्कोस-

गुणकालए वि । अजहत्रमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सद्वाणे छ्हाणविहए । एवं जाव दसपएसिए, नवरं पएसपरिनुद्धी ओगाहणाए तहेव। जहन्नगुणकालयाणं भंते ! संखिजपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पकता। से केणहेणं भंते । एवं वुचइ० ? गोयमा । जहन्नगुणकालए संख्यिपएसिए जहन्नगुणकालयस्म संक्षिज्जपएसियस्स दञ्बद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए दुद्वाणविहण, ओगाहणद्वयाए दुद्वाण-बिंडिए, ठिईए चउद्वाणबिंडिए, कालक्कपञ्जनेहिं तुष्के, अवसेसेहिं वण्णाइउनरिहन्चउ-फासेहि य छद्वाणविहए। एवं अञ्चष्टक्यसणुक्कोसगुणकालए वि, नवरं सद्वाणे छद्वाण-विडिए। जहबराज्यकालयाणं भंते ! असंखिज्यप्रसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अर्णता पज्जवा पन्नता। से केणद्वेणं भंते ! एवं वुचइ० ? गोयमा ! जहनगुणकालए असंखि-जपएसिए जहन्नगुणकालयस्स असंखिजपएसियस्म दव्बद्वयाए तुहै, पएसद्वयाए चट-द्वाणविष्ण, ठिईए चलद्वाणविष्ण, कालवशपज्ञवेहिं तुष्टे, अवसेसेहिं वण्णाइटवरिह्न-चरफामेहि य छ्ट्ठाणवांडए, ओगाष्ट्रणद्वयाए चर्ड्डाणविंडए। एवं उक्कोसगुणकालए वि । अजहन्रमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सद्वाणे छद्वाणवरिए । जहन-गुणकालयाणं भंते ! अणंतपण्रियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पनता । से केणडेणं भंते ! एवं बुकद० ? गोयमा ! जहक्युणकालए अणंतपएसिए जहक्युण-कालयस्स अणंतपएसियस्स दव्बद्धयाए तुहे, पएसद्वयाए छद्वाणविष्ट्, ओगाइणद्वयाए चउद्वाणविरु, ठिईए चउद्वाणविरु, कालवनपञ्जवेहिं तुहे, अवसेसेहिं वकाइअट्ट-फासेहि य छट्टाणबिंडए। एवं उक्कोसगुणकालए वि। अजहन्नमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सद्वाणे छद्वाणविष्ठए। एवं नीललोहियहालिह्सुक्किससुव्भिगंघदुव्भिगंघ-तित्तकदुक्तायअंभिलमहुर्रसफजनेहि व क्तन्वया भाणियन्वा, नवरं परमाणुपोग्गलस्स सुब्भिगंघस्य दुब्भिगंघो न भणाइ, दुब्भिगंघस्य सुब्भिगंघो न भणाइ, तित्तस्य अवसेसं न भण्णह्, एवं कहुयाईण वि, अवसेसं तं चेव । जहनगुणकम्बहाणं अर्णत-पएसियाणं संभाणं पुच्छा। गोयमा । अणंता पज्जदा पनता। से केणहेणं भंते ! एवं वुचइ० १ गोयमा ! जहनगुणकम्बाडे अणंतपएसिए जहनगुणकम्बाडस्स अणंत-पएसियस्स दब्बह्याए तुहे, पएसह्याए छ्हाणविष्ठए, ओगाइणह्याए चउडाणविष्ठए, ठिईए चउद्वाणविहरू, वक्षगंधरसेहिं छद्वाणविहरू, कम्खडफासपज्जवेहिं तुहे, अवसे-सेहिं सत्तफासपञ्जनेहिं छ्ट्ठाणवाडिए। एवं उक्कोसगुणकक्खंडे वि। अजहज्ञमणुक्को-सगुणसम्बादे वि एवं चेव, नवरं सद्वाणे छद्वाणविष् । एवं मउरगुरुयलहुए वि आणियब्वे । जहचगुणसीयाणं मंते ! पर्माणुपोमाळाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पक्ता । से केणहेणं अंते ! एवं कुक्द० ! गोयमा ! जहजगुणसीए परमाणु-

पोमाले जहनगणसीयस्म परमाणुपुग्गलस्स दब्बद्वयाए तुहे, पासद्वयाए तुहे, ओगा-हणद्वयाए नुहे, निर्इए चन्द्वाणविहण, वसर्गधरसहि छ्टाणविहण, सीयपासपञ्जविह य टुहे, उसिणफासो न मण्णाः, निद्धलुक्नवफासपज्जवेहि य छद्वाणविष्ठः। एवं उक्को-मगुणसीए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, नवरं सद्वाणे छद्वाणत्रांडए । जहन्नगुणसीयाणं दुपर्गम्याणं पुच्छा । गोयमा ! अर्णता पञ्जवा पन्नना । से केणहेणं भंत ! एवं बुबाइ • ? गोयमा ! जहन्नगुणसीए दुपएसिए जहन्नगुणसीयस्य दुपएसियस्य दव्यह्याए नुहे, पएसहुबाए नुहे, ओगाहणहुयाए सिय हीणे सिय नुहे सिय अञ्महिए। जह हीये पर्महीये, अह अब्महिए पर्मअब्महिए। ठिइंए चउद्वाणविहर, वन-गंघरमपज्जवेहिं छद्वाणवांडए, सीयफानपज्जवेहिं तुले, डांसणनिद्ध्वस्वफानपज्जवेहिं छद्वाणवडिए । एवं उक्कोनगुणमीए वि । अजहज्ञमणुक्कोमगुणसीए वि एवं चैन, नवरं मद्वाणे छद्वाणविष्ठिए । एवं जाच द्रतपएतिए, णवरं ओगाइणद्वशाए परस्परिवृद्धी कायक्या जाव दसपएसियस्य नव पएगा वृद्धिकंति । जहनगुणसीयाणं संन्विजपए-नियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्जवा पश्चना । से केणहेणं भेते ! एवं वृष्ट ० १ गोयमा ! जहनगणमीए संखिजपएतिः जहनगणसीयस्य संखिजपएनियस्य दब्बद्धयाण् तुहे पएमद्वयाए दुद्वाणबांडग्, ओगाहणद्वयाए दुद्वाणबांडिए, टिडंए चपद्वाणबांडिए, वण्णाईहिं छट्टाणविडण्, सीयफासपज्जेविं दुहे, उसिणनिद्धस्वस्थेहि छट्टाणविडण्। एवं उक्कोसगुणसीए वि । अजहसमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेत्र, नवरं सद्घाणे छद्वाणविद्याः। जद्दन्नगुणसीयाणं असंखिजपर्णस्याणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजना पत्रना । से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुचइ० १ गोयमा ! जहनगृणसीए असंखिज-पर्णसार् जहन्नगुणसीयस्स असंखिजपर्णसयस्य द्व्यद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए चउद्वाण-विंग, ओगाहणहुयाण् चटहाणविंडण्, टिईए् चडहाणविंडण्, वण्णाइपज्जवेहिं छट्टाणविज्यः, सीयफासपञ्जवेदि नृहे, उसिणनिद्धत्वस्यफासपञ्जवेदि छट्टाणविज्यः। एवं उक्कोसगुणसीए वि। अजहन्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, णवरं सद्वाणे छद्वाण-र्वाटण् । जहन्नगुणसीयाणं अणंतपण्सियाणं पुच्छा । गोयमा । अणंता पज्जवा पनता । मं केणद्वेणं भंते ! एवं वुचद० ! गोयमा ! बहन्नगुणसीए अर्णतपएसिए जहनगुणसी-यस्य अणंतपर्णसयस्स द्व्यहुयाए तुह्ने, प्रसहुबाए छह्वाणविष्ठेप्, ओगाहणहुबाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउद्वाणवडिए, वण्णाइपजावेहिं छद्वाणवडिए, सीयफास-पजनहिं नुष्टे. अवसेसेहिं सत्तफासपजनेहिं छहाणविटए। एवं उक्कोसगुणसीए वि। अजहन्नमणुकासगुणसीए वि एवं चेव, नवरं सद्वाणे छद्वाणविष्ठम् । एवं उसिणनिष्क-**इक्से जहा सीए। परमाणुपोम्गलस्स तहेव पश्चिक्सो सब्वेसि व भण्यह चि** 

माणियव्यं ॥ २७५ ॥ जहन्नपएसियाणं अंते ! संधाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पकता । से केण्ड्रेणं भंते ! एवं बुचइ० ? गोयमा ! जहन्नपएसिए खंधे जहमाप्रियस्त खंघस्त द्व्वद्वयाप् तुहे, पएनद्वयाप् तुहे, ओगाहणद्वयाप् सिय हीणे सिय तुह्रे सिय अब्सहिए । जह हीणे पएसहीणे, अह अब्सहिए पएसअब्स-हिए । ठिईए चउद्वाणविद्य । वसगंधर्सउवरिक्रचटफासपञ्जवेहिं छद्वाणविद्य । उक्कोसपण्सियाणं भंते ! खंघाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणहेणं भंते ! एवं वृषह ? गोयमा ! उद्योसपएसिए खंघे उद्योसपएसियस्य खंघस्स द्व्यद्वपाए तुक्ते, पएसद्वयाए तुक्ते, ओगाहणद्रयाए चउद्राणविष्ठए, ठिइए चउद्राणविष्ठए, वण्णाइ-अद्वनासपजविहि य छद्वाणविहिए । अजहन्नमणुक्कोसपएसियाणं मंते ! खंघाणं केवडया पजवा पन्ना ? गोयमा ! अणंता । से केणदेशं ः गोयमा ! अजहश्रमणुक्कोमपए-सिए खंबे अजहनमणुक्कोसपएसियस्य संधस्स दब्बहुयाए तुहे, पएसहुयाए छहाण-बहिए, ओगाहणह्याए चल्ह्राणबहिए, ठिईए चल्ह्राणबहिए, वण्णाहअहुफासपञ्ज-विहि य सञ्जाणबंदिए ॥ २७६ ॥ जहस्रोगाहणगाणं भंते ! पोगगलाणं पुच्छा । नोयमा । अणंता । से केपट्टेणं ० ? गोयमा ! जहकोगाहणए पोरगळे जहकोगाहण-गस्स पोग्गलस्स दव्बहुयाए तुहे, पएसडुयाए छड्डाणबन्धिए, ओगाहणडुयाए तुहे, ठिईए चउद्वाणबिक्, वण्णाइउवरिल्लफासेहि य छट्टाणबिक् । उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं टिईए तुहे । अजहश्वमणुक्कोसोगाहणगाणं अंते ! पोम्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणद्वेषं ० ? गोयमा ! अजहत्तमणुकोसीगाहणए पोमाले अजहश्रमणुकोसोगाहणगरस पोरगलस्स दव्यद्वयाए तुहे, पएसद्वयाए छद्वाणविहए, ओगाहणद्वयाए चउद्वाणबाहिए, ठिईए चउद्वाणबाहिए, बण्णाइअहफासफजवेहि व छह्नाणबहिए ॥ २७७ ॥ जहन्निट्याणं मंते ! पोम्पलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता । से केणहेर्ण । गोयमा ! जहन्निठइए पोग्गळे जहन्निठइयस्स पोग्गळस्स दन्बहुयाए तुहे, पएसहुयाए छद्भाणविष्ठए, ओगाहणहुयाए चउहाणविष्ठए, ठिईए तुहै, बण्णाइअट्टफासपजावेहि य छ्ह्याणविष्ट । एवं उक्तोसिटिइए वि । अजहनसणु-कोसठिइए वि एवं चेद, नद्दं ठिईए वि चउद्वाणविष्टए ॥ २०८॥ जहसगुणकालयाणं मंते ! पोगगलाणं केवह्या पजवा पत्रसा ? गोयमा । अणंता । से केणहेर्ण ० ? गोक्सा । जहनगुणकालए पोमाले जहनगुणकालयसा पोग्गलस्स दव्यद्ववाए तहे. पएसह्याए छ्ट्राणविष्ठ, ओगाइणह्याए चउड्राणविष्, ठिईए चउड्राणविष्ठ, कालबनापजनेहि तहे. अवसेसेहि वनगंधरसकासपजनेहि व छ्ट्टाणनिहए, से तेमद्रेणं नीयमा । एवं कुष्य - 'जहच्युमकालमार्ग पोम्पकार्ग अर्गता पञ्चवा पत्रता' । एवं २४ सत्ता•

उक्कोसगुणकालए वि। अजहन्नमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेत्र, नवरं सद्वाणे छद्वाण-विलिए। एवं जहा कालवनपञ्जताणं वनव्यया भणिया तहा सेसाण वि वनगंधरस-फासाणं वनव्यया भाणियव्या जाच अजहन्नमणुक्कोसल्क्के सद्वाणे छद्वाणत्रि । सेनं स्विअजीवपञ्जवा । सेनं अजीतपञ्जवा ॥ २०९ ॥ पन्नवणाए भगवर्ष्ट्र पंचमं विसेसपयं समर्तं ॥

बार्म चडवीसाइं गअंतरं एगसमग्र कतो य । उच्चहण पर्भवियाउयं च अहेन आगरिया ॥ १ ॥ निरयगई णं भंते ! केन्रइयं कार्ल विरहिया उननाएणं पकता ? गोयमा ! जहनेणं एकं समयं, उक्कोसेणं बारस सुहता । तिरियगई णं भंते ! केवटयं कालं विरहिया उववाएणं पक्षमा ! गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस सुद्रता । मणुयगई णं मंते ! केव्हयं कालं विर्द्रिया उवबाएणं पन्नता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उद्घोसेणं वारस सहता । देवगई णं मंते ! केवइयं कार्ल बिरहिया उवकाएणं पकता ? गोयमा ! जहकेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस सहसा । सिद्धिगई णं भंते ! केवहयं कालं विरहिया मिज्सणाए पनता ! गोयमा ! जहनेणं एगं गमयं, उक्कोसेणं छम्मामा ॥ २८० ॥ निरमगडे णं भंते ! केवडयं कालं थिर-हिया उव्बद्दणाए पन्नता ? गोयमा ! जहनेणं एकं समयं, उक्कोसेणं बारम सहत्ता । तिरियगई णं भेते ! केवडयं कालं विरहिया उव्बद्धणाए पन्नता ? गोयमा ! जहनेणं एगं नमयं, उक्कोसेणं बारम मुहता । मणुयगई णं अंते ! केवहयं कालं निरहिया उदग्हणाए पन्नना ? गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उद्योसेणं बारस सुहत्ता । देवगई णं भंत ! केवहयं कालं विरहिया उब्बह्णाए पनता ? गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्कोरिणं बारस मुहुना ॥ १ दारं ॥ २८१ ॥ रयणप्रभापुढविनेरहया णं मंते : केवडयं कालं विरहिया उववाएणं पन्नता ? गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्नोसेणं गउच्वीसं मुहुता । सक्तरप्पमापुटविनेरह्या णं भेते ! केवह्यं कालं विरहिया उवचा-एणं पनता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समर्थ, उक्कोसेणं सत्तराइंदियाणि । बालुयप्प-भापदाविनेरहया णं भंते । केवहयं कालं विरक्षिया उववाएणं पनाना ? गोयमा ! जहन्नणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्भासं । पंकप्पमापुढविनेरइया णं भेते ! केवइयं कालं विरहिया उनवाएणं पश्चता ? गीयमा ! जहनेणं एगं समयं, उन्नोसेणं मासं । व्यापभापुतविनेरह्या ण भंते ! केवड्यं कालं विरक्तिया उचवाएणं पन्नता ? गोयमा ! जहंत्रणं एगं समयं, उक्कोरोणं दो मासा । तमापुरुविनेरहमा णं भेते ! केवइयं कालं विरहिया उनवाएणं पन्नना ? गोयसा ! जहनेणं एगं समयं, उन्नोसेणं चनारि मासा । अहेसत्तमापुढविनेरह्या णं मंते ! केब्ह्यं कारुं विरक्षिया उद्याएणं पद्मता ? गोयमा !

जहसेणं एगं समयं, उन्होसेणं छम्मासा ॥ २८२ ॥ असुरकुमारा णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया उनवाएणं पन्नता ? गोग्रमा ! जहनेणं एगं समयं, उन्नोसेणं बडच्वीसं मुहुता । नागकुमारा णं मंते । केवहयं काळं विरहिया उचवाएणं पकता ? गोयमा ! .. जहनेणं एगं समयं, उद्घोसेणं चउन्वीसं मुहता । एवं सुवनवुमाराणं विज्ञुकुमाराणं अभिगकुमाराणं दीवकुमाराणं दिसिकुमाराणं उद्दिकुमाराणं वाउकुमाराणं थणिय-कुमाराण य पत्तेयं जहनेषं एगं समयं, टक्कोसेणं चरुव्वीसं महत्ता ॥ २८३ ॥ पुढिविकाइया ण भंते ! केवड्यं कार्ल विरहिया उवचाएणं पकता ? गोयमा ! अणु-ममयमविर्हियं उववाएणं पश्चता। एवं आउकाइया वि तेउकाइया वि वाउकाइया वि वणस्सङकाइया वि अणुसमयं अविरहिया उववाएणं पन्नता ॥ २८४ ॥ बेइंदिया णं भंते ! केवहयं कालं विरहिया उववाएणं पकता ? गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुनं। एवं तेईदियच उरिंदिया ॥ २८५ ॥ संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्ख-जोणिया णं भंते ! केव्हयं कालं विरहिया उववाएणं पन्नता ? गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसंगं अंतोसहत्तं। गन्मवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया गं भंते ! केनइयं कालं निरहिया उबनाएणं पन्नता ? गोयमा! जहनेमं एगं समयं, उन्होसेणं बारम मुहुना।। २८६॥ संमुच्छिममणुस्सा णं अंते ! केवहयं कालं विरक्षिया उव-बाएणं पन्नता ? गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उद्योसेणं बडव्वीसं मुहुता। गन्भ-बक्कंतियसणस्सा णं भंते ! केव्हयं कालं विरहिया उववाएणं पकता ? गोयसा ! जहसेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस सुहता॥ २८७॥ वाणमंतराणं पुच्छा। गोयमा! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चडम्बीसं मुहत्ता। जोइसियाणं पुच्छा। गीयमा! जहनेणं एगं समयं. उद्घोसेणं चउच्चीसं महत्ता। सोहम्मे कप्पे देवा णं भंते ! केवडर्य कालं विरहिया उबवाएणं पकता ? गोयमा ! जहकेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वउव्वीसं सहता। ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहत्ता। समंद्रमारे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहन्रेणं एगं समयं, उक्कोसेणं णव राइंदियाई वीसाई सहत्ताई। माहिंदे कम्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहनेणं एगं समयं. उद्योसेणं बारस 'राइंदियाइं दस महत्ताइं । वंभलीए देवाणं पुच्छा । गोयमा । जहन्नेणं एगं समयं, उन्नोसेणं अदतेवीसं राइंदियाई । लंतगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पणयाकीसं राहंदियाई । महासुक्देवाणं पुच्छा । गोसमा ! बहुबेणं एगं समयं, उद्योसेणं असीई राइंदियाइं । सहस्तारे देवाणं पुच्छा । गीयमा । जहनेणं एगं समयं, उद्घोरेणं राइंदियसयं । आण्यदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! बहुबेणं एगं समयं, उन्नोसेणं संबोजा मासा ।

पाणयदेवाणं पुरुष्ठा । गोयमा : जहनेणं एगं समगं, उन्नोसेणं संखेजा मासा । आरमदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उद्योसेणं संखिजा वासा । अव्ययदेवाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेणं एगं समयं, उक्कोरीणं संखिजा वासा । हिट्टिमंगिविज्ञाणं पुच्छा । गोयमा । जहनेणं एगं समयं, उन्नोसेणं संसिज्जाइं वास-मयाइं । मजिन्नमगेविजाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एगं समयं. उक्रोसेणं संस्थि-जाई वाससहस्साई । उवरिमगेविजाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिजाई बासमयमहस्साई । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवाणं प्रच्छा। गोयमा ! जहनेणं एवं समयं, उक्कोसेणं असंखेजं कालं । सम्बद्धसद्धगदेवा णं भंते ! केवडयं कालं विरहिया उववाएणं पन्नता ! गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्रीसेणं पिलेओबमस्य संखिजाइभागं ॥ २८८ ॥ सिद्धा णं भेते । केबडर्य कालं विरहिया सिज्यणाए प्यत्ता ? गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ॥ २८९ ॥ रयणप्पभापुद्धविनेर्द्या णं भंते । केवइयं कार्ल विरहिया उव्वर्षणाए पन्नता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उन्नोसेणं-चउन्नीसं मुहुत्ता । एवं सिद्धवजा उन्नहणा वि भाणियन्ता जाव अणुत्तरोवबाइयत्ति, नवरं जोइसियवेमाणिएस 'चयणं'ति अहिलाबो कायव्यो ॥ २ दारं ॥ २९० ॥ नेरइया णं मंते ! कि संतरं उपवर्जित. निरंतरं उववजीत ! गोयमा ! संतरं पि उववजीत. निरंतरं पि उववजीत । तिरि-क्खजोणिया णं भंते । कि संतरं उववर्जात, निरंतरं उववर्जात ? गोयमा ! संतरं पि उनवजंति, निरंतरं पि उनवजंति । मणुस्सा र्ण मेते ! कि संतरं उचवजंति, निरंतरं उनवजंति ? गोयमा ! संतरं पि उनवजंति . निरंतरं पि उनवजंति । देवा णं भेते ! कि संतरं उपवजाति, निरंतरं उपवजाति ? गोयमा ! संतरं पि उपवजाति, निरंतरं पि उवनमंति ॥ २९९ ॥ रयणप्यमापुडविनेरझ्या णं संते ! कि संतरं उवनमंति. निरंतरं उववजाति ? गोयमा ! संतरं पि उववजाति. निरंतरं पि उववजाति । एवं जाव अहेसत्तमाए संतरं पि उववजंति . निरंतरं पि उचवजंति ॥ २९२ ॥ असरकुमारा णं देवा णं भंते ! कि संतरं उबवर्जाति. निरंतरं उबबर्जाति ! गोयमा ! संतरं पि उनवजंति, निरंतरं पि उनवजंति । एवं जान धणियकुमारा संतरं पि उनवजंति, निरंतरं पि उववर्जिति ॥ २९३ ॥ प्रहाविकाड्या में अंते ! कि संतरं उचवर्जित. निरंतरं उववजाति ! गोयसा ! नो संतरं उववजाति, निरंतरं उववजाति । एवं जाव वणस्सइकाइया नो संतर उववजाति, निरंतर उववजाति । वेहंदिया या भंते ! कि संतरं उनवज्ञंति, निरंतरं उनवज्ञंति ! गोगमा ! संतरं पि उनवज्ञंति, निरंतरं पि उवनजाति । एवं जाव पंचिदियतिरिक्सजोनिया ॥ २९४ ॥ मणुस्सा णं अंते ! 🎋

संतर उनवर्जात, निरंतर उनवर्जात ? गोगमा । संतरं पि उनवर्जात, निरंतरं पि उववर्जति । एवं वाणमंतरा जोडसिया सोहम्मीसाणसणंकमारमाहिदवंगलीयलंतग-महासुक्सहस्सारआणयपाणयधारणसूयहिद्रिमगेविजागमज्जिमगोविजागउवरिमगेविजा-गविजयवेजयंतजयंतलपराजियसब्बद्धसिद्धदेवा य संतरं पि उववजंति निरंतरं पि उववजाति ॥ २९५ ॥ सिद्धा वां भंते ! किं संतरं सिज्यंति, निरंतरं सिज्यंति ? गोयमा ! संतरं पि सिज्यंति, निरंतरं पि सिज्यंति ॥ २९६ ॥ नेरहया णं भंते ! कि संतरं उब्बहंति, निरंतरं उब्बहंति ? गोयमा ! संतरं पि उब्बहंति, निरंतरं पि उब्बहंति । एवं जहा उवबाओं भणिओ तहा उव्बह्णा वि सिद्धवजा भाणियम्बा जाव वैभाणिया. नवरं जोडसियवेमाणिएस 'चयणं'ति अद्विलावो कायव्यो ॥ ३ दारं ॥ २९७ ॥ नेरहया णं भंते ! एगसमएणं केवहबा उवबर्जाते ! गोयमा ! जहकेणं एक्षी वा दो वा तिकि वा. उक्कोरीणं संखेळा वा असंखेळा वा उववर्जाति, एवं जाव अहेसत-माए ॥ २९८ ॥ असुरक्रमारा णं भंते ! एगसमएणं केवड्या उववजाति ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा तिकि वा. उक्कोर्सणं संखेळा वा असंखेळा वा । एवं नागकुमारा जाव थणियकुमारा वि भाणियव्या ॥ २९९ ॥ पुढविकाइया णं भेते ! एगसमएणं केवड्या उनवजेति ? गोयमा । अध्यसमयं अविरहियं असंबेजा उनक-जाति. एवं जाव बाउकाड्या । वणस्सङकाङ्या णं भेते । एगसमएणं केव्ड्या उवव-जंति ? गोयमा ! सङ्घाणुववार्य पहुच अणुसमयं अविरहिया अणंता उवदर्जति, परहाणुक्वायं पद्धक अणुसमयं अविरहिया असंखेजा उववजाति । बेडंदिया णं भेते ! एगसमएणं केवड्या उववजंति ? गोयमा ! जहनेणं एगो वा हो वा तिकि वा. उक्कोरोणं संसेजा वा असंबोजा वा। एवं तेइंदिया चर्डरिंदिया। संमुच्छिमपंचिं-दियतिरिक्खजोणिया गञ्भवक्षंतियपंचिदियतिरिक्खजोणिया संमुच्छिममणुरसा वाण-मंतरजोडसियसोहम्मीसाणसर्णकुमारमाहिंदवंमकोयकंतगमहायुक्कसहस्सारकप्पदेवा एए जहा नेरइया । गञ्भवक्वंतियसणूसञ्चाणयपाणयञ्जारण्ड्यगेवेञ्जगञ्जणुत्तरो-धमाइया य एए जहनेणं इस्तो वा दो वा तिनि वा. उन्नोसेणं संखेजा उववजीते. न असंबिजा उचवर्जाति ॥ २००॥ सिद्धा णं भेते । एगसमएणं केनडमा सिज्यांति ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा तिकि वा, उक्षोसेणं अदूसयं ॥ ३०१ ॥ नेरहया र्ण मंते ! एगसमएर्ण केवड्या उन्बहंति ? गोयमा ! जहकेर्ण एको वा दो वा तिकि वा. उद्योसेणं संखेळा वा असंखेळा वा उच्चईति. एवं जहा उच्चाओ भणियो तहा उन्बद्दणा वि सिद्धबद्धा माणियम्बा जाव क्रणतरोववाड्या, गवरं जोहसियबेमाणियाणं नयणेषं अहिलाबी कायन्यो ॥ ४ दारं ॥ ३०२ ॥ नेरह्या णं मंते ! कमोहितो

505

उचवजाति कि नेरइएहिंतो उनवजाति, तिरिक्लओणिएहिंतो उनवजाति, मणुस्से-हिंतो उववजाति. देवेहिंतो उववजाति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववजाति, तिरि-क्खजोणिएहिंतो उववजांति. मणुरसेहिंतो उववजांति, नो देवेहिंतो उववजांति । जड् तिरिक्खजोणिएहिंतो उचवजांत कि एगिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उचवजांति, बेडंदि-यतिरिक्सजोणिएहितो उववज्रंति, तेइंदियतिरिक्सजोणिएहिंनो उववज्रंति, चटरिंदि-यतिरिक्ख जोणिएहितो उववज्जंति, पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिनो उववज्जंति ? गोयमा ! नो एगिदिय॰, नो बेइंदिय॰, नो तेइंदिय॰, नो चउरिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उनवजंति, पंचिंदियतिरिक्ख जोणिएहिंनो उनवजंति । जइ पंचिंदियतिरिक्ख जोणिए-हिंतो उववजीत के जलयरपंचिटियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजीत. थलयरपंचिट-यतिरिक्सजोणिएहिंतो उनवजंति, सहयरपंचिंदियतिरिक्सजोणिएहिंनो उनवजंति ? गोयमा! जलयरपंचिदियतिरिक्सजोणिएहिंतो उवदर्जति, थलयरपंचिदियतिरिक्ख-जोणिएहिंनो उपवजंति, सहयरपंचिंदियतिरिक्सजोणिएहिंतो उपवजंति ॥ ३०३ ॥ जइ जलयरपंचिदियतिसिक्जजोणिएहिंतो उववज्रंति कि संमुच्छिमजलयरपंचिंदय-तिरिक्सजोणिएहिंतो उववर्जात, गन्भवकंतियजलयरपंचिदियतिरिक्च जोणिएहिंतो उववर्जाते ? गोयमा ! संमुच्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जाते, गञ्मवकंतियज्ञलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजाति । जइ संसुन्छिमजलः यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जन्ति किं पजत्त्रयसंग्रक्तिमजलगरपंचिंदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति, अपजत्त्रसंगुच्छिमजलगरपंचिदियतिरिक्खजोणि-एहिंनो उववर्जति ! गोयमा ! पज्जनयसंमुच्छिमजलयर्पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उनवजान्ति, नो अपजत्तयसंमु च्छिमजलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उनवज्रंति । जइ गब्भवकंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उचक्जंति कि पज्जनयग्ब्भ-वकंतियजलभरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उषवज्रंति, अपजन्तयगञ्भवकंतियजल-यरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजाति ? गोयमा ! पज्यत्तयगञ्भवकंतियजल्यर-पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजीति. नो अपजासमगब्भवक्षतिमजलगरपंचिदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजांति ॥ ३०४॥ जद्द बरुयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उनवर्जात कि नउप्पययलयरपंचिदियतिरिक्सजोषिएहिंतो उनकर्जात, परिसप्पथल-यरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उनक्खंति ! गोयमा ! चरुप्यययस्यरपंचिदिय-तिरिक्सजोणिएहिंतो उनवजांति, परिसप्पदलयरपैविदियतिरिक्सजोणिएहिंतो वि उनवैजाति । जर् नउप्ययक्रयरपंनिदियतिरिक्कजोणिएहिंतो उनक्जाति कि संगु-च्छिमेहिंतो उववजंति, गञ्भवकंतिएहिंतो उववजंति ! गोयमा । संगुच्छिमचण्यव- थलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उवक्जेति, गञ्भवक्केतियचउप्पयथलयरपंचि-दियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उनवजंति । जइ संमुच्छिमचउप्पयथलयरपैनिदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उदबजंति कि पज्जनगसंमुच्छिमचउप्पयशत्यर्पविदियतिरि-क्खजोणिएहिंतो उववजाति. अपजनगसंमु च्छिनचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्ख जोणिएहिंतो उपबर्जिति ? गोयमा ! पजनगसंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्ख-जोणिएहिंतो उववज्रंति. नो अपजनगसुंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्ख-जोणिएहिंतो उनवजांति । ऋ गञ्भवक्ंतियनउप्पययन्त्र्यरपंनिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्रान्ति कि संखेजवासाउयग्व्यवक्रंतियचलप्यथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिए-हिना उवरज्जन्ति, असंखेजवासाउयगञ्भवकृतियन्वरुपयथलयरपंचिदियतिरिक्ख-जोणिएहिंनो उववज्जन्ति? गोयमा ! संखेजवासाउएहिंतो उववज्जन्ति. नो असंखेज-वासाउएहितो उववज्रन्ति । जह संखेजवामाउयगब्भवक्रंतियचउप्पयथलयरपंचिदिय-तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्रन्ति कि पज्रतगसंखेजवासाउयगब्भवकंतियचउपय-थलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति. अपज्जतगसंखेजवासाउयग्रन्भवकं-तियचउप्पयक्यरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्जन्ति ! गोयमा ! पज्जेतिहेतो उववज्रन्ति. नो अपज्रतसंखेजवासाउएहिंगो उववज्रन्ति । जद्र परिसप्पथलग्र-पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उक्वजन्ति कि उरपरिमप्पथलयरपंचिदियतिरिक्ख-जोणिएहिन्तो उवबजन्ति. मुयपरिसप्पवलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उब-वजन्ति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववजन्ति । जङ्ग उरपरिसप्पथलयरपंचिन्दिय-तिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्जन्ति कि संमुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपेचिन्दियतिरिक्ख-जोणिएहिन्तो उनवज्नन्ति. गञ्मवक्कंतियउरपरिसप्पथलभरपंचिन्दियतिरिक्नाजोणिए-हिन्तो उववज्रान्ति ? गोयमा ! संमुच्छिमेहितो उववज्रन्ति, गब्भवक्रंतिएहितो वि उवदज्जन्ति । जड् संमुच्छिमउर्परिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उनवज्रन्ति कि पजनएहिन्तो उनवज्रन्ति, अपजनएहिन्तो उनवज्रन्ति ! गोयमा ! प्रमानसंग्र किमोहिन्तो उवबज्जन्ति, नो अपजानसंग्र किमउरपरिसप्पथलगरपंचि-न्दियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्रन्ति । जङ् गञ्भवद्वतियउरपरिसप्पथलगरपंचिन्दि-यतिरिक्सजोणिएहिन्तो उपवजन्ति कि पजत्तएहिन्तो उपवजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववज्रन्ति ? गोयमा । पंजसयगन्भक्कंतिएहिन्तो उववज्रन्ति, नो अपज्रसयगन्भ-वकंतियउरपरिसप्पयकवरपंचिन्दिबतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्त । जइ भुवपरि-सप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोषिएहिन्तो उववजन्ति कि संमुच्छिमभुवपरिसप्प-थलगर्पंचिन्दियतिरिक्सकोषिएहिन्तो उच्चक्रन्ति, यन्भवदंतियभुवपरिसप्पय- लयरपंचिन्दियतिरिक्लजोणिएहिन्तो उववजन्त ? गोयमा ! दोहिन्तो वि उवव-जन्ति । जइ संमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयर्पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजनित कि पञ्जमयसंग्र स्विमभयपरियप्यक्त्यरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्ती उववज्रन्ति. अपज्ञत्तयसंमुच्छिमभूवपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्रन्ति ? गोयमा ! पज्जनएहिन्तो उवनजन्त, नो अपजनएहिन्तो उवनजन्ति । जइ गव्भ-वर्षः नियमयपरिसप्पयलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्नो उववज्रन्नि कि पजत्तग्-हिन्तो उनवज्ञन्ति, अपज्जनएहिन्तो उनवज्ञन्ति ? गोयमा ! पजनएहिन्तो उषव-जन्ति, नो अपजनाएहिन्तो उववजनित ॥ ३०५ ॥ जङ सहयरपंचिदियतिरिक्खजो-णिएहिंनो उनवजंति कि संमुच्छिमसहयरपंचिदियतिरिक्सजोणिएहिंनो उनवजंति, गन्भनक्रंतियखहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञंति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि उदवज्रन्ति । जड संमच्छिमखहयरपंचिन्तियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्रंति कि पजनगृहिन्तो उववजन्ति, अपजनगृहिन्तो उववजाति ? गोयमा ! पजनगृहिन्तो उववर्जात. नो अपजानएहिंतो उववजाति । जर पजात्तयगब्भवद्गतियसहग्रएपेसिन्दि-यांतरिक्सजोणिएहिन्तो उववज्रंति कि संखेजनाया उएहिन्तो उववज्रंति, असंखेज-बामाउएहिन्तो उववर्जात ? गोशमा ! संखेजबामाउएहिन्तो उववर्जात, नो असं-खेजशसाउएहिन्तो उववर्जति । जड संखेजवासाउयगब्भवकंतियसहयरपंचिन्दिय-तिरिक्ख ओणिएहिन्तो उवव अंति कि पज्जत्तएहिन्तो उववज्जन्ति, अपजन्तएहिन्तो उवरज्ञन्ति ? गोयमा ! पज्जत्तिहन्तो उववज्रन्ति, नो अपज्जत्तवहन्तो उवबज्रन्ति ॥ २०६ ॥ जः मणुरसेहिन्तो उववजन्ति कि संमुच्छिममणुरसेहिन्तो उववजन्ति, गब्भवकन्तियमणुरसेहिन्तो उववज्रन्ति ? गोयमा ! नो संमुच्छिममणुरसेहिन्तो उव-वजन्ति. गञ्भत्रक्षंतियमणुस्संहिन्तो उववजन्ति । जड् गञ्भवक्षंतियमणुस्सेहिन्तो उपवजनित कि कम्मभूमिगगब्भवक्षंतियमणस्योहन्तो उववजनित् अकम्मभूमिगगब्भ-वर्कति प्रमण्यसिहिन्तो उपवज्जन्ति, अंतरदीवगगब्भवकंतियमणुरसेहिन्तो उपवज्जन्ति ? गोयमा ! कम्मभूमिगगब्भवकंतियमणुरसेद्विन्तो उववज्रन्ति, नो अकम्मभूमिगगब्ध-वकंतियमणुस्सेहिन्तो उववजान्ति, नो अंतरदीवगगव्मवकंतियमणुस्सेहिन्तां रवव-जन्ति । जह कम्भभृमिगगच्भवकंतियमणुरसेहिन्तो उद्यवज्यन्ति कि संबेजवासाउए-हिन्तो उववजन्त, असंखेजवासाउएहिन्तो उववजन्त ? गोयमा ! संखेजवासाउ-यकम्मभूमिगगञ्भवकन्तियमण्सेहिन्तो उववजन्त, नो असंखेळवासाउयकम्मभू-मिगगब्भवकंतियमणुस्सेहिन्तो उववजनित । जह संखेजवासाउयकम्मभूमिगगब्भवकं-तियमणुस्सेहिन्तो उववज्वन्ति कि पज्नोहिन्तो उववज्वन्ति, अपजनोहिन्तो उवव-

अन्ति ? गोयमा ! पजत्तपृहिन्तो उत्तवअन्ति, नो अपजत्तपृहिन्तो उत्तवजन्ति । एवं जहा ओहिया उनवाइया तहा रयणप्पमापुढविनेरइया वि उथवाएयम्बा ॥ ३०० ॥ सकरप्पभापुदविनेरहयाणं पुच्छा । गोयमा ! एए वि जहा ओहिया तहेबोबबाएयब्वा, नवरं संमुच्छिमेहिन्तो पडिसेहो कायब्वो । वालुयप्पभापुढविनेर-इया णं भंते ! कमोहिन्तो उषत्रज्ञन्ति ? गोयमा ! जहा सक्ररप्पभापुडविनेरह्या, नवरं भुयपरिसप्पेहिन्तो पडिसेहो कायन्त्रो । पंकप्पमापुडविनेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा बाळ्यप्पभापुरुविनेरहया. नवरं खहयरेहिन्तो पडिसेहो कायब्बो । धूमप्यभापुढविनेरइयाणं पुत्रहा । गोयमा ! जहा पंकप्यभापुढविनेरइया, नवरं चउप्पएहिन्तो वि पडिसंहो कायको । तमापुदविनेरङ्या णं भंते ! क्ओहिन्तो उपवज्ञान्ति ? गोयमा ! जहा धूमप्पभापुढविनेरङ्गा, नवरं थलगरेहिन्तो वि पडिसेहो कायव्यो । इमेणं अभिकावेणं जइ पंचिन्दियतिरिक्सजोणिएहिन्तो उववजन्त, के जलगरपंचिन्दिएहिन्तो उववजन्त, बलगरपंचिन्दिएहिन्तो उववजान्ति, सहसर्पंचिन्दिएहिन्तो उववजान्ति ? गोयमा ! जल्यरपंचिन्दिएहिन्तो उववज्रन्ति, नो धलमरेहिन्तो॰, नो सहयरेहिन्तो उववज्रन्ति ॥ ३०८ ॥ जर् मणुस्सेहिन्तो उववज्जन्ति कि कम्मभूमिएहिन्तो उववज्जन्ति, अकम्मभूमिएहिन्तो उपवजन्त, अंतरदीवपृहिन्तो उववजन्त ? गोयमा ! कम्मभूमिएहिन्तो उवव जन्ति, नो अकम्मभूमिएहिन्तो उववज्रन्ति, नो अंतरदीवएहिन्तो उववज्रन्ति जड़ बम्मभ्मिएहिन्तो उवबजानित किं संखेजवासाउएहिन्तो उवबजानित, असंखेज-बासाउएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! संबेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति, नो असंखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति । जर् संखेजवासाउएहिन्तो उवबजन्ति कि पजनएहिन्तो उववजन्त, अपजनएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! पजनएहिन्तो उत्रक्कन्ति, नो अपजामएहिन्तो उत्रक्कन्ति । जङ् पजात्रवसंखेजवासाउयकम्म-भूमिएहिन्तो उववजन्त किं इत्बीहिन्तो उववजन्ति, पुरिसेहिन्तो उववजन्ति, नपुंसएहिन्तो उववज्रन्ति ? गोयमा ! इत्बीहिन्तो उववज्रन्ति, पुरिसेहिन्तो उब-वज्रन्ति, न्युंसएहिन्ती वि उक्वज्रन्ति । अहेसत्तमापुरुविनेरह्या णं भंते ! कञी-हिन्तो उववज्रन्ति० ? गोममा ! एवं चेव, नवरं इत्थीहिन्तो पिसहो कायच्यो । "अस्सची खळ पढमं दोचं पि सिरीसवा तह्य पक्खी। सीहा जन्ति चउरिंथ सरमा पुण पंचमि पुढिन ॥ छिट्ट च इत्यियाची मच्छा मणुया य सत्तमि पुढिन । एसो परमोवाको बोडक्वा नरवपुढवीणं" ॥ ३०९ ॥ अग्रुरकुमारा ण मंते ! क्योहिंतो उक्कजन्ति । शे गोयमा । नो नेरह्यहेंतो उक्कजन्ति, तिरिक्खजोणिएहिंतो

उनवजान्ति, मणुरसेहिंतो उनवज्जन्ति, नो देनेहिंतो उनवजान्ति । एवं जेहिंतो नेरइयाणं उनवाओं तेहिंती अमुरकुमाराण वि माणियन्वो, नवरं असंखेजनासाउय-अकम्मभूमगर्भतरदीवगमणुस्सतिरिक्खजोणिएहिन्तो वि उववज्रन्ति, सेसं तं चेव । एवं जाव थणियकुमारा भाणियव्या ॥ ३१० ॥ पुर्वावकादया णं भंते ! कओहिन्तो उववजन्ति कि नेरइएहिन्तो उ॰ जाव देवेहिन्तो उववजन्ति १ गोयमा ! नो नरइए-हिन्तो उववज्रन्ति, तिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्रन्ति, मणुस्सेहिन्तो उववज्रन्ति, देवेहिन्नो वि उववज्जन्ति । जइ तिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्जन्ति किं एगिन्दियति-रिक्खजोणिएहिन्तो उववज्रन्ति जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्नो उववज्रन्ति ? गोपमा ! एगिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो वि उ० जाय पंचिन्दियतिरिक्खजोणिए-हिन्तो वि उववज्रन्ति । जइ एगिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्रन्ति कि पुर्वाय-काइएहिन्तो उ॰ जाव वणस्मदकाइएहिन्तो उववज्रन्ति ? गोयमा ! पुर्वावकाइएहिन्तो वि उ० जाद वणस्सङ्काङ्एहिन्तो वि उववज्जन्ति । जङ् पुरुविकाङ्एहिन्तो उवव-जन्ति कि मृहुमपुदविकाइएहिन्तो उववजन्ति, बायरपुदविकाइएहिन्नो उववजन्ति? गोयमा । दोहिन्तो वि उववज्ञन्ति । जर् सहुमपुढविकाइएहिन्तो उववज्जन्ति किं पजा-त्तसहुमपुडविकाइएहिन्तो उववजनित, अपजनसहुमपुडविकाइएहिन्तो उववजनित ? गोयमा । दोहिन्तो वि उवबजन्ति । जइ बायरपुरुविकाइएहिन्नो उपबजन्ति कि पञ्जताएहिन्ती उववज्जन्ति, अपजनाएहिन्ती उववज्जन्ति ? गीयमा ! दोहिन्ती वि उचवज्ञान्ति, एवं जाव वणस्मद्रकाइया चउक्रएणं सेएणं उचवाएसञ्चा ॥ ३११ ॥ जड बेडंदियतिरिक्सजोणिएहिन्तो उववज्रन्ति कि पजत्तवेइंदिएहिन्तो उववज्रन्ति, अपजतनेइंदिएहिन्तो उववर्जान्त ? गोयमा ! दोहिन्तो वि उववज्जन्ति । एवं तंइंदियचर्डारांन्दर्शहन्तो वि उववज्रन्ति । जइ पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उपनजानि कि जलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उपनजनित, एवं जेहिन्तो नेरइयाणं उववाओ मणिओ तेहिन्तो एएसिं पि माणियन्त्रो, नवरं पजनगर्भपजन-गेहिन्तो वि उववजनित, सेसं तं चेव ॥ ३१२ ॥ जद्र मणुस्सेहिन्तो उववजंति किं संमुच्छिममणुरसेहिन्तो उववजंति, गञ्भवदंतियमणुरसेहिन्तो उववजंति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि उववज्रंति । जइ गब्भवक्षंतियमणुरसेहिन्तो उववज्रंति कि कम्मभूम-गगज्भनकंतियमणुरसेहिन्तो उनवजंति, अकम्मभूमगगज्भवकंतियमणुरसेहिन्तो उनवजाति ? सेसं जहा नेरहयाणं भवरं अपजात्तपृष्टितो वि उनवजाति ॥ ३१३ ॥ जइ देवेहिन्तो उववजंति कि भवणवासि॰वाणमंतर॰जोइस॰वेमाणिएहिन्तो उवव-जंति ? गोयमा ! भवणवासिदेवेहिन्तो वि उववजंति जाव वेमाणियदेवेहिन्तो वि उवबजंति । जइ भवणवासिदेवेहिन्तो उवबजंति कि असुरकुमारदेवेहिंतो उ० जाव थणियकमारदेवेहिंतो उववजाति ? गोयमा ! असरकमारदेवेहिंतो वि उववजाति जाव थणियकुमारदेवेहिंतो वि उववजंति । जइ वाणमंतरदेवेहिन्तो उववजंति किं पिमा-एहिंतो उ० जाव गंधव्वेहिंतो उवबज्जंति ? गोयमा ! पिसाएहिंतो वि उ० जाव गंध-व्वेहिंतो वि उववजीत । जइ जोइसियदेवेहिंतो उववजीत कि वंदियमाणेहिंतो उपबर्जात जाव ताराविमाणेहिंतो उववर्जात ? गोयमा । चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उ० जाब नाराविमाणओऽसियदेवेहिंनो वि उक्वजंनि । जरु वेमाणियदेवेहिंतो उववज्रंति कि कम्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज्रंति, कम्पातीनवेमाणियदेवेहिन्तो उनवजंति ? गोयमा ! कप्पोवगवेमाणियदेविहितो उनवजंति, नो कप्पातीतवेमाणि-यदेवेहिंतो उबवजंति । जड कप्पोबगवेमाणियदेवेहिंतो उबवजंति कि मोहम्मेहिंतो उ॰ जाव अन्तरहिन्ती उववज्रांति ? गोयमा ! सोहम्मीसाणहिंती उववज्रांति, नो सणंक्रमार जान अञ्चएहिंतो उनवजंति । एवं आउकाइया वि । एवं तेउवाउ-काइया वि, नवरं देववजेहिंती उनवजंति । नणस्सइकाइया जहा पुरुविकाइया । वेइंदिया तेइंदिया वउरिदिया एए जहा तेउवाक देववजेहिंतो भाणियन्ता ॥३१४॥ पंचिंदियतिरिक्स जोणिया णं भंते ! क्लोहिंतो उववजीत कि नेरहएहिंतो उवव-जंति जाव देवेहिंतो उववजन्त ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि॰, तिरिक्खजीणएहिंतो वि०, मणुस्सेहितो थि०, देवेहितो वि उववज्रम्ति । जइ नेरइएहितो उववज्रति कि रय-गप्पभापुढविनेरइएहिंतो उ० जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उवक्जंति ? गोयमा ! रमणप्पमापुरुविनेरएहिंतो वि उवबजंति जाव अहेमत्तमापुरुविनेरइएहिंतो वि उवव-जांति । जइ तिरिक्खजोणिएहिन्तो उवबजांति कि एगिंदिएहिंतो उबबजांति जाब पंचिदिएहिंतो उववजीत ? गोयमा ! एगिदिएहिंतो वि उववजीत जाव पंचिदिए-हितो वि उववर्जात । जह एगिदिएहिंतो उववर्जात कि पुढविकाइएहिंतो उवकर्जन्त-एवं जहा पुढियकाइयाणं उबवाओ मणिओ तहेब एएसिं पि भाणियन्त्रो, नवरं देवेहिंतो जाव सहस्सारकपोक्यवेमाणियदेवेहिंतो वि उववजंति. नो आणयकप्यो-वगवेमाणियदेवेहिंतो जाव अञ्चएहिंतो उनवजाति ॥ ३१५ ॥ मणुस्सा णं भंते ! कमोहिंतो उनवजंति कि नेरइएहिंतो उनवजंति जान देनेहिंतो उनवजंति ? गोयमा । नेरइएहिंतो वि उवबजाति जाव देवेहिंतो वि उवबजाति । जइ नेरइएहिंतो उनवजंति कि रयणप्पमापुरुविनेरइएहिंती अवनजंति, सक्करप्पमापुरुविनेरइएहिंती उद्यक्तंत, वालुयप्यमापुरविवेरइएहिंतो . पंक्रप्रभा । नेरहएहिंतो । भूमप्पमा ।-नेरइएहिंती . तमप्पमा नेरइएहिंती . बहेसत्तमापुढविनेरइएहिंती उववजीत ? गोयमा ! रयणप्पभापुत्रविनेरइएहिंतो वि उ॰ जाव तमापुत्रविनेरइएहिंतो वि उचव-जांति, नो अहेसनमापुडविनेरइएहिंतो उववर्जाति । जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो उवबजाति कि एगिदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उवकजीत-एवं जेहिंतो पंचिदियति-रिक्त जोणियाणं उचनाओ भणिओ तेहिंतो भणस्माण वि निरवसेसी भाणियब्बी, णवरं अहेसनमापुढिविनेरइएहिंनो तेउवाउकाइएहिंतो ण उववजाति । सम्बदेवेहिंतो य उवनाओ कायन्त्रो जाव कप्पातीतवेमाणियसन्वद्वसिद्धदेवेहितो वि उवनजावेयन्त्रा ॥ ३१६ ॥ बाणमंतरदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंती०, निरिक्चजोणिएहिंतो०, मणुरसेहिंतो०, देवेहिंतो उनवजंति ? गोयमा ! जेहिन्तो असुरकुमारा उष्वजन्ति तेहिन्तो वाणमन्तरा उववजावेयन्या ॥ २१० ॥ जोइसिया देवा णं भंते ! कओहिंती उववज्ञानिक ? गोयमा ! एवं चेव नवरं संमुच्छिमअसंबि-जवासा उयखहयरपंचिंदियनिरिक्स जोणियव खेहितो अंतरदीवमणस्यव खेहितो उवव-जावेयन्त्रा ॥ २१८ ॥ वेमाणिया णं भंते ! कओहिंतो उववजाति कि णेरडएहिंतो॰, तिरिक्लजोणिएहिंतो , मणुस्सेहिंतो , देवेहिंतो उववज्रन्त ? गोयमा ! णो जेर-इएहिंनो उनवर्जात, पांचिंदियनिरिक्खओणिएहिंतो उनवर्जात, मणुस्सेहिंनो उव-वर्जात: णो देवेहिंतो उवबर्जित । एवं सोहम्भीमाणगदेवा वि भाणियव्या । एवं मणंकुमारदेवा वि भाणियव्वा. नवरं असंबेजवासाउयअक्रमभुमगबजेहितो उवव-जंति । एवं जाव महस्सारकायोकगवैमाणियदेवा भाणियव्या । आणयदेवा णं संते ! क्ओहिंतो उनवर्जात कि णेरइएहिंतो , पंचिदियतिरिक्सजोणिएहिंतो , मणस्ये-हिंनो , देवेहिंनो उवतर्जित ? गोयमा । णो जेरहएहिंतो उक्वजीत, णो तिरिक्खजी-णिएहिंतो उववजंति, मणस्रीहिंतो उववजंति, णो देवेहिंतो उववजंति। जड मणस्री-हिंगो उववर्जात कि संमुच्छिममणुस्सेहिंतो॰, गब्मवक्रंतियमणुस्सेहिंतो उववर्जात ? गोयमा । गन्भवकं नियमणुस्रोहिंनो , मो संमुरिक्तममणुस्रोहिंनो अववजंति । जह गब्भवक् तियमणुस्सेहितो उववज्जेति किं कम्मभूमिगेहितो , अकम्मभूमिगेहितो , अंतरदीवगेहिंतो उववर्जात ? गोयमा । णो अवस्मभूमिगेहिंतो , णो अंतरवीवगेहिंतो उनव जंति, कम्मभूमिगगब्भवकृतियमणुस्सेहितो उनवजंति । जइ कम्मभूमगगब्भ-वकंतियमणुसेहितो उचत्रजानि कि संबेजनासाउएहितो॰, असंबेजनासाउएहितो उनवर्जाति ? गोयमा ! संखेजवासाउएहिंनो॰, नो असंखेजवासाउएहिंतो उनवर्जाति । जह संखे जनासाउयक्रमभूमगगब्भवकंतियमण्सेहितो उववजाति कि पजनाएहितो उवनर्जाति, अपजनएहिंतो उववर्जाति ? गोयमा ! पजनएहिंसो उववज्रन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववर्जाति । जङ् पजतसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवद्वतिय-

मणुरसेहितो उत्रवजन्ति कि सम्मारिद्वीपज्यागसंबेजवासाउयकम्मभूमगेहिन्तो उत्र-वजन्ति. मिच्छहिद्दीपजन्तगेहितो उववजन्ति. सम्मामिच्छहिद्दिपजनगेहितो उवव-जन्ति ? गोयमा ! सम्महिद्रीपज्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगन्भवकंतिसमण्से-हिंतो उनवजन्ति, मिच्छरिद्रीपजनगेहिन्तो उनवजन्ति, णो सम्मामिच्छरिद्रिपज-त्तपृष्टिन्तो उवषज्ञन्ति । जङ् सम्महिद्वीपज्जागसंखेजवासाउयकम्मभूमगगञ्भवक्षंतिय-मणूसेहिन्तो उनवजंति कि संजयसम्महिदीहिन्तो . असंजयसम्महिद्दीपजत्तएहिन्तो . संजयासंजयसम्महिद्रीपजन्तसंखेजवामाउएहिन्तो उववजंति ? गोयमा ! तीहितो वि उपवर्जिति । एवं जाव अञ्चलो कप्पो । एवं चेव गैविजगदेवा वि, नवरं असंजय-संजयासंजया एए पडिसेहेयव्या । एवं जहेव गेविज्यगदेवा तहेव अणुत्तरीववाइया वि, णवरं इसं णाणतं संजया चेव । जइ सम्महिद्वीसंजयपजतसंखेजवासाउयकम्य-भूमगग्नभवकंतियमणुसेहिन्तो उववजांति हि पमत्तसंजयसम्महिद्दीपञ्चत्तरहिन्तो . अपमत्तसंजयसम्महिद्रीपजत्तएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! अपमत्तसंजयपजनए-हिन्तो उववज्वंति. नो पमत्तसंजयपज्जतएहिंतो उववज्वंति । जह अपमत्तसंजएहिन्तो उववज्ञन्ति किं इक्विपत्तअपमत्तसंत्रएहिन्तो , अणिक्विपत्तअपमत्तसंत्रएहिन्तो । गोयमा । दोहिन्तो वि उववज्रन्ति ॥ ५ दारं ॥ ३१९ ॥ नेरहया णं भंते । अणंतरं उन्बहिता कहिं गच्छन्ति, कहिं उनवजाति ? कि नेरइएस उनवजान्ति, तिरिक्ख-जोणिएस उथबज्जन्ति, मणुस्सेस उवबज्जन्ति, देवेस उबबज्जन्ति ? गायमा ! नो नेरइएस उवबजन्ति, तिरिक्सजोणिएस उववजन्ति, मणुरसेस उववजन्ति, नो देवेस उववज्रन्ति । जइ तिरिक्सजोणिएस उववज्रांति कि एगिंदिएस उववज्रान्त जाब पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उववज्रन्ति ! गोयमा । जो एगिदिएस उ० जाब नो चउरिंदिएस उचवजान्ति, एवं जेहिन्तो उववाओ मणिओ तेस उव्बह्णा वि भाषि-राज्या. भवरं संमुच्छिमेस न उवनजान्ति । एवं सञ्बप्रद्वतीस भाषियम्बं, नवरं अहेसत्तमाओ मणस्सेस न उवबज्जन्ति ॥ ३२० ॥ असुरकुमारा णं मंते ! अणंतरे उच्चष्टिता कर्ष्टि गच्छन्ति. कर्ष्टि उववजन्ति ? कि नेरहएस उ० जाव देवेस उच्च-जन्ति ? गोयमा ! नो नेरइएस उववजन्ति. तिरिक्खजोणिएस उववजन्ति. मणस्येस उत्तवज्ञान्ति, नो देवेस उत्तवज्ञान्ति । जड तिरिक्सजोणिएस उद-बजनित कि एमिन्दिएस उवश्र्वति जान पंचिन्दियतिरिक्सजोणिएस उवन जन्ति ? गोयमा । एगिन्दियतिरिक्सजोनिएस उवक्जन्ति, नो वेइंदिएस उ० जाव नो चर्डोरेदिएस उपवजन्त, पंचिदियतिरिक्सजोभिएस उपवजन्त । जह एगिन्दि-एस स्वयन्तिन्ति कि प्रविकाद्यस्तिन्दिएस ए॰ जाव वणस्तद्रकाद्रयस्तिन्दरस्य स्वय-

अन्ति ? गोयमा ! पुरविकाइयएगिन्दिएसु वि॰, आउकाइयएगिन्दिएसु वि उवबज्जन्ति. नो त्तेउकाइएसु॰, नो वाउकाइएसु उववज्नन्ति, वणस्तइकाइएमु उववज्नन्ति । जह पुडविकाइएस उववज्रन्ति कि सुहुमपुढविकाइएस उववज्रन्ति, बायरपुढविकाइएस उववर्जात ? गोयमा ! बायरपृहविकाइएस उववर्जात, नो सहमपुहविकाइएस प्रविद्यांति । जड् बायरपुढिविकाइएसु उववर्ज्यांति कि पज्जतगवायरपुढिविकाइएसु उद्यक्तंति, अपजत्तगबायरपद्विकाइएम् उद्यक्तंति ? गोयमा ! पजत्तएम् उव्यक्तंति, नो अपजनएम् उत्वक्षंति । एवं आउवणस्सइस् वि भाषियव्यं । पंचिन्दियतिरिक्ख-जोणियमणुसेम य जहा नेरहयाणं उव्बद्धणा संमुच्छिमवजा तहा भाणियव्या । एवं जान थणियकुमारा ॥ ३२९ ॥ पुरुविकाइया णं मंते! अणंतरं उव्वष्टिना कर्हि गच्छंति, किं उववर्जति ? किं नेर्डएस् उ० जाव देवेसु० ? गीयमा ! नो नेरइ-एपु॰. तिरिक्खजोणियमणूसेम् उववर्जात, नो देवेपु उववर्जात, एवं जहा एएसिं चेव उनवाओ तहा उव्बद्धणा वि देववजा माणियव्या । एवं आउवणस्सइबेइंदिय-तेइंदियचउरिन्दिया वि । एवं तेउ० वाउ०, नवरं मणुस्मवज्जेम् उववजनित । पंचि-न्दियतिरिक्क जोणिया णं भंते ! अणंतरं उव्वहिता कहिं गच्छंति, कहिं दववजन्ति? गोयमा ! तेरहएस उ॰ जाब देवेस उवबज्जन्ति । जह नेरहएस उबबज्जन्ति कि र्यणप्यभापुरुविनेरइएस उववज्ञन्ति जाव अहेसत्तमापुर्वविनेरइएस उववज्ञन्ति ? गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरहएस उववज्ञन्ति जाव अहेयत्तमापुढविनेरहएस उव-धर्जान्त । जर् तिरिक्खओणिएम् उवबज्जन्ति कि एगिन्दिएम् उ॰ जाव पेचिन्दिएस् उववज्जन्ति ? गोयमा ! एगिन्दिएस उ॰ जाव पंचिन्दिएस उववज्जन्ति । एवं जहा एएसि चेव उनवाओ उञ्बद्धणा वि तहेव भाणियव्या, नवरं असंखेजवासाउएस वि एए उववर्जाते । जइ मणुस्सेसु उववज्रनित किं संसुध्छिममणुरसेसु उन्नवज्रन्ति, गच्मवक्रंतियमणूसेसु उववज्रन्ति ? गोगमा ! दोसु वि । एवं जहा उक्ताओ तहेव उन्बर्णा वि भाणियन्ता, नवरं अकम्मभूमगअंतरदीवगगन्भवक्रंतियमणुसेसु असं-खेजनामाउएसु नि एए उनदर्जतीति भाणियन्नं । जड देवेसु उनवज्रन्ति कि भव-णवईमु उपवजनित जाव वेसाणिएस उपवजनित ? गोयसा ! सञ्वेसु चेव उप-वर्जिति । जरु मवणवर्षसु॰ कि असुरकुमारेसु उववज्रन्ति जाव वाणियकुमारेसु उनवजन्ति ? गोयमा ! सन्वेस चेन उनवजन्ति । एवं नाणर्भतरजोइसियवेमा-णिएन निरंतरं उचवजान्ति जाव सहस्सारो कप्पोति ॥ ३२२ ॥ मणुस्सा णं भंते ! अणंतरं उज्यहिता कहिं गच्छंति, कहिं उवकजन्ति ! कि नेरइएमु उब-व ज्ञान्ति जाव देवंस उववजाति ? गोयमा ! नेरङ्ख्यु वि उववज्रान्ति जाव देवेसु वि

उनवजाति । एवं निरंतरं सन्वेसु ठाणेसु पुच्छा । गोयमा ! सन्वेसु ठाणेसु उववजान्ति, न कहिं च पिडसेहो कायव्यो जाव सन्बद्धसिद्धेवेस वि उववज्रन्ति, अत्थेगइया सिज्झंति, बुज्झंति, मुचंति, परिनिव्वायंति, सव्वटुक्खाणं अंतं करेंति । वाणमंतर-जोडसियवेमाणियमोहम्मीसाणा य जहा असरक्रमारा, नवरं जोडसियाण य वेमाणि-याण य चयंतीति अभिलावो कायन्त्रो । सणंदुमारदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा असुरकुमारा, णत्ररं एगिदिएसु ण उनवर्जाति । एवं जाव सहस्सारगरेवा । आणय जाब अणतरीववाइया देवा एवं चेव. नवरं नो तिरिक्खजोणिएस उववज्रन्ति. मणुरसेमु पजनसंखेजवासाउयकम्मभूमगग्ब्भवक्षंतियमणुरेस उववजन्ति ॥ ६ दार्र ॥ ॥ ३२३ ॥ नेरह्या णं भंते ! कहमागावसेसाउया परमवियाउयं पकरेंति ! गोयमा ! नियमा छम्मासावसेमाउया परभवियाउयं । एवं असुरकुमारा वि, एवं जाव श्रणिय-कुमारा । प्रहिबकाड्या णं भंते ! कहमागावसेमाउया परभवियाउयं पकरेंति ? गोयमा ! पुरुविकाह्या द्विहा पन्नता । तंजहा सोवकसाउया य निरुवकसाउया य । तत्य णं जे ते निरुवक्रमाज्या ने नियमा तिमागावसेसाज्या परमवियाज्यं पकरेंति । तत्य णं जे ते सोवक्रमाउया ते सिय तिमागावसेसाउया परमवियाउयं पकरेति. सिय तिभागतिभागावसेसाउचा परभविद्याउचं पकरेंति. सिव तिभागतिभागतिभागावसेसा-उया परमविमाउसं पकरेति । आउतेउवाउवणप्पद्वकाइमाणं वेइंदिमतेइंदिमचउ-रिन्दियाण वि एवं चेव ॥ ३२४ ॥ पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया णं अंते । व्ह्रभागाव-सेसाउया परमवियाउयं पकरेंति ? गोयमा ! पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया द्विहा पनता । तंत्रहा-संखेजवासाउया य असंखेजवासाउया य । तत्य णं जे ते असं-खेळवासाउया ते नियमा छम्मासावसेसाउया परमवियाउनं पकरेंति । तस्य णं जे ते संखेजवामाउमा ते दुविहा पनता । तंजहा-सोवक्साउमा य निस्वक्साउमा य । तत्थ णं जे ते निरुवक्रमाख्या ते नियमा तिमागावसेसाउया परमवियाख्यं पकरिति । तत्थ णं जे ते शोबक्रमाज्या ते णं सिय तिमागे परमवियाउयं पकरेंति. सिय तिमाग-तिभागे परभवियाउयं पकरेंति. सिय तिभागतिमागतिमागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । एवं मणसा वि । वाणमंतरबोइसियवेमाणिया बहा नेरहया ॥ ७ दारं ॥ ॥ ३२५॥ कडबिहे ण भंते ! आउयबंधे पशते ? गोयमा ! छब्बिहे आउयबंधे पशते । तंजहा- १ जाइनामनिहत्तावए. २ यहनामनिहत्तावए. ३ ठिईनामनिहत्तावए. ४ ओगाहणनामनिहसाउए, ५ पएसनामनिहसाउए, ६ अणुमाननामनिहसाउए । नेरइ-याणं भंते ! कहविष्टे वाउयबंधे पनते ? गोयमा ! छन्तिहे आउयबंधे पनते । तंजहा-आक्र्नामचिक्रताउए, गङ्नामनिक्रताउए, छिङ्गामनिक्रताउए, ओगाहणनामनिक्रता- उए, पएसनामनिहत्ताउए, अणुभावनामनिहताउए, एवं जाव वैमाणियाणं ॥ ३२६॥ जीवा णं भंते ! बाइनामनिहताउयं व्हाहें आगरिसेहिं पगरेंति ? गोयमा ! जहनेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्षोसेणं अहिं। वेरह्या णं भंते ! बाइनामनिहताउयं कहिं आगरिसेहिं पगरेंति ? गोयमा ! जहनेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्षोसेणं अहिंहैं । एवं जाव वैमाणिया । एवं गइनामनिहत्ताउए वि, ठिईनामनिहताउए वि, ओगाहणनामनिहत्ताउए वि, पएसनामनिहत्ताउए वि, अणुभावनामनिहत्ताउए वि, ओगाहणनामनिहत्ताउए वि, पएसनामनिहत्ताउए वि, अणुभावनामनिहत्ताउए वि ॥ ३२०॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं बाइनामनिहत्ताउयं बहनेणं एकेण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्षोसेणं अहिंहें आगरिसेहिं पकरेमाणाणं कयरे कयरेहिन्तो अप्या वा बहुया वा तुछा वा विसेमाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा जाइनामनिहत्ताउयं अहिंहें आगरिसेहिं पकरेमाणा, सनिहं आगरिसेहिं पकरेमाणा संखिजगुणा, छहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा संखिजगुणा, एवं पंचिहं संखिजगुणा, चउहिं संखिजगुणा, तीहिं संखिजगुणा, दोहिं संखिजगुणा, एगेणं आगरिसेणं पकरेमाणा संखिजगुणा, विहं संखिजगुणा, विहं संखिजगुणा, एगेणं आगरिसेणं पकरेमाणा संखिजगुणा, एगेणं आगरिसेणं पकरेमाणा संखिजगुणा, एगेणं आगरिसेणं पकरेमाणा संखिजगुणा। एथे एएणं अभिकावेणं जाव अणुभागनामनिहत्ताउयं, एवं एए छप्पिय अप्याबहुदंडगा जीवाइया भाणियन्त्रा।। ८ दारे॥ ३२८॥ पन्नव-णाप भगवाईप छटं वक्कतीपयं सम्पनं॥

नेरइया णं भेते ! केवइकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा कससंति वा नीस-संति वा ? गोयमा ! सययं संत्यामेव आणमंति वा पाणमंति वा कससंति वा वांससंति वा !। ३२९ ॥ अग्ररकुमारा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा पाणमंति वा कससंति वा शे गोयमा ! जहकेणं सत्तण्हं थोवाणं, उद्दोर्सणं साइरेगस्स पक्ष्यस्म आणमंति वा जाव नीससंति वा !। नागकुमारा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा कससंति वा नीससंति वा ! गोयमा ! जहकेणं सत्तण्हं थोवाणं, उद्दोर्सणं मुहुत्तपुहुत्तरस, एवं जाव अणियकुमाराणं ॥३३०॥ पुढिवकाइया णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ! गोयमा ! वेमायाए आणमंति वा जाव नीससंति वा । एवं जाव मण्या । वाणमंतरा जहा जागकुमारा ॥ ३३९ ॥ जोइसिया णं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहकेणं मुहुत्तपुहुत्तरस, उद्दोरेण वि मुहुत्तपुहुत्तरस जाव नीससंति वा ! गोयमा ! जहकेणं मुहुत्तपुहुत्तरस, उद्दोरेणं तेत्तीसाए पक्ष्याणं जाव नीससंति वा ! गोयमा ! जहकेणं मुहुत्तपुहुत्तरस, उद्दोरेणं तेत्तीसाए पक्ष्याणं जाव नीससंति वा ॥ ३३२ ॥ सोहम्मदेवा णं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ! गोयमा ! जहकेणं मुहुत्तपुहुत्तरस, उद्दोरेणं तेत्तीसाए पक्ष्याणं जाव नीससंति वा ॥ ३३२ ॥ सोहम्मदेवा णं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ॥ ३३२ ॥ सोहम्मदेवा णं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ॥ ३३२ ॥ सोहम्मदेवा णं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ॥ ३२२ ॥ सोहम्मदेवा णं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ॥ ३२२ ॥ सोहम्मदेवा णं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति

वा । ईसाणगदेवा में भंते ! केवडकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा? गोममा ! जहनेणं साइरेगस्स मुहुत्तपुहुत्तस्स, उद्दोसेणं साइरेगाणं दोण्हं पक्साणं जाव नीससंति वा । सणंकुमारदेवा णं मंते ! केवडकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहनेणं दोण्हं पक्खाणं, उन्नोसेणं सत्तण्हं पक्खाणं जाव नीससंनि वा । माहिंदगदेवा णं भंते ! केवडकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहरूणं साइरेगं दोण्डं पक्खाणं. उद्योसेणं साइरेगं सत्तर्णं पक्खाणं जाव नीससंति वा । बंभलोगदेवा णं भंते ! केबडकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहनेणं सत्तण्हं पक्खाणं, उद्योसेणं दसण्हं पक्खाणं जाव नीमसंति वा । लंतगदेवा णं भंते ! केयडकालस्य आणमंति वा जाव नीससंति धा ? गोयमा ! जहनेणं दसण्हं पक्खाणं, उक्रोसेणं चउदसण्हं पक्खाणं जाब नीससंति वा । महासुक्षदेवा णं मंते ! केवहकालस्य आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहनेणं चलदसण्हं पक्खाणं, उद्योसेणं सत्तरसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा । सहस्यारगदेवा णं भंते ! केवडकालस्य आणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहनेणं सत्तरसण्डं पक्काणं, उक्कोसेणं अद्वारसण्डं पक्काणं जाव नीससंति वा । आणयदेवा णं भंते ! केब्डकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहनेणं अद्वारसण्हं पक्साणं, उद्योसेणं एगूणवीसाए पक्साणं जाव नीससंति वा । पाणयदेवा णं भंते ! केवहकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जष्टकेणं एगण-वीसाए पक्साणं, उद्योसेणं वीसाए पक्साणं जान नीससेति ना । आरणदेना णं भंते ! केवडकालस्य जाव नीससंति वा ! गोयमा ! जहकेणं वीसाए पक्साणं. उद्योसेणं एयवीसाए पक्साणं जाव नीससंति वा । असूयदेवा णं भंते ! केवड-कालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहनेणं एगवीसाए पक्खाणं, उहासेणं बाबीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३४ ॥ हिट्टिमहिट्टिमगेविजगदेवा णं भंते ! केवहकाळस्स जाव नीससंति वा ! गोयमा ! जहकेणं बावीसाए पक्साणं, उक्कोसेणं तेवीसाए पक्साणं जान नीससंति वा । हिड्डिममजिसमगैविज्जगदेवा णं भंते ! केवहकालस्य जाव नीससंति वा ! गोयमा ! जहकेणं तेवीसाए पक्साणं. उक्कोसेणं चउवीसाए प्रस्ताणं जाव नीससंति वा । हिट्टिमउवरिमगेविज्ञगदेवा ण भंते । केवहकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा । जहनेणं बसबीसाए पक्खाणं, उक्कोर्सणं पणवीसाए पक्खाणं जान नीससंति वा । मज्जिमहिद्विमगेविजगहेवा णं मंते ! केन्द्रकालस्य जाव नीससंति वा है गोगमा ! जहकेणं पणवीसाए पक्खाणं. उद्योसेणं छव्यीसाए प्रस्थाणं जाव नीससंति वा । मज्जिममज्जिमगेविज्ञगदेवा वं २५ सत्ताः

भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहकेणं छव्वीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । मजिसमञ्ज्ञादिमगेविजगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहकेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । उवित्महेद्विमगेविजगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहकेणं अद्वावीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं एम्णतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । उवित्ममजिक्षमगेविजगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहकेणं एम्णतीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । उवित्ममजिक्षमगेविज्ञगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहकेणं एम्णतीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३५ ॥ विजयविज्ञयंत्रज्ञयंतज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयं एकतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३५ ॥ विजयविक्षयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रज्ञयंत्रयंत्रज्ञयं

कइ णं मंते ! सजाओ प्रमाताओ ? गोयमा ! दस सजाओ प्रमाताओ । तंजहा—आहारसजा, भयसजा, मेहुणसजा, परिग्गहसजा, कोहसजा, माणसजा, मायसजा, लोहसजा, लोयसजा, ओघसजा ॥ ३३७ ॥ नेरइयाणं मंते ! कइ सजाओ प्रजाताओ ? गोयमा ! दस सजाओ प्रजाताओ ! गोयमा ! दस सजाओ प्रजाताओ ! गोयमा ! दस सजाओ प्रणाताओ ! गोयमा ! दस सजाओ प्रणाताओ ! गोयमा ! दस सजाओ प्रजाताओ ! गोयमा ! दस सजाओ प्रणाताओ ! गोयमा ! एवं पुढविकाइयाणं जाव वेमाणियावसाणाणं नेयव्वं ॥ ३३८ ॥ नेरइया णं भंते ! कि आहारसजीवउत्ता, भयसजीवउत्ता, मेहुणसजीवउत्ता, परिग्गहसजीवउत्ता ? गोयमा ! ओसजं कारणं पहुज्य भयसजीवउत्ता, संतइमावं पदुज्य आहारसजीवउत्ता वि जाव परिग्गहसजीवउत्ता वि जाव परिग्गहसजीवउत्ताणं मेहुणसजीवउत्ताणं परिग्गहसजीवउत्ताणं आहारसजीवउत्ताणं भरमाहसजीवउत्ताणं यहमावे कारणं परिग्गहसजीवउत्ताणं यहमावे कारणं परिग्गहसजीवउत्ताणं संस्तुज्याणा, परिग्गहसजीवउत्ताणं संस्तुज्याणा, परिग्गहसजीवउत्ता संस्तुज्याणा, भयसजीवउत्ता संस्तुज्याणा, परिग्गहसजीवउत्ता संस्तुज्याणा, भयसजीवउत्ता संस्तुज्याणा, परिग्गहसजीवउत्ता संस्तुज्याणा, भयसजीवउत्ता संस्तिज्याणा, परिग्गहसजीवउत्ता संस्तुज्याणा, भयसजीवउत्ता संस्तिज्याणा । ३३९ ॥ तिरिक्सजोणिया णं मंते ! कि आहारसजीवउत्ता , संतहआवं पहुज्य आहारसजीवउत्ता, संतहआवं पहुज्य आहारसजीवउत्ता, संतहआवं पहुज्य आहारसजीवउत्ता , संतहआवं पहुज्य आहारसजीवउत्ता, संतहआवं पहुज्य सजीववित्ता संत्रीवित्ता ।

आहारसभोवउत्ता वि जाव परिमाहसभोवउत्ता वि। एएसि णं मंते ! तिरिक्खजो-णियाणं आहारसन्नोबलनाणं जाव परिगाहसन्नोबलनाणं य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्ना वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया परिगाहसभोवउत्ता. मेहणसभोवउत्ता संखिजगुणा, भयसभोवउत्ता संखिजगुणा, आहारसन्नोवल्या संस्थित्वगृणा ॥ ३४० ॥ मणुरसा णं भंते ! कि आहारमन्नोवल्या जाब परिग्रहसम्रोवन्ता ? गोयमा ! ओसम्रं कारणं पड्स मेहणसम्रोवन्ता. संतडभावं पहुच आहारसञ्चोक्उता वि जाव परिम्गहमञ्जोबद्धना वि । एएसि णं भंते ! मण्स्साणं आहारसन्नोवउत्ताणं जाव परिग्वहसन्नोवउत्ताण य कयरे कयरे-हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुझा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्चत्योवा मणुसा भयमनोवउत्ता, आहारसनोवउत्ता संखिजगुणा, परिग्गहसनोवउत्ता संखिजगुणा, मेहुणसम्रोवउत्ता संस्विजनुणा ॥ ३४१ ॥ देवा णं भंते ! कि आहारसम्रोवउत्ता जाव परिगाहमस्रोवडता ? गोयमा! ओससं कारणं पड्डच परिगाहसस्रोवडता. संतडभावं पहुच आहारसन्नोबटता वि जाव परिम्गहसन्नोबटता वि । एएसि ण भंते । देवाणं आहारमजोक्ट्राणं जाव परिसाहस्कोव्यताण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा ताहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्बत्थोवा देवा आहारतकोवउत्ता, भवसकोवउना संकेजगुणा, मेहणसकोवउत्ता संकेजगुणा, परिग्रहसमोवउत्ता संबेजगुणा ॥ ३४२ ॥ पदावणाय भगवर्डय अटमं सम्रापयं समर्त ॥

कड्विहा णं भंते! जोणी पक्ता ? गोयमा! तिविहा जोणी पक्ता । तंजहा-सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ॥ ३४३ ॥ नेरइयाणं भंते! किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, णो सीओसिणा जोणी । असुरकुमाराणं भंते! किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा! नो सीया जोणी, नो उसिणा जोणी, सीओ-सिणा जोणी, एवं जाव वणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं भंते! किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीओसिणा वि जोणी । एवं आठवाउवणस्सइबेइंदियतेइंदियचउरिंदियाण वि पत्तेयं भाषियव्यं । तेउकाइयाणं णो सीया, उसिणा णो सीओसिणा । पंचिंदियतिरिक्ख-जोणियाणं भंते! किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीओसिणा वि जोणी । संसुच्छिमपंचिंदिय-तिरिक्खजोणियाण वि एवं चेव । गञ्चवक्तंतिवर्णाचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते! कि सीया जोणी, उसिणा जोणी. सीकोसिणा जोणी ? गोयमा! णो सीया जोणी. णो उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी। मुगुरसाणं मेते । कि सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! सीया वि जोणी. उसिणा वि जोणी, सीओ-सिणा वि जोणी । संमुन्छिममणुस्साणं मंते ! कि सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! तिविहा जोणी । गन्भवक्रंतियमणुस्साणं भेते ! किं सीया जोणी, उसिणा जोणी. सीओसिणा जोणी? गोयमा! णो सीया. णो उसिणा, सीओसिणा जोणी। वाणमंतरहेवाणं भंते ! कि सीया जोणी. उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयसा ! जो सीया, जो उसिणा, सीओतिणा जोणी । जोइसियवेमाणियाण वि एवं चेव ॥ ३४४ ॥ एएसि णं भेते ! सीयजीणियाणं उसिणजीणियाणं सीओ-सिणजोणियाणं अजोणियाण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा. वहचा वा, तुह्ना वा, विसेमाद्रिया वा ? गोयमा ! सम्बन्धोवा जीवा सीओसिणजीणिया, उसिणजीणिया असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सीयजोणिया अणंतगुणा ॥ ३४५ ॥ बद्ध-बिहा णं भंते ! जोणी पन्नता ! गोयमा ! तिविहा जोणी पन्नता । तंजहा-सचिता. अचिना, मीसिया ॥ ३४६ ॥ नेरडयाणं भंते ! कि सचिना जोणी. अचिना जोणी. मीसिया जोणी ! गोयमा ! नो सनिता जोणी, अनिता जोणी, नो मीसिया जोणी । असुरकुमाराणं मंते ! कि सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिया जोणी ! गोयमा ! ना सचिता जोणी, अचिता जोणी, नो मीसिया जोणी. एवं जाव श्रणियकुमाराणं । पुरुवीकाइयाणं भंत ! कि सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिया जोणी ! गोयमा ! सचिना जोणी, अचिना जोणी. मीसिया वि जोणी. एवं जाव वडरिंदियाणं। संमु-च्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं संमुच्छिममणुस्साण य एवं चेव । गञ्मवकंतिय-पंचिदियांनरिक्ख जोणियाणं गञ्मवकंतियमणुस्साण य नो सचिता, नो अचित्रा, मीसिया जोणी । वाणमंतरजोडसियवेमाणियाणं जहा असुरक्रमाराणं ॥ ३४०॥ एएमि णं भंत । जीवाणं सन्तित्तजोणीणं अचित्तजोणीणं मीसजोणीणं अजोणीण य कगरे कगरेहिंती अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्यो-वा जीवा मासजोणिया. अचित्तजोणिया असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सचि-नजोणिया अर्णतगुणा ॥ ३४८ ॥ बहबिष्ठा णं मंते ! जोणी पकता ? योगमा ! निविहा जोणी पत्रता। तंत्रहा—संवुडा जोणी, वियडा जोणी, संबुडवियडा जोणी ॥ ३४९ ॥ नेरइयाणं भंते ! कि संबुद्धा जोणी, वियदा जोणी, संबुद्धवियदा जोणी ? गोगमा! संब्रहजोणी, नो विग्रहजोणी, नो संब्रहविग्रहजोणी। एवं जाव वणस्सइ-काइयाणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! नो संबुद्धजोणी, वियहजोणी, नो संबुद्ध- वियहजोणी। एवं जाव चर्डिंदियाणं। संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं संमुच्छिममणुस्साण य एवं चेव। गञ्भवक्षंतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं गञ्भवक्षंतियमणुस्साण य नो संयुद्धा जोणी, नो वियहा जोणी, संयुद्धवियहा जोणी। बाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा वेरझ्याणं॥ ३५०॥ एएसि णं भंते! जीवाणं मंयुद्ध-जोणियाणं वियहजोणियाणं संयुद्धवियहजोणियाणं अजोणियाणं य क्यरे क्यरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तृक्षा वा विसेमाहिया वा १ गोयमा! सञ्चत्योवा जीवा संयुद्ध-वियहजोणिया, वियहजोणिया असंखिजगुणा, अजोणिया अर्णतगुणा, संयुद्धजोणिया अर्णतगुणा॥ ३५९॥ कहविहा णं भंते! जोणी पनता १ गोयमा! तिविहा जोणी पनता। नंजहा—कुम्मुण्णया, संखावता, वंसीपता। कुम्मुण्णया णं जोणी उत्तम-पुरिसमाद्धणं। कुम्मुण्णयाए णं जोणीए उत्तमपुरिसा गञ्भे वक्षमंति, तंजहा—अरहंता, वक्षवही, वलदेवा, वासदेवा। संखावता णं जोणी इत्थारयणस्स, संखावताए जोणीए बहुवे जीवा य पोग्गला य वक्षमंति विदक्षमंति चर्यति उवचर्यति, नो चेव णं णिप्फजंति।वंसीपता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपताए णं जोणीए पिहुजणा गञ्भे वक्षमंति।वंसीपता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपताए णं जोणीए पिहुजणा गञ्भे वक्षमंति।वंसीपता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपताए णं जोणीए पिहुजणा गञ्भे वक्षमंति।वंसीपता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपताए णं जोणीए पिहुजणा गञ्भे वक्षमंति।वंसीपता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपताए णं जोणीए पिहुजणा गञ्भे वक्षमंति।वंसीपता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपताए णं जोणीए पिहुजणा गञ्भे वक्षमंति।।३५२॥ पक्षस्थाप्य स्वयंद्धी स्वयंद्धी स्वयंद्धी स्वयंद्धी स्वयंद्धी ।

कड़ णं भंते! पुरुवीओ पक्ताओं ! गोयमा! अह पुरुवीओ पक्ताओं। तंत्रहा-रयणप्पमा, सक्तरप्पमा, बाल्लयप्पमा, पंकप्पमा, धूमप्पमा, नमप्पमा, नमतमप्पमा, इसिप्पन्मारा ॥ ३५३ ॥ इमा र्ण मंते ! रयणप्पमा पुढवी कि चरमा, अचरमा, चरमाई, अचरमाई, चरमंतपएसा, अचरमंतपएसा ? गोयमा ! इमा णं रयणप्पमा पुढवी नो चरमा, नो अचरमा, नो चरमाई, नो अचरमाई, नो चरमंतपएसा, नो अचरमंतपएसा, नियमाऽचरमं चरमाणि य, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य, एवं जाव अहेसत्तमा पुढवी, सोहम्माई जाव अणुत्तरविमाणाणं एवं चेव, ईसिप्पब्भारा वि एवं चेव, छोगे वि एवं चेव, एवं अलोगे वि ॥ ३५४ ॥ इमीसे णं मंते ! रवणप्यमाए पुढवीए अचरमस्य य चरमाण य चरमंतपएसाण व अचरमंतपएसाण व दब्बद्ववाए पएसष्ट्रवाए दब्बद्वपएसद्ववाए क्रवरे कवरेहितो अप्पा वा बहुया वा त्रहा वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सम्बत्योवे इमीसे रमणप्पमाए पुढवीए दब्बहुमाए एमे अचरमे, चरमाई असंखेजगुणाई, अचरमं च चरमाणि य दो वि विसेसाहिया, पएसहुमाए सम्बत्धोवा इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए चरमन्तपएसा, अचरमंतपएसा असंखेजगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंत-पएसा य दो वि विसेसाहिया, दब्बहुपएसट्ट्याए सम्बन्धीवे इमीसे रयणप्यभाए प्रदर्शिए दब्बद्धवाए एने अन्तरमे, नरमाई असंबेजगुणाई, अन्तरमं नरमावि व दो वि विसेमाहियाई, पएसद्वयाए चरमंतपएमा असंखेळगुणा, अचरमंतपएसा असंखेजगुणा, चरमंतपएमा य अचरमंतपएसा य दो वि विसेमाहिया । एवं जाव अहेसत्तमाए, सोहम्मस्स जाव छोगस्स एवं चेव ॥ ३५५ ॥ अछोगस्स णं मंते! अवरमस्स य चर्माण य चरमन्तपएमाण य अचरमन्तपएसाण य द्व्वद्वयाए पएसह्याए द्व्बहुपएसहुयाए क्यरे क्यरेहिंतो अप्या दा बहुया वा तुःहा वा विसेमाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवे अलोगस्स दव्यद्वयाए एगे अचरमे, चरमाइं असंखेजगुणाइं, अचरमं चरमाणि य दो वि विसंसाहियाई; पएस-हुयाए सन्बन्धोवा अलोगस्स चरमन्तपएसा, अचरमन्तपएमा अणनतगुणा, चरम-न्तपण्सा य अचरमन्तपण्मा य दो वि विसेमाहियाः दश्वष्ट्रपण्मद्वयाए मध्वत्थोवे अलोगस्त एगे अचरमे, चरमाई असंसेजगुणाई; अचरमं च चरमाणि य हो वि विसंगाहियाई, चरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अचरमन्तपएसा अणन्तगुणा, चरम-न्तपरुमा य अचरमन्तपरुसा य दी वि विसेमाहिया ॥ ३५६ ॥ लोगालोगस्स णं भेते ! अचरमस्त य चरमाण य चरमन्तपएमाण य अचरमन्तपएसाण य दब्बहु-याए पएसहुयाए दब्बहुपएसहुयाए कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवे लोगालोगस्य दन्बहुयाए एगमेगे अचरमे, लोगस्य चरमाइं असंखेजगुणाइं, अलोगस्य चरमाइं विसेसाहियाइं, लोगस्य य अलोगस्य य अचरमं चरमाणि य दो वि विसंसाहियाई, पएमहुयाए सव्यत्थोबा लोगस्त चरमन्तपएसा, अलोगस्म चरमन्तपएसा विसेसाहिया, लोगस्स अचरमन्त-पएगा असंवेजगुणा, अलोगस्स अचरमन्तपएसा अणन्तगुणा, लोगस्स य अलो-गरम य करमन्तपएसा व अकरमन्तपएसा व दो वि विसेसाहिया । दव्वद्वपएसह्याए सव्दत्थोवे लोगालोगस्स द्व्वद्वयाए एगमेगे अचरमे, लोगस्स चरमाई असंसेजगुणाई, अलोगरम चरमाइं विसेशाहियाईं, लोगस्त य अलोगरस य अचरमं चरमाणि य दो वि विसेमाहियाई, लोगस्स चरमन्तपएसा असंस्रेजगुणा, अलोगस्स य चरमन्त-पएसा विसेमाहिया, लोगस्स अचरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स अचरमे-नपएसा अर्णतगुणा, लोगस्स य अलोगस्स य बरमन्तपएसा य अबरमन्तपएसा य दो वि विसेसाहिया, सन्बदन्त्रा विसेसाहिया, सन्वपएसा अणंतगुणा, सन्वपजना अणंतगुणा ॥ ३५७ ॥ परमाणुपोम्मके णं मंते ! कि चरमे १, अचरमे २, अव-त्तव्वए ३, चरमाई ४, अचरमाई ५, अवत्तव्ययाई ६, उदाहु चरमे य अचरमे य ७, उदाहु चरमे य अचरमाई ८, उदाहु चरमाई अचरमे य ९, उदाहु चरमाई च अचरमाई च १०, पढमा चडमंगी । उदाहु चरमे य अवसन्वए य ११, उदाहु चरमे य अवत्तव्वयाइं च १२, उदाहु चरमाइं च अवत्तव्यए य १३, उदाहु चरमाइं च अवस्त्वयाई च १४, बीया चडमंगी । उदाहु अचरमे य अवस्तव्वए य १५, उदाहु अचरमे य अवताष्मगाई व १६, उदाहु अचरमाई व अनतव्यए य १७, उदाहु अचरमाई च अवनव्ययाई च १८, तह्या चउमंगी। उदाहु चरमे य अचरमे य अवलब्बए य १९, उदाह चरमे य अचरमे य अवलब्बयाई च २०, उदाह चरमे य अचरमाई च अवलव्यए य २१, उदाह चरमे य अचरमाई च अवनव्ययाई च २२, उदाहु चरमाई च अचरमे य अवतव्यए य २३, उदाह बरमाउं च अचरमे य अन्तव्ययाइं च २४, उदाहु चरमाई च अचरमाइं च अवत्यवर य २५, उदाह चरमाई च अचरमाई च अवत्तव्यवाई च २६। एए छन्वीसं भंगा । गोयमा ! परमाणुपोरगके नो चरमे, नो अवरमे, नियमा अवत्तव्यए, मेसा भंगा पिडसेहेयव्या ॥ १५८ ॥ दुपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा 1 दुपएसिए खंधे सिय चरमे, नो अचरमे, सिय अवलव्यए । सेसा मंगा पढिसेडे-यव्या ॥ ३५९ ॥ तिपएसिए णं अंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! तिपएसिए खंधे सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय अक्तव्यए ३, नो चरमाई ४, नो अचरमाई ५. नो अवनव्ययाई ६. नो चरमे य अचरमे य ७. नो चरमे य अचरमाई ८. सिय वरमाइं न अवरमे य ९, नो चरमाइं च अवरमाइं च १०. सिय चरमे य अव-त्रव्वए य ११, सेसा भंगा पिडसेहेयव्या ॥ ३६० ॥ चडपएसिए णं भंते ! खंधे पुरुष्टा । गोयमा ! चउपएसिए णं खंधे सिय बरमे १, नो असरमे २, सिय अवनन्दए ३, नो वरमाई ४, नो अवरमाई ५, नो अवनव्ययाई ६, नो वरमे य अचरमे य ७, नो चरमे य अचरमाइं च ८, सिय चरमाइं अचरमे य ९, सिय चरमाई च अचरमाई च १०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य अवत्तव्यमार्डं च १२, नी चरमार्डं च अवत्तव्यए य १३, नो चरमार्डं च अवत्तव्य-याई च १४, नो अनरमे य अवतन्त्रण्य १५, नो अचरमे य अवतन्त्रयाई च १६, नो अनरमाई च अवतत्व्यए य १७, नो अनरमाई च अवतव्वयाई च १८, नो चरमे य अचरमे य अवसञ्जए य १९, नो चरमे य अचरमे य अवसञ्ज्याई ब २०, तो वरमे य अवरमाइं च अवलब्बए य २१, तो वरमे य अवरमाइं च अवतब्दयाई च २२. सिय चरमाई च अचरमे य अवतब्दए य २३ । सेसा भंगा पिसिहेयम्या ॥ ३६१ ॥ पंचपएसिए जं मंते ! संवे पुच्छा । गोयमा ! पंचपएसिए संघे सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, नो चरमाई ४, नो अवरमाई ५, नो अवलव्यवाई ६, सिन चरमे य अचरमे व ७. नो चरमे व

अचरमाइं च ८, सिय चरमाई न अचरमे य ९, सिय चरमाई न अचरमाई च १०, सिय बरमे य अवसव्वए य ११, सिय चरमे य अवसव्वयाइं च १२. सिय चरमाई च अवत्तव्वए य १३, नो चरमाई च अवत्तव्वयाई च १४. नो अचरमे य अवनव्या य १५, नो अवरमे य अवतव्ययाः च १६. नो अचरमाः च अवत्तव्यए य १७, नो अचरमाई च अवत्तव्ययाई च १८, नो चरमे य अचरमे य अवनव्वत स १९. नो चरमे स अचरमे य अवनव्ययाई च २०. नो चरमे य अचरमाइं च अवत्रव्वए य २१, नो चरमे य अचरमाइं च अवत्रव्वयाइं च २२. सिय बर्माइं च अचरमे य अवतव्वए य २३, सिय चरमाइं च अचरमे य अवनव्यग्राडं च २४. सिय चरमार्ड च अचरमार्ड च अवसम्बर्ध य २५, नो चरमाई च अचरमाई च अवतव्ययाई च २६ ॥ ३६२ ॥ छप्पएसिए णं भंते ! पुरुष्ठा । गोयमा ! छप्पएसिए णं खंधे सिय चरमे १. नो अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, नो चरमाइं ४, नो अचरमाई ५, नो अवनव्ययाई ६. तिय बरमे य अचरमे य ७. तिय चरमे य अचरमाई च ८. तिय चरमाई च अचरमे य ९. सिय चरमाई व अवरमाई व १०. सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य अवतव्ययाई च १२, सिय चरमाई च अवनव्वए य १३, सिय चरमाई व अवत्तव्वयाई च १४, नो अवरमे य अवत्तव्वए य १५. नो असरमे य अवत्तव्यक्षाई च १६, नो अचरमाई च अवत्तव्यए य १७, नो असर-माई च अवन्तव्याई च १८. सिय चरमे य अचरमे य अवन्तव्यए य १९. नो चरमे य अचरमे य अवत्तम्बदाई च २०, नो चरमे य अचरमाई च अवतम्बए य २१, नो चरमे य अचरमाई च अवलव्ययाई च २२. सिय चरमाई च अचरमे य अवतव्वए य २३, सिय चरमाई च अचरमे य अवतव्वयाई च २४, सिय चरमाई च अचरमाइं च अवत्रव्यए य २५. सिय चरमाई च अचरमाइं च अवृत्रव्ययाई च २६ ॥ ३६३ ॥ सलपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! सलपएसिए णं खंधे सिय चरमे १, णो अचरमे २, सिय अवसञ्बए ३, णो चरमाई ४, णो अनरमाई ५, णो अवत्तव्ययाई ६, सिय चरमे य अनरमे य ७, सिय चरमे य अचरमाई च ८, सिय चरमाई च अचरमे य ९, सिय चरमाई च अचरमाई च १०, सिम चरमे व अवसञ्चए य ११, सिय चरमे य अवसञ्चयाई न १२, सिय चरमाई च अवनव्वए य १३, सिय चरमाई च अवनव्ययाई च १४, गो अचरमे य अवत्तव्यए म १५, जो अचरमे य अवत्तव्ययहं च १६, जो अचरमाइं स अवराज्यए य ९७, वो अचरमाई च अवराज्यमाई च ९८. सिय चर्मे य अचरमे

य अवत्तव्वए य १९, सिय चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाई च २०, सिय चरमे व अचरमाई च अवलव्यए य २१, णो चरमे य अचरमाई च अवलव्ययाई च २२, सिय चरमाई च अचरमे य अक्तव्वए य २३, सिय चरमाई च अचरमे य अवस्त्वयाई च २४, सिय चरमाई च अचरमाई च अवस्त्रवए य २५, सिय चरमाई च अचरमाई च अवनव्ययाई च २६॥ ३६४॥ अद्भूपासिए णं भंते ! संधे पुच्छा। गोयमा । अद्वपएसिए संधे सिय चरमे १. नो अचरमे २. सिय अवतन्वए ३, नो चरमाइं ४, नो अचरमाइं ५, नो अवतन्वयाइं ६, सिय चरमे य अचरमे य ७, सिय चरमे य अचरमाई च ८, सिय चरमाई च अचरमे ब ९, सिय चरमाई च अचरमाई च १०, सिय चरमे य अवसव्यए य ११, सिय चरमें य अवनव्ययाई च १२, सिय चरमाई च अवतव्यए य १३, सिय चरमाई च अवस्तव्यवाहं च १४. णो अचरमे य अवसव्यए य १५. णो अचरमं य अवसन्वयाई च १६, णो अवरमाई च अवसम्बए य १७, णो अवरमाई व अवसम्बद्धाई च १८. सिय चरमे य अवसम्बद्ध य १९, सिय चरमे य अचरमे य अवत्रव्ययाइं च २०. सिय चरमे य अचरमाइं च अवत्रव्यए य २१, सिय चरमे य अचरमाई च अवत्तव्ययाई च २२. सिय चरमाई च अचरमे य अवत्तव्वए य २३, सिय चरमाई च अचरमे य अवन्व्याई च २४. सिय चरमाई च अचरमाई च अवत्रव्याए य २५. सिय चरमाई च अचरमाइं च अवत्तव्ययाइं च २६, संबेजपएसिए असंबेजपएसिए अर्णतएएसिए र्खंधे बहेब अद्वपएसिए तहेब पत्तेयं भाणियव्वं । परमाणुम्मि य तङ्ओ पढमो तइओ य होंति दुपएसे। पढमो तइओ नक्सो एकारसमी य तिपएसे॥ १॥ पढमो तझ्यो नवसो दससो एकारसो य बारससो । भंगा चउप्पएसे तेवीसहसो य बोद्धवो ॥ २ ॥ पदमो तहको सत्तमनबदसहकारबारतेरसमो । वेबीसबउन्बीसो पणवीसङ्मो य पंचमए ॥ ३ ॥ बिचउत्वपंचछह्नं पनरस सोलं च सत्तरहारं । वीसेकवीसवाबीसमं च कजेज छड्डंमि॥ ४॥ विचडत्यपंचछड्डं पण्णर सोलं च सत्तरद्वारं । बावीसङमविहणा सत्तपएसंभि खंघम्मि ॥ ५ ॥ विचउत्यपंचछद्रं पण्णर सोलं च सत्तरद्वारं । एए विजय मंगा सेसा सेसेस संघेस ॥ ६ ॥ ३६५ ॥ कड ण संते ! संठाणा पकता ! गोयमा ! पंच संठाणा पकता । तंजहा-परिमंडले, बहे, तंसे, चटरंसे, आयए य ॥ ३६६ ॥ परिसंदला णं मंते ! संठाणा कि संकेखा, असंबेजा, अणंता ! गोयमा ! नो संबेजा, नो असंबेजा, अणंता । एवं जाव वायया। परिमंदके नं भंते! संठाचे कि संकेक्पएसिए, असंकेकपएसिए, अनंतपए-

सिए ? गोयमा ! सिय संखेजपएसिए, सिय असंखेजपएसिए, सिय अणंतपएसिए । एवं जाव आयए । परिमंडले णं मंते ! संठाणे संखेजपएसिए कि संखेजपएसीगाहे. असं-केजपएसोगाढे. अणंतपएसोगाढे ? गोयमा ! संकेजपएसोगाढे. नो असंकेजपएसोगाढे, नो अणंतपएसोगाढे । एवं जाव आयए । परिमंडछे णं भंते ! संठाणे असंखेजपएसिए कि मंखेजपएसोगाढे, असंखेजपएमोगाढे, अर्णतपएसोगाढे ? गोयमा ! सिय संखेज-पएसोगाडे, सिय असंखेळपएसोगाडे, नो अर्णतपएसोगाडे। एवं जाव आयए। परिमंडले णं भंते ! संठाणे अणंतपएसिए किं संखेजपएसोगाढे. असंखेजपएसोगाढे. अर्णनपएसोगाडे ? गोयमा ! सिय संखेजपएसोगाडे, सिय असंखेजपएसोगाडे, नो अर्णनपएसोगाढे । एवं जाव आयए । परिमंडले णं भंते ! संठाणे संखेजपएसिए संखेजपरनोगाढे कि चरम, अचरमे, चरमाई, अचरमाई, चरमंतपरसा, अचरमंत-पएसा ? गोयमा ! परिमंह हे णं संठाणे संबेजपएसिए संबेजपएसोगाई नो चरमे, नी अबरमे. नो चरमाई, नो अबरमाई, नो चरमंतपएसा, नियमं अबरमं चरमाणि व चरमंतपएमा य अचरमंतपएमा य । एवं जाव आयए । परिमंडके वं भंते ! संठाणे असंखेजपण्सिए संखेजपण्सोगाढे कि चरमे॰ पुच्छा । गोयमा । असंखेजपण्सिए संवेजपएसोगाढे जहा संवेजपएसिए। एवं जाव आयए। परिसंडले णं भंते! संठाणे असंखेजपएसिए असंखेजपएसोगाढे कि चरमे॰ पुच्छा । गोयमा ! असंखेजपएसिए असंवेजपएमोगाढे नो नरमे, जहा संबेजपएसोगाढे. एवं जाव आयए। परिमंडले णं मंते । संठाणे अर्णतपर्शसप् संखेजपएसोगाढे कि चरमे ० पुच्छा । गीयसा । तहेव जाव आगए । अर्णतपर्णमण् असंखेजपरसोगाडं जहा संखेजपरसोगाडे, एवं जाब आयए ॥ ३६७ ॥ परिसंडलस्स णं भेते ! संठाणस्स संखेळपएसियस्स संखेळपए-मोगाहस्य अवरमस्य य वरमाण य चरमेतपएसाण य अचरमेतपएसाण य वन्त्रद्वयाए पएसद्वयाए दन्त्रद्वपएसद्वयाए कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेमाहिया वा ? गोग्रमा । सन्वत्योवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपर्शियस्स संखेजपण्योगाहस्य दव्यद्वयाए एगे अचरमे. चरमाई संखेजगुणाई, अचरमं चरमाणि य दोऽवि विसेसाहियाई, पएमद्वयाए सन्वत्योवा परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स चरमंतपएसा, अचरमन्तपएसा संखेजगुणा, चरमन्त्रपण्सा य अचरमन्त्रपण्सा य दोऽनि निसेसाहिया, दथ्बहुपण्सहुयाण् सध्य-त्योवे परिमण्डलस्स संठाणस्स संखेजपण्सिगस्स संखेजपण्सोगाडस्स दम्बद्धयाष् एगे अचरमे, चरमाई संसेज्जगुणाई, अचरमं च चरमाणि य दोऽवि विसेसाहिबाई, चरमन्तपएसा संखेजगुणा, अचरमन्तपएसा संखेजगुणा, चरमन्तपएसा स

अचरमन्तपएसा य दोऽवि विसेसाहिया। एवं वहतंसचउरंसायएसु वि जोएयव्वं ॥ ३६८ ॥ परिमण्डलस्स णं भंते ! संठाणस्स असंखेळपएसियस्स संखेळपएसोगा-**दस्त अचरमस्य चरमाण य चरमन्तपएसाण य अचरमन्तपएसाण य दव्यद्वयाए** पएसट्टयाए दव्बद्वपएसद्वयाए कयरे कयरेहिंनो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सव्बत्धोवे परिमंडलस्स संठाणस्य असंखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाडस्स दव्बद्वयाए एगे अचरमे, चरमाइं संखेजगुणाई, अचरमं च चरमाणि य दोऽवि विसेमाहियाई. पएसद्वयाए सव्वत्थोवा परिमंडलस्ठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेजपएसीगाटस्स चरमंतपएसा, अचरमंतपएसा संखेजगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य दोऽचि विसेसाहिया, दब्बद्वपएसद्वबाए-सब्बत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्य असंखेज-पर्णातवस्य संखेजपर्योगादस्य दृब्बद्वयार एगे अचरमे, चरमाई संखेजगुणाई, अचरमं च चरमाणि व दोऽवि विसेनाहियाई, चरमंतपएसा संखेजगुणा, अचरमंत-पएसा संखेळागुणा, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य दोऽवि विसेसाहिया। एवं जाव आयए । परिमंडलरस णं भंते ! संठाणस्य असंखेजपएसियस्य असंखेजपए-मोगाहरस अचरमस्स य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य दब्बइ-भाए पएसहयाए इव्बद्धपएसह्याए कमरे कमरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा रयणप्पभाए अप्पाबहयं तहेव निर्वसेसं भाणियव्वं, एवं जाव आयए ॥ ३६९ ॥ परिमंडलस्त णं भंते ! संठाणस्त अणंतपएसियस्य संखेजपएसोगाढस्स अन्वरमस्य य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य इव्बहुयाए पएसहुदाए दब्बद्वप्रसद्वयाए क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ श गोयमा ! जहा संखेजपरिन-यस्स संखेजपएसोगाढस्स. नवरं संक्रमेणं अर्णतगुणा, एवं जाव आयए । परिसंह-लस्स णं भेते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स असंखेजपएसोयादस्स अचरमस्स य ४ जहा रयणप्पमाए, नवरं संक्रमे अणंतगुणा, एवं जाव आयए ॥ ३७० ॥ जीवे णं भंते ! गइचरमेणं कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे. सिय अचरमे । नेरहए णं मंते ! गइचरमेणं किं चरमे अचरमे ! गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे, एवं निरंतरे जाव वेसाणिए। नेरइया णं भंते ! गइचरमेणं किं चरमा अचरमा ? गोयसा ! चरमा वि अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वैसाणिया । नेरइए णं भंते ! ठिडेचरमेणं कि चरमे अचरमे ! गोममा ! सिम चरमे. सिम अचरमे, एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरहया णं मंते ! ठिई चरमेणं कि चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अवरमा वि, एवं निरंतरं जाव वैमाणिया । नेरइए णं भंते ! भवचरमेणं कि चरमे अवरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे, एवं निरंतरे जाव नेमा- णिए। नेरइया णं भंते! भवचरमेणं कि चरमा अचरमा श गोयमा! चरमा वि अचरमा वि. एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते ! भासाचरमेणं कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे, एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरइया णं भेते ! भासाचरमेणं कि चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि, एवं जाव एगिदियबजा निरंतरं जान नेमाणिया । नेरहए णं मंते ! आणापाणुचरमेणं किं चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे. सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव बेमाणिए । नेरहया णं संते ! आणापाणचरमेणं किं चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि । एवं निरंतरं जाव वैमाणियां । नेरइए णं भंते ! आहारचर-मेणं कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाब बेमाणिए । नेरडया णं भंते ! आहारचरमेणं हिं चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि. एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरहए णं भंते ! भावचरमेणं किं चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे. सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरहया णं भंते ! भावचरमेणं कि चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं मंते ! वण्णचरमणं कि चरमें अचरमें ? गोयमा ! सिय चरमे. सिय अचरमें । एवं निरंतरं जाव वैमाणिए । नेरह्या णं भंते ! वण्णचरमेणं कि चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरहए णं अंते ! गंधन्वरमेणं कि चरमे अचरमे १ गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव बेमाणिए । नेरहया णं भंते ! गंधचरमेणं कि चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते ! रसचरमेणं कि चरमे अचरमें १ गोयमा ! सिय चरमे. सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाब वेमाणिए । नेरहया णं भंते । रमचरमेणं कि चरमा अचरमा ! गोगमा । चरमा वि अचरमा वि । एवं निरंतरं जाब बेमाणिया । नेरडए णं भंते ! फासचरमेणं कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरझ्या णं भंते ! फासचरमेणं कि चरमा अचरमा ! गोशमा ! चरमा वि अचरमा वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया। संगहणीगाहा--"गडिहभवे य भासा आणापाणुन्वरसे य योदस्या । आहारमानचरमे वण्णरसे गंधकासे य" ॥ ३७१ ॥ पद्मसणाप भगवर्रेष दसमं चरमप्यं सम्तं॥

से णूणं अंते ! मण्णामीति ओहारिणी आसा, चिंतेमीति ओहारिणी आसा, अह चिंतेमीति ओहारिणी आसा, तह मण्णा-

मीति ओहारिणी भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा? हंता गोयमा ! मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, अह चितेमीति ओहारिणी भासा, तह मण्णामीति ओहारिणी भासा, तह चितेमीति ओहारिणी भासा ॥ ३७२ ॥ ओहारिणी णं भंते ! भासा किं सवा, मोमा, सवामोसा, असवामोसा ? गोयमा ! सिय सवा, सिय मोसा, सिय सवामोसा, सिय असवामोसा । से केण्ड्रेणं भंते ! एवं बुवड्-'ओहारिणी णं भारा सिय सचा, विय मोसा, सिय सचामोसा, सिय असचामोसा' ! गोयमा ! आराहिणी सचा, विराहिणी मोसा, आराहणविराहिणी सचामोसा, जा जेव आराहणी जेव विराहिणी जेवाराहणविराहिणी सा असबामोसा जामं चउरबी भासा, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुषड्--'ओहारिणी णं भामा सिय सचा, सिय मोसा, सिय सवामोसा, सिय असवामोसा' ॥ ३७३ ॥ अह मंते ! गाओ मिया पस् पक्की पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य गाओं मिया पस् पक्सी पण्णवणी णं एसा मासा, ण एसा मासा मोसा ॥ ३०४॥ अह भेते! जा य इत्थीवऊ, जा य पुमवऊ, जा य नपुंसगवऊ पण्णवणी णं एसा भामा. ण एसा भासा मोसा ! इंता गोयमा ! जा व इत्थीवऊ, जा व पुमवऊ, जा य नपुंसगबक पण्णवणी णं एना भासा, ज एसा भासा भोसा ॥ ३७५॥ अह अंते ! जा य इत्यिआणवणी, जा य पुमआणवणी, जा य नपुंसगआणवणी पण्णवणी णं एमा भासा, ण एसा भासा मोसा ? हुंना गोयमा ! जा य इत्यिआणवणी, जा य पुमआणवणी, जा य नपुंसगआणवणी पञ्चवणी ण एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७६ ॥ अह भंते ! जा य इत्यिपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, जा य नपुंसगपण्णवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा 1 जा य इत्थिपण्णवणी, जा म पुमपण्णवणी, जा य नपुंसगपण्णवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७७ ॥ अह भंते ! जा जाईह इत्यबद्ध. जाईइ पुमनक, जाईइ णपुंसगवक पण्णवणी ण एसा भासा, ण एस भासा मोसा? हंता ! गोयमा ! जाईइ इत्थिवऊ, जाईइ पुमवऊ, जाईइ णपुंसगवऊ पण्णवणी णं एसा मासा, ग एसा मासा मोसा ॥ ३७८ ॥ अह भंते ! जा जाईइ इत्यिआ-जनणी, जाईइ पुमझाजनणी, जाईइ णपुंस्ताजनणी मज्जनणी मं एसा भासा, ण एसा मासा मोसा ? हता गीयमा ! जाईइ इत्यिजाणवणी, जाईइ पुमआणवणी, जाईइ ण्यंसगाणवणी पण्णवणी जं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ २०९ ॥ अह मंते ! जाईइ इत्यिपण्यवणी, जाईइ प्रमपण्यवणी, जाईइ ज्युंसगपण्यवणी

पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ! हंता गोयमा ! जाईइ इत्य-पण्णवणी, जाईइ पुमपण्णवणी, जाईइ णपुंसगपण्णवणी पण्णवणी ण एसा मामा, ण एसा भासा भोसा॥ ३८०॥ अह भंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ बुयमाणे-अहमेसे बुयामीति ! गोयमा ! जो इजहे समहे, जज्जस्य सन्जिजो । अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ आहार आहारेमाण-अहमेसे आहारमाहारेमिति ! गोयमा ! णो इणहे समहे, जज्जत्थ सण्जिणो । अह अंते ! संदक्षमारए वा संदक्षमारिया वा जाणह-अयं मे अम्मापियरो है गोयमा ! णो इणद्वे समद्वे, पण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते । मंदञ्जमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ-अर्य मे अइराउलो, अर्य मे अइराउलेनि ! गोयमा ! णो इणहे समहे, णण्णत्य सण्णिणो । अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ-अयं मे भहिदारए, अयं मे भहिदारएति ? गोयमा ! णो इणद्रे समद्रे, णण्णत्य सण्णिणो ॥ ३८१ ॥ अह मंते ! उद्दे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणइ बुयमाणे-अहमेसे बुयासि ? गोयमा ! जो इजद्वे समद्वे, जज्जस्य सज्जिजो । अह भंते ! उट्टे जाव एलए जाणइ आहार आहारेमाणे-अहमेसे आहारेमि ? गोयमा ! जो इजद्वे समद्रे, णण्णत्य सण्णियो । अह मंते ! उद्दे गोणे खरे घोडए आए एलए जाणड-अयं मे अम्मापियरो ? गोयमा ! णो इषड्डे समद्वे, णण्णत्य सण्णिणो । अह भंते ! उट्टे जाव एलए जाणड-अयं मे अहराउलेति ? गोयमा ! णो हणड्रे नसड्रे. णण्णत्य सण्णिणो । अह भंते ! उट्टे जाव एलए जाणड-अयं मे महिदारए २ ? गोयमा ! जो इजड्डे समद्वे, जण्मत्थ साज्जिजो ॥ ३८२ ॥ अह मंते ! मणुस्से महिसे आसे हत्थी सीहे वग्धे बिगे दीविए अच्छे तरच्छे परस्तरे सियाले बिराले ग्रणए कोलग्रणए कोकंतिए ससए चित्तए चिक्रलए जेमावने तहप्पमारा सन्दा सा एगवऊ ? हंता गोयमा ! मणुरसे जाव चित्रकर जेयावते तहप्पगारा सव्या सा एगवऊ । अह भंते ! मणुस्सा जाव चिक्करुगा जेगावहे तहप्पगारा सञ्जा सा वहुनऊ ? हंता गोयमा ! मणुस्सा जाव चिह्नतमा "सन्वा सा बहुनऊ ॥ ३८३ ॥ अह मंते ! मणुस्सी महिसी वलवा हत्यिणिया सीही कघी विगी रीविया अच्छी तरच्छी परस्सरा रासमी सियाची विराली सुणिया कोलसुणिया कोकंतिया सांसया चित्तिया चिल्ललिया जेयावजे तह्य्यगारा सञ्जा या इत्थिवक ? इंता गोयमा ! मणुस्सी जाव चिक्रलिंगा जेयावचे तहप्पगारा सव्वा सा इत्थिवऊ। अह भंते ! मणुस्से जाव चिल्लक् जेयावजे तहप्पगरा सन्त्रा सा पुमक्क ? ईता गोयमा ! मणुस्से महिसे जाव चित्रलए जेयावने तहप्पगारा सच्या सा पुमक्त । अह भंते !

कंसे कंसीय परिभंडलं सेलं जालं बालं तारं रूवं अच्छिपव्यं कुंडं परमं दुदं रहिं गवणीयं असणं सयणं सवणं विसाणं छत्तं चामरं सिंगारं अंगणं णिरंगणं आभरणं रमणं जेयावचे तहप्पगारा सन्वं तं णपंसगवक ? हंता गोयमा ! कंसं जाव रयणं जेयावजे तहप्यगारा सब्वं तं ज्यंसगवद ॥ ३८४ ॥ अह भंते ! पुढवी इत्थिवक आउत्ति पुमवक घण्णेति नपुंसगवक पनवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ? इंता गोयमा । पुढवित्ति इत्थिवक आउत्ति पुमवक धण्णेनि नपुंसगवद पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा । अह भंते ! पुढविति इत्यिआणवणी, आउति पुमनाणवणी, घण्णेति नपुंसगाणवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा १ हंता गीयमा ! पुढिबत्ति इत्यिआणवणी, आउति पुमआणवणी, घण्णेति नपुंसगाणवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा । अह अंते ! पुढवीति इत्थिपण्णवणी, आउत्ति पुमपण्णवणी, धण्णेति णपुंसगपण्णवणी आराहणी ण एसा भासा, ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा! पुढवीति इत्थिपण्यावणी, आउति पुमपण्यावणी, धण्येति जपुंसगपण्यावणी आरा-हणी ण एसा भासा, ण एसा भासा भोसा । इन्देवं भंते । इत्थिवयणं वा पुमनयणं वा णपुंसमवयणं वा वयसाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ज एसा भासा भोसा ? हंता गोयमा ! इत्थिवयणं दा पुसदयणं वा अपुंसगवयणं दा वयमाणे पण्यवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३८५ ॥ भासा ण अंते ! कियाइया, किंपबहा, किसंटिया, किपजनसिया ? गोयमा ! भासा णं जीवाइया, सरीरप्पभवा, वजसंटिया, स्रोगंतपज्जवसिया पण्णता । भासा कनो य पभवइ ! कहि व समएहि भासई मासं ?। भासा क्रूप्पगारा ? क्रू वा भासा अगुमया उ ?॥ सरीरप्पमवा भासा, दोहि य समएहिं भासई भासं। भासा बल्पगारा, दोण्णि य भासा अणुमया उ ॥ ३८६ ॥ कड़विद्या ण भेते ! भासा पत्रता ? गोयमा ! द्वविद्या भासा पत्रता । तंजहा-पज्जतिया व अपजातिया य । पजातिया णं भेते ! भासा बहविहा पजता ? गोयसा ! दुबिहा पनता । तंजहा-सचा मोसा य ॥ ३८७ ॥ सचा णं भंते ! भासा पजिता बह्मविहा पनता ? गीयमा ! दसविहा पनता । तंजहा-जणवय-सचा १, सम्मयसचा २, ठवणसचा ३, नामसचा ४, स्वसचा ५, पहचसचा ६, ववहारसचा ७, भावसचा ८, जोगसचा ९, ओवम्मसचा १०। "जणवग १ संमय २ ठवणा ३ मामे ४ रूवे ५ पहुचाराचे ६ य । वबहार ७ भाव ८ जोगे ९ दसमे ओवम्मसचे य १०" ॥ ३८८ ॥ मोसा णं मंते ! आसा पजातिया ऋविहा पक्षता ? गोयमा ! इसविद्वा पक्ता । तंजहा-कोहिनित्स्या १, माणिपित्सया २,

मायाणिस्सिया ३, लोहणिस्सिया ४, पेजणिस्सिया ५, दोसणिस्सिया ६, हासणि-रिसया ७, भयणिरिसया ८, अक्खाइयाणिरिसया ९, उवचाइयणिरिसया १०। "कोहे माणे माया लोमे पिजे तहेव दोसे य । हास भए अक्खाइयउवघाइयणि-स्सिया दसमा" ॥ ३८९ ॥ अपजातिया णं भंते ! बद्धविद्या भागा पकता ! गोयमा ! दुविहा पत्तना । तंत्रहा-सन्नामोसा असन्नामोसा य । सन्नामोसा ण भंते ! भासा अपजानिया ऋविहा पन्नता ! गोयमा ! दसविहा पन्नता । तंजहा-उप्पणमिस्सिया १. विगयमिस्सिया २. उप्पण्णविगयमिस्सिया ३. जीवमिस्सिया ४. अजीवमिस्सिया ५. जीवाजीवमिस्सिया ६. अर्णतमिस्सिया ७. परित्तमिस्सिया ८, अङामिस्सिया ९, अद्रद्धामिरिसया १०॥३९०॥ अमन्त्रामोसा णं भंते ! मासा अपज्रितिया बङ्गिहा पश्चता ! गोयमा ! द्वालसविहा पश्चता । तंत्रहा-आमंत्रणि १, आणमणी २. जायणि ३, तह पुरुष्ठणी य ४, पण्णवणी ५ । प्रवक्ताणी ६, भासा भासा इच्छा-णुलोमा ७ य ॥ अणिमगहिया भामा ८, भासा य अभिगाहंमि बोद्धव्या ९। संमयकरणी भासा १०, वोगड ११, अञ्बोगडा चेव १२" ॥ ३९१ ॥ जीवा णं भंते ! कि भासगा, अमासगा ? गोयमा ! जीवा मासगा वि, अभासगा वि । से केणद्रेणं भंते ! एवं बुच्छ-'जीवा भासगा वि, अभासगा वि' ? गोयमा ! जीवा दुविहा पत्रना । तंजहा-संसारसमावष्णगा य असंसारसमावष्णगा य । तत्य णं जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अभासगा । तत्थ णं जे ते संसारसमा-वण्णमा तं द्विहा पनता । तंजहा-सेलेसीपडिवण्णमा य असेलेसीपडिवण्णमा य । तत्थ पं जे ते सेलेसीपडिकणगा ते णं अभासगा । तत्थ णं जे ते असेलेसीपडि-बण्णगा ते दुविहा पत्तता । तं जहा-एगिंदिया य अणेगिंदिया य । तत्व णं जे ते एगिंदिया ते णं अमामगा। तत्थ णं जे ते अणेगेंदिया ते दुविहा पत्रता। तंजहा-पजत्तमा य अपजतमा व । तत्थ णं जे ते अपजतमा ते णं असासमा, तत्थ णं जे ते पजतना ते में भासना, से एएणहेणं गोयमा ! एवं वुषह-'जीवा भासना वि, अभासगा वि' ॥ ३९२ ॥ नेरडया णं भंते ! कि भासमा, अभासगा ? गोयमा ! नेरहया भामगा वि, अभासगा वि । से केणद्वेणं अंते ! एवं वृषह-'नेरह्या भासगा वि.अमा-सगा वि'? गोयमा ! नेरहया दविहा पश्चमा । तंजहा-पज्जमगा य अपज्जमगा य । तत्थ णं जे ते अपजना ते णं अभासगा, तत्थ णं जे ते पजना ते णं मासगा, से एएणहेणं गोयमा ! एवं वुबद्-'नेरह्या भासगा वि. अभासगा वि'। एवं एपि-दियवजाणं निरंतरं भाषियव्वं ॥ ३९३ ॥ वह णं भंते ! भासजाया पनता ! गोयमा ! चत्तारि भासजाया पनता । तंजहा-सबमेगं भासजायं, विद्वं मोसं, तह्यं

समामोसं, चउत्यं असमामोसं। जीवा णं भंते ! कि सम् भासं भासंति, मोसं भासं मासंति, सन्तामोसं भासं भासंति, असन्तामोसं भासं भासंति ? गोममा ! जीवा सन्त पि मार्च मासंति, मोसं पि मार्च मासंति, सचामोसं पि मार्च मासंति, असचामोसं पि मार्च मासंति । नेरहया णं अंते ! किं सर्व मार्स मासंति जाव असवामीसं भासं भारंति ? गोयमा ! नेरहया णं सर्व पि भारं भारंति जाव असवामोरं पि भारं भासंति । एवं असरक्रमारा जाव धाष्प्रयक्रमारा । वेहंदियतेहंदियचर्रादिया य नो सर्व . नो मोसं . नो सवामोसं भासं मासंति, असवामोसं भासं भासंति । पंचि-दियतिविक्वजोणिया जं भेते ! कि सर्व भासं भासंति जाव असवामीसं भासं भासंति ? गोयमा! पंचिदियतिरिक्खजोणिया णो सर्च मासं भासंति. णो मोसं भासं भासंति. णो सवामोसं भासं भासंति, एगं असवामोसं भासं भासंति. जण्णत्य सिक्खापुरुवगं उत्तराणलदि वा पडक सर्व पि भासं भासति, मोसं पि॰, सवामोसं पि॰, असवा-मोसं पि भासं भासंति । मणुस्सा जाव वेमाणिया एए जहा जीवा तहा भाणियव्या ॥ ३९४ ॥ जीवे णं मंते ! जाइं दब्बाइं मासत्ताए निष्टइ ताइं कि ठियाई गिष्टइ. अठियाई गिण्ड ? गोयमा ! ठियाई गिन्ड , नो अठियाई गिण्ड । जाई भंते ! टियाई गिण्डड तार्ड कि दब्बओ गिण्डड, खेत्तओ गिण्डड, कालओ गिण्डड, भावओ गिण्डड ? गोबमा ! इन्त्रओ वि गिष्डइ, क्षेत्रओ वि०, कालको वि०, भावको वि गिष्डइ । जाई मंते ! दव्यओ गिणहरु ताई कि एगपएसियाई गिण्डर, दुपएसियाई जाव अर्णतपएसियाई गिण्डड ? गोयमा ! नो एगपएसियाई गिण्डड जाव नो असंखेजपएसियाई गिण्डड. अणंतपएसियाइं गिण्हड् । जाइं खेताओं गेण्हड् लाइं कि एगपएसोगाढाइं गेण्हड्. तुपएसोगाहाइं गेण्डइ जाव असंखेजपएसोगाडाइं गेण्डइ ? गोयमा ! नो एगपएसोगा-ढाई मेण्डर जाद नी संखेजपएसीगाढाई गेण्डर, असंखेजपएसोगाढाई गेण्डर । जाई कालको गेण्डा तार्ड कि एगसमयठिइयार्ड गेण्डा. उसमयठिइयार्ड गेण्डा जाव असंखेजसमयदिस्याई गेण्डह ? गोयमा । एगसमयिद्याई पि गेण्डह, दुसमयिह--याइं पि गेण्डह जान असंखेजसमयिऽयाई पि गेण्डह । जाई भावसी गेण्डह ताई किं वण्यमंताई गेण्डइ, गंबमंताई॰, रसमंताई॰, फासमंताई गेण्डइ ? गोयमा ! घण्ण-मंताई पि गे॰ जाद फासमंताई पि गेण्डर । जाई भावको वण्णमंताई गेण्डर ताई कि एगक्फाई गेण्डर जाब पंचक्काई मेण्डर ? गोयमा ! गहणदन्बाई प्रस्क एगवण्याई पि गेण्डड जाब पंचवण्याई पि गेण्डड, सम्बरग्रहणं पहच नियमा पंचवण्याई गेण्डड, तंजहा-कालाई नीसाई सोहियाई हालिहाई मुक्किहाई। जाई नणाओ कालाई रोष्ट्रड तार्ड कि एगगुणकालांड रोष्ट्रह जाब अर्थातगुणकालांड गेष्ट्रह ? गोयसा ! २६ समा॰

एमगुणकालाई पि गेण्हड् जाव अणंतगुणकालाई पि गेण्हड् । एवं जाव सुकिलाई पि । जाई भावओ गंधमंताई गिण्हइ ताई कि एगगंभाई गिण्हइ, दुगंधाई गिण्हइ ? गोयमा ! गहणद्वाइं पहुच एगगंघाइं पि० दुर्गधाईं पि गिण्हइ, सव्वग्गहणं पहुच नियमा दुर्गधाई निष्हइ । जाई मैधओ सुब्भिगंघाई निष्हइ ताई कि एग-गुणमुब्भिगंधाई निष्हद् जात्र अणंतगुणसुब्भिगंधाई निष्हद् ? गोयमा ! एगगुणसुब्भि-गंधाई पि गि॰ जाव अणंतगुणसुस्भिगंधाई पि गिण्हइ। एवं दुस्भिगंधाई पि गेण्हइ। जाई भावओ रसमंताई गेण्हइ ताई कि एगरसाई गेण्हइ जाद पंचरमाई गेण्हड ? गोयमा! ग्रहणद्व्याइं पहुच एगरसाइं पि नेण्हइ जाब पंचरमाइं पि गिण्हइ, सन्वरगहणं पद्भा नियमा पंचरसाई गेण्हइ । जाई रसओ तित्तरसाई गेण्हइ ताइं कि एगगुणतित्तरसाइं गिण्हइ जाव अणंतगुणतित्तरसाईं गिण्हइ ? गोयमा ! एगगुणतिक्ताई पि गिण्हड जाव अर्णतगुणनिक्ताई पि गिण्हड, एवं जाव महुररसी । जाई भावओ फासमंताई गेण्हर ताई कि एगफासाई गेण्हर जाद अहफासाई गेण्हर है गोयमा ! गहणदब्बाइं पदुच णो एगफासाइं गेण्हइ, दुफासाइं गेण्हइ जाव चड-फासाई गेण्हर, **णो पंचफासाई गेण्ह**र जाव **णो अ**द्वफासाई गेण्हर, सन्वरगहणं पहु<del>ष</del> नियमा च उफासाई गेण्हइ, तंजहा-सीयफासाई गेण्डइ, उसिणफामाई०, निद्धफासाई०, ह्वक्सफासाइं गेण्हड । जाइं फासब्तो सीयाइं गेण्हड ताई कि एगगुणसीयाइं गेण्हड जाव अणंतगुणसीयाई नेण्हृइ ? गोयमा ! एगगुणसीयाई पि नेण्हृइ जाब अणंत-गुणसीयाई पि गेण्हड, एवं उसिणणिद्धळुक्खाई आब अर्णतगुणाई पि गेण्हड् ॥ ३९.५ ॥ जाई मेते ! जाव अर्णत्मुणलुक्साई गेण्हह ताई कि पुद्वाई गेण्हह, अपुद्राई गेण्हह ? गोयमा ! पुद्राई गेण्हड, नो अपुद्राई गेण्हड् । जाई मंते ! पुद्राई गेण्हइ ताई कि ओगाढाई गेण्हइ, अणोगाढाई गेण्हइ ? गोयमा ! ओगाढाई नेण्हइ, नो अणोगाढाइं गेण्हइ । जाइं भंते ! ओगाढाइं गेण्हइ ताई कि अणंतरोगाढाई गेण्हइ, परंपरोगाढाई गेण्हइ ? गोयमा : अणंतरोगाढाई नेण्हइ, नो परंपरोगाढाई गेण्हड । जाडं मंते ! अणंतरोगाढाई गेण्हड ताई कि अणूई गेण्हड, बायराई गेण्हइ ? गोयमा ! अणूई पि गेण्हड् बायराई पि गेण्हड् । जाई मेरी ! अणूई गेण्हड् ताई कि उर्दू गेण्हइ, अहे गेण्हइ, तिरियं गेण्हइ ? गोयमा ! उर्दू पि गेण्हइ, अहे वि गेण्हड, तिरियं पि गेण्हड् । जाई भंते ! उन्नं पि गेण्हड् अहे वि गेण्हड् तिरियं पि गेण्हड् ताई किं आई गेण्हड, मज्हे गेण्हड, पजनसाणे गेण्हड ? गोममा ! आई पि गेण्हड, मजरे वि गेण्हर, पजनसाणे वि गेण्हर । जाई मंते ! आई वि गेण्हर, मजरे वि गेण्हर, पज्जवसाणे वि गेण्हर ताई किं सनिसए गेण्हर, अविसए गेण्हर ! गोयमा !

समिसए गेण्हइ, नो अविसए गेण्हइ। जाई भंते ! समिसए गेण्हइ ताई किं आणुप्रन्ति मैन्हर, अवाणुपुटिंद गेन्हर ! गोयमा ! आणुपुटिंद गेन्हर, नो अवाणुपुटिंद गेन्हर । जारं मंते ! आणुपुर्व्य गेण्हइ ताई कि तिदिसि गेण्हइ जान छहिसि गेण्हह ? गोयमा ! नियमा छिहिसि गेण्हह । "पुद्मोगाढअर्णतर अण् य तह बायरे य उन्नुमहे । आइवि-सयाणुपुन्ति णियमा तह छहिसि चेब" ॥ ३९६ ॥ जीवे णं भंते ! जाई दव्वाई भास-ताए गेण्हइ ताई कि संतर गेण्हइ, निरंतरं गेण्हइ ? गोयमा ! संतरं पि गेण्हइ, निरंतरं पि गेण्हइ । संतरं मेण्डमाणे जहण्येणं एगं समयं, उक्कोरोणं असंखेजसमए अंतरं कह गेण्डइ, निरंतरं गेण्डमाणे जहण्णेणं दो समए, उक्कोसेणं असंखेजसमए अणुनसर्व अविरहियं निरंतरं गेण्हर । जीवे णं मंते । जाई दव्वाई मासत्ताए गहियाई निमिरह ताई कि संतरं निसिरह, निरंतरं निसिरह ? गोयमा ! संतरं निसिरह, नो निरंतरं निसिरह। संतरं निरिसरमाणे एगेणं समएणं गेण्हर, एगेणं समएणं निसिरइ, एएणं गहणनिसिरणोवाएणं जहनेणं दुसमयं, उद्योसेणं असंकेजसमयं अंतोसह तिगं गहणनिसिरणोवायं करेइ ॥ ३९७ ॥ जीवे णं अंते ! जाइं दब्बाई भासत्ताए गहियाई णिसिरइ ताई कि मिण्णाई णिसिरइ, अभिण्णाई णिसिरइ ? गोयमा ! मिश्राइं पि णिस्सिरह, अभिनाइं पि णिस्सिरह । जाई भिन्नाईं णिसिरह ताइं अणंतगुजपरिवृद्वीए णं परिवृद्वमाणाइं लोबंतं फुसन्ति, जाइं अभिज्जाइं जिसिरह ताइं असंकेजाओ ओगाष्ट्रणवस्माणाओ गंता भेयमावजंति, संकेजाई जोयणाई गंता विदंसमागच्छंति ॥ ३९८ ॥ तेसि णं भंते ! दन्वाणं बहविहे भेए पण्णते ? गोयमा ! पश्चविष्ठे भेए पन्ते । तंजहा-संडाभेए, पगराभेए, चुण्णियाभेए, अणु-तिब्यामेए, उक्करियामेए। से कि तं खंडामेए ? २ जण्णं अयखंडाण वा तउयखंडाण वा तंबसंडाण वा सीसगसंडाण वा रययसंडाण वा वायरूवसंडाण वा संडएणं भेए भवड़, से तं खंडामेए १। से किं तं पगराभेए ? २ जण्णं वंसाण वा वेताण वा नळाण वा क्यलीयंभाज वा अञ्मपडलाण वा पयरेणं भेए भवड्, से तं पयराभेए २। से कि तं अधिप्यासेए? २ जन्मं तिरुच्नाम वा मुरगचुम्माम वा सासचुन्माम वा पिष्पकीचुण्णाण वा मिरीयचुण्णाण वा सिंगबेरचुण्णाण वा चुण्णियाए मेए भवड्, से तं चुण्णियामेए ३। से कि तं अणुतिबियामेए ? २ जण्णं अगडाण वा तडागाण वा दहाण वा नर्शण वा बाबीण वा पुक्खरिणीण वा बीहियाण वा गुंजालियाण वा सराण वा सरसराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण वा अणुतिखेयामेए भवह, से तं अगुतिकियामेए ४। से कि तं उक्तरिकासेए ? २ अण्णं मूसाण वा मंबूसाण बा तिकसिंगाण वा भुरुगसिंगाण वा भावसिंगाण वा एरंडवीयाण वा फ्रीटिया

202

उक्करियाए भेए भवह, से तं उक्करियाभेए ५ ॥ ३९९ ॥ एएति मं अंते ! दव्याणं संडामेएणं पयरामेएणं चुन्नियामेएणं अणुनडियामेएणं उक्तरियामेएण य मिजमाणाणं क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा बहुया ना तुझा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्योवाइं दब्बाइं उक्तरियामेएणं भिज्ञमाणाइं, अणुतहि-यामेएणं मिजमाणाई अणंतगुणाई, चुण्णियामेएणं भिजमाणाई अणंतगुणाई, पयरामेएणं मिज्याणाई अणंतगुणाई, खंडामेएणं भिज्याणाई अणंतगुणाई ॥ ४०० ॥ नेरइए णं भंते । जाई दव्याई मासत्ताए गेण्हड ताई कि ठियाई गेण्हड, अठियाई गेण्हद ? गोयमा ! एवं चेव, जहा जीवे वत्तव्यया भणिया तहा बेरहयस्स वि जाव अप्पाबहुयं । एवं एगिदिसवजो दंढलो जाव वेसाणिया । जीवा णं भंते ! जाई दन्बाई भासत्ताए गेण्हंति ताई कि ठियाई गेण्हंति, अठियाई गेण्हंति ? गोयमा ! एवं चेव, पुहुत्तेण वि णेयव्वं जाव वेमाणिया । जीवे णं भंते ! जाई दव्वाई सबभाससाए गेण्हइ ताई कि ठियाई गेण्हइ, अठियाई गेण्हइ ? मोयमा ! जहा ओहियदंडओ तहा एसोऽवि, णवरं विगलिंदिया ण पुरिष्ठजंति । एवं मोमासासाए वि, सचामोसाभासाए वि, असचामोसाभासाए वि एवं चेव, नवरं असचामोसाभा-साए बिगलिंदिया पुच्छिजंति इमेणं अभिलावेणं-विगलिंदिए णं भंते । जाई द्व्याई असमामोसाभासत्ताए गेण्ड्ड ताई किं ठियाई गेण्ड्ड, अठियाई गेण्ड्ड ? गोयमा ! जहा ओहियदंडओ, एवं एए एगत्तपुहुत्तेणं दस दंडगा भाणियम्बा ॥ ४०९ ॥ जीवे णं भंते ! जाई दब्बाई सबमासत्ताए निष्हइ ताई कि सबभासत्ताए निसिरइ, मोसभासत्ताए निसिरइ, सवामोसभासत्ताए निसिरइ, असवामोसभासत्ताए निसिरइ ? गोयमा ! सचभासत्ताए निसिरइ, नो मोसमासत्ताए निसिरइ, नो सचामोसभासत्ताए निसिरङ्, नो असबामोसभासकाए निसिर्ङ् । एवं एगिदिग्रविगर्छिदियवजी दंडको जाव वैमाणिया । एवं पुहुत्तेण वि । जीवे णं मंते । जाई दब्बाई मोसमासत्ताए निण्हुइ ताई कि सचमासत्ताए निसिरङ्, मोसमासत्ताएं, सचामोसमासत्ताएं, असचामो-समायताए निविरह ? ग्रेयमा ! णो सम्मासत्ताए निविरह, ग्रेसभासत्ताए निविरह, णो सन्तामोसमासत्ताए॰, णो असनामोसमासत्ताए निसिरइ। एवं सन्दामोसभासत्ताए वि, असबामोसभासताए वि एवं चेब, नवरं असबामोसभासताए विगलिंदिया तहेव पुच्छिजंति, जाए चेव निष्हइ ताए चेव निसिर्ड । एवं एए एगत्पुहुत्तिया अडु दंडगा भाणियक्का ॥ ४०२ ॥ कहिन्हे णं अंते ! वयणे पकते ? गोयमा ! सोलस्विहे वयणे पश्चते । तंजहा-एगवयणे, दुवयणे, बहुवयणे, इत्यिवयणे, पुमनयणे, णपुंसगवयणे, अञ्जात्यवयणे, उवणीयवयणे, अवणीयवयणे, उवणीया-

वर्णीयवयणे, अवविभीवणीयवयणे, तीतवयणे, पहुष्पनवयणे, अणागयवयणे, प्रचन्नवयणे, परोक्सवयणे । इचेइवं भंते ! एगवयणं वा जाव परोक्सवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा आसा, ण एसा आसा मोसा ! इंता गोयमा ! इचेइवं एगवयणं वा जाव परोक्सवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ४०३ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं सचभासगाणं मोसमासगाणं सचामोसभासगाणं असचामोसभासगाणं असचामोसभासगाणं असासगाणं अभासगाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुत्रा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा सचमासगा, सचामोसभासगा असंखेजगुणा, मोसमासगा असंखेजगुणा, असचामोसभासगा असंखेजगुणा, असासगा अणंतगुणा ॥ ४०४ ॥ पद्मवणाप भगवाईप पद्मारसमं मासापयं समर्सं ॥

कद णं भेते ! सरीरा पकता ? गोयमा ! पंच सरीरा पकता । तंजहा-ओरा-लिए, वेडिव्वए, आहारए, तेयए, कम्मए । नेरहयाणं संते ! कह सरीरया पकता? गोयमा ! तको सरीरया पनता । तंजहा-केडिक्य, तेयए, कम्मए । एवं असर-कुमाराण वि जाव श्राणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणे भंते ! कह सरीरया पन्नता ? गोबमा ! तओ सरीरबा पनता । तंत्रहा-ओरालिए, तेयए, कम्मए । एवं बाउ-काइयवज्ञं जाद चडरिंदियाणं । वाडकाइयाणं भेते ! कइ सरीरया पक्ता ? गोयमा! चतारि सरीर्या पत्रता। तंत्रहा-ओरालिए, बेउब्बिए. तेयए. कम्मए। एवं पंचिदियतिरिक्खजोणियाण वि। मणुस्साणं अंते ! कई सरीरया पन्नता ? गीयमा ! पंच सरीरया पन्नता । तंजहा-अोरालिए, वेडव्विए, आहा-रए, तेयए, कम्मए । बाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नारगाणं ॥ ४०५-६ ॥ केवड्या णं भंते ! ओरालियसरीरया पनता ? गोयमा ! दुविहा पनता । तंजहा-बदेह्या य मुक्केल्या य । तत्थ णे जे ते बदेह्या ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सिप्पणिमोसप्पणीहिं अवहीरंति कालओ, खेताओ असंखेजा लोगा । तस्य णं जे ते मुक्किया ते वं अणंता, अवंताहिं उत्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालको, केत्तको अगंता लोगा. अभवसिद्धिएहिंतो अगंतगुणा सिद्धागंतमागो । केवहमा गं संते! वेउव्वियसरीरमा पमता ? गोवमा ! दुविहा पमता । तंत्रहा-बद्धेक्षमा य महोत्रगा य । तत्य णं जे ते बदेवगा ते णं असंखेजा. असंखेजाहें उत्सप्पिण-ओसप्पिणीहिं अवहीरित कालओ, सेताओ असंसेजाओ तेढीओ पगरसर असंसेजह-भागी। तस्य णं जे वे मुक्कमग ते णं समंता, अगंताहि उस्तप्पिणओसप्पिणीहिं अवहीरित कासओ, जहा ओराकियस्य युक्केक्या तहेव वेउच्चियस्य वि भागियञ्चा

केवडया णं अंते ! आहारगसरीरया पनता ? गोयमा ! दुविहा पनता । तंजहा-बदेख्या य मुक्किया य । तत्य णं जे ते बदेख्या ते णं सिय अत्य, सिय नत्य । जइ अत्य जहण्येणं एको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहस्सपृष्ठतं । तत्य णं जे ते मुद्देक्ष्या ते णं अणंता, जहा ओराल्यिस्स मुद्रेक्ष्या तहेव भाणियव्या । केनइया णं भंते ! तेयगसरीरया पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । तंजहा-बह्रे-लगा य मुकेलगा य। तत्थ णं जे ते बद्धेलगा ते णं अणंना, अणंताहिं उस्सप्पिण-ओसप्पिणीहिं अवहीरित कालओ. मेत्तओ अणंता लोगा, दव्यओ सिद्धेहिंतो अणंत-गुणा मन्वजीवाणंतमागुणा। तत्थ णं जे ते मुक्केक्रमा ते णं अणंता, अणंताहि उस्मिपिणिओसिपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दृष्वओ सदय-जीवेहिंतो अणंनगुणा जीववस्मरसाणंतभागो । एवं क्रमगमरीराणि वि भाणियव्याणि ॥ ४०७ ॥ नेरइयाणं भंत ! केवइया ओरालियसरीरा पक्ता ? गोबमा ! द्विहा पनता । तंजहा-बदेखमा व मुक्केलमा य । तत्थ णं जे ते बदेखमा ते णं णिख । तत्य णं जे ते सकेक्ष्मा ते णं अणंता जहा ओरालियसकेक्ष्मा तहा भाणियया । नेरडयाणं भंते ! केवइया वेउ व्वियसरीरा पनता ? गोयमा ! दुविहा पनना । तंजहा-बढेकगा य मुक्केकगा य । तत्थ णं जे ते बढेकगा ते णं असंखेजा. असंखेजाहर उस्सिप्पिणओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ. खेलओ असंखेळाओ सेदीओ प्रापस्स असंनेजरभागो. तासि णं सेढीणं विक्संभस्हं अंगुलपढमवग्गमूलं विद्यवगामूल-पहुप्पणं, अहव णं अंगुलविह्यवरगम्लघणप्पमाणमेत्ताओ सेढीओ । तत्व णं जे ते मुक्केह्नगा न णं जहा ओरालियस्स मुक्केह्नगा तहा भाणियन्ता। नेरइयाणं भंते! केवडया आहारगसरीरा पन्नता? गोयमा! इविहा पन्नता। तंजहा-बदेह्मगा स मुकेलगा य, एवं जहा ओरालिए बदेलगा मुकेलगा य मणिया तहेव आहारगा वि भाणियव्या । तेयाकम्मगाई जहा एएसिं चेव वेडव्वियाई ॥ ४०८॥ अग्ररकमाराणं भंते ! केवहया ओरालियसरीरा पश्चता ? गीयमा ! जहा नेरहयाणं ओरालियसरीरा भणिया तहेव एएसि माणियन्या । अधरकुमाराणं मंते ! केवहया वेउव्वियसरीरा पनता ! गोयमा ! दुविहा पनता । तंत्रहा-बद्धेक्षमा व सुकेक्षमा य । तत्थ णं जे ते बद्धेक्षमा ते णं असंखेखा. असंखेखाहि उस्सप्पिणीओस्पिणीहि अवहीरंति कालओ. खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ प्रयरस्य असंखेजात्रभागो. तासि णं से दीणं विक्सं मस्दे अंगुळपढमवग्गम् अस्स संखेजहमाणे । तत्य णं जे ते मुकेलगा ते णं जहा ओरालियस्स मुकेलगा तहा माणियव्या । आहारगसरीरगा जहा एएसि चेव ओराव्यिंग तहेव दुनिहा माणियच्या, तेयाकम्यगसरीरा दुनिहा वि

जहा एएसि चेव वेउन्विया, एवं जाव बणियकुमारा ॥ ४०९ ॥ पुरुविकाइयाणं भंते ! केवहमा ओरालियसरीरगा पकता ! गोयमा ! दुविहा पकता । तंजहा-बद्धेक्षगा य मुक्केलगा य । तत्थ णं जे ते बढेहरगा ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिण-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेताओ असंखेळा छोगा । तत्थ णं जे ते सुद्देख्या ते णं अणंता. अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ. सेपाओ अर्णता लोगा, अभवसिद्धिएहिंतो अर्णतगुणा सिद्धाणं अर्णतभागो । पुढवि-काड्याणं भंत ! केवड्या वेडव्वियसरीरगा पश्चता ? गोयमा ! दविहा पन्नता । तंत्रहा-बद्धेक्षमा य मुक्केक्षमा य । नत्य णं जे ते बद्धेक्षमा ते णं णत्य । तत्य णं जे ते मुक्केलगा ते णं जहा एएसि चैव ओगलिया तहेव भाणियव्या । एवं आहार-गसरीरा वि । तेयाकम्मागा जहा एएसि चेव ओर:लिया । एवं आठकाइयतेटकाइया वि ॥ ४१० ॥ बाउकाइयाणं भंते ! केवड्या ओरालियसरीरा पन्नता ? गोयमा ! दुविहा पन्नता । तंजहा-कदेखना य मुक्केजगा य । दुविहा वि जहा पुढविकाइयाणं ओराक्तिया । वेजन्वियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पक्षता । तंजहा-बद्धेक्षमा य मुक्केलगा य । तत्य णं जे ते बदेखगा ते णं असंखेखा, समए समए अवहीरमाणा २ पिलिओनमस्स असंखेजहभागमेरोणं कारुणं अवहीरंति, नो चेव णं अवहिया सिया। मकेक्षमा जहा पढिविकादवाणं । आहारयतेयाकम्मा जहा पढिविकादयाणं, वणप्पड-काइयाणं जहा पुरुविकाइयाणं, जबरं तेयाकम्मगा जहा ओहिया तेयाकम्मगा ॥४९९॥ बेइंदियाणं भंते ! केवडया ओरालिया सरीरगा पकता ? गोयमा ! विवेहा पक्ता । तंजहा-बद्धेक्षमा य मुझेक्षमा य, तत्य मं जे ते बद्धेक्षमा ते मं असंखेजा. असंखे-जाहिं उत्सप्पिणभोसप्पिणहिं अवहीरंति कालओ, बेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजडभागो, तासि णं सेढीणं विक्कंभसडे असंखेजाओ जोयणकोडा-कोडीओ असंखेजारं सेहिवम्गमलारं । बेरंदियाणं ओराखियसरीरेहिं बढेह्रगेहिं पयरो अवहीरइ, असंबोजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं कालओ, खेताओ अंगुलपयरस आवलियाए य असंबोज्जहमागपिक्सागेणं । तस्य णं जे ते सुक्रेक्षण ते जहा ओहिया ओरालियमुकेल्या । वेउन्विया आहारमा य बदेलमा पत्थि । मुकेल्या जहा ओहिया ओरालियमुकेलया । तैयाकम्मगा जहा एएसि चेव ओहिया ओरालिया, एवं जान चटरिंदिया । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं एवं चेव, नवरं वेड व्यासरीरएस इसो विसेसो-पंत्रिवियतिरिक्सकोणियाणं मंते ! केवह्या बेडिन्ज्य-सरीरया प्रकृता ? गोयसा ! व्यविहा प्रकृता । तं०-बदेखगा य अकेहगा य । नत्य मं जे ते बदेहमा ते मं असंकोजा, जहा अग्ररकुमाराणं, गवरं तासि मं सेढीणं

वञ्चवनासुर्व

विक्संभर्दः अंगुलपढमकम्मुलस्स असंखेजहभागे । मुक्केल्लगा तहेव ॥ ४९२ ॥ मणुस्माणं मंते ! केवड्या ओरालियसरीरगा पन्नता ! गोयमा ! दुविहा पन्नता । तंजहा-बदेहरमा य मुक्केहरमा य, तस्य णं जे ते बदेहरमा ते णं सिय संखेजा. सिय असंखेजा. जहण्णपए संखेजा. संखेजाओ कोडाकोडीओ, तिजमलपगस्स उर्वीर चउजमलपयस्स हिद्रा, अहव णं पंचमवमाप्डप्पनी छट्टो बग्गो. अहव णं छण्ण-उईछेयणगदाइरासी. उक्कोसपए असंखेजा. असंखेजाहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेतओ स्वपन्खितीहैं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरइ, तीसे सेढीए आगामखेतेहिं अवहारो मग्गिजइ-असंखेजा. असंखेजाहिं उस्मप्पिणेओसप्पिणीहिं कालओ, खेत्तओ अंगुलपटमवग्गमूलं तड्यवग्गमूलपटुप्पण्णं । तत्थ णं जे ते मुक्केलगा ने जहा ओरालिया ओहिया मुक्केलमा । वेउव्वियाणं मंते ! पुच्छा । गोयमा ! दुविद्दा पश्चला । तंजहा-बद्धेलगा य मुक्केलगा य, तत्य णं जे ते बद्धेलगा ते णं संखेजा, समए २ अवहीरमाणा २ संखेजेणं कालेणं अवहीरति, नी चेव णं अव हीरिया सिया । तत्व णं जे ते मुकेल्या ते णं जहा ओरालिया ओहिया । आहार-गसरीरा जहा ओहिया । तेयाकम्मगा जहा एएसि चेव ओरालिया वाणसंतराणं जहा नेग्इयाणं ओगल्विया आहारगा य । वेउव्वियसरीरगा जहा नेग्इयाणं, नवरं तानि णं सेढीणं विक्तंभस्है, संखेजजोयणसयवगगपित्रभागो प्रयरस्य । सुकेब्रया जहा ओरालिया, आहारगसरीरा जहा अग्ररक्रमाराणं. तेयाकम्मया जहा एएसि णं चेय वेड व्यया । जोइ सियाणं एवं चेव, नवरं नामि णं सेढीणं विक्लंभस् ई, विकृप्पर्नगुलसयवमगपिलभागो पयरस्स । वेमाणियाणं एवं चेव. नवरं तासि णं सेदीणं विक्खंभस्हे, अंगुलबिङ्यवमामृलं तह्यवमामृलपदुप्पन्नं, अहव णं अंगुलतह्य-वस्मम्लघणप्यमाणमेनाओं मेढीओ, सेसं तं चेव ॥ ४१३ ॥ पञ्चचणाप् भगवर्षप् बारसमं सरीरपयं समर्त ॥

कइविहे णं भंते ! परिणामे पन्नते ? गोयमा ! दुविहे परिणामे पन्नते । तंजहा-जीवपरिणामे य अजीवपरिणामे य । जीवपरिणामे णं भंते । कडविहे पक्षते ? गोयमा ! दसविहे पनते । तंजहा-गहपरिणामे १, इंदियपरिणामे २, कसायपरिणामे ३, लेसापरिणामे ४, जोमपरिणामे ५, उवओगपरिणामे ६, णाणपरिणामे ७, दंसणपरिणासे ८, चरित्तपरिणासे ९, वेसपरिणासे १०॥ ४१४॥ सङ्परिणासे णं भंते ! कड्विहे पन्नते ? गोयमा ! चडिनिहे पन्नते । तंत्रहा-नरसगइपरिणामे, तिरिय-गइपरिणामे, मणुयगडपरिणामे, देवगइपरिचामे १ । इंदियपरिणामे च भंते ! सह-विहे पक्षते ? गोयमा ! पंचविहे पक्ते । तंजहा-सोइंदिवपरिणामे, चिक्वदियपरि-

णामे, धाणिवियपरिणामे, जिब्बिदियपरिणामे, फासिंदियपरिणामे २ । कसायपरि-णामे णं भेते ! कडविहे पश्चते ? गोयमा ! चडव्यिहे पश्चते । तंजहा-कोहकसायपरि-णामे, माणकसायपरिणामे, मायाकसायपरिणामे, छोमकसायपरिणामे ३ । केस्सा-परिणाम णं भंते ! कडविहे पश्चते ? गोयमा ! छव्विहे पश्चते । तंजहा-कण्हलेसापरि-णामे, नीलकेसापरिणामे, काउकेसापरिणामे, तेउकेसापरिणामे, पम्हकेसापरिणामे, सक्लेमापरिणामे ४ । जोगपरिणामे णं भंते ! बडविहे पक्ते ? गोयमा ! तिबिहे प्रभत्ते । तंजहा-मणजीगपरिणामे, बङ्जोगपरिणामे, कायजोगपरिणामे ५ । उवधीग-परिणामे ण भंते ! सहविष्टे पन्नते ! गोयमा ! दुविष्टे पन्नते । तंजहा-सागारोवध्योग-परिणामे. अणागारोवक्षोगपरिणामे व ६ । जाजपरिणामे णं भंते ! वडविहे पक्षते ? गोगमा ! पंचिवहे पन्ने । तंजहा-आभिणिबोहियणाणपरिणामे, सुर्यणाणपरिणामे, ओहिणाणपरिणासे, सणपज्जवणाणपरिणासे, केवलगाणपरिणासे । अण्णाणपरिणासे णं भंत ! ऋबिहे पन्ते ? गोयमा ! तिबिहे पन्ते । तंजहा-महमण्णाणपरिणामे. स्यअण्याणपरिणामे विभंगणाणपरिणामे । दंसणपरिणामे णं भंते ! कडविहे पनते ? गोयना ! तिबिहे पनते । तंजहा-सम्महंसणपरिणामे, भिक्छादंसणपरिणामे. सम्मामिन्छ। दंसणपरिणामे ८। चरित्तपरिणामे णं भंते ! कडविहे पक्ते ! गोयमा ! पंचित्रहे पक्ता । तंजहा-सामाइयचरितपरिणामे, छेदोबहाविवचिरितपरिणामे, परि-हार्रावनुद्धियचरित्तपरिणामे, बहमसंपरायचरित्तपरिणामे, अहक्कायचरित्तपरिणामे ९। वेयपरिणामे ण भंते ! कहविहे पक्ते ? गोयमा ! तिविहे पक्ते । तंजहा-इत्थिवेयपरिणामे. पुरिसवेयपरिणामे. णपुंसगवेबपरिणामे १०॥ ४१५ ॥ वेरहया गडपरिणामेणं निरमगडमा, इंदियपरिणामेणं पंचिदिमा, कसामपरिणामेणं कोहकसाई वि जाँव लोभकमाई वि. लेसापरिणामेणं कण्डलेसा वि नीललेसा वि काउलेसा वि. जोगपरिणामेणं सणजोगी वि वहजोगी वि कायजोगी वि. उवओगपरिणामेणं सागारो-बउत्ता वि अणागारीवउत्ता वि. जाजपरिणामेणं आभिणिबोहियणाणी वि सयणाणी वि ओहिणाणी वि. सल्लालपरिणामेणं महस्रल्याणी वि स्वस्रण्याणी वि विसंगणाणी वि. दंसणपरिणामेणं सम्मादिद्री वि मिच्छादिद्री वि सम्मामिच्छादिद्री वि. चरित्तपरिणामेणं नो चरित्ती, नो चरित्ताचरित्ती, अचरित्ती, वेयपरिवामेणं नो इत्यवेयगा, नो परि-संवियगा, नर्पसगवेशमा । असरकुमारा वि एवं चेव, नवरं देवगड्या, कन्हरेन्सा वि जाव तेउकेसा वि. वेयपरिकामेणं इत्यिकेषया वि. पुरिसवेयगा वि, नो नपुंसगवेयगा, सेसं तं चेव । एवं आव वाजवान्त्रारा । प्रतिकादया गहपरिणामेणं तिरियगद्या. इंदियपरिणामेणं एमिदिना, सेशं जहा नेरहनाणं, नवर छेसापरिणामेणं तेउछेसा वि.

जोगपरिणामेणं कायजोगी, णाजपरिणामो णत्य, अण्णाजपरिणामेणं मङ्अण्णाणी, सुयअण्णाणी, दंसणपरिणामेणं भिच्छादिद्वी, सेसं तं नेव । एवं आउवणस्सङ्काइया वि । तेउवाऊ एवं चेन, नवरं लेसापरिणामेणं जहा नेरहया । बेहंदिया गडपरि-णामेणं तिरियगह्या, इंदियपरिणामेणं बेइंदिया, सेसं जहा बेरइयाणं । नवरं जोग-परिणामेणं बडजोगी, कायजोगी, जाजपरिणामेणं आभिणिबोहियणाणी वि. स्यणाणी वि. अण्णाणपरिणामेणं महअण्णाणी वि. सुयअण्णाणी वि. नो विभंगणाणी, दंसण-परिणामेणं सम्मदिद्री वि, मिच्छादिद्री वि, नो सम्मामिच्छादिद्री, सेसं तं चेव। एवं जाव चर्डरिद्या, नवरं इंदियपरिवृद्धी कायव्वा । पंचिदियतिरिक्खजीणिया गडपरि-णामेणं तिरियगइया, सेसं जहा नेरइयाणं, नवरं लेसापरिणामेणं जाब सकलेसा नि । चरित्तपरिणामेणं नो चरिती, अचरित्ती वि, चरित्ताचरित्ती बि, वंग्रपरिणःमेणं इत्यि-वेयगा वि, पुरिसवेयगा वि, नपुंसगवेयगा वि । मणुस्सा गइपरिणामेणं मणुस्सगइया. इंदियपरिणामेणं पंचिंदिया, अणिंदिया वि, कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाह अकमाई वि. छेसापरिणामेणं कष्टलेसा वि जाव अलेसा वि. जोगपरिणामेणं मण-जोगी वि जाव अजोगी वि. उवओगपरिणामेणं जहा नेरइया, णाणपरिणामेणं आभि-णिबोहियणाणी वि जाब केवलणाणी वि. अण्याणपरिणासेणं तिण्यि वि अण्याणा. दंसणपरिणामेणं तिणिण वि दंसणा, यरितपरिणामेणं यरिती वि अयरिती वि यरिता-चरित्ती वि. वेयपरिणामेणं इत्थिवेयमा वि पुरिसवेयमा वि नपुंसमवेयमा वि अवेयमा वि । वाणमंतरा गइपरिणामेणं देवगइया. जहा असुरकुमारा एवं जोइसिया वि. नवरं लेसापरिणामेणं तेउलेस्सा । बेमाणिया वि एवं चेव नवरं केसापरि-णामेणं तेउलेमा वि पम्हलेसा वि सुक्लेसा वि. सेतं जीवपरिणामे ॥ ४९६॥ अजीवपरिणामे णं भंते ! कड़विहे पश्तो ! गोयमा ! दसविहे पश्तो । तंजहा-बंधण-परिणामे १, गइपरिणामे २, संठाणपरिणामे ३, भेयपरिणामे ४. बण्यपरिणामे ५. गंधपरिणामे ६, रसपरिणामे ७, फासपरिणामे ८, अगुरुलह्यपरिणामे ९, सह-परिणामे १०॥ ४९७॥ बंधणपरिणामे भं मंते ! क्डविहे पक्ते ? गोयसा ! ड्विहे पत्रते । तंजहा-णिद्धबंबणपरिणामे, लुक्सबंधणपरिणामे य । सम्पिद्धवाए बंधो ण होइ समछुक्खयाए वि ण होइ । वेमायणिद्धलक्खनाणेण बंघी उ संघाणं ॥ १॥ णिह्नस्स णिह्नेण दुवाहिए णं छक्खस्स छक्खेण हुवाहिए णं । निह्नस छक्खेण उमेर बंधो अहण्णवज्जो विसमो समो वा ॥ २ ॥ गइपरिणामे णं भंते ! कद्विहे पन्नते ? गोयमा ! दुविहे पन्नते । तंत्रहा-फुसमाणगङ्गरिणामे य अफुसमाणगङ्-परिणामे य अहवा दीहराइपरिणामे य इस्सगडपरिणामे य २ । संठाणपरिणामे णं

भंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! पंचविहे पक्ते । तंजहा-परिमंडळसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे ३ । मेबपरिणामे णं मंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! पंचिविहे पक्ते । तंजहा-कंडाभेयपरिणामे जाव उक्करियामेयपरिणामे ४ । वण्ण-परिणामे णं मंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! पंचिविहे पक्ते । तंजहा-काळवण्ण-परिणामे जाव सुक्किल्लणपरिणामे ५ । गंघपरिणामे णं मंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! दुविहे पक्ते । तंजहा-सुन्भगंवपरिणामे य दुन्भगंवपरिणामे य दुन्भगंवपरिणामे य ६ । रस-परिणामे णं मंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! पंचिविहे पक्ते । तंजहा-तित्तरसपरिणामे जाव महुररसपरिणामे ७ । फासपरिणामे णं मंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! पंचिविहे पक्ते ! वंजहा-तित्तरसपरिणामे अद्विवहे पक्ते । तंजहा-क्रव्खडफासपरिणामे य जाव ह्यक्खफासपरिणामे य ८ । अगुरुक्तुयपरिणामे णं मंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! प्रागारे पक्ते ९ । सहपरिणामे णं मंते ! कड्बिहे पक्ते ? गोयमा ! दुविहे पक्ते । तंजहा-सुन्भसहपरिणामे य दुन्भिसहपरिणामे य वुन्भिसहपरिणामे य तंजहा-सुन्भसहपरिणामे य दुन्भिसहपरिणामे य परिणामपर्यं समर्थं ॥

कड़ ण भंते ! कसाया पत्रता ! गोयमा ! चत्तारि कसाया पत्रता ! तंजहा-कोहकसाए, माणकसाए, माबाकसाए, लोभकसाए। नेरइयाणं भंते ! वह कसाया पनता ? गोयमा ! चतारि कसाया पनता । तंजहा-कोहकसाए जान लोभकसाए । एवं जाब बेमाणियाणं ॥ ४३९ ॥ बद्धपद्दिए णं भेते ! कोहे पश्चते ? गोयमा ! चलपद्दिए कोहे पत्रते । तंजहा-आयपइद्विए, परपइद्विए, तद्भयपइद्विए, अप्पइद्विए । एवं नेरहयाणं जाव वेसाणियाणं दंढ्यो । एवं साणेणं दंढ्यो . सायाए दंढ्यो . होसेणं वंडको ॥ ४२० ॥ बङ्किं णं अंते ! ठाणेहिं कोहुप्पत्ती मबद ! गोयमा ! चउहिं ठाणेडिं कोडप्पत्ती मवड. तंजहा-केतं पड्डब, वत्युं पड्डब, सरीरं पड्डब, उवहिं पद्धवा। एवं नेरह्याणं जाव बेमाणियाणं। एवं माणेण वि सायाए वि स्त्रेमेण वि. एवं एए वि चतारि दंहमा ॥ ४२९ ॥ बडविंहे ण भंते ! कोहे पक्ते ! गोयमा ! बट-व्यिहे कोहे पत्रते । तंजहा-अणंताण्यंभी कोहे. अपबक्खाणे कोहे, पत्रक्खाणावरणे कोहे, संजलजे कोहे। एवं नेरहयाणं जाव वेमाणियाणं। एवं माणेणं मायाए लोनेणं, एए वि चतारि दंडगा ॥ ४२२ ॥ कडविहे णं मंते ! कोहे पक्षते ? गोयमा ! चरव्येहे कोहे पन्नते । तंत्रहा-आमोगनिव्यक्तिए, अणाभोगनिव्यक्तिए, उपसंते. अभ्यवसंते । एवं नेरह्याणं जाव केमानियाणं । एवं माणेण वि, मायाए वि, ह्योमेण बि चत्तारि दंश्या ॥ ४२३ ॥ जीवा णं मंते । कहिं ठाणेहिं सह कम्मफाडीओ विभिन्न ! गोबमा ! चवर्डि ठामेडि सह कम्मप्राधीओ विभिन्न, तंत्रहा-क्रोडेणं,

माणेणं, मायाए, लोभेणं। एवं नेरइयाणं जाव वेसाणियाणं। जीवा णं भेते ! कहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगढीओ चिणंति ! गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं -, तंजहा-कोहेर्ण, माणेणं, मायाए, लोभेणं । एवं नेरह्या जाव वेमाणिया । जीवा णं मंते ! शहिं ठाणेहिं अद्र बस्सपगडीओ चिणिस्संति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अद्र कम्मपगडीओ चिणिस्संति, तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, छोभेणं। एवं नेरइया जाव वैमाणिया। जीवा णं भेते ! कड़िं ठाणेहिं बह कम्मपगढीओ उविचिणिम ? गोयमा ! चडहिं हाणेहि अद्र कम्मपगडीओ उवचिणियु, तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, लोमेणं। एवं नरइया जाव वेमाणिया । जीवा णं भंते !॰ पुच्छा । गीयमा ! च उहिं ठाणेहिं उवचिणंति जाव लोभेणं, एवं नेरडया जाव वैसाणिया । एवं उवचिणिस्संति । जीवा णं भंते ! क्हाँहै ठाणेहिं अद्र कम्मपगडीओ वंधिंसु ? गोयमा ! चरुहिं ठाणेहिं अह कम्मपगडीओ बंधिंसु, तंजहा-कोहेणं, माणेणं जाव लोमेणं, एवं नेरहया जाव वेमाणिया, बंधिछ, बंधीत, बंधिस्सेति, उद्दीरेंस्, उद्दीरेंति, उद्दीरेंस्ति, बेदिंसु, वेंदंति, वेदइस्संति, निर्जारसु, निर्जरेति, निजिरसंति. एवं एए जीवाडमा वेमा-णियपजनमाणा अद्वारस दंडगा जाव वेमाणिया निजरिस निजरित निजरिस्संति । आयपर्हाद्रेय खेत्रं पहन णंताणुर्वात्र आभोगे। निण उननिण वंत्र उत्तर वेय तह निजरा चेन ॥ १ ॥ ४२४ ॥ पद्मवणाए भगवर्षय चोहसमं कसायपयं समर्च ॥

संठाणं बाह्हं पोहतं कद्भप्स ओगाहे । अप्पाबहु पुट्ट पविद्व विसय अणगार आहारे ॥ १ ॥ अहाय असी य मणी दुद्ध पाणिय तेह फाणिय तहा य ! कंबरु यूणा थिगाल रीवोदहि लोगऽलोगे य ॥ २ ॥ कह णं अंते ! इंदिया पक्ता ? गोयमा ! पंच इंदिया पक्ता । तंजहा—सोइंदिए, विस्विदिए, णाणिंदिए, जिल्मिदिए, फासिंदिए ॥ ४६५ ॥ सोइंदिए णं अंते ! किसंठिए पक्ते ! गोयमा ! कलंबुया-पुप्पसंठाणसंठिए पक्ते । चिनिस्तिए णं अंते ! किसंठिए पक्ते ! गोयमा ! मस्र्ववंदर्शंठाणसंठिए पक्ते । चाणिंदिए णं अंते ! पुच्छा । गोयमा ! अहमुत्तगचंदर्गंठाणसंठिए पक्ते । वाणिंदिए णं अंते ! पुच्छा । गोयमा ! अहमुत्तगचंदर्गंठाणसंठिए पक्ते । जिल्मिदिए णं पुच्छा । गोयमा ! खर्पसंठाणसंठिए पक्ते । फासिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पक्ते । पार्थिदिए णं अंते ! केवइयं चाह्रहेणं पक्ते । फासिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्स असंखेजह्माने बाह्रहेणं पक्ते । एवं जाव फासिंदिए २ । सोइंदिए णं अंते ! केवइयं पोह्रतेणं पक्ते ? गोयमा ! अंगुलस्स असंखेजह्माने पोह्रतेणं पक्ते । एवं चिन्सिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्स असंखेजह्माने पोह्रतेणं पक्ते । सोसिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्य असंखेजह्माने पोह्रतेणं पक्ते । एवं चिन्सिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्य असंखेजहमाने पोह्रतेणं पक्ते । सोसिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्य । सोसिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्त । पार्थिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्य णार्थिए णार्थिए पक्ते ? साथिए एक्ते ? सोसिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! अंगुलस्य । सोहंदिए णं अंते ! केवपिए एक्ते ?

गोयमा । अणंतपर्तिर पन्ते । एवं जाव फासिंदिर ४॥ ४२८ ॥ सोइंदिर णं भंते ! बद्धपर्सोगाडे पक्ते ? गोयमा ! असंबेजपर्सोगाडे पक्ते । एवं जाव फासिंदिए ५ ॥ ४२९ ॥ एएसि मं भंते ! सोइंदियचिन्सिद्यिषाणिदियिषिकिंभदियफासिंदियाणं ओसाहणद्वयाए पएसद्वयाए ओसाहणपएसद्वयाए कमरे कमरेहिंतो अप्या वा बहुमा वा तहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सम्बत्योवे चिन्सिदए ओगाहणहुयाए, सोइंदिए ओगाहणहुमाए संसेजगुणे, धाणिदिए ओगाहणहुमाए संसेजगुणे, जिन्नि-दिए ओगाहणद्वयाए असंखेळगुणे, फासिंदिए ओगाहणद्वयाए संखेळगुणे, पएमह-याए-सम्बत्धोवे चिक्सिदिए पएसद्वयाए, सोइंदिए पएसद्वयाए संसेजगुणे, घाणिदिए पएसह्याए संबेजगुणे, जिन्धिवर पएसह्याए असंबेजगुणे, फासिंदिए पएसह्याए संखेजगुणे, ओगाहणपएसद्वयाए-सन्बत्योवे चन्निवदिए ओगाहणद्वयाए, सोइंदिए ओगाहणहुबाए संखेळगुणे, वाणिदिए ओगाहणहुबाए संखेजगुणे, जिन्मिदिए ओगाहणद्वयाए असंसेजगुणे, फासिंदिए ओगाहणद्वयाए संखेजगुणे, फासिंदियस्स ओगाइणद्वयाहितो चिन्सिदिए पएसद्वयाए अणंतगुणे, सोइंदिए पएसद्वयाए संखेज-गुणे. घाणिदिए पएसङ्घाए संखेजगुणे, जिब्बिदिए पएसङ्घाए असंखेजगुणे, फासिंबिए पएसहुयाए संकेजगुणे ॥ ४३० ॥ सोइंदियस्स णं अंते ! केन्ड्या कम्बरगुरुयगुणा पन्नता ? गोयमा ! अणंता कम्बरगुरुयगुणा पन्नता, एवं जाब फासिंदियस्स । सोइंदियस्स णं भेते ! केब्ह्या मखयलहुयगुणा पक्ता ? गोयमा ! अर्णता मत्रबल्ह्यगुणा पक्ता, एवं जाव फासिंदियस्स ॥ ४३१ ॥ एएसि ण भंते ! सोइंदियचिन्सिदियधाणिदियजिन्सिदियफासिदियाणं कान्यह-गह्यमुणाणं मत्यकहुयगुणाण स क्यरे क्यरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सन्तरपोवा चर्निकदियस्स अवस्त्रडगरुयगुणाः सोइंदियस्स सन्त्रडगरुयगुणा अर्णत-गुणा, भाणिदियस्स कन्खडगरुयगुणा अर्थतगुणा, जिन्धिदियस्स कव्खडगरुयगुणा अर्णतगुणा, फासिबियस्स कक्काडगहयगुणा अर्णतगुणा । मतयलहुयगुणाणं-सम्बन रबोवा फासिंदिबस्स मजबलहुबगुणा, जिब्बिदिबस्स मजबलहुबगुणा खणंतगुणा, चार्णिदियस्स भउयस्रहृयगुणा अर्णतगुणा, सोइंदियस्स मउयस्त्रहृयगुणा अर्णतगुणा, चिक्सिदेयस्स महमलहुरगुणा अणंतगुणा । कदम्बहगहरगुणाणं सहरालहुरगुणाण य-सव्वरयोगा वर्विकादियस्स क्ष्यक्षाच्यारुवपुष्मा, सोइंदियस्स क्ष्यखडगरुवगुष्मा अणंतगुणा, वाणिदिवस्स कन्वडगरुवगुणा अणंतगुणा, जिन्धिदिवस्स कन्वडगरु-यगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स श्रवसदगढ्याच्या वर्णतगुणा, फासिंदियस्स कवस-बगस्यगुणेष्टितो तस्स जेव मडयलहुक्युणा अनंतगुणा, जिन्मिदिगस्स मृठयलहुय-

गुणा अणंतगुणा, घाणिदियस्स मजयलहयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियस्स मजयलह-यगुणा अर्णतगुणा, चिन्सदियस्स मजयलह्यगुणा अर्णतगुणा ॥ ४३२ ॥ नेरइयार्ण भंत ! कड इंदिया पन्नना ? गीयमा ! पंच, तंजहा-सोइन्दिए जाव फासिन्दिए । नेरइयाणं अंते ! सोडन्दिए किसंठिए पनते ? गोयमा ! कर्ल्युयासंठाणसंठिए पनते । एवं जहा ओहियाणं वत्तव्यया भणिया तहेव नेरहयाणं पि जाव अप्पावहयाणि दोष्णि । नवरं नेरडयाणं अंते ! फासिन्दिए किसैठिए पन्ने ? गोयमा ! द्विहे पुनते । तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवेडिव्वए य । तत्य णं जे से भवधारणिजे से णं हंडसंठाणसंठिए पश्चते. तत्थ णं जे से उत्तरवेउम्बिए से वि तहेव, सेसं तं चेव ॥ ४३३ ॥ असुरकुमाराणं अंते ! कड डन्दिया पकता ? गोयमा ! पंच, एवं जहा ओहियाणि जाव अप्पाबहगाणि दोण्णि वि । नवरं फासिन्दिए द्विहे पनते । तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवैजन्यए य । तत्य णं जे से भवधारणिजे से णं समन्डरं-ससंठाणसंठिए पनते, तत्य णं जे से उत्तरवंडिकाए से णं णाणासंठाणसंठिए, सेसं तं चेव । एवं जाव वणियकुमाराणं ॥ ४३४ ॥ पुडविकाइयाणं भेते ! कह डन्दिया पन्नता ? गोयमा ! एगे फासिन्दिए पन्नते । पुढविकाइयाणं भंते ! फासिन्दिए किसेठाणसंठिए पश्चते ? गोयमा ! सस्रवंदसंठाणसंठिए पश्चते । पुढविकाइयाणं भंते ! फासिन्दिए केवडमं बाहाहेणं पक्ते ? गोयमा ! अंगुलस्स असंबेजहमार्ग बाहह्रेणं पत्तते । पुढविकाइयाणं भंते ! फालिन्दिए केवइयं पोहत्तेणं पत्तते ? गोयमा ! सरीरप्यमाणमेते पोहत्तेणं । पुडविकाइमाणं भंते ! फासिन्दिए कडपएसिए पनते ? गोगमा! अणंतपएसिए पन्नते । पुत्रविकाइयाणं भंते ! फासिन्दिए कद्वपएसोगाउँ पक्तं ? गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पक्ते । एएसि णं भंते ! पढिकाइयाणं फासिन्दियस ओगाहणद्वयाए पएसद्व्याए ओगाहणपएसद्वयाए क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सम्बत्योवे प्रविकाइयाणं फासिन्दिए ओगाइणद्वयाए, से चेव पएसद्वयाए अणंतगुणे । पुढविकाइयाणं भंते ! फासिन्दियस्स केवइया कक्खड-गरुयगुणा पनना ? गोयमा ! अणंता. एवं मखयलहबगुणा वि । एएसि णं भंते ! पुडविकाइयाणं फासिन्दियस्स कन्सङगरुयगुणाणं मजयरुद्धयगुणाण व कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ! गोयमा ! सव्वत्योवा पुढविकाइबार्ण फासिवियस्स कव्यत-इगस्यगुणा, तस्त चेत्र मडयलहयगुणा अर्णत्मुणा । एवं आउकाइयाण वि जाव वणप्रकाइयाणं, णवरं संठाणे इसो विसेसो रहन्वो-आउकाइयाणं विव्यविद्संठा-णसंठिए पनते । तेउकाइयाणं सहकतावसंठाणसंठिए पनते । वाउकाइयाणं पडा-गासंठाणसंठिए पत्रते । वजप्त्रह्काह्याणं जाणासंठाणसंठिए पत्रते ॥ ४३५ ॥

बेइंदियाणं भंते ! कह इंदिया पनता ! गोयमा ! दो इंदिया पनता । तंजहा-जिब्बिदिए य फासिंदिए य । दोण्डं पि इंदियाणं संठाणं बाह्रहं पोहत्तं पएसा ओगा-हणा य जहा ओहियाणं भणिया तहा भाणियन्ता, णवरं फासिंदिए हुंडसंठाणसंठिए पण्णानेति इसो बिसेसो । एएसि णं अंते ! बेईदियाणं जिब्बिसिदयफासिंदियाणं ओगाहणद्वयाए पएसद्वयाए ओगाहणपएसद्वयाए कयरे कमरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्थोवे बेइंदियाणं जिब्सिदिए ओगाहणद्वयाए, फारिंदिए ओगाहणद्वयाए संसेजगुणे । पएसद्वयाए-सञ्बत्धोवे बेइंदिशाणं जिब्बिदए पएसद्वयाए, फासिन्दिए संखेजगुणे । ओगाइणपएसद्वयाए-सन्वत्थोवे बेइंदियस्स जिब्झिदिए ओगाइणद्वयाए, फानिन्दिए ओगाहणद्वयाएं संखेजगुणे, फासिंदियस्स ओगाहणद्वयाएहितो जिन्मिदिए पएमद्वयाए अर्णतगुणे, फासिन्दिए पएसद्वयाए संकेजगुणे। बेहन्दियाणं भंते! जिब्सिन्दियस्स केवह्या कनस्वडगरुयगुणा पत्रता ? गोयमा ! अणंता । एवं फासि-न्दियस्स बि, एवं मजयलहुयगुणा बि। एएसि णं मंते ! बेहन्दियाणं जिब्मिदिय-फासिन्दियाणं कम्बाडगरुसगुणाणं, भउयलहुसगुणाणं, कम्बाडगरुसगुणाणं, मउयलहु-यगुणाण य कयरे कमरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्योवा चेहन्दियाणं जिब्धिदियस्स कक्षडगरुयगुणा, फासिदियस्य कक्षडगरुयगुणा अर्णतगुणा, फासिंदियस्य क्वन्सङ्गस्यगुणेहिंतो तस्स चेव मडयलहुयगुणा अणंतगुणा, जिव्मिन दियस्स मज्यलहुबगुणा वर्णतगुणा । एवं जाव चलरिन्दियत्ति, नवरं इंदियपरिवृत्ती कायम्बा । तेइंदियाणं घामिन्दिए थोवे, चउरिन्दियाणं चर्निखदिए थोवे. सेसं तं चेव । पंचिन्दियतिरिक्ताजीणियाणं मणसाण य जहा नेरहयाणं. नवरं फासिन्दिए छव्यिहर्सठाणसंठिए पन्नते । तंजहा-समचाउंसे निम्गोहपरिमंडले साई खुजे वामणे हंड । वाणमंतरबोडसियवेमाणियाणं वहा असुरकुमाराणं ॥ ४३६ ॥ प्रहाई संते ! सहाई सुणेइ, अपुद्वाइं सहाई सुणेइ ? गोयमा ! पुट्ठाइं सहाई सुणेइ, नो अपुट्ठाई सहाई सुणेइ । पुद्वाई भेते ! स्वाई पासइ, अपुद्वाई० पासइ ! गोयमा ! नो पुट्वाई स्वार्ड पासड, अपदार्ड स्वार्ड पासड । पुदार्ड मंते । गंधार्ड अग्याह, अपदार्ड गंधार्ड अग्नाइ ? गोसमा ! पुद्राई गंधाई अग्नाह, नो अपुद्राई• अग्नाह । एवं रसाण वि फासाण वि, नवरं रसाइं अस्साएइ, फासाइं पिंडसंवेदेइ ति अभिलावो बायक्वो । पविद्वाइं भंते ! सहाइं सुपोइ, अपविद्वाइं सहाई सुपोइ है गीयमा ! पविद्वाइं सहाई सुपोइ, नो अपनिद्वाई सहाई स्रेणेड्, एवं बहा पुट्टानि तहा पनिद्वाणि वि ॥ ४३० ॥ सोइन्दियस्य वं भंते! केवहए विसए पश्चते? गोयमा! जहण्येणं अंशुत्सस असंखेजहमागी, उक्रोसेणं बारसहिं जोवणेहिन्ती अच्छिणी पोगगळे पुद्रे पविद्वार

सद्दाई सुनेड । बिन्सिन्दियस्स णं अंते ! केवडए विसए पन्नते ? गोयमा ! सहण्येश्वं अंगुलस्स संखेजहमागो, तक्कोसेणं साइरेगाओ जोयणसयसहस्साओ अच्छिण्ये पोमाले अपुद्धे अपनिद्धाई स्वाई पासइ । घाणिन्दियस्स पुच्छा । गोयमा ! जहण्येणं अंगुलअसंखेजडभागो. उद्योसेणं नवहिं जोयणेहिन्तो अच्छिणो पोग्गले पडे पविद्वाई गंधाई अग्वाड, एवं जिब्धिन्दियस्स वि फासिंदियस्स वि ॥ ४३८ ॥ अण-गारस्य णं भंते ! भावियप्पणो सारजंतियसम्बन्धाएणं समोहयस्य जे चरमा णिजरापोमाला, सहमा णं ते पोमाला पण्णता समणाउसो !. सब्बं लोगं पि य णं ते ओगाहिता णं चिट्ठति ? हंता गीयमा ! अणगारस्य भावियप्पणी मारणंतिय-समुख्याएणं समोहयस्य जे चरमा णिजरापोग्गला. सहमा णं ते पोग्गला पण्णता समणाउसो !. सब्बं लोगं पि य णं ओगाहिता णं चिहंति । छउमत्ये णं भंते ! मणूसे नेसिं णिजरापोग्गलाणं कि आणतं वा णाणतं वा ओमतं वा नुच्छतं वा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ पासइ ? गोयमा ! णो इणड्डे समद्वे । से केणड्रेणं मंते ! एवं व्याह-'छउमरथे णं मण्से तेसि जिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणतं वा णाणतं वा ओमती वा तच्छतं वा गरुवतं वा लहुवतं वा जाणड पासइ'? गोयमा ! देवे वि य णं अत्येगहए जे णं तेसि णिजरापोग्गलाणं णो किनि आणत्तं वा णाणतं वा ओमतं वा तुच्छतं वा गरुवतं वा लहयतं वा जाणह पासह. से तेपट्टेणं गोयमा ! एवं वृषद्-छउमत्ये णं मण्से तेसि णिजरापोम्गलाणं णो किचि आणतं वा जाव जाणइ पासइ, एवंध्रहमा णं ते पोरचळा पण्णता समणाउसो !, सम्बलोगं पि य णं ते ओगाहिला णं चिद्रांत ॥ ४३९ ॥ नेरहया णं भंत ! ते णिजरापोग्गला कि जाणंति पासंति माहारेंति, उदाहु न जाणंति न पासंति आहारेंति ! गोयमा ! नेरड्या जिजरापोग्गके न जाणंति न पासंति आहारेंति. एवं जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं ॥ ४४० ॥ मणसा णं भंते ! ते णिजरा-पोग्गले कि जाणंति पासंति आहारेंति, उदाह न जाणंति न पासंति आहारेंति ? गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारैति. अत्येगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति । से केणद्रेणं मंते ! एवं वृषड-'अस्येगड्या जाणंति पासंति साहरिति. अत्येगड्या न जाणंति न पासंति आहारेंति ? गोत्रमा ! मणसा दविहा पशता । तंजहा-सिण्यभूया य असिण्यभूया य । तस्य णं जे ते असिष्यभूया ते णं न जाणंति न पासंति आहारेति । तत्य णं जे ते सम्मिय्या से दुविहा पन्नता । तंजहा-उवडता य अणुवलता य । तस्य र्ण जे ते अणुवलता ते र्ण म जायांति न पासंति आहारेंति । तस्य णं जे ते उक्उसा ते णं आणंति पासंति आहारेंति, से एएपाद्रेणं

गोयमा ! एवं बुचड्-'अत्येगह्या न जागंति न पासंति आहारेंति. अत्येगह्या जाणंति पासंति आहारेंति'। वाणमंतरजोइसिया जहा नेरह्या ॥ ४४१ ॥ वेमा-विया में मेते ! ते विखरापोग्गढे कि जामंति पासंति आहारेंति ? जहा मणूसा । नवरं वेमाणिया द्विहा पन्नता । तंबहा-माइमिच्छहिद्रीउववण्णगा य अमाइसम्म-हिद्दीउववण्णमा य । तत्थ णं जे ते माइमिच्छहिदीउववण्णमा ते णं न जाणंति न पासंति आहारैति. तत्य णं जे ते अमाइसम्महिद्वीउववण्णगा ते दुविहा पनता । तंजहा-अणंतरोषवण्णमा य परंपरोववण्णमा य । तत्य णं जे ते अणंतरोववण्णमा ते णं न आणंति न पासंति आहारेंति । तत्थ णं से ते परंपरोववण्णगा ते दुविहा पनता । तंजहा-पजतगा व अपजतगा व । तत्व गं जे ते अपजतगा ते गं न जाणंति न पासंति आहारेंति । तत्य णं जे ते पज्जागा ते दुविहा पजाा । तंजहा-उबड़ता व अणुवसता य । तस्य पं जे ते अणुवसता ते णं न जाणंति न पासंति आहारेंति, तस्य णं जे ते उवसत्ता ते णं जाणंति पासंति आहारेंति, से एएणद्रेणं गोयमा । एवं वृत्तह-'अत्येगह्या जाणंति जाव अत्येगह्या आहारेंति ॥ ४४२ ॥ अहार्य भंते ! पेहमाणे मण्से अहार्य पेहह, अताणं पेहह, पलिभागं पेहह ? गोयमा ! अहार्य पेहड, नो अप्पाणं पेहड, पिलमागं पेहड । एवं एएणं अभिलावेणं असि मणि दुई पाणियं तेहं फाणियं ॥ ४४३ ॥ कंबलसाडए णं संते ! आवेतियपरिवेदिए समाणे जावत्रयं उवासंतरं फुसिना णं चिद्रु विरक्षिए वि समाणे तावह्यं चेव उवासंतर फिल्ता में चिद्रह ? इंता गोयमा! कंबलसाइए में आवेहियपरिवेहिए समाणे जावहर्य तं चेव । थणा णं भेते ! उन्नं काविया समाणी जावहर्य खेलं ओगाइडला जं चिद्रह. तिरियं पि य जं आयया समाणी तावड्यं चेव बेतं ओगाइ-इता णं बिद्ध ? हंता गोयमा ! थूपा मं उद्धं करिया तं चेव जाव बिद्ध ॥ ४४४ ॥ आगासचिगाले में भंते ! किया फुटे, बहुद्दिं वा काएहिं फुटे ? कि धम्मत्विकाएमं फुढे, धम्मत्विकायस्य देसेणं फुढे, धम्मत्विकायस्य प्राप्तीहं फुढे ? एवं अधम्मत्वि-काएणं, आगासत्विकाएणं एएणं भएणं जाव पुरुविकाएणं फुडे जाव तसकाएणं. अखासमएणं फुडे ?, गोयमा ! घम्मत्विकाएणं फुडे, नो घम्मत्विकायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्यकायस्य पएसेहिं फुडे, एवं अधम्यत्यकाएण वि, नो आगासत्यकाएणं फुडे, आगासत्यकायस्य देसेणं फुडे, बागासत्यकायस्य पएसेहिं जाव वणस्सइ-काएणं फुडे, तसकाएणं सिय फुडे, सिय नो फुडे, अद्वासमएणं देसे फुडे, देसे नो फुडे। जंबरीये में मंदी शिवे किया फुडे ! कहाई वा कार्या फुडे ! कि सम्मारियका-एणं जाव कागासरिकाएवं पुत्रे हैं, गीवसा ! वो क्रमरिकाएमं पुढे, क्रमरिक-२७ स्ता=

कायस्स देसेणं फुढे, चम्मत्थिकायस्स पएसेहिं फुडे, एवं अधम्मत्थिकायस्स वि आगासत्यकायस्स वि, पुढविकाएणं फुढे जाव वणस्सङ्काएणं फुढे, तसकाएणं सिय फुडे सिय णो फुडे, अदासमएणं फुडे। एवं रुवणसमुद्दे, धायइसंडे दीवे, कालोए समुद्दे, अस्मितरपुक्खरदे । बाहिरपुक्खरदे एवं चेव, नवरं अद्वासमएणं णो फुडे । एवं जाव सर्वभूरमणसमुद्दे । एसा परिवादी इमाहि गाहाहि अणुर्गतव्वा, तंजहा--''जंबुहीबे ख्वणे धायइ कालोय पुक्खरे वरुणे । खीरघयसीयणीदे य अरुगवरे कुण्डले स्थए ॥ १ ॥ आभरणवत्थगंधे उप्पलतिलए य परामनिहिरयणे । बासहरदहनईओ विशया बक्खारकपिंदा ॥ २ ॥ कुरु मंदर आवासा कूडा नक्खत-चंदसूरा य । देवे गांगे जक्खे भूए य सबंभुरमणे य ॥ ३ ॥ एवं जहा बाहिर-पुक्खरदे भणिए तहा जाव मयंभूरमणसमुद्दे जाव अद्धासमएणं नो फुडे ॥ ४४५ ॥ लोगे णं मंते ! किंगा फुडे ? कहाँहें वा काएहिं॰ ? जहा आगासबिगाले । अलोए णं मंते ! किणा फुडे. कड़िंह वा काएहिं पुच्छा । गोयमा ! नो धम्मात्यकाएणं फुडे जाव नो आगासस्थिकाएणं फुडे, आगासस्थिकायस्य देसेणं फुडे, नो पुरुषि-काएणं फुढे जाद नो अदासमएणं फुढे । एगे अजीवदञ्बदेसे अगुरुवहुए अणंतेहिं अगुरुरह् यगुणेहिं संजुत्ते सन्वागासअणंतभागूणे ॥ ४४६ ॥ पञ्जवणाप भगवईप पन्नरसमस्य इंदियपयस्य पदमो उद्देशो समचो ॥

इंदियउववय १ णिव्यत्तणा २ य समया भवे असंखेजा ३ । लदी ४ उपओगर्द ५ अप्पाबहुए विसेसंहिया ६ ॥ ओगाइणा ७ अवाए ८ ईहा ९ तह वंजणोगाहे १० चेव । दिनिदिय ११ मार्निदिय १२ तीया बद्धा पुरम्किया ॥ क्विवेहे
णं भेते ! इंदियउवचए पक्ते १ गोयमा ! पंचिवहे इंदियउवचए पक्ते । नंजहासोइंदियउवचए, विस्थिदयउवचए, चार्णिदयउवचए, जिब्धिन्द्यउवचए, फासिन्दियउवचए । नेरह्याणं भंते ! क्विवेहे इन्हिओवचए पक्ते १ गोयमा ! पंचिवहे
हन्दिओवचए पक्ते । तंजहा-सोइंदियउवचए जाव फासिन्दियउवच्चे, एवं जाव
वेमाणियाणं । जस्स जइ इन्दिया तस्स तहिवहो चेव इन्दियउवच्चे भाणियच्वे
१ । कव्विहा णं भंते ! इन्दियनिव्यत्तणा पक्ता १ गोयमा ! पंचिवहे
वाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं वस्स जइ इन्दिया व्यत्वि २ । सोइन्दियनिव्यत्तणा
णं भंते चक्रसमद्या पक्ता १ गोयमा ! असंखिज्ञइसमह्या अंतोमुहुत्तिया पक्ता,
एवं जाव फासिन्दियनिव्यत्तणा । एवं नेरह्माणं जाव केमाणियाणं ३ । कव्विहा णं
भंते चक्रसमद्या पक्ता १ गोयमा ! असंखिज्ञइसमह्या अंतोमुहुत्तिया पक्ता,
एवं जाव फासिन्दियनिव्यत्तणा । एवं नेरहमाणं जाव केमाणियाणं ३ । कव्विहा णं
भंते चक्रसमद्या पक्ता १ गोयमा ! पंचिवहा इन्ह्यिख्दी पक्ता । तंबहा-सोइन

न्दियलदी जाव फासिन्दियलदी। एवं नेरझ्याणं जाव वेमाणियाणं, भवरं जस्स जड इन्द्रिया अत्थि तस्स ताव्यया भाषियथ्वा ४ । कडविहा णं भंते ! इन्द्रियजव-कोगद्धा पत्रता ? गोयमा ! पंचिवहा इन्दियउवओगद्धा पत्रता । तंत्रहा-सोइन्दिय-उक्जोगद्धा जाव पासिन्दियउक्जोगद्धा । एवं नेरहयाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जरस जड़ इन्दिया अत्थि० ५॥ ४४७॥ एएसि णं भंते ! सोइन्दियचिक्सन्दियचाणि-न्दियजिद्धिभदियफासिन्दियाणं जहणायाए उवओगद्धाए उक्कोसियाए उवओगद्धाए जहण्यक्रोसियाए उवओगद्धाए क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा! सव्वत्योवा चिक्खिन्दियस्य जहण्णिया उवओगदा, सोइन्दियस्स जहण्णिया उवओगदा विसे-साहिया, घाणिन्दियस्य जहाणिया उवओगडा विसेसाहिया, जिब्भिन्दियस्स जह-ण्णिया उवओगदा विसेनाहिया, फार्सिन्दियस्य बहुण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, उद्योसियाए उद्योगद्वाए-सम्बत्योवा चिन्सन्दियस्य उद्योसिया उद्यभेगद्वा, मोइ-न्वियस्त उद्योतिया उवभोगद्धा विसेसाहिया, घाणिन्दियस्त उद्योतिया उवभोगद्धा विसेसाहिया. जिब्बिन्दियस्य उक्कोसिया उक्कोगदा विसेसाहिया, फासिन्दियस्स उद्गोसिया उवओगदा विसेसाहिया, जहण्णउद्गोसियाए उवओगद्याए-सव्बत्योवा चिक्कन्दियस्य जहाँणिया उवओगदा, सोहन्दियस्य जहाँणिया उवओगदा विसेसा-उहिया, घाणिन्दियस्स जहाण्यया उवशोगद्धा विसेसाहिया, जिस्मिन्दियस्स जहाण्याया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिंदियस्स जहाण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिंदि-यस्स जहण्णियाहितो उवओगद्वाहितो चिन्सिदियस्स उद्योसिया उवओगद्वा विसे-साहिया. सोइंदियस्स उक्कोसिया उवस्रोगदा विसेसाहिया. वाणिदियस्स उक्कोसिया उवओगदा विसेसाहिया, जिल्लिदियस्स उक्कोसिया उवओगदा विसेसाहिया. फार्सि-दियस्स उद्दोसिया उक्जोगदा विसेसाहिया ॥ ४४८ ॥ कड्विहा णं भंते । इंदिय-ओगाष्ट्रणा पनता ? गोयमा ! पंचिवहा इंदियओगाहणा पनता । तंजहा-सोइंदिय-ओगाहणा जाब फार्सिदियओगाहणा, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जइ इंदिया अतिष ६ ॥ ४४९ ॥ कड्विहे ण मंते । इंदियअवाए पकते ? गीयमा ! पंचिष्ठे इंदियसवाए पक्षते । तंत्रहा-सोइंदियसवाए जाव फार्सिदियसवाए । एवं नेरहगाणं जान वेसाणियाणं, नवरं जस्स जह इंदिया अत्य ० ७। वहविहा मं भंते ! इंहा पश्चता ? गोयमा ! पंचित्रहा इंहा पत्तता । तंजहा-सोइंदियईहा जाव फार्नि-दिस्बेहा । एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जह इंदिया० ८ । कहविहे णं भंते ! उमाहे पक्ती ! गोयमा ! दुविहे उम्महे पक्ती । तंजहा-अत्योग्महे य वंजणीमाहे य । चंत्रणीसाहे जं भंते ! कहविहे पक्ते ? गोयमा ! चडव्यिहे पक्ते । तंत्रहा- सोइंदियनंजणोग्गहे, चाणिदियनंजणोग्गहे, जिब्बिदियनंजणोग्गहे, फासिदियनंजणो-माहे । अत्योगाहे णं भंते । कडविहे पश्चे ? गोयमा ! छव्विहे पश्चे । तंजहा-सोइंदियअत्योगाहे, चर्निसदियअत्योगाहे, घाणिदियअत्योगाहे, जिब्मिदियअत्यो-माहे. फासिंदियअत्योग्यहे. नोइंदियअत्योग्यहे ॥ ४५० ॥ नेरहयाणं भंते ! कहविहे उमाहे पक्षते १ गोयमा ! दुविहे उमाहे पक्षते । तंजहा-अत्योगाहे य वंजणोगाहे य । एवं असरक्रमाराणं जाव श्रणियक्रमाराणं । पुढविकाइयाणं भंते ! कहविहे उग्गहे पन्नते ? गोगमा ! दुविहे उम्महे पन्नते । तं०-अत्योग्गहे य वंजणीग्गहे य । पुढांबकाइयाणं भंते ! बंजजोरगहे कडबिहे पचते ? गोयमा ! एगे फार्मिदियवंज-णोगाहे पसते । पढिविकाडयाणं भेते ! कडविहे अत्थोगाहे पसते ! गोयमा ! एगे फास्पिदियअत्योगाहे पन्ते । एवं जाव वणस्सदकाड्याणं । एवं बेइंदियाण वि नवरं बेहंदियाणं वंजणोगगहे दुविहे पश्ते, अत्योग्महे दुविहे पश्ते, एवं तेहंदियन-उरिदियाण वि. नवरं इंदियपरिवृद्धी कायव्या । चउरिदियाणं वंजणीमाहे तिविहे पन्नते, अत्योगगहे चडिवहे पन्नते, सेसाणं जहा नेरझ्याणं जाव वेसाणियाणं ९-१०॥ ४५१ ॥ बहविहा णं भेते ! इंदिया पन्नता १ गोयमा ! दुविहा पन्नता । तंजहा-दिनिविया य भाविदिया य । कड णं भेते ! दन्विदिया पनता ? गोयमा ! अद्र दिन्निदिया पत्रता । तंजहा-दो मोत्ता, दो णेता, दो घाणा, जीहा, फासे । नेरहयाणं भंतं ! कह दब्बिदिया पन्नता ? गोयमा ! अह एए चेव. एवं असरकमाराणं जाव थणियकुमाराण वि । पुढविकाइयाणं भेते ! वह दक्विदिया पक्ता ? गोयमा ! एगे फासिंदिए पन्नते । एवं जाव वणस्सडकाइयाणं । बेडंदियाणं भेते ! कुड दब्वि-दिया पन्नता ? गोयमा ! दो दर्जिदिया पन्नता । तंजहा-फासिंहिए य जिब्सिंदिए य । तेईदियाणं पुच्छा । गोयमा ! चलारि दक्षिदिया पश्चता । तंजहा-दो घाणा. जीहा, फासे । चउरिदियाणं पुच्छा । गोयमा ! छ दव्विदिया पनता । तंत्रहा-द्रो णेता, दो घाणा, जीहा, फासे। सेसाणं जहा नेरहयाणं जाब वेसाणियाणं॥ ४५२॥ एगमेगस्स णं अंते ! जेरडयस्य केवडया दक्षिदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवऱ्या बदेखमा ? गोयमा ! अह । केवड्या प्रेक्खडा ? गोयमा ! अह वा सोलस वः मत्तरम वा संखेजा वा असंखेजा वा अर्गता वा । एगमेगस्स णं मंते । असर-कुमारस्स केनइया दब्बिदिया बतीता ? गोयमा ! अर्णता । केनइवा बहेत्रगा ? गो० ! अह । केवहया पुरेक्साडा ? मो॰ ! अह वा नव वा सत्तरस वा संखेजा वा असं-लेखा वा अर्णता वा। एवं जाव थणियकमाराणं ताब भाणियम्बं। एवं पुरुविसाहया आउकाइया वणस्सङ्काइया वि. नवरं केवइया बद्धावनति प्रच्छाए उत्तरं एके फासि-

दियहर्व्विदिए । एवं तेरकाइयदारकाइयस्य वि. नवरं पुरेक्खरा नव वा दस वा । एवं बेइंदियाण वि, णवरं बद्धेक्षगपुच्छाए दोष्णि । एवं तेइंदियस्स वि, नवरं बद्धे-क्रमा चतारि । एवं चउरिदियस्य वि, नवरं बद्धेह्नमा छ । पंचिंदियतिरिक्खजोणिय-मणुसवाणमंतर जोइसियसोहम्मीसाणगढेवस्स बहा असुरकुमारस्स, नवरं मणुसस्स पुरेक्खडा कत्सइ अत्य कत्सइ णत्य, जस्सत्य अद्व वा नव वा संखेजा वा असं-खेजा वा अणेता वा । सणंक्रमारमाहिदवंभलंतगर्क्षसहस्सारआणयपाणयआरणअ-चुयगेवेजगदेवस्स व जहः नेरइयस्स । एगमेगस्स णं भेते ! विजयवेजयंतजयंतजय-राजियदेवस्त केवड्या दब्विदिया अतीता ? गोयमा ! अर्णता, केवड्या बद्धेह्नगा ? गां० ! अहु, केवडया पुरेक्सडा ? गो० ! अहु वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा, सव्बद्धसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, बद्धेत्वगा अहु, पुरेक्सडा अहु । नेरहयाणं भेते ! केवहया दव्विदिया अतीता? गोयमा! अणंता, केवहया बदेखना? गोयमा! असंखेजा, केवड्या पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता । एवं जाव गेवेजगदेवाणं, नवरं अणुमाणं बद्धेवा सिय संकेजा. सिय असंकेजा । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदे-वाणं पुच्छा । गोयमा ! अतीता अणंता, बद्धेक्षमा असंखेजा, पुरेक्खडा असंखेजा । सम्बद्धसिद्धगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अतीता अणंता, बदेहना संकेजा, पुरेक्सडा संखेजा ॥ ४५३ ॥ एगमेगस्स णं अंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवह्या द्वितिदया अतीता ? गोयमा ! अर्णता, केन्द्रया बद्धेलगा ? गोयमा ! अद्व, केन्द्रया प्ररेक्खडा ? गोयमा ! कसाइ अस्यि कसाइ नत्यि, असात्य अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा। एगमेगस्स णं भंते! 'नेरइयस्स अभुरकुमारते केवइया दब्विदिया अतीता ! गोयमा ! अर्णता, केवइया बढेळगा ! गोयमा । परिय, केनइया पुरेक्खडा ? गोयमा । कत्सइ अस्यि करसइ नत्य, जस्सत्य भद्र वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा। एवं जाव धणियक्रमारति । एगमेगस्स णं मंते ! नेरहयस्स पुढविकाइयते केवह्या दन्त्रिदिया अतीता ! गोयमा ! अर्णता, केव्ह्या बढेह्नगा ? गोयमा ! पत्थि, केवहया पुरेक्सडा ? गोममा ! करसह अत्य करसह नत्वि, जरसत्वि एको वा दो वा तिष्णि वा संसेखा वा असंसेखा वा अषांता वा, एवं जाव वणस्सङ्काइअते । एगमेगस्स णं मंते ! नेरइयस्स बेइन्दियते केवइया दक्षिदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केवर्या बदेहमा ! गोयमा ! जत्य, केवर्या पुरेक्खडा ? गोयमा ! करसड अस्थि करसइ नत्यि. जस्सत्यि दो वा नशारि वा संखेळा वा असंखेळा वा अणंता वा । एवं तेइन्दिक्ते वि. नवरं प्ररेक्खडा चलारि वा शह या वारस वा

संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं चडरिदियते वि, नवरे पुरेनखडा छ वा बारस वा अद्वारस वा संबेजा वा असंबेजा वा अणंता वा । पंचिदियतिरिक्ख-जोणियत्तं जहा अभुग्कुमारते । मणूसने वि एवं चेव नवरं केवह्या पुरेक्खडा ? गी० ! अद्व वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा। सन्वेसिं मणूसवजाणं पुरेबन्बडा मणूमते करसङ् अस्यि करसङ् नत्थि एवं न नुषद् । वाण-मंतरजोइसियसोहरूमग जाव गेवेजगदेवरी अतीता अणंता, बदेखगा निध, पुरे-क्खडा करसङ् अस्यि करमड नस्थि, जस्म अस्यि अद्व वा सोलय वा चउनीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्म विजयवेजयं-नजयंतअपराजियदेवते केवडया दिव्विदिया अतीता ! गी०! णित्थ, केवड्या पुरे-क्कटा ! गो॰ ! करमइ अत्थि करमइ नन्धि, जस्स अत्थि अद्व वा सोलम वा. सम्बद्धसिद्धगदेवने अनीना णरिय, बद्धेलगा णरिय, पुरेक्खडा कस्सइ अरिय कस्सइ णित्य, जसा अस्य अह । एवं जहा नरडयदंडओ नीओ तहा असरकुमारेण वि नेयव्यो जाव पंचिवियतिरिक्स बोणिएणं, नवरं जस्म सद्घाणे जड् बद्धेख्या तस्य तड् भाणियव्या ॥ ४५ ४ ॥ एगमेगस्य णं भंते । मण्यस्य नेरहयने केवह्या दर्विवदिया अतीता ! गोयमा ! अर्णना, केवहया बद्धेह्नगा ! गो॰ ! णत्थि, केवहया पुरेक्खडा ! गो॰! करसइ अस्यि करसइ नत्थि, जस्सत्थि अद्भवा मोलस वा चउवीसा वा संक्षेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं जाव पंचित्रियतिरिक्खजोणियते, नवरं एगिदियविगिहिदिएमु जस्त जई पुरैक्खडा तस्त तित्तवा भाणियम्बा। एगसेगस्स णं भंते ! मणूसस्य मणूसत्ते केवहया दिविदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता. केवड्या बद्धेलगा ? गोप्रमा ! अद्व. केवड्या पुरेक्खडा ? गो॰ ! कस्सइ अस्थि करनइ नित्थ, जस्मित्थ अद्भ वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । वाणमंतरजोइसिय जाव गेवेज्बगदेवते जहा वेरइयते । एगमेगस्स णं भंते ! मणुसस्स विजयवेजयंतजयंतजपराजियदेवते केवह्या दिन्वदिया अतीता ? गोयमा ! करसङ अत्थि करसङ नत्थि. जस्स अत्थि अद्भ वा सोलस वा । केवह्या बद्धे हुगा ! गो०! नित्य केवड्या प्रेक्खडा ! गो०! कस्सइ अत्य कस्सड नित्य, जस्मर्रात्य अद्भवा सोलय वा । एगमेगस्स णं भेते ! मणूसस्स सम्बद्धसिद्धगवेवते केवइया दार्विदिया अतीता ! गोयमा ! करसड अतिष करसड नित्य, जस्सित्य अह. केवडया बद्धेलगा? गो० । णत्यि. केवडया प्रेक्सडा? गो० ! कस्सड आंत्र्य करसह नत्य, जस्स अत्य अह । बाणमंतरजोडसिए जहा नेरहए । सोहम्मगदेवे वि जहा नंरहए. नवरं सोहम्मगरेवस्स विजयवेज्यंताज्यंतापराजियत्ते केवड्या अवीता है

गोयमा ! कस्सह अत्थ कस्सह नत्य, जस्स अत्थ अद्य, केवहया बद्धेह्या ? गो० ! णित्य, केनइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्य कस्सइ नित्य, जस्स अत्य अद वा मोलस वा। सन्बद्धसिद्धगदेवते जहा नेरइयस्स, एवं जाव गेवेजगदेवस्स सन्बद्ध-सिद्धगदेवते ताव णेयव्वं ॥ ४५५ ॥ एगमेगस्स णं मंते ! विजयवेजयंतजयंतापराजि-यदेवस्स नेरइयते केवहया दब्विदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केवहया बद्धेलगा ? गो॰! णत्थि. केवड्या प्रेक्खडा ? गो॰! णत्थि। एवं जाव पैचिंदियतिरिक्खजोणियते। मगुसत्ते अतीता अणंता. बढेहमा गरिय, पुरेक्खडा खद्र वा सोलस वा बडबीसा वा संखेजा वा । वाणमंतरजोइमियत्ते जहा नेरइयत्ते । सोहम्मगदेवतेऽतीता अणंता. बदेखगा णित्य, पुरेक्खडा कस्सइ अत्यि कस्सइ नित्य, जस्स अत्य सद्भ वा सोलम वा चडवीसा वा संखेजा वा। एवं जाव गेवेज्जगदेवते। विजयवेजयंतज्जयंत-अपराजियदेवते अतीता करमङ अत्य करसङ नत्य. जस्स अत्य अड. केवडया बहे-हमा १ मो०! अद्भ, केवड्या पुरेक्खडा १ मो०! कस्सइ अत्थि करसइ नत्थि, जस्स अत्थि अद्र । एगमेगस्स णं भंते । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवस्स सव्यद्वसिद्धगदेवते केनडया दक्षिदिया अतीता ! गोयमा ! णत्य, केवइया बदेहागा ? गो०! नत्य, केवइया पुरेक्कडा १ गो०! कत्सह अत्यि कत्सह णत्यि, जस्स अध्य अह । एगमेगस्स णं अंते ! मञ्बद्धसिद्धगदेवस्स नेरहयत्ते केवड्या दर्जिदिया अतीता १ गोगमा । अर्णता केवड्या बदेहागा ! गी० ! णत्य. केन्द्रमा पुरेक्खडा ? गी० ! णत्य । एवं मणसवजं जाव गेवेजगदेवते, नवरं मणूसते अतीता अणंता, केवड्या बढेक्रगा ! गो० ! णत्या केव्ह्या प्रिंक्खडा १० अद्भ । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवते अतीता करसाह अत्य करसाह नत्थि, जस्स अत्य अद्व, केवड्या बढेल्लगा ? गो०! णत्य, केवह्या परेक्खला ? गो०! गत्थि। एगमेगस्स मं भेते । सम्बद्धसिद्धगदेवस्य सम्बद्धसिद्धगदेवते केवडमा दव्विटिया अतीता १ गोयमा ! णिथा, केवड्या बदेहरूमा १ गो०! अह, केवड्या परेक्खडा १ गो० ! णत्थ ॥ ४५६॥ नेरहयाणं मंते ! नेरहयते केवडया दक्विदिया अतीता ? गौयमा ! अर्णता, केवड्या बदेहरगा? गो० | असंखेजा, केवड्या प्ररेक्खडा? गो० | अर्णता। नेरह-याणं भंते ! असरकमारते केवड्या द्रव्विदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केवड्या बद्धे-ह्मगा ? मो । पश्चिम, केक्ड्या पुरेक्खडा ? गो ० ! अणंता, एवं जान गेनेज्यपदेवते । नेर-इयाणं भंते । विजयवेजर्यतज्ञयंतञ्जपराजिजदेवते केवड्या द्विंदिया भरीता ?० नत्वि. केवड्या बद्रोतमा १० वात्या, केवड्या प्रदेक्खडा १० असंबेद्या, एवं सव्बद्धसिद्धगढेवते वि, एवं जाब पंचिदियतिरिक्सजीनिया सम्बद्धसिद्धगदेवते मानियन्वं, नबरं वर्ण-स्सङ्काङ्याणं विजयवेजयंतज्ञयंतज्ञयंतज्ञपराजियदेवते सञ्बद्धसिद्धगरेवते य प्ररेक्सङा

अगंता. सञ्बेसि मण्ससम्बद्धसिद्धगवजाणं सद्वाणे बदेक्रगा असंबेजा, परद्वाणे बदेख्या गत्थि । वणस्सइकाइयाणं बदेख्या अणंता । मण्साणं नेरहयरे अतीता अणंता, बह्रेलगा णत्य, पुरेक्खडा अणंता । एवं जाव गेवेजगदेवते. नवरं सद्राणे अतीता अणंता, बद्धेक्ष्मा सिय संखेजा सिय असंखेजा, पुरेक्खडा अणंता । मणुसाणं भंते । विजयवेजगंतअपंतअपराजियदेवने केवड्या द्विविदया अतीता ?० संसेजा. केवइया बदेखगा १० णत्थि, केवइया परेक्खडा १० सिय संखेजा सिय असंखेजा । एवं सम्बद्धसिद्धगढेवते अतीता णत्थि, बद्धाल्या णत्थि, प्रोक्खडा असंखेजा, एवं जाव गेवेजगदेवाणं । विजयवेजयंतजयंतजपराजियदेवाणं भंते ! नेरइयत्ते केवइया द्वि-दिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केनड्या बद्धेलगा ?० णत्य, केनड्या पुरेक्खडा ?० गरिष। एवं जाव जोइसियत्ते वि. णवरं मणुसत्ते असीता अर्णता, केवहया बदेखना 🛵 णत्थि. प्रेक्सडा असंखेजा । एवं जाव गेवेजगहेवते सद्वाणे अतीता असंखेजा. केवड्या बदेखना १० असंबेजा. केवड्या प्रेक्सडा १० असंखेजा। सम्बद्धसद्धगदेवने अतीता नत्थि, बद्धेक्षमा नत्थि, पुरेक्खडा असंखेजा । सम्बद्धसिद्धगदेवार्ण भेते ! नेरडयते केवड्या दक्षिदिया अतीता ? गोयमा ! अर्णता, केवड्या बद्धेख्या ?० नत्य. केवहया पुरेक्खडा १० गत्य । एवं मणूसवजं ताव गेवेजगदेवते । मणुस्सते अतीता अर्णता. बढेक्कगा नत्थि. परेक्खटा संसेजा । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवते केवड्या दर्विविदया अतीता ?० संखेजा. केवड्या बद्धेन्नगा १० णत्य, केवड्या परे-क्खडा १० णत्य । सम्बद्धसिद्धगदेवाणं भंते । सम्बद्धसिद्धगदेवते केवड्या दर्बिदिया अतीता १० णत्य, केवड्या बढेळगा १० संखेजा, केवड्या पुरेक्खडा १ गो० ! णत्य १९॥ ४५०॥ कह णं भंते ! मानिंदिया पक्ता ! गोयमा ! पंच भाविंदिया पनता । तंजहा-सोइंदिए जाव फासिदिए । नेरहयाणं भंते ! कह भाविदिया पनता ? गोयमा ! पंच भाविदिया पणता । तंजहा-सोइंदिए जाब फासिंदिए । एवं जस्स जड इंदिया तस्स तह भाषियव्या जाव वैमाषियाणं । एगमेगस्स णं मंते ! नेरहयस्स केनइया भाविदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केन्ड्रया बद्धेक्रमा ?० पंच, केन्ड्रया प्ररेक्खडा १० पंच वा दस वा एकारस वा संबेजा वा असंबेजा वा अणंता वा । एवं असरकुमारस्स नि, नवरं प्ररेक्सका पंच वा छ वा संखेळा वा असंखेळा वा अर्णता वा । एवं जाव यणियकुमारस्स वि । एवं पुरुषिकाइयज्ञातकाइयवणस्सादकाइय-स्स नि, बेइंदियतेइंदियवर्रिदियस्स नि । तेरकाइयवासकाइयस्स नि एवं चेव. नवरं पुरैक्खडा छ वा सत्त वा संखेजा वा असंखेजा वा असंता वा । पंचिंदियतिरिक्ख-जोणियस्य जाव ईसाणस्य जहा अग्रुरकुमारस्य, नवरं मणूसस्य पुरेक्खा कर्साह

अत्थि कसाइ निवित्ति भाषियन्त्रं । सर्गकुमार जाव गेबेजगरस जहा नेरहयस्स । विजयवेजगंतजयंतजपराजियदेवस्स अतीता अणंता, बदेखगा पंच, पुरेक्सडा पंच वा इस वा पण्णरस वा संखेळा वा। सन्बद्धसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता. बदेखगा पंच. केवड्या परेक्खहा १० पंच । नेर्ड्याणं भंते ! केवड्या भाविदिया अतीता १ गोयमा ! अणंता. केवडया बढेक्रमा १० असंखेजा. केवडया प्रेक्सडा १० अणंता । एवं जहा दक्षिटिएस पोहतेणं दंडओ मणिओ तहा भाविदिएस वि पोहतेणं दंडओ भाषियव्योः नषरं वणस्सहकाडयाणं बदेखना अणंता ॥ ४५८ ॥ एगमेगस्स णं मंते ! नेरहयस्त नेरहयते केवडया भाविदिया अतीता ! गोयमा ! अर्णता, के॰ बद्धे-लगा ?॰ पंच. परेक्खडा करसइ अत्थि करसइ नत्थि, जस्स अत्थि पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं असरकुमाराणं जाव यणियकुमाराणं, नवरं बदेखना नत्य । पुरुविकाइयते जाव बेर्डदियते जहा दर्विन दिया । तेईदियते तहेव, णवरं पुरेक्सडा तिण्यि वा छ वा णव वा संसेजा वा असंबेजा वा अणंता वा। एवं चउरिवियत्ते वि. नवरं पुरेक्सका चतारि वा अड बा बारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं एए चेव गमा चतारि जाणे-यन्ता जे चेव दर्विदिएस. णवरं तहयगमे जाणियन्ता जस्स जड इंदिया ते पुरेक्सकेस मुणेयव्या । चटत्यगमे जहेव द्विविदया जाव सम्बद्धसिद्धगदेवाणं सम्बद्धसिदगहेवते केवहया भाविदिया अतीता ?० नत्य, के॰ बहेन्नगा ?० संखेजा. के॰ पुरेक्खडा ?॰ णत्य ॥ ४५९ ॥ समसो बीओ उद्देसो ॥ पनावणाप मगवर्षेप पत्तरसमं इन्दियपयं समत्तं॥

सद्धिहें णं अंते ! प्रकागे पत्तते ? गोयमा ! पण्णरसिंबहें प्रकागे पत्तते । तंजहा—सत्तमणप्पकागे १, असत्तमणप्पकागे २, सत्तममासमणप्पकागे २, असत्तामासमणप्पकागे १, असत्तामासमणप्पकागे १, अस्ति। प्रकागे ४, एवं बह्प्पकागे वि चउहा ८, ओराल्यिसरीरकायप्पकागे १, वेडिव्ययगीससरीरकायप्पकागे १२, आहारगमीससरीरकायप्पकागे १२, आहारगमीससरीरकायप्पकागे १२, आहारगमीससरीरकायप्पकागे १४, अम्मासरीरकायप्पकागे १५ ॥ ४६० ॥ जीवाणं अंते ! बह्विहे प्रकागे पण्णते ? गोयमा ! पण्णरसिंबहे प० पण्णते । तंजहा—सत्तमणप्पकागे जाव कम्मासरी-रकायप्पकागे । वेरह्याणं अंते ! बह्विहे पक्षागे पण्णते ? गोयमा ! एकारसिंबहे पक्षागे पण्णते । तंजहा—सत्तमणप्पकागे जाव असत्तामासवहप्पकागे, वेडिव्ययसरी-रकायप्पकागे, वेडिव्ययसरिकायप्पकागे, कम्मासरीरकायप्पकागे, वेडिव्ययसरिकायप्पकागे, कम्मासरीरकायप्पकागे, वेडिव्ययसरिकायप्पकागे, कम्मासरीरकायप्पकागे, वेडिव्ययसरिकायप्पकागे, कम्मासरीरकायप्पकागे, वेडिव्ययसरिकायप्पकागे, कम्मासरीरकायप्पकागे, वेडिव्ययसरिकायप्पकागे, कम्मासरीरकायप्पकागे, वेडिव्ययसरिकायप्पकागे, कम्मासरीरकायप्पकागे । वेडिव्ययसरिकायप्पकागे , विज्ञे पक्षागे । गोयमा ! विविहे पक्षागे

पन्नते । तंजहा-ओरालियसरीरकायपक्षोगे, ओरालियमीससरीरकायप्पक्षोगे, कम्मामरीरकायपक्षीगे य । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, नवरं वाउकाइयाणं पश्च-विहे पओगे पक्षते । तंजहा -- ओरालिय॰ कायप्यओगे. ओरालियमीससरीरकायप्प-ओगे, वेडव्विए दुविहे, कम्मासरीरकायपओगे य । वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! चडिवहे पओरो पश्चे । तंजहा-अमबामोसवइप्पओरो, ओरालियसरीरकायप-ओगे. आरालियमिस्ससरीरकायण्यओगे. कम्मासरीरकायण्यओगे। एवं जाव चडरिं-दियाणं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुरुष्टा । गोयमा ! तेरसविहे पओगे पक्षते । तंजहा-सम्मणप्यओगे. मोसमणप्यओगे. समामोसमणप्यओगे. असमामोसमण-पञ्जोगे, एवं नइप्पञ्जोगे वि. ओरालियमरीरकायपञ्जोगे. ओरालियमीससरीरकाय-प्यआगे. वेडवित्रयमरीरकायप्रओगे. वेडव्यियमीसमरीरकायप्रओगे. कम्मासरीर-कायप्यओगे । मण्याणं पुच्छा । गोयमा ! पण्णरस्विष्ठे प्रओगे पन्ति । तंजहा---सम्मणप्रकारे जाव कम्मासरीरकायप्रकारे । वाणमंतरजोऽसियवेमाणियाणं जहा नेरड्याणं ॥ ४६१ ॥ जीवा णं भेते ! कि सम्बन्धणप्यओगी जाव कम्मा-मरीरकायपाओगी ? गोयमा ! जीवा सब्वं वि ताव होज सबमणप्पओगी वि जाब वंडिव्यमीनसरीरकायप्पओगी वि कम्मासरीरकायप्यओगी वि १३ । अहवेगे य आहारगमगरकायप्पओगी य १, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्यओगिणो य २. अहवेंगे य आहारगमीससगरकायपश्रोगी य ३. अहवेंगे य आहार-गर्मामसरीरकायप्पञ्जोगिणौ य ४ चडमहो । अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प-ओगी य आहारगमीयसरीरकायप्यओगी य १. अहवेगे य आहारगसरीरकायप्य-ओगी य आहार गर्मा मासरीरकायप्पओगिणो य २. अहवेगे य आहार गसरीरकायप्प-ओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्यओगी य ३. अहवेगे य आहारगसरीरकायप्य-ओगिणो य आहारगमीरासरीरकायप्पकोगिणो य ४, एए जीवाणं अड १ ॥ ४६२ ॥ नेरडया णं भंते ! किं सम्मणप्यओगी जाव कम्मासरीरकायप्यओगी ११ ! गोयमा ! नरड्या सब्वे वि ताव होजा सन्त्रमणपञ्जोगी वि जाव बेउविवयमीसासरीरकायपञ्जोगी वि. अहवेगे य कम्मासरीरकायप्यओगी य-१. अहवेगे य कम्मासरीरकायप्यओगिणो य २, एवं अमुरकुमारा वि जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाड्या णं भेते ! कि ओरा-लियसरीरकायप्पओगी ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी कम्मासरीरकायप्पओगी? गोयमा ! पदविकाइया ओरालियसरीरकः यपकोत्ती वि ओरालियमीससरीरकायप्य-ओगी वि कम्मासरीरकायप्त्रओगी वि, एवं जाव वणप्पत्रकाइयाणं। णवरं बाउ-काइया वेउविनयसरीरकायप्पकोगी कि वेउविनयमीसासरीरकायण्यकोगी वि । वेइति-

या णं भंते ! किं औराळियसरीरकायप्पकोगी जाव कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! बेहन्दिया सम्बे वि ताब होजा असवामोसक्डप्योगी वि ओरालियसरीरकायप्यओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्यओगी वि. अहवेगे य कम्मासरीरकायप्यओगी वि. अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओणिणो य, एवं जाव चउरिंदिया वि । पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहां नेरइया, नवरं ओरालियसरीरकायप्पओगी वि. ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी वि. अहवेगे य कम्मासरीरकायप्यओगी य अहवेगे य कम्मासरीरकायप्यओगिणो य ॥ ४६३ ॥ मणुरा णं मंते ! कि सचमणप्यओगी जाव कम्मासरीरकायप्यओगी ? गोयमा ! मणुसा सब्वे वि ताव होजा सन्तमणपश्चोगी वि जाव ओराहियसरीर-कायप्पओगी वि. वेउ विजयमरीरकायप्पओगी वि. वेउ विजयमीससरीरकायप्पओगी बि, अहंबेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्यओगी ग, अहंबेंगे य ओरालियमीसासरीर-कायपओगिणो य २. अहवेगे य आहारगसरीरकायप्यओगी य. अहवेगे य आहारग-सरीरकायप्पओगिणो य २. अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य, अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायणओगिणो य २. अहबेगे य कम्मगमरीरकायणभोगी य, अहवेंगे स कम्मगसरीरकायप्यओगिणो य २. एए अह भंगा प्रेचें । अहवेंगे स ओरालियमीससरीरकायंपओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य १. अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायपओगी य आहारगसरीरकायपओगिणो य २, अहंबेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्रओगिणो य आहारममीसासरीरकायप्रभोगी य ३. अहवेगे य ओरालियमांसासरीरकायप्पओनिणो य आहारमसरीरकायप्पओनिणो य ४ एवं एए बतारि भंगा, अहवेंगे य औरालियमीशासरीरकायप्यओगी य आहारगर्मासा-सरीरकायप्रजीगी य १, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्रओगी य आहार-गर्मासासरीरकायप्यकोगिणो य २. अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्यवोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्रक्रोगी य ३. अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्रक्षो-गिणां य आहारगर्मासासरीरकायप्यओगिणो य ४ चतारि भंगा. अहवेगे य ओरालि-यमासासरीरकायप्यकोगी य कम्मासरीरकायप्यकोगी य १. अहवेगे य ओरालियमी-सासरीरकामप्पकोची य कम्मासरीरकायप्यओगिणो य २. अहवेगे ओरालियमीसा-सरीरकायप्पजोगिणो य कम्पासरीरकायप्पजोगी य ३. अहवेंगे ओराळियमीसा-सरीरकायप्यक्रोतिणो व कम्यासरीरकायप्यओगिणो य ४ एए चतारि भंगा. अहवेसे य आहारगसरीरकायपञ्जोगी य बाहारगर्मासासरीरकायपञ्जोगी य १, अहवेगे य आहारगसरीरकायपानीनी य आहारगमीसासरीरकायपाओनिणो य २. अहवेरी य आहारमसरीरकायपाओगिणो य आहारगसीसासरीरकायपाओगी य हे. अहबेगे य आहारगसरीरकायप्यभोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्यभोगिणो य ४ नतारि मंगा. अहवेगे य आहार गसरीरकायप्यजोगी य कम्मगसरीरकायप्यजोगी य १, अहवेगे य आहारगसरीरकायपाओगी य कम्मासरीरकायपाओगीणो य २, अहवेगे य आहार गसरीरकायप्यओगिणो य कम्मासरीरकायप्यओगी य ३. अहवेगे य आहारगसरीरकायप्यभोगिणो य कम्मासरीरकायप्यभोगिणो य ४ चटरो भक्षा, अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पकोगी य १. अहवेगे य आहार गमीसासरीरकायप्यओगी य कम्यासरीरकायप्यओगिणो य र. अहवेरो य आहारगमीसासरीरकायप्यओगिणो य कम्मासरीरकायप्यओगी य ३. अहवेरो य आहारगर्मासासरीरकायप्यओगिणो य कम्मगसरीरकायप्यओगिणो य ४ बढरो सङ्गा, एवं चढव्वीसं भङ्गा। अहवेगे य ओरालियमीमगसरीरकायपञ्जोगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीमामरीरकायप्यओगी य १. अहवेगे य ओरान्वियमीसगसरीरकायप्यक्षोगी य आहारगसरीरकायप्यक्षोगी य आहारगमीसा-सरीरकायप्यओगिणो य २, अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्यओगी य आहार-गमरीरकायप्यओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्यओगी य ३. अहवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पञोगी य आहारगमरीरकायप्पञ्जोगिणो य आहारगमीसा-सरीरकायप्पओगिणो य ४, अहबेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पश्लोगी य आहारगमीसांसरीरकायप्पश्लोगी य ५. अहवेगे य ओरालिग्रमीनासरीरकायप्यओगिणां य आहारगस्रीरकायप्यओगी य आहारगर्मी-सासरीरकायप्यओगिणो य ६, अह्वेगे य ओराहियमीसासरीरकायप्यओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ७. अहबेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पञ्जीमिणी य आहारगसरीरकायप्पञ्जीमिणी य आहार-गमीमासरीरकायप्पओगिणो य ८ एए अड्ड अंगा, अहवेगे य ओरालियमीसास-रीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १. अहवेगे य ओरालियमीसंसरीरकायप्यओगी य आहारगसरीरकायप्यओगी य कम्म-गसरीरकायप्पओगिणो य २. अहर्वेगे य मोराष्ट्रियमीसासरीरकायप्पओगी व आहारगसरीरकायप्यओगिणो य कम्मगसरीरकायप्यओगी य ३. अहवेगे य ओरा-लियमीसासरीरकायप्रक्षीगी य आहारगसरीरकायप्रकोगिको व कम्सगसरीरकाय-प्पक्षोगिणो य ४, अहवेगे व ओरालियमीसासरीरकायपक्रोतिको स आहारग-सरीरकायप्पओगी य कम्ममसरीरकायप्पओगी य ५, अह्रवेगे व ओरालियमीसा-सरीरकायप्पक्षोगिणो य आहारगसरीरकायप्पक्षोगी व कम्मगसरीरकायप्पक्षोगिणो

य ६, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायणओगिणो य आहारगसरीरकायण-ओमिणो य कम्मगसरीरकायप्योगी य ७, अहवेगे य ओराळियमीसासरीर-कायप्रभोगिणो य आहारमसरीरकायप्यजोगिणो य कम्मगसरीरकायप्यजोगिणो य ८, अह्बेगे य ओरालियगीसासरीरकायणओगी य आहारगमीसासरीरकायण-ओगी य कम्मगसरीरकायप्यक्षीगी य १, अहवेगे य ओराल्प्यिमीसासरीरकाय-प्यक्षोगी य आहारगमीसासरीरकायप्यक्षोगी य कम्मगसरीरकायप्यक्षोगिणो य २, अह्वेरो य ओराल्यिमीसासरीरकायप्यकोगी य आहारगमीसासरीरकायप्य-ओगिणो य कम्मगसरीरकायप्यओगी य ३, अहंबेगे य ओरालियमीसासरीरकाय-प्योगी य आहारगमीसासरीरकायप्योगिणो य कम्मगसरीरकायप्योगिणो य ४, अहवेगे य झोरालियमीसासरीरकायप्यक्रीगिणो य आहारगर्मासासरीरकायप्य-भोगी य कम्मगसरीरकायपाओगिणो य ५, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप-ओनिणो य आहारमनीसासरीरकायप्यभोगी य कम्मगसरीरकायप्यभोगी य ६, अहंवंगे य औरालियमीसासरीरकायप्रश्लीगणो य आहारगमीसासरीरकायप्रश्लोगणो य कम्मगसरीरकायपञ्जोगी य ७, अहवेंगे य औरालियमीसासरीरकायप्पञ्जोगिणी य आहारगमीसासरीरकायप्पञ्जीगिणो य कम्मगसरीरकायप्पञ्जीगिणो य ८, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्यओगी य आहारगमीसासरीरकायप्यओगी य कम्मामरीर-कायप्पओगी य १, अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर-कायप्यतीगी य कम्मासरीरकायप्यत्रोगिणो य २. अहवेगे य आहारगसरीरकायप्य-ओगी य आहारगमीसासरीरकायप्यओगिणो य कम्मगसरीरकायप्यओगी य ३, अहबेंगे य आहारगसरीरकायप्यओगी य आहारगमीसासरीरकायप्यओगिणो य कम्मासरीरकायप्यओनिणो य ४, अहबेगे य आहारगसरीरकायप्यओविणो य आहारगमीसासरीरकायपाओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ५, अह्वेगे य आहारगसरीरकायप्यओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्यओगी य कम्मगसरीर-कायप्पनोतिको य ६, अहबेने य आहारगसरीरकायप्पनोतिको म् आहारममीसा-सरीरकायप्रजोशिको य कम्मासरीरकायप्रजोगी य ७, अहवेगे य आहारगसरीर-कायप्यओगिणो स आहारगमीसासरीरकायप्यओगिणो य कम्मासरीरकायप्यओगिणो ब ८। एवं एए तियसंजीएमं क्तारि अह संगा, सन्वे वि मिलिया क्तीसं संगाः जामियव्या ३२। अहवेरो य औराक्रियमिस्सासरीरकायप्योगी य आहारगसरीर-कायप्यओगी य आहारगर्मीसासरीर्व्ययप्यक्षेत्री य कम्मासरीर्कायप्यक्षोत्री स १, अहवेगे व बोराव्यिसीसासरीरकायप्यकोवी य आहारगसरीरकायप्यकोगी व

आहारगमीसासरीरकायप्यओगी व कम्मासरीरकायप्यओगिणो य २, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्यओगी य आहारगमीमा-मरीरकायप्रओगिणो य कम्मासरीरकायप्रओणी य ३, अहवेगे य ओरालिय-मीसासरीरकायपञ्जोगी य आहारगसरीरकायपञ्जोगी य आहारगमीसासरीरकाय-प्यओगिणो य कम्मासरीरकायप्यओगिणो य ४. अहबेगे य ओरालियमीमास-रीरकायपञ्जेगी य आहारगसरीरकायपञ्जोगिणो य आहारगर्मासासरीरकायप्य-ओगी य कम्मासरीरकायप्यओगी य ५. अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकाय-प्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओर्गा य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ६, अहवेगे य ओरालियमीमासरीरकायप्पओगी य अहारगसरीरकायपञ्जीनिणो य आहारगर्मामासरीरकायपञ्जीनिणो य कम्माम-रीरकायप्यओगी व ७, अहवेगे व ओरालियमीयासरीरकायप्यओगी व आहारग-सरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओनिणो य क्रम्मासरीरकायप्प-ओगिणो य ८, अहवेगे य ओरालियमीसामरीरकायप्यओगिणो य आहारगसरीर-कायप्पञोगी य आहारगमीसामरीरकायपञ्जोगी य कम्मासरीरकायपञ्जोगी य ९. अहवेगे य ओरान्त्रियमीसासरीरकायप्रकागिणो य आहारगसरीरकायप्रथोगी य आहारगमीसामरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १०, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्यकोगिणो य आहारगसरीरकायप्यकोगी य आहारगमी-सासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ११, अहवेगे य ओरालिय-मीसासरीरकायप्यओगिणो य आहारगसरीरकायप्यओगी य आहारगमीसासरीरका-यप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १२, अहवेगे य ओराहियमीसास-रीरकायप्यओगिणो य आहारगसरीरकायप्पन्नोगिणो म आहारगमीसासरीरकायप्प-ओगी य करमासरीरकायप्यओगी य १३. अहवेगे य ओराल्यिमीसासरीरकायप्य-ओनिणो य आहारगसरीरकायप्यओनिणो य आहारगमीसासरीरकायप्यओगी य कम्मासरीरकायप्यओगिणो य १४. अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्यओगिणो य आहारगसरीरकायप्रक्षोगिषो य आहारगमीसासरीरकायप्रक्षोगिणो य कम्मासरी-रकायप्यओगी य १५. अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्यओगिणो य आहारग-सरीरकायप्यओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्यओगिणो य कम्मासरीरकायप्य-ओगिणो य १६ एवं एए चउसंओएणं सोलस मंगा मवंति. सब्वेऽवि य णं सीप-हिया असीइ भंगा भवंति । वाणमंतरजोडसबेमाणिया जहा अग्ररकुमारा ॥ ४५४ ॥ कड्विहे णं मंते । गङ्प्पदाए पक्षते ? गोयमा ! पंचविहे गङ्क्पदाए धक्ते । तंजहा-

पओगगई १, ततगई २, बंधणक्रेयणगई ३, उववायगई ४, विहायगई ५। से कि तं प्रओगगई ! प्रओगगई पण्णरसविहा प्रभूता । तंत्रहा-सम्माप्पक्षोगगई, एवं जहा प्रभोगो भणिओ तहा एसा वि भाणियम्बा जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगई । जीवाणं भेते ! कहविहा प्रजागगई प्रमुता ? गोयमा ! प्रण्यरसविहा प्रमुता । तंजहा-सञ्चम-णप्पश्रीगगई जाव कम्मगसरीरकायपश्रीगगई। नेरहयाणं भंते ! कहविहा पश्री-गगई पन्ना ? गोयमा ! एकारसविहा पन्ना । तंजहा-सम्मणप्पओगगई, एवं उबरंजिकण जस्स जडविहा तस्स तडविहा माणियव्या जाव वेमाणियाणं। जीवा णं भेते ! सञ्चमणप्रओगगर्ड जाव कम्मगसरीरकायप्रओगगर्ड ? गोयमा ! जीवा सब्वे वि ताव होज सचमणप्पनोगगई वि, एवं तं चेद पुन्ववर्षणयं भाषियव्वं, भंगा तहेव जाव बेमाणियाणं. से तं पत्नोगगई १॥ ४६५ ॥ से कि तं ततगई? ततगई जे ण जं गामं वा जाव सिण्यवेसं वा संपद्विए असंपत्ते अंतरापहे वहह, सेतं ततगई २ ॥ ४६६ ॥ से कि तं बंधणक्रेयणगई ? बंधणक्रेयणगई जीवी वा सरीराओं सरीरं वा जीवाओं, सेत्तं बंधणछेयणगई ३ ॥ ४६७ ॥ से किं तं उक्वा-यगई ? उववायगई तिबिहा फाता । तंत्रहा-केत्तीबवायगई, भवोववायगई, नोभवे-बवायगई । से किं तं केत्रोववायगई ? केत्रोववायगई पंचिवहा पन्नता । तंजहा-नेरहयखेतीववायगई १, तिरिक्खजोणियखेतीववायगई २, मणूसखेतीववायगई ३, देवलेत्रीववायगई ४, सिद्धलेत्रीववायगई ५ । से कि र्त नेरहयक्षेत्रीववायगई १ नेरहयक्तेत्रीववायगई सत्तविहा पक्ता । तंत्रहा-रयणप्पमापुढविनेरइयक्तेत्रीववायगई जान अहेसत्तमापुढविनेरइयखेत्तीक्वायगई । सेत्तं नेरइयखेत्तीक्वायगई १ । से कि तं तिरिक्खजोणियखेलोक्वायगई ? तिरिक्खजोणियखेलोक्वायगई पंचविहा पश्चला । तंजहा-एगिवियतिरिक्खजोणियकेतोक्वाअगं जाय पंचिवियतिरिक्सजोणियकेतो-ववासगई । सेसं तिरिक्सजोणिसक्तेनोववासगई २ । से कि तं सण्सकतोक्वास-गई ? मणूसबोत्तोवबायगई दुविहा पश्ता । तंजहा-संमुच्छिममणूसबोत्रोवबायगर्ड. गञ्मवकंतियमणूसखेतोनवामगई । सेर्स मणूसखेतोववायगई ३ । से कि तं देवखेतो-ववायमंद्रं ? देवलेप्पोववायगंद्रं चरुव्यिहा पक्षा । तंजहा-सवणवर्द्र • जाद वेसाणिय-देवलेशोबवाजगई । सेतं देवलेशोववाजगई ४ ॥ ४६८ ॥ से कि तं सिद्धलेशोव-वायगडे ? सिद्धकेशोववायगडे अणेगविहा पश्चरा। तंजहा-जंग्रहीवे कीवे मरहेरक्य-वासे सपबिन्त सपिटिविसि सिद्धकेत्रोवबायगर्ड, अंब्रुहीवे वीचे च्याहिमवंतसिहरिवास-हरपव्यवसपर्विस सपिडिदिसि सिडलेक्तोववानगई, ज्वहीवे दीवे हेमवगहरण्यवास-सप्रविश्व सप्रविविधि सिद्धकेत्रोक्नाकाई, बेस्टीने बीवे सहावहनियहावहनवहनेयह-

सपिया सपिटिसिं सिद्धसेन्तोववायगई, जंबहीवे चीवे महाहिमवंतरूप्पियासहर-प्रवयसपन्छि सपिडिदिसिं सिद्धेलोववायगई, अंबुहीवे दीवे हरिवासएम्मगवास-सपविस्त सपिडिदिसि सिद्धक्केतीववायगर्ड, जंबहीवे बीवे गंधाबाइमालवंतपव्यय-बहुवेयद्रसपर्विख सपिहिदिसिं सिद्धखेलीवबायगई, जंबहीवे दीवे णिसहणीलवंतवासह-र पव्ययसपर्विस सपिडिदिसि सिद्धसेत्तोबवायगई, जंबुहीवे दीने पुव्वविदेहानरविदेहस-पक्किं सपिडिहिसे सिद्धक्षेत्रोक्वायगई, जंबुहीवे बीवे बेक्कुरुजत्तरकुरुसपिक्स सपिड-दिसिं सिङ्खेत्रोववायगई, जंबुहीवे बीचे मंदरपञ्चयस्य सपविस्त सपिडिदिसिं सिद्ध-लेनोवयायगई, लवणे समुद्दे सपर्विख सपिडिदिसि सिद्धलेनोववायगई, भायइसंडे बीवे प्रारमद्भाषास्मादरपञ्चयसप्रकृति साम्रहित्सि सिद्धलेत्रोववायगई, कालो-यसमुद्दसपर्विख सपिडिदिसिं सिद्धक्षेत्रीववायगर्ड. पुरुखरवरदीवद्धपुरत्थिमद्धभरहेर-वयवाससपिक्स सपिडिदिसिं सिद्धकेनीयवाशगई, एवं जाव पुक्खरवरदीवद्धपिन्छमद-मंदरपञ्चयसपर्वित्व सपिद्विदिसिं सिद्धकेशोकवायगई, से तं सिद्धकेशोववायगई ५... ॥ ४६९ ॥ से कि तं भद्योवबायगई ? भवोवबायगई चउब्विहा पक्ता । तंजहा-नेरहय-भवोववायगई जाव देवभवोववायगई। से कि नं नेरहयभवोववायगई है तेरहयभवोववा-यगंड सत्तविहा पन्नता। तंजहा-एवं सिद्धवज्ञो मेदो भाणियव्यो जो चेव खेतीववायगंडए सो चेव, से तं देवभवीववायगई। से तं भवीववायगई॥ ४७०॥ से कि तं नोभवीव-वायगई ? नोमबोववायगई दुविहा एकता । तंत्रहा-पोग्गलनोमबोववायगई. सिद्धनो-भनोतवायगई । से कि नं पोग्गलनोभवोयबायगई १ पोग्गलनोभबोकवायगई जर्ण परमाणुपोग्गके लोगस्स परिवासिकाको चरमंताको प्रवासिक चरमंतं एगसमएणं गच्छह, पचन्थिमिल्लाओ वा चरमंताओ पुरत्थिमितं चरमंतं एगसमएणं गच्छह. दाहिणिहाओं वा वरमंताओं उत्तरिष्टं वरमंतं एगसमएषं गच्छद, एवं उत्तरिक्षाओं दाहिणिलं, उविरिक्ताओं हेड्रिकं, हिद्रिकाओं उविरिक्तं, से तं पोस्मलनोसवीवषायगर्ड ॥ ४७१ ॥ से कि तं सिद्धणोभवोववायगई ! सिद्धणोभवोववायगई दुविहा प्रवत्ता । तंत्रहा-अणंतरसिद्धणोमवोववायगई परंपरसिद्धणोमवोववायगई य । से कि तं अर्णतरसिद्धणोभवोबवाजगर्ड ? २ पण्णरसिवहा पक्ता । तंत्रहा-तित्यसिद्धवर्णतर-सिदणोमवीववायगई य जाब अभेगसिद्धः धोसबीववायगई व । से कि तं परंपर-सिद्धणोमनोनवासगर् ! २ अजेगविद्या पसता। तंत्रहा-अपदमसम्बरिद्धणोमनोवदास-गई, एवं दुसमयसिद्धणोमयोववायगंड जाव ज्ञणंतसमयसिद्धणोमवोवदावगंडे, सेर्रा सिद्धणोसनोवनायगई, से तं मोमयोवनायगई, से तं उनवासगई ४ ॥ ४७९ ॥ से कि तं विद्यासगई ! विद्यासगई सत्तरसविद्या प्रचता । तैजहा-कुससासविद्य १,

अकुसमानगई २, उबसंप्रसमाणगई ३, अणुबसंप्रसमाणगई ४, पोग्गलगई ५, मंझ्यगई ६, णावागई ७, नगगई ८, छायागई ९, छायाणुवायगई १०, केसागई ११, केसाणुकायगई १२, उहिस्सपविभक्तगई १३, वउपुरिसपविभक्तगई १४, वंकगई १५, पंकगई १६, बंधणविमोयणगई १७॥ ४७३॥ से किं तं फुसमाणगई ? फुसमाणगई जण्णं परमाणुपोग्गले(ल)दुपएसिय जाव अणंतपए-सियाणं खंबाणं अण्णमण्णं फुसिता णं गई पवत्तइ, सेतं फुसमाणगई १ । से कि तं अफुसमाणगई ? अफुसमाणगई जण्णं एएसि चेन अफुसिना णं गई पवत्तइ. से तं अफ़ुसमाणगई २। से किं तं उबसंपजमाणगई ? २ जण्णं रायं वा जुनरार्य वा ईसरं वा तलवरं वा मार्डनियं वा कोर्डनियं वा इन्मं वा सेट्रिं वा सेणावइं वा सत्थवाई वा उवसंपज्जिता णं गच्छाइ, से तं उवसंपज्जमाणगई ३। से कि तं अणुवसंप्रजमाणगई ? २ जण्णं एएसि चेव अण्णमण्णं अणुवसंप्रजिता णं गच्छइ, से तं अणुबसंपज्जमाणगई ४। से किं तं पोग्गलगई १२ जं णं परमाणु-पोगगलाणं जाव अणंतपएसियाणं संघाणं गई पवत्तर, से तं पोगगलगई ५। से किं तं मंड्यगई ? २ जण्णं मंडूओ फिडिता गच्छइ, से तं मंडूयगई ६। से किं तं णावा-गई ? जण्णं णाबा पुटबवेयालीओ दाहिणवेयालि जलपहेणं गच्छद्, दाहिणवेयालीओ वा अवर्वेगारिं जलपहेणं गच्छा, से तं णावागई ७। से कि तं णगगडै १ २ जण्णं जेगमसंगहवपहारउज्युक्तस्यमहत्तमभिस्वएवंभ्याणं नयाणं जा गई. अहवा सञ्बणयां वि जं इच्छंति, से तं नमगई ८। से किं तं छायागई ? २ जं णं इयछायं वा गयछायं वा नरछायं वा किम्मारछायं वा महोरगच्छायं वा गंधन्वच्छायं वा उसहछायं वा रहस्रायं वा क्रतस्प्रयं वा उवसंपिकताणं गच्छा. से तं छायागई ९ । से कि तं कायाणुवायगई ? २ जेणं पुरिसं छाया अणुगच्छइ, नो पुरिसे छायं अणुगच्छइ, से तं छायाणुबायगई १०। से किं तं केस्सागई ? २ जण्णं किण्डलेसा नीलकेसं पप्प तास्वताए तावण्णताए तागंधनाए तारसत्ताए ताफासत्ताए मुजो मुजो परिणमह. एवं नीळळेसा काउळेसं पप्प तास्त्रताए जाव ताकासत्ताए परिणमइ, एवं काउळे-सा वि रोउछेसं रोउछेसा वि पम्हछेसं पम्हछेसा वि सुक्छेसं पप्प तारुवताए जाव परिणमह, से तं छेरलागई १९। से कि तं छेलाणुवायगई ? २ जलेलाई दब्बाई परिवाहशा कार्छ करेह ताक्षेत्रेस स्वक्ताह, शंजहा-किन्हकेसेस वा जाव सककेसेस वा, से तं देसाणुवायगई १२। से कि तं उहिस्सपविभक्तगई ? २ जण्णं आयरियं वा उपज्यायं वा येरं वा पवति वा गणि वा गणवृरं वा गणावच्छेयं वा उष्टिसिय २ गच्छा, से तं उदिस्समपविभक्तनई १३। से कि तं चनुपुरिसपविभक्तनई ? से २८ सत्ता

बहानामए नतारि पुरिसा समर्ग पज्जविद्धया समर्ग पिट्टिया १, समर्ग पज्जविद्धया विसमगं पिट्टिया २, विसमं पज्जविद्धया विसमं पिट्टिया ३, विसमं पज्जविद्धया समर्गः पिट्टिया ४, से तं विद्यमं पज्जविद्धया विसमं पिट्टिया ४, से तं विद्यमं पिट्टिया ४, से तं विद्यमं पिट्टिया ४, से तं विद्यमं १४ । से कि तं पंद्यमं ११ । से कि तं पंद्यमं ११ २ से अहाणामए केइ पुरिसे पंकेशि वा उदयंशि वा कार्य उन्त्रिया २ गच्छइ, से तं पंद्यमं १६ । से कि तं वंद्यमियागर् ११ २ जण्णं अंवाण वा अंवाडगाण वा माउर्छ्याण वा विद्याण वा कविद्धाण वा भवाणं वा कविद्धाणं वा कविद्धाणं वा कविद्धाणं वा पद्याणं वा प्रवाणं परियाग्याणं वा वापाणं वा वाराणं वा वाराणं वा विद्याणं वा पद्याणं वा पद्याणं वा वाणं वंद्यणां विद्यामाणं विद्यामाणं वा वेद्याणां विद्यामाणं वा वेद्याणं वा पद्याणं वा वाराणं वा

आहार समसरीरा उस्सासे कम्मवन्नकेसाछ। समवेयण समकिरिया समाउया चेव बोद्धव्या ॥ १ ॥ नेरह्या णं भंते ! सब्दे समाहारा, सब्दे समसरीरा, सब्दे समस्तासनिस्तासा ? गोयमा ! जो इजडे समद्रे । से केजडेर्ज भंते ! एवं वृष्णड--'नेरहया णो सब्वे समाहारा जाव णो सब्वे समुख्यारानिस्सासा' ? गोबमा ! णेरहबा दुविहा पत्रमा । तंजहा-महासरीरा य अप्यसरीरा य । तत्थ णं जे ते महासरीरा ते णं बहुतराए पोग्गले आहारैति, बहुतराए पोग्गले परिणामेंति, बहुतराए पोग्गले उस्तसंति, बहुतराए पोगाछे नीससंति, अभिक्खणं आहारैति, अभिक्खणं परिणा-मेंति, अभिक्खणं अससंति, अभिक्खणं नीससंति । तस्य णं जे ते अप्यसरीरा ते र्ण अप्पतराए पोगाळे आहारेंति, अप्पतराए पोगाळे परिणार्मेति, अप्पतराए पोगाळे क्ससंति, अप्पतराए पोम्पके नीससंति, आहच आहारेंति, आहच परिणामेंति. आह्य उत्सरंति, आह्य नीसरंति, से एएणद्रेणं गोयमा । एवं वयह-"नेरहया णो सन्वे समाहारा, जो सन्वे समसरीरा, जो सन्वे समुस्तासनिस्तासा' ॥ ४७५ ॥ नेरड्या ण भंते ! सब्बे समकम्मा ? गोयमा ! नो इणड्रे समद्वे । से केणड्रेणं अंते ! एवं वृषड्-'नेरह्या नो सब्दे समक्त्रमा'? गोयमा ! नेरह्या दुविहा पश्चता । तंजहा-पुर्वाववनगा व पर्व्याववनगा व । तत्व णं जे ते पुर्वाववनगा ते णं अप्यक्रम-तरागा, तत्थ मं जे ते पच्छीवबन्नमा ते मं महाकम्मतरागा. से तेमझेमं गीयसा ! एवं व्यवह-'नेरहया नो सन्ने समकम्या' ॥ ४७६ ॥ नेरहया णं मंते ! सन्दे समवका ? गोयमा ! नो इपद्वे समद्वे । से केणद्वेषं अंते ! एवं वुष्वह-'नेरहवा नो सब्वे समवन्ता' ? गोममा ! नेरह्या दुविहा पन्नता । तंजहा-पृञ्चोवनन्ता च पच्छो-

वक्का य । तत्य वां जे ते पुरुषोवयञ्चना ते वां विश्वद्ववन्तरागा, तत्य वां जे ते पच्छोबवचना ते नं अविसद्धवन्नतरागा. से एएणड्रेणं गोयमा ! एवं व्यवह-'नेरहमा नो सब्बे समबन्ता'। एवं जहेव बन्नेण मणिया तहेव छेसास विसद्धछेससरागा अविसुद्धकेसतरागा य माणियन्ता ॥ ४०० ॥ नेरहया नं भंते ! सन्ते समवेयना ? गोयमा ! नो इणद्वे समद्वे । से केणद्वेणं मंते ! एवं वृष्ट-निरहया नो सब्वे सम-वेगणा' ? गोयमा ! नेरहया इविहा पक्ता । तंत्रहा-सक्तिभया य असिक्तिभया य । तत्व णं जे ते सिम्या ते णं महावेयणतरागा, तत्व णं जे ते असिम्या ते णं अप्प-वेयणतरागा, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वृष्ट- 'नेरह्या नो सब्बे समवेयणा' ॥ ४७८॥ नेरइया णं भंते ! सब्वे समकिरिया ? गोयमा ! नो इणद्वे समद्वे । से केणहेणं भंते । एवं बुबड-'नेरडया नो सब्बे समकिरिया' ? गोयमा ! नेरहवा तिविहा पत्रता । तंजहा-सम्माहिद्वी, मिच्छहिद्वी, सम्मामिच्छहिद्री । तत्य णं जे ते सम्माहिद्री देखि णं बत्तारि किरियाओ कअंति, तंबहा-आरंभिया, परिव्यक्तिया, मायावतिया, अपनक्ताणकिरिया । तत्य णं जे ते मिच्छिरिद्वी जे सम्मामिच्छिरिद्वी तेसि णं निययाओ पन्न किरियाओ कनंति. तंत्रहा-आरंभिया, परिगाहिया, मायावत्तिया, अपनन्साणकिरिया, मिच्छादंशणवत्तिया, से तेणद्रेणं गोयमा । एवं वृत्तह-'नेरह्या नो सब्दे समकिरिया' ॥ ४७९ ॥ नेरह्या णं भेते ! सब्दे समाउया, सब्दे समोद-वक्तगा ! गोयमा ! नो इणडे समद्वे । से केणडेणं अंते ! एवं वृष्ट ० ? गोयमा ! नेरहया करविवहा पसता । तंत्रहा-अत्येगहया समारया समोववसगा, अत्येगहया समाज्या विसमोववक्या, अत्येगह्या विसमाज्या समोवक्कगा. अत्येगह्या विसमा-उचा विसमोक्यक्रमा, से तेणड्रेणं गोयमा ! एवं वृत्यह-'नेरह्या नो सब्वे समाउया, नो सन्दे समोववनागा' ॥ ४८० ॥ अग्ररकुमारा णं भंते ! सन्दे समाहारा ? एवं सब्वे वि पुच्छा । गोयमा ! नो इणडे समडे । से केणड्रेणं मंते ! एवं सुबह० ? जहा नेरहया । अग्ररकमारा णं मंते ! सन्ते समक्रमा ? गोयमा ! जो डपाई समझे । से केणद्रेणं भंते ! एवं वृष्ट - १ गोयमा ! असरक्रमारा दुविहा पश्चता । तंत्रहा-पुब्बीव-वसगा य पच्छोववसगा थ । तत्व मं जे ते पुछ्योववसगा ते मं महाकम्मतरा. तत्व णं जे ते पच्छोववक्षमा ते णं अप्पक्रमतरा. से तेषद्वेणं गोयमा! एवं वृक्क-'असरकमारा गो सब्बे समकम्मा'। एवं बन्नकेसाए पुच्छा। तत्व णं जे ते पुरुवोबवनगा ते णं अविद्युद्धवस्रतरागा, तत्व णं जे ते पच्छोववनगा ते णं विमुद्धवकतरागा, से तेणहेणं गोयमा । एवं वुषक्-'असुरकुमारा णं सक्वे णो समकता'। एवं केस्साए वि. वेयणाए जहां नेरहवा. अवसेसं जहां नेरहयार्ण। एवं

जाव थाणियकुमारा ॥ ४८९ ॥ पुढविकाइया आहारकम्मवस्रकेरसाहि जहा नेरङ्या । पुढिविकाइया णं भंते ! सब्वे समवेयणा पक्षणा ! इंता गोयमा ! सब्वे समवेयणा । से केणडेणं ॰ ? गोबमा ! पुढविकाइया सञ्चे असची असचिम्यं अणिययं वेयणं वेयन्ति. से तेणहेणं गोयमा ! पुढविकाइया सब्वे समवेयणा । पुढविकाइया णं भंते ! सब्वे समकि-रिया ? हता गोयमा ! पुढविकाइया सब्वे समकिरिया । से केणहेणं ० ? गोयमा ! पुढ-विकाहया सब्वे माइमिच्छादिद्री. तेसि जियहयाओ एंच किरियाओ कजन्ति, तंजहा-आरंभिया, परिग्यहिया, भायावतिया, अध्यवक्काणकिरिया, मिच्छादंसणवतिया य, से तेणद्रेणं गोयमा ! । एवं जाव चर्डारंदिया । पंचेंदियतिरिक्खजोणिया जहा नेर-इया, नवरं किरियाहिं सम्मादेही मिच्छहिटी सम्मामिच्छहिदी। तत्थ णं जे ते सम्म-हिद्दी ते दिवहा पनता। तंजहा-असंज्या य संज्यासंज्या य। तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसि णं तिकि किरियाओ कजन्ति. तंजहा-आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया । तत्य णं जे असंजया तेसि णं चत्तारि किरियाओ कजन्ति, तंजहा-आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपनक्ताणकिरिया। तत्थ णं जे ते मिच्छा-दिही जे य सम्मामिच्छिरिही तेसि मं णियश्याओ पंच किरियाओ कजन्ति, तंजहा-आरंभिया, परिग्वहिया, मायावतिया, अपनक्ताणकिरिया, मिच्छादंसणवतिया, सेसं तं चेव ॥ ४८२ ॥ मणुस्सा णं भंते ! सब्वे समाहारा ? गोयमा ! जो इजड्रे समझे । से केणद्वेणं ॰ १ गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पकता । तंत्रहा-महासरीरा य अप्पसरीरा य । तस्य णं जे ते महासरीरा ते णं बहुतराए पोग्गके आहारेंति जाब बहुतराए पोग्गले नीससंति, आह्य माहारेंति, आह्य नीससंति । तत्य यं जे ते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पोग्गडे आहारेंति जाव अप्पतराए पोग्गडे नीससंति, अभिक्सणं आहारेंति जाव अभिक्सणं नीससंति, से तेणहेणं गोयमा ! एवं बुचइ-'मणुस्सा सब्वे णो समाहारा'। सेसं जहा नेरह्याणं, नवरं किरियाहिं मणुसा तिविहा धनता। तंजहा-सम्महिद्वी, मिच्छादिद्वी, सम्मामिच्छादिद्वी । तत्व णं जे ते सम्महिद्वी ते तिविद्दा पनता । तंबहा-संजया, असंजया, संजयासंजया । तत्य पं जे ते संजया ते दुविहा पनता । तंजहा-सरागसंजया य वीयरागसंजया य । तत्य णं जे ते वीयरागसंजया ते णं आकिरिया, तस्य णं जे ते सरागसंजया ते दुनिहा पशक्ता । तंत्रहा-पमत्तसंजया व अपमत्तसंजया व । तत्य नं जे ते अपमत्तसंजया तेसि एगा मायावित्या किरिया कबड़ । सत्य णं जे ते प्रमत्तरंजया लेलिं हो किरियाओ कर्जित-आरंभिया मायावतिमा य । तत्व णं जे ते संजनासंजया तेसिं तिकि किरियाओं कर्जित, तंबहा-आरंभिया परिव्यक्तिया मायावशिया। तत्थ णं जे ते

असंजया तेसि क्तारि किरियाओं कजीत, तंबहा-आरेभिया परिगहिया माया-वत्तिया अपवक्ताणिकरिया । तत्व मं जे ते मिच्छादिद्यी जे सम्मामिच्छादिद्यी तेसिं नियइयाओ पंच किरियाओ कर्जात, तंजहा-आरंभिया परिगाहिया मायावत्तिया अपनक्लाणकिरिया मिन्छादंसणवतिया. सेसं जडा नेरहयार्ग ॥ ४८३ ॥ वाण-मंतराणं जहा असुरक्तमाराणं। एवं ओइसियबेमाणियाण वि. नवरं ते वेयणाए द्विहा पणता । तंजहा-माइमिच्छदिद्यीजबब्बगा य अमाहसम्मदिद्यीजवब्बगा य । तत्य र्ण जे ते माइमिच्छदिद्वीउववन्नगा ते णं अप्यवेगणतरागा, तत्य पं जे ते अमाइसम्म-विद्वीउचवज्ञगा ते णं महावेयणतरागा, से तेणहेणं गोयमा । एवं वृचह्र । सेसं तहेव ॥ ४८४ ॥ सकेसा णं भंते ! नेरड्या सब्वे समाहारा, समस्रीरा, समस्रा-सनिस्सासा-सब्बे वि पुच्छा । गीयमा ! एवं जहां ओहिओ गमओ तहा सलेसाग-मओ वि निरमसेसो भाणियव्यो जाव बैमाणिया । कष्टळेसा णं भंते । नेरहया सव्ये समाहारा-पुच्छा । गोयमा ! जहा ओहिया, नवरं नेरहया वेयणाए माइमिच्छदिद्री-उववज्ञगा य अमाइसम्मदिद्रीउववज्ञगा य भाणियन्त्रा, सेसं तहेव जहा ओहियाणं । असरकुमारा जाव बाणमंतरा एए जहा ओहिया, नवरं मणुस्साणं किरियाहिं विसेसो-जाव तत्थ ण जे ते सम्मदिही ते तिविहा पमता। तंजहा-संजया असंजया संजयासंजया य. जहा ओहियाणं । जोइसियवेमाणिया आइहियास तिस केसास ण पुच्छिजंति । एवं जहा किष्हलेसा विचारिया तहा नीललेसा वि विचारेयच्या । काउछेसा नेरइएहिंतो आरब्भ जाब बाणमंतरा. नवर काउछेसा नेरइया वेबणाए जहां ओहिया । तेउलेसाणं भंते ! असुरक्रमाराणं ताओ चेव पुच्छाओ । गोयमा ! जहेच ओहिया तहेव, नवरं वेयणाए जहा जोइसिया । पुढविकाउनणस्सहपंचेंदिय-तिरिक्समणस्या जहा ओहिया तहेव गाणियव्या, नवरं मणसा किरियाहिं जे संजया ते पमता व अपमता व माणियन्त्रा, सरागा बीयरागा नत्य । बाणमंतरा तेउछे-साए जहा असरकमारा, एवं जोडसियवेमाणिया वि. सेसं तं चेव । एवं पम्डलेसा वि भाणियव्या, नवरं जेसिं अत्य । प्रकुलस्सा वि तहेव जेसिं अत्य. सव्यं तहेच जहा ओहियाणं गमधो. नदरं पम्हकेन्सस्बाकेन्साओ पंचेंदियतिरिक्सजोणियमण्सवेमा-वियाणं चैव, न सेसाणं ति ॥ ४८५ ॥ एक्सवनाए भगवर्रेए सत्तरसमे हेस्सापए पहमी उद्देसको समची ॥

कह णं मंते 1 केसाओ पनताओं ? गीयमा ! कहेसाओ पनताओं । तंजहा—कम्हकेसा, मीलकेसा, काउकेसा, तेउकेसा, पम्हकेसा, ग्रककेसा ॥ ४८६॥ विद्युवाणं मंते 1 कह केसाओ पनताओं ? गीयमा ! तिनि • तंजहा—किण्हकेसा,

नीसकेया. काउकेसा । तिरिक्ख जोणियाणं भंते ! ब्ह्र केरसाओ पनताओ ? गोगमा ! छहेरसाओ पन्नताओ । तंजहा-कृष्डलेरसा जाद सक्रलेरसा । एगिंदियाणं भेते । कड् छेसाओ पन्नताओं ? गोयमा ! बतारि छेसाओ पन्नताओं । तंजहा-कम्हछेसा जाव तेउडेसा । पढिवकाइयाणं मंते ! कह देसाओ पक्ताओ ! गोयमा ! एवं चेव । आजवणस्सडकाइयाण वि एवं चेव । तेउवाउबेडंदियतेइंदियचउरिंदियाणं जहा नेरइयाणं । पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छहेसा-कण्हळेसा जाव सकलेसा । संग्र च्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा नेरइयाणं । गञ्जवकंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा । छहेसा-कण्हलेसा जाव ग्रकलेसा । तिरिक्सजोणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! छहेसा एयाओ खेव । मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! छक्केसा एयाओ जेन । संमुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहा नेरडयाणं । गब्भवक्रंतियमणस्साणं पुच्छा । गौयमा ! अक्रेसाओ० तंजहा-कण्डलेसा जाब सुक्केसा । मणुरसीणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव । देवाणं पुच्छा । गोयमा ! छ एखाओ चेव । देवीणं पुरुष्ठा । गोयमा ! चत्तारि-कम्हलेसा जाव तेउलेमा । भवणवासीणं भंते । देवाणं पुच्छा । गोयमा । एवं चेव, एवं भवणवासिणीण वि । वाणसंतरदेवाणं पुच्छा । गोयसा । एवं चेव. एवं वाणसंतरीण वि । जोडसियाणं पुच्छा । गोबमा ! एगा तेउळेसा. एवं जोइसिणीण वि । बेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा । तिक्रि व तंजहा-तेउकेसा, पम्हकेसा, सक्केसा । वेमाणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! एगा तेउलेसा ॥ ४८७ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं सलेस्साणं कण्ड-केरसाणं जाव सुक्रकेरसाणं अकेरसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्ना वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा सक्रकेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, तेउळेस्सा संक्षेत्रगुणा, अळेस्सा अणंतगुणा, काउळेस्सा अणंतगुणा, नीलळेस्सा विसेसाहिया, कृष्हळेरसा विसेसाहिया, सळेरसा विसेसाहिया ॥ ४८८ ॥ एएसि ण भंते ! नेरहयाणं कण्डलेसाणं जीललेसाणं काउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा । सम्बत्योबा नेर्ड्या कृष्ट्रेसा, नील्लेसा असंखेळगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा । एएसि णं भेते । तिरिक्सजोणियाणं कण्डलेसाणं जाव सक्लेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ! गोयमा ! सब्बत्योवा तिरिक्सजोणिया सक्छेसा, एवं जहा ओहिया, नवरं अलेसवजा । एएसि मंते । एगिंदियाणं कव्हलेस्साणं नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउलेस्साण व कयरे कवरेहितो बप्पा वा ४ र गोयमा ! सव्वस्थोवा एगिंदिया तेउडेस्सा, काउडेस्सा अणंतपुणा, नीडडेस्सा विसेसाहिया, कण्डेस्सा विसेसाहिया । एएसि मं भेते ! पढिकाड्यामं क्रम्डकेस्सामं जाव तेउकेस्साण व

कबरे कबरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! वहा ओहिया एगिदिया. नवरं काउछेस्सा असंबेज्युणा । एवं आउकाइबाम वि । एएसि जं मंते ! तेउकाइबामं कम्ह्रकेस्साणं नीलकेस्साणं काठकेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्योवा तेजकाइया काजळेल्या. नीलळेल्या विसेसाहिया, कण्डळेल्या विसेसाहिया. एवं बाउकाइयाण वि । एएसि णं भेते ! वणस्सइकाइयाणं क्रम्हकेस्साणं जाब तेउकेस्साण य जहा एगिंदियओहियाणं । बेइंदियाणं तेईदियाणं चलरिंदियाणं जहा तेलकाइयाणं ॥ ४८९ ॥ एएसि णं भंते । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं कव्हकेसाणं एवं जाव सुक्ष-रेन्द्राण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहियाणं तिरिक्खओण-याणं, नवरं काउलेसा असंखे अगुणा। संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्ख जोणियाणं जहा ते उकाइयाणं । गब्भवकंतियपंचंदियतिरिक्सओणियाणं जहा ओहियाणं तिरिक्स-जोणियाणं, नवरं काउलेसा संखेळागुणा. एवं तिरिक्खजोणिणीण वि । एएसि णं भेते ! संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोषियाणं गब्भवक्रीतियपंचेदियतिरिक्खजोषियाण य कम्हलेन्साणं जाब सक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्या वा ४१ गोयमा ! सन्वत्योवा गन्भनक्षंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सुक्रहेस्सा, पम्हहेस्सा संक्षेजगुणा, तेउ-केंस्सा संक्षेत्रगुणा, काउळेस्सा संक्षेत्रगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कष्टलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्ना संमुच्छिमप्चिंदियतिरिक्खजोणिया असंखेळगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कम्हलेस्सा विसेसाहिया । एएति णं भंते । संसुच्छिमपंचेंदियतिरिक्स-जोणियाणं तिरिक्तजोणिणीण य कण्हलेसाणं जाव सक्लेसाण य कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहेव पंचमं तहा इमं छद्रं भाणियव्वं । एएसि णं भंते ! गञ्भवकंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्डलेसाणं जाव सक्केसाण य कयरे कयरेहितो अप्या वा ४ ? गोयसा ! सञ्चल्योवा गब्सवक्रंतिय-पंचेंदियतिरिक्खजोणिया सक्कलेसा. यक्कलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संबोजगणाओ. पम्हलेसा गञ्भवकंतियपंचें दियतिरिक्सजोणिया संखेळगुणा, पम्हलेसाओ तिरिक्स-जोणिणीओ संबेजगुणाओ, तंउछेसा विरिक्खजोणिया संबेजगुणा, तेउछेसाबो तिरिक्खजोणिणीको संबेजगणाको. काउडेसा संखेजगणा, नीतलेसा विसेसाहिया, कण्डकेसा विसेसाहिया. काउकेसाओ संखेजगुणाओ, नीलकेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाष्ट्रियाओ । एएसि णं संते । संस् च्छिमपंनेंदियतिरिक्खजोणियाणं गन्भवकंतियपं चेंदियतिरिक्सजोणिणीण य कन्द्रकेसाणं जाव सक्रकेसाण य द्वयरे कबरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्योवा गव्मवकंतिया तिरिक्सजोणिया युक्तदेशा. युक्तदेशाओं तिरिक संखेजगुणाओ, पस्तहेसा गन्भवकंतिया तिरिक्य-

जोणिया संबेजगुणा, पम्हलेसामी तिरिक्जजीपणीओ संबेजगुणाओ, रीटलेसा गब्भवद्वंतिया तिरिक्लजोणिया संखेजगुणा, तेउछेसाओ तिरिक्लजोणिणीओ संखेळगुणाओ, काउलेसाओ संखेळगुणाओ, नीललेसा विसेसाहिया, कण्डलेसा विसे-साहिया. काउछेसा संखेजगुणा, नीलछेसा विसेसाहिया, कष्टलेसाओ विसेसा-द्वियाओ, काउलेमा संगच्छिमपंचेंदियतिरिक्खओणिया असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया. कम्हलेसा विसेसाहिया । एएसि णं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्तजोणिणीण स कण्हलेसाणं जाव सक्लेसाणं कसरे करारेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा । सञ्बत्योवा पंचेदियतिरिक्सजोणिया सक्केसा. सक्केसाओ संखेजगुणाओ. पम्हलेसा संबेजगुणा, पम्हलेसाओ संबेजगुणाओ, तेउलेसा संबेजगुणा, तेउले-साओ संवेजन्यणाओ, काउलेसा संबेजन्यणा, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कष्ट-लेसा विसेसाहिया, काउलेसा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्डलेसाओ विसेसाहियाओ । एएसि णं भंते ! तिरिक्लजोणियाणं तिरिक्लजोणिणीण य कण्डले-सार्ण जाब मुक्छेसाण य कयरे कयरेहिंती अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहेब नवमं अप्पाबहर्ग तहा इसं पि, नवरं काउलेसा तिरिक्खजोणिया अर्णतगुणा । एवं एए इस अप्याबहुगा तिरिक्खजोणियाणं ॥ ४९० ॥ एएसि णं भंत ! देवाणं कण्हलेसाणं जाव सकलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सन्बत्थोवा देवा सुङ्कलेमा, पम्हलेसा असंखेजगुणा, काठलेसा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसा-हिया. कण्हलेसा विसेसाहिया. तेउलेसा संखेज्यपणा । एएसि णं अंते ! देवीणं कण्हलेयाणं जाव तेउलेसाण य कमरे कमरेहितो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सन्बन्धो-बाओं देवीओ काउळेसाओ, नीलळेसाओ विसेसाहियाओ, कव्हळेसाओ विसेसा-हियाओ. तेउलेसाओ संसेजगुणाओ । एएसि णं भंते! देवाणं देवीण य कण्हलेसाणं जाद सुक्लेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्या वा ४? गोयमा ी सव्बत्योवा देवा सकलेसा, पम्हलेसा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा, नीललेमा विसेसाहिया, कम्हलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ देवीओ संखेजगुणाओ. नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कम्हलेसाओ विसेसाहियाओ, तेउलेसा देवा संखेत-गुणा, तेउलेसाओ देवीओ संसेजगुणाओ ॥ ४९९ ॥ एएसि णं मंते ! मदण-वासीणं देवाणं कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण य कबरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सम्बत्योवा भवणवासी देवा तेउळेसा. काउळेसा असंबोजगुणा. नीललेसा विसेसाहिया. कव्हकेसा विसेसाहिया । एएसि णं अंते ! अवणवासिणीणं देवीणं कण्डलेसाणं जाव तेतलेसाच य करारे 'करारेहिंती क्षप्या वा ४१ गोयसा !

एवं चेव । एएसि णं अंते ! अवणवासीणं देवाणं देवीण य काम्हरूसाणं जाव तेउलेमाण य कबरे कबरेहितों अप्या वा ४ ? गोबमा ! सन्वत्थोवा भवण-वासी देवा तेरलेसा. अवणवासिणीओ॰ तेरलेसाओ संखेळगणाओ. काललेसा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, नील्केसा विसेसाहिया, कण्डलेसा विसेसाहिया, काउलेमाओ भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगणाओ, नीललेमाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ, एवं वाणमंतराणं, तिषेव अप्पावहया जहेव भवण-बासीणं नहेव भाणियव्या ॥ ४९२ ॥ एएसि णं भंते ! जोश्रसियाणं देवाणं देवीण य तेजलेस्साणं कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जोइसिया देवा तंउलेस्सा, ओइसिणीओ देवीओ तेउलेस्साओ संकेजगुणाओ ॥ ४९३ ॥ एएसि णं भेते ! वेसाणियाणं देवाणं तेउलेसाणं पम्हलेसाणं सक्कलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा । सव्यत्योवा वेमाणिया देवा सुक्केसा, पम्हळेसा असंखेजगुणा, तेउलेसा असंखेजगुणा । एएसि णं भंते ! वेमाणियाणं देवाणं देवीण य तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं सुकलेस्साण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सञ्बत्थोवा बेमाणिया देवा सक्केस्सा, पम्हलेस्सा असंखेळागुणा, तेउ-केस्सा असंसेज्जगणा. तेउकेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संसेजगुणाओ ॥ ४९४॥ एएसि णं भेते ! भवणवासीदेवाणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाण य देवाण य कण्डलेसाणं जाव सक्लेसाण य कयरे क्यरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्बत्योवा वेमाणिया देवा सक्कलेसा. पम्हलेसा असंखेजगुणा, तेउलेसा असंखे-जगुणा, तेउकेसा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा, नीळ-हेसा विसेसाहिया, कष्टहेसा विसेसाहिया, तेउहेसा वाणमंतरा देवा असंखेळागुणा, काउलेसा असंबेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्डलेसा विसेसाहिया, तेउलेसा जोडसिया देवा संकेजगुणा । एएसि णं मंते ! भवणवासिणीणं बाणमंतरीणं जोड-सिणीणं वेसाणिणीण य कण्डलेसाणं जाव तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सम्बत्योवाओं देवीओं देवाणिणीओं तेउलेसाओं, भवणवासिणीओं • तेउछेसाओ असंबेजगणाओ, काउछेसाओ असंखेजगणाओ, नीरुकेसाओ विसेसा-हियाओ, कष्ट्रकेसाओं विसेसाहियाओं, तेउलेसाओं वाणमंतरीओ देवीओ असंखेख-गुणाओ, काउकेसाओ असंखेजगुणाओ, नीलकेसाओ विसेसाहियाओ, कम्हकेसाओ विसेसाहियाओं, तेउकेसाओं जोइसिजीओं देवीओ संदेजगुणाओं ॥ ४९५ ॥ एएसि णे मंते ! भवणवासीणं जाव नेमाणिजाणं देवाण य देवीण य क्रव्हरेसाणे जाव सारकेसाण व कवरे कवरेडितो अप्या वा ४ ? गोवता ! सव्यत्योक देशाणिया देवा

युक्छेसा, पम्हछेसा असंखेजगुणा, तेउछेसा असंखेजगुणा, तेउछेसाओ वेमाणिय-देवीओ संक्षेजगुणाओ, तेउलेसा भवणवासी देवा असंक्षेजगुणा, तेउलेसाओ भवणवासिणीओ देवीओ संसेजगुणाओ, काउकेसा भवणवासी० असंसेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया. कण्डलेसा विसेसाहिया. काउलेसाओ भवणवासिणीओ॰ संखेजगुणाओ, नीळळेसाओ विसेसाहियाओ, कष्हळेसाओ विसेसाहियाओ, तेउळेसा वाणमंतरा ॰ संखेजगुणा, तेउलेसाओ वाणमंतरीओ ॰ संखेजगुणाओ, काउलेसा वाण-मंतरा वसंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्डलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ वाणमंतरीओ॰ संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ. कम्हलेसाओ विसेसा-हियाओ, तेउलेसा जोइसिया॰ संखेजगुणा, तेउलेमाओ जोइसिणीओ॰ संखेज-गुणाओ ॥ ४९६ ॥ एएति णं भंते ! जीवाणं कम्हलेसाणं जाव सुक्रलेमाण य कबरे कबरेहिंतो अप्पश्चिया वा महश्चिया वा ? गोयमा ! कण्हळसेहिंतो नीललेसा महद्भिया. नीललेसेहिंतो काउलेसा महद्भिया, एवं काउलेसेहिंतो तेउलेसा महद्भिया, तेजलेसेहिंतो पम्हलेसा महाद्रिया, पम्हलेसेहिंतो सक्लेसा महद्रिया, सव्वप्पद्रिया जीवा कण्हलेसा. सव्यमहिद्वया सुकलेसा ॥ ४९७ ॥ एएसि णं भेते ! नेरहयाणं कण्डलेसाणं नीललेसाणं काउलेसाण व कयरे कयरेहिंतो अप्पन्निया वा महन्त्रिया वा ? गोयमा ! कण्हलेसेहिंतो नीललेसा महिष्ट्रया, नीललेसेहिंतो काउलेसा महिष्ट्रया, सञ्जप्पित्रया नेरहया कम्हळेसा. सञ्जमहित्रया नेरहया काउळेसा ॥ ४९८ ॥ एएसि णं भंते ! तिरिक्सजोणियाणं कृष्टलेसाणं जाव सक्कलेसाण य कयरे क्यरेहिती अप्पन्निया वा महन्त्रिया वा ? गोयमा ! जहा जीवाणं । एएसि णं भंते ! एगिंदिय-तिरिक्सओणियाणं कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण व कयरे कवरेहिंतो अप्पश्चिया वा महिश्वा वा ? गोयमा ! क्रष्ट्रेसेहिंतो एगिंदियतिरिक्खओणिएहिंतो नील्लेसा महित्र्या, नीलक्रेसेहितो तिरिक्सजोणिएहिंतो काउकेसा महित्र्या, काउक्रेसेहितो तेउलेसा महिन्नया, सम्बन्पिन्नया एगेंदियतिरिक्खजोणिया कम्हलेसा, सम्बमहिन्नया ते उलेसा । एवं पुढविकाइयाण वि । एवं एएणं अभिलावेणं अहेव लेस्साओ भावि-याओ तहेव नेयव्वं जाव चर्डारेदिया । पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणि-णीणं संमुच्छिमाणं गन्मवकंतियाण य सन्वेसि मानियव्वं जाव अप्पत्तिया वेमा-णिया देवा तेउछेसा. सम्बमहिश्वया वेमाबिया युक्कछेसा । केई मणंति-वउवीसं दंडएणं इड्डी भाषियव्या ॥ ४९९ ॥ पश्चमणाप अगमईप सत्तरसमे छेस्सा-पए बीओ उद्देसओ समत्तो ॥

नेरहए णं भंते । नेरहएस उपनमह, अनेरहए नेरहएस उपनमह ! गोयमा ।

नेरहए नेरहएस उववज्जह, नो अनेरहए नेरहएस उववज्जह, एवं जाव वेमाणियाणं । नेरइए ण मंते ! नेरइएहिंतो उववष्टइ, अनेरइए नेरइएहिंतो उववष्टइ ? गोयमा ! अनेरइए नेरइएहिंतो उन्नवृद्ध, नो नेरइए नेरइएहिंतो उन्नवृद्ध । एवं जान वेमाणिए, नवरं ओइसियवेमाणिएस 'चयणं'ति अभिलावो कायव्यो ॥ ५०० ॥ से नूणं भंते ! कम्हलेसे नेरहए कम्हलेसेस नेरहएस उवबज्जह, कम्हलेसे उववट्ट, जहेसे उववज्जह तहेसे उवबद्ध ? इंता गोयमा ! कम्हलेसे नेरइए कम्हलेसेस नेरइएस उवबज्जइ, कण्डलेसे उवबद्धाः अक्रेसे उबबजाड तहिसे उवबद्धाः एवं नीललेसे वि. एवं काउले-से वि । एवं असरकुमाराण वि जाव धणियकुमारा, नवरं लेसा अन्महिया । से न्णं मंते । कम्हलेसे पुढविकाइए कम्हलेसेसु पुढविकाइएसु उचक्रवाइ, कम्हलेसे उष्यदृह, अहुसे उबवजाइ तहुसे उबवहृह है हुता गोयमा ! कण्हुछेसे पुढिनिकाइए कम्हलेसेसु पुढविकाइएस उववज्ञाह, सिय कम्हलेसे उववष्टह, सिय नीललेसे उववरह, सिय काउलेसे उववद्ध, सिय जलेसे उववज्ञ तलेसे उववद्ध । एवं नीलकाउ-केसासु वि । से तृणं भंते ! तेउकेसेसु पुरुविकाइएस उववज्रह पुच्छा । हंता गोयमा ! तेजलेसे पुढविकाइए तेजलेसेस पुढविकाइएस उवकज्ञह, सिय कम्हलेसे जवनहरू, सिय नीळळेसे उवबद्ध, सिय फाउलेसे उवबद्ध, तेउलेसे उवबज्ध, नो चेव णं तेजलेसे जवनद्ध । एवं आएकाइया वणस्सइकाइया वि । तेजवाळ एवं चेव, नवरं एएसि तेउलेसा नत्य । बितियचरुरिंदिया एवं चेव तिस्र लेसास । पंचेंदियतिरि-क्सजोणिया मणुस्सा य वहा पुरविकाह्या आइक्रिया तिस छेसास भणिया तहा छत्र वि छेसास भाणियव्या. नवरं छप्पि छेसाओ वारैयव्याओ । वाणसंतरा जहा असरकुमारा । से नूर्ण मंते ! तेउलेस्से जोइसिए तेउलेस्सेस जोइसिएस उववजाह ? अहेव असरकुमारा । एवं नेमाणिया वि, नवरं दोण्हं पि वयंतीति अभिकावो ॥५०१॥ से तृणं भंते ! कम्हरूसे नीललेसे काउरेसे नेरइए कम्हरूसेस नीललेसेस काउरेसेस नेरहएस उववजार, कम्बलेसे नीळलेसे काउलेसे उववहरू, जहेसे उववजार तहेसे उववद्धः ! हंता गोयमा ! कम्हनीलकाउलेसे उववज्रहः अक्षेसे उववज्रह तालेसे उव-बद्ध । से नृणं भंदे । कण्डकेसे जाब तेउकेसे अग्रस्कमारे कण्डलेसेस जाब तेउकेसेस अग्ररकुमारेषु उनवज्जः ! एवं जहेव नेरहए तहा अग्ररकुमारा वि जाव यणियकुमारा वि । से नूर्ण भंते । कम्हळेसे जाव तेउळेसे पुढविकाइए कम्हळेसेस जाव तेउळेसेस पुरुविकाइएस उववज्रह ! एवं पुच्छा जहा असरकमाराणं । हंता गोयमा ! कम्हलेसे जाब तेज्छेसे पुढाविकाहए कम्बक्रेसेस जाब तेज्छेसेस पुढाविकाहएस उवबजह, सिय कम्बुलेसे उनवहरू, सिय नीकलेसें •, सिय काउलेसे उपबहरू, सिय क्रेसे उपवज्जा

ताक्षेरी उनवष्टर, तेउलेसे उनवजार, नो चेव णं तेउलेसे उववष्टर । एवं भाउकार्या वणस्सङ्काङ्या वि भाणियञ्चा । से मुणं भंते ! कम्डलेसे नीललेसे काउलेसे तेउकाडण कण्डलेसेस नीललेसेस काउलेसेस तेउकाइएस उववजाइ, कण्डलेसे नीललेसे काउलेसे उववदृह, जहेसे उबबजाइ तहेसे उवबदृह ? हंता गोयमा ! कण्डलेसे नीललेसे काउ-लेसे तेडकाइए कष्टलेसेस नीललेसेस काउलेसेस तेडकाइएस उववज्रह. सिय कण्ह-लेसे उम्बहड, सिय नीललेसे उवबहड, सिय काउलेसे उवबहड, सिय जोसे उवबजड तक्षेसे उनवदृह । एवं वाउकाहयबेइंदियतेइंदियचर्डारेदिया वि भाणियन्ता । से तुणं भंते ! कम्हलेसे जाव सकलेसे पंचेंदियतिरिक्खजोणिए कम्हलेसेस जाब सकलेसेस पंचेंदियतिरिक्खजोणिएस उक्का पुक्का । हंता गोयमा । कष्टलेसे जाव सुक्रलेसे पंचेंदियतिरिक्खजोणिए फण्डलेसेस जाव सक्कलेसेस पंचेंदियतिरिक्खजोणिएस उव-बजाइ, सिय कम्हलेसे उवबहुद जाव सिय सक्कोसे उबबहुद्द, सिय जाहेसे उवबजाइ ताहेसे उबन्दर । एवं मण्से वि । वाणमंतरा जहा असरक्रमारा । जोडसियवेमाणिया वि एवं चैव, नवरं जस्स जहेसा। दोण्ह वि 'चयणं'ति भाणियव्यं ॥ ५०२॥ कल्हछेसे णं अति ! नेरइए कष्हलेसं नेरइयं पणिहाए ओहिणा सञ्चओ समंता समभिलोएमाणे २ केवइयं खेत्तं जाणह, केवहयं खेत्तं पासइ ? गोयमा ! णो बहयं खेत्तं जाणह, जो बहयं खेतं पासह, णो दूरं खेतं जाणइ, णो दूरं खेतं पासइ, इत्तरियमेव खेतं जाणइ, इत्तरियमेव खेतं पासइ। से केणद्रेणं मंते ! एवं वृचड-'क्ष्टकेसे णं नेरहए तं चेव जाव इत्तरियमेव खेतं पासइ' ? गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे बहसमरमणिअंसि भूमिमागंसि ठिया सञ्दर्भो मर्मता समभिलोएजा, तए णं से पुरिसे घरणितलगर्थ पुरिसं पणिहाए सम्बद्धो समंता समिमलोएमाणे २ णो बहुयं खेतं जाव पासड जाव इत्तरियमेव खेतं पासडू. से नेणद्वेणं गोयमा । एवं वुषड-'कुक्टलेसे णं नेरहए जाव इत्तरियसेव खेतं पासह'। नीललेसे णं भंते ! नेरइए कम्हलेसं नेरइयं पणिहास खोहिणा सन्यओ समंता समभिलोएमाणे २ केवइर्य खेतां जाणइ, केवइर्य खेता पासइ ? गोयमा ! बहुतरागं खेतं जाणह. बहतरागं खेतं पासड. इरतरं खेतं जाणह. इरतरं खेतं पासड. बिति-मिरतरागं खेरां जाणइ, वितिमिरतरागं केरां पासड, विद्वहतरागं केरां जाणड, विमुद्धतरागं खेतं पासइ । से फेणट्रेणं अंते ! एवं वुष्ट- नीलक्टेसे णं नेरइए कम्हलेसं नेरइयं पणिहाय जाव विद्युद्धतरागं केलं जाणह. विद्युद्धतरागं केलं पासह'? गोयमा ! से जहानामए केंद्र पुरिसे बहुसमर्मिकाओं भूमिमायाओं पञ्चयं दुरुहिता सम्बन्धो समंता समभिकोएजा, तए णं से पुरिसे घरणितकायं पुरिसं पणिहाय सम्बद्धां समंता सममिलीएमाचे २ बहुतरायं केतं जाणह जान निसुद्धतरागं

बेतं पासइ, से तेणड्रेणं गोयमा । एवं वुषद्-'नीलडेसे नेरहए कष्ट्रेसं जाव विसुद्धतरागं खेरां पासइ' । कावलेस्से णं भंते ! नेरहए नीललेस्सं नेरहयं पणिहाय ओडिणा सम्बन्धो समंता समभिकोएमाणे २ केवडयं खेर्त खाणह० पासह ? गोयमा ! बहुतरामं खेलं जाणह० पासइ जाव विद्युद्धतरामं खेलं पासइ । से केणहेणं भंते ! एवं व्यवह- 'काउछेस्से णं नेरहए जाव विसद्धतरागं खेतं पासह' ? गोयमा ! से जहानामए केंद्र परिसे बहसमरमणिजाओ मुमिमायाओ पञ्चयं दुस्टइ दुस्हिना रो वि पाए उचाविया (वहता) सब्बओ समंता समिमकोएजा, तए णं से प्ररिसे पञ्चयगरं घरणितलगरं च परिसं पणिहास सञ्चलो समंता समिसलोएमाणे २ बहुतरार्ग खेलं जाणइ, बहुतरार्ग खेलं पासइ जाब विदिमिरतरार्ग खेलं पासइ, से तेणहेणं गोयमा । एवं वृश्वह-- 'काटलेस्से णं नेरइए नीललेस्सं नेरइयं पणिहाय तं चेव जाव वितिमिरतरागं खेतं पासड'॥ ५०३॥ कष्टकेसे णं भंते । जीवे कडस नाणेख होजा ? गोयमा ! दोख वा तिस वा चटस वा नाणेस होजा, दोख होमाणे आमिणिबोहियस्यनाणे होजा. तिस होगाणे आमिणिबोहियस्यनाणसोहि-नाणेख होजा, अहवा तिस होमाणे आभिणिबोहिमस्त्रनाणमणपज्यवनाणेस होजा, चउद्य होमाणे आमिणिबोहियसम्बनोहिमणपज्यवनाणेस होजा. एवं जाब पन्हछेसे । सक्रेंबेरे णं भेते ! जीवे कहता नाणेस होजा ? गोयमा ! एगंसि वा दोस वा तिस वा चउत वा होजा. दोस होमाणे आभिणिबोहियनाण एवं जहेन कम्हलेसाणं तहेन भाषि-यव्वं जाव चर्राहें। एमंसि नाणे होमाणे एगंसि केक्क्रनाणे होजा ॥ ५०४ ॥ पद्मखणाप भगवर्ष सत्तरसमे लेस्सापप तर्गो उद्देसमो समत्तो॥

परिणामनकरसगंधद्यद्धव्यपसंत्यसंकिल्डिकृष्टा । गइपरिणामपएसोगाद्धवागणठाणाणमप्पबहुं ॥ १ ॥ कह णं मंते ! केसाओ पनताओ ? गोयमा ! कहेसाओ पनताओ ।
तंबहा—कण्ड्रकेसा जाव द्यक्रकेसा । से नूणं मंते ! कण्ड्रकेस्सा नीलकेस्सं पप्प तास्बत्ताए तावण्णताए तागंबत्ताए तारसताए ताफासत्ताए मुखो २ परिणमह ? हंता
गोयमा ! कण्ड्रकेस्सा नीलकेस्सं पप्प तास्वताए जाव मुखो २ परिणमह । से केण्ड्रेणं
मंते ! एवं वुष्यह—'अण्ड्रकेस्सा नीलकेस्सं पप्प तास्वताए जाव मुखो २ परिणमह ! से केण्ड्रेणं
मंते ! एवं वुष्यह—'अण्ड्रकेसा नीलकेस्सं पप्प तास्वताए जाव मुखो २ परिणमह ! शे केण्ड्रेणं
गोयमा ! से जहा नामए खीरे दूसि पप्प पुदे वा वस्ये रागं पप्प तास्वताए जाव
ताफासताए मुखो २ परिणमह , से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुष्यह—'कण्ड्रकेसा
नीलकेस्सं पप्प तास्वताए जाव भुखो २ परिणमह । एवं एएणं असिलविणं तीलकेसं
केसा कालकेसं पप्प , कालकेसा तेखकेसं प्रथ्य , तेलकेसा प्रमृकेसं पप्प , प्रमृकेसा नीलकेसं

काउछेसं तेउछेसं पम्हछेसं सुक्कुछेसं पप्प तास्त्रतात् तावण्यताए तागंधताय तार-सत्ताए ताफासत्ताए मुज्जो २ परिणयह ? हुंता गोयमा ! कम्हकेसा नीलकेसं पप्प जाव सुकलेसं पप्प तारुवत्ताए तार्यधत्ताए ताफासत्ताए सुजो २ परिणमइ । से केणहेणं मंते ! एवं वुचाइ-'कण्हकेसा नीललेसं जाव सक्केसं पण तास्वनाए जाव भुजो २ परिणमइ' ? गोयमा ! से जहानामए वेरुलियमणी सिया कण्हसूत्तए वा -नीलसत्तए वा लोहियसत्तए वा हालिस्सत्तए वा सक्किन्नसत्तए वा आहए समाणे तास्वताए जाव भुजो २ परिणमइ, से तेणहेणं गो० ! एवं वुचइ-'कम्हलेसा नीललेसं जाव सुक्कलेसं पप्प तारूवताए जाव भुजो २ परिणमइ ॥ ५०६ ॥ से नूणं भंते ! नीलकेसा किण्हलेसं जाव सुक्रलेसं पप्प तास्वताए जाव मुख्नो २ परिणमइ ? हुंना गोयमा ! एवं चेव. काउलेसा किण्हलेसं नीठलेसं तेउलेसं एम्हलेसं झक्रलेसं, एवं तेउलेसा किण्हकेसं नीलकेसं काउकेसं पम्हकेसं दुक्कलेसं, एवं पम्हलेसा किण्ह-हैसं नीललेसं काउलेसं तेउलेसं शुक्कलेसं पप्प जाव भुजो २ परिणमइ ? हन्ता गोयमा । तं चेव । से तूणं भंते ! सुक्कलेसा किण्हलेसं नीललेसं काउलेसं तेउलेसं पम्हलेसं पप्प जाव भुजो २ परिणमइ ? हंता गोयमा ! तं चेव ॥ ५०७ ॥ कण्हळेस्सा णं भंते ! बन्नेणं केरिसिया पनना ! गोवमा ! से जहानामए जीमूए इ वा अंजिणे इ वा संजिणे इ वा कमले इ वा गवले इ वा गवलवलए इ वा जंबूफले इ वा अहारिद्युप्फे इ वा परपुद्धे इ वा भमरे इ वा ममरावली इ वा गयकलमे इ वा किण्हकेमरे इ वा आगासचिमाले इ वा किण्हासीए इ वा कण्हकणबीरए इ वा कण्डबंधुजीवए इ वा, मने एवास्ते ? गोयमा ! णो इणहे समहे, कण्डलेस्सा णं इत्ती अणिहृतरिया चेव अकंततरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमणुझतरिया चेव अम-णामनरिया चेव वक्षेणं पक्ता ॥ ५०८ ॥ नीललेस्सा णं भंते ! केरिसिया क्षेणं पञ्चता ? गोयमा ! से जहानामए किंगए इ वा सिंगपत्ते इ वा चासे इ वा चास-पिच्छए इ वा मुए इ वा सुयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उचंतए इ वा पारेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हलहरक्सणे इ वा अयसिक्खमे इ वा वणकुसमे इ वा अंजणकेसियाकुसुने इ वा नीखप्पछे इ वा नीलासोए इ वा नीलकणवीरए इ वा नील्बंधुजीवे इ वा, भवेयारुवे ! गोयमा । भी इणद्वे समद्रे॰ एत्तो जाव अस-णागगरिया चेव वक्षेणं पक्ता ॥ ५०९ ॥ काउकेस्सा णं भंते ! केरिसिया वक्षेणं पजता ? गोयमा ! से जहानामए सहरसारए इ वा सहरसारए इ वा समाससारे इ वा तंने इ वा तंनकरोडे इ वा तंनच्छिवाडियाए इ वा वाइंगिक्छिमे इ वा कोइल-च्छद्कुसमे इ वा जवासाकुसमे ह वा. भवेबास्वे ? गोबसा ! जो इणद्रे समद्वे ।

काउलेन्सा पं एमी अणिद्वयरिया जाव अमणामयरिया चेव वक्षेणं पक्ता ॥५१०॥ तेउछेस्सा णं भंते ! केरिसिया वक्षेणं पत्रता ? गोयमा ! से जहानामए ससरुटिरे इ वा उरम्भरुहिरे इ वा वराइरुहिरे इ वा संबरुहिरे इ वा मणुस्सरुहिरे इ वा इंदगोवे इ वा बालंदगोवे इ वा बालदिवायरे इ वा संझारागे इ वा गुंबदरागे इ वा जाइहिंगुले इ वा पवालंकुरे इ वा लक्खारसे इ वा लोहियक्खमणी इ वा किमिरा-गकंगले ह वा गयतालए इ वा चीणपिद्धरासी इ वा पारिजायक्समे इ वा जासमण-कुलुमें इ वा किलुबपुप्फरासी इ वा रत्तप्पले इ वा रत्तासोगे इ वा रत्तकणवीरए इ वा रत्तवंधुजीवए इ वा, भवेयास्वा? गोयमा! णो इणद्वे समहे । तेउळेस्सा णं एती इट्टतरिया चेव जाब मणामत्तिया चेव बन्नेणं पन्नता ॥ ५१९ ॥ पम्हकेस्सा णं भंते । केरिसिया बनेषं पनता ? गोयसा । से जहानामए चेपे इ वा चंपयख्डी इ वा चंपयमेए इ वा हालिहा इ वा हालिह्युलिया इ वा हालिह्मेए इ वा हरियाले इ वा हरियालगुलिया इ वा हरियालमेए इ वा चिउरे इ वा चिउररागे इ वा स्वजितिप्पी इ वा वरकणगणिहसे इ वा वरपरिसवसणे इ वा अल्लाइस्समे इ वा चंपयकुसमे इ वा किण्णयारकुसमे इ वा कुइंडयकुसमे इ वा सुवण्णज्ञिया इ वा सुहिरिश्वाकुत्रमे इ वा कोरिंटमह्नदामे इ वा पीयासोगे इ वा पीयकणवीरे इ वा पीगर्षपुजीवए इ वा. भवेबारूने ? गोयमा ! णो इणद्रे समद्रे । पम्हलेस्सा णं एतो इद्वनरिया जान मणामतरिया चेन वसेणं प्रशा ॥ ५१२ ॥ सुक्रकेस्सा णं मेते ! केरिसिया क्लेणं फ्लला ? गोयमा ! से अहानामए अंके इ वा संखे इ वा चंदे इ वा कुंदे इ वा दगे इ वा दगरए इ वा दही इ वा दहिमणे इ वा खीरे इ वा सीरपरए इ वा सक्किन्छनाडिया इ वा पेहणसिंजिया इ वा अंतक्षीयरुपपट्टे इ वा सारमकाहए इ वा कुमुमदके इ वा पोंडरीबदके इ वा सालिपिद्धरासी इ वा कुडमपुष्फरासी इ वा सिंदुवारमझदामे इ वा सेयासीए इ वा सेयकणवीरे इ वा सेयबंधुजीवए इ बा. भवेयारूचे ? गोयमा ! नो इणद्रे समद्वे । सुक्रकेस्सा णं एतो इद्वतिया चेब जाव मणामतिरया चेव क्लेणं प्रकता ॥ ५१३ ॥ एयाओ णं भंते 1 छतेस्साओ कइछ वजेस साहिजांति ? गोयमा ! पंचस वजेस साहिजांति. तंजहा-कण्डलेस्सा कालएणं विषेणं साहिजाइ, नीललेस्सा नीलविषणं साहिजाइ, काउलेस्सा कालकोहिएणं बन्नेणं साहिजाइ, तेउकेस्सा कोहिएणं बन्नेणं साहिजाइ, पम्हकेस्सा हालिहरूणं वनेणं साहिजह, सक्लेस्सा सक्षिक्रएणं वनेणं साहिजह ॥ ५१४ ॥ कण्डलेसा र्ण मंते ! केरिसिया आसाएणं प्राप्ता ? गोगमा ! से जहानामए निंबे इ वा निक्सारे इ वा निक्छली इ वा निक्फाणिए इ वा कुटए ह वा कुटगफलए इ वा

कुडगळही इ वा कुडगफालिए इ वा कहुगतुंबीइ वा कहुगतुंबिफले इ वा खारतउसी इ वा सारतउसीफले इ वा देवदाली इ वा देवदालीपुष्फे इ वा मियवालंकी इ वा मियवालुंकीफले इ वा घोसाडए इ वा घोसाडईफले इ वा कम्हकंदए इ वा वजकंदए इ वा, भनेबारूने ? गोयमा ! णो इणहे समहे, सम्हलेस्सा णं एतो आणिहतरिया चेव जाव अमणामतरिया चेव आसाएणं पत्तता ॥ ५१५ ॥ नील्डेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहानामए भंगी इ वा भंगीरए इ वा पाढा इ वा नविया ह वा निना-मूलए इ वा पिप्पली इ वा पिप्पलीमूलए इ वा पिप्पलीचुण्णे इ वा मिरिए इ वा मिरियचुण्णए इ वा सिंगबेरे इ वा सिंगबेरचुण्णे इ वा, भनेयाहने ? गोयमा ! जो इणहे समहे, नीलकेरसा णं एत्तो जाव अमणामतरिया चेन आसाएणं पनता ॥५१६॥ काउलेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहानामए अंगण वा अंगडगाण वा माउलुंगाण वा विस्नाण वा कविद्वाण वा मचाण वा फणसाण वा दाडिमाण वा अक्लोडयाण वा चाराण वा बोराण वा निद्याण वा अपकाणं अपरिवागाणं वक्रेणं अणुववेयाणं गंघेणं अणुववेयाणं फासेणं अणुववेयाणं, भवेयास्वे ? गोयमा ! णो इण्डे समडे जाव एतो अमणामतरिया चेव अस्साएणं पत्रता ॥ ५१७ ॥ तेउलेस्सा णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! से उहानामए अंबाण वा जाद पकार्ण परियावसाणं वसेर्ण उबवेयाणं पसत्येणं जाव फासेणं जाव एत्तो मणामयरिया चेव तेउत्वस्ता आसा-एणं पन्नता ॥ ५१८ ॥ पम्हलेस्साए पुच्छा । गोबमा ! से जहानामए चंदप्यभा इ वा मणसिला इ वा सीहू इ वा वारुणी इ वा पतासबे इ वा पुप्फासबे इ वा फलासवे इ वा चोयासवे इ वा आसवे इ वा महू इ वा मेरए इ वा काविसायणे इ वा सञ्जूरसारए इ वा मुद्दियासारए इ वा सुपक्तसोयरसे इ वा अद्वपिद्वणिद्विया इ वा जंबुफलकोलिया इ वा पसचा इ वा उद्योसमयपत्ता वद्येणं उववेदा जाव फासेणं उद-वेया दप्पणिजा मयणिजा, भवेबास्वा ? गोबमा ! णी इणहे समहे, पम्हलेस्सा णं एत्तो इद्रतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव आसाएणं पणता ॥ ५१९ ॥ सक्लेस्सा णं मंते ! केरिसिया अस्साएणं पश्चता ! गोयमा ! से जहानामए गुले इ वा संडे इ वा सकरा इ वा मच्छंडिया इ वा पण्यहमीयए इ वा शिसकंदए इ वा पुण्युतारा इ वा पउ-मुत्तरा इ वा आदंतिया इ वा तिद्धतियया इ वा जागासफाकिओवमा इ वा उवमा इ वा अणोवमा इ वा, मवेबारूवे ? गोवमा! जो इजडे समद्वे, गुक्करेस्सा जं एतो इद्वत-रिया चेव० पियतरिया चेव० सणासतरिया चेव आसाएणं पनता ॥५२०॥ वह णं भंते । देस्साओ दुव्मिगंघाओ पनताओ ! गोयमा ! तओ केस्साओ दुव्मिगंघाओ पनताओ । तंजहा-नम्हछेस्सा, नीळकेस्सा, काउलेस्सा । बढ मं भंदी ! केस्साओ

सुब्भिगंघाओं पत्तत्ताओं ? गोयमा ! तओ हेर्माओ सुब्भिगंघाओं पत्तताओं । तंजहा---तेउछेरसा, पम्ह्लेस्सा, सुक्रलेस्सा, एवं तखो अविसुद्धाओ, तओ विसुद्धाओ, तओ अप्पात्थाओ, तओ पसत्थाओ, तओ संकिलिद्वाओ, तओ असंकिलिद्वाओ, तओ सीयलुक्जाओ, तओ निद्धुण्हाओ, तओ दुग्गइगामियाओ, तओ सुगइगामियाओ ॥ ५२१ ॥ कण्हलेस्सा णं भंते ! ऋदिवहं परिणामं परिणमइ ? गोयमा ! तिबिहं वा नविष्हं वा रामावीसिवहं वा एकासीइविहं वा बेतेयालीसनविहं वा बहुयं वा बहुविहं वा परिणामं परिणमइ, एवं जाव सुक्तलेश्सा ॥ ५२२ ॥ कम्हलेश्मा णं भंते ! कह-पर्णिया पत्ता ? गोयमा । अणंतपर्णिया पत्ता, एवं जाव सक्छेस्सा । कण्हलेस्सा णं भंते ! ऋएएसोगाढा पन्नता ? गोयमा ! असंखेजपएसोगाढा पन्नता, एवं जाव सुक्लेस्या । कष्ट्छेस्साए णं भंते ! केवइयाओ व्यगणाओ पन्नताओ ? गोयमा ! अणं-ताओ वरगणाओं , एवं जाव सुक्रलेस्माए ॥ ५२३ ॥ केबहया णं मंते ! कष्ट्लेस्साठाणा पन्नता ? गोयमा ! असंखेळा कण्हलेस्साठाणा पन्नता । एवं जाव सुक्रलंसा ॥ ५२४ ॥ एएसि णं भेते ! कम्हलेस्साठाणाणं जाव सुक्रलेस्साठाणाण य जहज्ञाणं दन्बद्वयाए पएसद्वयाए दव्बद्वपएसद्वयाए ऋगरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सन्वस्थोवा जहनगा काउकेस्साठाणा दब्बहुयाए, जहनगा नीलकेस्साठाणा दब्बहुयाए असंखेज-गुणा, जहज्ञगा कष्हळेस्साठाणा दव्यक्टयाए असंखेळागुणा, जहज्ञगा तेवळेस्साठाणा दन्बद्वयाए असंक्रेजगुणा, जहस्राग पम्हळेस्साठाणा दन्बद्वयाए असंक्रेजगुणा, जह-नगा द्वक्रकेरराठाणा द्व्यहुयाए असंखेजगुणा, पएसहुयाए-सव्यत्योवा जहनगा काउलेस्याठाणा पएसद्वयाए, जहचगा नीकलेस्साठाणा पएसद्वयाए असंखेजगुणा, जहन्नवा कष्हळेरसाठाणा पएसद्वयाए असंखेळगुणा, जहन्नवा तेउळेरसाए ठाणा पएसद्वयाए असंकेजगुणा, जहकगा पम्हत्रेस्साठाणा पएसद्वयाए असंकेजगुणा, जह-नगा सक्रकेस्साटाणा पएसद्वयाए असंखेळगुणा, दञ्चद्वपएसष्ट्रयाए-सन्बत्योवा जह-क्या कारुकेस्साठाणा दव्यद्वयाप्, जहक्या नांककेस्साठाणा दव्यद्वयाप् असंखेजगुणा, एवं कष्हरुस्या, तेउछेस्या, पम्हरूस्या, जहज्ज्या युक्तरुस्याटाणा दब्बद्वबाए असंखेज-गुणा, जहश्रएहिंतो सुक्कलेरसाठाणेहिंतो दम्बद्धयाए जहश्रकावलेरसाठाणा पएसद्धयाए असंखेळाणुणा, जहमया नील्व्हेस्साठाणा पएसद्वयाए असंखेळाणुणा, एवं जाव सक्केट-स्साठाचा ॥ ५२५ ॥ एएसि वं भंते ! कव्हटेस्साठाणावं जाव ग्रुक्केस्साठाणाव य उद्योसगाणं दव्यहुवाए पएसहुवाए क्यादुशएसहुवाए कवरे कवरेहिंतो अप्पा वा ४ ! गोयमा । सञ्बत्योषा उद्योसमा काउरेस्साढाणा दब्बद्वयाए, उद्योसमा नीलकेसाठाणा दव्यद्वयाए असंखेजगुणा, एवं जहेर जहम्मा तहेर उद्योसगा वि, नवरं उद्योसति ্ ৭९ প্রলা•

अभिलावो ॥ ५२६ ॥ एएसि णं भंते ! कष्ट्रंब्सठाणाणं जाव सङ्क्लेसठाणाण य जहनउक्कोसगानं दव्बद्वयाए पएसद्वयाए दब्बद्वपएसद्वयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सन्तरयोवा जहन्नगा काउछेमठाणा दव्यद्वयाए, जहन्नगा नील-रेसठाणा दव्यद्वयाए असंखेजगुणा, एवं कष्टतंत्रपम्हरेसठाणा, जहन्मा सुक्ररे-सठाणा दव्यद्वयाए असंखेळगुणा, जहचएहिंतो सुक्छेतठाणेहिंतो दव्यद्वयाए उद्योगा काउलेसठाणा दव्बद्वयाए असंखेळगुणा, उक्कोसा नील्छेसठाणा दव्बद्वयाए असं-खेजगुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसद्वाणा, उक्कोमा सुक्कलेसठाणा दव्बद्वयाए असंखेज-गुणा । पएसहुयाए-सञ्दरथोवा जहन्नगा काउलेसठाणा पएसहुयाए, जहनगा नीलळेसठाणा पएसहुयाए असंखेजगुणा, एवं जहेव दव्बहुयाए नहेव पएसहुयाए वि भाणियव्वं, नवरं पएसद्वयाएति अभिळावविसेमो । दव्बद्वपएसद्वयाए-सम्बद्योवा जहन्नना काउरेसठाणा दथ्यद्रयाए. जहन्नना नीलरेसठाणा दव्यद्रयाए असंखेज-गुणा, एवं कम्हतेउपम्हलेसद्वाणा, जहस्या सुक्लेपठाणा दन्तद्वयाए असंखेजगुणा, जहनएहिंतो सुक्रकेमठाणेहिंतो दन्बद्वयाए उद्दोसा काउलेसठाणा दब्बद्वयाए असंखे-जगुणा, उद्योसा नील्छेमठाणा दव्यद्वयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसद्वाणा, उक्कोमगा मुक्कलेसठाणा दञ्जद्वयाए असंखेजगुणा, उक्कोसएहिंतो सुक्कलेसठाणेहिंतो द्व्यद्वयाए जद्द्वया काउलेसठाणा पएसद्वयाए अर्णतगुणा, जह्मगा नीललेसठाणाः पएमद्रयाए असंखेजगुणा,एवं कम्हते उपम्हलेसद्वाणा, जहब्रगा सक्केसठाणा पएसद्वयाए असंबेजगुणा, जहमएहिंतो सुक्लेसठाणेहिंतो पएसहुयाए उक्कोसा काउल्सेसठाणा पए-सहयाए असंखेजगुणा, उक्कोसया नील्डेसठाणा पएसहयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हतेउ-पम्हलेसद्वाणा ,उक्कोसया सुक्कलेसठाणा पएसद्वयाए असंखेजसुणा ॥५२७॥ पद्मवणाए मगवर्र्ष सत्तरसमस्य लेस्सापयस्य चडत्थो उद्देसबो समत्तो॥

कह ण भंते ! लेसाओ पनताओ ? गोयमा ! खेल्साओ पनताओ । तंजहा—कम्हलेसा जाव सुकलेसा । से नूणं भंते ! कम्हलेसा नीललेसं पप्प तास्वताए तावननाए तावननाए तारांचताए तारसताए ताफासताए भुजो भुजो परिणमइ ? इत्तो आढतं जहा चउत्यओ उद्देसओ तहा भाणियन्वं जाव वेहलियमणिदिव्वंतीत्ति ॥५२८॥ से नूणं भंते ! कम्हलेसा नीललेसं पप्प णो तास्वताए जाव णो ताफासताए भुजो भुजो परिणमड ? हंता गोयमा ! कम्हलेसा नीललेसं पप्प णो तास्वताए, णो तावनताए, णो तागांचताए, णो तारसताए, णो ताकासताए भुजो २ परिणमइ । से केणहेणं भंते ! एवं चुच्ड० ? गोयमा ! आगारमावमायाए वा से सिया, पिलमायमावमायाए वा से सिया। कम्हलेसा ण सा, णो खेल नीललेसा, तत्य गया ओसक्सह उस्सक्तह

भा, से तेणहुणं गोयमा! एवं वुष्यः—'क्रम्हलेसा नीललेसं पप्प णो ताह्यताएं आव भुजो २ परिणमः' । से नूणं मंते ! नीललेसा काउलेसं पप्प णो ताह्यताएं जाव भुजो २ परिणमः ? हंना गोयमा! नीललेसा काउलेसं पप्प णो ताह्यताएं जाव भुजो २ परिमणः । से केणहुणं मंते ! एवं वुष्यः—'नीललेसा काउलेसं पप्प णो ताह्यताएं जाव भुजो २ परिणमः' ? गोयमा! आगारभावमायाएं वा सिया, पिलमागभावमायाएं वा सिया। नीललेमा णं सा, णो खल सा काउलेसा, तत्थाया ओसकः उस्सकः वा, से एएणहुणं गोयमा! एवं वुष्यः—'नीललेसा काउलेसं पप्प णो ताह्यताएं जाव भुजो २ परिणमः'। एवं काउलेसा तेउलेसं पप्प, तेउलेसा पम्हलेसं पप्प, तेउलेसा पम्हलेसं पप्प, प्रविलेसा प्रकलेसं पप्प गो ताह्यताएं जाव भुजो २ परिणमः'। एवं काउलेसा तेउलेसं पप्प, तेउलेसा पम्हलेसं पप्प, प्रविलेसा प्रकलेसं पप्प। से नूणं मंते ! शुक्रलेसा पम्हलेसं पप्प णो ताह्यताएं जाव परिणमः ? हंता गोयमा! शुक्रलेसा नं चेव। से केणहुणं मंते ! एवं वुष्यः—'शुक्रलेसा जाव णो परिणमः' ! गोयमा! आगारभावमायाएं वा जाव शुक्रलेसा णं सा, णो खल सा पम्हलेसा, तत्थ यया ओसकः, से तेणहुणं गोयमा! एवं वुष्यः—'जाव णो परिणमः । ५२९ ॥ पञ्चावणाप अगवः ए सत्तर-सामे लेक्सा पर्या प्रविलेस प्रकार सामाः ।

कड़ णं भंते ! केसा पत्रमा ? गोयमा ! इ केसा पत्रमा । तंजहा-कण्हलेसा जाव मुक्केसा । मणस्याणं भंते ! कह जेसाओ प्रशताओ ! गोयमा ! छ केसाओ पश्र-त्ताओ । तंजहा-कण्हलेसा जाव मुक्कलेसा । मणुस्सीणं भंते ! पुरुष्ठा । गोयमा ! ब्रह्मसाओ पन्नताओ । तंजहा-कण्हा जाव सुका । कम्मभूमयमणुस्साणं श्रेते ! कड़ केसाओ पन्नताओ ? गोयमा ! छ केसाओ पन्नताओ । तंजहा-कण्हा जान सका । एवं कम्मभूममम्बर्सीण वि । भरहेरवयमण्स्साणं भंते । बह छेसाओ पनताओ ? गोयमा ! छक्केसाओ पत्तताओ । तंजहा-कष्टा जाव सुका । एवं मणुरसीण वि । पुट्यविदेष्ठे अवरविदेष्ठे कम्मभूमयम्णस्साणं षड छेस्साओ० ! गो० ! छहेस्साओ० । तंजहा-कहा जाब सका। एवं मणुरसीण वि। अकम्मभूमयमणुरसाणं पुच्छा। गोयमा ! चत्तारि छेसाओ पनताओ । तंजहा-क्रम् । जाव तंउछेसा, एवं अकम्म-भूमगम<u>ण</u>स्सीण वि, एवं अंतरवीवगमणुस्साणं, मणुस्सीण वि । एवं हेमवयपुरचवय-अकम्मभूमयमणुत्साणं मणुरसीण व बह केसाओ पश्चताओ ? गोयमा ! चत्तारि. तंत्रहा-कण्हळेसा जान तेउकेसा । हरिनासरम्भयकम्मभूमयमणुस्साणं मणुस्सीण य पुच्छा । गोयमा । नतारि, तंजहा-कण्ड व वाव तेउलेसा । देवकुकुउत्तरकुर-अकम्मम्मयमणुस्सा एवं चेव, एएसिं चेव मणुस्सीणं एवं चेव, घायइसंबप्तरिमद्धे वि एवं चेन, पन्तिसादे ति, एवं पुक्करवीचे वि माणियन्वं ॥ ५३० ॥ कण्हलेसे णं अंते ! मणुस्से कण्हलेसं गर्भ जणेजा ! इंता गोयमा ! जणेजा जाव सक्तेसं गर्भ जणेजा ! विलेसे गर्भ जणेजा ! इंता गोयमा ! जणेजा जाव सक्तेसं गर्भ जणेजा ! विलेसे मणुस्से कण्हलेसं गर्भ जणेजा ! इंता गोयमा ! जणेजा, एवं नीललेसे मणुस्से जाव सक्तेसं गर्भ जणेजा, एवं काउलेसेणं छप्प आलावगा भाणियव्या । तेउलेसाण वि पम्हलेसाण वि सुक्तेसाण वि, एवं छणीसं आलावगा भाणियव्या । कण्हलेसा विस्था कण्हलेसं गर्भ जणेजा ! इंता गोयमा ! जणेजा । एवं एए वि छलीसं आलावगा माणियव्या । कण्हलेसे णं भंते ! मणुस्से कण्हलेसाए इत्थियाए कण्हलेसं गर्भ जणेजा ? इंता गोयमा ! जणेजा, एवं एए छणीसं आलावगा । कम्मभूमगकण्हलेसं णं भंते ! मणुस्से कण्हलेसाए इत्थियाए कण्हलेसं गर्भ जणेजा ? इंता गोयमा ! जणेजा, एवं एए छलीसं आलावगा । अक्रमभूमयकण्हलेसं गर्भ जणेजा ? इंता गोयमा ! जणेजा, नवरं चचमु लेसासु सोलस् आलावगा, एवं अंतरदीवगाण वि ॥ ५३१ ॥ छट्टो उद्देसओ समसो ॥ पश्चणाए भगवईए सत्तरसमं लेस्साएयं समसं ॥

जीव गईदिय काए जोए वेए कसायलेसा य । मन्मत्तणाणदंसण संजय उपओग आहारे ॥ १ ॥ भासगपरित्त पज्जत सुहुम सन्नी भवऽत्य चरिमे य । एएसि त पयाणं कायिकई होड़ णायव्या ॥ २ ॥ जीवे णं भंते ! जीवेसि कालओ केवियरं होद ? गोथमा ! मन्यदं ॥ दारं १ ॥ ५३२ ॥ नेरहए णं मंते ! नेरहएति कालओ केन चिरं होइ ? गोयमा ! जहकेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं तेलीसं सागरोब-माई। तिरिक्सजीणिए र्ण भंते! तिरिक्सजीणिएति कालओ केविवरं होइ? गोयमा! जहनेणं अंतोमुहुनं, उक्कोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उस्सप्पिणओसिप्पिणीओ कालओ, खेत्रओ अणंता लोगा, असंबेजा पोम्गलपरियद्या, ते ण पुम्गलपरियद्वा क्षावलियाए असंखेळाइभागे। तिरिक्खजोणिणी णं मंते ! तिरिक्खजोणिणित्ति कालुओ केविचरं होइ? गोयमा! जहनेणं अंतोसहत्तं, उन्नोसेणं तिसि पलिओवमाई पुन्यको-डिपुहत्तमञ्महियाई । एवं मणुरसे वि. मणुरसी वि एवं चेव । देवे णं मंते ! देवेति कालओ केविचर होइ ? गोयमा ! जहेव नेरइए । देवी ण भंते ! देविति कालओ केविकरं होइ ? गोयमा ! जहनेणं दस नाससहस्साई, उन्नोसेणं पणपर्नं पिलेओ-वमाई। सिद्धे णं भंते ! सिद्धेति कालओ केथनिरं होइ ? गोयमा ! साइए अपज्जव-सिए। नेरइयअपजात्तए णं अंते ! नेरइयअपजात्तिकालओ केवियरं होइ ? गोयसा ! जहरोण वि उक्कोसेण वि अंतोसहर्ग, एवं जाव देवी अपजातिया । नेरहरापजताए णं भंते ! नेरइयपजनएति कालओ केविवरं होइ ? गोयमा ! जहवेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुनूणाई, उन्होसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुनूणाई । तिरिक्खजोणियपज-त्तए णं भंते ! तिरिक्खजोणियपज्यतएति कालओ केविचरं होइ? गोयमा ! जहमेणं अंतोमुहुतं, उद्दोसेणं तिकि पळ्यिवसाई अंतोमुहुतृणाई । एवं तिरिक्खजोणिणिपज-त्तिया वि, एवं मणुस्से वि, मणुस्सी वि एवं चेव। देवपजत्ता जहा नेरइयपजता । देवी-पजित्या णं भंते! देवीपजित्यिति काल्यो केविवरं होइ ! गोयमा! जहनेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुनूणाईं, उन्होसेणं पणपनं पित्रओवमाइं अंतोमुहुनूणाईं ॥ दारं २ ॥ ५३३ ॥ सइंदिए णं अंते ! सइंदिएति कालओ केविवरं होह ? गोयसा ! सईंदिए दुविहे पन्ने । तंजहा-अणाइए वा अपज्जवितए, अणाइए वा सपज्जवितए । एगिंदिए णं भंते ! एगिंदिएति कालओ केविबरं होह ? गोयमा । जहनेणं अंतोसुहुतं, उक्कोसेणं अर्णनं कालं वणस्सदकालो । बेडंदिए णं मंते ! बेइंदिएत्ति कालओ केवियरं होइ ? गोयमा ! जहनेणं अंतोसहतं, उद्घोरोणं संसेजं कालं । एवं तेइंदियच्छरिदिए वि । पंचिदिए णं भंते ! पंचिदिएति कालओं केविवरं होइ ? गोयमा ! जहनेणं अंतो-सहतं, उक्कोसेणं सागरोबमसहस्यं साहरेगं । अणिदिए णं पुच्छा । गोयमा ! साहए अपज्जवसिए । सईदियअपज्जनएं में पुच्छा । गोयमा ! बहुनेम वि उद्दोरंग वि अंतो-सुद्वतं । एवं जाव पंचिदियअपजत्तए । सईदियपजत्तए णं भंते ! सईदियपजत्तएति कालओ केविषरं होइ ? गोयमा ! जहभेषं अंतीमुहुतं, उद्योसेणं सागरीवमसय-पुहुत्तं साइरेगं । एगिदियपञ्चतए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतीमुहुत्तं, उक्तासेणं संसेजाई वाससहस्साई । बेइंदियपजाराए णं पुच्छा । गीयमा । जहसेणं अंतोमुहुतं, उक्कोरेणं संसेजवासाई । तेईदियपजत्तए णं पुच्छा । गोबमा ! जहनेणं अंतोमुहुर्त, उद्योसेणं संसेजाई राइंदियाई। चउरिंदियपजत्तए णं भंते ! पुच्छा । योयमा ! जहनेषं अंतोसुहुतं, उद्गोसेणं संखेजा मासा । पंचिंदियपजत्तए णं अंते ! पंचिदियपजनएति कालओं केविवरं होड ? गोयमा ! अहचेणं अंतोसहतं, उक्कोरेणं सागरोवमसयपुहुतं ॥ दारं ३ ॥ ५३४ ॥ सकाइए णं मेते ! सकाइएति कालओ केनिकरं होइ ? गोयमा ! सकाइए दुनिहे पक्ते । तंजहा-अणाइए वा अपजन-सिए, अणाइए वा सपअवसिए, तत्व णं जे से अ॰ स॰ से जहारेणं अंतीमहर्त. उक्रोसेणं दो सागरोवमसहस्साई संकेजवासमञ्महियाई। अकाइए मं अंते । पुच्छा। गोयमा । अकाइए साहए अपजबस्थिए । सकाहयसपजनाए जं पुच्छा । गोयमा ! जह-क्षेण वि उन्नोरीण वि अंती गृहतं, एवं जाव तसकाह्य जपजनए पुच्छा । गोंपमा 1 जहचेणं अंतोसुहुतं, उद्योरेणं सायरोदमसम्पुरुतं साहरेगे। पुढनिकाह्य गं प्रच्छा ।

गोयमा! जहनेणं अंतोमुहुर्गं, उद्गोरोणं असंखेळं कालं, असंखेजाओ उस्सप्पिणओ-सप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । एवं माउतेउवाउकाइया वि । वण-स्सइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उन्होसेणं अणंतं कालं, अणं-ताओ उस्सिप्पिक्रोसप्पिणीओ कालओ, खेतओ अर्णता लोगा, असंखेबा पुग्गल-परियद्वा, ते णं पुग्गलपरियद्वा आविलयाए असंखेळदभागो । पुढिमिकाइए पजत्तए पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुनं, उक्तोसेणं संनेजाई वासमहस्साई, एवं आऊ वि । तेउकाइए पजनए पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुनं, उक्कोसेणं संखेजाई राइंदियाई । वाउकाइमपजन्तए णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उक्षोसेणं संखेजाई वाससहस्साई । वणस्सइकाइयपजनए पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमु-हुतं, उद्दोसेणं संखेजाइं वाससहस्साइं । तसकाइयपजत्तए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उद्योसेणं सागरोदमसयपुहुत्तं माइरेगं ॥ ५३५ ॥ सुहुमे णं भंते ! सहुमेत्ति कालओ केविचरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंबेखं कालं, असंग्रेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेताओं असंखेजा लोगा । सहुम-पुढविकाइए, सहमञाजकाइए, सहसते उकाइए, सहसवाजकाइए, सहसवणप्पडकाइए ब्रहुमनियोडे वि जहकेणं अंतोसुहुतं, उक्कोसेणं असंखेखं कालं, असंखेजाओ उस्स-प्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । युहुमे णं भंते ! अपज्यत-एति पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमुहुत्तं उद्दोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पुढविकाइय-आडकाइयने उकाइयना उकाइयनण प्रदेशाहराण य एवं चेव, पजनायाण वि एवं चेव। बागरे णं भंते ! बायरेति कालओ केविवरं होइ ? गोयमा ! जहचेणं अंत्रोमुहुत्तं, उक्कोरेणं असंखेजं कालं. असंखेजाओ उरसप्पिणओसप्पिणीओ कालओ. खेत्रओ अंगुलस्स असंस्रेजह्मार्गं। बायरपुढविकाइए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहसेणं अंतोसहत्तं, उक्कोसेणं सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीओ । एवं बायरआउक्काइए वि बायरतेजकाइए वि, वायरवाजकाइए वि । बायरवणप्तहकाइए णं॰ वायर॰ पुच्छा । गोयमा! जहनेणं अंतोमुहत्तं, टक्कोसेणं असंखेजं कालं जाव खेताओ अंगुलस्स असंखे जहमार्ग । प्रतेयसरीरबायरवणप्यह्काइए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जह-क्षणं अंतोसुहुतं, उक्कोसेणं सत्तरि सागरोवसकोडाकोडीओ । निगोए णं भंते ! निगोएति कालओ केविचर्र होइ ? गोयमा ! जहुचेणं अंतोस्हत्तं, उद्योसेणं अणंतं कालं. अणंताओ उरसप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, बेत्तओ अष्ट्राङ्जा पोग्गळ-परियद्य । बादरनिगोदे पं भंते ! बादरनिगोदेति पुच्छा । गोयमा ! जहसेणं अंतोसहत्तं, उक्कोरेणं सत्तरि सागरोवसकोडाकोडीओ । बाबरतसकाइए णं मंते !

वायरतसकाइएति कालओ केवचिरं होइ ! गोयमा ! जहकेणं अंतोमहत्तं, उक्तोरेणं दो सागरोत्रममहस्साई संखेजवासमञ्मिहयाई। एएसि चेव अपजनगा सन्वे वि जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोसुहत्तं । बायरपजतए णं भंते ! बायरपजतएति पुच्छा । गोयमा । जहनेणं अंतोमहत्तं, उद्योसेणं सागरीवमसयपुहत्तं साइरेगं । बायरपुढविकाडयपजात्तए णं भेते ! बायर॰ पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोसुहत्तं, उद्योसेणं मंनेजाई बाससहस्साई। एवं आउकाइए वि। तेउकाइयपजनए णं भंते ! तेउकाइयपजनएति पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोसहत्तं, उक्कोसेणं संबे-जाइं राइंदियाई । वालकाइयवणस्सइकाइयभोगस्तीरबायरवणप्पाइकाइए पुच्छा । गीयमा! जहनेणं अंतोमुहत्तं, उद्घोरेणं संखेजाई वायसहस्साई। निओयपज्यत्तर बायरनिओयपज्जत्तए पुच्छा । गोयमा ! दोण्ह वि जहन्नेणं अन्तोमुहुनं, उद्दासेणं अंतोमुहुतं । बायरतस्काइयपज्जनए णं भेते ! बायरतसकाइयपज्जनएति कालओ केयांबरं होइ १ गोयमा ! जहकेणं अंतोसुह्तं, उक्कोसेणं सागरीवसमयपुहृतं साइ-रेगं ॥ दारं ४ ॥ ५३६ ॥ सजोगी णं भंते ! सजोगिति कालओ केवियरं होड ? गोबमा ! सजोगी दुविहे पहले । नंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा नपञ्जवसिए । मणजोगी णं भंते ! मणजोगिति कालओ केविवरं होड ? गोयमा ! जहन्नेणं एकं समनं, उद्योसेणं अंतोमुहुतं । एवं वहजोगी वि । कायजोगी णं मंते ! कायजोगि॰ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुतं, उन्होसेणं वणप्पहकालो । अञोगी णं मंते ! अजोगिति कालओ केविचरं होइ ? गोयमा ! साइए अपज्यतिए ॥ दारं ५ ॥ ॥ ५३७ ॥ सर्वेदए णं भंते ! सर्वेदएत्ति कालओ केविश्वरं होह ? गोयमा ! स्वेदए तिविहे पन्नते । तंत्रहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा सपज्जवसिए । तत्य णं जे से साइए सपज्जवसिए से जहनेणं अंतोसहत्तं, उद्दोसेणं अर्णतं कालं, अर्णतास्रो उस्सप्पिणीस्रोसप्पिणीओ कालस्रो, खेतस्रो अवदं पोमाल-परियहं देसणं। इत्यिवेदए णं भंते ! इत्यिवेदएति कालओ केविषरं होड ? गोयसा ! एगेणं आएसेणं जहनेणं एकं समयं, उन्नोसेणं दस्तरं पलिओवससयं पुव्यकोडिपह-त्तमञ्महियं १. एगेणं आएसेणं जहनेणं एगं समयं, उन्नोसेणं अद्वारसपलिओवमाई पुरुवकोडिपुहत्तमञ्मिदियाई २, एगेण आएसेणं जहकेणं एगं समयं, उक्रोसेणं चउ-दस परिक्रोनमाई पुन्वकोडिपुहुत्तमन्महियाई ३, एगेणं आएसेणं जहनेणं एगं समर्थ, उद्योसेणं प्रतिओवमनयं पुरुवकोडिपुहत्तमस्महियं ४, एगेणं आएसेणं जहन्नेणं एवं समयं, उद्योसेणं पळिओवमपुहत्तं पुरुवकोविपुहत्तमञ्महिनं ५। पुरिसवेदए णं भंते । पुरिसवेदएति० १ गोयमा ! जहकेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोरोणं सागरीवमसयपुहत्तं साइ- रेगं । नपुंसगवेदए णं भंते ! नपुंसगवेदएति पुरुख । गोयमा ! जहनेणं एवं समयं, उद्योसेणं वणस्सङकालो । अवेयए णं भंते ! अवेयएति पुच्छा । गोयमा ! अवेयए दुविहे पन्नते । तंजहा-साइए वा अपज्जवसिए, साइए वा सपज्जवसिए । तत्य णं जे से साइए सपज्जवसिए से जहण्णेणं एगं लमयं, उन्नोसेणं अंतोमुहुतं ॥ दारं ६ ॥ ५३८ ॥ सकसाई ण भंते ! सकसाइति कालओ केविष्ठरं होड ? गोयमा ! सकमाई तिबिहे पन्ने । नंजहा-अणाइए वा अपज्ञवसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए, माइए वा सपज्जबसिए जाव अवद्रं पोग्गलपरियष्टं देसणं। कोहकसाई णं भंते ! पुच्छा। गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंतोमुहत्तं, एवं जाव माणमायाकसाई । लोभक-साई णं भंते ! लोभकसाइति पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एकं समयं, उक्षासेणं अंतोमुहुत्तं । अकसाई णं भंते ! अकसाइत्ति कालओ केन्नियरं होइ ? गोयमा ! अक्साई दुविहे पन्नते । तंजहा-साइए वा अपज्जवसिए साइए वा मपज्जवसिए । तत्थ णं जे से साइए सफजवसिए से जहनेणं एगं समयं, उद्दोसेणं अंतोसहत्तं ॥ दारं ७ ॥ ५३९ ॥ सलेसे णं भंते ! सलेसेति पुच्छा । गोवमा ! सलेसे बुविहे पन्ते । तंजहा-अणाइए वा अपज्जवांसए, अणाइए वा सपज्जवसिए । कण्हलेसे र्ण भंते ! कम्हरूरेमेनि कालओं केवियरं होइ ! गोयमा ! जहकेणं अंतोमुहत्तं, उद्दोसेणं तेनीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुनमञ्महियाई। नीललेसे र्ण भंते ! नीललेसेति पुच्छा। गोयमा ! जहनेणं अंतोसुहुत्तं, उद्दोसेणं दस सागरोबमाइं पिछओबमासंखिजह-भागमन्भहियाइं। काउलेसे णं पुच्छा। गोयमा! जहनेणं अंतोसहत्तं, उन्नोसेणं तिण्णि सागरोवमाई पलिओवमासंखिजहभागमञ्महियाई। तेउलेसे णं पुच्छा। गोयमा ! जहनेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोरोणं दो सागरोवमाई पलिओवमार्सखिजहमाग-मञ्महियाई । पम्हलेसे ण पुच्छा । गीयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उन्नोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहत्तमञ्महिगाइं । सुक्रलेसे णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतो-मुहत्तं, उद्गोसेणं तेत्तीसं सागरोवसाई अंतोसुहत्तमन्महियाई । अलेसे णं पुच्छा । गोयमा ! साइए अपज्जबसिए ॥ दारं ८ ॥ ५४० ॥ सम्महिद्री णं भंते ! सम्महि-द्वित्ति कालओ केविषरं होइ ? गोयमा ! सम्महिद्वी दुविहे पत्रते । तंत्रहा—साइए वा अपज्जवसिए, साइए वा सपज्जबसिए । तत्थ णं जे से साइए सपज्जबसिए से जहनेणं अंतोमहत्तं, उक्कोसेणं छावद्विं सागरोवमाई साइरेगाई । मिच्छादिही मं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! मिच्छादिद्वी तिबिहे पश्चेत । तंजहा-अणाइए वा अपज्जबसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा सपजवसिए। तत्व गं खे से साइए सपजव-सिए से जहबेणं अंतोमहत्तं, उद्दोसेणं अणंतं काळं, अणंताओ उस्सप्पिणओसप्पि-

णीओ कालओ, खेताओ अवश्वं पोरगलपरिवर्द्धं देसुणं । सम्मासिच्छादिद्री णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहत्तं, उद्योसेणं अंतोसुहत्तं ॥ दारं ९ ॥ ५४१ ॥ णाणी णं अंते ! गाणिति काळओ केविचरं होड ? गोयमा ! गाणी दुविहे पन्नते । तंजहा---साइए वा अपज्जबसिए, साइए वा सपज्जबसिए। तत्थ णं जे सं साइए सपज्ज-वसिए से जहण्णेणं अंतोसुहुनं, उद्घोरेणं छावड्रिं सागरोवमाई साइरेगाई । आभिण-बोहियणाणी णं पुच्छा । गोसमा ! एवं चेव. एवं सुयणाणी वि. ओहिणाणी वि एवं चंव. णवरं जहण्येणं एगं समयं । मणपञ्जवणाणी णं भंते ! मणपञ्जवणाणिति कालओ केनिकरं होइ ? गीयमा ! जहनेणं एगं समयं, उन्नोसेणं देसुणा पुटनकोडी । केवलणाणी णं पुच्छा । गोयमा ! साइए अपज्ञवसिए । अण्णाणी सङ्अण्णाणी मुयअण्णाणी पुच्छा । गोयमा ! अण्णाणी, सुरुअण्णाणी, सुयअण्णाणी तिविहे पन्ते । नंजहा-अणाहए वा अपज्ञवसिए, अणाहए वा सपज्जवसिए, साहए वा सपज्जवसिए। तस्य णं जे से साइए सपज्जवसिए से जहन्नेणं अंतोमहत्तं. उन्नोसेणं अणंतं कालं, अणंताओ उत्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अब्बूपोग्गलपरियहं देमूणं । विभंगणाणी णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं तत्तीसं सागरोवसाइं देसणाए पञ्चकोडीए अञ्सहियाइं ॥ दारं १० ॥ ५४२ ॥ चक्खदंसणी णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोमहत्तं, उन्होसेणं सागरोवस-सहस्यं साहरेगं । अञ्चक्यदंसणी णं भंते ! अञ्चक्यदंसणिति कालओ० ? गोयमा ! अनक्खरंमणी द्विहे पन्ते । तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपज-वसिए । ओहिदंसणी णं पुच्छा । गोयसा । जहन्नेणं एगं ममयं, उक्कोसेणं दो छाव-द्रीओ सागरोबमाणं साहरेगाओ । केवलदंसणी णं प्रच्छा । गोयमा ! साहए अपज-वसिए ॥ दारे ११ ॥ ५४३ ॥ संजए णं भंते ! संजएति पुरुष्ठा । गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उक्कोरोणं देसणं पुष्तकोहिं। असंजए णं भंते ! असंजएति पुच्छा। गोयमा ! असंजर तिविहे पश्चते । तंजहा-अणाइए वा अपज्जवसिए, अणाइए वा सपजनसिए, साइए वा सपजनसिए। तत्व णं जे से साइए सपजनसिए से जहनेणं अंतोमहत्तं. उद्योसेणं अणंतं काळं. अणंताओ उत्सप्पिणओसप्पिणीओ कालओ. क्षेत्रओ अवर्षु पोग्गकपरियष्टं देसूणं । संजयासंजए नं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमहर्त, उद्योरेणं देस्णं पुरुकोहिं। नोसंजए-नोअसंजए-नोसंजयासंजए णं पुच्छा । गोवमा ! साइए अपजवसित् ॥ दारं १२ ॥ ५४४ ॥ सागारोवओयोवउत्ते णं मंते ! पुरुष्टा । गोयमा ! जहसेण वि उद्दोरोण वि अंतोसुहर्रं । अणागारीवडरेर वि एवं चेंब ॥ दारं १३ ॥ ५४५ ॥ आहारह र्ण अंते ! पुच्छा । गोयमा ! आहारए दुविहे पन्ते । तंत्रहा-छउमत्थआहारए य केवलिआहारए य । छउमस्याहारए णं मंते! छडमत्थाहारएति कालओ केविषरं होइ? गोयमा! जहनेणं खुडुागभवग्गहणं दुसमयऊणं, उद्योसेणं असंबेजं कालं, असंबेजाओ उत्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेताओं अंगुलस्स असंखेजइमार्ग । केवलिआहारए णं मंते ! केवलिआहारएति कालओं केविचरं होद ? गोबमा । जहनेणं अंतोमुहुनं, उद्घोर्सणं देस्एां पुट्यकोडिं। अणाहारए णं भंते ! अणाहारएति कालओ केविचरं होड़ ? गोगमा ! अणाहारए दुविहे पन्नते । नंजहा-छउमत्थअणाहारए य केवल्डिअणाहारए य । छउमत्यअणा-हारए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एगं समयं, उद्दोसेणं दो समया । केवलिअणाहारए णं भंते ! केवलि० ? गोयमा ! केवलिअणाहारए दुविहे पक्ते । नंजहा-सिद्धकेवल्थिभणाहारए य भवत्यकेवलिभणाहारए य । सिद्धकेवलिभणाहारए णं पुच्छा । गोयमा ! साइए अपज्जवसिए । भवत्यकेवलिअणाहारए णं भेते ! पुच्छा । गोयमा ! भवत्यकेवित्रकणाहारए दुविहे पन्नते । तंजहा-सन्नोगिमवत्यकेवित्रकणा-हारए य अजीवीभवत्यकेवलिअणाहारए य । सजीवीभवत्यकेवलिअणाहारए ण भंते ! पुच्छा । गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तिण्णि समया । अजोगिभवत्यकेवस्टि-अणाहारए णं पुच्छा । गोयमा ! जहचेण वि उक्तेसेण वि अंतोसुहुनं ॥ दारं १४॥ ॥ ५४६ ॥ भासए णं पुच्छा । गोयमा! जहनेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोसुहत्तं । अभासए णं पुच्छा । गोयमा ! अभासए तिविहे पक्षते । तंजहा-अणाइए वा अपज-वसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए, साइए वा सपज्जवसिए । तत्थ णं जे से साइए वा सपज्जवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुनं, उक्तोसेणं वणप्पहकारो ॥ दारं १५ ॥ ५४०॥ परित्ते णं पुच्छा । गीयमा । परित्ते दुविहे पक्ते । तंजहा-कायपरिते य संसार-परित्ते य । कामपरित्ते णं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोसुहृत्तं, उक्कोसेणं पुढिब-कालो, असंखेजाओ उत्सप्पिणिओसप्पिणीओ । संसारपरिते णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव अवश्वं पोग्गलपरियष्टं देस्णं। अपरित्ते णं पुच्छा । गोयमा ! अपरित्ते दुविहे पक्तते । तंत्रहा-कायअपरित्ते य संसार-अपरित य । कायअपरित णं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोसुहत्तं, उक्कोसेणं वणस्सहकालो । संसारअपरित्ते णं पुच्छा । गोयमा ! संसारअपरित्ते दुविहे पनते । तंजहा--अणाइए वा अपजावसिए, अणाइए वा सपजवसिए । नोपरिते-नोअपरिते णं पच्छा । गोयमा । साइए अपज्ञवसिए ॥ दारं १६ ॥ ५४८ ॥ पज्जनए मं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उन्नोसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साहरेगं । अपजातप् णं पुच्छा । गीयमा ! जहनेण वि उद्गोसेण वि अंतीमुहुत्तं । नोपजत्तए-नोअपजत्तए यं

जीवा णं भते ! कि सम्मदिद्वी, मिच्छादिद्वी, सम्मामिच्छादिद्वी ! गोयमा ! जीवा सम्मदिद्वी वि, मिच्छादिद्वी वि, सम्मामिच्छादिद्वी वि। एवं नेरहया वि। अद्युरक्ष-मारा वि एवं नेव जाव बिणयकुमारा । पुढवीकाइया णं पुच्छा । गोयमा ! पुढवीकाइया णो सम्मदिद्वी, मिच्छादिद्वी, णो सम्मामिच्छादिद्वी, एवं जाव वणस्सइकाइया । वेइंदिया णं पुच्छा । गोयमा ! वेइंदिया सम्मदिद्वी, मिच्छादिद्वी, णो सम्मामिच्छादिद्वी । एवं जाव च उरिंदिया । पंचिदियतिविक्वजोणिया मणुस्सा बाणमंतरजोइसि-यवेमाणिया य सम्मदिद्वी वि मिच्छादिद्वी वि सम्मामिच्छादिद्वी वि । सिद्धा णं पुच्छा । गोयमा ! सिद्धा सम्मदिद्वी, णो मिच्छादिद्वी, णो सम्मामिच्छादिद्वी ॥ ५५५॥ पञ्चवणाय भगवईय एगूणवीसइमं सम्मत्तपयं समर्त्त ॥

नेरइय अंतिकिरिया अणन्तरं एगससय उन्बद्धा । तित्थगरचिक्कवस्वसिदेव-मंडलियरयणा य ॥ श्राह्माक्षा ॥ जीवे णं भंते ! अंतिकिरियं करेजा ? गोयमा ! अल्थेगहए करेजा, अल्थेगहए णो करेजा । एवं नेरहए जाव वेमाणिए । नेरहए णं भंते ! नेरहएस अंतिकिरियं करेजा ? गोयमा ! णो इणहे समहे । नेरहया णं भंते ! असुरकुमारेस अंतिकिरियं करेजा ? गोयमा ! णो इणहे समहे । एवं जाव वेमाणिएस । नवरं मण्सेस अंतिकिरियं करेजाशि पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगहए करेजा, अत्थेगइए णो करेजा। एवं असुरकुमारा जाव वेमाणिए। एवमेव चउ-बीसं २ दण्डमा सबन्ति ॥ ५५६ ॥ नेरहसा णं संते । कि अर्णतरागया अंतिकिरियं पकरेंति . परंपरागया अंतिकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! अणंतरागया वि अंतिकिरियं पकरेंति . परंपरागया वि अंतकिरियं पक्तरेति । एवं स्थणप्पभापुरुविनेरइया वि जाव पंकप्पमा-पुढवीनेरह्या । धूमप्पभापुढवीनेरह्या णं पुच्छा । गोयमा ! णो अर्णतरागया अंतिकरियं पकरेति, परंपरागया अंतिकरियं पकरेति. एवं जाद अद्वेसत्तमापढवी-नेरङ्या । असुरक्रमारा जाव थणियकुमारा पुढवीआउवणस्सङ्काङ्या य अणन्तरा-गया वि अंतिकिरियं पकरेंति, परंपरागया वि अंतिकिरियं पकरेंति । तेजवाजवेइंदिय-तर्रदियचर्डरिदिया णो अणंतरागया अंतिकरियं पकरेति. परंपरागया अंतिकरियं पकरेंति । सेमा अणंतरागया वि अंतिकिरियं पकरेंति. परंपरागया वि अंतिकिरियं पकरेंति ॥ ५५७ ॥ अणंतरागया० नेरहया एगसमए केवड्या अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहनेणं एगो वा दो वा तिन्नि वा. उन्नोसेणं दस । रयणण्यभापदवीनरहया वि एवं चेद जाव बाल्यप्पभापुढवीनेरहया। अर्णतगगया णं भंते! पंकप्पभापुढवी-नेरड्या एगसमएणं केवड्या अंतिकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहकेणं एको वा दो वा तिश्वि वा. उक्कोरोणं चतारि । अणन्तरागया णं अंते ! असरकुमारा एगसमए केवइया अंतिकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो ना तिनि ना, उक्को-सेणं इस । अणंतरागयाओ णं अंते ! अद्धरकुमारीओ एगसमए केवड्या अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा तिश्वि बा, उक्कोसेणं पंच । एवं जहा असुरकुमारा सदेवीया तहा जाव वणियकुमारा। अर्णतरागया ण भंते ! पुडविकाइया एगसमए केवइया अंतिकरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहनेणं एको वा दो वा तिनि वा, उद्योसेणं चतारि । एवं आउकाइया वि चतारि. बणस्सइकाइया छव, पंचिंदिय-तिरिक्खजोणिया दस. तिरिक्खजोणिणीयो दस. मणुस्सा दस, मणुस्सीओ वीसं, वाणमंतरा दस, वाणमंतरीओ पंच, जोइसिया दस, जोइसियीओ वीसं, वेमाणिया अद्वसयं, वेमाणिणीओ वीसं ॥ ५५८॥ नेरइए णं मंते । नेरइएहिंतो अणंतरं उब्बहिता नेरहएसु उनवज्जेजा? गोयमा! नो इणद्वे समद्वे । नेरहए णं मंते! नेरहएहिंतो अणं-तरं उव्वहिना अग्ररक्रमारेस उववजेजा ! गोममा ! नो इणहे समहे । एवं निरंतरं जाव चउरिंदिएस पुच्छा । गोसमा ! नो इणद्रे समद्रे । नेरहए मं भंते ! नेरहएहिंतो अणंतरं उब्बहिता पंचिदियतिरिक्सजोणिएस उक्केका र गोयमा । अत्येगहरू उनवजेजा, अत्थेगइए जो उनवजेजा। जे जं शते ! नेरहएसितो अर्णतर उ॰ पंचि-दियतिरिक्सजोणिएस उनवजेजा से णं भंते ! केवलिएनतं धर्मा लसेजा सवणगाए ?

गीयमा ! अत्येगहए छमेजा, अत्येगहए णो लमेजा । जे णं भंते ! केवलिपन्तं धम्मं लमेजा सवणगाए से णं केवलि बोहि युज्येजा ! गोयमा ! अत्येगहए युज्येजा, अत्येगइए जो बुज्होजा। जे जं भंते ! केविंठ बोहिं बुज्होजा से जं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा ? गोयमा ! सरहेजा, पत्तिएजा, रोएजा । जे णं भंते ! सरहेजा पत्तिएजा रोएजा से णं आभिणिबोहियनाणसयनाणाई उप्पाहेजा ? हंता गोयमा ! उप्पाहेजा । जे णं भेते ! आभिणिबोहियनाणस्यनाणाई उप्पाहेजा से णं संचा-एजा सीलं वा वयं वा गणं वा बेरमणं वा फ्वक्साणं वा पोसहोववासं वा पढिच-जिनए ? गोयमा । अत्येगहए संचाएजा, अत्येगहए णो संचाएजा । जे णं अंते ! संचाएजा सीलं वा जाव पोसहोतवासं का पहिवाजिक्क से ण ओहिनाणं उप्पाडेजा ? गोयमा ! अत्येगइए उप्पाडेजा, अत्येगइए णो उप्पाडेजा । जे णं भंते ! ओहिनाणं उप्पाइजा से पं संचाएजा मुण्डे मानना आगाराओ अणगारियं पव्यक्तप ? गोंबमा ! नो इणद्रे समद्रे ॥ ५५९ ॥ नेरइए णं भंते ! नेरइएहिंतो अणंतरं उब्ब-हिता मणुरसेस उववजेजा ? गोयमा ! अत्येगहण उववजेजा, अत्येगहण णो उबरजेजा। जे णं भंते ! उबबजेजा से णं केवलिपक्तं धम्मं लमेजा सवणयाए ? गोयमा ! जहा पंचिदियतिरिक्खजोणिएस जाव जे णं भंते ! ओहिनाणं उप्पाडेजा से णं संचाएजा मुण्डे भविता आगाराओ अणगारियं पव्यहत्तए ? गोयमा ! अत्ये-गइए संचाएजा, अरथेगइए को संचाएजा । जे में संते ! संचाएजा मुंडे मिला आगाराओ अणगारियं पव्यक्तात् से णं मणपज्यनाणं उप्पादेजा ? गोयमा अत्ये-यहर उप्पादेजा. अत्येगहर गो उप्पाहेजा । जे मं भंते ! मणपजवनाणं उप्पा-डेजा से णं केवलनाणं उप्पाडेजा ? गोयमा ! अत्येगहए उप्पाडेजा, अत्येगहए णो उपाडेजा । जे णं भेते । केवलनाणं उप्पाडेजा से णं सिज्होजा वुज्होजा मुखेजा सम्बद्धकाणं अंतं करेजा ? गोयमा ! सिञ्हेजा जाव सम्बद्धक्साणमंतं करेजा । नेरइए णं मंते । नेरइएहिंतो अणंतरं उब्बहिता बाणमंतरजोइसियवेमाणिएस उपव-जेजा ? गोयमा ! नो इणद्वे समद्वे ॥ ५६० ॥ असुरकुमारे ण भेते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं सम्बद्धिता नेरहएस उनवजेजा ! गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे । असरकमारे णं भंते ! अधुरकुमारेहिंतो अर्णतरं उच्चिष्टिमा अधुरकुमारेख उववज्रेजा ? गोयमा ! नो इण्ड्रे समृद्धे । एवं जाव वर्णियक्रमारेस । असुरक्रमारे णं भेते ! असरक्रमारेहितो अणं-तरं उव्यक्ति। पुरुविकाइएस उपवजेजा ? हन्ता गीयमा ! अत्येगइए उपवजेजा, अस्थिगहर जो उनवजेजा । जे जं भंते ! उनवजेजा से जं केवलिपनतं धरमं तमेखा सर्वणयाए ! गोयमा ! नो इणद्वे समहे । एवं आउरणस्सइस वि । असर-

कुमारे णं मंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उव्यक्तिता तेखवाउवेइंदियतेइंदियचर्डार-दिएस उववजेजा ? गोयमा । नो इणडे समझे । अवसेसेस पंचस पांचिंदियतिरिक्ख-जोणियाइस असुरकुमारेम जहा नेरइओ, एवं जाव यणियकुमारा ॥ ५६९ ॥ पुढवीकाइए णं मंते ! पुढवीकाइएहिंतो अर्णतरं उब्बहिता नेरहएस उववजेजा ? गोयमा ! नो इणद्वे समद्वे । एवं असुरकुमारेसु वि जाव श्रणियकुमारेसु वि । पुढवी-काइए णं भंते ! पुढवीकाइएहिंतो अणंतरं उव्वहिता पुढवीकाइएस उववजेजा ? गोयमा ! अत्येगहए उवनजेजा, अत्येगहए जो उवनजेजा । जे जं भंते ! उवनजेजा से णं केवलिपक्षतं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! नो इणद्रे समझे । एवं आउकाइयाइस निरंतरं भाषियव्यं जाव चउरिंदिएस । पंचिंदियतिरिक्खजोणियमणु-स्तेन जहा नेरहए । बाणमंतरजोडसियवेमाणिएस परिसेहो । एवं जहा प्रव्योकारओ भणिओ तहेव आउकाडओ वि जाव वणस्सडकाइओ वि भाणियव्यो ॥ ५६२ ॥ तेउ-काइए णं भंते ! ते उकाइएहिंतो अणंतरं उब्बहिता नेरहएस उबबजेजा ? गोयमा ! नो इण्डे समद्रे । एवं असुरकुमारेम् वि जाव यणियकुमारेस् । प्रविकाद्यआउ-तं उवा उवण बेडंदियते इंदियन उरिदिएस् अत्थेगहरः उववजेजाः अत्थेगहरः णो उवव-जेजा। जे णं भंते! उवबजेजा से णं केवलिपनतं धम्मं लमेजा सवणवाए? गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे । तेउक्काइए णं भंते ! तेउक्काइएहिंतो अणंतरं उच्चष्टिता पंचिदियतिरिक्खजोणिएस उववजेजा ? गोयमा । अत्थेगइए उववजेजा, अत्थेगइए णो उचवजेजा। जे · · से णं केवलिपन्नतं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! अत्थेगहए लभेजा. अरथेगहए णो लभेजा । जे णं भंते ! केवलिपनतं धम्मं लभेजा सवणयाए से णं केवलिं वोहिं बुज्केजा? गोयमा! चो इणहे समेंह । मणुस्सवाणमंतरजोइ-सियवेमाणिएस पुच्छा । गोयमा ! णो इणद्वे समद्वे । एवं जहेव तेउकाइए निरंतरं एवं वाउकाइए वि ॥ ५६३ ॥ बेइंदिए णं अंते ! बेइंदिएहिंतो अणंतरं उव्बहिता नेरहएस उनवजीजा ? गोयमा ! जहा पुढवीकाइया नवरं मणस्सेस जाव मणपज्जव-नाणं उप्पाहेजा । एवं तेडंदिया चउरिंदिया वि जाव मणपजवनाणं उप्पाहेजा । जे णं मणपजननाणं उप्पाढेजा से णं केनलनाणं उप्पाडेजा ? गोयसा ! नो इणद्वे समद्रे। पंचिदियतिरिक्खजोषिए णं मंते। पंचिदियतिरिक्खजोषिएहितो अणंतरं उन्बहिना नेरहएस उनवजेजा ? नोयमा ! अत्येगडए उनवजेजा. अत्येगडए जो उपवजेजा । जे ... से णं केवलिएशतं घरमं लगेजा सवणयाए ? गोयमा । अत्येगहए लभेजा. अत्येगइए गो लभेजा । जे गं केवलिपसर्त घरमं लभेजा सबगयाए से गं केविंठ बोहिं बुज्सेजां ? गोयमा ! अत्येगहए बुज्हेजा, अत्येगहए णो बुज्हेजा ।

जे णं भेते ! केविंस बोहिं बुज्हेजा से णं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा? हंता गोयमा! जाव रोएजा । जे णं मंते ! सद्देजा ३ से णं आभिणिबोहियनाणसुयनाणओहि-नाणाइं उप्पाडेजा ? हंता गोयमा! जाब उप्पाडेजा । जे णं भंते! आभिणिबोहिय-नाणमुयनाणओहिनाणाई उप्पाडेजा से णं संचाएजा सीलं वा जाव पिटविजनए? गोयमा ! नो उणट्टे समट्टे । एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु । एगिंदिय-विगलिंदिएसु जहा पुढवीकाइए । पंचिदियतिरिक्सजोणिएसु मणुरसेसु य जहा नेरइए । बाणमंतरजोइसियवेमाणिएस जहा नेरइएस उववजेजा पुच्छा भणिया एवं मणुरसे वि । वागमंतरजोइसियवेमाणिए जहा असुरकुमारे ॥ ५६४ ॥ रयणप्यमा-पुढवीनेरइए णं भंते ! रयणप्पमापुढवीनेरइएहिंतो अणंतरं उव्वहिता तित्यगरतं लमेजा ! गोयमा ! अत्थेगइए लमेजा, अत्थेगइए णो लमेजा । से केणद्रेणं मंते ! एवं बुचह--'अत्येगहए लमेजा, अत्येगहए जो लमेजा' ? गोयमा! जस्स जं रयण-पमापुदवीनेरइयस्य तित्थगरनामगोयाइं कम्माइं बद्धाई पृद्धाई निधताईं कहाई पद्मवियाइं निविद्वाइं अमिनिविद्वाइं अमिसम्बागयाइं उदिबाईं, णो उबसंताइं हवंति. से णं रयणप्यमापुढवीनेरइए रयणप्यमापुढवीनेरइएहिंनो अणंतरं उव्वष्टिता तित्य-गरत्तं लभेजा, जस्स णं रयणप्पभापुढवीनेरइयस्स तित्थगरनामगोयाई० णो बद्धाई जाव णो उदिशाई, उवसंताई हवंति, से णं रयणप्यभापुढवीनेरहए रयणप्यभापुढवी-नेरइएहिंती अर्णतरं उब्बहिता तिरथगरतं भी लभेजा. से तेजद्रेणं गोयमा ! एवं बुचइ-'अत्येगइए लमेजा, अत्थेगइए णो लमेजा'। एवं सकर्प्यमा जाव वालुयप्प-भापवनीनरहएहिंतो तित्वगर्त्तं लमेजा । पंकप्पमापुढवीनरहए णं मंते ! पंकप्पमा०-नेरइएहिंतो अणंतरं उव्बहिता तित्यगरतं समेखा ? गोयमा ! नो इणद्वे समहे. अंतिकिरियं पुण करेजा । धूमप्पमापुरुवीनेरइए पुच्छा । गोयसा ! नो इणद्वे समहे. सम्बविरइं पुण रुमेजा । तमप्पभापुरुवी-पुच्छा । नी · · विरयाविरइं पुण रुमेजा । अहेसत्तमपुढवी-पुच्छा । गोयमा ! नो इणहे समहे, सम्मतं पुण लभेजा । अग्रर-कुमारस्स पुच्छा । गोयमा ! नो इणड्डे समट्टे, अंतिकरियं पुण करेजा । एवं निरं-तरं जाब आउकाइए । तेउकाइए णं मंते । तेउकाइएहिंतो अणंतरं उब्बहिता तित्यगर्तं लभेजा ? गोयमा ! नो इणद्वे समद्वे, केवलिपनतं धम्मं लभेजा सवण-याए । एवं वाउकाइए वि । वणस्सङ्काइए णं पुच्छा । गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे. अंतिकारियं पुण करेजा । बेइंवियतंइंदियचर्टारेंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! नो इणहे समद्वे, मणपञ्चवनाणं उप्पावेजा । पंचिदियतिरिक्सजोणियमणूसवाणमंतरजोइसिए णं पुरुक्ता । गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे. अंतकिरियं पुण करेजा । सोहम्मगदेवे खं

भेते ! क्षणंतरं चर्य चहता तित्यगरतं लमेखा ? गोयमा ! अत्येगइए लमेखा, अत्थेगइए णो लभेजा, एवं जहा रयणप्यभापुतविनेरइए, एवं जाव सव्बद्धसद्भगदेवे ॥ ५६५ ॥ रयणप्पमापुढिधेनेरहए णं भेते ! अर्णतरं उब्बिट्टिता चक्कबिट्टितं लमेजा ? गोयमा! अत्थेगइए लमेजा, अत्येगइए नो लमेजा। से केणद्वेणं भंते! एवं वचड०? गोयमा ! जहा र्यणप्पभापुद्धविनेर्इयस्स तित्यगरत्तं । सक्करप्पभाः नेरहएः अणंतरं उन्बहिता चक्कबहितं लमेजा? गोयमा! नो इषद्वे समहे । एवं जाव अहेसत्तमा-पुढविनेरइए । तिरियमणुएहिंतो पुच्छा । गोयमा ! नो इणहे समहे । भवणवडवाण-मंतरजोइसियवेमाणिएहिंतो पुच्छा । गोयमा । अत्येगइए लभेजा, अत्येगइए णो लभेजा । एवं बलदेवतं पि, नवरं सक्करप्पमापुढविनेरहए वि लभेजा । एवं वासदेवतं दोहिंतो पुढवीहिंतो वेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोववाइयवज्रेहिंतो. सेसेयु नो इणद्रे समङ्घे । मंडलियनं अहेसत्तमातेजवाजवज्ञेहितो । सेणावश्रयणतं गाहावहर्यणतं वहूदरयणतं प्ररोहियरयणतं इत्यिरयणतं च एवं चेव. णवरं अणुत्तरोववाहयवजे-हितो। आसरयणतं हत्थिरयणतं रयणप्यभाओ णिरंतरं जाव सहस्तारो अन्थे-गडए लभेजा. अत्थेगइए णो लभेजा। वक्तरयणतं क्रतरयणतं चम्मरयणतं दंडरयणतं असिरयणतं मणिरयणतं कागिणिरयणतं एएसि णं असुरकुमारेहितो आरद्ध निरंतरं जाव इंसाणाओ उववाओ, सेसेहिंतो नो इण्ड्रे समद्वे॥ ५६६॥ अह मंते । असंजयभवियदव्यंदेवाणं, अविराहियसंजमाणं, विराहियसंजमाणं, अधि-राहियसंजमासंजमाणं, विराहियसंजमासंजमाणं, असण्णीणं, तावसाणं, कंदप्पि-याणं. चरगपरिव्वायगाणं. किव्विसियाणं, तिरिच्छियाणं, आजीवयाणं, आभि-ओगियाणं, मलिंगीणं दंसणवावण्णगाणं देवलोगेत उवदव्यमाणाणं करस कहिं उववाओ पण्णतो ? गोयमारी असंजयमवियदम्बदेवाणं जहणोणं भवणवासीस. उक्कोसेणं उनिसगवेजएस: अविराहियसंजमाणं जहनेणं सोहम्मे कप्पे. उक्कोसेणं सन्बद्धसिद्धः विराहियसंजभाणं जहनेणं भवणवासीस्, उद्योसेणं सोहम्मे कप्पेः अवि-राहियसंजमासंजमाणं जहन्नेणं सोहम्मे कप्पे, उन्नोसेणं अन्तए कप्पे: विराहियसंज-मासंजमाणं जहनेणं मनणवासीस. उद्गोसेणं बोइसिएस: व्यसनीणं जहनेणं सरण-वासीस्, उक्कोसेणं वाणमंतरेसः तावसाणं जहक्केणं मयणवासीस्, उक्कोसेणं जोहसिएसः कंदिपयाणं जहनेणं सवणवासीसु, उक्कोरोणं सोइस्से कप्पे; चरगपरिव्वायगाणं जहनेणं भवणवासीय, उद्योसेणं बंगलोए कप्पे: किटिबसियाणं जहनेणं सोहम्मे कप्पे. उद्दोसेणं लंतए कप्पे: तिरिच्छियाणं जहनेणं भवणवासीस, उद्दोसेणं सहस्सारे कप्पे; आजीवियाणं जहनेणं सक्णवासीस्. उद्योसेणं अस्तुए कप्पे; एवं आमिओ-

गाण वि, सिलंगीणं दंसणवावण्णमाणं जहनेणं भवणवासीस्न, उद्योसेणं उन्हिमगेवेज-एस्न ॥ ५६० ॥ कहविहे णं मंते ! असण्णियाउए पश्चते ! गोयमा ! चडिनहे असण्णियाउए पश्चते ! नंजहा—नेरह्यअमण्णियाउए जान देवअसण्णियाउए । असण्णी णं मंते ! जीवे कि नेरह्याउमं पकरेह जान देवाउमं पकरेह ? गोयमा ! नेरह्याउमं पकरेह जान देवाउमं पकरेह ! तिरिक्सजोणियाउमं पकरेमाणे जहनेणं दस वास-सहस्साइं, उद्योसेणं पिलओवमस्स असंखेजह्मागं पकरेह ! तिरिक्सजोणियाउमं पकरेमाणे जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उद्योसेणं पिलओवमस्स असंखेजह्मागं पकरेह । एवं मणुस्ताउमं पि । देवाउमं जहा नेरह्याउमं । एयस्स णं मंते ! नेरह्यअसण्णि-आउयस्स जान देवअसण्णिआउयस्स कमरे कमरेहितो अप्पा ना ४ ! गोयमा ! सञ्चरयोवे देवअसण्णिआउय्, मणुस्वसण्णिआउए् असंखेजगुणे, तिरिक्सजोणिय-असण्णिआउए् असंखेजगुणे, तिरिक्सजोणिय-असण्णिआउए् असंखेजगुणे ॥ ५६८ ॥ एस-वणाए अगवर्षयं वीसहमं अंतिकिरियापयं समर्च ॥

विहिसंठाणपमाणे पोग्गलक्षणणा सरीरसंजोगो । इञ्चपएसऽप्पबहुं सरीरोगा-हणडप्पबहुं ॥ कह णं भंते ! सरीरया पत्रता ! गोयमा ! पंच सरीरया पत्रता । तंजहा-ओरालिए १. वेउब्बिए २. आहारए है. तेबए ४. कम्मए ५।ओरालिय-सरीरे णं भंते ! कडविहे पन्नते ? गोयमा ! पंचिवहे पनते । तंजहा-एगिंदियओरा-लियसरीरे जाव पंचिदियओरालियसरीरे । एगिंदियओरालियसरीरे णं मंते । कइ-विष्ठे पत्रते ? गोयमा । पंचविद्दे पत्रते । तंजहा--पुढविकाइयएगिदियसोरालिय-सरीरे जाव वणप्पत्काइयएगिदियओरालियसरीरे । पुढविकाइयएगिदियओरालिय-सरीरे णं भंते ! कड्विहे पन्नते ! गोयमा ! दुविहे पन्नते । तंत्रहा - सहमपुटविका-इयएगिदियओरालियसरीरे य बायरपढिवकाइयएगिदियओरालियसरीरे य । सुहस-पुढविकाइयएगिदियओरालियसरीरे णं भंते ! कडाविहे पन्नते ? गोयमा ! तुविहे पक्ते । तंजहा--पजनगद्धहम्पढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे य अपजनगद्धहम-पुढिविकाइयएगिदियओरालियसरीरे य । बायरपुढिविकाइया वि एवं चेव, एवं जाव नगरसङ्काङ्यएगिदियओरालियसरीरेति । बेइंदियओरालियसरीरे णं भेते ! बङ्बिहे पनते ? गोयमा ! वृतिहे पनते । तंजहा---पजनगमेडांदियकोरालियसरीरे य अपजन त्तगवेइंदियओराहियसरीरे व । एवं तैइंदिया चन्निरियम वि । पंचिदियओराहिय-सरीरे ण भंते ! कहविहे प्रकृते ? योगमा ! वुविहे प्रकृते । तंजहा-तिरिक्ख-जोणियपंचिदियओरालियसरीरे य मणुरसपंचिदियओरालियसरीरे व । तिरिवस-जोषियपं चिंदियओरा छियसरीरे मं संते ! कडविष्ठे पक्ते ? गोसमा ! तिविष्ठे

इस वि । मणूसपंचिदियओराहियसरीरे णं भंते ! किसंठाणसंठिए पनते ? गोयमा ! छिव्वहसंठाणसंठिए पन्नते । तंजहा-समचउरंसे जाव हंडे. पजनापजनाण वि एवं चेव, गब्भवक्रंतियाण वि एवं चेव, पञ्जतापञ्जताण वि एवं चेव । संमच्छिमाणं पुच्छा । गोयमा ! हंडसंठाणसंठिया पण्णना ॥ ५०० ॥ ओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पश्चता ? गोयमा ! अहण्णेणं अंगुलस्स असंखे-ज्रहमार्ग, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसङ्घरसं । एगिंदियओरालियस्स वि एवं चेव जहा ओहियस्य । पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरस्स णं भंते । केमहालिया सरीरो-गाहणा पन्नता ? गोयमा ! जहनेण वि उद्योसेण वि अंगुलस्स असंखेजहभागं. एवं अपजनयाण वि पजनयाण वि । एवं सुहमाणं पजनापजनाणं, बायराणं पजना-पजताण वि । एवं एसी णवश्री मेओ जहा पुढविकाइयाणं तहा आउकाइयाण वि तेउक्काइयाण वि वाउक्काइयाण वि । वणस्तइकाइयओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नता ? गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहमागं. उद्योसेणं साइरेगं जोयणसहरसं । अपजनगणं जहनेण वि उद्योसेण वि अंगुलस्स असंखेजहमागं, पजत्तगाणं जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहमागं, उद्योरेणं साइरेगं जोयणसहस्सं । बायराणं जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजहमार्ग, उक्कोसेणं साहरेगं जोयणसहरूसं, पजलाण वि एवं चेव । अपजलाणं जहनेण वि उद्योसेण वि अंगुलस्स असंखेजहमागं । सहमाणं पजनापजनाण य तिण्ह वि जहनेण वि उद्यो-सेण वि अंगुलस्स असंखेजहभागं । बेइंदियओरालियसरीरस्स णं अंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नता ? गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहभागं, उद्योसेणं बारस जोयणाई । एवं सन्बत्य वि अपजनगाणं अंगुरुस्स असंबोजहभागं जहण्णेण वि उद्योसेण वि । पजनगाणं जहेव औरालियस्स ओहियस्स । एवं तेइंदियाणं तिष्णि गाउयाई, चउरिंदियाणं चतारि गाउयाई, पंचिंदियतिरिक्सजोणियाणं उक्को-सेणं जोयणसहरसं ३. एवं संमुच्छिमाणं ३, यब्मवकंतियाण वि ३, एवं चेव णवओ मेखो भाणियव्यो । एवं जरुगराण वि जोगणसहस्यं णवश्रो मेखो. यस्य-राण वि णव मेया ९. उक्कोरेणं छ गाउवाई. एजनगाण वि एवं चेव. संमुच्छि-माणं पज्रतगाण य उक्कोरोणं गाउयपुरुत्तं ३, गब्भवकंतियाणं उक्कोरोणं छ गाउयाई पजताण य २, सोहियनडप्पयपजत्तगगन्भवकंतियपजत्तयाण वि उक्रासेणं छ गाउयाई । संमुच्छिमाणं पजताण य गाउयपुहत्तं उद्योसेणं, एवं उरपरिसप्पाण वि । ओहियगन्मवद्वंतियपञ्चलगाणं जोयणसहस्यं, संमुच्छिमाणं पञ्चलाण य जोयणपुहुतं, भुयपरिसप्पाणं ओहियगव्यवकंतियाण य उक्तेसेणं गाउयपुहत्तं,

संमुच्छिमाणं वणुपृहत्तं, सहयराणं ओहियगव्भवकंतियाणं संमुच्छिमाण य तिण्ह वि उक्कोरेणं भणुपुहुतं । इसाम्रो संगहणीगाहाओ-जोयणसहस्यं छनगाउयाई तत्तो य जोयणसहस्यं । गाउयपुहृत्त भुयए वणुहृपुहृतं च पक्खीमु ॥ ९ ॥ जोयणमहस्सं गाउयपृहत्त तत्तो य जोयणपृहत्तं । दोण्हं त धणुपृहत्तं समुच्छिमे होइ उच्चतं ॥ २ ॥ मणूसीराहियसरीरस्स णं भंते ! केमहाहिया सरीरोगाहणा पन्नता? गोबमा! जहनेणं अंगुलस्य असंखेजहमागं. उद्योसेणं तिण्णि गाउयाडं । एवं अपज्जताणं जहनेण वि उद्दोसेण वि अंग्रलस्स असंखेजहमागं । संमुच्छिमाणं जहनेण वि उन्नोसेण वि अंगुलस्स असंखे-ज्ञहमार्ग, गब्मवद्यंतियाणं पज्जताण य जहन्नेणं अंगुलस्त असंखेजहमार्ग, उद्दोसेणं तिष्णि गाउयाई ॥ ५७९ ॥ वेउन्वियसरीरे णं भंते ! कहविहे पनते ? गोयमा ! दुविहे पन्ते । तंजहा-एगिदियवेउव्वियसरीरे य पंचिदियवेउव्वियसरीरे य । जड एगिंदियवेउ व्यासरीरे कि वाउकाइयएगिंदियवेउ व्यासरीरे. अवाउका-इयएगिदियनेडिन्यसरीरे ? गोयमा ! नाउकाइयएगिदियनेडिन्यसरीरे, नी अवा-उक्काइयएगिंदियवेउ व्वियसरीरे । जड बाउक्काइयएगिंदियवेउ व्वियसरीरे कि सहम-वाउकाइयएगिंदियवेउ व्वियसरीरे, बायरवाउकाइयएगिंदियवेउ व्वियसरीरे १ गोयमा ! नो सहुमबाउकाइयएगिदियवेउव्वियसरीरे, बायरवाउकाइयएगिदियवेउव्वियसरीरे । जड बायरवाउकाड्यएगिंदियवेउन्वियसरीरे कि पजनवायरवाउकाइयएगिंदियवेउ-व्ययसरीरे. अपजनवायरबाउकाइयएगिंदियचेउव्ययसरीरे १ गोयमा । पजन-बायरवालकाइयएगिंदियवेलव्यवसरीरे. नो अपजनवायरवालकाइयएगिंदियवेल-व्वियसरीरे । जइ पंचिदियवेउव्वियसरीरे कि नेरइयपंचिदियवेउव्वियसरीरे जाव देवपंचिदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा । नेरडयपंचिदियवेउव्ययसरीरे वि जाव देवपंचिदियवेउव्वियसरीरे वि । जड नेरझ्यपंचिदियवेउव्वियसरीरे कि रयणप्प-मापुढविनेरइयपंचिदियवेउव्ययसरीरे जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयपंचिदियवे-उव्वियसरीरे १ गोयमा ! रयणप्यभापुढिविनेर्द्यपंचिदियवेउव्वियसरीरे वि जाव अहेसत्तमापुढविनेरझ्यपंचिदियवैउव्वियसरीरे वि । जद्द रयणप्यमापुढविनेरझ्य-पंचिदियवेड विवयसरीरे कि पजनगरयणप्यमापुढविनेरइयपंचिदियवेड विवयसरीरे, अपजनगर्यणप्यमापुडविनेरइयपंचिवियवेउव्यासरीरे ? गोयमा ! पजनगर्यणप्य-भापह विनेरहयपंचितियवेड व्ययसरीरे अपजन्तगरस्यप्यभापह विनेरहस्पंचितियवेड-व्वियसरीरे. एवं जान महेसलमाए दुगमो मेखो भाणिमध्यो । जइ तिरिक्स-जोणियपंचिद्वियवेद विवयसरीरे कि संम विकास रिक्स जो णियपंचिद्वियवेद विवयसरीरे.

200

गन्भक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! नो संमुच्छिम-तिरिक्ख जोणियपंचिदियवेउ व्वियसरीरे, गन्मवकंतियतिरिक्ख जोणियपंचिदियवे-उव्ययसरीरे । जड गञ्भवकंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेडव्यियसरीरे कि संखेज-वासाउयगब्भवक्रंतिय ॰ पंचिदिय केउ व्वियमरीरे, असंखेजवासाउयगब्भवक्रंतियतिरि-क्खजोणियपंचिदियवेडिव्ययसरीरे ? गोयमा ! संखेजवासाउयग्ब्भवक्षंतियतिरिक्ख-जोणियपंचिदियवेउव्वियसरीरे. नो असंखेजवासाउयगब्भवकंतियतिरिक्खजो-णियपंचिदियवेडव्वियसरीरे । जड संखेजवासाउयग्व्सवक्रंतियतिरिक्खजोणिय-पंचिदियवेउ विवयसरीरे कि पजनगसंखेजवासाउयगब्भवद्यंनियनिरिक्न जोणियपंचि दियवेउव्वियस्रीरे. अपजन्तगसंखेजवासाउयगन्भवद्वतियतिरिक्खजोणियपंचिदिय-बेडव्यियमरीरे ? गोयमा ! पजनगसंखेजवासाउयगब्भवहंतियतिरिक्खजोणिय-पंचिदियवेड व्वियसरीरे. नो अप जनगरांसे जवासाउयग्यमवहंतियतिरिक्य जोणिय-पंचिदियवेउ विवयसरीरे । जड संखेजवासाउयग्वसवक्षेतियतिरिक्खजोणियपंचिदिय-वेउ वित्रयसरीरे. किं जलयरसंखेजवामाउयगन्भवक्रंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदिय-वेउव्वियसरीरे, थलयरसंखेजवासाउयगच्नवद्यंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेउव्वि-यमरीरे, खहयरसंखेळवासाउयगब्भवकंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेउव्ययसरीरे ? गोयमा ! जलयरसंखेजवासाउयगब्भवकंतियतिरिक्सजोणियपंनिदियवेडव्दियसरीरे वि. थलगरसंखेजवासाउयगब्भवकंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेजव्ययसीरे वि. खहयरसंखेजनासाउयग्व्यवक्रंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेउध्वियसरीरे वि । जह जलगरसंखेजनासाउगग्रन्भवक्षंतियतिरिक्सजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे किं पजन त्तगजलगरसंखेजवासाउयगञ्भवक्रंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेडवियसरीरे. अप-जातगजलयरसंखे जवासाउयगन्सवकंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेउव्जियसरीरे ? गोयमा । पज्जतगजलयरसंखेजवासाउयगञ्जवक्षंतियतिरिक्खजोणियपंचिदियवेउ-व्यियसरीरे, नो अपज्जतगजल्यरसंखेजवासाउयगञ्जवक्रंतियतिरिक्खजोणियपंचिदिय-वेउव्वियसरीरे । जह शलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदिय जाव सरीरे किं चउप्पय जाव सरीरे. परिसप्प जाव सरीरे ? गोयमा ! चडप्पय जाव सरीरे वि. परिसप्प जाव सरीरे वि । एवं सव्वेसिं णेयव्वं जाव खहयराणं पजनाणं, नो अवजनाणं । जह मण्सपंचिदियवेउव्वियसरीरे कि संमुच्छिममण्सपंचिदियचेउव्वियसरीरे. गब्भवहं-तियमणुसपंचिदियवेड व्ययसरीरे ? गोयमा ! णो संमु स्क्रियमणुसपंचिदियवेड व्यि-यसरीरे, गब्भवकंतियमण्सपंचिंदियवेड व्यायसरीरे । बद्द गब्भवकंतियमण्सपंचिं-दियवेडिक्यसरीरे किं कम्मभसगान्मकातियमणसपैचिदियवेडिक्यसरीरे सक-

स्मभूमगगब्भवकंतियमण्सपेचिदियचे उव्वयसपीरे. अंतरदीवगगब्भवकंतियमण्स-पंचिदियवेडव्बियसरीरे ? गौयमा ! कम्मभूमगगन्भवक्वंतियमणूसपंचिदियकेडव्बिय-सरीरे. णो अकम्मभूमगगञ्भवकंतियमणुसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे. णो अंतरदीव-गगब्भवकातियमण्सपंचिन्दियवेउ विवयसरीरे । जड कम्मभूमगगब्भवकातियमण्स-पेचिदियचे र्राव्ययमरीरे कि संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवकंतियमण्सपंचिदिय-वेडिव्ययमरीरे, असंखेजवासाउयकम्मभूमगगन्भवकंतियमणुसपंत्रिदियवेडिव्य-सरीरे ? गोयमा ! संखेळवासाउयक्रमभूमगग्रञ्जवकृतियमण्सपंचिदियवेडव्यिय-सर्रारे. नो असंखेजवामाउगकम्मभूमगग्बभवक्षंतियमणुसपंचिदियवेउव्यियसरीरे । जइ संक्षेजवायाउयकम्मभूमगगञ्मवक्षंतियमणूसपंचिदियवेउव्वियसरीरे कि पजन-यसंखेजवासाउयकम्मम्मगमणुगपंचिदियवेडव्हियसरीरे. अपजन्त्रयसंखेजवासाउय-क्रम्मभूमगगब्भवद्यतियमणुसपंचिदियवेड व्वियसरीरे ? गोयमा । पजत्त्रयसंखेजवासा-ट्यकम्मभूमगगब्भवद्यंतियमणुमपंचिवियवेउव्वियसरीरे. नो अपजन्यसंखेजवामा--उयक्रमभूमगग्रन्भवक्षंतियमण्सपंचिदियवेडिव्यवसरीरे । जइ देवपंचिदियवेडिव-यसरीरे कि सवणवासिदेवपंचिदियवेउ व्वियसरीरे जाब बेमाणियदेवपंचिदियवेउ व्वि-यसरीरे ! गोयमा ! भवणवामिवेवपंचिंदियवेउ विजयसरीरे वि जाव वेमाणियदेवपं-चिंदियवेउ व्यियसरीरे वि । जड भवणवासिदेवपंचिंदियवेउ व्यियसरीरे कि असरक-मारमयणवासिदेवपंचिदियवेउव्वियमरीरे जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचिदियवे-उव्यियसरीरे १ गोयमा ! अयुरक्रमार • वि जाव थणियक्कमारदेवपंचिन्दियवेउव्यिय-सरीरे वि । जइ असुरकुमारमवणवासिदेवपंचिदियवेडव्यियसरीरे कि पज्जतगअसु-रकुमारभवणवासिदेवपंचिदियवेउ व्वियसरीरे. अपज्यत्तगमधुरकुमारभवणवासिदेवपं-चिंदियवेउव्जियसरीरे ? गोथमा ! पज्जतगञ्जसरकुमारमवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्य-यसरीरे वि. अपजनगअसरकमारभवणशासिदेवपांचिदियवेउ व्वियसरीरे वि. एवं जाव थणियकुमाराणं दुगको मेस्रो । एवं बाणमंतराणं सद्वविद्वाणं, जोडसियाणं पंचविहाणं । वेसाणिया दुविहा-कप्पोवगा कप्पातीता य । कप्पोवगा बारसविहा. तेसि पि एवं चेत्र दुहुको मेओ । कप्पातीता दुविहाए-गेवेजना व अणुतारोवनाइया य, गेबेजगा णविहा, अणुत्तरीवबाह्या पंचित्रहा, एएसि पजनापजताभिलावेणं द्भगमो मेन्नो भाणियण्यो ॥ ५७२ ॥ वेडव्यिक्सरीरे णं मंते ! किसंठिए पश्चते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पनते । बांडकाइयएगिदियवेडव्यियसरीरे णं भेते ! किसंदिए पन्नते ! नोगमा ! पनागासंद्राणसंदिए पनते । नेरहयपंत्रिदियनेनिक्यस-रीरे या अंते ! किसंठाणसंठिए पत्ते ! गोयमा ! नेरहवर्णचिदियनेड विवयसरीरे

दुविहे एकते । तंजहा-भवधारणिको य उत्तरवेउम्बए य । तत्थ णं जे से- भवधा-रणिजे से णं हुंडसंठाणसंठिए पन्नते । तत्थ णं जे से उत्तरवेउव्विए से वि हुंडसंठा-णसंठिए पनते । रयणप्पभापुढविनेर्ड्यपाँचिदियवेटिब्यसरीरे णं मंते ! किसंठाण-संठिए पन्नते ? गोयमा ! रयणप्पमापुढविनेरइयाणं दुविहे सरीरे पनते । तंत्रहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य । तत्थ णं जे से भवघारणिजे से णं हुंहे, • जे से उत्तरवेउव्विए से वि हुंडे। एवं जाव अहेसलमापुढविनेरडयवेउव्वियमशिरे। तिरि-क्खजोणियपंचिदियवेउव्वियसरीरे णं भेते! किसंठाणसंठिए पन्नेत ? गोयमा! णाणासंठाणसंठिए पन्नते । एवं जाव जलयरचलयरखह्यराण वि । थलयराण वि चउप्पयपरिसप्पाण वि, परिसप्पाण वि उरपरिसप्पभुयगरिसप्पाण वि । एवं मणुस्मपं-चिंदियवेजव्ययसरीरे वि । असरकमारभवणवासिद्वपंचिंदियवेजव्ययसरीरे णं भेते ! किसंठाणसंठिए पन्नते ? गोयमा ! असरकमाराणं देवाणं द्विहे नरीर पन्नते । तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउन्त्रिए य । तत्थ णं जे से भवधारणिजे से णं समच उर्दमसंठाणसंठिए पन्नते, तत्थ णं जे से उत्तरवेड व्विए से णं णाणासंठाण-सेठिए पन्नते, एवं जाव थणियकुमारडेवपंचिदियवेडव्यियसरीरे, एवं वाणमंतराण वि. णवरं ओहिया वाणमंतरा पुच्छजंति, एवं जोइसियाण वि ओहियाणं, एवं सोहम्मे जाव असुयदेवसरीरे । गेवेजगकप्पातीतवेमाणियदेवपंचिदियवेउव्वियसरीरे णं भंते ! किसंठिए पन्ने ? गोयमा ! गेवेज्यगदेवाणं एगे भवधारणिजे सरीरे. से णं समचाउरंससंठाणसंठिए पनते. एवं अणुत्तरीववाइयाण वि ॥ ५७३ ॥ वेडव्वियसरीरस्स णं भंते । केमहालिया सरीरोगाहणा पनता १ गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्म असंखेजइभागं, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसयसहस्सं । वाउक्काइयएगिदि-यवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा प्रमता ! गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्स असंबेजइभागं, उक्कोरोण वि अंगुलस्स असंबेजइभागं । नेरइयपंचिंदिय-वेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पनता ! गोयमा ! दुविहा पमता । तंजहा-भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य । तत्य णं जा सा भवधारणिजा सा जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहमार्ग. उद्योसेणं पंचघणुसयाई । तत्य णं जा सा उत्तरवेट निया सा जहनेणं अंगुलस्स संखेजहमागं, उन्नोसेणं घणुसहस्सं । रयणप्प-मापुडविनेरङ्याणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पश्चता ! गोयमा ! दुविहा पनता । तंजहा-भवधारणिजा य उत्तरवेडिक्यवा य । तत्व णं जा सा भवधारणिजा मा जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहमागं. उद्योसेणं सत्त प्रणूहं तिणिण स्वणीओ स्व अंगुलाई । तत्य णं जा सा उत्तरबेउव्विया सा जहनेणं अंगुलस्स संबेजहमागं,

उद्योसेणं पण्णरस धणुइं अद्याइजाओ रयणीओ । सक्करप्पभाए पुच्छा । गोयमा ! जाव तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहभागं, उन्नोसेणं पण्णरस भणूई अश्वाहज्वाओ रयणीओ । तत्य णं जा सा उत्तरवेडव्विया सा जहश्रेणं अंग्रलस्स संखेजहभागं. उद्योसेणं एकतीसं घण्डं एका य स्थणी। वाद्ययपमाए भवधारणिजा एकतीसं धणुई एका रवणी. उत्तरवटिनया बासिट्ट धणुई दो रब-णीओ । पंकप्पभाए भवधारणिका बासद्वि धणुई दो स्यणीओ, उत्तरवेउव्विया पणवीसं धणुसयं । धूमप्पमाए भवधारणिजा पणवीसं धणुमयं, उत्तरवेउव्वियाः अङ्काङजाई थणुसयाई । तमाए भवधारणिजा अङ्काङ्जाई धणुसयाई, उत्तरवेडिव्वया पंच धणुसयाई । अहेसत्त्रमाए भवधारणिज्ञा पंच धणुसयाई, उत्तरवेउव्विया धणु-सहरसं एवं उक्कोसेणं । जहक्षेणं भवधारणिजा अंगुलस्स असंखेजहभागं, उत्तर-वेउ व्या अंगुलस्स संखेजङ्गागं । तिरिक्खजोणियपंचिदियवेड व्ययसरीरस्स ण भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पश्चना ! गोयमा ! जहनेणं अंग्रलस्स संखेजह-भागं, उद्योसेणं जोयणसम्पद्धतं । मणुरसपंचिदियवेडव्वियसरीरस्स णं मंते ! केम-हालिया सरीरोगाहणा पत्रता ? गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्स संखेजहमागं, उन्नोसेणं साइरेगं जोयणसमसहस्यं । असरकमारमबणवासिहेवपंचिहियवेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पत्तता ? गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहा सरीरोगाष्ट्रणा पनता । तंजहा-भवधारणिजा य उत्तरवेडिव्वया य । तत्य णं जा सा भवधारणिजा सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइमागं, उक्कोसेणं सत्त रयणीओ । तत्य णं जा सा उत्तरवेढिवया सा जहनेणं अंगुलस्त संखेजङमागं. उक्कोरेणं जोयणसयसहस्यं। एवं जाव यणियकुमाराणं, एवं ओहियाणं बाजमंतराणं एवं जोइसियाण वि. सोहम्मीसा-णदेवाणं एवं चेव, उत्तरवेउन्विया जाव अनुको कप्पी, णवरं सणंकुमारे भवधार-णिजा जहनेणं अंगुरुस्स असंसेजङ्मागं, उद्गोरीणं छ रयणीओ। एवं माहिंदे वि, वंभलीयलंतगेस पंच रयणीओ, महासक्तरसारेस क्तारि रयणीओ, आणगपाणय-आरण्यूएमु तिण्णि रयणीओ । गेबिजगकमातीत्रवेमाणियदेवपंचिदियवेउव्वियसरी-रस्स णं भंते ! केमहास्थिम सरीरोगाहणा पश्चता ? गोयमा ! गेवेजगदेवाणं एगा भवधारणिजा सरीरोगाहणा पनता । सा जहनेणं अंगुलस्य असंखेजहभागं, उद्योतेणं दो रयणी । एवं अणुत्तरीवबाइयदेवाण वि. णवरं एका रयणी ॥ ५०४ ॥ आहारमसरीरे ण भंते ! सहबिहे पक्ते ! गोयसा ! एगायारे पक्ते । जह एगागारे प॰ किं मणूसभाहारगसरीरे, अमणूसमाहारमधरीरे ? गोयमा ! मणूसमहारगसरीरे, नो अमणसभाहारगसरीरे । जड मण्समाहारमसरीरे कि संस्वित्रममणसभाहारम-

सरीरे, गञ्मवक्षंतियमण्सञाहारगसरीरे १ गोयमा ! नो संमुच्छिममण्सञाहारम-सरीरे. गब्भवकंतियमणूसआहारगसरीरे । जद्द गब्भवकंतियमणूसआहारगसरीरे कि कम्मभूमगगञ्मवद्यंतियमणूसआहारगसरीरे, अकम्मभूमगगञ्भवद्यंतियमणूराआहारगः सरीरे. अंतरदीवगगञ्मवद्यंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयसा ! कम्मभूसगगञ्भवद्यं-तिय०, नो अक्रमभूमगगन्भवकंतिय०, नो अंत्रदीवगगन्भवकंतियमगूसआहार्ग-सरीरे । जइ कम्मभूमगगन्भवकंतियमणूसआहारगसरीरे किं संखेजवासाउयकम्म-भूमगगब्भवक्रंतियमणूसञ्चाहारगसरीरे, असंबेज्जवासाउयक्रमभूमगगब्भवक्रंतियमणू-सआहारगसरीरे ? गोयमा ! संखेजनासाउयकम्मभूमगगब्भवकंतियमण्सआहारग-मरीरे. नो असंखेजवासाउयकम्मभूमगगन्भवकृतियमणूसआहारगसरीरे । जड संखेजवामाज्यकम्मभूमगगव्भवकंतियमणुसआहारगसरीरे कि पजनसंखेजवासा-उयकम्मभूमगग्ध्यवद्वतियमणुसभाहारगस्रीरे, अपज्यत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमग-गब्भवक्रंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा !- पजलसंखेजवासाउयक्रमभूमगगब्भ-वकंतियमण्सवाहारगसरीरे, नो अपजनसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्षंतिय-मणुमआहारगसरीरे । जङ पज्यतसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्यवक्रंतियमणुमआहार-गसरीरे कि सम्महिद्रीपज्ञत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगञ्भवक्षंतियमणूसआहारग-सरीरे, मिच्छिद्दिश्चित्रज्ञत्तसंखेळवासाउयकम्मभूमगगन्भवकंतियमण्सआहारगसरीरे. सम्मामिच्छांदृद्वीपज्जत्तसुंखेजवासाउयकम्मभूमगगन्भवकैतियमण्सआहारगसरीरे गोयमा ! सम्महिद्रीपज्जनसंखेजनासाउयकम्मभूमगगन्भवदंतियमण्सआहारगसरीरे, नो मिन्छहिद्वीपजतः, नो सम्मामिन्छहिद्वीपजत्तसंखेजवासाउयकमाभूमगगब्भव-कंतियमण्सभाहारगसरीरे । जड् मम्मद्द्वीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगन्भवद्धं-तियमण्यआहारगस्रीरे कि संजयसम्महिदीपजनसंखेजनासाउयकम्मथ्यगच्यव-कृतियमणूमभाहारगसरीरे, असंजयसम्माहद्वीपज्यत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगञ्भ-वर्क्कतियमणूसस्राहारगसरीरे, संजयासंजयसम्माहेद्वीपजनसंखेजवासाउयकम्मभूमग-गञ्भवक्वंतियमणूसमाहारगसरीरे ? गोयमा ! संजयसम्महिद्वीपज्यतसंखेजवासाउय-कम्मभूमगगञ्जवकंतियमण्सआहारगसरीरे, नो असंजयसम्महिद्रीपज्जतसंखेजवा-साउयकम्मभूमगगन्मवकंतियमणूसमाहारगसरीरे, नो संजवारंजयसम्महिद्वीपज्जतः आहारगसरीरे । जर् संजयसम्महिद्वीपजनसंखेजनासाउयकम्मम्मगगव्भवकंतियम-ण्सआहारगसरीरे कि पमल्धंवयसम्महिद्री ॰संखेजवासाउयकमभूमगगन्भवकंति-यमणूसआहारगसरीरे, अपमत्तसंजयसम्बहिद्वी०संखेळावासाउयकम्मभूमगगञ्भवकं-तियमण्सआहारगसरीरे ? गोयमा ! पमत्तसंजयसम्महिद्वीपज्यत्तसंखेजवासाख्यकम्य-

भूमगगच्मवकंतियमणुसआहारगसरीरे, नो अपमत्तसंजयसम्महिद्वी व्यवसमभूमगगच्म-वकंतियमणूसआहारगसरीरे। जह पमत्तसंजयसम्महिद्री ०संखेळावासाउयकम्मभूमग०-मणूसआहारगसरीरे किं इच्चिपत्तपमत्तसंजयसम्महिद्वी •कम्मभूमगसंखेजवासारुगन-व्मवक्रंतियमण्सआहारगसरीरे, अणिब्रिपतपमतसंजयवक्रम्मममगसंखेजवासाजय-गन्मवकंतिय ० आहारगसरीरे १ गोयमा ! इत्रियनापमत्तसंजयसम्महिद्री ० संखेळावासा-उयकम्मभूमगगञ्भवकंतियमण्सआहारगमरीरे नो अणिकिपनपमत्तसंजयसम्महिद्री ०-संबेजनासाउयकम्मभूमगगब्भवकंतियमणूमआहारगमरीरे । आहारगसरीरे णं भंते ! किसंठिए पन्नते ? गोयमा ! समचडरंगसंठाणसंठिए पन्नते । आहारगसरीरस्स णं भेते ! केमहालिया सरीगेगाहणा पत्रता ! गोयमा ! जहनेणं देमणा रयणी, उद्योसणं पिंडपुण्णा रयणी ॥५०५॥ तेयगमरीरे णं भंते ! कडविंहे पक्ते ? गीयमा ! पंचिवहे पन्ते । तंजहा-एगिदियतेयगसरीरे जाव पंचिदियतेयगसरीरे । एगिदिय-तेयगमरीरे णं भंते ! कडविहे पक्षते ? गोयमा ! पंचविहे पक्षते । तंजहा-पृद्धि-काइय॰ जाव वणस्सइकाइयएगिंदियतेयगसरीरे । एवं जहा ओराल्यिसरीरस्स मेओ भणिओ तहा तेयगस्य वि जाव चउरिंदियाणं । पांचिंदियतेयगसरीरे णं भंते ! कडविहे पनते ? गोयमा ! चडव्विहे पनते । तंजहा-नेरइयतेयगसरीरे जाव देवतेयगसरीरे, नेरह्याणं दुगओ मेओ भाणियव्यो बहा वेटव्यियसरीरे । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मणुसाण य जहा ओरालियसरीरे भेओ भणिओ तहा भाणियव्यो । देवाणं जहा वेउव्ययसरीरमेओ भणिओ तहा भाणियव्यो जाव सव्यद्धिरुद्धेवति । तसगसरीरे णं मंते ! किंसंठिए पन्नते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पन्नते । एगिंदियतेयग-सरीरे णं भंते ! किसंठिए पन्तो ? गोयमा णाणासंठाणसंठिए पन्तो । पुडविकाइय-एगिदियतेयगसरीरे णं भंते ! किसंठिए पनते ? गोयमा ! मसरचंदसंठाणसंठिए पन्नते, एवं ओराल्यिसंठाणाणसारेण माणियव्यं जाब चर्डारे वियाण वि । नेरहयाणं मंते ! तेयगसरीरे किसंठिए पश्चेते ! गोयमा ! जहा वेडव्यियसरीरे । पंचिंदियति-रिक्खजोणियाणं मण्साणं जहा एएसिं चेव ओराव्यिति । देवाणं भंते ! तेयगसरीरे किसंठिए पन्ने ? गोगमा । जहा घेर विययस जाव अणूनरोवबाइयति ॥ ५०६ ॥ जीवस्य णं मंते ! मारणंतियसमुख्याएणं समोहयस्य तेवासरीरस्य केमहालिया सरीरोगाहणा पकता ? गोबमा ! सरीरप्यमाणमेता विक्खंमनाहक्षेणं, आयामेणं जहनेणं अंगुरुस्स असंखेळहमागं, उद्योसेणं होगंताओ होगंते । एगिदियस्स पां भंते ! भारवंतियसम्बद्धाएणं समोहयस्य देवासरीरस्य केमहालिया सरीरोगाहणा पकता ? गोयमा । एवं चेव जाद पुरुषि॰ अहुद० तेस० बाद० वणप्पह्नकारसस्स । वेहंदियस्स

र्णं अंते ! मारणंतियसम्ब्याएणं समोद्वयस्य तैयासरीरस्य केमहालिया सरीरोगाइणः पनता ? गोयमा ! सरीरप्यमाणमेता विक्खंभवाडहेणं. आयामेणं जहनेणं अंग-लस्स असंखेळाड्यागं, उक्रोसेणं तिरियलोगाओ लोगंते । एवं जाव चडरिंदियस्स । नेरइयस्य णं भंते ! मारणंतियसमुख्याएणं समोहयस्य तैयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा प॰ १ गोयमा ! सरीरप्यमाणमेत्रा विक्खंभबाहहेणं. आयामेणं जहनेणं साइरेगं जोयणसहस्सं अहे. उन्नोसेणं जाव अहेसत्तमा पढवी. तिरियं जाव संयंभुरमणे समुहे, उन्नं जाव पंडगवणे पुक्खरिणीओ । पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स णं भंत ! मार्रणतियसमुखाएणं समोहयस्य तेयासरीरस्य केमहालिया मरीरोगा-हणाः ? गोयमा ! जहा बेइंदियसरीरस्स । मणुस्सस्म णं भंते ! मारणंतियससुरुधा-एणं समोहयस्य तेयासरीरस्य केमहालिया सरीरोगाहणा० ? गोयमा ! समयखेलाओ लोगंतो । अमुरकुमारस्य णं भंते ! मारणंतियसमुग्चाएणं समोहयस्य तेयासरीरस्य केमहालिया सरीरोगाहणा ० ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेता विक्खंभवाहक्षेणं, आयामेणं जहनेणं अंगुलस्स असंबेज्दमागं, उद्दोसेणं अहे जाव तबाह पुढवीए हिद्रिके चरमंते, तिरियं जाव सर्यभुरमणसमुहस्य बाहिरिक्के वेहयंते, उन्हें जाव ईसिप्पब्सारा पढवी. एवं जाव थणियक्रमारतेयगसरीरस्त । वाणगंतरजोइसियसोहम्मीसाणमा य एवं चेव । सणंक्रमारदेवस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा • १ गोयमा । सरीरप्यमाणमेत्ता विक्खंभवाहक्षेणं, आयामेणं जहनेणं अंगुलस्य असंखेजहमागं, उद्योसेणं अहे जाव महापायालाणं दोचे तिमागे. तिरियं जाद सर्यभुरमणे समुद्दे, उद्वं जाद अब्बओ कपी। एवं जाद सहस्सारदेवस्स। आणयदेवस्त णं भंते ! मारणंतियसमुखाएणं समोहयस्त तेयासरीरस्त केमहालिया मरीरोगाहणा॰ ? गोयमा । सरीरप्यमाणमेत्रा विक्खंभवाहहेणं. आयामेणं अहकेणं अंगुलस्स असंखेजहमार्गं, उक्कोसेणं जाव अहोलोइयगामा. तिरियं जाव मण्सखेतं, उन्हें जाव अनुओ कप्पो, एवं जाव आरणदेवस्स । अनुपदेवस्स एवं चेव, जवरं उन्नं जाव सयाई विमाणाई । गेविज्जगदेवस्स णं मंते ! मारणंतियसमुग्चाएणं समोहयस्स तेयग-सरीरस्स केमहालिया सरीरोगाइणा० ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेता विक्खंमबाइक्षेणं. भायामेणं जहनेणं विजाहरसेढीओ, उक्कोरेणं जाव अहोलोइयगामा, तिरियं जाव मणूसखेते, उन्नं जाव सगाइं विमाणाई, अणुत्तरोववाइयस्स वि एवं चेव। कम्मगसरीरे णं भंते ! बह्रविहे पश्चते ? गोयमा ! पंचविहे पश्चते । तंजहा-एगिंदियकस्मगसरीरे जाव पांचिंदियकम्मगसरीरे य । एवं जहेव तेयगसरीरस्स मेखो संठाणं ओगाइणा य मणिया तहेव निरवसेसं भाणियव्वं आव अणुत्तरोजवाह्यति ॥ ५७७ ॥

मोरालियसरीरस्स णं भंते । बड़दिसिं पोग्गला चिजंति ? गोयमा ! निव्वाघाएणं छहिसें, वाघायं पहन सिय तिदिसें, सिय चउहिसें, सिय पंचदिसें । वेडव्विय-सरीरस्स णं भंते ! कइदिसिं पोग्गला चिकाति ? गोयमा ! णियमा छहिसिं । एवं आहारगसरीरस्स वि. तेयाकम्मगाणं जहा ओरालियसरीरस्स । ओरालियसरीरस्स णं भंते ! कडदिसिं पोग्गला उवनिजाति ? गोयमा ! एवं चेव जाव कम्मगसरीरस्स एवं उनिकंति. भवनिकंति ॥ ५७८ ॥ जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं तस्स वेउ विवयसरीरं, जस्स वेउ विवयसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स वेडव्वियसरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स वेडव्वियसरीरं तस्य ओरालियसरीरं सिय अत्य सिय नत्य । जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं, जस्स आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं सिय अत्य रिय नत्यि, जस्स पुण आहारग-सरीरं तस्स ओरालियसरीरं णियमा अत्य । जस्स णं भंते ! ओरालियगरीरं तस्स तेयगसरीरं. जस्स तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा । जस्स ओरालिय-सरीरं तस्त तेयगसरीरं णियमा अत्य, जस्त पुण तेयगसरीरं तस्त ओरालिय-सरीरं सिय अत्य सिय णत्थि, एवं कम्मगसरीरं पि । जस्स णं भंते ! वेडव्विय-सरीरे तस्य आहारगसरीरे. जस्स आहारगसरीरे तस्य वेडिव्यसरीरे ? गोयमा ! जस्स बेडव्वियसरीरं तस्स आहारगसरीरं णत्यि. जस्स वि आहारगसरीरं तस्स वि वैद्याच्यासरीरं णत्य । तेयाकम्माइं जहा ओरालिएण समं तहेव आहारगसरीरेण वि समं तेयाकामगाइं चारेयव्याणि । जस्स णं मंते ! तेयगसरीहं तस्स कम्मग-सरीरं. जस्त कम्मगसरीरं तस्त तेयगसरीरं? गोयमा ! अस्त तेयगसरीरं तस्त कम्मगसरीरं णियमा अत्य, जस्स वि कम्मगसरीरं तस्स वि तेबगसरीरं णियमा अत्य ॥ ५७९ ॥ एएसि णं मंते ! ओरालियवेउव्ययमहारगतेयगकन्यगसरीराणं दब्बहुयाए पएसहुयाए दब्बहुपएसहुयाए क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ! गोयमा ! सम्बत्योवा भाहारगसरीरा दञ्चद्रयाए. वेउच्चियसरीरा दञ्चद्रयाए असंखेळगुणा. ओरालियसरीरा स्व्वद्वयाए असंखेळानुणा, तेयाकम्मगसरीरा दोवि तुला स्व्वद्वयाए अर्णतगुणा । पएसद्वयाए-सन्बत्धोबा आहारगसरीरा पएसद्वयाए, वेडव्वियसरीरा पएसद्वयाए असंखेळगुणा, ओरालिबसरीरा पएसद्वयाए असंखेळगुणा, तेयगसरीरा पएसङ्कयाए अर्णतगुणा, कम्मगसरीरा पएसङ्कयाए अर्णतगुणा । दव्यङ्कपएसङ्कयाए-सम्बत्योवा माहारगसरीरा दव्यद्वयाए, वेतन्वियसरीरा दन्बहुयाए असंखेजगुणा, ओराहियसरीरा दव्यद्वयाए असंखेजगुणा, ओराहियसरीरहिंतो दव्यद्वयाएहिंतो आहा-

रगसरीरा प्रसद्ध्यार अणंतगुणा, बेडव्बियसरीरा प्रसद्ध्याए असंखेजगुणा, औरा-लियसरीरा पएसद्वयाए असंखेजगुणा, तेयाकम्मा दीनि तुला दव्यद्वयाए अर्णतगुणा, तेयगसरीरा पएसद्वयाए अणंतगुणा, कम्पगसरीरा पएसद्वयाए अणंतगुणा ॥५८०॥ एएसि णं भंते ! ओरालियवेउव्वियआहारगतेयगकम्मगसरीराणं जहण्णियाए ओगा-हणाए उद्गोतियाए ओगाहणाए जहण्डुकोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरेहिती अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सन्वत्थोवा ओरालियमरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा. तेया-कम्मगाणं टोण्ह वि तुला जहण्यिया ओगाहणा विसेसाहिया. वेडव्वियसरीरस्स जह-ण्णिया ओगाहणा असंसेजगुणा. आहारगसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंसेज-गुणा । उक्नोसियाए ओगाहणाए-सम्बत्योवा आहारगसरीरस्य उक्नोसिया ओगाहणा, ओरालियसरीरस्स उद्योसिया ओगाहणा संखेजगुणा, वेउन्त्रियसरीरस्य उद्योसिया ओगाहणा संखेजगणा, तेयाकम्मगाणं होण्ड वि तुला उद्योसिया ओगाहणा असंखेज-गुणा । जहण्यक्कोसियाए ओनाहणाए-सन्वत्योवा ओराडियसरीरस्स जहण्यिया ओगाहणा, तेयाकम्माणं दोण्ह् वि तुह्ना जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउन्त्रिय-सरीरस्य जहाण्याया ओगाहणा असंखेळागुणा, आहारगसरीरस्य जहाण्णिया ओगा-हणा असंखेजगणा, आहारगसरीरस्भ जहण्णियाहितो ओगाहणाहितो तस्स चेद उक्नोसिया ओगाहणा विसेसाहिया, ओरालियमरीरस्स उक्नोसिया ओगाहणा संबेज-गुणा, वेडव्वियमरीरस्य उक्कोसिया ओगाहणा संबेज्जुणा. तेयाकम्मगार्ण दोण्ड वि तुला उद्योसिया ओगारणा असंखेजगुणा ॥ ५८१ ॥ पञ्चवणाप भगवर्रेष एगवीसहमं ओगाहणासंठाणपयं समतं॥

कह् णं भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तंजहा—काइया १, अहिगरणिया २, पाओसिया ३, पारियावणिया ४, पाणाइवाय-किरिया ५ । काइया णं भंते ! किरिया कहविद्दा पकता ? गोयमा ! दुविद्दा पकता । तंजहा—अणुवरयकाइया य दुप्पउत्तकाइया य । अहिगरणिया णं भंते ! किरिया कहविद्दा पजता ? गोयमा ! दुविद्दा पकता । तंजहा—खंजोयणाहिगरणिया य निव्वत-णाहिगरणिया य । पाओसिया णं भंते ! किरिया कहविद्दा पकता ? गोयमा ! तिविद्दा पक्षता । तंजहा—जेणं अप्यणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा अग्रमं मणं संप्रधारेइ, सेतं पाओसिया किरिया । पारियावणिया णं भंते ! किरिया कहविद्दा पकता ? गोयमा ! तिविद्दा पक्षता । तंजहा—जेणं अप्यणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा अस्सा वेयणं चर्चारेइ, सेतं पारियावणिया किरिया । पाणाइवायकिरिया णं भंते ! कहविद्दा पकता ? गोयमा ! तिविद्दा पक्षता । तंजहा—जेणं अप्यणं वा परं वा तदुभयं वा अवियाओ

क्वरोवेइ, सेतं पाणाङ्वायकिरिया ॥ ५८२ ॥ जीवा णं भेते ! किं सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि । से केणद्रेणं भंते ! एवं वृच्छ-'जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि' ? गोयमा ! जीवा दुविहा पन्नता । तंत्रहा-संसारस-मावणगा य असंसारसमावण्यमा य । तत्य णं जे ते असंसारसमावण्यमा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अकिरिया। तत्य णं जे ते संसारसमावण्णमा ते दुविहा पनना। तंजहा-सेळेसिपडिक्णमा य असेळेसिपडिक्णमा य । तत्थ णं जे ते सेळेसिपडिक्णमा ते णं आंकरिया, तत्य णं जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते णं सिकरिया. से तंणद्रेणं गोयमा ! एवं वृक्द-'जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि' ॥ ५८३ ॥ अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कजार ! हंता गोयमा ! अत्थि । किन्ह णं अंते ! जीवाणं पाणा-इवाएणं किरिया कजह ? गोयमा ! छद्य जीवनिकाएस । अत्यि णं भंते ! नेरह्याणं पाणाइवाएणं किरिया कजाइ ? गोयमा ! एवं चेव । एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । अत्थि ण भंते ! जीवाणं मनावाएणं किरिया कजड १ इंता ! अत्थि । कर्मिड णं भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कजाइ १ गोयमा ! सम्बद्ध्वेस, एवं निरंतरं नेरहयाणं जाव वेमाणियाणं । अत्य णं भंते ! जीवाणं अदिकादाणेणं किरिया कजार ? होता ! अत्य । कस्हि णं अंते ! जीवाणं अदिबादाणेणं किरिया कजार ? गीयमा! गहणधारणिजेश दब्बेस, एवं नेरहयाणं निरंतरं जाव वेमाणियाणं। अत्थि णं भंते ! जीवाणं मेहणेणं किरिया कव्वद् ? इंता! अत्थ । कर्मेंह् णं भंते ! जीवाणं मेहणेणं किरिया कमा ! गोयमा ! रूबेस वा रूबसहगएस वा द्व्वेस. एवं नेरहयाणं निरंतरं जाव वेसाणियाणं । अत्थि णं भंते ! जीवाणं परिसाहेणं किरिया कज़ह है हता | अत्थ । किर्मेंह णे भेते | जीवाणे परिन्यहेणे किरिया कज़ह है गोयमा ! सञ्बद्धवेद एवं नेरइयाणं जाव बेमाणियाणं । एवं कोहेणं माणेणं मायाए लोमेणं पेजेणं दोसेणं कलहेणं अब्भक्लाणेणं पेसुनेणं परपरिवाएणं अरहरईए मायामोसेणं मिच्छादंसणसङ्गणं । सम्बेसु जीवनेरइयमेएणं भाषियव्या निरंतरं जाव वेमाणियाणं ति, एवं श्रद्वारस एए दंडगा १८॥ ५८४॥ जीवे णं भंते । पाणाडवाएणं कड कम्मपगडीको बंघड ? गोयमा ! सत्तविष्ठबंघए वा अझबिहर्वघए वा । एवं नेरहए जाब निरंतरं वेमाणिए । जीवा णं भंते ! पाणाइबाएणं कड कम्मपगरीओ बंधंति ? गोयमा ! सत्तविहवंधगा वि अद्भविहवंधगा वि । नेरहया णं भेते ! पाणाइवाएणं कह कम्मपगढीओ बंधंति ! गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा सत्तविहवंथगा, अहवा सत्तविहवंथगा य अडुविहवंथए य. अहवा सत्तविष्ठबंधना य श्रद्धविष्ठबंधना य । एवं श्रधन्त्रमारा वि जाव श्रविमकुमारा प्रदेव-

आउतेउवाउवणप्पद्काइया य एए सच्चे वि जहा ओहिया जीवा. अवसेसा जहा नेरइया । एवं ते जीवेगिंदियवजा तिष्णि तिष्ण भंगा सम्बत्ध भाषियव्यत्ति जाव मिच्छादंसणसहे. एवं एगत्तपोहत्तिया इतीसं दंढगा होंति ॥ ५८५ ॥ जीवे णं अंते ! णाणावरणिजं कम्मं बंधसाणे कहिकरिए ? गोयमा ! मिय तिकिरिए, सिय चंडिकरिए, सिय पंचिकरिए, एवं नेरइए जाव बेमाणिए। जीवा णं भंते! णाणावरणिजं कम्मं बंधमाणा कहकिरिया ? गोयमा । सिय तिकिरिया, सिय चन-किरिया, सिय पंचिकरिया वि, एवं नेरहया निरंतरं जाव वेमाणिया। एवं द्रिमणा-वरणिजं वेयणिजं मोहणिजं आउयं नामं गोत्तं अंतराइयं च अद्रविहकस्मपगढीओ भाषियव्याओ, एयत्तपोहत्तिया सोलस दंडगा भवन्ति ॥ ५८६ ॥ जीवे गं भंते ! जीवाओ कड़किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडिकरिए, सिय पंचिकरिए, सिय अकिरिए । जीवे णं भंते ! नेरडयाओं कड़िकरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए. सिय चडकिरिए, सिय अकिरिए, एवं जाव थिनयक्रमाराओ । पुरुविकाइयाओ आउद्याउयाओं तेउद्याउयाओं वाउद्याउयवणप्याइकाइयवेइंदियतेइंदियचर्डार्रदियपंचि-दियतिरिक्सजोणियमणुस्साओ जहा जीवाओ, वाणमंनरजोहसियवेमाणियाओ जहा नेरइयाओ । जीवे णं भंते ! जीवेहिंनो कड़िकरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडिकरिए, सिय पंचिकरिए, सिय अकिरिए । जीवे णं भंते ! नेरइएहिंतो कडिकरिए ? गोयमा! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिए अकिरिए, एवं उहेव पढमो दंडओ तहा एमी विडओ माणियव्यो । जीवा णं संते ! जीवाओ वहकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया वि. सिय चउकिरिया वि. सिय पंचकिरिया वि. सिय अकिरिया वि। जीवा णं मंते ! नेरहयाओं कड़किरिया ? गोयमा ! जहेव आहल्लटंडओ तहेव भाषियव्यो जाव वेमाणियति । जीवा णं मंते ! जीवेहिंतो कहकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि. चडकिरिया वि. पंचकिरिया वि. अकिरिया वि। जीवा णं भेते ! नेरडएहिंतो कड़िकरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि, चडिकरिया वि, अकिरिया वि । असुरकुमारे-हिंतो नि एवं चेन आब नेमाणिएहिंतो, ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो । नेरडए णं भंते ! जीवाओ कहकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चनकिरिए, सिय पंचिकरिए । नेरहए णं भंते ! नेरहयाचा कहिकरिए ? गोयसा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए। एवं जाव वेमाणिएहिंतो, नवरं नेरइयस्स नेरइएहिंतो देवेहिंतो य पंचमा किरिया नत्य । नेरह्या णं भंते ! जीवाओ कडकिरिया ? गोथमा ! सिय तिकि-रिया, सिय चंडकिरिया, सिय पंचकिरिया, एवं जाव बेमाणियाओ, नवरं नेरहयाओ देवाओ य पंचमा किरिया नत्य। नेरह्या ण भंते! जीवेहिंसो कहकिरिया?

योगमा! तिकिरिया वि. चडकिरिया वि. पंचकिरिया वि । नेरइया णं मंते ! नेरइएहिंतो कडिकरिया ? गोबमा ! तिकिरिया वि चलकिरिया वि । एवं जाव वैमा-णिएहिंती, नवरं ओरालियसरीरेहिंती जहा जीवेहिंती । असरकुमारे णं भंते ! जीवाओ कडिकरिए ? गोयमा ! जहेव नेरइए चलारि दंढगा तहेव अग्ररकुमारे वि चतारि दंढगा भाणियव्या एवं च उक्डिक्सणं भावेयव्यं ति । जीवे मणूसे स अकिरिए वुचइ, सेसा अकिरिया न वुचंति । सन्वजीवा ओरालियसरीरेहिंतो पंच-किरिया । नेरइयदेवेहिंतो पंचकिरिया ण वुचाति । एवं एकेकजीवपए चतारि चतारि दंडगा भाणियव्या एवं एयं दंडगसयं सब्वे वि य जीवाइया दंडगा ॥ ५८७ ॥ कह णं भंते! किरियाओ पण्णताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णताओ । तंजहा----काइया जान पाणाइनायकिरिया। नेरहयाणं अंते ! कह किरियाओ पण्णताओ ? गोयसा ! पंच किरियाओ पण्णताओ । तंजहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया, एवं जाव वेमाणियाणं । जस्स णं भेते ! जीवस्स काइया किरिया कजाइ तस्स अहिगर्-णिया किरिया कजह, जस्स अहिगर्णिया किरिया कजह तस्स काइया किरिया कज़ड़ ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कज़ड़ तस्स अहिगरमिया किरिया नियमा कजाइ, जस्स अहिगरणिया किरिया कजाइ तस्स वि काइया किरिया नियमा कबड़। जस्त णं भंते ! जीबस्स काइया किरिया कबड़ तस्त पाओसिया किरिया कजाइ, जस्स पाओसिया किरिया कजाइ तस्स काइया किरिया कजाइ ? गोयमा ! एवं चेव । जस्स णं भेते ! जीवस्स काइया किरिया कम्बह तस्स पारियाविषया किरिया कजह, जस्स पारियावणिया किरिया कजह तस्स काह्या किरिया कजह ? गोयमा । जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कजद तस्स पारियावणिया० सिय कजह. सिय नो कजह, जस्स पुण पारियावणिया किरिया कजह तस्स काइया॰ नियमा कजाइ, एवं पाणाइवायकिरिया वि । एवं आइहाओ परोप्परं नियमा तिण्णि कर्जति । जस्स आइलाओ तिण्यि कवंति तस्स उविदेशाओं दोषि सिय कवंति, सिय नो कवंति, जस्स जबरिह्नाओं दोष्णि कवंति तस्स आइह्नाओं नियमा तिष्णि कवंति । जस्स गं भंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कजड तस्स पाणाडवायकिरिया कजड. जस्स पाणाइवायकिरिया कजाइ तस्य पारियावणिया किरिया कजाइ ! गोयमा ! जस्स वं जीवरस पारियावणिया किरिया कज़ड तस्स पाणाइवायकिरिया सिय कज़ड, सिय नो कज़ड, जस्स पुण पाणाडवायकिरिया कज़ड तस्स पारियावणिया किरिया नियमा कजह । जस्य णं अंते ! नेरहयस्य काह्या किरिया कजह तस्य अहिगर्शिया किरिया कजह ? मोयमा ! जहेब जीवस्य तहेब नेरहयस्य वि. एवं विरंतरे जाह ३१ सभा∙

बेमाणिबस्स ॥ ५८८ ॥ जं समयं णं मंते ! जीबस्स काइया किरिया कव्यइ तं समयं अहिगरणिया किरिया कलड जं समयं अहिगरणिया ० कमड तं समयं काइया किरिया कजह ? एवं जहेव आइछओ दंडनो तहेव भाषियय्यो जाव वेमाणियस्स । जं देसं णं भंते ! जीवस्य काड्या किरिया तं देसं णं अहिगरणिया किरिया तहेव जाव बेमाणियस्य । जं पएसं णं भंते ! जीवस्य काइया किरिया तं पएसं णं अहिगरणिया किरिया एवं तहेव जाब वेमाणियस्स । एवं एए जस्स जं समयं जं देसं जं पएसं णं चत्तारि दंडगा होति ॥ ५८९ ॥ वह णं अंते ! आओजियाओ किरियाओ पण्ण-त्ताओं ? गोयमा ! पंच आओजियाओं किरियाओं पण्णताओं । तंजहा-काइया जाद पाणाइवायकिरिया, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया आओजिया किरिया अत्य तस्स अद्विगरणिया आओजिया किरिया अत्य. जस्स अहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि तस्स काइया आओजिया किरिया अत्य ? एवं एएणं अभिकावेणं ते चेव चतारि दंडगा भाषियन्ता, जस्स जं समयं जं देखं जं जाब बेमाणियाणं ॥ ५९० ॥ जीवं णं भंते !ं जं समयं काइयाए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्टे तं समयं पारियावणियाए पुट्टे, पाणाइ-बायकिरियाए पुद्धे ? गोयमा ! अत्थेगहए जीवे एगड्याओ जीवाओ जं समयं काइ-याए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्टे तं समयं पारियानणियाए किरियाए पुद्धे, पाणाइवायकिरियाए पुद्धे १, अस्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओं जं समयं काइ-याए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्टे तं समयं पारियादणियाए किरियाए पुद्रे, पाणाइवायकिरियाए अपुद्रे २, अत्येगहए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समयं काइयाए अहिगरणियाए पाओसियाए॰ प्रद्वे तं समयं पारियानणियाए किरियाए अपुद्वे, पाणाइवायकिरियाए अपुद्वे ३ ॥ ५९९ ॥ कह णं मंते ! किरियाओ पुण्णताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पुण्णताओ । तंत्रहा-आरंभिया, परिस्पहिया, मायावृत्तिया, अपन्यक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवृत्तिया । आरंभिया णं भेते ! किरिया करस कजाइ ? गोयमा! अण्णयरस्य वि पमत्तसंजयस्य । परिश्गिहिया र्ण अंते ! किरिया कस्स कजाइ ! गोयमा ! अण्णगरस्य वि संजया-संजयस्स । मायावत्तिया णं संते ! किरिया कस्स कम्बड ? गोयमा ! अण्णयरस्स अपमत्तसंजयस्य । अपवन्साणकिरिया ण भंते ! कस्स गोयमा ! अज्ञयरस्य वि अपचक्काणिस्स । मिच्छाइंसणवत्तिया णं भेते ] किरिया करस कज़ह ! गोयमा ! अण्णयरस्य वि मिन्छ्यदंसणिस्य ॥ ५९२ ॥ नेरहयाणं भंते ! कह किरियाको पत्रताको ? गोगमा ! पैच किरियाको पत्रताको ।

तंजहा-आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया । एवं जाव वैमाणियाणं । जस्स णं र्मते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कजाइ तस्म परिग्गहिया॰ कजाइ जस्स यरिगाहिया किरिया कबह तस्म आरंभिया किरिया कबह ? गोगमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कजाइ तस्स परिमाहिया । सिय कजाइ, सिय नो कजाइ, जस्स पुण परिमाहिया किरिया कजाइ तस्स आरंभिया किरिया जियमा कजाइ । जस्स जै मंते ! जीवस्य आरंभिया किरिया कजाइ तस्य मायावतिया किरिया कजाइ पुच्छा । गोयमा ! जस्य णं जीवस्य आरंभिया किरिया फजड तस्य मायावतिया किरिया नियमा कजह, जरुन पुण मायावतिया किरिया कजह तस्स आरंभिया किरिया सिय कजाइ. सिय नो कजाइ। जस्स णं भंते! जीवस्स आरंभिया किरिया क जह तस्स अपवन्याणकिरिया पुच्छा । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कजह तस्स अपनक्काणकिरिया सिय कजह, सिय नो कजह, जस्स पुण अपनक्काणकिरिया कजह तस्म आरंभिया किरिया णियमा कजह । एवं मिच्छा-दंसणवत्तियाए वि समं । एवं परिम्महिया वि तिहिं उवरिक्षाहिं समं संवारेयव्या । जस्स मायावतिया किरिया कजाइ तस्स उवरिकाओं दो वि सिय कजाति. सिय नो कवंति. जस्स उपरिक्षाओ दो कवंति तस्स मागावत्तिया । णियमा कवार । जस्स अपन्यन-लाणिकरिया कजाइ नरस मिच्छादंसणवित्तया किरिया सिय कजाइ, सिय नो कजह, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया । तस्स अपनक्साणकिरिया णियमा कजह । नेरहयस्स आइक्षियाओ चतारि परोप्परं नियमा कजन्ति, जस्स एयाओ चत्तारि कर्जात तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया महजाह, जस्स पुण मिच्छादंसणवर्तिया किरिया कजइ तस्स एयाओ बतारि नियमा कजेति. एवं जाव गणियकुमारस्स । पुढवीकाइयस्स जाव चर्डारेदियस्स पंच वि परोप्परं नियमा कर्जित । पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स आङ्ख्रियाओ तिण्णि वि परोप्परं नियमा कजंति, जस्स एयाओ कजंति तस्स उन्नरिक्षिया दोण्णि मङ्जंति, जस्स उनरिहाओ दोष्णि कर्जात तस्स एयाओ तिष्णि वि णियमा कर्जाति । जस्स अपन्यक्ताणिकरियाः तस्स मिच्छादंसणवित्ताः सिय कजह, सिय नो कजह, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजह तस्स अपधनशाणकिरिया नियमा कजह, मण्सस्स जहा जीवस्स, वाणमंतरजोइसियवेमाणियस्स जहा नेरइयस्स । जं सम-यण्णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कजाइ तं समयं परिगाहिया किरिया कन्न ? एवं एए जस्स वं समयं जं देशं जं पएसेण य चतारि दंडका वीयच्या. जहा नेरहयाणं तहा सम्बदेवाणं नेयव्यं जाव वेमाणियाणं ॥ ५९३ ॥ अत्य

णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कजह ? हंता ! अत्य । कम्हि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कजाइ ? गोयमा ! छमु जीवनिकाएसु । अत्थि णं भेते । नेरइयाणं पाणाइवायवेरमणे कब्बइ ? गोयमा ! नो इणहे समहे । एवं जाव वेमाणियाणं, णवरं मण्साणं जहा जीवाणं। एवं मुसाबाएणं जाव मायामीसेणं जीवरुस य मणुसुरुस य सेसाणं नो इजद्रे समद्रे । णवरं अदिनादाणे गहणघार-णिजेसु दव्वेसु, मेहुणे स्वेसु वा स्वयहगएसु वा दव्वेसु, सेमाणं मध्वेसु दव्वेसु । अत्य णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसङ्घवेरमणे कज्जड ! हंना ! अत्यि । कम्हि णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसञ्जवेरमणे कज्जङ् ? गोयमा ! सब्बद्व्वेस, एवं नेरद्याणं जाव वेमाणियाणं, णवरं एगिदियविगर्लेदियाणं नो इणहे समहे ॥ ५९४ ॥ पाणाइबायविरए णं भंते ! जीवे कह कम्मपगडीओ वंघड ? गोयमा ! सर्ताबहबंधए वा अद्वविहबंधए वा छिन्तहंबंधए वा एगविहवंधए वा अवंधए वा । एवं मणूसे वि भाणियन्त्रे । पाणाइवायविरया णं भंते ! जीवा कह कम्मपग-डीओ बंधंति ? गोयमा ! सब्वे वि ताब होजा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य १. अहवा सत्तविहर्वधगा य एगविहर्वधगा य अद्वविहर्वधगे य २, अहवा सत्तविहर्वधगा य एगविहर्वधगा य अद्वविहर्वधगा य ३. अहवा सत्तविहर्वधगा य एगविहबंधगा य छिव्हिहबंधगे य ४, अहबा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छिव्दिद्यंथमा य ५, अहवा सत्तविद्वंधमा य एगविद्वंधमा य अवंधए य ६. अहवा सत्तविह्यंभगा य एगविह्यंभगा य अवंभगा य ७, अहवा सत्तविह्यंभगा य एगविष्टबंधगा य अद्भविद्वंधगे य छन्विह्वंधए य १, अहवा सत्तविद्वंधगा य एगविद्वबंधगा य अद्भविद्वबंधए य छव्विद्वबंधगा य २, अहवा सत्तविद्वबंधगा य एर्जावहर्वधगा व अद्भविहबंधगा य छव्यिहवंधए य ३. अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अद्भविहबंधगा य अध्वहबंधमा य ४, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविह्रबंधगा य अद्भविह्रबंधए य अबंधए य १, अहवा सत्तविह्रबंधगा य एगविहबंधमा य अद्भविहबंधए य अबंधमा य २. अहवा सत्तविहबंधमा य एगविहबंधना य अद्भविहबंधना य अवंधए य ३, अहवा सत्तविहबंधना य एगविहवंधगा य अद्भविहवंधगा य अवंधगा य ४ । अहवा सत्तविहवंधगा य एगविह्वंघगा य छव्विह्वंघगे य अवंधए य १. अहवा सत्तविह्वंघगा य एगविहवंधमा य छव्विहवंधए य अवंधमा य २, अहवा सत्तविहवंधमा य एगविहबंधना व छन्विहवंधना व अवेधए व ३, अहवा समविहबंधना व एगविह्वंघमा य छव्यिह्वंभ्रमा य अवंघमा य ४। शहवा सत्तविह्वंघमा य एग-

विद्वबंधना य अद्वविहर्वधने य स्वविहर्वधन य अवंधर य १. अहवा सत्तविह-बंधगा य एगविहनंघगा य अद्वविहनंघए य छन्निहनंधए य अनंधगा य २. अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अद्भविहबन्धग् य छिव्बहबन्धगा य अवन्धर य ३. अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्टविहबन्धर य छिविहबन्धगा य अवन्धगा य ४, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य छव्विहबन्धगे य अबन्धए य ५, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य छिव्बहबन्धगे य अबन्धगा य ६, अहबा मत्तविहयन्थगा य एगविहयन्थगा य अद्भविहयन्थगा य छव्विहयन्थगा य अयन्थए य ७. अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्रविहबन्धमा य छव्विह-बन्धगा य अबन्धगा य ८, एवं एए अद्र भंगा, सब्वे वि मिलिया सत्तावीसं भंगा भवंति । एवं मणुसाण वि एए चेव मत्तावीसं भंगा भाणियव्या, एवं मुसावायविर-यस्य जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स य मणुसस्स य । मिच्छादंसणसङ्गविरए णं भंते ! जीवे कह कम्मपगडीओ बन्धह ? गोयमा ! सत्तविहबन्धए वा अद्रविहबन्धए वा छिब्दिबन्यए वा एगविहबन्धए वा अबन्धए वा । मिच्छाइंसणसक्रविरए णं भंते ! नेरइए कई कम्मपगढीओ बन्धइ ? गोयमा ! सत्तविहबन्धए वा अद्वविह-बन्चए वा जाव पंचिदियतिरिक्खजोणिए। मणुसे जहा जीवे। बाणसंतरजोइसिय-वेमाणिए जहा नेरइए । मिच्छादंसणसाहविरया णं भंते ! जीवा कह कम्मपगढीओ बन्धन्ति ? गोयमा ! ते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियव्या । मिच्छादंसणसङ्खादिया णं भंते ! नेरह्या कह कम्मपगढीओ बन्धन्ति ! गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगे य. अहवा सत्तविह-बन्धगा य अद्भविहबन्धगा य एवं जाब वेमाणिया, णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं ।। ५९५ ।। पाणाइवायविरयस्य णं भेते ! जीवस्य किं आरंगिया किरिया कवा जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ! गोयमा ! पाणाइवायविरयस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कजड़, सिय नो कजड़ । पाणाइबायविरयस्सं णं अंते ! जीवस्स परिमाहिया किरिया कजइ ? गोयमा ! णो इणहे समहे । पाणाइवायवि-रयस्स णं मंते ! जीवस्स मायावतिया किरिया कजह ? गोयमा ! सिय कजह. सिय नो कज्जड । पाणाइवायविरयस्स णं भेते ! जीवस्स अपनक्खाणवित्या किरिया कजर ? गोयमा ! गो इणद्वे समद्वे । मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा । गीयमा ! णो इषड्रे समद्वे । एवं पाणाइवामविर्यस्य मणूसस्स वि, एवं जाव माया-मोसविरयस्स जीवस्स मणुसस्स य । मिन्छादंसणसङ्खविरयस्य णं भंते ! जीवस्स कि आरंभिया किरिया कबाइ जाव मिच्छादंसणवित्या किरिया कबाइ? गोयमा! मिच्छादंसणसळ्ळविरयस्स जीवस्स णं आरंभिया किरिया किरिया न कबाइ। मिच्छादंसणवित्या मिच्छादंसणवित्या किरिया न कबाइ। मिच्छादंसणयिया किरिया न कबाइ। मिच्छादंसणयिया किरिया कबाइ जाव मिच्छादंसणयिया किरिया कबाइ जाव मिच्छादंसणवित्या किरिया कबाइ जाव मिच्छादंसणवित्या किरिया कबाइ जाव अपवावस्था णिकिरिया वि कबाइ, मिच्छादंसणवित्या किरिया कबाइ। एवं जाव अणियकुमारस्स । मिच्छादंसणसळ्ळविरयस्स णं भंते । पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स एवमेव पुच्छा । गोयमा ! आरंभिया किरिया कबाइ जाव मायावित्या किरिया कबाइ, अपवावस्थाणकिरिया सिय कबाइ, सिय नो कबाइ, मिच्छादंसणवित्या किरिया कबाइ, अपवावस्थाणकिरिया सिय कबाइ, सिय नो कबाइ, मिच्छादंसणवित्या किरिया नो कबाइ । मण्सस्स जहा जीवस्स । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नेरइयस्स ॥ ५९६ ॥ एयासि णं भंते ! आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवित्याओं किरियाओं, अपवावक्खाणकिरियाओं विसेमाहियाओं, परिग्गहियाओं विसेसाहियाओं, आरंभियाओं किरियाओं किरियाओं किरियाओं किरियाओं विसेसाहियाओं, मायावित्याओं विसेसाहियाओं । ५९७ ॥ प्रवावणाय समावे ॥

कड़ पगडी कह बन्धह कडि वि ठाणेहिं बन्धए जीवो । कड़ बेएइ य पयडी अणुमावो कहविहो करम ॥ कड णं मंते ! कम्मपगडीओ पण्णताओ ! गोयमा ! अड कम्मपगडीओ पण्णताओ । तंजहा—णाणावरणिखं १, इंसणावरणिखं २, वेसणिखं ३, मोहणिखं ४, आड्यं ५, नामं ६, गोयं ७, अंतराइयं ८ । नेरह्याणं मंते ! कह कम्मपगडीओ पणताओ ? गोयमा ! एवं चेव, एवं जाव नेसाणियाणं १ ॥ ५०८ ॥ कहं णं मंते ! जीवे अड कम्मपगडीओ बन्धह ! गोयमा ! नाणावरणिखरस कम्मस्स उदएणं दोसणावरणिखं कम्मं जियच्छड़, इंसणावरणिखंस्स कम्मस्स उदएणं देसणावरणिखं कम्मं जियच्छड़, इंसणावरणिखंस्स कम्मस्स उदएणं देसणमोहणिखं कम्मं णियच्छड़, इंसणमोहणिखं कम्मरस उदएणं सिच्छत्तं जियच्छड़, मिच्छतेणं उदिएणं गोयमा ! एवं खलु जीवो अड कम्मपगडीओ बन्धह । कहं णं मंते ! नेरहए अड कम्मपगडीओ बन्धह ? गोयमा ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणिए । कहण्णं मंते ! जीवा अड कम्मपगडीओ बन्धह ? गोयमा ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणिया ॥ ५९९ ॥ जीवे णं मंते ! णाणावरणिखं कम्मं कहिं ठाणेहिं वंधह ? गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं, तंजहा—रागेण य दोसेणं य । रागे वुविहे पकते । तंजहा—सोहे य माणे य, इके-एहिं च्छिं ठाणेहिं विरिओतमगहिएहिं एवं बाह जीवे णाणावरणिखं कम्मं बन्धह,

एवं नेरइए जाव वेमाणिए। जीवा गं मंते ! णाणावरणिकं कम्मं कहिं ठाणेहिं बन्धन्ति ? गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं एवं चेव, एवं नेरइया जाव वेमामिया। एवं दंसणाबर्णिजं जाब अंतराइयं. एवं एए एगरापोहत्तिया सोस्टस दंहगा ॥ ६०० ॥ जीवे णं मेते ! णाणावरविज्ञं कर्मा वेएइ ? गोयमा ! अत्येणइए वेएइ, अत्येगइए नो बेएड । नेरडए णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेएड ? गोयमा ! नियमा वेएइ. एवं जाव वेमाणिए, गवरं मणूसे जहा जीवे। जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेदेंति ? गोयमा ! एवं चेव, एवं जाब वेमाणिया । एवं जहा णाणावरणिजं तहा दंसणावरणिजं मोहणिजं अंतराइयं च, वेयणिजाउनामगोयाई एवं चेव, नवरं मणूसे वि नियमा बेएइ, एवं एए एगत्तपोहत्तिया सोलस दंहगा ॥ ६०९ ॥ णाणा-वरणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स पुद्रस्स बद्धफासपुद्रस्स संन्धियस्स चियस्स उवचियस्स आवागपत्तस्स विवागपत्तस्स फलपत्तस्स उदयपत्तस्स जीवेणं क्यस्स जीवेणं निव्वत्तियस्स जीवेणं परिणामियस्स सर्वं वा उदिण्णस्स परेण वा उदीरियस्स तदुभएण वा उदीरिज्ञसाणस्स गई पप्प ठिई पप्प भवं पप्प पोस्गळ-परिणामं पप्प नहविद्वे अणुभावे पन्नते ? गोयमा ! जाणावरणिखन्स णं नम्मस्स जीवेणं बद्धस्य जाव पोम्गलपरिणामं पप्प दसविहे अणुभावे पक्ते । तंजहा-सोया-बर्णे, सीयविष्णाणावर्णे, णेशावर्णे, णेशविष्णाणावर्णे, घाणावर्णे, घाणावर्णे, वरणे. रसावरणे. रसविष्णाणावरणे. फासावरणे. फासविष्णाणावरणे. जं बेण्ड पोमालं वा पोमाळे वा पोमालपरिणामं वा बीससा वा पोमालाणं परिणामं तेसि वा उदएणं जाणियव्यं ण जाणइ, जाणिउकामे वि ण जाणइ, जाणिक्ता वि ण जाणइ. उच्छमणाणी याबि भवइ जाणावरणिजस्स कम्मस्स उद्रवृणं, एस णं गोयमा ! णाणावरणिजे कम्मे. एस णं गोयमा ! णाणावरणिजस्स कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाद पोग्गलपरिणासं पप्प दस्रविष्ठे अणुसावे पश्चते ॥ ६०२ ॥ दरिसणाबरणिजस्स र्ण भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोमालपरिणामं पप्प कडविडे अणुमाबे पक्षणे <sup>१</sup> गोयमा ! दरिसणावरणिजन्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोम्गलपरिणामं पप्प जनविष्ठे अणुभावे पश्चते । तंत्रहा-शिहा, शिहाशिहा, प्यला, प्यलाप्यला, षीणदी, नक्खरंसणावरणे, अनक्खरंसणावरणे, ओहिरंसणावरणे, केवलदंसणावरणे, जं बेएइ पोरमलं वा पोरमले वा पोरमलपरिषामं वा बीससा वा पोरमलाणं परिणासं तेसि वा उदएणं पासियव्यं व पासइ, पासिउकामे वि ण पासइ, पासिना वि ण पासड, उच्छनदंसनी बावि मवड दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं, एस णे गोयसा ! दरिसणावर्षिजे करने, एस मं गोयसा ! दरिसणावरणिजस्स करमस्स

जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प णविविष्ठे अणुभावे पन्ते ॥ ६०३ ॥ सायावेगणि अस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प कड़विहे अण्यावे पन्नते ? गोयमा ! सायावेयणिजस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाद अद्वविहे अणुमावे पन्नते । तंजहा---मणुज्या सहा १, मणुज्या रूता २, मणुज्या गंधा ३, मणुष्णा रसा ४. मणुष्णा फामा ५, मणोमुह्या ६, वयसहया ७, काय-सहया ८, अं वेएइ पोरगलं वा पोरगले वा पोरगलपरिणामं वा वीससा वा पोरग-लाणं परिणासं तेसिं वा उदएणं सायावेयणिजं कम्मं वेएइ. एस णं गोयमा ! सायावेयणिजे कम्मे, एस णं गोयमा! सायावेयणिज्ञस्स जाव अट्टविहे अणुभावे पन्नते । अमायावेयणिजस्स णं भंते ! कम्मस्य जीवेणं नहेव पुच्छा उत्तरं च, णवरं अमणुण्णा यहा जाव कायदुह्या, एस णं गोयमा ! असायावेयणिजे कम्मे, एस णं गोयमा । असायावेयणिज्ञस्स जाव अद्वविहे अणुमावे पन्नते ॥ ६०४ ॥ मोहणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं वद्धस्य जाव कड्विष्टे अणुभावे पत्रते ! गोयमा ! मोह-णिजस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पंचविद्वे अण्यावे पत्तने । तंजहा-सम्मत्त-वेयणिजे, मिच्छत्तवेयणिजे, सम्मामिच्छत्तवेयणिजे, कसायवेयणिजे, नोकमाय-वेयणिजे । जं वेएइ पोग्गलं वा पोम्गले वा पोम्गलपरिणामं वा बीससा वा पोग्गलाणं परिणामं तेसि वा उदएणं मोहणिजं कम्मं बेएइ. एस मं गोयमा! मोहणिजस्स कम्मस्य जाव पंचविहे अणुमावे पश्चते ॥ ६०५ ॥ आउयस्य णं भैते ! कम्मस्य जीवेणं तहेव पुच्छा । गोयमा ! आउयस्स णं कम्मरस जीवेणं बद्धस्स जाव चउन्निहे अणुमावे पश्ते । तंजहा-नेरइयाउए, तिरियाउए, मणुयाउए, देवाउए, जं नेएह पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं तेसि वा उदएणं आउयं कम्मं देएइ, एस णं गोयमा ! आउए कम्मे, एस णं गोयमा ! भाउयकम्मस्स जाव चडिव्बहे अणुमाबे पक्षते ॥ ६०६ ॥ सुहणासस्स णं भेते ! कम्मस्स जीवेणं पुच्छा । गोयमा ! सुदृणामस्स णं कम्मस्स जीवेणं ... चउइसविहे अणुभावे पश्चते । तंजहा-इद्वा सहा १, इद्वा रुवा २, इद्वा गंधा ३, इद्वा रसा ४, इट्टा फासा ५, इट्टा गई ६, इट्टा ठिई ७, इट्टे लावण्ये ८, इट्टा जसोकित्ती ९, इद्रे उद्राणकम्मवलवीरियप्रिसकारपरक्कमे १०. इद्रस्सरमा ११, कंतस्सरमा १२, पियस्सरया १३, मणुष्णस्सरया १४, जं वेएइ पोमालं का पोगाले वा पोमाल-परिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं तेसि वा उदएणं सहपामं कम्मं वेएइ, एस णं गोयमा ! सहणामकान्ये, एस णं गोयमा ! सहणामरस कान्यरस जाव चंद्रसविहे अणुमाने पनते । बहनागस्य णं जेते ! पुण्छा । गोवमा ! एवं चेद.

णवरं अणिहा सहा जाव हीणस्सरया, दीणस्सरया, अकंतरसर्या, जं बेएइ सेसं तं चैव जाव चउद्दसविहे अण्मावे पक्ते ॥ ६०७ ॥ उचागोयस्स धं मंते ! कम्मस्स जीवेणं पुच्छा । गोयमा ! उत्थागोयस्स मं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव अहबिहे अणभावे पन्नते । तंजहा-जाडविसिद्ध्या १. कुलविसिद्ध्या २, बलविसिद्ध्या ३, रूवविसिद्रया ४. तवविसिद्रया ५, सुयविसिद्रया ६, लाभविसिद्वया ७, इस्सरिय-विसिद्ध्या ८, जं वेएइ पोग्गर्ल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोस्पलाणं परिणासं तेसि वा उदएणं जाव सद्भविहे अग्रुमावे पश्ते । णीयागीयस्य र्णं भेते ! पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, णवरं जाइविहीणया जाव इस्सरियदिहीणया. जं बेएड पुरगलं वा पोरगले वा पोरगलपरिणामं वा बीससा वा पोरगलाणं परिणामं तेसि वा उदएणं जाव अद्वविहे अणुमाव पनते ॥ ६०८ ॥ अंतराइयस्स णं भंते ! कम्मस्य जीवेणं पच्छा । गोयमा ! अंतराइयस्य णं कम्मस्य जीवेणं बद्धस्य जाव पंचविष्ठे अणुमावे पक्ति । तंजहा-दाणंतराए लामंतराए भोगंतराए उवमोगंतराए वीरियंतराए, जं बेएड पीरगरूं वा जाव बीससा वा पीरगरूएं परिणामं तेसि वा उदएणं अंतराइयं करमं वेएड. एस णं गोयमा ! अंतराइए करने, एस णं गोयमा ! जाव पंचविहे अणुभावे पक्ते ॥ ६०९ ॥ पञ्चवणाए भगवईए तेत्रीसइ-मस्स प्यस्स पढमो उहेसो समसो॥

कह णं अंते! कम्मपगरीओ पक्षणाओ ? गोयमा! अह कम्मपगरीओ पक्षणाओ । तंजहा—णाणावरणिकं जाव अंतराइवं। णाणावरणिकं णं अंते! कम्मे कहिरे पक्षते ? गोयमा! पंचिविहे पक्षते । तंजहा—आमिणिओहियनाणावरणिके जाव केवलनाणावरणिके ॥ ६१०॥ दंसणावरणिके णं अंते! कम्मे कहिरे पक्षते ? गोयमा! दुविहे पक्षते । तंजहा—निहापंचए य दंसणवउक्षए य । निहापंचए णं अंते! कहिरे पक्षते ? गोयमा! पंचिरे पक्षते । तंजहा—निहा जाव बीणाही । दंसणवउक्षए णं पुच्छा । गोयमा! वउविहे पक्षते । तंजहा—विक्षुदंसणावरणिके जाव केवलदंसणावरणिके ॥ ६९९ ॥ वेयणिके णं अंते! कम्मे कहिरे पक्षते ? बोयमा! दुविहे पक्षते । तंजहा—सावावेयणिके य असायावेयणिके य । सायावेयणिके णं अंते! कम्मे कहिरे पक्षते ? बोयमा! दुविहे पक्षते । तंजहा—सावावेयणिके णं अंते! कम्मे कहिरे पक्षते ? गोयमा! अहिरिहे पक्षते । तंजहा—सावावेयणिके णं अंते! कम्मे कहिरे पक्षते ? गोयमा! अहिरिहे पक्षते । तंजहा—अमणुण्णा सहा जाव कायदुह्या ॥ ६९२ ॥ मोक्षणिके णं अंते! कम्मे कहिरे एक्षते ? गोयमा! दुविहे पक्षते । तंजहा—अमणुण्णा सहा जाव कायदुह्या ॥ ६९२ ॥ मोक्षणिके णं अंते! कम्मे कहिरे एक्षते ? गोयमा! दुविहे पक्षते । तंजहा—इंसण्यमाहिणिके णं अंते! कम्मे कहिरे

पन्नते ? गोयमा ! तिविहे पन्ते । तंत्रहा-सम्मत्तवेयणिखे, मिच्छत्तवेयणिखे, सम्सामिच्छत्तवेयणिजे । चरित्तमोहणिजे णं अंते ! कम्मे कहविहे पत्रते ! गोयमा ! दुविहे पश्चते । तंजहा-कसायवेयणिके, नोकसायवेयणिके । कसायवेयणिके णं भंते ! कम्मे बढविहे पश्चे ? गोयमा ! सोलसविहे पश्चे । तंजहा-अणंताण्यंथी कोहे, अर्णताणुबंधी माणे, अणन्ताणुबंधी माया, अणन्ताणुबंधी लोमे. अपच-क्खाणे कोहे, एवं भागे, माया, लोमे, पचक्खाणावरणे कोहे, एवं माणे, माया, लोमे, संजलणकोहे, एवं माणे, माया, लोमे । नोकसायवेयणिजे णं भंते ! कम्मे कडविहे पन्नते ? गोयमा ! णत्रविहे पन्नने । तंबहा-इत्यावियवेयणिजे. प्रसिवेय-वेयणिजे, नपुंसगवेयवेयणिजे, हासे, रई, अरई, भए, सोगे, दुर्गुछा ॥ ६१३ ॥ आउए णं भंते ! कम्मे कड़विंडे पन्नते ? गोयमा ! चउव्विंडे पन्नते । तंजहा-नेरइयाउए जाब देवाउए ॥ ६१४ ॥ णामे णं भंते ! कम्मे कडविहे पश्चते ! गोयमा ! बायालीमङ्बिहे पक्षते । तंजहा-गडणामे १. जाडणामे २. सरीरणामे ३. सरीरोबंगणामे ४. सरीरवंधणणामे ५. सरीरसंख्यणणामे ६. संशायणणामे ७, संठाणणामे ८, बळाणामे ९, गंधणामे १०, रसणामे ११, फासणामे १२. अगुरुलबुणामे १३. उवधायणामे १४. पराधायणामे १५. आगुपु व्यिणामे १६. उस्सामणामे १७, आयवणामे १८, उज्जोयणामे १९, विद्वायमङ्गासे २०, तसणामे २९, थावरणामे २२, ब्रहुमणामे २३, बायरणामे २४, पज्रत्तणामे २५, अपजत्तणामे २६, साहारणसरीरणामे २७, पत्तेयसरीरणामे २८, बिरणामे २९, अधिरणामे ३०, सुभणामे ३९, असुभणामे ३२, सुभगणामे ३३, दुभग-णामे ३४, समरणामे ३५, इसरणामे ३६, आदेखाणामे ३७, अणादेखाणामे ३८. जसोकित्तिणासे ३९. अजसोकित्तिणासे ४०. जिस्साधणासे ४१. तित्य-गरणांगे ४२ । गडनामे णं मंते ! कम्मे कहविहे पक्ते ? गीयमा ! बउ व्यिहे पन्ते । तंत्रहा-निर्यगहनामे, तिरियगहनामे, मणुयगहनामे, देवगहनामे । जाङ्णामे णं संते ! कम्मे पुच्छा । गोयमा ! पंचविष्ठे पक्षते । तंजहा-एगिंदियजाइणामे जाव पंचिदियजाइणामे । सरीरनामे णं मंते ! कम्मे कहविहे पश्चते ? गोममा ! पंचितिहे पस्ते । तंजहा-ओरालियसरीरवाये जाव कम्प्रायसरीरवाये । सरीरोक्षानासे णं संते !० कडविहे पन्नते ? गोयमा ! तिबिहे पन्नते । तंत्रहा-ओरालियसरीरोवंगनामे, देउ-व्वियमरीरोवंगनामे. आहारगसरीरोवंगनासे । सरीरबंधणनामे वं भंते ! • कहविहे पनते ? गोयसा ! पंचविष्ठे पनते । तंजहा-ओराजियसरीरवंधणनामे जाव कम्मग-सरीरबंधणनामे । सरीरसंघायनामे मं मंते !- कडविडे पक्ते ! कोममा ! पंचविडे

पन्नते । तंजहा-ओरालियसरीरसंघायनाये जाव कम्मगसरीरसंघायनाये । संघयण-नामे णं भेते ! • कडविहे पक्षते ? गोयमा ! छिव्विहे पक्षते । तंजहा-बहरोस-मनारायसंघयणनामे, उसहनारायसंघयणनामे, नारायसंघयणनामे, अंद्धनाराय-संघयणनामे, कीलियासंघयणनामे, क्षेत्रद्वसंघयणनामे । संठाणनामे णं मंते !० बहविहे पन्ने रे गोयमा ! इध्विहे पन्ने । तंजहा-समन्दरंससंठाणनामे, निम्गोहपरिमंडल-संठाणनामे, साइसंठाणनामे, वामणसंठाणनामे, खुज्जसंठाणनामे, हंडसंठाणनामे । वण्णनामे णं भंते! करूमे कहविहे पद्यते ? गोयमा! पंचविहे पद्यते । तंजहा-कालवणानामे जाव सक्रिछवण्णनामे । गंधनामे णं भंते ! कम्मे पुच्छा । गोयमा ! द्विहे पक्तो । तंजहा-सुरमिगंधनामे, दुरमिगंधनामे । रसनामे णं पुच्छा । गोयमा ! पंचविष्ठे पद्यते । तंजहा-तिनरसनामे जाव महररसनामे । फासनामे णं पुच्छा । गोयमा ! अट्टविहे पन्नते । तंजहा-कन्सडफासनामे जाव लहुयफासनामे । अगुरु-लहयनाम एगागारे पक्षते। उवधायनामे एगागारे पक्ते, पराधायनामे एगागारे पक्षते । आणुपव्यीणामे चटव्यिहे पक्षते । तंजहा-नेरडयआणुपव्यीणामे जाव देवाणपुरवीणामे । उस्सासनामे एगागारे पनते, सेसाणि सव्वाणि एगागाराई पण्ण-त्तारं जान तित्यगरणामे । नवरं विद्वायगइनामे दुविहे पन्तो । तंजहा---पसत्यविद्वा-यगद्दनामे, अपसत्यविहायगद्दनामे य ॥ ६१५ ॥ गोए णं भंते ! कम्मे कद्दविहे पन्ते ! गोयमा ! द्विहे पन्ते । तंत्रहा—उचागोए य नीयागोए य । उचागोए णं भेते !॰ कडविडे पक्षते ? गोयमा ! अद्विष्टे पक्षते । तंजहा---जाइविसिद्ध्या जाव इस्सरियविसिद्वया, एवं नीयागोए वि, णवरं जाइविहीणया जाव इस्सरियवि-हीणया ॥ ६१६ ॥ अंतराइए णं भंते ! कम्मे कड़विहे पक्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नते । तंजहा-दाणंतराइए जाव वीरियंतराइए ॥ ६१७ ॥ णाणावरणिज्वस्स णं भंते ! कम्मस्स केवहयं कालं ठिई पनता ? गोयमा ! जहण्येणं अंतोसहत्तं, उद्योसेणं तीसं नागरोवमकोडाकोडीओ. तिष्णि य वाससहस्साई अवाहा, अवाहणिया कम्म-ठिई कम्मनिसेगो ॥ ६१८ ॥ निहार्पचगस्स णं मंते ! कम्मस्स केषद्वयं काळं ठिई पनता ? गोयमा ! जहनेणं सागरोबमस्य तिष्णि सत्तभागा पलिओवमस्य असंखे-जहमागेणं कणिया, उक्कोरेणं तीसं सागरीवमकोडाकोडीओ. तिण्णि य वाससहस्साइं अबाहा, अबाहणिया कम्मिहिई कम्मिनिसेगो। दंसणचलकस्स णं भंते! कम्मस्स केव-इयं कालं ठिड्रं पनता है गोयसा ! बहुनेणं अंतोसहत्तं, उन्नोसेणं तीसं सागरीयम-कोडाकोडीओ, तिष्णि य वाससहस्साहं अवाहा ॥ ६१९ ॥ सायावेयणिजस्स इरिया-वहियं वंघगं पद्ध अजहण्यमणुक्कोसेणं दो समया. संपराइयवंघगं पद्ध जहनेथं

बारस मुहुत्ता, उद्योसेणं पण्णरस सागरीवमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाई अबाहा । असायावेयणिज्यस्स जहन्नेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा परिजीवमस्स असंखेजहमार्गणं कणया, उद्योसेणं तीसं सागरीवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वास-सहस्साई अवाहा ॥ ६२० ॥ सम्मत्तवेयणिजस्स पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतो-सुहत्तं, उक्कोसेणं छावद्विं सागरोवमाई साइरेगाई। मिच्छत्तवेयणिजस्स जहन्नेणं सागरोबमं पिल्ञोत्रमस्स असंखे अइमागेण ऊणगं, उक्कोसेणं सत्तरि को डाको डीओ, सत्त य बायसहस्याई अबाहा, अबाहूणिया । सम्मामिच्छत्तवेयणिजस्य जहनेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं । कसायबारसगस्स बहुन्नेणं सागरोवसम्स चनारि सत्तमागा पित्रजोवमस्त असंखेजहमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं चतालीसं मागरोवम-कोडाकोडीओ, चत्तालीसं वाससयाई अबाहा जाव निसेगो । कोहसंजलणे पुच्छा । गोयमा! जहनेणं दो मासा, उन्नोसेणं चनाठीसं सागरोवनकोडाकोडीओ, चनाठीसं वाससयाई अबाहा जाब निसेगो । माणसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं मासं. उद्योसेणं जहा कोहस्स । मायासंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अद्धं मासं, उक्कोसेणं जहा कोहत्स । लोहसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं अंतोसहत्तं, उक्रोसेणं जहा कोहस्स । इत्यिवेयस्स पुच्छा । गोयमा । जहनेणं सागरोवमस्य दिवह्रं सन्भागं पलिओवमस्स असंखेजहमागेण कणयं, उद्योसेणं पण्णरस सागरोवमकोडा-कोडीओ, पण्णरस बाससयाई अबाहा । पुरिसवेयस्स णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अड्ड संबच्छराइं, उक्कोसेणं दल सागरोवमकोडाकोडीओ, दस बाससयाई अबाहा जाव निसेगो । णपुंसगवेयस्स णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्स दोणिण सत्तमागा पिलओवमस्न असंखेजाइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडा-कोडीओ, वीसइ वाससयाई अवाहा । हासरईणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोव-मस्स एकं सत्तमार्ग पिछ्योवमस्स असंखेजाइमार्गणं ऊणं, उक्कोसेणं इस सागरोवम-कोडाकोडीओ, दस वाससमाई अवाहा । अरहमयसोगवुगुंछाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्य दोण्णि सत्तभागा पिल्योक्मस्य असंखेळह्मागेणं ऊणया. उक्रोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीसं वाससयाहं अवाहा ॥ ६२१॥ नेरायाजयस्य णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं दस बाससहस्साई अंतीमहत्तमन्यहि-याइं, उक्रोसेणं तेत्तीसं सागरोक्साइं पुरुवकोडीतिमागमञ्जवह्याइं । तिरिक्खजोणि-याउयस्य पुच्छा । गोयमा । जहनेणं अंतोसुहत्तं, उद्दोसेणं तिण्णि परिज्ञोवसाइं पुट्यकोदीतिभागमन्महियाई, एवं मण्डात्वयस्य वि । देवात्वयस्य जहा नेरङ्याजनस्य ठिइति ॥ ६२२ ॥ निर्यगङ्नामप् वं प्रच्छा । बोयमा । बहनेणं सागरोवससह-

रसस्स दो सत्तमागा परिज्ञोवमस्स असंकेजङ्गागेणं ऊणया, उद्योसेणं वीसं साग-रोवमकोडाकोडीको, वीसं वाससयाडं अवाहा । तिरियगइनामए जहा नपुंसगवेयस्स । मणुयगइनामए पुच्छा । गो॰ ! जहनेणं सागरोवमस्य दिवन्नं सत्तमार्ग पक्रिओवमस्स असंखेजहभागेणं ऊणगं, उद्योसेणं पण्णरम सागरोवसकोडाकोडीओ, पण्णरसवास-सयाई अबाहा । देवगइनामए णं पुच्छा । गोयमा । अहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स एगं सत्तभागं परिजोवसस्य असंखेजहमानेणं जण्यं, उद्योसेणं जहा परिसर्वेयस्य । एगिदियजाइनामए र्णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पिल्ञीवमस्स असंखेजहमागेषं ऊणगा. उक्कोसेणं वीसं सागरीवमकोडाकोडीको, वीसइ वामसयाई अवाहा । नेइंदियजाहनामाए णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्य नव पणतीसङ्भागा पिठ्योवमस्य असंखेजङ्भागेणं ऊणया, उद्घोसेणं अद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अद्वारम य वाससयाई अवाहा । तेईदियजाइ-नामए णं अहण्येणं एवं चेव, उक्कोसेणं अद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अद्वारस वामसयाई अवाहा । चलरिदियजाइनामाए पुच्छा । गीयमा । जहनेणं सागरीवमस्य णव पणतीराइमागा पल्जिवमस्य असंखेजक्रभागेणं ऊणया, उक्कोरेणं अद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अद्वारस वाससयाई अबाहा । पैचिहियजाइनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्स दोष्णि सत्तमागा पछिनोबमस्स असंखेजहभागेणं कणया, उद्दोसेणं वीसं सागरोबमकोडाकोडीको, वीस य वाससयाई अवाहा। ओरा-लियसरीरनामाए वि एवं चेव । वेडच्चियसरीरनामाए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तभागा पत्रिकोवमस्स असंखेजहभागेणं कणवा, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीसइ वाससयाई अवाहा । आहारगसरीर-नामाए जहकेणं अंतोसागरीवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं अंतोसागरीवमकोडाकोडीओ। तेयाकम्मसरीरनामाए अहण्णेणं दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजङ्मागेणं क्षणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य बाससयाई अवाहा । ओरालियबेड व्वियआहारमसरीरोबंगनामाए तिष्णि वि एवं चेव, मरीरबंधणनामाए वि पंचण्ह वि एवं चेब, सरीरसंघायनामाए पंचण्ह वि जहा सरीरनामाए कम्मस्स ठिइति, वहरोसभनारायसंध्यणनामाए जहा रहनामाए । उसमनारायसंघयणनामाए पुच्छा । गोयमा । ज॰ सागरोदमस्स छ पणतीसहमागा पश्चियोदमस्स असंखेखहभागेणं उज्जया, उक्कोसेणं बारस सागरोवमकोडाकोडीको, बारस वाससयाई अवाहा । नारायसंघ-यणनामस्य जहनेणं सागरोवमस्य सत्त पणतीसहभागा पिल्लोवमस्स असंखेजह-भागेणं ऊलया, उद्गोसेणं चोह्स सागरोदयकोडाकोडीको चउहस वाससयाई श्रवाहा ।

अद्भवारायसंघयणनामस्स जहुनेणं सागरोवमस्स अद्व पणतीमइभागा पिछश्रोवमस्स असंखेजहमागेणं ऊणया, उद्योरेणं सोलम सागरीयमकोडाकोडीओ, सोलम बास-सयाई अबाहा । खीलियासंघयणे णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स नव पणतीसङ्भागा पिंडजोवमस्स असंखेजङ्भागेणं ऊणया, उद्योसेणं अद्वारस सागगेव-मकोडाकोडीओ, अट्ठार्स वाससयाई अवाहा । छेत्रष्ट्रसंघयणनामस्स पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्य दोण्णि सत्तभागा पिल्ञोवमस्य असंखेजहभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससवाई आबाहा, एवं जहा संघयणनामाए छन्मणिया एवं संठाणा वि छन्माणियञ्चा । सुक्किलवण्णणामए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स एगं सत्तमागं पत्तिओवमस्स असंखेजहभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं दस सागरोत्रमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अवाहा । हालिइ-वण्णणामए णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्स पंच अद्वावीसङ्भागा पल्-ओवमस्स असंखेजहमागेणं जणया, उक्कोर्सणं अद्भतेर्ससायरोवमकोडाकोडी, अद-तेरस वाससयाई अवाहा । लोहियवण्णणामए णं पुरका । गोयमा ! जहकेणं साग-रोवमस्त छ अद्वावीमङ्भागा परिओवमस्त असंखेजङ्भागेहिं कणया, उक्षीसेणं पण्णरस मागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाई अबाह्य । नीखवण्णनामाए पुच्छा । गीयमा ! जहन्नेणं सागरोचमस्स सत्त अद्वावीसहभागा पिठओवमस्स असं-के महभागेणं ऊणया, उद्योसेणं अदद्वारस मागरोवमकोडाकोडीओ, अदद्वारस वास-सयाई अवाहा । कालवण्णनामाए जहा छेनद्वसंघयणनामस्य । मुस्मिगंधणामए पुच्छा । गोयमा ! जह चुक्तिलवण्णणामस्स, दुव्भिगंघणामाए जहा क्षेत्रद्वसंघयणस्स, रसाणं महराईणं जहा क्णाणं भणियं तहेष परिवाडीए भाणियव्वं, फासा जे अपसत्था तेसि जहा डेबड्स्स, जे पसत्था देसि जहा सक्किक्रवण्णनामस्स, अगुरुवह-नामाए जहां छेवडुस्स, एवं उवघायनामाए वि, पराधायनामाए वि एवं चेव । निरयाणु-पुञ्बीनामाए पुच्छा । गोयमा । जहन्नेणं सागरोबमसहस्यस्य दो सत्तभागा पालेओव-मस्स असंखेजहभागेणं समया, उद्दोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीखो, वीसं वामस-याई अवाहा । तिरियाणुपुव्वीए पुच्छा । मोयमा । जहनेणं सागरीवमस्स दो सनभागा पिलेओवमस्स असंखेजहमार्गणं द्यणया, उद्योसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीसइ वाससयाई अवाहा । मणुबाणुपुरुवीनामाए णं पुरुष्ठा । गोयमा । अहक्रेणं सागरोवमस्स दिवश्वं सत्तभागं पिळ्नोवमस्य असंखेळाड्मागेणं कणगं, उद्योसेणं पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, कृणरस बाससमाई अबाहा । देवाणुपुर्व्यानामाए पुच्छा । गोयमा ! जहचेर्ण सागरोषमसहस्सस्स एगं सत्तमार्गः पित्रभोषमस्स असं-

खेजहमारोणं ऊणयं. उद्योसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वासमयाई क्षबाहा । ऊसासनामाए पुच्छा । गोयमा । जहा तिरियाणुप्रव्वीए, आयवनामाए वि एवं चेव । उज्जोयनामाए वि पसत्यविहायोगइनामाए वि पुच्छा । गोयमा ! जहमेणं एगं सागरोवमस्स मत्तमागं, उक्कोर्सणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अबाहा । अपसत्यविहायोगइनामस्स पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सागरोवमस्स दोष्णि सत्तमागा पहिजीवमस्स असंखेज्वडमागेणं कणया. उक्कोसेणं वीसं सागरोवम-कोडाकोडीओ, वीस य घाससमाई अबाहा । तसनामाए यावरनामाए य एवं चेव । सहमनामाए पुच्छा । गोयमा । जहन्नेणं सागरोवमस्य णव पणतीमङ्भागा पलिओव-मस्म असंखेजहमार्गेणं ऊणया, उक्कोसेणं अद्वारस सागरीवमकोडाकोडीओ, अद्वारस य वाससयाई अबाहा । बायरनामाए जहा अपसत्थिविहायोगइनामस्स । एवं पञ्जत्त-नामाए वि, अपजत्तनामाए जहा सहमनामस्स । पत्तेवसरीरनामाए वि दो सत्तमाया. साहारणसरीरनामाए जहा सुहुमस्त, विरनामाए एवं सन्तमार्व, अविरनामाए दो, समनामाए एगो, असुभनामाए दो, सुभगनामाए एगो, दूसगनामाए दो, सुसरनामाए एगो, ब्सरनामाए दो, आदिजनामाए एगो, अणादिजनामाए दो, जसोकित्तिनामाए जहनेणं अह मुहुता, उद्योसेणं इस सागरीवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अवाहा। अजसोकित्तिनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहा अपसत्यविहायोगइनामस्स, एवं निम्मा-णनामाए वि । तित्थगरणामाए णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतीसागरोबमकोहा-कोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ । एवं जत्व एगो सत्तमागो तत्व उक्रोसेणं दस सागरीवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अबाहा, जत्य दो सत्तभागा तत्य उद्योसेणं वीसं सागरीवमकोडाकोडीओ वीस य वाससयाई अवाहा ॥ ६२३ ॥ उचागोयस्त णं पुरुक्ता । गोयमा ! जहनेणं अष्ट्र सुहुत्ता, उक्षोरेणं इस सागरीयम-कोडाकोडीओ, दस य वाससयाई अवाहा । नीयागोत्तरस पुच्छा । गोयमा ! जहा अपसत्यविहायोगइनामस्य ॥ ६२४ ॥ अंतराइए ण पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतोम्हत्तं, उक्कोसेणं तीसं सागरीवमकोडाकोडीको, तिण्यि य वाससहस्साई अबाहा. अबाहूणिया कम्मद्विष्टं कम्मनिसेगो ॥ ६२५ ॥ एगिदिया णं भंते ! जीवा पाणाव-रणिजस्स कम्मस्स कि बंधंति ? गोयमा ! बहन्नेणं सागरोवसस्स तिण्णि सन्त्रभागा पिल्लोबमस्य असंखेजाइमागेणं कणवा, उद्दोसेणं ते चेद पिरपुणी बंघंति । एवं निहापंचगरस वि. दंसणचठकस्स वि । एगिरिया णं भेते !॰ सामावेयणिजस्स कम्मस्स कि बंचेति ! गोयमा । जहचेर्णे सागरोबमस्य दिवर्षे सत्तमार्ग परिखोदमस्य असंखेजहमार्गणं कण्यं. उद्योसेणं तं चेव पहिपूर्णं वंधंति । असायावेयणिकस्य

जहा णाणावरणिजस्स । एगिदिया णं मंते ! जीवा सम्मत्तवेयणिजस्स कि बंधीते ? गोयमा । णत्य किंचि बंधंति । एगिदिया णं भंते ! जीवा मिच्छत्तवेयणिजन्स कम्मस्त कि बंधंति ? गोयमा ! जद्दनेणं सागरोवमं पलिओवमस्स असंखेजहमागेणं ऊर्ण, उन्नोसेणं तं चेत्र पिड्युण्णं बंधीत । एगिदिया णं भंते ! जीवा सम्मामिच्छ-त्तवेयणिजस्स । किं बंघंति ! गोयमा ! णात्य किंचि बन्धन्ति । एगिंदिया णं संते ! जीवा कसायबारसगरूम कि बंधंति ? गोयमा ! जहनेणं सागरोवमरूस चतारि सत्तमागे पत्तिओवमस्स असंखेजाइभागेणं ऋणए, उद्योसेणं ते चेत्र पहिपुण्णे बंधांति. एवं जाव कोहसंजलणाए वि जाव लोभसंजलणाए वि । इत्थिवेयस्स जहा सायावे-यणिज्ञस्म । एगिदिया पुरिसवेयस्स कम्मस्य जहन्नेणं सागरोवमस्स एगं सत्तमागं पिलओवमस्य असंक्षेजहभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं नं चेव पिरपुण्णं बंधीति । एगिंदिया नपुंसगवेयस्स कम्मस्स जहनेणं सागरोवमस्स दो सत्तमागे पलिओवमस्स असंखेजाइभागेणं ऊणए, उद्योसेणं ते चेव पहिचुण्णे वंधीत । हासरईए जहा पुरिसवेयस्स, अरइभयसोगदुगुंछाए जहा नपुंसगवेयस्स । नेरइयाउबदेवाउयनिर-यगइनाम देवगइनामवे उ विक्यसरीरनामआहारगसरीरनामने रह्याणुप विकाम देवाणुप-विनामतित्यगरनाम-एयाणि जव प्रयाणि ण बंधंति । तिरिक्खजोणियाउयस्स जहनेणं अंतोमुहत्तं, उद्गोसेणं पुव्यकोडी सत्तर्हि बाससहस्सेहि बाससहस्सइभागेण य अहियं वंधंति । एवं मणुस्साउयस्स वि । तिरियगइनामाए जहा नपुंमगवेयस्स । मणुयगइनामाए जहा सायावेयणिजस्स । एगिंदियनामाए पंचिदियजाइनामाए य जहा नपुंसगवेयस्य । वेइंदियतेइंदियजाइनामाए पुच्छा । ० जहन्नेणं सागरीवमस्स नव पणतीसइभागे पिल्लोबमस्स असंखेजङ्गागेणं कणए, उद्योसेणं ते चेव पिर्द्धपणी बंधीत । चउरिदियनामाए वि बहुन्नेणं सागरोवमस्स णव पणतीसङ्गागे पिल्ओव-मस्स असंखेजहमागेणं समाए. उद्योसेणं ते चेव पहिपूज्ये बंधंति । एवं जस्य जह-णगं दो सत्तभागा तिकि वा बत्तारि वा सत्तभागा अद्वावीसहमागा भवंति. तस्य णं जहणीणं ते चेव परिज्ञोवमस्स असंखेजहमागेणं फणमा माणियन्या. उद्योसेणं ते चेव पिडपुण्णे बंघंति । जत्य णं जहण्णेणं एमी वा दिवन्नी वा सत्तमायी तत्य जहन्नेणं तं चेव भाषियव्यं उद्योसेणं तं चेव पिडपुण्णं बंधंति । जसोकितिउचागोयाणं जहण्णेणं सागरीवमस्य एगं सत्तभागं पिक्रजीवमस्य असंखेळाडमागेणं कणं, उद्घोसेणं तं चेव परिपुष्णं वेघंति । अंतराइयस्स णं भेते ! पुच्छा । गोयमा ! जहा जाणा-वरणिजस्स जाव उक्रोसेमं ते चेव पिडपुण्णे गंभंति ॥ ६२६ ॥ वेहंदिया णं भंते । जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स कि बंबाति ? गोवया अहत्रेणं साधरोकमपणनीसाध

तिष्णि सत्तभागा परिखोषमस्य असंखेजहमागेणं उज्जया, उद्योसेणं ते चेव पिडपुण्णे कंघंति. एवं निहापंचगस्स वि । एवं जहा एगिदियाणं भणियं तहा बेइंदियाण वि भाणियव्यं, नवरं सागरोवसपणवीसाए सह भाणियव्या पलिओवमस्स असंखेजहभागेणं छणा. सेसं तं चेव परिपुष्ण बंधंति । जत्थ एगिदिया न बंधंति तत्य एए वि न बंधति। बंदेदिया णं भेते ! जीवा भिच्छत्तवेयणिजस्त० कि बंधति ? गोयमा ! जहनेणं सागरोवसपणवीसं पलिओवसस्स असंखेजडभागेणं ऊणयं. उक्कोसेणं तं चेव पहिपुण्णं चंधीत । तिरिक्खजोणियाउयस्य अहचेणं अंतोमहत्तं, उक्कोसेणं पुञ्चकोडिं चडिंह बासेहिं अद्वियं बंधेति । एवं मण्याउयस्य वि. सेसं जहा एगिदियाणं जाव अंतरा-इयस्स ॥६२७॥ तेइंदिया णं भेते ! जीवा जाजावरणिजनस॰ किं बंधीते ? गोयसा ! जहन्नेणं सागरोवसपण्णासाए तिण्णि सत्त्रभागा परिओवमस्स असंखेजडमागेणं ऊणया. उक्कोसेणं ते चेव पिडपुण्णे बंधंति. एवं जस्स जड भागा तं तस्स सागरीवसपण्णासाए सह भाणियव्या । तेइंदिया णं भंते !० मिच्छत्तवेयणिजस्स कम्मस्स किं यंधीत ? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवसपण्णासं पलिओवमस्सासंखेजहभागेणं कणयं, उद्योसेणं तं चेव परिप्रणं बंघंति । तिरिक्नवजोणियाउयस्य जहन्नेणं अंतोसहत्तं. उद्योसेणं पुरुवकोडिं सोलसेहिं राइंदिएहिं राइंदियतिमागेण य अहियं बंधंति, एवं मणस्साउयस्य वि. सेसं जहा बेइंदियाणं जाव अंतराइयस्य ॥ ६२८॥ चर्डोदिया णं मंते ! जीवा जाजाबरणिजस्स० कि बंधति ? गोयमा ! जहनेणं सागरोवमसयस्य तिण्णि सत्तमागे पिलञोवमस्य असंखेज्जडमागेणं छणए, उद्घोसेणं ते चेव पहिपुष्णे बंधंति, एवं जस्त जड़ भागा तस्त सागरीवमसएण सह माणि-यम्बा । तिरिक्खजोणियाउयस्य कम्मस्य जहनेणं अंतोसुहत्तं, उद्दोसेणं पुष्वकोडिं दोहिं मासेहिं अहियं । एवं मणुस्साउयस्स वि, सेसं जहा बेइंदियाणं, णवरं मिच्छत्त-वेयणिज्ञस्स जहन्नेणं सागरोवमसर्य पळिखोवमस्स असंखेज्ञडमारेणं कण्यं, उद्घोरेणं तं चेव पडिपुण्णं वंथंति, सेसं जहा वेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स ॥ ६२९ ॥ असण्णी णं मंते ! जीवा पंचिदिया णाणावरणिजस्स कम्मस्स कि बंधंति ? गोयमा! जहचेणं सायरोबमसहस्सस्स तिष्णि सत्तमारो पलिखोबमस्सासंखेजङमारोणं कणए, उद्योसेणं ते चेव परिपुण्णे बंधंति, एवं सो चेव गमो जहा बेडंदियाणं, णवरं सागरोवससहस्सेण समं माणिगव्यं जस्स जह मागति । मिच्छत्तवेगणिजस्स जहकेणं सागरीवमसहस्सं पलिओवमस्सासंकेजहमागेणं ऊणवं, उक्कोसेणं तं चेव पिंदपणं । नेरङ्गाउयस्य जङ्गेणं दस वाससङ्साई अंतोमुहत्तमञ्मद्विगाई, उद्यो-सेर्गं पलिओवमस्स असंबेजहभागं प्रव्यकीकितिमागन्मित्यं बंधंति । एवं तिरिक्या-

जोणियाउयस्य वि. णवरं बहुण्लेणं अंतोसहर्तं, एवं मणुबाउयस्य वि, देवाउयस्य जहा नेरहयाउयस्त । असण्णी वं भंते ! जीवा पंचिविया निरयगइनामाए कम्मस्स किं बंघंति ? गोयमा । जहनेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तमागे पलिओवमस्स असंखेजहमार्गणं कणए, उक्कोसेणं ते चेव पिडपुण्णे , एवं तिरियगइनामाए वि । मणुयगइनामाए वि एवं चेव, नवरं जहबेणं सागरोवमसहस्सस्स दिवश्वं सत्तभागं पिल-ओवमस्सासंखेजइमारोणं उणं, उक्कोसेणं तं चेव पिडएणां बंधति । एवं देवगइना-माए वि. नवरं जहुनेणं सागरोबमसहस्सस्स एगं सत्तमागं परिओवमस्सासंखेजह-भागेणं ऊणं, उक्कोसेणं तं चेत्र पिडपुण्णं बंधंति । वेडव्वियसरीरनामाए पुच्छा । गीयमा । जहनेणं सागरीवमसहस्यस्य दो सत्तमागे परिओवमस्यासंखेजहमागेणं कणे, उन्होसेणं दो परिपुण्णे बंधंति । सम्मत्तसम्मासिच्छत्तआहारगसरीरनामाए तित्यगरनामाए न किन्वि वि बंधंति । अवसिद्धं जहा बेइंदियाणं, णवरं जस्स जितया भागा तस्स ते सागरोवमसहस्सेण सह भाणियव्या सन्वेसि आणुपच्यीए जाब अंत-राइयस्स ॥ ६३० ॥ राज्जी जं मंते ! जीवा पंचिदिया जाजावरणिकस्य कम्मस्य कि वंधित ? गोयमा ! जहनेणं अंतोम्हतं, उक्कोसंणं तीसं सागरोवसकोडाकोडीओ, तिष्ण वाससहस्साई अबाहा । सण्णी णं भंते !० पंचिदिया णिहापंचगस्स कि बंधंति है गोयमा ! जहनेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडा-कोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साई अवाहा । दंसणचरुक्स्स जहा णाणावरविजन्स । सायावयणिजन्स जहा ओहिया ठिई भणिया तहेव भाणियव्या, इरियावहियवंघयं पद्धव संपराइयर्वथयं च । असायावेयणिज्यस्स जहा णिहापंचगस्स । सम्मत्तवेयणि-जस्स सम्मामिन्छत्तवेयणिजस्स जा ओहिया ठिई भणिया तं वैधंति । मिन्छत्तवेयणि-जस्स जहनेणं अंतोसागरीव्यकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं सत्तीरं सागरीव्यकोडाकोडीओ. सत्तरि य वाससहस्साई अबाहा । कसायबारसगस्स जहनेणं एवं चेव, उद्योरेणं चता-लीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, चत्तालीस य वाससबाई अबाहा । कोहमाणमायालीभ-संजलगाए य दो मासा, मासी, अद्भासी, अंतोमुहुत्ती, एवं जहुजगं; उद्घोसगं पुण जहा कसायबारसगस्स । चउण्ह वि आउयाणं जा ओहिया ठिशे मणिया तं बंधंति । आहारगसरीरस्य तित्यगरनामाए य जहण्येणं अंतोसागरोवमकोडाकोखिको, उक्को-सेणं अंतोसायरोवमकोबाकोडीओ । पुरिसवेयणिकस्स जहकेणं भट्ट संबच्छराई, उक्को-सेणं दस सागरीयमकोडाकोडीओ, दस व वाससवाई अवाहा । जसोकिशिणामाए उचागोत्तस्स एवं चेव. नवरं जहकेणं अहु मुहत्ता । अंतराइयस्स जहा णाणावर्णि-जरम, सेसएस सन्वेस ठाणेस संचयणेस सेठाणेस बन्नेस गंधेस य जहनेण अंतोसा-

A Sun of Mark & Comment

गरोवमकोडाकोबीओ, उक्रोसेणं जा जस्स ओहिया ठिई सणिया तं वंघंति, णवरं इसं णाणत्तं-अबाहा अवाह्मिया ण बुबह । एवं आणुपुञ्जीए सब्वेसिं जाव अंतराइयस्स ताय भाषियव्वं ॥ ६३१ ॥ णाणावरणिजस्स णं अंते ! कम्मस्स जहण्णिठेईबंधए के ? गोयमा । अण्णमरे सहमसंपराए उबसामए वा सवगए वा, एस णं गोयमा ! णाणावरणिजस्य कम्मस्स जहण्णिठिईबंधए. तम्बइरिते अजहण्णे, एवं एएणं अभिला-वेणं मोहाउयवजाणं सेसकम्माणं भाषियव्यं । गोहषिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जह-ण्णिठिईबंधए के ? गोयमा ! अञ्चयरे बायरसंपराए उबसामए वा खबए बा, एस णं गोयमा ! मोहणिजस्स कम्मस्स जहण्णिठिईबंधए, तब्बहरित्ते अजहण्णे । आउयस्स णं भंते ! कम्मस्य जहण्णिठिईबंधण् के १ गोगमा ! से णं जीवे असंसेप्पदापविदे. सन्वनिरुद्धे से आउए, सेसे सन्वमहंतीए आउयवंधदाए, तीसे णं आउयवंधदाए चरिमकालसमयंसि सञ्बजहण्णियं ठिइं प्रजतापञ्जत्तियं निव्यत्तेह, एस णं गोयमा 🛚 आउयकम्मस्स जहण्यठिईबंघए, तब्बइरित्ते अजहण्ये ॥ ६३२ ॥ उद्योसकालद्विहयं णं मंते । णाणावरणिजं व कि नेरइओ बंधइ, तिरिक्खजोणिओ बंधइ, तिरिक्खजो-णिणी बंधइ, मणुस्तो बंधइ, मणुस्तिणी बंधइ, देवो बंधइ, देवी बंधइ ? गोयमा ! नेरइओ वि बंधइ जाव देवी वि बंधइ। केरिसए ण भंते । नेरइए उक्कोसकालिह-इयं जाजाबर्जिकं करने बंधइ ? गोयमा । सण्जी पंचिदिए सब्बाहिं फलतीहिं पजते सागारे जागरे सत्तो(ओ)वउते मिच्छाविद्वी कम्हळेसे य उक्रोससंकिछिद्वपरि-णामे इसिमजिसमपरिणामे बा. एरिसए णं गोयमा ! नेरहए उद्दोसकालद्विहयं णाणा-वरणिकं कम्मं बंधड । केरिसए णं भंते ! तिरिक्खजोणिए उन्नोसकालद्वित्रयं णाणा-बर्गिजं कम्मं वंधइ ? गोयमा ! कम्मशूमए वा कम्मशूमगपिक्षमानी वा सण्गी पंचिदिए सम्बाहि पजातीहि पजात्तए सेसं तं चेव जहा नेरइयस्स । एवं तिरिक्ख-जोणिणी वि मणुसे वि मणुसी वि. देवदेवी वहा नेरइए, एवं आउसवजाणं सत्तण्हं कम्माणं । उक्कोसकालद्विष्ठयं नं भेते । आठगं कम्मं कि नेरहको चंचह जाव देवी वंभर ? गोयमा । नो नेरहको वंभर. तिरिक्खजोणिओ वंभर, नो तिरिक्खजोणिणी बंधड, मणुरसे वि बंधड, मणुरसी वि बंधड, नो देवो बंधड, नो देवी बंधड । केरिसए णं मंते ! तिरिक्षाओषिए उद्योसकाळद्विह्यं आउयं करमं बंबह ? गोयमा ! करमभूमए वा कम्मभूमगप्रक्रिमाशी वा सच्ची पंचिदिए सब्बाई पजतीहिं पजतए सागारे जागरे मुत्तोवलते मिच्छहिद्री परमकन्डकेसे बक्रोससंक्रिकेट्रपरिणामे, एरिसए णं गोममा ! तिरिक्खजीनिए उक्कोसकालद्विष्यं जाउवं कम्मं बंधइ । केरिसए णं मंते ! मण्डो उद्योसकालहिङ्यं जाउवं कार्य वंबह ! योगमा ! कामभूमए वा कामभसन-

पिलमागी वा जाव सुत्तो(तो)क्उत्ते सम्मिद्द्वी वा मिच्छिद्द्वि वा कष्ट्रलेसे वा सक्छेसे वा णाणी वा अण्णाणी वा उक्कोससंकिलिट्टपरिणामे वा असंकिलिट्टपरिणामे वा तप्पा-उग्गविसुज्समाणपरिणामे वा, एरिसए णं गोयमा ! मणूसे उक्कोसकालिट्टइंग्रं आउर्य कम्मं वन्धइ । केरिसिया णं मंते ! मणुरसी उक्कोसकालिट्टइंग्रं आउर्य कम्मं बन्धइ ? गोयमा ! कम्मभूमिया वा कम्मभूमगपिलमागी वा जाव मृत्तोवउत्ता सम्मादिद्वी मुक्केसा तप्पाउग्गविसुज्जमाणपरिणामा, एरिसिया णं गोयमा ! मणूसी उक्कोसकालिट्टइंग्रं आउर्य कम्मं बन्धइ, अंतराइंग्रं जहा णाणावरणिजं ॥ ६३३ ॥ बीओ उद्देसो समत्तो ॥ पञ्चवणाय मगवर्ष्ट्य तेवीसइमं कम्मपगडीपयं समत्तं ॥

कड णं मंते ! कम्मपगढीओ पण्णताओ ? गोयमा ! अद्भ कम्मपगढीओ पण्ण-ताओ । तंजहा--गाणावरणिजं जाव अंतराइयं । एवं नेरइयाणं जाव वेसाणियाणं । जीवे णं भेते ! णाणावरणिजं कम्मं बन्धमाणे क्र कम्मपगढीओ बन्बह ? गोयमा ! सत्तविहबन्धए वा अद्वविहबन्धए वा छब्जिहबन्धए वा । नेरहए ण भंते ! णाणा-वरणिजं कर्मा वन्धमाणे कह करमपगढीओ बन्धह १ गोयमा ! सत्तविहबन्धए वा अद्विहबन्भए वा, एवं जाव वेसाणिए, णवरं मणुरसे जहा जीवे । जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं बन्धमाणा कह कम्मपगढीओ वन्धन्ति ? गोयमा ! सन्वं बि ताव होज सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भ-विहबन्धगा य छव्यिहबन्धगे य. अहवा सत्तविहबन्धगा य अह्रविहबन्धगा य छव्विहबन्धगा य । जेरह्या णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं बन्धमाणा कह कम्म-पगडीओ बन्धन्ति ? गोयमा ! सब्बे वि ताब होजा सत्तविहबन्धगा, अहवा सत्तविह-बन्धगा य अद्वविष्ठवन्धगे य, अहवा सत्तविष्ठबन्धगा य अद्वविष्ठबन्धगा य तिणिग भंगा, एवं जाव यणियकुमारा । पुढविकाइया णं पुच्छा । गीयमा ! सत्तविहवन्यगा वि अट्टविहबन्धगा वि, एवं जाव वणस्सहकाह्या । विगलाणं पंचिदियतिरिक्ख-जोणियाणं तियमंगो-सब्दे वि ताब होजा सत्तविहबन्धगा, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगे य, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य । मण्सा णं भंते ! गाणावरणिजस्स पुच्छा । गोयमा ! सन्वे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा १, अहवा सत्तविहबन्धगा य अडूविहबन्धगे य २, अहवा सत्तविहबन्धगा य अडूविहबन्धगा य ३. अहवा सत्तविहबन्धगा य छव्यिहबन्धए य ४, अहवा सत्तविहबन्धगा य ् छिन्दिबन्धगा य ५, अह्वा सत्तविह्बन्धगा व अद्वविह्बन्धगे व छिन्दिवन्धगे य ६, अहवा सत्तविहबन्धगा व अद्भविहबन्धगे व छव्विहबन्धगा व ७. अहवा सत्त-विह्वन्यमा य अद्भविह्वन्यमा य छव्यिह्वन्यमे व ८, अह्वा सत्तविह्वन्यमा य

अद्भविहुबंधरा य छिष्वहृबन्धरा य ९, एवं एए नव भंगा । सेसा वाणमंतराइया जाब बेमाणिया जहा नेरहया सत्तविहाइबन्धगा मणिया तहा भाणियव्या । एवं जहा णाणावरणं बन्धमाणा जहिं मणिया दंसणावरणं पि बन्धमाणा तहिं जीवाइया एगत्तपोहत्तएहिं भाणियव्या ॥ ६३४ ॥ वेयणिजं० बंधमाणे जीवे कह कम्मपगडीओ बन्धड ? गोयमा ! सत्तविहबन्धए वा अद्भविहबन्धए वा छव्विहबन्धए वा एगविह-बन्धए वा. एवं मणुसे वि । सेसा नारगाइया सत्तविहबन्धगा वा अद्वविहबन्धगा वा जाव वेसाणिए । जीवा णं भंते ! वेसणिकं कम्मं पुच्छा । गोयसा ! सब्वे वि ताव होजा सुनविष्टबन्धमा य अद्भविष्टबन्धमा य एमविष्टबन्धमा य छव्विष्टबन्धए य. अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छव्विहबन्धगा य. अवसेना नारगाइया जाव वेसाणिया जाओ णाणावरणं बंघमाणा बंघन्ति ताहिं भाणियव्या । नवरं मणुसा णं भंते ! वेयणिजं कम्मं बन्धमाणा कह कम्मपगडीओ वंधंति ? गोयमा ! सञ्चे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य १. अहवा मत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगे य २. अहवा सत्तविह-बन्धगा य एगविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धमा य छव्विहबन्धमे य ४, अहवा समिवहबन्धमा य एमविहबन्धमा य छव्यिहबन्धगा य ५, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अद्वविहबन्धए य छव्विहबन्धए य ६, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अद्वविहबन्धए य छन्चिहबन्धगा य ७. अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अझविहबन्धगा य छित्वहबन्धरो य ८. अहवा सत्तविहबन्धरा य एगविहबन्धरा य अद्भविहबन्धराः य छन्तिहबन्धमा य ९, एवं एए नव भंगा भाणियव्या ॥ ६३५ ॥ मोहणिजं० बन्धमाणे जीवे कह कम्मपगडीओ बन्धद ? गोयमा ! जीवेगिदियवजो तियसंगी । जीवेगिंदिया सत्तविहवन्यगा वि अद्वविहवन्यगा वि । जीवे णं भंते ! आउर्य क्रम्मं बन्धमाणे कड कम्मपगरीओ बन्धइ ? गोयमा ! नियमा अद्भ, एवं नेरहए जाव बेमा-णिए, एवं पुहत्रेण वि । णामगीमंतराइगं • बन्धमाणे जीवे वह कम्मपगडीओ बन्धइ ? गोयमा । जाओ जाणावरणिजं कम्मं बन्धमाणे बन्दह ताहिं भाणियव्यो, एवं नेरहए वि जाव बेमाणिए, एवं पहलेण वि माणियव्यं ॥ ६३६॥ प्रस्नवणाय भगसर्पय चउचीसहमं कम्मबन्धपर्यं समर्थं ॥

कह णं भंते ! कम्मपगढीओ पकताओ ? गोयमा ! बहु कम्मपगढीओ पकताओ । तंत्रहा—पाणावरणिखं जाव अंतराइयं, एवं नेरह्याणं जाव वेसाणियाणं । जीवे णं भंते ! णाणावरणिखं कम्मं बन्धमाणे कह कम्मपगढीओ नेएइ ? गोयमा ! नियमा अह कम्मपगरीओ वेएह। एवं वेरहए जाव वेमाणिए, एवं पुहुत्तेण वि। एवं वेयणिजवजं जाव अंतराइयं। जीवे णं मंते! वेयणिजं कम्मं बन्धमाणे कह कम्म-पगरीओ वेदेइ? गोयमा! सत्तिहवेदए वा अहिविहवेदए वा चडिवहवेदए वा, एवं मणूसे वि। सेसा वेरह्याई एगतेणं पुहुत्तेण वि नियमा अह कम्मपगरीओ वेदंति जाव वेमाणिया। जीवा णं मंते! वेयणिजं कम्मं बन्धमाणा कह कम्म-पगरीओ वेदंति? गोयमा! सब्वे वि ताव होज्ञा अहिवहवेदगा य चडिवहवंदगा य १, अहवा अहिवहवेदगा य सत्तिवहवेदगा य सत्तिवहवेदगा य २, अहवा अहिवह-बेदगा य चडिवहवेदगा य सत्तिवहवेदगा य ३, एवं मणूसा वि माणियव्या ॥६३७॥ पद्मवणाप भगवर्षय कम्मवेयणामं पणवीसहमं पर्य समर्सं॥

कड णं भंते ! कम्मपगडीओ पश्ताओ ? गोयमा ! अद्र कम्मपगडीओ पश्ताओ । तंजहा---णाणावरणिजं जाव अंतराइयं । एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । जीवे र्णं भेते ! णाणावरणिजं कम्मं वेयमाणे कड कम्मपगडीओ बन्धह ? गोयमा ! सत्तांबहबन्धए वा अद्वविहबन्धए वा छिन्बहबन्धए वा एगविहबन्धए वा । नेरइए णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेयसाणे कह कम्मपगढीओ बन्धह ? गोयमा । सत्तविहबन्धए वा अद्वविहबन्धए वा, एवं जाव वेमाणिए, एवं मणूसे जहा जीवे। जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेएमाणा कड् कम्मपगडीओ बन्धन्ति ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा सत्तवहबन्धगा य अद्वविहबंधगा य १. अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य छिष्वहबन्धगे य २. अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य छन्त्रिहबन्धगा य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य एगविहयन्त्रए य ४, अष्टवा सत्तविहयन्त्रमा य अद्वविहयन्त्रमा य एगविहयन्त्रमा य ५, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य छव्चिहबन्धए य एगविहबन्धए य ६. अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य छिव्वहबन्धग य एगविहबन्धगा य ७. अहवा सत्तविहवन्थगा य अद्भविहयन्थगा य छव्यिहवन्धगा य एगविहवन्धग य ८, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्वविहबन्धगा य छव्विहबन्धगा य एगविहबन्धगा य ९. एवं एए नव भंगा । अवसेसाणं एगिंदियमण्सवज्ञाणं तियमंगो जाव वेसा-णियाणं । एगिरिया णं सत्तविहबन्धगा य अङ्गविहबन्धगा य । मणुसाणं पुच्छा । गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्य सत्तविहयन्त्रगा १, अहवा सत्तविहयन्यगा य अद्विध-हयन्थरो य २, अहवा सत्तविहबन्धरा य अद्भविहबन्धरा य ३, अहवा सत्तविहबन न्यगा य छिन्दिबन्यए य ४, एवं छिन्दिबन्यएण नि समं दो संगा ५, एगबिह्य-न्धएण वि समें दो संगा ६-७, अहना सत्तविहबन्यमा व अहविहबन्धए व छविन

हमन्धए य चडभंगो १, अहवा सत्तविहवन्धगा य अद्वविहवन्धए व एगविहवन्धगे य चडमंगी २, अहबा सत्तविहबन्धगा य छिव्बहबन्धए य एगविहबन्धए य चडमंगी ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्वविहबन्धए य छव्विहबन्धए य एगविहबन्धए य मंगा अड्ड, एवं एए सत्तावीसं मंगा। एवं जहा जाजावरणिजं तहा दंसणावरणिजं पि अंतराइयं पि ॥ ६३८ ॥ जीवे णं भंते ! वेयणिजं कम्मं वेएमाणे वह कम्भपगडीओ चन्धइ ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा छन्यिहबन्धए वा एगविहबन्धए वा अबंधए वा, एवं मणूसे वि । अवसेसा णारयाद्या सत्तविहयन्यगा अद्वविहयन्थगा य. एवं जाव वेमाणिया । जीवा णं भंते ! वेयणिजं कम्मं वेएमाणा कह कम्मपगढीओ बन्धन्ति ? गोयमा! सब्दे वि ताब होजा सत्तविहवन्त्रगा य अद्वविहवन्त्रगा य एगविहबन्धगा य १, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्भविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छन्त्रिहबंधगे य २, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्वविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छिन्बहबन्धगा य ३, अबंधरोण वि समं दो मंगा भाणियव्या ५, अहवा सत्तविहबन्धगा व अह-विहबन्धगा य एगविहवन्धगा य छिव्वहवन्धगे य अबंधगे य चडभंगो, एवं एए नव भेगा। एगिदियाणं अभेगयं नारगाईणं तियभंगा जाव वेमाणियाणं। नवरं मणुसाणं पुच्छा । सब्बे वि ताब होजा सत्तविहबंधगा व एगविहबन्धगा य. अहवा सत्तविह-बन्धगा व एगविहबंधगा व छित्रहबंधए व अट्टविहबंधए व अवंधए व, एवं एए सत्तावीसे भंगा भाणियव्या, एवं जहा वेयणिजं तहा आउयं नामं गोयं च भाणि-यव्वं । मोहणिजं वेएमाणे जहा णाणावरणिजं तहा माणियव्वं ॥ ६३९ ॥ पश्चाय-णाय भगवर्षप छन्वीसहमं कम्मवेयवन्धपर्य समत्तं ॥

कह णं मंते ! कम्मप्राबीओ पक्षताओ ? गोयमा ! अह कम्मप्राबीओ पक्षताओ । तंजहा--णाणावरणं जाव अंतराइयं, एवं नेरहयाणं जाव वेमाणियाणं । जीवे णं मंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेएमाणे कह कम्मप्राबीओ वेएह ? गोयमा ! सत्तविहवेयए वा अद्वविहवेयए वा, एवं मण्से वि । अवसेसा एगतेण वि पुहुत्तेण वि णियमा अह कम्मप्राबीओ वेर्दित जाव वेमाणिया । जीवा णं मंते ! णाणावरणिजं वेएमाणा कह कम्मप्राबीओ वेर्दित जाव वेमाणिया । जीवा णं मंते ! णाणावरणिजं वेएमाणा कह कम्मप्राबीओ वेर्दित जाव वेमाणिया । स्वे वि ताव होजा अद्वविहवेयगा १, अहवा अद्वविहवेयगा य सत्तविहवेयगा य २, अहवा अद्वविहवेयगा य सत्तविहवेयगा य १, एवं मण्सा वि । दरिसणावरणिजं अंतराइयं च एवं चेव माणियव्यं । वेयणिजं आवयनामगोताहं वेएमाणे कह कम्मप्राबीओ वेरह ! गोयमा ! जहा वंधवेयगस्य नेयणिजं तहा साणियव्याणि । जीवे णं मंते ! ओहणिजं कम्मं वेएमाणे कह कम्मप्राबीओ वेरह ! गोयमा ! वियमा अह कम्मप्राबीओ वेरह, एवं वेरहए जाव

वेमाणिए, एवं पुहुत्तेण वि ॥ ६४० ॥ **पञ्चलणाए भगवर्षेप सत्तावीसहमं** कम्मवेयवेयपयं समत्तं ॥

सिंचताहारही केवइ कि बावि सञ्चओ चेव । कइभागं सञ्वे खल परिणामे चेव बोद्धब्वे ॥१॥ एगिंदियसरीराई लोमाहारो तहेव मणमक्खी। एएसि तु पयाणं विभा-बणा होइ कायव्या ॥२॥ नेरझ्या णं भंते ! किं सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, मीसा-हारा ? गोयमा ! नो सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, नो भीमाहारा, एवं असुरकुमारा जाब बेमाणिया । ओरालियसरीरा जाब मणुसा सचिनाहारा वि अचित्ताहारा वि मीसाहारा वि । नेरइया णं भंते! आहारद्री ? इन्ता! आहारद्री । नेरइया णं भंते! केवहकालस्स आहारहे समुप्पजइ ? गोयमा ! नेरहयाणं दुविहे आहारे पन्नते । तंजहा-आसोगनिव्यक्तिए य अणासोगनिव्यक्तिए य । तत्य णं जे से अणासोगनिव्य-तिए से णं अणुसमयमविर्द्विए आहारद्वे समुप्पजड़ । तत्व णं जे से आमोगनिष्य-त्तिए से णं असंखिजसमइए अंतोमुहत्तिए आहारद्वे समुप्पजइ ॥ ६४१ ॥ नेरइया णं भंते ! किमाहारमाहारेति ? गोयमा ! दव्यओ अणंतपएसियाई, लेनओ असंखेज-पएसोगाढाई, कालओ अण्ययरद्विद्याई, भावओ वण्णमंताई गंधमंताई रसमंताई फासमंताइं। जाई भंते ! भावओ वण्णमंताई आहारेंति ताई कि एगवण्णाई आहारेंति जाव पंचवण्णाइं आहारित ? गोयमा ! ठाणमगाणं पहच एगवण्णाइं पि आहारितः जाब पंचवण्णाइं पि आहारेति, विहाणसम्गणं पहुच कालवण्णाइं पि आहारेति जाब सक्रिल्लाई पि आहारेंति । जाई॰ वण्णओ कालवण्णाई आहारेंति ताई कि एग-गुणकालाई आहारैति जाव दसगुणकालाई आहारैति, संखिजगुणकालाई, असं-खिज्युणकालाई, अणंत्युणकालाई आहारेति ? गोयमा ! एगगुणकालाई पि आहा-रेंति जाव अणंतगुणकालाई पि आहारेंति, एवं जाव सिक्काई पि, एवं गंघओ बि रसओ वि । जाई मावस्रो फासमंताई आहारेंति ताई नो एगफासाई आहारेंति, नो दफासाई आहारेंति. नो तिफासाई आहारेन्ति. चउफासाई पि आहारेन्ति जाव अद्र-फासाइं पि आहारेन्ति, विहाणमग्गणं पहच कन्खडाइं पि आहारेन्ति जाव व्यक्खाइं । जाइं॰ फासओ क्वस्त्रजाई आहारेन्ति ताई कि एगगुणक्क्स्त्रजाई आहारेन्ति जाब अणंतगणकक्खडाई आहारेन्ति ? गोयमा ! एगगुणकक्खडाई पि आहारेन्ति जाव अणंतगुणकक्षडाइं पि आहारेन्ति, एवं अट्ट वि फासा आणियव्या जाव अणंत-गुणळक्खाइं पि आहारेन्ति । जाइं मंते ! अणंतगुणळक्खाइं आहारेन्ति ताइं हिं पुट्टाई आहारेन्ति अपुद्धाई आहारेन्ति १ गोयमा ! पुट्टाई आहारेन्ति, मो अपुद्धाई आहारेन्ति, जहा भासंहसए जाव नियमा छहिसि माहारेन्ति, ओसण्यं कारणं

पहुच वण्णओ कालनीलाई, गंधओ दुव्भिगंधाई, रसओ तित्तकहुयाई, फासओ कत्त्वडगुरुयसीयळ्क्साइं. तेसिं पोराणे कणगुणे गंधगुणे रसगुणे फासगुणे विपरि-णामङ्गा परिपीलङ्का परिसाहङ्का परिविद्धसङ्का अण्णे अपुन्वे वण्णगुणे गंधगुणे रसगुणे फामगुणे उप्पाइना आयसरीरक्रेनोगाढे पोग्गके सम्बप्पणयाए आहार आहारेन्ति । नेरइया णं भंते ! सम्बजो आहारेन्ति, सम्बजो परिणामेंति, सन्बजो ऊससंति, सब्बओ नीससंति, अभिक्लणं आहारेन्ति अभिक्लणं परिणामेंति. अभिक्खणं ऊससंति, अभिक्खणं नीससंति, आहच आहारेन्ति, आहच परिणा-मेंति, आहम कससेति, आहम नीससेति ? हंता गोयमा ! नेरहया सन्त्रओ आहारेन्ति एवं तं चेव जाव बाह्य नीससंति ॥ ६४२ ॥ नेरहया णं भंते ! जे पोमाले आहारनाए निण्हंति ते णं तेसिं पोमालाणं सेयालंसि कडमागं आहा-रेन्ति, कड्मागं आसाएंति ? गोयमा ! असंखेळाइमागं आहारेन्ति. अणंतमागं अस्साएंति । नेरह्या णं मंते ! जे पोग्गले आहारताए गिण्हंति ते कि सब्वे आहारेन्ति, नो सन्वे आहारेंति ? गोयमा ! ते सन्वे अपरिसेसए आहारेन्ति । नेरइया णं भंते ! जे पोग्गला आहारताए निण्हंति ते णं पोग्गला तेसिं कीसताए भुजो भुजो परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए जाव फासिदियताए अणिवृत्ताए अकंतत्ताए अप्पियताए असुभताए अमणुण्णताए अमणामताए अणिच्छियताए अ(ण)भिज्ञियत्ताए भहताए नो उड्डताए दुक्खताए नो सहताए तेसि भुज्यो भुजो परिणमंति ॥ ६४३ ॥ अयुरकुमारा णं भंते ! आहारद्वी ? ईता ! आहारद्वी । एवं जहा नेरइयाणं तहा असुरकुमाराण वि भाषियव्यं जाव तेसि भुज्जो भुज्जो परिणमंति । तत्य णं जे से आभोगनिव्यक्तिए से णं जहण्णेणं चउत्यभक्तस्स. उद्दोसेणं नाइरेगवाससहस्सस्स आहारहे समुप्पजह । ओसण्णं कारणं पड़ब वण्णओ हालिह्स क्रिक्षाई, गंघओ सुब्भिगंधाई, रसओ अंबिलमहराई, फासओ मजबलहय-निद्धण्हाई, तेसि पोराणे वण्णगुणे जाव फासिंदियताए जाव मणामताए इच्छियताए भिजिसयत्ताए उद्भूताए नो अहताए ग्रहताए नो इहताए तेसि भुज्ये भुज्ये परिणमंति, सेसं जहा नेरहयाणं, एवं जाव बणियकुमाराणं, नवरं आभोगनिव्वक्तिए उद्योसेणं दिवसपुष्ट्रमस्स आहारट्टे समुप्पज्य ॥ ६४४ ॥ पुढविकाइया णं भंते ! आहारही ? हंता ! आहारही । पुढिनकाइया णं मंते ! केनहकालस्स आहारहे समुप्पज्ञ ? गोयमा ! अणुसम्बम्भविर्द्विए आहारद्वे समुप्पज्ञ । पुढविकाइया णं मंते ! किमाहारमाहारेन्ति ? एवं जहा नेरहवाणं जान ताई बहदिसिं आहारेन्ति ? गोयमा ! निष्पाघाएणं छहिसिं, बाधायं पडक सिय तिहिसि सिय चउदिसिं सिय

पंचदिसिं, नवरं ओसज्ञकारणं न भण्णह । वण्णओ कालनीत्रकोहियहालिस्तिक्रज्ञाहं. गंधओ सब्भिगंधद्विभंधाई. रसको तिश्वरसक्तायरसअंबिलमहराई. फासओ क्रस्बडफासम्रउयगुरुयलहयसीयसण्हणिदलक्खाई. तेसि पोराणे वण्णग्रणे सेसं जहा नेरइयाणं जाव आह्य नीससंति । पुढविकाइया णं भंते ! जे पोमाछे आहारताए निण्हंति तेसिं भंते ! पोग्गलाणं सेयालंसि कहमागं आहारेन्ति, कहमागं आसाएंति ? गोयमा ! असंखेजहमागं आहारेन्ति, अणंतमागं आसाएंति । प्रहान-काइया णं भंते ! जे पोम्गले आहारताए गिण्हांति ते कि सब्वे शाहारेन्ति. नो सब्बे आहारेन्ति ? अहेब नेरइया तहेव । पुढिवकाइया णं भंते ! जे पोग्गरू आहारताए गिण्हंति ते णं पुगाला तेसिं कीसत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति? गोयमा । फासिंदियवेमायताए तेसि मुजो मुजो परिणमंति, एवं जाव वणस्सइकाइया ॥ ६४५ ॥ बेडंदिया णं भंते ! बाहारद्री ? हन्ता ! आहारद्री । बेडंदिया णं भंते ! केवडकालस्य आहारद्वे समुप्पजाः ? जहा नेरहयाणं, नवरं तत्थ णं जे से आभोग-निव्यक्तिए से णं असंखिजसमइए अंतोमुहतिए बेमायाए आहारद्रे समुप्पजह. संसं जहा पुरुविकाइयाणं जाव आहुक नीममंति, नवरं नियमा छहिसि । वेइंदियाणं मंते ! जे पोग्गळे आहारताए गिण्हांत ते णं तेमि पुग्गलाणं सेयालंसि कह-भागं आहारेन्ति कइभागं आमाएंति ? एवं जहा नेरझ्याणं । बेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गला आहारताए गिण्हंति ते कि सन्वे आहारेन्ति, णो सन्वे आहारेन्ति? गोयमा । बेइंदियाणं दुविहे आहारे पक्षते । तंजहा-स्रोमाहारे य पक्षेवाहारे य. जे पोमाले लोमाहारताए गिष्डन्ति ते सन्वे अपरिसेसे आहारेन्ति, जे पोमाले पक्खेवाहारताए गेण्हंति तेसिमसंखेजहमागमाहारेन्ति. अणेगाइं च मं भागसहस्साइं अफासाउजमाणाई अणासाइजमाणाई विदंसमागच्छंति । एएसि णं भंते ! पोग्ग-लाणं अणासाइज्जमाणाणं अफासाइज्जमाणाण य कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सम्त्रत्योवा पोम्गला अणासाइजमाणा, अफासाइजमाणा अणंतगुणा । बेइंदिया णं मंते ! जे पोग्गला बाहारताए-पुच्छा । गोयमा ! जिब्सिदयफासिदिय-वेमायत्ताए तेसि भुजो भुजो परिणमंति । एवं जाव चर्डरिविया, णवरं जेगाउं च णं मागसहस्साई अणाचाइज्जमाणाई अणासाइज्जमाणाई अफासाइज्जमाणाई विकंसमा-गच्छंति । एएसि णं भंते ! पोग्गलाणं अणाचाइज्ज्याणाणं अणासाइज्ज्याणाणं अफा-साइजमाणाण य कवरे कवरेहिंतो अप्पा वा ४ है गोवमा । सम्बत्धोवा योगाला आणा-घाइजमाणा, अणासाइजमाणा अणंतगुणा, अफासाइजमाणा अणंतगुणा ॥ ६४६॥ तेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गला-पुच्छा । गोयसा ! ते णं पोग्गला वाणिवियाजितिः- दियफासिंदियनेमायताए तेसि भुज्यो भुज्यो परिणसंति । चउरिंदियाणं चिन्सदिय-घाणिदियजिब्सिदियफासिदियवेमायताए तेसि सुजो सुजो परिणमंति, सेसं जहा तेइंदियाणं । पंचिंदियतिरिक्सजोणियाणं जहा तेइंदियाणं, णवरं तत्थ णं जे से आभोगनिव्यक्तिए से जहण्णेणं अंतोसुहत्तस्स, उद्घोरोणं छट्टमत्तस्स आहारहे समुप्प-जाइ। पंचिदियतिरिक्खजोणिया णं भेते ! जे पोगगला आहारनाए-पुच्छा। गोयमा ! सोइंदियचिंखदियघाणिदियजिब्मिदियफासिदियवेमायताए तेसि भुजो भुजो परि-णमंति । मणूसा एवं चेव, नवरं आभोगनिन्वतिए जहनेणं अंतोमुहत्तस्स, उक्कोसेणं अद्वमभत्तस्य आहारद्वे समुप्पज्जइ । वाणमंतरा जहा नागकुमारा, एवं जोइसिमा वि, नवरं आभोगनिव्वतिए जहन्नेणं दिवसपुहत्तरस, उक्कोसेणं दिवसपुहत्तरस आहारहे समुप्पजइ, एवं वेमाणिया वि, नवरं आभोगनिक्वतिए जहन्नेणं दिवसपुहत्तस्स, उन्नो-सेणं तेत्रीसाए वाससहस्साणं आहारहे नमुष्पज्ञह, सेसं जहा अधुरकुमाराणं जाव तेसिं भुजो भुजो परिणमंति । सोहम्मे आभागनिष्वतिए जहनेणं दिवसपुहत्तस्स, उद्दोसेणं दोण्हं नाससहस्साणं आहारद्वे समुप्पजह । ईसाणे पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं दिवस-पुरुत्तस्स साइरेगस्स, उक्कोसेणं साइरेग दोण्हं वाससहस्साणं । सणंकुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! जहकेणं दोण्हं वासमहस्साणं, उक्कोसेणं सत्तण्हं वाससहस्साणं । माहिंदे पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दोण्हं वाससहस्साणं साइरेगाणं, उक्रोसेणं मत्तण्हं वाससहस्साणं साइरेगाणं । वंभलोए पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सत्तण्हं वाससह-स्साणं, उक्कोसेणं दसण्हं वाससहस्साणं । लंतए णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं दसण्हं वाससङ्स्साणं, उद्योसेणं वउदसण्डं वाससङ्स्साणं । महास्रद्धे णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं चउदसम्हं वाससहस्साणं. उन्होसेणं सत्तरसम्हं वाससहस्साणं । सहस्सारे पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं सत्तरसण्हं वाससहस्साणं, उन्नोसेणं अद्वारसण्हं वाससह-रसार्ण । आणए जं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अद्वारसर्ण्हं वाससहस्साणं, उद्दोसेणं एगूणबीसाए बाससहस्सार्ण । पाणए र्ण पुच्छा । गोयमा ! जहनेर्ण एगूणवीसाए बाससहस्साणं, उन्नोसेणं वीसाए वाससहस्साणं । आरवे णं पुच्छा । गोयमा ! जह-केणं वीसाए वाससहस्साणं, उक्कोरेणं एकवीसाए वाससहस्साणं । अञ्चए णं पुच्छा । गोवमा ! जहनेणं एन्नवीसाए काससहस्साणं, उन्होसेणं वावीसाए वाससहस्साणं । हिद्दिमहिद्दिमगेविज्यगाणं पुत्रका । योगमा ! अष्ट्रजेणं नावीसाए नाससहस्साणं, उक्रोसेणं तेवीसाए वाससहरसाणं, एवं सञ्चत्व सहस्साणि भाणियव्याणि जाव सव्बद्धं। हिद्विममञ्जामगार्थं पुच्छा । गोबमा ! बहुबेणं तेवीसाए, उद्योसेणं वरवीसाए । हिहिमस्वरिमाणं पुरस्ता । गोयमा ! बहुने चरवीसाए, स्कोरेणं प्रथवीसाए ।

मजिसमहेद्रिमाणं पुच्छा । गोबसा ! बहुनेणं पणवीसाए, उन्नोसेणं छव्वीसाए । मजिल्लममजिल्लमार्णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेर्णं छव्वीसाए, उद्देशेर्णं सत्तावीसाए । मज्झिमउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! अहसेणं रात्तावीसाए, उद्घोरेणं अहावीसाए । उवरिमहेद्विमाणं पुच्छा । गोयमा ! जह्नेणं अद्वावीमाए, उन्नोसेणं एगूणतीसाए । उवरिममज्ज्ञिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं एगूणतीसाए, उन्होसेणं तीसाए । उवरिमडवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं तीमाए, उन्नोसेणं एगतीसाए । विजयवेजयंतजयंतजपराजियाणं पुन्छा । गोयमा ! जहनेणं एगतीमाए, उक्कोसेणं तेशीसाए । सव्बद्धसिद्धगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोरेणं तेशीसाए वाससहस्माणं आहारहे समुष्यज्ञ ॥ ६४७ ॥ नेरइया णं भंत । कि एगिदियसरीराई आहारेन्ति जाव पंचिदियसरीराई आहारेन्ति? गोयमा ! पुरुवभावपण्णवर्ण यहच एगिंदियसरीराई पि आहारेन्ति जाव पंचिंदियः, पद्धप्पणाभावपण्णवणं पद्धव नियमा पंचिंदियसरीराई आहारेन्ति, एवं जाव यणियकुमारा । पुढिवकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! पुन्तभावपण्णवणं पहुच एवं चेव, पहुष्पण्णभावपण्णवणं पहुच नियमा एगिदियसरीराई आहारेन्ति । बेईदिया पुरुवसावपण्णवणं पहुच एवं खेव, पहुप्पण-भावपण्णवणं पद्धम नियमा बेइंदियाणं सरीराई आहारेन्ति, एवं जाव चउरिंदिया जाव पुरुवभावपण्णवणं पदुच, एवं पटुप्पण्णभावपण्णवणं पटुच नियमा अस्स जह इंदियाई तइइंदियाई सरीराई आहारेन्ति, सेसा अहा नेरइया, जाब वेमाणिया। नेरइया णं भंते ! कि कोमाहारा पक्खेवाहारा ? गोयमा ! कोमाहारा, नी पक्खेवा-हारा, एवं एगिंदिया सन्ने देवा य माणियन्त्रा जाव वेमाणिया । बेइंदिया जाव मणूसा लोमाहारा वि पक्खेवाहारा वि ॥ ६४८ ॥ नेरइया ण भंते ! कि ओयाहारा मणभक्खी ? गोयमा । ओयाहारा. णो मणमक्खी, एवं सन्त्रे ओरालियसरीरा वि । देवा सन्वे वि जाव वेमाणिया ओयाहारा वि मणभक्की वि । तत्थ णं जे ते भण-भक्खी देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पज्ञह 'इच्छामो णं मणभक्खणं कारेतए', तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेन जे पोम्पला इहा कंता जान मणामा ते तेसिं मणमक्खताए परिणमंति. से बहानामए सीया पोग्गला सीयं पप्प सीयं चेव अइ-बहत्ताणं चिद्वंति, उसिणा वा पोम्गला उसिणं पप्प उसिणं चेव अइवहत्ताणं चिद्वंति. एवामेव तेष्ठिं देवेहिं मणभक्खीकए समाणे से इच्छामणे खिप्पामेव अवेइ ॥ ६४९ ॥ पञ्चवणाए भगवईए अद्वावीसहमें आहारपए पढमो उहेसो समसो ॥ आहार मविय सण्णी छेसा दिक्की य संजय कसाए । जाणे जोगुबखोगे देए य सरीर पजती। जीवे णं भंते! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा! सिय आहारए, सिम

अणाहारए, एवं नेरइए जाब असुरक्रमारे जाव वैमाणिए । सिद्धे पं भंते ! किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! नो आहारए, अणाहारए । जीवा णं भंते ! कि आहारया अणाहारया १ गोयमा ! आहारबा वि अणाहारया वि । नेरहयाणं पुच्छा । गोयमा ! सन्त्रे वि ताव होजा आहारया १. अहवा आहारगा य अणाहारए य २. अहवा आहारगा य अणाहारगा य ३. एवं जाव वेमाणिया. णवरं एगिंदिया जहा जीवा । सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! नो आहारगा, अणाहारगा ॥ दारं १ ॥ भवसिद्धिए णं भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणा-हारए, एवं जाव वेमाणिए। भवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ! गोयमा ! जीवोगेदियवज्जो तियभंगो. अभवसिद्धिए वि एवं चेव । नोभवसिद्धिए-नोअभवसिद्धिए णं भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! णो आहारए, अणाहारए, एवं सिद्धे वि । नोभवसिद्धियनोअभवसिद्धिया णं भेते ! जीवा कि आहारना अणाहारना ? गोयमा ! नो आहारना, अणाहारना, एवं सिद्धा वि ॥ दारं २॥ सण्णी णं भेते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए. सिय अणाहारए, एवं जाब वेमाणिए, नवरं एगिदियविगलिदिया नो पुच्छिजंति । सण्णी णं भंते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! जीवाइओ तियमंगो जाब वैमाणिया । असण्णी णं भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं णेरइए जाब बाणमंतरे । जोइसियवेमाणिया ण प्रिच्छजंति । असण्णी णं भेते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! आहारगा वि अणाहारगा वि एगो भंगो । असण्णी मं भंते ! णेरइया कि आहारया अणाहार्या ? गोयमा ! आहारगा वा १, अणाहारगा वा २, अहवा आहारए य अणाहारए य ३, अहवा आहारए य अणाहारया य ४, अहवा आहारगा य अणाहारए य ५, अहवा आहारमा य अणाहारमा य ६, एवं एए छन्भंगा, एवं जाव थिणयकुमारा । एगिंदिएस अभंगयं, वेइंदिय जाव पंचिंदियतिरिक्सजोणिएस तियमंगो. मणुसवाणमंतरेस छन्मंगा। नोसम्जीनोअसण्जी णं मंते! जीवे कि आहारए अणाहारए ! गोयमा ! सिय आहारए. सिय अणाहारए य, एवं मणूसे वि । सिद्धे अणाहारए, पुहुत्तेणं नोसण्णीनोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणाहारगा वि, मणूसेस तियमंगो, सिद्धा अणाहारमा ॥ दारं ३ ॥ ६५० ॥ सलेसे णं भंते । जीवे किं आहारए अणाहारए ? गीयमा ! सिय आहारए. सिय अणाहारए, एवं जाव वेमाणिए । सकेसा णं भंते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! जीवेथि-दिक्यजो तियमंगों, एवं कण्डलेसा वि नील्लेसा वि काउलेसा वि जीवेगिंदियक्जो

तियभंगो । तेउक्साए पुढविकाउवणस्सङ्काङ्याणं छन्मंगा, सेसाणं जीवाइको तियभंगो जेसिं अत्य तेउलेसा, पम्हलेसाए सक्केसाए य जीवाइओ तियभंगो. अलेमा जीवा मणुस्सा सिद्धा य एगतेण वि पुहुत्तेण वि नो आहारमा अणाहारमा ॥ दारं ४॥ ६५९ ॥ सम्महिद्वी णं मंते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? गोयसा ! सिय आहारगा, सिय अणाहारगा । वेइंदिया नेइंदिया चउरिंदिया छन्मंगा, सिद्धा अणाहारगा, अवसेसाणं तियमंगो, मिच्छादिद्वीसु जीवेगिंदियवज्जो तियमंगो। मम्मा-मिच्छादिद्री णं भंते ! • कि आहारए अणाहारए ! गोयमा ! आहारए, नो अणाहारए, एवं एगिंदियविगलिंदियवज्ञं जाब वेमाणिए, एवं पुहुत्तेण वि ॥ दारं ५ ॥ ६५२ ॥ संजए णं भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं मणूसे वि. पुहत्तेणं तियभंगो । असंजए पुच्छा । सिय आहारए, सिय अणाहारए, प्रहत्तेणं जीवेगिदियवजो तियमंगो, संजयासंजए णं जीवे पंचिदिय-तिरिक्सजोणिए मणूसे य ३ एए एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आहारगा नो अणाहारगा, नोसंजए-नोअसंजए-नोसंजयासंजए जीवे सिद्धे य एए एगत्तेण पोइतेण वि नो आहा-रमा अणाहारमा ॥ दारं ६ ॥ ६५३ ॥ सकताई ण मंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं जाव वेमाणिया, पुहत्तेण जीविगिदियवजी तियमंगी, कोहकसाईस जीवाईस एवं चेव, नवरं देवेस छन्मंगा, माणकसाईम मायाकमाईस य देवनेरइएस छन्भंगा, अवसेसाणं जीवेगिदियबजी तियभंगो, छोहकसाईसु नेरइएस छन्भंगा, अबसेसेसु जीवेगिंदियबजो तियभंगो. अकसाई जहा गोसण्णीगोअसण्णी ॥ दारै ७ ॥ ६५४ ॥ णाणी जहा सम्महिद्री । आमिणिबोहियणाणी सुयणाणी य वेइंदियतेइंदियवउरिदिएस छन्मंगा, अवसंसेस जीवाइओ नियमंगी जेसिं अस्ति । ओहिणाणी पंचिंदियतिरिक्सजोणिया आहारगा, णो अणाहारमा, अवसेसेस जीवाइको तियमंगी जेसि अत्थि ओहिनाणे, मणपजवनाणी जीवा मणूसा य एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि आहारगा, णो अणाहारगा। केवलनाणी जहा नोसण्णीनोअसण्णी ॥ दारं ८-१ ॥ अण्णाणी महअण्णाणी स्यअण्णाणी जीवे-गिंदियवजो तियमंगो । विमंगणाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिया मण्सा य आहारगा. णो अणाहारगा, अवसेसेस जीवाइओ तियमंगी ॥ दार ८-२ ॥ ६५५ ॥ सजोगीस जीविर्गिदियवजो तियमंगो । मणजोगी वहवोगी बहा सम्मामिन्छहिद्वी, वयरं वह-जोगरे विगलिदियाण वि । कायजोणीस जीवेगिदियवजो तियमंगो, अजोगी जीव-मण्ससिद्धा अणाहारमा ॥ दारं ९ ॥ सागाराणागारोवस्ते स अविगिदियवजी तियमंगी, सिद्धा अणाहारगा ॥ दारं १०॥ सचेवए अनिगिहियवज्यो तियमंगी. इत्थिवेययप्ररिस-

बेयएस जीवाइओ तियमंगो, न्पुंसगवेयए य जीवेगिहियकको तियमंगो, अवेयए जहा केंबलणाणी ॥ दारं ११ ॥ ६५६ ॥ संसरीरी जीवेगिंदियवजी तियमंगी. ओरालिय-सरीरीजीवमणूसेस नियभंगो अवसेसा आहारगा नो अणाहारगा जेसि अत्थ ओरालियसरीरं, वेउव्वियसरीरी बाहारगसरीरी य आहारगा, नो अणाहारगा जेसिं अत्य, तेयकम्मसुरीरी जीवेगिंदियवजो तियभंगो, असरीरी जीवा सिद्धा य नो आहारगा, अणाहारगा ॥ दारं १२ ॥ आहारपञ्जतीए पञ्जत सरीरपञ्जतीए पञ्जतक इंदियपजतीए पजत्तए आणापाणपजतीए पजताए भासामणपजतीए पजताए एयास पंचय वि पजतीय जीवेस मणूसेस य तियमंगो. अवसेसा आहारगा, नो अणाहारगा. भामामणपजत्ती पंचिदियाणं, अवसेमाणं नत्थि । आहारपजतीअपजत्तए णो आहारए. अणाद्दारए एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि, सरीरपञ्जतीअपञ्चत्तए सिय आहारए सिय अणाहारए, उबरिक्रियास चउस अपजतीस नेरहयदेवमण्सेस छूटमंगा. अवसेसाणं जीवेगिंदियवजी नियमंगी, मासामणपजनाएस जीवेस पंचिंदियतिरिक्खजीणिएस ब तियभंगो. नेरहयदेवमणुएस छन्भंगा । सञ्चपएस एगत्तपोहतेणं जीवाहया दंडगा पुच्छाए भाणियन्या जस्म जं अत्थि तस्स तं पुच्छिज्जङ्, जस्स जं णत्थि तस्स तं ण पुच्छिजइ जाव भासामणपजनीअपजन्तएस नेरहबदेवमणुएस छव्भंगा, सेसेसु तियमंगो ॥ ६५७ ॥ दारं १३ ॥ विद्वतो उद्देसो समसो ॥ पन्नवणाप भगवर्रेष अद्वावीसरमं भारारपयं समत्तं॥

कड्विहे णं भंते ! उन्नेगे पन्ने ? गोयमा ! दुविहे उन्नोगे पन्ने । तंजहा—सागारोवओगे य अणागारोवओगे य । मागारोवओगे णं भंते ! कड्विहे पन्ने ? गोयमा ! अड्विहे पन्ने । तंजहा—आमिणिबोहियणाणसागारोवओगे, स्वलणाणसागारोवओगे, ओहिणाणसागारोवओगे, मणपजावणाणसागारोवओगे, केवलणाणसागारोवओगे, मह्मण्णाणसागारोवओगे, स्वलणाणसागारोवओगे, स्वलणाणसागारोवओगे, अविश्वेषणाणसागारोवओगे । अणागारोवओगे णं भंते ! कड्विहे पन्ने ? गोयमा ! चठिविहे पन्ने । तंजहा—चक्खदंसणम्णागारोवओगे, अविहंसणमणागारोवओगे, केवलदंसणमणागारोवओगे य । एवं जीवाणं ॥ ६५८ ॥ नेरह्याणं भंते ! कड्विहे उन्नोगे पन्ने । तंजहा—सागारोवओगे य अणागारोवओगे पन्ने ! गोयमा ! द्विहे उन्नोगे पन्ने । तंजहा—सागारोवओगे य अणागारोवओगे नहविहे पन्ने ? गोयमा ! द्विहे पन्ने ! गोयमा ! द्विहे पन्ने । तंजहा—स्वणाणसागारोवओगे, स्वणाणसागारोवओगे, मह्मणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोवओगे, मह्मणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोवओगे, मह्मणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोवओगे, मह्मणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोवओगे, मह्मणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोवओगे, मह्मणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोवओगे, मह्मणाणसागारोवओगे कड्विहे पन्ने ? गोयमा !

तिविहे पन्ते । तंजहा-चम्ह्रदंसणअणागारोवओगे, अचम्ब्रदंसणअणागारोवओगे, ओहिदंसणअणागारोवओगे, एवं जाव थानयकुमाराणं । पुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहे उवओगे पश्ते । तंत्रहा-सागारोबओगे अणागारोवओगे य । पृढ्वि-काइयाणं • सागारीवओं गे कडविहे पनते ? गोयमा ! वविहे पनते । तंजहा-महअण्णाण-सागारीवसोगे, सुयअण्णाणसागारीवसोगे य । पढविकाइयाणं० अणागागवसोगे कह-विहे पन्नते ? गोबमा ! एगे अचक्खुदंसणअणागारोत्रओंगे पन्नते, एवं जाव वणस्मइ-काइयाणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नते । तंजहा-मागारोव-ओगे अणागारोवओगे य । बेडंदियाणं अंते ! सागारोवओगे कहविहे पनते ? गोयमा ! चउव्विहे पन्ते । तंजहा-आभिणिवोहियणाण०, मुखणाण०, महञ्रण्णाण०, सुय-अण्णाणसामारीवओगे । बेडंदियाणं भंते ! अणागारीवओगे कडविहे पक्षते ! गोयमा ! एगे अवक्खदंसणअणागारोवकोगे. एवं तेइंदियाण वि । चर्डारेदियाण वि एवं चेव, नवरं अणागारोवओगे दुविहे पनते । तंजहा-चक्खदंसणअणागारोवओगे. अनकतु-दंसणअणागारीवओगे । पाँचेंदियतिरिक्चजोणियाणं जहा नेरइयाणं । मणुस्माणं जहा ओहिए उवओगे भणियं तहेन भाणियव्वं । वाणमंतरजोडसियनेमाणियाणं जहा णेरड्याणं ॥ ६५९ ॥ जीवा णं मंते ! कि सागारोक्डला अणागारोक्डला ! गोयमा ! सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि । से केणद्वेणं भंते ! एवं ब्रुवाः-'जीवा सागा-रोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि' ? गोयमा ! जेणं जीवा आमिणिबोहियणाणस्यणाण-ओहिणाणमणपञ्चवणाणकेवलणाणमङ्भण्णाणसुबञ्जणाणविसंगणाणीवङ्गा तेणं जीवा सागारोबउत्ता, जेणं जीवा चक्खुदंसणअचक्खुदंसणओहिदंसणकेवलदंसणो-बउत्ता तेणं जीवा अणागारोवउत्ता, से तेणहेणं गोयसा ! एवं व्यवह--- जीवा सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि' । नेरइया णं भेते ! किं सागारोवउत्ता अणा-गारीवडता ? गीयमा ! नेरइया सागारीवडता वि अणागारीवडता वि । से केणहेणं मंते ! एवं वृष्णइ० ? गोयमा ! जेणं नेरहया आभिणिबोहियनाणसुयनाणओहिनाण-मइअनाणसुरअनाणविभंगनाणोवउत्ता तेणं नेरहया सागारोवउत्ता, जेणं नेरहरा चक्छदंसणअचक्छदंसणओहिदंसणोवउत्ता तेणं नेरइया अणागारोवउत्ता, से तेण-द्रेणं गोयमा ! एवं वृष्यइ-जाव 'सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि', एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! तहेव जाव जेणं पुढिकाइया महअण्णाणसुराअण्णाणोवउत्ता तेणं पृहविकाइसा सागारोवउत्ता, जेणं पृहविकाइसा अचक्खदंसणीवउत्ता तेणं पुढविकाइया अणागारीवउत्ता, से तेणहेणं गोयसा ! एवं वुषद जाव वजप्पहरूप्रदेश । बेडंदियाणं अंते ! अदसहिया तहेव पुच्छा ।

गोवमा ! जाव जेणं वेइंदिया आमिणिबोहियणाणसुयणाणमङ्भण्णाणसुयणाणोवरता तेणं वेइंदिया सागारीवरता, जेणं वेइंदिया अनवस्तुदंसणोवरता तेणं अणागारीवरता, से तेणहेणं गोयमा ! एवं शुक्र ०, एवं जाव चर्डारेदिया, णवरं चक्खुः दंसणं अन्महियं चर्डारेदियाणं ति । पंचिदियतिरिक्तजोणिया जहा नेरहया, मण्सा जहा जीवा, बाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरहया ॥ ६६० ॥ पञ्चवणाप भगवर्ष पगुणतीसङ्गं उवकोगपयं समर्गं॥

कइविहा मं भंते ! पासणया पन्नता ! गोगमा ! दुविहा पासणया पन्नता । तंत्रहा-मागारपासणया, अणागारपासणया । मागारपासणया णं भेते ! कङ्विहा पन्नता ? गोयमा ! छिन्वहा पन्नता । तंत्रहा-मुयणाण । पामणया, ओहिणाण । पास-णया, मणपजावणाण व्यासणया, केवलणाण व्यासणया, सुयअण्णाणसागारपासणया, विभगणाणमागारपासणया । अणागारपासणया णं भंते ! कहिवहा पन्नता ? गोयमा ! तिविहा पक्षता । तंजहा-चक्खदंसणअणागारपामणया, ओहिदंसणअणागारपासणया, केनलदंसणअणागारपासणया, एवं जीवाणं पि । नेरइयाणं भंते ! कहविहा पासणया पन्नता ? गोयमा ! दुविहा पन्नता । तंजहा-सागारपासणया, अणागारपासणया । नेरङ्याणं भेते ! सागारपासणया कड्बिहा पत्तता ? गोयमा ! चडव्बिहा पत्रता । तंजहा-सुयणाण ॰ पासणया, ओहिणाण ॰ पासणया, सुयअण्णाण ॰ पासणया, विभेगणा-ण॰पासणया। नेरङ्याणं अते ! अणागारपासणया बद्धविहा पन्नता ? गोयमा ! इविहा पनता । तंजहा-चक्खुदंसण० ओहिदंसण०, एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाइयाणं भंते ! कइविहा पासणया पक्ता ? गोगमा ! एगा सागारपासणया प॰ । पुढविकाइयाणं भंते ! सागारपासणया कडविहा पन्नना ? गोयमा ! एगा सुयअनाणसागारपासणया पनता, एवं जाद वणस्सइकाइयाणं । वेइंदियाणं भंते ! कहविहा पासणया पनता है गोयमा ! एगा सागारपासणया पनता । बेइंदियाणं भेते ! सागारपासणया ऋविहा पनता ? गोयमा ! दुविहा पनता । तंत्रहा-सुवजाणसागारपासणवा, सुवअण्णाण-मागारपासणया. एवं तेइंदियाण वि । चउरिंदियाणं पुन्छा । गोयमा ! दुविहा पनता । तंजहा-सागारपासम्बा य अणागारपासमया य । सागारपासणया जहा वेइंदियाणं । चउरिदियाणं भेते । अणागारपासणया कडविहा पचता ? गोयमा 1 एगा चक्खुरंसणअणागारपासणया पन्नता । मणूसाणं जहा जीवाणं, सेसा जहा नेर-इया जाद बेमाणियाणं ॥ ६६९ ॥ जीवा णं मेते ! कि सागारपस्ती, अणागार-परसी ? गोयमा ! जीवा सांगारपरसी वि अणागारपरसी वि । से केणद्रेणं अंते ! एवं जुन्ध-'जीवा सामारपासी वि अणागारपासी वि'? गोयमा ! जेणं जीवा देवे अला-

सुयणाणी ओहिणाणी मणपञ्चयणाणी केवलणाणी सुयञ्चणाणी विभंगणाणी तेणं जीवा सागारपस्ती. जेणं जीवा चक्खदंसणी ओहिरंसणी केवलदंसणी तेणं जीवा अणागारपस्सी, से एएणद्वेणं गोयमा ! एवं वृत्वइ-'जीवा सामारपस्सी वि अणागार-पस्सी वि'। नेरइया णं भंते ! किं सागारपस्सी, अणागारपस्सी ! गोयमा ! एवं चेव. नवरं सागारपासणयाए मणपज्ञवनाणी केवलनाणी न व्याह, अणागारपासण-याए केवलदंसणं नत्यि, एवं जाव धणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा । गीयमा ! पुढविकाइया सागारपरसी, णो अणागारपरसी। से केणडेणं भंते ! एवं त्रवड० ? गोयमा । पुढविकाइयाणं एगा सूयअण्णाणसागारपासणया पन्नता. से तेणहेणं गोयमा । एवं बुचइ, एवं जाव वणस्सहकाइयाणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! सागारपस्ती, णो अणागारपस्ती। से केणद्रेणं भंते ! एवं वृष्ट ः गोयमा ! नेइंदियाणं द्विहा सागारपासणया पक्ता । तंत्रहा-सुयणाणसागारपासणया, सुयक्षण्णाणसागार-पासणया, से एएणद्वेणं गोयमा ! एवं वृष्ट्य । एवं तेइंडियाण वि । चटरिंडियाणं पुष्ट्या । गोयमा ! चउरिंदिया सागारपस्सी वि अणागारपस्सी थि। से केणद्रेणं ः ? गोयमा ! जेणं चडरिंदिया तुयणाणी सुयअण्णाणी तेणं चडरिंदिया सागार्परसी, जेणं चडरिंदिया चक्खुदंसणी तेणं चडिंदिया अणागारपस्ती, से एएणड्रेणं गोयमा [ एवं वृत्त्वहरू । मणुसा जहा जीवा, अवसेया जहा नेरहवा जाव वेमाणिया ॥ ६६२ ॥ केवली णं भंते ! इसं रयणप्पमं पढिषे आगारेहिं हेऊहि उनसाहिं दिहंतेहिं वण्णेहिं संठाणेहिं पमाणेहिं पडोयारेहिं अं समयं जाणइ तं समयं पासह, अं समयं पासह तं समयं जाणह ? गायमा ! नो इणहे समदे । से केणहेणं भेते ! एवं वुबह-'केवली णं इसं रयणप्पसं पुढविं आगारेहिं० जं समयं जाणह नो तं समयं पासह, जं समयं पासइ नो तं समयं जाणड ! गोयमा ! सागारे से गाणे अबड, अणागारे से दंसणे भवइ, से तेणद्रेणं जाब नो तं समयं जाणइ, एवं जाब अहेसत्तमं। एवं सोहम्मकप्पं जाव असुयं, गेविज्ञगविमाणा अणुत्तरविमाणा, ईसिप्पन्भारं पढिनिं. परमाणुपोम्गलं दुपएसियं संधं जाव अर्णतपएसियं खंघं। केवली णं मंदी ! इसं रयणप्पमं पुढवि अणागारेहि अहे अहे अणवमाहि अदिवंतेहि अवण्णेहि असंठाणेहि अपमाणिहिं अपडोयारेहिं पासह न आणह ! इंता गोयमा ! केवली णं इसं रयणप्पर्भ पुढ़िनें अणागारेहिं जान पासड़ न जाणइ । से केणड्रेणं अंते ! एवं सुचाई-'केसली णं इमं रयणप्पमं पुढवि अणागारेहि जाव पासइ न जाणह' ? गोयमा ! अणागारे से दंसणे भवड, सागारे से नाणे भवड़, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वुषड़-'केवली णं इमं रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ न जाणह', एवं जाव ईसिप्पन्मारं पुढविं परमाणुपोग्गलं अर्णतपण्सियं खंधं पासइ, न जाणइ ॥ ६६३ ॥ **पद्मवणाप** भगवर्डेप तीसदमं पासणयापयं समस्तं ॥

जीवा णं मंते ! कि सण्णी, असण्णी, नोसण्णीनोअसण्णी ! गोयमा ! जीवा सण्णी वि असण्णी वि नोसण्णीनोअसण्णी वि । नेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! नेरइया सण्णी वि असण्णी वि नो नोसण्णीनोअसण्णी । एवं असरकुमारा जाव यणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! नो सण्णी, असण्णी, नो नोसण्णीनोअसण्णी । एवं वेइंदियतेइंदियचउरिंदिया वि, मणूसा जहा जीवा, पंचिंदियतिरिक्सजोणिया वाणमंतरा य जहा नेरइया, जोइसियवेमाणिया सण्णी, नो अमण्णी, नो नोसण्णीनोअसण्णी । सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! नो सण्णी, नो असण्णी, नो नोसण्णीनोअसण्णी । नेरइज़ितिरियमणुया य वणयरगद्धराइ सण्णीऽसण्णी य । विगलिंदिया असण्णी जोइसवेमाणिया सण्णी ॥ ६६४॥ प्रभवणाप मगवर्षप इगतीसाइमं सण्णीपयं समर्चं॥

जीवा णं भंते ! कि संजया, असंजया, संजयासंजया, नोसंजयनीअसंजया वि नेसंजयासंजया ? गोयमा ! जीवा संजया वि १, असंजया वि १, संजयासंजया वि १, नोसंजयनोअसंजया वि १ । नेरह्या णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! नेरह्या नो संजया, असंजया, नो संजयासंजया, नो नोसंजयनोअसंजय-नोसंजया । एवं जाव वर्डिरिया। पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! पंचिंदियतिरिक्खजोणिया नो संजया, असंजया वि, संजयासंजया वि, नो नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया वि, नो नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया वि, नो नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया। वि असंजया वि संजयासंजया वि, नो नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया। वाण-मंतरजोहितयनेमाणिया जहा नेरह्या। सिद्धाणं पुच्छा। गोयमा ! सिद्धा नो संजया १, नो असंजया २, नो संजयासंजया ३, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया ४ । गाष्टा-"संजयअसंजयमीसगा व जीवा तहेव मणुया व। संजयरहिया तिरिया सेसा अससंजया होति" ॥ ६६५ ॥ पश्चचणाए भगवर्ष्य स्त्रीसहमं संजयपर्य सामसं ॥

मेयनिसयसंठाणे अन्मित्रवाहिरं व देसोही । ओहित्स य स्वयनुष्टी परिवाहे चेव अपिवाहं ॥ कड्निहा णं अंते । ओही पश्चता ? गोयमा ! दुनिहा ओही पश्चता । तंत्रहा— भवपश्चद्या य स्वओक्सिमया य, दोण्डं भवपश्चद्या, तंत्रहा—देनाण य नेरह्याण य, दोण्डं स्वओक्सिमया, तंत्रहा—अणुसाणं पंचिदियतिरिक्सकोणियाण य ॥ ६६६ ॥ नेरह्या णं भंते ! केव्ह्यं सेतं ओहिणा आणंति पासंति ? गोयमा ! शहकेणं सद्ध- याउर्ग, उद्योसेणं चतारि गाउयाई ओहिणा जाणंति पासंति । रयणप्पभापुढिष-नेरहया णं मंते ! केवहयं खेत्तं ओद्रिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहकेणं अख-द्वांडं गाउयांडं, उक्कोसेणं चत्तावि गाउयांडं ओहिणा जाणंति पासंति । सकरप्पमा-पुढविनेरइया जहनेणं तिष्णि गाउयाई. उक्कीसेणं अदुहाई गाउयाई ओहिणा जाणंति पासंति । वाल्यप्पमापुदविनेरङ्गा जहनेणं अन्नाङ्जाइं गाउयाई, उक्रोसेणं तिष्णि गाउयाई ओहिणा जाणंति पासंति । पंदप्यभापुदविनेरहया जहकेणं दोण्णि गाउयाई, उक्कोसेणं अन्नाइजाई गाउयाई ओहिणा जाणंति पासंति । धूमप्पमापुढवि-नेरइया जहनेणं दिवनं गाउयाई, उक्कोर्सणं दो गाउसाई ओहिणा जाणंति पासंति । तमापुढविनेरइया जहनेणं गाउयं, उक्कोसेणं दिवनं गाउयं ओहिणा जाणंति पासंति । अहेसत्तमाए पुच्छा । गोयमा । जहन्नेणं अदं गाउवं, उन्होसेणं गाउवं ओहिणा जाणंति पासंति ॥ ६६७ ॥ असुरकुमारा णं भंते ! ओहिणा केवड्यं खेतं जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहनेणं पणवीसं जोयणाई, उद्योसेणं असंगेजे दीवसमुद्दे ओहिणा जाणंति पासंति । नागकुमारा णं जहनेणं पणनीसं जोयणाहं, उन्होसेणं संखेजे दीवसमुद्दे ओहिणा जाणंति पासंति, एवं जाव थणियक्रमारा । पंचिदियतिरिक्ख-जोणिया ण भंते ! केवइयं सेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंबेज्डभागं, उक्रोसेणं असंबेजे वीवसम्हे॰। मण्सा गं भंते ! ओहिणा केवडयं खेरां जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहमागं, उद्दोसेणं असंखेजाई अलोए लोयप्यमाणमेत्ताई खंडाई ओहिणा जाणंति पासंति । बाणमंतरा जहा नागकुमारा ॥ ६६८ ॥ जोइसिया णं मंते ! केवइयं खेतं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहनेणं संखेज दीवसमुद्दे, उन्नोसेण वि संखेज दीवसमुद्दे । सोहम्मगदेवा णं मंते ! केवड्यं खेलं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहनेणं अंगुलस्स असंबेज्जामार्गः, उद्योसेणं अहे जाव इमीसे रयणप्पमाए हिद्दिने वरमंते. तिरियं जाव असंबोजे बीवसमुद्दे, उद्दे जाव सगाई विमाणाई ओहिणा जाणंति पासंति, एवं ईसाणगढेवा वि । सणंकुमारदेवा वि एवं चेव, नवरं जाव अहे दोचाए सकरप्पमाए पुढवीए हिद्धिके चरमंते. एवं माहिंददेवा वि । बंसलोयलंतगडेवा • तबाए प्रदबीए हिद्दिन्ने चरमंते. महासक्तसहस्सारगदेवा॰ चरुखीए पंकप्यभाए पुडवीए हेद्विके चरमंते, आजगपाणगमारणसुयदेवा श्रहे जाव पंचमाए धूमप्प-भाए॰ हेड्डिले चरमंते, हेड्डिसमजिसमगेबेजगदेवा अहे जाव छद्राए तमाए पुढवीए हेड्डिले चरमंते । उनिसमोविज्यगदेवा णं भंते ! केयह्यं केतं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा । जहनेणं अंगुलस्य असंखेजहमार्गं, उक्कोरेणं अहेसत्तमाए॰

हेक्किले चरमंते. तिरियं जान असंखेजे दीवसमुद्दे, उन्हें जान सयाई विमाणाई ओहिणा जाणंति पासंति । अजलरोबबाइयदेवा णं मंते ! केबद्धं खेलं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! संभिन्नं लोगनालिं ओहिणा जाणंति पासंति ॥ ६६९ ॥ नेरइयाणं भंते ! बोही किसंठिए पक्ते ? गोयमा ! तप्पागारसंठिए पनते । असर-कुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! पश्चगसंठिए, एवं जाव बणियकुमाराणं । पंचिदिय-तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोगमा । णाणासंठाणसंठिए, एवं मणुसाण वि । बाणसंतराणं पुच्छा । गोयमा ! पडहगसंठाणसंठिए । जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! सहरिसंठाणसंठिए पक्ति । सोहम्मगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! उद्गुमुयंगागारसंठिए -पन्ने, एवं जाव अनुबदेवाणं । गेवेजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! पुण्यचंगेरिसंठिए पन्ते । अणुनरोवबाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जवनालियासंठिए ओही पन्ते ॥ ६७०॥ नेरङ्या णं भंते । ओहिस्स कि अंतो, बाहिं ? गोयमा ! अंतो. नो बाहि, एवं जाद श्राव्यक्रमारा । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुरक्का । गोयमा ! नो अंतो. बाहिं । मण्साणं पुच्छा । गोयमा ! अंतो वि बाहिं पि । बाणमंतरजोइसिय-वेमाणियाणं जहा नेरझ्याणं ॥ ६७१ ॥ नेरझ्याणं भंते ! कि देसोही, सब्बोही ? गोयमा । देसोही, नो सब्बोही, एवं जाद थणियकुमारा । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! देसोही, नो सब्दोही । मणुसाणं पुच्छा । गोयमा ! देसोही वि सम्बोही वि । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ॥ ६७२ ॥ नेरइयाणं भंते ! ओही किं आणुगामिए, अणाणुगामिए, बहुमाणए, हीयमाणए, पडिवाई, अप्यक्तिवार्ड. अवद्विए. अणवद्विए ? गोयमा ! आणुगामिए, नो अणाणुगामिए, नो बहुमाणए, नो हीयमाणए, नो परिवाई, अप्यतिवाई, अवद्विए, नो अणब्दिए. एवं जाव यणियकुमाराणं । पंचिदियतिरिक्सजोणियाणं पुच्छा । गोमसा ! आणुता-मिए वि जाव अणबद्धिए वि. एवं मण्साण वि । वाणमंतरजोऽसियवेसाणियाणं जहा नेरह्याणं ॥ ६७३ ॥ प्रश्नवणाए मगवर्डए तेचील्यमं ओहिपयं समर्च ॥

अर्णतरागवाहारे १ आहारे मोत्रणाह य २ । पोमाला नेव आणंति ३ अञ्झव-साणा ४ य आहिया ॥१॥ सम्मत्तसाहिगमे ५ तत्तो परियारणा ६ य बोद्धल्या । काए पासे रुवे सहे य मणे य अप्पबहुं ७ ॥१॥ नेरह्या णं अंते ! अर्णतराहारा, तओ निव्यत्तणया, तओ परियारणया, तओ परिणामया, तओ परियारणया, तओ परिवारणया, तो योष्ठिया य

मया. तक्षो विरुव्यणया. तक्षो पच्छा परियारणया ? इंता गोयमा ! अग्ररकुमारा अणं-तराहारा. तओ निव्यत्तणया जान तओ पच्छा परियारणया. एवं जान थणियकमारा । पुढविकाइया णं भेते ! अणंतराहारा, तओ निव्वत्तणया, तओ परियाइणया, तओ परिणामया, तस्त्रो परियारणया. तओ विडब्बणया ? हंता गोयमा ! तं चेव जाव परियारणया. नो चेव णं विखळ्ळणया । एवं जाव चडरिदिया, नवरं वासकाइया पंचिदियतिरिक्खजोणिया मणसा ब जहा नेरह्या. नाणमंतरजोहिसयवेमाणिया जहा असरकमारा ॥ ६०४ ॥ नेरडयाणं भंते । आहारे कि आभोगनिष्वतिए, अणा-भोगनिव्वतिष ? गोयमा ! आभोगनिव्यत्तिए वि अणाभोगनिव्यत्तिए वि । एवं असरकुमाराणं जाव वेमाणियाणं, णवरं एगिंदियाणं नो आभोगनिव्यन्तिए, अणा-भोगनिव्यक्तिए । नेरइया णं भंते ! जे पोगाले आहारताए निष्हिति ते कि जाणीत पासंति आहारेति, उदाह न जाणंति न पासंति आहारेति ? गोयमा ! न जाणंति न पासंति आहारैति, एवं जाव तेइंटिया । चउरिंदिवार्ण पुच्छा । गोयमा ! अत्येग-इया न जाणंति पासंति आहारेंति, अत्येगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुरक्षा । गोयमा ! अत्येगइया जाणंति पासंति आहारैति १. अत्येगइया जाणंति न पासंति आहारेंति २, अत्येगइया न जाणंति पासंति आहारेंति ३. अत्येगहया न जाणंति न पासंति आहारेंति ४. एवं जाद मणस्याण वि । वाणसंतरजोडसिया जहा नेरहया । वैसाणियाणं पुच्छा । गोयसा ! अत्येगडया जाणंति पासंति आहारेन्ति, अत्येगड्या न जाणंति न पासंति आहारेन्ति । से केणड्रेणं भंते ! एवं बुचइ-'वेमाणिया अत्येगइया जाणंति पासंति आहारेन्ति. अत्येगइया न जाणंति न पासंति आहारेन्ति' ? गोयमा ! वेमाणिया दविहा पश्चना । तंजहा-माइमिच्छिहिद्रववकागा य अमाइसम्महिद्वववकागा य, एवं जहा इंदिय-उद्देसए पढमे भणियं तहा भाणियव्वं जाव से एएणद्रेणं गोयमा ! एवं बुन्दर ।। ६७५॥ नेरहयाणं भंते ! केवहया अज्ञावसाणा पन्नता ? गोयमा ! असंखेळा अज्ञावसाणा पनता । ते णं मंते ! किं पसत्या अपसत्या ? गोयमा ! पसत्या वि अपसत्या वि. एवं जाव वेसाणियाणं । नेरहया णं भंते ! कि सम्मतामिगमी, शिच्छतामिगमी, सम्माभिच्छताभिगमी ? गोयमा ! सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छताभिगमी वि सम्मा-मिच्छताभिगर्मी वि. एवं जाव वेमाणियाण वि । नवरं एगिंदियविगलिंदिया भो सम्मत्ताभिगमी, मिच्छतामिगमी, नो सम्मामिच्छताभिगमी ॥ ६७६ ॥ देवा णं भंते ! कि सदेवीया सपरियारा. सदेवीया अपरियारा, खदेवीया सपरियारा, अदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! अत्येगझ्या देवा सदैवीया सपरियारा, आयेगझ्या देवा

अदेवीया सपरियारा. अत्येगड्या देवा अदेवीया अपरियारा. नो चेव णं देवा सदेवीया अपस्थिता। से केणदेणं भंते ! एवं वचड-'अत्येगड्या देवा सदेवीया संपरियारा, तं चेव जाव नो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! भवण-वहवाणमंतरजोडससोहम्मीसाणेस कप्पेस देवा सदेवीया सपरियारा, सणंदुमार-माहिंदबंभलोगलंनगमहामुद्धमहस्सारखाणयपाणसभारणकुएमु कप्पेसु देवा अदेवीमा सपरियारा, गेरेजअणुत्तरोबनाइया देवा अंदवीया अपरियारा, नो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा. से तेणहेणं गोयमा ! एवं वृचड-'अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारा, तं चेव, नो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा ॥ ६७० ॥ ऋ-विहा णं भंत ! परियारणा पसता ? गोयमा ! पंचविहा परियारणा पसता । तंजहा-काग्रपरियारणा, फासपरियारणा, स्वपरियारणा, सहपरियारणा, मणपरि-यारणा । से केणद्वेणं भेते ! एवं युवद-पंचिवहा परियारणा पन्ना । तंजहा-कायपरियारणा जाव मणपरियारणा ? गोयमा ! भवणवडवाणमंतरजोइससोहम्मी-साणेस कप्पेस देवा कायपरियारगा. सणंक्रमारमाहिदेस कप्पेस देवा फायपरियारगा. बंगलोयलंतगेस देवा रूक्परियारगा. महासक्कमहस्सारेस देवा सहपरियारगा, आणयपाणयआरणक्रास्त कप्पेस देवा मणपरियारगा, गेवेजअणुत्तरोवबाइया देवा अपरियारगा, से तेणद्वेणं गोयमा ! तं चेव जाव मणपरियारगा । तत्य णं जे ते कायपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पचड-'इच्छामो णं अच्छराहि सर्दि कायपरियारं करेताए'. तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओ अच्छराओ ओरालाइं सिंगाराइं मणुण्णाइं मणोहराइं मणोरमाइं उत्तरवेउव्वियस्वाइं विडम्बंति पिउम्बिता तेसिं देवाणं अंतियं पाउच्मबंति. तए णे ते देवा ताहि अच्छराहि सद्धिं कायपरियारणं करेंति । से जहाणामए सीया पोम्गला सीयं पप्प सीयं चेव अडवडनाणं चिद्वंति. उसिणा वा पोम्गला उसिणं पप्प उसिणं चेव अडवडनाणं चिद्वति, एवमेव तेष्ठिं देवेष्ठिं ताष्ठिं अच्छराष्टिं सद्धिं कायपरियारणे कर समाणे से इच्छासणे खिप्पामेब अवेड ॥ ६७८ ॥ अत्य णं अंते ! तेसिं देवाणं सक्योसाला ? हंता! अत्य । ते णं भंते ! तासि अच्छराणं कीसत्ताए मुखो भुखो परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियताए चक्ख्रईदियताए धार्णिदियताए रसिंदियताए फासिंदियताए इड्नाए कंतनाए मणुकताए मणामताए सभगनाए सोहग्गस्यजोव्यवगुणलावज्ञनाए ते तासि मुख्ये भुज्ये परिणमंति ॥ ६७९ ॥ तस्य णं जे ते फासपरियारमा देवा तेसि पं इच्छामणे समुप्पजङ एवं जहेव कायपरिवारणा तहेव निरवसेसं आणि-अन्त्रं। तत्त्र णं जे ते स्वपरिवारमा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पजड्---

'इच्छामो णं अच्छराहिं सदिं रूबपरियारणं करेताए', तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीका समाणे तहेव जाब उत्तरवेउव्वियाई स्वाई विउव्वित्ता जेणामेव ते देवा तेणामेव उवागच्छीत उवागच्छिता तेमि देवाणं अदरसामेते ठिवा ताई उरालाई जाव मणोरमाई उत्तरवेडिक्याई ख्वाई उबदंसेमाणीओ २ चिद्रति, तए णं ते देवा नाहिं अच्छराहिं सर्बि रूबपरियारणं करेंति. सेसं तं चेव जाव मुज्जो भुज्जो परिणयन्ति । तत्य णं जे ते सहपरियारमा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पजड-'इन्छामो णं अच्छराहिं सिद्धं सहपरियारणं करेनए', तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीक्षा समाणे तहेब जाव उत्तरवेडिक्याई स्वाई विख्वंति विडिक्ता जेणामेव ते देवा तेणामेव उवागच्छेति उवागच्छिता तेसि देवाणं अद्रसामंते ठिका अणुनराई उचावयाई सहाई समुदीरेमाणीओ २ विद्वंति, तए णं ते देवा ताहि अच्छराहि सदि सहपरियारणं करेन्ति. सेसं तं चेद जाव भुज्जो भुज्जो परिण-मंति । तत्य णं जे ते मणपरियारणा देवा तेसिं इच्छामण समुप्पजाइ-'इच्छामो णं अच्छराहिं सिद्धं मणपरियारणं करेताएं, तए णं तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओ अच्छराओ तत्य-गयाओ चेव समाणीओ अणुनराई उचावयाई मणाई संपहारेमाणीओ २ चिट्ठीत, तए णं ते देवा ताहि अच्छराहि सिद्ध मणपरियारणं करेंति. सेसं णिरवसेसं नं सेव जाव भजो भजो परिणसंति ॥ ६८० ॥ एएसि ण भंते ! देवाणं कायपरियारगाणं जाव मणपरियारगाणं, अपरियारगाण य कयरे कयरेहिनो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सब्बत्योबा देवा अपरियारगा, सणपरि-यारमा संखेजगुणा, सद्दपरियारमा असंखेजगुणा, रूतपरियारमा असंखेजगुणा, फामपरियारमा असंखेजगुणा, कायपरियारमा असंखेजगुणा ॥ ६८९ ॥ प्रजाब-णाप भगवर्षेप चउत्तीसरमं परियारणापवं समर्त ॥

सीया य दव्य सरीरा साया तह वैयणा भवह दुक्ला। अन्युवनमोवक्रमिया निदा य अणिदा य नायव्या॥ १॥ सायमसायं सव्वे सहं च दुक्लं अदुक्लमसहं च। माणसरहियं विगलिदिया उ सेसा दुविहमेव॥ २॥ कद्मविहा णं भंते! वेयणा पक्ता ! नेग्द्रया णं भंते! वियण पक्ता। नंजहा—सीया, उत्तिणा, सीओसिणा। नेग्द्रया णं भंते! किं सीयं वेयणं वेदेंति, उसिणं वेयणं वेदेंति, सीओसिणं वेयणं वेदेंति? गोयमा! सीयं पि वेयणं वेदेंति, उसिणं पि वेयणं वेदेंति, नो सीओसिणं वेयणं वेदेंति। केई एकेकपुढवीए वेयणाओ मणित । रमणप्रभापुढविनेरद्या णं भंते! पुच्छा। गोयमा! नो सीयं वेयणं वेदेंति, उसिणं वेयणं वेदेंति, नो सीओसिणं वेयणं वेदेंति, एवं जाव वाळ्यप्रभापुढविनेरद्या। पंकप्रभापुढविनेरद्याणं पुच्छा।

गोयसा ! सीयं पि वेयणं बेदेंति. उत्तिणं पि वेयणं वेदेंति, नो सीओसिणं वेयणं वेदेंति । ते बहयतरागा जे उत्तिणं वेयणं वेदेंति, ते बोबतरागा जे सीयं वेयणं देदेंति । धूमप्पभाए एवं चेव दुविहा, नवरं ते बहतरागा जे सीयं वयणं वेदेंति. ते भोवतरागा जे उक्षणं वेवणं वेदेंति । तमाए य तमतमाए य सीयं वेयणं वेदेंति, नो उत्तिणं वेयणं वेदेंति, नो सीओक्षणं वेयणं वेदेंति । असुरकुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! सीयं पि वेयणं वेदेंति. उसिणं पि वेयणं वेदेंति. सीओसिणं पि वेमणं वेदेंति, एवं जाव वेमाणिया ॥ ६८२ ॥ कइविहा णं भंत ! वेसणा पत्रता ? गोयमा ! चउब्बिहा वेयणा पन्नता। तंजहा-दृष्यको खेराको कालको भावको। नेरइया णं अंते! किं टब्बओ वेयणं वेदेंति जाव भावओ वेयणं वेदेंति ? गोयमा ' दव्यको वि वेगणं वेदेंति जाव भावको वि वेगणं वेदेंति, एवं जाव वेमाणिया । कडविहा णं भेते ! वेयणा प्रसत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा प्रसत्ता । तंजहा-सारीरा, माणसा, सारीरमाणसा । नेरहया णं भंते ! किं सारीरं वेयणं वेदेंति, साणसं वेयणं वेदेंति, सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति ? गोसमा ! सारीरं पि वेयणं वेदेंति. माणसं पि वेयणं वेदेंति. सारीरमाणसं पि वेयणं वेदेंति । एवं जाव वेमाणिया. नवरं एगिंदियविगलिंदिया सारीरं वेयणं वेदेंति. नो माणसं वेयणं वेदेंति, नो सारीरमाणसं बेयणं वेदेंति । कइविहा णं भेते ! वयणा पन्नता ? गोबमा ! तिविद्या वेयव्या पन्नना । तंजहा-साया, असाया, सायासाया । नेरहया णं मंते ! कि सायं वेयणं वेदेंति, असार्यं वेयणं वेदेंति, सायासायं वेयणं वेदेंति ? गोबमा ! तिबिहं पि वेयणं बेदेंति. एवं सञ्बजीवा जाव वेमाणिया । वहविहा णं भंते ! वेयणा पनता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा पनता । तंजहा-दक्सा, सहा. अदुक्खममुद्दा । नेरहया णं भंते ! कि दुक्खं वेयणं वेदेति पुच्छा । गोयमा ! दुक्खं पि वेयणं वेदेंति, सहं पि वेयणं वेदेंति, अदुक्खमसहं पि वेयणं वेदेंति, एवं जाव वैमाणिया ॥ ६८३ ॥ कडबिहा में मेरी ! वेयणा पहला ? गोयमा ! द्विहा वेयणा पनता । तंजहा-अन्मोवगमिया य उवक्रमिया य । नेरहया णं भंते ! अञ्भोवगामियं वेयणं वेदेंति, उनकामिनं वेयणं वेदेंति ? गोयमा ! नो अञ्भोवग-मियं वेथणं वेदेंति. उवकामियं वेपणं वेदेंति. एवं बाव चडरिंदिया । पंचिदियति-रिक्खजोषिया मणुसा य दुविहं पि वेयणं वेदेंति, बाणमंतरजोइसियवेमाशिया जहा नेरडया ॥ ६८४ ॥ बहविहा वं भंते ! वेयणा पनता ? गोयमा ! दुविहा वैयणा पद्मता। तंजहा-निदा य अणिदा य । नेरह्या णं भंते ! किं निदायं नेयणं वेदेंति, अभिनायं वेदाणं वेदेंति ? गोसमा ! निदायं पि वेदाणं वेदेंति, अभिनायं पि

वेयणं वेदेति । से केणह्रेणं भंते ! एवं वृच्छ-'नेरड्या निदायं पि॰ अणिदायं पि वेयणं वेदेंति' ? गोयमा ! नेरहया दुविहा पनता । तंजहा-सण्णीभृया य असण्णीभृया य । तत्थ णं जे ते मण्णीभ्या ते णं निदायं वेयणं वेदेंति, तत्य णं जे ते असण्णीभ्या ते णं अणिदायं वेयणं वेदेंति, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं ... नेरइया निदायं पि वेयणं वेदेंति अणिदायं पि वेयणं वेदेंति, एवं जाव थणियकुमारा । पुढ-विकाइयाणं पुच्छा । गोयमा । नो निदायं वेयणं वेदैति, अणिदायं वेयणं वेदैति । से केणद्वेणं भेते ! एवं व्याह-'पुटविकाइया नो निदायं वेयणं वेदेंति. अणिदायं वेयणं वेदेंति' ? गोयमा ! पुढविकाइया सन्वे अमण्णी अमण्णिभयं अणिदायं वैयणं वेदेंति, से तेणद्वेणं गोयमा ' एवं वुचइ-पुडविकाइया नो निदायं वैयणं वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति, एवं जाव चर्डारेदिया । पंचिदियतिरिक्खजोणिया मणूसा वाणमंतरा जहा नेरह्या । जोडसियाणं पुच्छा । गोयमा ! निदायं पि वेयणं वेदेंति, अणिदारं पि वेयणं वेदेंति । से केणहेणं भंते ! एवं वुकद-'जोडसिया निदा-यं पि वेयणं वेदेंति, अणिदायं पि वेयणं वेदेंति'? गोयमा! जोइसिया द्विहा पन्ता । तंजहा-माइसिन्छिद्दिजववण्णगा य असाइसम्महिद्धिजववण्णगा य । तत्थ णं जे ते माइमिच्छिहिहित्ववक्षमा ते णं अणिदायं वैयणं वेदेंति, तस्य णं जे ते अमाइसम्महिद्धित्ववण्णगा ते णं निदायं वैयणं वेदेंति, से एएणद्रेणं गोयमा ! एवं वृच्छ, 'जोइसिया दुविहं पि वेयणं वेदेंति', एवं वेगाणिया वि ॥ ६८५ ॥ पश्चय-णाए भगवर्षेए पणतीसहमं देयणापयं समर्त्तं ॥

वेयणकसायमरणे वेडिक्यतेयए य आहारे । केविलए खेव भवे जीवमणुस्साण सत्तेत्र ॥ कह णं भंते ! समुश्वाया पत्रता ! गोयमा ! सत्त समुश्वाया पत्रता । तंजहा-वेयणासमुश्वाए १, कसायसमुश्वाए २, मारणंतियसमुश्वाए ३, वेडिक्य-ममुश्वाए ४, तेयासमुश्वाए ५, आहारगसमुश्वाए ६, केविलसमुश्वाए ७ । वेयणा-ममुश्वाए णं भंते ! कहसमहए पत्रते ? गोयमा ! असंखेजसमहए अंतोमुहृतिए पत्रते, एवं जाव आहारगममुश्वाए । केविलसमुश्वाए णं भंते ! कहसमहए पत्रते ? गोयमा ! अहसमहए पत्रते ? गोयमा ! अहसमहए पत्रते ? गोयमा ! अहसमहए पत्रते ! वेरह्याणं भंते ! कह समुश्वाया पत्रता ! तंजहा-वेयणासमुश्वाए, कसायसमुश्वाए, मारणंतिय-समुश्वाए, वेडिक्यससमुश्वाए । असरकुमाराणं भंते ! कह समुश्वाया पत्रता ? गोयमा ! गंच समुश्वाया पत्रता । तंजहा-वेयणासमुश्वाए, कसायसमुश्वाए, मारणंतिय-तयमुश्वाए, वेडिक्यससमुश्वाए, तेयासमुश्वाए, एवं जाव यियकुमाराणं । पुढिक्वाह्याणं भंते ! कह समुश्वाया पत्रता । तंजहा-वेयणासमुश्वाए, कसायसमुश्वाए, मारणंतियममुश्वाए, वेडिक्यसमुश्वाए, तेयासमुश्वाए, एवं जाव यियकुमाराणं । पुढिक्वाह्याणं भंते ! कह समुश्वाया पत्रता ! गोयमा ! तिक्वा समुश्वाया पत्रता ।

तंजहा-वेबणासमुग्चाए, कसायसमुग्चाए, मार्गतियसमुग्चाए, एवं जाव चउरिदि-याणं । नवरं वाउकाडयाणं चतारि समग्धाया पन्नता । तंजहा-वेयणानमुग्धाए. क्सायसमुखाए, मार्णतियसमुखाए, वेडव्यियसमुखाए । पंचिदियतिरिक्खजी-णियाणं जाव वेसाणियाणं मंते ! कह समुख्याया पन्नता ! गोयसा ! पंच समुख्याया पन्नता । तंजहा-वेयणासमुख्याए, कसायसमुख्याए, मारणंतियसमुख्याए, वेडव्विय-समुग्याए, तेयासमुग्याए । नवरं मणूसाणं सत्तविहे समुग्याए पन्नते । तंजहा-वेय-णाससुरवाए, क्यायससुरवाए, मार्णतियससुरवाए, वेडिव्यससुरवाए, तैयाससु-वधाए, आहारगसमुख्याए, केवलिसमुख्याए॥ ६८६॥ एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स केवड्या वेयणासमुख्याया अतीता? गोयमा! अणंता, केवड्या प्रेक्खडा? गोयमा । कस्सइ अत्य कस्मइ नित्य, जस्मतिब तस्स जहण्णेणं एको वा दो वा तिष्णि वा. उक्कोरेणं संखेजा वा असंखेजा वा अर्णता वा । एवमस्रकुमारस्स वि निरंतरं जाव वेमाणियस्स, एवं जाव तंयगसमुख्याए, एवमेए पंच चडवीसा दंडगा । एगमेगस्स णं भंते । नेरइयस्य केवड्या आहारगसमुख्याया अतीता ?० करसङ आत्य करसङ नत्य. जस्स अत्य तस्स अहकेणं एको वा दो बा. उक्कोसेणं तिण्णि । केवह्या प्रदेक्सडा १० कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि जहन्नेणं एको ना दो वा तिष्णि वा. उक्कोरोणं चत्तारि, एवं निरंतरं जान वेमाणियस्स, नवरं मणुसस्स अतीता वि पुरेक्खडा वि जहा नेर्इयस्स पुरेक्खडा । एगमेगस्स श्रं भंते ! नेरहयस्य केवहया केवलिसमुख्याया अतीता ! गोयमा ! नित्य । केवहया परिक्सडा ? गोयमा ! करसङ अत्थि करसङ नत्थि, जस्सत्थि एको, एवं जाव वेमा-णियस्स, नवरं मणुसस्स अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, अस्सत्थि एको, एवं परेक्सका वि॥६८७॥ नेरहयाणं भेते ! केवहया वेयणासमञ्चाया अतीता ! गोयमा ! अणंता । केवड्या प्रेक्खडा ? गोयमा ! अणंता. एवं जाव वेमाणियाणं, एवं जाव तेयगसमुग्धाए, एवं एए वि पंच चतवीसदंदगा । नेरहयाणं मंते ! केवडया आहारगसमुग्याया अतीता ? गोयमा । असंखेजा । केवस्या पुरेक्सडा ? गोयमा ! असंबेखा. एवं जाव वेमाणियाणं। नवरं वणस्सङकाइयाणं मणुसाण य इसं गाणतं-बणस्सक्ष्माइयाणं भेते ! केव्हया आहारगस्मग्वाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । मणुसाणं भंते ! केवड्या आहारगससुग्वाया अतीता ? गोयमा ! सिय संखेखा, सिय असंबेजा, एवं पुरेक्सडा वि । नेरह्माणं भंते ! केवहया केवलिसमुखामा अतीता ? गोयमा ! पत्थ । केवाया प्रेक्सडा ? गोयमा ! असंखेखा, एवं जाव वैमाणिमाणं । नवरं चणस्सद्रमणसेस इमं नाणतं-वणस्सद्दकाव्याणं मंते ! केयदगा केविलियमुख्याया अतीता ? गोयमा ! णत्य । केवड्या पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता। मणूनाणं संते! केवहवा केवलिसमुख्यावा अतीता? गोयमा! सिय अत्थि सिय नत्थि, जइ अत्थि जहण्णेणं एको ना दो वा तिण्णि ना, उक्कोसेणं सयपृहतं । केवङ्या पुरेक्खडा १० सिय संखेजा, सिय असंखेजा ॥ ६८८ ॥ एगमेगस्य णं भेते ! नेरहयस्य नेरहयसे केवहया वेयणासुसुग्धाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवडया परेक्खडा ! गोयमा ! कत्सड अत्य करसइ नत्य, जरम अत्य जहनेणं एको वा दो वा तिण्णि वा, उक्तोसेणं संखेळा वा असंखेळा बा अणंता वा । एवं असुरकुमारते जाव वेमाणियते । एगमेगस्स णं भंते ! असुर कुमारस्म नेरइयत्ते केवइया वेयणानमुख्याया अतीता १ गोयमा ! अर्णता । केवइया पुरेक्याहा ? गोयमा ! करमइ अत्थि करसाइ नित्य, जनसत्थि तरस सिय संखेजा वा सिय असंखेजा वा निय अणंता वा । एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स असुरकुमारने केवइया वेयणासमुख्याया अनीता ? गीयमा ! अणंता । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्मइ नत्थि, जस्सत्थि जहन्नेणं एको वा दो वा तिण्णि वा, उद्योसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा, एवं नागकुमारते वि जाव वेमाणियते, एवं जहा वेयणालमुख्याएणं अग्रुरकुमारे नेरह्याइवेमाणियप-जनमाणेमु भणियो तहा नागनुमाराइया अन्तेसेस सद्वाणेस परद्वाणेस भाणियव्या जाव वेमाणियस्त वेमाणियत्ते। एवमेए चडव्वीसं चडव्वीसा इंडगा भवंति ॥ ६८९॥ एगमगरम णं भंते । नेरइयस्स नेरइयत्ते केषद्या कसायसमुख्यामा अतीता ? गोयमा! अणंता । केवइया पुरंक्खडा ? गोयमा! करसइ अत्थि करसइ नत्थि. जस्सन्धि एगुनारियाए जाव अणंता । एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स असुरकुमारने केनइया कसायसमुग्याया अतीता? गोयमा! अर्थता, केनइया पुरेक्खडा? गोयमा! वस्मड अत्थि कस्सड नित्ध, जस्मत्यि सिय संक्षेजा, सिय असंबेजा, सिय अणंता, एवं जाव नेग्इयस्स थणियकुमारते । पुढिवकाइयते एगुत्तरियाए नेयव्वं, एवं जाव मणुयने, वाणमंतरते जहा असुरकुमारते । बोइसियते अतीता अणंता, पुरेकसङा करसङ अन्यि करसङ परिष, जस्सरिय सिय असंखेजा, सिय अणंता, एवं वेमाणियत्ते वि सिय असंखेजा, सिय अणंता । अग्ररकुमारस्य नेरहयने अतीता अणंता, प्ररे-क्लडा करसड् अत्य करसाइ नत्थ, जरसत्य विग संबोजा, विग असंबोजा, विग अणंता । असुरकुमारस्स असुरकुमारते अतीता अणंता. प्ररेक्खडा एगुत्तरिया, एवं नागकुमारते जाव निरंतरं वेमाणियने जहा नेरहयस्स मणियं तहेव माणियव्यं, एवं जाव थणियक्रमारस्स वि वेमाणियते. नवरं सब्वेसि सद्याणे एगुत्तरियाए, परद्वाणे

जहेव असुरकुमारस्स । पुढविकाइयस्स नेरङ्यते जाव यणियकुमारते असीता अणंता, पुरेक्सडा करसइ अत्थि करसइ नित्य, जस्परिय सिय संखेजा. सिय असंखेजा. सिय अणंता । पुरुविकाइयस्स पुरुविकाइयत्ते जाव मणूसते अतीता अणंता, पुरेक्सडा कस्सइ अत्यि कस्सइ नत्यि, जस्स अत्यि एगुत्तरिया । बाणमंतरते जहा णेरइयते । ओइसियवेमाणियते अतीता अर्णता, पुरेक्खडा करसइ अत्थि करसइ नरिथ, जस्स अत्य सिय असंखेजा, सिय अणंता, एवं जाव मणूसे वि नेयव्वं । वाणमंतरजोइ-सियवेमाणिया जहा असुरकुमारा, णवरं सङ्घाणे एगुत्तरियाए भाणियव्वे जाव वेमाणियस्स वेमाणियसे । एवं एए चउव्वीसं चउव्वीसा दंढगा ॥ ६९०॥ मारणंति-यसमुखाओ सङ्घाणे वि परद्वाणे वि एमुत्तरियाए नेयब्बो जाब बेमाणियस्स बेमाणियत्ते, एवमेए चउवीतं चउवीसदंहगा माणियव्या । वेउव्यियसमुख्याओ जहा कसायसमु-क्वाओं तहा निरवसेसी भाणियन्त्रो, नवरं जस्य नित्य तस्स न वृच्छ, एत्य वि चड-वीसं चडवीसा दंडगा माणियव्या । तेयगस्मुग्याओ जहा मारणंतियसमुग्याओ, णवरं जस्सऽस्यि, एवं एए वि चउच्चीसं चउच्चीसा दंढगा भाणियन्त्रा ॥ ६९१ ॥ एगमेगस्स णं मंते ! नेरइयस्स नेरइयते केवइया आहारगसमुख्याया अतीता ! गोयसा ! णत्य । केवह्या पुरेक्सडा ? गोयसा ! णत्थि, एवं जाव वेसाणियते. नवरं मणूसते अतीता करसह अत्व करसह नत्य, जस्सत्य जहनेणं एको वा दो वा, उक्कोरोणं तिकि । केनइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! करसइ अस्पि करसइ नत्यि. जस्तित्व जहन्नेणं एको वा दो वा तिण्णि वा. उक्कोसेणं चतारि, एवं सञ्बजीवाणं मणुस्साणं भाणियव्यं । मणुसस्स मणुसत्ते अतीता कस्सइ अतिप करसइ नत्यः, जस्सित्य जहनेण एको वा दो वा तिण्णि वा, उन्नोसेण चतारि, एवं पुरेक्खडा वि । एवमेए चढवीसं चडवीसा दंडगा जाव वेसाणियरो ॥ ६९२ ॥ एगमेगस्स जं भंते ! नेरहयस्य नेरहयसे केनहया केनिकस्युग्धाया अतीता ? गोयसा ! णित्य । केवड्या पुरेक्खडा ? गोयमा ! नत्यि, एवं जाव वेसाणियते, नवरं सणूसते अतीता नत्य, परेक्खडा कस्सइ अत्वि कस्सइ नत्यि, जस्सत्य इक्को, मणुसस्स मणुसत्ते मतीता कस्सइ अत्य कस्सइ नत्य. जस्सत्य एको. एवं पुरेक्खडा वि । एवमेए चडव्यसि चडव्यसा इंडगा ॥ ६९३ ॥ जेरडयाणं भेते ! नेरइयत्ते केवहया वेयणा-समुख्याया असीता ! गोयमा ! अजंता । केवहया पुरेक्खदा ! गोयमा ! अजंता, एवं जाव बेमाणियते, एवं सञ्ज्ञीवाणं भाणियन्वं जाव बेमाणियाणं वेमाणियते, एवं जाव तैयगसमुख्याया, णवरं उवस्र जिल्ला जैयकां जस्सत्य वैस्र कियतेयमा ॥ ६९४ ॥ नेरङ्गाणं भंते । नेरङ्गते केवङ्गा बाङारगसम्बद्धाया अतीता ? गोयसा ! नत्य 1

केनइया पुरेन्खडा ? गोयमा । जित्य, एवं जान नेमाणियते । जनरं मणूसते अतीता असंबेजा, पुरेक्खडा असंबेजा, एवं जाव नेमाणियाणं । णवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसने अतीता अणंता, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं मणूसने अतीता सिय संखेजा. सिय असंखेजा, एवं पुरेक्खडा वि । सेसा सक्वे जहा नेरइया, एवं एए चउवीसं चउवीसा दंडगा ॥ ६९५ ॥ नेरहयाणं भंते ! नेरझ्यते केनझ्या केनलिसमुग्याया अतीता ? गोयमा ! नत्य । केनइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! नत्यि, एनं जान वेमाणियते । णवरं मणुसत्ते अतीता णत्यि. प्रेक्सडा असंखेजा, एवं जाव वेमा-णिया, नवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसत्ते अतीता नत्थि, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं मण्सत्ते अतीता सिय अत्य सिय णत्यि, जइ अत्य जहनेणं एको वा दो वा तिण्णि वा, उन्होसेणं समयुहुत्तं । केवड्गा पुरेक्खडा ? गोयमा ! सिय संखेजा, सिय असंखेजा, एवं एए चडन्वीसं चडम्बीसा दंडगा सन्वे पुच्छाए भाणियव्या जाव वेमाणियाणं वेमाणियते ॥ ६९६ ॥ एएसि णं भेते ! जीवाणं वेयणासमुख्याएणं कसायसमुख्याएणं मारणंतियसमुख्याएणं वेजव्वियसमुख्याएणं तेबगसमुख्याएणं आहा-रगममुग्चाएणं केवलिसमुग्चाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुक्का वा विसेसाहिया वा ? गोयमा । सञ्चत्योवा जीवा आहारग-समुख्याएणं समोहया, केवलिसमुख्याएणं समोहया संखेळागुणा, तेयगसमुख्याएणं समोहया असंखेजगुणा, वेउ व्वियसमुग्याएणं समोहया असंखेजगुणा, मारणंतिय-ममुख्याएणं समोहया अणंतगुणा, कसायसमुख्याएणं समोहया असंखेळगुणा, वयणासमुख्याएणं ममोहया विसेसाहिया, असमोहया असंबेजगुणा ॥ ६९७ ॥ एएसि णं मेते । नेरहयाणं वेयणासमुख्याएणं कसायसमुख्याएणं मारणंतिबसमुख्याएणं वेउ व्वियममुख्याएणं समोहयाणं असमोहयाण य क्यरे क्यरेहितो अप्या वा ४ ई गोयमा ! सव्वत्थांना नेरह्या मारणंतियसमुग्वाएणं समोह्या, वेउव्वियसमुग्वाएणं समोह्या असंबेजगुणा, क्सायसमुखाएणं समोह्या संबेजगुणा, वेयणासमुखाएणं समोहया संकेजगुणा, असमोहया संकेजगुणा। एएसि णं मंते! असुरकुमाराणं वयणासमुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं मारणंतियसमुग्घाएणं वेडव्यियसमुग्घाएणं तेयगसमुग्चाएणं समोह्याणं असमोह्याण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सन्वत्योवा अग्ररकुमारा तेयगसमुरवाएणं समोह्या, मारणंतियसमुरवाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेयणाससुग्वाएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमु-वचाएणं समोह्या संसेळगुणा, वेउव्वियसमुखाएणं समोह्या संसेळगुणा, असमो-हया असंखेळागुणा, एवं आव श्रामियकुमारा । एएसि णं मंदे ! पुरुविकाइयाणं

वेयणाः कसायः भारणंतियसमुख्याएणं समोहयाणं असमोहयाण य कमरे कमरेहितो अप्पा वा ४ ? गोधमा ! सञ्बत्योवा पुढविकाइया मारणंतियसमुग्नाएणं समोहया. कसायसम्रचाएणं समोह्या संकेजनुणा, वेयणासम्रचाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेजगुणा । एवं जाव वणस्सइकाइया, णवरं सञ्बत्थोवा वाउकाइया वेउव्यियममुखाएणं समोह्या, मार्णंतियसमुखाएणं समोह्या असंखेजगुणा, कसायसमुख्याएणं समोहया संखेळगुणा, वेयणासमुख्याएणं समोहया विसेसाहिया. असमोह्या असंखेजगुणा । बेइंदियाणं भंते ! वेयणासमुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं मारणंतियसुमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे क्यरेहिंतो अप्या वा ४ ? गोयमा ! सन्त्रत्योवा बेइंदिया मारणंतियसमुख्याएणं समोहया, वेयणासमुख्याएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया असंखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा, एवं जाब चलरिंदिया । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! वेयणासम-रबाएणं कसायसमुख्वाएणं मारणंतियसमुख्वाएणं वेडव्वियसमुख्वाएणं तेयानमुख्वा-एणं समोह्याणं असमोह्याण य क्यरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोबमा ! सब्ब-त्योवा पंचिदियतिरिक्खजोणिया तेयाससुरघाएणं समोहया, वेउव्वियससुरघाएणं समोह्या असंबेजगुणा, मारणंतियसमुग्चाएणं समोह्या असंबेजगुणा, वेयणा-समुरघाएणं समोह्या असंबेजगुणा, कसायसमुरघाएणं समोह्या संबेजगुणा, असमोहया संक्षेत्रगुणा । मणुस्साणं भंते ! वेयणासमुग्वाएणं कसायसमुग्वाएणं मार्णंतियसमुग्धाएणं नेउव्वियसमुग्धाएणं तेयगसमुग्धाएणं आहारगसमुग्धाएणं केवितसमुखाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कमरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सन्वत्योवा मणुस्सा आहारगसमुग्घाएणं समोहया, केवलिसमुग्घाएणं समोह्या संबेजगुणा, तेयगसमुरघाएणं समोह्या संबेजगुणा, वेडव्यियसमुरघाएणं समोह्या संखेजगुणा, मार्णतियसस्म्भाएणं समोह्या असंखेजगुणा, वेयणासस्-रघाएणं समोह्या असंबेजगुणा, कसायसम्रमाएणं समोहया संबेजगुणा, असमोहया असंखेळगुणा । वाणमंतरजोहसियवेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ६९८ ॥ कह र्ण भंते ! क्सायसमुख्याया पत्रता ! गोयमा ! बतारि कसायसमुख्याया पत्रता । तंजहा-कोहसम्ग्वाए, माणसम्ब्वाए, मायासम्ब्वाए, लोहसम्ब्वाए । नेरङ्याणं भंते ! वह कसायसमुख्याया पत्रता ! गोयमा ! वत्तारि कसायसमुख्याया पत्रता० एवं जाब नेमाणियाणं । एगमेगस्स णं भंते ! नेर्ड्यस्स केवड्या कोहससुग्वायाः अतीता ? गोयमा ! अर्णता । केन्द्रया पुरेक्ताडा ? गोयमा ! करलङ् अत्थि करसङ् नत्य. बस्तत्य बहुण्णेणं एको वा दो वा तिर्णित वा. उद्योसेणं संबोजा वा असं- केजा वा अर्णता वा, एवं जाव देमाणियस्स, एवं जाव लोहसमुग्धाए, एए चत्तारि दंडगा । नेरह्याणं भंते ! केवह्या कोहसमुग्याया असीता ! गोयमा ! अणंता । केवइया पुरेक्सडा ? गोयमा ! अणंता । एवं जाव वेमाणियाणं, एवं जाव लोहससु-रधाए, एवं एए वि चतारि इंडगा । एगमेगस्स णं अंते ! नेरइयस्स नेरइयते केवइया कोहसमुग्चाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । एवं जहा वेयणासमुग्घाओ भणिओ नहा कोहससुग्धाओं वि निरक्सेसं जाव वेमाणियते । माणससुग्घाए मायाससुग्घाए वि निरवसेसं जहा मारणंतियससुग्घाए, स्रोहससुग्घाओ जहा कसायससुग्घाओ, नवरं सब्बजीवा असुराइनेरइएस छोहकसाएणं एगुत्तरियाए नेयव्वा । नेरइयाणं भंते ! नेरइयते केन्द्रया कोहसमुरघाया अतीता ? गोयमा ! अर्णता । केवह्या पुरेकन्त्रज्ञ ? गोयमा! अणंता, एवं जान वेमाणियते, एवं सद्घाणपरद्वाणेसु सब्बत्य आणियव्या, सञ्बजीवाणं चत्तारि वि समुरुघाया जाव लोहसमुरुघाओं जाब वेमाणियाणं वेमाणियत्ते ॥ ६९९ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं कोहससुरवाएणं माणससुरवाएणं मायासमुरवाएणं लोमसमुग्नाएण य समोहयाणं अकसायसमुग्नाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे क्यरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा! सन्बत्योवा जीवा अक्सायसमुख्याएणं समोहया, माणसमुख्याएणं समोह्या अणंतगुणा, कोहसमुख्याएणं समोह्या विसेसाहिया, मायानमुख्याएणं समोह्या विसेसाहिया, लोभसमुख्याएणं समोह्या विसेसाहिया, असमोह्या संखेळागुणा। एएसि णं भंते! नेरह्याणं कोहसमुग्चाएणं माणसमुग्घाएणं मायासमुख्याएणं स्त्रेभसमुख्याएणं समोहयाणं असमोहयाण व कवरे कयरेहिंती अप्या वा ४ ? गोयमा ! सम्बत्थोवा नेरङ्या कोभसमुग्वाएणं समोह्या, माथा-समुख्याएणं समोह्या संखेजगुणा, माणसमुख्याएणं समोह्या संखेजगुणा, कोहससु-ग्वाएणं समोहया संकेजगुणा, असमोहया संकेजगुणा। असरकुमाराणं पुरछा। गोयमा ! सन्वत्योत्रा अक्षरकुमारा कोहसमुग्याएणं समोहया, माणसमुग्याएणं समो ह्या संसे जगुणा, मायासमुग्घाएणं समोह्या संसे जगुणा, स्रोमसमुग्धाएणं समी-इया संखेजगुणा, असमोह्या संखेजगुणा, एवं सम्बदेवा जाव वेमाणिया। पुटवि-काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! सव्वत्योवा पुढविकाइया माणसमुग्घाएणं समोहया, कोइसमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, लोभसमुग्याएणं समोह्या विसेसाहिया, असमोहया संक्षेत्रगुणा । एवं जाव पंचि-दियतिरिक्सजोषिया, मणुस्सा जहा जीवा, णवरं माणसमुखाएणं समोहया असंबे-जगुणा ॥ ७०० ॥ वह णं मंते । छाउमरिषया समुखाया पचला ? गोयमा ! छ छाउ-मत्यिया समुख्याया प्राप्ता । तंबहा-वेयणासमुख्याए, कसायसमुख्याए, मार्गितिय-

समुग्याए, वेडिन्यसमुग्याए, तेबासमुग्याए, आहार्गसमुग्याए । नेरइयाणं भंते ! कड छाउमत्थिया समुख्याया पक्ता ? गोयमा ! चत्तारि छाउमत्थिया समुग्धाया फाता । तैजहा-वेयणासमुखाए, कसायसमुखाए, मारणेतियसमुखाए, वेडव्विय-समुखाए । अमुरकुमाराणं पुच्छा । गोयमा । पंच छाउमस्थिया समुखाया पनता । तंजहा-वेयणासम्बद्धाए कसायसम्बद्धाए मारणंतियसमुख्याए, वेटव्यियसमुख्याए, तेयासमुग्धाए । एगिदियविगलिदियाणं पुच्छा । गोयमा ! तिण्णि छाउमत्यया समु-रचाया पनता । तंजहा-वेयणासमुखाए, कसायममुखाए, मारणंतियसमुखाए, णवरं बाउकाइयाणं चत्तारि समुख्याया पन्नता । तं०-वे० क० मा० वेउ० । पं० पुच्छा । गो॰ ! पंच म० प०। तंजहा-वेयणासमग्वाए, कतायसमग्वाए, मार्णतियसमुखाए, वेडिवियममुखाए, तेयगसमुखाए । मणुसाणं मंते! वह छाउमियया समुखाया पन्नता ! गोयमा ! छ छ।उमरिथया समुख्याया पन्नता । तंत्रहा-वेयणासमुख्याए.कसाय-समुग्याए, मारणंतियसमुग्याए, वेटश्वियसमुग्याए, तेयगसमुग्याए, आहारगसमु-रघाए ॥ ७०९ ॥ जीवे णं भंते ! वेयणासमुरुवाएणं समोहए समोहणिता जे पोरगळे निचल्रभइ तेहि णं भंते ! पोरगलेहिं केवइए खेते अप्फूल्णे, केवइए खेते फुंड ? गोयमा ! सरीरप्यमाणमेने विक्लंभवाहहेणं नियमा छहिसि एवइए खेने अप्पूर्णो, एवइए खेने फुडे । से णं अंते ! खेले केवडकालस्स अएकणी, केवडकालस्स फुडे ? गोगमा ! एग-समझएण वा दुसमझएण वा तिसमझएण वा विगाहेणं एवड्यकालस्स अप्फुण्णे, एवड्य-कालस्स फुडि । ते णं अंते ! पोरगळे केवइकालस्स निच्छु भइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तस्स, उद्घोसेण वि अंतोमुहत्तस्य । ते णं भंते ! पोस्पला निच्छ्रहा समाणा जाई तत्व पाणाई भवाई जीवाई सत्ताई अभिष्ठणंति बत्तिति लेसेति संघाएंति संघरेति परियार्वेति किलामेंति उद्देति तेहिंतो णं भंते ! से जीवे कड़किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । ते ण मंते ! जीवा ताओ जीवाओ कड़िकरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया. सिय चडकिरिया. सिय पंचकिरिया । से णं भंते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसि जीवाणं परंपराचाएणं कहकिरिया ! गीयमा ! तिकिरिया वि चलकिरिया वि पंचकिरिया वि ॥ ७०२ ॥ नेरइए णं अंते ! वेयणासमुख्याएणं समोहए एवं जहेद जीवे, नवरं नेरह्याभिकावो. एवं निरवसेसं जाव वेमाणिए । एवं कसायसमुख्याओं वि भाणियक्यो । जीवे णं अंते ! मार्गितियसमुख्याएणं समोहणइ समोहणिता जे पीरगले जिच्छूमइ तेहि णं संते ! पीरगलेहि केवइए खेते अप्फुल्फे, केवश्य केते कुढे ? गोयमा ! सरीरप्यमाणमेते विक्लंभवाहक्षेणं, आयामेणं जह-ण्णेणं संगुरुत्य असंखेजहभागं, उद्योक्षेत्रं असंखेजाई जोयणाई एगविसि एकडए

बेते अप्फूर्णे, एवइए खेते फुडे। से णं अंते ! बेते केवहकालस्स अप्फुर्णे, केवह-कालस्स फुडे ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइ-एण वा विमाहेणं एवइकालस्य अप्कृष्णे, एवइकालस्य फुडे, सेसं तं चेव जाव पंचिकरिया वि । एवं नेरइए वि, जबरं आयामेणं जहुण्णेणं साइरेगं जोयणसहस्तं, उद्योसेणं असंखेजाइं जोयणाइं एगदिसिं एवइए खेते अप्फुण्णे. एवइए खेते फुडे. विमाहेणं एगसमङ्ख्या वा दुसमङ्ख्या वा तिसमङ्ख्या वा, नवरं चडममङ्ख्या वा न भन्नइ. सेसं तं चंव जाव पंचिकरिया वि। असुरकुमारस्य जहा जीव-पए, णवरं विग्गहो तिसमइओ जहा नेरहयस्स, सेसं तं चेव जहा असुर-कुमारे. एवं जाव वेमाणिए, नवरं एगिंदिए जहा जीवे निर्वसेसं॥ ५०३॥ जीवे णं भंते ! वेडिव्ययसमुग्धाएणं समोहए समोहणिता जे प्रगान्ने निच्छमद तेहि णं भंते ! पोगालेहिं केवइए खेते अप्फूर्ण, केवइए खेते फुडे ! गोयमा ! सरीरप्यमाणमेते विक्खंभबाहहेणं, आयामेणं जहनेणं अंगुलस्य संखेजहभागं, उक्कोरोणं संखेजाई जोयणाई एगदिशिं विदिशिं वा एवइए खेते अप्कृणी, एवइए बेते फड़े । से णं अंते ! केवचकालस्य अप्पूरणो, केवडकालस्य फड़े ? गोयमा ! एगसमङ्ग्ण वा दुसमङ्ग्ण वा तिममङ्ग्ण वा विमाहेणं एवडकालस्स अप्कण्णे. एवडकालस्स फुडे, सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया वि, एवं नेरहए वि, नवरं आया-मेणं जहन्नेणं अंगुलस्य असंखेजहभागं, उन्होसेणं संखेजाई जोयणाई एगदिसि । एवडए खेते केवहकालस्स ? तं चेव जहा जीवपए, एवं जहा नेरहयस्स तहा अमुरकुमारस्स, नवरं एगदिसिं विदिसिं वा, एवं जाव यणियकुमारस्स । बाउका-इयस्स जहा जीवपए, णवरं एगदिसिं । पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स निरवसेसं जहा नेरहयस्स । मण्सवाणमंतरजोइसियवेमाणियस्स निरवसेसं जहा असरकुमा-रस्म ॥ ७०४ ॥ जीवे णं भंते ! तेयगसमुखाएणं समोहए समोहणिता जे पोमाल निच्छमइ तेहि गं मंते । पोमालेहि केवइए खेते अएएम्गे, केवइए खेते फुडे १ एवं जहेव वेर विवए समुखाए तहेब, नवरं आयामेणं .जहनेणं अंगुलस्स असंखेजहमार्ग, सेसं तं चेव, एवं जान वेमाणियस्स, णवरे पंचितियतिरिक्खजोणि-यस्स एगदिसि एवड्ए केते अप्फुल्ले, एवड्ए केते फुडे ॥ ७०५ ॥ जीवे लं भंते ! आहारगसमुख्याएणं समोहए समोहणिता जे पोम्गळे निच्छमह तेहि णं मंते ! योग्गलेहिं केवइए खेते अप्फूल्ले, केवइए खेते फुडे ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेते विक्रतंभवाहहेणं, आयामेणं जहण्णेणं अंगुरुस्स असंखेजहसागं, उद्योसेणं संखेजाई जोयणाई एगदिसिं, एवइए खेले एगसमइएण वा दसमइएण वा तिसमइएण वा

विमाहेणं एवड्कालस्य अप्फूज्णे, एवड्कालस्य फुडे । ते णं भंते ! पोम्पला केवड्-कालस्स निच्छव्मंति ! गोयमा ! जहनेणं अंतोमहत्तस्स. उक्कोसेण वि अंतोमह-त्तस्य ॥ ७०६ ॥ ते णं भंते ! पोगाला निच्छढा समाणा जाई तत्व पाणाई मुयाई जीवाई सत्ताई अमिहर्णति जाव उहवेंति, ते(हि)णं भंते! जीवे कह-किरिए ? गोयमा ! विय तिकिरिए, सिय चनकिरिए, सिय पैनकिरिए। ते णं भंते !० जीवाओ कड़िकिरिया ? गीयमा ! एवं चेव । से णं भंते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसि जीवाणं परंपराघाएणं कडकिरिया ? गोयसा ! तिकिरिया वि चलकिरिया वि पंचकिरिया वि. एवं मणुसे वि ॥ ७०७ ॥ अणगारस्य णं भेते ! भावियपणो केवलिसमञ्चाएणं समोहयस्य जे चरमा णिजरापोग्गला सहमा णं ते पोग्गला पत्रता समणालमो ! सञ्बलोगं पि य णं ते फुसिलाणं चिद्रति ? इंता गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणो केवलिसमञ्चाएणं समोहयस्य जे चरमा णिजरापोग्गला ग्रहमा णं ते पोग्गला पत्तता समणाउसी ! सम्बलोगं पि य णं ते फ़सित्ताणं चिदंति ॥ ७०८ ॥ छउमत्ये णं भंते ! मणुसे तेसिं णिजरापीरगलाणं किंचि बण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधे रसेणं रसं फासेण वा फासं जाणह पासह ! गोयमा ! गो इनद्रे समद्वे । से केणद्वेणं भंते । एवं वृत्त्वह-'छउमत्ये णं मणूसे तेसि णिकारापीरगलाणं णो किचि बण्णेणं बण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणह पासह'? गोयमा ! अयण्णं जंबहीवे दीवे मञ्चरीवसमुद्दाणं सञ्चर्भतराए सञ्चल्काए वहे तेक्षाप्यसंठाणसंठिए वहे रहचकवालसंठाणसंठिए वहे पुक्खरकाण्यासंठाणसंठिए बढ़े पहिपुष्ण बंदसंठाणसंठिए एगं जोयणसयसहस्तं आयामविक्संमेणं तिष्णि खोब-णसयसहस्ताई सोलस सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि व क्रोसे सद्भावीसं च धणुसयं तेरस य अंगुलाई सद्देगुरुं च किचिविसेसाहिए परिक्चोवेणं पश्ते । देवे णं महिन्दिए जाव महासोक्से एगं महं सविकेवणं गंधसमुक्गर्यं गहाय तं अवदालेइ, तं महं एगं सविलेवणं गंधसम्बन्धं अबदालङ्का उणामेव कह केवलकम्पं जंबद्दीवं बीवं तिर्हि अच्छराणिबाएहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियष्टिताणं हव्यमागच्छेजा, से नूर्ण गोयमा ! से केनळकप्पे जंबुदीने दीने तेहिं घाणपोगगछेहिं फ़हे ? इंता ! फ़हे, छउमत्ये णं गोयमा ! मण्से देसि घाणपुरगलाणं किंचि क्रेंचेणं क्रुणं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणह पासह ? भगवं! नो इण्डे समद्रे, से एएणहेंणं गोयमा । एवं वृषक्-'छउमत्ये णं मण्से तेसि जिज-राणीतरासाणं जो किंग्नि बण्णेणं बण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणड पासइ, एसुहमा णं ते पोम्पला पनता समनातसो ! सम्बलोगं पि व णं प्रतिशा- णं चिद्रंति'॥ ७०९ ॥ कम्हा णं भंते ! केवली समुखायं गच्छत् ? गोयमा ! केव-लिस्स चत्तारि कमांसा अक्खीणा अवेडया अणिजिल्ला भवंति. तंजहा-वेयणिजे. आउए, नामे, गोए, सब्बबहप्पएसे से वेयणिजे कम्मे हुन्छ, सब्बत्योने आउए कम्मे हबइ, विसमं समं करेइ वैघणेहिं ठिईहि य, विसमसमीकरणयाए बंधणेहिं ठिईहि य एवं खलु केवली समोहणह, एवं खल्ल ॰ समुखायं गच्छह । सब्वे वि णं भंते ! केवली समोहणंति, सब्बे वि णे भेते ! केवली समुख्यार्थ गच्छंति ? गीयमा ! णो इणहे समद्वे । जस्माउएण तुलाई, बंधणेहिं ठिईहि य । भवीवस्महकस्माई, मसुघायं से ण गच्छद्र ॥ १ ॥ अगंतुणं समुख्यायं, अणंता केवली जिणा । जरमरणविष्यमुका, सिद्धिं वरगई गया ॥ २ ॥ ७९० ॥ कइसमङ्ग् मं भंते । आउजीकरणे पनते ? गोयमा! असंखेजनमङ्ग अंतोस्हिनिए आउजीकरणे पक्षते। कहसमङ्ग् णं भेते ! केवलिममुख्याए पक्षते ? गोयमा ! अद्भामहए ० पक्षते । तंजहा-पहमे यमए दंडं करेड़, बीए समए कवाडं करेड़, तड़ए समए मंथं करेड़, चउत्थे समए लोगं पूरेड. पंचमे समए लोबं पडिसाहरइ. छद्रे समए मंबं पडिसाहरइ, सनमए समए कवाडं पडिसाहरइ, अद्भे समए दंडं पडिसाहरइ, दंडं पडिसाहरेता नओं फाछा सरीरत्थे मबइ ॥ ७११ ॥ से णं भंते ! तहा समुख्यायगए कि मणजोगं जुंजइ, वहजोगं जुंजह, कायजांगं जुंजह ? गोयमा ! नो मणजोगं जुंजह, नो वहजोगं जुंजइ, कायजोगं जुंजइ। कायजोगं णं भंते ! जुंजमाणे कि औरालियसरीरकायजोगं जुंजइ, भोरालियमीसासरीरकायजोगं जुंजइ, वेखव्यसरीरकायजोगं जुंजइ, वेउव्वियमीसासरीरकायजोगं जंबह. आहारगसरीरकायजोगं०. आहारगमीसा-सरीरकायजोगं जुंजह, कम्मगसरीरकायजोगं जुंजह ! गोयमा ! ओरालियसरी-रकाय जोगं पि जंजह, ओरालियमीसासरीरकायजोगं पि जंजह, नो वेदव्ययसरीर-कायजोगं . नो वेउव्विधमीसासरीरकायजोगं . नो आहारगसरीरकायजोगं . नो आहारगमीसासरीरकायजोगं , कम्मगसरीरकायजोगं पि जुंजह, पहमहमेसु समग्र ओरालियसरीरकायजोगं जुंजड. विडयस्ट्रसत्तमेस समप्त ओरालियमीसासरीर-कायजोगं जंजह, तहयचलत्यपंचमेस समाएस कम्मगसरीरकायजोगं जंजह ॥ ७१२ ॥ से णं मंते ! तहा समुख्यायगण सिज्याह कुज्याह मुखह परिनिव्याह सञ्जदुक्साणं अंतं करेड ? गोयमा ! नो इणहे समहे । से जं तभी पहिनियक्ता पिंडिनियत्तइता तओ पच्छा मणओगं पि जुंबई, बहुओगं पि जुंबई, कायजोगं पि कुंजह । मणजोगं जुंजमाणे कि सचमणजोगं जुंजह, मोसमणजोगं जुंजह, सचामी-समणजोगं जुंजह, असचामोसमणजोगं जुंजह? गोयमा | सचमणजोगं •, नौ मोसम-

णजोगं॰, नो सबामोसमणजोगं जुंजइ, असबामोसमणजोगं जुंजह, बहजोगं जुंजमाणे कि सञ्चवहजोगं जुंजह, मोसवहजोगं जुंजह, सञ्चामोसवहजोगं०, असञ्चामोसवहजोगं र्जुजर ? गोयमा ! सववइजोगं ०, नो मोसवइजोगं ०, नो सबामोसवइजोगं ०, असवामो-सवहजोगं पि जंजह, कायजोगं जंजमाणे आगच्छेज वा गच्छेज वा चिद्रेज वा निसीएज वा त्यहेळ वा उन्नेघेज वा पर्लंघेज वा, पाडिहारियं पीडफलगसेजा-संयारगं पर्वापणेजा ॥ ७१३ ॥ से णं अंते ! तहा सजीगी सिज्जाइ जाव अंतं करेड ! गोयमा ! नो इणद्रे समद्रे । से ण पुन्नामेन सिष्णस्स पंनिदियपजनायस्स जहण्णजोगिस्स हेद्वा असंकेजगुणपरिहीणं पढमं मणजोगं निरुंभड. तभी अणंतरं बेइंदियपज्ञत्तगस्स जहण्यजोगिस्स हेट्रा असंखेळगुणपरिहीणं दोषं बहजोगं निरुंमइ, तओ अणंतरं च णं सहमस्स पणगजीवस्य अपजन्तयस्य जहण्यजीगिस्स हेद्रा असंखेजगुणपरिहीणं तर्च कायजोगं निरुंभड़, से णं एएण उवाएणं-पढमं मणजीगं निरंभइ, मणजोगं निरंभित्ता बहुजोगं निरंभइ, बहुजोगं निरंभित्ता कायओगं निरंभड, कायजीगं निरंभित्ता जोगनिरोहं करेड, जोगनिरोहं करेता अजोगत्तं पाउण्ड. अजोगत्तं पाउणिता ईसि इस्सपंचक्खरुकारणद्वाए असंखेजसमध्यं अंतोस-हुत्तियं सेटेसि पिडवजह, पुन्वरहयगुणसेढीयं च णं कम्मं. तीसे सेटेसिमद्वाए असंखेजाहिं गुणसंदीहिं असंखेजे कम्मलंधे खबया, खबरता वेयणिजाउणामगोते इत्रेए चतारि कमंसे जुगवं खवेइ, जुगवं खवेता ओरालियतेयाकमागाई सञ्जाहें विप्पजहणाहिं विप्पजहर, विप्पजहिता उज्ज्ञसेदीपदिवण्णी अफुसमाणगईए एगस-मएणं अविमाहेणं तर्त्व गंता सागारोवजते सिज्झइ बुज्झइ०, तत्व सिद्धी भवइ। ते जं तस्य सिद्धा भवंति असरीरा जीवचणा दंसजगाणोवउत्ता जिद्धिगद्धा जीरमा जिरेयणा वितिमिरा विद्वदा सासम्मणागयदं कारुं चिहंति । से केण्ड्रेणं मंते ! एवं वृज्यड-'ते णं तत्य सिद्धा भवंति असरोरा जीवघणा दंसणणाणीवउत्ता णिडियद्वा णीरया णिरेग्रणा वितिमिरा विसदा सासयमणागयदं कालं चिटेति' ? गोयमा ! से जहाणाम् प्रीयाणं अभिनदद्वाणं पुणर्वि अंकुरुप्पत्ती ण भवड , एवामेव सिद्धाण वि कम्मबीएस द्रोस पुणरवि जम्मुप्पती ण भवड, से तेणद्रेणं गोयमा । एवं व्यड-'ते णं तत्व सिद्धा अवंति असरीरा जीवघणा देसणणाणीवउत्ता णिद्धेबद्धा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विद्वहा सास्यसणागयदं कालं चिद्वंति' ति । निच्छि-श्र्णसञ्जवस्ता जाडजरामरणबन्धणविमुक्ता । सासयमञ्जाबाहं निर्दिति सही सहं पता ॥ १ ॥ ७१४ ॥ पश्चवणाय मगवर्डय छत्तीसहमं समग्यायपर्य समर्त ॥ पण्णवणास्त्रतं समर्तः ॥

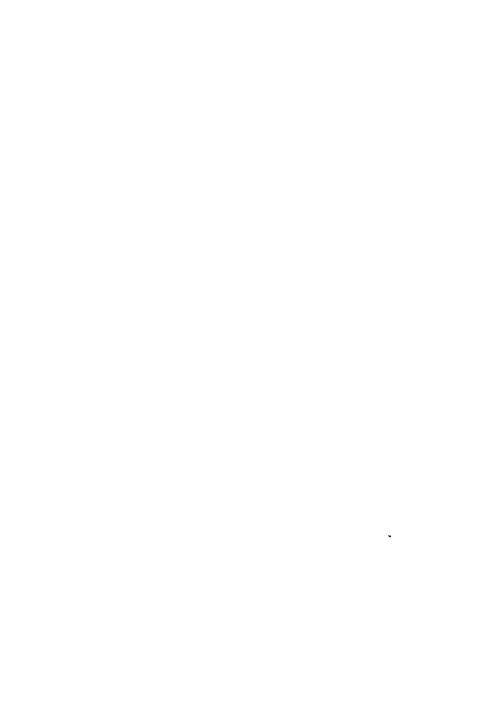

### र्श्रामृत्रागम प्रभागक समितिक हितीय-संरक्षक,

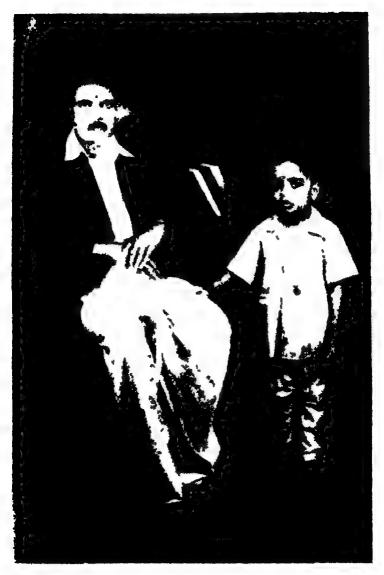

श्रीमान मोहनलाल धनरात कर्णावर, भवानी पेठ पना ने. २०



#### णमोऽत्यु णं समणस्य मगवओ णायपुरामहावीरस्स

# सुत्तागमे

### तत्थ णं

## जंबुद्दीवपण्णत्ती

णमी ऑरहेनाणं णमां सिद्धाणं णमी आयरियाणं णमी उवज्यायाणं णमी लीए मन्त्रराहणं । तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला णामं णयरी होत्या, रिडित्थिमिश-नमिद्रा वण्णओ । तीसे णं मिहिलाए णयरीए बहिया उत्तरपुरांच्छमे दिसीमाए एत्य णं माणिमहे णामं उजाणे होत्या. वण्णओ । जियसम् राया, धारिणी देवी, बण्णओ । तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समीमदे, परिना णिरगया, अम्मी कांहओ, यरिमा पांडेगया ॥ १ ॥ तेणं कारूणं नेणं नमएणं समणस्त भगवओ महावीरस्य जेट्टे अंतवासी इंटमूर्ड णामं अणगारे गोयमगोत्तेणं मनुस्सेहे समच उ-रंगसंठाणे जाव । तिक्खुनो आयाहिणं पयाहिणं करेड २ ना वंदइ णर्ममइ वंदिता णर्मानना ] एवं बयासी-कहि णं मंते ! जंबुहीवे २ ? केमहालए णं भंते ! जंबुहीवं २१ किसंठिए णं भंते ! जंबुद्दीवं २१ किमायारभावपडोयारे णं भंते ! जंबुद्दीवे २ पण्णते !, गोयमा ' अयण्यं जंबुद्दीवे २ मध्वदीवनसुद्दाणं सव्वब्नंतराए मञ्बल्द्रशए बहे तेश्रापुयसंठाणसंख्य बहे रहचक्रवालसंठाणसंख्य बहे पुक्खरकण्णि-यासेठाणसंठिए बहे पिंदुण्णचंदर्सठाणसंठिए एगं जोयणमयसहस्सं आयामान-क्संमेर्ण तिष्णि जोयणसयसहस्साइं सोलम सहस्साइं दोष्णि य सत्तावीसे जोयणमए तिष्णि य कोसे अद्वावीसं च धणुसमं तेरस य अंगुरुाई अद्गुर्ल च किनिविसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णते ॥ २-३ ॥ से णं एगाए बहरामईए जगईए सन्वओ समंता संपरिक्खिते, सा र्ण जगई बहु जोगवाई उद्वं उबतेणं मूळे बारस जोगणाई विक्संमेणं मज्ये अट्ट जोयणाई विक्संमेणं उविरं चतारि जोयणाई विक्संमेणं मुके विच्छिता भज्हे संसिता उपरिं तण्या गोपुच्छसंठाणसंठिया मञ्जवहरामई अच्छा सण्डा रूटा यहा महा जीरवा जिम्मका जिप्नेका जिब्नेक्टरहावा सप्पमा समिरीया सरजोया पासाबीया दरिसणिजा अभिस्या पहिस्या, मा मं जगई एगेणं महंतग-वक्सकडएणं सम्बक्षी सर्मता संपरिक्सिता. से णं गवक्सकडए अद्वजीयमं उन्नं उन्नतेणं पंच घणसमाई विक्सीमेणं सम्बर्धनामण अच्छे जाव पविस्ते. तीसे वं जगईए उपि

बहुमञ्ज्ञदेसमाए एत्य णं महुई एगा पत्रमवरवेट्या प्रण्यता, अद्वजीयणं उर्चु उच-मेणं पंच धणुमयादं विक्खंग्रेणं जगईमित्रया परिक्खेवणं गव्बर्यणामई अच्छा जाव पिहत्वा । तीसे णं परमवरवंडयाए अयमेयास्वे बण्णावासे पण्णते, तंत्रहा-वडरामया णेमा एवं जहा जीखाभिगमे जाव अदो जाव भूवा णियया साराया जाव णिचा ॥ ४ ॥ तीसे णं जगईए उपि बाहिं पउमबरवेडगाए एत्य णं सहं एगे वणसंहे पण्णेत. देसणाई दो जीयणाई विक्लंभेणं जगईसम्य परिक्वेवणं वणसंटवण्याओं णेयव्यी ॥ ५ ॥ नरम णं जणसंडस्य अंनो बहमगरमणिजे भूमिमार्ग पण्णते, से जहाणामए-आहिंगपुक्चरेट वा जाव णाणाबिहपंचवण्णेहिं मणीहिं तणेहिं उवशामण, नंजहा-किण्डेहि एवं वण्णो गंधो रसो फासो सद्दो पुरुखरिणीओ पव्यथमा धरमा संटम्मा पुढिबिनिलावत्रया य णेयव्या, तत्थ णं बहुवं बाणमंतरा देवा य देवीओ य आमयंति नयंति चिहूंति जिसीयंति त्यहंति गर्मति कलंति कीलंति मोहंति प्रा-पोराणाणं मुपरक्षंताणं मुभाणं कळाणाणं कटाणं कन्माणं कळाणकर्वानांबमंसं पचणुभवमाणा विहरित । तीसे णं जगईए डाप्प अंतो प्रजमवर्ये ध्याए एत्य णं एगे महं यणसंडे पण्णेने, देसणाउं दो जोयणाटं विक्खंनेणं नेप्रयासमएण परिक्खेन वैणं किण्हे जाव नणविहणं णेयव्वे ॥ ६ ॥ जंबुईनिस्म णं भेते ' दीवस्म कड दारा पण्णना ? गो॰! चनारि दारा प॰, तं॰-विजपु १ वेजयंने २ जयंते ३ अपराजिए ४॥ ७॥ कहि णं भंते ! जंबुहीवस्स दीवस्स धिजए णामं दारे प्रणांभे ! गो॰ ' त्रवृद्दीये दीये मंदरस्य पञ्चयस्य पुरात्यमेणं पणयालीसं जोयणसहस्याः वीडारना जंबहीवडीवप्रान्धमपेरंन लवणगमुहुत्रान्धमदस्य पद्मान्धमणं सीयाए महाण्डेए उपि गृत्थ णं जंबुद्दीवस्त्र विजए णामं दारे पण्यते, अह जोयणाई उद्दे उचतेर्ण चनारि जोयणाई विक्संमेर्ण ताव्डयं चेव पंतमणं, सेए वरकणगयृभियाए जाव दारस्य वण्णओं जाब रामहाणी। एवं बसारि वि दारा सरामहाणिया भाणियन्ता ॥ ८ ॥ अंबुद्दीवस्य णं भंते ! बीवस्य दारस्स य दारस्स य केवउए अवाहाए अंतरे पण्णते ! गो०! अरुणासीई जीयणगहस्साई वावणां स जीयणां देस्णं च अद्यजीयणं ठारस्य य २ अबाहाए अंतरे पण्णते, जाहा-अडणामीट सहस्सा बावण्णं चेव बोयणा हुंति । ऊषं च अद्धजोयण दारंतर जंबर्रावस्य ॥ १ ॥ ९ ॥ कहि णं भंते ! अंबुर्रावे दीवे भरहे जामे वासे पण्णते? गो॰! चन्नहिमवंतस्स वासहरपञ्चयस्य दाहिणेणं दाहिणलवणसमुद्दस उत्तरेणं पुरित्थमलवणममुद्दस्य प्रवात्थिमेणं प्रवात्थमस्वणसमुद्दसः पुरित्वमेणं एत्थ णं जंबुद्दीने रीने भरहे जामं बासे पण्णते, खाणुबहके बंदगबहके विसम्बद्धके दरगबहके

प्य्ययबहुले प्यायबहुके उज्ज्ञरबहुले जिज्ज्ञरबहुले स्वाबहुले दरिबहुले गईबहुले दहबहुले म्वस्बबहुले गुन्छबहुले गुम्मबहुले लयाबहुले वहीबहुले अडवीबहुले माव-यबहुन्द तणबहुले तक्करबहुले डिम्बबहुले डमरबहुले दुव्यिक्सवहुले दुक्कालबहुले पासंडवहुलं किवणबहुळे वणीयगबहुळे डेतिबहुलं मारिबहुळे कुवुद्विबहुळे अणात्रुद्धि-बहुरु रायबहुरु रोगबहुरु संकिल्प्सबहुरु अभिक्ष्यणं अभिक्ष्यणं संसोहबहुरु पाईण-पढीणायण रहीणदाहिणार्वान्छण्ण उत्तरओ पल्यिकसंठाणसंठिए दाहिणओ धणुपिद्र-सैठिए निहा लवणसम् इं पुट्टे गंगासिष्ट्रहिं सहाणडेहि वयष्ट्रण य पव्यक्ण स्टब्सागपविभन्ते जंबुद्दीबढीवणउयसयभागे पंचलव्यांसे जोयणगए छन एगुणवीमइभाए जोयणस्स विक्लंभेणं। भरहस्स णं वागस्य बहुमज्यादेयभाए गृत्य णं वेयहे जामं पञ्चए पण्णेत, जे ण भरहं वासं वृहा विभयमाण २ चिट्ठड, तं०-दाहिणबुभरहं च उत्तरबुभरहं च ॥ ५० ॥ कर्ह जं भंते ! जंबुहीने बीचे दाहिणके भरहे जामं वासे पण्णते ? गो० ! वेयकूत्म पव्यगम्ग दाहिणेणं दाहिणलवणसमुद्दस्य उत्तरेणं पुरिवयस्त्रवणसमृद्दस्य प्रवन्धिमेणं प्रवास्थिमलवणसमुद्दस्य पुरतिथमेणं एत्य णं अंबुद्दीवं बीवे दाहिणकूमरहे णामं वामे पण्णते, पाइंगपबीणागए उदीणदाहिणांविन्छणे अद्भवंदसंठाणसंठिए तिहा त्वणनमुहं पुट्टे गंगामिश्रृष्टिं महाणईहिं तिमागपविभक्ते दोष्णि अद्भतीसं जोयणसए तिष्णि य एगुणवीनडमागे जोयणस्य विक्खंभेणं, तस्य जीवा उत्तरेणं पाईणपरीणायया वृहा लवणगमुद्दं पृद्वा पुरिश्वमिक्षाए कोबीए पुरिश्वमिद्धं स्त्रवणसमुद्दं पुद्वा प्रचित्वमिक्राए कोडीए पन्निन्थिमित्नं अवगरामुई पुद्वा जब जोयणमहस्माई सत्त य अडयाळे जोयणसए दुवालर य एगुणवीसइभाए जोयणस्य आयामेणं, तीसे धणुपुट्टे दाहिणेणं णव जोयण-राहरनाडं नत्तछाबद्वे जोयणसए इक्कं च एगूणवीसइमागे जोयणस्म किचिनिसेमाहियं परिक्खेंवणं पण्णते, दाहिणक्रभरहस्य णं भंते ! वासस्य केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णां ! गो॰ । बहुसमर्मणिजे भूमिमार्गे पण्णारे, से जहाणामए-जालिंगपुनम्बरेट बा जाव णाणाविहपव्यवण्णेहिं मणीहिं तणेहिं उवसोसिए, तंजहा-कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहि चेव, दाहिणबुभरहे णं मंते ! वासे मणुयाणं केरिमए आयारमावपडी-यारे पञ्जते ? गोयमा ! ते नं मणुया बहुसंचयना बहुसंठामा बहुउजापजना बहुआउपज्जवा बहुई वासाई जाउँ पालेंति पालिना अप्पेगङ्या णिर्यगामी अप्पेगङ्या तिरियगामी अध्येगह्या मणुयगामी अध्येगह्या देवगामी अध्येगह्या सिज्हांति बुज्हांति मुनंति परिणिव्यायंति सव्यदुक्तकाणमंतं करेंति ॥ ११ ॥ कहि णं मंते । जंतुरीचे २ भरहे वासे वेयक्के जार्स पञ्चए पञ्जते ? गो॰ ! उत्तरक्कमरहवासस्स दाहिणेकं दाहिणक्क-भरहवासस्य उत्तरेणं पुरत्विमलवणसमुद्रसः प्रवत्थिमेणं प्रवत्थिमलवणसमुद्रस्य पुर-

त्यिमेणं एत्य णं जंबदीवे २ भरहे वासे वेयद्वे णामं पञ्चए पण्णते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिणो दुहा लक्षणसमुद्दं पुट्टे पुरिविमिक्षाए कोबीए पुरिविमिक्षं लक्षण-समृहं पुद्रे प्रवत्यिमिळाए कोडीए प्रवत्यिमिळं लवणसमृहं पुद्रे, पणवीसं जोयणाई उन्हें उच्नोणं छस्तकोसाई जोयणाई उज्वेहेणं पण्णासं जोयणाई विक्संभेणं, तस्स बाहा पुरत्यमप्यत्यमेणं चतारि अद्वासीए जोयणसए सोलस य एगूणवीसइमागे जोयणस्स अदमार्ग च आयामेणं पनता, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया दुहा लवणसमुद्दं पुद्वा पुरत्थिमिह्नाए कोडीए पुरत्थिमिह्नं लवणसमुद्दं पुट्टा प्वत्थिमिह्नाए कोडीए पच-त्यिमिहं लवणसमुद्दं पुद्वा दस जोयणसहस्साइं सत्त य वीसे जोयणमए दुवालस य एगुणवीसङ्भागे जोयणस्य आयामेणं. तीसे घणुपद्रे दाहिणेणं दस जोयणसहस्साइं सत्त य तैयां जोयणसए प्रणारस य एगूणवीसङ्भागे जोयणस्स परिक्केवेणं स्यगसंठाण-संठिए सव्यारयमाम् अच्छे सण्हे लड्डे घड्डे महे णीरए णिम्मले णिप्पंके णिक्रंकड-च्छाए सप्पने समिरीए पासाईए दरिसणिजे अभिरूवे पडिरूवे । उभओ पासि दोहि पजमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडोहें सञ्दक्षी समंता संपरिक्खिते। ताओं ण पउमबरवेड्याओ अद्भजोयणं उन्ने उन्तेणं पंचधणुत्याई विक्लंमेणं पन्नयसमियाओ आयामेणं कण्णको भाषियको । ते णं कणसंडा देस्लाई दो जोयणाई विक्संभेणं पउमवरवेइयासमगा आयामेणं किण्हा किण्होभासा बण्णओ । वेयश्वस्स णं पव्ययस्स पुर्विद्धमप्यच्छिमेणं दो गुहाको प्रणाताओ, उत्तरदाहिणाययाओ पाइणपडीणवित्यिण्णाओ पण्णासं जोयणाई आयामेणं दुवालस जोयणाई विक्संभेणं अद्व जोयणाई उन्ने उन्नतेणं बहरामयकबाडोहाडियाओं जमलजुयलकबाडकणदूप-वेमाओ णिर्वधयारतिमिस्साओ वक्गयगहचंदस्रणनन्तत्त्रजोइसपहाओ जाव परि-रूवाओ, तंजहा-तमिसगुहा चेव संडप्पवायगुहा चेव, तत्य ण दो देवा महिन्निया महजुइया महाबला महाबसा महासुक्सा महाजुमागा पलिओषमद्भिड्या परिवसंति. तंत्रहा-क्यमालए चंव णहमालए चेव । तेसि ण वणसंहाणं बहससरमणि आओ भूमिमागाओ वेगन्नस्स पव्यवस्य उभको पासि इस इस जोयणाई उन्नं उप्यवता एत्य णं द्वे विजाहरसेढीओ पञ्चताओ, पाईणपडीणावयाओ उदीणदाहिणविच्छि-ज्जाओ दस दसे ओयणाई विक्खंमेणं पञ्चयसमिताओ आयामेणं उमको पासि दोहिं परमवरवेदमाहिं दोहिं वणसंबेहिं संपरिनिसत्तांको, ताओ मं परमवरवेद्याको अद्योयणं उर्दे उत्रतेणं पंच ध्यस्याई विक्यंमेणं प्रव्यस्मियाको आयामेणं वण्णओ णेयव्यो, वणसंडा वि परमवर्वेष्ट्यासमगा आयामेणं वण्णओ । विज्ञाहर-सेढीणं भंते ! भूमीणं केरिसए आवारभाषपढोबारे पण्यते ? गोधमा । बहुसमर-

मणिजे भूमिभागे पण्पत्ते, से जहाणामए-आलिंगपुक्सरेह वा जाव णाणाविह-पंचवण्णेहिं मणीहिं तणेहिं उवसोमिए, तंजहा-कित्तिमेहिं चेव अकितिमेहिं चेव. तत्य णं दाहिणिहाए विजाहरसेढीए गगणवह्रभपामोक्सा पण्णासं विजाहरण-गरावासा पण्णता. उत्तरिक्षाए विज्ञाहरसेढीए रहनेउरचक्कवाळपामोक्खा सर्द्धि विज्ञाहरणगरावासा यण्यासा. एवामेव सपुन्नावरेणं दाहिणिक्राए उत्तरिक्राए विज्ञान हरसेढीए एगं दस्तरं विजाहरणगरावाससर्य भवतीतिमक्खायं. ते विजाहरणगरा रिद्धत्थिमियसमिद्धा प्रमुद्द्यजणजाणवया जाव परिस्ता, तेस णं विज्ञाहरणगरेस विजाहररायाणी परिवसीत महयाहिमवंतमलयमंदरमहिंदसारा रायवण्णको भाषि-यव्यो । विजाहरसेवीणं भंते ! मणुयाणं केरिसए आयारमावपडीयारे पण्णते ? गोरमा ! ते णं मणुगा बहुसंघरणा बहुसंठाणा बहुउबत्तपज्जवा बहुआउप-जवा जाव सञ्बद्धक्खाणमंतं करेंति, तासि णं विजाहरसेढीणं वहसमरमणि-जाओ भूमिमागाओ वेयहूरस पञ्चयस्य उमओ पासि दस दस जोयणाई उर्दे उप्पद्दता एत्य णं द्ववे आभिओगसेढीओ पण्णताओ, पाईणपढीणाययाओ उदीण-दाहिणविच्छिण्याओ दस दस जोयणाई विक्खंमेणं पव्वयसमियाओ आयामेण उमओ पासि दोहिं पउमबरवैङ्गाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्लिताओ वण्णओ दोष्ट्र वि पञ्चयसमियाओ आयामेणं, आमिओगसेढीणं भंते ! केरिसए आयारभाव-पडोबारे पण्णते ? गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमिमागे पण्णते जाव तणेहि उद-सोमिए बण्णाई जाव तणाणं सहोत्ति, तासि णं आमिओगसेडीणं तत्य तत्य देसे २ तर्हि तर्हि जान नाणमंतरा देवा य देवीओ य आसर्यति सर्यति जान फलवित्ति-विसेसं प्रवासियाणा विहरंति, तार णं आविओगसेडीस सकस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमजमबरुगवेसमणकाङ्याणं आमिस्रोगाणं देवाणं बहुवे सवणा प्रणाता. ते णं भवणा बाहिं वहा अंतो चर्रसा वण्यको जाव सच्छरपणसंघसंविकिण्या जाव परि-रूवा, तत्य णं सकस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमजमवरुणवेसमणकाड्या वहचे आभि-ओगा देवा महिष्टिया महजुद्धवा जाव महाप्रकृता पिछओवमद्विद्धवा परिवर्सति । तासि वं आभिजोगसेढीणं बहुसमरमिजाजो भूमिमागाओ नेयपुरस पव्चयस्स उमको पासि पंच २ जोगणाई उन्नं उप्पाता एत्व णं नेगनस्स पव्चयस्स सिहरतछे पण्णते. पाइँणपढीणायए उदीणदाहिणविच्छिको दस जीयणाई विक्संभेणं पञ्चयसमगे आजामेणं, से णं इकाए परमवरवेइबाए हकेशं बणसंटेणं सम्बंधो समंता संपरि-क्सित, प्रमाणं कणायो दोण्हांपि, वेश्वस्त णं अंते । प्रकारत सिहरतळस्त केरि-सप् भागारमावपडोवारे पन्णते ! गोनमा ! बहुसगरमिकके भूमिमाणे पण्यते. से

जहाणामए-आलिंगपुक्तरेह वा जाब णाणाविहपंचवण्णेहि मणीहिं उवमोभिए जाब बावीओ पुरुखरिणीओ जाब बाणमंतरा देया य देवीओ य आसर्यति जाब भंजमाणा विहरंति. जंबहीवे र्ण भंते ! दीव भारहे वासे वेयद्भपन्वए कड् कुड़ा प० ? गो०! णव बुद्धा प०, तं - सिद्धकुढ़ १ दाहिणकुमरहकुड़ २ संउपवायगृहाकृडे ३ माणिशहकृडे ४ वेयमुकृड ५ पण्णमहकुडे ६ तिमिय-गुहाकुंड ७ उत्तरकूमरहकुंड ८ वेंसमणकुंडे ९ ॥ १२ ॥ वहि णं भेते ! जंब्रहींव २ भारहे बासे धेगबुपव्वए सिद्धकृते णाभं कृडे पण्णेन / गी॰ ! पुरन्छि-मलवणसम्बन्स पश्चिमणं बाहिणदूमरहकृतस्स पुरन्तिस्रमण एत्य णं जंबृहीये दीव भारहे वारो वेयदे पञ्चार रिद्धकृढे गाम कृड पण्णते, छ नकांशाई जोयणादं उन्नं उन्नेत्रं मृत्रं छ भक्षोसप्तं जोयणारं विक्रवंभेणं मृज्हे उसणाई पंच जीयणाई विकलंक्षेणं उसरि माटरेगाई निष्णि जीयणाई विकलंक्षेणं मुळे देस-णाई बाबीमं जीयणाई परिक्लेबेणं अन्त्रे देणणाई पण्णरम जीयणाई परिक्लेबेणं उबरि माटरेगार्ड णय जोग्रणाडं परिक्लेवेणं, मृत्रं विच्छिणो मज्ये संस्थित उप्प तणग् गो उच्छसंठाणस्थितः सञ्बर्धणासए अन्छे सण्हे जाव परिस्व । सं णं एगाए पडमबरबेटयाए एगेण य यणसंहणं मध्यओं समेता संपरिक्सिते, पमाणं बण्णओ दोण्डीप, विद्ववृद्धस्य णं उप्पि बहुसमरमांणजे भूमिमानं पण्णने, से बहुाणामए-आलिगपुरुवरेड ना जाव बाणसंनरा देवा य जाव विदर्गत ॥ १३ ॥ काँह णं भंत ! वयने पव्वए ताहिणक्रमरहकुडे णामं कृते पण्णते ? गो० ! संदर्भवायकृतस्य पुर्निन्द्रमणं सिद्धकृतस्य प्रविन्द्रमणं एत्थ णं नेयन्नप्रवर्ण डाहिणन्यसरहकृते णासं कृ उ पण्णेक निद्धकृडप्पमाणसरिमं जाव तस्स णं बहुसमरमणिजन्स भूमिभागस्स बहमजादेमभाए एत्व णं महं एगे पासायवडिंसए पण्यते, कोसं उन्नं उन्नेतणं अहकोस विक्लंभेणं अब्भुक्क्यम्मियपद्वसिए जाब पामाईए ४. तस्म णं पासाययदिनगरम बहुमजमदेसमाए एत्य णं महं एगा मिणपेटिया पण्णता, पंच धणुमयार्ट आयामविक्संमेणं अन्नाडजाई धणुमयाई बाइहेणं सम्बमणिमई . तीसे ण माणिपेडियाए उपि सिहासणं पण्णतं, सपरिवारं भाषियव्वं, से केणद्रेणं मंते ! एवं वृच्य-दाहिणबुभरहकृढे २ ? गो॰ ! दाहिणबुभरहकृढे नं दाहिणबुभरहे णासं उन महिन्निए जाव परिज्ञोनमद्भिडए परिवसङ, से मं तत्व बडण्डं सामाणियसाह-स्मीणं चडण्टं अरगसहिसीणं सपरिवाराणं तिण्डं परिसामं सत्तण्डं आंजेयाणं सत्तण्डं अणियाहिवईणं सोलसण्डं आयरकवरेवसाहस्सीणं दाहिणक्रमरहक्टस्य दाहिणक्राप रायहाणीए अण्णेमि च बहुणं देवाण य देवीण व जात विहरह ॥ कहि णं संते !

दाहिणक्रमरहकृहस्स देवस्स दाहिणका णामं रायहाणी प्रण्णता ? गो॰ ! मंदरस्स पव्ययस्य दक्षित्रणेणं तिरियमसंखेजदीवसमुद्द वीईवइना अण्णंमि जंबुद्दीचे दीवे दिक्खणेणं वारम जोयणसहस्माइं ओगाहिता एत्य णं दाहिणहूभरहकृहस्स देवस्म दाहिणक्रमरहा णामं रायहाणी माणियव्या जहा विजयस्य देवस्य, एवं मध्यकृषा णयव्या जाव वेममणकृढे परोप्परं पुरस्क्षिमण्यान्यमणं, इमेर्सि वण्णावासे गाहा-मज्झे वेयबुस्स उ कणयमया तिष्णि होति वृहा उ । सेसा पञ्चयकृष्टा नव्वे रयणामया होति ॥ १ ॥ माणिमहकृढे १ चेयबुकुडे २ पुष्णभह्कूडे ३ एए तिर्ण्ण कुडा कणगामया सेमा ऋषिः रयणामया, दोण्हं विगरिसणामया देवा क्रयमालग् चेव णष्टमाला, चेन, सेगाणं छण्हं सरिमणामया-जण्णासया य कृष्टा नण्णामा खल इवंति ने देवा । पिलेओवर्साद्वदेया ह्यंति पत्तयपत्तेयं ॥ १ ॥ रायहाणीओ जंबूदीयं दीवे मंदर्रप प्रव्यवस्य टाहिणेणं तिरियं असंखे अदीवसमुद्दे वीद्वेवदृशा अर्णाम जंबुहीचे दीवे बारन जायणनहस्साई ओगाहिता एत्य ण रायहाणीओ माणियव्याओ विजयरायहाणीसरिसयाओ ॥ १४ ॥ से केणड्रेणं अंते ! एवं बुच्ड-वेयड्डे पन्वए वेयक्के पञ्चए ! गोयमा ! वेयक्के ण पञ्चए भरहं वासं दुहा विभयमाणे २ चिद्धह, तंजहा-दाहिणहुभरहं च उत्तरबुभरहं च, वंबहुगिरिफुमारे य "महिडिए जाव पिछ्ओ-वसद्वित्रए परिक्सइ, मे तेणहेणं गोयमा ! एवं बुबद-वेयहे पन्वए २, अदुत्तरं च णं गोयमा ! वेयहुस्म पटबयस्य मासए णामभेजे पण्णते जं ण क्याइ ण आमि ण क्याइ ण अस्थि ण क्याइ ण मनिस्सइ भुनि 🔻 भवड य भविस्सइ य धुवे णियए सासए अक्खए अव्यए अवद्विए णिचे ॥ १५ ॥ कहि णं भेते ! त्रंयुहीये दीवे उन्तरक्रमरहं णामं वासे पण्णते ? गोयमा ! चुन्नहिमवंतस्स वासहरपञ्चयस्स दाहिणेणं वेयबुस्स पव्वयस्स उत्तरेणं पुरच्छिमलवणसमुद्दस प्रविद्धमेणं प्रव-च्छिमल्यणसमुद्दरत पुरच्छिमेणं एत्थ णं अंबुद्दीवं वीवे उत्तरश्वभरहे णामं वासे पणाते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंकसंठाणसंठिए दुहा लवणमस्हं पदे परच्छिमिलाए कोडीए परच्छिमिलं ल्यमसमुदं पुढे पत्रचिछिमिलाए जाव पुढे गंगासिंधृष्टि महाणईहिं निमागपविभत्ते दोष्णि अद्वतीसे जोयणसए तिष्णि ब एगूणवीसङ्भागे जोगणस्म विक्संभेणं, तस्स बाहा पुरच्छिमपवच्छिमेणं अद्वारस बाजउए जीयणसए मत्त य एनूणबीसङ्मागे जीयणस्य अद्भागं च आयामेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपदीणायया दुहा व्यवसमुद्दं पुद्वा तहेव जाव चोह्स जीवणस-इस्साइं नतानि य एकहत्तरे जीयणसए छच एगूणवीसइमाए जोनगस्स किनिविसेस्ने क्षाबामेणं पण्णता, शीसे वणुपट्टे दाहिषेणं चोदम जोयणसहस्साइं पंच अङ्घाबीसे

जोबणसए एकारस व एगुणवीसइभाए जोबणस्स परिक्खेवेणं । उत्तरपुभरहस्स णं भंते ! वासस्स केरिसए आयारमावपडोगारे पण्णते ? गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमि-भागे पण्णते, से जहाणामए-आर्डिंगपुक्खरेड वा जाव कितिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेत्र, उत्तरहुभरहे णं मंते ! वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडीयारे पण्णते ? गोयमा ! ते णं मणुया बहुसंघयणा जाव अप्येगइया सिज्झेति जाब सव्वदुक्खाणमंतं केरेंति ॥ १६ ॥ कहि णं अंते ! जंबुहींवे दीवे उत्तरह्रभरहे वासे उसमकूढे णामं पव्याप पण्णते १ गोगमा ! गंगाकंडस्स पश्चतियमेणं सिंधकंडस्स प्रच्छिमेणं चुक्रहि-मवंतस्स वासहरपञ्चयस्स दाहिणिक्टे णियंबे एत्थ णं जंबदीवे वीवे उत्तरस्थरहे बासे उसहकूढे णार्म पञ्चए पण्णते, अट्ट जोयणाई उन्हें उन्तरेणं, दो जोयणाई उच्वेहेणं. मुळे अद्भ जोयणाई विक्खंग्रेणं मज्हे छ जोयणाई विक्खंगेणं उवरिं चतारि जोयणाई विक्लंमेणं, मुळे साडरेगाडं पणवीसं जोयणाइं परिक्लेवेणं मज्हे साइरेगाइं अद्वारस जोयणाइं परिक्खेवेणं उवरिं साइरेगाइं द्वालस जोयणाइं परि-क्खेबेणं, ( पार्ढतरं-मूळे बारस जोयणाई विक्खंमेणं मज्झे अद्भ जोयणाई विक्खंमेणं उपि बतारि जोयणाई विक्संमेणं, मुळे साहरेगाई सत्ततीसं जोयणाई परिक्सेवेणं मञ्झे साइरेगाई पणवीसं जोयणाई परिक्खेवेणं उप्पि साइरेगाई बारम जोयणाई परिक्सेवेणं ) मुले विच्छिण्ये मज्हे संक्षित उपि तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए सञ्जानंबणयामए अच्छे सण्हे जान पिहरूने, से णं एगाए पउमनरविद्याए तहेन जाव भवणं कोसं आयामेणं अद्धकोसं विक्संमेणं देसऊणं कोसं उन्ने उन्नेतेणं, अद्भी तहेव, उप्पक्तिण परमाणि जाव उसमे य एत्य देवे महिश्विए जाव दाहिणेणं रायहाणी तहेव मंदरस्स पव्नयस्स बहा विजयस्स अविसेसियं ॥ १७ ॥ पहामो वक्खारो समत्तो ॥

जबुद्दीव णं भंते ! धीवे भारहे बासे कड़िबहे काले पण्णते ! गो० ! दुबिहे काले पण्णते, तंत्रहा-ओसप्पिणकाले म उस्सप्पिणकाले म, ओसप्पिणकाले णं भंते ! कड़िबहे पण्णते, तं०-सुसमसुसमकाले १ सुसमाकाले १ सुसमाकाले १ सुसमदुस्समकाले १ सुस्समदुस्समकाले १ सुस्समदुस्समकाले १ सुस्समदुस्समकाले १ सुस्समदुस्समकाले १ सुस्समदुस्समकाले १ सुस्समदुस्समकाले

१ विजाहरसमणदंसणओ, कम्माणं खओक्समविचित्तवाए जाइसरणेणं, चक्कविक्तिकाले अणुत्वाख्यिगुहाजुमलावद्वाणेणं (समं गमणा), चिक्रकाले य तत्थुववण्णा वि इह तित्थयराइपासे घम्मसवणाइणा छद्धवोही अणुक्रमेणं पत्तकेवला तत्थ वि सिज्झंति अहवा तव्वासवासिणो इहमागंत्ण तह्याबिहचम्ममायितु सिज्झंति अदुवा साहरणं पद्धव तत्थ सिद्धी संभवेदिति ।

६, उस्मप्पिणिकाले णं मंते ! कड्बिहे प० ? गो० ! छव्विहे पण्णते, तं०-दुस्सम-दुस्पमाकाले १ जाव सुसमनुसमाकाले ६ । एगमेगस्स णं भेते ! सुहत्तस्य केवह्या उत्मामदा विवाहिया ? गोवमा ! असंखिजाणं समयाणं समुद्रयसमिइसमागमेणं सा एगा आवलियति वुच्चइ संसिजाओ आवलियाओ उत्पासी संसिजाओ आवलि-याओं नीमामो, गाहा-इद्वस्स अणवगहस्स, णिक्तकिव्वस्स जंतुणो । एगे ऊसास-नीसासे, एस पाणुति बुचई ॥ १ ॥ सत्त पाणुई सं थोवे, सत्त थोवाई से लवे । लवाणं मनइत्तरीए, एस मुहुत्तेत्ति आहिए ॥ २ ॥ तिण्णि सहस्सा सन य सयाई तेवनरिं च उत्सामा । एम मुहुत्तो भाषाओ सन्वेहिं अर्णतनाणीहिं ॥ ३ ॥ एएणं मुहुनप्यमाणेणं तीसं मुहुना अहोरत्तो पण्णरम अहोरना पक्को दो पक्का मासो दो मागा उक्त तिष्णि उक्त अयणे दो अयणा मंवन्छरे पंचसंबच्छरिए जुगे बीसं जुगाई वामराए दम वाससयाई वामसहस्से मधे वामसहस्साणं वामसयसहस्से चउरासीडं वाससयसहस्साइं से एगे पुन्नेगे चउरासीइं पुन्नंगसयसहस्साइं से एगे पुरुषे एवं बिगुणं बिगुणं णेयव्यं तुडियंगे २ अडडंगे २ अववंगे २ हहयंगे २ उप-लंग २ पडमंगे २ णलिणंगे २ अच्छिणितरंगे २ अत्रयंगे २ नत्रयंगे २ पत्रयंगे २ चृक्तियंगे २ जाव चउरासीइं सीसपहेलियंगसयसहस्साइं सा एगा सीगपहेलिया एताय ताब गांणए एताब ताय गांणयस्य विसए नेण परं ओविमए ॥ १८ ॥ से कि नं ओवमिए ? २ दुविहं पण्पत्ते, तंजहा-पिलओषमे य सागरीयमे य, से कि तं प्रतिओवमं ? पत्निओवमस्स परुवणं करिस्सामि, परमाणू दुविह्वे पण्णते, तंजहा-मृहुमे य वावहारिए य, अणंताणं सुहुमपरमाणुपुग्गलाणं नमुद्रयसमिइसमागमेणं बाबहारिए परमाण् णिप्फज्ञ तत्य जो सत्यं कमइ-सत्थेण स्तिकलेणवि केतं मित्तं च जं ण किर सका । नं परमाणुं सिद्धा वर्यति आई पमाणाणं ॥ १॥ वाव-हारियपरमाण्णं समुदयसमिइसभागमेणं मा एगा उस्तण्हमण्हियाइ वा सण्हसण्हि-याइ वा उद्वरेणुइ वा तसरेणुइ वा रहरेणुइ वा वालम्मेइ वा लिक्खाइ वा ज्याइ वा जवमञ्जेर वा उस्सेहंगुलेक् वा, अहु उस्सन्हसिष्हयाओ मा एगा सन्हसिष्हया मह सण्हमण्डियाओ सा एगा उड्डरेण मह उड्डरेण्ओ सा एगा तसरेण अह तसरेणुओ सा एगा रहरेणू अट्ट रहरेणुओ से एगे देवकुरूतरकुराण मणुस्साणं बालगे अह देवकुरूनरकुराण मणुस्साण बालमा से एगे हरिवासरम्मयवासाण मणुस्साणं बालमो एवं हेमवयहेरण्यवयाण मणुस्साणं पुरुवविदेहअवरविदेहाणं मण्ह्साण बालमा सा एगा हिक्खा अड्ड लिक्साओ सा एगा जूमा अड्ड ज्याओं से एगे अवस्त्रके अह अवस्त्रका से एगे अंगुळे एएणं अंगुरूपमाणेणं

छ अंगुलाई पाओ बारस अंगुलाई विहत्वी चलबीसं अंगुलाई रमणी अडमालीसं अंगुलाई कुच्छी छम्पउइ अंगुलाई से एगे अक्सेड वा दंढेर वा भणूह वा जुगेह बा मुसलेड बा जालियाउ वा, एएजं अजुप्पमाणेजं दो धणुसहस्साई गाउयं बत्तारि गाउयाइं जोयणं, एएणं जोयणप्पमाणेणं जे पहे जोयणं भायामविक्संमेणं जोयणं उन्नं उन्नत्तेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं, से णं पक्षे एगाहियवेहियतेहिय उद्योसेणं सत्तरत्तपरूढाणं संमद्वे सण्णिचिए भरिए वालग्यकोडीणं । ते णं वालग्या णो करधेजा णो परिविदंसेजा, णो अम्मी डहेजा, णो वाए हरेजा, णो पहनाए हृव्यमागच्छेजा, तओ णं वाससए २ एगमेंगं बालमं अवहाय जावहएणं कालेणं से पहे लीणे जीरए जिहेने जिहिए भवड़ से तं पिछओनमे । एएसि पहाणं कोडाकोडी इवेज दसग्रणिया । नं सागरोवमस्स उ एगस्म भवे परीमाणं ॥ १ ॥ एएणं सागरीयमप्पमाणेणं चतारि सागरीयमकोडाकोडीओ कालो सुममसुसमा १ निष्णि सागरीवमकोडाकोडीओ कालो सुसमा २ दो सागरीवमकोडाकोडीओ कालो मुसम-दरसमा ३ एगा सागरोबमकोडाकोडी बायालीसाए बाससहस्सेहिं ऊणिया कालो दुस्तमनुसमा ४ एक्वीसं वाससहस्साई कालो दुस्समा ५ एक्कीसं वायसहस्साई कालो दुरममदुस्समा ६, पुणरवि उस्सप्पिणीए एकवीसं बाससहस्साइं कालो दुस्स-मदरममा ९ एवं पहिलोमं णेयव्वं जाव चतारि सागरोवमकोडाकोडींंं काली नुसममुनमा ६, दससागरोबमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणी दनसागरोबमकोडा-कोडीओ कालो उत्सपिणी बीसं सागरोवमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणीउस्प-पिणी ॥ १९ ॥ जंबुद्दीने णं भंते । दीने भरहे नासे इसीसे उस्सप्पणीए मुसम-द्यमगए समाए उत्तमऋषुपताए भरहत्स बासस्स केरिसए आयारभावपडोबारे होत्या ? गो॰ ! बहसमरमणिज भूमिमागे होत्या से जहाणामए-आलिगपुक्खरेड वा जात णाणाविहपंचवण्णेहि तणेहि व मणीहि य उवसोभिए, तंजहा-कण्हेहि जाव सुक्तिहोहें, एवं वण्णो गंधो फासो सहो य तणाण य मणीण य भाणियव्यो जाव तत्य णं बहवे मणुस्सा मणुस्सीओ य आसयंति सयंति चिह्नंति निसीयंति तुयहंति हसंति रमंति छलंति, तीसे णं ममाए भरहे वासे बहुवे उहाला बुहाला महाला क्यमाला ग्रहमाला दंतमाला नागमाला सिंगमाला संख्याला सेयमाला णामं दुमगणा पण्णता, कुसविकुसविद्यद्वस्वसम्ला मृत्यमंतो कंदमंतो जाव बीयमंती पतिहि य पुष्फेहि य फलेहि य उच्छण्णपिक्छण्णा सिरीए अर्डब ३ उबसोमेमाणा ३ चिट्ठांति, तीसे णं समाए मरहे बासे तत्व तत्व " बहवे मेरुताखवणाई हेस्ताखवणाई मेस्तालवणाई प्रभयालवणाई सालवणाई सरस्त्रवणाई सत्तिवण्णवणाई प्रवक्तिवणाई

खज्रीवणाई णाळिएरीवणाई कुसविकुसविद्यद्यक्खमूलाई जाव चिट्ठंति, तीसे णं समाए भरहे वासे तत्व तत्व प्यान्वहवे सेरियागुम्मा णोगालियागुम्मा कोरेटयगुम्मा बंधुजीवगगुम्मा मणोजगुम्मा बीयगुम्मा बाणगुम्मा कणइरगुम्मा कुजायगुम्मा सिंदुवारगुम्मा मोगगरगुम्मा जुहियागुम्मा महियागुम्मा वासंतियागुम्मा बत्धुलगुम्मा कत्युल्युम्मा सेवालगुम्मा अगत्यिगुम्मा मगदंतियागुम्मा चंपगगुम्मा जाईगुम्मा णवणीइयागुम्मा कुंदगुम्मा महाजाइगुम्मा रम्मा महामेहणिउरंबभूया दसद्धनण्णं दुसुमं कुसुमंति जे णं भरहे बासे बहुसमरमणिजं भूमिभागं वायविश्वयग्गमाला मुक्रपुप्पपुंजीवयारकलियं करेंति, तीसे गं समाए भरहे वासे तत्य २ ... तिहं तिहं बहुईओ पउमलयाओ जाब सामलयाओ किचं वृत्तुमियाओ जाब स्रयावण्णओ, तीसे णे समाए भरहे वासे तस्थ २ " तर्हि २ बहुईओ वणराईओ पण्णनाओ, किण्हाओ किण्होभासाओ जात्र मणोहराको रयमत्तमकुप्पयकोरगर्भिगारगकोंडलगजीनंजीवग-नदीमुहकविलिपंगलक्लगकारंडवचक्कवायगकल्रहंसहंससारसञ्जोगसउणगणमिहुणप-वियरियाओ सदुष्णइयमहुरसरणाइयाओ संपिडिय॰ णाणाविहगुच्छ० बावीपुक्स-रिणीदीहियास अ सुणि॰ विचित्तः अस्मित्॰ माउ॰ जिरोगकः सब्बोडय-पुष्फफलसमिदाओ पिंडिम जाव पासाइबाओ ४। तीसे णं समाए भरहे वासे तस्य तस्य तहिं तहिं मत्तंगा जामं दुमगणा पण्णता, से जहा॰ चंदप्पभा जाद क्रणपिडिच्छणा चिहंति, एवं जाव अणिगणा णामं दुमगणा पण्णता ॥ २०॥ तीसे णं मंते ! रामाए भरहे वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोगारे पण्णते ? गो० ! ते णं मणुया छपइद्वियकुम्मचारुचलणा जाव लक्ष्मणपंजणगु-णोववेसा मुजायस्विभक्तसंगरंगा पासादीया जाव पिहस्ता । तीसे ण भंते ! समाए भरहे वासे मणुईणं केरिसए आगारमावपडीयारे पण्णते ? गो०। ताओ णं मणुईओ मुजायसव्यंगसंदरीओ पहाणमहिलागुणिहि जुत्ताओ अइकंतविसप्पमाणमउ-याओ सङ्गालकुम्मसंठियविसिद्धचलणाओ उज्जमउयपीवरससाहयंगुलीओ अन्भुण्णय-रइयत्तिण्यतंबसुद्दणिद्यणक्वाओ रोमरहियक्ट्रसंद्रियअज्ब्र्ण्णपस्यलक्क्णअको-प्पजंघजुयलाओ सुर्णिम्मियसुगृहसुजण्युमंहलसुबद्दसंघीओ क्यलीसंमाइरेगसंठियणि-व्यणमुकुमाळमचयमंसळअविरळसमसंहियमुकायवदृपीवरम्पिरंतरोहः अहावयवीइयपहुः संठियपसत्यविच्छिणपिहुळसोणीओ वयणायामप्पमाणहुगुणियविसाळमंसळसुबद्धज-हणबर्घारिणीओ वजविराध्यपसत्यलक्खणनिरोत्रतिवलियवलियतणुणसमज्जिमाओ उज्जयसम्बद्धियजनत्तुक्रिसेणणिद्धभाश्यकदृष्टुसुआयस्विमत्तर्कतसोर्भतरुश्लरमणिज-रोमराईको गंगावनापवाहिणावनातरंगमंगुरर्विकिरणतक्णकोहियुक्कोसायंतपन्यगं-३५ स्ता॰

भीरविग्रहणामीओ अणुब्भडपसत्वपीणकुच्छीओ सण्णयपासाओ संगयपासाओ मुजायपासाओ मियमाइयपीणर् स्यपासाओ अकरं हुयकणगढ्यगणिम्मलसुजायणिहन-इयगायलद्वीओ कंचणकलसप्पमाणसमसहियलद्वनुष्यामेलगजमलजुयलबहियअञ्भु-ण्णयपीणरइयपीवरपओहराओ भुयंगअणुपुव्वतणुयगोपुच्छवृहसंहियणमियआइज्जल-लियबाहाओ तंबणहाओ मंसलम्महत्याओ पीवरकोमलवरंगुलियाओ णिद्धपाणिरेहाओ रविस सिसंखचक्सोत्थियसुविभक्तमुविरइयपाणिछेहाओ पीणुण्णयकरकक्खवित्थिप्पए-साओ पिंदुण्णगलक्ष्वोलाओ चउरंगुलयुप्पमाणकंबुबर्सरियगीवाओ मंसलसंठियप-सत्यहणुगाओ दाडिमपुष्कष्पगासपीवरपलेवकुंचियवराघराओ सुंदरुतरोद्वाओ दहि-दगरयचंदकुंदवासंतिमञ्जभवलअच्छिद्दविमलदमणाओ रन्तुप्पलपत्तमञ्जसञ्जमालता-लुजीहाओ कर्णवीरमजलकुष्टिलअब्भुग्गयउज्ज्ञतुंगणासाओ सारयणवत्रमलकुमुयवृत्रल-यविमलदलणियरसरिमलक्काणपमत्यअजिम्हकंनणयणाओ पनलधवलाययआनंबली-यणाओ आणामियचावरुइलकिण्डन्मराइसंगयसुजायभुमगाओ अहीणप्रमाणजुत्तसद-णाओ नुसन्नणाओ पीणमङ्घगंडलेहाओ चउरंसपसत्यसमणिडालाओ कोमुईरयणिय-रविमलपिडपुण्णसोमवयणाओं छत्तुण्णयउत्तमंगाओ अकविलस्तिणिदसुगंधदीहिसर-याओ छन १ जमब २ जूब ३ दामणि ४ कमंडलु ५ कलस ६ बावि ७ सोस्थिय ८ पडाग ९ जब १० मच्छ ११ कुम्म १२ रहवर १३ मगरज्ञाय १४ अंक १५ युय १६ थाल १७ अंकुस १८ अट्टाक्य १९ सुफ्डट्टग २० मकर २१ सिरिअमि-सेय २२ तोरण २३ मेड्णि २४ उद्हि २५ बरभक्ण २६ गिरि २७ बरआयंस २८ सलीलगय २९ उसभ ३० सीह ३९ चामर ३२ उत्तमपमत्ववत्तीसलक्खणधरीओ ईससरिसगईओ कोइलमहरगिरसुरसराओ कंताओ सव्यस्स अणुमयाओ नवगयविन पिलयवंगदुव्वण्णवाहिदोहुगासोगमुक्काओ उच्होण य णराण योवूणम्हिसयाओ सभा-वसिंगारचारवेसाओ संगयगयहसियभणियचिद्वियविलाससैलावणिउणजुत्तीवयारकुस-लाओ संदर्यणजहणवयणकरचलणणयणलावणणस्वजीव्यणविलासकरियाओ णंदण-वणविवरचारिणीउम्ब अच्छराओ भरह्वासमाणुसच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिजाओ पासाइयाओ जाव पढिस्वाओ, ते णं मणुया ओहस्सरा इंसस्सरा कोंचस्सरा गंदि-स्तरा णंदिघोसा सीहस्सरा सीहघोसा स्रस्तरा स्तरणिक्घोसा छायायबोज्येवियंगमंगा वजरिसहनारायसंघयणा समन्व उर्रससंठाणसंठिया छविणिरायंका अणुलोमवाउवेगा कंकरगहणी क्वोयपरिणामा सडणिपोसपिद्वंतरोध्परिणया इद्धणुसहस्समृसिया, तेसि णं मणुयाणं वे छप्पण्णा पिट्टकरंडगस्या पण्णता समजाउसो !. परमुप्पलगन्धसरि-सणीसासपुरभिवयणा. ते णं मणुवा पगईउवसंता पगईपव्यकोहमाणमायासीमा

मिउमहबसंपना अहीणा भहगा विणीया अप्पिन्छ। अयान्गिहिसंचया विडिमंतरपरि-वसणा जहिन्छियकामकामिणो ॥ २१ ॥ तसि णं मेते ! मणुयाणं केवङकारुस्स माहारहे समुप्पञ्च ! गोयमा ! महमभत्तस्म आहारहे समुप्पञ्च , पृढवीपुष्पफला-हारा णं ते मणुया पण्णना समणाउमो !. तीसै णं भंते !० पुढवीए फेरिसए आसाए प्रणाते ! गो०! से जहाणामए-गुलेड वा खंडेड वा सकराइ वा मच्छंडियाइ वा पप्पडमोबएइ वा भिसेट वा पुष्फ्रतराड ना पउमुत्तराइ वा विजयाइ वा महावि-जयार वा आगासियार वा आदंसियाड वा आगामफालिओवमाड वा उग्गाड वा अणी-क्माइ वा रमंए अज्ञोववणाए, भवे एयास्वे?, जो इणहे समद्वे, सा णं पुरुषी इत्तो इद्यारिया चेब जाब संणासनरिया चंत आसाएणं पण्यता । तेसि णं संते ! पुष्फफ-कार्ण केरिसए आसाए पण्णांत ! गोयमा ! मे जहाणामए-रण्णो चाउरेनचक्रवद्विस ककाण भोपणजाए समसहस्सनिष्फल वर्णणुक्वेए जाव फामेण उववेए आसामणिज विस्मायणिजे दिप्पणिजे उप्पणिजे स्थणिजे | विरयणिजे | विरणिजे सर्विदयगाय-पल्हायणिजे, भवं एयास्वे ?, णो इणहे समहे, तेलि णं पुग्फफलाणं एत्तो इह्वतराए चेव जाव आसाए प्रणाते ॥ २२ ॥ ते णं भेते ! मणुया तमाहारमाहारेता कहिं वसहिं उर्वेति ? गोबमा ! स्वस्तगेहालया णं ते मणुया पण्णना समणाउमो !, तेसि णं भंत ! रक्लाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णेत ? गोयमा ! कडागारखंठिया वेच्छाक्षन अप्रथतोरणगोयरवैश्याचोप्फालगजहालगपासायहस्मियगवक्सवालग्गपोइ-बावलभीघरसंठिया अत्यण्णं इत्य बहवे वरभवणविसिद्धमंठाणसंठिया द्रमगणा सह-सीयलच्छाया पण्णता समणाउगो ।। २३ ॥ अत्य णं भंते । तीसे समाए भरहे बासे गेहाइ वा गेहावणाइ वा ! गोयमा ! णो इणद्वे समद्वे, स्वस्तगेहालया णं ते मण्या पण्णना समणाउसी !. अन्यि णं मेरो ! तीसे समाए भरहे बासे गामाइ बा जाव संणिक्साइ वा ? गोयसा ! जो इजहे समहे, जहिन्छियकामगामिणो णं ते मण्या पण्णाना , अत्य णं भंते ! असीह वा मसीह वा किसीह वा वणिएति वा पणिएनि व। बाणिजेड् वा ? गो० ! गो इणद्वे समहे, वबगयअसिमसिकिसिवणियपणिय-वाणिज्ञा णं ते मणुमा पण्णमा समणाउगो!, अस्थि णं भंते!० हिरण्णेह वा समण्णेह वा कंसेड वा वृमेइ वा मणिमीत्तिमसंविकष्पवालरत्तरयणसावहव्येइ वा ? हंता ! सिंख, जो चेव जं तेसि मणुयार्ज परिमोगताए हज्बमागच्छ । अत्य जं संते !० भरहे० रायाइ वा जुवरायाइ वा ईसरतत्व्वरमार्डनियकोई वियहस्भरेड्डिसेणावइस-त्थवाहाइ वा ? गोममा ! णो इणहे समहे, ववगयइक्तिसहारा णं ते मणुया , अत्थ णं भंते ! अरहे बासे दासेइ वा पेसेइ वा सिस्सेइ वा अयगेइ वा आहमएइ वा कम्मयरएइ वा १० णो इजद्वे समद्वे, ववगयवाभिओगा ज ते मणुरा पण्णता सम-णाउसो !, अत्य णं मंते ! तीसे समाए मरहे बासे मायाइ वा पियाइ वा माया॰ भगिणी॰ भजा॰ पुत्त॰ घूया॰ सुण्हाइ वा ? हंता ! अत्य. णो चेव णं तिच्वे पेम्स-बंधणे समुप्पजह, अत्य णं भंते !० भरहे वासे अरीह वा बेरिएइ वा घायएइ वा वहएड वा पिरणीयएड वा प्रवासितेड वा ? गो० ! जो इजडे समहे. ववगयवेराणुसया जं ते मण्या पण्णता समणाउसो ! अत्य णं भंते !० मरहे वासे मिताइ वा वयंसाइ वा णायएइ वा संघाडिएइ वा सहाइ वा सुहीइ वा संगइएइ वा १ हंता! अत्य, णो चेव णं तेसि मणुयाणं तिब्वे रागबंधणे समुप्पज्वइ, अत्य णं भंते !॰ भरहे वासे आवा-हाइ वा वीवाहाइ वा जण्णार वा सदाइ वा थालीपागार वा मियपिंडनिवेयणार वा ? णो इणद्वे समद्वे, वयगयआवाहबीवाहजण्णसद्ध्यालीपागमियपिंडनिवेयणा णं ते मण्या पण्णता समणाउसी!. अत्य णं भंते !० अरहे वासे इंदमहाइ वा खंद० णाग० जक्त । भूग । जगह । तहाग । दह । णह । रुक्त । पञ्चयमहाइ वा १ गो । णो इणहे समद्रे. वकायमहिमा णं ते मणुया प० स०, अत्वि णं अंते !० भरहे वासे णड-पेच्छाइ वा णष्ट्र अञ्चल मञ्जल मुद्रियल वेलंबगल कहराल प्रवाद खासगपेच्छाइ बा ? गो ा । जो इषद्वे समहे, ववगनकोउहहा जं ते मणुया पण्णता समणाउसी !. अत्थि णं भंते ! अरहे वासे सगडाइ वा रहाइ वा जाणाइ वा जुगगा० गिल्ली • चिही • सीया • संदमाणियाड वा ?• णो इणड्रे समद्रे. पायनारविहारा णं ते मणया प॰ समणाउसो !, अत्थ णं भंते !॰ भरहे बासे गावीइ वा महिसीइ वा अयाइ वा एलगाइ वा ? हंता ! अत्य. जो खेव जं तेसि मणुयाणं परिभोगत्ताए हव्यमागच्छेति. अत्थि णं अते । अरहे वासे आसाइ वा हत्त्री । उद्या गोणा गवया । अया । एलगा० पसथा॰ मिया० वराहा० २६० सरमा० समरा० क्ररंगगोकणमाइया ? हंता! अत्थि. णो चेब णं तेसिं परिभोगत्ताए हव्यमागच्छंति, अत्थि णं भेते !० भरहे वासे सीहाइ वा वग्चाइ वा विगवीविगअच्छतरच्छसियालविदालसणगकोर्क-तियकोलशुणगाइ वा ? हंता ! अतिय. णो चेव णं तेसिं मणगाणं आवाहं वा वाबाहं वा छविच्छेयं वा उप्पाएंति, पगइमहबा णं ते सावयगणा प॰ समणाउसो !. अत्थ णं भंते ! भरहे वासे साठीइ वा वीहिगोहमजबजबजवाइ वा कलममस्रम्यमा-स्रतिलकुरुत्यणिप्यावकालिसंदगक्यसिकुर्स्यकोहवक्यक्रग्रह्मरगराक्रगसणसरिसवम्लग्बी-याइ वा ? हंता ! अत्व. जो चेव जं तेलिं मण्याजं परिमोगताए हन्यमागच्छेति. अत्थि णं मंते ! मरहे बासे महाइ वा दरीकोबासपवासविसमविज्ञलाइ वा १० णो इणहे समहे, भरहे वासे बहसमरमणिजे भूमिमाने पुन्नते. से जहाबामए-आर्किन-

पुक्खरेड वा •, अत्य णं मेते । • भरहे वासे खाणूड वा कंटगतणकमधराइ वा पत्तकयवराइ वा ?० जो इजद्रे समद्रे. वचगयसाणुकंटगतजकयवरपत्तकयवरा जं सा समा पण्णता०. अत्थ णं भंते । अरहे बासे इंसाइ वा ससगाइ वा जूयाइ वा लिक्खाइ वा विंकुणाइ वा पिश्चमाइ वा १० जो इजड़े समझे, ववगयहंसमसगज्ज्य-लिक्खिंदुणिपसुवा उवहबविरहिया णं सा समा पण्णता॰, स्रत्यि णं मंते !॰ भरहे॰ अहीह वा अयगराह वा ? हंता ! अत्या गो खेव गं तेसि मण्याणं आबाहं वा जाद पगइभद्दया णं ते वालगगणा पण्णता०, अत्थि णं भेते !० सरहे० डिंबाइ बा डमराइ वा कलहबोलखारवहरमहाजुद्धाइ वा महासंगामाइ वा महासत्यपटणाइ वा महापुरिसपडणाइ वा ? गोयमा । जो इजद्रे समद्रे, ववगयवेराण्यंभा जं ते मणुगा पण्णता स॰ !, अत्य णं भंते !० मरहे वासे दुब्भूयाणि वा कुलरोगाइ वा गामरो-गाइ वा मंडलरोगाइ वा पोट्टवे॰ सीसवेयणाइ वा कण्णोद्रअच्छिणहदंतवेयणाइ वा कासाइ वा सासाइ वा सोसाइ वा दाहाइ वा अरिसाइ वा अजीरगाइ वा दओदराइ वा पंडरोगाड वा भगंदराइ वा एगाहियाड वा बेबाहिबाड वा तेयाहिबाइ वा चउ-त्याहियाइ वा इंदरगहाइ वा धलुरगहाइ वा संदरगहाइ वा कुमार्यगहाइ वा जनस-माहाइ वा भूयमगहाइ वा मच्छन्लाइ वा हिययम्लाइ वा पोट० कुन्छि० जोणिस्-लाइ वा गाममारीह वा जाव सम्भिवेसमारीह वा पाणिक्खया जणक्खया कुलक्ख्या वसणब्भ्यमणारिया ? गोयमा ! णो इजहे समहे, ववगयरोगार्यका णं ते मणुवा क्काता समणाउसो । ॥ २४ ॥ तीसे णं भंते ! समाए भारहे बासे मणुयाणं केनहयं कालं ठिई पण्णता ? गोयसा ! जहण्णेणं देसूणाई तिण्णि पलिओवसाई उद्घोसेणं देस-णाडं तिष्णि परिओयमार्ड, तीसे णं मंते ! समाए भारहे वासे मणुयाणं सरीरा केवहयं उचतेणं कणता ? गोगमा ! जहनेणं तिष्णि गाउयाई उद्योसेणं तिष्णि गाउयाई. ते जं अंते ! मण्या किसंबयणी पण्णता ? गोयमा ! बङ्रोसयणारायसंबयणी पण्णता, तेसि णं भंते ! मणवाणं सरीरा किसंठिया पण्णका ? गोयमा ! समन्वरंससंठाण-संक्रिया. तेलि णं मणुवाणं बेखप्पण्या पिट्रकांडयसया पण्याता समयाउसी ।, ते में भंते ! मणुया कालमासे कालं किया कहिं गच्छंति कहिं उनवर्जति ? गो० ! छम्मा-साबसेसाउचा जुवलगं पसवंति, एगूणंक्कां राष्ट्रंदियाई सारक्खंति संगोर्वेति सा॰ २ ताः कारिया छीइसा जंगाइमा अक्ट्रिया अवस्थित अपरिवानिया कालमासे कार्ल किया देवळोएस उववजाति, देवळोनपरिनाहा मं ते मणुमा पण्णता , तीसे मं भंते ! समाए भारहे वासे बहविहा मणुरसा अणुसक्तिया ? गो० ! छव्विहा प॰, तं०-पम्हर्गधा १ मियगंबा २ अममा ३ देवतली ४ सहा ५ समियारी ६ ॥ ३५ ॥ तीसे वं समास्

चरहें सागरोबमकोडाकोडीहें काले वीइकंते अर्णतेहें वण्णपज्यवेहिं अणंतेहिं गंधप्रज्ञवेहिं अणंतेहिं रसप्रज्ञवेहिं अणंतिहिं फासप्रज्ञवेहिं अणंतिहिं संवयनप्रज्ञवेहिं अणंतिहिं संठाणपज्ञवेहिं अणंतिहिं उत्रतपज्ञवेहिं अणंतिहिं आउपज्ञवेहिं अणंतिहि गुरुलहुपज्जवेहिं अणंतेहिं अगुरुलहुपज्जवेहिं अणंतेहिं उद्वाणकम्मवलवीरियपुरिसकार-परक्रमपज्जवेहि अणंतगुणपरिहाणीए परिहायमाणे २ एत्य णं सुसमा णामं समाकारे पिडवर्जिसु समणाउसो ।, जंबुहीवे णं भंते । बीवे हमीसे ओसप्पिणीए मुसमाए समाए उत्तमकद्वपत्ताए भरहस्य वायस्य केरिसए आयारमावपडोबारे होत्या? गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमिमागे होत्या, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेड वा तं चेव ज सममुसमाए पुन्वविषयं, णवरं णाणतं-चडधणुसहस्समृसिया, एगे अद्वावीसे पिट्टकरंडयसए, छ्ट्टमगस्स आहारहे, चनसिंह राइंदियाई सारक्खंति. दो पिल्लोबमाई आऊ, सेसं तं चेव, तीसे णं ममाए चडिन्हा मणुरसा अणुसजित्या, तंजहा-एगा १ पउरजंया २ कुछमा ३ छसमणा ४ ॥ २६ ॥ तीसे ण समाए तिहि सागरीवमकोडाकोडीहिं काले बीडकंते अर्णतेहिं क्ण्यपञ्चविहें जाव अर्णत्याणपरि-हाणीए परिहायमाणी २ एत्य णं सुसमदुस्समा णामं समा पडिवर्जिस समणाउनो । सा णं समा तिहा विभज्जइ-पढमे तिभाए १ मिल्समे तिभाए २ पश्छिमे तिभाए ३. जंबुदीवे णं भंते ! दीवे इमीसे ओसप्पिणीए ग्रुसमदुस्समाए समाए पढममज्ज्ञिमेनु तिमाएस भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पुच्छा, गोयमा ! बहुसम-रमणिजे भूमिभागे होत्या, सो चेव गमो जेयन्त्रो जाणतं दो वजुसहस्साई उद्व उक्तेणं, तेसि च मणुगाणं चउसद्विपिद्वकरंडगा चउत्यमत्तस्य आहारद्वे ससुप्पजह ठिई पलिओवमं एग्णासीई राइंदियाई सारक्खंति संगोवेति जाव देवलोगपरि-माहिया णं ते मणुया पण्यता समणाउसो ।, तीसे णं भंते । समाए पश्चिमे विभाए मरहस्स वासस्य केरिसए आयारमावपडीयारे होत्या ? गोयमा ! वहसमरमणिखे भूमिमाने होत्या, से बहाणामए-आर्किंगपुक्खरेड वा जाव मणीहिं उपसोमिए, तंजहा-कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, तीसे मं भंते ! समाए पच्छिमे तिभौगे मरहे नासे मणुयाणं केरिसए आयारमानपदीबारे होत्या ? गोयमा ! तेसि मणुयाणं छिनिहे संघयणे छिनिहे संठाणे बहुणि धणुसमाणि उद्गं उत्तरोणं जहुण्येणं संखिजाणि वासाणि उद्दोर्सणं असंविज्ञाणि बासाणि आउयं पालंति पालिता अप्येगह्या जिर्य-गामी अप्पेगइया तिरियगामी अप्पेगह्या मणुस्त्वामी अप्पेगह्या देवगामी अप्पे-गइया सिञ्जाति जाव सञ्बद्धकाणमंतं करैति ॥२७॥ तीसे वं समाए पश्छिमे विभाष पळिओवसष्ट्रमातावसेरे एत्व व इमे प्रवास क्रमगरा समुप्यकित्वा, तंजहा-समई १

पिंडस्पुई २ सीमंकरे ३ सीमंघरे ४ खेमंकरे ५ खेमंघरे ६ विमल्बाहणे ७ चक्खुमं ८ असमं ९ अभिचंदे १० चंदासे ११ परेणई १२ सहदेवे १३ णासी १४ उससे १५ ति ॥ २८ ॥ तत्व णं सम्बपिकस्तात्रसीमंकरसीमंधरखेमंकराणं एएसि पंचण्डं कुलगराणं हकारे णामं दण्डणीई होत्या, ते णं मणुया हकारेणं दंढेणं ह्या समाणा लिजया विलिजिया वेदा भीया तसिणीया विणयोणया चिदंति, तत्थ ण खेमेघर-विमलनाहणनक्षमजन्मसभिनंदाणं एएसि णं पंचण्हं कुलगराणं सकारे णासं वंडणींडे होत्या. ते णं मण्या मकारेणं दंखेणं हया समाणा जाव चिद्रति. तत्थ णं चंदाभपसेणइमरुदेवणाभिज्मभाणं एएसि णं पंचण्हं कुळगराणं चिकारे णामं दंडणीई होतथा, ते ण मणुया धिकारेणं दंडेणं हया समाणा जाव चिद्रंति ॥ २९ ॥ णाभिस्स णं कुलगरस्य महदेवाए मारियाए कुच्छिस एत्य णं उसहे णामं अरहा कोसलिए पढमराया पढमजिणे पढमकेवली पढमतित्वयरे पढमधम्मवर अक्रवही समुप्पजित्था, तए णं उसने अरहा कोसलिए वीसं पुष्वसयमहस्साई कुमारवास-मज्हे बसइ बसइता तेवद्वि पुञ्चसयसहस्याई महारायबासमज्हे वसइ, तेवद्वि पुञ्च-समसहस्साइं महारायवासमञ्ज्ञे वसमाणे लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणस्य-पजनसाणाओ बावत्तरिं कलाओ चोसद्विं महिलायुणे सिप्पसर्य च कम्माणं तिण्णिव पयाहियाए उबदिसङ उबदिसित्ता पुत्तसयं रज्जसए अभिसिन्ड अभिसिन्दिता तेसीई पुञ्चसयसहस्साइं महारायवासमज्ज्ञे बसइ विस्ता जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्को चित्तबहुछे तस्स णं चित्तबहुलस्स णवमीपक्खेणं दिवसस्स पच्छिमे भागे चहता हिरण्णं चहता सुवण्णं चहता कोसं कोद्रागारं चहता बलं चहता बाहणं बङ्ता पुरं बङ्ता अंतेचरं बङ्का विज्ञव्यवक्रणगर्यणमणिमोत्तियसंबस्किप्पवाल-रत्तरयणसंतसारसावद्यं विच्छद्रहत्ता विगोवदत्ता दायं दाइयाणं परिभाएता सुदंस-णाए सीयाए सदेवमणुयासुराए परिसाए समणुराम्ममाणसम्ये संखिदचिक्कमणंगिक-यमुहमंगळियपुरामाणवनद्भाणगमाइनस्वगर्जसमंखघंटियगणेहिं ताहिं इह्याहिं कंताहिं पिवाहिं मणुष्णाहिं मणामाहिं उराळाहिं क्काणाहिं सिवाहिं पक्षाहिं मंगलाहिं सस्सि-रीयाहि हिम्बगसणिजाहि हिम्पपन्दायणिजाहि कण्णसणणिज्युकराहि अपुणरताहि अप्रसहयाहि क्याहि अणवर्य अभिणंदेता य अभियुणंता य एवं वयासी-जय जय नंदा ! अब जय महा ! धम्मेणं क्षमीए परीसहोवसम्माणं संतिसमे भयमेर्याणं धरमे ते अविग्नं मन्उतिकडू अभिणंदंति व अभिशुणंति य । तए णं उसमे अरहा कोसलिए गराणमालासहस्त्रोहें पिष्टिकामाणे २ एवं जाव जिल्लाच्छाइ जहा उनवाइए जाव आउलबोलबहुलं नमं करते विचीयाए रायहाणीए मर्जासन्देणं निमान्त्रह

आसियसंग जियसित्तसुक्तप्पोवयार्कियं सिद्धत्ववणविजलरायममं करेमामे ह्य-गयरप्रपहकरेण पाइक्रचडकरेण य मंदं २ उद्धतरेणुयं करेमाणे २ जेणेव सिद्धस्य-वणे उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छह २ ता असोगवरपायवस्य अहे सीयं ठावें इ २ ता सीयाओ पश्लोकहड २ ता सयमेवाभरणालंकारं ओम्यड २ ता सयमेव चलहिं सुद्वीहिं लोयं करेड़ २ ता छहेणं भत्तेणं अपाणएणं आसाताहिं णक्खतेणं जोगमुबागएणं उग्गाणं मोगाणं राहुनाणं खत्रियाणं चउहि महस्सेहिं साद्धे एगं देवदसमादाय मुंडे भविता अगाराओ अणगारियं पव्यङए ॥ ३० ॥ उसभे णं अरहा कोसलिए संबच्छरं साहियं चीवरधारी होत्या. तेण परं अचेलए । जप्पभिद्यं च णं उसभे अरहा कोसलिए मुंडे मविता अगाराओ अणगारियं पव्वइए तप्पांभंड च णं उसमे अरहा कोसलिए णिचं वीसहुकाए चियतदेहे जे केइ उबसमगा उप्पर्जित नं ०-दिव्या वा जाव पिंडेकोमा वा अणकोमा वा. तत्थ पिंडेकोमा वैत्तेण वा जाब क्सेण वा काए आउट्टेजा अणुलोमा बंदेज वा नमंसेज वा जाब पज्जा-सेज वा ते (उप्पन्न) सब्वे सम्मं सहइ जाव अहियासेइ, तए णं से भगवं समणे जाए इरियासमिए जान पारिहानिषयासमिए मणसमिए नयसमिए कायसमिए मणगुत्ते जाब गुत्तबंभयारी अकोहे जाव अलोहे संते पसंते उवसंते परिणिव्हाडे क्रिणसोए निरुवछेवे संखामव निरंजणे जनकणगं व जायस्वे आदरिसपिंडभागे इव पागडमाने क्रम्मो इन गुत्तिदिए पुरुखरपत्ताभेव निरुवलेवे गगणभिव निरालंबणे अणिल इव जिरालए चंदो इव सोमदंसणे सरो इव तैयंसी विहग इव अपिटवर-गामा सागरो इब गंभीरे मंदरो इब अकंपे पुढवी विव सम्बक्तासविसहे जीवो विव अप्पिडहयगद्रति । णत्थि णं तस्म भगवंतस्स कत्थद्र पिडवंधे, से पिडवंधे चाउ-व्विहे भवड, तंजहा-दन्वओ सिताओ कालओ भावओ, दन्वओ इड खळ माया से पिया में भाया में भगिणी ने जाव संगंधसंध्या ने हिरण्यं से सुवृष्णं से जाव उवगरणं मे अहवा समासओ सचित्ते वा श्राचित्ते वा मीसए वा दब्बजाए सेवं तस्स य भवड . खिताओं गामे वा जयरे वा अरण्णे वा खेरी वा खेले वा गेहे वा अंगणे वा एवं तस्स ण मनइ, कालओ बोबे वा खबे वा मुहुते वा अहोर्ते वा पक्खे वा मासे वा उक्कप वा अवणे वा संबच्छरे वा अण्यवरे वा बीहकालपिकांधे एवं तस्स ण भवड़, भावओं कोहे वा जाव कोहे वा भए वा हासे वा एवं तस्स ण भवड, से णं भगवं वासावासवजं हेभंतिगिन्हास गामे एनराइए जनारे पंजराइए ववगयहाससोगअरइभयपरिलासे विम्यमे शिरहंकारे सहभूए आंथे पासीतच्छके दुअहे चंदणाणुक्तिणे अरसे केईमि कंचणंगि व समे इह कीए अपिडवर्ड जीनिय-

मरणे निरवकंखे संसारपारगामी कम्मसंगणिग्वायणद्वाए अब्सुद्विए विहरइ । तस्स णं भगवंतस्स एएणं विद्वारेणं विद्वरमाणस्य एगे वाससदृस्ये विद्वद्वते समाणे परिम-तालस्स णयरस्स बहिया सगडमुहंसि उजाणंसि णग्गोहवरपायवस्स अहे झाणंतरि-याए बहुमाणस्स फागुणबहलस्स इकारसीए पुञ्चण्डकालसमयंसि अद्भोणं भत्तेणं अपाणएणं उत्तरासाढाणक्खतेणं जोगमुवागएणं अणुत्तरेणं नाणेणं जाव चरित्तेणं अणुनरेणं तवेणं बलेणं वीरिएणं आलएणं विहारेणं भावणाए खंतीए गुनीए मुनीए तुर्द्वीए अजवेणं सहवेणं लाघवेणं सुचरियसोवचियफलनिव्याणसम्मेणं अप्पाणं भावे-माणस्स अणंते जणुत्तरे मिन्नाचाए निरावरणे कसिणे परिएण्णे केवलदरनाणदंसणे ससुप्पणो जिणे जाए केवली सञ्चण्ण सन्वदरिसी सणेरहयतिरियणरामरस्स लोगस्स पजावे जाणइ पासह, तंजहा-आगई गई ठिडं उववायं भूतं कहं पहिसेवियं आवीकस्म रहोकम्मं तं ते काले मणबयकाए जोगे एवसाई जीवाणवि सव्वमावे अजीवाणवि सन्बभावे मोक्समगरस विद्युद्धतराए भावे जाणमाणे पासमाणे एस खद्ध मोक्समगरे मम अण्णेसि च जीवाणं हियसह णिरसेसकरे सव्यद्कविमोक्कणे परमसहसमाणणे भविस्सइ । तए गं से भगवं समणाणं किगंबाण व किगंबीण व पंच महत्ववाहं समावणगाई छव जीवणिकाए धम्मं देसमाणे विहरइ, तंजहा-पुढविकाइए भावणा-गमेणं पंच महस्वमाई सभावणगाई भाषियम्बाई । उसभस्य णं अरहको कोसल्सिस्स चउरासी गणा गणहरा होत्या, उसमस्स णं अरहओ कोसल्यित्स उसमसेणपायो-क्काओ जलसीडं समणसाहरसीओ उद्घोतिया समणसंपया होत्या. उसभस्स णं० बंभी-संदरीपामोक्साओ तिष्णि अजियासयसाहरसीओ उद्योखिया अजियासंपया होत्या. उसमस्य पं • धेजंसपामोक्खाओ तिष्णि समणोवासगसयसाहस्सीओ पंच य साह-स्सीओ उद्योक्तिया समणोवासगर्यपमा होत्या. उसभस्स णं• ग्रमहापामोक्साओ पंच समणोवासियासग्रसाहस्तीको चलपणां च सहस्या रुकोसिया समणोवासियासंपग्र होत्या, उसमस्स णं अरहको कोसलियस्स अधिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्खरस-णिवार्डणं जिणो विव अवितर्ह वागरमाणाणं वतारि चउहसपुर्वीसहस्सा अद्भुद्रमा य समा उद्योसिया अउदसपुन्वीसंपया होत्या, उसमस्स णं॰ णव ओहिणाणि-सहस्सा उद्योसिया . उसमस्स र्ष । वीसं जिणसहस्सा । वीसं वेउ व्ययसहस्सा छव सवा उद्योखिया । बारस बिठालमईसहस्या छव सवा पण्णासा । बारस वाईसहस्सा क्षक स्या क्ष्मासा , उससरस र्ण वहक्क्षणार्ण विहक्काणार्ण आगमेसिसहार्ण बाबीसं अनुत्तरोचवाइयाणं सहस्ता वय य स्वा॰, उसमस्य मं॰ वीसं समजसहस्ता " शिक्षाः यत्तालीसं वाजियासहस्या सिकाः सिक्षः मतेवासीसहस्या सिकाः, उसमस्य पर

अरहओ० बहवे अंतेवासी अभगारा भगवंती अप्पेयद्या मासपरियाया बहा उब-बाइए सब्बओ अणगारवणाओ जाब उन्नंजाण अहोसिरा झाणकोझोवगया संजमेणं नवसा अप्पार्ण भावेमाणा विहर्रति, उसमस्स णं अरहुओ॰ दुविहा अंतकरभूमी होत्या. तंजहा-ज्यंतकरम्मी य परियायंतकरम्मी य, जुगंतकरम्मी जाव असंखे-जाडं परिसज्याइं, परियायंतकरभमी अंतोमहत्तपरियाए अंतमकासी ॥ ३१ ॥ उसमे णं अरहा • पंचलतरासाढे अभीइछद्रे होत्या. तंत्रहा-उत्तरासाहाहि चुए चइता गर्भ वहंते उत्तरामाढार्ह जाए उत्तरासाढार्हि रायाभिसेयं पत्ते उत्तरासाढार्हि संबे भविता अगाराओ अणगारियं पव्वइए उत्तरासाहाहिं अणंते जात्र समुप्पण्णे, अमी-इणा परिषिव्युए ॥ ३२ ॥ उसमे णं अरहा कोसलिए बजरिसहनाग्यसंघयणे समचउरमसंठाणसंठिए पंच धणुसयाई उद्घं उत्रतेणं होत्या । उसमे णं भरहा० वीसं पुञ्चसमसहस्माइं कुमारवासमज्झे वसिता तेवद्वि पुञ्चसम्महस्साइं महारज-बासमज्झे वसिता तेसीई पुव्वसयसहस्साई अगारवासमज्झे वसिना मुंबे भविता अगाराओ अणगारियं पव्यइए, उसमे णं अरहा० एगं वासमहस्सं छउमत्थपरियायं पाउणिता एगं पुव्यसमसहस्सं वासमहस्स्णं केवलिपरियायं पाउणिता एगं पुव्यस-यसहत्सं बहुपिंदपुण्णं नामण्णपरियायं पाउणिता चउरासीई पुम्बसयसहस्साई सञ्जाउयं पालइता जे से हेमंताणं तचे मासे पंचमे पक्की माहबहुछे तरस णं माहबहलस्य तेरसीपक्खेणं दसहिं अणगारसहस्सेहिं सदिं संपरिवर्डे अद्भावयसेल-सिहरंसि चोहसमेणं भत्तेणं अपाणएणं संपत्तियंकणिसण्णे पुरुवण्डकालसमयंसि अमी-इणा णक्कत्तेणं जोगमुबागएणं सुसमदूसमाए समाए एगूणणवर्डहीहं पक्कीहं सेसेहिं कालगए वीइकंते जाव सञ्बद्धकायहींगे । जं समयं च णं उसमे अरहा कोसलिए कालगए वीइकंते समुजाए छिण्णजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे जाव सम्बद्धस्य पहीणे तं समयं च णं सक्षस्य देविंदस्य देवरण्णो आसणे चलिए. तए णं से सक्के देविंदे देवराया आसणं चिक्रयं पासह पासिता ओहि पर्वजड २ ता भयतं तित्यवरं ओक्टिणा आभोएइ २ ता एवं वयासी-परिणिव्यए खळ जंबरीवे दीने भरहे वासे उसहे अरहा कोसलिए, तं जीवमेर्य तीयपन्यपालमणागयाणं सकाणं देनिंदाणं देनराईणं तित्वगराणं परिनिन्नाणमहिसं करेताए, तं यन्छामि णं अइंपि मगवओ तित्वगरस्य परिनिव्वाणमहिनं करेमितिकह वंदह जमेसह वं ० २ ता चउरासीईए सामाणियसाइस्सीहिं तायतीसाए तायतीसहिं चठहिं स्नेगपाकेहिं जाव चउहिं चउरासीईहिं आयरकसदेवसाहस्सीहिं अण्लेहि व बहार्ट सोहस्यकपवासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि व सदिं संपर्ति ताप उक्किष्ठाए जान तिरियमसंबोजानं

चैवसमुद्दाणं मञ्जामञ्ज्ञेणं जेणेव अद्भावयपञ्चए लेणेव मगवञ्चो तित्यगरस्स सरीरए तेणेन उवागच्छह उवागच्छिता विमणे णिराणेंह चिद्रह । तेणं कारेणं तेणं समएणं ईसाणे देविंदे देवराया उत्तरकुलोगाहिवई अद्भावीसविमाणसयसहस्साहिवई सलपाणी वसहवाहणे द्वरिंदे भरयंबरबत्यघरे जाव विजलाई भोगभोगाई भंजमाणे विहरह, तए णं तस्स ईसाणस्स देविंदस्म देवरण्णो आसणं चलड, तए णं से इसाणे जाव देवराया आसणं चलियं पासइ २ ता ओहि पउंजड २ ता भगवं तिस्थगरं ओहिणा आमोएड २ ता जहा सके नियगपरिवारेणं भाणेयव्यो जाब चिद्वइ, एवं सब्वे देविंदा जाव अखुए णियगपरिवारेणं आणेयव्या, एवं जाव भवण-थासीणं वीस इंदा वाणर्मतराणं सोळस ओइसियाणं दोष्णि णियगपरिवारा णेयञ्या । तए णं सक्के देविंदे देवराया ते बहवे भवणबडवाणमंतरजोडसवेमाणिए देवे एवं वयासी-स्त्रिप्पामेव भो देवाणप्पया! णंदणवणाओ सरसाई गोसीसवरचंदणकद्वाई साहरह २ ता तओ चिष्टगाओ रएह-एगं मगवओ दिल्यगरस्य एगं गणहराणं एगं अवसेसाणं अणगाराणं। तए णं ते॰ अवणवह जाव वेसाणिया देवा णंदणवणाओ सरसाई गोसीसवरवंदणकद्वाई साहरंति २ ता तओ विद्याओ रएति. एगं भगवओ तित्यगरस्य एगं गणहराणं एगं अवसेसाणं अणगाराणं, तए णं से सक्के देविदे देवराया आभिओगे देवे सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सीरोदगसमुद्दाओ सीरोदगं साहरह, तए गं ते आभिओगा देवा सीरोदगसमुद्दाओ खीरोदगं साहरंति. तए णं से सक्के देविंदे देवराया तित्यगरसरीरगं खीरोदगेणं ण्हाणेइ २ ता सरसेणं गोसीसवरचंदणेणं अणुलिंपड् २ ता हंसलक्खणं पडसाड**यं** णियंसेड २ ता सञ्जालंकारविभृसियं करेड, तए णं ते० भवणवह जाव बेमाणिया० गणहरसरीरगाइं अगगारसरीरगाइंपि खीरोदगेणं ण्हाबेंति २ ता सरसेणं गोसीसबर-चंदणेणं अणुलिपंति २ ता अहयाइं दिव्याइं देवद्सज्जयलाई णियंसेति २ ता सव्या-लंकारविभूसियाई करेति, तए मं से सक्के देनिके देवराया ते नहवे भवणवह जान वेमाबिए देवे एवं वयासी-खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! ईहासिगउसमतुरम जाव बणलयमतिवित्ताओ तस्रो सिवियाओ विउच्बह, एगं भगवओ तित्यगरस्य एगं गणहराणं एगं अवसेसामं अपनाराणं, तए णं ते बहवे सवणवह जाब वेमाणिया॰ तक्षो सिवियाओ विजन्नंति. एगं भगवको तित्यगरस्स एगं गणहराणं एगं अव-सेसाणं अपागाराणं. तए जं से सक्ते देखिंदे देवराया विमणे जिराजंदे भगवओ तित्वगरस्य विणद्भवस्मवरामरणस्य सरीरगं सीवं आरुद्देह २ ता विद्याए ठवेइ. तर मं ते सहवे अवजवह जाव वेसायिया देवा गणहराजं अवधाराण य विषडू-

जम्मजरामरणाणं सरीरगाई सीयं आरुहेंति २ ता चिइगाए ठवेंति, तए णं से सके देषिदे देवराया ते बहवे भवणवह जाव वेमाणिए देवे एवं वयासी-विष्यामेव भो देवाणुष्पिया ! तिस्थगरचिद्रगाए जाव अणगारचिद्रगाए अगुस्तरकार्य च कंभगासी य भारमासो य साहरह. तए में ते॰ भवणवड जाव बेमाणिया देवा तित्यगरन्विङ्गाए जाव अणगारचिङ्गाए जाव भारमासो य साहरेति, तए णं से सक्के देविंदे देवराया अग्निक्रमारे देवे सहाबेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणप्पिया । तित्य-गरचिइगाए जाव अणगारचिङ्गाए अगणिकायं विख्वह २ सा एयमाणतियं पचिपणह, तए णं ते अग्गिकुमारा देवा विमणा णिराणंदा तित्थगरचिइगाए जाव अणगारचिडगाए अगणिकायं विडव्वंति, तए णं से सक्के देविंदे देवराया बाउक्मारे देवे सहावेड २ ता एवं क्यासी-खिप्पामेव मो देवाणप्पिया ! तित्य-गरिवडगाए जाव अणगारिवडगाए वालकारं विख्यह २ ना अगणिकारं उजालेह तित्थगरसरीरगं गणहरसरीरगाई अणगारसरीरगाई व झामेह. तए णं ते बाउकमारा देवा विमणा णिराणंदा तित्यगरचिरगाए जाव विउन्वंति अगणिकार्य उजालेति तित्वगरसरीरगं जाव अणगारसरीरगाणि य झामेंति, तए णं ते बहवे भवणवड जाव वैमाणिया देवा तित्थगरसा परिणिव्याणमहिमं करेंति २ ता जेणेव माई साई विमाणाई जेणेव साई २ भवणाई जेणेव साओ २ समाओ सहस्माओ तेणेव जवागच्छंति २ ता विजलाई भोगभोगाई भंजमाणा विहरति ॥ ३३ ॥ तीसे णं समाए दोहिं सागरोवमकोडाकोडीहिं काले वीहकंते अर्णतेहिं वण्णपजनेहिं तहेव जाब अणंतिर्हि उद्याणकम्म जाव परिहासमाणे २ एत्य णं वसमससमा णामं समा-काळे पडिवर्जिस समणाउसी !. तीसे गं मंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णते ? गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमिमागे पण्णते, से जहाणामए-आलिंगपुक्सरेइ वा जाव मणीहिं उक्सोकिए, तंजहा-कित्तिमेहिं चेव०. र्तासे णं भंते ! समाए भरहे॰ मण्याणं केरिसए आयारमानपढोयारे प० ? गोयमा ! तेसि मण्याणं छन्बिहे संघयणे छत्विहे संठाणे बहुई घणुई उन्हें उन्होंने जहण्येणं अंतोमहत्तं उद्योसेणं पुब्बक्सेबीमाउयं पाठेति २ ता अप्येगहया णिरवगामी जाव देवगामी अप्पेगइया सिज्झंति बुज्झंति जाव सम्बद्धक्साणमंदां करेति, तीसे णं समाए तओ वंसा समुप्पाञ्जत्वा, तंजहा-अरहंतवंसे चक्कवक्रिवंसे वसारवंसे, तीसे पं समाए तेवीसं तिरवयरा इकारस चक्कदृष्टी गव बलदेवा गव वासदेवा समप्पजित्वा ॥ ३४ ॥ तीसे णं समाए एकाए सागरोवमकोडाकोडीए वाजाळीसाए वाससहस्सेहिं काणियाए काले वीदकंते अणंतिहिं क्ष्यपञ्चविहें तहेय जान परिहासीए परिहासमाणे २

एरथ णं दूसमा णामं समाकाके पडिवजिस्सइ समणाउसो !, तीसे णं भंते ! समाए भरहस्त वासस्य केरिसए आगारमावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा ! बहसम-रमणिजे भूमिभागे भविस्सइ से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा मुइंगपुक्खरेइ वा जाव णाणार्माणपंचवणोहिं कितिमेहिं चेव अकितिमेहिं चेव. तीसे णं भंते ! समाए भरहस्स बासस्स मणुवाणं केरिसए आयारभावपढीयारे पण्णते ? गो०! तेसिं मणुयाणं छिन्बिहे संघयणे छिन्बिहे संठाणे बहुईओ रयणीओ उर्द्ध उन्नतेणं जहण्णेणं अंतोमहर्त उद्योसेणं साइरेगं वाससयं आउयं पाठेंति २ ता अप्येगइया जिरयगामी जाव सञ्बद्धक्खाणमंतं करेंति. तीसे णं समाए पच्छिमे तिभागे गणधम्मे पासंड-धम्मे रायधम्मे जायतेए धम्मचर्णे य बोच्छिजिस्सइ ॥ ३५ ॥ तीसे णं समाए एकवीसाए बाससहस्सेहिं काले विद्वांते अणंतिहिं बण्णपज्जवेहिं गंभ० रस० फासपज्जवेहिं जाब परिद्वायमाणे २ एत्थ णं दूसमदूसमा णामं समाकाळे पढिब-जिस्सइ समणाउसो ! तीसे णं भंते ! समाए उत्तमकद्वपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारमावपडोयारे मनिस्सड ? गोयमा ! काळे भविस्सड हाहाभए मंमाभए कोलाहळभ्ए समाणुमावेण य खरफक्सध्लिमइला दुव्यिसहा वाउला भयंकरा य वाया संबद्धगा य वाइंति, इह अभिक्खणं २ ध्रमाहिति य दिसाओ समंता रउत्सला रेणुकलुसतमपढलणिरालोया समयलुक्खयाए ण अहियं चंदा सीयं मोच्छिहित अहियं स्रिया तनिस्संति, अदुत्तरं च णं गोयमा । अभिक्खणं २ अरसमेहा विरसमेहा सारमेहा सनमेहा अग्गिमहा विज्ञमेहा विसमेहा अजवणि-जोडगा वाहिरोगवेयणोदीरणपरिणाससन्तिला अमणुण्णपाणियमा चंडाणिलपह्यति-क्खघाराणिवायपउरं वासं वासिहिंति, जेर्णं भरहे वासे गामागरणगरखेडकञ्बडम-इंबदोणमुहपट्टणासमगर्यं जणवयं चउप्पयगवेला खहयरे पविखसंघे गामारण्य-यारणिरए तसे व पाणे बहुप्ययारे इक्खगुच्छगुम्मलयवक्षिपवालंकुरस।इए तणवण-स्सङ्काइए ओसहीओ य विद्धेसेहिति पञ्चयमिरिडोंगस्त्यरूमद्विमाइए य वेयञ्चगिरि-क्जे विरावेहित. सिल्लिबलविसमणभाषिष्णुण्ययाणि य गंगासिध्वजाई समीकरे-हिति, तीसे ण भंते ! समाए भरहस्स वासस्स भूसीए केरिसए आगारमावपद्रोयारे सविस्तइ ? गोयमा ! मूनी अविस्तइ इंगालभूगा सुन्सुरभूमा छारियभूया तत्तकतेलु-यभ्या तत्तसमजोइभ्या भूलिबहुका रेणुबहुका पंकबहुका पणयबहुला चलणिबहुला बहुणं घरणियोयराणं सत्ताणं दुविकसा यावि सविस्सइ । तीसे णं संते ! समाए भरहे वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोबारे भविस्सइ ? गोयमा ! मणुबा भविस्पंति दुरुवा दुवण्या दुर्गभा दुरसा दुफासा अणिदा अकेता अप्पिया अद्येगा

अमणुष्णा अमणामा हीणस्तरा दीणस्तरा अणिद्वस्तरा अद्धेतस्तरा अध्यियस्तरा अमणामस्तरा अमणुष्णस्तरा अणादेखन्यणपनायाया शिक्षजा कृडकवडकल्ह्बैय-वेरणिर्या मजायाङ्क्रमप्पहाणा अकजणिषुज्या गुरुणिओगविणयरहिया य विक-लस्या पस्टणहकेसमंतुरोमा काला खरफस्ससमावण्णा फुरुसिरा कविलपलियकेसा बहुण्हारुणिसंपिणखदुइंसणिज्जस्या संकुडियवलीतरंगपरिवेहियंगर्मगाः जरापरिणयव्य बेरगणरा पविरलपरिसिडियदंनसेढी उज्भडघडमुहा विसमणयणवंकणासा वंकवली विगयभेसणमुद्दा द्दुविकिटिभसिन्भफुद्धियफरसच्छ्वी चित्तलंगमंगा कच्छ्खसरामि-भूया खरतिक्खणक्खकंड्ड्यविकयतण् टोल्ग्यइविसमसंधिकंधणा उक्कद्वयद्वियविमत्त-बुब्बलकुसंघयणकुम्पमाणकुसंठिया कुह्वा कुद्वाणासणकुसे बकुमोइणो असुइणो अणे-गबाहिपीलियंगमंगा सलंतयिक्सलगई णिरुच्छाहा सत्तपरिवजिया विगयचेद्वा नद्व-तेया अभिक्षणं २ सीउण्ह्यारफरतवायविज्याहियमलिणपंहरओगुंहियंगमंगा वह-कोहमाणमायालोभा वहुमोहा अग्रुभदुक्त्रमागी ओसण्णं धम्मराज्यसम्मनपरिभट्ट। उक्कोसेणं रयणिप्यमाणमेता सोळसवीसहवासपरमाउसो बहुपुत्तणतुपरियालपणयबहुला गंगासिधओ महाणईओ देयहं च पव्ययं णीसाए बावन्तिं जिगोयवीयं बीयमेत्ता बिलवासिणो मण्या भविस्संति, ते णं भंते! मण्या किमाहारित्नंति ? गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं गंगासिधुओ महाणईओ रहपहमित्तवित्यराओ अक्स्तसो-यप्पमाणमेत्तं जलं वीज्ञिहिति, सेविय णं जले बहुमच्छकच्छमाइण्णे, णो चेव णं आउबहुछे भावस्तइ, तए णं ते मणुवा सुक्रममणमुहुत्तीस य सुरत्थमणमुहुत्तीस य बिलेहिंतो णिद्धाइरसंति बिले॰ २ ता मच्छकच्छमे यलाई गाहेहिंति मच्छकच्छमे थलाई गाहेचा सीयायवतत्तेहि मच्छकच्छमेहि इक्कवीसं वाससहस्साई विर्ति कम्पे-माणा विहरिस्तंति । ते णं भंते ! मणुया णिस्सीला णिव्यया णिग्गुणा णिम्मेरा णिप्पचन्त्राणपोसहोववासा श्रोसण्णं मंसाहारा मच्छाहारा खुडाहारा कृणिमाहारा कालमासे कार्ल किया कहिं गच्छिहिति कहिं उपयक्तिहिति ? गो॰! ओसण्णं पर-गतिरिक्खजोणिएसं उवविष्विहिति । तीसे णं भंते ! समाए सीहा वरघा विगा सैविया भच्छा तरच्छा परस्तरा सरमियालबिरालसुणगा कोलप्रणगा ससगा चित्तगा चित्रलगा ओसण्णं मंसाहारा मच्छाहारा सोहाहारा क्रीणमाहारा कालमासे कालं किया कहिं गरिछहिंति कहिं उवबज्जिहिंति ? गो०। ओसण्णं गरगतिरिक्खजोण-एमुं टबविकाहिति, ते णं मंते ! ढंका कंका पीलमा मगुमा सिही ओसण्णं मंसाहारा जाव कहिं गच्छिहिति कहिं उवविकिहिति ? गोयमा ! ओसण्जं णरगतिरिक्खओणिएसं उनविनिर्देति ॥ ३६ ॥ तीसे णं समाए **स्कवी**साए

बारासहरसेहिं काळे बीहकते आगमिरसाए उस्सप्पिणीए सावणबहुलपिटवए बालवकरणंसि अभीडणक्खता बोहसपढमसमए अणंतेहि कण्णपज्जवेहि जाव अणंतगुणपरिवृद्वीए परिवृद्धेमाणे २ एत्य मं दूसमद्समा जामं समाकाले परिव-जित्सइ समणाउसो ! । तीसे णं भंते ! समाए भरहस्स बासस्स केरिसए आगार-भावपढोबारे भविस्सइ ? गोबमा ! काले भिक्सइ हाहाभूए भंभाभूए एवं सो चेव दुसमदुसमावेदओ जेयब्बो. तीसे णं समाए एकवीसाए वाससहस्सेहिं काले विइक्षेते अणंतेहिं वण्णपज्जवेहिं जाव अणंत्गुणपरिवृद्गीए परिवृद्धेमाणे २ एत्य णं दूसमा णामं समाकाले पिंडविजस्सइ समणाउसो ! ॥ ३० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पुक्खलसंबद्दए णामं महामेहे पाउच्मविस्सइ मरहप्पमाणमित्ते आयामेणं तमणुम्बं च णं विक्संमबाहहेलां, तए णं से पुक्सलसंबद्दए महामेहे खिप्पामेब पतणतणाइस्मइ खिप्पामेब पतणतणाइता खिप्पामेब पविज्जुयाइस्सइ खिप्पामेब पविज्ञुयाहता खिप्पामेव जुगमुसलमुद्धिप्पमाणमिताहि घाराहि ओघमेषं सत्तरतं बासं वासिस्सइ, जेणं भरहस्स वासस्स भूमिमागं इंगालभूयं मुम्मुरमूर्यं छारियभूयं तत्तकविक्रगभूयं तत्तत्तमजोइभूयं णिव्याविस्सइ, तंसि च णं पुक्खलसंबद्धांति महा-मेहंसि सत्तरतं णिबइयंसि समाणंसि एत्य णं खीरमेहे णामं महामेहे पाउच्सविस्सइ मरहप्पमाणमेते आयामेणं तयणुरुवं च णं विक्संभवाहक्षेणं, तए णं से खीरमेहे णामं महामेहे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ जाव खिप्पामेब जुगमुसलमुद्धि जाव सत्त-रतं वासं वासिस्सव, जेणं भरहवासस्स भूमीए वण्णं गंधं रसं कासं च जणइस्सइ, तंसि व णं बीरमेहंसि सत्तरतं णिवहयंसि समाणंसि इत्य णं घयमेहे णामं महामेहे पाउच्भविस्सइ, भरहप्पमाणमेरी आयामेणं, तथणुरुवं च णं विक्लंभवाहक्षेणं, तए णं सं चयमेहे॰ महामेहे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ जाव वासं वासिस्सइ, जेणं भर-इस्स बासत्स भूमीए सिणेह्मावं जणह्त्सइ, तंसि च णं घयमेहंसि सत्तरतं णिवइबंसि समाणंसि एत्य णं अमयमेहे जामं महामेहे पाउब्मविस्सह भरहप्पमाजभित्तं आयामेणं जाव वासं वासिरसङ्, जेणं भरहे वासे इनखगुच्छगुम्मरूथवहिराणपव्यगहरियग-बोसहिपवालंकुरमाइए तणवणस्मइकाइए जणइस्सइ, तंसि च णं अमयमेहास सत्त-रतं जिवड्यंसि समाणंसि एत्य णं रसमेडे जामं महामेडे पाउच्मविस्सइ भरहप्पमा-णमिते आयामेणं जाव वासं वासिस्सइ, क्षेणं तेसि बहुणं स्वस्तुप्तस्त्रुप्रमालयविक्रतण-पञ्चयगहरियगओसहिपवालंकरसाईणं तिसबद्धयकसायअंबिलमहरे पंचविहे रसविसेसे जगहत्सर, तए णं भरहे वासे भविस्सर परूढश्वनसगुच्छगुम्मळमवहितणपव्ययगहरिय-ग्रभोसहिए, उनन्वियत्यपत्तपनालंकरपुष्कप्रसमुद्दए सहोनमोगे यावि भविरसह ॥३६॥

तए णं ते मण्या भरहं वासं परुद्धसन्दरगुन्द्वराम्मख्यवक्षितवपरुवयगहरियगओसहियं उमनियतयपरापवालपळवंकुरपुष्फफळससुइवं सहोवमोगं जावं २ नावि पातिहिति पासिता विकेहिंतो णिद्धाइरसंति णिद्धाइता हद्भतदा अण्णमण्णं सहाविरसंति २ ता एवं वहस्संति-जाए णं देवाणुप्पिया ! भरहे वासे परूउरम्बराच्छरास्मलयविक्षतण-पञ्चयगहरियग जाव सहोवसोगे, तं जे णं देवाणुप्पिया ! अम्हं केइ अजप्पिमें असुसं कृषिमं आहारं आहारिस्सइ से णं अणेगाहिं छायाहिं वजाणिजेतिकह् संठिई ठवेस्संति २ ता भरहे वासे सहंस्रहेणं अभिरममाणा २ विहरिस्संति ॥ ३९ ॥ तीसे णं भंते ! समाए भरहस्स वासस्य केरिसए आयारभावपढोयारे भनिस्सड ? गो॰ ! बहसमरमणिजे भूमिमागे भविस्सड जाव कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, तींसे जं भंते ! समाए मणुवाणं केरिसए आयारभावपडीयारे भविस्सइ ? जीयमा ! तेसि णं मणुयाणं छविवहे संघयणे छिव्वहे संठाणे बहुईओ रयणीओ उर्दू उचतेणं जहण्णेणं अंतोसुहत्तं उक्कोसेणं साइरेगं वाससयं आउयं पालेहिति २ ता अप्पेगड्या णिरयगामी जाव अप्पेगइया देवगामी, ण सिज्झंति । तीसे ण समाए एकबीसाए वाससहस्सेहिं काळे वीइक्रेते अणंतिहैं वण्णपजावेहिं जाव परिवर्देशाणे २ एत्थ णं इसमसत्तमा णामं समाकाले पडिवज्जिस्सइ समणाउमो !, तीसे णं भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपढोयारे भविस्सइ ? गोयमा ! बहस्मरमणिजे जाव अकित्तिमेहि चेव, तेसि ण भेते ! मणुयाणं केरिसए आयारभावपडीयारे भवि-स्सड १ गो० । तेसि ण मण्याणं छव्विहे संघयणे छव्विहे संठाणे बहुई घणुई उन्ने उनतेणं जहण्णेणं अंतोसुहत्तं उद्योसेणं पुव्यकोडीआउयं पालिहिति २ ता अप्येग-इया णिरयगामी जाव अंतं करेहिंति, तीसे णं नमाए तओ वंसा समुप्यक्रिस्तेति, तं -- तित्थगरवंसे चक्रवष्टिवंसे इसारवंसे, तीसे ण समाए तेवीसं तित्थगरा एकारस चक्कवटी णव बलदेवा णव वासुदेवा समुप्पजिस्संति, तीसे णं समाए सागरोवम-कोडाकोडीए बायालीसाए वाससहरसेहिं कणियाए काले वीइकांते अणंतिहिं वण्ण-पजविहिं जाव अर्णतगुणपरिवृद्धीए परिवृद्धेमाणे २ एत्य णं युसमदूसमा णामं समा-काले पडिवजिस्सड समणाउसो !. सा णं समा तिहा विमजिस्सड, पहमे तिमाने मज्झिमे तिभागे पश्छिमे तिभागे, तीसे णं मंते ! समाए पढमें तिभाए भरहस्स वागस्स केरिसए आयारमावपडोयारे भविस्सई ? गोयमा ! बहुसमरमणिजे जाव मविस्सइ, मणुयाणं जा चेव ओसप्पिणीए पच्छिमे तिभागे बराध्वया सा भाज-यन्त्रा, कुलगरवजा उसभसामिवजा, अण्णे पढाँति-तीरे णं समाए पढमे तिमाए इमे पण्णरस कुरुगरा समुप्पजिस्संति, तंजहा-समई जाब उसमे, सेसं तं चेव, इंड-

णीईको पिक्कोमाओ पेयक्वाओ, तीसे पं समाए पर्वमे तिमाए राजधमी जाव धम्मवरणे य बोच्छिजिस्सइ, तीसे णं समाए मिज्जिमपिक्कमेस तिमागेस जा पर्वममिज्जिमेस वत्तव्यमा ओसप्पिणीए सा भाणियव्या, सुसमा तहेव सुसमासुसमावि तहेव जाव स्वव्या भारता अणुसिक्सित जाव सिप्यारी ॥ ४०॥ बीको वक्तारो समसो॥

से केणहेणं भंते । एवं बुच्छ-भरहे वासे २ १ गोयमा । भरहे णं वासे वेयचून्स पन्त्रयस्स दाहिणेणं चोइसुत्तरं जोयणसयं एगारस य एगूणवीसङ्माए जोयणस्स अबाहाए दाहिणखवणसमुद्दस्स उत्तरेणं चोहमुत्तरं जोयणसयं एकारस य एगूण-वीसइभाए जोयणस्स अवाद्याए गंगाए महाणईए प्रवत्थिमेणं सिंधूए महाणईए पुरस्थिमेणं दाहिणद्वमरहमजिसक्षतिमागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्य णं विणीया णामं रामहाणी पण्णता, पाईणपरीणायमा उदीणदाहिणविच्छिण्णा दुवालसगोयणामामा णवजीयणविच्छिण्णा धणवइमङ्गिम्माया नामीयरपायारा णाणामविप्रमुक्ण-कविसीसगपरिमंडियामिरामा अल्कापुरीसंकासा पमुहवपक्षीलिया पचक्सं देव-लोगभूया रिक्कित्यिमियसमिद्धा प्रमुद्द्यजणजाणवया जाद पिक्किना ॥ ४९ ॥ तस्य र्णं विणीयाए रायहाणीए भरहे णामं राया चाउरंतचकवटी समुप्यजिल्या, महयाहिमवैतमहंतमस्यमंदर जाव रजं पसासेमाणे विहरह । बिहुओ गमी राय-वण्णगस्स इमी-तत्व असंखेजकालवासंतरेण उप्पज्जए उसंसी उत्तमे अभिजाए सत्तवीरियपरक्रमगुणे पसत्यवण्णसरसारसंघयणतणुगबुद्धिभारणमेहासंठाणसीळप्यगई पहाणगारवच्छायागहए अणेगवयणप्यहाणे तेयलाउनलवीरियजुत्ते अञ्चासिर्घणणि-चियळोहसंकलणारायवद्दउसहसंघयणदेहधारी अस १ जुग २ मिगार ३ वद्धमाणग ४ महमाणग ५ संस्त ६ छत ७ बीयणि ८ पडाग ९ चक्क १० णंगल ११ मुसल १२ रह १२ सोत्थिय १४ अंक्स १५ चंद्राइय १६-१७ अगि। १८ ज्य १९ सागर २० इंदरजाम २१ प्रहान २२ पलम २३ कुंजर २४ सीहासण २५ दंढ २६ फुम्भ २७ गिरिक्र २८ हुर्गक्र २९ क्रमजंड ३० कुंडल ३१ गंदावस ३२ षणु १२ कॉत २४ गागंद ३५ अवणविमाण ३६-अणेगलक्खणपसत्वसुवि-भत्तितकर्वरणवेसमार उष्टासहरतेमवाळग्रकमारुणिदम्उजावत्तपसत्यकोमविरङ्-यसिरिवच्छच्छणावित्रकव्यके वैसकेत्सुविभृत्तवेह्यारी तरुगरविरस्सिवोहियवरकमळ-विद्वहराज्यवण्ये ह्यपोसणकोसस्यण्यापस्यपिद्वंतविरुवतेचे परम्पाळकंदजाइज्रहि-मक्रमेपगणागपुरफसारंगदाक्षगंधी क्याीसाहिमपसत्वपत्ववगुगेहिं जुरी अव्योक्ति ण्यायको प्राचनस्योणी विद्यक्षित्रम्डस्ययपपुरमनंदे नंदे इव सोसदाए जयग-

मणणिब्बुइकरे अक्खोमे सागरो व शिमिए धणवहव्य मोगसमुद्यसहव्ययाए समरे अपराइए परमविक्रमगुणे अमरबद्दसमाणसरिसरूचे मणुयवई भरहचक्रवही भरहं भंजइ पण्णहुसन् ॥ ४२ ॥ तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अण्णमा क्याइ आउहचरसालाए दिञ्जे चक्करयणे समुप्पजित्या, तए णं से आउहघरिए भरहस्स रण्णो आउहघरसालाए दिव्यं चक्कर्यणं समुप्पण्णं पासइ पासिता हट्टतुट्टचित्तमाणंदिए णंदिए पीइमणे परमसोम-णस्सिए हरिमवसविसप्पमाणहियए आउहघरसालाओ पडिणिक्खमइ २ ता जेणामेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणामेव भरहे राया तेणामेव उवागच्छा २ ना करयल जाव जएणं विजएणं वद्धावेइ २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पियाणं आग्रह-घरसालाए दिन्ने चक्करयणे समुप्पणे तं एयणां देवाणुप्पियाणं पियह्याए पियं णिवेएमि पियं मे भवड, तए णं से भरहे राया तस्म आउइघरियस्म अंतिए एयमद्रं सोचा णिसम्म हद्र जाद सोमणस्सिए विग्रसियदरक्रमलणगणवयणे नस्स आउहचरियस्स अहामालियं मउडवजं ओमोयं दलयइ २ ता विटलं जीवियारिहं पीइदाणं दलबङ् २ ता सकारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता पर्डिवसजेड् । तए णं मे भरहे राया कोइंचियपुरिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! विणीयं रायहाणि साञ्चितरबाहिरियं आसियसंग्रज्जियांसनसङ्गरत्थंतरवीहियं मंचाइ-मंचकलियं पाणाविहरागवसणऊसियझयपदागाइपडागमंडियं लाउल्लोइयमितयं गोसी-सरारसरत्तर्यदणकल्सं चंदणघडसुक्य जाव गंधुद्धयाभिरामं सुर्गधवरगंधियं गंधवहिभ्यं करेह कारवेह करेता कारवेता य एयमाणतियं पश्चिपणह । तम् णं ते कोइंबिय-पुरिसा भरहेणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हद्भः करयल जाव एवं सामिति आणाए विणएणं वयणं पिंडसुणंति २ ता मरहस्स० अंतियाओ पिंडणिक्समंति २ ता विणीयं रायहाणि जाव करेता कारवेता य तमाणतियं पचिपणीत । तए णं से भरहे राया जेणेव मजणघरे तेणेव उदागच्छइ २ ता मजणघरे अणुपविसह २ ता समुत्रजा-लाकुलाभिरामे विश्वित्तमणिरयणकृष्टिमतले रमणिजे ण्हाणमंहवंसि णाणामणिरयणम-तिचित्तंसि व्हाणपीढंसि ग्रहणिसण्णे युहोदएहि गंघोदएहि पुष्फोदएहि सुद्धोदएहि य पुण्णे कक्षाणगपवरमज्जजविहीए मजिए तत्य को उयसएहिं बहुविहेहिं कक्षाणगपवर-मज्जणावसाणे पम्हलसुकुमालनंधकासाइयल्डियंगे सरससुरहिगोसीसचंदणाण्लित्तगत्ते अहयसमहरधद्सरयणसुसंव्हे सुद्मालाबणगाविलेबणे आविद्माणसुबण्णे कप्पियहा-रद्धहारतिसरियपालंबपलंबमाणकडिसुत्तसुक्यसोहे पिणद्धगेविज्यगअंगुलिजगलिखग-यललियकयाभरणे णाणामणिकहमतुडियशंभियभुए बहियसस्सिरीए कुंडलउजोइ-याणणे मजनदित्तसिरए हारोत्यग्रस्कवरहयक्ष्छे पालंबपलंबमाणसुक्रमप्डउत्तरिक्षे

सुद्दियापिंगळंगुळीए णाणामणिकणगविमलमहरिहणिउणोवियमिसिसिसितिवरइयसु-सिलिट्टविसिट्टलट्टसंठियपसत्थआविद्धवीरवलए, किं बहुणा ?, कप्परक्षए चेव अलं-कियविभृतिए गरिंदे सकोरंट जाव चउचामरवाळवीड्यंगे मंगलजयजयसङ्क्यालोए अणेगगणणायगदंडणायग जाव द्यसंघिवालसदि संपरिवृष्टे घवलमहामेहणिगगए इव जाव मांसञ्च पियदंसणे णरवई मज्जणघराओ पिडणिक्खमह २ ता जेणेव आउद्द्यरसाला जेणेव चक्करयणे तेणामेव पहारेत्य गमणाए । तए णं तस्स भरहस्स रण्णो बहुवे ईसरपभिइओ भरहं रायाणं पिद्रओ ? अणुगच्छंति । तए णं तस्स भरहस्त रण्णो बहुईओ-खुजा चिलाइ वामणिवडमीओ बब्बरी बउनियाओ । जोणियपल्हवियाओं इंसिणियथारुगिणियाओ ॥ १ ॥ लासियलउसियदमिली मिहिल तह आरबी पुलिंदी य । पक्कणि वहलि मुरुंडी सबरीओ पारसीओ य ॥ २ ॥ भरहं रायाणं पिट्टओ ? अणुगच्छंति, तए णं से भरहे राया सव्यक्तीए सव्यज्ञईए मञ्चबंदण सञ्चममुद्रुणं सञ्चायरेणं सञ्चविभूईए सञ्चालंकारविभूसाए सञ्च-नुडियसद्सण्णिणाएणं महया इङ्कीए जाव महया वरनुडियजमगसमगप्पनाइएणं संखपणवपडह् मेरिझहरिसरमुहिमुरयमुइंगदुंद्दिणिग्घोसणाइएणं जेणेव आउहघर-साला तेणेव उद्यागच्छा उवागच्छिता चहरयणं पासइ २ ता आउहघरसालाओ पडिणिक्लमइ २ ता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेब उबा-गच्छा २ ता सीहासणवरगए प्रत्थाभिमुहे सण्णिसीयः २ ता अहारस सेणिप्पसे-णीओ सहावेह २ ता एवं बयामी-सिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! उस्सुकं उक्करं उक्किद्रं अदिजं अमिजं अभडप्पवेसं अदंडकोदंडिमं अधिरमं गणियावरणाङङज-कित्यं अणेगतालायराण्यस्यं अण्ड्यमुहंगं अमिलायमह्नदामं पुमुह्यपक्षीलियमपु-रजणजाणवर्यं विजयवेजइयं चक्करयणस्य अद्वाहियं महामहिमं करेह २ ता ममेय-माणितयं खिप्पामेव पचिष्णह, तए णं ताओ अट्ठार्स सेणिप्पसेणीओ भरहेणं रक्ता एवं वृत्ताओ समाणीओं हुद्र जाब विणएणं वयणं पडिमुर्णेति २ ता भरहस्स रण्णो अंति-याओ पडिणिक्खमेन्ति २ ता उस्तकं उक्तरं जाव करेंति य कारवेंति य क॰ २ ता जेणेव भरहे राथा तेणेव उवागच्छंति २ ता तमाणतियं पचिपणांति ॥ ४३॥ तए णं से दिव्वे बक्करयणे अद्वाहियाए महामहिमाए जिव्बत्ताए समाणीए आउह-घरसालाओ पडिणिक्खमइ २ ता अंत्रिक्सपडिक्ण्ये जक्लसहस्ससंपरिवृडे दिव्व-तुडियसहस्रिणणाएणं आपूरेंते चेव अंबरतलं विणीयाए रायहाणीए मज्झंमज्झेणं णिसगच्छद २ ता गंगाए सहाणाईए दाहिणिक्रेणं कुछेणं पुरस्थिमं दिसिं मागहतितथा-भिमुहे प्याए यावि होतथा, तए णं से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयणं गंगाए

महाणईए दाहिणिक्षेणं कूलेणं पुरिवमं दिसिं मागहतित्याभिमुहं पयायं पासइ २ ता हृहुतुद्व जाव हियए कोइंबियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आमिसेकं हत्थिरयणं पडिकप्पेह इयगयरहपवरजोहकलियं चाउरंगिणि सेण्णं सण्णाहेह, एयमाणत्तियं पश्चिपणह, नए णं ते कोहंबिय जाव पश्चिपणंति. तए णं से भरहे राया जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छद २ ता मजणघरं अणुपविसह २ ता समुत्तजालाकुलाभिरामे तहेव जाव धवलमहामेहणिरगए इव जाव ससिव्व पियदंसणे णरवर्ड मजाणघराओ पिरक्षिकसम्बद्ध २ ना ह्यगयरहपवरवाहणभडचडगरपहगर-संकुलाए संणाए पहिचिकत्ती जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला जेणेव आभिसेक हिस्थरयणे तेणव उदागच्छह २ ता अंजणगिरिक्डमण्णिभं गयवई णखई दुरुढे। तए णं से भरहाहिने णरिंदे हारोत्ययसुक्रमग्रहयक्छं कुंडलउज्जोह्याणणे मजडदिन-सिरए गरसीहे गरवई गरिंदे गरवमहे मस्यरायवस्थकस्पे अञ्सहियरायतेयलच्छीए दिप्पमाण पसत्यमंगलसएहिं संयुव्बमाण जय २ सहक्र्यालीए हत्थिखंधवरगए सक्तोरंटम-हदामेणं छत्तेणं धरिज्ञमाणेणं सेयवरचामराहिं उद्भव्यमाणीहिं २ जनखसहस्ससं-परिवृद्ध वेसमण चेव धणवर्ष अमरवर्सण्णिमाह रब्बीए पहियकिनी गंगाए महाणर्हेए दाहिणिकेणं कुलेणं गामागर्णगर्लेडकञ्बडमटंबदोणमुहपृहणासमसंबाहमहस्समंहियं थिमियमेइणीयं वसुद्दं अभिजिणमाणे २ अम्पाइं बराइं रयणाइं पडिच्छमाणे २ तं दिव्यं चक्करयणं अणुगच्छमाणे २ जोयणंतरियाहिं बसहीहिं बसमाणे २ जेणंव माग-हतित्थे नेपेव उवागच्छा २ ना मागहतित्थस्स अदरसामंते दुवालसजीवणायामं णवजीयणविच्छिण्णं वरणगरसरिच्छं विजयसंवाबारणिवेसं करेइ २ ता वब्रुइरयणं सद्दावंह सद्दावहता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिया! ममं आवासं पोसह-सीलं च करेडि करेला ममेयमाणतियं पचप्पिणाहि, तए णं से वहुइरयणे भरहेणं रण्णा एवं वृत्ते समाणे हक्क्युक्चित्तमाणंदिए पीइमणं जाव अंजलिं कट्ट एवं सामी तहत्ति आणाए विषएणं वयणं पहिञ्जणेह २ ता भरहस्स रण्णो आबसहं पोसहसार्छ च करेड़ २ ना एयमाणत्तियं खिप्पामेव पश्चप्पिणइ. तए ण से मरहे राया आभि-सेकाओ हत्यिरयणाओ क्योरहड २ ता जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छ २ ता पोसहसार्च अणुपविसङ्ग २ ता पोसहसार्च पमज्जङ् २ ता दच्नसंथारमं संथरङ् २ ता दञ्मसंथारगं दुरुह्द २ ता मागइतित्थकुमारस्स देवस्स अद्वमभतं पिण्डड २ ता पोसहमालाए पोसहिए हैंन बंभयारी उम्मुक्समणियुन्ने ननगयमालानण्यगविलेन्ये

१ रुढिसहोऽयं । २ णो पोसहिएति अद्वो पोसहे तहाविहदेवचिंतणवज्जणि-जत्तणओ ।

णिक्सित्तसत्यमुस्छे दञ्मसंयारोवगए एगे अबीए अट्टमभत्तं पडिजागरमाणे २ विहरइ । तए णं से भरहे राया अट्टमभर्तास परिणममाणंसि पोसहसालाओ पिंडणि-क्समइ २ ता जेणेव वाहिरिया उवद्वाणसाला तेणेव उवागच्छह २ ता कोडंबिय-पुरिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-खिप्यामेव भी देवाणुप्पिया! हयगयरहपवरजो-इकलियं नाउरंगिणि सेणं सण्णाहेष्ट नाउग्धंटं आसरहं पडिकप्पेहत्तिकह् सज्जणधरं अणुपविमाइ २ त्ता ममुत्त तहेव जाव धवलमहामेहणिमगए जाव मृज्जणघराओ पिडणि-क्खमड २ ना हयगयरहपबरवाहण जाव पहिसकती जेणेव बाहिरिया उबद्राणसाला जेंगेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उदागच्छा २ ना बाउग्घंट आसरहं दुहहै ॥ ४४ ॥ तए णं से भरहे राया चाउरघंटं आमरहं दुरूढे समाणे ह्यगयरहपवरजीहकलियाए सद्धिं संपरिवृडे महयामडच्डगरपहगरवंदपरिक्सिते चक्करयणदेसियममे अणेगराय-वरसहस्साणुयायमारो महया उक्तिद्विसीहणायबोलकलकलरवेर्ण पक्खिमियमहासमुहर-वभूयं पिव करेमाणं पुर्रात्थमदिसाभिस्हे मागहतित्थेणं लवणतस्हं ओगाहर जाव से रहबरस्त कुपरा उल्ला, तए णं से भरहे राया तुरगे निमिण्हड़ २ ना रहं ठवेड़ २ ता थणुं परामुसइ, नए णं तं अङ्ग्रायबालवंदइंदधणुसंकासं बरमहिसदरियदप्पि-यद्रद्यणरिंगरइयसारं उर्गवरपवर्गवरुपवरपरहुयभमरकुलणीलिणद्वर्धतथोयप्टं णिडणोवियमिसिमिसिनमणिरयणघंटियाजालपरिक्सितं तडितरुणकिरणनवणिज्यसद् चिथं दहरमलयगिरिसिहरकेसरचामरवालद्वचंदविधं कालहरियरत्तपीयमुक्किव्वहण्डा-रुणिसंपिणद्वजीवं जीवियंतकरणं चलजीवं धणुं गहित्रण से णरवई उसुं च वरवइर-कोडियं वहरसारतोंडं कंचणमणिकणगरयणघोरद्वयुक्यपुंखं अलेगमणिरयणविविहसु-विरहयणामनिषं वहसाई ठाइकण ठाणं आयमकणायमं च काळण उसमदारं हमाई वयणाई तत्थ भाणीय से णरवई-इंदि धुणंतु भवंतो बाहिरओ खळु सरस्स जे देवा 1 णागासरा सवण्णा तेसिं स पमो पणिवयामि ॥ १ ॥ हंदि सुणंतु भवंतो अध्भित-रओ सरस्स जे देवा । णागासुरा सुबण्णा सब्बे मे ते विसयवासी ॥ २ ॥ इतिकष्ट उसुं णिसिर्हत्ति-परिगर्णिगरियमञ्ज्ञो वाउद्भयसोभमाणकोसेजो । चित्तेण सोभए घणुषरेण इंदोव्य पश्चक्खं ॥ ३ ॥ तं चंचलायमाणं पंचमिचंदोवमं महाचावं। क्रव्यंद्र बामे हत्ये जरवङ्णो तंमि विजयंमि ॥ ४ ॥ तए णं से सरे भरहेणं रण्णा णिसड्डे समाणे खिप्पामेच दुवालस जोयणाई गंता मागहतित्याहिकस्स देवस्स भव-र्णित निष्द्रए, तार णं से मागहतित्याहिवई देवे मवर्णिस सरं णिबड्यं पासइ २ ता आसक्त रहे चंडिकिए कुविए मिसिमिसेमाने विविद्धवं भिउडि गिडाले साहरह २ ता एवं बयासी-केस जं भी ! एव अपस्थित्रपंत्रवार दुरंतपैतलक्खाणे हीणपुण्णहसेउसा ...

हिरिसिरिपरिविज्ञाए जे णं मम इमाए एयाणुरुवाए दिव्वाए देविश्वीए दिव्वाए देव-जुईए दिव्वेणं दिव्वाणुभावेणं छदाए पत्ताए अभिसमण्यागयाए उप्पि अप्पुस्तुए भव-णिस सरं णिसिरइत्तिकृत् सीहासणाओ अञ्मुद्धेह २ ता जेणेव से णामाह्यंके सरे तेणेव उवागच्छइ २ ना तं णामाह्यंकं सरं गेण्हड् णामंकं अणुप्पवाएड् णामंकं अणुप्पनाएमाणस्य इमे एगारुवे अन्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकृपे समु-प्पजित्था-उप्पणे खळु भो ! जंयुद्दीवं दीवे भरहे वासे भरहे णामं राया चाउरत-चक्कवटी तं जीयमेयं तीयप्रकृप्पण्णमणागयाणं मागहतित्यकुमाराणं देवाणं राईण-मुवत्थाणियं करेत्तए, तं गच्छामि णं अहंपि भरहस्म रण्णो उवत्थाणियं करेमित्ति-कहु एवं संपेहेड संपेहेता हारं मउडं कुंडलाणि य कडगाणि य तुन्डियाणि य वत्थाणि य आभरणाणि य सरं च णामाहर्यकं मागहतित्थोदगं च गेण्हइ गिण्हिना नाए उद्मिद्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए जइणाए सीहाए सिन्चाए उद्गुयाए दिन्नाए देवगईए बीईवयमाण २ जेणेव भरहे राया तंणेव उवागच्छा २ ता अंतिलिक्ख-पिटवण्णे सार्विखिणियाई पंचवण्णाई वत्थाई पवरपरिहिए कर्यलपरिमाहियं दसणहं सिर जाव अंजिल करू भरहं रायं जएणं विजएणं वदावेड २ ता एवं वयासी-अभिजिए णं देवाणुप्पिएहिं केवलकप्पे भरहे वासे पुरन्छिमेणं मागइतित्थमेराए तं अहण्णं देवाणुप्पियाणं विसयवासी अहण्णं देवाणुप्पियाणं आणत्तीकिकरे अहण्णं देवाणुप्पियाणं पुरच्छिमिक्षे अंतवासे तं पिक्छितु णं देवाणुप्पिया ! मर्म इमेयास्वं पीइदाणंतिकडू हारं मउडं कुंडलाणि य कडगाणि य जाव मागहतित्थोदगं च उवणेइ, तए णं से भरहे राया मागइतित्यकुमारस्त देवस्त इमेयास्वं पीइदाणं पश्चिच्छइ २ ना मागहतित्यकुमारं देवं सकारेड़ सम्माणेइ स॰ २ ता पिडिविसजेड, तए णं से भरहे राया रहं परावतेह २ ता मागहतित्येणं छवणसमुदाओ पञ्चतरह २ ता जेणव विजयसंधावारणियेसे जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला तेणेव उद्यागच्छा २ सा तरए णिनिण्डड २ ता रहं ठवंड २ ता रहाओ प्रकारहड २ ता जेणेव मजाणघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता मजाणघरं अणुपविसङ् २ ता जाव संसिव्य पियदंसणे णरवई मजणघराओ पिडिणिक्सम् २ ता जेणेव मोयणसंहवे तेणेव उदागच्छह २ ता मोय-णमंडवंसि सुहासणवरगए अद्भगभत्तं पारेइ २ ता भोयणमंडवाओ पिडणिक्समइ २ ता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उन्नागच्छा २ ता सीहा-सणवरगए पुरस्थामिमुद्दे जिसीयइ २ ता बद्धारस सेविप्पर्सेणीओ सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । उस्मुकं उक्करं जाव मागहतित्वकुमारस्य देवस्स .अडाहियं महामहिमं करेह २ ता मम एयमाणतियं पचिपणहं, तए णं ताओ अँद्वारस

सेणिप्पसेणीओ भरहेणं रण्णा एवं बुताओ समाणीओ हट्ट जाव करेंति २ ता एयमा-णत्तियं पत्राप्पणंति, तए णं से दिव्ये चक्कर्यणे वहरामगतुंवे छोहियक्खामगारए जंबू-णयणेर्माए णाणामणिखुरप्यशालपरिगए मणिमुत्ताजाळमुसिए सणंदिघोसे सर्बिखिणीए दिन्वे तरुणरविमंडलणिसे णाणासणिरयणघंटियाजालपरिक्सिते सन्वोडयसुरिमकुसमः आसत्तमहृदामे अंतलिक्खपिडकणो जक्खसहरससंपरितृडे दिव्यतुष्डियसहस्रिणणाएणं प्रेंतं चेव अंवरतलं णामेण य सुदंसणे णरवड्स्स पढमे चक्करयणे मागहतित्यकुमा-रस्म देवस्स अद्वाहियाए महासहिसाए णिव्यत्ताए समाणीए आउहचर्यालाखो पिडिण-क्खमड २ ता दाहिणपबस्थिमं दिसिं वरदामतिस्थाभिमुहे पयाए यावि होस्था ॥ ४५ ॥ तए णं से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयणं दाहिणपचित्यमं दिसि वरदामतित्यामि-मुहं पयार्य चावि पासइ २ ता इहतुहु॰ कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं चयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! ह्यगयरहपवर॰ चाउरेगिणि सेण्णं सण्णाहेह आभि-सेकं हत्थिरयणं पिककप्पेहिनिकड् मज्जणवरं अणुपविसह २ ता तेणेव कमेणं जाव धवलमहामेहणिरगए जाव सेयवरचासराहि उद्भव्यमाणीहि २ माइयवर्षलयपवर-परिगरने इयवरवम्मकवयमा द्वासहस्सक्षितः उक्कदवरमञ्डतिरी इपडागक्षयवे जयंति-चामरचलंतछत्तंवयारकलिए असिबोवणिखग्गचावणारायकणयकप्पणिस्ललउङ्गिवि-मालधणुहृतोणसरपहरणेहि य कालणीलहिहरपीयसुक्किल्रबणेगर्विधसबसण्णिबेहे अप्पोडियसीहणायछेलियहयहेसियहत्यगुलुगुलाइयअणेगरहसयसहस्सघणघर्णतणी-हम्ममाणसहसिहएण जमगसमगर्ममाहोरंमकिाणितसरमहिमुगुँदसंसियपरिलियसगर-रिवाइणिवंसवेणुविपंचिमहइकच्छमिरिगिसिगियकळतालकंसतालकरभाणुत्यिएण महस्रा सहस्रिणणाएण सयलमिव जीवलोगं पूर्यते बलवाहणसमुद्रएणं एवं जक्खसहस्स-परिवृद्धे वेसमणे चेव भणवर्षे अमरवह्सण्णिमाइ इङ्गीए पहिसकिती गामागरणगर-खेरकन्यर तहेव सेसं आव विजयसंघावारणिवेसं करेड २ ला क्टूड्रयणं सहावेड २ ला एवं क्यासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिका! मम आवसहं पोसहसालं च करेहि. ममेयमाणक्तियं पश्चिपणाडि ॥ ४६ ॥ तए णं से आसमदोणमुहगामपहणपुरवर-संवाबारिनहावणविभागकुसले एगासीइपएस सब्वेस चेव वत्थ्यु णेगगुणजाणए पंडिए विहिम्मू पणयालीसाए देववाणं बखुपरिच्छाए बेमिपासेस अत्तसालास कोइ-णीसु व वासघरेसु व विभागकुसले केजे वेउको व दाणकरने पहाणवुद्धी जलवाणे भूमियाण व भावणे जलबलगुहास जेतेस परिहास व कालनामे तहेव सहे ब्रूपप-एसे पहाणे गढिमणिकण्णसम्बन्धकितिहम्युणदोसवियाणए गुमाने सोल्डसपासायकर्ण-क्रसके चउसद्विविकप्यवित्ययमई जंबावते य बद्धमाणे सोत्यियस्यग तह सध्यंक्षी-

मइसण्णिवेसे य बहुविसेसे उद्देश्यदेवकोद्वदाकागिरैसायवाहणविभागकुसळे इय तस्स बहुगुजबु थवई रचणे णरिंदचंदस्स । तबसंजमणिब्बिट्टे कि करवाणीतुबद्धाई ॥ १ ॥ सो देवकम्मविद्विणा खंधावारं परिंदवयणेणं । आवसहभवणकल्यिं करेड् सन्वं मुहु-त्तेणं ॥ २ ॥ करेता पवरपोसहघरं करेड २ ता जेणेव भरहे राया जाव एयमाण-त्तियं खिप्पामेव पश्चिप्पणड्, सेसं तहेव जाव मज्जणघराओ पिडणिक्खमड् २ ता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणेव चाउग्चंटे आमरहे तेणेव उवागच्छइ॥ ४७॥ तए णं तं घरणितलगमणलहुं तओ बहुलक्खणपसरणं हिमवंतकंदरंतरणिवायसंविह्न-यनित्ततिणिसद्क्रियं जंबूणयमुक्तयकूबरं कणयदंडियारं पुल्यवरिंदणीलसासगपवाल-फलिह्बररयणलेह्नमणिविहुमविभृसियं अडयालीसाररइयनवणिजपटसंगिहयजुत्तर्तुवं पचिसयपिसयणिम्सियणवपद्रपुद्रपरिणिद्वियं विसिद्धलद्वणवलोहबद्धक्रम्मं हरिपहरणर-यणसरिसचक्कं कक्केयणइंदणीलमानगमुसमाहियबद्धजालकडगं पसर्त्याविच्छण्णसम्युरं पुरवरं च गुत्तं सुकिरणतवणिजाजुत्तकियं कंकटयणिजुत्तकपणं पहरणागुजायं खेड-गकणगधणुमंडलम्पवरसत्तिकाँततोमरसरसयवत्तीसतोणपरिमंडियं जुत्तं हलीमुहबलागगयदंतचंदमोत्तियतणसोक्षियकुंदकुडगवरसिंदुवारकंदलवरफेणणि-गरहारकासप्पगासधवलेहि अमरमणपवणजङ्गजवलसम्बगामीहि चडहि चामराकण-गविभसियंगेहिं तुरगेहिं सच्छत्तं सज्झयं सबंटं सफ्डागं सक्त्यसंधिकम्मं सुसमाहि-यसमरकणगगंमीरतुल्लघोसं वरकुप्परं स्ववकं वरणेमीमंडलं वरधारानोंडं वरवहरबद्ध-तुंबं वरकंचणभूसियं वरायरियाविम्मयं वरतुरगसंपउत्तं वरसारहियुसंपरगहियं वर-पुरिसे वरमहारहं दुक्ढे आरूडे पवर्रयणपरिमंडियं कणयसिंखिणीजालसीभियं अडज्झं सोयामणिकणगतिवयपंद्म्यजासुयणजलणजिवसुयनोडरामं गुंजद्भवंधुजी-बगरत्ताईगुलगणिगरसिंदरुइडल्कुंकुसपारेवयचलणणसणकोइलदसणाबरणरइयाइरेगर-त्तासोगकणगकेसुयगयतालुसुरिंदगोवगसमप्पमप्पमसं विवक्तलिलप्पबालउद्विनस्र-सरिसं सव्वोजयद्यरहिकुसुमञासत्तमहन्दामं असियसेयञ्ज्ञयं महामेहरसियगंमीरणिद्ध-षोसं सनुहिययकंपणं पमाए य सस्सिरीयं जामेणं पुह्विविजयलंभंति विरसुयं लोग-विस्युयजसोऽह्यं चाउग्धंटं आसरहं णरबईं हुस्डे, तए णं से भरहे रामा चाउग्धंटं आसरहं दुस्हे समाणे सेसं तहेव दाहिणामियुहे बरदामतित्येणं लबणसमुईं ओगा-हड़ जान से रहनरस्स कुप्परा उन्ना जान पीइदाणं से, गवरं चूडामणि च दिव्यं उर-त्थगेविजागं सोणियसुत्तगं कडगाणि य तुडियाणि य जाव दाहिणिके संतवाळे जाव अहाहियं महामहिमं करैंति २ ता एयमाणतियं प्रचिप्णंति, तए णं से दिव्वे नहर-यणे वरदामतित्पक्रमारस्स देवस्स बहाहियाच महामहिमाए विक्वताए समाणीच

आउहघरसालाओ पिडिणिक्खमइ २ ता अंतलिक्खपिडवण्ये जाव पूरंते चेव अंबर-तळं उत्तरपश्चित्यमं दिसिं पभासतित्याभिमुहे पयाए यावि होत्या. तए णं से भरहे राया तं दिव्यं चक्करयणं जाव उत्तरप्रचारियमं विसि तहेव जाव प्रचारिथमदिसामिसहे पभासतित्थेणं लवणसमुद्दं ओगाहेड २ ता जाव से रहवरस्य कृप्परा उल्ला जाव पीइदाणं से, णवरं मार्ल मउडिं मुत्ताजालं हेमजालं कडगाणि य तुडियाणि य आम-रणाणि य सरं च णामाहयंकं पभासतित्थोदगं च गिण्हह २ ता जाव पचरिथमेणं पभासतित्यमराए अहण्णं देवाणुष्वियाणं विसयवासी जाव पचित्यमिक्षे अंतवाले, सेसं तहेव जाब अहाहिया णिव्वना ॥४८-४९॥ तए णं से दिव्वे चक्करयणे पभासतित्य-कुमारस्स देवस्स अद्वाहियाए महामहिमाए णिव्यत्ताए ममाणीए आउहचरसालाओ पिडिणिक्खमइ २ ता जाब पूरेंते चेब अंबरतंक सिंधूए मह णईए दाहिणिक्षेणं कृष्टेणं पुरिच्छमं दिभिं सिंधुदेवीभवणाभिमुद्दे प्रयाण यावि होत्या । तए णं से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयणं सिंधूए महाणईए दाहिणिक्रेणं कुलेणं पुरिष्यमं दिसिं सिंधुदेवी-भवणाभिमुद्दं प्यायं पासइ २ ता हड्दुनुद्धित तहेव जाव जेणेव सिंध्ए देवीए भवणं तेणेव उवागच्छइ २ ता सिंधूए देवीए भवणस्य अवृत्सामंते द्वाळसजीय-णायामं णवजीयणविच्छिणं वरणगरसारिच्छं विजयसंयावारणियेसं करेड जाव सिंधुदेवीए अट्टमभनं पगिष्हर २ ता पोसहसालाए पोसहिए इव बंभवारी जाव दन्मसंयारीवगए अद्भाभतिए सिंध्देविं मणसि करेमाणे २ चिद्रह । नए णं तस्स भरहस्स रण्णो भट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि सिंधूए देवीए आसणं चलह्, तए णं सा सिंधुदेवी आसणं चलियं पासइ २ ता ओहि पठंजड़ २ ता भरहं राय ओहिणा आभोएइ २ ता इमे एसाम्बे अभारियए चिंतिए परियए मणोगए संकप्पे समुप्प-जित्था-उपपणे खलु मो ! जंबुहीने दीने मरहे बासे मरहे णाम राया चाउरंत-चक्कवद्दी, तं जीयमेयं तीयप्रचुप्पणमणागयाणं सिंधूणं देवीणं भरहाणं राईणं उद-त्याणियं करेताए, तं गच्छामि णं अहंपि भरहस्स रण्यो उत्रत्याणियं करेमितिकह कुंभद्रसहरसं रयणिततं णाणामणिकणगरयणभतितिताणि य दुवे कणगभद्दासणाणि य कडगाणि य तुडियाणि य जाव आभरणाणि य गेण्डह २ ता ताए उक्तिहाए जाव एवं क्यासी-अमिजिए जं देवाणुप्पिएहिं केवलकप्पे भरहे वासे अहणां देवाणु-प्पियाणं विसयवासिणी अहण्णं देवाणुप्पियाणं आणतिकिकरी तं पडिच्छेतु णं देवाण्पिया! सम इमं एयारुवं पीइदाणंतिकद् कुंभद्रसहस्सं रयणचित्तं णाणामणिक्णमक्रहगाणि य जाब सो चेव गमो जाव पहिवसखेड, तए णं से भरहे रामा पोसहसास्त्राओं पडिणिक्समइ २ ता नेणेव मजापारे तेणेव

बहुसमरमणिजे य भूमिभागे तस्स कच्छस्स सुहणिसण्णे, ताहे ते जणवयाण णगराण परणाण य जे य तर्हि सामिया प्रभूया आगरवई य मंडलवई य परणवई य सब्वे घेतूण पाहुडाई आभरणाणि य भूसणाणि य रयणाणि य वत्थाणि य महरिहाणि अण्णं च जं वरिद्वं रायारिहं जं च इच्छियव्वं एयं सेणावइस्स उवर्णेति मत्ययक्यंजलिपुडा, पुणरवि काऊण अंबर्लि मत्ययंमि पणया नुब्से अम्हेऽत्य सामिया देवयं व सरणा-गया मो तुर्क्म विसयवासिणोमि विजयं जंपमाणा सेणानइणा जहारिहं ठविय सकारिय विसज्जिया णियसा सगाणि णगराणि पद्रणाणि अणुपविद्वा, नाहे सेणावई सविजओ चेतृष पाहुटाई आभरणाणि भूसणाणि रवणाणि व पुणरवि नै सिंधुणा-मधेर्ज उत्तिष्णे अणहसासणवले, तहेव भरहस्स रण्णो जिवेएड णिवेहना य अप्पि-णिना य पातुडाई सकारियसम्माणिए सहरिसे विमज्जिए सर्ग पडमंडवमङ्गए, तए णं ससेणं सेणावडं ण्हाए जिमियभुक्तरागए समाणे जाव सरसगोसीसचंदण्विस-त्रगायसरीरे उपि पासायवरगए फुटमाणेहिं सुइंगमत्थएहि वत्तीसङ्बद्धेहिं णाडएहिं बरतरुणीसंपउतेहीं उवणिक्रजमाणे २ उवगिजमाणे २ उवलाखि( लिभ )जमाणे २ महया ह्रयण्डणीयवाष्ट्रयतंतीनलतालत् हियचणमुद्देगपहुप्पबाद्द्यरवेणं हृद्दे सहफरि-सरसम्बगंधे पंचविहे माणुस्सए कामभोगे भुंजमाणे विहरइ ॥ ५२ ॥ तए णं से भरहे राया अण्णया कयाइ मुसेणं सेणायई सहावेह २ ता एवं नयासी-गच्छ णं खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! तिमिसगुहाए दाहिणिल्लस्स दुवारस्य कवाडे विहाडेहि २ ता मम एवमाणत्तियं पश्चिपणाहिति, तए णं से सुसेणे सेणावई भरहेणं रण्या एवं वत्ते समाणे इद्वतद्वित्तमाणंदिए जाव करबलपरिग्गहियं । सिरसावर्त्तं मत्थए अंजलिं कृट्ट जाव पडिसुणेइ २ ना अरहस्स रण्णो अंतियाओ पडिणिक्खमइ २ ता जेणेव नए आवासे जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छा २ ता दन्मसंथारमं संथ-रइ जाव कयमालस्स देवस्स अद्वमभत्तं पनिण्हइ पोसहसालाए पोसहिए इव वंभ-यारी जाब अद्रममत्तेषि परिणममाणीस पोसहसालाओ पडिणिक्समई १ ता जेणेव मजाणघरे तेणेव उदायच्छा २ ता वहाए सुद्धप्पावेसाई मंगलाई बत्थाई पवरप-रिहिए अप्पमहरषामरणालंकियसरीरे मजाणघराओ पडिणिक्खमह २ ता जेणेव तिमिसगुहाए दाहिणिक्रस्स दुवारस्य कवाडा तेणेव पहारेत्य यमणाए, तए णं तस्स सुसेणस्स सेणावहस्स बहुचे राईसरतल्बरमाडंबिय जाव सत्थवाहप्पनियमो ग्रसेणं सेणावइं पिट्टओ २ अणुगच्छंति, तए णं तस्त ग्रसेणस्त सेणावहस्त बहुईओ खुजाओ निलाइयाओ जाव इंगियनितियमस्थियवियाणियाओ णिडणकुसलाओ विणीयाओ जाव अणुगच्छंति । तए णं से सुसेणे सेणावह सिव्यापि सव्यज्ञहेर

जाब णिग्बोसणाइएणं जेणेव तिसिसगुहाए दाहिणिन्नस्स दुवारस्स कवाटा तेणेव उवागच्छइ २ ता दंडरयणं परामुसह, तए णं तं दंडरयणं पंचलइयं बहरसारमध्यं विणासणं सव्वमन्तरोण्णाणं संधावारे णरवहस्स गहदरिविसमपञ्मारगिरिवरपवायाणं समीकरणं संतिकरं सुसकरं हियकरं रुण्णो हिण्डच्छियमणोरहपूरगं दिव्यमप्पडिह्यं दंडरयणं गहाय सत्तद्र पयाइं पश्चोसकड पश्चोसिक्कना तिमिरसग्रहाए दाहिणिक्कस दुवारस्य कवाडे दंडरयणेणं महया २ सहेणं तिक्खुतो आउटेइ, तए णं तिमिसगु-हाए दाहिणिह्नस्य दुवारस्य कवाडा यसेणसेणावडणा दंहरयणेणं मह्या २ सहेणं तिखुत्तो आउडिया समाणा महया २ सहेणं कोंचारवं करेमाणा सरसरस्य सगाई २ ठाणाई पचोसक्तिया, तए णं से सुसेणे सेणावई तिमिसगुहाए दाहिणिश्रस्स द्वारस्य कवाडे विहाडेड २ ना जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छा २ ता जाव भरहं रायं करयलपरिगाहियं जएणं विजएणं वद्मवित २ ता एवं वयासी-विहासिया णं देवाणुष्यिया ! तिमिसगुहाए दाहिणिऋस्त तुवारस्य कवाडा एयण्णं देवाणुष्पियाणं पियं णिवेएमि पियं मे भवड. तए णं से भरहे राया मुसेणस्स सेणावहस्स अंतिए एयमद्रं सोचा निसम्म हद्वतद्वित्तमाणंदिए जाव हियए मुसेणं सेणावई सकारेइ सम्मा-णेइ सकारिता सम्माणिता कोइंबियपुरिसे सद्दावेइ २ ना एवं बयासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिया ! आभिसेक् हत्यिर्यणं पिडकप्पेह हयगयरहपवर तहेव जाव अंजण-गिरिकृडसण्णिमं गयवरं णरवई दुरूढे ॥ ५३ ॥ तए गं से भरहे राया मणिरयणं परा-असड तोतं चउरेगुलप्पमाणमित्तं च अणग्धं तंसियं छलंसं अणोवमजुद्दं दिव्वं मणिरयण-पहसमं वेरुक्रियं सम्बभूयकंतं जेण य मुद्धागएणं दुक्खं ण किंचि जान हवड आरोग्गे य सब्बकालं तेरिच्छिपदेवमाणुसक्या य उवसम्या सब्दे ण करेति तस्य दुक्खं, संगा-मेऽवि असत्थवज्यो होड् णरो मणिवरं घरेंतो ठियजोव्यणकेसअवड्रियणहो हवड् य सञ्जभयविष्पमुको, तं मणिरयणं गहाय से णरवई हत्यिरयणस्य दाहिणिहाए कंसीए णिक्खिनइ, तए णं से भरहाहिवे णरिंदे हारोत्ययसक्यरइयवच्छे जाव अमरवइ-सण्णिभाए इक्कीए पहिंचिकत्ती मणिर्यणकरुखोए चक्कर्यणदेसियमस्ये अणेगरायसह-स्साणुयायमगो मह्या उक्किद्विसीहणायबोलकलकल्दवेणं समृहरवभ्यं पिव करेमाणे जेणेव तिमिसगुहाए दाहिणिक्के दुबारे तेणेव उवागच्छड २ ता तिमिसगुई दाहि-णिक्षेणं दुवारेणं अईइ ससिव्य मेहंपयारणिवहं । तए णं से भरहे राया छत्तलं दुवा-**जसंसियं अहुकण्णियं अहिगर्णिसंदियं अहुसोवण्णियं** कागणिरवणं परामुसह । तए णं तं चउरंगुरूप्यमाणमितं अद्भावण्णं च विसहरणं अउलं चउरंससंठाणसंठियं समतलं माणुरमाणजोगा जन्मे लोगे नरंति सन्दर्भणपण्यान्या, ण इव चंदो ण इद

नत्य सूरे ण इव अग्गी ण इव तत्य मणिणो तिमिरं णासैति अंधगारे जस्य तयं दिव्वं भावजुर्न दुवालसजोयणाई तस्स छेसाउ विवद्धंति तिमिरणिगरपडिसंहियाओ, रत्ति च सञ्चकालं संधानारे करेड आलोयं दिवसभूयं जस्स पभावेण चक्कवर्द्धा, तिमिसगृहं अईड सेण्णसहिए अभिजेत्तं विड्यमद्भरहं रायवरे कागणि गहाय तिमिसगृहाए पुरच्छिमिङ्गग्चित्यिमिहेमुं कडएमुं जोयणंनिर्याई एंनधणुसयविक्खंभाई जोयणुज्जोय-कराई चक्कणेमीसंठियाई चंदमंडरूपडिणिगासाई एगूणपण्णं मंडलाई आलिहमाणे २ अणुप्पविसड, तए णं सा तिमिनगुहा भरहेणं रण्णा तेहिं जीवणंतरिएहिं जाव जीयणु-जोयकरेहिं एगूणपण्णाए मंडलेहिं आलिहिज्जमाणेहिं २ खिप्पामेव आलोगम्या उज्जो-यभूया दिवसभूया जाया याचि होत्था ॥ ५४ ॥ तीसे णं तिमियगुहाएं बहमज्झदंसभाए एत्य णं उम्मरगणिमरगजलाओ णामं दुवे महाणईओ पण्णताओ, जाओ णं निमिय-गुहाए पुरच्छिमिहाओ भित्तिकडगाओ पनृहाओ मसाणीओ पन्नत्थिमणं सिंधुं महा-णइं समप्पेंति, से केणद्वेणं अंते ! एवं वृत्तइ-उम्मरगणिमरगजलाओ महाणइंओ ? गोयमा ! जण्णं उम्मरगजलाए महाणहेए तणं वा पतं वा कहुं वा सक्करं वा आसे वा हस्थी वा रहे वा जोहे वा मणुस्से वा पिक्लप्पड़ तुष्णं उम्मरगजला महाणंड तिक्तुत्तो आहुणिय २ एगेते बलंखि एडेइ, जण्णं जिसगाजलाए सहाणईए तर्ण वा पत्तं का कहुं वा सकरं वा जाव मणुस्सं वा पक्किवप्पद तण्णं शिमनगजन्त्रा महाणई तिक्खुत्तो आह-णिय २ अंतो जलंस णिमजावेद, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं वृच्च६-उम्ममाणिममा-जलाओं महाणईओं, तए णं से भरहे राया चक्करयणदेसियमग्गे अणेगराय० सहया उक्तिद्विसीहणाय जाब करेमाणे सिंधूए महाणईए पुरच्छिमिल्लेणं कूलेणं जेणेव उम्म-ग्गजला महाणइं तेणेव उवागच्छइ ? शा बहुङ्ग्यणं सद्दावेइ २ शा एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! उम्मग्गणिम्गगजलासु महाणईमु अणेगखंभसयसण्णि-विद्वे अयलमकंपे अभेजकवए सालंबणबाहाए सञ्वरयणामए ग्रहसंक्रमे करेहि करेता मम एयमाणत्तियं खिप्पामेव पचप्पिणाहि, तए णं से वहूहरयणे भरहेणं रण्णा एवं वुत्ते समाणे इद्वतुद्वित्तमाणंदिए जाव विणएणं० पहितुणेइ २ ता खिप्पामेव उम्मगा-णिमम्गजलासु महाणईसु अणेगसंभसयसण्णिविद्वे जाव सुहसंक्रमे करेइ २ ता जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छह २ ता जाव एयमाणतियं प्रविध्यणह, तए णं से भरहे राया सखंधावारबले उम्मग्गणिमग्गजलाओ महाणईओ तेहिं अणेगखंभगयसिणवि-हेहि जाव सहसंक्रमेहि उत्तरह, तए णं तीसे तिमित्सगुहाए उत्तरिक्रस दुवारस कवाडा सयमेव महया २ कोंवारवं करेमाणा सरमरस्म सगाई २ ठाणाई प्रवीसिकस्था ॥५५॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उत्तरकृतरहे वासे बहवे आवाडा णामं चिलाया परि-

वसंति अन्ना दिता वित्ता विच्छिण्णविज्ञलभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णा बहुधण-बहजायस्वरयया आओगपओगसंपउत्ता विच्छक्रियपउरभत्तपाणा बहदासीदासगी-महिसगवेलगप्पभूयां बहुजणस्य अपरिभूया स्ता वीरा विकंता विच्छण्णविउलबल-बाहणा बहुतु समरसंपराएतु लद्धलक्या बावि होत्या, तए णं तेसिमावाडचिलायाणं अण्णया क्याई विसयंसि वहूई उप्पाइयसयाई पाउन्भवित्था, तंजहा —अकाले गज्जियं अकाले विज्या अकाले पायवा पुष्फंति अभिक्खणं २ आगासे देवयाओ णचंति, तए णं ते आवाडचिलाया विसर्यसि वहुई उप्पाइयसयाई पाउब्भूयाई पासंति पासिता अण्णसण्णं सहार्वेति २ ता एवं वयासी—एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं विसर्वसि बहुई उप्पाइयसयाई पाउच्यूयाई तंजहा-अकाले गिज्जयं अकाले विज्ञुया अकाले पायबा पुष्फंति अभिक्खणं २ आगासे देवयाओ णचंति, तं ण णजह णं देवाणु-प्पिया ! अम्हं विसयस्स के मन्ने उवद्वे भविस्सइतिकह् ओह्यमणसंक्रपा चिंतासोग-मागरं पविद्वा करयलपल्हत्थमुहा अहज्ज्ञाणोवगया भूमिगयदिद्विया शियायति. तए णं से भरहे राया चक्करयणदेशियमभी जाब समृहरवभूयं पिव करेमाणं तिमिस-गुहाओ उत्तरिक्षेणं दारेणं णीइ ससिव्य मेहंधबारणिवहा, तए णं ते आवाउचिलाया भरहरस रण्णो अग्गाणीयं एजमाणं पासंति २ ता आद्यक्ता रुद्धा चंदिक्किया कृषिया मिसिमिसेमाणा अण्णमण्णं सद्दावेंति २ ता एवं बयासी-एस णं देवाणुप्पिया : केइ अपत्थियपत्थए दुरैतपंतलक्खणे हीणपुण्यचाउइसे हिरिसिरिपरिवज्ञिए जे णं अम्हं विसयस्स उवरि विरिएणं हरूत्रमागच्छह तं तहा णं चतासो देवाणुण्पिया! जहा णं एस अन्हं विसयस्य उवरिं विरिएणं णो हव्यमागच्छद्तिक हु अण्णमण्णस्स अंतिए एयम् इं पिछतुर्णेति २ ता सण्णद्भवद्भमियकस्या उप्पीलियसरासणपट्टिया पिणद्भौ-विजा बद्धआविद्धविमलनरचिंघपटा गहियाउहप्पहरणा जेणेन भरहस्स रण्णो अग्गा-णीयं तंणेव उवागच्छंति २ ता भरहस्स रण्णो अम्माणीएण सर्द्धि संपलम्मा यावि होत्या, तए णं ते आवाडचिकाया भरहस्स रण्णो अन्गाणीयं हयमहियपवरवीर-घाइयविविधयविधद्धयपद्यागं किच्छप्पाणोवगयं दिसोदिसिं पिडसेहिंति ॥ ५६॥ तए णं से सेणावलस्स णेया वेडो जाव भरहस्स रण्णो अग्गाणीयं आवाडचिन्हाएहिं इयमहियपवरवीर जाव दिसोदिसिं पडिसेहियं पासइ २ ता आयुर्ते रहे चंडिकिए कुविए मिसिमिसेमाणे कमलामेखं आसर्यणं दुरुहइ २ ता तए णं तं असीइमंगुल-मृतियं णवणउइमंगुलपरिणाहं अद्वसयमंगुलमाययं बत्तीसमंगुलमृतियसिरं चउरंगुल-कम्णागं बीसइअंगुलबाहार्ग चउरंगुलजाणुकं सोलसअंगुलजंघार्ग चउरंगुलम्सियसुरे मुत्तोलीसंबत्तवस्थियमञ्ज्ञं हेसि अंगुरूपणयपदं संजयपदं संगयपदं सुजायपदं पसत्य-

पहुं विसिद्धपट्टं एणीजाणुष्णयवित्ययगद्भपट्टं वित्तलयक्सणिवासअंकेक्षणपहारपरिवाधि-यंगं तवणिज्ञथासगाहिलाणं वरकणगसुपुरुधासगविचित्तरयणरञ्ज्यासं कंचणमणिकण-गपयरगणाणाबिहुचंटियाजालम् तियाजालएहिं परिसंडिएणं पट्टेण सोममाणेण सोममाणं कक्रेयणइंदणीलमर्गयमसारगक्षमुहमंडणरह्यं आविद्धमाणिकप्तनगविभृतियं कणगाम-यपरामसुक्रयतिलयं देवसङ्गियप्यं सुरवरिंदवाहणजोग्गावयं सुरुवं दृहुज्जमाणपंचना-रचामरामेल्यं घरेतं अणव्यवाहं अमेलणयणं कोकासियबहलपत्तलच्छं सयावरणणव-कणगत्वियत्वणिजतालुजीहासयं सिरिआभिसेयघोणं पोक्खरपत्तिस्व सलिलविंद्जुयं अर्चचलं चंचलसरीरं चोक्खचरगपरिव्यायगो विव हिलीयमाणं २ खुरचलणचन्यपु-डेहिं धरणियलं अभिद्वणमाणं २ दोवि य चलणे जमगसमगं मुहाओ विणिगगमंतं व सिम्चयाए मुणालतंतुउद्गमवि णिस्साए पक्कमंतं जाइकुलस्वपचयपसत्यबारसान वत्तगविद्यदलक्षणं सुकूलप्पस्यं मेहाविभद्यविणीयं अणुयतण्यसुकुमाललोमणिद-च्छवि सजायअमरमणप्रवणगरुलजङ्गज्ववलसिग्वगामि इसिमिव संतिसमए सुरीस-मिव पत्रक्खयाविणीयं उदगह्यवहृपासाणपंगुक्दमससक्दरसवालुइह्नतङ कडगविसमप-न्मार्गिरिदरीसुर्लेषणपिहणणित्यारणासमस्यं अचंडपाडियं दंढवाई अणंसुपाई अका-लतालुं च कालहेसिं जियमिइंगवेसगं जियपरिसहं जचजाईयं मक्किहाणिं सुगपत्तसुब-ण्णकोमलं मणामिरामं कमलामेलं णामेणं आसरमणं सेणावई कमेण समिम्ब्ढे कुनल-यदलसामलं च र्याषयरमंडलणिमं सनुजयविणासणं क्यगर्यणदंढं गवसालियपुष्य-युरहिगंधि णाणामणिलयभतिचित्तं च पहोयमिसिमिसिततिक्खधारं दिव्यं सम्गर्यणं लोए अणोबमाणं तं च पुणो वंसरम्बसिंगद्विदंतकाकायसविउललोहदंढयवरवहरमेयगं जाब सन्वत्यअप्पहिह्यं कि पुण देहेश जंगमाणं गाहा-पण्णासंगुलदीहो सोलस से अंगुलाइं विच्छिण्यो । अदंगुलसोचीको जेड्डपमाणो असी भिष्को ॥ १ ॥ असिर-यणं जरवहस्स हत्थाओं तं गहिकाण जेणेव आवाड विकास तेणेव उवागच्छा २ ता आवाडिविलाएहिं सिद्धं संपन्नागे यावि होत्या । तए णं से सुसेणे सेणाबई ते आवाडनिकाए इयमहियपवरवीरघाइय जाव दिसोदिसि पहिसेहेड ॥ ५० ॥ तए णं ते आवाडचिकाया सुसेणसेणावरूणा ह्ययहिय जाव पृष्टिसेहिया समाणा भीया तत्था वहिया उम्बन्धा संजायमया अत्यामा अवका अवीरिया अपुरिसकारपरकमा अधारणिजमितिकह् अणेगाई जोयणाई अवद्यमंति २ सा एवयओ मिळायंति २ सा जेणेव सिंधू महाणई तेणेव उवागच्छंति २ ता वाल्लवासंवारए संयरिति २ ता वालुयासंथारए दुस्हेंति २ ता अद्भागताई पनिष्टीत २ ता बाह्रवासंयारी-वगया उत्ताणगा अवसणा अद्भागतिया वे देखि इन्हदेवया भेरतहा जामं जागक-

मारा देवा ते मणसीकरेमाणा २ विद्वंति । तए णं तेसिमावाडविलायाणं अद्वय-भत्तंति परिणममाणंति मेहमुहाणं णागकुमाराणं देवाणं आसणाई चलंति, तए णं ते मेहसुहा णागकुमारा देवा आसणाई चलियाई पाएंति २ ता ओहि पर्उजंति २ ता आवाडचिकाए ओहिणा आभोएंति २ ता अण्णमण्यं सहावेति २ ता एवं क्यासी-एवं बालु देवाणुप्पिया ! जंबुहीचे दीवे उत्तरहूमरहे वासे आवाडचिलाया सिंधूए महाणंडेए बाल्यासंघारोवगया उत्ताणगा अवसणा अद्रमभत्तिया अस्ट कुळदेवए मेहमुहे णागकुमारे देवे मणसीकरेमाणा २ चिद्वंति, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं आवाङ्चिलायाणं अंतिए पाउच्मविनएतिक हु अण्यमण्णस्य अंतिए एयम् द्वं पिंडसुर्णेति पिसुणेता ताए उक्किहाए तुरियाए जाव वीह्वयमाणा २ जेणेव जंबुहीवे दीवे उत्तर-इसरहे वासे जेणेव सिंघ महाणंडे जेणेव आवाडिविलाया तेणेव उवागच्छंति २ ता अंतलिक्खपडिवण्णा सिखिखिणियाई पंचवण्णाई वत्याई पवरपरिहिया ते आवाह-चिलाए एवं वयासी-हं भी आवाडचिलाया! जण्णं तुन्मे देवाणुण्यिया! वालया-संयारोवगया उत्ताणगा अक्सणा अद्भाभतिया अम्हे कुल्डेवए मेहमुहे णाग-कुमारे देवे मणसीकरेमाणा २ चिट्टह तए णं अम्हे मेहमुहा णागकुमारा देवा तुन्मं कुलदेवया तुम्हं अंतिमण्णं पाउन्भूया, तं वदह णं देवाणुप्पिया! किं करेमी के व मे मणसाइए ?, तए णं ते आवाङचिलाया मेहमुद्दाणं णागकुमाराणं देवाणं अंतिए एयम् दे सोचा जिसम्म इद्वद्वित्तमाणंदिय। जाव हियया उद्वार उद्वेति २ ता जेणेव मेहमुहा णागकुमारा देवा तेणेव उवागच्छंति २ ता करमलपरिगाहियं जाव मत्थए अंत्रलि कर्ड मेहमुहे णागकुमारे देवे जएणं विजएणं वद्धावेति २ ता एवं वयासी-एस णं वेबाणुप्पिया । केइ अपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे जाब हिरिसिरिपरिबज्जिए जे णं अम्हं विसयस्स उवरिं विरिएणं हव्यमागच्छह् तं तहा णं घत्तह देवाणूप्पिया ! जहा णं एस अम्हं विसयस्य उनिरं वितिएणं णो हव्यमागच्छइ, तए णं ते मेह्सुहा णागकुमारा देवा ते आवाहचिछाए एवं बयासी-एस णं भी देवाणुरिपया! भरहे णार्म राया चाउरंतचक्कवट्टी महिष्किए महज्जुइए जाव महासोक्के, णो खल्ल एसं सक्को केणइ देवेण वा दाजवेण वा किज्जरेण वा किंपुरिसेण वा महोरगेण वा गंध-व्येण वा सत्यप्यक्षेरोण वा अस्मिप्यक्षेरोण वा संतप्यक्षोरोण वा उद्दवित्रए पर्डिसेहि-त्तए था, तहाविय णं तुन्भं पियद्वयाए भरहस्स रण्णो उवसमां करेमोत्तिकहु तेसिं आवाडिनिलायाणं अंतियाओ अवक्रमंति २ ता वेडिव्ययसमुख्याएणं समोहणंति २ ता मेहाणीयं विजन्वंति २ ता जेणेव भरहस्स रण्णो विजयक्षंचावारणियेसे तेणेव उवागच्छंति २ ता उप्पि विजयक्षंधाबारणिवेसस्य खिप्पामेव क्तणत्रवार्यंति २ ता रेज सुवान

खिप्पामेन विज्ञुयायंति २ ता खिप्पामेन जुगमुसलमुट्टिप्पमाणमेताहि धाराहि ओघमेघं सत्तरतं वासं बासिउं पक्ता यावि होत्या ॥ ५८ ॥ तए णं से भरहे राया उपि विजयक्खंधाबारस्स जुगमुसलमुद्धिप्पमाणमेत्ताहि बाराहि ओधमेधं सत्तरतं वासं वासमाणं पासइ २ ता चम्मरयणं परामुसङ्, तए णं तं सिरिवच्छ-सरिसरूवं वेढो माणियम्बो जाव दुवालसजोयणाई तिरियं पवित्थरइ तत्थ साहि-बाई, तए णं से भरहे राया सर्वधावारबळे चम्भरयणं दुस्हइ २ ता दिव्वं छनरयर्ण परामुसङ्क, तए णं णवणउहसहस्सकंचणसलागपरिमंडियं महरिहं अउउसं णिव्यणस्पसत्यविसिद्वलद्वकंचणस्पुद्वदंडं मिउराययवृहलद्वअर्विदक्रिण्यसमाणह्नं वित्यपएसे य पंत्रविराइयं विविद्दभत्तिनितं मणिमुत्तपवालतनतवणिज्ञपंचवण्णिय-घोयरयणस्वरइयं रयणमरीईसमोप्पणाकप्पकारमणुरंजिए ब्रियं रायलच्छिनियं अञ्च-णम्रवण्यपंडुरपचत्थुयपद्वदेसभागं तहेव तवणिज्ञपद्वधम्मंतपरिगयं अहियसस्सिरीयं सारयरयोगयरविमलपिशुण्णचंदमंडलसमाणस्यं णरिंद्वामप्यमाणपगइवित्यहं कुमुय-संबधकलं रण्णो संचारिमं विमाणं म्रायववायवृद्धिदोसाण म स्वयकरं तक्गुणेहिं लखं-अहरं बहुगुणदाणं उद्धण विवरीयसुहक्रयच्छारं । उत्तरवर्णं पहाणं सुदुह्नहं अप्प-पुण्णाणं ॥ १ ॥ पमाणराईण तवगुणाण फळेगदेसभागं विमाणवासेवि दक्रहत्तरं वग्घारियमञ्जदामकलानं सारयधनलन्भरययणिगरप्पगःसं दिव्वं छत्तरयणं महि-बहरस भरणियलपुण्णहंदी । तए णं से दिव्ये जत्तरयणे भरहेणं रण्णा परास्ट्रे समाणे विष्यामेव दुवाकस जोयणाई पवित्वरह साहियाई तिरियं ॥ ५९॥ तए णं से भरहे राया छत्तरयणं बंधावारसमुविरं ठवेइ २ ता मणिरयणं परामुसइ वेढो जाव इत्तर्यणस्य वित्यभागंसि ठवेइ, तस्य य अणड्वरं चारुह्वं सिलिपिहि-अत्यमंतमेत्तसालिजवगोह्ममुगगमासतिलकुल्लस्यसिह्नगनिप्कावचणगकोह्वकोत्थुं भरिकं-गुवरगरास्त्राअपेगधण्यावरणहारियगअक्षगम्लगहतिहस्राउयतउसतुंबकालिंगकविट्टअं-बअंबिळियसव्वणिप्पायए सुकुसके गाहावहर्यणेति सव्वजणवीसुयगुणे । तए णं से गाहावहर्यणे भरहस्स रच्नो तहिवसप्पद्रण्णानिष्माह्यपृह्याणं सव्वध्रणाणं अणेगाहं कुंभसहस्साई उबद्ववेह, तए णं से भरहे राया चम्मरगणसमारूदे छत्तरगणसमोच्छण्णे मणिरयणकउज्जोए समुग्गयमृएणं सुईसुहेणं सत्तरत्तं परिवसइ---जवि से खुहा ज विलियं णेव भयं णेव विज्ञए दुक्सं । भरहाहिवस्स रण्णो संधावारस्सवि तहेव ॥ १ ॥ ६० ॥ तए णं तस्स भरहस्स रण्णो सत्तरतंसि परिणममाणंसि इमेबाह्ये अन्भत्यिए चितिए परिथए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्या-केस णं भी । अपत्थिय-पत्थए दुरंतपंतलक्सणे बाब परिविक्कण के भं ममं धमाए एयाणुरूवाए जाब

अभिसमण्णागयाए उपि विजयसंघानारस्स जुगमुसलमुद्धि जाव वासं वासइ । तए णं तस्त मरहस्स रण्यो इमेबारूवं अञ्मत्यियं चितियं पत्थियं मणोगवं संकप्पं समुप्पणं जाणिता सोलस देवसहस्सा सण्णज्याउं पवता यावि होत्या. तए णं ते देवा सण्णद्वबद्धवस्मियकवया जाव गहियाउहप्पहरणा जेणेव ते मेहमहा णाग-इमारा देवा तेणेव उवागच्छंति २ ता मेहमुहे णागकुमारे देवे एवं वयासी-हं भो मेहमुहा णागकुमारा देवा! अपत्थियपत्थगा जाव परिवजिया किणां तन्मे ण जाणह भरहं रायं चाउरंतचक्रविंटं महिद्वियं जाव सहवित्तए वा पिटसेहित्तए वा तहा वि णं तुन्मे भरहस्स रण्णो विजयसंघावारस्स उप्पि जुगमुसलमुट्टिप्प-माणिमत्ताहिं धाराहिं ओधनेषं सत्तरतं वासं वासह, तं एवमवि गए इत्तो सिप्पा-मेव अवक्रमह अहब णं अज पासह चित्तं जीवलोगं, तए णं ते मेहमुहा जाग-कुमारा देवा तेहिं देवेहिं एवं बुत्ता समाणा भीया तत्या वहिया उव्विग्गा संजाय-भया मेहाणीयं पिडसाहरंति २ ता जेणेव आवादनिकाया तेणेव उदागच्छंति २ ता आवाडचिलाए एवं बयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! भरहे राया महिन्निए जाव गो खळ एस सक्को केणइ देवेण वा जाव अग्गिप्पकोगेण वा जाव उद्दविताए वा पछि-सेहितए वा तहावि व णं अन्हेहिं देवाणुप्पिया ! तुन्नं पियद्वयाए मरहस्स रण्णो उवसमी कए, तं गच्छह णं तुव्से देवाण्यपिया ! ण्हाया उत्तपहसाहगा ओच्छगणि-यच्छा अम्गाई वराई रयणाई गहाय पंजलिखडा पायबडिया भरहं रायाणं सरणं उनेह, पणिवह्यवच्छका बल् उत्तमपुरिसा णत्यि मे भरहस्स रण्णो अंतियाको भय-मितिकदु एवं वहता जामेव दिसिं पाउच्भूया तामेव दिसिं पडिगमा। तए णं ते आबाडचिकाया मेहमुहेहिं णागकुमारेहिं देवेहिं एवं वृत्ता समाणा उद्घाए उड्डेंति २ ता ण्हाया उत्तपदसावगा भोजूलगणियच्या भगाई वराई रयणाई गहाय जेणेन भरहे राया तेणेव उवागच्छेति २ ता करमलपरिगाहियं जाव मत्यए अंजलि कह .भरहं रायं जएणं विजएणं वदाविति २ ता अनगाई वराई रगणाई उवणेति २ ता एवं वयासी-वसुद्दर गुणहर जयहर, हिरिसिरिधीकितिधारगणरिंद । लक्क्सणसह-स्सघारग रायमिदं णे निरं घारे ॥ १ ॥ हयवइ गयवइ णरवइ णवणिहिवइ भरह-वासपढमवर्षे । वत्तीसजणवयसहस्सराय सामी चिरं जीव ॥ २ ॥ पढमणरीसर ईसर हिगईसर महिल्मासहस्साणं । देवसवसाहसीसर चोइसरवणीसर जसंसी ॥ ३ ॥ सागरनिरिमेरागं उत्तरवाईणमभिजियं तुमरु । ता अम्हे देवाणुप्पियस्स विसए परि-वसामो ॥ ४ ॥ अहो णं देवाणुष्पियाणं इड्डी जुई बसे बले वीरिए पुरिसकारपर-कमे दिव्या देवजुई दिव्ये देवाणुमाने सुद्धे पते अभिसमण्णागए, तं दिवा णं देवा-

णुप्पियाणं इच्ची एवं चेव जाव अभिसमण्णागए, तं सामेमु वं देवाणुप्पिया ! समेदु णं देवाणुष्पिया ! खंतुमरहंति णं देवाणुष्पिया ! णाइ मुखो २ एवंकरणयाएतिकह यंजलिउडा पायबडिया भरहं रायं सरणं उविति । तए णं से भरहे राया तेसि आवाडियलायाणं अय्गाई वराई रयणाई पडिच्छ २ ता ते आवाडियलाए एवं वयासी-गच्छह णं मो तुब्भे ममं बाहुच्छायापरिमाहिया णिब्भया णिरुव्यिगा सुहंसहेणं परिवसह, णत्थि मे कतोवि मयमत्यित्तिकृ सकारेह सम्माणेइ सकारेता सम्माणेता पडिनिसजेइ। तए णं से भरहे राया ग्रसेणं सेणावई सहावेइ र ता एवं वयासी--गच्छाहि णं भो देवाणुष्पिया । दोश्वंपि सिंघूए महाणईए प्चित्थमं णिक्खुडं सर्सिधुसागर्गिरिमेरागं समविसमणिक्खुडाणि य खोअवेहि २ ता अग्गाइं बराई रयणाई पडिच्छाहि २ ना सम एयमाणत्तियं खिप्पामेव क्वप्पिणाहि जहा दाहिणिहस्स ओअवणं तहा सब्वं भाषियन्वं जाव पचणुभवमाणे विहरह ॥ ६१ ॥ तए णं दिव्ये चक्करयणे अण्णया कयाइ आउहघरसालाओ पडिणिक्समइ २ ना अंतिलिक्खपिडवण्णे जाव उत्तरपुरिच्छमं दिसिं चुल्लहिमवंतपन्वयाभिमुहे पयाए यावि होत्या, तए णं से भरहे राया तं दिश्वं चक्करयणं जाव चुल्लहिमवंतवासहरप-व्ययस्स अदूरसामंते दुवालसजोयणायामं जाव बुल्लहिमवंनगिरिकुमारस्स देवस्स अद्भममत्तं पनिष्दृद्द्, तहेव जहा मागहतित्यस्स जाव समुद्दवभूयं पिव करेमाने उत्तरदिसामिमुहे जेणेद चुक्रहिमवंतवासहरपञ्चए तेणेद उवागच्छइ २ ता चुल्रहि-मवंतवासहरपव्ययं तिक्खत्तो रहसिरेणं क्रसइ क्रसिता तुरए शिगिण्हर थिनिण्हिता तहेव जाव आययकणाययं च काळण उसुमुदारं इमाणि वयणाणि तत्य भाणीअ से णरवई जाव सब्बे में ते बिसयवासित्तिकह उन्नं बेहासं उद्धं णिसिरह परिगरियमञ्ज्ञे जाव तए णं से सरे भरहेणं रण्या उन्नं वेहासं जिसहे समाजे खिप्पामेव बावत्तरिं जोयणाई गंता चुक्रहिमवंतगिरिकुमारस्य देवस्स मेराए णिव-इए, तए णं से चुछहिमवंतगिरिकुमारे देवे मेराए सरं णिबङ्यं पासह २ ता आसु-रते रहे जाव पीइदाणं सम्बोसिह मार्छ गोसीसचंदणं च कडगाणि जाव दहोदगं च गेण्हइ २ ता ताए उक्किद्वाए जाव उत्तरेणं चुक्रहिमवंतिगिरिमेराए अहण्णं देवाणु-प्यियाणं विसयवासी जाव अहण्यं देवाणुप्पियाणं उत्तरिहे अंतवारे जाव परिविस-जेह ॥ ६२ ॥ तए णं से सरहे रामा द्वरए णिनिण्हड २ ता रहं पराबरोड २ ता जेणेव उसहकृते तेणेव उवागच्छा २ ता उसहकृतं प्रव्ययं तिक्शातो रहसिरेणं फुसइ २ ता तुरए निगण्हइ २ ता रहं उनेइ २ ता छत्तकं दुवाळसंसियं अड्डब-ण्णियं अहिगरणिसंठियं सोबण्धियं कागणिरवर्ण परामुसङ् २ ता उसमकूडस्स

पव्ययस्य पुरत्यिमिकंसि कडगंसि नामगं जाउडेइ-ओसप्पिणीइमीसे तहयाएँ समाइ पच्छिमे माए। अहमंसि चक्कवटी भरहो इय नामधिजेणं॥ १ ॥ अहमंसि पढमराया अह्यं मरहाहिबो णरवरिंदो । णत्यि महं पिडसन् जियं मए मारहं वासं ॥ २ ॥ तिकड् णामगं आउडेइ णामगं आउडिता रहं परावतेइ २ ता जेणेव विजयसंघावा-रिपविसे जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला तेणेव उवागच्छह २ ता जाव चुह्रहिम-वंतगिरिकमारस्य देवस्य अद्वाहियाए महामहिमाए णिव्यक्ताए समाणीए आउहध-रसालाओ पडिणिक्समड २ ता जाव दाहिणदिसि वेयइपन्वसामिम्हे प्रयाप सावि होत्या ॥ ६३ ॥ तए णं से भरहे राया तं दिव्यं नकरवर्ण जाव वेयच्चत्स पव्य-यस्य उत्तरिक्के णियंने तेणेव उवागच्छद् २ ता नेयबूस्स पव्नयस्स उत्तरिक्के णियंने द्वालसजोयणायामं जाव पोसहसालं अणुपिसइ जाव णिमविणमीणं विज्ञाहरराईणं अद्वमभत्तं पगिण्हर २ ता पोसहसालाए जाव णमिविणमिविज्वाहररायाणो मणसी-करेमाणे २ चिद्रह, तए णं तस्य भरहस्य रण्णो अद्ममभत्तंसि परिणममाणंसि णमि-विणमीविज्याहररायाणो दिव्वाए मईए चोइयमई अण्णमण्यस्स अंतियं पाउन्म-वंति २ ता एवं वयासी-उप्पण्णे सल् भो देवाण्यिया! जंबहीवे दीवे भरहे वासे भरहे राया बाउरतचक्रवही तं जीयमेयं तीयपन्तुप्पणमणागयाणं विजाहरराहेणं चक्रवद्वीणं उवस्थाणियं करेताए, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया। अम्ब्रेबि भरहस्स रण्णो उबस्थाणियं करेमोत्तिकह विणमी णाळणं चक्काहि दिव्याए मईए चोहयमई माण्-म्माणप्पमाणज्ञतं तेयस्सि स्वलक्खणज्ञतं ठियज्ञव्यणकेसवद्रियणहं इच्छियसील-ण्डफासज़र्त-तिस तण्यं तिस तंबं विक्लीगइरण्यं तियंगीरं । तिस कालं तिस सेयं तियाययं तिस य विच्छिण्णं ॥ १ ॥ समसरीरं भरहे वासंमि सञ्बमहिलप्रहाणं संद-रयणजहणवरकरचलणणयणसिरसिजदसणजणहियगरमणमणहरि सिंगारागार जाब जुत्तीवयारकसर्छ अमरबहुणं सुरूवं रूवेणं अणुहरंति सुमदं भईमि जोव्वणे वहमाणि इत्बीरयणं जमी य रयजाणि य करुगाणि य तुहियाणि य गेण्डह २ ता ताए उक्किहाए तरियाए जान उद्ध्याए विजाहरगईए जेपेन भस्हे राया तेपेन उनागच्छंति २ त्ता अंतिलिक्सपिडवण्णा सिकाश्वाणियाई जाव जएषं विजएणं वद्वावेंति २ ता एवं वयासी-अमिजिए णं देवाणुप्पिया ! जान अन्हे देवाजुप्पियाणं आणति किंकरा इतिकह तं पडिच्छंत णं देवाण्यिया ! अम्हं इमं जाव विषमी इत्वीरमणं णमी रमणाणि • समप्पेड । तए णं से भरहे रामा जान पहिनिसजेड २ ता पोसहसालाको पहिणिन-स-मंड २ ता मज्ज्ञणघर अणुपविसङ् २ ताः अोयणमंडवे जाव णमिविणमीणं विजाहर-राहेणे अञ्चाहियमहासहिमा, तए णं से दिन्ने चक्करवर्णे आउहचरसाळाओ परिणि-

क्समह जाव उत्तरपुरत्यमं दिसिं गंगादेवीभवणाभिमुहे पयाए यावि होत्या, सचेव सव्या सिंधवत्तव्यया जाव णवरं कुंमद्रसहस्यं रयणियां णाणामणिकणग-रयणभतिनित्ताणि य दुवे कणगसीहासणाई सेसं तं चेव जाव महिमति ॥ ६४ ॥ तए णं से दिव्ये चक्करयणे गंगाए देवीए अद्वाहियाए महामहिमाए जिन्त्रताए समाणीए आउद्देवरसाळाओ पिडणिक्खमंड २ ता जान गंगाए महाणईए पन्नत्थि-भिक्रेणं कूछेणं दाहिणदिसिं खंडप्पवायगुहाभिमुहे प्याए यावि होत्या, तए णं से भरहे रामा जाव जेणेव संडप्पवायगुहा तेणेव उवागच्छद २ ता सब्बा क्रयमालग-वक्तव्या णेयव्या णवरं णष्टमालगे देवे पीइदाणं से आलंकारियसंडं कहगाणि य सेसं सब्बं तहेव जाव अद्वाहिया महाम॰। तए णं से भरहे राया गृहमालगरस देवस्स अद्वाहियाए म० जिय्बताए समाणीए सुसेणं सेणावडं सहावेइ २ ता जाव सिंधुगमी णेयव्यो जाव गंगाए महाणईए पुरत्यिमिक्नं णिक्खंडं सगंगासागरगिरिमेरागं समविसमणिक्खुडाणि य ओअवेइ २ ता अगाणि वराणि रयणाणि पहिच्छह २ ता जेणेव गंगा महाणई तेणेव उवागच्छ २ शा दोशंपि सक्लंधाबारबले गंगा-महाणई विमलजलतुंगवीई णावाभूएणं चम्मरबणेणं उत्तरइ २ ता जेणेव भरहस्स रण्गो विजयसंधावारणिवेसे जेणेव बाहिरिया उवदाणसाला तेणेव उवाग-नक्क २ ता आभिसेकाओ हत्थिरयणाओ फ्लोरुहइ २ ता अमगाई वराई रयणाई गहाय जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छइ २ ता करयलपरिग्गहियं जाव अंजलिं कह भरहं रायं जएणं विजएणं बद्धावेह २ ता अमाई बराई रयणाई उबणेह । तए णं से भरहे राया ससेणस्स सेणावहस्स अनगाई बराई स्थणाई पहिच्छ २ ता ससेणं सेणावई सकारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता पहिविसजेड. तए णं से ससेणे सेणावडे भरहस्स रण्णो सेसंपि तहेव जाव विहरड, तए णं से भरहे राया अण्णया क्याइ स्रसेणं सेणावहरयणं सहावेह २ ता एवं क्यासी-गच्छ णं भो देवाणप्पिया ! खंडग-प्यवायगुहाए उत्तरिक्षस्स दुवारस्स कवाडे विहाडेहि २ ता जहा तिमिसगुहाए तहा माणियव्वं जाव पियं मे मबल सेसं तहेव जाव मरहो उत्तरिक्षेणं द्वारेणं अईड ससिन्य मेहंबयारणिवहं तहेव पविसंतो मंडलाई आलिहड. तीसे णं खंडगप्यवाय-गुहाए बहमजादेसमाए जाव उम्ममणियमगजलाको णामं दुवे महाणईको तहेव णवरं पष्टिसिम्हाओ कटगाओ पर्दाओ समाणीओ प्रत्थिमेणं गेगं सहाणहं समप्पेंति, सेसं तहेव णवरं पचित्विभिक्षेणं कृतेणं गंगाए संकामवत्तव्वया तहेवति. तए णं संडयप्पवायगुहाए दाहिणिहस्स द्वारस्स कवाडा सम्मेव महया २ कोंचारवं करेमाणा सरसरस्स सगाई २ ठाणाई क्वोसिकस्या, तए णं से भरहे राजा

चक्कर्यणदेसियमस्गे जाव संडगप्पचायगुद्धाओं दिनिसाणिक्षेणं दरिणं णीणेइ ससिध्व मेहंघयारणिवहाओ ॥ ६५ ॥ तए णं से भरहे राया गंगाए महाणईए प्यत्यिमिक्षे कृते दुवालसञ्जायणायामं णवजीयणविच्छिणं जाव विजयनसंवावारणिवेसं करेह, अवसिद्धं तं चेव जाव जिहिरयणाणं अद्वयमत्तं पिण्हइ, तए णं से भरहे राया पोसहसालाए जाव णिहिरयणे मणिस करेमाणे करेमाणे चिद्रह, तस्स य अपिर-मियरत्तरयणा ध्रयमक्खयमञ्जया सदेवा क्षेकोपचर्यकरा उवगया णव णिहुओ लोगविस्सुयजसा, तंजहा-जेसप्पे १ पंडुबए २ पिंगलए ३ सञ्बरसण ४ मह-पड़में ५। काले ६ व महाकाले ७ माणवंगे महाणिही ८ संखे ९ ॥ १ ॥ णेस-प्पंसि णिवेसा गामागरणगरपङ्गाणं च । दोणमहमहंबाणं खंधावारावणगिहाणं ॥ १ ॥ गणियस्स व उप्पत्ती माणुम्माणस्स जं पमाणं च । धण्णस्स व बीयाण य उप्पत्ती पंडुए भणिया ॥ २ ॥ सन्बा आभरणविही पुरिसाण जा य होड़ महिलाणं । आसाण य हत्बीण य पिंगलगणिहिंमि सा भणिया ॥ ३ ॥ रयणाई सम्बर्यणे चलदसनि वराई चक्कवहिस्स । उप्पजने एगिंदिमाई पंचिंदिमाई च ॥ ४ ॥ बत्थाण य उप्पत्ती जिप्फती चेव सव्वभत्तीणं । रेगाण य घोट्याण य सञ्चाएसा महापउमे ॥ ५ ॥ काळे कालण्याणं सञ्चपुराणं च तिस्रवि वंसेस्र । सिप्पतयं कम्माणि य तिष्णि प्याए हियकराणि ॥ ६ ॥ लोहस्स य उप्पत्ती होड महाकालि आगराणं च । रुप्पस्स सुवण्णस्स व मणिसुत्तसिलप्पवालाणं ॥ ७ ॥ जोहाण य उप्पत्ती आवरणाणं च पहरणाणं च । सम्बा य जुद्धणीई माणवरो दंडणीई य ॥ ८ ॥ णष्टविही णाडगविही कव्वस्स य चरव्विहस्स उप्पत्ती । संखे महाणिहिंमि तुन्दियंगाणं च सन्वेसिं॥ ९॥ चक्कद्वपरहाणा अद्वस्सेहा य णव य विक्खंभा । वारसवीहा मंजूससंठिया जण्ह्वीइ सुहे ॥ १० ॥ वैरुलियमणिकवाडा क्रणगमया विविद्रयणपिंडपुण्णा । ससिस्र्रचक्रलक्खण अणुसमवयणोववती या ।। ११ ॥ पलिमोनमद्विईया णिहिसरिणामा य तत्य खलु देवा । जेसिं ते आवासा अक्तिजा आहितका य ॥ १२ ॥ एए जब गिहिरयणा पश्चवणर्यणसंचयसिद्धा । जे वससुवगच्छंति भरहाहिवचक्रवहीणं॥ १३॥ तए णं से भरहे राया सहमभरांति परिणममाणंसि पोसहसालाओ पिडियिक्समइ, एवं मजाणघरपवेसी जाव सेणि-प्पसेणिसहावणमा जाव जिहिरयणाणं अद्वाहियं महामहिमं कः, तए णं से मरहे राया जिहिरयणाणं अद्वाहिमाए सहामहिमाए जिब्बताए समाजीए प्रसेणं सेणा-वहर्यमं सहावेह २ ता एवं दवासी-गच्छ णं भी देवाणुप्पिया ! गंगासहाणईए प्रस्थिमितं णिक्खारं दुषंषि सगंगासागरियोरोगं समविसमणिक्खाराणि य

A Committee of the second section of

ओअवेहि २ ता एममाणतिर्वं पचप्पिणाहिति । तए णं से मुसेणे तं चैव पुन्व-षण्णियं भाणियम्बं जाव ओअविता तमाणत्तियं पश्चिपणइः पढिविसजेह जाव भोगभोगाई भुंजमाणे विहरह । तए णं से दिव्वे चक्करयणे अनया कयाइ आउह-घरसालाओ पडिणिक्समइ २ ना अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहरससंपरिवृडे दिव्य-तुडिय जाव आप्रेंते चेव॰ विजयक्खंघावारणिवेसं मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं णिमाच्छर् ॰ दाहिण-पचित्थमं दिसि विणीयं रायहाणि अभिमुद्धे पयाए यावि होत्था । तए णं से भरहे राया जाव पासइ २ ता इड्ट्युड जाव कोईवियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-सिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेकं जाव पवप्पणंति ॥ ६६ ॥ तए णं से भरहे राया अजियरजो मिजियसत् उप्पण्णसमत्तरयणे चक्ररयणप्पहाणे णवणिहिवई समिद्धकोसे वत्तीसरायवरसहस्साणुयायमग्गे सद्वीए वरिससहस्सेहिं केवलकप्पं भरहं वासं ओअवेड् ओअवेता कोड्डंबियपुरिसे सहावेड् २ ता एवं वयासी- सिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! आभिसेक् इत्यिरयणं हयगयरह तहेन जान अंजणगिरिकृडसिणमं गयवई णरवई दुरुढे । तए णं तस्स भरहस्स रण्णो आभि-सेकं हत्यरवर्ण दुरूदस्स समाणस्स इमे अट्टट्संगलगा पुरक्षो अहाणुपुन्वीए संपद्मिया, तंजहा-सोत्थियसिरिक्च्छ जाव दप्पणे, तयणंतरं च णं पुण्णकलस-भिंगार दिव्या य छत्तपडागा जाव संपद्विया, तयणंतरं च णं वेरुलियमिसंतविमलदंडं जाव अहाणुपुन्त्रीए संपद्धियं, तयणंतरं च णं सत्त एगिंदियरयणा पुरस्रो अहाणु-पुरुवीए संपद्विया, तं०- चक्रत्यणे १ छत्तरयणे २ चम्मरयणे ३ इंडरयणे ४ असि-र्यणे ५ मणिर्यणे ६ कागणिर्यणे ७, तयणेतरं च णं णव महाणिह्यो प्रश्रो अहाणुपुन्नीए संपद्धिया, तंत्रहा-णेसप्पे पंड्रयए जाब संखे, तयणंतरं च णं सोलस देवसहस्सा पुरक्षो अहाणुपुन्वीए संपद्विया, तयणंतरं च णं वत्तीसं रायवर-सहस्सा पुरक्षो अहाणुप्रव्वीए संपद्भिया, तयणंतरं च णं सेणावहरयणे पुरक्षो अहा-णुप्ववीए संपद्विए, एवं गाहावइरयणे वहुद्रयणे पुरोहियरयणे, तयणंतरं च णं इत्थिरयणे पुरलो अहाणुप्रव्यीए॰, तमर्णतरं व णं बत्तीसं उहुकक्काणियासहस्सा पुरको अहाणुपुर्वीप् , तयणंतरं च णं बत्तीसं जणवयकक्षाणियासहस्सा पुरको अहाणुप्वीए०, तयणंतरं च णं बत्तीसं बत्तीसङ्बद्धा गाडगसहस्सा पुरुषी अहाणु-पुरुवीए॰, तयणंतरे च णं तिष्णि सद्घा स्मसमा पुरुषो अहाणुपुरुवीए॰, तयणंतरे च णं अद्वारस सेणिप्पसेणीओ पुरबो॰, त्रयणंतरं च णं चउरासीरं आससयस-हस्सा पुरबो॰, तयर्णतरं च यं चडरासीई हत्यसयसहस्सा पुरक्षो कहाणुप्व्वीए॰, तयणंतरं च णं चडरासीइं रहसम्बद्धस्या प्रत्थो अहाण्युव्यीए०, तमणंतरं च

णं झण्णउई मणुस्सकोडीओ पुरक्षो महाणुपुरुवीए संपद्विया, तमणंतरं च णं बहवे राईसरतलबर जाव सत्यवाहप्यमिइओ पुरको जहाणुपुत्वीए संपद्विया, तयणंतरं च णं बहुवे असिरगाहा लक्षिगाहा कुंतरयाहा चावस्माहा चामररगाहा पासस्माहा फलमम्माहा परसुम्माहा पोत्यवम्माहा वीणम्माहा कृयस्माहा इडप्फम्माहा दीविय-ग्गाहा सएहिं सएहिं स्वेहिं, एवं वेसेहिं नियोहिं निओएहिं सएहिं २ वत्येहिं पुरओ अहाणुपुरवीए संपद्विया, तयणंतरं च णं बहवे दंडिणो मुंडिणो सिहंडिणो जडिणो पिच्छिणो हासकारगा खेडुकारगा दवकारगा चाहुकारगा कंदप्पिया कुक्कह्या मोहरिया गायंता य दीवंता य (वायंता) नवंता य हसंता य रमंता य कीलंता य सासेना य सार्वेता य जावेंना य रावेंता य सोमेंता य सोमावेंता य आलोयंता य जयजयसहं च पउंजमाणा पुरको अहाणुप्रवीए संपद्विमा, एवं उदघाइयगमेणं जाब तस्स रण्यो पुरस्रो महुआसा आसघरा उमओ पासि णागा गागधरा पिट्रुओ रहा रहसंगेली अहाणुप्व्वीए संपद्विया । तए ण से भरहाहिवे गरिंदे हारोत्ययसुक-यरइयवच्छे जाब अमरवइसण्णिमाए इङ्गीए पहिचकित्ती चक्ररयणदेसियमग्गे अणे-गराजवरसहस्साणुयायमनो जाव समुहरकभूयं पिव करेमाणे सव्विद्वीए सव्वज्रहेए जाव णिम्घोसणाइयरवेणं गामागरणगरसेडकव्यडमडंग जाव जोयणंतरियाहि वस-हीहिं बसमाणे २ जेणेव विणीया रायहाणी तेणेव उवागच्छह उवागच्छिता विणी-याए रायहाणीए अदरसामंते दुवालसजीयणायामं णवजीयणविच्छिण्णं जाव संधा-बार्राणवेसं करेइ २ ता वहुइरयणं सहावेइ २ ता जाव पोसहसालं अणुपविसइ २ ता विणीयाए रायहाणीए अद्वसमत्तं पिगन्हर् २ ता जाव अद्वसमत्तं परिजागरमाणे २ विहरइ । तए णं से भरहे राया अङ्गमभत्तंति परिणममाणंति पोसहसाळाओ पिडिण-क्खमइ २ ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ ता तहेव जाव अंजणगिरिकूडसण्णिमं गय-वहं गरवहं दुरूढे तं चेय सन्वं जहा हेद्वा गवरं गव महागिहको चतारि सेणाओ ण पविसंति सेसो सो चेव गमो जाव णिखोसणाइएणं विणीयाए रायहाणीए मज्झं-मज्झेणं जेणेव सए गिहे जेणेव भवणवर्वार्डसगपहिद्वारे तेणेव पहारेत्य गमणाए, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो विणीयं रायहाणि मञ्झंमञ्झेणं अणुपविसमाणस्स अप्ये-गङ्या देवा विणीयं रायहाणि सन्धंतरबाहिरियं आसियसम्मजिओविलत्तं करेति. अप्पेगइया • मंनाइमंनकालियं करेंति, एवं सेसेसुवि पएसु, अप्पेगइया • णाणाविह्रातम्-सणुरिसयधयपडागामंडियभूमियं •, अप्येगह्या ७ लाउल्लोह्यमहियं करेंति, अप्येगह्या जाव गंधवहिशूयं करेंति, अप्येनह्या • हिरण्णवासं वासिति • सुवण्णरयणवहरवाभरण-बास बासेति. तए णं तस्य मरहस्य रण्नो विषीयं रायहाणि मज्हांमज्हेणं अणपवि-

Sec. .

समाणस्स सिंघाडग जाद महापहपहेसु वहुने अत्यत्यिया कामत्यिया मोगत्यिया साम-त्यिया इद्धिसिया किन्निसिया कारोडिया कारवाहिया संक्रिया निक्रया गंगलिया मुहर्म-गिलया पुसमाणया वद्धमाणया लेखमंखमाइया ताहि ओरालाहि इहार्हि कंताहि पियाहि मणुज्याहि मणामाहि सिवाहि भज्जाहि मंगलाहि सस्सिरीयाहि हिययगमणिजाहि हिययपल्हायणिजाहि नमाहि अणवर्यं अभिणंदंता य अभिश्णंता य एवं नयासी-जय जय णंदा ! जय जय भद्दा ! भद्दं ते अजियं जिणाहि जियं पालयाहि जियमज्ये बसाहि इंदो बिव देवाणं चंदो बिव नाराणंचम रो वित्र असराणं घरणो बिव नागाणं बहुई पुब्बसयसहस्साई बहुईओ पुब्बकोडीओ बहुईओ पुब्बकोडाकोडीओ विणीयाए रायहाणीए चुक्रहिमवंतिगिरिसागर्गेरागस्स य केवलकप्परस भरहस्स वासस्स गामाग-रणगरखेडकव्बडमडंबदोणमुद्दपष्टणासमसण्णिवेसेस नम्मं प्रयापालणोवज्ञियलद्धजसे महया जाव आहेवचं पोरेवचं जाव बिहराहितिकडू जबजयसई पर्छजंति, तए णं से भरहे राया णयणमालासहस्सेहिं पिच्छिजमाणे २ वयणमालासहस्सेहिं अभिशुव्वमाणे २ हिययमालासहस्सेहिं उन्मंदिज्ञमाणे २ मणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे २ कंति-स्वसोहग्गगुणेहिं पिच्छिजमाणे २ अंगुलिमालासहस्सेहिं दाइजमाणे २ दाहिणहत्येणं बहुणं णरणारीसहस्साणं अंजलिमालासहस्साइं पिडच्छेमाणे २ मवणपंतीसहस्साई समइच्छमाणे २ तंतीतलजुडियगीयबाइयरवेणं महरेणं मणहरेणं मंजुर्मजुणा घोसेणं पडिबुज्जमाणे २ जेणेव सए गिहे जेणेव सए मवणवरवडिसमदुवारे तेणेव उवा-गच्छइ २ ता आभिसेकं हतियरयणं ठवेइ २ ता आभिसेकाओ हतिथरयणाओ पन्नोक्टर २ ता सोलस देवसहस्से सकारेइ सम्माणेड सं० २ ता बत्तीसं रायसहस्से सकारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता सेणावइरयणं सकारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता एवं गाहानइरयणं वच्चइरयणं पुरोहियरयणं सकारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता तिण्णि सहे स्यसए सकारेड सम्माणेड स॰ २ ता अद्वारस सेणिप्परेणीओ सकारेड सम्माणेड स॰ २ ता अण्णेवि वहवे राईसर जाव सत्थवाहप्पमिइओ सकारेइ सम्भाणेइ स॰ २ ता पिडिविसजेड, इस्बीरयणेणं बत्तीसाए उद्धनक्काणियासहस्सेहिं बत्तीसाए जण-वयकलाणियासहरसेहिं बत्तीसाए बत्तीसहबद्धेहिं णाडयसहरसेहिं सदिं संपरिवृद्धे भवणवरवर्डिसगं अईड् जहा कुनेरोव्य देवराया केलाससिहरिसिंगभूगंति, तए णं से भरहे रामा मित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरियणं प्यावेक्साइ २ ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छा २ सा जाव मञ्जणबराओ पिडणिक्समा २ सा खेणेव मोयणमंडवे तेणेव उनागच्छद् २ ता मोयणमंडर्वसि सहासणवरगप् अहुमभत्तं पारेड् २ ता सप्पि पासायवरमए पुरुमाणेहिं मुइंगमत्वएहिं बत्तीसहबद्धेहिं जाडएहिं उवलाकिस्समाणे २

उवणिकामाणे २ उविविकामाणे २ महया जाव मुंजमाणे विहरह ॥ ६७ ॥ तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया कयाइ रज्जधुरं चिंतेमाणस्स इमेयारूवे जाव समुप्पजित्या-अमिजिए णं मए णियगबलवीरियपुरिसकारपरक्रमेण चुह्नहिमवंत-गिरिसागरमेराए केवलकप्ये भरहे वासे तं सेथं खळ मे अप्पाणं महया २ रायाभि-सेएणं अभिसेएणं अभिसिंचावित्तएत्तिकृष्ट् एवं संपेहेड २ ता कहं पाउप्पमायाए जाव जलते जेणेव मञ्जूणघरे जाव पहिणिक्समड २ ता जेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उदागच्छड २ ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीयइ णिसीइता सोलस वेयसहस्से वतीसं रायवरसहस्से सेणावहरयणे जाव परोहियरयणे तिण्णि सद्दे सयसए अद्वारस सेनिप्पसेणीओ अण्णे य बहुवे राईसरतत्त्वर जाब सत्यवाहप्पभियओ सहावेह २ ता एवं वयासी-अभिजिए णं देवाणप्पिया ! मए णियगबलवीरिय जाव केवलकप्पे भरहे वासे तं तुब्से णं देवाणुप्पिया ! मसं मह्यारायाभिसेयं वियरह, तए णं ते सोलस देवसहस्सा जाव पभिद्रओ भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा इद्भुतद्व० करयल० मत्यए अंअर्लि कृष्ट भरहस्स रण्णो एवमह्रं सम्मं विणएणं पडिसुणेंति, तए णं से भरहे रामा जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छद २ ता जाव अद्भामित पडिजागरमाणे २ विहरह, तए ण से भरहे राया अद्रममत्तंसि परिणममाणंसि आभिओगिए देवे सहावेह २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! विणीयाए रायहाणीए उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एवं महं अभिसेयमण्डवं विज्ञेनेह २ ता मम एयमाणत्तियं पश्चिपणह. तए णं ते आभिसोगा देवा भरहेणं रूणा एवं वृत्ता समाणा हद्वतुद्व जाव एवं सामिति आणाए विणएणं वसणं पिडसुणेति पिडसुणिना विणीयाए रायहाजीए उत्तरपुरस्थिमं दिसीमागं अवद्यमंति २ ता देउव्वियसम्भवाएणं समोडणंति २ ता संक्षिजाई जोय-णाइं दंडं जिसिरंति, तंबहा-रयणाणं जाव रिद्वाणं अहाबायरे पुरुवके परिसार्देति २ ता अहासहमे पुरुष्के परियादियंति २ ता दुर्श्वपि वेडव्वियसमुख्याएणं जाव समोहणंति २ ता बहसमरमणिजं भूमिभागं विउव्वंति से जहाणामए-आलिंगपु-क्खरेड बा॰, तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्य णं महं एगं अमिसेयमण्डवं विख्वंति अणेगसंगस्यस्णियविद्वं जाव गंधवद्विभ्यं पेच्छाध-रमंडक्षणणगोति, तस्त णं अभिसेममंडक्स्त बहुमज्यादेसभाए एत्व णं महं एवं अभिसेयपेढं विरुष्यंति अच्छं सम्बं . तस्स णं अभिसेयपेढस्स तिदिसिं तओ तिसोवा-गपहिरुवए विख्यंति, रेसि णं तिसोबाणपहिरूक्याणं अयमेबारूवे बण्णावासे पण्णते जाब तीरणा, तस्त वं अभिसेयपेडस्स बहसमरमधिजे भूमिसारी पण्यते, तस्त वं

बहुसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसमाए एत्थ णं महं एगं सीहासणं निउ-व्वंति, तस्स णं सीद्वासणस्य अयमेयारूचे वण्णावासे पण्णाते जाव दामवण्णगं सम-ताति। तए णं ते देवा अभिसेयमंडवं विजन्तंति २ ना जेणेव भरहे राया जाव पच-प्पिणंति, तए णं से मरहे राया आभिओगाणं देवाणं अंतिए एयमट्टं सोबा णिसम्म हद्रतद्र जाव पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ २ ता कोडुंबियपुरिसे सहावेह २ ता एवं वयासी-स्तिप्पामेव भो देवाणप्पया ! आभिसेकं हत्यिरयणं पडिकप्पेह २ ता ह्रयगय जाव सण्णाहेता एयमाणतियं पश्चिपणह जाव पश्चिपणिति, तए णं से भरहे राया मजणघरं अणुपविसङ जाव अंजणिगरिकृडसण्णिमं गयवई णरवई दुरूढे, तए णं नस्स भरहस्स रण्णो आभिसेकं हत्थिरयणं दुरुढस्स समाणस्स इमें अद्भुद्रमंगलमा जो चेव गमो विणीयं पविसमाणस्स सो चेव णिक्सममाणस्मवि जाव पिंडवुज्यमाणे २ विणीयं रायहाणि मज्जांमज्ज्ञेणं णिकाच्छड २ ना जेणेव विणी-याए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अभिसेयमंडवे तेणव उवागच्छह २ ता अभिसेयमंडवद्वारे आभिसेकं हत्थिरयणं ठावेह २ ता आभिसेकाओ हत्थिरयणाओ फ्बोम्हड २ ता इत्थीरयणेणं बत्तीसाए उडुककाणियासहस्सेहिं वत्तीमाए जणवयक-क्राणियामहस्सेहिं बत्तीसाए बत्तीसडबदेहिं णाडगसहस्सेहिं मदिं संपरिवृदे अभिसेय-मंडवं अग्रपविसङ २ ता जेणेय अभिसेयपेटं तेणेय उवागच्छा २ ता अभिसेयपेटं अणुप्पयाहिणीकरेमाणे २ पुरिश्वमिक्षेणं तिसोवाणपडिस्वएणं दुस्दृह २ ना जेणेव सीहासणे तेणव उवागच्छइ २ ता पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे । तए णं तस्स भर-हस्स रण्णो बर्तासं रायसहस्सा जेणेव अभिसेयमण्डवे तेणेव उवायच्छंति २ ता अभिसंत्रमंडवं अणुपविसंति २ ता अभिसेयपैढं अणुप्पयाहिणीकरेमाणा २ उत्तरिहेणं तिसोवाणपडिल्वएणं जेणेव भरहे राया तेणेव उदागच्छंति २ ता करवल जाव अंजलि कडू भरहं रायाणं जएणं विजएणं वदावेंति २ ता भरहस्स रज्जो जन्मासण्णे णाइद्रे सुस्सूसमाणा जाव पजुवासंति, तए णं तस्स मरहस्स रण्णो सेणावडरयणे जाव सत्यवाहप्पभिद्यो तेऽवि तह चेव णवरं दाहिणिहेणं तिसोवाणपिहस्वएणं जाव पज्जवासंति, तए णं से भरहे राया आभिओगे देवे सहावेह २ ता एवं बयासी-खिप्पामेव भो देवाणपिया! ममं महत्वं महार्षं महारेहं महारायाभिसेयं उबद्र-वेह, तए णं ते आमिओइया देवा भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हड्डतह्रवित जाव उत्तरपुरित्यमं दिसीमागं अवक्रमंति अवक्रमिता वैउव्वियसमुग्चाएणं समोह-णंति, एवं जहा विजयस्स तहा इत्यंपि जान पंडणनणे एगओ मिळायंति एगओ मिलाइता जेणेव दाहिणक्रभरहे बासे जेणेब विणीया रायहाणी तेणेब उवागच्छंति २ ता

विजीयं रायहाणि अणुप्पत्राहिणीकरेमाणा २ जेणेव अभिसेयमंडवे जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ ता तं महत्वं महर्ग्वं महर्ग्वं महारायाभिसेयं उव-हुवैति, तए णं तं भरहं शयाणं बत्तीसं रायसहस्सा सोभणंसि तिहिकरणदिवसण-क्खतमुहत्तंसि उत्तरपोद्रवयाविजयंसि तेहिं सामाविएहि य उत्तरवेउव्विएहि य वर-क्रमलपइद्राणेहि सुरभिवरवारिपडिपण्णेहि जाव महया महया रायाभिसएणं अभि-सिंचति, अभिसेओ जहा विजयस्य, अभिसिंचिता पत्तेयं २ जाव अंजिंठ कह् ताहिं इड्वाहि जहा पविसंतस्स॰ भणिया जाव विहराहित्तिकृष्ट जयजयसई पर्जजैति । तए णै तं भरहं रायाणं रोणावहर्यणे जाव पुरोहियर्यणे तिण्णि य सद्वा स्यसया अद्वारस सेणिप्पसेणीओ अण्णे य बहवे जाव सत्यवाहप्पभिद्रओ एवं चेव अभिसिचंति तेहिं वरकमलपइद्वाणीहं तहेव जाव अभिधुणंति य सोलस देवसहस्सा एवं चेव णवरं पम्हलमुकुमालाए जाब मुख्डं पिणद्वेति, तयणंतरं च णं दहरमलयमुगंधिएहिं गंधेहिं गायाई अञ्चल्खेंति दिव्यं च समणोदामं पिणदेंति. किं बहुणा है, गंठिमवेहिम जाव विभृतियं करेंति, तए णं से मरहे राया महया २ रायाभिसेएणं अभिसिचिए समाणे कोडंबियपरिसे सहावेड २ ना एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाण्पिया! हत्य-संधवरगया विणीयाए रायहाणीए सिंघाङगतिगचउक्तवचर जाव महापहपहेस महया २ सद्देणं उग्घोसेमाणा २ उत्सुकं उक्तरं उक्तिद्वं अदिज्ञं अभिज्ञं अभडप्पवेमं अदंड-कोदंडिमं जाव सपुरजणजाणवयं दुवालगसंवच्छरियं प्रमोयं घोसेह २ ता ममेयमाण-त्तियं पचप्पिणहत्ति, तए णं ते कोडंबियपुरिसा भरहेणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हड्तुड्र-न्तित्तमाणंदिया पीइमणा ? हरिसन्नसविसप्पमाणहियया विणएणं वयणं पितनुर्णेति ? त्ता खिप्पामेव हत्यिखंधवरगया जाव घोसेंति २ ता एवमाणत्तिवं प्रचप्पिणंति, तए णं से भरहे राया महया २ रायामिसेएणं अभिसित्ते समाणे सीहासणाओ अञ्सुद्वेह २ ता इत्थिरयणेणं जाव णाडगसहस्सेहिं सद्धिं संपरियुडे अभिसेयपेडाओ पुरित्थिमि-क्रेणं तिसीनाणपिहरूवएणं पचोरहइ २ सा आभसेयमंडवाओ पिडणिक्खमइ २ सा जेणेव आभिसेके हत्यिरयणे तेणेव उवागच्छइ २ ता अंजणगिरिकृडसण्णिमं गयवइं जाव दुस्डे, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो बत्तीसं रायसहस्सा अभिसेयपेडाओ उत्तरिक्षेणं तिसोवाणपिकस्वएणं पश्चोरुद्धंति, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो सेणावहर-यणे जाव सत्यवाहप्पमिइओ अभिसेयपेढाओ दाहिणिहेणं तिसोवाणपडिस्वएणं पचोरुहंति. तए ण तस्स मरहस्स रण्णो आभिसेकं हत्यिरयणं दुस्टस्स समाणस्स इमे अद्वर्द्धमंगलगा पुरओ जाव संपद्विया, जोऽविय अहगच्छमाणस्य गमो पढमो कुबेराबसाणों सी चेव इहंपि कमो साहारजडो णेयव्यो जाव कुबेरोव्य देवराया

केलासं सिहरिसिंगभूयंति । तए णं से भरहे राया मज्जणघरं अणुपविसाइ २ ता जाव भोयणमंडवंसि सुहासणवरगए अद्भमभत्तं पारेइ २ ता भोयणमंडवाओ पिडणिक्ख-मद २ ता उपि पासायवरगए पुडमाणेहि मुइंगमत्यएहि जाव मुंजमाणे विहरह. तए णं से भरहे राया दुवालससंवच्छिरियांस प्रमार्थास जिब्बत्तंसि समाणंसि जेणेव मज्-णघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता जाव मज्जणघराओ पश्चिणक्खमइ २ ता जेणेव बाहि-रिया उवद्वाणसाला जाव सीहामणवरगए पुरत्याभिमुहे गिसीयइ २ ता सोलस देव-सहस्से सकारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता पिडाविस जेइ २ ता बत्तीसं रायवरसहस्सा सकारेइ सम्माणेइ स० २ ता० सेणावडरयणं सक्कारेड् सम्माणेड् स० २ ता जाव पुरोहियरयणं सकारेइ सम्माणेइ म॰ २ ता॰ एवं तिष्णि सहे स्यारसए अद्वारस सेषिप्पसंणीओ सका-रेइ सम्माणेइ म० २ ता० अण्णे य बहुवे राईमरनलवर जाव सत्यवाहप्पभिद्र्भो सङ्गारेइ सम्माणेइ स॰ २ ता पडिविमजोऽ २ ता उप्पि पासायवरगए जाव विहरइ ॥ ६८-१ ॥ भरहस्स रण्णो चक्करयणे १ दंडर्यणे २ असिरयणं ३ छत्तरयणं ४ एए णं चतारि एगिंदियरयणा आउहचरसाळाए समुप्पण्णा, चम्मरयण १ मणिरयण २ कागणि-रयणे ३ णव य महाणिहओ एए णं सिरिघरंसि समुप्पण्णा, सेणावइरयणे १ गाहा-वइरयण २ वहूहरयणे ३ पुरोहियरयणे ४ एए णं चतारि मृणुयरयणा विजीयाए रायहाणीए समुप्पण्णा, आसरयणे १ इत्यिरयणे २ एए णं दुवे पंचिदियरयणा वेयब्रुगिरिपायमूळे समुप्पण्णा, सुमहा इत्बीरयणे उत्तरिकाए विजाहरसेढीए सम्-प्पण्णे ॥ ६८-२ ॥ तए णं से भरहे राया चउदसण्हं रयणाणं णवण्हं महाणिहीणं सोलसण्हं देवसाहस्सीणं वत्तीसाए रायसहस्साणं वत्तीसाए उडुकल्लाणियासहस्साणं यत्तीमाए जणवयकहाणियासहस्साणं वत्तीमाए बत्तीसइबद्धाणं णाडगसहस्साणं तिण्हं सद्वीणं स्यारसयाणं अद्वारसण्हं सेणिप्परोणीणं चउरासीइंए आससयसहस्साणं चउरासीइए दंतिमयसहस्साणं च उरासीईए रहसयसहस्साणं छण्णडईए मणुस्स-कोडीणं बावत्तरीए पुर्वरसहस्साणं बत्तीसाए जणवयसहस्साणं छण्णउईए गाम-कोडीणं णवणउईए दोणमुहसहरूसाणं अख्यालीसाए पष्टणसहरूसाणं चउव्वीसाए कञ्बडसहरसाणं चउव्वीसाए महंबसहस्साणं वीसाए आगरसहस्साणं सोलसण्हं खेडसहस्साणं चउदसण्हं संबाह्सहस्माणं छव्पण्णाए अंतरोदगाणं एगूणपण्णाए क्रजाणं विणीयाए रायद्वाणीए चुक्रहिमवंतिगिरिसागरमेरागस्स केवलकप्पस्स भरहस्स वासस्स अण्णेसि च बहुणं राईसरतलबर जाव सत्थवाहुप्पिम्हेणं आहेवचं पोरेवचं महितं सामितं महत्तरगतं आणाईसरसेणावचं कारेमाणे पाल्रेमाणे ओहय-णिहएस कंटएस उद्धियमलिएस सम्बस्तुस णिजिएस भरहाहिवे णरिंदे वरचंदण-

विश्वयंगे वरहाररइयवच्छे वरमजडविसिद्रए वरवत्यभूसणधरे सन्त्रोजयसुरहिकुसुम-बर्मह्रसोभियसिरे वरणाडगणाडइजवरइत्थिगुम्मसिद्धं संपरिवृद्धे सव्वोसिहसम्बरय-णसञ्चलमिहममागे संपुण्णमणोरहे ह्यामिलमाणमहणे पुर्व्वकयतवप्पमावणिविद्व-संचियकले भुंजइ माणुरसए सुहे भरहे णामधे बेति ॥ ६९ ॥ तए णं से भरहे राया अण्णया क्याइ जेणेत्र मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता जाब ससिन्य पियदंगणे णरवई मज्जणघराओ पिडणिश्खमइ २ ता जेणेव आर्यसघरे जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छा २ ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीयइ २ ता आयंसघरींस अताणं देहमाणे २ चिट्टई, तए णं तस्म अरहस्स रण्णो समेणं परिणामेणं पमत्येहि अज्झवसाणेहि लेमाहि विमुज्झमाणीहि २ ईहापोहमभगणगवे-मणं करेमाणस्य तथावरणिजाणं कम्माणं खएणं कम्मर्यविकिरणकरं अपुव्वकरणं पविद्वस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाचाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे, तए णं से भरहे केवला सबमेवाभरणालंकारं ओर्मुयइ २ ता सबमेव पंचमुद्धियं कोयं करेड २ ना आयंसघराओ पिडणिक्समह २ ता अंतेउरमञ्ज्ञंमज्झेणं णिगच्छद् २ ता दसिंह रायवरसहस्मेहिं सिंद संपरिष् हे विणीयं रायहाणि मज्ज्ञीमज्ज्ञेणं णिमाच्छ्य २ ता मज्ज्ञदेसे सुईसुहेणं विहरद २ ता जेणेव अद्भावए पब्बए तेणेव उदागच्छइ २ ता अद्वावयं पब्बयं सणियं २ दुरुहइ २ ता मेघपण-सण्णिगासं देवसण्णिवायं पुढांधिसळावष्टयं पडिलेहेड २ ता संलेहणाझूनणाझूसिए भत्तपाणपडियाइक्सिक् पाओवगए कालं अणवकंखमाणे विहरह, तए णं से भरहे केवली सत्तत्तरिं पुव्यसयसहस्साईं कुमारवासमज्झे वसिना एगं वाससहस्यं मंडलियरायमज्झे वसिशा छ पुञ्चसयसहस्साई बाससहस्स्णगाई महारायमज्झे वसित्ता तेसीइपुव्वसयसहस्साइं अगारवासमज्हो वसिना एगं पुव्वसयसहस्सं देस्णगं केवळिपरियायं पाउणित्ता तमेव बहुपिडपुण्णं सामण्णपरियायं पाउणित्ता चउरासीइपुन्वसयसहस्साई सन्वाउयं पाउणिता मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं सब-णेणं जनकर्ताणं जोगमुनामएणं खीणं नेपाणिजे आउए जामे गोए कालगए वीडकंते समुजाए छिण्णजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिणिव्युंड अंतगडे सव्यव्यवन प्पर्हीणे ॥ ७० ॥ इइ भरहचकिचरियं समसं ॥

तिहमप्पाणमवलीयंतस्य तस्तेगंगुलीए गलियमंगुलिज्ञयं, सो य तै पर्डतं ण जाणइ, अणुक्तमेण वुंदिं पेहमाणे तमंगुलिमसोहंतियमवलीएइ ताहे हारक्षडगाइसव्व-माभरणमवणेइ। २ गत्तअसारत्तभावणाह्वजीवपरिणईए। ३ सयमेवाभरणभूयम-लंकारं वत्थमहरूवमोमुगइति महो।

भरहे य इत्थ देवे महिष्कुए महजुइए जान पिल्लोनमिट्टइए परिवसह, से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ—भरहे नासे २ इति । अदुत्तरं च णं गो॰ ! भरहस्स वासस्स सासए णामधेजे पण्णते जं ण क्याइ ण आसि ण क्याइ णत्थ ण क्याइ ण भनिस्सइ भुनि च भवइ य भविस्सइ य धुवे णियए सासए अञ्चए अव्वए अविष्ठ णिचे भरहे नासे ॥ ७९ ॥ तहुओ वक्खारो समसो ॥

कहि णं भंते ! जम्बुद्दीवं २ चुह्नहिमबंते णामं वामहरपव्वए पण्णते ? गोयमा ! हेमवयस्स वासस्म दाहिणेणं भरहस्य वागस्म उत्तरेणं पुरत्थिमलगणसमुदस्स पचित्थमेणं पचित्यमलवणसम्बद्धस पुरान्थमेणं एत्य णं जम्बुद्दीवे दीवे बुद्धाहमवंते णामं वासहरपव्यए पण्णते, पाईणपढीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे दुहा लवण-समुद्दं पुद्वे पुरित्यमिक्षाए कोडीए पुरित्यमिक्षं लवणसमुद्दं पुद्वे प्रचात्यमिक्षाए कोडीए पर्वात्थांमळं लवणसमुद्दं पुट्टे एगं जोयणमयं उद्गं उच्चत्तेणं पणवीसं जोयणाई उन्वेहेणं एगं जोयणसहस्सं वावण्णं च जोयणाई दुवालस य एगृणवीगइभाए जोयणस्स विक्खंमेणंति, तस्म बाहा पुरत्थिमपबिश्यमेणं पंच जोयणयहस्साई तिष्णि य पण्णासं जोयणगए पण्णरस् य एगुणवीसङ्भाए जोयणस्स अद्भागं च आयामेणं, तस्य जीवा उत्तरेणं पाईणपढीणायया जाव पश्चत्थिमिह्नाए कोडीए पर्याःथिमित्रं त्रवणसमुद्दं पुट्ठा चउन्वीसं जोयणसहस्साई णव य वत्तीसं जोयणसए अद्रभागं च किंचिविसेम्णा आयामेणं पण्णता, तीसे बणुपट्टे दाहिणेणं पणवीसं जोयणसहस्साइं दोिष्ण य तीसे जोयणसए चत्तारे य एगुणवीसङ्भाए जोयणस्न परिक्खेवेणं पण्णते, रुयगसंठाणसंठिए सन्वकणगामए अच्छे सण्हे तहेव जाब पडिरूबे, उमओ पासि दोहि पउमवरवेइयाहि दोहि य बणसंडेहि संपरिकितने दुण्हवि पमाणं वण्णगोत्ति । चुल्लहिमवन्तरस वासहरपव्वयस्स उवरि बहुसमर-मणिजे भूमिभागे पण्णते, से जहाणामए-आलिगपुनखरेइ वा जाब बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसर्यति जाव विहरंति ॥ ७२ ॥ तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसमाए इत्य णं इके महं पउमद्दे णामं दहे पण्णते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिणो इक्कं जोयणसहस्सं आयामेणं पंच जोयणसयाई विक्खंभेणं दस जोयणाई उन्वेहेणं अच्छे सण्हे रययामयक्रे जाव पासाईए जाव पढिरूवेति. से णं एगाए परमवरवेड्याए एगेण य वणसंदेणं सञ्ज्ञो समंता संपरिक्शित वेड्यावणसंडवण्णाओ भाषियव्वीति, तस्स णं पउमह-इस्स चउद्दिसं वतारि तिसोबाणपडिस्वगा पण्णता. बण्णावासी भाणियञ्बोति । तेसि णं तिसोवाणपहिरूबमाणं पुरक्षो पत्तेर्यं २ तोरणा पञ्जला, ते णं तोरणा

णाणामणिमया •, तस्म णं परमहहस्स बहुमञ्हादेसभाए एत्यं महं एगे परमे पण्णते, जोयणं आयामविक्संमेणं अद्यजोयणं वाहरूणं दस जोयणाई उन्वेहेणं दो कोसे कसिए जलंताओ साहरेगाई दमजोयणाई सञ्चरोणं पण्णते, से णं एगाए जगईए सञ्बजो नर्मता संपरिक्खित बम्बुहीवजगइणमाणा गवक्खकडण्वि तह स्रेष प्रमाणे-र्णति, तस्स णं पडमस्स अयमेयाह्ये वण्णावासे प॰, तं०-वहरामया मूला रिद्वामए कंदे वेगलियामए णाले वेगलियाभया बाहिरपना जम्बूणयामया अब्भितरपत्ता नवणिजनया केसरा णाणामणिमया पोक्सरवीयमाया कणगामई कण्णिया, सा णं० अद्धजोयणं आयामिक्संमेणं कोसं बाहतेणं सञ्चक्रणगामई अच्छा , तीसं णं कण्णियाए उपि बहुसम्रमणिजे भूमिमागे पण्णते, से जहाणामए-आलिंग॰, नस्म णं बहुसमरमणिजस्य भूतिभागस्य बहुमज्झदेसभाए एत्य णं महं एगे भवणे प० कोसं आयामेणं अदकोसं विक्संभेणं देस्णगं कोसं उहुं उच्चतेणं अणेगसंभराय-सिणाविद्वे पासाईए दरिसणिजे , तस्स णं भवणस्य तिदिसिं तओ दारा प०, ते णं दारा पञ्चघणुसयाई उद्दे उचतेणं अङ्काङ्जाई घणुसयाई विक्कंमेणं तावस्य चेव पवेसेणं सेया वरकणनथूमियागा जाव बणमालाओं णेयव्वाओ, तस्स णं भवणस्स अंती बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णते, से जहाणामए-आल्मि॰, तस्स णं बहुमज्यदेगभाए एत्थ णं मर्ह्इ एगा मिणपेहिया प॰, सा णं मिणपेहिया पंचधणुसयाई आयाम-विक्संमेणे अञ्चाहजाई धणुसयाई बाहुकेणे सञ्चमणिमई अच्छा ०, तीसे णै मणिपेहियाए उप्पि एत्य णं महं एगे सयणिजे पण्णते, सयणिजनण्णको भाणियन्नो । से णं पडमे अष्णेणं अष्टुसएणं पडमाणं तद्बुचत्तप्पमाणभित्ताणं सव्वओ समंता संपरिविस्कते. ते णं परमा अद्वजीयणं आयामविक्खंभेणं कीसं बाहहेणं दसजीयणाई उच्वेहेणं कीसं कांमिया जरुंताओ साइरेगाई दसजोयणाई उच्चेतणं, तांस णं पडमाणं अयमेयाहवे वण्णावासे पण्णते, तंजहा-वहरामया मूला जाब कणगामई कण्णिया, सा णं कण्णिया कॉर्स आयामेणं अदकोसं वाहक्रेणं सम्वकणगामई अच्छा इति, तीसे णं कण्णियाए उप्पि बहुसमरमणिजे जाब मणीहिं उवसोमिए, तस्स णं पडमस्स अवस्तरेणं उनरेणं उत्तरपुरित्यमेणं एत्थ णं चिरीए देवीए चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं चत्तारि पउम-साहस्सीओ पण्णताओ, तस्स णं पडमस्स पुरित्यमेणं एत्य णं सिरीए देवीए चडण्हं महत्तरियाणं चतारि पडमा प॰, तस्स णं पडमस्य दाहिणपुरियमेणं सिरीए देवीए अब्मितरियाए परिसाए अड्डण्हं देवसाहस्सीणं अड्ड पउमसाहस्सीओ पण्णनाओ, दाहिणेणं मज्झिमपरिसाए दसण्हं देवसाहस्सीणं दस परमसाहस्सीओ पण्णताओ, वाहिणमबत्यमेणं बाहिरियाए परिसाए बारसण्हं देवसाहस्सीणं बारस पउमसाह-३८ समा०

स्सीओ पण्णताओ, पचरियमेणं सनण्हं अणियाहिवईणं सन पउमा पण्णता, तस्स णं पडमस्स चडहिसि सव्यओ समंता इत्य णं सिरीए देवीए मोलसण्हं आयरक्य-देवसाहस्सीणं सोलस पटमसाहस्सीको पण्णताओ, मे णं तीहिं पउमपरिक्खेवेहिं सब्बओ समंता संपरिक्लिन, नं०-अब्भितरएणं मज्झिमएण वाहिरएणं, अब्भितरए पडमगरिक्खेवं बत्तीसं पडममयसाहस्सीओ पण्णताओ मज्झिमए पडमपरिक्खेवं चनालीसं पटमस्यसाहरूसीओ पञ्चनाओ बाहिरए पटमपरिक्खेवे अडग्रालीसं पडम-सयमाहस्सीओ पण्णताओ, एवामेव सपुञ्चावरेणं तिहि पडमपरिक्खेवेहिं एगा पडमकोडी वीसं च पउममयसाहस्सीओ भवंतीति मक्खायं । से केणद्रेणं भंते ! एवं बुचड-पडमहहे २ ? गोयमा ! पडमहहे णं० तत्य २ देसे २ तहि २ वहवे उपालाई जाव रायसहस्मपनाई पटमहहप्पभाइं पउमहहवण्णाभाई सिरी य इत्थ देवी महिन्द्रिया जाय प्रक्रियोवमद्भित्या परिवयह, से एएणद्रेणं जाव अट्नरं च णं गोयमा ! पउमहरूस्य मासए णामधेजे पण्णते ण क्रयाद णासि ण० ॥ ७३ ॥ नम्स णं पटमहरूसस पुरश्यिमिह्रणं तोरणेणं गंगा महाणई पनुदा समाणी पुरत्या-भिमुही पद्य जीयणस्याई पञ्चएणं गंता गंगावनणकुडं आवत्ता समाणी पत्र तेवीसे जोयणमए तिण्णि य एगूणवीसडमाए जोयणस्य दाहिणःमिस्तृही पव्यएणं गंता महय। घडमुद्दपवित्तिएणं मृत्ताबलिहारसंठिएणं माइरेगजोयणगङ्गणं पबाएणं पवडटः, गंगा महाणई जओ पवडद इतथ णं महं एगा जिब्भिया पण्णना, सा णं जिब्भिया अद्वजोयणं आयामेणं छ मुकोमाइं जोयणाडं विक्खंमेणं अद्वकोसं बाहह्रेणं मगर-महाविउद्रसंठाणसंठिया सञ्बवहरामई अच्छा सण्हा, गंगा महाणई जत्य पवड३ एत्य णं महं एगे गंगप्पवायकुंडे णामं कुंडे पण्णते सिद्धे जीयणाई आयामविक्खंमेणं ण उयं जोयणसयं किनिविसेसाहियं परिक्खेवेणं दस जोयणाई उब्वेहेणं अच्छे सण्हे रययामयकले समतीरे वहरामयपासाणे वहरतले सुवण्णसुन्भरययामयवालुयाए वेरु-हियमणिफालियपडलपचायडे शुहोयारे मुहोत्तारे जाणामणितित्यसुबद्धे वहे अणुप्वय-सजायवप्पगंभीरसीयलजाले संख्ण्णपत्तभिसम्णाले बहुउप्पलकुमुयणलिणसुभग-सोगंधियपोंडरीयमहापोंडरीयसयपत्तमहस्सपत्तसयसहस्सपत्तपप्पुक्षकेसरोवचिए छप्प-यमहयरपरिभुज्जमाणकम्ले अच्छविमलपत्यसिक्छे पुण्णे पिडहत्यभमन्तमच्छक्च्छ-भअणेगसउणगणमिहुणपवियरियसहुष्णस्यमहुरसरणाइए पासाईए॰ । से णं एगाए परमवरवेडयाए एगेण य वणसण्हेणं सम्बक्षो समंता संपरिक्खित वेहयाबणसंहमाणं परमाणं वण्णओ भाणियव्यो, तस्स णं गंगप्यवायकुंडस्स तिदिसिं तुओ तिसोंबाण-पडिस्वगा प०, तंजहा-पुरस्थिमेणं दांहिणेणं पद्मस्थिमेणं, तेसि णं तिसोवागपडि-

रूपमाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णते, तंजहा-वडरामया जेम्मा रिहामया परहाणा वैरुलियामया खंभा सुवण्णरूपमया फल्या लोहियक्समईखो सईओ वयरामया संघी णाणामणिमया आलंबणा आलंबणबाहाओति, तेसि णं तिसोवाणपटिहवगाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं नीरणा पण्याना, ते णं तीरणा णाणामणिमया णाणामणिमएमु खंमेड उवणिविद्वसंणिविद्वा विविद्यमुत्तंतरोवचिया विविद्वताराख्वोवचिया ईहामियउसहतुर-गणग्मगर्विद्वगवालगांकण्णरुरुसर्भचम्रकुं जरवणल्यप्रयस्यभत्तिचित्ता संभुग्गय-बहर बहुयापरिगयाभिरामा विज्ञाहरजमलजुयळजंतजुताविव अवीसहरसमालणीया स्बग्सहरनकांलेया भिसमाणा भिन्भिममाणा चक्कुछोयणलेमा सहफासा सरिसरी-यसवा घंटाविलिचिलियमहुरमणहरसगा पासाईया , तेसि णं तीरणाणं उवरिं बहवे अद्भुद्रमंगला पर्, नं०-सोत्थिए सिरिवच्छे जाव पडिस्चा, तेसि णं तोरणाणं उवरिं बहुवे किण्हचामरज्ञाया जाव मुक्किङ्गामरज्ञाया अच्छा सण्हा रूपपद्दा वहरामयदण्डा जलयामलगंथिया सुरम्मा पासाइया ४, तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहवे छताइच्छता पहागाइपहागा घंटाजुयला चामरजुयला उपकहत्यगा पडमहत्यगा जाव सय-सहस्तपत्तहत्यगा सञ्बरयणामया अच्छा जाव पडिस्ता, नस्त णं गंगप्पवायकुंडस्त बहुमज्झदेसभाए एत्य णं महं एगे गंगादीवे णामं दीवे पण्णते अह जोयणाइं आयामविक्तंभेणं साइरेगाइं पणवीसं जोवणाइं परिक्लेवेणं दो कोले ऊतिए जलंताओ मञ्चवयरामए अच्छे सण्हे॰, से णं एगाए परमवरवेड्याए एगेण व बणसंडेणं सव्बओ समंता संपरिक्यिने बणाओ भाषियव्यो, गंगादीवस्य गं दीवस्स उपि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णते, तस्स णं बहुमज्झदेसभाए एत्य णं महं गंगाए देवीए एने अवणे पण्णते कोसं आयामेण अद्यकोसं विक्संमेण देस्णगं च कोसं उन्ने उन्नोणं अणेगलंभसयसण्णिविद्वे जाव बहुमज्झदेसभाए मणिपेडियाए सयणिजे. से केणद्रेणं जाव सासए णामधेजे पण्णते, तस्स णं गंगप्यवायकुंडस्स दिन्सणिक्षेणं तोरणेणं गंगामहाणई पवृदा रामाणी उत्तरष्ट्रभरहवासं एजेमाणी २ सत्तर्हि सलिलासहस्सेहि आढरेमाणी २ अहे खण्डप्पवायगुहाए वेयह्रपञ्चयं दालङ्क्ता दाहिणक्रमरहवासं एजेमाणी २ दाहिणक्रमरहवासस्स बहुमज्झ-देसमार्ग गंता पुरत्थाभिमुही आवता समाणी चोइसहिं सळ्ळासहरसेहिं समग्गा अहे जगई दालइत्ता पुरित्यमेणं लक्षणसमुद्दं समप्पेड, गंगा णं महाणंडे पवहे छ सकोसाई जोयणाई विक्संभेषं अद्धकोसं उठवेहेणं तयणंतरं च णं मायाए २ परिवद्गमाणी २ सुद्दे बासिंह जीयणाई अद्धजीयणं च विक्खंभेणं सकोसं जोयणं उन्वेहेणं उममो पासि दोहिं परमवरवेहयाहिं दोहिं वणसंहेहिं

संपरिविखत्ता वेदयावणसंडक्णको माणियको, एवं सिंधूएवि णेयव्वं जाव तस्स णं पउमद्दहस्स पञ्चित्थिमिक्षेणं तोरणेणं सिधुआवत्तणकुडे दाहिणाभिमुही सिंधुप्यवा-यकुंडं सिंधुहीवो अट्टो मो चेव जाव अहेतिमिसगुहाए वेयहुपध्वयं दालहत्ता पचित्यमाभिमुही आवता समाणा चोहससिलला अहे जगइं पचित्थमेणं लवणसमुहं जाब समप्पेइ, सेसं तं चेव । तस्स णं पठमदृद्दस्य उत्तरिक्षेणं तोरणणं रोहियंगा महाणई पवृद्धा समाणी दोण्णि छावत्तरे जोयणसए छच एग्णवीसहभाए जोयणस्म उत्तराभिसही पव्यएणं गंता महया घडसुइपवित्तिएणं सुताबिलहारसंठिएणं नाइरंग-जीयणसइएणं पवाएणं पवडद, रोहियंगा णामं महाणई जओ पवडड एत्य णं महं एगा जिब्भिया पण्णता. सा णं जिब्भिया जोयणं आयामेणं अद्धतेरमजीयणाई विक्नंभेणं कोसं वाहर्रेणं मगरमहविउद्रसंठाणसंठिया सञ्ववदरामई अच्छा ः रोहि-यंमा महाणडे जिहे पवडर एन्य णं महं एने रोहियंसापवायकुण्डे णामं कुण्डं पण्णते मबीसं जोयणसर्व आयामविक्संभेणं तिष्णि असीए जोयणसए वि.निविसेस्णे परिक्खेवेणं दराजीयणाई उब्बेहेणं अच्छे कुंडवण्णओ जाव तीरणा, तस्स पं रोहियंसापवायकुंडस्स बहमज्झदेसभाए एत्य णं महं एगे रोहिगंसा णामं दीवे पण्णने सोलस जोयणाई आयामविक्खंमेणं साइरेगाई पण्णासं जोयणाई परिक्खेवंणं दो कोसे ऊसिए जलंताओ सव्यरयणामए अच्छे सण्हे सेसं नं चेव जाब भवणं अद्वो य भाणियव्यो, तस्म णं रोहियंमप्पवायकुंडस्स उत्तरिक्षेणं तोरणेणं रोहियंसा महाणई पत्रुढा समाणी हेमवयं वासं एजेमाणी २ चटहसहिं सलिलामहस्सीहें आपरेमाणी २ सहावहबहवेग्रह्मपब्बयं अञ्चलोयणेणं असंपत्ता समाणी पचत्थामिमही आवत्ता समाणी हेमवयं वासं दुहा विभयमाणी २ अद्भावीसाए सलिलासहस्सेहिं नमग्गा अहे जगई दालङ्ता पचन्धिमेणं लवणसमुद्दं समप्पेड, रोहिबंसा णं॰ पवहे अद्धतेर-सजोयणाई विक्लंमेणं कोसं उब्वेहेणं तयणंतरं च णं मायाए २ परिवड्डमाणी २ मुहमूले पणवीसं जीयणसर्य विक्संमिणं अश्वाङ्जाई जीयणाई उन्वेहेणं उमओ पासि दोहि पउमवरवेड्याहि दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खिता ॥ ७४ ॥ चुह्रहिमवन्ते णं भन्ते ! वासहरपव्चए कड़ कुडा प॰ ? गोयमा ! इकारस कुडा प॰, तं०-सिद्धकृष्टे १ चुछहिमबन्तकृष्टे २ मरहकृष्टे ३ इलाइबीकृडे ४ गंगाईबीकृडे ५ सिरिक्टे ६ रोहियंसक्डे ७ सिन्ध्देवीक्डे ८ सुरदेबीक्डे ९ हेमवयक्डे १० वेसमणकृष्टे ११। कहि णं भन्ते ! बुह्महिमवन्ते बासहरपञ्चए सिद्धकृष्टे णामं कृष्टे प॰ ? गोयमा ! पुरच्छिमल्बणसमुहस्स प्रचतिवयेणं चुह्नहिमवन्तकृतस्स पुरत्वियेणं पत्थ णं सिद्धकृष्ठे णामं कृष्टे पण्णते पंच जोगणसमाइं उड्डं उचनेणं मूळे पंच जोग-

प्रसमाई विक्खंभेणं मज्जे तिण्यि य पण्यारी जोयणसए विक्खंभेणं उप्पि अङ्गाइजे जोयणसए विक्खंत्रेणं मुछे एगं जोयणसहस्यं पंच य एगासीए जोयणसए किंचि-विसेसाहिए परिक्सेवेणं सज्झे एगं जोयणसहस्सं एगं च छलसीयं जोयणसयं किंचि-विसेस्णं परिक्खेवेणं उपि सत्तरकाणउए जोयणसए किंचिविसेस्णे परिक्खेवेणं, मूळे विच्छिणं मज्झे संखिते उपिं नणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए सन्वरयणामए अच्छे॰, से णं एगाए परमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सन्वओ समंता संपरिक्खिते. सिद्धस्स कूडस्स णं उप्पि बहुसमरमणिक भूमिभागे क्ष्णते जाव विहरित । कहि णं भनते ! चुल्रहिमवन्ते बासहरपव्यए चुल्लहिमवन्तकृडे णामं कृडे पण्णते ? गी॰ ! भरहकृडस्स पुरान्थिमेणं सिद्धकृहस्स प्रवत्थिमेणं एत्थ णं चुक्कहिमवनते वासहरपव्वए चुक्कहिमवनत-कृडे णामं वृत्डे पण्णते, एवं जो चेव सिद्धकृडस्स उच्चर्णावक्खंभपरिक्खेवो जाब ब० भ० प॰ वण्णओ, तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झेदसभाए एत्य णं महं एंग पामायवडेंमए पण्यते बासिट्ट जोयणाई अदजीयणं च उचतेणं इहतीसं जोयणाई कोसं च विक्लंभेणं अञ्चुरगयमृसियपहाँसए विव विविहमणिरयणमतिवित्ते वाउद्भय-विजयवेजयंतापदागच्छताइच्छत्तकलिए तुंगे गगणतलम्भिलंघमाणसिंहरे जालंतररय-णपंजरूमीलिएव्य मणिरयणथ्भियाए वियसियसयवत्तपुंडरीयतिलयरयणद्भचंदिचते णाणामणिमयदामालंकिए अंतो बहिं च सण्हे वहरतवणिज्ञरहलवाद्धयापत्यं सहफासे सस्सिरीयस्वे पासाईए जाव पष्टिरूवे, तस्स णं पासायवर्डेसगस्स अंतो बहुसमर्माणेजे भूमिमागे प० जाव सीहासणं सपरिवारं, से केणद्वेषं भन्तं ! एवं वुच्छ-चुह्नहिमवन्त-कृष्टे २ १ गो० !... बुह्रहिमबन्ते णामं देवे महिश्विए जाव परिवसह, किं एं भनते ! चुह्रहिमवन्तगिरिकुमारस्स देवस्स चुह्रहिमवन्ता णामं रायहाणी प० ? गो० ! चुह्र-हिमवन्तकृहस्स दक्षिणणं तिरियमसंखेखे दीवसमुद्दे वीईवइता अयण्णं जम्बुदीवं २ दिक्तिजेणं बारस जीयणसहस्साई ओगाहिता इत्य णं चुल्लहिमवन्तस्स गिरिकुमारस्स देवस्स चुह्रहिमवन्ता वामं रायद्वाणी प॰ बारस जोयणसहस्याई आयामविक्खं-मेणं, एवं विजयरायद्वाणीसरिसा भाणियन्त्रा,...एवं अवसेसाणवि कृटाणं वत्तन्त्रया णेयव्या, भायामविक्संभपरिक्सेवपासायदेवयाओ सीहासणपरिवारो अद्वो य देवाण य देवीण य रायहाणीओ गेयव्याओ, चउसु देवा चुह्नहिमवन्त १ भरह २ हेमवय ३ वेसमणकृष्टेस ४, सेसेस देक्याओ, से केणहेणं भनते ! एवं कुचइ-चुह्रहिमवनते वासहरपञ्चए २ १ गो० १ ... महाहिमवन्तवासहरपञ्चयं पणिहाय आयामुश्चतुञ्चे-हिनक्खंभपरिक्खेर्व पदुष ईसि खुरुतराए चेव हस्सतराए चेव णीयतराए चेव, चुझद्दिमबन्ते य इत्य देवे महिद्विए आब पिछ्छोबसदिहए परिवसह. से एएणदेणे

गो॰ ! एवं वुश्वइ---चुह्रहिमवन्ते वासहरपञ्चए २, अदुत्तरं च णं गो॰ ! चुह्रहि-सवन्तस्म॰ सांसए णामधेजे पण्णते जं ण कयाइ णासि॰ ॥ ७५ ॥ कहि णं भन्ते ! जंबद्दीवे दीवे देमवए णामं वासे प॰ ? गो॰ ! महाहिमवन्तस्स वामहरपव्ययस्स दक्किलोणं चुछहिमवन्त्रस्य बासहरपव्वयस्य उत्तरेणं पुरश्यिमळवणसमृदृस्य पत्र त्थिमेणं पचित्यमलवणममुहस्य पुरत्थिमेणं एत्थ णं जंबुहीवे दीवे हेमवए णामं बासे पण्णाने, पाईणपढीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पित्यंकसंठाणसंठिए दुहा लवणसमुद्दं पुढे पुरस्थिमिकाए कोडीए पुरस्थिमिक्षं लवणसमुद्दं पुढे पञ्चित्य-मिल्लाए कोडीए पचित्थिमिहं लवणसमुदं पुद्वे दोण्णि जोयणसहरूमाई एगं च पैचुत्तरं जोयणसयं पंच य एगूणवीसङ्भाए जोयणस्य विक्लंमेणं, तस्स बाहा पुर त्थिमपर्श्वात्थमेणं छज्ञोयणसहस्साइं सत्त य पणपण्णे जोयणसए तिण्णि य एगूणवीसङ्गाए जोयणस्य आयामेणं, तस्य जीवा उत्तरेणं पाईणपढीणायया वृहओ लवणसमुद्दं पुट्टा पुरस्थिमिल्लाए कोडीए पुरस्थिमिल्लं लवणसमुद्दं पुट्टा पर्वात्थीमलाए जाव पट्टा सत्ततीसं जोयणसहस्साइं छच चउवत्तरे जोयणसए सोलस य एगूणवीस-इभाए जोयणस्य किचिविसेस्ण आयामेणं, तस्य घणं दाहिणेणं अद्भतीसं जोयण-सहस्साई सत्त य चनाळे जोयणसए दम य एगूणवीसङ्भाए जोयणस्म परिक्खेवेणं. हेमवयस्स णं भन्ते ! बासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णेत ! गो॰ ! बहसमर मणिजे भूमिमारी पण्णते, एवं तह्यसमाणुभावी णेयव्योत्ति ॥ ७६ ॥ कहि णं भन्ते । हेमवए वासे सद्दावई णामे बढ़वेशक्रपञ्चए पण्णते ! गोयमा ! रोहियाए महाणईए पविच्छमणं गोहिर्यसाए महाणईए पुरित्थमेणं हेमवयवासस्स बहुमज्झदेसमाए एत्थ णं सहावई णामं वहवयञ्चपव्यए पण्णते एगं जोयणसहस्सं उन्हं उन्नतेणं अब्राहजाई जोयणसयाई उन्वेहेणं सम्बत्यसमे पक्रगसंटाणसंटिए एगं जोयणसहस्सं आयामविक्खंमेणं तिष्णि जोयणसहस्साई एगं च बावद्वं जोयणसर्यं किंचिविसेसा-हियं परिक्खेंनेणं पण्णते, सन्वर्यणामए अच्छे॰, से णं एगाए पडमवरनेइयाए एगेण य वणसंडेणं सन्वओ समंता संपरिक्षिते, वेड्यावणसंडवणाओ आणियव्यो. सहावहस्स णं वहवेयहुपन्वयस्स उवरिं बहुसमरमणिजे भूमिमागे पण्णते. तस्स णं बहसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहमज्झदेसभाए एत्य णं महं एगे पासायवर्डेसए पण्णते वाविष्ट जोयणाई अद्यजोयणं च उन्नं उन्नतेणं इक्षतीसं जोयणाई कोसं च आयामविक्खंमेणं जाव सीहासणं सपरिवारं, से केणड्डेणं अंते ! एवं वुन्वइ-सहावई वहवेयनुपव्यए २ १ गोयमा । सहावद्दवहवेयनुपञ्चए ण खुनुखुद्वियास वाबीस जाव बिलपंतियासु बहवे उप्पळाई परमाई सहावहप्पभाई सहावहवण्णाई सहावहवण्णाभाई

सहावई य इत्य देवे महिष्किए जाव महाणुमावे पलिओवमद्विइए परिवसइ, से णं तत्थ चउण्हं सामाणियमाहरूसीणं जाव रायहाणी मंदरस्य पन्वयस्य दाहिणेणं अण्णंमि जम्बुहीचे दीवे॰ ॥ ७७ ॥ से केणद्वेणं मन्ते ! एवं वृत्वइ-हेमवए वासे २ ? गोयमा ! : : चुब्रहिमवन्तमहाहिमवन्तेहिं वासहरपव्वएहिं दुहुओ समवगृढे णिचं हेमं दलइ गिर्च हेमं दलइता णिर्च हेमं पगासइ हेमवए य इत्थ देवे महिन्निए० पलिओव-मंद्रिटए परिवसह, से तेणद्वेणं गोयमा । एवं वुचइ-हेमवए वासे हेमवए वासे ॥ ५८॥ कहि णं भन्ते ! जम्बुहीवे २ महाहिमवन्ते णामं वासहरपव्वए प॰ ? गो॰ ! हरि॰ वासस्स ढाहिणेणं हेमवयस्स वासस्स उत्तरेणं पुरित्यमलवणसमुद्दस पन्नत्थिमेणं पश्चित्वमलवणसमुद्दस्य पुरस्थिमेणं गृत्य णं जम्बुद्दीवे दीवे महाहिसवंते णामं बागहरपव्यम् पण्णते, पाईणपडीणायम् उदीणदाहिर्णाविच्छण्णे पिछयंकसंग्राणसंठिए दुहा लवण-समुद्दं पुट्टे पुरस्थिमिलाए कोडीए जाव पुट्टे पवस्थिमिलाए कोडीए पचित्रमित्रं स्वणसमुद्दं पुट्टे दो जोयणसयाई उद्घं उच्चतेणं पण्णासं जोयणाई उन्वे-हेणं नतारि जोयणसहस्साई दोण्णि य दक्षत्तरे जोयणसए दस य एगूणवीसङ्भाए जोयणस्य विक्खंभेणै, तस्य बाहा पुरत्यिमपचित्यमेणं णव जोयणसहस्साइं दोण्णि य छावत्तरे जोयणसए णव य एगूणवीसङ्भाग जोयणस्य अद्भागं च आयामेणं. तस्म जीवा उनरेणं पाईणपढीणायया दहा लक्णसमुद्दं पुद्वा पुरित्थिमिस्राए कोडीए पुरिश्वमित्नं लगणसमुद्दं पुद्वा पश्वत्थिमिल्लाए जाव पुद्वा तेवण्णं जोगणसहस्याइं णव य एगतीसे जोयणसए छच एगूणनीसङ्भाए जोयणस्स किचिविसेसाहिए आयामेणं. तस्य थणुं दाहिणेणं मत्ताकणं जोयणसहस्माई दोण्णि य तेणउए जोयणसए दस य एगुणवीसइमाग् जोयणस्स परिक्खेवेणं, रुयगसंठाणसंठिए सम्बर्यणामए अच्छे० उभओ पासि दोहि पटमबरवेड्याहि दोहि य वणसंडोहे संपरिक्खित । महाहिमव-न्तस्त णं बासहरप्रवयस्य उपि वहसमरमणिजे भूमिभागे प्रणाते जाव णाणावि-हपजनण्णेहिं मणीहि य नणेहि य उबसोभिए जाव आसयंति सर्यति य ॥ ७९ ॥ महाहिमवंतस्स णंडै बहुमज्झदेसमाए एत्य णं एगे महापउमहहे णामं दहे पण्णते दो जोयणसहस्साई आयामेणं एगं जोयणसहस्सं विक्खंभेणं दस जोयणाई उब्वेहेणं अच्छे० रययामयकूळे एवं आयामविक्संभविहूणा जा चेव पजमइहस्स वत्तव्वया सा चेव णेयव्वा, पडमप्पमाणं दो जोयणाइं अद्वो जाव महापडमइहवण्णामाइं हिरी य इत्य देवी जान पिलेओनमहिइया परिवसङ्, से एएणहेणं गोयमा ! एवं वुषद्, अदुत्तरं च णं गोयमा! महापउमदृहस्य सासए णामधेजे 🗤 जं ण क्याइ णासी ३ \*\*\*, तस्स णं महापउमहहस्स दक्षिलाक्षेणं तोरणेणं रोहिया महाणई पवृद्धा समाणी सोलस

पंचतरे जोयणसए पंच य एगूणवीसइभाए जोयणस्स दाहिणाभिमुही पव्यएणं गंता महया घडम्हपवितिएणं मृताविहारसेठिएणं साइरेगदो त्रीयणसङ्एणं पवाएणं पवडडू, रोहिया णं महाणई जओ पबन्द एत्य णं महं एगा जिन्भिया प०, सा णं जिन्भिया जोयणं आयामेणं अद्धतेरसजोयणाई विक्खंभेणं कोसं बाहक्षेणं मगरमहविउद्दसंठा-णसंठिया सव्ववहरामई अच्छा ०, रोहिया णं महाणई जाह पत्रडइ एत्थ णं महं एगे रोहियप्पवायकुँ है णामं कुँ है प॰ यवीसं जोयणनयं आयामविक्खं मेणं पण्णतं तिर्णिण असीए जोयणसए किचिविसेसणे परिक्खेवेणं दय जोयणाई उन्वेहेणं अच्छे सण्हे सो चेब वणाओ बहरत्र वहे समतीरे जाव तोरणा, तस्म णं रोहियप्पवायवुण्डस्स बहुमज्झदेमभाए एन्थ णं सहं एगे रोहियदीवे णामं दीवे फणते मोलम जीयणाई आयामविक्खंसेणं साइरेगाइं पण्णासं जोयणाइं परिक्खेवंणं दो कांसे ऊसिए जलं-ताओ सय्ववदरामए अच्छे०, से णं एगाए पत्रमवर्रवद्याए एगेण य वणसंदेणं सम्बओ ममंता संपरिक्खिने, रोहिंगदीवस्स णं दीवस्य उप्पि बहरतमरमणिके भूमि-भागे पण्णने, तस्त णं बहुत्तमर्मणिजस्स भूमिमागस्य बहुमज्ज्ञदेसभाए एत्य णं महं एगे मवणे पण्णने कोसं आयामेणं संसं तं चेव पमाणं च अद्वो य माणियव्यो । तस्य णं रोहियप्पत्रायकृण्डस्य दक्खिणिहेणं तोरणेणं रोहिया महाणई पवडा समाणी हेमबर्य वासं एजेमाणी ५ सहावई वृहवेशहुपव्वयं अद्धजोयणेणं असंपत्ता पुरत्थासि-मुही आवना समाणी हेमवयं वासं दुहा विभयमाणी २ अद्वावीसाए मलिलामहस्सेहिं समन्ता अहे जगई दालइत्ता पुरत्थिमेणं छवणसमुद्दं समध्येह, रोहिया णं॰ जहा रोहियंना नहा पबाहे य मुहे य भाषियव्या जाव संपरिकितना । तस्स णं महापउमहहस्स उत्तरिक्षेणं तोरणेणं हरिकंना महाणइं पबृदा समाणी सोलस पंचुत्तरे जोयणसए पंच य एगूणवीसङ्भाए जोयणस्स उत्तराभिमुही पव्यएणं गंता महया घडमहपविभिष्णं मुताबिल्हारसंठिएणं याइरेगदुओयणसङ्ग्णं प्वाएणं पवडड, हरिकंता ण महाणई जओ पवडड एत्य ण सहं एगा जिब्सिया प॰ दो जोयणाई आयामेणं पणवीसं जोयणाई विक्खंमेणं अद्धं जोयणं बाह्रहेणं मगर्मूह-विउद्वसंठाणसंठिया सन्बरयणामई अच्छा , हरिकंना णं सहाणई जहिं पबढ़इ एत्थ णं महं एगे हरिकंतप्पवायकंडे णामं कंडे पण्णते दोष्णि य चताले जोयणसए आया-मविञ्रलंभेणं सत्तअरणद्वे जोयणसए परिक्सेवेणं अच्छे एवं कुण्डवतव्यया सव्वा णेयच्या जाव तोरणा. तस्स णं हरिकंतप्पवायकुण्डस्स बहुमज्झदेसभाए एत्य णं महं एगे हरिकंतदीवे णामं दीवे प॰ वक्कीसं जोसणाई आसामविक्संसेणं एगुत्तरं जोयण-सयं परिक्खेवेणं दो कोसे ऊसिए जलंताओ सम्बर्गणामण् अच्छे॰. से णं एगाए पड-

मवरवेइयाए एगेण य वणसंहेणं जाव संपरिक्षित वण्णओ भाणियव्वोत्ति, पमाणं च सयणिजं च अद्वो य भाषियञ्जो । तस्स णं हरिकंतप्पवायकुण्डस्स उत्तरिक्षेणं तोरणेणं जाब परदा समाणी हरिवस्सं वासं एजेमाणी २ वियडावई वहवेयहं जोयणेणं असं-पत्ता पचत्थाभिमुही आदत्ता समाणी हरिवासं दुहा विभयमाणी २ छप्पण्णाए सलि-लासहस्सेहिं समगा अहे जगई दालइत्ता पचन्धिमेणं लवणसमुद्दं समप्पेड, हरिकंता णं महाणंड प्रहे पणवीसं जोयणाई विक्सम्मेणं अद्धजोयणं उन्येहेणं तयणंतरं च णं माथाए ? परिवहुमाणी २ मुहमूळे अहु।इजाइं जोयणसयाई विक्खम्मेणं पञ्च जोय-णाइं उन्वेहेणं, उभक्षो पासि दोहिं पउमनरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्लिता ॥ ८० ॥ महाहिमबन्ते णं भनते ! वासहरपथ्वए कड कुडा प॰ ? गो॰ ! अड्ड कुडा प॰, तं -- सिद्धकृडे १ महाहिमवन्तकृडे २ हेमवयकृडे ३ रोहियकृडे ४ हिरिकृडे ५ हिर-कंतफुड़े ६ हरिवासकुड़े ७ वेरुलियकुड़े ८, एवं चुल्लाहिमवंतकुडाणं जा चेव वनन्त्रया सबेव णयव्या, से केणड्रेणं भन्ते ! एवं व्यव्य-महाहिमवंते वासहरपव्यए २ ? गोयमा : महाहिमवंते णं वासहरपव्वए चुछहिमवंतं वासहरपव्वयं पणिहाय आया-मुबत्तुव्यहविक्लाम्भपरिक्खेवेणं महंततगए चेव रीहतराए चेव, महाहिमवंते य इत्थ देने महिड्डिए जाव पांठिओवमिड्डिइए परिवसइ '''।। ८१ ॥ कहि ण मन्ते ! जम्बुद्दीवं दीवे हरिवासे णामं वासे प० ? गो० ! णिसहस्स वासहरपव्वयस्स दिक्श्वणेणं महाहिमवन्तवासहरपव्वयस्स उत्तरेणं पुरित्यमळवणसमुद्दस प्रवित्यमेणं पर्वात्यमञ्त्रणसमुद्दस्य पुरियमेणं एत्य णं जम्बुद्दीवे २ हरिवासे णामं वासे पण्णते एवं जान पश्चित्यमिल्लाए कोडीए पश्चित्यमिलं लवणसमुदं पुद्वे अद्व जीयण-सहस्साई चनारि य एगवीसे जोयणसए एगं च एगूणवीसइभागं जोयणस्स विक्खम्भेणं, तस्स बाहा पुरित्थमपर्वात्थमेणं तेरस जोयणमहस्साई तिण्णि य एग-संहे जोयणसए छब एगूणवीसहभाए जोयणस्य अद्भागं च आयामेणंति, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपरीणायया दुहा कवणसमुद्दं पुट्टा पुरत्थिमिल्लाए कोनीए पुरत्थिमिल्लं जाब लवणसमुद्दं पुद्वा तेक्तरिं जोयणसहस्साइं णव य एगुत्तरे जोयणसए सत्तरस य एगूणवीसइमाए जोयणस्स अद्भागं च आयामेणं, तस्स घणुं दाहिणेणं चउरासीई जोयणसहस्साई सोलस जोयणाई बतारि एगृणवीसइमाए जोयणस्य परिक्खेवेणं । हरिवासस्य णं भनते ! वासस्स केरिसए आगारमावपडोयारे प॰ १ गोयमा ! बहुसमर-मणिखे भूमिमाने पण्णते जाव मणीहिं तणेहि य उवसोमिए एवं मणीणं तणाण य कणो गन्धो फासो सहो भाणियन्त्रो, हृरिवासे णं० तत्थ २ देसे २ तर्हि २ वहने खुश-खुडियाओ एवं जो सत्तमाए अणुभावो सो चेंब अपरिसेसो बत्तव्यो । कहि णं भन्ते !

हरिवासे वासे विग्रहावई णामं वहवेगडुपव्यए पण्णने ? गो॰ ! हरीए महाणईए पश्चत्थि-मेणं हरिकंताए महाणईए पुरस्थिमेणं हरिवासस्य २ बहमज्झदेसमाए एत्य णं वियडावर्ड णामं बह्वेयन्नपञ्चए पण्णते. एवं जो चेव सहावडस्स विश्लंभचत्व्वेह-परिक्खेवसंठाण बण्णावासी य सो चेव वियडावडस्सवि भाणियम्बो, णवरं अरुणो देनो पडमाई जाब वियहाबहबण्णामाई अरुणे य इत्य देवे महिष्टिए एवं जाव दाहि-णेणं रायहाणी णेयव्वा, से केणद्रेणं भन्ते ! एवं वृत्तद्र-हरिवासे हरिवासे ! गोयमा ! इरिवासे णं वासे मणुया अरुणा अरुणोमासा संया णं मंखदलसण्णिगासा इरिवासे य इत्य देवे महिष्क्रिए जाब पलिओवर्माद्वइए परिवसद, से तणहेणं गोयमा ! एवं बुखडः ॥ ८२ ॥ कहि ण मन्ते ! जम्बुहीवे २ णिसहे णामं वासहरपव्वए पण्णते ! गोयमा ! महाविदेहस्स बायस्स दक्खिणेणं हरिवासस्स उत्तरेणं पुरन्थिमलवणसमुहस्स पन्न-त्थिमेणं पचित्यमरुवणसमुहस्स प्रतियमेणं एत्थ णं जम्बुहीवे दीवे णिसहे णामं वासहरपव्यए पण्णते, पाईणपढीणायए उदीणदाहिणविन्द्रिण्णे दुहा लवणसमुद्दं पुट्टे पुर्तियमिछाए जाव पुट्टे पचरियमिछाए जाव पुट्टे चत्तारि जीयणस्याई उन्हें उन्हे त्तेणं नत्तारि गाउयसयाई उब्वेहेणं सोलस जायणसहस्साई अट्ट य वायांच् जोयण-सए दोण्णि य एगुणवीसङ्भाए जोयणस्य विक्खम्मेणं, तस्य बाहा पुरित्यमपबित्य-मेणं वीसं जोयणसहस्साई एगं च पणद्रं जोयणसर्यं दुष्णि य तगुणवीयहभाए जोय-णम्य अद्भागं च आयामेणं. तस्स जीवा उत्तरेणं जाव चउणवडं जोयणयहस्ताइं एगं च छप्पणं जोयणसयं दुष्णि य एगूणवीसङभाए जोयणस्स आयामेणंति, तस्स धणुं दाहिणेणं एगं जीयणसयसहस्तं चडवीसं च जीयणसहस्साई तिण्णि य छात्राले जोयणमए जब य एगुणवीसङ्माए जोयणस्स परिक्खेवेणं स्वगसंठाणसंठिए नव्वतब-णिजमए अच्छे॰, उभओ पासि दोहिं परमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं जाव संप-रिक्लिते, णिसहस्स णं वामहरपञ्चयस्य उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णते जाद आसयंति सर्यति ... , तस्य णं वहसमरमणिजस्य भूमिभागस्य बहुभज्झदेसभाए एत्य णं महं एगे तिगिछिद्दहे णामं दहे पण्णसे, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिणो चतारि जोयणसहस्साइं आयामेणं दो जोयणसहस्साइं विक्खंमेणं दस जोयणाइं उब्वेहेणं अच्छे सण्हे रययामयकूळे०, तस्स णं तिशिच्छिद्दहस्स चउ द्दिसि चत्तारि तिसोबाणपिकस्वगा प॰ एवं जाव आयामविक्खम्मविङ्णा जा चेव महापडमङ्हरस बत्तव्यया सा चेव तिगिं-छिद्दरसर्वि वत्तव्वया तं चेव पउमद्दरपमाणं अद्वो जाव तिगिछिवण्याई, विद्वे य इत्थ देवी पलिओवमद्विह्या परिवसङ्, से तेणहेणं गोयमा ! एतं वुन्बह्-तिगिछिद्दहे तिगिछिद्दहे ॥८३॥ तस्स णं तिर्गिछिद्दहस्स दक्किणिक्षेणं तोरणेणं हरिमहाणई पवढा समाणी सत्त

जोयणसहस्साइं बतारि य एक्स्वीसे जोयणसए एगं च एगृणवीसइभागं जोयणस्स दाहिणाभिमुही पव्वएणं गंता महया घडमुहपविक्तिएणं जाव साइरेगचरजोयण-सइएणं पदाएणं पवडद, एवं जा चेव हरिकन्ताए क्तव्वया सा चेव हरीएवि णेयव्या, जिटिभयाए कुंडरस दीवरस भवणस्य तं चेव पमाणं अद्वोऽवि भाणियव्यो जाव अहे जगइं दालहत्ता छप्पण्णाए सलिलामहस्सेहिं समागा पुरित्थमं लवणसमुद्दं समप्पेइ, नं चेव पवहे य मुहमूले य पमाणं उन्बेहो य जो हरिकन्ताए जाव वण-संडसंपरिक्खिता, तस्य णं तिगिछिद्दस्य उत्तरिलेणं तोरणेणं सीओया महाणई पवृद्धा समाणी सत्त जोयणसहस्भाई चत्तारि य एगवीसे जोयणसए एगं व एगण-वीमइभागं जोयणस्स उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता महया घडमुहपवितिएणं जाब साइरेगन्व उजीयणसङ्ग्रं प्याप्णं पवछड. सीओया णं महाणङ्गे जओ पवडङ ग्रस्थ णं महं एगा जिब्सिया पण्णता चनारि जीयणाई आयामेणं पण्णासं जीयणाई विक्लंभेणं जोयणं बाह्ह्रेणं मगरमुह् विउद्धरंठाणसंठिया सञ्बनइरामई अच्छा ०, सीओया ण महाणई जिंह पवडद एत्थ ण महं एगे सीओयप्यवायकुण्डे णामं कुन्डे पण्णते चतारि असीए जोयणसए आयामविक्संमेणं पण्णरसअद्वारे जोयणसए किचिविसेस्णे परिक्खेवेणं अच्छे एवं कंडवत्तव्वया णेयव्वा जाव तोरणा । तस्म णं सीओयप्पवायकुण्डस्स वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महं एगे सीओयदीवे णामं दीर्व पण्णने वडमद्विं जोयणाई आयामविक्खंमेणं दोण्णि बिउत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं दो कोसे ऊसिए जलंताओ सब्बनइरामए अच्छे सेसं तहेव वेइयावणसंडभूमिमाग-भवणसयणिज्ञअद्रो भाणियव्वो. तस्य णं सीओग्रप्पवायकुण्डस्स उत्तरिहेणं तोरणेणं सीओया महाणई पबूठा समाणी देवकुर्र एजेमाणी २ चित्तविचित्तकृडे पव्वए निसद-दवकुम्म्र्रपुरुस्विज्जुप्यभदहे य दुद्दा विभयमाणी २ चउरासीए सल्लिमहस्सेहिं आपूरेमाणी २ भहसालवर्ण एजेमाणी २ मंदरं पत्वयं दोहिं जोयणेहिं असंपता पचित्यमाभिमही आवत्ता समाणी अहे विज्जूप्पभं वक्खारपन्त्रयं दारङ्गा मन्दरस्स पन्वयस्स पन्नत्थिमेणं अवर्विदेहं वासं दुहा विभगमाणी २ एगमेगाओ चक्कविट्ट-विजयाओ अद्वावीसाए २ सळिळासहस्सेहिं आपूरेमाणी २ पञ्चिहें सळिळासयसहस्सेहिं दुतीसाए य सिळलासहस्सेहिं समग्गा अहे अयंतस्स दारस्स जगई दाळइत्ता पचित्यमेणं स्वणसमुद्दं समप्पेद, सीओया णं महाणई पनद्दे पण्णासं जोयणाई विक्खं मेणं जोयणं उच्वेहेणं, तयणंतरं च णं मात्राए । परिवह्नमाणी २ मुहमूले पञ्च जोयणसयाई विक्खन्मेणं दस जोयणाई उन्वेहेणं उमओ पासि दोहिं पउमवर-नेइयाहिं दोहि य वणसंदेहिं संपरिक्सिता। णिसदे णं अन्ते ! वासहरपन्यए कइ कुडा पण्णता ? गोयमा ! जब कुडा पण्जता, तंजहा-तिद्धकृष्टे १ जिसडकृष्टे २ हरिवासकृडे ३ पुरुषविदेहकृडे ४ हरिकृडे ५ धिईकृडे ६ सीओयाकृडे ७ अवर-विदेहकृडे ८ रूपगकृडे ९ जो चेव नुब्रहिमवंतकृडाणं उच्चत्तविक्सम्भपरिक्सेवो पुरुववण्णिओ रायहाणी य सचेव इहंपि णेयञ्चा. से केणद्रेणं भनते ! एवं वृचह-णिमहे वासहरपञ्चए २ ? गोबमा ! णिसहे ण बागहरपञ्चए बहुवे कृढा जिमह-संठाणसंठिया उसमसंठाणसंठिया, णिसहे य इत्थ देवे महिद्गिए जाव परिओवम-द्विहरू परिवसट, से नेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुचड्-णिसहे वासहरपव्वए २٠٠٠॥ ८४ ॥ कहि णं भन्ते ! जम्ब्रहींवे दीवे महाविदेष्ठे णामं वासे पण्णते ? गोयसा ! णील-वन्तस्म वामहरपव्वयस्य दक्षिलणेणं णिमहस्स वासहरपव्वयस्य उत्तरेणं पुरत्यि-मलदणसमुहस्य पचित्यमेणं पचित्यमलदणसमृहस्स पुरित्यमेणं एत्थ णं जम्बुईवि २ महाविदेहे णामं बासे पण्णते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंक-सेटाणसंठिए दुहा लवणसमुद्दं पुट्टे पुरस्थिम जाव पुट्टे प्रचरिशमिलाए कोडीए पब-त्थिमिल्लं जाव पुट्टे तंतीसं जोयणसहस्साइं छच चुलसीए जोयणसए चतारि य एगुणवीसङ्भाए जोबणस्य विक्लम्मेणंति, तस्य बाह्य पुरिश्यमपचित्थमेणं नेत्तीमं जोयणसहस्साइं सन य सत्तसट्टे जोयणसए सत्त य एगूणवीसहभाए जोयणस्स आयामेणंति, तस्स जीवा बहुमज्झदेसमाए पाईणपडीणायया दुहा छवणसमुई पुद्धा पुरिविमिहाए कोवीए पुरिविमिहं जाव पुद्वा एवं पश्चरिविमिहाए जाव पुद्वा एगं जोयणसयसहरूसं आयामेणंति, तस्स धणुं उमओ पातिं उत्तरदाहिणेणं एगं जोय-णमयसहरसं अद्वावण्णं जोयणसहस्साइं एगं च तेरस्तरं जोयणसयं सोळस य एगूण-वीसइभाग जोयणस्य किन्विविसेसाहिए परिन्येवेणंति, महाविदेहे णं वासे नटनित्रहे चउप्पटोयारे पण्णते, तंजहा-पृथ्वविदेहे । अवरविदेहे २ देवकूरा ३ उत्तरकरा ४. महाविदेहरस णं भनते ! वासस्स केरिसए आगारमावपडोयारे पण्णते ! गोयमा ! बहसमरमणिजे भूमिमारे पण्यते जाव कितिमेहि चेव अकितिमेहि चेव। महाविदेहे णं भन्ते ! वासे मण्याणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णते १० तेसि णं मण्याणं छिन्दिहे संघयणे छिन्दिहे संठाणे पश्चभणसमाई उन्नं उन्नोणं जहण्येणं संतोमहत्तं उन्हो-सेणं पुरुवकोडीआउयं पाळेन्ति पाळेला अप्पेगइया णिरयगामी जाव अप्पेगइया सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति । से केण्डेणं भन्ते ! एवं वुकड्-महाविदेहे वासे २ ? गोयमा! महाबिदेहे णं वासे भरहेरवयहेमक्यहेरण्णवयहरिवासरम्मगवासेहिंतो आयामविक्सम्भसंठाणपरिणाहेणं विच्छिणातराए चेव विपुलतराए चेव महंततराए चेव सुप्पमाणतराए चेव महाविदेहा य इत्य मणुसा परिवसंति. महाविदेहे य इत्य देवे

महिह्निए जाद पिलओवमद्विहए परिवयह, से तेणद्वेणं गोयमा! एवं बुचह-महा-विदेहे वासे २, अदुत्तरं च णं गोयमा ! महाविदेहस्स वासस्स सासए णामधेजे पण्णते जं ण कयार णासि ३ · · ॥ ८५ ॥ कहि णं मन्ते ! महाविदेहे वासे गन्ध-मायणे णामं वक्कारपञ्चए पण्णते ? गोयमा ! णीलवन्तस्स बासहरपञ्चयस्स दाहिणेणं मंदरस्य पव्ययस्य उत्तरपत्रिक्यमेणं गंधिलावइस्य विजयस्य पुरिन्छिमेणं उत्तरकुराए पश्चरियमेणं एत्य णं महाविडेहे वासे गन्धमायणे णामं वक्खारपव्वए पण्णते, उत्तरदाहिणायए पाईणपढीणविच्छिण्णे तीसं जोयणसहस्साई दुण्णि य णउत्तरे जोयणसए छच य एगूणवीसङ्माए जोयणस्य आयामेणं णीलवंतवासहर-पव्ययंतेणं चतारि जोयणसयाइं उन्हें उन्नतेणं चत्तारि गाउयसयाइं उन्वेहेणं पन्न जोयणसयाई विक्लम्भणं तयशंतरं च णं मायाए २ उस्सेहुव्येहपरिवर्द्वीए परिक्रू माणे २ विक्खर-भपरिहाणीए परिहायमाणे २ मंदरपव्ययंतणं पञ्च जोयणसयाई उद्गं उभ्रतेणं पत्र गाउयस्याइं उब्बेहेणं अंगुलस्स असीलजङ्गागं विक्लस्मेणं पणाते गयदन्तसंठाणसंठिए सन्वरयणामए अच्छे॰, उभओ पासि दोहिं परमवरवेटयाहि दोहि य वणसंडहिं सव्वओ समन्ता संपरिक्खिते, गन्धमायणस्य णं वक्खारपव्य-यस्स उप्पि बहुसमर्मणिजे भूमिमागे जाव आसयन्तिः। गन्धमायणे णं० वक्खार-पव्यए कह कृता पण्णता ? गो॰ ! सत्त कृता प॰, तंजहा-सिद्धकृते १ गन्ध्रमायणकृते २ गंधिलावईकृडे ३ उत्तर्कुरुकृडे ४ फलिहकृडे ५ लोहियक्सकृडे ६ आणंदकृडे ७। कहि णं भन्ते ! गंधमायणे वक्लारपव्यए सिद्धकृष्टे णामं कृडे पण्यते ? गोयमा ! मंदरस्स पव्ययस्स उत्तरपश्चत्थिमेणं गंधमायणकृडस्स दाहिणपुरन्थिमेणं एत्थ णं गंधमायणे बक्स्वारपञ्चए सिद्धकृडे णामं कृढे फणते, जं चेव बुछहिमवन्ते सिद्धकुडस्स पमाणं तं चेत्र एएसि सन्वेसि माणियन्त्रं, एवं चेत्र विदिसाहि तिण्णि कूडा भाणियव्या, चउत्थे तद्दयस्य उत्तरपञ्चत्यमेणं पञ्चमस्य दाहिणेणं, सेमा उ उत्तरदाहिणेणं, फलिहलोहियक्बेसु भोगंकरभोगचईओ देवयाओ सेसेस सारसणा-मया देवा, इसुवि पासायवर्डेसगा रायद्वाणीओ विदिसास. से केणद्वेणं भन्ते! एवं वृज्जइ-गंधमायणे वक्खारपञ्चए २ १ गो० ! गंधमायणस्स णं वक्खारपञ्चयस्स गंधे से जहाणामए-कोद्वपुडाण वा जाव पीसिजमाणाण वा उक्किरिजमाणाण वा विकिरिज्ञमाणाण वा परिभुज्जमाणाण वा आव ओराला सणुण्णा जाव गंधा अभि-णिस्सवन्ति, भने एयारूवे ?, णो इणहे समहे. गंधमायणस्य णं इत्तो इहतराए चेव जाद गंधे प्रणाने, से एएणट्रेणं गोयसा ! एवं वुचह-गंधसायणे वक्खारपञ्चए २, गंबमायणे य इत्य देवे महिब्रिए ... परिवसङ्, अदुत्तरं च पं॰ सासए णामधेजे

···।। ८६ ॥ किं णं मन्ते ! महाविदेहे वासे उत्तरकुरा णामं कुरा प० ? गो॰ ! मंदरस्य पञ्चयस्य उत्तरेणं णीलवन्तरस्य वासहरपञ्चयस्य दक्क्षिणेणं गन्धमायणस्य वक्खारपञ्चयस्स पुरत्थिमेणं माळवन्तस्स वक्खारपञ्चयस्स पचरियमेणं एत्य णं रत्तरकरा णामं कुरा पण्णता. पाईणपदीणायया उदीणदाहिणविच्छण्णा अद्धचंद-संठाणसंठिया इक्कारस जोयणसहस्ताइं अद्भ य वायाले जोयणमए दोण्णि य एगुण-वीमइभाए जोयणस्य विक्खम्मेणंति. तीसे जीवा उत्तरेणं पाईणपढीणायया दृहा बनन्वारपञ्चयं पुट्टा, तंजहा-पुरन्थिमिहाए कोबीए पुरन्थिमिहां वक्खारपञ्चयं पुट्टा एवं पचित्रधिमिहाए जाव पचित्रिमिहं वक्खारपव्ययं पुट्टा तेवण्णं जोयणसहस्साइं आयामेणीत. तीसे णं धणं वाहिणेणं सिद्धं जोयणसहस्साई चनारि य अद्वारसे जोयणसर दुवालम य एगुणवीसइमाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, उत्तरकुराए णं भन्त ! कुराए केरिमण् आयारभावपडोयारे पण्णते ! गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णते, एतं पुत्रविष्यया असेव मुगममुसमायत्तव्यया सन्नेव पेयव्या जाव पटमगंघा १ मियगंघा २ अममा ३ सहा ४ तेयतली ५ सणिचारी ६॥ ८७॥ कहि णं भनते ! उत्तरकुराए २ जमगा णामं दुवे पञ्चया पण्णना ? गोयमा ! जीलवंनस्स वागहरपव्ययस्य दक्किपाहाओ चरिमन्ताओ अद्रजीयणमए चोत्तीमे चतारि य रानभाए जोयणस्य अवाहाए सीयाए महाणईए उभओ कुछे एरथ णं जमगा णामं दुवे पव्यया पण्णता जोयणसहस्सं ट्रह्नं टब्बेतेणं अह्नाइजाहं जोयणसयाहं उव्वेहेणं मुळे एवं जोयणसहस्तं आयामविक्लम्मेणं मज्हे अद्भद्रमाई जोयणसयाई आयाम-विक्सममेणं उन्हरिं पंच जोयणस्याई आयामयिक्समोणं मुले तिण्णि जोयणसह-स्साइं एतं च बाददं जोयणसयं किंचिविसेमाहियं परिक्खेवेणं मज्हे दो जोयणसह-स्सादं तिर्णिण बावत्तरे ओयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्येवेणं उबरि एगं जोयण-महरसं पञ्च य एकासीए जोयणसए किंचियिसेसाहिए परिक्सेवेणं मुले विच्छिण्णा मज्झे संखिना उप्पि तृणया जमगसंठाणसंठिया सम्बन्धणगामया अच्छा सण्हा० पत्तेयं २ पटमवरवेड्यापरिक्थिता पत्तेयं २ वणसंडपरिक्खिता, ताओ णं पडम-वरवेह्याओ दो गाउयाई उन्ने उन्नेतेणं पश्च धणुसयाई विक्सम्मेणं, वेह्यावण-सण्डवण्णको माणियन्त्रो, तेसि णं जमगपन्त्रयाणं उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिमागे पण्णते जाव तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसमाए एस्य णं दुवे पासायवडेंसमा प०. ते णं पासायवडेंसमा बाबद्धि जोयणाई अद्धजीयणं न उड्डं उच्चतेणं इक्कतीसं जोयणाई कोसं च आयामविक्खंमेणं पासायवण्णको भाणियव्यो, सीहासणा सपरिवारा जाव एत्य णं जमगाणं देवाणं सोलसण्हं

आयरक्खदेवसाहस्सीणं सोलस महासणसाहस्सीओ पण्णताओ, से केणद्रेणं मंते 🕹 एवं बच्चर-जमगा पव्यया २ ? गोयमा ! जमगपव्यएस णं तत्य २ देसे २ तहिं २ बहुवे लुडाखित्रयास वाबीस जाव बिलपंतियास बहुवे रूप्पलाई जाव जमगवण्णा-भाई जमगा य इत्थ दुवे देवा महिष्टिया०. ते णं तत्थ चउण्हं सामाणियसाह-स्सीणं जाव भुजमाणा विहरति, से तेणड्रेणं गो०! एवं वुसर्-जमगपव्वया २, अटुनरं च णं सासए णामधेजे जाव जमगपब्बया २ । कहि णं भन्ते ! जमगाणं देवाणं र्जामगाओं रायहाणीओ पण्णताओं ? गोयमा ! जम्ब्रहांव दीवे मन्दरस्य पन्वयस्य उत्तरेणं अर्ण्णाम जम्बद्दीवे २ बारस जीयणसहस्साहं ओगाहिता एत्थ णं जमगाणं हे दाणं जीमगाओ रायहाणीओ पण्णताओ बारस जीयणसहस्साई आयामविक्खम्भेणं सत्ततीसं जोयणसहरूमाइं णत्र य अडयाले जोयणसए किन्दिविसेसाहिए परिकृतेवेणं. पत्तेयं २ पायारपरिक्खिता. ते णं पागारा सत्ततीसं जोयणाई अद्वजीयणं च उद्व उचनेणं मुळे अस्तरसजीयणाइं विक्खम्भेणं मज्हे छ सकोसाइं जीयणाई विक्खम्भेणं उवरिं तिष्णि समद्भकोसाइं जोगणाइं विक्खर मेणं मुखे विच्छिणा मज्जे संखिता उपि तणुया बाहिं बहा अंतो चडरंसा सन्त्ररयणामया अच्छा . ते णं पागारा णाणामणि-पञ्चवण्णेहि कविसीमएहिं उक्सोहिया, तंजहा-किण्हेहिं जाव सुद्धिहेहिं, ते णं कवि-सीमगा अदकोसं आयामेणं देस्णं अदकोसं उन्नं उन्नतेणं पन्न भणस्याई बाहहेणं सन्वमणिमया अच्छ। •, जमिगाणं रायहाणीणं एगमेगाए बाहाए पणवीसं पणवीसं दारसयं पण्णतं, ते णं दारा बावट्रिं जीयणाई अद्धजीयणं च टड्रं उचतेणं इक्स्तीसं जीयणाई कोसं च विक्खम्भेणं तावडयं चेव पवेसेणं, सेया वरकणगश्भियागा एवं रायप्पसेण्डजविमाणवत्तव्वयाए दारवण्णओ जाव अद्भद्रमंगलगाइति, जमियाणं रायहाणीणं चलहिसि पन्न पन्न जोयणसए अवाहाए चतारि वणसण्डा पण्णना, तंजहा-असोगवणे १ सतिवण्यवणे २ चंपगवणे ३ चूयवणे ४, ते णं वणसंडा साइरेगाउं बारसजोयणसहस्साइं आयामेणं पद्म जोयणसयाइं विक्लम्सेणं पत्तेयं २ पागारपरिक्लिता किण्हा वणसण्डवण्णको भूमीओ पासायवर्डेसगा य माणियन्त्रा, जिमगाणं रायहाणीणं अंतो बहसमरमणिजे भूमिमागे पण्णते वण्णगोत्ति. तेसि णं वहुसमरमणिजाणं भूमिभागाणं वहुमज्झदेसभाए एत्य णं दुवे उवयारियालयणा पण्णता बारस जीयणसवाई आयामविक्खम्भेणं तिण्यि जीयणसहस्साई सत्त य पद्माणउए जोयणसए परिक्खेवेणं अदस्त्रेसं च बाह्रह्नेणं सञ्बजंबूणयामया अच्छा०, पत्तेयं पत्तेयं परमबरवेइयापरिक्सिता. पत्तेयं पत्तेयं वणसंखवण्याओं भाषियव्यो. तिसोबाणपिक्यमा तोरणचउद्दिसि भूमिभागा य भाषियव्यक्ति, तस्स णं बहमज्य-

देसभाए एत्थ यं एरे पासायवर्डेसए पण्णते वावद्वि जोयणाई अढजोयणं च उर्द्व उचतेणं इकतीसं जोयणाइं कोसं च आयामविक्सम्मेणं वण्णओ उक्षोया भूमिभागा सीहामणा सपरिवारा, एवं पासायपंतीओ एत्थ पढमा पंती ते णं पासायवर्डिमगा एकतीसं जोयणाई कोसं न उन्हें उन्नतेणं माइरेगाई अद्भोलसजीयणाई आयाम-विक्लम्मेणं बिडयपासायपंती ने णं पासायवर्डेंसया साहरेगाई अद्धर्सालमजोदणाई उद्गं उन्धेनेणं साइरेगाई अद्भुमाई जोयणाई आयामविक्सम्भेणं तहस्पामायपंती त णं पासायवर्डेसया साइरेगाई अद्धुसाई जोयणाई उन्ने उन्नोतं माइरेगाउं अद्धु-जोयणाडं आयामविक्सम्मेणं वणाओ सीहासणा सर्पारवारा, तेर्गस णं मृत्यपामाय-वर्डिमयाणं उत्तरपुरिच्छमे दिसीमाए एत्य णं जमगाणं देवाणं सहाओ नुहम्माओ पण्णताओ अद्भेतरसजीयणाई आयामेणं उत्सकोसाई जोयणाइं विक्लम्मेणं णव जोयणाई उन्हें उचनेणं अणेगसम्भसयमण्णिविद्वा समावणाओ, तासि णं समाणं सहस्माणं तिविधि तथो दारा पण्णता, ते णं दारा दो जोयणाई उन्ने उन्नेतणं जीयणं विक्खम्भेणं नावह्यं चेव पवेसेणं, सेया वण्णको जाव वणमाला, नेसि णं दाराणं पुरक्षो पत्तेयं २ तओ मुहमंडवा पण्णता, ते णं मुहमंडवा अद्धानरसजीयणाई आयामेणं छस्सकोसाई जोयणाई विक्लम्मेणं माइरेगाई दो जीयणाहं उन्ने उन्नेतेणं जाव दारा भूमिभागा व ति, पेरुछायरभंडवाणं तं चेव पमाणं भूमिभागो मणिपेडियाओत्ति, ताओ णं मणिपेडियाओ जोयणं आयामवि-क्खम्भेणं अद्वजोयणं बाहहेणं मव्वमणिमहया सीटासणा भाणियव्या, तसि णे पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ तको मणिपेहियाओ पण्णताओ, ताओ णं मणिपेहियाओ जीयणं आयामविक्सम्मेणं अद्यजीयणं बाह्रेष्टणं. तासि णं उप्पि पत्तेयं २ महिट उसया पण्णता, ते णं अद्भद्रमाइं जोयणाहं उन्ने उन्नतेणं अद्कांसं उन्वेहेणं अद्भोसं बाहहेणं वहरामयवष्ट कणाओ वेहयावणसंडतिसोवाणतोरणा य भाणियव्वा, तासि णं समाणं सुहम्माणं छन्मणोगुलियासाहस्त्रीओ पण्णताओ, तंत्रहा-पुरस्थिमेणं दो साहरसीओ पण्णताओ पश्चत्थिमेणं दो साहरसीओ दक्खिणेणं एगा साहरसी उत्तरेणं एगा जाव दामा चिडंतिति, एवं गोमाणसियाओ, णवरं ध्ववहियाओति, नारि णं सुहम्माणं समाणं अंतो बहुसमरमणिखे भूमिमाने पण्णते, मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा विदिसाए समणिजनण्यो, समणिजाणं उत्तर्पुरत्यिमे दिसीमाए खुका-महिंदज्लया मणिपेढियाविद्यणा महिंदज्लयप्पमाणा, तेसि अवरेणं चोप्पाला पहर-णकोसा, तत्य णं बहुचे फ्रलिहर्यणपामुक्सा जाव चिह्नंति, सहस्माणं • उप्पि अहुहु-मंगलगा, एवं अवसेसाणि सभाणं जाव उववायसमाए सयिकजं हर्ओ य,

अभिसेयसभाए बहु आभिसेक्स भंडे, अलंकारियसभाए बहु अलंकारियमंडे चिहुइ, ववसायसभास पुत्ययस्यणा, णंदा पुक्खिरणीओत्ति, उववाओ बमगाणं अभिसे-यविहूसणा य वबसाओ । अवरं च सुहम्मगमो जहा य परिवारणाइन्ही ॥ १॥ जावडर्योम पमाणंमि हुंति जमगाओं णीलवंताओ । नावइयमन्नरं खलु जमगदहाणं " दहाणं च ॥ २ ॥ ८८ ॥ कहि णं भन्ते ! उत्तरकुराए २ णीलवन्तइहे णामं दहे पण्णते ? गोयमा ! जमगाणं ॰ दिक्तिणिलाओ वरिमन्ताओ अहसए चोत्तीसे चत्तारि य सत्तभाए जोयणस्स अवाहाए सीयाए महाणईए बहुमञ्हादेसभाए एत्य णं णीलवन्तर्हे णामं दहे पण्यत्ते, दाहिणउत्तरायण् पाईणपदीणविच्छिण्णे जहेव पडमरहे नहेब बळाओ णेथव्यो. णाणतं दोहि पउमवरवेझ्याहि दोहि य वणसंदेहि संपरि-क्खिते, णीलवन्ते णामं पागकुमारे देवं सेसं तं चेव णेयव्वं, णीलवन्तरहरूस पुन्तावरे पासे दम २ जोयणाई अबाहाए एत्थ णं वीसं कंचणगपन्त्रया पण्णत्ता, एगं जोयणसयं उन्हें उन्ने ने मुलंभि जोयणमयं पण्णात्तरि जोयणाई मज्झींम । उनरितले कंचणगा पण्णासं जोयणा हुंति ॥१॥ मुलंमि तिष्णि सोढे सनतीसाई दुष्णि मञ्झंमि । अद्वावण्णं च ययं उवितिष्ठे परिरक्षो होइ ॥ २ ॥ पडमिन्थ नीलवन्तो १ विइओ उत्तरकुर २ मुणयन्त्रो । चंदरहोत्य तद्वभो ३ एरावय ४ मालवन्तो य ५ ॥ ३ ॥ एवं वग्णओ अद्वो प्रमाणं पलिओवमद्विश्या देवा ॥ ८९ ॥ कहि णं भन्ते ! उत्तरकुराए २ जम्बूपेढे णामं पेढं पण्यते ! गोयमा ! णीलयन्तस्स वासहरपञ्चयस्स दक्खिणेणं मन्दरस्य ॰ उत्तरेणं मालवन्तस्स वक्खारपन्वयस्स प्यत्थिमेणं सीयाए महाणहेग् पुरिश्वमित्रे कुळे एत्थ णं उत्तरकुराए कुराए जम्बूपेढे नामं पेढं पण्णते पञ्च जीयण-सयाई आथार्यायक्ष्वम्मेणं पण्णरस एकासीयाई जोगणसयाई किचिनिसेसाहियाई परिक्खेंदेणं बहमज्झदेसभाए बारस क्रोत्रणाई बाह्रहेणं तयणन्तरं च णं मायाए २ पएसपरिहाणीए परिहासमाणे २ सन्वेत णं चरिमपैरंतेस दो दो गाउयाई सहहेणं सन्वजम्बूणयामए अच्छे०, से णं एगाए पडमवरवेड्याए एगेण य बणसंडेणं मन्वओ समन्ता संपरिक्खित दुण्हंपि वण्णको. तस्स णं अम्ब्र्पेडस्स चउद्दिसि एए चनारि तिराोबाणपिडस्वगा पण्णता वण्णओ जाव तोरणाई, तस्स णं जम्बूपेटस्स बहुमज्झ-देसभाए एत्थ णं मणिपेडिया पण्णता अहुजीयणाई आयामविक्सम्मेणं चतारि जोय-णाइं बाहत्रेणं, तीसे णं मणिपेदियाए उप्पि एत्थ णं जम्बूसुदंसणा पण्णता अद्व जोय-णाई उड्डं उसतेणं अद्भजोयणं उठवेहेणं, तीसे णं संघो दो जोयणाई उड्डं उचतेणं अदक्षेयणं बाइहेर्णं, तीसे णं साला छ जोयणाई टर्षुं उचलेणं बहुमज्झदेसभाए अह जीयणाई आयासविक्खंमेणं साहरेणाई अह जोयणाई सव्वरगेणं, तीसे णं अय-

मेयारूवे वण्णावामे प० तं ०--वइरामया मृला रययमुप्दद्वियविडिमा जाव अहियमण-णिब्बुइक्री पासाईया दरियणिजाः जंबूए णं सुदंसणाए च अहिंस चत्तारि साला प॰, तत्थ णं जे से पुरिविसिक्षे साले एत्य णं भवणे पण्णते कोसं आयामेणं एवमेव 'णवरमित्य संयोजिकं सेसेस पासायवर्डेसया सीद्वायणा य संपरिवारा इति । जम्बू णं० बारसिंह परमवरवेडयाहि सब्बओ समन्ता संपरिक्यिता, वेइयाणं वण्णयो, जम्यू णं॰ अण्येणं अद्वसएणं जम्बूणं तद्बुचत्ताणं सव्वओ समन्ता संपरिविखना, तामि णं बण्णओ, ताओ णं जम्बूओ छिंह पर नवर वेहयाहि संपरिक्तिना, जम्बूग् णं सुदंसणाए उत्तरपरिथमेणं उत्तरेणं उत्तरपन्निधिमेणं एत्य णं अणाहियस्य देवस्य चटण्हं सामाणियसाहस्सीणं चलारि जम्बुसाहस्सीओ पण्णानाओ, तीसे णं पुरित्यमेणं चडण्हं अम्ममहिसीणं चत्तारि जम्बुओ पण्णताओ,-दाहिणपुरन्थिमे दक्किणेण तह अवरदिक्लिणेणं च । अट्ट इस वःरसेव य भवन्ति जम्बूसहस्साइं॥ १॥ अणियाहिवाण पचित्यमेण सनेव हाँति जम्बूओ । सोलस साहरसीओ चउहिंग आयरक्लाणं ॥ २ ॥ जम्बू णं॰ तिहिं नइएहिं बणसंडिहिं सव्यओं समन्ता संप-रिक्मिता, जम्बूए णं० पुरत्यिमेणं पण्णासं जीयणाई पढमं बणसंडं ओगाहिता एत्य णं भवणे पण्णाने कीसं आयामेणं सो चंव वश्यको सवणिकं व. एवं सेसासूवि दिसासु भवणा, जम्बूए णं॰ उत्तरपुरत्थिमेणं पढमं वणवण्डं पण्णासं जीवणाई ओगाहिता एत्य णं चतारि पुक्खरिणीओ पण्यनाओ, तंबहा-पडमा १ पडमप्पमा २ कुमया ३ कुमुयप्पमा ४, ताओ णं कोसं आयामेणं अद्वकोसं विक्लस्मेणं पद्मथणस्याई उन्वेहेणं वण्णओ, तासि णं मञ्झे पासायवर्डेसगा कोसं आयामणं अद्भक्तीसं विक्खरमेणं देसूणं कोसं उड्ड उज्जीणं वणाओ सीहासणा सपरिवारा, एवं संमास विदिसास, गाहा-पउमा पउमप्पभा चेव, कुमुया कुमुयप्पहा । उप्पल-गुम्मा णलिणा, उप्पला उप्पलुजला ॥ १ ॥ भिंगा भिंगप्पमा चेव, अंजणा कजलयमा । सिरिकंना सिरिमहिया, सिरिचंदा चेष सिरिणलया ॥ २ ॥ अम्बृए णं॰ पुरस्थिमित्रस्स भवणस्य उत्तरेणं उत्तरपुरन्थिमित्रस्य पासायवर्डेसगस्स दक्षिक-णेणं एत्य णं कृष्टे पण्णाने अडु जीयणाइं टब्बं टब्बनेणं हो जीयणाई उच्वेहेणं मूले अडु जीयणाई आयामविक्खम्भेणं बहुमज्झद्समाए छ जोयणाई आयामविक्खम्भेणं उवरिं चतारि जोयणाई आयामविक्खम्भेणं-पणवीमद्वारस बारसेव मुळे य मज्झि उविरं च । सर्विसेसाई परिरओ कुडरस इमस्य बोदन्वो ॥ १ ॥ मूळे विच्छिणो मज्हे संखिन उवरिं तणुए सञ्चकणगामण् अच्छे० वेडयावणसंहवणाओ, एवं सेसावि कूडा इति । जम्बूए णं सुदंसणाए दुवालस णामघेजा प॰, तं०-सुदंसणा १ अमोहा

२ य, सुप्पबुद्धा ३ जसोहरा ४ । विदेहजम्बू ५ सोमणसा ६, णियया ७ णिय-मंडिया ८ ॥ १ ॥ सुभद्दा य ९ विमाला य १०, सुजाया ११ सुमणा १२ विया । सुदंभणाए जम्बूए, णामघेजा दुवालस ॥ २ ॥ जम्बूए णे॰ अहुदुसंगलगा॰, से केणहेणं भन्ते ! एवं वृच्छ-जम्बू सुदंसणा २ ? गोयमा ! जम्बूए णं सुदंसणाए अणाहिए णाम देवे जम्बुहीवाहिवई परिवसइ महिक्किए. से णं तत्य चउण्हं सामाणिय-साहस्सीणं जात्र आयरक्खदेवमाहस्सीणं जम्ब्रहीवस्स णं दीवस्म जम्ब्रूए सुदंसणाए अणाहियाए रायहाणीए अण्णेमिं च बहुणं देवाण य देवीण य जाव विहुर्इ, से तेणहेणं गो । एवं वृचइ । अदुसरं च णं गोयमा! जम्यूसुदंसणा जाव भूविं च ३ धुवा णियया सासया अवस्वया जाव अवृद्धिया । कहि णै भनते ! अणादियस्स देवस्य अणाहिया णामं रायहाणी पण्णता ? गोयमा ! जम्ब्रहीवे २ मन्दरस्य पव्ययस्म उत्तरेणं जं चेव पुव्यवण्णिगं जिमगापमाणं तं चेव णेयव्वं जाव उववाओ अभिसेओ य गिरवसेसोत्ति ॥ ९० ॥ से केणद्वेणं भन्ते ! एवं व्यवह-उत्तरकुरा २ ? गोयमा ! उत्तरकृराए० उत्तरकृष्ट् णामं देवे परिवसः महिच्चिए जाव पलिओ-वसद्विहर, से तेणद्वेणं गोयमा एवं अवह-उत्तरक्ररा २, अदृत्तरं च णं जाव सासए ... । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे माळवंते गामं वक्कारपञ्चए पण्णते ? गोयमा ! मंदरस्य पञ्चयस्य उत्तरपुरित्थमेणं णीलवंतस्य वासहरपञ्चयस्य दाहिणेणं उत्तरकुराए - पुरित्यमेणं वच्छस्स चद्भविधिजयस्स पचित्यमेणं एत्थ णं महाविदेहे बासे मालवंत णामं वक्कारपञ्चए पण्णते उत्तरदाहिणायए पाईणपढीणविच्छिणो जं चेव गंधमायणस्य प्रमाणं विक्लाम्भी य जवरमिमं जाजतं सब्दवेरुलियामए अवसिद्धं तं चेव जाव गोयमा ! नव कृडा पण्णता, तंजहा-सिद्धकृढे०, सिद्धे य मालवन्ते उत्तरकुरु कच्छमागरे रयए। सीओय पुष्णमहे हरिस्सहे चेव बोद्धव्वे ॥ १ ॥ कहि णं भन्ते ! मालवन्ते वक्खारपञ्चए सिद्धकृत्हे णामं कृत्हे पण्णते ? गोयमा ! मन्दरस्य पन्वयस्य उत्तरपुरित्यमेणं माळवंतस्स कूडस्स दाहिणपचित्यमेणं एत्य णं सिढकूडे णासं कुडे पण्णते पंच जोयणसयाई उद्घं उन्नतेणं अवसिद्धं तं चेव जाव रायहाणी, एवं माल-बन्तस्स कुडस्स उत्तर्कुरकृतस्य कच्छकृतस्स, एए चतारि कृडा दिसाहि पमाणेहि णेयव्या,कृडसरिसणामया देवा,कहि णं भन्ते । मारुवन्ते • सागरकृडे णामं कृडे पण्णते ? गोयमा । कन्छकृतस्य उत्तरपुरत्यिमेणं रययकृतस्य दक्षित्रणेणं एत्य णं सागरकृते णामं कृडे पण्णते पंच जोमणसवाई उर्ष उषक्षेणं सवसिद्धं तं चेव सुमोगा देवी रायहाणी उत्तरपुरिवयमेणं रययकूडे भोगमालिणी देवी रायहाणी उत्तरपुरिवयमेणं, अवसिद्धा कहा उत्तरदाहिणेणं णेयव्या एकेणं प्रमाणेणं ॥ ९१ ॥ कहि णं सन्ते ।

मालवन्ते हरिस्सहकुडे णामं कुडे पण्णते ? गोयमा ! पुण्णभइस्स उत्तरेणं णीलबन्तस्स दिक्सिणेणं एत्थ णं हरिस्सहकूडे णामं कूडे पण्णने एगं जोयणसहस्सं उद्गे उच्चतेणं जमगप्पमाणेणं वेयव्यं, रायहाणी उत्तरेणं असंखे जे दीवे अण्णंमि जम्ब्रहीवे दीवे उत्तरेणं बारमजोयणमहस्साई बोगाहिता एत्य णं हरिस्सहस्स देवस्स हरिस्सहा णामं रायहाणी पण्णता चउरासीइं जोयणसहस्साइं आयामविक्सम्मेणं बे जोयणमयमहस्साइं पणाड्डिं च सहस्साइं छच छत्तीसे जोयणसए परिक्खेवेणं, सेसं जहा चमरचञ्चाए राय-हाणीए तहा पमाणं भाणियव्वं, महिष्ट्रिए महज्जुइए, से केणडेणं भन्ते ! एवं वुबड-माळवन्ते बक्खारपञ्चए २ १ गोयमा । माळवन्ते णं बक्खारपञ्चए तत्थ तत्थ देमे २ ताहें २ बहुवे सेरियागुम्मा णोसालियागुम्मा जाव मगदन्तियागुम्मा, ते णं गुम्मा दसद्भवण्णं कुसुमं कुसुमेंति, जे णं तं मालवन्तरस वक्ष्यारपञ्चयसा बहुसमरमणिजं भूमिमागं वायविध्यगगसालामुक्ष्एफ्एंजोबयारकलियं करेन्ति, मालवंते य इत्य देवे महिष्किए जाव पलिओवमद्विङ्ए परिवसङ्, से तेणद्वेणं गोयमा! एवं वुश्वड॰, अदुत्तरं च णं जाब णिवे ॥ ९२॥ कहि णं भन्ते ! जम्बुहीवे दीवे महाविदेहे वासे कटछे णामं विजए पण्णते ! गोयमा ! सीयाए महाणईए उत्तरेणं णीलवंतस्य वासहरपव्ययस्य दक्तिणेणं चिनकृष्टस्य वक्तारपव्वयस्य पश्चित्यमेणं मालवंतस्य बक्तारपव्वयस्य पुरित्थमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे कच्छे णामं विजए पण्णेने, उत्तर-दाहिणायए पाईणपडीणविश्किणो पलियंकसंठाणसंठिए गंगासिंधृहिं महाणईहिं वेय-न्नेण य पव्यएणं छन्मागपविभन्ते मोलस जोयणसहस्साई पंच य बाणउए जोयणसए दोण्णि य एगूणवीसइमाए जोयणस्स आयामेणं दो जोयणसहस्साइं दोण्णि य तरनुत्तरे जोयणसए किंन्विविसेसणे विक्लंमेणंति । कच्छस्स णं विजयस्स बहुमज्झदेसमाए एत्य णं वेसक्के णामं पञ्चए पण्णते जे णं कच्छं विजयं दुहा विभयमाणे २ चिद्रह. तंत्रहा-दाहिणद्वक्टछं च उत्तरद्वक्टछं चेति. कहि णै भन्ते ! जम्बुहीव दीवे महाविदेहे वासे दाहिणद्वकच्छे णामं विजए प॰ ? गोयमा ! वेयहस्स पव्ययस्स दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं चित्तकृडस्स वक्स्तारपव्वयस्य पन्नत्थिमेणं मालवंतस्स वक्खारपञ्चयस्स पुरत्थिमेणं एत्य णं जम्बुहीवे दीवे महाविदेहे वासे दाहिणद्धकच्छे णामं विज्ञाए प०. उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिणे अद्र जोयण-सहस्ताई दोष्णि य एगसत्तरे जोयणसए एकं च एगणबीसइमागं जोयणस्य आयामेणं दो जोयणसहस्साइं दोण्णि य तेरसुत्तरे जोयणसए किंचिविसेस्णे विक्खम्भेणं पिठयंकसंठाणसंठिए, दाहिणद्धकच्छरस णं मन्ते ! विजयस्य केरिसए आयारभावप-डोयारे पण्णते ? गोयमा ! बहसमरमणिके मुमिमागे पण्णते, तंत्रहा---जाव कित्ति-

मेहि चेव अकित्तिमेहि चेव. दाहिणद्वकच्छे णं मन्ते! विजए मण्याणं केरिसए आयारभावपहोबारे पण्णते ? गोयमा ! तेसि णं मण्याणं छिन्नहे संघयणे जाव सञ्बद्धन्ताणमंतं करेंति । कहि णं मन्ते ! जम्ब्रहीवे दीवे महाविदेहे वासे कच्छे विजए व्यक्के णामं पथ्वए प॰ ? गोयमा ! दाहिणद्धकच्छविजयस्य उत्तरेणं उत्तरद्ध-कच्छस्म दाहिणेणं चिनकडस्स॰ क्वित्यमेणं मालवन्तस्स वक्खारपव्वयस्स प्रस्थि-मेणं एत्य णं कच्छे विजए वेयद्रे णामं पव्चए पण्णते, पाईणपडीणायए उचीणदाहि-णविच्छिणो दुहा वक्तारपन्वए पुढे पुरत्थिमिहाए कोडीए जाव दोहि वि पुढे भर-हवेयहूसरिमए णवरं दो बाहाओ जीवा घणुपट्टं च ण कायव्वं, विजयविक्खम्भसरिसे आयामेणं, विक्खम्भो उनतं उन्वेहो तहेव य विज्ञाहरवाभिओगसेडीओ तहेव. णवरं पणपण्णं २ विज्ञाहरणगरावासा प०, आभिओगसेढीए उत्तरिहाओ सेढीओ सीयाए इंसाणस्य सेसाओ सकस्यति, कुडा-सिद्धे १ कच्छे २ खंडग ३ माणी ४ वेयहु ' पुण्ण ६ तिमिसगुहा ७ । कच्छे ८ बेसमणे वा ९ वेयहूं होति कृडाहं ॥ १ ॥ किं ण भन्ते ! जम्ब्रहीवे २ महाविदेहे वासे उत्तरद्वकच्छे णामं विजए पण्णते ? गोयमा ! वेयद्भरस पव्ययस्य उत्तरेणं णीलवन्तस्य वासहरपव्ययस्य दाहिणेणं माल-वन्तरस वक्खारपञ्चयस्य पुरत्यिमेणं चिनकृडस्स वक्खारपञ्चयस्य पश्चत्यिमेणं एत्य णं जम्बुहीवे बीचे जाव सिज्झन्ति तहेव णेयव्वं सव्वं, किह णं भनते ! अम्बुहीवे बीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्वकच्छे विजए सिंधकंडे णामं कुँडे पण्णते ? गोयमा ! मालवन्त्रसः वक्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं उसभकृडस्स० प्रचरियमेणं णीलवन्तस्स बासहरपव्ययस्य दाहिणिहे णियंबे एत्य णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्वकच्छ-विजए सिंधुकुंडे णामं कुंडे पण्णते सिंद्धे जीयणाई सायामविक्सम्मेणं जाब भवणं अद्रो रायहाणी य णेयय्वा, भरहसिंधुकुंडसरिसं सब्बं णेयव्वं जाव तस्स णं सिंधुकुण्डस्स दाहिणिहेणं नोरणेणं सियुमहाण्डे पवढा समाणी उत्तरद्धकच्छविजयं एजेमाणी २ सत्तर्हि सलिलासहरसेहि आपूरेमाणी २ अहे तिमिसग्रहाए वेगद्वपञ्चयं दालहत्ता दाहिणकच्छविजयं एजेमाणी २ चोइसिंह सिल्लासहस्सेहिं समग्गा दाहिणेणं सीयं महाणइं समप्पेइ, सिंधुमहाणईं पवहे व मूछे य भरहसिंधुसरिसा पसाणेणं जाव दोहि वणसंदेहिं संपरिक्सिता । कहि णं भन्ते ! उत्तरद्वकच्छविजए उसमक्दे णामं पञ्चए पण्णते ? गोयमा ! सिंधुकुंडस्स पुरत्यिमेणं गंगाकुण्डस्स प्यत्थिमेणं णीलवन्तस्स वासहरपञ्चयस्स दाहिणिक्षे णियंबे एत्य णं उत्तरद्वकच्छविजए उसह-कृढे णामं पञ्चए पण्णते अद्भ जोमणाई उन्नं उच्नतेणं तं चेत्र पमाणं जाव राग-हाजी से जबरं उत्तरेजं आणियव्या । कहि जं अन्ते ! उत्तरहरूके विजए गंगा-

कुण्डे णामं कुण्डे पण्णते ? गोयमा ! चित्तकृडस्स वक्सारपन्त्रयस्स पञ्चत्यिमेणं उसहकृडस्स पन्वयस्स प्रत्थिमेणं णीलवन्तस्स वासहरपन्वयस्स दाहिणिक्षे णियंबे एत्थ णं उत्तरद्वकच्छे॰ गंगाकुण्डे णामं कृष्डे फणते सिंहे जीयणाई आयामविक्ख-म्मेणं तहेव जहा सिंध् जाव वणसंडेण य संपरिक्खिता। से केणद्वेणं भनते ! एवं अचड़-कच्छे विजए कच्छे विजए ? गोयमा ! कच्छे विजए वेयबूस्स पव्नयस्स दाहि-णेणं सीयाए महाणंइए उत्तरेणं गंगाए महाणंइए पचित्थमेणं सिंधूए महाणईए पुरत्यिमेणं दाहिणद्रकच्छविजयस्स बहमज्झदेनमाए एत्य णं खेमा णामं रायहाणी प॰ विणीयारायहाणीसरिसा भाणियञ्चा, तत्य णं खेमाए रायहाणीए कन्छे णामं राया समुप्पजाड, महयाहिमवन्त जाव सच्चं भरहोअवणं भाणियव्वं णिक्ख-मणबजं सेसं सब्बं भाणियव्यं जाव भंजए माणुस्सए सहे, कच्छणामधेजे य कच्छे इत्थ देवे महिन्निए जाव पलिओवमद्भिहए परिवसह, से एएणड्रेणं गोयमा ! एवं बुचइ-मच्छे विजए बच्छे विजए जाव णिश्वे ॥ ९३ ॥ कहि णं मन्ते ! जम्बुद्दीचे वीने महानिदेहे वासे चित्तकृष्टे णामं बक्खारपञ्चए पञ्जते ? गोयमा ! सीयाए महाणईए उनरेणं णीलबन्तस्म बासहरपव्ययस्म दाहिणेणं कच्छविजयस्म पुरस्थिमेणं सुक्त्छविजयस्य पश्चत्यिमेणं एत्य णं जम्बुहीवे दीवे महाविदेहे वासे चित्तकृष्टे णांभं बक्कारपव्वए पण्णते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिणे सोलसजीयण-सहस्साइं पद्म य बाणउए जोयणसए दुष्णि य एगूणवीसङ्भाए जोयणस्स आयामेणं पञ्च जीयणस्याई विक्लम्भेणं णीलवन्तवासहरपञ्चयंतेणं चतारि जीयणस्याई उद्ग उचतेणं चतारि गाउयसयाई उब्बेहेणं तयणंतरं च णं मायाए २ उस्सेहुब्बेहपरि-वृद्गीए परिवर्द्धमाणे २ सीयामहाणईअंतेणं पश्च जोयणमयाई उन्नं उन्नतेणं पश्च गाउय-सयाई उन्वेडेणं अस्सखन्धसंठाणसंठिए सन्वरयणामए अच्छे मण्हे जाव पडिस्वे उभओ पास दोहिं परमवरवेहमाहिं दोहि य वणसंदेहिं संपरिक्सित, बण्णको दुण्हवि, चित्तकृहस्स णं वनसारपव्ययस्स उपिंग बहुसगर्मणिजे भूमिभागे पण्णते जाव आस-यन्ति . चित्तकृष्टे णं मन्ते ! वक्खारपञ्चए कड् कृष्टा पण्णता ! गोयमा ! चत्तारि कूडा पण्णमा, तंजहा-सिद्धकृढे चित्तकृढे कच्छकृढे सकच्छकृढे, समा उत्तरदाहि-णेणं परुप्परंति, पढमं सीयाए उत्तरेणं चडत्यए नीलवन्तस्य वासहरपञ्चयस्स दाहिणेणं एत्य णं चित्रकृढे णामं देवे महिष्किए जाव रायहाणी सेति ॥ ९४ ॥ कहि णं भन्ते ! जम्मुद्दीवे दीवे सहाविदेहे बासे सुक्क्छे णामं विजए पण्णते ? गोयमा ! सीयाए महाणईए उत्तरेणं णीळकन्तस्य वासहरपव्ययस्य दाहिणेणं गाहा-वर्देए महाणईए पचित्यमेणं चित्रकृहस्स बक्खारपञ्चयस्स पुरत्यिमेणं एत्यं णं

जम्बरीवे दीवे महाबिदेहे वासे मुक्के णामं विजए एण्णेत, उत्तरदाहिणायण जहेब कच्छे वि अए तहेव सुकच्छे विजय, णवरं सेमपुरा रायहाणी मुकच्छे राया समुप्पजइ तहेद सञ्जं। किह णं भन्ते ! अम्बुहीने २ महायिदेहे वासे गाहावडकुंडे० पण्णते ? गो॰! सुकच्छविजयस्स पुर्तिथमेणं महाकच्छस्स विजयस्य पर्चान्यमेणं णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्य दाहिणिले णियम्बे एत्य णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे गाहावड्-कुंडे णामं कुण्डे पण्णते, जहेब गेहियंसाकुण्डे तहेव जाव गाहावइदीवे भवणे, तस्स णं गाहाबद्दस्य युग्डस्य दाहिणिक्षेणं तोरणेणं गाहाबद्दे महाणई पतृटा समाणी मुक्तन्छमहाकन्छविजए दुहा विभयमाणी ? दाहिणेणं सीयं महाणइं समप्पेड, गाहाबई णं महाणई पबहे य सुद्दे य राव्यत्य समा पणवीसं जोयणसयं विक्न्बम्मेणं अहाइजाई जोयणाई उन्वेहेणं उमओ पार्सि दोहि परमवरवेइयाहि दोहि य वण-सण्डेहिं जाव दुण्हवि वण्णओ, कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे महाकरके णामं विजय पण्गने ? गोयमा ! णीलवन्तस्य वासहरपञ्चयस्य दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्त-रेणं पम्हकूडस्य वक्लारपञ्चयस्य पचित्यमेणं गाहावईए महाणईए पुरन्थिमेणं एत्य णं महाविदेहे बामे महाकच्छे णामं विजाए पण्णते, सेसं जहा कच्छविजयस्स (णवरं अरिट्टा रायहाणी) जाव महाऋच्छे इतथ देवे महिश्विए...अट्टो य भाणियव्यो । ऋहि णं भन्ते ! महाविदेहे बासे पम्हकूडे णामं वक्खारपव्वए पण्णते ! गोयमा ! जील-वन्तरूप॰ दक्किणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं महाकच्छस्स पुरत्यिमेणं कच्छावईए पश्चरिथमेणं एत्य णं महाविदेहे शासे पम्हकृष्टे णामं वक्खारपव्यए पण्णते, उत्तर-दाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसं जहा चित्तकृहस्स जाब आसयन्ति । पम्हकृहे चतारि कृडा प॰, तं॰-सिद्धकृष्टे पम्हकृढे महाकत्त्वकृढे कत्त्वावडकृढे एवं जाव अदो. पम्हकृष्टे य इत्थ देवे महिश्विए॰ पालिओवमद्विइए परिवसइ, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुचइ०। कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे कच्छगावई णामं विजए प० ? गी० ! णीलवन्तरस० दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं दहावईए महाणंडए प्रचित्रमणं पम्हकूडस्स॰ पुरित्यमेणं एत्य णं महानिदेहे वासे कच्छगावई णामं विजए प॰, उत्तर-दाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसं जहा कच्छस्स विजयस्स जाव कच्छगावई य इत्य देवे॰, कहि र्ण मन्ते ! महाबिदेहे वासे दहावईकुण्डे जामं कुण्डे पण्णाते ? गोगमा । आवत्तस्स विजयस्स पचित्रयंगं कट्छगावईए विजयस्स पुरस्थिमेणं जील-वन्तस्स व दाहिणिक्के णियंबे एत्य णं महाविदेहे वासे दहावईकुण्डे णामं कुण्डे प० सेसं जहा गाहावईकुण्डस्स जाब अद्भो, तस्स णं दहाबईकुण्डस्स दाहिणेणं तोरणेणं दहावर्ड महाण्ड पवढा समाणी कच्छावर्डआवरी विजए दहा विभयमाणी २ दाहिणेणं

सीयं महाणइं समप्पेड, सेसं जहा गाहावईए । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे आवते णामं विजए पण्णते ? गोयमा ! जीलबन्तस्स वासहरपञ्चयस्स दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं णलिपकुडस्स बक्खारपन्त्रयस्म पश्चतिथमेणं दहावर्डए महाणईए प्रतियमेणं एत्य णं महाविदेहे वासे आवते णामं विजए पण्णते, सेसं जहा कच्छस्स विजयस्स इति । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे णलिणकुडे णामं वक्खारपञ्चए पण्णते ! गो० ! णीळवन्तस्म दाहिणेणं सीयाए उत्तरेणं संगळावइस्स यिजयस्स पचित्यमेणं आवत्तस्स विजयस्स पुरित्यमेणं एत्य णं महाविदेहे वासं णलिणकृष्टे णामं क्क्वारपव्वए पण्णेत, उत्तरदाहिणायण् पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसं जहा चित्तकृडस्त जाब आसयन्ति , णलिणकृडे णं भन्ते ! • ऋ कृता प ॰ शेयमा ! चत्तारि कृता पण्णनाः, नंजहा-सिद्धकृडे पण्डिणकृडं आवनकृडे मंगलावनकृडे, एए कृडा पञ्चसह्या रायहाणीओ उत्तरेणं । ऋहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे मंगल।वत्ते णामं विजए पण्णेत ? गोयमा ! णीलवन्तस्स दिक्त्रणेणं सीयाए उत्तरेणं णिलेणकृडस्स पुरिन्थमेणं पंकाबईए प्रवृत्थिमेणं एत्य णं मंगलाबत्ते णामं विजय पण्णते, जहा कच्छन्म विजय तहा एसो भाणियन्यो जाय मंगलायने य इत्थ देवे० परिवसह, से एएणट्रेणं०। कहि णं भनते ! महाविदेहे वासे पंकावईकंडे णामं कुण्डे पण्णते ? गोयमा ! मंगलावत्तरस् पुर्रात्थमेणं पुक्खलविजयस्स पश्चित्थिमेणं जीलवन्तस्स दाष्ट्रिणे जियंबे एत्य णं पंका-वर्ड जात्र कुण्डे पण्णते तं चैव गाहाबङ्कण्डप्पमाणं जाव मंगलावत्तपुक्सलावत-विजए दुहा विभयमाणी २ अवसेसं तं चेव जं चेव गाहावईए। कहि णं भनते! महाविद्दे वासे प्रक्यलावते णामं विजय पण्यते ? गोयमा ! जीलवन्तस्स दाहि-णेणं सीयाए उत्तरेणं पंकावईए पुरन्यिमेणं एगसेलस्स वक्खारपव्ययस्य प्रचरिय-मेणं एत्य णं पुक्खलावने णामं विजए पण्णते जहा कच्छविजए तहा भाणियध्वं जाव पुक्खले य इत्य देवे महिद्विए० पछिओवमद्भिद्दए परिक्सइ, से एएणद्रेणं०, कहि ण भन्ते ! महाविदेहे बासे एगसेले णामं वक्खारपव्यए प॰ ? गो॰ ! पुक्ख-लावनचक्रवद्विवयस्य पुरत्यिमेणं पोक्सलाबईचक्कवद्विवजयस्य प्रचारियमेणं णील-वन्तस्य दक्क्षिणेणं सीयाए उत्तरेणं एत्थ णं एगसेले जामं वस्सारपञ्चए पण्णेत चिनकुडगमेणं पेयव्यो जाब देवा आसयन्ति , बतारि कुटा, तं०-सिद्धकृढे एग-सेलकृडे पुक्खलावत्तकृडे पुक्खलाबईकृडे, कृडाणं तं चेव पश्चसड्यं परिमाणं जाव एगसेले य॰ देवे महिच्चिए॰ । कहि णं भन्ते । महाविदेहे बासे पुक्खलावर्ड णासं चक्वित्रिष् पण्णते ? गोयमा ! णीलवन्तरस द्विस्रणेणं सीमाए उत्तरेणं उत्तरि-ह्रस्स सीयामुद्दवणस्स पश्चित्यमेणं एगसेलस्स वक्खारपव्ययस्स पुरित्यमेणं एत्य णं

महाविदेहे वासे पुरुखकावई णामं विजए पण्णेने, उत्तरदाहिणायए एवं जहा कच्छ-विजयस्य जाव पुरुबलावर्ड य इत्य देवे० परिवसह, से एएणद्रेणं०। कहि णं भनते ! महाधिदेहे वासे सीयाए महाणर्डए उत्तरिहे सीयामुहवणे णामं वणे प० ? गोयमा ! णीलवन्तस्य दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेणं पुरित्यमलक्णसमृहस्य प्रचित्यमेणं पुरुख-लाक्डचक्रवद्विजयस्य पुरित्यमेणं एत्य णं सीयामृहवणे णामं वणे पण्णते, उत्तर-दाहिणायए पाईणपडीणांविच्छिणो सोलसजोयणगहस्साई पश्च य बाणउए जोयणसए दोष्णि य एगुणवीसङ्भाए जोयणस्स आयामेणं सीयाए महाणर्इए अन्तेणं दो जोयण-सहस्ताइं णव य धावीसं जोयणसए विक्खरमेणं तयणंतरं च णं मायाए २ परिहासमाणे २ णीलवन्तवासहरपञ्चयंतेणं एगं एगूणवीसइसागं जीयणस्स विक्लं ने गंति, से णं एगाए पडमवर वेडवाए एगेण य वणसण्डेणं संपरिक्लित वण्णको सीयामहबणस्य जाव देवा आमयन्ति । एवं उत्तरिहं पासं समत्तं । विजया भणिया । रायहाणीओ इसाओ--खेमा १ खेमपुरा २ चेव, रिट्ठा ३ रिट्रपुरा र तहा । खर्गी ५ मंजूसा ६ अविय, ओसही ७ पुंडरीगिणी ८ ॥ १ ॥ सोलस विजाहरसेढीओं तावइयाओं आमिओगसेढीओ सब्बाओं इमाओं इंसाणस्स, सब्बेस विज्ञएम क्टलवत्तव्या जाव अद्वो रायाणो सरिसणामगा विज्ञएस मोलसण्हं वक्तारपञ्चयाणं चित्तकृडवनञ्चया जाव कृटा चतारि २ बारसप्हं णंडणं गाहाबहब-त्रव्या जाव उभनो पासि दोहि परमवरवेइयाहि वणसण्डेहि य० वण्णनो ॥ ९५॥ कहि णं भनते ! जम्ब्रहीने दीने महाविदेहे बासे सीयाए महाण्डेए दाहिणिहे सीयामुहवर्ण णामं वर्णे पण्णते ? एवं जह चेव उत्तरिहं सीयामृहवर्ण तह चेव दाहिणंपि भाणियव्वं, णवरं णिसहस्स वासहरपव्ययस्य उत्तरेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणं पुरत्थिमलवणसमुद्दस पचित्थिमेणं वच्छस विजयस पुरत्थिमेणं एत्य णं जम्ब्रहीने दीने महाविदेहे बासे सीयाए महाणईए दाहिणिहे सीयामुहनणे णासं वर्णे प॰. उत्तरदाहिणाबए तहेव सव्वं णवरं णिसहवासहरपव्ययंतेणं एगमेगृणवीस-इमागं जोयणस्य विक्खम्मेणं किण्हे किण्होमासे जात्र महया गन्धदाणि मुयंते जाव आसयन्ति॰ उभनो पासि दोहिं पउमन्त्वेड्याहि॰ वजवण्णाओ इति । कहि णं भनते ! जम्ब्रहीवे दीवे महाविदेहे बासे बच्छे णामं विजए पण्णते ? गोयमा ! णिसहस्स वासहरपव्ययस्य उत्तरेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणं दाहिणिहस्स सीया-मुद्रवणस्स प्रवत्थिमेणं तिउडस्स वक्सार्पञ्चयस्स पुरत्थिमेणं एत्य णं जम्बुद्वीवे दीवे महाविदेहे वासे वच्छे णामं निजए प्रणाते तं चेव प्रमाणं प्रसीमा रामहाणी १. विउडे वक्सारपन्नए सुबच्छे विवार कुण्डला रावहाणी २. तत्तजला गई महा-

वच्छे विजए अपराजिया रायहाणी ३. वेसमणकडे वक्खार भवए बच्छावई विजए पमंत्ररा रायहाणी ४, मत्तजला णई रम्मे विजए अंकावई रायहाणी ५, अंजणे वक्खारपञ्चए रम्मगे विजए पम्हावडे राग्रहाणी ६. उम्मत्तजला महाणई रमणिजे विजए सुमा रायद्वाणी ७. मायंजणे वक्खारपव्वए मंगलावई विजए रयणसंचया रायहाणीति ८. एवं जह चेव सीयाए महाणईए उत्तरे पासं तह चेत्र दक्तितिणहं भाणियव्वं, दाहिणिलसीयामुहवणाइ, इसे वक्खारकृहा, नं०-तिउडे १ वेममणवृद्धे २ अंजणे ३ मायंजणे ४. [णईउ तराजला १ मराजला २ उम्मनजला ३,] विजया, तं - वच्छे सक्के महाक्चे, चउत्थे वच्छगावई । रम्मे रम्मा चंब, रम-णिजं मंगलावर् ॥ १ ॥ रायहाणीओं, नंजहा-सुसीमा कुण्डला चेव, अवराद्य पहंकरा । अंकावंड पम्हावंड, मुभा रयणसंचया ॥ २ ॥ वन्छरस विजयस्स णिसहे दाहिणणं सीया उत्तरेणं दाहिणिल्लसीयामहवणे पुरस्थिमेणं तिउडे प्यन्थिमेणं मुसीमा रायहाणी प्रमाणं तं चेवेति. बच्छाणंतरं तिउडे तक्षो गुबच्छे विजए एएणं कमणं तत्तजला णई महावच्छे विजए वेसमणकृष्टे वक्खारपञ्चए वन्छ।वही विजय मनजला गई रम्मे विजय अंजणे बक्खारपव्यय रम्मए विजय उम्मतजला णई रमणिजे विजए मायंजण वक्खारपव्वए मंगलावई विजए ॥ ९६ ॥ कृष्टि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सोमणसे णामं वक्खारपञ्चए पण्णते १ गो ः । णिसहस्य बासहरपव्ययस्य उत्तरेणं मन्दरस्य पञ्चयस्य दाहिणपुरस्यि-मेणं मंगलावईविजयस्य पश्चित्यमेणं देवकुराए० पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्ब्रहीने २ महाविदेहे वासे सोमणसे णामं वक्खारपव्यए पण्णते. उत्तरदाहिणायए पाईणपदीण-विच्छिण्णं जहा मालवन्ते वक्त्यारपव्यए तहा णवरं सम्बर्ययामए अच्छे जाव पहिरुवे, जिसहवासहरपव्वयंतेणं चतारि जोयणसयाई उड्डं उन्नेतेणं चतारि गाउय-मयाई उन्वेहेणं सेसं तहेव सन्वं णवरं श्रद्धों से गोयमा ! सोमणसे णं वक्सारपन्वए बहवे देवा य देवीओ य सोमा समणा सोमणसे य इत्य देवे महिन्निए जाब परि-वमइ.से एएणद्रेणं गोयमा ! जाव णिचे । सोमणसे णं भंते ! वक्खारपञ्चए बद्ध कूडा प॰ ! गो॰ ! सत्त कृडा प॰, तं॰-सिद्धे १ सोमणसे २ विग बोद्धक्वे मंगलाबईकुडे ३ । वेनकुर ४ निमल ५ कंचण ६ बसिद्वकुडे ७ य बोद्धव्वे ॥ १ ॥ एवं सब्वे पश्चसङ्गा कृडा, एएसि पुच्छा दिसिविदिसाए भाषियम्बा बहा गन्यमायणस्स, विमलक्क्रण-कृडेसु णवरं देवयाओ सुवच्छा वच्छमिता य अवसिद्वेस कृडेसु सरिसणामया देवा रायहाणीओ दक्खिणेणंति । कहि णं मन्ते । महाविदेहे वासे देवकुरा णामं कुरा पण्णता ? गोयमा ! मन्दरस्त पव्यवस्त दाहिणेणं णिसहस्त वासहरपव्यवस्त उत्तरेणं

विज्जुप्पहरस वक्खारपव्वयस्स पुरित्यमेणं मोमणसवक्खारपव्वयस्स फ्बरियमेणं एत्य णं महाविदेहे वासे देवकुरा णामं कुरा पण्णता, पाईणप्रधीणायया उदीण-दाहिणविच्छिण्णा इकारस जोयणसहस्साइं अट्ट य बायाछे जोयणसा, दुण्णि य एगुणवीसदभाए जोयणस्स विक्लम्मेणं जहा उत्तरकुराए वत्तव्वया जाव अणुसज्ज-माणा पम्हगन्धा मियगन्धा असमा महा तयतली समिन्वारीति ६ ॥ ९७ ॥ कहि णं भन्ते । देवकुराए २ चित्तविचित्तकृटा णामं दुवे पञ्चया प० १ गो० ! णिसहस्स बासहरपव्वयस्य उत्तरिकाओ चारेमंताओ अद्ववोत्तीसं जोयणसए चत्तारि य सत्तमाए जोयणस्य अबाहाए सीओयाए महाणईए पुरत्यिमपन्नत्यिमेणं उभओकूळे एत्थ णं विक्तिविचित्तकृता णामं तुवे पव्यक्षा प०. एवं जन्नेव जमगपञ्चवाणं० सन्नेव०. एएसि गयहाणीओ दक्किणेणीति ॥ ९८ ॥ कहि णं भन्ते ! देवदराए २ णिसउद्देहे णामं दहे पण्णेन ? गो॰ । तेसि चित्तविचित्तकृहाणं पव्ययाणं उत्तरिह्वाओ चरिमन्ताओ अञ्चोत्तीसे जोयणसए चतारि य सत्तभाए जोयणस्स अबाहाए सीओयाए महाण-ईए बहुमज्ज्ञदेसभाए एत्य णं णिसहरहे णामं दहे पण्णते, एवं जन्नेय णीलवंत-उत्तरक्रवनदेरावयमालवंताणं वत्तव्यया सम्बद्ध णिसहदेवकुरुस्र्युलस्रियज्जुप्पमाणं णेयच्या, रायहाणीओ दक्तिः गेणंति ॥ ९९ ॥ बहि णं भन्ते ! देवकुराए २ कृष्ट-सामलिपेढे णामं पेढे पण्णते ? गोयमा ! मन्दरस्स पव्वयस्स दाहिणप्यत्थिमेणं णिसहस्त वासहरपञ्चयस्म उत्तरेणं विज्जुप्पभस्म वक्खारपञ्चयस्स पुरित्यमेणं सीओयाए महाणंइए पचित्यमेणं देवकुरुपचित्यमदस्स बहुमज्झदसमाए एत्य णं देवदुराए दुराए कूडसामलीपेढ णामं पेढे प०, एवं जचेव जम्बूए सुदंसणाए वत्तव्वया सनेव सामलीएवि माणियन्वा णामविहूणा गरूलदेवे रायहाणी दक्खि-णेणं अवसिद्धं तं चेव जाव देवकुरू म इत्य देवे० पिल्नेओबमद्भिडए परिवसड, से तेणद्वेणं गो० ! एवं वुबइ-देवकुरा २, अदुसरे च णं॰ देवकुराए० ॥ १०० ॥ कहि णं भन्ते ! जम्बुहीवे २ महाविदेहे वासे विज्जुप्पमे णामं वक्कारपव्वए पण्णते ? गो॰ ! णिसह्रस्स वासहरपञ्चयस्स उत्तरेणं मन्दरस्स पव्वयस्स दाहिण-पचित्यमेणं देवकुराए॰ पचित्यमेणं पम्हस्स विजयस्स प्रतियमेणं एत्य णं जम्ब-हीवे २ महाविदेहे वासे विज्जुप्यमे॰ वक्सारपन्त्रए प॰, उत्तरदाहिणायए एवं जहा मालबन्ते णवरि सञ्चलविणज्ञमए अच्छे जाव देवा आसयन्ति । विज्जुप्पमे णं भन्ते ! वक्खारपञ्चए कड कुडा प० ? गो० ! णव कुडा प०, तं०-सिद्धकृडे विज्जुप्पभवृत्हे देवकुरुकृत्हे पम्हकृते कणगकृते सोवस्थियकृते सीओयाकृते सयज्ञल-कृढे हरिकृडे । सिद्धे य विज्जुणामे देवकुरू पम्हकुणगसोवत्या । सीओया य समजन

लहरिकृडे चेव वोद्धव्वे ॥ १ ॥ एए इरिकृडवजा पश्चसह्या गेयव्या, एएसिं कूडाणं पुच्छा दिसिविदिसाओ णेयन्वाओ जहा मालवन्तस्य हरिस्सहकूछे तह चेव हरिकृडे रायहाणी जह चेव दाहिणेणं चमरचंना रायहाणी तह णेयव्या, कणग-सोविध्यक्रेंद्र वारिसेणवलाह्याओ दो देवयाओ अवसिद्वेस क्रेंद्र क्रूंद्र क्रूंद्र क्रूंद्र क्रूंद्र क्रूंद्र मया देवा रायहाणीओ दाहिणेणं, से केणहेणं भन्ते ! एवं वुचइ-विज्जुप्पमे वक्खार-पव्वए २ ? गोयमा ! विज्ञुप्पमे णं वक्कारप्रव्यए विज्जुमिव सव्वओ समन्ता ओभासेर उज्जेविइ प्रभागइ विज्जुप्पमे य इत्य देवे जाव पिठओवमद्विदर्ए परिवराइ, से एएणद्वेणं गोयमा ! एवं युच्य-विज्जुप्पमे० २, अदुत्तरं च णं जाव णिचे ॥ १०१॥ एवं पम्हे विजए अस्सपुरा रायहाणी अंकावई वक्खारपञ्चए १, भुपम्हे विजए सीहपुरा रायहाणी खीरोया महाणई २, महापम्हे विजए महापुरा रायहाणी पम्हावर्त वक्खारपञ्चए ३, पम्हणावर्द्द विजय विजयपुरा रायहाणी सीयमोया महाणई ४, संखे विजए अवराइया रायहाणी आसीविसे वक्स्वारपव्वए ४, कृमुए विजए अर्या रायदाणी अंतोवाहिणी महाणई ६, णलिणे विजए असोगा रायहाणी मुहाबहे वक्कारपटवए ७, णलिणावई विजए दीयसीगा रायहाणी ८ दाहिणिक्रे सीओयामुहवणसंडे, उत्तरिक्षेवि एमेव भाणियन्ये जहा सीयाए, बप्पे विजए विजया रायहाणी चन्दे वक्खारपञ्चए १, सुबच्पे विजए जयन्ती रायहाणी टिम्मिमालिणी गई २, महावप्पे विजए जयन्ती रायहाणी म्रे वक्सारपञ्चए ३, वप्पावई विजए अपराह्या रायहाणी फेणसालिणी णई ४, बस्सू विजए चक्पुरा रायहाणी णागे वक्खारपव्वए ५, सुत्रम्यू विजए खम्मपुरा रायहाणी गंभीरमालिणी अंतरणई ६, गन्धिके विजए अवज्झा रायहाणी देवे वक्खारपव्वए ७, गंधिलावई विजए अओज्ञा रायहाणी ८, एवं मन्दरस्स पन्वयस्स पन्नत्थिमिहं पासं भाषा-यव्यं तत्य ताव सीओयाए णईए दक्खिणक्के णं कूछे इसे विजया, तं०-पम्हे भुपम्हे महापम्हे, चउत्थे पम्हगावहे । संखे कुमुए णलिंग, अट्टमे णलिणावहे ॥ १ ॥ इमाओ रायहाणीओ, तं०-आसपुरा सीहपुरा महापुरा चेन इनइ निजय-पुरा । अवराड्या य अरया असोग तह वीयसोगा य ॥ २ ॥ इमे वक्खारा, तंजहा-अंके पम्हे आसीविसे ग्रहाबहे, एवं इत्थ परिवादीए दो दो विजया कृदसार-सणामया भाणियन्वा दिसा विदिसाओ य भाणियन्वाओ, सीओयामुहवणं च भाणियव्वं सीओयाए दाहिणिलं उत्तरितं च, सीओयाए उत्तरिहे पासे इमें विजया, तंजहा-वप्पे सुवप्पे महावप्पे, चउत्ये वप्पयावई । वमा य सवमा य, गंविछे गंधिलावई ॥ १॥ रायहाणीओ इमाओ, तंजहा-विजया वेजयन्ती जयन्ती अपरा-

जिया । चन्नपुरा खग्गपुरा हवइ अवज्जा अठज्ज्ञा य ॥ २ ॥ इमे वक्सारा, तंजहा-बन्दपब्वए १ सूरपब्बए २ णागपब्बए ३ देवपब्वए ४, इसाओ णईओ सीओयाए महाणईए दाहिणिहे कुळे-सीरोया सीहसोया अंतरवाहिणीओ णईओ ३, उम्मिमालिणी १ फेणमालिणी २ गंभीरमालिणी ३ उत्तरिकृविजयाणन्तराउत्ति, इत्थ परिवाधीए दो दो कृडा विजयसरिसणासया भाणियव्वा. इमे दो दो कृडा अबद्विया, तंजहा-सिद्धकृडे पव्वयसरिमणामकृडे ॥ १०२ ॥ कहि णं भनते ! जम्बुदीवे २ महाविदेहे वासे मन्दरे णामं पञ्चए पण्णते ? गोयमा ! उत्तरकुराए दिन्जणेणं देववुराए उत्तरेणं पुव्वविदेहस्य बायस्स प्रचित्रभेणं अवरविदेहस्स वासस्य पुर्रात्थमेणं जम्बुद्दावस्य २ बहुमज्झदेयभाए एत्य णं जम्बुद्दीवे दीवं सन्दरं णामं पव्वए पण्णते णवणउइजोयणसहस्साई उर्द्र उच्चेनणं एगं जोयणसहस्सं उब्बंहेणं मुले दराजीयणसहस्याई णवई च जीयणाई दस य एगारसमाए जीयणस्स विक्लम्भेणं धरणियहे इस जोगणमहस्साटं विक्लम्भेणं नगणन्तरं च णं मायाए २ परिहायमाणे परिहायमाणे उवरित्रछे एगं जोयणसहस्सं विक्खंमेणं मूळे एकतीसं जोयणसहस्ताइं णव य दस्तरे जोयणमए तिष्णि य एगारसमाए जोयणस्स परि-क्खेवेणं धर्णियले एकतीसं जीयणसहस्माइं छच तेवीसे जीयणसए परिक्खेवेणं उचरितळे तिष्णि जोयणसहस्साई एगं च बावडं जोयणसयं किचिविसेसाहियं परिक्खे-वेणं मुळे विच्छिण्णं सङ्झे संखिते उबरिं तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए नव्यरयणासए अच्छे सण्हेति । से णं एगाए पउमवरवेइग्राए एगेण य वणसंडेणं सन्वओ समन्ता संपरिक्खित बणाओति, मन्दरे णं भन्ते । पञ्चए कर् बणा प० १ गो० ! चतारि बणा प॰, तं०-भइसालवणे १ णन्दणवणे २ सोमणसवणे ३ पंडगवणे ४, किंह णं मन्ते ! मन्दरे पञ्चए महसालवणे णामं वणे प० १ गोयमा । घरणियले एत्य णं मन्दरे पव्वए भइसालवणे जामं वणे पण्णते, पाईणपडीजायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे सोमण-सविउजुप्पहर्गधमायणमाळवंतेहिं वक्खारपव्यएहिं सीयासीओयाहि य महाणईहिं अद्वभागपविभत्ते भन्दरस्स पव्चयस्स पुरत्थिमपश्चत्यिमेणं बावीसं बावीसं जोयणसह-स्साई आयामेणं उत्तरदाहिणेणं अब्बाह्जाई अब्बाह्जाई जोगणसयाई विक्लम्भेणंति, से णं एगाए पउमचरवेइयाए एगेण य वणसंदेणं सम्बजी समन्ता संपरिक्सित दुण्हवि वण्णओ भाणियन्त्री किण्हें किण्होभासे जाव देवा आसयन्ति सबन्ति , सन्दरस्स ण पन्ययस्य उत्तरपुरिथमेणं भद्दसाख्यणं पन्णासं जोयणाई ओगाहिता एत्थ णं चतारि णन्दापुक्खरिणीओ पण्णताओ, तं॰-पउमा १ पउमप्पमा २ चेव, कुमुया २ कुमु-यपमा ४. ताओ णं पुरुखरिणीओ कणासं जीवणाइं आयामेणं पणवीसं जीवणाई

विक्खम्सेणं दसजोयणाड् उन्वेहेणं वण्णओ नेइयावणसंडाणं भाणियन्त्रो. चउहिसँ तोरणा जाव तासि णं पुक्खरिणीणं वहुमज्झदेसभाए एत्य णं महं एगे ईसाणस्म देविंदस्स देवरण्णो पासायवर्डिसए पण्णेने पञ्चजोयणस्याइं उद्गं उच्चनेणं असाइजाई जोयणभयाई विक्खंभेणं अब्भग्गयम्सिय एवं सपरिवारी पामायवर्टिसओ भाषि-यव्वो. मंदरस्स णं एवं दाहिणपुरन्थिमेणं पुत्रश्वरिणीओ उप्पलगुम्मा णलिणा उप्पला उपल्डाला तं चेव प्रमाणं मज्झे पामायवडिसको महस्य सपरिवारी तेणं चेव प्रमाणेणं दाहिणप्रविधिमेणवि पुरुखरिणीओ-सिंगा सिंगणिभा चेव, अंजणा अंजणपमा । पासायविंदसओ मद्रस्म सीहासणं सपरिवारं । उत्तरपुरत्थिमेणं पुक्करिणीओ-सिनिः कंता १ सिरिचन्दा २ सिरिमहिया ३ चंब सिरिणलया ४ । पामायवर्डिमओ ईसा-णरल सीहामणे सपिरवारंति । मन्दरे णं भन्ते ! पव्वए भट्टमालवणे कर दिनाहरिय-कुड़ा प॰ १ गो॰ ! अड़ दिसाहत्थिकड़ा पण्णना, तंजहा-पटमनरे ९ णीलवन्ते २. सहस्थी ३ अंजणागिरी ४। कुसुए य ५ पलासे य ६, वडिसे ७ रायणागिरी ८ ॥ १ ॥ कहि णं भन्ते ! मन्दरे पञ्चए भद्दसालवणे परमुत्तरे णामं दिसाहित्य-कृढे प० १ गोयमा ! मन्दरस्स पञ्चयस्स उत्तरपुरियमेणं पुरिव्यमिलाए मीयाए उत्त-रेणं गृत्य णं पउमुत्तरे णामं दियाहत्यिकडे पण्णते पञ्चजोयणस्याउं उड्ड उच्चतेणं पञ्चगाउयमयाई उठवेहेणं एवं विकलम्भपरिक्खेलो भाणियव्यो चूह्रहिमवन्त्रसरिसो. पासायाण य तं चेव परमुक्ता देवो रायहाणी उत्तरपुरिथमेणं १. एवं णीलवन्त-दिसाहन्यिक् हे मन्दरस्स दाहिणपुरस्थिमेणं पुरन्यिमिकाए सीयाए दक्किलेणं एय-रसवि पीलवनतो देवो रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं २, एवं सुहत्थिदिमाहत्यिक्डे मंदरस्स दाहिणपुरियमेणं दिक्खणिकाए सीओयाए पुरियमेणं एयस्सवि सहत्थी देवो रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं ३. एवं चेव अंजणागिरिदिसाहत्थिकहे मन्दरस्य दाहिणपन्यत्यिमेणं दिकखणिह्नाए सीओयाए पचित्यमेणं एयस्सवि अंजणागिरी देवी रायहाणी दाहिणपव्यत्थिमेणं ४, एवं कुमुए विदिसाहत्थिवृद्धे मन्दरस्स दाहिणपविश्वत्थ-मेणं पश्चिम्श्राप सीओयाए दिक्सणेणं एयस्मिस कुसुओ देवो रायहाणी दाहिण-पर्चात्थमेणं '४, एवं पलासे विदिसाहत्थिकृडे मन्दरस्स उत्तरपत्रविधमेणं पत्रत्थिमिछाए सीओयाए उत्तरेणं एयस्सवि पलासो देवो रायहाणी उत्तरपबत्यिमेणं ६. एवं वहेंसे विदिमाहित्यकुडे मन्दरसा० उत्तरप्रविधिमेणं उत्तरिक्षाए सीवाए महाणईए प्रविधिमेणं एयस्पवि वडेंसी देवी रायहाणी उत्तरप्वित्यमेणं ७, एवं रोयणागिरी दिसाहत्यिकृडे मंदरस्स उत्तरपुरित्थमेणं उत्तरिक्षाए सीयाए पुरित्यमेणं एयस्सवि रोयणागिरी देवो रायहाणी उत्तरपुरत्थिमेणं ८ ॥ १०३ ॥ कहि णं भन्ते । मन्दरे प्रवर णंदणवणे णामं

वणे पण्णते ? गो॰ ! भहसालवणस्य वहस्यस्यणिज्ञाओ भूमिशागाओ पञ्चजीयणस्याई उन्हें उप्पदत्ता एत्य णं मन्दरे पव्चए जन्दणवणे णामं वणे पण्णते पञ्चजीयणसमाई चकवालविक्खम्मेणं वट्टे बलयागारसंठाणसंठिए जे णं मन्दरं पव्वयं सव्वओ समन्ता संपरिक्सिताणं चिद्रइत्ति णवजोयणसहस्साइं णव य चरुपण्णे जोयणसए छंबगारसभाए जोयणस्य बाहि गिरिविक्खम्भो एगतीसं जोयणसहस्साई चत्तारि य अउणासीए जोयणसए किचिविसेसाहिए बाहिं गिरिपरिरएणं अह जोयणमहस्साई णव य चउप्पणे जोयणमए छन्नेगारसभाए जोयणस्य अंतो गिरिविक्खम्भो अद्वावीसं जोयणसहस्साई तिष्णि य सोलसत्तरे जोयणगए अद्भ य इक्कारसभाए जोयणस्य अंतो गिरिपरिरएणं, से णं एगाए पडमवरवेइबाए एगेण व क्णसंडेणं भव्वओ समन्ता संपरिक्खिते बण्णओं जाव देवा आसयन्ति , मंदरस्य णं पञ्चयस्त थिदिसासु पुक्तरिणीओ तं चेव पमाणं पुक्खरिणीणं पामायवडिंशमा तह चेव सक्केमाणाणं तेणं चेव पमाणेणं, णंदणवर्ण णं भन्ते ! कइ कृष्टा प० ? गोयमा ! णव कृष्टा पण्णता, तंजहा-णन्दण-वणकृढं १ मन्दरकृढे २ णिसहकृढं ३ हिमबयकृढे ४ रययकृढे ५ रययकृढे ६ सागरिवनगृहे ७ वहरकृहे ८ बलकृहे ९ । कहि पं भन्ते ! पन्दणवणे पंदणवणकृहे णामं कृष्ठे प॰ ? गोयमा ! मन्दरस्य पव्ययस्य उत्तरपुरत्थिमिकस्स पासायषडेंसयस्य दिन्तगोणं एत्य णं जन्दणवणे णंदणवणं जामं कृढे पञ्चति पञ्चसहया कृहा पुरुव-विषया भाषियच्या. देवी मेहंकरा रायहाणी विदिसाएति १ एयाहि चेव प्रवासि-कावेणं णयव्या इमे कृष्टा इमाहि दिमाहि दाहिणपुर त्यिमिक्रस्स पामायवर्डेसगस्स उत्तरेणं सन्दरे कृढे मेहवई देवी रामहाणी पुच्वेण २ दाहिणपुरत्यिमिळस्स पासायवडेंसगस्य पसन्धिमेणं णिसहे कुढे सुमेहा देवी रायहाणी दक्खिणंणं ३ दक्खिणव्यन्धिमिहस्स पासायवर्डेसगस्स पुरिव्यमेणं हेमवए कृढे हेममालिणी देवी रायहाणी दिक्खणेणं ४ दाहिणप्यत्थिमिष्ठस्य पासायवर्डेसगस्य उत्तरेणं रयए कृष्ठे सुबच्छा देवी रायहाणी पय-त्थिमेणं ५ उत्तरपञ्चत्थिमिलस्य पासायवर्डेसगस्य दक्किणेणं स्यगे कृढे वच्छिमित्ता देवी रायहाणी प्रवास्थिमेणं ६ उत्तरप्रचित्रिमिञ्जस्य पासायवर्डेसगस्स पुरस्थिमेणं सागरिवते कृडे वहरसेणा देवी रायहाणी उत्तरेणं ७ उत्तरप्रत्थिमिहस्स पासायवर्डेसगस्स पचित्रमेणं वहरकूडे बलाह्या देवी रायहाणी उत्तरेणंति ८. कहि णं भन्ते ! णन्दणवर्षे बलकृढे णामं कृढे पण्णते ? गोयमा ! मन्दरस्य पव्ययस्य उत्तरपुरस्थिमेणं एत्य णं णन्दणवणे बलकूढे जासं कूडे प०, एवं जं चेव हरिस्सहकुडस्स पमाणं रायहाजी य तं चेव बलकुडस्सवि, णवरं बलो देवो रायहाणी उत्तरपुरस्थिमेणंति ॥ १०४ ॥ कहि णं मंते । मन्दरए पव्यए सोमणसवने णामं वणे प॰ ? गोयमा । णन्दणवणस्स

बहुसमरमणिजाओ भूमिमागाओ अदतेबद्धि जोयणसहस्साई उष्ट्रं उप्पहत्ता एत्य ण मन्दरे पव्यए सोमणसवणे जामं वणे प्रज्याते पञ्चजोयणसयाई चक्कवालविक्खम्भेणं वहे बलयागारसैठाणसंठिए जे ण मन्दरं पठवर्थ सव्वओ समन्ता संपरिक्षिनाणं चिद्वर चतारि जोयणसहस्साई दुण्णि य बाबतरे जोयणसए अद्भ य उक्कारमभाए जोयणस्य बाहिं गिरिविक्खम्भेणं तेरस जोयणमहम्माइं पञ्च य एकारे जोयणसए छच इकारराभाए जोयणस्य बाहिं निरिपरिरएणं तिष्णि जोयणमहस्साई दृष्णि स बावत्तरे जोयणमए अट्ट य इकारमभाए जोयणस्य अंतो गिरिविक्सम्भणं दय जोयणसहरूराई तिष्णि य अउणापण्णे जोयणसए तिष्णि य इष्टारसभाए जोयणस्म अंतो गिरिपरिरण्णंति । से ण एगाए पडमवरवैहयाए एगेण य वणसंदेणं सन्दओ समन्ता संपरिक्सित वणाओ किण्हे किण्होमासे जाव आसयन्ति एवं कृडवजा स्वेव णन्दणवणवस्ववया भाणियव्या, तं चेव ओगाहिकण जाव पामायवंडसगा सक्कीसाणाणंति ॥ १०५ ॥ कहि पं अंते ! मन्दरपञ्चए पंडगवणे णामं वणे प० ? गो० ! सोमणसवणस्य बहुसमरमणिजाओ भूमिमागाओ छत्तीसं जोगणसहस्याहं उद्भं उप्पद्ता एत्य णं मन्दरे पञ्चए सिहरतले पंडगवण जामं वर्ण प्रणाने चनारि चडणडए जोयणमए चक्रवालविक्तंभेणं वहे वलयागारसंठाणसंठिए, जे णं मंदर-चूलियं मन्त्रओ नमन्ता संपरिक्खिताणं चिद्रइ तिष्णि जोयणसहस्साउं एवं च बाबडं जोयणसयं किचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं. से णं एगाए पटमवरवेहयाए एगेण य वण-संडेणं जाब किण्हे • देवा आसयन्ति •, पंडगवणस्य बहुमज्झदेसमाए एत्थ णं मंदर-चुलिया णामं चृलिया पण्णता चत्तालीसं जोयणाई उद्दं उचतेणं मृहे बारस जोयणाई विक्खंमेणं मज्हे अहु जोयणाइं निक्खंमेणं उपि चत्तारि जोयणाइं विक्खंमेणं मूळे साइरेगाई सत्ततीसं जोयणाई परिक्खेवेणं मज्हे साइरेगाई पणवीसं जोयणाई परि-क्खेवेणं उपि साइरेगाइं बारस बोयणाई परिक्खेवेणं मूळे विच्छिण्णा मञ्झे संखिता उपि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सव्ववेशलियामई अच्छा॰, सा णं एगाए परमवर-वेदयाए जाव संपरिनिखता इति उपि बहुसमरमणिजे भूमिभागे जाव विहरंति, एवं जन्नेव सोमणसे पुन्वत्रण्णिओ गमो पुन्खरिणीण पासायवर्डेसगाण य सा चेव णेयन्त्रो जाव सङ्कीसाणवर्डेसगा तेणं चेव परिमाणेणं ॥ १०६ ॥ पण्डगवणे णं भन्ते ! वणे कइ अभिसेयिखिलाओ पण्णताओ ? गोयमा ! जतारि अभिसेयिखिलाओ प०, तं०-पंडुसिला १ पण्डुकंबलसिला २ रत्तसिला ३ रत्तकम्बलसिलेति ४ । कहि णं भनते ! पण्डगवणे पण्डुसिला णामं सिला पण्णता र गोयसा ! मन्दरचृतियाए पुरित्थमेणं पंडगवणपुरित्यमपैरंते एत्य णं पंडगवणे पंडुसिला थामं सिला पण्णता,

उत्तरदाहिणायया पाईणपदीणविच्छिण्णा अद्भचन्दसंठाणसंठिया पंचजोयणमयाई आयामेणं अन्नाइजाई जीयणसयाई विक्लम्मेणं चत्तारि जीयणाई बाह्रक्षेणं सव्वकः णगामंड अच्छा वेडयावणसंदेणं सव्यओ समन्ता संपरिक्यिसा वण्णओ. तीसे णं पण्डमिलाए बर्डिसि चतारि तिसोवाणपिहरूवमा पण्णता जाव नोरणा वण्णश्रो, तीसे णं पण्डसिलाए उपिय बहसमरमणिजे भूमिमारो पण्णने जाव देवा आसयन्ति . तस्म णं बत्समरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए उत्तरदाहिणेणं एत्थ णं दुवे सीहानणा पण्णता पञ्च धूणसयाई आयामविक्खम्मेणं अङ्काइजाई धूणसयाई बाहहेणं सीहासणवण्णओ भाषियव्यो विजयद्मवज्योति । तत्य णं जे से उत्तरिहे सीहायणं नन्य णं बहाहिं भवणवडवाणमन्तरजोइसियवेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य कच्छाइया तित्थयरा अभिनिचन्ति, तत्य णं जे से दाहिणिहे सीहासणे तत्य णं बहुहिं भवण जाब वेसाणिएहिं देवेहिं देवीहि य वच्छाइया तित्थयरा अभि-सियन्ति । कहि णं भन्ते ! पण्डगबणे पण्डकंबलसिला पामं सिला पण्णता ! गोयमा ! मन्दरचलियाए दक्खिणेणं पण्डगवणदाहिणपेरंते एत्थ णं पंडगवणे पंडुकंबलसिला णामं सिला पण्णता, पाईणपडीणायया उत्तरदाहिणविन्छिण्णा एवं तं चेब पमाणं वत्तव्वया य माणियव्या जाव तस्य णं बहसमरमणिजस्य भूमिभागस्य बहुमजसदेसभाए एत्थ णं महं एगे सीहासणे प० तं चेव सीहासणप्पमाणं तत्थ णं बहाँहैं भवणवह जाव भारहुगा तित्थयरा अहिसिचन्ति, कहि णं भन्ते ! पण्डगवणे रत्तिला णामं सिला प॰ रे गो॰ ! मन्दरचित्रपाए पन्नत्यिमेणं पण्डगवणपन्नन्थिम-पेरंते एत्थ णं पण्डगवणे रमसिका जामं सिका पण्णता, उत्तरदाहिणायया पाईण-पडीणविच्छिण्णा जाव तं चेव पमाणं राव्यतवणिजमई अच्छा ॰ उत्तरदाहिणेणं एत्थ णं द्ये सीहासणा पण्णाना, तस्त्र णं जे से दाहिणिके सीहासणे तस्य णं बहुहिं भवण ॰ पम्हाइया तित्थयरा अहिसिश्चन्ति, तत्थ णं जे से उत्तरिक्वे सीहासणे तत्थ णं बहुद्दि भवण जाव वप्पाइया तित्ययरा अहिसिचंति, कहि णं भन्ते ! पण्डगवणे रत्तकंबलसिला णामं सिला पण्णता ? गोयमा ! मंदरचलियाए उत्तरेणं पंडगवण-उत्तरचरिमंते एत्थ णं पंडगवणे रत्तकंबलसिला णामं सिला पण्णता, पाइणपडीणा-यया उदीणदाहिणविच्छिण्णा सञ्चनविणजमई अच्छा जाव मज्झदेसभाए सीहासणं, तत्थ णं बहुहिं भवणवर जाब देवेहिं देवीहि य एरावयगा तित्ययरा अहिसिस्निन्त ॥ १०७ ॥ मन्दरस्य र्थं भनते । पञ्चयस्य बढ बण्डा पण्णता ? गोयमा । तओ कंडा यण्णा, तंजहा-हिद्विक्षे कंडे मजिलक्षे कण्डे उवस्ति कण्डे, मन्दरस्स णं भन्ते ! पव्ययस्स हिद्विहे कार्य बहविहे पणाते ? गोयसा ! चडव्विहे पण्यते, तंजहा-मुख्वी १ उवले २ ४० सत्ताः

बड़रे ३ सकरा ४, मजिझासिक्षे णं भन्ते ! कण्डे कहविहे प० ? गोयमा ! चउव्यिहे पण्णते, तंजहा-अंके १ फलिहे २ जायस्वे ३ रयए ४, उवस्ति कण्डे कहिन्हे पण्णेने ? गोयमा ! एगागारे पण्णेने सञ्बजम्ब्रुणयामए, मन्दरस्य णं भन्ते ! पञ्चयस्य हेद्रिले कण्डे केव्डयं बाहरूणं ५० ? गोयमा ! एगं जोयणसहस्सं बाहरूणं पण्णाने, मज्झिमिहे॰ कण्डे पुच्छा, गोयमा ! तेवद्वि जोयणमहम्साई बाह्रहेणं प॰, उवस्ति पुच्छा, गीयमा ! छत्तीसं जोयणसहरूमाई बाह्क्षेणं प०, एनामेव रापुच्वावरेणं सन्दरे पव्यए एगं जीयणसयमहम्सं सब्दरगेणं पण्णते ॥ १०८॥ सन्दरस्य णं भन्ते ! पब्बयस्य कट जामधेजा पण्णता ? गोयमा ! मोलम जामधेजा पण्णता. तंजहा-मन्दर १ भेठ २ मणोरम ३ सुइंसण ४ सम्प्रेस य ५ गिरिराया ६। रयणोश्चय ७ सिलोश्चय ८ मज्झे लोगस्त ९ णाती य १० ॥ १ ॥ अच्छे य ५१ स्रियावते १२, स्रियावरणं १३ तिया । उत्तमे १४ च दिसादी य १५. वर्डेसंति १६ य सोलंसे ॥ २ ॥ से केणहेर्ण भन्ते ! एवं शुबह-मन्टरे पव्वए २ ! गोयमा ! मन्दरे पव्यए मन्दरे णामं देवे परिवयइ महिष्कृए जाव पिल्ओवर्माहुउए, से तेणहेणं गोयमा ! एवं वुचड-मन्दरे पव्यए २, अट्तरं नं चेवति ॥ १०९ ॥ कहि णं भनते । जम्बुहीवे दीचे णीलवन्ते णामं वालहरपव्वए पण्णने ! गोयमा ! महाबिदेहस्स वारास्स उत्तरेणं रम्मगवासस्स दक्तिकोणं प्रस्थिमिहलवणसम्हरस पन्नत्थिमेणं पन्नत्थिमत्ववणसमुद्दस्स पुरत्थिमेणं एत्य णं जम्बुद्दीवे २ णीलवन्तं णामं वासहरपञ्चए पण्णते. पाईणपढीणायए उदीणदाहिणविच्छिणे णिसहवन्यका णीलवन्तस्स भाणियव्या, णवरं जीवा दाहिणेणं धणुं उत्तरेणं एत्थ णं केसरिहहो, दाहिणेणं सीया महाणंडं पवढा समाणी उत्तरकुर्व एज्जेमाणी २ जमगपटका णील-वन्नउत्तरकुरुवन्देरावयमालयन्तरहे य दुहा विभयमाणी २ चउरासीए सलिला-सहरसिंहिं आप्रेमाणी २ भरसालवर्ण एजेमाणी २ मन्दरं पटवयं दोहिं जोयणेहिं असंपत्ता पुरत्याभिसही आवता समाणी अहे मालवन्तवस्वारपन्वयं टालडता मन्दरस्य पञ्चयस्य पुरित्यमेणं पुञ्चिविदेहवासं दुहा विभयमाणी १ एगमेगाओ चन्न-विश्विजयाओ अद्भावीसाए २ सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी २ पञ्चहिं सलिलासयसह-स्पेहिं वनीसाए य सलिलासहस्सेहिं समन्गा अहे विजयस्स दाएस्स जगई दालइना पुरियमेणं लवणसमुद्दं समप्पेड, अवसिद्धं तं चेवति । एवं णारिकंतावि उत्तराभिमुही णेयप्या, णवरमिमं णाणतं गन्धावद्यद्वेयपुपव्ययं जोयणेणं असंपत्ता पद्यत्यामिम्ही आवत्ता समाणी अत्रसिद्धं तं चेव पवहे य सुहे य जहा हरिकन्तासिलला इति । णीलवन्ते णं भन्ते ! वासहरपञ्चए बड् कृडा पण्णता ! गोबमा ! णव कृडा प॰,

तंजहा-सिद्धकृहे॰, सिद्धे १ णीछे २ पुन्वविदेहे ३ सीया य ४ किति ५ णारी य ६। अवर्रविदेहे ७ रम्मगकुडे ८ उवर्दसणे चेव ९ ॥ १ ॥ सन्वे एए कुडा पश्च-सहया रायहाणील उत्तरेणं । से केणड्रेणं भन्ते । एवं तुबद्-णीलवन्ते वासहरपव्वए २ ? गोयमा ! जीले जीलोमासे जीलवन्ते य इत्थ देवे महिन्दिए जाद परिवसड मञ्जवंदिलयामए णीलवन्ते जाव णिचेनि ॥ १९० ॥ कहि णं भन्ते ! जम्ब्रहीवे २ रम्मण् णामं वासे पण्णते ? गो० ! णीलवन्तस्स उत्तरेणं रुप्पिस्स दक्खिणेणं पुरन्यिमलवणममुहस्स पञ्चत्थिमेणं पञ्चत्थिमळवणसमुहस्य पुरत्थिमेणं एवं जह चेव हरिवासं तह चेव रम्मयं वासं भाषियञ्च, णवरं हक्सिणेणं जीवा उत्तरेणं घणुं अवसेसं तं चेव । कहि णं मन्ते ! रम्मए वासे गन्धावई गामं वहवेयहू-पव्वए पण्णते ? गोयमा । णरकन्ताए पश्चत्थिमेणं जारीकन्ताए पुरन्थिमेणं रम्म-गवानस्य बहुमज्झदेसभाए एत्य णं गन्वावई णामं वहवेयसूपव्यार् पण्णेत, जं चेव विग्रहाब्द्रस्स नं चेद्र गन्याव्द्रस्मवि वन्तव्दं, अद्भो बहुवे उप्पलाई जाव गंधा-बहंबण्णाई गन्धावइप्पभाई पउमे य इत्य देवे महिष्किए जाव पलिओवमद्विहए परिवसह. रायहाणी उत्तरंगंति । से केणद्रेणं भन्ते ! एवं वृत्तह-रम्मए वासे २ ? गोयमा ! रम्मगवासे णं रम्मे रम्मए रमणिजे रम्मए य इत्थ देवे जाव परिवसङ, से तेणद्वेणं । कहि णे भन्ते । बम्बुहीवे २ रूप्पी णामं वासहरपञ्चए पण्णते ? गोयमा ! रम्मग-बामस्य उत्तरेणं हेरण्णवयवासस्य दक्षिणंणं पुरत्यिमलवणसमृहस्य पश्चित्यमेणं पचित्थमलवणसमुहस्स पुरित्यमेणं एत्य णं जम्ब्रुहीचे दीचे रुप्पी णामं वासहरपव्वए पण्णते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिर्णाविच्छण्णे, एवं जा चेव महाहिमबन्तवनव्दया सा चेब रुप्पिस्सिव, णवरं दाहिणेणं जीवा उत्तरेणं घणुं अवसेसं तं चेव महाप्ण्टरीए दहे णरकता गई दक्खिणेणं णेयम्बा जहा रोहिया पुरत्थिमेणं गच्छद्, रूप्पकूला उत्तरेणं णेयव्या जहा इरिकृता पश्चत्यिमेणं गच्छड, अवसेसं तं चेवति । रुप्पिमि णं भन्ते । वासहरपञ्चए कह कृहा प॰ ? गो॰ । अह कृहा प॰, तं॰-सिद्धे १ रुप्पी २ रम्मग ३ णरकन्ता ४ बुद्धि ५ रूपकृत्वा य ६ । हेरण्यवय ७ मणिकंचण ८ अट्ट य रुणिमि कृहाइं ॥ १ ॥ सब्देवि एए पंचसइया रायहाणीओ उत्तरेणं । से केणद्वेणं भन्ते ! एवं वृषद्ध-रूपी वासहरपञ्चए २ ? गोयमा ! रूपीणामवासहरपञ्चए रूपी रूपपट्टे रूपोभासे सन्वरूपामए रूपी य इत्य देवे...पछिओवमद्विहए परिवसह, से एएणड्रेणं गोयमा ! एवं वृष्वइति । कहि णं भन्ते ! जम्बुहीवे २ हेरण्णवए णामं वासे पण्णते ? गो० ! हिप्पस्स उन्नरेणं सिद्धरिस्स दिवस्त्रणणं प्रत्थियलवणसमुद्दस्स प्रवृत्तियमेणं प्रवृत्तियमञ्ज्ञणसम्बद्धस्य प्रतियमेणं एत्य णं जम्बुद्दीवे दीवे हेरण्यावरः णासं

वासे पण्णते. एवं जह चेव हैमवयं तह चेव हेरण्णवयपि माणियव्वं, णवरं जीवा दाहि-णेणं उत्तरेणं घणुं अवसिद्धं तं चेवति । कहि णं मन्ते ! हेरण्णवए वासे मालकन्तपरियाए णामं वहवेयसूपव्यए प० ? गो० ! सुबष्णकृत्वाए पश्चतित्रमेणं रूप्पकृत्वाए पुरत्थिमेणं एत्थ णं हेरण्णवयस्स वासस्स बहुमज्भदेसभाए मालवन्तपरियाए णामं वहवेयन्नपन्वए प० जह चेव सहाबद्द तह चेव मालवंतपरियाएवि, अद्भे उप्पलाई पडमाई मालवन्त-पभाइं मालवन्तवण्णाइं मालवन्तवण्णाभाइं पमासे य इत्य देवे महिन्हिए...पिलओव-सिंद्रइए परिवसइ. से एएणद्रेणं॰, रायहाणी उत्तरेणंति । से केणद्रेणं भन्ते ! एवं वुचड़-हेरण्णवए बासे २ १ गोयमा ! हेरण्णवए णं बासे रुप्पीसहरीहिं तासहर-पन्वर्एाह् दुहुओ समवगृहे णिश्चं हिरण्णं दलः णिश्चं हिरण्णं मुंचइ णिश्चं हिरण्णं पगा-सइ हेरण्णवए व इत्य देवे परिवसद् , से एएणट्टेणंति । कहि णं भन्ते ! जम्बुईवि वीवे सिहरी णामं वासहरपञ्चए पण्णने ? गोयमा ! हेरण्णवयस्म उन्तरेणं एरावयस्स वाहि-णेणं पुरस्थिमलवणसमुहस्स० पश्चत्विमलवणसमुहस्स पुरस्थिमेणं, एवं जह चेव चुळ्ठहि-सवन्तो तह चेव सिहरीवि णवरं जीवा दाहिणेणं धणुं उत्तरेणं अवसिद्धं तं चेव पुण्डरीए दहे सुवण्णकृता महाणई दाहिणेणं णेयव्या जहा रोहिथंसा पुरस्थिमेणं गच्छइ, एवं जह चैव गंगासिन्ध्ओ तह चेव रत्तारत्तवईओ णेयव्याओ पुरस्थिमेणं रत्ता पश्चत्थिमेणं रत्तवई अवसिद्धं तं चेव [ अवसेसं भाणियव्यंति ] । सिहरिम्मि णं भन्ते ! वासह-रपव्यए कड़ कृडा पण्णता? गो॰! इक्कारस कुडा प॰, तं॰-सिद्धकृडे १ सिहरिकृडे २ हेरण्णवयकृष्टे ३ सब्ण्णकृताकृष्टे ४ सुरादंवीकृष्टे ५ रत्ताकृष्टे ६ तस्क्रीकृष्टे ७ रत्तवईकृढे ८ इलादेवीकृढे ९ एरवयकृढे १० तिगिच्छिकृढे ११. एवं मध्वेबि कुढा पंचसहया रायहाणीओ उत्तरेणं। से केणद्रेणं भनते ! एवस्थइ-सिहरिवासह-रपव्यए २ ? गोयमा ! सिहरिंसि बामहरपव्यए बहुवे कुडा सिहरिसंठाणमंठिया सञ्चरयणामया सिहरी य इत्य दंवे जाव परिवसइ, से तेणद्वेणं , कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे एरावए णामं वासे पण्णते ? गोयमा ! सिद्दरिस्त० उत्तरेणं उत्तरलव-णसमुद्दस्य दिक्खणेणं पुरित्थमलवणसमुद्दस्य पश्चित्थमेणं पश्चित्थमलवणसमुद्दस्य पुरत्थिमेणं एत्य णं जम्बुहीव बीचे एराघए णामं वासे पण्णते, खाणुबहुछे कंटग-बहुले एवं जन्नेव भरहस्स वत्तव्यया सन्नेव सव्वा णिरवसेसा णेयव्या सओअवणा सणिक्खमणा सपरिनिव्याणा णवरं एरावको चक्क्वद्री एरावओ देवो. से तेणद्रेणं ० एरावए वासे २ ॥ १११ ॥ चडन्यो बच्चारो समसो ॥

जया णं एक्सेक्ट्रे चक्कबट्टिविजए भगवन्तो तित्ययरा समुप्पजन्ति तेणं कारुणं तेणं समएणं अहोलोगवत्यव्याओ अहु दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ सएहिं २ क्टेहिं

सएहिं २ मचणेहिं सएहिं २ पासायबर्डेसएहिं पत्तेयं २ चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं चर्चाहं महत्त्रारियाहिं सपरिवाराहिं सत्ताहिं अणिएहिं सत्ताहिं अणियाहिवईहिं सोलगएहिं आयग्क्यतंत्रसाहस्सीहिं अण्णेहि य बहाहिं भवणनङ्गाणमन्तरेहिं देवेहिं देवीहि य सिद्धं संपरिवृद्धाओं महया हयणहुनीयवाइय जाव भोगभोगाई भुंजमाणीओ विहर्रति. तंजहा-भोगंकरा १ भोगवर्ट २. सुभोगा ३ भोगमालिणी ४। तोयधारा ५ विचित्ता य ६, पुष्प्रमाठा ७ अणिदिया ८ ॥ १ ॥ तए र्ण तासि अहेलोगवत्थव्याणं अहुण्हं दिसाकमारीणं मयहरियाणं परोयं परोयं आसणाडं चलंति, तए णं ताओ अहेलोग-वत्यव्याओं अद्व दिमाक्रमारीओं महत्तरियाओं पत्तेयं २ आमणाई बलियाई पासन्ति २ ता ओहि परंजीत परंजिना भगवं तित्ययरं ओहिणा आभोएंति २ ता अण्ण-मण्णं सहाविति २ ना एवं वयासी-उपण्णे खळ मो! जम्ब्रहीवे दीवे भयवं नित्ययरे तं जीयमयं तीयपञ्चपण्णमणागयाणं अहेलोगवत्यव्वाणं अङ्गहं दिसाकृत मारीमहत्तारियाणं भगवयो तित्थगरस्स जम्मणमहिमं करेत्तए, तं गच्छामो णं अम्हे-वि भगवओं जन्मणमिंहमं करेमोत्तिकृष्ट एवं बयंति २ ता पत्तियं २ आमिओगिए देवे महावेति २ ता एवं वयासी-सिप्पामेव भो देवाणप्पया! अणेगलम्भसयस-ण्णियद्वे जीलद्वियः एवं विसाणवण्यको भाणियन्त्रो जाव जोगणविन्छिण्णे दिन्दे जाणविमाणे विज्ञव्यित्ता एयमाणत्तियं प्रमाणिकतत्ति, तए णं ते आभिओगा देवा अणेगखम्भसय जाव पचप्पिणंति. तए णं ताओ अहेलोगबत्यव्याओ अह दिसाफ्र-मारीमहत्तारेयाओ इद्भुतद्व॰ पत्तेयं २ चटहिं सामाणियसाइस्सीहिं चटहिं महत्तरि-याहि जान अण्णेहि बहुहि देनेहि देनीहि य सर्धि संपरिनुहाओ ते दिञ्चे जाणनिमाणे दुरूर्दति दुरूहिता सञ्जिष्ट्रीए सञ्जजुईए चणमुईंगपणवपवाइयरवेणं ताए उक्तिद्वाए जाव देवगईए जेणेव भगवस्रो तित्यगरस्त जम्मणणगरे जेणेव॰ तित्ययरस्त जम्मणभवणे तेणेव टवागच्छन्ति २ ता भगवको तित्ययरस्य जम्मणभवणस्य उत्तरपरित्यमे दिसीभाए इसि चउरंगुरुमसंपत्ते घरणियके ते दिव्वे जाणविमाणे ठविति ठविता पत्तेयं २ चडहिं सामाणियसाहस्सीहिं जाब सद्धिं संपरिवृहाओ दिव्वेहिंतो जाणिमा-णेहिंतो पचोक्हंति २ ता सव्विद्वीए जाव णाइएणं जेणेव भगवं तित्ययरे तित्यय-रमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ ता भगवं तित्वयरं तित्ययरमायरं च तिख्तो आयाष्ट्रिणपयाष्ट्रिणं करेंति २ ता पत्तेयं २ करबळपरिमाडियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलिं कह एवं बयासी-णमोऽत्य ते रयणकुच्छियारिए जगण्यक्ष्वदाईए सव्यजग-मंगलस्य चक्खुणो य मुत्तस्य सम्बन्धगानिकच्छलस्य हिमकारगममगदेसियवानि-द्विविभुपभस्स जिणस्स णाणिस्स णायगस्य बहस्स बोहगस्स सन्बलोगणाहस्स

णिम्ममस्स पत्रग्कुलसमुब्भवस्स आईए खतियस्स जंसि छोगुनमस्स जणणी घण्णासि तं पुण्णासि क्यरवासि अम्हे णं देवाणुप्पिए ! अहेलोगनत्थव्वाओ अह दिसाकुमा-रीमहत्तरियाओ भगवओ तित्थगरस्स जम्मणमहिमं करिस्मामो तण्णं तुन्भाहिं ण भाइयव्वंतिकड् उत्तरपुरियमं दिसीभागं अवक्रमन्ति २ ना वेउव्ययसमुग्याएणं समोहणंति २ त्ता संखिजाई जोयणाई दंडं णिसिरंति, तंजहा-रयणाणं जाव संबद्ध-गवाए विउव्वंति २ ता तेणं सिवेणं मउएणं मारुएणं अगुद्धएणं भूमितलविमलकर-णेणं मणहरेणं सव्वाउयस्रहिकुसुमगन्धाणुवामिएणं पिण्डिमणीहारिमेणं गन्धुद्धएणं तिरियं पत्राइएणं भगवओ तित्थयरस्त जम्मणभवणस्य सञ्बओ तमन्ता जोयणपरि-मण्डलं से जहाणामए-कम्मगरदारए सिया जाब तहेव जं तत्थ नणं वा पतं वा कहं वा कयवरं वा असुइमचोक्खं पूर्वं दुष्टिभगन्धं तं सन्वं आहणिय २ एभन्ते एडँति २ ता जेणेव भगवं तित्ययरे तित्ययरमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ ता भगवओ नित्य-यरसा तित्थयरमायाए य अदृरसामन्ते आगायमाणीओ परिगायमाणीओ निहंति ॥ ११२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उड्डलोगवत्यव्याओ अट्ट दिसाकुमारीमहत्तरियाओ सपृष्टि २ कुडेहिं सपृष्टि २ अवणेहिं सपृष्टि २ पासायवर्डेसपृष्टि पत्तर्य २ चडहिं सामा-णियसाहस्सीहिं एवं तं चेव पुञ्चवण्णियं जाव विहरंति, तंजहा-मेहंकरा १ मेहवई २. समेहा ३ मेहमालिणी ४ । सुबच्छा ५ बच्छमिना य ६, बारिसेणा ७ बला-हुगा ८ ॥ १ ॥ तए णं तासि उड्डलोगबत्यन्वाणं अद्वण्हं दिसायुमारीमहत्तरियाणं पत्तेयं २ आसणाई चलन्ति, एवं तं चेव पुव्वविष्णयं भाषियव्यं जाव अम्हे णं देवाण्टिप्ए ! उद्वलोगवत्यव्याओ अद्र दिसाकुमारीमहत्तरियाओ जेणं भगवओ तित्यगरस्य जम्मणमहिमं करिस्मामो तेणं तुब्साहि ण माइयव्वंतिकहु उत्तरपुरस्थिमं दिसीभागं अवक्रमन्ति २ ता जाव अञ्मबद्दलए विजन्मन्ति २ ता जाव तं णिह-यरयं णहरयं भद्ररयं पसंतरयं उनसंतरयं करेंति २ ता खिप्पामेव पहुवसमन्ति, एवं पुष्फवहलंसि पुष्फवासं वासंति वासिना जाव कालागुरुपवर जाव सुरवरासिगम-णजोगं करें ति २ ता जेणेव भयवं तित्ययरे तित्ययरमाया य तेणेव उवाग-च्छन्ति २ ता जाव आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्रंति ॥ ११३ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पुरत्थिमरूयगवत्थव्याओ अड्ड दिसाकुमारीमहत्तरियाओ सएहिं २ कुटेटिं नहेव जाव विदरंति, तंजहा-गंदुसरा य १ णन्दा २ आणन्दा ३ णंदि-वद्दणा ४। विजया य ५ वेजयन्ती ६, जयन्ती ७ अपराजिया ८॥ १॥ सेसं तं चेव जाव तुन्माहि ण माइयव्वंतिकडु मगवओ तित्वयरस्य तित्वयरमायाए य पुरित्यमेणं आयंसहत्थायाओं आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिद्रन्ति । तेणं

कालेणं तेणं समएणं दाहिणरुयगवत्थव्याओ अहु दिसाकुमारीमहत्त्ररियाओ नहेव जाव विहरंति, तंत्रहा-समाहारा १ सुप्पड्डणा २, सुप्पबुद्धा ३ जसोहरा ४। लच्छि-मई ५ सेमवई ६, चित्तगुत्ता ७ व्युंघरा ८ ॥ १ ॥ वहेच जाव तुब्सार्हि ण भाइ-यव्वंतिकद्व भगवओ तित्थयरस्य तित्थयरमाऊए य दाहिणेणं भिंगारहत्थगयाओ आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिद्धन्ति । तेणं कालेणं तेणं समएणं पचित्य-मरुयगनत्थव्वाओ अद्र दिसाकुमारीमहत्तारियाओ मर्णाहं २ जाव विहरति, तं०-इलादेवी १ सुरादेवी २, पहनी ३ पडमाबई ४ । एगणामा ५ णवसिया ६, महा ७ सीया य ८ अट्टमा ॥ १ ॥ तहेव जाव तुच्माहिं ण माइयव्वंतिकर् जाव मग-वओ तित्ययरस्य नित्थयरमाऊए य पचित्थमेणं नालियंटहत्थगयाओं आगायमा-णीओ परिगायमाणीओ चिद्रन्ति । तेणं कालेणं तेणं समएणं उत्तरिह्रस्यगवत्थ-व्वाओ जाव विहरेति, तंत्रहा-अलंबुसा १ मिस्सकेसी २. पुण्डरीया य ३ वारुणी ४। हामा ५ सञ्ज्ञप्पमा ६ चेव, सिरि ७ हिरि ८ चेव उत्तरको ॥ १ ॥ तहेव जाव वन्दिना भगवओ तित्थयरस्य तित्थयरमाळए य उत्तरेणं बामरहत्थगयाओ आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिद्वन्ति । तेणं कालेणं तेणं समएणं विदिसि-रयगयत्थव्याओ चतारि विसादमारीमहत्तरियाओ जाव विहरंति, तंजहा-चिता य १ चित्तकणगा २. सतेरा ३ य सोदामिणी ४। तहेव जाव ण भाइयव्वंतिकह भगवओ तित्थयरस्त तित्थयरमाऊए य चउमु विदिसाद्ध दीवियाहत्थगयाओ आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिद्रन्तिति । तेणं काळेणं तेणं समएणं मजिल्ल-मरुयगवत्थव्वाओ चतारि दिमाकुमारीमहन्तरियाओ सएहिं २ कुढेहिं तहेव जाब विहरति, तंजहा-स्या स्यासिया चेव, सुरुया रूयगावई । तहेव जाव तुरुमाहि ण भाइयव्वंतिकर भगवओ तित्थयरस्स चउर्गुलमुखं गाभिणालं कप्पन्ति कृपेत्ता विय-रगं खणन्ति खणित्ता वियरगे जामें जिहजंति जिहिनता रयणाण य वहराण य प्रेंति २ ता हरियालियाए पेडं बन्धंति २ ता तिदिसिं तओ कयलीहरए विजन्यंति, तए णं तेसि क्यलीहरगाणं बहमञ्जादेसभाए तओ बाउरसालए विउव्वन्ति, तए णं तेसि चाउस्सालगाणं बहुमज्झदेसभाए तथो सीहासणे विउव्यन्ति, तेसि णं सीहासणाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णते सच्वो बण्णगो आणियञ्जो । तए णं ताओ स्यगमञ्जावत्यव्वाओ चतारि दिसाकुमारीओ महत्तराओ जेणेव भयवं तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ ता भगवं तित्थयरं करयल-संपृहेणं गिष्डन्ति तित्थयरमायरं व बाहाई गिष्डन्त २ ना जेणेव वाहिणिके कबलीहरए जेणेव चाउरसालए जेणेव सीहासणे तेणेव उचागच्छन्ति २ ता अमवं

तित्थयरं तित्ययरमायरं च सीहासणे जिसीयार्वेति २ ता सयपागसहस्सपागेहिं तिहेहिं अर्ब्सगेंति २ ता सुरिभणा गन्धवदृएणं उच्चेहेति २ ता भगवं तित्थयरं करयलसंपुढेणं तित्थयरमायरं च बाहासु गिण्हन्ति २ ता जेणेव पुरित्थिमिहे कयली-हरए जेणेव बाउस्सालए जेणेव सीहासणे तेणेव उदागच्छन्ति उवागच्छिता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहामणे णिसीयार्वेति २ ना तिहि उदएहिं मजावेति, तंजहा-गन्धोदएणं ५ पुष्फोदएणं २ मुद्धोदएणं ३. मजाविता सन्वालंकार्यवर्भासयं करेंति २ ता भगवं तित्थयरं करयलसंपुडेणं तित्थयरमायरं च बाहाहिं गिण्हन्ति २ ता जेणेव उत्तरिक्षे स्थलीहरए जेणेव चाउरसाळए जेणेथ सीहासणे तेणेत्र उवा-गच्छन्ति २ ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयाविति २ ताः आमिओरे देवे सहाविन्ति २ ता एवं वयासी-खिपामेद भी देवाणुणिया ! चन्न-हिमवन्ताओ वासहरपञ्चयाओ गोसीमचंदणक्द्राई साहरह, तए णं ते आमिओगा देवा ताहि रुयगमञ्जावत्थव्वाहि चडहि दिमानुमारीमहत्तरियाहि एवं वृत्ता समाणा हट्टतुट्ट जाब विणएणं वयणं पडिच्छन्ति २ ता खिप्पामेव चुह्रहिमवन्ताओ वास-हरपव्ययाओं सरसाई गोसीसचन्द्रणबद्धाई साहरन्ति, नए णं ताओ मिज्नमहयग-वत्थव्याओ चनारि दिसाक्रमारीमहन्तरियाओ सरगं करेन्ति २ ता अरणि धडेंति अर्णि घडिता सरएणं अर्णि महिति २ ता अग्नि पाडेति २ ता अग्नि संधु-क्यांत २ ता गोसीसचन्दणकड्डे पश्चियन्त २ ता अभिग उज्जालंति २ ता भूडकर्रमं करेंति २ ता रैक्खापोद्दलियं बंधन्ति बन्धेता णाणामणिरयणभित्तिते दुविहे पाहाणबहुगे गहाय भगवओ तित्ययरस्स कण्णमलंमि टिहियाविन्ति भवउ भयवं पव्ययाउए २ । तए णं ताओ स्यगमज्झवत्यव्याओ बनारि दिसाक्रमारीमहत्तरि-याओ भयवं तित्ययरं करयलसंपुडेणं तित्थयरमायरं च बाहाहिं गिण्हन्ति गिण्हिता जेणेव भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणे तेणेव उवागच्छन्ति २ ता तित्थयरमायरं सयणिजंसि णिसीयाविति णिसीयाविता भयवं तित्थयरं माऊए पासे ठवेंति ठवित्ता आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिद्रन्तीति ॥ ११४ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के णामं देविंदे देवराया बजापाणी प्रश्ंदरे सयकेक सहस्सक्खे मधवं पागसासणे दाहिणकूलोगाहिवई वत्तीसविमाणावासस्यसहरूसाहिवई एरावणवाहणे सुरिंदे अरयं-बरवत्यघरे आलङ्यमालमञ्खे णबहेमचारुचित्रचंचलकुण्डलविलिहिज्जमाणगंढे भासुर-बोंदी पलम्बवणमाले महिन्निए महज्जुङ्ए महावले महायसे महाणुभागे महा-

९ जेण कम्मेण बद्धाई अस्सरूबाई अवंति तं तारिसं । २ अस्सेति वा अप्पेति वा भंईति वा रक्खाति वा एगद्धा । ३ जीयंति काळण बंधिजंती अस्सपोद्धरिया तं ।

सोक्खे सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माए सर्कांम सीहा-सर्णांस से फं तत्थ बत्तीसाए विमाणावामसयसाहरूसीणं चटरासीए सामाण-यसाहरूमीणं तायशीसाए तायशीसगणं चउण्हं लोगपालाणं अट्टण्हं अग्गमहि-सीणं मपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाहिवईणं चउण्हं चडरासीणं आयरक्खदेवसाहरूसीणं अण्णेसि च बहुणं सोहम्मकप्पवासीणं वेसाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवचं नामित्तं भट्टितं महत्तरगतं आणाईसरसेणावचं कारेमाणे पालेमाणे महया ह्यणट्रगीयनाड्यतंतीतलनालन्डियघणमुइंगप्डप्डह्नाडय-रवेणं दिव्बाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ । तए णं तस्य सकस्स देविंदस्स देवरण्णो आसणं चलह, तए णं से मक्के जान आसणं चलियं पासह २ ना ओहिं पउंजड पउंजित्ता भगवं तिन्धयरं ओहिणा आभोएड २ ता हहनुहुचिते आणंदिए पीइमणं परमसोमणस्मिए हरिसदर्सावत्तप्यमाणहियए वाराहयक्यंबदुसमर्चत्रमाल्इय-ऋरावियरोमक्वे वियसियवरकमलणयणवयणे पयलियवरकदृगत्ताख्यकेळरमउढे कुण्डलहारविरायंतवच्छे पालम्बपलम्बमाणघोळंतभूसणघरे ससंभमं तुरियं चवलं सुरिदं सीहासणाओ अञ्चाद्रेह २ ता पायपीटाओ पचोरहह २ ता वेरुलियवरिद्रविद्रअंजणणि-उणोवियांमितिमिसितमणिरयणमंडियाओ पाउयाओ ओमुयइ २ ता एगसाडियं उत्तरा-संगं ऋरेड २ ता अंजल्पिजलियागहत्ये तित्ययराभिस्हं सत्तद्व पयाई अणुगच्छइ २ ता वामं जाणुं अंचेइ २ ता दाहिणं जाणुं धरणीयलंसि साहद्व तिक्खुती मुद्धाणं धरणियलंसि णिवेसेइ २ ता ईसि पञ्चणामइ २ ता कडगत्रियथंभियाओ भयाओ साहर ३ रता करवलपरिग्गहियं । सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कह एवं वयासी — गमोऽत्य णं अरहंताणं भगवन्ताणं, आइगराणं तित्ययराणं सर्यसंबद्धाणं, परिसत्तमाणं परिस-सीहाणं पुरिसवरपण्डरीयाणं पुरिसवरगन्बहरश्चाणं, छोगुत्तमाणं छोगणाहाणं छोग-हियाणं छोगपईवाणं छोगपजोयगराणं, अभयदयाणं चक्खदयाणं समादयाणं सरणदयाणं जीबदयाणं बोहिदयाणं. बम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मणायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरवाउरन्तचक्कवद्दीणं. बीबो ताणं सरणं गई पहुद्वा अप्पिक्टस-बरनाणदंसणघराणं वियद्वक्रउमाणं, जिणाणं जावयाणं तिष्णाणं तारयाणं वुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं, सव्यष्णुणं सव्यवहिसीणं सिवमयलमस्यमणन्तमक्सय-मब्बाबाहमपुणरावित्तिसिद्धिगङ्णामधेयं ठाणं संपत्ताणं णमो जिणाणं जियभयाणं, णमोऽत्य ण भगवभो तित्यगरस्य आइगरस्य जाव संपाविउकामस्य, वंदामि णं भगवन्तं तत्थगर्य इहगए, पासउ मे भयवं । तत्थगए इहगर्यतिकह वन्दइ णमंसड वं० २ ता सीहासणवरंसि पुरस्थाभिमुद्दे सण्जिसण्जे, तए जं तस्स सक्कस्स देविदस्स

देवरण्णो अयमेयारुवे जाव संकप्पे ममुप्पजित्था-उप्पण्णे खलु मो ! जम्बुद्दीवे दीवे भगवं तित्थयरे तं जीयमेयं तीयपशुप्पणमणागयाणं सकाणं देविदाणं देवराईणं तित्थयराणं जम्मणमहिमं करेत्तप्, तं गच्छामि णं अहंपि भगवओ तित्थगरस्म जम्मणमिहमं करेमितिक्षु एवं संपेहेर २ ता हरिणेगमेसि पायताणीयाहिवइं देवं सहावेद २ ता एवं क्यासी-खिप्पामेव भो देवाण्पिया ! सभाए सहस्माए मेघोष्टर-सियगंभीरमहर्यरसहं जोयणपरिमण्डलं सुघोसं सुमरं घंटं तिक्खुनो उल्लालेमाणं २ महया महया सहेणं उन्होंसमाणे २ एवं वयाहि-आणवेह णं भो ' सके देनिदे देवराया गच्छइ णं भो ! मके देविंदे देवराया जम्बुद्दीवे २ भगवओ तिन्धयरम्म जम्मणमहिमं करित्तए, तं तुब्भेवि णं देवाणुणिया ! मव्यिष्ट्रीए मव्यजुईए मव्ययलेणं मदबमस्द्राणं मञ्बायरेणं मञ्जविभद्रेए मञ्जसंभमेणं मञ्जणाङएहिं सञ्जोवगेहिहि सञ्जालंकारविभूमाए सञ्चदिञ्चतुर्हियमहस्राण्णणाएणं महसा इङ्गीए जाव रवेणं णिययपरियालसंपरिवृहा स्याइं २ जाणविमाणवाहणाई द्रुवा समाणा अकाल-परिहीणं चेव महत्म जाव अंतियं पाउच्यवह, नए णं से हरिणेगमेसी देवे पाय-ताणीयाहियई सक्केणं ३ जाव एवं बूने समाणं इद्घनुष्ट जाव एवं डेबोर्त्त आणाए विणएणं वयणं पडिनुणेइ २ ना सक्क्स ३ आंत्याओ पडिणिक्समइ २ ता जेणेव नभाए मुहम्माए भेषोषरसियगम्भीरमहुरयरसहा जोयणपरिमण्डला मुघोसा घण्टा तंणेव उवागच्छद् २ ना तं मेघोघरसियगम्भीरमहुर्यरसहं जोयणपरिमण्डलं नुघोसं घण्टं तिक्खुनो उष्ठाळेइ, तण् णं तीसे मेघोचर्सियगम्भीरमहर्यरमद्वाए जोयणपरि-मण्डलाए नुघोसाए घण्टाए तिक्खुचो उछालियाए समाणीए सोहम्से कप्पे अण्णेहिं एगूणिहि वत्तीर्गावेमाणावाससयसहस्सेहि अण्णाडं एगूणाई बत्तीसं घण्टासयसहस्साइं जमगसमगं कणकणारावं काउं पयनाइं चावि हत्या, तए णं सोहम्मे कप्पे पासाय-विमाणणिक्खुड।विडियसहममुद्भियपण्टापंडसुयासयमहस्मसंकुले जाए बावि होत्था, नए णं तेसिं सोहम्मकप्पवासीणं बहुणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य एगन्तरङ्गसत्ताणिबप्पमत्तविसयसुङ्मुच्छियाणं सूसरचण्टारसियविङलबोलपृरियचवल-पहिबोहणे कए समाणे घोमणकोऊहलदिष्णकण्णामानित्तउवउत्तमाणसाणं से पाय-नाणीयाहिनई देने तंसि घण्टारवंसि णिसंतपिकसंतंसि समाणंसि तस्य तस्य देसे २ तहिं २ महया महया सहेणं उग्घोसेमाणे २ एवं वयासी-हन्त ! सुणंतु भवंतो वहवे सोहम्मकप्पवासी वेमाणियदेवा देवीओ य सोहम्मकप्पवहणो इणमो बयणं हियसहर्थ-आणवेह णं भो । सक्के तं चेव जाव अंतियं पाउच्भवहत्ति, तए णं ते देवा देवीओ य एयमई सोचा हद्वतुद्व जाव हियया अप्येगइया बन्दणवितयं एवं णमंस-

सुचागमे

णवित्यं सङ्गारवित्यं सम्माणवित्यं दंसणवित्यं जिणभित्रागेणं अप्येगइया तं जीयमेयं एवमाइतिकष्ट जाव पाउच्मवंतिति । तए णं से सक्के देविंदे देवराया ते वेमाणिए देवे देवीओ व अकान्जपरिहीणं चेव अंतियं पारुब्भवमाणे पासइ २ ता हट्ट॰ पालयं णामे आभिओगियं देवं सहावेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भी देवाण्पिया ! अणेगसम्भस्यसण्णिवद्वं ठीलद्वियसालभंजियाक्रात्यं ईहामियउसभ-त्रगणरसगर्विहगबालगविष्णररुस्ररभचमर्कं जरवणलयपउसलयभिचित्तं स्तंसुगग-यवदरवेडयापरिगयाभिरामं विज्ञाहरजमलज्ञयलजंतज्ञत्तंपिव अश्वीसहस्समालिणीयं ह्रवगसहस्प्तक्रियं भिममाणं भिव्भिसमाणं चक्खुह्रोयण्ठेसं सहफासं सस्सिरीयरुवं घण्टाचलियमहुरमणहरमरं सुहं कतं दरिमणिजं णिउणोवियमिसिमिसितमणिरयण-घंटियाजारूपरिक्खितं जोयणसहस्यविच्छिणं पश्चजोयणस्यम्बद्धं सिग्धं तुरियं जडणणिक्वाहि-दिख्यं जाणविमाणं विउच्याहि २ त्ता एयमाणतियं पश्चिपणाहि ॥११५॥ तए णं से पालबदेवे सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा एवं वृत्ते समाणे हट्टनुद्ध जाव वेउन्त्रियसमुरघाएणं समोद्वणिता नहेव करेइ इति, नस्स णं दिव्वस्य जाणविमाणस्स तिदिसिं तओ तिसोनाणपिडस्वगा वण्णओ, तेसि णं पिडस्वगाणं पुरओ पत्तेयं २ तोरणा बण्णको जाव पढिस्वा, तस्स णं जार्णावर्माणस्य अनो बहुसमरमणिजे भूमि-भागे . से जहाणामए-आलिंगपुरुखरेड वा जाव दीवियचम्मेड वा अणेगसंक्रकीलग-सहस्मवियए आवटपचावडसेटिप्पसेहिद्यत्वियमोवत्वियवद्यमाणपुरामाणवमच्छंडगम-गरंडगजारमारफुळावलिपडमपत्तसागरतरंगवसंतलयपडमलयभित्तिवित्तेहिं सच्छाएहिं सप्पमेहिं समरीहएहिं सउजोएहिं णाणाविहपञ्चवण्णेहिं मणीहिं उबमोमिए. तेसि णं मणीणं वण्णे गन्धे फासे य भाणियव्वे जहा रायप्यसेणहुको. तस्स णं भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए पेच्छाघरमण्डवे अणेगखम्भसयस्रिणविद्रे बण्णको जाव पिहरूवे, तस्स उन्नोए परमलयभत्तिचित्ते जाव सन्वतवणिज्ञमए जाव पडिहवे, तस्स णं मण्डवस्स बहुसमरमणिजस्स भूमिमागस्स बहुमज्झदेसभागंसि महं एगा मणिपेहिया० अद्भ जोयणाई आयामविक्खम्सेणं चतारि जोयणाई बाह्रहेणं सव्वसणिसई वण्णजो. तीए उबरि महं एगे सीहासणे बण्णओ, तस्सुवरि महं एगे विजयदूसे सव्वर्यणामए वणाओ, तस्स मज्झदेसभाए एगे वहरामए अंकुसे, एत्व णं महं एगे कुम्भिके मुत्तादामे, से णं अण्णेहिं तद्बुक्ताणमाणमितिहं चउहिं अद्दुशम्मिक्केहिं मुतादामेहिं सञ्बक्षी समन्ता संपरिक्खिते, ते णं दामा तवणिक्रलंबुसगा सुक्ण्पयरगमण्डिया णाणामणिरयणविविद्वहारद्वहार् उवसोमियसमुदया ईसि अण्णमण्णमसंपत्ता पुन्नाइ-एहिं बाहरिं मन्दं २ एहजमाणा जाव निव्युहकरेणं संहेणं ते पएसे आपूरेमाणा २

जाब अईव २ उवसोभेमाणा २ चिद्वंति, तस्स णं सीहासणस्स अवन्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुरित्थमेणं एत्थ णं सक्करम॰ चडरासीए सामाणियसाहरूसीणं चडरासीइमहा-सणमाहरूसीओ पुरन्थिमेणं अद्रण्हं अगगमहिसीणं एवं दाहिणपुरन्थिमेणं अब्भितर-परिसाए द्वालसण्डं देवसाहस्सीणं दाहिणेणं मज्जिमाए० चठदमण्डं देवसाहस्सीणं दाहिणपचित्थमेणं बाहिरपरिसाए सोलसण्हं देत्रसाहस्सीणं पचरियमेणं सत्तण्हं अणियाहिवडेणंति. तए णं तस्म सीहासणस्स च उहिसं च उण्हं च उरासीणं आयरक्यः देवमाहरूसीणं एवमाई विभासियव्वं सुरियाभगमेणं जाव पश्चिष्यणन्ति ॥ ११६ ॥ तए णं से सक्के हृद्र जाब हियए दिव्यं जिणेंदाभिगमणजुगां सव्वालंकारविभस्यियं उत्तरवेडिव्वयं हवं विउच्वड २ ता अद्वृहिं अगगमहिसीहिं सुपरियाराहिं णहाणीएणं गन्थव्याणीत्म य सर्दि तं विसाणं अणुपयाहिणीकरेसाण २ पुव्विक्षेणं तिसीवाणणं दुरुहर २ न। जाव सीहासणंसि पुरत्थाभिमुद्दे मण्णिसण्णेति, एवं नेव सामाणिया-वि उत्तरेणं तिसोवाणेणं द्रष्टिता पनेयं २ पुरुवण्णत्येसु भद्दासणेनु जिसीयंति, अवसेसा देवा य देवीओ य दाहिणिल्लेणं तिसोवाणेणं दुरुहिता तहेव जाव णिसीयंति, तए णं तस्य मकस्स तंति। दुरुङस्सः इमे अष्ट्रद्रमंगतमा पुरुओ अहाणुप्नत्रीए संपट्टियाः, तयणंतरे व णं पुष्णकलसभिंगारं दिव्या य छत्तपडागा सचामरा य दंसणरहय-आलोयदरिसणिजा वाउद्भयविजयवेजयन्ती य समृतिया गगणतलमणुलिहंती पुरस्रो अहाणपुर्व्याए संपद्मिया, तयणन्तरं अत्तिमारं तयणंतरं च णं वहरामयवहलझ-संठियसुसिल्डिपरिघट्टमहुसुपइहिए विसिहे अणेगवरपञ्चवण्णकृडमीसहस्मपरिमण्डि-याभिरामे वाउद्भयविजयवेजयन्तीपरागाछनाइच्छतक्रिए तुंगे गयणयलम्णुलिहंत-सिहरे जोयणसहस्समृतिए महदमहारूए महिंदज्झए पुरबो अहाणुपुन्वीए संपद्धिए. तयणन्तरं च णं सहवणेवत्यपरियच्छियससजा सव्वालंकारविभसिया पश्च आणिया पश्च अणियाहिवडणो जाव संपद्मिया. तयणन्तरं च णं बहुवे आभिओणिया देवा य देवीओ य सर्राहं सर्राहं रुवेहिं जाव णिओगेहिं सक्षं देविंदं देवरायं पुरक्षो य मगाओ य अहा , तयणन्तरं च णं बहुवे सोहम्मकप्पवासी देवा य देवीओ य सव्विद्वीए जाव दुस्छा समाणा । सम्मञ्जो य जाव संपद्विया, तए णं से सक्के तेणं प्रज्ञाणियपरिक्शितेणं जाव महिंदज्झएणं पुरक्षो पकक्किजमाणेणं चउरासीए सामाणिय जाव परिवढे मध्तिश्रीए जाव रवेणं सोहम्मस्स कप्पस्स मज्झमज्हेणं तं दिव्वं देविश्र जाव उनदंसमाणे २ जेणेव सोहम्मस्स कप्पस्स उत्तरिहे निजाणमग्गे तेणेव उवागच्छा उवागच्छिता जोयणसयसाहस्सिएहिं विस्महेहिं ओवयसाणे २ ताए उक्किहाए जाव देवगईए वीईवयमाण २ तिरियमसंखिजाणं चीवसमुद्दाणं मुज्लेमज्लेणं जेणेव

णन्वीसरवरे दीवे जेणेव दाहिणपुरस्थिमिक्टे रङकरगपव्वए तेणेव उदागच्छइ २ ता एवं जा चेव स्रियामस्स वसव्वया णवरं सक्ताहिगारो वनव्वी जाव तं दिव्वं देविहूँ जाव दिव्वं जाणविमाणं पिस्साहरमाणे २ जाव जेणेव भगवओ तित्थयरस्म जम्मणणगरे जेणेव भगवओ तित्थग्ररस जम्मणभवणे तेणेव उत्रागच्छः २ ना भगवओ तित्ययरस्य जम्मणभवणस्य उत्तरपरित्यमे दिसीमागे चउरंगुलमसंपत्तं धरणियले तं दिव्वं जाणियाणं ठवेइ २ ना अद्वहिं अग्गमहिसीहिं दोहिं अणीएहिं गन्धव्याणीएण य णट्टाणीएण य सिद्धं ताओ दिव्याओ जाणविमाणाओ पुरस्थिमिक्रेणं तिसोवाणपिकस्वएणं पश्चोरहर, नए णं सकस्य देविंदस्य देवरण्णो चउरासीइ-सामाणियसाहस्सीओ दिव्याओ जार्णावमाणाओ उत्तरिक्षेणं तिसोवाणपडिस्वएणं पचोरुहंति, अवसेना देवा य देवीओ य ताओ दिन्वाओ जार्णावमाणाओ दाहिणिक्षेणं तिसोबाणपिडस्तएणं पश्चोरहंतिति । तए णं से मझे देविन्दं देवराया चउरासीए सामाणियसाहस्सिएहिं जाव सिद्धं संपरिवृद्धं सिव्बङ्गीए जाव दुंद्दिणिग्घीसणाडय-रवेणं जेणेव भगवं तिन्थयरे तित्ययरमाया य तेणेव उदागन्छः २ शा आलोए चेव पणामं करेइ २ ता मगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च तिक्खतो आयाहिण-पयाहिणं करेड २ ता करयल जाव एवं वयासी-णमोऽत्य ते रयणकुच्छिथारिए एवं जहा दिसाकुमारीओ जाव भण्णासि पुण्णासि तं कयस्थासि, अहण्णं देवाणुप्पिए! सके णामं देविन्दे देवराया भगवओ तित्थयरस्म जम्मणमहिमं करिस्सामि, नं णं तुब्माहिं ण भाइयव्वंतिकट्ट ओसोवणिं दलयइ २ ता तित्ययरपडिरूवगं विजन्वद २ ता तित्ययरमाज्याए पासे उनेइ २ ता पन्न सक्के विजन्नड विजन्निता एगे मके भगवं तित्थयरं कर्यलसंपुढेणं गिण्डड एगे सक्के पिट्टओ आयवत्तं घरेइ दुवे सक्का उभओ पासि चामस्क्लेवं करेन्ति एगे सके पुरओ बज्जपाणी पक्कइति, तए णं से सके देविनदे देवराया अण्णेहिं बहहिं भवणवड्वाणमन्तरजोइसवेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सर्दि संपरिवृडे सन्विद्वीए जाद णाइयरवेणं ताए उक्किट्टाए जाव वीईवयमाणे २ जेणेव मन्दरे प्रवर जेणेव पंडगवणे जेणेव अभिसेयसिका जेणेव अभिसेयसीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ ता सीहासणवर्षए पुरस्थाभिमुहे सण्णिसण्णेति ॥ १९७॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं ईसाणे देविन्दे देवराया स्लपाणी वसभवाहणे सुरिन्दे उत्तरक्रुलोगाहिवई अद्वावीसविमाणवाससयसहस्साहिवई अर्यवरक्त्यवरे एवं जहा सक्षे इमं णाणतं-महाघोसा घण्टा लहपरकमो पायत्ताणियाहिवई पुष्फओ विमाण-कारी दक्कियणे निजाणमस्गे उत्तरपुरत्थिमिह्नो रहकरगपव्यक्षो सन्दरे समोसरिओ जाव पञ्चवासङ्क्षि, एवं अवसिद्धावि इंदा माणियव्या जाब अञ्चलोत्ति, इमं णागतं-

च उरासीह असीई बाबनारि सत्तरी य सङ्घी य । पण्णा चत्तालीसा तीसा वीसा दस सहस्मा ॥ १ ॥ एए सामाणियाणं, वत्तीसद्वावीसा बारमद्व चटरो सयसहस्सा । पण्णा चनालीसा छच सहस्सा सहस्सारे ॥ १ ॥ आणयपाणयकपे चतारि सया-SSरणञ्जूए तिण्णि । एए विमाणाणं, इमे जाणविमाणकारी देवा, तंजहा---पालय १ पुष्फे य २ सोमणसे ३ सिरिवच्छे य ४ णंदियावत ५। कामगमे ६ पीइगमे ७ मणोरमे ८ विमल ९ सञ्बक्षोमेह १०॥ १॥ सोहम्मगाणं सणंकुमारगाणं वंभ-लोक्गाणं महासुक्ष्याणं पाणयगाणं इंदाणं सुघोसा चण्टा हरिणेगमेमी पायसाणीया-हिवई उत्तरिक्षा णिजाणभूमी दाहिणपुरित्थिमिले रहकरगपन्वए, ईमाणगाणं माहिद-लंनगसहस्सारअञ्चयगाण य इंदाण महाघोसा घण्टा लहुपरक्रमो पायनाणीयाहियई द क्लिजाणेक णिजाणमग्गे उत्तरपुर्तिथमिक्षे रहक्रगपञ्चए, परिसा णं जहा जीवाभि-गमे आयरक्वा सामाणियचडरगुणा नव्देसि जार्णावमाणा सव्देसि जोयणगयसहस्य-बिच्छिण्णा उन्नतेणं सविमाणप्पमाणा महिंद्उसया सब्बेमि जोयणसाहस्मिया, सक्ष-बजा मन्दरे समीयरंति जाव पज्जुवासंतिति ॥ ११८ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे असुरिन्दे अमुरराया चमरचञ्चाए रायहाणीए समाए मुहम्माए चमरंसि सीह।सर्णांस चउमझीए साम।णियसाष्ट्रसीहिं तायतीमाए तायतीसेहि चउहिं लोग-पालेहिं पञ्चहिं अम्यमहिसीहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सनिहें अणिएहिं सत्तिहें अणियाहिवहेहि च उहिं च उसट्टीहिं अ। यरक्ख देवसाहस्सीहिं अण्णेहि य जहा सक्के णवरं इमं णाणतं-दमो पायत्ताणीयाहिवई ओघरसरा घण्टा विमाणं पण्णासं जोयणसह-रसाई महिन्द्ज्झओ पत्रजोयणमयाई विमाणकारी आभिओगिओ देवी अवसिद्धं तं चंव जाव मन्दरे ममोसरइ पजुवामइति । तेणं कालेणं तेणं समएणं वली असुरिन्दे असुरराया एवमेव णवरं सद्दी सामाणियसाहस्सीओ च उगुणा आयरक्सा महादुमी पायताणीयाहिवई महाओहस्सरा घण्टा सेसं तं चेव परिसाओ जहा जीवाभिगमे। तेणं काळेणं तंणं समएणं घरणे तहेव णाणतं-छ सामाणियसाहस्सीओ छ अग्गमहि-सीओ चडग्युणा आयरक्ला मेघस्तरा घण्टा भइसेणी पायत्ताणीयाहिवई विमाणं पण-वीसं जीयणसहस्साइं महिंदज्यओ अहाइजाइं जीयणसयाइं एवमसारेन्दवजियाणं भव-णवासिहंदाणं, णवरं असुराणं ओवस्मरा चण्टा णागाणं मेघस्सरा स्वण्णाणं हंसस्सरा विज्ञणं कोंचस्सरा अम्मीणं मंजुस्सरा दिसाणं मंजुघोसा उदहीणं धुस्तरा दीवाणं महरस्मरा वाऊणं णंदिरसरा भणियाणं णंदिघोसा, चडसड्डी सद्दी खलु छन सहस्सा उ असुरवजाणं । सामामिया उ एए चउम्पुणा आमरक्खा उ ॥ १ ॥ दाहिणिक्राणं पायत्ताणीयाहिवई सहसेणो उत्तरिक्षाणं दक्खोति । वाणमन्तरजोहसिया णेयव्या, एवं

चेव. णवरं चतारि सामाणियमाहरूसीओ चत्तारि अगामहिसीओ मोलम आयरक्य-सहस्सा विमाणा सहस्सं महिन्दज्ज्ञया पणवीसं जोयणसयं घण्टा दाहिणाणं मंजुस्सरा उत्तराणं मंज्ञासा पायताणीयाहिवई विमाणकारी य आभिओगा देवा जोइसियाणं हुस्मरा हुम्सर्णिग्घोसाओ घण्टाओ मन्दरे समोसर्णं जाव पजुवासंतिति ॥ ११९ ॥ तए णं से अञ्चए देविनदे देवराया महं देवाहिये आभिओगे देवे सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! महत्यं महत्यं महरिद्धं विटलं तित्थयराभिसेयं उयद्वेह, नए णं ते अभिआंगा देवा हद्वतद्व जाव पिंडमुणिता उत्तरपुरियमं दिसीमागं अवद्यमन्ति २ ता वेउविवयसम्बद्धाएणं जाव समोहणिता अद्वसहस्सं मोवण्णियकल-साणं एवं रूपमयाणं भणिमयाणं सुवश्णरूपमयाणं सुवश्णमणिमयाणं रूपमणिमयाणं स्वण्णरूपमणिमयाणं अद्भाहस्सं भोभिजाणं अद्भाहस्सं चन्दणकलसाणं एवं भिगाराणं आयंगाणं थाळाणं पाइणं सुपइद्वगाणं चित्ताणं रयणकरंडगाणं वायः करगाणं विज्ञवंति २ ना सीहासणङ्कतचामरतेहससुरग जाव मरिसवससुरगा तालियंटा जाव वीयणा विउथ्वंति विउभ्वित्ता साहाविए वेउव्विए य कलसे जाव वीयणे य गिष्हिता जेणेन खीरोदए समुद्दे तेणेव आगम्म खीरोदगं गिष्हान्ति २ ता जाई तत्य उप्पलाई परमाई जाव सहस्सपत्ताई ताई गिण्हंति, एवं पुक्करोदाओ जाव भरहेरवयाणं मागहाइतित्थाणं उदगं महियं च निण्हन्ति २ ता एवं गंगाईणं महाणईणं जाव चुह्नहिमवन्ताओ सञ्जतुबरे सञ्जपुष्फे सञ्जगन्धे सञ्जमहे जाव सञ्बोसहीओ सिद्धत्यम् य गिण्हन्ति २ ता पडमहद्दाओ दहोदमं उप्पलाईणि य०, एवं सम्बक्त्यप्रवारम् बहुवैयन्त्रेस् सञ्बमहृद्दहेन् सम्बन्नासेन् सम्बन्धकाटियजारन् वक्खार्-पव्यएमु अंतरणईनु विभासिजा जाव उत्तरकुरुतु जाव मुदंसणभहसालक्षे सब्बतुवरे जाव सिद्धत्यए य गिष्हन्ति, एवं णन्दणवणाओ सञ्जतुनरे जाब सिद्धत्यए य सरसं च गोसीमचन्दर्ण दिव्यं च सुमगदामं गेण्हन्ति, एवं सोमणसपंडगवणाओ य सन्य-तुनरे जान श्रमणदामं दहरमलयसुगन्धे य गिन्हन्ति २ ता एगओ मिलंति २ ना जेणेव सामी तेणेव उवागच्छन्ति २ ता महत्यं जाव तित्वयराभिसेयं उवहुर्वेतिति ॥ १२० ॥ नए णं से अच्छए देविन्दे दसहिं सामाणियसाहस्सीहिं तायत्तीसाए तायत्तीसएहिं च उहिं खोगपालेहिं तिहिं परिसाहिं सत्तिहं अणिएहिं सत्तिहं अणिया-हिवईहिं नताजीसाए आयरक्सदेवसाहस्सीहिं सदि संपरिनुडे तेहिं साभाविएहिं वेउ विष्णुहि य वरकमलपहट्टाणेहि सुरभिनरवारिपढिपुण्णेहि चन्दणकयचवाएहि आविद्धकुण्ठेगुणेहिं परमुप्पलपिहाणेहिं कर्यलयुकुमारुपरिगाहिएहिं अद्वसहस्सेणं सोबण्णियाणं कलसाणं जान अदुसहस्सेणं भोमेजाणं जान सन्वोदएहिं सन्वमहि-

याहिं सञ्बतुवरेहिं जाव सब्बोसहिसिद्धत्थएहिं मिब्बर्श्वाए जाव रवेणं महमा २ तित्थ-बराभिसेएणं अभिसिंचड्, तए णं सामिस्स महया २ अभिसेयंसि बद्ध्माणंसि इंगइया देवा उत्तचामरकञ्सहत्थगया इद्वतुद्व जाव वज्रस्लपाणी पुरओ चिद्वति पंजलिउडा इति, एवं विजयाणुसारेण जाव अप्पेगइया देवा आसियसंमज्जिओव-वित्तिसनमुद्रसम्मद्ररत्यंतरात्रणवीहियं करेन्ति जाव गन्धवहिभूयंति, अप्पेग० हिरण्णवासं वासिति एवं सुवण्णरयणवङ्रआभरणपत्तपुष्फफलवीयमाङ्गन्धवण्ण जाव चुण्णवासं वासंति. अप्पेगऱ्या हिरण्णविहिं भाइति एवं जाव चुण्णविहिं भाइति, अप्पेगद्या चउविवहं बजं पाएनिन, तंजहा-नतं १ वितनं २ घणं ३ झसिरं ८, अप्पेड्या चडवियहं गेयं गायन्ति, तंजहा-उक्सितं १ पायतं २ मन्दाइयं ३ रोइयाबनाणं ८. अप्पेगइया चउव्विहं णहं णचन्ति, तं०-अंचियं १ दयं २ आरभडं ३ भमोलं ४, अप्पेगइया चउव्विहं अभिणयं अभिणएंति, नं०-रिहंतियं पाडिस्सुइयं सामण्णोबणिदाइयं लोगमज्झावसाणियं, अप्पेगइया वनीसडविहं दिव्यं णदृविहिं उनदंसेन्ति, अप्पेगइया उप्पयनिवयं निवयउप्पयं संकृचियपमारिनं जाव भन्तसंभन्तणामं दिव्वं णद्दविहिं उत्रदंसन्तीति, अप्रेगड्या तंडवेंति अप्पेगद्रया लासेन्ति, अप्पेगङ्या पीणेन्ति, एवं बुकारेन्ति अप्फोर्डोन्त वरगन्ति मीहणायं णदन्ति अप्पे॰ सन्त्राई करेन्ति, अप्पे॰ हयहेसियं एवं इत्यिगुलुगुलाइयं रहचण-ध्याह्यं अप्पे॰ तिष्णिवि, अप्पे॰ उच्छोलन्ति अप्पे॰ पच्छोलन्ति अप्पे॰ तिन्हं छिदन्ति पायदहर्यं करेन्ति भूमिचवंडे दलयन्ति अप्ये॰ महया २ सहेणं रावेंति एवं संजोगा विभागियव्या, अप्पे॰ इकारेन्नि, एवं पुकारेन्ति थकारेन्ति ओवर्यात उपयंति परिवर्यत जलन्ति तत्रेति पत्त्वेति गर्जात विज्ञयायंति बासिति .... अप्पेगइया देव्हालयं करेंति एवं देवकहकहर्गं करेंति अप्पे॰ दुहदुहमं करेंति अप्पे॰ विकियभुगाई रुवाई विडिन्निता पणचंति एवमाइ विभासेजा जहा विजयस्य जाद सब्बओ समन्ता आधार्वेति परिधार्वेतिति ॥ १२९ ॥ तए णं से अनुदंद सपरिवारे सामिं तेणं महया महया अभिसेएणं असिसिंचइ २ ता करयलपरिग्गहियं जाव मत्यए अंजलिं कडू जएणं विजएणं बद्धावेड २ ता नाहिं इद्वाहिं जाव जयजयसद्दं परंजइ परंजिता जाव पम्हलसुकुमालाए सुरमीए गन्भकासाईए गायाई छहेड २ ता एवं जान कप्परुक्तगंपिन अलंकियविभित्यं करेड़ २ ता जाव णष्टविहिं उवदंसेड़ २ ता दसंगुलियं अंजलिं करिय मस्वयंमि पयओ अद्वसयविसुद्धगन्यजुत्तेहिं महावित्तेहिं अपुणस्तेहिं अत्यजुत्तेहिं संधुणह २ ता वामं जाणुं अंचेइ २ ना जाव करवलपरिमाहियं । मत्यए अंगलि कह एवं वयासी-

णमोऽत्यु ते सिद्धवद्धणीरयसमणसमाहियसमत्तसमजोगिसळगत्तणणिब्सयणीरागदो-मणिम्समणिस्संगणीसाइमाणम्रणगुणरयणसीलसागरमणंतमप्यमेयभवियधम्मवरचा-उरंतचक्रवही णमोऽत्यु ते अरहओतिकदु एवं वन्दइ णमंसइ वं॰ २ ता णचासण्णे णाडद्रे मुस्स्मराणे जाव पज्ञवासइ, एवं जहा अखुयस्य तहा जाव ईसाणस्स भाणियव्वं, एवं भवणवहवाणमन्तर जोडसिया य स्रपञ्चवसाणा मएणं परिवारेणं पत्तेयं २ अमिमिचंति, नए णं से ईमाणे देविन्दे देवराया पञ्च ईसाणे विउन्दड २ ता एगे ईसाण मगर्व तित्ययरं करयलसंपृहेणं गिण्हर २ ना सीहासणवरगए पुरस्थाभिमुहे राण्णिमण्णे एगे ईसाणे पिद्वओ आयवनं धरेइ दुवे इंगाणा उसओ पानि चामनक्खेर्व करेन्ति एगे ईमाणे पुरक्षो सुलपाणी चिद्रह, तए णं से सक्के देविन्दे देवराया आमिओगे देवे गहावेड २ हा एगोवि तह चेव अभिसेयाणित देड तेऽवि तत् चेव उवणेन्ति, तए णं से मक्के देविन्दं देवराया भगवश्रो तित्थ-यरस्य चर्राष्ट्रीन चतारि धवलवममे विउब्बेह सेए संखदलविमलणिम्मलद्रधिषण-गोखीरफेणरययणिगरप्पनासे पाराईए द्रिसणिके अभित्वे पिटत्वे, नए णं तसि भउण्हं ववलक्सभाणं अद्वर्हि सिंगेहिंतो अद्व तोयधाराओ जिम्मच्छन्ति, तए णं नाओं अद्व तीयवाराओं उर्दू वेहासं उप्पयन्ति २ ना एमओ मिलायन्ति २ ना भगवओ तित्ययगस्य मुद्धार्णात जिवयंति । तए णं सं राहे देविन्दे देवराया चउरासीईए सामाणिअसाहस्सीहिं एयस्पवि तहेव अभिसेओ भाणियव्यो जाव णमोऽत्यु ते अरह्ओत्तिवहु बन्दइ णमंसइ जाव पजुवासद ॥ १२२ ॥ तए णं से सकी देविंद देवराया पंच सकी विजन्बद २ ना एने मक्के भयवं तित्थयरं करयल-संपुडेणं गिण्हर एगे सक्ने पिठ्ठओ आयवतं धरेर दुवे सक्ता उमओ पासि चामस्वस्थेवं करेंति एगे सक्ने वज्जपाणी पुरजो पक्तहर, तए णं से सक्ने चडरासीईए सामाणिय-साहस्सीहिं जाब अण्णेहि य॰ मनणवहवाणमंतरजोइसवेपाणिएहिं देवीहि व गर्बि संपरिवृद्धे सिव्बद्धीए जाव णाइयरवेणं ताए उक्तिद्वाए ... जेणेव भगवओ तित्थ-यरस्स जम्मणणयरे जेणेव० जम्मणभवणे जेणेव तित्वयरमाया तेणेव उवागच्छ ३ ता भगवं तिरथयरं माऊए पासे ठवेंड २ ता तित्थयरपिंड हवगं पिंडसाहरड २ ता ओसोनाण पंडिसाहरह २ ता एगं महं खोमजुमलं कुंडलजुमलं च मगनओ तित्य-यरस्य उस्सीसगम्छे उचेइ २ ता एगं महं सिरिदामगंडं तवणिजलंबूसगं सुवण्णपय-रगमंडियं णाणामणिरयणविविहहारद्वहारउक्सोहियसमुद्यं भगवओ तित्थयरस्स उल्लोयंसि णिविस्तवङ तण्णं मगवं तित्वयरे अणिमिसाए दिहीए वेहमाणे २ सहंसहेणं अभिरममाणे २ चिद्रइ, तए णं से सके देविंदे देवराया वेसमणं देवं सहावेड २ ता Y9 AMIO

एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! वर्तासं हिरण्णकोडीओ बत्तीसं सुवण्णको-डीओ बत्तीसं णंदाइं बत्तीसं भद्दाइं सुभगे सुभगस्वज्ञव्यणलावण्णे य भगवओ तित्य+ यरस्म जम्मणसवर्णस साहराहि २ ना एयसाणत्त्रयं पञ्चिप्पणाहि, तए णं से वेसमणे देवे सक्केणं जाव विणएणं वयणं पिंडमुणेइ २ ता जंभए देवे सहावेह २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणपिया । बत्तीसं हिरण्णकोडीओ जाव भगवओ तित्थयगस्स जम्मणभवणंसि साहरह साहरिता एथमाणतियं पचिप्पणह, तए णं ते जैनगा देवा वेसमणेणं हेवेणं एवं वुना समाणा हृहतुद्व जाव खिप्पामेव बत्तीसं हिरण्णकोडीओ जाव भगवओ तित्यगरस्य जम्मणसवर्णाम साहरंति ५ ना जेणेव बेसमण देवे तेणेव जाव पचिपिणंति, तए णं से बेसमणे देवे जेणेव सके देविंडे देवराया जाब पश्चिष्पणइ। तए णं से सके देविंद देवराया ३ आभिओगे देवे सहावेड २ ता एवं चयासी-सिप्पामेव भो देवाणूप्पिया ! भगवओ तित्ययरस्म जम्मणणयरंसि सिंघाडण जाव महापहपहेनु महया २ सहेणं उग्घोसेमाणा २ एवं बदह-इंदि छण्तु भवंतो बहवे भवणबदवाणसंनरजोहसवेमाणिया देवा य देवीओ य जं णं देवाणुप्पिया ! • तित्थयरस्म तित्थयरमाऊए वा अनुभं मणं पधारेह तस्य णं अजगमंत्ररिया इव सयहा मुद्धाणं फुह्उत्तिक हु चोसेह २ ता एयमाणतियं पश्रिणहत्ति. नए णं ते आभिओगा देवा जाव एवं देवोत्ति आणाए विणएणं दयणं पहिन्गांति २ ता सङ्क्स देविंदस्म देवरण्यो अंतियाओ पिटणिक्लमांत २ ता लिप्पामेव मगवओ तिरथगरस्स जम्मणणगरेसि सिंघाडग जाव एवं बयासी-हंदि सुर्णनु भवंतो बहवे भवणवद जाव जे णं देवाणुष्पिया !० तिन्ययरस्य जाव फुट्टिही-तिक हु घोसणगं घोसेंति २ ता एससाणत्तियं पन्यप्पिणंति. तए णं ते बहवे सवणवडवा-णमंतरजोड्सवेमाणिया देवा भगवओ तिन्यगरस्य जम्मणमहिमं करैति २ ता जामेव दिलि पाउन्सूया तामेव दिसि परिगया ॥ १२३ ॥ पंचमो चक्लारो समसो ॥

जंबुई।वस्म णं भंते ! दीवस्म पएसा लवणसमुई पुद्वा ? हंता ! पुद्वा, ते णं भंते ! कि जंबुई।वे दीवे लवणसमुद्दे ? गोयमा ! जंबुई।वे णं दीवे णो खळ ळवणसमुद्दे, एवं लवणसमुद्दस्मिव पएसा जंबुई।वे २ पुद्वा भाणियम्बा । जंबुई।वे णं भंते ! ० जीवा उद्दा-इना २ लवणसमुद्दे एकार्यति ? गो० ! अत्थेगह्या पकार्यति अत्थेगह्या नो पक्षार्यति, एवं लवणसमुद्दस्मिव जंबुई।वे चीवे णेयम्बमिति ॥ १२४ ॥ खंडा १ जोयण २ दासा ३ पण्वय ४ कूडा ५ य तित्य ६ सेढीओ ० । विजय ८ इह ९ सल्लिकाओ १० पिंडए होइ संगहणी ॥ १ ॥ जंबुईवे णं भंते ! दीवे भरहप्पसाणमेनोहिं खंडेहिं केवइयं खंडगणिएणं प० ? गो० ! णट्यं खंडस्मं खंडगणिएणं पण्णते । जंबुईवे

णं भंतं ! दीवे केवड्यं जोयणगणिएणं क्ष्णते ! गोयमा !-सत्तेव य कोडिसया णउया छप्पण्ण सयसहस्साई । चउणवई च सहस्सा सयं दिवन्नं च गणियपयं ॥ १ ॥ जंसुद्दीवे णं भंते ! दीवे कड़ वासा पण्णता ? गोयमा ! सत्त वासा प०, नंजहा-भरहे एरवए हेमवए हेरण्णवए हरिवासे रम्मगवासे महाविदेहे. जंबुहीवे णं भंते ! हीवे केनइया वासहरा पण्णता केवड्या मंदरा पव्वया पण्णता केवड्या चित्तकृहा केवह्या विचित्तकृडा केवदया जमगपव्यया केवड्या कंचणगपव्यया केवड्या वक्खारा केवड्या दीहवेयका केन्नइया बहुवेयका पण्णता ? गोयमा ! जंबहीवे २ छ वासहरपव्यया एगे मंदरे पव्यए एगे चित्रकृष्टे एगे विचित्रकृष्टे हो जमगपव्यया हो संचणगपव्ययसया वीसं वक्खारपञ्चया चोत्तीसं दीहवेयहा चलारि वहवेयहा . एवामेव सपुञ्चावरेणं जंबुहीये दीये दुष्णि अउणतरा पञ्चयसया भवंतीतिमक्खार्य । जंबुहीये णं भंते ! दीवे केवइया वासहरकुडा केवइया वक्खारकुडा केवइया वेयबूकुडा केवइया मंद्रकुडा प॰ ? गो॰ रे ... छप्पणां बासहरकृष्टा छुणाउडं वक्खारकृष्टा तिण्णि छलुत्तरा वेसहुकृष्ट-सया णव मंदरकृहा पण्णता, एवामेव सपुञ्चावरेणं जंबद्वीवे २ चतारि मतहा कृत-सया मवन्तीतिमक्खायं । जंबुद्दीचे णं भंते ! दीचे भरहे बासे ऋड तित्था प॰ ? गो । तओ तित्या प , तं - मागहे बरहामे पशासे, जंबहीवे - एरवए बासे कह तित्था प॰ ? गो॰ ! तओ तित्था प॰, तं॰-मागहे वरदामे पमासे. जंबुहीवे णं भंते ! दीवे महाविदेहे वासे एगमेगे चक्कबिट्टविजए कह तित्या प॰ १ गो॰ ! तओ तित्या प॰, तं - मागडे करदामे पभासे, एवामेव सपुन्वावरेणं जंब्रीवे २ एगे बिउत्तरे तित्यसए भवतीतिमक्खायं । अंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे केषद्याओ विज्ञा-हरसेंडीओ केवइयाओ आमिओगसेढीओ प० १ गो० ! जंब्रुहीने दीने अदसद्वी निजा-हरसेटीओ अद्रसद्दी आभिओगसेटीओ पण्णताओ. एवामेव सप्ट्यावरेणं अंबुहीवे दीवे छत्तीसे सेढीसए मवतीतिमक्खायं. अंबुद्दीवे णं अंते ! दीवे केवड्या चक्रवद्दिविजया केनइयाओ रायहाणीओ केनइयाओ तिमिसगुहाओ केनइयाओ खंडण्पनायगुहाओ केवहया क्यमालया देवा केवहया णहुमालया देवा केवहया उसमकृहा॰ प० ? गो॰ ! जंबहीने बीने चोत्तीसं चक्कबहिनिजया चोत्तीसं रायहाणीओ चोत्तीसं तिमिमग्रहाओ चोशीसं खंडप्पनाश्यहाओ चोशीसं क्यमालया देवा चोशीसं गृहमालया देवा चोशीसं उसमकूडा पञ्चया प॰, अंबुद्दीने णं भंते ! दीने केनइया महदद्दा प॰ ? गो॰ ! सोलस महरहा पण्णता, जंबहीवे णं अंते ! हीवे केवड्याओ महाणईओ वासहरपवहाओ केव-इयाओ महाणईको कुँड प्यवहाओ पण्णताओ ? गोयमा ! जंबहीवे २ चोईस महाणईओ वासहरपबहाओं छावत्तरिं महाणईओं इंडप्पबहाओं , एबानेव सप्व्यावरेणं जंबहीवे

दीवे णउदं महाणईओ भवंतीतिमक्लायं। जंबुद्दीवे ... भरहेरवएमु वासेसु कड महा-णईओ प॰ ? गोयमा ! चतारि महाणईओ पण्णताओ, तं०-गंगा सिंधू रता रतवई, तत्थ णं एगमेगा महाणई च उइसहिं सन्तिलामहस्सेहिं समयगा पुरस्थिमण्डस्थिमेणं लवणसम्हं समप्पेइ, एवामेव सप्व्वावरेणं जंबहीवं दीवं भरहेरवएस वासेनु लप्पण्णं सिललासहस्सा भवंतीतिमक्खार्य, जंबहीवे णं भंते ! बीवे हेमदयहेरण्णवएस वासेस कइ महाणईओ पण्णताओं ? गो० ! चनारि महाणईओ पण्णताओं, तंजहा--रोहिया रोहियंसा सुवण्णकृता रूपकृता, नस्य णं एगमेगा महाणई अद्वावीगाए अद्वावीमाए मिललासहस्सेहिं समग्गा पुरित्थमपचित्थमेणं लवणसमुद्दं नमप्पेइ, एवामेव गपुच्या-वरेणं जंबुद्दीवे २ हेमवयहेरण्यावएस वासेस् वारमुत्तरे सिललासगसहस्से भन्नतीनि-मक्लायं । जंब्रहीचे णं भंते ! दीवे हरिनासरम्मगनासेस कह महाणईओ पण्णनाओ ? गोयमा! चलारि महाणईओ पण्णताओं, नंजहा-हरी हरिकंता णरकंता णारिकंता, तस्थ णं एगमेगा महाणङ्गं छप्पण्णाए २ राख्यितायहस्सीहं समस्या पुरक्ष्यिमपद्यन्धि-मेणं लवणसमृद्दं सभप्पेद, एवामेव सुपुव्वावरेणं जंबुद्दीव २ हारवासरम्मगवासेख दी चउबीसा सलिलासयसहस्सा भवंतीतिमक्खायं, जंब्हीवे णं भंते ! दीवे महा-विदेहें वासे कड महागईओ पण्णनाओ ? गोथमा ! दो महाणईओ पण्णनाओ, तंजहा-सीया य सीओया य. तत्थ णं एगमेगा महाणई पंचांहं २ रालिलासय-महस्तेहिं बत्तीमाए य सलिलामहस्सेहिं समग्गा पुरिश्वमपश्चिमेणं लवणसमुद्दं ममप्रेर, एवामेव सप्रवाबरेणं अंबुद्दांचे दीवे महाविदेहे वासे दस महिलामयसहस्सा चउसद्विं च सिट्टिंगमहस्सा भवन्तीतिमक्खायं । जंबहीवे णं भंते ! हीवे मंदरस्स पव्वयस्य दिक्लणेणं केवड्या सिळलासयमहस्सा पुरत्थिमपचित्यमाभिमुद्दा लक्षण-समुद्दं समप्पति ? गो॰ । एगे छण्णउए सिल्लासयसहस्से पुरत्थिमपर्चात्थमाश्रिम्हे लवणममुद्दं समप्पेइ, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं केवइया सिललासयसहस्सा पुरत्थिमपचित्यमामिमुहा लवणसमुई समर्प्यति ? गो० ! एगे छण्णजए सिक्कासयसहस्से पुरत्यिमप्रचत्थिमाभिसुहे जाव समप्पेइ, जंबुहीवे गं भंते ! दीवे केवङ्या सिकलासयसहस्सा प्रत्यामिमहा लवणसमृहं समप्रेति ? गोयमा ! सत्त सलिलासयसहरूमा अद्वावीसं च सहरूसा जाव समप्पेंति, जंबुहीवे णं भंत ! दीवे केवड्या सिक्कासयसहस्सा पचित्यमाभिमुहा लक्षणसमुद्दं समप्पेति ? गोयमा! सत्त सलिलासयसहरूसा अद्भावीसं च सहरूसा जाव समप्पेति, एवामेव सपुन्वावरेणं जेंबुहीवे हीवे चोहम सिलकासयसहस्सा छप्पणं च सहस्सा भवंतीति-मक्कायं ॥ १२५ ॥ छद्रो वक्खारो समसो ॥

जंबुद्दीवे गं अंते ! दीवे कह चंदा प्रभासिंखु प्रभासित प्रभासिस्संति कह स्रिया तवर्मु नविति तविस्संति केवह्या णक्खता जोगं बोह्यु जोयंति जोहस्संति केवह्या महम्गहा चारं चरिंस चरेति चरिस्संति केवइयाओ तारागणकोडाकोडीओ सोमिंस सोमंति सोमिरसंति ? गोयमा ! दो चंदा प्रभानिम् ३ दो सुरिया तबइंसु ३ छप्पण्णं णक्खता जोगं जोइंगु ३ छावत्तरं महम्महसयं चारं चरिस ३-एगं च सयसहस्सं तेत्तीमं खु भवे सहस्याई। णव य सया पण्णामा तारागणकोडिकोडीणं ॥ १ ॥ ति ॥ १२६ ॥ कड णं भंते ! सरमंडला पण्णता ? गोयमा ! एगे चडरासीए मंडलसए पण्णते । जंबुहीवे णं भंने ! दीवे केवइयं ओगाहिसा केवइया स्रमंडला पण्णता ? गोयमा ! अंबुद्दीवे २ असीर्य जोयणस्यं ओगाहिला एत्य णं पण्णद्वी स्रमंडला पण्णता, लवणे णं भंते ! समुद्दे केवडयं ओगाहित्ता केवड्या स्रमंडला पण्णता १ गोयमा ! लवण समुद्दे तिष्णि तीसे जोयणसए ओगाहिता एत्य णं एगुणवीसे सर-मंडलमण् पण्णते, एवामेव सपुय्वावरेणं जंबुद्दीवे दिवे लवणे य समुद्दे एगे चुलसीए सुरमंडलम् भवतीतिमक्खायं १ ॥ १२७ ॥ मन्वन्मंतराओ णं भंते ! सुरमंडलाओ केवडमाए अवाहाए सम्बदाहिरए स्रमंडले प॰ १ गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोयणसए अबाहाए मञ्जवाहिरए सूरमंडले पण्णते २॥ १२८॥ सूरमंडलस्स णं भंते ! सूर-मंडलस्स य केवड्यं अबाहाए अंतरे पण्णते ! गोयमा ! दो जोयणाई अबाहाए अंतरे पण्णतं ३ ॥ १२९ ॥ सूरमंडले णं भंते ! केवइयं आयामविक्खंमेणं केवइयं परिक्खे-वेणं केवड्यं बाहहेणं पण्णते ? गोयमा ! अडयालीसं एगसद्विभाए जोयणस्स आयाम-विक्संभेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्सेवेणं चउवीसं एगसद्विभाए जोयणस्स बाहक्षेणं पण्णते इति ४ ॥ १३० ॥ अंबुद्दीवे णं अंते ! बीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवइयाए अबाहाए सम्बन्धतरे स्रमंडले पण्णते ? गोयमा । बोयालीसं जोयणसहस्साइं अद्व य वीसे जोयणसए अवाहाए सन्बन्धंतरे स्रमंडले पण्णते, जंबुद्दीवे णं भंते ! धीवे मंदरस्य पञ्चयस्स केवइअबाहाए सञ्चन्मंतराणंतरे स्रमंडले पण्णते ? गो० ! चोया-लीसं जोयणसहस्साई अद्व य बावीसे जोयणसए अडयाडीसं व एगसद्विभागे जोय-णस्स अबाहाए अम्मंतराणंतरे स्रमंडके प०, अंबुद्दीवे णं भेते ! बीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवऱ्याए अबाहाए अब्भंतरतचे स्रमंडके पण्णते ! गो० ! चोयालीसं जोयणसहस्साइं अड्ड य पणवीसे जोयणसए पणतीसं च एगसद्विमागे जोयणस्स अबाहाए अब्भंतरतचे स्रमंहले पण्णते, एवं खल्ल एएणं उवाएणं णिक्खममाणे स्रिए तयर्णतराओ मंडलाओ तयर्णतर मंडलं संस्मामाणे २ दो दो जोयणाई अडयालीसं त्र एगसद्विभाए जोवणस्य एगमेगे मंडले अवाहातुष्ट्रं अभिवद्वेमाणे २ संव्यवाहिरे

मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइति, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पव्ययस्य केवइ-याए अबाहाए सव्ववाहिरे सरमंडले प॰ ? गो॰ ! पणयालीसं जोयणसहस्साई तिष्णि य तीसे जोयणसए अबाहाए सञ्चवाहिरे मृरमंडले प॰, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पञ्चयस्स केवइयाए अबाहाए सञ्बन्धाहिराणंतरे सुरसंडले पण्णते ? गोयमा ! पणयाळीसं जोयणसहस्साइं तिष्णि य मत्तावीसे जोयणसए तेरम य एग-सद्विभाए जोयणस्स अबाहाए बाहिराणंतरे स्रमंडले पण्यते. जंबदीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स पव्ययस्स केवऱ्याए अवाहाए बाहिरतचे सरमंदले पण्णते ? गो० ! पणया-हीसं जोयणसहस्साइं तिण्णि य चउवीसे जोयणसए छव्वीसं च एगसिट्टभाए जीय-णस्स अबाहाए बाहिरतचे सरमंडले पण्णते. एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे सरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडलं संक्रममाणे संक्रममाणे दो दो जोयणाई अडयालीसं च एगसिट्टमाए जोयणस्स एगमेगे मंडले अबाहानुही णिवुद्रेमाणे २ सञ्बद्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ ५॥ १३१॥ जंब-हीवे दीवे सन्वर्भतरे णं भंते ! स्रमंडले केनइयं आयामविक्संमेणं केनइयं परिक्खेदेण पण्णते ? गो० ! णवणउइं जोयणमहस्माइं छच चताले जोयणसए आयामविक्संभेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साइं पण्णरस य जोयणसहस्साइं एगूण-णउइं च जोयणाई किंचिविसेमाहियाई परिक्खेवेणं०, अञ्मंतराणंनरे णं अंते ! सरमंडले केवइयं आयामविक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं फणते? गोयमा । णवणलई जोयणसहस्साइं इच पणयाले जोयणसए पणतीसं च एगसद्विभाए जोयणस्स आया-मधिक्खंभेणं तिष्णि जोयणस्यसहस्ताई पण्णरस् य जोयणसहस्साई एगं सत्तत्तरं जीयणसयं परिक्खेवेणं पण्णते. अञ्मंतरत्वे णं मंते ! सरमंडले केवड्यं आयाम-विक्लंभेणं केवडयं परिक्लेबेणं प० ? गो० । णवणतं जोयणसहस्साई छूब एकावण्ये जीयणसए णव व एगसद्विभाए जीयणस्य आयामविक्संभेणं तिष्णि व जीयणसय-सहस्साई क्लार्स जोयणसहस्साई एगं च पणवीसं जोयणसयं धरिक्खेंबेणं . एवं खद्ध एएणं उवाएणं णिक्सममाणे स्रिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडलं उव-संकामाणे २ पंच २ ओगणाई पणतीसं च एगसद्विभाए ओगणस्स एगमेगे संबक्ष विक्खंभवृद्धि अभिवद्देमाणे २ अद्वारस २ जोयणाइं परिरयवृद्धि अभिवद्देमाणे २ सन्वयाहिरं मंडलं उवसंकािता चारं चरइ, सव्ववाहिरए ण भंते ! स्रमंडले केव-इयं आयामविक्लंमेणं केवहयं परिक्खेवेणं पण्णते ? गोयमा । एगं जोब्रणसयसहस्यं इन सहे जोयणसए आयामविक्संभेणं तिष्णि व जीयणसबसहस्साई अद्वारंस व सहस्साई तिष्णि य पण्यरक्षत्तरे जीयणसए परिन्सीवेषं , बाहिराणंतरे यं भंते !

स्रमंडले केवइयं आयामनिक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णते ? गोयमा ! एगं जीयणसयसहस्यं छच नरप्पणो जीयणसए छव्वीसं च एगसद्विभागे जीयणस्स आयामविक्खंमेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्ताइं अद्वारस य सहस्साइं दोण्णि य सत्ताणउए जीयणसए परिक्खेवेणंति, बाहिरतचे णं भेते ! सुरमंडळं केबह्यं आया-मविक्संभेणं केवड्यं परिक्सेवेणं पण्णते ? गो०! एगं जोयणमयमहस्सं छन अड-याले जोयणसए बावण्णं च एगसहिभाए जोयणस्य आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई अद्वारस य सहस्साई दोर्णण य अउणासीए जोयणसए परिक्खे-बेणं ०, एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे स्रिए नयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडल संक्रमाणे २ पंच पंच जायणाई पणतीसं च एगसद्विभाए जायणस्स एगमेगे मंडले विक्लंभवृद्धि जिबुद्देनाणे २ अद्वारस २ जोयणाई परिरयवृद्धि जिबुद्देनाणे २ गव्बब्मंतरं मंडलं उबसंकमिता चारं चरइ ६ ॥ १३२ ॥ जया णं भंते ! स्रिए सञ्बद्भंतरं मंदलं उवसंकमिता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मुद्दत्तेणं केवहयं खेतं गच्छा ? गोयमा । पंच पंच जोयणसहस्साई दोण्णि य एगावण्ये जोयणसए एगूण-तीसं च सिद्धमाए जोयणस्स एगमेगेणं सुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इह्वयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसहरसेहिं दोहि य तेवहेहिं जोयणसएहिं एगवीसाए य जोयणस्स सद्विमाएहिं स्रिए चक्खुप्फासं हव्बमागच्छइ, से णिक्खममाणे स्रिए णवं संबच्छरं अग्रमाणे पडमंसि अहोरत्तीस सञ्दर्भनराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ. जया णं भंते ! सुरिए अवर्भनराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मुहत्तेणं केवइयं बेतं गच्छद् ! गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्साइं दोष्णि य एगाकण्ये जोयणसए सीयार्ठासं च सद्विमागे जोयणस्स एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छइ. तया णं इहगयस्स मणुस्सस्स सीयाठीसाए जोयणसहस्सेहिं एगूणासीए जोयणसए सत्तावण्णाए य सद्विमाएहिं जोयणस्स सद्विमार्ग च एगसदिहा छेता एगूणबीसाए चुण्यियाभागेहिं सुरिए चक्खुप्कासं हव्बमागच्छर, से जिक्खममाणे स्रिए दोबंसि अहोरतंसि अर्जनरतवं मंडलं उवसंक्रमिता चार चरह, जया णं भंते ! सुरिए अन्भंतरतर्थ मंडलं उवसंकमिता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मह-तेणं केवड्यं खेतं गच्छड् ? गोसमा ! पंच पंच जोयगसहस्साई दोष्णि य बावण्डे जीयणसए पंत्र य सद्विमाए जोवणस्स एगमेगेणं सहत्तेणं गच्छा, तया णं इह्ययस्स मणुस्सस्स सीबालीसाए जोबणसङ्स्सेहिं छण्यदर्धे जोबणेहिं तेत्तीसाए सदिभागेहिं जोयणस्स सुद्विभागं त्र एगसद्विहा क्षेता दोहि तुष्णियाभागेहि सुरिए चक्कुप्कासं इन्वमागच्छा, एवं बहु एएवं उवाएवं विक्ससमाणे सूरिए तयाणंतराओ मंड-

ळाओ तयाणंतरं मंडलं मंक्समाणे संक्रममाणे अद्वारस २ सद्विभागे जोयणस्म एगमेरो मंटले मुहत्तगई अभिवृह्देमाणे अभिवृह्देमाणे चुलसीई २ मयाई जोयणाई पुरियन्छार्य जिबुहुमाणे २ सञ्बनाहिरं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरह । जया णं भंते! सुरिए सञ्बाहिरमंडलं उवसंक्रमिता चारं चरड तथा णं एगमेगेणं सुहत्तेणं केवइयं खेर्स गच्छइ ? गोयमा ! पंच पंच जोयणमहरूसाई तिष्णि य पंचुत्तरे जोयण-मए पण्णरम य महिमाए जीयणस्य एगमेगेणं मुहन्तेणं गच्छड, तथा णं इहगयस्य मणुस्सस्म एगतीमाए जोवणमहस्सेहिं अद्वहि व एगतीसेहिं जोवणमएहिं तीसाए व र्साद्रभाएहिं जोयणस्य सुरिए चक्खुप्फासं ह्व्यमागच्छ्ह, एस णं पडमे छम्मासे, एय णं पडमस्य छम्मासस्य पज्जनसाणे, से पांवसमाणे सुरिए दोचे छम्मासे अवमाणे पढमंसि अहोरतंसि वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरह, जया णं मंते ! स्रिए बाहिराणंतरं संडलं उवसंकमिता चारं चरः तथा णं एगमेगेणं सहतेणं केवश्यं क्षेत्रं गच्छद ? गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्याहं तिण्णि य चउरुतरे जोयणसण सत्तावण्णं च सद्विभाए जोयणस्स एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छः, तया णं इहगयस्स मणस्यस्य एगतीसाए जोयणमहस्संहि णवहि य सोलनुनरेहि जोयणसप्हि इसुणा-लीसाए य सद्विभाएहिं जोयणस्य सद्विभागं च एगसद्विहा छेता राह्रीए चुण्णियाभागहिं सृतिए चक्खुप्पासं हृट्यमागच्छा, से पविममाणे सृतिए दोश्वंसि अहोरत्तंसि बाहिरतश्वं मंडलं उबसंकमिता चारं चरह. जया णे भंते ! सरिए बाहिरतचं मंडलं उवसंकमिता चारं चरड तया णं एगमेगेणं मुहत्तेणं केवड्यं खेतं गच्छह ? गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्साइं तिष्णि य नडरूनरे जोयणसए इगुणालीसं च सहिभाए जोयणस्य एगमेनेणं मुहत्तेणं गच्छह, तया णं इष्ट्रगयस्य मणुयस्स एगाहिएहिं बत्तीसाए जोयण-सहस्सेहिं एगूणपण्णाए य सिट्टमाएहिं जोयणस्स सिट्टमार्ग च एगमद्विहा छेता तेवीसाए चुण्णियाभाएहिं सुरिए चक्खुप्फासं हव्यमागच्छद, एवं खळ एएणं उवाएणं पविसमाणे सुरिए तयाणंतराओं मंडलाओं तयाणंतर मंडलं संक्रममाणे २ अद्वारस २ सहिमाए जोयणस्स एगसेंगे मंडले मुहुत्तगई निवहेमाणे २ साइरेगाई पंचासीई २ जोयणाई पुरिसच्छार्य अभिवश्वेमाणे २ सव्वब्मंतरं मंडळं उवसंक्रमिता चारं चरइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मासस्स पजवसाणे. एस णं आङ्बे संबच्छरे, एस णं आइबस्स संबच्छरस्स पञ्जबसाणे पण्णते ७ ॥ १३३ ॥ जया णं भंते ! सुरिए सम्बन्धंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरह तया णं केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? गोयमा ! तया णं उत्तमकट्वपत्ते उक्कोसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवड जहाण्णिया दुवालसमुद्रता राई मक्ड, से णिक्सममाणे सुरिए णवं

संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरनींस अन्मंतराणंतरं मंडलं उदसंकमिना चारं चरइ. जया ण मंते ! सारेए अञ्भंतराणंतरं मंडलं उवसंक्रिमा चारं चरइ तया ण केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? गोत्रमा ! तया णं अद्वारसमृहुते दिवसे भवइ दोहिं एगद्विभागमुहनेहिं उमे दुबालसमुहना राई भवइ दोहि य एगड्विभा-गमुहत्तेहि अहियत्ति, से जिक्कममाणे मृरिए दोर्चाम अहोरर्नास जाव चारं चरड् तया णं केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवः १ गोयमा ! तया णं अद्वारसमुहुते दिवमे भवइ वर्डाह एगद्विभागमुह्तोहि छणे दुवालसमुहुत्ता राई भवइ चउहि एगद्विसागमहनेहिं अहियति, एवं खल एएणं उवाएणं णिक्सममाणे स्रिए तया-णंतराओं मंडलाओं तयाणंतरं मंडलं संक्रममाणं २ दो दो एगद्विमागमहत्तेहिं मंडले दिवसखेनस्य नियुष्ट्रेमाणे २ रयणिखेनस्य अभिवष्ट्रेमाणे २ सञ्बदाहिरं संदर्छ उवसंक्रांमना चारं चरइनि, जया णं सरिए सव्वब्धंतराओं मंडलाओं सव्ववाहिरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरड तया णं मञ्चन्भंतरमंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंडिययएणं तिष्णि छावद्वे एगद्विभागमुहत्तराए दिवसक्षेत्रस्य निवुद्वेता रयणि-लेतस्य अभिवृद्वेता चारं चरडति, जया णं भंते ! मृरिए सव्ववाहिरं मंडलं उवसंकिमता चारं चरठ तया णं केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवड ? गोयमा ! तया णं उत्तमकद्वपत्ता उद्योसिया अद्वारसमुहत्ता राई भवद जहण्णए द्वालसमहत्ते दिवसं भवइत्ति, एस णं पढमे छम्मासे, एम णं पढमस्स छम्मामस्स पज्जवसाणे । मे पविसमाणे सुरिए दोचं छम्मासं अयमाणे पढमंति अहोरत्तींस बाहिराणंतरं मंडलं उदसंक्रमिता चारं चरइ, जया णं मंते ! सुरिए बाहिराणंतरं मंडलं उदसंक्रमिता चारं चरह तया णं केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवड ? गोयमा ! अट्टा-रसमहत्ता राष्ट्रे भवड दोहि एगहिमागमुहत्तेहि कणा द्वालसमहत्ते दिवसे भवड दोहिं एगद्विभागमुहत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सुरिए दोवंसि अहोरत्तेसि बाहिरतर्व मंडलं उवसंक्रमता वारं चरह. जया णं अंते ! सरिए बाहिरतचं मंडलं उवसंक्रमता चारं चरइ तथा णं केमहालए दिवसे केमहालिया राई सवह ? गोयमा ! तथा णं अद्वारतमुहत्ता राई भवइ चउहिं एगद्विमागमुहत्तेहिं ऊणा दुवालसमुहते दिवसे भवह चर्डाहें एगद्विभागमुहत्तेहिं अहिए इति, एवं खलु एएणं उवाएणं पविसमाणे सरिए तयाणंतराओ महलाओ तयाणंतर मंडलं संक्रममाणे संक्रममाणे दो दो एगाड्टिमागमुहुत्तेहिं एगमेंगे मंडके रयणिकेत्तरस निवृद्देमाणे २ दिवसकेत्तरस अभिवृद्देमाणे २ सव्वव्मंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइति, जया णं सरिए सम्बद्धाहिराओं मंडलाओं सम्बन्धतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया पं

सञ्चनाहिरं मंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं तिण्णि छात्रद्वे एगद्वि-भागमुहत्तराए रयणिखेतस्य णिव्हेता दिवसखेतस्य अभिवहेता चारं चरह, एस णं दोचे छम्मासे. एस णं दुबस्स छम्मानस्स पञ्चवसाणे, एस णं आइचे संबच्छरे, एस णं आइबस्य संबच्छरस्य फजवयाणे पण्णते ८ ॥ १३४ ॥ जया णं भेते ! सप्रेए सव्बब्धेतरं मंडलं उक्संक्रमिता चारं चरइ तया णं किसंठिया तावखेतसंठिई पण्णता ? गोयमा ! उड्डीमुहकलेखुगापुप्तसंठाणसंठिया तावखेत-संठिई पण्णता, अंतो संक्रया बाहिं वित्यहा अंतो वहा बाहिं पिहला अंतो अंक्सह-संठिया बाहिं सगडद्धीमृहसंठिया, उत्तरपासे णं तीसे दो बाहाओं अवद्वियाओ हवंति पणयालीसं २ जीयणसहस्साउं आयामेणं, दुवे य णं तीसे बाहाओ भण-वद्भियाओं हवंति. तंजहा-सञ्चन्मंनरिया चेव बाहा सञ्ववाहिरिया चेव बाहा. तीसे णं सन्वन्मंतरिया बाहा मंदरपन्वयंतेणं जवजोयणसहस्याइं चत्तारि छलसीए जोबणसए जब ब दमभाए जोबणस्स परिक्खेवंगं, एस जं मंते ! परिक्खेवंबिसे कओ आहिएति वएजा ? गोयमा ! जे णं मंदररस० परिक्खेंबे तं परिक्खेंबं निहिं गुणेला दसहिं छेता दसहिं भागे हीरमाणे एस णं परिक्खेवविसेसे आहिएति वएजा. तींसे ण सञ्बनाहिरिया बाहा लवणसमुद्देतेण चउणवर्ड जीयणसहस्माइं अदसद्दे जोयणसए चतारि य दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, से णं भंते ! परिक्खेवियसेसे कुओ आदिएति बएजा ? गोयमा ! जे एं जंबद्दीवस्स २ परिक्खेवे तं परिक्खेवे तिहि गुणेता दसहिं छेता दसमागे हीरमाणे एस णं पनिक्सेवविसेसे आहिएति वएजा । तया णं भंते ! तावसेते केक्डमं आयामेणं प० ? गोयमा ! अद्वहत्तरि जोयण-सहस्साइं तिष्णि य तेशीसे जोयणमए जोयणस्स तिमागं च आयामेणं पण्णते. मेरुस मजायारे जाव य लवणस्य रुंदछन्भागो । तावायामो एसो सगढद्धीसंठिओ णियमा ॥ १ ॥ तया णं भेते ! किसंठिया अंधयारसंठिई पण्णता ? गोयमा ! उद्गीमहकलेवयापुप्पसंठाणसंठिया अंधयारसंटिई पण्णता. अंतो संक्रया बाहि वित्थडा तं चेव जाव तीसे णं सव्वब्भंतरिया बाहा मंदरपव्वयंतेणं छजीयणसहस्साई तिण्णि य चडवीसे जोयणसए उच्च दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेणंति. से णं भंते ! परिक्खेवविसेसे कमो आहिएति वएका ! गोयमा । जे णं संदरस्य पव्तयस्य परिक्खेवे तं परिक्खेवं दोहिं गुणेशा दसहिं छेता दसहिं मागे हीरमाणे एस ण परिक्खेवविसेसे आहिएति वएजा. तीसे णं सन्ववाहिरिया बाहा अवणसमुहंतेणं तेसद्री जीयणसह-स्साइं दोण्णि य पणयाले जीयणसए छच इसमाए जीयणस्स परिक्खेंबेणं, से णं भंते । परिक्खेवविषेसे क्लो आहिएति वएजा ? गोवमा ! जे णं जेबुहीबस्स २ परि-

क्कोबे तं परिक्लीवं होहिं गुणेला जाव तं चेव तया ण भंते! अंधयारे केवइए आयामेणं प॰ १ गोयमा ! अद्रहत्तरिं जोयणसहस्माइं तिष्णि य तेतीसे जोयणसए तिमागं च आयामेणं प०। जया णं भंते ! सरिए सम्बबाहिरमंडलं उवसंकिमता चारं चरड तथा णं किसंठिया तावखेलसंठिई प० १ गो० । उद्गीमहकलंबयापुष्फ-संठाणसंठिया । पण्णता. तं चेव सव्वं णेयव्वं णवरं णाणतं जं अंध्यारसंठिईए पुरुवविष्णयं प्रमाणं तं तावखेतसंटिईए जेयव्वं, जं तावखेतसंठिईए पुव्वविष्णयं पमाणं तं अंधयारसंठिईए णेयव्वंति ९ ॥ १३५ ॥ जंबहीवे णं भंते ! हीवे सरिया उम्ममणमुहत्तंसि द्रे य मुळे य दीसंति मज्झंतियमहत्तंसि मुळे य द्रे य दीसंति अत्यमणमुहुत्तंसि दुरे य मुळे य दीसंति ? हंता गोयमा ! तं चेव जान दीसंति, जम्बुहीवे णं भन्ते !० सहिया उग्गमणमुहत्तंसि य मन्त्रांतियमुहत्तंसि य अत्यमण-महत्तांसि य सव्वत्थ समा उचतेणं १ इंता तं चेव जाब उचतेणं, जइ णं भन्ते ! जम्बद्दीवे बीचे सूरिया उग्गमणमुहत्तंसि य मञ्झं अत्य सम्बस्य समा उत्रतेणं करहा णं भनते । जन्यद्वीवे दीवे सुरिया समामणमृहत्तीस द्रे य मुळे य दीसंति । ? गोयमा ! केसापडिचाएणं उग्गमणमुहुत्तीस दूरे य मूळे य दीसंति लेसाहितावेणं मज्झंतियमुहुत्तंसि मूळे य दृरे य दीसंति छेसापडिचाएणं अत्यमणमुहुत्तंसि दृरे य मुळे य वीसंति, एवं खळ गोयमा ! तं चेव जाब दीसंति १०॥ १३६ ॥ जम्ब्रहीवे णं अन्ते ! बीबे सुरिया कि तीयं बेतं गच्छन्ति पहुप्पण्णं बेतं गच्छन्ति अणागमं खेतं गच्छन्ति ? गोयमा ! जो तीयं खेतं गच्छन्ति प्रहप्पणं खेतं गच्छन्ति णो अणागयं सेतं गच्छन्तिति, तं भन्ते ! कि पुट्टं गच्छन्ति जाब नियमा छहिसिति, एवं ओभासेति, तं भन्ते ! कि पहं ओमासेति ० १ एवं आहारपयाई णेयव्याई पुद्वोगाढमणंतरअणुमहआइविसयाणुपुव्वी य जाद णियमा छिद्देसि, एवं उज्जोर्वेति तर्वेति प्रभारति १९ ॥ १३७ ॥ जम्ब्रहीवे णं मन्ते । दीवे सूरियाणं हि तीए सेते किरिया कवड पड़प्पणे॰ सणागए॰ ? गो॰ ! णो तीए खेते किरिया कजह पहुप्पणी॰ कजह जो अधागए॰, सा अन्ते ! कि पुद्रा कजह॰ ? गोयमा ! पुद्रा॰ णो अणापुद्रा कजह जाव णियमा छरिसि १२॥ १३८॥ जम्ब्रहीने णं भन्ते ! दीवे स्रिया केवड्यं केतं उर्द्र तवयन्ति अहे तिरियं च ? गोयमा ! एगं जोयणसयं उर्द्र तवयन्ति अद्वारससयजीयणाई अहे तक्यन्ति सीयाठीसं जीयणसहस्साई वोण्णि य तेबडे जोयणसए एगबीसंच सदिमाए जोयणस्य तिरियं तबयन्तिति १३॥१३९॥ अंतो ण अन्ते ! माणुसुनारस्य पञ्चनस्य जे चंदिमस्रियगहगणणनस्ताताराख्या ते णं भन्ते ! देवा कि उद्शोवकणमा कप्पोवकणमा विमाणोवकणमा चारोवकणमा

चारहिइया गइरइया गइसमावणागा ? गोयमा । अंतो णं माणुसुत्तरस्य पञ्चयस्य जे चन्दिमसरिय जाव ताराख्वा ते णं देवा णो उद्शोववणणगा णो अप्योववणणगा विसाणीववण्णमा चारीववण्णमा णो चारद्वितया गइरहया गइसमावण्णमा उद्वीसुह-कलंबुयापुरफसंठाणसंठिएहिं जोयणसाहिसएहिं ताबखेनेहिं माहस्मियाहिं वेडव्वियाहि बाहिराहिं परिसाहिं महया हयणद्रगीयबाइयतंतीतलनालतुडियचणम्इंगपड्रप्याइयर-वेणं दिव्वाइं भोगमोगाई भुंजमाणा महया उक्तिंद्वसीहणायबोलकलकलरवेणं अच्छं पन्वयरायं पयाहिणावत्तमण्डलकारं मेहं अणुपरियद्वीत १४॥१४०॥ तंसि णं भन्ते ! देवाणं जाहे ईदे चुए भवइ से कहमियाणि पकरेंति ? गोयमा ! ताहे चतारि पंच वा सामाणिया देवा तं ठाणं उवसंपिकताणं विहरित जाव तत्थ अण्णे इंड उत्रवण्णे भवह । इंदद्वाणे णं भंते ! केवहयं काळं उववाएणं विरहिए ! गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं टकोसेणं छम्मासे उबवाएणं विरहिए । बहिया णं भन्ते ! माणुनुत्तरस्य पव्वयस्म जे चंदिम जाव ताराम्बा तं चेव णेयव्यं णाणतं विमाणीववण्णा णो चारोववण्णमा चारद्विहया णो गहरहया णो गहसमावण्णमा पिकट्टगसंठाणसंठिएहिं जोयणसयसाहरिसएहिं तावसेनेहिं सयसाहरिसयाहिं वेउ विव-याहिं वाहिराहिं परिसाहिं महया हयणह जाब भंजमाणा सहस्रेमा मन्दलेसा मन्दा-यवळेसा चित्तंतरलेसा अण्णोण्णसमोगाडाहि लेसाहि कूडाविव ठाणठिया सन्वओ समन्ता ते पएसे ओभासंति उज्जोवेंति प्रभासेन्तिति । तेसि णं भनते ! देवाणं जाहे इंदे खूए भवह से कहमियाणि पकरेन्ति जाव जहण्णेणं एकं समयं उद्योसेणं क्रम्मासा इति १५॥ १४१॥ ऋह णं भन्ते ! चंद्रसण्डला प० १ गो० ! प्रणाहस चंदमण्डला पण्णमा । जम्बुहीवे णं भनते ! दीवे केबड्यं ओगाहिता केवड्या चन्द-मण्डला प॰ १ गो॰ ! जम्बुद्दीवे २ असीयं जोयणसयं ओगाहिता पंच चंदमण्डला पण्णता, लवणे णं भनते ! पुच्छा, गोयमा ! छवणे णं समुद्दे तिण्णि तीसे जोयण-सए ओगाहिता एत्य णं दस चंदमण्डला पण्णता, एवामेव सपुज्वावरेणं अम्बुहीवे वीवे लवणे य समुद्दे पण्णरस चंदमण्डला भवन्तीतिमक्खायं ॥ १४२ ॥ सम्बन् च्मंतराओ णं भनते ! चंदमंडलाओ केवइयाए अबाहाए सम्बबाहिरए चंदमंडले प॰ ? गोयमा ! पंचदशुत्तरे जोयणसए अबाहाए सञ्चबाहिरए चंदमंडके पण्णते ॥ १४३ ॥ चंद्रमंडलस्स णं मन्ते ! चंद्रमंडलस्स म एस णं केवस्याए अवाहाए अंतरे प॰ ? गोयमा ! पणतीसं २ जोयणाई तीसं च एगसद्विमाए जोयणस्स एगसद्विभागं च सत्तहा छेत्ता चतारि चुण्णियामाए चंदमंडळरस चंदमंडळरस अबाहाए अंतरे पण्णते ॥ १४४ ॥ चंदमंडळे णं मन्ते ! केनइयं आसामनिक्यंमेणं केनइयं परि-

क्खेवेणं केषद्यं बाहुह्वेणं पण्णते ? गोयमा ! छप्पण्णं एगसद्विभाए जीयणस्म आयामविक्सम्मेणं तं तिगुणं सविसंसं परिक्खेवेणं अद्वावीसं च एगसद्विभाए जोयणस्स बाहहेणं ।। १४५॥ जम्बद्दीवे णं भेते ! दीवे मन्दरस्स पन्वयस्य केव-इयाए अबाहाए सञ्बद्भंतरए चन्द्रमंडले पण्णते ? गोयमा ! चोयाळीसं जोयण-सहस्साइं अट्ट य बीसे जोयणसए अबाहाए राज्यव्यन्तरे चन्दर्मङ्छे पण्णेते. जम्ब्रहीवे ... सन्दरस्य पव्यवस्य केवडयाए अवाहाए अन्धंतराणन्तरे चन्दमंडले पण्णते ? गोयमा ! चोयालोसं जोयणसहरूनाइं अद्भ य छप्पण्णे जोयणसए पणवीसं च एगसाड्रेभाए जोयणस्य एगसद्विभागं च सत्तहा छेता चनारि चुण्णियाभाए अवाहाए अब्भंतराणन्तरे चन्द्रमंडलं पण्णते, जम्ब्रहीवं० दीवे मन्दरम्य पव्य-यस्म केवडयाए अवाहाए अब्संतरतचे चंद्संडले प० ! गोयमा ! चोयालीसं जोयणगहस्ताई अद्भ य बाणउए जोयणसए एगावण्यं च एगसिद्धमाए जोवणस्न एगसद्विभागं च मत्तहा छेता एगं चुण्णियाभागं अबाहाए अञ्मेनरतचे चंदमंडले पण्णते, एवं खलु एएणं उबाएणं णिक्सममाणे चंदे तयाणन्तराओ मंडलाओ तयाणन्तरं मंडलं संक्रममाणे २ छत्तीसं छत्तीसं जोयणाई पणवीसं च एगमट्टिभाए जोयणस्स एगसद्विभागं च सत्तहा छेना चतारि चुण्णियामाए एगमेगे मंडले अबा-हाए वृद्धि अभिवद्वेमाणे २ सञ्बद्धाहिरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरह । जम्बुरीवे० वीवे मन्दरस्य पव्वयस्य केवश्याए अवाहाए सव्ववाहिरे चंदमंडले प॰ ? गो॰ ! पणगार्लासं जोग्रणसहस्साई तिष्णि य तीसे जोग्रणसए अवाहाए सञ्बद्धाहिरए चंदमंडले प॰, जम्मुद्दीवे॰ दीवे मन्दरस्य पन्वयस्य केव्हयाए अवाहाए वाहिरा-णन्तरे चंदमंडळे पण्णते ? गो॰ ! पणचालीसं जोयणमहस्साइं दोण्णि य तेणउए जोयणसए पणतीसं च एगसद्विभाए जोयणस्य एगसद्विभागं च सत्तहा छेता तिण्णि चुण्णियाभाए अबाहाए बाहिराणन्तरे चंदमंडले पण्णते. जम्बुहीवे॰ दावे मन्द-रस्स पन्नयस्स केवड्याए अबाहाए बाहिरतने चंदमंडले प॰ १ गो॰ ! पणयालीसं जोयणसहस्साइं दोण्णि य सत्तावण्णे जोयणसए जव य एगसद्विमाए जोयणस्स एगसङ्गिमागं च सत्तहा छेता छ चूणियामाए अवाहाए बाहिरतचे चंदमंडले प॰ । एवं खलु एएणं उचाएणं पविसमाणे चंदे तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडलं संक्रममाणे २ छत्तीसं २ जोयणाइं पणवीसं च एगसद्विमाए जोयणस्स एगसिद्वमागं च सत्तहा छेता चतारि चुण्णियाभाए एगमेगे मंडले अवाहाए बुह्नि णिवुह्नेमाणे २ सम्बब्भंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ ॥ १४६ ॥ सञ्बद्धांतरे जं भनते ! चंद्रमंडके केव्हर्य आयामविक्साम्मेणं केव्हर्य परिक्सेवेणं

पण्णते ? गोयमा ! णवणउई जोयणसहस्साई छत्रचनाळे जोयणसए आयामविक्स-म्मेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साई पण्णरस जोयणसहस्साई अउणाणउई च जोय-णाइं किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं प॰, अन्मन्तराणंतरे सा चेव पुच्छा, गोयमा ! णवणउई जीयणसहस्साई सत्त य बारमुत्तरे जीयणमए एगावण्यं च एगद्विभागे जोयणस्य एगद्विभागं च सत्तहा छेता एगं चूण्यियामागं आयामविक्खम्भेणं तिण्णि य जोयणमयसहस्माइं पण्णरस सहस्साइं तिण्णि य एगूणवीसे जोयणराए किचिविसे-साहिए परिक्खेवेणं, अञ्भन्तरतचे णं जाव प० १ गो० । णवणटइं जोयणसहस्साई मत्त य पञ्चासीए जोयणसए इगतालीसं च एगड्रिमाए जोयणस्य एगड्रिमागं च सत्तहा छेना दोण्णि य चुण्णियामाए आयामविक्सम्मेणं तिण्णि य जोयणसय्यहस्माई पण्णरस जोयणसहरूमाई पंच य इगुणापण्णे जोयणसए किंचिविमेसाहिए परिक्खे-वेणंति. एवं खळ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे चंदे जाव संक्रममाणे २ बावत्तरि २ जीयणाई एगावण्णं च एगडिसाए जीयणस्य एगडिसागं च मनहा छेना एगं च चुण्णियाभागं एगमेंगे मंडले विक्खम्भवृद्धि अभिवद्वमाण २ दो दा तीमाई जीयण-सयाडं परिरयवृद्धिं अभिवद्वेमाणे २ सञ्बद्धाहिरं मंडलं उवसंक्रमिना चारं चरह । मध्ययाहिरए णं भनते ! चन्द्रमंडले केत्रत्र्यं आयामविक्खरमेणं केत्रद्र्यं परिक्खेवेणं पण्णते ? गो० । एगं जोयणसयसहरसं छन्नसङ्खे जोयणसए आयामविक्यन्मेणं तिष्णि य जोयणसयमहस्साइं अद्वारस महस्याइं तिष्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खे-वेणं ॰ , बाहिराणन्तरे णं पुच्छा . गो ॰ ! एगं जोयणसयसहस्यं पञ्च सत्तासीए जोयण-सए णव य एगद्रिभाए जोयणस्य एगद्रिभागं च सत्तहा छेता छ चण्णियाभाए आयामनिक्खम्भेणं तिष्णि य जोशणसयसहस्याउं अद्वारस सहस्माइं पंचासीइं च जोयणाई परिक्खेवेणं . बाहिरतचे णं भन्ते ! चन्दमण्डले ० प० ? गो० ! एगं जोय-णसयसहस्सं पंच य चउदश्चतरे जोयणसए एगूणवीसं च एगद्विमाए जोयणस्स एगद्विमागं व सत्तहा हेता पंच चुण्णियामाए आयामविक्खम्मेणं तिण्णि य जीयण-मयसहस्साइं सत्तरस सहस्साइं अद्भ य पणपण्णे जोयणसए परिक्खेवेणं ०. एवं खल एएणं उवाएणं पविसमाणे चन्दे जाव संक्रममाणे २ बावत्तरिं २ जोयणाडं एगावण्णं च एगद्विभाए जोयणस्स एगद्रिमागं च सत्तहा छेता एगं चुण्णियाभागं एगमेगे मण्डलं विक्सम्भवृद्धिं णिवृद्धेमाणे २ दो दो तीसाई जोयणस्याई परिरयवृद्धिं णिवृद्वेमाणे २ सव्वन्मंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ॥ १४७॥ जया णं भन्तं ! चन्दे सञ्बन्भन्तरमण्डलं उवसंकामिता चारं चर्ह तथा णं एममेरोणं भृहुतेणं केनहर्थ खेर्त गच्छह ? गोयमा ! पंच जोयणसहस्साई तेन्त्रीरे च जोयणाई सत्तर्तारे

च चोवाले भागसए गच्छाइ मण्डलं तेरसिंहं सहस्सीहं सत्तिह य पणवीसेहिं सएिहं हेता इति, तया णं इहगयस्य मण्सस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं दोहि य तेबद्वेहिं जोयणसएहिं एगवीसाए य सद्विभाएहिं जोयणस्य चन्दे चक्खप्फासं हव्व-मागच्छ । जया णं भनते ! चन्द्रे अब्भन्तराणन्तरं मण्डलं उवसंक्रिता चारं नरह जाव केवड्यं खेतं गच्छड ? गो० ! पंच जोयणसहस्साइं मनतारं च जोयणाइं छत्तीसं च चोवत्तरे भागमए गच्छड़ मण्डलं तेरसिंह सहस्सेहिं जाव छेता, जया णं भन्ते! चन्द्रे अब्मेनरतम्बं मण्डलं उवसंकमिता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मुहत्तेणं केव-इयं खेत्तं गच्छद् ? गोयमा ! पंच जोयणसहस्साइं असीइं च जोयणाइं तरम य भागमहस्यां विषिण य एगुणवीसे भागमए गन्छइ मण्डलं तेरसिंह जाव छेता इति । एवं खलु एएणं उदाएणं जिन्सममाणे चन्दे तयाणनतराओ जाव संक्रममाणे २ तिर्णिण २ जोयणाई छण्णउई च पंचावण्ये भागमए एगमेंगे मण्डले मुहत्तगई अभिवद्वेमाणे २ सम्बनाहिरं मण्डलं उबसंकमिता चारं चरइ, जया णं भन्ते ! वन्दे सव्बवाहिरं मण्डलं उबसंक्रमिता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं महत्तेणं केवइयं खेतं गच्छइ ? गोयमा ! पंच जोयणसहरूसाइं एगं च पणवीर्स जोयणसयं अउणत्तरिं च णडा। भागमए गच्छइ मण्डलं तेरमहिं भागगहस्सेहिं सत्तिहि य जान छेना इति, तया णं इहरायस्य मण्यस्य एकतीयाए जोयणमहत्सेहि अद्वहि य एगत्तीसेहि जोयणसएहिं चन्दे चक्कुप्फासं हव्यमागच्छइ, जया णं भनते ! बाहिराणन्तरं परका, गोयमा ! पंच जोयणसहस्साई एवं च एक्क्वीसं जोयणसर्थ एकारस य सट्टे भागगहस्से गच्छड् मण्डलं तेरसिंहं जाब छेता, जया णं भंते । बाहिरतचं प्रच्छा, गोयमा ! पंच जोयणसहस्साई एगं च अद्वारसन्तरं जोयणमयं चोहस य पंचुत्तरे भागसए गच्छह मंडलं तेरसिंहं सहस्सेहिं सत्तिहं पणवीसेहिं सएहिं छेता, एवं खलु एएणं उबा-एणं जाब संक्रममाणे २ तिष्णि २ जोयणाई छण्णउई च पंचावण्णे भागमए एगमेगे मण्डले मुहुत्तगई णिवृद्वेमाणे २ सव्बब्भंतरं मण्डलं उवसंकमिता चारं चरइ ॥ १४८ ॥ कड् णं भंते ! जनखत्तमण्डला प॰ ? गोयमा ! अड्ड जनखत्तमण्डला पण्णता । जम्यु-हीने णं भंते ! दीने केनइयं ओगाहिसा केनइया णक्ष्यसमंहला पण्णना ? गोयमा ! वम्तुद्दीवे दीवें असीयं जोयणसयं ओगाहेता एत्य णं दो णक्खत्तमंडला पण्णता, स्त्रणे णं भेते ! समुद्दे केवड्यं ओगाहेता केवड्या णक्खतमंडला पण्णता ? गीयमा ! स्वयो णं समुद्दे तिण्णि तीसे जोयणसए श्रोगाहिता एत्य णं छ णक्खतमंडला पण्णता, एवामेव सपुब्बावरेणं जम्बुईवि दीवे लवणसमुद्दे अह णक्खतमंडला भवंतीतिमक्खार्थ। सञ्बद्धभंतराओं जं अते । जनखत्तमंडलाओं केवहयाए अवाहाए सञ्जवाहिरए

णक्खतमंडले पण्णते ? गोयमा ! पंचदनुत्तरे जोयणसए अबाहाए सन्बबाहिरए णक्यत्तमंडले पण्णते, णक्यत्तमंडलस्य णं भन्ते ! णक्यत्तमंडलस्य य एस णं केन्द्रयाए अबाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा ! दो जोयणाई णक्खतमंडलस्स य गक्सतमंडलस्स य अबाहाए अंतरे पण्णते । णक्सतमंडले णं भंते ! केवहयं आयामविक्खम्भेणं केवड्यं परिक्खेवेणं केवड्यं वाहक्षेणं पण्णते ? गोयमा ! गाउयं आयामविक्खम्मेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं अद्गाटयं बाहहेणं पण्णनं । जम्बरीय पं भनते ! दीवे भंदरस्य पव्ययस्य केन्द्रयाए अवाहाए मञ्ज्यभंतरे णक्खत्तमंहले पण्णते ? गोयमा ! चोयालीसं जोयणसहस्माई अद्भ ग वीसे जोयणसए अबाहाए मव्यवभंतरे णक्खत्तमंडले पण्णते, जम्बुहीय णं भंते ' रीवे मंद्रस्य पत्र-यस्त केनइवाए अबाहाए सध्वबाहिरए शक्खतमंडले पण्यते ? गोयमा ! पणया-लीसं जीयणसहस्याइं तिष्णि य तीसे जायणसए अबाहाए सब्बवाहिरए णक्कन-भंडले एणाते । सञ्चर्भातरे णं भंत ! णक्त्यत्तमंडले केवडयं आयामविक्लंभेणं केवड्यं परिचलेवेणं प॰ ? गोयमा ! णवणवर्डं जोयणगहस्माउं स्वयचनाले जीयणमए आयामविक्खंनेणं तिष्णि य जोयणसयमहस्साइं पण्णरस जोयणसहस्याइं एराणणवृहं च जोयणाई किंचिविसेसाहिए परिक्रवेवेणं पण्णते, सव्यवाहिरए णं भंत ! णक्यत-मंडले केश्डयं आयामविक्नंमेणं केन्द्रयं परिक्रवेचेणं पण्यति ? गोयमा ! एगं जायण-सयसहस्सं छच अट्टे जोयणसूए आयामविक्खंमेणं तिष्णि य जोयणस्यमहस्माहं अद्वारस य जोयणसहस्साई तिष्णि रा पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेवणं प०, जया णं भंते ! णक्खते सब्बब्संतरसंडलं उबसंक्रमिता चारं चरड तथा णं एउमेगेणं मुहुत्तेणं कंबर्यं खेतं गच्छर् ? गोयमा ! पंच जोयणसहस्माइं दोण्णि य पण्णद्रे जीवणसण अद्वारस य भागसहस्से दोण्णि व तेवदे भागसए गच्छा बंहलं एकवी-साए भागसहस्सेहिं जबहि य सद्वेहिं नएहिं क्रेसा । जया जं अंते ! जबस्ते एव्य-वाहिरं मंडलं उबसंक्रमिता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मुहुतेणं केवहर्य खेतं गच्छद्र ? गोयमा ! पंच जोयणसहस्साइं तिष्णि य एग्णवीसे जोयणसए सोलस य भागसहस्सेहिं तिष्णि य पणदे मागसए गच्छा मंडलं एगवीसाए भागसहस्सेहिं णवहि य सदेहिं सए हिं छेना. एए णं भेते ! अड णक्खनमंडला कडिं बंदमंडलेहिं समोयरंति ? गोयमा ! अद्वृहिं चंदमंडलेहिं समोयरंति, तंजहा--पढमे चंदमंडले तइए० छद्वे॰ सत्तमे॰ अद्भो॰ दसमे॰ इक्कारसमे॰ पण्णरसमे चंदमंडले, एगमेगेणं भन्ते ! सहतेणं केवड्याई भागसयाई गच्छड़ ? गोयमा ! जं जं संहलं उबसंक्रमिता चार्य चरड तस्स २ मंडलपरिक्खेक्स्स सत्तरस अद्वे भागसए गच्छड मंडलं स्यसहस्सेणं

अद्वाणउईए य सएहिं छेता इति । एगमेगेणं भन्ते ! मुहत्तेणं स्रिए केवइयाइं भाग-सबाई गच्छड ? गोयमा ! जं जं मंडलं उवसंक्रमत्ता चारं चरड तस्स २ मंडलपरि-क्खेवस्स अद्वारसतीसे भागसए गच्छइ मंडलं सयसहस्सेहि अद्राणउद्देए य सएहिं छता, एगमेगेणं मंते ! महत्तेणं णक्खते केवडयाई भागसयाई गच्छा ? गोयमा ! जं जं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरड तस्स तस्स मंडलपरिक्खेवस्स अद्वारस पणनीसे भागसए गच्छइ मंडलं सयसहस्सेणं सद्वाणलईए स सएहिं छेता ॥१४९॥ जम्ब्रहीये णं भंते ! दीवे सारेया उदीणपाईणमुग्गच्छ पाईणदाहिणमागच्छेति १ पाईणदाहिणस्मान्छ दाहिणप्डीणमागच्छंति २ दाहिणप्डीणस्मान्छ प्रदीणउदीण-मागच्छंति ३ पढीणउदीणसुरगच्छ उदीणपाईणमागच्छंति ४ १ हंता गोयमा ! जहा पैचमसए पढ़मे उद्देसे जाब गेवत्थि • उस्सप्पिणी अवद्विए णं तत्थ काले प॰ समणा-उसो !, इन्नेसा जम्बुद्दीनपण्णेती सूँरपण्णाती वत्थुसमै।सेणं सम्मता भवद् । जम्बुद्दीवे णं भंते ! दीवे चंदिमा उदीणपाईणमुख्यन्छ पाईणदाहिणमागच्छंति जहा सरकत-घ्वया जहा पंचमसयस्स दसमे उद्देसे जाव अवद्विए णं तस्य काले पण्णते समणा-उसो !. इबेसा जम्बद्दीवपण्णती चंदपण्णेंसी बत्यसमासेणे सम्मता भवद ॥ १५० ॥ यह णं भन्ते ! संबच्छरा फणता ? गोयमा ! पंच संबच्छरा प०, तं०-णक्खनसंब-च्छरे जुगसंबच्छरे प्रमाणसंबच्छरे लक्खणसंबच्छरे सणिच्छरसंबच्छरे । णक्खरा-संबच्छरे णं भन्ते ! कहविहे पण्णते ? गोयमा ! दुवालसविहे प०. तं०-सावणे महवए आसीए जाब आसाढे, जं वा विहम्फई महम्महे दुवालसेहिं संबच्छरेहिं सम्बणक्खतमंडलं समाणेइ सेतं णक्खत्तसंकच्छरे । जुगसंबच्छरे णं भन्ते ! कड्विहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविद्वे प०, तंजहा-चंदे चंदे अभिवृद्धिए चंदे अभिवृद्धिए चेवेति, पढमस्स णं मन्ते ! बन्दसंबच्छरस्स बह्र पव्वा पण्णमा ? गोयसा ! चउव्वीसं पव्वा पण्णता, विद्यस्स णं भन्ते ! चन्दसंदच्छरस्स कः पव्वा पण्णता ! गोयमा ! चनन्वीसं पव्या पणाता, एवं पुच्छा तइयस्य, गोयमा । अभिवश्वियसंबच्छरस्य छन्त्रीसं पन्या प०. चडत्यस्स० चन्दसंबच्छरस्स० चोन्त्रीसं पन्ना०, पंचमस्स गं० अभिवृद्धियस्त • छन्बीसं पञ्चा पण्णना , एवामेव सपुन्नावरेणं पंचसंबच्छरिए जुए एगे चउन्बंसि पन्नसए पणाने,सेनं जुगसंबच्छरे । प्रमाणसंबच्छरे णं भन्ते ! बङ्बिहे पण्णते ! गोयमा । पंचविहे पण्णते, तंजहा--- जवसते चन्दे उक्त आइने अभिविश्वए, सेतं

शाइस्रदीवस्य जहाबद्वियसस्विणस्विमा गंवपदर्श्-तीए । २ स्रियाहिगारप-डिबद्धापमपद्वर्ष । ३ मंडलसंखाईणं स्रियपण्यत्तीआइमहागंथावेक्खाए संसेवो तेष । ४ नंदाहिगार० । ५ मंडलसंखाईणं नंदपण्यतीआइ० ।

पमाणसंबच्छरे । लक्खणसंबच्छरे णं भन्ते ! कडविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे पण्णते, तंजहा--"समर्य णक्तता जोगं जोयंति समर्य उठ परिणमंति । णक्रव्ह णाइसीओ बहुद्ओ होइ णक्खरे ॥ १ ॥ ससि समगपुण्णमासि जोएन्ति विसम-चारिणक्खना । बहुओ बहुदओ य तमाहु संवच्छरं चन्दं ॥ २ ॥ विसमं पवालिणो परिणमन्ति अणुद्धश्च दिति पुष्कपुरुं । वासं न सम्म वासङ तमाह संवच्छरं कम्मं ॥ ३ ॥ पुढविदगाणं च रसं पुष्फफलाणं च देइ आइस्रो । अप्पेणवि वासेणं सम्मं निष्फञ्चए सस्सं ॥ ४ ॥ आह्वतेयतिया खणलवदिवसा उऊ परिणमन्ति । पूरेइ य णिण्णथले तमाहु अभिविद्धयं जाण ॥ ५ ॥" सिषच्छरसंबच्छरे णं भन्ते ! कड़िबड़े पण्णते ? गोयमा ! अद्रावीमड़िबहे पण्णते. तंजहा-अभिई सवणे धणिद्रा सयभिन्या दो य होति भद्दवया । रेवड अस्मिण भरणी कत्तिय तह रोहिणी चंव ॥ १ ॥ जाव उत्तराओ आसाहाओ जं वा सणिबरे महत्महे तीसाए संक्छरेहिं सर्वं णक्खलमण्डलं समाणेइ सेनं सणिबरसंबच्छरे ॥ १५१ ॥ एगमेगस्स णं भन्ते ! संबच्छरस्य कइ मासा पण्णता ? गोयमा ! दुवालस मासा पण्णता, तेसि णं दुविहा णामधेजा प०, तं०-लोइया लोउत्तरिया य, तत्व लोइया णामा इमे, तं --सावणे भहवए जाव आसाढे. लोउत्तरिया णामा इमे. तंजहा-अभिणंदिए पडडे य. विजए पीइवद्धणे । सेयंसे य सिवे चेव, सिसिरे य सहेमवं ॥ १ ॥ णवमे वसंतमासे, दसमे कुसुमसंभवे । एकार्से निदाहे य, वणविरोहे य वारसे ॥ २ ॥ एगमेगस्स णं भन्ते ! मासस्स कड पक्वा पण्णता ? गोयमा ! दो पक्वा पण्णता. तं - बहुलपक्के य सुक्रपक्के य । एगमेगस्य णं मन्ते ! पक्कस्स कह दिवसा पण्णता ? गोयमा ! पण्णरस दिवसा पण्णता, तं -पिडवादिवसे विदयादिवसे जाद पण्णरसीदिवसे, एएसि णं भेते ! पण्णरसण्हं दिवसाणं बह णामधेजा पण्णता ? गोयमा ! पण्णरस णामधेजा पण्णता, तं - पुर्विंग सिद्धमणोरमे य तत्तो मणोरहे चेव । जसमहे य जसघरे छहे सन्वकामसमिद्धे ॥ १ ॥ इंद्मुद्धाभिसित्ते य सोमणस धणंजए य बोद्धव्वे । अत्यसिद्धे अभिजाए अवसणे सर्यंजए चेव ॥ २ ॥ अभिविसे उबसमें दिवसाणं होति गामाहं। एएछि णं अंते! पण्णरसण्हं दिवसाणं कड तिही पण्णता ? गोयमा ! पण्णरस तिही पण्णता, तै०-णंदे भारे जए तुच्छे पुण्णे पक्सत्स पंचमी, पुणरवि गंदे महे जए तुन्छे पुण्णे पक्सस्स इसमी, पुणरवि गंदे में जए तुच्छे पुण्णे पक्सस्य पण्णरसी, एवं ते तिगुणाओ तिहीओ सन्वेसिं दिवसा-णंति । एगमेगस्स णं श्रेते ! पक्खस्स बह राईखो पण्णताओ ! गोयमा ! पण्णरस राईओ पण्णताओ, तं०-पिकवाराई जाव पण्णरसीराई, एशासि णं अंते ! पण्णरसण्हं

राईणं वह णामधेजा पण्णला ? गोयमा ! पण्णरस णामधेजा पण्णता, तंजहा---उत्तमा य सुणक्खता, एळावचा जसोहरा । सोमणसा चेव तहा, सिरिसंभूया य बोद्धवा ॥ १ ॥ विजया य वेजधन्ति जयंति अपराजिया य इच्छा य । समाहारा चेव तहा तेया य तहा अईतेया ॥ २ ॥ देवाणंदा जिरई रयणीणं णामधिजाई । एयासि णं भंते ! पण्णरसण्हं राईणं ऋ तिही प० ? गोयमा ! पण्णरस तिही प०, तं॰-उम्मवई भोगवई जसबई सम्वसिदा सुदृणामा, पुणरवि उम्मवई भोगवई जसवई सन्वसिद्धा सहणाया, पुणरवि रागवई भोगवई जमवई सव्वसिद्धा सहणामा, एवं तिगुणा एए तिहीओ सब्बेसि राईणं, एगमेगस्स णं भंते । अहोरत्तस्स कइ मुहत्ता पण्णना ! गोयमा ! तीसं मुहत्ता प॰, तं०-रुद्दे सेए मित्ते बाउ सुबीए तहेद अभिचंदे । माहिंद वलव बेंने बहुसके चेव ईसाणे ॥ १ ॥ तद्वे य माविअप्पा वेसमणे वारुणे य आणंदे । विजए य बीससेणे पायावचे उबसमे य ॥ २ ॥ गंधव्य अभिगवेसे सय-बसहे आयवे य अममे य । अणवं भोमे वसहे मञ्जूहे रक्खसे चेव ॥ ३ ॥ १५२ ॥ कड़ णं भनते ! करणा पण्णता ? गोयमा ! एकारस करणा पण्णता. तंजहा-वर्व बालवं कोलवं बीविकोयणं गराङ बिज बिद्धी सउणी चउप्पर्य णागं विध्ववं, एएसि र्ण भन्ते ! एकारसण्हं करणाणं कड करणा चरा कड करणा थिरा पण्याता ? गोबमा ! सत्त करणा चरा चतारि करणा थिरा पण्यता. तंजहा-ववं बाह्यं कोलवं बीविलोयणं गराइ वणिजं विद्री. एए णं सत्त करणा चरा. चतारि करणा बिरा प॰, तं॰-सउणी चउप्पयं णागं किंशुरमं, एए णं चतारि करणा थिरा पण्णता. एए णं अन्ते ! चरा थिरा वा कया मवन्ति ? गोयमा ! सुक्रपक्खरस पडिवाए राष्ट्री बने करणे मबह, बिह्याए दिवा बालने करणे भवड़, राख्रो कोलने करणे भवड, तहयाए दिवा बीविलोयणं करणं भवड, राओ गराइकरणं भवड, चजरबीए दिवा बणिजं राओ विद्री पंचमीए दिवा बवं राओ बालवं छद्रीए दिवा कोलवं राओ बीविलोयणं सत्तामीए दिवा गराइ राओ वणिजं अद्रमीए दिवा विद्री राओ वर्ष णबमीए दिवा बालवं राओ कोलवं इसमीए दिवा बीविलोगणं राओ गराइ एकारसीए विवा विभन्नं राओ विद्वी बारसीए दिवा बर्व राओ बालवं तेरसीए दिवा कोकवं राओ बीविलोयणं चउर्सीए दिवा गराइकरणं राओ विणजं पुण्णिमाए दिवा विद्वीकरणं राओ वर्षं करणं मवह, बहलमक्करस पश्चिमए दिवा बाळवं राओ कोलवं बिड्याए दिवा बीवित्येयण राखी गराइ तह्याए दिवा वणिजं राओ विद्री चउत्वीए दिवा ववं राओ बालवं पंचमीए दिवा कोळवं राओ बीविलोगणं छट्टीए दिवा गराइ राओ वणिजं सत्तमीए दिवा बिट्टी राओ ववं अद्भगीए दिवा बालवं राओ कोलवं

णवमीए दिवा श्रीविलोयणं राखो गराइ दसमीए दिवा वणिजं राओ विट्ठी एकारसीए दिवा बवं राओ बालवं बारसीए दिवा कोलवं राओ बीविलोयणं तेरसीए दिवा गराइ राओ वणिजं चउहसीए दिवा विद्री राओ सउणी अमावासाए दिवा चउपयं राओ णागं सुक्षपक्खस्स पाडिवए दिवा किंग्रग्धं करणं भवड ॥ १५३ ॥ किमाइया णं भन्ते ! संबच्छरा किमाइया अयणा किमाइया उक्त किमाइया मासा किमाइया पक्खा किमाइया अहोरता किमाइया मुहत्ता किमाइया करणा किमाइया णक्खता पण्णना ? गोयमा ! बंदाइया संबच्छरा दक्खिणाइया अयणा पाउसाइया उक सावणाइया मासा बहुलाइया पक्ता दिवसाइया अहोरता रोहाइया मुहुत्ता बालवाइया करणा आंभजि-याऱ्या णक्खता पण्णता समणाउसो ! इति । पंचसंवच्छरिए णं भनते ! जुरे। केवइया अयणा केवइया उऊ एवं मासा पक्खा अहोरत्ता केवइया मुहुत्ता पण्णता ? गोयमा ! पंचसंबच्छरिए णं जुगे दस अयणा तीसं उऊ सद्दी मासा एगे बीसुत्तरे पक्लस्ए अद्वारसतीसा अहोरत्तसया चटप्पणं महत्तसहस्सा णव स्था पण्णता॥१५४॥ गाहा-जोगा १ देवस २ तारम्ग ३ गोत्त ४ संठाण ५ चंदर्शिजोगा ६ । कुछ ७ पुष्णिम असवस्सा य ८ सण्णिवाए ९ व णेगा य १० ॥ १ ॥ ऋ ण अन्ते ! णक्खता प॰ १ गोयमा । अद्वावीसं णक्खता प॰, तं॰-अभिई १ सवणो २ घणिट्वा ३ सयभिसया ४ पुरुवसङ्क्या ५ उत्तरभङ्क्या ६ रेवई ७ अस्सिणी ८ भरणी ९ कत्तिया १० रोहिणी ११ मियसिर १२ अहा १३ पुणव्यस् १४ पूसो १५ अस्सेमा १६ मघा १७ पुरुवफागुणी १८ उत्तरफरगुणी १९ हत्यो २० चिना २१ साई २२ विसाहा २३ अणुराहा २४ जेट्टा २५ मूलं २६ पुन्वासाढा २७ उत्तरासाढा २८ इति ॥ १५५ ॥ एएसि णं भन्ते ! अद्वावीसाए णक्यताणं कयरे णक्तता जे णं सया बन्दस्स दाहिणेणं जोयं जोएंति, कयरे णक्सता जे णं सबा चंदरस उत्तरेणं ओयं ओएंति, कयरे णक्खता जे णं चंदरस दाहिणेणवि उत्तरेणवि पमहंपि जोगं जोएंति, कयरे शक्सता जे णं चंदस्स दाहिशेणंपि पमहंपि जोयं जोएंति, क्यरे णक्खता ने णं सया चन्दस्स पमद्वं जोयं जोएंति ? गोयमा ! एएसि णं अद्वावीसाए णक्सताणं तत्य णं जे ते णक्सता जे णं सया चंदस्स दाहि-णेणं जोयं जोएंति ते णं छ, तंजहा-संठाण १ अह २ पुस्सो ३ ऽसिछेस ४ हत्थे ५ तहेव मूलो य ६ । बाहिरको बाहिरमंडलस्स छप्पेत णक्सता ॥ १ ॥ तत्य णं जे ते णक्खता जे णं सया चन्दस्स उत्तरेणं जोगं जोएंति ते णं बारस, तं०-असिई सवणो घणिद्वा सयमिसया प्रवासद्वया उत्तरमदृषया रेवई अस्सिणी भरणी प्रव्या-फरगुणी उत्तराफरगुणी साई. तस्य मं जे ते जक्खता जे मं समा चन्दरस दाहिण-

भौवि उत्तरओवि पमद्दंपि जोगं जोएंति ते णं सत्त, नंजहा-कत्तिया रोहिणी पुणव्वस् मधा चिना विसाहा अणुराहा, नत्य णं जे ते णक्खना जे णं सया चन्दरस दाहिणभोवि पमदंपि जोर्ग जोएंति ताओ णं दुवे आसाढाओ सन्वबाहिरए मंडले जोगं जोइंसु वा ३, तत्थ णं जे से णक्खते जे णं सया चन्दस्स पमदं० जोएइ सा णं एगा जेड़ा इति ॥ १५६ ॥ एएसि णं भन्ते । अद्वावीसाए णक्खताणं अभिई णक्खते किदेवयाए पण्णते ? गोयमा ! बम्हदेवयाए पण्णते, सवणे णक्खते विण्ह-देवयाए पण्णते, भणिद्वा व बसुदेवयाए पण्णते, एएणं क्रमेणं णेयव्वा अणुपरिवाडी इमाओ देवयाओ-बम्हा विष्ह वस् वरुणे अए अभिवन्नी पूरे आसे जमे अग्गी पया-बई सोमे रहे अदिई वहस्सई सप्पे पिऊ भगे अजम सविया तहा बाऊ इंदग्गी मित्तो इंड जिन्हें आऊ विस्मा य, एवं जक्खनाणं एसा परिवादी जैयव्या जाव उत्तरासाटा किंदेवया पण्णता ? गीयमा ! विस्मदेवया पण्णता ॥ १५७ ॥ एएसि णं भन्ते ! अदाबीसाए णक्खताणं अभिईणक्खते कहतारे पण्णते ? गोयमा ! तितारे प॰, एवं णेयव्या जस्स जइयाओ ताराओ, इसं च तं तार्स्ग-तिगतिगर्पच-गसयदुग दुगबत्तीसगतिर्ग तह तिर्ग च । छण्यंचगतिगएक्सपंचगतिग छक्षगं चंव ॥ १ ॥ सनगढुगढुग पंचग एक्क्सग पंच चउतिगं चेव । एक्सरसग चउकं चउक्गं वेष तारागं ॥ २ ॥ ति ॥ १५८ ॥ एएसि णं अन्ते ! अहावीसाए णक्खतार्णं अभिङ्ग णक्यते किंगोत्ते प० ? गोयमा ! मोम्गलायणसगोत्ते . गाहा-भोगाकायण १ संखायणे २ य तह अग्गभाव ३ कण्णिक्षे ४ । तत्तो य जाउकण्णे ५ धणंजए ६ चेव बोद्धव्वे ॥ १ ॥ पुरसायणे ७ य अस्सायणे य ८ भग्गवेसे ९ य अग्निवेसे १० य । गोयम ११ भारहाए १२ लोहिचे १३ चेव बासिट्टे १४ ॥ २ ॥ ओम-जायण १५ मंडव्वायणे १६ व पिंगायणे १७ व गोवहे १८। कासव १९ कोसिय २० दब्सा २९ व चामरच्छाय २२ सुंगा य २३ ॥ ३ ॥ गोवहायण २४ तेनि-च्छायणे २५ य कबायणे २६ इषड मुळे। तत्तो य विज्ञायायण २७ वरघावचे य गोत्ताइं २८ ॥ ४॥ एएसि ण भन्ते ! अद्वावीसाए णक्खताणं अभिर्व्यक्ति किसंठिए पण्णते ! गोयमा ! गोसीसावलिसंठिए प०, बगुहा-गोसीसावलि १ काहार २ संजिम ३ पुरफोवबार ४ बावी य ५-६। णावा ७ आसक्कंघरा ८ भग ६ खरघरए १० व सगडदी ११ ॥ १ ॥ मिगसीसावित १२ रहिरविंदु १३ तुह्र १४ वदमाणग १५ पटामा १६। पामारे १७ पिक्यंके १८-१९ हत्ये २० महफूकए २१ चेव ॥ २ ॥ खीलग २२ दामणि २३ एगावजी २४ य गयदंत २५ विच्छुअयके व २६ । गयविक्रमे २७ व तत्तो सीडणिसीडी व २८ संठाणा ॥ ३ ॥ १५९ ॥

एएसि णं भन्ते ! अद्वावीसाए णक्सताणं अभिईणक्सते कहमृहते चनदेण सर्दि जोगं जोएड ! गोयमा ! णव सुहत्ते सत्ताबीसं च सत्तिष्ट्रिमाए सुहुत्तस्स चन्देण सिद्ध जोगं जोएइ, एवं इमाहिं गाहाहिं अणुगन्तव्वं-अभिइस्स चन्दजोगो सत्ताद्विंखंडिओ अहोरत्तो । ते हुंति णव मुहुता सत्तावीसं कलाओ य ॥ १ ॥ सयभिसया भरणीओ अहा अस्सेस साइ जेट्टा य । एए छण्णक्सता पण्णरसमुहत्तसंजोगा ॥ २ ॥ तिण्णेव उत्तराई पुणव्यस् रोहिणी विसाहा व । एए छण्णक्सत्ता पणयालमुहुत्तसंजीगा ॥ ३ ॥ अवसेसा णक्कता पण्णरसवि हुंति तीसइसुहुत्ता । चन्दंमि एस जोगो णक्तताणं मुणेयन्वो ॥ ४ ॥ एएसि णं भन्ते । अङ्घावीसाए णक्तताणं अभिईण-क्खते वह अहोरते स्रेण सिंह जोगं जोएइ ? गोयमा ! चनारि अहोरते छन मुहत्ते सूरेण सर्दि जोगं जोएइ, एवं इमाहि गाहाहि णेयव्वं-अभिई छच मुहत्ते बतारि य केवले अहोरते । सूरेण समं गच्छाइ एनो सेसाण वोच्छामि ॥ १ ॥ सय-मिसया भरणीओ अहा अस्सेस साइ जेड्डा य । वर्षति सुहुत्ते इक्रवीस छ्येवऽहोरते ॥ २ ॥ तिण्णेन उत्तराई पुणव्वस् रोहिणी विसाहा य । वर्षति मुहुते तिण्णि चेव वीसं अहोरते ॥ ३ ॥ अवसेसा णक्खता फणरसवि सुरसहगया जंति । बारस चेव मुहते तेरस य समे अहोरते ॥ ४ ॥ १६० ॥ वह णं मन्ते ! कुला कड उवक्रका कह कुलोवकुला पण्णता है गोयमा । बारस कुला बारम उवकुका चतारि कुलोबकुला पण्णता, बारस कुला, तंजहा-धणिद्वाकुलं १ उत्तरमह-वयाकुलं ६ अस्सिणीकुलं ३ कत्तियाकुलं ४ मिगसिरकुलं ५ पुरसो कुलं ६ मघा-कुर्क ७ उत्तरफागुणीकुर्क ८ विसाकुर्क ९ विसाहाकुर्क १० मूलो कुर्क ११ उत्तरा-साढाकुर्ल १२ । मासाणं परिणामा होति कुला उनकुला उ हेब्रियगा । होति पुण कुलोबकुला अमीइसय अह अणुराहा ॥ १ ॥ बारस उबकुला, तं०-सबणो उद-कुलं १ पुम्बमहब्या जबकुलं २ रेवई उबकुलं ३ भरणी उबकुलं ४ रोहिणी उबकुलं ५ पुणव्यस् उवकुर्ल ६ अस्सेसा उवकुर्ल ७ पुव्यपमगुणी उवकुर्ल ८ हत्यो उवकुर्ल ६ साई उवकुळं १० जेट्टा उवकुळं ११ पुरुवासावा उवकुळं १२ । चतारि कुलोब-कुला, तंजहा-अभिद्रे कुलोबकुला १ समिसिया कुलोबकुला २ भदा कुलोबकुला ३ अणुराहा कुलोबकुला ४ । बड मं भनते । पुण्णिमाओ बह अमाबासाओ पण्ण-त्ताओं ? गोयमा 1 बारस पुण्णिमाओ बारस अमाबासाओ प॰, तं०-साविद्धी पोडवई आसोई कत्तिगी मन्मसिरी पोसी माही फगुणी चेत्ती बहसाही जेड्डामूली आसाडी, साविष्टिण्णं भन्ते ! पुष्णिमासि वह जक्सता जोगं जोएंति ! गोयमा ! तिण्णि णक्सता जोगं जोएंति. तं --असिई सम्भो धणिद्वा । पोद्ववस्थां मंते !

पुण्णमं का णक्सता जोगं जोएंति ! गोयमा ! तिण्णि णक्सता॰ जोएंति, तं०-सयभिसया पुन्वमद्वया उत्तरभद्दवया, अस्सोइण्णं भंते ! पुण्णिमं कड् णक्खता जोगं जोएंति ? गोयमा ! दो ... जोएंति, तं ०-रेवई अस्सिणी य, कत्तिइण्णं दो-भरणी कत्तिया य, सम्मिरिण्णं दो-रोहिणी सम्मिरिरं च, पोर्सि णं तिष्णि-अहा पुणव्वसू पुस्सो, माविष्णं दो-अस्सेसा मघा य, फागुणि णं दो-पुट्वाफागुणी व उत्तरा-फरगुणी य, चेत्रिण्यं दो-हत्थो चिता य, विसाहिष्णं दो-साई विसाहा य, जेट्टा-मृतिष्णं तिष्णि-अणुराहा जेट्टा मुलो, आसाहिष्णं दो-पुन्वासाहा उत्तरासाहा । साविद्विण्णं भन्ते ! पुण्णिमं किं कुलं जोएइ उवकुलं जोएइ कुलोवकुलं जोएइ ? गोयमा । कुलं वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ कुलोवकुलं वा जोएइ, कुलं जोएमाणे धणिद्धा णक्कते जोएइ उवकुलं जोएमाणे सवणे णक्कते जोएइ कुलोवकुलं जोए-माणे अभिई णक्खते जोएइ, साविद्विण्णं पुण्णिमासि कुलं वा जोएइ जाव कुली-बकुलं वा जोएइ, कुलेण वा जुता उवकुलेण वा जुता कुलोवकुलेण वा जुता साविद्वी पुण्णिमा जुत्तनि वत्तव्वं सिया, पोट्टवइण्णं मंते ! पुण्णिमं कि कुलं ओएइ ३ पुच्छा, गोयमा ! कुलं वा॰ उवकुलं वा॰ कुलोबकुलं वा जोएइ, कुलं जोएमाणे उत्तरभद्दया णक्खते जोएइ उ॰ पुष्वभद्दया॰ कुत्लेव॰ सयमिसया णक्खते ओएइ, पोट्टबइण्णं पुण्णिमं कुलं वा ओएइ जाव कुलोवकुलं वा ओएइ कुलेण वा जुता जाव कुलोवकुलेण वा जुत्ता पोड्टबई पुण्णमासी जुत्तत्ति वशव्यं सिया, अस्सोइण्णं भन्ते ! पुच्छा, गो० ! कुर्ल वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ जो लब्सइ कुळोबकुलं, कुलं जीएमाणे अस्सिणीणस्खते जोएइ उबकुले जोएमाणे रेबइणस्खते जोएइ, अस्मोइण्णं पुण्यिमं कुलं वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ कुलेण वा जुत्ता उबकुरुण वा जुत्ता अस्सोई पुण्णिमा जुत्तति वत्तव्वं सिया, कत्तिक्णं भंते ! पुण्णिमं कि कुलं "पुरुष्ठा, गोबमा! कुलं वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ णो कुलोवकुलं जोएइ, कुलं जोएमाणे कत्तियाणवन्त्रते जोएइ उव॰ भरणी॰, कत्तिइण्णे आब बत्तव्वं , ममासिरिणां भंते ! पुष्णिमं किं कुळं तं चेव दो जोएइ थी मनइ कुलीवकुलं, कुलं जोएमाणे मम्मासिरणक्खते जोएइ उ० रोहिणी०, समासिरिण्णं पुण्णिमं जाव बत्तव्यं सिया इति । एवं सेसियाओऽवि जाव आसार्वि, पोसि जेह्वा-मूर्लि च कुलं वा उ॰ कुलोवकुलं वा, सेसियाणं कुलं वा उनकुलं वा कुलोवकुलं ज मण्णइ । साविद्विण्णं भेते ! अमावासं वह णक्सता जोएंति ! गोयमा ! दो णक्सता जीएंति, तं -- अस्सेसा व महा व, पोडुनइण्णं भंते ! अमावासं कर णक्सता जोएंति १ गोवमा । दो "पुरुवाफागुणी उत्तराफागुणी व, अस्सोइण्यं संते !"

दो-हत्थे चित्ता य, कत्तिइण्णं दो-साई विसाहा य, मग्गसिरिण्णं तिण्णि-अणुराहा जेट्टा मूलो य, पोसिष्णं दो-पुञ्चासाढा उत्तरासाढा, माहिष्णं तिष्णि-अभिई मवणो धणिट्टा, फरगुणिं णं तिष्णि-सयभिसया पुट्यभदृवया उत्तरभदृवया, चेत्तिष्णं दो-रेवई अस्सिणी य, वइसाहिण्णं दो-भरणी कतिया य, जेट्टामृहिण्णं दो-रोहिणी मग्गसिरं च, आसाहिण्णं तिण्णि-अहा पुणव्यम् पुस्सो इति । साविष्टिण्णं भंते ! भमावासं कि कुलं जोएइ उवकुलं जोएइ कुलोवकुलं जोएट ? गोयमा ! कुलं वा जोए३ उपकुलं वा जोएइ णो लब्भइ कुलोवकुलं, कुलं जोएमाणे महाणक्सने जोएइ उवकुलं जोएमाणे अस्सेसाणक्खते जोएइ, साविद्विण्णं अमावासं कुलं वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ, कुरुण वा जुत्ता उवकुरुण वा जुत्ता साविद्री अमावामा जुत्तत्ति वतन्वं सिया, पोद्वबङ्ण्णं भंते ! अमावासं तं चेव दो जोएइ कुलं वा ओएइ उवकृतं॰, कुलं जोएमाणे उत्तराफागुणी णक्खते जोएइ उव० पुव्वाफागुणी०, पोह्रवङ्ण्णं असा-वासं जान बत्तव्वं सिया, मरगसिरिष्णं तं चेव कुरुं मुख्टे णक्खने जोएइ उ॰ जेड्डा॰ कुलोबकुलं अगुराहा जाव जुत्तत्ति बत्तव्वं सिया, एवं साहीए फरगुणीए आसाढीए कुलं वा उवकुलं वा कुलोवकुलं वा, अवसेसियाणं कुलं वा उवकुलं वा जोएइ॥ जया णं भन्ते ! साविद्वी पुष्णिमा भवइ तथा णं माही अमावामा भवइ जया णं माही पृष्णिमा भवड तया णं साविद्री अमावाया भवड ? हंता गोयमा ! जया णं साविद्धी तं चेव बत्तव्वं. जया णं भन्ते ! पोहवई पुण्णिमा भवह तया णं फल्गुणी अमावासा भवड जया णं फल्गुणी पुण्णिमा भवड तथा णं पोद्धवई अमा-वासा भवह ? हंता गोयमा ! तं चेव, एवं एएणं अभिलावेणं इमाओ पुण्णिमाओ अमात्रासाओं णेयव्वाओ-अस्सिणी पुण्णिमा चेत्ती अमावासा कत्तिगी पुण्णिमा वह-साही अमावासा मगगसिरी पुष्णिमा जेद्वामुली अमावासा पोसी पुष्णिमा आसाढी अमावासा ॥ १६१ ॥ वासाणं मंते ! पढमं मासं कड णक्खता जेति ? गोयमा ! चतारि णक्खता जैति, तं०-उत्तरासाढा अभिई सक्जो घणिहा, उत्तरासाढा चउदस अहोरते णेड, अभिई सत्त अहोरते णेड, सवणो अह्नऽहोरते णेड, घणिद्वा एगं अहोरतं षेइ, तीस च णं मासंसि चउरंगुलपोरिसीए छायाए स्रिए अणुपरियद्वर, तस्स णं मासस्स चरिमदिवसे दो पया चनारि य अंगुला पोरिसी मवह । वासाणं भन्ते ! दोचं मासं वह णक्खता जैति ? गोयमा ! चतारि •, तं • - धणिहा सयभिसया पुन्नाभद्दया उत्तरामहत्रया, भणिद्वा णं चल्रहस अहोरते णेइ, सयभिसया सत्त अहोरते णेइ, पुट्या-भर्वया अहु अहोरत्ते णेइ, उत्तराभरक्या एगं०, तंसि च णं मासंसि अहुंगुरूपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरियष्ट्य, तस्स नं मासस्स वरिसे दिवसे दो पया श्रष्ट य अंगुला

शुचागमे

पोरिसी भवड । वासाणं भनते ! तहयं मासं वह णक्खना णेति ? गोयमा ! तिण्णि णक्खना णेति, तं - - उत्तरमहबया रेवई अस्तिणी, उत्तरमहबया चउहस राईदिए णेइ, रेवई पण्णरम॰ अस्सिणी एगं॰, तंसि च णं मासंसि दुवालसंगुलपोरिसीए छायाए सरिए अण्परियट्ड, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे छेहद्वाइं तिण्णि पयाई पोरिसी भवड़ । वायाणं भनते ! चउत्थं मासं कड जक्खता जेति ? गोयमा ! तिष्णि , तं०-अस्मिणी भरणी कत्तिया, अस्मिणी चउहस० भरणी पण्जरस० कृतिया एगं०, तंसि च णं मासंसि सोळसंगुळपोरिसीए छायाए सरिए अणुपरियद्ध, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे ति गिण पयाइं चत्तारि अंगुलाई पोरिसी मवड । हेमन्ताणं भनते । पहमं मासं कड णक्खना गिति ? गोयमा ! तिण्णि ० . तं ० - ऋतिया रोहिणी मिगसिरं , कतिया चटहस ० रोहिणी पण्णरस॰ मिगसिरं एगं अहोरतं णेइ, तीन च णं मासीस वीसंगुलपोरिसीए छायाए मृरिए अणुपरियद्वः, तस्य णं मासस्स जं से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसींस तिण्णि पयाई अड य अंगुलाई पोरिसी भवड, हेमंताणं भनते ! दोचं मासं कड णक्कता जैति ? गोयमा ! चतारे णक्कता जैति, तंजहा-मिगसिरं अहा पुणव्यम् पुरसो. मिगसिरं चउदस राइंदियाइं गेइ, अद्दा अट्ठ० गेइ, पुणव्यस् सत्त राइंदियाइं॰, पुस्सो एगं राइंदियं नेड, तया णं चउन्त्रीसंगुलपोरिसीए छायाए स्रिए अणुपरियहह, तस्स णं मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि लेहह्नाई चत्तारि पयाई पोरिसी मवइ, हेमन्नाणं भंते ! तचं मासं कह णक्सता णेति ! गोयमा! तिण्णि॰, तं०-पुस्सो असिल्या महा, पुस्सो चोह्स राइंदियाई णेइ, असिल्या पण्णरस॰ महा एकं॰, तया णं वीसंगुरुपोरिसीए छायाए स्रिए अणुपरियद्वह, तस्स णै मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि तिष्णि पयाई अट्टंगुलाई पोरिसी मवड । हेमंताणं भनते ! चउरवं मासं कड पक्खता पेंति ? गोयमा ! तिण्णि ण०. तं - महा पुञ्चाफागुणी उत्तराफागुणी, महा चउइस राइंदियाइं णेइ, पुञ्चाफागुणी पण्णरस राइंदियाइं णेइ, उत्तराफागुणी एगं राइंदियं णेइ, तया णं सोळसंगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरियदृद्, तस्त मं मासस्त जे से चरिमे दिवसे तंति च गं दिवसंसि तिष्णि पयाई चत्तारि अंगुलाई पोरिसी भवड । गिम्हाणं भनते ! पहमं मासं कड़ णक्खता जैति ? गोयमा ! तिष्णि णक्खता जैति, तं०-उत्तरापरगुणी हत्यो चिता. उत्तराफ्रम्युणी चउद्दस राइंदियाई नेइ, हत्यो पण्णरस राइंदियाई जेइ, चिता एगं राइंदियं णेइ, तथा णं दुवालसंगुलपोरिसीए छायाए स्रिए अणुपरियष्टइ, तस्स णं मासस्य जे से चरिने दिवसे तंसि च णं दिवसंति छेहद्राई तिष्णि प्याई पोरिसी भवड़, गिम्हाणं भन्ते ! दोचं मासं कड णकसत्ता णेति ! गोयमा ! तिण्णि णकस्तता

णिति, तं०-चित्ता साई विसाहा, चित्ता चउइस राईदियाई णेह, साई पण्णरस राइंदि-याई णेइ, विसाहा एगं राइंदियं णेइ, तथा णं अहुंगुलपोरिसीए छायाए स्रिए अणु-परियद्व. तस्स णं मासस्स जे से चारिमे दिवसे तीस च णं दिवसंसि दो पयाई अद्भेगुलाई पोरिसी अब्ह । गिम्हाणं भन्ते । तत्रं मासं कह णक्खला गेंति ? गोयमा ! चतारि णक्सता णेति. तंजहा-विसाहाऽणुराहा जेट्टा मुलो, विसाहा चउइस राइंदियाई णेइ, अणुराहा अहु राईदियाई णेइ, जेट्टा सत्त राईदियाई णेइ, मूलो एकं राइंदियं . तया णं चटरंगुरुपोरिसीए छायाए सरिए अणुपरियदृह, तस्स णं मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च ण दिवसंसि दो पयाई चतारि य अंगुलाई पोरिसी भवड़ । गिम्हाणं भनते ! चउत्थं मासं कह णक्खता गेंति ? गोयमा ! तिण्णि णक्खता जेति. तं • मुलो पुम्बासाहा उत्तरासाहा, मुलो चउद्दस राइंदियाइं णेइ, पुम्बा-साढा पण्णरस राइंदियाइं णेड, उत्तरासाढा एगं राइंदियं णेइ, तका णं बद्दाए समचउर-ससंठाणसंठियाए जम्मोहपरिमण्डलाए सकायमणुरंगियाए छायाए सरिए अणुपरियदृह. तस्स णं मायस्य जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि छेडड्राई दो पयाई पोरिसी भवइ । एएसि णं पुञ्चवण्णियाणं पमाणं इमा संगद्दणी, तं०-जोगो देवयतारमा-गोत्तसंठाण चन्दरविजोगो। कुलपुण्णिमअमवस्सा णेया छाया य बोड्ब्बा ॥१॥१६२॥ गाहा-हिद्रिं ससिपरिवारी मन्दर्आहा तहेव लोगंते। घरणितलाओं अवाहा अंतो बाहि च उड्डम्हे ॥ १ ॥ संठाणं च पमाणं बहेति सीहगई इड्डिमन्ता य । तारंतरध्यगमहिसी तुन्धिय पहु ठिई य अप्यबहु ॥ २ ॥ अत्य र्ण भन्ते ! चंदिमसरियाणं हिद्विपि ताराख्वा अणंपि तुहाबि समेवि ताराख्वा अणंपि तहाबि उप्पिपि ताराख्वा अणुंपि तुष्ठावि ? हंता गोयमा ! तं चेव उचारेयव्वं, से केणड्रेणं भन्ते ! एवं वुचड्-अत्य णं॰ जहा जहा णं तेसि देवाणं तवणिय-मबंभचेराई असियाई मबन्ति तहा तहा णं तेसि णं देवाणं एवं पण्णावए. तंत्रहा-अणुत्ते वा तुल्लते वा, जहा जहा णं तेसि देवाणं तवणियमवंभचेराइं णो कसियाई भवंति तहा तहा णं तेमिं देवाणं एवं णो पण्णायए, तं -अणुते वा तुल्ले वा ॥ १६३ ॥ एगमेगस्स णं मन्ते ! चन्दस्स केबह्या महग्गहा परिवारी केबह्या णक्खता परिवारो केबह्याको तारागणकोडाकोबीओ पण्णताओ ? गोयमा ! अहासीह-महग्गहा परिवारो अद्भावीसं णक्याता परिवारो छावद्विसहस्साई जब संया पण्णातरा तारागणकोडाकोडीओ पञ्चताओ ॥ १६४॥ सन्दरस्य मं सन्ते । पञ्चयस्य केनड-याए अबाहाए जोइसं चार चरइ ? गोयमा ! इकारसिंह इक्क्वीसेहिं जोयणसएहिं अबाहाए जोइसं चारं चरड. होगंताओं णं मन्ते ! केवडवाए अबाहाए जोडसे

पण्णते ? गोयमा । एकारस एकारसेहिं जोगणसएहिं अवाहाए जोइसे पण्णते । धरणितलाओं णं मनते ! सत्ति णउएहिं जोयणसएहिं जोइसे चारं चरइति, एवं स्रविमाणे अद्वहिं सएहिं. चंदविमाणे अद्वहिं असीएहिं, उवरित्रे तारारूने णवहिं जोयणसएहिं चारं चरह । जोइसस्स णं भन्ते ! हेद्रिक्राओ तलाओ केवइयाए अबाहाए स्रविमाणे चारं चरइ ? गोयमा ! इसिंह जोयणेहिं अबाहाए चारं चरइ, एवं चन्दविमाणे णउईए जोयणेहिं चारं चरइ, उमिहे ताराहवे दस्तरे जीयणसए चारं चरइ, सुरविमाणाओ बन्दविमाणे असीईए जोयणेहि चारं चरइ, सुरविमा-णाओ जोयणसए उनरिहे नाराहवे चारं चरइ, चन्दविमाणाओ बीसाए जोयणेहिं उवरिक्षे णं तारारूवे चारं चरइ ॥ १६५ ॥ अम्ब्रुहीवे णं मंते ! दीवे अट्टावीसाए णक्खताणं कयरे णक्खते सम्बद्धांतरिहं चारं चरइ ? कयरे णक्खते सम्बद्धाहिरं नारं नरइ ? कयरे॰ सम्बहिद्धितं नारं नरइ ? कथरे॰ सम्बद्धतिरहं नारं नरइ ?, गोयमा ! अभिई जक्खते सव्बन्धंतरं चारं चर्ड, मुल्ले सव्वबाहिरं चारं चर्ड, भरणी सन्वहिद्विक्षगं । साई सन्वविद्वारं चारं चरइ । चन्दविमाणे णं मंते । किसंठिए पण्णते ? गोयमा ! अद्भावेद्वसंठाणसंठिए सञ्बक्तालियामए अञ्चलगयम्सिए एवं सञ्बाई पेशन्वाई, चन्दविमाणे णं भन्ते ! केवह्यं आयामविक्संभेणं केवह्यं वाहहेणं ? गो॰ !-छप्पणं खल भाए विस्छिणं चन्दमंडलं होइ । अद्वावीसं भाए बाह्रहं तस्स बोद्धव्वं ॥ १ ॥ अङ्यालीसं माए विच्छिणां सूरमण्डलं होइ । चउवीसं खलु भाए बाहहं तस्त बोडव्वं ॥ २ ॥ दो कोसे य गहाणं जक्खताणं त इव्ह तस्सदं । तस्सदं ताराणं तस्सदं चेव बाइष्टं ॥ ३ ॥ १६६ ॥ बन्दविमाणं णं भन्ते ! कह देवसाइस्सीओ परिवहंति ? गोयमा ! सोलस देवसाइस्सीओ परिवहंति । चन्दविमाणस्स णं पुरत्थिमेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पमाणं संखतलविमलणिम्मल-बहिषणगोसीरफेणर्ययणिगरप्यगासाणं चिरलद्वपउद्वयद्वपीवरस्रसिलद्वविसिद्वतिकस-रत्तप्यलपत्तमञ्जस्मालताञ्जीद्दाणं महुगुल्धियपिंगलक्ष्याणं दाढाविडंनियमुहाणं पीवरवरोष्ठपष्ठिप्रण्णविज्ञल्यांभाणं मिलविसयग्रहमलक्खणपसत्यवरवण्णकेसरसङोव-सोहियाणं असियग्रणमियसुजायभएफोडियकंगूलाणं वहरामयणक्साणं वहरामय-दाढाणं वहरासयदन्ताणं तवभिष्कजीहाणं तवभिष्कताल्याणं तवभिष्कजोत्तगसु-जोइयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं अमियगर्द्रणं अमिय-बलवीरियपुरिसक्कारपरक्रमाणं मह्या अप्योडियसीह्णायबोलकलकलरवेणं महरेणं मणहरेणं पूरेता अंबरं दिसाओ व सोमयंता वत्तारि देवसाहस्सीओ सीहरूव-धारीणं प्रतिविमक्षं बाहं परिवर्हेति । चंदविमाणस्य णं दाहिणेणं सेवाणं स्थाणां

द्यप्पभाणं संखतलविमलणिम्मलदिह्वणगोखीरफेणर्ययणिगरप्पगासाणं यकुंभज्यलमुद्रियपीवरवरवहरसोंडवट्टियदितसुरत्तपरमप्पगासाणं अब्भुष्णयमुहाणं तवणिजविसालकण्णचंचलचलंतविमलुजलाणं महुवण्णभिसंतणिद्धपत्तलनिम्मलतिव-ण्णमणिर्यणस्त्रेयणाणं अन्भुग्गयमउत्तमक्रियाधवलसरिससंठियणिव्यणदहकसिणफा-लियामयसुजायद्वनतमुसलोवसोभियाणं कंचणकोसीपविद्वद्वनतम्गविमलमणिर्यणस्ड्ल-पेरंतिचनस्वगविराइयाणं तवणिज्वविमालतिलगप्पमुहपरिमण्डियाणं नाणामणिर्यण-मुद्भगिवजबद्भगलयवरभूसणाणं वेहलियविचित्तदण्डणिम्मलवइरामयनिकखलद्वअंदुस-कुं भज्यलयंतरोडियाणं तवणिजसुबद्धकच्छद्प्पियबद्धद्धराणं विमलघणमण्डलवडराम-यलालालियतालणाणं जाजामणिग्यणघण्टपासगर्ययामयबद्धलज्जुलंबियघंटाजुय-लमहर्यरमणहराणं अल्लीणपमाणजुनवद्वियसुजायलक्खणपसत्थरमणिजवालगनपरि-पुंछणाणं उवन्वियपिडपुण्णवुम्मचलणलह् विक्रमाणं अंक्रमयणवन्त्राणं नवणिजजीहाणं तवणिजताल्याणं तवणिजजोत्तगसुजोङ्याणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं अमियगईणं अमियबलवीरियपुरिसकारपरद्ममाणं महया गंभीरगुलुगुलाइय-रवेणं महुरेणं मणहरेणं पूरेंता अंबरं दिनाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ गयस्वथारीणं देवाणं दक्किवणिक्षं वाहं परिवद्दंति । चन्दविमाणस्स णं पचित्धिमेणं सेयाणं मुभगाणं मुप्पभाणं चलचवलक्कुहसालीणं चणणिचियसुबद्धलक्कुणुणयाई-सियाणयत्रमभोद्वाणं चंकमियलिवयपुलियचलचवलगव्वियगईणं सण्णयपासाणं संगय-पासाणं सुजायपासाणं पीनरबट्टियसुसंठियकढीणं ओलंबपलंबलक्खणपमाणजुत्तर-मणिजवाळगण्डाणं समखुरवाळिशाणाणं सर्माळहियसिंगतिक्खरगसंगयाणं तणुसुहम-दुजायणिद्धलोनच्छविघराणं उविचयमंसलविसालपिडपुण्णसंघपएससुंदराणं वेरस्टिय-भिसंतकडक्खमुणिरिक्खणाणं जुत्तपमाणपहाणलक्खणपसत्थरमणिजगगगरगश्रसोभि-याणं घरघरमसुसहवद्धकंठपरिमण्डियाणं जाजामणिकजगर्यजघिटयावेगच्छिमसुक्य-मालियाणं वरषण्टागलयमालुजलसिरिधराणं पउमुप्पलसगलसुरभिमालाविभृसियाणं वइरखुराणं विविद्दविक्खुराणं फालियामयदन्ताणं तवणिजजीहाणं तवणिजतालुयाणं तवणिज्ञजोत्तगयुजोइयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं असियगईणं अमियबलवीरियपुरिसकारपरकमाणं महया गजिबगंभीररवेणं महुरेणं मणहरेणं पूरेता अंबरं दियाओ य सोमयंता चतारि देवसाहस्सीओ वसहरूवधारीणं देवाणं पश्चित्य-मित्रं गहुं परिवहंति । चन्दविमाणस्य णं उत्तरेणं सेयाणं सुमगाणं सुप्पमाणं तरमहि-हायणाणं हरिमेलमउलमक्षियच्छाणं चंचुवियल्डियपुलियचलचवलचंचलगईणं लंघ-णवग्गणधावणघोरणविवइजङ्णसिविखयगईणं कर्रुतकामगळकायवरभूसणाणं सण्य-

यपासाणं संगयपासाणं सुजायपासाणं पीवरवष्ट्रियससंठियकडीणं ओलंबपलंबलक्ख-णपम।णजुत्तरमणिजवालपुच्छाणं त्युसहुमग्रजायणिद्धलोमच्छविहराणं मिउविसयसह-मलक्खणपसत्यविच्डिण्णकेसर्वालिहराणं ललंतशासगललाडवर्भूसणाणं मुहमण्डग-ओचूलगचामरयासगपरिमण्डियकडीणं तवणिजलुराणं तवणिजजीहाणं नवणिजतालु-याणं तवणिज्ञजोत्तगमुजोडयाणं कामगमाणं जाव मणोरमाणं अमियगईणं अमिय-बलवीरियपुरिसकारपरकमाणं सहया हयहेसियकिलकिलाइयरवेणं मणहरेणं पूरेता अंबरं दिसाओ य मोभयंना चनारि देवनाहस्सीओ हयस्वधारीणं देवाणं उनिरहं बाहं परिवहंति । गाहा-सोलसदेवमहस्सा हवंति चंदेसु चेव स्रेसु । अट्टेब सह-स्साई एकेवं:मी गर्हावमाणे ॥ १ ॥ चतारि सहस्साई णक्खताम य हवंति इकिके । दो चेव सहस्साई ताराख्वेक्समेक्सम ॥ २ ॥ एवं सरविमाणाणं आव ताराख्वविमा-णाणं, णवरं एस देवसंघाएति ॥ १६७ ॥ एएसि णं भन्ते ! चंदिमस्रियगहुगण-णक्खत्तनाराख्वाणं कयरे सम्बक्षियगई कयरे सम्बक्षियनराए चेव १ गोयमा ! चन्देहिंतो सूरा सिग्धगई, स्रेहिंतो गहा सिग्धगई, गहेहिंतो जक्खता सिग्धगई, णक्खतेहिंतो ताराख्वा सिग्धगई, सञ्चप्पगई चंदा, सञ्चितम्धगई ताराख्वा इति ॥१६८॥ एएसि णं भनते ! चंदिमस्रियगहगणणक्खत्तताराख्वाणं क्यरे सब्बमहिद्विया कयरे सञ्बयाष्ट्रया ? गो० ! ताराहवेहितो णक्खता महिष्ट्रिया, णक्खतेहितो गहा महिन्निया, गहेहिंतो स्रिया महिन्निया, स्रेहिंतो चन्दा महिन्निया, सञ्बन्पिन्निया तारास्वा, सम्बमहिश्चिया चन्दा॥ १६९ ॥ जम्बुद्दीवे णं भनते । दीवे तारास्वस्स य तारारुवस्स य केवइए अवाहाए अंतरे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे प०, तं०-वाघाइए य निव्वाधाइए य. निव्वाधाइए जहण्णेणं पंचयणुसयाई उन्होसेणं दो गाउयाई. बाधाइए जहण्योणं दोण्णि छावट्टे जोयणसए उद्योसेणं बारस जोयणसहस्साई दोष्णि य बाबाछे जोवणसूए ताराह्वस्स य २ अबाहाए अंतरे पण्णते ॥ १७० ॥ चन्दस्स णं मंते ! जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अगगहिसीओ पण्णताओ ? गोग्रमा ! चतारि अगमहिसीओ पण्णताओ, तं०-बन्दप्पमा दोसिणामा अश्विमाली पर्भकरा. तओ णं एगमेगाए देवीए चतारि २ देवीसहस्साई परिवारो पण्णतो, पशू णं ताओ एगमेगा देवी क्षष्ठं देवीसहस्सं विउव्यक्तए, एवामेव सपुव्यावरेणं सोलस देवीसहस्सा, सेनं तुष्टिए। पह णं अंते! चंदे जोइसिंदे जोइसराया चंदवडेंसए विमाणे चन्दाए रायहाणीए सभाए सहस्माए तुडिएणं सदि महया हयणप्टरीय-वाइय जाव दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणे विद्वरित्तए ? गोयमा ! जो इजट्टे समट्टे. पभू णं चंदे ... सभाए सहस्माए चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं एवं जाव दिव्वाइं भोग-

भोगाई भुंजमाणे विहरित्तए फेवलं परियारिष्ट्रीए, जो चेव जं मेहणवित्तयं। विजया १ वेजयंती २ जयंती ३ अपराजिया ४ सब्वेसिं गहाईणं एयाओ अग्गमहिसीओ. छावत्तरस्तिव गहसयस्स एयाओ अगगमिहसीओ ब्ताञ्वाओ, इमाहि गाहाहिति-इंगालए १ वियालए २ लोहियंके ३ सणिच्छरे चेव ४ । आहुणिए ५ पाहुणिए ६ कणगराणामा य पंचेव ११॥१॥ सोमे १२ महिए १३ आसासणे य १४ कजो-वए १५ य कब्बुरए १६। अयकरए १७ इंद्रमए संखराणामेवि तिण्णेव २०॥ २॥ एवं भाणियव्यं जाव भावकेउस्स अगगमहिसीओति ॥ १०१ ॥ गाहा-बम्हा विष्हु य वस् वरुणे अय वुर्हीं प्रा आस जमे । अग्गि पयावड सोमे रहे अदिई बहस्सई सप्पे ॥ १ ॥ पिउ भगअजमसविया तद्वा बाऊ तहेव इंदरगी । मित्ते इंदे गिर्हे आऊ विस्सा य वोद्धव्वे ॥ २ ॥ १७२ ॥ चंदविमाणे णं भंते ! देशाणं केवडयं कालं ठिडं पण्णता ? गो० ! जहण्णेणं चउमागपलिओवमं उद्योसेणं पलिओवसं बाससयसहस्समब्भिहियं, चंदविमाणे णं० देवीणं · · जहण्णेणं चउभागपिलञोवसं उ० अद्भप्तिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिमन्महियं, स्रविमाणे देवाणं ज० चड-भागपलिओवर्गं उद्योसेणं पलिओवर्गं वासमहस्समभाहियं, स्रविमाणे देवीणं जहण्णेणं चउच्मागपलिओवमं उद्योसेणं अद्भपलिओवमं पंचहिं वाससएहिं अन्महियं, गहविसाणे दंवाणं जहण्णेणं चउन्मागपिलओवमं उद्घोरेणं पिल्छो-बसं. गहविसाण देवीणं अहण्णेणं चडण्भागपलिखोवसं रक्कांसेणं अद्भपलिखो-वमं, णक्सत्तिवमाणे देवाणं जहण्णेणं चउच्भागपित्रओवमं उक्कोसेणं अद्धपित्रओ-वमं, णक्खतविमाणे देवीणं जहण्णेणं चउच्मागपिलश्रोषमं उद्योसेणं साहियं चउव्भागपिलओवमं, ताराविमाणे देवाणं जहण्णेणं अहभागपिलओवमं उद्योसेणं चरव्यागपिलओवमं, ताराविमाणदेवीणं जहण्णेणं अद्भागपिलओवमं उद्योसेणं साइरेगं अद्वभागपतिओवमं ॥ १७३ ॥ एएसि णं भंते ! चंदिमस्रियगहगणणक्सन-तारास्थाणं कयरे ५ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुका वा विसेसाहिया वा ? गो॰ ! चंदिमस्रिया दुवे तुहा सञ्बत्योवा, णक्खता संखेळगुणा, गद्दा संखेळगुणा, तारा-रूवा संखेजगुणा इति ॥ १७४ ॥ जम्मुहीने णं भनते । दीने जहुण्णपए वा उक्कोसपए वा केवइया तित्ययरा सन्वरगेणं प॰ १ गो॰ ! जह ज्यपए जतारि उक्को-सपए चोत्तीसं तित्थगरा सञ्चागेणं पण्णता । जम्बुद्दीवे णं भंते ! दीवे जहण्णपए वा उक्कोसपए वा केवड्या चक्कवही सञ्चमीणं प॰ ? गो॰ ! जहण्णपए चतारि उक्रोसपए तीसं चक्कबद्दी सव्वम्गेणं पण्णता इति, बलदेवा तत्तिया चेव जत्तिया चक्रवटी, वासुदेवावि तत्तिया चेवति । जम्ब्रहीवे णं सेते ! बीवे केवह्या णिहिरयणा

सव्वरंगेणं प॰ १ गो॰ ! तिणिण छल्नारा णिहिरयणस्या सव्वरंगेणं प०. जम्ब्रहीवे णं मंते ! दीवे केवड्या णिहिरयणसया परिमोगताए हव्यमागच्छेति ? गो० ! जहण्णपए छत्तीसं उद्घोसपए दोण्णि सत्तरा णिहिरयणसया परिभोगताए हव्यमा-गच्छंति, जम्बुद्दीवे० कंबद्या पंचिदियर्यणसया सन्त्रमोणं पण्णाता ? गो० ! दो दसत्तरा पंचिदियरयणस्या सव्वरगेणं पण्णता, जम्बुहीवे॰ जहण्णपए वा उक्कोस-पए वा केवहया पंचिदियरयणसया परिभोगनाए हव्यमागच्छंति ? गो॰ । जहण्णपए अद्वावीसं उक्कोमपए दोष्णि दसुत्तरा पंचिदियस्यणस्या परिभोगत्ताए हव्वमा-गच्छंति, जम्बुद्दीवे णं भनते ! दीवे केवइया एगिदियरयणसया सन्वरगेणं प॰ ? गो॰ ! दो दश्चत्तरा एगिदियरयणसया सन्वरगेणं प०, जम्बुद्दीवे णं भन्ते ! दीवे केवड्या एगिदियरयणसया परिभोगताए हव्यमागच्छन्ति ? गो॰ । जहण्णपए अद्रा-वीसं उद्दोसेणं दोण्णि दस्तरा एगिदियरयणस्या परिमोगताए इञ्चमागच्छीतं ॥ १०५ ॥ जम्बुहीये णं भनते ! दीवे केवह्यं आयार्गावक्खंमेणं केवह्यं परिक्खे-वेणं केवइयं उव्वेहेणं केवइयं उन्नं उन्नतेणं केवइयं सञ्वरगेणं प॰ ? गो॰ ! जम्बू-हीने > एगं जोयणसयसहस्यं आयामविक्यंत्रेणं तिष्णि जोयणसयसहस्साई सोलस य नहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिष्णि य कोसे अहावीसं च धणसर्य तेरम य अंगुलाई अद्भेगुलं च किचिबिसेसाहियं परिक्खेवेणं प०, एगं जीयणसहस्सं उच्वेहेणं णवणउई जोयणसहस्साई साहरेगाई उर्दू उन्नतेणं साहरेगं जोयणसय-सहस्यं सव्वरगेणं पण्णते ॥ १७६ ॥ अम्बुहीवे णं भनते ! दीवे कि सासए असा-सए ? गोयमा ! सिय सासए सिय असासए, से केणहेणं भन्ते ! एवं वुन्धइ-सिय सासए सिय असासए ? गो॰ ! दव्यद्वयाए सासए वण्णपञ्जवेहिं गंध० रस॰ फास-पज्जवेहिं असासए. से तेणड्रेणं गो॰! एवं बुन्दर-सिय सासए सिय असासए। जम्ब्रहीये णं भनते ! दीवे कालओ केनिकारं होड़ ? गोयमा ! ण कयायि णासि ण क्यावि णित्य ण क्यावि ण भविस्सइ भुवि च भवइ य भविस्सइ य भुवे णिइए सासए अञ्बए अबद्विए किने जम्बुहीचे दीवे पक्पते इति ॥ १००॥ जम्बुहीचे णं भन्ते ! दीवे किं पुढविपरिणामे आउपरिणामे जीवपरिणामे पोग्गळपरिणामे ? गोयमा । पुढविपरिणामेवि आउपरिणामेवि जीवपरिणामेवि पुग्गलपरिणामेवि । जम्बुद्दीवे णं भन्ते ! वीवे सञ्चपाणा सञ्चजीवा सञ्चभूया सञ्चसत्ता प्रविकाह-यत्ताए आउकाइयताए तेउकाइयताए बाउकाइयताए वणस्सइकाइयताए उववण्ण-पुरुवा ? हंता गो॰ ! असई अदुवा अणंतस्त्रतो ॥ १७८ ॥ से केणहेणं मन्ते ! एवं बुष्यइ-जम्बुद्दीवे २ शाने । जम्बुद्दीवे णंदीवे तत्य २ देसे २ तहिं २ बहवे जम्बूह्मसा जम्बूनणा जम्बूबणसंडा णिनं कुमुमिया जाव पिंडिममंजरिवर्डेमगधर सिरीए अईव २ उवसीभेमाणा २ चिहुंति, जम्बूए० सुदंसणाए अणाहिए णामं देवे महिद्धिए जाव पिंठिओवमिद्धिइए परिवसइ, से तेणहेणं गोयमा! एयं वुन्नड-जम्बु-हींवे दींव इति ॥ १७९ ॥ तए णं समणं भगवं महावीरे मिहिलाए णयरीए माणि महे उजाणे बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं सावयाणं वहुणं सार्वयाणं बहुणं सेवाणं महूणं देवीणं मज्ज्ञगए एवमाइक्खइ एवं मासइ एवं पण्णवंड एवं पस्वेइ जम्बूदीवपण्णत्ती णामित अजो ' अज्ञ्ययणे अहं व हेउं च पिनणं च कारणं च वागरणं च भुजो २ उवदंसेइन्विमि ॥ १८० ॥ सन्तमो वक्ष्वारो समत्तो ॥ जंबुद्दीवपण्णित्सुन्तं समत्तं ॥



## श्रीयुत्रागमप्रकाशकममितिके 'संरक्षक'



श्रीमान् श्रीधृ रचंदजी महता व्यावर. (राजस्थान)

परिचय—अप भुभार के विचार के युवक है, आपकी गृहमांक अगाध है। सब कार्य छोड़क पहले आप सामाधिक करते हैं। आप उत्तर्व व्यापारी है। कीड़ीसे हाथी चनना भोई आपसे सीखले। आपने अपनी पामाणिकताके बलपर गृहस्थीय साहिबीमें उन्नति प्राप्त की है। अंधांवश्वासमं आप सदैव दूर रहे हैं। 'वसुधैव कुटुंब' का मंत्र आपके आदर्श जीवनमं सीखा जा सकता है। साम्प्रदायिकताका विकार हटाकर आप 'मना मो मेरा' के आदर्शक अनगामी हैं।

### णमोऽत्यु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स

# सुत्तागमे

#### तत्थ णं

# चंद्पण्णत्ती

जयइ णवणिलणकुवलयवियसियम्यवत्तपत्तलदलच्छो । वीरो गर्यद्मयगलसल्लि-यगयविक्रमो भयवं ॥ १ ॥ नमिऊण सुरअमुरगरुक्रभूयगपरिनंदिए गयकिलेसे । अरिहे निदायरिए उवज्झाय सञ्बसाह य ॥ २ ॥ फुडवियडपागडत्यं बुच्छं पुन्न-मुयमारणीसंदं । मुहसगणिणोवडट्टं जोडसगणरायपण्यांनं ॥ ३ ॥ णामेण इंदर्भ्ड्रति गोयमो वंदिकण तिविष्टेणं । पुच्छउ जिणबरवमहं जोइसगणरायपण्णति ॥ ४ ॥ कड् मंडलाइ यचड १, तिरिच्छा किं च गच्छइ २ । ओभासद केबद्यं ३, सेयाई किं ते संठिई ४॥ ५॥ किं पिडह्या छेमा ५, किं ते ओयसंठिई ६। के सुरियं वर-यए ७, कहं ते उदयसंठिई ८ ॥ ६ ॥ कहं कहा पोरिसिच्छाया ९, जोगे किं ते व आहिए १० । कि ते संबच्छरेणाई ११, कइ संबच्छराइ य १२ ॥ ७ ॥ कहं चंद-ममो बुद्धी १३, क्या ने दोसिणा बहु १४। केंद्र सिग्ध्याई बुत्ते १५, कहं दोसिण-लक्खणं १६॥ ८॥ चयणोववाय १७ उन्नते १८, स्रिया कइ आहिया १९। अणुभावे के व संवृत्ते २०, एवमेयाई वीसई ॥ ९ ॥ वड्डोवड्डी मुहुत्ताणं १, अद्ध-मंडलसंठिई २। के ते चिज्णं परियरइ ३, अंतरं कि चरंति य ४॥ १०॥ उग्गा-हड़ केवइयं ५. केवइयं च विकंपह ६। मंडलाण य संठाणे ७, विक्लंभो ८ अद्व पाइडा ॥ ११ ॥ छप्पंच य-सत्तेव य अट्ट तिष्णि य हवंति पिडवती । पढमस्स पाहुडस्स हवंति एयाउ पिंडवत्ती ॥ १२ ॥ पिंडवत्तीओ उदए, तहा अत्थमणेमु य । मियवाए कण्णकला, मुहत्ताण गईइ य ॥ १३ ॥ णिक्खममाणे सिग्घगई, पविसंते मंदगईइ य । जुलसीइसयं पुरिसाणं, तेसिं च पडिवर्तीओ ॥ १४ ॥ उदयम्मि अद्व भणिया भेयम्बाए दुवे य पडिवती । चतारि मुहुतगईए हुंति तह्यम्मि पष्टिवसी ॥ १५ ॥ आवळिय १ सहस्तरंगे २, एवंभागा य ३ जोगस्सा ४ । कुलाई ५ पुण्णमासी ६ य. सण्णिवाए ७ य संदिई ८ ॥ १६ ॥ तार(य)मां च ९ णेया य १०, चंदमग्गत्ति ११ यावरे । देवयाण य अज्झयणे १२, महत्ताणं णामया इय १३॥ १७ ॥ दिवसा राइ बुत्ता व १४, तिहि १५ गोता १६ भोयणाणि १७ य । ४३ सता॰

आइचवार १८ मासा १९ य. पंच संबच्छरा इय २०॥१८॥ जोउसस्स य दाराई २१, णक्सत्तविजए विय २२। दममे पाहुडे एए, बावीमं पाहुडगहुडा ॥ १९ ॥ तेणं कालेणं तेणं समाएणं मिहिला णामं णयरी होत्या रिद्धत्थिमियसमिदा पमुद्य-जणजाणवया "पासादीया ४ ॥ १ ॥ तीमे णं मिहिन्जाए णयरीए बहिया उत्तर-पुरच्छिमे दिसीभाए माणिभेद्दे णामं उजाणे होत्था वण्णओ ॥ २ ॥ तीसे णं मिहिलाए णयरीए जियसन् णामं राया होत्या वण्णको ॥ ३ ॥ नस्रा णं जियमन्त्रास्य रण्णो धारिणी णामं देवी होत्था वण्णओ ॥ ४ ॥ तेणं कारुणं तेणं समाणं नाम्म उजाणे सामी समीमढे, परिसा णिग्गया, धम्मो कहिओ, परिमा पडिगया जाव राया जामेव दिसिं पाउच्यूए तामेव दिशि पिडिगए ॥ ५ ॥ तेणं काटेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महाबीरस्स जेद्रे अंतेवासी इंदमई णामं अणगारे गोयमे गोत्तेणं समुस्तेहे समवटरंससंठाणसंठिए वजारितहणारायसंघयणे जाव एवं वयासी-ता कहं ते बहुंबिड्डी मुहनाणं आहितेति वएजा ? ना अहएगुणवीसे मुहनसए सत्तावीसं व सिंहमार्गे सुद्वतस्य आहितेति वएजा ॥ ६ ॥ ता जया णं स्रिए सव्वव्यंतराओ मंडलाओ सन्वबाहिरं मंडलं उवसंर्कामण। चारं चरइ सन्ववाहिराओ मंडलाओ सम्बद्भेनरं भंडलं उवसंकमिता चारं चरड़ एस णं अद्धा केवड्यं राइंदियगोणं आहितेति वएजा ? ता तिण्णि छावड्ठे राइंदियराए राइंदियरगेणं आहितेति वएजा ॥ ७ ॥ ता एयाए अद्वाए स्रीरए कड मंडलाई चरड, कड मंडलाई दुक्खुत्तो चरइ, कह मंडलाई एगक्खुत्तो चरइ? ता चुळ्सीयं मंडलसयं चरइ, बासीइ मंडलप्यं दुक्खुतो चरइ, तंत्रहा-णिक्खममाणे चेव पविनमाणे चेव, दुवे य खल मंडलाई सई चरह, तंजहा-सम्बद्भांतरं चेव मंडलं सम्बबाहिरं चेव मंडलं ॥ ८ ॥ जइ खु तस्सेव आइचस्स संवच्छरस्स सर्व अद्वारसमुहुने दिवसे भवड सई अद्वारसमुहुना राई भवह सर्य दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवह मई दुवालस-मुहुना राई भवड, पढमे छम्मासे अत्य अद्वारसमुहुत्ता राई, णत्य अद्वारसमुहुत्ते दिवसे, अत्थि दुवालसमुहुत्ते दिवसे, णत्थि दुवालसमुहुता राई भवइ, दोश्चे छम्मासे अत्थि अद्वारसमुहुत्ते दिवसे, णत्थि अद्वारसमुहुत्ता राई, अत्थि दुवालसमुहुत्ता राई, णित्य दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवद, पढमे वा छम्मासे दोचे वा छम्मासे णित्य पण्णरसमुहुते दिवसे भवड़, णित्य पण्णरसमुहुता राई भवड़, तत्थ णं कं हेउं वएजा ? ता अयण्णं जंबृदीचे २ सन्वदीवसमुद्दाणं सन्वन्भंतराए जाव विसेसा-हिए परिक्खेवेणं पण्णते, ता जया णं सुरिए सम्बन्भंतरमंडलं उवसंक्रिता चारं चरइ तया णं उत्तमकद्वपत्ते उक्तोसए अद्वारसमृहत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया

दुवाळसमुहुत्ता राई भवड, से विवस्तममाणे सुरिए णवं संवच्छरं अयमाणे पढ-मंसि अहोरत्तंसि अब्भितराणंतरं मंडलं उक्संकमिता चारं चरइ, ता जया णं सुरिए अब्भितराणंतरे मंडलं उवसंक्रमिना चारं चरइ तया णं अद्वारसमुहत्ते दिवसे भवह दोहिं एगद्रिभागमुहत्तेहिं छणे. द्वालसमुहत्ता राई भवह दोहिं एगद्रिभाग-महत्तिहिं अहिया. से णिक्खममाणे स्रिए दोर्चमि अहीरतीस अब्भिनरं तर्च मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सुरिए आर्ब्सतरं तत्र्वं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ तथा णं अद्वारसमृहत्ते दिवसे भवइ चवहिं एगद्रिभागमृहत्तेहिं उपो, दुवाल-समुहना गई अवह चजहिं एगद्विभागमुहनेहिं अहिया, एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सरिए त्याणंतराओ॰ मंडलाओ मंडलं संक्रममाणे २ दो २ एगद्रिभागमृहत्ते एगमेंगे मंडलं दिवसखेनस्स णिवुक्केमाणे २ रयणिखेनस्य अभिवुक्केमाणे २ सञ्बबाहिर-मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ, ता जया णं स्रिए सव्वब्मंतराओ मंडलाओ सव्व-बाहिरं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ तया णं सव्वक्शंतरमंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं तिष्णिछावडुएगड्डिभागमुहत्ते सए दिवसखेतस्स णिवुच्चिता रयणिक्खेनस्स अभिवृद्धिता चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्टपता उन्नोसिया अट्टार-समुहत्ता राई भवइ, जहण्णए बारमगुहते दिवसे भवड, एस णं पढमे छम्मासे, एस णं पडमस्स छम्मासस्स पज्जवसाणे । से पविसमाणे सुरिए दोचं छम्मासं अयमाणे पढमंसि अहोर्निस बाहिराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ, ता जया णं सुरिए बाहिराणंतरं मंडलं उक्संकमिता चारं चरइ तथा पं अट्ठारसमुहत्ता राई अबड दोहिं एगड्डिमागमुहत्तेहिं सणा, दुवालसमुहत्ते दिवसे भवइ दोहिं एगड्डिमागमुहत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सुरिए दोशंसि अहोरतंसि बाहिरं तबं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ, ता जया णं सुरिए बाहिरं तचं मंडलं उबसंकमिता चारं चरइ तया णं अद्वारसमुहता राई भवइ चउहिं एगद्विभागमुहत्तेहिं ऊणा, दुवालसमुहत्ते दिवसे मबइ चउहिं एगद्विभागमूहतेहिं अहिए। एवं खल एएणुवाएणं पविसमाणे सुरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ दो दो एगद्विभागमुहुते एगमेगे मंडले रयणिखेत्तस्स णिव्हेमाणे २ दिवसखेत्तस्स अभिवहेमाणे २ सम्बब्धंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ, ता जया णं सुरिए सध्यवाहिराओ मंडलाओ सव्वब्धंतरं मंडलं उवसंक्रमत्ता चारं चरइ तया णं सम्बबाहिरं मंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं तिष्णिछावड्डे एगड्डिमागमुहुत्तसए रयणिखेत्तस्स निवृह्विता दिवसखेत्तस्स अभिविश्वता चारं चरइ, तथा णं उत्तमबद्धपत्ते उद्योसए अद्वारसमुहुते दिवसे मवइ, जहण्णिया दुवालसमुहता राई भवड, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दुचरस छम्मा-

सस्स पजनसाणे, एस णं आइवे संबच्छरे, एस णं आइवस्स संबच्छरस्म पज्जवसाणे, इइ खल तस्सेवं आइवस्स संबच्छरस्स सई अद्वारसमुहृत्ते दिवसे भवइ, सई अद्वारममुहृत्ता राई भवइ, सई अद्वारममुहृत्ता राई भवइ, सर्वं दुवालसमुहृत्ता राई भवइ, सर्वं दुवालसमुहृत्ता राई भवइ, पत्थ अद्वारसमुहृत्ता राई भवइ, पत्थ अद्वारसमुहृत्ते दिवसे भवइ, अत्थि दुवालसमुहृत्ते दिवसे, णिथ दुवालसमुहृत्ता राई, अत्थि दुवालममुहृत्ते रिवसे भवइ, णिथ अद्वारसमुहृत्ता राई, अत्थि दुवालममुहृत्ता राई, णिथ दुवालममुहृत्ता राई, णिथ दुवालममुहृत्ते दिवसे भवइ, पटमे वा छम्मासे दिवे वा छम्मासे णिथ पण्णरममुहृत्ते दिवसे भवइ, पत्थि पण्णरसमुहृत्ता राई भवइ, णण्णत्थ राईदिमाणं वह्नोवह्नीए मुहृत्ताण वा वओवचएणं, णण्णत्थ वा अणुवायगईए० गाहाओ भाणियञ्वाओ ॥ ९ ॥ पढमस्स पादुडस्स पढमे पादुडपादुई समर्तं ॥ १-१ ॥

ता कहं ते अद्भांडलसंठिई आहिताति वएजा ? तत्य खलु इमा दुविहा अद-मंडलसंठिई पण्णना, नंजहा-दाहिणा चेव अद्धमंडलसंठिई उत्तरा चेव अद्धमंडलसं-ठिई। ता कहं ते दाहिणअद्धमंडलसंठिई आहिताति बएजा? ता अयण्णं जंबृदीवे दीने सन्वदीवसमुद्दाणं जान परिक्खेनेणं , ता जया णं स्तिए मञ्जेनरं दाहिणं अद्ध-मंडलसंठिइं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं उत्तमक्टुपने उक्कोसए अद्वारसमुहुते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, से णिक्खममाणे स्रिए णवं संबच्छर अयमाणे पढमंसि अहोरतंसि दाहिणाए अंतराए आगाए तस्साइपएसाए अब्भिनराणंतरे उत्तरद्धमंडलं संठिइं उत्रसंकमिता चारे चरइ, जया णं स्रिए अब्भिन तराणंतरं उत्तरं अद्धमंडलसंठिइं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ तया णं अद्वारसमुहु ते(हिं) दिवसे भवइ दोहिं एगडिमागमुहुतेहिं कणे, दुवाल्समुहुता राई॰ दोहिं एगडिमाग-मुहुत्तेहिं अहिया, से णिक्लममाणे सूरिए दोशंखि अहोरत्तंसि उत्तराए अंतराए भागाए तस्साइपएसाए अविभतरे तत्रं दाहिणं अदमंडलं संठिइं उवसंक्रमत्ता चारं चरइ । ता जया णं सुरिए अधिमतरं तत्रं दाहिणं अद्भगंडलं संठिइं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवड़ चउहिं एगद्विभागमुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई मन्द्र चर्राहे एगड्डिभागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सुरिए तयणंतराओऽणंतरेसि तंसि २ देसंसि तं तं अद-मंडलपंठिइं संक्रममाणे २ दाहिणाए २ अंतराए भागाए तस्साइपएसाए सन्ब-वाहिरं उत्तरं अद्धमंडलसंदिइं उनसंक्रमिना चारं चरइ, ता जया णं स्ररिए सव्व-वाहिरं उत्तरं अद्भांडलसंटिइं उवसंक्रमिता चारं चरइ तथा णं उत्तमकट्वपता उक्को-सिया अद्वारसमुहत्ता राई भक्ड, बहुष्णए दुवालसमुहुते विवसे भवड़ । एस पं

पढमे छम्मासे, एस णं पढमछम्मासस्स पजनसाणे, से पविसमाणे स्रिए दोशं छम्मासं अयमाणे पढमंसि अहोरतंसि उत्तराए अंतरभागाए तस्साइपएसाए वाहि-राणंतरं दाहिणं अद्भंडलसंठिइं उवसंकमिता चारं चरड. ना जया णं स्रिए बाहिराणंतरं दाहिणअद्भमेडलसंठिई उवसंक्रमित्ता चारं चरड तया णं अहारसमु-हुना गई भवड़ दोहिं एगद्विमागसहत्तेहिं ऋणा, द्वालसमुहत्ते दिवसे भवड़ दोहिं एगड्डिभागमुद्दनेहिं अहिए, से पविसमाणे सुरिए दोचंसि अहोरतंसि दाहिणाए अंत-गए भागाए तस्माडपएसाए बाहिरंतरं तक्षं उत्तरं अद्भमंडलसंटिइं उवसंक्रमिता बारं चन्ड, ता जया णं स्रिए बाहिरं नचं उत्तरं अद्धमंडलसंठिई उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं अद्वारसमुह्ता राई भवड चटहिं एगद्विमागमुहुतेहिं अहिया. एवं सन्तु एएणं उवाएणं पांचसमाणे स्रीए तयाणंनराओ तयाणंतरं तीस २ देसीस तं तं अडमंडलसंटिई संकमभाणे २ उत्तराष् अंतराभागाष् तस्साइपएसाष् सव्वब्मं-तरं दाहिणं अद्धमंडलसंठिइं उवसंकमिता चारं चरइ, ता जया णं स्रिए सम्बद्धां-तरं दाहिणं अद्भांडलसंठिइं उवसंकमिता चारं चरइ तथा णं उत्तमकद्वपत्ते उद्दोसए अद्वारसमुहत्तं दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस णं दोचे छम्मासं, एस णं दोबस्स छम्मासस्स पजनसाणे, एस णं आइबे संबच्छरे, एस णं आइचसंबन्छरस्य पञ्जबसाणे ॥ १० ॥ ता कहं ते उत्तरा अद्भंडलसंठिई आहि-ताति बएजा ? ता अयं णं जंबूरीवे रीवे सव्वरीव जाव परिक्सेवेणं, ता जया णं स्रिए सञ्चब्भंतरं उत्तरं अद्धमंडलसंटिइं उवसंकमिता चारं चरइ तथा णं उत्तम-बहुपते उक्कोसए अद्वारसमुद्दते दिवसे भवर, जहाणिया दुवालसमुहना राई भवड़, जहा दाहिणा तहा चैव णवरं उत्तरिष्ठओ अन्भिनराणंतरं दाहिणं उब-संकमह, दाहिणाओ अभिनतरं तम्बं उत्तरं उवसंकमह, एवं खलु एएणं उवाएणं जाव सब्बवाहिरं दाहिणं उवसंकमइ सब्बवाहिरं दाहिणं उवसंकमित्रा दाहिणाओ वाहिराणंतरं उत्तरं उवसंकमइ, उत्तराओ बाहिरं तत्रं दाहिणं तत्राओ दाहिणाओ संकामाणे २ जाव सव्वब्मंतरं उवसंकमह, तहेव। एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस णं आङ्के संबच्छरे, एस णं आङ्कस्स संबच्छरस्स पजवसाणे, गाहाओ ॥ ११ ॥ पढमस्स पाहुडस्स बीयं पाहुड-पाइडं समसं ॥ १-२ ॥

ता के ते चिष्णं पिंडचरइ आहितेति वएजा ? तत्य खळ इमे दुवे सूरिया पणता, तंजहा-भारहे चेव स्रिए एरवए चेव स्रिए, ता एए णं दुवे स्रिया पत्तेमं २ तीसाए २ मुहुतेहिं एयमेगं अद्धमंडलं चरेति, सङ्घीए २ मुहुतेहिं एगमेगं मंडलं संघायंति. ता णिक्खममाणा खलु एए दुवे स्रीया णो अण्णमण्णस्य चिण्णं पिंडचरंति, पविसमाणा खलु एए दुवे सूरिया अण्णमण्णस्स विण्णं पिंडचरंति, तं सयमेगं चोयालं, तत्य के हेऊ ० ति वएजा ! ता अयण्णं जंबूदीवे २ जाव परिक्खे-वेणं , तत्थ णं अयं भारहए चेव स्रिए अंबृबीनस्स २ पाईणपडीणायगउदीण-दाहिणाययाए जीवाए मंडलं चडवीसएणं सएणं छेना दाहिणपुरत्थिमिश्रंसि चड-भागमंडलंसि बाणउइयस्रियमयाडं जाहं अप्पणा नेत विष्णाइं पडिनरह, उत्तरपञ्च-त्यिमिद्धंति चउभागमंडलंसि एकाणउई मृतियमयाई जाई मृरिए अप्पणी चंब चिण्णं पडिचरइ, तत्थ णं अयं भारहे सुरिए एरवयस्य सुरियस्य जंबृदीवस्स २ पाईण-पढीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चडवीसएणं मएणं छेता उत्तर-पुरित्यमिदंसि चउभागमंडलंसि वाणउडं सरियमयाई जाव स्रिए परस्स चिण्णं पिबचरइ, दाहिणप्यत्यिसिष्टंसि चउभागमंडलंसि एगुणणउई स्रियसयाई जाई सूरिए परस्स चेव चिण्णं पडिचरइ, तत्य णं अयं एरवए स्रिए जंबूदीबस्म २ पाईणपदीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चउवीसाएणं मएणं छेता उत्तरपुरिव्यमिक्कंति चउञ्भागमंडलंसि वाणउई सुरियमयाई जाव सृरिए अप्पणो चेव चिण्णं पडिचरइ, दाहिणपुरित्यिमित्रंति चउभागमैठलंति एक्सणउई स्रियमयाई जाव सुरिए अप्पणी चेव चिण्णं पडिचरइ, तत्थ णं अयं एरवइए सुरिए भारहरून स्रियस्स जंबूदीवस्स २ पाईणपडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चउवीसएणं सएणं केता दाहिणपविश्विमिक्षीस चउभागमंडलंसि वाणउई स्रियमयाई स्रिए परस्य चिण्णं पडिचरड, उत्तरपुरत्यिमिह्नंसि चउभागमंडलंसि एकाणउई स्रियमयाई जाई सुरिए परस्स चेव चिण्णं पडिचरइ, ता णिक्सममाणा खलु एए दुवे स्रिया णो अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरेति, पविसमाणा खलु एए दुवे सरिया अण्णमण्णस्स चिण्णं पहिचरेति, सयमेगं चोयार्छ । गाहाश्रो ॥ १२ ॥ पढमस्स पाइडस्स तह्यं पाइडपाइडं समसं ॥ १-३ ॥

ता केवइयं एए दुने स्रिया अण्णमण्णस्य अंतरं कहु चारं चरंति आहिताति वएजा ? तत्य खलु इमाओ छ पिडवत्तीओ पण्णताओ, तंजहा-तत्थ एगे एषमा-हंग्र-ता एगं जोयणसहस्यं एगं च तेत्तीयं जोयणसयं अण्णमण्णस्य अंतरं कहु एरिया चारं चरंति आहिताति वएजा एगे एषमाहंग्र-ता एगं जोयणसहस्यं एगं च चउतीयं जोयणसयं अण्णमण्णस्य अंतरं कहु स्रिया चारं चरंति आहिताति वएजा एगे एयमाहंग्र-ता एगं जोयणसहस्यं एगं च चउतीयं जोयणसयं अण्णमण्णस्य अंतरं कहु स्रिया चारं चरंति आहिताति वएजा एगे एयमाहंग्र-ता एगं जोयणसहस्यं एगं च पणतीयं जोयणसयं अण्णमण्णस्य अंतरं कहु स्रिया चारं चरंति

आहिताति वएजा एगे एवमाहंसु ३, एवं एगं दीवं एगं समुद्दं अण्णमण्णस्स अंतरं कड़ ४, एगे ... हो दीवे दो समुद्दे अण्णमण्णस्स अंतरं कड़ स्रिया चारं चरंति आहिनाति वएजा एगे एवमाहंसु ५, एगे ... तिष्णि दीवे तिष्णि समुद्दे अण्णमण्णस्स अंतरं कर सरिया चारं चरंति आहिताति वएजा एगे एवमाहंस ६, वयं पुण एवं वयामो-ना पंच पंच जोयणाई पणतीसं च एमद्विमागे जोयणस्य एगमेगे मंडले अण्णमण्णस्य अंतरं अभिवद्वेमाणा वा निवद्वेमाणा वा मृरिया चारं चरंति०। तत्थ णं को हेळ आहिएति बएजा ? ता अयण्णं जंजूदीवे २ जाव परिक्खेवेणं पण्णते, ता जया णं एए दुवे स्रिया सन्बन्धंतर्मंडलं उवसंक्रमिता चारं वरंति तया णं णवणउडजोयणसहस्ताइं छत्रचत्ताङे जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरं कट्ट चारं वरंति आहिनाति वएजा, तया णं उत्तमकद्वपत्ते उक्कोमए अद्वारसमुहुते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालम्सुहुना राई भवइ, ने णिक्सममाणा सूरिया पर्व संवच्छरं अयमाणा पढमंसि अहोरत्तेसि अध्यितराणंतरं मंडलं उवसंकमिता बारं चरंति, ना जया णं एए दुवे मृरिया अव्भिनराणंतरं मंडलं उवसंकमिता चारं चरंति त्या णं णवणवर्षं जोयणसहस्साइं छच पणयाले जोयणसए पणवीसं च एगाईआगे जोयणस्य अण्णमण्णस्य अंतरं कर् चारं चरंति आहिताति वएजा, तया णं अद्वार-समृहने दिवसे भवह दोहिं एगद्विभागमृहत्तेहिं ऊणे, दुवालसमृहता राई भवह दोहिं एगद्विभागमुहुनेहिं अहिया, ते णिक्खममाणा स्रिया दोबंचि अहोरत्तंस अब्भितरं तम् मंडलं उवसंकमिता चारं चरंति, ता जया णं एए दुवे स्रिया अध्भितरं तम् मंद्रलं उवसंक्रमिता चारं वरंति तया णं वणणवहं जोयणसहस्साहं छश्चहकावण्णे जोयणसए णव य एगद्विभागे जोयणस्स अण्यसण्णस्स अंतरं सह चारं चरंति आहिताति वएजा, तया णं अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ वउहि एगिक्कमागमुहुत्तेहि ऊंगे, दुवालसमुहुता राई भवइ वर्जाहे एमद्विमागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खल एएणु-वाएगं जिन्सममाणा एए दुवे स्रिया तओऽणंतराओ तयाणंतरे मंडलाओ मंडलं संक्रममाणा २ पंच २ जोसणाई पणतीसं च एगद्विमाने जोयणस्स एगमेने मंडले अण्णमण्णस्स अंतरं अभिषत्नुमाणा २ सम्बद्धाहिरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरंति, ता जया में एए दुवे स्रिया सन्त्रवाहिर मंडलं उवसंक्रिता चारं चरेति तया में एगं जोयणसयसहस्सं इन सहे जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरे कहु चारे चरेति. तया मं उत्तमक्खपता उक्रोसिया अद्वारसमुहुता राई भवड, जहण्णए हुवालसमुहुत्ते दिवसे अबह, एस र्थं पढमे छम्मासे, एस र्थं पढमस्स छम्मासस्स फजवसाणे, ते पविसमाणा सूरिया दोचं छम्मासं अयमाणा पढमंसि अहोरतंसि

बाहिराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरंति. ता जया णं एए दवे सरिया वाहि-राणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरंति तया णं एगं जोयणसयसहस्सं छच चर-प्पणो जोयणसए छत्तीसं च एगद्विभागे जोयणस्य अण्णमण्णस्य अंतरं कृष्ट चारं चर्रात आहिताति वएजा, तया णं अद्वारसमृहत्ता राई भवइ दोहि एगद्विभागसूह-त्तेहिं ऊणा, दुवाल्समुहत्ते दिवसे भवड़ दोहिं एगद्विभागमुहत्तेहिं अहिए, ते पविस-माणा सरिया दोचंसि अहोरनेसि वाहिरं तचे मंडलं उवसंक्रमिता चारं चर्रात, ता जया णं एए दुवे स्रिया बाहिरं तबं मंडलं उवसंकमिना चारं चरेति तया णं एगं जोयणसयसहस्यं द्वन अडयाले जोयणसए वावण्णं च एगद्विभागे जोयणस्य अण्ण-मण्णस्य अंतरं कड् चारं चरंति, तया णं अट्टारममुहत्ता राई भवड चडिहें एगिड्ड-भागमुद्रुनेहिं छणा, दुवालसमुद्रुने दिवसे भवइ चडहिं एगद्विभागमुहुनेहिं अहिए । एवं खळु एएणुवाएणं पविसमाणा एए दुवे स्रिया तक्षोऽर्णतराओ तयाणेतरं मंड-लाओ मंडर्क उबसंकममाणा २ पंच २ जोयणाई पणतीसे एगड्डिमारे जोयणस्म एगमेंगे मंडले अण्णमण्णस्संतरं णियुङ्केमाणा २ सञ्बद्धांतरमंडलं उवसंक्रमिता चारं चर्रात, ता जया णं एए दुवे सूरिया सन्वर्भतरं मंडलं उवसंक्रिमा चारं चरंति तया णं णवणउइजोयणसहस्साई छच चत्ताले जोयणसए अण्यमण्णस्य अंतरं कृष्ट चारं चरेति, तया णं उनमक्द्वपने उद्योसए अद्वारसमृहुने दिवसं मक्द, अहण्णिया दुवालसमुहत्ता राई मनइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचरूस छम्मामस्स पज्जवमाणे, एस णं आइबे संवच्छरे, एस णं आइबसंबच्छरस्स पज्जवसाणे॥१३॥ पढमस्स पाइडस्स चउत्थं पाइडपाइडं समसं ॥ १-४ ॥

ता केवह्यं ने दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह आहिताति वएजा? तत्य खलु इमाओ पंच पिटवत्तीओ पण्णताओ, तं०-तत्य एगे एवमाहंस्र-ना एगं ओयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं ओयणसरं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरहः एगे एव ओगाहिता स्रिए चारं चरहः एगे एवमाहंस्र-ता एगं ओयणसहस्सं एगं च चउत्तीसं ओयणसयं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह० एगे एवमाहंस्र-ता एगं ओयणसहस्सं एगं च पणतीसं ओयणसयं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह० एगे एवमाहंस्र-ता अवश्वं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह० एगे एवमाहंस्र-ता अवश्वं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह० एगे एवमाहंस्र-ता एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं ओयणसयं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह० एगे एवमाहंस्र-ता एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं ओयणसयं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह० ते एवमाहंस्र-ता एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं ओयणसयं दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह० ते एवमाहंस्र-ता जया णं स्रिए सम्बन्धंतरं अंवर्क जवसंक्रिता चारं चरह तथा

णं जंयूदीवं २ एवं जोयणसहस्यं एवं च तेतीसं जोयणसयं ओगाहिता स्रिए चाएं चरइ, तथा णं उत्तमकद्वपत्ते उद्दोसए अद्वारममुहुते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवा-लसमृहना राई भवड, ना जया णं स्रिए मन्वबाहिरं मंडलं उवसंक्रमिना चारं चरड तथा णं लवणममुद्दं एगं जोयणसहस्तं एगं च तेतीसं जोयणसयं ओगाहिता चारं चरइ, तया णं उत्तमकद्वपना उक्नोसिया अद्वारसमुहुत्ता राई भषइ, जहण्णए हुवालसमुहुते दिवसे भवइ । एवं न्होत्तीसं जोयणसयं । एवं पणतीसं जोयणसयं । तत्थ जे ते एवमाहंस्र-ता अवहुं दीवं वा समुदं वा ओगाहिता सूरिए चारं चरह, ते एवमाहंसु-ता जया णं स्रीए सम्बन्धेनरं मंडलं उवसंक्रमिता बारं चरइ तया णं अवर्षु जंब्दीवं २ ओगाहिता चारं चरइ, तया णं उत्तमबद्धपेन उद्गोसए अद्वारसमु-हुते दिवसे भवद, जहण्णिया दुवालसमुदुता राई भवह, एवं सञ्जवाहिरएवि, णवरं अवर्ष्ट्रं व्यवणसमुद्दं, तथा णं राइंदियं तहेव, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता णो किचि दीवं वा समुद्दे वा ओगाहिता स्रिए चारं चरह, ते एवमाहंश-ता जया णं स्रिए सब्बन्भंतरं संइलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं णो किंचि दीवं वा समुद्दं वा ओगाहिता स्रिए चारं चरइ, तया णं उत्तमबद्धपने उन्नोसए अद्वारसमुहुत्ते विवसे भवड तहेव एवं सञ्बदाहिरए मंडले णवरं णो किंखि लवणसमुद्दं ओगाहिसा चारं चरइ, राइंदियं तहेव, एगे एवमाइंसु ७ ॥ १४ ॥ वयं पुण एवं बयामो-ता जया णं स्रिए सम्बन्धंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरड तया णं जंबूदीवं २ असीयं जोयण-सर्यं श्रोगाहिना बारं चरइ तया णं उनमक्द्वपते उक्कोसए अद्वारसमुहुते दिवसे भवड, जहाण्या दुवालसमुहुना राई भवड, एवं सम्बवाहिरेवि, णवर लवणसमुई तिण्णि तीसे जोयणसए औगाहिसा चारं चरड, तया णं उत्तमबहुपसा उद्घोसिया अद्वारसमुहुता राई भवर, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवर, गाहाओ भाणिय-वाओ ॥ १५ ॥ पढमस्स पाहुडस्स पंचमं पाहुडपाहुडं समत्तं ॥१-५॥ ता केयइयं (ते) एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपहत्ता २ स्रिए चारं चरइ आहितेति वएजा ! तत्थ खलु इमाओ सत्त पडिचतीओ पण्यताओ, तं॰—तत्थेने एवमाइंस-ता दो जीयणाई अद्भुवतालीसं तेसीयसयभागे जीयणस्य एगमेगेणं राईदिएणं विश्वंपहत्ता २ सूरिए कारं चरइ० एगे एवमाइंछ १, एगे पुण एवमाइंछ-ता अवुाइ-

जाई जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपहणा २ स्रिए जारं चरह० एगे एवमाईस २, एगे पुण एवमाईस-ता तिभागूणाई तिष्णि जोवणाई एगमेगेणं राइंदिएणं विकंप-इता २ स्रिए चारं चरह० एगे एवमाईस ३, एगे पुण एबमाईस-ता तिष्णि जोयणाई अद्धतीयाठीसं अ तेसीइसम्मागे बोयणस्य एगमेगेणं राइंदिएणं विकंप-

इता २ स्रिए चारं चरइ० एगे एवमाहंसु ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता अबुट्टाइं जोयणाइं एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइता २ स्रिए चारं चरइ० एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंसु-ता चउन्मागूणाई चत्तारि जोयणाई एगमेगेणं राईदिएणं विकंपड्सा २ स्रिए चारं चरइ० एगे एवमाहंसु ६, एगे पुण एवमाहंसु-ता चत्तारि जोयणाई अद्भावण्णं च तेसीइसयभागे जोयणस्स एगमेगेणं राईदिएणं विकंपहत्ता २ सरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंगु ७ । वयं पुण एवं वयामी-ना दो जोयणाई अडयालीसं च एगद्विभागे जोयणस्य एगमेगं मंडलं एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइता २ स्रोरए चारं चरइ०. तत्थ णं को हेऊ०ति वएजा ? ता अयण्णं जंबृदीवे २ जाव परिक्षेवेणं पण्णते, ता जया णं स्रिए सम्बन्धेतरं मंडलं उवसंक्रिता बारं नरह तया णं उत्तमकहपत्ते उन्नोसए अद्वारसमुहने दिवसे भवड, जहण्णिया द्वालमसुहना राई भवड़, से जिक्कामगणे सुरिए जर्व संवच्छरे अयमाणे पढमंसि अहोरतंसि अस्भितराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ, ता जया णं स्रिए अस्भितराणंतरं मंडलं उचसंक्रमिता चारं चरड तया णं दो जीयणाई अडयालीसं च एगद्रिभागे जीयणस्य एगेणं राइंदिएणं विकंपज्ञता चारं चरइ, तया णं अद्वारसमुद्दते दिवसे भवइ दाहि एगडिमागसुहुत्तेहि ऊणे, दुवालससुहुत्ता राई भवइ दोहि एगडिमाग-सुहुत्तेहिं अहिया । से णिक्खममाणे स्रांत्ए दोषंति अहोरत्तेसि अधिनतरं तर्ष मंडलं उवसंक्रमित्ता बारं चरइ, ना जया णं स्रिए अव्यितरं तथं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ तथा णं पंच जोयणाई पणतीसं च एगद्विभागे जोयणस्स दोहिं गईदिएहिं विकंपइता २ चारं चरह, तया णं अद्वारममुहुत्ते दिवसे भवइ चटहिं एगद्विभागम्-हुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमूहता राई भवर चउहिं एगद्विभागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खल एएणं उवाएणं णिक्समाणे सुरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडलं संक-समाणे २ दो २ जोयणाई अख्याठीसं च एगद्विमागे जोयणस्स एगमेणं संडलं एगमेरोणं राइंदिएणं विकंपमाणे २ सन्वबाहिरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ, ता जया णं स्रिए सन्बन्भंतराक्षो मंडलाओ सन्बनाहिरं मंडलं उबसंकिमता चारं चर्ड तया णं सव्बब्धंतरं मंहरूं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं पंचदसुत्तर-जोयणसए विकंपहता २ चारं चरड, तमा णं उत्तमकद्भगता उद्योखिया अद्वारसमृहत्ता राई भवड, जहण्मए द्ववालसमुहृते दिवसे भवड, एस णं पढमछम्मासे, एस णं पडमछम्मासस्स पज्जवसाणे, से व पविसमाणे सुरिए दोचं छम्मासं अथमाणे पढमंसि अहोरतंसि बाहिराणेतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरह, ता जया णं सुरिए बाहिराणंतरं मंडलं उबसंक्रमिता चारं चरइ तथा णं दो दो जोयणाई अडयाठीसं

च एगट्टिमागे जोयणस्स एगेणं राइंदिएणं विकंपहत्ता २ चारं चरः, तया णं अद्वारसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगट्टिमागमुहुत्ताहिं ऊणा, दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवड दोहिं एगट्टिमागमुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे स्रिए दोचंसि अहोरत्तिसे मांडलंसि उवसंक्रमिता चारं चरइ, ता जया णं स्रिए बाहिरतमं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं पंच जोयणाई पणतीसं च एगट्टिमागे जोयणस्म दोहिं राइंदिएहिं विकंपइता २ चारं चरइ, राइंदिए तहेव, एवं खलु एएणुवाएणं पविसमाणे स्रिए तओऽणंतराओ तयाणंतरं च णं मंडलं संकम्माणे २ दो २ जोयणाई अख्यालीसं च एगट्टिमागे जोयणस्म एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपन्माणे २ सव्वब्धात्तरं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ, ता जया णं स्वव्यव्यविह्याओं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ, ता जया णं स्वव्यव्यविह्याओं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ, ता जया णं स्वव्यविह्याओं मंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं पंचदमुत्तरे जोयणसए विकंपन्ता २ चारं चरइ, तया णं उत्तमकद्वपत्ते उक्तेसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्यिया वृवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मासस्स पज्यवसाणे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पज्यसाणे॥ १६॥ पदमस्स पाइडस्स छद्रं पाइडपाइडं समस्तं॥ १-६॥

ता कहं ते मंडलसंदिई आहिताति वएजा ! तत्य खलु इमाओ अट्ट पिड-वर्ताओ पण्णताओ, तं॰—तत्थेगे एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलबया समन्वउरंस-संठाणसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलबया विसमन्वउरंससठाणसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलबया समन्वच्छोणसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ३, एगे पुण एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलबया विसमन्वउछोणसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ३, एगे पुण एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया समन्वक्षाणसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ४, एगे पुण एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया विसमन्वक्षालसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया विसमन्वक्षालसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया विसमन्वक्षालसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु—ता सन्वावि णं मंडलवया छत्तागारसंदिया पण्णता एगे एवमाहंसु ८, तत्य जे ते एवमाहंसु ५, एगे प्रत्यावि । १० ॥ पर्यावि । १० ॥ पर्यावि । १० ॥ पर्यावि । १० ॥ पर्यावि । १० ॥

ह्या सम्बादि ये मेडलक्या केक्ट्यं बाह्रहेणं केव्ह्यं आयामविक्खंमेणं केव्ह्यं

परिक्खेवेणं आहिताति वएजा ? तत्थ खुल इमाओ विष्णि परिवत्तीओ पण्णनाओ. तंजहा-तत्थेगे एवमाहंमु-ता सव्यावि णं मंडलवया जोयणं बाह्रहेणं एगं जोयण-सहस्सं एवं च तेत्तीसं जोयणसयं आयामविक्खंमेणं तिष्णि जोयणसहस्साइं तिष्णि य णवणउए जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णता एगे एवमाहंस १. एगे पुण एवमा-हंस-ता सन्वादि णं मंडलवया जीयणं वाहत्रेणं एगं जीयणसहस्सं एगं च चड-तीसं जोयणसर्य आयासविक्खंमेणं तिष्णि जोयणसहस्माइं चतारि बिउत्तरे जोयण-सए परिक्खेवेणं पण्णता एगे एवमाइंसु २, एगे पुण एवमाइंसु-ना० जीयणं बाइ-हुणं एगं जोयणसहस्सं एगं च पणतीसं जोयणसर्यं आयामविक्संभेणं तिष्णि जोयण-सहस्ताहं चतारि य पंचतरे जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णता एसे एवमाहंस ३. वयं पुष एवं वयामो-ता सन्वावि णं मंडलक्या अडयालीसं च एगद्विभागे जोयणस्म बाहहेणं अणियया आयामविक्खंभेणं परिक्खेवेणं आहिताति वएजा, तस्य णं को हेऊ ेति वएजा ? ता अयण्णं जंबूरीचे २ जाव परिक्खेवेणं ०, ता जया णं मृरिए सञ्बद्धांतरे मंडलं उबसंकमित्ता चारे चरइ तया णं सा मंडलवया अङयालीसं च एगद्विभागे जोयणस्स बाहहेणं जवणउई जोयणसहस्साई छच चताले जोयणसए आयामविक्रतंमेणं तिष्णि जोयणमयसहस्साइं पण्णरसजोयणसहस्साइं एगूणणउई जोयणाई किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, तया णं उत्तमकह्नपत्ते उद्दोसए अहारस-मुहत्ते दिवसे भक्ड, जहण्णिया दुवालसमुहत्ता राई भवड, से णिक्जममाणे स्रिए णवं संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि अब्भितराणंतरं मंडलं उवसंक्रमत्ता चारं चरइ, ता जया णं सुरिए अधिभतराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिशा चारं चरइ त्या णं सा मंडलवया अडयालीसं च एगद्रिभागे जोयणस्स बाह्रक्केणं णवणउइ-जोबणसहरसाइं छच पणयाले जोबणसए पणतीसं च एगद्विमागे जोबणस्स आयामविक्संमेणं तिष्णि जोयणसयसहस्साई पन्नरस य सहस्साई एगं चउत्तरं जोग्रणसर्ग किनिविसेस्णं परिन्सेवेणं , तया णं दिवसराइप्पमाणं तहेव। से णिक्सममाणे स्रिए दोबंसि अहोरतंसि अध्मितरं तबं मंडलं उपसंकमिता चारं चरह. ता जया णं स्रिए अब्सितरं तचं मंडलं उबसेकिसता चारं चरह तया णं सा मंडलक्या अडगालीसं च एगद्विभागे जोयणस्स बाहक्षेणं णवणउइजोयण-सहस्साइं छन्न एकावण्णे 'जोगणसए जव य एगड्डिमागा जोयणस्स आगामविवन्सं-मेणं तिष्णि जोयणसयसहस्साइं पण्णरस य सहस्साइं एवं च पणवीसं जोयणसवं परिक्खेवेणं पण्णसा, तया वं दिवसराई तहेव, एवं खाहु एएणं णएणं विक्खानमाचे स्रिए तयाणंतराओं तयाणंतरं मंडलायो मंडलं उष्यंक्षमंगणे र पंच खोबणाई.

पणतीसं च एगद्विभागे जोयणस्य एगमेगे मंडले विक्संभवुद्धिं अभिवहेमाणे २ भद्वारस २ जोयणाई परिरयवृद्धि अभिवद्वेमाणे २ सव्वबाहिरं मंडलं उवसंक-मित्ता चारं चरइ. ता जया णं सुरिए सन्ववाहिरमंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं सा मंडलवया अडयालीसं च एगांडुभागा जोयणस्य बाह्रहेणं एगं जोयण-सयसहरसं छन्न सद्दे जोयणसए आयामविक्खंमेणं तिष्णि जोयणसयसहरसाई अद्वारस सहस्साइं तिष्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं , तया णं उद्दोसिया अट्टा-रसमुहुना राई भवड, जहण्णए दुवालसमुहुते दिवसे भवइ, एस णं पटमे छम्मासे. एस णं पढमस्स छम्मासस्स पज्जनसाणे. सं पविसमाणे सरिए दोशं छम्मासं अय-माणे पढमंति अहोरतंति बाहिराणंतरं मंडलं उवसंकिमता चारं वरह, ता जया णं मरिए बाहिराणेतरं मंडलं उवसंकामता चारं चरइ तया णं सा मंडलवया अटया-र्लासं च एगड्डिमार्ग जोयणस्य बाइह्रेणं एगं जोयणसयसहस्यं छव चउप्पण्णे जोयणसए छव्वीसं च एगद्विमागे जोयणस्य आयामविक्संमेणं तिण्णि जोयणस्य-सहस्ताई अद्वारससहस्साई दोण्णि य सत्ताणउए बोयणसए परिक्खेंबेणं पण्णता, तया णं राइंदियं तहेव, से पविसमाणे सुरिए दोशंसि अहोरतंसि बाहिरं तर्श्व मंडलं उवसंक्रमिना चारं चर्ड, ता जया णं सुरिए बाहिरं तबं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं सा मंडलक्या अडयालीसं च एगद्विभागे जोयणस्य बाह्रहेणं एगं जोयणसयसहस्तं छन अडयाके जोयणसए वावण्णं च एगड्डिमागे जोबणस्स आया-मविक्संमेणं तिष्णि जोयणसयसहस्साइं अद्वारससहस्साइं दोष्णि व अखबणातीसे जीयणसए परिक्खेनेणं पण्णता, दिवसराई तहेव, एवं खळ एएणुवाएणं से पवि-समाणे सुरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडलं संक्रममाणे २ पंच २ जोयणाई पणतीसं च एगड्डिमार्ग जोयणस्स एगमेर्ग मंडले विक्खंभवृद्धि णिवृद्धे-माणे २ अद्वारस जोयणाई परिरयनुहिं णिनुहुमाणे २ सव्वन्मंतरं मंडलं उब-संकमिता चारं चरह, ता जया णं स्रिए सञ्चन्भंतरं मंडलं उवसंकमिता चारं चरइ तया णं सा मंडलवया अडयाळीसं च एगद्विभागे जोयणस्स बाहक्रेणं णवणउई जोयणसद्दस्साई छ्य चताळे जोयणसए आयामविक्खंमेणं तिष्णि जोयणसयसहस्साई पण्णरस य सहस्साइं अरुणारुहं च जोयणाइं किचिनिसेसाहियाई परिक्खेवेणं पण्णता. तया णं उत्तमकद्वपत्ते उक्कोसए अद्वारसमुद्दत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया वुवालसमुद्धत्ता राई भवड़. एस णं दोने छम्मासे, एस णं दोन्नस्य छम्मासस्य पजवसाणे, एस णं काइबे संबच्छरे, एस णं आइबस्स संबच्छरस्स क्यवसाणे, ता सन्वावि णं मंडरू-वया अडवाडीसं च एगद्विमाने जोमणस्त बाह्रहेणं, सन्वावि णं मंडलंतरिया दो

जोयणाई विक्संमेणं, एस णं अद्वा तेसीयसयपहुप्पण्णो पंचदमुत्तरे जोयणसए आहिताति वएजा, ता अब्भितराओ मंडलवयाओ बाहिर मंडलवयं बाहिराओ वा॰ अब्भितर मंडलवयं एस णं अद्वा केवइयं आहिताति वएजा ? ता पंचदमुत्तरजोयणसए आहिताति वएजा, ता अब्भितराए मंडलवयाए बाहिरा मंडलवया बाहिराओ मंडलवयाओ अब्भितरा मंडलवया एस णं अद्वा केवइयं आहिताति वएजा ? ता पंचदमुत्तरे जोयणसए अड्यालीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स आहिताति वएजा, ता अब्भितराओ मंडलवयाओ बाहिरमंडलवया बाहिराओ० अब्भितरमंडलवया एस णं अद्वा केवइयं आहिताति वएजा ! ता पंचणकृतरे जोयणसए तेग्स य एगट्टिभागे जायणस्स आहिताति वएजा ! ता पंचणकृतरे जोयणसए तेग्स य एगट्टिभागे जायणस्स आहिताति वएजा ! ता पंचणकृतरे जोयणसए बाहिरा मंडलवया बाहिराए मंडलवयाए अब्भितरमंडलवया एस णं अद्वा केवइयं आहिताति वएजा ! ता पंचरकृतरे जोयणस्स आहिताति वएजा ! १८ ॥ पढमस्स पाहुडस्स अटुमं पाहुडस्म समन्तं ॥ १८ ॥ पढमं पाहुड समन्तं ॥ १॥

ता कहं तेरिच्छगई आहिताति वएजा ? तत्य खळ इमाओ अह परिवर्त्तीओ पण्णताओ, तं --तत्थेगे एवमाहं यु-ना पुरन्छिमाओ लोयंनाओ पाओ मरीई आगा-संसि उत्तिहरू, से णंड्रमें तिरियं लोयं तिरियं करेड़ तिरियं करेता प्रचित्यमंति लोयंतीस सायाम रायं आगासंति विदंसह एगे एक्माइंस १. एगे पुण एक्माइंस-ता प्ररच्छि-माओं लोगंताओं पाओं सरिए आगासंसि उनिदृह, से णं इमं तिरियं लोगं तिरियं करेड करिता पचित्रमंसि लोयंतंसि सरिए आगासंसि विद्धंसङ एगे एवमाइंस २. एगे पुण एवमाहंस्-ना पुरस्थिमाओं लोयंताओं पाओ सुरिए आगासंसि उत्तिद्रह. से णं इसं तिरियं लोयं तिरियं करेड़ करिशा पचरियमंचि लोयंसि सार्य सरिए आगासं अणुपविसङ् २ ता अहे पिंडयागच्छा अहे पिंडयागच्छेता पुणरावि अवरसुपुरत्यि-माओ लोयंताओ पाओ सरिए आगासीस उत्तिद्वह एगे एवमाहंस है, एगे पुण एवमाहंस-ता पुरन्यिमाओ लोगंताओ पाओ सुरिए पुडविकायंसि उत्तिहुइ, से णं इसं तिरियं लोयं तिरियं करेड करेता प्रवित्यमिहंसि लोयंतीस सायं सरिए प्रविकायंसि विदंसइ एगे एवमाहुंचु ४, एगे पुण एवमाहुंचु-ता पुरस्थिमाओ लोयंताओ पाओ सूरिए पुढविकायंसि उत्तिद्वह, से णं इमं विरियं कोयं तिरियं करेह करेता प्रवत्यमंति लोयंतंसि साथं सुरिए पुढविकार्यसे अणुपविसङ् अणुपविसित्ता अहे परियागच्छइ २ ता पुणरिव अवरमपुरिवमाओ छोयंताओ पाओ स्रिए पुढविकायंसि उत्तिह्र एगे एकमाईस ५, एगे पुण एकमाईस-ता पुरत्यिमिकाओं लोगंताओं पाओ स्रिए आउ-कार्यसि उत्तिहुइ, से णं इमं तिरियं कोयं तिरियं करेड करेता प्रवत्वमंसि सोयंतिस

पाओ स्रिए आउकार्यसि विद्धंसङ् एगे एवमाहुंसु ६, एगे पुण एवमाहुंसु-ता पुरित्य-माओं लोगंताओं पाओं सुरिए जाउकार्यंसि उत्तिद्वह, से णै इमं तिरियं लोयं तिरियं करेंड् करेता पचित्यमंसि लोयंतंसि सार्य सुरिए आउकायंसि अणुपविसङ् २ ता अहे पिंडियागन्छद २ ता पुणर्राव अवरमुपुरित्यमाओ लोयंताओ पाओ स्रिए आउ-कार्यसि उत्तिद्वइ एगे एवमाईसु ७, एगे पुण एवमाईसु-ता पुरस्थिमाओ लोयंताओ बहुई जीयणाई बहुई जीयणसयाई बहुई जीयणसहरूसाई उन्ने दूर्र उप्पड्ता एत्थ णं पाओ सुरिए आगासंसि उत्तिद्वड, से णं इसं दाहिणहं लोगं तिरियं करेड करेता उत्तरहूलोयं तमेव राओ. से णं इमं उत्तरहूलोयं तिरियं करेड २ ता दाहिणहूलोयं तमेव राओ, मे णं इमाई दाहिणुत्तरबुळोयाई तिरियं करेड करेता पुरस्थिमाओ लोयंताओ बहुई जोयणाई बहुई जोयणमयाई बहुई जोयणसहस्साई उन्नं दूर उप्प-इत्ता एन्य णं पाओ सुरिए आगासंसि उत्तिहुउ एगे एवमाहंसु ८ । वयं पुण एवं बयामो-ता जंब्दीबस्स २ पाइणपदीणाययउदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चड-व्यक्तिंगं सएगं क्रेना दाहिणपुरच्छिमंति उत्तरप्यत्थिमंति य चडव्यागमंडलंति इमीसे रयणप्यभाए पुढवीए बहुतमरमणिजाओ भूमिभागाओ अह जोयणस्याई उन्हें उप्प-इता एत्थ णं पाओ दुवे स्रिया ॰ उत्तिद्वंति, ते पं इमाई दाहिणुत्तराई जंब्दीव-भागाई तिरियं करेंति २ ता पुरित्थमण्यत्थिमाई जंबूदीवभागाई तामेव राओ, ते णं इमाइं पुरच्छिमपचित्थमाई जंबृहीवभागाई तिरियं करेंति २ ता द्वाहिणुत्तराई जंबू-दीवभागाइं तामेव राखो, ते णं इमाइं दाहिणुत्तराइं पुरच्छिमपबस्थिमाइं च जंदू-दीवभागाई तिरियं करेंति २ ता जंबूदीवस्म २ पाईणपडीणाययउदीणदाहिणाययाएँ जीवाए मंडलं चटव्वीसेणं सएणं छेता दाहिणपुरच्छिमिश्रंस उत्तरपचित्यमिश्रंसि य चउमागमंडर्लन् इमीसे रयणप्यमाए पुडवीए बहुयमरमणिजाओ भूमिमागाओ अद्व जीयणसयाई उर्ष उप्पद्वता एत्य णं पाओ दुचे सुरिया आगासंसि उत्तिद्वंति ॥ १९ ॥ विदयस्य पाइडस्स पढमं पाइडपाइडं समसं॥ २-१॥

ता कहं ते मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ सूरिए चारं चरइ आहिताति वएजा ? तत्य खलु इमाओ दुवे पिडवनीओ पण्णताओ, तं --तत्थे गे एवमाइंग्र-ता मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्रिए मेयवाएणं संकमइ० एगे एवमाइंग्र-ता गंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्रिए मेयवाएणं संकमइ० एगे एवमाइंग्र-ता गंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्रिए कण्णकलं णिव्वेढेइ \* \* \* २, तत्थ (णं) जे ते एवमाइंग्र-ता मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्रिए मेयवाएणं संकमइ, , तेसि णं अयं दोसे, ता जेणंतरेणं मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्रिए मेयवाएणं संकमइ एवइयं च णं काई पुरको ण गच्छा, पुरको अगच्छमाणे मंडलकालं परिहवेइ, तेसि

णं अयं दोसे, तत्य जे ते एक्साइंस्न-ता मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्तिए कण्णकलं णिव्वेदेइ, तेसि णं अयं विसेसे, ता जेणंतरेणं मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्तिए कण्णकलं णिव्वेदेड एक्ड्यं च णं अदं पुरओ गच्छड़, पुरओ गच्छड़माणे मंडलकालं ण परिह्वेद, तेसि णं अयं विसेसे, तत्य जे ते एक्माइंयु-ता मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ स्तिए कण्णकलं णिव्वेदेइ, एएणं णएणं णेयव्वं, णो चेव णं इयरेणं ॥ २० ॥ विइयस्स पाहुद्धस्स विद्धं पाहुद्धपाहुदं समसं ॥ २-२ ॥

ता केबइयं ते खेतं स्रिए एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छइ आहिताति बएजा ? तत्थ खलु इमाओ चत्तारि पडिवत्तीओ पण्णताओं, तं -तत्थ एगे एवमाईस-ता छ छ जीयणमहस्साई सुरिए एनमेगेणं मुहत्तेणं नच्छइ॰ एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता पंच पंच जोयणसहरसाई मृरिए एगमेगेणं मुहुतेणं गच्छड ० एगे एवमाईस २, एरे पुण एवमाईस-ता बतारि २ कोयणसहस्साई सृरिए एगमेरोणं मुहुत्तेणं गच्छाइ० एगे एवमाहंसु ३, एगे पुण एवमाहंसु-ता छवि पंचयि चतारिवि जोयणसहस्माई स्रिए एगमेगेण सुहुत्तर्ण गच्छाइ एग एवसाहंसु ४, तत्य खलु जे ते एवमाहंद्य-ता छ छ जोगणसहस्साइं स्रिए एममेगेणं मुहुनेणं गच्छह, त एव-मार्हेस-ता जया णं सुरिए सव्वव्यंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं उत्तमकद्वपत्ते उद्दोसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया दुवालसमुहुता राई भवड, तंसि च णं दिवसंसि एगं जीयणसयमहस्सं अट्ट य जीयणसहस्साइं तावक्खेते पण्णते, ता जया णं सरिए सध्ववाहिरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चर्ड तया णं उत्तमकड्रपत्ता उक्रोसिया अद्वारसमुहत्ता राई भवड्, जहण्णए दुवालसमुहत्ते दिवसे भनइ, तंति च णं दिवसंसि बावत्तरि जोयणसहस्साई तावक्खेते पण्णते, तया णं छ छ जोयणसहस्साई स्रिए एगमेगेणं मुहुतेणं गच्छा, तत्य जे ते एत्रमाहंस-ता पंच पंच जोयणसहस्ताई स्रिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छह, ते एबमाहंस-ता जया णं सुरिए सन्बन्धंतरं मंडलं उवसंकामता चारं चरइ, तहेव दिवसराइप्पमाणं, तंसि च णं दिवसंसि तावक्खेतं णउइओयणसहस्साई, ता जया णं सुरिए सञ्जवाहिरं मंडलं उवसंक्रीमता चारं चरइ तया णं तं चेव राईदियप्पमाणं, तंसि च णं दिवसंसि सद्धिं जीयणसहस्साईं तावक्लेशे पण्णते, तया णं पंच पंच जीयणसहस्साईं स्रिए एगमेगेणं महत्तेणं गच्छद्, तत्थ जे ते एक्माहंस्र-ता चत्तारि २ जोयणसहस्साइं स्रिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छड्, ते एवमाइंध-ता जबा णं स्रिए सव्यब्भंतरं मंडलं उषसंक्रमत्ता चारं चरइ तथा मं दिवसराई तहेव. तंसि च मं दिवसंसि वावसीरे

जोयणसहस्साई तावक्खेते पण्णते, ता जया णं स्तिए सव्वबाहिरं मंडलं उवसंकिसता चारं चरइ तया णं राइंदियं तहेव, तंसि च णं दिवसंसि अडयालीसं जोयणसह-स्साइं तावक्खेले प्रणाते. तथा णं चतारि २ जोयणसहस्साइं सरिए एगमेगेणं सहतेणं गच्छइ, तत्थ जे ते एवमाहंगु-ता छवि पंचवि चत्तारिवि जोयणसहस्साइं स्रिए एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छड, ते एवसाइंसु-ता सुरिए णं उम्ममणमुहत्तंस य अत्यमणमुहत्तं-सि य सिग्धगई भवइ, तया णं छ छ जोग्रणसहस्साई एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छह, मजिससतावक्खेतं समासाएमाणे २ स्रिए मजिझमगई भवड, तथा णं पंच पंच जोयणसहस्साई एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छद्, मज्ज्ञिम २ तावक्षेत्रं संपत्ते स्रिए मंदगई भवड़, तया णं चतारि जोयणसहस्साउं एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छइ, तत्य को हेऊ वि वएजा ! ता अयणं जंबुद्दीवे २ जाव परिक्खेनेणं , ता जया णं स्विए सञ्बद्भेतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरड़ तथा णं दिबसराई तहेव, तंसि च णं दिवसंसि एकाणडई जोयणसहस्साई तावक्खेते पण्णते, ता जया णं सुरिए सञ्चलाहिरं मंडलं उबसंकमिता बारे चरड तथा णं राइंदियं तहेव, तस्सि च णं दिवसंसि एग-द्विजोयणसहस्साइं तावक्खेरे पण्णते. तया णं छवि पंचवि चतारिवि जोयणसहस्साइं स्रिए एगमेगेणं मुहुतेणं गच्छइ एगे एवमाहंद्ध । वयं पुण एवं वयामी-ता साहरेगाई पंच पंच जोयणसहस्साई सुरिए एगमेंगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ , तत्थ की हेऊ । ति बएजा ? ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ ... परिक्खेवेणं ०, ता जया णं स्रिए सम्बद्धांतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरह तया णं पंच २ जोयणसहस्साई दोण्णि य एकावण्ये जोयणसए एगूणतीसं च सद्विमागे जोयणस्य एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छ्य, तया णं इहनयस्स मणुस्तस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं दोहि य तेवहेहिं जोयणसएहिं एकवीसाए य सद्विभागेहिं जोयणस्य सुरिए चक्कुप्फासं हव्वमागच्छड, तया णं दिवसे राई तहेव, से णिक्सममाणे सुरिए णवं संबुच्छर अग्रमाणे पढमंसि अहोरनंसि अब्भितराणंतरं मंडरुं उबसंकमिता चारं चरह. ता जया णं सूरिए अब्भितराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तथा णं पंच पंच जोयणसहस्साई दोण्णि स एकावण्णे जोयणसए सीयालीसं च सद्विमाने जोयणस्य एगमेरोणं मुहत्तेणं गच्छइ, तया णं इहगयस्स मण्सस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहि अडणासीए य जोयणसए सत्तावण्णाए सद्विभागेहिं जोयणस्य सद्विमागं च एगदिहा छेता अउणाबीसाए च्रिणयामागेहिं स्रिए चक्खुप्फासं इञ्चमागच्छइ. तथा णं दिवसराई तहेव, से णिक्सममाणे स्विए दोचंसि अहोरतंसि अध्भितरतमं मंडलं उवसंकर्मिता चारं चरह, ता जया यं सूरिए अञ्चितरता मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरह तया यं RR HALLO

पंच २ जोयणसहस्साइं दोण्णि य बावण्णे जोयणसए पंच य सिट्टमार्गे जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इहगयस्य मणूसस्य सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं छण्णउइंए य जीयणेहि तंत्रीसाए य सद्विमागेहि जोयणस्य सद्विमागं च एगद्विहा क्रेता दोहिं सुण्णियाभागेहिं सुरिए सक्खुप्फासं हव्यमागच्छा, तया णं दिवसराई तहेव, एवं खद्ध एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंड-लाओ मंडलं संक्रममाणे २ अद्वारस २ सदिभागे जोयणस्य एगमेगे मंडले मुहत्तगई अभिवृद्धेमाणे २ चुलसीई साइरेगाई जोयणाई पुरिसच्छायं णिवृद्धेमाणे २ मञ्च-बाहिरं मंडलं उनसंकितना चारं चरइ, ना जया णं सुरिए सव्ववाहिरमंडलं उनसंक-मिता चारं चरइ तया णं पंच २ जोयणसहस्माइं तिष्णि य पंचुत्तरे जोयणसए पण्णरम य सिद्धभागे जीयणस्स एगमेगेणं मुहत्तेणं गच्छइ, तथा णं इहमयस्य मणू-सस्य एकतीसाए जोयणसहस्सेहि अद्रहि एकतीसेहि जोयणसएहि तीसाए य सिब्न-भागेहिं जोयणस्य स्रिए चक्खुप्फासं हुव्यमागच्छइ, तया णं उत्तमकद्वपता उद्दो-सिया अद्वारसमुहत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहत्ते दिवसे भवइ, एस णं पढमे छम्मासे, एस णं पडमस्य छम्मासस्य पजावसाणे । से पविसमाणे सुरिए ढोचं छम्मासं अयमाणे पढमंति अहोर्नंति बाहिराणंतरं मंडलं उत्रसंकीमना बारं चरह, ता जया णं सुरिए बाहिराणंतरं मंडलं उबसंक्रियता चारं चरइ तया णं पंच २ जोयणसह-स्साइं तिण्णि य चउरुतरे जोयणसर् सत्तावण्णं च सद्विभाए जोयणस्स एगमेरोणं मुहनेणं गच्छइ, तया णं इहगयस्स मणूनस्स एक्स्तीसाए जोयणसहस्सेहिं णवहि य सोळेहिं जोयणसएहिं एगूणयालीसाए सद्विभागेहिं जोयणस्स सद्विभागं च एगद्विहा छता सट्टिए चुण्णियाभागे सुरिए चक्खुप्फासं हृत्वमागच्छइ, तया णं राइंदियं तहेव. से पविसमाणे सूरिए दोचंि अहोरतंसि बाहिरं तथं मंडलं उवसंक्रमिना चारं चर्ड, ता जया णं स्रिए बाहिरतचं मंडलं उवसंक्रिसता चारं चरइ तया णं पंच पंच जोगणसहस्साई तिष्णि य चलतरे जोगणसए स्त्याठीसं च सिंहमाने जोगणस्स एग-मेगेणं मुहत्तेणं गच्छह, तया णं इहगयस्य मणूसस्य एगाहिगेहिं बत्तीसाए जोयण-सहस्सेहिं एकावण्याए य सद्भिमागेहिं जोयणस्य सद्भिमागं च एगद्भिहा छेता तेवी-साए चुण्णियाभागेहिं स्रिए चक्खुण्फासं हव्यमागच्छइ, राइंदियं तहेव, एवं खद्ध एएणुवाएणं पविसमाणे सुद्रिए तयाणंतराओ त्याणंतरं मंडलाओ मंडलं संक्रममाणे २ अद्वारस २ सदिभागे जोबणस्य एममेगे मंडछे मुहत्तगई जिल्लेबुमाणे २ साइरेमाई पंचासीई २ जोयणाई पुरिसच्छायं अभिजुह्नेमाणे २ सम्बन्धंतरं मंडलं उवसंक्रीमता चारं चरह, ता ज़या में सुरिए सम्बन्धेतरं मंडलं उत्तसंकमिता चारं चरह तया णं

पंच २ जीयणमहस्साइं दोष्णि य एकावण्णे जोयणसए अष्ठतीसं च सिट्ठमागे जोयणसर एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ तया णं इहगयस्य मण्सस्स सीयाठीसाए जोयणसहरसेहें दोहि य दोबट्टेहिं जोयणसएहिं एकवीमाए य सिट्ठमागेहिं जोयणस्स सृरिए चक्खण्यासं हव्यमागच्छइ, तया णं उत्तमकट्ठफ्ते उक्कोसए अद्वारसमृहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमृहुत्ता राई भवइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मानसस्म पज्जवसाणे, एस णं आइचे संक्च्छरे, एस णं आइचस्स संक्च्छरस्स पज्जवसाणे। २१॥ विद्ययस्स पाहुङस्स तद्यं पाहुङपाहुङं समर्तं॥ २-३॥ विद्यस्स पाहुङस्स तद्यं पाहुङपाहुङं समर्तं॥ २-३॥ विद्यस्स पाहुङस्स तद्यं पाहुङ समर्तं॥ २-३॥

ता केवड्यं खेलं चंदिमसरिया ओभासंति उजोर्वेति तर्वेति पगासंति आहिताति बएजा ? तत्य खलु इमाओ बारस पश्चिवतीओ पण्णत्ताओ, तं --तत्येगे एवमाइंस-ता एगं दीवं एगं समुद्दं चंदिमस्रिया ओमासंति उज्जोवंति तवेंति पगासंति ... १, एगे पुण एवमाइंस-ना तिष्णि बीचे तिष्णि समुद्दे चंदिमस्रिया ओभासंति "एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंसु-ता अद्धच उत्थे दीवसमुद्दे चंदिमस्रिया ओमा-संति ... एगे एवमाहंसु ३, एगे पुण एवमाहंसु-ता सत्त दीवे सत्त समुद्दे चंदिमस्-रिया ओमासंति "एगे एवमाहंसु ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता दस दीवे दस समुद्दे चंदिमस्रिया ओमासंति ...एगे एवमाइंस ५, एगे पुण एवमाइंस-ता बारस बीवे बार्स समुद्दे चंदिमस्रिया ओमासंति ... ६, एगे पुण एवमाहं छ-ता बायालीसं धीवे बायालीसं समुद्दे चंदिमस्रिया ओमासंति एगे एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंस-ता बाबतारि चीवे बाबतारि समुद्दे वंदिमस्रिया ओमासंति एगे एवमाहंस ८, एगे पुण एवमाहंसु-ता वायाठीसं वीवसयं वायाठीसं समुद्दसयं चंदिमस्रिया ओभासंति ···एगे एवमाहंसु ९, एगे पुण एवमाहंसु-ता बाबत्तरि दीवसमं बावत्तरि समुद्दसमं चंदिमसरिया ओमासंति ... एगे एवमाइंस १०. एगे पुण एवमाइंस-ता बायालीसं बीवसहरसं बायाळं समुद्दसहरसं चंदिमस्रिया ओमासंति ... एगे एवमाइंस ११, एगे पुण एवमाहंछ-ता नावतारि दीवसहस्यं वावतारि समुद्दसहस्यं चंदिमस्रिया ओमा-संति ...एगे एवमाहंस १२, वयं पुण एवं वयागी-ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ सव्वदी-वसमुद्दाणं जाव परिवक्षिवेणं पण्णते, से णं एगाए जगईए सन्वको समंता संपरि-क्सिते, सा णं अगई तहेव जहा जंबूदीचपणणतीए जाव एवामेव सपुव्यावरेणं जंबुद्दीवे २ चोद्दससिक्कासयसहस्सा छपण्णं च सिक्कासहस्सा मवंतीति मक्खाया. जंबुद्दीवे जं बीवे पंचनकभागसंठिए आहिएति वएजा, ता कहं जंबुद्दीवे २ पंचनकः-भागसंकिए आहिएति वएजा ? ता जमा णं एए दुवे स्रिया सब्बन्भंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरंति तया णं जंबुद्दीवस्स २ तिष्णि पंचनक्रभागे ओभासंति ,, तंजहा-एगेवि एगं दिवहुं पंचनक्रभागं ओभासइ ,, एगेवि एगं दिवहुं पंचनक्रभागं ओभासेइ ,, तया णं उत्तमक्ट्रपते उक्षोमए अट्टारसमुहृते दिवसे भवड , जहण्णिया दुवालसमुहृता राई भवइ , ता जया णं एए दुवे सूरिया सन्ववाहिरं मंडलं उवसं-क्रमिता चारं चरंति तया णं जंबुद्दीवस्स २ दोण्णि चक्कमागे ओभासंति , त्या एगेवि सूरिए एगं पंचनक्रवालभागं ओभासड उज्जोवेइ तवेइ पभासेद , एगेवि एगं पंचनक्रवालभागं ओभासड , तया णं उत्तमक्टुपता उक्षोसिया अट्टारसमुहृता राई भवइ , जहण्णए दुवालसमुहृते दिवसे भवइ ॥ २२ ॥ तह्यं पाहुं समसं ॥ ३ ॥

ता कहं ते सेयाए संठिई आहिताति वएजा? तत्व खळ इमा दुविहा संठिई पण्णता, तंजहा-चंदिमस्रियमंठिई य तावक्खेत्तसंठिई य, ता कहं ते चंदिमस्रिय-संठिई आहिताति वएजा ! तत्य खळ इमाओ सोलस पाँडवतीओ पण्यानाओ. तं - तत्येगे एवसाहं सु-ता समच उरससं ठिया णं चंदिमस्रियसं ठिई ० एगे एत्रमाहं स १, एगे पुण एवमाइंस-ता विसमचडरंससंठिया णं बंदिमस्रियसंठिई पण्णना० २, एवं एएणं अभिलावेणं समन्डकोणसंठिया ३, विसमन्डकोणसंठिया ४, समनक-बालसंठिया ५, विसमचक्रवालसंठिया ६, "ता चक्रद्धचक्रवालसंठिया "पण्णता एगे एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंस-ना छत्तागारसंठिया णं चंदिमस्रियसंठिहें पण्णता ० ८, एवं गेहसंठिया ९, गेहावणसंठिया १०, पासायसंठिया ११, गोपुर-संठिया १२, पेच्छाघरसंठिया १३, वलभीसंठिया १४, हम्मियतलसंठिया १५, एगे पुण एवमाहंसु-ता वालमगपोडयासंठिया णं चंदिमस्रियसंठिई पण्णता० १६. तत्य जे ते एवमाइंग्र-ता समचलरंससंठिया णं चंदिमसरियसंठिडं पण्णता . एवं एएणं गएणं णेयव्वं भी चेव णं इयरेहिं। ता कहं ते तावक्सेत्तसंठिई आहिताति वएजा है तत्य खळु इमाओ सोलस पडिवत्तीओ पण्णताओ, तं --तत्य णं एगे एवमाहंग्र-ता गेह-संठिया णं तावक्खेतसंठिई पण्णता एवं जाव बारुमापोइयासंठिया णं तावक्खेत-संठिई ॰, एगे पुण एवमाइंग्र-ता जस्संठिए णं जंबुहीवे २ तस्संठिया णं तावक्खेत्तसंठिई पण्णता एगे एवमाइंस ९, एगे पुण एवमाइंस-ता जस्संठिए जं भारहे वासे तस्संठिया॰ पण्णता॰ १०, एवं उज्जाणसंठिया निजाणसंठिया एगओ णिसहसंठिया दृहस्रो णिसइसंठिया सेयणगसंठियाः एगे एक्माइंस १५, एगे पुण एक्माइंस-ता सेणग-पद्वसंठिया णं तावक्खेतसंठिई कणता एगे एवमाइंस १६, वयं प्रण एवं वयामी-ता उद्दीमुहकलंबुयापुण्यसंठिया णं तावक्खेतसंठिई पण्णता, अंतो संकुटा बार्हि वित्यदा अंतो वहा बाहि पिहला अंतो अंबस्टरंटिया बाहि सत्विस्टरंटिया, उसओ पासेणं

तीसे दुवे बाहाओ अवड्डियाओ भवंति पणयालीसं २ जोयणसहस्साई आयामेणं, तीसे द्वे बाहाओ अणवद्वियाओ अवंति. तंत्रहा-सन्वन्मंनरिया चेव बाहा सन्व-बाहिरिया चेव बाहा. तत्थ को हेऊ ०ति वएजा ? ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ जाव परिक्खेवेणं , ता जया णं सुरिए सम्बद्धांनरं मंडलं उनसंक्रमिता चारं चरइ तया णं रद्वीमहकलंबयापप्कसंठिया णं नावक्खेतसंठिई आहिनाति वएजा, अंतो संकुढा बाहिं बितयडा अंतो वटा बाहिं पिहला अंनो अंकसहसंठिया वाहिं सत्यमृहसंठिया. दुहुओ पासेणं तीसे तहेव जाव सञ्चवाहिरिया चेव बाहा, तीसे णं सञ्चभांतरिया बाहा संदरपञ्चयंतेणं शव जोयणसहस्साई चनारि य छलसीए जोयणसए णव य इसभागे जीयणस्य परिक्खेवेणं आहिताति बएजा, नासे णं परिक्खेवविसेसे क्यो आहिएति वएजा ? ता जे णं मंदरस्स पव्ययस्य परिक्खेवे तं परिक्खेवं तिहिं गुणिसा दमहिं हेता दमहिं भागे हीरमाणे एस णं परिक्लेवविसेसे आहिएति बएजा, तीसे णं सञ्बदाहिरिया बाहा लवणसमृहंतेणं चटणउई जोयणसहस्साई अद्भ य अदसदे जोयणसए चनारि य दसमागे जोयणस्य परिक्खेदेणं आहिताति वएजा, तासे णं परिक्यतेवविसेसे कओ आहिएति वएजा ! ता जे णं जंबुहीबस्म २ परिक्खेवे ... तिहिं गुणिता दसहिं छेता दसहिं भागे हीरमाणे एस णं परिक्खेवविसेसे आहिएति वएजा. तीसे णं तावक्खेते केवड्यं आयामेणं आहिएति वएजा ? ता अद्वत्तरिं जोयणसहस्साइं तिष्णि य तंत्रीसे जोयणसए जोयणतिमागे य आयामेणं आहिएति वएजा. तया णं कैसंठिया अंत्रयारसंठिई आहिताति वएजा ? ता उड्डीसहक्तंब्रयापप्फसंठिया तहेव जाय बाहिरिया चेव बाहा, तीसे णं सव्यन्भंतरिया बाहा मंदरपञ्चयंतेणं छजोयणसहस्साइं तिष्णि य चउवीसे जोयणसए छत्र दसमागे जोयणस्स परिक्खे-वेणं आहिताति वएजा. तीसे णं परिक्खेवविसेसे कलो आहिएति वएजा ? ता जे णं मंदरस्स पव्ययस्य परिक्खेवे तं परिक्खेवं दोहिं गुणेता सेसं तहेव, नीसे णं सञ्बनाहिरिया बाहा लवणसमुद्देतेणं तेवद्विजोयणसहस्साई दोण्णि य पणयाळे जोयणसए छूच दसमागे जोयणस्य परिक्खेवेणं आहिताति वएजा. तासे णं परि-क्खेवविसेसे कभो आहिएति बएजा? ता जे णं जंब्रहीवस्स २ परिक्खेवे तं परि-क्खेवं दोहिं गुणिता इसिंहं छेता दसिंहं मागे हीरमाणे एस णं परिक्खेवविसेसे आहि-एति वएजा, ता से णं अंधयारे केवस्यं आयामेणं आहिएति वएजा ! ता अदत्तरिं जोयणसहस्साई तिष्णि य तेत्रीसे जोयणसए जोयणतिमागं न आयामेणं आहिएति वएजा. तया ण उत्तमकद्वपत्ते अद्वारसमुहत्ते दिवसे मन्द्र, अहण्णिया दुवालसमुहत्ता राई भवड़, ता जया गं सरिए सम्बबाहिर मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरड तथा गं

किसंठिया तावक्खेतसंठिई आहिताति वएजा ? ता उन्नीमुहकळंबुयापुप्पसंठिया तावक्खेतसंठिई आहिताति वएजा, एवं जं अब्भितरमंडके अंधयारसंठिईए पमाणं तं बाहिरमंडके नावक्खेनसंठिईए जं तिहं तावक्खेनसंठिईए तं वाहिरमंडके अंधयारसंठिईए पमाणं तं बाहिरमंडके नावक्खेनसंठिईए जं तिहं तावक्खेनसंठिईए तं वाहिरमंडके अंधयारसंठिईए भाणियक्वं जाव नया णं उत्तमकट्टपता उक्कोसिया अट्टारममुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, ता जंबुद्दीवे २ स्रिया केवद्वयं खेतं उद्दे तवंति केवद्वयं खेतं तिरियं नवंति ? ता जंबुद्दीवे णं वीवे स्रिया एगं जोयणस्यं उन्हें नवंति अट्टारस जोयणमयाई अहे तवंति सीयालीसं जोयणमहस्साई दुण्णि य तेवट्टे जोयणसए एगवीसं च सिद्धभागे जोयणस्य तिरियं नवंति ॥ २३ ॥ चडन्थं पाइडं समर्सं ॥ ४ ॥

ता कस्सि णं सरियरस लेस्सा पिडहया आहिताति वएजा ? तस्य खळ इमाओ बीसं पडिवतीओ पण्णताओ. तं --नत्येगे एवमाइंस-ता मंदरंसि णं पञ्चयंसि मृरि-यस्त छेस्ता पडिहया आहिताति वएजा एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता मेर्हेस णं पव्वयंसि सूरियस्स छेस्सा पिंडह्या आहिताति वएजा एगे एवमाइंसु २, एवं एएणं अभिलावेणं भाषियञ्चं-ता मणोरमंति णं पव्वयंति, ता नुदंसणंति णं पन्वर्यसि. ता सर्यपर्यसि णे पव्यर्यसि, ता गिरिरायसि णे पन्वर्यसि, ता रयणुक्यसि णं पब्बर्यास, ता सिद्धवर्यास णं पव्यर्यस, ता लोयमञ्ज्ञांसे णं पब्चर्यास. ना लोयणाभिति णं पञ्चयंसि, ता अच्छंति णं पञ्चयंसि, ता स्रियावनंति णं पञ्चयंसि, ता सरियावरणंसि णं प्रव्ययंसि. ता उत्तमंसि णं प्रव्ययंसि. ता दिसाइंसि णं प्रव्य-यंसि, ता अवयंसंसि णं पव्ययंसि, ता धरणिखीलंसि णं पव्ययंसि, ता धरणिसिंगंसि णं पव्ययंसि, ना पव्यवंसि णं पव्ययंसि, ना पव्ययरायंसि णं पव्ययंसि स्रियस्स छेस्सा पडिह्या आहिताति वएजा, एगे एवमाइंसु २०। वर्य पुण एवं वसामी-ता मंदरेनि पनुष्यइ जाद पन्ययराया • पनुष्यइ, ता जे णं पुग्गला सुरियस्स लेस्सं फुसंति ते णं पुग्गला स्वियस्य छेरसं पडिहणंति, अदिद्वावि णं पोग्गला स्वियस्य छेरसं पहिद्दणंति, चरिमछेरसंतरगयावि णं पोग्गला स्रियस्स छेरसं पहिद्दणंति ।। २४॥ पंचमं पाइडं समसं॥ ५॥

ता कहं ते ओयसंठिई आहिताति वएजा ! तत्य खलु इमाओ पणवीसं पिटवत्तीओ पण्णताओ, तं०-तत्येगे एवमाहंयु-ता अणुसमयमेव स्रियस्स ओया अण्णा उप्पज्जइ अण्णा अवेइ एगे एवमाहंयु १, एगे पुण एवमाहंयु-ता अणुमुहुत्तमेव स्रियस्स ओया अण्णा उप्पज्जइ अण्णा अवेइ०२, एवं एएणं अभिकावेणं णेयव्या-ता अणुराइंदियमेव, ता अणुपक्कमेव, ता अणुमाससेव, ता अणुउडुमेव, ता अणु-

अयणमेव, ता अणुसंबच्छरमेव, ता अणुजुगमेव, ता अणुवाससयमेव, ता अणुवास-सहस्समेव, ता अणुवाससयसहस्समेव, ता अणुपुञ्चसेव, ता अणुपुञ्चसयमेव, ता अणुपुञ्चसहस्यमेव, ता अणुपुञ्चसयसहस्समेव, ता अणुपिळओवममेव, ता अणुपिळ-ओवमसयमेव, ता अणुपलिओवमगहस्ममेव, ता अणुपलिओवमसयसहस्समेव, ता अणुसागरोवममेष, ता अणुसागरोवमसयमेव, ता अणुमागरोवमसहस्समेव, ता अणुसागरोवमसयसहस्यमेव, एगे पुण एवमाहंसु-ता अणुउस्स्पिणिकोसिप्पिणिमेव स्रियस्स ओया अण्णा उप्पज्जइ अण्णा अवंइ, एगे एवमाहंसु २५। वयं पुण एवं वयामी-ता तीसं २ मुहुते स्रियस्स ओया अवद्विया भवड, तेण परं स्रियस्स ओया अणवद्विया भवह, छम्मासे स्रिए ओयं णिनुहुइ छम्मासे स्रिए ओयं अभित्रहुइ, णिक्सममाणे मृरिए देसं णिवुक्ट्रेड पविसमाणे स्रिए देसं अभिवृक्ट्रेड, तत्थ को हेऊ०ति वएजा ! ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ सञ्बदीवसमु ॰ जाव परिक्लेवेणं ॰, ता जया णं स्रिए सब्बब्धंतरं मंडलं उवसंकमिता चारं चरड् तथा णं उत्तमकद्वपते उक्कोसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालयमुहुत्ता राई भवद, से णिक्खममाणे स्रिए णवं संबच्छरं अयमाणे पढमांन अहोरत्तेसि अधिमतराणंतरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरद, ता जया णं स्रिए अधिमतराणंतरं मंडलं उबसंकमित्ता चारं चरह तया णं एगेणं राईदिएणं एगं भागं ओयाए दिवसखेतस्स णित्रृष्ट्विता रयणिखेत्तस्स अभि-बिंदुना चारं चरइ मंडलं अद्वारसिंह तीसेहिं मएहिं छेना, तथा णं अद्वारसमुहुते दिवसे भवड़ दोहिं एगडिभागमुहतेहिं कणे, दुवालसमुहता राई भवड़ दोहिं एगड्डिभागमुहुत्तेहिं अहिया, से णिक्जममाणे स्रिए दोचंसि अहोरत्तंसि अब्भितरत्वं मंडलं उवसंकमिता बारं चरइ, ता जया णं स्रिए अस्भितरतचं मंडलं उवसंकमिता चारं चरइ तया णं दोहिं राइंदिएहिं दो भागे ओयाए दिवसखेत्तस्स णिवुङ्गिता र्यणिखेतस्स अभिवहेता चारं चरइ मंडलं अद्वारसतीसेहिं सएहिं छेता, तया ण अद्वारसमुद्रते दिवसे भवइ चउहिं एगद्विभागमुह्तेहिं ऊणे, दुवालसमुह्ता राई भवर चडहिं एगद्विमागमुहुतेहिं अहिया, एवं खलु एएणुवाएणं णिक्खममाणे सरिए तबार्णतराओं तबार्णतरं मंडलाओं मंडलं संक्रममाणे २ एगमेंगे मंडले एग-मेरोणं राइंदिएणं एगमेगं मागं ओयाए दिवसखेतस्स णिवुष्टुमाणे २ रयमिखे-त्तरस अभिवन्नेमाणे २ सध्वनाहिरं मंडळं उवसंकमिता चारं चरह, ता जया प स्रिए सम्बन्धंतराओ मंडलाओ सम्बनाहिरं मंडलं उवसंकमिता चारं चरइ तया णे सञ्चब्मंतरं मंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं एगं तेसीयं मागसर्य ओयाए दिवसकेतस्स णिवृक्केता रयणिकेतस्स अभिवृक्केता चारं चरह मंडळं अद्भा-

ता के ते स्रियं करंति आहिताति वएजा ? तत्व खल इसाओ वीसं पिड-क्तीओ पण्णताओ, तं -तर्थें एवमाहंसु-ता मंदरें णं पव्वए स्रियं वरमइ आहितित वएजा एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता मेरू णं पव्वए स्रियं वरमइ आहितित वएजा एगे एवमाहंसु १, एगे एएणं अभिलावेणं णेयव्वं जाव पव्य-यराए णं पव्यए स्रियं वरमइ आहितित वएजा एगे एवमाहंसु २०, वयं पुण एवं वयामो-ता मंदरेवि प्रवुष्णइ तहेव जाव पव्ययराएवि प्रवुष्णइ, ता जे णं पोग्गला स्रियस्स केसं फुसंति ते णं पोग्गला स्रियं वरसंति, अविद्वावि णं पोग्गला

स्रियं वरयंति, चरमलेसंनरगयावि णं पोम्गला स्रियं वरयंति ।। २६ ॥ सत्तमं पाहुर्डं समत्तं ॥ ७ ॥

ना कहं ते उदयसंटिई आहिनेति वएजा ? तत्थ खलु इमाओ तिष्णि प**डि**-वत्तीओ पण्णताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता जया णं जंबुहीवे २ दाहिणहे अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवड नया णं उत्तरहुवि अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवड, जया णं उत्तर है अद्वारसमुहते दिवसे भवइ तथा णं दाहिणहेवि अद्वारसमुहते दिवसे भवइ, जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणहें सत्तरममुहुने दिवसे भवइ तया णं उत्तरहेवि सत्तरममुहुते दिवसे भवइ, जया णं उत्तरहे सत्तरसमुहुते दिवसे भवइ तया णं दाहिणहेबि रात्तरसमुहुते दिवसे भवड़, एवं (एएणं अभिळावेणं) परिहाबेयव्वं, सोल-समुहुनं दिवसे पण्णरममुहुते दिवसे चउइसमुहुते दिवसे तेरसमुहुते दिवसे जाव जया णं जंबुद्दीने २ दाहिणके बारममुहते दिवसे० तया णं उत्तरहेवि बारसमुहते दिवसं भवइ, जया णं उत्तरहे बारसमुहुते दिवसे भवइ तया णं दाहिणहेवि वारस-मुहुने दिवसे भवइ, जया णं दाहिणहें बारसमुहुते दिवसे भवइ नया णं जंग्रुदीवे २ मंदरस्य पन्वयस्य पुरिच्छमपन्नित्थमेणं सया पण्णरसमुहुने दिवसे भवह, सया पण्णरसमुहुता राई भवड, अवद्विया णं तत्य राइंदिया पण्णता समणाउसो ! एगे एवसाहंस १, एरो पुण एवसाहंसु-ना जया णं जंबुहीवे २ दाहिणहे अहारसमुहुत्ता-णंतरे दिवसे भवह तया णं उत्तरहेवि अद्वारसमुहुत्तार्णंतरे दिवसे भवह, जया णं उत्तरहे अद्वारसमुहुताणंतरे दिवसे भवड़ तथा णं दाहिणहेवि अद्वारसमुहुताणंतरे दिवसे भक्द, एवं परिहामेयव्वं, सत्तरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ सोलसमुहुत्ता-णंतरे॰, पण्णरसमुहुत्ताणंतरे दिश्से भवः बोइसमुहुत्ताणंतरे॰, तेरसमुहुत्ता-णंतरे , जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणहे बारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवड तया णं उत्तरहेवि बारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे॰, अया णं उत्तरहे बारस-मुहुताणंतरे दिवसे भवइ तथा णं दाहिणहेवि बारसमुहुताणंतरे दिवसे भवइ, तथा णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्य पन्वयस्य पुरत्थिमप्रवस्थिमेणं णो सया पण्णरसमुद्वते दिवसे भवड, जो सथा पण्णरसमुहुता राई भवड, अणबह्रिया जे तत्य राइंदिया प॰ समणा-उसो ! एगे एवमाइंस २, एगे पुण एवमाइंस-ता जया णं जंबुहीचे २ दाहिणहे अद्वारसमुद्वते दिवसे भवइ तथा णं उत्तरहे दुवालसमुद्वता राई भवइ, जया णं उत्तरहे अद्वारसमुहुते दिवसे अषइ तथा वं दाहिणहे बारसमुहुता राई भवड, जया वं दाहि-णहे अद्वारसमुहत्तार्णतरे दिवसे भवइ तया वं उत्तरहे बारसमुहत्ता राई भवइ, जया णं उत्तरहे अद्वारसमुहताणंतरे दिवसे अवइ तया णं दाहिणहे बारसमुहता राहे

भन्ड, एवं णेयव्वं सगलेहि य अणंतरेहि य एक्टेंके दो दो आलावगा सव्वेहिं दुवाल-समुहुता राई भवद जाव ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणहे बारममुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तया णं उत्तरहें दुत्राळसमुदुत्ता राई भवड, जया णं उत्तरहें दुवासलमुदुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तथा णं दाहिणहे दुवालसमुहृता राई भवइ, तथा णं अंबुद्दीवे २ मंद-रसा पव्ययस्य पुरस्थिमपचित्यमेणं णेवत्यि प्रण्णरममृहते दिवसे भवइ, णेवत्थि पण्णरसमुदुत्ता राई भवइ, वोच्छिण्णा णं तत्य राइंदिया प० समणाउसो। एगे एवमा-हंसु ३ । वयं पुण एवं वयामी-ता जंबुहीवे २ मृरिया उदीणपाईणमुम्मन्छंति पाईण-दाहिणमागच्छंति पाईणदाहिणमुग्गच्छंति दाहिणपढीणमागच्छंति दाहिणपढीणमुग्ग-न्छंति पदीणउदीणमागच्छंति पदीणउदीणमुग्गच्छंति उदीणपाईणमागच्छंति, ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणके दिवसे भवड तया णं उत्तरके दिवसे भवड, जया णं उत्तरहें त्या णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्य पव्ययस्य पुरच्छिमपवच्छिमेणं गई भवह, ता जया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पन्त्रयस्स पुरित्थमेणं दिवसे भवइ तथा णं पन्न-च्छिमेणवि दिवसे भवद्, जया णं पचित्यमेणं दिवसे भवद् तया णं जंबुद्दांचे २ मंद-रस्स पन्त्रयस्स उत्तरदाहिणेणं राई भन्नइ, ता जया णं॰ दाहिणक् उक्कोसए अद्वार-मसुहुत्ते दिवसे भवइ तथा णं उत्तरहुदि उक्कोसए अद्वारससुहुते दिवसे भवइ, जया णं उत्तरहे व्तया णं जंबुईवि २ मंदरस्य पन्ययस्य पुरित्थमपन्नत्थिमेणं जहण्णिया दुबालसमुहुता रादे भवड, ता जया णं जंबुद्दीवे २ भंदरस्स पव्ययस्म पुरच्छिमेणं उद्दोसए अद्वारसमुहुने दिवसे भवद तथा णं क्वित्थिमेणवि उद्घोसए अद्वारसमुहुने दिवसे भवड़, जया णं पचित्यमेणं उद्गोसए अद्वारसमुहुते दिवसे भवड़ तथा णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स यव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं जद्दण्णिया दुवालसमुहुता राई भवड, एवं एएणं गमेणं णेयन्नं, अद्वारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे अवड्, साहरेगदुवालयमुहुत्ता राई भवड़, सत्तरसमुहुते दिवसे तेरममुहुता राई, सत्तरसमुहुतार्णनरे दिवसे भवड़, साइरेगतेरसमुहुता राई भवह, सोलसमुहुत्ते दिवसे भवइ, चोइसमुहुता राई भवइ, सोलसमुहुत्तार्णतरे दिवसे भवड, साइरेगचोइसमुहुत्ता राई भवड, पण्णरसमुहुत्ते दिवसे पण्णरसमुहुता राई, पण्णरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे साइरेगपण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, चउइसमृहुते दिवसे सोलसमुहुता राई, चोइसमुहुत्तार्णतरे दिवसे साइरेगसोलसमु-हुता राई, तेरसमुहुते दिवसे सन्तरसमुहुता राई, तेरसमुहुताणंतरे दिवसे साइरेग-सत्तरसमुहुता राई, ता जया ण जंबुद्दीवे दीवे दाहिणहे बहण्णए दुवास्त्रसमुहुत्तए दिवसे भवइ तया णं उत्तरहु • जहण्णए दुवालसमुहुते दिवसे भवइ, ता जया णं उत्तरहे जहण्णए दुवालसमुहत्ते दिवसे भवइ तथा मं जंबुहीवे २ मंदरस्य पव्ययस्य

पुरत्थिमपचित्यमेणं उद्योतिया अद्वारतमुहुता राई भवइ, ता जया णं जंबुईावे २ मंदरस्स पञ्चयस्स पुरित्यमेणं ब्रहण्णए दुवालससुहुने दिवसे भवह नया णं पञ्चत्थि-मेणवि जहण्णए दुवालससुहुते दिवसे भवड, जया णं पचल्यिमेणं जहण्णए दुवाल-समुहुते दिवसे भवइ तथा णं जंबुहीवे २ मंदरस्त० उत्तरदाहिणेणं उक्कोतिया अद्वार-समुहुता राई भवड, ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणके वासाणं पढमे समए पडिवजाइ तया णं उत्तरहेवि वासाणं पढमे समए पहिबज्जइ, जया णं उत्तरहे वासाणं पढमे समए पडिवजह तया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमपचित्यमेणं अंजनरपुरक्खडकालसमयंसि वासाणं पढमे समए पहिवज्जइ, ना जया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्य पव्वयस्स पुरच्छिमेणं वासाणं पढमे समए पडिवज्बह तया णं पचित्रिय-मेणवि वासाणं पडमे समए पहिनज्जह, जया णं पचित्थिमेणं वासाणं पडमे समए पिंडवज्जर तया णं जंबुद्दीवे २ मंदरउत्तरदाहिणेणं अणंतरपरछाकडकालममयंति वासार्ण पढमे रामए पडिवण्णे भवह, जहा समओ एवं आवस्त्रिया आणापाण् थोवे उने मुहुत्ते अहोरते पक्खे मासे ऊऊ, एवं दस आलावगा जहा वासाणं एवं हेमंताणं निम्हाणं च भाणियव्दा, ता जया णं अंबुद्दीचे २ दाहिणहे पत्मे अयणे पडिवजह तया णं उत्तरहुवि पढमे अयणे पडिवज्जइ, जया णं उत्तरहु पढमे अयणे पडिवज्जइ तया णं दाहिणक्केवि पढमे अयणे पडिवज्जह, जया णं उत्तरक्के पहमे अयणे पडि-वजाइ तया णं जंबुरीने २ मंटरस्स पव्ययस्स पुरत्थिमपश्चरिथमेणं अणंतरपुर-क्खडकालसमयींन पढमे अयणे पिडम्बाइ, ना जया णं जांबुद्दीचे २ मंदरस्त पन्न-यस्स पुरत्थिमेणं पढमे अयणे पडिवजद तया णं पचित्यमेणवि पढमे अयणे पडि-बजह, जया णं पचित्थमेणं पढमे अयणे पिडवजाइ तया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्ययस्य उत्तरदाहिणेणं अणंतरपच्छाकडकालसमयंसि पढमे अयणे पडिवण्णे भवइ, जहा अयणे तहा संवच्छरे जुगे बाससए, एवं बाससहस्से बाससयसहस्से पुठवंगे पुन्वे एवं जाद सीसपहेलिया पलिओवमे सागरोवमे, ता जया णं जंबुदीवे २ दाहिणहे उस्सप्पिणी पिडवजह तया णं उत्तरहेवि उस्सप्पिणी पिडवजह, जया णं उत्तरहे उस्सप्पिणी पांडकजाइ तथा णं जंबुद्दीचे २ मंदरस्स पञ्चयस्स पुरित्थम-पश्चित्यमेणं णैवत्य उस्सप्पिणी णेव अत्य ओसप्पिणी अवद्विए णं तत्य काले पण्णते समणाउसो ! एवं ओस्सप्पिणीवि । ता जया णं काणे समुद्दे दाहिणहे दिवसे मबइ तया णं लगणसमुद्दे उत्तरहुं विवसे मयइ, जया णं उत्तरहे दिवसे मचइ तया णं स्वणसमुद्दे पुरिष्ठमपुन्वतिषमेणं राई भवड, जहा जंबूबीवे २ तहेव जाव उस्सप्पिणी , तहा भागइसंडे णं दीने सूरिया उदीण । तहेन, ता जया णं भागइसंडे दीवे दाहिणके दिवसे भवइ तथा णं उत्तरके वि दिवसे भवइ, जया णं उत्तरके दिवसे भवइ तथा णं धायइसंदे दीवे मंदराणं पक्वयाणं पुरित्यमपचित्यमेणं राई भवइ, एवं जबुद्दीवे २ जहा तहेच जाव उत्स्यप्पणी०, कालोए णं जहा लवणे समुद्दे तहेव, ता अब्मंतरपुक्करदे णं स्रिया उदीणपाईणमुग्गच्छ तहेव, ता जया णं अब्मंतरपुक्करदे णं स्रिया उदीणपाईणमुग्गच्छ तहेव, ता जया णं अब्मंतरपुक्करदे णं दाहिणके दिवसे भवइ तथा णं उत्तरके दिवसे भवइ, जया णं उत्तरहे दिवसे भवइ तथा णं अब्मंतरपुक्करदे मंदराणं पव्यथाणं पुरित्यमप्रवृत्यमेणं राई भवइ, सेसं जहा जंबुद्दीवे २ तहेव जाव उस्प्राप्पणीओसप्पिणीओ ॥ २७॥ अहमं पाइडं समन्तं ॥ ८॥

ना कटकद्वं ते सारिए पोरिसिच्छायं णिव्यत्तेड आहितीत बएजा ? तत्य खलु इमाओ तिष्णि पिडवत्ताओ पण्णाताओ, तं०-तत्येगे एवमाहंसु-ता जे णं पोरगला स्रियस्स छेसं फसंति ते णं पोमाला संतप्पंति, ते णं पोमाला संतप्पमाणा तयणं-तराई बाहिराई पोग्गलाई संतावेंतीति एस णं से समिए तावक्केते एगे एवमाहंसु १, एगे प्रण एवमाईस-ता जे णं पोग्गला सुरियस्स देसं फसंति ते णं पोग्गला णो संतप्पंति, ते णं पोग्गला असंतप्पमाणा तयणंतराई बाहिगंड पोग्गलाई णो संता-वैंतीति एस णं से समिए ताबक्खेरी एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंसु-ता जे णं पोरगला सरियस्य ढेसं फसंति ते णं पोरगला अत्येगडया संतप्पंति अत्येगडया णी संतप्पति, तत्थ अत्थेगड्या संतप्पमाणा त्यणंतराई बाहिराई पोग्गलाई संताविति अत्थेगइया असंतप्पमाणा तवणंतराई बाहिराई पोग्गलाई णो संतार्वेति, एस णं से समिए तावक्खेते एगे एवमाहंसु ३ । वर्ष पुण एवं वयामी-ता जाओ इमाओ चंदिमस्रियाणं देवाणं विमाणिहितो छेसाओ बहिया [ उच्छढा ] अभिणिसद्वाओ पनावेंति, एयासि णं लेसाणं अंतरेस अण्ययरीओ छिण्णलेसाओ संमच्छेति, तए णं ताओं छिण्णलेसाओं संमुच्छियाओं समाणीओं तयर्णतराई बाहिराई पोरगलाई संनावंति इइ एस णं से समिए तावक्खेते ॥ २८ ॥ ता कहकद्वे ते गृरिए पोरिसि-च्छायं णिव्यत्तेइ आहितेति वएजा ? तत्य खल इमाओ पणवीसं पडिवत्तीओ पण्णताओ, तं --तत्थेगे एवमाहंस्र-ता अणुसमयमेव सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्यतेह आहितेति वएजा एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता अणुसहत्तमेव स्विए पोगिसिच्छायं जिन्बतेइ आहितेति वएजा० २. एवं एएणं अमिलावेणं जेयव्यं, ता जाओ चेव ओयसंठिईए पणवीसं पहिवत्तीओ ताखो चेव णेयव्वाओ जाव अण-उत्सप्पिणी भेव सरिए पोरिसिच्छायं णिव्यतेष्ट आहिताति वएजा, एने एवमाहंस २५ । वयं पुण एवं दयामी-ता सुरिशन्स मं उश्रतं च छसं च पहन्न छाउहेसे

उश्वतं च छायं च पहुच लेसुहेसे लेसं च छायं च पहुच तक्तुहेसे, तत्व खलु इमाओ दुवे पिडवत्तीओ पण्णताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ना अत्थि णं से दिवसे जंसि च णं दिवसंसि स्रिए चउपोरिसिच्छायं णिव्वतेष्ट्, अत्थि णं से दिवसे जंसि च णं दिवसंसि स्रिए दुपोरिसिच्छायं णिव्बतेद ० एगं एवमाहंसु १, एगे पुण एवमा-हंस-ता अत्थि णं से दिवसे जंसि च णं दिवसंसि स्रिए दुपोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ, अत्थि णं से दिवसे जंमि॰ दिवसंसि सुरिए णो किंचि पोरिसिच्छायं णिव्यतेह० २. तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता अन्धि णं से दिवसे जंति च णं दिवसंति स्रिए चडपोरिसियं छायं णिव्यत्तेइ, अत्थि णं से दिवसे अंसि च णं दिवसंसि स्रिए दोपोरिसियं छायं णिव्येनेइ, ते एवमाहंसु-ता जया णं सुरिए सव्यव्भेनरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरड तया णं उत्तमक्द्वपत्ते उक्तोसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया हुवा-लसमुहुता राई भवड, तंसि च णं दिवसंसि सूरिए चडपोरिसियं छायं णिव्यतेह, तं -- उरगमणमुहुत्तंसि य अत्यमणमुहुत्तंसि य, छेसं अभिवद्गेमाणे णो चेव णं णिनुहुमाणे, ता जया णं स्रिए सव्ववाहिरं मंडलं उवसंकमिता चारं चरइ तया णं उत्तमक्द्वपत्ता उद्गोसिया अद्वारसमुहुत्ता राई भनइ, जहण्णए दुवालस-मुहुते दिवसे भवड, तंसि च णै दिवसंति सूरिए दुपोरिसियं छायं णिव्यतिह, तं -- उग्गमणमुहुत्तंसि य अत्यमणमुहुत्तंसि य, लेसं अभिनुहुमाणे णो चेव णं णिनुहु-माणे॰ १, तत्य णं जे ते एवमाइंग्र-ता अत्य णं से दिवसे जंसि च णं दिव-संसि स्रिए दुपोरिसियं छायं णिव्वतेतु, अत्य णं से दिवसे जंसि च णं दिवसंसि स्रिए णो किनि पोरिसियं छायं णिव्यतेह, ते एवमाहंयु-ता जया णं स्रिए सव्य-व्मंतरं मंडलं उपसंक्रमित्ता चारं चरइ तया णं उत्तमबद्धपते उक्कोसए अद्वारसमृहते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमूहना राई भवड़, तंसि च णं दिवसंसि सुरिए दुपोरिसियं छायं णिव्यतेष्ठ, तं०-उग्गमणमुहुत्तंसि य अत्यमणमुहुत्तंसि य, हेसं अभिवद्देमाणे जो चेव जं जिल्हेमाणे , "ता जवा जं स्रिए सब्ववाहिरं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तया णं उत्तमऋषुपता उद्घोसिया अद्वारससुहता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहते दिवसे भवर, तंसि च णं दिवसंसि स्रिए णो किचि पोरि-सिच्छायं णिक्वतेह, तं -- उग्गमणमुहत्तंसि य अत्यमणमुहत्तंसि य, जो चेव णं छेसं अभिनुष्ट्रेमाणे वा णिव्येमाणे वा॰ २, ता बहबहुं ते सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्यतेह आहिताति वएजा ? तत्व सळ इमाओ सम्मर्ड पहिवत्तीओ पम्मताओ, तं --तत्थेगे एवमाइंस-ता अत्य णं से देसे जंसि च णं देसंसि स्रिए एगपोरिसियं छात्रं णिव्य-तीह । एगे एक्साइंस. एगे पुण एक्साइंस-ता सात्व णं से देसे जंसि च णं देसंसि

सुत्तागमे

स्रिए दुपोरिसियं छायं णिव्वतेइ०, एवं एएणं अभिलावेणं णेयव्वं जाव छण्णखं पोरिसिच्छायं णिक्वत्तेइ, तत्थ जे ते एवमाइंस-ता अत्थ णं से देसे जंसि च णं देसंसि स्रिए एगपोरिसियं छायं णिव्यतेइ, ते एवमाहंस-ता स्रियस्स णं स्व्यहेद्रिमाओ सुरप्पडिहीओ बहिया अभिणिसङ्गाहि लेसाहि नाडिज्यमाणीहि इमीसे रयणप्पमाए पढ़वीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावहुयं सूरिए उड्ढं उचनेणं एवड्याए एगाए अद्भाए एगेणं कायाग्रमाणप्यमाणेणं उमाए तत्व से सरिए एगपोरिसियं छायं णिव्वतेत. तत्य जे ते एवमाहंस-ता अत्य णं से देसे जीत य णं देसंसि स्रिए दुपोरिसियं छायं णिव्वतेह, ते एवमाहंग्र-ता स्रियस्स णं सव्यहेदिमाओ सूरियपिडिहीओ बहिया अभिणिसद्वियाहिं छेसाहि ताडिज्जमाणीहिं इमीसे रयणप्प-भाए पढवीए बहसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जायइयं सूरिए उन्नं उन्नतेणं एवइ-याहिं दोहिं अदाहिं दोहिं छायाणमाणप्यमाणेहिं उमाए एत्य णं से सरिए द्पोरिसियं छायं जिव्बतेइ, एवं गेयव्वं जाव नत्य जे ते एवमाहंच-ता अन्य जं से देसं जंसि च णं देसंसि सृरिए छण्णउई पोरिसियं छायं णिव्यतेइ, ते एवमाहंस-ता सृरियस्य णं सम्बहिद्रिमाओं सरप्पिहीओ बहिया अभिणिसद्वाहि लेसाहि ताहिजमाणीहि इमीसे रयणप्पमाए पुढ्वीए बहससरसणिजाओ भूमिमागाओ जावह्रयं सुरिए उन्नं उन्नेनणं एवडयाहिं छण्णवहरेए छायाणुमाणप्पमाणाहिं उमाए एत्य णं से सुरिए छण्णउई पोरिसियं छायं णिव्वत्तेह एगे एक्साहंसु, वयं पुण एवं क्यामो-ता साहरेगभडणड्वि-पोरिसीणं सुरिए पोरिसिच्छायं णिव्यतेह०, ता अवद्वपोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ? ता तिभागे गए वा सेसे वा, ता पोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ? ता चडन्मांगे गए वा सेसे वा. ता दिवह्रपोरिसी णं छाया दिवसरस कि गए वा सेसे वा ? ता पंचमभागे गए वा सेसे वा. एवं अद्भपोरिसि छोढ़ं पुच्छा दिवसस्य मार्ग छोढ़ं बागरणं जाव ता अदअउणासद्विपोरिसीछावा दिवसस्स कि गए वा सेसे बा ? ता एगूणवीससयमागे गए वा सेसे बा, ता अउणा-सद्विपोरिसी थं छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ? ता बावीससहस्समागे गए वा सेसे वा. ता साइरेगअउणासद्विपोरिसी णं क्राया दिवसस्य कि गए वा सेसे वा? ता पत्थि किंचि गए वा सेसे वा. तत्थ खद्ध इसा पणवीसणिविद्रा छाया प०. तं०-संभच्छाया रज्जच्छाया पागारच्छाया पासायच्छाया उवस्पच्छाया उवस्पच्छाया अण्लोमच्छाया आरुमिया समा पिड्टया खीलच्छाया पम्खच्छाया प्रस्तोउदया पुरिमकंठभाउवगया पच्छिमकंठमाउवगया छाबाणुवाहणी किह्नाणुवाहणीछाया छाय-छाया १७ गोलकाया. तत्थ णं गोलक्काया अद्वविहा पुरुपत्ता तंजहा-गोलकाया अवद्व-

गोलच्छाया गाढलगोलच्छाया अवङ्गुगाढलगोलच्छाया गोलावलिच्छाया अवङ्गुगोला-वलिच्छाया गोलपुंजच्छाया अवङ्गुगोलपुंजच्छाया २५॥२९॥ **णवमं पाहुइं** समर्था॥९॥

ना जोगेति वत्युस्स आविष्याणिवाए आहितेति वएजा, ता वहं ते जोगेति वत्युस्स आविष्याणिवाए आहितेति वएजा? तत्य खलु इमाओ पंच पिटवर्ताओ पण्णक्ताओ, तं०-तत्येगे एवमाहंद्य-ता सन्वेवि णं णक्खता कित्याह्या भरणिपज्ञव-साणा प० एगे एवमाहंद्य १, एगे पुण एवमाहंद्य-ना सन्वेवि णं णक्खता महाइया अस्सेसपज्ञवसाणा पण्णता एगे एवमाहंद्य २, एगे पुण एवमाहंद्य-ता सन्वेवि णं णक्खता घणिद्वाइया सवणपज्ञवसाणा पण्णता एगे एवमाहंद्य ३, एगे पुण एवमाहंद्य-ता सन्वेवि णं णक्खता अस्तिणीआइया रेवइपज्जवसाणा प० एगे एवमाहंद्य-ता सन्वेवि णं णक्खता अस्तिणीआइया रेवइपज्जवसाणा प० एगे एवमाहंद्य ४, एगे पुण एवमाहंद्य-ना सन्वेवि णं णक्खता अर्पणीआइया अस्तिणीपज्जवसाणा० एगे एवमाहंद्य-ना सन्वेवि णं णक्खता अर्पणीआइया अस्तिणीपज्जवसाणा० एगे एवमाहंद्य ५, वयं पुण एवं वयामो-ना सन्वेवि णं णक्खना अभिईआइया उत्तरासाढापज्जवमाणा पण्णता, तंजहा-अभिई सवणो जाव उत्तरासाढा ॥ ३०॥ दसमस्स पादुष्टस्स पढमं पादुष्टस्याहुढं समत्तं ॥ १०-१॥

ना कहं ते मुहुता आहितेति वएजा ? ता एएसि णं अद्वाबीमाए णक्खताणं अत्थि णक्खने जे णं णव मुहुते सत्तावीसं च नतिहिभागे मुहुतस्स चंदेण सिद्ध जोयं जोएइ, अत्थि णक्खता जे णं पण्णरस मुहुत्ते चंदेण सद्धि जोयं जोएंति. अत्य णक्खता जे णं तीसं भुहुत्ते चंदेण सदि जोयं जोएंति, अत्य णक्खता जे णं पणयालीसे मुहुते चंदेण सादि जोयं जोएंति, ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्स-त्ताणं कयरे णक्कते जे णं णवमुहुते सत्तावीसं व सत्ताहिभाए मुहुत्तस्स चंदेण सर्दि जोगं जीएइ, कयरे णक्खता जे णं पण्णरसमुहुत्ते चंदेण सार्दि जोगं जोएंति, कयरे णक्कता जे णं तीसं मुहुते चंदेण सदि जोयं जोएंति, कयरे णक्कता जे णं पणयालीसं मुहुत्ते संदेण सिंद्धं जोयं जोएंति ? ता एएसि णं अद्वाचीसाए णक्खताणं तत्य जे से णक्सते ने णं जब मुहुते सत्तावीसं च सत्तिहिभागे मुहुत्तस्स चंदेण सिंह जोयं जोएइ से णं एगे अभीई, तत्य जे ते जनखत्ता जे णं पण्णरसमुहते चंदेण सदि जोयं जोएंति ते णं छ, तं -सयभिसया भरणी अहा अस्तेसा साई जेहा, तत्य जे ते पक्खता जे णं तीसं मुहुतं चंदेण सिंद जोयं जोएंति ते णं पण्णरस, तं - सक्णे धणिद्वा पुल्वाभद्वया रेवई अस्सिणी कत्तिया मिगसिरपुस्सा महा पुरुवापरम्पुणी हत्यो चिता अणुराहा मूलो पुरुवासाहा, तत्व जे ते गक्सला जे णं पणयालीसं मुहत्ते चंदेण सद्धें जोयं जोएंति ते नं छ, तंजहा-उत्तरामहबया रहिनी पुणव्यस् उत्तराफागुणी विसाहा उत्तरासाढा ॥ ३१ ॥ ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्खताणं अत्थ णक्खते जे णं चनारि अहोरते छच मुहुते स्रिएण सर्खे जीयं जोएइ, अन्धि णक्खता जे णं छ अहोरने एकवीसं च मुहुते स्रिएण सर्दि जीयं जोएंति, अत्थि णक्खता जे णं तेरस अहोरते बारस य मुहुते मृरेण सर्दि जोयं जोएंति, अत्थ णक्लमा जे णं वीसं अहोरते तिण्णि य मुहुते स्रेण मिद्धं जीयं जोएंति, ता एएसि णं अट्टावीसाए णक्खताणं क्यरं णक्खते जे णं चनारि अहोरने छच मृहते स्रेण सिद्धं जोयं जोएड, कयरे णक्खता जे णं छ अहोरते एकवीस-महत्ते सरेण सद्धिं जोयं जोएंति, कयरे णक्खता जे णं तैरस अहोरने बारस मुहत्ते म्रेण सिंदं जोयं जोएंति, कयरे णक्खता जे णं वीसं अहोरते तिण्णि य सहते सूरेण सिंद जोयं जोएंति, ना एएसि णं अद्वावीसाए णक्खताणं तस्य जे से णक्खते जे णं चतारि अहोर्ते छच सुहते सुरेण सिंद्धं जोयं जोएइ से णं एगे अमीई, तत्थ जे ते णक्खता जे णं छ अहोरते एकवीसं च महते स्रिएण सिंद जोयं जोएंति ते णं छ, तंजहा-संयभिसया भरणी अहा अस्सेसा साई जेहा, तत्थ जे ते ... नेरस अहोरते दुवालस य मुहने स्रिएण महिं जोयं जोएंति ते णं पण्णरम, तंजहा-सवणो भणिहा पुरुवाभहवया रेवई अस्सिणी कतिया मिगसिरं पसो महा पुरुवाफ-नगुणी हत्यो चित्ता अणुराहा मूलो पुरुवासाहा, तत्य जे ते णक्तत्ता जे णं वीसं अहोरते तिष्णि य मुहुत्ते स्रेण मद्धि जोयं जोएंति ते णं छ, तंजहा-उत्तराभदृत्रया रोहिणी पुणव्यस् उत्तराफ्रमुणी विसाहा उत्तरासाढा ॥ ३२ ॥ वसमस्स पाइडस्स विदयं पाइडपाइडं समर्त ॥ १०-२ ॥

ता कहं ते एवंभागा आहिनाति वएजा ? ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्यताणं अत्य णक्यता पुर्वंभागा समक्येता तीसइमुहुत्ता प०, अत्य णक्यता पर्वंभागा समक्येता तीसइमुहुत्ता प०, अत्य णक्यता णत्तंभागा अवहुक्येता पण्णरसमुहुत्ता प०, अत्य णक्यता णत्तंभागा अवहुक्येता पण्णरसमुहुत्ता प०, अत्य णक्यता उभयंभागा दिवहुक्येता पण्याठीसं मुहुत्ता प०, ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्यताणं कयरे णक्यता० पुर्वंभागा समक्येता तीसइमहुत्ता प० जाव कयरे णक्यता० उभयंभागा दिवहुक्येता पण्याठीसइमुहुत्ता प०? ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्यताणं तत्य जे ते णक्यता पुर्वंभागा समक्येता तीसइमुहुत्ता प० ते णं अत्वावासाठा, तत्य जे ते णक्यता० पच्छंभागा समक्येता तीसइमुहुत्ता प० ते णं इस, तंजहा—अभिई सवणो घणिद्वा रेवई अस्सिणी मिगसिरं पूसो इत्यो वित्ता अणुराहा, तत्य जे ते णक्यता० णत्तंभागा अवहुक्येता पण्णरसमुहुता प० ते णं छ, तंजहा—

सयभिसया भरणी बहा बस्सेसा साई जेट्टा, तत्य जे ते णक्सता॰ उभयंभागा दिवहुक्खेता पणयालीसं मुहुता प॰ ते णं छ, नंजहा-उत्तरापोष्ट्रवया रोहिणी पुणव्वस् उत्तराफगुणी विसाहा उत्तरासाछा ॥ ३३ ॥ दसमस्स पाहुडस्स तड्यं पाहुडपाहुङं समसं ॥ १०-३ ॥

ता बहु ते जोगस्स आई आहिताति वएजा ! ता अभीईमवणा खलु दुवे णक्यता पच्छामागा समक्खेता साइरेगऊयाठीसइसहता तप्पडमयाए सायं चंदेण सदि जोयं जोएंति, तओ पच्छा अवरं साइरेयं दिवसं, एवं खलु अभिईसवणा दुवे णक्खना एगराई एगं च माइरेगं दिवसं चंदण मद्धि जीयं जीएंति जीयं जीएता जोयं अणुपरियद्वेति जोयं अणुपरियद्विता सायं चंदं धणिहाणं सम्प्येति, ता धणिहा खल जक्ता पच्छंमाने समक्खेन तीसइमहत्ते नप्पडमगए सायं बंदेण सिद्धं जोयं जोएट २ ता तओ पन्छा राइं अवरं च दिवसं, एवं खढ़ धणिट्टा णक्खते एगं च राइं एगं च दिवसं चंदेण सिंद्धं जोयं जोएइ जोएता जोयं अणुपरियद्वर जोयं अणुपरि-यांद्रता सायं चंदं सयमिसयाणं समप्पेदः, ता सयभिसया खळु णक्खते णत्तंभागे अवब्रुवन्त्रेते पण्णरसमुहुत्ते तप्पटमयाए सायं चंदण सद्धि जोयं जोएइ णो लमह अवरं दिवसं. एवं खुळु सयभिसया णक्खते एगं राइं चंदेण सिंद्धं जोयं जोएइ जोयं जोएसा जोयं अणुपरिसदृह जोयं अणुपरिसिंहना पाओ चंदं पुन्वाणं पोद्रवसाणं सम-प्पेइ, ता पुरुवापोद्वबया खलु णक्खते पुरुवंभागे समक्खेने तीसङ्मुहत्ते नप्पढमबाए पाओ बंदेण सिंद जोयं जोएइ, तुओ पच्छा अवरराई, एवं खल्ल पुग्वापोद्ववया णक्यते एगं च दिवसं एगं च राइं चंदेण सिद्धं जोयं ओएइ २ ता जोयं अणुपरि-यध्इ २ ता पाओ चंदं उत्तरापोड्डवयाणं समप्पेइ, ता उत्तरापोड्डवया खलु णक्खते उमयंभागे दिवद्भक्वेते पणयातीसङ्महत्ते तप्पहमयाए पाओ चंदेण सदि जोयं जोएइ अवरं च राई तओ पच्छा अवरं दिवसं, एवं साल उत्तरापोद्ववया णक्सते दो दिवसे एगं च राइं चंदेण सिद्धं जोयं जोएइ अवरं च राइं तओ पच्छा अवरं दिवसं, एवं खलु उत्तरापोद्ववया णक्सने दो दिवसे एगं व राई चंदेण सिंद्धं जोयं जोएइ जोइना जीयं अणुपरियद्ध १ ता साथं चंदं रेवईणं समप्पेइ, ता रेवई खलु णक्खते पच्छंभागे समक्खेते तीसइमहत्ते तप्पदमगाए सार्य चंदेण सद्धि जोयं जोएइ, तश्रो पच्छा अबरं दिवसं, एवं सळ रेवई णक्सते एगं राइं एगं च दिवसं चंदेण सिद्धं जोयं जोएइ २ ता जोयं अगुपरिबद्ध २ ता सायं चंदं अस्सिणीणं समप्पेइ, ता अस्सिणी खलु णक्खते पच्छंभागे समक्खेते तीसइमहते तप्पढमयाए साथं चंवेण सर्दि जोर्थ जोएइ. तओ पच्छा अवरं दिवसं, एवं सळ अस्सिणी णक्सते एगं स

राई एगं च दिवसं चंदेण सार्ढ जोयं जोएड २ ता जोयं अणुपरियद्वइ २ ता सायं चंदं भरणीणं समप्पेड, ना भरणी खल्ल जनस्त णतंमागे अबहुत्सक्ते पण्णरसमुहुत्ते तप्पदमयाए सायं चंदेण सिंद जोयं जोएड, णो लभइ अबरं दिवसं, एवं खल्ल भरणी जनस्त एगं राई चंदेण सिंद जोयं जोएड २ ता जोयं अणुपरियद्वइ २ ता पाओ चंदं कित्त्याणं समप्पेड, ता कित्त्या खल्ल जनखते पुन्वंभागे ममनखेते तीसड-मुहुने तप्पटमयाए पाओ चंदेण सिंद जोयं जोएड, तओ पच्छा राई, एवं खल्ल कित्तया जनस्ते एगं च दिवसं एगं च राई चंदण सिंद, जोयं जोएड २ ता जोयं अणुपरियद्वइ २ ता पाओ चंदं रोहिणीणं समप्पेड, रोहिणी जहा उत्तरमह्वया मिर्गानरे जहा घणिद्वा अहा जहा स्यभिसया पुण्व्वस्, जहा उत्तराभह्वया पुस्सो जहा घणिद्वा अस्तेस्त जहा स्यभिसया महा जहा पुञ्चाफरगुणी पुट्याफरगुणी जहा पुञ्चाभह्वया उत्तराफरगुणी जहा उत्तराभह्वया हत्थे चिना य जहा धणिद्वा साई जहा स्यभिसया महा उत्तराभह्वया उत्तराफरगुणी जहा पुञ्चासाद्वया उत्तराफरगुणी जहा उत्तराभह्वया उत्तराभह्वया उत्तराभह्वया ॥ ३४॥ दस्मस्स पाइडस्स चल्ला पुट्याभह्वया । ३४॥ दस्मस्स पाइडस्स चल्ला चल्लाभह्वया । १००४॥

ता कहं ते कुला उवकुला कुलोबकुला आहिताति वएजा ! तत्य खलु इमे बारस कुला बारस उवकुला चतारि कुलोबकुला प०, बारस कुला०, तंजहा-भणिद्वाकुलं उत्तरामद्वयाकुलं अस्सिणीकुलं कित्तयाकुलं संठाणाकुलं पुस्ताकुलं महाकुलं उत्तरा-फरगुणीकुलं चिनाकुलं विसादाकुलं मृत्याकुलं उत्तरासादाकुलं, बारस उवकुला०, तंजहा-सबणो उवकुलं पुन्वापुट्टवयाउवकुलं रेवई उवकुलं भरणीउवकुलं रोहिणीउवकुलं पुणव्यस्प्रवकुलं अस्सेसाउवकुलं पुन्वाप्तरगुणीउक्कुलं हत्याउबकुलं साई उवकुलं से स्वाप्तरकुलं अहा-उवकुलं पुन्वासादावयकुलं, चतारि कुलोबकुला०, तंजहा-अमीई कुलोबकुलं सर्यान-स्वाकुलोवकुलं अद्दाकुलोवकुलं अणुराहाकुलोबकुलं ॥ ३५ ॥ द्समस्स पादुकस्स पंचमं पादुक्रपादुकं समसं ॥ १०-५॥

ता कहं ते पुण्णिमासिणी आहितेति वण्जा ! तत्य कळ इमाओ बारस पुण्णिम्मासिणीओ बारस अमावासाओ पण्णताओ, तंजहा—साबिट्ठी पोट्टवई आसीया कित्रिया मग्गसिरी पोसी माही फ्रम्गुणी चेत्री वेसाही जेट्ठामूळी आसाढी, ता साबिट्ठिणां पुण्णिमासि वह णवखता जोएंति ! ता तिण्णि णवस्वता जोएंति, तंजहा—अभिई सवणो धणिद्वा, ता पुट्टवहण्णं पुण्णिमं वह णवस्वता जोएंति ? ता तिण्णि णवस्वता जोएंति, तंजहा—सयमिसया पुज्यापोट्टवया उत्तरापोट्टवया, ता आसोइण्णं पुण्णिमं वह णवस्वता जोएंति, तंजहा—सयमिसया पुज्यापोट्टवया उत्तरापोट्टवया, ता आसोइण्णं पुण्णिमं वह णवस्वता जोएंति, तंजहा—स्मामस्या पुज्यापोट्टवया उत्तरापोट्टवया, ता

रेवई य अस्सिणी य, ता कत्तियण्णं पुण्णिमं कइ णक्सत्ता जोएंति ? ता दोण्णि णक्सता जोएंति, तंजहा-मरणी कत्तिया य, ता मग्गसिरीपुण्णिमं कड णक्सता जोएंति ? ता दोष्णि णक्सत्ता जोएंति, तंजहा-रोहिणी मिगसिरो य, ता पोसिण्णं पुण्णिमं बढ् णक्खता जोएंति ? ता तिण्णि णक्खता जोएंति, तंत्रहा-अहा पुण-व्यस् पुरसो, ता माहिणां पुणियमं वह णक्कता जोएंति ? ता दोण्यि णक्कता जोएंति, तं०-अस्सेसा महा य. ता फम्यूणिकां पुष्णिमं कइ णक्खता जोएंति ? ता दुष्पि पक्सता जोएंति तं०-पुज्याफगुणी उत्तराफगुणी य, ता चेतिण्णं पुण्णिमं कइ णक्सता जोएंति ! ता दोण्णि , तं - हत्यो चिता य, ता वेसाहिण्णं पुष्णिमं कह णक्सता जोएंति ? ता दोण्जि णक्सता जोएंति, तं०-साई विसाहा य, ता जेट्ठाम्लिणां पुण्यिमासिणिं वह णक्सता जोएंति ? ता तिण्यि णक्सता जोएंति, तं -अणुराहा जेट्टा मूलो, ता जासादिण्णं पुण्णिमं नद णक्सत्ता जोएंति ! ता दो णक्सता जोएंति, तंजहा-पुञ्चासाहा उत्तरासाहा ॥ ३६ ॥ [णाउमिह अमावासं जइ इच्छिसि क्रांम्म होइ रिक्लम्मि । अवहारं ठाविजा तिरायरुवेहि संगुणए ॥ १ ॥ छावड्डी य मुहुता विसद्विभागा य पंच पडिपुण्णा । बासहिभाग-सत्तिष्टिगो य इक्को इवइ भागो ॥ २ ॥ एयमबहाररासिं इच्छ्छमावाससंगुणं कुजा । णक्खताणं एतो सोहणगविहिं णिसामेह ॥ ३ ॥ बावीसं च मुहुत्ता छायालीसं विसद्विभागा य । एवं पुणव्यसुस्स य सोहयव्यं इत्रह वुच्छं ॥ ४ ॥ बावत्तरं समं फरगुणीणं नाणउद्य ने निसाहास । नतारि य नायाला सोउद्या उ उत्तरासाढा ॥ ५. ॥ एवं पुणव्यप्रस्स य विसद्विभागसहियं तु सोहणगं । इनो अभिईआई विद्यं बुच्छामि सोहणगं ॥ ६ ॥ अभिद्दस्य णव सहत्ता विसद्विभागा य हुंति चउवीसं । छावट्टी असमत्ता भागा सत्तद्विष्ठेयक्या ॥ ७ ॥ उगुणद्वं पोद्ववयाइसु चेव णवीत्तरं च रोहिष्पिया । तिसु णवणवएसु अवे पुणव्यस् फरगुणीओ य ॥ ८ ॥ पंचेव उगुणपण्णं सयाइ उगुण्तराई स्वेव । सोउद्याणि विसाहासुं मृहे सत्तेव चोयाला ॥ ९ ॥ अद्भवय उगुणवीसा सोहणगं उत्तराण साढाणं । वडवीसं खलु भागा छावड्डी चुण्णियाओ य ॥ १० ॥ एयाइ सोहहत्ता जं सेसं तं हवेइ णक्खतं । इत्यं करेइ उडुनइ स्रेण सर्व अमानासं ॥ ११ ॥ इच्छापुण्णिमगुणिओ अवहारो सोत्य होइ कायव्यो । तं चेव य सोहणगं अभिक्षेत्राई त कायव्यं ॥ १२ ॥ सुद्धीम य सोहणने वं सेसं तं भविजा णक्सतं । तस्य य करेड् उडुवड् परिपुणणो पुण्णिमं विवर्त ॥ १३ ॥ ] ता साविद्विण्णं पुण्णिमासिणि कि कुलं जीएइ उपकुलं जोएइ इलोबकुलं जोएइ ! ता इलं वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ कुलोबकुलं वा

जोएइ, कुलं जोएमाणे धणिद्वा णक्खने , उवकुलं जोएमाणे सवणे णक्खते जोएइ, कुलोबकुलं जोएमाणे अभिई णक्सत्ते जोएइ, ता साबिद्वि॰ पुण्णिमं कुलं वा जोएइ उनकुलं वा जोएइ कुलोनकुलं वा जोएइ, कुलेण वा जुना उनकुलेण वा जुता कुलोब-कुळेण वा जुत्ता साबिट्टी पुण्णिमा जुत्ताति बत्तब्वं सिया, ता पोद्वबङ्ण्णं पुण्णिमं किं कुछं जीएइ उवकुरूं जीएइ कुलोनकुरुं वा बोएइ ! ता कुलं वा जीएइ उवकुलं वा जोएइ कुलोबकुलं वा जोएइ, कुलं जोएमाण उत्तरापोद्ववया णक्खने जोएइ, उब-कुछं जोएमाणे पुन्वापुद्धवया णक्खत्ते जोएइ, कुछोवकुछं जोएमाणे सयभिसया णक्खने जोएइ, पोट्टबरण्णं पुण्णमासिणि कुलं ना जोएइ उनकुलं ना जोएड कुलोब-बुलं वा जोएड, कुळेण वा जुत्ता ३ पुट्टवया पुण्णिमा जुत्ताति बत्तव्वं सिया, ता आसोइं णं पुण्णिमासिणि किं कुछं जोएइ उवकुछं जोएइ कुछोवकुछं जोएइ ? ता कुलंपि जोएइ उषकुलंपि जोएइ णो लब्भइ कुलोक्कुलं, कुलं जोएमाणे अस्मिणी णक्खते जोएइ, टबकुलं जोएमाणे रेवई णक्खते जोएइ, आसीई णं पुष्णिमं कुलं बा जोएइ उब्दुळं वा जोएइ, कुळेण वा जुत्ता उब्दुळेण वा जुता अस्नोई णं पुण्णिमा जुत्ताति बत्तव्यं सिया, एवं णयव्याउ, पोसं पुण्णिमं जेहामूलं पुण्णिमं च कुलोवकुर्लिप जोएइ, अवसेमास णात्य कुलोवकुर्ल जाव आसार्का पुण्णिमा जुताति बनव्दं सिया । ता साविद्धि णं अमावासं ऋ णक्सना जोएंति ! ता दुण्णि णस्लना जोएंति, तंजहा-अस्सेसा य महा य, एवं एएणं अभिलावेणं णयन्वं, पोट्टवमं दो णक्खता जोएंति, तंबहा-पुञ्चाफगुणी उत्तराफगुणी, अस्सोदं दो॰ हत्यो चित्ता य, कतियं॰ साई विसाहा य, मग्गसिरं॰ अणुराहा जेड्डा मूलो, पोसिं॰ पुन्वासाढा उत्तरासाढा, माहि॰ अमीई सवणो धणिद्वा, फगुणि॰ सयभिसया पुन्त्रापोह्नवया उत्तरापोह्नवया, चेतिं ० रेवई अस्सिणी य, विसाहि ० भरणी कत्तिया य, जेट्ठामूर्लं॰ रोहिणी मिगसिरं च, ना आसार्वि णं अमानासं कद णक्खता जोएंति ? ता तिष्णि णक्सता जोएंति, तं -- अहा पुणव्यस् पुरसो, ता साविद्धं णं अमावासं कि कुलं जीएइ उक्कुलं जीएइ कुलोबकुलं जीएइ ? ता कुलं वा जीएइ उवकुलं वा जोएइ णो लब्सइ कुलोक्दुलं, कुलं जोएमाणे महा णक्सते जोएइ, उब-कुळं जोएमाणे असिल्लेसा॰ जोएर, कुलेण वा जुत्ता उनकुलेण वा जुत्ता साविद्वी अमावासा जुताति वत्तव्वं सिया, एवं णेयव्वं, णवरं मग्गसिराए माहीए फग्गुणीए आसाढीए य अमावासाए कुलोवकुलंपि जोएइ, सेसेड गतिम जाव आसाढी अमावासा जुताति वत्तव्वं सिया ॥ ३७ ॥ दसमस्स पाइडस्स छट्टं पाइड-पाइडं समर्स ॥ १०-६॥

ता कहं ते सण्णिवाए आहिएति वएजा ? ता जया णं साविद्वी पुण्णिमा भवइ तया णं माही अमावासा भवइ, जया णं माही पुण्णिमा भवइ तया णं माविद्वी अमावासा भवइ, जया णं प्रमुणी अमावासा भवइ, जया णं फरगुणी अमावासा भवइ, जया णं फरगुणी पुण्णिमा भवइ तया णं पुट्ठवई अमावासा भवइ, जया णं आसीई पुण्णिमा भवइ तया णं चेत्ती अमावासा भवइ, जया णं चेती पुण्णिमा भवइ तया णं आमोई अमावासा भवइ, जया णं कित्तई पुण्णिमा भवइ तया णं वेसाही अमावासा भवइ, जया णं कित्तिई पुण्णिमा भवइ तया णं केसाही अमावासा भवइ, जया णं केसाही पुण्णिमा भवइ तया णं जेद्वामूळी अमावासा भवइ, जया णं जेद्वामूळी पुण्णिमा भवइ तया णं मरगसिरी अमावासा भवइ, जया णं पोसी पुण्णिमा भवइ तया णं असावासा भवइ, जया णं आसावी पुण्णिमा भवइ तया णं पोसी पुण्णिमा भवइ तया णं नरगसिरी अमावासा भवइ, जया णं आसावी पुण्णिमा भवइ तया णं पोसी पुण्णिमा भवइ तया णं सम्मावीसी अमावासा भवइ, जया णं आसावी पुण्णिमा भवइ तया णं पोसी अमावासा भवइ ॥ ३८॥ इसमस्स पाइडस्स सत्तमं पाइडपाइडं समसं॥ १०-७॥

ता कहं ते णक्खनसंठिई आहितेति वएजा? ता एएसि णं अद्वावीमाए णक्खनाणं अभीईणक्खते किंसंठिए पण्णने? ता गोसीमाबिलसंठिए पण्णने, ता सवणं णक्खने किंसंठिए पण्णने? ता काहारसंठिए प॰, घणिट्वाणक्खते सडणिप्लंणगसंठिए, सयमिसग्राणक्खने पुण्फोबयारसंठिए, पुञ्चापोट्टवयाणक्खते अवहु-वाविसंठिए, एवं उत्तरावि, रेवईणक्खने णावासंठिए, अस्सणीणक्खने आसक्खंब-संठिए, भरणीणक्खने मगसंठिए, कित्याणक्खने छुरघरगसंठिए, रोहिणीणक्खने सगद्धिसंठिए, भरणीणक्खने मगसंठिए, किंग्याणक्खने छुरघरगसंठिए, रोहिणीणक्खने सगद्धिसंठिए, भिगसिराणक्खने मिगसीसाबल्खिठिए, अह्मणक्खने रिहर्षिटु-संठिए, पुण्वाक्षणक्खने तृत्वासंठिए, पुण्ये णक्खने बद्धमाणसंठिए, अस्सेसाणक्खने पडागसंठिए, महाणक्खने पागरसंठिए, पुण्याक्षणणिक्खने अद्यालसंठिए, साईणक्खने एवाविलसंठिए, पं उत्तरासंठिए, विसाहाणक्खने हत्यसंठिए, विसाणक्खने एगाविलसंठिए, जेट्टाणक्खने गयदंतसंठिए, मूळे णक्खने विच्छुयलंगोलसंठिए, पुज्यासाढाणक्खने गयदंतसंठिए, उत्तरासाढाणक्खने साइयसंठिए प०॥ ३९॥ इस्तमस्स पाद्य-स्थन पाद्यविक्षमसंठिए, उत्तरासाढाणक्खने साइयसंठिए प०॥ ३९॥ इस्तमस्स पाद्य-स्थन पाद्यविक्षमसंठिए, उत्तरासाढाणक्खने साइयसंठिए प०॥ ३९॥ इस्तमस्स पाद्य-स्थन पाद्यविक्षमसंठिए, उत्तरासाढाणक्खने साइयसंठिए प०॥ ३९॥ इस्तमस्स पाद्य-स्थने पाद्यविक्षमसंठिए, उत्तरासाढाणक्खने साइयसंठिए प०॥ ३९॥ इस्तमस्स पाद्यविक्षमसंठिए, उत्तरासाढाणक्खने साइयसंठिए प०॥ ३९॥

ता कहं ते तारको आहिएति वएजा ? ता एएसि णं अहाबीसाए णक्सताणं अभीईणक्खते कहतारे प॰ ? ता तितारे पण्णते, सवणे णक्खते तितारे, धणिहाणक्खते पणतारे, सयभिस्याणक्खते स्यतारे, पुर्वापोह्नध्याणक्खते दुतारे, एवं उत्तरावि, रेवई॰ वत्तीसहतारे, अस्मिणाक्खते तितारे, भरणी तितारे, कतिया, छतारे,

रोहिणी पंचतारे, मिगसिरे तितारे, अहा एगतारे, पुणव्यस् पंचतारे, पुस्से तिनारे, अस्सेमा इतारे, महा सत्ततारे, पुन्वाफ्रगुणी दुतारे, एवं उत्तरावि, इत्ये पंचतारे, विता एगतारे, साई एगतारे, विसाहा पंचतारे, अणुराहा चउतारे, जेट्ठा तितारे, मूळे एगतारे. पुव्यासाडा चउतारे, उत्तरासाडा चउतारे ॥ ४० ॥ दसमस्स पाइडस्स णवमं पाइडसाइडं समत्तं ॥ १०-९ ॥

ता कहं ते णेया आहितेति वएजा? ता वासाणं पडमं मासं कद णक्सता णंति ? ता चत्तारे णक्खता णेति, तंत्रहा-उत्तरासाटा अभिई सवणो धणिहा, उत्तरासाता चोहस अहोरते णेइ, अभिई सत्त अहोरते णेइ, सवणे अह अहोरते णेइ, धणिद्वा एगं अहोरतं णेइ, तंसि च णं मासंसि चउरंगुलपोरिसीए छायाए स्रिए अणुपरियद्वर, तस्स णं मामस्स चरिमे दिवसे दो पायाई चनारि य अंगुलाई पोरिसी भवइ, ता वासाणं दोचं मासं कड णक्खना णेति ? ता चत्तारि णक्खना णेति, तंत्रहा-धणिद्वा सयभिसया पुञ्चापोद्वत्रया उत्तरापोद्वत्रया, धणिद्वा चोहस अहोरते णेह, सयभिसया सत्त अहोरते णेड, पुम्बापोड्डवया अह अहोरते णेड, उत्तरापोड्डब्स एगं अहोरतं णेइ, तर्सि च णं मासंसि अहंगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरियदृहर, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे दो पयाई अह य अंगुलाई पोरिसी भवड़, ता बासाणं तद्यं मासं कह णक्खता गेंति? ता तिण्णि णक्खता गेंति. तं - उत्तरापोठ्ठवया रेक्इं अस्सिणी, उत्तरापोठ्ठवया चोइस अहोरते णेइ, रेक्इं पण्णरस अहोरते णेइ, अस्सिणी एगं अहोरतं णेइ, तंसि च णं मासंसि द्वालसं-गुलाए पोरिसीए छायाए स्रिए अगुपरियहर्ड, तस्स णं मासस्स चरिमदिवसे लेहह्राई तिण्णि प्याइं पोरिसी भवइ, ता बासाणं चउत्थं सासं कड णक्खता जेति ? ता तिण्णि णक्सता जेति, तं॰ अस्सिणी भरणी कतिया. अस्सिणी चउदस अहोरते णेइ, भरणी पण्णरस अहोरत्ते णेइ, कत्तिया एगं अहोरतं णेइ, तंसि च णं मासंसि सोलसंगुलाए पोरिसिच्छायाए सरिए अणुपरियद्ध, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पयाई चत्तारि य अंगुलाई पोरिसी भवड़ । ता हेमेताणं पढमं मासं कड़ णक्खता गेंति ? ता तिण्णि णक्खता गेंति, तं०-कत्तिया रोहिणी संठाणा, कत्तिया चोइस अहोरते णेइ, रोहिणी पण्णरस अहोरते णेइ, संठाणा एगं अहोरतं णेइ, तंसि च णं मासंसि वीसंगुरूपोरिसीए छात्राए सुरिए अणुपरिगृहः, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे तिष्णि पयाई अडू य अंगुलाई पोरिसी अवड. ता हेमंताणं दोषं सासं कह णक्खला गेंति ? ता चलारि णक्खला गेंति. तं - संठाणा अहा प्रणव्यस प्रस्तो. संठाणा चोहस अहोरते गेह, अहा सत्त अहोरते गेह, प्रणव्यस अह अहोरते गेह,

पुस्से एगं अहोरतं णेइ, तंसि च मं मासंसि चडवीसंगुलपोरिसीए छायाए स्रिए अणपरियदृइ, नस्स णं मासस्य चरिमे दिवसे लेहद्वाइं चतारि पयाई पोरिसी भवड, ता हेमंताणं तहयं मासं बढ़ णक्खता जेंति ? ता तिष्णि णक्खना जेंति, तं०-पुस्से अस्सेमा महा, पुरसे चोहम अहोरत्ते णेड्, अस्सेसा पंचदस अहोरते णेड, महा एगं अहोरतं णेड, तंसि च णं मासंसि वीसंगुलाए पोरिसीए छायाए स्रिए अणुपरियदृह्, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे तिष्णि पयाउं अट्टंगुलाइं पीरिसी भवइ, ता हेमंताणं च उत्थे मार्च कह णक्खता जैति ? ता तिर्णिण णक्खता जैति. तं०-महा पुण्या-फरगुणी उत्तराफरगुणी, यहा बोह्स अहोरते णेड, पुव्वाफरगुणी पण्णरस अहोरते णेड, उत्तराफागुणी एवं अहोरतं णेड, तंसि च णं मासंसि सोलसअंगुळाए पोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरियद्वइ, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पयाई चनारि य अंगुलाई पोरिसी भवड़ । ता गिम्हाणं पढमं मासं कह णक्खता गेंति ? ता तिणि णक्खता गेंति, नं०-उत्तराफगुणी हत्यो चित्ता, उत्तराफगुणी चोइस अहोरते णेड, हत्थी पण्परस अहोरते गेह, चित्ता एगं अहोरतं पेड, तंसि च णं मासंसि द्वाल-संगुलपोरिसीए छायाए सुरिए अणुपरियदृह, तस्य णं मासस्य चरिमे दिवसे छेहद्राइं तिण्णि पयाई पोरिसी मयह, ता गिम्हाणं बिड्यं मार्स कड णक्खता णेंति ? ता तिष्णि पक्सता पेंति, तं०-चित्ता साई विसाहा, चित्ता चोहस अहोरते णेह. साई पण्णरम अहोरते गेइ, विसाहा एगं अहोरतं गेइ, तंसि च णं मासंसि अहुंगुलाए पोरिसीए झायाए सरिए अणुपरियद्ध. तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे दो पयाई अद्भ य अंगुलाई पोरिसी भवड, ता निम्हाणं तहयं भासं कड णक्खता गेंति ? ता तिणक्यता गेंति, तं -- विसाहा अणुराहा जेद्रामुली, विसाहा चोहस अहोरत्ते णेड. अगराहा पण्णरस॰, जेड्डामूलो एमं अहोरतं गेइ, तंसि च णं मासंसि च उरंगुलपो-रिसीए छायाए सुरिए अणुपरियद्ध. तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे दो प्याणि य चत्तारि अंगुलाणि पोरिसी भवड, ता गिम्डाणं चउत्थं मासं कड णक्खता णेति ! ता तिण्णि णक्खता णेति, तं०-मूलो पुञ्चासाढा उत्तरासाढा, मूलो चोइस अहोरते णेड्, पुरुषासाहा पण्णरस अहोरते णेड, उत्तरासाहा एगं अहोरतं णेड, तंसि च णं मासंसि बद्दाए समन्वउरंससंठियाए णम्गोहपरिमंडलाए सकायमणुरंगिणीए छामाए स्रिए अणुपरियदृइ, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे लेह्ह्याई दो पयाई पोरिसी भवइ ॥ ४१ ॥ वसमस्य पाइडस्स दसमं पाइडपाइडं समसं ॥ १०-१० ॥

ता कहं ते चंदमन्या आहितीत बएजा ? ता एएसि णं अड्डाबीसाए णक्खताणं अत्यि णक्खता जे णं सया चंदस्स दाहिणेणं जोयं ओएंति, अत्यि णक्खता जे धं

सया चंदरस उत्तरेणं जोयं जोएंति, अत्य जनस्वता जे णं चंदरस दाहिणेणवि उत्तरेणवि पमदंपि जोयं जोएंति, अत्थि णक्खता जे णं चंदरस दाहिणेणवि पमदंपि जोयं जोएंति, अत्थि णक्खते जे णं सया चंदरस पमद्दं जोयं जोएइ, ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्खताणं कयरे णक्खता जे णं सया चंदस्य दाहिणेणं जोयं जोगंति तहेब जाव कयरे णक्खते जे णं सया चंदरम पमइं जोयं जोएइ ? ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्सताणं जे णं णक्सता सया चंदरस दाहिणेणं जोयं जोएंति ते णं छ, नं॰-संठाणा अद्दा पुरसी अस्सेता हत्यो मूलो, तत्य जे ने णक्तना जे णं सया चंदरस उत्तरेणं जोयं जोएंति ते णं बारस. तंत्रहा-अभिद्वं सवणो धणिद्वा सर्याभगया पुरुवामह्वया उत्तरापोद्ववया रेवई अस्तिणी भरणी पुरुवापरगणी उत्तराफ्रगुणी माई १२, तस्थ जे ते णक्सता जे णै चंदस्स दाहिणेणांव उत्तरेणवि प्रमद्देपि जोयं जोएंति ते णं सत्त, तंजहा-क्रतिया रोहिणी प्रणव्वस् महा वित्ता विसाहा अणुराहा. तत्थ जे तं णक्खना जे णं चंदरस दाहिणणांव पमद्येप जोयं जोएंति ताओ णं दो आसाडाओ सव्ववाहिरे मंडले जोयं जोएंस वा जोएंति वा जोए-रसंति वा. तत्थ जे से णक्सने जे णं सया चंदरम पमइं जोयं जोएइ सा णं एगा जेदा ॥ ४२ ॥ ता कह ते चंदमंडला पण्णता है ता पण्णरस चंदमंडला पण्णता, ता एएसि णं पण्णरसण्हं चंदमंडलाणं अत्थ चंदमंडला जे णं नया णक्यतेहिं र्भावरहिया • . अत्यि चंदमंडला जे णं रविमसिणक्खनाणं सामण्या भवंति . अत्य चंदमंडला जे णं सया आइबेहिं विरहिया, ता एएसि णं पण्णरसण्हं चंदमंडलाणं कयरे चंदर्मंडला जे णं सया णक्सतेहिं अधिरहिया जाव कयरे चंदर्मंडला जे णं सया आइम्बिरहिया ? ता एएसि ण पण्णरसण्हं चंद्रमंडलाणं तत्थ जे ते चंद्रमंडला जे णं सया णक्खतेहिं अविरहिया ते णं अह, तंजहा-पढमे चंदमंडले तइए चंदमंडले छद्दे चंदमंडले सत्तमे चंदमंडके अद्रमे चंदमंडले दसमे चंदमंडले एकारसमे चंदमंडले पण्णरसमे चंदमंडले. तत्थ जे ते चंदमंडला जे णं सया पक्खतेहिं विरहिया ते णं सत्त. तंजहा-बिइए चंदमंडले चउत्य चंदमंडले पंचमे चंदमंडले णवमे चंदमंडले वारसमे चंदमंडले तेरसमे चंदमंडले चउइसमे चंदमंडले, तत्थ जे ते चंदमंडला जे णं रविससिणक्खताणं सामण्या मवंति ते णं बतारि. तंजहा-परुमे चंदमंहरू वीए चंदमंडछे इकारसमे चंदमंडछे पण्णरसमे चंदमंडछे, तत्थ जे ते चंदमंडला जे णं सया आइचिवरिटया ते णं पंच, तंजहा-छट्टे चंदमंडले सत्तमे चंदमंडले अहमे चंदमंडले भवमे चंदमंडले दसमे चंदमंडले॥ ४३॥ दसमस्य पाहुडस्स पकारसमं पाइडपाइडं समसं॥ १०-११॥

ता कहं ते देवयाणं अज्ञयणा आहिताति वएजा ? ता एएसि णं अट्टावीसाए णक्याणां अभिईणक्यते किंदेवयाए पण्णते ? ता बंभदेवयाए पण्णते, सवणे० विण्हु०, घणिट्टाणक्यते वसुदेवयाए०, सयभिसयाणक्यते वस्ण०. पुन्तापोट्ट० अयहे०, टक्तरापोट्टवयाणक्यते अभिविश्व०, एवं सन्ववि पुच्छिजंति, रेवई पुस्सदेवया०, अस्मिणी अस्मदेवया०, भरणी जमदेवया०, कित्या अग्गिदेवया०, रोहिणी पया-वइदेवया०, संठाणा सोमदेवयाए०, अहा रुद्देवयाए०, पुणव्वम् अदिति०, पुस्सो बह्र-स्सइ०, अस्सेसा सप्प०, महा पिइ०, पुव्वाफ्रगुणी भग०, उत्तराफ्रगुणी अज्ञम०, हत्ये सविया०, चित्ता तद्व०, साई वाउ०, विसाहा इंद्रग्गी०, अणुराहा मिन०, जेट्टा इंद०, मुले णिरइ०, पुन्यासाडा आउ०, उत्तरामाडा० विस्सदेवयाए पण्णते ॥ ४४॥ दसमस्स पाहुखस्स यारसमं पाहुखपाहुढं समसं॥ १०-१२॥

ना कहं ते भुहुत्ताणं नामधेजा आहिनाति वएजा ? ना एगमेगस्स णं अहोरनस्स तीसं मुहुत्ता प॰, तंजहा-रुद्दे सेए मित्ते वाड सुगी(पी)ए तहेव अभिवंदे । माहिंद बलव वंभे बहुनमे नेव ईसाणे ॥ ९ ॥ तहे य मावियप्पा वेसमणे वारणे य आणंदे । विजए य वीससेणे पयावई नेव उवसामे ॥ २ ॥ गंधव्य अगिवेसे सयरिसहे आयवं व अममे य । अणवं भोमे रिसहे सव्वहे रक्त्वसे नेव ॥ ३ ॥ ४५ ॥ दसमस्स पाइडस्स नेरसमं पाइडपाइडं समत्तं ॥ १०-१३ ॥

ता कहं ते दिवसा आहिताति वएजा ? ता एगमेगस्स णं पक्कस्म पण्णरस दिवसा पण्णना, तं०-पिडवादिवसे बिह्यादिवसे जाव पण्णरसीदिवसे, ता एएसि णं पण्णरसण्हं दिवसाणं पण्णरस णामधेजा प०, तं०-पुट्वंगे सिद्धमणोरमे य तत्तो मणोरहे(हरे) चेव । जसमेद य जसोधर य सव्वकामसिमिद्धे ॥ १ ॥ इंद्मुद्धाभिसिते य सोमणस धणंजए य वोद्ध्वे । अत्यसिद्धे अभिजाए अवसणे सयंजए चेव ॥ १ ॥ अग्गिवेसे उवसमे दिवसाणं णामचेजाइं । ता कहं ते राईओ आहिताति वएजा ? ता एगमेगस्स णं पक्सस्म पण्णरस राईओ पण्णताओ, तंजहा-पिडवाराई बिह्याराई जाव पण्णरसीराई, ता एयासि णं पण्णरसण्हं राईणं पण्णरस णामधेजा पण्णता, तं०-उत्तमा य ग्रुणवस्ता, एकावचा जसोधरा । सोमणसा चेव तहा सिरिसंभ्या य वोद्धव्या ॥ १ ॥ विजया य वेजयंति अयंति अपराजिया य इच्छा य । समाहारा चेव तहा तेया य तहा य अहतेया ॥ १ ॥ देवाणंदा पिरई रय-णीणं णामधेजाई ॥ ४६ ॥ वस्तमस्स पादुदस्स चउद्दसमें पादुद्धपादुई समसे ॥ १०-१४ ॥

ता कहं ते तिही आहितेति वएजा? तत्थ खळु इमा दुविहा तिही पण्णता,

तंजहा-दिवसतिही य राईतिही य, ता कहं ते दिवसतिही आहितेति वएजा? ता एगमेगस्स णं पक्खस्स पण्णरस २ दिवसतिही पण्णता, तं०-णंदे भहे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स पंचनी पुणरिव णंदे भहे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स दसमी पुणरिव णंदे भहे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स दसमी पुणरिव णंदे भहे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स दसमी पुणरिव णंदे भहे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स पण्णरित, एवं ते तिगुणा तिहीओ सञ्वेसि दिव-साणं, ता कहं ते राईतिही आहितेति वएजा? ता एगमेगस्य णं पक्खस्स पण्णरिस राईतिही प०, तं०-उम्मवई ओगवई जसवई सव्वसिद्धा मुहणामा पुणरिव उम्मवई भोगवई जसवई सव्वसिद्धा मुहणामा पुणरिव उम्मवई भोगवई जसवई सव्वसिद्धा मुहणामा, एए तिगुणा तिहीओ सव्वामि राईणं ॥ ४७ ॥ दसमस्स पाहुडस्स पण्णरसमं पाहुडपाहुढं समसं ॥ १०-१५॥

ता कहं ते गोना आहिताति बएजा ? ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्खताणं अभिंश्णक्खते किंगोते प० ? ता मोगग्रायणसगोने पण्णते, सवणे० संखायण०, धाणद्वा० अग्गितावम०, सयभिसया० काण्णिलायणसगोने, पुन्वापोद्ववया० जोडक-ण्णियसगोने, उत्तरापोद्ववया० धणंजयसगोने, रेवदंणक्खते पुरम्पायणसगोने, अभ्यि-णाणक्खते अस्सायणसगोने, भरणीणक्खते अग्गिवेससगोने, रोहिणीणक्खते गोयम०, संठाणाणक्खते मारहायसगोने, अहाणक्खते लेखिह्यायणसगोने, पुणव्यस्णक्खते वासिद्वसगोने, पुस्ते० जमजायणसगोने, अहाणक्खते लेखिह्यायणसगोने, पुणव्यस्णक्खते वासिद्वसगोने, पुस्ते० जमजायणसगोने, अस्पे-साणक्खते मंडव्यायणसगोने, महाणक्खते पिंगायणसगोने, पुव्वाकरगुणीणक्खते गोवहायणसगोने, उत्तराफग्गुणीणक्खते कासव०, हरये० कोसिय०, चित्राणक्खते विभावणसगोने, आर्शिक्खते वामरच्छायणसगोने, विसाहाणक्खते संगायणमगोने, अगुराहाणक्खते गोळव्यायणसगोने, जेद्वाणक्खते तिगिच्छायणसगोने, मृत्रे णक्खते क्यायणसगोने, पुव्यासाढाणक्खते विज्ञायणसगोने, उत्तरासाढाणक्खते विश्वायणसगोने, उत्तरासाढाणक्खते विश्वायणसगोने, उत्तरासाढाणक्खते विश्वायणसगोने, उत्तरासाढाणक्खते विश्वायणसगोने। ४८ ॥ दसमस्य पाहुडस्स सोलसमं पाहुडपाहुरं समसं॥ १०-१६॥

ता कहं ते भोयणा आहिताति वएजा? ता एएसि णं अद्वावीसाए णक्सत्ताणं कित्ताराहिं दहिणा भोचा कर्ज सार्थेति, रोहिणीहिं मुग्गं भोचा कर्ज सार्थेति, संठा-णाहिं कत्यूरिं भोचा कर्ज सार्थेति, अदाहिं णवणीएण भोचा कर्ज सार्थेति, पुण्वव-गुणा चएण भोचा कर्ज सार्थेति, पुस्सेणं खीरेण भोचा कर्ज सार्थेति, अस्सेसाए णालिएरं भोचा कर्ज सार्थेति, महाहिं करैंग्रेति भोचा कर्ज सार्थेति, पुम्बाहिं फरगु-णीहिं एठाफ्लं भोचा कर्ज सार्थेति, उत्तराफरगुणीहिं दुद्देणं भोचा कर्ज सार्थेति,

१ पके हुए मूंग, २ नारियछकी गिरी, ३ खायनिसेष, ४ मानजोध इलागची ।

हत्थेणं वत्थाणीएणै भोचा कर्जं साघेंति, चित्ताहिं सुग्गस्वेणं भोचा कर्जं साघेंति, साइणा फलाँइं भोचा कर्जं साघेंति, विसाहाहिं आसित्तियाओ भोचा कर्जं साघेंति, अणुराहाहिं मिस्सावृरं भोचा कर्जं साघेंति, जेट्ठाहिं लिहिएँणं भोचा कर्जं साघेंति, मूलेणं मृंलगेणं भोचा कर्जं साघेंति, पुरुवाहिं आसालाहिं आमलगं भोचा कर्जं साघेंति, उत्तराहिं आसालाहिं जिह्नफेलेहिं [जिम्मियं] भोचा कर्जं साघेंति, अभीइणा पुँप्फेहिं [निम्मियं] भोचा कर्जं साघेंति, सर्वाधित, सर्वाधित, सर्वाधित, सर्वाधित, सर्वाधित, सर्वाधित, सर्वाधित, सर्वाधित, उत्तराष्ट्रह्वयाहिं वंसेरोयणं भोचा कर्जं साघेंति, रवादेहिं सिधाउगं भोचा कर्जं साघेंति, अस्सिणीहिं तित्तिफलं भोचा कर्जं साघेंति, भरणीहिं तिलतंदुलयं भोचा कर्जं साघेंति, अस्सिणीहिं तित्तिफलं भोचा कर्जं साघेंति, भरणीहिं तिलतंदुलयं भोचा कर्जं साघेंति, अस्सिणीहिं तित्तिफलं भोचा कर्जं साघेंति, भरणीहिं तिलतंदुलयं भोचा कर्जं साघेंति ॥ ४९ ॥ दसमस्य पाहुदस्य सत्तरसमं पाहुदपाहुः समत्तं ॥ १०-१७॥

ता कहं ते चारा आहिताति वएजा ? तत्थ खळु इसे दुविहा चारा पण्णना, तं०-आइचचारा य चंदचारा य, ता वहं ते चंदचारा आहिताति वएजा ? ता पंच संवच्छरिए णं जुगे अभीइणक्खते सत्तसिद्धचारे चंदेण सिद्धं जीयं जोएइ, सवणे णक्खते सत्तसिद्धचारे चंदेण सिद्धं जीयं जोएइ, एवं जाय उत्तरासाढा-णक्खते सत्तसिद्धचारे चंदेण सिद्धं जीयं जोएइ ! ता कहं ते आइचचारा आहितीति वएजा ? ता पंच संवच्छरिए णं जुगे अभीईणक्खते पंचचारे स्रेण सिद्धं जोयं जोएइ, एवं जाव उत्तरासाढाणक्खते पंचचारे स्रेण सिद्धं जोयं जोएइ, एवं जाव उत्तरासाढाणक्खते पंचचारे स्रेण सिद्धं जोयं जोएइ ॥ ५०॥ वसमस्य पाइडस्स अहारसमं पाइडपाइडं समन्तं ॥ १०-१८॥

ता कहं ते मासा आहिताति बएजा ? ता एगमेगस्स णं संबच्छरस्स बारस् मासा पण्णता, तेसिं च दुविहा णामिजा पण्णता, तं०—छोड्या य छोजत्तरिया य, तत्थ छोड्या णामा०, तं०—सावणे मह्वए आसीए वाव आसाहे, छोजत्तरिया णामा०, तं०—अभिणंदे पहट्टे य, विजए पीड्वहणे । सेजंसे य सिवे बावि, सिसिरेवि य हेमवं ॥ १ ॥ णवमे वसंतमासे, दसमे कुनुमसंभवे । एकारसमे णिदाहो, वणविरोही य बारसे ॥ २ ॥ ५१ ॥ दसमस्स पाहुहस्स पगुणवीसहमें पाहुह-पाहुहं समर्च ॥ १०-१९ ॥

ता कहं ते संबच्छरा आहिताति बएजा? ता पंच संबच्छरा आहिताति बएजा,

१ खायविशेष, २ त्रिफला, ३ खायविशेष, ४ खायविशेष, ५ शाकविशेष, ६ बेलफलका गुरब्बा, ७ गुलकंद, ८ करेडे का शाक, ९ वंशलीयन, १० स्खा सिंघाडा, ११ त्रिकुटा सोंठ-काली मिर्च-मीपल ।

तं -- णक्खत्तसंव न्छरे जुगसंब च्छरे प्रमाणसंब न्छरे लक्खणसंब च्छरे सणिच्छरसंब-च्छरे ॥ ५२॥ ता णक्खत्तसंबच्छरे णं बहबिहे प॰ १ ता णक्खत्तसंबच्छरे णं द्वालसविहे पण्णते. तं०-सावणे भहवए जाव आसाढे, जंवा बहस्सइमहग्गहे दुवालमहिं संबच्छरेहिं सब्बं णक्खत्तमंहलं समाणेह ॥ ५३ ॥० ता जुगसंबच्छरे णं पंचिंबेहे पण्णले, तंजहा-चेंद्र चेंद्रे अभिविद्रिए चेंद्रे अभिविद्रिए चेंद्र, ता पदमस्स णं चंदसंबच्छरस्स चउवीसं पव्या प॰. टोचस्स णं चंदसंबच्छरस्म चउवीसं पव्वा प॰, तच्चस्स णं अभिवश्वियसंवच्छरस्स छव्वीसं पव्वा प॰, चडत्थस्स णं चंदसंबन्छरस्स चडवीसं पन्ना प०. पंचमस्स मं अभिविष्ट्रयसंबच्छरस्य छन्त्रीसं पव्वा पण्णता, एवामेव सपुरुवावरेणं पंचसंबच्छरिए जुगे एगे चउवीसे पव्वसए भवतीति मक्खायं ॥ ५४ ॥० ना पमाणसंचन्छरे णं पंचविहे प०, तंजहा-णक्खतं चंदे उट आइके अभिवृद्धि ॥ ५५ ॥० ता लक्खणसंत्रच्छरे णं पंचिविहे प०. तं - समगं णक्खता जोयं जोएंति समगं उक परिणमंति । णक्षण्ह णाइसीए वह-उदए होइ णक्खते ॥ ९ ॥ ससि समग पुण्णिमामि जोईता विसमचारिणक्खना । कडुओ बहुदओ य तमाह संवच्छरं चंदं ॥ २ ॥ विसमं पनालिणो परिणमंति अणु-उत्तु दिंति पुष्पपलं । वामं न सम्म वासङ् तमाहु संवच्छरे कम्मं ॥ ३ ॥ पुडविद-गाणं च रमं पुष्फफलाणं च देइ आइचे । अप्पेणवि बासेणं सम्मं निष्फळाए सस्सं ॥ ४॥ आइचतेयत्विया खणलबदिवसा उक्त परिणमंति । पूरेह णिणाथलए तमाह अभिर्वाष्ट्रयं जाण ॥ ५ ॥० ता समिन्छरसंबच्छरे णं अद्वावीसहविष्टे प०. तं - अभीई सबणे जान उत्तरासाटा, जं वा सिणच्छरे महमाहे तीमाए संवच्छरेहिं सन्वं णक्खतमंडलं समाणेइ ॥ ५६ ॥ वसमस्य पाइडस्स वीसहमं पाइड-पाइडं समत्तं ॥ १०-२०॥

ता कहं ते जोइसस्स दारा आहिताति बएजा ? तत्थ खल इमाओ पेच पिन विन विनीओ पण्णताओ, तं०-तत्थेंगे एवमाहंसु-ता कित्तयाहया णं सत्त णक्खता पुव्वदारिया पण्णता एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता महाह्या णं सत्त णक्खता पुव्वदारिया पण्णता एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंसु-ता भिण्डाह्या णं सत्त णक्खता पुव्वदारिया पण्णता एगे एवमाहंसु ३, एगे पुण एवमाहंसु-ता अस्सिणी-आइया णं सत्त णक्खता पुव्वदारिया पण्णता एगे एवमाहंसु ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता भरणीआह्या णं सत्त णक्खता पुव्वदारिया पण्णता ५। तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता कित्तयाह्या णं सत्त णक्खता पुव्वदारिया पण्णता, ते एवमाहंसु-तं०-कित्तया रोहिणी संठाणा अहा पुणव्यस् पुरसो अस्सेसा, महाह्या णं सत्त णक्खता

दाहिणदारिया पण्णता, तंजहा-महा पुन्वाफग्गुणी उत्तराफग्गुणी हत्थो विना साई विसाहा, अणुराहाइया णं सत्त णक्खता पच्छिमदारिया पण्णता, तंजहा-अणुराहा जेट्टा मूळो पुञ्चासाढा उत्तरासाढा अभिई सक्णो, घणिह्याइया णं सत्त णक्खला उत्तरदारिया पण्णता, तंजहा-धणिद्वा सर्याभसया पुरवापोद्ववया उत्तरा-पोडवया रेवई अस्मिणी भरणी। तत्थ जे ते एवमाहंमु-ता महाइया णं सत्त णक्खना पुरुवदारिया पण्णना, ते एवमाइंधु-तंबहा-महा पुरुवाफम्युणी हत्थो चित्ता साई विसाहा, अणुराहाइया णं सत्त णक्खना दाहिणदारिया पण्णता, तंजहा-अणुराहा जेट्टा मृत्वे पुन्वासाटा उत्तरासाटा अभिई सवणे, धणिद्वाह्या णं सत्त णवन्त्रता पांच्छमदारिया पण्णता, तंजहा-धणिष्टा सयभिसया पुन्वापोहनया उत्तरापोद्ववया रेवई अस्सिणी भरणी, कत्तियाइया णं सत्त णक्खता उत्तरदारिया पण्णता, तंजहा-कत्तिया रोहिणी संठाणा अहा पुणन्वस् पुस्सो अस्सेसा । तत्थ जे ते एवमाहंस-ता धणिद्वाद्या णं सत्त णक्खना पुठ्यदारिया पण्णता, ते एवमाहंस-तंजहा-धणिद्वा समिमसमा पुरुवाभद्दया उत्तराभद्दया रेवई अस्मिणी भरणी, कत्तियाइया णं सत्त णक्सत्ता दाहिणदारिया पण्णता, तंजहा-कत्तिया रोहिणी संठाणा अहा पुणव्यसः पुरस्तो अरसेसा, महाइया णं सत्त णक्खता पच्छिमदारिया पण्णता, तंजहा-महा पुव्वाकरगुणी उत्तराकरगुणी इत्यो चित्ता साई विसाहा, अणुराहाइया णं सत्त णक्खता उत्तरदारिया पण्णता, तंत्रहा-अणुराहा जेहा मूळो पुर्वासाडा उत्तरासाडा अमीई सवणो । तत्य जे ते एवमाहंसु-ता अस्सिणी-आह्याणं सत्त णक्खना पुथ्वदारिया पण्णता ते एवमाइंयु-तंत्रहा-अस्मिणी भरणी कतिया रोहिणी संठाणा अहा पुणव्यस् , पुस्साइया णं सत्त णक्लता दाहिणदारिया पण्णता, तंजहा-पुस्सा अस्सेसा महा पुन्नाफगुणी उत्तराफगुणी हत्यो चित्ता, साईआइया णं सत्त णक्खता परिक्रमदारिया पण्णता, तंजहा-साई विसाहा अणुराहा जेट्टा मूळो पुरुवासाटा उत्तरासाटा, अमीईआइया णं सत्त णक्खता उत्तरदारिया पण्णता, तंजहा-अभिई सवणो धणिड्डा सयभिसया पुच्चा-भद्दवया उत्तराभद्दवया रेवई । तत्थ जे ते एवमाहंग्र-ता भरणीआइया णं सत्त णक्सता पुरुवदारिया पण्णता, ते एवसाहंग्र-तंजहा-भरणी कत्तिया रोहिणी संठाणा अहा पुणव्यस् पुस्सो, अस्सेसाइया णं सत्त णक्खता दाहिणदारिया पण्णता, तंजहा-सस्सेसा महा पुर्वापमगुणी उत्तरापमगुणी हत्यो चित्ता साई, विसाहाइया र्णं सत्त णक्सता पच्छिमदारिया पण्णता, तं --विसाहा अणुराहा जेट्टा मूली पुरुवासाहा उत्तरासाहा अभिद्रे, संवणाह्या णं सत्त जनखत्ता उत्तरदारिया पण्णता,

तं०—सवणो घणिद्वा सयभिसया पुञ्चापोड्ठवया उत्तरापोड्ठवया रेवई अस्सिणी, एए एवमाहंसु, वयं पुण एवं वयामो—ता अभिईआइया णं सत्त णक्खता पुञ्चदारिया प०, तंजहा—अभिई सवणो घणिद्वा सयभिसया पुञ्चापोड्ठवया उत्तरापोड्ठवया रेवई, अस्सिणीआड्या णं सत्त णक्खता दाहिणदारिया पण्णता, तं०—अस्सिणी भरणी कत्तिया रोहिणी संद्राणा अहा पुणञ्चम, पुरसाइया णं सत्त णक्खता पच्छिम-दारिया पण्णता, तं०—पुस्तो अस्सेसा महा पुञ्चाफग्गुणी उत्तराफग्गुणी हत्थो चित्ता, साईआइया णं सत्त णक्खता उत्तरदारिया पण्णता, तं०—साई विसाहा अणुराहा जेद्वा मूळे पुञ्चासावा उत्तरासाडा ॥ ५० ॥ दसमस्स पाडुडस्स पक्षवीसडमं पाइडपाइडं समन्तं ॥ १०-२१ ॥

ता कहं ते णक्सनविजए आहिएति वएजा ! ता अयण्णं जंबुद्दीये २ जाब परिक्खेवेणं . ता जंबरीवे णं बीवे दो चंदा पमासेंस वा पमासेंति वा पमासिस्संति वा, दो सुरिया तर्विस वा तर्वेति वा तबिस्संति वा, छप्पण्णं णक्सता जोयं जोएंस वा ३, तंजहा-दो अमीई दो सवणा दो घणिहा दो सयभिसया वो पुन्वा-पोड्डवया दो उत्तरापोड्डवया दो रेवई दो अस्मिणी दो भरणी दो कत्तिया दो रोहिणी दो संठाणा दो आहा दो पुणव्यस् दो पुस्सा दो अस्सेसाओ दो महा दो पुव्या-फगुणी दो उत्तराफगुणी दो हत्था दो चित्ता दो साई दो विसाहा दो अणुराहा दो जेट्टा दो मूला दो पुन्वासाढा दो उत्तरासाढा, ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्ख-नाणं अत्थि णक्खना जे णं णव मुहुते सत्तावीसं च सत्तिष्टुमागे मुहुत्तस्स चेंद्रेण सर्वि जोयं जोएंति, अत्यि णक्सता जे णं पण्णरस मुहुते चंदेण सर्वि जोयं जोएंति, अत्थि णक्खता जे णं तीसमुहुत्ते चंद्रेण सर्दि जोयं जोएंति, अत्थि णक्खता जे णं पणयालीसं मुहते बंदेण सद्धि ओयं ओएंति, ता एएसि णं छप्प-ण्णाए णवन्सत्ताणं कयरे णवन्त्रना जे णं णव सहत्ते सत्तावीसं च सत्तिहिसागे मुहुत्तस्स चंदेण सर्दि जोयं जोएंति, कयरे णक्खता जे णं पण्णरसमुहुत्ते चंदेण सिंद जोयं जोएंति, कमरे णक्खता जे णं तीसं मुहते चंदेण सिंद जोयं जोएंति, कथरे णक्खता जे णं पणयालीसं मुहत्ते चंदेण सर्दि जोयं जोएंति? ता एएसि णं छपण्णाए णक्खलाणं तत्थ जे ते णक्खला जे णं णव महत्ते सत्तावीसं च सत्तिह-भागे मुहुत्तस्य चंदेण सिंद जोर्थ जोएंति ते णं दो अभीई, तत्थ जे ते णक्खता जे णं पण्णरस मुहुत्ते चंदेण सिंद जोगं जोएंति ते णं बार्स, तंजहा-दो सयिभ-सया दो भरणी दो अहा दो अस्सेसा दो साई दो जेहा, तत्व जे ते णक्सत्ता वे णं तीसं महत्ते चंदेण सिंद जोयं ओएंति ते भं तीसं, तंजहा-दो सवणा दो

धणिहा दो पुरुवामहबया दो रेवई दो अस्सिणी दो कत्तिया दो संठाणा दो पुस्सा दो महा दो प्रव्याप्रमणणी दो हत्या दो चित्ता दो अणुराहा दो मुला दो पुरुवा-साहा, तत्य जे ते णक्खता जे णं पणयालीसं महत्ते चंदेण सिद्धं जोयं जोएंति ते णं बारस, तंजहा-दो उत्तरापोद्भवया दो रोहिणी दो पुणव्वस दो उत्तराफगुणी दो विसाहा दो उत्तरासाढा, ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्कताणं अत्य णक्कता जे णं चतारि अहोरते छच मुहते सुरिएण सर्वि जोर्य जोएंति. अत्थि णक्खता जे णं छ अहोरते एकवीसं च महत्ते सरेण सदि जोयं जोएंति. अत्य णक्सता जे णं तेरस अहोरते बारसमुहुते सृरेण सिंद जोयं जोएंति. अत्थि णक्खता जे णं धीसं अहोरने तिष्णि व मुहत्ते सूरेण सद्धि जोयं जोएंति, ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्खताणं क्यरे णक्खता जे णं तं चेद उचारेयव्दं, ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्सताणं तत्थ जे ते णक्सता जे णं बनारि अहोरते छव मुहते स्रेण सिद्ध जोर्य जोएंति ते णं दो अमीई, तत्य जे ते णक्सता जे णं छ अहोरते एकवीसं च महत्ते सरेण सिंद जोयं जोएंति ते णं वारस. तंजहा-दो सयभिसया दो अहा दो अस्सेमा दो साई दो विसाहा दो जेड्डा, तत्य जे ते णक्खता जे णं तेरस अहीरते वारसमहत्ते सरेण सिद्धं जोयं जोएंति ते णं तीसं. तंजहा-दो सवणा जाब दो पुथ्वासाडा, तत्थ जे ते णक्खता जे णं वीसं अहोरते तिण्णि य सहते सूरेण साई जोयं जोएंति ते णं बारस, तंजहा-दो उत्तरापोद्रवया जाव दो उत्तरा-साहा ॥ ५८ ॥ ता कहं ते सीमाविक्खंमे आहिएति बएजा ? ना एएसि णं छप्पण्याए णक्खनाणं अत्य पक्खना जेसि णं छ सवा तीसा सत्तद्विमागती-सङ्भागाणं सीमाविक्खंभो, अत्य णक्खना जेसि णं सहस्यं पंचोत्तरं सत्तिह-भागतीसङ्भागाणं सीमाविक्खंमो, अत्थि णक्सता जेसि णं दो सहस्सा दस्तरा सत्तद्विमागतीसहमागाणं सीमाविक्खंमो. अत्य पक्कता जेसि णं तिसहस्से पंच-दसत्तरं सत्तद्रिमागतीसङ्भागाणं सीमाविक्खंभो, ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्ख-राणं कयरे पक्सता जेसि णं छ सया तीसा तं चेव उचारेयव्वं जाव कयरे णक्खता जेसि णं तिसहस्यं पंचदस्तारं सत्तिह्रभागतीसङ्गागणं सीमाविक्खंभी? ता एएसि ण छन्पण्याए जनखत्ताणं तत्य जे ते जनखत्ता जेसि णं छ सया तीसा सत्ताद्विभागतीसङ्गागाणं सीमाविक्संभो ते णं हो अभीई. तत्य जे ते पक्सता जेसि जं सहस्यं पंचतरं सत्तद्विमागतीसहमागाणं सीमाविक्संमो ते जं बारस. तंजहा-दो सयमिसया जाव दो जेड़ा. तत्य जे ते णक्खता जेसि णं दो सहस्सा दशक्तरा सत्तद्विभागतीसङ्भागाणं सीमाविषसंभो ते जं तीसं, तंजहा-दो सक्का

जाव दो पुरुवासाडा, तत्थ जे ते णक्खता जेसि णं तिण्णि सहस्सा पण्णरसूत्तरा सत्तद्विभागतीमइभागाणं सीमाविक्खंभो ते णं बारस, तं०-दो उत्तरापोह्वया जाव दो उत्तरासाडा ॥ ५९ ॥ ता एएसि णं छप्पण्पाए णक्खताणं कि सया पाओ चंदेण सिंद जोयं जोएंति, किं सया साथं चंदेण सिंद जोयं जोएंति, किं मया दुहुओ पविसिय २ चंदेण सिंद्धं जोयं जोएंति ! ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्ख-नाणं ण किमवि तं जं सया पाओ चंदेण सिंह जोयं जोएंति, णो सया सायं चंदेण सदि जोयं जोएंति, णो सया दुहुओ पविभिक्ता २ चंदेण सदि जोयं जोएंति, णत्यि राइंदियाणं बुद्बोवृद्धीए मुहत्ताणं च चओवचएणं णण्यत्य दोहिं अमीईहिं, ता एएणं दो अभीई पार्यंचिय पार्यंचिय चोनालीसं २ अमावासं जोएंति, णो चंव णं पुण्णिमासिण ॥ ६० ॥ नत्थ खलु इमाओ वाबहिं पुण्णिमासिणीओ बाबिं अमायासाओ पण्णनाओ, ता एएमि णं पंचण्डं संबच्छराणं पढमं पुण्णिमासिणि चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जांम णं देसंसि चंदे चरिमं बावद्वि पुण्णिमासिणि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिद्वाणाओ मंडलं नउन्वीसेणं मएणं छेना द्वनीसं भागे उबाइणावेला एत्थ णं से बंदे पढमं पुण्णिमासिणि जोएइ, ता एएसि णं पंनण्हं संबच्छराणं दोषं पुण्णिमासिणि चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंसि णं देसंसि चंदे परमं पुण्णिमासिणि जोएर ताओ पुण्णिमासिणिह्राणाओ मंडलं चउवीसेणं सएणं छेता दुवत्तीसं भागे उबाइणावेता एत्य णं से चंदे दोचं पुष्णिमानिणि जोएइ, ना एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं तम्बं पुण्णिमासिणि चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंसि णं दंसंसि चंदो दोषं पुण्णिमासिणि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिद्वाणाओ मंडलं चउ-व्वीमेणं सएणं छेता दुवत्तीसं भागे टवाइणावेता एत्थ णं से चंदे तकं पुष्णिमा-सिणि जोएइ, ता एएसि णै पंचण्हं संबच्छराणं दुवालसमं पुण्णिमासिणि चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जीस णं देसंसि चंदे तबं पुष्णिमासिणि जोएइ ताओ पुष्णिमा-सिणिद्राणाओ भंडलं चउन्वीसेणं सएणं क्वेता दोण्णि अद्वासीए भागसए उवाइणा-वेता एत्य णं से चंदे दुवालसमं पुण्णिमासिणि जोएइ, एवं खलु एएणुवाएणं ताओ २ पुण्णिमासिणिद्वाणाओ मंडलं चउन्वीसेणं सएणं केता दुवतीसं भागे उवाइणावेता र्तीसे २ देसंसि तं तं पुण्णिमासिणिं चंदे जोएड. ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं चारेमं बावदि पुण्णिमासिणि चंदे कंसि देसंसि जीएड ! ता जंबहीवस्स णं॰ पाईण-पडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चउव्यसिणं सएणं छेता दाहिणि होंसि चउन्मागमंडलंसि सत्तावीसं चउमागे उवाइणावेता अद्वावीसङ्भागे वीसहा छेता अद्वारसभागे उवाइणावेता तिहिं भागेहिं दोहि ब कलाहिं प्रवत्थिमिलं चउ-

क्सागमंडलं असंपत्ते एत्य णं से चंदे चरिमं बावट्विं पुण्णिमासिणिं जोएइ ॥ ६१ ॥ ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पडमं पुण्णिमासिणि सूरे कंसि देसंसि ओएइ ? ता जंसि णं देसंसि सुरे चरिमं बाबद्विं पुण्णिमासिणि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिद्वाणाओ मंडलं चडम्बीसेणं सएणं केता चडणवडं भागे उबाइणावेता एत्थ णं से सुरिए पढमं पुण्णिमासिणि जोएइ, ना एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दोखं पुण्णिमासिणि सरे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जैसि णं देसंसि सूरे पढमं पुष्णिमासिणि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिद्राणाओं मंडलं चउवीसेणं सएणं क्रेतः दो चउणवहमागे उवाडणावेत्ता एत्थ णं में सरे दोचं पुण्णिमासिणि जोएइ, ता एएसि णं पंचण्डं संबच्छराणं तचं पुण्णिमासिणिं सूरे कंसि देसीस जोएइ ? ता जीस णं देसीस सूरे दोचं पुण्णिमासिणि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिद्वाणाओं मंडळं चउन्वीसणं सएणं छेता चउणउइमागे उवाडणावेता एत्य णं से सूरे तकं पुष्णिमासिणि जोएइ, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं दुवाळसमं पुण्णिमासिणि सरे कंसि देसंसि जीएइ ? ता जंसि णं देसंसि सूरे तर्ष पुण्णिमासिणि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिद्वाणाओ संडलं चडन्त्रीसेणं सएणं छेता अट्टछताडे मागराए उवाइणावेता एत्य णं से सुरे दुवालसमं पुण्णि-मासिणि जोएइ, एवं खद्ध एएणुवाएणं ताओ २ पुण्णिमासिणिद्वाणाओ मंडलं बडम्बीसेणं सएणं छत्ता चडणउइ २ भागे उवाइणावेता तंसि २ देसंसि तं तं पुण्णिमासिणि सूरे जोएइ, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं चरिमं बाविहें पुण्णिमासिणि सूरे कंसि देसीस जोएइ ? ता जंबुद्दीवस्स णं॰ पाईणपष्ठीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चरण्वीसेणं सएणं क्वेता पुरच्छिमिहंसि चरमागमंडलंसि सत्तावीसं भागे उवाइणावेता अद्वावीसइमं भागं वीसहा केता अद्वारसभागे उवाइणावेता तिहिं मागेहिं दोहि य कलाहिं दाहिणिकं चडमागमंडलं असंपत्ते एत्य णं सूरे चरिमं बाबद्वि पुण्णिमं जोएइ ॥ ६२ ॥ ता एएसि षं पंचष्टं संवच्छराणं पढमं अमावासं चंदे कंसि देसंसि जोएड ? ता जंसि णं देसंसि चंदे चरिमवावद्वि अमावासं जोएइ ताओ अमावासद्वाणाओं मंडलं चलव्यसिणं सएणं छेता दुवत्तीसं मागे उवाइणावेता एत्थ णं से चंद्रे पढमं अमावासं जोएइ. एवं जेणेव अभिलावेणं चंदरस पुण्णि-सासिणीओ॰ तेणेव अमिलावेणं अमावासाओव भाणियन्वाओ-विदया तहया दुवालसमी, एवं सळ एएणुवाएणं ताओ २ असावासद्वाणाओ मंडलं चउन्वीसेणं सएएं क्रेसा दबतीसं २ आगे उवाइणाबेसा तंसि २ देसंसि तं तं अमावासं० चंदि जोएइ, ता एएसि मं पंचम्हं संबच्छराणं चरिमं बावद्विं समावासं चंदे फंसि देसंसि जोएड है ता जंसि में देसेसि चंदे चरियं बाबद्धि पुण्णिमासिणि जोएइ ताओ

925

पुण्णिमासिणिद्वाणाओ मङ्ळं चउन्वीसेणं सएणं छेता सोलसभागे उद्दोवइता एत्थ णं से चंदे चरिमं बाबिई अमावासं जोएड ॥ ६३ ॥ ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छ-राणं पढमं अमावासुं सृरे कंसि देसंसि जाएइ ? ता जीम णं देसंसि स्रे चिरिमं बावट्टिं अमावासं जोएइ ताओ अमावामहाणाओ मंडलं चटव्वीसंगं मएगं छेना चउणउइमागे उबाइणावेता एत्थ णं से स्रे पढमं अमावामं जोएइ, एवं जेणेव अभि-लावेणं स्रियस्स पुण्णिमासिणीओ० तेणेव अमावासाओवि०, तंजहा-विदया तस्या दुवालसमी, एवं खलु एएणुवाएणं ताओ अमावासद्वाणाओ मंडलं चडव्वीसेणं सएणं छेता चडणउई २ भागे उवाइणावेता तंसि २ देसंसि तं २ अमावासं० मरे जोएइ, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं चरिमं बाविहें अमावासं पुचला, ता जेति णं देसंसि सूरे चरिमं वावद्विं पुण्णिमासिणि जोएड ताओ पुण्णिमामिणिहाणाओ मंडलं चडव्वीसेणं सएणं छेता मनालीसं भागे उक्कोब्हता एत्थ णं से स्रे चित्रं बावद्वि अमावासं जोएइ ॥ ६४ ॥ ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छाणं पढमं पुण्णमासिणि चंदे केणं णक्खतेणं (जोयं) जोएइ ? ता धाणद्वाहिं, घणिद्वाणं तिष्णि मुहुत्ता एगूणवीसं च वाबद्विभागा मुहुत्तस्स बाबद्विभागं च सत्तद्विदा छेता पण्णांहे चुण्णिथाभागा सेमा, तं समयं च णं स्रिए केणं णक्खनेणं जोएइ ? ता पुट्यापनगुणीहिं, पुट्याफगुणीणं अद्वाबीचं सुहुत्ता अद्वतीसं च बाबद्विमागा सुहुत्तस्य बाबद्विमागं च सत्तद्विहा छेना दुवत्तांसं चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हें संबच्छराणं दोषं पुण्णिमासिणि चंदे केणं णक्खनेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं पोड्डवयाहिं, उत्तराणं पोड्डवयाणं सत्तावीसं मुहत्ता चोह्म य वावद्विमार्गे मुहत्तस्य बाबद्विमार्गं च भनद्विहा छेता बाबद्विं चुण्णियामांगा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता उत्तराहि फागुणीहिं, उत्तरा-फरगुणीणं सत्त मुहुता तेतीसं च बावद्विभागा मुहुतस्स बावद्विभागं च सत्तद्विहा छेता एक्रवीसं चुण्णियामागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं तत्रं पुण्णिमासिणि चंद केणं जक्खतेणं ओएइ? ता अस्सिणीहिं, अस्सिणीणं एकवीसं मुहुत्ता जब य एगड्डि-भागा मुहुत्तस्स बावद्विमागं च सत्तद्विहा केता तेविंद्व चुण्णियामागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता चिताहिं, चिताणं एको मुहुतो अद्वावीसं च बावड्रिमागा मुहुत्तस्य बावड्रिभागं च सत्तद्विहा क्वेता तीसं चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हें संवच्छराणं दुवालसमं पुण्णिमासिणि चंदे केणं णक्खतेणं जोएह ? ता उत्तराहि आसाढाहि, उत्तराणं आसाढाणं छदुवीसं मुहुता छदुवीसं च वाविह-भागा मुहुत्तस्स बावद्विमार्गं च सत्तद्विहा छेता चउप्पण्णं चुण्णियामागा सेसा, तं समयं च णं स्रे केणं णक्सतेणं जोएइ ! ता प्रणव्यसुणा, प्रणव्यसस्स सोलसम्-

हुता अह य बाबद्विभागा मुहुत्तस्स बाबद्विभागं च सत्तद्विहा क्वेता बीसं चुण्णिया-भागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संक्च्छराणं चरिमं बाविह पुण्णिमासिणि चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं आसाढाहि, उत्तराणं आसाढाणं चरमसमए, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता पुस्सेणं, पुस्सस्स एगूणवीसं सुदुता तेयालीसं च बार्वाद्वभागा मुहुत्तस्स बाबद्विभागं च सत्तद्विहा छेता तेत्तीसं चुण्णिया-भागा सेसा ॥ ६५ ॥ ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं पढमं अमावासं चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता अस्सेमाहिं, अस्सेसाणं एक्के मुहुत्ते चताळीसं च बाविट्ठ-भागा मुहुनस्स बावडिभागं च सत्तद्विहा छेना बावडि चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं स्रे केणं णक्खनेणं जोएइ? ता अस्सेसाहि चेव, अस्सेसाणं एको मुहुत्तो चत्तालीसं च वावद्विभागा मुहुनस्स वावद्विभागं च सत्तद्विहा छेता वावद्वि चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं दोचं अमावासं चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं फम्गुणीहिं, उत्तराणं फम्गुणीणं चतालीसं मुहुता पणतीसं बावद्विभागा सुहुत्तस्स बाबद्विभागं च सत्तद्विहा छेता पण्णाह्वे चुण्णियाभागा सेमा, नं समयं च णं स्रे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं चेव फरगुणीहिं, उत्तराणं प्रमुणीणं जहेव चंदस्स । ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं तथं अमावासं चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता हत्येणं, हत्यस्य चतारि सुहुता तीसं च बावडि-भागा सहत्तस्य बाबद्विभागं च मत्तद्विहा छेता बावद्वि चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता इत्येणं चेव, इत्यस्स जहा चंदस्स, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दुवालसमं अमावासं चंदे केणं णक्सत्तेणं जोएइ ? ता अहाहिं, अहाणं चतारि मुहुत्ता दस य वावद्विभागा मुहुत्तस्स बावद्विभागं च सत्त-हिहा छेता चटप्पणं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खतेणं जोएइ? ता अहाहि चेत्र, अहाणं जहा चंदरस । ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं चरिमं बाविहें अमानासं चंदे केणं णक्सतेणं जोएइ ? ता पुणव्यसुणा, पुणव्यसुस्स बाषीसं मुहुता बायालीसं च बासद्विभागा मुहुत्तस्स सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्सरेंणं जोएइ ? ता पुणव्यपुणा चेव, पुणव्यमुस्स णं जहा चंदस्स ॥ ६६ ॥ ता जेणं अञ्जणक्खतेणं चंदे जीयं जोएइ जंसि देसंसि से णं इमाई अहु एग्णवीसाई सुहत्त-सयाई चउवीसं च बावद्विमागे मुहुत्तस्य बाबद्विमागं च सत्तद्विहा छेता वाषद्वि चुण्णियाभागे उवाइणावेता पुणरवि से चंद अण्णेणं सरिसएणं चेव णक्खतेणं जीयं जोएइ अण्णंति देसंति, ता जेणं अज्ञणक्खतेणं चंदे जोयं जोएइ जंति देसंति से णं इमाइं सोलस अद्वतीसे मुहुत्तसयाई अउपापणां च बाबद्विभागे मुहुत्तस्स बाबद्विभागं

च सत्तिहृहा क्षेता पणार्ट्व चुण्णियामागे उनाइणानेता पुणरवि से णं चंदे तेणं चेव गक्सत्तेणं जोयं जोएइ अण्णंसि देसंसि, ता जेणं अजणक्खतेणं चंदे जोयं जोएइ जंसि देसंसि से णं इमाई चडप्पण्णसुहृतसहस्साई णव य सुहृतसयाई उवाइणावेता पुण-रवि से चंदे अण्णेणं तारिसएणं चेव॰ जोयं जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं अजाणक्खत्तेणं चंदे जोयं जोएइ जंसि देसंसि से णं इमाइं एगं लक्खं णव य सहस्से अष्ट य मुहुत्तसए उवाइणावेता पुणरवि से चंदे तेणं चेव णक्खतेणं जोयं जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं अजणवन्सत्तेणं सूरे जोयं जोएड जीस देसंसि से णं इमाइं तिण्णि छावड्ठाइं राइंदियसयाइं उवाइणावेता पुणरिव से स्रिए अण्णेणं तारिसएणं चेव णक्यतेणं जोयं जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं अज्ञणक्खतेणं सुरे जोयं जोएइ तंसि देसंसि से णं इमाई सत्तद्वीसं राइंदियसयाई उवाइणावेता पुणरिव से सूरे तेणं चेव गक्सतेणं जोयं जोएइ तांसे देसंसि, ता जेणं अजणक्सतेणं सरे जोयं जोएइ जंसि देसंति से णं इमाइं अद्वारस वीसाई राईदियसयाई उवाइणावेना पुणरिव से सूरे अण्णेणं चेव णक्खरेणं जोयं जोएइ तंति देसंसि, ता जेणं अजणक्खरेणं मरे जोयं जोएइ जंसि देसेसि तेणं इमाइं इतीसं सङ्घाई राईदियसयाई उवाडणावेना पुणर्वि से स्रे तेणं चेव णक्खतेणं जोयं जोएइ तंसि देसंसि ॥ ६७ ॥ ता जया णं इसे चंदे गइसमावण्णए भवड तया णं इयरेवि चंदे गइसमावण्णए भवड , जया णं इयरे चंदे गइसमावण्णए भवइ तमा णं इमेवि चंदे गइसमावण्णए भवइ, ता जया णं डमे सुरिए गइसमावण्ये भवइ तया णं इयरेवि स्रिए गइसमावण्ये भवइ. जया णं इयरे सुरिए गइसमावण्ये भवइ तया णं इमेवि सुरिए गइसमावण्ये भवइ, एवं गहेबि णक्सतेबि, ता जया णं इमे चंदे जुते जोगेणं भवइ तथा णं इबरेबि चंदे जुत्ते जोगेणं मवइ, जया णं इयरे चंदे जुत्ते जोगेणं मवइ तया णं इमेबि चंदे जुत्ते जोगेणं भवड़, एवं सुरेवि गहेवि णवन्छत्तेवि, सयावि णं चंदा जुता जोगेहिं स्यावि णं सुरा जुत्ता जोगेहिं समावि णं गहा जुत्ता जोगेहिं स्यावि णं णक्खता जुत्ता जोगेहिं दुहुओवि णं चंदा जुत्ता जोगेहिं दुहुओवि णं सुरा जुत्ता जोगेहिं दुहओवि णं गहा जुता जोगेहिं दुहसोवि णं पक्सता जुता जोगेहिं, मंडलं सय-सहस्रेणं अञ्चाणत्रवाए सएहिं छेता । इत्रेस णक्खते बेतपरिभागे णक्खतविजए पाहुडेति आहिएति-बेमि ॥ ६८ ॥ दसमस्य पाइडस्स पावीसहमं पाइड-पाइडं समर्च ॥ १०-२२ ॥ दसमं पाइडं समर्च ॥ १० ॥

ता कहं ते संबच्छराणाई आहिएति बएजा ? तत्व खल इमे पंच संबच्छरा पण्णता, तंजहा-चंदे २ अभिविद्विए चंदे अभिविद्विए, ता एएसि णं पंचण्डं संबच्छ-

राणं पढमस्स चंदसंबच्छरस्स के आई आहिएति बएजा ? ता जे णं पंचमस्स अभिविश्वयसंबच्छरस्स पज्जवसाणे से णं पढमस्स चंदसंबच्छरस्स आई अणंतर-पुरक्खडे समए, ता से णं किं फन्नवसिए आहिएति वएजा ? ता जे णं दीनस्स चंदसंबच्छरस्य आई से णं पढमस्य चंदसंबच्छरस्य पज्जवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए, नं समयं च णं चंदे केणं णक्खतेणं (जोगं) जोएइ ? ता उत्तराहिं आसा-ढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं छदुवीसं मुहुता छदुवीसं च बावद्विमागा मुहुत्तस्स बाव-द्विभागं च सत्तद्विहा छेता चरुपणणं चुण्णियामागा सेसा, तं समयं च णं सरे केणं णक्स्वतेणं जोएइ ? ता पुणव्वसुणा, पुणव्यसुस्स सोलस मुहुत्ता अह य वाव-द्विभागा मुहुतस्य बावद्विभागं च सत्तद्विहा छेता बीसं चुण्णियाभागा सेसा । ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दोबस्स चंदसंवच्छरस्स के आई आहिएति वएजा? ता जे णं पडमस्स चंदसंबच्छरस्स पजवसाणे से णं दोबस्स चंदसंबच्छरस्य आई अर्णतरपुरक्खडे समए, ता से णं कि पजनसिए आहिएति वएजा है ता जे णं तबस्य अभिविद्वियसंबच्छरस्स आई से णं दोबस्स वंदसंबच्छरस्स पजवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए, तं समयं च णं चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ! ता पुन्वाहि आसाटाहि, पुव्वाणं आसाढाणं सत्त मुहुत्ता तेवण्णं च बावद्विमागा मुहुत्तस्स बावद्विभागं च सत्तद्विहा छेता इगताठीसं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सरे केणं णक्खतेणं [जोयं] जोएइ ? ता पुणव्यसुणा, पुणव्यस्य मं बायालीसं सहत्ता पणतीसं च बावद्विभागा मुहत्तस्स बावद्विभागं च सत्तद्विहा छेता सत्त चुण्णिया-भागा सेसा। ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं तत्त्वस्स अभिविश्वयसंवच्छरस्स के आई आहिएति वएजा? ता जे णं दोचस्स चंदसंबच्छरस्स पज्जबसाणे से णं तचस्स वाभिवांबृयसंबन्छरस्स आई वर्णतरपुरक्खंडे सम्ए, ता से णं कि पज्जवसिए आहिएति वएजा ? ता जे णं चवत्यस्स चंदसंबच्छरस्स आई से णं तबस्स अभि-विश्वयसंबच्छरस्स पजवसाणे वर्णतरपच्छाकडे सम्रु, तं समयं च णं चंदे केणं णक्सतेणं ओएइ ? ता उत्तराहि आसाहाहि, उत्तराणं आसाहाणं तेरस सुहृता तेरस य बावद्विमागा मुहुत्तस्स बावद्विमार्गं च सत्तद्विहा क्रेता सत्तावीसं च चुण्णि-याभागा सेसा, तं समयं च मं सूरे केनं जनसरोणं जोएह ? ता पुणव्यसुणा, पुण-व्यस्त दो मुहुता छप्पण्णं च बावड्डिमागा मुहुत्तस्त बावड्डिमागं च सत्तद्विहा छेता सद्वी चुण्णियाभागा सेसा । ता एएसि वं पंचण्हं संवच्छराणं चलत्यस्य संदसंवच्छ-रस्स के आई आहिएति वएजा है ता जें में तबस्स अभिविष्ट्रियसंवच्छरस्स एअव-साणे से णं चउत्थरस चंद्रसंक्च्छरस्य आहे अणंतरपुरक्खडे समग्, ता से णं कि

350

पज्जवसिए आहिएति वएजा ? ता जे णं चरिमस्स अभिवश्वियसंवच्छरस्स आई से णं चउत्थस्स चंदसंबच्छर्स्स पजवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए, तं समयं च णं चंदे केणं णक्सतेणं जोएइ ? ता उत्तराहि आसाडाहि, उत्तराणं आसाडाणं चता-ठीसं मुहुना चताळीसं च बामद्विमागा मुहुत्तस्स बाबद्विभागं च सत्तद्विहा छेता चउसद्वी चुण्णियामागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता पुणव्यसुणा, पुणव्यसुस्स अउणतीसं मुहुत्ता एक्कवीसं बावद्विभागा मुहुत्तस्स बावद्वि-भागं च सत्तद्विहा क्वेता सीयाठीसं चुण्णियाभागा सेसा। ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं पंचमस्स अभिविष्ट्रियसंबच्छरस्य के आई आहिएति वएजा ? ता जे णं चउत्थस्स चंद्रसंवच्छरस्स पज्जवसाणे से णं पंचमस्स अभिवन्न्द्रियसंवच्छरस्स आई अणंतरपुरक्खडे समए, ता से णं कि पजनिसए आहिएति वएजा ? ता जे णं पढमस्स चंदसंबन्छरस्स आई से णं पंचमस्स अभिविष्ट्रियसंबन्छरस्म पजनमाणे अर्णतरपच्छाकढे समए, तं समयं च णं चेंद्र केणं णक्लत्तेणं जोएइ? ना उत्तराहिं आसाढाहि, उत्तराणं॰ चरमसमए, तं समयं च णं सूरे केणं णक्लतेणं जाएड ? ता पुरसेणं, पुरसस्स णं एकवीसं मुहुत्ता तेयाठीसं व बावड्डिमागे मुहुनस्स बावड्डि-भागं च सत्तिहिहा छेता तेत्रीसं चुण्णियाभागा सेसा ॥ ६९ ॥ एकाएसमं पाइडं समर्च ॥ ११ ॥

ता कह णं संवच्छर। आहिताति वएजा ? तत्य खळ इमे पंच संवच्छर। पण्णता, तंजहा—णक्खते चंदे उडू आहेचे अभिविष्ठिए, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पढमस्य णक्खत्तसंवच्छरस्य णक्खत्तमासे तीसइमुहुत्तेणं अहोरतेणं मिजमाणे केवहए राहंदियमोणं आहिएति वएजा ? ता सत्तावीसं राहंदियाई एकवीसं च सत्त-छिमागा राहंदियस्य राहंदियमोणं आहिएति वएजा, ता से णं केवहए मुहुत्तमोणं आहिएति वएजा ? ता खड्डसए एर्ण्णवीसे मुहुत्ताणं सत्तावीसं च सत्तिष्ठिमागे मुहुत्तस्य मुहुत्तमोणं आहिएति वएजा ? ता पस णं अद्धा दुवालसक्खत्तकडा णक्खते संवच्छरे, ता से णं केवहए राहंदियमोणं आहिएति वएजा ? ता तिण्णि सत्तावीसे राहंदियसए एक्काकणं च सत्तिष्ठिमागे राहंदियस्य राहंदियमोणं आहिएति वएजा ता प्एसि मुहुत्तसए छप्पणं च सत्तिष्ठिमागे मुहुत्तस्य मुहुत्तस्य छप्पणं च सत्तिष्ठिमागे मुहुत्तस्य मुहुत्तस्य स्वाहिस्य वर्षा ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दोचस्य चंदसंवच्छरस्य चंदे मासे वीसइमुहुत्तेणं अहोरत्तेणं गणिजमाणे केवहए राहंदियमोणं आहिएति वएजा ? ता एग्णतीसं राहंदियाई वत्तीसं वाविष्ठभागा राहंदियस्य राहंदियमोणं आहिएति वएजा ? ता एग्णतीसं राहंदियाई वत्तीसं वाविष्ठभागा राहंदियस्य राहंदियमोणं आहिएति वएजा ? ता एग्णतीसं राहंदियाई वत्तीसं वाविष्ठभागा राहंदियस्य राहंदियमोणं आहिएति वएजा ? ता एग्णतीसं राहंदियाई वत्तीसं वाविष्ठभागा राहंदियस्य राहंदियमोणं आहिएति वएजा , ता से णं केवहए मुहुत्त-

गोणं आहिएति वएजा ? ता अद्वपंचासए मुहुत्ते वेत्तीसं च छावद्विभागे मुहुत्तगोणं आहिएति बएजा, ता एस णं अद्धा दुवालसक्खुतकडा चंद संबच्छरे, ता से णं केन-इए राइंदियगोणं आहिएति वएजा ? ता तिण्णि चउप्पणी राइंदियसए दुवालस य बावद्विमागा राइंदियरगेणं आहिएति वएमा, ना से णं केवइए मुहुनरगेणं आहिएति वएजा ? ता दस मुहत्तसहरूमाई छच पणवीसे मुहुत्तसए पण्णासं च बावद्विभागे मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा। ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं तचस्स उहुसंबच्छरस्य उडुमासे तीसइमुहुत्तेणं ० गणिज्ञमाणे केवइए राइंदियम्गेणं आहिएति वएजा ? ता तीसं राइंदियाणं राइंदियगोणं आहिएति वएजा, ना से णं केवइए मुहुत्तगोणं आहि-एति वएजा ? ता णव मुहुनसवाई मुहुनग्गेणं आहिएति वएजा, ता एस णं अद्धा दुवालमक्खुतकटा उह संवच्छरे, ता से णं केवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा ? ता ति ण्णि सहे राइंदियमए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा, ता से णं केवइए मुहुत्तग्गेणं आहिएति वएजा? ता दस मुहुत्तसहस्साई अट्ट य सयाई मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा । ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं चउत्थस्स आइवसंबच्छरस्स आइवे मासे तीसइमुहुत्तेणं अहोरतेणं गणिजमाणे केवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा ? ना तीसं राइंदियाई अवहुमागं च राइंदियस्स राइंदियगोणं आहिएति वएजा, ता से णं केवइए मुहुत्तमोणं आहिएति वएजा ? ता णव पण्णरस मुहुत्तसए मुहुत्त-गोणं आहिएति वएजा, ता एस णं अद्धा हुवालसक्खतकडा आइबे संबच्छरे, ता से णं केनइए राइंदियगोणं आहिएति वएजा ? ता तिण्णि छावहे राइंदियमए राई-दियम्गेषां आहिएति वएजा, ता से णं केवइए मुहुत्तम्मेणं आहिएति बएजा ? ता दम मुहुत्तस्य सहस्साई णत्र असीए मुहुत्तसए मुहुत्तस्मेणं आहिएति वएजा । ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं पंचमस्स अभिविश्वयसंबच्छरस्स अभिविश्विए मासे तीसइमुहुत्तेणं गणिजमाणे केवइए राइंदियरगेणं आहिएति वएजा ? ता एकतीसं राइंदियाई एगूणतीसं च मुहुत्ता सत्तरस बावद्विभागे मुहुत्तरस राइंदियग्गेणं आहिएति बएजा, ता से णं केवइए मुहुत्तरोणं आहिएति वएजा ? ता णव एगूणसट्टे मुहुत्तसए सत्तरस बाबद्विभागे मुहुत्तस्य मुहुत्तमोणं बाहिएति वएजा, ता एस णं अदा दुवाल-सक्खुतकडा अभिवश्वियसंबच्छरे, ता से णं केवहए राइंदियगोणं आहिएति वएजा ? ता तिष्णि तेसीए राइंदियसए एक्स्वीसं व मुहुता अद्वारस बावद्विमागे मुहुत्तस्स राइंदियगोणं आहिएति वएजा, ता से गं केवइए मुहुसगोणं आहिएति वएजा ? ता एकारस सुहत्तसहस्साई पंच व एकारस सुहत्तमए अद्वारस बावद्विभागे सुहत्तस्स मुहुत्तरोणं भाहिएति वएजा ॥ ७० ॥ ता केवस्यं ते नोजुगे राहंदियरोणं भाहिएति

वएजा ? ता सत्तरस एकाणउए राईदियसए एग्णवीसं च मुहुतं सत्तावण्णे वावद्वि-भागे मुहुत्तस्य वावद्विभागं च सत्तद्विहा क्वेता पणपण्णं चुण्णियाभागे राइंदियगोणं आहिएति वएजा, ता से णं केवइए मुहुन्तरोणं आहिएति वएजा ? ना नेपण्णमुहुत्त-सहस्साइं सत्त य अउणापण्णे मुहुत्तसए सत्तावण्णं बाबहिमारे मुहुत्तस्स बावहि-भागं च सत्तिहिहा छेता पणपण्णं चुण्णियाभागा मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा, ता केवहए णं ते जुगप्पने राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा ? ता अहतीसं राइंदियाइं दस य मुहुत्ता चत्तारि य बावद्विभागे मुहुत्तरस बावद्विभागं च सन्तिहृहा होता दुवारुस चुण्णि-यामागे राइंदियगोणं आहिएति बएजा, ना से णं केवइए मुहुत्तगोणं आहिएति वएजा ? ता एकारस पण्णासे मुहुत्तमए चतारि य बावड्विभागे वावड्विभागं च सत्ताद्विहा क्रेना दुबालम **नु**ष्णियाभागे मुहुत्तरगेणं आहिएति **व**ए.बा, ता केवड्यं जुगे राहंदिय-मोणं आहिएति वएजा ? ना अद्वारमनीसे राइंदियसए राइंदियमोणं आहिएति वएजा, ता से णं केषद्र मुहुत्तर्गणं आहिएति वएजा ? ता चडप्पण्णं मुहुत्तरहरून।इं णव य मुहुनस्यादं मुहुनरगेणं आहिएति वएजा, ता से णं केवहए वार्वाहुभागमुहुनग्गेणं आहिएति वएजा १ ता चउनीसं सयसहस्सार्ड अद्वतीसं च बाबद्विमागमुहुनसए यावद्विभागसुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा ॥ ७१ ॥ ता क्या णं एए आइबचंद-संबच्छरा समाइया समपज्जवसिया आहितोति बएजा ? ता सिंहे एए आडबमाया वाबिद्वं एए चंदमासा, एस णं अदा छक्खुतकडा दुवालसभइया तीसं एए भाइब-संवन्त्ररा एक्तीसं एए चंदसंबच्छरा, तया णं एए जाइबचंदसंबन्छरा समाइया समपञ्जवसिया आहिताति वएजा । ता कया णं एए आइचउडुनंदणक्खता संबच्छरा समाइया समपज्जबसिया आहितेति बएजा? ता सिंहे एए आइचमासा एगर्डि एए उडुमासा बावर्डि एए चंदमासा सत्तर्डि एए णक्खतमासा, एस णं अदा दुवालसक्खनकडा दुवालसभइया सिंह एए आइचा संबच्छरा एगिंहे एए उद्धसंबच्छरा वावहिं एए चंदा संवच्छरा सत्तिहें एए णक्खना संवच्छरा, तया णं एए आइच-उडुचंदणक्खता संबच्छरा समाइया समपज्जवसिया आहितेति वर्ण्जा । ता क्या णं एए अभिविद्वयभाइचउडुचंदणक्खना संबच्छरा समाइया समपञ्जवसिया आहितेति वएजा? ता सत्तावण्णं मासा सत्त य अहोरना एकारस य मुहुत्ता तेवीसं वावद्विभागा मुहुत्तस्स एए अभिविष्ट्रिया मासा सिद्धे एए आइबमासा एगिंड एए उद्धमासा वावडी एए चंदमासा सत्तर्डि एए णक्खतमासा, एस णं अदा उप्पण्णसयक्खतकडा दुवालसभइया सत्त सया चोत्ताला एए णं अभिवड्डिया संवच्छरा, सत्त सया असीया एए णं आइचा संबच्छरा, सत्त सया तेणउया एए णं उद्वसंबच्छरा अष्ट्रसया छ्छतरा

एए णं चंदा संवच्छरा, एकसमरी अद्वसया एए णं णक्खमा संवच्छरा, तया णं एए अभिवृद्धिया आइच्छाडुचंद्णक्खता संवन्छरा समाइया समपञ्जवसिया आहितेति वएजा, ता णयद्वयाए णं चंदे संबच्छरे तिष्णि चउप्पण्णे राइंदियसए दुवालस य बावद्विभागे राइंदियस्स आहिएति बएजा, ना अहातचेणं चंद संबच्छरे तिण्णि चडप्पणं राईदियसए पंच य मुहुते पण्णासं च बावद्विभागे मुहुत्तस्स आहिएति वएजा ॥ ७२ ॥ तत्य खळु इमे छ उड्ड पण्णता, तंजहा-पाउसे वरिसारते सरए हेर्मतं बसंते निम्हे, ता सब्वेवि णं एए चंदउड्ड दुवे २ मासाइ चडप्पण्णेणं २ आयाणेणं गणिजमाणा साइरेगाइं एगूणसिट्ट २ राइंदियाई राइंदियग्गेणं आहितेति बएजा, तत्थ खलु इमे छ ओमरत्ता पण्णना, तंजहा-तहए पब्दे सत्तमे पब्दे एकार-समे पन्ने पण्णरममे पन्ने एग्णवीसइमे पन्ने तेत्रीसइमे पन्ने, तत्य खलु इमे छ अइरता प०, तं०-वउत्थे परवे अद्वमे पन्वे वारसमे पन्वे सोलसमे पन्वे बीसहमे पव्ने नउदीसइमे पव्ने । छन्नेव य अइरता आह्नाओ हवंति माणाई । छन्नेव ओम-रत्ता चंदाहि हवंति माणाहिं॥ १ ॥ ७३ ॥ तत्य खळु इमामो पंच वासिकीओ पंच हेमंताओ आउट्टीओ पण्णताओ, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं पढमं वासिक्ति आर्डाई चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता अमीइणा, अमीइस्स पटमसमएणं, तं समयं च णं सूरे केणं णक्सतेणं जोएइ ? ता पूसेणं, पूसस्स एगूणवीसं मुहुता तेत्तालीसं च बावद्विमागा मुहुत्तस्स बावद्विमागं च सत्तद्विहा छेता तेत्तीसं चुण्णिया-भागा सेसा, ना एएसि ण पंचण्हं संवच्छराणं दोवं वासिक्तिं आउद्दि चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता संठाणाहि, संठाणाणं एकारसमुहत्ते कथालीसं च बावद्विमागा मुहुतस्य बावहिभागं च सत्तद्विहा हेता तेपण्णं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता पूसेणं, पूसस्स णं तं चंव जं पढमाए, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं तत्रं वासिकिं आउद्दिं चंदे केणं णक्खतेणं जोएह ? ता विसाहाहि, विसाहाणं तेरस मुहता वरुपण्णं व बाबद्विभागा मुहत्तस्स बाबद्विभागं च सत्तिद्वहा केता चतालीसं चुण्णियामागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्ख-त्तेणं जोएइ ? ता पूरीणं, पूसस्य तं चेव, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं चउत्थं वासिकिं आउटि चैदे केणं णक्सतेणं जीएइ ! ता रेवईहिं, रेवईणं पणवीसं मुहुता बासहिमागा सहत्तस्य बाबहिमागं च सत्तिहा केता बत्तीसं चुण्णियामागा सेसा, तं समयं च णं सुरे केणं णक्खतेणं जोएइ ! ता पूसेणं, पूसत्स तं चेव, ता एएसि णं पंचन्हं संबच्छराणं पंचमं वासिक्ति आउद्दि चंद्रे केणं वक्स्तरोणं जीएइ ? ता पुरुवाहिं फर्मुणीहिं, पुरुवाफरगुणीणं बारस सहता सत्तालीसं च बाबद्विभागाः

मुहुत्तस्स बावद्विभागं च सत्तद्विहा छेता तेरस चुष्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं स्रे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ना पूसेणं, पूसस्स तं चेव ॥ ७४ ॥ ना एएसि ण पंचण्हं संबच्छराणं पडमं ह्रेमंति आउट्टिं चंदे केणं णक्लत्तेणं जोएइ ? ता हत्थेणं. हत्यस्स णं पंच मुहत्ता पण्णासं च बाबद्विभागा मुहत्तस्स बाबद्विभागं च मनद्विहा छेता सिंह जुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सरे केणं णक्कतेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं आसाडाहिं, उत्तराणं आसाडाणं चरिमसमए, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छ-राणं दोचं हेमंति आउडि चंदे केणं णक्खतेणं जोएड ? ता सयभिसयाहि, गयभि-सयाणं द्ष्णि मुहत्ता अद्वावीसं च बावद्विभागा मुहत्तस्म बावद्विभागं च सर्ताद्वहा छेता छत्तालीसं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सुरे केणं णक्खत्तणं जोएइ ? ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं चरिमसमए, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छनाणं तचं हेमंति आउद्दि चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता पूसेणं, पूसस्स एगुणवीसं महत्ता तेयालीसं च बाबद्विभागा महत्तस्स बाबद्विभागं च सत्तद्विहा छेता तेत्तीसं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं मृरे केणं णक्खतेणं जोएड ? ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं चरिमममए, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छ-राणं चडित्य हेमंति आडिह बंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता मृतेणं, मृतस्स छ मुहत्ता अद्वावण्णं च बावद्विमागा मुहत्तस्य बावद्विभागं च सत्तद्विहा छेता वीसं चुण्णियामाणा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्लतेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं आसाढाहि, उत्तराणं आसाडाणं चरिमसमए, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पंचमं हेमंति आउद्दि चंदे केणं णक्खरोणं जोएह ? ता कत्तियाहि, कत्तियाणं अद्वारस मुहुता छत्तीसं च बाबद्विभागा मुहुत्तस्म बाबद्विभागं च सत्तद्विहा क्रेता छ चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सुरे केणं णक्खतेणं बोएइ ? ता उत्तराहि आसाढाहि, उत्तराणं आमाढाणं चरिमसमए ॥ ७५ ॥ तत्थ खलु इमे दसविहे जोए पण्णते, तंजहा-वस-भाणजोए वेण्याणजोए मंचे मंचाइमंचे छत्ते छताइछते ज्यणदे घणसंमद्दे पीणिए मंडगप्पत्ते णामं दसमे, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं छत्ताइच्छतं जोयं चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंबुद्दीवस्स २ पाईणपद्मीणायमाए उद्योगदाद्विणाययाए जीवाए संहलं चउन्वीसेणं सएणं केता दाहिणपुर्च्छिमिलंसि चउभागमंडलंसि सत्तावीसं भागे उवा-इणावेता अद्वावीसइमागं वीसद्दा छेना अद्वारसभागे उवाइणावेता तिहिं भागेहिं दोहिं कलाहिं दाहिणपुरच्छिमिहं चउच्मागमंडलं असंपत्ते एत्य णं से चंदे छताइच्छतं जोयं जोएइ, उपि चंदी मज़्हे णक्खते हेट्टा आइबे, तं समयं च णं चंदे केणं णक्खतेणं जोएइ ? ता निताहिं. • चरमसमए ॥ ७६ ॥ बारसमं वाहरं समर्च ॥१२॥

ता कहं ते चंदमसो वहावही आहितेति वएजा ? ता अट्ट पंचासीए मुहुत्तसए तीरं च बावद्विभागे मुद्दत्तस्स, ता दोसिणापनसाओ अंधयारपक्खमयमाणे चंदे चत्तारि बायालसए छनालीसं च बावट्टिभागे मुहुत्तस्स आई चंदे रजह, तंजहा-पढमाए पढमं भागं बिइयाए बिइयं मार्ग जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भागं, चरिम-समए चंदे रत्ते भवड्, अवसेसे समए चंदे रत्ते य विरत्ते य भवड्, इयण्णं अमा-वासा, एत्थ णं पढमे पन्वे अमावासा, ता अंधवारपन्खो, तो णं दोसिणापक्खं अयमाणे चंदे बतारे बायाले मुहत्तमए छायालीसं च बावद्विभागा मुहुत्तस्य जाई चंदे विरज्ञह, तं -पडमाए पढमं भागं विद्याए विद्यं भागं जाव पण्णरसीए पण्णरममं भागं, चरिमे समए चंदे विरत्ते अवृद्, अवसेससमए चंदे रते य विरत्ते य भवड़, इयण्णं पुण्णिमासिणी, एत्थ णं दोश्चे पथ्वे पुण्णिमासिणी ॥ ७७ ॥ तत्थ जलु इमाओ बावहिं पुण्णिमासिणीओ बाविंहं अमावासाओ पण्णताओ, बाविंहं एए कांसणा रागा, बाबद्विं एए कांसणा विरागा, एए चडव्वीसे पञ्चसए, एए चडव्वीसे कांतणरागविरागसए, जावहया णं पंचण्हं संबच्छराणं समया एरोणं चउव्वीसेणं समयसएणूणगा एवइया परिता असंखेजा देसरागविरागसया भवंतीति मक्खाया, ता अमावायाओं णं पुण्णिमासिणी चत्तारि बायां सुहुत्तसए छत्तालीसं च बाविड्ड-भागे मुहुत्तरस आहितेति वएजा, ता पुण्णिमासणीओ णं अमावासा जत्तारि बायाचे महत्तसए इतालीसं च बावद्विमागे मुहत्तस्स आहितेति वएजा, ता अमा-वासाओं णं अमावासा अहुपंचासीए मुहुतसए तीसं च बावहिमागे मुहुतस्स आहितेति वएजा, ता पुण्णिमासिणीओ णं पुण्णिमासिणी अद्वपंचासीए सुहुत्तसर तीसं च बावद्विमागे मुहत्तस्य आहितेति बएजा, एस णं एवइए चंदे मासे एस णं एकइए सगळे जुगे ॥ ७८ ॥ ता चंदेणं अदमासेणं चंदे कई मंडलाई चरह ? ता चोहस चउन्भागमंडलाई चरइ, एगं च चउन्बीससयभागं मंडलस्स, ता आझ्वेणं अद्भासेणं चेंदे कह मंडलाई चरह ! ता १४ ६५% मंडलाई चरह, ता णक्सतेणं अदमासेणं चंदे कड मंडलाई चरह? ता तेरस मंडलाई चरह, तेरस सत्तद्विभागं मंडलस्स, तया अवराइं खलु दुवे अद्वयाई जाई नंदे केणइ असामण्णनाई सयमेव पविद्विता २ चारं चरड. कयराई खळ ताई दुवे अद्भगाई जाई चंदे केणइ असा-सण्यगाई सबसेद पविद्विता २ जारं चरइ ? ता इसाई खळ ते वे अङ्घगाई जाई चेंद्रे केणइ असामणागाई सयमेव पविद्विता २ चार चरइ, तंजहा-णिक्सममाणे चेंब अमाबासंतेणं पविसमाणे चेव पुण्णिमासितेणं, एयाई खलु दुवे अझ्नाई जाई चंद्रे केणड असामण्यामाई सयमेव पविद्विता २ चारं चरह, ता पढमायणगए चंद्रे

दाहिणाए मागाए पविसमाणे सन अद्धमंडकाई जाई चंदे दाहिणाए भागाए पवियमाणे चारं चरइ, कयराई खळु ताई सत्त अदमंडलाई जाई चंदे दाहिणाए भागाए पविसमाणे चारे चरइ? इमाई खब्द नाई सत्त अदमंडलाई जाई चंदे दाहिणाए भागाए पविसमाणे चारं चरइ. तंजहा-विइए अद्भांडले चउत्थे अद-मंडले छट्टे अद्धमंडले अद्धमे अद्धमंडले दसमे अद्धमंडले वारसमे अद्धमंडले चउदसमे अद्धमंडले, एयाई खलु ताई मत्त अद्धमंडलाई जाई चंदे दाहिणाए भागाए पवि-समाणे चारं चरह, ता पढमायणगए चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे छ अद-मंडलाई तेरस य सत्तद्विमागाई अद्धमंडलस्य जाई चंदे उत्तराए भागाए पवि-समाणे चारं चरइ, कयराइं खलु ताइं छ अद्धमंडलाइं तेरस य सत्तद्विभागाई अद्धमं-डलस्स जाई चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चरह ? इमाई खल ताई छ अद-मैडलाई तेरम य सत्तद्विभागाई अद्भांडलस्य जाई चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चरइ, तंजहा-तइए अद्धमंडले पंचमे अद्धमंडले सत्तमे अद्धमंडले णवमे अद्धमं-डले एकारममे अद्धमंडले तेरसमे अद्धमंडले पण्णरसमस्स अद्धमंडलस्स तेरस सत्त-ड्रिभागाई, एयाई खलु ताई छ अद्भंडलाई तरस य मनद्विभागाई अद्भंडलस्स जाई चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चरह, एतावता य पढमे चंदायणे समते भवइ, ता णक्खते अद्भासे नो चंदे अद्भासे नो चंदे अद्भासे णक्खते अद्मासे, ता णक्खनाओ अद्मासाओ से चंदे चंदेणं अद्मासेणं किसहियं चरड ? ता एगं अद्धमंडलं चरड चतारि य सद्धिभागाई अद्धमंडलस्स सत्तद्विभागं एगतीसाए छेता गब भागाई, ता दोनायणगए चंदे परच्छिमाए भागाए जिक्स-ममाणे सचउप्पण्णाई जाई वेंद्र परस्स निष्णं पिडनर इ, सत्त तेरमगाई जाई वेंद्रे अप्पणो चिण्णं पिडचरड. ता दोचायणगए चंदे पचित्रमाए मागाए णिज्खम-माणे चउप्पण्णाइं जाइं चंदे परस्त चिण्णं पिडचरइ, छ तेरसगाई॰ चंदे अप्पणो चिण्णं पडिचरइ, अवरगाई खळ दुवे तेरसगाई जाई चंदे केगइ असामण्णगाई सयमेव पविद्विता २ चारं चरह, कयराइं खलु ताई दुवे तेरसगाई जाई चंदे केणड असामणागाई सबमेव पविद्विता २ चारं चरइ ? इसाई खलु ताई दुवे तेरसगाई जाइं चंदो केणइ असामण्णगाइं सयमेव पविद्विता २ चारं चरइ, तं०-सव्व-ब्भंतरे चेव मंडले सब्बबाहिरे चेव मंडले. एयाई खल्ज ताई दुवे तेरसगाई जाई चंदे केणइ जाव चारं चरह. एतावता दोचे चंदायणे समत्ते भवह, ता णक्खते मासे णो चंदे मासे चंदे मासे णो णक्खले मासे, ता णक्खले मासे चंदेणं मासेणं कि अहियं चरइ ? ता दो अद्यमंदछाई चरड अद्य य सत्ताद्विमागाई अद्यमंडलस्य

सत्तद्विभागं च एकतीसहा छेता अद्वारस भागाई, ना तचायणगए चंदे पचित्यमाए भागाए पविसमाणे बाहिराणंतरस्स पचरियमिहस्स अद्धमंडरुस्स ईयाछीसं मत्तद्वि-भागाई जाई चंदे अप्पणी परस्स य निष्णं पिटनरह, तेरस सत्तद्विमागाई जाई चंदे परस्स चिण्णं परिचरह, तेरस सत्तद्विभागाई चंदे अप्पणी परस्स चिण्णं परि-चरइ, एतावता बाहिराणंतरे पचित्यमिक्षे अद्धमंडले समते भवइ, ता तचाग्रणगए चंदे पुरच्छिमाए भागाए पविसमाणे बाहिरतबस्स पुरच्छिमाङ्गस्स अद्धमंडलस्स ईयालीसं सत्तद्विमागाइं जाइं चेंदे अप्पणो परस्स य चिण्णं पडिचरइ, तेरस सत्त-डिभागाई जाई चंदे परस्स चिष्णं पिडचरइ, तेरस सत्तिद्विमागाई जाई चंदे अप्पणो परस्म चिण्णं पिडचरइ, एनावताव बाहिरतचे पुरच्छिमिहे अद्धमंद्रछे समत्ते भवइ, ता तत्रायणगए चंदे पन्नत्थिमाए भागाए पविसमाणे नाहिरचउत्थस्स पन्नत्थिमित्रस्स अदमंडलस्स अदसत्तद्विभागाइं च एकतीसहा क्रेता अद्वारस मागाइं जाइं चंदे अप्पणो परस्स य चिण्णं पिटचरह. एनावताव बाहिरचउत्थपचित्रभिक्षे अद्भंडले समत्ते भवइ । एवं खळु चंदेणं भासेणं चंदे तेरस चउप्पणगाई दुवे तेरसगाई जाई चंदे परस्स विष्णं पढिचरइ, तेरस तेरसगाई जाई चंदे अप्पणी चिण्णं पढिचरइ, दुवे इंबासीसगाई अद्व सत्तद्विभागाई सत्तद्विभागं च एक्सीसहा छेता अद्वारसभागाई जाइं चंदे अप्पणी परस्स य चिन्नं पिटचरइ, अवराइं खलु दुवे तेरसगाई आई चंदे केणइ असामण्णगाई सयमेत्र पविद्विता २ चारं चरइ, इचेसो चंदमासोऽभि-गमणणिक्समणवृद्धिणिवृद्धिअणवद्वियसंठाषसंठिईविचव्यणगिष्टिपते रूवी चंदे देवे २ आहिएति वएजा ॥ ७९ ॥ तेरसमं पाहुई समत्तं ॥ १३ ॥

ता कया ते दोसिणा बहु आहितेति वएजा ! ता दोसिणापक्खे णं दोसिणा बहु आहितेति वएजा ता कहं ते दोसिणापक्खे दोसिणा बहु आहितेति वएजा ! ता अंध्यारपक्खाओ णं ॰ दोसिणा बहु आहिताति वएजा , ता कहं ते अंध्यारपक्खाओ दोसिणापक्खे दोसिणा बहु आहिताति वएजा ! ता अंध्यारपक्खाओ णं दोसिणापक्खे दोसिणा बहु आहिताति वएजा ! ता अंध्यारपक्खाओ णं दोसिणापक्खे अयमाणे चंदे चतारि वायाछे मुहुत्तसए छतालीसं च बावद्विभागे मुहुत्तस्य आई चंदे विरज्जइ, तं०-पढमाए पढमं मागं बिद्याए बिद्यं मागं जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भागं, एवं खछु अंध्यारपक्खाओ दोसिणापक्खे दोसिणा बहु आहिताति वएजा ! ता परिता असंखेजा भागा । ता कया ते अंध्यारे बहु आहिएति वएजा ! ता अंथ्यारपक्खे णं अंध्यारे बहु आहिएति वएजा , ता कहं ते अंध्यारपक्खे बहु आहिएति वएजा ! ता दोसिणापक्खे वोसिणा कहं ते अंध्यारपक्खे वहु आहिएति वएजा ! ता दोसिणापक्खे णं अंध्यारे बहु आहिएति वएजा ! ता दोसिणापक्खाओं णं अंध्यारपक्खे अंध्यारे बहु आहिएति वएजा !

ता कहं ते दोसिणापक्खाओं अंधयारपक्खें अंधयारे बहू आहिएति बएजा ? ता दोसिणापक्खाओं णं अंधयारपक्खं अयमाणे चंदे चतारि बायाले मुहुत्तरए बायालीएं च बाबद्विभागे मुहुत्तरस जाइं चंदे रज्जाइ, तं०-पडमाए पडमं भागं विद्याए बिद्यं भागं जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भागं, एवं खलु दोसिणापक्खाओं अंधयारपक्खें अंधयारे बहू आहिएति वएजा, ता केवइए णं अंधयारपक्खें अंधयारे बहू आहिएति वएजा, ता केवइए णं अंधयारपक्खें अंधयारे बहू आहिएति वएजा शागा।। ८०॥ चोहसमं पाहुडं समत्तं ॥१४॥

ता कहं ते सिग्धगई बत्थू आहितेति वएजा? ना एएछि णं चंदिमस्रियगह.. गणणक्सत्ततारारूवाणं चंदिहितो सुरा सिम्बगई सुरेहितो गहा सिम्बगई गहेहितो णक्लमा सिरवगई णक्लमेहितो तारा । सिरवगई, मञ्चप्पगई चंदा मञ्जसिरवगई तारा॰, ता एगमेगेणं मृहत्तेणं चंदे केन्द्रयाइं भागसयाई गच्छइ ! ता जं जं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरइ तस्म २ मंडलपरिक्खेवस्स सत्तरम अडसिंद्र भागसए गच्छद मंडलं सबसहस्सेणं अद्वाणउड्डेसागृहिं छेता, ता एगमेगेणं मुहुत्तेणं सृरिए केबडयाई भागसबाई गन्छह ? ता जं जं मंडलं उवसंक्रमिता चारं चरह तस्य २ मंडल-परिक्षेवस्स अद्वारस तीसे भागसए गण्छः मंडलं सयसहस्सेणं अद्वाणउईसएहिं छेता. ता एगमेगेणं मुहुत्तेणं णक्खते केवइयाई भागसयाई गच्छा ? ता जं जं मंडलं उब-संक्रमिता चारं चरइ तस्स २ मंडलपरिक्खेवस्स अद्वारस पणतीसे भागसए गच्छद मंडलं नयसहस्सेणं अद्वाणडईसएहिं छेता ॥ ८९ ॥ ता जया णं चंदं गइसमावण्णं सृरे गङ्गमावण्ये भवइ से णं गङ्माथाए केवइयं विसेसेड ? ता बाबाद्विमागं विसेसेड, ता जया णं चंदं गइसमावण्णं जनस्वते गइसमावण्णे भवड से णं गडमायाए केवडयं विसेसेह ! ता सनदि भागे विसेसेइ, ता जया णं स्रं गइसमावणां णक्खते गइ-समावण्णे भवइ से णं गइमायाए केवइयं विसेसेइ ? ता पंचमागे विसेसेइ, ता जया णं चंदं गइसमावण्णं अमीईणक्खते गइसमावण्णे पुरिच्छमाए भागाए समासादेह पुरच्छिमाए भागाए समासादिता णव मुहने सत्ताबीसं च सत्तद्विमागे मुहत्तस्स चंदेण सर्दि जोयं जोएइ जोयं जोएता जोयं अणुपरियदृह जोयं अणुपरियदिता विप्प-जहइ २ ता विगयजोई यावि भवड़, ता जमा णं चंदं गहसमावण्णं सवणे णक्खते गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासादेइ पुरच्छिमाए भागाए समासादेता तीसं मुहते चंदेण सर्दि जोयं जोएइ २ ता जोयं अणुपरियष्ट्र जो० २ ता विप्पजहड़० विगयजोई यावि भवइ, एवं एएणं अभिलादेणं णेयव्वं, पण्णरसमुहत्ताई तीसइसहताई पणयालीसमहत्ताई माणियव्याई जाव उत्तरासाहा । ता जया में चंदं गइसमावण्यं गहे गइसमावन्ने पुरिच्छमाए भागाए समासादेइ पुर० २ शा चंदेनं सर्द्धि जोगं

जुंजइ २ ता जोगं अणुपरियद्दर २ ता विप्पजदृद् । विगयजोई यावि भवद् । ता जया र्णं स्रं गइसमावण्णं अभीईणक्खते गइसमावण्णे पुरन्छिमाए भागाए समासांदेइ पुर॰ २ ता चत्तारि अहोरतं छन्न मुहुने स्रेण सिंद् जोयं जोएइ २ ता जोयं अगुपरियदृइ २ ता विप्पजहद० विगयजोई यावि भवद्, एवं अहोरता छ एकवीसं मुहुत्ता य तेरस अहोरता बारस मुहुता य वीसं अहोरता तिण्णि मुहुता य सब्वे भाणियव्या जाव जया र्ण सूरं गइसमावर्ण्ण उत्तरासाढाणक्खने गइसमावर्ण्ण पुरच्छि-माए भागाए समासादेइ पु॰ २ ता बीसं अहोरते तिष्णि य मुहुते सूरेण सिंद जीये जोएड जो० २ ता जोयं अणुपरियद्वट जो० २ ता विप्पजहइ० विगयजोई यावि भवइ, ता जया णं सरं गइसमावण्णं णक्खते गइसमावण्णे परच्छिमाए भागाए समासादेइ पु० २ ता मृरेण सिंद्धं जोयं जुंजह २ ता जोयं अणुपरियद्व २ ता जाव विगय-जोई यावि भवड़ ॥ ८२ ॥ ता णक्खत्तेणं मासेणं चेंद्रे कह मंडलाइं चरह? ता तरस मंडलाई चरइ तेरस य मत्तद्विभागे मंडलस्स, ना जक्क्क्षतेणं मासेणं स्रे कड़ मंडलाई चरह ? ता तरस मंडलाई चरड़ चोत्तालीसं च सत्तद्विभागे मंडलस्स, ता णक्सनेणं मासेणं णक्सने कह मंडलाई चरइ ! ता तेरस मंडलाई चरइ अद्ध-सीयालीसं च सत्ताद्विमाने मंडलस्स, ता चंदेणं मासेणं चंदे बड् मंडलाई चर्ट ? ता चोद्दस चउभागाई मंडलाई चरइ एगं च चडम्बीससयभागं मंडलस्स, ता चंदेणं मासेणं सुरे कह मंडलाई चरह? ता पण्णरस चलमागूणाई मंडलाई चरह एगं च चउबीसमयभागं मंडलस्म, ता चंदेणं मासेणं णक्खते कह मंडलाइं चरह ! ता पण्णरस चउभागूणाई मंडलाई चरइ छच चउवीससयमागे मंडलस्स, ता उद्धणा मासेणं चंदे कइ मंडलाई चरइ ? ता चोहस मंडलाई चरइ तीसं च एगद्विमाने मंडलस्स, ता उहुणा मासेणं स्रे ऋ मंडलाई चरह? ता पण्णरस मंडलाई चरह, ता उड़णा मासेणं णक्खने कह मंडलाई चरह? ता पण्णरस मंडलाई चरह पंच य वावीमसयभागे मंडलस्य, ता आइवेणं मासेणं चंदे वह मंडलाई चरह ? ता चोहस मंडलाई चरइ एकारसभागे मंडलस्स, ता आइवेणं मासेणं सूरे कड़ मंडलाई चरइ ! ता पण्णरस चउमागाहियांड मंडलांड चरड. ता आइबेणं मासेणं णक्खते कइ मंडलाई बरइ ? ता पण्णरस चउमागाहियाई मंडलाई बरइ पंचतीसं च चउ-वीससयभागमंडलाइं चरह, ता अभिवश्विएणं मासेणं चंदे बढ़ मंडलाइं चरह ! ता पण्णरस मंडलाई॰ तेसीई छलसीयसयमागे मंडलस्स, ता अभिवश्लिएणं मासेणं सरे षद्र मंडलाई चरह ! ता सोलस मंडलाई चरह तिहिं भागेहिं सणगाई दोहिं अडया-केहिं सप्रहि मंडलं छेता, ता अभिविद्युणं मासेणं णक्खते कह मंडलाई चरह ? ता

PFC

सोलस मंडलाई चरइ सीयालीसएहिं मागेहिं अहियाई चोइसिंह अहासीएहिं मंडलं छता ॥ ८३ ॥ ता एगमेगेणं अहोरत्तेणं चंदे कह मंडलाई चरइ? ता एगं अद्ममंडलं चरइ एक्स्तीसाए मागेहिं ऊणं णविंह पण्णरसेहिं अद्धमंडलं छता, ता एगमेगेणं अहोरत्तेणं स्रिए कह मंडलाई चरइ? ता एगं अद्धमंडलं चरइ, ता एगमेगेणं अहोरत्तेणं प्रिए कह मंडलाई चरइ? ता एगं अद्धमंडलं चरइ, ता एगमेगेणं अहोरतेणं णक्खते कह मंडलाई चरइ? ता एगं अद्धमंडलं चरइ दोहिं भागेहिं अहियं सत्ताहें बतीसेहिं सएहिं अद्धमंडलं छेता, ता एगमेगं मंडलं चंदे कहिंहें अहोरत्ताहें चरइ? ता दोहिं अहोरत्ताहें चरइ? ता दोहिं अहोरत्ताहें चरइ? ता दोहिं अहोरत्ताहें चरइ? ता दोहिं अहोरत्ताहें चरइ, ता एगमेगं मंडलं णक्खते कहिंहें अहोरत्ताहें चरइ? ता दोहिं अहोरत्ताहें चरइ, ता एगमेगं मंडलं णक्खते कहिंहें अहोरत्ताहें चरइ? ता दोहिं अहोरत्ताहें चरइ ता प्रामेगं मंडलं णक्खते कहिंहें अहोरत्ताहें चरइ? ता जुगेणं चंदे कह मंडलाई चरइ शता अह चुलसीए मंडलसए चरइ, ता जुगेणं पक्खते। कह मंडलाई चरइ शता अहारस पणतीसे दुभागमंडलसए चरइ। हेक्सा मुहुत्तगई रिक्लाइमा-सराईदियजुगमंडलपिक्मना सिग्धगई बत्यू आहितेति (वएजा) देमि ॥ ८४॥ पण्णरसमं पाहुदं समसं ॥ १५॥

ना कहं ते दोसिणालक्खणे आहिएति वएजा? ता चंदलेसाइ य दोसिणाइ य दोसिणाइ य चंदलेसाइ य के अहे कि लक्खणे?, ता एगहे एगलक्खणे, ना कहं ते स्रलक्खणे आहिएति वएजा? ता स्रलेस्साइ य आयवेइ य आयवेइ य स्रलेस्साइ य के अहे कि लक्खणे?, ता एगहे एगलक्खणे, ना कहं ते छायालक्खणे आहिएति वएजा? ता अंधयारेइ य छायाइ य छायाइ य अंधयारेइ य के अहे कि लक्खणे!, ता एगहे एगलक्खणे॥ ८५॥ सोलसमं पाइडं समसं॥ १६॥

ता कहं ते चयणोववाया आहितेति बएजा? तत्थ खलु इमाखो पणवीसं पिट-वत्तीओ पण्णताओ, तं०-तत्थ एगे एवमाहंसु-ता अणुसमयमेव चेदिमस्रिया अण्णे चयंति अण्णे उववजंति० एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता अणुसुहुत्तमेव चंदिमस्रिया अण्णे चयंति अण्णे उववजंति "१, एगे पुण एवमाहंसु-ता अणुसुहुत्तमेव चंदिमस्रिया अण्णे चयंति अण्णे उववजंति "१, एगं जहेव हेद्धा तहेव जाव ता एगे पुण एवमाहंसु-ता अणुउन्सप्पिणिओसप्पिणिमेव चंदिमस्रिया अण्णे चयंति अण्णे उववजंति एगे एवमाहंसु २५, वयं पुण एवं वयामो-ता चंदिमस्रिया णं जोडिसया देवा महिष्टुया महज्जुद्या महाबला महाजसा महासोक्खा महाणुभावा वरवत्थवरा वरमह्रधरा वराधरा वरामरणघरा अथोच्छित्तिणयद्वयाए काले अण्णे चयंति अण्णे उववजंति ॥ ८६ ॥ स्वरस्त्रमं पाइष्टं समर्च ॥ १७॥

ता कहं ते उचते आहितेति वएजा ? तत्य खलु इमाओ पणवीसं परिवर्ताओ प॰, तं॰-तत्थेगे एवमाहंसु-ता एगं जोयणसहस्सं सूरे उन्ने उन्नतेणं दिवन्नं अंदे एगे एवमाइंसु १, एगे पुण एवमाइंसु-ता दो जीयणसहस्साइं मृरे उड्ड उन्हतेणं अङ्गाइजाइं चंदं एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंसु-ता तिण्णि जीयणसहस्साई स्रे उद्दं उचतेणं अबुद्धाइं चंदे एगे एवमाईनु ३, एगे पुण एवमाईनु—ता चतारि जीयणसहस्ताई सूरे उन्हें उन्होंणं अद्भंचमाई चंदे एगे एवमाहंसु ४, एगे पुण एवसाहंस-ता पंच जोयणसहस्साइं स्रे उन्हं उचतेणं अद्वछहाई बंदे एगे एक्साहंस ५, एगे पुण एवमाहंसु-ता छ जोयणसहरूसाइंस्रे टब्हुं उबतेणं अदसत्तमाइं चंद एगे एवमाहंसु ६, एरो पुण एवमाहंसु-ता सत्त जोयणसहस्साई स्रे उड्डं उच्नेणं अद्ध्रमाई चंदे एगे एवमाहंतु ७, एगे पुण एवमाहंसु-ता अडु जोयणसहस्साइं सूरे उन्ने उन्नेतेणं अद्भणवमाई चंद एगे एवमाहंसु ८, एगे पुण एवमाहंसु-ता जवजोयजसहस्साई सरे उन्ने उचनेणं अद्वदसमाइं चंदे एगे एवमाहंसु ९, एगे पुण एवमाहंसु-ता दस जोयणसहस्साई सरे उन्ने उन्नेतंणं अद्धएकारस चंदे एगे एवमाहंसु १०, एगे पुण एवमाहंस-ता एकारस जीयणसहस्साई सरे उन्नं उन्नतेणं अद्भारस चंदे ... ११, एएणं अभिलावेणं णेयव्वं बार्स सुरे अद्धतेरस चंदे १२, तेरम सुरे अद्धचोह्स चंदे १३, चोह्स सुरे अद्धपण्णरस चंदे १४, पण्णरस स्रे अङ्गोलस चंदे १५, सोलस स्रे अदसत्तरस चंदे १६, सत्तरस सूरे अद्रअद्वारस चंदे १७, अद्वारम सूरे अद्रएगूणवीसं चंदे १८, एगूण-वीसं सूरे अद्भवीसं चंदे १९., नीसं सूरे अद्भएकवीसं चंदे २०. एकवीसं सूरे अद्भ-बाबीसं चंदे २१, बाबीसं सूरे अद्धतेवीसं चंदे २२, तेवीसं सूरे अद्भववर्गसं चंदे २३, चडवीसं मूरे अद्भाषां चंदे एगे एक्माइंस २४, एगे पुण एक्माइंस-ता पणवीसं जोयणसहस्साई स्रे उह्नं उच्चतेणं अदछव्यीसं चंदे एगे एवमाहंगु २५। वयं पुण एवं वयामी-ता इमीसे रवणप्यमाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ सत्तणजङ्जीयणसए उन्नं उप्पद्दता हेड्डिक्ने ताराविमाणे चारं चरइ अद्वजीयणसए उन्नं उप्पद्दता स्र्विमाणे चारं चरइ अहुअसीए ओयणसए उद्दे उप्पद्दता चंदविमाणे चारं चरइ णव जीयणसयाई उन्नं उप्पक्ता उन्हें ताराविमाणे चारं चरइ, हेहिहाओ ताराविमाणाओ दसजीयणाई उन्नं उप्पद्दता सुरविमाणे चारं चरइ णउई जीयणाई उन्नं उप्पद्ता यंदविमाणे चारं चर्ड दसोत्तरं जोयणस्यं उन्नं उप्पद्ता उवस्ति तारारूवे चारं चरइ, स्रविमाणाओ असीई जोयणाई उद्वं उप्पद्तना चंदविमाणे चारं चरइ जोबणसयं उर्षु उप्पहता उवस्ति तारास्वे चार चरइ, चंदविमाणाओ णं वीसं जीयणाई उन्नं उप्पहता उवरिक्ने तारारूने चारं चरह, एवामेव सपुष्वावरेणं दसुत्तर-

जोयणसयं बाह्रहे तिरियमसंखेजे जोइसनिसए जोइसं चारं चरइ आहितेति वएजा ॥ ८७ ॥ ता अत्य णं चंदिमसूरियाणं देवाणं हिट्ठंपि तारास्वा अणुंपि तुलावि समंपि ताराह्वा अणंपि तुहावि उपिपि ताराह्वा अणंपि तुहावि ? ता अत्थि. ता कहं ते चंदिमस्रियाणं देवाणं हिद्वंपि ताराख्वा अणुंपि तुक्कावि समंपि ताराख्वा अणुंपि तुहाबि उप्पिपि तारास्वा अणुंपि तुहाबि ? ता जहा जहा णं तेसि णं देवाणं तबिणयमबंभचेराइं उस्तियाइं भवंति तहा तहा णं तेसि देवाणं एवं भवह, तंजहा-अणुत्ते वा तुल्लते वा, ता एवं खलु चंदिमस्रियाणं देवाणं हिट्टंपि नाराख्वा अणुंपि तुहावि तहेव जाव उपिंपि ताराख्वा अणुंपि तुहावि ॥ ८८ ॥ ना एगमेगस्य णं चंदस्स देवस्स केवइया गहा परिवारो प॰. केवइया णक्कता परिवारो पण्णानो, केवहचा तारा परिवारो पण्णानो ? ता एगमेगस्स णं चंदस्स देवस्स अद्वासीइगहा पांरवारो पण्णतो, अद्वावीसं णक्खता परिवागे पण्णतो, छावड़ि-सहस्साई णव चेव सबाई पंचुकराई [पंचसबराई]। एगससीपरिवारी नारागण-कोडिकोडीणं ॥ १ ॥ परिवारी प० ॥ ८९ ॥ ता मंदरस्स णं पञ्चयस्स केवहयं अवाहाए जोइसे चारं चढ़ ? ता एकारस एकवीसे जोयणसए अवाहाए जोइसे चारं चरइ. ता लोयंताओं णं केवइयं अबाहाए जोइसं प० ? ता एकारस एकारे जायण-सए अबाहाए जोइसे प॰ ॥ ९० ॥ ता जंबुदीने णं बीने कयरे अक्खते सव्यव्यंतरिहं चारं चरड, कमरे णक्सने सञ्जवाहिरिहं चारं चरट, कमरे णक्सने सञ्ज्वरिहं बारं बरइ, क्यरे णक्खते सव्बहिद्वितं बारं बरइ ? ता अभीई णक्खते सव्ब-बिंगतरिक्षं चारं चरह, मुखे णक्खते सव्यवाहिरिक्षं चारं चरह, साई णक्खते सव्य-वरिक्षं चारं चरह. भरणी णक्खते मञ्बहेद्रिक्षं चारं चरह ॥ ९१ ॥ ता चंदविमाणे णं किसेठिए प॰ ? ता अद्भक्तिहरू संठाणसंठिए सन्वफालियामए अन्युग्यसूसिय-पहिंसए विविद्दमणिरयणमितिचित्ते जाव पिडेस्वे, एवं सुरविमाणे गहिंबमाणे णक्खत-विमाणे ताराविमाणे । ता चंदविमाणे णं केवइयं खायामविक्संमेणं केवइयं परि-क्खेंबेणं केषद्यं बाद्देहेणं प॰ ? ता छप्पणं एगद्विभागे जोयणस्य आयामविक्खेंमेणं तं तिगुणं सविसेसं परिरएणं अद्वावीसं एगद्विमागे जोयणस्य बाह्रहेणं पण्णते, ता सरविमाणे मं केवहयं आयामविक्खंभेणं पुच्छा, ता अडवालीसं एगद्विमागे जोय-णस्य आयामविक्सीमणं तं तिगुणं सविसेसं परिरएणं बडव्बीसं एगद्रिभागे जोयणस्य बाहरूणं प॰, ता गक्सत्तविमाणे णं केवइयं पुच्छा, ता कोसं आयामविक्संमेणं तं तिगुणं सविसेसं परिरएणं अद्यक्षेसं बाहक्षेणं प॰, ता ताराविमाणे णं केवहमं पुच्छा, ता अदकोसं आयामविषयांभेणं तं तिगुणं सविसेसं परिरएणं पंचयग्रसयांडं बाहतेणं

प॰ । ता चंदविमाणं णं कह देवसाहस्सीओ परिवहंति ? ता सोलस देवसाहस्सीओ परिवर्हति, तं०-पुरिच्छमेणं सीहरूवधारीणं वनारि देवसाहस्सीओ परिवर्हति, दाहि-णेणं गयरूवधारीणं चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहंति, पश्चत्थिमेणं वसहस्वधारीणं चतारि देवसाहस्सीओ परिवर्दति, उत्तरेणं तुरगस्वधारीणं चतारि देवसाहस्सीओ परिवहंति, एवं सुरविमाणंपि, ता गृहविमाणे णं वह देवसाहरसीओ परिवहंति ? ता अह देवसाहस्सीओ परिवहंति, तं ०-पुरच्छिमेणं सीहरूवधारीणं देवाणं दो देवसाह-रसीओ परिवर्धति, एवं जाब उत्तरेणं तरगस्वधारीणं , ता णक्सत्तविमाणे णं कड बेबसाइस्सीओ परिवहंति ? ता चतारि हेबसाहस्सीओ परिवहंति. नं--परच्छिमेणं सीहरूक्यारीणं देवाणं एका देवसाहरूसी परिवहड, एवं जाव उनरेणं तुरगरूक्यारीणं देवाणं ०, ता ताराविमाणे णं कड देवसाहस्सीओ परिवर्हति ? ता दो देवसाहस्सीओ परिवहंति, तं --पुरच्छिमेणं सीहरूवधारीणं देवाणं पंच देवसया परिवहंति, एवं जानुत्तरेणं तुरगरूववारीणं • ॥ ९२ ॥ ता एएसि णं चंदिमस्रियगहगणणक्खत्तता-राख्वाण कयरे २ हितो सिग्धगई वा गंदगई वा ? ता चंदिहितो सुरा सिग्धगई, स्रेहितो गहा सिग्यगई, गहेहितो जक्खता सिग्वगई, जक्खतेहितो तारा । सिग्ब-गई, सञ्चप्पगई चंदा, सञ्चलिखाई तारा । ता एएसि णं चंदिमसुरियगहगण-णक्खतताराम्बार्ण कयरे २ हिंतो अपिडिया वा महिडिया वा ? ता तारा ॰ हिंती णक्खता महिच्चिता, जक्खतेहिंतो गहा महिच्चिता, गहेहिंतो सरा महिच्चिता, सरे-हिंतो चंदा महिश्चिया, सम्बप्पश्चिया तारा॰, सन्बमहिश्चिया चंदा ॥ ९३ ॥ ता अंबुद्दीने णं दीवे तारारूवस्स य २ एस णं केवहए अनाहाए अंतरे पण्णते ? ता दुविहे अंतरे प॰, तं॰-बाघाइमे य निकाधाइमे य, तत्य थं जे से बाधाइमे से गं जहण्णेणं दोण्णि बावहे जोयणसए उद्योसेणं बारस बोयणसहस्साई दोण्णि बायाछे जोअणसए तारास्वस्स य २ अवाहाए अंतरे पण्णते, तत्य णं जे से निव्वाधाहमे से णं जहण्णेणं पंच वणुसयाई उद्योसेणं अद्वजोयणं तारास्त्रस्स य २ अवाहाए अंतरे प० ॥ ९४ ॥ ता चैदस्स नं बोहसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अगगमहिसीओ पण्ण-त्ताओ ? ता चत्तारि अगगमहिसीओ पण्णताओ, तं - चंदप्पमा दोसिणामा अधिमाठी पमंकरा, तत्व णं एनमेगाए देवीए चत्तारि देवीसाहरसी परिवारी पण्णतो, पम णं ताओं एगमेगा देवी अण्णाई चताहि २ देवीसहरूसाई परिवार विजन्दितए, एवामेव सपुन्नाबरेणं सोलस देवीसहरसा, सेशं तुन्हिए, ता पम् णं चंदे ओइसिंदे ओइसराया चंदबर्डिसए विमाणे समाए सहस्माए तुन्डिएणं सद्धि दिब्बाई भोगभोगाई भुजमाणे विहरित्तए ? जो इणहे समहे, पर् णं चंदे बोइसिंदे बोइसराया चंदवडिसए विमाणे

सभाए सहस्माए चंदंसि सीहामणंसि चर्ठाह सामाणियसाहस्सीहिं चर्ठाहे अगगमहि-सीहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्तिं अणिएहिं सत्तिं अणियाहिवईहिं सोलमहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अष्णेहि य बहहिं जोट्सिएहिं देवेहिं देवीहि य सर्दि महया ह्यणद्वगीयबाइयतंतीतलतालत्तियचणमुदंगपदुप्पवाहयरवेणं दिव्वाइं भोग-भोगाई भुंजमाणे विहरिशण केवलं परियारणिश्लीण णो चेव णं मेहणवश्चियाए । ता सरस्स णं जोइसिंदस्स जोइमरण्णो कह अगमहिसीओ प॰ ? ता चतारि अग-महिसीओ प॰, तंजहा-स्रप्यमा आयवा अधिमाला पर्मकरा, सेसं जहा चंदस्स णवरं सूरवर्डेंसए विमाणे जाव णो चेव णं मेहुणवत्तियाए ॥ ९५ ॥ ता जोइतिया-णं देवाणं केवड्यं कालं 🌬 पण्णता ? ता जहण्णेणं अहमागपलिमोवमं उक्कोसेणं पिल्जोवमं वाससयसहस्सम्ब्सिहयं, ता जोइनिणीणं देवीणं केवइयं कालं ठिई प॰ ? ता जहण्णेणं अट्टमारापरिओवमं उक्कोसेणं अद्भपिओवमं पण्णासाए वास-सहस्सेहिं अन्महियं, ता चंदविमाणे णं देवाणं केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? ता जहणोणं चउच्भागपलिओवमं उद्योसेणं पलिओवमं बाससयसहस्समन्भहियं, ता चंदविमाणे णं देवीणं केवइयं कालं टिई प० ! ता जहण्येणं चउव्भागपलिओवमं उद्गोसेणं अद्धपळिओवमं पण्णामाए वाससहस्सेहिं अन्महियं, ना सरविमाणं णं देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णाता ? ता जहण्णेणं चउच्मागपिठओवमं उद्योसेणं पिल्जोबमं वानसहस्समञ्महियं, ता सुरविमाण णं देवाणं केनहयं कालं ठिई प० ? ता जहण्णेणं चउन्मागपित्रओवमं उक्कोसेणं अद्भपत्रिओवमं पंचिहं वासमएहिं अन्महियं, ता गहविमाणे णं देवाणं केवइयं कारुं ठिई प॰ ? ता जहण्णेणं चउ-ब्भागपलिओवमं उन्नोसेणं पलिओवमं, ता गहविमाणे णं देवीणं केवहर्यं कालं टिई प॰ ? ता 'अहण्णेणं चउच्मागपिल्ओवमं उक्कोसेणं अद्भपल्ओवमं, ता णक्खत्तविमाणे णं देवाणं केवइयं कालं ठिई प॰ ? ता अहण्येणं चउच्मागपलि-ओवमं उक्कोसेणं अद्भपतिओवमं, ता णक्खनाविमाणे णं देवीणं केवहर्यं कालं ठिई प॰ १ ता जहण्येणं अद्भागपिक्ष्योत्रमं उक्कोसेणं चउच्मागपिक्ष्योवमं, ता तारा-विमाणे णं देवाणं पुच्छा, ता जहण्णेणं अद्भागपरिस्थोवमं उद्योरेणं चउन्भाग-पलिओवमं, ता ताराविमाणे णं देवीणं पुच्छा, ता जहण्णेणं अद्वभागपलिओवमं उक्कोसेणं साइरेगअद्वसागपिक्कोवमं ॥ ९६ ॥ ता एएसि णं चंदिमस्रियगहगण-णक्खत्तताराख्वाणं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुवा वा तुक्का वा विसेसाहिया वा ? ता बंदा य स्रा व एए णं दो वि तुहा सन्वत्योवा, जनसत्ता संखिळगुणा, गहा संक्षिज्युणा, तारा॰ संक्षिज्युणा ॥ ८० ॥ अद्वादसमं पाइडं समर्स ॥ १८ ॥

ता ऋ णं चंदिमस्रिया सब्बलोयं ओभासंति उज्जोएंति नवेंति पभासेंति आहि-तेति वएजा ? तत्थ खलु इमाओ दुवालस पडिवर्ताओ पण्णताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंमु-ता एगे चंदे एगे सरे सञ्बलोयं ओमासड उज्जोएड तबंड पभासेड० एगे एवमाहंस १. एगे पुण एवमाहंस्र-ता तिष्णि चंदा तिष्णि सरा सञ्बलोयं ओमासेंति ४'''एंगे एवमाहंसु २, एंगे पुण एवमाहंसु-ता आउर्हि चंदा आउर्हि सूरा सब्बलोयं ओभासंनि ४ ... एगे एवमाइंसु ३, एगे पुण एवमाइंसु-एएणं अभिलावेणं णेयव्वं सत्त चंदा मन सूरा दस चंदा दम सूरा बारस चंदा वारस सूरा बायालीसं चंदा २ बात्मरिं चंदा २ बायालीसं चंदसयं २ बावत्तरं चंदसयं बावतरं सरसयं बायालीसं चंदसहर्सं बायालीसं सूरसहरूमं बावत्तरं चंदसहरूसं बाबतरं सूरसहरसं सन्वलोयं ओभासेंति ४ ... एगे एवमाहंसु १२, वयं पुण एवं वयामी-ता अयण्णं जंबुद्दीये ? जाव परिक्खेवेणं ?, ता जंबुद्दीवे २ केयइया चंदा पभासिंस वा पभासिंति वा प्रभासिरसंति वा ? केवइया सूरा तबिंस वा तबैति वा तबिरसंति वा ? केवइया णक्खना ओयं ओइंसु वा ओएंति वा ओइन्संति वा ? केवड्या गह। चारं चरिसु वा चरेनि वा चरिस्संति वा ? केवड्याओ तारागणकोडिकोडीओ सोभं सोमेंसु वा सोमेंति वा सोमित्संति वा ! ता जंबहीवे २ दो चंदा पभासेस वा ३, दो स्रिया तबइंतु वा ३, छप्पण्णं णक्खता जोयं जोएंतु वा ३, छावत्तरि गहमयं चारं चरिंतु वा ३. एगं सयसहस्यं तेशीसं च सहस्या णव य समा पण्णासा तारागणकोडिको-डीणं सोमं सोमें स् वा ३, ''दो चंदा दो स्रा जनखना खद्ध हवंति छप्पण्णा । छावत्तरं गहसयं जंबुद्दीवे विचारीणं ॥ १ ॥ एगं च सयसहस्यं तेत्तीसं खद्ध भवे सहस्साइं। णव य सया पण्णामा तारागणकोडिकोडीणं॥ २ ॥" ता जंबुहीवं णं दीवं रुवणे णामं समुद्दे वहे बलवागारसंठाणसंठिए सब्बओ समंता संपरिक्लिताणं चिद्वड, ता छवणे णं समुद्दे कि समचक्रवालसंहिए विसमचक्रवालसंहिए है ता लवणसमुद्दे समनक्षतालसंठिए णो विसमनक्षतालसंठिए, ता लवणसम्हे केवहयं अक्षताल-विक्खंभेणं केव्ह्यं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा ? ता दो जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्खंभेणं पण्णरस जोयणसयसहस्साई एकासीयं च सहस्साई सयं च ऊयालं किंचिविसेसणं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता लवणसमुद्दे केवइयं चंदा पमासेंस वा ३ ? एवं पुच्छा बाब केयह्याउ तारागणकोहिकोडीओ॰ सोमिंसु वा ३ ?, ता लवणे णं समुद्दे चतारि चंदा पमासेंछ वा ३, चतारि स्टिया तवश्ंष्ठ वा ३, बारस णक्खरासगं जोगं जोएंछ वा ३, तिष्णि बावण्णा महम्महसया चारं चरिंछ वा ३. हो सयसहस्सा सत्ति व सहस्सा धव य सया तारागणकोडिकोडीणं ॰ सोभिंसु

वा ३ । पण्णरस सयसहस्ता एकासीयं सर्य च क्रयालं । किंचिनिसेरेणूणो लवणो-दहिणो परिक्खेवो ॥ १ ॥ चतारि चेव चंदा चत्तारि य स्रिया छवणतीए। बार्स णक्यतत्तसयं गहाण तिष्णेव बावण्या ॥ २ ॥ दो चेव सबसहस्सा सत्तिष्टं खल भवे सहस्ताइं। णव य सया लवणजले तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ ता लवणसमुद्दं० धायईसंडे णामं बीचे बहे वलयागारसंठाणसंठिए तहेव जाव भी विसमनकवालसंठिए, धायइंसंडे णं दीने फेक्डयं चक्कवालविक्संभेणं फेक्डयं परिक्सेवेणं आहिएति वएजा ? ता नत्तारि जोयणसयसहस्साई नक्तवालविक्संभेणं ईयाडीसं जोयणगयसहस्साई इस य सहस्साइं णव य एगड्डे जोयणसए किंचिविसेस्णे परिक्खेवेणं आहिएति वएजा. भागईसंडे वीवे केवइया चंदा प्रभामें वा ३ पुच्छा तहेव. ता भागईसंडे णं बीबे बारस चंदा पमासेंस वा ३. बारस सुरिया तर्वेस वा ३. तिण्णि छत्तीसा णक्खत्तसया जीयं जीएंस वा ३ एगं छन्पन्यं महागहसहस्यं जारं चरिस वा ३, अद्वेव समसहस्या तिष्णि सहस्याई सत्त व सवाई। एगससीपरिवारो तारागण-कोदिकोडीओ ॥ १ ॥ सोमं सोमेंस वा ३-वायईसंडपरिरओ ईयाल दसत्तरा सय-सहस्सा । णव सया य एगड़ा किंचिविसेसपरिडीणा ॥ १ ॥ चउवीसं ससिर्विणो णक्खनसमा य तिष्णि अत्तीसा । एगं च गहमहस्सं छप्पणां धार्यहंसंडे ॥ २ ॥ अद्भेव सयसहस्सा तिणिण सहस्साई सत्त य सयाई । वायईसंडे दीवे तारागणकोडि-कोडीणं ॥ ३ ॥ ता धायईसंडं णं दीवं कालोए णामं समुद्दे वह बलयागारसंठाण-संठिए जाव जो विसमन्बद्धवालसंठाणसंठिए, ता कालोए जं समुद्दे केवहर्य नक-बालविक्संमेणं केवड्यं परिक्केवेणं आहिएति बएजा ? ता कालोए में समुद्दे अद् जोवणसयसहस्साई नक्ष्यालविक्संभेणं पञ्जते एकाणलं जोवणस्वसहस्साई सत्तरि च सहस्ताई छव पंचतरे जोगणसए किनिविसेसाहिए परिक्खेवेण आहिएति वएखा. ता कालोए मं समेरे केवहया चंदा पभारतें वा रे पुच्छा, ता कालोए समेरे बागाळीसं चंदा पमासिस वा ३. बागाळीसं सरिया तर्बेस वा ३. एकारस बावनरा णक्सत्तसया जोर्य जोईस वा ३, तिष्णि सहस्सा छच छण्णाच्या महग्गहसया चार्य चरित वा १, बारस सबसहस्साई अद्भावीसं च सहस्साई णव य सबाई पण्णासा तारागणकोडिकोडीओ सोर्थ सोर्थेस वा सोर्थित वा सोमिस्संति वा, "एकाणउई सगराई सहस्साई परिरक्षी तस्स । अहिसाई छन पंचलराई कालीगहिनरस्स ॥ १ ॥ बाबालीसं चंदा बाबालीसं च विणयरा दिला। कालीबाहिमि एए बरेति संबद्धकेसागा ॥ २ ॥ जक्ततसहस्यं एगमेव कावतरं व सममन्यं । क्रय समा कम्मसमा मह-माहा विकित्र व सहस्सा ॥ ३ ॥ अदावीचे कामोयहिँकि कारत व सहस्साई । जब

य सया पण्णासा तारागणक्रोडिकोडीणं॥ ४॥" ता कालोवं णं समुद्दं पुक्खरवरे णामं दीवे वट्टे बलयागारसंठाणसंठिए सञ्बन्धो समंता संपरिक्सिताणं चिद्रइ. ता पुरुवारवरे ण रीवे कि समचक्रवालसंठिए विसमचक्रवालसंठिए ? ता समचक्रवाल-संठिए णो विसमचन्नवालसंठिए, ता पुक्खरवरे णं दीवे केवहर्य समचन्नवालविक्खं-भेणं केवइयं परिक्खेवेणं ० ? ता सोलस जोयणस्यसहस्साइं चक्कवालांबक्खंमेणं एगा जोयणकोडी बाणउई च सयसहस्साई अउणावण्णं च सहस्साई अहुचउणउए जोयणसए परिक्सेवेणं आहिएति वएजा. ना पुरुखरवरे णं दीवे केवझ्या चंदा पमासेंसु वा ३ पुच्छा तहेव, ता चोयालचंदसर्य पभासेंसु वा ३, चोताछं सुरियाणं सर्य तक्ष्द्रंस वा ३, चतारि सहस्साइं बतीसं च णक्सता जोवं जोएंस वा ३, बारस सहस्साई छन्न बावतरा महम्महसया चारं चरिंतु वा ३, छण्णलइसयसहस्माई चोयालीसं सहस्साइं चतारि य सयाइं तारागणकोडिकोडीणं सोभं सोभिस वा ३. "कोडी बागउई खलु अउणाणउई मन्ने सहस्काई । अद्वसया चउणउया य परिरक्षे पोक्स(बरस्स ॥ १ ॥ चोत्ताळं चंदसयं चत्ताळं चेव सूरियाण सर्य । पोक्सरवर-दीवम्मि बरेति एए पमासंता ॥ २ ॥ चतारि सहस्माई छतीसं चेव हंति णक्खता । छन सया बावनर महरगहा बारह सहस्सा ॥ ३ ॥ छण्णउइ सयसहस्सा बोत्तालीसं खळु भवे सहस्साइं। बत्तारि य सया खळु तारागणकोडिकोडीणं ॥ ४ ॥'' ता पुरुषर्वरस्स णं वीवस्स । बहुमञ्जादेसमाए माणुसुत्तरे णामं प्रम्बए बलगागार-संठामसंठिए जे मं पुरुषरवरं दीवं दहा विभयमाणे २ चिद्रह, तंजहा-अध्मितर-पुक्खरदं न बाहिरपुक्खरदं न, ता अब्भितरपुक्खरदे णं कि समनकवालसंठिए विसमनक्रवालसंठिए ? ता समनक्रवालसंठिए गो विसमनक्रवालसंठिए, ता अस्मि-तरपुरुखरखे णं केवड्यं जक्कवालविक्खंभेणं केवड्यं परिवखेवेणं आहिएति वएजा ! ता सद जोयणसमसहस्साइं चक्रवालविक्संभेणं एका जोयणकोदी कायाधीसं क सयसहस्साई तीसं च सहस्साई दो अरुणापण्णे जोयणसए परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता अधिमतरपुक्तरद्वे णं केवड्या चंदा प्रमासंख वा ३ केवड्या सरा तविख वा ३ पुच्छा, ता बाबत्तरि चंदा पभासिंह वा ३, बाबत्तरि सूरिया तवइंसु वा ३. दोष्णि सोला जक्सत्तसहस्सा बोयं जोएंग्र वा है, क महम्महसहस्सा विक्रिय वत्तीसा चारं चरेंसु वा १. अङ्गाठीससग्यहस्सा बाबीसं च सहस्सा दोण्णि व सवा तारागणकोडिकोडीणं सोमं सोमिस वा ३। ता समयनकेते णं केवहयं कायाध-विक्वंत्रेणं केव्ह्यं परिक्वोवेणं बाहिएति वहचा है ता पणवातीसं जीयणस्यसदः स्ताई आसाम्बिक्यंसेणं एता कोदनकोडी नामाकीसं व समसहस्साई दोणिक व

अउणापण्णे जोयणसए परिक्खे नेणं आहिएति वएजा, ता समयक्खेते णं केवहया चंदा पभासेंसु वा ३ पुच्छा तहेव, ना बत्तीसं चंदसयं पभासेंसु वा ३, बत्तीसं सुरि-याण सर्य तबहंसु वा ३, तिष्णि सहस्सा छच छण्णटया पक्सत्तसया जोयं जोएंसु वा २, एकारस सहस्सा छच सोखस महम्महमया चारं चरिंसु वा ३. अद्रा-सीइं सयसहस्साईं चतालीसं च महस्सा सत्त य सया तारागणकोडिकोडीणं सोमं मोभिस वा ३. अद्वेच सयसहरमा अध्भितरपुक्तरस्स विक्तंभो । पणयाल-सयसहस्मा माणुसखेत्तस्स निक्खंमो ॥ १ ॥ कोडी बायालीसं सहस्म दुमया य अउणपण्णासा । माणुसखेत्तपरिरओ एमेव य पुक्खरद्धस्य ॥ २ ॥ बावत्तरि च चंदा बावत्तारिमेव दिणयरा दिता । पुक्खरवरदीवहे चरंति एए पभासेना ॥ ३ ॥ तिण्णि नया छत्तीसा छत्र महस्ता महग्नहाणं तु । णक्सताणं तु भवे मोलाई दुवे सहस्साइं ॥ ४ ॥ अटयालसयसहस्सा बाबीसं खलु भवे सहस्माइं । दो य सय पुक्खरहे नारागणकोडिकोडीणं ॥ ५ ॥ बत्तीसं चंदसयं बत्तीसं चेव मृरि-याण सर्व । मयलं माणुसलोयं चरेति एए प्रभासेता ॥ ६ ॥ एकारस य सहस्या छप्पि य सोला महस्महाणं तु । छच सया छण्णउया णक्नता तिण्णि य महस्सा ॥ ७ ॥ अद्वासीइ चनाइं सयसहरूमाइं मणुयलोगंमि । सत्त य सया अणूणा तारा-गणकोडिकोडीणं ॥ ८ ॥ एसो तारापिंडो सन्वसमामेण मणुयलोयंमि । बहिया पुण ताराओ जिणोहें भणिया असंखेजा ॥ ९ ॥ एवइयं तारमां जं भणियं माणुनंसि लोगीम । चारं कलंबुयापुष्फसंठियं जोइसं चरह ॥ १०॥ रविमसिगहणक्खता एवइया आहिया मणुयलोए। जेसि णामागोत्तं ण पागवा पण्णवेहिति॥ १९॥ छावद्विं पिडगाई चंदाइसाण मणुयलोयम्म । दो चंदा दो स्रा य हुंति एकेकए पिडए ॥ १२ ॥ छावद्विं पिडगाई णक्खताणं तु मणुयलोयम्म । छप्पण्णं णक्खता हुंति एकेकए पिडए ॥ १३ ॥ छावद्विं पिडगाई महम्गहाणं तु मणुबलोबंसि । छावत्तरं गहसयं होइ एक्केक्ए पिटए ॥ १४ ॥ चत्तारि य पंतीओ चंदाइकाण मणुय-लोयम्म । छावर्ड्डि २ च होइ एकिक्सिया पंती ॥ १५ ॥ छप्पण्णं पंतीओ णक्खताणं तु मणुयलोयंमि । छावर्डि २ इवंति एकेकिया पंती ॥ १६ ॥ छावत्तरं गहाणं पंतिसयं हवह मणुयलोयंभि । छाषद्वि २ हवह य एकेकिया पंती ॥ १७ ॥ ते मेरुमणुचरंता प्याहिणावत्तमंडला सन्वे । अणवद्वियजोगेहि चंदा सूरा गहगणा य ॥ १८ ॥ णक्खरातारगाणं अबद्विया मंडला सुणेयक्या । तेवि य प्याहिणा-वत्तमेव मेर्ड अणुचरीति ॥ १९ ॥ र्याणयरदिणस्राणं उन्नं च अहे व संक्रमो णत्य । मंडलसंक्रमणं पुण सर्विमतरबाहिरं तिरिए ॥ २० ॥ रवणियरदिणयराणं

णक्खतः।णं महनगहाणं च । चारविसेसेण भवे ग्रहदुक्खविही मणुस्साणं ॥ २९ ॥ तेसिं पविसंताणं तावक्लेत्तं त वहूए णिययं । तेणेव कमेण पुणो परिहायइ णिक्ख-मंताणं ॥ २२ ॥ तेसि कलंबुयापुप्पसंठिया हृति तावस्रेतपहा । अंतो य संकृहा वाहि वित्थडा चंदस्राणं ॥ २३ ॥ केणं वहुइ चंदो ? परिहाणी केण होइ चंदस्स ? । कालो वा जोण्हो वा केणऽणुमावेण चंदरस ॥ २४ ॥ किण्हं राहुविमाणं णिर्म चंदेण होइ अविरहियं । च उर्गुलमसंपत्तं हिचा चंदस्स तं चरइ ॥ २५॥ बावद्वि २ दिवसे २ उ सक्कपक्करस्य । जं परिवद्धः चंदो खवेड तं चंव दालेणं ॥ २६ ॥ पण्णरसङ्भागेण य चंदं पण्णरमभेव तं बरह । पण्णरसङ्भागेण य पुणोवि तं चेव वक्तमङ् ॥ २७ ॥ एवं वहुइ चंदो परिहाणी एव होह चंदरस । कालो वा जुण्हो वा एवऽणुमावेण चंदस्य ॥ २८ ॥ अंतो मणुस्सक्षेत्रे हवंति चारोवगा उ उववण्णा । पंचयिहा ओड-सिया चंदा सरा गहराणा य ॥ २९ ॥ तेण परं जे सेसा चंदाइकगहतारणक्खता । णित्य गर्दे णिव चारो अबद्विया ते मुणेयन्या ॥ ३० ॥ एवं जंबुद्दीवे दुगुणा लवणे चउग्गुणा हुति । लावणगा य तिगुणिया ससिस्रा धार्यक्रेसंडे ॥ ३९ ॥ दो चंदा इह दीवे जनारि य सायरे लक्ष्णतोए । धायइसंदे दीवे बारस चंदा य सरा य ॥ ३२ ॥ धायइसंडप्पमिइसु उदिद्वा तिगुणिया भवे चंदा । आइह्रचंदसहिया अणंतराणंतरे बेते ॥ ३३ ॥ रिक्समाहतारमं दीवसमुद्दे अहिच्छसी णाउं । तस्ससीहिं तम्गुणियं रिक्खरगहुनारगर्गं तु ॥ ३४ ॥ बहिया उ माणुसणगस्स चंदसूराणऽबद्विया जोण्हा । चंदा अभीइजुत्ता सरा पुण हुंति पुस्सेहिं ॥ ३५ ॥ चंदाओ सुरस्स य सुरा चंदस्स अंतरं होइ । पण्णाससहस्साई त जोयणाणं अणूणाई ॥ ३६ ॥ सुरस्स य २ ससिणो २ य अंतरं होइ । बाहिं तु माणुसणगस्य जोयणाणं सयसहस्यं ॥ ३७ ॥ स्रंतिरया चंदा चंदंतिरया य दिणयरा दिना । नित्तंतरलेसामा सुह्लेसा मंदलेसा य ॥ ३८ ॥ अड्रासीइं व महा अड्ठावीसं च हुंति णक्खता । एगससीपरिवारी एतो ताराण बोच्छामि ॥ ३९ ॥ छाबद्विसहस्साई णव चेव समाई पंचसयराई । एगससीपरिवारो तारागणकोडिकोडीणं ॥ ४० ॥ ता अंतो मणुस्सकेते जे चंदिमसरिया गहगणणवस्वत्ततारारुवा ते णं देवा कि उड्डोक्वण्यमा कप्पोवनण्यमा विसाणीव-वणागा चारोबवणागा चारद्विष्ट्रमा गहरह्या गहसमावणगा? ता ते णं देवा गो उन्नोबवण्णमा जो कप्पोववण्णमा विमाणीववण्णमा चारोववण्णमा जो चारद्विइया गइरइया गइसमावणगा उद्वामुहफलंबुगापुण्फसंठाणसंठिएहिं जोयणसाहस्सिएहिं तावक्कोनेहिं साहरिसएहिं बाहिराहि य वेउव्वियाहिं परिसाहिं मह्या इयणह-गीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणसुर्दगपदुप्पवाइयरवेणं महया उक्तिद्विसीहणायकल-

कलरवेणं अच्छं पव्ययरायं पयाहिणावत्तमंडलचारं मेहं अणुपरियष्टंति. ता तेसि शं देवाणं जाहे इंदे चयह से कडमियाणि पकरेंति ? ता चत्तारि पंच सामाणिय-देवा तं ठाणं उवसंपजिताणं विद्वरंति जाव अण्णे इत्य इंदे उववण्णे भवड ता इंदद्वाणे णं केनइएणं कालेणं निर्द्विए पण्णते ? ता जहण्णेणं इकं समयं उद्योसेणं छम्मासे. ता बहिया में माणुरसक्खेनस्स जे चंदिमस्रियगह जाव तारास्वा ते णं देवा कि उद्योवनण्यमा कप्पोवनण्यमा निमाणोवनण्यमा चारद्रितया गहरत्या गडसमाबण्णागा ? ता ते णं देवा णो उन्होबवण्णागा णो कप्पोववण्णागा विभाणोव-वण्णमा णो चारोबवण्णमा चारद्विहया भो महरहया णो महसमावण्णमा पिक्रह्म-संठाणसंठिएहि जोयणसयसाह स्सिएहि नावक्खेतेहि सयसाह स्सियाहि बाहिराहि वेडिव्बबाहें परिसाहिं महया हमणहगीयवाइय जाव रवेणं दिव्वाइं भोगभोगाइं मंजमाणा बिहरति, सहस्रेसा मंदलेसा मंदायवस्त्रेसा वित्तंतगृष्टेसा अण्णोण्णसमो-गाडाहिं देसाहिं कुडा इव ठाणिटया ते पएसे सव्बक्षो समेता ओमासंति उज्जोवेति तबेंति प्रभासेति, ता तेसि णं देवाणं जाहे इंदे चयइ से कहमियाणि पहरेति ? ता बतारि पंच सामाणियदेवा तं ठाणं तहेव जाव छम्मासे ॥ ९८ ॥ ता पुक्खरवरं णं बीवं पुक्खरोदे णामं समुद्दे वहे बल्यागारसंठाणसंठिए सध्व जाव चिद्रह, ता पुरुवरोदे णं समुद्दे कि समचहवालसंक्षिए जाव यो विसमचहवाल-संदिए, ता पुक्खरोदे णं समुद्दे केब्ह्यं चक्कवालविक्खंमेणं केव्ह्यं परिक्खेवेणं आहिएति बएजा ? ता संखेजाई जोयणसहस्साई आयामनिक्संमेणं संखेजाई जोबजसहस्साइं परिक्केवेणं आहिएति वएजा, ता प्रक्खरबरोदे णं समहे केवडवा चंदा प्रभारत वा ३ पुच्छा तहेव. ता पुरुखरोदे णं समुद्दे संखेजा चंदा प्रभारत वा ३ जाव संखेजाओ तारागणकोडिकोडीओ सोमं सोमेंस वा ३। एएणं अभिकाडेणं बरुणवरे दीवे वरुणोदे समुद्दे ४ खीरबरे दीवे खीरवरे समुद्दे ५ व्यवहे दीवे चओदे समुहे ६ खोयवरे दीवे खोओरे समुहे ७ अंदिस्सरे दीवे अंदिस्सरवरे समुहे ८ अरू-णोदे दीवे अरुणोदे सम्रोह ९ अरुणवरे दीवे अरुणवरे समुहे १० आरुणवरोसासे दीवे अरुगवरोमासे समुद्दे ११ कुंडले दीवे कुंडलोदे समुद्दे १२ कुंडलवरे दिवे कंडलबरोदे समहे १३ कंडलबरोमासे दीचे कंडलबरोमासे सम्हे १४ सम्बेसिं विक्यां भपरिक्खेवो जोइसाइं पुरुखरोदसागरसरिसाई । ता क्रंडलवरोशासणं सवारं रवए रीवे बट्टे बलयागारसंठाणसंठिए सम्बन्धो जाब चिद्रह, ता स्वए मं सीवे की समच्छवाल जाव यो विसमचन्नवालवंठिए. ता स्वय् मं दीवे केवह्यं समचन्नवाल-विक्खंमेणं केवडमं परिक्कोदेणं आहिएति क्याना ! ता असंकेजाई कोन्यसह-

स्साइं चक्रवालविक्खंमेणं असंबेजाइं जोयणसहस्साइं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता रुयगे णं बीवे केक्ड्या चंदा पशासेंस वा ३ पुच्छा, ता रुयगे णं बीवे असं-केजा चंदा प्रभारेंस वा ३ जाव असंखेजाओ तारागणकोडिकोडीओ सोमं सोमेंस वा ३, एवं रुपये समुद्दे रुपयावरे दीवे रुपयावरोदे समुद्दे रुपयावरोआसे दीवे रुपया-बरोमासं समुद्दे, एवं तिपडोबारा णेयन्वा जाव सूरे बीचे सुरोदे समुद्दे सूरवरे बीचे सरवरे समेहे सरवरोभासे दीवे सरवरोभासे समुद्दे, सन्वेसिं विक्खंभपरिक्खेवजोड-साइं रुक्पाबरदीवसरिसाई, ता सरवरोमासोदणा समूहं देवे गामं दीवे वहे वस्त्र्या-गारसंठाणसंठिए सञ्बक्षो समंता संपरिक्षिताणं बिद्रह जाव णो विममनक्रवाल-संठिए, ता देवे णं दीने केनइयं चक्कवालविक्संभेणं केनइयं परिक्खेनेणं आहिएति बएजा ? ता असंखेजाइं जोयणसहस्साइं चक्क्वारूविक्खंग्रेणं असंखेजाइं जोयण-सहस्साइं परिक्सेवेणं आहिएति वएजा, ता देवे णं दीवे केवइया चंदा प्रभासेंस वा रे पुच्छा तहेव, ता देवे णं दीवे असंखेजा चंदा प्रभासेंस वा रे जाव असं-केजानो तारागणकोडिकोडीओ॰ सोमेंस वा ३ । एवं देवोदे समुद्दे जागे दीवे जागोदे ससुद्दे जक्को बीने जक्कोदे ससुद्दे भूए बीने भूकोदे ससुद्दे सर्यभुरमणे बीने सर्यभुर-मणे समुद्दे सब्दे देवदीवसदिसा ॥ ९६-१००-१०१ ॥ एगुणवीसद्वर्म पाइडं समर्च ॥ १९॥

तत्य जे ते एवमाहं सु-ता अत्यि णं से राहू देवे जे णं चंदं वा सूरं वा गिण्हड, ते एवमाइंसु-ता राह णं देवे चंदं वा सूरे वा गेण्हमाणे बुद्धंतेणं गिण्हिता बुद्धं-तेणं मुयइ बुद्धंतेणं गिष्टिता मुद्धंतेणं मुयइ मुद्धंनेणं गिष्टिता मुद्धंतेणं मुयइ, वामभुयंतेणं गिण्हिता बामभुयंतेणं मुयइ वामभुयंतेणं गिण्हिता दाहिणभुयंतेणं मुयइ दाहिणभुयंतेणं गिण्हिता वामभुयंतेणं मुयइ दाहिणभुयंतेणं गिण्हिता दाहिण-भुगंतेण भुमइ, तत्थ जे ते एवमाइंस-ता णित्य णं से राह देवे जे णं चंदं वा सूरं वा गेण्डइ. ते एवमाइंस-तत्थ णं इमे पण्णरस कसिणपोभ्गला प॰. तं०-सिंघाणए जिल्ला सरए स्वयए अंजणे संजणे सीयले हिमसीयले केलासे अरुपामे परिजए णभसूरए कविलए पिंगलए राह्न, ना जया णं एए पण्णरस कसिणा पोग्गला सया चंदत्स वा सुरस्स वा लेनाणुबद्धचारिणो भवंति तया ण माणुसलोगंसि माणुसा एवँ वयंति—एवं खलु राहू चंदं वा मृरं वा गेण्हड २, ता जया णं एए पण्णरस कसिणा पोग्गला णो सया चंदरस वा स्रस्स वा रुसाणुबद्धचारिणो मवंति तथा णं माणुस-लोयम्मि मणुस्सा एवं वयंति-एवं खलु राहू चंदं वा सूरं वा गेण्हड०, एए एवसाहंस, वयं पुण एवं वयासो-ता राहु णं देवे महिद्धिए० महाणुभावे वरवत्थधरे जाव बराभरणधारी, राहस्स णं देवस्य णव णामधेजा प०, तं०-सिंघाङए जिंडलए खरए क्षेत्रए इन्नरे मग्छे कच्छमे किण्हसप्पे, ता राहुस्स णं देवस्स विमाणा पंच-बण्णा प०, तं -- किण्हा णीला लोहिया हालिहा स्रकिला, अस्य कालए राहुविमाणे संजणवण्णामे प॰, अत्य णीलए राहुविमाणे लाउयवण्णामे पण्णते, अस्य लोहिए राहुविमाणे मंजिद्धावण्णामे पण्णते, अत्य हालिहए राहुविमाणे हालिहावण्णामे प०, अत्थि सिक्केंहए राहुविमाणे भासरासिवण्णाभे प॰, ता जया णं राहुवेवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउन्वेमाणे वा परियारेमाणे वा चंदस्स वा ध्रस्स वा हेस्सं पुरिच्छ-मेणं आवरिता पचित्यमेणं वीइवयड तया णं पुरच्छिमेणं चंदे वा सूरे वा उबदंसेइ पवित्यमेणं राहु, जया णं राहुदेवे आगच्छेमाणे वा गच्छेमाणे वा विजन्वेमाणे वा परियारेमाणे वा चंदस्स वा स्रस्स वा छेसं दाहिषोणं आवरिता उत्तरेणं वीईवयड् तया णं दाहिणेणं चंदे वा सरे वा उबदसेइ उत्तरेणं राह्, एएणं अभिलावेणं पचित्यमेणं आवरिता पुरच्छिमेणं वीईवयइ उत्तरेणं आवरिता दाहिणेणं वीईवयइ, जया णं राह्न देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउन्नेमाणे वा परियौरिमाणे वा चंदस्म वा स्ट्रस्य वा छेसं दाहिणपुरच्छिमेणं आवरिता उत्तरपश्चतियमेणं वीईवयह तया णं दाहिणपुरच्छिमेणं चंदे वा सुरे वा उबदंसेइ उत्तरप्रवश्यिमेणं राह् , जया णं राह देवे आगच्छमाणे वा मच्छमाणे वा विसम्बमाणे वा परियारेमाणे वा चंदस्स

वा सुरस्त वा छेसं दाहिणप्वस्थिमेणं आवरिक्त उत्तरपुरच्छिमेणं वीईवयइ तया णं दाहिणपचित्यमेणं चंदे वा सुरे वा उवदंसेइ उत्तरपुरच्छिमेणं राह, एएणं अभि-लावेणं उत्तरक्वत्थिमेणं आवरेता दाहिणपुरच्छिमेणं वीईवयइ, उत्तरपुरच्छिमेणं आवरेता द।हिणपचित्थिमेणं वीईवयइ, ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा॰ चंदरस वा स्रस्य वा लेसं आवरेमाणे खिट्टइ [आवरेता वीईवयइ], तया णं मणुस्स-लोए मणुरसा वर्यति-एवं खल राहणा चंडे वा सरे वा गहिए॰, ता जया णं राह देवे आगच्छमाणे बा॰ चंदस्म वा सरस्स वा छेसं आवरेता पासेणं वीईवयइ तया णं मणुरुसलोयंमि मणुरुसा वयंति-एवं खल चंदेण वा सरेण वा राहरूस कुन्छी भिण्णा०, ता जया णं राहुंदवे आगच्छमाणे वा : चंदस्स वा स्ट्रस्स वा लेसं आवरेता पचोसका तया णं मणुस्पलोए मणुस्सा वयंति-एवं खल राहुणा चंदे वा स्रे वा वंते॰ राहणा॰ २. ना जया णं राह देवे आगच्छमाणे वा॰ चंदस्स वा स्रस्स वा केसं आवरेता मञ्ज्ञंमञ्ज्ञेणं वीईवयइ तया णं मणुस्सलोए मणुस्सा वयंति॰ राहणा चंदे वा स्रे वा वीइयरिए॰ राहुणा॰ २, ता जया णं राहु देवे आगच्छमाणे॰ चंदस्स वा स्टरस्स वा छेसं आवरेताणं अहे सपिनसं सपिडिदिसि चिद्वह तया णं मणुस्सलोयंति मणुस्सा क्यंति । राहुणा चंदे वा । धत्ये । राहुणा । २ । ता कड़िवहे णं राह प॰ १ ता दुविहे प॰, तं॰-धुवराह य पब्बराह य, तस्थ णं जे से धुबराह से पं बहलपक्सस्स पाडिकए पण्णरसङ्भागेणं भागं चंदस्स लेसं आवरे-माणे॰ चिद्वड, तं०-पढमाए पढमं भागं जान पण्णरसमं भागं, चरमे समए चंदे रते भवड. अवसेसे समए चंदे रते य विरते य भवड, तमेव सुक्रपक्के उवदंसेमाणे २ चिद्रइ, तं०-पढमाए पढमं भागं जाव चंदे विरत्ते भवड, अवसेसे समए चंदे रते य विरत्ते य भवह, तत्य णं जे से पव्चराह से जहण्णेणं छण्हं मासाणं, उक्तोसेणं बायालीसाए मासार्ण चंदस्स अडयालीसाए संबच्छराणं सरस्स ॥ १०३ ॥ ता कहं ते चंदे ससी २ आहिएति वएजा ? ता चंदस्य णं जोइसिंदस्स जोइसरण्णी मियंके विमाणे कंता देवा कंताओ देवीओ कंताई आसणस्यणखंभमंडमत्तोवगरणाई अप्प-णावि य णं चंदे देवे बोइसिंदे बोइसराया सोसे कंते समगे पियदंसणे सस्वे ता एवं खल चंदे ससी चंदे ससी आहिएति वएजा । ता छहं ते सुरिए आइचे सुरे २ आहिएति बएजा ! ता स्राइया णं समयाइ वा आवित्याइ वा आणापाणुइ वा श्रोबेड वा जाव उस्सप्पिणिकोसप्पिणीड वा, एवं खल सूरे आइचे २ आहिएति वएजा ॥ १०४ ॥ ता चंदस्स मं जोइसिंदस्स जोइसरण्णो वह अगमहिसीओ पणालाओं ? ता चंहरस॰ चतारि अम्ममहिसीओ पण्यालाओ, तं०-चंहप्पमा

दोसिणामा अश्विमाली पसंकरा, जहा हेद्रा तं चेव जाव णो चेव णं मेहणवित्तयं, एवं स्रस्सवि णेयव्वं, ता चंदिमस्रिया णं जोइसिंदा णं जोइसरायाणी केरिसए कामभोग पचणुभवमाणा विहरंति ! ता से बहाणामए-केइ पुरिसे पढमजोव्वणुद्धाणबलसमत्थे पढमजोव्यणुद्धाणबरुसमत्याए मारियाए सिद्धं अचिरवत्तविवाहे अत्यत्यी अत्यगवे-सणयाए सोलसवासविष्पवसिए से णं तखो लढाडे क्यकजे अणहसमागे पुणरवि णियघरं ष्टव्यमागत् ण्हात् सद्धप्यावेसाई मंगलाई बत्याई प्वरपरिहिए अप्यमहन्यामरणालंकिय-सरीरे मणुष्णं याळीपायसुद्धं अद्वारमधंजणाउलं मोयणं भुत्ते समाणे तंसि तारिसगंति वासघरंसि अंतो बाहिरओ दुमियघट्टमद्रे विचित्तउक्षोयचिक्रियत्वे बहुनमम्यविभत्तभू-मिमाए मणिरयणपणासियंबयारे कालागरुपवरकुंदुरुक्ततुरुक्तध्वमध्यमधितगेधुद्धयाभिरामे सुगंधवरगंधिए गंधवद्विभए तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि दुहुओ उण्णए मन्त्रो-णयगंभीरे सालिंगणबृद्धिए पण्णत्तगंहविञ्चोयणे सुरस्से गंगापुलिणबालुयाउद्दालसालि-सए सुविर्इयरगत्ताणे ओयवियखोमियखोमदुगुळपष्टपिकच्छायणे गत्तंसुयसंतुहे सुरम्मे आईणगरूबब्र्यवणीयत्लकासे नृगंधनर्क्रमुम्बुण्णस्यणोवयारकलिए ताए तारिसाए भारियाए सद्धि सिंगारागारचारुवेसाए संगयगयद्दस्यमणियचिद्वियसेलावविलासणि-उणजुत्तीवयारकुसलाए अणुरत्ताविरताए मणाणुकूलाए एगंतरइपसत्ते अण्णत्य कच्छह मणं अकुव्वमाणे इद्वे सहफरिसरसहवगंधे पंचविद्वे माणुस्सए काममोगे पचणुसद-माणे बिहरिजा, ना से णं पुरिसे विरुसमणकालसमयंसि केरिसर्य सायासोक्सं पश्चण-भवमाणे बिहरइ ? उरालं समणाउसो !, ता तस्म णं पुरिसस्स कामभोगेहिंतो एनो अणंत्राणविसिद्धतरा चेव वाणमंतराणं देवाणं कामभोगा, वाणमंतराणं देवाणं काम-भोगाहितो अर्णतगुणविसिद्धतरा चैव असुरिंदव जियाणं भवणवासीणं देवाणं कामभोगा. असरिंदवजियाणं • देवाणं कामभोगेहिंतो अर्णतगुणविसिद्वतरा चेव असरकुमाराणं इंदभ्याणं देवाणं काममोगा, असुरकुमाराणं । देवाणं कामभोगेहितो । गहगणण-क्खलताराख्वाणं कामभोगा, गहुगणणक्खलताराख्वाणं कामभोगहितो अणंतगुण-विसिद्धतरा चेव चंदिमस्रियाणं देवाणं कामभोगा, ता एरिसए णं चंदिमस्रिया जोइसिंदा ओइसरायाणो काममोगे पत्रणुमनमाणा विष्ट्रंति ॥ १०५ ॥ तत्य स्तत्रु इमे अद्वासीई महत्रगहा पण्णना, तं - इंगालए बियालए लोहियंके सणिच्छरे आह-णिए पाहणिए क्या काण काणकाण काणविद्यालए १० कणगर्सताणे सोसे सहिए भासासणे कजोवए कव्यरए अयकरए दुंड्यए संसे संख्णामे २० संसवणामे कंसे कंसणामे कंसवण्णामे शिक्षे जीलोमासे रूपे रूपोमासे मासे मासरासी ३० तिके तिलपुप्पत्वण्णे दगे दगवण्णे काए वंशे ईदरमी धूसकेळ हरी पिंगलए ४० बहे

छके बहस्सई राहू अगत्वी माणवए कामफासे धुरे पमुद्दे वियदे ५० विसंधी कप्रेछए पड्डे अडियालए अरुण अम्मिष्ठए काले महाकाले सोस्थिए सोवस्थिए ६० वदमाणगे पलंत्रे णिखालोए णिखुजोए सयंपमे ओमासे सेयंकरे खेमंकरे आमंकरे
पमंकरे ५० अरए विरए असोगे विसोगे विमले विवले विवलो विसाले साले
सुन्वए ८० अणियटी अणाविए एगजडी दुजडी करकरिए रायग्गले पुष्ककेड
मावकंड ८८ ॥ १०६ ॥ वीसव्हमं पाहुई समर्श्वा॥ २०॥

इह एस पाहुडत्था अभव्यजणिह्ययदुष्टहा इणमें। उक्कित्तिया मगवया जोइसरायस्म पण्णणी ॥ १ ॥ एस गहियावि संता थद्धे गारविममाणिपिष्ठणीए । अबहुस्छुए
ण देवा तिव्यवरीए भवे देया ॥ २ ॥ सद्धािष्वइट्डाणुच्छाहकम्मकलवीरियपुरिसकारेहिं । जो सिक्खिओवि संतो अभायणे परिकहेजाहि ॥ ३ ॥—सो पवयणकुलगणसंपर्वाहरो णाणविणयपरिहीणो । अरहंत्थेरगणहरमेरं किर होह बोलीणो ॥ ४ ॥
तम्हा थिइउड्डाणुच्छाहकम्मवलवीरियसिक्छियं णाणं । धारेयव्यं णियमा ण य
अविणीएद्ध दायव्यं ॥ ५ ॥ बीरवरस्स भगवभो जरमरणिकलेखदोसरहियस्स ।
वंदामि विणयपणओ सोक्खुप्पाए समा पाए॥ ६॥ १०७॥ संद्यण्णासी समसा॥





#### णमोऽत्यु णं समणस्स मगवओ णायपुत्तमहावीरस्स

## सुत्तागमे

### तत्थ णं

## सूरियपण्णत्ती

णसो अहिहैनाणं णसो सिद्धाणं णसो आर्यास्याणं णसो उवज्झायाणं णसो लोए सब्बलाहुणं । तेणं काळणं तेणं समएणं मिहिला णामं णयरी होत्था रिद्धिः मियसमिडा पमुद्यजणजाणवया "पासादीया ४। तीसे णं सिहिलाए णयरीए वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए माणिमहे णामं उजाणे होत्था चण्णओ । तीसे णं मिहिलाए णयरीए जियमत्त णामं राया होत्या वण्णओ। तस्स णं जिय-सत्तरस रण्णा धारिणी णामं देवी होत्या वण्णओ । नेणं काळेणं तेणं समएणं तम्मि उजाणे सासी समोसढे, परिया णिम्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पिंडगया जाव राया जामेब दिसि पाउब्भूए तामेब दिसि पिडगए ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं नमएणं नमणस्य भगवओ महावीरस्स जेद्वे अंतेषासी इंदभई णामं अणगारे गोयमे गोत्तेणं रात्रस्तेहे समचउरससंठाणसंठिए वज्रस्पिहणारायसंघयणे जाव एवं वयासी-कड़ मंडलाइ वचड़ १, तिरिच्छा कि च गच्छा २। ओभासट केवड्यं ३. सेयाई कि ते संठिई ४ ॥ १ ॥ किहै पडिहया केसा ५, किहै ते ओयसंठिई ६ । के स्रियं वरयए ७, कहं ते उदयसंठिई ८ ॥ २ ॥ कहं कहा पोरिसिच्हाया ९. जोगे कि ते व आहिए १०। कि ते संबच्छराणाई ११. कड़ संबच्छराह य १२॥३॥ कहं चंदमसो बुद्धी १२, कया ते दोसिणा बहु १४ । केइ सिग्धगई बुत्ते १५, कहं दोसिणलक्खणं १६॥ ४॥ चयणोववाय १७ उचते १८, स्रिया कह आहिया १९। अणुभावे के व संघ्रो २०, एवमेयाई वीसई ॥ ५ ॥ २ ॥ वस्नोवस्त्री सहत्ताणं १. अदमंडलसंठिई २ । के ते चिण्णं परियरइ ३, अंतर कि चरति य ४ ॥ ६ ॥ उम्माहड केवड्यं ५, केवड्यं च विकंपड् ६। मंडलाण य संठाणे ७, विक्खंमी ८ अट्ट पाहुडा ॥ ७ ॥ छ पंच य मत्तेव य अट्ट ति क्वि य हवंति पहिनती । परमस्स पाहुडस्स इवंति एयाउ पडिवत्ती ॥ ८ ॥ ३ ॥ पडिवत्तीओ उदए, तहा अत्यमणेषु य । भियवाए कृष्णकला, मुहत्ताण गईइ य ॥ ९ ॥ णिक्खममाणे सिग्धगई, पविसंते मंदगईइ य । चलसीइसयं प्रतिसाणं, तेसिं च पहिचर्तीओ ॥ १० ॥ उदयम्मि अद्व ४८ सत्ता ॰

भिष्या भैयन्वाए दुवे य पहिवती । बतारि सुदुत्तगाईए द्वंति तहबम्म पहिवती ॥ ११ ॥ ४ ॥ आविल्य १ सुदुत्तगो २, एवंभागा य ३ वोगस्सा ४ । कुलाई ५ पुण्णमारी ६ म, सिण्णवाए ७ य दिव्हं ८ ॥ १२ ॥ तार(य)मां च ९ णेमा म १०, चंदमगति ११ यावरे । देवबाण य अज्ञायणे १२, सुदुत्ताणं णामया इय १३ ॥ १३ ॥, दिवसा राइ तुता य १४, तिहि १५ गोता १६ भोयणाणि १० य । आइम्बनार १८ मासा १९ म, पंच संबच्छरा २० इय ॥ १४ ॥ जोइमस्य दाराइं २१, णक्खत्तविजए विय २२। दसमे पाहुडे एए बावीसं पाहुडपाहुडा ॥ १५॥ भ ॥ पस्तो कमविसेसो ताव सुरियपण्णतीए अवसेसो अपरिसेसो मावियव्यो जहा चंद्रपण्णतीए जाव अंतिमा गाहित ॥ स्रिय-पण्णती समसा ॥



### श्रीयत्रागमप्रकाशकसमितिके 'संरक्षक'

श्रीमान् शेठ श्रीचुनीलाल जसक्य जी सा० मुणोत पनवेल (कुळाबा) वास्तव्य हैं, आपकी फर्म यहां सर्व प्रतिष्ठित गिनी जाती है, आपकी राईसमिल, पोहा फेक्टरी, बेंकिंग फॅर्म भी हैं। साथ ही आप बहुत बड़े लेंडलॉर्ड (भूमिपित) भी हैं। आपने अब तक घार्मिक संस्था-ओंमें हजारों रुपया दान किया है और कर रहे हैं। धार्मिक परीक्षा बोर्ड पाथर्डीक संरक्षक हैं। जैन विद्या प्रमारक मंडल चींचवहके बाठिया-प्राथमिक-



विद्यामंदिरमें देणगी देकर आपने एक भन्य "मुणोत हॉल" बनवाया है। आपने अपनी ६१ वें वर्षकी वर्षगांठ के उपलक्षमें चींचवडमें "मुणोत संनेटोरियम" बनवाया है। प्रतिवार्षिक वर्षकी प्रतिपदाके मंगळ अवसर पर आपकी फॅर्म की ओरसे गृरीवोंको अज-बस्नादिका पुष्कल दान दिया जाता है। यहाँ की स्थानीय शिक्षण संस्थाएँ और गोशाला आदि मार्वजनिक संस्थाओं अपना काफी सहयोग है। यहां के वर्षमान श्रावक संघके आप अध्यक्ष हैं। चंद्रमा और सूर्यके समान चि. हर्षचंद और माणकवंद दो विनीत सुपुत्र हैं। चि. हर्षचंद्रका विवाह धूलियामें उदयपुर वास्तव्य महता घरानेमें हुआ है। चि. माणकवंद १० वें वर्षमें मेट्रिक परीक्षोत्तीण हैं। अधिक क्या लिखा जाय आप द्रव्य और भावसे अनिवंचनीय सुखी और धर्मनिष्ठ महानुमाव हैं। १००० ६० की सेवा प्रदान करने से आप श्रीस्त्रागम प्रकाशक समितिके संरक्षक हैं। आपकी उदारभावनासे नमाजको बढ़े २ लाभ होते रहते हैं।

#### णमोऽत्थु णं समणस्य भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स

## सुत्तागमे

## तत्य णं निरयावल्रियाओ [कप्पिया]

नेणं कारुणं तेणं समएणं रायगिष्टे नामं नयरे होत्था, रिद्धित्थिमयसमिद्धे । … गुर्णासलए नामं उजाणे '''वण्णओ । असांगवरपायवे । पुडविसिलापरूए बण्णओ ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीस्स्य अन्तेवासी अज्जमुहम्मे नामं अणगारे जाइसंपन्ने जहा केसी जाव पद्महिं अणगारसएहिं सिद्धं संपरिवृद्धे पुट्याणुपुट्टि चरमाणे ... जेणेव रायगिहे नयरे जाव अहापिडेल्वं लगाई ओगि-ण्हिना संजमेणं जाव बिहरइ । परिमा निम्मया । धम्मो कहिओ । परिमा पडिगया ॥ २ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्ञसुहम्मस्स अणगारस्स अन्तेवासी जम्बू नामं अणगारं समन्वउरंससंठाणसंठिए जाव संखितविजलतेजलेस्से अज्ञसहम्मस्स अणगारस्य अदृरसामन्ते उर्द्रुजाण् जाव विहरइ । तए णं से जम्बू जायसङ्के जाव पज्जवासमाणे एवं बयासी-उवजाणं भनते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के अहे पक्ते ? एवं ब्बल्ड जम्यू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं एवं उवक्राणं पश्च वरणा पक्ता, . तंजहा-निरयाविलयाओ, कप्पविंसियाओ, पुष्फियाओ, पुष्फचूलियाओ, बिन्ह्, दमाओ ॥ ३ ॥ जह णं भनते ! समणेणं जाव संपत्तेणं उनकाणं पद्म नग्गा पन्नता. तंजहा-निरयाविष्याओ जाव विष्हृदसाओ, पट्टमस्स णं भनते ! वम्मस्स उवक्राणं निरयाविष्याणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं वह अज्वयणा पन्नता ? एवं खलु जम्बू ! समणेणं जाब संपत्तेणं उवङ्गाणं पढमस्म वग्गस्म निर्यावलियाणं दस अज्झयणा पन्नता, तंजहा-काले सुकाले महाकाले करहे सुकाहे तहा महा-कण्हे । वीरकण्हे य बोद्धय्वे रामकण्हे तहेव य ॥ १ ॥ पिउसेणकण्हे नवमे दसमे महासेणकाहे उ । जड़ णं सन्ते ! समणेणं जाव संपत्तेणं उवक्राणं पढमस्स वगास्स निरयावलियाणं दस अञ्चयणा पनता. पढमस्स णं मन्ते ! अञ्चयणस्य निर-याविलयाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अहे पक्ते ? एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जम्ब्रुहीवे दीवे मारहे वासे चम्पा नामं नयरी होत्या.

रिद्धः । पुण्णभद्दे उज्जाणे । तत्थ णं चम्पाए नयरीए संणियस्स रह्नी पुने चेह्न-णाए देवीए अत्तए कृणिए नामं राया होत्या, महया । तस्स णं कृणियस्य रज्ञी पउमावई नामं देवी होत्था, सोमाळपाणिपाया जाव विहरइ॥ ४॥ तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रक्षो भजा कृणियस्स रक्षो चुळमाउया काली नामं देत्री होत्था, मोमाल० जाव सुरुवा। तीसे णं काळीए देवीए पुत्ते काले नामं कुमारे होत्था, सोमाल॰ जान मुरूचे ॥ ५ ॥ तए णं से काळे कुमारे अन्नया कयाड तिहिं दिनतसहस्सेहिं तिहिं रहसहस्सेहिं तिहिं आसमहस्सेहिं तिहिं मणुयकोडीिं गरुलहरें एक्कारममेणं खण्डेणं कृषिएणं रचा सिद्धं रहमुमलं संगामं ओयाए ॥ ६ ॥ तए णं तीसे कालीए देवीए अन्नया कयाइ कुदुम्बजागरियं जागरमाणीए अयमयास्चे अज्सत्थिए जाव समुप्पजित्था-एवं खलु मर्ग पुत्ते कालकुमारे तिहि दान्नसह-स्पेहिं जाव ओगाए, से मने किं जड़स्मड ? नो जहस्सइ ? जीविस्सह ? नी जीविस्सइ १ पराजिणिस्सइ १ नो पराजिणिस्सइ १ काळे णं कुमारे अहं जीवमाणं पारिजा ! ओहयसण० जाव क्रियाइ ॥ ७ ॥ तेणं कालेणं तेणं नमएणं समणे भगवं महावीरे समीमरिए । परिसा निम्मया । तए णं तीसे कार्लाए देवीए इमीसे कहाए रुखद्वाए समाणीए अयमेयाभवे अज्ञात्थिए जाव समुप्पजित्था-एवं खल समणे भगवं॰ पृथ्वाणुप्रिंव जाब बिहरह, तं महाकलं खुल तहारूबाणं जाव विउलस्स अद्भर्य ग्रहणयाए, तं गच्छामि णं समणं जाव पज्जवासामि, इमं च णं एयान्यं वागरणं पुच्छिस्सामितिक इ एवं संपेहेइ २ ता कोडुम्बियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-सिप्पामेव भो देवाणप्पिया । धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उत्रह्वेह उयह्विता जाव पचिपणन्ति ॥ ८ ॥ तए णं मा काली देवी ण्हाया अप्पमहरघाभरणालंकिय-सरीरा बहाई खुजाहि जाव महत्तरर्गावेन्दपरिक्खिता अन्तेउराओ निमाच्छ २ ता जेणेव बाहिरिया उवडाणसाला जेणेव धरिमए जाणप्यवरे तेणेव उवागच्छा २ ता थम्मियं जाणप्पवरं दुरुह्इ २ ता नियगपरियालसंपरिवडा चम्पं नयिरं मज्झमज्झेणं निमाच्छइ २ ता जेणव पुण्णमहे उजाणे तेणव उवागच्छइ २ ता छताईए जाव धम्मियं जाणप्पवरं ठवेइ २ ता घम्मियाओ जाणप्पवराओ पचोरुहह २ ता बहुद्धिं खुजाहिं जाव व्यवन्दपरिक्खिता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव जनागच्छड़ २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खतो बन्दइ २ ता ठिया चेव सपरि-वारा सुरुसुसमाणी नमंसमाणी अभिमुद्दा विषाएणं पञ्चलिउडा पज्नुवासइ॥ ९॥ तए णं समणे भगवं जाव कालीए देवीए तीसे य महस्महालियाए धम्मकहा भाणि-यच्या जाद समणोवासए वा समणोवासिया वा बिहरमाचे आणाए आराहए भवह ॥ १०॥ तए णं सा काली देवी समणस्य भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मं सोचा निसम्म हद्र जाव हियया समणं भगवं तिक्खुत्तो जाव एवं वयासी-एवं स्रद्ध भन्ते ! मम पत्ते काले कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव रहमुसलं संगामं ओयाए. से णं भन्ते ! किं जहस्मइ ? नो जहस्सइ जाव काले णं कुमारे अहं जीवमाणं पासिजा ? कालीड समणे भगवं • कालिं देविं एवं वयासी-एवं खल काली ! तब पुत्ते काले क्रमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव कृषिएणं रजा सदिं रहम्सल संगामं संगामेमाणे हयमहियपवर्शनस्थाइयनिविद्यचिन्धञ्सयपदागे निरालोयाओ दिसाओ करेमाणे चेडगस्म रन्नो सपक्कं सपिडिदिसि रहेणं पिडरहं हव्वमागए, तए णं से चेडए राया कालं कुमारं एज्यमाणं पासह २ ता आग्रुरुते जाव मिसिमिसेमाणे घणं परामुसह २ ता उसुं परामुसड २ ता वहसाहं ठाणं ठाइ २ ता आययकण्णाययं उसुं करेड २ ता कालं दुमारं एगाइचं कुडाइचं जीवियाओ ववरोवेड, तं कालगए यं काली | काले कुमारे, नो चैव णं तुमं कालं कुमारं जीवमाणं पासिहिसि ॥ ९९ ॥ तए णं सा काली देवी समणस्स भगवयो महावीरस्स अन्तियं एयम्ड्रं सोचा निसम्म महया पुत्तसोग्णं अप्पूचा समाणी परश्चनियना विव चम्पगळ्या धसत्ति घरणीयसंसि सम्बंहाहें संनिवडिया। तए णं मा काली देवी मुहत्तन्तरेणं आसरवा समाणी उहाए उद्देह २ ता समणं भगवं० वन्दह नमंसह वं० २ ता एवं वयाशी-एवमेर्य भनते ! नहमेरं भन्ते । अविनहमेरं भन्ते । असंदिदमेरं भन्ते । सबे णं भन्ते । एसमेंड्र जहेयं तुब्से वयहत्तिकह समणं भगवं० वन्दर नमंसह वं० २ ता तमेव धम्मियं जाणप्यवरं दुरुहद् २ ता जामेव दिसिं पाउच्याया तामेव दिसिं परिगया ॥ १२ ॥ भन्ते ! ति भगवं गोवसे जाव वन्दइ नमंसइ वं० २ ता एवं वयासी-काले णं भन्ते ! कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव रहमुसलं संगामं संगामेमाणे चेडएणं रमा एगाहर्च कुडाहर्च जीवियाओ बबरोबिए समाणे कालमासे कालं किया कहिं गए कहिं उववन्ने ? गोयमाइ समणे भगवं॰ गोयमं एवं वयासी-एवं खळु गोयमा ! काले कमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव जीवियाओ ववरोविए समाणे कालमासे कालं किया चल्हाए पहुप्पमाए पुढवीए हेमाभे नरगे दससागरीवमहिइएस नेरइएस नेरडयत्ताए उवको ॥ १३ ॥ काले णं भन्ते ! कुमारे केरिसएहि आरम्भेहिं केरिसएहिं समारम्मेहिं केरिसएहिं भारम्भसमारम्भेहिं केरिसएहिं मोगेहिं केरिसएहिं संभोगेहिं केरिसएहिं भोगसंभोगेहिं केरिसेण वा अग्रुभकडकम्मपन्भारेणं कालमासे कालं किचा चउत्त्रीए पहुप्पमाए पुढवीए जाव नेरहयत्ताए उबक्के ? एवं खळ गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या, रिव्हत्यिमियसमिदे० ।

तत्थ णं रायगिहे नयरे सेणिए नामं राया होतथा, महया । तस्स णं सेणियस्स रको नन्दा नामं देवी होत्था. मोमाल॰ जाव विहरह । तस्स णं संणियस्स रह्यो पुत्ते नन्दाए देवीए अनए अभए नामं कुमारे होत्या. सोमाल॰ जाव सुह्रवे, साम-दाणमेयदण्ड॰ जहा चित्तो जाव रजाधुराए चिन्तए यावि होत्या । तस्म णं मेणि-बरस रक्षो चेळणा नामं देवी होत्या. सोमाल॰ जाव विहरइ ॥ १४ ॥ तए णं सा चेक्षणा देवी अन्नया क्याउ नंसि तारिमगंसि वायश्रंसि जाव सीहं समिण पासिताणं पहिल्हा. जहा प्रभावंड जाव समिणपाटमा पर्डिवियांजय। जाव चेलणा से वयणं पडिच्छिता जेणेव सए भवणे तेणेव अणुपविद्रा ॥ १५ ॥ तए णं तीने चेछणाए देवीए अन्नया क्याई तिण्हं भासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारुवं दोहुले पाउबभए-धकाओं जं ताओं अस्मयाओं जाव जम्मजीवियफले जाओं जं मेजियस्य रक्षो उपर-बलीमंसेहिं सोह्रोहे य निलएहि य भिजएहि य सुरं च जाव पसन्नं च आसाएमा-णीओ जाव परिभाएमाणीओ दोइलं पविणन्ति । तए णं सा त्रेक्षणा देवी तंसि दोहलेखि अविणिजमाणंसि सुका भक्ता निम्मंगा ओलुगा अंग्लुगसरीरा नित्तेया दीणविमणवयणा पण्डइयम्ही ओमन्थियनयणवयणकमला जहोचियं पुरफवत्थगन्ध-महालंकारं अपरिभन्नमाणी करयलमलियव्य कमलमाला ओहयमणसंकप्पा जाव श्रियाह ॥ १६ ॥ तए णं तीसे चेह्रणाए देवीए अक्रपिडयारियाओ चेह्रणं देवि सुद्धे भुक्खं जाव ब्रियायमाणि पासन्ति २ ना जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छन्ति २ ना करयलपरिगाहियं सिरसावत्तं मत्यए अञ्जलि कह सेणियं रायं एवं वयासी-एवं खळ सामी! चेळणा देवी न बाणामो केणड कारणेणं सका भक्खा जाच जियाह ॥ १७ ॥ तए णं से सेणिए राया तासि अक्रपंडियारियाणं अन्तिए एयमदं सोना निसम्म तहेव संभन्ते समाणे जेणेव चेल्लणा देवी तेणेव उदागच्छह २ ता चेल्लणं देविं सुक्षं अक्बं जाव झियायमाणि पासिता एवं वयासी-कि ण तुमं देवाणुप्पए! सका अन्या जाव झियासि ! ॥ १८ ॥ तए णं सा चेलणा देवी सेणियस्स रस्रो एयमहं नो आढाइ नो परिजाणाइ, तुसिणीया संचिद्धड । तए णं से सेणिए राया चेह्रणं देविं दोशंपि तशंपि एवं वयासी-किं णं अहं देवाणप्पिए ! एवसकूस्य नो अरिडे सवणगए जं णं तुमं एयमइं रहस्तीकरेसि ? ॥ १९ ॥ तए णं सा चेह्रणा देवी सेणिएणं रक्षा दोश्रंपि तश्रंपि एवं बुना समाणी सेणियं रायं एवं वयासी-नरिध णं मासी ! से केड अद्रे जस्स णं तुब्से अणरिहा सवणवाए, नो चेव णं इमस्स अहस्स सवणयाए, एवं खळु सामी ! ममं तस्स ओरालस्स जाव महास्रमिणस्स तिण्हं मासाणं वहपडिपुण्णाणं अयमेगारूवे दोहळे पाउच्मए-धनाओ णं ताओ

अम्मयाओं जाओं णं तुन्मं उयरबलिमंसेहिं सोख़एहि य जाव दोहलं विणेन्ति, तए णं सहं सामी ! तींस दोहलंसि अविणिजमाणंसि सुद्धा भुक्ता जाव क्षियामि ॥ २०॥ तए णं से सेणिए राया चेळणं देविं एवं वयासी-सा णं तुमं देवाणुप्पए ! ओहय० जाव झियाहि, अहं णं तहा जितहामि जहा णं तव बोहलस्य संपत्ती भविस्यइति-कर चेह्रणं देवि ताहि इद्राहिं कन्ताहिं पियाहि मणुन्नाहिं मणामाहिं ओरालाहिं काशणाहि सिवाहि धन्नाहि मन्नलाहि मियमहर्मस्सरीयाहि वग्गृहि समासासेड २ ता चेहणाए देवीए अन्तियाओ पांडनिक्खमइ २ ना जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव सीहारणे तेणेव उवागच्छइ २ ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ २ ता तस्य दोहलस्य संपिनानिमित्तं बहाहिं आएहिं उवाएहि य उप्यक्तियाए य वेणइ-याए य कम्मियाए य पारिणामियाए य परिणामेमाणे २ तस्स दोहलस्स आर्य वा उवायं वा ठिइं वा अविन्दमाणं ओहयमणसकप्पे जाव क्रियाइ ॥ २१ ॥ इमं च णं अभए कुमारे ण्हाए अप्पमहग्घामरणालंकियसरीरे सयाओ गिहाओ पिंडिनिक्खमङ् २ ता जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला जेणेव सेणिए राया तेणेव उत्रागच्छाइ २ ता सेणियं रायं ओह्य० जाव क्षिथायमाणं पासह २ ता एवं वयामी-अन्नया णं नाओ ! तुन्त्रे ममं पानिता हुद्व जाव हियया भवह कि णं ताओ ! अज तब्से ओहय॰ जाव झियाह ? तं जड णं अहं ताओ ! एयमद्रस्स अरिहे सवणयाए तो णं तुम्मे सम एयमद्रं जहाभूयमवितहं असंदिदं परिकहेह, जा णं अहं तस्म अहस्स अन्तगमणं करेमि ॥ २२ ॥ तए णं से सेणिए राया अभयं दुमारं एवं वयासी-नन्धि णं पुता ! से केइ अट्टे जरस णं तुमं अणरिहं मवणयाए, एवं सत्तु पत्ता ! तव चूळमाउयाए चेळणाए देवीए तस्त ओरालस्स जाव महामुमिणस्स तिण्हं मास।णं बहुपिडपुण्णाणं जाव जाओ णं मम उयरवली-मंसेहिं सोहिहि य आव दोहुलं विणेन्ति, तए णं सा चेहणा देवी तंसि दोहलंसि अविणिज्ञमाणंति सुका अपन झियाइ, तए णं अहं पुता ! तस्स दोहलस्स संपत्ति-निसित्तं बहुहिं आएहि य जाव ढिर्इ वा अविन्दमाणे ओहय० जाव क्षियामि ॥ २३ ॥ तए णं से अभए कुमारे सेणियं रायं एवं वयासी-मा णं ताओ । तुब्से ओहय॰ जाव झियाह, अहं णं तहा जितहामि जहा णं मम चुलमाउयाए चेल्रणाए देवीए तस्स दोहलस्स संपत्ती भविस्सइतिकृष्ट् सेणियं रायं ताहि इद्वाहि जाव वम्मृहि समासासेइ २ ता जेणेव सए गिष्ठे तेणेव उवागच्छ्य २ ता अब्भिन्तरए रहस्सियए ठाणिजे परिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-गच्छह णं तुब्से देवाण्पिया ! सुणाओ अहं मंसं कृद्विरं बत्यपुडगं च गिष्ट्व ॥ २४॥ तए पं ते ठाणिजा प्रिसा

अभएणं कुमारेणं एवं वृत्ता समाणा हट्टनुद्धः जाव परिमुणेना अभयस्स कुमारस्य अन्तियाओ पांडनिक्लमन्ति २ ता जेणेव मृणा तेणेव उवागच्छन्ति २ ता अहं मेसं रुहिरं वित्यपुडगं च गिण्हन्ति २ ता जेणेव अभए कुमारे तेणेव उवागच्छन्ति २ ता करयल व अह मंसं रुहिरं बन्धिपुडमं च उद्योगित ॥ २५॥ नए णंसे अभए कुमारे तं अहं मंसं रहिरं कप्पणी अप्प किष्पयं करेड़ २ ना जणेव सेणिए राया तेणेव डवागच्छइ २ ना सेणियं रायं ग्हास्निगयं संयणिकंसि उत्ताणगं निवजावेइ २ ता सेणियरम उयरवलीमु तं अहं मंसं रुहिरं विरवंड २ ता बत्थि-पुडएणं वेदेइ २ ना सवन्तीकरणेणं करेड २ ता चेल्लणं देवि उपि पानाए अव-लोयणवरगयं ठवावेड २ ता चेळणाए देवीए अहे सपन्त सपिदिसि सेणियं रायं सर्याणजांस उत्ताणगं निवजावेड, सेणियस्स रको उत्परविवर्मगार्डं कप्पाणि णि-कप्पियाई करेइ २ ता से य भावणंति पिन्खिवड । तए णं से मेणिए राया अछिय-मुच्छियं करेड २ ता मुहत्तन्तरेणं असमञ्जेण सुद्धिं संख्यमाणं चिद्धह । तए णं से अभयक्रमारे सेणियस्स रक्षो उयरवित्रमंसाई गिण्हेह २ ना जेणंव चेक्षणा देवी तेणेब उवागच्छा २ ता चेळणाए देवीए उवणेइ । तए णं सा चेळणा देवी सेणि-यस्म रत्नो तेहिं उयरवलिमंमेहिं सोहेहिं जाच दोहलं विणेड । तए णं मा चेहाणा देवी संपण्णदोहला एवं संमाणियदोहला विच्छिनदोहला तं गब्भं मुहंमुहेणं परि-वहइ॥ २६॥ तए णं तीसे चेळगाए देवीए अनया कयाइ प्रव्वरतावरत्तकाल-समयंति अयमेयास्वे जाव समुप्पजित्या-जह ताव इमेणं दारएणं गब्भगएणं चंद पिउणो उयरविलेमंसाणि खाइयाणि, तं सेयं खढ़ मए एयं गब्सं साहित्तए वा पाडिताए वा गालिताए वा विदंशिताए वा, एवं संपेहेड २ ता तं गर्व्स बहुहिं गन्भसाइणेहि य गन्भपारणेहि य गन्भगालणेहि य गन्भविदंसणेहि य इच्छइ तं गब्मं साहितए वा पाडितए वा गालितए वा विद्धंतितए वा, नो चेव णं से गब्मे सडइ वा पहड़ वा गलड़ वा निदंसइ वा । तए णं सा चेक्रणा देवी तं गब्में आहे नो संचाएइ बहाई गब्भसाडणेहि य जाव गब्भविदंसणेहि य साहितए वा जाव विदंसित्तए वा ताहे सन्ता तन्ता परितन्ता निव्विष्णा समाणी अकामिया अव-सबसा अष्टवसहदुहहा तं गर्न्स परिबहह ॥ २७ ॥ तए णं सा चेक्रणा देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव सोमालं मुख्यं दारगं प्रयाया । तए णं तीसे चेल्लणाए देवीए इमे एयास्ये जाव समुष्पजित्वा-जइ ताव इमेणं दारएणं गब्भगएणं चेव पिउणा उयरविक्रमंसाई लाइय इं, तं न नजह णं एस दारए संबद्धमाणे अन्हं कुलस्स अन्तकरे मविस्सइ, तं सेयं खळ्ळ अग्हं एवं दार्गं एयन्ते उद्भविदयाए

उज्ज्ञाविनए, एवं संपेहेइ २ ता दासचेडिं सहावेइ २ ता एवं वयासी-गच्छ णं तुमं देवाणुप्पिए ! एयं दारगं एगंते उक्कुरुडियाए उज्झाहि ॥ २८ ॥ तए णं मा दासचेडी चेहणाए देवीए एवं वृत्ता समाणी करवळ० जाव कर चेहणाए देवीए एयमट्टं विणएणं पिंडमुणेइ २ ता तं दारगं करवलपुढेणं गिण्हइ २ ता जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छड २ ता तं दारगं एगन्ते उक्कुर्राडयाए उज्झाइ। तए णं तेणं दारगेणं एगनते उक्तिहयाए उजिल्लाएणं समाणेणं सा असोगवणिया उज्जोविया यावि होत्था ॥ २९ ॥ तए णं से सेणिए राया इमीसे कहाए लढाई समाण जेणव असोगवणिय। तेणेव उदागच्छा २ ता तं दारगं एगन्ते उक्-हिंडियाए उज्लियं पासेंह २ ता आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तं दारगं करयन्युडेणं गिण्हड २ ता जेणेन चेह्रणा देवी तेणेव उदागच्छइ २ ता चेह्रणं देवि उचावयाहि आओमणाहिं आओसड २ ता उचावयाहिं निव्यच्छणाहिं निव्यच्छेड् एवं उद्धे-सणाहि उदंसेइ २ ता एवं वयासी-किस्स णं तुमं मम पुनं एगन्ते उद्धरिद्याए उज्ञाविति ? तिकृष्ट चेह्नणं देवि उचावयसनहसावियं करेड २ ता एवं वयासी-तुमं णं देवाणुप्पिए! एथं दारगं अणुपुरुवेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी संबद्धेहि ॥ ३० ॥ तए णं सा चेहना देवी सेणिएणं रज्ञा एवं बुना समाणी लजिया विलिया विद्वा कर्यलपरिगाहियं ॰ सेणियस्स रश्चो विणएणं एयमट्टं पडिसुणेइ २ ता तं दारगं अणुप्रवेणं सार्क्खमाणी संगोवेमाणी संबंहुइ ॥ ३१ ॥ तए णं तस्स दारगस्स एगेते उक्किदयाए उजिसजमाणस्स अम्बङ्किया कुक्कडपिच्छएणं द्रिया यांवि होत्था, अभिक्खणं अभिक्खणं पूर्वं च सोणियं च अभिनिस्सवह । तए ण से दारए वयणाभिभूए समाणे महया महया महेणं आरसह । तए णं सेणिए राया तस्स दारगस्स आरसियसहं सोचा निसम्म जेणन से दारए तेणेव उनागच्छह २ ता तं दारगं करयलपुढेणं गिण्हड् २ शा तं अग्गङ्कलियं आसयंसि पिक्खवड् २ ता पूरं च सोणियं च आसएणं आसुमइ । तए णं से दारए निव्वूए निव्वेयणे तुसिणीए संचिद्वर । जाहे वि य णं से दारए वेयणाए अभिभूए समाणे महया महया सहेणं आरसइ ताहे वि य णं सेपिए राया जेणेव से दारए तेणेव उवागच्छद २ ता तं दारगं करग्रलपुढेणं गिण्हर् तं चेव जाव निव्वेयणे तुसिणीए संचिद्धर् ॥ ३२ ॥ तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो तइए दिवसे चन्दस्रहरिसणियं करेन्ति जाव संपत्ते बारसाहे दिवसे अयमेयारूवं गुणनिष्पन्नं नामधेजं करेन्ति-जम्हा णं अम्हं इमस्य दारमस्य एगन्ते उक्कारियाए उजिल्लामाणस्य अङ्गालिया कुक्कुडिपच्छएणं दुमिया तं होत मं अर्म्ह इमस्स दारगस्स नामभेञं कृष्णिए २ । तए मं तस्स दार-

गस्स अम्मापियरो नामधेजं करेन्नि 'कृणिय' ति । तए णं तस्स कृणियस्स आणु-पुरुवेणं टिज्विडियं च जहा मेहस्स जाव उपि पासायवरगए विहरः, अह्नुओ दाओ ॥ ३३ ॥ नए णं तस्स कृणियस्य कुमारस्स अन्या० पुट्यर्ता० जाव समुर्पाजात्था-एवं खलु अहं सेणियस्स रजो वाघाएणं नो मंचाएमि रायमेव रजसिर्रि करेमाणे पालेमाणे विद्वारत्तए, तं सेयं खल मम सेणियं रायं नियलवन्यणं करेताः अप्पाणं महया महया रायाभिसेएणं अभिसिद्धाविनर्गत्तकः एवं संपेहेट २ ता सेणियस्य रक्षी अन्त-राणि य छिडाणि य विरहाणि य पिंडजागरमाणे २ विहरह ॥ ३४ ॥ नए णे से कृणिए कुमारे सेणियस्स रहा अन्तरं वा जाव मम्मं वा अलगमाणे अन्नया क्याइ कालाईए दस कमारे नियधरे सहावेड > ता एवं वयामी-एवं खल देवाणिपया ! अन्हे सेणियस्स रक्षो वाघाएणं नां संचाएमां सयमव रज्जसिरि करेमाणा पाळेमाणा विहरित्तए, तं सैयं खत्य देवाण्पिया ' अम्हं सेणियं रायं नियलवन्धणं करेना रजं च रहूं च बलं च बाहणं च कोसं च कोहागारं च जणवयं च एकारमभाए विरि-बित्ता सम्मेव रज्जसिरि करेमाणाणं पाल्लेमाणाणं जाव विद्वरित्ता ॥ ३७ ॥ तए णं ते कालाईया दस कुमारा कृणियम्य कुमारस्स एयमद्वं विणएणं पहिनुणन्ति । तए णं से कृषिए कुमारे अन्नया कयाइ सेणियस्स रन्नो अन्तरं जाणह २ सा सेणियं रायं नियलबन्धणं करेड २ ता अप्पाणं महया महया रायाभिसेएणं अभिसिद्धावेट । तए णं से कृणिए कुमारे राया जाए महया ।। ३६ ॥ तए णं से कृणिए राया अनुया कयाइ ण्हाए सञ्चालंकारविभूतिए चेढणाए देवीए पायबन्दए हञ्चमागच्छ । तए णं से कृष्णिए राया चेक्रणं देविं ओहय॰ जाब झियायमाणिं पासइ २ ता चेक्रणाए देवीए पायस्गहणं करेड २ ता चेहणं देविं एवं क्यासी-किं णं अस्सो ! तुम्हं न तदी वा न ऊसए वा न हरिसे वा न आणन्दे वा. जं णं अहं सयमेव रजिसिरिं जाव विहरामि है।। ३७ ॥ तए णं मा चेळणा देवी कृणियं रायं एवं वयासी-कहं णं पुत्ता ! समं तुद्धी वा उत्पए वा हरिसे वा आणन्दे वा भविरसङ् अं णं तुमं सेणियं रायं पियं देवयं गुरुजणगं अचन्तानेहाणरागरतं नियलबन्धणं करिता अप्पाणं महया २ रायाभिसेएणं अभिसिञ्जावैसि ? ॥ ३८ ॥ तए णं से कृणिए राया चेक्रणं टेविं एवं वयासी--धाएउकामे णं अम्मो ! मम सेषिए राया. एवं मारेउ० बन्धिउ० निच्छ-भिड़कामे णं अस्मो ! मसं सेणिए राया, तं कहं णं अस्सो ! समं सेणिए राया अचन्तनेहाणुरागरत्ते ? ॥ ३९ ॥ तए णं सा चेन्नणा देवी कृणियं कुमारं एवं वयासी-एवं खलु पुता ! तुर्मास ससं गर्भे आभए समाणे तिण्हं सासाणं बहपहिपण्याणं ममं अयमेयास्वे दोह्छे पाउच्मूए-बनाओ णं ताओ अम्मयाओ जाव अंगपिकचारि-

याओं निरवसेसं भाषियव्वं जाव जाहे वि य णं तुमं वेयणाए अभिभूए महया जाव तुसिणीए संचिद्वसि, एवं सळु तब पुता ! सेणिए राया अचन्ननेहाणुरागरने ॥४०॥ तए णं से कृणिए राया चेल्लणाए देवीए अन्तिए एयमट्टं सोचा निगम्म चेल्लणं देविं एवं त्यासी-दुट्ट णं अम्मो ! मए क्यं सेणियं रायं पियं देवयं गुरुजणगं अच-न्तनेहाणुरागरनं नियलबन्धणं करन्तेणं, तं गच्छामि णं सेणियस्स रश्नो सयमेव नियलाणि छिन्दामित्तिकहु परमुहत्यगए जेणेव चारगसाला तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ ४२ ॥ तए णं सेणिए राया कृणियं कुमारं परमुद्दृत्यगयं एज्जमाणं पासइ २ ता एवं वयासी-एम णं कृषिए कुमारे अपत्थियपत्थिए जाव सिरिहिरिपरिवज्जिए पर-सहत्थगए इह हव्बमागच्छइ, तं न नजह णं ममं केणइ कुमारेणं मारिस्सइत्तिकट्ट भीए जाय मंजायभए तालपुरुगं विसं आसर्गांस पिक्सवर । तए णं से सेणिए राया नालपुडगविसांस आसगंति पक्लिने समाणे महत्तन्तरेणं परिणममाणंति निष्पणे निचंद्वे जीवविष्पजढे ओइण्णे ॥ ४२ ॥ तए णं में कृणिए कुमारे जेणेव चारगसाला तेणेव उवागए, सेणियं रायं निप्पाणं निषेद्धं जीवविष्पजढं ओइण्णं पासइ २ ना महया पिइसोएगं अप्फुल्णे समाले परसुनियते विव चम्पगवरपायवे श्रसत्ति धरणी-यलंसि सन्बह्नेहिं संनिवडिए। तए णं से कृषिए कुमारे मुहत्तन्तरेण आसत्ये समाणे रोयमाणे कन्द्रमाणे सोयमाणे विलवमाणे एवं वयासी-अहो णं सए अधकेणं अपुण्णेणं अक्रयपुण्णेणं दुद्वक्यं सेणियं रायं पियं देवयं अवन्तनेहाणुगगरतं नियलबन्धणं करन्तेणं, सममूलागं चेव णं सेणिए राया काल्याएतिकडु ईसरतलबर जाव संधि-बालसिंह संपरिवृद्धे रोयमाणे ३ महया इङ्कीसकारममुद्रएणं सेणियस्य रस्तो नीहरणं करेइ २ ता बहुई लोइबाई मयकिषाई करेइ। तए णं से कृषिए कुमारे एएणं महया मणी-माणसिएणं दुक्लेणं अभिभूए समाणे अजया कयाइ अन्तेउरपरियालसंपरिवृढे सभ-ण्डमत्तोवगरणमायाए रायगिहाओ पडिनिक्खमइ २ ता जेणेव बम्पा-नयरी तेणेव उषा-गच्छड़, तरथवि णं विजलमोगसमिइसम्भागए कालेणं अप्पसोए जाए यावि होत्या ॥ ४३ ॥ तए णं से कृणिए राया अश्वया कयाइ कालाईए दम कुमारे सहावेड २ ता रखं च जाव जणवर्यं च एकार्सभाए विरिद्धाः २ ता स्थमेव रज्जितिरें करेमाणे पालेमाणे विहरह ॥ ४४ ॥ तत्व णं चम्पाए नयरीए सेजियस्स रक्षो पुत्ते चेळणाए देवीए अत्तए कृणियस्य रह्नो सहोयरे कणीयसे भाया वेहहे नामं कुमारे होत्या, सोमाले जाव सुरूवे। तए णं तस्स वेहहस्स कुमारस्स सेणिएणं रका जीवंतएणं चेव सेयणए गन्धहत्थी अड्डार-सर्वके य हारे पुम्बदिने । तए णं से वेहक्के कुमारे सेयणएणं गन्धहत्यणा अन्तेउर-परियालसंपरिवृद्धे चर्म नयरिं मज्झेमज्झेणं निम्मच्छ २ सा अभिक्खणं २ गर्न्स

महाणंडं मज्जणयं ओयरह । तए णं सेयणए गन्धहत्वी देवीओ सोण्डाए गिण्हड् २ सा अप्पेगहयाओ पुद्रे ठवेड, अप्पेगइयाओ सन्धे ठवेड, एवं क्रम्भे ठवेड, सीसे ठवेइ, दन्तमुसले ठवेइ, अप्येगडयाओ सोंडाए गहाय उद्दू वेहासं उव्विहड्, अप्ये-गइयाओ सोन्डागयाओ अन्दोलावेइ, अप्येगड्याओ दन्नन्तरेस नीणेइ, अप्येगइयाओ सीभरेणं ण्हाणेड, अप्पेराइयाओ अणेगोहें कीलावणेहिं कीलावेड । तए णं चम्पाए नयरीए मिघाडगतिगचउक्रचचरमहापरपहेमु बहजणो असमसस्य एवमाइक्खइ जाव पम्बेट्-गुवं खळु देवाणुप्पिया ! बेहहे कुमारे संयणएणं गन्धहरियणा अन्तेउर० तं चेव जाव अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलावेड, तं एस णं बेहहे कुमारे रजसिरिफलं पचणुभवमाणे विहरह. नो कृषिए राया ॥ ४५ ॥ तए णं तीसे पडमावईए देवीए इमीने कहाए लद्धद्वाए ममाणीए अयमेगाम्बे जाव समुप्पिबत्था-एवं बलु बेहहे कुमारे सेयणएणं गन्धहरिथणा जाव अणेगीहं कीलावणएहिं कीलावेड तं एस णं वेहके कुमारे रजासिरिफलं पाष्पुभवमाणे विष्ठरङ, नो कृणिए राया, तं कि णं अम्हं रकेण ना जाव जणवएण वा जह णं अम्हं सेयणगे गन्धहन्त्री नत्यि ? तं सेयं खल ममं कृषियं रायं एयमद्वं विज्ञवित्तएत्तिकट्ट एवं संपेहेर नता जेणेव कृषिए राया तेणेव उवागच्छइ २ ता करयल० जाव एवं वयासी-एवं खल्ल मामी! वहारे कुमारे संयणएणं गन्धहत्थिणा जाव अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलावेद्द, तं कि णं अम्हं रज्जेण वा जाव जणवएण वा जइ णं अम्हं सेयणए गन्भहत्थी नत्थि? ॥ ४६ ॥ तए णं से कृषिए रामा पउमावईए० एसमहं नो आडाइ नो परिजाणाइ. तुसिणीए संचिद्रह । तए णं सा परामावई देवी अभिक्खणं २ कृणियं रायं एयमद्रं विजवेइ । तए णं से कृषिए राया परमावईए देवीए अभिक्खणं २ एयमद्रं विज-विज्ञमाणे अन्नया क्याइ बेहरूं कुमारे सहावेद २ ता सेयणगं गन्धहरिंग अद्वारसवंकं च हारं जायइ ॥ ४७ ॥ तए णं से वेहले कुमारे कृणियं रायं एवं क्यासी-एवं खलु सामी ! सेणिएणं रक्षा जीवनतेणं चेव सेयणए गन्धहत्यी अद्वारसवंके य हारे दिने. तै जड़ णं सामां ! तुन्मे ममं रजस्स य जाव जणवयस्स य अदं दलयह तो णं अहं तब्सं सेयणमं गन्धहर्त्य अद्वारमबंदं च हारं दलवामि । तए णं से कृणिए राया वेहल्लम्स कुमारस्स एयमट्टं नो आढाइ नो परिजाणइं. अभिक्खणं २ सेयणगं गन्धहरिय अद्वारसर्वकं च हारं जायइ ॥ ४८ ॥ तए णं तस्स वेहक्रस्स कुमारस्स कृणिएणं रज्ञा अभिक्खणं २ सेयणगं गन्धहत्यं अद्वारसवंकं च हारं ...एवं खल अक्लिविजकामे ण गिण्हिजकामे ण उहालेजकामे ण मसं कृणिए राया सेयणगं गन्ध-हरिय अद्वारसवंकं च हारं, तं जाब न उदालेड ममं कृषिए राया ताब ( सेयं मे )

सेयणगं गन्धहरिय अद्वारसवंकं च हारं गहाय अन्तेउरपरियालसंपरिवृडस्स सभण्डम-त्तोवगरणमायाए चम्पाओ नयरीओ पिडिनिक्समित्ता बेमालीए नयरीए अज्जर्ग चेडयं रायं उवसंपजिताणं विहारितए, एवं संपेद्देड २ ता कृषियस्य रज्ञो अन्तराणि जाव पिंडजागरमाणे २ विहरइ । तए णं से वेहहे कुमारे अन्या क्याइ कृणियस्स रक्षो अन्तरे जाणइ २ ना सेयणगं गन्धहत्यं अद्वारसवंदं च हारं गहाय अन्तेखरपरियाल-संपरिवृद्धे समण्डमत्तोवगरणमायाए-चम्पाओ नगरीओ पिडिनिक्स्तमङ् २ ता जेणेव वेसाली नयरी तेणेव उवागच्छड २ ता वेसालीए नयरीए अजगं चेडयं रायं उत्रसंपजिताणं विहरह ॥ ४९ ॥ तए णं से कृषिए राया इमीसे कहाए छद्धे समाणे-एवं सक् वेहहे कुमारे ममं असंविदिएणं संग्रणमं गन्धहर्तिय अद्वारसत्रंकं च हारं गहाय अन्तेउरपरियालसंपरिवृडे जाव अजगं चेड्यं रायं उवसंपजिताणं विहरह, तं सेयं खलु ममं सेयणगं गन्धहरिंय अद्वारमवंकं च हारं आणेउं दयं पेसित्तए, एवं संपेहेड २ ता बूबं सहाबेड २ ना एवं वयासी--गन्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! वैसालिं नयरिं, तत्य णं तुमं ममं अजं चेडगं रायं करयल । वदावेता एवं वयाहि-एवं खळ सामी! कृणिए राया विश्ववेह-एस णं वेहके कुमारे कृणि-यस्य रक्तो असंविदिएणं सेयणगं॰ अद्वारसवंकं च हारं गहाय इह हथ्वमागए, तए णं तुन्से सामी । कृषियं रायं अणुगिष्हमाणा सेयणगं० अद्वारसवंकं च हारं कृषियस्स रक्षो पश्चिपणह वेहाई कुमारं च पेसेह ॥ ५० ॥ तए णं से दए कृषिएणं० करयल० जाव पिंडसणिता जेणेव सए गिहे तेणेव उदागच्छा २ ता जहा चित्तो जाव बद्धावेता एवं बयासी-एवं सद्ध सामी ! कृषिए राया विभवेद-एम णं वेहहे कुमारे तहेब भागियन्वं जाव बेहलं कुमारं च पैसेह ॥ ५१ ॥ तए णं से चेडए राया तं दुर्य एवं नयासी-जह चेव णं देवाणुप्पिया । कृषिए राया सेणियस्स रक्षी पुत्त चेक्रणाए देवीए अत्तए मसं नताए तहेब णं वेहक्षेत्रि कुमारे सेणियस्स रक्तो पुत्ते चेहणाए देवीए अत्तर मम नत्तर, सेणिएणं रखा जीवन्तेणं चेव वेहह्रस्य कुमारस्य सेवणारे सन्बहरशी अद्वारसर्वके य हारे पुरुषविदण्णे, तं जड णं कृणिए राया बेहहरूस रजस्स य॰ जणवयस्य य अदं दलयइ तो णं अहं सेयणगं॰ अद्वारसवंकं च हारे कृणियस्स रक्षो प्रचिप्पणामि वेहक्षं च कुमारं पेसेमि । तं द्यं सकारेइ संमाणेइ पिडविसुजेड ॥ ५२ ॥ तए णं से दूर चेडएणं रजा पिडविसिजिए समाणे जेणेव चाउरघण्टे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ ता बाउरघण्टं आसरहं दुरुहइ २ ता वेसालिं नयरिं मज्हांमज्ह्रोणं निमाच्छह २ शा समेहिं वसहीहिं पायरासेहिं जाव बदावेता एवं वयासी-एवं बाद्ध सामी । चेहए राया आणवेह-जह चेव णं

कृषिए राया सेणियस्य रस्रो पुत्ते चेत्रणाए देवीए अत्तए मम नत्तुए, तं चेव भाणि-यव्यं जाव वेहत्रं च कुमारं पेसेमि, तं न देइ णं सामी ! चेडए राया सेवणगं॰ अद्वारसर्वकं च हारं वेहलं च नो पेसेइ ॥ ५३ ॥ नए णं से कृणिए राया टोम्बंपि द्यं मद्दावता एवं वयासी-गच्छद् णं तुमं देवाणुप्पिया ! वेसालिं नगरिं, तत्थ णं तुमं मम अज्ञगं चेडगं रायं जान एवं क्याहि—एवं खलु सामां ! कूणिए राया विश्ववेह-- जाणि काणि रयणाणि समप्पजन्त सव्वाणि नाणि रायकुरुगामीणि, सेणियस्स रन्नो रजासिरिं करेमाणस्य पाछेमाणस्स दुवे ग्यणा समुप्पना, तंजहा-सेयणए गन्यहत्थी अद्वारसवंके हारे. तं णं तुब्से सामी ! रायकुलपरंपरागयं ठिइयं अलोवेमाणा सेयणगं गन्धहरिय अद्वारसवंकं च हारं कृणियस्स रज्ञो पञ्चप्पिणह. वेहहं कुमारं पेसेह ॥ ५४ ॥ तए णं से दूए कृणियस्स रक्षो तहेव जाव वदावेना एवं वयासी--एवं सन्दु मामी! कूमिए गया विश्ववेद-जाणि काणि जाव वेहहं कुमारं पेसेह । तए णं मे चेडए राया नं द्यं एवं वयासी-जइ चेव णं देवाण-प्यिया ! कृषिए राया सेणियस्त रत्नो पुत्ते चेह्नणाए देवीए अनए जहा पढमं जाव वेहलं च कुमारं पेसेमि । तं दूर्य सकारेइ संमाणेइ पिडिशिराजेड ॥ ५५ ॥ तए णं से दूए जाव कृणियस्स रहा बदावेता एवं वयासी-चंडए राया आणवेड्-जह चंच णं देवाणुष्पिया ! कृणिए राया सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेल्लणाए देवीए अत्तर जाव बेहलं कुमार पेसेमि, तं न देह णं सामी ! चेडए राया सेयणगं गन्बहरिय अद्वार-सबंकं च हारं, बेहक़ं कुमारं नो पेसेट्॥ ५६॥ तए णं से कृषिए राया तस्म द्यस्स अन्तिए एयमहं सोचा निसम्म आसुरुते जाव मिसिमिसेमाणे तवं दूपं सद्दायह २ ता एवं बयासी-गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! वेसालीए नगरीए चेडगस्स रक्षो वामेण पाएणं पाय[वी]पीढं अकसाहि २ ता कुन्तरगेणं छेई पणावेहि २ ता भासुरने जाम मिसिमिसेमाणे तित्रलियं भिउडि निडाले साहरू चेडगं रायं एवं षयाहि-हं भो चेहगराया ! अपत्थियपत्थिया ! दुरन्त० जान ०परिवजिया ! एस णं कृणिए राया आणवेइ-पन्नप्पिणाहि णं कृणियस्स रन्नो सेयणगं० अद्वारसर्वकं च हारं बेहहं च कुमारं पेसेहि अहवा जुद्दसच्चो चिट्ठाहि, एस णं कृणिए राया सबले सवाहणे सखन्धावारे णं जुद्धसब्बे इह हव्यमाणच्छाइ ॥ ५७ ॥ तए णं से दूर् करयल । तहेव जान जेणेव चेडए । तेणेव उवागच्छा २ सा करयल । जान वद्धावेत्रा एवं वयासी-एस णं सामी ! मसं विणयपिवत्ती. इयाणि कृणियस्स रक्षे आणति चेडगस्त रहा वामेणं पाएणं पायपीढं अक्सइ २ ता आपुरुते कुन्तरगेण छेहं पणावेड तं चेव सबलसन्धावारे णं डड डब्बमागच्छह ॥ ५८ ॥ तए णं से

चेडए राया तस्स द्यस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म आयुरुते जाव साहट्ट एव वयासी-न अप्पणामि णं कृषियस्य रक्षो सेयणगं अहारसवंकं हारं वेहतं च कुमारं नो पेसेमि, एस णं जुद्धसजे चिद्रामि । तं दयं असकारियं असंमाणियं अवहारेणं निच्छुहावेइ ॥ ५९ ॥ तए णं से कृषिए राया तस्स वृयस्स अन्तिए ए अ यमह्र सोचा निसम्म आमुरुने कालाईए दस कुमारे सहावेइ २ ता एवं वयासी-एवं खळु ंडवाणुणिया ! वंहके कुमारे ममं असंविदिएणं सेयणगं गन्धहत्य अद्वारसर्वकं हारं अन्तेउरं नभण्डं च गहाय चम्पाओ पिडनिक्खमड २ ना बेसालिं अखगं जाव उवसंपिजिनाणं विहरह, तए णं मए सेयणगस्स गन्धहत्थिस्स अद्वारसर्वेकस्स॰ अद्वार द्या पेर्सिया, ते य चेडएण रचा इमेणं कारणेणं परिसेहिया, अदूनरं च णं ममं तके दए असकारिए असंमाणिए अवहारेणं निच्छहाबेइ, तं सेवं सलु देवाणुप्पिया ! अम्हं चेडगम्स रह्मो जुत्तं गिण्हिनए । तए णं कालाईया दस कुमारा कृणियस्स रह्मो एयमट्टं विणएणं परिसुणेन्ति ॥ ६० ॥ तए णं से कृषिए राया कालाईए वस कुमारे एवं वयासी-गच्छह णं तुब्से देवाणुप्पिया ! सएसु सएसु रजेसु पत्तेयं पत्तेयं ण्हाया हरिथसान्धवरगया पत्तेयं पत्तेयं तिहिं दन्तिसहस्सेहिं एवं तिहिं रहसहस्सेहिं तिहिं आसमहरसेहिं तिहिं मणुरसकोडीहिं सिद्धं संपरियुड। सिव्बङ्कीए जाव रवेणं मएहिन्तो २ नयरेहिन्तो पर्डिनिक्खमह २ ता ममं अन्तियं पाउटभवह ॥ ६१ ॥ तए णं ते कालाईया दम कमारा कृषियस्स रही एयमई सोमा सएस सएस रजेस पतेयं २ ण्हाया हरिथ जाव तिहिं मणुस्सकोडीहें सिद्धं संपरिखंडा सिव्बङ्गीए जाव रवेणं सएहिन्तो २ नयरेहिन्तो पढिनिक्खमन्ति २ ता जेणेव अङ्गा जणवए जेणेव चम्पा नयरी जेंगेव कृणिए राया तेंगेव उवागया करयल॰ जाव बद्धावेन्ति ॥ ६२ ॥ तए णं से कृषिए राया कोडम्बियपरिसे सहावेइ २ ता एवं बयासी-खिप्यामेब भो देवाणुप्पिया ! आभिसेकं इत्यिरयणं पडिकप्पेह, हयगयरहजोहचाउरक्रिणि संणं संनाहेह, ममं एयमाणतियं पद्मिष्पणह जाव पद्मिष्पणन्ति । तए णं से कृषिए राया जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छा जाव पहिनिग्गच्छिता जेणेव बाहिरिया उवदा-णसाला जाव नरवई दुरुढे ॥ ६३ ॥ तए णं से कृषिए राया तिहिं दन्तिमहस्सेहिं जाव रवेणं चम्पं नयरिं मुख्यंसुक्तेणं निमाच्छह २ ता जेणेव कालाईया दस कुमारा तेणेव जवागच्छ्य २ ता कालाइएहिं दसिंह कुमारेहिं सिंद एगओ मेला-यन्ति । तए णं से कृणिए राया तेत्तीसाए दन्तिसहस्सेहिं तेत्तीसाए आससहस्सेहिं तेत्तीसाए रहसहरसेहिं तेत्तीसाए मणुस्सकोबीहिं सदि संपरिवृडे सव्विद्वीए जाव रवेणं स्पेतिं वसहीतिं समेटिं पायरासेहिं भाइविगिद्रोहें अन्तराबासेहिं वसमाणे २

अङ्गजणत्रयस्य मञ्जूंमञ्जोणं जेपेव विदेहे जणवए जेपेव वेसाली नयरी तेपेव पहारेत्थ गमणाए ॥ ६४ ॥ तए णं से चेडए राया इमीसे कहाए लड्डे समाणे नव मार्ड नव लेच्छई कासीकांमलगा अद्वारसवि गणरायाणो सहावेह २ ता एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया ! वेहके कमारे कृणियस्स रह्नो असंविदिएणं सेयणगं॰ अद्वारमयंकं च हारं गहाय इहं हुव्बसागए, तए णं कृष्णएणं सेगणगरम अद्वारसवंकस्स य अद्वाए तओ दूया पेरिया, ते य मए इमेणं कारणेणं पिडसेहिया, तए णं से कृषिए ममं एयमट्टं अपिडसुणमाणे चाउरक्रिणीए सेणाए सिद्धं संपरिवृदे जुज्झ-मंज इहं हव्यमागच्छइ, तं कि णं देवाण्पिया ! सेयणगं अद्वारसवंकं (च) क्रांगयस्स रहां पश्चिपणामो ? वेहहं कुमारं पेसेमो ? उदाह जुज्झित्था ॥ ६५ ॥ नए णं नव मर्ल्ड नव छेच्छई कामीकोसलगा अद्वारसवि गणरायाणो चेडगं रायं एवं वयासी-न एयं सामी! जुने वा पत्तं वा रायसरिसं वा जं णं सेयणगं अद्वार-रावंकं कृषिथस्य रज्ञो पचिष्पिषिजाइ वेहक्ने य कुमारे सरणागर पेसिजाइ, तं जइ णं कृषिए राया चाउरक्किणीए सेणाए सदि संपरिवृष्ठे जुज्झमजे इहं हव्यमागच्छा, तए में अम्डे कृणिएमं रक्षा सिद्धं जिल्लामो ॥ ६६ ॥ तए में से बेडए राया ते नव मल्लई नव लेच्छई कासीकोसलगा अद्वारर्साव गणरायाणोः एवं वयासी-जड णं देवाणुष्पिया ! तुक्से कृणिएणं रजा सिंद जुज्यह तं गच्छह णं देवाणुष्पिया ! सएस २ रखेस ण्हाया जहा कालाईया जाव जएणं विजएणं बद्धावेन्ति । तए णं से चेडए राया कोडुम्बियपुरिसे सहावेद २ ता एवं वयासी-आभिसेकं जहा कृणिए जाब दुरुढे ॥ ६७ ॥ तए णं से चेडए रामा तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जहा कृणिए जाब बेसालिं नयरिं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छा २ ता जेणेव ते नव मळ्डं नव लेच्छई कासीकोसलगा अद्वारसवि गणरायाणो तेणेव उचामच्छइ । तए णं से चेडए राया सत्तावनाए दन्तिसहस्सेहिं सत्तावनाए आससहस्सेहिं सत्तावनाए रहसहस्सेहिं सत्तावकाए मणुस्सकोडीहिं सिद्धं संपरिवृद्धे सिविद्यीए जाव रवेणं सुमेहिं वसहीहिं पायरासेहिं नाइविगिद्रेहिं अन्तरेहिं बसमाणे २ विदेहं जणवयं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं जेणेव देसपन्ते तेणेव उवागच्छा २ ता खन्धाबारनिवेसणं करेड २ ता कंणियं रायं पंडिवालेमाणे जुज्झसजे चिट्टर ॥ ६८ ॥ तए णं से कृषिए राया सव्विद्वीए जाव रवेणं जेणेव देसपन्ते तेणेव उवागच्छइ २ ना चेडयस्य रक्षो जोयणन्तरियं खन्धावारनिवेसं करेइ ॥ ६९ ॥ तए णं ते दोशिय रायाणो रणभूमिं सजावेन्ति २ सा रणभूमिं जयन्ति । तए णं से कृषिए राखा तेत्रीसाए दन्तिसङ्ख्सेहिं जाव मणुस्सकोडीहिं गरूलवृहं रएइ २ ता गरूलवृहेणं रहमुसलं संगामं उदायाए । तए

णं से चेडगे राया सत्तावचाए दन्तिसहस्सेहिं जाव सत्तावचाए मणुस्सकोडीहिं सगडवृहं रएइ २ ता सगडवृहेणं रह्मुसलं संगामं उवायाए । तए णं ते दोण्हवि राईणं अणीया संनद्धः जाव गहियाउद्दपहरणा संगइएहिं फलएहिं निकड्राहिं असीहिं अंसागएहिं तोणेहिं सर्जाविहें भणृहिं समुक्तिकौहिं सरेहिं समुक्लािखाहिं डावाहिं ओसारियाहिं ऊरुघण्टाहिं छिप्पतरेणं कजमाणेणं महया उक्किद्वसीहनाय-वोलकलकलरवेणं समुहरवभ्यं पिव करेमाणा सव्विद्वीए जाव रवेणं ह्यगया हय-गएहिं गयगयः गयगएहिं रह्मया रहगएहिं पायतिया पायतिएहिं अन्नमनेहिं सिंद संपल्लगा यावि होत्या । तए णं ते दोण्हवि रायाणं अणीया नियगसामी-सासणाण्यता महियानितं जणकखरं जणवहं जणप्यमहं जणसंवहकृष्यं नचन्तकबन्ध-वारमीमं रुहिरकहमं करेमाणा अञ्चमन्त्रणं सद्धि जुज्ज्ञान्ति ॥ ७० ॥ तए णं से काले कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव सण्सकोडीहिं गरूलवृहेणं एकारसमेणं सन्धेणं कृषिएणं रक्षा गद्धिं रहमुसलं संगामं संगामेमाणे हयमहिय० जहा भग-वया कालीए देवीए परिकहियं जाव जीवियाओ वबरोविए ॥ ७१ ॥ तं एयं खलु गोयमा ! कालं कुमारे एरिसएहिं आरम्मेहिं जाव एरिसएणं असुमकडकम्मपञ्मा-रेणं कालमासे कालं किया चउत्थीए पशुप्पभाए पुढवीए हेमामे नरए नेरइयत्ताए उववज्ञे ॥ ७२ ॥ काळे णं मन्ते । कुमारे चउत्त्रीए पुढवीए...अणन्तरं उव्य-हिता किंह गच्छिटिइ किंह उवविजिहिइ ? गीयमा ! महाविदेहे वासे जाई कुलाई भवन्ति अद्वारं जहा दढपह्मी जान सिज्झिहिइ बुज्झिहिइ जान अन्तं काहिइ ॥ ७३ ॥ तं एवं खलु जम्बू । सम्पेणं भगवया जाव संपत्तेणं निरमावलियाणं पढमस्य अज्ञायणस्य अयमद्रे पश्चते-तिबेमि ॥ ७४ ॥ प्रहामं अज्ञायणं समर्च ॥ १ । १ ॥

जद णं भन्ते ! समणेणं जाव संपत्तेणं निरयाविष्ठयाणं पदमस्य अज्ञयणस्य अयमहे पनते ! समणेणं भन्ते ! अज्ञयणस्य निरयाविष्ठयाणं समणेणं भग्वया जाव संपत्तेणं के अहे पनते ! एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होत्या । पुण्णमहे उज्जाणे । कृषिए राया । पउमावई देवी । तत्य णं चम्पाए नयरीए सेषियस्य रन्तो भजा कृषियस्य रन्तो सुक्रमाउया सुकाली नामं देवी होत्या, सुकुमाल० । तीसे णं सुकालीए देवीए पुत्ते सुकाले नामं कुमारे होत्या, सुकुमाल० । तए णं से सुकाले कुमारे अन्या क्याइ तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जहा कालो कुमारो निरक्सेसं तं चेव माणियव्यं जाव महाविदेहे वासे...अन्तं काहिइ । निक्सोतो ॥ ७५ ॥ बीदां अज्ञयावणं समस्यं ॥ १ । २ ॥

एवं सेसावि अह अज्ज्ञयणा नेयव्या पढमसरिसा, नवरं मायाओ सरिसनामाओ। निक्लेत्रो सन्वेसिं माणियव्यो नहा ॥ ५६ ॥ १ । १० ॥ निरयाविक्याओ समस्ताओ॥ पढमो वग्गो समस्तो ॥ १॥



#### णमोऽत्यु णं समणस्य भगवभो णायपुत्तमहावीरस्स

# सुत्तागमे

### तत्थ णं कप्पवर्डिसियाओ

जड़ णं भन्ते ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उवज्ञाणं पढमस्स वग्गस्स निरयाव-लियाणं अयमद्रे पन्ते, दोन्नस्य णं भन्ते ! बम्मस्स कप्पविसियाणं समणेणं जाव संपत्तेणं का अज्ञायणा पकता ? एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं कप्पविदिसियाणं दस अज्ञायणा पन्नना, तंत्रहा-परमे १, महापरमे २, भंदे ३, सभेदे ४, पडमभेरे ५, पडमसेणे ६, पडमगुम्मे ७, नलिणिगुम्मे ८, आणन्दे ९, नन्दणे १० ॥५७॥ जह र्णं भन्ते ! समणेणं जाव संपत्तेणं कप्पविदित्तयाणं दस अज्ज्ञयणा पश्चता. पहमस्य णं भन्ते ! अज्झयणस्य कप्पविंसियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अद्वे पक्षने ? एवं खळु जम्यू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होत्था । पुष्णभेद्दे उजाणे । कृषिए राया । परमावई देवी । तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रत्नो भज्जा कृणियस्स रत्नो चुहमाउया काली नामं देवी होत्या, सुउमालः । तीसे णं कालीए देवीए पुत्ते काले नामं क्यारे होत्या, सुउमालः । तस्स णं कालस्स कुमारस्स पउमावई नामं देवी होत्था, सोमाळ० जाव विहरइ ॥ ७८ ॥ तए णं सा पउमानई देवी असया कयाई तंसि तारिसगंसि वासघरंसि अव्भिन्तरक्षो सचित्तकम्मे जाव सीहं सुमिणे पासित्ताणं परिवृद्धा । एवं जम्मणं जहा महाबलस्स जाव नामधेर्जं —जम्हा णं अम्हं इमे दारए कालस्स कुमारस्स पुत्ते पडमावईए देवीए अत्तए तं होड णं अम्हं इमस्य दारमस्स नामधेजं पडमे पउमे, सेसं जहा महाबलस्स, अद्भुओ दाओ जाव उप्पि पासायबरगए विहरह । सामी समोसरिए । परिसा निरगया । कृषिए निरगए । पत्रमेवि जहा महाबले निरगए तहेव अम्मापिइआपुच्छणा जाव पव्वहए अगगारे जाए जाव गुत्तवम्मयारी ॥ ७९ ॥ तए णं से पडमे अणगारे समणस्य भगवओ महावीरस्त तहास्वाणं थेराणं अन्तिए सामाध्यमाइयाई एकारस अङ्गाई अहिजाइ २ ता बहुई चउत्यख्ट्रहम् जाद विह-रइ ॥ ८० ॥ तए णं से पडमे अणगारे तेणं ओराडेणं जहा मेही तहेव धम्मजाग-रिया चिन्ता एवं अहेव मेहो तहेव समणं भगवं० आपुच्छिता विउले जाव पाओ-

वगए समाणे तहारूवाणं येराणं अन्तिए सामाइयमाइयाई एकारम अङ्गाइं बहुपिटपुण्णाई पश्च वासाई सामण्णपरियाए, मासियाए संलेहणाए सिंहुं भत्ताई॰ आणुप्ववीए
कालगए। येरा ओइण्णा। भगवं गोयमे पुच्छद, सामी कहेइ जाव मिंह भनाई
अणसणाए छेइता आलोइयपिडक्षन्ते उक्कं चिन्दम॰ सोहम्मे कपे देवताए उववने।
दो मागगई॥ ८९॥ से णं भन्ते। पउमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्छएणं
पुच्छा। गोयमा। महाविदेहे वासे जहा दढपइसो जाव अन्तं काहिर्। तं एवं खलु
जम्बू! समणेणं जाव संपत्तेणं कप्पविंमियाणं प्रमस्स अञ्चयणस्य अयमहे पन्नेनतिविमि॥ ८२॥ प्रदर्भ अञ्चयणं समस्तं॥ २ । १॥

ज्य णं भन्ते! समणेणं भगवया जाव संपर्तणं कप्पविसियाणं पटमस्स अज्यस्यणस्य अयादे पत्रते, दोबस्स णं भन्ते! अज्ययणस्य के अहे पत्रते! एवं सल् जम्यू! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होत्या। पुष्णमंद्दं उजाणे। कृणिए राया। पउमावई देवी। तत्थ णं चम्पाण नयरीए सिणयस्य रत्तो भजा कृणियस्स रत्तो चुल्लमाउया सुकाली नामं देवी होत्था। तिसे णं सुकालीए पुत्ते सुकाले नामं कृमारेण। तस्स णं सुकालम्स कुमारस्स महापउमा नामं देवी होत्था, सुउमालण् ॥ ८३॥ तए णं मा महापउमा वेवी अत्रया कयाई तीस तारिसणेसि एवं तहेव महापउमे नामं दारए जाव सिज्यिहिंद, नवरं ईमाणे कप्पे उववाओ उक्कोसिहंद्रओ। निक्लेवो॥ ८४॥ बीयं अज्ययणं समत्तं॥ २।२॥

एवं सेसावि अद्व नेयव्या । मायाओ सारेसनामाओ । कालाईणं दसण्हं पुत्ताणं अणुपुव्वीए—दोण्हं च पन्न चतारि तिण्हं तिण्हं च होन्ति तिण्णेव । दोण्हं च दोन्नि वासा सेणियनमूण परियाओ ॥ १ ॥ उववाओ आणुपुर्व्वाए-पढमो सोहम्मे, विइओ ईसाणे, तइओ मणंकुमारे, चउत्थो माहिन्दे, पन्नमो वम्मन्तोए, छट्ठो लन्तए, सत्तमो महासके, अट्टमो सहस्सारे, नवमो पाणए, दसमो अचुए । सन्वत्थ उक्को-सिट्टाई भाणियव्या । महाविदेहे सिज्झिहिति ॥ ८५ ॥ २ । १० ॥ कण्पवर्डि-सियाओ समस्ताओ ॥ बीओ वग्गो समस्तो ॥ २ ॥



## णमोऽत्यु णं समणस्स भगवयो णायपुरमहावीरस्स

## सुत्तागमे वत्य गं

## तत्य णं पुष्फियाओ

जइ में भंते ! समणेषं भगवया जाव संपत्तेणं उवक्काणं दोचरस० कप्पवर्डिसियाणं अयमद्वे पन्नते, तचस्स णं भन्ते ! वग्गस्स उवक्राणं पुष्पियाणं के अद्वे पन्नते ? एवं खळु जम्बू ! समणेणं जाव संपत्तेणं उवङ्गाणं तबस्स वग्गस्स पुष्पियाणं दस अज्झयणा पन्नता, तंजहा-चंदे स्रे सुके बहुपुत्तिय पुण्ण माणिभहे य । दत्ते सिवे बले या अणाहिए चेव बोद्धव्वे ॥ १ ॥ जड् णं भन्ते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पुष्फियाणं दस अज्झयणा पन्नता, पडमस्त णं भन्ते ! ... समणेणं जाव संपनेणं के अहे पनते ? एवं खलु जम्मू ! तेणं कालेणं तेणं ममएणं रायगिहे नामं नयरे । गुणसिळए उजाणे। सेणिए राया। तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसदे। परिसा निग्गया । तेणं बालेणं तेणं समएणं चन्दे जोइसिन्दे जोइसराया चन्द-वर्डिसए विमाणे सभाए सहस्माए बन्दंसि सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहरूसीहिं जाब विहरह । इसं च णं केक्लकपं जम्बुद्दीवं दीवं विउल्लेणं ओहिणा आसीएसाणे र पासइ २ ता समणं भगवं महावीरं जहा सृरियाभे आभिओगे देवे महावेता जाव द्वरिन्दामिसमणजोग्गं करेता तमाणतियं पचिपणन्ति । ससरा चण्टा जाव विउठवणा. नवरं जाणविमाणं जोयणसहस्यवित्यण्णं अद्भतेवद्विजोयणसम्सियं. महिन्दज्सओ पणुवीसं जोयणमृसिओ, सेसं जहा स्रियामस्स जाव आगओ, नहविही तहेव पिंडगओ ॥ ८६ ॥ भन्ते ! ति भगवं गोयमे समर्ण मगवं॰ पुच्छा । कुडागारसाला । सरीरं अणुपविद्वा । पृथ्वमचो । एवं खलु गोयमा । तेणं काळेणं तेणं समएणं सावत्वी नामं नयरी होत्या । कोद्वए उज्जाणे । तत्य णं सावत्वीए० अक्षर्द नामं गाहावई होत्या, अच्चे जाव अपरिभूए। तए णं से अक्षर्द 'गाहावई साव-स्थीए नयरीए बहुणं नगरनिगम० जहा आणन्दो ॥ ८७ ॥ तेणं काल्डेणं तेणं समएणं पासे णं अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जहा महावीरो नवस्सेहे सोळसेहिं समणसाहस्सीहि अद्भतीसाए अजिमासहस्सेहि जाव कोद्वए समीसडे । परिसा निमाया ॥ ८८ ॥ तए णं से अनुई गाहावई इमीसे कहाए रुखड़े समाणे हुड़े जहा

कत्तिओ सेट्टी तहा निग्गच्छइ जाव पजुवासइ, घम्मं मोचा निसम्म॰ जं नवरं देवाणु-िप्पया ! जेट्टपुत्तं बुद्धम्बे ठावेमि, तए णं भहं देवाणुप्पियाणं जाव पक्वयामि, जहा गक्रदत्ते तहा पव्वइए जाव गुलवम्भयारी ॥ ८९॥ तए णं से अक्रई अणगारे पामस्म अरहओ तहास्वाणं थेराणं अन्तिए सामाइयमाइयाई एकारस अक्राई अहिजड २ ता वहुिंद चउत्थ जाव भावेमाणे बहुई वासाई सामण्णपियागं पाउणइ २ ता अद्ध-मासियाए संवेदणाए तीसं भत्ताई अणसणाए छेडता विगिह्यसामृण्णे कालमासे कालं किचा चन्दवर्डिमए विमाणे उववा(य)इयाए सभाए देवसयणिजंसि देवदृमन्तिए चन्छे जोइसिन्दत्ताए उववशे ॥ ९०॥ तए णं से चन्दे जोइसिन्दे जोइ[िस]सराया अहुणोववशे समाणे पञ्चविहाए पजनीए पजतीमावं गच्छइ, तंजहा—आहारपजतीए सरीरपजनीए इन्दियपजतीए मासोसासपजतीए भामामणपजत्तीए ॥ ९०॥ चन्दस्म णं भन्ते ! जोइसिन्दस्स जोइमरको केवइयं कालं ठिई पणता ? गोयमा ! पिछ्ओवमं वासन्यमहस्समञ्जहियं । एवं चलु गोयमा ! चन्दस्स जाव जोइसरको सा दिख्या देविद्वी०। चन्दे णं भन्ते ! जोइसिन्दे जोइनराया ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ३ चइता कार्हि गच्छिहइ २ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ ५ । निक्खेवओ ॥ ९२ ॥ पढमं अञ्चरणं समस्त ॥ ३ । १ ॥

जइ णं भन्ते! समणेणं भगवया जाव पुष्फियाणं पढमस्त अज्ञायणस्स अयमद्वे पन्नते, दोन्नस्स णं भन्ते! अज्ञायणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अद्वे पन्नते? एवं खळु जम्मू ' तेणं काळेणं तेणं समणेणं रायगिहे नामं नयरे। गुणसिलए उज्जाणे। सेणिए राया। समोसरणं। जहा चन्दो तहा स्रोवि भागओ जाव नर्दाविहें उवदंसिता पिंडणओ। पुञ्चमवपुञ्छा। सावत्वी नयरी। सुप्दहे नामं गाहावई होत्या, अहे जहेव अन्नई जाव विहरइ। पासो समोसढो, जहा अन्नई तहेव पव्यहए, तहेव विराहियसामण्णे जाव महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ जाव अन्तं करेहिइ। निक्खेवओ॥ ९३॥ विद्यं अज्ञायणं समन्तं॥ ३।२॥

जह णं मंते ! जाव संपत्तेणं उक्खेवओ माणियव्यो । रायगिहे नयरे । गुणसिलए उजाणे । सेणिए राया । सामी समोसढे । परिसा निग्गया । तेणं कालेणं तेणं समएणं सुक्के महग्गहे सुक्कविंसए विमाणे सुक्कंसि सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहरसीहिं जहेव चन्दो तहेव वागओ, महविहिं उवदंसित्ता पिंचओ। मन्ते ! ति । कूलागार-साला। पुव्यभवपुच्छा । एवं खल्ल गोयमा ! तेणं कालेणं सेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी होत्था । तत्य णं वाणारसीए नयरीए सोमिले वामं माहणे परिवसह, अहे जाव अपरिभूए, रिउब्वेय जाव सुपरिनिहिए । पासे समोसढे । परिसा पञ्जवासह ॥ ९४ ॥

तए णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे बहाए रुद्धद्वस्स समाणस्स इमे एयाङ्बे अज्झतियए०-एवं खल्च पासे अरहा पुरिसादाणीए पुष्वाणुपुर्वि जाव अम्बसालवणे विहरइ, तं गच्छामि णं पासस्स अरहको अन्तिए पाउच्मवामि, इमाई न णं एयास्वाई अद्वाई हेर्फ्ट् जहा पण्णासीप् । सोमिलो निग्गओ खण्डियविहूणो जाव एवं वयासी-जत्ता ते भनते ! जबणिखं च ते ? पुच्छा । सरिसक्या मासा कुलस्या एगे भवं जाब संबुद्धे मानगधम्मं पिंडविजना पिंडगए॥९५॥ तए णं पासे णं अरहा असया कयाइ बाणार्सीओ नयरीओ अम्बसालवणाओ उज्जाणाओ पिडनिक्समइ २ ता बहिया जणवयविहारं विहरह । तए णं से सोमिले माहणे असया क्याइ असाहुदंसणेण य अपञ्जुवासणयाए य मिच्छत्तपज्जवेहिं परिवहुमाणेहिं २ सम्मत्तपज्जवेहिं परिहाय-माणेहिं २ मिन्छतं च पडिवने ॥ ९६ ॥ तए णं तस्त सोमिन्स्म माहणस्त अनया क्याइ पुष्यरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडुम्बजागरियं जागरमाणस्स अयमेवास्वे अज्ञ-त्यिए जाव समुप्पजित्या-एवं खलु अहं वाणारसीए नयरीए सोमिले नामं माहणे अचन्तमाहणकुलप्पसूए, तए णं मए वयाई चिण्णाई, वेया य अहीया, दारा आहूया, पुत्ता जिन्या, इङ्ग्रीओ समाणीयाओ, पसुर्व[वन]धा कया, जन्ना जेट्टा, दक्खिणा दिना, अतिही पूर्या, अगरी ह्या, जुना निक्सिता, तं सेयं बाह्य मम इयाणि करलं जाब जलन्ते वाणारसीए नयरीए वहिया बहवे अम्बारामा रोवावित्तए, एवं माउलिङ्गा बिह्ना कविद्वा चित्रा पुष्फारामा रोबाबित्तए, एवं संपेहेड् २ ता कर्त्र जाव जलन्ते वाणारसीए नयरीए बहिया अम्बारामे य जाब पुष्फारामे य रोबावेइ । तए णं बहुवे अम्बारामा य जाव पुष्कारामा य अणुपुन्देणं सार्विस्त्रक्रमाणा संगोविज्ञमाणा संबद्धिज्ञमाणा आरामा जाया किण्हा किण्होभासा जाव रम्मा महामेहनिक्टरम्बभया पत्तिया प्रिया फलिया इरियगरेरिजमाणसिरीया अईव २ उवसोमेमाणा २ चिट्टन्ति ॥ ९७ ॥ तए णं तस्स मोमिलस्स माहणस्स अनया क्याइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुदुम्बजाग-रियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्यतिषए जाव समुप्पजित्था--एवं बाह्य अहं वाणारसीए नयरीए सोमिछे नामं माहणे अचन्तमाहणकुळप्पस्ए, तए णं मए वयाई चिण्णाई जाव जूना निक्सिता, तए वं मए बाणारसीए नयरीए बहिया बहुवे अम्बा-रामा जाब पुष्फारामा य रोवाविया, ते सेयं खळ मसं इयाणि कहं जाव जलन्ते प्रबहुं लोहकहाहकहुच्छुयं तिम्बयं तावसमण्डं चडावेता विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं · · मित्तनाइ · · आमन्तेत्ता तं मित्तनाइनियग । विज्ञकेणं असण । संमाणेता तस्सेव मित्त वाव जेट्टपुत्तं इसुम्बे ठवेता तं मित्तनाइ जाव आपुच्छिता सुबहुं लोहकटाहकदुच्छूचं तम्बयं तावसमण्डयं गहाय जे इमे गङ्गाकुला वाणपत्वा

तावसा भवन्ति, तंजहा-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जन्नई सहुई थालई हुम्बउहा दन्तुक्लिया उम्मजगा संमजगा निमजगा संपक्लालगा दक्लिणकूला उत्तरकूला संखधमा कुळथमा मियलुद्धया हत्थितावमा उद्दण्डा दिसापीक्खिणो वक्कवासिणो विलवासिणो जलवासिणो रुक्समृलिया अम्बुमिक्सणो वाउभिक्सणो सेवालभिक्सणो नुलाहारा कन्दाहारा तयाहारा पत्ताहारा प्रप्काहारा फलाहारा बीयाहारा परिम्पेडेय-कन्दमूलत्यपत्तपुष्कफलाहारा जलाभिमेयकढिणगायभूया आयावणाहि पश्चिगतावेहि इङ्गालसोक्षियं कन्द्रसोक्षियं पिव अप्पाणं करेमाणा विहरन्ति, तत्थ णं जे ते दिसा-पोक्सिया तावसा तेसि अन्तिए दिसापोक्सियताए पञ्चहत्तए, पञ्चहए वि य णं समाणे इसं एयालवं अभिस्माहं अभिगिण्हिस्सामि-कप्पड मे जावर्जायाए छहंछद्रेणं क्षणिक्खित्तेणं दिसाचकवालेणं नवोकम्मेणं उन्नं बाहाओ पगिज्यिय २ स्राभिम्हस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्स विहरिनएत्तिकह एवं संपेहेड २ ता कहं जाव जलनते सुबहुं लोह - जाव दिसापो क्लियलावसत्ताए पब्बहुए । पब्बहुए वि य णं समाणे इसे एयार वं अभिरगहं जाव अभिगिष्टिता पढमे छद्रक्खमणं उवसंपिजिताणं विहरह ॥ ९८ ॥ तए णं सोमिले माहणे रिसी पटमछद्भन्यमणपारणंसि आयावणभूमीए पश्चोरुहृइ २ ता बागलबत्यनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ २ ता किटिणसंकाइयं गेण्डर २ ता पुरत्यिमं दिसिं पुक्खेड २ ता पुरत्यिमाए दिनाए मोमे महाराया पत्थाणे परिवयं अभिरक्खउ सोमिलमाहणरिसि, जाणि य तत्थ कन्दाणि य मुलाणि य तबाणि य पत्ताणि य पुष्पाणि य पत्नाणि य बीयाणि य हरियाणि य ताणि अणुजाणउत्तिकह पुरत्थिमं दिसं पसरड २ ता जाणि व तत्थ कन्दाणि व जाव हरियाणि य ताई गेण्डइ २ ता किहिणसंकाइयगं भरेड २ ता दच्मे य कसे य पत्तामोर्ड च समिहाकद्वाणि य गेण्हइ २ ना जेणेव सए उद्दए तेणेव उवागचळ्ड २ ता किढिणसंकाइयगं ठवेइ २ ता वेई क्षेष्ट २ ता उक्छेवणसंमज्जणं करेड २ ता दव्सकलसहत्यगए जेणेव गङ्गा महाणई तेणेव स्थागच्छा २ ता गङ्गं महाणई ओगा-हृद्द २ ता जलमञ्जर्ण करेड् २ ता जलकिई करेड्ड २ ता जलाभिसेयं करेड्ड २ ता आयन्ते चोक्के परमसुद्दभूए देवपिउक्यकके दच्यकलसहत्यगए गङ्गाओ महाणईस्रो पन्नतरह २ ता जेणेव सए उडए तेणेव उवायच्छह २ ता दन्मेहि य क्सेहि य वाछ-याए य वेई रएइ २ ता सर्थं करेड़ २ ता अर्णि करेड़ २ ता सरएणं अर्णि महेड़ २ ता अग्नि पाडेइ २ ता अग्नि संधुक्केइ २ ता समिहाकद्वाई पविस्तवह २ ता अग्नि उजा-छेइ २ ता अगिरस दाहिणे पासे सत्तक्षक्षं समादहे । तंत्रहा-सकरणं वक्तं ठाणं, सेज-मण्डं कमण्डलं । दण्डदारं तह्याणं, अह ताई समादहे ॥ १ ॥ महणा य करण य तन्द्र-

लेहि य अग्गि हुणइ, चर्रु साहेइ २ ता बलिवइस्सदेवं करेइ २ ता अतिहिपूर्यं करेइ २ ता तओ पच्छा अप्पणा आहारं आहारेड् ॥ ९९ ॥ तए णं से सोमिले माहणारेसी दोचंसि छद्रक्षसमणपारणगंसि तं चेव सब्वं भाणियव्वं जाव आहारं आहारेइ, नवरं इमं नाणरां—दाहिणाए दिसाए बमे महाराया पत्याणे पत्थियं अभिरक्खउ सोमिलं माहणरिमिं, जाणि य तत्य कन्दाणि य जाव अणुजाणउत्तिकटु दाहिणं दिसिं पम-रह । एवं पन्नत्थिमेणं वरुणे महाराया जाव पन्नत्थिमं दिसिं पन्रह । उत्तरेणं वेसमणे महाराया जाव उत्तरं दिसिं पसरह । प्रव्वदिसागमेणं चत्तारि विदिसाओ भाणिय-व्वाओ जाद आहारं आहारेड ॥ १०० ॥ तए णं तस्स सोमिलमाहणरिसिस्स अनया क्याइ पुन्बरनावरत्तकालसमयंसि अणिबजागरियं जागरमाणस्स अयमेयास्वे अज्झ-त्थिए जाव समुप्पजित्या-एवं खळु अहं वाणारसीए नयरीए सोमिले नामं माह-णरिसी अञ्चन्तमाहणपुरूपपुर, तए णं भए वयाई चिण्णाई जाव जुवा निक्तिना. तए गं मए वाणारसीए जान पुष्फारामा य जान रोबिया, तए गं मए छुनहुं लोह० जाब घडावेता जाव जेट्टपुर्न कुढुंबे ठवेता जाव जेट्टपुर्त आपुच्छिता सुबहुँ स्रोह० जाब गहाय मुण्डे जाब पन्वहए, पन्वहए वि य णं समाणे छट्टंछ्ट्रेणं जाब विहरामि, तं सेयं खल ममं इयाणि कल्लं जाव जलन्ते वहवे तावसे दिहामहे य पुव्वसंगहए य परियायसंगइए य आपुच्छिता आसमसंवियाणि य बहुई सत्तसयाई अणुमाणहत्ता वागलवत्यनियत्यस्य किडिणसंकाइयगहियसमण्डोवगरणस्य कट्टमुद्दाए मुहं बन्धिता उत्तरदिसाए उत्तराभिमहस्स महपत्थाणं पत्यावेत्तएः एवं संपेष्ठेह २ ता कहं जाव जलम्ते बहुवे तावसे य दिद्वाभट्टे य पुव्वसंगइए य तं चेव जाव बहुमुहाए सहं बन्धह २ ता अयमेयाहतं अभिगाहं अभिगिण्डड-जत्येव णं अहं जलंसि वा एवं थलंसि वा दुर्गासि वा निर्मास वा पव्ययंसि वा विसर्गसि वा ग्रहाए वा दरीए वा पक्रवालिज वा पविदेज वा, नो खलु में कप्पइ प्रमृद्धितएतिकडू अयमेगारूवं अभिगहं अभिनिण्हइ २ ता उत्तराए दिसाए उत्तराभिमुहपत्थाणं पत्थिए से सोमिके माहणरिसी पुञ्चावरण्डकालसमयंसि जेणेव वसोगवरपायवे तेणेव उवागए, असोगवरपायवस्स अहे किल्लिणसंकाइयं ठवेइ २ ता वेइं वहूद २ ता उवछेवण-संगजनं करेड़ २ ता दब्भकलसहत्वगए जेनेव गङ्गा महानई जहा सिवो जाब गङ्गाओं महाणईओं प्यातरइ २ ता जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ ता दब्मेहि य कुसेहि य बाह्ययाए य वेई रएइ २ ता सर्ग करेइ २ ता जाव बल्ल-वइस्सदेवं करेड २ ता बहुसहाए सहं बन्बड २ ता तुसिणीए संविद्वड ॥ १०१ ॥ तए मं तस्य सोमिळमाष्ट्रणरिसिस्स पुञ्चरत्तावरत्तकाळसमयंशि एगे देवे अन्तियं

पाउब्भूए । तए णं से देवे सोमिलमाहणं एवं बयासी-हं भी सोमिलमाहणा ! पथ्वइया ! दुप्पथ्वइर्य ते । तए णं से सोमिले तस्स देवस्स दोशंपि तशंपि एय-महं नो आढाइ नो परिजाणइ जाव नुसिणीए संचिद्धइ। तए णं से देवे सोमिलेणं माहणरिसिणा अणाढाइज्जमाणे जामेव दिसिं पाउच्मए नामेव दिसिं पडिगए। तए णं से सोमिले कहं जाव जलन्ते वागलवत्यनियत्ये किहिणसंकाइयं गहाय गहियभण्डोवगरणे बद्धमुहाए मुहं बन्धइ २ ला उत्तराभिमुहे संपरिधए ॥ १०२ ॥ तए णं से सोमिले बिइयदिवसम्मि पुन्वावरण्डकालसमर्थास जेणेव सत्तवण्णे तेणेव उवागए, सनवण्णस्स अहे किदिणसंकाइयं ठवंइ २ ता वेइं वहूं जहा असोग-वरपायने जान अभिंग हुणह, कडुमुहाए मुहं बन्धह, तुसिणीए संचिट्टह । तए णं तस्य मोमिलस्स पुर्व्वर्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे अन्तियं पाउच्यूए । तए णं से देने अन्तरिक्खपडिवन्ने जहा असोगवरपायवे जाव पाँडगए । तए णं से सोमिले कार्व जाव जलन्ते वागलवत्यनियत्वे किटिणसंकाइयं गेण्डइ २ ता कट्टसुहाए सुहं बन्धड २ ता उत्तरदिसाए उत्तराभिमुहे संपत्थिए ॥ १०३ ॥ तृए णं से सोमिले तइयदिवसम्मि पुष्वा(पच्छा)वरण्हकालसमयंसि जेणेव असोगवरपायने तेणेव उवागच्छइ २ ता असोगबरपायवस्स अहे किंढिणसंकाइयं ठवेइ २ ता वेइं बहुद्र जाव गर्झ महाणई प्युत्तरइ २ ता जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ ता असोगवरपायवस्स अहे किविम्मसंकाइयं ठवेइ २ ता वेई रएइ २ ता कहमहाए मुद्दं वन्धद २ ता त्रसिणीए संचिद्धद्द । तए णं तस्य सोमिलस्स पुरुवरत्तावरत्तकाळे एगे देवे अन्तियं पाउब्सवित्था, तं चंत्र भणह जात पहिराए । तए णं से सोमिले जाब जलन्ते वागलवत्थनियस्थे किडिणसंकाइयं जाव कद्वसुद्दाए सहं बन्धह २ ता उत्तराए दिसाए उत्तरामिसहे संपत्थिए ॥ १०४ ॥ तए णं से सोमिछे चडत्थ-दिवसपुन्नावरण्हकालसमयंसि जेणेव वडपायवे तेणेव उवागए, वडपायवस्स अहे किटिण॰ ठवेइ २ ता वेइं वहेह, उवलेवणसंग्रज्ञणं करेड जाव क्युमुहाए मुहं बन्धड. द्वसिणीए संचिद्रह । तए णं तस्स सोमिलस्स पुरुवरत्तावरत्तकाले एगे देवे अन्तियं पाउच्भवित्था, तं चेव भणइ जाव पहिनए । तए णं से सोमिले जाव जलन्ते वाग-लवत्थनियत्थे किढिणसंकाइयं जाव कद्वमुद्दाए मुद्दं बन्धइ ... उत्तराए० उत्तरामिमुहे संपत्थिए ॥ १०५ ॥ तए णं से सोमिले पश्चमदिवसम्मि पुरुवावरण्हकालसमयंति जेणेव उम्बरपायवे तेणेव उदागच्छड्, उम्बरपायवस्स अहे किविणसंकाइयं ठवेड. वेरं वहेर जाव कट्टमहाए गुरं बन्धर जाव तसिणीए संचिद्ध । तए णं तस्स सोमिलमाहणस्य पुञ्चरताबरतकाले एगे देवे जाव एवं वयावी-इं भो सोमिला!

पव्यक्या ! दुप्पव्यक्यं ते, पढमं भणइ नहेव तुसिणीए संचिद्वह । देवो दोसंपि तर्वपि वयइ-सोमिला ! पञ्चइया ! दुप्पञ्चइयं ते । तए णं से सोमिले तेणं देवेणं दोचंपि तबंपि एवं वुत्ते समाणे तं देवं एवं वयासी-कहं णं देवाणुप्पिया! मम दुप्प-ब्बड्यं ? । तए णं से देवे सोमिलं माहणं एवं वयासी-एवं खल देवाणप्पिया ! तमं पासरस अरहओ पुरिसादाणीयस्स अन्तियं पश्चाणुञ्चए सनसिक्खावए दुवालसविहे सावयथम्मे पडिवने, तए णं तव अन्नया क्याइ असाहृदंसणेण । पुव्वरतावरत्तकाल-समर्थांग कुदुम्बजागरियं जाव पुरुवचिन्तियं देवी उचारेइ जाव जेणेव असी-गवरपायंचे तेणेव उवागच्छित २ सा किहिणसंकाइयं जाव तसिणीए संचिद्वसि. तए णं पुञ्चरत्तावरत्तकाले तव अन्तियं पाउच्भवामि, हं भो सोमिला ! पञ्बह्या ! दुप्पञ्चह्यं तं, तह चेव देवो नियवयणं भणइ जाब पन्नमदिवसम्मि पुरुवावरण्हकालसमयंसि जेणेव उम्बर्पायवे तेणेव उवागए किहिणसंकाइयं ठवेसि, वेइं बहेसि, उवलेवणं • करेरिस २ ता बद्धमुद्दाए मुहं बन्धेसि २ ता तुरितणीए संचिद्वसि, तं एवं खळ देवा-शुप्पिया ! तब दुप्पश्वइयं ॥ १०६ ॥ तए णं से सोमिले तं देवं एवं वयासी-कहं णं देवाणुणिया ! मस सुपव्यहर्य ? । तए णं से देवे सोमिलं एवं बयासी—जह णं तुमं देवाण्यिया । इयाणि पुरुषपितमाइं पञ्च अणुक्वयाई० सम्मेव उवसंपितनाणं बिह-रसि तो णं तुज्ज्ञ इयाणिं सुपव्यइयं भवेजा । तए णं से देवे सोमिलं वन्दइ नसं-सइ वं॰ २ ता जामेब दिसिं पाउच्भूए तामेव दिसिं पडिगए । तए णं सोमिछे माहणरिसी तेणं देवेणं एवं बुत्ते समाणे पुक्वपहिवन्नाई पञ्च अणुब्बयाई० सयमेव उवसंपजिताणं विहरह् ॥ १०७ ॥ तए णं से सोमिले बहुहिं चउत्यलह्रद्वम जाव मासदमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोवहाणेहिं अप्पाणं भावेमाणे बहुई वासाइं समणो-बासगपरियागं पाउषह २ ता अद्भासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसेड् २ ता तीसं भत्ताई अणसणाए छेएइ २ ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपिडकन्ते विराहियसम्मत्ते फालमासं कालं किया सुक्रविहेंसए विमाणे उवबायसमाए देवस्यणिजीसि जाव ओगाहणाए सुक्रमहम्गहत्ताए उनवने ॥ १०८ ॥ तए णं से सुक्के महरगहे अहुणीव-वजे समाणे जाव भासामणपजनीए । एवं खलु गोयमा । सुक्केणं । सः दिग्वा जाव अभिसमजागया । एगं परिओवमं ठिई । सुक्के णं भन्ते ! महस्गहे तस्रो देवलोगाओ आउक्सएणं ॰ कहिं गन्छिहिइ २ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्जि-हिह ५। निक्सेवओ ॥ १०९ ॥ तहयं अज्हायणं समसं ॥ ३ । ३ ॥

जइ णं भंते । उक्केषको । एवं बाह्य जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिष्टे नामं नयरे । गुणसिलए उजाने । सेनिए राया । सामी समोसढे । परिसा निगाया

॥ १९० ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं बहुपुत्तिया देवी सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तिए विमाणे सभाए मुहम्माए बहुपुत्तियंसि सीहामणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं चडिंह महत्तरियाहि जहां सुरियामे जाव भुजमाणी विहरह, इसं च णं केवलकप्पं जम्बुद्दीवं दीवं विउल्लेणं ओहिणा आभोएमाणी २ पासड् २ ता समणं भगवं महा-वीरं जहा स्वियामो जाव नमंसिता सीहासणवरंसि पुरत्याभिमुहा संनिमण्णा । आभि-ओगा जहा सरियाभस्स. सुसरा घण्टा, आमिओगियं देवं सहावेड, जाणविमाणं जोयणसहस्सवित्यण्णं, जाणविमाणवण्णओ जाव उत्तरिक्षेणं निजाणमगोणं जोयणसाह्स्मिएहिं विस्महेहिं आगवा जहा स्रियामे । धम्मक्हा सम्मत्ता । तए णं सा बहुपत्तिया देवी दाहिणं भुयं पसारेड देवकुमाराणं अहुमयं, देवकुमारियाण य वामाओं भुयाओं अद्भागं, तयाणन्तरं च णं बहवे दारगा य दारियाओं य डिम्भए य डिमियाओ य विउच्वड, नष्टविहिं जहा स्रियामी उबदंसिता पिंडगया ॥ १९९ ॥ भन्ते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वन्दइ नमंसइ । कूडागारयाला । बहुपुत्तियाए णं भन्ते ! देवीए सा दिव्या विश्वष्टी पुच्छा जाव अभिसमजागया ? एवं खलु गोयमा ! तेणं कारुणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी, अम्बनालवणे उजाणे । तत्य णं वाणारसीए नयरीए महे नामं सत्थवाहे होत्या, अने जाव अपरिभूए। तस्स णं भइस्स सुभद्दा नामं भारिया सुख्माल॰ बन्द्वा अवियासरी जाणको-प्परमाया यावि होत्या ॥ ११२ ॥ तए णं तीसे सुभद्दाए सत्थवाहीए अन्नया क्याहं पुरुवरतावरत्तकाले कुदुम्बजागरियं जागरमाणीए इमेबाहवे जाव संकप्पे समुप्प-जित्या-एवं खळु अहं भद्देणं सत्यवाहेणं सद्धि विजलाई भोगभोगाइं भुजमाणी बिहरामि, नो चेव णं अहं दारगं वा दारियं वा पयाया, तं धनाओ णं ताओ अम्म-याओ जाद मुलद्धे णं तासि अध्ययाणं मणुयजन्मजीवियफले, जामि मन्ने नियक्तिक संभूयगाई वणदुद्वलुद्धगाई महुरसमुक्तावगाचि मन्मण(मंजुल)प्पर्जाम्पयाणि वणमृल-क्रक्खदेसभागं अभिसरमाणगाणि पण्हयन्ति, पुणो य कोमलक्रमलोषमेहिं हत्येहिं गिण्हिकणं उच्छक्तनिवेसियाणि देन्ति, समुह्णावए सुमहरे पुणो पुणो सम्मणप्यभणिए. अहं णं अधना अपुण्णा अकसपुण्णा एतो एगमवि न पत्ता. ओहरा॰ जाव क्रिसाइ ॥ ११३ ॥ तेणं कारुणं २ सुव्ययाओ णं अजाओ इरियासमियाओ भासासमियाओ रसणासमियाओ आयाणभण्डमत्तिकसेवणासमियाओ उत्तारपासवणसेलजञ्जसिंघाण-पारिद्वावणासमियाओ मणगुत्तीओ क्यगुत्तीओ कायगुत्तीओ गुत्तिन्दियाओ गुत्तबस्म-यारिणीओ बहस्ययाओ बहपरिवाराओ पुरुवाणुपूर्वित चरमाणीओ गामाणुगामं दृहज्ज-माणीओ जेगेव बाणारसी नयरी तेणेव उवागया उवागच्छिता अहापहिरूवं उम्गई

ओगिण्हिता संजमेणं तदसा० विहरन्ति ॥ १९४ ॥ तए णं तासि मुख्ययाणं अजाणं एगे संघाडए वाणारसीनयरीए उचनीयमञ्जिमाई कुलाई घरममुदाणस्स भिक्खा-यरियाए अडमाणे महस्य सत्थवाहस्य गिहं अणुपविद्वे । तए णं सुमहा सत्थवाही ताओ अजाओ एजमाणीओ पासइ २ ता हट्ट० खिप्पामेन आमणाओ अब्सु-हेड २ ना सत्तद्वपयाइं अणुगच्छइ २ ता बन्दड नमंगइ वं॰ २ ता विटलेणं असणपाणताइमसाइमेणं पडिलाभेता एवं वयासी—एवं खतु अहं अजाओ । भरेणं सन्यवाहेणं सिद्धं विसन्ताई भोगभोगाई भुजमाणी विहरामि, नो चेत्र णं अहं दारगं बा दारियं वा पयायामि, तं धनाओं णं ताओं अम्मयाओं जाव एत्तो एगमिव न पता, तं तुन्मे अज्ञाओ ! बहुणायाओ यहपढियाओ वहणि गामागरनगर जाब संनिवेसाई आहिण्डह, बहुणं राईभरतलवर जाव सत्यबाहप्पभिईणं गिहाई अणु-पांवसह, अत्थ से केंद्र कहिंचि विज्ञापओए वा मन्तप्पओए वा वमणं वा विरेयणं वा बत्थिवम्मं वा ओसट्टे वा भेसजे वा उवलद्धे, जेणं व्यहं दारगं वा दारियं वा प्याएजा है ॥ ११५ ॥ तए णं ताओ अजाओ सुभई सत्यवाहिं एवं वयासी-अम्हे णं देवाणुष्पिए! समणीओ निरगन्थीओ इरियासमियाओ जाव गुनवस्भया-रिणीओ, नो खळ कप्पड अम्हं एयनहं कण्णेहिनि निसामेत्तए किमक पुण उहिसित्तए वा समायरित्तए वा, अम्हे णं देवाणुष्यिए ! नवरं तव विचित्तं केवलिपन्तं धम्मं परिकहेमी ॥ ११६ ॥ तए णं सा ग्रमहा सत्थवाही तासि अजाणं अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म हद्वनुद्वा ताओ अजाओ तिक्खुत्तो वन्दड नमंसइ वं॰ २ ता एवं वयासी-सहहामि णं अजाओ! निम्मन्यं पावयणं, पत्तियामि णं रोएमि णं अजाओ ! निरगन्यं पावयणं, एवमेयं तहमेयं अवितहमेयं जाव सावगधम्मं पहिवज्जए. अहासहं देवाणुप्पए ! मा पडिबन्धं करेह, तए णं सा समहा सत्थवाही तासि अजाणं अन्तिए जाव परिवज्जइ २ ता ताओ अज्बाओ वन्दइ नमंसङ वं० २ ता पिडिविसःबाइ । तए णं सा सुमहा सत्यवाही समणीवासिया जाया जाव विहरह ॥ १९७ ॥ तए णं तीसे समहाए समणीवातियाए अनया कयाइ पुव्वरत्तावरत्त-कालसमर्यास कुद्धम्बजागरियं जागरमाणीए अयमेयारुवे अज्ञात्यिए जाव समुप्प जित्था-- एवं खळु अहं महेणं सत्यवाहेणं विजलाई भोगभोगाई जाव निहरामि, नो चेव णं अहं दारां वा..., तं सेयं खळु ममं कळं जाव जलन्ते भइस्स आपुच्छिता सुव्वयाणं अजाणं व्यन्तिए अजा भविता भागाराओ जाव पव्यक्तर, एवं संपेहेड २ ता कक्के ... जेणेव मोई सत्यवाहे तेणेव उवागया करयल जाव एवं वयासी-एवं साल अहं देवाण्यिया! तुब्भेक्षं सदि बहुई वासाई विस्लाई

भोगभोगाई जाव विहरामि, नो चेव णं दारगं वा दारियं वा पयायामि, तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! तुब्सेहिं अब्सणुनाया समाणी सुव्वयाणं अजाणं जाव पव्यइनए ॥ ११८ ॥ तए णं से भंद सत्थवाहे मुभद्दं सत्थवाहि एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुप्पए! इयाणि मुण्डा जाव पव्वयाहि, भुजाहि ताब देवाणुप्पए! मए सर्दि विटलाई भोगभोगाई, तओ पच्छा मुत्तभोई सुव्वयाणं अजाणं जाव पन्त्रयाहि । तए णं सुभद्द। सत्थवाही भहस्य० एयमद्रं नो० परियाणइ । दोचंपि नर्चपि नुभद्दा सत्थवाही भद्दं सत्थवाहं एवं बयासी-इच्छामि णं देवाणुण्यया ! तुच्मेहि अञ्भणु-न्नाया समाणी जाब पव्बद्दत्तए । तए णं से भद्दे सत्थवाहे जाहे नी संचाएड वहूहिं आघवणाहि य एवं पन्नवणाहि य सन्नवणाहि य विनवणाहि य आघवित्तए वा जाव विन्नवित्तए वा ताहे अकामए चेव सुभद्दाए निश्खमणं अणुमनित्या ॥ १९९ ॥ तए णं से भद्दे सत्यवाहे विउलं असणं ४ उवक्खडावेड, मित्तनाइ० ... तओ पच्छ। मॉयण-वेलाए जाव मित्तनाइ ... सक्कारेइ संमाणेइ, सुमई सत्थवाहि ण्हायं सव्वालंकारविभू-सियं पुरिससहस्सवाहिणि सीयं दुरुहेह । तओ सा सुमहा सत्थवाही मित्तनाड जाव संबन्धिसंपरिवृहा सन्त्रिङ्कीए जाव रवेणं वाणारसीनयरीए मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं जेणेव मुञ्बयाणं अज्जाणं उबस्सए तेणेव उवागच्छा २ ना पुरिससहस्सवाहिणि सीयं ठवेइ, समदं सत्थवाहिं सीयाओ पन्नोरहेइ ॥ १२० ॥ तए णं भद्दे सत्यवाहे युमदं सत्थवाहि पुरओ कार्ड जेणेव सुव्यथा अजा तेणेव उवागच्छद २ ता सुरुवयाओ अजाओ बन्दइ नमंसइ वं॰ २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! सुभक्ष सत्यवाही सम भारिया इदा कन्ता जाव मा णं वाइया पित्तिया सिम्भिया संनि-बाइया विविद्या रोगायञ्चा फुसन्त, एस णं देवाणुप्पिया ! संसारभडिव्यस्मा भीया जम्म(ण)मरणाणं देवाणुष्पियाणं अन्तिए मुण्डा मवित्ता जाद पञ्चयाइ, नं एयं अहं देवाणुप्पियाणं सीसिणीभिक्खं दलयामि, पडिच्छन्त णं देवाणुप्पिया! सीसिणी-भिक्सं । अहासुहं देवाणूप्पिया । मा पहिचन्धं करेह ॥ १२१ ॥ तए णं सा सुभद्दा सत्थवाही सुव्वयाहि अजाहि एवं वृत्ता समाणी हृद्व । सयमेव आभरणमहालंकारं ओमुयइ २ ता सयमेव फामुद्धियं लोयं करेइ २ ता जेणेव सुज्वयाओ अजाओ तेणेव उवागच्छद २ ता युन्वयाओ अजाओ तिक्खतो आयाहिणपयाहिणेणं बन्दइ नर्मसइ वं० २ ता एवं वयासी-आलिते णं भन्ते ... जहा देवाणन्दा तहा पव्वश्या जाव अजा जाया जाव गुत्तबम्भयारिणी ॥ १२२ ॥ तए णं सा सुमहा अजा अखया कयाइ बहुजणस्स चेडरूदे संगुच्छिया जाव अज्ज्ञोनवन्ता अञ्मङ्गणं च उन्बदृणं च फानुबपाणं च अलत्तगं च कहणाणि य अक्षणं च वण्णगं च खेळणगाणि

य खजलगाणि य खीरं च पुष्फाणि य गवेसइ गवेसिशा बहुजणस्स दारए दा दारिया वा कुमारे य कुमारियाओ य डिम्मए य डिम्मियाओ य अप्पेगइयाओ अन्मिक्केड, अप्पेगइयाओ उन्बेहेड, एवं फासुयपाणएणं ण्हावेड, अप्पेगइयाणं पाए रयइ,० ओहे रयइ.० अच्छीणि अजेड.० उसए करेड.० तिलए करेड. अप्पेगइयाओ दिगिंदलए करेइ, अप्पेगइयाणं पन्तियाओ करेइ, अप्पेगगाई लिजाई करेड, अप्पेगइया वण्णएणं समालभइ,० चुण्णएणं समालभइ, अप्पेगइयाणं खेळ्लगाई दलयइ,० खजलगाई दलयह, अप्पेगइयाओ खीरभोयणं भुजावेइ, अप्पेगइयाणं पुप्ताई स्रोम्यइ, अप्पे-गइयाओ पाएसु ठवेइ, जंघासु करेइ, एवं ऊक्सु उच्छक्ते कडीए पिट्टे उरसि खन्धे सीसे य करयलपुढेणं गहाय हलउद्रेमाणी २ आगायमाणी २ परिगायमाणी २ पत्तपिबासं च ध्यपिवासं च नत्त्र्यपिवासं च नशिपिवासं च पचणुभवमाणी विहरइ ॥ १२३ ॥ तए मं ताओ सुन्वयाओ अजाओ सुभहं अजं एवं वयासी-अम्हे मं देवाणुप्पए ! समणीओ निग्गन्थीओ इरियासमियाओ जाव गुक्तवम्भयारिणीओ, नो खुळ अम्हं कप्पइ जातककम्मं करेनए, तुमं च णं देवाणुण्पिए ! बहुजणस्स चेडस्वेसु मुच्छिया जाव अज्योवधना अञ्मक्षणं जाव नतिपिवासं वा पनगुभवमाणी विहरसि, ते णं तुमं वेवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पाय[प]च्छितं परिवजाहि ॥ १२४ ॥ तए णं सा समहा अजा सुव्ययाणं अजाणं एयमहं नो आउह नो परिजाणह अणाढायमाणी अपरिजाणमाणी विहरइ। तए णं ताओ समणीओ निग्गनधीओ श्चमहं अजं हीकेन्ति निन्दन्ति सिंसन्ति गरहन्ति अभिक्लणं २ एयमद्वं निवारेन्ति ॥ १२५ ॥ तए णं ती[ए]से सुमहाए अजाए समणीहि निमान्थीहि हीलिजमाणीए जाब अभिन्त्वणं २ एयमद्रं निवारिजमाणीए अयमेयास्वे अज्यारिकए जाब सम-प्यक्रित्या-जया णं अहं अगारवासं वसामि तया णे अहं अप्यवसा. जप्यभिङं च णं अहं मुण्डा भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्यक्ष्या तप्यभिहं च णं अहं परवसा, पुर्वित च समणीओ निगर्याओं आहेन्ति परिजाणेन्ति इयाणि नो आहाएन्ति नो परिजाणन्ति. तं सेयं बद्ध मे कहं जाव जलन्ते सुव्यमाणं अजाणं अन्तियाओ पिंडिनिक्खमिता पाडिएकं उवस्सयं उवसंपिजिताणं विहरित्तए, एवं संपेहेर २ ता कहं जाब अलन्ते सुम्बयाणं अजाणं अन्तियाओ परिनिषखमह २ ता पाडिएकं उवस्सर्य उवसंपिकताणं विहरह । तए णं सा सुसहा अजा अजाहिं अणोहिंटेया अणि-वारिया सच्छन्दमई बहुजणस्स चेष्ठस्वेषु मुच्छिया जाव अन्मक्रणं च जाव निश-पिवासं च पचणुमवमाणी विहर्द ॥ १२६ ॥ तए णं सा समहा पासत्था पासत्थाविहा-रिणी एवं ओसचा ओसमबिहारिणी ऋसीला ऋसीलविहारिणी संसत्ता संसत्तविहारिणी

अहाछन्दा अहाछन्दिवहारिणी बहुई वासाई सामण्णपरियागं पाउणइ २ ता अद्धमा-सियाए संलेहणाए अत्तार्ण ...तीसं भताई अणसणाए छेहता तस्स ठाणस्स अणा-लोडयपिङक्तिना कालमासे कालं किया सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तियाविमाणे उववायसमाए देवसयणिर्ज्ञांस देवदुसन्तारिया अङ्गुलस्स असंखेजभागमेताए ओगाहणाए बहुपुत्तिय-देविताए उक्का ॥ १२७ ॥ तए णं सा बहुपुत्तिया देवी अहुणोक्कामेता समाणी पश्चविहाए पजतीए जाय सामासणपजतीए, एवं खलु गोयसा ! बहपुत्तियाए देवीए सा दिव्या देविश्वी जाव अभिममनागया॥ १२८॥ से केण्डेणं भन्ते! एवं बुचइ-बहुपुत्तिया देवी २ ? गोयमा ! बहुपुत्तिया णं देवी जाहे जाहे सक्स्स देविन्दस्स देवरको उबल्याणियणं करेइ ताहे २ बहुवे दारए य दारियाओ य डिम्भए य हिम्भियाओ य विउच्या २ ता जंगेव सक्के देविन्दे देवराया तेगेव उवागच्छद २ ता सक्रम्स देविन्दस्य देवरको दिव्यं देविह्नि दिव्यं देवजुई दिव्यं देवाणुभावं उपरंसेइ, से तेणहेणं गोयना । एवं वुषड्-बहुपृतिया देवी २। बहुपृतियाए णं भन्ते । देवीए केनडयं कार्ल ठिई पन्नता ? गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाई ठिई पन्नता । वहपुत्तिया णं मन्ते ! देवी ताओ देवलोगाओ आउनन्तएणं ठिइन्खएणं भवनखएणं भणन्तरं चयं चड्ना कहिं गच्छिहिड कहिं उदबज्जिहिड ? गोयमा ! इहेव जम्महीने दीने भारहे वासे विञ्ज्ञगिरिपायमुळे विमेलसंनिवेसं माहणुक्लंसि दारियशाए पनामाहिङ ॥ १२९॥ तए णं तीसे दारियाए अम्मापियरो एकारममे दिवसे वीइक्टनं जाव वारसिंहिं दिनसिंहि वीउक्दतेहिं अयमेयास्त्रं नामधेजं करेन्ति हो। णं अम्हं इमीसे दारियाए नामधेजं सोमा ॥ ९३० ॥ तए णं सोमा उम्मुक्कबालभावा विश्वयपरिणयमेता जोव्वणगमणप्पता रवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किट्ठा उक्किट्टसरीरा जाव भविस्सइ । तए णं तं सोमं दारियं अम्मापियरो उम्मुक्त्वालमानं विजयपरिणयमेनं जोव्वणगमणुष्पत्तं पहिकृतिएणं सुक्रेणं पडिस्वएणं नियगस्स भाइणेखस्स रहुकृडस्स भारियताए दलइस्पइ । सा णं तस्स भारिया भविस्सइ इद्रा कन्ता जाव भण्डकरण्डगसमाणा तेष्ठकेला इव पुसंगोविया चेलपे(ला)डा इव प्रसंपरिगाहिया रयणकरण्डगो विव सुसारिक्सिया सुसंगोविया मा णं सीयं जान विविद्दा रोगायक्का फुसन्द्र ॥ १३१ ॥ तए णं सा सोमा माहणी रहकुडेणं सिद्धं विजलाई भागमोगाई भुजमाणी संवच्छरै २ ज़्यलगं प्यायमाणी सोलसेहिं संबच्छरेहिं बत्तीसं दारगरूवे प्यायह । तए णं सा सोमा माहणी तेहिं बहाँहें दारगेहि य दारियाहि य कुमारेहि य कुमारियाहि य हिम्भएहि य हिम्भियाहि य अप्येगइएहिं उत्ताणसेळाएहि य अप्येगइएहिं यणिया-एहि य अप्पेगएहिं पीहगपाएहिं अप्पेगइएहिं प्रंगणएहिं अप्पेगइएहिं प्रक्रममाणेहिं

अप्पेगर्एहिं पक्कोलणएहिं अप्पेगर्एहिं थणं मग्गमाणेहिं अप्पेगर्एहिं खीरं मग्ग-माणेहिं अप्पेगइएहिं खेळण्यं मन्नमाणेहिं अप्पेगइएहिं खज्जनं मन्नमाणेहिं अप्पेगइ-एहिं कृरं मम्ममाणेहिं पाणियं मम्ममाणेहिं हसमाणेहिं इसमाणेहिं अक्रोसमाणेहिं अक्करसमाणेहिं हणमाणेहिं विप्यलायमाणेहिं अणुगम्ममाणेहिं रोवमाणेहिं कन्दमाणेहिं विलवमाणिहिं कृतमाणिहिं उक्कृतमाणिहिं निहायमाणिहिं पलंबमाणिहिं दहमाणिहिं दंगमाणेहिं वममाणेहिं छरमाणेहिं मुत्तमाणेहिं मुत्तप्रीसविभयमुलितोवलिता मङ्ल-वसणपुचला जाव असुडबीभच्छा परमङ्गगन्धा नो संचाएइ रहुकूडेणं साद्धि विउलाई भोगमोगाइं भुतमाणी विदृरित्तए ॥ १३० ॥ तए णं तीसे सोमाए माहणीए अन्तया क्याइ पुरुवरत्तावरत्तकालसमर्थान कुदुम्बजागरियं जागरमाणीए अयमेयास्ये जाव समप्पजित्था-एवं खुळ अहं इमेहिं बहुहिं दारगेहि य जाव डिम्भियाहि य अध्येग-इएहिं उत्ताणसेज्जपहि य जान अप्पेगइएहिं मुत्तमाणेहिं दुजाएहिं दुजाम्मएहिं हर्यावप्पह्रयमग्गेहिं एगप्पहारपिडएहिं जेणं मुत्तपुरीसविमयमुख्तितोवितता जाव परम-दुव्भिगन्या नो संचाएमि रहुकूडेणं सद्धि जाव भुजमाणी विहरित्तए, तं धनाओ णं ताओ अम्मयाओ जाब जीवियुपले जाओ णं वञ्झाओ अवियाउरीओ जाणुकोप्पर्-मायाओ सुर्मिसुगन्धगन्धियाओ विउलाई माणुरसगाई भोगभोगाई भुजमाणीओ विहरन्ति, अहं णं अधना अपूरणा अक्यपुरणा नो संचारमि रद्वकृडेणं सर्दि विडलाई जाव विद्वितिए ॥१३३॥ तेणं काळेणं तेणं ममएणं सुव्वयाओ नाम अजाओ इरियासमियाओ जाव बहुपरिवाराओ पुन्नाणुपुर्वि ... जेणेव विमेले संनिवेसे ... अहापिडिस्वं उग्गहं जाव विहरन्ति । नए णं तासि सुव्वयाणं अजाणं एगे संघाटए विभेळे संनिवेसे उचनीय॰ जाब अडमाणे रहकूडस्स गिहं अणुपविद्वे । तए णं सा सोमा माहणी ताओ अजाओ एजमाणीओ पासड २ ता हद्वः खिप्पामेव आसणाओ अन्सद्देड २ ता सत्तद्वपयाई अणुगच्छड़ २ ता बन्दइ नमंसइ वं० २ ता विउठेणं असण ४ पडिलामेइ २ ता एवं बयासी-एवं खळु अहं अजाओ ! रद्वकृढेणं सिद्धं विडलाई जाव संबच्छरे २ जुगलं पयामि, सोलसिंहं संबच्छरेहिं बत्तीसं दारगहबे पयाया, तए णं अहं तेहिं बहाहें दारएडि य जाव डिम्भियाहि य अप्पेगइएहिं उत्ताणसेजएहिं जाव सुत्तमाणेहिं दुजाएहिं जाव नो संचाएमि "विहरित्तए, तं इच्छामि णं अहं अजाओ ! तुम्हं अन्तिए धम्मं निसामेत्तए । तए णं ताओ अजाओ सोसाए साहणीए विचित्तं केवलिपन्नतं धम्मं परिकट्टेन्ति ॥ १३४ ॥ तए णं सा सोमा माहणी तासि अजाणं अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म हद्र जाव हियया ताओ अजाओ वन्दर नमंसर बं॰ २ ता एवं क्यासी-सहहामि णं अजाओ ! ५० समा०

निमान्थं पानयणं जाव अब्सुद्वेसि णं अजाओ ! निमान्यं पानयणं, एवसेयं अजाओ ! जाव से जहेर्य तुब्से वयह, जे नवरं अजाओ ! रहुकूई आपुच्छासि, तए णे अई देवाणुप्पियाणं अन्तिए मुण्टा जाव पञ्चयामि । अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पिड-बन्धं ...। तए णं सा सोमा माहणी ताओ अजाओ वन्दर नमंसर बं॰ २ ता पंडिविसजेह ॥ १३५ ॥ तए णं सा सोमा माहणी जेणेव रहकुडे तेणेव उवागया करयल॰ '''एवं वयासी-एवं खलु मए देवाणुप्पिया ! अञ्जाणं अन्तिए धम्मे निसन्ते, से वि य णं धम्मे इच्छिए जाव अभिरुइए, तए णं अहं देवाणुप्पिया ! तुच्येहिं अन्मणुनाया सुव्वयाणं अज्ञाणं जाव पव्यक्तए ॥ ५३६ ॥ तए णं से रहकुडे सोमं माहणि एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुष्पिए। इयाणि मुण्डा भवित्ता जाव पव्वयाहि, भुकाहि ताव देवाणुप्पए! मए मदि विजलाई भोगमोगाई, तओ पच्छा भुनमोई <u> सुव्ययाणं अज्ञाणं अन्तिए मुण्डा जाव पव्तयाहि ॥ १३७ ॥ तए णं सा सोमा</u> माहणी प्रदःया अप्पमद्दग्वाभरणालंकियमरीरा चेडियाचकनालपरिकिण्णा साओ गिहाओ पहिनिक्समङ २ ता विभेलं संनियेसं मञ्झंमज्झेणं जेणेव सुव्वयाणं अजाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छइ २ ता सुव्वयाओ अजाओ वन्दइ नमंसइ पज्ञवासइ । तए णं ताओ युव्वयाओ अजाओ सोमाए माहणीए विचिनं केर्बालपन्नतं धम्मे परिकट्टेन्ति जहा जीवा बज्ज्ञन्ति । तए णं ता सोमा माहणी सुव्वयाणं अजाणं अन्तिए जाव दुवारुसविहं सावगधम्मं पांडवज्जः २ ता मुख्ययाओ अजाओ बन्द्रइ नमंसइ वंट २ ता जामेव दिसि पाउच्युया तामेव दिसि पाडिगया । तए णं सा मोमा माहणी समणोवासिया जाया अभिगय० जाव अप्पाणं भावेमाणी विहरइ। तए णं ताओ सुव्वयाओ अजाओ अजया क्याइ विमेळाओ संनिवेसाओ पहिनिक्ख-मन्ति २ ता बहिया ज्णवयविद्वारं विहरन्ति ॥ १३८ ॥ तए णं ताओ गुन्त्रयाओ अजाओ अनया क्याइ पुरुषाणुपुटिंव '''जाव बिहरन्ति । तए णं सा सोमा माहणी इमीसे कहाए लद्ध्या समाणी हट्ट० व्हाया तहेव निग्गया जाव वन्दइ नमंसह वं०२ ता धम्मं सोबा जाव नवरं रहुकूडं आपुच्छामि, तए णं पव्वयामि। अहासुहं "! तए णं सा सोमा माइणी सुक्वयं अर्ज वन्दर नमंसर वं॰ २ ता सुम्बयाणं अन्तियाओ पिडिनिक्समङ २ ता जेणेव सए गिहे जेणेव रहकूडे तेणेव उवाग-च्छह २ ता करगळ॰ तहेव आपुच्छइ जाव पन्वहनए । अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिबन्धं ...। तए णं से रहुकुडे विउलं असणं तहेव जाव पुन्यभवे धभद्दा जाव अज्जा जाया इरियासमिया जाव गुत्तवस्मयारिणी ॥ १३९ ॥ तए णं सा सोमा अजा मुक्याणं अजाणं अन्तिए सामाइयमाइयाइं एकारस अक्षाइं अहिज्यह २ ता बहुिहं छट्टद्वमदसमदुवालस जाव मावेमाणी बहुई वासाई सामण्णपरियागं पाउणइ २ ता मासियाए संटेहणाए सिंहुं भत्ताई अणसणाए छेहता आलोइयपिटकन्ता समाहिएता कालमासे कालं किया सक्षरस देविन्दस्स देवरको सामाणियदेवताए उवविज्ञिहिइ। तत्व णं अत्येगइयाणं देवाणं दो सागरोवमाई ठिई पन्नता, तत्व णं सोमस्सवि देवस्म दो सागरोवमाई ठिई पन्नता ॥ १३९ ॥ से णं भन्ते ! सोमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्ष्यएंणं जाव चयं चहत्ता किहं गिल्डिइ किहं उवविज्ञिहिइ ! गोयमा ! महाविद्हे वासे जाव अन्तं काहिइ । निक्लेवओ ॥ १४० ॥ चलुत्थं अज्ञायणं समर्सं ॥ ३ । ४ ॥

जरु पं भंते ! समणेणं॰ उक्खेवओ । एवं खलु जम्दू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे । गुणिल्लए उज्जाणे । सेणिए राया । सामी समीसरिए । परिसा निग्गया ॥ १४१ ॥ तेणं कारुणं तेणं समएणं पुण्णभहे देवे सोहम्मे कृप्पे पुण्णभहे विमाणे सभाए सहस्माए पुण्णभहेंसि सीहासणंसि चडहिं सामाणियसाह-स्सीहि जहा सुरियाओ जाव बत्तीसङ्घिहं नद्दविहि उवदंखिता जामेव दिसि पाचञ्भए तामेब दिसि पडिगए। कृडागारसाला। पुव्यभवपुरला। एवं खल्ल गोयमा! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव अम्बद्दीवे बीवे भारहे वासे मणिवहया नामं नयरी होत्या. रिद्धः । चन्दो रामा । ताराङ्ग्णे उजाणे । तत्थ णं मणिवङ्गाए नगरीए पुण्णमहे नामं गाहाबई परिवसह, अंके । तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरा भगवन्तो जाइ-संपन्ना जाव जीवियासमरणसयविष्यमङ्गा बहस्यया बहपरिवारा प्रव्याणपव्य जाव समीनडा । परिमा निरगया । तए णं से पुण्णभहे गाहावई इमीसे कहाए रुद्धे दे इट्र॰ जान जहा पण्णासीय गज्जदत्ते तहेन निम्मच्छ जान निक्खन्तो जान ग्रतः बम्भयारी ॥ १४२ ॥ तए णं से पुण्णमहे अणगारे भगवन्ताणं अन्तिए सामाइय-माइयाई एकारस अक्ताई अहिजाड २ ता बद्रहिं चउत्थलह्द्रम जाव भाविता बहुई वासाई सामण्णपरियागं पाराणा २ ता मासियाए संलेहणाए सिद्धं मताई अणसणाए छेइता आलोइयपिडकन्ते समाद्विपते कालमासे कालं किया सोहम्मे कप्पे पुण्णमहे विमाणे उववायसमाए देवसयणिजंसि जाव मासामणपजलीए ॥ १४२ ॥ एवं खलु गोयमा । पुण्णभद्देणं देवेणं सा दिव्या देविष्टी जाव अभिसमन्नागया । पुण्णभद्दस्स णं भन्ते ! देवस्य केवड्यं कालं किं पन्नता ? गोयमा ! दो सागरोवमाइं किंड पनता । पुण्णसह णं भन्ते । देवे ताओ देवलोयाओ जाव कहिं गच्छिहिइ किं उवनजिहिइ ? गोयमा । महाविदेहे वासे सिजिप्तहिइ जान अन्तं काहिइ । निक्सेवओ ॥ १४३ ॥ पंचमं अज्ञयणं समर्थं ॥ ३ । ५ ॥

जह णं भंते! समणेणं० उक्खेवओ। एवं सलु जम्नू! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायिनेहे नयरे। गुणसिलए उज्जाणे। सेणिए राया। सामी समोसिरए॥ १४४॥ तणं कालेणं तेणं समएणं माणिमहे देवे सभाए गुहम्माए माणिमहंसि सीहासणंसि चर्टीहें सामाणियसाहस्सीहिं जहा पुण्णमहो तहेव आगमणं, नद्दविही, पुञ्चभव-पुच्छा। मणिवई नयरी, माणिभहे गाहावई, थेराणं अन्तिए पव्यजा, एकारम अक्ताई अहिज्जह, बहुई वासाई परियाओ, मासिया संलेहणा, सिंह मत्ताई०, माणिभहे विमाणे उववाओ, दो सागरोवसाई ठिई, महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ। निक्खे-वओ॥ १४५॥ छुट्टं अज्झ्यणं समर्स॥ ३।६॥

एवं दत्ते ७, सिवे ८, बले ९, अणाहिए १०, सब्बे जहा पुण्णभद्दे देवे । मध्वेसिं दो सागरोवमाई ठिई । विमाणा देवसिरमनामा । पुण्यभवे दत्ते चन्दणानामाए, सिवे मिहिलाए, बले हत्थिणपुरे नयरे, अणाहिए काक्रन्दीए । उजाणाई जहा संगइ-णीए ॥ १४६ ॥ ३ । १० ॥ पुण्फियाओ समसाओ ॥ तह्ओ वग्गो समसो ॥ ३ ॥



#### णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहाबीरस्स

# सुत्तागमे तत्व गं पुष्फचूलियाओ

जइ णं भन्ते ! सम्प्रेणं भगवया "उक्लेक्ओ जाव दस अज्झयणा पन्नसा, तंजहा--सिर-हिर-धिइ-कितीओ बुद्धी लच्छी य होइ बोद्धव्वा । इलादेवी भुरादेवी रसदेवी गन्थदेवी थ ॥ १ ॥ जइ गं मन्ते ! समर्णेणं भगवया जाव संपत्तेणं उनद्गाणं चउत्थस्स वग्गस्स पुष्फचूलियाणं दस अज्ज्ञयणा पनता, पढमस्स ण भन्ते ! उक्खेवओ । एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए उजाणे, सेणिए राया । मानी समोसढे, परिसा निग्गया । वेणं कालेणं तेणं समएणं सिरिदेवी सोहम्मे कप्पे सिरिवर्डिसए विमाणे सभाए ग्रहम्माए सिरिसि सीहासणींस चलहिं सामाणियसाहस्सीहिं चलहिं महत्तरियाहिं जहा बहुपुत्तिया जाव नृहविहिं उददंसिता परिगया। नदरं [दार्य]दारियाओ नत्य। पुष्वभवपुच्छा। एवं सह गोयमा ! तेणं काटेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए उज्जाणे, जिय-सन् राया । तत्थ णं रायगिहे नयरे सुदंसणे नामं गाहादई परिवसइ, अच्छे । तस्स णं मुदंसणस्य गाहावहस्स पिया नामं भारिया होत्या, सोमाळ० । तस्स णं सुदंसणस्स गाहाबहत्स धूया पियाए गाहाबहणीए अत्तिया भूया नामं दारिया होत्या बुं बुं हुा वुष्टुकुमारी जुण्णा जुण्णकुमारी पडिचपुयत्थणी वरगपरिवज्जिया यावि होत्था ॥१४७ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जाव नवरयणिए वण्णको सो चेव, समोसरणं । परिसा निम्मया ॥ १४८ ॥ तए णं सा भूया दारिया इमीसे कहाए लद्द्या समाणी हट्टतद्व॰ जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छद २ ता एवं वयासी-एवं खळु अम्मताओ ! पासे अरहा पुरिसादाणीए पुट्वाणुपुटिंव चरमाणे जाव गणपरिवृडे विहर्ड, तं इच्छामि णं अम्मताको ! तुन्मेहिं अन्मणुकाया समाणी पासस्स अरहको पुरिसादाणीयस्स पायवन्दिया गमित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा परिवन्धं ''।। १४९ ॥ तए णं सा भूया दारिया ण्हाया अप्पमहस्थाभरणालेकिय-सरीरा चेडीचक्वालपरिकिण्णा साम्रो निहाओ पहिनिक्खमइ २ ता खेणेव बाहिरिया उबद्वाणसाला तेणेव उषागच्छ६ २ ता धम्मियं जाणप्यवरं दुरूढा । तए णं सा

भूया दारिया निययपरिवारपरिवृदा रायगिर्ह नयर मज्जंमज्झेणं निम्गच्छ६ २ ता जेणेव गुणसिलए उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ ता छताईए तित्ययराइसए पासइ २ ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पचोर्घ भिोहइ ? ता चेढीचक्कवालपरिकिण्गा जेणेव पासे अरहा परिसादाणीए तेणेव उवागच्छा २ ता तिक्खतो जाव पञ्जुवासह ॥ १५० ॥ तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीए भूयाए दारियाए महइ० धम्मकहा, धम्मं सोचा निसम्म हरू० वन्दड् नमंसइ वं० २ नः एवं वयासी-सद्दामि णं भन्ते ! निग्गन्थं पावयणं जाव अब्युद्रेमि णं भन्ते । निग्गन्थं पावयणं, से जहेर्यं तुब्से वयह, जं नवरं भन्ते ! अम्मापियरो आपुच्छामि, तए णं अहं जाब पञ्चडत्तए । अहासुई देवाणुप्पिए ! ।। १५१ ॥ तए णं सा भया दारिया तमेव धम्मियं जाणप्यवरं जाव दुरूहइ २ ता जेणेव रायगिष्ठे नयरे तेणेव उवागया, रायगिष्टं नयरं मज्झेमज्झेणं जेणेव सए गिहे तेणेव उदागया, रहाओ फ्लोरुहिता जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागया. करवल॰ जहा जमाली आएच्छह । अहा-सहं देवाणुप्पिए ! ॥ १५२ ॥ तए णं से सदंगणे गाहानई विस्रुलं असणं ४ स्व-क्खडावेड मित्तनाड० आमन्तेइ २ ता जाव जिमियभुत्तुत्तरकाळे सुईभूए निक्खम-णमाणेता कोडम्बियप्रिसे सहावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पामेद भो देशणुप्पिया ! भूयादारियाए पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं उवहुवेह २ ता जाव पचण्यिणह । तए णं ते जाव पचप्पिणन्ति ॥ १५३ ॥ तए णं से सुदंसणे गाहावई भूयं दारियं ण्हायं म • विभूसियसरीरं पुरिससहस्सवाहिणिं सीयं दुरूहेइ २ ता मित्तनाइ • जाव रवेणं रायगिहं नयरं मज्झंमज्झेणं जेणेव गुणसिलए उज्जाणे तेणेव उवागए छताईए तित्थयराइसए पासइ २ ता सीयं ठावेइ २ ता भयं दारियं सीयाओ पचोरुहेड ॥ १५४ ॥ तए णं तं भूयं दारियं अम्मापियरो पुरओ काउं जेणेव पासे अरहा प्रिसादाणीए तेणेव उवागया तिक्खतो वन्दन्ति नर्मसन्ति वं० २ ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! भूया दारिया अम्हं एगा घृया इह्वा॰, एस णं देवाणुप्पिया ! संसारमजिन्या भीया जान देवाणुप्पियाणं अन्तिए मुण्डा जाव पन्द[या]यह, तं एयं णं देवाण्पिया ! सिस्सिणिभिक्खं दलयामो, पडिच्छन्त णं देवाण्पिया ! सिस्सिणिभिक्तं । अहाद्रहं देवाण्यिया ! ।। १५५ ॥ तए णं सा भया दारिया पासेणं अरहया ... एवं वृत्ता समाणी हट्ट० उत्तरपुरत्विमं सयमेव आमरणमञ्जालंकार ओ[उर]म्यइ जहा देवाणन्दा पुष्फचूळाणं अन्तिए जाव गुत्तवस्मयारिजी ॥ १५६॥ तए णं सा भ्या अजा अजया कवाइ सरीरवाओिसया जाया बावि होत्या. अभिक्सणं २ हत्ये भोवह, पाए चोवइ, एवं सीसं बोवह, मुहं घोवह, बजगन्तराई

घोवड, क्रक्बन्तराई घोवड़, गुज्झन्तराई घोवड्, जत्य जत्य वि य णं ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेएह, तत्थ नत्य वि य णं पुव्वामेव पाणएणं अब्भुक्खेइ, तओ पच्छा ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेगृह ॥ १५७ ॥ नए णं ताओं पुष्फचूलाओं अज्ञाओं भूयं अज्ञं एवं वयासी-अम्हे णं देवाणुण्यिए ! समणीओ निग्गन्थीओ इरियासमियाओ जाव गुन्तबन्धगारिणीओ, नो खलु कप्पड् अम्हं मरीरवाओसियाणं होत्तए, तुमं च णं देवाणुप्पिए! सरीरवाओसिया अभि-क्खणं २ हत्थे घोवसि जाव निसीहियं चेएसि, तं णं तुमं देवाणुप्पए । एयस्स ठाणस्य आलोएहित्ति, सेसं जहा सुभद्दाए जाव पाडिएकं उवस्सयं उवसंपज्जिताणं विहरइ । तए णं मा भूया अजा अणोहहिया अणिवारिया सच्छन्दमई अभिक्खणं २ हत्ये घोनइ जाव चेएउ ॥ १५८ ॥ तए णं सा भूया अजा बहुहिं चउत्थछहु० बहुई बानाइं सामण्णपरियागं पाउणिता तस्स ठाणत्स अणालोइयपडिकन्ता कालमासे कालं किचा सोहम्मं कप्पे सिरिवर्डिसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिजंसि जाव ओगाहणाए सिरिदेविताए उववन्ना पश्चविहाए पजतीए जाव भासामणपजतीए पजता । एवं खलु गोयमा ! सिरीए देवीए एसा दिव्या देविष्ट्री लद्धा पत्ता । एगं पिल्लोवमं ठिई। सिरी णं भन्ते ! देवी जाव कहिं गच्छिहर्० ? " महाविदेहे वासे सिजिसहिइ । निक्केवओ ॥ १५९ ॥ पढमं अज्झयणं समर्त ॥ ४। १ ॥

एवं सेसाणिव नवण्हं भाणियव्वं । सरिसनामा विमाणा । सोहम्मे कप्पे । पुव्यभवे नयरउजाणियमाईणं अप्पणो य नामाई जहा संगहणीए । सव्वा पासस्स अन्तिए निक्यन्ता । ताओ पुण्यन्त्रणं सिस्मिणियाओ सरीरबाओसियाओ सन्बाओ अणन्तरं चयं चइता महाविदेहे वासे सिज्झिहिन्ति ।। १६०॥ ४ । १०॥ पुण्यन्त्यू-[ला]लियाओ समत्ताओ ॥ चउत्थो वग्गो समत्तो ॥ ४॥



## णमोऽत्यु णं समणस्स भगवश्रो णायपुत्तमहावीरस्स

## सुत्तागमे

#### तत्थ णं

## वण्हिद्साओ

जइ णं भन्ते ! उक्खेवओ जाव दुवालम अज्ज्ञयणा पश्चना, नंजहा---निमटं मायणि-बह-बहे पगया जुत्ती इसरहे दढरहे य । महाधण् सत्तवण् इसधण् नामे सयथण् य ॥ १ ॥ जह् णं भन्ते ! समणेणं जाव द्वालस अज्झयणा पक्षता, पढमस्त र्ण भन्ते ! · · उक्खेवओ । एवं खलु जम्बू ! तेणं कारुणं तेणं समएणं बारवई नामं नयरी होत्था, द्वालसजीयणायामा जाव पश्चक्लं देवलीयभूया पासा-बीया दरिसणिजा अभिरूवा पश्चिम्बा ॥ १६१ ॥ तीसे णं बारवईए नयरीए बहिया उत्तरपुरियमे दिसीभाए एत्थ णं रेषए नामं पव्वए होत्था, तुक्ते गयणयलमणु-लिहन्तसिंहरे नाणाविहरुक्वगुच्छगुम्मलयावहीपरिगयाभिरामे इंसमियमयुरकोश्वसार-सचक्रवागमयणसालाकोइलकुलोबवेए तडकडगवियरओउझरपवायपन्भारसिहरपउरे अच्छरगणदेवसंघचारणविज्ञाहरमिहुणसंनिचिणो निचच्छणए दसारवरवीरपुरिस-तिलोकवलवगाणं सोमे सुभए पियदंसणे मुरूचे पासाईए जाव पिडरूबे ॥ १६२ ॥ तस्स णं रेवयगस्स पव्वयस्स अदूरसामन्ते एत्थ णं नन्दणवणे नामं उज्जाणे होत्था, सब्बोडयपुष्फ॰ जाव दरिमणिजे ॥ १६३ ॥ तत्य णं बारवईए नयरीए करहे नामं वासुंद्वे राया होत्या जाव पसासेमाणे विहरह । से णं तत्य समुद्दविजयपामोक्खाणं दसण्हं दसाराणं, बलदेवपामोक्खाणं पञ्चण्हं महावीराणं, उग्गसेणपामोक्खाणं सोल-सण्हं राईसाहस्सीणं, पज्जुण्णपामोक्खाणं अबुद्धाणं कुमारकोढीणं, सम्बपामोक्खाणं सद्वीए दुइन्तसाहस्सीणं, वीरसेणपामोक्खाणं एक्कवीसाए वीरमाहस्सीणं, महासेण-पामोक्खाणं छप्पन्नाए बलवगसाहरसीणं, रुप्पिणिपामोक्खाणं सोलसण्हं देवीसाह-स्सीणं, अश्वेसिं च बहुणं राईसर जाव सत्थवाहप्पिन्धंगं वेयद्वगिरिसागरमेरागस्स दाहिणहूभरहस्स आहेवचं जाव विहरह ॥ १६४ ॥ तत्व णं बारवईए नयरीए बलदेवे नामं राया होत्या. महया जाव रजं पसासेमाणे विहरह । तस्स णं बलदेवस्स रक्षो रेवई नामं देवी होत्या, सोमाल॰ जाव बिहरह। तए णं सा रेवई देवी अन्नया क्याइ तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि जाव सीहं समिणे पासिताणं .... एवं समिणदंसण-

परिकहणं. कलाओ जहा महाबलस्य, पन्नामओ दाओ, पनासरायकनगाणं एगदिव-सेणं पाणिग्गहणं ..., नवरं निसढे नामं जाव उप्पि पासाए विहरइ ॥ १६५॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिद्वनेमी आइगरे ... दम धणुडं वणाओ जाब समोमरिए । परिसा निरमया ॥ १६६ ॥ तए णं से क्रफ्रे वासुदेवे इमीसे कहाए लद्धे समाण हट्टन्ट्रे॰ कोइस्वियपुरिसं महावेइ २ ता एवं वयासी-खिप्पासेव देवाणुप्पिया ! सभाग महम्माए मामुदाणियं भेरिं तालेह। नए णं से कोइम्बियपरिसे जाब पिडस्रणिता जेणेव तभाए सुहम्माए मामुदाणिया भेरी तेणेव उवागच्छा २ ता सामुदाणियं भेरिं महया २ सहेणं तालेह ॥ १६७ ॥ तए णं तीसे सामुदाणियाए भेरीए महया २ सहेणं तालियाए समाणीए समुद्दविजयपामोक्सा दम दमारा • • देवीओ(उण) माणियव्याओ, अक्षे य बहवे राईसर जाव मत्थवाहप्यभिद्ओ ण्हाया सञ्वालंकारविभृतिया जहाविभव-इङ्गीसकारसमृदएणं अप्येगइया हयगया जाव पुरिसवग्गुरापरिक्सिना जेणेव कण्हे बासुदेवे तेणेव उवागच्छन्ति २ ता करयल० कण्टं वासुदेवं अएणं विजएणं वद्धावेन्ति । तए णं से कम्हे बासुदेवे कोइम्बियपरिसे एवं वयासी-सिप्पामेव भी देवाणप्पिया! आभिमंद्रहत्थिरयणं पडिकप्पेह हथगयरहपतर जाव पचप्पिणन्त । तए णं से कण्हे वासुदेवे मजणघरे जाव दुरुहे, अद्वद्ध मङ्गलगा, वहा कृणिए, सेयवरचामरेहिं उद्भव्यमाणिहि २ समुद्रविजयपामोक्खेहि दसहि इसारेहि जाव सत्थवाहप्पिमिईहि साद्धं संपरिशुढे सन्तिष्ट्रीए जान रवेणं बारावई नयरि मज्झमज्झेणं ...सेसं जहा कृणिओ जाब पज्जवासइ ॥ १६८ ॥ तए णं तस्स निसदस्स कुमारस्स उप्पि पासा-यदरगयस्य तं महया जणसहं व :: जहा जमाली जाव धम्मं सोबा निसम्म वन्दः नसंसङ् वं॰ २ शा एवं वयासी-सदद्दामि णं भन्ते ! निगगन्धं पावयणं जहा चित्तो जाव सावगधम्मं पहिबज्जह २ ता पाँडगए ॥ १६९ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरह्ओ अरिद्वनेमिस्स अन्तेवासी वरदत्ते नामं अणगारे उराले जाव विहरह । तए णं से वरदत्ते अणगारे निसर्व कुमारं पासद २ ता जायसब्रे जाव पज्जासमाणे एवं वयासी-अहो र्ण भनते ! निसदे कुमारे इहे इहरूवे कन्ते कन्तरूवे. एवं पिए॰ मणुनए॰ भणामे मणामस्बे सोमे सोमस्बे पियदंसणे सुरूवे, निसदेणं भनते ! कुमारेणं अयभेयास्या माणुयहस्री किण्णा लहा किण्णा पता ? पुच्छा जहा स्रियामस्स । एवं सञ्ज वरदत्ता ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जम्ब्रहीवे दीवे भारहे बासे रोहीडए नामं नयरे होत्या. रिद्धः । मेहवर्णी उच्चाणे । तत्थ णं रोहीडए नयरे महच्बरु नामं राया. परमावर्ड नामं देवी, अश्वया अयाह तीस तारिसगंसि सयणिर्जेसि सीई सुमिये ... एवं जम्मणं माणियव्यं जहा महाबलस्स,

नवरं वीरक्षओ नामं बत्तीसओ दाओ, बत्तीसाए रायवरकागाणं पाणि जाव उब-गिजमाणे २ पाउसवरिसारत्तसरबहेमनतवसन्तगिम्हपजनते छप्प एक जहाविभवेणं भुंजमाणे २ कालं गालेमाणे इद्वे सह जाब विहरह ॥ १७० ॥ तेणं कालंगं तेणं समएणं सिद्धत्या नाम आयरिया जाइसंपन्ना जहा केसी, नवरं बहस्सूया बहुपरिवारा जेणेव रोहीडए नयरे जेणेव मेहवण्णं उज्जाने तेणेव उवागया अहापहिरूनं जाव विहरन्ति । परिसा निग्गया ॥ १७१ ॥ तए णं तस्स वीरक्रयस्स क्नारस्म उपि पासायवरगयस्स तं महया जणसहं ... जहा जमाली निगाओ धम्मं सोचा ... जं नवरं देवाण्पिया ! अम्मापियरो आपुक्छाम जहा जमाली तहेव निक्सन्तो जाब अणगारे जाए जाव गुत्तवस्थारी ॥ १७२ ॥ तए णं से वीरक्रए अणगारे सिद्धत्याणं आयरियाणं अन्तिए भामाइयमाइयाइं एकारम अक्काई अहिज्यह २ ता बहाहें चउत्थ जाव अप्पाणं भावेमाणे बहपडिपुण्णाई पणयाळीसवासाई सामण्णपरियागं पाउणिता दोमासियाए संबेहणाए अत्ताणं झसिता सवीसं अनसयं अणसणाए छेडता आलोडयपडिकन्ते समाहिपत्ते कालमासे कालं किया बम्भलोए कप्पे मणोरमे विमाणे देवताए उववने । तत्थ णं अत्येगहयाणं देवाणं दसमागरोवमाइं ठिडे पन्ना ॥ १७३ ॥ से णं वीरहए देवे ताओ देवलोगाओ आउक्काएणं जाव अणन्तरं चयं चइना इहेब बारवईए नयरीए बलदेवस्स रक्षो रेबईए देवीए कुच्छिसि पुत्तताए उचवने । तए णं सा रेवई देवी तंसि तारिसगंसि समणिजंसि समिणदंसणं जाव उपि पासायबरगए विहरह । तं एवं खल बरदत्ता ! निसदेणं कुमा-रेणं अयमेयात्वा उराला मणुयद्यश्ची लद्धा ३ ॥ १७४ ॥ पभू णं भन्ते ! निसंहे कुमारे देवाणुप्पियाणं अन्तिए जाव पव्यक्तए ? हन्ता ! प्रभू । से एवं मन्ते ! २ इय बरदते अणगारे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरह । तए णं अरहा अरिद्र-नेमी अनया कयाइ बारवर्ड्ओ नयरीओ जान बहिया जणवयविहारं विहरह। निसंदे कमारे समणोवासए जाए अभिगयजीबाजीवे जाव विहरह ॥ १७५॥ तए णं से निसढे कुमारे अन्नया कबाइ जेणेव पोसहसाला तेणेव उचागच्छ १ ता जाब दन्मसंबारोवगए विहरइ । तए णं तस्स निसंबरस कुमारस्स पुरुवरतावरत-कालसमयंसि घम्मजागरियं जागरमाणस्य इमेयास्वे अज्यत्यिए जाव समुप्प-जित्या-धना वं ते गामागर जाव संनिवंसा जत्य णं अरहा अरहनेमी विहरह. धना णं ते राईसर जान सत्यबाहप्पमिह्ओ जे णं अस्ट्रिनेमिं वन्दन्ति नमंसन्ति जाव पञ्जवासन्ति. जह णं अरहा अरिद्रनेमी पुञ्चाणुपुञ्चि...नन्दणवामे विहरेखा तो णं अहं अरहं अरिद्रनेमिं वन्दिजा जाव पज्जुवासिजा ॥ १७६॥ तर णं अरहा

अरिट्टनेमी निसदस्स कुमारस्स अयमेयास्वमञ्झात्थयं जाव वियाणिता अहार्साह समणसहस्सेहिं जाब नन्दणवणे उजाणे समोमढे। परिसा निकाया। तए णं निसदे कुमारे इमीसे कहाए लद्धद्वे समाणे हृद्धः चाउग्घण्टेणं आसरहेणं निमाए जहा जमाली जाव अम्मापियरो आपुच्छिता पञ्चइए अणगारे जाए जाव गुत्तवम्भयारी ॥१७७॥ तए णं से निसढे अणगारे अरहओ अरिट्टनेमिस्स तहारूवाणं येराणं अन्तिए सामाइयमाइयाई एकारस अङ्गाइं अहिन्दर २ ता बहाहिं चउत्थछह जाव विचित्तेहिं तयोक्त्रमेहिं अप्पाणं भावेमाणे बहुपिंडपुण्णाई नव वासाई सामण्णपरियागं पाउणइ २ ता बायालीसं भत्ताई अणसणाए छेएइ, आलोइयपडिकर्न्त समाहिपते आणुपुच्चीए कालगए ॥ १ ५८ ॥ तए णं से वरदत्ते अणगारे निसढं अणगारं कालगयं जाणिता जेणेव भरहा अरिद्वनेमी तेणंव उवागच्छइ २ ता जाव एवं वयासी-एवं खलु देवाणु-प्पियाणं अन्तेवासी निसढे नामं अणगारे पगइमहए जाव विणीए, से णं भन्ते ! निसढे अणगारे कालमासं कालं किया कहिं गए कहिं उवयक्ते ?॥ १०९ ॥ वरदत्ताइ अरहा अरिद्रनेसी दरदत्तं अणगारं एवं वयासी-एवं खलु वरदत्ता ! ससं अन्ते-वासी निसढे नामं अणगारे पगइमहे जाव विणीए ममं तहाल्वाणं थेराणं अन्तिए सामाइयमाइयाई एकारस अङ्गाई अहिजित्ता बहुपिडपुण्णाई नव बासाई सामण्णपरि-यार्ग पाउणिता बायालीसं भत्ताहं अणसणाए छेइता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपते कालमासे कालं किचा उद्दे चन्दिमस्रियगहगणणक्खतताराय्वाणं सोहर्म्मामाणं जाव अबुए तिण्णि य अद्वारसुत्तरे गैविजवियाणावाससए वीइवइत्ता मध्वद्रसिद्धवियाणे देवताए उबवने, तत्य णं देवाणं तेत्तीसं सागरोबमाई ठिई पन्नता, तत्थ णं निसहस्सवि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाइं टिई पण्णत्ता ॥ १८० ॥ से णं भन्ते ! निसंढे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिड्कखएणं अणन्तरं चयं चड्ना कहिं गच्छिहिङ, किं उववजिहिङ ? वरदत्ता ! इहेव जम्बुहीवे दीवे महाविदेहे वासे उन्नाए नयरे विद्वद्वपिद्ववंसे रायकुळे पुत्तनाए क्वायाहिइ । तए मं से उम्मुक्तवाल-भावे विषयपरिणयमेते जोव्वणगमणुप्पते तहास्वाणं बेराणं अन्तिए कंवलबोहिं वुज्जिष्ठिङ २ ता अगाराओ अणगारियं पञ्चजिष्ठिङ । से णं तत्य अणगारे भविस्सङ इरियासमिए जाव गुत्तबम्भगारी । से णं तत्व वहाँहै वज्तत्वल्रह्मसूसमदुवालसेहिं मासद्भासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे बहदं वासाई सामण्य-परियागं पात्रणिस्सइ २ ता मासियाए संछेहणाए अत्ताणं झूसिहिइ २ ता सिंहे भत्ताई अणसणाए छेड्डिइ, जस्सद्राए कीरइ थेरकपमाने जिणकप्यमाने मुण्डमाने अण्डाणए जाव अदन्तवणए अच्छत्तए अणोवाहणए फलहसेखा बद्धसेखा केसलोए बम्भचेर-

वासे परघरपवेसे पिण्डवाओ रुद्धावलाडे उचावया य गामकण्टगा अहियासिज्ञन्ति तमद्वं आराहेड् २ ता चरिमोहें उस्मासनिस्सासेहिं सिज्झिहिड् बुज्झिहिड् जाव सम्ब-दुक्खाणं अन्तं काहिड् । निक्खेवओ ॥ १८९ ॥ पढमं अज्झयणं समत्तं ॥५।१॥

एवं सेसावि एकारस अञ्जयणा नेयव्वा संग्रहणीजणुसारेण अहीणमहरित्तं एकारसमृवि तिबेमि॥ १८२॥ ५। १२॥ विण्हद्साओ समत्ताओ ॥ पञ्चमो वग्गो समत्तो॥ ५॥ निरयाविष्ठयाद्रसुयक्वन्धो समत्तो॥ समत्ताणि उवक्वाणि॥

निरियाविष्याइउवङ्गाणं एगो सुयक्सन्धो, पञ्च वग्गा, पञ्चसु दिवसेमु उदि-रसन्ति, तत्य चउसु वग्गेसु दस दस उद्देसगा, पञ्चमवग्गे बारम उद्देसगा।।

शिवाविष्याइसुत्ताई समत्ताई ।।
 तेर्सि समत्तीए

## बारस उवंगाइं समत्ताइं

॥ सञ्वसिलोगसंसा २५००० ॥



#### श्रीस्त्रागमप्रकाञकर्मामितकं 'मटम्य'



परिचय-अप समितिक मंत्री भी हा। आपनी जैनधम पर अरल थड़ा है, सम्मान ायक किए ।यसा सोजन नहां करते । भणने 🕬 वपकी अवस्था से गतांट बराच्य बन याव जांच के लिए बार म किया है। आप सभ् भागराजाक पण भन हे गंब दिलगे सव:-लाभ लेते हो। आप इस समय जापकारों के लामाप बन्दे पर पर नियुक्त है और वर्डी प्रामाणिकताने काय-पराथण होकर गरीब काप्यागाया संवाकर न

#### मंत्री रामलाल जैन. तहसीलदार. अकुमर इदातिमाल अराजी (कृषिभूमिविभाजन कर्ता ) 🖯 🏳

ह । आप प्रकृतिक क्रिनान तथा खासाविक उत्तर ह । आपसे नौदेविक बान्यन्यता कृतकृत कर सर्ग हुङ है । अपकी गृहपर्वीका समस्यव उदेखनाय है । आपकी पुत्री प्रेमवनी वाभिक संस्कारीम समृद्ध है ।

आपके सुपुत बीजुगमंदर्गमह M \ मिलट्रीमें केश्टीनटक केने पदार् सियुन, है। आप दस २५ वर्षकी भर्ग जवानीमें इतने सदस्वार्ग है कि मिलट्रीके सब लोग आपको साधु अक्ष्मर बहने लग गए हैं। पिता पुत्र राजकीय आधकारी होते हुए भी बड़ी प्रामाणिकना एवं घमेवरायणनामें कार्य करते है। ऐसे जैनोकी रामाजमें साम जमरत है। वासे परचरपनेसे पिण्डवाओ लढाबलडे उचावया य गामकण्टगा अहियासिजन्ति तमहं आराहेइ २ ता चरिमेहिं उस्सासनिस्सासेहिं सिज्झिहिइ बुज्झिहइ जाव सब्ब-दुक्खाणं अन्तं काहिइ। निक्खेवओ ॥ १८१॥ पढमं अज्झवणं समर्तं ॥५।१॥

एवं सेसावि एकारस अज्ञायणा नेयव्या संगहणीअणुसारेण अहीणमहिरां एकारसमुवि त्तिनेनि ॥ १८२ ॥ ५ । १२ ॥ खिण्ड्ड्साओ समत्ताओ ॥ पश्चमो वग्गो समत्तो ॥ ५ ॥ निरयाविक्षयाइसुयक्खन्धो समत्तो ॥ समत्ताणि उवक्राणि ॥

निरियाविष्याइउवज्ञाणं एगो स्थयन्त्रान्थो, पश्च वग्गा, पश्चस दिवसेस उद्दि-स्सिन्नि, तस्य वउसु क्योसु इम इस उद्देशगा, पश्चमक्गे कारम उद्देशगा ॥

> ।। निरयावलियाइसुत्ताई समत्ताई ।। तेसिं समत्तीए

## बारस उवंगाइं समत्ताइं

॥ सम्वसिळोगसंखा २५००० ॥



## श्रीस्त्रागमप्रकाञकसमिनिक 'मद्रय'



परिचय-अप ममितिक मंत्री भी हैं। आपकी जैनधमें पर अरल श्रद्धा है, मामा-यिक किए विना भोजन नहीं करने ! आपने ४० वर्षकी अवस्था व सबोटे ब्रह्मच्ये बन याबर्जाव के लिए धारण किया है। आप साध मुनिराजीके पूण भक्त हैं, यन दिलसे सेवा-लाम लेते हैं। आप इस समय कृषिकारों के लामार्थ यहे पद पर नियक हैं और वडी प्रामाणिकताम कार्य-परायण होकर गरीब कपिकारोकी संवाकरने

### मंत्री रामलाल जैन. तहसीखदार. अकृमर इश्वतिमाल अरार्ज़ा (रुपिभृमिविभाजन कर्ता) 🖹 🗗

है । आप प्रकृतिके विनीत तथा म्बाभाविक उदार हैं । आपमे कीर्देविक बात्मन्यता कृटकृट कर भरी हुई है । आपकी गृहपर्कीका समभाव उद्येखनीय है । आपकी पुत्री प्रमवर्ती थामिक संस्कारोसे समृद्ध है ।

आपके सुपुत्र श्रीजुगमंदरसिंह M. A मिन्छ्रीमे न्टेफ्टिनिटके छेने पद्पर् नियुक्त हैं। आप इस २५ वर्षकी भरी जनानीमें इतने मदाचारी हैं कि मिन्छ्रीके सब लोग आपको साधु अफ़सर कहने लग गए हैं। पिता पुत्र राजकीय अधिकारी होते हुए भी बड़ी प्रामाणिकता एवं धर्मपरायणनामें कार्य करते हैं। ऐसे जैनोकी समाजमें साम जुरुरत है।

#### णमोऽत्थु णं समणस्स मगवओ णायपुत्तमहावीरस्स

## सुत्तागमे चउछेयसुताई तत्य णं ववहारो

## पढमो उद्देसओ

जे भिक्क मासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिटंनिय आलोए-माणस्य मासियं, पळिउंचिय आलोएमाणस्य दोमासियं ॥ १ ॥ जे भिक्य दोमासियं परिहारट्टाणं पडिसेविसा आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं. पिलडंचिय आलोएसाणस्य तेमासियं ॥ २ ॥ जे भिक्ख तेमासियं परिहारद्वाणं पहिसेविता आलोएजा. अपलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पलिउंचिय आलोए-मागरस चाउम्मासियं ॥ ३ ॥ जे भिक्क चाउम्मासियं परिहारद्वाणं पडिसेविता आलोएजा, अपल्डिंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं ॥ ४॥ जे मिक्ख पंचमासियं परिहारद्वाणं पडिसेविता आलोएजा. अपिकंचिय आलोएमाणस्य पंचमानियं. पिकंचिय आलोएमाणस्य छम्मासियं ॥ ५ ॥ तेण परं प्रक्रिडंचिए वा अप्रक्रिडंचिए वा ते चेव क्रम्मासा ॥ ६ ॥ जे भिक्ख बहुसो वि मासियं परिहारद्वाणं पिडसेविता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोए-माणस्य मासियं, पळिउंचिय आलोएमाणस्य दोमासियं ॥ ७ ॥ जे भिक्ख बहसो वि दोमासियं परिहारद्वाणं पहिसेविना आलोएजा. अपलिउंनिय आलोएमाणस्स दोमासियं. पिछंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं॥ ८॥ जे भिक्ख बहुसो वि तेमासियं परिडारद्वाणं पिडसेविका आलोएजा. अपलिउंचिय आलोएमाणस्म तेमा-सियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं ॥ ९ ॥ जे भिक्ख बहसो वि चाउम्मासियं परिहारद्वाणं पिडसेविता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं. पिछउंचिय आलोएमाणस्रा पंचमासियं ॥ १० ॥ जे भिक्ख बहसो वि पंचमासियं परिहारद्वाणं पिडसेविसा आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणरस पंचमासियं. पलिउंचिय जालोएमाणस्स छम्मासियं ॥ ११ ॥ तेण परं पलिउंचिए

986

विवहारो

बा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १२ ॥ जे भिक्ख मासियं बा दोमासियं वा तमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासियं वा एएसिं परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं पडिसेविता आलोएजा. अपिक्षेजेचिय आलोएमाणस्स मासियं वा दोमासियं वा नेमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासियं वा, पिठंचिय आलोए-माणस्म दोमानियं वा तेमानियं वा चाउम्मानियं वा पंचमानियं वा छम्मानियं वा. तेण परं पिलडंचिए वा अपलिडंचिए वा ने चेव छम्मामा ॥ १३ ॥ जे भिक्क् बहुसो वि मासियं वा बहुमो वि दोमासियं वा बहुसो वि तेमासियं वा बहुसो वि चाउम्मासियं वा बहुसो वि पंचमामियं वा एएसि परिहारहाणाणं अण्णयरं परिहारहाणं पडिमेविना आलोएजा. अपलिउंचिय आलोएमाणस्स मासियं वा दोमासियं वा तमासियं या चाउम्मासियं वा पंचमासियं वा. पिछउंचिय आलोएमाणस्य दोमासियं वा तेमासियं वा चारम्मासियं वा पंचमासियं वा छम्मासियं वा, तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मामा ॥ १४ ॥ जे भिक्ख चाउम्मासियं वा साहरे-गनाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसि परिहारद्वाणाणं अण्णवरं परिहारद्वाणं पडिसेविता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउ-म्मासियं वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा, पलि-उंचिय आलोएमाणस्स पंचमानियं वा साइरेगपंचमासियं वा छम्मासियं वा. तेण परं पिंठउंचिए वा अपिंठउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १५ ॥ जे भिक्ख बहसो वि चाउम्मासियं वा बहुसो वि साइरेगचाउम्मासियं वा बहुसो वि पंचमासियं वा बहुसो वि साइरेगपंचमासियं वा एएमिं परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं पिड-सेविता आलोएजा, अपळिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मा-सियं वा पंचमासियं वा माइरेगपंचमासियं वा. पिलडंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं वा माइरेगपंचमासियं वा छम्मासियं वा. तेण परं पिछडंचिए वा अपछिडंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १६ ॥ जे भिक्न चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं पिंडेसेविता आलोएजा, अपिंटरंचिय आलोएमाणे ठवणिजं ठवहत्ता करणिजं वेयावडियं, ठविए दि पडिसेविता से वि कमिणे तत्येव आरुहेयन्वे सिया, पुर्वि पिंडसेवियं पुर्व्वि आलोइयं, पुर्व्वि पिंडसेवियं पच्छा आलोइयं, पच्छा पिंडसेवियं पुर्वित्र आलोइयं, पच्छा पश्चिसेवियं पच्छा आलोइयं, अपलिउंचिए अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, पलिउंचिए पलिउंचियं, अपलि-उंचिए अपलिउंचियं आलोएमाणस्य सन्त्रमेयं सक्यं साहणिय जे एयाए पद्मणाए

पहूर्विए निन्विसमाणे पश्चिमेवेइ से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयन्वे सिया ॥ १७ ॥ जे भिक्ख चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं व। एएसिं परिहारद्वाणाणं अण्णवरं परिहारद्वाणं पहिसेविता आलोएजा, पलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिजं ठवडना करणिजं वेयावडियं. ठविए वि पडिसेविता से वि कमिणे तत्थेव आरहेयव्वे सिया, पुब्बि पिरसेवियं पुव्वि आलोइयं. पुव्वि पिरसेवियं पन्छा आलोइयं, पच्छा पिंडसेवियं पुन्ति आलोइयं, पच्छा पिंडसेवियं पच्छा आलोइयं, अपलिउंचिए अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, पलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए पलिउंचियं आलोएमाणस्स सन्बमेर्यं सक्यं साहणिय जे एयाए पट्टबणाए पट्टबिए निव्यित्रमाणे पढिसेवेड से वि कसिणे तत्थेव आरुद्देयव्यं सिया ॥ १८ ॥ जे भिक्ख् बहुसो वि चाउम्मासियं वा बहुसो वि साइरेगनाउम्मासियं वा बहसो वि पंचमासियं वा बहसो वि साइरेगपंचमासियं वा एएभि परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं पिंडसेविता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिजं ठवडला करणिजं वेयाविदयं. ठविए वि पश्चिसेविता से वि कसिणे तत्थेव आम्ह्रेयच्वे सिगा. पुव्चि पहिसेवियं पुर्व्वि आलोइयं, पुव्वि पहिसेवियं पच्छा आलोइयं, पच्छा पिसिवियं पुव्चि आलोइयं, पच्छा पिसिवियं पच्छा आलोइयं. अपलिउंचिए अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पहिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, पहिलंबिए पिल्वंबियं आलोएमाणस्स सम्बमेयं सक्यं साहणिय जे एयाए पद्भवणाए पद्मविए निन्विसमाणे पष्टिसेवेइ से वि कसिणे तत्थेव आरहेयव्वे सिया ॥ १९ ॥ जे भिक्ख बहुसो वि चाउम्मासियं वा बहुमो वि साइरेगचाउम्मासियं वा बहुमो वि पंचमासियं वा बहुरो वि साइरेगपंचमासियं वा एएसि परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं पिडसेविता आलोएजा, पिलउंचिय आलोएमाणे ठवणिजं ठवडता करणिजं वेयाविडेयं, ठविए वि पिडसेबिसा से वि कसिणे तस्थेव आरुहेयन्वे सिया. पुन्वि पिडसेवियं पुन्ति आलोइयं, पुट्टि पिडसेवियं पच्छा आलोडयं, पच्छा पहिसेवियं पुर्वित आलोइयं, पच्छा पृष्टिसेवियं पच्छा आलोइयं, अपिलेउंचिए अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, पलिउंचिए पिंडं चियं आलोएमाणस्य सन्त्रमेयं सक्यं साहणिय जे एयाए पहुनणाए पहुनिए निन्दिसमाणे पहिसेवेड से वि कसिणे तत्थेव आरुहेबन्चे सिया ॥ २०॥ बहुवे पारिहारिया बहुचे अपारिहारिया इच्छेजा एगयओ अभिनिसेजं वा अभिनि-सीहियं वा चेएतए, नो व्हं कप्पड़ थेरे अणापुच्छिता एगयओ अमिनिसेजं वा अभिनिसीहियं वा चेएतए, कप्पड म्हं बेरे आयुच्छिता एवयओ अभिनिसेजं वा

बन्मागमं, तस्पंतियं आलोएजा जाव पिडवजेजा ॥ ३५ ॥ नो चेव णं संभोइयं साहिम्मयं ' जत्येव अधरंभोडयं माहिम्मयं पासेजा बहुस्स्यं बन्भागमं, तस्पंतियं आलोएजा जाव पिडवजेजा ॥ ३६ ॥ नो चेव णं अधरंभोइयं ' जत्येव सार्क्वयं पासेजा बहुस्स्यं बन्भागमं, तस्पंतियं आलोएजा जाव पिडवजेजा ॥ ३५-१ ॥ नो चेव णं सार्क्वयं पासेजा बहुस्स्यं बन्भागमं, तस्पंतियं आलोएजा जाव पिडवजेजा ॥ ३५-१ ॥ नो चेव णं सार्क्वयं पासेजा बहुस्स्यं बन्भागमं, कप्पइ से तस्पंतिए आलोएनए वा पिडकमेनाए वा जाव पायच्छिनं पिटवजेनाए वा ॥ ३५-२ ॥ नो चेव णं समणोवासगं पच्छाकडं पासेजा बहुस्स्यं बन्भागमं, जत्येव समभावियं णाणि पासेजा, कप्पइ से तस्पंतिए आलोएनए वा पिडकमेनाए वा जाव पायच्छिनं पिडवजेनाए वा ॥ ३८ ॥ नो चेव समभावियं णाणि पासेजा, बहिया गामस्स वा नगरस्स वा निगमस्स वा रायहाणीए वा जेडम्स वा कन्बडस्स वा मडंबस्स वा पष्टणस्स वा दोणमुहस्स वा आसमस्स वा संवाहस्स वा संविवेसस्म वा पाईणाभिमुहे वा उदीणाभिमुहे वा करवलपरिगाहियं सिरसावनं मत्थए अंजिल कर्ड एवं वएजा—एक्डया मे अवराहा, एवइक्खुत्तो अहं अवरखो । अरहंताणं सिद्धाणं अंतिए आलोएजा जाव पिडवजेजासि ॥ ३९ ॥ नि-वेसि ॥ वयहारस्स पढमो उद्देसओ समनो ॥ १ ॥

## ववहारस्स बिइओ उद्देसओ

दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अण्णवरं अकिश्वद्वाणं पिर्टिसेवेला आलोएजा, ठत्रणिजं ठत्रहत्ता करणिजं वैयाविहयं ॥ ४० ॥ दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, दो वि ते अण्णयरं अकिश्वद्वाणं पिर्टिसेवेत्ता आलोएजा, एगं तत्थ कप्पागं ठव्रहत्ता एगे निव्यिसेजा, अह पच्छा से वि निव्यिसेजा ॥ ४१ ॥ बहवे साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिश्वद्वाणं पिर्टिसेवेत्ता आलोएजा, ठवणिजं ठव्रहत्ता करणिजं वैयाविहयं ॥ ४२ ॥ बहवे साहम्मिया एगयओ विहर्गति, सक्वे वि ते अण्णयरं अकिश्वद्वाणं पिर्टिसेवेत्ता आलोएजा, एगं तत्थ कप्पागं ठव्रहत्ता अवसेसा निव्यिसेजा, अह पच्छा से वि निव्यिसेजा ॥ ४३ ॥ परिहार-कप्पद्विए मिक्ष्व् गिलायमाणे अण्णयरं अकिश्वद्वाणं पिर्टिसेवेत्ता आलोएजा, से य संयरजा ठवणिजं ठव्रहत्ता करणिजं वेयाविहयं ॥ ४४ ॥ से य नो संयरेजा अण्परिहारिएणं करणिजं वेयाविहयं साइ-जेजा, से वि कसिणे तत्थेव आरहेयक्वे सिया ॥ ४५ ॥ परिहारकप्पद्वियं भिक्खं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेदयस्स निज्वहित्तए, अगिलाए तस्स

१ गिहत्यं अदुष्टा देवं पुञ्जपास्त्रियसंज्याणुमावा जाणिवपायच्छित्तविहि ।

करणिजं वेयावडियं बाव तबो रोगायंकाओ विष्पसुद्धो, तभो पच्छा तस्स अहा-लहुसए नामं ववहारे पद्विषयञ्वे सिया ॥ ४६ ॥ अणवद्वप्पं भिक्खं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणाबच्छेदयस्स निजृहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाब तओ रोगायंकाओ विष्पमुक्तो, तओ पच्छा तस्स अहाजहुसए नामं ववहारे पद्ववियव्वं सिया ॥ ४७ ॥ पारंचियं भिक्खं गिलायमाणं नो कप्पष्ट तस्स गणा-वच्छेइयस्स निज्बृहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावहियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्पमुद्रो, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं ववहारै पट्टवियन्वे सिया ॥ ४८ ॥ खित्तांचतं भिक्खं गिलाग्रमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्जूहितए, अगि-छाए तस्स कर्णिष्वं वेयाविडयं जाव तभो रोगायंकाओ विष्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं ववहारे पद्ववियन्वे सिया ॥ ४९ ॥ दित्तवित्तं मिक्खं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेद्यस्स निजृहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं बेयाबडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्यमुको, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं ववहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ५० ॥ जक्काइट्टं भिक्खं गिलायमाणं नो कप्पड तस्स गणावच्छेड्यस्स निज्ञहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेसावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्पसुद्धो, तओ पच्छा नस्स अहालहुसए नामं ववहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ५९ ॥ उम्मायपत्तं भिक्खं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेड्यस्स निज्नहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वैयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विष्यमुक्तो, तभो पच्छा तस्य अहालहुसए नामं ववहारे पद्भवियव्ये सिया ॥ ५२ ॥ उवसमापत्तं भिक्खं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्नृहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयाबिटयं जाव तओ रोगायंकाओ विष्यमुक्को, तओ एच्छा तस्स अहालहु-सए नामं ववहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ५३ ॥ साहिगरणं भिक्खं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेड्यस्स निजृहिनए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयाविध्यं जाव तथो रोगायंकाओ विप्पमुको, तभो पच्छा तस्स अहालहसए नामं ववहारे पट्टवियव्दे सिया ॥ ५४ ॥ सपायच्छित्तं भिक्खुं गिलायमाणं नो कपड तस्स मणावच्छेडयस्स निखदितए, अगिळाए तस्स करणिजं नेयावटियं जान तभी रोगायंकाओ विष्पसुको, तओ पच्छा तस्स अहालहसए नामं ववहारे पद्मवियव्वे सिया ॥ ५५ ॥ मन-पाणपिडयाइक्खितं भिक्खं गिलायभाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निज्ञ-हिताए, अगिलाए तस्स करणियं वेशावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पसुक्षो, तओ पच्छा तस्स महालहुसए नामं वनहारे पद्ववियवने सिया ॥ ५६ ॥ शहुजायं मिक्खं गिलायमाणं नो कप्पह तस्य गणावच्छेद्यस्य निज्रहिताए, अगिलाए तस्य

करणिजं वेयावडियं जाव तथो रोगायंकाओ विप्पमुको, तथो पच्छा तस्स अद्या-लहसए नामं वनहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ५७ ॥ अणवट्टपं भिक्खं अगिहिभ्यं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स उबद्वावेत्तए ॥ ५८ ॥ अणबद्वप्पं भिक्खुं गिहिभ्यं कप्पइ तस्स गणावच्छेडयस्स उबद्वावेनए ॥ ५९ ॥ पारंचियं भिक्खं अगिहिभयं नो कपड़ तस्स गणावच्छेद्वयस्स उबद्वावेत्तए ॥ ६० ॥ पारंचियं भिक्खं गिहिभ्यं कप्पड तस्स गणाक्कोडयस्स उबद्वावेत्तए ॥ ६९ ॥ अणवद्वप्पं भिक्खं अगिहिम्यं वा गिहिभ्यं वा कप्पड तस्स गणावच्छेइयस्स उवडावेनए, जहा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥ ६२ ॥ पारेचियं भिक्खं अगिहिभयं वा गिहिभयं वा कणइ तस्स गणावच्छे-इयरस उबद्वावेत्तए, जहा तस्स गणस्य पत्तियं सिया ॥ ६३ ॥ दो साहम्मिया एगओ विहरेति, एने तत्य अण्णयरं अकिनद्वाणं पहिसेविता आलोएजा-अहं णं भंते ! अमगेणं साहणा सद्धिं इमिम्म कारणिम्म पडिसेवी. से य पुच्छियय्वे, कि पडिसेवी? से य वएजा-पडिसेवी, परिहारफ्ते, से य वएजा-नो पडिसेवी, नो परिहारफ्ते, जं से पमाणं वयइ से पमाणाओं घेयन्वे, से किमाहु भंते (!) ? मचपइका वयहारा ॥६४॥ भिक्स य गणाओ अवकस्म ओहाणुप्पे(हिए)ही बजे(गच्छे)जा, से य (आहब) अणोहाइए इच्छेजा दोषं पि तमेव गणं उवसंपिजनाणं विहरित्तए, तत्य णं थेराणं इमेयाहचे विवार समुप्यकित्या-हमं भी! जाणह कि पहिसेवी ! से य प्रतिस्थयन्ते, कि पहिसेवी ? से य वएजा-पहिसेवी, परिहारपत्ते, से य वएजा-नो पांडसेवी, नो परिहारपते. अं से पमाणं वयइ से पमाणाओं घेयव्वे, से किमाह अंते ? सच-पदका बबहारा ॥ ६५ ॥ एगपविखयस्य भिक्खस्य कप्पड आयरियजबज्झायाणं इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिस्तिए वा धारेनए वा, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥ ६६ ॥ बहवे परिहारिया बहवे अपरिहारिया इच्छेजा एगयओ एगमार्स वा दुमार्स वा तिमार्स वा चउमार्स वा पंचमार्स वा छम्मार्स वा वत्थण. ते अण्णमण्णं संभुंजंति अण्णमण्णं नो संभुंजंति (एग) मासं( स्मासंते), तओ पच्छा सन्वे वि एगयओ संमुंजीत ॥ ६७ ॥ परिहारकप्यद्वियस्स भिक्खस्स नो कप्पष्ट अमणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दार्खं वा अण्प्यदाउं वा. येरा य णं वएजा-इमं ता अजो ! तुमं एएसिं देहि वा अणुप्पएहि वा, एवं से कप्पइ दाउं वा अणुष्पदाउं वा. कप्पद्र से लेबं अणुजाणावेताए, अणुजाणह तं लेबाए ? एवं से कृष्यइ छेवं अणुजाणावेताए ॥ ६८ ॥ परिहारकृष्यद्विए भिक्स सएणं पडिस्गहेणं बहिया थेराणं वेयाविडयाए गच्छेजा. थेरा य णं वरुजा-पिडग्गाहे(डि) अजी ! अहं पि भोक्खामि वा पाहामि वा. एवं से कप्पड पडिन्गाडेतए. तत्थ नो कप्पड अपरिहारिएणं परिहारियस्स पडिग्गहंसि असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा मोत्तए वा पायए वा, कप्पइ से संयंसि वा पडिग्गहंसि पाणिसि वा उद्धहु उद्धहु भोत्तए वा पायए वा, एस कप्पो अपरिहारियस्स परिहारियाओ ॥ ६९ ॥ परिहार-कप्पद्विए मिक्ख् येराणं पडिग्गहएणं बहिया येराणं वेयाविद्याए गच्छेजा, बेरा य णं वएजा-पडिग्गाहे अजो ! तुसं पि पच्छा भोक्खिस वा पाहिसि वा, एवं से कप्पइ पडिग्गाहित्तए, तत्व नो कप्पइ परिहारिएणं अपरिहारियस्स पडिग्गहंसि असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा मोत्तए वा पायए वा, कप्पइ से संयंसि वा पडिग्गहंसि पाणिसि वा उद्धृ उद्धृ भोत्तए वा पायए वा, एस[लेस] कप्पो परिहारियस्स अपरिहारियाओ ॥ ४० ॥ ति-वेमि ॥ अवहारस्स विद्यो उद्देश्यो समसो ॥ २ ॥

ववहारस्स तहओ उद्देसओ

भिक्त य इच्छेजा गणं धारेनए, भगवं च से अपिटच्छ(क्रे)ए, एवं नो से कप्पइ गणं धारेनए, भगवं च से पिक्छको, एवं से कप्पइ गणं धारेतए ॥ ७१ ॥ भिक्खा य इच्छेजा गणं धारेत्तए, नो से कप्पड़ थेरे अणापुच्छिता गणं धारेत्तए, कप्पड़ से बेरे आपुच्छिता गणं धारेतए, बेरा य से वियरेजा, एवं से कप्पड़ गणं धारेतए, थेरा य से नो वियरेजा, एवं से नो कप्पइ गणं धारेतए. जण्णं थेरेहिं अविष्ठण्णं गणं धारेजा. से संतरा केलो वा परिहारो वा ( "साहम्मिमा उद्घाए बिहरंति नित्य णं तेसि केंद्र डेए वा परिहारे वा) ॥ ७२ ॥ तिवासपरियाए समणे णिगंथे आयार-कसले संजमकसले प्रवाणकसले प्रणातिकसले संगहकूमले उनगहकुसले अक्लयायारे अभिनायारे असवलायारे असंकिलिद्वाबारनि (चरि)ते बहुत्सुए बच्मागमे जहण्णेणं आयारपकप्पधरे कप्पद्व उवज्झायताए उहिसित्तए ॥ ७३ ॥ सबेव णं से तिवास-परियाए समणे जिरगंथे नो आयारकुसके नो संजमकुसके नो पवयणकुसके नो पण्णिकुसले तो संगहकुसले नो उनमाहकुसले खयायारे भिनायारे सबलायारे संकितिहासारचित्ते अप्पसार अप्पागमे नो कप्पद्व उवज्ञायताए उदिसित्तए ॥ ७४ ॥ पंचवासपरियाए समणे णिगांचे आयारकसळे संजमकसळे पवयणकसळे पण्णातिकसळे संगहकुस्छे उवग्गहकुस्छे अक्खयायारे अभिनायारे असवलायारे असंकिलिहायार-चित्ते वहस्सुए बन्भागमे जहण्णेणं द्वि सीसाकप्यवहारधरे कप्पइ आयरियजवज्ज्ञाय-ताए उद्दिसित्तए ॥ ७५ ॥ सबैद णं से पंचवासपरियाए समणे णिग्गंथे नो आयारकसङे नो संजमकुसके नो पवसणकसके नो पण्णतिकसके नो संगहकसके नो उवस्गृहकसके स्रयायारे मिनायारे सक्लायारे संकिलिद्वायारचिते अप्पष्टए अप्पागमे नो कप्पड

आयरियउक्ज्यायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७६ ॥ अड्डवासपरियाए समणे णिमांधे आयार-कुसले संजमकुसले प्रयणकुसले प्रणातिकुसले संगहकुसले उदागहकुसले अक्खयायारे अभिनायारे असबलायारे असंकिलिद्वायारचिते बहस्यए बब्भागमे जहण्येणं ठाण-समवायधरे कप्पड आयरियत्ताए जाव गणावच्छेड्यताए उहिसित्तए ॥ ७७ ॥ सचेव णं से अद्भवासपरिवाए समणे णिखांचे नो आयारकुसले नो संजमकुसले नो पवयण-कुसले नो पण्णतिकुसले नो संगहकुसले नो उवग्गहकुसले खयायारे भिन्नायारे सब-लायारे संकिलिहायारचित्ते अप्पस्त अप्पागमे नो कप्पड आयरियताए जाव गणाव-च्छेड्यनाए उहिसित्तए ॥ ७८ ॥ निरुद्धपरियाए समणे विमाये कप्पइ नहिवसं आय-रियउवज्झायताए उद्दिस्तिए, से किमाहु भंते १ अत्थ णं थेराणं तहा≅वाणि कुलाणि कडाणि पत्तियाणि येजाणि वेसासियाणि संगयाणि सम्मुङ्कराणि अणुमयाणि बहु-मयाणि भवंति, तेहिं कडेहिं तेहिं पतिएहिं तेहिं थेजेहिं तेहिं वेसानिएहिं तेहिं संमएहिं तेहिं सम्मुइकरेहिं तेहिं अणुमएहिं तेहिं बहमएहिं जं से निरुद्धपरियाए समणे णिकांथे कप्पइ आयरियउवज्हायनाए उहिसिताए तहिवसं ॥ ७९ ॥ निरुद्ध-वासपरियाए समणे णिग्गंथे ऋष्द आयरियलवज्यायताए उद्दिसत्तए समुच्छेय-क्यंसि. तस्स णं आयारपकप्पस्स देसे अवद्विए. से य अहिजिस्सामित्ति अहिजेजा. एवं से कप्पइ आयरियउवज्झायताए उद्दिसित्तए, से य अहिजिस्सामिति नो अहिजेजा, एवं से नो कप्पड आयरियजवज्जायताए उद्दिशितए ॥ ८० ॥ णिग्गंथस्स णं नवढ-हरतरुगस्स आयरियउवज्झाए वी(सुं)संनेजा, नो से कप्पइ अणायरियउवज्झायस्स होतए, कप्पइ से पुर्व आयरियं उद्दिसावेता तओ पच्छा उवज्झायं, से किमाह भंते ? दुसंगहिए समणे णिगांये, तंजदा-आयरिएणं उवज्झाएण य ॥ ८१ ॥ णिगांबीए णं नवडहरतरुणीए आयरियउवज्झाए प(वि)वत्तिणी व वीसंमेजा, नो से कप्पइ अणा-यरियडवज्झाइयाए अपर्वात्तणीए होत्तए, कप्पड़ से पुरुवं आयरियं उहिसाबेता तओ उवज्यायं तओ पच्छा पवत्तिणि, से किमाह भंते ? तिसंगहिया समणी णिगांबी. तंजहा--आयरिएणं उवज्झाएणं पवत्तिणीए य ॥ <२ ॥ भिक्ख गणाओ अणिकिख-वित्ता मेहणधम्मं पिंडसेविजा, जाकजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो से कप्पइ आयरियत्तं वा उवज्ज्ञायत्तं वा पवितत्तं वा थेरतं वा गणितं वा गणावच्छेड्यतं वा उहिसित्तए वा धारित्तए वा ॥ ८३ ॥ भिक्ख य गणांश्री अवकस्म मेहणवस्मं पिडसेवेजा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियतं वा आव गणावच्छेहयतं वा उहिसित्तए वा धारेतए वा. तिहिं संवच्छरेहिं बीइक्रंतेहिं वाउत्वगंसि संवच्छरेसि प(उव)द्वियंसि ठियस्स उवसंतस्स उवस्यस्स पिडविरयस्स (गिव्विकारस्स) एवं से

कपड़ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेड्यतं वा उद्दिश्तितए वा धारेताए वा ॥ ८४ ॥ ्षणावच्छेदए गणावच्छेदयत्तं अणिविखविता मेहणवम्मं परिसेवेजा. जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पड आयरियलं वा जाब गणावच्छेदयत्तं वा उद्दिलित्तए वा घारेनए वा ८५ ॥ गणावच्छेडए गणावच्छेड्यमं णिक्सिवित्ता मेहणधम्मं पृडिसेवेजा. तिण्णि संवन्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पड आयरियतं वा जाव गणावन्छेइयतं वा उद्दिपित्तए वा घारेत्तए वा. तिहिं संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थगंसि संवच्छरेसि पद्वियंत्रि ठियस्स उवसंतस्स उवस्यस्स पिडविस्यस्स एवं से कप्पइ आयरियां वा जाब गणाबच्छेड्यतं वा उहिसित्तए वा भारेतए वा ॥ ८६ ॥ आयरियउवज्झाए आयरियउवज्ज्ञायतं अणिक्खिवता मेहणधम्मं पश्चिमेवेजा, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पड आयरियतं वा जाव गणावच्छेड्यतं वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्तए वा ॥ ८० ॥ आयरियज्वजनाए आयरियज्वजनायतं णिक्खितता मेहणश्रममं पश्चि-सेवेज्या, तिण्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियतं वा जाव गणावच्छेडयतं वा उद्दिसित्तए वा धारेतए वा. तिहिं संबच्छरेहिं बीइकंतिहें चठत्यगंसि संवच्छरंसि पद्भियंसि ठियस्स उवसंनरस उदरयस्स पडिविरयस्स एवं से ऋण्ड आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेडयतं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ८८ ॥ भिक्स य गणाओं अवक्रम्म ओहायड, तिष्णि संबच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पड आग्रारेयत्तं वा जाव गणावच्छेहयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, तिहिं संबच्छरेहिं वीडकंतेहिं चडत्यगंसि संवच्छरंसि पट्टियंसि ठियस्स उवसंतस्स उवरयस्स पडिविरयस्स एवं से कप्पड़ आयरियत्तं वा जाव गणाक्छेड्यतं वा उद्दिस्तिए वा धारेत्तए वा ॥ ८९॥ गणावच्छेडए गणावच्छेडयत्तं अणिक्खिवता ओहाएजा, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कपड आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेडयत्तं वा उदिसित्तए वा घारेत्तए वा ॥ ९०॥ गणावच्छेडए गणावच्छेडयतं जिक्सिविता ओहाएजा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पष्ट आयरियत्तं वा जाव गणाबच्छेड्यतं वा उद्दिलितए वा घारेतर वा. तिहिं संबच्छरेहिं बीडकंतेहिं बउत्थगंसि संबच्छरेसि पट्टियंसि ठियस्स उवसंतस्स उत्तरयस्य पडिविरयस्य एवं से कप्पड आयरियतं वा जाव गणावन्छेड्यतं वा उहि-सित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ९१ ॥ आयरियउवज्याए भायरियउवज्यायतं अणिक्ख-बिता ओहाएजा, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पड् आयरियतं वा जाव गणावच्छेड्यतं वा उद्दिश्तराए वा धारेत्राए वा ॥ ९२ ॥ आयरियउवज्याए आय-रियउवज्ज्ञायतं जिक्सिविता ओहाएजा. तिज्जि संवच्छराणि तस्य तप्पत्तियं नो कप्पष्ट आयरियतं वा जाव गणावच्छित्यतं वा उद्दिश्तिए वा धारेतए वा, तिहिं

संबच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थगंति संबच्छरंति पद्वियंति ठियस्स उवसंतस्स उवर-यस्स पडिविग्यस्स एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ९३ ॥ भिक्ख य बहुत्सुए बब्भागमे बहुसो बहुआगाडागाडेस कारणेसु माई मुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए तस्म तप्पत्तियं नो कप्पड आयरियतं वा जाव गणावच्छेइयतं वा उद्दिशितए वा धारेत्तए वा॥ ९४॥ गणावच्छेइए बहुस्सुए बच्भागमे बहुसो बहुआगाडागादेस कारणेस माई मुसादाई अगुई पावजीवी, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पह आयरियत्तं वा जाव गणा-बच्छेड्यत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ९५ ॥ आयरियउवज्झाए बहुस्सुए बन्भागमे बहुसो बहुआगाढागाढेस कारणेस माई मुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पड़ आयरियतं वा जाव गणावच्छेड्यतं वा उद्दिसित्तए वा धारेनए वा ॥ ९६ ॥ बहवे भिक्खुणो बहुस्सुया बब्भागमा बहुसो बहुआगाडागाहेयु कारणेसु माई सुसाबाई अयुई पावजीवी, जावजीवाए तेनिं तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियतं वा जाव गणावरछेइयतं वा उद्दिसित्तए वा धारेतए वा ॥ ९७ ॥ बहवे गणावच्छेह्या बहुस्तुया बन्भागमा बहुसो बहुआगाढागाढेतु कारणेस माई मुसाबाई असई पावजीवी, जावजीवाए तेसि तप्यक्तियं नो कप्पड आयरियनं वा जाव गणावच्छेड्यनं वा उद्दिस्ताए वा धारेनाए वा ॥ ९८ ॥ बहुवे आयरियउवज्जाया बह्त्सुया बब्भागमा बहुसो बहुआगाढागाढेस कारणेस माई मुसावाई असुई पावजीवी, जाबजीवाए तेसिं तप्पत्तियं नो कप्पह आयरियतं वा जाव गणावच्छेदयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ९९ ॥ बहुवे भिक्खुणी बहुचे गणावच्छेदया बहुचे आयरियडवज्ङ्माचा बहुस्सुया बब्भागमा बहुसी बहु-आगाहागाहेसु कारणेसु माई मुसाबाई असुई पावजीवी, जावजीवाए तेसि तप्प-त्तियं नो कप्पड़ आयरियतं वा जाव गणावच्छेड्यतं वा उद्दिसत्तए वा धारेत्तए वा ॥ १०० ॥ ति-वेमि ॥ वयहारस्स तर्थो उद्देसओ समसो ॥ ३ ॥

ववहारस्स चउत्थो उद्देसओ

नो कप्पड् आयरियउवज्झायस्स एगाणियस्स हेमन्तगिम्हाद्ध चरि(त)ए॥१०१॥ कप्पड् आयरियउवज्झायस्स अप्पिब्र्झ्यस्स हेमंतगिम्हाद्ध चरि(चार)ए॥१०२॥ नो कप्पड् गणावच्छेद्द्यस्स अप्पिब्र्झ्यस्स हेमंतगिम्हाद्ध चरिए॥१०२॥ कप्पड् गणावच्छेद्द्यस्स अप्पतइ्यस्स हेमंतगिम्हाद्ध चरिए॥१०४॥ नो कप्पड् आयरियउवज्झायस्स अप्पतइ्यस्स वासावासं वत्थए॥१०५॥ कप्पड् आयरियउवज्ञायस्स अप्पतइ्यस्स वासावासं वत्थए॥१०६॥ नो कप्पड् गणावच्छेद्यस्स

व्यप्पतइयस्स वासावासं वत्वए ॥ १०७ ॥ कप्पइ गणावच्छेड्यस्स अप्पचउत्यस्य बासावासं कत्थए ॥ १०८ ॥ से गामंसि वा नगरंसि वा निगमंसि वा रायहाणीए बा खेडंसि वा कव्बडंसि वा मडंबंसि वा पष्टणंसि वा दोणमुहंसि वा आसमंसि वा संवाहंति वा संनिवेसंसि वा वहणं आयरियउवज्झायाणं अप्पिबङ्याणं बहुणं गणावच्छेइयाणं अप्पतइयाणं कप्पइ हेमंतगिम्हासु चरिए अण्णमण्णं निस्साए ॥ १०९ ॥ से गार्मिस वा नगरेसि वा निगर्मिस वा रायहाणीए वा खेडंसि वा कञ्चर्डात वा मर्जवंसि वा पष्टणंनि वा दोणमुहंसि वा आसमंसि वा संवाहंसि वा संणिवेसंति वा बहुणं आयरियउवज्ज्ञायाणं अप्पतइयाणं बहुणं गणावच्छेऽयाणं अप्पच उत्थाणं कप्पइ वासावासं बत्थए अण्णमण्णं निस्साए ॥ ११० ॥ गामाण्-गामं वृह्जमा(णे)णो भिक्स य जं पुरको कट्टु विह्(रेजा से य)रह आहम वीसंमेजा, अत्य याई थ अण्णे केइ उवसंपज्जणारिहे कप्पइ से( ० ) उवसंपा्जि( नाणं बिहरितए )यब्वे, नित्य याइं य अण्णे केइ उवसंपञ्जणारिहे, तस्त अप्यणो कप्पाए असमत्ते कप्पद्द से एगराइयाए पडिसाए जज्जं जज्जं दि( सिं )सं अज्जे साहम्मिया बिहरेति तण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए, नो से कप्पड तन्य विहारवित्तेयं बत्यए. कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्वए, तंसि च णं कारणंसि निद्वियंसि परी वएजा-बसाहि अजो ! एगरायं वा दुरायं वा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वस्थए. नो से कप्पड़ परं एगरायाओं वा दुरायाओं वा वत्यए, जं तत्य परं एगरायाओं वा दरायाओं वा वसह, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १११ ॥ वासावासं पज्जी-सवि(ए)ओ भिक्ख य जं पुरलो कह विहरइ आहच बीसंमेजा, अस्य यार्ड थ क्षणों केइ उवसंपज्जणारिहे से उवसंपज्जियन्ते, नित्य याई व अण्णे केइ उवसंपज्जणा-रिहे. तस्य अप्पणी कप्पाए असमते कप्पड़ से एगराइयाए पडिमाए जण्णं जणां दिसं अण्णे साहम्मिया विद्वरंति तण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए. नो से कप्पद्व तत्य विहारवत्तियं वत्यए, कप्पड़ से तत्य कारणवत्तियं वत्यए, तंसि व णं कारणंसि निद्वि-मंसि परो वएजा-वसाहि अजो ! एगरायं वा दुरायं वा, एवं से कप्पड एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्पड़ परं एगरामाओ वा दुरायाओ वा बत्थए, जं तत्थ परं एगरायाओं वा दुरायाओं वा बसह, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११२॥ आयरिय-उवज्ञाए गिलायमाणे अण्णयरं वएजा-अजो! मसंसि णं कालगरंसि समाणंसि अयं समुक्तांतयव्ये, से य समुक्तसणारिडे समुक्रांतियव्ये से य नो समुक्रसणारिडे नो समक्रासियव्वे. अत्य याई य अण्णे केंद्र समुक्रसणारिहे से समक्रासियव्वे. नत्य याई थ अण्णे केइ समुक्तरणारिष्ठे से चेव समुक्तियुग्वे, तंसि व णं समुक्तिद्वंसि परी

वएजा-दुस्समुकिहं ते अजो ! निक्खिवाहि, तस्स णं निक्खिवमाणस्स नत्य केह छेए वा परिहारे वा, जे (तं) साहम्मिया अहाकप्पेणं नो उद्राए विहरं(अब्स्ट्रें)-ति (तेसिं) सन्वेमिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ ११३ ॥ आयरिय-उवज्झाए ओहायमाणे अण्णयरं वएजा-अजो ! ममंशि णं ओहावियंशि ममाणंशि अयं समुक्रसियव्वे, से य समुक्रसणारिहे समुक्रसियव्वे, से य नो समुक्रसणारिहे नो समुक्कासियन्वे. अत्य याइं थ अण्णे केइ समुक्कारणारिष्ठे समुक्कासियन्वे. नन्धि याई थ अण्णे केह समुक्तसणारिहे से चेव समुक्तस्यव्व, तंति च णं समुक्तिहासि परो बएजा-दुस्समुक्किद्वं ते अजो ! निक्खिवाहि, तस्स णं निक्खिवमाणस्स नित्य केइ छेए वा परिहारे वा, जे साहम्मिया अहाकप्पेणं नो उद्घाए विहरंति सन्वंसिं तेमिं नप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ ११४ ॥ आयरियउवज्साए सरमाणे (परं) जाब चउरायपंचरायाओ कप्पागं भिक्खं नो उबद्वावैह, कप्पाए अन्यि याई थ से केंद्र माणणिजे कप्पाए, निष्ध से केंद्र छेए वा परिहारे वा, नित्थ आई थ से केंद्र माणणिजे कप्पए, से मंतरा छेए वा परिहारे वा॥ ११५॥ आयरियउवज्जाए असरमाणे परं चड(पंच)रायाओ कप्पागं भिक्खं नो उबद्वावेह, कप्पाए अस्थि याइं थ से केइ माणणिजे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा परिहारं वा, नत्थि याई थ से केंद्र माणणिजे कप्पाए, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११६ ॥ आयरिय-उबज्ज्ञाए सरमाणे वा असरमाणे वा परं दसरायकपाओ कप्पार्ग भिक्खं नो उबद्वावंड, कप्पाए अत्य याहं थ से केड़ माणणिजे कप्पाए, नत्थि से केड़ छेए वा परिहारे वा. नत्थि याडं थ से केंद्र माणणिजे कप्पाए. संवच्छरं तस्स तप्पतियं नो कप्पइ आयरियनं (जाव) उद्दिलित्तए (०)॥ ११७॥ भिनन्तु य गणाओ अवकस्म अण्णं गैणं उवसंपजिताणं विहरेजा, तं च केइ साहम्मिए पासिता वएजा-कं अजी ! उवसंपिबत्ताणं विहरसि ? जे तत्व सन्वराइणिए नं वएजा, राइणिए तं वएजा । अह भंत ! कस्स कप्पाए ? जे तत्व सन्वबहुरसुए तं वएजा, जं वा से भगवं वक्सइ तस्स आणाउववायवयणणिहेसे चिद्रिस्सामि ॥ १९८ ॥ बहवे साहम्मिया इच्छेजा एगयओ अभिणिचारियं चारए, कप्पइ नो ण्हं बेरे अणापुरिख्ता एगयओ अभिणि-चारियं चारए, कप्पइ ण्हं येरे आपुच्छिता एगयओ अमिणिचारियं चारए. येरा य से वियरेजा ए(वं)वर्ण्ड कप्पड़ एगयओ अभिणिचारियं चारए, बेरा य से नी वियरेजा एव ण्हं नो कप्पइ एगयओ अभिणिचारियं चारए, जं तत्य धेरेहिं अबि-इण्णे अभिणिचारियं चरंति. से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११९ ॥ चरियापविद्रे

१ णाणाइयणिमित्तं ।

मिन्स् जाव चटरायपंचरायाओ बेरे पासेजा. सचेव आलोयणा सचेव पडिकमणा सचेव ओमगहरस पुव्वाणुण्णवणा चिद्रह अहालंदमवि ओम्महे ॥ १२० ॥ चरियापविद्रे ं भिक्ख परं चउरायपंचरायाओ येरे पासेजा. पुणो आलोएजा पुणो पहिक्सेजा पुणो क्षेयपरिहारस्स उवद्वाएजा, भिक्खुभावस्स अद्वाए दोचं पि ओगाहे अणुण्ण-वेयडवे सिया, अणुजाणह मंते । मिओग्गहं अहालंदं घुवं नि(च्छड्)तियं वेउहियं, तओ पच्छा कायसंफासं ॥ १२१ ॥ चरियानियहे भिक्ख जाव चउरायपंचरायाओ शेरे पासेजा. सचेव आलोयणा सचेव पहिन्दमणा सचेव ओगाहस्स पुष्वाणुण्णवणा चिद्रइ अहालंदमवि ओम्गहे ॥ १२२ ॥ बरियानियहे भिक्ख परं चउरायपंचरायाओ थेरे पासेजा, पुणो आलोएजा, पुणो पहिक्सेजा, पुणो छेयपरिहारस्स उवहाएजा, भिक्खुभावस्म अद्वार दोशं पि बोमाहे अणुण्यवेयव्वे सिया । अणुजाणह मंते ! मिओगगहं अहालंहं ध्वं नितियं वेउट्टियं, तओ पच्छा कायसंफासं ॥ १२३ ॥ दो साइम्मिया एगयओ विहरति, तंजहा-सेहे य राइणिए य, तत्थ सेहतराए पलि-च्छणो, राइणिए अपलिच्छणो, सेहतराएणं राइणिए उबसंपाज्यव्वे, भिक्सोववायं च दलबह कप्पार्ग ॥ १२४ ॥ दो साहम्मिया एगयओ बिहरेति, तंजहा-छेंहे य राइणिए य. तत्थ राइणिए पलिच्छण्णे. सेहतराए अपलिच्छण्णे. इच्छा राहणिए सेहतरामं उवसंपज्जड इच्छा नो उवसंपज्जड, इच्छा सिक्लोबबायं दलयइ कप्पागं इच्छा नो दलगड कप्पागं ॥ १२५ ॥ दो मिक्खणो एगयओ विहरंति, नो ण्डं कप्पृष्ठ अण्यामण्णं उवसंपिजनाणं विदृरिनए, कप्पड ण्हं अहाराइणियाए अण्य-मणां उद्यसंपाजिताणं विहरित्तए ॥ १२६ ॥ दो गणावच्छेड्या एगयओ विहरंति, नो ण्डं कप्पह अण्णमण्णं उचसंपिअसाणं विहरित्रए, कप्पइ ण्डं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपिजनाणं विद्वरित्तए ॥ १२७ ॥ दो आयरियउवज्झाया एगयओ विहर्गत, मो ण्हं कप्पद अण्णमण्णं उवसंपज्जिताणं विहरित्तए, कप्पह ण्हं अहाराइ-णियाए अण्णमण्णं उवसंपिबनाणं विष्टरित्तए ॥ १२८ ॥ बहवे मिक्खुणो एगयओ बिहरंति, नो ण्हं कप्पृष्ट अण्णमण्णं उवसंपिजनाणं बिहरितए, कप्पृष्ट ण्हं अहाराइ-णियाए अण्णमण्णं उवसंपजिताणं विहरिताए ॥ १२९ ॥ बहुवे गणावच्छेड्या एगयओ विहरंति. नो ण्हं कप्पष्ट अण्णमण्णं उवसंपजिताणं विहरितए, कप्पद् ण्हं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपिकताणं विहरित्तए ॥ १३० ॥ बहवे आय-रियउवज्ञाया एगयओ विहरंति, नो ण्हं कप्पड अण्यमण्णं उवसंपजिताणं विहरि-त्तए. कप्पद्र ण्हं अहाराष्ट्रणियाए अण्णमण्यं उवसंपिकताणं विहरित्तए ॥ १३१ ॥ वहवे मिक्सणो बहचे गणाक्छेस्या बहने आयरियउवज्याया एगयओ बिहरति. नो ण्हं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपिकताणं विहरित्तए (वासावासं वत्यए कप्पइ प॰), कप्पइ ण्हं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपिकत्ताणं विहरित्तए (हेमंतिगम्हास्र) ॥ १३२ ॥ ति-बेमि ॥ ववहारस्य चउत्थो उहस्यो समसो ॥ ४ ॥

ववहारस्स पंचमो उद्देसओ

नो कप्पइ पविताणीए अप्पबिद्वयाए हेमंत्रिगम्हास चारए ॥ १३३ ॥ कप्पइ पविताणीए अप्पतङ्याए हेमंतिनिम्हासु चारए॥ १२४॥ नो ऋपः गणावच्छेङ्णीए अप्पतइयाए हेमंतिगिम्हाशु चारए ॥ १३५॥ कप्पइ गणावन्हेइणीए अप्पचउत्थाए हेमंनगिम्हास चारए ॥ १३६ ॥ नो कप्पड पवित्रणीए अप्पतदयाए वासावासं बत्यए ॥ १३७ ॥ कप्पइ पवित्रणीए अप्पचउत्याए बासावासं बत्यए ॥ १३८ ॥ नो कप्पड़ गणावच्छेड्णीए अप्पचलस्थाए वासावास दत्थए ॥ १३९ ॥ कप्पड़ गणावच्छेडणीए अप्पपंचमाए वासावासं वत्थए ॥ १४० ॥ से गामंसि वा नगरंसि वा निगमंति वा रायहाणिसि वा वहणं पवत्तिणीणं अप्पतद्याणं बहणं गणावच्छेद-णीणं अप्पन्नउत्थाणं कप्पइ हेमंतिगम्हासु चारए अण्यमण्णं नी(निर)साए ॥ १४१ ॥ से गामंति वा नगरंति वा निगमंति वा रायहाणिंगि वा वहुणं पवत्तिणीणं अप्य-चउत्थाणं बहुणं गणावच्छेइणीणं अप्पपंचमाणं कप्पइ वागावासं वत्थए अण्णमण्णं नीसाए ॥ १४२ ॥ गामाणुगामं दृहज्जमाणी णिमांबी य जं पुरक्षो (कह) काउं विह(रेजा)रइ सा आहच वीसंगजा, अत्य याई थ काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा सा उवसंपज्जियका, नित्य याई थ काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा तीसे य अप्पणी कपाए असमते (एवं) कपड़ सा एगराहबाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिसं अण्णाओ साहम्मिणीओ विहरंति तुण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए. नो सा कप्पह तत्य विहार-वित्तयं वत्यए, कप्पइ सा तत्व कारणवित्तयं वत्थए, नंसि च णं कारणंसि निद्धियंसि परो वएजा-वसाहि अजो! एगरायं वा दुरायं वा, एवं सा कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो सा कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा बत्यए, जं तत्थ परं एगरायाओं वा दुरायाओं वा वसह, सा संतरा हेए वा परिहारे वा ॥ १४३ ॥ वासावासं पजीसविया जिम्मंत्री य जं परको काउं विहरइ सा आहत्र वीसंभेजा. अत्य याउं य काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा सा उवसंपज्जियव्या, नत्य याई थ काइ अण्णा उवसंपजणारिहा तीसे य अप्पणो कप्पाए असमने कप्पह सा एगराइ-याए परिमाए जण्जं जण्जं दिसं खण्णाखो साहम्मिणीओ विहरंति तण्णं तण्णं दिसं उवलिताए, नो सा कप्पइ तत्य विद्वारवित्तर्यं बस्थए, कप्पइ सा तस्य कारणवित्तरं बत्यए. तंसि च णं कारणंसि निद्धियंसि परो वरुजा-बसाहि अजी! एगरायं वा

इसर्यं वा, एवं सा कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो सा कप्पइ परं एग-रायाओं वा दुरायाओं वा वत्थए, जं तत्थ परं एगरायाओं वा दुरायाओं वा वसह. सा संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १४४ ॥ पवत्तिणी य गिलायमाणी अण्णयरं वएजा-भए णं अजो । कालगयाए समाणीए अयं समुक्कतियव्दा, सा य समुक्क-सणारिहा समुक्कांसयव्या, सा य नो समुक्कसणारिहा नो समुक्कांसयव्या, अत्य याई थ अण्णा काइ समुक्रमणारिहा सा समुक्रसियन्ता, नत्य याई थ अण्णा काइ समुक्तसणारिहा सा चेव समुक्रसियव्या, ताए व णं समुक्रिद्राए परो वएजा-दुस्स-मुक्तिद्वं ते अजे । निविस्तवाहि ताए णं निविस्तवमाणाए नत्यि केड छेए वा परिहारे वा, जाओ साहम्मिणीओ अहाकप्पं नो उद्घाए बिहरंति सञ्त्रासिं तासि तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ १४५ ॥ पवित्रणी य ओहायमाणी अण्णयरं वएजा-मए णं अजो ! ओहावियाए समाणीए अयं समुक्तसियव्वा, सा य समुक्तसणारिहा समुक्त-सियव्या, सा य नो समुक्तरणारिहा नो समुक्तियव्या, अत्थि याई थ अण्णा काह समक्रसणारिहा सा ममक्रसियव्या. नत्थि याई य अण्णा काह समक्रसणारिहा सा चेव समुक्तसियव्या, ताए व णं समुद्धिद्वाए परो वएजा-दुस्समुक्तिद्वं ते अजे ! निक्खिबाहि, ताए णं निक्खिबमाणाए नित्य केइ छेए वा परिद्वारे वा. जाओ साइम्मिणीओ अहाकर्य नो उद्वाए विहरेति सव्वासि तासि तप्पत्तिये छेए वा परिहारे वा ॥ १४६ ॥ निग्गंथस्स (णं) नवडहरतरुण(ग)स्स आयारपकर्षे नामं अज्हायणे परिच्महे सिया, से य पुच्छियव्यं, केण ते अज्ञो! कारणेणं आयार-पऋषे नामं अज्ज्ञयणे परिन्भद्रे, कि आबाहेणं पमाएणं ? से व वएजा-नो आवा-हेणं पमाएणं, जावजी(वाए)वं तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियतं वा जाव गणावच्छेइयतं वा उद्सित्तएवा घारेतए वा, से य वएजा-आबाहेणं नो पमाएणं, से य संठवेस्सामीति संठवेजा, एवं से कप्पइ आयरियतं वा जाव गणावच्छेद्यतं वा उद्वितित्तए वा धारेत्तए वा. से य संठवेस्सामीति नो संठवेजा, एवं से नो कप्पड **आयरियतं वा जाव गणावच्छेड्यतं वा उद्दिलिताए वा धारेसाए वा ॥ १४० ॥** निग्गंथीए (णं) नवहहरतरु(णिया)णाए आयारपक्ष्ये नामं अज्लवणे परिन्महे सिया. सा य पुरित्यक्वा, केण में कारणेणं (अजा!) आयारपकप्पे नामं अज्ज्ञयणे परिव्यद्वे. कि आबाहेणं प्रमाएणं ? सा य वएजा-नो आवाहेणं प्रमाएणं, जानकीषं तीसे तष्पत्तियं नो कपड पवत्तिणितं वा गणाक्छेडणितं वा उद्दिलितए वा धारेतए बा. सा व बएजा-आबाहेणं नी पमाएणं, सा य संठवेस्सामीति संठवेजा, एवं से कप्पड़ पवित्रणितं वा गणावच्छेडणितं वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा, सा व संठवेस्सा- मीति नो संठवेजा, एवं से नो कप्पइ पवित्तिणतं वा गणावच्छेडणितं वा उद्दिसिसए वा धारेत्तए वा ॥ १४८ ॥ बेराणं बेरभमिपत्ताणं आधारपकृष्ये नामं अज्ञयणं परिब्सके सिया, कप्पड तेसिं संठवेताण वा असंठवेताण वा आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेहयत्तं वा उद्दितिताए वा धारेताए वा ॥ १४९ ॥ थेराणं थेरभूमिपताणं आयारपकप्पे नामं अञ्झयणे परिव्यद्वे सिया. कप्पइ तेसि संनिसण्णाण वा संत्यहाण वा उत्ताणयाण वा पासिक्रयाण वा आयारपकर्पं नामं अज्झयणं दोश्वं पि तत्वं पि पढिपुच्छित्तए वा पढि-सारेत्तए वा ॥ १५० ॥ जे णिगांथा व णिगांथीओ व संमोड्या सिया, नो ण्हं कप्पड् अण्णमण्णास्त अंतिए आलोएनए, अत्य याई (य) ण्हं केड् आलोयणारिहे, कप्पड़ ण्हं तस्य अंतिए आलोडनए, नत्य याइं ण्हं केइ आलोयणारिहे, एव ण्हं कप्पइ अण्ण-मण्णस्य अंतिए आलोएतए ॥ ९५१ ॥ जे णिरमंथा य णिरमंथीओ य संभोड्या सिया. नी ण्हं कप्पइ अण्णम(ज्यास्य अंतिए)ण्णेणं वेयावर्षं कारवेत्तए, अत्य याहं ण्हं कह वेयावणकरे कप्पर ण्हं वेयावणं कारवेत्तए. नित्य याडं ण्हं केड वेयावणकरे एव ण्हं कप्पड अण्णसण्णेणं वेयावर्षं कारवेत्तए ॥ १५२ ॥ णिमांथं च णं राओ वा वियाले वा वीहपट्टो हरसेजा, इत्बी वा पुरिसस्य ओमानेजा पुरिसो वा इत्बीए ओमावेजा. एवं से कप्पड़, एवं से चिद्रड़, परिहारं च से न(णो) पाटणड-एस कप(पो)पे बेरकप्पियाणं. एवं से नो कपड़, एवं से नो चिद्रड, परिहार च नो पाउणइ-एस कप्पे जिणकप्पि-गणं॥ १५३॥ ति-नेमि॥ ववहारस्त पंचमो उद्देसभो समसो॥ ५॥

ववहारस्स छट्टो उद्देसओ

भिज्ञक् य इच्छेजा नायविहं एतए, नो (से) कप्पइ येरे अणापुच्छिता नायविहं एतए, कप्पइ (से) थेरे आपुच्छिता नायविहं एतए, येरा य से वियरेजा, एवं से कप्पइ नायविहं एतए, येरा य से नो वियरेजा, एवं से नो कप्पइ नायविहं एतए, जं (जे) तत्य थेरेहिं अविहण्णे नायविहं एइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १५४॥ नो से कप्पइ अप्पस्थस्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविहं एतए॥ १५४॥ तत्य से पुञ्चानमणेणं पुञ्चाउत्ते नाउलोदणे पच्छाउत्ते मिलिंगस्ने, कप्पइ से चाउलोदणे पच्छाउत्ते मिलिंगस्ने, कप्पइ से चाउलोदणे पिर्डगा(हि)हेतए, नो से कप्पइ मिलिंगस्ने पिर्डगाहेत्तए॥ १५७॥ तत्य से पुञ्चानमणेणं पुञ्चाउत्ते मिलिंगस्ने पच्छाउत्ते चाउलोदणे प्रकारते मिलिंगस्ने प्रकार्मे वे प्रवानमणेणं पुञ्चाउत्ते मिलिंगस्ने पर्याहेत्तए॥ १५८॥ तत्य से पुञ्चानमणेणं दो वि पुञ्चाउत्ते कप्पइ से हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १५८॥ तत्य से पुञ्चानमणेणं दो वि पुञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १५८॥ तत्य से पुञ्चानमणेणं दो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १५८॥ तत्य से पुञ्चानमणेणं दो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १५६॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १६०॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १६०॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १६०॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्डगाहेत्तए॥ १६०॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्चगाहेत्त्व ॥ १६०॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्पइ हो वि पर्चगाहेत्त्व ॥ १६०॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते नो से कप्प इ हो वि पर्चगाहेत्त्व ॥ १५०॥ जे से तत्य पुञ्चानमणेणं हो वि पञ्चाउत्ते से प्रवार हो वि प्रवार हो से स्वर से प्रवार से से प्रवार से से प्रवार से स्वार से से से से प्रवार से से से से

गमणेषां पुन्त्राउत्ते से कप्पइ पिडमगाहेताए । १६१ ॥ जे से तत्थ पुन्तागमणेणां प्रच्छाउत्ते नो से कप्पइ पढिरगाहेताए ॥ १६२ ॥ आयरियउवउझायस्स गणंसि पंच अइसेसा पण्णता, तंजहा-(१) आयरियउवज्झाए अंतो उवस्सयस्म पाए निगिज्ञिय २ पप्कोडेमाणे वा पमजेमाणे वा नो अ(णा)इक्रमड ॥ १६३ ॥ (२) आयरिय उवज्झाए अंतो उवस्सयस्स उचारपासवणं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्सइ ॥ १६४ ॥ (३) आयरियजवज्झाए पम् वेयाविदयं इच्छा करेजा इच्छा नो करेजा ॥ १६५ ॥ (४) आयरियउवज्झाए अंतो उवस्सयस्स एगरायं वा नुरायं या वसमाणे नो अइक्षमङ् ॥ १६६ ॥ (५) आयरियजवज्ह्याए बाहिं उबस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा वसमाणे नो अइक्सइ ॥ १६७ ॥ गणावच्छेदयस्स णं गर्णास दो अइसेसा प॰, तं॰-(१) गणावच्छेहण् अंतो उवस्मयस्य एगरायं वा दुरायं वा वसमाणे नो अहक्कमइ॥ १६८॥ (२) गणावच्छेहए वाहिं उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा वसमाणे नो अइक्स्मइ॥ १६९॥ से गामंसि वा जात रायहाणि-(सिण्येसं)सि वा एगनगडाए एगदुबाराए एगणिक्खमणप्रवेसाए णो कप्पइ बहुणं अगडनुयाणं एगराओं बत्यए, अत्थि यांडं ण्हं केंद्र आयारपकपघरे णत्यि यांडं ण्हं केड छेए वा परिहारे वा, णत्य याई ण्हं केड आयारपकप्पधरे से (सब्वेसि तेसि) संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १७० ॥ से गामंति वा जाव रायहाणिति वा अभि-जिञ्चगडाए अभिजिद्याराए अभिजिक्समणपवेसणाए जो कप्पइ बहुण वि अगड-सुयाणं एगयओ बत्यए, अन्धि याई ग्हं केइ आयारपकप्पधरे जे तत्तियं रयणि संवसह णित्य यार्ड व्हें केड छेए वा परिहारे वा, णित्थ यार्ड व्हें केड आयारपकप्पधरे जे तत्तियं रयणि संक्सइ सब्बेसि तसि तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ १७१ ॥ से गार्मास वा जाव रायहाणिस वा अभिणव्यगडाए अभिणिट्वाराए अमिणिक्ख-मणपनेमणाए जो कप्पइ बहुसुयस्स बन्सागमस्स एगाणियस्स भिक्खुस्स बत्यए, किमंग-पुण अप्पागमस्य अप्पस्तुवस्य ?॥ १७२॥ से गामंति वा जाव रायहाणिति वा एगवगढाए एगदुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए कप्पइ बहुसुयस्स बञ्जागमस्स एगाणियस्स भिक्बुस्स वत्यए दुइ(उभ)ओ कारूं भिक्खुभावं पडिजागरमाणस्स ॥ १०३ ॥ ज(जे त)स्य एए बहुचे इत्यीओ य पुरिसा य पण्हावेंति तस्य से समणे णिगांथे अष्णयरंसि अनिशंसि सोबंसि सक्कपोगाले णिग्घाएमाणे इत्यकम्मपिक-सेबणपत्ते आवज्जइ मासियं परिहारद्वाणं अणुरघाइयं ॥ १०४ ॥ जत्य एए बहुवे इत्बीओ य पुरिसा य पण्हाबेंति तत्य से समणे जिम्मंबे अण्णयरंति अचित्तंति सोयंसि सक्क्योमाळे णिम्धाएमाणे मेहणपिकसेवणपते आवजह चाउम्मासियं परि-

हारद्वाणं अणुरवाइयं ॥ १७५ ॥ णो कप्पइ जिस्मंथाण वा जिस्मंथीण वा जिस्मंथें (अण्णगणाओ आगयं) खुयायारं मकलायारं मिक्नायारं संकिलिद्वायारचित्तं तस्स ठाणस्य अणालोयावेता अपिकक्षमावेता अनिद्वंचेता अगरहावेता अविउद्यवेता अवि-सोहावेता अकरणाए अणब्सुद्वावेता अहारिहं पायच्छितं अपिक्विजावेता (पुण्छित्तए वा वाइतए वा) उवद्वावेतए वा संभुंजित्तए वा संवसित्तए वा तेसिं (तीसे) इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १०६ ॥ कप्पइ जिस्मंथाण वा जिस्मंथीण वा जिस्मंथि अण्णगणाओ आगमं खुयायारं सवलायारं भिक्नायारं संकिलिद्वायारचित्तं तस्स ठाणस्स आलोयावेता पण्डिक्सावेता निंदावेता गरहावेता विउद्यवेता अकरणाए अब्सुद्वावेता अहारिहं पायच्छितं पिक्विजावेता उवद्वावेत्तए वा संभुंजित्तए वा संवसित्तए वा तेसिं इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा शेर्नेति वा अव्युदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १७० ॥ वि-वेति ॥ अवहारस्स छद्वो उद्दस्तओ समस्तो ॥ ६ ॥

### ववहारस्स सत्तमो उद्देसओ

जे णिगंधा य णिगंधीओ य संभोइया सिया, नो कत्पइ णिगंधीणं णिगंधे अणापुच्छिता णिगंधिं अण्णगणाओ आगयं खुयायारं सवलायारं भिलायारं संकिलिद्वायारचित्तं तस्य ठाणस्स अणाळोयांवेना जाव पायच्छितं अपिडवजावेता प्रच्छित्तप् वा वाएत्तप् वा उबह्वांवेतप् वा संगुंजित्तप् वा संवस्तितप् वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिश्चित्तप् वा धारेत्तप् वा ॥ १५८ ॥ जे णिगंधा य णिगंधीओ य संभोइया सिया, कन्पइ णिगंधीणं णिगंधे आपुच्छिता णिगंधिं अण्णगणाओ आगयं खुयायारं सवलायारं भिषायारं संकिलिद्वायारचित्तं तस्स ठाणस्य आलोयांवेता जाव पायच्छितं पडिवजावेत्ता पुच्छितप् वा वाएतप् वा उवद्वांवेतप् वा संगुंजित्तप् वा संवस्तितप् वा तीसे इत्तरियं दिसे वा अणुदिसे वा उद्दिसित्तप् वा धारेतप् वा॥ १५९ ॥ जे णिगंधा य णिगंधीओ य संभोइया सिया, कप्पइ णिगंधाणं णिगंधीओ आपुच्छिता वा अणापुच्छिता वा णिगंधिं अण्णगणाओ आगयं खुयायारं सवलायारं भिष्णायारं संकिलिद्वायारचित्तं तस्स ठाणस्य आलोयांवेत्ता जाव पायच्छितं पडिवजावेत्ता पुच्छिताए वा वाएतप् वा उद्दिश्चित्तप् वा संगुंजित्तप् वा संवस्तितप् वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिश्चितप् वा संगुंजित्तप् वा संवस्तितप् वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिश्चितप् वा संगुंजित्तप् वा संवस्तितप् वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिश्चितप् वा धारेतप् वा, तं च णिगंधीओ नो इच्छेजा, सेव(सय)मेव नियं ठाणं

९ अन्ने आयरिसे दुत्तदुगमहिगमुक्कन्भइ १७६-१७७ सरिसं, गर्वरं "णिसांचि" ठाणे "णिरगंबं" ति ।

**॥ १८० ॥ जे णिरगंथा य णिरगंथीओ य संमोदया सिया. नो ण्हं कप्पट (णिरगंथे)** भारोक्खं पाडिएकं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए, कृपड व्हं पचक्खं पाडिएकं संभोइयं विसंभोगं करेताए, जत्थेव अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएजा-अह णं अजो ! त्(म)माए सद्धिं इम्मिम कारणम्म पचक्कं संभोगं विसंसोगं करेमि, से य पहित्रप्येजा एवं से नो कप्पड़ पचक्खं पाडिएकं संभोड़यं विसंभोगं करेन्ए. से य नो पडित-प्पेजा एवं से कप्पड पश्चक्खं पाडिएकं संभोडयं विसंभोगं करेत्तए ॥ १८१ ॥ जाओ पिगंथीओ वा णिगंथा वा संभोदया सिया, नो व्हं कप्पद्र (णिगंथीओ) प्यक्सं पाडिएकं संभोइयं विसंभोगं करेलए, कप्पड़ ण्हं पारोक्खं पाडिएकं संसोइयं विसंभोगं फरेत्तए, जत्येव ताओं अप्पणो आयरियटबज्झाए पासेजा. तत्येव एवं वएजा-अह णं भंते ! अमुगीए अजाए सिद्धं इमिन कारणिन पारीक्यं पाडिएकं संभोगं विसंभोनं करेमि, सा य से पांडतप्पेजा एवं से नो कप्पड़ पारोक्खं पांडिएकं संमोड्यं विसंभोगं करेत्रए, मा य से नो पडितप्पेजा एवं से कप्पइ पारोक्खं पाडिएकं संभोडयं विसंभोगं करेत्रए ॥ १८२ ॥ नो कप्पड णिरगंशाणं णिरगंशि अप्पणो अद्राए पम्वावेत्तए वा संडावेत्तए वा (सिक्खावेत्तए वा) सेहाबेत्तए वा उबद्वावेत्तए वा संवतिताए वा संभंजितए वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उहिसिताए वा धारेत्तए वा ॥ १८३ ॥ कप्पत्र णिरगंथाणं णिरगंथि अण्णेसि अद्राए पव्वावेत्तए वा जाब संश्रेजितए वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिलितए वा धारेत्तए वा 11 १८४ ।) नो कप्पर णिरगंशीणं णिरगंथं अप्पणी अद्वाए पञ्चावेत्तए वा मुंडावेत्तए वा जाव उद्दिस्तिए वा भारेसए वा ॥ १८५ ॥ कप्पड़ णिगंथीणं णिगंथं णिमांथाणं अद्वाए पव्यावेताए वा मंडावेताए वा जाव उहिसिताए वा चारेताए वा ॥ १८६॥ नो कप्पइ णिसांबीणं विइकिद्वियं दिसं वा अणुदिसं वा उहिसित्ताए वा धारे-त्तए वा ॥ १८७॥ कप्पइ णिम्नेयाणं विइकिद्रियं दिसं वा अणुदिसं वा उहिसित्तए वा भारेत्रए वा ॥ १८८ ॥ नो कृप्पइ णिरगंथाणं विइकिद्वाई पाहुडाई विओसवेत्रए ॥ १८९॥ कप्पइ णिर्माशीणं विइकिद्वाई पाहडाई विओसनेतए ॥ १९० ॥ नो कप्पइ णिर्माशा-(ण वा णिम्मंथीण वा)णं विइकिट्टए काले सञ्चायं (उद्दिस्तरए वा) करेत्रए (वा) ॥ १९१ ॥ कप्पड णिमांबीणं विडिकिहर काले सज्झायं करेशर णिगांधिकस्सार मा १९२ ॥ नो कपड णिक्रांबाण वा जिकांबीण वा असज्झाइए सज्झायं करेत्रए ॥ १९३ ॥ कप्पड णिरगंद्याण वा णिरगंद्यीण का सप्तसाहए सप्तसावं करेलए ॥ १९४ ॥ नो कपड जित्रांबाण वा जिलांबीण वा अपणो असजहाइए सजहायं करेलए, कप्पड ण्डं क्षणमण्यस्य वायणं वलहत्तर् ॥ १९५ ॥ तिवासपरियार् समणे णिमांचे ५३ समा

तीसं वासपरियाए समणीए णिग्गंथीए कप्पइ उवज्ज्ञायताए उहिसित्तए ॥ १९६ क्ष पंचवासपरियाए समणे णिमांथे सद्भिवासपरियाए समणीए णिमांथीए कप्पइ आब-रिय(ताए) उषज्ञायताए उहिसित्तए ॥ १९७ ॥ गामाणुगामं दूइज्जमाणे भिक्ख् य आहुन वीसंभेजा नं च सरीर्ग केंद्र साहम्मिए पासेजा, कपाइ से तं सरीर्ग से न (मा) सागारियमिति कडू ( एएंग्ते अक्ति॰) बंडिहे बहुफाग्रुए पडिलेहिता पमजिता परिद्रवेताए. अत्थि यांडं च केंड साहम्मियसंतिए उवगरणजाए परि-हरणारिहे, कप्पइ से सागारकहं गहाय दोशं पि ओग्गहं अणुण्णवेता परिहार परि-हारेत्रए ॥ १९८ ॥ सागारिए उवस्सर्ग बक्कएणं पर्वजेजा, से य वक्कट्रयं वएजा-इमं(मिह)मि य इमंमि य ओवासे समणा णिगंथा परिवसंति, से मागारिए पारिहा-रिए, से य नो (एवं) वएजा, वक्दए वएजा(०), से सागारिए पारिहारिए, दो वि ते (एवं) वएजा (जाब), दो वि सागारिया पारिहारिया ॥ १९९ ॥ सागारिए उव-स्सयं विक्रिणेजा, से य कड्यं वएजा-इमंमि य इमंमि य ओवासे समणा णिग्गंथा परिवसंति, से सागारिए पारिहारिए, से य नो वएजा, कहए वएजा, से सागारिए पारिहारिए, दो वि ते वएजा, दो वि सागारिया पारिहारिया ॥ २०० ॥ थिहवध्या ना(नि)यकुलवासिणी, सा वि यावि क्षोकाई अणुण्यवेयव्वा, किमंग-पुण पिया वा भाया वा पुत्ते वा, से (य) वि या(दो)वि ओ(उ)ग्ग(इं)हे ओगेण्हिय(ब्वा)ब्वे ॥ २०१ ॥ पहिए वि ओमाई अणुकावेयव्वे ॥ २०२ ॥ से रज(राय)परियट्टेस संभाडेस अव्योगहेम अन्योच्छिणोम अपरपरिगाहिएस सचेव ओग्गहस्स प्रव्याण्णा-वणा चिद्रह अहालंदमवि ओमाहे ॥ २०३ ॥ से राजपरियहेस असंबदेस वोगहेस वोच्छिण्णेस परपरिकाहिएस भिक्तसमावस्य अद्वाए दोशं पि ओकाहे अणुण्णवेयव्वे सिया ॥ २०४ ॥ ति-वेमि ॥ ववहारस्य सत्तमो उद्देसओ समत्तो ॥ ७ ॥

### ववहारस्स अद्वमो उद्देसओ

गाहा(गिह)उ(डु)दूएजोसविए, नाए गाहाए ताए पएसाए ताए उवासंतराए जिमणं २ सेजासंयारगं लगेजा तिमणं तिमणं ममेव सिया, थेरा य से अणुजाणेजा, तस्सेव सिया, थेरा य से नो अणुजाणेजा, (णो तस्सेव सिया) एवं से कप्पइ आहाराइणियाए सेजासंयारगं पिडगाहेत्तए ॥ २०५ ॥ से अहालहुसगं सेजा-संथारगं गवेसेजा, जं विक्रया एगेणं हत्थेणं ओगि(जिल्लाय २)ज्ञा जाब एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा (अद्धाणं) परिवाहित्तए, एस मे हेमंतिगम्हाझ भविस्सइ ॥ २०६ ॥ से य अहालहुसगं सेजासंबारगं गवेसेजा, जं विक्रया एगेणं हत्थेणं ओगिज्ञ जाब एगाहं (०) अद्धाणं परिवहित्तए, एस मे वासावासाझ भविस्सइ

॥ २०७ ॥ से अहालहसमं सेजासंयारगं जाए(गवेसे)जा जं चिह्नया एगेणं इत्येणं ओगिज्झ जाव एगाई वा दुयाई वा तियाई वा चउयाई वा पं(चाई वा द्रमिव) चगाहं वा अद्धाणं परिवहित्तए, एस मे बुद्रावासाधु भविस्सड ॥ २०८ ॥ थेराणं येरभूमिपताणं कप्पइ दंडए वा मंहए वा मत्तए वा चेले वा चेलचिलमिली वा अविरहिए ओवासे ठवेता गाहावड्कुलं पिंडवायपिंडया(भत्ताए वा पाणा)ए (वा) पविसित्तए वा णिक्समित्तए वा. कप्पड ण्हं संणियहचारीणं दोशं पि ओमाई अणुण्णवेता (परिहारं) परिहरित्तए ॥ २०९ ॥ नो कप्पड णिकांयाण वा णिकांथीण वा पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेजासंथारगं दोनं पि ओगाहं अणगुण्ण-वेता बहिया नीहरित्तए ॥ २९० ॥ कप्पत्र णिक्गंथाण वा णिक्गंबीण वा पाडि-हारियं वा सागारियसंतियं वा सेजासंयारगं दोशं पि ओगाहं अणुष्णवेता पहिया नीहरित्तए ॥ २१९ ॥ नो कप्पड़ णिखांयाण वा णिखांबीण वा पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेज्ञासंथारगं सन्वप्पणा अ(पन्न)प्पिणिता दोषं पि (तमेव) ओबाहं अण्णुण्णवेता अहिद्वित्तए, कप्पइ (०) अणुष्णवेता (०)॥ २१२॥ नी कप्पइ णिसांथाण वा णिसांथीण वा पुरुवासेव ओसाई ओगिण्हिता तओ पच्छा अणुज्यवेत्तए ॥ २१३ ॥ कप्पड णिस्गंबाण वा णिस्गंबीण वा पुरुवासेव ओस्गहं अणुष्णवेना तओ पच्छा ओगिष्डित्तए ॥ २१४ ॥ अह पुण एवं जाणेजा, इह खुळ णिसांथाण वा णिरगंधीण वा नो सुलमे पाढिहारिए सेजासंथारए ति कह एव ण्हं कप्पर पुन्वामेव ओगाईं ओगिण्हिता तओ पच्छा अणुण्यवेतए, मा व(इ)ह(ओ)उ अजो॰ व(त्तियं)इ अणुलोमेणं अणुलोमेयव्ये तिया ॥ २१५॥ णिगंधस्त णं गाहावहकुलं पिडवायपिटयाए अणुपविद्वस्स अहालहुसए उवगरणजाए परिच्मद्वे सिया, तं च केइ साहम्मिए पासेखा, कप्पइ से सागारकडं गहाय जत्थेव (ते) भण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएजा-इ(मं ते)मे मे अजो! कि परिण्णाए ? से य वएजा-परिष्णाए, तस्सेव पिंडिणिजाएकवे सिया, से य वएजा-नो परिष्णाए, तं नो अप्पणा परिश्व(जए)जेजा नो अ(ण्णेसिं)ण्णमणस्य दावए, एगंते बहुफासुए (पएसे पडिलेहिता) शंहिहे परिद्ववेयन्वे सिया ॥ २१६॥ शिरगंथस्स णं बहिया वियारभूमिं वा बिहारभूमिं वा णिक्खंतस्य अहालहुसए उवगरणजाए परिव्मद्वे सिया, तं च फेड् साहम्मिए पासेजा, कप्पइ से सागारकढं गहाय जत्थेव अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएजा-इमे (ते) मे अजो ! कि परिष्णाए ? से य वएजा-परिष्णाए, तस्सेव पिडिमिजाएयन्वे सिया, से य वएजा-नो परिण्णाए, तं नो अप्पणा परिमुंबेजा नो अष्णमण्णस्स दावए, एगंते बहुफासुए वंदिक्रे परिद्ववेयक्वे सिया ॥ २१० ॥

णिमंत्रस्स णं गामाणुगामं दृहुज्जमाणस्स अष्णवरे उवगरणजाए परिच्मेट्टे सिया, तं च केइ साहम्मिए पासेच्या, कप्पइ से सागारकडं गहाय दर(मवि)मेक्यद्वाणं परि-वहिताए, जत्थेव अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएजा-इमे मे अजी! कि परि-ण्णाए ? से य वएजा-परिण्णाए, तस्सेव परिणिजाएयव्वे सिया, से य वएजा-नो परिण्णाए, तं नो अप्पणा परिभंजेजा नो अण्यमण्यस्य दावए, एगंते वहफासुए थंडिहे परिद्वेयक्वे सिया ॥ २९८ ॥ कप्पड जिर्मधाण वा जिर्मधीण वा अइरेग-पिंडगाई अण्णमण्णस्स अद्वाए (दूरमवि अद्धाणं परिवृहित्तए) घारेताए वा परिग्गहिताए वा सो वा णं धारेस्सइ अहं वा णं धारेस्सामि अण्णो वा णं धारेस्सइ, नो से कपड़ ते अणापुच्छिय अणामंतिय अण्णमण्णेमि दाउं वा अणुप्पयाउं वा, कपड़ से ते आपुच्छिय आसंतिय अण्णमण्णेसिं दाउं वा अणुप्पयाउं वा ॥ २१९ ॥ अह क्रमलप्पमाणमेले आहारं आहारेमाणे (समणे) णिगांचे अप्पाहारे, बार(दुवाल)स कबलपमाणमेत्रे आहारं आहारेमाणे णिमांचे अवद्वीमोयरिया. सोलस कबलप्पमाण-मेरी आहार आहारेसाणे जिन्नांथे दुसागपते, चडवीसं क्वलप्पसाणमेरी आहारं आहारेमाणे णिग्गंथे ओ(पत्तो)मोयारेया, एगतीसं कवलप्पमाणमेते आहारं आहारे-माणे जिसांथे किच्जामायरिया, क्तीसं कवलप्पमाणमेत्रे आहारं आहारेमाणे जिसांथे पमाणपत्ते, एतो एगेण वि कउले(वासे)णं ऊणगं आहारं आहारेमाणे समणे णिगांथे णो पकामरसमोइ-ति वत्तव्वं सिया ॥ २२० ॥ ति-वेमि ॥ ववहारस्स अद्रमो उद्देखको समस्रो ॥ ८॥

# ववहारस्स णवमो उद्देसओ

सागारियस्स आएसे अंतो बगडाए भुंजइ निहिए नि(सि)महे पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पिडगाहेत्तए ॥ २२१ ॥ सागारियस्स आएसे अंतो वगडाए भुंजइ निहिए निसहे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पिडगाहेत्तए ॥ २२२ ॥ सागारियस्स आएसे वाहिं वगडाए भुंजइ निहिए निसहे पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पिडगाहेत्तए ॥ २२३ ॥ सागारियस्स आएसे वाहिं वगडाए भुंजइ निहिए निसहे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पिडगाहेत्तए ॥ २२४ ॥ सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा मङ्ग्णए वा अंतो वगडाए भुंजइ निहिए निसहे पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पिडगाहेत्तए ॥ २२४ ॥ सागारियस्स दासे (इ) वा वेसे वा भयए वा मङ्ग्णए (पेसे) वा अंतो वगडाए भुंजइ निहिए निसहे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पिडगाहेत्तए ॥ २२५ ॥ सागारियस्स दासे (इ) वा वेसे वा भयए वा मङ्ग्णए वा वाहिं वगडाए गुंजइ निहिए निसहे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पिडगाहेत्तर तरहा ए ॥ २२६ ॥ सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भइण्णए वा वाहिं वगडाए

भुंजइ निष्ट्रिए निसट्टे पाडिहारिए. तम्हा दावए. नो से कप्पड पडिगाहेशए ॥ २२०॥ सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भइण्णए वा बाहिं वगडाए भुंजइ निद्विए निसद्धे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पड पडिगाहेनए ॥ २२८॥ सागारिय(स्स)णायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो (सागारियस्स) एगपयाए सागारियं चो(च उ)वजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पड पिंडगाहेलए ॥ २२९ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो अभिणिपयाए सागारियं चोव-जीवइ. तम्हा दावए. णो से कप्पड़ पडिगाहेत्तए ॥ २३० ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स एगवगडाए बाहि एगपयाए सामारियं चोवजीवड, तम्हा दावए, यो से कप्पट पर्रियाहेत्तए ॥ २३९ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स एगवगडाए बाहिं अभिणिपबाए सागारियं चोवजीवड, तम्हा दावए, जो से कप्पड् पडिगाहेत्तए ॥ २३२ ॥ सागारियणायण् सिया सागारियस्स अभिणिव्यगडाण् एगदुवाराण् एग-णिक्समणपनेसाए अंतो एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पटिगाहेत्तए ॥ २३३ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्यगडाए एग-दुबाराए एगणिक्समणपवेसाए अंतो अभिणिपयाए सागारियं चोषजीवइ, तम्हा दावए. शो से कप्पड पढिगाहेत्तए ॥ २३४ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्यगढाए एगदुवाराए एगविक्खमणपवेसाए बाहि एगपयाए सागारियं चोव-जीवह, तम्हा दावए, णो से कप्पड़ पडियाहेतए ॥ २३५ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्यग्डाए एगदुवाराए एगणिक्समणपवेसाए बाहि अभिणिपयाए सागारियं चोवजावइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २३६ ॥ सागा-रियस्त चिक्रयासाला साहारणवक्रयपन्ता, तम्हा दावए, णो से कृप्यह पिंडणाहेत्तए ॥ २३७ ॥ सागारियस्स चिक्रवासाला जिस्साहारणवक्रवपञ्जा, तम्हा दावए, एवं से कप्पद्द पडिगाहेत्तए ॥ २३८ ॥ सागारियस्स गोलियसाला साहारणवक्रयपउत्ता, सम्हा दावए, णो से कप्पइ पहिगाहेत्तए ॥ २३९ ॥ सागारियस्स गोलियसाला णिस्साहारणवक्तयपन्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पड़ पहिनाहेनए ॥ २४० ॥ सागारियस्स वो(बो)धियसाला साहारणत्रक्रयपरता, तम्हा दावए, जो से कप्पइ पिंडगाहेत्तए ॥ २४१ ॥ सागारियस्स बोधियसाला णिरसाहारणवक्रयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्प्र पडिगाहेतए ॥ २४२ ॥ सागारियस्स दोसियसाला साहारण-वक्कयप्रवत्ता, तम्हा दावए, गो से कृप्पइ पिंडगाहेत्तए ॥ २४३ ॥ सागारियस्स दोतियसाला णिस्साहारणवक्तयपनता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २४४ ॥ सागारियस्य सोत्तियसाळा साहारणवह्नयपटता, तम्हा दावए, णो से

कप्पइ पढिगाहेनाए॥ २४५॥ सागारियस्स सोत्तियसाला शिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पड़ पिंडगाहेत्तए ॥ २४६ ॥ सागारियस्स बोडियसाला साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से कृष्पइ पडिगाहेलए ॥ २४७ ॥ सागा-रियस्स बोडियसाला णिस्माहारणवक्तयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडि-गाहेतए ॥ २४८ ॥ सामारियस्स गंधियसाला साहारणवक्रयपनता, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २४९ ॥ सागारियस्स गंघियसाला णिस्माहारणवक्रय-पजता. तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५० ॥ सागारियस्स सोडिय-साला साहारणबक्क्यपउत्ता, तम्हा दावए, णो से कप्पड़ पडिगाहेत्तए॥ २५९॥ सागारियस्स सोडियसाला णिस्साहारणवक्तयपन्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेनए ॥ २५२ ॥ मागारियस्य ओसहीओ संथडाओ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेनए ॥ २५३ ॥ सागारियस्स ओसहिओ असंथडाओ, तम्हा दावए. एवं से कप्पड़ पडिगाहेत्तए ॥ २५.४ ॥ सागारियस्य अंबफला संथडा, तम्हा दावए, णो से कप्पड़ पिंचगाहेत्तए ॥ २५% ॥ सागारियस्य अंबफला असंथडा, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पिंडगाहेनए ॥ २५६ ॥ मागारियणायए सिया मागारियस्स एगवगडाए एगदुवाराए एगणिक्खमणपवेमाए नागारियस्स एगवय सागारियं च उवजीवह, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पिंडगाहेत्तए ॥ २५७ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स एगवगडाए एगदुवाराए एगणिक्खमणपवेमाए सागारियस्स अभिणिवय सागारियं च उनजीनड्, तम्हा दानए, णो से कप्पह पडिगाहेतए॥ २५८॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्यगडाए अभिणिद्वाराए अभिणिक्ख-मणपवेसाए सागारियस्य एगवयू सागारियं च उपजीवह, तम्हा दावए जो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५९ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्वगडाए अभिणिदुवाराए अभिणिक्खमणपवेसाए सागारियस्स अभिणिवयु सागारियं च उवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २६० ॥ सत्तसत्तामिया णं मिक्खपडिमा (णं) एगूणपण्णाए राइंदिएहिं एगेण छण्णउएणं मिक्खासएणं अहासूत्रं अहाकप्पं अहामग्गं अहातचं अहासम्(मकाएणं)मं फासि(ता)या पालिया (साहिता) तीरिया किट्टिया (आणाए) अणुपालिया मवइ ॥ २६१ ॥ अट्टअहसिया णं भिक्खु-पिंडमा चउसद्रीए राइंदिएहिं दोहि य अद्वासीएहिं मिक्खासएहिं अहासत्तं अहाकप्पं अहामर्गं अहातचं अहासम्मं फासिया पालिया तीरिया किहिया अणुपालिया भवड ॥ २६२ ॥ णवणविमया णं मिक्खपिडमा एगासीए राइंदिएहिं चउिह य पंचुत्तरेहिं भिक्जासएटि अहासत्तं अहाकप्पं अहामर्गं अहात्वं अहासम्मं फासिया पालिया

त्तीरिया किट्टिया अणुपालिया भवड ॥ २६३ ॥ इसइसमिया णं भिक्खुपडिमा एगेणं राइंदियसएणं अद्दूछहेहि य मिक्खासएहि अहासूतं अहाकप्पं अहामग्गं अहातचं अहा-सम्मं फासिया पालिया तीरिया किहिया अणुपालिया भवड ॥ २६४ ॥ दो पडिमाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-खुड्डिया वा (चेव) मोयपिंडमा महस्रिया वा मोयपिंडमा, खुड्डियण्णं मोयपिंडमं पाँडवण्णस्स अणगारस्स कप्पइ पढ(मेसरद)मणिदाहकालसमयंसि वा चरिमणिदाहकालसमयंसि वा बहिया गामस्य वा जाव हायहाणीए (संणिवेसंसि) वा वर्णास वा वणदुर्गास वा पव्वयंसि वा पव्वयदुर्गाप्त वा, भोवा आस्मइ चोहसमेणं पारेड. अभोचा आहमङ सोलसमेणं पारेड, एवं खलु एसा खुड्डिया मोयपडिमा अहा-सुनं जाव अणुपालिता भवड ॥ २६५ ॥ महक्षियणां मोयपिंडमं पिंडकणस्य अणगारस्य कपड़ से पढमणिदाहकालम्मयंसि वा चरिमणिदाहकालसमयंसि वा वहिया गामस्स या जाव रायहाणीए वा वर्णास वा वणहुरगीस वा पञ्चयंसि वा पञ्चयदुरगीस वा, ओका आरुभड़, सोलसमेणं पारेह, अभोचा आरुभह, अद्वारसमेणं पारेह, एवं खल्ल एसा मह-हिया मोयपिंडमा अहायुत्तं जाब अणुपालिता भवड ॥ २६६ ॥ संखादित्रयस्स णं (भिक्नुस्स पडिग्गहभारित्स गाहावहकूलं पिंडवायपिंडयाए अणुप्पविद्वस्स) जाबहयं केइ अंतो पडिग्गहोंस उ(विसा)नइस दलएजा तावइयाओ (ताओ) दस्तीओ वनव्यं सिया, तत्थ से केइ छ प्य व्वएण वा दू (दुरू)सएण वा बालएण वा अंतो पडिग्गहंसि उविता दलएजा, सा (सन्दा) वि णं सा एगा दत्ती बत्तन्वं सिया. तत्य से बहवे अंज-माणा सब्वे ते सयं (२) पिं(डसाइणियं)डं अंतो पडिम्महंसि उविता दलएजा, सव्वा वि णं सा एगा दत्ती वनव्वं सिया ॥ २६७॥ (संखादतियस्स णं भिक्खस्स) पाणि-पिंडिग्गहियस्स णं (गा॰) जाव्हयं केंद्र अंतो पाणिमि उव्हत्तु दलएजा ताव्हयाओ दत्तीओ बत्तव्यं सिया, तत्य से केड छम्बएण वा दसएण वा बालएण वा अंतो पाणिस उविता दलएजा, सा वि णं सा एगा दत्ती वत्तव्वं सिया, तत्य से बहवे भुंजमाणा सब्दे ते सरं ( · · · एगं ) पिं( ह ) हं अंतो पाणिसि उवित्ता दलएजा, सन्वा वि णं सा एगा दत्ती वत्तव्यं सिया ॥ २६८ ॥ तिविष्ठे उबहरे पण्णत्ते. तंजहा-सुदोवहरे फलिओवहरे संसद्भोवहडे ॥ २६९ ॥ तिबिहे ओम्गहिए पण्णते, तंजहा-जं च ओगिण्हड, जं च साहरइ, जं च आसगंसि पिक्खिवइ, एगे एवमाहुँसु ॥ २०० ॥ (एगे पुण एव माहुंसु) दुविहे ओग्गहिए पण्णते, तंत्रहा-जं च ओगिण्हड, जं च आसगंसि पक्सिवड ॥२०१॥ ति-वेमि ॥ ववहारस्स णवमो उद्देसओ समस्तो ॥ ९॥

ववहारस्स दसमो उद्देसओ

दो पिदमाओ पण्णातालो, तंजहा-जबमज्जा य चंदपिदमा वहरमज्जा य

चंदपडिमा, जबमज्झण्णं चंदपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्स निर्च (मासं) बोसहुकाए चियनदेहे जे केइ परीसहो(उ)वसम्गा समु(उ)प्पर्कात दिव्या वा माणुस्पगा वा तिरिक्खजोणिया वा(अणुलोमा वा"), ते (सब्वे) उपपण्णे सम्मं स(हजा)हइ खमइ तितिक्खेर अहियासेर ॥ २७२ ॥ जनमञ्ज्ञण्णं चंदपडिमं पश्चिण्णस्स अणगारस्स सुक्रपन्खस्स से पाडिवए कप्पड एगा दत्ती भोयणस्य पडिगाहेत्तए एगा पाणस्स, (सन्वेहिं दुपयचउपपयाइएहिं आहारकंतीहिं सत्तेहिं पिडणियत्तेहि) अण्णायउंछे सुद्धोवहडं णिज्हिला बहुवे समणमाहणअइहिकिवणवणीमगा, कप्पइ से एगस्स भुंजमाणस्स पडिगाहेलए, णो दोण्हं णो तिण्हं णो चउण्हं णो पंचण्हं, णो गुन्दि-णीए जो बालवत्थाए जो दारगं पेज्यमाजीए, जो (से कप्पइ) अंतो एलुयस्स दो वि पाए साहरू दळमाणीए, (पिडिगाहित्तए अह पुण एवं जाणिजा) जो वाहिं एल्यस्स दो वि पाए माहह दलमाणीए, एगं पायं अंतो किया एगं पायं वाहिं किया एल्यें विक्लंभइना (एयाए एसणाए एसमाणे लब्भेजा आहारे॰ एयाए एसणाए एग-माणे जो लब्सेजा जो आहारेजा) एवं दलयइ, एवं में कप्पड़ परिगाहेतए, एवं जो दलयइ, एवं से णो कप्पइ पडिगाहेनए, विङ्जाए से कप्पइ दोण्णि दर्ताओं भीयणस्स पडिगाहेसए दोण्यि पाणस्म (सन्बेहिं ...), तइयाए से कप्पट् तिण्यि दनीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए तिण्णि पाणस्स, चउत्बीए से कप्यड चउदत्तीओ भोयणस्म पिंडगाहेनए वडपाणस्य, पंचमीए से कप्पइ पंचदनीओ भोयणस्य पिंडगाहेनए पंचपाणस्स, छट्टीए से कप्पइ छ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेताए छ पाणस्स, सत्तमीए से कप्पइ सत्त दत्तीओ भोबणस्स पडिगाहेनए सत्त पाणस्स, अद्वमीए से कप्पइ अद्व दत्तीओ भोयणस्य पिंडगाहेत्तए अद्भ पाणस्य, णवमीए से कप्पड़ जब दत्तीओ भोयणस्य पंडिगाहेलए णव पाणस्स, दसमीए से कप्पड़ दस दत्तीओ भोयणस्स पंडिगाहेलए इस पाणस्स, एगार(सी)समीए से कप्पइ एगार्स दत्तीओ भोयणस्स पांडगाहेत्तए एगारस पाणस्त, बारसमीए से कप्पइ बारस दत्तीओ भोयणस्य पडिगाहेत्तए बारस पाणस्स, तेरसमीए से कप्पड़ तेरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए तेरस पाणस्स, चोइसमीए से कप्पइ चोइस दनीओ भोगणस्स पडिगाहेत्तए चोइस पाणस्स, पण्णरसमी(पुण्णिमा)ए से कप्पड पण्णरस दत्तीओ ओग्रणस्य पहिनाहेत्तए पण्णरस पाणस्स, बहलपन्सस्स से पाडिवए कप्पंति चोहस (दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेतए चोह्म पाणस्स सब्बेहिं दुप्पय जाव भो बाहारेजा), बिड्याए कप्पइ तेरस इत्तीओ भोयणस्स पिंडगाहेताए तेरस पाणस्स जाव गो आहारेखा, तझ्याए कप्पड बारस दत्तीओ मोयणस्स पडिगाष्ट्रेत्तए बारस पाणस्स जाव णो आहारेजा. चउत्बीए

कप्पइ एकारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, पंचमीए कप्पइ दस दत्तीओ मीयणस्स जाब णो आहारेजा, छट्टीए कप्पइ णव दर्ताओ भीयणस्स जाब णो भाहारेजा, मत्तमीए कप्पइ अट्ट दत्तीओ भोयणस्य जाव णो भाहारेजा, अट्टमीए कप्पड सत्त दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, णवमीए कप्पड छ दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए कप्पड़ पंच दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, एकारसीए कप्पइ चउदत्तीओ भोयणस्य जाव णो आहारेजा, बारसीए कप्पइ तिदत्तीओ मोयणस्य जाव णो आहारेजा, तेरसीए कप्पइ दो दत्तीओ भोयणस्य जाव णो आहारेजा चउहसीए कप्पड़ एगा दत्ती भोयणस्स जाव णो आहारेजा, अमावासाए से य अमत्तहे मवह, एवं खलु एसा जनमञ्झचंदपिसा महामुत्तं अहाकप्पं जाव अणुपालिता भवइ ॥ २७३ ॥ वहरमञ्झण्णं चंदपिंडमं पडिवण्णस्स अणगारस्य मार्च वोसद्वकाए चियतदेहे जे फेड परिसहोवसम्मा समु-प्पर्जति, तंत्रहा-दिव्या वा माणुरसगा वा तिरिक्खजोणिया वा अणुलोमा वा पिंडलोमा वा, तत्य अणुलोमा वा ताव वंडेजा वा नमंसेजा वा सकारेजा वा सम्माणेजा वा कलाणं मंगलं देवयं चेड्यं पद्भवासेचा, तत्थ पहिलोमा वा अण्णयरेणं दंडेण वा लद्रीण वा मुद्रीण वा जोरेण वा वेरोण वा करोण वा काए आउडे़जा, ते सन्वे उप्पण्णे सम्मं सहेज्या खमेजा तिङ्क्केजा अहियासेजा ॥ २७४ ॥ वङ्गज्याणां बंदपिक्षमं पडिवण्णस्स अणगारस्स बहुलपन्खस्स पाडिवए कप्पइ पण्णरस दत्तीओ भोयणस्स पहिनाहेत्तए पण्णरस पाणगस्स सन्वेहिं दुप्पयचउप्पयाइएहिं आहारकंखेहिं जाव णो आहारेजा, बिड्याए से कप्पड़ चउइस दत्तीओ भोयणस्स पिंडगाहेत्तए जाव णो भाहारेजा, तहयाए कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, चल्यीए कप्पड़ बारस दत्तीओ भोयणस्य जाव णो आहारेजा, पंचमीए कप्पड़ एगारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, छट्टीए कप्पइ इस दत्तीओ भीयगस्स जाव णो बाहारेजा, सत्तमीए कप्पइ णव दत्तीओ भोगणस्स जाव णो आहारेजा, अट्टमीए कप्पइ अट्ट इत्तीओ मोयणस्स जाव णो आहारेजा, णवमीए कप्पइ सत्त दत्तीओं मोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए कप्पइ छ दत्तीओ भोयणस्त जाव णो आहारेजा, एगारसीए कप्पइ पंच दत्तीओ भोयणस्त जाव णो आहारेजा, बारसीए कप्पड़ बउदतीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, तेरसीए कप्पइ तिष्णि दशीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, चउदसीए कप्पइ दो दशीओ मोयणस्स जाव जो आहारेखा, अमावासाए कप्पइ एगा दशी भीयणस्स पहिवाहेताए जाव णो आहारेजा, सुक्रपक्कास्स पाहिवए से कप्पह दो

दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, बिइयाए से कप्पइ तिण्णि दत्तीओ भोय-णस्स जाव णो आहारेजा, तहबाए से कप्पइ चउदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, चउत्थीए से कप्पड पंचदत्तीओ भोयणस्य जाव णो आहारेजा. पंचमीए कप्पड़ छ दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, छद्रीए कप्पड़ सत्त दत्तीओ भोयणस्य जाव णो आहारेजा, मत्तमीए कप्पइ अट्ट दत्तीओ भोय-णस्स जाव णो आहारेजा, अट्टमीए कप्पइ णव दत्तीओ भोयणस्म जाव णो आहारेजा, णवमीए कप्पट दस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दममीए कप्पड एगारम दत्तीओ भोयणस्य जाव णो आहारेजा, एगारसीए कप्पड बारस दत्तीओ भोयणस्य जाव णो आहारेजा, बारसीए कप्पइ तेरस दत्तीओ भोय-णस्स जाव णो आहारेजा, तेरसीए कप्पद चउदस दत्तीओ भीयणस्य जाव णो आहारेजा, चउहसीए कप्पड़ पण्णरस दत्तीओ भोयणस्स पढिगाहेत्तए, पण्णरस पाणगस्स पिंडगाहेताग्, सन्बेहिं दुप्पयंबउप्पय जाव पो लमेजा पा आहारेजा. पुण्णिमाए अभक्तद्वे भवइ, एवं खळु एसा वइरमञ्ज्ञा चंदपिडमा अहासक्तं अहाकप्पं जाब अणुपालिता अबह ॥ २०५ ॥ पंचिवहे ववहारे पण्णते, तंजहा-आगमे सुए आणा घारणा जीए । जत्थेव तत्थ आगमे सिया, आगमेणं वयहारं पहुवेजा, णो से तत्थ आगमें निया, जहां से तत्थ सुए सिया, सुएणं ववहारं पहुवेजा, णो से तत्य सुए सिया, जहां से नत्य आणा सिया, आणाए वयहारं पट्टवेजा, णो से नत्थ आणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाए वक्हारं पहुवेजा, णो से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएणं ववहारं पहनेजा, एएहिं पंचिह ववहारेहिं ववहारं पद्भवेजा, तंजहा-आगमेणं सुएणं आणाए धारणाए जीएणं, जहा से आगमे सुए आणा धारणा जीए तहा तहा ववहारे पट्टवेजा, से किमाह भंते ? आगमबलिया समणा निगांथा. इचेगं पंचिवहं बवहारं जया जया जिंह जिहा तद्दा तर्हि तर्हि अणिसिओवस्सियं ववहारं बवहारेमाणे समणे णिगंधे आणाए आराहए भवड् ॥ २७६ ॥ चत्तारि पुरिस[जा]जाया पण्णता, तंजहा-अट्टकरे णा(ममे)मं एगे णो माणकरे, साणकरे णामं एगे णो अडुकरे, एगे अडुकरे वि माण-करे वि, एगे जो अहुकरे जो माजकरे ॥ २७७ ॥ चलारि पुरिसजाया पण्णता, तंजहा-गणहकरे णामं एगे णो माणकरे, माणकरे णामं एगे गो गणहकरे, एगे गणहकरे वि माणकरे वि, एगे णो गणहकरे णो माणकरे ॥ २०८ ॥ चलारि पुरिसजाया पण्णता, तं०-गणसंगहकरे णासं एवे भो माणकरे, माणकरे णासं एवे जो गणसंगहकरे. एने गणसंगहकरे वि माणकरे वि, एने जो गणसंगहकरे जो

माणकरे ॥ २७९ ॥ चतारि पुरिसजाया पण्णता, तंजहा-गणसो(भ)हकरे णामं एगे णो माणकरे, माणकरे णामं एगे णो गणसोहकरे, एगे गणसोहकरे वि माणकरे वि. एगे णो गणसोहकरे णो माणकरे ॥ २८० ॥ चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, तं०-गणसोहिकरे णामं एगे जो माणकरे. माजकरे जामं एगे जो गणसोहिकरे. एगे गण-मोहिकरे वि माणकरे वि. एगे जो गजसोहिकरे जो माणकरे ॥ २८९ ॥ चत्तार परिसजाया पण्णता. तंजहा-हर्व णामेगे जहड णो धम्मं, धम्मं णामेगे जहड नो हवं, एगे रूवं पि जहइ धम्मं पि जहइ, एगे णो हवं जहइ णो धम्मं जहुइ ॥ २८२ ॥ चनारि पुरिसजाया पण्णता, तंजहा-धम्मं णासेगे जहड जो गणसंठिई. गणसंठिई णामेंगे जहड़ जो घरमं, एगे गणसंठिइं पि जहड़ घरमं पि जहड़, एगे जो गणसंठिइं जहइ णो धम्मं जहइ ॥ २८३ ॥ चतारि पुरिसजाया पण्यता, तंजहा-पियधम्मे णामेंगे जो दढधम्मे, दढधम्मे जामेंगे जो पियधम्मे, एगे पियधम्मे वि दढधम्मे वि. एगे जो पियधस्मे जो दढ्धस्मे ॥ २८४ ॥ बतारि आयरिया पज्यता, तंजहा-पब्बावणायरिए णामेरो णो उबद्वावणायरिए, उबद्वावणायरिए णामेरो णो पब्बावणा-यरिए, एगे पञ्चावणायरिए वि उवद्वावणायरिए वि, एगे जो पञ्चावणायरिए जो उषद्रावणायरिए ॥ २८५ ॥ चतारि आयरिया पण्णता, नंजहा-उद्देसणायरिए णामेगे णो बायणायरिए, बायणायरिए णामेगे णो उद्देसणायरिए, एगे उद्देसणायरिए वि बायणायरिए वि. एने जो उद्देसणायरिए जो वायणायरिए॥ २८६॥ घरमायरियस्स बतारि अंतेवासी पण्णता, तंजहा-पञ्चावणंतेवासी णामेगे णो उवट्टावणंतेवासी, उच्छावणंतवासी णामेगे णो पव्यावणंतेवासी. एगे पव्यावणंतेवासी वि उव-द्रावणंतेवासी वि. एगे णो पव्यावणंतेवासी णो उबद्रावणंतेवासी ॥ २८७ ॥ चतारि अंतेवासी पण्णता, तं -- उद्देसणंतेवासी णामेंगे णो वायणंतेवासी, वायणंतेवासी णामेंगे णो उद्देसणंतेवासी, एगे उद्देसणंतेवासी वि वायणंतेवासी वि, एगे णो उद्दे-सणंतेवासी णो वायणंतेवासी ॥ २८८ ॥ बत्तारि धम्मायरिया पण्णता, तंजहा-पन्यावणधम्मायरिए णामेरो णो उषद्वावणधम्मायरिए, उषद्वावणधम्यायरिए णामेरो णो पव्वावणधम्मायरिए, एगे पव्वावणधम्मायरिए वि उवद्वावणधम्मायरिए वि, एगे णो पञ्चावणधम्मायरिए भो उबद्वावणधम्मायरिए ॥ २८९ ॥ बतारि धम्मायरिया पण्णता. तं - उद्देसणघम्मायरिए णामेगे णो वायणघम्मायरिए. वायणघम्मायरिए णामेंगे भो उद्देसमध्यमायरिए, एगे उद्देसमध्यमायरिए वि वायमध्यमायरिए वि. एगे णो उहेसणधन्मायरिए गो वायणधन्मायरिए ॥ २९० ॥ चतारि धन्मंतेवासी पण्णता. तंजहा-पञ्चावणधमांतेवासी जामेगे जो उबदावणधमांतेवासी उबदावण-

धम्मंतेवासी णामेगे णो पव्यावणधम्मंतेवासी, एगे पव्यावणधम्मंतेवासी वि उवद्वा-वणधम्मंतेवासी वि, एगे णो पव्वावणधम्मंतेवासी णो जवहावणधम्मंतेवासी ॥ २९१ ॥ चतारि धम्मंतेवासी पण्णता, तंजहा-उद्देसणधम्मंतेवासी णामेगे णो वायणधम्मंतेवासी, वायणधम्मंतेवासी णामेगे णो उद्देसणधम्मंतेवासी, एगे उद्दे-सणधम्मंतेवासी वि वायणधम्मंतेवासी वि. एगे णो उद्देसणधम्मंतेवासी णो वायण-धम्मंतवासी ॥ २९२ ॥ तओ बेरभुमीओ पण्णताओ, तंजहा-जाइथेरे सुयधेरे प(वजा)रियायथेरे । सद्विवा(वरि)मजाए (समणे णिवगंथे) जाइथेरे, (ठाण)समवा-यंगं जाव सुयधारए सुयथेरे. वीनवासपरियाए परियायथेरे ॥ २९३ ॥ तओ सेह-भूमीओ पण्णताओ, तं०-मत्तराइंदिया चाउम्मासिया छम्मासिया, छम्मासिया उद्दोसिया, चाउम्मासिया मज्हामिया, सत्तराङ्गो जहाँण्यया ॥ २९४ ॥ णो कप्पष्ट णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा खुद्रगं वा खुद्रियं वा ऊणहुवासजायं उवहावेत्तए वा संभंजित्तए वा ॥ २९५ ॥ कप्पड णिगंथाण वा णिगांथीण वा खुरूगं वा खुर्रियं वा माइरेगहुबासजार्यं उबहुावेत्तए वा संभुंजिनए वा ॥ २९६ ॥ णो कप्पड़ णिग्गंथाण वा णिरगंत्रीण वा खुद्रगरस वा खुद्रियाए वा अव्वंत्रणजायस्स आयारपकाये गामं अज्ञायणे उद्दिसत्तए ॥ २९७ ॥ कप्पड़ जिमांथाण वा जिमांथीण वा खडुगस्स वा खुडियाए वा वंजणजायस्स आयारपकप्पे णामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ॥ २९८ ॥ तिवासपरियायस्य समणस्य णिवर्गयस्य कप्पइ आयारपकप्पे णामं अज्ञायणे उहिन सित्तए ॥ २९९ ॥ वडवासपरिया(यस्स…)ए कप्पइ स्यगडे णाम अंगे उद्दिसित्तए ॥ ३००॥ पंचवासपरियाए कप्पइ दसाकप्पववहारे (णाममञ्ज्ञयणे) उद्दिसत्तए ॥ ३०१ ॥ अड्डवासपरियाए कप्पइ टाणसमवाए (णामं अंगे) उद्दिसित्तए ॥ ३०२ ॥ दसवासपरियाए कप्पइ वि(वाहे)याहे णामं अंगे उद्दिस्तिए ॥ ३०३ ॥ एकारस-वासपरियाए कप्पइ खुडिया विमाणपविभनी महाहिया विमाणपविभन्ती अंगच्छिया वर्सवं)गच्लिया वियाहच्लिया णामं अज्झयणे उद्दिस्तिए ॥ ३०४ ॥ बारसवास-परियाए कप्पड गरुलोबबाए धरणोबबाए वेसमणोबबाए बेलंघरोबबाए णामं अज्ञ-यणे उद्दिसित्तए ॥ २०५ ॥ तेरसवासपरियाए कप्पइ उद्घाण(इ)परियावणिए समु-द्वाणसुए देनिंदोबनाए णागपरियानिणए णामं अञ्ज्ञयणे उद्दिसित्तए ॥ १०६ ॥ चोह(चउद)सवासपरियाए कप्पइ सि(स्)मिणमावणा णामं अञ्झयणे उद्दिसत्तए ॥ ३०० ॥ पण्णरसवासपरियाए कप्पइ चार्(णा)णमावणा णामं अञ्चलको उहि-सिताए ॥ ३०८ ॥ सोलसवासपरियाए कप्पड़ तेयणीसँगे णामं अज्ज्ञयणे उद्दिसित्तए ॥ ३०९ ॥ सत्तरसवासपरियाए कप्पइ आसीविसमावणा नामं अञ्झयणे उद्दिसित्तए

॥ ३१० ॥ अद्वारसवामपरियागस्स समणस्स णिमांथस्स कप्पइ दिद्वीविसमावणा णामं अज्ञायणे उद्वितिनए॥ ३११॥ एगुणवीसवासपरियाए कप्पट्ट दिद्रिवाए णामं अंगे उद्दिसित्तए ॥ ३१२ ॥ वीसवासपरियाए समणे णिगंथे सञ्बसुयाणुबाई भवड़ ॥ ३९३ ॥ दसविहे वेयावचे पण्णते. तंजहा-आयरियवयावचे उवज्ज्ञायवेयावचे थरवेयावचे सहवेयावचे गिलाणवेयावचे तत्रसिवेयावचे माहम्मियवेयावचे कुल-वेयावचे गणवेयावचे संधवेयावचे ॥ ३१४॥ आयरियवेयावचं करेमाणे समणे णिगंथे महाणिजरे महापजनसाणे भवड ॥ ३१५ ॥ उवज्झायवैयावर्च करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिज्ञरे महापज्जवसाणे भवड ॥ ३१६ ॥ थेरवेयावचं करेमाणे ममणे णिगांथे महाणिजरे महापजनसाणे भवड ॥ ३१७॥ तवस्सिवयावचं करेमाणे समणे जिनगंथे महाजिअरे महापजवसाणे भवड ॥ ३१८ ॥ सेहवेयावर्षं करंमाणे समणे णिरगंथे महाणिजरे महापजनसाणे अवह ॥ ३१९ ॥ गिलाणवेयावर्षं करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजनसाणे भवइ ॥ ३२० ॥ साहस्मियवेयावर्च करेमाणे समणे णिरगंथे महाणिजरे महापजनमाणे भवड़ ॥ ३२१ ॥ कुलवेयावर्च करेमाण समणे णिरगंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवह ॥ ३२२ ॥ गणवेयावर्ष करेमाणे समणे णिगांथे महाणिजारे महापज्जवसाणे मवह ॥ ३२३ ॥ संघवेगावधं करेमाणे समणे णिरगंथे महाणिज्ञरे महापज्जवसाणे भवड़ ॥ ३२४ ॥ ति-बेमि ॥ ववहारस्य दसमो उद्देसभो समत्तो ॥ १० ॥ ववहारस्रतं समत्तं ॥



# श्रीस्त्रागमप्रकाशकसमितिके 'सदस्य'



परिचय-आप मारबी ( मौगष्ट्र ) के मुखबननां हैं और मुंबई संघके सेकेटरी हैं। आपके पिताश्री मुख-लाल मानजी खब ही धर्मक वर्मा थे. मोरवीमें अग्रगण्य कार्य-कर्ता एवं मुनिराज नथा महामानयोकी संवाका अत्यंत लाभ हेतं थे। पिना-श्रीके समान आपमें भी उनर्ना ही धर्मभावनाकी जाप्रती है । आप जिनशा-मनक अपूर्व भक्त हैं, संघ-सेवा दिलकी लगनमं करते हैं। दादर संघको जब उपा-श्रयकी कमी खटकी तब ६ महानुभावों के माथ उपा-

### श्रीमान् शेठ रविचंद सुखलाल शाह. प्रकाश स्टोर, डॉ॰ डीसील्या गेड, दादर, मुंबई २८

भय न यनं वहां तक श्री स्वाना छोड़ दिया, निदान १२ महीने के बाद संघको जगह मिलनं पर आपने भी २००२। दान दे कर श्री स्वाना आरंभ किया है। आपकी श्रामाणिकता भरी सेवाकी कृदर कांदावाड़ी संघने खुब की है, आप वहांके संघके मंत्री हैं। आपकी मुखाइकित मीम्य और वाणी इतनी मोहकता-पूर्ण है कि सामने वाले व्यक्ति मोहित होकर आपको अपना प्रतिनिधि चुन लते हैं। आप सामायि-कांद धर्मिकियाके पश्चात् ही संसारके कार्यमें लगते हैं। आपका कुटुंब मम्पममृद्ध और आजाकारी है। आपके कार्य व्यवहारसे सबको महान् संतोष है। आप ध्वावकके गुणोंकी यदि करनेमें अनुरक्त हैं। आप जस गुणज़ इनज धर्मज़ गुणवान् और संपित्रय धावकों की संघको आवश्यकता है। सबमुच आप धर्मप्राण है।

#### णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स

# सुत्तागमे

# तत्थ णं विहक्कप्पसुत्तं

# पढमो उद्देसओ

नो करपड़ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा आमें नालपलेम्बे अभिन्ने पिड(गाहि)-गाहेत्तए ॥ १ ॥ कप्पइ निमान्याण वा निमान्श्रीण वा आमे तालपलम्बे भिन्ने पिक्रगाहेताए ॥ २ ॥ कप्पड़ निरगन्थाणं पक्के तालपलम्बे भिन्ने वा अभिन्ने वा पंडिरगाहेनए ॥ ३ ॥ नो कप्पइ निरगन्थीणं पके तालपलम्बे अभिन्ने पंडिरगाहेत्तए ॥ ४ ॥ कप्पइ निरगन्थीणं पक्के तालपलम्बे भिन्ने पडिरगाहेनए, से वि य विहिभिन्ने, नो (चेव-णं) अविदिभिन्ने ॥ ५ ॥ से गामंसि वा नगरंति वा खेडंसि वा कव्वडंसि वा मडम्बंसि वा पर्रुणंसि वा आगरेसि वा दोणमुहंसि वा निगमंसि वा रायहाणिसि वा आसमंति वा संनिवेसंसि वा संवाहंसि वा घोसंसि वा अंसियंसि वा प्रडमेयणंसि वा लपरिक्लेवंसि अबाहिरियंसि कप्पइ निग्गन्थाणं हेमन्तगिम्हास एगं मासं वत्थए ॥ ६ ॥ से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि सवाहिरियंसि कप्पड निग्गन्थाणं हेमन्तगिम्हासु दो मासे बत्थए, अन्तो एगं मासं बाहि एगं मासं; अन्तो वसमाणाणं अन्तोभिक्खायरिया बाहिं वसमाणाणं बाहिंभिक्खायरिया ॥ ७ ॥ से गार्मांस वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि अवाहिरियंसि कप्पइ निग्गन्थीणं हेमन्तगिम्हास दो मासे बत्थए॥ ८ ॥ से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सप-रिक्खेवंसि सवाहिरियंसि कप्यइ निमान्श्रीणं हेमन्तगिम्हासु बनारि मासे वत्थए, अन्तो दो मासे, वाहिं दो मासे; अन्तो वस(न्ती)माणीणं अन्तोभिक्खायरिया बाहिं वसमाणीणं बाहिंसिक्खायरिया ॥ ९ ॥ से गार्मात वा जाव रायहाणिसि वा एगवगडाए एगदुवाराए एगनिक्समणपवेसाए नो कप्पइ निग्गन्थाण य निग्गन्थीण य एगयओ वत्यए ॥ १० ॥ से गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा अभिनिव्वगडाए अभिनिहुवाराए अभिनिक्खमणपवेसाए कप्पइ निम्मन्थाण य निम्मन्थीण य एगयओ

वत्थए ॥ ११ ॥ नो कप्पइ निम्मन्त्रीणं आवणगिहंसि वा र(त्था)च्छामहंसि वा सिङ्काइगंसि वा तियंसि वा चउकंसि वा चचरंसि वा अन्तरावर्णसि वा बत्थए॥१२॥ कप्पद्र निम्मन्थाणं आवणगिहांस वा जाव अन्तरावणांस वा वस्थए ॥ १३ ॥ नी कप्पइ निग्गनशीणं अवक्रुयदुवारिए उवसाए वत्यए, एगं पत्थारं अन्तो किंबा एगं पत्थारं बाहिं किया ओहाडिय(चेल)चिलिमिलियागींस ए(वं गं)व ग्हं कप्पर वत्थए ॥ १४ ॥ कप्पन्न निमान्थाणं अवङ्गयद्वाणिए उवस्मए वस्थए ॥ १५ ॥ कप्पन निग्गन्थीणं अन्तोलित्तयं घडिमत्तयं घारेनए वा परिहरित्तए वा ॥ १६ ॥ नो कप्पड निमान्थाणं अन्तोलिनयं घडिमत्तयं घारेनए वा परिहरित्तए वा ॥ १७॥ कपह निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा चेलचिलिमि(लि)णियं घारेनए वा परिहरित्तए वा ॥ १८ ॥ नो कप्पड निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा दगनीरंसि चिद्वित्तए वा निसी-इत्तर वा नुसहिनए वा निहाइत्तर वा पयलाइनए वा, असर्ण वा पार्ण वा खाइमं वा साइमै वा आहारमाहा(रि)रेत्तए(वा), उनारं वा पासवणं वा खेलं वा निष्टाणं वा परिद्व(वि)नेतर, सज्झायं वा करेतर, (भम्मजागरियं वा जाग(रे)रिनर) आणं वा झाइताए, काउत्सम्मं वा ठाणं वा ठाइताए ॥ १९ ॥ नो कप्पड निम्मन्थाण वा निम्मन्थीण वा सचित्तकम्मे उबस्सए वत्थए॥ २०॥ कप्पड् निम्मन्थाण वा निम्गन्थीण वा अचित्तकस्मे उवस्सए वत्थए॥ २९॥ नो कप्पइ निमान्श्रीण मागारियअनिस्साए बत्यए ॥ २२ ॥ कप्पड निस्मन्थीणं सामारियनिस्नाए वत्यए ॥ २३ ॥ कप्पइ निग्गन्थाणं सागारियनिस्माए वा अनिस्साए वा वत्थए ॥ २४ ॥ नो कप्पद्द निस्मन्थाण वा निस्मन्थीण वा सामारिए उवस्सए वृत्थए॥ २५॥ कप्पड निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अप्पसागारिए उवस्सए वत्थए ॥ २६ ॥ नो कःपद्व निम्मन्थाणं इत्थिसागारिए उवस्सए वत्थए॥ २७॥ कप्पइ निम्मन्थाणं पुरिससागारिए उवस्सए बत्थए ॥ २८ ॥ नो कप्पड़ निरगन्त्रीणं पुरिससागारिए उवस्सए वत्यए ॥ २९ ॥ कप्पइ निमान्श्रीणं इत्यिसागारिए उवस्सए वत्थए ॥ ३० ॥ नो कप्पइ निग्गन्थार्ण पडिब(द)द्वाए सेजाए वस्थए ॥ ३१ ॥ कप्पइ निग्गन्थीर्ण पडिबद्धाए सेजाए वत्थए॥ ३२॥ नो कप्पट्ट निग्गन्थाणं गाहावहकुलस्स मज्जं-मज्हेणं गन्तुं वत्थए ॥ ३३ ॥ कप्पड् निमान्यीणं गाहावडकुलस्स मज्हांमज्हेणं गन्तुं वत्यए ॥ ३४ ॥ भिक्ख य अहिगरणं कह तं अहिगरणं अविओसवेता अवि-ओसवियपाहुडे-इच्छाए परो आढाएजा, इच्छाए परो नो आढाएजा; इच्छाए परो अञ्मुद्देजा, इच्छाए परो नो अञ्मुद्देजा; इच्छाए परो वन्देजा, इच्छाए परो नो वन्देजा; इच्छाए परो संमुक्तेजा, इच्छाए परो नो संमुक्तेजा; इच्छाए परो संवसेजा,

इच्छाए परो नो संबसेजा: इच्छाए परो उबसमेजा, इच्छाए परो नो उबसमेजा; जे (जो) उनसमइ तस्स अत्य आराहणा, जे न उनसमइ तस्स नत्य आराहणा; तम्हा अप्पणा चेव उवसमियव्वं, से विमाह भन्ते (!) ? उवसमसारं सामण्णं ॥ ३५॥ नो कपड़ निगम्याण वा निगम्धीण वा बासावासासु चार(चरित)ए॥ ३६॥ कप्पड़ निमान्थाण वा निमान्थीण वा हेमन्त्रगिम्हास चारए ॥ ३० ॥ नो कप्पड़ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा वेरजविरुद्धरजंसि सजं गमणं सजं आगमणं सजं गमणागमणं क्(रि)रेत्तए जे (जो) खलु निग्गर्थों)थे वा निग्गन्थी वा वेरजविरुद्ध-रजंसि सर्जं गमणं सर्जं आगमणं सर्जं गमणागमणं करेड क(रं-रिं)रेन्तं वा साइजड्, से दुहुओ(वि) वीइक्सममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारहाणं अणुरुघाइयं ॥ ३८॥ निस्तन्थं च णं साहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविद्वं केंद्र वत्थेण वा पिडस्सहेण वा कम्बलेण वा पायपुष्छणेण वा उवनिमन्तेजा, कप्पड से सागारकडं गहाय आयरि-यपायमुळे ठवंता दोवं पि ओग्गहं अणुनवेता परिहारं परिहरित्तए ॥ ३९ ॥ निग्गन्यं च णं बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खन्तं समाणं केइ बत्थेण वा पडिरगहेण वा कम्बलेण वा पायपुञ्छणेण वा उवनिमन्तेजा. कप्पड से सागारकडं गहाय आयरियपायमुले ठवेता दोचं पि ओगाई अणुनवेता परिहारं परिहरित्तए ॥ ४० ॥ निस्मन्धि च णं गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए अणुर्प्यावहं केड वत्येण वा पिडस्महेण वा कम्बळेण वा पायपुरुक्क्षणेण वा उवनिमन्तेजा, कप्पन्न से सागारकटं गहाय प(वि)वत्ति(णि)णीपायमूळे ठवेता दोचं पि ओग्गहं अणुष्ठवेता परिहारं परिहरित्तए ।। ४९ ।। निरगर्त्थ च णं बहिया वियारसूमि वा विहारसूमि वा निक्खन्तं समाणि केइ वत्थेण वा पहिरगहेण वा कम्बलेण वा पायपुरुखणेण वा उवनिमन्तेजा, कप्पड से सागारकडं गहाय पवत्तिणीपायमुळे ठवेता दोषं पि ओम्गहं अणुजवेता परिहारं परिहरित्तए ॥ ४२ ॥ नो कप्पड निम्मन्थाण वा निम्मन्थीण वा राओ वा वियाले वा असणं वा ४ पडिस्साहेत्तए नज्ञर(ये) व एरोणं पुरुवपडिलेहिएणं सेजासंथारएणं ॥ ४३ ॥ नो कप्पड निम्मन्याण वा निमान्थीण वा राओ वा वियाले वा वत्यं ना पडिस्महं वा कम्बलं वा पायपुञ्छणं वा पडिस्माहेत्तए, नश्चत्य एमाए हरियाह(रि)-डियाए, सा वि (य) याई परिभुत्ता वा घोया वा रत्ता वा घट्टा वा मद्रा वा संपध्मिया वा ॥ ४४ ॥ नो कप्पइ निम्मन्थाण वा निम्मन्थीण वा राओ वा वियाले वा अद्धा-णगम(णाए)णं एतए, (नो...) संखद्धि संखडिपडियाए एतए ॥ ४५ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थस्स एगाणियस्स राओ वा वियाके वा बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्पिबिइयस्स वा अप्पतइयस्स वा राओ ५३ स्था॰

वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ ४६ ॥ नो कप्पइ निगान्थीए एगाणियाए राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्पिबद्याए वा अप्पत्तइयाए वा पविसित्तए वा ॥ ४७ ॥ कप्पद निगान्थाण वा विद्यान्थीण वा पुरित्यमेणं जाव अक्षमग्रहाओ एनए, दिक्खणेणं जाव कोसम्बीओ एनए, प्यत्वियमेणं जाव थूणाविस्याओ एनए, उत्तरेणं जाव कुणालिय्याओ एनए, एयाव्याव कप्पड, एयाव्याव आरिए खेते; नो सं कप्पइ एको बाहि, तेण परं जत्य नाणदंराणचित्ताई उस्सप्पन्ति ॥ ४८ ॥ क्ति-बेमि ॥ विह्वकृष्पे पढमो उद्देसओ समत्तो ॥ १ ॥

बिइओ उदेसओ

उवस्सयस्य अन्तो वगडाए सालीण वा वीहीण वा मुग्गाणि वा मासाणि वा तिलाणि वा कुलत्थाणि वा गोहुमाणि वा जवाणि वा जवजवाणि वा ओखि(ता)-ण्णाणि वा वि(कि)क्सिण्णाणि वा विद्गिण्णाणि वा विष्पद्ग्णाणि वा. भी कप्पड निगान्थाण वा निगान्थीण वा अहालन्दमवि वस्थए ॥ ४९ ॥ अह पुण एवं जाणेजा-नो ओखिण्णाइं नो विक्खिणाइं नो विद्गिण्णाईं नो विष्पदण्णाईं, रासिकडाणि वा पुत्रकडाणि वा भित्तिकडाणि वा कुलियकडाणि वा लिक्कियाणि वा मुहियाणि वा पिहियाणि वा, कप्दइ निम्मन्थाण वा निम्मन्थीण वा हेमन्तगिम्हासु वस्थए॥ ५०॥ अह पुण एवं जाणेजा-नो गसिकडाई नो पुजकडाई नो भित्तिकडाई नो कुळिय-कडाई, कोट्राउत्ताणि वा पक्षाउत्ताणि वा मञ्जाउत्ताणि वा मालाउत्ताणि वा ओलि-त्ताणि वा विलित्ताणि वा लिन्छियाणि वा मुहियाणि वा पिहियाणि वा, कप्पह निम्गन्थाण वा निम्गन्थीण वा वासावासं वत्थए ॥ ५२ ॥ उवस्सयस्स अन्ती वगडाए सुरावियडकुम्भे वा सोवीर्यवियडकुम्भे वा उवनिक्लिते सिया, नी कप्पइ निग्गन्याण वा निग्गन्बीण वा अहालन्दमवि वत्यए. हुरत्या य उदस्सयं पडिलेह-माणे नो लमेजा, एवं से कप्पड़ एगरायं वा दुरायं वा वस्थए, नो से कप्पड़ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्यए, जे तत्य एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं व(सड्)सेजा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ ५२ ॥ उवस्सयस्स अन्तो वगडाए सीओदगवियडकुम्मे वा उसिणोदगवियडकुम्मे वा उवनिक्खिते सिया, नो कप्पइ निग्गन्याण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि बत्यए, हरत्या य उवस्सयं पडिलेह-माणे नो लमेजा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्पइ पर्र

एगरायाओं वा दुरायाओं वा वत्यए, जे तत्य एगरायाओं वा दुरायाओं वा परं बसेजा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ ५३ ॥ उवस्सयस्स अन्तो वगडाए सन्वरा(ई)हए जोई झियाएजा, नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहा-लन्दमवि वतथए, हरत्था य उवस्सयं पिंडलेहमाणे नो लभेजा, एवं से कप्पइ एग-रायं वा दुरायं वा बत्यए, नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा बत्यए, जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओं वा परं वसेजा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ ५४ ॥ उवस्मयस्स अन्तो वगडाए सम्बराइए पईवे दिप्पेजा, नो कप्पइ निग्न-न्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि बत्थए, हुरत्था य उत्रस्सर्य पिडलेहमाणे नो लभेजा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्पइ परं एग-रायाओ वा दुरायाओं वा वत्यए, जे तत्य एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसेजा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ ५५ ॥ उवस्सयस्य अन्तो वगडाए पिण्डए वा लोयए वा खी(रे)रं वा दिहें वा सिप्प वा नवणीए वा तेहे वा फाणि(ए)यं वा पूर्व वा सकुली वा सिहरिणी वा ओस्त्रिण्णाणि वा विविस्वण्णाणि वा विद्रगिण्णाणि वा विप्पहण्णाणि वा, नो कप्पड निरगन्याण वा निरगन्थीण वा अहालन्द्रमवि वस्थए ॥ ५६ ॥ अह पुण एवं जाणेजा-नो ओखिष्णाई ४, रासिकडाणि वा प्रजकडाणि वा भित्तिकडाणि वा अल्यिकडाणि वा लिब्छयाणि वा मुहियाणि वा पिहियाणि वा. कप्पड़ निम्मन्थाण वा निम्मन्थीण वा हेमन्तगिम्हासु वत्थए॥ ५७॥ अह पुण एवं जाणेजा-नो रासिकडाई ४, कोट्टाउत्ताणि वा पहाउत्ताणि वा सञ्चाउत्ताणि वा मालाउत्ताणि वा कुम्मिउत्ताणि वा कर्रभिउत्ताणि वा ओलिताणि वा विलिताणि वा लिक्टियाणि वा मुहियाणि वा पिहियाणि वा, कप्पर निग्गन्थाण वा निम्मान्थीण वा वासावासं वत्वए ॥ ५८ ॥ नो कप्पड़ निमान्त्रीणं अहे आगमणगिहंसि वा वियडगिष्टंसि वा वंसीमूलंसि वा रक्खमूलंसि वा अन्मावगासियंसि वा वत्यए॥ ५९॥ कप्पइ निगन्थाणं अहे आगमणगिहंसि वा वंसीमूलंसि वा रुक्खमूलंसि वा अब्सा-क्गासियंसि वा वत्थए ॥ ६० ॥ एगे सागारिए पारिहारिए, दो(क्रि) तिष्णि चत्तारि पद्म सागारिया पारिहारियाः एगं तत्य कप्पागं ठवइता अवसेसे निव्विसेजा ॥ ६९॥ नो कप्पइ निगन्याण दा निगन्त्रीण वा सागारियपिण्डं बहिया अनीहडं (असंसहं वा) संसद्वं-पडिग्गाहेतए ॥ ६२ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सागारियपिण्डं वहिया अनीष्ट्ढं असंसद्धं पिडम्माहेत्तए ॥ ६३ ॥ नो कप्पइ निम्मा-न्याण वा निम्मान्थीण वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं असंसद्वं पढिम्माहेत्तए ॥ ६४ ॥ कप्पइ निस्मन्याण वा निस्मन्वीण वा सामारियपिण्डं बहिया नीहडं संसद्धं

पिंडरगाहेताए ॥ ६५ ॥ नो कप्पइ निरगन्याण वा निरगन्त्रीण वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं असंसद्वं संसद्वं करेताए, जे खळ निग्गन्ये वा निग्गन्थी वा सागा-रियपिण्डं बहिया नीहडं असंसड्टं संसड्टं करेड करेन्तं वा साइजाइ, से दुहओ वीइक-ममाणे आवज्जङ चाउम्मानियं परिहारद्वाणं अणुम्घाइयं ॥ ६६ ॥ सागारियस्स आहडिया सागारिए(ण)णं पडिम्माहि(या)ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिम्माहे-त्तए ॥ ६७ ॥ सागारियस्स आहडिया सागारिएणं अपडिम्गाहिता, तम्हा दावए, एवं से कम्पइ पडिम्माहेत्तए ॥ ६८ ॥ मागारियस्स नीहाँदया परेण अपडिम्माहिता, तम्हा दावए, नो से कप्पड़ पडिम्गाहेलए ॥ ६९ ॥ सागारियस्य नीहडिया परेण पडिस्माहिमा, तम्हा दावए, एवं से कप्पड़ पडिस्माहेत्तए ॥ ७० ॥ सामारियस्स अंसियाओ अविभत्ताओ अव्योच्छिनाओ अव्योगडाओ अनिज्ञाओ, (एवं से) तम्हा दावए, नो से कप्पड़ पडिम्गाहेत्तए ॥ ७१ ॥ सागारियस्स अंसियाओ विमनाओ बोच्छिनाओ बोगडाओ निज्हाओ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पर्डिग्गाहेत्तए ॥ ७२ ॥ रागगरियस्य प्रैयाभते उद्देखिए चेडँए पाहुडियाए, मागारियस्म उद्यगरण-जाए निद्धिए निसद्धे प(पा)खिहारिए, नं सागारिओ दे(जा)ह, सागारियस्स परिजणो देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पढिकाहेशए ॥ ७३ ॥ सामारियस्स प्याभत्ते उद्देशिए चेइए पाहृहियाए, सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए नि(सि)सड्डे पिंडहारिए, तं नो सागारिओ देह, नो सागारियस्स परिजणो देह, सागारियस्स पूया देह, तम्हा दावए. नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७४ ॥ सागारियस्स पूराभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए निसट्टे अपिडहारिए, तं सागारिओ देइ, सामारियस्स परिजणो देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिम्माहेसए॥ ७५॥ सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देशिए चेइए पाहुडियाए, सागारियस्स उकारणजाए निट्टिए निसद्वे अपिहहारिए, तं नो सागारिओ देइ, नो सागारियस्स परिजणो देइ, मागा-रियस्स पूरा देइ, तम्हा दावए, एवं से कप्पड़ पहिमाहिताए ॥ ७६ ॥ कप्पड़ निग्ग-थाण या निग्ग-श्रीण वा (पश्चिमाणि) इमाई पश बत्था(णि)ई धारेत्तए वा परिहरिताए वा, तंजहा--जिल्ल खोमिए साणए पोत्तए तिरीडपट्टे ना(मं)म पश्चमे ।। ७७॥ कप्पइ निम्मन्थाण वा निम्मन्थीण वा इमाई प(घेव)ख रमहरणाई धारेताए वा परिहरित्तए वा, तंजहा--ओण्णिए ओद्वि(उट्टि)ए साणए बज्बापिषि(यचा-विष्प)ए मुजपिबिए नाम पश्चमे ॥ ७८ ॥ ति-बेमि ॥ बिहक्कण्पे बिहुओ उद्देसको समसो ॥ २ ॥

१ पूरा-सामिकळायरियाङ्गो तयहा भत्ते पूराभते । २ कए ।

### तइओ उदेसओ

नो कप्पइ निम्मन्थाणं निम्मन्थीणं उवस्य(यंसि)ए आसङ्क्तए वा चिट्ठिक्तए वा निसीइनए वा तुयदिनए वा निहाइनए वा पथलाइनए वा, असणं वा ४ आहार-माहारेत्तए, उचारं वा पासवणं वा खेळं वा सिङ्गाणं वा परिव्रवेत्ताए, सज्झायं वा करेताए, झाणं वा झाइतए, काउस्सम्भं वा ठाणं वा ठाइतए॥ ७९ ॥ नो कप्पइ निगन्थीणं निगम्(थ)याणं उनस्तए आसङ्क्षए जान ठाइक्तए ॥ ८० ॥ नो कप्पड् निगान्याण वा निगान्यीण वा कसिणाई बत्याई घारेनाए वा परिहरित्तए वा ॥ ८९॥ कप्पड निमान्याण वा निम्मन्यीण वा अक्सिणाई बत्याई घारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ८२ ॥ नो कप्पड़ निम्गन्थाण वा निम्गन्थीण वा अभिन्नाइं वत्थाइं घारेत्तए वा परिहरिनए वा ॥ ८३ ॥ कप्पह निम्मन्याण वा निमान्याण वा मिनाई बत्याई धारेताए वा परिहरिताए वा ॥ ८४ ॥ नो कप्पइ निम्मन्थाणं ओ(उ)म्महणन्तमं वा ओग्गहणपृष्ट्गं वा घारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ८५ ॥ कप्पइ निग्गन्थीणं ओग्ग-हणन्तर्ग वा ओरगहणपट्टमं वा धारेनए वा परिहरित्तए वा ॥ ८६ ॥ विमान्धीए य गाहावरकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविद्वाए चेलडे समुप्पजेजा. नो से कप्पश अप्पणी नीसाए चेलं पडिस्माहेत्तए; कप्पइ से पवित्रणीनीसाए चेलं पडिस्माहेत्तए ॥ ८७ ॥ नो (य से) ज(त)त्थ पवतिणी समा(णा)णी सिया, जे तत्थ समाणे आयरिए वा उवज्जाए वा प(वि)वत्ती वा येरे वा गणी वा गणहरे वा गणावच्छेइए वा (जं चडबं पुरओ क्ट्रु विहरइ), कप्पइ से तं(तेसिं)नं।(निस्)साए चेलं पडि-बगाहेत्तए ॥ ८८ ॥ निरगन्थस्स (य) णं तप्पडमयाए संपन्वयमाणस्स कप्पइ रय-हरणपडिम्गहगोच्छगमायाए ति(हिं)हि य कसिणेहिं बत्येहिं आयाए संपन्वइत्तए. से य पुरुवोबद्वविए सिया, एवं से नो कप्पइ रयहरणपडिम्गहगोच्छ्यामायाए तिहि य कसिणिहिं वरथेहिं आयाए संपन्वइत्तए; कप्पइ से अहापरिगाहियाई वत्याई गहाय आयाए संपन्नइत्तए ॥ ८९ ॥ निम्मन्त्रीए णं तप्पह्रमयाए संपन्नयमाणीए कप्पह् रयहरणपंडिग्गहगोच्छगमायाए चउहि य कसिणेहिं बत्येहिं आयाए संपन्नइताए, सा ब पुन्नोबद्वविया सिया. एवं से नो कप्पड़ रयहरणपडिग्गहगोच्छगमायाए चउहि य किसणेहिं वरथेहिं आयाए संपन्नइत्तए; कप्पद्द से अहापरिग्गहियाई वत्थाई गद्दाय आयाए संपन्वइत्तए ॥ ९० ॥ नो कप्पड़ निम्मन्याण वा निम्मन्यीण वा पढमससो-सरणुद्देसपत्ताई चेला(चीवरा)ई पडिक्गाहेत्तए ॥ ९१ ॥ कप्पइ निकान्थाण वा निका-न्यीण वा दोवसमोसर्णुहेसपताइं चेळाइं पडिम्माहेत्तए ॥ ९२ ॥ कप्पइ निमान्याण वा निग्मन्थीण वा आ(अ)हाराइणियाए चेलाई पढिग्गाहेत्तए॥ ९३॥ कप्पह निग्न-

न्थाण वा निग्गन्थीण वा आहाराइणियाए सेजासंथारयं पडिग्गाहेतए॥ ५४ ॥ कप्पड़ निमान्याण वा निमान्यीण वा आहाराङ्गणियाए किङ्कमं करेनए ॥ ९५ ॥ नो कपड निम्मन्थाण वा निम्मन्थीण वा अन्त(रा)रगिहंसि आसइत्तए वा चिट्ठितए वा निसीइतए वा तुयहित्तए वा निद्दाइनए वा पयलाइत्तए वा, अमर्ण वा ४ आहार-माहारेताए, उनारं वा ४ परिट्रवेनाए, सञ्ज्ञायं वा करेताए, झाणं वा झाइताए. काउरसम्मं वा ठाणं वा ठाइताए, अह पुण एवं जाणेजा-जराजुण्णे वाहिए (थेरे) तवस्सी दुव्बले किलन्ते ( ... जजारिए) मुच्छेज वा पवडेज वा, एवं से कप्पइ अन्तर्गिहंति आसङ्क्तए वा जाव ठाणं वा ठाड्काए ॥ ९६ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निमान्थीण वा अन्तरगिर्हेसि जाव चडगाई वा प्रज्ञगाई वा आइक्सिनए वा विभावेतए वा किहिताए वा पवेइताए वा. नक्षत्थ एगनाएण वा एगवागरणेण वा एगगाहाए वा एगसिलोएण वा, से वि य ठिया, नी चेन णं अड्डिया ॥ ९ ७ ॥ नो कप्पइ निरगन्थाण वा निरगन्थीण वा अन्तर्गिहंसि इमाइं ( च णं) पद्म महज्वयाई समावणाई आइक्लितए वा जाव पंवेहताए वा, नजस्य एगनाएण वा जाव एगिसलोएण वा, से वि य ठिया, नो चेव णं अ(ठि)हिया॥ ९८॥ नो कप्पइ निगन्थाण वा निग्गन्थीण वा पिटहारियं (वा सागारियसंतियं) सेजासंथारयं आयाए अपिंदहृ संपन्नइसए॥ ९९॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सागारियसन्तियं सेजासंथारयं आयाए अहिगरणं कहु संपन्वइत्तए ॥ १०० ॥ कप्पन्न निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा पिडहारियं वा सागारियसन्तियं वा सेजा-संयार्यं आयाए विगरणं कह संपञ्चहत्तए ॥ १०१ ॥ इह खलु निगान्याण वा निग्गन्थीण वा पिडहारिए वा सागारियसन्तिए वा सेजासंथारए (विप्पण(से)सिजा) परिन्महे सिया, से य अणुगवेसियव्वे सिया; से य अणुगवेससाणे लमेजा, तस्सेव अणुप्प(पिट)दायव्वे सिया: से य अणुगवेसमाणे नो रूमेजा, एवं से कप्पड दोशं पि ओग्गहं ओगिण्ह(अणुन(1)वि)ता परिहारं परिहरित्तए ॥ १०२ ॥ जहि(जं हि)वसं च णं समणा निम्मन्था सेजासंथारयं विष्पजहन्ति, तहि(तं दि)वसं च णं अवरे समणा निम्मन्था ह्व्वमागन्छेज; स्थेव ओम्महस्स पुरुवाणु(जा-व)जवणा चिट्टड अहालन्दमवि ओग्गहे ॥ १०३ ॥ अत्य याई थ केड् उक्सवपरिवाव(नाए)के अचित्ते परिहरणारिहे, सबेव ओग्गहस्स पुञ्चाणुबचणा चिद्रइ अहाळन्दमवि ओग्गहे ॥१०४॥ से वरणुषु अञ्चावडेषु अञ्चोगडेषु अपरपरिमाहिएषु अमरपरिमाहिएषु सचेव ओगगहस्स पुञ्चाणुष्पवणा चिद्धह् वाहालन्दम्ब ओगगहे ॥ १०५ ॥ से बत्बस वावडेस बोगडेस परपरिगाहिएस निक्खमावस्सद्वाए दोशं पि ओग्गहे अणुन्नदेयन्वे

सिया (अहालंदमिव उगाहे) ॥ १०६ ॥ से अणुकुहेसु वा अणुभित्तीसु वा अणुचित-यास वा अणुफरिहास वा अणुपन्थेसु वा अणुमेरासु वा सकेव ओग्गहस्स पुरुवाणु-स्रवणा चिद्वह अहालन्दमिव ओग्गहे ॥ १०७ ॥ से गा(मस्स)मंसि वा जाव (रायहाणीए) संनिवेसंसि वा बहिया सेणं संनिविद्वं पेहाए कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा तिह्वसं भिक्खायरियाए गन्तूणं पिड(ए)नियनए, नो से कप्पइ (सा रयणी) तं रयणि तत्थेव उवा(य)हणा(वि)वेत्तए, जे खलु निग्गन्थे वा निम्मन्थी वा तं रयणि तत्थेव उवाइणावेइ उवाइणावेन्तं वा साइज्वह, से दुहओ वीहक्षममाणे आवज्वह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्धाइयं ॥ १०८ ॥ से गामंसि वा जाव संनिवेसंसि वा कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सव्वओ समन्ता सकोसं जोयणं ओग्गहं ओगिण्हित्ताणं परिहारं परिहरि(चिठ्ठि)तए ॥ १०९ ॥ ति–वेमि ॥ विहक्तप्पे तद्दश्यो उद्देसस्यो समस्तो ॥ ३ ॥

# चउत्थो उदेसओ

तओ अणुरवाइ(मा)या पत्रता, तंजहा-इत्यकम्मं करेमाणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, राईओयणं भुजमाणे॥ ११०॥ तओ पारश्चिया पत्रता, तंजहा-दुद्वे पारश्चिए, पमते पारिवर, अन्नमणं करेमाणे पारिवर ॥ १११ ॥ तओ अणबद्वण्या पनता, तंजहा-साहम्मि(य)याणं ते(णियं)सं करेमाणे, असध(पर-ह)म्मि(य)याणं तेसं करेमाणे, हत्थता)धायालं दळमाणे ॥ ११२ ॥ तओ नो कप्पन्ति पव्यावेत्तए, तंजहा-पण्डए कीवे वा(हि) इए, एवं मुण्डावेतए सिक्खावेतए उबद्वावेतए संभुक्षितए सं(वा)वसित्तए॥ ११३॥ तओ नो कप्पन्ति वा(इ)एतए, तंजहा-अविणीए विगई-पडिबद्धे अविओसवियपाहुंडे ॥ ११४ ॥ तओ कप्पन्ति वाएनए, तंबहा-विजीए नो विगईपडिचदे विमोसवियपाहुडे ॥ १९५ ॥ तओ दुस्समप्या पमता, तंजहा-दुहे मृदे वुम्गाहिए ॥११६-१॥ तथो सुरसक्या पनता, तंजहा-अदुहे अमृहे अवस्गा-हिए॥११६-२॥ निम्मर्निय च जं मिलायमणि माया वा भगिणी वा ध्या (पिया वा भाया वा पुत्ते) वा पलिस्सएजा, तं च निरगन(थी)थे साइज(जइ)जेजा, मेहणपडि-सेवणप(ता)ते आवजह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अगुरघाइयं।। १९७ ॥ निमान्यं च णं निलासमाणं पिया वा मावा वा पुत्ते वा (माया वा भनिणी वा धूया वा) पलिस्स-एजा, तंच निग्गन(ये)थी साइजेजा, मेहुणपंडिसेनणप(ते)ता आवज्ह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुरुषाइयं ॥ ११८ ॥ नो कप्पइ निरगन्थाण वा निरगन्थीण वा असणं वा ४ पढमाए पो(रि-र)व्सीए पडिम्माहेता (चउ-रथं-स्थि) पश्छिमं पोवसिं उवाइणावेताए, से य आहुण उवाइणाविए सिया, तं नो अप्यणा असेजा नो असेसि

अणुप्पदेखाः एग(न्नम)न्ते बहुफानुए (पएसे) थण्डिले पडिलेहिता पर्माजता परिद्व-वेयव्वे सियाः तं अप्पणा भूजमाणे अनेसि वा अणुप्पदेमाणे आवज्ञ चाउम्मासियं परिहारहाणं उ(अषु)भ्याइयं ॥ ११९ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा असणं वा ४ परं अद्धजोयणमे(र)राए उवाइणावेनए, से य आहच उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा भुक्षेजा नो अन्नेमि अणुप्पदेजा, एगन्ते वहुफासुए यण्डिले पिंडलेहिता पमिजिता परिद्ववेयव्वे सिया; तं अप्पणा मुझमाण अक्रेगि वा अणुप्प-देमाणे आवज्जइ जाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाड्यं ॥ १२० ॥ निग्गन्थेण य गाहाबद्दुलं पिण्डवायपिडयार अणुप्पविद्वेणं अन्नयरे अचित्ते अणेसणिजे पाणमीयणे पिंडरगाहिए सिया, अत्थि याई थ केंद्र मेह(२)नराए अणुबद्वावियए, कपह से तस्स दाउं वा अणुष्पदाउं वा; नित्य याई थ केड सेहतराए अणुबद्घावियए (सिया), तं नो अप्पणा भुक्तेजा नो अन्नेसि अणुप्पदेजा; एगन्ते बहुफासुए थण्डिले पडिलेहिता पमजिता परिद्ववेयव्वे सिया ॥ १२१ ॥ जे कडे कपट्टियाणं नो से कप्यह कप्पट्टि-बाणं, जे कडे कपाद्वियाणं कप्पइ से अकप्पद्वियाणं; जे कडे अकप्पद्वियाणं नो से कप्पड् कप्पड्डियाणं, जे कडे अकप्पड्डियाणं कप्पड से अकप्पड्डियाणं; कप्पड्डिया विकापे ठिया कप्पद्विया, अकप्पे ठिया अकप्पद्विया॥ १२२ ॥ भिक्ख् य गणा(ओ अ)य-वक्रम्म इच्छेजा अ(अ)कं गणं उवसंपजिलाणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणा-पुच्छिता(णं) आयरियं वा उवज्झानं ना पनित ना येरं ना गणि वा गणहरे वा गणाव्यक्रेड्यं वा अनं गणं उवसंपिकताणं विहरित्तएः कप्पद्द से आपुन्छिता आय-रियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अर्ज गणं उवसंपिकताणं विहरित्तए, ते य से विय(रेजा)रन्ति, एवं से कप्पइ अर्ज गणं उवसंपिजनाणं विद्वरित्तए; ते य से नी वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ असं गणं उवसंपज्जिताणं विहरित्तए ॥ १२३ ॥ गणा-वच्छेड्ए यं गणायवक्षम्म इच्छेजा अर्च गणं उवसंपिजित्ताणं निहरित्तए, नो कप्पड गणावच्छेड्यस्स गणायच्छेड्यतं अनिविखविता अर्च गणं उवसंपजिताणं विहरितए: कप्पइ गणावच्छेड्यस्स गणावच्छेड्यसं निक्खिवता अत्रं गणं उत्रसंपजिलाणं विहरितए, नो से कप्पड़ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अनं गणं उनसंपजिताणं विहरित्तरः कप्पड से आप्रिक्टिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अर्ज गणं उनसंपज्जिताणं विहरिताए, ते य से विसरन्ति, एवं से कप्पह अर्ज गणं उवसंपाजिताणं विहरित्तणः ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अर्क गणं उवसंपज्जिताणं बिहरित्तए ॥ १२४ ॥ आयरियज्बज्जाए य गणायवकम्म इच्छेजा अम् गणं उवसंपजिताणं विहरित्तए. नो कपाइ आयरियउवज्झायस्य आयरिय-

उवज्ञायतं अनिक्खिवता अन्नं गणं उवसंपिजताणं विहरित्ताः कप्पइ आयरिय-उवज्यायस्य आयरियउवज्ञायतं निक्खिवता अनं गणं उवसंपजिताणं विद्वितत्त् नो से कप्पड अणापच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अनं गणं उवसंप-जिताणं विहारेत्रए; कपड् से आपुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अर्ज गणं उवसंपजिलाणं विद्वरिताए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पड अर्श गणं उव-संपजिताणं विद्वरित्तए: तं य से नो वियरन्ति, एवं से नो कपड अन्नं गणं उव-संपजिलाणं विहरित्रए ॥ १२५ ॥ शिक्ख् य गणायवकम्म इच्छेजा असं गणं संभोगपिडियाए उवसंपिजनाणं विहरितए, नो से कप्पड अणापुच्छिता आयरियं वा उवज्हार्य वा पवति वा थेरं वा गणि वा गणहरं वा गणावच्छेड्यं वा अर्ज गणं संभोगपडियाए उथमंपिजनाणं विद्वरित्ताः कप्पड से आपुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा असं गणं संभोगपिखाए उवसंपिकताणं विहरित्तए, ते य से विगरन्ति, एवं से कप्पट असं गणं संमोगपिरगण उद्यसंपिकत्ताणं विहरित्तएः ते य से नो वियरन्ति. एवं से नो कप्पइ असं गणं संभोगपिश्याए उवसंपिकताणं विहरिताए: जत्युन्तरियं धर्म्मावणयं लमेजा. एवं से कप्पड अर्च गणं संभोगपिडयाए उवसंप्रजिताणं विहरित्तए; जत्युत्तरियं धम्मविणयं नो लमेजा, एवं से नो कप्पइ असं गणं संभोगपिदयाए उवसंपिकताणं विहरित्तए ॥ १२६ ॥ गणावच्छेडए य गणायवक्रम्म इच्छेजा असं गणं संमोगपडियाए उवसंपज्जिताणं विहरित्तए, नो कपड गणावरहेदयस्य गणावरहेड्यतं अनिक्तिविमा असं गणं संभोगपडियाए उवसंपिजताणं विद्वितिए: कप्पड गणावच्छेड्यस्स गणावच्छेड्यतं निक्खिविता सर्भ गणं संमोगपडियाए उवसंपिबताणं विहरितए, नो से कपड अणापुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अनं गणं संभोगपहियाए उवसंपजिलाणं विहरित्तए: क्रयह से आपुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अन्नं गणं संभोगपिडयाए उवसंपिकताणं विहरित्तए, ते व से वियरन्ति, एवं से कप्पड अन्नं गणं संभोगपिंड-याए उवसंपिकताणं विद्वरित्तए: ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पड अन्नं गणं संभोगपहियाए उवसंपिजनाणं विद्विताए; जत्युत्तरियं धम्मविणयं लमेजा, एवं से कप्पड अर्घ गणं संभोगपिडयाए उवसंपिजनाणं विडरित्तए: जत्यत्तरियं घम्मविणयं नो लमेजा. एवं से नो कप्पइ अनं गणं संभोगपडियाए उवसंपिजताणं विद्वितिए ॥ १२७ ॥ आयरि(ओ)यडवज्झाए य गणायवद्यम्म इच्छेजा अन्नं गणं संभोगपृहि-याए उवसंपजिलाणं विहरित्तए. नो कप्पड कायरियउवज्झायस्य आयरियउवज्झायत्तं अतिकिसविता असं गणं संभोगपडियाए उवसंपिनताणं विष्टरित्तए: कप्पट आग्ररि-

यउवज्ञायस्य आयरियउवज्ञायतं निविस्तवित्ता असं गणं संमोगपहियाए उव-संपज्जिताणं विदृतित्तए, नो सं कप्पड् अणापुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्ये वा अर्थ गणं संभोगपडियाए उवसंपजिलाणं विद्वरित्तए: कप्पड से आएच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेडवं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपिजताणं विहरिनए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पड अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपि जन्ताणं विहरित्तए: ते य से नो वियरन्ति. एवं से नो कपड़ अनं गणं संभोगपिडयाए उवसंपिजनाणं विद्वरित्तए: जत्यत्तरियं धम्मविषयं लमेजा, एवं से कपाइ अन्नं गणं संमोगपडियाए उवसंपिजताणं विहरित्तए: जत्युत्तरियं धम्मविणयं नो रुमेजा. एवं से नो कप्पड अन्नं गणं संसोगपिडयाए उवसंपिजनाणं विद्वरित्तए ॥ १२८ ॥ भिक्ख य इन्हेंजा अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेनए, नो से कप्पट अणापुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेद्वं वा अनं आयरियउवज्झायं उहिसावेत्तए; कप्पद् से आपुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेद्रयं वा अनं आयरियउवज्जायं उद्वितावेत्तए. ते य से वियरन्ति. एवं से ऋषड असं आयरियडवज्झायं उद्दिसावेत्तए: ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पड़ असं आयरियजवज्जायं उद्दिसावेतए: नो से कप्पड तेनि कारणं अविवेता अर्थ आयरियडवज्सायं उद्दिसावेत्तए, कपद्द सं तेसि कारणं बीवेता अनं आयरियउवज्झायं उद्दिसांबत्तए ॥ १२९ ॥ गणावच्छेद्रए य इच्छेजा अन्नं आयरियउवज्जायं उद्दिसावेत्तए, ( · · · ) नो से कप्पद्द अणापुच्छिता आयरियं वा जाव गणाबच्छेड्यं वा असं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तरः कप्पद्र से आपच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अनं आयरियउवज्झायं उहिसावेशाए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पड़ असं आयरियउवज्झारं उदिसावेत्तए: ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कपड अर्थ आयरियटवज्झायं उद्दिसार्वेनए: नो से कपड तेसि कारणं अदीवेता अर्ज आयरियजनज्जार्य उहिसावेतए. कप्पड से तेसिं कारणं वीवेता अर्ज आयरियटवज्झार्य उद्दिसावेताए ॥ १३० ॥ आयरियउवज्झाए य इच्छेजा अर्घ आयरियडवज्झायं उहिसावेत्तए, (…) नो से कप्पड अणापुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा असं आयरियटकज्हायं उद्दिसावेत्तए: कप्पड से आप्रच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अर्घ आयरियउवज्हायं उहिसांवेत्तए, ते व से विगरन्ति, एवं से कम्पड् असं आवरियज्वज्ञायं उहिसावेत्रएः ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अर्ज आयरियउवज्झायं उहिसाबेतए; नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवेता अनं आयरियउवज्यायं उहिसावेत्तर, कप्पद् से देसिं कारणं बीवेता अर्श आयरियउवज्ञायं उहिसावेताए ॥ १३१ ॥ भिक्ख य राओ वा वियाहे

बा आहच बीसुम(भि)मेजा, तं च सरीरगं (केड्र) वेयावचक(रा-रे भिक्ख्)रा हू(च्छि)च्छेजा एगन्ते बहुफासुए (पएसे) थण्डिके परिद्ववेत्तए, अत्थि याई थ केह सागारियसन्तिए उवगरणजाए अचित्ते परिहरणारिहे, कप्पइ से सागा(रे)रकडं गहाय तं सरीरगं एगन्ते बहुफासुए थाण्डिले परिद्ववेता तरथेव उवनिक्खेवियव्वे सिया ॥ १३२ ॥ भिक्स् य अहिगरणं कहु तं अहिगरणं अविओसवेता-नो से कप्पइ गाहावद्दुक्लं (पिण्डवायपिडयाए) भताए वा पाणाए वा निक्स्तमित्तए वा पविस्तिए वा, नो में कप्पइ बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, नो से कप्पड गामाणुगामं (वा) दृहुज्जित्तए, (गणाओ वा गणं संकमित्तए वासावासं वा बत्थए) जत्येव अप्पणो आयरि(ओ)यउवज्ज्ञायं पासेजा बहुस्युयं बब्भागमं, कपइ से तस्स(अ)न्ति(यं)ए आलो(इजा)एनए पांडकमित्तए निन्दित्तए गरहित्तए विजिद्दनए विसोहित्तए अकरणाए अब्सुद्वित्तए अहारिहं पायच्छितं (तवो-कम्मं) पडिवज्जित्तए; से य सुएणं पहुविए आइयव्वे सिया, से य सुएणं नो पहुविए नो आइयन्ने सिया; से य सुएणं पद्वविजमाणे नो आइयइ, से निजृहियन्ने सिया ॥ १३३ ॥ परिहारकप्पद्वियस्स णं भिक्खुस्स कप्पइ (आयरियजनज्जा(या)एणं) तक्ष्विसं ए(गंसि)-गगिहंसि पिण्डवायं दवावे(पिडिग्गाहे) नए, तेण पर नो से कप्पइ असमं वा ४ दाउं वा अगुप्पदाउं वा. कपड से अन्नयरं वेयावडियं करेत्तए, तंजहा-उद्वावणं वा अणुद्रावणं वा निसीयावणं वा तुयद्रावणं वा, उचा(रं)रपासवणखेळजल्लसिङ्घाणविगि-क्रणं वा विसोहणं वा करेत्तए, अह पुण एवं जाणेजा-छिकावाएस पन्येसु (आउरे जजरि(शिक्षि)ए पिवासिए) तबस्सी दुक्बके किलन्ते मु(च्छि)च्छेज वा पव(डि)डेज दा, एवं से कप्पड़ असणं वा ४ दाउं वा अणुप्पदाउं वा ॥ १३४ ॥ नो कप्पड़ निगान्याण वा निगान्यीण वा इसाओ पत्र (महण्णवाओ) महानईओ उद्दिहाओ गणियाओ विश्वयाओ अन्तो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरि-त्तए वा, तंजहा-मझा जउणा सरयू (एरावई) कोसिया मही, अह पुण एवं जागेजा-ए(रा)रवई कुणालाए-जत्य चिक्रया एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किचा, एवं से कप्पइ अन्तो मासस्स दुक्खुतो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वाः जत्य नो एवं चक्रिया. एवं से मो कप्पड़ अन्तो मासत्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुतो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा ॥ १३५ ॥ से तणेष्ठ वा तणपुञ्जेष्ठ वा पलास्ट्रेस वा पलाळपुजेस वा अध्यवदेस अध्यपाणेस अध्यपीएस अध्यहिएस अध्योरसेस अध्यक्तिक-पणग्रदगम्हि(य)यामक्(दग)हासंताणएसु अहेसवणमायाए नो कपह निगन्धाण वा निस्मन्यीण वा तहप्पनारे उवस्सए हेमन्तगिन्हासु वत्यए ॥ १३६ ॥ से तणेस

वा जाव ०संताणएमु: उप्पिसवणमायाए कप्पइ निमान्याण वा निमान्यीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमन्तिगिम्हामु बत्यए ॥ १३७ ॥ से तणेमु वा जाव ०संताण-एमु अहेरयणिमुक्समउदे(मु) नो क'पइ निमान्याण वा निमान्यीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्यए ॥ १३८ ॥ से तणेमु वा जाव ०संताणएमु उप्पिरयणि-मुक्समउदे कप्पइ निमान्याण वा निमान्यीण वा तहप्पगारे उवस्सए वामावासं वत्यए ॥ १३९ ॥ ति–वेमि ॥ विह्नकृष्ये चउत्थो उद्देसओ समस्तो ॥ ४ ॥

## पश्रमो उद्देसओ

देवे य इत्थिरुवं विजिन्नित्ता निग्गन्यं पिडिग्गाहे(गेण्हे)जा, तं च निग्गन्ये साइङ(जङ्)जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्त आवजङ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ॥ १४० ॥ देवे य पुरिसस्यं विउव्यक्ता निम्मन्यि पडिम्माहेजा, तं च निम्मन्यी साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवजह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाहयं ॥ १४१ ॥ देवी य इत्थिरूवं विजवित्रमा निम्मन्थं पृष्टिम्माहेजा, तं च निम्मन्थे साइजेजा, मेहुणपिडसेबणपते आवजइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं 1) १४२ ।) देवी व पुरिसहवं विद्धिवत्ता निग्गन्धि पिडागाहेजा, तं च निग्गन्धी साइजेजा, मेहुणपिंसेवणपत्ता आवज्जइ बाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुरवाइयं ॥ १४३ ॥ भिक्सू य अहिगरणं कृटु तं अहिगरणं अविओसवेत्ता इच्छेजा अ(क)कं गणं उवसंपजिताणं विद्वरितए, कप्पइ तस्स पत्र राइन्दि(यं)याई छेयं कटु परि-णि(व्या)व्यविय २ तामेव गणं पडिनिजाएयव्वे सिया, जहा वा तस्स गणस्स प्रियं सिया ॥ १४४ ॥ भिक्ख य उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकृषे संयहिए निव्विड-(गिंछा-गिच्छा-समावन्ने)गिच्छे असणं वा ४ पडिम्गाहेला आहारमाहारेमाणे अह पच्छा जाणेजा-अणुम्गए स्रिए अत्यमिए वा, से जं च (आसर्यसि) मुद्दे जं च पाणिसि जं च पडिस्म(हयंसि)हे तं विगिश्चमाणे (वा) विसोहेमाणे ना(नो अ)श्क्रमहः तं अप्पणा भुञ्जमाणे अनेसिं वा (दलमाणे) अणुप्पदेमाणे (राइमोयणपिंसीणपवते) आवजङ नाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाङ्यं ॥ १४५ ॥ भिक्ष् य उग्गयवित्तीए अणत्यमियसंकप्पे संघडिए विद्विगच्छासमावके असणं वा ४ पहिनगाहेना आहार-माहारेमाणे अह पच्छा जाणेजा-अणुग्गए सुरिए अत्थमिए वा, से जं च सुहै जं च पाणिसि जं च पडिम्महे तं विगिक्समाणे विसोहेसाणे नाइक्समहः तं अप्पणा भुजमाणे अनेसि वा अणुप्पदेमाणे भावजङ् चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं ॥ १४६ ॥ भिक्ख् यं रामायवित्तीए अणत्यमियसंकाये असंबाहिए निन्निहिगच्छे असणं वा ४ पडिस्गाहेता आहारमाहारेमाणे अह एच्छा जाणेजा-अणुरगए सुरिए

अत्यमिए वा, से जं च मुहे जं च पाणिसि जं च पडिम्गहे तं विगिश्वमाणे विसोहे-माणे नाइक्सइ; तं अप्पणा भुजमाणे अनेसि वा अणुप्पदेमाणे आवजह नाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुरघाइयं ॥ १४७ ॥ भिक्ख् य उमायवित्तीए अणत्यसियसंकप्पे असंयडिए विइगिच्छासमावने असणं वा ४ पडिस्माहेता आहारमाहारेमाणे अह पच्छा जाणेजा-अणुमगए सृरिए अत्थिमिए वा, से जं च मुहे जं च पाणिसि जं च पडिस्महे तं विभिन्नमाणे विसोहेमाणे नाइक्समइः तं अप्पणा भुजमाणे अनिसि वा अणुप्पदेमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुरघाइयं ॥ १४८ ॥ इह खळु निग्गन्थस्स वा निग्गन्थीए वा राओ वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आग-च्छेजा, तं विगिन्नमाणं विसोहेमाणे नाइक्समः तं उमिगिलता पन्नोगिलमाणे राइ-भोयणपिंदसेवणपत्ते आवजाइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुव्धाइयं ॥ १४९ ॥ निम्गन्थस्स य गाहावडकुळं पिण्डवायपिटयाए अणुप्पविद्वस्य अन्तो (०) पिडग्गहंसि पा(णाणि)णे वा बी(बाणि)ए वा रए वा परियावजेजा, तं च संचाएइ विगिश्चित्तए बा विसोहेत्तए वा, (तं पुञ्वामेव आलो॰ विसोहि-य-या-तं) तब्बो संजयामेव भुक्तंज वा पिएज वा; तं च नो संचाएइ विगिश्वित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं नो अप्पणा भुजेजा (तं) नो अनेसि अणुप्पदेजा; एगन्ते बहुफामुए बण्डिले पडिलेहिता पमजित्ता परिद्ववेयव्वे सिया ॥ १'९० ॥ निम्गन्थस्स य गाहावहकुलं पिण्डवाय-पिडियाए अणुप्पिनिद्वस्य अन्तो पिडिमा(हर्ग)हंसि दए वा दगरए वा दगफुतिए वा परियाबजेजा, से य उति(ण)णभोयणजाए, परिभोत्तव्वे सिया; से य (नो उतिणे) सीयमोयणजाए, तं नो अप्पणा भुजेजा नो अन्नेसि अणुप्पदेजा; एगन्ते बहुफासुए थण्डिके पिंडिकेहिता पमजिता परिटुवेयव्वे सिया ॥ १५१ ॥ निरगन्यीए य राओ वा वियाले वा उचारं वा पासवणं वा विगिन्नमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजाईए वा पक्खिजाईए वा अन्नयरइन्दियजाए तं परामुसेजा, तं च निस्गन्थी साइजेजा, इत्यकम्मपिडसेवणपता आवजङ् चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्याइयं ॥ १५२ ॥ निम्मन्यीए य राओ वा वियाछे वा उचारं वा पासवणं वा विगिन्नमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजाईए वा पविखजाईए वा अन्नयरंसि सोयंसि ओगाहेजा, तं च निमान्धां साइज(जइ)जेजा, मेहुणपिंडसेवणपता आवजाइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुरुवाह्यं ॥ १५३ ॥ नो कप्यह् निरगन्थीए एगाणियाए होत्तए ॥ १५४ ॥ नो कप्पड् निस्मन्थीए एगाणियाए गाहावडकुरू भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमितए वा पविसित्तए वा ॥ १५५ ॥ नो कप्पइ निम्मन्थीए एगाणियाए बहिया नियारभूमिं वा निहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविश्वित्तए वा ॥ १५६ ॥

नो कप्पइ निग्गन्थीए एगाणियाए गामाणुगामं दृहज्जित्तए (वासावासं (वा) वत्थए) ॥ १५७ ॥ नो कपइ निस्तन्थीए अचेलियाए होत्त(हुंत)ए ॥ १५८ ॥ नो कपह निस्गन्थीए अपाइयाए होत्तए॥ १५९॥ नो कप्पइ निस्गन्थीए वोसहकाइयाए होत्तए ॥ १६० ॥ नो ऋष्यद्र निम्पन्थीए बहिया गामस्य वा जाव (रायहाणीए) संनिवेयस्य वा उन्नं बाहाओ पगिजिन्नय २ स्राभिस्(ती)हाए एगपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावेत्तए ॥ १६९ ॥ कप्पद्व से उवस्सयस्य वगडाए संघाडिपडिबडाए समतलपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावेत्तए ॥ १६२ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए ठाणाइयाए होत्तए ॥ १६३ ॥ नो कप्पइ निरगन्थीए पडिमद्वाबियाए होताए॥ १६४॥ नो कप्पद्द निरगन्थीए ठाणुक्कडि-यामणियाए होताए॥ १६५॥ नो कपड निग्गन्थीए ने(सि)मजियाए होताए ॥ १६६ ॥ नो कप्पड् निम्मन्थीए वीरासणियाए होताए ॥ १६७ ॥ नो कप्पड् निम्गन्थीए दण्डा(ई)सणियाए (पलम्बयबाहाए) होनए ॥ १६८ ॥ नो कप्पड़ निगान्थीए लगण्डसाइयाए होनए ॥ १६९ ॥ नो कप्पड निगान्थीए ओमंथि-याए होत्तए ॥ १७० ॥ नो कप्पड़ निगन्थीए उत्ता(णसाइ)णियाए होत्तए ॥ १७१ ॥ नो कप्पइ निगान्थीए अम्बखुजियाए होत्तए ॥ १७२ ॥ नो कप्पइ निगान्थीए एगपासियाए होत्तए ॥ १७३ ॥ नो कप्पड् निगम्यीणं आउञ्चणपद्भां घारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १७४ ॥ कप्पड़ निग्गन्याणं आउम्राणपट्टगं धारेत्तए वा परिहरि(बहि)त्तए वा ॥ १७५ ॥ नो कप्पः निम्मन्थीणं सा(वा)वस्सर्गस आस(णयं)णंसि आसइ(चिद्वि)त्तए वा तुयहि(निसिइ)तए वा ॥ १७६ ॥ कप्यइ निग्गन्थाणं सावस्त्रयंसि आसणंसि आसइत्तए वा तुयदितए वा ॥ १७७ ॥ नो क्रापइ निग्गन्थीणं सविसा(णयं)णंसि फलगंसि वा पी(डगं)डंसि वा चिद्रितए वा निसीइतए वा (आसइतए वा तुयदितए वा) ॥ १७८ ॥ कप्पइ निग्गन्थाणं जाव निसीइतए वा ॥ १७९ ॥ नो कप्पइ नियगन्थीणं (सना(ला)लयाई पायाई अहिहित्तए) सवेण्टयं लाउयं घारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८० ॥ कम्पइ निमा-न्थाणं सवेण्टयं लाउयं घारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८१ ॥ नो कप्पड् निगान्धीणं स(विह)वे(हिया-क्षो) ध्रैयं पायके सरि(याओ) यं चारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८२ ॥ कप्पइ निगम्याणं सवेष्ट्यं पायकेसरियं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८३ ॥ नी

१ जत्थामिणवसंकडमुद्दे अळाउए इत्यो ण माइ तस्स अळाउणो जमुचतं तप्पमाणो दंडो किज्ज्ञ्, तस्सम्ममागे बद्धा जा प्रश्नुवेक्सणिया सा पायकेसरिया सर्विटया मण्णह।

कप्पइ निग्गन्थीणं दारुदण्डयं पायपुञ्छणं धारैत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८४ ॥ कप्पद्र निरगन्थाणं दारुदण्डयं पायपुञ्छणं घारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८५ ॥ नो कप्पइ निम्पन्थाण वा निम्पन्थीण वा पारियासि(ए भोशणजाए)यस्स आहारस्स जाब त(इ)यप्पमाणमेत्तमवि भृङप्पमाणमेत्तमवि बिन्दप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारे-त्तए, नवरथ आ(गाढा)माढे(सु)हिं रोगायद्वेहिं ॥ १८६ ॥ नो ऋपइ निमन्याण वा निग्गन्थीण वा पारियासिएणं आखेवणजाएणं गा(यं)याइं आखिम्पिसए वा विलिम्पिनए दा, नम्रत्य आगाढेहिं रोगायक्केहिं ॥ १८७ ॥ नो कप्पड़ निग्गन्याण वा निरगन्थीण वा पारियासिएणं तेहिण वा घएण वा गायाडं अञ्महेत्तए वा म(बिन्त)क्खेतए वा, नम्नत्य आगादेहिं रोगायद्वेहिं॥ १८८॥ नो कपइ निग्ग-न्थाण वा निरगन्थीण वा बक्केण वा स्रोद्धेण वा अनुसरेण वा आस्त्रेवणजाएणं गायाई उज्वलेतए वा उज्वहिनए वा, नजत्य आगादेहिं रोगायहेहिं॥ १८९॥ परिहारकप्पट्रिए णं भिक्ख बहिया थेराणं वेयाविडयाए गच्छेजा. से य आहम अइक्सेजा, तं च थेरा जाणेज अप्पणो आगमेणं अक्रेसि वा अन्तिए सोचा. तओ पच्छा तस्म अहालहसए नाम ववहारे पद्मवियव्वे सिया ॥ १९० ॥ निम्मन्थीए य गाहावहकूलं पिण्डवाचपाडियाए अणुप्पविद्वाए अन्नयरे पुलागभत्ते पाडिगाहिए सिया, सा य संयरेजा, एवं से कप्पइ (तं दिवसं) तेणेव भत्तद्वेणं पजोसवेत्तए: सा य नो संथरे, एवं से कप्पड दोनं पि गाहावहकुलं (पिण्डवायपडियाए अ०) भक्ताए वा पाणाए वा निक्रसमिक्तए वा पविसिक्तए वा ॥ १९१ ॥ ति-वेमि ॥ बिहक्रपे पञ्चमो उद्देसओ समत्तो ॥ ५॥

## छट्टो उद्देसओ

नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा इमाई छ अव(यणा) तव्वाई वहत्तए, तंजहा—अलियवयणे हीलियवयणे खिंसियवयणे फरस्तवयणे गारत्ययवयणे, वि(उ)-ओसवियं वा पुणो उदी(रि)रेत्तए ॥ १९२ ॥ छ कप्पस्स पत्थारा पन्नता, तंजहा—पाणाइवायस्स वायं वयमाणे, मुमावायस्स वायं वयमाणे, अदिन्नादाणस्स वायं वयमाणे, अविरद(य)यावायं वयमाणे, अपुरिसवायं वयमाणे, दासवायं वयमाणे, इन्नेए कप्पस्स छप्पत्थारे पत्थरेत्ता सम्मं अप्पिष्टिपूरेमाणे तष्टाणपत्ते सिया ॥ १९३ ॥ निग्गन्थस्स य अहे पायंसि खा(ण्)णुए वा क(ण्)ण्टए वा ही(सक्)रे वा परियावज्ञेजा, तं च निग्गन्थे नो संवाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं (व) निग्गन्थी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइक्समइ ॥ १९४ ॥ निग्गन्थस्स य

१ नीरसे भोयणे।

अच्छिति पाणे वा बीए वा रए वा परियावजेजा, तं च निमान(बो)थे नो संचाए-(जा)इ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं निग्गन्त्री नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइक्सइ ॥ १९५ ॥ निग्गन्थीए य अहे पायंति खाणूए वा कण्टए वा ही(रए)रे वा (सक्करे वा) परियावजेजा, तं च निमान्यी नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा. तं निमान्ये नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्सइ ॥ १९६ ॥ निमान्यीए य अच्छिरि पाणे वा बीए वा रए वा परियावजेजा. तं च निम्मन्थी नो संचाएड नीहरित्तए वा विसोहेताए वा, तं निम्नन्थे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइकमइ ॥ १९७ ॥ निरगन्थे निरगन्थं दुरगंसि वा विसमंसि वा पव्वयंसि वा पक्(ख)खल-माणि वा प्रवडमाणि वा गेण्डमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्सर ॥ १९८ ॥ निमान्ये निमान्य सेयंसि वा पर्छसि वा पणगंसि वा उदयंसि वा ओक(उक्क)समाणि वा ओव्(ज्य) व्यामाणि वा गेण्ह्याणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्सइ ॥ १९९ ॥ निस्मन्ये निस्मन्धि नावं आ(रोह) इसमाणि वा ओ(उ-रोह) इसमाणि का गेण्हमाणे का अवलम्बमाणे वा नाइक्षमइ ॥ २०० ॥ कित्तचित्तं निगारिय निगारिय गे(गि)ण्ह-माणे वा अवस्त्रम्बमाणे वा नाइक्समइ ॥ २०९ ॥ दिसचित्तं निग्गन्यि निग्गन्ये गेण्हमाणे वा अवस्थ्यमाणे वा नाहकमइ ॥ २०२ ॥ जक्साइट्टं (०) समायपत्तं (॰) उबसम्मपत्तं (॰) साहिगरणं (॰) सपायच्छितं (॰) मत्तपाणपदियाइक्सियं (•) अटुबा(यम्मि)यं निरगन्यि निरगन्ये गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्सइ ॥ २०३॥ छ कप्पस्स पिलमन्यू प्रचता, तंजहा-कोव्हरूए संजमस्स पिलमन्यू, मोहरिए समवयणस्स परिमन्यु, तिन्ति(णी)भिए एसणागोगरस्स परिमन्यू, नक्खुलोछए इरियावहियाए पिलमन्थू, इच्छाको(भ-क-ए)मे मुत्तिमग्गस्स पिलमन्थू, (भिजा) भुजो भुजो नियाणकरणे सिद्धि(मोक्स)मग्गस्स पळिमन्थु, सव्यत्य भगवया अनि-याणया पसत्था ॥ २०४॥ खन्निहा कप्पद्विई पंजता, तंजहा-सामाइबसंजयकप्पद्विई, क्रेओवद्वावणियसंजयकप्पद्विई, निव्विसमाणकप्पद्विई, निव्विद्वकाइयकप्पद्विई, जिण-कप्पडिई, बेरकपडिई ॥ २०५ ॥ ति-नेमि ॥ विहक्कप्पे छट्टो उद्देसओ समसो॥६॥ विष्ठक्रयस्यं समसं॥



### श्रीस्त्रागमप्रकाशकसमितिके 'सदस्य'



श्रीमान् गेठ धनराज पगारिया मु॰ हिंगोनाः ना॰ एरंडोलः पूर्व-खानदेशः (धरणगांव)

परिचय-अप राहुरी ( अहमदनगर ) में हिंगोना में दत्तक आए हैं। आप एक होनहार युवक है। घर्ममावमें ओतप्रोत रहते हैं। आप अपना मातुश्रीकं परम भक्त हैं। उनकी आज्ञाका सब प्रकारसे पालन करना अपना मुख्य कर्नव्य ममझते हैं। आप महाव्रती-वर्जा गुरुओंक पूर्ण मक्त हैं, मुनिओंके उपदेश सुनकर आप अपनेको कृतकृत्य समझते हैं। आपकी व्यावहारिक सत्यता-प्रामाणिकता वस्तान करने योग्य है। आप सामायिकादि धार्मिक कियाओंकी साधनाओंमें अति अनुरक्त रहते हैं। आप कैसे आदर्श युवकोंकी समाजको परम आवश्यकता है।

#### णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुरुमहाबीरस्स

# सुत्तागमे

# तत्थ णं णिसीहसुत्तं पढमो उद्देसो

जे भिक्ख हत्यक्रमं करेड करेंतं वा साइजाइ ॥ १ ॥ जे भिक्ख अंगादाणं कद्वेण वा किलिचेण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा संचालेड संचालेंते वा साइजाइ ॥ २ ॥ जे मिक्ब अंगादाणं संवाहेज वा पलिमहेज वा संवाहेंनं वा पलिमहेतं वा साहजह ॥ ३ ॥ जे मिक्स अंगादाणं तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भेगेज वा मक्सेज वा भिलिंगेज वा अब्भंगेंने वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा माइज़इ ॥ ४ ॥ जे भिक्ख अंगादार्ण क्रकेण वा लोडेण वा परमचुण्णेण वा ष्टाणेण वा सिणाणेण वा चुण्णेहिं वा वण्णेहि वा उब्बेटेड वा परिवटेड वा उब्बेटेतं वा परिवटेंतं वा साइजाड ॥ ५ ॥ जे भिक्ख अंगादाणं सीओदगवियरेण वा उसिणोदगवियरेण वा उच्छोलेख वा पधी-वेज वा उच्छोलेंतं वा पथोवेंतं वा साइजइ ॥ ६ ॥ जे मिक्स अंगादाणं णिच्छक्रेड णिन्छक्तिं वा साइजाइ ॥ ७॥ जे भिक्ख् अंगादाणं जि(जिर)घइ जिंबंतं वा साइजाइ ॥ ८॥ जे भिक्ख अंगादाणं अण्णयरेसि अचित्तंसि सोयंसि अणुप्यवेसेत्ता सक्योगाहे णिग्चाएइ णिग्चायंतं वा साइजाइ ॥ ९ ॥ जे भिक्लू सिच(त्तं)तपहद्वियं गंधं जिंघइ जिंघंतं वा साइजाइ ॥ १० ॥ जे भिक्क्यू परमामां वा संकर्म वा अवलंबणं वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेड कारेंतं वा साइजाड ॥ ११ ॥ जे सिक्ख दगवीणियं अण्णलित्यएहिं वा गारत्यिएहिं वा कारेड कारेंने वा साइजाड ॥ १२ ॥ जे मिक्ख सिक्सं वा सिक्सणंतर्ग वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेड कारेंतं वा साइज्ञह ॥ १३ ॥ जे मिक्खू सोतियं वा रज्ज्यं वा चिलिमिलिं वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेड कारेंतं वा साइजाइ ॥ १४॥ जे भिक्खू सुईए उत्तरकरणं अण्णवित्यएण वा गारित्यएण वा कारेड कार्रेते वा साइजाड ॥ १५ ॥ जे भित्रस्य पिप्पलगस्स उत्तरकरणं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेड कारेंतं वा साइ-जाइ ॥ १६ ॥ जै निक्ख पद्मच्छेयणगस्पत्तरकरणं भव्याउत्थिएण वा गारिथाएण ५४ सता०

वा कारेइ कारेंतं वा माइजाइ॥ १७॥ जे भिक्क कण्णसोहणगस्य तरकरणं भण्ण-उत्थिएण वा गारित्थएण वा कारेड़ कारेंत्रं वा माइजड़ ॥ १८ ॥ जे भिक्ख अणहाए सइं जायइ जागंते वा साइजाइ ॥ १९ ॥ जे मिक्न अणद्राए पिपलगं जायह जायंतं वा साइजाइ ॥ २० ॥ जे भित्रस् अणद्वाए कम्मसोहणगं जायह जायंतं वा साइजाइ ॥ २९ ॥ जे मिक्स अणद्वाए णखच्छेयणगं जायद जायंतं वा साइज्जद ॥ २२ ॥ जे मिक्स अविहीए सुद्दं जायद्द जायतं वा साडबर ॥ २३ ॥ जे मिक्लू आविहीए पिप्पलगं जायड जायंतं वा साइज्जड ॥ २४ ॥ जे भिक्क अविहीए गहच्छेयणगं जायड आर्यनं वा साइज्जह ॥ २५ ॥ जे भिक्ख अविहीए कण्णमोहणयं जायह जायंनं वा साइजार ॥ २६ ॥ जे भिक्ख पाढिहारियं सहं जाइता वत्यं सिव्यिस्सामित्ति पायं सिव्यड सिव्यंतं वा साइजाइ ॥ २७ ॥ जे भिक्स पाहिहर्गारयं पिप्पलयं जाइला दर्श छिदिस्सामिति पार्य छिंदइ छिंदंतं वा साइजड ॥ २८ ॥ जे मिक्स पाडिहारियं णहुन्छेयणयं जाइता णहं छिदिस्यामिति सहद्धरणं करेट करेतं वा साइजह ॥ २९ ॥ जे भिक्क पाडिहारियं कण्णसोहणगं जाइसा कण्णमलं णीहरिस्सामित्ति दंतमलं वा णखमलं वा णीहरेड णीहरेतं वा साइजाइ॥ ३०॥ जे भिक्क अध्यणो एइस्स अद्वाए सई जाइता अण्णमण्णस्य अणुप्पदेइ अणुप्पदेतं वा साइजइ ॥ ३९ ॥ ज भिक्ष अप्पणो एक्स्स अद्वाए पिप्फर्च जाइला अण्णमण्णस्य अणुप्पदेइ अणुप्पदेतं बा साइज्रह ॥ ३२ ॥ जे भिक्ख अप्पणो एकस्स अद्वाए णहच्छेयणयं जाइना अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदेतं वा साइज्जइ ॥ ३३ ॥ जे भिक्स् अप्पणी एकस्स अद्वार् कणासीहणयं जाइता अण्यामण्णस्स अगुप्पदेइ अगुप्पदेनं वा साइज्ज्ङः ॥ ३४॥ जे भिक्ख सहं अविहीए पचिष्पणइ पचिष्पणंतं वा साइज्ज्ञ ॥ ३५ ॥ जे भिक्ख अविहीए पिप्पळगं पञ्चपिणंड पञ्चापणंतं वा साइज्जड ॥ ३६ ॥ जे भिक्ख अविहीए णहरुक्केयणगं पचिष्णह पचिष्णंतं वा साइजड ॥ ३० ॥ जे भिक्ख अविहीए कण्णसोह-णयं पचप्पिणइ पचप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३८ ॥ जे भिक्ख लाखयपायं वा दारपायं वा महिमापारं वा अण्णउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा परिघटावेइ वा संठवेइ वा जमावेइ वा अलमप्पणो कारणयाए सुहममवि णो कप्पइ जाणमाणे सरमाणे अण्ण-मण्णस्स वियर्इ वियर्तं वा साइजाइ ॥ ३९ ॥ जे भिक्ख् दंढेयं वा अवलेहणियं वा बेणुस्ह्यं वा अण्णउत्थिएण वा गारत्विएण वा परिचहावेइ वा संठवेइ वा जयावेइ वा अलमप्पणो कारणयाए सहममवि णो कप्पइ जाणमाणे सरमाणे अण्ण-मण्णस्स वियरह वियर्तं वा साइजाह ॥ ४० ॥ जे भिक्ख पायस्स एकं तुंहियं

१ थेरावेक्साए, तेसिं कप्पइ ति ।

त्त्रोह तर्हेनं वा साइज्जह ॥ ४९ ॥ जे भिक्ष्य पायस्स परं तिण्हं तुर्हियाणं तड्रेड तर्हेनं ना साइज्जड ॥ ४२ ॥ जे भिक्ख पायं अधिहीए बंधड बंधतं वा साइज्जड ॥ ४३ ॥ जे भिक्ख पायं एगेण बंधेण बंधेड बंधंतं वा साइजाइ ॥ ४४ ॥ जे भिक्ख पायं परे तिण्ड वंघाणं वंधइ वंधंतं वा साइजइ ॥ ४५ ॥ जे मिक्ख अइरेगबंघणं पायं दिवड्ढाओ मासाओ परेण धरेइ घरेंतं वा साइजइ ॥ ४६ ॥ जे भिक्ख वत्यस्स एगं पिंद्याणियं देह देंतं वा साइजाइ ॥ ४७ ॥ जे भित्रख वत्यस्स परं तिण्हं पिंड-याणियाणं देइ देंतं वा साइजाइ ॥ ४८ ॥ जे भिक्ख अविहीए वस्यं सिन्बइ सिव्यंतं वा साइजाइ ॥ ४९ ॥ जे भिक्ख बत्यस्सेगं फालियगंठियं करेइ करेंतं वा साइज्जड ॥ ५० ॥ जे सिक्ख बत्थस्स परं तिण्हं फालियगंठियाणं करेड करेतं वा साइजाइ ॥ ५१ ॥ ( ...वि ० दे० साइजाइ ... परं तिण्हं ... ) जे शिवख वत्यं अविहीए गंठेइ गंठेतं वा साइजाइ ॥ ५२ ॥ जे भिक्ख अतजाएणं गहेह गर्हतं वा साइज्जड ॥ ५३ ॥ जे भिक्ख अहरेगगहियं वत्थं परं दिवहाओ मासाओ धरेड घरेंनं वा साइजाइ ॥ ५४ ॥ जे भिक्ख गिहधमं अण्णउत्यएण वा गारित्यएण वा परिसाडावेह परिसाडावेंते वा साइजाइ ॥ ५५ ॥ जे भिक्ख पूरकम्मं भंजह भंजंते वा साइजाइ। तं सेवसाणे आवजाइ मासियं परिहारद्वाणं अणुरधाइयं॥ ५६॥ णिसीहऽज्ययणे प्रदेशो उदेशो समस्रो ॥ १ ॥

### विइओ उदेसो

जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणयं करेइ करेंतं वा साइजाइ ॥ ५० ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणं गेण्हह गेण्हंतं वा साइजाइ ॥ ५८ ॥ जे भिक्ख देहहदंडयं पायपुंछणं धरेह घरेंतं वा साइजाइ ॥ ५९ ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणं वियरह वियरंतं वा साइजाइ ॥ ६० ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणं परिभाएइ परिभाएतं वा साइजाइ ॥ ६० ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणं परिभुंजह परिभुंजतं वा साइजाइ ॥ ६० ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणं परिभुंजह परिभुंजतं वा साइजाइ ॥ ६२ ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणं परे दिवहाओ मासाओ धरेइ घरेंतं वा साइजाइ ॥ ६३ ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणयं विद्ययावेइ विद्ययावेतं वा साइजाइ ॥ ६४ ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणयं विद्ययावेइ विद्ययावेतं वा साइजाइ ॥ ६४ ॥ जे भिक्ख दाहदंडयं पायपुंछणयं विद्ययावेइ

<sup>9</sup> णणु निहक्ष्ये 'कप्पइ णिमांयाणं दाहदंडयं पायपुंछणयं धारित्तए' ति एत्थ धारगस्य पायच्छणं ति निरोहामासो, जेनं, तत्य 'दाहदंडयं पायपुंछणयं' इनेयस्स सदंखियं रयहरणि ति अहो, जा साहूणं कप्पइ णो साहुणीणं, 'पूंजणी' ति भासाए, इत्य दाहदंडएण पायपुंछणेण क्त्यावेढणरहियस्स रयहरणस्स गहणं ति । २ सकारणं कप्पइ दिवहुमासदाहदंडयचायपुंछणयधारणं ति ।

साइजाइ ॥ ६५ ॥ जे सिक्ख प्रथममां वा संबमं वा आलंबणं वा सयमेव करेड करेंने वा साइज्जइ ॥ ६६ ॥ जे भिष्यु दगवीणियं सयमेष करेड करेंने वा साइज्जइ ॥ ६७ ॥ जे जिक्ल सिक्स वा सिक्स्मणंतर्गं वा सबसेव करेड करेंने वा साउजड ॥ ६८ ॥ जे शिक्ख सोशियं वा रज्यं वा चिलिमिलिं वा सयमेव करेड़ करेंतं वा साइज्रह ॥ ६९ ॥ जे भिक्ख सुईए उत्तरकरणं सयमेव करेड करेंतं वा माइज्रह ॥ ७० ॥ जे भिक्क विष्यस्य उत्तरकरणं स्यमेव करेड करेतं वा साइजह ॥ ५९ ॥ जे मिक्स णहच्छेयणगरम उत्तरकरणं सबमेव करेड करेंतं वा माइजाइ ॥ ०२ ॥ जे भिक्न कण्णसोहणयस्स उत्तरकरणं सयमेव करेड करेंतं वा साइजाइ ॥ ७३ ॥ जे भिक्ख लहुसगं फहर्स वयइ वयंतं वा साइजाइ ॥ ७४ ॥ जे भिक्ख लहुसगं मुसं वयड वर्यतं वा साइज्जह ॥ ७५ ॥ जे मिक्स लहसगं अदत्तं आदियह आदियंतं वा माइजइ ॥ ७६ ॥ जे सिक्ख सहसारण सीओदगवियहेण वा उसिणोदगवियहेण वा हत्थाणि वा पायाणि वा कण्णाणि वा अच्छीणि वा दंताणि वा णहाणि वै। (सहं वा) उच्छोलेज वा पथावेज वा उच्छोलेतं वा पथावेतं वा साइजाइ ॥ ३७ ॥ जे भिनन्त कसिणाइं बत्थाई भरेड धरेंतं वा साइजाइ ॥ ७८ ॥ जे मिमन्द अमिग्णाइं बत्याइं घरेड घरेतं वा साइजड ॥ ७९ ॥ जे भिक्ख लाउयपायं वा दाख्यपायं वा महिया-पायं वा सयमेवै परिघट्टेड वा संठवेड वा जमावेड वा परिघट्टेंतं वा संठवेंतं वा जमार्वेतं वा साइजाइ ॥ ८० ॥ जे मिक्स दंडगं वा अवलेहणं वा वेणसङ्ग्रं वा सम्मेव परियद्रेड वा संठवेड वा जमावेड वा परियद्रेतं वा संठवेंतं वा जमावेतं वा साइजाइ ॥ ८१ ॥ जे भिक्वें शियगविसियां पिक्साहर्ग घरेड घरेंतं वा साइजाड ॥ ८२ ॥ जे भिक्ख प्रगवेसियगं पडिम्महगं धरेड घरेंतं वा साइजड ॥ ८३ ॥ जे मिक्ख बरगवेसियर्ग पडिमगहर्ग घरेड घरेतं वा साइजाइ ॥ ८४ ॥ जे भिक्ख बरुगवेसियगं पिडागहर्गं धरेड धरेतं वा साइजड ॥ ८५ ॥ जे भिक्ल लवंगवेसियगं पिंडरगहुर्ग भरेड धरेंतं वा साइजाइ ॥ ८६ ॥ जे सिक्ख नितियं अरगपिंड अंजह भंजतं वा साइजड ॥ ८७ ॥ जे भिक्ष नितियं पिंडं भुंजड भुंजतं वा साइजड ॥ ८८ ॥ जे मिक्स नितियं अवस्थार्ग मुंबह भुंजंतं वा साइज्जइ ॥ ८९ ॥ जे मिक्स नितियं भागं मुंजइ मुंजीतं वा साहजह ॥ ९० ॥ जे भिक्ख नितियं उवहुमागं भुंजइ भुंजतं वा साइजाइ ॥ ९१ ॥ जे मिक्खू नितियावासं वसद वसंतं वा साइजह ॥ ९२ ॥ जे भिक्षा पुरेसंयवं वा पच्छासंथवं वा करेड करेंतं वा साइजह ॥ ९३ ॥ जे भिक्स समाणे वा बसमाणे वा गामाणुगामं वा दूहजमाणे पुरेसंधु-

१ विभूसाए । २ सोहाए । ३ सुरुभाषाइ विमा ।

याणि वा पच्छासंश्रुयाणि वा कुलाई पुञ्चामेव भिक्त्वायरियाए अणुपविसह अणुप-विसंतं वा साइजाइ ॥ ९४ ॥ जे भिक्ख् अण्णलियएण वा गारित्यएण वा अपरि-हारिए वा अपरिहारिएण सर्दि गाहावङ्कुलं पिंडवायपिंडयाए णिक्समह वा अगुप-विसइ वा णिक्खमंतं वा अणुपविसंतं वा साइज्जइ ॥ ९५ ॥ जे भिक्ख् अण्णउत्थिएण वा गार त्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सर्दि बहिया विहारभूमि वा वियारभूमि वा णिक्खमह वा पविभड़ वा णिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइजड़ ॥ ९६ ॥ जे भिक्ख अण्य उत्थिएण वा गार्त्थिएण वा परिहारिओ अपरिहारिएहिं सद्धि गामाणुगामं बृष्टजह बृहुजंतं ना साहजह ॥ ९७ ॥ जे मिनुन्यू अन्णयरं पाणगजायं पहिगाहिता पुष्कां पुष्कां आहयह कसार्य २ परिद्रवेह परिद्रवेतं वा साइजह ॥ ९८ ॥ जे मिक्स अण्णयरं भोयणजायं पडिगाहिसा सुव्यि २ भुंजह दुव्यि २ परिद्रवेह परिद्रवेतं वा साटजड ॥ ९९ ॥ जे मिक्स मणुण्णं भोयणजायं पडिगाहेता बहुपरियावण्णं सिया अद्रे तत्य साहम्मिया संभोइया समणुष्णा अपरिहारिया संता परिवसंति ते अणाप-च्छि(य)या अणिमंतिया परिद्ववेइ परिद्ववेतं वा साइजाइ ॥१ ००॥ जे मिक्ख सागारियं पिंडे गिण्हड गिण्हेलं वा साइज्जड ॥ १०१ ॥ जे भिक्ख सागारियं पिंडं भंजइ भंजतं वा साइजाइ ॥ १०२ ॥ जे भिक्ख सागारियं कुलं अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय पुत्रवामेव पिंडवायपिंडयाए अणुप्पविसह अणुप्पविसेतं वा साइजाह ॥ १०३॥ जे भिक्क सामारियनीसाए अमणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा ओभासिय २ जायइ जायंती वा साइजाइ ॥ १०४॥ जे भिक्ख उडुमिद्धयं सेजासंचारयं परं पज्जोमवणाओ उवाइणाइ उवाइणंतं वा साइज्जइ ॥ १०५ ॥ जे भिक्क बासा-वासियं सेजासंबारयं परं दसरायकप्पाओं उवाइणाइ उवाइणीतं वा साइजह ॥ १०६ ॥ जे मिक्स रहविदयं वा बासाबासियं वा सेजासंयार्गं उचरि सिज-माणं पेहाए न ओसारेड न ओसारेतं वा साइजड ॥ १०७॥ जै भिक्ख पाडि-हारियं सेजासंयारयं अणगुज्जवेता बाहि जीजेइ जीजेतं वा साइजाइ ॥ १०८ ॥ जे भिक्ख सागारियसेतियं सेजासंघारयं अण्युष्णवेता बाहिं जीणेह जीजेतं वा साइजइ ॥ १०९ ॥ जे मिक्स पाहिहारियं सागारियसंतियं चा सेजासंथारवं दोबंपि अणगुज्यवेता बाहिं जीणेह जीजेतं वा साइजाइ ॥ ११० ॥ जे मिक्स पाहिहारियं सेजासंथारयं आदाय अप्पिहिह संप्रव्ययद संप्रव्ययंतं वा साइजह ॥ १९९ ॥ जे भिक्क सागारियसेतियं रीजासंबारयं आदाय अहिगरणं कडू अण-प्यिणेता संपञ्चयह संपञ्चयंतं वा साहज्ञह ॥ ११२ ॥ जे मिक्ख पालिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेजासंधारयं विष्णणंडं ण गवेसह ण गवेसंतं वा सहज्जह

॥ ११३ ॥ जे भिक्ख इत्तरियंपि उबहिं ण पिडकेहेड् ण पिडकेहेर्तं वा साइजइ। तं सेवमाणे आवजाइ मासियं परिद्वारद्वाणं उग्धाइयं ॥ ११४ ॥ णिसीहऽज्य-यणे बीओ उद्देसो समसो ॥ २ ॥

### तइओ उरेसो

जे भिक्स आगंतारेस वा आरामागारेस वा गाहावडकलेस वा परियावसहेस बा अज्जातनिवर्य वा गारन्थियं वा असणं वा ४ ओमासिय २ जायड जायंतं वा साइज्जर ॥ १९५॥ एवं अण्णउत्थिया वा गारत्थिया वा. अण्णउत्थिणी वा गारियणी वा. अण्णउरियणीओ वा गारियणीओ वा असर्ण वा ४ आंमासिय २ जायह जायंतं वा साइजह ॥ ११६-११७-११८ ॥ जे भिक्ख आगंतारेष्ठ वा आरामागारेस वा गाहावडकुळेस वा परियावसहेस वा कोउहहरपितयाए पिडयागयं समाणं अण्णडित्ययं वा गारित्ययं वा. अण्णडित्यया वा गारित्यया वा, अण्ण-उत्यणी वा गारत्थणी वा, अण्णवत्थणीओ वा गारत्थणीओ वा असणं वा ४ ओमासिय २ जायह जायंतं वा साहज्जह ॥ ११९-१२०-१२१-१२२ ॥ जे जे भिक्क आगंतारेस वा आरामागारेस वा गाहाबङ्क्लेस वा परियावसहेस वा अण्णजित्यएण वा गार्तिथएण वा, अण्णजित्यएहि वा गार्तियएहि वा, अण्ण-उत्पणीए वा गारत्यणीए बा. अण्णउत्यणीहि वा गारत्यणीहि वा असणं वा ४ अभिद्रहं आहर् दिजामाणं पहिसेहेता तमेव अणुवत्तिय २ परिवेदिय २ परि-जविय २ जोमासिय २ जायह जायंतं वा साइजङ् ॥ १२३-१२४-१२५-१२६ ॥ जे भिक्स गाहावहकुलं पिंडवायपिडयाए पविद्वे पिंडयाहिकाए समाणे दोसं(पि) तमेव कुलं अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा साइजइ ॥ १२७ ॥ जे मिक्स संस-डिपलोयणाए असणं वा ४ पडिम्गाहेड पहिम्गाहेतं वा साइज्जड ॥ १२८ ॥ जे मिन्द गाहावहकुलं पिंडवायपिंडयाए अणुपविद्वे समाणे परं तिघरंतराओ असणं वा ४ अभिडर्ड आहर्ष्ट दिजमाणं पहिमाहिह पहिमाहितं वा साइजह ॥ १२९ ॥ जे भिक्स अप्पणी पाएँ भामजेज वा पमञ्जेज वा भामजेतं वा पमञ्जेतं वा साइजाइ ॥ १३० ॥ जे मिक्स अप्पणो पाए संबाहेज वा प्रतिमहेज वा संबाहेतं वा पलिमहेंतं वा साइजाइ ॥ १३१ ॥ जे भिक्खा अप्पणी पाए तेक्क्रण वा घएण वा जवजीएज वा मक्खेज वा जन्मंगेज वा मक्खेंतं वा अन्मंगेतं वा साहजाह ॥ १३२ ॥ जे भिक्स अप्पणी पाए लोडेन वा कडेण वा (०) उहालेख वा रुष्वहेन वा उस्नेहेर्त वा रुष्वहेर्त वा साइन्द्र ॥ १३३ ॥ जे भिक्स अप्पणी

१ सोमाए।

पाए सीओदगवियहेण वा उसिणोदगवियहेण वा उच्छोलेज वा पंधीवेज वा <del>उच्छोलेंतं</del> वा पघोवेंतं वा साइजाइ ॥ १३४ ॥ जे भिक्ख् अप्पणो पाए फुमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजड ॥ १३५॥ जे सिक्ख् क्षप्पणो कार्य आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा गाइजइ ॥ १३६ ॥ जे भिक्ख अप्पणो कार्य संवाहेज वा पित्रमेहज वा संवाहेतं वा पित्रमेहेतं वा साइजाड ॥ १३७ ॥ जे मिक्ख अप्पणी कार्य तेह्रेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेतं वा मिलिंगेंतं वा साइज्ड ॥ १३८॥ जे भिक्ल अपाणी कार्य लोद्धण वा क्क्रेण वा उल्लेखन वा उल्लेखन वा उल्लेखन वा उष्वष्टेंतं वा साइजइ ॥ १३९ ॥ जे भिक्ख अप्पणो कायं सीओदग-विग्रडेण वा उत्तिणोदगविग्रंडण वा उच्छोलेज वा पधीवेज वा उच्छोलेतं वा पधोवेंतं वा साइज्जइ ॥ १४० ॥ जे मिक्ख अप्पणो कायं फूमेज वा रएज वा फुर्मेतं वा रएंतं वा माइजड ॥ १४१ ॥ जे भिक्ख अप्पणी कार्यस वर्ण आमजेज वा पमजेज वा आमजेतं वा पमजेनं वा साहजह ॥ १४२ ॥ जे भिक्ख अप्पणी कार्यसे वर्ण संवाहेज वा पित्रमेहेज वा संवाहेंते वा पित्रमहेंते वा माइजाइ ॥ १४३ ॥ जे भिक्ख अपणो कार्यस वर्ण तेहेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंते वा भिलिंगेतं वा साइजड़ ॥ १४४ ॥ जे भिक्स अप्पणो कार्यसि वर्ण लोड्रेण वा कक्केण वा उल्लेलेज वा उम्बद्देज वा उन्नोर्टेतं वा उम्बद्देतं वा साइजइ ॥ १४५ ॥ जे मिक्स् अप्पणी कारंसि वर्ण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पर्योवेज वा उच्छोरंतं वा पघोवेंतं वा साइजाइ ॥ १४६ ॥ जे मिक्ख अपणो कार्यसे वर्ण फ्रमेज वा रएज वा फुर्मेतं वा रएंतं वा साइज्जइ ॥ १४७ ॥ जे मिक्ख् अप्पणो कार्यस गंडं वा पलियं वा अरहयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्सेणं सत्यजाएणं अस्छिदेज वा विच्छिदेज वा अस्छिदंतं वा विच्छिदंतं वा साइजाइ ॥ १४८ ॥ जे भिक्स अप्पणी कार्यसि गंडं वा पिलमं वा अरहमं वा अंसियं वा अगेदलं वा क्षणायरेणं तिक्केणं सत्यजाएणं अच्छिहिता विच्छिहिता पूर्व वा सोणियं वा णीहरेज वा विसोहेज वा जीहरेंतं वा विसोहेंतं वा साइजइ ॥ १४९ ॥ जे भिक्स अप्पणी कार्यसि गंडं वा पळियं वा अरङ्गं वा अंसिगं वा मगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थवाएणं अञ्छिदिता विक्छिदिता (प्॰) णीहरिता विसोहेता सीओदगवियडेण वा उसिनोदगवियहेण वा उच्छोकेख वा प्रधोवेज वा उच्छोठेतं वा प्रधोवेतं वा साइसह ।। १५० ॥ जे मिक्स अप्पणी कार्यस गंडं वा पहियं वा अरइयं वा अंसियं वा

भगंदलं का अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता णीहरिता विसोहेला पधोडला अण्णयरेणं आख्यणजाएणं आखिपेज वा विलिपेज वा आखिपंतं वा विलिपंतं वा साइजाई ॥ १५१ ॥ जे भिक्ख अप्पणो कार्यास गंडं वा पलियं वा अर्डयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अन्छिदिता विच्छिदिता जीहरिता विसोहेना पघोडता विखिपिता तेहेण वा घएण ता जवणीएण वा अञ्मेरीज वा मक्खेज वा अञ्मेरीनं वा मक्खेंतं वा माइजड ॥ १५२ ॥ जे भिश्रव अप्पणी कार्यसि गंडं वा पलियं वा अरडयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता णीहरिता विसोहेता पधोइता विलिपता मक्खेता अण्ययरेणं घवणजाएणं घवेज वा पध्वेज वा धर्वेतं वा पश्चेंते वा साइज्जइ ॥ १५३ ॥ जे भिक्ख अपणो पालकिमियं वा क्रिन्छिकिमियं वा अंगुडीए णिवेसिय २ णीहरड णीहरंतं वा साइज्जह ॥ १५४ ॥ जे भिक्ख अग्यणो दीहाओ णहरिःहीओ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजह ॥ १५५॥ जे भिक्ल अप्पणो दीहाई जंधरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइज्जइ ॥ १५६ ॥ जे भिक्स अपणो दाहाइं कस्खरोमाइं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंनं वा संठवेंतं वा साइज्जइ ॥ १५७ ॥ जे मिक्स अपणो बीहाई मंसरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कपेंतं वा संठवेंतं वा साइजड ॥ १५८ ॥ जे भिक्ख अप्पणी दीहाइं गासारोमाइं कप्पेज वा संठकेज वा कपॅत वा संठवेंतं वा साइजड ॥ १५९॥ जे भिक्ख अप्पणी दीहाइं चक्खरोमाइं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजाइ ॥ १६० ॥ जे भिक्स अप्पणो बीहाई कण्णरोमाई रूपेजा वा संदवेज वा कप्पेंनं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ १६१ ॥ जे भिक्ख अप्पणी दंते आधंसेज वा पर्यसेज वा आर्पसंतं वा पर्यसंतं वा साइजड ॥ १६२ ॥ जे भिक्ख अपणो दंतें सीओरगवियदेण वा उत्तिणोदगवियदेण वा उच्छोळेज वा प्रधोवेज वा उच्छोळेतं वा पनोवेंतं वा साइजइ ॥ १६३ ॥ जे मिक्ख अप्पणी दंते फुमेज वा रएज वा फुमेंते वा रएंतं वा साइजइ॥ १६४॥ जे भिक्ख अप्पणो उद्वे आमजेज वा पराजेज वा आराजंतं वा पराजंतं वा साहज्जह ॥ १६५ ॥ जे शिक्स अप्यणो उद्गे संवाहेज वा पलिमहेज वा संवाहेतं वा पलिमहेतं वा साइजह ॥ १६६ ॥ जे भिक्ख अप्यणो उद्वे तेल्लेण वा चएण वा णवणीएण वा भक्खोज वा भिर्लिगेज बा मक्खेंतं वा भिर्लिगेंतं वा साइजाइ ॥ १६७ ॥ जे मिक्स अप्यणो उड्डे लोद्धेण

१ गंडाइक्टेयणे क्याइ शाजी, असज्ज्ञाइवं, रोगवित्याराइदोस ति पायच्छित्तठाणं । २ सोहाणिमितं । ३ विहसाए ।

का सकेण वा उल्लेकेज वा उब्बहेज वा उल्लेकेंग वा उच्चहेंगं वा साइजड ॥ १६८ ॥ जे भिक्य अपणो उद्वे सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पभोवेज वा उच्छोरेंतं वा पधोर्वेतं वा साइजड ॥ १६९ ॥ जे मिक्ख अप्पणो उद्दे फ्रमेज वा रएज वा फ्रमेंतं वा राग्तं वा साइजह ॥ १७० ॥ जे भिक्ख् अप्पणो दीहाई उत्तरोद्वरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजड ॥ १७९ ॥ जे भिक्ख् अप्पणो दीहाइं अच्छिपत्ताइं कप्पेज वा संठवेज वा कप्मेंतं वा संटवेंतं वा साइजाइ ॥ १७२ ॥ जे भिक्स अपणो अच्छीण आमजेज वा पमजेज वा आमजेनं वा पमजेतं वा साइजाइ ॥ १७३ ॥ जे मिक्ख अप्पणी अच्छीणि संवाहेज वा पलिसहेज वा संवाहेतं वा पलिसहेतं वा साइजङ् ॥ १७४॥ जे भिक्क अप्पणो अच्छीणि तेहिण वा घएण वा णवणीएण वा मक्केज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ १७५ ॥ जे भिक्ख् अप्पणी अच्छीणि लोद्रेण वा कक्केण वा उल्लोकेन वा उन्देहन वा उल्लोकेंत वा उन्देहेंत वा साइजह ॥ १७६ ॥ जे भिक्त अप्पणो अच्छीण सीओदगवियदेण वा उमिणोदग-वियदेण वा उच्छोलेज वा प्रधोवेज वा उच्छोलेंतं वा प्रधोवेंतं वा साइजह ॥ १७७॥ जे भिक्ख अप्पणो अच्छीणि फुसेज या रएज वा फुमेंते वा रएंने वा साइजइ ॥ १७८ ॥ जे भिक्स अपणो दीहाइं भुमगरीमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेत वा संद्रवेतं वा साइजइ ॥ १७९ ॥ जे निक्ख अप्पणी कीहाई पासरोमाई कप्पेज वा संटवेज वा कप्पेंतं वा संटवेंतं वा साइजाइ ॥ १८० ॥ जे भिक्ष् अप्पणो दीहाई केसरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेत वा संठवेंत वा साइजाइ ॥ १८१ ॥ जे मिक्न अप्पणी कायाओं सेयं वा जहां वा गंकं वा मरुं वा णीहरेज वा विसोहेज बा णीहरेंतं वा विसोहेंनं वा साइजाइ ॥ १८२ ॥ जे भिक्ख अप्पणो अच्छिमलं बा कुणमुळं वा दंतमुळं वा शहमूळं वा शहरेज वा विसोहेज वा शहरेंतं वा विसोहेतं वा साइजइ ॥ १८३ ॥ जे मिक्ख गामाणुगामं दुइज्जमाणे अप्पणो सीसदुवारियं करेड़ करेंतं वा साइज्जड़ ॥ १८४ ॥ जे भिक्ख् सणकप्पा(सा)सओ वा उण्णकप्पासओ वा पोण्डकप्पासओ वा अमिलकप्पासओ वा वसीकरणसोशियं करेइ करेंतं वा साइजाइ ॥ १८५ ॥ जे मिक्स निहंसि वा गिहमुहंसि वा गिहदवारियंसि वा गिहपि-इवारियंसि वा गिहेळुयंसि वा गिहंगणंसि वा गिहवर्षंसि वा उचारं वा पासवर्ण वा परिद्ववेद परिद्ववेंसे वा साइजाइ ॥ १८६ ॥ जे भिक्ख महगनिहंसि वा महगछारियेसि वा महराथिभयंसि वा महरासयंसि वा महराकेणंसि वा महरावंखिलंसि वा महरावचंसि वा उचारे वा पासवर्ण वा परिडवेड परिडवेंते वा साइजाई ॥ १८७ ॥ में सिक्ख इंगालदाहंसि वा खारदाहंसि वा गायदाहंसि वा तसदाहंसि वा उसाहंसि वा उसार वा पासवर्ण वा परिद्ववेह परिद्ववेतं वा माइजङ ॥ १८८ ॥ जे भिक्ख अभिणवियास वा गोलेहणियासु अभिणवियासु वा महियासाणीसु वा परिभुजमाणियासु वा अपरि-भजमाणियास वा उचारं वा पासवणं वा परिद्ववेह परिद्ववेतं वा साइज्ज्ह ॥ १८९ ॥ जे भिक्ख सेयायणंसि वा पंकंसि वा पणगंसि वा उचारं वा पासवणं वा परिद्ववेड परिट्रवेंते वा साइजइ ॥ १९० ॥ जे भिक्ख उंबरवर्षांस वा णम्गोहक्वंसि वा अस्सत्यवर्चिम वा उचारं वा पासवणं वा परिद्ववेह परिद्ववेंतं वा साटजह ॥ १९१॥ जे भिक्ख डागवश्रंसि वा सागवश्रंसि वा मृज्यवर्गसि वा कोत्थ्रं(वरी)भरिवश्रंसि वा स्यारवर्षिस वा जीर्यवर्षिस वा दमण(ग)क्वंसि वा मरुगवर्षिस वा उनारे वा पासवणं वा परिद्ववेह परिद्ववेंनं वा साइजाइ ॥ १९२ ॥ जे भिक्क इक्लुवणंसि वा सालिवणींसे वा इसंभवणींस वा कप्पासवणींस वा उचारं वा पासवणं वा परिह्रवेह परिद्ववेतं वा साहज्ञह ॥ १९३ ॥ जे भिक्क असोगवणंसि वा सत्तिवण्णवणंसि वा चंपगवणंसि वा च्यवणंसि वा अण्णयरेस वा तहप्पगारंस वा पत्तोवएस पुण्योवएस फलोबएस बी(छाओ) योबएस उचारं वा पासवणं वा परिद्ववेइ परिद्ववेतं वा साङ्ज्यह ॥ १९४॥ जे भिक्ख सपायंसि वा परपायंसि वा दिया वा राओ वा वियाले वा उच्या-हिजामाणे सुपायं गहाय परपायं जाइता वा उचारं पासवणं वा परिद्ववेता अणुरगए सुरिए एडेट एडेंतं वा साइजाइ । तं सेक्साणे आवजाइ मासियं परिहारद्वाणं उरवाइयं ॥ १९५ ॥ णिसीहऽज्ययणे तह्यो उहेसो समस्रो ॥ ३ ॥

चउत्थो उद्देसो

जे भिक्ख् रायं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा माइजाइ॥ १९६॥ जे भिक्ख् राया-रिक्सयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजाइ॥ १९०॥ जे भिक्ख् णगरारिक्सयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजाइ॥ १९८॥ जे भिक्ख् णिगमारिक्सयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजाइ॥ १९९॥ जे भिक्ख् देसारिक्सयं अत्तीकरेंदं आतीकरेंतं वा साइजाइ॥ १००॥ जे भिक्ख् सञ्चारिक्सयं आतीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजाइ॥ २०२॥ जे भिक्ख् रायं अवीकरेइ अवीकरेंतं वा साइजाइ॥ २०२॥ जे भिक्ख् रायं अवीकरेइ अवीकरेंतं वा साइजाइ॥ २०२॥ जे भिक्ख् रायारिक्सयं अवीकरेइ अवीकरेंतं वा साइजाइ॥ २०४॥ जे भिक्ख् प्रगमारिक्सयं अवीकरेइ अवीकरेंतं वा साइजाइ॥ २०४॥ जे भिक्ख् प्रगमारिक्सयं अवीकरेइ अवीकरेंतं वा साइजाइ॥ २०५॥ जे भिक्ख् देसारिक्सयं अवीकरेइ अवीकरेंतं वा साइजाइ॥ २०६॥ जे भिक्ख् सञ्चारिक्सयं अवीकरेइ अवीकरेंतं वा साइजाइ॥

१ पसंसेइ ।

॥ २०७ ॥ जे भिक्ख् रायं अत्बीकरेड् अत्वीकरेतं वा साइज्जड् ॥ २०८ ॥ जे मिक्ख रायारिक्सं अत्यीकरेइ अत्यीकरेंतं वा साइज्ड ॥ २०९ ॥ जे भिक्ख णगरारिक्खयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेतं वा साइजइ ॥ २१० ॥ जे भिक्क् णिगमा-रिक्सर्य अत्यीकरेइ अत्यीकरेंतं वा साइज्जइ ॥ २११ ॥ जे मिक्स् देसारिक्सयं अत्यीकरेइ अत्यीकरेंतं वा साइजाइ ॥ २१२ ॥ जे मिक्ख सव्वारिक्खयं अत्यीकरेइ अत्यीकरेंतं वा साइजड ॥ २९३ ॥ जे भिक्ख कसिणाओ ओसहीओ आहारेड माहारेतं वा साइबाइ ॥ २९४ ॥ जे भिक्ख आयरिएहि अदिण्णं आहारेड भाहारेतं वा साइजड ॥ २१५ ॥ जे मिक्ख आयरियोवजहाएहि अविदिण्णं विगई आहारेड आहारेंनं वा साइज्जइ ॥ २१६ ॥ जं भिक्ख ठवणाकुलाइं अजाणिय अप्रच्छिय अग-वेसिय पुव्वामेव पिंडवायपिंडयाए अणुप्पविसङ् अणुप्पविसंतं वा साङ्ब्बङ् ॥ २९७ ॥ जे भिक्क णिरगंथीणं उक्तसयंसि अविहीए अणुष्पविसंह अणुष्पविसंतं वा साइजह ॥ २१८ ॥ जे भिक्स णिरगंथीणं आगमणपहंसि दंडगं वा रयहरणं वा मुहपोत्तियं वा अण्णयरं वा उवगरणजायं ठवेइ ठवेंतं वा साइखाइ ॥ २१९ ॥ जे भिक्क णबाई अणुष्यण्याई अहिगरणाई उप्पाएह उप्पाएंतं वा साहज्जह ॥ २२० ॥ जे भिक्ख पोराणाई अहिगरणाई खामिय विओसवियाई पुणो उदीरेइ उदीरेंनं वा साइजाइ ॥ २२१ ॥ जे भिक्ख सहं विष्फालिय इसइ हसंतं वा माइजाइ ॥ २२२ ॥ जे भिक्ख पासत्थस्स संबाहर्य देइ देंतं वा साइखह ॥ २२३ ॥ जे भिक्ख पास-त्यस्स संघाढयं परिच्छह परिच्छंतं वा साहजह ॥ २२४ ॥ जे मिक्स् ओराण्णस्स संघाडयं देइ देंनं वा साइज्जइ ॥ २२५ ॥ जे भिक्ख ओसण्णस्स संघाडयं पहिच्छ पिक्छंतं वा साइजाइ ॥ २२६ ॥ जे भिक्ख कुसीलस्स संघाडयं देड देंतं वा साइजड ॥ २२७ ॥ जे मिक्ख क्रसीकस्स संघाडयं पडिच्छड पडिच्छंतं वा साइजङ ॥ २२८ ॥ जे मिक्स नितियस्स संघाडयं देइ देतं वा साइजाइ ॥ २२९ ॥ जे भिक्स नितिग्रस्स संघाडगं पहिच्छा पहिच्छतं वा साइजा ॥ २३० ॥ जे मिक्स संसत्तस्य संघाडयं देइ देंतं वा साइजाइ ॥ २३१ ॥ जे भिक्क संसत्तस्य संघाडयं पिडच्छाइ पिडच्छांतं वा साइजाइ ॥ २३२ ॥ जे भिक्ख उदओक्षेण वा सिसणिद्धेण वा इत्येण वा दथ्वीए वा मायणेण वा असणं वा ४ पढिरगाहेड पढिरगाहेतं वा साइजाड ॥ २३३ ॥ जे मिक्स संसरक्लेण वा महियासंसहेण वा उत्पासंसहेण वा लोणियसंसद्वेण वा इरियालसंसद्वेण वा मणोसिलसंसद्वेण वा लोदसंसद्वेण वा गेरुय-संसद्रेण वा सेडियसंसद्रेण वा हिंगुलसंसद्रेण वा अंजणसंसद्रेण वा कुक्ससंसद्रेण वा पिद्रसंसद्देण वा कंतवसंसद्देण वा कंदमलसंसद्देण वा सिंगवेरसंसद्देण वा प्रप्लसंसद्देण

वा उक्दुसंसट्टेण वा असंसट्टेण वा इत्येण वा दच्वीए वा आयणेण वा असणं वा ४ पडिग्गाहेड् पडिग्गाहेतं वा साइजड् ॥ २३४ ॥ जे भिक्सू गामारिक्सयं असी-करेड अत्तीकरेतं वा साइजाइ ॥ २३५ ॥ जे शिक्ख गामारिक्खयं अचीकरेइ अचीकरेंतं वा साइजाइ ॥ २३६ ॥ जे भिक्ख गामारिक्सयं अत्यीकरेह अत्यीकरेंतं वा माइजइ॥ २३७॥ जे भिक्खू सीमारिक्खयं अत्तीकरेइ अत्तीकरेतं वा साइजड ॥ २३८ ॥ जे भिक्ख सीमारिक्खर्य सर्वीकरेड अधीकरेतं वा साइजड ॥ ६३९ ॥ जे भिक्क सीमारविखयं अत्थीकरेड अत्थीकरेंतं वा साइजड ॥ २४० ॥ जे भिक्ख राणारिक्सयं अत्तीकरेड अत्तीकरेंनं वा साइज्यह ॥ २४१ ॥ जं भिक्ख रण्णारिक्खयं अधीकरेड अधीकरेंनं वा साइजड़ ॥ २४२ ॥ जे भिक्ख रण्णारिक्लयं अत्थीकरेड अत्थीकरेतं वा साङ्जङ् ॥ २४३ ॥ जे भिक्स अण्णमण्णस्स पाए आमजेज वा पमजेज वा आमजेतं वा पमजेतं वा साइजङ ॥ २४४ ॥ जे भिक्ख अञ्चासण्यास्य पाए संबाहेज वा पलिसहेज वा संवाहेतं वा पळिमहेंतं वा साइजाइ ॥ २४५ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्स पाए तेहेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेतं वा साइजह ॥ २४६ ॥ जे मिक्स अण्णमण्णस्त पाए लोडेण वा कक्षेण वा उल्लोटेज वा उम्बहेज वा उल्लोहेतं वा उम्बहेतं वा साइजह ॥ २४७ ॥ जे भिक्क अण्णमण्णस्स पाए सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोलेज वा पर्धाएज वा उच्छोर्रंतं वा पधोएंतं वा साइजाइ ॥ २४८ ॥ जे भिक्ख् अण्णसण्णस्स पाए फुमेज वा रएज वा फुमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ २४९ ॥ जे मिक्ख अण्ण-मण्णस्स कार्य आमजेज वा पमजेज वा आमजेतं वा पमजेतं वा साइजह ॥ २५०॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्य कार्य संवाहेज वा पलिमहेज वा संवाहेतं वा पलिमहेतं वा साइजइ ॥ २५१ ॥ जे भिक्स अण्णमण्यस्य कार्य तेष्ठेण वा घएण वा णवणीएण बा मक्खेज वा मिलिंगेज बा मक्खेंतं वा मिलिंगेतं वा साहजह ॥ २५२ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्य कार्य लोदेण वा कक्षेण वा उल्लेखेज वा उल्लेखेज वा उल्लेखेत वा उठवर्देतं वा साइज्जर् ॥ २५३ ॥ जे भिक्क् अण्णमण्यस्स कार्यं सीकोहगविमहेण वा उसिणोदगविग्रहेण वा उच्छोलंज वा प्रशेषक वा उच्छोकेंतं वा प्रशेएंतं वा साइजाइ ॥ २५४ ॥ जे मिक्स अण्यमण्यस्य कार्य फर्मेज वा रएज वा फुमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ २५५ ॥ जे मिक्स् भण्णसण्यस्य कार्यक्ष वर्ण भामजेख वा पमजेज वा भागजंतं वा पमजंतं वा साहजह ॥ २५६ ॥ वे भिक्त अण्णमणाह्स कार्यसि वर्ण संबाहेज वा परिमहेज वा संबाहेतं वा परिमहेतं वा साइजह॥ २५७॥

के सिक्ख् अण्णमण्णस्स कार्यसि वंणं तेन्नेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेंतं वा साइजंड ॥ २५८॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण लोदिण वा कक्केण वा उक्षोलेज वा उव्यक्टेज वा उल्लेखेंत वा उव्यक्टेत वा साइजड ॥ २५९ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्य कार्यस वर्णं सीओदगवियहेण वा उसिणोदगविग्रहेण वा उच्छोळेज वा प्रभोएज वा उच्छोळेतं वा प्रभोएतं वा साइ-जह ॥ २६० ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्य कार्यस वर्ण फ्रमेज वा रएज वा फ्रमेंत बा रएंतं वा साइजाइ ॥ २६१ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्य कार्यस गंडं वा पिछगं वा अरइयं वा अंसिर्यं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं अच्छिदेज वा विच्छिदेज वा अच्छिदेतं वा विच्छिदेतं वा साहजह ॥ २६२ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्य कार्यस्य गंडं वा पिलयं वा अरहयं वा अंसियं वा मगंदलं वा अण्ण-यरेणं निक्खेणं सत्यजाएणं अधिक्रिंदिता विधिक्रिंदिता पूर्वं वा सोणियं वा जीहरेज बा विसोहेज वा णीहरेतं वा विसोहेतं वा साइजाइ ॥ २६३ ॥ जे भिक्ख अण्यमण्यस्य कायंसि गंडं वा पिलयं वा अरहयं वा असियं वा अगंदलं वा अण्ययरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अस्छिदिता बिच्छिदिता णीहरिता बिसोहिता सीओदर्गावयदेण वा उसिमोदगवियद्वेण वा उच्छोक्टेज वा पधोएज वा उच्छोकेंतं वा पधोएंतै वा साइजाइ ॥ २६४ ॥ जे भिक्ख अण्यमण्णस्स कार्यस गंडं वा पिलयं वा अरहयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्लेणं सत्यजाएणं अच्छिवित्ता विच्छिवित्ता मीहरिता विसोहेता उच्छोलेता पधीएता अण्णयरेणं आक्रेवणजाएणं आलिपेज वा विकिंपेज वा आलिपेंतं वा विलिपेंतं वा साइज्जइ ॥ २६५ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्स कार्यसि गंड वा पिलमं वा अरहमं वा अंसिमं वा भगवलं वा अज्यवरेणं तिक्लेणं सत्य-जाएणं अच्छिदिता विाच्छिदिता जीहरिता विसोहेता उच्छोलेता प्रधोएता आलिपिता विलिपिता तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा अन्मंगेज वा मक्खेज वा अन्मंगेती वा भक्कोंतं वा साइजाइ ॥ २६६ ॥ जे भिक्ख अण्यमण्णस्स कार्यस गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता जीहरिता विसोहेता उच्छोलेता पर्शाएता आर्लिपिता विलिपिता अब्सेंगेसा मक्सेता अध्ययरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा पध्वेज वा धूवंतं वा पध्रवेतं वा साङ्जाङ् ॥ २६७ ॥ जे भिक्षः अण्णमण्णस्स पाछ्नकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा अंगुछीए णिवेसिय २ णीहरइ णीहर्रतं वा साइजइ ॥ २६८ ॥ के शिक्ख अभ्यमण्णस्स वीहाओं गहसिहाओं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजाइ॥ २६९ ॥ जे निक्च अण्णमण्णस्स वीडाई जंध-

रोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेतं वा साइजह ॥ २७० ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्म दीहाँइं क्वस्तरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ २७९ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्स दीहाइं मंसुरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेनं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ २७२ ॥ जे मिक्स अण्णमण्णस्य रीहाई णासारोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ २७३ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्स दीहाई चक्खरोमाई कप्पेज षा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ २०४-१ ॥ जे मिक्स् अण्णमण्णस्स रीहाई कण्णरोमाइं कम्पेज वा संठवेज वा कमेंतं वा संठवेंतं वा साइज्ञइ ॥ २७४-२ ॥ जे भिक्सू अण्णमण्णसा दंते आधंसेज वा पधंसेज वा आधंसंतं वा पधंसंतं वा साइजड ॥ २ ३५ ॥ जे भिक्क अण्यमण्यस्य दंते उच्छोलेज वा पथीएज वा उच्छोलेंतं वा पधीएंतं वा साइजाइ ॥ २७६ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्स दंते फूमेख वा रएज वा फ्रमेंतं वा रएतं वा साइजइ ॥ २७७॥ जे मिक्स अण्णमण्णस्स उद्वे आमजेज वा पमजेज वा आमजंत वा पमजंतं वा साइजाइ ॥ २७८ ॥ जे भिक्स अण्णमण्णस्य उद्वे संवाहेज वा पत्तिमहेज वा संवाहेंनं वा पत्तिमहेंतं वा साइजह ॥ २७९ ॥ जे भिक्ख कण्ण-मण्णस्स उद्वे तेह्रेण वा वएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिल्गिंतं वा साङ्ब्बर ॥ २८० ॥ जे भिक्ख अण्यमण्यस्स उद्रे लोदेण ना ककेण वा उल्लोलेख वा उब्बेह्ज वा उल्लोलेंत वा उब्बेहेंत वा साइजह ॥ २८१ ॥ जे भिक्स अण्णमण्णस्स उद्वे सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधीमेज वा उच्छोलेतं वा पधीनेतं वा साइजह ॥ २८२ ॥ जे भिक्क अण्णमण्णस्स रहे फुमेज वा रएज वा फुमेंतं वा रएतं वा साइजह ॥ २८३ ॥ जे भिक्स अण्णमण्णस्स दीहाई उत्तरोद्वरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कपेंतं वा संठवेंतं वा साइज्जर् ॥ २८४ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्णस्स रीहाइं अच्छि-पत्ताइं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेतं वा साइजाइ ॥ २८५ ॥ जे भिक्ख अण्णमण्यस्य अच्छीनि आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजाइ ॥ २८६ ॥ जे भिक्स अण्णमण्णस्स अच्छीणि संबाहेज वा पिल-महेज वा संबाहेतं वा पलिमेहेतं वा साइजह ॥ २८७ ॥ जे मिक्स अण्णमण्णस्स अरछीणि तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेतं वा साइजइ ॥ २८८ ॥ जे भिक्स अञ्जासण्यस्स अच्छीणि लोदेण वा बक्रेण या उछोठेज वा उब्बहेज वा उक्रोटेंत वा राज्जड

॥ २८९ ॥ जे सिक्ख अण्णसण्णस्य अच्छीणि सीओदगवियहेण वा उसिणोदग-नियर्डेण वा उच्छोलेज वा पघोएज वा उच्छोलेंतं वा पघोएतं वा साइजइ ।। २९० ।। जे भिक्ख अण्णमण्णस्य अच्छीणि फ्रमेज वा रएज वा फ्रमेंतं वा रएंतं वा साइज्जइ ॥ २९१ ॥ जे भिक्स अण्णमण्णस्स दीहाई भूमगरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंनं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ २९२ ॥ जे भिक्ख अण्यमण्णस्स दीहाई पासरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेत वा संठवेंत वा साइजड़ ॥ २९३-१॥ \*\*\*केसरोमाइं\*\*\*॥ २९३-२॥ जे भिक्ख् अण्णमण्णस्स अच्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमरुं वा पहनलं वा पीहरेज वा विसोक्षेज वा पीहरेंते वा विसोहेंने वा साइज्जड ॥२९४॥ जे भिक्न अण्णभण्णस्स कायाओ सेयं वा जहं वा पंके वा मलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेंतं वा साइज्जह ॥ २९५ ॥ जे भिक्ख् गामाणुगा-[मियं]मं दृश्जमाणे अण्णमण्णस्य सीसदुवारियं करेड करेतं वा साइजड ॥ २९६ ॥ जे भिक्स साणुप्पए उचारपासवणभूमि साणुप्पए ण पडिलेहइ ण पडिलेहतं वा साइजह ।। २०७ ॥ जे भिक्खू तओ उन्नारपासवणभूमींओ ण पहिलेहेड ण पडिलेहंतं ना साइजड ॥ २९८॥ जे भिक्ख खुप्रागंसि बंहिलांस उचारपासवणं परिद्रवेड परिद्रवेतं व। साइजाड ॥ २९९॥ जे भिक्ख उन्हारपासक्षणं अविहीए परिद्ववेड परिद्ववेंतं वा साइज्ज्ह ॥ ३००॥ जे भिक्ख उचारपासवर्ण परिद्ववेत्ता ण पुंछइ ण पुंछतं वा साइजइ ॥ ३०१ ॥ जे भिक्ख उद्यारपासवर्ण परिद्ववेत्ता कट्टेण वा किलिंचेण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा पुंछड पंछंनं वा साइज्जइ ॥ ३०२ ॥ जे भिक्ख् उचारपासवर्ण परिद्ववेता णायमइ णायमंतं वा साइजइ ॥ ३०३ ॥ जे भिक्स उचारपासवर्ण परिद्ववेता तत्येव आयमह आय-मंतं वा साहजह ॥ ३०४ ॥ जे भिक्क उचारपासवणं परिहवेता दूरे आयमह आय-मंतं वा साइजाइ ॥ ३०५॥ जे मिक्स् उचारपासवणं परिद्वेता णावापूराणं आय-मइ आयर्मर्तं वा साइजइ ॥ ३०६ ॥ जे भिक्ख् अपरिहारिएण परिहारियं वएजा-एहि अजो! तुमं च अहं च एगओ असणं वा ४ पडिम्माहेता तओ पच्छा पत्तेयं २ मोक्सामो वा पाहामो वा. जे तं एवं वयड वयंतं वा साइजाइ। तं सेवमाणे आवज्ञह् मासियं परिहारद्वाणं उत्रवाह्यं ॥ ३०० ॥ जिसीहऽज्ययजे चडत्यो उद्देखो समस्तो ॥ ४ ॥

पंचमी उदेसी

जे भिक्क सनित्तरक्कमूलंसि ठिका आलोएज वा पलोएज वा आलोएंनं वा १ क्याइ एगद्वाणे केण वि कारणेण पारिद्वाक्णाऽवसरों ण होज तो दोशं तकं ठाणं उक्जोगी होउ ति तिष्णि ठाणाइं क्ताइं ति । पकोएंनं वा साइजइ ॥ ३०८ ॥ जे भिक्ख सचित्राक्तखमूळंसि ठिवा ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा तुमकृणं वा चेएइ चेएंतं वा साइजाइ ॥ २०९ ॥ जे भिक्ख सचित्रहरूकः मुलंसि ठिचा असणं वा ४ आहारेड आहारेंतं वा साइजड ॥ ३१०॥ जे भिक्ख सचित-रुक्खमूलंसि ठिचा उचारपासवर्ण परिद्रवेह, परिद्रवेंतं वा साइज्रह ॥ ३११ ॥ जे भिक्क सचित्रारमखमूलंसि ठिका सज्झाउं करेड़ करेतं वा साइजाइ ॥ ३१२ ॥ जे भिनस्य सचित्तरक्खमुले ठिचा सञ्कायं उद्दिसह रहिसेतं वा माइज्जइ ॥ ३१३ ॥ जे भिक्ख् सचित्रहरूके ठिचा सज्झायं समुद्दिसह समुद्दिसंतं वा साइजइ ॥ ३१४ ॥ जे भिक्ख सचित्रस्वम्लम्लेसि ठिचा मज्जायं अणुजाणह अणुजाणंतं वा माहज्जह ॥ ३ १५ ॥ जे भिक्ख समित्तरूकसम्लंसि ठिका सज्सायं वाएइ बाएंतं वा माइजङ ॥ ३१६ ॥ जे भिक्त सचिनक्क्समूलंस ठिका सञ्ज्ञायं पहिच्छड पडिच्छंतं वा साइजाइ ॥ ३१७ ॥ जे मिक्स सचित्तरुक्तमलंसि ठिका सज्झायं परियदेश परियदेश बा साइज्जद्द ॥ ३१८ ॥ जे भिक्क् अप्यणो संघाडि अण्णडित्वएण वा गार्रात्यएण वा सागारिएण वा सिव्वावेंड सिव्वावेंने वा साडजंड ॥ ३१९ ॥ जे भिक्ख अप्पणी संघाडिए बीहसुताई करेड़ करेंतं वा माइजइ ॥ ३२०॥ जे भिक्ख् पिउमंदपलासयं वा पडोलपलासयं वा बिलपलासयं वा सीओदगवियदेण वा उत्तिणोदगवियदेण वा संफाणिय २ आहारेइ आहारेंतं वा साइजइ ॥ ३२१ ॥ जे भिक्ख पाडिहारियं पायपंछर्ण जाइता तमेव रयणि पञ्चिपणिस्सामिति सुए पञ्चिपणइ पञ्चिपणंतं वा साइज्जड ॥ ३२२ ॥ जे भिक्ख पाडिहारियं पायपंछणं जाइला सुए प्रविप्यणिस्सामिति तमेद रयणि पचिपणंड पचिपणंतं दा साइजंड ॥ ३२३ ॥ जे भिक्ख सागारिय-संतियं पायपंद्यणं जाइना तमेव रयणि पत्रपिणस्सामिति सए पत्रपिणइ पत्रपि-णंतं वा साइजाइ ॥ ३२४ ॥ जे भिक्ष्य सागारियसंतियं पायपंत्रणं जाइता सुए पचिपाणिस्सामिति तमेव स्यणि पचिपाणंड पचिपाणंतं वा साइज्यह ॥ ३२५ ॥ जे भिक्क पाडिहारियं दंडयं वा अवलेहणियं वा केलसई वा जाइता तमेव स्यणि पश्चिपिणिस्सामिति सुए पश्चिपणंड पश्चिपणंतं वा साडज्जंड ॥ ३२६ ॥ जे भिक्स पाढिहारियं दंडयं वा अवलेहणियं वा वेलस्डं वा जाडता सुए पचिपिणस्सामिति तमेव रयणि पचप्पिणड पचप्पिणंतं वा साइजड ॥ ३२७ ॥ जे भिक्ष्यू सागारिय-संतियं दंडयं वा अवछेहणियं वा वेद्धसुई वा जाइता तमेव रवणि प्रवाप्पिणस्सामिति सए पश्चिपणड पश्चिपणंतं वा साहबाइ ॥ ३२८ ॥ जे भिक्ष, सागारियसंतियं दंडयं वा अवलेहणियं वा बेलुस्ड वा जाइता तुए प्रचापिणिस्सामिति तमेव रयणि

१ संझे ।

पर्वाप्पणइ पर्वाप्पणंतं वा साइज्यह ॥ ३२९ ॥ जे मिनस्ब पाहिहारियं वा मागा-रियसंतियं वा सेजासंयारयं पत्रिपणिता दोत्रंपि अणगुण्णविय अहिट्रेड अहिट्रेंतं वा साइजड ॥ ३३०॥ जे भिक्ख सणकप्पासको वा उष्णकप्पासको वा पोण्डकप्पासको वा अमिलकप्पासओ वा दीहसताई करेड करेंने वा साइजड़ ॥ ३३१ ॥ जे सिक्स सचिताइं दारुदंडाणि वा वेलदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा करेड करेंतं वा साइज्ज ॥ ३३२॥ जे भिक्ख सचिताई दारुदंडाणि वा वेद्धदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा धरेड थरैंतं वा साइजाइ ॥ ३३३ ॥ जे भिक्ख चित्ताहं दारुदंहाणि वा बेळुदंहाणि वा वेत्तदंडाणि वा करेड़ करेंतं वा साइजड़ ॥ ३३४ ॥ जे मिक्ख चित्ताई दारुदंडाणि वा वेल्दंहाणि वा वेत्तदंहाणि वा घरेड घरेंतं वा साइज्ज ॥ ३३५ ॥ जे मिनस विचित्ताइं दारुदंशाणि वा बेल्रदंशाणि वा वेन्तदंशाणि वा करेड करेंतं वा साइजड ॥ ३३६ ॥ जे भिक्स विवित्ताई दास्टंडाणि वा वेल्टंडाणि वा वेत्रदंडाणि वा धरेड घरेंनं वा साइजड ॥ ३३७॥ जे भिक्ख सचित्ताई दारुदंडाणि वा वेळ्दंडाणि वा नेतरंबाणि वा परिभंजइ परिभंजंतं वा साइजइ ॥ ३३८ ॥ जे भिक्ख नित्ताई वारुदंडाणि वा वेलदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा परिभंजइ परिभंजतं वा साइजइ ॥ ३३९ ॥ से भिक्स विवित्ताई दारुदंहाणि वा वेलदंहाणि वा वेत्तदंहाणि वा परिभंजड परिभंजतं वा साइजड ॥ ३४० ॥ जे मिक्स गबगणिवेसंसि वा गार्मस वा जाव सिष्णवेसंसि वा अणुप्पविसित्ता असणं वा ४ पहिल्लाहेड पहिल्लाहेतं वा साइजाइ ॥ ३४९ ॥ जे भिक्स णवगणिवेसंसि वा अयागरंसि वा तंबागरंसि वा तज्यागरीस वा सीसागरीस वा हिरण्णागरीस वा सवण्णागरीस वा (रयणागरीस वा) बडरागरंसि वा अण्य्यविसित्ता असण वा ४ पहिम्गाहेड पहिम्गाहेतं वा साइज्जड ॥ ३४२ ॥ जे भिक्स मुहवीणियं करेड करेंते वा साइजड ॥ ३४३ ॥ जे भिक्स दंतवीणियं करेड करेंतें वा साइजाइ ॥ ३४४ ॥ जे भिक्ख उड्डवीणियं करेड करेंतें वा साइजार ॥ ३४५ ॥ जे भिक्ख णासावीणियं करेह करेंते वा साइजार ॥ ३४६॥ जे मिक्ख कम्खवीणियं करेड करेंतं वा साइजड़ ॥ ३४७ ॥ जे मिक्ख हत्य-वीणियं करेड करेंते वा साइजाड ॥ ३४८ ॥ जे मिक्स महवीणियं करेड करेंते वा साइजड ॥ ३४९ ॥ जे शिक्ख पत्तवीमियं करेड़ करेंतं वा साइजड ॥ ३५० ॥ जे भिक्स प्रफवीणियं करेड करेंतं वा साइजाइ ॥ ३५१ ॥ जे भिक्स फल-वीणियं करेड करेंतं वा साइजड ॥ ३५२ ॥ जे भिक्ख बीयवीणियं करेड करेंतं या साइज्यह ॥ ३५३॥ जे भिनन्तु इतिवधीयियं करेड करेंतं वा साइज्यह या ३५४ ॥ जे मिक्स महबीणियं नाएड बाएंतं वा साइजाइ ॥ ३५५ ॥ जे ५५ सत्ता॰

भिक्खू दंतवीणियं वाएइ वाएंतं वा साइज्जइ ॥ ३५६ ॥ जे भिक्खू उद्ववीणियं बाएइ वाएंतं वा साइजाइ ॥ ३५७ ॥ जे भिक्ख णासावीणियं वाएइ वाएंतं वा साइजाइ ॥ ३५८ ॥ जे भिक्स कमस्वर्वाणियं बाएइ बाएंतं वा साइजाइ ॥ ३५९ ॥ जे भिक्न हत्यवीणियं वाएड वाएंतं वा साइजङ ॥ ३६० ॥ जे भिक्त णहवीणियं बाएइ वाएतं वा साइज्बह् ॥ ३६१ ॥ जं भिक्ख् परावीणियं वाएड् वाएंनं वा साइजाइ ॥ ३६२ ॥ जे भिक्क पुष्पवीषियं बाएड बाएंते वा साइजाइ ॥ ३६३ ॥ ज भिक्ष्य फलवीणियं वाएइ बाएंतं वा साइज्जड ॥ ३६४ ॥ जे भिक्ष्य बीयत्रीणियं बाएड बाएंतं वा साइजार ॥ ३६५ ॥ जे निमन्त् हरियवीणियं वाएड बाएंतं वा साइजाइ (एवं अण्णावराणि वा तहप्पगाराणि वा अणुदिण्णाइं सहाई उदीरेंहं उदीरेंनं वा साइजाड) ॥ ३६६ ॥ जे भिक्त् उद्देशियं संजं अणुपविसह अणुपविसंतं वा साइजाइ ॥ ३६७ ॥ जे भिक्ख सपाहिंडयं सेजं अणुपविसह अणुपविसंतं वा साइजाइ ॥ ३६८ ॥ जे भिक्न्यू सपिकामं सेजं अणुप्यसिङ अणुप्यिसंतं वा साइजड ॥ ३६५ ॥ ते भिक्ख णत्य संभोगवत्तिया किरियत्ति बयह वयंतं वा साइजह ॥ ३७० ॥ जे भिक्ख लाउयपायं वा दारुपायं वा महियापामं वा अलं विरं धुवं भारणिजं परिभिदिय परिछिदिय परिद्ववेइ परिद्ववेतं वा माइजह ॥ ३ ०९ ॥ जे भिक्त बत्थं वा पित्रगई वा कंवलं वा पागपुंछणं वा अलै थिरं पुत्रं पारणिजं पलिछिंदिय परिद्ववेड परिद्ववेतं वा साइजड ॥ ३७५ ॥ जे भिक्ख दंडगं वा अवले-हणियं वा वेलुसहं वा पलिभंजिय २ परिद्ववेड परिद्ववेंतं वा साइज्बह ॥ ३७३ ॥ जे भिक्ल अइरेयपमाणं रयहरणं धरेड धरेतं वा साइजह ॥ ३७४ ॥ जे भिक्ल ब्रहमाई रयहरणसीसाई करेड करेंते वा साइजड ॥ ३७५ ॥ जे भिनन्तु रयहरणस्स एकं बंधं देह देंसे वा साइजाइ ॥ ३७६ ॥ जे शिक्ख रगहरणं कंड्सगवंधेणं बंधइ बंघंतं था साइज्जइ ॥ ३७७ ॥ जे भिक्ख रयहरणं अविहीए बंधइ बंधंतं वा साहजड ॥ ३७८ ॥ जे भिक्ख रयहरणं एगेण बंधेण बंधेड बंधेतं वा साइजड ॥ ३७९ ॥ जे भिक्स रयहरणस्य परं तिण्हं बंधाणं देह दैतं वा साहज्जह ॥ ३८० ॥ जे भिक्ख रयहरणं अणिसहं घरेड घरेतं वा माइजङ ॥ ३८९ ॥ जे भिक्ख रयहरणं बोसटं घरेड घरेंनं वा साइजट ॥ ३८२ ॥ जे मिक्स रयहरणं अभिक्सणं २ अहिट्रेड अहिट्रेंतं वा साइज्जइ ॥ ३८३ ॥ जे भिक्क् रबहर्णं उस्सीसमूर्छे ठवेड् ठवेंतं वा साइजाइ ॥ ३८४ ॥ जे मिक्स रमहरणं नुमहेद तुमहेतं वा साइजाइ । तं सेवमाणे आवजह मासियं परिहारद्वाणं उच्चाइयं ॥ ३८५ ॥ जिसीहऽज्ययजे पंचमो उद्देखो समसो॥ ५॥

# छट्टो उदेसो

जे भिक्ख् माउग्गामं मेहणपिंडयाए विष्णवेइ विष्णवेतं वा साइजइ ॥ ३८६ ॥ जे भिक्ख माजग्गामस्य मेहणपिखयाए हत्यकम्मं करेड करेंतं वा साइजाह ॥ ३८०॥ जें भित्रम् माउग्गामस्य मेहुणपिंद्याए अंगादाणं बहुण वा किलिंचेण वा अंगुलि-बाए वा सलागाए वा संचालेड संचालेतं वा साइजह ॥ ३८८ ॥ जे भिक्स माउम्मामस्य मेहणपृहियाए संगादाणं संवाहेज वा पृतिमहेज वा संवाहेतं वा पलिमहेंनं वा साइजाइ ॥ ३८९ ॥ जे भिक्न् माउग्गामस्य मेहुणवडियाए अंगादाणं तेहेण वा घएण वा णवणीएण वा अञ्मेरीज वा मक्खेज वा अञ्मेरीतं वा मक्खेतं वा साइजड ॥ ३९० ॥ जे मिक्ख माउग्गामस्य मेहणबंडियाए अंगादाणं कंक्रेण वा लोहेण वा परमञ्जूष्णेण वा ण्हाणेण वा सिणाणेण वा नुष्णेहिं वा वण्णेहिं वा उम्बद्देह वा परिवदेह वा उम्बद्देनं वा परिवदेंतं वा साइजड ॥ ३९९ ॥ जे भिक्क माउग्गामस्स मेहणविदयाए अंगादाणं सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोळेज वा पधीएज वा उच्छोठेंतं वा पधीएंतं वा साइजह ॥ ३९२ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्य मेहुणविदयाए अंगादाणं णिच्छक्तेद् णिच्छकेतं वा साइजह ॥ ३९३ ॥ जे भिक्त माउग्गामस्य मेहणदेखियाए अंगादार्ण जिग्यह जिग्वेत वा साहजह ॥ ३९४ ॥ जे भिक्क माउग्गामस्स मेहणविडयाए अंगादाणं अण्णयरंशि अचित्तंति सोयंसि अगुपवेसेता सुक्रपोरगळे णिरथायह णिरघायंतं वा साहजह ॥ ३९५ ॥ जे मिक्स माउग्गामं मेहुणविड्याए (अवाउडि) सर्य कुजा सर्य बूया करैतं वा (बूएंतं वा) माइज्जद्द ॥ ३९६ ॥ जे मिक्न्यू माउम्गामस्स मेहुणविडयाए कलई कुजा कलई बूया फलहबर्डियाए गच्छड् गच्छंतं वा साइज्जड् ॥ ३९० ॥ जे भिक्ख् माउम्गामस्स मेहुणबडियाए छेहं लिहइ छेहं छिहाबेइ छेहबडियाए वा गच्छइ गच्छंते वा साइजङ् ॥ ३९८ ॥ जे मिक्सू माउम्गामस्त मेहणविद्याए पिहुंतं वा सोयं(तं) वा पोसंतं वा म(हि)हायएण उप्पाएड उप्पाएंने वा साडजड ॥ ३९९ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणविडियाए पिट्टंतं वा सीयं वा पोसंतं वा मक्कायएण उप्पाएता सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोलेख वा प्रधोएख वा उच्छोलेते वा प्रधोएंते वा साइजह ॥ ४०० ॥ जे मिक्स माउग्गायस्स मेहणवडियाए पिहुंतं वा सीर्यं वा पोसंतं वा उच्छोलेता पर्धाएता अण्यायरेण आखेवणवाएणं आर्टिपेज वा विलिपेज वा आर्लिपेंतं वा बिलिपेंतं वा साइबाइ ॥ ४०१ ॥ जे मिक्खु माउग्गामस्स मेहण-विद्याए पिर्द्रतं वा सौर्य वा पीसंतं वा उच्छोलेता पर्धाएता आर्किपेता विलिपेता तिहेण वा अपूण वा अवणीएण वा अन्मेंगेज वा सक्खेज वा अन्मेंगेते वा

सक्खेंतं वा साइजइ ॥ ४०२ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहुणविषयाए पिहुंतं बा सोयं वा पोसंतं वा उच्छोलेता पधीएता आलिंपेता बिलिंपेता अन्मंनेता मक्खेता अण्णयरेणं धूनणजाएणं धूनेज वा पधूनेज वा धूनेंतं ना पधूनेंतं ना साइजाइ ॥ ४०३ ॥ जे मिक्ख माउग्गामस्स मेहणविद्याए करिणाई वत्थाई धरेइ धरेतं वा साइजइ ॥ ४०४ ॥ जे भिक्ख् माउम्मामस्स मेहुणविखयाए अहयाई वत्याई घरेइ घरेंतं वा साइजाइ ॥ ४०५॥ जे भिक्ख् माउग्यामस्स मेहणविदयाए घोवरताई वत्याई घरेइ धरेतं वा साइजइ ॥ ४०६ ॥ जे भिक्स माजग्गामस्स मेहुणविष्याए चित्ताई वत्याई घरेइ वर्रेतं वा साइजाइ ॥ ४०७ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्य मेहुणविध्याए विचित्ताई वत्याई घरेइ घरेंतं वा साइजह ॥ ४०८ ॥ जे भिक्ष माउग्गामस्य मेहुणविद्याए अप्पणो पाए आमजेज वा पमजेज वा आमर्जितं वा पमजेतं वा साइजइ ॥ ४०९ ॥ जे भिक्स माउग्गान मस्स मेहुणविषयाए अप्पणो पाए संवाहेज वा पिल्रमहेज वा संवाहेतं वा पिल्र-महेतं वा साहज्जर् ॥ ४१० ॥ जे भिक्न् माउम्गामस्स मेहुणविष्याए अप्पणी पाए तेक्ष्ण वा घएण वा णवणीएण वा मक्केज वा भिक्तिगेज वा मक्केंत वा भिक्तिंतं वा साइजइ ॥ ४११ ॥ जे भिक्स् माउग्गामस्य मेहुणविद्याए अप्यणो पाए लोद्रेण वा कक्षेण वा उल्लोकेन वा उल्लेहन वा उल्लोकेंत वा उल्लेहन वा साइजइ ॥ ४१२ ॥ जे भिक्सू माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अप्पणी पाए सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोलेख वा पघोएज वा उच्छोलेंत वा पद्योएंतं वा साइज्जइ ॥ ४१३ ॥ जे मिक्स माउग्गामस्स मेहणविद्याए अप्पणो पाए फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ ४१४ ॥ जे भिक्ख् माठग्गामस्य मेहुणविष्याण् अप्पणो कार्य आमञ्जेज वा पमञ्जेज वा शामजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ४१५ ॥ जे मिक्**य** माउग्गामस्स मेहण-विदयाए अप्पणो कार्य संवाहेज्य वा पिलमेर्ज वा संवाहेंतं वा पिलमेर्हेतं वा साइजह ॥ ४१६ ॥ जे मिक्स माउग्गामस्स मेहणबिडियाए अप्पणो कार्य तेक्रेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेतं वा साइजड ।। ४१७ ॥ जे भिक्स माउग्गामस्य मेहणविद्याए अप्पणी कार्य लोदेण वा ककेण वा उन्नोटेज वा उन्नोटेज वा उन्नोटेर्न वा उन्नोटेर्न वा साइजह ॥ ४९८ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्य मेहणविद्याए अप्पणो कार्य सीओदगविद्येण वा उद्य-णोदगिवयहेण वा उच्छोळेज वा पद्मीएज वा उच्छोळेतं वा पभीएतं वा साहजह ॥ ४१९ ॥ जे भिक्स माउम्पासस्य मेहणविद्याए अप्पणी कार्य प्रमेख वा राज्य वा फ्रमेंले वा रएंते वा साइजइ ॥ ४२० ॥ जे मिक्स माउग्गामस्स मेहणबंडियाए अप्पणी कार्यसे वर्ण आमजेज वा प्रमुखेज वा आमजंतं वा प्रमुखंतं वा साइजह ॥ ४२ १ ॥ जे भिक्स माउग्गामस्स मेहणविद्याए अप्पणी कार्यस वर्ण संवाहेज वा पलिमोहज्ज वा संवाहेतं वा पलिमोहेतं वा साइजह ॥ ४२२ ॥ जे शिक्ख् माउग्गामस्स मेहुणविषयाए अप्पणी कार्यस वर्ण तेहेण वा घएण वा जवणीएण वा मध्येज वा मिलिंगेज वा मक्बेंतं वा मिलिंगेंतं वा साइजाइ ॥ ४२३ ॥ जे भिक्य माउग्गामस्य मेहणविद्याए अपणो कार्यसः वर्ण लोद्धेण वा कक्केण वा उस्रोलेज वा उब्बंद्रेज वा उस्रोलेंतं वा उब्बंदेतं वा साहजह ॥ ४२४ ॥ जे मिक्स माजगामस्स मेहणविडयाए अप्पणो कार्यसि वर्ण सीओदगवियडेण वा उसिणो-दगविगदेण वा उच्छोडेज वा पवीएज वा उच्छोडेंतं वा पधीएंतं वा साइजाइ ॥ ४२५ ॥ जे शिक्स माउगगमस्स मेहणविडयाए अप्पणो कार्यसि वर्ण फुमेज वा रएज वा फुर्मेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ ४२६ ॥ जे भिक्ख मारुग्गामस्स मेहणविष्याए अप्पणी कार्यसि गंहं वा पिलमं वा अरहमं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्ययरेणं तिक्खेणं सत्वजाएणं अच्छिदेज वा विच्छिदेज वा अच्छिदेतं वा विच्छिदेंतं वा साइबाइ ॥ ४२७ ॥ जे भिक्च माउरगामस्स मेहणविद्याए अप्पणो कार्यसि गंदं वा पिलगं वा अरहयं वा अंसियं वा अगंदलं वा अण्यवरेणं तिक्खेणं सत्यवाएणं अस्किदिता विच्छिदिता पूर्व वा सोणियं वा पीहरेज वा बिसोडेज वा णीहरेंतं वा विधोर्हेतं वा साइजह ॥ ४२८ ॥ जे मिक्स माउमा-मस्स मेहणविद्याप अप्पणी कार्यास गंड वा पिछणं वा अरहयं वा अंसियं वा मगंदले वा अन्यवरेणं तिवचीपं सत्यजाएणं अध्छिदिता विजितिता णीहरिता विसोहेता सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोळेज वा पघोएज वा उच्छोदेंतं वा पघोएंतं वा साइजइ ॥ ४२९ ॥ जे मिक्स् माउम्गा-मस्य मेहणविद्याए अप्पणो कार्यसि गंडं वा पित्रमं वा अरइयं वा अंसियं वा मर्ग-वर्लं वा अण्ययरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अध्कितिता विकित्रीता णीहरिता विसोहेता पनोएसा अञ्चयरेणं आकेवणजाएणं आकिपेज वा बिलिपेज वा आलिपेतं वा बिक्टिंतं वा साइजाइ ॥ ४३० ॥ जे मिनना माटम्मामस्य मेहणविद्याए अप्यणो कार्यसे गंडं वा पिछमं का अरहमं वा अंसियं वा सगंदछं वा अण्णयरेणं तिक्लोणं सत्यजाएणं अध्किरिता विकिरिता वीहरिता विसोहेता उच्छोकेता प्रधीएता साकियेता विकियेता रोहेण वा प्रएम वा जवजीएन वा अवसंगेळ वा मक्खेळ वा अव्यंगेर्त वा सक्वीतं वा साइज्य ॥ ४३१ ॥ वे भिक्य गाउमागस्य मेहण-

बिद्याए अप्पणो कार्यसि गंडं वा पिलमं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदरुं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिविता विच्छिदिता णीहरिता विसोहेता उच्छे-लेता पर्वाएता आलियेता विलियेता अध्यितेता मक्खेता अण्णयरेणं ध्वणजाएणं धृतेज वा पधृतेज वा धृतेतं वा पधृतेतं वा साइजइ ॥ ४३२ ॥ जे मिक्सू माउग्गा-मस्स मेहणवडियाए अप्पणो पाछ्निमियं वा क्विक्रिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरेड णीहरेतं का साइजाड ॥ ४३३ ॥ जे भिक्स माउग्गामस्स मेहणवडि-याए अप्पणी बीहाओ जहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कपोतं वा संठवेतं वा साइज्जर् ॥ ४३४ ॥ जे मिक्क् माउग्गामस्य मेहणविष्याए अप्पणी दीहाई जंध-रोमाइं कप्येज वा संठवेज वा कप्येतं वा संठवेतं वा साइजाइ ॥ ४३५ ॥ जे भिक्स माउरगासस्स मेहणबहियाए अप्पणो॰ इक्खरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ ४३६ ॥ जे मिक्स माउग्गामस्स मेहणविडयाए अप्पणो॰ मैसरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा क्येंत वा संठवेंत वा साइजह ॥ ४३७ ॥ जे भिक्स माउरगामस्स मेहणविडयाए अप्पणो॰ णासारोमाई कृप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४३८ ॥ जे भिक्स माउम्गामस्स मेहण-वहिजाए अप्यणो॰ चक्करोसाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजड ॥ ४३५-१ ॥ जे भिक्ख माउम्मामस्य मेहनवहिचाए अप्पणी० कम्परोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ ४३९-२ ॥ जे भिक्ख माउग्गा-मस्स मेहुजबढिबाए अप्पणो दंते आधंसेज वा पधंसेज वा आधंसतं वा पधंसतं वा साइजाइ ॥ ४४० ॥ जे भिक्स मालमागमस मेहणविद्याए अप्पणो दंते उच्छोळेज वा पघोएज वा उच्छोळेतं वा पघोएंतं वा साइजइ ॥ ४४९ ॥ जे मिक्स माउग्गामस्य मेहणविद्याए अप्पणी दंते फुमेज वा रएम वा फुमेंतं वा रएंतं वा साइजाइ ॥ ४४२ ॥ जे मिक्स माराज्यागस्य मेहणवृहियाए अप्पणो उद्गे आमजेज वा पमजेज वा भामर्जतं वा पमजेतं वा साइजइ ॥ ४४३ ॥ जे मिक्स मालगा-मस्स मेहणविद्यार अप्पणी उड्डे सैवाहेज वा परिमहेज वा सैवाहेतं वा परिमहेतं वा साइजाइ ॥ ४४४ ॥ वे मिक्ब माउग्गामस्य मेहुणग्डिवाए अप्पणो उहे तेक्रेण वा थएण वा जनजीएण वा सक्केज वा भिल्लिनेज वा सक्केंद्र वा सिल्लिनेत वा साइजइ ॥ ४४५ ॥ वे मिक्स् माउव्यामस्य बेहुक्वडियाए अध्यको उद्वे लोदेण वा बन्नेण वा उन्नोडेज वा उन्नहेज वा उन्नोडेतं वा उन्नोहेतं वा साइजह ॥ ४४६ ॥ जे मिनन् माजनगामस्य मेहनविद्याए अजनो उहे वीबोदगविद्येज वा उतिभोदगनिवरेण वा उच्छोंकेन वा प्रयोग्न वा उच्छोंठेतं वा प्रवोग्रंतं वा

साइज्जइ ॥ ४४७ ॥ जे मिक्क् माउग्गामस्य मेहणविष्याए अप्पणो उद्वे फूमेज ना रएज वा फूमेंते वा रएंने वा साइजइ ॥ ४४८॥ जे भित्रव् माउग्गामस्स मेहुण-वडियाए अप्पणो दीहाई उत्तरोहरोमाई कप्पेज ना संठवेज ना कप्पेंतं ना संठवेंतं ना साइजाइ ॥ ४४९ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहुणविषयाए अप्पणो दीहाई अच्छि-पत्ताई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४५० ॥ जे मिक्ख् माउरगामस्स मेहुणविडयाए अप्पणी अच्छीणि आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजङ् ॥ ४५.१ ॥ जे भिक्ख् माठग्गामस्स मेहुणबहियाए अप्पणी अच्छीणि संवाहेज वा पलिमहेज वा संवाहेंतं वा पलिमहेतं वा साइजह ॥ ४५२ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्य मेहुणवंडियाए अप्पणो अच्छीनि तेह्रेण वा चएण वा जवणी-एण वा मक्बेज वा भिल्मिज वा मक्बेंतं वा भिल्मितं वा साइजइ ॥ ४५३ ॥ जे भिक्ष, माउग्गामस्त मेहुणबहियाए अप्पणो अच्छीणि लोदेण वा बहेण वा उल्लोलेज वा उम्बहेज वा उन्नोरेतं वा उन्नार्टतं वा साइजइ ॥ ४५४ ॥ जे भिक्स माउ-ग्गामस्स मेहुणबढियाए अप्पणो अच्छीणि सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण बा उच्छोरेज वा पर्धाएज वा उच्छोरूतं वा पर्धाएतं बा साइजइ ॥ ४५५ ॥ जे मिक्स् माउम्गामस्स मेहुणविडयाए अप्पणो अच्छीणि फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजङ् ॥ ४५६ ॥ जे भिक्क् माउग्गमस्स मेहुणबहियाए अप्पणी बीहाई भुमगरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेती वा संठवेंतं वा साइजह ॥ ४५०॥ जे भिक्क माजग्गामस्स मेहुणविडयाए अप्यणी दीह इं पासरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कपोर्तं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ ४५८-१ ॥ "केसरामाई"॥ ४५८-२ ॥ जे भिक्क माउरगामस्स मेहुणविदयाए अप्पणी अञ्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा जीहरेंतं वा विसोहेंतं वा साइजइ ॥ ४५९ ॥ जे मिक्क माउग्गामस्स मेहुणबढिवाए अप्पणी काबाओ सेवं वा वहं वा पंकं वा मछं वा णीहरेज वा मिसोहेज वा जीहरेंतं वा विसोहेंतं वा साइजह ॥ ४६० ॥ जे भिक्स् माजग्गामस्स मेहुणवविवाए गामाणुकामं दूक्कमाणे बीसतुवारिनं करेइ करेंतं वा साइ-**अइ ॥ ४६९ ॥ जे मिक्स् माजगामस्स मेहुणबरियाए सीरं वा दर्हि वा जनणीयं** वा सचिंग वा गुलं वा खंडं वा संखंदं वा मच्छंडियं वा अण्णमरं वा पणीयं आहारं आहारेड् आहारेतं वा साइज्यह् । तं सेवयाने आवज्यह् चारम्यासियं परिहारद्वापं अगुरवाइवं ॥ ४६२ ॥ जिसीहऽज्ञावजे सहो उद्देशो समसो ॥ ६ ॥ सत्तमो उदेसो

वे मिक्स मातम्यानस्य मेहुणव्डिमाए तणमालियं वा ग्रेवमालियं वा बेत-

मालियं वा मयणमालियं वा पिंख्यालियं वा पींडियदंतमालियं वा सिंगमालियं वा संख्यालियं वा हडमालियं वा सिंहमालियं वा बद्धमालियं वा प्रतमालियं वा प्रपन-सालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा करेड़ करेंतं वा साइजड़ ॥ ४६३ ॥ जे भिक्स माउम्गामस्स मेहणविद्याए तणमालियं वा मुंजमालियं वा वेत्तमालियं वा मधणमालियं वा पिंक्रमालियं वा पोंडियदंतमालियं वा सिंगमालियं वा संख्यालियं वा इत्यालियं वा भिडमालियं वा बहुमालियं वा पत्तमालियं वा पुष्पमालियं वा फलमालियं वा बीयमालियं वा हरियमालियं वा धरेइ घरेतं दा साइजर् ॥ ४६४ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहुणविडयाए तणमालियं वा मुंज-मालियं वा वेत्तमालियं वा मयणमालियं वा पिछमालियं वा पोंडियदंतमालियं वा सिंगमालियं वा संख्यालियं वा इड्डमालियं वा भिंडमालियं वा बह्रमालियं वा पत्त-मालियं वा पुष्फमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा पिण[बू]द्वइ पिणदंनं ना माइजइ॥ ४६५॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहणविष्याए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तरमलोहाणि वा सीसमलोहाणि वा रूपलोहाणि वा संबज्जालोहाणि वा करेड करेंतं वा साइजाइ ॥ ४६६ ॥ वे भिक्का माउग्गामस्स मेहणवडियाए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसगलोहाणि वा इप्पलोहाणि वा स्वण्णलोहाणि वा भरेइ घरेंतं वा साइजइ ॥ ४६७ ॥ जे भिक्ख् भाउरगामस्स मेहुणबिडियाए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसगलोहाणि वा रूपलोहाणि वा सवण्णलोहाणि वा परिभुंजह परिभुंजंतं वा माइजइ ॥ ४६८॥ जे भिक्स् माउम्गामस्स मेहुणबिडयाए हाराणि वा अदहाराणि वा एगावली वा मुत्तावली वा कमगावली वा स्यणावली वा कहगाणि वा त्रियाणि बा केऊराणि वा कुंडलाणि वा पद्दाणि वा मउडाणि वा प्रतंबशुक्ताणि वा सुबण्ण-मुत्ताणि वा करेइ करेंतें वा साइज्यह ॥ ४६९ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्य मेहण-विडियाए हाराणि का अब्दहाराणि का एगावली वा मुतावली वा कणगावली वा रयणावली वा कडमाणि वा द्वियाणि वा केटराणि वा कंडराणि वा पहाणि वा मउडाणि वा पर्कबसुत्ताणि वा सुबज्जसुत्ताणि वा घरेड घरेतं वा साइजाड ॥ ४७० ॥ जे भिक्ख मारुग्गामस्स मेहुमवडियाए हाराणि वा अखहाराणि वा एगावरी वा मुत्तावली वा कणनावली वा स्वणावली वा कर्याणि वा विख्याणि वा केऊराणि वा कुंडलाणि वा पद्मापि वा मस्टडाणि वा प्रसंबद्धसाणि वा स्वण्णसत्ताणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा साहज्जह् ॥ ४७१ ॥ के किनन्तु माउग्गामस्स मेहणविदयाए आईणाणि वा आईणपावराणि वा कंबळाणि वा कंबळपाबराणि वा कोयरा(वा)णि

बा कोयर(व)पावराणि वा कालमियाणि वा णीलमियाणि वा सामाणि वा मि(मा)हा-सामाणि वा उद्योणि वा उद्देखेस्साणि वा वरषाणि वा विवरवाणि वा परवंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणकहाणि वा खोमाणि वा दुगुह्माणि वा (तिरीडपद्याणि वा) पतु-[क्षा]ण्णाणि वा आवरंताणि वा वी(ची)णाणि वा अंधुयाणि वा कणककंताणि वा कणग-खचियाणि वा कणगिबताणि वा कणगिविक्ताणि वा आभरणविचित्ताणि वा करेड् करेंतं वा साइजइ ॥ ४७२ ॥ जे भिक्ख् माउम्गामस्स मेहणवडियाए आईणाणि वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा कंबलपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपाव-राणि वा कालमियाणि वा णीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उहलेस्साणि वा वरघाणि वा विकरघाणि वा परवंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणक-ल्लाणि वा स्रोमाणि वा दुगुलाणि वा पतुष्णाणि वा (पणलाणि वा) आवरंताणि वा वीणाणि वा अंध्रुयाणि वा कणककंताणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि वा आभरणविचित्ताणि वा धरेइ धरेतं वा साइजाइ ॥ ४७३ ॥ जे भिक्कू माउग्गा-मस्स मेहणबिद्याए आईणाणि वा आईणपाषराणि वा कंबलाणि वा कंबलपावराणि वा कोगराणि वा कोयरपावराणि वा कालमियाणि वा जीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्योग वा उद्येक्साणि वा वरणाणि वा विवरणाणि वा पर-वंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणककाणि वा खोमाणि वा दुगुक्राणि वा पतुष्णाणि वा आवरंताणि वा वीणाणि वा अंद्वयाणि वा कणकर्तताणि वा कणगचिताणि वा कगगविचित्ताणि वा आभरणविचित्ताणि वा परिशुंजइ परिशुंजंतं वा साइजइ ॥ ४०४ ॥ जे भिक्ष माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अ(विंख)क्वंसि वा करेसि वा **उयरंसि वा थणंसि वा गहाय संचाळेह संचाळेतं वा साइजह ॥ ४७५ ॥ जे** भिक्ख भाउग्गामस्स मेहणविष्याए अण्णभण्णस्स पाए आमजेज वा पमजेज वा आमर्जतं वा पमर्जतं वा साइजइ ॥ ४७६ ॥ जे मिक्सू माउम्गामस्स मेहूण-विडिमाए अण्णमण्णस्स पाए संबाहेज वा पिक्रमहेज वा संवाहेतं वा पिक्रमहेतं वा साइज्जर् ॥ ४७७ ॥ जे मिक्क् माउम्मामस्स मेहणविडयाए अण्णमण्णस्स पाए तेक्रेण वा चएण वा णवणीएण वा मक्योज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजाइ ॥ ४७८ ॥ जे शिक्षा माउम्गामस्य मेहुणविडवाए अव्यमन्त्रस्य पाए ओद्रेण वा क्रमेष वा उन्नोकेन वा उन्नहेन वा उन्नोकेंत्रं वा उम्बहेंतं वा साइज्जर् ॥ ४७९ ॥ जे मिकन्यू माजन्मामस्स मेहुणविदयाए अध्य-मन्गरस पाए सीओदणवियदेण वा उसिजोदरावियदेण वा उच्छोडेज वा पर्योएज वा उच्छोरेंतं वा प्रशेएंतं वा साइजह ॥ ४८० ॥ वे भिवस् मारुगामस्स मेहण- विषयाए अज्जमज्जस्स पाए फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजाई ॥ ४८९ ॥ जे भिक्न् माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अन्नमन्नस्य कार्य आमजेज वा पराजेज वा आराजंतं वा पराजंतं वा साइजाइ ॥ ४८२ ॥ जे भिक्ख् माउग्गा-मस्स मेहणविडयाए अण्णमण्णस्स कार्य संवाहेज वा पिलमेहेज वा संवाहेतं वा पिकमहेंतं वा साइजाइ ॥ ४८३ ॥ जे भिक्ष्य माउग्गामस्य मेहणविष्याए अण्ण-मण्णस्स कार्य तेक्केण वा घएण वा जवजीएण वा मक्खेज वा भिल्लिंगेज वा मक्खेंतं वा भिल्मितं वा साइजइ ॥ ४८४ ॥ जे मिक्ख् माउग्गामस्स मेहणविङ-याए अण्णमण्णस्य कार्य लोदेण वा ऋहेण वा उल्लेखेज वा उल्लेखेज वा उल्लेखेत वा उच्चहेंतं वा साइजाइ॥ ४८५॥ जे भिक्क माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्य कायं सीओदरावियद्वेण वा उत्तिणोदगवियद्वेण वा उच्छोलेज या पधी-एज वा उच्छोरेंतं वा पधोएंतं वा साइजाइ ॥ ४८६ ॥ जे भिक्ख मारागामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्य फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजह ॥ ४८७॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंति वर्ण आम-जेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजाइ॥ ४८८॥ जे भिक्सू माउमाा-मस्त मेहुणबिडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि वर्ण संबाहेज वा पिलमहेज वा संवाहेतं वा पलिमहेंतं वा साइजाइ ॥ ४८९ ॥ जे मिक्ख् माउनगामस्स मेहुणविद्याए अण्ण-मण्णस्स कार्यसि वर्ण तेल्लेण वा चएण वा मनजीएण वा सक्केज वा भिर्क्षिगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेतं वा साइज्जइ॥४९०॥जे भिक्क् माउग्गामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण लोहेण वा कक्कण वा उल्लेखेज वा उच्चहेज वा उल्लेखेत वा उम्बहेतं वा साइज्रह् ॥ ४९१ ॥ जे भिक्क् माउग्गासस्स मेहणवडियाए अण्ण-मण्णस्स कार्यसि वर्ण सीओदगविश्रदेण वा उत्तिजीदगविश्रदेण वा उच्छोकेज वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ४९२ ॥ जे भिवस् माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसः वणं फूमेज वा रएज वा कूमेंतं वा रएंतं वा साइज्जह ॥ ४९३ ॥ जे मिक्स् माउम्गामस्य मेहुणवृद्धियाए अञ्जयन्यस्य कार्यक्ष गंडं वा पिछमं वा अरहमं वा अंसियं वा अर्गहरूं वा जन्मयरेणं तिवक्षेणं सत्यज्ञाएणं अच्छिदेज वा विच्छिदेज वा अच्छिदेतं वा विच्छिदेतं वा साइजर ॥ ४९४ ॥ जे भिक्ख माजग्यामस्य मेहणविद्याष् अण्यमण्यस्य कार्यसि गेडं वा पिलवं वा अरहवं वा अंसियं वा अवंदर्कं वा अव्यवदेशं तिक्षेणं सत्ववाएशं अध्विदिशा विच्छिदिशा पूरं वा सोनियं वा जीहरेज वा विसोहेज वा जीहरेंतं वा किसोहेंसं वा साइजह ॥ ४९५ ॥ जे भिक्ष माउकामस्स मेहणक्षियाए अध्यासम्बद्ध कार्यस्य वंहं वा पिलनं वा अरहयं वा अंसियं वा मर्गदलं वा अण्णयरेणं तिक्सेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता भीहरित्ता विसोहेता सीओदगवियखेण वा उसिणोदगवियखेण बा उच्छोळेख वा पधोएज वा उच्छोळेंतं वा पघोएंतं वा साइजइ ॥ ४९६ ॥ जे भिक्ल माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अण्णमण्णस्स कार्यसि गंडं वा पिस्त्रगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता णीहरिता विसोहेता उच्छोळेता पधोएता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिपेज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइजाइ ॥ ४९७ ॥ जे भिक्क् माउग्गामस्स मेहुणवंडियाण् अण्णमण्णस्स कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरह्यं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता णीहरिता विसोहेता उच्छोलेता पघोएता आलिपिता विलिपिता तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगेज वा मक्सेज वा अब्भंगेतं वा मक्सेंतं वा साइजइ ॥ ४९८॥ जे भिक्स माउग्गामस्त भेहुणविद्याए अण्णमण्णस्स कार्यसि गंदं वा पिल्मं वा अरहर्य वा अंसिर्य वा भगेदलं वा अण्णयरेणं तिक्केणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता जीहरेता विसोहेना उच्छोटेना पथोएता आलिंपेता अव्भंगेता अण्णयरेण धृवणजाएणं धृवेज वा पध्वेज वा ध्वेंतं वा पध्वेंतं वा साइजइ॥ ४९९ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहुण-विश्वाए अण्यमण्णस्स पालकिसियं वा कृच्छिकिसियं वा अंग्रुलीए णिवेसिय २ णीहरह **जीहरंतं वा साइज्जह् ॥ ५०० ॥ जे भिक्न्य् मा**उम्यामस्स मेहुणविडयाए अण्णमण्णस्स वीहाओ गहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंते वा साहजह ॥ ५०१ ॥ जे भिक्क माउग्गामस्स मेहुणविध्याए अण्यमण्यस्य दीहाई अंघरोमाई क्रमेज वा संठवेख वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजाइ॥ ५०२ ॥ जे मिक्ख् माउम्मामस्स मेहुण-बहियाए अण्यमण्यस्स बीहाई कक्सरोमाई कम्पेज या संठवेज वा कप्पेतं वा सेठवेंतं बा साइजाइ ॥ ५०३ ॥ जे निक्स माउम्मामस्स मेहणविदयाए अण्यमण्यस्स चीहाई संसरोगाई कम्प्रेज वा बंठवेज वा कमेंतं वा संठवेंतं वा साइजह ॥ ५०४॥ जे भिक्का माउग्गामस्स मेहुणविद्याए अन्यमण्यस्स बीहाई जासारोमाई सम्पेज वा संठवेज बा कर्पेतं वा संटबेंतं वा साइजाइ ॥ ५०५ ॥ जे मिक्स् माउग्मामस्स मेहुणवि-बाए अन्यक्रमस्स बीहाई चक्खरोपाई क्रमेज वा संउचेज वा कर्णेतं वा संउचेतं वा साइज्यह् ॥ ५०६-१ ॥ जे निक्स् बाटम्गामस्स मेहुणविद्याए अण्णमण्णस्स बीहाई कम्मरोमाई ऋषीज वा चंठवेज वा कर्षेतं वा चंठवेतं वा साहकाई ॥ ५०६-१ ॥ हो मिन्नू माउग्गामस्य मेहुजविद्याय अन्वज्ञज्ञस्य दंते आर्थरेज वा पर्मरेज का बावंबेतं का ववंबेतं का साहजाह ॥ ५०० ॥ जे निक्क बाउमगामस्स मेहणविद्याप

भण्णमण्णस्स दंते उच्छोलेज वा पघोएज वा उच्छोलेंतं वा पघोएंतं वा साइजह ॥ ५०८ ॥ जे मिक्स माउग्गामस्स मेहणविष्याए अण्णमण्णस्स देते फुमेज वा रएज वा फूर्मेतं वा रएंतं वा साइजह ॥ ५०९ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्य मेहण-बहियाए भण्णमण्णस्स उद्वे आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजाइ ॥ ५१० ॥ जे मिक्स माउरगामस्य मेहुणबहियाए अण्णमण्णस्य उद्वे संवाहेज वा पंलिमहेज वा संवाहेतं वा पलिमहेतं वा साइजाइ ॥ ५११ ॥ जे भिक्ख् माउरगामस्स मेहणविडयाए अण्णमण्यस्स उद्वे तेक्षेण वा अएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेतं वा साइज्जइ ॥ ५१२॥ जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहणबंडियाए अण्णमण्णस्स उद्वे होदेण वा कक्केण वा उद्वेहेळ वा उञ्बद्धेन वा उन्नोलेतं वा उञ्चद्धेतं वा साइजङ् ॥ ५१३ ॥ जे मिक्स् माउम्गामस्स मेहणविद्याए अण्णमण्णस्स उद्गे सीओदगवियदेण वा उत्तिणोदगवियदेण वा उच्छो-केज वा पर्वाएज वा उच्छोटेंतं वा पद्योएंतं वा साइजह ॥ ५९४ ॥ जे भिक्स् माउग्गामस्स मेहणविडयाए अण्णमण्णस्स उद्वे फ्रमेख वा रएख वा फ्रमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ ५१५॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहुणविषयाए अण्णमण्णस्स वीहाई उत्तरोद्वरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजह ॥ ५१६॥ जे भिक्ख माउग्यामस्स मेहणवडियाए अष्णमण्णस्स रीहाई अच्छिपताई कृपेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेतं वा साइजाइ ॥ ५१७ ॥ जे भिक्का माउग्गामस्स मेह-णविडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि सामजेज वा पमजेज वा सामजेतं वा पमजेतं वा साइज्य ॥ ५१८ ॥ जे भिक्स माउग्गामस्य मेहणविदयाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि संवाहेज वा पलिमहेज वा संवाहेतं वा पलिमहेतं वा साहजह ॥ ५१९ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्य मेहणविड्याए अण्णमण्णस्स अच्छीणि तेहेण वा वएण बा पवणीएण वा सक्खेज वा भिलिंगेज वा सक्खेंतं वा सिलिंगेंतं वा साइजड ॥ ५२० ॥ जे मिक्स माउग्गामस्य मेहणवडियाए अन्यमण्यस्य अच्छीणि लोद्धेण वा उद्योग वा उद्योक्त वा उन्बहेज वा उद्योकेतं वा उन्बहेतं वा साइजाइ ॥ ५२९ ॥ जे भिक्क माउग्गामस्स मेहुणविषयाए अण्णमण्यस्स अच्छीणि सीओदगविषकेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोकेम वा पथोएच वा उच्छोठेंतं वा पथोएंतं वा साइ-जह ॥ ५२२ ॥ जे मिक्स माउम्मामस्य मेहजविद्याए अणामण्यस्य अच्छील फुमेज वा रएज वा फुमेंतं वा रएंतं वा साहजह ॥ ५२३ ॥ जे मिक्स माउग्गा-मस्स मेहुणविष्याए अण्णमण्णस्स वीहाइं भुमगरीयाई ऋग्पेज वा संठवेज वा कर्पेतं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ ५२४ ॥ जे मिक्क मारामामस्य मेहणवहिचाए

अण्णमण्णस्त दीष्टाई पासरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेतं वा साइजड् ॥ ५२५-१ ॥ • केसरोमाई • ॥ ५२५-२ ॥ जे मिक्ख् माउग्गामस्स मेहणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छिमलं वा कृष्णमलं वा दंतमलं वा णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेज बा जीहरैंतं वा विसोहेंतं वा साङ्बङ् ॥ ५२६ ॥ जे मिक्ब् मारम्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायाओ सेयं वा जहां वा पंकं वा मलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेतं वा विसोहेंतं वा साइजइ॥ ५२७॥ जे भिक्स् माउग्गामस्स मेहुणविडयाए अण्णम-क्परस गामाणुगामं दृहुज्जमाणे सीसदुवारियं करेड़ करेंतं वा साइजाइ ॥ ५२८ ॥ जे भिक्ष माउम्गामस्स मेहुणवडियाए अणंनरहियाए पुढवीए णिसीयावेज वा तुयहावेज वा णिसीयावेंतं वा तुयद्ववितं वा साइव्बइ ॥ ५२९ ॥ जे भिक्ख् माखग्गामस्स मेहुण-बिडियाए सिसिणिद्धाए पुढवीए णिसीयावेज वा तुयहावेज वा णिसीयावेंतं वा तुयहावेंतं वा साइज्जइ ॥ ५३० ॥ जे भिक्ख् माउम्गामस्स मेहुणविदयाए ससरक्खाए पुढ-बीए णिसीयावेज वा त्यादावेज वा णिसीयावेंतं वा तुयहावेंतं वा साहजह ॥ ५३१ ॥ जे भिक्क माउम्गामस्स मेहुणविषयाए म[ह]द्वियाकदाए पुढवीए णिसीयावेज वा द्वयद्यवेज वा जिसीयार्वेर्त वा तुयद्यवेंते वा साइजाइ ॥ ५३२ ॥ जे मिक्स माउग्गा-मस्स मेहुणविडयाए चित्तमंताए पुढवीए णिसीयावेज वा तुयद्वावेज वा णिसीया-बैतं वा तुयद्ववितं वा संदिब्बद् ॥ ५३३ ॥ जे भिक्ब् माउम्गामस्य मेहुणविदयाए चित्तमंताए सिलाए णिसीयानेज वा तुमहानेज वा णिसीयानेतं वा तुमहानेतं वा साइजइ ॥ ५३४ ॥ जे मिक्ब माउग्गामस्स मेहुणविषयाए चित्तमंताए छेळ्ए णिसीयावेज वा तुयहावेज वा णिसीयावेंतं वा तुयहावेंतं वा साइजाइ ॥ ५३५ ॥ जे भिक्क माउग्गामस्स मेहुणविदयाए कोळावासंसि वा दारुए जीवपहड्डिए सअंदे सपाणे सबीए सहरिए सओसे सठदए सङ्तिगपणगदगमहियमक्कासंताणगंति णिसी-यावेज वा तुयद्यवेज वा णिसीयार्वेतं वा तुयद्यवेतं वा साइज्जइ ॥ ५३६ ॥ जे मिक्क् माउग्गामस्य मेहणविष्याए अंकंति वा पत्रियंकंति वा जिसीयावेज वा तुयहावेज वा णिसीयावेंतं वा तुबहावेंतं वा साइजाइ ॥ ५३७ ॥ जे भिनन्त् माउनगामस्स मेहण-विख्याए अंकीर वा पिल्यंकीर वा णिसीयावेता वा तुमहावेता वा असणं वा ४ अभुरवासेज वा अधुपाएज वा अधुरवासेंतं वा अधुपाएंतं वा साइजह ॥ ५३८ ॥ जे भिक्स माउग्नामस्स मेहुणपडियाए आगंतागारेस वा आरामा-गारेसु वा गाहावहकुछेसु वा परियानसहेसु वा विसीयावेज वा तुयहाकेज वा विशीयावेंतं वा तुयहावेंतं वा साइजह ॥ ५३९ ॥ जे शिक्ष, माउम्मामस्स मेहण-विद्याए आगंतागारेस वा आशामागारेस वा गाहावरक्रकेस वा परियावसहेस

वा गिसीयावेता वा तुयदावेता वा असणं वा ४ अणुग्वासेज वा अणुपाएज वा अणुरघामेंतं वा अणुपाएंतं वा साइज्जइ ॥ ५४० ॥ जे मिक्ख् माउग्गामस्स मेहण-वडियाए अण्णयरं तेइच्छं आउद्दर आउद्देतं वा साइज्जइ ॥ ५४१ ॥ जे भिनन्त माउग्गामस्स मेहुणबिडयाए अम्णुण्णाई पोग्गलाई अवणीहरइ गीहरंतं वा साइजइ ॥ ५४२ ॥ जे भिक्स माउरगामस्स मेहणबहियाए मणुण्णाई पोरगलाई उचकिरइ उवकिरंतं वा साइजइ ॥ ५४३ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्य मेहणवडियाए अण्णयरं पनुजाई वा पिक्सजाई वा पायंसि वा पक्संसि वा पुंछीसे वा सीसंसि वा गहाय (उजिहड़ वा पिबहुड़ वा) संचालेइ (उजिहेंतं वा पिवहेंतं वा) संचालेंतं वा साइज्ञइ ॥ ५४४ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्य मेहणवडियाए अण्ययरं पसुजायं वा पिनवजार्यं या सोर्यास कहुं या कलिनं वा अंगुलियं वा सलागं वा अगुप्पवेसिता। संचालेइ संचालेतं वा माइजइ ॥ ५४५ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहणविडयाए अण्णयरं पराजायं वा पिक्सजायं वा अयमित्यितिकह आलिंगेज वा परिस्सएज बा परिचुंबेज बा विच्छेदेज वा आलिंगतं वा परिस्मयंतं वा परिचुंबंतं वा विच्छेदंतं वा साइजाइ ॥ ५४६ ॥ जे भिक्स माउग्गामस्स मेहणविडयाए असणं वा ४ देइ देंतं वा साइजड् ॥ ५४७ ॥ जे भिक्क् माउग्गामस्य मेहणवडियाए असणं वा ४ पडिच्छड पडिच्छंतं वा साइजाइ ॥ ५४८ ॥ जे मिक्ख मार्डेगामस्स मेहणविडयाए वत्थं वा पांडमगहं वा कंबलं वा पायपुंछणं वा देइ देंतं वा साइजह ॥ ५४९ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहणबिडियाए वत्यं वा ४ पडिच्छई पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ ५५० ॥ जे भिक्स माउरमामस्स मेहणवडियाए सज्ज्ञायं वाएइ वाएंतं वा साइजाइ ॥ ५५१ ॥ जे मिक्स मारम्गामस्स मेहणवडियाए सजझायं पाँडच्छइ पहिच्छेतं वा साइजह ॥ ५५२ ॥ जे भिक्ख् माउग्गामस्स मेहणदिदयाए अण्णयरेणं इंदिएणं आकारं करेड करेंतं वा साइज्जड । तं सेवसाणे आवजाड चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुम्बाइयं ॥ ५५३ ॥ जिसीष्टऽज्ययणे सत्तमो उद्देसो समसो ॥ ७ ॥

## अहमो उदेसो

जे भिक्ख आगंतारेस वा आरामागारेस वा गाहावहकुलेस वा परियावसहैस वा एगो एगाए इत्थीए सिर्दे विहारं वा करेइ संज्ञायं वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ उचारं वा पासवर्णं वा परिद्वेद अष्णवर्षं वा अणारियं णिहुरं (पिहुणं) अस्सव(म)णपाखोगं कहं कहेइ कहेंतं वा साइजाइ ॥ ५५४॥ जे भिक्ख उज्जाणंसि वा उज्जाणगिहंसि वा उज्जाणसालंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणंगिहंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणंगिहंसि

एगाए इत्थीए सर्दि विहारं वा करेड सज्झायं वा करेड असणं वा ४ आहारेड उन्नारं वा पासवणं वा परिद्ववेइ अष्णयरं वा अष्णारियं पिहुणं अस्समणपाओगं कहं कहेड कहेतं वा साइजइ ॥ ५५५ ॥ जे भिक्ख अर्र्टस वा अञ्चलग्रंसि वा चारियंति वा पागारंति वा दारंति वा गोपुरंति वा एगो॰ इत्थीए सर्द्धि विहारं वा करेड़ मज्झायं वा करेड़ असणं वा ४ आहारेड़ उचारं वा पासवणं वा परिद्ववेड़ अण्णयरं वा अणारियं पिहणं अस्समणपाउगं कहं कहेड कहेतं वा साइज्यड् ॥ ५५६ ॥ जे भिक्क दर्गेस वा दगमग्गेम वा दगपहंसि वा दगतीरंसि वा दगठाणंसि वा एगो॰ इरथीए सिद्ध विद्वारं वा करेड सज्झायं वा करेड असणं वा ४ आहारेइ उचारं वा पासवणं वा परिष्ठवेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समण-पाउगं कहं कहेह कहेंने वा साइजह ॥ ५५७ ॥ जे भिक्ख सुन्पगिहंसि वा सण्णसार्टान वा भिष्णगिर्हमि वा भिष्णसार्टिस वा कृडागारंसि वा कोट्टागारंसि वा एगो॰ इत्थीए सर्दि विहारं वा करेड़ सज्झायं वा करेड़ असणं वा ४ आहारेड उचारं वा पासवणं वा परिद्ववेड अण्णयरं वा अणारियं पिहणं अस्समणपाउनां कहं कट्टेइ कहेंते वा साइजाइ ॥ ५५८ ॥ जे भिक्ख तणगिर्हास वा तणसालंसि वा तुसगि-हंसि वा तुससालंसि वा भूसगिहंसि वा भुसनालंसि वा एगो॰ इतथीए सद्धि विहारं वा करेड़ सज्झार्य वा करेड़ असणं वा ४ आहारेड़ उचार वा पासवणं वा परिद्र-वेड अण्णायरं वा अणारियं पिहणं अस्समणपाउग्गं कहं बहेदं कहेतं वा साइज्जड ॥ ५५९ ॥ जे भिक्ख् जाणसालंसि वा जाणगिर्हसि वा जुग्गसालंसि वा जुग्गगिर्हसि बा एगो० इत्बीए सर्दि विहारं वा करेड सज्झायं वा करेड असणं वा ४ आहारेड उचारे वा पासवर्ण वा परिद्ववेह अण्णयरे वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउनमं कहं कहेड़ कहेंते वा साइजड़ ॥ ५६० ॥ जे भिक्ख् पणियसालंस वा पणियगिहंसि वा परियासालंसि वा परियागिहंसि वा कम्मियसालंसि वा कम्मियगिहंसि वा एगो ॰ इत्बीए सिद्धे विहारं वा करेड़ सजझायं वा करेड़ असणं वा ४ आहारेड़ उन्नारं वा पासवणं वा परिद्वेवें अण्णयरं वा अणारियं पितुणं अस्समणपाउमां कहं कहें तं वा साइजाइ ॥ ५६१ ॥ जे भिक्ख गोणसालंसि वा गोणगिहंसि वा महाकुलंसि वा महागिहंसि वा एगी॰ इरबीए सिद्धे विद्वारं वा करेड सज्झार्य वा करेड असणं वा ४ आहारेड उचार वा पासवर्ण वा परिद्ववेड अण्याशर वा अणारियं पिहणं अस्स-मणपालागं कहं कहेड कहेतं वा साइजाइ ॥ ५६२ ॥ जे भिक्ख राओ वा वियाले वा इत्थिमज्ञागए इत्थिसंसत्ते इत्थिपरिवृष्टे कहं कहेर कहेंते वा साइज्जइ ॥ ५६३ ॥ जे भिक्स सगिविकाए वा प्रगणिकिकाए वा मिर्गकीए सर्दि

नामाणुम्नामं द्रज्यमाणे पुरक्षो गच्छमाणे पिद्रशो रीक्याणे ओह्यमणसंकप्ये चिंता-सोयसागरसंपविद्वे कर्यलपल्हत्थमुहे अहज्झाणोवगए विहारं वा करेड सज्झायं वा करेड़ असणं वा ४ आहारेड़ उचारं वा पासवणं वा परिद्ववेड अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउरगं कहं कहेड कहेंतं वा साइजाइ ॥ ५६४ ॥ जे भिक्ख णायगं वा अणायगं वा उवासयं वा अणुवासयं वा अंतो उवस्ययस्य अदं वा राइं कसिणं वा राई संवसावेइ (तं न पिडियाइक्खइ तं पहुच निक्खमद वा पविसद वा) संव-सार्वेतं वा साइजइ ॥ ५६५ ॥ जे भिक्ख णायगं वा भणायगं वा उवामयं वा अणुवासयं वा अंतो उवस्सयस्स अर्द्धं वा राइं कसिणं वा राइं संवसावेइ तें पहुच निक्खमइ वा पविसइ वा निक्खमंतं वा पविसंतं वा साइज्जइ ॥ ५६६ ॥ जे भिक्क् रण्णो स्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभितिताणं संवायभहेसु वा पिंडमहेसु वा जान असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ ॥ ५६७ ॥ जे भिक्क रण्णो सत्तियाणं सुवियाणं सुद्धाभिसित्ताणं उत्तरसाळंति वा उत्तरगिहंसि वा रीयमाणं असणं वा ४ पिडम्माहेइ पिडम्माहेतं वा साइज्जइ ॥ ५६८ ॥ जे भिक्क्ष रण्णो खत्तियाणं मदिवाणं मुद्राभिसित्ताणं हयसालागयाण वा गयसालागयाण वा मंतसालागयाण वा गुज्यसालागयाण वा रहस्ससालागयाण वा मेहुणसालागयाण वा असणे वा ४ पडिम्माहेइ पडिम्माहेंतं वा साइजइ ॥ ५६९ ॥ जे भिक्क रुणो सत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभितित्ताणं सिबिहिसंनिचयाओ खीरं वा दिहें वा णवणीयं वा सिप्प ना गुरुं वा संदं वा सक्तरं वा अच्छंडियं वा अण्णयरं वा भोगणजाणं पहिस्गाहेड पडिग्गाहेंतें वा साइजह ॥ ५,७० ॥ जे मिक्सू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुदामि-सिताणं उत्सद्घपिंहं वा संसद्घपिंहं वा अणाहपिंहं वा किवियपिंहं वा वणीमगर्पिंहं बा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजाइ। तं सेवमाणे आवजाइ चाउम्मासियं परिहार-हाणं अगुरवाइयं ॥ ५७१ ॥ णिसीहऽज्झयणे अट्टमो इहेसो समत्तो ॥ ८॥

णवमो उदेसो

जे भिक्ख् रायपिंडं गेण्ड्ड् गेण्ड्ंतं वा साइज्यड् ॥ ५०२ ॥ जे भिक्ख् रायपिंडं भुंजद् भुंजंतं वा साइज्यड् ॥ ५०३ ॥ जे भिक्ख् रायंतेष्ठरं पविसद् पविसंतं षा साइज्यड् ॥ ५०४ ॥ जे भिक्ख् रायंतेपुरियं वदेज्ञा-'आवसो ! रायंतेपुरिए णो खल्ल अन्हं कप्पड् रायंतेपुरे णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, इसन्हं तुसं पडिग्गहंगं गहाय रायंतेपुराओ असणं वा ४ अभिद्वृदं आह्र्ड्ड् क्ल्याह्रि' जो तं एवं वयइ वयंतं वा साइज्यह् ॥ ५०५ ॥ जे भिक्ख् णो क्एजा, रायंतेपुरियां क्एजा-'आउसंतो ! समणा णो खल्ल तुर्ज्यं कप्पड् रायंतेपुरे णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, आहरेयं

पढिमाहर्ग जाए अम्हं रायंतेपुराओ असणं वा ४ अभिहडं आह् इ दलयामि' जो तं एवं वयंतं पडिसुणेइ पडिसुणेतं वा साइजइ ॥ ५७६ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं सुद्धामितिताणं दुवारियभत्तं वा पसुभत्तं वा मयगभत्तं वा बलभत्तं वा क्रयगमतं वा हयभतं वा गयभतं वा कंतारभनं वा दृष्टिभक्खभतं वा दमगभनं वा गिलाणभन्तं वा बद्दलियाभन्तं वा पाहणमन्तं वा पडिग्गाहेदं पडिग्गाहेतं वा साइज्जर ॥ ५७७ ॥ जे भिक्ख रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं इमाइं छहोसाय-यणाई अजाणि(य)ता अपुच्छिय अगवेसिय परं चउरायपंचरायाओ गाहावइकुर्ल पिंड-वायपिडयाए णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइज्वह. तंजहा-कोद्रागारसालाणि वा अंडागारसालाणि वा पाणसालाणि वा खीरसालाणि वा गंज-सालाणि वा महाणससालाणि वा ॥ ५७८ ॥ जे भिक्ख् रण्णो खत्तियाणं मुद्दियाणं मदाभित्ताणं अइगच्छमाणाण वा जिगगच्छमाणाण वा पयमवि चक्खदंसणपडि-याए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं ना साइजइ ॥ ५७९॥ जे भिक्ख रण्णो सत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभितिताणं इत्यीओ सञ्जालंकार्विभृतियाओ पयमवि चक्खदंसण-पडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्जइ ॥ ५८० ॥ जे भिक्क रण्यो खतियाणं मुदियाणं मुद्वाभिश्तिताणं मंस(क)खाया[णं]ण वा मच्छखायाण वा छवि-खायाण वा वहिया जिम्मयाणं असणं वा ४ पडिम्माहेड पडिम्माहेतं वा माइजङ् ॥ ५८९ ॥ जे भिक्ख रण्णो खतियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसिताणं अण्णयरं उववृहणियं समीहियं पेहाए तीसे परिमाए अणुद्धियाए अभिज्जाए अञ्बोच्छिज्जाए जो तमर्जं पडिम्माहेइ पांहम्माहेंतं वा साइजङ् ॥ ५८२ ॥ अह पुण एवं जाणेख 'इहज रायस्रित्र परिवृत्तिए' जे भिक्ख ताए गिहाए ताए पएनाए ताए उवासंतराए विहार वा करेड सज्झायं वा करेड असणं वा ४ आहारेड उच्चारं वा पासवणं वा परिद्ववेड अण्णयरं **वा भणारियं पिहुणं अस्समणपाउगं कहं कहेद कहेंतं वा साइज़**इ ॥ ५८३ ॥ जे भिक्ख रण्णो सतियाणं मुदियाणं मुद्धाभितिताणं बहिया जत्तासं(पट्टि)ठियाणं असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पहिग्गाहेतं वा साइजाइ ॥ ५८४ ॥ जे मिक्स् रण्णो खतियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं बहिया जत्तापिडिणियत्ताणं असणं वा ४ पिड-नगाहेइ पडिम्गाहेतं वा साइजाइ ॥ ५८५ ॥ जे भिक्ख रण्णो खतियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं णइजता(सं)पद्वियाणं असणं वा ४ पडिग्गाहेड् पडिग्गाहेतं वा साइ-जइ ॥ ५८६ ॥ जे मिक्ख् रण्यो खतियाणं मुदियाणं मुद्दाभिसिताणं णर्जतापिड-णियत्ताणं असणं वा ४ पडिज्गाहेड् पडिज्गाहेंनं वा साइज्जड् ॥ ५८७ ॥ जे शिक्ख् रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभितिताणं निरिजतापद्वियाणं असणं वा ४ पविस्ना-५६ अला॰

हेइ परिकार्तितं वा साइजइ ॥ ५८८ ॥ जे भिक्ख् रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धा-भिसित्ताणं गिरिजनापिडिणियत्ताणं असणं वा ४ पिडिस्गाहेद पिडिस्गाहेतं वा साइ-जइ ॥ ५८९ ॥ जे भिक्ख् रण्णो सत्तियाणं मुदियाणं मुदामिसित्ताणं महामिसेयंसि वष्टमाणंसि णिक्सम् वा पविसइ वा जिक्समंतं वा पविसंतं वा साइजाइ ॥ ५९० ॥ जे भिक्ख् रण्णे खतियाणं मुदियाणं मुद्धामिसिनाणं इमाओ दस अमिसेयाओ रायहाणीओ उद्दिहाओ गणियाओ विजयाओ अंतो मासस्य दुक्खनो वा तिक्खती वा णिक्समइ वा पविसइ वा णिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइजइ, तंजहा-चंपा महुरा वाणारसी सावत्थी साएयं कंपिल्लं कोसंबी मिहिला इत्थि(णा)णपुरं रायगिहं॥ ५९१॥ जे भिक्ख रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं अमणं वा ४ परस्स णीहर्ड पडिमाहिइ पहिमाहितं वा साइज्जइ, तंजहा-खतियाण वा राईण वा कुराईण वा रायसंसियाण वा रायपेसियाण वा ॥ ५९२ ॥ जे भिक्ख् रण्णो खत्तियाणं मुहियाणं मुद्धाभितिताणं असणं वा ४ परस्स णीहरूं पश्चिमाहेद पश्चिमाहेतं वा साइज्जह् तंजहा-गडाण वा णद्याण वा कच्छुयाण वा जल्लाण वा मान्नाण वा मुद्रियाण वा केळंगगण वा कहराण वा पवगाण वा लासगाण वा दोखलयाण वा छत्ताणुयाण वा ॥५९३॥ जे भिक्क रण्णो सत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं अमणं वा ४ परस्स णीहडं पडिस्माहेइ पडिस्माहेंतं वा साइजाइ, तंजहा-आसपोसयाण वा हत्य-पोसयाण वा महिसपोसयाण वा वसहपोसयाण वा सीहपोसयाण वा वग्धपोसयाण वा अयपोसयाण वा पोयपोसयाण वा मिनपोसयाण वा मुण्हपोसयाण वा स्यरपोस-याण वा मेंढपोसयाण वा कुकुडपोसयाण वा तित्तिरपोसयाण वा बहुयपोसयाण वा लावयपोसयाण वा चीर् ह्रोह्मपोसयाण वा इंसपोसयाण वा मऊरपोसयाण वा सुय-पोसयाण वा ॥ ५९४ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसिताणं असणं बा ४ परस्स णीह्डं पडिस्माहेइ पडिस्माहेतं वा साइजह, तंजहा-आस(सहा)दम-गाण वा हत्यिदमगाण वा ॥ ५९५ ॥ जे मिक्ख् रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धा-भितिताणं असणं वा ४ परस्य णीहढं पडिग्गाहेह पडिग्गाहेतं वा साइजह, तंजहा-आसर्मिठाण वा हत्थिमिठाण वा ॥ ५९६ ॥ जे भिक्ख् रण्णो खतियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजाइ, तंजहा-आसरोहाण वा इत्यिरोहाण वा ॥ ५९७ ॥ जे भिक्ख रण्णो स्वतियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स जीहढं पढिग्गाहेइ पढिग्गाहेतं वा साइज्ञइ, तंजहा-सत्यबाहाण वा संवाहावयाण वा अन्यंगावयाण वा उच्चहावयाण वा मजावयाण वा मंडावयाण वा इत्तरमहाण वा चसर्ग्यहाण वा हडप्पमाहाण

वा परियह्यग्वहाण वा दीवियम्महाण वा असिम्महाण वा धणुग्वहाण वा सित्तग्वहाण वा कोत्वगहाण वा ॥ ५९८॥ जे भिक्ख रण्णो खत्तियाणं मुद्दामिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहढं पढिम्माहें एषिग्याहेंतं वा साइज्जइ, तंजहा-विस्थराण वा कंचुइजाण वा दोवारियाण वा दें[डं]डारिक्सियाण वा ॥ ५९९॥ जे भिक्ख रण्णो खत्तियाणं मुद्दाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहढं पढिम्माहेंद्र पढिम्माहेंतं वा साइज्जइ, तंजहा-खुजाण वा चिलाइयाण वा वामणीण वा वहमीण वा बच्चरीण वा पृणा]उसीण वा जोणियाण वा पल्हिवयाणं वा ईसणीण वा थारुगिणीणं वा लउसीण वा लासीणं वा दमिलीणं वा सिंहलीणं वा आलजीणं वा प्रालंगिणं वा परिसी[परिसिणी]ण वा। तं सेवमाणे आवज्जइ चालम्मासियं परिहारहाणं अणुग्वाहयं ॥ ६००॥ णिसीहऽज्ययणे णवमो उद्देसो समस्तो ॥ ९॥

दसमो उद्देसी

जे भिक्ख भदंतं आगाढं बगइ बगंतं वा साइजाइ ॥ ६०१ ॥ जे भिक्ख भदंतं फरसं वयइ वर्यतं वा साइजाइ ॥ ६०२ ॥ जे भिक्ख भदंतं भागाढं फरसं वयह वर्गतं वा साइजाइ ॥ ६०३ ॥ जे भिक्ख भदंतं अण्णयरीए अश्वासायणाए अचामाएइ अचासाएंतं वा साइजाइ ॥ ६०४ ॥ जे मिक्ख अणंतकायसंज्ञतं आहारं आहारेड आहारेतं वा साइजाइ ॥ ६०५ ॥ जे भिक्ख आहाकम्मं भुंजह भुंजतं वा साइजइ ॥ ६०६ ॥ ( · · · लाभातित्तं नि॰ कहेइ कहंतं वा सा॰) जे भिक्स पहुप्पणां निमित्तं वागरेह बागरेतं वा साइजह ॥ ६०७ ॥ जे भिक्ख अणागयं निमित्तं वागरेइ वागरेंतं वा साइजह ॥ ६०८ ॥ जे भिक्ख सेहं अवहरइ अवहरंतं वा साइजह ॥ ६०९ ॥ जे भिक्क सेहं विप्परिणामेइ विप्परिणामेंतं वा साइजाइ ॥ ६१० ॥ जे भिक्ख दिसं अवहरइ अवहरंतं वा साइजइ ॥ ६११ ॥ जे भिक्ख दिसं विप्यरिणा-मेइ विप्परिणार्मेतं वा साइजाइ ॥ ६१२ ॥ जे सिक्ख बहियावासियं आएसं परं तिरायाओ अविफालेता संवसावेड संवसावेंतं वा साइज्जइ ॥ ६१३ ॥ जे शिक्ख् साहिगरणं अविओसवियपाहरं अकटपायच्छितं परं तिरायाओ विष्फालिय अविष्का-लिय संभंजह संभंजतं वा साहजाइ॥ ६१४॥ जे भिक्त् उग्वाहयं अणुग्वाहयं वयइ वर्यतं वा साइजाइ ॥ ६९५ ॥ जे भिक्क अगुरुवाइयं उरवाइयं वयइ वर्यतं वा साइज्जड्र ॥ ६१६ ॥ जे भिक्ष्यू सम्बाहर्य अणुम्बाइयं देह देतं वा साइज्जड ॥ ६१७॥ जे मिक्स अणुरघाइयं उस्थाइयं बेड वैंतं वा साइजाइ॥ ६१८॥ जे भिक्ख उरधाइयं सोचा जचा संशंजह संशंजतं वा साहज्जह ॥ ६२९ ॥ जे भिक्ख उग्वाहमहेर्स सीचा गया संभंजद संभंजतं वा साहजह ॥ ६२० ॥ जे मिक्स

उरघाइयसंकर्प सोचा णचा संभुंजइ संभुंजंतं वा माइजइ ॥ ६२१ ॥ जे भिक्ष उग्घाइयं उग्घाइयहेउं वा उग्घाइयसंकप्पं वा सीचा णचा संभंजइ संभुंजंतं वा साइजाइ ॥ ६२२ ॥ जे भिक्त् अणुग्घाइयं सोचा णचा संभुंजह संभुंजंतं वा साइकाइ ॥ ६२३ ॥ जे भिक्ख् अणुग्वाइयहेउं सोचा णचा संभुंजइ संभंजंतं वा साइज्जइ ॥ ६२४ ॥ जे भिक्त अणुरवाइयसंकर्णं सोबा णवा संभंजइ संभुंजंतं भा साइज्जइ ॥ ६२५ ॥ जे भिक्क् अणुरघाइयं अणुरघाइयहेउं वा अणुरचाइयसंकरपं वा सोचा णचा संभुंजइ संभुंजतं वा साइजाइ ॥ ६२६ ॥ जे भिक्ख उरवाइयं वा अणुरवाइयं वा सोचा णवा संभुंजइ संभुंजतं वा साइजह ॥ ६२७ ॥ जे भिक्स उरघाइयहेउं वा अणुरघाइयहेउं वा सोचा णचा संभुंजइ संभुंजेतं वा साइज्जङ् ॥ ६२८ ॥ जे भिक्षा उग्घाइयसंकप्पं वा अणुग्घाइयसंकप्पं वा सोबा णवा संभुंजद संभुंजंनं वा साइजह ॥ ६२९ ॥ जे भिक्खू उग्वाह्यं वा अणुरवाइयं वा उरघाइयहेउं वा अणुरवाइयहेउं वा उरघाइयसंकर्णं वा अणुरवाइय-संकर्प वा सोचा णचा संशुंजद संशुंजंतं वा साइजाइ ॥ ६३० ॥ जे भिक्ला उगग्यवित्तीए अणस्यमियमणसंकप्पे संथिए णिव्यतिगिन्छासमावण्णेणं अप्राणेणं असर्ण वा ४ पडिस्गाहेता संभुंजइ संभुंजंनं वा साइजइ । अह पुण एवं जाणेजा ''अणुरगए सुरिए अत्यमिए वा'' से जं च (आसर्वसि) सुद्दे जं च पाणिसि जं च पिडम्महे तं विमिन्दिय विसोहिय तं परिद्ववेमाणे (धरमं) णाइक्सह । जो तं भुंजइ भुंजनं वा साइजाइ ॥ ६३९ ॥ जे भिक्ख उम्मयवितीए अणस्य-मियसंक्ष्पे संथडिए वितिगिच्छाए समावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा ४ परिन्गाहेना संभुंजइ संभुंजतं वा साइजाइ। बाह पुण एवं जाणेजा "अणुरगए स्रिए अत्य-मिए वा" से जं च मुद्दे जं च पाणिसि जं च पडिस्महे तं विभिन्तिय विसोहिय तं परिद्ववेगाणे णाइक्रमइ । जो तं भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जद्द ॥ ६३२ ॥ जे भिक्स् उग्गयित्तीए अगत्यमियसंक्षे असंयहिए णिव्तितिनिच्छासमावणीणं अप्पाणेणं असणं वा ४ पडिग्गाहेता संभुंजह संभुंजंतं वा साइजाइ । आह पुण एवं जाणेजा "अणुग्गए सुरिए अत्यक्षिए वा" से अं च मुद्दे जं च पाणिसि जं च पडिमाहे तं विमिन्धिय विसोहिय तं परिद्वतेमाणे णाइक्समह । जो तं भुंजइ भुंजर्त दा साइजइ ॥ ६३३ ॥ जे मिक्सू रमगयवित्तीए जणत्यमिमसंकप्पे असंबंहिए विदि-गिच्छासमावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा ४ पंडिनगाहेला संमुंबह संभुंबतं वा साइ-जर । अह पुण एवं जाणेजा "अणुम्मए सुरिए भत्यमिए बा" से जं च मुहे जं च पाणिसि जे च पांडरगहे तं विगिनिय विसोहिय तं परिद्ववेमाणे जाइक्साइ। (तं

अप्पणा भंजमा • अष्णेसिं वा दलमाणे राइमोयणपहिसेवणपते) जो तं भंजइ भंजंतं वा साइजाइ ॥ ६३४ ॥ जे भिक्स राष्ट्रों वा विवाले वा सपाणं समीयणं उग्गालं उगिगलिना पद्मोगिलंड पद्मोगिलंतं वा साइज्ड ॥ ६३५ ॥ जे भिक्स मिलाणं सोचा ण गवेसह ण गवेसंतं वा साइज्जड ॥ ६३६ ॥ जे भिक्ख निलाणं सोचा उम्मागं वा पहिपहुं वा गच्छह गच्छतं वा साइजाइ ॥ ६३७ ॥ जे मिक्स निला-णवेयावचे अञ्मुद्वियस्य सएण लामेण असंघरमाणस्य जो तस्य न पहितप्पद् न पितरपंतं वा साइजाइ ॥ ६३८ ॥ जे मिक्ख गिळाणवेयावचे अन्सृद्विए गिलाण-पाउम्मे दव्यजाए अलब्समाणे जो तं न पढियाइक्खंड न पढियाइक्खंतं वा साइजंड ॥ ६३९ ॥ जे भिक्ख् पढमपाउसम्मि गामाणुम्गामं दृहुज्जृह दृहुजातं वा साहजाह ॥ ६४० ॥ जे भिक्ख वासावासं पञ्जोसवियंसि दहज्जह बहुर्जतं वा साहज्जह ॥ ६४१ ॥ जे भिक्ख् अपज्ञोसवणाए पज्जोसवेद पज्जोसवेतं वा साङ्जइ ॥ ६४२ ॥ जे भिक्ल पज्जोसवणाए ण पज्जोसवेड ण पज्जोसवेंतं वा साइजाइ ॥ ६४३ ॥ जे भिक्ख पजोसवणाए गोलोमाई-पि वा(बा)लाई उवाइणाइ उवाइणंत वा साइजह ॥ ६४४ ॥ जे भिक्क पज्जोसवणाए इतिरियं पा(पि-आ)हारं आहारेह आहारेतं वा साइजार ॥ ६४५ ॥ जे भिष्यस् गारत्थियं पज्जोसवेर्डं पज्जोसवेतं वा साइजार ॥ ६४६ ॥ जे भिक्क पढमसमोसरणुरेसे पत्ताई चीवराई पडिग्गाहेड पडिग्गाहेंतं बा साइजाइ । तं सेवमाणे आवजाइ चाउम्मासियं परिहारह्माणं अणुरुघाइयं ।। ६४७ ॥ णिसीहऽज्ययेणे वसमो उहेसो समत्तो ॥ १०॥

एकारसमी उदेसी

जे भिक्ख अयपायाणि वा तंबपायाणि वा तज्यपायाणि वा कंसपायाणि वा विष्णपायाणि वा वायपायाणि वा वायपायाणि वा कायपायाणि वा विषणपायाणि वा कायपायाणि वा विरापायाणि वा करेह करेंतं वा साइजाइ ॥ ६४८ ॥ जे भिक्ख अयपायाणि वा तंबपायाणि वा करेंद्र करेंतं वा साइजाइ ॥ ६४८ ॥ जे भिक्ख अयपायाणि वा तंबपायाणि वा तंबपायाणि वा तंबपायाणि वा तंबपायाणि वा तंवपायाणि वा त्वपायाणि वा तंवपायाणि वा त्वपायाणि वा त्व

१ पत्नोस्त्वाय् (संबच्छप्रेप्) पविश्वामणं करावेद् करावेतं ...।

वा चेलपायाणि वा संखपायाणि वा वइरपायाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा साइ-उद्य ।। ६५० ।। जे भिक्ख् अवशंधणाणि वा तंबवंधणाणि वा तउवरंधणाणि वा कंसवंधणाणि वा रूप्यवंधणाणि वा स्वण्णवंधणाणि वा जायस्ववंधणाणि वा मणि-बंधणाणि या कायबंधणाणि वा दंतबंधणाणि वा सिंगबंधणाणि वा चम्मबंधणाणि वा चेलबंधणाणि वा संखबंधणाणि वा वहरबंधणाणि वा करेड करेंतं वा साइजह ॥ ६५९ ॥ जे भिक्ख् अयबंघणाणि वा तंबबंघणाणि वा तउयबंधणाणि वा कंस-बंधणाणि वा रुप्पबंधणाणि वा सुवण्णबंधणाणि वा जायस्ववंधणाणि वा मणिबंध-णाणि वा कायबंघणाणि वा दंतबंघणाणि वा सिंगबंघणाणि वा चम्मबंघणाणि वा चेलवंघणाणि वा संखवंघणाणि वा वहरवंघणाणि वा घरेइ घरेंतं वा साइजड ॥ ६५२ ॥ जे सिक्ख अयबंधणाणि वा तंबबंधणाणि वा तउचबंधणाणि वा कंस-बंघणाणि वा रूपबंघणाणि वा सुव्यवश्रेष्ठणाणि वा जायरुवंघणाणि वा मणिवंघणाणि बा कायबंधणाणि वा दंतवंधणाणि वा सिंगबंधणाणि वा चम्मबंधणाणि वा चेल-बंधणाणि वा संसर्वधणाणि वा वहर्वधणाणि वा परिभुंजह परिभुंजंतं वा साइजह ॥ ६५३ ॥ जे भिक्क परं अद्यजोयणमेराक्षो पायपिटयाए गच्छह गच्छनं वा साइजइ ॥ ६५४ ॥ जे भिक्ख् परमद्वजोयणमेराओ सम्बवायंसि पामं अभिदृढं आहर् दिज्जमाणं पविम्माहेर पिक्नमाहेतं वा सार्व्य ॥ ६५५ ॥ जे भिक्स धम्मत्स अवर्णं वयइ वयंतं वा साइजइ ॥ ६५६ ॥ जे भिक्त अधम्मत्स वर्णं वयह वर्यतं वा साहज्जह ॥ ६५७ ॥ जं भिक्ख् अण्णजित्थयस्स वा गारत्थियस्स बा पाए भागजेज वा पमजेज वा भागजेतं वा पमजेतं वा साइजह ॥ ६५८॥ जे भिक्ख अण्णर्जात्मयस्य वा गारत्मियस्स वा पाए संवाहेज वा परिमहेज वा संवाहेंतं वा पलिमहेंतं वा साइजइ ॥ ६५९ ॥ जे मिक्स अण्णविक्यस्स वा गारत्थियस्स वा पाए तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिर्किनेज वा मक्बेंतं वा भिलिंगेतं वा साइजइ ॥ ६६० ॥ जे भिक्क् अण्णउत्थियस्स वा गारत्यियस्स वा पाए लोड्रेण वा ककेण वा उल्लोकेज वा उव्वहेज वा उल्लोकेतं वा उन्बर्देतं वा साइज्जरु ॥ ६६१ ॥ जे भिक्ष्य अष्णउत्थियस्य वा गारत्थियस्य वा पाए सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोळेज वा पघोएज वा उच्छोर्लेतं वा पर्धाएतं वा साइजइ ॥ ६६२ ॥ जे भिक्स अण्णउत्पियस्स वा गारत्यियस्स वा पाए फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएतं वा साइजइ ॥ ६६३ ॥ जे भिक्क अष्णरुखियस्स वा गारियस्स वा कार्य आमजेज वा पमजेज वा भामजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ६६४ ॥ जे मिक्स अञ्चलस्य वा

गारित्ययस्स वा कार्य संवाहेज वा पिलमहेज वा संवाहेतं वा पिलमहेनं वा साइजाइ ॥ ६६५ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्य तेहिण वा घएण वा णवणीएण वा भक्खेज वा भिलिंगेज वा भक्खेंत वा भिलिंगेतं वा साइजाइ ॥ ६६६ ॥ जे भिक्स अण्णउत्थियस्स वा गारत्यियस्स वा कार्य लोदेण वा ककेण वा उन्नोलेज वा उन्नेहेज वा उन्नोलेंतं वा उन्नहेंतं वा साइजह ॥ ६६०॥ जे भिक्ख अण्णर त्यियस्य वा गारत्यियस्य वा कार्य सीओदगवियहेण वा उसिणी-दगवियरेण वा उच्छोळेज वा पघोएज वा उच्छोठेंतं वा पघोएंतं वा साइजइ १। ६६८ ॥ जे भिक्ल अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्य फुमेज वा रएज वा फ्रमेंतं वा रएतं वा साइजह ॥ ६६९ ॥ जे भिक्ख क्षण्णउत्पियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यास वर्ण आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजाइ ॥ ६७० ॥ जे भिक्ख अण्णउतिययस्य वा गारत्यियस्स वा कार्यसि वर्ण संबाहेज वा पलिमहेज वा संबाहेतं वा पलिमहेतं वा साइजड ॥ ६७९ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्य वा गार्त्थियस्य वा कार्यसे वर्ण तेक्केण वा चएण वा गवणीएण वा मक्लेज वा मिलिंगेज वा मक्लेंतं वा मिलिंगेतं वा साइजड ।। ६७२ ॥ जे भित्रस् अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसे वर्ण लोडेण बा ब्रह्मण वा उन्नोकेज वा उब्बेट्टज वा उन्नोकेंतं वा उम्बेट्टतं वा साइजड ॥ ६७३ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्य वा गारत्थियस्य वा कार्यसे वर्ण सीओदगवियहेण वा उसि-गोदगवियदेण वा उच्छोलेज वा पघोएज वा उच्छोलेंदां वा पघोएंतं वा साइजड ॥ ६७४॥ जे मिक्ख अष्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यस वर्ण फुमेज वा राज्य वा फ़र्मेतं वा रएंतं वा साइजाइ ॥ ६ ७५ ॥ जे भिक्ख अण्णान त्यियस्स वा गारत्यियस्स वा कार्यस गंडं वा पिलमं वा अरहयं वा असियं वा अगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्ध-जाएणं अच्छिदेज वा विच्छिदेज वा अच्छिदेतं वा विच्छिदेतं वा साइजड ॥ ६७६॥ जे भिक्ख अण्णतिवयस्य वा गारत्वियस्य वा कार्यस गंडं वा पिलगं वा अरडवं या अंसियं ना मनंदळं ना अण्णयरेणं तिक्केणं सत्यजाएणं अध्छिदिता विच्छितिता पूर्य वा सोणियं वा णीहरेज वा बिसोडेज वा जीहरेतं वा बिसोडेंतं वा साइजह ॥ ६००॥ जे भिक्स अण्णउत्प्रयस्य वा गारत्थियस्य वा कार्यसे यंडं वा पिठमं वा अरहरं वा अंसियं वा अगंदलं वा अणायरेणं तिक्खेणं सत्यवाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता पूर्व वा सोणियं वा जीहरेता निसोडेता सीओदगनियडेण वा उसिणोदगनियडेण वा उच्छोडेज वा प्योएज वा उच्छोडेतं वा प्योएतं वा साइजर ॥ ६७८ ॥ जे मिक्स अण्णदरिवयस्य वा गारित्ययस्य वा कार्यसे गंडं वा पिलगं वा अरहयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिना विच्छिदिना पूर्यं वा सोणियं वा जीहरेता विसोहेना सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छो-लेता प्रधोएना अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिपेज वा विलिपेज वा आलिपंतं वा बिलिंपंतं वा साइजाइ ॥ ६७९ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्वियस्स वा गारिययस्स वा कार्यस गंडे वा पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता पूर्व वा सोणियं वा णीहरेता विमोहेता सीओदगवियहेण वा उसिणोदगवियहेण वा उच्छोलेता पर्धाएता अण्णयरेणं आहे-बणजाएणं आलिंपिता विलिंपिता तेष्ट्रेण वा घएण वा णवणीएण वा अव्संगेज वा मक्लेज वा अव्यंगेंतं वा मक्लेतं वा माइजह ॥ ६८० ॥ जे भिक्स अण्णविध-यस्त वा गारत्थियस्स वा कार्यास गंडं वा पिलगं वा अरहयं वा अंसियं वा भगंदलं बा अण्णगरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदिता विच्छिदिता पूर्व वा सोमियं वा णीहरेता विसोहेता सीओदगवियहेण वा उसिणोदगवियहेण वा उच्छोलेता पंघीएता अज्जयरेणं आलेवणजाएणं आलिपिता बिलिपिता तेक्केण वा वर्एण वा जवणीएण वा अञ्मेंगेता मक्केता अण्णयरेणं धूबणजाएणं धूबेज वा पधूबेज वा धूबेंतं वा पध्वेतं वा साइजइ ॥ ६८१ ॥ जे भिक्ख अष्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा पाळकिमियं वा क्रिक्किकिमियं वा अंग्रुलीए णिवेसिय २ णीहरेह जीहरेतं वा साइजङ ॥ ६८२ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्य वा गारत्थियस्य वा बीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ ६८३ ॥ जे भिष्मा भण्ण-उत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाई जंबरोमाई कम्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंते वा साइजह ॥ ६८४ ॥ जे मिक्स मण्यरत्ययस वा गारत्यियस्स वा रीहाई कम्खरोमाई कपोज वा संठवेज वा कपोर्त वा संठवेंते वा साइजह ॥ ६८५ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा बीहाइं मंद्ररोमाई कप्येज वा संठवेज वा कपोतं वा संठवेंतं वा साइज्जड ॥ ६८६ ॥ जे भिक्स अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाई णासारोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेतं वा साइज्जइ ॥ ६८७ ॥ जे भिक्का अण्णवत्ययस्य वा गारत्ययस्य वा बीहाई चक्का-रोमाई कप्पेज वा संठवेज का कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजाइ ॥ ६८८-१ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीष्टाइं क्रम्णरोमाई कप्पेज वा संठवेज बा कप्पेते वा संख्येतं वा साइज्यह ॥ ६८८-२ ॥ जे मिक्स मण्णाखियसस्य वा गारिधयस्य वा दंते आधंसेज वा पर्वसेज वा आधंसंतं वा प्रवंसंतं वा साइजङ 11 ६८९ ॥ से मिक्स अञ्चलत्यमस्य का वारत्यियस्य वा दंते उच्छोकेल वा

पघोएज वा उच्छोटेंतं वा पघोएंतं वा साइजइ ॥ ६९० ॥ जे भिक्ख् अण्णउत्थि-यस्त वा गारत्यियस्स वा दंते फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजह ॥ ६९१ ॥ जे भिक्ष अण्णडित्ययस्य वा गारित्ययस्य वा उद्रे आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ६९२ ॥ जे भिक्ख् भणाउरिय-यस्स वा गारत्यियस्स वा उद्वे संबाहेज वा पिटमहेज वा संवाहेतं वा पिटमहेतं वा साइज्जइ ॥ ६९३ ॥ जे भिक्ख् अण्णउत्बयस्स वा गारत्थियस्स वा उद्दे तेहेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिगेनं वा साइज्जर् ॥ ६९४॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्य वा गारत्थियस्स वा उद्वे लोडेण वा क्योण वा उल्लोडेज वा उन्बहेज वा उल्लोडेंतं वा उन्बहेंतं वा साइजह ॥ ६९५ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उट्टे सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोळेज वा पघोएज वा उच्छोळेतं वा पघोएतं वा साइज्जर् ॥ ६९६ ॥ जे भिक्त्य अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उद्वे फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजाइ॥ ६९७॥ जै भिक्ष्त् अण्णउरियंगस्स वा गारित्ययस्य वा दीहाई उत्तरोद्वरोमाई कप्पेख वा संठवेज वा कर्पोतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ६९८ ॥ जे भिक्स अण्णलिययस्य वा गारत्थियस्य वा वीहाई अच्छिपताई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजह ॥ ६९९ ॥ जे भिक्ख भण्ण उत्थियस्स वा गारस्थियस्स वा अच्छीणि आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइज्जइ ॥ ७०० ॥ जे भिक्क् अण्णउत्ययस्य वा गारत्यियस्य वा अच्छीणि संबाहेज वा पिलमहेज वा संवाहेंतं वा पिलमहेतं वा साहजह ॥ ५०१ ॥ जे भिक्ख् अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छीणि तेहेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेतं वा साहजाइ॥ ७०२॥ जे मिक्ख भण्णउत्थियस्स ना गारत्थियस्स ना धन्दकीणि लोहेण ना सकेण ना उन्नोलेज ना उष्यदेख वा उस्रोलेतं वा उष्यदेतं वा साइजह ॥ ७०३ ॥ जे भिक्स अण्णउत्य-यस्स वा गार्तिययस्स वा अच्छीणि सीओइगवियदेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा प्रधोएज वा उच्छोलेंतं वा प्रधोएंतं वा साइजह ॥ ७०४ ॥ जे मिनस् अण्ण उत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छीणि क्रमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएतं वा साइजाइ ॥ ७०५ ॥ जे मिन्स् अण्णारिययस्य वा गारिययस्य वा बीहाई भुमगरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेतं वा साइजइ ॥ ५०६ ॥ जे मिक्ख् अञ्चलत्थयस्य वा गारत्थियस्स वा बीहाई पासरोमाई क्रपेज वा संठवेज वा कर्पतं वा संठवेंतं वा सहस्वह ॥ ७०७-१ ॥ "केसरोबाहं "॥ ७०७-२॥

जे भिक्ख अण्णउत्थियस्य वा गारिश्ययस्य वा अच्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा णहमलं वा णीहरेज वा निसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेतं वा साइजह ॥ ७०८ ॥ जे भिक्स अण्णतिययस्य वा गारित्ययस्य वा कायाओ सेयं वा जहं वा पंकं वा मलं वा जीहरेज वा विसोहेज वा जीहरेतं वा विसोहेतं वा साइजड ॥ ५०९ ॥ जे भिक्ख गामाणुगामं दुइजमाणे अण्णउत्ययस्य वा गारत्यियस्य वा सीसदुवारियं करेड करेंते वा साइजड ॥ ७९० ॥ जे भिक्क अप्पाणं बीभावेड बीमावेंते वा साइजाइ ॥ ७११ ॥ जे मिक्ख परं बीमावेड बीमावेंतं वा साइजाइ ॥ ७१२ ॥ जे भिक्रव् अप्पाणं विम्हावेइ विम्हावेंतं वा साइजाइ ॥ ७९३ ॥ जे भिक्स् परं विम्हावेड विम्हावेंते वा साइज्ज्ड ॥ ७१४ ॥ जे भिक्ख अप्याणं विष्परियासेड विष्परियासेतं वा माइजाइ ॥ ७१५ ॥ जे भिक्त परं विप्परिवासेंह विष्परिवासेंतं वा साइजाइ ॥ ७१६ ॥ जे मिक्ख, मुहवण्णं करेइ करेंत्रं वा साइजाइ ॥ ७१७ ॥ जे भिक्ख बेरजविरुद्धरजंसि सर्ज गमणं सर्ज आगमणं सर्ज गमणागमणं करेड करेंतं वा साइजाइ ॥ ७१८ ॥ जे भिक्ख दियामीयणस्य अवण्णं वयड वयंतं वा साइजाड ॥ ७१९ ॥ जे भिक्स राहमोयणस्य वण्णं वयइ वयंतं वा साइजाइ ॥ ७२० ॥ जे मिक्द दिया असणं वा ४ पडिस्गाहेला दिया भुंजह भुजंत वा साहजह ॥ ७२१॥ जे भिश्नब दिया असणं वा ४ पडिम्गाहेता रति भंजइ भुजंतं वा साइजइ ॥ ७२२॥ जे भिक्ख रति असणं वा ४ पढिग्गाहेसा दिया भुंजइ भुजंतं वा साइजह ॥ ७२३॥ जे भिक्क रति असर्ण वा ४ पढिनगाहेशा रति भुंजह :::।। ७२४ ।। जे भिक्क असर्ण वा ४ परिवासेड परिवासेंतं वा साइजड ॥ ७२५॥ जे भिक्ख परिवासियस्सै असणस्स वा ४ तयप्पमाणं वा भडणमाणं वा बिंदप्पमाणं वा आहारं आहारेह आहारेतं वा साइजाइ ॥ ७२६ ॥ जे भिक्ख आहेणं वा पहेणं वा संगेलं वा हिंगोलं वा अण्णयरं वा तहप्पनारं विस्वस्वं हीरमाणं पेहाए ताए आसाए ताए पिवासाए तं रयणि अण्णत्य उवाइणावेइ उवाइणावेतं वा साइजाइ ॥ ७२७ ॥ जे भिक्स णिवेयणपिंडं भुंजइ भुंजंतं वा साइजाइ ॥ ७२८ ॥ जे मिक्स् अहाछंदं पर्ससङ् पर्ससंतं वा साइजाइ ॥ ७२९ ॥ जे मिक्सू अहाईदं वंदइ वंदंतं वा साइजइ ॥ ७३० ॥ जे मिक्सू णायमं वा अणायमं वा उवासमं वा अणवासमं वा अणरूं पन्वावेद पन्वावेतं वा साइजंड ॥ ७३९ ॥ जे मिक्ख णायमं वा अणायमं वा उदासमं वा अणुवासमं वा धगरुं उपद्मविद् उपद्मवितं वा साइज्जर ॥ ७३२ ॥ जे भिवस् अपरुणं वेयावर्षं

१ दिया चेत्तुं निर्सि संवासेतुं तं बिहयदिवे शुंजमाणस्य पढममंगो भवइ । १ अकारणं-\*\*'णण्यास्य आगाढेहिं रोगायंकेहिं ति विहस्तुत्ये ।

कारावेइ कारावेंतं वा साइजाइ ॥ ७३३ ॥ जे भिक्ख् सचेले सचेलगाँणं मज्हे संवस्द संवसंतं वा साइजाइ ॥ ७३५ ॥ जे भिक्ख् सचेले अचेलगाणं मज्हे संवस्द संवसंतं वा साइजाइ ॥ ७३५ ॥ जे भिक्ख् अचेले सचेलगाँणं मज्हे संवस्द संवसंतं वा साइजाइ ॥ ७३६ ॥ जे भिक्ख् अचेले अचेलगाणं मज्हे संवसइ संवसंतं वा साइजाई ॥ ७३६ ॥ जे भिक्ख् वावेले अचेलगाणं मज्हे संवसइ संवसंतं वा साइजाई ॥ ७३० ॥ जे भिक्ख् वारियासियं पिष्पालें वा पिष्पालचुण्णं वा सिंगवेरं वा सिंगवेरचुण्णं वा विकं वा लोणं उद्धियं वा लोणं आहारेइ आहारेंतं वा साइजाइ ॥ ७३८ ॥ जे भिक्ख् विरिपडणाणि वा मरुपडणाणि वा भिगुपडणाणि वा निर्माण्डणाणि वा निर्माण्डणाणि वा निर्माण्डणाणि वा निर्माण्डणाणि वा कलपव्यवंदणाणि वा कलपव्यवंदणाणि वा जलपव्यवंदणाणि वा जलपव्यवंदणाणि वा वसहाणि वा तल्यवाणि वा वंतिमञ्जाणि वा वेहाणसाणि वा निज्ञपद्वाणि वा जाव अण्णयराणि वा तल्यवाणि वा अंतोमञ्जाणि वा वेहाणसाणि वा निज्ञपिद्वाणि वा जाव अण्णयराणि वा तहप्पाराणि वालमरणाणि पसंसइ पसंसंतं वा साइजाइ । तं सेवमाणे आवजाइ वाजम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्चाइयं ॥ ७३९ ॥ णिसीहऽज्ञ्ययणे प्रकार-समो उद्देशो समसो ॥ ११ ॥

## बारसमी उदेसी

जे भिक्ख् अण्णयरि तसपाणजाई तणपासएण वा मुंजपासएण वा कहुपासएण वा चम्मपासएण वा वेतर बंधंतं वा साइज्जइ ॥ ७४०-१॥ जे भिक्ख् अण्णयरि तसपाणजाई तणपासएण वा मुंजपासएण वा कहुपासएण वा चम्मपासएण वा वेतपासएण वा द्वपासएण वा रज्जपासएण वा कहुपासएण वा चम्मपासएण वा वेतपासएण वा द्वपासएण वा रज्जपासएण वा वेतपासएण वा कहुपासएण वा वेतपासएण वा कहुपासएण वा साइज्जइ ॥ ७४० ॥ जे भिक्ख् परित्तकाय-संजुतं । भाइजिइ भाहारेंतं वा साइज्जइ ॥ ७४२ ॥ जे भिक्ख् तणपीढगं वा परास्त्रक्ष पीढगं वा छगणपीढगं वा कहुपीढगं वा परेवत्येणोच्छण्णं अहिद्वेह अहिद्वेतं वा साइज्जइ ॥ ७४२ ॥ जे भिक्ख् पुढविकायस्य वा साइज्जइ ॥ ७४४ ॥ जे भिक्ख् पुढविकायस्य वा आगडकायस्य वा अगणपकायस्य वा वाउकायस्य वा वाणप्यहकायस्य वा कलमा-यमि समा(र)रमइ समारमंतं वा साइज्जइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्ख् सिक्च्यं सिक्च्यं साइज्जइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्ख् सिक्च्यं सिक्च्यं द्वपास्त्रक्यं वा साइज्जइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्ख् सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं साइज्जइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्ख् सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं साइज्जइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्ख् सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं साइज्जइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्ख् सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं साइज्जइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्ख् सिक्च्यं सिक्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्च्यं सिक्यं सिक्य

९ संजर्रेणं । २ जिणकप्पीणं । ३ बेरकपीणं । ४ जिणकप्पिणो कस्स वि -साहेजं जेन्कंति जको एगझा विहरंति ति । ५ 'गिहरच' ।

साइजाइ ॥ ७४७ ॥ जे भिक्ख् गिहिचत्यं परिहेड परिहेतं वा साइजाइ ॥ ७४८ ॥ जे भिक्ख गिहिणिसेजं वाहेइ बाहेंतं वा साइजइ ॥ ७४९ ॥ जे भिक्ख गिहिते-इच्छं करेड् करेंतं वा साइज्जइ ॥ ७५० ॥ जे भिक्ख् पुराकम्मकढेण हत्थेण वा मत्तेण वा द[व्वि]व्वीएण वा भायणेण वा असणं वा ४ पिडम्गाहेद पिडम्गाहेतं वा साइजइ ॥ ७५१ ॥ जे भिक्ख् गिहत्याण वा अण्ण(उ)तित्थियाण वा सीओदगपरि-भोगेण हत्येण वा मत्तेण वा दव्यीएण वा भायणेण वा असणं वा ४ पढिगाहेड पहिस्गाहेंतं वा साइजाइ ॥ ७५२ ॥ जे भिक्ख वप्पाणि वा फलिहाणि वा उप्पलाणि बा पहलाणि वा उज्झराणि वा णिज्झराणि वा वावीणि वा पोक्खराणि वा दीहि-याणि वा सराणि वा सर्पतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा चक्खुदंसणपिडयाए अभिसंधारेह अभिसंघारेतं वा साइजाइ ॥ ७५३ ॥ जं भिक्ख कच्छाणि वा महणाणि वा णूमाणि वा वणाणि वा वणविद्रगाणि वा पञ्चयाणि वा पञ्चयवित-ग्गाणि वा चक्खुदंसणपिबयाए अमिसंधारेह अभिसंघारेतं वा साइजह ॥ ७५४ ॥ जे भिक्ल गामाणि वा णगराणि वा लेडाणि वा कब्बडाणि वा महंबाणि वा दोणमुहाणि वा पर्रणाणि वा आगराणि वा संवाहाणि वा संव्यावेसाणि वा चक्छ[हं]-दंसणपिड्याए अमिसंधारेइ अमिसंधारेंतं वा साइज्जर ॥ ७५५ ॥ जे मिक्न गाममहाणि वा जगरमहाणि वा केंडमहाणि वा कन्बडमहाणि वा मडंबसहाणि वा दोणमहमहाणि वा पर्यमहाणि वा आगरमहाणि वा संवाहमहाणि वा सम्पिवेस-महाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइजाइ ॥ ७५६ ॥ जे भिक्ख गामवहाणि वा णगरवहाणि वा बोडवहाणि वा कञ्चडवहाणि वा मसंबवहाणि वा दोणसुद्धवहाणि वा पर्यपद्धाणि वा आगरवहाणि वा संवाहबहाणि वा संभिवेसवहाणि वा चक्ख्रदंसणपिडयाए अभिसंघारेड अभिसंघारेतं वा साइज्रह ॥ ७५७ ॥ जे मिक्स गामपहाणि वा णगरपहाणि वा खेडपहाणि वा कव्यडपहाणि वा महंबपहाणि वा दोणसुहपहाणि वा पष्टणपहाणि वा आगरपहाणि वा संवाहपहाणि वा सिणवेसपहाणि वा चक्छदंसणपढियाए अभिसंधारेड अभिसंघारेतं वा साइजड ॥ ७५८ ॥ जे मिक्स गामदाहाणि वा बाव सण्णिवेसदाहाणि वा वक्सहंसणपिड-याए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं वा साइजाइ ॥ ७५९ ॥ जे मिक्स अलाकरणाणि वा हत्यकरणाणि वा उडकरणाणि वा गोणकरणाणि वा महिसकरणाणि वा स्यरक-रणाणि वा चक्खुर्रसणपिंदगए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइजइ ॥ ५६० ॥ जे भिक्ख आसज्रद्धाणि वा हत्विज्रद्धाणि वा उञ्ज्ञद्धाणि वा गोणज्रद्धाणि वा महिसजुद्धाणि वा स्यरजुद्धाणि वा चक्खदंसणपविशाए अभिसंभारेइ अभिसंधारेतं

वा साइजइ ॥ ७६१ ॥ जे मिक्क् उज्हिय[हा]ठाणाणि वा हयजूहियठाणाणि वा गयज्ञहियठाणाणि वा चक्खदंसणपिडयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइजइ ॥ ७६२ ॥ जे भिक्स अ(भिसे)म्घायठाणाणि वा अक्खाइयठाणाणि वा माणुम्मा-णियठाणाणि वा सहया हयणङ्गीयवाइयतंतीतलतालन्द्रियगङ्गपवाइयठाणाणि वा चक्खदंसणपडियाए अभिसंघारेड अभिसंघारेतं वा साइजड ॥ ७६३ ॥ जे भिक्ख बहुकम्माणि वा चित्तकम्माणि वा ( केवकम्माणि वा ) पोत्थकम्माणि वा दंतकम्माणि वा मणिकम्माणि वा सेलकम्माणि वा गंठिमाणि वा वेढिमाणि वा पूरिमाणि वा संघाइमाणि चा पत्तच्छेजाणि वा बाहीणि वा बेहिमाणि वा चक्खदंसण-पहिचाए अभिसंघारें अभिसंघारेंनं वा साइजड ॥ ७६४ ॥ जे भिक्स डिम्बाणि वा डमराणि वा खाराणि वा वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगा-माणि वा कलहाणि वा बोलाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अभिसंघारेड अभि-संघारेतं वा साइजाइ ॥ ७६५ ॥ जे भिक्ख विम्बरुवेस महस्सवेस इरबीणि वा पुरिसाणि वा बेराणि वा मिज्जमाणि वा उहराणि वा अणलंकियाणि वा सुअलंकि-याणि वा गार्यताणि वा वार्यताणि वा णवंताणि वा इसंताणि वा रमंताणि वा मोहंताणि वा विउलं असणं वा ४ परिभायंताणि वा परिभुंजंताणि वा चक्खदंसण-पिंडियाए अभिसंघारेड अभिसंघारेंतं वा साइजड ॥ ७६६ ॥ जे भिक्ख इहलोइएस बा रुवेन परलोइएस वा रुवेस दिदेस वा रुवेन अदिदेस वा रुवेस सएस वा रुवेस असुएस वा स्वेस विष्णाएस वा स्वेस अविष्णाएस वा स्वेस समाइ रजाइ गिजमह अज्होवबज्जइ सर्जतं रर्जतं गिज्हांतं अज्होबवउ(जमाणं)जंतं वा साइज्जइ ॥ ७६७ ॥ जे भिक्ख पढमाए पोरिसीए असणं वा ४ पडिम्माहेशा पच्छिमं पोरिसि उवाइणावेड् उवाइणावेंतं वा साइज्ड ॥ ७६८ ॥ जे भिक्ख परं अद्धजीयणमेराओ असर्ण वा ४ उवाइणानेड उनाइणार्वेतं वा साइजाड ॥ ७६९ ॥ जे भिक्ख दिया गोमयं पहिम्मा-हेसा दिया कार्यसि वर्ण आलिपेज वा विलियेज वा आलिपेतं वा विलिपेतं वा साइजाइ ॥ ७७० ॥ जे भिक्स दिया गोमयं पढिस्गाहेता रति कार्यस वर्ण आलिंपेज वा विलिपेज वा आलिंपंतं वा विलिपंतं वा साइजह ॥ ७७१ ॥ जे भिक्ख रति गोमयं पिडरगाहेता दिया कार्यस वर्ण आलिपेज वा विलिपेज वा आलिपंतं वा बिलिपंतं वा साइजाइ ॥ ७०२ ॥ जे मिक्ख् रति गोमर्य पडिम्पाहेता रति कार्यस वर्ण आलियेज वा बिलियेज वा आलियंत वा विलियंत वा साइ-जह ॥ ७७३ ॥ जे मिक्स दिया आन्त्रेमणजार्य पश्चिमाहेता दिया कार्यसि वर्ण आलिपेज का विलिपेज वा आलिपेत वा विलिपेत वा साइजाइ ॥ ७७४ ॥

जे मिक्स दिया आलेक्णजायं पिडागाहेता रित कायंसि वर्ण आलिपेज वा विलिपेज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्य ॥ ५०५ ॥ जे मिक्स रित आलेक्णजायं पिडागाहेता दिया कायंसि वर्ण आलिपेज वा विलिपेज वा आलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्य ॥ ५०६ ॥ जे मिक्स रित आलेक्णजायं पिडागाहेता रित कायंसि वर्ण आलिपेज वा विलिपंतं वा विलिपंतं वा विलिपंतं वा साइज्य ॥ ५०० ॥ जे मिक्स अण्यवत्थिएण वा गारत्थिएण वा उमिह वहावेह वहावेतं वा साइज्य ॥ ५०८ ॥ जे मिक्स कण्णिसाए असणं वा ४ देइ देंतं वा साइज्य ॥ ५०८ ॥ जे मिक्स इमाओ पंच महण्णवाओ महाणईओ उद्याको गणियाओ विज्याओ अंतो मासस्स दुक्खतो वा तिक्खतो वा उत्तरइ वा संतरइ वा उत्तरइ वा संतरइ वा स्तर्तं वा संतरंतं वा साइज्य तंजहा—गंगा जलणा सरक एरावई मही। ते सेवमाणे आवज्य वाउम्मासियं परिहारद्वाणं उ[अणु]ग्वाइयं॥ ५८० ॥ णिसीह— उज्ययणे वारसमो उद्देसो समसो ॥ १२॥

तेरहमो उद्देसो

जे भिक्ख अणंतरहियाए पुढ्यीए ठाणं वा सेजं वा अणिसेजं वा णिसीहियं वा चेएड चेएंतं वा साइजड ॥ ७८१ ॥ जे भिक्न सिसिणद्वार मुडवीर ठाणं वा ... साइजाइ ॥ ७८२ ॥ जे भिक्ख महियान्द्रडाए पुढवीए ठाणं वा ''साइजाइ ॥ ७८३ ॥ जे मिक्ख् मसरक्लाए पुढवीए ठाणं वा साइजाइ ॥ ७८४ ॥ जे भिक्क चित्तमंताए पुरुवीए ठाणं वा ...साइजाइ ॥ ७८५ ॥ जे भिक्क चित्तमंताए सिलाए ठाणं वा ...साइजाइ ॥ ७८६ ॥ जे भिक्ख वित्तमंताए लेखए ठाणं बा ... साइजाइ ॥ ७८७ ॥ जे भिक्ख कोलावासंसि वा दारुए जीवपइद्विए ससंदे सपाणे सबीए सहरिए सओस्से सउदए सउत्तिगपणगदगम[ही]हियमक्दासंताणगंसि ठाणं वा ''साइजाइ ॥ ७८८ ॥ जे मिक्ख् थूणंसि वा गिहेलुयंसि वा उस् [का] बालंसि वा काम-जलंसि वा दुम्बद्धे दुष्णिक्तिते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा ''साइजइ ॥ ७८९ ॥ जे भिक्क कुलियंसि वा भितिसि वा सिलंसि वा लेलूंसि वा अंतरिक्खजायंसि वा दुन्बद्धे दुण्णिनिसत्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा ''साइजाइ ॥ ७९० ॥ जे मिक्स खंघेंसि वा फलिइंसि वा मंचेंसि वा मंडवेंसि वा मालेंसि वा पासायेंसि वा इम्म-तर्रुमि वा दुव्बद्धे दुण्णिक्खते अणिकंपे चळाचछे ठाणं वा "साइजह ॥ ७९१ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा सिप्पं वा सिलोगं वा अद्रावयं वा कद्महरंगं वा व्यागा गहंसि वा संकाहत्ययंसि वा सिक्सावेह सिक्सावेंतं वा साहज्जह ॥ ७९२ ॥ जे भिक्ख अण्यतिययं या गारिययं या आगारं वयह वयंतं या साइज्जड

॥ ७९३ ॥ जे भिक्क् अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा फरसं वयड वयंतं वा माडजड ॥ ७९४ ॥ जे भिक्ख् अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा आगाउं फरुसं वयइ वयंतं वा साइजइ ॥ ७९५ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा अण्णयरीए अचा-सायणाए अचासाएइ अचासाएंतं वा साइज्यह ॥ ७९६ ॥ जे भिक्ख् अण्णउत्यि-याण वा गारित्ययाण वा कोउगकमं करेड करेंतं वा साइजह ॥ ७९७॥ जे भिक्ख अण्णजित्ययाण वा गारिययाण वा भूइकम्मं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७९८ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियाण वा गारित्थयाण वा पिसणं करेइ करेंते वा साइज्जर् ॥ ७९९ ॥ जे मिक्स् अन्गउत्थियाण वा गार्रात्ययाण वा परिणा-पिसणं करेंड् करेंतं वा साइजड् ॥ ८०० ॥ (जे "पिसणं कहेंड् कहेंतं "पिस-णापरिणं ...) जे भिक्ख अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा तीयं निर्मित्तं क(हे)रेड करेंतं वा साइजङ् ॥ ८०१ ॥ ( ...पड्रप्पणं ... आगमिस्सं ... ) जे भिक्त अण्णउत्ययाण वा गारत्यियाण वा लक्खणं करेड करेंतं वा साइज्जड् ॥ ८०२ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा वंजणं करेइ करेंतं वा साइज्जइ ॥ ८०३ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा समिणं करेड़ करेंतें वा साइज़ह ॥ ८०४ ॥ जे भिक्ख अण्णजित्ययाण वा गारत्थियाण वा विजं परंजह परंजंतं वा साइजह ॥ ८०५ ॥ जे भिक्ख अण्णरिययाण वा गारित्ययाण वा मंतं परंजह परंजंतं वा साइजह ॥ ८०६ ॥ जे भिक्स भण्णजित्ययाण वा गारत्यियाण वा जोगं परंजइ परंजंतं वा साइजाइ ॥ ८०७ ॥ जे भिक्क अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा मग्गं वा पवेएइ संधि वा पवेएइ (मग्गाओ वा संधि पवेएइ) संधीओ वा मग्गं पवेएई पवेएंतं वा साइजइ ॥ ८०८ ॥ जे भिक्ख अण्णविषयाण वा गारित्ययाण वा घाउं प्रवेएइ पनेएंतं वा साइजाइ ॥ ८०९ ॥ जे मिक्स अण्णउत्थियाण वा गारत्यियाण वा णिहिं पवेएइ पवेएंतं वा साइजाइ ॥ ८१० ॥ जे भिक्ख मत्तए अ(प्पा)ताणं देहइ देहंतं वा (फ्लोएइ फ्लोएंतं वा) साइज्जइ ॥ ८११ ॥ जे मिक्स् अहाए अप्पाणं देहड़ देहंतं वा साहजाइ ॥ ८१२ ॥ जे भिक्खू असीए अप्पाणं देहड़ देहंतं वा साइजइ ॥ ८१३ ॥ जे मिक्स मणीए अप्पाणं देहड देहंते वा साइजइ ॥ ८१४ ॥ जे भिक्क कुंडपाणिए अप्पाणं देहह देहंतं वा साइजह ॥ ८१५ ॥ जे भिक्क् तेहे अप्पाणं देहद देहंतं वा साहजह ॥ ८१६ ॥ जे भिक्स सप्पिए अप्पाणं देहह देहंतं वा साइजह ॥ ८१७ ॥ जै मिक्स फाणिए अप्पाणं देहह देहंतं वा

९ फ़बीकरणमेमस्सायारविष्ट्रयस्यक्तंथिरियञ्चरयणास्रो णायव्यं ।

साइज्जइ ॥ ८१८ ॥ जे मिक्क वमणं करेइ करेंतं वा साइज्जइ ॥ ८१९ ॥ जे भिक्ख विरेयणं करेइ करेंनं वा साइजाइ॥ ८२०॥ जे भिक्ख वमणविरेयणं करेड करेंते वा साइज्जड ॥ ८२१ ॥ जे मिक्स अरोगियपडिकम्मं करेड करेंते बा साइजइ ॥ ८२२ ॥ जे भिनन्त् पासत्यं वंदह वंदंतं वा साइजाइ ॥ ८२३ ॥ जे मिक्ख पासत्यं पसंसड पसंसंतं वा साडजंड ॥ ८२४ ॥ जे भिक्ख कसीलं वंदड वंदंतं वा साइजाइ ॥ ८२५ ॥ जे भिक्षा क्सीलं पसंसद पर्ससंतं वा साइजाइ ॥ ८२६ ॥ जे भिक्ख ओमण्णं बंदइ वंदंतं वा साइज्जइ ॥ ८२७ ॥ जे भिक्ख् ओसण्णं पसंसइ पसंसंतं वा साइजाइ ॥ ८२८ ॥ जे भिक्ख संसत्तं वंदड वंदंतं वा साइजङ्ग ॥ ८२९ ॥ जे भिक्ख संसत्तं पसंसड पसंसंतं वा साइजङ् ॥ ८३० ॥ जे भिक्क नितियं बंदइ बंदंनं वा माइजड ॥ ८३१ ॥ जे भिक्क नितियं पसंसइ पर्सर्तं वा साइजइ ॥ ८३२ ॥ जे भित्रख् काहियं वंदइ वंदंतं वा माइजइ ।। ८३३ ॥ जे भिक्स काहियं पसंसड पसंसंतं वा साइजड ॥ ८३४ ॥ जे भिक्स पामणियं वंदइ बंदंतं वा साइज्जद्र ॥ ८३५ ॥ जे शिक्ख् पासणियं पसंगइ पसंसंतं वा माइजइ ॥ ८३६ ॥ जे भिक्ख मामगं वंदह वंदंनं वा साइजइ ॥ ८३७ ॥ जे भिक्ख सामगं पसंसइ पसंसंनं वा साइजह ॥ ८३८ ॥ जे भिक्ख संपनारियं वंदइ वंदंतं वा साइजाइ ॥ ८३९ ॥ जे मिक्खू संपसारियं पसंसह पसंसंतं वा साइजाइ ॥ ८४० ॥ जे भिक्क या(इ)ईपिंड भंजद भंजतं वा साइजाइ ॥ ८८९ ॥ जे भिक्क दूर्देपिंड भुंजह भुंजतं वा साइजड़ ॥ ८४२ ॥ जे भिक्क णिमित्तपिंड भंजह भंजते वा साहजह ॥ ८४३ ॥ जे भिक्स आजीवियपिंड भुंजह भुंजते वा साइजाइ ॥ ८४४ ॥ जे भिक्य वर्णामगर्पिडं भुंजह भुंजंतं वा साइजाइ ॥ ८४५ ॥ जे भिक्ष तिगिच्छापिंहं भुंजइ भुंजतं वा साइजाइ ॥ ८४६ ॥ जे भिक्ष को(ह)वर्षिटं भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८४७ ॥ जे भिनन्तु माणपिंडं भुंजइ भुंजतं वा साइजइ ॥ ८४८ ॥ जे भिक्ख मायापिंडं भुंजइ भुंजतं वा साइजड ॥ ८४९ ॥ जे भिक्स लोमपिंह मुंजइ मुंजंत वा साइजइ ॥ ८५० ॥ जे भिक्स विज्ञापिंडं भुंजह भुंजतं वा साइजह ॥ ८५१ ॥ जे भिक्क मंतपिंडं भुंजह भुंजते वा साइज्जर् ॥ ८५२ ॥ जे भिक्ल चुण्णयपिंड मुंजर मुंजंत वा साइजर ॥ ८५३ ॥ जे भिक्स अंतदाणिंहं भंजह भंजतं वा साहजाइ ॥ ८५४ ॥ जे भिक्ख् जोगपिंडं भुंजह भुंजतं वा साइजह। तं सेवसाणे आवजह नाउम्मासियं परिहारद्वाणं उन्धाइयं ॥ ८५५ ॥ णिसीहऽज्ययणे तेरहमो उहेसो समतो॥ १३॥

## चउइसमी उद्देसी

जे भिक्ख् पडिस्गहं किणइ किणावेड कीयमाहडु दिज्जमाणं पडिस्माहेड पडि-स्माहेतं वा साइजड ॥ ८५६॥ जे भिक्ख् पडिस्महं पामिचेड् पामिचावेड् पामिन्समाहरू दिज्ञमाणं पडिस्माहेर् पडिस्माहेतं वा साहज्जङ् ॥ ८५०॥ जे भिक्ख् पहिस्महं परियद्देइ परियद्दावेइ परियद्दियमाहद्द दिजासाणं पहिस्माहेइ पहिस्माहेंतं वा साइजाइ ॥ ८५८ ॥ जे भिक्ख् पडिम्गहं अ(च्छि) छेखं अणिसिट्टं अभिहड-माहट दि है जमार्ग पटिम्माहेड पडिम्माहेतं वा साइजड ॥ ८५९ ॥ जे मिक्स् अइरेगपडिनगहं गणि उद्दिसिय गणि समुद्दिसिय तं गणि अणापुच्छिय अणामंतिय अण्यामण्यास्स पियरइ वियरंतं वा साइजाइ ॥ ८६० ॥ जे भिक्ख अइरेगं पहिन्गहं खुइगस्स वा खुडियाए वा धेरगस्स वा थेरियाए वा अहत्यच्छिणास्स अपायच्छि-ण्यस्स अणासाछिण्यस्य अकण्यच्छिण्यस्य अणोद्वच्छिण्यस्य सत्तस्य देइ देतं वा साइजाड ॥ ८६१ ॥ जे भिक्ष अइरेगं पहिन्गहं खुइगस्स वा ब्रुडियाए वा थैर-गस्स वा थेरियाए वा [अ]हत्यच्छिण्णस्स [अ]पायच्छिण्णस्स [अ]णासाछिण्णस्स [अ]कृष्णिक्ष्णितस [अण]ोट्रन्धिष्णस्य असकस्स न देइ न देंनं वा साइजङ् १। ८६२ ।। जे भिक्ख पहिलाहं अणलं अधिरं अधुवं अधारणिजं धरेड धरेतं गा साइजाइ ॥ ८६३ ॥ जे भिक्स पहिमाई अर्ल थिरं धुवं घारणिजं न घरेइ न धरेतं वा साइजड ॥ ८६४ ॥ जे भिक्ख वण्णमंतं पहिस्महं विवर्णं करेइ करेंतं वा साइ-जाइ ॥ ८६५ ॥ जे भिक्ख विवण्णं पहिन्गीहं वण्णमंनं करेइ करेंतं वा साइजाइ ॥ ८६६ ॥ जे भिक्ख जो जबए मे पढिगाहे लदे निकट तेहिण वा घएण वा जनजीएण बा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेतं वा साइजाइ ॥ ८६७ ॥ जे भिक्ख णो णवए में पडिस्महे छद्धेत्तिकडू छोद्धेण वा कक्रेण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उच्छोलेज वा उव्यक्तेज वा उच्छोलेंतं वा उव्यलेंतं वा साइजइ ॥ ८६८ ॥ जे भिक्ख् णो णवए मे पिडम्महे लद्धेतिकह सीओद्गवियहेण दा उसिमोदगवियहेण वा उच्छोलेज वा पंघोएज वा उच्छोलेंतं वा पंघोएंतं वा साइजड ॥ ८६९ ॥ जे भिक्ल जो जनए मे पहिमाहे रुद्धेतिकह बहु(दि)हेबसिएण [वा] तेहेण वा घएण बा यावणीएण वा मक्खेज वा भिक्तिंगेज वा मक्खेतं वा मिक्तिंगेतं वा साइजह ॥ ८७० ॥ जे भिक्ख णो णवए मे पडिमाहे ड्वेतिकड़ बहुदेवसिए(णं)ण लोदेण वा ककेण वा चण्णेण वा वण्णेण वा उल्लेखेन वा उन्वेळेन वा उल्लेखें वा उन्वेळेन वा साइजाइ ॥ ८७९ ॥ जे भिक्ष को भवए मे पहिन्गहे लद्धेतिकह बहदेवसिएक

१ सोभाणिमित्तं ।

५७ मुता॰

सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा प्योएज वा उच्छोलेतं वा पर्धाएंतं वा साइज्जइ ॥ ८७२ ॥ जे भित्रखु दुब्भिगंधे मे पडिम्गहे लडे तिक्टु तेहिण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंने वा भिलिंगेत वा साइजह ॥ ४०३ ॥ जे भिक्ख दुव्यिगंधे में पढिगाहे लहे तिकह लोहेण वा ककेण वा पुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लेखेज वा उव्यक्षेत्र वा उल्लेखेत वा साइज्ड ॥ ८७४ ॥ जे मिक्ख दुब्भिगंधे मे पडिम्गहे लद्वेत्तिकह सीओदगवियडेण वा उसिगोदगवियडेण वा उच्छोरेज वा प्रधोएज वा उच्छोरेंतं वा प्रधोएंतं वा साइजाइ ॥ ८७५ ॥ जे भिक्क्यू दुब्भिगंधे में पडिमाहे लद्धेतिकडू बहुदंवसिएण तेहिंग वा घएण वा गवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंते वा माइजह ॥ ८५६ ॥ जे भिक्क दुव्भिगंधे में पीडगाहे लद्धेत्तिकहु बहु-देवसिएण लोडेण वा कहेण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लेख वा उठवलेख बा उल्लेखेंनं वा उच्चलेंतं वा साउजह ॥ ८७७ ॥ जे भिक्ख दक्षिगांचे में पहिसाहे लद्धेतिकह बहुदेवसिएण सीओदगवियहेण वा उसिणोदगवियहेण वा उच्छोलेज वा पर्धाएज वा उच्छोलेंतं वा पर्धाएंतं वा माइजह ॥ ८७८ ॥ जे भिक्स अणंत-रहियाए पुढवीए दुब्बढे दुण्णिक्सिने अणिकंपे चलाचले पुक्रिगाई आयाचेज वा प्यावेज वा भाषावेंतं वा प्यावेंतं वा साइजइ ॥ ८७९ ॥ जे भिक्न संसिणिद्वाए पुष्टवीए द्व्यदे दुण्णिक्सिते अणिकंपे चलाचले परिस्गई आयावेज वा प्यायेज वा आयार्वेतं वा पयार्वेतं वा साइज्जइ ॥ ८८० ॥ जे भिक्ख समुरक्खाए पुढवीए बुक्बरें दुष्णिक्खिते अणिकंपे चलाचले पिडागई आयावेळ वा प्यावेज वा आयावेतं वा प्यावेंते दा साइजाइ ॥ ८८१ ॥ जे भिक्ख महियाकडाए पुटवीए दुव्बदे द्रिणिक्सिते आणिकंपे चलाचले परिस्पाई आसावेज वा प्यावेज वा आसावेत वा पयार्वेनं वा साइजाइ ॥ ८८२ ॥ जे मिक्ख् चित्तमंताए पुरवीए दुर्जांधे दुण्णिक्सिते अणिकंपे चलाचले परिकाहं आयावेज वा प्यावेज वा आयावेतं वा प्यावेतं वा साइजाइ ॥ ८८३ ॥ जे भिक्ख चित्तमंताए सिलाए दुम्बंधे दुण्णिक्सिते अणिकंपे चलाचले पहिरगई आयावेज वा पयावेज वा आयावेंते वा पयावेते वा साइजड ॥ ८८४ ॥ जे मिक्ख चित्तमंताए केन्नए दुन्बंधे दुष्णिक्विते अणिकंपे चलाचले पहिन्गहं आयावेज वा प्रयावेज वा आयावेंतं वा प्रयावेंतं वा साइज्जइ ॥ ८८५ ॥ जे भिक्ख कोळावासंसि वा दारुए जीवपइद्विए सअंडे सपाणे सबीए सहरिए सओरसे सउदए सउतिगमणगदगमहिममद्भासंताम(ए)मंसि दुब्बंधे दुण्णिक्सित अणिकंपे चलाचले परिसाई आसावेज वा प्यावेज वा आयावेतं वा प्यावेतं वा

साइजाइ ॥ ८८६ ॥ जे भिक्स शृणंति वा गिहेलुयंति वा उत्तयालंति वा का [झा]म वि-जलंसि वा दुब्बद्धे दुष्णिविखते अभिकंपे चलाच्छे पडिमाहं आयावेज वा प्यावेज वा आयार्वेतं वा प्यार्वेतं वा साइजइ ॥ ८८७ ॥ जे भिक्ख कुळियंसि वा भितिसि बा सिलंसि वा लेलंसि वा अंत(रि)लिक्खजायंसि वा दुब्बद्धे दुर्णणिक्सते अणिकंपे चलाचले पहिरगहें आयाचेज वा प्यायेज वा आयार्वेतं वा प्यावेतं वा साइजाइ ॥ ८८८ ॥ जे भिक्ख खंधंसि वा फलहंसि वा मंत्रंसि वा मंडवंसि वा मारुंसि वा पासायंसि वा दुम्बद्धे दुण्णिक्सिसे अणिकंपे चलाचले परिमाहं आयावेज वा पयावेज वा आयार्वेतं वा परावेतं वा साइज्जइ ॥ ८८९ ॥ जे भिक्क पहिम्महाओ पुढवी-कार्य णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आह्टू देजमाणं पिडमगाहेर पिडमगाहेतं वा साइजह ॥ ८९० ॥ जे भिक्ख पिडम्महाओ आउकार्य णीहरह णीहरावेड् णीहरियं आहरू देखमाणं पहिस्साहेइ पडिस्माहेंनं वा साइजइ ॥ ८९१ ॥ जे भिक्ख पडिस्सहाओ वेजकार्य णीहरह णीहरावेइ णीहरियं आहट देजमाणं परिकाष्ट्रेइ पहिन्गाहेतं वा साइजाइ ॥ ८९२ ॥ जे भिक्ख पढिमाहाओं कंदाणि वा मुलाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा णीहरइ णीहराबेड णीहरियं आहटू देजमाणं पडिन्गाहेड् पहिरगाहेतं वा साइज्जइ ॥ ८९३ ॥ जे भिक्ख पहिरगहाओ ओसहिबीयाणि णीहरड णीहरावेड णीहरियं आहर् देखमाणं पिडरगाहेड पिडरगाहेंतं वा साइजाइ ॥ ८९४॥ जे भिक्क पढ़िगाहाओ तसपाणजाई जीहरइ जीहरावेइ जीहरियं आहरू देजमाणं पहिमाहिर पहिमाहितं वा साइजह ॥ ८९५ ॥ जे भिक्क पहिमाहमं कोरेड कोरानेइ कोरियं भाहट वेजमाणं पश्चिगाहेड पडिग्गाहेतं वा साइजड ॥ ८९६ ॥ जे भिक्क णायर्ग वा अणायमं वा उवासमं वा अणुवासमं वा गामंतरेसि वा गाम-पहंतरीस वा पहिग्गहं ओभासिय २ जायह जायंतं वा साइजह ॥ ८९७ ॥ जे भिक्ख णायगं वा अणायगं वा उवासगं वा अणवासगं वा परिसामज्झाओ उद्भवेता पडिगाई भोभासिय २ जायइ जार्यतं वा साइजह ॥ ८९८॥ जे भिक्ख पहिन्गहणीसाए उडक्डं वसइ वसंतं वा साइजार ॥ ८९९ ॥ जे भिक्ख पहिमाहणीसाए वासावासं वसइ वसंतं वा साइजह । तं सेवमाणे आवजह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्याइयं ॥ ९०० ॥ णिसीहऽज्ययणे चउहसमो उहेसो समसो ॥ १४॥

पण्णरसमी उदेसी

जे भिक्त् भिक्त्णं आगार्ढं बयइ वर्यतं वा साइजाइ ॥ ९०१ ॥ जे भिक्त् ॰ फरसं वयइ वर्यतं वा साइजाइ ॥ ९०२ ॥ जे भिक्त् भिक्त्णं आगार्ढं फरसं वयइ वर्यतं वा साइजाइ ॥ ९०३ ॥ जे भिक्त् भिक्त्यणं अण्ययरीए अणासायणाए

असामाएइ अनासाएंतं वा साइजङ् ॥ ९०४ ॥ जे भिक्ख् सचित्तं अंबं भुंजङ् भुंजतं वा साइजाइ ॥ ९०५ ॥ जे मिक्खु सचितं अंबं वि(इं)इसइ विडसंतं वा साइजाइ ॥ ९०६ ॥ जे मिक्स् सचित्तपहिंदुयं अंबं मुंजड मुंजंतं वा साइजड ॥ ९०७ ॥ जे भिक्ख् सिकतपहिद्वयं अंबं विडसह बिटसंतं वा साइज्जइ ॥ ९०८ ॥ जे भिक्ख् सचित्तं अंबं वा अंबपे(सिबं)सिं वा अंबभि(तिं)तं वा अंबसालगं वा अंबडालगं वा अंवचोयगं वा भंजइ भंजंतं वा साइजड़ ॥ ९०९ ॥ जे भिक्ख सचित्तं अंवं वा अंव-पेसि वा अंबभित्तं वा अंबसालगं वा अंबडालगं वा अंबचोयगं वा विडसड़ विडसंतं वा साइजड ॥ ९१० ॥ जे भिक्ख सचित्तपइड्रियं अंबं वा अंवपेसिं वा अंबभित्तं वा अंबसालगं वा अंबडालगं वा अंबचीयगं वा भुंजइ भुंजतं वा साइजाइ ॥ ९१९ ॥ जे भिक्ख सचित्तपद्दद्वियं अबं वा अंबपेसि वा अंबिमत्तं वा अंबसालगं वा अंब-डालगं वा अंबचोयगं वा विडसङ् विडसंतं वा साङ्ब्रह् ॥ ९१२ ॥ जे भिक्ब्रू अण्ण दिश्यण वा गारिश्यण वा अपणो पाए आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पमजावेंतं वा माइजइ ॥ ९१३ ॥ जे भिक्कू अण्णउत्थिएण वा गारित्थएण वा अप्पणी पाए संवाहावेज वा पिलमहावेज वा संवाहावेतं वा पिल-महावैतं वा साइजाइ ॥ ९१४ ॥ जे भिक्का अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणी पाए तेहेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंनं वा साइजह ॥ ९१५ ॥ जे भिक्ख् अण्णउत्यिएण वा गारिक्षएण वा अप्पणी पाए लोद्धेण वा ककेण वा उल्लोलावेज वा उब्बद्दावेज वा उल्लोकार्वेतं वा उच्वरार्वेतं वा साइजइ ॥ ९१६ ॥ जे मिक्न् अण्णउत्थिएण वा गारियएण वा अप्पणी पाए सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोला-वेज वा पर्धावावेज वा उच्छोलावेंतं वा पर्धावावेंतं वा साइजइ ॥ ९१७ ॥ जे भिक्ख अण्णउतिषएण वा गारतिषएण वा अप्पणी पाए फुमावेज वा रयावेज वा फुमार्वेतं वा रयार्वेनं वा साइजाइ ॥ ९१८ ॥ जे मिक्खू अण्णउत्यिएण वा गारत्य-एण वा अप्पणी कार्य आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेतं वा पमजावेतं वा साइजाइ ॥ ९१९ ॥ जे मिक्स अण्णजित्यएण दा गारत्थिएण दा अप्पणो कार्य संबाहावेज वा पलिमहावेज वा संवाहावेंतं वा पलिमहावेतं वा साइजाइ ॥ ९२० ॥ जे भिक्ख अण्णडित्यएण वा गारित्यएण वा अप्पणी कार्य तेक्केण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मक्खावेंते वा भिलिंगावेंते वा साइ-जह ॥ ९२१ ॥ जे भिक्ख जण्णउत्पिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणी कार्य लोद्धेण वा बक्केण वा उल्लेखका वा उल्बहाबेख वा उल्लेखकितं वा उल्बहावेतं वा साइजह

॥ ९२२ ॥ जे भिक्ख अण्णदिक्षएण वा गारित्वएण वा अप्पणी कार्य सीओदग-विगरेण वा उसिणोदगविगरेण वा उच्छोलावेज वा पधोवावेज वा उच्छोलावेतं वा पंचीवार्वेनं वा साइजाइ ॥ ९२३ ॥ जे भिक्ख अण्णाउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणी कार्य फुमावेळ वा रयावेळ वा फुमावेतं वा रयावेतं वा साइजङ् ॥ ९२४ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि वर्ण आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेतं वा पमजावेतं वा साइजाइ ॥ ९२५ ॥ जे भिक्स अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणी कार्यस वर्ण संवाहावेज वा पलिमहावेज वा संबाहावेंतं वा पलिमहावेंतं वा साइजाइ ॥ ९२६ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गार्त्थिएण वा अप्पणो कार्यसि वर्ण तेहेण वा घएण वा णवणी-एण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मक्खावेंते वा भिलिंगावेंते वा साइजैह ॥ ९२ > ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणी कार्यसि वर्ण लोदिण वा ऋषेण वा उल्लोलावेज वा उच्चडावेज वा उल्लेलावेंतं वा उन्नडावेंतं वा साइजड ॥ ९२८ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणी कार्यस बणं सीओदगबियदेण वा उसिणोदगबियदेण वा उन्होलावेज वा पधोवावेज वा उच्छोलावेंतं वा पधोवावेंतं वा साइजाइ ॥ ९२९ ॥ जे भिक्का अण्णविष्यएण वा गारित्यएण वा अप्पणो कार्यसि वर्ण फुमाबेज वा रयावेज वा फुमावेंतं वा रयावेंतं वा साइजाइ ॥ ९३० ॥ जे मिक्स अण्णदिवाएण वा गारिवाएण वा अप्पणी कार्यसि गंडे वा पिलगं वा अरडयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदावेज वा बिच्छिदावेज वा अच्छिदावेतं वा विच्छिदावेतं वा साइजाइ ॥ ९३१ ॥ जे भिक्ख अण्णतिवारण वा गारिवारण वा अप्पणी कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरहर्यं वा अंसियं वा अगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यज्ञाएणं अच्छिदाविता विच्छिदाविता एवं वा सोणियं वा णीहरावेज वा विसोहावेज वा णीहरावेंतं वा बिसोहावेंतं वा साइज्य ॥ ९३२ ॥ जे भिक्स अण्णउत्यिएण वा गारत्विएण वा अप्पणो कार्यंसि संडं वा पिलमं वा अरडमं वा अंसियं वा मगंदलं वा अण्णगरेणं तिक्सेणं सत्यवाएणं अच्छिदावेता विच्छिदावेता पूर्यं वा सोणियं वा णीहरावेता विसोहावेता सीओदगविग्रहेण वा उसिणोदगविग्रहेण वा उच्छोलावेज वा पंचीयावेज वा उच्छोलावेंतं वा पंचीयावेतं वा साइजह ॥ ९३३ ॥ जे मिक्स् अण्णतिकाण वा गारिकाण वा अप्पणी कार्यांस गंडं वा पिलगं वा अरह्यं वा अंतियं वा मर्गटर्क वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सस्यवाएणं अच्छिदावेता विच्छितावेता पूर्व वा सोमिरं वा जीहरावेता विसोहावेता सीक्षोदगवियदेण वा उसिजोदगवियदेण

वा उच्छोलावेता पर्धायावेता अण्ययरेणं आलेवणजाएणं आलिंपावेज वा विलिपा-बेज वा आलिपार्वेतं वा विलिपार्वेतं वा साइजइ ॥ ९३४ ॥ जे भिक्ख अण्ण-उत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यस गंडं वा पिलगं वा अरडवं वा अंसियं वा मगंदलं वा अण्यायरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदावेता विच्छिदावेता पूर्यं वा सोणियं वा णीहरावेता विसोहावेता सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेता पधोयावेता अण्णयरेणं आहेवणजाएणं आहिंपावेता विलिंपावेता तेक्षेण वा घएण वा णवणीएण वा अञ्मंगावेज वा अवस्तावेज वा अव्भंगावेतं वा मक्खार्वेतं वा साइजाइ ॥ ९३५ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारियएण वा अप्पणी कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा अगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं मत्यजाएणं अच्छिदावेता विच्छिदावेता पूर्वं वा सोणियं वा णीहरावेता बिसोहाबेता सीओदगवियदेण वा उत्तिणोदगवियदेण वा उच्छोलाबेता पधोयावेता भ्रज्यारेणं आखेरणजाएणं आलिंपावेता विलिगावेता तेक्षेण वा घएण वा णवणीएण बा अञ्मंगावेता मक्खावेता अण्णयरेणं धृवणजाएणं धृवावेज वा पधृवावेज वा ध्वावेतं वा पध्वावेतं वा साइजइ ॥ ९३६ ॥ जे भिक्स अष्णडित्यएण वा गारित्यएण वा॰ पालुकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसाविय २ णीहरावेइ णीहरावेंतं वा साइजाइ ॥ ९३७ ॥ जे भिक्ख् अण्णस्त्रियएण वा गार्त्थिएण वा॰ बीहाओ णहसिद्धाओ कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा साइजइ ॥ ९३८ ॥ जे भिक्ख अण्णाउत्यएण वा गारत्यएणा वा ० वीहाई जंघरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पार्वेतं वा संठवावेतं वा साइजङ ॥ ९३९ ॥ जे भिक्ख अण्ण-उत्थिएण वा गारत्थिएण वा ॰ वीहाई कन्खरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पा-वैंतं वा संठवावेंतं वा साइज्जइ ॥ ९४० ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा॰ वीहाई मंसरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेतं वा संठवावेतं वा साइजह ॥ ९४१ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्यिएण वा गारत्यएण वा॰ दीहाई णासारोमाई कप्पानेज वा संठवानेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साङ्जह ॥ ९४२ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा वीहाई चक्खरोगाई कपावेज वा संख्या-वेज वा कपावेंते वा संठवावेंते वा साइजह ॥ ९४३-१ ॥ जे जिक्स '''रीहाई कम्प-रोमाइं · · साइजाइ ॥ ९४३-२ ॥ जे भिक्ख अण्णजत्याण वा गारत्याण वा अप्पणो दंते आवंसाकेज वा पवंसाकेज वा आयंसावेतं वा प्रवंसावेतं वा साइजाड ॥ ९४४ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गार्तिकएण वा अप्पणो दंते उच्छोलावेज वा प्रघोशा-वेज वा उच्छोलावेंतं वा पधोशावेंतं वा साहजह ॥ ९४५ ॥ जे भिक्स अण्यतत्वरण

वा गारत्यिएण वा अप्पणी दंते फूमावेज वा रयावेज वा फुमावेंतं वा रयावेंनं वा साइजइ ॥ ९४६ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारियएण वा अप्पणी उद्वे आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पमजावेंतं वा साइजइ ॥ ९४७ ॥ जे भिक्ख अण्णरियएण वा गारियएंण वा अप्पणी रहे संवाहावेज वा पिलसहा-वेज या संवाहावेंतं वा पलिमहावेंतं वा साइज्जइ ॥ ९४८ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्यिएण वा गार त्थिएण वा अप्पणी उद्वे तेहेण वा घएण वा जवणीएण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा सक्खावंतं वा भिलिंगावेतं वा साइज्य ॥ ९४९ ॥ जे भिक्खू अण्णानिकरण वा गारत्यिएण वा अप्पणी नदे होद्रेण वा बक्केण वा बक्कोलावेखा वा उञ्बद्धावेज वा उल्लोलावेतं वा उन्बद्धावेतं वा साङ्ब्बङ् ॥ ९५० ॥ जे भिक्सू अण्णउत्थिएण वा गारित्यएण वा अप्पणो उद्वे सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज वा पंधोयावेज वा उच्छोलावेतं वा पंधोयावेतं वा साइजंड ॥ ९५९ ॥ जे भिक्त अण्णाउत्याएण वा गारत्यिएण वा अप्पणी उद्रे फुमावेज वा रयावेज वा फुमार्वेतं वा रयार्वेतं वा साइजाइ ॥ ९५२ ॥ जे भिक्ख् अण्णडित्यएण वा गार-त्थिएण वा अप्पणी रीहाई उत्तरोद्धरोमाई कप्पाबेज वा संठवायेज वा कप्पावेंतं वा संठवार्वेतं व। साइज्जद्द ॥ ९५३ ॥ जे भिक्ख अण्णदिवरण वा गारिवरण वा अप्पणो बीहाई अच्छिपताई कप्पावेज वा संठवावेज वा कम्पावेंतं वा संठवावेतं वा माइजाइ ॥ ९५४ ॥ जे भिक्क अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेतं वा पमजावेतं वा साइज्ह ॥ ९५५ ॥ जे भिक्खू अण्णवित्यएण वा गारित्यएण वा अप्पणो अच्छीणि संवाहावेज वा पलिमहावेज वा संवाहार्वेतं वा पलिमहार्वेतं वा साइजइ ॥ ९५६ ॥ जे भिक्ख् अण्णदिखएण वा गारिखएण वा अप्पणी अच्छीणि तेह्रेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खावेज वा मिलिंगावेज वा मक्खावेंतं वा मिलिंगावेंतं वा साइजइ ॥ ९५७॥ जे भिक्सू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा सप्पणो अच्छीणि लोद्रेण वा सक्रेण बा उल्लोकावेज वा उच्चश्रवेज वा उल्लोकावेंते वा उव्वश्रवेंते वा साइजड ॥ ९५८ ॥ जे मिक्स अण्णाउतियाण वा गारतियाण वा अप्पणो अच्छीणि सीओदगवियहेण वा उसिणोइगवियहेण वा उच्छोलावेज वा पघीयावेज वा उच्छोळादेंतं वा पघोयादेंतं वा साइजइ ॥ ९५९ ॥ जे भिक्ख् अण्णडस्पिएण वा गारिक्षणण वा अप्पणी अच्छीणि फुमावेज वा र्यावेज वा फुमावेंतं वा रयावेतं वा साइज्जइ ॥ ९६० ॥ जे भित्रक् अञ्चलिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणी वीहाई भूमगरोमाई कप्यानेज वा संठवावेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साइजड

॥ ९६१ ॥ जे भिक्ष अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो दीहाई पासरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेंनं वा संठवावेंतं वा साइजाइ ॥ ९६२-१॥ "केसरी-माइं ...॥ ९६२-२॥ जे भिक्क अण्यतिष्ण वा गारिश्वएण वा अप्पणी अच्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा णहमलं वा णीहरावेज वा विसोहावेज वा णीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा साइजाइ॥ ९६३॥ जे भिक्ख् अण्णटिक्षएण वा गारिक्षएण वा अप्पणी कायाओं सेयं वा जलं वा पंकं वा मलं वा णीहरावेळ वा विसोहावेळ वा णीहरावेंतं वा विसोहावेंतं वा साइज्रह ।। ९६४ ॥ जे भिक्ख अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा गामाणु-गामं दहजमाणे अप्पणो सीसदुवारियं कारवेड कारवेंतं वा साइज्ड ॥ ९६५ ॥ जे भिक्स आगंतागारेसु वा आरामागारेसु वा गाहावहकुलेसु वा परियावसहेसु वा उच्चारपास-वणं परिट्टवेइ परिद्ववेंतं वा साइज्जर् ॥ ९६६ ॥ जे भित्रस् उज्जाणंति वा उज्जाण-गिहंसि वा उज्जाणमालंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणगिहंसि वा णिजाणसालंसि वा उचारपासवर्ण परिद्ववेइ परिद्ववेंतं वा साइजाइ॥ ९६७॥ जे भिक्षा अर्रुति वा अञ्चलयंति वा चरियंति वा पागारीत वा दारेति वा गोपुरेति वा उचारपासवणं परिद्ववेइ परिद्ववेंनं वा साइज्जर् ॥ ९६८ ॥ जे मिक्ख दगंसि वा दगमगंसि वा दगपहंसि वा दगतीरंसि वा दग[हा]ठाणंसि वा उचारपासवणं परिद्ववेह परिद्ववेत वा साइजाइ ॥ ९६९ ॥ जे भिक्क सुण्णगिहंसि वा सुण्णसालंसि वा भिन्नगिहंसि वा भिष्णसालंसि वा कृडागारीस वा कोद्वागारीस वा उचारपासवर्ण परिद्ववेड परिद्ववेंने वा साइजह ॥ ९७० ॥ जे मिक्स तणगिहंसि वा तणसालंसि वा तुसगिहंसि वा तुस-सालंसि या छ(भ्)सगिहंसि वा छुससालंसि वा उचारपासवणं परिद्ववेड परिद्ववेतं वा साइजड ॥ ९७१ ॥ जे भिक्ख जाणगिहंसि वा जाणसालंसि वा जुग्गगिहंसि वा जुम्मसालंसि या जन्यारपासवणं परिद्ववेह परिद्ववेतं वा साइजाइ ॥ ९७२ ॥ जे भिक्ख पणियसार्केस वा पणियगिर्हास वा परियासार्केस वा परियागिर्हास वा कुवियसार्केस वा कृवियगिष्ठंसि वा स्वारपासवणं परिद्रवेड परिद्रवेतं वा साइजड ॥ ९७३ ॥ जे भिक्ख गोणसाळंसे वा गोणगिहंसि वा महाक्र(लसा)ळंसे वा महागिहंसि वा उचार-पासवणं परिद्ववेइ परिद्ववेंतं वा साइजाइ ॥ ९७४ ॥ जे भिक्ख् अण्णजित्थयस्स वा गारित्थयस्स वा असर्ण वा ४ देइ देंतं वा साहज्जह ॥ ९७५ ॥ जे भिक्स पास-त्थस्स अस[णस्स]णं वा ४ देइ देंतं वा साइजाइ ॥ ९७६ ॥ जे भिक्ख् पासस्थस्स असणं वा ४ परिच्छइ परिच्छंतं वा साइजइ ॥ ९७७ ॥ जे मिक्क ओसण्णस्स असर्ण वा ४ देइ देंते वा साइजाइ ॥ ९७८ ॥ जे शिक्ख ओसण्णस्स असर्ण वा ४ पहिच्छाइ पविच्छांने वा साइकाइ ॥ ९७९ ॥ जे भिक्का क्रसीलस्स असणं वा ४ देइ देतं वा साइजाइ ॥ ९८० ॥ जे भिक्ख् कुसीलस्स असणं वा ४ परिच्छइ पिंडच्छंतं वा साइजइ ॥ ९८९ ॥ जे भिक्ख् णितियस्स असणं वा ४ देइ देंतं वा साइज्ञड ॥ ९८२ ॥ जे भिक्ख णितियस्स असणं वा ४ पष्डिच्छड पष्डिच्छतं वा साइजाइ ॥ ९८३ ॥ जे भिक्क संसत्तस्य असुणं वा ४ देह देतं वा साइजाइ ॥ ९८४ ॥ जे भिक्ल संसनस्य अयणं वा ४ पिडच्छद्र पिडच्छतं वा साइजाइ ॥ ९८७ ॥ जे भिक्ख अन्गउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा वत्यं वा पश्चिमाहं वा कंबलं वा पायपंछणं वा देइ देंतं वा साइजाइ॥ ९८६॥ जे भिक्ख पासन्यस्स बत्थं वा ४ देह देंतं वा साइजह ॥ ९८७ ॥ जे भिक्ख पासत्थस्स बत्यं वा ४ पिंडच्छड पिंडच्छेतं वा साइजाड ॥ ९८८ ॥ जे भिक्ख श्रोसण्णस्स वत्थं वा ४ देड देंनं वा साइज्जड् ॥ ९८९ ॥ जे भिक्क् ओसण्णस्य वत्यं वा ४ पढिच्छद्र पडिच्छंतं वा साइजाइ ॥ ९९० ॥ जे मिक्ख क़सीलस्म वत्यं वा ४ देड देतं वा साइजाड ॥ ९९९ ॥ जे भिक्खू इत्सीलस्स वत्यं वा ४ पडिच्छड् पडिच्छंतं वा साइजड ॥ ९९२ ॥ जे भिक्स नितियस्स बत्यं वा ४ देह देंतं वा साइजह ॥ ९९३ ॥ जे भिक्क नितियस्स बर्धं वा ४ पिडच्छइ पिडच्छंतं वा साइजइ ॥९९४॥ जे भिक्क संसत्तस्य बरथं वा ४ देइ देंतं वा साइज्ज्ङ् ॥ ९९५ ॥ जे भिक्ख् संसत्तस्स वरथं वा ४ पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइजङ् ॥ ९९६ ॥ जे भिक्ष जायणवर्षं वा णिमं-तणावत्यं वा अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय पडिरगाहेड पांडरगाहेंनं वा साइजड से य बत्ये चउण्हं अण्णयरे तिया, तंत्रहा-णिचणियंसणिए म्जिल्हि जिणिए छण्सविए रायदुवारिए ॥ ९९७ ॥ जे भिक्ख विभसापश्चियाए अप्पणी पाए आमजेज वा पमजोज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजड ॥ ९९८ ॥ एवं जाव सीसद्वारियं करेड करेंते वा साइजाड ॥ १०५१ ॥ जे भिक्ख विभसापिडयाए बत्यं वा ४ क्षण्णयरं वा उदगरणजायं घरेइ धरेंतं वा साइज्जइ॥ १०५२॥ जे भिक्ख विभूसा-पहिचाए वर्ष्यं वा ४ अण्ययरं वा उवगरणजायं घोवेड घोवेंतं वा साइजाइ । तं सेवमाणे आवज्ञह बाउम्मासियं परिहारहाणं उच्चाइयं ॥ १०५३ ॥ णिसीहऽज्य-यणे पण्णरसमो उडेसो समसो ॥ १५॥

सोलसमो उद्देसो

जे भिक्क सागारियसेजं अणुपविसह अणुपविस्तं वा साइज्जह ॥ १०५४ ॥ जे भिक्क स(सी)उदगं सेजं उवागच्छह उवागच्छतं वा साइज्जह ॥ १०५५ ॥ जे भिक्क स्वगणिसेजं अणुपविसह अणुपविस्तं वा साइज्जह ॥ १०५६ ॥ जे भिक्क संवित्तं उच्छुं मुंजह भुंजतं वा साइज्जह ॥ १०५७ ॥ जे भिक्क संवित्तं

उच्छुं विडसइ विडसंतं वा साइज्जइ ॥ १०५८ ॥ जे भिक्क् सचित्तपइहियं उच्छुं मुंजह भुंजंनं वा साइज्जइ ॥ १०५९ ॥ जे मिक्ख् सचित्तपइड्डियं उच्छुं विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ १०६० ॥ जे भिक्ख् सचितं अंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुमालगं वा उच्छुडालगं वा भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ।। १०६१ ॥ जे भिक्ख् सचित्तं अंतरुट्छुयं वा ''उच्छुडालगं वा विडसङ् विडसंतं वा साइज्जइ ॥ १०६२ ॥ जे भिक्ख् सचित्तपइद्वियं अंतरुच्छुयं वा '' उच्छु डालगं बा भुंजइ भुंजंतं वा साइज्जइ॥ १०६३॥ जे भिक्ब् सिचतपइह्रियं अंतरुच्छुयं वा · · ः उच्छु-डालगं वा विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ १०६४ ॥ जे मित्रम् आरण्णाणं वण्णंघाणं अर्ज्वाजत्तासंप[इ]द्वियाणं असणं वा ४ पढिरगाहेड् पढिरगाहेतं वा साइब्बइ ॥ १०६५ ॥ जे भिक्स आ(अ)रण्ण(य)।णं वण्णंघाणं अडवीजताओ पडिणियनाणं असणं वा ४ पडिग्गाहेर् पढिग्गाहेंतं वा साइजाइ ॥ १०६६ ॥ जे भिक्सू वसु-(वुति)राइयं अ(वुति)वसुराइयं वयइ क्यंतं वा साइजाइ ॥ १०६७ ॥ जे निक्ख अबुसिराइयं बुसिराइयं वयइ वयंतं वा साइज्जइ ॥ १०६८ ॥ जे भिक्क बुनिराइ-यगणाओं अनुसिराइयं गणं संकमह संकमंतं वा साइजाइ ॥ १०६९ ॥ जे मिक्स व्रमाहवर्द्धताणं असणं वा ४ देइ देंतं वा साहज्जइ ॥ १०७० ॥ जे भिक्त् वुकाह्व-कंताणं असणं वा ४ पदिच्छर् पिटच्छंतं वा माइजर ॥ १०७१ ॥ जे मिश्रस् बुगाहबक्कंताणं वत्यं वा ४ देइ देंतं वा साइजइ ॥ १०७२ ॥ जे मिक्स् बुगाहब-क्रेताणं वत्यं वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजङ् ॥ १०७३ ॥ जे भिक्सू बुग्गहबक्कंताणं वसिंहं देह देंतं वा साइजइ ॥ १०७४ ॥ जे सिक्ख् बुग्गहबक्कंताणं बसहि पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजाइ ॥ १०७५ ॥ जे भिक्का बुगाहवक्कंताणं वसिंहें अणुपविसाइ अणुपविसंतं वा साइजाइ ॥ १०७६ ॥ जे भिक्ख वुसाहवर्षाताणं सज्झायं देह देंतं वा साइजह ॥ १०७७ ॥ जे भिक्ष्य वुग्गहवकंताणं सज्झायं पिकच्छह पिकच्छेतं वा साइजह ॥ १०७८ ॥ जे भिक्ख विहं अणेगाहरामणिजं सङ् लाढे विहाराए संघरमाणेसु जणवएसु विहारपंडियाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइजइ ॥ १०७९ ॥ जे मिक्स् विस्वस्थाई दस्यायणाई अणारियाई मिल-क्खुई पर्श्वतियाई सङ् लाढे विहाराए संथरमाणेसु जणवएसु विहारपडियाए अभिसं-धारेइ अभिसंघारेंतं वा साइब्बर् ॥ १०८० ॥ जे भिक्ब् दुर्गुक्रियकुळेड असणं वा ४ पहिरगाहेर परिस्माहेर्त वा साइज्यह ॥ १०८१ ॥ जे सिक्ख् दुर्गुछियनुत्रेष्ठ बत्थं वा ४ पहिम्गाहेड पहिम्गाहेतं वा साइजाइ ॥ १०८२ ॥ जे मिक्ख दुगुंछि-यकुलेस बसहि पडिनगाहेड पडिनगाहेतं हा साइब्बर् ॥ १०८३ ॥ जे सिक्बर

दुगुंछियकुछेसु सज्झायं करेड् करेंतं वा साइजड् ॥ १०८४ ॥ जे मिक्सू दुगुंछिय-कुलेस सज्झायं उद्दिसह उद्दिसंतं वा साइजड ॥ १०८५ ॥ ( ...समुद्दिसह... अणुजाणइ…) जे भिक्ख दुगुंश्चियकुलेमु सज्झार्य वाएड वाएंनं वा साइजङ् ॥ १०८६ ॥ जे मिक्स् तुगुंक्कियकुळेस सज्झायं पढिच्छड् पहिच्छतं वा साइजङ् ॥ १०८७॥ ( ...परियद्धः ... ) जे भिक्ख असणं वा ४ पुढवीए णिक्खिवइ णिविखनंतं वा साइजाइ ॥ १०८८ ॥ जे भिक्ख असणं वा ४ संधारए णिक्खिवइ णिक्सिवंतं वा साइज्जइ ॥ १०८९ ॥ जे भिक्ख असणं वा ४ वेहासे णिक्सिवड णिक्सिनंतं वा साइजह ॥ १०९० ॥ जे भिक्सू अष्ण(उत्थिएण)तित्थीहिं वा गार(त्थिएण)त्वीहिं वा सिंदें भुंजह भुंजंतं वा साइजड ॥ १०९१ ॥ जे भिक्खू अष्णतिरश्रीहिं वा गारत्यीहिं वा सदिं आवेदिय परिवेदिय मुंजइ मुंजंतं वा साइजङ ॥ १०९२ ॥ जे भिक्ख आयरियउनज्यायाणं सेजासंयारगं पाएणं संघट्टेता हरथेणं अणणुष्णवेता घा(रे)रयमा(णे)णो गच्छइ गच्छंतं वा साइजाइ ॥ १०९३ ॥ जे मिक्क पमाणाइरित्तं वा गणणाइरित्तं वा उबहिं घरेह धरेतं वा साहजङ ॥ १०९४ ॥ जे भिक्क अणंतरहियाए पुढवीए जीवपङ्क्षिए सअंडे सपाणे सबीए सहिरए सओस्से सउदए सउतिंगपणगदगर्माद्व्यमकहासंताणगंसि चलाचले उचार-पासवणं परिद्वेह परिद्वेतं वा साइज्ञर ॥ १०९५ ॥ जे भिक्ष् सिर्मिद्धाए पुढवीए जाब साइजाइ ॥ १०९६ ॥ जे भिक्ख ससरक्खाए पुढवीए जाव साइजाइ ॥ १०९७ ॥ जे भिक्स महियाकहाए पुढवीए जाव साइज्जइ ॥ १०९८ ॥ जे भिक्स चित्तमंताए पुढवीए जाव साइजाइ ॥ १०९९ ॥ जे भिक्ख चित्रमंताए सिलाए जाव साइजाइ ॥ १९०० ॥ जे भिक्स नित्तमंताए लेखए जाव साइज्जइ ॥ १९०१ ॥ जे भिक्स कोलावासंसि वा दारुए जाव साइज्ज ॥ ११०२ ॥ जे भिक्स थ्रणंसि वा गिहेल्यंसि बा उस्रयालंसि वा कामजलंसि वा चलाचले उचारपासवर्ण परिद्ववेड परिद्ववेंतं वा साइजइ ॥ ११०३ ॥ जै मिक्स कुलियंसि वा मितिसि वा सिलंसि वा छेळुंसि वा अन्तिलिक्सजायंसि वा चलाचले उत्पारपासवर्ण परिद्ववेड परिद्ववेतं वा साइजइ ॥ १९०४ ॥ जे मिक्स संघंति वा फलहंति वा मंचंति वा मंडवंति वा माउंति वा पासायंसि वा (अण्णयरंसि वा अंतरिक्खकार्यसि ) उचारपासवणं परिद्ववेद परिद्ववेतं वा साङ्जइ । तं सेवमाणे आवजङ बाउम्मासियं परिहारद्वाणं उम्बाइयं ॥ ११०५॥ णिसीहऽज्ययणे सोळसमो उद्देसो समत्तो ॥ १६॥

स्लारसमी उदेसी जे भिक्त कोउद्दक्षपरियाए जज्जावरं तसपानजावं तणपासएण वा मुंजपासएण

वा कट्टपासएण वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा रज्ञुपासएण वा द्वतपासएण वा बंधइ बंधंतं वा साइजाइ ॥ ११०६ ॥ जे मिन्ख् कोउहक्षपटियाए अण्णयरं तमपाणजायं नणपासएण वा जाव सुत्तपासएण वा बंधेल्लां मुयह मुयंतं वा साइजइ ॥ ११०७ ॥ जे मिक्स् कोउद्दू छपडियाए तणमालियं वा मुंजमालियं वा सिंह-मालियं वा मयणमालियं वा पिंछमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा संस-मालियं वा हरूमालियं वा कहुमालियं वा पणमालियं वा पुष्पमालियं वा फलमालियं वा बीयमालियं वा हरियमालियं वा करेड् करेंतं वा साइज्जइ ॥ ११०८ ॥ जे भिक्न कोउइझपडियाए तणमालियं वा जाव हरियमालियं वा धरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ११०९ ॥ जे भिक्ख कोउहलपिटयाए तणमालियं वा जाव हरियमालियं वा पिणदर पिणदंतं वा साइजह ॥ १९१० ॥ ( ...पिसुंजइ ... ) जे भिक्ख् कोड-इल्लपंडियाए अयकोहाणि वा तंबलोहाणि वा तजबलोहाणि वा सीसलोहाणि वा रुप्पलोहाणि वा सुबष्णलोहाणि वा करेड़ करेंतं वा साइज्जइ ॥ ११११ ॥ जे भिक्ख् कोउहस्रपडियाए अयलोहाणि वा जाव सुवण्णलोहाणि वा घरेड घरेंते वा साइज्ड ॥ १९१२ ॥ जे भिक्ख् कोउह्रह्मपिडयाए अयलोहाणि वा जाव नुवण्णलोहाणि वा परिभुंज[पिणद्र]इ परिभुंजंतं वा साइज्ञद्द ॥ १९१३ ॥ जे भिक्ख् कोउइल्लपिड-याए हाराणि वा अद्वहाराणि वा एगाविले वा मुत्ताविले वा कणगाविले वा रयणानिलं वा कहगाणि वा तुरियाणि वा केऊराणि वा कुंडलाणि वा पद्दाणि वा मउडाणि वा पलंबसुत्ताणि वा सुक्ज्यमुत्ताणि वा करेड़ करेंते वा साइजाइ ॥ १११४ ॥ जे भिक्ख कोउद्देशपढियाए हाराणि वा जाव सुवण्णसुताणि वा घरेइ घरेंतं वा साइजाइ ॥ १११५॥ जे सिक्ख् कोउहलपिटयाए हाराणि वा जाब सुवण्णसुत्ताणि वा पिणढइ पिणढंतं वा साइजाइ ॥ १११६ ॥ जे सिक्ख् कोउह्नप्रियाए आईणाणि वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा कंबलपाबराणि वा कोयराणि वा कोयरपावराणि वा कालमियाणि वा जीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्दाणि वा उद्द-छेर्साणि वा वरचाणि वा विवरघाणि वा पर्वगाणि वा सहिणाणि वा सहिणकक्षाणि वा खोमाजि वा दुग्लाणि वा पतुष्णाणि वा आवरंताणि वा वीणाणि वा अंसुयाणि वा कणगर्कताणि वा कणगरूपियाणि वा कणगनिताणि वा० आभरणधिनिताणि वा करेड़ करेंतं वा साइज्ज्ङ् ॥ १९१७ ॥ जे शिक्ख् कोउह्ह्रपहियाए आईणाणि वा जाव आभरणविचित्ताणि वा चरेइ घरेंतं वा साइजाइ॥ १११८॥ जे भिक्स कोउहलपिटयाए आईणाणि वा जाद भाभरणविचित्ताणि वा परिभुंजह परिभुंजतं वा साइज़इ ॥ १११९ ॥ जा (जे मिक्सू) बि(ति)स्रां(ये)बी निनरांबस्स पाए काण-

उत्थिएण वा गारत्थिएण वा आमजावेज वा प्रमजावेज वा आमजावेतं वा प्रमजावेतं बा साइजइ ॥ ११२० ॥ जाव जा णिगांशी : सीसदवारियं कारवेड कारवेंतं वा साइजइ ॥ ११७२ ॥ जे णिगांथे णिगांथीए पाए अष्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा जाव सीसदुवारियं कारवेइ कारवेंतं वा साइजइ ॥ १२२५ ॥ जे णिगांथे णिगांथस्स सरिसगस्स संते ओवासे अंते ओवासे ण देड ण देंनं वा साइज्जड ॥ १२२६ ॥ जा णिगंथी णिगंथीए सरिसियाए संते ओवासे अंते ओवासे ण देह ण देंतं वा साइजड ॥ १२२७ ॥ जे भिक्स मालोहडं असणं वा ४ उबिंगदिय देखमाणं पडिग्गाहेड पडिग्गाहेंतं वा साइज्जइ ॥ १२२८॥ जे भिक्ख कोट्रियाउत्तं असणं वा ४ उक्कजिय निकुजिय उहारेय देजमाणं पहिमाहेइ पहिमाहेतं वा साइज्जइ॥ १२२९॥ जे भिक्ख महिओलितं असणं वा ४ उब्भिदिय णिव्भिदिय देखमाणं पश्चिमाहेड पहिन्गाहेंतं वा साइजह ॥ १२३० ॥ जे निक्ख (असणं वा…) पुडविपहद्वियं पश्चिमा।हेइ पश्चिमा।हेतं वा साइजाइ॥ १२३१॥ जे भिक्क् आउपइट्टियं पश्चिमा।हेइ पिंडम्गाहेतं वा साइज्ज्ङ् ॥ १२३२ ॥ जे भिक्स्यू तेउपइद्वियं पंडिम्गाहेड् पिंडम्गाहेतं वा साइजाइ ॥ १२३३ ॥ जे भिक्क् वणस्सइकायपइहियं पडिस्गाहेइ पडिस्गाहेतं वा साइजड़ ॥ १२३४ ॥ जे भिक्स असुप्तिणं असणं वा ४ सुप्पेण वा बिहुयणेण वा तालियंटेण वा पत्तेण वा पत्तभंगेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्येण वा चेळेण वा चेळकण्णेण वा हत्येण वा मुहेण वा फूमिता वीइता आहट्ट देजमाणं पडिग्गाहेड् पडिग्गाहेंतं वा साइजह ॥ १२३५ ॥ जे मिक्ख असणं बा ४ उसिणुसिणं पढिस्माहेइ पहिस्माहेंतं वा साइज्जइ ॥ १२३६ ॥ जे सिक्स् उस्सेइमं वा संसेइमं वा बाउलोदगं वा वालोदगं वा तिलोदगं वा तुसोदगं वा जवोदगं वा आयामं वा सोवीरं वा अंबकंजियं वा सुद्धवियहं वा अहुणाधीयं अणंबिलं अपरिणयं अवश्वंतजीवं अविद्धत्यं पष्टिमगाहेड पडिमगाहेतं वा साइजद ॥ १२३७॥ जे मिक्ख अप्पणो आयरियनाए लक्खणाई वागरेइ वागरेतं वा साइज्जइ ॥ १२३८ ॥ जे मिक्स गाएज वा (हसेज वा) वाएज वा गनेज वा अभिगवेज वा हमहेसियं वा हत्यगुलगुलाइयं वा उ कि कि होकहिसीहणायं वा करेइ करेंतं वा साइ-जाइ ॥ १२३९ ॥ जे मिक्स मेरिसहाणि वा पडहसहाणि वा मुरवसहाणि वा मुइंगसहाणि वा णंदिसहाणि वा शक्करिसहाणि वा वक्करिसहाणि वा डमरु(य)गसहाणि या महत्रसहाणि वा सद्वयसहाणि वा पएससहाणि वा मोलुइसहाणि वा अण्णयराणि वा तहप्पनाराणि वित्रवाणि सहाणि कन्नसोयपडियाए अभिसंभारेह अभिसंभारेतं वा साइजह ॥ १२४० ॥ जे मिनन बीणासहाणि वा विवंत्रिसहाणि वा तुणसहाणि

सुरागमे

वा वब्वीसगसहाणि वा घीणाइयसहाणि वा तुंबवीणासहाणि वा झोडयसहाणि वा ढंकुणसद्दाणि वा अण्णयराणि वा तह्य्यगाराणि तयाणि सद्दाणि कण्णसीयपिष्ठयाए अभिसंघारेड् अभिसंघारेतं वा साइजाइ ॥ १२४१ ॥ जे भिक्ख् तालसहाणि वा कंसतालसहाणि वा लिनियसहाणि वा गोहियसहाणि वा मकरियसहाणि वा कच्छभिसद्दाणि वा महङ्मद्दाणि वा सणालियासद्दाणि वा वालियासद्दाणि वा अण्ण-यराणि वा तहप्पगाराणि घणाणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभि-संघारेंतं वा साइजइ॥ १२४२॥ जे भिक्ख् संखसद्दाणि वा वंससद्दाणि वा वेणु-सद्दाणि वा खरमुहिसद्दाणि वा परिक्रिसद्दाणि वा नेवासद्दाणि वा अण्णयराणि वा तहप्यगाराणि झुसिराणि नहाणि कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेड अभिसंघारेतं वा साइजाइ ॥ १२४३ ॥ जे भिक्खू बप्पाणि वा फलिहाणि वा उप्पलाणि वा पछ-लाणि वा उज्झराणि वा णिज्झराणि वा वाबीणि वा पोक्खराणि वा दीहियाणि वा मराणि वा मर्पंतियाणि वा सरमरपंतियाणि वा कण्णसीयपिडयाए अभिसंघा-रेइ अभिसंघारेतं वा साइजाइ ॥ १२४४ ॥ जे भिक्ख् कच्छाणि वा गहणाणि बा जूसाणि बा वजाणि वा वजविदुरगाणि वा पञ्चयाणि वा पञ्चयविदुरगाणि वा कम्णमोयपिडयाए अभिसंघारेड अभिसंघारेतं वा साइज्जइ ॥ १२४५ ॥ जे भिक्ख् गामाणि वा जगराणि वा खेडाणि वा कञ्चडाणि वा महंत्राणि वा दोणमुहाणि वा पष्टणाणि वा आगराणि वा संबाहाणि वा संभिवेसाणि वा कण्णसोयपिडयाए अभि-संघारेड् अभिसंघारेतं वा साइज्जइ ॥ १२४६ ॥ जे भिक्त् गाममहाणि वा जाव स्रिकावेसमहाणि वा कम्मासोयपिडयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइज्रह ॥ १२४७ ॥ जे भिक्ख गामवहाणि वा णगरवहाणि वा खेडवहाणि वा कन्यड-महाणि वा जान सण्णिनेसवहाणि वा कण्णसोयपिहयाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेतं वा साइज्जइ ॥ १२४८ ॥ जे भिक्ख गामपहाणि वा जाव सिण्णवेसपहाणि वा कण्णसोयपहियाए अभिसंघारेड् अभिसंघारेतं वा साइज्जइ ॥ १२४९-१ ॥ … गामदाहाणि वा जाव सण्णिवेसदाहाणि वा ।।।।१२४९-२ ॥ जे भिक्स् आसकर-णाणि वा हत्यिकरणाणि वा उष्टकरणाणि वा गोणकरणाणि वा महिसकरणाणि वा मर्ख्य सूर) रकरणाणि वा कण्णसीयपडियाए असिसेवारेइ अभिसंघारैतं वा साइज्जर् ॥ १२५० ॥ जे भिक्ख् आसजुदाणि वा हत्यिजुदाणि वा उष्टजुदाणि वा गोणजुद्धाणि वा महिसजुद्धाणि वा० कण्णसीयपिकयाए अभिसंघारेइ अभिसंघारेतं वा साइजइ ॥ १२५१ ॥ जे मिक्ख् उज्जृहियद्वाणाणि वा हयज्हियद्वाणाणि वा गयज्हिरहाणाणि वा कण्यसीयपिटवाए अभिसंघारेड अभिसंघारेतं वा साइजाड

॥ १२५२ ॥ जे भिक्क अभिसेय(ठा)हाणाणि वा अक्खाइयहाणाणि वा माणुम्माणहाणाणि वा मह्या हयणहारियवाइयतंतीतळनाळतुडियपडुप्यवाइयहाणाणि वा कण्णसोयपिट्याए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं वा साइज्जइ ॥ १२५३ ॥ जे भिक्क डिंबाणि वा डमराणि वा खाराणि वा वंराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगामाणि वा कळहाणि वा बोलाणि वा कण्णसोयपिट्याए अभिसंघारेंड अभिसंघारेंतं वा साइज्जइ ॥ १२५४ ॥ जे भिक्क विरूवस्वेय महुरस्वेय इत्थीणि वा पुरिसाणि वा बेराणि वा माजिक्साणि वा छहराणि वा अणलंकियाणि वा सुअलंकियाणि वा गायं-ताणि वा वायंताणि वा णवंताणि वा इसंताणि वा रमंताणि वा मोहंताणि वा विउलं असणं वा ४ परिभायंताणि वा परिभुंजंताणि वा कण्णसोयपिट्याए अभिसंघारेइ अभिसंघारेंतं या साइज्जइ ॥ १२५५ ॥ जे भिक्क इहलोइएस वा सहेस परलोइएस वा सहेस विद्वेस वा सहेस अदिहेस वा सहेस अप्राचेव अज्ञोववज्जइ सर्जंतं राजंतं जिज्ञांतं अज्ञोववज्जांतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ वाउम्मासियं परिहारहाणं उग्धाइयं ॥ १२५६ ॥ णिसीहऽज्ञयणे सत्तरसमो उद्देसो समसो ॥ १७॥

# अद्वारसमो उद्देसो

जे भिक्ख अणद्वाए णावं दुस्हृद दुस्हृतं वा साइज्जइ॥ १२५०॥ जे भिक्ख णावं किणह किणावेद कीयं आहृद्द देजमाणं दुस्हृद दुस्हृतं वा साइज्जइ॥ १२५८॥ जे भिक्ख णावं पामिश्वद पामिश्वं आहृद्द दुस्हृतं वा साइज्जइ॥ १२५८॥ जे भिक्ख णावं परियद्देद परियद्दं विद्यदं आहृद्द दुस्हृतं वा साइज्जइ॥ १२५९॥ जे भिक्ख णावं परियद्देद परियद्दं विद्यदं आहृद्द देजमाणं दुस्हृद दुस्हृतं वा साइज्जइ॥ १२६९॥ जे भिक्ख पावं अच्छेजं अणिसिद्धं आहृद्द देजमाणं दुस्हृद दुस्हृतं वा साइज्जइ॥ १२६९॥ जे भिक्ख पावं अले ओकसावेद ओकसावेतं वा साइज्जइ॥ १२६९॥ जे भिक्ख पावं जले ओकसावेद अकसावेतं वा साइज्जइ॥ १२६२॥ जे भिक्ख पावं जिस्का पावं उद्यापावं विद्यापावं विद्यापावं विद्यापावं विद्यापावं विद्यापावं वा साइज्जइ॥ १२६२॥ जे भिक्ख पावं विद्यापावं वा साइज्जद ॥ १२६४॥ जे भिक्ख सण्णं णावं विद्यापावं वा साइज्जद ॥ १२६४॥ जे भिक्ख सण्णं णावं विद्यापावं वा साइज्जद ॥ १२६४॥ जे भिक्ख उविद्यं णावं विद्यापावं वा साइज्जद वा साइज्जद वा साहज्जद वा साहज्जद ॥ १२६६॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १२६५॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १२६६॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १२६६॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १२६५॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १३६०॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १२६५॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १३६५॥ जे भिक्ख पित्वं वा साइज्जद ॥ १२६५॥ जे भिक्य पित्वं वा साइज्जद ॥ १३६५॥ जे भिक्य पित्वं वा साइज्जद ॥ १३६५॥ जे भिक्य पित्वं वा सावं अत्वं वा सावं अत्वं वा सावं अत्वं वा सावं वा

वा साइज्जह ॥ १२६८ ॥ जे भिक्ख जोयणवेलागामिणि वा अद्वजोयणवेलागामिणि षा णावं दुरुहृदु दुरुद्दंतं वा साइज्यह् ॥ १२६९ ॥ जे भिक्ख् णावं आकसङ् आक-सावेड आक्सावेंतं वा साइज्य ॥ १२७० ॥ जे भिक्ख् णावं खेवावेड् खेवावेतं वा साइजह ॥ १२७१ ॥ जे शिक्ख् णावं रज्ञुणा वा कह्नेण वा कब्रुह कब्रुतं वा साइजह ॥ १२७२ ॥ जे मिक्स जावं अखिताएण दा पिपडएण वा वंसेण वा बलेण वा बाहेड बाहेंते वा साइज्जड ॥ १२७३ ॥ जे भिक्क णावाओ उदर्ग भायणेण वा पहिस्महणेण वा मनेष वा णाबाउस्सियणेण वा उस्सियंड उस्सियंतं वा माइजङ ॥ १२७४ ॥ जे भिक्ख णावं उत्तिगेण उद्गं आसवमाणं उवहवरिं कजलांपमाणं (पेहाए) पलोय इत्थेण वा पाएण वा आमत्थ(असि)परोण वा कुसपरोण वा महियाए वा चेलक्रणोण वा पडिपिहेड पडिपिहेतं वा साइजङ् ॥ १२७५ ॥ ज मिक्ख् णावाओ **भावागयम्म अत्रणं वा ४ पडिम्गाहेड पडिम्गाहेतं वा साइजह ॥ १२७६ ॥ जे** भिक्ख णावाओ जलगयस्स अमणं वा ४ पिडमगाहेइ पिडमगाहेतं वा साइज्जइ ॥ १२७७॥ जे भिक्ख णावाओ पंकगयस्स असणं वा ४ पडिग्गाहेड पंडिग्गाहेतं वा साइजाइ ॥ १२७८ ॥ जे भिक्ख णावाओ थलगयस्य असर्ण वा ४ पिडम्गाहेइ पिंडमाहितं वा साइजाई ॥ १२७९ ॥ जे भिक्ष्य वत्थं किणद किणावेद कीयं आहृह देजमाणं पहिम्माहेइ पडिम्माहेतं वा साइजइ ॥ १२८० ॥ (इओ भारवम चउइस-मुहेसस्स सयलाणिवि सत्ताणि पढिग्गहठाणे वत्यस्वज्ञंजिय वनन्वाणि जाव) जे भिक्ख बत्यणीसाए बासाबासं क्सड वसंतं वा लाइ मह । तं सेवमाणे आवजह चाउ-म्मासियं परिहारद्वाणं उग्धाइयं ॥ १३२४ ॥ णिसीहऽज्झयणे अद्वारसमी उद्देसी समसी ॥ १८॥

# एगूणवीसइमी उदेसी

जे भिक्ख चर्लाहें संझाहिं सज्झायं करेड करेंते वा साइजाड, तंजहा-पुरुवाए संझाए पिट्टमाए संझाए अवरण्हे अष्टुरते ॥ १३२५ ॥ जे भिक्ख् कालियमुयस्स परं तिण्हं पुँच्छाणं पुच्छड् पुच्छंतं वा साइजाड् ॥ १३२६ ॥ जे भिक्ख् दिद्विवायस्स परं सत्तण्हं पुच्छाणं पुच्छड् पुच्छंतं वा साइजाड् ॥ १३२० ॥ जे भिक्ख् चउछ महापाडिवएस सज्झायं करेड् करेंतं वा साइजाड् तंजहा-द्विगम्हय(चेतपुण्णिमा-ओ-वहसाहिक्ष्ट्)पाडिवए, आसादी(पुण्णिमाओ-सावणिक्षण्ट्र)पाडिवए, (भह्वय-

९ अण्णे आयरिसे सोलसभंगा । २ पुच्छा-अपुणस्तं जावस्यं कड्किं पुच्छंति सा एगा पुच्छा । अहवा जत्तियं आयरिएण तरइ उक्तारियं बेतुं सा एगा पुच्छा । अहवा जत्य पगर्य समप्पइ शोवं वा बहुं वा सा एगा पुच्छा ।

पुण्णिमाओ-)आसोय(किण्ह)पाडिवए, कत्तिय(पुण्णिमाओ-मग्गिनिण्ह)पाडिवए वा] ॥ १३२८ ॥ जे भिक्ख पोरिसि सज्झार्य उवाङ्णावेंड उवाङ्णावेंतं वा साङ्जङ् ॥ १३२९ ॥ जे मिक्ख चउकालं सज्झायं न करेड़ न करेंते वा साइजाइ ॥ १३३० ॥ जे भिक्ख असज्झाइए सज्झायं करेड़ करेंने वा साइजड़ ॥ १३३१ ॥ जे भिक्ख् अप्पणो अगज्ज्ञाहए मज्ज्ञायं करेड़ करेंनं वा साडज्जड ॥ १३३२ ॥ जे भिक्स हेद्विलाई समोसरणाई अवाएता उवरिलाई समोमरणाई वाएइ वाएंतं वा साइज्जइ ा १३३३ ॥ जे भिक्क णव बंभचेराडं अवाएता उवरिं सुयं वाएइ बाएंतं वा माइजाइ ॥ १३३४ ॥ जे भिक्ख अपर्स वाएड वाएंतं वा साइजाइ ॥ १३३५ ॥ जे भिक्ख पर्न ण बाएड बाएंतं वा साइजाड ॥ १३३६ ॥ जे भिक्ख अन्वतं बाएड वाएंते वा साइजाइ ॥ १३३७ ॥ जे भिक्ख वर्त्त ण वाएइ ण वाएंते वा साइजाइ ॥ १३३८॥ जे भिक्ख दोण्हं सरिसगाणं एकं सं(सि)चिक्खावेह एकं ण संचिक्खावेह एकं वाएड एकं ण वाएड तं करेतं वा साइजड ॥ १३३९ ॥ जे भिक्स आयरिय-उवज्ञाएहिं अविदिण्णं गिरं आइयह आड्यंनं वा साइजाइ ॥ १३४० ॥ जे भिक्त अण्णजस्ययगारत्ययं बाएइ वाएंतं वा साइजई ॥ १२४१ ॥ जे भिक्त्यू अण्णडित्ययगारित्ययं (बायणं) पष्टिच्छद् पडिच्छतं वा साइजाई ॥ १३४२ ॥ जे भिक्क पासत्थं वाएइ वाएंतं वा साइजइ॥ १३४३॥ जे भिक्क पासत्यं पहिच्छा पिंडच्छेनं वा साइजाइ ॥ १३४४ ॥ जे भिक्ख ओसण्णं वाएइ वाएंनं वा साइजाइ ॥ १३४५॥ जे भिक्स ओसण्णं पिडच्छह पडिच्छंतं वा माहज्जह ॥ १३४६॥ जे भिक्स कुसीलं नाएइ नाएंनं वा साइजाइ ॥ १३४०॥ जे भिक्न कुसीलं पहिच्छा पहिच्छतं वा साइजाइ॥ १२४८॥ जे भिक्क णितियं वाएड बाएंते वा साइजाइ॥ १२४९॥ जे मिक्ख णितियं पहिच्छड पहिच्छंतं वा साइजड ॥ १३५० ॥ जे भिक्ख संस्तं बाएइ वाएंतं वा साइजह ॥ १३५१ ॥ जे भिक्ख संमतं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ । तं सेवमाणे आवज्जइ बाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्घाइयं ॥ १३५२ ॥ णिसीहऽज्झवणे पगुणवीसहमो उहेसो समन्तो ॥ १९ ॥

वीसहमो उद्देसो

जे मिक्ख् मासिर्थं परिहारद्वाणं परिसेषिता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमां-णस्स मासिर्यं, परिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासिर्यं ॥ १२५३ ॥ जे मिक्ख्

१ अण्णघम्मिओ वाङ्गंतो वायणाए दुरुवओगं करेज्ञित पायच्छितठाणं। २ आगमहो दुरिहगमो परहम्मिओ आगमाणमणहिनमणिजा अट्टविवजार्स कुणे-ज्ञित पायच्छितं।

५८ सता ०

दोमासियं परिहारद्वाणं पश्चिसेविता आलोएजा, अपिक्टंचिय आलोएमाणस्स दोमा-सियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स ते(ति)मासियं ॥ १३५४ ॥ जे भिक्ख् तेमासियं परिहारद्वाणं पिरसिविमा आलोएजा. अपलिउंचिय आलोएमाणस्य तेमासियं. पिरु-उंचिय आलोएमाणस्स चउमासियं ॥ १३५५ ॥ जे भिक्ख चाउम्मासियं परिहार-द्वाणं पिरसेविता आलोएजा. अपिरुउंचिय आलोएमाणस्स चंडमासियं, पिरुउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं ॥ १३५६ ॥ जे मिक्ख पंचमासियं परिहारद्वाणं पिड-सेविता आलोएजा. अपलिडंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं, पलिडंचिय आलोए-माणस्स छम्मासियं ॥ १३५७ ॥ तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते (तं) चैव छम्(मासियं)मासा ॥ १३५८ ॥ जे भिक्ख बहुसीवि मासियं परिहारद्वाणं पिंडमंबिना आलोएजा, अपिंडंचिय आलोएमाणस्य मासियं, पिंडंचिय आलोए-माणम्स दोमासियं ॥ १३५९ ॥ जे भिक्ख बहुसोवि दोमासियं परिहारद्वाणं पि सेविता आलोएजा. अपलिउंचिय आलोएमाणस्य दोमासियं, पलिउंचिय आलोए-माणस्स तमासियं ॥ १३६० ॥ जे भिक्ख् बहुसोबि तेमासियं परिहारट्टाणं परि-सेविता आलोएजा, अपिंडंचिय आलोएमाणस्य तेमातियं, पलिडंचिय आलोए-माणस्स चडमासियं ॥ १३६१ ॥ जे मिक्ख् बहुसोवि चाडम्मासियं परिहारहाणं पिंडसेविता आलोएजा. अपलिउंचिय भालोएमाणस्य चउमासियं, पिलउंचिय आलोए-माणस्स पंचमासियं ॥ १३६२॥ जे भिक्ख बहसोबि पंचमासियं परिहारद्वाणं पडि-सेविता आलोएजा. अपलिडंबिय आलोएमाणस्म पंचमासियं, पलिडंबिय आलोए-माणस्स छम्मासियं ॥ १३६३ ॥ तेण परं पिछडंचिए वा अपिछिडंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३६४॥ जे भिक्ख मासियं वा दोमासियं वा तेसासियं वा चाउम्मा-सियं वा पंचमासियं वा एएसि परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं पहिसेविता आलोएजा, अपिकंडेचिय आलोएमाणस्स मासियं वा दोमासियं वा तेमासियं वा चउमासियं वा पंचमासियं वा. पिठउंचिय आलोएमाणस्य दोमासियं वा तेमासियं बा चडमासियं वा पंचमासियं वा छम्मासियं वा ॥ १३६५-१॥ तेण परं पळिउंचिए दा अपिल्डंचिए वा ते चेव क्रम्मासा ॥ १३६५-२ ॥ जे भिक्ख बहसोवि मासियं वा बहुसोबि दोमासियं वा बहुसोबि तेमासियं वा बहुसोबि चाउम्मासियं वा बहुसोबि पंचमासियं वा एएसिं परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं परिसेविता आसीएजा, अपलिउंचिय (बहुसोबि) आलोएमाणस्स मासियं वा दोमासियं वा तेमासियं वा चउ-मासियं वा पंचमासियं वा, पिछंचिय (बहुसोवि) आलोएमाणस्स दोमासियं वा तेमा-सियं वा चउमासियं वा पंचमासियं वा अम्मासिवं वा ॥ १३६६ ॥ जै भिक्ख चाउम्मा-

सियं वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहार-द्राणाणं अण्णयरं परिहारद्राणं पहिसेविता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा साइरेगं वा पंचमासियं वा साइरेगं वा. पिछउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं वा साइरेगं वा क्रमासियं वा ॥ १३६७-१ ॥ तेण परं पछिउंचिए वा भपिक्रजं**चिए** वा ते चेव छम्मासा ॥ ९३६७-२ ॥ जे भिक्ख बहुसोवि चाउम्मासियं षा बहुसोवि साइरेगचाउम्मासियं वा बहुसोवि पंचमासियं वा बहुसोवि साइरेगपंचमा-सियं वा एएसि परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएजा. अपिछं-चिय आलोएमाणस्स बहुसोवि चाउम्मासियं वा बहुसोवि साइरेगं वा बहुसोवि पंचमा-सियं वा बहसोबि साइरेगं वा. पलिउंचिय आलोएमाणस्स बहसोबि पंचमासियं वा बहुसोवि साइरेगं वा बहुमोबि छम्मासियं वा ॥ १३६८-१ ॥ तेण परं पलिउंचिए वा अपिलंडेचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३६८-२ ॥ जे भिक्ख चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसि परिहारद्वाणाणं भण्णवरं परिहारद्वाणं पश्चिमिता आलोएजा. अपलिउंचिय जालोएमाणे ठवणिजां ठवडता करणियं वैयाविडयं, ठविएवि पिडसेविता सेवि कसिणे तत्येव आरहेयन्वे सिया, पुट्टिं पिटसेवियं पुट्टिं आलोइयं, पुट्टिं पिटसेवियं पच्छा आलोइयं, पच्छा पहिसेवियं पुष्टि आलोड्यं, पच्छा पहिसेवियं पच्छा आलोड्यं, अपलिटंचिए अपलि-टंबियं, अपलिटंबिए पलिटंबियं, पलिटंबिए अपलिटंबियं, पलिटंबिए पलिटंबियं क्षाकोएमाणस्य सम्बसेयं सक्यं साहणिय जे एयाए पहुबणाए पद्मविए णिव्विसमाणे पहिसेवेइ सेवि कासणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ॥ १३६९ ॥ जे भिक्ख बहुसोबि चाउम्मासियं वा बहसोवि साइरेगचाउम्मासियं वा (जहा हेद्रा जवरं बहसोवि) जाब आरुहेयव्वे सिया एवं पलिउंचिए ॥ १३७० ॥ जे निक्ख चाउम्मासियं बा ''भालोएजा, पळिउंचिय आलोएसाणे (जहा बेहा) जाव पळिउंचिए पळिउंचियं, पिलंडिचिए पिलंडिचियं आलोएमाणस्सः आरुहेयन्वे सिया ॥ १३७१ ॥ जे भिनन्त बहुसोवि चाउम्मासियं वा (जहा हेद्वा णवरं बहुसोवि) जाव आरुहेयव्ये सिया ॥ १३७२ ॥ अम्मासियं परिहारकाणं पहित्य अणगारे अंतरा दोमासियं परिहार-हाणं पिस्तिविता आलोएजा, महावरा वीसहराइया आरोवणा आहमज्यावसाणे संअर्द सहेर्ड सकारणं अहीणमहरितं. तेण परं सचीसहराइया दो मासा ॥ १३७३ ॥ पंचमासियं परिहारद्वाणं (जहां हेड्डा) जान दो मासा ॥ १३७४ ॥ चालम्मासियं परिहारहाणं (जहा हेड्डा) जाव दो मासा ॥ १३७५ ॥ तेमासियं परिहारहाणं (अहा हेड्डा) जाब दो मासा ॥ १३७६ ॥ दोमासियं परिहारक्काणं (जहा हेड्डा) जाव दो मासा ॥ १२७७ ॥ मासियं परिहारद्वार्ज (जहा हेट्टा) जाव दो मासा ।। १३७८ ॥ सवीमहराइयं दोमासियं परिहारद्वाणं पद्मविए अणगारे (जहा हेह्ना) जाव अहीणमहरित्तं, तेण परं मदसराया तिष्णि मासा ॥ १३७९ ॥ सदसराय-तेमासियं परिहारद्वाणं (जहा हेट्टा) बाव तेण परं चत्तारि मासा ॥ १३८० ॥ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं (जहा हेद्वा) जाव तेण परं सवीसहराया चतारि मासा ॥ १३८१ ॥ सवीसइरायनाउम्मासियं परिहारद्वाणं (जहा हेद्वा) जान तेण परं सदसराया पंच मासा ॥ १३८२ ॥ सदसरायपंचमासियं परिहारद्वाणं (जहा हेद्वा) जाब तेण परं छम्मासा ॥ १३८३ ॥ छम्मासियं परिहारद्वाणं पहुविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं परिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा पक्लिया आरोवणा आइमज्जावसाणे सम्बद्धं सहेउं सकारणं अहीणमहिरतं, तेण परं दिवहाँ मानी ॥ १३८४ ॥ पंचमासियं परिहारहाणं (जहा हेट्टा) जाव दिवहो मासो ॥ १३८५ ॥ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं (जहा हेद्वा) जाव दिवन्नो मासो ॥ १३८६ ॥ तेमासियं परिहारहाणं (जहा हेडा) जाव विवश्वो मासो ॥ १३८७ ॥ दोमासियं परिहारद्वाणं (जहा हेट्टा) जाव दिवश्वो मासो ॥ १३८८ ॥ मासियं परिहारद्वाणं (जहा हेट्टा) जाव दिवस्री मामो ॥ १३८९ ॥ दिवस्मासियं परिहारद्वाणं पद्भविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं पिडसेविता आलोएजा, अहावरा पक्लिया आरोवणा आडमज्जावसाणे समझं सहेलं सकारणं अहीणमहरित्तं. तेण परं दो मासा ॥ १३९० ॥ दोसासियं परिहारद्वाणं (जहा हेट्टा) णवरं अन्नाइजा सासा ॥ १३९१ ॥ अच्चाइज्जमासियं परिहारद्वाणं (जहा हेट्टा) णवरं तिष्णि मासा ॥ १३९२ ॥ तेमा-सियं परिहारद्वाणं (जहा हेट्टा) णवरं अबुद्धा मासा ॥ १३९३ ॥ अबुद्धमासियं परिहारद्वार्ण (जहा हेट्टा) णवरं चतारि मासा ॥ १३९४ ॥ चाउम्मासियं परिहार-हाणं ( जहा हेट्टा ) जबरं अन्नुपंचमा मासा ॥ १३९५ ॥ अन्नुपंचमासियं परि-हारद्वाणं (जहा हेद्वा) णवरं पंच मासा ॥ १३९६ ॥ पंचमासियं परिहारद्वाणं (जहा हेड्डा ) णवरं अद्रख्ट्या मासा ॥ १३९७ ॥ अद्रख्ट्यमासियं परिहारद्वाणं (जहा हेड्डा) णवरं छम्मासा ॥ १३९८ ॥ दोमासियं परिहारकाणं पद्मविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्वाणं पश्चिमेविता आलोएजा, अहावरा पश्चिया आरोकणा आइमञ्झावसाणे सबहुं सहेउं सकारणं अहीणमहरितं, तेण परं अब्राह्मा मासा ॥ ११९९ ॥ अब्रा-इज्जमासियं ... अंतरा दोमासियं ... अहाबरा वीसिया आरोबणा ( जहा हेड्डा ), तेण परं सपंचराइया तिण्णि मासा ॥ १४००॥ सपंचरायतेमासियं अंतरा मासियं "अहावरा पक्सिया आरोक्णा (जहा हेड्डा), तेण परं सवीसहराइया तिष्णि मासा

॥ १४०१ ॥ सवीसङ्रायतेमासियं अंतरा दोमासियं अहावरा वीसह्राद्या भरोवणा (जहा हेट्टा), तेण परं सद्सराया चतारि मासा ॥ १४०२ ॥ सदसराय-चाउम्मासियं अंतरा मासियं अहावरा पिक्खया आरोवणा (जहा हेट्टा), तेण परं पंचृणां पंच मासा ॥ १४०३ ॥ पंचृणपंचमासियं अंतरा दोमासियं अहावरा वीसहराइया आरोवणा (जहा हेट्टा), तेण परं अद्धछ्टा मासा ॥ १४०४ ॥ अद्धछ्टमासियं अंतरा मासियं अहावरा पिक्खया आरोवणा (जहा हेट्टा), तेण परं छम्मासा ॥ १४०५ ॥ णिसीहऽज्झयणे वीसहमो उद्देसो समसो ॥ २०॥ णिसीहइसुतं समसं ॥



## श्रीयुत्रागमप्रकाशकसमितिके 'सदस्य'



श्रीमान् शेठ कैसरचंद वाठिया अपने पांग्वारमें ७० वर्षीय स्थितिर श्रावक-पद पर हैं। बच्चनसे लगा-कर अब तक की घटनाओं हारा पारिणामिक बुद्धिके विकाससे आपको कर्म-सिद्धान्त पर अट न विधास है। सक्खन जैसा आपका हदय दु.खितको देखकर पियले थिना नहीं मानता।

### श्रीमान् शेठ केसरचंद शानंदरामजी बांठिया पनवेळ (कोलावा)

अ।पक्षी गुरुमिक्त अनन्या एवं अन्यभिक्तारिणी है। साधुमुनिराज आपके केसर्-बाग वाले प्रामाद-भवनमें ठहर कर धर्मीपदेशका लाभ जनताको प्रदान करते हैं। आपके भतीजा श्रीवृद्धिचंदजी साहेब आपकी खूब सेदा करते हैं। आपने इनको बचपनसे ही अपने हाथों पाला है। आपमें पारिवारिक वात्सल्यता भरपूर है। श्रीपत्तालल, श्रीहीरालाल, श्रीमोतीलाल, रक्षत्रयके समज तीनों पुत्र आपकी सेवामें सदेव तत्पर रहने हैं। आपने विनय-नम्नता-दूरदर्शिता आदि साधनोंसे यह कुवेरपद प्राप्त किया है।

# णमोऽत्यु णं समणस्स भगवको णायपुनमहाबीरस्स

# सुत्तागमे

# तत्य णं दसासुयक्वंधो

#### पहमा दसा

मुंगं मे आउसं! तेणं भगवया एक्सक्सायं, इह खलु बेरेहिं भगवंतिहिं वी विशेष असमाहि [ठा] हाणा पण्णता, कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतिहिं वी सं असमाहि हाणा पण्णता? इमे खलु ते थेरेहिं भगवंतिहिं वी सं असमाहि हाणा पण्णता। तंत्रहा-दवदबन्तारी यावि भवइ॥१॥॥ अ(८) पमिष्वयनारी यावि भवइ॥१॥॥ अहिरतसे जासणिए॥४॥ राहणि-यपरिभासी॥५॥ बेरोवचाइए॥६॥ भूओवचाइए॥७॥ संजलणे॥८॥ कोहणे॥८॥ कोहणे॥८॥ विद्विमंसिए॥१०॥ अभिक्सणं अभिक्सणं ओहा(रि) रहता भवइ॥१०॥ पाराणां अहिगरणां अणुप्रण्णां उप्पाहता भवइ॥१२॥ पोराणां अहिगरणां जामिय विउसवियां पुणो(उ) दी(रि) रेत्ता भवइ॥१२॥ अकालस्तरायकारए यावि भवइ॥१४॥ ससरक्सपणिपाए॥१५॥ सहकरे (मेयकरे)॥१६॥ इसकरे ॥१८॥ संस्वतरे भा १८॥ एए खलु ते बेरेहिं भगवंति ही वी सं असमाहि हाणा पण्णता॥१९॥

विद्या दसा

सुयं मे आउसं! तेणं भगवया एक्सक्सायं, इह सालु घेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णता, कयरे सालु ते घेरेहिं भगवंतिहिं एगवीसं सबला पण्णता! इसे सालु ते घेरेहिं भगवंतिहिं एगवीसं सबला पण्णता! तंजहा-हत्यकम्मं करेमाणे सबले ॥ २२ ॥ मेहुणं पिडसेक्साणे सबले ॥ २३ ॥ राइमोयणं भुंजमाणे सबले ॥ २४ ॥ साहाकम्मं भुंजमाणे सबले ॥ २५ ॥ रायपिंडं भुंजमाणे सबले ॥ २६ ॥ (उद्देशियं) कीयं वा पानित्वं वा अच्छिजं वा अणिसिद्धं वा आहर्द्ध दिजमाणं वा भुंजमाणे सबले ॥ २० ॥ अभिक्सणं अभिक्सणं पिडयाइक्सेताणं भुंजमाणे सबले ॥ २० ॥ अभिक्सणं अभिक्सणं पिडयाइक्सेताणं भुंजमाणे सबले ॥ २० ॥

१ अन्ने आयरिसे पारंसे पंच बसोक्सरोऽहिंगो स्टमह ।

अंतो छण्हं मासाणं गणाओ गणं संक्रममाणे सवले ॥ २९ ॥ अंतो मासस्स तओ दगलेवे करेमाणे सबले ॥ ३० ॥ अंतो मासस्य तओ मा (इंटा रहाणे करे(सेव)माणे सबले ॥ ३९ ॥ सा[ग]गारियपिंडं भुंजमाणे सबले ॥ ३२ ॥ आउहियाए पाणा-इवायं करेमाणे सबले ॥ ३३ ॥ आउट्टियाए मुसावायं वयमाणे सबले ॥ ३४ ॥ आर्टाड्याए अदिण्णानाणं गिण्हमाणे सबले ॥ ३५ ॥ आरट्टियाए अणंनरहियाए पुरवीए ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चंति।एमाणे मवले ॥ ३६ ॥ एवं गसिण-द्धाए पुरुवीए एवं ससर्वन्याए पुरुवीए ॥ ३७ ॥ एवं आउद्दियाए चित्तमंताए तिलाए चित्तमंताए डेलए कोलावासंसि वा दारुए जीवपर्दाद्रए सअंडे सपाणे सवीए सहारिए सबस्से सबदगे सबतिये पणगदगम(हिय)हीए महावासंताणए तरप्पारं ठाणं वा निज्ञं वा निसीहियं वा चेएमाणे सबले ॥ ३८ ॥ आउट्टियाए मूलभीयणं वा कंदभोयणं वा खंधभोयणं वा तयःभोयणं वा पवालमोयणं वा पत्तभोयणं वा प्रपर-भोयणं वा फलमोयणं वा बीयभोयणं वा हरियभोयणं वा भुंजमाणे सबले ॥ ३९ ॥ अंतो संवच्छरस्य दम दगळेवे करेमाणे सबले ॥ ४० ॥ अंतो संवच्छरस्य दम माइद्राणाई करेमाणे सबले ॥ ४१ ॥ आउट्टियाए सीओदयवियङवरवारिय(पाणिणा)-हत्थेण वा भत्तेण वा द्विण्ण विवीए वा भायणेण वा असणं वा पाणं ना खाइमं वा साइमं वा पडिगाहिता भुंजमाणे सबले ॥ ४२ ॥ एए खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं नक्ला पण्णता ॥ ४३ ॥ ति-बेमि ॥ विश्वया दसा समसा ॥ २ ॥

#### नइया दसा

पुर्य मे आउसं! तेणं भगवया एयमक्खायं, इह खळु थेरेहिं भगवंतिहिं ते[ती]त्तीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ, कयर। खळ ताओ थेरेहिं भगवंतिहिं तेत्तीसं असायणाओ पण्णत्ताओ? इमाओ खळ ताओ थेरेहिं भगवंतिहिं तेत्तीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ? इमाओ खळ ताओ थेरेहिं भगवंतिहिं तेत्तीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ। तंत्रहा—सेहे रा[य] इणियस्स पुरओ गंता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४४—४५ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं गंता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४० ॥ सेहे राइणियस्स असकं गंता भवइ आमायणा सेहस्स ॥ ४० ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं विद्वित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४९ ॥ सेहे राइणियस्स आसकं (ठिचा) विद्वित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५० ॥ सेहे राइणियस्स पुरओ निसीहत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५० ॥ सेहे राइणियस्स पुरओ निसीहत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५० ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं निसीहता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५० ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं निसीहता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५२ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं निसीहता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५२ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं निसीहता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५२ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं निसीहता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५३ ॥ सेहे राइणिएणं सर्दि बहिया वियारमूर्ति [वा] निक्खंते समाणे तस्य सेहे

पुच्वतरागं आयमड् पच्छा राइणिए भवड आसायणा सेहस्स ॥ ५४ ॥ सेहे राइ-जिए जं मिंद्र वहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खंते समाणे तत्थ सेहे पुञ्चत-रागं आलोएइ पच्छा राइणिए भवइ आसावणा सेहस्स ॥ ५५ ॥ केइ राइणियस्स पुरुवसंलवित्तए सिया, तं सेहे पुरुवतरागं आलवइ पच्छा राइणिए भवड आसायणा सेहस्य ॥ ५६ ॥ सेहे राङ्गणियस्य राओ वा वियाले वा बाहरमाणस्य अब्बो ! के मु(ते)ता के जाग(रे)रा १ तत्थ सेहे जागरमाणे राइणियम्स अपडिसुणेता भवड अग्यायणा सेहस्य ॥ ५.७ ॥ यहे असर्ण वा पाणं वा खाइमं वा माइमं वा पडि-गाहिता तं पुविविध्वामेव मेहतरागस्य आलोएड पच्छा राइणियस्स भवड आसा-थणा सेहस्स ॥ '५८ ॥ सेहे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहिता तं पुव्वामेव सेहतरागस्स उवदंसेइ पच्छा राइणियस्स भवद आगायणा सेहस्स ॥ ५९ ॥ सेहे असणं वा प्यक्तिगृहिना तं प्रव्यामेव सेहतरागं उविणमंतेह पच्छा राइणि[ए]यं भवड आसायणा सेहस्स ॥ ६० ॥ सेह्रे राइणिएण सदि असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहिता तं राइणियं अणापुच्छिता जस्स जस्य इन्छइ तस्य तस्य सद्घं [संघं] २ नं दलयइ आसायणा सेहस्य ॥ ६१ ॥ सेहे असणं वा ४ पडियाहिना राष्ट्रणिएणं सिर्दे भुंजमाणे तत्य सेहे खदं २ डागं डागं उसदं उसदं रिसरं रिसरं मणुकं मणुकं मणामं मणामं निदं निद्धं छुक्लं छुक्लं आहारिता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६२ ॥ सेहे राइणियस्स बाहर(आल्ब)माणस्स अपडिसुणिताः भवड आसायणा सेहस्स ॥ ६३ ॥ सेहे राइ-णियस्स वाहरमाणस्स तत्य गए चेव पिडमुणिता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६४॥ सेहे गइणियस्स किति-वत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६५ ॥ सेहे राइणियं तुमंति-वत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६६ ॥ सेहे राइणियं सदं खदं वत्ता भवइ आसायणा सेहस्त ॥ ६७ ॥ सेहे राइणियं तजाएणं [२] पिहहणिता भवइ आसा-यणा सेहस्स ॥ ६८ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्स इति एवं वत्ता भवड् आसायणा सेहस्स ॥ ६९ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्य णो युमरसीति वत्ता भवड़ आमायणा सेहत्स ॥ ७० ॥ सेहे राहणियस्य वहं बहेमाणस्य णो सुमणसे भवड़ आसायणा सेहस्स ॥ ७१ ॥ सेहे राहणियस्य कहं कहेमाणस्य परिसं मेशा भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७२ ॥ सेहे राइणियस्स वहं कहेमाणस्य कहं अधिक-दिता भवइ आसावणा सेहस्स ॥ ७३ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्स तीसे परिसाए अणुद्धियाए अभिनाए अञ्चिक्काए अवोगडाए दो(द) बंपि तसंपि तमेव कहं कहिला मबह आसायणा सेहस्स ॥ ७४ ॥ सेहे राहणियस्स सिजासंथारगं पाएणं संघटिता हृत्येण अणणुताविता (अणणु(ण्णवे)विता) गच्छइ भवइ आसा-यणा सेहस्स ॥ ७५ ॥ सेहे राइणियस्स सिजासंचारए विद्विता वा निसीइता वा तुर्यादिता वा भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७५ ॥ सेहे राइणियस्म उच्चासणंसि वा समासणंसि वा विद्विता वा निसीइता वा तुर्यदिता वा भवइ आगायणा सेहस्स ॥ ७७ ॥ एयाओ खळु ताओ बेरीहें भगवंतीहें तेतीसं आसायणाओ पण्णताओ ॥ ७८ ॥ ति-वेमि ॥ तह्या दसा समसा ॥ ३ ॥

#### चडत्था दसा

सुयं मे आउसं! तेणं भगवया एवमक्सायं, इह खलु थेरेहिं मगवंतेहिं अट्टविहा गणिसंपया पण्णता. कयरा खळ अद्भविहा गणिसंपया पण्णता ? इमा खळ अद्भविहा गणिसंपया वण्णला । तंजहा-आयारसंपया १, सुयसंपया २, सरीरसंपया ३, बयणसंपया ४, वायणासंपया ५, मइसंपया ६, पक्षोगसंपया ७, संगहपरिजा(नाम) अद्भा ८। से किं तं आयारसंपया ? आयारसंपया चडव्यिहा पण्णता । तंजहा-संजम्भवजोगजुत्ते यावि भवड , असंपगहियभप्पा , अणिययवित्ती , बुद्धसीले यावि भवड । से तं आयारसंपया ॥ ७९ ॥ से किं तं सुयसंपया ? सुयसंपया ऋडियहा पण्णाना । तंजहा-बहुसु(ते)ह बावि भवड़, परिचियसुए यावि भवड़, विचित्तसुए यावि भवड़, घोसविद्यक्षिकारए बाबि भवड़ । से तं छुअसंपया ॥ ८० ॥ से कि तं सरीरसंपया ? सरीरसंपया चन्नविद्वा पण्णता। तंत्रहा-आरोहपरिणाहसंपन्ने यावि भवह, अणोतप्प-सरीरे, थिरसंघयणे, बहुपिंडपुण्णिदिए यावि भवड़ । से तं सरीरसंपया ॥ ८९ ॥ से किं तं वयणसंपद्या ? वयणसंपद्या चडव्विहा पण्णता । तंजहा-आदेयवयणे यावि मनर्, महर्वयणे याचि भवह, अधिरिसयनयणे यावि भवह, असंदिद्धवयणे यावि भवइ । से तं वयणसंपया ॥ ८२ ॥ से कि तं वायणासंपया ? वायणासंपया चडिव्यहा पण्णता । तंजहा-विजयं उद्दिसइ, विजयं वाएइ, परिनिव्वावियं काएइ, अत्यनिजा-वए यानि ममह । से तं वायणासंपद्मा ॥ ८३ ॥ से कि तं महसंपद्मा ? महसंपद्मा चढिनहा पण्णता । तंजदा-उग्गहमइसंपया, ईहामइसंपया, अवायमइसंपया, धारणामश्चंपया । से कि तं उमाहमश्चंपया ? उमाहमश्चंपया क्रव्यिहा पण्णता । तंजहा-सिप्पं उनिष्हेड, बहु उनिष्हेड, बहुविहं उनिष्हेड, धुवं उनिष्हेड, अगिरिसयं उगिण्हेर, असंदिदं उगिण्हेर । से तं उग्गह्मइसंपमा । एवं ईहामहवि । एवं अनाम-महिव । से किं तं धारणामहसंपया ? धारणामहसंपया अन्विद्या पण्णता । तंत्रहा-बहु घरेड, बहुविहं धरेड, पोराजं धरेड, दुष्टरं धरेड, अणिस्सियं घरेड, असंदिदं घरेड़ । से तं धारणामङसंपया ॥ ८४ ॥ से कि तं क्योगमङसंपया ? क्योगमङसंपया

चउम्बिहा पण्पता । तंजहा-सायं विदाय वायं पर्वजिता भवह, परिसं विदाय वायं परंजिता भवड, खेतं विदाय बायं परंजिता भवड, बत्य विदाय बायं परंजिता भवड़ । से तं पञ्जोगमइसंपया ॥ ८५ ॥ से किं तं संगहपरिना नामं संपया? संगह-परिशा नामं संपया चडव्विहा पण्णता । तंत्रहा-बासावासेसु खेतं पडिलेहिता भवड बहुजणपाउग्गयाए, बहुजणपाउग्गयाए पाडिहारियपीढफलगसेजासंयारयं उगिण्हिता भवइ, कालेणं कार्ल समाणहत्ता भवइ, श्रहागुरु संपूरता भवइ। से तं संग्रहपरिका नामं संपया ॥ ८६ ॥ आयरिओ अंतेवासी इमाए चढव्विहाए विणयपडिवत्तीए विणइत्ता भवड निरणतं गच्छा । तंजहा-आयारविषाएणं, सूत्रविषाएणं, विक्रवेवणाविषाएणं, दोसनिम्घायणविणएणं ॥ ८७ ॥ से कि तं आयार्विणए ? आयार्विणए चउव्विहे पण्णते। तंजहा-संजमसा(स)मायारी यावि भवड्, तवसामायारी यावि भवड्, गणसा-मायारी यावि भवड , एगळविडारसामायारी यावि भवड । से तं आयारविणए ॥ ८८ ॥ से कि तं सुयविणए ? सुयविणए चउच्चित्रे पण्णते । तंजहा-सत्तं वाएइ, अत्यं बाएइ. हियं बाएइ, निस्सेसं वाएइ। से तं सुयविष्णए ॥ ८९ ॥ से कि नं विक्ये-बणाबिणए ? विक्लेबणाबिणए चउन्तिहे पण्णते । तंजहा-अदिद्वधम्मं दिह्युव्य-गत्ताए विजएइता अवड, दिक्युव्वगं साहम्मियताए विजएइता भवड, चुय-धम्माओ धम्मे ठावइता भवइ, तस्सेव धम्मस्स हियाए सुहाए समाए निस्सेमाए अणुगामिय-त्ताए अब्सुद्वेता अवह । से तं विक्खेबणाविणए ॥ ९० ॥ से कि तं दोसनिग्धायणा-विणए ? दोसनिग्चायणाविणए चउव्विहे पण्णते । तंत्रहा-कुदस्स कोहविणएता भवड़, दुद्वस्स दोसं णिगिण्डिता भवड़, कंखियस्स कंखं छिदिता भवड़, आयासुप्प-निहिए याबि भवड़ । से तं दोसनिम्घायणाविषए ॥ ९१ ॥ तस्सेवं गुणजाड्यस्स अंतेबासिस्स इमा चडव्बिहा विणयपडिवत्ती मवड । तंत्रहा-उवगरणउप्पायणया. साहित्या, वण्णसंजलणया, भारपचोस्त्रणया ॥ ९२ ॥ से कि तं उवगरणउप्पाय-णया ? उदगर्णस्यायणया चरुव्दिहा पणाता । तंत्रहा-अणुप्पण्याणं स्वगरणाणं उप्पाडता भवड, पोराणाणं उवगरणाणं सारविस्त्रता संगोषिता भवड, परितं जाणिता प्रबद्धिता भक्ड, अडाबिट्टि संविसङ्का भक्ड । से तं उवगर्णउप्पायणया ॥ ९३ ॥ से कि तं साहिक्रमा ? साहिक्रमा चलम्बिहा पण्णता । तंत्रहा-अणुलोमवइसहिए यावि सवह, अधुळोमकायकिरियता, पडिस्तकायसंभासणया, सन्वत्येषु अपडि-लीयगा । से तं साहित्रमा ॥ ९४ ॥ से कि तं नण्णसंजलपमा ? नण्णसंजलणमा चडिवहा पण्णता । तंत्रहा-अहातचार्ण कणवाई अवर, अवण्णवाई पढिहमिता भवड, बण्यबाई अणुबृहिता भवड, आयुब्रुहोबी वाबि भवड । से तं बण्यसंजलणया ॥९५॥ से किं तं भारपचोरुद्दणया श्री भारपचोरुद्दणया चउन्विहा पण्णता। तंजहाअसंगिह्यपरिजणसंगिहना भवइ, सेहं आयारगोयर—संगोहिता भवइ, साहम्मियस्स
गिलायमाणस्स अहाथामं वेयावचे अञ्मुद्धिना भवइ, साहम्मियाणं अहिगरणंसि उप्पण्णंसि तत्थ अणिस्सिओविस्सिए [विस्तो] अपनच्चर्गिष्दिय]गाही मञ्चत्थभावभूए सम्मं
ववहरमाणं तस्स अहिगरणस्स खमावणाए विउत्समणयाए स्थासमियं अञ्मुद्धिता
भवइ, कहं नु साहम्मिया अप्पसद्दा अप्पसंज्ञा अप्पक्तहा अप्पक्ताया अप्पतुमंतुमा
संजमबहुला संवरबहुला समाहिबहुला अप्पमत्ता संजमेणं नवसा अप्पाणं भावेमाणाणं
एवं च णं विहरेजा। से तं आरपचोरुद्दणया ॥९६॥ एसा खलु थेरेहिं भगवंतेहिं
अद्भविहा गणिसंपया पण्णत्ता॥९०॥ ति—नेमि॥ चउत्था दसा समस्ता॥४॥

#### पंचमा दसा

सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह स्तलु बेरेहिं भगवंतिहैं दस चित्तसमाहिठाणा पण्णता, कयरे खलु ते येरेहिं मगवंतिहिं दस चित्तसमाहिठाणा पण्णता ? इमे खुलु ते घेरेहिं भगवंतिहिं दस चित्तसमाहिठाणा पण्णता । तंजहा-तेणं कारुणं तेणं समएणं वाणियगामे णयरे होत्या, एत्यं णयरवण्णको माणियच्यो। तस्स णं वाणियगामस्स णयरसः बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए रृहपलासए णामं उजाणे होत्या, वण्णको । जियसन् राया, तस्स भारणी नामं देवी, एवं सन्वं समोसरणं भाषियव्यं जाव पुढवीसिलापदृए सामी समोसहै, परिसा निग्गया, धम्मो कहिलो, परिसा परिवासा ॥ ९८ ॥ अजो ! [इ]ति समणे भगवं महावीरे समणा निग्गंथा निग्गंथीओ य आसंतिता एवं वयाची-''इह खल्ल अजी ! निग्गं-बाण वा निगंबीण वा इतियासमियाणं मासासमियाणं एसणासमियाणं आयाण-भंडमर्तातक्खेवणासमियाणं उचारपास्त्रणखेलज्ञहसिंवाणपारिठावणियासमियाणं मण-समियाणं व[वा]यसमियाणं कायसमियाणं मणयुत्तीणं वायग्रतीणं कायग्रतीणं गुर्तिदिः याणं गुप्तबंभयारीणं आयद्वीणं आयहियाणं आयजोईणं आयपरक्रमाणं ससमाहि-पत्ताणं ब्रियायमाणाणं इमाइं दस नित्तसमाहिठाणाई असमुप्पण्णपुष्वाइं ससुप्प-जेजा । तंत्रहा-धम्मचिता वा से असमुप्पणपुरुवा समुप्पकेजा सर्व धम्म जाणितए ॥ ९९ ॥ स्रमिणदंसणे वा से असमुप्पणपुण्वे समुप्पकेखा अहातणं सुमिणं पासित्तए ॥ १०० ॥ सण्जिजाइसरणेणं सण्जिणा(णे)णं वा से असमुप्पण्यपुठवे समुप्पजेजा (पुन्वभवे) अप्पणो पोराणियं बाहं सुमरित्तए ॥ १०१ ॥ देवहंसणे वा से असमुप्पणापुरवे समुप्पक्रेजा दिवं देविष्ट्रं दिव्यं देवजुई दिव्यं देवाणुमावं पासित्तए ॥ १०२ ॥ ओडियाणे वा से असमप्पनपुरुवे समप्यनेजा ओडिया होगं जागिताए

॥ १०३ ॥ ओहिदंसणे वा से असमुप्पण्णपुष्वे समुप्पजेजा ओहिणा लोयं पास-भए ॥ १०४ ॥ मणपजवणाणे वा मे असमप्पणपुरुवे समुप्पजेजा अंतो मणुरुस-क्खितेसु अहाइजेसु दीवसमुद्देसु सण्णीणं पंचिदियाणं पजत्तगाणं सणीगए भावे जाणितए ॥ १०५॥ केवलणाणे वा से असमुप्पणापुरवे समुप्पन्नेजा केव(लं)लकप्पं लो(र्ग)यालोयं जाणिताए ॥ १०६॥ केवलदंनणे वा से असमुप्पणपुर्वे समुप्पनेजा केवलकप्पं लोयालोयं पासिनए॥ १०७॥ केव(छि)लमर्(णं)णे वा से असमुप्पण्णपुरुवे समुप्पजे(मरि)जा सव्बद्धक्खपही[हा]गाए ॥ १०८॥ ओयं चित्तं समादाय, झाणं स-सुरपञ्चह । धम्मे ठिओ अविमणो, निव्वाणसभिगच्छह ॥ १०९ ॥ ण इमं चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जायइ । अप्पणो उत्तमं ठाणं, सण्णिणाणेण जाणह॥ ११०॥ अहानवं तु नुमिणं, खिप्पं पासेड संबुद्धे । सन्तं वा ओहं नरड, दुक्खदोय विसुचह ॥ १११ ॥ पंताई भयमाणस्य, विवित्तं सयणासणं । अप्पाहारस्य दंतस्य, देवा दंसीत ताइणो ॥ ११२ ॥ सञ्बकामविरत्तस्य, समणो भयमेरवं । तथो से ओही भवइ, संजयस्स तबस्तिणो ॥ ११३ ॥ तबसा अवह इछेस्सस्स, वंसणं परिसुज्ज्ञह । उन्नं अहे तिरियं च, सन्वं सम्पुपस्सइ ॥ ११४ ॥ तसमाहियकेस्सस्स, अवितकस्स भिक्खणो । सन्त्रओ विष्यमुक्करस. आया जाणाइ पज्जवे ॥ ११५ ॥ जया से पाणावरणं, सन्त्रं होड़ खयं गयं। तुओ लोगमलोगं च. जिणो जाणह केवली ॥ ११६ ॥ जया से दरिसणावरणं, सब्बं होइ खर्य गर्य। तभा लोगमलोगं च, जिणो पासइ केवली ।। १९७ ।। पडिमाए विद्यदाए, मोहणिजं सर्व ग[वं]ए । असेसं लोगमलोगं च पासेइ सुसमाहिए ॥ ११८ ॥ जहा मत्यव-सुईए, हंताए हम्मइ तले। एवं कम्माणि हम्मंति, मोहणिजे खर्ग गए ॥ ११९ ॥ सेणावइंमि निहए, जहा सेणा पणस्तर । एवं कम्माणि णस्तंति, मोहणिजे सर्य गए ॥ १२० ॥ भूमहीणो जहा अग्गी, खीयइ से निरिंघणे। एवं कम्माणि खीयंति, मोहणिजे खर्य गए॥ १२१॥ सुक्रमुळे जहां रुक्खे, सिंचमाणे ण रोहद्र। एवं कम्मा ण रोहंति, मोहणिजे खयं गए ॥ १२२ ॥ जहा द्वाणं शीयाणं, न जायंति पुणंकुरा। कस्मवीएस द्वेस, न जायंति भवंकरा ॥ १२३ ॥ चिका ओरालियं बोंदिं, नामगो(तं)यं च केवली । आउर्य वैमणिजं च, छित्ता भवइ नीरए ॥ १२४॥ एवं अभिसमागम्म, चित्तमादाय आउसी । सेणिमुद्धिमुवागम्म, आया सुद्धि(सोहि)मुवागइ ॥ १२५ ॥ ति-वेमि ॥ पंचमा इसा समसा ॥ ५ ॥

#### ण्डा दसा

ध्यं मे आउसं! तेणं मगवया महावीरेणं एक्सक्साय, इह सळ बेरेहिं मगवंतेहिं

ए(इ)कारस उवासगपिंदमाओ पण्णताओ. कयरा खळ ताओ येरेहिं भगवंतेहिं एकारस उपासगपिडमाओ पण्णताओ ? इमाओ खल ताओ येरेहिं भगवंतेहिं एकारस उवास-गपडिमाओ पण्णताओ। तंजही-अकिरियवाई यावि सब्द, नाहियवाई, नाहियपण्णे, नाहियदिही, जो सम्मावांत्रं, जो जितियाचार्वं, ज संति परलोगवार्वं, जिल्ला उहलोए. णरिय परलोए, जरिय माया, णरिय पिया, णरिय अरिहंता, णरिय चक्कवट्टी, णरिय बलदेवा. णत्य वासदेदा. णत्य णिरगा. णत्य णेरहगा. णत्य सकहदुकडाणं फर्लव-तिविसेसो, जो सुचिज्जा कम्मा सुचिज्जा फला भवंति, जो दुचिज्जा कम्मा दुचिज्जा फला भवंति, अफले कहाणपावए, जो फ्वागंति जीवा, णत्थि णिरए, णत्थि सिद्धी, से एवंबाई एवंपण्णे एवंदिही एवंछंदरागमइणिविद्वे बाबि मबइ ॥ १२६ ॥ से भवइ महिन्छे महारं से सहापरिसाहे अहम्मिए अहम्साणए अहम्मसेवी अहम्मिटे अहमक्लाई अहम्म-रागी अहम्मपलोई अहम्मजीवी अहम्मपलजणे अहम्मसीलसमुदायारे अहम्मेणं चेव बित्तिं कप्पेमाणे बिरहड ॥ १२७॥ "हण छिंद भिंद" विकत्तए लोहियपाणी बंडे लेह खडे असमिक्सियकारी साहस्सिए उक्कंचणबंचणमाइनियिक्टिकृड०साइस्पेबोगबहुले दुस्सीके दुप्परिचए दुचरिए दुरणुणेए दुव्वए दुप्पडियाणंदे निस्सीके निव्वए निग्गुणे निम्मेरं निप्पनक्खाणपोसहोदवासे असाह ॥ १२८ ॥ सञ्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जानजीवाए जान सन्वाओ परिग्गहाओ, एवं जान सन्वाओ कोहाओ सन्वाओं माणाओं सन्वाओं मायाओं सन्वाओं लोगाओं पेजाओं दोसाओं कलहाओं अञ्चलकाणाओ चेसुण्णपरपरिवायाओ अरहरहमायामोसाओ मिच्छार्दसणसङ्खाओ अप्पहिनिर्या जानजीनाए ॥ १२९ ॥ सन्नाओ कसायदंतकद्वण्हाणमञ्चणनिकेनण-सहफरिसरसस्वगंधमहाऽलंकाराओ अप्पडिविरया जावजीवाए. सन्वाओ सग-**दरह जाणज्ञगरिक्कि बिक्किसीयासंद्रमाणियासयणासणजाणवाहणभोयणपवित्यरविद्रीओ** अप्पडिविरया जावजीवाए ॥ १३० ॥ असमिक्सियकारी सम्बाखी आसहत्विगोग-हिसाओ गर्वेलग्रदासदासीकम्मकरपोहस्साओ अप्पडिविरगा जावजीवाए. सव्वासी कयविक्त्यमासद्धमासस्वगसंववहाराओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सव्वाखो हिरणा-सवणाधणधन्नसणिसोत्तियसंखरिलप्यालाओ अप्पृष्टिविरया जावजीवाए सब्बाओ कृडतुलकुडमाणाओ अप्पडिविरया जाकजीवाए, सम्बाओ आरंभसमारंभाओ अप्प-डिविरया जावजीवाए. सञ्चाको पयणपयावणाको कप्पडिविर्या जावजीवाए, सञ्जाओ करणकरावणाओ अप्पिडिविरमा जावजीबाए, सम्बाको ऋणपिश्याको

पासह एकारसमं समनायं । २ विसेसो स्यग्डविद्यस्यव्यांभविद्यऽज्ञ्यण-पडमकिरियद्वाणऽह्म्मपक्ताओं णायव्यो ।

तजणनालणाओ वहबंधपरिकिलेसाओ अप्पडिविर्या जावजीवाए, जेयावण्णे तहण-गारा सावजा अवोहिया कम्मा कर्जित परपाणपरियावणक[हा]रा कर्जित तओनि य अप्पिडिविरया जावजीवाए ॥ १३१ ॥ से जहानामए-केइ पुरिसे कलममस्रतिल-मुग्गमासनिष्फावकुलत्यआलिसंदगजवज्जवा एवमाइएहि अयते कृरे मिच्छादंडं परं-जइ एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिरवद्दगलावयक्योयकविजलमियमहिसवराह-गाहगोहकुम्मसरिसवाइएहि अयत्ते करे मिच्छादंडं परंजइ ॥ १३२ ॥ जावि य से बाहिरिया परिसा भवइ, तंजहा-दासेइ वा पेसेइ वा भितगड वा भाइक्षेद्र वा कम्म-करेड़ वा मोगपुरिसेइ वा तेर्सिप य णं अण्णयरगंसि अहालहुयंसि अवराहंसि सय-मेब गर्य दंडे बत्तेड, तंजहा-इमं दंडेह, इमं मुंडेह, इमं तजेह, इमं तालेह, इमं अंदुयबंघणं करेह, इसं नियलबंघणं करेह, इसं हडिवंघणं करेह, इसं चारगबंघणं करेह, इमं नियलजुयलसंकोडियमोडियं करेह, इमं हत्यछिनयं करेह, इमं पायछि-सर्य करेह, इमं कक्षछिसयं करेह, इमं नकछित्रयं करेह, इमं उद्वछित्रयं करेह, इमं सीसछित्रयं करेह, इसं मुद्दछित्रयं करेह, इसं वेबछित्रयं करेह, इसं हियलप्पादियं करेह, एवं नयण-वसण-दंसण-वयण-जिव(भु)भ-उप्पाडियं करेह, इमं उहांबियं करेह, इसं वासियं॰, इसं चोलियं॰, इसं स्ला[का(पो)यन]इयं॰, इसं स्लामिशं॰, इसं सारवित्यं करेत्, इमं दब्भवित्यं करेत्, इमं सीत्रपुच्छ्यं करेत्, इमं वसभपुच्छ्यं करेह, इसं दवरिगद्रसूर्य करेह, इसं काक(णि)णीमंसखावियं करेह, इसं मत्तपाण-निरुद्धर्यं करेह, जावजीवबंधणं करेह, इमं अजयरेणं असुभकुमारेणं मारेह ॥ १३३ ॥ जावि य से अब्भितरिया परिसा भवड, तंजहा-मायाइ वा पियाइ वा भायाइ वा भगिणीइ वा भजाइ वा धूयाइ वा सुण्हाइ वा तेसिपि य ण अण्णयरंसि अहाल-हुयंसि अवराइंसि सयमेव गरुमं दंई बतेइ, तंत्रहा-सीओदगविग्रडंसि कार्य बोलिता भवड़, उत्तिणोदगवियदेण कार्य सिचित्ता भवड़, अगणिकाएण कार्य उड्डिता भवड़, जोत्तेण वा वेत्तेण वा वेत्तेण वा कसेण वा छिवाडीए वा लयाए वा पासाई उद्दालिता भवड़, दंखेण दा अद्वीण दा मुद्रीण दा केन्द्रएण दा कवालेण दा कार्य आउदिता मबइ, तहप्पगारे पुरिसञाए संवसमाणे दुम्मणा भवंति, तहप्पगारे पुरिसजाए विप्यवसमाणे सुमणा भवंति ॥ १३४ ॥ तहप्यगारे पुरिसजाए दंडमासी दंडगरुए दंडपुरेक्खडे अहिए अस्ति लोगंसि अहिए परेसि लोगंसि । ते वुक्खेंति सोगंसि एवं इसंति तिप्पंति पिट्टेंति परितप्पंति, ते दुक्खणसीयणझ्रूरणतिप्पणपिट्टणपरितप्पण-वहवंघपरिक लेसाओ अप्पिडिविरया नर्वति ॥ १३५ ॥ एवामेव ते इत्यिकाममोगेहिं मुख्यिया गिद्धा यदिया अञ्जोनवसा जान वासाई चतर्पच[मा]छदसमाणि वा

अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कार्ल भूंजिता कामभोगाई पसेविताचे राययणाई संचिणिता बहुयं पावाइं कम्माइं उसम्रं संभारकडेण कम्मुणा से जहानामए-अयगोलेड वा सेल-गोलेइ वा उदयंसि पक्खित समाण उदगतलमञ्चइता अहे धर(णि)णीयलं पड्रद्वाणे भवड एव।मेब तहप्पगारे पुरिसजाए वज्जबहुछे धुत्तबहुछे पंकबहुछे वेरवहुछे दंभ-नियडिसाइबहुळे आसायणाबहुळे अयसबहुळे अप्पत्तियबहुळे उस्सण्णं तरापाणघाई कालमारी कालं किचा धरणीयळमइकता अहे नरगधरणीयले पहडाणे भवइ ॥ १३६ ॥ ते णं नरगा अंदो वहा बाहिं चलरेसा अहं खुरप्पसंठाणसंठिया निसंध-यारतमसा वयगयगहर्वदस्रणक्षताजोइसप्पहा मेदवसामंसरुहिरपृयपङ्गलिकस्वतः लित्ताणुलेवणतला असु(ई)ह विविवीसा परमदुव्मिगंवा काउथवगणिवण्यामा कक्खड-फामा दुरहिआसा अनुभा नरगा असुभा नरएसु वेयणा, नो चेव णं नरए नेरहया निद्दार्थित वा पयलायंति वा सुई वा रहे वा थिई वा मई वा उवलमंति, ते णं तत्य उजलं विउलं पगाढं कक्सं कडुयं चंडं दुक्सं दुमां तिक्सं तिव्यं दुक्ति]रहियासे नरएस नेरइया नरववेयणं प्रमुखनमाणा विहरंति ॥ १३७ ॥ से जहानानए-रुक्को सिया पण्ययग्गे जाए मूलछिको अग्गे गरुए जओ निक्षं जओ हुगां जओ विसमं तओ पवडइ एवासेव तहप्पगारे पुरिसजाए गठभाओ गठभं जम्माओ जम्मं माराओ मारं दुक्खाओ दुक्खं दाहिणगामिनेरहए कण्डपिक्खए आगमे-स्साणं दुःहभगोहिए यावि भवइ । से तं अकिरियावाई [यावि भवइ] ॥ १३८ ॥ से कि तं किरियावाई [यावि भवद]? तंजहा-आहियावाई, आहियपण्णे, आहिय-दिही, सम्मावाई, नियावाई, संनि परलोगवाई, आंत्य इहलोगे, अत्य परलोगे, अत्य माया, अत्य पिया, अत्य अरिहंता, अत्य बह्नवटी, अत्य बलंदवा, अत्य वासुदेवा, अत्य सुकडदुक्दाणं कम्माणं फर्लवित्तिविसेसे, सुन्विण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवंति. दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवंति, सफले कलाणपावए, पचारंति जीवा, अत्थि नेरडया जाव अत्थि देवा, अत्थि सिद्धी, से एवंबाई एवं-पन्ने एवंदिद्रीछंदरागमङ्गिविद्रे यावि भवड़ । से भवड़ सहिच्छे जाव उत्तरगामिए नेरइए सक्कपक्खिए आगमेस्साणं सुलमगोहिए यावि भवड । से तं किरियावाई ॥ १३९ ॥ सव्वचम्मरुई यावि भवड्, तस्स णं बहुई सीलवस्युणवेरमणपत्रक्साण-पोसहोववासाई नो सम्मं पह्नियपन्वाई मवंति, एवं द्वासगस्य पढमा दंसण-पंडिमा ॥ १४० ॥ अहावरा दोषा उवासगपंडिमा सम्बंधमारहे यावि मवह, तस्स णं बहुई सीळवयगुणवेरमणपष्यक्याणपोसहोववासाई सम्मं पहुवियाई भवंति, से णं सामाइयं देसावगासियं नो सम्मं अण्यालिता भवड, द्रोबा उदासग-

परिमा ॥ १४२-१ ॥ अहावरा तथा उवासगपडिमा-सव्बधम्मरुई यावि भवड, तस्स णं बहुई सीलवयगुणवेरमणपचक्खाणपोमहोववासाई सम्मं पद्मवियाई मवंति, से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालिता भवड्. से णं चउ(इ)इसि-अद्रमिउ हिद्रपुण्यमासिणीसु पडिपुण्यं पोसहोववासं नो सम्मं अणुपालिता भवड, ताचा उवासगपडिमा ॥ १४२-२ ॥ अहावरा चउन[श्री]था उवासगपडिमा-सन्बधम्मरुई यात्रि भव्ड, तस्स णं बहुई सीलवयगुणनेरमणपञ्चकसाणपोसहोवदा-साई सम्मं पहुवियाई भवंति, से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालिचा भवड, से णे वउर्हासअद्वमिउद्विपुण्णमासिणीय पिंडपुण्णं पोमहं सम्मं अणुपालिला भवर, से णं एगराइयं उनासगपिंडमं नो सम्मं अणुपालिता मनइ, खउत्था उवासग-पिडमा ॥ १४३ ॥ अहावरा पंचमा उचासगपडिमा-सञ्चथम्मर्व्ह यावि भवड्, तस्य णं बहुर्द् सीलवय ...जाव सम्मं अणुपालिता भवड्, से थं मामाइयं... तहेव, से णं चउइसि ... तहेव, से णं एगराइयं उवारागपिकमं सम्मं अणुपालिता भवड, से णं असिणाणए वियडमोई मउलिकडे दिया बंभयारी रितापरिमाणकडे, से ण एसाम्बे[ण]णं जिहारेणं विहरमाणे जहण्येणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेण पंच मा[सं]से विहरह, पंचमा उवासगपडिमा ॥ १४४॥ अहावरा छ ही द्रा उवासगपडिमा-सन्वथममर्व्ह यावि भवड जाव से णं एगराइयं उवा-सगपिडमं । अणुपालिता भवड, से णं असिणाणए वियडमोई मडलिकडे दिया वा राओं वा बंभथारी, सचित्ताहारे से अपरिष्णाए भवद, से णं एयास्वेणं विहारेणं विहर-माणे जहनेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा [जाब] उक्कोसेणं छमासे विहरेजा, छट्टा उवासगपडिमा ॥ १४५ ॥ अहावरा सत्तमा उवासगपडिमा-सन्वधमा-रुई यानि भवद जान राओवरार्य वा यंमयारी, सन्तिताहारे से परिण्णाए भवड़, से णं एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे जहनेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्रोसेणं सत्त मासे विहरेजा, से तं सत्तमा उवासगपद्विमा ॥ १४६॥ **अहावरा अट्टमा उवास्तगपडिमा**-सव्बधम्मरुई यावि मवह जाव राओवरावं बंभयारी, सचित्ताहारे से परिण्णाए भवड़, आरंभे से परिण्णाए भवड़, पेसारेभे से अपरिण्णाए भवड, से णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे [जाव] जहन्नेणं एगाहं वा दुयाई वा तियाई वा उक्कोसेण अहु मासे विहरेजा, से तं अटुमा उवासगपिटमा ॥ १४७ ॥ महावरा नयमा उयासगपटिमा-सन्वधन्मर्वः यावि भवः जाव राओवरार्य वंभयारी, सचिताहारे से परिष्णाए भवह, आरंभे से परिष्णाए भवह, चेसारेमे से परिष्णाए मचइ, उद्दिक्षमत्ते से अपरिष्णाए मनइ, से पं एयास्त्रेणं 4 # 27MT-

विहारेणं विहरमाणे जहनेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उन्होसेणं नव मासे विहरेजा, से तं नवमा उवासगपिंदमा ॥ १४८ ॥ अहावरा दसमा उवा-सगपडिमा-सन्वधम्मरुई यावि भवइ जान उद्दिन्नते से परिण्णाए भवइ, से णं खुरमुंडए वा सिहाधारए वा, तस्य णं आमहुस्य यमामहुस्य वा कर्णति दुवे भासाओ भासित्तए, जहा-जाणं वा जाणं अजाणं वा भो जाणं, से णं एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे जहनेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उद्योसेणं दस माने विहरेजा. से तं दसमा उवासगपद्विमा ॥ १४५ ॥ अहानरा प[काद]कारसमा उवा-सगपढिमा-मञ्बद्धम्मरुई यात्रि भवइ जाब उद्दिहमते मे परिण्णाए भवइ, से णं खुरमुंडए वा छत्तसिरए वा गहियायारभंडगनेवत्थे, जारिसे समणाणं निम्गंथाणं भम्में पण्णते । तंत्रहा-मम्मं काएण फासंमाणे पाकेमाणे पुरक्षो जुगमायाए पेहमाणे दङ्कण तसे पाणे उद्धारु पाए री(रि)एजा, साहरू पाए रीएजा, तिरिच्छं वा पार्थ करू रीएजा, मड परकर्म[जा,] संजयामेव परक्रमेजा. नो उज्जयं गरक्केजा, केवलं से भायार पेजर्वधणे अवोच्छिने भवइ, एवं से कृत्यः नाय्विहिं वर्त्तर ॥ १५०॥ तत्थ से प्रवागमणेणं प्रवाहते चारलोदणे पच्छारते भिलिंगस्वे, कण्ड से चारलोदणे पहिनं गीगाहिताए, नो से कपड भिलिंगमूबे पांडक्गाहिताए । नत्य [णं] से पुञ्चागम-णेणं पुव्वाउते भिलिंगसूचे पच्छाउते चाटलोदणे, कपइ से भिलिंगसूचे पिंडरगाहि-त्तर, नो से कप्पद चाउछोदण पडिग्गाहित्तर । तत्थ से पुन्नागमणेणं दोवि पुक्वाउत्ताई कर्प्यति दोवि पिर्डमगाहिनए । तस्य से पच्छागमणेणं दोवि पच्छा-उत्ताई णो से कपंति दोवि पडिमगाहिनए । जे से तत्थ पुन्नागमणेणं पुन्नाउत्ते से कप्पइ पडिस्गाहिताए । जे से तत्य पुरुवागमणेणं पच्छाउत्ते से नो कप्पइ पडि-गगहिनए ॥ १५१ ॥ तस्स णं गाहावद्कुलं पिंडवायपडियाए अणुप्पविद्वस्स कप्पइ एवं वर्नए "समणोवासगर्स पिडमापडिवनस्स भिक्खं दलयह" तं चेव एयास्वेणं विदारेणं विहरमाणे णं केइ पासिता यहजा-"केइ आउसो ! तमं बत्तव्वं सिया" "समगोवासए पडिमापडिवन्नए अहमंसीति" वत्तव्वं सिया, से णं एयास्वेणं विहा-रेणं विहरमाणे जहनेणं एगाई वा दुयाई वा तियाई वा उक्कोसेणं एकारस मासे विहरेजा, ए(गा)कारसमा उवासगपडिमा ॥ १५२ ॥ एयाओ खळ ताओ थेरेहिं भगवंतिहिं एकारस उवासगपडिमाओ पण्णताओ ॥ १५३ ॥ ति-वेमि ॥ छ(ड्री)ड्रा दसा समसा ॥ ६॥

सत्त[मी]मा दसा

मुयं मे आउसं! तेणं भगवया एवमक्सायं, इह सह थेरेहिं भगवंतेहिं बारसः

भिक्खुपिडमाओ पण्णताओ, कयरा खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं बारस भिक्खु-पिंडमाओ पण्णताओ ? इमाओ खुळ नाओ चेरेहिं भगवंतिहं बारम भिक्खपिंडमाओ पण्णताओ । तंजहा-मासिया भिक्खपडिमा १, दोमासिया भिक्खपडिमा २, तिमासिया भिक्खपिडमा २, च(१)उ(म्)मासिया भिक्खपिडमा ४, पंचमासिया भिक्खुपडिमा ५, छ(म्)मासिया भिक्खुपिडमा ६, सत्तमासिया भिक्खुपिडमा ७, पढमा सत्तराइंदिया भिक्खपडिमा ८, दोचा सत्तराइंदिया भिक्खपडिमा ९, तचा सत्तराई-दिया भिक्खपिडमा १०, अहोरा(इ)इंदिया भिक्खपिडमा ११, एगराइया भिक्ख-परिमा १२॥ १५४॥ मासियं णं भिक्खपरिमं पहिवनस्स अणगारस्य निर्व वोसद्रकाए चियत्तदेहे जे केड उवसम्मा उवयजंति, तंजहा-दिव्या वा, माणुमा वा, तिरिक्स जोणिया बा, ते उप्पण्णे सम्मं (काएणं) सहइ समइ तितिक्सइ अहियासेइ ॥ १५५ ॥ मासियं णं भिक्सप्रहिमं पडिवनस्स अणगारस्स कृप्यट एगा दत्ती भोयणस्म पिडगाहिनाए एगा पाणगस्म, अण्णायउच्छं सुद्धोवहडं निज्जिहना बहवे द्[प]पयच उप्पयसमणमाहणअतिहिकिवणवणीमगा, कप्पइ से एगस्स भुंजमाणस्स पंडिमाहित्तए, जो दुष्टं जो तिण्हं जो चउण्डं जो पंचण्डं, जो गुब्बिणीए, जो बालवच्छाए, णो दारगं पेजमाणीए, जो अंतो एलयस्स दोवि पाए साहद्व दलमाणीए, जो बा[ब]हिं एलुयस्य दोवि पाए साहडू दलमाणीए, एगं पायं अंतो किचा एगं पायं बाहिं किया एलुगं विक्खंभइता एवं दलगड़ एवं से कप्पड़ पडिगाहिताए, एवं से नो दलबङ एवं से नो कप्पइ पिंडगाहित्तए ॥ १५६ ॥ मासियं णं भिक्खपिंडमं पडिवनस्स अणगारस्स तओ गोगरकाला पन्नतः। तंत्रहा-आ[दि]हमे म[ज्हो]जिहासे चरिमे. आइमे चरेजा, नो मज्हे चरेजा, नो चरिमे चरेजा १, मज्हे चरेजा, नो आइमे नरेजा. नो नरिमे मरेजा २, चरिमे चरेजा, नो आइमे चरेजा, नो मज्जिमे चरेजा ३ ॥ १५७ ॥ मासियं णं भिक्खपहिसं पहित्रक्षस्य अणगारस्य छिबहा गो-यर-बरिया पन्नता । तंजहा-पेला अद्भेला, गोर्मात्तया, पतंगवीहिया, संबुकावटा, गत्तु (गंतु)क्वागया ॥ १५८ ॥ मासियं णं भिक्खपहिमं पहिवजस्य अणगारस्स जत्थ णं केइ जाणइ कप्पइ से तत्थ एगरा(इं)इयं वसित्तए, जत्थ णं केंद्र न जाणह कप्पद्व से तत्थ एगरायं वा दरायं वा विसत्तए, नो से कप्पद्व एग-रायाओं वा दुरामाओं वा परं बत्यए, जे तत्थ एगरामाओं वा दुरायाओं वा परं वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १५९ ॥ मासियं णं भिक्खपिंडमं पडि-वशस्ति कपाइ चतारि मासाओ मारिताए, तंजहा-जायणी, पुच्छणी, अगुण्यवणी,

१ वण्णणविसेसमेयासि अणतच्याणमयवर्षेमंतमबाईहितो जाणियव्यं ।

पहरस वागरणी ॥ १६० ॥ मासियं णं भिक्खपडिसं पडिवशस्त० कप्पइ तजो उवस्पया पडिलेहिनए, तंजहा-अहे आरामगिहंसि वा, अहे वियडगिहंसि वा, अहे रुक्खमूलगिहंसि वा । मासियं णं भिक्खपिडमं पडिवन्नस्स० कप्पइ तओ उबस्सया अण्णणवेत्तए, तं०-अहे आरामगिहं, अहे वियहगिहं, अहे स्क्लमलगिहं। मासियं णं भिक्खपिडिमं पिडविश्रस्य ॰ कप्पइ तओ उवस्सया उवाइ(णावि)ांणसए, तं चेव ॥ १६१ ॥ मासियं णं भिक्खपिडियं पहिवधस्य ० कप्पड ताओ संधारमा पिडलेहि-त्तप्, तंजहा-पृद्वीसिलं वा. कद्वसिलं वा. अहासंघडमेव । मासियं णं भिक्खपिडमं पहिबन्नस्त • कप्पइ तओ संवारगा अणुण्णवेनए, नं चेव । मासियं णं भिक्खपिडमं पडिवनस्त कम्पड तओ संयारगा उवाइणित्तए, तं चेव ॥ १६२ ॥ मासियं णं भिक्खुपिस पिडवसस्म॰ इत्थी वा पुरिसे वा उवस्सयं उवागच्छेजा. से इतथी वा परिसे वा नो सं कपड़ नं पड़चा निकलमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ १६३ ॥ मासियं णं मिक्खपिटिमं पाँडवज्ञस्स केंद्र उवस्मयं अगणिकाएणं झामेजा नो से कप्पइ तं पहुच निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, तत्य णं केंद्र बाहाए गद्या हा वो आगसेजा नो से कप्पड़ तं अवलंबित्तए वा पलंबित्तए वा. कप्पड़ से अहारियं रीह[रिय]तए॥ १६४॥ मासियं णं भिक्खपडिमं पष्टिकास्स॰ पायंसि खाणु वा कंटए वा हीरए वा सक्रए वा अगुर्पावसेजा नो से कप्पड़ नीहरिनए वा विसोहिनए वा, कप्पड़ से अहारियं रीइता। । ९६५ ॥ सासियं णं भिक्खपहिसं पहिचकस्स जाब अध्किसि पाणा-णिणि वा बी याणिए वा रए वा परियावजेजा, नो से कप्पइ नीष्टरित्तए वा विसोहि-त्तए वा. कपड से अहारियं रीइतए ॥ १६६॥ मासियं णं भिक्खपहिमं पहिन्नस्स॰ जत्येव स्रिए अत्यमंजा तत्य एव जलं(मुक्जलासयं)रि वा थलंसि वा दुर्गास वा निकंसि वा पव्वयंति वा विसमंति वा गङ्गाए वा दरीए वा कप्पष्ट से तं रयणी तत्थेव उवायणाविताए नी से कप्पड़ प्रथमिव गमिताए, कप्पड़ से कहं पाउप्पशाए रसणीए जाव जलंते पाईणामिम्हस्स वा दाहिणामिम्हस्स वा प्रवीणामिम्हस्स वा उत्तराभिम्हस्स वा अहारियं रीइताए ॥ १६७ ॥ मासियं णं भिनकपिडिसं पिडकणस्स णो से कपड़ अर्णतरहियाए पढ़वीए निहाइत्तए वा पयलाइत्तए वा. केवली वृया आयाण-मेर्य, से तत्थ निहायमाणे वा प्रशासमाणे वा इत्येष्टि भूमि परामुसेजा. अहाविहि-मेव ठाणं ठाइताए जिक्सिमित्तए बा. उबारपासवणेणं उप्पाटनाहित्वा नो से सम्पद् उगिण्हित्तए [वा], कप्पइ से पुन्वपिष्ठकेहिए चंडिके उन्नारपासवणं परिठिमत्तए, तमेव उबस्सयं आगम्म अहाविहि ठाणं ठाइसए ॥ १६८ ॥ मासियं ग भिक्ख-पडिमं पडिवनस्स॰ नो कपड ससरक्खेणं काएणं नाहाक्ख्रकं भताए वा पाणाए

ना निक्खमितए वा पविशित्तए वा, अह पुण एवं जाणेजा ससरक्खे से अत्ताए वा जलताए वा मलताए वा पंकताए वा विद्वत्ये से कृपड़ गाद्दावड्कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निकलियत्त वा पविसित्तए वा ॥ १६९ ॥ मासियं णं भिक्खपिडमं पडिवभस्य॰ नो कयइ सीओदगवियदेण वा उसिणोदगवियदेण वा हत्थाणि बा पायाणि वा दंताणि वा अच्छीणि वा सहं वा उच्छोलिनए वा पयोइत्तए वा, णण्णत्य केवालेवेण वा भन्नमासेण वा ॥ १७० ॥ मासियं णं भिक्खपडिमं पडिवनस्स० नो कप्पइ आसस्य वा इत्यिस्य वा गोणस्य वा महिसस्य वा कोलद्वणगस्य वा राणस्म वा वरघरस वा बुद्रस्स वा आवयमाणस्म प्यमवि पन्नोसिक्ताए, अदुद्रस्स आवयमाणस्य कप्पड जुगमित्तं पश्चोसक्कित्तए॥ १७१॥ मासियं णं भिक्खपडिमं पडिवन्नस्त० नो कप्पइ छायाओ सीयंति उण्हं इयत्तए, उण्हाओ उण्हंति छायं इयनए । जं जरब जया सिया तं तत्व तया अहियासए ॥ १७२ ॥ एवं सहद मासियं भिक्खपडिमं अहासतं अहाकपं अहामगं अहातमं सम्मं काएणं फासिता पालिका सोहिका वीरिक्ता किट्टिला आराहड्का आणाए अखुपा(के)लिका अबड् ॥ १ ॥ १७३ ॥ दोमासियं णं भिक्कपडिमं पडिवसस्त० निर्व वोसहकाए जाव दो दर्ताओ ॥ २ ॥ १७४ ॥ तिमासियं तिष्णि दत्तीओ ॥ ३ ॥ १७५ ॥ चउमासियं बतारि दत्तीओ ॥ ४ ॥ १७६ ॥ पंचमासियं पंच दत्तीओ ॥ ५ ॥ १७७ ॥ छमासियं छ दत्तीओ ॥ ६ ॥ १७८ ॥ मत्तमासियं सत्त इत्तीओ ॥ ७ ॥ जेतिया मासिया तेतिया दत्तीओ ॥ १७९ ॥ पढमं सत्तराइंदियं भिक्खुपिडमं पिडवजन्स अणगारस्स निषं वोसङ्काए जाव अहियासेड, कप्पड़ से चउत्थेणं भत्तेणं अपाणएणं बहिया गामस्स वा जाव रायहाणीए वा उत्ताणगस्स वा पासिक्षगस्स वा नेसजियस्य वा ठाणं ठाइतार्, तत्य दिव्या वा माणुसा वा तिरिक्खजोणिया वा उवसम्गा समुप्पजेजा तेर्ण उवसमा। पयलिक वा पवडेज वा णो से कप्पड पयलितए वा पवडिताए वा. तस्य णं उचारपासवणं उच्चाहिजा णो से कप्पइ उचारपासवणं उनिण्हित्तए, कम्यह से पुन्धपिकछेहिबंसि बंहिकंसि उचारपासकणं परिठविनए, अहाविहिमेव ठाणं ठाइतए, एवं खळु एसा पढमा सत्तराइंदिया मिक्खपडिमा अहास्र[ये]तं जाव आणाए अणुपालिसा भवड ॥ ८ ॥ १८० ॥ एवं दोबा सत्तराईदिया चित्रीवि सवरं दंडा योड्यस्स वा लग[हसाइ]डाइयस्स वा उक्कडक्स वा ठाणं ठाइतए. सेसं तं चेव जाव अणुपालिता भवइ ॥ ९ ॥ १८१ ॥ एवं तका सत्तराईदियावि, नवरं गोदोहियाए वा वीरासणियस्स वा अंबस्यानस्य वा ठाणे ठाइसए ते चेव जाव क्युपालिया अवह ॥ १० ॥ १८२ ॥ एवं अहोराहंदियानि, नगरं खोरणं अत्रोणं अपाणएणं बहिया गामस्य वा जाव रायहाजीए

वा इसि दोवि पाए साहडू वन्वारियपाणिस्स ठाणं ठाइनए, सेसं ते चेव जाव अणु-पालिता भवइ॥ १९॥ १८३॥ एगराइयं णं भिक्खुपडिमं पडिक्जस्स अणगारस्स नियं वोसद्वकाए णं जाव अहियासेइ, कप्पइ से [णं] अट्टमेणं मर्तेणं अपाणएणं बहिया गामस्य वा जाव रायहाणीए वा ईसि पञ्चारगएणं काएणं एगपोग्गल िती।गयाए दिद्रीए अणिमिसनयणे अहापणिहिएहिं गाएहिं सर्विदिएहिं गुत्तेहिं दोवि पाए साहदु बग्धारियपाणिस्त ठाणं ठाइत्तए. तत्थ से दिच्या माणुस्सा निरिक्यजोणिया जाव अहियासेड. से णं तस्य उचारपासवणं उब्बाहिजा नो से कपड उचारपासवणं उनिण्हित्तए, कप्पइ से पुव्वपडिलेहियंसि थंडिलंसि उन्नारपासवर्ण परिठिवत्तए, अहाविहिमेव ठाणं ठाइसए ॥ १८४ ॥ एगराइयं णं भिक्खपिंडमं अणगुपालेमाणस्स अणगारस्य इमे तओ ठाणा अहियाए असुभाए अक्खमाए अणिरसेमाए अणाण-गामियत्ताए भवंति, तंजहा-उम्मायं वा अ[•]भेजा, दीहकालियं वा रोगायंकं पाउणेजा. केवांठेपण्यत्ताओ धम्माओ अं[सि]सेजा ॥१८५ ॥ एगराइयं णं अिक्खु-पंडिसं सम्मं अणुपाळेमाणस्य अणगारस्य इमे तओ ठाणा हियाए सुद्दाए समाए निस्सेनाए अणुगामियसाए भवंति, तंजहा-ओहिनाणे वा मे समुप्पजेजा, मणपजव-नाणे वा से समुप्पजेजा, केवलनाणे वा सं असमुप्पनपुर्वे समुप्पजेजा, एवं खलु एसा एगराइया भिक्खपिंडमा अहासून अहाकपं अहाममां अहातवं सम्मं काएण फारिता पालिता सोहिता तीरिता किट्टिना आराहिता आणाए अगुपालिना [याबि] भवइ ॥ १८६ ॥ एयाओ खलु ताओ येरेहि भगवंतिह बारस भिक्खपिछमाओ पणाताओ ॥ १८७ ॥ ति-वेमि ॥ इति मिक्खपिडमा णामं सत्तमा दसा समता॥ ७॥

#### अडुमा दसा

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे यावि होत्या, तंजहा-हृत्युत्तराहिं चुए चहता गर्न्भं वकंते १ हृत्युत्तराहिं गर्न्भाओ गर्न्भं साहरिए १ हृत्युत्तराहिं जाए १ हृत्युत्तराहिं सुंचे भविता। आगाराओ अणगारियं पन्त्रह्ए ४ हृत्युत्तराहिं अणंते अणुत्तरे नि(अ) ज्वाघाए निरावरणे कसिणे पविपुण्णे केवलवरनाण-दंसणे समुप्पण्णे ५ साहणा परिणिन्सुए भगवं जाव भुजो २ उवदंसेइ ॥ १८८ ॥ ति—नेमि ॥ इति पज्जोस(णं)णा णामं अद्भा दसा समन्ता ॥ ८ ॥

#### नवमा दसा

तेणं कारेणं तेणं समएणं चंपा ना[म]मं नयरी होत्या, वण्णामो । पुण्णामहे नामं उज्जाणे, वण्णामे । कोणियराया, चारिणी देवी, सामी समोसंडे, परिसा निमाया, घरमो

कहिओ, परिसा पडिगया॥ १८९॥ अजो । ति समणे मगवं महावीरे बहुवे निग्गंथा य निर्मायीओ य आसंतेता एवं वयासी-"एवं खलु अजो! तीसं मोहणिज्जटाणाइं जाई इमाई इत्थी ओे वा पारेसी वा अभिनखणं अभिनखणं आयारीयरमाणे वा समायरमाणे वा मोहणिजनाए कम्मं पकरेट, तंजहा-जे (यावि) केंद्र तसे पाणे. वारि-मज्झे विगाहिया । उदएणक्रम्म मारे(ई)इ, महामोहं पकुन्वइ ॥ १९० ॥ पाणिणा संपितिसाणं, सायमावरिय पाणिणं । अनोनदंतं मारेड, महामोहं पकुव्वइ ॥ १९१ ॥ जायतेयं समार्क्स, बहुं ओहंमिया जणं । अंतो धूमेण मारे(जा)इ, महामोहं पकु-व्वड ॥ १९२ ॥ सीसम्मि जो (जे) पहणइ, उ(ति)त्तमंगम्मि चेयगा । विभज मत्थयं पाले, महामोहं पकुन्त ।। १९३ ॥ सीसं वैदेण जे केंद्र, आवेदेह अभिक्खणं । तिन्वासुभसमायारं, यहामोइं पकुन्वइ ॥ १९४ ॥ पुणी पुणी पणिहिए, हणिता उवहर्से जर्ण । फलेणं अदुब दंडेणं, महामोहं पकुव्वह ॥ १९५ ॥ गृहायारी निग्-हिजा, मारां मायाए छायए। अयवावाई णिण्हाड्, महामोहं पकुव्वड ॥ १९६ ॥ धंसेड् जो अभूएणं, अकम्मं अलकम्मुणा । अदुवा तुमकानित्ति, महामोहं पकुञ्बद ॥ १९७॥ जाणमाणो परितिओोसाए, सचामोसाणि भासड । अञ्बीणक्रंके पुरिसे, महामोहं पकुष्वड ॥ १९८ ॥ अणायगस्स नयवं, दारे तस्सेव धंसिया । विउलं विक्खोभइलाणं, किका णं पहिबाहिरं ॥ १९९ ॥ उवगसंतंपि शंपिता, पांडलोमाहिं बरगृहिं। भोगभोगे वियारेड, महामोहं पकुन्वड ॥ २००॥ अकुमारभूए जे केड, कुमारभूएति हं वए । इत्थीविसयगेहीए, महामोहं पकुव्वइ ॥ २०१ ॥ अवंभयारी जे केंद्र, बंभयारिक्ति हं वए । गद्दहेव गवां मज़्मे, विस्सरं नयई नदं ॥ ५०५ ॥ अप्पणो अहिए बाले, मायामोसं बहुं भसे । इत्यीविसयगेहीए, महामोहं प्रकृत्वइ ॥ २०३ ॥ जं निस्सिए उञ्चहरू, जससाहिंगमेण वा । तस्स छ्रुभ्य विशेषि, महा-भोहं पकुष्यह ॥ २०४ ॥ ईसरेण अदुवा गामेणं, अणि(र)सरे ईसरीकए । तस्स संपयहीणस्स, सिरी अतुलमागया ॥ २०५ ॥ ई(इर)सादोसेण आविद्वे, बळुसाविल-चेयसे । जे अंतरायं चेएइ, महामोहं फ्लुब्बइ ॥ २०६ ॥ सप्पी जहा अंटउढं, भत्तारं जो विहिंसह । सेणावई पसत्वारं, महामोहं पकुम्बइ ॥ २०० ॥ जे नायगं च रहुत्स, नेयारं निगमस्स वा । सेहिं बहुर्त्वं हंता, महामोहं पकुन्वइ ॥ २०८ ॥ बहुजणस्स णेयारं, दी(वं)वताणं च पाणिणं । एयारिसं नरं हंता, महासोहं पक्रवड ॥ २०९ ॥ उन्हियं पडिविर्गं, संजयं ग्रतबस्सियं । विव(व्)क्रम्म घम्माओ भंसेइ, महामोर्ह पकुम्बर ॥ २१० ॥ तहैवार्णतणाणीणं, जिलाणं वरदंशिणं । तेसिं अवज्यवं बाळे, महामोहं पकुव्यह ॥ २११ ॥ नेया(इ)उयस्य मम्मस्य, बुद्धे अवयरहे बहुं ।

तं तिप्पर्यतो भावेइ, महामोहं पकुन्वइ ॥ २९२ ॥ आयरियउवज्झाएहिं, सुयं विषयं च गाहिए । ते चेव खिंसड बाले, महामोहं फ्कुब्वइ ॥ २१३ ॥ आयरियउवज्या-याणं, सम्मं नो पडितप्पइ। अप्पडिपूयए थद्धे. महामोहं पकुन्वइ॥ २१४॥ अबहु-स्खुए य जे केइ, सुएण पविकत्थइ । सज्झायवायं वयड, महामोहं पकुन्वइ ॥ २१५ ॥ अतबस्सी[ए] य जे केड. तर्वण पवित्रत्यड । सञ्चलोयपरे तेणे, महामोहं पकुञ्वह ॥ २१६ ॥ साहारणञ्जा जे केंद्र, गिलाणीम्म उर्वाद्वए । प्रभू न कुणद् किन्नं, मज्जोपि से न कुल्वह ॥ २१७ ॥ सढे नियदीपण्णाणे, फरुसाउलचंग्रसे । अप्पणी य अबो-ही(य)ए, महामोहं पकुष्वइ ॥ २१८ ॥ जे कहाहिगरणाई, संपर्वजे पुणी पुणी । सन्वतित्थाण मेयाणं, महामोहं पकुरुवह ॥ २९९ ॥ जे य आइम्मिए जोए, संप-(ओ) उंजे पुणो पुणो । महाहेउं सहीहेउं, महामोहं पकुव्यह ॥ २२०॥ जं य माणु-स्सए भोए, अदुवा पारलोडाए। नेऽतिग्पयंतो आमयह, महामोहं पकुञ्बह ॥ २२१॥ इष्ट्री जुई जसी वण्णी, देवाणं बलवीरियं । तसि अवण्णवं बाले, महामोर्ह पकुन्वह ॥ २२२ ॥ अपस्समाणो पस्सामि, दे(वे)वजक्खे य गुज्झने । अण्णाणी जिणपूर्यही महामोहं पकुष्पइ ॥ २२३ ॥ एए मोहगुणा बता, कम्मंता चित्रवद्वणा । जे उ भिक्त विवजेजा, चरिज्ञतगबेसए ॥ २२४ ॥ जंपि जाणे इओ पुन्नं, किंचाकियं बह जहं। तं नंता ताणि सेविजा, जेहिं आसारवं सिया ॥ २२५ ॥ आयारगुत्तां सुद्धाना, घम्में ठिचा अणुत्तरे। तओ वमे सए दोसे, विसमाचीविसी जहा ॥ २२६॥ गुचनदोसे सुद्धप्पा, घम्मद्वी विदितापरे। इहेव ल(६)भए किर्नि, पेका य सुगई वरं ॥ २२७ ॥ एवं अभिसमागम्म, सूरा दढपरक्षमा । सन्वमोहविषिम्मुका, जाइमर-णमइच्छिया ॥ २२८ ॥ ति-बेमि ॥ मोष्टणिज्ञटाणणामं नवमा दसाः समत्ता ॥ ९ ॥

#### दसमा दसा

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या, वणाओ । गुणसिलए उजाणे ''सेणिए रामा होत्या, रायवण्याओ जहा उववाइए जाव चेल्लणए ''विहरह । नए णं से सेणिए रामा क्षण्यमा क्रयाइ ण्हाए कंठे मालकहे आविद्धमणिसुवण्ये क्रियाहारद्वहारतिसरयपालंबपलंबमाणकिंद्रस्त्रायस्वरूपसोमे पिणद्वगेवेज्रअंगुलेज्या जाव कप्पस्त्रखए चेव अलंकियविभृतिए परिदे सकोरंद्रमण्डदामेणं छत्तेणं घरिजन्माणेणं जाव ससिव्य पियदंसचे नरवई जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला जेणेव सिहासणे तेणेव उवाण्यस्त्रक्ष र ता सिं(बी)हासणवरित्र पुरस्थानिमुहे निसीयह २ ता कोडंबियपुरिते सहावेइ २ ता एवं वयासी-मस्बद्ध णं तु० देवाणुप्पिया । वाई

इसाई राजगिहस्स णयरस्स बहिया तंजहा-आरामाणि य टज्जाणाणि य आएस-माणि य समास्रो य प्रवासी य पणियगिहाणि य पणियसालास्रो य छहाक-म्मंताणि य वाणियकम्मंताणि स कहकम्मंताणि य इंगालकम्मंताणि य वणकम्मं-ताणि य दब्भक्रमंताणि य जे तिथेवृत्य महत्तरमा अण्णया चिह्नति ते एवं वयह-एवं खळ देवाणप्पिया! सेणिए राया अंभसारे आणवेह-जया णं समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्ययरे जाव संपाविओकामे पुम्बाणपुन्ति चरिरमाणे गामाणुगा[मे]मं दू(द्)इज्जमाणे मुहं मुहेणं विहरमाणे संजमेणं तबमा अप्पाणं भावमाण विहार(इह आगच्छेजा इह समीसरे)जा तथा ण तुम्हे भगवओ महा-बीरस्म अहापडिरूबं उगाई अणुजाणह अहापडिरूवं उग्गहं अणुजाणेता सेणि-यस्य रक्षो भंभसारस्स एयमद्वं पियं णिवएह ॥ २२९ ॥ तितोए णं ते कोई-बियपुरिसा सेणिएणं रका भंभासारेणं एवं बुत्ता समाणा हट्टनुद्ध जाव हियया जाव एवं सामि(तह)ति आणाए विषएणं पडिमुणेंति २ ता [एवं-ते] सेणियस्स रको अंतियाओ पडिनिक्समंति २ ता रायगिहं नयरं मज्यंमज्येणं निगाच्छंति २ ता जाइं [इमाइं-भवंति] रायगिहरूस बहिया आरामाणि वा जाब जे तत्थ महत्तरगा अण्या चिद्रंति ते एवं वयंति जाव सेणियस्य रक्षो एयम् द्रं पियं निवेएजा पियं भे भवत दोशंपि नशंपि एवं वयंति २ ता जावी जामेव दिसिंसिं पाउच्भूया तामेव दिमि पिंडगया ॥ २३० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाबीरे भाइगरे तित्थयरे जाव गामाणुगामं दृश्जमाणे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरह । तए णं रायगिष्ठे णयरे सिंबाडगतियवउक्कचचर एवं जाव परिसा निरगया जाव पजुवा(से)सइ ॥ २३१ ॥ तए णं ते महत्तरमा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति २ ता समणं भगवं महाबीरं तिक्खतो बंदंति नमंसंति बंदिता नमंसिता नामगोयं पुच्छंति नामगोयं पुच्छिता नामगोयं पधारेति । पधारिता एगओ मिलंति एगओ मिलिता एगंतमवक्कमंति एगंतमवक्किता एवं क्यासी-जस्स णं देवाणुप्पिया ! सेणिए राया र्ममसारे दंसणं कंखड जस्स णं देवाणुष्पिया ! सेणिए राया दंसणं पीहेड जस्स णं देवाणुप्पिया ! सेशिए राया इंसणं पत्येड \*\* अभिलसड जस्स णं वेबाजुप्पिया ! सेणिए राया नामगोत्तस्सवि सवणयाए हड्ड्यूड जाव भवद से गं समणे भगवं महाबीरे आहगरे तित्वयरे जान सध्यण्य सम्बदंसी पुरुबाणुपुर्विन चरमाणे गामाणुगामं वृहज्जमाचे सहंसहेणं विहरमाणे इह आगए इह समोसहे इह संपत्ते जाव अप्पाणं मानेमाचे [सम्मे] बिहरह, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! रेषिकरस रज्जो एवमद्रं निवेएमो पियं मे अवस्तिकर अज्जामणस्य प्रथणं

पिंसुणंति २ ता रायगिहं नगरं मञ्जंमञ्होणं जेणेव सेणियस्स रज्ञो गिहे जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति २ ता सेणियं रायं करयळपरिग्गहियं जाद जएणं विजएणं वद्वावेति वद्वाविता एवं दयासी-"जस्स णं मार्मा! दंगणं कंबड़ जाव से णं रामणे भगवं महावीरे गुणसिलिकिलए उजाणे जाव विहरड. एयं [तस्स] णं देवाणिपयाणं पियं निवएमो पियं मे भवट'' ॥ २३२ ॥ तए णं से सेणिए राया तेसिं परिसाणं अंतिए एयमट्रं सोचा निसम्म हट्टन्ट्र जाव हियए सीहासणाओ अब्सुद्धेह २ ना जहा कोणिओ जाव बंदह नमंसह वंदिता नमंसिता ते प्राप्ते सकारेड सम्माणेड सकारिता सम्माणिता विदर्ल जीविया-रिष्टं पीडदाणं दलबङ २ ता पिडिविसक्रेड पिडिविसक्रिता नगरग्रात्तियं सहावेड २ ता एवं बयासी-खिल्यामेव भो देवाण्यिया! रायगिहं नगरं यहिंभतरबाहिरयं आसियसंमिक्किओविलितं जाव करिता० पश्चिपणंति ॥ २३३ ॥ तए णं ने सेणिए राया बलवाज्यं सहावेड २ ता एवं वयासी-स्विष्पामेव भो देवाण्यिया ! हयगयरह-जोहकलियं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेह जाव से वि पचिपणह ॥ २३४ ॥ तए णं से सेणिए राया जाणसालियं सहावेइ २ ता एवं वयासी-''भो देवाणुणिया! सिप्पा-मेन धम्मियं जाणप्यतरं जनामेव उबह्रवेह उबह्रविमा नस एयमाणतियं पश्चपि-णह"। तए णं से जाणसालिए सेणिएणं रज्ञा एवं यूत्ते तमाणं हद्वतुद्ध जाव हियए जेणेव जाणसाला तेणेव उवागच्छा २ ता जाणमालं अणुप्पविसा २ ता जाणगं पञ्चवेक्खड २ ता जाणं पञ्चोरभइ २ ना दुसं पवी पिह ोणेड २ ता जाणगं संप्रम-ज्ञड संपमजिता जाणगं णीणेड २ ता जाणांड समलंकरेड २ ता जाणांड बरमंडि-यार्ड करेड़ २ ना जाणार्ड संवेदेड २ ता जेणेव वाहणसाला तेणेव उवागच्छड २ ता वाहणसालं अणुप्पविसद २ ना बाहणाई प्यूवेक्खड २ ता बाहणाई संपमञ्ज २ ता वाहणाई अप्पालेड २ ता बाहणाई जीणेड २ ता दूसं प्रविणेड २ ना बाहणाई नमलंकरेड़ २ ता वरमंडगमंडियाई करेड़ २ ता बाहणाई जाणगं जोएइ २ ता बहुममां गाहेड २ ता प्रओयलिंद्र प्रओयघरे य समे आरोहड २ ता अंतरासमप्रयंसि जेंणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छड २ ता करयल जाव एवं वयासी-ज़ते ते सामी। अभिमए आषप्पवरे आइद्रे महंत वमाहिं माहिता॥२३५॥ तए णं सेणिए राया मंगमारे जाणसावियस्य अंतिए एयमद्वं सीचा निसम्म इद्वतद्व जाव मजण-घरं अणुप्पविसद २ ता जाब कप्परुक्ते चेत्र अलंकियविभूसिए गरिंदे जाव मजण-घराओ पडिनिक्खमइ २ ता जेगेव चे(चि)क्षणादेवी तेणेव उवागच्छइ २ ता चेह्र(णं)णादेवि एवं बयासी-एवं सद्ध देवाणाप्पए ! समणे मगवं महावीरे आइगरे

तित्वयरे जाव पुच्वाणुप्टिंव चरमाणे जाव संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, तं म(हा)हप्फर्ल॰ देवाणुप्पिए । तहास्वाणं अ[र]रिहंताणं जाव तं गच्छामो णं देवाणुप्पिए! समणं भगवं महावीरं वंदामी नमंसामी सकारेमी सम्माणेमी कहाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जवासामी, एयं ने इहमवे य परभवे य हियाए सहाए खमाए निस्से(य)साए जाव अणुगामियताए भविस्मइ । तए णं सा चेळणादेवी सेणियस्स रण्णो अंतिए एयमद्वं सोचा निसम्म हद्वतुद्व जाव पडिसुणेड २ ता अणेव मज्जण-घरे तेणेव उवागच्छइ २ ता व्हाया कि ते बरपायपननेउरा मणिमेहलाहाररडय-उपचिया कडगम्ब हुगएगावलिकंठसुत्तमर्गवतिसरयवरवलयहेमसुत्तयकुंडलस्जोविया-णणा रयणिभृतियंगी चीणंसुयवत्यपरिहिया दुगुह्नसुकुमालकंतरमणिजाउत्तरिजा सञ्बोडयमुरभिक्क्सुमयुंदरर्ड्यपलंबसोइणकृतविद्धसंत्रचित्रमाला बरचंदणचित्रया वराभरणविभूसियंगी कालागुरुधृवधृविया सिरिसमाणवेसा बहुहिं खुजाहिं ॰ चिलाइ-याहिं जाव महनरगर्विद्परिक्षिमा जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला जेणेव संणि[य]ए राया तेणेव उदागच्छह । तए णं से सेणिए राया चेह्नणादेवीए सर्दि धम्मियं जाणप्पवरं दुम्हद २ ता सकोरिटमह्नदामेणं इतेणं धरिजमाणेणं उचवाह(य)गर्मणं णेयव्यं जाव पज्जवासङ, एवं चेह्रणादेवी जाव महत्तरगपरिक्खिता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद २ ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ सेणियं रायं पुरक्षो काउं ठिइया चेव जाव पजुवासइ ॥ २३६ ॥ तए णं समणे भगवं महाबीरे सेणियस्स रको भंभसारस्स चेळणादेवीए तीसे य महइमहालियाए परिसाए इसिपरिसाए मुणिपरि-साए मणु(य)स्सपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए जाव धम्मो कहिओ, परिसा पडि-गया. सेणि[य]ओ राया पडिंगओ ॥ २३ ॥ तत्येगइयाणं निरगंथाणं निरगंथीण य सेणियं रायं चेक्कणं च देनिं पासित्ताणं इमे एयारूवे अज्झतिशए जाव संकप्पे समु-प्पजित्या-अही णं सेणिए राया महिश्रिए जाव महासुक्खे जे णं ण्हाए सन्वालं-कारविभूसिए चेल्लगादेवीए सर्बि उरालाई माणुस्सगाई मोगभोगाई भुंजमाणे विहरह, जड् इमस्स सुचरियस्स तबनियमसंखयबंमचेरगृत्तिफलवित्तिविसेसे अस्थि तया वय-मवि आगमेस्साणं इमाई ताई उरालाई एयास्वाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भुंजमाणा विहरामी, से तं साह ॥ २३८ ॥ अही णं चेळणादेवी महिक्किया जाव महासुक्खा जा णं ण्हाया सञ्चालंकारविभूतिया सेषिएणं रण्णा सर्दि उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई मुंजमाणी विहरह, जह इमस्स सुचरियस्स तवनियमसंजमवंभचेरवासस्स कक्काणे फलवित्तिविसेसे अत्य वसमि भागमिस्साणं इमाई एयास्वाइं उरालाई जाव बिहरासो, से तं साह जी ]॥ २३९॥ अजो ! ति समणे मगर्व सहावीरे ते बहुबे निग्यं-

था (य) निरगंधीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी-"सेणिवं रायं चेक्कणादेविं पासिता इमेयाकवे अज्ञतिथए जाव समुप्पजित्या-अहो णं सेणिए राया महिन्निए जाव सेतं साहु, अहो णं चेत्रणादेवी महिद्दिया संदरा जाव साहु, से णुणं अजो ! अहे समद्वे?" हुता ! अतिथ ॥ २४० ॥ एवं खळ समणाउसो ! मए धम्मे पण्णते . इ जा जिमेत्र निगांथे पावयणे मन्ने अणुत्तरे पडिपुण्णे केव[ले]लिए संसुद्धे णेयाउए सहगरणे सिद्धिमगी मुत्तिमगो निजाणमगो निज्वाणमगो अवितद्दमविसंदिते सञ्बद्धनसप्पर्हाणमगो इत्यं ठिया जीवा मिज्झंति ब्ज्झंति मुश्चंति परिनिव्यायंति सव्बद्धक्वाणमंतं क(रं)रेति ॥ २४१ ॥ जस्स णं धम्मस्स निगांथे सिक्खाए उवद्रिए विहरमाणे पुरा-दिगिछाए पुरा-पिवासाए पुरा-वाबाऽयवेहिं पुरा-पुद्धे विस्वरूवेहिं परिसहोवसग्गेहिं उदिण्ण-कामजाए विहरिजा, से य परक्रमेजा, से य परक्रममाणे पासेजा-जे इमे उम्मपुत्ता महामान्या भोगपुना महामाज्या. तेर्गि अण्णयरस्य अहजायमाणस्य निजायमाणस्य पुरओ महं दासीदासकिकरकम्मकरपुरिसाणं अं(तो)ते परिक्खितं छत्तं मिगारं गहाय निगान्छंति॥ २४२॥ तयाणंतरं च णं पुरओं म(ई)हाआसा आस(ध)वरा उमसो तं(पा)मिं नागा नाग-वरा पिडुको र(इ)हा रहवरा संगेक्षि से तं उ(चिछ)द्धरियसेय (६)छत्ते अञ्भुरगय्भिगारे परगहियतालियंटे प(बीइस)वियस सेयचामरा बालबीयणीए अभिक्वणं अभिक्खणं अङ्जाङ् य निजाह य, सप्पमा सपुर्वादरं च णं ण्हाए सर्वेदा-लंकारविभृतिए महइमहालियाए कृडागारसालाए महइमहालयंसि सिंहासणीस जाब सम्बरा [त्तर्णा]इ(कि)एणं जोइणा क्रियायमाणेणं इत्यगुम्मपरिवृद्धे महारवे हयनहगी-यवाइयतंतांत्रलतालत्तियचगम्(यं)इंगमहलपड्पपताइयरवेणं उरालाई माणुस्सगाई कामभोगाई भुंजमाणे विहर्ड ॥ २४३ ॥ तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच अवना चेद अञ्चाईति-भण देवाणुप्पिया ! कि करेमी ! कि उवणेमी ? कि आहरेमो ? कि आविद्धामो ? कि मे हियइच्छियं ? कि ते जासगरस सगह ? जंपासिता णिगांथे णियाणं करेड--जह इमस्स तवनियमसंज्ञमवंशचेरवासस्स तं चेव जाव साह । एवं खळ समणाउसो ! णियांचे णियाणं किया तस्स ठाणस्स अणालोहय अप्परिकारी कालमासे कार्ल किया अण्णयरे देवळोएस देवलाए उवनतारो भवइ महिम्रिएस जाव चिरक्रिइएस, से मं तत्व देवे मनइ म[ह]हिष्टिए जाव चिरक्रिइए, तलो देक्लोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चयं चइला खे हमे उम्मपुत्ता महा माटया भोगपुत्ता महामारया एएसि वं अवयरेति कुळेरि पुत्तताए प्यायाह ॥ २४४ ॥ से णं तत्व दारए अवड सकुमालपाणिपाए जाव सरूवे. तए णं से दारए

९ विसेसहा देवसह स्यमस्दो<del>वस्यवसंबद्धरयञ्चारणं</del>।

खम्मुक्कवालमावे विष्णायपरिणय[मि]मेरा जोव्यणगमणुप्पने सयमेव पेइयं पडिवजह, सस्स णं अङ्जायमाणस्स वा॰ प्ररको महं दासीदाम जान किं ते आसगस्स सबइ ! ॥ २४५ ॥ तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिमजायस्स नहारुवे गमणे वा भीहणे वा उभओ कालं केवलियनतं धम्ममाइक्खेजा ? हंना ! आइक्खेजा, से णं पडि-सुणेजा ? णो इणद्वे समद्वे, अभविए णं से तस्स धम्मस्स सव[णा]णयाए, से य भवइ महिन्छे महारंमे महापरिमाहे अहम्मिए जाव दाहिणगामी नेरहए आग(मे)मिस्साणं दुष्ट्रह्वोहिए यावि भवइ, तं एवं खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे ॰फलविवागे जं णो संचाएइ केवलिपन्नतं धम्मं पडिसुणित्तए ॥ २४६ ॥ एवं खलु समणाउसो । सए धम्मे पण्णते, इणमेव णिमांबे पावयणे जाव सन्बद्दस्वाणमंतं करेंति, जस्स ण धम्मस्स निश्गंशी सिक्खाए उवद्विया विहरमाणी पुग-दिगिंछाए \*\*\* उदिण्णकामजाया विहरेजा, सा य परक्रमंजा, सा य परक्रममाणी पासेजा-से जा इसा इत्थिया भवड एमा एगजाया एगाभरणपिहिणा तेळपेला इव सुसंगोविया चेलपेला इव युसंपरिगाहिया रयणकरंडगतमा[णी]णा, तीसे णं अङ्जायमाणीए वा निजायमाणीए वा पुरओ महं दासीदास तं चेव जाव कि मे आसगस्य सयह ? जं पासिना णिमांशी णियाणं करेइ-जइ इसरस सुचरियस्स तवनियमसंजमबंभचेर जाव भंजमाणी विहरामि. से(तं) तं साहु । एवं खळु समणाउसो ! णियांशी णियाणं किया तस्स ठाणस्स अणा-लोइय अप्यिक्कता कालमाचे कालं किया अण्णयरेस देवलोएन देवनाए उपयनारो भवड़ महिन्निएस जाव सा णं तत्य देवे भवड़ जाद मुंजमाणी विहरह, सा णं ताओ देवलोगाओं आउक्छएणं भवक्छएणं ठिडक्छएणं अणंतरं नयं चइता जे इमे भवंति उम्मपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महामाउया एएसि णं अण्ययरंसि कुलंसि दारियत्ताए प्लायाइ, सा णं तत्य दारिया भवइ सुकुमाला जाव सुरूवा ॥ २४७ ॥ तए णं तं दारियं अम्मापियरो उम् आ मुक्कबालमानं विष्णायपरिणयमेतं जोञ्चण-गमणुप्पत्तं पडिरूवेण मुक्केण पडिरूबस्स भत्तारस्स भारियताए दलयंति. सा ण तस्स भारिया भवड एगा एगजाया इद्रा कंता जाव रयणकरंडगसमाणा. तीसे णं भइजायमाणीए वा निजायमाणीए वा परओ महं दासीदास जाव किं ते आस-गस्स सबह ? ॥ २४८ ॥ तीसे णं तहप्यगाराए इत्बियाए तहारूवे समणे वा साहणे वा उभयकालं केवलिपन्नर्तं घम्मं बाइक्सेजा ? हंता । आइक्सेजा, सा णं भंते । पिंडमुणेजा ? णो इणद्वे समद्वे, अभविया णं सा तस्य धम्मस्स सवणयाए, सा य भवड महिच्छा महारंमा महापरिग्गहा सहम्मिया जाव दाहिणगामि० गेरह० आगमि-

१ सावए ति अहो ।

स्माए दृह्णभन्नोहिया यावि भवड, एवं खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावकम्मफलविवागे जं णो संचाएइ केन्नलिपण्णतं धम्मं पिरस्रिणिताए ॥ २४९ ॥ एवं खलु समणाउसो ! मए घम्मे पण्णते, इणमेव निगांथे पावयणे जाव अंतं करेंति, जस्स णं धम्मस्य सिक्खाए निगांथे उबद्विए विहरमाणे परा-दिगिछाए जाव से य परक्कममाणे पासिज्जा- : इसा इत्यिया भवइ एगा एगजाया जाव किं ते आसगरस सबद ? जं पासिता निमांचे निवाणं करेइ-दुक्खं खलु पुमत्ताए, जे हुमे उमापुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महामाउया एएसि णं अण्ययरेन उद्यावएस महा-समरमंगामेमु उचावयाई सत्थाई उ(रं)रिंस चेव पडिसंबेदेति, तं हुक्सं खलु पुमत्ताए, इत्थि[तणरं]नं माहु, जइ इमस्य तवनियमसंज्ञमवंभचेरवामस्य फलवित्तिविसेसे अन्य वयमवि आगमस्याणं इमेयारुवाई उरालाई उत्यभोगाई भंजिस्सामी, से तं साह । एवं खल्ज समणाउसो ! णिगांचे णियाणं किया तस्म ठाणस्म अणालोइय अप्पिडक्षेत जाव अपडिवर्जिता कालमामे कालं किया अष्णयरेस देवलोएस देवताए उवजनारी भवड..., से णं तत्य देवे भवद महिक्किए जाव विहरह, से णं ताओ देवलोगाओ आउक्लएणं भवक्लएणं जाव अधंतरं चर्यं चड्ना अण्णयरंति कुलंति दारियत्ताए पत्राबाड जान तेणं नं दारियं जान भारियताए दलयंति, सा णं तस्स भारिया भवः एगा एगजाया जाव तहेव सव्वं भाषियव्वं, तीसे णं अहजायमाणीए वा निजायमाणीए वा जाब कि ते आसगस्स नयइ १॥ २५०॥ तीसे णं तहप्पगाराए इत्यियाए तहारूवे समणे वा माहणे वा " धम्मं आइक्लेजा? हंता! आइक्लेजा. सा णं पडितुणेजा ? णो इणद्रे समद्रे. अमविया णं सा तस्त धम्मस्स सवणयाए. सा य भन्द महिच्छा जाव दाहिणगामि॰ णेरड० आगमेस्साणं दुब्रमबोहिया यावि भवड़, एवं खलु समणाउसो । तस्स णियाणस्य इमेयारूवे पावए फलविवागे जं णो संचाएइ केवलिपण्णतं धम्मं पहिस्रणित्तए ॥ २५१ ॥ एवं खल समणाउसो ! मए धम्मे पण्णते, इणमेव णिरगंथे पावयणे सके सेसं तं चेव जाव अंतं करेंति, जस्स णं घरमस्स णिग्गंथी सिक्खाए उवद्विया विहरमाणी पुरा-दिगिद्धाए पुरा जाव चदिष्णकामजाया विहरेजा. सा य परक्रमेजा, सा य परक्रममाणी पासेजा-जे इमे उग्गपुत्ता महा-माउबा भोगपता महामाउबा, तेसि णं अण्णयरस्य अइजायमाणस्य वा जाव कि ते आसगस्स सयह १ जं पासिता विग्गंत्री नियानं करेइ-दुक्कं खळु इत्थि[त(त्त)-णए ति. दुस्संचराई गामंतराई जाब सिन्नवेसंतराई, से जहानामए-अंबपेसियाइ वा माउलुंगपेसियाइ वा अंवाहगपेसियाइ वा उच्छ संडियाइ वा संबलि फा फिल्याइ वा बहुजणस्य भासायणिजा पत्यणिजा पीहणिजा अभिरुसणिजा एवामेव इत्यियावि

'बहुजणस्स आमायणिजा जाव अभिलसणिजा, तं दुक्खं खलु इत्थितं, पुम[नाए णं]-शणयं साहु, जइ इमरस तवनियम जाव अत्थि वयमवि आगमेरसाणं इमेयास्वाई ओरालाई परिसभोगाई भंजमाणा विहरिस्सामो, से तं साह । एवं खलु समणाउसो ! णिमांथी णियाणं किया तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पिक्षंता जाव अपिटविजित्ता कालमासे कालं किया अण्णयरेमु देवलोएमु देवताए उनवत्तारो भवड, मा णं तत्य देवे भवड महिष्कृए जाव महामुक्खे, मा णं ताक्षो देवलोगाओ आउक्खएणं '''अणंतरं चर्य चड़ना जे इमे अवंति उग्गपुत्ता तहेव दारए जाव कि ते आसगस्स समझ ? ॥ २५२ ॥ तस्स णं तहप्पगारस्स प्ररिसजायस्स जाव असविए णं से तस्स धम्मस्य सवणयाए, से य भवड़ महिच्छे जाव दाहिणगामिए जाव वृक्तमबोहिए यावि भवड़, एवं खळु जाव पडिसुणितए॥ २५३॥ एवं खळु समणाउसो ! मए धम्मे क्णाते, इणमेव निर्माये पावराणे तहेव, जस्म णं धम्मस्स निर्माये वा निर्माशी वा सिक्खाए उवद्विए विहरमाणे पुरा-दिगिंछाए जान उदिण्णकामभोगे विहरेजा, से य परक्रमेजा, से य परक्रमसाणे माणुरसेहिं कासभोगेहिं निब्वेयं मच्छेजा, माणुरसगा खलु कामभोगा अधवा अणितिया असासया सङ्गणपद्यगिद्धंसमध्यमा उचारपानवणकेलजह-सिंघाणगर्वतिपत्तसुक्रमोणियसम्बन्धवा दुस्वउरसासनिस्सासा दुरंतसूत्तपुरीसपुण्णा वंतानवा पितासवा खेळानवा (जहा॰) पच्छा पुरं च णं अवस्यं विष्पजहणिजा, संति उद्गं देवा देवलोगीस ते ण तत्य अण्णेस देवाणं देवीओ अभिज़ंजिय २ परियारेति, अप्पणो चंद अप्पाणं विडिव्यिय २ परियारैति, अप्पविज्ञियाओ देवीओ अभिजुंजिय २ परियारैंति, [संति] जड् इमस्स तवनियम जाव तं चेव मन्त्रं भाणियन्त्रं जाव वयमवि आगमेस्साणं इमाई एयारूवाई दिव्वाई भोगभोगाई भुजमाणा विहरामी, से तं साहु । एवं खल्ल समणाउसो ! निमांशो वा निगांशी वा नियाणं किया तस्स ठाणरस भणालोहय अप्पिडिकांते कालमासे कालं किया अण्णयरेमु देवलोएसु देवलाए उवव-तारो भवइ, तंजहा-महिष्टिएस महजुङ्ग्स जाव पमासमाणे अण्णेसि देवाणं अण्णे देविं तं चेव जाव परियारेड से गं ताओ देक्लोगाओ आउक्लएगं तं चेव जाव पुमनाए पत्रायाइ जाव किं ते आसगस्य समृद्ध ?॥ २५४॥ तस्य णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्य तहारूवे समणे वा माहणे वा जाव पडिसुणिजा ? हंता ! पडिसुणिजा, से णं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा ? णो इजद्वे समद्वे. अमविए णं से तस्स॰ सहहणयाए०, से य मबड़ महिन्छे जाव दाहिणगामी भेरडए आगमेस्सामं द्रष्टमबोहिए यावि मबर्, एवं खळु समणाउसो ! तस्य नियाणस्स इमेयाख्वे पावए फळविद्यागे जं णो संचाएह केवलिपण्यानं धम्मं सहिताए वा पति। बोहताए वा रोहताए वा ॥ २५५ ॥ एवं खलु समणाउसी ! मए धम्मे पण्णते तं चेव, से य परक्रमेजा, ...परक्रममाणे माणुस्सएस् कामभोगेस् निव्वेयं गन्छेखाः, माणुस्मगाः खलु कामभोगाः अधुवा अणितिया तहेंच जाव संति उर्दू देवा देवलोगंसि ते णं तत्व णो अण्णेसि देवाणं अण्णं देवि अभिजुंजिय २ परियारैति, अप्पणो चेव अप्पाणं विडन्विका परियारैति. अप्पणिजियाओवि देवीओ अमिर्जुजिय २ परियारैति, जह उमस्स नवनियन तं चेव सन्वं जाव से णं सहहेजा पनिएजा रोएजा ? णो इणद्वे समहे ॥ २५६ ॥ अण्णरुई रुइमादाएं से य भवड़, से जे इमें आर्राण्णया आवसहिया गामेतिया कण्हड़ ग्हरिसया णो बहुसंजया णो बहुविरया मञ्जयाणभूयजीवसनेतु अप्पणो सम्बामीगाई एवं विपरिवदंति-अहं ण हंतव्यो अण्णे हंतव्या अहं ण अजावेयव्यो अण्णे अजावे-यहवा अहं ण परियावेयच्या अणी परियावेयच्या अहं ण परिचेत्तव्या अणी परिचेत्तव्या अहं ण उ[व]हवेयन्त्रो अण्णे उह्येयन्त्रा, एवामेव इत्यिकामेहिं मुच्छिया गढिया गिद्धा अज्सोववसा जान कालमासे कालं किया अण्यवराहं असराहं किव्यित्याहं ठाणाई उववतारो भवंति, तओ वि(प्प)मुखमाणा भुजो २ एलमृय्नाए प्यायंति, एवं सालु समणावसी ! तस्स णियाणस्य जाव णो संचाएइ केवलिपण्णतं धम्मं सहिताए वा॰ ॥ २५७ ॥ एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मे क्कान जाव माणुस्पगा सञ्ज कामभोगा अधुवा तहेन, संति उद्घं देवा देवलोर्गांस॰ णो अण्णेसि देवार्ण [अण्णे देवे] अण्णं देवि अभिजुंजिय २ परियारेंति, गो अप्पणो चेव अप्पाणं विज्ञन्त्रिय परियारैति, अप्पणिजियाओ॰ देवीओ अभिजुंजिय २ परियारैति, जद्द इमस्म तद-नियम ''तं चेय सन्तं जाब एवं खलु समणा उसी ! णिग्गंथी वा णिग्गंथी वा णियाणं किचा तस्य ठाणस्स अणालोइय अप्पंडिकंते तं चेव जाव निहरह, से णं तत्य णो अण्णेसि देवाणं अण्णं देविं अभिजुंजिय २ परियारेइ, णो अप्पणा चेव अप्पाणं विरुव्जिय परियारेइ, अप्पणिजाओ देवीओ अभिज्ञंजिय २ परियारेइ. से णं तुओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं तहेव वत्तव्यं, जवरं हंना ! सह-हेजा पत्तिग्जा रोएजा, से णं सील्य्वयगुणवेरमणपन्तस्वाणपोसहोववासाई पिड-वजेजा ? णो इणहे समहे, से णं दंसणसावए भवइ-अमिगयजीवाजीवे जाव अद्विमिजपेम्माणुरावरत्ते अयमाउसो । निर्माये पावयणे अद्वे एस (अयं) परमहे सेसे अणहे, से णं एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे बहुई वासाई समणीवासगपरियागं पाउणइ २ ता कालमासे कालं किया अण्णयरेख देवलोगेस देवताए उनवतारी भवइ, एवं खलु समणाउसो । तस्स णियाणस्स इमेयास्वे पावए फलवियागे जं

१ विसेसाय स्थानडे २ सु॰ अ० २ बारसमं किरियहाणं दहुव्यं ।

C - 22007 -

.को संचाएइ सीलम्बयगुण[ब्बय]वेरमणपन्ववसाणपोसहोववासाई पर्डिवजित्तए ॥ २५८ ॥ एवं खळु समणाउसो! मए धम्मे पण्णते तं चेव सब्वं जाव से य परक्रममाणे दिव्यमाणुस्सएहिं कामभोगेहिं निव्वेयं गच्छेजा, माणुस्सगा खलु कामभोगा भवुवा जाव विष्पजहणिजा, दिव्वावि खलु काममीगा अधुवा अणितिया असासया चलाचल[ण]धम्मा पुणरागमणिजा फ्टला पुर्वं च णं अवस्सं विप्पजहणिजा. जह इमस्स तबनियम जाब आगमेस्साणं जे इसे भवंति उम्मपता महामाउया जाब प्रम-नाए पचार्यति तत्य णं समणोवासए भविस्सामि-अभिगयजीवाजीवे उवलद्भपुण्णपावे फासुयएसणिजं असणपाणखाइमसाइमं पडिलामेमाणे विहरिस्सामि, से तं माह । एवं खल समणाउसो ! निरगंथो वा निरगंशी वा नियाणं किया तस्स ठाणस्स अणालोहय जाव देवलोएस देवशाए उवबजाड जाव किं ते आसगस्स समझ ? ॥ २५९ ॥ तस्स णं तहृष्यगारस्य पुरिसजायस्य जाव परिसुणिजा १ हंता ! पडिसुणिजा, से णं सहहैजा जाब रोएजा ? हेता ! सदृहेजा : , से णं सीलव्यय जाव पोसहोववासाहं पडिक्जेजा ? हुंता । पडिवजेजा, से ण मुंडे भविता जो आ गाराओ अगगारियं पव्यएजा ? णो हण्हे समद्वे ॥ २६० ॥ से णं समणोवासए भवइ-अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरह, से णं एयाम्बेणं विहारेणं बिहरमाणे बहुणि नासाणि सगणोवासगपरियागं पाउणाइ २ ता बहुई अताई पञ्चक्खाइ ? हेता ! पञ्चक्खाइ २ ता आबाईसि उप्पर्शसि बा अणुप्पन्नेसि वा बहुई मत्ताई अणसणाई छेएड् २ ता आलोड्यपिडकंते समाहिपते कालमासे कालं किया अण्णयरेषु देवलीएसु देवताए उवनतारी भवह, एवं खल समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयाहवे पावफलविवागे जेणं णो संचाएह सम्बओ मन्वताए मुंडे सबिता अगाराओ अगगारियं पन्वइत्तए ॥ २६१ ॥ एवं खुल समणाउसो ! मए धम्मे पण्णते जाव से य परक्रममाणे दिव्यमाणुरसएहिं कामसोगेहिं निन्वेयं गच्छेजा, माण्स्सगा खळ कामभोगा अपना असासमा जाव विप्पजह-णिजा, दिव्यावि खळु काममोगा अधुवा जाव पुणरागमणिजा, जह इमस्स तवनियम जाव वयमि आगमेस्साणं जाई इमाई (कुलाई) भवंति (तं०)-अंतकुलाणि वा पंतकुलाणि वा तुच्छकुलाणि वा दरिहकुलाणि वा किवणकुलाणि वा भिक्खागकुलाणि वा, एति मं अण्णयरेषि कुलंसि पुमताए एस मे आया परिमाए सुणीहडे भविस्सह, से तं साह । एवं खल्ल समणाउसो ! निमांथो वा निमांथी वा नियाणं किया तस्स ठाणस्स अणालोहय अप्पिडकंते सन्वं तं चेव, से णं मंद्रे अविशा अगाराओ अणा ण-गारियं पञ्चडजा ? हंता ! पञ्चडजा. से णं तेणेव सवग्गहणेणं सिज्होजा जान सञ्च-दुक्खाणं अंतं करेजा ! जो इजड़े समझे ॥ २६२ ॥ से वं मवड से जे अवगारा भगवंतो इरियासमिया भासासमिया जाव बंभयारी तेणं विहारेणं विहरमाणे बहुई वासाई परियागं पाउणइ २ ता आबाहंसि उपफ्रांसि वा जाव भनाई पचक्लाएजा? हंता ! पचनन्ताएजा, बहुई भत्ताइं अणसणाइं छेइजा ? हंता ! छेडजा, आलोइयपडिकंते समाहिपने कालमासे कालं किया अण्णयरेस देवलोग्स देवनाए उपवत्तारो भवड, एवं खलु समणाउसो । तस्स जियाणस्य इमेयाहवे पावफलावत्रागे जं णो संचाएड तेणेव भवगाहणेणं सिज्झित्तए जाव सन्बदुक्खाणमंतं ऋरित्तए॥ २६३॥ एवं खलु समणाउसी ! मए धम्मे पण्णते, इणमेव णिगांचे पातवणे जाव से व परक्रमेजा, सञ्ज्ञामविरते सञ्चरागविरते सञ्जसंगातीते मञ्ज्ञहा सञ्जिमणेहाडकंते सम्ब-चरित्तपरिवृद्धि । २६४ ॥ तस्य णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं नाणेणं अणुतरेणं दंसणेणं अणुत्तरेणं परिनिव्दाणमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स अणंते अणुत्तरे निव्दाघाए निरा-वर्णे कसिणे परिपूर्णे केवलवरनाणदंसणे समुष्यजेजा ॥ २६५ ॥ तए णं से भगवं अरहा भवद जिणे केवली यव्वण्णू सन्व(दरि)दंसी, सदेवमणुयासुराए जाय बहदं वामाई केवलिपरियागं पाउणइ २ ता अप्पणो आउसेसं आभोएइ २ ता भनं पश्चक्खाए३ २ ता बहुई भक्ताई अणसणाई छेए३ २ ता तओ पच्छा चरमेहिं ऊसास-नीसासेहिं सिज्झा जाव सव्वदुक्खाणमंतं क्ररेह, एवं खलु समणाउसो ! तस्स अणि-याणस्य इमेयान्ये कल्लाभफलविवागे जं तेणेव भवग्गहणेण सिज्झाइ जाव सन्यदुक्खाः णमंतं करेड ॥ २६६ ॥ तए णं बहुवे निर्माधा य निर्माधीओ य समणस्स भगवओ महावीरस्त अंतिए एयमद्रं सोचा निसम्म समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति चंदिता नर्मांनता तस्य ठाणस्य आलोयंति पहिद्रमंति जाव अहारिहं पायच्छितं तदोकम्मं पहिवर्जित ॥ २६७ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे रायगिहे नयरे गुणसिलए उजाणे बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं सावयाणं बहुणं सावियाणं बहुणं देवाणं बहुणं देवीणं सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्सगए एवसाइक्खइ एवं भासइ एवं परुवेइ आयइठाणं णामं अजो ! अजन्नयणं सअह्नं सहेर्ड सकारणं सुत्तं व अत्यं व तदुशयं च भुजो भुज्जो उवदंसेइ ॥ २६८॥ ति-नेमि ॥ आयइठाणं णामं दसमा दसा समसा ॥ १० ॥

।। दसासुयक्तंथसुत्तं समत्तं ।। तस्समत्तीए

# चउछेयसुत्ताइं समत्ताइं

॥ सञ्वसिळोगसंखा ४५०० ॥

## श्रीसत्रागमप्रकाशकसमितिके 'स्तंभ'



श्रीमान् विजयक्कमार चुनिलाल पूलपगर, मवानी पेट, पूना नं २.

#### णमोऽत्थु णं समजस्स भगवजो जायपुरुमहावीरस्स

# सुत्तागमे चत्तारि मूलसुत्ताइं तत्य गं

#### दुमपुप्तिया णामं पढममज्ज्ञयणं

धम्मो मंगळमुकिहं, अहिंसा संजमो तथो। देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ १॥ जहा दुमस्स पुष्फेद्ध, भमरो आवियह रसं। न य पुष्फं किळामेह, सो य पीणेइ अप्ययं॥ २॥ एमेए समणा मुत्ता, जे ळोए संति साहुणो। विहंगमा व पुष्फेद्ध, दाणभत्तेसणे रया॥ ३॥ वयं च वित्ति लञ्मामो, न य कोइ उवहम्मइ। अहागडेछ रीयंते, पुष्फेद्ध भमरा जहा ॥ ४॥ महुगारसमा बुद्धा, जे भवंति अणि-स्मिया। नाणापिंडरबा दंता, तेण बुचंति साहुणो॥ ५॥ ति-बेमि ॥ इति दुम-पुष्फिद्धा णामं पढममज्ह्यपणं समर्तः॥ १॥

### अह सामण्णपुरुवयं णामं दुइयमज्झयणं

कहं तु कुजा सामण्णं, जो कामे न निवारए। पए पए निसीयंतो, संकप्पस्स वसं गमो ॥ १ ॥ वत्यगंधमलंकारं, इत्योओ सयणाणि य । अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइति जुकह ॥ २ ॥ जे व कंते पिए मोए, छद्धे निपिष्ट-कुन्वह । साहीणे चयह मोए, से हु चाइति जुकह ॥ ३ ॥ समाह पेहाह परिव्वयंतो, सिया मणो निस्सरहें बहिद्धा । "न सा महं नो नि अहं पि तीसे", इकेन ताओ निणएज रागं ॥ ४ ॥ आवावयाही चय सोगमळं, कामे कमाही कमियं खु तुन्यां । छिदाहि होसं निणएज रागं, एनं छुही होहिस संपराए ॥ ५ ॥ पन्यांदे जिन्नं जोहं, घूमकेरं दुरासयं । नेच्छंति नंतर्य सोगुं, कुळे जाया अगंघणे ॥ ६ ॥ विरस्धु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा । वंतं इच्छिति आवेउं, सेथं ते सरणं भवे ॥ ७ ॥ अहं च मोगरायस्स, तं चऽसि अंधगवण्हिणो । मा कुळे गंघणा होमो, संजर्म निहुओ चर ॥ ८ ॥ जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छिति नारिओ । वामाविद्धोव्य हडो, अद्विअप्पा भविस्सिति ॥ ९ ॥ तीसे तो वयणं सोचा, संजयाइ सुभासियं । अंदुसेण जहा नागो, धम्मे संपदिवाइओ ॥ १० ॥ एवं करैंति संबुद्धा, पंढिया पवियक्खणा । विणियहंति भोगेन्न, जहा से पुरिश्वसमो ॥ ११ ॥ ति-बेमि ॥ इति सामण्णपु-व्ययं णामं दुश्यमज्ञायणं समसं ॥ २ ॥

#### अह खुद्धियायारकहा णामं तहयमज्झयणं

संजमे सुद्धिअप्याणं, विष्यमुकाण ताइणं। तेसिमेयमणाइण्णं, निम्नंथाणं महेसिणं ।। १ ॥ उद्देशियं कीयगैटं, नियानं अभिहर्दीणि य । राइभेत्तं सिर्णाणे य, गंधें मिहे य वीर्यणे ॥ २ ॥ सिन्हीं गिहिस्ती य, रायपिंड किमिन्छए । संवाहणी दंतपहोयणी य, संपुच्छणी देहपलोयणी य ॥ ३ ॥ अद्वार्विष् य नीलीए, छत्तस्नै य नारणद्वाए । रे रहे वर के तिमार्थ के जोड़णों ॥ ४ ॥ से आयर्रियण्डं च, आसंदीपलि-यंकेंप्रे । निहंतरनिसेर्की य, गायर्युक्वहेणाणि य ॥ ५ ॥ निहिणो वंदीविडयं, जा य आजीवबृत्तियाँ । तत्तानिब्बुँडमोइतं, आउरस्मरणैाणि य ॥ ६ ॥ मूळए सिंगन्नेर य, उच्छुबंड अतिब्युडे । कंदे मूळे य सिषते, फले बीए य आमए ॥ ७ ॥ गोब-करें सिंधवें लोगे, रोमालोगे य आमए। सीमुद्दे पंत्रखेंदिय, कार्लीलोगे य आमए ११ ८ ॥ धूवणेति वसणे य, वस्त्रीकम्म विरेयणे । अंजणे देतवणे य, गायब्र्संग विभूसर्वे ॥ ९ ॥ सञ्बसेयमणाइणां, निर्मायाण महेसिणं । संजमस्मि य जुत्ताणं, छहुभूयविहारिणं ॥ १० ॥ पंचासवपरिण्णाया, तिगुत्ता छसु संजया । पंचनिम्गहणा धीरा, निर्मया उज़्दंसिणो ॥ ११ ॥ आयावयंति निम्हेसु, हेमंतेसु अवाउडा । वासास पिंडसंजीणा, संजया ससमाहिया ॥ १२ ॥ परीसहरिकदंता, ध्रूयमोहा जिई-दिया । सम्बदुक्खप्पहीणद्वा, पक्स्मंति महेसिणो ॥ १३ ॥ दुक्तराइं करिनाणं, दुस्स-हाई सहित् य । केइटत्य देवलोएस, केइ सिज्झंति नीरया ॥ १४ ॥ खविता पुट्य-कम्माई, संजमेण तर्नेण व । सिद्धिमकामणुष्पता, ताइणो परिणिव्युटा ॥ १५ ॥ ति-वेमि ॥ इति खुड्डियायारफहा णामं तह्यमञ्ज्ञायणं समर्च ॥ ३ ॥

#### अह छजीवणिया णामं चडत्यमञ्ज्ञयणं

सुयं मे आउसं ! तेणं मगवया एवमक्सायं, इह खलु छजीवणिया नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेदया सुअवस्वाया सुपन्नता सेयं मे अहिज्जिउं अज्ययणं धम्मपण्णती ॥ १ ॥ कयरा खळु सा छजीवणिया नामज्यसणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेड्या युअवस्वाया युपनता सेयं मे अहिजिछं अज्ञान्यणं धम्मपण्णती ॥ २ ॥ इमा खळ सा छजीवणिया नामज्ञान्यणं सम्रोणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेडचा चुअवन्छाया ग्रुपन्नता सेयं मे अहिजिउं अजस-यणं धम्मपण्णती । तंजहा---पुढविकाइया १, आउकाइया २, तेउकाइया ३, बाउ-काइया ४, वणस्सङ्काइया ५, तसकाइया ६ । पुढवी चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्तरथ सत्थपरिणएणं १ । आऊ नित्तमंतमक्साया अणेगजीवा पुढोसत्ता अनत्य सत्यपरिणएणं २ । तेऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अनत्य सत्यपरिणएणं ३ । बाऊ वित्तमंत्रमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अकत्य सत्य-परिणएणं ४। वणस्सई चित्तमंतमक्त्राया अणेगजीवा पुढोसत्ता अजस्य सस्यपरि-णएणं । तंजहा-अन्मनीया, मूलनीया, पोरबीया, संघनीया, नीयरुहा, सम्सु-च्छिमा, तणल्या वणस्सइकाइया, सबीबा, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा प्रदोसत्ता अन्नत्य सत्मपरिणएणं ५। से जे पुण इमे अणेगे बहुवे तसा पाणा तंजहा-अंखया. पोयया, जराउया, रसया, संसेद्दमा, संमुच्छिमा, टब्भिया, उववाइया, जेसि केसि च पाणाणं, अभिकंतं, पडिकंतं, संकुचियं, पसारियं, रुवं, भंतं, तसियं, पलाइयं, आगहगहविश्वाया, जे य कीडपर्यगा जा य कुंशुपिपीलिया, सन्वे बेइंदिया, सन्वे तेइं-दिया, सन्वे चलरिंदिया सन्वे पंचिंदिया, सन्वे तिरिक्खजोणिया, सन्वे नेरह्या, सन्वे मणुया, सन्वे देवा, सन्वे पाणा परमाहिस्यया, एसो खल्ल स्ट्रो जीवनिकाओं तसकाउत्ति प्युवाह ६ ॥ ३ ॥ इचेसिं छण्डं जीवनिकायाणं नेव सर्व दंडं समारंभिकाः. नेक्केहिं दंढं समारंसाविजा, दंढं समारंभंते वि अने न सम्पूजाणिजा । जानजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कार्वेमि करंतं पि अर्थं न सम-णुजाणासि । तस्स भंते ! पिकक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्याणं बोसिरामि ॥ ४ ॥ पहमें भंते ! महत्वर पाणाइवासाओं बेरसणं । सन्वं भंते ! पाणाइवासं प्रध-क्यामि । से छहमं वा, वाबरे वा. तसं वा, वावरे वा, नेव सर्व पाणे अहवाहजा. नेबडकेहि पाणे अद्वासामिका, पाणे महवायंते वि अवे न सम्प्रजाणिका । जाव-जीवाए तिविहं तिविहेणं समेणं बाबाए काएणं न करेशि न कारवेशि करंतं पि

असं न समणुजाणामि । तस्य भंते ! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पहमे भंते ! महन्वए उबद्रिओमि सन्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं ॥ १ ॥ ५ ॥ अहावरे दुचे मंते ! महब्बए मुसावायाओ वेरमणं । सब्बं मंते ! मसावारं पचक्कामि । से कोहा चा. छोहा वा. मया वा. हाया वा. नेव सर्य मुसं बहुजा, नेवडबेहिं मुसं वायाविजा, मुसं वयंते वि असे न समणुजाणिजा। जाव-जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि असं न समणजाणामि । तस्स भेते ! पहिकामामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि । दुचे भंते ! महव्यए उवद्विओमि सन्वाओ मुसावायाओ वैरमणं ॥ २ ॥ ६ ॥ अहावरे तने भंते! महञ्चए अदिशादाणाओ बेरमण । सन्वं भंते! आंदशा-दाणं पचक्खामि । से गामे वा, नगरे वा, रण्णे वा, अप्पं वा, बहुं वा, अणुं वा. थुलं वा. चित्तमंतं वा. अचित्तमंतं वा. नेव सयं अदिशं गिष्टिजा, नेवऽन्नेहिं अदिशं निण्हाविजा, अदिशं निण्हंने वि अंशे न सम्प्रजाणिजा। जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवैमि करंतं पि अकं न समणुजाणामि । तस्स भेते ! पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । तके भंते । सहस्वए उवदिओमि सम्बाओ अदिबादाणाओ बेरमणं ॥ ३ ॥ ७ ॥ अहाबरे चउत्ये भंते ! महब्बए मेहणाओ वेरमणं । सन्त्रं भंते ! मेहणं पचक्खामि । से दिव्यं वा. माणसं वा. तिरिक्लजोणियं वा. नेव नयं मेहणं सेविजा, नेवडनेहिं मेहणं सेवाविजा, मेहणं सेवंते वि अने न समगुजाणिजा। जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अर्ज न समग्रजाणामि । तस्य भेरी ! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसि-रामि । चउत्ये मंते ! महष्वए उबद्विओमि सब्बाओ मेहणाओ वेरमणं ॥ ४ ॥ ८ ॥ अहावरे पैचमे भेते । महत्वए परिग्गहाओ वेरमणं । सन्वं भंते ! परिग्गई पचक्खामि । से अप्पं वा, बहुं वा, अणुं वा, खूळं वा, विश्तमंतं वा, अविश्तमंतं बा, नेव सर्य परिवाहं परिविष्टिजा, नेवडलेहिं परिवाहं परिविष्टाविजा, परिवाहं परिगिण्हंते वि अने न समगुजाणिजा। जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाए काएणं न करेमि न कारनेमि करेतं पि अनं न समणुजाणामि । तस्स भेते ! परिक्रमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं नोसिरामि । पंचमे भंते ! महत्वए उवदिओमि सम्बाओ परिग्यहाओ वेरमणं ॥ ५ ॥ ५ ॥ अहावरे छहे भंते ! वए राइमीयणाओं चेरमणं । सब्बं मंते ! राहमीयणं पचवनामि । से असणं वा. पार्य वा, खाइमं वा, साइमं वा, नेव सबं राहं श्रंजिजा, नेवडलेहिं राहं शंजाविजा, राहं

मंजंते वि असे न सम्युजाणिजा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अर्ज न समण्जाणामि । तस्स मंत ! पिटक्सामि निदामि गरिहासि अप्पाणं बोसिरामि । छद्रे भंते ' वए उबद्विओमि सञ्वाओ राइमीयणाओ वेरमणं ॥ ६ ॥ १० ॥ इश्वेयाइं पंच महव्वयाई राइभीयण-वेरमणछ्टाइं अत्तहियद्वयाए उनसंपजिताणं विहरामि ॥ ११ ॥ से मिक्स बा, भिक्खणी वा, संजयविरयपिंडहरूपश्चक्खायपावकर्म, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से पुढविं वा, भित्तिं वा, सिर्लं वा, छेछं वा. ससरक्वं वा कार्य, ससरक्वं वा कवं, हत्येण वा. पाएण वा. कट्टेण वा. किलिंचेण वा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा, सलागहत्थेण वा, न आलिहिजा, न विलिहिजा, न घटिजा, न मिदिजा, अर्घ न आलिहायिजा, न विलिहायिजा, न घटाविजा, न भिदाविजा, असं आलिहैनं वा, विलिहेतं वा, घट्टंनं वा, भिदंतं वा, न समगुजाणिजा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं नायाए काएणं न करेमि न कारवैमि करेतं पि असं न समगुजाणामि । तस्स भेते ! पडिवामामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ १ ॥ १२ ॥ से मिक्ख् वा, मिक्खुणी वा, संजयबिरयपिडहरूपवन्खायपावकस्मे, दिभा वा. राओ वा. एगओ वा, परिसागओ वा, सुते वा, जागरमाणे वा, से उदगं वा, ओसं वा, हिमं वा, महियं वा, करगं वा. हरिन्छमं वा. सुद्धोदमं वा. उदछहं वा कार्य, उदछहं वा बत्यं, ससिणिद्धं वा कार्य, संसिणिदं वा वर्त्य, न भामुसिजा, न संफ्रांसिजा, न आदीलिजा. न प्रवीतिजा, न अक्सोडिजा, न पक्सोडिजा, न आयाविजा, न प्रयाविजा, असं न आमुसाविजा, न संफुसाविजा, न आवीलाविजा, न पनीलाविजा, न अन्खो-डाविजा, न पक्लोडाविजा, न आयाविजा, न पदाविजा, असं सामुसंतं वा, संपुत्तंतं वा, आवीळंतं वा, पवीळंतं वा, अवस्वोर्डतं वा, पवस्वोर्डतं वा, आयावंतं वा. प्यार्वतं वा. न सम्पुजाणिजा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वागाए काएणं न करेमि न कारवैसि करंतं पि अनं न सम्प्रजाणामि । तस्स भंते ! पिडकसामि निवामि गरिष्टामि अप्पाणं बोसिरामि ॥ २ ॥ १३ ॥ से मिक्स वा. भिक्सपी वा. संजयविरवपिंडहयपचक्कायपावकम्ये, दिव्या वा, राओ वा, एगओ वा, परिसा-गओ बा. सुते बा. जागरमाणे बा, से अगणि बा, इंगालं बा, सुम्सुरं बा, अबि वा, जालं वा, अलामे वा, श्रद्धागणि वा, उक्ते वा, न उंजिजा, न घट्टिजा. न मिविजा, न उजालिका, न प्रकालिका, न निकाविजा, अर्थ न उंजाविजा, न धराविजा, न मिदाविजा, न उजालाविजा, न पजालाविजा, न निम्नाविजा,

अर्घ उर्जतं वा, घर्रतं वा, भिंदतं वा, उजालंतं वा, पजालंतं वा, निव्वावंतं वा, न समणुजाणिजा । जाबजीवाए विचिद्धं तिबिद्देणं मधेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अनं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पिडक्सामि निंदामि गरिहासि अप्पार्ण बोसिरामि॥ ३॥ १४॥ से भिक्क वा, भिक्लणी वा, संजयविर्यपडिद्यपचक्कायपाक्कम्मे, दिशा वा, राओ वा, एगओ वा, परिमागओ बा, बुत्ते बा, जागरमाणे वा, से सिएण वा, विदुष्णण वा, तालियंट्रेण वा, पत्तेण बा, पलसंगेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहुणेण या, पिहुणहर्यण वा, श्रेकेण वा, चेलकण्णेण वा, हत्थेण वा, मुहेण वा, अप्पणी वा कार्य, बाहिरं वाधि पुगालं, न फूमिजा, न वीइजा, असे न फूमाविजा, न बीयाविजा, असं फूमें लं बा, बीयंतं बा, न समणुकाणिज्या । जाबजीवाए तिबिहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंनं पि अर्ज न समगुजाणामि । तस्य भंते ! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पार्ण नौसिरामि॥ ४॥ १५॥ से भिक्क या, अन्युणी वा, संजयविरयपविहयपचयनायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, छत्ते वा, जागरमाणे वा, से बीएसु वा, बीयपहर्द्धेसु वा. म्डेमु वा, स्डपह्टेस बा, जाएस वा, जायफट्टेस बा, इतिएस वा, इतियारहेस वा, लिन्नेस या, जिन्नपर्देस वा, सचित्तेस वा, सचित्तकोलपर्डिनस्मिएस वा, न गरिखना, न चिद्धिका, न निसीइजा, न तुयहिजा, अर्च न गरुखाविजा, न चिट्ठाविजा, न निसीयाधिजा, न तुयद्याविजा, असे गण्छेनं वा, चिट्ठेतं वा, निसीयतं वा, नुयह्तं वा, न समणुजाणिजा । जावर्जावाए तिविहं निविहेणं मधेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंते पि असं न समगुजाणामि । तस्स भंते ! पविकामानि निंटामि गरिहामि अप्यानं बोसिरामि ॥ ५ ॥ १६ ॥ से भिक्क दा, सिक्खमी वा, मंजयविरयपन्डिह्यपन्नक्तायपावकम्मे, दिशा वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, श्रुने वा, जागरमाणे था, से कीडं वा, पर्यंग वा, कुंधुं वा, पिपीलियं वा, हरबंसि वा, पायंसि वा, बाहुंसि वा, उद्देशि वा, सदरिंसि वा, सीसंसि वा, बस्यंसि वा, पडिग्गहंसि वा, फंबलंसि वा, पायपुरस्त्रणंसि वा, रमहरणंसि वा, गुरस्रगंसि वा. उड़गंसि वा. इंडेगंसि वा, पीडगंसि वा, फलगंसि वा, सेअंसि वा, संवारगंसि वा, अध्ययसि वा तहप्पगारे उकारणजाए तओ संज्यामेन पिडेलेहिंग पिकेलिय पमित्रिय पर्माज्य एगंतमविष्या, नो णं संपायसाविष्या ॥ ६ ॥ १० ॥ अत्रयं बरमाणो (य) उ, पाणभ्याई हिंसह । बंधह पावयं कर्म, ते से होंद बहुयं फर्क

१ फुरोक्रणमेयस्त निवीहऽज्ञायकाची कायकां।

॥ १ ॥ अत्रयं चिद्वमाणी उ, पाणभ्याइं हिंसह । बंबड पावयं कम्मं. तं से होड कड्यं फलं ॥ २ ॥ अजयं आसमाणो उ. पाणभ्याहं हिंगइ । बंधइ पावयं कम्मं, तं से होड कह्यं फलं ॥ ३ ॥ अजयं मयमाणी उ. पाणभयाई हिंसइ । बंधइ पावयं कम्मं, नं से होड वहरं पर्ल ॥ ४ ॥ अजयं भुंजमाणो उ. पाणभ्याइं हिंसइ । बंधड पावयं कम्मं, तं से होइ कह्नयं फलं ॥ ५ ॥ अजयं भाममाणी उ, पाणभूयाई हिंसइ । बंधर पावर्य कम्मं, नं से होड बद्धर्य फलं ॥ ६ ॥ कहं नरे ? कहं निहे ?, कहमासं ? कहं सए ?। कहं भुंजंती आसंती, पावकम्यं न बंधइ ?॥ ७ ॥ जयं चरे जयं चिट्टे, जयमासे जयं सए। जयं भंजंतो भासंनी. पायकम्मं न बंधह ॥ ८॥ मध्यभूयप्पभूयस्य, सम्मं भूयाड प्राप्तओ । पिहियासवस्स दंतस्स, पावकम्मं न बंधत ॥ १ ॥ पढमे नाणं तओ दया. एवं चिद्रह सव्वसंज्ञ । अञ्चाणी कि काही?, किं वा नाहिइ सेयपादगं ? ॥ १० ॥ सोचा जाणह कलाणं. सोचा जाणह पावगं । उसरं पि जाणह सोबा, जं सेयं तं समायरे ॥ १९ ॥ जो जीवे वि न याणह, अजीवे वि त याणह ! जीवाजीवे अयाणंती. वहं सी नाहिइ संजर्म ? ॥ १५ ॥ जो जीबे वि वियाणेह, अजीवे वि वियाणह । जीबाजीवे वियाणेती, सी हु नाहिइ संजर्भ ॥ १३ ॥ जया जीवमजीवे या दो वि एए वियाणह । तया गई बहुविहं, सम्ब-जीवाण जाणह ॥ १४ ॥ जया गई बहुविहं, सध्वजीवाण जाणह । तया पुष्णं च पार्व च, बंधं मुक्खं च जाणह ॥ १५ ॥ जया पुष्णं च पार्व च, बंधं मुक्खं च जाणह । तथा निष्यिक्त भोए, जे दिव्ये जे य माणुसे ॥ १६ ॥ जया निव्यिदए भोए. जे दिन्ये जे य माणसे । तथा चयह संजोगं, सब्सितरबाहिरं ॥ १० ॥ जया चयड संजोगं, सर्विमत्रबाहिरं । तथा मंडे मिवतार्णं, पञ्चहर अणगारियं ॥ १८ ॥ जया मंद्रे मिनताणं, पव्यक्ष्य अजमारियं । तथा संवरमुक्टिं, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥ १९ ॥ जया संबरमुक्तिद्रं, धरमं कासे अणुत्तरं । तया भुणह करमत्यं, अबोहि-करूर्स करं ॥ २० ॥ जया धुणक् कम्पर्यं, अयोहिकलूर्स करं । तया सम्बत्तार्यं नाणं, दंसणं वामियच्छा ॥ २९ ॥ जया सम्बन्तयं नाणं, इंसणं वामियच्छा । तमा लोगमलांगं य, जिप्पो जागड केवळा ॥ २२ ॥ जया होगमहोमं प, जिप्पो जाणह केम्सी। त्या जोगे निर्देशिया, सेकेसि पविषयह ॥ २३ ॥ जया जोगे निरंगिता. ग्रेकेसि पविकास । सवा सन्तं सवितायं, सिद्धि वच्छा नीरको ॥ २४ ॥ जवा करमे सवितार्थ, सिर्दि क्काइ तीरको । तथा कोगमत्वयत्वी, सिद्धी इब्ह सातवी ॥ २५ ॥ सहसायगस्य सम्बन्स, सामारकपस्य निगामसाइस्स ३ उपमेकनाप्रोक्तर. ब्राह्म सम्ब तारिसमस्य ॥ १६ ॥ तमोसम्बद्धानस्य, उपमू- मइ—संतिसंजमरयस्य । परीसहे जिणंतस्य, इलहा मुगइ तारिसगस्य ॥ २० ॥ पच्छा वि ते पयाया, लिप्पं गच्छंति अमरभवणाई । जेतिं पिओ तवो संजमो य, संती य बंभचेरं च ॥ २८ ॥ इचेयं छजीवणियं, सम्माहेद्वी स्था जए । दृष्टहं लहित्तु मामण्यं, कम्मुणा न विराहिजासि ॥ २९ ॥ ति—वेमि ॥ इति छजी-विणया णामं चडन्थमज्झयणं समतं ॥ ४ ॥

#### अह पिंडेसणा णामं पंचममज्झयणं

#### पढमो उद्देशो

संपत्ते भिक्ताकालिमा, असंभंतो अगुच्छिओ । इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गर्व-सए ॥ १ ॥ से गाने वा नगरे वा, गोयरागगओ मुणी । वरे मंदमणुद्धिगो. अव-क्लिंगण चेयसा ॥ २ ॥ पुरको जुगमायागु पेहमाणो महि चरे । वर्जनो वीयहरि-यार्ड, पाणे य दगमहियं ॥ ३ ॥ ओवार्य विसमं खाणं, विज्ञलं परिवज्ञए । संस्मेण न गच्छिजा, विज्ञमाणे परकमे ॥ ४ ॥ पवडंते व में तत्थ. पक्कारंते व संजग । हिंसेज पाणभयाई, तसे अद्भ थावरे ॥ ५ ॥ तम्हा तेण न गच्छिजा, संजए सस-माहिए। यह अन्नेण मुग्गेण, जयमेव प्रदूषि ॥ ६॥ ईगार्ल छारियं रासि, तुसरासि च गोमर्य । ससरक्केहिं पाएहिं, संजओ तं नहकूमे ॥ ७ ॥ न चरेज बासे वामंते, महियाए व पटंतिए । महावाए व बायंते, तिरिच्छसंपाउमेसु वा ॥ ८ ॥ न चरेज वेससामंत, नंभचेरवनाणुए । वंभवारिस्स दंतस्स, होजा नत्य विसोत्तिया ॥ ९ ॥ अणायणे चरंतरस, संसम्मीए अभिक्खणं । होज वयाणं पीला, सामण्यान्मि ब संसओं ॥ १० ॥ तम्हा एवं विवाणिता. होसं दग्गडव्ह्रणं । दज्जए वेयसामंतं, सुणी एगंतमस्सिए ॥ ११ ॥ सार्ण सुरुवं मावि, दिशे गोणं हवं गर्व । सेहिन्सं कलहं जुई, द्रओ परिवजए ॥ १२ ॥ अणुन्नए भावणए, अप्पहिद्वे अणाउके । इंदियाई जहा-भागं, दमइता मुणी बरे ॥ १३ ॥ दबदवस्य न गच्छेजा, भासमाणो व गोवरे । हमेंनो नाभिगच्छेजा. कुर्छ उचावर्ग सवा ॥ १४ ॥ आलोर्ग चिरगर्छ दोर्ट, संधि दगभवणाणि य । बरंतों न विणिज्याए, संबद्धाणं विवजाए ॥ १५ ॥ रहो जिह्नवंणं च, रहस्मारविस्तयाणि व । संकिलेसकरं ठाणं, बरखो परिवजाए ॥ १६ ॥ पछि-उद्दुक्तं न पविसे, मामर्ग परिचलए । अभिवासकुकं न पविसे, चिवसं पविसे कुकं ॥ ९७ ॥ साजीपावारपिहियं, अप्पणा नावपंतुरे । कवार्ड नी प्यक्तिमा, उत्प्रहेसि

अजाइया ॥ १८ ॥ गोयरम्पर्विद्वो य, वचमुत्तं न धारए । ओगासं फासुयं नचा, अणुष्तविय बोसिरे ॥ १९ ॥ नीयं दुवारं नमसं, कुद्भां परिनजाए । अच्चक्खुविसको अस्य, पाणा दुप्पष्टिलेहगा ॥ २० ॥ जस्य पुप्फाइं बीयाइं, विप्पद्रण्णाइं कोद्वए । अहणोविलमं उद्यं, दहणं परिवज्ञए ॥ २९ ॥ एतमं दारमं साणं, वच्छां वावि कोहए । उद्योचिया न पविसे, विउद्विभाण व संजए ॥ २२ ॥ असंसर्भ पलोइजा, नाइदूराव-लोयए । उपपूर्व न विणिजनाए, नियद्रिज अयंपिरो ॥ २३ ॥ अहममि न गच्छेजा. गोयरमगम्भो मृणी । कुलस्स भूमि जाणिला, मियं भूमि परहामे ॥ २४ ॥ तत्थेव पटिकेहिजा, भूमिभागं वियक्तणो । सिणाणस्य य वश्वस्स, संलोगं परिवजाए ॥ २५ ॥ दगर्माद्रेयआयाणे, बीयाणि हरियाणि य । परिवर्जतो चिद्धिजा, सर्व्विदियसमाहिए ॥ २६ ॥ तथ्य से चिट्टमाणस्य, आहरै पाणमोयणं । अक्षियं न मिण्डिजा, पडि-गाहिज किएयं ॥ २७ ॥ आहरंती सिया तत्थ, परिसाटिज भीयणं । दितियं पडि-याइक्के, "न में कप्पड नारिसे" ॥ २८ ॥ संमहमाणी पाणाणि, बीयाणि हरियाणि य । असंजमकरिं नका, नारिमि परिवजाए ॥ २९ ॥ साहरू निकिन्तविकाणं, मिक्कं घष्टियाणि य । तहेन समग्रहाए, उदर्ग संपण्डाहिया ॥ ३० ॥ ओगाहङ्सा चलङ्का, आहरे पाणमोयणं । दितियं परिवाइन्खे, "न मे कप्पर तारिसं" ॥ ३१ ॥ पुरेक-म्मेण इत्येण, द्व्यीए भारणेण वा । दितियं पडियाइक्डे, "न मे कप्पड़ तारिसं" ॥ ३९ ॥ एवं उदउद्वे ससिषिदे, समरक्ले महिया उसे । हरिवाले हिंगुलए, मणो-सिला अंजणे कोणे ॥ ३३ ॥ गेरुय विष्णय सेहिय, सोरद्विय पिद्व कुद्दस कर य । उक्तिद्रमसंसदे, संसदे चेव बोद्धव्ये ॥ ३४ ॥ असंसद्रेण हत्येण, दव्यीए भारणेण वा । दिज्ञमाणं न इच्छिजा, पन्छाकम्मं अहिं भवे ॥ ३५ ॥ संसद्देण व हत्येण, दम्बीए भायणेण वा । दिज्ञमाणं पडिन्छिजा, जं तत्थेसणियं भवे ॥ ३६ ॥ हर्ण्ह तु भुंजमाणाणं, एगो तस्य निमंतए । दिजमाणं न इच्छिजा, छंदं से पडिलेहए ॥ ३० ॥ तुण्डं तु भंजमाणाणं, हो वि तस्य निर्मतए । दिजमाणं परिच्छिजा, जं तत्थेसणियं अवे ॥ ३८ ॥ गुन्त्रिणीए खनजत्यं, निविद्दं पाणभोयणं । भुंजमाणं विव-जिजा, मुससेसं पहिच्छए ॥ ३९ ॥ सिया व सरामद्वाए, गुन्निणी कालमासिणी । उद्विया वा निवीड्जा, निसना वा <u>पुण्ड</u>ए ॥ ४० ॥ तं मवे भतपाणं तु, संजवाण अकृष्पर्य । दितियं पविभाइक्के, "न ने कृष्यह तारिसं" ॥ ४१ ॥ धणमं पिज-माणी, बारचे वा कुमारियं। तं निक्कावितु रोअतं, आहरे पाणमोवणं ॥ ४२ ॥ तं मने अल्यानं तु, संज्ञवान अक्षियं। दिंतियं परियाद्वके, "न ये कप्यद् तारिसं" ॥ ४३ ॥ वं अवे अस्पार्थ हा. कप्पाक्तवान्य संकितं । वितियं पविवाहवाने, "न मे

कप्पड़ नारिसं" ॥ ४४ ॥ दगनारेण पिहियं, नीसाए पीढएण वा । स्रोडेण धावि खेवेण. सिकेसेण व केणइ ॥ ४५ ॥ तं च उब्धिदिया दिजा, समणद्वाए व दावए । र्दितियं पडियाइक्खे, "न मे कप्पइ तारिसं" ॥ ४६ ॥ असर्ण पाणगं वावि, खाइमं माइमें तहा। जं जाणिज सुणिजा दा, "दाणद्वा पगडे इमें" ॥ ४७ ॥ तं भवे भत्त-पाणं तू. संज्ञयाण अकप्पियं । वितिशं पष्टियाहरूके, "न में कपह तारिसं" ॥ ४८ ॥ असणं पाणगं वाचि, खाइमं साहमं तहा । जं जाणिज सुणिजा वा. ''पुण्णद्वा पगडे इमं" ॥ ४९ ॥ तं भवे भनपाणं तू, संजयाण अकप्पियं । दितियं पिडयाइक्खे. "न में करपड तारिसं" ॥ ५० ॥ असणं पाणगं वावि. खाइमं साइमं तहा । जं जाणिज मुणिजा वा, "विणमद्रा पगर्ड इमें" ॥ ५९ ॥ नं अवे भन्तपाणं तु, संज्ञवाण अक-प्पियं । दितियं परिवाहक्के, "न में कप्पड तारिसं" ॥ ५२ ॥ असर्व पाणगं वा-वि, खाइमं साइमं तहा । जं जाणिज सुणिजा वा, "समणद्वा पगर्ड इमं" ॥ ५३ ॥ तं भव भनवाणं त. संज्ञयाण अक्षिपयं । दितियं पडियाइक्ले. "न मे कप्पइ तारिमं" ॥ ५४ ॥ उद्देसियं कीयगडं, पृत्रकम्मं च आहडं । अज्ञोयर पामिचं, मीम-जायं विवाजए ॥ ५५ ॥ उग्रामं से य पुच्छिजा, कस्सद्वा केण वा कडं १ । सुका निस्मंकियं सुद्धं, पहिगाहिज संजए ॥ ५६ ॥ असर्ग पानर्ग वावि. बाहमं साइसं नहा । पुष्फेत हज उम्मीसं, बीएमु हरिएमु वा ॥ ५७ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, सजयाण अकप्पियं । दिंतियं पिडयाइक्ले, "न मे कप्पड् नारिसं" ॥ ५८ ॥ असणं पाणगं वावि, खाइमं माइमं तहा । उदगंगि हुज्ज निविखत्तं, उत्तिगयणगेषु वा ॥ ५९ ॥ तं भने भत्तपाणं त् संजयाण अविध्ययं । दितियं पहिसाइक्को . "न मे कप्पड तारिसं" ॥ ६०॥ असणं पाणगं वावि, साइमं साइमं तहा । अगणिम्म होज निक्सित्तं, तं च संबहिया दए ॥ ६९ ॥ तं अवे अभवाणं तु, संजवाण अकप्पियं । दितियं पिट-याइक्ले, "न में कप्पइ तारिसं"॥ ६२॥ एवं उस्सक्तिया ओसक्रिया, उजालिया पजालिया निव्याविया । उस्मिनिया निस्तिनिया, उन्नित्तया भोयारिया दए ॥ ६३ ॥ तं भवे असपाणं द्व. संज्ञवाण अक्षिप्यं । दिंतियं पश्चिवाइक्के, "न मे कप्पड् तारिसं"।। ६४॥ हुज कई सिलं वावि, इहालं वावि एगया । ठवियं संकमहाए, तं च हुज चलावलं ॥ ६५ ॥ न तेन शिक्स् गच्छिमा, दिश्वो तत्व असंबन्धे । गंभीरं झुसरं चेव, सञ्चिदिवसमाहिए ॥ ६६ ॥ निस्सेणि फलनं पीर्व, उस्सविता-णमारहे । मंत्रं कीलं व पासायं, समजद्वाप व दावए ॥ ६७ ॥ वुरहसाजी प्वविज्ञा, हरथं पार्य व छसए । पुडियनीचे वि श्रिकेमा, जे व तं निस्सिना प्राणे ॥ ६८ ॥ एयारिसे महादोसे, आणिकम महेसिनो । सम्बा मालोहर्स निमम्बं, स पविभिन्दिरि

संज्या ॥ ६९ ॥ कंदं मुर्ल पलंबं वा. आमं छिचं च सिन्तरं । तुंबागं सिंगबेरं च. आमगं परिवञ्जए ॥ ७० ॥ तहेव सत्तुनुष्णाई, कोलनुष्णाई आवणे । सङ्क्षि फाणियं पूर्व, अनं वर्गव तहाविहं ॥ ७१ ॥ विकायमाणं पसढं, रएण परिफासियं । दितियं पढियाडक्ले, "न मे कप्पइ नारिमं"।। ७२ ॥ बहुअडिअं पुग्गेरं, अणिसं वा बहुकंटर्यं । अत्थियं तिंदुयं बिहं, उच्छुकंडं व सिंबर्लि ॥ ७३ ॥ अप्पे सिया भीय-णजाए, बहुउजिह्मयधम्मिए । दिंतियं पडियाइक्खे, "न मे कप्पइ तारिसं" ॥ ५४॥ तहेयुचावर्यं पाणं, अदुवा बारधीयणं । संसेडमं चाउलोदगं. अहुणाधीयं विवज्राष् च निरसंकियं भवे ॥ ७६ ॥ अजीवं परिणयं नचा, पिंडगाहिज संजए । अह संकियं भविजा, आगाइनाण रोयए ॥ ७० ॥ "थोबसासायणद्वाप, हरधगम्भ दलाहि से । मा मे अश्रीबर्ल पूर्व, नालं तिण्हं विणित्तए" ॥ ७८ ॥ तं व अश्रीबलं पूर्व, नालं तिण्हं विणित्तप् । विंतियं पिडियाइक्खे, "न मे कप्पइ तारिसं" ॥ ७९ ॥ तं च हुज अकामेणं. विमणेण पिंडच्छियं। तं अप्पणा न पिने, नो वि अनस्म दावए॥ ८०॥ ग्गंतमवक्षमित्ता, अचित्तं पडिछेहिया। जयं परिद्वविज्ञा, परिद्वप्य पांडक्यं ॥ ८९ ॥ िया य गोयरग्गओ, इच्छिजा परिमुत्तुयं । कुट्टगं भित्तमूलं वा, पिटलिहिताण फागुयं ॥ ८२ ॥ अणुनावत्तु मेहावी, पडिच्छनम्म संवृडे । इत्यगं संपन्नजिता, तत्व भुंजिज संजए॥ ८३॥ तत्य से भुंजमाणस्स, अद्विजं कंटजो सिया। तणक-इसकरं वाबि, अने वानि नहाबिहं ॥ ८४ ॥ नं उविस्तविच्च न निकितवे, जास-एण न छरूए । इत्येण तं गहेऊण, एगंतमवक्षमे ॥ ८५ ॥ एगंतमवक्षमिता, अचित्तं पहिलेहिया। जयं परिद्रविजा, परिद्राप पडिक्रमे ॥ ८६ ॥ तिया य भिक्ख इच्छिजा, सिजमागम्म भुतुर्य । मपिंडपायमागम्म, उंद्वयं पिंडलेहिबा ॥ ८७ ॥ विकाएण पविसित्ता, सगासे गुरुणी गुणी । इरियावहियमायाय, आगओ य पढिक्रमे ॥ ८८ ॥ काभोइताण नीसेसं, अह्यारं जहहामं । गमणागमणे चेव, भत्तपाणे व संजए ॥ ८९ ॥ उज्जपनो अणुव्यिगो, अव्यक्तिकोण चेयसा । आछोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं

१ बहुअडिअं=बहुमडियं-गडिया 'गुठलां' ति सासाए, बहुईओ गडियाओ ठियाओ जिम्म तं ब०,गकारयकारलोवो, एवं बहु बहिअस्स निष्फतां। बहुनीयगं ति अद्वो। अहवा बहुआडिअं=बहुज्य+द्विअं-बहुयाई बीयाई ठियाई जंसि तं तारिसं फलं। २ पुन्मलं=प्-त्रकालं-पगरिसेण उम्मलणारिहं-पब्लेबणज्ञमं विज्ञए जंसि तं तारिसं फलविसेसं। १ अमिसं ति वा अमल्यासं ति वा एगड्डा। ४ प्रमस्फलाइवं। ५ अगरियमत्वस्यसं, सगरियमस्सऽज्ञाहारो अत्यियं। ६ विदी बहु। इत्हा, ववरं लिंगमेखो पाइस्त्रम्थो। भवे ॥ ९०॥ न सम्ममालोइयं हुजा, पुल्वि पच्छा व जं कहं । पुणो पिडक्कमे तस्स, वोमहो चिंतए इमं ॥ ९१॥ अहो जिणिहिऽसावजा, वित्ती साहूण देसिया । मुक्स-साहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ ९२॥ नमुक्कारेण पारिता, करित्ता जिणसंथवं । सज्झायं पहुवित्ताणं, वीममंज खणं मुणी ॥ ९३॥ वीममंनो इमं चिंते, हियमहं लाभमहिओ । जह मे अणुम्महं कुजा, साहु हुजामि तारिओ ॥ ९४॥ साहवो तो वियत्तेणं, निमंतिज जहक्यं । जह तस्थ केह इच्छिजा, तहिं यदिं तु मुंजए ॥ ९५॥ अह कोइ न इच्छिजा, तक्षो भुंजिज एगओ । आलोए भायणे साहू, जयं अपरिमाडियं ॥ ९६॥ तित्तगं व कह्यं व क्यायं, अविलं व महुरं लवणं वा । एयलद्व-महत्यपद्वतं . महुधयं व मुंजिज संजए ॥ ९७॥ अरसं विरसं वावि, सुद्धं वा अमृहयं । उद्धं वा अद्दु क्यायं ॥ ९०॥ अरसं विरसं वावि, सुद्धं वा अमृहयं । उद्धं वा मुहालदं मुहाजीवी, भुंजिजा दोमवज्जियं ॥ ९९॥ दुलहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुलहा । मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छंति मुग्गइं ॥ ९००॥ तिन्वेमि॥ इति पिडेस्सणाए पढमो उद्देसो समन्तो ॥ ५-१॥

# अह पिंडेसणाए बीओ उदेसी

पिडिमार्ड मंलिहिताणं, छेबमायाइ संजए । दुर्गधं वा सुगंधं वा, सब्बं भुंजे न छुरए ॥ १ ॥ संज्ञा निसीहियाए, समावको य गोयरे । अयावयहा भुक्षाणं, जह तेणं न संधरे ॥ २ ॥ तओ कारणसमुप्पके, भनपाणं गवेसए । विहिष्णा पुन्वडतेणं, हमेणं उत्तरेण य ॥ ३ ॥ काछेण निक्कामे भिक्क्, काछेण य पिक्कामे । अकाछं व विविज्ञिता, काछे काछं समायरे ॥ ४ ॥ "अकाछे वरिह भिक्क्, काछे वरि भिक्क्, काछे वरि भिक्क्, काछे वरिह भिक्का, काछे कहे वरि भिक्का, काछे काछं समायरे ॥ ४ ॥ "अकाछे वरिह भिक्का, काछे वरिष्ठ । अप्पाणं व किछामेसि, सिक्किवेसं च गरिह सि" ॥ ५ ॥ सइ काछे वरि भिक्का, अव्याणं सि अहियासए ॥ ६ ॥ तहे युक्त्वावया पाणा, भत्तद्वाए समागया । तं उज्ज्ञयं च गविछ्जा, जबमेव परक्तमे ॥ ५ ॥ गोयरवगपविद्वो य, च निसीहजा कत्यह । वहं च म प्रविज्ञा, विद्वित्ताण व संजए ॥ ८ ॥ अव्यालं फिल्हं दारे, कवाडं वावि संजए । अव्यालिया न विद्विज्ञा, गोयरवगगओ मुणी ॥ ९ ॥ समणं माहणं वावि, किविणं वा वजीमणं । उवसंकर्मतं भन्तद्वा, पाणद्वाए व संजए ॥ ९० ॥ तं अङ्क्रसिणु न पविसे, व विद्वे चक्त्रशोयरे । एगंतमवक्रमिता, तत्थ विद्विज्ञा संज्ञण् ॥ १९ ॥ वजीमगस्स वा तस्त, दायगस्यभयस्स वा । अप्पत्तियं सिवा हुक्या, कहुतं प्रवयणस्य वा ॥ १९ ॥ वर्षामास्य वा तस्त, दायगस्यभयस्स वा । अप्पत्तियं सिवा हुक्या, कहुतं प्रवयणस्य वा ॥ १९ ॥

पिंदेरिए व दिने वा. तथो तम्मि नियशिए। उवसंक्रमिज भनद्वा, पाणद्वाए व संजए ॥ १३ ॥ उप्पर्ल पडमं बाबि, कुमुयं वा मगदंतियं । अनं वा पुप्फसिनं, तं च संलुंचिया दए ॥ १४ ॥ नं भवे भत्तपाणं तु. संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्ले. "न मे कप्पड़ ताहिसं"॥ १५॥ उप्पर्क पर्डमं वाबि, कुसुयं वा मगदंतियं । अर्ज वा पुष्फसिकतं, तं च संमहिया दए ॥ १६ ॥ तं भने भत्तपाणं. तु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पहिचाइक्से, "न मे कप्पड् तारिसं"॥ १०॥ सालुयं वा विरालियं, कुसुयं उपकनातियं । मुणालियं सासवनालियं, रच्छुर्खंडं सनिव्युडं ॥ १८ ॥ नरुणगं वा पवार्तः, स्वन्त्रस्स नणगरसः वा । **अन**स्स वावि हरियस्य, आमगं परिवज्ञण् ॥ १९ ॥ नरुणियं वा छिवाडि, आमियं मजियं सई । दितियं पिडियाहक्खे, "न मे कप्पर नारिसं"॥ २०॥ तहा कोलमणुस्तिकं, बेट्टयं कामवनातियं । तिलपप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्रए ॥ २१ ॥ तहेव वाउलं पिद्वं, वियष्टं वा तन्तनिब्द्रुं । तिरुपिष्ट्रपृद्वपिष्णागं, आसगं परिवञ्जए ॥ २२ ॥ कविद्वं माउलियं च, मूलगं मूलगत्तियं । आमं असत्वपरिणयं, मणसा वि न पत्थए ॥ २३ ॥ तहेव फलमंध्णि, बीयमंध्णि जाणिया । बिहेलगं पियालं च, आमगं परिवज्ञए ॥ २४ ॥ समुमाणं चरे भिक्ख्, कुलं उचावयं सया । नीयं कुलमाइ-कस्म, उतरं नाभिधारए ॥ २५ ॥ अदीणो नितिमेसिजा, न निसीएज पंडिए । अर्मुाच्छ्यो भोगणम्म, मायने एसणारए॥ २६॥ बहुं परचरे अत्य, विविद् साहससाहमं । न तत्व पंडिओ कृष्ये, इच्छा दिज्ञ परो न वा ॥ २७ ॥ समया-सणबत्यं वा, भर्त पाणं च संजए । अदिनस्स न कुष्पिजा, पक्कते वि य दीसओ ॥ २८ ॥ इत्थियं पुरिसं वावि, उहरं वा महत्व्यं । वंदमाणं न जाइजा, नो य णं परुसं वए ॥ २९ ॥ जे न वंदे न से कृप्पे, वंदिओ न समुक्तसे । एवसकेसमाणस्स, नामण्णमणुचिद्वद् ॥ ३० ॥ तिया एगइओ लाई, लोभेण विषिगृहद् । "मामेथं दाइयं संतं, दहुणं सयमायए''॥ ३१ ॥ असद्वा गुरुओ छुद्दो, बहुं पावं पकुन्वइ । दुत्तीसको य से होइ, निव्याणं च न गच्छह ॥ ३२ ॥ तिया एगइओ त्यहुं, विविहं पाणभोयणं । भइगं भइगं भोता, विकलां बिरसमाहरे ।। ३३ ॥ जाणेतु ता इमे समणा, "आयगद्वी अयं मुणी । संतुद्वी सेवए पंतं, खहाविती स्तीसओ" ॥ ३४ ॥ प्रणहा जसोकामी, माणसंमाणकामए। बहुं पसबई पार्व, मायासलं च कुम्बइ ॥ १५ ॥ सुरं वा मेर्ग वानि, अर्थ वा मज्यगं रूसे । सरावन्तं न पित्रे मिक्न्यू जसं सारक्समप्पणी ॥ ३६ ॥ पित्रए एमओ तेणी, "न मे कोइ विवाणइ" । तस्स परसह दोसाई, नियक्ति क स्वोह मे ॥ ३७ ॥ कहर संक्रिया तस्स, सायामोसं

च भिक्षुणो । अयसो य अनिब्बाणं, मध्यं च असाहुया ॥ ३८ ॥ निष्कुवित्रस्तो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्मई । तारिमो मरणंते वि, नाराहेह संवरं ॥ ३९ ॥ आयरिए नाराहेड, समणे यावि नारिसो । गिहत्था वि णं गरिहंति, जेण जाणंति तारिसं ॥ ४० ॥ एवं तु अगुणप्पेही, गुणाणं च वित्रज्ञए । तारिसी मरणंते वि. नाराहेइ सेवरं ॥ ४१ ॥ नवं कुल्वइ मेहावी, पणीयं बज्जाह रसं । मजापमाय-विरओ, तबस्सी अडउक्सो ॥ ४२ ॥ तस्स पस्मह कद्धाणं, अणगमाहुप्टयं । विउसं अत्थसं तुर्त, कितहस्सं सुणेह मे ॥ ४३ ॥ एवं तु गुणप्पेही, अगुणाणं च विवजए । नारिसो मरणंते वि, आराहेड् संवरं ॥ ४४ ॥ आयरिए आराहेट्, मन्ण याचि तारिसो । गिहृत्या वि णं पूर्यान, जेण जाणीते तारिसं ॥ ४५ ॥ तवतेण वयनेणे, र्यतेणे य जे नरे । आयारभावनेणे य, कुट्वड देवकिट्यिसं ॥ ४६ ॥ लद्भूण वि देवतं, उनवज्ञो देविकिञ्चिसं । तत्थावि मे न याणाइ, "कि मे किया इसं फर्ल ?" ॥ ४७ ॥ तन्ते वि से चड्नाणं, छब्बड एलम्बगं। नर्गं तिरिक्सजीणं वा, बोही जस्य सद्वह। ॥ ४८ ॥ एगं च दोनं दद्भूणं, नायपुनेण आसायं । अणुमायं पि महावी, मायामोसं विवज्रए ॥ ४९ ॥ मिक्सिजण विक्खेसणसीहि, संज्याण बुद्धाण संगासे । तस्य भिक्क सुप्पणिहिंदिए, तिय्बलज्ञगुणः विद्वरिज्ञासि ॥ ५० ॥ नि-बेमि ॥ इति पिंडेसणाय वीत्री उद्देसी समत्ती ॥ ५-२ ॥ इति पिङ्केसणा जामं पंचममञ्जयणं समसं ॥ ५॥

#### 09(4)36

#### अह महिल्लियायारकहा(चम्मत्थकाम)णामं छ्ट्टमन्झयणं

नाणदंसणसंपर्ध, मंजमे य तवे रयं। गणिमागमसंपर्ध, उजाणिम समोसढं ॥ १॥ गमाणो रायमचा य, माहणा अदुव सत्तिया। पुच्छंति निहुयणाणो, कहं मे आयारगोयगे १॥ २॥ तेमिं मो निहुनो दंतो, सम्वभूयमुहाबहो। सिक्साए एसमाउत्तो, आयक्खह वियक्खणो॥ ३॥ हंदि धम्मत्मकामाणं, निग्गंपाणं सुणेह मे । आयारगोयरं भीमं, मयलं बुरहिद्वियं ॥ ४॥ नकत्य एरिसं धुत्ते, जं लोए परमदुवरं। विउल्हाणमाहरूम, न भूयं न भविस्सई ॥ ५ ॥ समुशावियनाणं, गाहियाणं च जे गुणा। असंद्युविया कायक्वा, तं सुणेह जहा तहा ॥ ६ ॥ दम अह य ठाणाहं, आई बालोऽवरज्जह । तत्व अण्ययरे ठाणे, निग्गंधताओ अस्सड ॥ ७॥ वयर्षकं कार्यक्वा, अकरणो गिहिमीयणं। परिचेक् निर्माण म,

सिणाणं सोहवज्जणं ॥ ८ ॥ (१) तस्थिमं पडमं ठाणं, महावीरेण देसियं । अहिंसा निउण। दिद्वा, सम्बभूएनु संतमो ॥ ९ ॥ जावंति लोए पाणा, तमा अदुव थावरा । ते जाणमजाणं वा न हणे नो वि घायए ॥ १० ॥ सब्वे जीवा वि इच्छेति, जीविडं न मरिजिडं । तम्हा पाणिवहं घोरं, निमांशा कमयंति णं ॥ ११ ॥ (२) अप्पणहा परद्वा या, कोहा वा जह चा भया। हिंमनं न मुसं धूया, नी वि असं षयात्रए ॥ १२ ॥ मुसावाओ य लोगीम, मव्यसाहीं गरिहिओ । अविस्सासो य भुयाणं, तम्हा मोसं विनुजाए ॥ १३ ॥ (३) चित्तमंतमचित्तं वा, अप्यं वा जह वा बहुं । दंतनोहणमित्ते पि, उग्गहंनि अजाड्या ॥ १४ ॥ तं अप्पणा न गिण्हंति, नी वि निण्हाक्ए परे । अने वा निण्हमाणे पि, नाणुजाणंति संजया ॥ १५॥ (८) अवंभन्यरियं घोरं, पमार्व दुरहिद्धियं । नायरंति मुणी लोए, मेखाययणविज्ञणो ॥ १६ ॥ मूलमेयमहस्मरम, महादोमसम्सारं । तम्हा मेहणसंसर्गं, निर्माया वजयंति णं ॥ १०॥ (५) विटमुब्सेईसं लोणं, तिहं सप्पि च फाणियं। न ते सिन्निहिमिन्छिति, नायपुरावभोरया ॥ १८ ॥ नोहस्सेम अलुप्कासे, मने अनय-रामंदि । जे सिया मिलहीकामे, निही पञ्चहरू न सं ॥ १९ ॥ जं पि वत्यं व पायं वा. कंबलं पायपंछणं । नं पि संजमकजदः, चारंति परिहरंति य ॥ २० ॥ न सो परिवाही बुनी, नायपुनेण ताइणा । "मुच्छा परिवाही बुत्ती", इह बुत्तं महेसिणा ।। २१ ॥ सम्बत्युवहिणा युद्धा, संरक्त्वणपरिग्गहे । अबि अप्पणी वि देहंसि, नाग्रंति ममाहयं ॥ २२ ॥ (६) अहो निश्वं तबोकम्मं, सम्बद्धेहि विष्णयं । जा य लब्बासमा विसी, एगभतं च भोयणं ॥ २३ ॥ संतिमं सुहुमा पाणा, तमा अदुव थायरा । जाई राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ॥ २४ ॥ उदछक्षं बीयसंसत्तं, पाणा निव्यक्रिया महिं। दिया ताई विविज्ञिजा, राओ तत्य वहं खरे ॥ २५॥ एयं च दोसं दहणं. नायपुत्तेण भासियं । सञ्जाहारं न शुंजंति, निर्माथा राइमोयणं स २६ स (१) प्रदक्षिकार्यं न हिंसति, मणसा वयसा कायमा । तिविहेण करणजी-एण, संज्ञया सुसमाहिया ॥ २७ ॥ पुडिवकार्य विहिसंतो, हिंसई उ तयस्मिए । तसे य विविष्ठे पाणे, जक्खारे व अजक्खारे ॥ २८ ॥ तम्हा एवं वियाणिता, दोसं दुग्गइवष्टुणं । पुरुविकायसमारमं, आवजीवाए वजाए ॥ २९ ॥ (२) आउकार्यं न हिंसंति, मणसा वयसा कावसा । तिविद्वेष करणजीएण, संजया ससमाहिया ॥ ३० ॥ आउकार्य विहिंसतो, क्रियां इ तयस्यिए । तसे य विविहे पाणे, चक्कसे य अवक्तुसे ॥ ३१ ॥ तम्हा एवं विशायिता, दोसं वुस्तक्ष्वूषं । आउकायसमा-

९ फाइये ।

६१ सला॰

रंभं, जावजीवाए बजर ॥ ३२ ॥ (३) जायतेयं न इच्छंति, पावगं बखइत्तर् १ तिकलमन्त्रयरं सत्थं, सब्दओ वि दुरासयं ॥ ३३ ॥ पाईणं पिडणं वावि, उन्हें अणुदिसामांच । अहे दाहिणओ वाचि, दहे उत्तरओ वि य ॥ ३४ ॥ भयाण-मेसमाचाओ, हन्ववाहो न संयओ । नं पर्ववपयावद्रा, संवधा हिन्न नारमे ॥ ३५ ॥ तम्हा एयं विशाणिता, दोसं दुस्पद्वदूर्णं । तेउकायसमारंभं, जावजीवाण् वजए ॥ ३६ ॥ (४) अणिलस्य समारंभं, बुद्धा मन्नेति नारिमं । लावजवहनं चेयं, नेयं ताईहिं सेविसं ॥ ३०॥ तालियंटेण पत्तेण. माहाविहराणेण या । न ते वीहउमिच्छंति, बीयावेक्रण वा परं ॥ ३८ ॥ अंपि वत्यं व पायं वा. बंबलं पायपुंछणं । न ते वायमुङेरंति, अयं परिहर्रति य ॥ ३९ ॥ तम्हा एयं वियाणिना, दोसं द्रागटवन्नुणं। वाडकायममारंभं, जावजीवाए बजाए ॥ ४० ॥ ( ५. ) वगस्महं न हिसेति, मणमा वयसा कायरा। । तिबिहेण करणजोएण, संजया मुसमाहिया ॥ ४९ ॥ वजस्सई बिहिंसंनो, हिंसई उ तयम्पिए । तसे य विविहे पाणे, चक्कुमे य अन्यक्तासं ॥ ४२ ॥ तम्हा एयं वियाणितः, दोसं द्रगहबन्नुणं । बणस्यड-समारंभं, जावजीवाए बजाए ॥ ४३ ॥ (६-१२) तसकार्य न हिसान, मणसा वयमा कायमा । तिबिहेण करणजोएण, संजया समझाहिया ॥ ४४ ॥ तसकायं विहिंसनो, हिंसई उ नयस्सिए। नसे य विविहे पाणे, चक्लुसे व अनक्लुसे ॥ ४५ ॥ तम्हा एवं वियाणिता, दीसं तुरमञ्चल्यां । तमकायसमारेभं, जावजीवाए पजए ॥ ४६ ॥ (१२) जाई चनारिऽभुजाई, इसिणाहारमाइणि । ताई नु विश्वांनी, संजयं अगुपालए ॥ ४७ ॥ पिंड सिज च बत्यं च, चउम्यं पायमव य । अकप्पियं न इच्छिजा, पडिगाहिज कप्पियं ॥ ४८ ॥ जे नियागं ममायंति, कीयमुद्देसियाहडं । वहं ते समगुजानंति, इह बूतं महेसिणा ॥ ४९ ॥ तम्हा असनपाणाई, कीयमुद्दे नियाहडं । बज्जयंति डियप्पाणो, निरगंथा धम्मजीविणो ॥ ५० ॥ (१४) कंतेस् कंनपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो । मुंबंतो असणपाणाई, आयारा परिभस्सह ॥ ५१ ॥ सीओदगमभारंभे, मत्त्रधोयणख्युणे । जार्ड छंनेति भयार्ड, दिह्रो तत्त्व असंज्ञमी ॥ ५२ ॥ परक्षाकरमे पुरेकरमें, सिया तत्य न कपड़ । एयमट्टं न भुंजंति, निर्माधा गिहिमायणे ॥ ५३ ॥ (१५) आसंदीपिक्षमंकेष्ठ, अंचमासालएस वा । अधावरि-यमजाणै, आसहस्त महस्त वा ॥ ५४ ॥ नासंदीपिक्यंबेस, न निसिज्या न पीछए । निग्गंथाऽपडिलेहाए, बुद्धवसमहिद्वमा ॥ ५५ ॥ गंभीरविजवा एए, पाना बुप्पडि-लेहगा। आसंदी-पलियंकी ग्, एयमडं विविधिया।। ५६ ॥ ( १६ ) प्रोवरमाप्रविद्वस्त, निसिज्ञा जस्म कप्पइ। इमेरिसमणाबारं, आवजह अवोहिनं ॥ ५० ॥ विवर्ताः

बंभचेरस्स, पाणाणं च वहे वहो। वणीमगपडिग्वाओ, पडिकोहो अगारिणं॥ ५८॥ अगुत्ती बंभचेरस्म, इतथीओ वावि संकणं । बुसीलबङ्गणं ठाणं, दूरओ परिवजाए ॥ ५९ ॥ तिष्हमणयरामस्स निसिजा जस्य कप्पड् । जराए अभिमृयस्सै, बाहियैस्स तवभ्मिणो ॥ ६० ॥ ( १ ) बाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ परथए। वकंतो होइ आबारो. जही हबइ संजमो ॥ ६१ ॥ संतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलगान य । जे य भिक्क मिणायंती, वियडेणुप्पिलावए ॥ ६२ ॥ तम्हा ते न निणार्यति, सीएण उत्तिषेण वा । जावजीवं वयं घोरं, अनिणाणसिंद्रमा ॥ ६३ ॥ सिणाणं अद्वा ककं, लोदं परमगाणि य । गायस्युव्यहणद्वाए, नायरेति कयाइ वि ॥ ६४ ॥ (१८) निगणस्स वाधि मुंडस्म, बीहरोमनहंमिणी । मेहुणा उवसंतस्स कि विभुसाए कारियं ॥ ६५ ॥ विभुमावत्तियं भिक्ष, कम्मं बंधइ चिक्रणं । संसारमायरे घोरे, जेणं पटउ दुस्तरे ॥ ६६ ॥ विभूसावत्तियं श्रेयं, बुढा मर्शते तारिमं । सावज्ञवहलं चेयं, तेयं नाईहिं सेवियं ॥ ६० ॥ खरेंति अप्पाणममोइ-र्दसिको, तब एया संजयअजने गुणे । धूर्णति पावाई प्रदेवहाई, नबाई पाबाई न ते दरिति ॥ ६८ ॥ सओवसेता अममा अविज्ञाण सविज्ञाविजाणगया जसंसिष्णे । उउप्पसन्ने विमले व चेविसा, तिक्षि विमाणाई उर्वेति ताइणो ॥ ६९ ॥ ति-वैसि ॥ इति महक्कियायारकहा णामं छट्टमञ्झयणं समत्तं ॥ ६॥

#### रक्षिके रिका

### अह सुवक्सुद्धी णामं सत्तममञ्झयणं

- Section of the sect

च उर्ज् सन्त भाराणं, परिसंखाय पश्चनं । दुण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भारिज सम्बन्तो ॥ १ ॥ जा य स्वा अवस्तव्या, सवामीसा य वा मुसा । जा य बुद्धेहि-ऽपाइण्या. न ते मासिज पश्चवं ॥ २ ॥ असममोसं सर्वं च. अणव्जमक्क्सं । समुप्पेहमसंदिदं, गिरं भासिज पक्षवं ॥ ३ ॥ एयं च अद्वमकं वा, जं तु नासेइ सासर्य । स मार्स सम्मोसं च, तं पि धीरो विकाए ॥ ४ ॥ विनहं पि तहामुर्ति, वं निरं भासए नरो । तम्हा सो पुद्धो पावेणं, कि पुण को मुसं वए ॥ ५ ॥ तम्हा "गच्छामो वनसामो, अग्रुगं वा वे अविस्ताः । अहं वा वं करिस्सामि, एसो वा वं करिस्सइ" ॥ ६ ॥ एकमाइ उ का माला, एसबाङम्म संकिया । संप्रमाहेयमद्रे बा. तं पि घीरो मिवञ्चए ॥ ७ ॥ अङ्ग्रहिम य कारुहिम, प्रमुप्पन्नमणागर । जसद्वं त न जाणिजा, "एक्मेर्य" ति नो वर ॥ ८ ॥ अर्थयम्म व कासन्म, नक्रप्यसणा-गए। अत्य संका भने ते हूं, ''एवमेर्थ'' ति नो वए ॥ ९ ॥ अङ्ग्रम्भ व कालम्मि,

पशुप्पश्रमणागत् । निस्तंकियं भवे जं तु, "एवमेयं" ति निहिसे ॥ १० ॥ तहेष फल्ता भासा, गुरुभुओवचाइणी । सचा वि सा न बत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो भ ११ भ तहेब काणं "काणे" नि. पंडमं "पंडमे" नि वा । वाहियं वावि "रोगि" ति, तेणं "चोरे" ति नो वए ॥ १२ ॥ एएणनेण अद्रेण, परो जेणवहरूमः । आया-रभावदोसम्, न तं भातिक पमवं ॥ ५३ ॥ तहेव "होले" "गोर्लि" ति. "नाणे" बा "त्रमुळे" ति य । "दमए" "दृहुए" वावि, न तं भागिज पक्षवं ॥ १४॥ अजिए पजिए वावि, अभ्यो माउसियति य । पिउमिए भाइणिजति, भूए नत्तु-णियत्ति य ॥ १५ ॥ हते हते ति असे ति, भट्टे मामिणि गोमिणि । होते गोर्ते वस्ते ति, इन्धियं नेवमालवे ॥ १६ ॥ नामधिजेण णं वया, इत्बीगुरोण वा पुणी । जहा-रिहमभिगिजा, आरुविज लविज वा ॥ १७ ॥ अजए पजए वार्षि, ब'पी नुलपित-ति य । माउलो भाइणिजाति, पुत्ते नतुणियति य ॥ १८ ॥ हे हो हलिति अति-णि, मद्दा सामिय गोमिय । होल गोल बमुलिपि, पुरिसं नेत्रमालवे ॥ १९ ॥ नाम-धिजेण मं न्या, पुरिसगुत्तेण वा पुणो । जहारिहममिनिज्स, आलांयज लांयज वा ॥ २० ॥ पंचिदियाण पाणाणं, "एम इत्सी अयं पुमं"। जाव णं न विजाणिजा, ताब जाइति आलवे ॥ २१ ॥ तहेब माणुसं पसं, पर्विच चावि सरीसितं । 'अले पमेड्ले वज्हे, पायमि" नि य नो वए ॥ २२ ॥ परिवृहति णं वृद्धा, वृद्धा उवन्तिए नि य। संजाए पीणिए वावि, महाकायनि आलवे ॥ २३ ॥ नहेव गाओं दुःआओं, दम्मा गोरहगत्ति य । बाहिमा रहजोग्गति, नेवं भासिम पत्रवं ॥ २४ ॥ जुवं गयि-ति णं वया, भेणुं रसटयति व । रहस्से महत्त्रए वाचि, वए संबद्धणिति य ॥ २५ ॥ नहेव गंतुमुजाणं, पव्यवाणि वजाणि य । इन्खा सहस्र पेहाए, नेवं शासिज पश्चनं ॥ २६ ॥ अलं पामायसंभाणं, तोरणाणि गिहाणि य । फलिह्रगलनावाणं, अलं उद-गदोणिणं ॥ २७ ॥ पीउए चंगबेरे य, नंगले महयं सिया । अंतलद्वी व नामी वा. गंडिया व अलं सिया ॥ २८ ॥ आसणं मयणं आणं, हुजा वा किंचुवस्सए । भूओ-वचाइणि भार्स, नैवं भारिज्य पक्षवं ॥ २९ ॥ तहेव गंतुमुज्याणं, पञ्चयाणि वणाणि भ । रक्ता महात्र पेहाए, एवं भासिक पनवं ॥ ३०॥ जाइमंता इमे स्क्ला, बीह्बहा महालया । प्रवायसाला विद्धिमा, वए दरिसणिति य ॥ ३९ ॥ तहा फुलाई पहाई. पायसजाई नो वए । वेलोइयाई टालाई, वेहिमाई ति नो वए ॥ ३२ ॥ असंघडा इमे अंवा, बहुनिव्यक्तिमा फला । बहुन बहुतंभूवा, भूयस्वति वा पुणी ॥ ३३ ॥ तहेवी-महीओ पकाओ, नीलियाओं छवी इ व । लाइमा मजिमालति, पिहुसाअधि मी वर ॥ २४ ॥ स्वा बहुसंभूमा, बिरा कसहा वि य । गरिभवाओ पस्त्राको, संसाराव-

ति आलवे ॥ ३५ ॥ तहेव संखडिं नका, कियं कवां ति नो वए। नेणगं वावि षिज्यति, मृतिस्थिति य आवगा ॥ ३६ ॥ संखाँडं संखाँडं वृया, पणियद्वति तेणगं । बहममाणि तित्याणि, आवगाणं वियागरे ॥ ३०॥ तहा नहेशो पुण्णाओ, कायतिजिन नो वा । नावाहि तारिमार्जात, पाणिपिजाति नो वए ॥ ३८ ॥ बहुबाहृहा अगाहा, बहर्माञ्जूष्पिलोदगा । बहुवित्थडोदगा यावि, एवं भातिज्य पन्नवं ॥ ३९ ॥ तहेव सावजं जोगं, परसाद्वाए निद्धियं । कीरमाणं ति वा नवा, भावजं नारुवे सुणी ॥ ४० ॥ नुकर्डिति सुपक्किति, सुच्छिके इन्हें गर्ड । मुनिद्विए सुरुद्विति, सावज्यं बजाए मणी ॥ ४९ ॥ प्रथमपद्धति व पद्धमालवे, प्रथमछित्राने व छिनमालवे । प्रथम-लिंद्रिन व कम्महेउयं, पहारगाउति व गाउमालवे ॥ ४२ ॥ मुख्यक्तं परकां वा. अटलं नत्थि एरिसं। अधिक्रियमवत्तव्यं, अधियतं चेव नो वए ॥ ४३ ॥ "सन्वमेर्यं बदस्यामि, गन्वमेयं'' ति नो वए । अणुवीइ सन्वं सन्वत्य, एवं भासिज पश्चवं ।) ४४ ।। मुक्कीयं वा सुविक्कीयं, अकिञ्चं किञ्चमेव वा । "इमं निण्ह इमं मुंच, पणियं" नो वियागरे ॥ ४५ ॥ अप्यत्ये वा महत्ये वा, कए वा विकए वि वा । पणियहे समु-पक्षे, अणवर्क वियागरे ॥ ४६ ॥ तहेवासंत्रयं थीरी, "आस एहि करेहि वा । सर्व चिट्ट बयाहि" ति, नेवं भारिज पनवं ॥ ४७ ॥ बहवे डमे असाह, लोए बुवंदि साहुणो । न सबे असाहुं साहुत्ति, साहुं साहुति आलवे ॥ ४८ ॥ नाणदंसणसंपर्ध, संजम य तब रथं। एवं गुणसमाउनं, संजयं साहुमालवे ॥ ४९ ॥ देवाणं मणुवाणं च, तिरियाणं च चुम्महे । अमुनाणं जओ होउ, मा वा होउ ति नो वए ॥ ५०॥ बाजी बुद्धं व सीउण्हें, क्षेमं घायं सिवं ति वा । कया पु हुज एयाणि, मा वा होड ति नो वए ॥ ५९ ॥ नहेन मेहं व णहं व माणवं. न देव देवति गिरं वहजा । संमु-च्छिए उनए वा फ्लोए, वहज वा वृद्ध बलाहयति ॥ ५२ ॥ अंतलिक्खति णं वृद्धा. गुज्झाणुचरियत्ति व । रिद्धिमंतं नरं दिस्स, रिद्धिमंतं ति आलवे ॥ ५३ ॥ तष्टेव साव-जणुमायणी गिरा, ओहारिणी जा व परोत्रवाइणी । से कोहलोहमयहासमाणओ. न हासमाणो वि गिरं वहजा ॥ ५४ ॥ सुबक्तसुद्धिं समुपेहिया मुणी, गिरं च दुहुं परि-बजए सया । मिर्थ अबुद्धं अधुनीइ भारतए, संयाण मज्ले लहुई पर्संसणं ॥ ५५ ॥ मासाइ दोसे य ग्रुणे व बान्यया, तीसे व दुहै परिवज्रए स्था। छद्ध संजए सामणिए समा जए, वहन बुद्धे हियमाणुकोमियं ॥ ५६॥ परिक्समासी ससमाहिईदिए, चलक-सायावगए अमिरिसए। स निक्ने पुत्रसं पुरेक्डं, आराहए कीगमिणं तहा परे॥ ५०॥ ति-नेमि ॥ इति सुवक्तसुदी जामं सन्तममञ्जूबर्ण समर्चे ॥ ७ ॥

#### अह आयारपणिही णामं अद्वममञ्ज्ञयणं

आयारपणिहिं रुद्धं, जहा कायव्य भिक्लुणा । नं भे सदाहरिस्मामि, आणुपृष्टि सुणेह में ॥ १ ॥ पुरुषिदगञगणिमारुय, नणरुक्त्यमत्रीयगा । नमा य परणा जीव-ति. इइ बुत्तं महेनिणा ॥ २ ॥ तेनि अच्छणजोएण, निषं होयञ्बयं सिया । मणमा काय वहेंग, एवं हबद संजए ॥ ३ ॥ पुनर्ति भिन्नि सिलं छेलं, नेव भिटे न संलिहे । निविहेण करणजोएण, संजए समाहिए॥ ४॥ नृद्धपुत्रवि न निसीए, ममरकमानिम य आसणे। यमजित् निसीहजा, जाइना जस्स उम्मई ॥ ५ ॥ मीओदमं न सेविजा, सिलाबुद्धं हिमाणि स । उत्तिषोदगं नत्तफासुयं, पनिगाहिज संजाए ॥ ६ ॥ उडउदं आपणो कार्य, नेद पुंछे न मंतिहै। समुप्पेह तहाभूमं, नो ण संघटण मुणी ॥ ० ॥ इंगालं क्षमणि असि, अलायं वा सजोदयं। न उंजिजा न पहिजा, नी णं निष्यादए सुणी ॥ ८ ॥ तालिबंटेण पराण, साहाए बिह्यणेण वा । न बीडज अप्पणे। कार्य, बाहिरं वावि पुरमसं ॥ ९ ॥ तणस्वन्सं न खिंदिजा, फलं मुलं च कर्मह । आमगं बिबिहं बीर्य, मणसा वि न पत्थए ॥ १० ॥ गहणेमु न विद्धिता, बीगमु हरिएनु का । उदगंमि नहा निषं, उत्तिगपणगेमु वा ॥ १९ ॥ तसे पाणे न शिनिजा, वाया अध्य कम्मुणा । उबरओ सम्बभूएस, पासेम विविद्यं वर्ग ॥ १२ ॥ अहु सहसाई पेहाए, जाई माणितु संजए। दयाहिगारी भूएत. आम चिट्ठ सएहि बा॥ १३ म कयराई अड्ड चुहुमाई !, जाई पुच्छिज संजए । इमाई ताई मेहाबी, आइक्सिज वियक्सणो ॥ १४ ॥ सिणेहे पुष्फसुहुमें च, पाणुनिमें तहेव य । पणमें बीर्य हिसे च, अंडर्नुहुमं च अद्भमं ॥ १५ ॥ एवमेयानि जानिता, सञ्यमावेण संज्ञए । अप्यमत्तो जए निषं, सन्त्रिदियसमाहिए ॥ १६ ॥ धुवं च पिककेहिजा, जोगमा पायकंवले । सिजमुकारभूमि क. संबार अदुवासणं ॥ १७ ॥ उषार पामवणं, केलं सिंघाण-जिक्केर्य । शासुर्य पिककेहिना, परिद्वानिक संजप ॥ १८ ॥ पविसित्तु परागारं, पाणहा भोयणस्य वा । जयं चिट्ठे मिथं भारों, व य स्वेस मणं करे ॥ १९ ॥ बहुं सुणह काणेहिं, बहुं अच्छीहिं पिच्छद । न य दिई सुवं सञ्बं, भिष्म अवसासमिहिः ॥ २० ॥ द्वर्य बा जह वा दिहुं, न लविच्योवधाहर्य । न व केम स्वयाएमं, सिहिलोगं समायरे ॥ २१ ॥ निहाणं रसनिज्युरं, महगं पाष्मं ति वा । पुढ्ढो कावि अपुढ्ढो वा, लामालामं च विद्विसे ॥ २२ ॥ न म भोगणम्मि मिह्नो, चर्च अवंपिरो । अफासुर्य न श्रुंकिजा, कीममुद्देशियाहर्व ॥ २३ ॥ सकिति व न क्रकिता, अनुमार्य पि संजए । मुद्दाजीवी असंबद्धे, इविज्य बगनिस्तिए ॥ २४ ॥ सुद्द्विती प्रसेन्द्रे,

अध्यिक्छे महरे सिया। आनुरतं न गच्छिजा, सुना णं जिणमामणं ॥ २५ ॥ काणमुक्खेहिं महेहिं, पेसं नाभिनिवेसए । दान्णं कहनं फासं, काएण अहियासए ॥ २६ ॥ सहं पिवासं द्रांस्सजं, सीटण्हं अग्डं भगं । अहियासे अव्यहिओ, देहदक्तं महाफलं ॥ २७ ॥ अन्धंगयंमि आङ्गे, प्रत्या य अगुरगण् । आहारसाइयं सर्व्वं, मणमा व न पत्था ॥ २८ ॥ अनिनिण अन्यवले. अप्प्रमासी भियासणे । हविज इयरे इंते. थोवं लक्षं न खिसए ॥ २९॥ न बाहिरं परिभवे, अलाणं न समुक्ते । मुयलाभे न मांजाजा, जन्म तबरिसबुद्धिए ॥ ३० ॥ से जाणमजाणं बा, सह आह-म्मियं प्रयं । संबरे खिप्पमप्पणं, बीयं तं न समायरं ॥ ३९ ॥ अणासारं परक्रमं, नेव गहे न निष्हवे । अर्ड सया विश्वष्ठभाषे, असंसने जिडंदिए ॥ ३२ ॥ अमोहं वयणं कृता, आयारियस्य महप्पणी । तं परिशिज्य तायाए, कम्मणा उत्रवायए ॥ ३३ ॥ अध्वं जीवियं नचा, मिद्धिसरां वियाणिया । विधियष्टिज भोगेनु, आउं परिमियमपूर्णो ।) ३४ ॥ वर्ल थामें च पेहाए. मदामारुगमपूर्णो । खेतं कालं च विकास, नहण्याणं निज्जा ॥ ३% ॥ जरा अत्व न पीडेड, वाही जाच न वहुड । जाबिदिया न हार्यति. ताब चम्मे समायरे ॥ ३६ ॥ कोहं मार्ण च मार्य च, रोमें च पादवद्वणं । वमे चतारि दोसे उ. इच्छंतो हियमपणो ॥ ३०॥ कोहो पीई पुणामंत्र, माणो विणयनासणो । साथा मिनाणि नासेत्र, छोभो सम्बद्धिणासणो ॥ ३८ ॥ हबसमेण हणे कोहं, माणं महत्वया जिणे । मार्य चळात्रभावेण, लोभं संतोसको जियं ॥ ३९ ॥ कोहो च माणो य अणिम्महीया, माया य छोओ य पक्टुमाणा । चतारि एए कसिणा कसाबा, मिंचंति मृलाई पुणव्यवस्य ॥ ४० ॥ राष्ट्रिणसु विषयं परंजे, ध्रवसीलयं स्वयं न हावहजा। कुम्मुव्य अर्ह्णणपलीपपुत्तो, परक्रमिजा त्वसंज्ञमस्मि ॥ ४९ ॥ निर्दं च न वह मिलजा, सपहासं विवज्या । मिही कहाहि न रमे, मज्झार्बाम्म रक्षे ख़वा ॥ ४२ ॥ जोगं च समगधम्मिम, जुंजे अगलसो धुवं । जुलो य समणधम्माम्म, अद्धं छहड अणुलरं ॥ ४३ ॥ इहलोगपारलहियं, जेणं गच्छह् सुमाई । बहुमुगं पञ्चकासिजा, पुच्छिजत्यविणिच्छयं ॥ ४४ ॥ हत्यं पायं च कार्य च, पणिहास जिहंदिए । अहीणगुली निसिए, समासे गुरुणी मुणी ॥ ४५ ॥ न पक्सको न पुरको, जेन कियाण पिद्रको । न व ठाउँ समासिका, विदिजा पुरुषंतिए ॥ ४६ ॥ अपुच्छिमो न मारिजा, मासमाणस्य अंतरा । पिद्रियंसे न साइजा, मायामोसं विवजाए ॥ ४७ ॥ अप्पतियं जेण सिया, आस क्रिया वा परो । सक्त्रसो तं न शासिका, नार्च अक्रियगामिक ॥ ४८ ॥ विद्रं मिर्य आरंबिटं, परिपूर्ण वियं जिलं । अवंधिरमक्तियां, आसं मिरिए शार्त्

॥ ४९ ॥ आयारपञ्चित्तघरं, दिद्वित्रायमहिज्यां । वायविश्व्यत्थियं वन्ता. न तं उत्रहसँ मुणी ॥ ५०॥ नक्सत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंत्रोसजं । गिहिणो तं न आहक्खे, भवाहिंगरणं पर्य ॥ ५२ ॥ अन्नहं पगढं रुवणं, भइज सवणासणं । उत्तारभूमि-संपनं, दरशीपमुबिवज्ञियं ॥ ५२ ॥ विवित्ता स भवे सिजा, नारीणं न तके कहं । गिहिसंथवं न कुछा, कुछा माहिह संधवं ॥ ११३ ॥ जहा कुछ्टपोयसम, र्मकं कुळलओ भयं । एवं खु बंभगारिस्स, इत्थाविग्गहको भयं ॥ ५४ ॥ वित्तांनित न निज्ञाए, नारि वा सुअलंकिये । भक्कर पिव दहुणं, दिहिं पडिनमाहरे ॥ ५५ ॥ हत्थपाय-पंडिाच्छन्नं, कृष्णनास्विगांष्प्यं । आंध वाससयं नारिं, बंनवारी विवजाए ॥ ५६ ॥ विभाग इत्थिसंनागी, पणीयरमभोग्रणं। नरस्मनगर्नेसिस्स, विसं मालउद्दं जहा ॥ ५ ३ ॥ अंगपचंगमंठाणं, चारुवांबयपेहियं । इत्थीणं ते न निज्याए, कामराय-विवसूणं ॥ ५८ ॥ विसण्स अणुनेम, गेमं नाभिनिवेलए । अणियं तैनि विसाय, परिणामं पोरमलाण य ॥ ५९ ॥ पोरमलाणं परिणामं, तेमि नभा जहा तहा । विणीयनण्हो विहरे, सीईभूएण अप्पणा ॥ ६०॥ जाद सद्धाउ निक्संतो, पारयाय-डाणमत्तमं । तमेव अगुपालिजा, गुणे आयरियसम्मए ॥ ६१ ॥ तर्व चिमं संज्ञम-जोगयं च, सञ्झायजोगं च मया अहिद्वार् । मृरे व सेणाह समनमाउद्दे, अलमप्पणो होइ अलं परेनि ॥ ६२ ॥ मज्जायराज्याणरयस्य ताहणो, अपावभावस्य तये रयस्म । विसुज्यहं में सि मलं पुरेकडं, ममीरियं रूपमलं व ओहणा ॥ ६३ ॥ मं तारिनं दुक्तमहे जिहंदिए, लुएम जुरे अममे अविंचमे । विरागहे कम्मचमस्मि अवगए, कर्मिणक्सपुडावगमे व चंदिमे ॥ ६४॥ ति-वेमि ॥ इति आयारपिछिष्ठी णामं अद्रममञ्ज्ञयणं समस्तं ॥ ८ ॥

#### अह विणयसमाही णामं णवममञ्ज्ञयणं

## पढमो उदेसो

यंभा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विषयं न सक्खे । सो चेव उ तस्म अभूइभाषों, फर्ल व कीयस्स बहाब होइ ॥ १ ॥ जे गांव मंदिति गुर्व विह्ता, उहरे इमे अप्पतुर्ण ति नवा । हीलंति मिण्डं पिटकमाणा, करेति आसावनं ते गुरुणं ॥ १ ॥ पगईए मंदा वि भनंति एने, उहरा वि व जे सुबबुदोक्वेसा । आसारमंता गुजसाहित्रपणा, जे हीलिया सिहितिक सास कुआ ॥ ३ ॥ जे गांवि

नागं इहरं ति नचा, आसायए से अहियाय होइ। एवायरियं पि हु हीलयंती, नियच्छई जाइपहं सु मंदो ॥ ४ ॥ आसीविमी वाधि परं सख्दो. कि जीवनासाउ परं नृ कुजा । आयरियपाया पुण अप्पतना, अबोहिआसायण नन्धि मुक्खो ॥ '१ ॥ जो पावर्ग जन्त्रयमदद्वमिजा, आसीविसं वावि ह कोव्डजा । जो वा विमं खायह र्जानियद्वी, एसोयमाऽऽसायणया गुरूणं ॥ ६ ॥ सिया हु से पावव नी डहिजा, आसी-बिमों वा कृषिओं न सक्खें। सिया विसं हालहरूं न मारे, न यावि मुक्खो गुरुही-लणाए ॥ ७ ॥ जो पञ्चरं सिरमा भित्तुमिन्छे, मुनं व सीहं परिबोहह्जा । जो वा इए मत्तिअगो पहारं, एसोवमाऽऽसायणया गुरूणं ॥ ८ ॥ सिया ह सीसेण गिरिं पि भिट सिया हु सीहो दुविओ न भक्ते। सिया न भिद्यत व सत्तिअगां, न यादि मुक्तां गुरुहीलणाए ॥ ९ ॥ आयरियपाया पुण अध्यसका, अवोहिआसायण निय मुक्बी। तम्हा अणाबाहमुहाभिकेखी, मुरप्पमायाभिमुही रमिजा ॥ १०॥ जहा-हिअम्मी जलणं नमसे, नाणाहर्डमंतपयाभितिनं । एवायरियं उवचिद्रहजाः अणंत-नामीयमओ वि संतो ॥ ११ ॥ जस्संतिए धम्मपुषाई सिक्खे तस्संतिए वेणस्यं परंजे । सद्वारए निरमा पंजनीओ, कायगिरा भी महामा य निर्व ॥ १२ ॥ लजादयासंज-मबंभचेरं, बह्णणभागिस्म विसोहिठाणं । जे मे गुरू सबयमणुसासयंति, ते ई गुरू सबयं पूज्यामि ॥ १३ ॥ बहा निसंते तवणिबमाली, पमासई केवलभारहं हा। एवायरिओ अ्थलीलबुद्धिए, विरायई न्रमञ्झे व इंदी ॥ १४ ॥ जहा ससी कोसुइ-जोगजुत्तो, नक्त्वमतारागणपरिवृहण्या । खे सोहई विसले अञ्चसुक्के, एवं गणी सोहइ भिक्कुमण्झे ॥ १५ ॥ महागरा आयरिया महेसी, समाहिजोगे सुयसीलबुक्षिए। संपाधितकामे अणुतारातं आराहए तोराइ धम्मकामी ॥ १६ ॥ सुन्नाण मेहावि गुभा-सियाई, गुस्स्सए आयरियडप्यसत्तो । आराहद्भाण गुणे अणेगे, सो पावई सिदिय-णुतरं ॥ १७ ॥ ति-नेमि ॥ इति विजयसमाहिणामणसम्बयणे पढमो उदेशो समचो ॥ ९-१ ॥

## अह जबमन्त्रयणे बीओ उदेसो

मुकाउ संघप्यमंत्री दुमस्य, बांबास परका समुनिति साहा। साहप्पसाहा विरुद्धित पता, तको ति पुष्कं च फर्कं रसी व ॥ १ ॥ एवं चम्मस्स निणको, मुखं परमो से मुक्को । जेण किति सुवं तिम्बं, निस्तेसं वामिणस्कर् ॥ २ ॥ जे म चंदे मिए बढे, दुक्ताई निथवी सदे। दुक्ताई से अविजीयप्पा, कई सोयगमं जहा

॥ ३ ॥ विणयं पि जो उबाएणं, नोइको कृपाई नरो । दिथ्वं सो निरिमिक्नंति, दंडेण पडिसेहए ॥ ४ ॥ नहेव अविणीयप्पा, उनवज्झा हवा यया । दीसंति दुहर्महंता, आभिओगम्बद्धिया ॥ १ ॥ तहेव गुविणीयभा, उवक्का ह्या गया । दीसंति मुहमेहंना इड्डि पना महायया ॥ ६ ॥ नहेब ऑबजीयप्या, लोगीन नर-नारिओ । दीसंति दहमेहंता, छाया ते विग्रिकिद्या ॥ ७ ॥ दंडमत्थपनिज्ञाणा, असब्भवयणेहि च । बद्धणा विवन्नग्रंदा, खुण्पिनासाटपरिगया ॥ ८ ॥ तहंत्र सुविणीयप्पा, लोगीस नरनारिको । दीसेनि सहमेहेना, इन्हि पणा महायसा ॥ ५ ॥ नहेब अविणीयप्या, देवा जक्का य गुज्यागा। दीसंति रहमेहंना, आमिओग-सर्वाद्रया ॥ ३० ॥ तहेय स्विणीयपा, देवा जक्त्या य गुन्समा । शैसंनि मुहमेहंना, इष्ट्रि पना महायगा ॥ ११ ॥ जे आयरियउन जरायाणं, सम्मना-वयणंकरः । नैर्नि सिक्म्मा पवद्वति, जलसिसा इव पायवा ॥ १२ ॥ आपणहा परद्रा त्रा. सिप्पा नेउणियाणि म । गिहिणो उक्नोगट्टा, उहलीगस्स कारणा ॥ १३ ॥ जेण बंधं वहं घोरं, परियावं च दारुणे । सिक्समाणा नियन्छति, जुना ते लिल्डंदिया ॥ १४ ॥ ते वि नं गुई पूर्वति, तस्म सिप्पस्य कारणा । स्कारंति णमंसीत, नुद्धा निहेसवत्तिणी ॥ १५ ॥ कि पुण जे मुखग्गाही, अर्णनिहस्कामए । आयरिया जे वए मिक्स, तम्हा तं नाइवसए॥ १६॥ नायं विज्ञं गरं ठाणं, नीयं च आलणाणि य । नीयं च पाए वेदिजा, नीयं कुजा व अंजिलें ॥ १०॥ संघटअता काएणं, तहा उवहिणामवि । "खभेड अवराहं मे", वडज "न पण्" ति य ॥ १८ ॥ दुस्मओ वा प्रभाएणं, चोडओ वहह रहं । एवं दुसुद्धि किकाणं, बुत्तो बुना पकुन्बह ॥ १९ ॥ आलवंते स्वतंते वा, न निसंजाए पहिस्तृणे । सुनूण आसर्ण धीरो, नृस्मृसाए पडिस्तुण ॥ २०॥ कालं छंदोषयारं च, पहिलेहिनाण हेउहिं। तेहिं नेहिं उनाएहिं, तं सं संपंडिनायए।। २९।। विद्ना अविणीयस्म, संपनी विभियस्त य । अस्तेयं दृहुओ नायं, सिक्तं से अभिगन्छह ॥ ६६ ॥ ते यावि चंडे महहिष्यार्वे. पिसुने नरे साहमहीनप्रेसने। अविद्वधम्मे विणए अहोबिए, अर्म्भविभागी न हू तस्स सुक्सो ॥ २३ ॥ णिहुसक्ती पुण जे गुरुणं, गुयत्यथम्मा विणयंमि कोविशा । तरितु ते ओहमिणं दुरुत्तरं, स्ववितु कम्मं गइ. मुत्रामं गया ॥ २४ ॥ ति-वेमि ॥ इति विषयसमाहिकामवायमञ्ज्ञयंके र्वाओ उद्देसी समत्ती ॥ ९-२ ॥

#### अह णवमञ्झयणे तइओ उदेसी

भायरियम्मिनाहिअस्पी, नुस्स्ममाणां परिजार्गानजा । आलोडयं इंगियमेव नचा, जो छंदमाराहयई स पुजो ॥ १ ॥ आयारमङ्घ विषयं पउंजे, मुस्त्यनाणी परिगिज्झ नकं । जहोन्डहं अभिकंखमाणो, गुरु तु नासाययं म पुज्जो ॥ २ ॥ राहणिएमु विणयं परंजे, डहरा वि य जे परियायजिहा । नीयत्तणे बद्ध सन्वदाई, ओरायवं वककरे स पुजो ॥ ३ ॥ अन्नायउंछं चरई विमुद्धं, जवणहुया समुयाणं च निषं। अलुद्र्यं नो परिवृश्यका, लुद्धं न विकत्थयई स पुर्जा ॥ ४ ॥ संथारसिजाऽऽसण-मनपाण, अपिच्छ्या अङ्लामे वि संत । जो एयमपाणभितांसङ्जा, संतोसपाहण-गर् स पुजो ॥ ५ ॥ मका सहेउं आसाइ इंटया. अओमया उच्छह्या नरेणं । अणायएं जो उ गहिज कंटए, वहेंसए कम्पसरे स युज्जो ॥ ६ ॥ सुहुनतुक्सा उ हवंति कंटया. अओमया ते वि नओ नुउद्धरा । वायानुरुताणि दुरुद्धराणि, वेराणु-वंशीणि महस्मयाणि ॥ ७॥ समात्रयंता वयणाभिषाया, कण्णं गया दुम्मणियं जर्णति । धम्मुनि किका परमगर्गरे, जिइंदिए जो सहदं स पुजो ॥ ८ ॥ अवण्यदायं च परमहस्त, पश्चक्सओ पिंडणीयं च भासं । ओहारिणि अप्पियकारिणि च, भासं न भारिज सभा स पुजो ॥ ९ ॥ अलोहर अकुहर अमाई, अपिसुणे जानि अहीण-बिनी। नो भाषए नो वि य भाषियप्पा, अकोउहाँहे य सवा स पुजी ॥ ९०॥ गुणेहि साह अगुणेहि अपह, गिण्हाहि साह गुण मुंच ऽसाह । वियाणिया अपरा-मप्पएणं, जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥ ११ ॥ तहेव डहरं च मद्दक्षगं का, इत्बी पूर्म पम्बद्धं गिहिं वा। मो हीलए नो वि य खिसइजा, बंभे च कोहं च चए स पुजी ॥ १२ ॥ जे माणिया नययं माणयंति, जरेण कर्व व निवेसयंति । ते माणए माणरिष्टे तबस्वी, जिहंदिए सचरए स पुजो ॥ १३ ॥ तेसिं गुरूमं गुणसाथराणं, सुवाण मेहावि सुभावियाई । वरे मुणी पैचरए तियुत्तो, चटकसायावगए म पुज्जो ॥ १४ ॥ गुरुसिह स्थयं पिडयरिय मुगी, जिणक्यनित्ये अभिगमकुसले । धुणिय रयमलं पुरेषतं, मासुरमतलं गाँ वय ॥ १५ ॥ ति-वेमि ॥ इति विणयसामाहि-णामणवमञ्जायणे तहको उद्देखो समस्तो ॥ ९-३ ॥

#### भह जबमञ्ज्ञयमे चडत्यो टरेसो

इंदे में आरखं ! तेणं मगक्या प्रकारकार्ग, इह बाह्य वेरेहिं भगवंतीहैं जताति

विणयगमाहिद्वाणा पत्रता, कयरे सलु ते थेरेहिं भगवंतिहैं चत्तारि विणयसमाहिद्वाणा पन्नता ! इमे सल ते थेरेहिं भगवंतिहिं चतारि विजयसमाहिद्वाणा पनता. तंजहा-विणयमनाही १, भुयमनाही २, तवनमाही ३, आयारसमाही ४। विणए सए य तवे, आयारे निष पंडिया। अभिरामयंति अप्पाणं, जे मर्वति जिहंदिया॥ १॥ चडींव्यहा खलु विषयसमाही भवइ, नंजहा-अणुमानिअंतो सस्प्सड ५, सम्मं संपष्टिश्रज्ञह २. वेयमाराहयह ३. न य भवर अत्तसंप्रमाहिए ४ चत्रत्यं पयं भवः । भवड य उत्य सिलोगो-पेहेड हियाणुगामणं, नस्मृगड मं च पुणी अहिष्टिए । न य माणमएण मज्जाः, विणयसमाही भागपहिए॥ २॥ चडव्विहा सन् मृथसमाही भवड, तंजहा-मृथं में भविस्माइ नि अज्झाडयव्यं भवः १, एवाग्याचिनो श्रीयस्पामि नि अन्तरादयम्बं भारद् २, अप्पाणं ठावदस्सामि नि अन्तरादयम्बं भवद् ३, ठिओ परं ठावट्रमामि नि अजनाइयन्वं भवड ४ चडत्थं पर्यं भवड । भवड् य इत्थ सिन्नोगो-नागमेगागिका व. ठिओ य ठावइ परे । सुवाणि य अहि अना, रओ स्यसमा-हिए ॥ ३ ॥ चडव्विहा सळु नवगमाही भवः. तंत्रहा-नो डहलोगहुत्राए तवमहि-द्विजा १, नो परलोगद्वयाए तबमहिद्विजा २, नो कि निवन्नमहासङोगद्वयाए तब-महिद्रिजा २, नमत्व निजरहुयाए तवमहिद्विजा ४ चडर्स्य पर्य मनइ । भनद य इत्य मिलोगो-विविद्युणनदोर्ए निर्चं, अवड निरासए निजरद्विए। नवसा भुणह पुराणपावर्ग, जुनो संया नवसमाहिए ॥ ४ ॥ चउब्विहा खलु आबारममाही भवह, तंजहा-नो इहलोगद्वयाए आयारमहिद्विजा १, नो परलोगद्वयाए आयारमहिद्विजा २, नो किनिवनसहिमलोगह्याए भाषारमहिद्विजा ३. नशस्य भारहंतेहिं हेस्सर्ट क्षायाग्यातिद्विज्ञा ४ न्वउत्थं पर्य भवह । भवह य इत्य सिलोगो-जिणवयणरए अतितिणं, पडिपुण्णाययमाययद्विष् । आयारममाहिसंयुडे, भवद य दंते आवसंभए ॥ ५ ॥ अभिगम चडरो समाहिको, सुविद्यद्धो सुसमाहियपको । विउल्हियं सहावहं पुणी, कुळाइ सी पस्कीममृष्यणी ॥ ६ ॥ जाङ्मरणाओ सुन्दर, इस्परचं 🖛 चएड सन्ध्यमा । सिद्धे वा इवह सासए, देवे वा अप्परए महिन्द्रिए ॥ ७ ॥ ति-वेमि ॥ इति विजयसमाहिषामणवमजायणे चडत्यो उदेसो समसो ॥ ९-४॥ णवसमञ्ज्ञयणं समर्च ॥ ९ ॥ 

अह सभिक्त् णामं दसमप्रकायणं

निवसारमामाणाइ य बुद्धसम्बे, निर्व विश्वसमाहिओ हिमेजा । इस्तीम वर्स म

बाबि गच्छे, बंतं नो पडिआयह जे म भिक्ख ॥ १ ॥ पुढविं न खणे न खणावए, सीओइगं न पिए न पियावए । अगणिमत्यं बहा सुनिसियं, तं न बले न ज्लावए जे य भिक्स ॥ २ ॥ अनिलेम न बीए न वीयावए, हिनयाणि न छिंदे न छिंदावए । बीयाणि गया विवज्जयंती, सनित्तं नाहारए जे स भिक्खा ॥ ३ ॥ बहुणं तसथावराण होइ, प्रखीतणब्द्वनिस्मियाणं । नम्हा उद्देश्तियं न भुंजे, नो वि पए न प्यावए जे स भिक्ख ॥ ४ ॥ गेइयनायपुत्तवयणे, अप्यसमे सांत्रज छप्पि करए । पंच य कासे महत्वयाई, पंचायवसंबरे जे स भिक्ख ॥ ५ ॥ चनारि वसे मया कसाए, ध्वजीनी व हपिज बुद्धवयण । अहणे निजायम्बर्यए, बिहिजोगं पनिवजए जे स निक्ख् ॥ ६ ॥ सम्मदिद्वी सया अमृहे, ''अत्थि ह नाणे तवे संजमे य''। तवसा भुणइ पुराणपावर्ग, भणवयकायमुसंबुदे जे म भिक्खा। । ।। तहेव असणं पाणगं वा, विविहं आइमसाइमं लिमना। "होती अहो नए परे वा," तं न निहे न निहावए जे स भिक्क ॥ ८ ॥ तहेच असणं पाणगं या. विविहं खाइमसाइमं लिभता । छंदिय साहम्मियाण भुंजे, भोजा सज्जायरए जे स भिक्क् ॥ ९ ॥ न य व्यगहियं कहं कहिजा, न य कुप्पे निहुइंदिए पसंते । संजमधुवजोगजुते, उवसंते अधिहंडए जे य भिक्क ॥ १० ॥ जो सहद ह गामबंद्रए, अह्रोसपहारतज्ञणाओ व । मसमेरव-महमापदामे, समग्रहदुक्खराहे य जे स भिक्ख ॥ १९ ॥ पहिमं पहिचाजिया महाणे, नो मीयए भवमेरवाई दिस्स । विविद्युणतवीरए य निषं, न सरीर चामिकंबए जे स भिक्ख ॥ १२ ॥ असई वोसहचत्तदेहे, अक्टूडे व हए व ह्यसिए वा । पुडविसमे मणी इविजा. अनियाणे अकोन्हहे जे स भिक्खु ॥ १३ ॥ अभिभूय काएण परीसहाई, समुद्धरे जाइपहाउ अप्पर्य । विद्तु जाईमरणं महन्भर्य, तवे रए सामणिए जे स भिक्ख् ॥ १४ ॥ हत्थसंजय पायसंजय, वायसंजय संजदंदिए । अज्ञापारए सुसमाहियप्पा, सुतत्थं व विद्याणह् जे स भिक्त ॥ १५ ॥ उनहिम्मि असुच्छिए अनिदे, अज्ञायदच्छं पुलनिष्पुलाए । कयनिक्यमिनिहिओ विरए, सम्वसंगावगए य जैस मिक्सू ॥ १६॥ अलोक मिक्सू न रसेतु गिउहे, उंछ चरे जीविय गाभिकंसे। इर्षे च सकारणपुराणं च, चए ठियप्पा अमिट्टे जे स भिक्ख् ॥ १७॥ न परं बहुआसि "अयं क्रसीके", जेणं च कृष्पिज न तं बहुजा । जाणिय परेत्यं पुरुणपार्वं, अताणं न समुद्रसे जे स भिक्ष ॥ १८ ॥ न जाइमते न य रूपमते, न लाममते न सएण मरो। संस्थि सम्बानि निव्जाइता, धन्मण्याणरए से स निवस् ॥ १९॥ प्रवेगए अञ्चप्यं महामुणी, चम्मे ठिओ ठावयई पर् पि। निक्सम्म विज्ञञ्ज कुसीलकियं, न वानि हार्स कुहुए जे स भिक्ष्य ॥ २० ॥ तं देहवासं असुई असासवं... सया चए निश्वहियद्वियपा । छिदितु जाईमरणस्य बंघणं, उन्नेइ भिक्त् अपुणायमं गई॥ २१॥ ति-नेमि॥ इति सभिक्त् जामं द्सममज्झयणं समत्तं॥ १०॥

#### अह रहवका णामा पढमा चूलिया

इह सालु भी ! पव्यइएणं उप्पनद्वसेणं संजमे अरहसमावस्थितेणं ओहाणुष्पे-हिणा अणोहाइएणं चेव हयरस्सिगयंकुमपोयपडागाभ्याई उमाई अद्वारस ठाणांड सम्मं नेपडिलेहियम्बाइं भवंति, तंजहा-हं भो ! दुरममाए दुप्पजीबी १, लहस्मगा इसरिया चिहीणं कामभोगा २. भुजो व साइवहला मणुस्मा ३, इमे व मे हक्से न चिरकालोबद्वाई भविस्सड ४, ओमजणपुरकारे ५, बंतस्स य पदिकायणं ६. अहरगइ-बासोबसंपया ७, दुझहे खहा भी ! गिहीणं धम्मे निहिबासमञ्झे बसंताणं ८, आयंके से बहाब होइ ९, संकप्पे से बहाब होइ १०, सोवकेंसे गिहिबासे निरुवक्केसे परियाए ११, बंधे गिहिबासे सुक्खे परियाए १२, सावजे गिहिबासे अणवजे परियाए १३, बहुसाहारणा गिहीणं कामभीगा १४, पतेर्य पुण्णपार्व १५, अणिबे सलु मो ! मणुयाण जीबिए कुमसाजलबिंदुवंबके १६, बहुं च खलु भो ! पार्व करमं पगर्ड १७. पानाणं च सन्तु भी ! कहाणं करमाणं पुवित दुन्तिण्याणं दुप्पडिकंताणं वेइता मुक्सो नत्य अवेइना तक्सा वा सोसङ्गा १८ अद्वारसमं पर्य अबद । अबद म इत्व तिलोगी-जया म चयह धन्मं, अवजी भोगकारणा । से तत्य मुच्छिए बाके, आयई नाववुज्झई ॥ १ ॥ जया ओझावियो होइ, ईवी वा पडिओं छमं । सब्बधन्मपरिक्सद्वी, स पन्छा परितप्पडे ॥ २ ॥ जया व बेहिमी होइ, पच्छा होइ अवंदिमी । देवया व तुमा ठाषा, स पच्छा परिलप्पई ॥ ३ ॥ जया थ पूहमी होड, पच्छा होड अपूरमो । राया व रज्जपन्मद्वी, स पच्छा परितप्पर्ड ॥ ४ ॥ जया य माणिमी होह, पच्छा होइ अमाणिमी । सेद्वित्व कव्यक्ट छुदी, म पचडा परितप्पई ॥ ५ ॥ जया य बेरको होह, समहकंतजुकाणो । अध्यक्त गरुं गिलिला, स पच्छ। परितप्पई ॥ ६ ॥ जमा व ककुर्डबरस, कुल्लीहि विहस्सई । हत्थी व बंधणे बद्दो, स पच्छा परितायई ॥ ७ ॥ युत्तदारमहिक्कणो, मोईसंसाण-संनक्षा । पंकीसको जहा नागो, स पच्छा परितपर्द ॥ ८ ॥ "आज साई गणी हुतो. मावियप्पा बहुस्सुओ । बहु ई सांतो परिवाद, सामन्ये जियवेसिक्" स 🔧 🕸 देवलोगसमाणो य. परियाओ सहसिर्य । रवार्य अरुवार्य च. सहस्मरवसारियो ॥ १० ॥ अमरोबमं जाणिय श्रवस्थातमं, रवाण परिवाप राहारवाणे । विश्वतीयाँ वाणिय दुक्समुत्तमं, रिम्ब तम्हा परियाए पंडिए ॥ ११ ॥ धम्माउ भट्टं सिरिओववेयं, क्यांमिन विज्ञायमिक्पतेयं । हीलंति णं दुक्तिहयं क्रुसीला, दाद्विष्ट्वं धोरिवेसं व नागं ॥ १२ ॥ इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ती, दुज्ञामिव्यं च पिहुज्ज्यम्मि । चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविषो, संभिज्ञवित्तस्स य हिष्टुओ गई ॥ १२ ॥ भुंजित्तु भोगाइं पस्तकः चेयसा, तहांवहं कडु असंजमं यहं । गरं च गच्छे अणहिज्यियं दुहं, बोही य से नो मुल्हा पुणो पुणो ॥ १४ ॥ "इमस्स ना नेरइयस्स जंतुणो, दुहोवणीयस्स किलेसवित्ताो । पिटिकोवमं झिज्ञाइ सागरोवमं, किमंग पुण मज्य हमं मणोतुहं? ॥ १५ ॥ न मे चिरं दुक्तिमिणं भविस्मड, असामया भोगपिवास जंतुणो । न चे मरीरण इमेणऽविस्मड, अविस्सई जीवियपज्यवेण मे" ॥ १६ ॥ जस्सेत्रमप्पा उ हविज्ञा निक्छिओ, चङ्क देई न हु धम्मसामणं । तं तारिमं नो पडिलित् इंदिया, उर्वित्वाया व सुदंसणं गिरि ॥ १७ ॥ इच्छे संपस्सिव बुद्धिमं नरो, आवं उचामं विव्हं वियाणिया । काएण वाया अद् माणमेणं, तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिद्धिज्ञासि ॥ १८ ॥ कि-वेमि ॥ इय रङ्गक्का णामा पहमा चुलिया समसा ॥ १ ॥

# अह विवित्तवरिया णामा बीया चूलिया

मृत्यं दु पवक्सामि, सुयं केवित्रभासियं । जं स्राणिषु सुपुण्णाणं, धम्मे उप्पजए मई ॥ १ ॥ अणुनोयपद्विए बहुजणिम्म, पिंडसोयल्युक्केलेणं । पिंडसोयलेव
अप्या, दायव्यो होड कामेणं ॥ २ ॥ अणुनोयसहो छोओ, पिंडसोओ आसवो
स्वित्रियाणं । अणुसोओ संसारो, पिंडसोओ तस्स उत्तारो ॥ ३ ॥ तम्हा आयारपरक्रमेण, संवरसमाहिबहुतेणं । वरिया गुणा य नियमा य, हुंति साहूण दहुव्या
॥ ४ ॥ अणिएयवासो समुयाणचरिया, जन्नायदेशं पद्रिक्रया य । अप्योवद्वी
कल्ह्विवजणा य, विहारचरिया इसिणं प्रत्या ॥ ५ ॥ आह्ण्याओमाणविवजणा
य, ओसक्दिह्याह्रदमत्तपाणे । संसहुक्रप्येण चरिज भिक्ख, तज्ञायसंसह अर्द्र
जह्जा ॥ ६ ॥ अमज्ञमंसासि अमञ्जरीया, अभिक्खणं मिन्निगई गया य ।
अभिक्खणं कारत्सम्मकारी, सर्मायजोगे पयओ हिक्जा ॥ ७ ॥ न पिंडसिज्जा
स्यणान्त्रणाई, सिजं निसिजं तह अत्रपाणे । गामे कुके वा नगरे व देसे, समत्तमावं न कहिं पि कुजा ॥ ८ ॥ मिहिलो नेयावित्यं न कुजा, अभिवायणं वंदणपूर्णं वा । असंकिलिहोहें समं विद्या, मुणी चरित्रस जओ न हाणी ॥ ९ ॥
ल या क्रिजा निर्णं सहार्यं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा । इक्को वि पावाहं

विवज्ञयंतो, विहरिज कामेस असज्ज्ञमाणो ॥ १०॥ संवच्छरं वावि परं पमाणं, वीयं च वासं न तहिं विरिजा । सत्तास्स मग्गेण चरिज भिक्ख, सत्तास्स अत्यो जह आणवेइ ॥ ११॥ जो पुञ्चरतावरत्तकाले, संपेहए अप्पगमप्पएणं । "कि मे कलं ? कि च मे किचसेसं ?, कि सक्किजं न ममायरामि ? ॥ १२॥ कि मे परो पासइ कि च अप्पा, कि वाहं खिल्यं न विवज्जयामि ?" । इचेव सम्मं अणुपासमाणो, अणागयं नो पिखवंध कुज्जा ॥ १३॥ जत्येव पासे वह दुप्पउत्तं, काएण वामा अदु माणसेणं । तत्थेव घीरो पिलसाहरिजा, आइण्णओ खिप्पमिव वन्तलीणं ॥ १४॥ जस्सेरिसा जोग जिइंदियस्स, घिइंमओ सप्पुरिसस्म निचं । तमाहु लोए "पिडबुद्धजीवी", सो जीवइ संजमजीविएणं ॥ १५॥ अप्पा खलु समयं रिक्यन्यव्यो, सिव्विदिएहिं ससमाहिएहिं । अरिक्खओ जाइपहं उवेइ, सुरिक्खओ सव्व-दुहाण सुबह ॥ १६॥ ति-बेमि ॥ इय विवित्तन्त्ररिया णामा वीया चृतिया समसा ॥ २॥

#### ॥ दसवेयालियसुत्तं समत्तं ॥



### श्रीयुत्रागमप्रकाशकममितिके 'मदस्य'



श्रीनरभेगम मांगरजी महेता

परिचय-आप मोरवी (माराष्ट्र) के बतनी हैं और हालमें अंवरनाथ 'दी वेस्टर्न इंडिया मेच कं किमिटेड' में SERVICE करने हैं। धार्मिक त्रगन अन्छी है, मेवासाव परिपूर्ण है।

سسمونين ر



#### णमोऽत्यु णं समणस्य भगवओ णायपुरामहावीरस्स

:

# सुत्तागमे

#### तत्य णं उत्तरज्झयणसुत्तं

~G\$

#### अह विणयसुयं णामं पढममज्झयणं

संजोगा विष्पमुक्षस्स, अणगारस्स भिक्खुणो । विषयं पाडकरिस्सामि, आणुपुर्व्य सुणेह मे ॥ १ ॥ आणानिहेसकरे, गुरूणमुक्कायकारए । ईंगियागारसंपन्ने, से विणीए ति वृद्धई ॥ २ ॥ आणाऽनिहेसकरे, गुरूणमणुववायकारए । पिंडणीए असंबुद्धे, अविणीए ति बुचई ॥ ३ ॥ जहा छणी पृष्ठकण्णी, निकसिजई सन्वसी । एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निकासिकाई ॥ ४ ॥ कणकुण्डमं चहत्ताणं, विद्वं भुंजह सूयरे । एवं सीलं चइताणं, दुस्सीले रमई मिए ॥ ५ ॥ सुणिया भावं साणस्स, सूय-रस्स नरस्स य । विणए ठवेज अप्पाणं, इच्छंतो हियमप्पणो ॥ ६ ॥ तम्हा विणय-मेसिजा, सीलं पहिलमेजभो । बुद्धपुत्त नियागद्वी, न निकसिजइ करहुई ॥ ७ ॥ नित्संते सियाऽमुहरी, बुद्धाणं अंतिए समा । अद्वजुताणि सिक्सिजा, निरद्वाणि उ बजए ॥ ८ ॥ अणुसासिओ न कृष्पिजा, संतिं सेविज पंहिए । खुद्रेहिं सह संसर्गि, हासं कीहं च वजए॥ ९॥ मा य चंडालियं कासी, बहुयं मा य आलवे। कालेण य अष्टिजिला, तओ साइज एगगी ॥ १० ॥ आहम चंडालियं कह, न निण्डविज क्याइ वि । कडं कडे ति भासेजा, अकडं नो कडे ति य ॥ ११ ॥ मा गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो। कसं व दहुमाइण्णे, पावगं परिवज्जए॥ १२॥ अणासना भूकवया कुसीका, मिछं पि चंडं पकरति सीता। चित्ताशुया लहु दक्खोव-वेया, पसायए ते हु दुरासयं पि ॥ १३ ॥ नापुद्धो वायरे किंचि, पुट्टो वा नालियं वए । कोई असर्च कुठवेजा, चारेजा पियमप्पियं ॥ १४ ॥ अप्या चेत्र दमेयठवी, अप्पा हु खळु दुश्मो । अप्पा दंतो छही होइ, अस्ति कोष् परत्य य ॥ १५ ॥ वरं में अप्या दंती, संअमेण तवेण स। मार्ड परेहि दम्मंती, बंधणेहि बहेहि स ॥ १६॥ पविणीयं च बुद्धाणं, वासा अद्भ कम्मुणा । माबी वा जह वा रहस्से, नेव कुजा ६२ स्ता•

कयाइ वि ॥ १७ ॥ न पक्सओ न पुरक्षो, नेद किमाण पिट्टओ । न जुंजे छरणाः ऊर्ह, समणे नो पडित्सुणे ॥ १८ ॥ नेद पल्हृतिययं कुजा, पक्सपिंडं च संजए । पाए पसारिए वावि, न चिट्ठे गुरुणंतिए ॥ १९ ॥ आयरिएहिं वाहित्तो, तुसिणीओ न कयाइ वि । पमायपेही नियागद्वी, उवचिद्वे गुरुं सया ॥ २० ॥ आलवंते लवंते वा, न निसीएज क्याइ वि । चइकणमासणं धीरो, जओ जुत्तं पिहस्युणे ॥ २१ ॥ आमणगओ न पुच्छेजा, नेव सेजागओ क्याइ वि । आगम्मुकडुओ संतो, पुच्छिजा पंजलीउडो ॥ २२ ॥ एवं विणयजुत्तस्स, सुत्तं अत्यं च तद्भयं । पुच्छमाणस्स सीसस्स, वागरिज जहासुयं॥ २३ ॥ मुसं परिहरे भिक्च, न य ओहारिणि वए । भासादोसं परिहरे, मार्य च वजाए सया ॥ २४ ॥ न छवेज पद्धो सावजां, न निरहं न सम्मयं । अप्पणहा परहा बा, उभयस्यंतरेण वा ॥ २५ ॥ समरेख अगारेस, संघीत य महापहे । एगो एमित्यिए सद्धिं, नेव चिक्के न संलवे ॥ २६ ॥ जं में बुद्धाऽणुसासंति, सीएण फरसेण वा । मम लाओ ति पेहाए, पयओ नं पडि-स्क्षणे ॥ २७ ॥ अणुसासणमोवायं, दुक्कडस्स य चोयणं । हियं तं मण्णाई पण्णो. वेसं होइ असाहणो ॥ २८ ॥ हियं विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं । वेसं तं होह मुहाणं, संतिसोहिकरं पयं ॥ २९ ॥ आमणे उविचिद्वेजा, अणुचे अकृए थिरे । अप्पुडाई निरुद्धाई, निसीएजप्यकुकुए ॥ ३० ॥ कालेण निक्लमे भिक्स् कालेण य पडिक्रमे । अकालं च विविध्यता, काले कालं समायरे ॥ ३१ ॥ परिवादीए न चिट्ठेजा, भिक्च दत्तेसणं चरे । पंडिब्बेण एसिता, सिमं कालेण भक्खए ॥ ३२ ॥ नाइद्रमणासके, नऽनेसिं चक्खुफासओ । एगो चिद्रेज मतद्वा, लंबिता तं नऽइक्तमे ॥ ३३ ॥ नाइउचे व नीए वा, नासके नाइदूरओ । फायुर्व परकडं पिंहं, पिंडिगाहेज संजए ॥ ३४ ॥ अप्पपाणेऽप्पवीयम्मि, पिंडिन्छमस्मि संवर्ड । समर्य संजप् भुंजे, जर्य अपरिसाडियं ॥ ३५ ॥ एकडिति सपिक्रिति, एक्छिने प्रहरे मरे । सुणिद्विए सलद्वित्ति, सावजं वज्जए मुणी ॥ ३६ ॥ रमए पेरिए सासं, ह्यं भद्दं व वाहए । वाळं सम्मह सासंतो, मलियस्यं व बाहए ॥ ३७ ॥ सङ्ग्या मे चवेडा मे, अक्होसा य वहा व मे । कहाणसणुसासंतो, पावदिद्वित्ति मर्काई ॥ ३८ ॥ पुत्तो मे भाय नाइति, साहू कहाण भन्नई । पावदिद्वि उ अप्पाणं, सार्ध दासिशि मणई ॥ ३९ ॥ न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए । बुद्धोवधाई न सिया, न सिया तोत्तगबैसए ॥ ४० ॥ खायरियं क्ववियं नचा, पत्तिएन पसायए । विज्ञानेज पंजलीउडो, वएज न पूजो कि व ॥ ४९ ॥ धम्मक्रियं च ववडारं. बुदेहायरियं समा । तमायरंतो ववहारं, यरहं नामिगच्छा ॥ ४३ ॥ मणोवयं

वक्षगर्थ, जाणितायरियस्स उ । तं परिगिज्झ बायाए, कम्मुणा उद्यवायए ॥ ४३ ॥ वित्ते अचोइए निषं, खिप्पं इव्द सुनोइए । जहोवइई सुन्धं, किषाई कुव्वई सया ॥ ४४ ॥ निषा नमइ मेहाबी, लोए कित्ती से जायए । हवई किषाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥ ४५ ॥ पुजा अस्स पसीयंति, संबुद्धा पुठ्यसंधुया । पसबा लामइस्संति, विजलं अद्वियं सुर्यं ॥ ४६ ॥ स पुजसार्य सुविणीयसंसए, मणोवई चिद्वइ कम्म-संपया । तवोसमायारिसमाहिसंबुडे, महजुई पंच क्याई पाळिया ॥ ४७ ॥ स देव-गंध्य्यमणुस्सपूइए, चइतु देहं मलपंकपुत्वयं । सिद्धे वा इवह सासए, देषे वा अप्परए महिष्विए ॥ ४८ ॥ ति-वेमि ॥ इति विणयसुयं णामं पढममजस्यणं सम्भनं ॥ १ ॥

# अह परिसहणामं दुश्यमञ्झयणं

सुवं मे आउसं । तेणं भगवया एवमक्सायं, इह सलु बाबीसं परीसहा समणेणं भगवया महाबीरेणं कासवेणं पवेह्या जे भिक्ख सोचा नवा जिचा अभिभ्य भिक्तायरियाए परिव्वयंतो पुछो नो विनिष्टक्षेजा, कयरे खलु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेह्या जे मिक्ख सोचा नचा जिचा अभि-भूय भिक्कायरियाए परिव्वयंती पुद्वो नो विनिष्ठकेजा ? इमे खल्ल ते बाबीसं परीसहा समर्गणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेद्या जे भिक्ख सोचा नचा जिया अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंती पुद्धों नो विनिह्येजा, तंजहा-दिगिंछा-परीसहे १, पिबासापरीसहे २, सीबपरीसहे ३, उत्तिवपरीसहे ४, दंसमसबपरी-सहे ५, अचेळपरीसहे ६, अरहपरीसहे ७, इत्बीपरीसहे ८, बरियापरीसहे ६, निसीहियापरीसहे १०, सेजापरीसहे ११, अक्रोसपरीसहे १२, बहपरीसहे १३, जायणापरीसहे १४. अलामपरीसहे १५. रोगपरीसहे १६. तणफासपरीसहे १७. वक्रपरीसहे १८, सकारपरकारपरीसहे १९, पद्मापरीसहे २०, अझाणपरीसहे २१, इंसणपरीसहे २२ । परीसहाणं पविभत्ती, कासवेणं पवेह्या । तं मे उदाहरिस्सामि, आणुपुर्वि सुनेह मे ॥ १ ॥ (१) दिनिकापरिचए देहे, तबस्ती भिक्स यामवं। न खिंदे न छिंदावप्, न पए क प्रयावष् ॥ २ ॥ कालीपन्यंगसंकासे, किसे धराबि-संतर । मानके असमपाणस्य, अरोजमणसो नरे ॥ ३ ॥ (२) तओ पुद्धो विवा-साए, दोर्चंडी कजार्चनए । सीओदर्ग न सेविजा, वियवस्सेसमं चरे ॥ ४ ॥ किना-बाएस पंकेस, बातरे सपिवारिए । परिसक्तसहादशेषे, तं वितिक्के परीसहं स ५ ॥

(३) चरंतं विश्यं लहं, सीयं फुसइ एगया । नाइबेलं मुणी गच्छे, सोबाणं जिज-सासणं ॥ ६ ॥ न मे निवारणं अत्य, अवित्ताणं न विज्ञई । अहं तु अस्मि सेवामि, इइ भिक्क् न चिंतए ॥ ७ ॥ (४) उसिणै परिवाबेणं, परिवाहेण तिज्ञए । चिंछ वा परियावेणं, साथं नो परिदेवए ॥ ८ ॥ उन्हाहितत्तो मेहावी, सिणाणं नी वि पत्थए । गार्य नो परिसिंचेजा, न वीएजा य अप्पर्य ॥ ९ ॥ (५) पुद्धो य दंसमसएहिं, समरे व महामुणी। नागो संगामसीसे वा, स्रो अभिहणे परं॥ १०॥ न संतरे न वारेजा, मण पि न पओसए । उबेहे न हणे पाणे, भुंजंते मंससोणियं ॥ १९ ॥ (६) परिजुण्णेहिं वत्थेहिं, होक्खामि ति अचेलए । अदुवा सचेले होक्खामि, इह भिक्ख् न चिंतए॥ १२॥ एगयाऽचेलए होइ, सचेले आबि एगया। एयं धम्मं हियं नचा, नाणी नो परिदेशए॥ १३॥ (७) गामाणुगामं रीयंतं, अणगारं अकिंचणं । अर्ड अणुप्पवेसेजा, तं तितिक्को परीसहं ॥ १४॥ अरहं पिद्वओं किया, विरए आयर्क्सिए । भ्रम्सारामें निरारम्मे, उवसंते मुणी चरे 41 94 11 (c) संगी एस मणुसाणं, जाओ कोगम्मि इत्यिओ । जस्स एया परि-जाबा, सक्ड तस्स सामण्यं ॥ १६ ॥ एवमादाय मेहाबी, पंकभ्या उ इत्थिओ । नो ताहि विणिहत्रेजा, नरेजऽत्तगवेसए॥ १७॥ (९) एग एव वरे लाहे, अभिभूय परीसहे । गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिए ॥ १८ ॥ असमाणे चरे भिक्ख, नेव कुजा परिम्महं । असंसत्तो गिहत्येहि, अजिएओ परिम्बए ॥ १९ ॥ (१०) द्वसाणे प्रमगारे वा, स्त्रसमूळे व एगओ। अङ्ग्रुओ निसीएजा, न य वितासए पर ॥ २० ॥ तत्व से चिट्ठमाणस्स, उवसम्मानिवारए । संकामीओ न गच्छेजा, उद्विता अञ्चमासणं ॥ २१ ॥ (११) उचावयाहि रेजाहि, तक्सी भिक्स थामवं । नाइवेलं विद्वक्तिका, पावविद्वी विद्ववह ॥ २२ ॥ पहरिक्षवस्तयं सर्वु, कत्राणमतुब पावयं । किमेचराई करिस्सइ, एवं तत्यऽहियासए ॥ २३ ॥ (१२) अक्रोसेव्या परे भिक्खं, न तेसि पडिसंजले । सरिसो होइ बालाणं, तम्हा भिक्ख म संबर्क ॥ २४ ॥ सोकाणं फरसा भासा, दारुणा गामकंटगा । तुसिणीको उत्रेहेजा, न ताजी मणसीकरे ॥ २५ ॥ (१३) हजो न संजले मिक्स्, मणं पि न पक्षीसए। तितिक्कं परमं क्या, मिक्क् धम्मं विचित्रए ॥ २६ ॥ समर्थं संजनं इंतं, इणिजा कोइ कत्यई । नरिय जीवस्स मास्रति, एवं वेहेज संजए ॥-२७ ॥ (१४) दुक्रर सलु मो निषं, अनगारस्स मिन्सनो । सन्तं से बाइनं श्रोह, वरिष किंग्दि अजाइनं ॥ २८ ॥ गोयरम्मपविद्वस्स, पाणी नो सप्पसारए । सेमो क्यारकास्ति, इइ मिक्स न जिंतए ॥ २९ ॥ (१५) परेक्षं बासमेसेका, मोयमे परिमिश्विष् । करे पिंडे सक्ती

बा, नाणुतप्पेज पंडिए ॥ ३० ॥ अजेवाई न तज्मामि, अवि कामी प्रए विद्या । को एवं पश्चिमंचिक्के, अलाभी तं न तजए ॥ ३१ ॥ (१६) नवा उप्पद्दयं दुक्कं, बेयणाए दहद्विए । अवीणो बाबए पनं, पुट्टो तत्यप्रहियासए ॥ ३२ ॥ तेइच्छं नाभिनंदेजा, संचिक्सऽत्तगंदेसए। एवं खु तस्स सामण्णं, अं न कुजा न कारवे ।। ३३ ।। (१७) अचेत्व्रास्स द्रहस्स, संजयस्स नवस्सिणो । तणेसु सयमाणस्स, हुजा गायबिराहणा ॥ ३४ ॥ आयबस्स निवाएण, अउला इवह वेशणा । एवं नचा न सेवंति, तंतुजं तणतिजया ॥ ३५ ॥ (१८) किल्जिगाए मेहावी, पंकेण व रएण वा । घंसु वा परियानेण, सार्य नो परिदेवए ॥ ३६ ॥ बेएज निजरापेही, आरियं धम्मऽणुत्तरं । जाव सरीरमेउत्ति, बहं काएण धारए ॥ ३७ ॥ (१९) अभिवायण-मञ्जूद्वाणं, सामी कुजा निमंतणं। जे ताई पिडिसेवंति, न तेसिं पीहए मुणी ॥ ३८ ॥ अगुक्ताई अपिच्छे, अनाएसी जलोहर । रसेसु नागुनिष्हेजा, नागुतप्रेज पन्नवं ॥ ३९ ॥ (२०) से नूणं मए पुरुषं, कम्माऽणाणफला कहा । जेपाहं नामिजाणामि, पुद्धो केणह कम्हुई ॥ ४० ॥ अह परका उद्दर्जति, कम्माऽणाणफला कहा । एव-मस्यासि अप्पाणं, नवा कम्मविवागयं ॥ ४९ ॥ (२१) निरङ्काम्मि विरक्षे, मेहुणाओ ष्ट्रसंबुडो । जो सक्खं नाभिजाणामि, वश्मं कक्काणपावर्गं ॥ ४२ ॥ तवीवहाणमादाय, पडिमं पडिवजाको । एवं पि विहरको में, छउमं न नियहर्दे ॥ ४३ ॥ (२२) नस्यि नूणं परे छोए, इड्डी वावि तवस्सिणो । अदुवा वैविओमित्ति, इह मिक्ख् न चिंतए ॥ ४४ ॥ अभू जिणा अत्य जिणा, अदुवा वि भविस्सइ । मुसं ते एक्साइंग्र, इह भिक्त न किंतए ॥ ४५ ॥ एए परीसहा सब्बे, कासबेण प्रवेहमा । जे भिक्त न विहक्षेजा, पुट्टो केणह कम्हुई ॥ ४६ ॥ ति-वेमि ॥ इति परिसहणामं इडय-मलायणं समर्स ॥ २ ॥

# अह चाउरंगिजं णाम तहयमज्झयणं

यत्तारि परमंपाणि, दुष्ठदाणीह जंतुणो । साणुसत्तं ग्रहें सदा, संजगमिम थ बीरिमें ॥ १ ॥ समावद्याण संसारे, नाणागोतास बाह्य । कम्मा नाणाविद्य कहु, पुढो वित्तंत्रया पया ॥ २ ॥ एगवा देवलोप्छ, नरपुष्ठ वि एगवा । एगवा बाखुरे कार्य, लहाकमोर्ड गच्छ्य ॥ ३ ॥ एगवा सतिको होह, तलो चंदालमुक्सो । तको कीटपर्यमे स, तको इंसुपिबोकिया ॥ ४ ॥ एवमाबह्बोचीछ, पाणिणो क्रम्बर्मिका ॥ ५ ॥ कमावियो संसारे, समाहेश व स्वतिका ॥ ५ ॥ कमावियों संसारे,

दुक्लिया बहुवेयणा । असाणुसास जोणीस, विणिहम्मंति पाणिणो ॥ ६ ॥ कम्माणै तु पहाणाए, आणुप्व्वी क्याइ उ । जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं ॥ ७ ॥ माणुरसं विगार्ह लक्षं, सुई धम्मस्स दुलहा । अं सीचा पडिवर्जित, तवं संतिमहिंसयं ॥ ८ ॥ आहम् सवणं लद्भं, सद्धा परमदुः । सोमा नेयाउयं मगां, बहवे परिभस्सई ॥ ९ ॥ छुई च लहुं सद्धं च, वीरियं पुण दुह्नहं । बहवे रोयमाणा वि. नो य मं पहिवजाए ॥ १० ॥ माणुसत्तंमि आयाओ, जो धम्मं सोच सहहे । तबस्ती बीरियं लड्डं, संबुडे निकुणे रयं ॥ ११ ॥ सोही उज्जय-भूयरस, घम्मो सुद्धस्स चिद्वई । निव्याणं परमं जाइ, घयसिनिव्य पाषए ॥ १२ ॥ विगिच कम्मुणो हेउं, असं संचिणु संतिए। सरीरं पाढवं हिचा, उन्नं पक्रमई दिसं ॥ १३ ॥ विसालिसेहिं सीकेहिं, जक्ला उत्तरउत्तरा । महासुका व दिप्पंता, मसंता अपुणवर्ष ॥ १४ ॥ अप्पिया देवकामाणं, कामस्यविउन्दिणो । उद्दं कप्पेस चिद्वंति, पुल्वा वाससया बहू ॥ १५ ॥ तत्य ठिचा जहाठाणं, जक्का आउक्कए चुवा । उर्वेति माणुसं जोणि, से दसंगेऽभिजायए ॥ १६ ॥ केतं बत्धुं हिरण्णं च, पसवी दासपोरुसे । चतारि कामखंबाबि, तत्व से उववजाई ॥ १७॥ मितवे नायवें होइ, उन्नागोएँ य बण्जवे । अप्पार्यके महापक्षे, अभिजाएं जसो बले ।। १८॥ भवा माणुस्सए भोए, अप्पडिस्बे बहाउयं । पुत्र्वं विद्युद्धसद्धम्मे, केवलं बोहि बुज्ज्ञिया ॥ १९ ॥ चर्डरंगं दुलहं नवा, संबर्म परिविज्ञिया । तवसा धुमकम्मंसे, सिबे हवड सासए ॥ २०॥ ति-वेमि॥ इति चाउरंगिकं णाम तहय-मज्ययणं समर्स ॥ ३ ॥

#### अइ असंखयं णाम चडत्यमज्ज्ञयणं

असंखर्य जीविय मा पमायए, जरोबणीयस्य हु नित्य तार्ण । एवं वियाणाहि ज्ञणे पमत्ते, कि नु विहिंसा अजया गिहिति ॥ १ ॥ जे पावकम्मेहि चर्ण मण्सा, समायर्थती अमई गहाय । प्रहाय से पासपयिहिए नरे, वैराणुक्का नरवं उर्वेति ॥ २ ॥ तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकम्मुणा किष्यह पावकारी । एवं पया पेषा हुई च लोए, कडाण कम्माण न मुक्स अत्य ॥ ३ ॥ संसारमावण परस्त अद्वा, साहारणं जं स करेंड् कम्मं । कम्मस्स ते तस्स उ वेयकार्के, न बंधणा वंधवर्य उर्वेति ॥ ४ ॥ विशेण ताणं न लग्ने पमत्ते, इमंगि स्तेए अद्वा परस्था । धीषण्य- णहेव अर्णतमोहे, नेयाल्यं बहुमदहुमेव ॥ ५ ॥ ग्रुतेश वाची पविद्यस्वीती, न

त्रीससे पंडिएँ आसुपणे। घोरा मुहुत्ता अवलं सरीरं, आरंडपवन्तीय चरेऽप्पमते। १ ॥ चरे पयाई परिसंकमाणो, वं किंचि पासं इह मलमाणो। लामंतरे जीविय बृहइत्ता, पच्छा परिलाय मलावघंसी ॥ ० ॥ छंदं निरोहेण उनेइ मोक्खं, आसे जहां सिक्खियवम्मधारी। पुन्वाई वासाई चरेऽप्पमत्तो, तम्हा मुणी खिप्पमुनेइ मोक्खं ॥ ८ ॥ स पुन्वमेवं न लमेज पच्छा, एसोवमा सासयवाइयाणं। विसीयई सिढिले आलयम्म, कालोवणीए सरीरस्य मेए ॥ ९ ॥ किप्पं न राकेइ विवेगमेउं, तम्हा समुद्वाय पहाय कामे। सिम्ब लोवं समया महेसी, आयाणुरक्ती चरे-ऽप्पमत्तो॥ १० ॥ मुहुं मुहुं मोहुगुणे वर्यतं, अणेगस्या समणं चरंतं। फासा फुसंति असमंजसं च, न तेसि मिक्स् मणसा पउस्से॥ ११ ॥ मंदा य फासा वहुलोहणिजा, तहप्पतरेह मणं न कुना। रिक्स कोहं विणएज माणं, मायं न सेवेज पहेज लोहं॥ १२ ॥ जेऽसंस्था तुच्छपरप्पवाई, ते पिजदोसाणुगया परण्डा। एए अहम्मे ति दुगुंछमाणो, कंसे गुणे जाव सरीरमेउ॥ १२ ॥ ति-वेम ॥ इति असंख्यं जाम खरस्थमज्ञायणं समसं॥ ४॥

#### अह अकाममरणिखं णामं पंचममञ्ज्ञयणं

अण्णवंति महोहंति, एगे तिष्णे दुरुतरे। तत्व एगे महापणे, इमं पण्डमुदाहरे।। १॥ संतिमे य दुवे ठाणा, अवस्थाया मरणंतिया। अकाममरेणं चेष, सकाममरेणं तहा॥ २॥ बालाणं अकामं तु, मरणं असई भवे। पंडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सई भवे॥ ३॥ तत्थिमं पडमं ठाणं, महावीरेण देखियं। कामणिद्धे जहा बाले, भिसं कुराई कुन्वई॥ ४॥ जे शिद्धे कामभोगेसु, एगे कुन्डाय गच्छई। न मे बिद्धे परे लोए, सक्खादिष्ठा इमा रई॥ ५॥ हत्यागया इमे कामा, कालिया जे लाणाया। को जाणह परे लोए, सत्थि बा नत्थि वा पुणो॥ ६॥ जणेण सिद्धं होक्सामि, इह बाले पगव्याई। काममोगाणुराएणं, केसं संपित्वजाई॥ ७॥ तक्षो से दंडं समारमई, तसेसु बावरेसु य। बहुाए य अण्डाए, भूयगामं विहिंसई॥ ८॥ हिंसे बाले मुसावाई, माइबे पिछणे सहे। मुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मण्डे। १॥ कामसा वयसा मते, वित्ते विद्धे व इत्थिष्ठ। दुहुको मले संविणह, सिम्रणागुक्व महिने ॥ २०॥ तको मुद्दो आवोकणे, निकाणो परितप्यई। अमिणो परक्षेगरस, कम्याणुपेहि स्वप्या ॥ १९॥ सुरा ने नरए ठाणा, ससीस्थणं च जा महे। बालाणं कुरक्ष्माणं, स्वाडा जल्ब वेयका ॥ १२॥ तत्वोवकाहर्य ठाणं, वहा

मेअमणुरसुर्य । अहाकामोहि गच्छंतो, सो पच्छा परितप्पई ॥ १२ ॥ जहा सागविकी जाणं, समं हिचा महापहं । विसमं मरगमोहण्यो, अक्से ममाम्मि सोयई ॥ १४ ॥ एवं धन्मं विउद्यस्म, अहम्मं पडिवजिया । बाले मञ्जुमुहं पत्ते, अक्खे भगी व सोयई ॥ १५ ॥ तस्रो से मरणंतम्य, बाले संतर्सई भया । अकाममरणं मरइ, धुते ब कलिणा जिए ॥ १६ ॥ एयं अकासमरणं, बालाणं तु पवेड्यं । इतो सकाममरणं, पंडियाणं सुणेह मे ॥ १७ ॥ भरणं पि सुपुण्णाणं, जहा सेयसणुस्सुयं । विष्पसण्ण-मणाघायं, संजयाण वसीमको ॥ १८ ॥ न इमं सब्बेस भिक्तस्य, न इमं सब्बे-ग्रुडगारिस । नाणाचीला अगारत्या, विसमसीला य भिक्खुणो ॥ १९ ॥ संति एगेहिं भिक्खाहें. गारत्या संजमक्तरा । गारत्येहि य सन्वेहिं, साहवो संजमुक्तरा ॥ २० ॥ चीराजिणं निगणिणं, जडी संचाडि मुंडिणं। एयाणि वि न तायंति, दुरसीकं परिया-गयं ॥ २१ ॥ पिंडोलएव्य दुरुसीले, नरगाधी न मुचई । भिक्खाए वा गिहत्ये बा, सुन्वए कम्मई दिवं ॥ २२ ॥ अगारि सामाइयंगाणि, सङ्घी काएण फासए । पोसहं दुहुओ पक्खं, एगरायं न हावए ॥ २३ ॥ एवं सिक्खासमावके, गिहिवासे वि सुव्वए । मुर्चाई छविपव्वाधो, गच्छे जक्खसलोगमं ॥ २४ ॥ अह जे संबुद्धे भिक्ख , दोष्टुं अवयरे सिया । सम्बद्धक्खपहीणे वा, देवे वावि महिश्विए ॥ २५ ॥ उत्तराई विमोहाई, जुईमेताऽण्युव्वसो । समाइण्णाई जन्सेहिं, आवासाई जसंसिणो ॥ २६ ॥ बीहाउया इन्निमंता. समिद्धा कामरुविणो । अहणोववकसंकासा, अजो अचिमालिप्पमा ॥ २० ॥ ताणि ठाणाणि गच्छंति, सिनिसत्ता संजमं तर्व । भिक्साए वा गिहत्ये वा, जे संति परिनिव्युटा ॥ २८ ॥ तेसि सोचा सपुजाणं, संजयाण बुसीमओ । न संतसंतिं मरणंते, सीळवंता बहुरसुया ॥ २९ ॥ तुल्या विसेसमादाय, दयावम्मस्स खंतिए। विप्पसीएज मेहाबी, तहाभूएण अप्पणा ॥ ३०॥ तस्रो काले अभिप्पेए, सच्ची तालिसमंतिए। विषाएज लोमहरिसं, भेयं देहस्स कंबाए ॥ ३१ ॥ अह कालम्मि संपत्ते, आधायाय समुरसयं । सकाममरणं मरई, तिष्हमक्षयरं मुणी ॥ ३२ ॥ ति-वेमि ॥ इति अकासमर्णिकं णासं पंचसमञ्जयणं समर्वः ॥ ५ ॥

#### अह खुडुागणियंटिकं णामं छहमजायणं

जावंत्रऽविजापुरिसा, सन्वे ते दुक्ससंभवा । हुप्पंति बहुसो मूडा, संसार्मि अणंतए ॥ १ ॥ समिवक पंडिए तम्हा, पासकाइपहे बहु । अप्पणा सक्सेसेखा, नेति भूएसु कम्पए ॥ २ ॥ बाया पिया श्रुक्ता आया, मजा सुता व ओरसा । नालं ते मम ताजाए, ख्रुपंतस्य सकम्मुणा ॥ ३ ॥ एयमद्वं सपेहाए, पासे समिय-दंसणे । छिंदे निर्दि सिणेहं च, न कंखे पुम्बसंघवं ॥ ४ ॥ गवासं मणिकुंडलं, पसवी दासपोरुसं । सञ्चमेयं बङ्ताणं, कामस्वी मविस्सति ॥ ५ ॥ (धावरं जंगमं चेव, धणं घणं उवक्कारं । पत्रमाणस्स कम्मेहिं, नालं दुक्खाओ मोयणे ॥) अज्ञात्यं सम्बक्षो सन्वं, दिस्स पाणे पियायए । न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उबरए ॥ ६ ॥ आयाणं नरयं दिस्स, नायएज तणामवि । दोगुंछी अध्यणो पाए. दिनं भुंजेज भोयणं ॥ ७ ॥ इहमेगे उ मन्ति, अप्पन्नक्वाय पावर्ग । आयरियं विदिताणे, सञ्बद्धक्खा विमुचई ॥ ८ ॥ भर्णता अकरेंता य, बंधसोक्खपहण्णियो । वायाविरियमेत्तेण, समासासेंति अप्पर्य ॥ ९ ॥ न विता तायए भासा, कुओ विजागुसासणं । विसना पावकम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो ॥ १०॥ जे केंद्र सरीरे सत्ता, बण्णे रूवं य सम्बसी । मणसा कायवकेणं, सन्ते ते दुक्जासंभवा ॥ १९॥ आवजा दीहमदाणं, संसारंमि अणंतए । तम्हा सम्बद्धि पत्सं, अप्पमत्तो परिन्यए ॥ १२ ॥ बहिया उन्नुमादाय, नावकंखे कवाइ वि । पुन्वकम्मक्खयद्वाए, इमं देहं समुद्धरे ॥ १३ ॥ विगिन कम्मुणो हेटं, कालकंखी परिन्वए । मार्थ पिंडरस पाणस्स, कदं सद्भूण भक्तए ॥ १४ ॥ ससिद्धं च न कुन्नेजा, स्वमायाए संजए । पक्कीपतं समादाय, निरवेक्को परिव्यए ॥ १५ ॥ एसणासमिओ ळज्, यामे भणियओ बरे । अप्पमत्तो पमतेहिं, पिंडवार्य गवेसए ॥ १६ ॥ एवं से उदाह अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे । अरहा नायपुत्ते अगवं, वेसालिए विवाहिए॥ १७॥ ति-वेमि॥ इति खुरुगाणियंतिकं णामं स्टूमज्झयणं समसं ॥ ६ ॥

#### जइ एलइज्रणामं सत्तममञ्ज्ञयणं

जहाएसं समुहिस्स, कोइ पोसेजा एकवं । कोवर्ण जनसं देजा, पोसेजा वि सर्गगणे ॥ १ ॥ तको से पुट्टे परिवृत्ते, जायमेए महोदरे । पीणिए विउठे देहें, आएसं परिकंत्रए ॥ २ ॥ जाव न एह आएसे, ताव जीवद से दुही । अह पत्तिम्म आएसे, सीसं केतृण मुख्याई ॥ ३ ॥ जहा से बाह्य उरस्में, आएसाए समीहिए । एवं बाके बाह्यमिट्टे, हेहई नरमास्थ्ये ॥ ४ ॥ इंस्से माके मुखावाई, अद्यार्थिन विकोषण् । अकादताहरे तेणे, माई कें जु हरे सते ॥ ५ ॥ इस्सीविस्वित्ते व, महारंजधरिनाहे । मुंजमाणे मुदं मंसं, परिवृद्धे परंत्रमे ॥ ६ ॥ जनकाहरमोई व, तुंदिहे विश्लोहिए ।

आउयं नरए कंखे, जहाएसं व एखए ॥ ७ ॥ आसणं सयणं जाणं, वित्तं कामाणि मुंजिया। दुस्साहर धणं हिचा, बहुं संचिषिया रयं ॥ ८ ॥ तओ कम्मगुरू जंतू, प्रमुप्पन्नपरायणे । अयव्य भागयाएसे, मरणंनिम्स सोयई ॥ ९ ॥ तस्रो आउप-रिक्खीणे, च्यदेहा विहिंसमा। आसुरीयं दिसं बाला, गच्छीते अवसा तमं॥ १०॥ जहां कागिणिए हेर्ड, सहस्सं हारए नरो । अपत्यं अंबगं मोचा, रासा रजं तु हारए ॥ ११ ॥ एवं माणुस्समा कामा, देवकामाण अंतिए । सहस्यगुणिया भुजो, आर्च कामा य दिव्विया ॥ १२ ॥ अणेगवामानस्या. जा सा पनवओ टिई । जाणि जीयंति दुम्मेहा, ऊणे नाससयातए ॥ १३ ॥ जहा य तिकि वाणिया, मृतं घेनुण निस्मया । एगोऽत्य लहुई लामं, एगो मुळेण आगओ ॥ १४ ॥ एगो मूलं पि हारिता, आगओ तत्थ वाणिओ। ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह ।। १५ ।। माणुसत्तं भवे मूलं, लामो देवगई भवे । मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरि-क्खलणं धुवं ॥ १६ ॥ दुहुओ गई बालस्स, आवई बहुमुख्या । देवतं माणुमसं च, जं जिए लोलबासढे ॥ १७ ॥ तओ जिए सई होइ, दुविहं दुग्गई गए । दुलहा तस्स उम्मरगा, अद्वाए सनिरादवि ॥ १८ ॥ एवं जियं सपेहाए, तुलिया बालं च पंडियं । मूलियं ते पबेसंति, माणुसि जोणिमेंति जे ॥ १९ ॥ वेमायाहि सिक्साहि, जे नरा गिहिसुव्वया। उर्वेति माणुसं जोणि, कम्मसमा हु पाणियो॥ २०॥ जेसि तु विउला सिक्सा, मुलियं ते अइच्छिया। सीलवंता सविरेसा, अदीणा जंति देवयं ॥ २१ ॥ एवमदीणवं भिक्स, अगारिं च वियाणिया । कह्ण्यु जिस्रमे-लिक्सं, जिन्नमाणे न संविदे ॥ २२ ॥ जहा कुसरगे उद्दर्ग, समुद्देण समं मिणे । एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥ २३ ॥ कुसम्गमेला इमे कामा, सिंब-रुद्धिमा आउए । रुस्स हेर्ड पुराकार्ड, जोगक्खेमं न संविदे ॥ २४ ॥ इह कामा-णियहस्स, अराहे अवरज्झाई । सोचा नेयाउयं ममां, जं भुज्जो परिमस्सई ॥ २५ ॥ इह कामाणियहरस, असट्टे नावरज्याई । पृह्रदेहनिरोहेण, भवे देवे शि मे सुयं ।। २६ ।। इड्डी जुई जसी कण्णो, आउं सहमणुत्तरं । भुज्जो जत्म मणुस्सेस, तत्य से उपयुद्ध ॥ २७ ॥ बालस्स पस्स बालतं, अहम्मं पडिवजिया । विका धम्मं अहस्मिद्धे, नरएस्ववजर्ष ॥ २८ ॥ धीरस्स परस घीरतं, सव्ववस्माणुवतिणो । विचा अधम्मं धम्मिहे, देवेद उववजई ॥ २९ ॥ तुलियाम बालसावं, सवारं चेद पंडिए । नइसम बालमार्व, अबार्क सेवए मुनि ॥ ३०॥ ति-बेमि ॥ इति पल्डरख-णामं सत्तामाज्यकां समत्ते ॥ ७ ॥

#### अह काबिलियं णामं अट्टममञ्ज्ञयणं ——ः

अधुवे असासयम्म, संसारंमि दुक्खपउराए । कि नाम होज तं कम्मयं, जेणाहं दुरगई न गच्छेजा ? ॥ १ ॥ विजहिनु पुव्वसंजोर्य, न सिणेहं कहिनि कुव्वेजा । असि-णेहसिणेहकरेहि, दोसपओसेहि मुचए भिक्ख ॥ २ ॥ तो नाषदंसणसमग्गो, हियनि-स्सेसाए सञ्चजीवाणं । तेसिं विमोक्खणद्वाए, मासइ मुणिवरो विगयमोही ॥ ३ ॥ सब्वे गंथं कलहं च, विप्पजहे तहाविहं भिक्खू। सब्वेस कामजाएस, पासमाणी न लिप्पई ताई ॥ ४ ॥ भोगामिसदोसविसने, हियनिस्सेयसबुद्धिबोन्नत्ये । बाढे य मंदिए मृदे, बज्जाइ मच्छिया व खेलिम्म ॥ ५ ॥ दुप्परिचया इमे कामा, नो धजहा अधी-रपुरिसेहिं। अह संति सन्वया साहू, जे तरेति अतरं विणया वा ॥ ६॥ समणा मु एगे वयमाणा, पाणवहं मिया अयाणेता । मंदा निर्यं मच्छंति, वाला पावियाहिं दिद्वीहिं ॥ ७ ॥ न हु पाणवर्दं अणुजाणे, मुचेज क्याइ सव्यदुक्खाणं । एवमायरिएहिं अक्खायं, जेहिं इसी साहुक्रम्मी पत्रती ॥ ८ ॥ पाणी य नाह्वाएजा, से समीहत्ति बुचई ताई। तभी से पावयं कम्मं, निजाइ उदगं व बलाओ ॥ ९ ॥ जगनिस्सिएहिं भूएहिं, तसनामेहिं थावरेहिं च । नो तेसिमारमे दंर्ड, मणसा वयसा कायसा चैव ॥ १० ॥ बुद्धेसणाओ नवाणं, तत्य ठवेज भिक्क् अप्पाणं । जायाए घासमेसेजा, रसगिद्धे न सिया भिक्साए ॥ ११ ॥ पंतानि चेव सेवेजा, सीयपिंडं पुराणकुम्मासं। अदु बुक्सं पुलानं वा, जवणद्वाए निसेक्ए मंथुं ॥ १२ ॥ जे लक्सणं च द्वविणं च, अंगविजं च जे पर्डजंति । न हु ते समणा वृश्वंति, एवं आयरिएहि अक्खायं ॥ १३॥ इद् जीवियं अणियमेता, पञ्मद्वा समाहिजोएहिं । ते कामभोगरसगिद्धा, उवनजाति आसरे काए ॥ १४ ॥ वत्ती वि य उव्यक्तिता, संसारं बहु अणुपरियदंति । बहुकम्म-क्षिकताणं, बोही होइ सुदुब्रहा तेसिं॥ १५॥ कसिणं पि जो इमं छोयं, परिपुण्णं दकेब इक्स्स । तेणावि से न संतुस्से, इह दुप्पूर्ए इमे आया ॥ १६ ॥ जहां लाही तहा कोही, काहा लोहो प्यप्तई। दोमासक्वं कर्ज, कोडीए वि न निट्टियं॥ १० म नो रमससीसु किञ्केखा, गंडवच्छासुऽणेगवितासु । वाओ पुरिसं पलोभिता, बेहंति बहा व वासेहि ॥ १८ ॥ नारीस नोविगिक्केका, इत्वी विप्पत्नहे क्लागारे । धम्सं च पेसलं नका, तत्य उवेज निक्क अप्पार्ण ॥ १९ ॥ इह एस धम्मे अक्लाए, कवि-केनं च नियुद्धकोणं। तरिहिति के उ काहिति, वेहि आराहिया दुवे लोग ॥ २०॥ ति-वेति ॥ इति काब्रिकियं वार्त्र बहुमसञ्जयणं समर्थः ॥ ८ ॥

**उक्तानग**ार्थ

#### अह नमिपञ्चला नामं नवसमञ्ज्ञयणं

चइकण देवलोगाओ, उववन्नो माणुसंभि लोगंभि । उवसंतमोहणिजो, सरई पोराणियं बाइं ॥ १ ॥ जाइं सरिनु मबवं, सर्यसंबुद्धो अणुनरे घम्मे । पूर्त ठवेतु रजे, अभिणिक्खमई, नमी राया ॥ २ ॥ मो देवलोगसारसे, अंतउरवरगओ वरे भोए । भुंजिलु नमी राया, बुद्धो भोगे परिचयई ॥ ३ ॥ मिहिलं सपुरजणवयं, बलमारोहं च परियणं सब्बं। चिचा अभिनिक्खंतो, एगंतमहिद्दिओ भयवं॥ ४॥ कोलाहलगभ्यं, आसी मिहिलाए पष्ट्यंतीम । तह्या रायरिसिम, नर्मिम अभिषिक्खमंतीम ॥ ५ ॥ अञ्भुद्वियं रायरिमि, पबजाठाणमुनमं । सक्को माहण-स्वेण, इसं वयणमञ्जवी ॥ ६ ॥ किं न भो ! अज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला । द्मव्वंति दारुणा गहा, पासाएस गिहेस य ॥ ७ ॥ एयमई निसामित्ता, हेऊकारण-बोहुओ। तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमञ्जवी॥ ८॥ मिहिलाए बेईए क्वेड्ड, चीयच्छाए मणोरमे । पत्तपुष्फफलोबेए, बहुणं बहुगुणे सवा ॥ ९ ॥ बाएण हीर-माणिन्म. चेहैंयन्मि मणोरमे । दृष्टिया असरणा अता, एए कंदंति भी! खगा ॥ १० ॥ एयमई निसामिता, हेऊकारणचोदभो । तभो नमि रायरिसि, देविंदो इणमञ्जवी ॥ ११ ॥ एम अग्गी य वास्त्र य, एयं इज्याइ मंदिरे । मयवं संतेखरे तेणं. कीस णं नावपेक्खह ॥ १२ ॥ एयमदं निसामिता, हेसकारणचोडखो । तओ नमी रायरिसी. देविंदं इणमञ्जनी ॥ १३ ॥ सद्दं बसामो जीवामो, जेसिं मो नत्य किंचणं । मिहिलाए डज्झमाणीए, न मे डज्झइ किंचणं ॥ १४ ॥ चन-प्रतकलत्तरमः, निव्वावारस्य भिक्खणो । पियं न विज्ञई किंचि, अध्ययं पि न निजई ॥ १५ ॥ बहुं सु मुणिणो महं, अणगारस्स मिक्खुणो । सञ्दक्षो विप्य-मुक्त्स, एगंतमणुपरूपओ ॥ १६ ॥ एयमद्रं निसामित्ता. हेऊकारणयोहओ । तओ नर्सि रायरिसिं. देविंदो इणयञ्चवी ॥ १७ ॥ पागारे कारहत्ताणं. गोपुरहालगावि य । उत्सरकासयग्यीओ, तओ गच्छित स्वितया । ॥ १८ ॥ एयमई विसामिता. हेऊकारणचोड्नो । तुओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमञ्चवी ॥ १९ ॥ सदं नगरं किया, तबसंबरमागळं । खंतिं निरुणपागारं, तिगुत्तं हुप्पर्थसमं ॥ २०॥ वर्णु परक्रमं किया. जीवं च इरियं सया। विदे च केयणं किया. संवेणं पिटमंथए ॥ २१ ॥ तदनारायञ्जतेण, भित्तुणं कम्मकंत्रुयं । मुणी विगयसंगामी, भवाओ परिमुख्य ॥ २२ ॥ एयमई निसामिता, हेककारणनोह्नो । तमो नमि रायरिसिं,

१ उजाणे। १ 'स्वस्त'।

दैविदी इणमञ्चवी ॥ २३ ॥ पासाए कारहत्ताजं, वद्धमाणगिहाणि य । वालमग-पोइबाधी य. तंत्रो गच्छित सत्तिया । ॥ २४ ॥ एयमई निसामित्ता, हेळकारण-चोइओ । तओ नभी रायरिसी, देविंदं इणमञ्चवी ॥ २५ ॥ संसर्य खलु सी क्रगई. जो मग्ने क्रणई घरं । जत्येव गंतुमिच्छेजा. तत्य क्रुवेज सासयं ॥ २६॥ एयमट्टं निसामिता, हेळकारणचोइओ। तओ निम रायरिसं, देविंदो इणमञ्जवी ॥ २०॥ आमोसे लोमहारे व. गंठिमेए य तकरे । नगरस्स खेमं काऊणं. तस्रो गच्छसि सत्तिया ! ॥ २८ ॥ एयमई निसामिता, हेळकारणचोइओ । तक्षो नमी रायरिसी. देविंदं इणमञ्जवी ॥ २९ ॥ असई तु मणुस्सेहिं, मिच्छा दंडो पजुज्जई । अकारिणोऽत्य बज्बंति, सुचई कारको जणो ॥ ३० ॥ एयमद्रं निसामिता. हेऊ-कारणचोइओ । तओ नमिं रायरिसिं, देविंदी इणमञ्चवी ॥ ३१ ॥ जे केइ पत्थिवा तुज्ञं. नानमंति नराहिया । बसे ते ठावइताणं, तओ गच्छसि खतिया ! ॥ ३२ ॥ एयमद्रं निसामित्ता. हेळकारणचोइओ । नओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमञ्जवी ॥ ३३ ॥ जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुजाए जिणे । एगं जिणेज अप्पाणं, एस से परमी जसो ॥ ३४ ॥ सप्याणमेन जुजहाहि, कि ते जुजहोण नजहाओ। अप्याजनेव अप्याजं, जहना सहस्रेहए ॥ ३५ ॥ पंचिदियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च । तुज्जर्य चेव अप्याणं, सम्बमप्पे जिए- जियं ॥ ३६ ॥ एयमद्रं निसामिता, हेन्द्रकारणचोइओ । तञी नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमञ्जवी ॥ ३७ ॥ जहता विस्ट जने, भोडता समणमाहणे । दबा मोबा य जिहा य. तंनो गच्छिए बात्तिया ! ॥ ३८ ॥ एयम् इं निसामिता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमञ्चवी ॥ ३९ ॥ जी सहस्तं सहस्ताणं. मासे मासे गवं दए । तस्स वि संजमो सेको, अदितस्स वि किंचणं ॥ ४० ॥ एयमद्रे निसामिता, हेऊकारण-चोइओ । तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमञ्चवी ॥ ४९ ॥ घोरासमं चहताणं. असं परवेति आसमें। इक्रेव पोसहरको, अवाहि मणुशाहिवा!॥ ४२ ॥ एयमद्रं निसामिता. हेरकारणबोहको । तको नमी रामरिसी. देविंदं इणमञ्जवी ॥ ४३ ॥ मासे मासे त जो बाह्ये, कुसर्योगं तु भुंजए । न सो सुअवन्तायबम्मस्स, बहं अववह सोलसि ॥ ४४ ॥ एयमहं निसामिता, हेळकारणकोहको । तको नमिं रायरिसिं. देविंदो इणमञ्जवी ॥ ४५ ॥ हिरुव्यं सक्व्यं समित्रसं, रूसं इसं व बाह्यं । कोसं वद्वावहसायां, तको सन्छति सतिया । ॥ ४६ ॥ एनमई निसामिता, हैककारणचीरको । तब्से नमी राषरिसी, देविंदं इणमञ्चली ॥ ४० ॥ इनम्बरपरस उ नज्या भवे, सिमा ह कैकाससमा अर्थक्या : नरस्स हक्तरस न तेहि किनि, इच्छा हु आगाससमा

अणंतिया ॥ ४८ ॥ पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पद्मिस्सह । पिर्धपुण्णं नालमेगस्स. इइ विजा तवं चरे ॥ ४९ ॥ एयमट्टं निसामिता, हेजकारणचोहमो । तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमञ्चवी ॥ ५० ॥ अच्छेरयमञ्सदए, ओए चयसि पत्थिवा । असंते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥ ५१ ॥ एयमट्टं निसामिता. हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमञ्जवी ॥ ५२ ॥ सहं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा । कामे पत्थेमाणा, अकामा जीत दोग्गई ॥ ५३ ॥ अहे वयइ कोहेणं, साणेणं अहमा गई । माया गईपडिग्याओ, कोमाओ दुहुओ सयं ॥ ५४ ॥ अवस्तिक्षकण माहणस्वं, विस्विकण इंदर्त । वंदह अभि-खुणंतो इमाहि महराहि बग्गृहि ॥ ५५ ॥ अहो ते निजिओ कोहो, अहो माणो पराजिओ । अहो ते निरिक्क्या माया, अहो लोगो वसीकमो ॥ ५६॥ अहो ते अजवं साहु, अहो ते साहु महवं। अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥ ५० ॥ इहं सि उत्तमो भंते ।, पच्छा होहिसि उत्तमो । लोगुत्तमुत्तमं ठाणं, सिद्धि गच्छति नीरओ ॥ ५८ ॥ एवं अभित्युणंतो, राबरिसि उत्तमाए सद्धाए । प्याहिणं करेंती, प्रणो प्रणो बंदई सक्को ॥ ५९ ॥ तो बंधिकण पाए, चक्केक्सलक्खणे मुणिवरस्य । आगासेणुप्पद्दश्रो, लक्षियचवळकुंडलतिरीकी ॥ ६०॥ नमी नमेद अप्पाणं, सक्तं सक्रेण चोइओ । चडक्रण गेहं च बेदेही, सामण्णे पञ्चबद्विओ ॥ ६१ ॥ एवं करेंति संबद्धा, पंडिया पवियक्खणा । विणियद्वंति भोगेछ, जहा से नमी रागरिति ॥ ६२ ॥ ति-वेमि ॥ इति नाग्रिपक्वता नाग्रं नवमसञ्जयणं समसं॥ ९॥

### अह तुमपत्तयं णामं दसममञ्ज्ञयणं

दुमपत्तए पंडुबए बहा, निवडह राइबणाण श्रमण । एवं मणुवाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १ ॥ कुसको जह ओसविंदुए, गोवं विद्धह लंबमाणए ॥ एवं मणुवाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २ ॥ इइ इत्तरियम्मि श्राष्टण, जीवियए बहुपणवायए । विहुणाहि एवं पुरे कवं, समयं गोयम ! मा पमावए ॥ ३ ॥ दुलहे स्त्व माणुसे मवे, विरकालेग वि सक्वपाणिणं । गाहा व विवास कम्मुणो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ४ ॥ पुष्ठविकायमहन्तको, लक्कोणं जीवो स संबंधे । कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ५ ॥ खाइकायमहन्त्वो, उक्कोणं जीवो उ संबंधे । कालं संसाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ६ ॥ सेस्कायमहन्त्वो,

उन्होसं जीवो उ संबसे। कालं संबाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ ७॥ बाउकायमहगकी, उक्कोसं जीवो उ संबसे । कार्ड संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ८ ॥ वणस्तइकायमङ्गको, उक्कोसं जीवो उ संबसे । कालमणंतदरंतयं. समर्थ गोवम ! मा पमायए ॥ ९ ॥ बेइंदियकायमझ्गओ. उक्कोसं जीवो उ संवसे । कालं संखिजसित्रयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १० ॥ तेइंदियकायमहगको, उकोर्स जीनो उ संबसे। कार्ड संखिजसिबरं, समयं गोयम! मा पमायए॥ ११॥ चटरिंदियकायमङ्गको, उक्कोसं जीचो उ संबसे । काळं संखिजसिनयं, समयं गोयम ! मा प्रमायए ॥ १२ ॥ पंचिदियकायमङ्गको, उद्घोसं जीचो उ संबसे । सत्तद्वभवगहणे, समयं गोयम ! मा पमावए ॥ १३ ॥ देवे नेरहए य अहगको. उद्योसं जीवो उ संबसे । इक्केक्सवगहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १४ ॥ एवं भवसंसारे, संसरह सहासहेहिं कम्मेहिं। जीवो पमायबहलो, समयं गोवम! मा पमायए ॥ १५ ॥ क्रद्रण वि माणुसत्तर्णं, आरियतं पुणरवि दुक्रहं । वह वे दस्त्रया मिलक्स्या, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १६ ॥ लड्ण वि आरियत्तणं, अहीणपंचेदियया हु दुष्ठहा । विगलिदियमा ह चीसहै, समर्थ गोयम । मा प्रमायए ॥ १७ ॥ अहीणपंचेंदियत्तं पि से लहे, उत्तमधम्मखर्रे हु दुह्रहा। क्रतित्थिनिसेक्ए जणे, समयं गीयम ! मा प्सायए ॥ १८ ॥ रुद्धण वि उत्तमं सुई, सहहणा पुणरावि दुछहा । मिच्छत्तनिसेवए जाणे. समयं गोबम में मा पमायए ॥ १९ ॥ धन्मं पि ह सहहंतया. ब्राह्मह्या काएण फासवा। इहकामगुणेहि मुच्छिया, समयं गोयम! मा पमावए ॥ २०॥ परिजरह ते सरीरयं, केसा पंडरया हवंति ते । से सोयबळे य हायई, समयं गोयम! मा प्रमायए ॥ २१ ॥ परिजूरह ते सरीरयं, केसा पंडरया डबंति ते । से चवन्छवछे य हायई, समयं गोयम ! मा प्रमायए ॥ २२ ॥ परिज्रु ते सरीरवं, केसा पंहरवा इवंति ते । से वाणवळे य हायई, समयं गोयम ! मा पमावए ॥ २३ ॥ परिजूरह ते सरीर्य, केसा पंहरमा इवंति ते । से जिञ्जवके य हायई, समयं गोयम ! मा प्सागए ॥ २४ ॥ परिचरह ते सरीरवं. केला पंडरवा इवंति ते । से फासवले य हार्यके. समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २५ ॥ परिजरह ते सरीरयं. केसा पंडरया हवंति ते । से सव्यवछे य हावहं. समयं गीवम ! मा पमायए ॥ २६ ॥ अरई गंडं विसहका. आयंका विविद्या प्रसंति ते । विद्वहर विसंसह ते सरीरयं, समयं गोयम ! मा प्रमायए ॥ २० ॥ बोस्किद शिषेद्रमध्यमो, क्रम्यं सारह्यं च पाणियं । से सम्बत्तिगृहविताष्, समग्रं मोबम ! सा पमायए ॥ २८ ॥ विवाण वर्ण व भारियं, प्रव्यक्ष्मी हि सि अपनारियं। मा बंदे प्रणो वि आविए, समयं गोवम ! मा प्रसावर ॥ २९ ॥ अवउजित्तय मित्तर्वधवं, विद्यतं चेन भणोहसंचवं । मा तै विद्यं गवेसए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३० ॥ न हु जिणे अज दिस्सहं, बहुमए दिस्सहं मगगदेसिए । संपइ नेयाउए पहे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३९ ॥ अवसोहिय कंटगापहं, ओहण्णो सि पहं महालयं । गच्छित मग्गं विसोहिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३२ ॥ अवले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽनगाहिया । पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३३ ॥ तिण्णो हु सि अण्णवं महं, कि पुण विद्वसि तीरमागद्यो । अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३४ ॥ अवलेवरसेणि उत्सिया, सिद्धं गोयम ! कोयं गच्छिति । खेमं च सिवं अणुत्तरं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३५ ॥ बुद्धं परिनिव्धुढे चरे, गामगए नगरे व संजए । संतीमग्गं च बृहए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३६ ॥ बुद्धं परिनिव्धुढे चरे, गामगए नगरे व संजए । संतीमग्गं च बृहए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३६ ॥ बुद्धं विस्मम भासियं, छकहियमद्वप्रओवसोहियं । रागं दोसं च छिदिया, सिद्धिगईं गए गोयमे ॥ ३० ॥ नि—वेमि ॥ इति दुमएसर्यं णामं दसममजद्वयणं समर्वं ॥ १० ॥

अह बहुस्सुयपुद्धं णामं एगारसममन्झयणं

संजोगा विष्यमुक्तस्स, अणगारस्स भिवसुणो । आयारं पाउकरिस्सामि, आणुपुलि सुणेह मे ॥ १ ॥ जे मानि होइ निक्तिके, यह छुद्धे अणिगगहे । अभिक्लणं
उक्षवई, अविणीए अवहुस्दुए ॥ २ ॥ अह पंचाह ठाणेहिं, जेहि तिक्ला न लक्मई ।
धम्मी कोहा पमाएँणं, रोगेणांऽल्लसएणे म ॥ ३ ॥ अह अहुहि ठाणेहिं, सिक्लासीके
ति सुणाई । अहस्पिरं समा दंते, न म मम्मपुदाहरे ॥ ४ ॥ नासीके न निसीके,
न सिमा अहलोछुएँ । अकोहणे सन्दर्ग्, सिक्लासीके ति सुणाई ॥ ५ ॥ अह बोहसाह ठाणेहिं, बहमाणे उ संजए । अविणीए सुणाई सो उ, निक्नाणं च न गच्छाई
॥ ६ ॥ अभिक्लाणं कोही इवई, पवंचं च पकुर्व्याई । मेतिकामाणो वर्माई, सुवं
लहूण मर्जाई ॥ ७ ॥ अनि पानपरिनेकेवी, अवि मित्तेस कुर्पाई । सुप्पियस्सावि
मित्तस्स, रहे भासइ पानमं ॥ ८ ॥ पहण्णवाई दुहिके, महे हुन्हे अधिमगह । असंविभागी अविगते, अविणीए ति सुणाई ॥ ९ ॥ अह पणरसहि ठाणेहिं, सुविणीए ति
सुणाई । नीगोलिती अण्यवैके, असीई अकुर्स्टूके ॥ ९० ॥ अप्यं च अहिक्लिवेई,
एवंचं च न कुर्वाई । मेतिकामाणो भर्मेई, सुवं कर्बु न सर्वाई ॥ ९९ ॥ न म पांचपरिनेकेवी, न न भितास कुर्पीई । अप्पियस्सामि कितास, रहे कक्षाण भारीई ॥ १९ ॥

कळहरूमरविजय, बुढे अभिआइए । हिरिम परिसंजीण, ग्रुविणीए ति वुचई ॥ १३ ॥ वसे गुरुकुले निषं, जोगवं उवहाणवं । पियंकरे पियंवाई, से सिक्खं रुद्धमरिहई ॥ १४ ॥ जहा संसंधि पर्यं, निहियं दुहलो नि निरायइ । एवं बहुस्सए मिक्स, धम्मो कित्ती तहा सुयं ॥ १५ ॥ जहा से कंबोयाणं, आइण्णे कंथए सिया । आसे जवेण पवरे, एवं इवइ बहुस्सुए ॥ १६ ॥ जहाइण्जसमास्डे, सूरे दढपरहामे । उभओ नंदिघोसेणं, एवं हनइ बहुत्सुए ॥ १७ ॥ जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे सिद्वहामणे । बलवंते अप्पिडहए, एवं हवइ बहुस्सुए ॥ १८ ॥ जहां से तिक्ख-सिंगे, जायसंघे विरायह । बसहे जुहाहिबई, एवं हवह बहुस्छए ॥ १९ ॥ जहा से तिक्खदाढे, उद्दर्गे दुप्पहंसए । सीहे मियाण पनरे, एवं इन्ह बहुस्सए ।। २० ।। जहां से वासुदेवे, संसम्बद्धगमाधरे । अप्पिद्धियबळे जोहे, एवं हवइ बहु-स्तुए ॥ २१ ॥ जहां से चाउरते, चक्कवटी महिद्विए । चोइसरयणाहियई, एवं इवह बहुस्सुए ॥ २२ ॥ जहा से सहस्सक्खे, वज्रपाणी पुरंदरे । सक्के देवाहिवई, एवं हबइ बहुस्तुए ॥ २३ ॥ जहां से तिमिरनिबंसे, उन्निहंते दिवागरे । जलंते इव तेएण, एवं इवह बहुस्सुए ॥ २४ ॥ जहां से उडुवई चेंदे, नक्खतपरिवारिए । पिंडपुण्णो पुण्णसासीए, एवं हनइ बहुत्छए ॥ २५ ॥ जहा से सामाइयाणं, कोठ्ठा-गारे सुरक्तिए । नाणाधकपिडपुण्णे, एवं इवह बहुस्छए ॥ २६ ॥ जहा सा दुमाण पवरा, जंब नाम सुदंसणा । अणाढियस्स देवस्स, एवं हवह बहुस्पुए ॥ २७ ॥ बहा सा नईण पनरा, सलिला सागरंगमा। सीया नीलर्गतपवहा, एवं हवह बहस्सए ॥ २८॥ जहां से नगाण पबरे, समहं मंदरे गिरी। नाणोसहिपजलिए, एवं हवह वह-स्मुए ॥ २९ ॥ जहा से सर्वभुरमणे, उदही अक्सओदए । नाणारयणपरिपुण्णे, एवं इवह बहुस्सए ॥ ३०॥ समुहगंमीरसमा दुरासमा, अचिक्रमा केणह दुप्पहंसमा । श्वयस्य पुष्णा विडळस्य ताइणो, खबितु कम्मं गहमुत्तमं गया ॥ ३९ ॥ तम्हा श्वयमहिक्किना, उत्तमक्ष्रगवेसए । जेणप्याणं परं चेन, सिद्धि संपाउणेजासि ॥ ३९ ॥ ति-वेमि ॥ इति बहुरसुययुक्तं जामं पनारसममज्ययणं समत्तं ॥ ११ ॥

#### अह इरिएसिजं णामं दुवालसममज्झयणं

सीवागकुळपंभूओ, गुणुत्तरवरी मुणी । इरिएसवळी नाम, जासि भिक्क जिई-दिश्री ॥ ९ ॥ इरिएसजमसाय, उत्वारसमिईस व । जळी आवाणनिक्सेने, संज्ञो ससमाहिस्रो ॥ २ ॥ समगुत्ती वजगुत्ती, कावगुत्ती जिइंदिओ । भिक्कद्वा वंश-६३ प्रया॰ इज्जम्मि, जनवाडे उवद्विओ ॥ ३ ॥ तं पासिक्रणमेर्जतं, तवेण परिसोसियं । पंतोवहि-उनगरणं, उन्हरंति अणारिया ॥ ४ ॥ जाङ्मयपिटयदा, हिंसगा अजिङ्खिया । अवंभचारिणो बाला, इमं वयणमञ्जवी ॥ ५ ॥ कयरे आगच्छइ दितस्वे, काले विकराडे फोक्स्नासे । ओमचेलए पंसुपिसायभूए, संकरदूसं परिहरिय कंठे ॥ ६ ॥ कयरे तुमं इय अदंसणिजे ?. काए व आसा इहमागओ सि ? । ओमचेलया पंछिपसाय-भूया, गच्छक्सलाहि किसिई ठिओ सि !॥ ७॥ जक्से तर्हि तिंदुयरुक्खवासी, अणु-कंपसो तस्स महासुणिस्स । पच्छायहता नियमं सरीरं, इसाई वयणाइसुदाहरित्या ॥ ८ ॥ समणो अहं संज्ञा बंभयारी, विर्ज्ञो घणपयणपरिगाहाओ । परप्पवित्तस्स उ भिक्सकाले, अञ्चरत अद्वा इहमागओमि ॥ ९ ॥ वियरिजाः सज्जह भुजाई य, अनं प्रभूवं भवयाणमेयं । जाणाहि मे जायणजीविणुत्ति, सेसावसेसं लभक तवस्सी ॥ १० ॥ उवक्ला भोयण माहणाणं. अत्तिद्वियं सिद्धमिहेगपम्खं । न ऊ वयं एरिस-सन्तपाणं, दाहासु तुज्तं किमिहं ठिओ ति ? ॥ १९ ॥ थछेन् बीयाइ वर्वति कासगा, तहेव निजेत य आससाए। एयाए सदाए दलाह मज्द्रं, आराहए पुण्णमिणं ख खितं ॥ १२ ॥ खेताणि अन्हं विद्याणि होए, बहिं पिक्लणा विरुहंति पुल्ला । जे माहणा जारुविज्ञोबवेया, ताइं द्व खेलाइं ध्रुपेसलाई ॥ १३ ॥ कोहो य माणो य वहो य जेसि. मोसं अदत्तं च परिगाई च । ते माहणा जाइनिजानिहुणा, ताई तु बेताई सुपावयाई ॥ १४ ॥ तुरुमेत्य मो ! भारधरा गिराणं. अहं न जाणेह अहिज वेए। उचावयाई मुणिणो चरंति, ताई त बेताई सुपेसलाई ॥ १५ ॥ अज्जावयाणं पिकृत्रमासी, पमाससे कि नु सगासि अन्हं ?। अवि एयं विणस्सन अनुपाणं, न य णं बाहास तुमं नियंठा ॥ १६ ॥ समिश्रेहि मज्यं द्यसमाहियस्य, गुत्तीहि गुत्तस्य जिइंदियस्स । जइ मे न दाहित्य अहेसिणजं, किमज जनाण छहित्य लाई ॥ १० ॥ के इत्य सत्ता उवजोइया वा, अञ्चावया वा सह संडिएहिं। एसं खु दंडेण फलेण हैता, कंटीम चेतूल खलेज जो णं ॥ १८॥ अजनावमाणं वमणं सुणेता, उदाहमा तत्य बहु कुमारा । दंडीहें विरोहि क्सेहि चेद. समागया तं इति तालगंति ॥ १९ ॥ रह्यो तर्हि कोसक्रियस्त भूगा, महत्ति नामेण अभिवियंगी । तं पासिया संजय हम्ममाणं, कुदे क्रमारे परिनिन्नवेद् ॥ २०॥ देवासिओनेण निओहएणं, विश्वास रक्षा सणसा न साया । नरिंबहेविंदिभवंविएणं, जेणामि वंता इसिणा स एसो ॥ २१ ॥ एसो हु सो उम्मतस्ये महत्या, जिहंदिओ संजओ बंगमारी । जो मे तया नेच्छा दिवामार्षि, विश्वका सर्व कोसलिएण रहा ॥ २२ ॥ महाजसो एस बहाणुसाचो, श्रीरव्यको श्रीरपरकमो व । सा एवं हिक्द

अहीलणिजं, मा सब्वे तेएण मे निरहेजा ॥ २३ ॥ एयाई तीसे नयणाई सीचा, पत्तीइ भद्दाइ सुमासियाई । इसिस्स वेयाविड्याह्याए, अक्सा कुमारे विणिवारयंति ॥ २४ ॥ ते घोरस्या ठिम अंतल्पिको.ऽसरा तहिं तं जण तालगंति । ते निमदेहे रुहिरं वमंते, पासित् भहा इणमाह भुजो ॥ २५ ॥ गिरि नहेहिं सणह, अर्थ दंतेहिं सायह । जायतेयं पाएहि इणह्, जे मिक्खं अवमनह ॥ २६ ॥ आसीविसी उम्म-तवो महेसी, घोरव्वको घोरपरक्रमो य । अगणि व पक्खंद पर्यगरीणा, जे मिक्ख्यं भत्तकाले वहेह ॥ २०॥ सीसेण एयं सरणं उनेह, समागया सव्वजणेण तुल्मे । जह इच्छह जीवियं वा धर्ण वा. लोगं पि एसो कृविको हहेजा ॥ १८ ॥ अवहेडिय-पिद्विगाजत्तमंगे, पसारिया बाहु अकम्मनिद्वे । निक्मेरियच्छे रुहिरं वसंते, उर्द्वमुद्दे निगयजीहनेते ॥ २९ ॥ ते पासिया संडिय क्ट्रभूए, विमणी विसण्णी अह माहणी सो । इसिं पसाएइ समारियाओ, हीलं च निंदं च समाह मंते ! ॥ ३०॥ बालेहिं मुदेहिं अयाणएहिं, जं हीकिया तस्त खमाह मंते ! । महप्पसाया इतिणी इवंति, न हु मुणी कोबपरा इवंति ॥ ३१ ॥ पुव्यि च इण्हि च अणागयं च, मणप्यओसो न मे अस्यि कोइ। जक्सा हु वेयावडियं करेंति, तम्हा हु एए निष्ट्या कुमारा ॥ ३२ ॥ अत्यं व धम्मं व विद्याणमाणा, तुल्मे न वि कुप्पह भूइपना । तुब्भं हु पाए सरणं उनेमो, समागदा सञ्चन्नणेण अब्हे ॥ ३३ ॥ अबेमु ते महाभाग!, न ते किंचि न अबिमो । मुंजाहि साहिमं कूरं, नाणा-वंजणसंजुर्य ॥ ३४ ॥ इमं च मे अस्यि पमूरमनं, तं भुंबस् अम्ह अणुरा-हद्वा । बाउँ ति पविच्छक् मत्तपाणं, मासस्स क पारणए महप्पा ॥ ३५ ॥ तहियं गंघोदयपुप्पत्वासं, दिव्या तहिं बसहारा य बुद्धा । पहयाओ दुंबुहीओ स्रेरेहि, आगासे अहो दाणं न बुहुं ॥ ३६ ॥ सक्सं खु वीसह तबोबिसेसो, न बीसई जाइविसेस कोई। सोबागपुर्त हरिएससाहुं, जस्सेरिया हिंह महाणुमागा॥ ३०॥ किं माहणा! जोइसमारमंता, उदएण सोहिं बहिया विममाहा !। जं मग्गहा बाहि-दियं विसोही, न तं पुरहं इसका वयंति ॥ ३८ ॥ इसं च जूवं तजकहमस्मि, सामें व पायं उदमं पुसंता। पाणाइ भूमाइ विहेडबंता, मुखी वि मंदा ! पकरेह पार्व ॥ ३९ ॥ कई चरै मिक्स । वर्ष वयासी, पाबाइ कस्माइ पणुक्रयासी । अक्साहि में संजय ! अक्सपूर्या, वहं सबहुं कुसका वर्यति ॥ ४० ॥ कवीवकाए असमारमंता, ओसं अदर्त च असेवमाना । परिमाहं इत्यिको माणमार्थ, एवं परिचाय चरंति दंता ॥ ४१ ॥ प्रसंतुका पंचाई संवरेहि, इह जीवेव अणवकंतमाया । वीसङ्घ-कार्या सहयातेहा. सहावर्ग वयह वावसिर्द ॥ ४२ ॥ के ते जोई के व ते जोहराये है.

का ते स्था कि च ते कारिसंगं?। एहा य ते कथरा संति मिक्सू?, कथरेण होमेण हुणासि जोई? ॥ ४३ ॥ तवो जोई जीवो जोहठाणं, जोगा स्था सरीरं कारिसंगं। कम्मेहा संजमजोगसंती, होमं हुणामि इसिणं पसत्यं ॥ ४४ ॥ के ते हरए के य ते संतितित्थे ?, कार्ह सिणाओ व रयं जहासि ?। आइक्स णे संजय! जक्खपूद्या, इच्छासी नाउं भवको सगासे ॥ ४५ ॥ धम्मे हरए बंभे संतितित्थे, अणाविके अत्तपसण्डिसे। जिंह सिणाओ विमलो विमुद्धो, सुसीहभूओ पजहामि दोसं ॥ ४६ ॥ एयं सिणाणं इसिणं पसत्यं। जिंह सिणाया विमला विमुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ता ॥ ४७ ॥ ति-विमि ॥ इति हरिएसिखं णामं दुखाळसममजद्यणं समस्यं॥ १२ ॥

# अह चित्तसं मृहत्रणामं तेरहममज्झवणं

जाईपराजिओ खलु, कासि निमाणं तु हस्थिणपुरम्मि । जुलणीए बंभदत्तो, उब-वक्षो पडमगुटमाओ ॥ १ ॥ कंपिहे संभूओ, विश्तो पुण जाओ पुरिमतालम्मि । सेद्विकलम्म विसाले, धम्मं सोकण पन्नइओ ॥ २ ॥ कंपिक्रम्म य नयरे, समागया हो वि चित्तसंभ्या । युहदुक्खफळविवागं, कहेंति ते एकमेकस्स ॥ ३ ॥ चक्कवही महिल्लीओ, बंभवली महायसी। भायरं बहुमाणेणं, इमं ब्यणमञ्चवी॥ ४॥ आसिमी मायरा दो वि, अनमनवसाणुगा। अनमनमणुरता, अनमनहिएसिणो॥ ५॥ दासा इसण्णे आसी. मिया कालिंजरे नगे। इंसा मयंगतीरे, सोवाया कासिम्मिए ॥ ६ ॥ देवा य देवकोगस्मि, आसि अस्ट्रे महिन्दिया। हमा मो छद्रिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥ ७ ॥ कम्मा नियाणपगडा, तुमे राय ! विविद्या । वेसि फलविनागेण, विष्यक्षोगमुबागवा ॥ ८ ॥ सबसोबष्यमङा, कम्मा भए पुरा कहा । ते अज परि-भुंजामी, कि तु चित्ते वि से तहा है ॥ ९ ॥ सब्बं सुचिष्णं सफले नराणं, कहाण कम्माण न मोक्स अत्य । अत्योहि कामेहि य उत्तमेहि, आया मर्ग पुष्णपळोवचेए ॥ १०॥ जाणासि संभूय ! महाणुमार्ग, महिष्कियं पुरुषफलोववेयं । चित्तं पि जाणाहि तहेव राये!. इसी जुड़े तस्स वि म प्पम्या ॥ ११ ॥ सहत्वस्या वसणंड-प्यभूया, गाहाणुगीया नरसंघमण्डो । जं सिक्खुणो सीलपुणोववेवा, इह जर्यते समणो-मि जाओ ॥ १२ ॥ उचीवए मह को व वंगे, पवेहवा आवसहा य रम्मा । इसं गिहं चित्त ! अमप्पसूर्य, पसाहि पंचालसुयोववेवं ॥ १३ ॥ बहेहि नीएहि च वाहएहिं, नारीजणाई परिवारमंतो । श्रंबाहि भोगाइ इमाइ मिन्स् । सम रोवई अञ्चला हु .

दुक्खं ॥ १४ ॥ तं पुन्वनेहेण कवाणुरागं, नराहिवं कामगुणेसु गिद्धं । धम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही, चित्तो इमं क्यणमुदाइहित्या ॥ १५ ॥ सव्वं बिलवियं गीयं. सच्यं नट्टं विडंबियं। सच्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥ १६॥ बालाभिरामेस दुहाबहेस, न तं सुढं कामगुजेस रायं। विरक्तकामाण तबोधणाणं. जं भिक्खणं सीलगुणे रयाणं ॥ १०॥ नरिंद । बाई अहमा नराणं, सोवागजाई दुहुओ गयाणं । जिंह वर्ग सन्यजणस्स वेस्सा, वसीअ सोवागनिवेसणेस ॥ १८ ॥ तीसे य जाईइ उ पावियाए, कुच्छामु सोबागनिवेसणेसु । सम्बन्स लोगस्स दुगंछ-णिजा, इहं तु कम्माइं पुरे कटाई ॥ १९ ॥ सो दाणिसि राय! महाणुमागी. महिक्किओ पुण्णप्रलोववेओ । चइत्त भोगाई असासयाई, आदाणहेउं अभिणिक्समाहि ॥ २० ॥ इह जीविए राय ! असासयम्म, चित्रयं तु पुष्णाई अकुव्यमाणी । से सोयई मसुमहोवणीए, धम्मं अकाळण परेमि कोए ॥ २१ ॥ जहेह सीहो व मियं गहाय, मन् नरं नेइ हु अंतकाले । न तस्स माया व पिया व भाषा, कालम्म तम्मंसहरा भवंति ॥ २२ ॥ न तस्स दुक्खं विभयंति नाइओ, न मित्तवस्या न सुया न बंधवा । एको सर्य पचणुहोइ दुक्खं, कतारमेव अणुजाइ कम्मं ॥ २३ ॥ विका दुपर्यं व बटप्पर्यं व. बेत्तं गिहं धणधर्षं व सब्वं। सकम्मवीओ अवसी पयाइ, परं अबं सुंदर पावगं वा ॥ २४ ॥ तं एक्नां तुच्छसरीरगं से, चिईगयं दहिय उ पावनेणं । मजा य प्रतो वि य नायओ वा, दायारमनं अणुसंकरंति ॥ २५ ॥ उविजिज्जे जीवियमप्पमार्थः, वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं । पंचालराया ! वयणं सुणाहि, मा कासि कम्माइं महालयाई ॥ २६ ॥ अहं पि जाणामि जहेह साह, जं में तमं साहसि वहसेयं। भोगा इमें संगकता हवंति, जे दुख्या अख ! अम्हारिसेहिं ॥ २०॥ इत्यापपुरम्मि चिता !, दहुणं नरवहं महिद्वियं। कामभोगेसु निदेणं, नियाणमसहं कहं ॥ २८ ॥ तस्स ये अप्पिडकंतस्स, इसं एयारिसं फलं । जाणमाणी वि जं धरमं, काममोरोसु मुच्छियो ॥ २९ ॥ नागो जहा पंकजलावसकी, दहुं धर्ल नाभिसमेइ तीरं। एवं वयं कामगुणेस विद्धा. न भिक्खणी मरगमणुञ्चवासी॥ ३०॥ अबेड कालो तरंति राइको. न गांवि भोगा प्रतिसाम निषा। उविष मोगा प्रतिसं चयंति. दुमं बहा खीवफलं व पक्खी ॥ ३१ ॥ जह तंसि भीगे चहुउं असत्तो, आखाई कम्माई करेहि राज । घरने ठिखो सन्वपनाणुकंपी, तो होहिस देनो इस्ते विरुव्यो ॥ ३२ ॥ म तुष्का भोगे चड्कण बुद्धी, गिद्धो सि आरंभपरिगाहेस । मीहं क्यो एतित विप्यतानो, गच्छामि रार्च । वामंतियो सि ॥ ३३ ॥ पंचालराया वि य बंभदत्तो, साहुस्स तस्स वयणं अकाउं। अनुतरे शुंखिय कामभोगे, अनुतरे

सो नरए पनिद्वो ॥ ३४ ॥ वित्तो नि कामेहि निरत्तकामो, उद्ग्गवारित्ततवो महेसी । अणुत्तरं संबंध पाल्द्रता, अणुत्तरं सिद्धिगई गक्षो ॥ ३५ ॥ ति-बेमि ॥ इति चित्तसंभूद्रज्ञणामं तेरहममज्झयणं समर्त्तं ॥ १३ ॥

## अह उसुयारिजं णामं चउदसममञ्झयणं

देवा मविताण पुरे भवम्मि, केई चुया एगविमाणवासी । पुरे पुराणे उम्रुयार-नामे, साए समिद्धे मुरळोगरम्मे ॥ १ ॥ सकम्मसेसेण पुराकर्णं, कुळेनु ह्रग्गेमु य ते पस्या । निव्निष्णसंसारभया जहाय, जिणिदमम्गं सरणं पनना ॥ २ ॥ पुमत्त-मागम्म कुमार दो वी, पुरोहिबो तस्स असा य पत्ती। विसालकित्ती य तहे-सुयारो, रायत्य देवी कमलावई य ॥ ३ ॥ जाईजरामचुभयाभिभूया, बाह्र बिहा-रामिनिविद्वचिता । संसारनकस्स वियोवकणद्वा, रङ्गूण ने कामगुणे विरत्ता ॥ ४ ॥ पिरपुत्तगा दोकि वि माहणस्त, सक्म्मसीलस्त पुरोहियस्स । सिर्तु पोराणिय तस्य जाई, तहा द्विष्णं तवसंजर्भ च ॥ ५ ॥ ते काममोगेष्ठ असजमाणा, माणुस्स-एसुं जे गावि दिव्या । मोक्खाभिकंसी अभिवायसङ्घा, तार्थ उदागम्म इसं उदाहु ॥ ६ ॥ असासयं दहु इमं विहारं, बहुअंतरायं न य रीहमार्छ । तम्हा निहंसि न रइं लमामो, नामतवामो विरस्तामु मोणं ॥ ७ ॥ अह तावगी तत्व मुणीण तेसि, तवस्स बाघायकरं वयासी । इमं वयं वेयविओ वयंति, जहा न होई असुयाण लोगो ॥ ८ ॥ अहिज वेए परिविस्स विष्पे, पुत्ते परिद्वप्य गिहंसि जाया । भोषाण ओए सद्द इत्थियाहि, आरण्यमा होह मुणी पसत्या ॥ ९ ॥ सोमन्निमा आयगुणिवणेणं, मोहाणिला पञ्जलगाहिएणं । संतत्तमावं परितप्पमाणं, कालप्पमाणं बहुहा बहुं व ॥ १० ॥ पुरोहियं तं कमसोऽखुणंतं, निमंतयंतं च द्वाए धणेणं । जहकर्म कामगुणेहिं चेव, इमारगा ते परामिक्स वर्ष ॥ ११ ॥ वेया बहीया न मवंति तार्ण, भूता दिवा निति तमं तमेणं । जाया य पुता न इवंति ताणं, को णाम ते अशुमकेण एवं ॥ १२॥ सणमित्तसुन्सा बहुकालदुक्सा, पगमदुक्सा अविगामसक्सा । संसारमोक्सस्स विपक्साम्या, साणी अजरबाण उ काममीया ॥ १३ ॥ परिव्ययंते अजियतकामे, अहो य राओ परितप्पमाणे । अभप्पमत्ते अपमेसमाणे, पप्पोति मन्नुं शुरिसं वरं च ॥ १४ ॥ इमंच में अतिब इमंच नतिब, इमंच में किया इमं अकियं। ते एकसेवं काळप्पमाणं, हरा हरंति कि कहं पमाओ ॥ १५ ॥ धणं पसूर्य सह इत्थियाहि, समणा तहा कामगुषा पगामा । तबं कर तप्पह जस्स खेमो. तें सम्बन्

साहीणमिहेव तुब्मं ॥ १६ ॥ धर्षेण कि घम्मधुराहिगारे, सयणेण वा कामगुणेहिं चेव । समगा मविस्साम् गुणोष्ट्रधारी, बहिंबिहारा अभिगम्म मिक्खं ॥ १७॥ जहा य अग्गी अरणी असंतो, सीरे घयं तेल्लमहातिलेखु । एमेव जाया सरीरंसि सत्ता, संमुच्छई नासइ नावचिट्टे ॥ १८ ॥ नो इंदियम्गेज्य अमृत्तभावा, अमृत्तभावा वि य होइ निश्वो । अजमत्यहेउं निययस्स वंधो, संसारहेउं च वयंति वंधं १। १९ ॥ जहा वयं धम्ममजाणमाणा, पावं पुरा कम्ममकासि मोहा । ओरुब्ममाणा परिरक्षवंता, तं तेव मुख्ये वि समायरामी ॥ २० ॥ अञ्माहयम्मि लोगम्मि. सब्बओ परिवारिए । अमोहाहिं पदंतीहिं, गिहंसि न रइं छमे ॥ २१ ॥ केण अञ्माहओं लोगो ?. केन वा परिवारिओ ? । का वा अमोहा वृत्ता ?. जाया चिंतावरो हमे ॥ २२ ॥ मचुणाऽच्भाह्नो लोगो, जराए परिवारिओ । अमोहा रयणी बुत्ता, एवं ताय विजाणह ॥ २३ ॥ जा जा वचह रयणी, न सा पडिनि-यराई । अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जीते राइओ ॥ २४ ॥ जा जा क्वह रयणी, न सा पढिनियत्तर्ह । धम्मं च क्रणमाणस्स. सफला जंति राइको ॥ २५ ॥ एगको संवित्ताणं, वृहको सम्मत्तसंज्ञ्या । पच्छा जाया । गमिस्सामो. भिक्समाणा क्रके कुछै ॥ २६ ॥ जस्सरिय मणुणा सक्खं, जस्स वऽस्थि पलायणं । जो जाणे व मरिस्सामि, सो ह कंखे द्वर सिया ॥ २० ॥ अजेव धम्मं परिवजयामी, जिहें पवना न पुणन्भवामो । अणागमं नेव य अत्य किंची, सदाखमं णे विणद्तु राणं ॥ २८ ॥ पहीणपुत्तस्स ह वत्स्य बासो, बासिद्धि । भिक्खायरियाइ काळो । साहाडि रक्सो लढ्डं समाहिं, क्रिकाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥ २९ ॥ पंस्नाविद्वणोध्य जहेव पक्खी, भिन्नविवहणोध्य रणे नरिंदो । विवचसारो वणिओव्य पोए, पहीणपुत्तीम तहा अहं पि ॥ ३० ॥ प्रसंभिया कामग्रणा इमे ते. संपिंडिया अगरसप्पश्चया । भंजाम ता कामगुणे पगामं, पच्छा गमिस्साम् पहाणमर्ग ॥ ३१ ॥ भूता रसा भोड़ ! जहाह में वसी, न जीविसहा पजहामि भोए । लाम अलाम च ग्रहं च दुक्खं. संविक्खमाणी वरिस्सामि मोणं॥ ३२ ॥ मा ह तुमं सोयरियाण संगरे, जुण्णो व इंसी प्रिसोत्तगामी । भुंजाहि सोगाइ मए समाणं, दुक्खं खु भिक्खायरियाविहारो ॥ ३३ ॥ जहा य भोई तणुवं भुवंगो, निम्मोयणि हिच पछेइ मुत्तो । एमेए जाया पयहंति भीए. ते हं कहं नाष्ट्रगमिस्तमेको ! ॥ ३४ ॥ किंदिन जालं सबलं व रोहिंगा, मच्छा बहा कामगुणे पहाल । चोरेमसीका तक्सा उदारा, घीरा ह भिक्खायरियं वरंति ॥ १५ ॥ नहेव कुंचा समझसंता, तयानि वालावि दलितु हंसा। पर्लिति पुता न पई म मज्जां, ते हं कहं नामुगमिस्समेका ? ॥ ३६ ॥ पुरोहिमं तं सस्यं सदारं,

सोबाऽभिनिक्खम्म पहाय मोए। कुढुंबसारं विउल्लामं च, रायं अभिक्छं समुवाय देवी ॥ ३७ ॥ वंतासी पुरिसो रायं !, न सो होइ पसंसिक्षो । माहणेण परिवर्त, घणं आदाउमिन्छसि ॥ ३८ ॥ सन्बं जगं जह तहं, सन्बं बावि घणं भवे । सन्बं पि ते अपजनं, नेव ताणाय तं तव ॥ ३९ ॥ मरिहिसि रायं! जया तया वा, मणोरमे कामगुण पहाय। एको हु धम्मो नरदेव! ताणं, न विजाई अन्नामिहेह किंचि ॥ ४० ॥ नाहं रमे पिक्खिण पंजरे वा. संताणछित्रा चरिस्साम मोणं । अकिंचणा रुख़कडा निरामिसा, परिगहारंभनियत्तदोसा ॥ ४९ ॥ दवश्गिणा जहा रण्णे, इज्ज्ञमाणेसु जंतुसु । अने सत्ता पमोयंति, रागद्दोसवसं गया ॥ ४२ ॥ एवमेव वयं मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया। इज्समाणं न बुज्सामी, रागद्दोसिगणा जगं॥ ४३॥ भोगे भोचा बमित्ता य. लहस्यविहारिणो । आमोयमाणा गच्छंति, दिया कामकमा इव ॥ ४४ ॥ इमे य बद्धा फंटंति, मम हत्यऽजमागया । वयं च सत्ता कामेस्र. भविस्सामी जहा इसे ॥ ४५ ॥ सामिसं कुळलं दिरस, बज्झमाणं निरामिसं। आमिसं सम्बग्धिताता. विद्वरिस्सामि निरामिसा ॥ ४६ ॥ गिद्धोवमा उ नवाणं. कामे संसारवन्नणे । उरगो सबज्जपासेव्य, संक्रमाणो तणुं वरे ॥ ४७ ॥ नागोव्य वंघणं छिता. अप्पणो वसिंहं वए । एयं पत्वं महारायं, उस्प्रयारिति में सुवं ॥ ४८ ॥ बहुता बिउलं रजं. कामभोगे य दुवए । निम्बिसया निरामिसा, निसेहा निप्परिगहा ॥ ४९ ॥ सम्मं धम्मं विगाणिता, चिचा कामगुणे वरे । तवं पनिज्यहक्यायं, घोरं घोरपरक्रमा ॥ ५० ॥ एवं ते कमसो बुद्धा, सन्वे धम्मपरायणा । जन्ममञ्जूमत्रविवन्ता. दुक्खस्संतगवेसिणो ॥ ५१ ॥ सासणे विगयमोहाणं, पुर्विव भावणभाविया । अचिरेणेद कालेण, दुक्लस्पंतमुवागया ॥ ५२ ॥ रावा सह देवीए, माष्ट्रणी य पुरोहिओ । माहणी दारना चेब, सब्वे ते परिनिब्बुडा ॥ ५३ ॥ ति-बेमि ॥ इति उसुयारिजं णामं चउइसममज्ययणं समर्स ॥ १४॥

## अह सभिक्ख् णामं पण्णरसममञ्ज्ञयणं

मोणं चरिस्सामि समिक वस्मं, सहिए उज्जुकडे विशाणिक्षेत्रं। संगर्व जिल्लेज अकामकामे, अज्ञायएसी परिन्तए स भिक्ष्यू ॥ १ ॥ राओवरयं चरेज लाडे, विरए वैयविशायरिक्सए । पके अभिभूय सम्बदंती, जे कम्हि विं न सुच्छिए स भिक्ष्यू ॥ २ ॥ अकोसवहं विह्तु भीरे, सुणी वरे काडे निकासगुते । अकोसवहं विह्तु भीरे, सुणी वरे काडे निकासगुते । अकासवहं विह्तु भीरे, सुणी वरे काडे निकासगुते । अकासवहं विह्तु भीरे, सुणी वरे काडे निकासगुते ।

१ वेयं-णेयं (क्षेयं) जाजइ सो । २ समपासी ।

पहिडे, जे कसिणं अहियासए स मिक्ख् ॥ ३ ॥ पंतं सयणासणं भइता, सीउर्ण्ह विविहं च दंसमसयं। अञ्चलकामणे असंपहिद्वे, जे करिणं अहियासए स भिक्ख ॥ ४ ॥ नो सङ्ग्रहमिन्छई न पूर्व, नो वि व वंदणगं कुओ पसंसं । से संजए सुव्वए तवस्सी, सहिए आयगवेसए स भिक्ष ।। ५ ॥ जेण पुण जहाइ जीवियं, मोहं वा कसिणं नियच्छई । नर्नारिं पजहे सया तवस्सी, न य बोडहरूं उचेइ स मिक्स ॥ ६ ॥ छित्रं सरं भोमं अंतिछिक्खं, सुमिणं स्क्लाणदंडवत्थ्विजं । अंगवियारं सरस्स विजयं, जे विजाहिं न जीवह स भित्रखु ॥ ७ ॥ मंतं मूळं विविह्नं वेजनितं, वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाणं । आउरे सरणं तिगिच्छियं च, तं परिजाय परिव्वए स भिक्न ॥ ८ ॥ बत्तियगणउग्गरायपुत्ता, माहण मोह्य विविहा य सिप्पिणी । नो तेसि वयह सिलोगपूर्यं, तं परिजाय परिव्यए स भिक्स ॥ ९ ॥ गिहिणो जे पव्यइएण दिद्वा, अप्पन्वहएण व संयुगा हिनजा । तेसिं इहलोइयफलद्वा. जो संयवं न करेड़ स भिक्खा। १०॥ सयणासणपाणभोयणं, विविद्दं साइमं साइमं परेसिं। अदए पिसिहिए नियंठे, जे तत्थ न पउस्तई स मिक्सू ॥ ११ ॥ जं किंचि आहारपाणगं, विविद्वं साइमं साइमं परेसिं ट्यूं । ओ तं तिविद्देण नाणुकंपे, मण-वयकायसुर्सवुडे स भिक्कु ॥ १२ ॥ आग्रामणं चेव जवोदणं च. सीयं सोवीरजनोहणं च । नो हीलए पिंहं नीरसं तु. पंतकुलाई परिव्वए स भिक्ख ॥ १३ ॥ सहा विविहा भवंति लोए. दिव्या माणुरसमा तिरिच्छा । मीमा भयभेरवा उराला, जो सोचा न विहिजई स भिक्स ॥ १४ ॥ बार्च विविहं समिश्व छोए, सहिए खेबाणुगए य कोवियप्पा। पन्ने अभिमूय सञ्चदंसी, उवसंते अविष्टेडए स मिक्ख्॥ ९५॥ असिप्पजीवी अगिहे अमिते, जिइंदिए सञ्बक्षे बिप्पमुक्ते । अणुक्तसाई सहअप्प-भवनी, विवा गिई एगचरे स भिक्तु॥ १६ ॥ ति-वेमि ॥ इति समिक्तु णामं पण्णदसममञ्ज्ञयणं समसं ॥ १५॥

#### अह बंभचेरसमाहिठाणा णामं सोलसममज्झयणं

सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एक्सक्खायं । इह खल बेरेहिं भगवंतिहिं दस वंभचेरसमाहिठाणा पश्चता, जे निक्क सोचा निसम्म संजमबहुके संवरबहुके

१ न स भिक्खाति सेसी, अहवा नाणुकंपे=ना+अणुकंपे "ना" साहुपुरिसी निहत्यगिहुबक्कदविसुदाहाराइणा बालवुबुनिलाणसंजयाणमुबरिनणुकंपं कार्जण वेया-वर्ष करेड़ ति । २ मित्तसत्त्वजिए रामदीसरहिए ति अद्धे ।

समाहिबहरू गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तबंभयारी सवा अप्पमते बिहरेजा । कयरे खळ ते थेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेरसमाहिठाणा पनता, जे भिक्ख सोचा निसम्म संजम-बहुछे संवरबहुछे समाहिबहुछे गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तबंभगरी सया अप्पमते विद्देखा? इमें खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं इस वंभचेरसमाहिठाणा पनता, जे भिक्ख सोचा निसम्म संजमबहुके संवरबहुके समाहिबहुके गुत्ते गुतिहिए गुत्तवंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा । तंजहा-विवित्ताई सयणासणाई मेविता हवह से निरगंथे । नी इत्थीपसुपंडगसंसत्ताई सथणासणाई सेविता हवह से निग्गंथे। तं कहमिति चे। आयरियाद्व । निर्माथस्स खल् इत्थीपसुपंडगसंसत्ताई सयणासणाई सेवमाणस्स बंभगारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विद्विगच्छा वा समुप्यक्रिजा. भेदं वा लभेजा, उम्मायं वा पाराणिजा, वीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलिपन्नताओं [बा] धम्माओ संसेजा । तम्हा नो इत्बीपसुपंडगसंसत्ताई सयणासणाई सेविता इवइ से निरगंथे ॥ १ ॥ नो इत्थीणं कहं कहित्ता हवइ से निरगंथे । तं कहिमिति चे । आयरियाह । निर्मायस्स चलु इत्बीणं कहं कहेमाणस्स बंभयारिस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्यजिका, भेदं वा लभेजा, उम्मायं वा पार्टणिजा. दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा. केवलिपकताओ धम्माको संसेजा। तम्हा [सञ्ज] नो इरबीणं कहं कहेजा ॥ २ ॥ नो इरबीणं सर्दि सचिसेजागए विहरिता हवड से निरगंथे। तं कहमिति ने । आयरियाह । निरगंथस्स सत्व इत्यीष्टि सर्दि सिन्धेजागयस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विद्याच्छा वा समुप्पाजजा. मेदं वा लमेजा. उम्मायं वा पारमिजा. दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा. केवलिपक्ताओ धन्माओ भंसेजा । तम्हा सल्लु नो निगांध इत्बीहिं सर्वि सिक्सिजागए विहरेजा ॥ ३ ॥ नो इत्बीणं इंदियाई मणोहराई मणोरमाई आलोइना निज्झाइना इवइ से निम्पंये । तं कहमिति चे । आसरियाह । निर्गयस्य खद्ध इत्थीणं इंदियाई मणोहराई मणोरमाई आक्रोएमाणस्य निज्ञाय-माणस्स बंभयारिस्स बंभवेरे संका वा कंता वा बिइगिच्छा वा समुप्पजिजा, मेदं वा लमेजा, रम्मायं वा पारणिजा, दीहकालियं वा रहेपायंकं हवेजा, केवलि-पनताओ धम्माओ संसेजा । तम्हा खल नो निरमंचे इस्बीणं इंदियाई सणोहराई मणोरमाइं आलोएजा निजसएजा ॥ ४ ॥ नो इत्बीणं इक्टंतरंसि वा इसंतरंसि वा मित्तंतरंसि वा कूह्यसई वा इइयसई वा गीयसई वा इतियसई वा विवयसई वा कंवियसई वा विलवियसई वा प्रणेता इवह से निम्धंये। तं कहमिति ये । आयरियाह । निर्मायत्स सञ्च इत्थीणं कृत्तरंति वा दूसंतरंति वा निर्मातरंति वा

कृह्यसदं वा रह्यसदं वा गीयसदं वा हिस्यसदं वा शणियसदं वा कंदियमदं वा विलवियसई वा सुणेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विश्विच्छा वा समुप्पजिजा, मेदं वा लमेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, वीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलिपनताओ धम्माओ भंसेजा । तम्हा खलु नो निमांघे इत्थीणं कुई-तरेसि वा ब्रुंतरेसि वा भिरांतरेसि वा कृहयसहं वा कृहयसहं वा गीयसहं वा हसियसहं वा यणियसहं वा कंदियसहं वा विलवियसहं वा द्यणेमाणे विहरेजा ॥ ५ ॥ नो इत्बीणं पुरुवरयं पुरुवकीलियं अणुसरिता इवइ से निरगंथे। तं कहमिति चे। आयरियाह । निगायस्य सद्ध इत्बीणं पुञ्जरयं पुष्टकीलियं अणुसरमाणस्य बंभया-रिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विश्विच्छा वा समुप्पजिजा, मेर्द वा लमेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, वीष्टकालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलिपश्चताओ घम्माओ मंसेजा । तम्हा खळ नो निर्माये इत्यीणं पुन्यरमं पुन्यकीलियं अणुसरेजा ॥ ६ ॥ नो पणीयं आहारं आहारिता हवड़ से निग्गंथे। तं कहमिति चे । आयरियाह । निग्गं-थरस बद्ध पणीर्य आहारे आहारेमाणस्स चंमयारित्स चंमचेरे संका वा कंखा वा विड-यिच्छा वा समुप्पजिजा, मेदं वा लमेजा, उम्मायं वा पारणिजा, बीहकालियं वा रोगार्यकं इवेजा. केवलियसताओ धम्माओ मंसेजा । तम्हा खळ नो निर्गार्थे पणीयं आहारे आहारेजा ॥ ७॥ नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेता हवइ से निर्माये । तं कहमिति चे । आयरियाह । निर्मायस्य खल् अहमायाए पाणमीयणं भाहारेमाणस्स वंगयारिस्स वंगचेरे संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा समप्पिजजा. मेदं वा लमेखा, उम्मावं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलि-पक्ताओ धन्माओ संसेखा। तम्हा सत्त्व नो निर्माय सहमागाए पाणसोयणं आहारेजा ॥ ८ ॥ नो विभूसाणुवाई हवइ से निमाये । तं कहमिति थे । आयरियाह 1 विभूसाविराए विभूसियसरीरे इत्यिजणस्स अभिलसणिजे हवह । तओ णं इत्यिजणेणं क्षभिक्षिज्ञमाणस्स वंभगादिस्य वंभचेरे संका वा कंस्ता वा विद्विच्छा वा समप्प-जिजा. मेरं वा लग्नेजा. उम्मार्य वा पाउणिजा. रीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा. केविकपन्ताओं पम्माओं अंसेजा । तम्हा सद्ध नो निगांधे विभूसाणवाई हवेजा ॥ ९ ॥ नो सहस्वरसर्गवफासाणुवाई हवह से निम्मंबे । तं कहमिति चे । आयरियाड । निमांधस्य सह सहस्वरतयंत्रपासाववाहस्य वंगवादिस्य वंभवेरे संका वा कंखा वा विद्यानका वा समुप्रकिता. मेर्द वा तमेजा, रम्मार्य वा पारकिता, रीह-काहियं वा रोगायंकं हकेजा, केवकिनवताओं वस्ताओं संसेजा । तस्हा खढ़ नो सह-स्वरसर्गधकासाख्याई भवेजा से निर्माये । वसमे बंगचेरसमाहिठाणे इवह ॥ १० ॥

हवंति इत्य सिलोगा। तंजहा---जं विवित्तमणाइण्णं, रहियं इत्यिजणेण य । वंमचेरस्स रक्खहा, आलयं त निसेवए ॥ १ ॥ मणपल्हायजणणी, कामरागविवसूणी । वंमचेररओ भिक्ख, शीकहं तु विषक्षए ॥ २ ॥ समं च संयवं शीहि, संबहं च असिक्खणं । बंभचेररओ भिक्ख , निश्वसो परिवचए ॥ ३ ॥ अंगपबंगसंठाणं , चारुक्षवियपेहियं। बंगचेररओ बीणं, चक्छिगिज्यं विवज्रए॥ ४॥ मूह्यं रह्यं गीयं, इसियं थणियकंदियं । बंभचेररओ बीणं, सोयगिज्यं विवजए ॥ ५ ॥ हासं किइं रई दप्पं, सहसावित्तासियाणि य । वंशचेररओ बीणं, नाणुर्विते कयाइ वि ॥ ६ ॥ पणीयं मत्तपाणं तु, खिप्पं मयविवक्कुणं । बंगचेररक्षो भिक्ख, निवसी परिवचए ॥ ७ ॥ घटमलदं मियं काले. जत्तत्वं पणिहाणवं । नाइमत्तं हु भंजेब्बा. बंगचेररको समा ॥ ८ ॥ विभर्ष परिवज्जेजा, सरीरपरिमंहणं । बंगचेररको भिक्ख, सिंगारत्थं न भारए॥ ९॥ संदू रूवे य गंधे य, रसे फासे तहेव य। पंचिवहे कामगुणे, निवसो परिकळए ॥ १० ॥ आलओ बीजणाइण्णे. बीकहा य मणोरसै। संयवी चेव नैरिणं, तासि इंदियदरिसँणं ॥ ११ ॥ कूड्यं रहयं गीर्यं, हासभुत्ताऽऽ-सियाणि य । पणीयं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोर्यणं ॥ १२ ॥ गत्तभूसर्णमिहं च. कामभोगा व दुर्ज्यो । नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउढं जहा ॥ १३ ॥ दुज्जप कामभोगे य, निबसो परिवजए। संबद्धाणाणि सञ्चालि, वजेजा पणिहाणवं॥ १४॥ धम्मारामे चरे मिक्ख , विद्रमं धम्मसारही । धम्मारामे रए दंते, बंभवेरसमाहिए ॥ १५ ॥ देवदाणवर्गधन्ता, जक्करक्सासिकारा । वंभयारि नमंसंति, दुक्तरे जे करंति तं ॥ १६ ॥ एस धम्मे धुने निने, सासए जिणदेसिए । सिद्धा सिर्जाति चाणेण, सिज्झित्संति तहावरे॥ १७॥ ति-वेमि॥ इति वंभचेरसमाहिठाणा णामं सोळसममज्ज्यणं समर्त्तं ॥ १६ ॥

#### अइ पावसमणिजं णाम सत्तरसममज्ज्ञयणं

जे केड् उ पन्वहए नियंठे, घम्मं द्वाणिता विषयोजनमें । सुदुह्नहं कहिएं बोहिलामं, निहरेज पच्छा न नहासुहं तु ॥ १ ॥ सेजा दता पाउरणीमें बरिय, उप्पजहं
भोशु तहेव पाउं । जाणामि जं बह्ह आउस्ति, कि नाम काहामि स्रएण मंते !
॥ २ ॥ जे केई उ पन्वहए, निहासीके पगामसो । सुवा पिचा सहं सबहे, पानसमणे
ति सुवई ॥ ३ ॥ आगरियसक्काएहिं, सुगं निणयं न गाहिए । ते चेव जिसहैं
बाले, पानसमणे ति सुवई ॥ ४ ॥ आगरियसक्कागणं, सम्मं न परित्यही ।

अप्यिष्टिपूर्य यदो, पावसमणे ति वृष्टई ॥ ५ ॥ सम्महमाणे पाणाणि, बीमाणि हरियामि य । असंबद् संजयमनमाणे, पावसमणे ति बुनाई ॥ ६ ॥ संयारं फलगं पीढं, निसेजं पायकंबर्ल । अपमाजियमारुहर्दे, पावसमणे ति बुचई ॥ ७ ॥ दवदवस्स चरई, पमते व अभिक्खणं । उक्तंघणे व चंडे व, पादसमणे ति वुचई ॥ ८ ॥ पिछलेहेइ पमत्ते, अवउज्झाइ पायकंवलं । पिछलेहा अणाउत्ते, पावसमणे ति वुषाई ॥ ९ ॥ पिंडेलेहेइ पमत्ते, से किंचि हु निसामिया । गुरुपरिभावए निर्वा, पायसमणे ति वुचई ॥ १० ॥ बहुमाई पसुहरी, थदे छुदे अणिग्गहे । असंविभागी अवियत्ते, पावसमणे ति वुचई ॥ १९ ॥ विवादं च उद्यीरेइ, अहम्मे अत्तपसहा । वुग्गहे कलहे रते, पावसमणे ति वृचाई ॥ १२ ॥ अभिरासणे कुकुइए, जत्म तस्य निसीयई। आसणिम अणाउत्ते, पाबसमणे ति तुचई ॥ १३ ॥ ससरक्लपाए सुवई, सेखं न पिछ्छेह । संयारए अणाउत्ते, पावसमणे ति वृष्ट्रं ॥ १४ ॥ दुद्धदही विगईओ, आहारेइ अभिक्खण । अरए व तबोकम्मे, पावसमणे शि खुबई ॥ १५ ॥ अत्यंतिम्म य त्रिम्म, आहारेइ अभिक्सणं। चोइओ पिडचोएड, पावसमणे ति अवई ॥ १६॥ आयरियपरिचाई, परपासंबसेवए। गाणंगणिए दुब्सूए, पावसमणे ति व्याई ॥ १७॥ सयं गेहं परिश्वज, परगेहंसि बावरे। निमित्तेण य बबहरई, पावसमणे ति अवई ॥ १८ ॥ सकाइपिंडं जेमेइ, नेच्छइ सामुदामियं । गिहिनिसेर्अं च वाहेइ, पाव-समणे ति वुचई ॥ १९ ॥ एमारिसे पंचकुसीलसंबुढे, स्वंधरे सुणिपनराण हेद्विमे । अयंति लोए निसमेव गरहिए, न से इहं नेव परत्थ लोए ॥ २० ॥ जे वजए एए समा उ दोसे, से मुख्यए होड मुणीण मज्जे । अयंति लोए अमर्थ व पूडए, आरा-हुए लोगमिणं तहा पर ॥ २१ ॥ ति-बेमि ॥ इति पावसमणिकं णाम सत्तरसममञ्जयणं समसं॥ १७॥

#### अइ संजइजणामं अहारसममन्त्रयणं

कंपिक्षे नगरे राया, उदिण्णवस्त्वाहचे । नामेणं संजए नामं, मिगव्यं उनिणग्यए ॥ १ ॥ हमाणीए गमाणीए, रहाणीए तहेन य । पायताणीए महया, मव्यको परिवारिए ॥ २ ॥ मिए खुहित्ता हमगमो, कंपिक्कुआणकेसरे । मीए संते मिए तस्य, बहेद रसमुच्छिए ॥ ३ ॥ मह केसरिम उजाणे, अणगारे तनोषणे । सज्ज्ञाय-व्याणसंज्ञते, वम्मज्ज्ञाणं क्षियायद ॥ ४ ॥ अप्कोषमंदवंधि, शायद क्खवियासचे । तस्याग्य मिणे पार्च, बहेद से कराहिने ॥ ५ ॥ मह आसगओ एखा, किप्पमाणम्य ।

सो तहिं। हए मिए उ पासिता, अणगारं तत्य पासहे ॥ ६ ॥ अह राया तत्य संभंतो, अणगारो मणाहुओ । मए उ मंदपुष्णेणं, रसगिद्धेण घनुणा ॥ ७ ॥ आसं विसज्जइसाणं, अणगारस्स सो निवो । विषएण वंदए पाए, अगवं ! एत्य मे खमे ॥ ८ ॥ अह मोणेण सो भगवं, अणगारे झाणमस्सिए । रायाणं न पिडमंतेइ, तओ राया भयदुको ॥ ९ ॥ संज्ञको अहमम्मीति, भगवं । वाहराहि मे । कुदे तेएण अणगारे, डहेज नरकोडिओ ॥ १० ॥ अमओ पत्थिया । तुब्सं, अमयदाया मवाहि य । अणिचे जीवलोगंभि, कि हिंसाए पसजसी ? ॥ ११ ॥ जया सब्वं परिचज. गंतव्यमवसस्य ते । अणिषे जीवलोगंमि, किं रजंमि पसजसी ? ॥ १२ ॥ जीवियं चेव रूवं न, विज्ञसंपायचंवलं । जत्य तं मुज्ज्ञसी रायं !, पेन्नत्यं नावबुज्ज्ञसे १। १३ ।। बारामि य सुया खेव, मित्ता य तह बंधवा । जीवंतमणुजीवंति, मयं नाणुव्ययंति य ॥ १४ ॥ नीहरेति मयं पुना, पियरं परमदुक्खिया । पियरो वि तहा पुत्ते, बंधू रायं! तवं चरे ॥ १५ ॥ तओ तेणजिए दण्वे. दारे व परि-रक्किए । कीलंतिऽने नरा रायं !, हड्डाट्टमलंकिया ॥ १६ ॥ तेणावि जं कयं कम्मं, सहं वा जह वा दुहं। कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छई उ परं भवं ॥ १०॥ सोळण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अंतिए। महवा संवेगनिञ्वेयं, समावको नराहियो ॥ १८ ॥ संज्ञा चङ्ठं रजं, निक्बंतो जिणसासणे । गहुआहिस्स भग-वओ, अणगारस्स अंतिए ॥ १९ ॥ विवा रहं पञ्चर, स्रतिए परिभासई । जहा ते दीसई रूवं, पसर्व ते तहा मणो ॥ २०॥ कि नामे कि गोते, करसङ्घाए व भाहणे । कहं पडियर्सी बुद्धे, कहं विणीए ति वृषसी ? ॥ २१ ॥ संजयो नाम नामेणं, तहा गोरोण गोयमो । गहमाछी समायरिया, विज्ञाचरणपारगा ॥ २२ ॥ किरियं अकिरियं विणयं, असाणं च महामुणी । एएहि चउहि ठाणेहि, मेयने कि प्रभासई ॥ २३ ॥ इह पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्यूए । विज्ञानरणसंपन्ने, सने सम्बद्धमे ॥ २४ ॥ पढंति नरए घोरे, जे नरा पाबकारिणो । विञ्वं च गई गच्छेति, चरिता धम्ममारियं ॥ २५ ॥ मायाबुइयमेयं त. मुसा भासा निरत्यिया । संजममाणो वि अहं. क्सामि इरियामि य ॥ २६ ॥ सन्वेए विष्ट्या मज्जे, मिच्छा-विद्वी अणारिया । विज्ञमाणे परे लोए. सम्मं जाणामि अप्पर्म ॥ २० ॥ अहमासि महापाणे, जुर्मं बरिससमोदमे । जा सा पालिमरापाली दिव्या बरिससमोदमा ॥ २८ ॥ से जुए बंसलोगाओ, माणुसं मनमागए । अपनो व परेसि च, आर्च जाणे जहां तहा ॥ २९ ॥ नाणारुई व इंदं व, परिवर्केश संजर् । अणदा से य सन्वत्या, इह विज्ञामणुर्सचरे ॥ ३० ॥ पविक्रमानि परिणाणं, परमंतिहिं वा पुणो ।

शही उद्विए शहीरायं, इड विजा तबं चरे ॥ ३१ ॥ जं च मे पुच्छरी काले, सम्मं सुद्धेण चेयसा । ताई पाउकरे बुद्धे, तं नाणं जिणसासणे ॥ ३२ ॥ किरियं च रोयई धीरे, अकिरियं परिवजए । विद्वीए दिद्विसंपने, धम्मं चर सुदुवरं ॥ ३३ ॥ एयं पुण्णपयं सोचा, अत्यधम्मोवसोहियं। भरहो नि भारहं वासं, विचा कामाइ पव्यए ॥ ३४ ॥ सगरो वि सागरेतं, भरहवासं नराहियो । इस्सरियं केवलं हिचा, द्याइ परिनिक्बुढे ॥ ३५ ॥ चइता भारहं वासं, चद्रवट्टी महिच्चिओ । पञ्चज-मन्भुवराओ, मधवं नाम महाजसो ॥ ३६ ॥ सर्णकुमारो मणुस्सिदो, चक्कवही महिक्किओ । पुत्तं रखे ठवेळणं. सो वि राया तवं चरे ॥ ३७ ॥ चइता भारहं वासं, चक्कवट्टी महिष्टिओ । संती संतिकरे छोए, पत्तो गहमणुत्तरं ॥ ३८ ॥ इक्खा-गरायवसभी, कुंध् नाम नरीसरो । विक्खायकिसी भगवं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ३९ ॥ सागरंतं चइताणं, भरहं नरवरीसरो । अरो य अरयं पतो, पत्तो गइमणुतरं ॥ ४० ॥ नहता भारहं वासं. वहता बळवाहणं । वहता उत्तमे भोए, महापडमे तवं वरे ॥ ४१ ॥ एगच्छतं पसाहिता. महिं माणनिस्रणो । हरिसेणो मणुस्सिदो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ४२ ॥ अन्निओ रायसहरसेहिं, सुपरिवाई दर्म वरे । जयनामो जिजनसार्य, पत्तो गइम्युत्तरं ॥ ४३ ॥ इस्तम्मर्जं सुदियं, चह्ताणं सुणी चरे । इसण्णभहो निक्खंतो, सक्खं सक्कंण चोइओ ॥ ४४ ॥ नर्मा नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्रेण बीइसी । बहऊण गेहं बहदेही, सामण्णे पज्जुवद्विओ ॥ ४५ ॥ करकंह किलोम्. पंचालेस य दुम्मुहो । नमी राया विदेहेसु, गंधारेसु य नमाई ॥ ४६ ॥ एए नरिंद्वसमा, निक्संता जिणसासणे । पुत्ते रजे ठवेऊणं, सामण्णे पज्नुवद्विया ॥ ४७ ॥ सोवीररायवसमी, चइलाणं मुणी चरे । उदायणो पव्यइओ, पत्ती गइ-मणुत्तरं ॥ ४८ ॥ तहेव कासिराया वि, सेओ सचपरक्षमे । काममोगे परिचज्ज, पहणे कम्ममहावर्ण ॥ ४९ ॥ तहेव विज्ञओ राया, अणहाकिति पथ्वए । रजं तु गुणसमिदं, पगहितुं महाजसी ॥ ५० ॥ तहेनुमं तवं किया, अव्यक्तितेण चेयसा । महन्नलो रायरिसी, आदाय सिरसा सिरि ॥ ५१ ॥ कहं घीरो अहेकहिं, उम्मक्तो व महिं चरे ?। एए विसेसमादाय, सूरा द्वपरक्रमा ॥ ५२ ॥ अर्थत-नियाणखमा, सचा में भासिया वर्ष । अतरिंख तरंतेणे, तरिस्संति अणागया ॥ ५३ ॥ कर्हि धीरे अहेकर्हि, अतार्ण परियानसे । सञ्चसंगविनिम्मुके, सिद्धे मबर् नीरत् ॥ ५४ ॥ ति-वेमि ॥ इति संजहस्रायामं अष्टारसममजस्यणं समर्च ॥ १८॥

#### अह मियापुत्तीयं णामं एग्णबीसहमं अज्झयणं

धुरगीवे नयरे रम्मे, काणणुजाणसोहिए । राया बलमहित्ति, मिया तस्सम्गमा-हिसी ॥ १ ॥ तेसि पुत्ते बलसिरी, मियापुत्ते ति विस्सुए । अम्मापिकण दइए, ज़बराया दमीसरे ॥ २ ॥ नंदणे सो उ पासाए, कीलए सह इत्यिहिं । देवे दोगुंदगे चेव. निषं मुइयमाणसो ॥ ३ ॥ मणिरयणकोट्टिमतले, पासायालोयणद्विओ । आलोएइ नगरस्स, चउक्कतियनवरे ॥ ४ ॥ अह तत्य अइच्छंतं, पासई समणसंजयं। तवनियमसंजमधरं, सीलां गुणआगरं ॥ ५ ॥ तं देहहं मियापुत्ते, दिद्वीए अणि-मिसाए उ । कहिं मन्नेरिसं स्वं, दिह्नपुन्वं नए पुरा ॥ ६ ॥ साहस्स दरिसणे तस्स, अज्ञावसाणस्मि सोहणे । मोर्ड गयस्य संतस्य, जाईसरणं समुप्पनं ॥ ७ ॥ विव-स्त्रेगचुओ संतो. माणुसं भवमागको। सन्निनाणे समुप्पने, जाई सरइ प्रराणियं ॥ रे जाईसरणे समुप्पने, मियापुत्ते महिन्निए । सरई पोराणियं जाई, सामण्णं च पुरा क्यं ॥ ८ ॥ विसएहि अरजंतो, रजंतो संजर्धमें य । अम्मापियरभवागम्म, इमं वयणमञ्जवी ॥ ९ ॥ स्रयाणि मे पंच महत्वयाणि, नरएस दुक्सं च तिरिक्स-जोषिस् । निव्यिष्णकासोसि सहवैषायाओ, अणुजाणह पव्यवस्तासि अस्सो । ॥ १० ॥ अम्मताय ! मए भोगा, भुता विसफलोबमा । पच्छा बद्धयविद्यागा, अणुबंधवृहावहा ॥ ११ ॥ इमं सरीरे अणिबं, असुई असुइसंभवं । असासयाबासमिणं, दुक्सकेसाण भावणं ॥ १२ ॥ असासए सरीरंमि, रई नोबलभामहं । पच्छा पुरा व बहबब्बे, फेणबुब्बयसिक्षे ॥ १३ ॥ माणुसत्ते असारंमि, बाहीरोगाण आलए । जरामरण-षत्यंमि, खणं पि न रमामहं ॥ १४ ॥ जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगा व भरणाणि य । अहो दुक्लो ह संसारो, अत्य कीसंति जंतुणो ॥ १५ ॥ बोत्तं बत्यं हिरणां च. पुत्तदारं च बंधवा । चड़ताणं इमं देहं, गंतव्यमवसस्स मे ॥ १६ ॥ जहा किंपाग-फलाणं, परिणामो न सुंदरी । एवं भुताण मोगाणं, परिणामो न सुंदरी ॥ १०॥ अद्वार्ण जो महंतं त. अप्पाहेओ परव्यहं । गरछंतो सो दही होइ. खहातण्हाए पीडिओ ॥ १८ ॥ एवं घम्मं अकाऊणं, जो मच्छइ परं भवं । यच्छंतो सो दुही होह, वाहीरोगेहिं पीडिक्सो ॥ १९ ॥ अदार्ण जो महंतं द्व, सपाहेको पक्जई । गच्छंतो सो सही होइ, ब्रहातण्हाविविज्ञां।। २०॥ एवं धर्म पि काळणं, जो गच्छाइ परं मर्व । मच्छंतो सो सही होइ, अप्पद्मन्ये अन्नेयने ॥ २१ ॥ जहा मेहे पिलतिमा, तस्स गेहस्स जो पह । सारमंडावि नीमेह, जसारं व्यवजनहा ॥ २२ ॥ एवं लोए प्रक्तिमिन, बराए मरणेण यू । अप्पार्ण सारहस्सामि, तुन्मेहि असमिक्री

॥ २३ ॥ तं चितम्मापियरो, सामर्ण पुत्त ! दुवरं । गुणाणं तु सहस्साइं, धारेय-व्याई भिक्खुणा ॥ २४ ॥ समया सब्बभूएसु, सनुमिन्तसु वा जगे । पाणाइवायविरई, जावजीवाए दुक्तरं ॥ २५ ॥ निषकाळऽप्यमत्तेणं, मुसावायविवज्रणं । भासियव्वं हियं सम्बं, निमाजरोण दुकरं ॥ २६ ॥ दंतसोहणमाहरस, अदत्तस्स विवज्जणं । अणवज्जेसणिजस्स, गिण्हणा अवि दुक्ररं ॥ २७ ॥ निर्द् अवंभचेरस्स, कामभोगर-सञ्जूणा । उर्ग महत्वयं बंगं, घारेगव्यं द्वदृक्तरं ॥ २८ ॥ धणधन्नपेसवरगेसु, परि-ग्गह्विवज्ञणं । सञ्चारंभपरिचाओ, निम्मयशं सुदुक्तरं ॥ २९ ॥ चउव्विहे वि आहारे, राईमीयणवज्जणा । सिन्नहीसंचओ चेव, बजेयव्यो सुदूकरं ॥ ३० ॥ खुहा तण्हा य सीउन्हें, दंसमसग्वेयणा । अक्नोसा दुक्खसेजा य, तणफासा जक्रमेव य ॥ ३९ ॥ तालणा तजणा चेव, वहबंधपरीसहा । दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलामया ॥ ३२ ॥ काबोया जा इमा वित्ती, केसलोबो य दारुगो । दुक्सं वंभव्वर्य घोरं, भारेलं च महप्पणो ॥ ३३ ॥ सहोहको तुमं पुता !, सकुमान्त्रे समज्जिओ । न हु सि प्रभू तुर्म पुत्ता !, सामण्णमणुपाळिया ॥ २४ ॥ जावजीवसविस्सामो, गुणाणं तु महब्मरो । गुरुओ लोहभारुक, जो पुत्ता होइ दुव्बहो ॥ ३५ ॥ भागासे गंगसीउन्ब, पश्चिसीयव्य दुसरी । बाहाहिं सागरी चेव, तरियव्यो गुणोदही ॥ ३६ ॥ वाल्या क्वले चेव, निरस्साए उ संजमें। असिवारागमणं चेव, दुक्ररं चरिउं तवी ॥ ३०॥ अहीवेगंतदिद्वीए, चरिते पुत्त ! दुकरे । अवा स्लोहमया चेव, चावेयस्था इदुकरं ॥ ३८ ॥ जहा अग्गिसिहा दिता, पाउं होइ छुदुकरा । तहा दुक्तरं करेउं जे, तारुणे सम्मातमं ॥ ३९ ॥ जहा दुक्यं भरेचं जे, होइ वायस्य कोत्थलो । तहा दुक्यं करें जे, की[व]बेणं समणतणं ॥ ४० ॥ जहा तुलाए तोलेंड, दुकरी मंदरी गिरी। सहा निहुयं नीसंकं, दुक्तरं समजत्तर्णं ॥ ४९ ॥ वहा भुयाहिं तरितं, दुक्तरं रमणायरो । तहा अणुक्संतेणं, दुक्तं दमसागरो ॥ ४२ ॥ मुंज माणुस्तए भोए, पंचलम्सणए दुमं । अत्तमोगी तमो जागा !, पच्छा चम्मं चरित्सति ॥ ४३ ॥ सो बेइ अम्मा-पियरी, एवमैर्व जहां कुड़े। इह कोए निप्पियासस्स, नत्थि किंचिनि दुसरे ॥ ४४॥ सारीरमाणसा चेव, वेयणाओ अणंतसो । मए सोढाओ भीमाओ, असई दुक्खभयाणि य म ४५ ॥ बरामरणकंतारे, चाउरंते भयागरे । मया सोढाणि सीमाणि, अम्माणि अर्गाणि व ॥ ४६ ॥ बहा इहं अगणी उन्हों, एसोऽर्णतगुणो तहिं। नरएस नेयणा उच्हा, श्रासाया बेड्या अप् ॥ ४७ ॥ जहा दर्द इमे शीर्य, क्लोडमंत्रमुकी साई । मरएषु बेममा सीमा, भसामा केवा गए ॥ ४८ ॥ कंदेती कंदुकंमीछ, उडुपाकी अहोतिरो । बुवासणे अंबंतिना, कापुन्नो अर्थतस्ते ॥ ४९ ॥ महादवनिगर्सकारे, A Hallo.

महीम वहरवालुए। कलंबवालुयाए य, दहुपुच्चो अणंतसो॥ ५० ॥ रसंतो कंद्रकुंमीसु, उड्डं बद्धो अर्वचवो । करवत्तकरकयाईहिं, क्रिक्युव्वो अर्णतसो ॥ ५९ ॥ अइतिक्ख-कंटगाइको, तुंगे सिंबलिपायने । सेनियं पासबद्धेणं, कड्डोकह्नाहिं दुवरं ॥ ५२ ॥ महाजंतेस उच्छ बा, आरसंतो सुमेरबं। पीलिओमि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणंतसी ॥ ५३ ॥ क्वेंत्रो कोलसुणगृहिं, सामेहिं सबलेहि य । पाडिओ फालिओ छिष्ठो, विष्फुरंतो अणेगसो ॥ ५४ ॥ असीहि अयसिवण्णाहिं, भल्लेहिं पहिसेहि य । छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य. ओडण्णो पावकम्मुणा ॥ ५५ ॥ अवसो लोहरहे जुत्तो, जलंते समिलाजुए। चोइको तोत्तजुत्तेहिं, रोज्हो वा जह पाडिओ ॥ ५६ ॥ ह्यासणे जलंतिमा, चियास महिसो विव । दब्बो पक्को य अवसो, पायकम्मेहि पाविओ ॥ ५७ ॥ बला संडासतंबेहि, लोहतंबेहि पिनखिंह । विल्रुता विलवंती हं, टंकागिद्रेहिंऽणंतसी ॥ ५८ ॥ तण्डाकिलंतो वावंतो, पत्तो वेयरणि नई । जलं पाहिं ति चितंतो, खर-धाराहिं विवाइओ ॥ ५९ ॥ उण्हाभितत्तो संपत्तो. असिपतं महावणं । असिपतेहिं पडंतेहिं. छिन्नपुन्नो अणेगसो ॥ ६० ॥ सुम्गरेहिं मुसंदीहिं, स्टेहिं मुसटेहि य । गयासंभगगनेहिं, पत्तं दुक्खं अर्णतसो ॥ ६१ ॥ खरेहिं तिक्खधाराहिं. छरियाहिं कप्पणीहि य । किपक्षो फालिओ छिनो, उन्नित्तो य अणेगसी ॥ ६२ ॥ पासेहिं कृहजालेहिं, मिओ वा अवसी अहं। वाहिओ बढ़रुद्धी वा, बहसी चेव विवाहओं ॥ ६३ ॥ गरेहें मगरजारोहें, मच्छो वा अवसो अहं । उक्षिओ फालिओ गहिओ, मारिओ य अर्णतसो ॥ ६४ ॥ बीदंसपृष्टि जालेहि, छेप्पाहि सरणो विव । गहिओ करगो बढ़ो य. मारिओ व अणंतसो ॥ ६५ ॥ कुहाडफरसुमाईहिं, बहुईहिं दुमो विव । कुट्टिओ फालिओ छिषो, तच्छिओ य अणंतसी ॥ ६६ ॥ खबैडमुद्धि-माईहि, कुमारेहि अयं पिव। ताढिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अणंतसो॥ ६७॥ तनाइं तंबकोहाई, तउयाई सीसयाणि य । पाइओ कळकळेताई, आरसंतो सुसेरवं ।। ६८ ॥ तुई पियाई मंसाई, खंडाई सोक्रगाणि य । खाविस्रोमि समंसाई, अग्गिव-ण्णाइंडणेगसो ॥ ६९ ॥ तुई पिया ग्रुरा सीहू, मेरलो य महूणि य । पाइओमि जलं-तीओ. वसाओ रुहिराणि य ॥ ७० ॥ निषं भीएण तस्येण, दहिएण बहिएण थ । परमा दुइसंबद्धा, वेयणा वेदया मए ॥ ७१ ॥ तिब्बबंडप्पगाढाओ, घोराओ अइदु-स्तहा । महन्मयाओ भीमाओ, नरएसु बेह्या मए ॥ ७२ ॥ नारिसा माणुसे ळोए. ताया ! दीसंति वेयणा । एसो असंतगुणिया, नरएसु दुक्सवेयणा ॥ ७३ ॥ सन्ब-भवेस अस्साया. वेयणा वेहवा मए। निमेसंतरिक्तं पि. जं साया निर्देश वेयणा ॥ ७४ ॥ तं बिंतम्सापियरो. छंदेणं प्रत्त । वस्यया । नवरं प्रण सामण्ये, हक्कां

निप्पडिकम्मया ॥ ७५ ॥ सो बेइ अम्यापियरो !, एवमेयं जहा फूढं । पहिकम्मं को कुणई, अरण्णे मियपदिखणं ॥ ७६ ॥ एगच्यूए अरण्णे व. जहा उ चर्ई मिरो । एवं धम्मं चरिस्सामि. संजमेण तवेण य ॥ ७७ ॥ जहा मिगस्स आयंको, महार-ण्णंमि जायई । अच्छंतं इक्खमुलंमि, को णं ताहे तिगिच्छई ॥ ५८ ॥ को वा से ओसहं देइ ?, को वा से पुच्छई सुहं ?। को से भत्तं च पाणं वा. आहरित पणामच ? ॥ ७९ ॥ जया य से सुद्दी होइ, तया गच्छह गोयरं । भत्तपाणस्य बद्दाए, वक्रराणि सराणि य ॥ ८० ॥ खाइता पाणियं पाउं, बह्नरेहिं सरेहि य । मिगचारियं चरित्ताणं, गच्छई मिगचारियं ॥ ८९ ॥ एवं समुद्धिओ भिक्खु, एवमेव अणेगए । मिगचारियं चरिलाणं, उन्नं पक्रमई दिसं ॥ ८२ ॥ जहा सिए एग अधेगचारी, अणेमवासे धुवगो-बरे य । एवं मुणी गोयरियं पविद्वे, नो हीलए नो वि ब खिसएजा ॥ ८३ ॥ मिग-बारियं बरिस्सामि, एवं पुता । जहासुहं । अम्मापिऊहिंऽणुबाओ, जहाइ उवहिं तहा ॥ ८४ ॥ मिगचारियं चरिस्सामि, सञ्बद्धस्वविमोक्खणि । तुन्मेहि अन्मणुनाओ. गच्छ पुत्त । अहासुहं ॥ ८५ ॥ एवं सो अम्मापियरो, अणुमाणिताण बहुविहं । समत्तं छिंदई ताहे, महानागीव्य क्ंच्यं ॥ ८६ ॥ इड्डी बितं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ । रेणुयं व पडे लमां, निद्धणिताण निमाओ ॥ ८७ ॥ पंचमहव्वयञ्जतो, पंचसमिओ तिग्रत्तिगुत्तो य । सर्व्मितरबाहिरए, तबोकरमंमि उज्जुओ ॥ ८८ ॥ निस्समो निरहं-कारी, निस्संगी चत्तगारवी। समी य सन्वभूएस, तसेष्ठ थावरेस य॥ ८९॥ लामा-लामे सुद्दे दुक्के, जीविए मरणे तहा। समरे निंदापसंसासु, तहा माणाबमाणको॥ ९०॥ गारवेसु कसाएस, दंडसक्रभएस य। नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवध्यो ॥ ९१ ॥ अणिस्सिओ इहं छोए. परछोए अणिस्सिओ । वासीचंदणकमो य, असणे अणसणे तहा ॥ ९२ ॥ अप्पसत्येहिं दारेहिं, सञ्ज्ञा पिहियासवे । अञ्चरपञ्ज्ञाणजोगेहिं. पसत्यदमसासणे ॥ ९३ ॥ एवं नाणेण चरणेण, इंसणेण तवेण य । भावणाहि य युदाहि, सम्मं भावितु अप्पर्य ॥ ९४ ॥ बहुवाषि उ वासाषि, सामण्यमणुपालिया । मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं ॥ ९५ ॥ एवं करंति संबुद्धा, पंदिया पविय-क्खणा । विभिगदंति मोगेग्र, मिमापुत्ते जहा रिसी ॥ ९६ ॥ महायमावस्स महाज-सस्स, मियाइपुत्तस्स निसम्म मासिन । तनप्यहाणं चरियं च उत्तमं, गइप्यद्वाणं च तिलोगविस्सुयं ॥ ९७ ॥ विवाणिया दुक्सविबद्धणं वर्ण, ममत्तवंधं च महाभयावहं । ह्यावर्ह धम्मध्रं क्षणुत्तरं, बारेज निव्वाणगुणावरं महं ॥ ९८ ॥ ति-वेमि ॥ इति मियापुरीयं जामं प्राजवीसहमं अञ्चयणं समर्त ॥ १९ ॥

### अह महानियंठिजनामं बीसहमं अज्झयणं

सिद्धाणं नयो किया, संजयाणं च माक्यो। अत्यथम्मगडं तर्घ, अणुसिट्टं मुणेह मे ॥ १ ॥ पम्यरयणो राया, सेनिओ मगहाहिबो । बिहारजर्म निजाओ, मंडि-कुच्छिसि चेईए ॥ २ ॥ नाणादुमलयाहण्णं, नाणापिक्खनिसेवियं । नाणाकुमुममंछ्लं. उज्जाणं नंदणोवमं ॥ ३ ॥ तत्य सो पासई साहुं, संजयं ग्रसमाहियं । निसनं हक्खमूलिम, सुकुमालं सहोइयं ॥ ४ ॥ तस्स रूवं तु पासिता, राइणो तम्म संजए । अञ्चतपरमो आसी, अउलो रूविम्हसो ॥ ५ ॥ अहो ! वण्णो अहो ! मर्व, अहो ! अब्बस्स सोमया । अहो ! संती अहो ! मुत्ती, अहो ! भोगे असंगया ॥ ६ ॥ तस्स पाए उ वंदिता, काऊण य पयाहिणं । नाइदूरमणासचे, पंजली पिंडपुच्छई ॥ ७ ॥ तरुणो सि अजो ! पञ्चहको, भोगकालम्म संजया । उबद्रिको सि सामण्णे, एयमुद्रं. सुणेमि ता ॥ ८ ॥ अणाहोमि महाराय !, नाहो मज्झ न विज्ञई । अणुकंपर्ग सुहिं बाबि, कंचि नामिसमेगहं ॥ ९ ॥ नओ सो पहांसओ रागा. सेणिओ मगहा-हिबो। एवं ते इक्टिमंतस्स, कहं नाहो न विज्ञई ॥ १० ॥ होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संबया ! । मित्तनाईपरिबुडो, माणुस्सं खु सुदुक्रहं ॥ ११ ॥ अप्पणा वि अणाही सि. सेणिया! मगहाहिवा!। अप्पणा अणाही संतो. कहं नाही भवि-स्ससि । १२ ॥ एवं वृत्तो नरिंदो सो. ससंभंतो सुविम्हिओ । वयणं अस्स्यपुट्यं. साहुणा विम्हयभिक्षो ॥ १३ ॥ अरसा इत्बी मणुस्सा मे, पुरं अंतेजरं च मे । भंजामि माणुसे भोए, आणा इस्सरियं च मे ॥ १४ ॥ एरिसे संपन्नगम्मि, सब्ब-कामसमप्पिए। कहं अणाहो मवई, मा हु भंते ! मुखं बए॥ १५॥ न तुमं जाणे अणाहस्स. अत्यं पोत्यं च पत्थिवा!। जहा अणाहो भवदे, सणाहो वा नराहिवा! ॥ १६ ॥ सुणेह मे महाराय !, अञ्चिक्तिण चेयसा । जहा अणाही भवई, जहा मेथं पवत्तियं ॥ १७ ॥ कोसंबी नाम नयरी, पुराषपुरमेयणी । तत्व आसी पिया मजह, प्रमुख्याणसंख्यो ॥ १८ ॥ पढमे वए महाराख । अवला मे अस्क्रिवेयणा । अहोत्या विउलो दाहो, सन्वगत्तेस पत्थिवा ! ॥ १९ ॥ सत्यं जहा परमतिक्खं, सरीरविवरं-तरे । आवीलिज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥ २० ॥ तियं मे अंतरिच्छं च. उत्तमंगं च पीडई। इंदासणिसमा घोरा, वेयणा परमदाख्या ॥ २१ ॥ जबविया मे आयरिया, विजामंततिगिच्छमा । अवीया सत्यकुसला, मंतमूलविसादया ॥ २२ ॥ ते में तिगिच्छं कुर्वित, बालप्पामं जहाहियं। न य दुक्खा विमोयंति, एसा मजा

९ उजाणे ।

अणाह्या ॥ २३ ॥ पिया मे सन्वसारं पि, दिजाहि सम कारणा । न य दुक्खा विमोएइ, एसा मञ्झ अणाह्या ॥ २४ ॥ माया वि मे महाराय !, पुत्तसोगदुहृहिया । न य दुक्खा विमोएइ, एसा मज्झ अषाहया ॥ २५ ॥ भागरा मे महाराय !. सगा जेहकणिद्रगा । न य दुक्खा विमोर्यति, एसा मज्झ अणाह्या ॥ २६ ॥ भहणीओ में महाराय!, सगा जेड्डकणिड्डमा । न य दुक्खा विमोयंति, एसा मज्ज्ञ अणाह्या ॥ २० ॥ भारिया मे महाराय !, अणुरत्ता अणुञ्चया । अंसुपुण्णेहिं नयणेहिं, उरं मे परिसिंचई ॥ २८ ॥ अश्वं पाणं च ण्हाणं च, गंधमछविछेवणं । मए नायमनायं बा. सा बाला नेव भुंजई ॥ २९ ॥ खणं पि मे महाराय !. पासाओ वि न फिट्रई । न य दुक्खा विमोएइ, एसा मज्ज्ञ अणाहया ॥ ३० ॥ तओ हं एवमाहंस. दुक्खमा हु पुणो पुणो । वेयणा अणुभविष्ठं जे, संसारम्मि अणंतए ॥ ३१ ॥ सहं च जह मुचेजा. वेयणा विरुका इओ । खंती दंती निरारंभी, पञ्चए अजगारियं ॥ ३२ ॥ एवं च चितइताणं, पद्धत्तोमि नराहिवा ! । परियत्तंतीए राईए, वेयणा मे सबं गया ॥ ३३ ॥ तओ को पभागंमि, आपुच्छिताण बंधवे । संतो दंतो निरारंभो, पव्य-इक्षोऽणगारियं ॥ ३४ ॥ तो हं नाही जाओ, अप्पणी य परस्स य । सन्वेसिं चेव भ्याणं, तसाणं थावराण व ॥ ३५ ॥ अप्या नई वेयरणी, अप्या में कृडसामछी। अप्या कामदुहा घेणू, अप्या मे नंदर्ण वर्ण ॥ ३६ ॥ अप्या कता विकता य, दुहाण य सहाण य । अप्पा मित्तसमित्तं च, दुप्पद्विय सुपद्विओ ॥ ३० ॥ इमा ह असा बि अणाह्या निवा!, तमेगिवित्तो निहुओ सुणेहि । नियंठधम्मं लहियाण वी जहा, षीयंति एगे बहकायरा नरा॥ ३८॥ जो पव्यहत्ताण सहव्यगाई, सम्सं च नो फासयई प्रमाया । अतिस्पहप्पा य रसेस शिद्धे, म मूलओ क्रिकड बंघणं से ॥ ३९ ॥ आउत्तया जस्स न अत्य काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए । आयाणनिक्खेव-हुगुंछणाए, न बीरजार्य अणुजाइ सम्यं ॥ ४० ॥ चिरं पि से मुंडरुई भविता, अधिरव्वए तवनियमेहिं महे। चिरं पि अप्पाण किलेसइता, न पारए होइ हु संपराए ॥ ४९ ॥ प्रोहे व मुद्री जह से असारे, अयंतिए कृडकहावणे वा । राडामणी वेरुलियप्पगासे, अमहरवए होइ हु जाणएसु ॥ ४२ ॥ कुसीलर्लिंग इह भारइसा, इसिज्यस्य जीविय बृहदत्ता । असंजए संजयरुप्पसाणे, विणिधायमागच्छह से चिरं पि ॥ ४३ ॥ निसं त पीयं जह कालकृष्टं, हणाइ सत्यं जह कुम्महीयं । एसी वि वस्मी विसश्चीववसी, इणाइ वेंबारू इवाविमसी ॥ ४४ ॥ जे तक्सणं सुविण पर्वजमाणे, निमित्तकोत्रहरूसंप्यादे । क्रहेडविजासबदारजीवी, न गच्छदं सरणं तम्मि काले ॥ ४५ ॥ तसंतमेणेब उ से ससीछे. सबा दृही विष्यरियामुचेइ । संवावई नरगति-

विक्सजोणि, मोणं विराहेन् असाहरूवे ॥ ४६ ॥ उद्देशियं कीयमडं नियागं, न मुंचई किंचि अणेसणिजं । अग्गी विवा सञ्चमक्खी भविता, इत्ती जुए गच्छह कट्ट पावं ॥ ४७ ॥ न तं भरी कंठछेना करेड्, जं से करे अप्पणिया दुरप्पया । से नाहिई मन्माहं त पते, पञ्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥ ४८ ॥ निरद्विया नगगहं है तस्स, जे उत्तमद्रे विवजासमेह । इमे वि से नत्थि परे वि लोए, दुहुओ वि से झिज्झड़ तत्य स्त्रेष् ॥ ४९ ॥ एमेवऽहाछंदक्रसीलस्ये, मग्गं विराहित् जिलुत्तमाणं । कुर्री विवा भोगरसाणुगिद्धाः, निरद्वसोया परियावमेइ ॥ ५० ॥ सोचाण मेहावि ! सुभासियं इमं, अणुसासर्ण नापगुणीववेयं । मर्गा क्रुसीखाण जहाय सन्वं, महानियंठाण वए पहेणं ॥ ५१ ॥ चरित्तमाबारगुणिक्य तओ, अणुत्तरं संजम पालियाणं । निरासवे संखिवयाण करमं, उनेह ठाणं विउल्लामं धुवं ॥ ५२ ॥ एवुगगदंते वि महातवोधणे, महामुणी महापद्दे महायसे । महानियंठिज्ञामणं महासुयं, से कहेई मह्या वित्थ-रेणं ॥ ५३ ॥ तुद्धो य सेणिओ राया, इणमुदाहु कयंजली । अणाहुतं जहाभूयं, सुद्ध में उनदंसियं ॥ ५४ ॥ तुष्कं सलदं स मणुस्सकमं, लाभा सलदा य तुमे महेरी । तुन्ने सणाहा य सर्वधवा य, जं मे ठिया मर्गे जिलुसमाणं ॥ ५५ ॥ तं सि नाहो अणाहाणं, सम्बभ्याण संजया । खामेमि ते महाभाग !, हच्छामि अणु-सासिउं ॥ ५६ ॥ पुच्छिकण मए तुन्मं, साणविग्धो उ जो कसो । निमंतिया य भोगेहि, तं सब्वं मरिसेहि में ॥ ५० ॥ एवं श्रुणिताण स रायसीहों, अणगारसीहं परमाड भक्ति । सक्षोरोहो सपरियणो सबंधवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा॥ ५८॥ ऊससियरोमकवी, फाऊण य प्याहिणं। अभिनंदिकण सिरसा, अध्याओ नराहिबो ॥ ५९ ॥ इयरो वि गुणसमिद्धो, तिगुत्तिगुत्तो तिदंडनिरओ य। बिह्रग इव विष्पमुद्धो, बिहरह वसहं विगयमोहो ॥ ६० ॥ ति-वेमि ॥ इति महानियंतिःसनामं बीसइमं अजहायणं समसं ॥ २०॥

## अह समुद्दपालीयं णामं एगवीसहमं अज्झयणं

चंपाए पालिए साम, सावए आवि वाणिए। महाबीरस्स असवओ, सीसे सी उ महप्पणो ॥ १ ॥ निक्संबे पावगणे, सावए से वि कोनिए। पोएण ववहरंते, पिढुंढं नगरमागए॥ २ ॥ पिढुंढं ववहरंतस्स, वाणिओ देह धूगरं। तं ससत्तं पहनिज्ञा, सदेसमह परिषयो ॥ ३ ॥ अह पालियस्स घरणी, समुहम्म पसर्वहं। अह वालए

१ निर्ह्यो जिनकपो नि ।

तर्हि जाए, समुद्दपालिति नामए ॥ ४ ॥ खेमेण आगए चंपं, सावए वाणिए घरं । संबद्धई तस्स घरे, दारए से मुहोइए ॥ ५ ॥ बावत्तरी कलाओ य, सिक्खई नीइ-कोविए । जोव्वणेण य संपन्ने, सुरुवे पियदंसणे ॥ ६ ॥ तस्स रुववई भजं. पिया आणेइ स्विणि । पासाए कीलए रम्मे, देवो दोगुंदओ जहा ॥ ७ ॥ अह अजया कयाई, पासायाखोयणे ठिओ । वज्ज्ञमंडणसोमागं, वज्ज्ञं पासह वज्ज्ञगं ॥ ८ ॥ तं पासिकण संविग्गो. समृहपालो इणमञ्जवी । अहोऽसुभाण कम्माणं. निजाणं पावगं इमं ॥ ९ ॥ संबद्धो सो तर्हि भयवं, परमसंवेगमागओ । आपुच्छऽम्मा-पियरो, पञ्चए अणगारियं ॥ १०॥ जहित्तु सम्गंथ महाकिलेसं, महंतमोहं किसणं भयावहं । परियायधम्मं चऽभिरोयएजा, वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥ ११ ॥ अहिंससम्बं च अतेणगं च, तत्तो य बंगं अपरिग्गहं च । पडिवज्जिया पंचमहत्व-याणि, चरिज धम्मं जिणदेसियं विद् ॥ १२ ॥ सन्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी, संति-क्लम संजयबंभयारी। सावज्ञजोगं परिवज्जयंतो, चरिज भिनन्तु ससमाहिइंदिए ॥ १३ ॥ कालेण कालं विहरेज रहे. बलाबलं जाणिय अप्पणो य । सीहो द सहैण न संतसेजा, वयजोग सुचा न असन्ममाहु ॥ १४ ॥ उवेहमाणो उ परिवर्णा, पियमप्पियं सञ्च तितिक्खएजा । न सच्च सन्वत्थऽभिरोयएजा, न यावि पूर्य गरहं च संजए ॥ १५ ॥ अणेगछंदा इह माणवेहिं, जे भावओ संपमरेह भिक्ख । भयभेरवा तत्य उड़ित मीमा, दिव्या मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥ १६ ॥ परीसहा दुव्विसहा अणेगे, सीयंति जत्था बहुकायरा नरा । से तत्थ पत्ते न बहिज्ज भिक्च, संगामसीसे इव नागराया ॥ १७॥ सीओसिणा दंसमसा य फासा, आयंका विविहा फुसंति देहं। अकुकुओ तत्थऽहियासएमा, रयाइं खेवेज पुराक्याई ॥ १८ ॥ पहाय रागं च तहेव दोसं, मोहं च भिवन्त् सबयं वियनस्त्रणो । मेरव्य बाएण अकंपमाणो, परीसहे आयगुरो सहेजा ॥ १९ ॥ अणुजए नावणए महेसी, न शामि पूर्व गरहं च संजप् । स उज्जुमानं पिंडवज्ञ संजप्, निम्बाणमर्गं विरप् उवेह ॥ २० ॥ अरह-रइसहे पहीणसंगवे, निरए आमहिए पहाणवं । परमहुपएहि चिहुई, छिन्नसोए असमे अकिंचणे ॥ २१ ॥ विक्तिसमणाइ मएज ताई, निरोबस्थाइ असंधडाई । इसीहिं विष्णाई महावसेहिं, काएण फासेज परीसहाई ॥ २२ ॥ समाणनाणीवगए महेसी, अणुत्तरं वरितं धम्मसंत्रयं । अणुत्तरे नाषघरे वर्षसी, ओभासई स्रिए वंतस्थिको श २३ ॥ दुविहं खक्कण व पुण्णपार्व, निरंगणे सम्बजी विष्पसुके । तरिता समुद् व सहाअवोषं, ससुक्पाके अपुनागमं गए ॥ २४ ॥ ति-वेमि ॥ इति ससूह-पालीवं णामं दगवीसहमं जज्ज्ञवयं समसं ॥ २१ ॥

#### अह रहनेमिजनामं बाबीसहमं अज्झयणं

सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिङ्किए । वस्रदेवुत्ति नामेणं, रायलक्खण-संजुए ॥ १ ॥ तस्स भजा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा । तासि दोण्हं दुवे पुत्ता, इद्वा रामकेसवा ॥ २ ॥ सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिश्रिए । समुद्दविजए नामं, रायळक्लणसंजुए ॥ ३ ॥ तस्त भजा सिवा नाम. तीसे पत्तो महायसो । भगवं अरिद्वनेमित्ति, छोगनाहे दमीसरे ॥ ४ ॥ सोऽरिद्वनेमिनामो उ. स्वन्सणस्सर-संजुओ । अद्भाहस्सळक्खणघरो. गोयमो काळगच्छवी ॥ ५ ॥ बजारेसहसंघयणो. समचउरंसो झसोयरो । तस्स रायमईकनं, भजं जायह केमवो ॥ ६ ॥ अह सा रायवरकत्ता. सुसीला चारुपेहणी । सुव्यलक्खणसंपन्ना, विजयोगामणिप्पमा ॥ ७ ॥ अहाह जणओ तीसे, बाद्धदेवं महिद्धियं । इहागच्छउ क्रमारो, जा से कनं ददामि हं ॥ ८ ॥ सम्बोसहीहि ण्हविको, कमकोउयमंगको । दिन्यज्यलपरिहिको, आभरपेहि विभृतिको ॥ ९ ॥ मत्तं च गंधहत्यं च, वासुदेवस्स जेट्टगं । आरुढो सोहए अहियं, सिरे चूडामणी जहा ॥ १० ॥ अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ। दसार-चक्रेण य सो, सब्बओ परिवारिओ ॥ ११ ॥ अउरंगिणीए सेणाए, रहयाए जहक्रमं । द्वरियाण सिक्ननाएणं, दिव्वेणं गगणं फुसे ॥ १२ ॥ एयारिसीए इङ्गीए, जुत्तीए उत्त-माइ य । नियगाओ भवणाओ, निजाओ विष्हर्पुगवो ॥ १३ ॥ अह सो तत्य निज्जेती, दिस्स पाणे मयहुए । वाडेहिं पंजरेहिं च, संनिरुद्धे सुदुनिन्सए ॥ १४ ॥ जीवियंतं तु संपत्ते. मंसद्वा भिक्कायव्यए । पासिता से महापत्ते, सारहिं इणमञ्जवी ॥ १५ ॥ कस्स अद्रा इमे पाणा, एए सब्दे सहेसिणो। वाडेहिं पंजरेहिं च, सिबस्द्रा य अच्छिहिं॥ १६॥ अह सारही तभी मणह, एए भरा उ पाणिणो । तुज्हां विवाहकज्जम्म, भोयावेलं बहुं जर्ण ॥ १७ ॥ सोळण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं । चितेइ से महापन्ने, साणुकासे जिएहि का। १८॥ जड मज्झ कारणा एए. इम्मंति सुबह जिया। न मे एवं त निस्सेसं. परलोगे भविस्सई ॥ १९ ॥ सो कुंडलाण जुबलं, सुत्तगं च महाबसो । आभरणाणि य सम्बाणि, सारहिस्स पणामए ॥ २० ॥ मजपरिणामी य क्यो, देवा य जहोहयं समोइण्णा । सन्तिष्टीइ सपरिसा, निक्समणं तस्स काउं जे ॥ २१ ॥ देवमणुस्स-परिवृद्धो, सीयारयणं तभो समारूढो । निक्समिय बारगाओ, रेक्ययम्म ठिओ भगवं ॥ २२ ॥ उजाणं संपत्तो, ओहण्लो उत्तमाउ सीमाओ । साहस्सीइ परिवृष्टो,

१ कोडर्य-मुसलाइणा जिलाडकासो, मंगलं-दृष्ट्विश्वक्यसहुम्बाचंदणाइणा किजेतं विहाणं, तस्समयपचलियवेवाहियरीहकुलमेरालुसारक्यकियो ति अद्वो ।

भह निक्खमई उ विताहिं ॥ २३ ॥ अह से सुगंघगंघीए, नुरियं मटयकुंचिए । सयमेव छुंचई केसे, पंचमुद्रीहिं समाहिओ ॥ २४ ॥ वासुदेवो य णं भणइ, छुत्तकेसं जिइंदियं । इच्छियमणोरहं तुरियं, पावस तं दमीसरा ! ॥ २५ ॥ नाणेणं दंसणेणं च, चिरतेण तहेब य । खंतीए मुत्तीए, वहुमाणी भवाहि य ॥ २६ ॥ एवं ते राम-केसना. दसारा य यह जणा । अरिद्वणेमिं नंदिता, अइगया वारगापुरिं ॥ २७ ॥ सोऊण रायकजा, फ्वजं सा जिणस्स उ । नीहासा य निराणंदा, सोगेण उ सस्-च्छिया ॥ ६८ ॥ राईमई विचितेइ, घिरत्यु मम जीवियं । जाऽई तेण परिचत्ता, सेयं पव्यहर्तं मस ॥ २९ ॥ अह सा ममरसिक्षमे, कुन्नफणगसाहिए । सयमेव छुन्हें केसे, धिइमंता ववस्सिया ॥ ३०॥ वासुवेवो य णं मणह, लुत्तकेसं जिइंदियं । संसारतागरं घोरं, तर कने ! लई लई ॥ ३१ ॥ सा पन्वहया संती, पव्यावेसी र्ताहं वहं । सयणं परियणं चेव, सीलवंता वहस्त्रया ॥ ३२ ॥ गिरिं रेवययं जंती. बासेणुला उ अंतरा । बासंते अधयारीम, अंतो स्वयणस्य सा ठिया ॥ ३३ ॥ चीवराइं विसारती, जहाजायति पासिया। रहनेमी भगाचित्तो, पच्छा दिह्रो य तीइ वि ॥ ३४ ॥ मीया य सा तहिं दुईं, एगंते संजयं तयं । वाहाहिं काउं संगोप्कं, वेवमाणी निसीयई ॥ ३५ ॥ अह सो वि रायपुत्ती, समुद्दविजयंगओ । मीयं पवेवियं दहं, इमं वक्सुदाहरे ॥ ३६ ॥ रहनेमी अहं भेरे ।, सुरुवे ! चारुभासिणी ! । मसं भगाहि नयणु !, न ते पीला भविस्सई ॥ ३७ ॥ एहि ता भुंजिमी मोए, माणुस्सं ब्र सुदृह्हहूं । भुत्तभोगी तक्षो पच्छा, जिणमन्गं चरिस्समो ॥ ३८ ॥ दृहुण रहनेसि तं. अम्युक्रीयपराजियं । राईमई असंभंता, अप्पाणं संबरे तहिं ॥ ३९ ॥ अह सा रायवरकता, स्रद्विया नियमञ्बए। जाई कुलं च सीलं च, रक्समाणी तयं वए ॥ ४० ॥ जडरिस रूबेण वेसमणो, कलिएण नलकुबरो । तहा वि ते न इच्छामि. जह प्रति सक्कं पुरंदरी ॥ ४१ ॥ प्रमुखेर जिल्मं जोई, धूमफेउं दुरासर्थ । नेच्छंति बंतरं मोतं. कुळे जाया अगंधणे ॥ ४२ ॥ थिरत्य तेऽजसोकामी, जो नं जीविय-कारणा । वंते इच्छिसि आवेरं. सेमं ते मरणं भवे ॥ ४३ ॥ अहं च भोगरायस्स. तं च सि अंध्यविष्टिणो । मा इन्हें संध्या होमो, संजर्म निहुस्रो चर ॥ ४४ ॥ जड तं काहिति भावं, जा ना दिच्छासे भारियो । वायाविद्योव्य इदो, अद्विअप्पा सवि-स्मति ॥ ४५ ॥ गोवालो भंडवालो बा, बहा तहव्यणिस्तरो । एवं अणिस्तरो तं पि. सामण्णस्स मविस्सारि ॥ ४६ ॥ कोई मोणं निगिन्हिला, मार्थ स्रोमं च सञ्चसो । इंदियाई बसे काउं. बाप्पाणं उनसंहरें ॥ ४७ ॥ तीसे सो वयणं सोबा, संजगाए द्यमासियं । अंकुरोण जहा नागो, बम्बे संपदिवाहको ॥ ४८ ॥ मणगुक्तो वयगुक्तो.

कायगुत्तो जिइंदिओ । सामणां निचलं फासे, जावजीवं दढव्वओ ॥ ४९ ॥ उम्मं तवं चिरताणं, जाया दोष्णि वि केवली । सन्वं क्रमं सिनताणं, लिद्धं पता अणु-त्तरं ॥ ५० ॥ एवं करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्वणा । विणियदंति भोगेस्र. जहा सो पुरिसोत्तमो ॥ ५९ ॥ ति÷बेमि ॥ इति रहनेमिज्जनामं बावीसङ्मं अज्झयणं समन्तं ॥ २२ ॥

# अह केसिगोयमिजाणामं तेवीसइमं अज्झयणं

जिणे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूर्वो । संयुद्धप्पा य सव्वज्ञु, धम्मतित्थयरे जिणे ॥ १ ॥ तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे महायसे । केसी कुमारसमणे, विज्ञाचरणपारगे ॥ २ ॥ ओहिनाणसुए वृद्धे, सीससंघसमाउछे । गामाणुगामं रीयंते. साबर्त्य पुरमागए ॥ ३ ॥ तिंद्यं नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमंडले । फास्टए सिज-संयारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ४ ॥ अह तेणेव कालेणं, धम्मतित्थयरे जिणे । भगवं वद्धमाणिति, सञ्बळोगंमि विस्तुए ॥ ५ ॥ तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे महायसे । भगवं गोयमे नामं, विज्ञानरणपारए ॥ ६ ॥ नारसंगविक बुद्धे, सीस-संघसमाउढे । गामाणुगामं रीयंते. सो वि सावत्यमागए ॥ ७ ॥ कोइगं नाम उजाणं, तम्मी नगरमंडले । फाग्रुए सिजसंबारे, तत्व बासमुवागए ॥ ८ ॥ केसी क्रमारसमणे. गोयमे य महायसे । उभको नि तत्य विहरिस, अलीणा सुसमाहिया ॥ ९ ॥ उमओ सीससंघाणं, संजयाणं तबस्सिणं । तत्व चिंता समुप्पना, गुण-बंताण ताइणं ॥ १० ॥ केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो व केरिसो । आयार-धम्मपणिही, इसा वा सा व केरिसी? ॥ ११ ॥ चाउजामी य जो धम्मो. जो इसो पंचिसिक्सिको । देसिको बद्धगाणेण, पासेण व महामुणी ॥ १२ ॥ अचेलको य जो धम्मो, जो इसी संतरतरो । एग कजपश्चाणं, विसेसे कि नू कारणं? ॥ १३ ॥ अह ते तत्व सीसाणं, विज्ञाय पवितक्तियं। समागये क्यमई, उमधो केसिगोयमा ॥ १४॥ गोयमे पिरुक्त, सीससंघरमाउछै। जेद्रं कुरुमवेक्संतो, तित्वं वणमागको ।। १५॥ केसी कुमारसमणे, गोवमं दिस्समानयं। परिस्यं परिवर्ति, सम्बं संपंडियकाई ॥ १६ ॥ पळालं पासुयं तस्य, पंचसं कुमलणाणि व । गोसमस्य निसेजाए, खिप्पं संपंपाक्त ॥ १० ॥ केसी कमारसम्बंध, नोक्ये य महावसे । उसको निसम्बा सोहंति, चंदसरसमप्पमा ॥ १८ ॥ समागवा वह तत्व, याचंदा कोउमा मिया ।

९ संताणीयसिस्से ति अद्धो । २ अञ्जाणियो ।

निहत्याणं अणेगाओ, साहरसीओ समागया ॥ १९ ॥ देवदाणवगंधव्या, जक्ख-रक्सक्तक्तरा । अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्य समागमो ॥ २०॥ पुरुछाम ते महाभाग!, केसी गोयममञ्जवी। तक्षो केसि वुवंतं तु. गोयमो इणमञ्जवी ॥ २१ ॥ पुच्छ भंते ! बहिच्छं ते, केसि गोयममञ्जवी । तओ केसी अणुजाए, गोयमं इणमञ्चवी ॥ २२ ॥ चाउजामो य जो धम्मो, जो इमो पंचरिक्तिको । देसिको वद्धमाणेण, पासेण स सहामुणी ॥ २३ ॥ एगकअपवन्नाणं, विसेसे कि तु कार्णं ? । धम्मे दुविहे मेहावी, कहं विप्यश्वओं न ते ? ॥ २४ ॥ तओ केसिं धुवंतं तु, गोयमो इणमञ्चवी । पन्ना समिक्खए घम्मं, तत्तं तत्तविमिच्छिमं ॥ २५ ॥ पुरिमा उजुजडा उ, वंकजडा य पच्छिमा। मज्ज्ञिमा उजुपना उ, तेण धम्मे वुहा कए ॥ २६ ॥ पुरिमाणं दुब्बिसोज्यो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ । कप्पो मजिसमगाणं तु, तुविसोज्झो सुपालओ ॥ २७ ॥ साह गोयम ! पद्मा ते, छित्रो में संसओ इमो । असो वि संसको मज्यं, तं में बहसु गोयमा ! ॥ २८ ॥ अजेलगो थ जो धम्मो, जो इसो संतक्तरो । देसिओ बद्धमाणेण, पासेण य महाजसा ॥ २९ ॥ एगकजपवकाणं, विसेसे किं नु कारणं। लिंगे दुविहे मेहावी, कहं विप्यवामी न ते? ॥ ३० ॥ केसिमेवं ध्रवाणं तु, गोयमो इणमञ्चवी । विज्ञाणेण समागम्म, धम्म-साहणमिरिक्क्यं ॥ ३९ ॥ पद्मयत्थं च कोगस्स, नाणाविहविगप्पणं । जत्तत्थं गहणत्थं च, लोगे लिंगपओयणं ॥ ३२ ॥ अह भवे पहचा उ, मोक्लंसच्यूयसाहणा । नाणं च दंसणं चेव, चरितं चेव निच्छए ॥ ३३ ॥ साहु गोयम! पन्ना ते, छिन्नो मे संसको इसो । असो वि संसको मज्हां, तं से कहुछु गोयमा ! ॥ ३४ ॥ अणेगाणं सहस्ताणं, मज्झे बिद्वसि गोयमा ! । ते य ते बहिगच्छंति, कहं ते निजिया तुमें ? ॥ ३५ ॥ एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस। दसहा उ जिणिताणं, सञ्बस्त विजामहं ।। ३६ ॥ सत् य इह के बुते ?, केसी गोयममञ्जवी । तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो इपामन्ववी ॥ ३० ॥ एगप्या अजिए सत्तु , कसाया इंदियाणि य । ते जिनित् जहानायं, विहरामि अहं मुणी ॥ ३८ ॥ साह गोयम ! पना ते, किकों में संसकों इसे ! अकों में संसकों मज्जां, तं ने कहुछ गोयमा! ॥ ३९ ॥ बीचेति बहुवे लोए, पासबदा सरीरियो । मुक्रपासो लहुक्सूओ, वहं तं विहरसी मुणी ? ॥ ४० ॥ वे पासे सव्यसो क्रिसा, निहंतूण उवायको । मुक्क्पासी लहुन्यूओ, विहरामि वहं सुवी! ॥ ४९ ॥ पासा व इह के जुला?, केसी गोयममञ्जवी। केशिनेवं बुवंतं हु, गोममो इपमन्नवी ॥ ४२ ॥ रागहोसादको तिव्या, नेहपासा मर्बकरा । ते किरिता जहानार्व, निहरामि जहहर्त ॥ ४३ ॥ साह गीयम ! पना

ते, छित्रों में संसओ इमो । अत्रों वि संसको मज्झं, तं में कहसु गोयमा ! ॥ ४४ ॥ अंतोहिययसंभूया, लया चिट्ठइ गोयमा!। फलेइ विसमक्खीणि, सा उ उद्धारिया कहं ? ॥ ४५ ॥ तं लयं सम्बसो छित्ता, उद्धरिता समूलियं । विहरामि जहानायं, मुक्कोमि विसमक्खणं ॥ ४६॥ लया य इइ का वृत्ता है, केसी गोयममब्बवी। केसिमेवं ब्रवंतं त. गोयमो इणमञ्चवी ॥ ४७ ॥ मनतण्डा लया वृत्ता. भीमा भीमफलोदया । तमुख्यित जहानायं, विद्वरामि जहामुद्दं ॥ ४८ ॥ साहु गोयम । पना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नी वि संसओ मज्झं, तं मे कहुसु गोयमा ! ॥ ४९ ॥ संपज्जलिया घोरा, अग्गी चिद्धह गोयमा ! । जे डहंति सरीरत्था, कहं विज्ञाविया तुमे ? ॥ ५.० ॥ महामेहप्पस्याओ, रिज्य बारि जलुत्तमं । सिंचामि सबयं देहं, सित्ता नी दहंति मे ॥ ५१ ॥ अग्गी य इइ के बुत्ता?, केसी गोयममञ्जवी । फेसिमेव बुवंतं तु, गोयमो इण-मञ्जवी ॥ ५२ ॥ कसाया अविगणो वृत्ता, प्रयसीलतवो अलं । स्वयंशराभिद्दया संता. भिना ह न डहंति मे ॥ ५३ ॥ साह गोयम ! पना ते. छिनो में संसक्षो हमो । अनो वि संसक्षो मज्हां, तं मे कहसु गोयमा ! ॥ ५४ ॥ अयं साहसिओ भीमो, इद्रस्सो परि-धावई । जंसि गोयम ! आरूढो, कहं तेण न हीरसि ? ॥ ५५ ॥ पधार्वतं निशिष्हामि. सुयरस्तीसमाहियं। न मे गच्छह उम्मगां, मगां च पडिवर्जाई॥५६॥ आसे य इइ के वृत्ते !, केसी गोयममञ्जवी । केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमञ्जवी ॥ ५७ ॥ मणो साहतिओ भीमो, वक्स्सो परिवादई । तं सम्मं त निगिण्हामि, घम्मसिकसाइ कंथगं ॥ ५८ ॥ साह गोयम ! पना ते, छिनो मे संमध्ये इसी । अनो नि संसब्धे सज्हां, तं मे कहमु गोयमा ! ॥ ५९ ॥ कुप्पहा बहवो लोए, जेहिं नासंति जंतुणो । अद्याणे कह बहंती, तं न नाससि गोयमा ? ॥ ६० ॥ जे य मर्गण गच्छंति, जे य उम्मरग-पाँदया । ते सब्दे वैहया मज्झं, तो न नस्सामहं सुणी ! ॥ ६१ ॥ मगो य इह के क्ते ?. केसी गोमममञ्जवी । केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणसञ्जवी ॥ ६२ ॥ कृत्पवराणपासंही, सञ्वे उम्मागपद्विया । सम्मागं तु जिणक्सायं, एस मागे हि उत्तमे ॥ ६३ ॥ साहु गोयम ! पना ते, किनो मे संसक्षो इमो । अनो वि संसको मज्ञां. तं मे कहस गोयमा ! ॥ ६४ ॥ महाउदगवेगेण, बुज्झसाणाण पाणिणं, सरणं गई पहुद्धा य. रीवं कं मकसी सुणी ? ॥ ६५ ॥ अत्य एगो महादीवो. वारिमज्झे महाल्ओ । महाउदगवेगस्स, गई तत्व न विजाई ॥ ६६ ॥ दीवे व इइ के वृत्ते ?, केसी गोयममन्त्रवी । केसिमेवं दुवंतं तु, गोयमो इणमन्त्रवी ॥ ६७ ॥ जरा-मरणवेगेणं. व्यवसमाणाण पाणिणं । घम्मो बीबो पह्या य, यह सरणसुत्तमं ॥ ६८ ॥ साह गोयम ! पना ते. किनो में संस्थो इसो । अनो नि संस्थो मजनं, तं ने कहद

गोयमा ! ॥ ६९ ॥ अण्णवंसि महोइंसि, नावा विपरिधावई । जंसि गोयम ! आरुडो. कहं पारं गमिस्सुसि ? ॥ ७० ॥ जा उ अस्साविणी नावा. न सा पारस्स गामिणी । जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥ ७१ ॥ नावा य इइ का बुत्ता ?। केरी गोयममञ्जवी । केरिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमञ्जवी ॥ ७२ ॥ सरीरमाहु नावति, जीवो वुचह नाविओ। संसारो अण्णवो वृत्तो, जं तरंति महेसिणो॥ ७३॥ साहु गोयम ! पना ते, छिन्नो में संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्झें, तें में कहस गोयमा ! ॥ ७४ ॥ अंधवारे तमे घोरे, चिट्ठंति पाणिणो वहू । को करिस्सइ उज्जोयं ?, सञ्बलोयम्मि पाणिणं ॥ ७५ ॥ उरगओ विमलो भाण् , सञ्जलोयपमंकरो । सो करिस्सइ उज्जोर्य, सञ्बलोर्यम पाणिणं ॥ ७६ ॥ भाण य इह के वृत्ते ?. केसी गोयममञ्जवी । केसिमेबं बुवंतं तु. गोयमो इणमञ्जवी ॥ ७७ ॥ उग्गओ खीणसंसारी. सव्वज् जिणमन्खरो । सो करिस्सइ उजोयं, सव्वलोयंमि पाणिणं ॥ ७८ ॥ साह गोयम ! पणा ते, छिको में संसक्षी इसो। अको वि संसक्षी मण्डां, तं में कहुनु गोयमा ! ॥ ७९ ॥ सारीरमाणसे दुक्खे, बज्ज्ञमाणाण पाणिणं । खेमं सिवमणाबाहं, ठाणं कि मससी मुणी ? ॥ ८० ॥ अत्य एगं ध्वं ठाणं. लोगगांमि दुरारहं । जत्य नित्य जरा मण्ड, वाहिणो वेयणा तहा ॥ ८१ ॥ ठाणे य इह के बुत्ते ?, केसी गोयमसञ्बदी । केसिमेदं बुदंतं तु, गोयमो इणमञ्चदी ॥ ८२ ॥ निन्दाणं ति अवाहं ति. सिद्धी लोगरममेव य । खेमं सिवं भणायाहं, जं नरंति महेसिणो ॥ ८३ ॥ तं ठाणं सासयं वासं, लोयगंगि दुरारहं । जं संपत्ता न सोयंति. भवोहंतकरा मणी ! ॥ ८४ ॥ साहु गोयम ! पना ते, क्विनो मे संसबो इसो । नमो ते संसवातीत !. सव्वयुत्तमहोयही ॥ ८५ ॥ एवं त रांसए छित्रे, केसी घोरपरक्रमे । अभिवंदिता सिरसा, गोयमं तु महायसं ॥ ८६ ॥ पंचमहव्वयधम्मं, पिडवज्जह भावओ । पुरिमस्स पच्छिमंमि, मन्ने तत्थ सुहावहे ॥ ८७ ॥ केबीगोयमध्यो निषं, तंमि आसि समागमे। धुम्बीलसमुद्धरिसो, सहत्यत्यविणिच्छ्यो ॥ ८८ ॥ तोसिया परिसा सन्वा, सम्मग्रं समुबद्दिया । संधुया ते पसीयंत्र, भयवं केसिगोयमे ॥ ८९ ॥ ति-बेमि ॥ इति केसिगोयमिखणामं तेवीसइमं अज्ययणं समत्तं ॥ २३ ॥

### अह समिईओ णामं चउवीसहमं अज्झयणं

अह पर्याणमानाओ, समिद्रं गुत्ती तहेव य । पंचेव य समिद्रंओ, तओ गुत्तीउ आहिया ॥ १ ॥ इरियोमीसोसणीर्दाणे, उचारे समिद्रे इय । मणगुत्ती वयगुत्ती, कामगुत्ती

य अहुमा ॥ २ ॥ एयाओ अहु समिईओ, समारोण विवाहिया । दुवाळसंगं जिणक्खार्य. मार्य जस्य च पवयणं ॥ ३ ॥ (१) आलंबणेणै कारेणे, मरगेणै अयणाई य । चडका-रणपरिसुद्धं, संजए इरियं रिए ॥ ४ ॥ तस्य आलंबणं नाणं, दंसणं चरणं तहा । काले य दिवसे बुत्ते, मारो उप्पह्निकाए ॥ ५ ॥ द्व्यकी बेत्तकी भेन , कालकी मार्नेकी तहा । जयणा चउच्चिहा तुत्ता, तं मे कित्तवओ सुण ॥ ६ ॥ दव्वओ चन्खुमा पेहे, जुगिसत्तं च सेताओ । कालओ जाव रीइजा, उवउत्ते य भावओ ॥ ७ ॥ इंदियत्ये विविज्ञित्ता, सजझायं चेव पंचहा । तम्मुत्ती तप्पुरहारे, उवउत्ते रियं रिए ॥ ८॥ (२) कोई माणे य मायाएँ, लोभे य उद्यक्तया । होते भएँ मोहिएँ, विकहार्स्न तहेव य ॥ ९ ॥ एयाई अद्वटाणाई, परिवर्षिक्तु संजए । असावजं मिर्च काले, भासे भासिज पश्चवं ॥ ९० ॥ (३) गनेसगाएँ गहुँगे य, परिभोगेसणी य जा। आहीरोनैहिसेजाएँ, एए तिक्रि बिसोहए ॥ ११ ॥ उम्मसुप्पायणं पडमे, बीए सोहेज एसणं । परिभोयम्मि चटक्कं, विसोहेज जर्म अई ॥ १२ ॥ (४) ऑहोवेहोवमीहियं, मंडगं दुविहं मुणी । गिण्हंतो निक्खितंतो य, परंजेज इमं विहिं॥ १३॥ चक्खुसा पडिलेहिता, पमकेज जयं जई। भाइए निक्सिवेजा वा, दुहुओऽवि समिए सया ॥ १४ ॥ (५) उचारं पासवणं, खेलं सिंघाणजिह्नयं । आहारं उयहिं देहं, अनं बाबि तहाविहं ॥ १५ ॥ अणाबायमधंकोएं, अणावाए चेव होइ संलोएँ । आवायमसंलोएँ, आवाए चेव संलोएँ ॥ १६ ॥ अणावाय-मसंलोए, परस्सऽणुबचाइए । समे अञ्झुतिरे वाबि, अन्विरकालकथिमा य ॥ १० ॥ वित्यण्णे दरमोगाढे. नासन्ने विस्रविजय । तसपाणनीयरहिए, उन्नाराईणि नोसिरे ॥ १८ ॥ एयाओ पंच समिईओ, समासेण वियाहिया। एतो य तओ गुत्तीओ, बोच्छामि अणुपुव्यसी ॥ १९ ॥ (६) सची तहेव मोसा य, सवामोसी तहेव व । चउत्वी अस-ममोर्सा य, मणगुत्ती चल्यिहा ॥ २० ॥ संरंभसमारंभे, आरंभस्मि तहेव य । मणं पवत्तमाणं तु, नियत्तेञ्ज जर्य जर्द ॥ २१ ॥ (७) सन्ती तहेव मोसी य, सन्तामोसी तहेव य । चउत्त्री असबमोर्सा य, बर्गुत्ती चउव्विहा ॥ २२ ॥ संरंभसमारंभे, आरं-मम्मि तहेव य । वयं पवसमार्ण तु, नियक्ते अ जयं जहं ॥ २३॥ (८) ठाणे निसीयणे चेव, तहेब य तुयहणे । उक्षंघणपक्षंघणे, इंदियाण य जुंजणे ॥ २४ ॥ संरमसमारंभे, आरंसम्मि तहेव य । कार्य पवत्तमाणं तु, नियतेज जयं जई ॥ २५ ॥ एयाओ पंच समिईओ, चरणस्य य पवसणे । गुत्ती नियसणे बुत्ता, अञ्चयत्वेछ सम्बसी ॥ २६ ॥ एया पवयणमाया, जे सम्मं आयरे मुणी। सो खिप्पं सम्बसंसारा, विप्यमुखह पंडिए॥ २७॥ ति-वेमि ॥ इति समिईथो णामं चउवीसहमं अञ्चयनं समसं ॥ २४ ॥

#### अह जन्नइजनामं पंचवीसहमं अञ्झयणं

माहणकुलसंभूओ, आसि विप्पो महायसो । जायाई जमजनंमि, जयघोसित्ति नामओ ॥ १ ॥ इंदियस्यामनिस्याही, मस्ययामी महामुखी । यामाणुगामं रीयंते, पत्तो वाणारसिं पुरिं ॥ २ ॥ वाणारसीए बहिया. उज्जाणंसि मणोरमे । फासुए सेजसंथारे, तत्थ बासमुबागए।। ३ ॥ अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे। विजयधोसिति नामेण, जन्नं जयइ वेयवी ॥ ४॥ अह से तत्य अणगारे, मासक्ख-मणपारणे । विजयघोसस्स जर्भमि, भिक्खमद्वा उवद्विए ॥ ५ ॥ समुवद्वियं तर्हि संतं, जायगो पिंडसेहए। न हु दाहामि ते भिक्खं, भिक्खं ! जायाहि अन्नओ ॥ ६ ॥ जे य नेयविक विष्या, जबहा य जे दिया । जोइसंगविक जे य, जे य धम्माण पारगा ॥ ७ ॥ जे समत्या समुद्धतुं, परमप्पाणमेव य । तेसि अन्नामणं देयं. भो भिक्खु! सन्वकासियं ॥ ८ ॥ सो तत्य एवं पिडिसिद्धो, जायगेण महामुणी । नवि रहो नवि तुद्रो, उत्तमद्भगवेसओ ॥ ९ ॥ नमद्रं पाणहेउं वा. नवि निम्बाहणाय वा । तेसि विमोक्तजहाए, इमं वयणसञ्चवी ॥ १०॥ नवि जाणासि वेयमुई, नवि जजाण जं महं। नक्खताण महं जं च. जं च धम्माण वा महं॥ १९॥ जे समस्या समृद्धनं, परमप्पाणमेव य । न ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तो भण॥ १२ ॥ तस्तक्षेवपमोक्षं तु, अचयंतो तहिं दिओ। सपरिसो पंजली होउं, पुच्छई तं महामुणि ॥ १३ ॥ वेयाणं च मुहं बृहि, बृहि जन्नाण जं मुहं । नक्खताण मुहं बृहि, बृहि घम्माण वा मुद्दं ॥ १४ ॥ जे समत्या समुद्धत्तं, परमप्पाणमेव य । एयं में संतर्य सब्वं, साहू ! कहन्र पुष्टिक्यो ॥ १५ ॥ अभिगहुत्तमुद्दा वेगा, जनही वेयसा मुहं । नक्खताण मुहं चेदो, धम्मार्ण कासवी मुहं ॥ १६ ॥ जहा चेदं गहाईया. चिद्रंति पंजलील्डा । वंदमाणा नर्मसंता. उत्तमं मणहारिणो ॥ १७ ॥ अजाणगा जनवाई, विज्ञामाहणसंपया । गृहा सज्झायतवसा, मासच्छना इवनिगणो ॥ १८ ॥ जो लोए बंमणो वृत्तो, अम्मी व महिलो जहा । सया वृत्सलसंदिह्नं, तं वयं वृम माहणं ॥ १९ ॥ जो न सजह आगंतुं, पव्वयंतो न सोयह । रमह अज-बयणंमि, तं वयं वृस साहणं ॥ २० ॥ जायस्वं अहासद्वं, निदंतसलपावगं । राग-दोसमयाईये, तं वयं बूम माइणं ॥ २१ ॥ तवस्सियं किसं दंतं, अविषयमंससोणियं । सुरुवयं पत्तिरुवाणं, ते वर्व बूस साहणं ॥ २२ ॥ तसपाणे वियाणेता, संग्रहेण य थावरे । जो न हिंसइ तिविद्देश, तं वयं दूम माहणं ॥ २३ ॥ कोहा वा जइ वा इत्सा, लोहा वा जइ वा भया । मुखं न वसई जो उ, तं वयं दूस माहणं ॥ २४ ॥

चिनमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जह वा बहुं। न गिण्हड् अदत्तं जे, तं वयं वूम माहणं ॥ २५ ॥ दिव्बमाणुरसतेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं । मणमा कायवंक्रेणं, तं वयं वस माइणं ॥ २६ ॥ जहा पोसं जले आयं. नोवलिप्पड बारिणा । एवं अलितं कामेहि, तं वयं वृप्त माहणं ॥ २० ॥ अलोलुयं मुहाजीविं, अणगारं अकिचणं । असंसत्तं गिहस्येस, तं वयं वृम माहणं ॥ २८ ॥ बहिता पुन्वसंजोगं, नाइसंगे य बंघवे । जो न सजह भोगेसु, तं वयं यूम माहणं ॥ २९ ॥ पमुबंधा सव्यवेया, जद्वं च पावकम्मुणा । न तं तायंति दुस्सीलं, कम्माणि बलवंति हि ॥ ३० ॥ न वि मंडिएण समणो, न ऑकारेण बंभणो । न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न नाइसो ॥ ३१ ॥ समयाए समयो होइ, बंभचेरेण बंभणो । नाणेण य मणी होइ. तनेण होइ तावसी ॥ ३२ ॥ कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । बहस्मी कम्मुणा होइ, सुहो चुबइ कम्मुणा ॥ ३३ ॥ एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ। सञ्बद्धमविणिम्सुकं, तं वर्ग वृत्र भाहणं ॥ ३४ ॥ एवं गुणसमाउत्ता, जे भवंति दिउत्तमा । ते समस्था समुद्धतं, परमप्पाणमेव य ॥ ३५ ॥ एवं त संसए छिने, विजयघोसे य माहणे । समुदाय तभो तं तु, जयघोसं महामुणि ॥ ३६ ॥ तुद्धे य विजयघोसे, इणमुदाह कयंज्ञा । माहणतं जहाभूयं, सुद्ध मे उत्रदंसियं ॥ ३७ ॥ तुम्भे जह्या जन्नाणं, तुम्भे वेर्यावक विक । जोइसंगविक तुम्भे, तुम्भे धम्माण पारमा ॥ ३८ ॥ तुन्मे समत्था उद्धतुं, परमप्पाणमेव य । तमणुकाहं करेहऽम्हं. शिक्खेणं मिक्खुउत्तमा 📳 ३९ ॥ न कर्जं मज्झ मिक्खेण, खिप्पं निक्खमस दिया 🗓 मा ममिहिसि भयावटे, घोरे संसारसागरे ॥ ४० ॥ उवलेवो होइ मोगेस, अभोगी नोवलिप्पई । मोगी ममइ संसारे, अमोगी विष्पसुचई ॥ ४१ ॥ उल्लो सक्खो य दो छडा, गोलया महियामया। दो वि आवडिया कुट्टे, जो उन्नो सोऽत्य क्रमाई॥ ४२॥ एवं कर्गात दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा । विरशा उ न लग्गाति, जहा से सक्यो-लए ॥ ४३ ॥ एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स आंतिए । अणमारस्स निक्संतो, धम्म सोचा अणुत्तरं ॥ ४४ ॥ सविता पुव्यकम्माई, संजयेण तवेण य । जयघोसविजय-घोसा, सिद्धं पता अणुतरं ॥ ४५ ॥ ति-वेमि ॥ इति जनाडजनामं पंचवी-सहमं अज्ञयणं समसं ॥ २५॥

# अह सामायारी णामं छव्बीसहमं अज्झयणं

सामायारि पवक्सामि, सम्बदुक्सिमोक्सिमें । जं वरिताण विमांसा, तिण्णा

संसारसागरं ॥ १ ॥ पढमा आवस्सिया नाम, बिइया य निसीहिया । आपुच्छणा ध तह्या, चउरथी पिडपुच्छणा ॥ २ ॥ पंचमी छंदणा नाम, इच्छाकारी य छहुओ । सत्तमो मिच्छाकारो य, तहकारो य अझमो ॥ ३ ॥ अब्सुद्वाणं च नवमं, दसमी उवसंपया । एसा दसंगा साहणं, सामायारी पवेड्या ॥ ४ ॥ गमणे आवस्सियं कुजा, ठाणे कुजा निसीहियं । आपुच्छणं सर्यकरणे, परकरणे पश्चिपुच्छणं ॥ ५ ॥ छंदणा दव्यजाएणं, इच्छाकारो य सारणे । मिच्छाकारो य निंदाए, तहकारो पडिस्सुए ॥ ६ ॥ अब्सुद्धाणं गुरुपूया, अच्छणे उवसंपया । एवं दुपंचसंजुत्ता, सामा-यारी पवेड्या ॥ ७ ॥ पुन्विहंमि चउन्भाए, आइबंमि समृद्विए । मंडयं पडिलेहिता, घंदिता य तओ गुर्क ॥ ८ ॥ पुच्छिज पंजठीउडो, कि कायव्वं सए इह । इच्छे निओइडं भंते !, वेयावचे य सज्झाए ॥ ९ ॥ वेयावचे निडतेण, कायव्यं अगि-लायओ । सज्झाए वा निउनेण, सव्बद्धस्वविमोक्खणे ॥ १० ॥ दिवसस्स चउरो भागे. भिक्ख कुजा वियक्खणो । तओ उत्तरगुणे कुजा, दिणभागेसु चउनु वि ॥ ११ ॥ पढमं पोरिसि सज्झायं, बीयं झाणं झियायई । तहयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्झार्य ॥ १२ ॥ असाढे मासे दुपया, पोसे मासे चडप्पया । चित्तामोएस मासेस, तिप्पया हबइ पोरिसी ॥ १३ ॥ अंग्रलं सत्तरतेणं, पक्खेणं च दुअंगुलं । बहुए हायए वावि, मासेणं चलरंगुलं ॥ १४ ॥ आसादबहल-पक्ते, भद्दवए कतिए म पोसे य । फरगुणवहसाहेसु य, बोद्धव्या ओमरताओ ।। १५ ॥ जेट्टामूळे आसादसावणे, छहि अंगुलेहि पडिलेहा । अट्टाई बीयतयंगि, तहए इस अद्वृहि चठत्ये ॥ १६ ॥ रति पि चउरो भागे, मिक्ख कुळा विय-क्सणो । तओ उत्तरपुणे कुजा, राइभाएस चनस वि ॥ १७ ॥ पढमं पोरिसि सज्झायं, नीयं झाणं झियायई । तह्याए निह्मोक्सं तु, चउत्बी भुज्जो वि सज्झार्य ॥ १८ ॥ अं नेइ जया रति, नक्खत्तं तीम नहचउच्माए । संपत्ते विरमेजा, सञ्चायं प्रश्नोसकालंभि ॥ १९ ॥ तम्मेव य नक्खते, गयणचन्नाम-सावसेसंसि । वेरतियं पि कार्छ, पिक्छेहिता सुणी कुजा ॥ २० ॥ पुव्विहंसि चउन्भाए, पिकेहिताण भंडयं। गुरुं वंदितु सज्झायं, कुळा दुक्खविमोक्सणं म २९ ॥ पोरिसीए चडन्माए, बंदिसाण तबो गुरुं । अपविक्रमिता कालस्य, भावणं पडिकेहए ॥ २२ ॥ मुहपोत्तिं पडिकेहिता, पडिकेहिज गोच्छगं । गोच्छग-रुह्यंगुलिको, बत्याइं पविलेहए ॥ २३ ॥ उद्वं चिरं अतुरियं, पुरुषं ता बत्यमेद पहिलेहे । तो बिड्यं पण्होरे. तह्यं च पुणो पमजिजा ॥ २४ ॥ अणवावियं

१ सञ्चायकालाको अविवित्तो होत्रण ।

अवलियं, अणाणुनंधिममोसलि चेव । छप्पुरिसा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं ॥ २५ ॥ आरमडा सम्महा, बजेयव्या य मोसली तह्या । पप्तोडणा चउत्थी, विक्लिता वेइया छद्वी ॥ २६ ॥ परिविद्यपलंबलोला, एगामोसा अणेगस्बधुणा । कुणइ पमाणपमायं, संकिय गणणोवगं कुजा ॥ २० ॥ अणूणाइरित्तपडिछेहा, अविक्वासा तहेव य । पढमं पर्य पसत्वं, सेसाणि उ अप्पसत्याई ॥ २८ ॥ पिंछलेहणं कुणंती, सिही कहं कुणड जणव्यकहं वा । देइ व पचक्खाणं, बाएड सर्य पिंडच्छद्द वा ॥ २९ ॥ पुढवीआउकाए, तेऊवाऊवणस्सइत्साणं । पिंडलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराह्को होइ ॥ ३० ॥ पुढवीसाउकाए, तैऊवाऊषणस्यइतमाणं । पिंडलेहणाभाउत्तो, छन्हं संरक्खको होह ॥ ३१ ॥ तहवाए पोरिसीए, भत्तं पाणं गवेसए । छण्डं अन्नयरागंमि, कारणंमि ससुद्विए ॥ ३२ ॥ वयण वेशावचे, इरिवद्वाए य संजमहाए । तह पाणवत्तियाए, इदं पुण कम्मचिंताए ॥ ३३ ॥ निगांथी धिइमंती, निगंबी वि न करेज छिंहें चेव । ठाणेहिं उ इमेहिं, अणहकमणाइ से होड़ ॥ ३४ ॥ आयंके उबसमी, तितिकसमा बंभचेरगुत्तीह । पाणित्या तबहेउं, सरीरवोच्छेयणङ्गाए ॥ ३५ ॥ अवसेसं अंडगं गिज्झ, चक्खसा पाँडलेहए । परम-द्धजोयणाओ, विद्वारं विद्वरए सुणी ॥ ३६ ॥ चउत्थीए पोरिसीए, निक्सिवताण भागणं । सजारां तक्षो कुळा, सञ्चभावविभावणं ॥ ३७ ॥ पोरिसीए चटन्भाए, वंदिताण तस्रो गुरुं। पश्चिक्तमित्ता कालस्स, सेखं तु पश्चित्रए ॥ ३८ ॥ पासवण्-बारभूमि च. पहिलेहिज जयं जई। काउस्सर्ग तथो कुजा, सम्मदुक्खविमीक्खणं ॥ ३९ ॥ देवसियं च अइयारं, चिंतिजा अणुपुरुवसी । नाणे य दंसणे चेव, करित्तमि तहेव य ॥ ४० ॥ पारियकाउरसम्मो, वंदिताण तओ गुर्व । देवसियं द्व अडयारं, आलोएज अहक्सं ॥ ४१ ॥ पहिक्सिन्त निस्सक्षी, वंदिताण तओ गुर्व । काउस्समं तुओ कुजा. सब्बदुक्खविमोक्खर्ण ॥ ४२ ॥ पारियकाउस्सम्मो, वंदिसाण तुओ गुरुं। युडमंगरुं च कारुण, कार्ल संपृष्टिकेटए ॥ ४३ ॥ पृष्टमं पोरिसि सज्झायं, बिड्यं झाणं झियायई । तहयाए निह्मोक्खं त. सज्झायं त पाउत्थिए ॥ ४४ ॥ पोरिसीए चउरबीए, कालं तु पडिकेहिया । सञ्कार्य तु तओ कुळा, अबोहंती असंजर ॥ ४५ ॥ पोरिसीए चउच्माए, वंदिक्रण तथी ग्रहं । पडिक्रमित् कालस्स, कालं तु पडिलेहए ॥ ४६ ॥ आगए कायवोस्समो, सम्बद्धक्यविमोक्खणे । काउरसम्मं तओ कुजा, सम्बद्धक्यविसीक्सणं ॥ ४० ॥ राष्ट्र्यं च महेगारं, चितिज अणुपुन्वसी । मार्णाम दंसर्णाम व, चरित्तीम तवंमि व ॥ ४८ ॥ पारियकाउस्सन्गो, वंदिताण तक्षो गृर्व । राहर्य त काईबारं, काबोपन वहकर्य ॥ ४९ ॥ पविक्रमितः निस्सन्नो, बंदिताण तस्नो गुर्र । काउर्सामं तस्नो कुना, सम्बद्धक्सविमोक्सणं ॥ ५० ॥ कि तदं पहिवन्नामि, एवं तस्य विचित्रण् । काउरसमं तु पारिता, करिजा जिणसंथवं ॥ ५१ ॥ पारियकाउरसम्मो, वंदिताण तस्नो गुर्छ । तवं संपहिवन्नेता, कुना सिद्धाण संथवं ॥ ५२ ॥ एसा सामायारी, समासेण वियाहिया । जं चरिता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥ ५३ ॥ ति-वेमि ॥ इति सामायारी णामं स्वय्वीसङ्गं अज्ययणं समसं ॥ २६ ॥

### अह खलुंकिज्जणामं सत्तवीसइमं अज्झयणं

थेरे गणहरे गर्गे, मुणी आसि विसारए । आइण्णे गणिभावंसि, समाहिं पविसंधए ॥ ९ ॥ बहुणे बहुमाणस्स, कंतारं अड्बत्तई । जोगे बहुमाणस्स, संसारो थइनराई ॥ २ ॥ खळुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई । असमाहिं च बेएइ, तोत्तको से य अजाई ॥ ३ ॥ एगं उसइ पुच्छंमि, एगं विधइऽभिक्खणं । एगो भंजह समिछं, एगी उप्पहपद्भिनो ॥ ४ ॥ एगो परह पासेणं, निवेसह निवज्रई । उद्धरई उप्फिटई, सढे बालगबी वए ॥ ५ ॥ माई मुद्रेण पर्डर्, कुद्रे गच्छर परि-पाई । ममलक्कोण चिद्रई, बेगेण य पहाबई ॥ ६ ॥ छिनाके छिंदई सेहिं, दुईती मंजए जुर्ग । से वि य सुरस्तवाइता, उज्जिहिता पठायए ॥ ७ ॥ बालंका जारिसा जोजा, इस्सीसा वि ह तारिसा । जोइया धम्मजाणंमि, मजंती घिइद्रव्यला ॥ ८ ॥ इङ्गीगारविष् एगे, एगेऽत्य रसगारवे । सायागारविष् एगे, एगे सुनिरकोहणे ॥ ९ ॥ भिक्सालक्षए एगे. एगे ओमाणमीरुए। यदे एगेऽणुसासंसि, हेर्जाह कारणेहि य ॥ १० ॥ सो वि अंतरसासिक्षो, दोसमेव पकुव्वई । आयरियाणं तु वयणं, पर्ड-कुळेहऽभिक्खणं ॥ ११ ॥ व सा ममं विशाणाइ, न वि सा मजह दाहिई। निस्नामा होहिई मने, साह अबोऽत्य व[ज]बर ॥ १२ ॥ पेतिया पलिउंचंति, ते परियंति समंतओ । रागनेक्षि च मर्जता, करेंति मिउडि सुद्दे ॥ १३ ॥ बाह्या संगहिया चेव, मत्तपामेण पोसिया । जायपक्ता बहा हुंसा, पक्रमंति दिसी दिसि ॥ १४ ॥ कह सारही विचितेष, बार्खकेहिं समागको । कि मज्जा दृहसीसेहिं, अप्पा से अव-बीयहे ॥ १५ ॥ जारिसा सम बीसा उ, तारिसा गळिगहहा । गळिगहहे जहिलाणं, षुढं पनिष्टई तवं ॥ १६ ॥ मिन्सहबसंपन्नो, गंसीरो ससमाहिन्दो । विहरह सिंह महापा. दीक्सएण अप्पणा ॥ १० ॥ दि-बेमि ॥ इति कालंकिकाणामं खरा-क्षीकरमं राजारायं समर्थं ॥ २७ ॥

## अह मोक्लमग्गगई णामं अहावीसहमं अज्झयणं

मोक्खमगगई तर्थं, सुणेह जिणभासियं। चउकारणसंजुतं, नाणदंसणलक्खणं ॥ १ ॥ नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । एस मन्युत्ति पश्चतो , जिणेहिं बरदंसिहिं ॥ २ ॥ नाणं च दंसणं चेव, चितः च तवो तहा । एयं मरगमणुप्पता. जीवा गच्छंति सोग्गई ॥ ३ ॥ तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आमिनिवोहियं । ओहि-नाणं तु तहयं. मणनाणं च केवलं ॥ ४ ॥ एयं पंचविहं नाणं, दध्याण य गुणाण य । पज्जवाणं च सब्वंसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥ ५ ॥ गुणाणमामओ दब्वं, एगडव्यस्सिया गुणा । लक्खणं पज्जवाणं त. उसओ अस्सिया भवे ॥ ६ ॥ धम्मो अहम्मो आगार्स, कालो पुग्गलजंतवो । एस लोगो ति पनतो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥ ७ ॥ धम्मो अहम्मो आगासं, दव्वं इक्किस्माहियं । अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुरगलजंतवो ॥ ८ ॥ गइलक्खणो उ घरमो, अहम्मो ठाणलक्खणो । भायणं सञ्बद्द्याणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥ ९ ॥ वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओग-स्वक्साणो । नाणेणं दंसणेणं च, सुद्देण य सुद्देण य ॥ १०॥ नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स छक्खणं ॥ ११ ॥ सहं-धयारजजोओ, पहा छायाऽऽतवो इ वा । बण्णरसगंधफासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥ १२ ॥ एगत्तं च पहत्तं च, संखा संठाणमेव य । संजोगा य विभागा य, पज-बाणं तु लक्सणं ॥ १३ ॥ जीवाजीवा य बंधी य, पुण्णं पाबाऽऽसवी तहा । संबरो निजरा मोक्सो. संतेए तहिया नव ॥ १४ ॥ तहियाणं त भावाणं, सञ्सावे उवएसणं । भावेणं सहहेतस्स, सम्मतं तं वियाहियं ॥ १५ ॥ निस्सम्युवएसरुई, आणरुई द्वत्तबीयरहमेव । अमिगम-वित्वारहई, किरिया-संबोध-धम्मरुई ॥ १६ ॥ भ्यत्येणाहिगया, जीवानीवा य पुण्णपावं च । सहसम्मह्यासवसंवरो य, रोएइ उ निस्सम्गो ॥ १७ ॥ जो जिणदिहे माने, चलिबहे सहहाइ सबमेव । एमेन नकहत्ति य, स निसम्मरहत्ति नायव्यो ॥ १८ ॥ एए चैव उ मावे, उबद्हे जो परेण सह्हई । छउमत्येण जिणेण व, उवएसरहत्ति नायक्वो ॥ १९ ॥ रागो दोसो मोहो, अभाणं बस्स अवगर्य होड् । आणाए रोयंतो, सो सह्य आणारुई नामं ॥ २० ॥ जो सुत्त-महिजंतो, श्रूपण ओगाहर्ड उ सम्मतं । अंगेण बाहिरेण व, सो ग्रुत्तरहत्ति नायव्यो ॥ २९ ॥ एगेण अणेगाई, पयाई जो पसरई उ सम्मत्तं । उदएव्य तैस्नविंदू, सी बीयरहत्ति नायव्यो ॥ २२ ॥ सो होइ अभिगमरहं, सुयनाणं जेण अत्यको दिहं। एकारस अंगाई. पडण्णगं विद्विवाको य ॥ २३ ॥ दव्याण सम्बन्धावा, सम्बन्धाणेहिं

जस्स उवलद्धा । सञ्वाहि नयविहीहिं, वित्यारस्त्रति नायव्वो ॥ २४ ॥ दंसणनाण-चरिने, तवविणए सबसमिइगुत्तीस । जो किरियामावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥ २५ ॥ अणिभगिहियकुदिद्वी, संखेवरहत्ति होइ नायव्यो । अविसारओ प्वयणे, अणिमनगहिओ य सेसेन्द्र ॥ २६ ॥ जो अध्यिकायघन्मं, सुराधमां खळु चरित्तधमां च । सदृहङ जिणामिहियं, सो घम्मरुहति नायव्यो ॥ २७ ॥ पर्मत्यसंथयो वा, सुदिद्वपरमत्यसेवणं वावि । वावसकृदंसणवज्जणाः य सम्मत्तसदृहणाः ॥ २८ ॥ नत्य चरितं सम्मत्तविद्वणं, दंसणे उ भइयव्यं । सम्मत्तचरिताई, जुगवं पुष्यं व सम्मतं ॥ २९ ॥ नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा । अगुणिस्स नत्य मोक्खो, नत्य अमोक्खरस निञ्चाणं ॥ ३० ॥ निस्संकिय निक्कंखिय, निञ्चिति-गिच्छा अमूढिदेदी य । उवबृह विरीकरणे, बच्छह प्रभावणे अद्र ॥ ३१ ॥ सामा-इयत्य पढमं, छेओवद्वावणं भवे बीयं । परिहारविद्यद्वीयं, सुहमं तह संपरायं च ॥ ३२ ॥ अकसायमहक्खायं, छउमत्यस्स जिणस्स वा । एयं चयरितकरं, चारितं होइ आहियं ॥ ३३ ॥ तवो य दुविहो बुत्तो, वाहिरव्यंतरो तहा । बाहिरो छन्यिहो बुत्तो, एवमन्मंतरो तवो ॥ ३४ ॥ नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्हे । चरि-त्तेण निर्मिण्हाइ, तबेण परिसुज्जाई ॥ ३५ ॥ खबेता पुरुवकम्माई, संजमेण तबेण य । सम्बद्धक्यपद्दीणहा, पक्संति महेसिणो ॥ ३६ ॥ ति-नेसि ॥ इति मोक्स-मनागई णामं अद्यावीसङ्गं अज्यायणं समत्तं ॥ २८ ॥

#### अह सम्मत्तपरक्रमणामं एग्णतीसइमं अञ्झयणं

सुयं मे आउसं । तेणं भगवया एवमक्खायं । इह खलु सम्मत्तपरक्षमे नाम अज्झयणे समणेणं भगवया महाविरेणं कासवेणं पवेहए जं सम्मं सहिहता पतिइता रोयइता फासिता पाळइता तीरिता कितइता सोहइता आराहिता आणाए अणुपाळइता बहुवे जीवा सिज्यंति मुखंति परिनिव्वायंति सञ्बदुक्खाणमंतं करेंति । तस्स णं अभमहे एवमाहिज्यह । तंजहा—संवेगे १ निव्वेए २ धम्मसद्धा ३ गुरुसाहिम्मयसुस्स्सणया ४ आक्रोयणया ५ निंदणया ६ गरिहणया ७ सामाइए ८ चडव्वीसत्यवे ९ वंदणे १० पिडक्समे ११ काउस्सग्गे १२ पचक्खाणे १३ अक्सुहमंगळे १४ काळपिकळेहण्या १५ पायच्छित्तकरणे १६ खमावणया १७ सज्याए १८ बायणया १९ पुच्छणया २० परियष्टणया २१ अणुप्पेहा २२ धम्मकहा २३ सुगस्स आराहण्या २४ एगम्ममणसंनिवेसण्या २५ संजमे २६

तवे २७ वोदाणे २८ सहसाए २९ अप्पिक्विद्ध्या ३० विवित्तस्यणासणसेवणया ३१ विणियप्टणया ३२ संभोगपचनकाणे ३३ तबहिएजनकाणे ३४ आहारपच-क्लाणे ३५ क्लायपणक्लाणे ३६ जोगपचक्लाणे ३७ सरीरपचक्लाणे ३८ सहायपनक्खाणे ३९ भतपनक्खाणे ४० सब्सावपनक्खाणे ४१ पश्चिम्बणया ४१ वेयावचे ४३ सव्वगुणसंपन्नया ४४ वीयरायया ४५ खंती ४६ मुनी ४७ महवे ४८ **अजवे ४९ भावसंखे ५० करणसंखे ५९ जोगसंखे ५२ मण्युसया ५३** बर्यगत्त्रया ५४ कायगुत्त्रया ५५ मणसमाधारणया ५६ वयसमाधारणया ५७ कायसमाधारणया ५८ नाणसंपद्मया ५९ इंसणसंपद्मया ६० चरित्तसंपद्मया ६१ सोइंदियनिग्गहे ६२ चर्निस्वदियनिग्गहे ६३ घाणिदियनिग्गहे ६४ जिटिसदिय-निस्गहे ६५ फासिदियनिस्गहे ६६ कोहविजए ६७ माणविजए ६८ मायाविजए ६९ लोहनिजए ७० पेजदोसमिच्छादंसणविजए ७१ सेछंसी ७२ अकस्मया ७३॥ सेवेगेणं मेते ! जीवे कि जणयह ! संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयह । अणुत्तराए धम्मसद्धाए सेवेगं इव्यमागच्छह । अर्णताण्यंधिकोहमाणमायालोम खवेह । नवं च कम्मं न बंघइ । तप्यच्यं च णं मिच्छत्तविसोहिं काऊण दंसणाराहए भवह । दंसणविमोहीए य ण विद्युद्धाए अरबेगइए तेणेव मवनगहणेणं सिज्झह । विसोहीए य णं विसद्धाए तर्च पुणो भवग्गहणं नाहक्रमइ ॥ १ ॥ निव्वेएणं संते ! जीवं कि जणयह ? निक्वेएणं दिव्यमाणुसतेरिच्छिएत कामभोगेत निक्वेयं ह्व्यमागच्छा । सञ्वितराख विरज्ञ । सञ्वितराखु विरज्जमाणे आरंभपरिश्वार्य करेइ । आरंभ-परिचार्य करेमाणे संसारमन्यं वोच्छिदह, सिद्धिमन्यं वहिनक्षे य हवह ॥ २॥ धम्मसद्वाए णं भेते ! जीवे कि जणगड ? धम्मसद्वाए णं सामासोक्खेस रजमाणे विरज्जह । आगारधम्मं च णं चयह । अगगारिए णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं छेयणसेयणसंजीगाईणं नोच्छेयं करेड । अञ्चाबाहं च सहं निव्यत्तेह ॥ ३॥ युक्साहम्मिथद्यस्स्सणयाए णं मंते ! जीवे कि अणयह ! गुक्साहम्मियसुस्स्णयाए णं विजयप्रिवर्शि जजयह । विजयप्रिविषे य णं वीवे अजवासायणसीके नेरहय-तिरिक्सकोणियमणुरसदेवदुरगईको निरुंभइ । कणसंजरूणमत्तिबहुमाणयाए मणुस्स-देवसुगईओ निर्वथर । सिद्धि सीमाई च विसोहेर । पसत्याई च णं विणयमूखाई सम्बक्जोई साहेह । अने व बहवे जीवा विभिन्ना अवह ॥ ४ ॥ आलोवणाए र्ण मंते ! जीवे कि जणयह ! आळीबणाए णं मायानियाणमिच्छादंसणसङ्गाणं मोक्स-मंगावित्यार्थं अर्णतसंसारवंधणार्थं उद्धरणं करेहं । उज्जुसार्वं च वणबह । उज्जुसा-नपटिवक्के व ण विवे अमार्ड इंस्पीवेसम्पुंतरावेर्य व व बंधह । पुरुवबर्स व व

निजरेइ ॥ ५ ॥ निंदणयाए णं भंते ! जीवे कि जणयह ? निंदणयाए णं पच्छाणतावं जणयह । पच्छाणुताबेणं विरक्तमाणे करणगुणसेढिं पहिवजाः । करणगुणसेढीपहिवजे य णं भणगारे मोहणिजं कम्भं उग्घाएइ ॥ ६ ॥ गरहणयाए णं भंते ! जीवे कि जणयड ? गरहणयाए णं अपरकारं जणयड । अपरकारगए णं जीवे अप्पसत्येहिंतो जोगेहिंतो नियतेह, पसत्थे य पिडवज्रह । पसत्यजोगविडवन्ने य णं अणगारे अणंतघा-इपजवे खवेड ॥ ७ ॥ सामाइएणं भंते ! जीवे कि जणवड ! सामाइएणं मावजजोगविरहं जणयह ॥ ८ ॥ चलव्वीसत्थएणं भंते । जीवे किं जणयह ? चलव्वीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणगृह ॥ ९ ॥ बंदणएणं भेते ! जीवे किं जणगृह ? बंदणएणं नीयागीयं कम्मं खबेइ । उच्चागोयं कम्मं निबंधइ । सोहरां च णं अपडिहयं आणाफूळं निव्यत्तेइ । दाहिणभावं च णं जणयइ ॥ १० ॥ पडिक्रभणेणं संते ! जीवे कि जणयह ? पढिक्रमणेणं वयछिदाणि पिहेइ । पिहियवयछिहे पुण जीवे निरद्धासवे असबलचरिते अद्भु पवयणमायास उवस्ते अपहत्ते सुप्पणिहिए विहरह ॥ ११ ॥ काउस्सर्गणं भंते ! जीवे कि जणबह ? काउरसग्गेणं तीयपहुप्पनं पायच्छितं विसोहेइ । विसुद्ध-पायच्छिते य जीवे निव्वयहियए ओहरियमरूच मारवहे फ्सत्थन्नाणोवगए सुई-सहेणं बिहरह ॥ १२ ॥ पश्चक्काणेणं अंते ! जीवे किं जणबह ? पश्चक्काणेणं आसवदाराई निरंभड । पश्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं जणयइ । इच्छानिरोहं गए य णं जीवे सञ्चवच्वेस विणीयतण्हे सीइभूए विहरह ॥ १३ ॥ थवसुइमंगरेणं भेते ! जीवे किं जणयह ? थवशुर्सगर्छणं नाणवंसणचरित्तबोहिलासं जणयह । नाणवंसणचरि-त्रबोहिलामसंपने य णं जीवे अंतकिरियं कप्पविमाणीयवत्तियं आराहणं आराहेड ॥ १४ ॥ कालपिट टेहणशाए णं भेते ! जीवे कि जणयह ? कालपिड लेहणशाए णं नाणावरणिजं कम्मं खवेड ॥ १५ ॥ पायच्छित्तकरणेणं मंते ! जीवे किं जणगढ ? पायच्छित्तकरणेणं पावकस्मविसोहिं जणयइ, निरइयारे यावि भवइ। सम्मं च णं पामिस्तं परिवक्तमाणे मार्ग च मागफलं च विसोहेड, आयार च आयारफलं च आराहेइ ॥ १६ ॥ खमावणयाए णं मंते ! जीवे कि जणयड ? खमा-बणवाए णं पृत्दात्रणभावं जणयह । पत्हायणभावमुवगए व सन्नपाणभूयजीव-सरीत मित्तीभावसुप्पाएइ । मित्तीभावस्वगए य जीवे भावविसोहिं काळण निव्भए अबंड ॥ १७ ॥ सजाएषं मंते । जीवे कि जणवड ? सज्हाएणं नाजावरणिजं कम्मं खवेद ॥ १८ ॥ बायणाए जं मंते । जीवे कि जणयर ? वायणाए णं निजरं समावत । समस्य व जागसञ्ज्ञाम अपासामणाए बहुए । सुबरस अगुसञ्ज्ञाए अधासावणाय बहुमाणे तित्यधमा अवलंबह । तित्यधमां अवलंबमाणे महानिजरें

महापज्जवसाणे भवड ॥ १९ ॥ पिडपुच्छणयाए णं भंते ! जीवे कि जणयह ? पश्चिपच्छणयाए णं सत्तत्थत्द्भयाइं विसोहेड । कंखामोहणिखं कम्मं वोच्छिदङ ॥ २०॥ परियहणयाए णं भंते । जीवे किं जणयह ? परियहणयाए णं वंजणाई जणयह, वंजणखिं च उप्पाएइ ॥ २१ ॥ अणुप्पेहाए णं भंते ! जीवे कि जणयह ? अणुप्पेहाए णं आउयब्जाओ सत्तकसम्पारीओ धणियबंधणबद्धाओ सिहिलबंधण-बद्धाओ पकरेट । दीष्टकारुद्विडयाओ हस्तकालद्विडयाओ पकरेट । तिव्वाणमावाओ मंदाणुमाबाओ पकरेइ । बहुपएसम्माओ अप्पप्रसम्माओ पकरेह । आउयं च णं कम्मं सिया बंधड, सिया नो बंधड । असायावेयकिजं च णं करमं नो भुजो भुजो उबचिणाड । अणाइयं च णं अणनदागं दीहमदं चाउरेतं संसारकंतारं खिप्पामेव वीइवयह ॥ २२ ॥ धम्मकहाए णं मंते ! जीवे कि जणयह ? धम्मकहाए णं निजरं जणयह । धम्म-कहाए णं प्रयणं प्रभावेड । प्रवयणप्रभावेणं जीवे आगमेसस्स भट्टनाए कम्मं निबंधड ॥ २३ ॥ सुयस्स आराहणयाए णं भेते ! जीवे कि जणयह १ सुयस्स आराहणयाए णं अज्ञाणं खवेड. न य संकिल्सिस् ॥ २४ ॥ एगरगमणसंनिवेसणयाए णं अंते ! जीवे कि जणगड ? एयरगमणसंनिवेसणगाए णं चित्ततिरोहं करेड ॥ २५ ॥ संजमेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? संजमेणं अणण्हयत्तं जणयह ॥ २६ ॥ तवेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? तवेणं बोदाणं जणयह ॥ २० ॥ बोदाणेणं मंते ! जीवे कि जणयह ? बोटाणेणं अकिरियं जणयह । अकिरियाए भविता तथो पच्छा सिज्बह बुज्बह सुचह परिनिव्यायह सव्बद्धक्याणमंतं करेइ ॥ २८ ॥ श्रहसाएणं मंते ! जीवे कि जणयह " सहसाएणं अणुस्ययनं जणयह । अणुस्ययाए णं जीवे अणुकंपए अणुव्यहे विगयसोगे चरित्तमोहणिजं कम्मं खवेइ ॥ २९ ॥ अप्परिवद्धयाए णं भंते । जीवे कि जणगृह ? अप्परिबद्ध्याए णं जीवे निस्संगत्तं जणयह । निस्संगत्तेणं जीवे एगरगचिते दिया य हाओ य असजामाणे अप्पिडमिंद्धे याथि विहरह ॥ ३० ॥ विवित्तस्यणासणयाए णं भंते ! जीवे कि जणयह ? विविश्तसयणासणयाए णं जीवे चरित्रगृतिं जणयह । चरित्तगुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे दहचरिते एगंतरए मोक्खभावपितको अद्भविह-कम्मगंटिं विज्ञदेह ॥ ३१ ॥ विणियष्टणगाए णं मंते ! जीवे कि जणयह ! विणियष्टण-याए णं जीवे पावकम्माणं अकरणयाए अन्मुद्धेह । पुरुषबद्धाण य निजरणयाए पावं नियक्तेह । तओ पच्छा चाउर्रतं संसारकंतारं वीइवयह ॥ ३२ ॥ संभोगपवक्खायेणं भेते ! जीवे कि जणगृह ? संभोगपचक्खाणेणं जीवे आलंगणाई खवेह । निरालंगणस्स य आययद्विया योगा भवंति । सएषं कामेणं संतुरूसइ, परलाभं नो आसाएइ नो तकेह नो पीहेह नो पत्थेह नो असिकसह । परकार्म अणस्साएमाणे अतक्रिमाणे

अपीहेमाणे अपस्येमाणे अणमिलसमाणे दुखं सुहसेजं उवसंपाजिताणं विहरह ॥ ३३॥ उबहिपबक्खाणेणं मंते ! जीवे कि जणधर ? उबहिपबक्खाणेणं जीवे अपलिमंशं जणगइ। निरुविहए णं जीवे निकंखी उवहिमंतरेण य न संकिलिसाइ॥ ३४॥ आहारफ्यक्खाणेणं मंते! जीवे कि जणगड ? आहारफ्यक्खाणेणं जीवे जीविया-संसम्पओगं वोच्छिदइ । जीवियासंसप्यओगं वोच्छिदिशा जीवे आहारसंतरेण न संकिलिस्सइ ॥ ३५ ॥ कमायपचक्काणेणं भंते ! जीवे किं जणयह ? कसायपच-क्लाणेणं जीवे वीयरागमावं जणयः । वीयरागमावपहिवन्ने वि य णं जीवे समसह-दुक्खे अवर ॥ ३६ ॥ जीगपचक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणग्रह ? जोगपचक्खाणेणं र्जावे अजोगत्तं जणग्रह । अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न बंधह, पुव्वबद्धं निज्जेरेष्ठ ॥ ३७ ॥ सरीरपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणगृह ? सरीरपञ्चक्खाणेणं जीवे सिद्धाइसयगुणिकत्तर्णं निञ्चतेइ । सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य णं जीवे लोगग्रामवगए परमसही भवह ॥ ३८ ॥ सहायपवन्साणेणं भेते ! जीवे कि जणयह ? सहायपव-क्लाणेणं जीवे एगीभावं जणसङ् । एगीभावभूए वि य णं जीवे एगर्स भावेमाणे अप्पतंदे अप्पन्नेमे अप्पक्लंड अप्पक्ताए अप्पत्नंत्मे संजमगढले संवरगढले समा-हिए यानि भवड ॥ ३९ ॥ भत्तपचन्खाणेणं भंते ! जीने कि जणयह ? भत्तपचन्खा-णेणं जीवे अणेगाइं भवस्याई निरुंभइ ॥ ४० ॥ सञ्भावपचक्खाणेणं भंते । जीवे किं जणबह ? सञ्जानपत्रक्ताणेणं जीवे अनियर्डि जणबह । अनियर्डिपहिनको य अणगारे चतारि केवलिकमंसे खवेड । तंजहा-वियणिजं आउयं नामं गोयं । तस्रो पच्छा सिजाइ बुजाइ सुचड परिनिष्वायड सम्बद्धकराणमंतं करेड ॥ ४९ ॥ परिस्वयाए णं अंते ! जीवे किं जणयह ? परिस्वयाए णं जीवे लाधवियं जणयह । लवभए णं जीवे अप्पमत्ते पागडालेंगे पसत्यलिंगे विद्यवसम्मत्ते सत्तसमिङ्समत्ते सञ्चपाणभ्यजीवसत्तेषु वीससणिजहर्व अप्पिडलेहे जिहंदिए विउलतवसमिडसमन्नागए यावि भवड ॥ ४२ ॥ वेयावचेणं भंते ! जीवे कि जणगड ? वेगावचेणं जीवे तित्ययर-नामगोत्तं कम्मं निबंधह ॥ ४३॥ सम्बगुणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणगड ? सञ्दर्गणसंपन्तयाए णं जीवे अपुणरावति जणयह । अपुणरावति पत्तए य णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं नो माची मवड ॥ ईँ४॥ वीयरागयाए णं भेते ! जीवे किं जणबह ? वीयरागबाए जं जीवे नेहाणुबंधणाकि तण्हाणुबंधणाणि य वोच्छिदह, मणुज्ञामणुजेसु सङ्फरिसरूबरसर्गवेसु (सिबतायितमीसएसु) चेव विरजह ॥ ४५॥ बंसीए में भंते ! जीवे कि जणबह ? संतीए में जीवे परीसहे जिणह ॥ ४६ ॥ सुत्तीए णं संते । जीवे कि जणयह ? मुसीए णं जीवे किस्तिणं जणयह । अकिंत्रणे य जीवे

अस्थलोलागं पुरिसाणं अपत्यणि(जे)जो संबद्ध ॥ ४७ ॥ अजबयाए णं भंते ! जीवे कि जणगृह ? अजावयाए णं जीवे काउज्जययं मामुज्ययं मामुज्ययं अविसंवायणं जण-यह । अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ ॥ ४८ ॥ महनयाए णं भंते ! जीवे कि जणयह ? महत्ववाए णं जीवे अणुस्सियत्तं जणयह । अणुस्सियत्तेष जीवे मिडमहबसंपने अट्टमयद्वाणाई निद्वावेड् ॥ ४९ ॥ भावसचेर्ण भंते ! जीवे कि जणगड ? भाषसचेणं जीवे भावविसोहिं जणगड । भावविसोहि।हिए बहुमाणे जीवे अर्हतपन्तरम धम्मस्स आराहणयाए अञ्चेद्देह । अरहंतपन्तरस धम्मस्म आरा-हणगाए अब्सद्विता परलोगधम्मस्य आराहए भवइ ॥ ५० ॥ करणस्थेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? करणसचेणं जीवे करणसिंत जणयह । करणसचे वहमाणे जीवे जहाबाई नहाकारी यावि सबध ॥ ५१ ॥ जोगसबेणं भंते ! जीवे कि जणयह ! जोगसन्त्रेणं जीवे जोगं विसोहेड ॥ ५२ ॥ मणगृत्तयाए णं भंते । जीवे कि जणयह ? मणगुत्तयाए णं जीवे एगरगं जणयह । एगरगन्विते णं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवड़ ॥ ५३ ॥ वयगुत्तयाए णं भंते ! जीवे कि जणयड ? वयगुत्तयाए णं जीवे निब्बियारम् जणबद्धः । निब्बियारे णं जीवे बहुगुत्ते अज्ञापजीगसाहणजुत्ते यावि भवड ॥ ५४ ॥ कायगुत्तयाए णं भंते । जीवे कि जणयड ! कायगुत्तयाए णं जीवे संबरं जणबह । संबरेणं कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं करेड ॥ ५५ ॥ मणसमा-हारणबाए णं भंते ! जीवे कि जणवड ? मणसमाहारणबाए णं अवि एगमां जणवड । एगमां जणहता नाणपजने जणगृह । नाणपजने जणहता सम्मत्तं विसोहेड, सिच्छतं च निजरेड ॥ ५६ ॥ वयसमाहारणवाए णं भंते । जीवे कि जमबह ? वयसमा-हारणयाए णं जीवे चयसाहारणदंसणपजने विसोहेइ । वयसाहारणदंसणपजने विसोहिता सलहबोहियर्त निव्वतिह. दुष्कहबोहियर्त निजरेह ॥ ५७ ॥ कायससा-हारणयाए ण मंते ! जीवे कि जणयह ? कायसमाहारणयाए ण जीवे चरित्तपञ्जवे विसोहेड । चरित्तपजावे विसोहिता अहक्सायचरित्तं विसोहेड । अहक्सायचरित्तं विसोहेता चतारि केवलिकमांसे खबेइ। तओ पच्छा सिज्याइ कुन्नाइ मुखइ परि-निक्वायह सम्बद्धक्साणमंतं करेह ॥ ५८ ॥ नाणसंपन्नवाए णं मंते ! जीवे कि जणयह ? नाणसंपन्नमाए मं नीवे सैव्यमावाहियमं जणयह । नाणसंपन्ने णं जीवे चाउरते संसारकंतारे न विणस्सइ । बाह्य-अहा सई सद्धता, पंचिया न विणस्सह । तहा जीवे सम्रोत, संसारे न विगरसङ् ॥ १ ॥ नावविणवतवविशाजींगे संपाउंगङ. ससमयपरसमयविसारए व असंचावणिजे भवड् ॥ ५९ ॥ वंसणसंपन्नयाए र्ण संते ! जीवे कि जगवड ? दंसमसंपन्नवाध वं जीवे सबसिक्ताक्रियणं करेड, यरं न विज्ञानवड ।

परं अविज्ञाएमाणे अणुत्तरेणं भागवंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहरह ॥ ६० ॥ वरित्तसंपन्नयाए णं मंते ! जीवे कि जणयह ? वरित्तसंपन्नयाए णं जीवे सेलेसीभावं जणयह । सेलेसि पहिचके य अणगारे चतारि केवलिकम्मंसे खवेड । तमो पच्छा सिज्सह बुज्सह मुच्चह परिनिब्बायह राव्यदुक्खाणमंतं करेड ॥ ६१ ॥ सोइंदियनिग्गहेणं संते ! जीवे कि जलयह ? सोइंदियनिग्गहेणं जीवे मणुसामणुसेस सहेसु रागदोसनिगाई जणगुर । तप्पबद्धं च णं करमं न बंधइ, पुरुववर्द च निजरेइ ।। ६२ ॥ चर्विस्तदियनिसाहेणं भंते ! जीवे कि जणगड ? चर्विस्तदियनिसाहेणं जीवे मणुनामणुनेसु रुवेसु रागदोसनिमाहं जणयह। तप्पन्तहर्य च णं करमं न बंधह, पुल्बबद्धं च निजारेइ ॥ ६३ ॥ घाणिदियनिम्महेणं भंते ! जीवे किं जणग्रह ! घाणिदियनिकाहेणं अवि मणनामणनेस गंधेस रागदोसनिकाहं जणयह। तप्पन्नहर्य च ण कम्मं न बंधह, पुरुद्ददं च निजरेह ॥ ६४ ॥ जिस्सिदियनिकाहेणं संते ! जीवे कि जणयह ! जिटिसदियनिकाहेणं जीवे मणुक्तामभूकेस रसेस रागदोसनिकाहं जणयह । तप्पचड्यं च णं कम्मं न बंधह, पुव्यवदं च निजारेड ॥ ६५ ॥ फासिं-दियनिगाहेणं भंते ! जीवे कि जणयह ? फासिंदियनिगाहेणं जीवे मणुजामणुजेस फासेस रागदोसनिगाई जणगड । तप्पचड्यं च णं करमं न बंधह, पुण्यबद्धं च निजरेइ ॥ ६६ ॥ कोहविअएणं भंते । जीवे कि जणयह ? कोहविजएणं जीवे संति जणसङ् । कोहवेराणिकं कम्मं न बंधह, पुरुवबद्धं च निजारेड ॥ ६७ ॥ माणविज-एणं भंते ! जीवे कि जणयह ? माणविजएणं जीवे महवं जणयह । माणवेयणिखं कम्मं न बंधइ, पुलबद्धं च निजरेइ ॥ ६८ ॥ मासायिजएणं भंते ! जीवे कि जणसङ ? मायाविजएणं जीवे अजवं जणयह। मायावेयणिजं कम्मं न बंधड, पृव्यवदं च निजन रेड ॥ ६९ ॥ लोमविजएणं भंते । जीवे कि जणयड ? लोमविजएणं जीवे संतोसं जण-यह । लोभनेयणिजं कम्मं न बंघह, पुरुषबद्धं च निजारेह् ॥ ७०॥ पिजादोसमिच्छा-दंसणविजएणं मंते ! जीवे कि जणयह ? पिजदोसिम्ब्झादंसणविजएणं जीवे नाणदंसण-चरित्ताराहणबाए अब्सद्देह । अद्भविहस्स कम्मरस कम्मगंठिविमोयणयाए तप्पटमयाए जहाणुंपुच्वीए अद्वावीसइविहं मोहणिजं कम्मं उक्षाएइ, पंचविहं नाणावरणिजं, नव-बिहं दंसणावरणियां, पंचविहं अंतराइयं, एए तिकि वि कामंसे जुगवं सवेड । तओ पच्छा अगुत्तरं कसिणं परिपुण्णं निरावरणं वितिमिरं विसुद्धं स्त्रोगास्त्रोगप्यभावं केवलवरनाणदंसणं समुष्पादेह । जाव सजोगी भवड ताव इरियायहियं कम्मं निबंधड शहफरिसं दुसमयदिश्यं, तं पहमसम्ग्र वर्द्ध विश्वसम्ग्र वेद्दवं तहक्सम्ग्र निज्जिणं तें वर्द प्रद्रं उदीरियें बेहर्व निकिल्वं सेवाले व अक्ट्रयं चावि भवड ॥ ७९ ॥

अह आउयं पालहत्ता अंतोमुहुत्तदावसेसाए जोगनिरोहं करेमाणे सुहुमकिरियं अपपिडवाइं सुक्कज्ञाणं झायमाणे तप्पढमयाए मणजोगं निरुंभइ, वहजोगं निरुंभइ, आयजोगं निरुंभइ, आणपाणनिरोहं करेइ। इसि-पंचरहस्सवस्कष्ट्यारणद्धाए य णं अणगारे समुच्छिकिकिरियं अनियद्विसुक्कज्ञाणं झियायमाणे वेयणिजं आउयं नामं गोतं च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खवेइ॥ ७२॥ तओ ओरालियतेयकम्माइं सम्बाहिं विप्पजहत्ता उजुसेहिएते अपुरसमाणगई उर्ह्म एगसमएणं अविमाहेणं तत्थ गंता सागारोवउते सिज्झइ बुज्झइ मुचइ परिनिज्ञायइ सन्वदुक्खाणमंतं करेइ॥ ७३॥ एम खल सम्मत्तपरक्रमस्स अज्झयणस्स अहे सम्मेणं भगवया महाविरेणं आधविए प्रविष् प्रविष् प्रविष्णं त्रवदंसिए॥ ति-वेसि॥ इति सम्मत्तपरक्रमणामं प्रमुणतीसइमं अज्झयणं समर्चं॥ २९॥

#### अह तवमग्गणामं तीसइमं अज्झयणं

जहा उ पावगं कम्मं, रागदोससमज्जियं । खवेड तवसा भिक्ख, तमेगरगमणो सुण ॥ १ ॥ पाणिवहसुमावासा, अदत्तमेहुणपरिम्गहा विरओ । राईभोयणविरओ. जीवो भवड अणासवो ॥ २ ॥ पंचसमिओ तिग्रतो, अकसाओ जिडंदिओ । क्षगारवी य निस्सल्ले, जीवो होइ अणासवी ॥ ३ ॥ एएसिं तु विवकासे, रागदोस-समजियं । खवेड उ जहा भिक्ख , समेगमगमणो सण ॥ ४ ॥ जहा महात्रकायस्य , संनिरुद्धे जलागमे । उस्सिनणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥ ५ ॥ एवं त संजयस्यावि, पाक्कस्मनिरासवे । भवकोडीसंचियं क्रम्यं, तवसा निजरिजाड ॥ ६ ॥ सो नवी द्विहो वृत्तो, बाहिरव्मंतरो तहा । बाहिरो छन्विहो वृत्तो, एवमव्मंतरो त्तवो ॥ ७ ॥ अणसर्णम्णोयरियौ, भिक्सायरियौ य रसपरिचौंओ । कार्येक्छेसो संजीपर्या, य बज्हों तदो होइ ॥ ८ ॥ (१) इत्तरिय भरणकाली य. अणसणा द्वविद्या भवे । इसरिय सावकंखा, निरवकंखा उ बिइजिया ॥ ९ ॥ जो सो इसरि-यत्तवो, सो समासेण छब्विहो । सेहितीबो पयरतैवो, वैणो य तह होइ बर्गेमो य ॥ १० ॥ तत्तो य बरगवर्गी, पंचमी छट्टओ परण्यतिबो । मणइच्छियचित्तत्यो. नायक्वो होड इत्तरिको ॥ ११ ॥ जा सा अणसणा गरणे, दुविहा सा विद्याहिया । सवियारेमधियारी, कामिन्द्रं पर्दे भने ॥ १२ ॥ अहवा सपरिकामी, अपरिकामी य आहिया । नीहारिमनीहारी, आहारच्छेओ दोस नि ॥ १३ ॥ (२) ओसोयरणं पंचहा, समासेण विद्याहियं । दब्बेंको केलेंकाकेंब, ऑविषं प्रजीवेहि य ॥ १४ ॥

जो जस्स उ आहारो, तशो ओमं तु जो करे । जहन्नेणेगसित्याई, एवं दण्वेण ऊ भने ॥ १५ ॥ गामे नगरे तह रायहाणि. निगमे य आगरे पढ़ी । खेडे कव्बडदो-णमुह-, पष्टणमडंबसंबाहे ॥ १६॥ आसमपए विहारे, सिवेसे समायघोसे य। थलिसेणाखंघारे, सत्ये संपद्दकोट्टे य ॥ १७ ॥ वाढेस व रत्यास व, घरेम वा एवमितियं खेतं । कप्पइ उ एवमाई, एवं खेतेग ऊ मने ॥ १८ ॥ पेडी य अद्भेष्डी, गोमुँ तिपयंगवीहियाँ चेव । संबुकावट्टीयय-. गंतु पचागर्या छहा ॥ १९ ॥ दिवसस्स पोरुषीणं, चडण्हं पि उ जित्तको भवे कालो । एवं चरमाणो खछ. कालोमाणं मुणेयव्वं ॥ २०॥ अहवा तहयाए पोरिसीए, ऊणाइ घासमेसंतो। चडभागूणाए बा, एवं कालेण ऊ भने ॥ २१ ॥ इत्था ना पुरिसी बा, अलंकिओ वा नलंकिओ वावि । अन्नयरचयरथी वा. अन्नयरेणं व वत्थेणं ॥ २२ ॥ अन्नेण विसेसेणं, वण्णेणं भावसणुसुयंते उ । एवं चरमाणो खलु, भावोमाणं सुणेयव्वं ॥ २३ ॥ दब्वे केते काले, मावंसि य आहिया उ जे भावा । एएहि ओमचरओ, पज्जवनरको भने भिक्क्त् ॥ २४॥ (३) अद्वविहगोयरग्गं तु. तहा सत्तेन एसणा । अभिगाहा य जे अने, भिक्नायरियमाहिया ॥ २५ ॥ (४) सीरदहि-सिप्तमाई, पणीयं पाणमीयणं । परिवजणं रसाणं तु, भणियं रसिवजणं ॥ २६ ॥ (५) ठाणा बीरासणाईया. जीवस्स उ ग्रहाबहा । उग्गा जहा धरिजंति, कायकिलेसं तमाहियं ॥ २७ ॥ (६) एगंतमणावाए, इत्बीपसुविवज्जिए । स्यणा-सणसेवणया, विवित्तसमणासणं ॥ २८ ॥ एसो बाहिरगं तवो, समासेण वियाहिओ । अस्मितरं तवं एतो, बुच्छामि अणुपुन्त्रसो ॥ २९ ॥ पायच्छितं विणैओ, वेया-वैश्वं तहेव सफ्झोंओ । झाणं च विउस्सर्व्यो, एसो अस्थितरो तवो ॥ ३०॥ ( १ ) आस्त्रेयणारिहाईयं, पायच्छितं तु दसविहं । जे मिक्ख् बहई सम्मं, पायच्छितं तमाहियं ॥ ३१ ॥ (२) अञ्जुद्धाणं अंजलिकरणं, तहेवासणदायणं । गुरुभत्ति-मानसस्या, निणको एसं वियाहिको ॥ ३२ ॥ (३) आयरियमाईए, वेयानचीम दसविहे । आसेवणं जद्दायामं, वेयावचं तमाहियं ॥ ३३ ॥ (४) वायणी पुन्छणी चेव, तहेव परियष्टणा । अणुप्पेहा धम्मकहा, सजझाओ पंचहा अने ॥ ३४॥ (५) अर्टुरुद्दैणि वजिता, आएजा द्यसमाहिए। चन्मैसकीई साणाई, सार्ण तं तु बुद्धा वए ॥ ३५ ॥ (६) सयणासणठाणे वा, जे उ भिक्ख् न बाबरे । कायस्स विस्त्रसम्गो, छ्द्वो सो परिकित्तिमो ॥ ३६ ॥ एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे शुणी । सो खिप्पं सम्बर्धसारा, विष्पमुच्चइ पंडिजो ॥ ३७ ॥ ति-वेमि ॥ इति तवमन्त्रणामं तीसरमं अजायणं समर्च ॥ ३० ॥

#### अह चरणविहिणामं एगतीसहमं अञ्चयणं

चरणिविहें पदक्खामि, जीवस्स उ ग्रहावहं। अं चरिशा बहु जीवा, तिष्णा संसारसागरं ॥ १ ॥ एगओ विरइं कुजा, एगओ य पत्रत्तणं । असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवलणं ॥ २ ॥ रागदोसे य दो पावे, पावकम्मपनत्तणे । जे भिकन्त् रंगई निचं, से म अच्छाइ मंडले ॥ ३ ॥ दंशणं गारवाणं च, सात्राणं च तियं तियं । जे मिक्स वयह निषं, से न अच्छह मंडले ॥ ४ ॥ दिव्वे य जे उषसमी, तहा तेरिच्छमाणुसे । जे भिक्ख् सहई निचं, से न अच्छह मंडछे ॥ ५ ॥ विगहाकसाय-सन्नाणं, साणाणं च दुर्य तहा । जे सिक्ख् वज्जई निर्धा, से न अच्छइ मंडले ॥ ६ ॥ वएस इंदियरथेस, समिईस किरियास य । जे मिक्स जगई नित्रं, से न अच्छह मंडले ॥ ७ ॥ लेसामु छस काएस, छक्के आहारकारणे । जे निक्ख जर्या निर्वा, से न अच्छइ मंडले ॥ ८ ॥ पिंडोम्गहपडिमामु, मयद्वाणेसु सत्तसु । जे भिक्स् कराई निषं, से न अच्छर् मंडले ॥ ९ ॥ मएसु बंभगुनीसु, भिक्खुधम्मस्मि दसविहे । जे भिक्य जयई निषं, से न अच्छा मंडले ॥ १० ॥ उदासगाणं प्रक्रिमास, सिक्युणं पिंडमासुय । जे भिक्ष जयई निषं, से न अच्छाद मंडके ॥ ११ ॥ किरियासु भूगगामेन्न, परमाहम्मिएसु य । जे भिक्खू जगई निषं, से व अच्छा मंडले ॥ १२ ॥ गाहासोलसपृष्टिं, तहा असंजर्ममि य । जे मिक्स् अयह निर्वं, से न अच्छा मंडले ॥ १३ ॥ बंभंमि नायज्ययमेसु, ठाणेसु असमाहिए । जे भिक्क जयई निषं, से न अच्छइ मंडले ॥ १४ ॥ एगवीसाए सबले, बावीसाए परीसहे । जे भिक्क जगई नियं, से न अच्छद् मंडके ॥ १५ ॥ तेवीसाइ स्यगडे, स्वाहिएस सरेस य । जे सिक्ख् जयई निषं, से न अच्छह मंडळे॥ १६॥ पणवीससावणासु, उद्देसेसु इसाइणं । जे भिक्ख् जयई निषं, से न अच्छाइ मंडले ॥ १५ ॥ अणगारगुपोई च, पराप्पंसि तहेव य । जे मिक्स् जयई नियं, से न अच्छइ संडके ॥ १८ ॥ पावसुयपसंगेसु, मोहठाणेसु चेव य । जे भिक्ख अगई निषं, से न अच्छह मंडके ॥ १९ ॥ सिद्धाहगुणजोगेसु, तेत्तीसासायणासु य । जे मिक्सू जयह निषं, से न अच्छड़ मंडले ॥ २० ॥ इस एएसु ठाणेसु, जे निक्क् जयई सया । किपां सो सम्बसंसारा, विष्याचाइ पंडिओ ॥ २१ ॥ ति-नेमि ॥ इति चारपाविद्विणासं पगतीसदमं अज्ञायणं समर्श ॥ ३१ ॥



#### अह पमायहाणणामं बत्तीसहमं अञ्चयणं

अर्चतकालस्स सम्लगस्स, सम्बस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्सो । तं भासओ मे पिटपुण्णिकता, सुणेह एगंतहियं हियत्यं ॥ १ ॥ नाणस्स सम्बस्स पगासणाए, अन्नाणमोहस्स विवजणाए । रागस्य दोसस्य य संखएणं, एगंतसोक्खं समुवेह मोक्सं ॥ २ ॥ तस्रेस मरगो गुरुविद्धसेवा, विवज्जणा बालजणस्य दूरा । सज्ज्ञाय-एगंतनिसेवणा य, धत्तत्यसंचितणया धिई य ॥ ३ ॥ आहारमिच्छे मियमेसणिजं, सहायमिच्छे निउणत्यबुद्धि । निकेयमिच्छेज विवंगजोग्गं, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ ४ ॥ न वा लभेजा निजर्ण सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा । एगी वि पाबाई विवज्जर्यतो, विहरेज कामेसु असजामाणो ॥ ५ ॥ जहा य अंडप्पभवा बलागा, अंडं बलागप्पभवं जहा य। एमेव मोहाययणं द्ध तण्हा, मोहं च तण्हाय-यणं वयंति ॥ ६ ॥ रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, कम्मं च मोहप्पभवं वयंति । कम्मं च जाईमरणस्स मूर्ल, दुक्खं च जाईमरणं वर्यति ॥ ७॥ दुक्खं इयं जस्स न होइ मोहो, मोहो हुओ जस्स न होइ तण्हा । तण्हा हुया जस्स न होइ ळोहो, लोहो हुओ जस्स न किचणाई॥ ८॥ रागं च दोसं च तहेव मोहं, उदसुकामेण समूलजालं। जे जे उवाया पिविवाज्याना, ते कित्तइस्तामि बहाणुपुन्नि ॥ ९॥ रसा पगामं न निसेवि-अन्या, पार्थ रसा दित्तिकरा नराणं । दित्तं च कामा समिशह्वंति, दुमं जहा साउपलं व पक्की ॥ १०॥ जहा दबरगी पर्शिधणे वणे, समास्त्रो नोवसमं उनेइ । एविंदिसगी वि पगामभोद्दणो, न वंभवारिस्स हियाय कस्सई ॥ ११ ॥ विवित्तसेजासणजंतियाणं, ओमासणार्च दमिइंदियाचं । न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं, पराइओ बाहिरिवोसहेहिं ॥ १२ ॥ जहा बिरालावसहस्स मृछे, व मूसँगाणं वसही पसत्या। एमेव इस्वीविलयस्स मज्हे, न बंभगारिस्स खमो निवासी ॥ १३ ॥ न रूवळावण्णविकासहासं, न जंपियं इंगियपेहियं वा । इत्बीण चित्तंसि निवेसइता, दहुं ववस्से समणे तवस्सी ॥ १४॥ अदंसणं चेव अपत्यणं च, अचिंतणं चेव अकित्तणं च। इत्बीजणस्सारियझाणजुर्गः, हियं सया बंभवए रयाणं ॥ १५॥ कार्म त देवीहिं विभूसिगार्हे, न चाइया खोभ-इंड तिगुत्ता । तहा नि एगंतहियं ति नचा, विवित्तवासी मुणिणं पसत्यो ॥ १६ ॥ मोक्सानिकंकित्त उ माणवर्स, संसारनीवृत्त ठियस्स धम्मे । नेवारिसं दुत्तरमरिव कोए, जहित्विको बालमणोहराओ ॥ १० ॥ एए व संगे समदक्षमिता, धदुतरा चेव भवंति सेसा । यहा सहासागरश्चत्तरिता, नई भवे व्यव गंगासमाणा ॥ १८ ॥ कामाशुनिक्यिभवं स दुवसं, सम्बन्ध क्षेत्रस्य सदेव्यस्य । अं काइयं आणियं

च किंचि, तस्तंतगं गच्छइ वीयरागो ॥ १९ ॥ जहा य किंपागफला मणोरमा, रसेण वर्णण य भुजनाणा । तं खुरूए जीविय पत्रमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥ २० ॥ जे इंदियाणं विसया मणुना, न तेसु भावं निसिरे कयाइ । न यामणुषेसु मणं पि कुजा, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ २१ ॥ (१) चक्खरस स्यं गहणं वयंति, तं रागद्देशं तु मणुद्यमाहु । तं दोसहेशं अमणुद्यमाहु, समी य जो तेषु स वीयरागो ॥ २२ ॥ स्वस्य चक्कुं गहणं वयंति, चक्कुरस रूवं गहणं वयंति । रागस्स हेर्ड समणुक्तमाह्, दोसस्स हेर्ड अमणुक्तमाहु ॥ २३ ॥ स्वेशु जो गिदिमुवेइ तिन्वं, अकालियं पावह से विणासं । रागाउरे से जह वा परंगे, आलो-यलोले समुवेइ मचुं ॥ २४ ॥ जे यावि दोसं समुवेइ तिल्वं, तंति क्सणे से उ उवेद दुक्सं । दुइंतदोसेण सएण जंतु, न किंचि रूवं अवरज्ज्ञई से ॥ २५ ॥ एगंतरते रुड्वंसि स्वे, अनालिसे से कुणई पओसं। दुक्खरस संपीलसुवेइ बाले, न लिपाई तेण मुणी विरागो ॥ २६ ॥ स्वाणुगासाणुगए य अवि, चराचरे हिंस-इऽणेगरुवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तहुगुरू किलिट्टे ॥ २०॥ स्वाणु-वाएण परिवाहेण, उप्पायणे रक्कणसिक्कोगे । दए विओगे य कहं तुरं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥ २८ ॥ स्वे अतिते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्ती न उपेइ तुर्हि । अतुष्टिदीसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥ २९ ॥ तण्हाभिभूयस्त अदत्तहारिणो, रूपं अतित्तस्य परिगाहे य । मायामुसं वहुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुखद्दे से ॥ ३० ॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्थको य, पओगकां य दुही दुरंते । एवं अदत्ताणि समाययंती, स्वे अतित्ती दुहिओ अणिस्सो ॥ ३९ ॥ स्वाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज कयाइ किन्ति । तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निष्यतई जस्स ऋएण दुक्खं ॥ ३२ ॥ एमेव रूवंमि गओं पओसं, उवेंद दुक्सोहपरंपराओं । पदुट्वचित्तो य चिजाइ कम्मं, जं से पुणी होइ दुईं विवागे ॥ ३३ ॥ रूवे विरक्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पए भवमञ्झे वि संतो, जलेण वा पोक्सरिणीपलासं ॥ ३४ ॥ (२) सोयत्स सई गहणं वयंति, तं रागहेउं दु अणुजमाहु । तं दोसहेउं अमणुजमाहु, समी य जो तेष्ठ स नीयरागी ॥ ३५ ॥ सहस्स सोयं गहणं वयंति, सोयस्स सहं गहणं वर्यति । रागस्स हेउं समणुक्तमाहु, दोसस्स हेउं अमणुक्तमाहु ॥ ३६ ॥ सहेस जो निद्धिस्वेद तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे हरिणमिंगे व मुद्रे, सहे अतिते समुबेह मुद्रं ॥ ३७ ॥ जे बावि दोसं समुबेह तिव्यं, तंसि क्यांमे से उ उनेइ दुक्खं । दुईतदोसेण सएण जेत्, न किनि सहं अवरूजाई से ॥ ३८ ॥

एगंतरते कइरंपि सद्दे, अतालिसे से कुणई पओसं । दुक्खस्स संपीलसुवेड बाले, न लिपई तेण मुणी विरागो ॥ ३९ ॥ सहाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणे-गरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ गाले, पीलेइ अत्तद्वगुरू किलिहे ॥ ४० ॥ सद्दाणुनाएण परिगाहेण, उप्पायणे रक्खणसिन्नओंगे। वर् विओगे य कहं सुई से, संभोगकाले य अतिक्तलामे ॥ ४९ ॥ सद्दे अतिक्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेड् तुर्हि । अतुर्हि-दोसेण दुही परस्स, लोमाविले आययई अदर्ता ॥ ४२ ॥ तण्हाभिभयस्स अद्भाहारिणो सहे अतित्तरम परिग्गहे य । मायामुसं वहह लोमदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुखई से ॥ ४३ ॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाळे य दुही दुरंते । एवं अदताणि समाययंतो, सहे अतितो दुहिओ अणिस्सो ॥ ४४ ॥ सहाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सहं होज कथाइ किंचि। नत्योवभोगे वि किलेसदुक्लं, निव्वतंत्रं जस्स कर्ण दुक्खं ॥ ४५. ॥ एमेव सहंमि गओ पओसं. उवेह दुक्खोहपरंपराओ । पदुद्वित्तो य विणाइ बत्रमं, जं से पुणो होइ दुई विवागे ॥ ४६ ॥ सहै विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पए मवसज्रहे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपळासं ॥ ४७ ॥ (३) घाणस्स गंधं गहणं वयंति, तं रागहेउं त मणुजमाह । तं दोसहेउं अमणुजमाह, समो य जो तेस स वीयरागी ॥ ४८ ॥ गंधस्स घाणं ग्रहणं वयंति, घाणस्स गंधं ग्रहणं वयंति । रागस्स हेउं समण्डमाह. दोसस्स हेउं अमणुक्तमाहु ॥ ४९ ॥ गंधेसु जो गिद्धिमुवेद तिब्बं, अकालियं पावड से विणासं । रागाउरे ओसहगंधनिद्धे. सप्पे बिलाओ विव निक्समंते ॥ ५० ॥ जे यावि दोसं समुवेह तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उनेह दुक्खं । दुईतदोसेण सएण जंतू, न किंचि गंधं अवरज्झ है से ॥ ५९ ॥ एगंतरते रुट्रंसि गंधे, अतालिसे से कुणई प्रवास । दुक्खरस संपीलमुबेड बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ५२ ॥ गंबाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरूचे । चित्तेहि ते परितावेड बाले. पीलेड अत्तरगढ़ किलिडे ॥ ५३ ॥ गंधाणुबाएण परिमाहेण, उप्पायणे रक्खण-सिक्कामें । वए विजाने य कहं छहं से, संभोगकाले य अतिसलामे ॥ ५४ ॥ गंघे अतिरे य परिगाइंभि, सत्तोवसत्तो न उनेइ त्रद्धि । अत्रहिदोसेण दही परस्स. लोभाविले आयगई अदर्श ॥ ५५ ॥ तण्हाभिभूयस्त अदत्तहारिणो, गंधे अतित्तस्स परिजाहे य । सायामुसं बहुह लोमदोसा, तत्वावि दुक्खा न विमुचई से ॥ ५६ ॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्यको य, पक्षोगकाके य दुही दुरेते । एवं अदत्ताणि समाय-यतो, गंधे अतिसो दुहिओ अमिस्सो ॥ ५७ ॥ गंधाणुरतस्स नरस्स एवं, कत्तो सहं होज कमाइ किंचि। तत्वीवमोगे वि किलेसदुक्यां, निव्यत्तई जस्स कएण €६ सताञ

दुक्खं ॥ ५८ ॥ एमेव गंधंसि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । पदुद्ववित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विद्यागे ॥ ५९ ॥ गंघे विरक्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्सोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमञ्ज्ञे वि संतो, जल्लेण वा पोक्ख-रिणीपलासं ॥ ६० ॥ (४) जिल्माए रसं गद्दणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुलमाहु । तं दोसहेउं अमणुभमाह्, समो य जो तेग्र स वीयरागो ॥ ६१ ॥ रसस्स जिञ्मं गहणं वयंति, जिन्भाए रसं गहणं वयंति । रागस्स हेउं समणुक्तमाह, दोसस्य हेउं अमणुक्रमाह ॥ ६२ ॥ रसेस जो विद्धिमवेड तिब्बं, अकालियं पावड से विणासं । रागाउरे यहिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ ६३ ॥ जे यावि दोसं समुवेह तिव्वं, तंसि क्लणे से उ उनेह हुक्लं । दुईतदोसेण सएण जंतु, न किंचि रसं अवर ऋई से ॥ ६४ ॥ एगंतरते रुइरंसि रसे, अतालिसे से कुणई पओसं। दुक्खरस संपीलमुवेइ बाढे, न लिपाई तेण मुणी विरागो ॥ ६५ ॥ रसाणुगासा-गुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरुवे । चित्तेहि ते परितावेह बाले, पीळेह अत्तद्रगुरु किलिहे ॥ ६६ ॥ रसामुवाएण परिम्महेण, उप्पायणे रक्सणसिक्सोंगे । वर्ण विओगे य कहं ग्रहं से. संभोगकाले य अतिसलामे ॥ ६७ ॥ रसे अतिशे य परिग्गहांम, सत्तोवसत्तो न उवेड तुद्धि । अतुद्विदोसेण दुही परस्स, लोमाबिले आययई अदर्त ॥ ६८ ॥ तण्हाभिभ्यस्स अदत्तहारिणो, रसे अतितस्य परिग्गहे य । माबामुसं बहुद लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुक्तई से ॥ ६९ ॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्यको य. पओगका है य दुही दुरंते । एवं अदत्ताणि समाययंती. रसे अतित्तो द्रहिओ अणिस्सो ॥ ७० ॥ रसाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो श्वहं होज क्याइ किंचि । तत्थोवमोगे वि किलेसदुक्खं, निम्बत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ ७९ ॥ एमेव रसम्मि गओ पओसं, उत्तेइ दुक्खोहपरंपराओ । पदुद्वित्ती ब चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुई विनागे ॥ ७२ ॥ रसे विरत्तो मणुक्षो विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमज्हे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणी-पलासं ॥ ७३ ॥ (५) कायस्य फासं ग्रहणं वयंति, तं रागहेर्नं तु मणुक्रमाहु । तं दोसहेडं अमणुजमाह, समो व जो तेषु स बीयरागो ॥ ७४ ॥ फासस्स कार्य गहणं वयंति, कायस्स कासं गहणं वयंति । रागस्स हेर्ड समणुक्रमात् दोसस्स हेइं अमणुक्तमाष्ट्र ॥ ७५ ॥ फासेस जो गिद्धिमुबेह तिम्बं, अकास्त्रियं पावड से विणासं । रागाउरे सीयज्ञकावसके, गाहरगहीए सहिसे विवके ॥ ७६ ॥ जे यावि दोसं समुबेह तिन्वं, तंसि क्काणे से उ उवेह दुक्यां । दुरंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि फार्स अवरज्जा से ॥ ७७ ॥ एगंतरके कारींस फार्स, अतासिसे से

कुणई पक्षोसं । दुक्खस्य संपीलमुचेइ बाके, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ७८ ॥ फासाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽषेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाछे, पीलेइ अत्तहुगुरू किलिहे ॥ ७९ ॥ फामाणुवाएण परिस्महेण, उप्पायणे रक्खणसिन-ओरो । चए विओरो य कहं सुई से, संभोधकाले य अतित्तलामे ॥ ८० ॥ फासे अतिते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुर्हि । अतुद्विदोसेण दुही परस्स, लोमा-विले आययई अदर्ग ॥ ८१ ॥ तण्हाभिभृयस्स अदत्तहारिणो, फासे अतित्तस्स परि-गहे य । मायायुर्ध वहुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुन्नई से ॥ ८२ ॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्यओ य, प्रोगकाळे य दही दुरंते । एवं अदत्ताणि समाय-यंतो, फासे अतित्तो दृहिओ अणिस्सो ॥ ८३ ॥ फासाणुरतस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज क्याइ किन्ति । तत्थोवभोगे वि किल्सेद्वक्सं, निव्यत्तई जस्स कृएण दुक्सं ॥ ८४ ॥ एमेन फार्समि गओ पओसं, उवेइ दुक्सोहपरंपराओ । पदुहिसितो य निणाइ करमं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ ८५ ॥ फासे विर्णो मणुओ विसोगो. एएण दुक्सोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमञ्हे वि संती, जलेण वा पोक्सरिणीपलासं ॥ ८६ ॥ (६) मणस्स भावं गहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुक्रमाह । तं वोसहेउं अमणुक्रमाहु, समी य जो तेस स वीयरागो ॥ ८७ ॥ भावस्स मणं गहणं वयंति, मणस्स भावं गहणं वयंति । रागस्स हेउं समणुत्रमाह्, दोसस्स हेउं अमणुत्रमाहु ॥ ८८ ॥ भावेमु जो गिद्धिमुवेइ तिम्बं, अकालियं पानद से विणासं । रागाउरे कामगुणेसु गिद्धे, करेणमगगावहिए गजे वा ॥ ८९ ॥ जे यावि दोसं समुवेह तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । दुईतदोरेण सएण जंतू, न किन्ति मार्व अवरज्झई से ॥ ९० ॥ एगंतरते स्इरंसि भावे, अतालिसे से कुणई प्रश्नोसे । दुक्खस्स संपीलसुवेइ बाके, न क्रिप्यं तेण सूणी विरागो ॥ ९१ ॥ भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंस-इऽणेगस्वे । चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तहगुरू किलिहे ॥ ९२॥ भाषाणु-बाएव परिमाहेण, उप्पायणे रक्खणसिनकोगे । वए विभोगे य कहं ग्रहं से, संभोग-काले य अतितलामे ॥ ९३ ॥ भावे अतिते व परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उपेइ तुर्हि । अतुहिदोसेण दुही परस्स, कोमाविछे व्याययई अदर्त ॥ ९४ ॥ तण्हाभिमुयस्स अदत्तहारिको, भावे अतित्तरस परिमाहे य । माथामुसं वहुइ लोभदोसा, तत्थावि हुक्का न विमुचई से ॥ ९५ ॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्यओ य, फ्लोगकाले य हुही दरंते । एवं अदत्ताणि समाग्रवंतो, माने अतितो वृहिओ अणिस्सो ॥ ९६ ॥ माना-पुरतस्स नरस्य एवं, कतो धुदं होज कवाह किंचि । तत्योवमोगे वि किळेसदुक्खं, निव्यक्त इ कर्य क्र्यूण दुक्खं ॥ ९७ ॥ एनेव मार्वमि गओ पओसं, उनेइ दुक्खोह-

परंपराओ। पदुद्विचित्तो य निणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुई विवागे ॥ ९८ ॥ भावे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण। न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपळासं ॥ ९९ ॥ एविंदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खरम हेउं मणु-यस्स रागिणो। ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं, न वीयरागस्स करेंति किनि ॥ १००॥ न कामभोगा समयं उवेंति, न यावि भोगा विगई उवेंति । जे तप्यओसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगई उनेइ ॥ १०१ ॥ कोई च माणं च तहेव मायं, लोई दुगुंछं अरइं रइं च । हासं भयं सोगपुमित्थिवेगं, नपुंसवेगं विविहे य भावे ॥ १०२ ॥ आवजाई एवमणेगरूवे, एवंबिहे कामगुणेस सत्तो । अन्ने य एयप्पभवे विसेसे, कारुण्णदीणे हिरिमे वहस्से ॥ १०३ ॥ कप्पं न इच्छिज सहायलिन्छ, पच्छाणुतावे न तवप्पभावं । एवं वियारे अभियप्पयारे, आवजई इंदियचीरवस्से ॥ १०४ ॥ तक्षो से जायंति पत्रोयणाई, निमिक्कं मोहमहण्णवंसि । सहेसिणो तुक्कविणोयणद्राः तप्पचर्य उजमए य रागी ॥ १०५ ॥ विरुक्तमाणस्स य इंदियत्था, सहाइया नाव-इयप्पगारा । न तस्स सब्वे वि मणुन्नयं वा, निव्यत्तयंती अमणुन्नयं वा ॥ १०६ ॥ एवं सर्चकप्पविकप्पणासुं, संजायई समयमुवद्वियस्स । अत्ये य संकप्पयओ तओ से, पहीयए कामगुणेस तण्हा ॥ १०७ ॥ स वीयरागो कयसव्वकिनो, खवेइ नाणावरणं खणेणं । तहेव अं दंसणमावरेह, जं चंतरायं पकरेइ कम्मं ॥ १०८ ॥ मन्त्रं तओ जाणइ पासए य. अमोहणे होइ निरंतराए । अणासवे झाणसमाहिजुते, आउन्खए मोक्समुबेह हुद्धे ॥ १०९ ॥ सो तस्स सञ्बद्स बहुत्स मुक्को, जंबाहुई सबयं जंतुमेयं । वीहामयं विप्पसुक्को पसत्यो, तो होइ अर्थातग्रही क्यत्यो ॥ १९०॥ अणाइकाळप्पमवस्स एसो, सब्वस्स द्वखस्स प्रमोक्खमको। विवाहिओ जे समुविष सत्ता, कमेण अवंतसही भवंति ॥ १९९ ॥ ति-बेम ॥ इति प्रमायदाणणार्म बचीसहमं अज्ञयणं समर्स ॥ ३२ ॥

## अह कम्मप्पयडी णामं तेत्तीसहमं अज्झयणं ——००००

सद्व-कम्माई बोच्छामि, आणुपुर्वि बहुक्सं। जेहिं बदो अयं जीवो, संसारे परि-वहर्दे ॥ १ ॥ नाणस्सावरणिजं, दंसणावरणं शहा । वेयणिजं तहा मोहं, आउक्रमें तहेव य ॥ २ ॥ नामकर्मं च गोयं च, अंतरार्यं तहेव व । एवमेयाह कम्माइं, अहेव उ समासओ ॥ २ ॥ (१) नाणावरणं पंचविदं, सुँगं कामिणिवोहियं। ओहि-नौणं च तह्यं, मणनॉणं च केवेंकं ॥ ४ ॥ (२) निहाँ तहेव पमळी, निहानिहैं। पय- रुपयकाँ य । तत्तो य बीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्या ॥ ५ ॥ वक्खीमचक्खै-सोहिस्सै, दंसणे केवेंने व आवरणे । एवं तु नवविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥ ६ ॥ (३) वेराणीयं पि य दुविहं, सार्वमसीयं च आहियं । सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥ ७ ॥ (४) मोहणिजं पि दुनिहं, दंसैणे चरैणे तहा । दंसणे तिनिहं वृतं, चरणे दुविहं भवे ॥ ८ ॥ सम्मेतं चेव मिच्छैतं, सम्मामिच्छतमेवै व । एयाओ तिकि पयडीओ, मोहणिजस्स दंसणे॥ ९॥ चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं दु वियाहियं। कमायमोहणिजं तु. नोकसार्यं तहेव य ॥ १० ॥ सोलसविहमेएणं, कम्मं तु कसा-यजं । मनविहं नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं ॥ ११ ॥ (५) नेरहयैतिरिक्खाेंचं, मणुस्सींटं तहेव य । देवाउँमं चउत्थं नु, आउकम्मं चउन्विहं ॥ १२ ॥ (६) नाम-कम्मं तु दुविहं, सुईमसुँहं च आहियं । सुहस्स उ बहू भेया, एमेव असहस्स वि ॥ १३ ॥ (७) गोयं कम्मं दुविहं, उंचं नीयं च आहियं । उचं अद्वविहं होइ, एवं नीयं पि आहियं ॥ १४ ॥ (८) दीण लाभे य भौगे य, उर्वेभोगे बीरिए तहा । पंचविहमंतरायं, समासेण वियाहियं ॥ १५ ॥ एयाओ मूलपयकीओ, उत्तराओ य आहिया। पएसार्ग खेतकाळे य, मार्व व उत्तरं सुण ॥ १६ ॥ सन्वेसिं चेव कम्माणं, पएसगमणंतगं । गंठियसत्ताईयं, अंतो सिद्धाण आहियं ॥ १७॥ सव्यजीवाण करमं तु, संगहे छहिसागर्य । सन्वेसु वि पएसेसु, सन्वं सन्वेण बद्धगं ॥ १८ ॥ उदहीसरिसनामाण, तीसई कोडिकोडिओ । उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोसहर्त जहितया ॥ १९ ॥ अवरिषजाण दुण्हं पि, वेयिकिके तहेव य । अंतराए य कम्मिन, ठिई एसा वियाहिया ॥ २०॥ उदहीसरिसनामाण, सत्तरिं कोडिको-हिओ । मोहण्जिस्स उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं अहिकया ॥ २१ ॥ वेत्तीससागरोवमा, उक्कोसेण वियाहिया । ठिईं उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुतं जहिसया ॥ २२ ॥ उद्हीसरिसनामाण, वीसई कोडिकोडिओ । नामगोत्ताणं उक्कोसा, अद्वमुहुत्ता जह, भिया ॥ २३ ॥ सिद्धाणणंतमागो य, अणुमागा हवंति उ । सन्वेसु वि पएसमा सम्बजीवे अइच्छियं ॥ २४ ॥ तम्हा एएसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया। एएसि संबरे चेव, खबणे य जए बुहो ॥ २५ ॥ ति-बेमि ॥ इति कम्मण्यखडी णाम तेलीसइमं अज्ययणं समसं॥ ३३॥

## अह छेसञ्झयणणामं चोत्तीसइमं अञ्झयणं

केसञ्ज्ञायणं पथन्यतामि, आणुपुर्वित जहक्रमं । छण्हं पि कम्सकेसाणं, अणुमावे

सुणेह मे ॥ १ ॥ नामाइं वण्णरसगंघ-, फासपरिणामस्वस्त्रणं । ठाणं ठिइं गई चार्च, लेसाणं तु सुणेह मे ॥ २ ॥ किण्ही नीला य कार्ड य. तेर्ड पम्ही तहेव य । सुकलेसा य छ्ट्ठा य, नामाई तु जहक्रमं ॥ २ ॥ (१) जीमृयनिद्धसंकासा, गवलरिद्धगसिनमा। संजंजणनयणनिमा, किष्हळेसा ट वण्णओ ॥ ४॥ (२) नीलासीगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा । वेरुखियनिद्धसंकासा, नील्लेसा उ वण्णओ ॥ ५ ॥ 🕻 ३ ) अयसीपुप्फसंकासा, कोइलच्छदसिमा। पारेवयगीवनिमा, काउलेमा उ वण्णओ ॥ ६॥ (४) हिंगुलस्थाउसंकासा, तरुणाइश्वसिश्वमा । सुयतंडपईवनिभा. तेऊ-केसा उ वण्णओ ॥ ७॥ (५) हरियालमेयसंकासा, हलिहाभेयसमध्यमा । सणासणकुसुमनिमा, पम्हलेसा उ बण्णको ॥ ८॥ (६) संसंककुंद्रसंकासा, सीरपूरसमप्पमा । रमग्रहारसंकासा, मुक्कलेसा उ वण्णको ॥ ९॥ (१) जह बद्धयतंबगरसो, निवरसो बद्धयरोहिणिरमो वा। एतो वि अणंतगुणो, रसो य किण्हाए नायव्यो ॥ १० ॥ (२) जह तिगडुयस्स य रसो, तिक्खो जह हरिय-पिप्पलीए वा । एसी वि अर्णनगुणो, रसो उ नीलाए नायक्वो ॥ ११ ॥ (३) अह तरुणसंबगरसो, तुवरकविद्रस्स वाबि जारिसओ । एनो वि अर्णतगुणो, रसो उ काऊए नायव्यो ॥ १२ ॥ (४) जह परिणयंवगरसो, पक्कविष्टस्स वावि जारिसओ । एतो वि अर्णतगुणो, रसो उ तेऊए नायब्बो ॥ १३॥ ( ७. ) जह वारुणीए व रसो, यिविद्वाण व आसवाण जारिसओ । महमेरयस्स व रसो, एतो पम्हाए परएणं श १४ ॥ (६) बजूरमुहियरसो, सीररसो संडसकररसो वा। एतो वि अर्णतगुणी, रसो उ सुकाए नायन्त्रो ॥ १५ ॥ जह गोमडस्स गंघो, सुणगमडस्स व जहा अहि-सडस्त । एसो वि अणंतराणो, छेसाणं अप्पसत्याणं ॥ १६ ॥ जह सुरहिकुमुमगंधी, गंधवासाण पिस्समाणाणं । एतो वि अणंत्युणो, पसत्यखेसाण तिण्हं पि ॥ १७ ॥ जह करगयस्य फासो, गोजिब्साए व सागपताणं । एतो वि अणंतगुणो, छेसाणं अप्पतत्थाणं ॥ १८ ॥ बह ब्रस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । एत्ती वि अर्णतगुणो, पसत्यस्थेसाण तिण्हं पि ॥ १९ ॥ तिविहो व नवविहो वा, सत्तावीसइ-बिहेक्सीओ वा। दुसलो तेबालो ना, लेसाणं होइ परिणामो ॥ २०॥ (१) पंचासवप्प-वत्तो, तीहिं अगुत्तो छसं अविरक्षो य । तिञ्चारं अपरिणओ, खहो साहसिक्षो नरो ॥ २९॥ निद्धंधसपरिणामो, निरमंसो अजिइंदिओ। एयजोगसमाउत्तो, किण्हळेसं त परिणमे ।। २२ ॥ (२) इन्सा अमरिस अतवो, अविज्यामा अहीरिया । गिद्धी पक्षोसे य सढे, पमत्ते रसलोद्धपु ॥ २३ ॥ सायगनेसपु वै । आरंभाओ अविरखो, खरो

१ 'राजपीपल' इति भासाए । २ गाहाहिरापममिणं ।

साहस्सिओ नरो । एयजोगममाउत्तो, नील्छेसं तु परिणमे ॥ २४ ॥ (३) वंके वंकसमायारे, नियक्षित्रे अणुजुए। पत्निउंचगओवहिए, मिच्छादिही अणारिए ॥ २५॥ उप्पालगदुद्ववाई य, तेणे यावि य मच्छरी । एयजोगसमाउनो, काउलेसं तु परिणमे ॥२६॥ (४) नीयावित्ती अचवले, अमाई अङ्गलहले । विणीयविणए दंते, जोगवं उवद्दाणवं ॥ २० ॥ पियधम्मे द्रह्मम्मे, ऽवज्रमीर हिएसए । एयजोगसमाउत्तो, तंजलेसं तु परिणमे ॥ २८ ॥ (५) प्रयणुकोहमाणे य, मायालोमे य प्रयणुए । पसंतचिते इंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥ २९ ॥ तहा पर्यमुवाई स. उवसंते जिई-दिए । एयजोगसमाउत्तो, पम्हळेसं तु परिणमे ॥ ३०॥ (६) अदृह्हाणि विज्ञता, धम्मसुकाणि झायए । पसंतिचित्ते दंतप्या, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥ ३९ ॥ सरागे वीयरागे वा. उवसंते जिहंदिए। एयजोगसमाउत्तो, सक्केसं त परिणमे ॥ ३२ ॥ अर्वेखिजाणोमिपणीण, उस्सप्पिणीण जे समया । संखाईया लोगा, लेमाण इवंति ठाणाई ॥ ३३ ॥ सहत्तदं दु बहना, तेतीसा सागरा सहत्तहिया । उक्कोमा होइ ठिई, नायव्या किण्हलेसाए ॥ ३४ ॥ भुहत्तदं तु जहना, दम उदही पलियमसंखमागमञ्महिया । उक्तोमा होइ ठिई, नायथ्वा नीललेसाए ॥ ३५ ॥ महत्तदं त प्रहचा, तिण्यदही पलियमसंखभागमञ्भहिया । उद्योसा होइ ठिई. नायव्या काउलेसाए ॥ ३६ ॥ मुहत्तद्धं तु जहवा, दोण्युदही पलियमसंखभाग-मञ्महिया । उद्योसा होइ ठिई, नायन्या तेउलेसाए ॥ ३७ ॥ मुहत्तर्स तु जहना, दम होति य सागरा मुहत्तहिया । उक्कोसा होड् ठिई, नायव्या पम्हलेसाए ॥ ३८ ॥ मुहत्तर्द त जहना, तेत्तीसं सागरा मुहत्तिहिया । उक्कोसा होइ ठिई, नायव्या सक्केसाए ॥ ३९ ॥ एसा खलु लेसाणं, ओहेण ठिई उ वण्णिया होड । चउसु वि गईस एतो, छेसाण टिई तु बोच्छामि॥ ४०॥ दस बाससहस्साई, काऊए ठिई बहु जिया होइ । तिष्णुदही पिल्ओवम-, असेखभागं च उछोसा ॥ ४९ ॥ तिण्युदही पिल्ञोवम-, असंसभागो जहनेण नीलिटिई । दस उदही पिल्ओवस-, असंखमार्ग च उद्योसा ॥ ४२ ॥ दसउदही पिल्ओवस-,असंखमार्ग जह जिया होइ । तेत्तीससागराई उक्कोसा, होइ किण्हाए छेसाए ॥ ४३ ॥ एसा नेरड्याणं, लेसाण ठिई उ बण्णिया होइ। तेण परं बोच्छामि, तिरियमणुस्साण देवाणं ॥ ४४ ॥ अंतोसुहुत्तमबं, छेसाण टिई जहिं जहिं जा उ। तिरियाण नराणं वा, विज्ञता केवलं छेसं ॥ ४५ ॥ मुहुत्तवं तु बहुता, उद्दोसा होइ पुष्व-कोडीओ । नवडि वरिरोहि उत्था, नायम्बा सक्केसाए ॥ ४६ ॥ एसा तिरिय-नराणं, केसाण ठिई उ विष्णया होइ। तेण परं वोच्छाम, केसाण ठिई उ देवाणं

॥ ४७ ॥ दस वाससहस्साई, किण्हाए ठिई जहिनया होह । पिलयमसंक्रिजडमो. उक्तोसी होइ किण्हाए ॥ ४८ ॥ जा किण्हाए ठिई खळु. उक्कोसा सा उ ममयम-ब्सहिया । जहनेणं नीलाए, पलियमसंखं च उक्कोसा ॥ ४९ ॥ जा नीलाए ठिई खल, उक्कोसा सा उ समयमन्मिहिया । जहनेणं काऊए, पिन्यमसंखं च उक्कोसा ॥ ५०॥ तेण परं वोच्छामि, तेखळेसा जहा सरगणाणं । भवणवडवाणमंतर--, जोइसवेमाणियाणं च ॥ ५१ ॥ पिछ्छोबमं जहना, उद्योसा सागरा उ द्रव्यदिया । पलियमसंखेजेणं, होइ भागेण तेऊए ॥ ५२ ॥ इसवामसहस्साई, तेऊए ठिइं जहिनया होड । दुस्तदही प्रतिभोवस-,असंख्यागं च उक्कोसा ॥ ५३ ॥ जा तेऊए ठिई खल, उक्कोसा सा उ ममयमब्भिहिया । जहनेणं पम्हाए, दस उ सहताहियाई उद्योसा ॥ ५४ ॥ जा पम्हाए ठिई खलु, उद्योसा सा उ समयमञ्महिया। जहनेणं सकाए, तेत्तीसमुहत्तमञ्भिहया ॥ ५५ ॥ किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ । एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गई उववजाई ॥ ५६ ॥ तेऊ पम्हा सका, तिश्वि वि एयाओ धम्मलेसाओ । एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गई उबदजाई ॥ ५७ ॥ केसाहि सन्वाहि, पढमे समर्याम परिणयाहि त । न ह कस्सह उनवाओ, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ ५८ ॥ लेसाहि सम्याहि, चरिमे समयंमि परिणयाहिं तु । न हु कस्सइ उक्ताओ, परे भने होइ जीवरस ॥ ५९ ॥ अंतसहत्तंमि गए, अंतमहत्तंमि सेसए चेव । लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छंति परलीयं ॥ ६० ॥ तम्हा एयासि लेसाणं, आणुभावे वियाणिया । अप्पसत्याओ वजित्ता, पसत्याओऽहिद्विए सुणि ॥ ६१ ॥ ति-बेमि ॥ इति लेखज्झयणणामं बोत्तीसहमं अज्ञयणं समतं ॥ ३४ ॥

## .अइ अणगारज्झयणं णाम पंचतीसइमं अज्झयणं

सुणेह मे एगरनमणा, मर्ग बुद्धेहि देसियं । जमायरंतो भिक्ष, दुक्खाणंतकरे भवे ॥ १ ॥ गिहवासं परिषक्ष, प्रकृतामस्सिए मुणी । इमे संगे वियाणिजा, जेहिं सर्ज्यंत माणवा ॥ २ ॥ तहेव हिंसं अलियं, चोर्ज अवंभसेवंणं । इच्छाकामं च लोभं च, संजओ परिवज्रए ॥ ३ ॥ मणोहरं चित्तवरं, मह्यभूवेण वासियं । सक्याडं पंदुरुक्षोयं, मणसा वि न पत्थए ॥ ४ ॥ इंदियाणि उ भिक्षुद्धस्स, तारिसंमि उवस्सए । दुक्कराई निवारेजं, कामरागविष्णुणे ॥ ५ ॥ सुसाणे सुक्षगारे वा, स्वस्तान्छे व एगओं । पहरिक्के परकडे वा, वासं तत्थाभिरोगए ॥ ६ ॥ कामुसंमि

अणाबाहे, इत्बीहिं अणभिद्वृए । तत्थ संकप्पए वासं, भिक्ख् पर्मसंज्ञए ॥ ७॥ न सर्यं गिहाइं कुव्विज्जा, णेव अमेहिं कारए । गिहकम्मसमारेमे, भूयाणं दिस्सए वहो ॥ ८ ॥ तसाणं थावराणं च, भ्रहुमाणं बादराण य । तम्हा गिहसमारंभं, संजओ परिवजए ॥ ९ ॥ तहेव भत्तपाणेसु, प्रयणे प्यावणेसु य । पाणभ्यद्यद्वाए. न पए न पयावए ॥ १० ॥ जलवन्ननिस्सिया जीवा, पुढवीक्ट्रनिस्सिया । हम्मंति भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्ख् न प्यावए ॥ ११ ॥ विसप्पे सञ्ज्ञको धारे, बहुपाणि-विणासणे । नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोई न दीवए ॥ १२ ॥ हिरण्णं जायक्वं च, मणसा वि न परथए । समलेहकंचणे भिक्ख, विरए कर्यावेकए ॥ १३॥ किणंतो बद्धो होह, विक्षिणंतो य बाणिओ । क्यविक्यंमि वहुती, भिक्ख न भवह तारिसो ॥ १४ ॥ मिक्खियव्वं न केयव्वं. भिक्खुणा भिक्खवतिणा । कयविक्को महादोसो, भिक्त्यावित्ती सहावहा ॥ १५ ॥ समुयाणं उंछमेतिजा, जहासत्तम-णिदियं। लाभालाभंसि संतुद्धे, पिंडवायं चरे मुणी ॥ १६ ॥ अलोले न रसे गिंद्धे, जिन्मादंते अमुच्छिए । न रसद्वाए भुंजिजा, जवणद्वाए महामुणी ॥ १७ ॥ अचर्णं रयणं चेव, वंदणं पूर्यणं तहा । इङ्कीसकारसम्माणं, मणसा वि न पत्यए ॥ १८ ॥ सुक्रज्माणं क्रियाएजा, अणियाणे अकिंचणे । वोसहकाए विहरेजा. जाव कालस्स पज्जो ॥ १९ ॥ निज्वहिकण आहारं, कालधम्मे उवद्विए । जहिकण माणुसं नोंदिं, पहू दुक्खा विमुखई ॥ २० ॥ निम्ममे निरहंकारे, बीयरागो अणामवो । संपत्तो केवळं नाणं, सासयं परिणिव्यूए ॥ २१ ॥ ति-वेमि ॥ इति अणगारज्ञ्चयणं णाम पंचतीसडमं अज्ञ्चयणं समसं ॥ ३५ ॥

## अह जीवाजीवविभत्ती णामं छत्तीसइमं अज्झयणं

जीवाजीवविभित्ते में, सुणेहेगमणा इओ। जं जाणिकण भिक्ख, सम्मं जयह संजमे॥ १॥ जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए। अजीवदेसमागासे, अलोगे से वियाहिए॥ २॥ दक्षमो खेत्तको चेव, कालओ भावनो तहा। परूवणा तेसिं भवे, जीवाणमजीवाण य॥ ३॥ रुविणो चेवऽरुवी य, अजीवा दुविहा भवे। अह्वी दसहा बुता, रुविणो य चडिन्बहा॥ ४॥ धम्मत्यिकाए तहेसे, तप्पएसे य, आहिए। अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए॥ ५॥ आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए। अद्धासमए चेव, अस्यी दसहा भवे॥ ६॥ धम्माधम्मे य दो चेव, लोगमिता वियाहिया। खोगालोगे य आगासे, समए समयकेतिए॥ ७॥

धम्माधम्मागासा, तिश्चि वि एए जणाइया । अपज्ञवसिया चेव, सम्बद्धं तु वियाहिया ॥ ८ ॥ समए वि संतई पप्प, एवमेव वियाहिए । आएसं पप्प साईए, सपज्ज-वसिए वि य ॥ ९ ॥ स्त्रंघा य संघदेमा य, तप्पएमा तहेन य । परमाणुणो य बोधव्या, रुविणो स चरुव्विहा ॥ १० ॥ एगतेण पहतेण, खंबा स परमाणु स । लोगेगदेसे लोए या भइयव्वा ते उ खेत्तओ ॥ ११ ॥ मुहमा सम्बलोगंमि, लोगदेसे य बायरा । इसो काळविभागं तु, तेसिं वुच्छं चडव्विहं ॥ १२ ॥ संतई पप्प तेऽणाई, अपज्जवसिया वि य । दिई पहुन माईया, सपज्जवसिया वि य ॥ १३ ॥ असंखकालमकोसं, एको समओ जहन्नयं । अजीवाण य स्वीणं, ठिई एसा वियाहिया ॥ १४॥ अणंनकालमुक्कोसं, एक्को समओ जहस्वयं । अजीवाण य स्वीणं, अंतरेयं वियाहियं ॥ १५॥ वण्यओ गंधओ चेव, रसओ फासओ तहा । संठाणओ य विजेओ, परिणासो तेसि पंचहा ॥ १६ ॥ वण्णको परिणया जे उ. पंचहा ते पकित्तिया । किण्हा नीला य लोहिया, इलिहा सुकिला तहा ॥ १७ ॥ गंधओ परिणया जे उ. द्विहा ते वियाहिया । स्रव्भिगंघपरिणामा, दुव्भिगंधा तहेव य ॥ १८ ॥ रमओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । तित्तरह्वयक्साया अंबिला महुरा तहा ॥ १९ ॥ फासओ परिणया जे उ. अद्भरा ते पिकत्तिया । कक्खडा मउया चेव, गरुया लहुया तहा ॥ २० ॥ सीया उच्हा य निद्धा य. नहा हुक्सा य आहिया । इय फासपरिणया एए, पुरगला सुमुदाहिया ॥ २१ ॥ संठाणओ परिणया जे उ, पंचहा ते पिकत्तिया । परिमंडला य बहा य, तंसा चउरसमायया ॥ २२ ॥ वण्णको जे भवे किण्हे, भइए से उ गंधओ । रसओ फासओ चेव, भड़ए संठाणओ वि य ॥ २३ ॥ वण्णओ से भवे नीले, भइए से उ गंधनो । रसओ फासओ चेव, भइए सैठाणओ वि य ॥ २४ ॥ बण्णसो लोहिए जे उ. भइए से उ गंघलो । रसओ फासओ चेंब. भइए संठाणओ वि य ॥ २५ ॥ वण्णको पीयए जे उ. भइए से उ गंधको । रसको फासको सेव. भइए संठाणओं वि य ॥ २६ ॥ वण्णलो सुद्धिले जे उ. भइए से उ गंघको । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ २७ ॥ गंधओ जे भवे सुबसी, भइए से उ वण्णओ । रसओ फासओ चेव, महए संठाणओ वि य ॥ २८ ॥ गंधओ जे भवे दुब्सी, भड़ए से उ वण्णको । रसको फासको चेव, भड़ए संठाणको वि य ॥ २९ ॥ रसओ तित्तए जे उ. महए से उ बण्णको । गंधको फासको चेव. भहए संठाणको वि य ॥ ३० ॥ रसओ क्डए जे उ. महए से उ वण्णको । गंधको फासओ चेद. मइए संठाणको वि य ॥ ३१ ॥ रसको कसाए जे उ. मइए से उ कळाओ । गंधको फासओ चेब, मझ्ए संठाणओ वि य ॥ ३२ ॥ रसको अंबिके के ड, मझ्ए से उ

बण्णको । गंधको फासको चेव, महए संठाणको वि य ॥ ३३ ॥ रसको महुरए जे उ, महए से उ वण्णको । गंधको फासको चेव, भहए संठाणको वि य ॥ ३४ ॥ फाससो कम्लाहे जे उ. भइए से उ वण्णाओ । गंधओ रसओ चेव, भइए संटाणओ वि य ॥ ३५ ॥ फामओ मठए जे उ. भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओं वि य ॥ ३६ ॥ फासओ गुरुए जे उ. भइए से उ वण्णको । गंधओ रसओ चेब, भइए संठाणको वि य ॥ ३७ ॥ फासको लहए ज उ, भइए से उ बण्णओ । गंधओ रसओ चेव, महए संठाणओ वि य ॥ ३८ ॥ फासओ सीयए जे उ. महए से उ नण्णको । गंघओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३९॥ फामओ उण्हए जे उ. भइए से उ वण्णओ । गंबओ रसओ चेव. भइए संठाणओ वि य ॥ ४० ॥ फासओ निद्धए जे ट, भइए से उ वण्याओ । गंथाओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ४९ ॥ फासओ हक्काए जे उ. भइए से उ वण्णओ । गंधओ रमओ चेच. भइए संठाणओं वि य ॥ ४२ ॥ परिमंडलसंठाणे, भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥ ४३ ॥ संठाणओ भवे वहे. भड़ए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भड़ए फासओ वि य ॥ ४४ ॥ संजणभी भवे तंसे. भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥ ४५ ॥ संठाणको जे चडरंसे, भइए से उ बण्णको । गंधको रसओ चेव, भइए फासको वि ब ॥ ४६ ॥ जे आयग्रसैठाणे, भइए से उ वृष्णओ । गंधओ रसओ चैव, भइए फासओ वि य ॥ ४७ ॥ एसा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया । इत्तो जीववि-भत्ति, बुच्छाम अणुपुव्वसो ॥ ४८ ॥ संसारत्या य सिद्धा य, द्विहा जीवा विया-हिया । सिद्धा णेगविद्दा बुत्ता, तं मे कित्तयओ गुण ॥ ४९ ॥ इत्थी-पुरिमसिद्धा य, तहेव य नपुंसगा । सिंहेंगे अश्वार्टिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य ॥ ५० ॥ उक्रोसोगाह-गाए य, जहनमजिसमाइ य । उन्नं अहे य तिरियं च, समुदंगि जलंगि य ॥ ५१ ॥ इस य नपुंसएसु, वीसं इत्यास य। पुरिसेस य अट्टसबं, समएणेरोण सिज्झई ॥ ५२ ॥ चतारि य निहलिंगे, अवस्थिंगे दसेव म । सर्लिंगेण अद्वसर्य, समएणेगेण सिज्झई ॥ ५३ ॥ उन्नोसोगाहणाए य, सिजाते जुगवं दुवे । चतारि जहनाए, मज्ये अहुत्तरं सर्य ॥ ५४ ॥ चडल्क्सलोए य दुने समुद्दे, तथो जले वीसमहे तहेव य। सर्य च अड्डतरं तिरियकोए, समएणेगेण सिज्झई धुर्व ॥ ५५ ॥ कहिं पिडह्या सिदा १, किंह सिदा पद्मिया ? । कहिं बोंदिं चहत्ताणं ?, कत्थ गंतूण सिज्यहं ? ॥ ५६॥ अलोए परिहरा सिद्धाः लोयागे य पद्दिया । इहं बोंदिं ऋदत्ताणं, तत्य गंतूण सिज्झई ॥ ५० ॥ बारसहिं जोयणेहिं, सम्बद्धस्ववरिं भवे । इंसिपन्मारनामा उ. प्रवर्ष छत्तसंठिया

॥ ५८ ॥ पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया । तावइयं चेव वित्यिण्णा, तिगुणो साहियपरिरओ ॥ ५९ ॥ अङ्गजोयणबाहका, सा मज्क्षंमि वियाहिया । परिहायंती चरिमंते, मच्छिपताउ तणुयरी ॥ ६० ॥ अञ्चणसुकण्णगमई, सा पुढवी निम्मला सहावेण । उत्ताणगच्छत्तगसंठिया य. भणिया जिणवरेहिं ॥ ६९ ॥ संखंककुंदसंकासा, पंडुरा निम्मला युहा । सीयाए जोयणे तनो, लोयंतो उ वियाहिओ ॥ ६२ ॥ जोयणस्स उ जो तत्य, कोसो उवरिमो भवे । तस्य कोसस्स छन्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ ६३ ॥ तत्य सिद्धा महाभागा, लोगगंमि पहिष्ट्या । भव-पर्वचओ मुका, सिद्धिं बरगई गया ॥ ६४ ॥ उस्सेहो जस्स जो होइ, भवंमि चरिमंमि उ । तिभागर्हाणी तत्ती य, सिद्धाणीगाहणा भवे ॥ ६५ ॥ एगत्तेण साईया, अपज-वसिया वि य । पुरुत्तेण अणाईया, अपज्ञवसिया वि य ॥ ६६ ॥ अरूबिणो जीव-घणा, नाणदंसणसिन्या । अउलं सहं संपत्ता, उत्तमा जस्स नत्यि उ ॥ ६० ॥ स्रोगेगदेसे ते सञ्दे, नाणदंसणसन्निया । संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धे चरगई गया ॥ ६८ ॥ संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया । तसा य यावरा चेव. थावरा तिविहा तिहें ॥ ६९ ॥ पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई । इचेए थावरा तिविहा, तेसि भेए सुणेह में ॥ ७० ॥ दुविहा य पुढवीजीवा, बहुमा बायरा तहा । पज्जतमपज्जता, एवमेव दुहा पुणो ॥ ७१ ॥ बायरा जे उ पज्जता, दुविहा ते वियाहिया। सण्हा खरा य बोधव्वा, सण्हा सत्तविहा तहि ॥ ७२ ॥ किण्हा नीला य रुहिरा य. हालिहा सक्किला तहा । पंद्वपणगमहिया, खरा छत्तीसङ्गविहा ॥ ५३ ॥ पुढवी य सकरा वालुया य, उवले सिला य लोणूरे । अयतंत्रतचयसीसग-, रुप्पतुवण्णे य बहरे य ॥ ७४ ॥ हरियाले हिंगुलुए, मणोसिला सासगंजणपवाले । अञ्मपडलञ्मवालुय, बायरकाए मणिविहाणे ॥ ७५ ॥ गोमेजए य ह्यरो, अंके फलिहे य लोहियक्खे य । मरगयमसारगहे, भुयमोयगइंदनीले य ॥ ७६॥ चंदणगेह्यहंसगब्से, पुलए सोगंधिए य बोधव्वे । चंदप्यह्वेहिलए, जलकंते सरकंते य ॥ ७७ ॥ एए खरपुडवीए, भेया अतीसमाहिया । एगविह्मणाणता, सुहमा तत्थ वियाहिया ॥ ७८ ॥ सुहमा सब्बलोगंमि, लोगदेसे य बायरा । इसो कालविभागं तु, वुच्छं तेसि चउन्विहं ॥ ७९ ॥ संतई पप्पऽणाईया, अपज्जवसिया वि य । ठिई पहुच साईया, सपजवसिया वि य ॥ ८० ॥ वावीससहस्साई, वासाणुकोसिया भवे । आउठिई पुढवीणं, अंतोस्हुत्तं जहिक्या ॥ <१ ॥ असंख-कालमुक्तीसा, अंतीमुहुत्तं जहिक्या । कायिष्टं पुढवीणं, तं कायं तु अमुंचकी ॥ ८२ ॥ मणंतकालमुक्तीसं, अंतोमुहुत्तं अहस्यं । विजर्दमि सए काए, पुटविजीवाण

अंतरं ॥ ८३ ॥ एएसि बण्णओ चेव, गंधओ रसफामओ । संठाणादेसओ वावि, बिहाणाई सहस्तातो ॥ ८४ ॥ दुविहा आउर्जावा उ, सहमा बायरा तहा । पजन-मपजता, एवमेए दुहा पुणो ॥ ८५ ॥ बायरा जे उ पजता, पंचहा ते पकित्तिया । सुद्धोदए य उस्से य, हरतण् महिया हिये ॥ ८६ ॥ एगविहमणाणता, सहुमा तत्थ वियाहिया । सहमा सञ्बलोगंमि, लोगदेसे य वायरा ॥ ८० ॥ संतई पप्पऽणाईया, अफजनसिया वि य । ठिई पहुच साईया, सपजनसिया वि य ॥ ८८ ॥ सत्तेव सहस्साई, बासाणुकोसिया भवे । आउठिई आऊणं, अंतोमुहत्तं जहिनया ॥ ८९ ॥ असंख-कालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहिक्कया । कायिठिई आऊर्ण, तं कायं तु अर्मुचओ ॥ ९० ॥ अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुनं जहुक्यं। विजडामि सए काए, आऊजीवाण अंतरं ॥ ९१ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, विहाणाई सहस्तमो ॥ ९२ ॥ दुविहा वणस्सईजीवा, सहमा बायरा तहा । पजतमपजता, एवसेए दुहा पुणो ॥ ९३ ॥ बायरा जे उ पजता, दुविहा ते वियाहिया । साहा-रणसरीरा य, पत्तेमा य तहेव य ॥ ९४ ॥ पत्तेमसरीराओ, ऽणेगहा ते पकितिया। स्कला गुच्छा व गुम्मा व. लया वही तणा तहा ॥ ९५ ॥ वलवा पव्यगा कुहुणा, जलरुहा ओमही तहा । हरियकाया बोडण्या, पत्तेगाइ वियाहिया ॥ ९६ ॥ साहा-रणसरीराओ, ऽणेगहा ते पकित्तिया। आलुए मूलए चेव, सिंगबेरे तहेव य॥ ९७॥ हरिली सिरिली सस्सिरिली, जावई केयकंदली। पलंडुलसणकंदे य, कंदली य कुहुम्बए ॥ ५८ ॥ लोहिणी हुयभी हुय, अहगा य तहेच य । कण्डे य बज्जकंदे य, कंदे सूरणए तहा ॥ ९९ ॥ अस्सकण्णी य बोधव्वा, सीहकण्णी तहेव य । मुसुंढी य हिल्हा य,ऽणेगहा एवमायओ ॥ १०० ॥ एगविहमणाणता, सहुमा तत्य वियाहिया । सुहुमा सम्बलोगंमि, स्रोगदेसे य बायरा ॥ १०१ ॥ संतई पप्पटणाईया, अपजव-सिया वि य । ठिई पडुच साईया, सपज्जवसिया वि य ॥ १०२ ॥ इस चेव सहस्साई, वासाणुकोसिया भने । वणप्फईण आउं तु, अंतोमुहुत्तं जहिनया ॥ १०३ ॥ अर्णतकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहिक्कमा । कायिई पणगाणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥ १०४ ॥ अर्सेखकाळमुक्कोसं, अंतोमुदुत्तं जहस्रयं । विजर्दमि सए काए, पणग-जीवाण अंतरं ॥ १०५ ॥ एएसिं वण्णको चेव, गंघको रसफासको । संठाणादेसको बावि, विहाणाई सहस्ससो ॥ १०६ ॥ इबेए थावरा तिविहा, समासेण वियाहिया । इत्तो उ तसे तिबिहे, बुच्छामि अणुपुव्यसो ॥ १०७ ॥ तेऊ बाऊ य बोधव्या, उराला य तसा तहा। इबेए तसा तिबिहा, तेसिं नेए छुणेह मे ॥ १०८ ॥ दुविहा तेळवीबा उ, सहसा बायरा तहा । पजत्तमपजता, एवमेए दहा पुणी ॥ १०९ ॥ बायरा जे उ पजता,ऽणेगहा ते वियाहिया । इंगाले मुम्मुरे अगणी, अधि जाला तहेत्र य ॥ १९० ॥ उका विज् य बोधव्या, ऽणेगहा एवमायओ । एग-त्रिहमणाणता, सुहमा ते वियाहिया ॥ १९१ ॥ सुहमा सञ्चलोगंमि, लोगदेसे य बायरा । इत्तो कालविमार्ग तु, तेसिं युच्छं चउ व्यिष्टं ॥ ११२ ॥ संतर्दं पप्पडणा-इया, अपजवसिया वि य । ठिइं पद्गन्त साईया, सपजवसिया वि य ॥ १९३ ॥ तिण्णेव अहोरता, एक्सेसेण वियाहिया । आउठिई तेऊणं, अंनोमुहत्तं जहिनया ॥ ११४॥ असंस्कालमुक्कोसा, अंतोमहत्तं जहिनया । कायिहि तेऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥ ११५ ॥ अणंतकालमुद्दोसं, अंतोमहत्तं जहन्यं । विजर्हमि सए काए, तेऊजीवाण अंतरं ॥ ११६ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंत्रओ रसफासओ । संठाणादेसओ बावि, विहाणाई सहस्तासे ॥ ११७ ॥ दुविहा वाउजीवा उ, सहमा बायरा तहा । पजत्तमपजता, एवमेए दुहा पुणो ॥ ११८ ॥ बायरा जे उ पजता, पंचहा ते पिकतिया। उक्कलिया मंहलिया, घणगुंजा सुद्वाया य ॥ ११९ ॥ संबद्दगवामा य, ज्येगहा एक्मायको । एगविह्मणाणता, सुहमा तत्थ वियाहिया ॥ १२० ॥ ब्रह्मा सञ्वलोगंमि, छोगदेसे य बायरा । इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छं चढिन्नहं ॥ १२१ ॥ संनइं पप्पऽणाईया, अपजनसिया वि य । ठिइं परुष साईया, सपजवसिया वि य ॥ १२२ ॥ तिष्णेव सहस्साई, वासाणुकोसिया भवे । भाउठिई वाऊणं, अंतोमुहुत्तं जहिनया ॥ १२३ ॥ असंख्रकालमुक्कोसा, अंतोमुहत्तं जहिमया । कायिठेई वाऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥ १२४॥ अणंतकाल-मुक्कीसं. अंतोमुद्धतं जहन्नयं । विजडंमि सए काए, वाळजीवाण अंतरं ॥ १२५ ॥ एएसि वणाओ चंत्र, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ बाबि, विहाणाई सहस्ससी ॥ १२६ ॥ उराला तसा जे स. बसहा ते पिकतिया । बेडंबिय तेइंदिय, बसरो पंचिंदिया तहा ॥ १२७ ॥ वेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकितिया । पजत-मपजता, तेसि भेए सुणेह मे ॥ १२८ ॥ किमिणो सोमंगला चेव. अलसा माह-वाह्या । वासीसहा य सिप्पिया, संखा संखणगा तहा ॥ १२९ ॥ पह्रोयाणुह्नया चैव, तहेव य वराडगा । जलुगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥ १३० ॥ इह बेहंदिया एए,ऽणेगहा एवमायको । छोगेगदेसे ते सब्वे. न सब्बत्य वियाहिया ॥ १३१ ॥ संतर्इ पप्पप्रणाईया, अपन्नवसिया वि य । छिई पद्धव साईवा, सपज-बसिया वि य ॥ १३२ ॥ वासाइं बारसा चेव, उक्तांसेण विवाहिया । वेइंदियआउ-ठिई, अंतोमुह्तं जहिषया ॥ १२३ ॥ संशिजकालमुक्कोसा, अंतोमुहुतं जहिषया। वेइंदियकायित्रं, तं कार्यं तु अमंचलो ॥ १३४ ॥ अणंतकालमुक्तीसं, अंतीमुहत्तं

अहमयं । वेइंदियजीवाणं, अंतरं च वियाहियं ॥ १३५ ॥ एएसि वण्णाओ चेव, गंधओ रसफासबो । संठाणादेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससौ ॥ १३६ ॥ तेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पिकत्तिया । पजत्तमपज्जता, तेसि भेए मुणेह मे ॥ १३०॥ कुंश्रपिवीलिउइंसा, उक्कलेहेडिया तहा । तणहारकद्वहारा य. माल्गा फ्तहारगा ॥ १३८ ॥ कप्पासित्यमित्रा य. तिंदुगा तउसमित्रगा । सदावरी य गुम्मी य, बोधव्वा इंदगाइया ॥ १३९ ॥ इंदगीवगमाईया. 2णगहा एवमायओ । लोगेगदेसे ते सब्वे, न सब्बत्थ वियाहिया ॥ १४० ॥ संतर्ड पप्पऽणाइया, अपजनसिया वि य । दिइं पहुच्च साईया, सपज्जवसिया वि स ॥ १४१ ॥ एगूणपण्णहोरता, उद्यो-सेण वियाहिया । तेइंदियभाउठिई, अंतोमुहत्तं जहिनया ॥ १४२ ॥ संखिजकाल-मुकोमा. अंतोमुहत्तं जहिनया। तेईदियकायिठई, तं कायं तु अमुंचओ ॥ १४३॥ अणंतकालस्क्कोसं, अंतोमुहत्तं जहस्यं । तेइंदियजीवाणं, अंतरं तु वियाहियं ॥ १४४ ॥ एएसिं वण्यओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ बावि, विहाणाई सहस्तमो ॥ १४५ ॥ चर्डारेदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पिकत्तिया । पजत्तम-पजता, तेसि मेए सुणेंद्र मे ॥ १४६ ॥ अधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा । समरे कीडपरंगे य. ढिंकणे कंकणे तहा ॥ १४७ ॥ कुकडे सिंगिरीडी य. नंदावने य विच्छए । डोले मिंगिरीडी य, विरती अच्छिवेहए ॥ १४८ ॥ अच्छिले माहए अच्छि(रोटए), विश्विते चित्तपत्तए । उहिंजिलिया जलकारी य. नीयया तंबगाइया ॥ १४९ ॥ इय चडरिंदिया एए, रणेगहा एवसायओ । लोगेगदेसे ते सब्दे. न सब्दत्य वियाहिया ॥ १५० ॥ संतर्ह पप्पऽणाईया, अपजनसिया नि य । ठिई पहुच साईया, सपजवसिया वि य ॥ १५१ ॥ इत्येव य मासाऊ, उक्कोसेण वियाहिया । चउरिंदियमाउठिई, अंतोसुहत्तं बहिषया ॥ १५२ ॥ संखिजकाल-मुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहिन्या । चउरिदियकायिठेई, तं कार्य त अमुंचओ ॥ १५३ ॥ अर्णतकाळमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहत्तयं । चउरिदियजीवाणं, अंतरं च वियाहियं ॥ १५४ ॥ एएसिं वण्णओ चेव. गंघओ रसफासओ । संठाणादेसओ बाबि, विहाणाई सहस्यसो ॥ १५५ ॥ पंचिदिया छ जे जीवा, चउविहा ते वियाहिया । नेरह्या तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥ १५६ ॥ नेरह्या सत्तविहा, पुढवीस सत्तसु भने । रमणामसकरामा, वालुमामा य आहिया ॥ १५७ ॥ पंकामा भूमामा, तमा तमतमा तहा । इइ नेरहया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥ १५८ ॥ स्रोगस्स एगदेसंमि, ते सब्बे उ वियाहिया । एत्तो काल-

पाढंतरं-१ स्रोगस्स एगदेसंमि, ते सब्बे परिकित्तिमा । २ विजडिम्म सप् काए ।

विभागं तु, बोच्छं तेसि बउव्बिहं ॥ १५९ ॥ संतर्हं पप्पडणाईया, अपज्जवसिया वि य । ठिइं पहुच साईया, सफजविसया वि य ॥ १६० ॥ सागरोवसमेगं तु, उद्योसेण वियाहिया । पडमाए जहन्नेणं, दसवासमहस्सिया ॥ १६१ ॥ तिण्णेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । दोचाए जहनेणं, एगं तु सागरोवमं ॥ १६२ ॥ सत्तेव सागरा ऊ, उक्कोरोण वियाहिया । तद्दयाए जहन्नेणं. तिष्णेव मागरोवमा ॥ १६३ ॥ दससागरोवमा ऊ. उक्कोसेण वियाहिया । चउत्थीए जहनेणं, यत्तेत्र सागरोवमा ॥ १६४ ॥ सत्ररससागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । पंचमाए जहन्नेणं. दस चेव सागरोवमा ॥ १६५ ॥ बावीससागरा ऊ. उक्कोरिण वियाहिया । छद्रीए जहनेणं, सत्तरसनागरोवमा ॥ १६६ ॥ तेत्तीसमागरा ऊ. उक्कोसेण वियाहिया। सत्तमाए जहनेणं, वावीसं सागरोवमा ॥ १६७ ॥ जा चेव य आउठिई, नेरझ्याणं वियाहिया । सा तेसिं कायिहे, बहुबुहोसिया मने ॥ १६८ ॥ अणंनकालमुह्मोसं, अंनोसहत्तं जहन्नयं । विजडंमि सए काए, नेरइयाणं तु अंतरं ॥ १६९ ॥ एएमिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफामओ । संठाणादेसओ बाबि, विहाणाई सहत्ससी ॥ १७० ॥ पंचिदियतिरिक्खाओ, द्विहा ते वियाहिया । संमुच्छिमतिरिक्खाओ, गञ्मवकंतिया नहा ॥ १७१ ॥ दुविहा ते भवे तिविहा, जलबरा थलबरा नहा। नहयरा य बोधव्या, तेसि भेए सुणेह मे ॥ १७२ ॥ मच्छा य कच्छमा य. गाहा य मगरा तहा । मुंसुमारा य बोधव्या, पंचहा जलयराहिया ॥ १७३ ॥ लोएगदेसे ते सब्वे, न सब्वत्य वियाहिया । इतो कालविमागं त. वोच्छं तेसिं चडब्बिडं ॥ १७४ ॥ संतई पप्पडणाईया, अपजवसिया वि य । ठिई पहुच साईया, सपज-वसिया वि य ॥ १७५ ॥ एगा य पुल्वकोडी, उक्कोसेण वियाहिया । आउठिई जलगराणं, अंतोमहत्तं जहिनया ॥ १७६ ॥ पुरुवकोडिपहत्तं तु. उद्दोरेण विया-हिया । कायिर्ड जलयराणं, अंतोस्हर्ण जहिंच्या ॥ १७७ ॥ अणंतकालस्क्रोचं, अंतोम्हर्त जहन्य । विजर्डमि सए काए, जलयराणं तु अंतरं ॥ १७८ ॥ एएसिं वृष्णओं चेव, गंधओ रसफासओं । संठाणादेसओं बावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥ १७९ ॥ चटप्पमा य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे । चटप्पमा चटविहा, ते मे कित्तयओ सुण ॥ १८०॥ एगबुरा दुखरा चेव. गंडीपयसणप्त्रया । इसमाई गोण-माई, गयमाइसीहमाइणो ॥ १८१ ॥ भुओरगपरिसप्पा य, परिसप्पा दुविहा सबै। गोहाई अहिमाई य, एकेकाऽणेगहा मने ॥ १८२ ॥ स्रोएगदेसे ते सब्वे, न सम्बत्य वियाहिया । एतो कालविमागं तु. बोच्छं तैसि चडव्यिहं ॥ १८३ ॥ संतर्ह पप्पटणाईया. अपज्ञवसिया वि य । ठिइं पद्धव साईया. सपज्जवसिया वि य

॥ १८४ ॥ पलिओवमाई तिष्णि उ. उक्कोरोण वियाहिया । आउठिई थलयगणं, अंतोमुहत्तं जहनिया ॥ १८५ ॥ पुरुवकोडिपुहत्तेणं, उक्तोसेण वियाहिया । कायिठेई थलयराणं, अंतोमुहत्तं जहिनया ॥ १८६ ॥ कालमणंतमुक्कोसं, अंतोमुहत्तं जहन्नयं। विजर्दमि सए काए, थळयराणं तु अंतरं ॥ १८७ ॥ एएसि वण्णओ चेव, पंधओ रसफासको । संठाणादेसको वावि, बिहाणाई सहस्समो ॥ १८८॥ चम्मे उ लोमपक्खी य, तह्या ममुरगपिक्खया । विश्वयपक्खी य बोघव्या, पिक्लिणो य चरविवहा ॥ १८९ ॥ लोगेगदेसे ते सब्दे. न सब्दत्य वियादिया । इसी कालवि-भागं त. तेसि वोच्छं चडिवहं ॥ १९० ॥ संतर्ड पप्पडणाईया. अपज्ञवसिया वि य । ठिइं पहुन्न साईया, सगज्जवसिया वि य ॥ १९१ ॥ पिलओवमस्स भागी, असंखेजहमो भवे । आउठिई खहयराणं, अंतोमृहत्तं जहिमया ॥ १९२॥ असंखभागो पिक्यस्स, उक्कोसेण उ साहिया। पुञ्चकोडीपुहत्तेणं, अंतोसुहत्तं जहिनया ॥ १९३ ॥ कायिर्दं सहयराणं, अंतरं तेसिमं भवे । अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुतं जहन्नयं ॥ १९४ ॥ एएसिं कणाओ चेन, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, विद्याणाई महरससी ॥ १९५ ॥ मणुया दुविहमेया उ, ते मे किनयओ प्रण । संम रिख्ना य मणुया, गब्भवकंतिया तहा ॥ १९६ ॥ गब्भवकंतिया जे उ, तिबिहा ते वियाहिया । कम्मअकम्मभूमा य, अंतरहीवया तहा ॥ १९७॥ पकरसतीसबिहा, मेया अद्ववीसई। संखा उ कमसो तेसिं, इह एसा वियाहिया ॥ १९८ ॥ संसुच्छिमाण एसेव, मेओ होइ वियाहिओ । लोगस्स एगहेसंमि, ते सब्वे वि वियाहिया ॥ १९९ ॥ संतर्ड पप्पडणाईया, अपज्जवसिया वि य । ठिइं पहुन साईगा, सपजनसिंगा वि य ॥ २०० ॥ पिलनोवमाई तिण्णि वि, उक्कोसेण वियाहिया । आउठिई मणुयाणं, अंतोमुहत्तं अहिषया ॥ २०१ ॥ पलिओवमाई तिष्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया। पुन्यकोडिपुर्ताणं, अंतोमुहुतं जहिमया ॥ २०२ ॥ कायिर्व्हं मणुयाणं, अंतरं तेसिमं भवे । अणंतकालमुक्कीसं, अंतोसहत्तं जहमयं ॥ २०३ ॥ एएसि वण्णको चेव, गंधको रसफासको । संठाणादेसको वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥ २०४ ॥ देवा चउव्विहा बुता, ते मे कित्तयओ सण । भोमिज वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहा ॥ २०५ ॥ दसहा उ मवणवासी, अहुहा वणचारिणो । पंचविहा जोइसिया, दुविहा वैमाणिया तहा ।। २०६ ॥ असुरा नाग-सुवण्णा, विज्ञु अम्मी वियाहिया । शैबोदहिदिसा नाया, थणिया भवणवासिणो ॥२०७॥ पिसायमूबा जक्ता य, रक्तसा किन्नरा किपुरिसा। सहोरगा व गंधव्या, अद्भविद्या वाणमंतरा ॥ २०८ ॥ चंदा सरा य नक्सता, गहा तारागणा तहा । ६७ सत्ता॰

दिसा विचारिणो चेव, पंचहा जोइसालया ॥ २०९ ॥ वैमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । कप्पोचमा य बोधव्या, कप्पाईया तहेत्र य ॥ २१० ॥ कप्पोवमा बारमहा, सोहर्म्भासाणमा तहा । मर्णकुमार्माहिंदा, बंभलोगा य लंतमा ॥ २,१९ ॥ महासुका सहस्सारा, आणया पाणया तहा । आग्णा अखुवा चेव, कुट् कप्पोबगा छरा ॥ २१२ ॥ कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । गेविजाणुत्तरा चेथ. गैविजा नवविहा तर्हि ॥ २१३ ॥ हेद्विमाहेद्विमा चेत्र. हेद्विमामिज्यमा तहा । हेड्रिमाउवरिमा चंव, मज्ज्ञिमाहेड्रिमा तहा ॥ २१४ ॥ मज्ज्ञिमार्माज्ज्ञमा चेष. मज्जिमाउवरिमा तहा । उवरिमाहेद्विमा चेव, उवरिमामज्जिमा तहा ॥ २१५॥ उवरिमाउवरिमा चेव. इय गेविज्ञया सुरा । विजया वेजयंता य, जयंता अपरा-जिया ॥ २१६ ॥ सञ्दर्शसिद्धगः चेत्र. पंचहाणुनरा मुरा । इय वेमाणिया एए, ऽपेगहा एवमायओ ॥ २१७ ॥ लोगस्य एगदेसंसि, ते सब्दे वि विवाहिया । इनो काळिनभागं तु, तेसिं बुच्छं चडिन्बहं॥ २९८॥ संतई पत्पऽणाईया, अपज्ञब-सिया वि य । ठिइं पडुच साईया, नपजनसिया वि य ॥ २१९ ॥ साहियं सागरं एकं, उक्कोसे(णं)ण ठिई भवे । भोमेजाणं जहनेणं, दमवाससहस्मिया ॥ २२० ॥ [ पलिओतम दो ऊणा, उक्कोसेण वियाहिया । असु(रॅ)रिद्वजेताण, जहना दससहरूसगा ॥ ] पलिओवममेगं नु, उक्कोसेण ठिई भवे । बंनरार्ण जहनेणं, दसवाससहस्सिया ॥ २२९ ॥ पिल्ओवममेगं तु, वासलक्षेण साहियं । पिल्ओ-वमद्वभागो, जोइसेसु जहिंक्या ॥ २२२ ॥ दो चेव सागराई, उद्दोसेण वियाहिया । सोहम्मम्मि जहनेणं, एगं च पलिओश्मं॥ २२३ ॥सागरा साहिया दुनि, उन्नोसेण वियाहिया । ईसाणम्मि बहन्नेणं, साहियं पिलेओवमं ॥ २२४ ॥ सागराणि य सत्तेत्र, उद्योसेण ठिई भने । सणंकुमारे जहनेणं, दुनि क सागरीवसा ॥ २२५ ॥ साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेण ठिई भवे । माहिदम्मि जहनेणं, साहिया दुनि सागरा ॥ २२६ ॥ दस चेंब सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । बंभलोए जहनेणं, सन क सागरीवमा ॥ २२७ ॥ बउइस सागराई, उन्होसेण ठिई भवे । लंतगरिम जहनेणं, दस उ सागरोवमा ॥ २२८ ॥ सत्तरस सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । महामुके जहनेणं, चोद्स सागरोक्मा ॥ २२९ ॥ अद्वारस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भने । सहस्सारम्मि जहनेणं, सत्तरस सागरोक्मा ॥ २३० ॥ सागरा अउणवीसं तु, उद्योसेण ठिई मवे । आणयस्मि बहुनेषं, अद्वारस सागरोवसा ॥ २३१ ॥ वीसं तु सागराई, उक्कोरेण ठिई भन्ने । पाणयम्मि जहकेणं, सागरा अउपावीसई ॥ २३२ ॥ सागरा इसवीसं द्व, उन्होसेण ठिई मने । आरणम्म जह-

बेणं, वीसई सागरोवमा ॥ २३३ ॥ बाबीसं मागराईं, उन्होसेण ठिई भवे । असुयम्म जहनेणं, सागरा इक्क्वीसई ॥ २३४ ॥ तेवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । पढ-मंमि जहन्नेणं, वावीसं सागरोबमा ॥ २३५॥ चडवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । विड्यंमि जहनेणं, तेवीसं सागरोवमा ॥ २३६ ॥ पणवीय सागराई, उद्योसेण ठिई भवे । तद्यंमि जहन्नेणं, चउवीसं सागरोवसा ॥ २३७ ॥ छव्वीस सागराई, उन्होसेण ठिई भवे। चउत्थंमि जहनेणं, सागरा पणुवीसई ॥ २३८ ॥ सागरा सत्तवीसं तु, उद्दोसेण ठिई भवे । पंचमंमि बहुबेणं, सागरा उ छवीमई ॥ २३९ ॥ सागरा अहुर्वासं तु. उद्रोसेण ठिई भवे । छहुंमि जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसई ॥ २४० ॥ सागर। अउणनीसं तु, उक्कोसेण ठिड्डे भवे । सत्तर्ममि जहकेणं, सागरा अद्ववीसई ॥ २४१ ॥ तीसं तु सागराइं, उक्कोसेण ठिई मने । अट्टमंमि जहनेणं, सागरा अउ-णतीयं ॥ २४२ ॥ सागरा इक्तीसं तु, उक्कोसेण ठिइं भवे । नवसंमि जहनेणं. तीमई सागरीवमा ॥ २४३ ॥ तेशीसा सागराइं, उक्कोरीण ठिई भवे । चटमुं पि विजयाईस, जहनेणेकतीसई ॥ २४४ ॥ अजहनमणुक्तोसा, तेत्तीसं सागरोत्रमा । महाविमाणे सन्बहे, ठिई एसा वियाहिया ॥ २४५ ॥ जा चेव उ भाउठिई, देवाणं तुः वियाहिया । मा तेसिं कायि ई, जहनमुद्रोसिया भने ॥ २४६ ॥ अणंतकाल-मुकांसं, अंतोमुहुनं जहन्नयं । विजडंमि मए काए, देवाणं हुज अंतरं ॥ २४७ ॥ अणंतकालमुक्कोसं, वासपुहुत्तं जहसयं । आणयाईण कप्पाण, गेविजाणं तु अंतरं ॥ २४८ ॥ संख्रिजसागरुक्रीसं, बासपुहुत्तं जहन्नयं । अणुनराणं देवाणं, अंतरेयं वियाहियं ॥ २४९ ॥ एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संटाणादेसओ वावि, विहाणाई सहस्सासी ॥ २५० ॥ संसारत्या य सिद्धा य. इय जीवा वियाहिया । रूविणी चेवऽरूबी य, अजीवा दुविहा वि य ॥ २५१ ॥ इय जीवमजीवे य, सोचा सद्दिकण य। सम्वनमाणमणुमए, रमेज्य संजमे मुणी ॥ २५२ ॥ तभो बहूणि बासाणि, सामण्यमणुपालिया । इमेज कमजोगेण, अप्याणं संलिहे मुणी ॥ २५३ ॥ बारसेव उ वासाई, संलेहुकोसिया भवे । संबच्छरं मज्ज्ञिमिया, छम्मासा य जहिनया ॥ २५४ ॥ पडमे वासचउक्रांम, विगईनिज्हणं करे । विदृएं वासचउक्रांम, विवित्तं तु तवं चरे ॥ २५५ ॥ एगंतरमायामं, कट्टु संबच्छरे दुवे । तथो संबच्छरढं तु, नाइविगिद्धं तवं चरे ॥ २५६ ॥ तवो संबच्छर्दं तु, विगिद्धं तु तवं चरे । परिमियं चेव आयामं, तंमि संबच्छरे करे ॥ २५० ॥ कोडीसहियमायामं, कहु संबच्छरे मुणी । मासद्भातिएणं तु, आहारेण तवं चरे ॥ २५८ ॥ कंदप्पमासिओगं च, किव्यितियं मोहमासुरत्तं च। एयाउ बुग्गईखो. मरणीम विराहिया होति ॥ २५९ ॥

मिच्छादंसणरत्ता. सवियाणा उ हिंसगा । इय जे मरेति जीवा, तेसि पुण दुखहा बोही . ॥ २६० ॥ सम्महंसणरत्ता, अनियाणा युक्कलेसमोगाडा । इय जे मरंति जीवा, तेसिं छलहा भने बोही ॥ २६१ ॥ मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कम्हलेसमोगाढा । इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही ॥ २६२ ॥ जिणवयणे अणुरमा, जिणवयणं जे करेंति भावेण । अमला असेकिलिहा, ते होंति परित्तसंसारी ॥ २६३ ॥ बालमर्-णाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव य बहुणि । मरिहंति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणंति ॥ २६४ ॥ बहुआगमविज्ञाणा, समाहिउप्पायणा य गुणगाही । एएणं कार-**णेणं, अरिंहा आलोयणं सो**खं ॥ २६५ ॥ कंदण्यकु**क्**याई, तह सीलसहावहासविगहाई। विम्हावेंती य परं. कंदप्यं भावणं कुणइ ॥ २६६ ॥ मंताजोगं काउं, भूइंकम्मं च जे पर्वजंति । सायरसङ्खिहेर्नं, अभिभोगं भावणं कुणङ् ॥ २६७ ॥ नाणस्स नेवलीणं, धम्मायरियस्य संपसाहूणं । माडे अत्रण्णवाई, किन्त्रिसं भाषणं कुण्ड ॥ २६८ ॥ अणुबदरोसपसरो, नह य निमित्तमि होड् पिडसेवी । एएहिं कारणेहिं, आसुरियं भावणं कुणह ॥ २६९ ॥ सत्यगहणं विसमक्सणं च. जलणं च जलपनेसी य । अणायार-भंडसेवी, जन्मणमरणाणि बंधंति ॥ २७० ॥ इह पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिम्बुए । छत्तीसं उत्तरज्ञाए, भवसिद्धीयसं[बुढे]मए॥ २७१॥ ति-बेमि॥ इति जीवा-जीवविभक्ती णामं छत्तीसडमं अज्ययणं समर्च ॥ ३६॥

॥ उत्तरञ्ज्ञयणसुत्तं समत्तं ॥



## श्रीस्त्रागमप्रकाञ्चकसमितिके 'सदस्य'



#### श्रीमान् श्राचक वेरसी नरसी

श्रीवरसी नरसी भाई अपने पीत्र की खुशालीमें 'सदस्य' बने हें। आप जिनशासनके सचे प्रेमी हैं। आपकी जैन धर्म पर खूब श्रद्धा है, निल्पप्रति सामायिक करते
हैं, यावजीव ब्रह्मवर्यत्रत श्रहण किया है। पौरसी और बेआसणा तथा प्राधुक
अलका उपयोग करते हैं। गत्रि भोजनका त्याग है। इस समय अपनी धर्मप्रकीश्रीमती तेजीबाई सहित वरसी तप कर रहे हैं। आपके मनमें संसारकी ओरसं
उपराम (वैराव्य) रहता है। घरमें रहकर गृहस्थ धर्म तथा उत्तम झमा आदिका
आराधन कर रहे हैं। आप अपनी कमाई प्रामाणिकतासे करते हैं। आप कच्छ
वागड़में मु॰ त्रंबोऊ (ता॰ रापर) के निवासी हैं। हाल कल्याण जोशीबाग पारसी
वालमें रहते हैं। आपके वीरजी-रतनसी दो खुपुत्र हैं। इन्हें घर्मका प्रेम है। माना
पिताके आजाकारी पुत्र हैं। सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं।

## णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स

# सुत्तागमे तत्व णं

## तत्य णं नंदीसुत्तं

जरह जगजीवजोणी-,वियाणओ जगगुर जगाणंदो । जगणाही जगबंधू , जयह जगिणयामही भयवं ॥ ५ ॥ जयह ब्रुआणं प्रभवो, तित्ययराणं अपन्तिस्रमो जयद । जयह गृह लोगाणं, जयह महप्पा महावीरो ॥ २ ॥ भई सव्वजगुज्जोयगस्स, भई जिणस्य वीरस्त । भर् सुरान्ररनमंत्तियस्स, भर् घुयरयस्य ॥ ३ ॥ गुणभवणगहण मुद्यरयणभरिय, दंसणविमुद्धरत्यागा । संघनगर । भर्द ते, अखंडचारित्तपागारा ॥ ४ ॥ संजमतवतुंबारयस्म, नमा सम्भत्तपारियहस्स । अप्पष्टिचक्कस्स जम्मो, होउ सया संघनकस्य ॥ ५ ॥ भद्दं सीलपडागृतियस्य, तवनियमतुरवजुत्तस्य । संघरहस्स भगवओ, सञ्झायमुनंदिघोतस्स ॥ ६ ॥ कम्मरयजलोइविणिग्गयस्स, मुबरयणदीइ-नालस्त । पंचमह्व्ययिषरकिषयस्स, गुणकेगरालस्य ॥ ७ ॥ सावगजणमहुव्यार-परिवृद्यस्त, जिणस्रतेयबुद्धस्य । संघपउमस्य भर्द्, समणगणसहस्सपत्तस्स ॥ ८ ॥ तवसंजममयलंखण !, अकिरियराहुमुद्दुद्धरिम ! निषं । जय संघनंद ! निम्मल-, सम्मत्तावनुद्धजोण्हागा । ॥ ९ ॥ परतित्वियगहपहनारागस्स, नवतेयदित्रलेसस्स । नाणुज्जोयस्स जए, भई दमसंपस्रस्स ॥ १० ॥ भई विड्बेलापरिगयस्स, सज्ज्ञाय-जोगमगरस्स । अक्खोहस्म अगवओ, संघसमुद्दस्त ठंदस्स ॥ ११ ॥ सम्मद्दंसण-वरवइरदवम्बनाडावनाडपेवस्य । धम्मवररयणमंडियनामीयरमेहलागस्य ॥ १२ ॥ नियम्सियकणयसिनायलुज्जळजळंतिचेत्रकृहस्स । नंदणवणमणहरसुरभिसीलगंधुहु-मायस्म ॥ १३ ॥ जीवदयासंदरकंदरहरियमुणिवरमइंद्इनस्स । हेउसयघाउपगलं-तरमणदिशोसहिगुहस्स ॥ १४ ॥ संवरवरज्ञळपगळियउज्जारपविरायमाणहारस्स । सावगत्रणपररर्वतमोरनवंतकुहरस्त ॥ १५ ॥ विषयनयपवरमुणिवरपूरंतविज्ञुञ्ज-**छंतसिहरस्स । विविह्युणकव्यस्वस्थागक्रभरकुसुमाउलव्यस्स ॥ १६ ॥ माणवरर-**यणदिप्पंत-,कंतवेरिक्यविमलच्करस । वंदामि विणयपणओ, संघमहामंदरगिरिस्स ॥ १७ ॥ शिणरयणुज्जककव्यं, सीलयुर्गिवितवमंडिलरेसं । सुयवारसंगतिहरं, संघ-महामंदरं वंदे ॥ १८ ॥ नगररहचक्कपठमे, वंदे स्रे समुहमेरिन्म । जो उपिमजड

सययं, तं संघगुणायरं वंदे ॥ १९ ॥] [वंदे] उसमं अजियं संमव-,मिमनंदणसुमह-सुप्पमसुपासं । ससिपुप्फदंतसीयल-,सिजंसं वासुपूजं च ॥ २० ॥ विमलमणंत य धम्मं. संति कुंश्रं अरं च महिं च। मुनियुव्वयनसिनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥ २१ ॥ पढमित्य इंदभृहं, बीए पुण होड् अध्यिभृड्ति । तङ्ए य वाउभृहं, तओ वियत्ते सहम्मे य ॥ २२ ॥ मंडियमोरियपुत्ते, अकंपिए चेव अयलमाया य । मयजे य पहासे [य], गणहरा हुंति धीरस्म ॥ २३ ॥ निव्वुइपहसामणयं, जयद सया सन्बभावदेसणयं । कुसमयमयनासणयं, जिपिदवरवीरसासणयं ॥ २४ ॥ सहम्मं अधिगवेसाणं, जंबूनामं च कासवं। पभवं कवायणं वंदे, बच्छं सिजंभवं तहा ॥ २५ ॥ जसमहं तुंगियं बंदे, संभूयं चेव माढरं । महबाहं च पाइजं, थलभहं च गोयसं ॥ २६ ॥ एखावचसगोतं, यंदामि महागिरिं सहत्य च । नत्तो कोसियगोत्तं, बहुलस्स परिव्ययं वंदे ॥ २७ ॥ हारियगुत्तं साई, च वंदिमो हारियं च नामर्ज । वंदे कोसियगोत्तं, संदिश्चं अजजीयघरं ॥ २८ ॥ तिसमुहसायकिति, दीवसमुहेसु गहियपेयालं । वंदे अजसमुद्दं, अक्खुभियसमुद्दगंसीरं ॥ २९ ॥ भणगं कर्गं झर्गं, प्रभावनं जाजदंसणगुणाणं । वंदामि अज्यसंग्रं, मुक्सागरपारनं धीरं ॥ ३०॥ विदामि अज्ञधममं, तत्तो वंदे य भइगुत्तं च । तत्तो य अज्ञवहरं, तवनियमगुणेहिं वहरसमं ॥ ३९ ॥ वंदामि अज्जरिक्तय-, समणे रिक्तय-विनसव्वस्ते । रयण-करंडगभूओ, अणुओगो रिक्सओ जेहिं ॥ ३२ ॥] नाणिम्म दंसणिम्म य. तत्रविणए णिककालमुख्यतं । अर्ज नंदिलखमणं, सिरसा वंदे पसन्तमणं ॥ ३३ ॥ वक्ट वाय-गवंसी, असवंसी अजनागद्दर्शणं । वागरणकरणसंगिय-कम्मप्पयदीपहाणाणं ॥ ३४ ॥ जर्षजणधारसमप्पहाण, मुहियकुवलयनिहाणं । वहुउ वायगवंसी, रेव-इनक्खलनामाणं ॥ ३५ ॥ अयलपुरा णिक्संते, कालियसुमआणुओगिए धीरे । बंभद्दीवगसीहे, बायगपयमुत्तमं पत्ते ॥ ३६ ॥ जेसि इसो अधुओगो, प्यरह अज्ञानि अनुभरहम्म । बहनयरनिग्गयजसे, ते वंदे संदिलायरिए ॥ ३७ ॥ तत्तो हिस-वंतमहंत्रविक्रमे. घिइपरक्रममणंते । सञ्ज्ञायमणंतघरे, हिसबंते वंदिमो सिरसा ॥ ३८ ॥ कालियसुयमणुकोगस्स भारए, भारए य पुन्वार्ण । हिमवंतसमासमणे, र्वेद णागज्जुणायरिए ॥ ३९ ॥ मिउसहवसंपन्ने , आणुपुव्यवासगत्तर्णं पत्ते । ओह-सुयसमायारे, नागजुणवायए वंदे ॥ ४० ॥ [गोविंदाणंपि नमो, अणुओगे विज-लघारिजिदाणं । कियं खंतिस्माणं, पस्त्रके दुह्नशिदाणं ॥ ४१ ॥ तशो य भूयदिकं, निकं तबसंजमे अनिव्यिण्यं । पंडियजणसामकः, वंदामी संजमविद्यिणु ॥ ४२ ॥] बरकगगतवियचंपग-,विमाजकवरकमकारकमसरिवते । सवियतमहिययदहरः, दवागुण-

विसारए घीरे ॥ ४३ ॥ अबुमरहप्पहाणे, बहुविहसज्झायसुमुणियपहाणे । अणु-स्मीनियनरबसमे, नाइलकुलबंसनंदिकरे ॥ ४४ ॥ भूयहियअप्पग्नमे, वंदेऽहं भूय-रिजमायरिए । भवभयवुरक्षेयकरे, सीसे नागजुणरिसीणं ॥ ४५ ॥ द्वसुनियनिचा-निषं, नुमुणियसुत्तत्यधारयं वंदे । मञ्जालुब्सावणया-,तत्यं लोहिचणामाणं ॥ ४६॥ अत्यमहत्यक्लाणि, सुसमणवक्लाणकहणनिव्वाणि । पर्यक्र महरवाणि, पर्यओ पणमामि दूसगणि ॥ ४७॥ तिवनियमसश्चसंत्रम-,विणयज्ञवसंतिमहवरयाणं । सील-गुणगहियाणं, अणुओगजुगपहाणाणं ॥ ४८ ॥) सुकुमालकोमलत्रले. तेसि पणमामि लक्खणपसत्ये । पाए पावसणीणं, पश्चिच्छयसपृष्टिं पणिवहरू ॥ ४९ ॥ जे अने भगवंते, कालियसुयआणुओनिए धीरे। ते पणमिळण सिरसा, नाणस्स पहनणं त्रोच्छं ॥ ५० ॥ सेलवण १ कुटम २ वालिण ३, परिपूजम ४ इंस ५ महिस ६ मेसे ७ य। मसग ८ जल्म ९ बिराली १०, जाहरा ११ गो १२ भेरी १३ आभीरी १४ ॥ ५१ ॥ सा समासओ तिविहा पनता, तंत्रहा-जाणिया, अजाणिया, दुव्य-यहा । जाणिया जहा-सीरमिव जहा हंसा, जे चुटंति इह गुरुगुणसिमदा । दोसे य विवज्तेति, तं जाणहः जाणियं परिसं ॥ ५२ ॥ अजाणिया जहा-जा होड पगड-महुरा, मियछात्रयसीहकुकुडगम्या । रगणमिव असंठविया, अजाणिया सा अवे परिसा ॥ ५३ ॥ दुव्यिवस्ता जहा-न य कत्यह निम्माओ, न य पुच्छह परिभवस्स दोसेणं । बत्थिका वायपुण्णो, फुट्टइ गामिल्लय(दुव्चि)वियङ्को ॥ ५४ ॥ नाणं पंचविद्दं पक्तं, तंजहा-आमिणिबोहियनाणं, स्थनाणं, ओहिनाणं, मणपज्जवनाणं, केवस्रनाणं ॥ १ ॥ तं समासओ दुविहं पण्णतं, तंजहा-पचक्खं च परोक्खं च ॥ २ ॥ से कि तं प्रवक्तं ? प्रवक्तं दुविहं पण्यतं, तंजहा-इंदियपवक्तं नोइंदियपवक्तं च ॥ ३ ॥ से कि तं इंदियपचक्तं ? इंदियपचक्तं पंचविहं पण्णतं, तंत्रहा-सोईदियपचक्तं चिन्सदिगपन्यम्सं चाणिदिगपन्यम्सं जिन्मिदिगपन्यमः फासिदिगपन्यमः से तं इंदिय-प्रवक्तं ॥ ४॥ से किं तं नोइंदियप्रवक्तं ? नोइंदियप्रवक्तं तिविहं पण्णतं, तंत्रहा-ओहिनाणप्यक्यं मणप्रज्ञवनाणप्यक्यं केवलनाणप्यक्यं ॥ ५॥ से कि तं ओहिनाण-पवक्यं रे ओहिनाष्यवक्यं जुविहं एष्णतं, तंजहा-मवपवद्यं च खाओवसियं च ॥ ६ ॥ से कि तं अवनवह्यं ! अवनवह्यं दुष्टूं, तंजहा-देवाण य नेरह्याण य ॥ ७॥ से कि तं खाओवसमिवं ! खाओवसमिवं दुण्हं, तंजहा-मण्साण य पंचेदिय-तिरिक्सकोणियाण व । को हेक जाओवसमिवं ! खाओकसमियं तयावरविज्याणं करमाणं उदिण्याणं सएकं अगुदिल्याणं उक्समेणं कोहिनाणं समुप्पकाइ ॥ < ॥ अद्या गुक्पकिवतस्य अववारसा श्रीहिनार्च समुप्तजह, तं समासओ छन्दिहं

वण्णतं, तंत्रहा-आणुगामियं १, अणाणुगामियं २, वश्वमाणयं ३, हीबमाण्यं ४, पडिवाइयं ५, अपिडवाइयं ६ ॥ ९ ॥ से कि नं आणुगामियं ओहिनाणं हैं आणगामियं ओहिनाणं द्विहं पण्णतं, तंत्रहा-अंतगर्यं च मज्जनगर्यं च । से कि तं अंतगर्य ? अंतगर्य तिविहं पण्णत्तं, तंजहा-पुरको अंतगर्य, मगन्त्रो अंतगर्य, पासको अंतगर्य । से कि तं परओ अंतगर्य ? परओ अंतगर्य-से जहानामए केंद्र पुरिसे उद्धं वा चड़लियं वा अलायं वा मणि वा पईवं वा जोड़ं वा पुरओ काउं पणुहिमाणे २ गर्छेजा. से तं पुरुषो अंतगर्थ । से कि तं मरगओ अंतगर्थ ? मरगओ अंतगर्थ-से जहानामए केइ पुरिसे उक्के वा चड़िल्यं वा अलायं वा मणि वा पहेर्व वा जोई वा मागओं काउं अणुकहेमाणे २ गच्छिका, से तं मम्मओ अंतगर्य। से किं तं पासओं अंतगर्य ! पासओं अंतगर्य-से जहानामए केंद्र प्रिसे उन्ने वा चडुळियं वा क्षलायं वा मणि वा पहेचं वा जोई वा पासओ काउं परिक्कामाणे २ गच्छिजा, से तं पासओ अंतगयं: से तं अंतगयं । से किं तं मञ्झगयं? मञ्झगयं-से जहानामए केड परिसे उन्ने वा चडलियं वा अलायं वा मणि वा पडेंचे वा जोडं वा मत्थए काउं समध्वहमाणे २ गच्छिजा. से तं मञ्झगर्य । अंतगयस्य मञ्झगयस्य म को पड्-विसेरो ! परओ अनगएणं ओहिनाणेणं परओ चेब संखिजाणि वा असंखिजाणि वा जोबणाइं जाणइ पासङ् । सम्मञो अंतगएणं ओहिनाणेणं सम्मञो चेव संविज्याणि वा असंखिजाणि वा जोयणाई जाणइ पासङ । पासओ अंतगएणं ओहिनाणेणं पासओ चेव संविज्ञाणि दा असंविज्ञाणि दा जोवणाई जाणह पासह । मज्जगएणं ओहिना-णेणं मन्वओ समंता संखिजाणि वा असंखिजाणि वा जोयणाई जाणह पासह। से तं भाणुगामियं ओहिनाणं ॥ १० ॥ से कि तं अजाजुगामियं ओहिनाणे ? अजाजुगामियं ओहिनाणं से जहानामए केंद्र पुरिसे एगं महंतं जोइट्टाणं काउं तस्सेव जोइट्टाणस्स परिपेरंतेहिं परिपेरंतिहिं परिघोलेमाणे परिघोलेमाणे तमेव जोडद्वाणं पासक, अखत्य गए [न जागइ] न पासइ, एवामेब अणाजुगामियं ओहिनाणं जत्येव समुप्पजड तत्येव संसेजामि वा असंसेजामि वा संबद्धाणि वा असंबद्धाणि वा जीयगाई जागह पासइ: अश्रस्य मए म पासइ। सेशं अजाणुगामियं ओहिनाणीं॥ ११॥ से कि सं क्षू-माणयं ओहिनाणं ! वनुमाणयं ओहिनाणं पसत्येसु अञ्जावसायद्वाणेस बहुमाणस्स वन्नमाणचरित्तस्य विद्वज्ञामाणस्य विद्वज्ञामाणचरितस्य सम्बक्षो समंता ओही वन्नर् जावद्या तिसमयाहारगस्स, ग्रहमस्स पणनवीषस्य । ओगाहणा बहुता, ओहीकित्तं जहमं तु ॥ ५५ ॥ सन्वबहुअगमिजीबा, निरंतरे जरियं मरिबंहु । किसे सम्बद्धिसार्य, परमोही खेरानिहिद्दो ॥ ५६ ॥ अंनुत्रमायिक्याणं, भागमधेक्या दोद्यं संविद्धाः ।

**अंगु**लमानिव्यंतो, आष्ठिया अंगुलपुहत्तं ॥ ५७ ॥ इत्यम्मि सुहत्तंतो, दिनसंतो गाउयम्मि बोद्धव्यो । जोयणदिवसपुदुत्तं, पक्खंतो पन्नवीसाओ ॥ ५८ ॥ भरहम्मि अद्भासो, जम्बूबीविम्म साहिओ भासो । वासं च मणुयकोए, वासपुहुतं च रुयगम्मि ॥ ५९ ॥ संखिजम्म उ काळे, दीवसमुद्दावि हुंति संखिजा । कालम्मि असंखिजे, बीवमसुदा उ भद्दबना ॥ ६० ॥ काले चउण्ह बुद्धी, कालो भद्दबन्बु खित्तबुद्धीए । बुह्निए दव्यपञ्चव, भइयव्या सितकाला उ ॥ ६१ ॥ सहमी य होइ कास्रो, तत्ती सहमयरं इवड् खितं। अंगुलसेढीमिते, ओसप्पिणिओ अर्धखिजा॥ ६२॥ सेतं वहुमाणयं ओहिनाणं ॥ १२ ॥ से किं तं हीयमाणयं ओहिनाणं ? हीयमाणयं ओहिनाणं अप्पसत्येहिं अञ्झवसायद्वाणेहिं बहमाणस्य बहमाणचरित्तस्य संकिल्प्सि-माणस्य संकिलिस्समाणचरितस्य सम्बओ समंता ओही परिहायह । सेर्स हीयमाणयं ओहिनाणं ॥ १३ ॥ से किं तं पिंडवाइओहिनाणं १ पिंडवाइओहिनाणं जहुण्णेणं अंगुरुस्स असंक्षिज्यमार्गं वा संक्षिज्यमार्गं वा, वालमं वा वालमगपुहुत्तं वा, लिक्सं वा लिक्खपुहुनं वा, ज्यं वा ज्यपुहुनं वा, वर्ष वा जवपुहुनं वा, अंगुलं वा अंगुलपुहुत्तं वा, पार्व वा पायपुहुत्तं वा, विहरिय वा विहरियपुहुत्तं वा, रयणि वा रममिपुहुतं वा, कुच्छि वा कृच्छिपुहुतं वा, घणुं वा भणुपुहुतं वा, नाउयं वा गाउयपुहुत्तं वा, जोयणं वा जोयणपुहुत्तं वा, जोयणसयं वा जोयणसयपुहुत्तं वा, जीयणसहस्यं वा जीयणसहस्सपुहुतं वा, जीयणलक्यं वा जीयणलक्सपुहुतं वा, [जोनणकोडिं वा जोयणकोडिपुदुत्तं वा, जोयणकोडाकोडिं वा जोनणकोडाकोडिपुदुत्तं वा, जोयणसंखिजं वा जोयणसंखिजपुद्वतं वा, जोयणअसंखेजं वा जोयणअसंखेज-पुहत्तं वा] उक्कोसेणं कोयं वा पासिताणं पडिवहजा। सेत्तं पडिवाहओहिमाणं॥ १४॥ से कि तं अपिडनाइओहिजाणं ! अपिडवाइओहिनाणं जेणं अखेगस्स एगमिन क्षागासपर्सं जाणह पासह, तेज परं अपिडवाहओहिनाणं । सेत्तं अपिडवाइओहिनाणं ॥ १५ ॥ तं समासको चरविषदं पण्णतं, तंजहा-दव्यको, खिताओ, कालको, भावनो । तस्य दम्बक्षो णं ओहिनाणी जहचेषं अणंताइं स्विद्व्याइं जाणह् पासह, उद्गोसेणं सञ्चाई स्विद्भाई जाण्ड पासइ। श्वितओ णं ओहिनाणी जहनेणं अंगुळस्स असंखिजहमानं जाणह पासह, उड्डोरोणं असंखिजाहं अलोगे कोगण्यमाणमिताहं संराहं जागह पासह । फालमो यां भोहिनाणी जहकेणं आवित्याए असेवित्वहसागं जामह पासह, उन्नोसेणं बसंबिजामो उस्स्पिणीको अवस्पिणीओ अईयमणागर्य व कालं जाणइ पासइ। जानको मं बोहिनाची जहमेमं अवंते माने जाणइ पासह, उद्योतेकवि सर्वते भावे आवड पासड । सम्बनावावमर्वतमार्व जाणड पासड । १६ ।।

ओही भवपचड्ओ, गुणपचड्ओ य विज्ञितो दुविहो । तस्य य बहु विगप्पा, दुविहो सित्ते य काले य ॥ ६३ ॥ नेरइयदेवतित्वंकरा य, ओहिस्सऽवाहिरा हुंति । पासंवि सन्वओ खलु, सेसा देसेण पासंति ॥ ६४ ॥ सेतं ओहिनाणपश्चक्छं ॥ से किं तं मणपज्जवनाणं ? मणपञ्जवनाणे णं मंते ! कि मणुस्साणं उपज्जड अमणुस्साणं ? योगमा ! मणुस्साणं नो अमणुस्साणं । जइ मणुस्साणं कि संमुच्छिममणुस्साणं गञ्मवद्धंतियमणस्माणं ? गोयमा ! नो संसुच्छिममणस्साणं उप्पञ्च गञ्भवद्वंतिय-मणुस्साणं । जह गञ्भवक्कंतियमणुस्साणं, कि कम्मभूमियगञ्भवक्कंतियमणुस्याणं, अकम्मभूमियग्रञ्जवक्वंतियमण्हसाणं, अंतरदीवगग्रञ्जलयमण्हसाणं ? गोयमा । करमभूमियगब्भवक्केतियमणुस्साणं, नो अक्तम्सभूमियगब्भवक्केतियमणुस्माणं, नो अंतरहीवगगन्भवकंतियमणुरसाणं । जह कम्मभूमियगन्भवकंतियमणुरसाणं, कि संखिजवासाउयकमम्मियगञ्मवक्षतियमणुस्साणं, असंखिजवासाउयकममभूमिय-गब्भवक्षेतियमणस्ताणं ? गोयमा ! संखेजवालाउयकम्मभूमियगब्भवक्षेतियमणस्ताणं, नो असंबेजनासाउयकम्मभूमियग्रह्मदक्षेतियमणुस्साणं । जह संखेजनासाउयकम्म-भूमियगब्भवक्षंतियमणुरुसाणं, किं पजनगर्सकेजवासाउयकमभूमियगब्भवकेतियमणु-स्ताणं, अप जत्तगसंखेजवासाउयक्रमभूमियगदभवक्रंतियमणुस्ताणं <sup>१</sup> गोयमा ! पजत-यसंखेजवासाउयकम्मभूमियगवभवकंतियमण्टसाणं नो अपजन्तगसंखेजवासाउयक-माभूमियगञ्भवकंतियमणुरुताणं । जङ् पज्जनगर्सकेजवासाउयकम्मभूमियगञ्चवकंति-यमणुस्ताणं, कि सम्महिद्विपञ्चनगर्सकेजवासाउयकम्ममृभियगव्सवकंतियमणुस्साणं. मिन्छिरिद्रिपजनगरंकेजवासाउयकम्मभूमियग्रमक्तियमणुरसाणं, सम्मामिन्छिरि-द्विपज्ञत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवकंतियमण्हसाणं ? गोयमा ! सम्महिद्वि-पञ्चनगरंखेजवासाउयकम्मभमियगम्भवद्यंतियमणस्याणं, नो मिच्छदिविपञ्चनग-संक्षेत्रवासारयकम्मभूमियगन्भवकंतियमणुरसाणं. नो सम्मामिन्छहिद्विपजत्तग-संखेजवासात्यकम्मभूमियगब्यवक्षंतियमणस्याणं, जड सम्महिद्रिपजनगर्सकेख-वासाउयकम्मभूमियग्वभवकंतियमणुरसार्णः कि संजयसम्महिष्ट्रपञ्जनगरीकेष्ववासा-उयकम्मभूमियगन्भवक्षंतियमण्डसाणं, असंजयसम्महिक्कप्रकत्मसंस्रेजवासाउय-कम्मभूमियगब्भवदंतियमणुस्साणं संजयासंजयसम्महिद्विपज्यागसंखेजवासाउय-कम्मभूमियगन्भवकंतियमणुरसाणं ? गोवमा ! संजवसम्महिद्विपञ्चत्तगरंकोजनासाः उयक्रमभूमिय्यञ्जवकंतियसण्हराणं, नो असंस्थासमाहित्रिपजातासंखेळावासाउच-करमभूमियगञ्जवकंतियमणस्यार्थः वो संजगसंजयसम्बद्धिपज्ञतमसंबेजनासा-उपकानम्मियमकावर्षतियम्प्रसार्गं । अह संवयसम्बद्धिकावर्षकेत्रयात्राह्य-

क्रमभूमियगब्भवकंतियमणुस्सार्णं, किं पमतसंजयसम्महिद्विपज्यतगसंखेजवासाउय-कम्मभूमियगम्भवकंतियम्णस्सानं अपमत्तसंज्ञ्यसम्महिद्वपज्तगसंखेजवासाउय-कम्मभूमियगन्भवकंतियमणुरुसाणं ? गोयमा ! अपमत्तसंजयसम्महिद्विपजत्तगसंखेज-बासाउयकम्मभूमियग्व्यवक्रंतियमणस्माणं, नो प्रमत्तसंजयसम्महिद्वपञ्जनगसंखेज-वासाउयकम्मभूमियगच्भवकंतियमणुस्साणं । जइ अपमत्तसंजयसम्महिद्विपञ्जतग-संकेजवासास्यकम्मभूमियगब्भवकंतियमणुरसाणं, कि इक्वापत्तअपमत्तसंजयसम्मदिद्धि-पजतगरंखेजवासाउयकम्मभूमियगन्भवक्कंतियमणुरसाणं, अणिश्रीपत्तअपमत्तसंजय-सम्महिद्रिपञ्चतगसंखेजवासाउयकमभूमियगब्भवक्वतियमणुस्साणं ? गोयमा । इङ्गी-पत्तअपमत्तसंजयसम्माष्टिद्रपञ्चनगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगञ्भवकंतियमणुस्साणं, नो अणिष्ट्री पत्तअपमत्तसंजयसम्महिद्रिपञ्चतगसंखे ज्वासाउ यकम्मभूमियग व्यवहातिय-मणुस्साणं मणपजननाणं समुप्पजाइ ॥ १७ ॥ तं च द्रविद्वं उप्पजाइ, तंजहा-उजुमहं य विउलमई य, तं समासभो चउविद्धं पन्नतं, नंजहा-दव्बओ, खित्तओ, कालओ, भावओं । तत्थ दव्यओं णं टब्ब्मई अणंते अणंतपएसिए संधे जाणइ पासइ, ते चेव विजलमंडे अन्भहियतराए विजलनराए विनद्धतराए वितिमिरतराए जाणह पासइ । खित्तओं णं उज्ज्याई य जहनेणं अंगुलस्स असंखेजयमागं, उक्कोरीणं अहे जाव इमीसे रवजप्पभाए पुरुवीए उवरिमहेद्विके खुम्पपर्यरे, उन्नं जाव जोइसस्स उवरिमतले. तिरियं जाव अंतोमणस्सिक्ति अद्वाइजेस श्रीवससुद्देस पश्रससु कम्मा-भमित तीसाए अक्स्मभमिस खप्पनाए अंतरवीवगेस सन्निपंचेंदियाणं पजात्त्वाणं मणोगए भाव जाणड पासड, तं चेत्र विचलमई अब्राइजेहिसंगुलेहि अव्सहियतरं विदलतरं विसदतरं वितिमिरतरागं खेलं जाणह पासह । कालओ णं उज्रमहे जहारेणं पलिओकास्स असंखिजयभागं उद्योरोणति पलिओवास्स असंखिजयभागं भईयमणायर्व वा काळं जाबाइ पासइ, तं चेव विख्लमई अन्महियतरायं विउतः तरायं विस्रव्यतरागं वितिमिरतरागं जाणड पासड । भावको णं उज्ज्याई अणंते सावे जाणह पासह, सम्बाभावार्ण अर्णतमार्ग जाणह पासह, तं चेव विजलमई अन्महिय-तरागं विरुक्तरागं विसद्धतरागं बिह्मिमरतरागं जाणह पासह । मणपज्यनाणं प्रण, अजसजपरिचितियत्वपागवर्षः । माणुसिक्तानिवर्दः, गुजपवाद्यं चरित्तवथो ॥ ६५ ॥ सेतं मणपण्यवनाणं ॥ १८ ॥ से कि ते केवलमाणं ? केवलमाणं द्विष्टं पचतं. तंत्रहा- मदस्यकेव्यनार्थं च विद्यतेवधनार्थं च । ते कि तं सवस्यकेवसमार्थः ? मदत्वक्रेयकनार्थं दुविहं पत्र्यर्गं, तंत्रहा-स्वोणिमवत्यकेवकनार्थं व अजोनिमवत्य-केररमार्थ म । से कि सं सुकोगिअवत्यकेवकवार्थ ! सजोगिअवत्यकेवस्त्रमार्थ द्विष्ट

पण्णतं, तंजहा-पत्तमसम्बसन्तिमनत्यकेवलनाणं च अपहमसमयसन्तिमिनक्यः केवलनाणं च. अहवा चरमसमयसजोगिमनत्यकेवलनाणं च अचरमसमयसजोगि-भवत्यकेवलनाणं च सेतं सजीगिमनत्यकेवलनाणं । से दिं तं अजीगिमवत्य-फेवलनाणं ? अजोगिमनत्यकेवलनाणं द्विहं पन्नतं, तंजहा-पदमसमयअजोगिभव-त्यकेवलनाणं च अपढमसमयअजोगिभवत्यकेवलनाणं च. अहवा चरमसमयअजोगि-भवत्थकेवलनाणं च अचरमसमयञ्जोगिभवत्यकेवलनाणं च. सेतं अजोगिभवत्थ-केबलनाणं, सेतं भवत्यकेबलनाणं ॥ १९ ॥ से कि तं सिद्धकेबलनाणं ? सिद्ध-केवलनाणं द्विहं पण्णतं, तंत्रहा-अणंतरसिद्धकेवलनाणं च परंपरसिद्धकेवलनाणं च ॥ २० ॥ से कि तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं ? अणंतरसिद्धकेवलनाणं पन्नरसिद्धं पण्णनं, तंजहा-तिरवसिद्धा १ अतित्वसिद्धा २ तित्वयरसिद्धा ३ अतित्वयरसिद्धा ४ सर्यंबदिसदा '१ पत्तेयबदिसदा ६ बदबोहियसिदा ७ इत्यिलिंगसिदा ८ प्रति-सर्लिंगसिद्धा ९ नपुंसगलिंगसिद्धा १० सर्लिंगसिद्धा ११ अवलिंगसिद्धा १२ गिष्ठि-लिंगसिदा १३ एगसिदा १४ अणेगसिदा १५, सेतं अणंतरसिद्धकेवलनाणं । से कि तं परेपरसिद्धकेबलनाणं ? परेपरसिद्धकेबलनाणं अणेगविष्टं पण्णानं, तंत्रहा-अपढ-मसमयसिदा, वसमयसिदा, तिसमयसिदा, वटसमयसिदा जाव दससमयसिदा, पंतिजसमयसिदा, अपंत्रिजसमयसिदा, अणंतसमयसिदा, सेर्रा परंपरसिद्धकेवल-नाणं । सेतं सिद्धकेवलनाणं ॥ २९ ॥ तं समासको चलन्विहं पण्णतं, तंजहा-दय्वओ, खित्तओ, कारुओ, भावओ । तत्य दव्यओ वं केवरुनाणी सम्बद्धवाई जाणड पासड । शिक्तओ णं केवलनाणी सन्धं शिक्तं जाणड पासड । कालओ णं केवल-नाणी सब्बं कालं जाणह पासह । माबओ णं केवलनाणी सब्बे भावे जाणह पासह । अह सब्बद्धव्यपरिणाम-,भावविष्णशिकारणमणंतं । सास्यमप्पविवारं, एगविहं केवलं माणं ॥ ६६ ॥ २२ ॥ केवलनाणेणऽत्ये, नाउं जे तत्य प्रणवणजीने । ते भासड तित्थयरो, बहजोगसूर्य हवह सेसं॥ ६७॥ सेतं केक्टनार्ण । सेतं नोहंदियपवानसं। सेनं पश्चक्खनाणं ॥ २३ ॥ से कि तं परोक्खनाणं ? परोक्खनाणं कुविडं प्रजनं तंजहा-आभिणिनोहिननापपरोक्षं च द्वानाणपरोक्षं च, जस्य आसिणिनोहि-यनाणं तत्य युवनाणं, जत्य युवनाणं तत्वामिणिबोहिक्नाणं, वोऽवि एक्षां भण्य-मण्णमणुगयाई, तहवि पुण इत्व आयरिमा बाणतं पण्णवयंति-अभिनिकाकाङ्कि आभिणिबोहिसनाणं, सुणेइति सुगं, महपूर्व्य केण सुगं, न मई सुगपुन्धिया ॥ १४ ॥ अविसेसिया मई-महनार्ण च महस्रकार्ण च । विसेसिया-सम्महिद्दिस महै सहनार्ण, मिन्छहिदिस्स मई महस्रकार्ण । अविदेसियं सम्मानार्थं का सर्वकार्णं व । विदेन

सियं सुर्य-सम्महिद्विस्स सुर्य सुयनाणं, मिच्छहिद्विस्स सुर्य सुर्यक्षणाणं ॥ २५ ॥ से कि तं आभिषिबोहियनाणं ? आभिषिबोहियनाणं दुविहं पण्णतं, तंत्रहा-स्यमित्सयं 🔫, अरसुयनिस्सियं च । से किं तं अरसुयनिस्सियं ? अरसुयनिस्सियं चडिवहं पण्णतं. तंजहा-उप्पत्तिया १ वेणइया २, कम्मया ३, परिणामिया ४। तुद्धी चउव्विहा वृत्ता. पंचमा नोवलन्भड ॥ ६८ ॥ २६ ॥ प्रव्यमदिद्रमस्यय- सर्वेडयतकखणविसद्धगन्नियाया । अञ्चाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥ ६९ ॥ भरहसिल १ मिंढ २ कुहुड ३, तिल ४ बालुस ५ हत्थि ६ अगड ७ वणसंडे ८ । पायस ९ अह्या १० पत्ते ११, खाडहिला १२ पंच पियरो य १३॥ ७०॥ अरहसिल १ पणिय २ रुक्खे ३. खुद्रग ४ पड ५ सरह ६ काय ७ उचारे ८। गय ९ घरण १० गोल ११ लंभे १२, खुडूग १३ मध्य १४ तथ १५ पड १६ पुत्ते १७ ॥ ७१ ॥ महुसित्थ १८ मुद्दि १९ अंके २०, य नाणए २१ भिक्ख २२ चेटमनिहाणे २३। सिक्सा २४ व अत्यसत्ये २५, इत्थी व महं २६ समसहस्से २७॥ ७२॥ भर-नित्यरणसमत्या, तिवगगद्वतत्थगहियपेयाला । उभओ-लोगफलबई, विणयसमत्या हबड़ बुद्धी ॥ ७३ ॥ निमित्ते १ अत्यसत्ये च २, छेहे ३ गणिए ४ व कृव ५ अस्से ६ म । गहुम ७ सक्खण ८ गंठी ९, अगए १० रहिए ११ व गणिया १२ य ॥ ७४ ॥ सीया साडी रीहं, च तणं अवसञ्चर्य च कुंचस्स १३ । विघ्वोद्य १४ व नोणे, घोडगप्रवणं च स्ववाओ १५ ॥ ७५ ॥ उवओगदिद्वसारा, कम्मफ्संगपरि-घोलणविसाला । साहुद्धारफलवई, कम्मसमुत्या इवह बुद्धी ॥ ७६ ॥ हेरण्यिए १ करिसए २, कोलिय ३ डोने ४ य मुत्ति ५ घम ६ प्रवर् ७ । तुकाए ८ वहुइय ९, पुबइ १० वड ११ विश्वकारे १२ व ॥ ७७ ॥ अगुमाणहेउदिद्वंतसाहिया, वयविवा-गपरिणामा । हियनिस्तेयसफलवर्ड, बुद्धी परिणामिया नाम ॥ ५८ ॥ अभए १ छिद्धि २ इमारे ३, देवी ४ उदिओदए इक्ट्र राया ५ । साहू य नंदिसेणे ६, घण-दरी ७ सावग ८ असचे ९ ॥ ७९ ॥ ससए १० असचपुरी ११, चाणके १२ चेव श्लमेहे १३ स । नासिक्छंदरिनंदे १४, वहरे १५ परिणामिया बुद्धी ॥ ८० ॥ बलगाहम १६ आमंदे १७ सभी १८ व सप्पे १९ व सम्प २० जामिजा । परिणामिन्युवीए, एनमाई उदाहरणा ॥ ८१ ॥ सेत्तं अस्ययनिस्तियं ॥ से किं ते इयनिस्सियं ! प्रविस्तिवं वर्जिकं पण्णपं, तंत्रहा-समाहे १, ईहा २, अवाओ ३, भारणा ४ ॥ २० ॥ से कि तं उत्बहे ? उमाहे दुविहे पण्यते, तंत्रहा-अत्युव्यहे य पंजापुताहित ॥ २८ ॥ से 🏗 तं वंजापुताहे ? वंजापुताहे करतिवहें पणारी, तंबहा-मोहंदिकां क्यानहे, कामित्ववं क्यानहे, जिल्लिहियां क्यानहे, कासिवियां

जणुरगहे । सेत्तं वंजणुरगहे ॥ २९ ॥ से किं तं अत्युरगहे ? अत्युरगहे छिब्बहे पण्णते, तंजहा-सोइंदियअत्युग्गहे, विव्यवियमत्युग्गहे, घाणिदियअत्युग्गहे, जिन्भिदियअन्धुम्गहे, फार्सिदियअत्युम्गहे, नीइंदियअत्युम्गहे ॥ ३०॥ तस्स णं इमे एगद्विया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति, तंजहा-क्षोगेण्हणया, उवधारणया, सवणया, अवलंगणया, मेहा । मेनं उम्गहे ॥ ३१ ॥ से कि तं ईहा ? ईहा छव्विहा पण्णता, तंजहा-मोइंदियईहा, चर्किवदियईहा, घाणिंदियईहा, जिटिंभदियईहा, फासिंदियईहा, नोडंदियईहा । तीसे णं इमे एगद्विया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति, तंजहा-आभोगणया, ममगणया, गवेमणया, चिंता, बीमंता । सेतं ईहा ॥ ३२ ॥ से कि नं अवाए ? अवाए छव्विहे पण्णते. तंजहा-सोदंदियअवाए, चर्क्सिदियअवाए, घाणिदियअवाए, जिन्भिदियअवाए, फार्मिदियअबाए, नोइंदियअबाए । तस्स णं इमे एगद्रिया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिजा भवन्ति, तंजहा-आउद्दणया, पचाउद्दणया, अवाए, बुद्धी, विष्णाणे । सेनं अवाए ॥ ३३ ॥ से कि तं धारणा ? घारणा छविवहा पण्णसा, नंजहा-सोइंदियधारणा, चर्क्किदियधारणा, घाणिदियधारणा, जिन्मिदियधारणा, फासिंदि-यथारणा, नोइंदियधारणा । तीसे णं इमे एगड्डिया नाणाघोसा नाणावंत्रणा पंच नामधिजा भवंति, तंजहा-धारणा, नाधारणा, टबणा, पर्हा, कोहे। सेनं धारणा ॥ ३ ४ ॥ उरगहे इक्समइए, अंतोमुहत्तिया ईहा, अंतोमुहत्तिए अवाए, धारणा संखेजं वा कालं असंखेजं वा कालं ॥ ३५ ॥ एवं अद्वाबीसइविहस्स आमिणिबो-हियनाणस्स वंजगुरगहरून परन्वणं करिस्सामि पिडबोहगदिहुतेणं, मक्कगदिहुतेण स । से कि तं पडिबोहगदिद्वंतेणं ? पडिबोहगदिद्वंतेणं से जहानामए केह पुरिसे कंचि पुरिसं युनं पडिबोहिजा, असुगा असुगत्ति, तत्य चोयगे पशवर्य एवं क्यासी-कि एगसम्यपविद्वा पुरगला गहणमागच्छंति ? दुसमयपविद्वा पुरगला गहणमागच्छंति जाव दससमयपिद्धा पुग्गला गहणमागच्छीते ? संख्यिसमयपिद्धा पुग्गला गहणमागच्छंति ? असंखिजसमयपिद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति ?, एवं वर्यंतं चोयमं पण्णवए एवं वयासी-नो एगसमयपविद्वा पुस्ताला गहणमागच्छंति, नो दुस-मयपविद्रा पुरगला गहणमागच्छंति जाद नो दससमयपविद्रा पुरगला गहणमागच्छंति, नो संख्जिसमयपविद्वा पुरगला गहणमागच्छंति. असंख्जिसमयपविद्वा पुरगला गहणमागच्छंति, सेतं पिडवोहगदिइंतेणं । से कि तं सक्रमदिइंतेणं ? सक्रमदिइंतेणं से जहानामए केंद्र प्ररिसे आवागसीसाओ महनं यहाय तत्थेगं उदयबिंदं पक्की-विजा, से नहे, अण्णेऽवि पविस्तते. सेऽवि नहे, एवं पविस्वप्यानेस पविस्वप्यानेस

होही से उदगर्विद् जे णंतं मालगं राघेहिइति, होही से उदगर्विद् जे णंतिस मक्रगंसि ठाहिइ, होही से उदगबिंदू जेणं तं मक्रगं भरिहिइ, होही से उदगबिंदू जेणं तं सक्ष्मं पवाहेहिइ, एवासेव पक्खिप्पमाणेहिं पित्रखप्पमाणेहिं अणंतेहिं पुरमलंहिं जाहे ते वंजर्ण पूरियं होइ ताहे हांति करेड, नो चेव मं जाणड़ के वेस सहाइ ? तओ ईहं पविसद, तओ जाणह अमुरे एम सहाइ; तओ अवायं पविसइ, तओ से उबगयं हवइ: तओ धारणं पविसड, तओ णं घारेड संखिजं वा कालं असंन्त्रिकं वा कालं । से जहानामए केइ पुरिसे अन्वतं सहं सणिजा. तेणं सहोत्ति उग्गहिए, नो खेद णं जाणइ के वेस सहाइ: तओ हैहं पविसह, तओ जाणा अमुने एम सहै; तओ अवार्य पविसह, तओ से टबनमं हवह; तओ धारणं पविसुत्र, तओ णं धारेइ संकेखं वा कालं असंखेजं वा कालं । से जहानामए केंद्र पुरिसे अञ्चत्तं रूवं पासिजा, तेणं रूवति उम्महिए, नो चेव णं जाणइ के वेस रूवति; तभो इंहं पांवसइ, तभो जाणइ अमुगे एत रूवे; तभो अवार्य पियनइ, तओ से उचगर्य हवइ; तओ धारणं पविसइ, तओ णं घारेइ संखेजं वा कालं असंतिजी वा कालं । से जहानामए भेड़ पुरिसे अन्वत्तं गंधं अग्धाइजा, तेणं गंधिन उम्महिए, नो चेव मं जाणड़ के वेस गंधिनि; तओ ईहं पविमड़, तओ जाणड़ असुगे एस गंधे; तओ अवार्य पविसङ, तओ से उवगर्य हवड: तओ धारणं पविसङ. तओ णं धारेड संखेळ वा कार्ल असंखेळां वा कार्ल । से जहानामए केंद्र पुरिसे अव्यक्त रसं आमाइजा, तेणं रसोत्ति उगाहिए, नो चंव णं जाणइ के देस रसेति: तुओ ईहं पविसह, तओ जाणह असुगे एस रसे; तओ अवायं पविसह, तओ से उदगयं हुवह; तओ धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखिजं वा कालं असंखिजं वा कालं। से जहानामए केइ परिसे अञ्चलं कासं पहिसंबेइजा. तेणं कासेति उस्गहिए. नो चेव णं जाणइ के वेस फासओति; तओ ईहं पविसड़ तओ जाणइ असुगे एस फासे: तओ अवार्य पिसह, तओ से उवगयं हवह: तओ धारणं पविसह, तओ णे धारेड सेकेजं वा कालं असंखेजं वा कालं । से जहानामए केइ पुरिसे अन्वतं सुमिणं पासिजा, तेणं सुमिणेति उमाहिए, नो चेव णं जाणह के चेंस समिणेति; तओ इंहं पविसह, तओ बाणइ असुने एस सुमिणे; तओ अवार्य पविसह, तथी से उवगर्व इवड्; तओ धारणं पविसङ्, तओ णं धारेङ् संबेर्ज वा कालं असंखेळां वा कालं। सेतं महगविद्वंतेणं ॥ ३६ ॥ तं समासओ चडन्पिहं पण्णतं, तंत्रहा-दव्यओ, बित्तओ, कारुओ, भावजी । तत्य दम्बओ णं आभिणिबोहियताणी आएसेणं सव्दाहं दम्बाई जाणह, न पासह। खेलको णं खाभिर्मणबोहियनाणी आएसेणं सन्वं सेतंः

जाणड, न पासइ । कालओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सब्वं कालं जाणह, न पासइ । भावओं णं अभिणियोहियनाणी आएसेणं सब्वे भावे जाणइ, न पासइ । उगगह ईहाऽवाओ, य धारणा एव हुंति चतारि । आभिणिबोहियनाणस्म. भेय-वत्थु समासेणं ॥ ८२ ॥ अत्थाणं उम्महणम्मि उम्महो, तह वियालणे ईहा । वबसा-यम्मि अवाओ, धरणं पुण धारणं विति ॥ ८३ ॥ उम्मह इक् मनयं, इहावाया मुहत्तमद्भं तु । कालमसंखं संखं. च धारणा होइ नायन्त्रा ॥ ८४ ॥ पुट्टं सुणेड सर्ह. रुवं पुण पासइ अपुट्टं तु । गंधं रसं च फासं च, बद्धपुट्टं वियागरे ॥ ८५ ॥ भासासममेढीओ, सहं जं सुणइ मीसियं सुणइ। बीसिढी पुण सहं, मुणेइ नियमा परापाए ॥ ८६ ॥ ईहा अपोह वीमंसा, मन्गणा य गवेसणा । सन्ना सई मंड पन्ना, सब्बं आभिषियोहियं ॥ ८७ ॥ सेतं आभिणिबोहियनाणपरोक्खं [सेनं मइनाणं] ॥ ३० ॥ से कि तं मुग्नाणपरोक्खं ? मुयनाणपरोक्खं चोहसविहं पण्णतं, तंत्रहा-अक्खरसुयं १, अणक्खरतुर्य २. स्रिणसुर्य ३. अस्रिणसुर्य ४. सम्मतुर्य ५. सिच्छसुर्य ६. साइयं ७. अणाइयं ८, सपज्जवसियं ९, अपज्जवसियं १०, गरिसं ११, अगरिसं १२, अंगप-विद्वं १३. अर्णगपविद्वं १४॥ ३८॥ से किं तं अक्खरसुर्य ? अक्खरसुर्य तिविहं पण्यत्तं, तंत्रहा-सन्नद्भवरं, वंजणक्खरं, लद्धिअक्दरं । से कि तं सन्नक्खरं १ सनक्दरं अक्दर-रस्स संठाणागिई, सेतं सङ्गक्तारं । से किं तं वंजणक्तारं ? वंजणक्तारं अक्तारस्स वंजणाभिलावो, सेत्तं वंजणक्खरं । से कि तं लढिअक्खरं ? लढिअक्खरं अक्खर-लिद्धियस्स लिद्धिभक्तारं समुप्पज्ञः, तंजहा-सोइंदियलिद्धिभक्तारं, चिन्निदियलः दिक्रकन्त्ररं, घाणिदियलदिअक्सरं, रमणिदियलदिक्रक्सरं, फासिदियलदिअक्सरं, नोइंदियलदिधक्खरं, सेतं लदिक्क्खरं । सेतं अक्खरसुयं ॥ से कि तं अणक्खरसुयं १ अणक्सरसुर्य अणेगविहं पण्णनं, तंजहा-ऊसिर्वं नीसिर्वं, निच्छूढं खासियं व छीयं च । निस्सिवियमणुसारं, अणक्सरं छेलियाइंयं ॥ ८८ ॥ सेतं अणक्खरसयं ॥ ३९ ॥ से कि तं सण्णिसुयं ? सण्णिसुयं तिबिहं पण्णतं, तंत्रहा-कालिओव-एसेणं, हेऊनएसेणं, दिद्विवाओवएसेणं । से कि र्त कालिओबएसेणं ? कालिओवएसेणं जस्स मं अत्य ईहा, अवोहो, मगाया, गवेसमा, चिंता, वीमंसा, से मं सम्मीति लम्भइ, जस्स पं भरिध इंहा, अवोहो, मम्गणा, गवेसणा, चिंता, वीमंसा, से पं असण्णीति लब्भइ, सेर्न कालिओवएसेणं । से कि तं हेट्यएसेणं ? हेजवएसेणं जस्स णं अत्थि अभिसंघारणपुव्यिया करणसत्ती से णं सण्णीति रूज्यह, जस्स यं निर्ध

१ पाढंतरगाहा-अत्याणं उम्महणं, य उम्महं तह वियालणं ईहं । वदसार्यं च अवार्यं, धरणं पुण घारणं विति ॥ १ ॥

अभिसंघारणपुव्यया करणसभी से णं असण्णीति रुव्मइ, सेनं हेरुवएसेणं। से कि तं दिद्विवाओबएसेणं ? दिद्विवाओबएसेणं सम्मास्यस्य खओवसमेणं सम्मी रूक्ष्मइ, असिकानुयस्य खओवसमेणं असक्की लब्भइ, सेनं दिद्विवाओवएसेणं । सेतं संविगस्यं। सेतं असविवासयं ॥ ४० ॥ से किं तं सम्मस्यं ? सम्मस्यं जं इमं अरहंतेहिं भगवंतिहिं उप्पण्णनाणदंभणघरेहिं तेलुक्कानिरिक्स्वयमहियपूर्णहें तीयप इप्पणमणागयजाणएहिं सञ्बण्णृहिं सञ्बद्धिसीहिं पणीयं दुवालसंगं गणिपिडगं, तंजहा-आयारो १ स्थगहो २ ठाणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्णती ५ नायाथ-म्मकहाओ ६ उवासगदसाओ ७ अंतगडदसाओ ८ अगुत्तरीववाइयदमाओ ९ पण्हावागरणाइं १० विवागसुयं ११ दिद्विवाओ १२, इन्हेयं दुवालसंगं गणिपिडगं चोह्सपुव्यस्स सम्मसुयं, अभिष्णद्सपुव्यस्स सम्मसुयं, तेण परं भिष्णेसु भयणा, सेनं सम्मसुयं ॥ ४१ ॥ से कि तं मिच्छामुयं ? मिच्छामुयं जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छादिद्विएहिं सच्छंदबुद्धिमहनिगप्पियं, तंजहा-भारहं, रामायणं, मीमाग्रुहक्सं, कोडिह्नयं, सगडभिद्दयाओ, खोड( घोडग )मुहं, कप्पानियं, नागसुदुमं, कणगसत्तरी, वहसेसियं, बुद्धवयणं, तेरासियं, काविलियं, क्रोगाययं, मष्टिनंत, माढरं, पुराणं, वागरणं, भागवयं, पाबंजली, पुस्सदेवयं, लेहं, गणियं, मडणरुयं, नाडयाई, अहवा बावनारिकलाओ, चत्तारि व वेया संगोवंगा, एवाई मिच्छदिष्टिस्स मिच्छत्तपरिग्ग-हियाई मिच्छासुयं, एयाई चेव नम्मादेष्ट्रिस्स सम्मत्तपरिग्गहियाई सम्मसुयं, अहवा-मिच्छादिद्विस्मवि एथाई चेत्र सम्मनुगं, कम्हा ? सम्मनहेउत्तणओ जम्हा ते मिच्छा-दिद्विया तेहि चेव समएहिं चोइया नमाणा केइ सपक्खदिदीओ चयंति, सेतं मिच्छानुयं ॥ ४२ ॥ से किं तं साइयं सपज्जवसियं, अणाइयं अपज्जवसियं च ? इमेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं अनुच्छित्तिनयद्वयाए साइयं सपजवसियं, अनुच्छित्ति-नयहुयाए अणाइयं अपजावसियं, तं समासओ वरुव्विहं पण्णतं. तंजहा-दव्वओ सिताओं कारुओं भावओं, तत्थ दब्दओं मं सम्मयुवं एगं पुरिसं पहुत्र साइयं सपजावसियं, बहुवे पुरिसे व पहुच अणाइयं अपजावसियं, खेताओ णं पंच भरहाई पंचेरवयाई पडुच साइयं सपज्जवसियं, पंच महाविदेहाई पडुच अणाह्यं अपज्जवसियं, कालमो णं उस्मप्पिणि बोसप्पिणि च पहुच साइयं सपज्जवतियं, नोउरसप्पिणि नोओसप्पिम न पद्भ अणाह्यं अपज्ञवसियं, भावओ णं जे जया जिणपन्ता माना आपविज्ञंति, पन्नविज्ञंति, पर्वावज्ञंति, दंशिज्ञंति, निदंशिज्ञंति, उवदंशिज्ञंति, ते तथा भावे पड्डच साइवं सपजवसिवं, खाओवसमियं पुण भावं पड्डच अणाइयं अपजावतियं, अहवा भवतिदियस्य सुयं साइवं सपजावतिवं व. अभवतिदियस्स ६८ सता •

सुयं अणाइयं अपज्जवसियं च, सञ्जागासपण्समां सन्त्रागासपण्सेहिं अणंतगुरियं पजनक्तरं निष्फजड, सञ्जजीवाणीपे य णं अक्ततरस्य अणंतभागी निष्कुम्बाहिको जइ पुण सोऽवि आविरेजा नेणं जीवो अजीवतं पाविज्ञा,-"मुहुवि मेहसमुदए, होइ पमा चंदसूराणं" सेशं साइयं सपजनसियं, सेशं अणाइयं अपजनसियं॥ ४३॥ से किं तं गमियं ? गमियं दिद्विनाओ, से किं तं अगमियं ! अगमियं कालियं नुयं, सेत्तं गमियं, सेत्तं अगमियं । अहवा तं समासओ दुविहं पण्णतं. तंबहा-अंगपिवहं, अंगबाहिरं च । से कि तं अंगबाहिरं ? अंगवाहिरं दुविहं पण्णनं, तंजहा-आवस्सयं च, आवस्सयवइरित्तं च । मे कि तं आवस्सयं ? आवस्सयं छन्त्रिहं पण्णतं, तंजहा-मामाइय. चउवीसत्यओ, वंदणयं, पिकक्रमणं, काउस्सम्मो, पचक्लाणं, सेतं आव-स्मयं । से कि तं आवस्मयवइरिनं ? आवस्सयवइरिनं दुविहं पण्णतं, तंजहा-काल्यिं च उक्तालियं च । से कि तं उक्कालियं ? २ अणेगविहं पण्णमं, तंजहा-दसवैयालियं, कप्पियाकप्पियं, चुल्लकप्पमुयं, महाकप्पसुयं, उदबाइयं, रायपसेवियं, जीवाभिगमी, फणवणा, महाफणवणा, पमायप्पमायं, नंदी, अणुओगदाराहं, देविंदत्यओ, तंदुल-वेयालियं, चंदाविज्ञायं, मृत्पण्णाती, पोरिसिमण्डलं, मण्डलपवेसो, विज्ञाचरणविणि-च्छओ, गणिविजा, झाणविभक्ती, मरणविभक्ती, अ।यविसोही, बीयरागसुयं, संलेहणाः चुर्यं, विहारकप्पो, चरणविही, आउरएचक्साणं, महापचक्साणं, एबमाइ; सेतं उकालियं। से कि तं कालियं ! कालियं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-उभरजायणाई, दसाओं, कप्पो, वबहारों, निसीहं, महानिसीहं. इसिमालियाई, जम्बूदीवपनती, दीवसागरपन्ती, चंदपन्ती, खुड्डिया-विमाणपविभत्ती, महिक्या-विमाणपविभत्ती, अंगचूलिया, बग्गचूलिया, विवाहसूलिया, अरुणोवबाए, वरुणोववाए, गरुलोवबाए, धरणोववाए, बेसमणोवबाए, बेलंधरोबबाए, देविंदोबदाए, सहाणसुए, समुद्वाणसुए, नामपार्यावित्याओ, निरमावित्याओ, कप्पियाओ, कप्पवित्रियाओ, पुष्पियाओ, पुष्फचृलियाओ, बन्हीदसाओ, [आसीविसभावणाणं, दिद्विविसभावणाणं, स्रमणभाव-णाणं, महासुमिणमावणाणं, तेयग्गिनिसम्माणं,] एवमाइयाई चउरासीई पहस्रयसह-स्माई भगवंभी अरहओ उसहसामिस्स बाइतित्ययरस्य, तहा संविज्याई पद्रश्रगसह-स्साई मिन्समगाणं जिणवराणं, चोद्य-पद्वगसहस्साई भगवनी वदमाणसामिस्स, अहवा जस्म जिल्या सीसा उप्पतियाए वेणह्याए कम्मयाए पारिणामियाए चउन्बिहाए मुद्धाए उपनेवा तस्स तत्तिवाई पर्ण्यानसहस्साई, पत्तेवहुद्धावि तत्तिवा चेव, सेतं कालियं, सेतं कावस्सयमहरितं, सेतं अर्थगपविद्वं ॥ ४४ ॥ से किं तं अंगपविद्वं ? अंगपविद्वं द्वासमसिहं प्रमतं, तंबहा-आबारो १, स्यगडो २,

ठाणें १, समबाओ ४, विवाहपनती ५, नायाधम्मकहाओ ६, उवासगदमाओ ७, संतगडदसाओ ८, अणुत्तरोवबाइयदसाओ ९, पण्हाबागरणाई १०, विवागसुर्य ११, दिद्विवाओ १२॥ ४५॥ से किं तं आयारे ? आयारे णं समणाणं निसंयाणं आयारगोयरविणयवेणइयसिक्सामामाळमामाचरणकरणजायामायावित्तीको आधवि-जंति, से समासओ पंचविहे पण्णते, तंबहा-नाणायारे, दंसणायारे, चरितायारे, तवायारे, वीरियायारे, आयारे णं परिता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा. संबेजा सिलोगा, संबिजाओ निजुत्तीओ, संबिजाओ संगहणीओ, संबि-जाओ पहिन्तीओ, से णं अंगद्वयाए पढमे अंगे, दो सुयक्खंधा, पणवीसं अज्ञा-यणा, पंचासीइ उद्देसणकाला, पंचासीइ मसुद्देसणकाला, अद्वारस पयसहस्साई पयरगेणं, संक्षिजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सामयकडनियद्धनिकाइया जिणक्काता भावा आर्घाध जीते, पन्नविजीते. पम्बिजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उबदंगिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं बिण्णाया, एवं चरंणकरणपस्वणा आवित्वह, सेर्स आयारे १ ॥ ४६ ॥ से किं तं स्यगडे १ स्यगडे णं लोए स्र्जह, अलोए स्र्जह, लोयालोए स्र्जह, जीवा स्र्-जंति, अजीवा स्इजीति, जीवाजीवा स्इजीति, समगए स्इजह, परसमए स्इजह, सरामयपरसम्पर मृहज्ज्ञ, सूचगढे णं असीयस्स किरियाबाइसयस्म, चउरासीईए अकिरियावाईणं, सत्तद्वीए अण्णाणियवाईणं, बत्तीसाए वेणइयवाईणं, तिण्हं तेसद्वाणं पासंडियसयाणं वृहं किया ससमए ठाविज्ञह, स्यगडे णं परिता बायणा, संखेखा अणुओगदारा, संबेजा वेडा, संबेजा सिलोगा, संबिजाओ निजुत्तीओ, संबि-जाओ संगहणीओ, संस्त्रिजाओ पहिन्तीओ, से णं अंगष्टवाए बिइए अंगे, दो ध्यक्संया, तेषीचं अञ्चयणा, तित्तीचं उद्देशणकाला, तित्तीचं समुद्देशणकाला, छत्तीसं पयसहस्साई पयग्गेणं, संखिजा अक्सरा, अणंता गमा, अणंता पज्जबा, परिता तसा, अणंता याचरा, सासयक्डनिक्डनिकाइया जिणपण्णता मात्रा आध-निजंति, पक्षनिजंति, पह्ननिजंति, दंतिजंति, निदंशिजंति, उबदंशिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विष्याया, एवं चरणकरणपरुवणा आधविजह, सेतं सूयगढे २ ॥ ४७ ॥ से कि तं राणे हैं राणे मं जीना ठाविजांति, अजीना ठाविजांति, जीवाजीया ठाविजंति, ससमए ठाविजंड, परसमए ठाविजंड, ससमयपरसमए ठाविजाइ, लोए ठाविजाइ, अस्त्रोए ठाविजाइ, क्षोयालोए ठाविजाइ। ठाणे णं टंबा, कृता, रोजा, सिद्दरियो, पन्भारा, कुंबाई, युद्दाखो, आगरा, दहा, नईबो, आध-बिजाति । ठाने यं एपावयाए एएकस्याप वृद्धीए बसङ्गाणगाविवश्चिमाणं भावानं

परुवणा आघविज्यह । ठाणे णं परिता वायणा, संखेळा अणुओगदारा, संखेळा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निजुत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ, संखेजाओ पडिनत्तीओ । से णं अंगद्वयाए तइए अंगे, एगे सुयक्खंचे, दस अज्झयणा, एगबीसं उद्देसणकाला, एकवीसं समुद्देसणकाला, बावत्तरि प्रयसहरूसा प्रयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परिना तसा, अणंता थावरा, सामयकड-निबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आर्थायजंति, पन्नविजंति, पर्मायजंति, दांगजंति, निदंसिजंति, उबदंसिजंति । से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणक-रणपम्बन्मा आचिक्जि । सेतं ठाणे ३ ॥ ४८ ॥ से कि तं समनाए ? समनाए णं जीवा समासिजंति, अजीवा समासिजंति, जीवाजीवा समासिजंति, जसमए समा-सिजंड, परसमए समासिजंड, सममयपरममए समासिजंड, लोए समासिजंड, अलोए समासिजाइ, लोयालोए समासिजाइ । समवाए णं एगाइयाणं एगुत्तरियाणं ठाणसम्बिविश्विमाणं भावाणं परुवणा आधिकाइ, दुवालसविहरूस य गाणिपिड-गस्स पत्नव[ब]मे समासिज्जदः । समदायस्स णं परिता वायणा, संखिजा अणुनोगदारा, संविजा नेडा, संविजा सिलोगा, संविज्ञाओ निजुत्तीओ, संविज्ञाओ संगरणीओ, संखिजाओ पिडवत्तीओ । मे णं अंगद्वयाए नउत्थे अंगे, एगे सुबनसंध, एगे अज्झयणे, एगे उद्देसणकाले, एगे समुद्देसणकाले, एगे चोथाले सबसहस्से प्यागेणं, संखेजा अक्सरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परिता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णता भावा आचविजंति, पक्षविजंति, पर्कावेजंति, दंसिकांति, निर्दासकांति, उवदंसिकांति । से एवं आया, एवं नाया, एवं निष्णाया, एवं चरणकरणपत्रवणा आधविष्यइ। सेतं समबाए ४॥ ४९॥ से किं तं विवाहे ? विवाहे णं जीवा वियाहिजीति, अजीवा वियाहिजीति, जीवाजीवा वियाहिजीति, ससमए वियाहिजाइ, परसमए वियाहिजाइ, सममयपरसमए विवाहिजाइ, स्त्रेए वियाहिज्ञइ, अलोए वियाहिज्ञइ, लोयालोए वियाहिज्जइ, विवाहस्स णं परिता वायणा, संक्रिजा अणुओगदारा, संक्रिजा वेढा, संक्रिजा सिलोगा, संक्रिजाओ निजुत्तीओ, संखिजाओ संगहणीओ, संखिजाओ परिवत्तीओ, से णं अंगद्वयाए पंचमें अंगे, एगे सुयक्खंधे, एगे साइरेगे अज्ज्ञवणसए, इस उरेसगसहस्साई, इस समुद्दसगसहस्साई, छत्तीसं वागरणसहस्साई, दो अवन्ता अद्वासीई पयसहस्साई पयग्गेणं, संस्त्रिजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परिशा तसा, अणंता यावरा, सासयकडनिवद्धनिकाङ्या जिणपण्णता भावा आधिकांति, पश्चविजांति, परुवि जंति, दंसिअंति, निदंसिअंति, उवदंसिअंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं

विष्णाया, एवं चरणकरणपस्वणा आधविजाइ, सेशं विद्याहे ५ ॥ ५० ॥ से कि तं नायाधम्मकहाओ ? नायाधम्मकहासु णं नायाणं नगराई, उज्जाणाई, समीसरणाई, रायाणो. अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोङ्यपरलोइया इहिविसेसा, भोगपरिचाया. पञ्जाओ, परियाया, सुयपरिम्गहा, तवोबहाणाई, संखेदणाओ, मनपचक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइं, मुकुलपचायाईओ, पुणबोहि-छामा, अंतकिरियाओ य भाषविज्ञंति, इस धम्मकहाणं वन्गा, तत्थ णं एनमेगाए थम्मकहाए पंच पंच अक्खाइयासयाई, एगमेगाए अक्खाइयाए पंच पंच उवक्खाइ-यासयाई, एगमेगाए उदक्खाइयाए पंच पंच अक्खाइयटवक्खाइयासयाई, एवामेद सप्व्यावरेणं अद्भद्रात्मे कहाणगकोबीओ हवंतिनि समक्खायं। नायाधम्मकहाणं परिना वायणा, संखिजा अणुओगदारा, संखिजा नेता, संखिजा सिलोगा, संखिजाओ निजुत्तीओ, संसिजाओ संगहणीओ, संसिजाओ पहिन्तीओ। से णं अंगड्याए छड्डे अंगे, दो स्वक्संधा, एगुणवीसं अञ्चयणा, एगुणवीसं उद्देरण-काला, एगूणवीसं समुद्देसणकाला, संबोजा पयसहस्सा पयगोणं, संबोजा अक्खरा. अणंता गमा, अणंता पजवा, परिता तसा, अणंता वावरा, सासयकडनिवद-निकाइया जिल्पल्लाना भावा आघविजाति, पश्चविजाति, पन्विजाति, दंतिजाति, निदं-बिजंति, उवदंतिजंति । से एवं भाषा, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरण-परुवणा आध्विज्ञह । सेत्तं नायाधम्मकहान्त्रो ६ ॥ ५१ ॥ से कि तं उनासगद-साओ ? उवासगदसाद्ध णं समणोवासयाणं नगराई, उज्जाणाई, समोसरणाई, राजाणो, अम्मापियरी, धम्मायरिया, धम्मवहाओ, इहलोइयपरलोइया इश्विविसेसा, भोगपरि-काया. पञ्चजाओ, परियागा, सुयपरिगाहा, तनोवहाणाई, सीलव्ययगुणवेरसण-प्रवक्ताणपोसहोवनासपडिनज्जणया, पिटमाओ, उबसम्या, संस्कृणाओ, अत्तपन्न-क्लाणाई. पाओवगमणाई. देवलोगगमणाई, सुकुलपवायाईओ, पुणबोहिलामा, अंतिकिरियाओ व आधिवजंति । उवासगदसाणं परिता वायणा, संखेजा अणुओ-गदारा, संखेजा बेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निज्ञत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ. संबेज्याओ पिंडवतीओ। से णं अंगद्वयाए सत्तमे अंगे, एगे सुय-क्संधे, दस अज्ञायणा, दस उद्देसणकाला, दस समुद्देसणकाला, संबोध्या पय-सहस्सा प्रकर्गणं, संबेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता प्रजवा, परिशा तसा, सर्णता यावरा सासमक्डनिवद्धनिकाइमा जिणपण्णा भावा आचविजेति , पन्नविजेति , पर्वां जाति, वंशिजीति, निदंशिजीति, उनदंशिजीति । से एवं आया, एवं नाया, एवं विष्णाया. एवं चरणकरणपरुवणा भाषविष्णः । सेतं उवासगदसाको ७ ॥ ५२ ॥ से

किं ते अंतगडदसाओं ? अंतगडदसातु णं अंतगडाणं नगराइं, उजाणाई, समोसर्-णाई, रायाणो, अम्मापियरो, घम्मायरिया, घम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इहि विसेसा, भोगपरिवागा, पव्यजाओ, परियागा, छयपरिग्गहा, तवोवहाणाई, संलेह-णाओ, भत्तपचक्खाणाई, पाओवगमणाई, अंतिकिरियाओ आर्घावजीते, अंतगडद-सासु मं परिता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा मिलोगा, संबेजाओ निजुत्तीओ, संबेजाओ संगहणीओ, संबेजाओ पडिवत्तीओ, से णं अंग-ह्याए अहुमे अंगे, एगे सुयक्खंधे, अह बग्गा, अह उद्देमणकाला, अह ममुद्देसण-काला, संखेजा पयसहस्सा पयगोणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परिता नसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णता भावा आयविजंति, पद्मावजंति, परुविजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विष्णाया, एवं चरणकरणपहनणा आविकाइ, सेत्तं अंतराइ-वसाओं ८॥ ५३ ॥ से कि तं अगुत्तरोववाइयदसाओ ? अगुत्तरोववाइयदसाध मं अणुत्तरीववाड्याणं नगराइं, उजाणाइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मा-यरिया, धम्मक्दाओ, इहलोइयपरलोइया इष्ट्रिविसेसा, भोगपरिचागा, पञ्चजाओ, परियागा, सुयपरिम्गहा, तवीवहाणाई, पडिमाओ, उबसम्गा, संलेहणाओ, भक्तप-व्यक्ताणाई, पाओवगमणाई, अणुत्तरीववाइयत्ति उववत्ती, सुकुलपवायाईओ, पुण-बोहिलामा, अंतकिरियाओ आधिकजंति, अणुत्तरोवनाइयदसासु णं परिता वायणा, संबेजा अणुओगदारा, संबेजा नेढा, संबेजा सिकोगा, संबेजाओ निजुत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ, संखेजाओ परिवत्तीओ, से णं अंगद्ववाए नवसे अंगे, एगे सुब-क्संधे, तिकि वम्मा, तिकि उद्देशणकाला, तिकि समुदेशणकाला, संकेजाई प्यसह-स्साई प्यागेणं, संकेजा अक्सरा, अर्णता गमा, अर्णता पजवा, परित्ता तसा, अणंता बावरा. सासयकडनिकद्धविकाइया जिन्मपण्णता भावा आधविज्ञंति. पन्नविजंति, पर्वविजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, सबदंसिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विष्णाया, एवं वरणकरणपहत्रणा आषविज्ञाः, सेनं अणुत्तरोव-बाइयदसाओ ९॥ ५४॥ से किं तं पण्डाबागरणाई ! पण्डाबागरणेस णं अङ्कृतरे परिणसर्व, अडुतरं अपिकासर्व, अडुतरं परिकायरिणसर्व, तंत्रहा-अंगुहुपरिणाई, बाहुपसिगाइं, अहामपसिगाइं, अक्रेबि विकित्ता विकाहसमा, नागस्वण्णेहिं सर्दि दिन्या संवाया बायविजंति, पद्मवागरणाणं परिता वामणा, संकेजा अणुओनदारा, संबेजा वेटा, संबेजा सिलोगा, संबेजाओ निमुत्तीओ, संबेजाओ संगहनीओ, संबेजाओ पिक्क्वीओ, से मं मंगहमार इसमें मंगे, एने समक्संने, पनायासीस

2 34 P.

अज्ञायमा, पणयालीसं उद्देसणकाला, पणयालीसं समुद्देमणकाला, संखेजाई पय-सहस्साइं पयगोर्ण, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परिता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिलपण्णता भावा आधविजाति. पन-विजंति, पर्विजंति, दंसिजंति, निदंशिजंति, उवदंशिजंति, से एवं भाया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरुवणा आधविजाइ, सेतं पण्हाबागरणाई १०॥ ५५ ॥ से कि तं विवाससुयं ! विवाससुए णं सुकडतुक्कडाणं कम्माणं फल-वित्रागे आधविज्ञह, तत्य णं दस दुहिननागा दस सहिवनागा। से किं तं दुहिननागा? दुर्वित्रागेषु णं दुहिविद्यागाणं नगराई, उज्जाणाई, समोमरणाई, रायाणी, अम्माः पियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इङ्गिवेसेसा, निरयगमणाई, संगारभवपवंचा, दुहपरंपराओ, दुकुलपचायाईओ, दुछह्वोहियनं आधिकाड, सेतं बुहिबनागा । से कि तं सुहिबनागा ! सुहिबनागेस णं सुहिबनागाणं नगराई, सजाणाई, समोसरणाई, रायाणो, अम्मापियरो, अम्मायरिया, अम्मकहाओ, इहलोझ्यपरलोइया इहिनसेमा, भोगपरिवागा, पञ्चलाओ, परियागा, स्थपरिमाहा, नवोवहाणाई, चंकेहणाओं, भत्तपचन्याणाई, पाओवगमणाई, देवलोगगमणाई, सहपरंपराओ, धुकुलम्बायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतिकिरियाओ आचविज्वंति । विवागस्यस्स णं परिता नायणा, संबेजा अणुओयदारा, संबेजा वेढा, संबेजा सिलोगा, संबिजाओ निजुत्तीओ, संसिखाओ संग्रहणीओ, संसिजाओ पडिवत्तीओ । से णं अंगड्याए इकारसमे अंगे, दो सुयक्खंधा, बीमं अज्ञायणा, वीसं उद्देशणकाला, बीसं समुद्दे-सणकाला, संखिजाई पग्रसहस्साई पग्रमोणं, संखेजा अक्खरा, अर्थता गमा, अर्थता पञ्चवा, परिता तसा, अर्णता यावरा, सासयकडानिवद्धनिकाइया जिवपण्णता भावा आषविजंति, पश्रविजंति, पस्विजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विष्णाया, एवं बरणकरणयस्थणा आधविज्ञह, सेतं विवागसुर्य ११॥ ५६॥ से 🇯 तं दिद्विवाए ! दिद्विवाए णं सञ्चमावपस्वणा आधविज्जइ, से समासओं पंचविहे पण्णते, तंजहा—परिकरमे १, ग्रताई २, पुरुषगए ३,अणुखोगे ४, पुलिया ५ । से कि तं परिकम्मे ? परिकम्मे सत्तविहे पन्यते, तंजहा-सिद्धसेणियापरिकामे १, मणुस्ससेणियापरिकामे २, पुहुसेणियापरिकामे ३, ओगाउ-सेणियापरिकर्मे ४, तक्वंपक्रणसेणियापरिकामे ५, विष्यजहणसेणियापरिकरमे ६, चुवाचुमसेनियापरिकामे ७ । से कि तं विद्वतेनियापरिकामे ? सिद्दसेनियापरिकामे वरक्तविष्टे पण्यते, तंबहा-माजगापवाई १ एगद्विवपवाई २ बहुपवाई २ पाको-आसासम्बाहं ४ केतभूमं ५ शतिकाई ६ वृण्युर्ण ७ बुगुणं ८ विशुणं ९ केतभूमं १०

पिंडिगाहो ११ संसारपिंडिगाहो १२ नंदावर्स १३ सिद्धावर्स १४, सेसं सिद्ध-सेणियापरिकम्मे १ । से किं तं मणस्ससेणियापरिकम्मे ? मणस्ससेणियापरिकम्मे चउद्दमविहे पण्णते, तंजहा-माउयापयाई १ एगद्रियपयाई २ अद्रपयाई ३ पाहो-आगासपयाई ४ केडभूयं क रासिबढं ६ एगगुणं ७ दुगुणं ८ तिगुणं ९ केडभूयं १० पिडागहो ११ संमारपिडागहो १२ नंदावनं ५३ मणुस्सावनं १४, सैनं मणुस्ससेणियापरिकम्मे २ । से किं तं पुष्टुसेणियापरिकम्मे ! पुट्टुसेणियापरिकम्मे इक्कारमविहे फणते, तुंजहा-पादोआगानपयाई १ केउभूयं २ रासिबद्धं ३ एगगुणं ४ दुगुणं ५ तिगुणं ६ केउभूयं ७ पडिम्महो ८ संसारपडिम्महो ९ नंदावनं १० पुद्रावनं ११, सेनं पुट्रसेणियापरिकम्मे ३ । से कि तं ओगाढसेणियापरि-कम्मे ? ओगाउसेणियापरिकम्मे इकारसिंहे पण्णेन, तंजहा-पाडोआगासपयाहं १ केउभ्यं २ रासिबद्धं ३ एगगुणं ४ दुणुणं ५ तिगुणं ६ केउभूयं ७ पडिग्गहो ८ संमारपडिम्महो ९ नंदावत्तं १० ओगाढावतं ११. सेले ओगाढसेणियापरिकम्मे ४ । से कि तं उवसंपञ्जाभोणियापरिकामे ? उवसंपञ्जाभोणियापरिकामे इका-रसंबिहे पण्णते, तंजहा-पाढोआगासपयाई १ केउभूयं २ रासिबढं ३ एगगुणं ४ इन्गं '५ तिग्रणं ६ केटभूर्यं ७ पडिस्महो ८ संसारपडिस्महो ९ नंदायतं १० उवसंपञ्जणावतं ११, सेतं उवसंपञ्जणसेणियापरिकम्मे ५.। से किं तं विष्पजहण-सेणियापरिकम्मे ? विष्पत्रहणसेणियापरिकम्मे इक्कार्स्सवहे पण्णते, तंजहा-पाडो-आगासपयाई १ केडभूयं २ रासिबदं ३ एगगुणं ४ दुगुणं ५ तिगुणं ६ केडभूयं ७ पिंडिगाही ८ संसारपिंडिगाही ९ नंदावतं १० विष्पज्ञहणावनं ११. सेतं विष्य-जहणसेणियापरिकम्मे ६। हे किं तं चुमाचुयसेणियापरिकम्मे ! चुयाच्यसेणियापरिकम्मे इक्षारमविहे पन्ने, तंजहा-पाढोआसासपयाई १ केउभूयं २ रासिवद्धं ३ एगगुर्ण ४ दुगुणं ५ तिगुणं ६ केउभूयं ७ पिडिस्गहो ८ संमारपिडिस्गहो ९ नंदावनं १० चुया-च्यवतं ११. येतं च्याच्यरोणियापरिकम्ये ७ । छ चडकनडयाडं. सन तेरासि-यार्ड. सेतं परिकरमे १ । से किं तं सुताई ? सुताई वाबीसं पनताई, तंजहा-उज्रुष्ट्रयं १ परिणयापरिणयं २ बहुभंगियं ३ विजयचरियं ४ अणंतरं ५ परंपरं ६ मासाणं ७ संज्ञहें ८ संभिष्णं ९ आहमार्थं ९० सोवत्थियावतं ११ नंदावतं १२ बहुलं १३ पदापदं १४ वियावर्त १५ एवंसूयं १६ द्वयावर्त १७ बरासाणप्यसं १८ सम-भिरुदं १९ सन्त्रओमहं २० पर्सासं २१ तुष्पिक्यहं २२, हवेहयाहं बाबीसं युत्ताई छिलच्छेयनइयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीए, इचेइयाई बावीसं सुताई अच्छिल-च्छेयनइयाणि आजीवियसुत्तपरिवाडीए, इन्नेइयाई बाबीसं सुताई तिगणइयाणि

तेरासियसुनपरिवाडीए, इचेड्याई वानीसं सुताई चउकनङ्याणि ससमयद्वलपरि-बाडीए, एवामेव सपुव्यावरेणं अद्वासीई सुताई भवंतिति मक्खायं, सेतं सुताई २। से कि तं पुष्वगए ? पुष्वगए चज्रदूसविहे पण्णते, तंजहा--उप्पायपुष्वं १, अस्पा-णीयं २, वीरियं २, अत्थिनत्थिप्पवायं ४, नाणप्पवायं ५, सचप्पवायं ६, आयप्पवायं ७, कम्मप्पवार्यं ८, पचक्खाणप्पवार्यं (पचक्खाणं) ९, विज्ञाणुप्पवार्ये १०, अवंझं ११, पाणाऊ १२, किरियाविसालं १३, लोकबिंदुसारं १४। उप्पायपुक्वस्स णं दस वत्थ्, बत्तारि चूलियावत्थ् पण्णना । अग्गाणीयपुव्यस्स णं चोद्दस वत्थ्, दुवालस चुलियावत्थ् पण्णता । वीरियपुरुवस्स गं अट्ट वत्थ् , अट्ट चुलियावत्थ् पण्णता । अधिनरिथणवायपुरुवस्म णं अद्वारस वत्थु इस चृत्तियावत्थ् पण्णना । नाणप्प-वायपुरुवस्स णं बार्स वरथ् पण्णता । सन्वप्यवायपुरुवस्स णं दोष्णि वरथ् पण्णता । भायप्यवायपुरुवस्य णं गोलम बत्धू पण्णना । कम्मप्पबायपुरुवस्य णं तीसं बत्यू पण्णना । पचक्खाणपुरुवस्स णं वीसं वत्थ् पण्णना । विज्ञाणुप्पवासपुरुवस्स णं पक् रस बत्ध् पण्णता । अवंझपुञ्चस्स णं बारम बत्ध् पण्णता । पाणाउपुञ्चस्स णं तेरस बत्थू पण्णना । किरियाविसालपुट्यस्स णं तीर्स बत्थू पण्णना । लोकविंदुसारपुट्यस्स णं पणुनीसं वस्थू पण्णता, गाहा-दम १ चोरस २ अट्ट ३ Sट्टा-,रसेव ४ बारस ५ दुवे ६ य बरथ्णि । सोलस ७ तीसा ८ वीसा ९, पनरस १० अणुप्पवायम्मि ॥ ८९ ॥ बारस इक्कारसमे, बारसमे तेरसेव बल्युणि । तीसा पुण नेरसमे, चोहममे पण्णवीमाओ ॥ ९० ॥ चतारि १ दुवालस २ अह ३ चेब, दस ४ चेव चुह-बत्थूणि । आइल्लाण चउण्हं, सेसाणं चृत्थिया नतिथ ॥ ९१ ॥ सेतं पुष्यगए ३ ॥ से कि तं अणुओरो ? अणुओरो दुविहे पण्णते, तंजहा-मूलपढमाणुओरो, गंहि-बाणुओंगे य । से कि तं मूलपढमाणुओंगे ? मूलपढमाणुओंगे णं अरहंताणं भग-वंताणं पुञ्चभवा, देवगमणाई, आउं, चवणाई, बम्मणाणि, अभिसेया, रायवर-सिरीओ, पव्यक्राओ, तथा य उम्मा, केवलनाणुप्पयाओ, तित्थपवत्तणाणि य, सीमा, गणा, गणहरा, अज्ञपनिताणीओ, संघरस चउव्विहस्स जं च परिमाणं, जिणमणपञ्जवश्रोहिनाणी, सम्मत्तस्यनाणिणो स, बाई, अणुत्तरगई य, उत्तरवेड-विवागी य मुनियो, जतिया सिदा, सिदिपहो जह देसिओ, जियर च कालं, पाओनगया जे जोई जित्तयाई भत्ताई अणसणाए छेइता अंतगढे, मुणिवरुत्तमे, तिमिरबोचविप्पमुके, मुक्सछहगणुत्तरं च पत्ते, एवमके य एवमाइभावा मूलपढ-माणुओंने कहिया, सेत्तं मूलपढमाणुओंने । से कि तं गंडियाणुओंने ? गंडियाणुओंने कुलगरगंडियाओ, तिस्वयरगंडियाओ, चक्कविर्मंडियाओ, दसारगंडियाओ, बल-

5 Pope 21

देवगंडियाओ, वासुदेवगंडियाओ, गणधरगंडियाओ, भद्बाहुगंडियाओ. तवोकस्म गंडियाओ, हरिवंसगंडियाओ, उस्सप्पिणीगंडियाओं, ओर्साप्पणीगंडियाओ, विर्तः तरगंडियाओ, अमरनरितरियनिरयगङ्गमणविविदपरियङ्गेसु एवमाङ्याओ गंडि-याओ आघविज्वंति, पन्नविज्वंति, सेत्तं गंडियाणुओंगे, सेत्तं अणुओंगे ४ । से कि तं चूलियाओं ? चूलियाओ-आइहाणं चउण्हं पुट्याणं चूलिया, सेसाउं पुट्याउं अचूलियाई, सेतं चूलियाओ ५.। दिहिनायस्स णं परिना वायणा, संलेखा अणु-ओगदारा, संखेजा वेडा, संखेजा सिलोगा, मंखेजाओ पहिवनीओ, संखेजाओ निज्तीओ, संसेजाओ संगहणीओ । से णं अंगद्धवाए बारनमे अंगे, एगे नुय-क्संधे, चोह्स पुब्बाई, संखेजा करू, संखेजा चूलवत्थू, संखेजा पाहुडा, संबंजा पाहुडपाहुडा, संखेजाओ पाहुडियाओ, संखेजाओ पाहुडपाहुडियाओ, संखेजाई पयसहस्ताई पयगोणं, संखेजा अक्ष्यरा, अर्णता गमा, अर्णता पजवा, परिना तसा. अर्णता थावरा. सासयकडनिवर्द्धानकाइया जिल्लाला भावा आर्थावजीत. पक्षविजाति, पत्रविजाति, दंसिजाति, निदंसिजाति, उनदंसिजाति । मे एवं आया, एवं नाया, एवं विष्णाया, एवं चरणकरणपरूपणा आर्थावज्ञह । सेनं दिहिबाए १२ ॥ ५७ ॥ इचेइयंमि दुवालसंगे गणिपिङगे अणंना भावा, अणंना अभावा, अर्णता हेऊ, अर्णता अहेऊ, अर्णता कारणा, अर्णता अकारणा, अर्णता जीवा, अगंता अर्जावा, अणंता भवसिद्धिवा, अणंता अभवसिद्धिया, अणंता सिद्धा, अणंना असिद्धा पण्णता-भावमभावा हेउमहेऊ, कारणमकारणे चैव । जीवाजीवा भविय-,मर्भावया निद्धा असिद्धा य ॥ ९२ ॥ इचेह्यं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काले अर्णता जीवा आणाए विराहिता बाउरंतं संसारकंनारं अणुपरियहिंसु । इचेइमं दुवालसंगं गणिपिडगं पदुप्पणकाळे परिता जीवा आणाए विराहिता चालरेतं संसारकंतारं अणुपरियहंति । इचेड्यं दुवालसंगं गणिपिडगं अणागए काले अणंता जीवा आणाए विराहिता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरियद्विसंति । इवेड्यं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काळे अणंता जीवा आजाए आराहिता चाउरंतं संसार-कंतारं वीईवइंसु । इचेर्यं दुवालसंगं गणिपिडगं पहुप्पण्णकाले परिता जीवा आणाए आराहिता चाउरंतं संसारकंतारं विद्ववंति । स्वेद्यं दुवालसंगं गमिपिसगं अणागए काले अर्थाता जीवा आणाए आराहिना चाउरंतं संवारकंतारं वीईवह-स्संति । इचेइयं दुवालसंगं गनिपिडगं न स्थाइ नासी, न कसाइ न सबह, व क्याइ न मविस्सइ, भुविं च, मनइ य, बविस्सइ य, धुवे, निवए, सासए, अवस्यए, अञ्चए, अवद्विए, निषे । हे बहानामप् कंपरिपदास् व कवाह् नासी, व कवाह्

नित्य, न कयाइ न भविस्सइ, भुविं च, भवइ य, भविस्सइ य, धुवे, नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवद्विए, निश्चे, एवामेब दुवालसंगं गणिपिडगं न क्याइ नासी, न क्याइ नित्य, न कयाइ न भविस्सइ, भुनिं च, भवइ य, भविस्सइ य, धुवे, नियए, सासए, अव्यवए, अव्यए, अवट्टिए, निचे । से समासओ चउव्यिष्टे पण्णते, तंत्रहा--दव्यओ, खित्तओ, कालओ, भावओ । तत्थ दव्दओ णं स्यनाणी उवउत्ते सन्वदन्वाई जाणइ पासइ। खित्तओ णं मुयनाणी उवउत्ते सन्वं खेतं जाणइ पासइ । कालओं णं सुयनाणी उवउत्ते सच्वं खेनं जाणइ पासइ । भावओं णं हुयनाणी उवउत्ते मक्वे भावे जाणइ पासइ॥ ५८॥ अक्खर सन्नी सम्मं, साइयं खादु सपज्जवसियं च । गमियं अंगपविद्वं, सत्तवि एए सपडिवक्सा ॥ ९३ ॥ आगमसत्थमगहणं, जं बुद्धिगुणेहिं अद्वृहिं दिई । बिति मुयनाणलंभं, तं पुरवि-साग्या धीर। ॥ ९४ ॥ मुस्सूसइ १ पडिपुच्छड २ छुणेइ ३ निण्हद ४ य ईहए यावि ५। तत्तो अपोहए ६ वा, धारेइ ७ करेइ वा सम्मं ८ ॥ ९५ ॥ मूर्य हुंकारं वा, बाढकारं पिंडपुच्छ वीमंसा । तत्तो पसंगपारायणं च, परिणिष्ट सत्तमए ॥ ९६ ॥ युत्तत्वो खळु परमो, बीओ निज्जुत्तिमीसिओ मणिओ। तइओ य निरव-सेसी, एस विही होइ अणुओंगे ॥ ९७ ॥ सेतं अंगपविद्वं। सेतं त्रयनाणं.। सेनं परोक्खनाणं । सेतं नंदी ॥ ५९ ॥

### ॥ नंदीसुत्तं समत्तं ॥



#### श्रीसत्रागमप्रकाशकममितिके 'सदस्य'



#### श्रीमान् शेठ भाणजी पालणजी छेड़ा. मु॰ पो॰ डोंबीवली. 🤼 🏗 (स्टेशनके सामने)।

परिचय — आप रनालिया-गणेशवाला (कच्छ) के मुख्यतनी हैं। आप स्थायक मरण विनीत नम्न और सेवाशावी हैं। आप प्रतिदिन सामायिक तथा प्रतिवर्ष प्रयुपणमें अठाई तप करते हैं। गाधु मुनिराजोंकी सेवामें तहार रहते हैं। आप अपने र्यानकवासी जैन धर्ममें खूब पक्के हैं। आप जिनशासनके सच्चे प्रमा हैं। आपकी धर्मभावना निरंतर जाएत रहती है। आपका यह छेड़ा-परिवार भी सेवाधर्म-प्राण है। आप भिमिति को २००) की नेवा देकर भदस्य वने हैं।

#### णमोऽत्यु णं समणस्स भगवयो णायपुत्तमहावीरस्स

# सुत्तागमे

## तत्थ णं अणुओगदारसुत्तं

नाणं पंचित्रं पण्णतं। तंजहा-आभिणियोहियनाणं १ सुयनाणं २ ओहिनाणं ३ मणपज्ञवनाणं ४ केवलनाणं ५॥ १॥ तत्थ चनारि नाणाइं ठप्पाइं ठवणिजाई. णो उद्दिसिक्वंति, गो समुदिसिक्वंति, गो अगुण्णविक्वंति । सुबनाणस्स उद्देसी. ममुद्देसी, अणुष्णा, अणुओगी य पवत्तद् ॥ २ ॥ जद्द मुयनाणस्स उद्देसी, नमुद्देसी, अणुण्णा, अणुओगो य पक्तइ, कि अंगपविद्वस्स उद्देसी, समुद्देसी, अणुण्णा, अणओगो य पवत्तह ? किं अंगनाहिरस्स उद्देसो, समुद्देसो, अणुज्या, अणुओगो य पवनइ ? अंगपविद्वस्य वि उद्देशो जाव पवनह, अंगंगपविद्वस्य वि उद्देशो जाव पवत्तइ । इसं पुण पद्मवणं पद्भव अर्णगपविद्यस्में अणुओगो ॥ ३ ॥ जइ ॲंर्णगप-विद्वस्य अणुओगो, कि कालियस्य अणुओगो ? उद्गालियस्य अणुओगो ? कालियस्य वि अणुओगो, उक्कालियस्स वि अणुओगो । इसं पुण पट्टबणं पट्टब उक्कालियस्स अणुओगो ॥ ४ ॥ जइ उक्कालियस्स अणुओगो, कि आयस्मगस्म अणुओगो ! आवरसगवडरित्तस्य अणुओगो ? आवस्सगस्य वि अणुओगो, आवस्सगवडरित्तस्स वि अणुओगो । इसं पुण पद्ववणं पडुच आवस्सगस्स अणुओगो ॥ ५ ॥ जद आवस्तगस्त अणुओगो, कि णे अंगं ? अंगाई ? सुयखंधो ? सुयखंधा ? अज्ञायणं ? अज्ज्ञयणाई ? उहेसी ? उहेसा ? आवस्यैयं णं नो अंगं, नो अंगाई, सुयखंधो, नो स्यसंघा, मो अज्ययणं, अज्ययणाई, नो उद्देसी, नो उद्देसा ॥ ६ ॥ तम्हा भावस्तरं निक्सिविस्सामि, ग्रयं निक्सिविस्सामि, खंधं निक्सिविस्सामि, अज्सवणं निनिस्तिनिस्तामि । गाहा-जत्य य जं जाणेजाः निक्सेवं निविस्तवे निरवसेसं । जत्य विय न जाणेजा, चउक्तं निक्सिने तत्य ॥१॥७॥ से किंतं आवस्सयं ? आवस्सयं चउव्यहं पण्णतं । तंजहा-नामावस्सयं १ ठवणावस्सयं २ द्वावस्सर्व ३ भावावस्सर्व ४ ॥ ८ ॥ से कि तं नामावस्सर्व? नामावस्सर्व—

पार्डतरं-१ उद्दिसंति । २ समुद्दिसंति । ३ अंगवाहिरस्स वि । ४ अंगवाहि-रस्स । ५ अंगवाहिरस्स । ६ आवस्सयं कि । ७ आवस्सयस्स ।

जस्स णं जीवस्स वा, अर्जावस्स वा, जीवाण वा, अजीवाण वा, तदुभयस्स वा, तदुभयाण वा. 'आवस्सए' ति नामं कजड । सेतं नामावस्सयं ॥ ९ ॥ से कि तं ठबणावस्सरं ? ठवणावस्मयं -- जं णं बहुकामे वा. पोत्यकामे वा. चित्तकामे वा. लेपात्रसमे वा. गंथिमे वा. बेडिमे वा. पूरिमे वा. संघाइमे वा. अवसे वा. वराडए वा, एगो वा, अणेगो वा, सञ्भावठवणा वा, असदभावठवणा वा, 'आवस्मए' नि ठवणा ठविज्ञह । सेतं ठवणावस्सयं ॥ ५० ॥ नामद्रवणाणं को पहिंबसेसाँ ! नामं आवकहियं, ठवणा इत्तरिया वा होजा, आवकहिया वा ॥ १९ ॥ से किं तं द्वावस्सर्थं ? द्वावस्सर्थं दुविहं पण्णतं । तंत्रहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ ॥ १२ ॥ से कि तं आगमओ दय्वायम्सयं है आगमओ दव्यायस्मयं-जस्म णं 'आवश्मए' ति पर्य सिक्सियं, ठियं, जियं, मियं, परिजियं, नामसमं, घोससमं, अहीणक्यारं, अणबक्यारं, अञ्चाहद्भवारं, अक्लालियं, अमिलियं, अवचामेलियं, पित्रपूर्ण, पित्रपूर्णघोसं, कंठोद्वविष्पमुक्तं, गुरुवायणोवगयं, से णं तत्य बायणाए, पुच्छणाए, परिवर्षणाए, घम्मकहाए, जो अणुप्पेहाए । कम्हा ? 'अणुवओगो' दञ्जमिति कडू । नेगमस्य णं एगो अणुवउत्तो, आगमओ एगं दञ्जावस्पर्यं, दोणि अणुवजता, आगमओ दोणिण दन्यावस्त्रयाई, तिणिण अणुवजता, आगमओ तिष्णि द्व्यावस्ययारं, एवं जावस्या अणुत्रउत्ता आगमओ ताबस्यारं दव्यावस्ययारं । एवमेव ववहारस्स वि । संगहस्स णं एगो वा अणेगो वा अणुवउत्ती वा अणुवउत्ता वा आगमओ दन्वाबस्सयं दन्वाबस्सयाणि वा. से एगे दन्वाबस्सए । उजासुयस्स एगो अणुवउत्तो आगमओ एगं द्व्यावस्त्रगं, पहत्तं नेच्छह् । तिण्हं सहनयाणं जाणए अणुवन्तं अवस्य । कम्हा ? जद्द जाणए, अणुवन्तं न भवद्द, जद्द अणुवन्तं, जाणए न भवड, तम्हा णरिय आगमओ दश्वावस्सयं । सेतं आगमओ दब्बावस्सयं ॥ १३-१४॥ से किं तं त्रोआगमओ दञ्बावस्सयं ? नोआगमओ दञ्बावस्सयं तिविद्वं पण्णतं । तंत्रहा-जाणयसरीरदव्यावस्मयं १ भवियसरीरदव्यावस्सयं २ जाणयसरी-रभवियसरीरवहरित्तं दञ्जावस्तयं ३ ॥ १५ ॥ मे कि तं जाणग्रसरीरदञ्जावस्तयं? जाणयसरीरदव्यावस्सयं- 'आवस्सए' ति परात्याहिगारजाणयस्य जं सरीरयं ववगयच्यचावियचत्तदेई, जीवविष्पज्ञढं, सिजागर्यं वा. संयारगर्यं वा. तिसीहियागर्यं वा, सिद्धसिलातलगर्यं वा पासित्ता णं कोई मणे(वए)जा-अहो । णं इमेणं सरीरस-मुस्सएणं जिणदिद्वेणं मावेणं 'आवस्सए' ति पर्य आधियं, पण्णवियं, पर्वियं, दंसियं, निदंसियं, उनदंसियं । बहा को विद्वंतो ? अयं महकुंमें आसी, अयं वयकुंमे भासी । से तं जाणयसरीरहळ्यावस्त्यं ॥ १६ ॥ से कि तं सवियसरीरहळ्यावस्त्यं ?

मवियसरीरहव्यावस्मर्य-चे जीवे जीणिजन्मणनिवस्तंते, इमेणं चेव भाराएणं सरीर-समुरसएणं जिणोवदिद्वेणं भावेणं 'आवस्सए' ति पर्य सेयकाळे सिक्खिस्पद न ताव सिक्खइ । जहा को दिद्वंतो ? अबं महकुंमे मविस्सड, अयं घयकुंमे भविस्सइ । सेत्तं भवियमरीरटब्बावस्मयं ॥ १७ ॥ से कि नं जाणयसरीरमवियमरीरवहरित्तं दव्वाव-स्सर्य ? जाणयसरीरभवियसरीरवद्दरित्तं दध्वावस्सर्यं तिविहं पण्णत्तं । तंजहा---लोइयं १ कुप्पाचयणियं २ लोउनिरियं ३ ॥ १८ ॥ से किं नं लोइयं द्वावस्सयं १ लोइयं द्रव्यावस्मयं-जे इमे राईसरनलवरमाङंत्रियकोङंवियङ्क्ससेद्रिसेणावइसत्यवाहपिन-इओ क्रक्नं पाउप्पमायाए रयणीए सुविमलाए फुक्रुपलकमलकोमलुम्मिलियम्मि अहा-पंडुरे पभाए रनासोगपगासिकसुयसुयमुहगुंजदरागसिसे कमलागरनिलिपंडबोहए उद्वियम्मि सूरे सहस्मरस्सिम्मि विणयरे तेयसा जलंते मुहधीयणदंतपक्खालण-तेल्लकणिहसिद्धत्ययहरियालियअहागध्वपुरफमलगंधतंबोलवत्थाइयाई दव्यावस्सयाई करेंति, तओ परुछ। रायकुलं ना देवकुलं ना आरामं वा उज्जाणं वा समं वा पर्व वा गच्छंति । सेत्तं लोइयं दन्वावस्सयं ॥ १९ ॥ से कि तं कुप्पावयणियं दन्वाव-स्सयं ? कुप्पावयणियं दव्वावस्मयं-जे इमे चरगचीरिगचम्मसंडियभिक्सोंडपंडरंग-गोयमगोन्बद्यमिहिधम्मधम्मचित्रगअविरुद्धविरुद्धवृत्तरावर्गपभिद्ओ पासंबद्धा कर् पाडप्पभागाए रयणीए जाव तेयसा जलते. इंडस्स वा. खंदरस वा, रहस्स वा, सिवस्य वा. वेसमणस्य वा. देवस्य वा. नागस्य वा, जक्खस्य वा, भूयस्य वा, मुगुंदस्स वा, अञ्चाए वा, दुग्गाए वा, कोइकिरियाए वा, उवलेवणसंमञ्जणआवरि-सणध्वपुप्पनाधमञ्जाइयाई दम्बावस्मयाई करेंनि । सेत्तं कुप्पावयणियं दन्वावस्सयं ॥ २०॥ से कि तं लोगुत्तरियं दव्यावस्सर्यं ? लोगुत्तरियं दव्यावस्सर्यं-जे इमें समण-गुणमुक्कजोगी, छकामनिरणुकंपा, हया इव उद्दासा, गया इव निरंकुसा, घट्टा, मद्वा, तुप्पोद्घा, पंदुरपहपाउरणा, जिणाणमणाणाए सच्छंदं विहरिकण उमओ-कालं आव-स्सयस्स उबर्द्धति । सेत्तं लोगुत्तरियं वन्नावस्सयं । सेत्तं जाणयसरीरभवियसरीरवहरित्तं दब्बावस्सर्य । सेतं नीआगमओ दब्बावस्सर्य । सेतं दब्बावस्सर्य ॥ २१ ॥ से किं तं भावाबस्सयं ? भावावस्सयं दुविहं पण्यतं । तंजहा-आगमओ ग १ नोआगमओ य २॥ २२ ॥ से कि तं आगमओ भावावस्तयं ? आगमओ भावावस्तयं जाणए उवउत्ते । सेर्तं आगमञ्जो भावाबस्सर्यं ॥ २३ ॥ से कि तं नोजागमञ्जो भावावस्सर्यं ? नोआगमको भावावस्तयं तिनिद्दं पन्यतं । तंत्रहा-कोइयं १ कृप्यावयणियं २ लोगु-

९ अरहसमए जेज कड्षया सामया पच्छा बंगणा जाया तेण बंभणा बुहुसाध-गति वृद्यंति । २ देवीणाममिमं ।

त्तरियं है ॥ २४ ॥ से कि तं लोइयं भावावस्त्रयं ? लोइयं भावावस्तर्य-पुन्वण्हे भारहं, अनरण्हे रामायणे । मेर्स लोडयं भावाक्स्सयं ॥ २% ॥ से किं तं कृप्पावयणियं भावा-वस्सयं ? कुप्पावयणियं भावावस्सयं-जे इमे चरगचीरिंग जाव पासंडत्था इजंजलि-होभजपोन्द्रुकानमुकारमाद्रयादं भावावस्त्रयादं करेति । सेनं कृष्पावयणियं भावावस्त्रयं ॥ २६॥ से कि ने लोगुत्तरियं भावावस्त्रयं ? लोगुत्तरियं भावावस्पर्य-जे (जण)णं इमे-समणे वा, समणी वा, सावओ वा, माविया वा, निश्चते, नम्मणं, तहेने, तरज्झवनिए, तित्वज्ञ्यवसाणे, तद्द्रोवउत्ते, तद्पियकरणे, तब्भावणामाविए, अण्णत्य कत्वह मणं अकरेमाणे उभओ-कालं आवस्तयं करे[नित]इ । सेतं छोगुत्तरियं भादावस्ययं । सेतं नोआगमओ भावाबस्सयं । सेतं भावाबस्सयं ॥ २७ ॥ तस्स णं इमे एगद्विया णाणाघोसा णाणावंजणा णामधेजा भवंति. तंजहा-गाहा-आवस्सैयं अवस्संकर-णिकं, युवनिगीहो विसीही य । अञ्चरयणछक्ष्यमो, नीओ आराहणा भगो ॥ १ ॥ समणेणं सावएण य. अवस्स कायव्ययं हवड जम्हा । अंतो अहोनिसस्स य. नम्हा 'आवस्सयं' नाम ॥ २॥ सेन्तं आवस्सयं ॥ २८॥ से कि तं मुयं ? सुयं च द्रव्विहं पण्णतं। तंजहा-नामसयं १ ठवणामुखं २ दब्बसयं ३ सादमयं ४ ॥ २९ ॥ से कि तं नामसुर्य ? नामनुर्य-जरुस णं जीवस्स वा जाव 'सुए' नि नामं कजाइ। सेर्स नामसुर्य ॥ ३० ॥ से कि तं ठवणासुर्य ? ठवणासुर्य-जं णं कद्वकम्मे वा जाव ठवणा ठविज्ञह । सेतं ठवणास्यं ॥ ३१ ॥ नामठवणाणं को पद्दविसेसो ? नामं आवकहियं, ठवणा इनरिया वा होजा, आवकहिया वा ॥ ३२ ॥ से कि तं दण्यसुर्य ? दञ्बसुर्य दुविहं पण्णतं । तंत्रहा-आगमओ य १ नो भागमओ य २ ॥ ३३॥ से किं तं आगमओ द्व्वसुर्य ? आगमओ द्व्यमुर्य-जस्स णं 'छए' शि पर्य सिक्सियं, ठियं, जियं जाव णो अणुप्पेहाए । कम्हा ? 'अणुक्योगो' टब्बमिति कह । नेगमस्स णं एगो अणुक्उत्तो आगमओ एगं दव्यस्यं जाव तिण्हं सहनवाणं जाणए अण्यतने अवस्य । क्रम्हा र जह जाणए, अपूरवज्ते न भवड, जह अपूरवज्ते, जाणए न भवड, तम्हा णहि आगमओ दञ्बसुयं । सेर्त आगमओ दञ्बसुयं ॥ ३४ ॥ से किं तं नोआगमञ् दव्यस्यं ? नोआगमओ दव्यस्यं तिविहं पण्णतं । तंत्रहा-जाणयसरीरदव्यस्यं व भवियसरीरदञ्जसुर्य २ जाणयसरीरभवियसरीरवडरिशं दञ्जसुर्य ३ ॥ ३५ ॥ से वि तं जाणयसरीरदब्बसुवं ? जाणयसरीरदब्बसुवं- 'सुब' ति पयत्थाहिगारजाणयस जं सरीरयं ववगयच्यचावियचलदेई जाव पासिला णं कोई सणेखा-अहो ! । इमेणं सरीरसम्सर्एणं जिणदिद्देणं मावेणं 'सम्' ति पर्व आवदियं जाव अ

१ जिणवयणधम्माणुरायरत्तमणे ।

चमकुंने आसी । सेतं जाणयसरीरदृब्वसुयं ॥ ३६ ॥ से किं तं भवियसरीरदृब्वसुयं ? भवियसरीरदव्यसुर्य-जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते जाव जिणोवदिद्वेणं भावेणं 'सुय' ति पर्य सेयकाले सिक्लिस्सइ जाव अयं घयकुंभे भविस्सइ। सेतं भवियसरीरद्व्यस्यं ॥ ३७ ॥ से किं तं जाणयसरीरमवियसरीरवडरितं दव्वसुयं ? जाणयसरीरमविय-सरीर ३इरित्तं दव्बसुयं पत्तयपोत्थयलिहियं । अहवा जाणयसरीर अवियसरीर वहरित्तं दव्यसयं पंचिवहं पण्णतं। तंजहा-अंडयं १ बोंडयं २ कीडयं ३ यालयं ४ गागयं ५ । से कि तं अंडयं ? अंडयं हंसगञ्भाड । से कि तं बांडयं ? वांडयं कप्पासमाइ । से कि तं कीडयं ? कीडयं पंचिवहं पण्णतं । तंजहा-पट्टे १ मलए २ अंतुए ३ चीणंग्रुए ४ किमि-रागे ५ । से कि तं बालयं ? बालयं पंचिविद्धं पण्यतं । तंत्रहा-उण्णिए १ उद्दिए २ मिय-लोमिए ३ कोतवे ४ किष्टिसे ५। से किं तं वागवं ? वागवं सैणमाह । सेर्रा जाणयस-रीरअवियमरीरवहरितं द्व्यमुयं । सेतं नोजागमओ द्व्यस्यं । सेतं द्व्यस्यं ॥ ३८ ॥ से कि तं भावसुर्य ? भावनुर्य दुविहं पष्णतं । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ ॥ ३९ ॥ से किं तं आगमओ भावसुयं ! आगमओ भावसुयं जाणए उदउते । सेत्तं आगमओ भावसयं ॥ ४० ॥ से कि तं नोआगमओ भावसयं ? नोआगमओ भावस्यं तुविहं पण्णतं। तंजहा-लोइयं १ लोगुत्तरियं च २ ॥ ४१ ॥ से कि तं लोइयं नोआगमको भावसूर्य ? लोड्यं नोआगमको भावसूर्य-जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छ-दिद्रीहिं सच्छेदबुदिमहविगिपयं तंजहा-भारहं, रामायणं, भीमासुरुकं, कोडिक्रयं, घोडयमुई, सगडभिद्याउ, कप्पासियं, जागसुहुमं, कणगसत्तरी, वेसियं, बहसेसियं, बुद्धसासणं, काविलं, लोगायतं, सद्वियंतं, मादरपुराणवागरणनाडगाई, अहवा वाद-त्तरिकलाओ, चत्तरि वेया संगोवंगा । सेत्तं लोडयं नोआगमओ भावसयं ॥ ४२ ॥ से कि तं कोउत्तरियं नोआगमओ भावप्रयं ! कोउत्तरियं नोआगमओ भावप्रयं-जं इमं अरिहंतेहिं भगवंतेहिं. उपपण्णाणादंसणघरेहिं, तीयप्रमुप्पण्णमणागयजाणएहिं, सञ्बष्णाहिं सञ्बद्धिसीहिं, तिलुक्क्वहिजैमहियपुर्णहें, अप्पिहिस्यवरनाणदंसणधरेहिं. पणीयं दुवालसंगं गणिपिस्गं। तंबहा-आबारो १ सूबगडो २ ठाणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्याती ५ णायाधम्यकहाओ ६ उवासगदसाओ ७ अंतगहदसाओ ८ अणुत्त-रोवबार्यदसाओ ९ पण्हाबागरणाई १० विवागसूर्य ११ दिद्विनाओ य १२ । सेतं लोउत्तरियं नोश्रागमओ माबसुर्य । सेत्तं नोआगमओ मावसुर्य । सेत्तं माबसुर्य ॥ ४३ ॥ तस्य मं इमे एगडिया पामाधीसा पाणावंत्रणा नामधेजा भवंति. तंत्रहा-गाहा-द्वयसुक्तांचसिद्धंतसासचे. आणवयण उवएसे । पश्चम आगमे वि स. एगद्धा

१ अकतिमाइ । २ 'निरिनिश्वय'।

200

पजना सुत्ते ॥ १ ॥ सेन्सं सुर्यं ॥ ४४ ॥ से कि तं खंधे ? खंधे चडव्यिहे पण्णते । तंजहा-नामखंधे १ ठवणासंधे २ दन्वसंधे ३ भावसंधे ४ ॥ ४५ ॥ नामह्वणास्त्री पुन्वभणियाणुक्रमेण भाणियन्वाओ ॥ ४६ ॥ से किं तं दन्त्रसंधे ? दन्त्रसंघे द्विहे पण्णेत् । नंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से कि तं आगमओ दव्यखंघे ? भागमओ दञ्चलंधे-जस्स णं 'खंधे' ति पर्य मिक्सियं जात सेत्तं भवियगरीरदृव्वसंधे नवरं संधामिलावो । मे कि तं जाणयसरीरमवियसरीरनइरिने द्ववसंध ? जाणय-सरीरमवियसरीरवइरिते दञ्चखंधं तिविहे क्णाते । तंत्रहा-सचिते १ अचिते २ मीमग् ३ ॥ ४७ ॥ से कि तं सन्वित्ते द्व्यखंधे १ सन्वित्ते द्व्यखंधे अणेगविहे पण्णते । तंजहा-हुयर्खेष, गयसंघे, किन्नरसंघे, किंपुरिससंघे, महोरगर्खंघे, गंधव्यसंघे, उसमसंघे। सेतं सचित दव्यसंघे ॥ ४८ ॥ से कि तं अचिते दव्यसंघे ? अचिते दव्यसंघे अणेगविहे पण्णते । तंजहा-द्रपएसिए, तिपएसिए जाव दसपएसिए, संखिळापएसिए, असंखिजपएसिए, अर्णनपएसिए । सेतं अचिते दब्बसंधे ॥ ४९ ॥ से विं तं मीयए दञ्बलंघे ? मीसए दञ्बलंधे अणेगविहे प्रणाते । तंजहा-सेणाए अग्गिमे खंधे, सेणाए मजिसमे खंधे. सेणाए पच्छिमे संघे । सेतं मांसए दव्यखंधे ॥ ५० ॥ अहवा जाण-यमरीरमधियसरीरवहरिते दञ्दक्षंघे तिबिहे पण्णते । नंजहा-कसिणक्षंघे १ अकसिण-संधे २ अणेगदवियसंधे ३ ॥ ५९ ॥ से किंतं कतिणसंधे ? कतिणसंधे –से चेव हयखंधे, ययखंधे जाव उसमखंधे । सेतं क्रिसणखंधे ॥ ५२ ॥ से कि तं अक्रिसणखंधे ? अकसिणसंघे-से चेद दुपएसियाइ संधे जाद अर्णतपएसिए संधे। सेत्तं अकसिणसंधे ॥ ५३ ॥ से किं तं अणेगदवियखंघे ? अणेगदवियखंधे-तस्स चेद देसे अविषय तस्स चेव देसे उवचिए । सेतं अणेगद्दवियसंघे । सेतं जाणयसरीरभवियसरीरचडरिते दब्द-संधे । सेतं नोआगमस्रो दब्बसंधे । सेतं दब्बसंधे ॥ ५४ ॥ से कि तं भावसंधे ? भावसंधे द्विष्ठे पण्णते । तंत्रहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ ॥ ५५ ॥ से कि तं भागमधो भावसंधे ? भागमधो भावसंधे जाणए उवउत्ते । सेतं भागमधो भावसंधे ॥ ५६ ॥ से कि र्त नोआगमओ भावसंधे ? नोआगमओ भावसंधे-एएसि चेव सामाइयमाइयाणं छण्डं अञ्चयणाणं समृदयसमिइसमागमेणं आवस्सयः स्यखंघे 'मावखंघे' ति रूक्मइ। सेतं नोमागमयो मावसंघे। सेतं मावसंघे॥ ५७। तस्स णं उमे एगडिया णाणाघोसा वाणावंजवा नामघेजा मर्वति, तंजहा-गाहा-गण काए य निकाए, खंचे बस्ने तहेव राखी य। पुंजे पिंडे निगरे, संघाए आउर समहे ॥ १ ॥ सेशं खंधे ॥ ५८ ॥ आवस्सगस्य नं इमे अत्याहियारा भवंति तंजहा-गाह्य-सावज्जोगनिरहें, उद्मित्तण गुणनको य पविवसी । खलियस

विंदणा. वणतिगिच्छं गुणधारणा चेव ॥ १ ॥ ५९ ॥ बाहा-आवस्सयस्स एसो. पिंडत्यो वण्णिओ समासेणं । एतो एकेकं पुण, अज्ञायणं किताइस्सामि ॥ १ ॥ र्तंजहा-सामाइयं १ चउवीमत्यको २ वंदणयं ३ पिडक्सणं ४ काउस्सम्गो ५ पञ्चक्साणं ६ । तत्थ पढमं अञ्चर्यणं सामाइयं । तस्म णं इमे चत्तारि अणुओगदारा भवंति, तंजहा-उवक्रमे १ निक्खेवे २ अणुगमे ३ नए ४ ॥ ६० ॥ से कि नं उबक्रमे ? उबक्रमे छिव्विष्ठे पण्णते । तंजहा-णामोवक्रमे १ ट्वणोवक्रमे १ दक्योवक्रमे ३ खेतीवक्रमे ४ कालोवक्रमे ५ भावोवक्रमे ६ । णामठवणाओ गयाओ । से कि तं दञ्जोबक्षमे ? दञ्जोबक्षमे दुविहे पण्णते । तंजहा-आगमओ य ९ नोआगमओ य २ जाद सेत्तं भवियसरीरद्ववीवक्षमे । से किं तं जाणगसरीर-मवियसरीरवडरिते दुव्योचक्कमे ? जाणगसरीरभविग्रसरीरवडरिते दुव्योवक्कमे तिविष्टे पण्णते । तंजहा-सचिते १ अचिते २ मीसए ३ ॥ ६९ ॥ से किं तं सचिते दथ्यो-वक्रमे ? सचिते दथ्योवक्रमे तिविहे पण्णते । तंजहा-दुप(ए)ग्राणं १ चउप्पयाणं २ अपयाणं ३ । एकेके प्रण दुविहे पण्णते । तंजहा-परिक्रमे य १ वत्यविणासे य २ ॥ ६२ ॥ से कि तं दुपयाणं उवक्कमे ? दुपयाणं-नडाणं, नहाणं, जल्लाणं, मलाणं, स दियाणं, वेलंबगाणं, कहगाणं, पवगाणं, लासगाणं, आहक्खगाणं, लंखाणं, संखाणं, तूणइल्लाणं, तुंबवीणियाणं, का(विड)वोयाणं, मागहाणं । सेत्तं दुपयाणं उपक्रमे । ॥ ६३ ॥ से कि तं चउप्पमाणं उबक्रमे ? चउप्पयाणं-आसाणं, हरबीणं, इचाइ । सेर्स चउप्पयाणं उवसमे ॥ ६४ ॥ से कि तं अपयाणं उवसमे ? अपयाणं-अंबाणं, अंबाडगाणं, इचाइ । सेतं अपखोबक्कमे । सेतं सनित्तदञ्जोबक्कमे ॥ ६५ ॥ से किं तं अचित्तद्ववावक्रमे ? अचित्तद्व्यावक्रमे- संदाईणं, गुडाईणं, मर्च्यदीणं । सेतं अनिलढव्योवक्से ॥ ६६ ॥ से किं तं मीसए दब्योवक्से ? मीसए दव्योवक्से-से चेत्र यासगआवंसगाडमंडिए आसाइ। सेत्तं मीसए दव्योबक्रमे । सेत्तं जाणय-सरीरभवियसरीरवडिरेते दव्योवक्रमे । सेतं नोआगमओ दव्योवक्रमे । सेतं दब्यो-बक्रमे ॥ ६७ ॥ से कि तं खेलोबक्रमे ? खेलोबक्रमे-जं णं हलक्रलियाईहि खेलाई उबक्रमिकंति । सेतं केत्तोबक्रमे ॥ ६८ ॥ से किं तं कालोबक्रमे ? कालोबक्रमे-र्ज जं नालिमाइंहिं कालस्सोबक्रमणं कीरड । सेर्त कालोबक्रमे ॥ ६९ ॥ से कि र्त साबीवक्समे ? माबीवक्समे दुविहे पण्णते । तंजहा-आगमधो य १ नोआगमधो य २ । तत्व आगमओ जाणए उवउत्ते । से कि तं नोसागमओ मांबोबक्से ! नोसागमओ भावोषक्रमे इबिहे पण्णते । तंजहा-पसत्ये य १ अपसत्ये य २ । से किं तं अपसत्ये नोकायमध्ये मार्वोबक्ये है अपसन्त्रे नोजागमध्ये भागोबक्ये बोविविविधियासम्बान

ईणं । से किं तं पसत्थे नोआगमओ भावोबक्कमे ? पसत्ये ० गुरुमाईणं । सेतं नोआगमओ भावीयक्रमे । सेत्तं भावीयक्रमे । सेत्तं उवक्रमे ॥ ७० ॥ अहवा उवक्रमे छव्यिहे पण्णते । तंजहा-आणुएव्वी १ नामं २ पमाणं ३ वत्तव्वमा ४ अत्याहिगारे ५ समीयारे ६ ॥ ७१ ॥ से कि तं आणुप्रवी ? आणुप्रवी दसविहा पण्णता । तंत्रहा-नामाणुप्रवी १ ठवणाणुप्रव्वी २ दव्वाणुप्रव्वी ३ खेताणुप्रव्वी ४ कालाणुप्रव्वी ५ उक्कित्तणाणुप्रव्वी ६ गणणाणुपुब्बी ७ संठाणाणुपुब्बी ८ सामायारीआणुपुब्बी ९ भावाणुपुब्बी ९० ॥ ७२ ॥ नामठवणाओ गयाओ । से कि नं दब्बाणुपुर्वी ? दब्बाणुपुर्वी दुविहा पणका । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से किं तं आगमओ द्वाणपूर्वी ? आगमओ दव्याणप्रवी-अस्स णं 'आणप्रव्यि' ति पर्य सिक्सियं, ठियं, जियं, मियं, परिजियं जाब नो अण्पेहाए। कम्हा ? 'अणुवसोगो' दव्यमिति क ह । णेगमस्स णं एगो अणुबन्तो आगमओ एगा दम्बाणुपून्बी जाव जाणए अणुबन्ते अवस्य । कम्हा ? जह जाणए, अणुवरुते न भवड़, जह अणुवरुते, जाणए न भवड़, तम्हा नत्थि आगमओ दव्याणुपुन्यी । सेर्त आगमओ दव्याणुपुन्सी । से किं तं नोक्षागमओ द्व्याणप्रवी ? नोआगमओ द्व्याणप्रवी तिविहा पण्णशा । तंजहा-जाणयसरीर-दम्बाणुप्रवी १ भवियसरीरद्ववाणुप्रव्वी २ जाणयसरीरभवियसरीरवहरिका द्वाणु-पुन्ती ३ । से कि तं जाणयसरीरदञ्जाणुपन्ती ? 'आणुपन्ति' पयत्याहिगारजाणयस्स जं सरीरयं वदगयन्यवावियचत्तरेहं सेसं जहा दव्यावस्सए तहा भाषियव्यं जाव सेतं जाणयसरीरदव्याण्यव्यो । से कि तं भवियसरीरदव्याण्यव्यो ? भवियमरीर-द्व्वाणुपुन्धी-जे जीवे जोणीजम्मणनिक्खंते सेसं जड्डा द्व्याव्स्सए जाव सेनं भविय-सरीरदव्याणपुर्वी । से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवहरिता दव्याणपुर्वी ? जाणय-सरीरमनियसरीरवइरिता दम्बाणुपुरुवी दुविहा पण्णाता । तंजहा-उविविद्धिया य १ क्षणोवणिहिया य २ । तत्थ णं जा सा उवणिहिया सा ठप्पा । तत्थ णं जा सा अजीवजिहिया सा दुविहा पण्णता । तंत्रहा-नेगमववहाराजं १ संगहस्स य २ ॥ ७३ ॥ से कि तं नेगमवबहाराणं अणोवणिहिया दव्याणुप्रकी ? नेगमवबहाराणं अणोवणि-हिया दक्वाण्एववी पंचविहा पण्णता । तंजहा-अद्रपयपस्त्रणया १ संगतस्क्रितणया २ भंगोवदंसणया ३ समोबारे ४ अणुगमे ५॥ ७४॥ से कि तं नेगमववहाराणं अद्भयपरूक्षणया ? नेगमववहाराणं अद्भूष्यपरूक्षणया-तिपएसिए जाव इसपएसिए आणुपृथ्वी, संसिज्जपर्सिए आणुपुच्ची, असंसिज्जपरसिए आणुपुच्ची, अर्णतपरसिए आणुपुन्नी, परमाणुपोगाळे अणाणुपुन्नी, दुपएसिए अवतन्त्रप, तिपएसिया आणु-पुल्वीओ जाव अणंतपएसियाओ आध्रपञ्जीओ, परमाणुपोग्गळा अणाणुपञ्जीओ,

दुपएसियाई अवसञ्ज्याई । सेतं नेगमवनहाराणं अद्वपयपस्वणया ॥ ७५ ॥ एयाए णं नेगमवनहाराणं अद्वययाष्ट्रचणयाए कि प्रओयणं? एयाए णं नेगमवन-हाराणं अद्वययस्वणयाण् भंगसमुक्तितणया कजह ॥ ७६ ॥ से कि तं नेगमनव-हाराणं भेगसमुक्तित्रणया ? नेगमववहाराणं भंगसमुक्तित्रणया-अत्य आणु-पुन्त्री १ अत्थि अणाणुपुन्दी २ अत्थि अवसन्दर् ३ अत्थि आणुपुन्दीओ ४ अत्थि अणाणुपुन्नीओ ५ अत्य अवत्तव्ययाई ६ । अहवा अत्य आणुपुन्नी य अणाणुपुन्नी य १ अहवा अस्य आणुपुन्नी य अणाणुपुन्नीओ य २ अहवा अस्य आणुपुर्वाओ य अणाणुपुर्वी य ३ अह्वा अन्य आणुपुर्वीओ य अणाणुपुर्वीओ य ४ अहवा अत्थि आणुपुन्नी य अवसन्नए य ५ अहवा अत्थि आणुपुन्नी य अवत्तव्वयाइं च ६ अहवा अत्थि भाणुपुव्वीओ य अवत्तव्वए य ७ अहवा अत्यि आणुपुन्वीओ य अवतम्बयाइं च ८ अहवा अत्यि अणाणुपुन्वी य अवत्तव्वए य ९ अहवा अत्य अणाणुपुच्ची य अवत्तव्वयाइं च १० अहवा अत्य अणाणुपुञ्चीओ य अवसन्वए य ११ अहवा अत्यि अणाणुपुरुवीओ य अवसन्वयाई च १२। अह्बा अत्थि आणुपुन्वी य अणाणुपुन्वी य अवसम्बए य १ अह्बा अत्थि आणुपुन्नी य अणाणुपुन्नी य अनत्तव्ययाई च २ अहना अत्थि आणुपुन्नी य अणाणुपुव्वीओ य अवनन्वए य ३ अहवा अत्य आणुपुन्वी य अणाणुपुव्वीओ य अवत्तव्वयाइं च ४ अहवा अस्थि आणुपुरुवीओ य अणाणुपुरुवी य अवत्तव्यप् य ५ अह्वा अत्थि आणुपुरुवीओ य अणाणुपुरुवी य अवत्तरूबयाई च ६ अहवा अत्य आणुपुन्नीओ य अणाणुपुन्नीओ य अवत्तन्नए य ७ अहवा अत्य आणु-पुरुवीओ य अणाणुपुरुवीओ य अवसव्वयाई च ८ तिसंजीगे एए अ(४)हुमंगा। एवं सन्वेऽवि छन्बीसं भंगा । सेत्तं नेगमननहाराणं मंगसमुक्कित्तणया ॥ ७७ ॥ एयाए णं नेगमबवहाराणं भंगसमुक्तित्तणयाए कि पओयणं ? एयाए णं नेगमवव-हाराणं भंगसमुक्तित्तणयाए भंगोवदंसणया कीरइ ॥ ७८ ॥ से किं तं नेगमवव-हाराणं भंगोवदंसणया ? नेगमववहाराणं भंगोबदंसणया-तिपएसिए आणुपुन्वी १ परमाणुपोम्गळे अणाणुपुन्वी २ हुपएसिए अक्तन्वए ३ अहवा तिपएसिया आणुपु-व्वीओ ४ परमाणुपोग्गला अणाणुपुरुवीओ ५ दुपएसिया अवत्तव्वयाई ६। अहवा तिमएसिए य परमाणुपुरगले व आणुपुन्ती व अणाणुपुन्ती व चउमंगी ४। अहवा तिपएसिए य दुपएसिए य आणुपुन्नी व अवतन्त्रए य चउमंगे ८ । अह्वा परमा-णुपोम्मले य दुपएसिए य अणाणुपुन्वी य अवतम्बए य चर्डमंगो १२। अहबा

१ अण्णायरिसे बारसम्युक्केहो छन्धह ।

तिपएसिए य परमाणुपोब्गळे य दुपएसिए य आणुपुब्बी य अणाणुपुर्वा य सवत्तव्वए य १ अहवा तिपएसिए य परमाणुपोरगळे य दुपएसिया य आणुपुव्यी य अणाणुप्रवी य अवसव्त्रयाहं च २ अहवा तिपएसिए य परमाणुप्रगला म दुपएसिए य आणुपुरुवी य अणाणुपुरुवीओ य अवसञ्बए य ३ अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य आणुपुन्नी य अणाणुपुन्नीओ य अनुनान्नयाई च ४ अहवा तिपएसिया व परमाणुपोगाके य दुपएसिए य आणुपुरुवीओ य भणाणुपुरवीओ य अवसञ्चए य ५ अहवा तिपर्णसया य परमाणुपोरगले य दुपए-सिया य आणुपुरुवीओ य अणाणुपुरुवी य अवसरुवयाई च ६ अहवा निपएसिया य परमाणुपोम्गला य दुपएसिए य आणुपुन्नीओ य अजाणुपुन्नीओ य अवनत्वए य अ अहवा तिपएसिया य परमाण्पोग्गला य दुपएसिया य आणुप्रव्यीओ य अणाणुपुर्वीओ य अवत्तव्वयाई च ८ । सेतं नेगमववहाराणं भंगोवदंशणया ॥ ५९ ॥ से कि नं समीयारे ? समीयारे (मणिजाइ) । नेगमवनहाराणं आणुपुन्नीद्य्याई कहिं समोयरंति ? कि आणुएव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोय-रंति ? अवन व्ययद्वेष्ट्रं समोयरंति ? नेगमवनहाराणं आणुपुन्वीद्व्वाई आणुपु-व्वीदव्वेहिं समीयरंति, नो अणाणप्ववीदव्वेहिं समीयरंति, नो अवनव्ययव्वेहिं समीयरंति । नेगमबबहाराणं अणाणुपुव्वीद्य्याइं कहिं समीयरंति ? कि आणुपुव्वी-दन्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुन्वीदन्वेहिं समीयरंति ? अवत्तव्वयदन्वेहिं समीयरंति ? नो आणुप्रजीदक्वीहें समीयरंति, अणाणुप्रजीदक्वेहिं समीयरंति, नो अवत्तव्यय-द्वेहिं समोयरंति । नेगमववहाराणं अवनव्ययद्वाः कर्हिं समोयरंति ? आणुप्वी-इन्वेहिं समोयरंति ? अणाणुप्व्वीद्व्वेहिं समोयरंति ? अक्तव्वयद्व्वेहिं समोयरंति ? नो आणुप्रवीदव्वेहिं समोयरंति, नो अणाणुप्रवीदव्वेहिं समोयरंति, अवनव्वय-दव्येहिं समोयरंति । सेतं समोयारे ॥ ८० ॥ से कि तं अणुगमे ? अणुगमे नविहे पण्णते । तंत्रहा-गाहा-संतपयपस्वणया, दव्यपमाणं च सित्तै फुसर्णा य । कास्त्र य अंतर मार्ग, माने अप्पार्वहं चेव ॥ १ ॥ ८१ ॥ नेगमवबहाराणं आणुप्रची-दन्बाइं कि सतिप नतिथ ? णियमा सतिय । नेगमबन्हाराणं भणाणुप्रवीदध्याउं कि अत्य नत्य ? णियमा अत्य । नेगमनवहाराणं अवत्तव्ययद्व्याइं कि अत्य नित्य ? णियमा अस्य ॥ ८२ ॥ नेगमववहाराणं आणुपन्वीद्वव्याहं कि संख्यित्वाहं ? असंखिजाई ? अर्णताई ? नो संखिजाई, नो असंखिजाई, अर्णताई । एवं खणा-णुपुरुवीद्दव्वाई अवसम्बगद्दवाई च अर्गताई माणियन्याहं ॥ ८३ ॥ तेनमव्यक्षाराणं भाणपुरवीदव्याइं लोगस्स कि संक्षिजहमाने होजा ! असंक्षिजहमाने होजा !

संबोजेषु भागेषु होजा ? असंखेजेषु भागेमु होजा ? सम्बलोए होजा ? एगं दर्ज्यं पहच संखिजरभागे वा होजा. असंखिजरभागे वा होजा. संखेजेस भागेस ना होजा, असंसेजेन मागेस वा होजा, सन्वलोए वा होजा । णाणादन्वाई पडुच नियमा सन्वलीए होजा । नेगमववहाराणं अणाणुप्ववीद्व्याई किं लोयस्स संखिज-इमागे होजा जाव सव्वलीए होजा ? एगं दव्वं पहच नो संख्यिकहमागे होजा. असंसिजहमागे होजा, नो संसेजेन भागेमु होजा, ना असंसेजेमु भागेमु होजा, नो मध्यलोए होजा । णाणादव्याइं पहच नियमा मध्यलोए होजा । एवं अवत्तव्य-गद्यक्वारं भाणियव्यारं ॥ ८४ ॥ नेगमववहाराणं आणपुर्विद्वारं लोगस्स कि संखेजहमार्ग फुसंति ? असंखेजहमार्ग फुसंति ? संखेजे मार्ग फुसंति ? असंखेजे भागे फ़संति ? सब्बलोगं फ़संति ? एगं दब्बं पहन लोगस्म संखेजहभागं वा फुर्सति जाव सम्बलोगं वा फुर्सति । णाणादम्बाहं पटुच नियमा सम्बलोगं फुर्सति । नेगमववहाराणं अणाणुपुञ्तीदच्याई छोगस्स कि संखिजहमार्ग फुसंति जाव सञ्वलोगं फुसंति ? एगं दब्बं पडुच नो संखिजहमार्ग फुसंति, असंखिजहमार्ग फुसंति, नो संक्रिजे भागे फुसंति, नो असंखिजे भागे फुसंति, नो सब्बलोयं फुसंति। गाणादण्वाइं पड़च नियमा सव्यलोयं फ्रसंति । एवं अवतव्यगदव्याई माणियव्याई ॥ ८५ ॥ णेगमवबहाराणं आणुप्रवीदव्याइं कालओ केनिषरं होति ? एगं दव्वं पहुच जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंसेजं कालं । णाणादब्बाई पहुष णियमा सव्बद्धा । अणाणपुरुवीद्वाइं अवसञ्चगद्वाइं ज एवं चेव भाषियव्वाई ॥ ८६ ॥ णेगम-ववहाराणं आणुप्रव्वीदन्वाणं अंतरं कालओ केविवरं होइ ! एगं दव्वं पहुच जहणीणं एनं समर्थ, उद्योसिणं अर्ण(तं)तकालं । णाणादन्वाई पदुष णत्थि अंतरं । मेरामबदहाराणं अणाणुप्रव्वीदव्वाणं अंतरं कालओ केविषरं होइ ! एगं दव्वं पहुच अहलोणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेजं कालं। णाणादव्याई पहुच णस्थि अंतरं। णेगामवबहाराणं अवसञ्चगदञ्जाणं अंतरं कालखो केविकरं होइ है एगं दव्वं पहुच जहण्लेणं एमं समयं, उद्योसेणं अर्णतकाळं । णाणादव्याइं पहुच णत्य अतरं ।। ८७ । जेगमनवहाराणं आणुपुन्नीद्न्वाइं सेसद्न्वाणं कडमागे होजा ? कि संखिजहमागे होजा ? असंखिजहमागे होजा ? संखेजेष्ठ मागेस होजा ? असंखेजेष्ठ आमेसु होजा ? नो संक्षिजहमागे होजा, नो असंक्षिजहमागे होजा, नो संक्षेजेसु भागेसु होजा, नियमा असंसेजेसु मागेस होजा। धेगमदनहाराणं अणाणुपुच्यी-दम्बाहं सेसद्द्वाणं बहुमाने होजा ! कि संबेजहसाने होजा ! असंबेजहमाने होजा ? संकेजेष्ठ मार्गेष्ठ होजा ? असंखेजेष्ठ मार्गेष्ठ होजा ? मो संखेजहमार्गे

होजा. असंखेजइमागे होजा, नो संखेजेसु मागेसु होजा, नो असंखेजेसु मागेसु होजा । एवं अवसञ्चगद्व्याणि वि भाणियव्याणि ॥ ८८ ॥ णेगमववहाराणं आणु-पुरुवीद्वाइं क्यरंगि सावे होजा? कि उद्दूष् मावे होजा? उवसमिए भावे होजा ? खडए भावे होजा ! खओवसमिए भावे होजा ! पारिणामिए भावे होजा ! मिन्नवाहए भावे होजा ? णियमा साइपारिणामिए भावे होजा । अणाणपञ्चीदव्याणि अवत्तव्वगद्व्वाणि य एवं चेव भाणियव्वाणि ॥ ८९ ॥ एएमि भंते ! नेगमववहा-राणं आणुप्व्वीदव्वाणं अणाणुप्व्यीदव्वाणं अवसव्वगदव्वाण य दव्बद्वयाए पएसद्व. याए द्व्यद्वपर्मद्वयार् क्यरे क्यरेहिंनो अप्पा वा वहुया वा तुक्षा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सञ्बत्धोवाई णेगमववहाराणं अवसञ्बगदञ्जाइं दञ्बद्धयाए अणाणु-पुर्वादव्याइं दन्बद्वयाए विसेसाहियाइं, आणुपृन्वीदव्वाइं दन्बद्वयाए असंखेजगुणाइं। पएसद्वयाए-णेगमववहाराणं सन्वत्थोवाई अणाणुप्नवीदन्वाई पएसद्वयाए, अवतन्त्र-गदञ्जाइं पएसद्वयाए विसेसाहियाइं, आणुपुञ्जीदञ्जाइं पएसद्वयाए अणंतगुणाई। दन्बद्वपएसद्वयाए-सन्बत्योवाई जेनमवबहाराणं अवसन्बनदन्बाई दन्बद्वयाए, अणा-णुप्नवीदब्बाइं दन्बद्वथाए अपएसद्वयाए विसंसाहियाई, अवसम्बगदन्बाई पएसद्वयाए विसेसाहियाई, आणुप्ववीदव्याई द्व्यद्वयाए असंखेजगुणाई, ताई चेब पएसद्वयाए अर्णतगुणाई । सेत्तं अणुगमे । सेत्तं जेगमववहाराणं अणोवणिहिया दव्वाणुप्ववी ॥ ९० ॥ से किं तं संगहत्स अणोवणिहिया दव्वाणुपुरुवी ? संगहस्य अणोवणिहिया द्व्याणुप्व्यी पंचिवहा पण्यसा । तंत्रहा-अद्भप्यपरुवणया १ भंगसमुक्तिसणया २ भंगोबदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ ॥ ९९ ॥ से कि तं संगहरस अहपय-परुवणया ? संगद्दस्स अद्वपयपुरुवणया-तिपर्एसए आणुपुरुवी, चउप्पर्एसए आणु-पुर्वी जाब दसपर्णसर् आणुप्रवी, संविज्यपर्सिए आणुप्रवी, असंविज्यपर्सिए आणुप्रवी, अर्णतपएसिए आणुप्रवी, परमाणुपोम्मके अणाणुप्रवी, दुपएसिए अवत-व्वए । सेत्तं संगहस्य अट्टपबपस्यणया ॥ ९२ ॥ एयाए वं संगहस्य अट्टपबपस्य-णयाए कि प्रभोबणं ? एयाए णं संगहस्स अट्टप्यपस्वणबाए भंगसमुक्कित्तणया कज़इ । से किं तं संगहस्स भंगसमुक्तितालया ? संगहस्स भंगसमुक्रितालया-अस्य आणुपुरवी १ अत्य अणाणुपुरवी २ अस्थि अवत्तव्वए ३ अहवा अत्य आणुपुरवी य अणाणुप्रव्वी य ४ अहवा अत्थि आणुपुन्नी य अवसम्बर् य ५ अहवा अत्थि अजाणुपुरुवी य अवसम्बर्ध य ६ श्रह्ना अति आणुपुरुवी य आणाणुपुरुवी य अवत्तव्वए य ७ एवं सत्तर्भगा । सेतं संबद्धस्य अंगसमुक्तिणया । एवाए णं संबद्धस्य भंगसमुक्तित्रणयाए कि पक्षीयणं ? एयाए मं संगहत्स भंगसमुक्तित्रणयाए भंगीयहं-

समया कीरइ ॥ ९३ ॥ से कि तं संगहस्स भंगोवदंगणया ? संगहस्स भंगोवदंसणया-विपएसिया आणुपुरुवी १ परमाणुपोग्गला अपाणुपुरुवी २ दुपएसिया अवसव्वए ३ अहवा तिपएसिया य परमाणुपुरुगला य आणुपुरुवी य अणाणुपुरुवी य ४ अहवा तिपएसिया य दुपएसिया य आणुप्ववी य अवत्तव्वए य ५ सहवा परमाणु-पोरमला य दुपएसिया य अणाणुपुन्नी य अवसन्नए य ६ अहना तिपएसिया य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य आणुपुरुवी य अणाणुपुरुवी य अवसरवए य ७। सेनं संगहस्य भंगोवदंसणया ॥ ९४ ॥ से कि तं संगहस्स समोयारे ? संगहस्स ममोयारे (भणिजंड) । संगहस्स आणुपुव्वीद्व्वाइं कोई समीयरंति ? कि आणु-पुरुवीद्वविहें समीयरति ? अणाणुप्रव्वीद्वविहें स्मीयरंति ? अवत्तव्वयद्वविहें समी-यरेति ? संगहस्त आणुपुञ्बीदञ्बाइं आणुपुञ्बीदञ्बीहें समीयरेति, नो अणाणु-पुरुवीद्व्वेहिं समीयरंति, नो अवत्रव्वयद्व्वेहिं समीयरंति । एवं दोक्ति वि सद्वाणे सष्टाणे नमोबरंति । धेतं समीयारे ॥ ९५ ॥ से कि तं अणुगमे १ अणुगमे अद्भविहे पण्णते । तंत्रहा-बाह्या-संतैपयपम्बणया, दैव्यपमाणं च कित्तै फुलणीं य । काँकी य अंतरं भागे, भीवे अप्पावहं नत्थि ॥ १ ॥ संगहस्य आणुप्व्वीद्व्याइं कि अत्थि नित्थ ? णियमा अत्थ । एवं दोकि वि । संगहस्म आणुप्रव्यीदव्याई कि संखि-जाइं ? असंखिजाइं ? अणंताइं ? नो संखिजाइं, नो असंखिजाइं, नो अणंताइं. नियमा एगो रासी। एवं दोशि वि। संगहस्स आणुप्ववीदन्बाई लोगस्स कझ्मागे होजा ? कि संखिजहमार्गे होजा ? असंखिजहमार्गे होजा ? संखेजेस मारोस होजा ? असंखेजेस भागेन होजा ? सन्यलोए होजा ? नो संखिजहमागे होजा' नो अर्ससिज्दमांगे होजा, नो संसेजेस भागेस होजा, नो असंसेजेस भागेस होजा. नियमा सञ्बलोए होजा। एवं दोन्नि वि । संगहस्स आणुप्ववीदन्वाई स्रोगस्स कि संबेजहमार्ग फुसंति ? असंबेजहमार्ग फुसंति ? संबेजे भागे फुसंति ? असंखेळे भागे फुसंति ? सञ्बलोगं फुसंति ? नो संखेज्यहमागं फुसंति जाव णियमा सम्बत्तोगं फसंति । एवं दोक्कि वि । संगहस्स आणुप्वनीदव्वाई कालओ केविष्वरं होंति ! (नियमा) सम्बद्धा । एवं दोषि वि । संगहस्स आणुपुन्वीदन्वाणं कालओ केविकरं अंतरं होड ? णत्य अंतरं । एवं दोक्ति वि । संगहस्स आणुपुरुवीद्व्याई सेसदब्बाणं बङ्माने होजा ? कि संक्षिजहमाने होजा ? असंखिजहमाने होजा ? संबोजेसु भागेसु होजा ? असंबोजेसु मागेसु होजा ? नो संसिज्ज्ञमागे होजा, नो असंसिज्दमागे होजा, नो संबेजेसु भागेसु होजा, नो असंसेजेसु भागेसु होजा, निसमा तिमागे होजा । एवं दीकि वि । संगहरस आणुप्टनीदन्वाई

कयरम्मि भावे होजा ? नियमा साइपारिणामिए मावे होजा। एवं दोशि वि ! अप्पाबहुं नित्य । सेतं अणुगमे । सेतं संगहस्य अणोवणिहिया दथ्वाणुपुन्वी । सेनं अणोत्रणिहिया दब्बाणुपुरुवी ॥ ९६ ॥ से किं तं उवणिहिया दब्बाणुपुरुवी है उविणिहिया दव्वाणुप्ववी तिविहा पण्णता । नंजहा-पुरुवाणुप्ववी १ पच्छाणुप्ववी १ अणाणुपुरवी य ३ ॥ ९७ ॥ से किं तं पुरुवाणुपुरुवी ? पुरुवाणुपुरुवी-धम्मारियकाए १ अधम्मत्थिकाए २ आगासत्थिकाए ३ जीवत्थिकाए ४ पोग्गळित्थिकाए ५ अदा-समए ६ । सेनं पुरुवाणुपुरुवी । से कि तं पच्छाणुपुरुवी ! पच्छाणुपुरुवी-अद्भागमए ६ पोग्गलिखकाए ५ जीवन्थिकाए ४ आगासन्थिकाए ३ अधम्मात्थिकाए २ धम्म-त्थिकाए १। सेतं पच्छाणपुरुवी। से कि नं अणाणपुरुवी ? अणाणपुरुवी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए छगच्छैगयाए सेढीए अण्णमण्णच्यामो दुस्वूणो । सेत्तं अणाणुप्ववी ॥ ९८ ॥ अहवा उवर्णिहवा द्वाणुप्ववी तिविहा पण्णना । तंत्रहा-पुरुवाणुपुरुवी १ परछाणुपुरुवी २ अणाणुपुरुवी ३ । से कि तं पुरुवाणुपुरुवी ? पुरुवा-गुपुन्नी-परमाणुपोम्पके १ दुपएक्षिए २ तिपएक्षिए ३ जान दसपएसिए १० संवित-जपर्रांसर ११ असंखिजपर्रासर १२ अर्णनपर्रासर १३। सेनं प्रव्वाग्यव्यी । से कि तं पच्छाणुप्रवी ? पच्छाणुप्रवी-अर्णतपएसिए १३ जाव परमाणुपेकाले १। मेनं पन्छाणपुरुवी । से किं तं अणाणपुरुवी ! अणाणपुरुवी-एवाए चेव एगाइवाए एगत्तरियाए अणंतगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णव्यासो दुरुवृणो । सेतं अणाणुपुर्वा । मेत्तं उविभिद्धिया द्वाणुप्वती । "सेत्तं जाणयसरीरभवियसरीरवदृरिता दव्वाणुप्वती । सेतं नोआगमओ द्व्वाणुप्व्वी । सेत्तं दृष्ट्वाणुपृद्धी ॥ ९९ ॥ से कि तं खेता-णुपन्वी ? सेताणुपन्वी दुविहा पण्णता । तंत्रदा-उवणिहिया य अणोवणिहिया य ॥ १०० ॥ तत्थ णं जा सा उचिपिहिया सा ठप्पा । तत्थ णं जा सा अणोविष-हिया सा दुविहा पण्णता । तंजहा-जेगमक्वहाराणं १ संगहस्स व २ ॥ १०१ ॥ सं कि तं णेगमवबहाराणं क्षणोनिषिद्विया केताणपुरुवी ? णेगमवबहाराणं क्षणोनिष हिया खेताणुपुर्वी पंचविद्वा पण्णता । तंबहा-अद्भूपयपस्वणया १ भंगसम्बित-णया २ भंगोवदंसणया ३ समीयारे ४ अणगमे ५ । से कि तं णेगमबबहारायं अद्वपयपस्वणया ? णेगमववहाराणं अद्वपयपस्वणया-तिपएसोगाढे आणुपव्यी जाव दसपएसोगाडे आणुपून्यी, संकिञ्जपएसोगाडे आणुपून्ती, असंकिञ्जपएसोगाडे आणु-पुन्वी, एनपएसोगाडे अणाणुपुन्बी, उपएसोगाडे अनत्तव्यपु, विपएसोगाडा आणु-पुन्तीओ जाव दसपएसोगाढा आणुपन्तीओ, असंश्विजपएसोगाढा आणुपन्तीओ.

१ 'समृह्'। २ पकंतरे एसी पाछी नरिव ।

एमपएसोगाडा अणाणुपुव्वीओ, दुपएसोगाडा अवसव्यगाई। सेरं णेगमवबहाराणं अक्टपमपस्मणया । एयाए णं जेगमववहारामं अद्भप्यपस्मणयाए कि पञ्जीयणं? एयाए • फेगमबवहाराणं अद्वपयपस्वणयाए जेगमववहाराणं भेगसमुक्षित्तणया कज्जइ । से कि तं जेगमवबहाराणं भंगसमुक्कित्तणया ? जेगमववहाराणं भंगसमुक्कित्तणया-अत्य आणुपुन्वी १ अन्य अणाणुपुन्वी २ अत्य अवनव्यए ३ एवं दव्याणुपुन्वी-गमेणं खेताणुप्रव्वीए वि ते चेव छव्वीसं भंगा भाणियव्या जात्र सेतं णेगम-ववहाराणं भंगसमुक्कित्तणया । एयाए णं जेगमववहाराणं भंगसमुक्कित्तणयाए कि पक्षोयणं ! एयाए णं णेगमववहाराणं संगसमुक्तिनणयाए संगोवदंसणया कीरइ । से किं तं णेगमववहाराणं भंगोवदंराणया ? जेगमववहाराणं भंगोवदंसणया-तिपएसोगाढे आणुपुर्वी १ एगपएसोगाडे अणाणुप्रवी २ दुपएसोगाडे अवस्ववए ३ तिपएसोगाडा आणुपुरुवीओ ४ एगपएसोगाढा अणाणुपुरुवीओ ५ दुपएसोगाढा अवत्तस्वगाई ६ अहवा तिगएसोगाढं य एगपएमोगाढं य आणुपुन्नी य अणाणुपुन्नी य एनं तहा चेव द्व्वाणुप्व्दीगमेणं छ्व्यीसं भंगा भाषियव्या जाव सेतं णेगमववहाराणं भंगो-बदंसणया । सं कि तं समोयारे ? समोयारे-शेगमववहाराणं आण्पव्वीदव्बाइं कहिं ममोगरंति ? कि आण्प्यवीदव्वेहिं समोगरंति ? अणाण्प्यवीदव्वेहिं समोगरंति ? अवनव्ययद्वेह समीयरंति १० आण्पुञ्चीद्वयाई आण्पुव्वीद्वेह समीयरंति, नी अणाणुपुर्व्धादव्वेहिं समोयरति, नो अवत्तव्वयदव्वेहिं समोयरति । एवं दोन्नि वि सहाणे सहाणे समोबरंति । शेर्त समोबारे । से किं तं अणुगमे ? अणुगमे नवविहे पण्णते । तंत्रहा-जाहा-संतैपयपस्यणया, दैव्यपमाणं च खित पुसर्णा य । काँली य अंतर्र भागै, आबे अप्पार्वहं चेव ॥ १ ॥ जेगमवबहाराणं आणुप्ववीद्व्वाइं कि अस्थि नस्थि ! शियमा अस्य । एवं दोक्ति वि । णेगमवबहाराणं आणुप्ववीदव्याई कि संसिजाई है असंखिजाई ! अर्णताई ! नो संखिजाई, नो असंखिजाई, अर्णताई । एवं दोनि वि । णेगमवबहाराणं आणुपुञ्जीद्वाइं स्रोगस्स कि संखिजहभागे होजा ? असंखिजहभागे होजा ? जाद सञ्चलीए होजा ? एगं दव्वं पहच संखिजहमागे वा होजा, असं-सिज्यसाने वा होजा. संकेजेस सानेस वा होजा. असंकेजेस मानेस वा होजा. देस्चे वा कोए होजा । णाणादम्बाई पहुच नियमा सम्बलोए होजा । णेगमवन-हाराणं अजाणुपुरवीद्भ्याणं पुच्छाए-एगं दक्षं पहुच नो संक्षिजइमागे होजा, असंस्थितहमाने होजा, नो संसेखेश भागेश होजा, नो असंसेखेश भागेश होजा, मो सञ्चलोए होजा । णाणाद्व्याइं पटुच नियमा सञ्चलोए होजा । एवं अवत्तव्य-गहरुवानि वि शामियक्वानि । मेगस्वतहाराणं आण्पव्यविद्वाहं लोगस्स कि संसि-

जहमार्ग फुरंति ? असंखिजश्मार्ग फुरंति ? संखेजे मार्ग फुरंति ? असंखेजे मार्ग फ़संति ? सञ्वलोगं फ़संति ? एगं दव्वं पड़च संखिजडमार्गं वा फ़सड़, असंखिजड़-भागं वा फुसइ, संखेजे भागे वा फुसइ, असंखेजे भागे वा फुसइ, देस्णं वा लोगं फुसइ । णाणादक्वाई पद्धन्न नियमा सक्वलोयं फुसंति । अणाणुप्रव्यीदक्वाई अवत-व्वयद्व्वाई च जहा सेतं नवरं फ़सणा भाषियव्या । जेगमववहाराणं भाणप्रवी-दव्याई कालओ केविचरं होति ? एगं दव्यं पहुच जहण्येणं एगं समयं, उक्कोसेणं असं-केञं कालं । णाणाद्वाई पद्धक णियमा सम्बद्धा । एवं दुष्णि थि । णेगमववहाराणं आणुपन्नीदन्वाणमंतरं कालओ केविषरं होइ ? एगं दन्वं पहुच जहण्णेणं एगं समयं. उद्योसेणं असंखेजं कालं । नाणाद्व्याई पहुच णिय अंतरं । णेगमबबहाराणं आणु-पुरुवीदव्याइं सेसदव्याणं वहभागे होजा ? तिण्णि वि जहा दव्याणुपुरुवीए । णेगम-ववहाराणं आणुप्व्वीद्व्याइं कयर्ग्मि मावे होजा ? नियमा साइपारिणामिए भावे होजा । एवं दोकि वि । एएसि णं भेते । णैगमबदहाराणं आणुपुव्वीदव्वाणं अणाणु-पुर्विदिव्याणं अवनत्वगद्व्याणं च दव्यद्वयाए पएसद्वयाए दव्यद्वपएसद्वयाए क्यरे क्यरे-हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेहाहिया वा ! गोयमा ! सञ्बत्थोवाई गेगम-ववहाराणं अवत्तव्यगद्वाई दब्बद्रयाए, अणाणुप्रवीदव्याई दब्बद्रयाए विसेसाहियाई, आणुप्रवीदव्वाइं दव्वट्टयाए असंखेजगुणाइं, पर्गम्ह्याए-सञ्जत्थोवाइं णेगमववहाराणं अणाणुव्वीदव्याइं अपएसद्वयाए, अवत्तव्यगदव्याइं पएसद्वयाए विसेसाहियाइं, आण्पन्नीदन्बाइं प्रणसद्भ्याए असंखेजगुणाई, दब्बद्रप्रएसद्भ्याए-सन्बत्योबाइं णेगम-बन्हाराणं अवृत्तव्यगदव्याई दय्बद्धयाए, अणाणुपुव्यीदब्बाई द्व्यद्वयाए अपएसद्वयाए विसेसाहियाई, अवत्तव्यगदव्याई पएसद्वयाए विसेसाहियाई, आणुपुन्वीदव्याई दव्यद्व-याए असंखेजगुणाई, ताई चेव पएसद्वयाए असंखेजगुणाई । सेर्रा अणुगमे । सेर्रा णेगमववहाराणं अणोविनिहिया सेताणुप्या ॥ १०२ ॥ से कि तं संगहस्स अणो-विनिहिया खेलाणुप्वी ! संगहस्स अणोविनिहिया खेलाणुप्वी पंचविहा पण्यला । तंजहा-अद्वपयपस्वणया १ मंगसम्क्रित्तणया २ भंगोत्रदंसणया ३ सम्रोगारे ४ अणगमे ५ । से कि तं संगहरस अद्वपनपस्त्रणया ? संगहरस अद्वपनपर्वणया-तिपएसोगाडे आणुपन्नी, करप्पएसोगाडे आणुपन्नी जाव दसपएसोगाडे आणुपन्नी, संखिजपएसोगाढे आणप्रवी, असंखिजपएसोगाडे आण्यवी, एगपएसोयाडे अणा-गपन्ती. तपएसोगाडे अवलम्बर । सेतं संगहत्स अहुपनपस्तणया । एकाए णं संगहरस अञ्चयपस्यणयाए कि प्रजीयणं 🗫 संगहरस अञ्चयपस्थणयाए संगहरस मंगरामुक्तिराजया कवाई । से कि तं संगठस्य अंगरामुक्तिराजया है संगठस्य अंगर

समुक्तित्तणया-अत्य आणुप्रवी १ अत्य अणाणुप्रवी २ अत्य अवत्तव्वए ३ अहुवा अत्य आणुपुरुवी य अणाणुपुरुवी य एवं जहा दव्याणुपुरुवीए संगहस्य तहा भाषियव्या जाव सेतं मंगहस्स भंगसमुक्तिणया । एयाए णं संगहस्स भंगसमु-कित्तणयाए कि पञ्जीयणं ? एयाए णं संगहस्त अंगसमुक्तित्रणयाए भंगीवदंसणया कजाइ । से कि तं संगहस्स भंगोवदंसणया ? संगहस्स भंगोवदंसणया-तिपएसोगाढे आणुपुर्वी १ एगपएसोगाडे अणाणुपुर्वी २ दुपएसोगाडे अवत्तव्वए ३ अहवा तिपएसोगाढे य एगपएसोगाढे य आणुप्ववी य अणाणुप्ववी य एवं जहा दव्वाणु-पुर्व्वीए संगहस्स तहा खेनाणुपुर्वीए वि भाषियव्यं जाव सेतं संगहस्स भंगोवदं-सणया । से कि तं समोयारे ? समोयारे-संगहस्स आणुप्व्वीद्व्वाई कहिं समोय-रंति ? कि आज्पव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? अजाजप्ववीदव्वेहिं समोयरंति ? अनन-व्ययद्व्वेहिं समोयरंति ? तिष्णि वि सङ्घणे समोयरंति । सेतं समोयारे । सं कि तं अणुगमे ? अणुगमे अद्वविहे पण्णते । तंजहा-शाहा-संतैपयपस्वणया, दैव्वयमाणं च चित्तै कुसर्णे। य । कालो य अर्तरं भागै, भीवे अप्पावहुं णित्य ॥ १ ॥ संगहस्स आणुपुन्वीद्व्याइं किं अरिथ णरिय ? णियमा अस्य । एवं दुण्णि वि । सेसग-बाराई जहा दब्बाणुपुन्वीए संगहरस तहा खेताणुपुन्वीए वि भाणियन्वाई जाव सेतं अणुगमे । सेतं संगहस्स अणोवणिहिया खेताणुपुरवी । सेतं अणोवणिहिया केताणुप्की ॥ १०३ ॥ से किं तं उवणिहिया केताणुप्की ? उवणिहिया केताणु-पुत्वी तिविहा पण्णता । तंत्रहा-पुट्याणुपुन्वी १ पच्छाणुपुन्वी २ अणाणुपुन्वी ब ३ । से कि तं पुञ्चाणुपन्नी ? पुन्नाणुपुन्नी-अहोलोए १ तिरियलोए ६ उद्गलोए ३ । सेतं पुट्याणुप्टवी । से कि नं पच्छाणुपुव्वी ? पच्छाणुप्टवी-उङ्गलोए ३ तिरियलोए २ अहोलोए १ । सेतं पच्छाणुपुन्नी । से कि तं अणाणुपुन्नी ? अणाणुपुन्नी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए तिगच्छगयाए सेडीए अण्णसण्णव्सासी दुरुवूणी। सेत अणाणुपुर्वी । अहोलोयखेताणुपुर्वी तिविहा पण्णता । तंत्रहा-पुरुवाणुपुर्वी १ पच्छाणुपुन्नो २ अणाणुपुन्नी ३ । से कि तं पुरुवाणुपुन्नी १ पुन्नाणुपुन्नी-रयणप्पभा १ सकर्णमा २ बालुबण्यमा ३ पेकप्यमा ४ धूमण्यमा ५ तमप्यमा ६ तमतमप्यमा ७ । सेतं पुरुवाणुपुरुवी । से किं तं पञ्छाणुपुरुवी ? पच्छाणुपुरुवी-तमतमप्पसा ७ जाव र्यणप्पभा १। सेतं पञ्छाणुपुष्पी । से कि तं अणाणुपुञ्ची ? अणाणुपुञ्ची-एयाए चैत एगाइयाए एगुत्तरियाए सत्तगच्छगमाए सेढीए अण्णमण्णब्मासो दुस्त्रूणो । सेर्त अजाणुपुर्वी । तिरिवलोयकेताणुपुर्वी तिविहा पण्यता । तंजहा-पुर्वाणुपुर्वी १ पच्छाणुप्रक्वी २ अणाणुप्रक्वी ३ । से कि तं पुरुवाणुपुरुवी ? पुरुवाणुपुरुवी --

गाहाओ-जंबूरीवे लवणे, धायह कालोय पुक्खरे बरुणे। खीर घय खोय नंधी, अरुणवरे कुंडले रुवने ॥ १ ॥ अभिरण बत्य गंधे, उप्पल तिलए य पुढवि निहि रयणे । वासहर दह नईओ, विजया बक्खार कप्पिदा ॥ २ ॥ कुरु मंदर आशसा, कृडा नक्खन चंद गरा य । देवे नागे जक्खे, भूए य मर्थभूरमणे य ॥ ३ ॥ सेनं पुरुवाणुपुरुवी । से कि तं परछाणुपुरुवी ? परछाणुपुरुवी-सर्यभरमणे य जाव जंबृदीवे । सेतं पच्छाणुप्की । से कि तं अणाणुप्की ? अणाणुप्की-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए असंखेजगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासी दुरूवृणी। सेतं अणाणुपुरवी । उन्नतोयखेताणुपुरवी तिविहा पण्णता । तंत्रहा-पुरुवाणुपुरवी १ पच्छाणुपुरुवी २ अणाणुपुरुवी ३ । में किं तं पुरुवाणुपुरुवी ? पुरुवाणुपुरुवी-सोहम्मे १ ईसाणे २ सणंकुमारे ३ माहिंदे ४ बंगलोए ५ लंतए ६ महामुक्ते ७ सहस्सारे ८ आणए ९ पाणए १० आरणे ११ असूए १२ गेवेज्यविमाणे १३ अणुनरविमाणे १४ इसिपन्मारा १५ । मेनं पुरुषाणुप्रवी । से कि तं पर्न्छाणुप्रवी ? पच्छाणुपूर्वी-ईसिपब्सारा १५ जाव सोहम्मे १ । सत्तं पच्छाणुपूर्वी । से किं तं अणाणपुरवी ? अणाणुप्रवी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए पन्नरसगच्छगयाए सेढीए अण्यमण्यन्मासो दुरुवूणो । सेत्तं अणाणुपुच्यी । अहवा उवणिहिया खेताणु-पुन्वी तिबिहा पण्णसा । तंजहा-पुन्वाणुपुन्वी १ पच्छाणुपुन्वी २ अणाणुपुन्वी य ३ । से कि तं पुट्याणुप्टवी ? पुट्याणुपुट्यी-एगपएसोगाहे, दुपएसोगाहे जाव इसपएसोगाढे जाव संक्षिजपएसोगाढे, असंक्षिजपएसोगाढे । सेतं पुष्टाणुपुच्टी । से कि तं पच्छाणुप्रवी ? पच्छाणुप्रवी-असंखिजपएसोगाहै, संखिजपएसोगाहै जाव एगपएसोगाढे । सेत्तं क्च्छाणुक्वी । से कि तं अभागुप्वनी ? अभागुप्वनी-एसाए चेव एगाइयाए एगुन्तरियाए असैखिजगन्छनयाए सेढीए अण्णमण्णन्यासी बुरुवृणी । सेतं अणाणुप्रव्वी । सेतं उविविद्धिया सेताणुप्रव्वी । सेतं सेताणुप्रव्वी ॥ १०४ ॥ से कि तं कालाणपुरुवी ! कालाणपुरुवी दुविहा पण्णाता । तंजहा-उवणिहिया य १ अजीविविद्विया य २ ॥ १०५ ॥ तस्य मं जा सा उविविद्विया सा ठप्पा । तस्य मं जा सा अणोवणिहिया सा दुविहा पण्णता । तंजहा-जेगमववहाराणं १ संगहस्स व १ ॥ १०६ ॥ से कि तं भेगमवनद्वाराणं अणोवणिडिया कालाणपूर्वी ? पेगमवद-हाराणं अणोनणिहिया काळा<u>णपु</u>ब्नी पंचनिहा पण्णता । तंत्रहा-अहुपग्रपस्वणया १ मंगसमुक्तिराणया २ मंगोबदंसणया ३ समोयारे ४ अणगमे ५ ॥ १०७ ॥ से कि

९ जंबुदीवाओ खळ, निरंतरा सेसया असंखड्मा । अञ्चलक कुसवदाविय, कॉच-वराभरणमाई य ॥ वायणंतरे एसा गाहा वि सन्मत् ।

तं णेगमनवहाराणं अद्वपयपस्वणया ? णेगसववहाराणं अद्वपयपस्वणया-तिसमय-हिंहए आणुपुच्यी जाव दससमयद्विहए आणुपुच्यी, संस्थिजनमयद्विहए आणुपुच्यी, असंखिजसमयहिहए आणुपुन्नी, एगसमयहिहए अणाणुपुन्नी, दुसमयहिहए अवनव्यए, तिसमयहिद्दयाओ आणुपुब्वीओ, एगममयहिद्दयाओ अणाणुपुव्वीओ, वुसमयद्विद्याई अवनव्यगाई । सेत्तं जेगमवयहाराणं अहुपयपस्यणया । एयाए णं णेगमववहाराणं अद्वयस्यस्यायाप् कि पञ्जीयणं १० णेगमववहाराणं अद्वपस्यस्य-णयाए णेगमवबहाराणं भंगसमुक्तित्तणया कबड् ॥ १०८ ॥ से किं तं णेगमवब-हाराणं भंगसमुक्तित्तणया ? जेगमनबहाराणं भंगसमुक्तित्तणया-अत्य आणुपुर्वी १ अत्य अणाणुप्वती २ अत्थ अवनव्यए ३ एवं दच्याणुप्वतीगमेणं कालाणु-पुर्वाए वि ते चेव छल्वीसं भंगा भाणियव्या जाव संतं जेगमवबहाराणं भंगसमु-किनणया । एयाए णं जेगमववहाराणं भंगसमुक्तिनणयाए कि पओयणं ? एयाए णं जेगमन्बहाराणं भंगरामुक्तित्तणयाए जेगमवबहाराणं भंगोवदंसणया कजह ॥ १०९॥ से कि तं वेगमवबहाराणं भंगोवदंसणया ? जेगमववहाराणं भंगोवदं-सणया-तिसमयद्विहरू आणुपुन्वी १ एगसमयद्विहरू अणाणुपुन्वी २ दुसमयद्विहरू अवत्तव्यए १ तिसमयद्विद्याओ आणुपुन्वीओ ४ एगसमयद्विद्याओ अणाणुपुन्वीओ ५ बुसमयद्विदयाई अवस्थ्यगाई ६ । अहवा तिसमयद्विहए य एगसमयद्विहए य आणुपुच्यी य अणाणुपुच्यी य एवं तहा दव्याणुपुच्यीगमेणं छन्वीसं मंगा भाणियव्या जाव सेर्त गेरामववहाराणं भंगीवदंसणया ॥ १९० ॥ से कि तं समीयारे ! समीयारे-णगमनवहाराणं आणुप्ववीदव्वाई काँहें समोयरित ? किं आणुपुरुवीद्वेवीहें समो-यरंति ? अणाणुप्रव्वीदन्विहिं समीयरंति ? अवत्तव्वयद्व्वेहिं समीयरंति ? एवं तिण्णि बि सद्वाणे समोबरंति इति भाणियन्तं । सेतं समोयारे ॥ १११॥ से कि तं अणुगमे ? अणुगमे नवविद्वे पण्णते । तंजहा-गाहा-संतपयपरुवणया दव्यपमाणं च खित्तै फुसणा य । काँछो य अर्तरं भाग, माबे अप्पार्वहुं चेव ॥ १ ॥ णेगमचबहाराणं आणुएव्वी-दव्याइं कि अत्थि णरिष ? णियमा तिण्णि वि अत्थि । णेगमनवहाराणे आणुपुन्वी-दब्बाई कि संविजाई ? असंविजाई ? अणंताई ? नो संविजाई, नियमा असं-खिजाई, नो अणंताई। एवं दुष्णि वि। जेगमक्वहाराणं आणुपुन्नीदव्वाई लोगस्स कि संविज्ञहमाने होजा ? असंविज्ञहमाने होजा ? संवेजेस मानेस होजा ? असं-बेजेमु भागेमु होजा ? सम्बरोए होजा ? एगं दव्वं पहुच संविजहमाने वा होजा, असंखिजहमारो वा होजा, संखेजेपु सारोप्त वा होजा, असंखेजेप्त भागेप वा होजा, (ष)देस्पें वा क्रोए होजा । वाणावव्याई पहुच नियमा सम्बक्षेए होजा । (आए-

संतरेण वा सञ्जपुच्छासु होजा) एवं अणाणुप्ववीदव्याणि अवसञ्जगदव्याणि वि जहां खेताणुप्रवीए । एवं फुसणा कालाणुप्रवीए वि तहा चेव भाणियव्या । णेगम-ववहाराणं आणुप्ववीद्व्याइं कालओ केविक्रो होति ? एगं दक्वं पहुत्र जहल्लेणं तिणिन समया, उक्कोसेणं असंखेजं कार्लं। जाजादव्याइं पहुन सुव्यद्धाः जेगमवयहा-राणं अणाणुप्रव्वीदव्वाइं काळओ केविचरं होति ? एगं दव्वं पद्धच अजहण्णमणु-क्षोसेणं एकं समयं, णाणादव्वाइं पहुच सव्वद्धा । अवतव्यवसद्वाणं पुच्छा ? एगं दव्वं पहुन अजहण्यमणुक्तोसेणं दो समया, णाणादव्वाइं पहुन्न सव्वद्धाः। णेगम-बबहाराणं आणुप्व्वीदव्वाणमंतरं कालओ केविकरं होइ ? एगं दव्वं पडुब जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो समया । जाजाद्व्याइं पड्डम जिल्ध अंतरं । जैगमयवहाराणं अणाणुप्न्नीद्व्याणं अंतरं कालओ केविचरं होह ? एगं दव्यं पदुच जहण्णेणं दो समयं, उक्कोर्सणं असंखेजं कालं। णाणादब्बाइं पटुच णत्य अंतरं। णेगमववहाराणं अवत्तव्वगदव्याणं पुच्छा ? एगं दव्वं पहुच जहणोणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेजं कालं । जाजादन्बाइं पदुच जात्य अंतरं । भागभावअप्याबहुं चेव जहा खेनाणुपुञ्चीए तहा भाणियव्वाइं जाव सेत्तं अणुगमे । सेशं जेगमवबहाराणं अणोवणिहिया काला-णुप्रवी ॥ ११२ ॥ से कि तं संगहरस अणोवणिष्ठिया कालाणुप्रवी ? संगहरस अणोवणिहिया कालाणुप्ववी पंचविहा पण्णाता । तंजहा-श्रद्धप्यपम्बणया १ भंगसम्-क्कितणया २ मंगोवदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ ॥ १९३ ॥ से कि ते संग-हस्स अट्टपयपस्त्रणया ? संगहस्स अट्टपयपस्यणया-एबाई पंच वि दाराई जहा क्षेत्राणुप्व्वीए संगहरस कालाणुप्व्वीए वि तहा भाणियव्याणि । णवरं ठिइ-अभि-लावो जान सेर्त अणुगमे । सेर्त संगहस्स अणोवणिहिया कालाणुपन्ती ॥ ११४ ॥ से किं तं उनगिहिया कालागुपुन्नी 🔋 उनगिहिया कालागुपुन्नी तिनिहा पण्णता । तंजहा-पुव्वाणुप्व्यी १ पच्छाणुप्व्यी २ अणाणुप्व्यी ३ । से कि तं पुव्वाणुप्व्यी? पुरुवाणपुरुवी-समए १ आवलिया २ आणापाण ३ योवे ४ लवे ५ सहते ६ अहो-रते ७ पक्को ८ मासे ९ उक १० अवणे ११ संबच्छरे १२ जुगे १३ बाससए १४ वाससहस्से १५ वाससयसहस्से १६ पुट्यंगे १७ पुट्ये १८ तुष्टिगंगे १९ तुष्टिए २० अडडंगे २१ अडडे २२ अवर्वे २३ अवर्वे २४ हुहुयंगे २५ हुहुए २६ उपालंगे २७ उपाछे २८ पडमंगे २९ पडमे ३० पालिणंगे ३१ पालिणे ३२ आस्प-निडरंगे ३३ अत्यनिडरे ३४ अठयंगे ३५ अछए ३६ नडयंगे ३७ नडए ३८ पडवंगे ३९ पडए ४० च्लिबंगे ४१ च्लिया ४२ सीसपहेलियंगे ४३ सीसपहेलिया ४४ पिल्लोवमे ४५ सामरोबसे ४६ बोसप्पिणी ४७ उत्सप्पिणी ४८ पोम्मरूपरि-

यहे ४९ अतीतदा ५० अणागयहा ५१ सव्बदा ५२ । सेतं पुट्याणुप्टवी । से किंतं पच्छाणुप्वनी ? पच्छाणुप्वनी-सव्बद्धा ५२ अणागयदा ५१ जान समए १ । सेतं पच्छा-णुपुरवी । से किं तं अणाणुपुरवी ? अणाणुपुरवी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए अर्णतगन्त्रगयाएं सेदीए अष्णसण्यन्भामो दुस्त्रृणो । सेतं अषाणुपुन्वी । अहवा उवणि-हिया कालाणुपुर्वी तिविहा पण्णता। तंजहा-पुर्व्वाणुपुर्वी १ पच्छाणुपुर्वी २ अणाणु-पुष्वी ३। से कि ते पुष्वाणुपुष्वी १ पुष्वाणुपुत्र्वी-एगसमयद्विहए, दुम्मयद्विहए, तिसमय-द्विहए जाव दससमयद्विहए, संखिजसमयद्विहए, असंखिजनमयद्विहए । सेत्तं पुट्याणु-पुत्रवी। से कि तं पच्छाणुप्रव्वी ? पच्छाणुप्रव्वी -असंखिजसमयद्विहरू जाव एगसमयद्वि-इए । संनं पच्छाणुप्वी । से कि तं अणाणुप्वी ? अणाणुप्वी-एवाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए असंक्षिजागच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णव्मामा दुरुवृणी । सेतं अणाणु-पुरवी । सेतं उनिमहिया कालाणुपुर्वी । सेसं कालाणुपुरवी ॥ १९५ ॥ से कि तं उक्तित्रमाणुपुन्नी ? उक्तित्रणाणुपुन्नी तिविहा पण्णता । तंजहा-पुन्नाणुपुन्नी १ पच्छाणुपुरवी २ अणाणुपुरवी य ३ । से कि तं पुरुवाणुपुरवी १ पुरुवाणुपुरवी-उसभे १ अजिए २ संभवे ३ अभिणंदणे ४ तुमई ५ प्रमप्पेह ६ सुपासे ७ चंदप्पेह ८ मुविही ९ सीयले १० सेजंसे ११ वासुपूजे १२ विमले १३ अणंते १४ धम्मे १५ संती १६ कुंध १७ अरे १८ मही १९ मुणिसुव्वए २० णमी २१ अरिट्रणेमी २२ पासे २३ बद्धमाणे २४ । सेनं पुट्याणुपुट्यी । से कि तं पच्छाणुपुट्यी ? पच्छाणु-पुर्वी-बदमाणे २४ जाव उसमे १ । सेतं पच्छाणुपुरवी । से कि तं अणाणुपुरवी ? अणाणुपुव्वी-एबाए चेत्र एगाइयाए एगुत्तरियाए चडवीसगच्छ्रगयाए सेढीए अण्ण-मण्णन्मासो दुरुवूणो । सेतं अणाणुपुव्वी । सेतं उक्किसणाणुपूर्वी ॥ ११६ ॥ से किं तं गणणाणुपुन्वी ? गणणाणुपुन्वी तिविद्दा पण्णता । तंजहा-पुन्वाणुपुन्वी १ पच्छा-णुपुन्नी २ अणाणुपुन्नी ३। से किं तं पुन्नाणुपुन्नी ? पुन्नाणुपुन्नी-एगो, दस, सर्य, सहस्तं, दससहस्ताई, सयसहस्तं, दससयसहस्ताई, कोडी, दसकोडीओ, कोडीसयं, ध्मकोडिसयाई । सेतं पुव्याणुपुन्नी । से कि तं पच्छाणुपुन्नी र पच्छाणुपुन्नी-दसकोडिसमाई जाव ए(को)गो। सेत्तं पच्छाणुपुन्वी। से कि तं अणाणुपुन्वी १ अणाणुप्रवी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए दसकोडिसयगच्छगयाए सेढीए अण्यमण्यान्मासो दुस्वूणो । सेतं अणाणुप्यी । सेतं गणाणाणुप्यी श ११७॥ से कि तं संठाणाणुपुन्वी ? संठाणाणुपुन्वी तिविहा पण्णसा । तंत्रहा-पुरबाणुपुर्वा १ परछाणुपुर्वा २ अपाणुपुर्वा २।से कि तं पुरुवाणुप्रवी १ पुरुषाणुष्यी-समयलरंसे १ निस्तोहमंडके २ साई ३ खुओ ४ वामणे ५ हंढे ६ । ७० सता०

सेतं पुर्वाणुप्रवी । से कि तं पच्छाणुपुरुवी 🏥 प०-हुंडे ६ जाव समचउरंसे १ । सेतं पच्छाणुपुन्नी । से कि तं अणाणुपुन्नी ! अणाणुपुन्नी-एयाए चेव एसाइयाए एगुत्तरियाए छनन्छगमाए सेढीए अण्णमण्णञ्मासो दुरुवणो । सेतं अणाणपञ्ची । सेतं संठाणाणुपुन्वी ॥ ११८॥ में किं तं सामायारीआणुप्न्वी ? सामायारीआ-णुप्यी तिबिहा पण्यामा । तंत्रहा-पुरवाणुप्यी १ पच्छाणुप्यी २ अणाणुप्यी ३। से कि तं पुट्याणुप्रवी ? पुट्याणुप्रवी-गाहा-इन्छी-मिन्ही-तहकौरो, आवस्मिया य निसीहिया। आपुच्छर्णां य पिंडपुच्छाँ, छंदर्णा य निमंतणा ॥ १ ॥ उनसंपर्धी य कारे, समायारी भवे दमविहा उ । सेतं पुव्वाणुप्वी । से कि तं पच्छाणुप्वी ? पन्छाणु-पुटवी-उवसंपर्या जाव इच्छागारी । सेनं पच्छाणुपुच्वी । से कि नं अणाणुपुट्यी ? अणाणुप्यी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए दसगन्छगयाए सेढीए अण्णमण्ण-स्थामो दुरुवृणो । सेतं अणाणुपुन्दी । सेतं स्यामायारीआणुपुन्दी ॥ ११९॥ से कि तं भावाणुप्यवी ? भावाणुप्यवी निविहा पण्णता । तंजहा-पुष्याणुप्यवी १ परछाणुप्यवी २ अणागुपुरुवी ३ । से किं तं पुरुवागुपुरुवी ? पुरुवागुपुरुवी - उदहए १ उवसमिए २ खाइए ३ खओवसमिए ४ पारिणामिए ५ सिन्नवाडए ६ । सेर्न पुन्वाणुपुन्वी । मे कि तं पच्छाणुप्रवी ? पच्छाणुप्रवी-मिन्नवाइए ६ जाव उदहए १ । सेसं पच्छाणुपुर्वी । से कि नं अणाणुपुच्वी ? अणाणुपुच्वी-एयाए चेव एगाइयाए एगुनरियाए छगच्छग-याए सेडीए अण्णमण्णन्भासो दुस्वूणो । सेतं अणाणुपुन्ती । सेतं भाषाणुपुन्ती । सेसं आणुपुन्त्री ॥ १२० ॥ 'आणुपुन्त्री' ति पयं समर्त ॥

से कि नं णामें ? णामे दसविहे पण्णते । तंजहा-एगणामे १ वुणामे २ तिणामे ३ वडणामे ४ पंचणामे ५ छणामे ६ सत्तवामे ७ अहुणामे ८ नवणामे ९ दसणामे १० ॥ १२९ ॥ से कि तं एगणामे १ एगणामे नग्नाहा-णामाणि जाणि काणि वि, दव्वाण गुणाण पजवाणं व । तेसिं आगमनिहसे, 'नामें ति पहविया सण्णा ॥ १ ॥ सेन् एगणामे ॥ १२२ ॥ से कि तं वुणामे १ दुणामे दुविहे पण्णते । तंजहा-एगम्खरिए य १ अणेगक्खरिए य १ । से कि तं एगक्खरिए १ एगक्खरिए अणेगविहे पण्णते । तंजहा-ही, श्री, श्री, श्री । सेतं एगक्खरिए । से कि तं अणेगक्खरिए १ अणेगक्खरिए नक्षा, वीणा, लया, माला । सेतं अणेगक्खरिए । सहवा दुणामे दुविहे पण्णते । तंजहा-जीवणामे य १ अश्रीवणामे य २ । से कि तं जीवणामे १ जीवणामे । से कि तं अजीव-णामे १ अश्रीवणामे । से कि तं अजीव-णामे १ अश्रीवणामे अणेगविहे पण्णते । तंजहा-देवदत्तो, जण्णवत्तो, विण्हदत्तो, सोमदत्तो । सेतं जीवणामे । से कि तं अजीव-णामे १ अश्रीवणामे अणेगविहे पण्णते । तंजहा-देवदत्तो, जण्णवत्तो, विण्हदत्तो, सोमदत्तो । सेतं जीवणामे । से कि तं अजीव-णामे १ अश्रीवणामे अणेगविहे पण्णते । तंजहा-धरो, पहो, कहो, रहो । सेतं अजीव-णामे १ अश्रीवणामे अणेगविहे पण्णते । तंजहा-धरो, पहो, कहो, रहो । सेतं अजीव-णामे १ अश्रीवणामे अणेगविहे पण्णते । तंजहा-धरो, पहो, कहो, रहो । सेतं अजीव-

१ ही, २ सी (अवब्यंसे), ३ घी, ४ बी।

णामे । अहवा दुणामे दुविहे पण्णते । तंजहा-विसेसिए य १ अविसेसिए य २ । अवि-सेसिए-दब्वं । विसेसिए-जीवदब्वे, अजीवदब्वे य । अविसेसिए-जीवदब्वे । विसेसिए-णैरडए, तिरिक्खजोणिए, मणुस्से, देवे । अविसेसिए-णेरइए । विसेसिए-रयणपद्दाए, सकरप्पहाए, बालुयप्पहाए, पंकप्पहाए, धुमण्यहाए, तमाए, तमतमाए। अविसेसिए-र्यणप्यहापुङ्किणेरइए । विसेसिए-पजनए य, अपजनए य । एवं जाब अविसेसिए-तमतमापुरुविगैरइए । विसेसिए-पजत्तए य, अपञ्चनए य । अविसेसिए-तिरिक्ख-जोजिए । विसेसिए-एगिदिए, बेईदिए, तेइंदिए, चउरिंदिए, पंचिंदिए । अनिसेसिए-एगिंदिए । विसेसिए-पुढविकाइए, आउकाइए, तेउकाइए, बाउकाइए, बणस्सइकाइए । अविमेसिए-पुरुविकाइए । विसेसिए-सुरुमपुरुविकाइए य. बायरपुरुविकाइए य । अविसंसिए-मुहमपुडविकाइए । विसेसिए-पज्जनबहुहुमपुडविकाइए ब, अपजन्तय-सुद्धमपुर्दावकाइए य । अधिसेसिए-वायरपुरविकाइए । विसेसिए-पजनयवायरपुर-विकाइए य, अपजनयबायरपुरविकाइए य । एवं आउकाइए, तेउकाइए, वाउकाइए, वणस्महकाङ्गः, अविसेसियविसंसियपज्जनयअपज्जनयभेगृहि भाषियव्या । आवसंसिए-बेइंटिए । विसेसिए-पजनयवेइंदिए य. अपजनयवेइंदिए य । एवं तेइंदियच उरिंदिया वि भागियञ्चा । अविमेसिए-पंचिदियतिरिक्खजोणिए । विसंसिए-जलगरपंचिदिय-तिरिक्त जोणिए, थलयरपंचिदियतिरिक्त जोणिए, बहयरपंचिदियतिरिक्त जोणिए। अविसेसिए-जलगरपंचिवियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-संमुच्छिमजलगरपंचिदिय-तिरिक्सजोणिए यः गन्भवकंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्सजोणिए य । अविसेलिए-संम रिक्रमजलगरपंचिद्वियतिरिक्तजोषिए । विसेसिए-पजनगर्यम् विक्रमजलगरपंचि-दियतिरिक्सजोणिए य, अपज्ञतयसंमुच्छिमजल्यरपंचिदियतिरिक्सजोणिए य । अविसेर्सिए-गब्भवद्गंतियजलयर्पंचिदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-पजत्तयगब्स-बह्नंतियजलयर्पंचिदियतिरिक्खजोषिए यः अपजन्तयगञ्भवकेतियजलयरपंचिदिय-तिरिक्खजोणिए य । अविसेसिए-श्रुट्यरपंचिदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-चउप्पय-यलयरपंचिदियतिरिक्खओणिए य. परिसप्पयलयरपंचिदियतिरिक्खओणिए य । अधिसंसिए-च उप्पयक्तवरपंचिदियतिरिक्ख जोकिए । विसेसिए-सम्मुच्छिमचउ-प्ययथलयरपंचिदियतिरिक्खाजोषिए य, गब्भवक्षंतियचउप्यथलयरपंचिदियतिरि-क्सजोणिए य । अविसेसिए-सम्मुच्छिमचउप्पययस्यरपंतिदियतिरिक्सजोणिए । विसेतिए-पजन्यसम्मुच्छिमचउप्ययक्रम्पंचिदियतिरिक्खजोणिए य, अपजन्य-सम्मु च्छिमच उप्पथणस्यरपंचिंदियतिरिक्सजोणिए थ । अविसेतिए-गन्भवसंतिय-वरप्यवस्त्रगर्पविदियदिरिक्यजोणिए । विसेसिए-पञ्चत्तयग्रन्भवकंतियवरप्यथस

यरपंचिदियतिरिक्खजोणिए य. अपज्ञत्तयग्रन्भवकंतियचउप्पयथस्यरपंचिदियति-रिक्सजोणिए य । अविसेसिए-परिमप्पधन्यरपंचिदियतिरिक्सजोणिए । विसेसिए-उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोणिए य, अयपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्ख-जोणिए य । एए वि सम्मुच्छिमा पज्जत्तगा अपज्जतगा य गब्भवकंतिया वि पजतगा अपज्यामा य भाणियव्या । अविसेसिए-खहयरपंचिंदियतिरिक्यजोणिए । विसेसिए-सम्मुच्छिमखहुयरपंचिदियतिरिक्खजोणिए य. गब्भवक्षंतियलहयरपंचिदियतिरिक्ख-जोणिए य । अविसेसिए-सम्मुच्छिमखह्यरपंचिदियतिरिक्सजोणिए । विसेसिए-पज-नयसम्मु क्लिमखह्यरपंचिदियतिरिक्खजोणिए य, अपजन्नयसम्मुन्तित्रमखहयरपंचि-दियतिरिक्खजोणिए य । अविसेसिए-गब्भवकंतियश्रहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-पजन्तयमञ्जवदंतियसहयरपंचिदियतिरिक्सजोणिए य, अपजन्तयगब्ध-वक्षंतियसहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिए य । अविसेसिए-मणुस्से । विसेसिए-सम्म च्छिममणुस्ते य, गञ्भवद्गंतियमणुस्से य । अविसेतिण्-लम्मच्छममणुस्ते । विसंतिण्-पजतगसम्मुच्छिममणुस्से य, अपजतगसम्मुच्छिममणुस्से य । अविसेसिए-गब्भ-वकंतियमणुरसे । विसेतिए-कम्मभूमिओ य, अकम्मभूमिओ य, अंतरदीयओ य. संखिज्जबासाउय, असंखिजनासाउय, पजनापजनओ । अधिसेसिए-देवे । विसेसिए-भवणवासी, बाणमंतरे, जोइसिए, बेमाणिए य । अविसेसिए-भवणवासी । विसेसिए-अमुरकुमारे १ नागकुमारे २ नुवण्यकुमारे ३ विजुकुमारे ४ अभिगकुमारे ५ दीवकुमारे ६ उदहिकुमारे ७ दिसाकुमारे ८ वाउकुमारे ९ थिनयकुमारे १०। सब्बेसि पि अविसेसियविसेसियपजतगअपजतगभेया भाणियव्वा । भविसेसिए-वाणमंतरे । विशेषिए-पिसाए १ भए २ जक्ले ३ रक्खसे ४ किण्णरे ५ विपृत्ति ६ महोर्गे ७ गंबव्वे ८ । एएसिं पि अविसेसियविसेसियपज्ञत्तगअपज्जनगभेया भाणियव्या । अविसेसिए-जोइसिए । विसेसिए-वंदे १ सुरे २ गहगणे ३ नक्खते ४ ताराह्वे ५ । एएसि पि अविसेसियविसेसियपज्जत्तयभयज्जत्तयभया भाषियम्या । अविसेसिए-वेमाणिए । विसेसिए-कप्पोक्गे य, कप्पातीलए य । अविसेसिए-कप्पोचगे । विसेसिए-सोहम्मए १ ईसाणए २ सर्गक्रमारए ३ माहिंदए ४ वंभलोयए ५ लंतवए ६ महासुक्ष ७ सहस्सारए ८ आणवए ९ पाणवए १० आरणए ११ अञ्चयए १२ । एएसि अविसेसियविसेसियअपजलगपजलगमेया भाषि-यव्या । अविसेसिए-कप्पातीतए । विसेसिए-नेवेज्यए य, अणुत्तरीववाइए य । अविसेसिए-नेवेजए । विसेसिए-हेब्रिसनेवेजए १ मजिसमनेवेजए २ उवरिसने-वेजए ३ । अविसेसिए-हेड्सिगेवेजए । विसेसिए-हेड्सिहेड्सिगेवेजए १ हेड्सिम-

जिसमगेवेजए २ हेद्विमउवरिसगेवेजए ३ । अविसेसिए-सज्ज्ञिमगेवेजए । विसे-सिए-मज्ज्ञिमहेद्रिमगेवेजए १ मज्ज्ञिमगज्ज्ञिमगेवेजए २ मज्ज्ञिमउवरिमगेवेजए ३ । अविसेसिए-उवरिमगेवेजए । विसेसिए-उवरिमहेद्विमगेवेजए १ उवरिममज्ज्ञः मगैनजाए २ उपरिमत्यरिमगेनेजाए ३। एएसि सन्वेसि अविसेसियविसेसियअपजा-त्तगपजनगमेया भाणियन्वा । अविसेसिए-अणुतरोववाइए । विसेसिए-विजयए १ वेजयंतए २ जयंतए ३ अपराजियए ४ सम्बद्धसिद्धए य ५। एएसिं पि सम्बेसि अविसेसियविसेसियअपज्जनगपज्जनगमेया भाषियव्या । अविसेसिए-अजीवदव्वे । विमेरिए-अम्मत्यिकाए १ अधम्मत्यिकाए २ आगासन्यिकाए ३ पोगगलत्थिकाए ४ अद्भागमए ५ । अविसेसिए-पोग्गलिथकाए । विमेसिए-परमाणुपोग्गले, दुपरासिए निपण्सिए जाब अणंतपण्सिए य । सेसं दुणामे ॥ १२३ ॥ से किं तं तिणामे ? तिणामे तिबिहे पण्णते । तंजहा-दब्बणामे १ गुणणामे २ पजवणामे य ३ । से कि तं दव्यणामे १ दव्यणामे छव्यिहे पण्णते । तंत्रहा-धम्मस्थिकाए १ अधम्मस्थिकाए २ आगास त्थिकाए ३ जीवत्थिकाए ४ पुग्गलत्थिकाए ५ अदासमए य ६ । सेतं दञ्चणामे । से किं तं गुणणामे ? गुणणामे पंचित्रहे क्याते । तंजहा-वण्णणामे १ गंधणामे २ रसणामे ३ फासणामे ४ संठाणणामे ५। से कि तं वण्णणामे 2 वश्याणामे पंचविष्ठे पष्णारे । तंजहा-कालवण्यामा १ नीलवण्यापासे २ लोहियवण्या-णाम ३ हालिस्वण्याणामे ४ सुक्तिल्रवण्यामे ५ । सेतं वण्याणामे । से कि तं गंधणासे ? गंधणासे दुविष्ठे पण्णते । तंजहा-सुरिसगंधणासे य १ दरिसगंधणासे व २ । सेनं गंधणासे । से कि तंरसणामे १रसणामे पंचित्रहे पण्णते। तंजहा-तित्तरस-णामे १ बद्धवरसणामे २ कसायरसणामे ३ अंबिलरसणामे ४ महररसणामे य ५ । सेतं रसणामे । से कि तं फासणामे ? फासणामे अट्टविहे पण्णते । तंजहा-कम्खाडफासणामे १ मन्यकासणामे २ गरुमकासणामे ३ लहमकासणामे ४ सीमकासणामे ५ उतिणकास-गामे ६ पित्रफासणामे ७ व्यवस्थासणामे य ८ । सेतं फासणामे । से कि तं संठाण-षाये ? संठाणणासे पंचविहे पण्णते । तंजहा-परिमंडलसंठाणणासे १ वहसंठाणणासे २ तंससंठाणणामे १ चडरंससंठाणणामे ४ आययसंठाणणामे ५ । सेतं संठाणणामे । सेतं गुणणामे । से कि तं पञ्चवणामे ? पञ्चवणामे अणेगविहे पण्णते । तंत्रहा-एगगुण-कालए, दुगुणकालए, तिगुणकालए जाव दसगुणकालए, संस्थिजगुणकालए, असंसिज-गुणकालए, अणंतगुणकालए । एवं नीललोहियहालिहसुक्तिक्षा नि भाणियव्या । एतगुण-सुर्भिनंत्रे, दुगुजसुर्भिगंत्रे, तिगुजसुर्भिगंत्रे जाव अजंतगुजसुर्भिगंत्रे । एवं दुर्भि-गंधी वि माणियन्तो । एमगुणितित जाव अणंतगुणितिते । एवं कड्डगकसायसंबिल-

महरा वि भाणियव्या । एगगुणकक्ताडे जाव अणंतगुणकक्ताडे । एवं मस्यगरुय-लहयसीयउसिगणिद्वलक्का वि भाजियव्या । सेतं पज्जवणामे । साहरखी-तं पुष णामं तिनिहं, इत्थी पुरिसं णपंसर्ग चेव । एएसिं तिण्हं पि(य), अंतिम्य य पहवणं बोच्छं ॥ १ ॥ तस्थ परिसस्स अंता, आ ई ऊ ओ इबंति चतारि । ते चेव इत्थि-बाओ. इवंति ओकारपरिहीणा ॥ २ ॥ अंतिय इंतिय उंतिय. अंनाट णपंसगस्स बोद्धव्या । एएसि तिण्हं पि य. बोच्छामि निदंसणे एतो ॥ ३ ॥ आगारंतो 'राया', ईगारंतो 'गिरी' च 'सिहरी' च । ऊगारंतो 'विष्ट्र', 'दुमी' व अंता उ प्रिमाणं ॥ ४ ॥ आयारेना 'साला', ईगारेता 'सिरी' य 'लच्छी' य । ऊगारेना 'जंबू', 'बहु' य अंताउ इत्थीणं ॥ ५ ॥ अंकारंतं 'घर्ष', इंकारंतं नपुंसर्गं 'अत्थि' । उंकारं-तो 'पीलं', 'महं' च अंता णपुंसाणं ॥ ६ ॥ सेनां तिणामे ॥ १६४ ॥ से कि तं चउणामे ! चउणामे चउन्विहे पण्णते । तंजहा-आगमेणं १ लोवेणं २ पयईए ३ विगारेणं ४। से किं तं आयमेणं ? आगमेणं-पद्मीनि, पैयांसि, कुँण्डानि। सेलं आगमेणं । से कि तं लोवेणं ? लोवेणं-ते अत्र≕तेऽत्र, पटो अत्र=पटोऽत्र, घटो अत्र=घटोऽत्र । सेर्न लोवेणं । से कि तं पगईए ? पगईए-अमी एती, पट इसी, शास्त्र एते. माळे ड्रॅमे । सेतं पगईए । से किं तं विगारेणं ? विगारेणं-र्दण्डस्य+अर्घ=दंडाप्रं. सा+आगता=माऽऽगता, दिथि+इदं=द्यीदं, नैदी+इह=न्बीह, मेंधु+उदकं=मध्-दकं, वर्धे+ऊह:=वधहः। सेनं विगारेणं । सेनं चडणासे ॥ १२५ ॥ से कि तं पंचणामे १ पंचणामे पंचविष्ठे पण्णते । तंजहा-नैतिकं १ नैपातिकं २ आख्यातिकं ३ औपसर्गिकं ४ मिश्रम् ५ । 'अश्व' इति नामिकं, 'खल्ल' इति नैपातिकं, 'धावति' इति आख्यातिकं, 'परि' इस्वीपसर्गिकं, 'संगत' इति मिश्रम् । स्तेसं पंचानासे ॥ १२६॥ से कि तं क्रण्यामें ! क्रण्यामें खन्तिहे पण्यते । तंजहा-स्दह्म १ सनसमिए २ खह्म ३ सबोबसमिए ४ पारिणामिए ५ सिबवाइए ६। से कि तं उदहए? उदहए दुविहे पण्णेते । तंत्रहा-उदहर्ष य १ उदयनिष्कण्ये य २ । से कि तं उदहर्ष १ उदहर्

१ पोम्माई, १ पयाई, १ ईडाई। ४ ते-। अत्य=तेऽत्य, ५ पडो-। अत्य=पडोऽत्य, ६ घडो-। अत्य=घडोऽत्य। ७ सक्यउदाहरणाइसिमाई, अद्यमगाहीए-वे-। देविया= वेइंदिया, एवमाइ। ८ 'सक्कए' पाइए-इंड-। अरण्यं=दंडारण्यं एवमाइ, ९ सा-। आग्या=साऽऽयया, १० दिह-। इदं=इहिंदं, ११ नई-१ इट्=नईह, १२ महु-। उद्यं= महूदगं, १३ वहू-। अद्याद्वं १ शोवस-। विवादं १ स्वाद्वं १ शोवस-। विवादं ४ स्वाद्वं १ स्वाद्वं, 'पावर' ति स्वाद्वं, 'पावर' ति स्वाद्वं, 'पीर' ति शोवस-विवादं, 'संवय' ति निह्नं।

अद्वण्हं कम्मपयडीणं उदएणं । मेत्तं उदहए । से कि नं उदयनिप्पने ? उदयनिप्पने दुविहे पण्णते । तंजहा-जीवीदयनिष्फें य १ अजीवीद्यनिष्फें य २ । सं दिं तं जीवोदयनिष्फन्ने ? जीवोदयनिष्फन्ने अणेगविहे पण्णते । तंजहा-णेरहए, तिरिक्ख-जोणिए, मणुस्से, देवे, पुडविकाइए जाव तसकाइए, कोहकसाई जाव लोहकमाई, इरबीवेयए, परिभवेयए, णपुंसगवेयए, कृष्ह्रदेशे जाव सुकलेरे, मिच्छादिद्वी, सम्म-दिही, सम्मामिच्छादिही, अविरए, असम्मी, अण्याणी, आहारए, छडमत्ये. सजोगी. संमारत्ये, असिद्धे । सेतं जीवोदयनिष्फेन्ने । से कि तं अजीवोदयनिष्फेन ? अजी-बोदयनिष्पन्न अणेगविहे पण्याने । तंजहा-उरालियं वा सरीरं, उरालियसरीरपञ्जोग-परिणामियं वा दव्वं, वेउव्वियं वा सरीरं, वेउव्वियमरीरफ्ओगपरिणामियं वा दव्वं, एवं आहारगं सरीरं तेयगं सगैरं कम्मगसरीरं च भाषियव्यं । पञ्जोगपरिणामिए वण्णे, गंधे, रसं, फासे । संतं अजीवोदयनिएकको । सेतं उदयनिएकके । सेतं उदहए । से कि तं उबसमिए ? उबसमिए दुविहे पण्णते । तंजहा-उबसमे य ९ उदसमिनिप्राणी य २ । से कि ते उवसमें ? उवसमें मोहणिजस्स कम्मस्य उवसमेणें । सेत्रं उवसमें । से कि तं उवसमनिष्पण्णे ? उवसमनिष्पण्णे अणेगविहे पण्णने । तंत्रहा-उवसंनकोहे जाव डवसंतकोभे. उबसंतपेजे. उबसंतदोसे, उबसंतदंसणमोहणिजे, उबसंतचिरत-मोहणिजे, उवसामिया सम्मत्तलदी, उवसामिया चरित्तलदी, उवसंतकसावछउमत्थ-वीगरागे । सेतं उवसमविष्पण्णे । सेतं उवसमिए । से कि तं सहए ! खहए दुविहे पण्णते । तंजहा-सहए य १ सयनिष्कण्णे य २ । से कि तं सहए ? सहए-अट्टण्डं कम्मपयडीणं खएणं। तेतं खइए। से किंतं खयनिप्फण्णे ? खयनिप्फण्णे अणेगविष्ठे पण्णते । तंजहा-उम्पण्णणागरंसणघरे, अरहा, जिणे, केवली; खीणआभिणिबोहिय-णाणावर्णे, सीणमुग्रणाणावर्णे, सीणओहिणाणावर्णे, सीणमणपञ्जवणाणावर्णे, स्त्रीणकेवलणाणावरणे, अणावरणे, निरावरणे, खीणावरणे, जाणावरणिजकम्मविष्य-मुक्के; फेब्क्रदंसी, सम्बदंसी, खीणनिहे, खीणनिहानिहे, खीणपगले, खीणपगलापगले, खीणधीणमिद्धी, खीणचक्खुव्ंसणावर्णे, खीणअचक्खुदंसणावर्णे, खीणओहिदंसणा-वरणे, खीणकेवल्वंसणावरणे, अणावरणे, निरावरणे, खीणावरणे, दरिसणावरणिज-क्रमविप्यमुक्तेः सीजसायावेयणिके, सीणअसायावेयणिके, अवेयणे, निम्नेयणे, सीण-नेगणे, सुमासुमनेयनिकक्रमनिष्पसुद्धेः बीचकोडे नाव खीणलोहे, खीणपेखे, खीण-होते. जीवरंसपमोहिकजे, चीपनितानोहिकजे, अमोहे, तिस्मोहे, चीपमोहे, मोहविजकम्मविष्यमुक्तेः जीवणेरहस्कारण्, सीवविविक्सजोवियारम्, सीवमकु स्सारम्, जीवदेवारम्, अवारम्, निराहम्, कीवारम्, आरक्तमाविपासुक्केः, गर्कार्-

सरीरंगोवंगवंधणसंघायणसंघयणसंठाणअणेगवॉदिविंदसंघायविष्पमुके, खीगसुस्रणासे, खीणअसुभणामे, अणामे, निष्णामे, खीणणामे, मुभासभणामकस्मविष्णमुद्धेः खीणः उचागोए, खीणणीयागोए, अगोए, निग्गोए, खीणगोए, उचणीयगोत्तकमविष्यमुके; सीणदाणंतराए, खीणलाभंतराए, खीणभोगंतराए, सीणउवभोगंतराए, खीणवीरि-यंतराए, अणंतराए, निरंतराए, खीणंतराए, अंतरायकम्मविष्णमुकेः सिद्धे, बुद्धे, मुत्ते, परिणिन्युए, अंतगडे, सम्बदुक्खपहीणे । सेनं खयनिष्मणे । सेनं खइए । से कि नं खओवसमिए ? खओवसमिए दुविहे पण्णते । तंजहा-खओवसमे य १ खओ-षसमनिष्फण्णे य २ । से कि तं खओवसमे ? खओवसमे-चउण्हं चाहकम्माणं खओ-वसमेणं, तंजहा-णाणावरणिजस्स १ दंसणावरणिजस्स २ मोहणिजस्स ३ अंत-रायस्य खओवसमेणं ४ । सेत्तं खओवसमे । से किं तं खुओवसमनिष्फण्णे ! खओ-वसमनिष्फणं अणेगविहे पण्णते । तंत्रहा-खओवसमिया आभिणिबोहियणाणलडी जाव लओबनमिया मणपज्जवणागलदी, लओबसमिया महअण्णागलद्वी, लओबस-मिया नुयअण्णाणलदी, खओवसमिया विभंगणाणलदी, खओवसमिया चक्छदंसण-लद्भी, त्रओवसमिया अचक्खुदंसणलद्भी, स्रओवसमिया ओहिरंसणलद्भी, एवं सम्म दंभणलदी मिन्छादंसणलदी सम्मभिन्छादंसणलदी, स्रओवस्मिया सामाइयनरिन-लदी. एवं छेदोवद्रावणलदी परिहार्यवस्तिकदी युहमसंपरायचित्तलदी, एवं चरिताचरित्तलदी, खओवसमिया दाणलदी, एवं लाभलदी भोगलदी उवभोगलदी, स्रभोवसमिया वीरियलदी, एवं पंडियवीरियलदी बालवीरियलदी बालपंडियवीरि-यलदी, खओवसमिया सोइंदियलदी जाव फासिंदियलदी, सबोवसमिए आयारेग-घरे. एवं सुयगढंगधरे ठाणंगधरे समनायंगभरे विवाहपण्णातिघरे णागाभ्रममब्हाधरे उवासगदसा॰ अंतगडदसा॰ अणुत्तरोववाहयदसा॰ पण्डावागरणधरे विवाग-सुराधरे, सओवसमिए दिद्विचाराधरे, खओवसमिए णवपुरवी जाव चउइसपुरवी, सओवसमिए गणी, सओवसमिए वागए । सेतं सओवसमनिष्यणों । सेतं सओव-समिए । से कि तं पारिणामिए ? पारिणामिए दुविहे पण्णी । तंत्रहा-साहपारि-णामिए य १ अणाइपारिणामिए य २ । से कि तं साइपारिणामिए ! साइपारिणामिए अणेगविहे पणारे । तंत्रहा-गाहर-जुण्यसुरा जुण्यगुलो, जुण्याचयं जुण्यातंतुला चेव । अन्मा य अन्महत्रखा, सण्णा गंबन्वणगरा व ॥ १ ॥ उकावाया, दिसादाहा, गिजयं, विज्, जिरवाया, जुनया, जनसादिता, धूमिया, महिया, रउरवाया, बंदो-बरागा, सुरोवरागा, चंदपरिवेसा, सरपरिवेसा, पश्चिमंदा, प्रविसरा, इंदधण, उदगमच्छा, कविहितिया, अमोहा, बासा, बारापरा, गामा, णयरा, घरा, पण्नया,

**पायाला, भवणा, निरया-रयणप्पहा, सक्करप्पहा, वालुयप्पहा, पंकप्पहा, धृमप्पहा,** तमप्पहा, तमतमप्पहा, सोहम्मे जाव अशुप्, गेनेजे, अणुत्तरे, ईसिप्पब्सारा, परमाणुपोग्गले, दुपग्सिए जाव अर्णतपण्सिए । सेनं साइपारिणामिए । में कि तं अणाद्रपारिणामिए ? अणाद्रपारिणामिए-घम्मत्यिकाए, अधम्मत्यिकाए, आगासत्य काए, जीवन्त्रिकाए, पुरमलन्धिकाए, अद्धासमए, लोए, अलोए, भवसिद्धिया, अभव-सिद्धिया । सेतं अणाइपारिणामिए । सेतं पारिणामिए । से किं तं सिनाइए? सिन्दाइए-एएसिं चेन उदइयउनम्मियखद्यखओनसमियपारिणामियाणं भावाणं दुगमंजोएणं तिगसंजोएणं चउकसंजोएणं पंचगसंजोएणं जे निष्फजंति सन्त्रे ते मिन्नाइए नामे । तस्थ णं दस दुयसंजोगा, दस तियसंजोगा, पंच चउक्संजोगा, एगे पंचकसंओगे । तत्य णं जे ते दस दुगसंजीगा ते णं इमे-अत्थि णामे उद्दय-उनसमनिष्पण्णे १ अस्यि णामे उदहयसाहर्गानष्प्रणे २ अस्यि जामे उदहयसभो-वसर्मानप्पण्णे ३ अत्य णामे उद्दृश्यपारिणामियनिष्प्रण्णे ४ अत्यि गामे उव-समियखयनिष्पणो ५ अर्थि गामे उचसमियखओवसमनिष्पणो ६ अर्थि गामे उनसमियपारिणामियनिष्कृणो ७ अस्य णामे खड्डयस्त्रओवसमनिष्कृणो ८ अस्य णामे खडयपारिणामियनिष्फणे ९ अत्थि णामे सओक्समियपारिणामियनिष्कणे १०। ऋबरे से णामे उदझ्यउवसमनिष्फणो ? उदइए ति मणुत्सं, उवसंता ऋसाया, एस णं से णामे उदहयज्वसमिनिष्फण्णे । कथरे से णामे उदहयस्वयनिष्फण्णे ? उदहए ति मणुस्से, सहयं सम्मत्तं, एम णं से णामे उदहयसायनिष्याणी । कयरे मे णामे उदइयसभोवसर्गानप्याणी ? उदइए ति मणुरसे, सओवसमियाई इंदियाई, एस णं से णामे उद्देशक्योक्समनिष्यम्पे । कयरे से णामे उद्देशकासियनिष्यको ? उदइए ति मणुस्से, पारिणामिए जीवे, एस णं से मामे उदद्यपारिणामियनिष्कणो । क्यरे से जामे उबसमियखयनिष्पण्णे ? उबसंता कसाया, खड्यं सम्यनं, एस णं से णामे उत्तसमित्रसारनिष्क्रणो । स्वारे से जामे उत्तसमित्रसानीयसानीष्क्रणो ? उत-संता कसाया, साओवसमियाई इंदियाई, एस णं मे णामे उवसमियस्ओवसमिन-प्पण्णे । क्यरे से गामे उपसमियपारिणामियनिष्पण्णे ? उवसंता क्साया, पारिणा-मिए जीवे. एस मं से गामे उबसमियपारिणामियनिष्याणे । कयरे से गामे खड्य-खओवसग्रनिप्पण्णे हैं खड्यं सम्मतं, खओवसमियाई इंदियाई, एस गं से गामे बाइबबाओवसमनिष्मण्ये । कवरे से गामे बाइबपारिणामियनिष्मण्ये ? सहयं सम्मत्तं. पारिवामिए जीवे, एस मं से जामे सङ्ग्यारिजामियनिष्क्रणे । कयरे से जामे कारोक्स मिरुपारिणासिय निष्कण्ये ! खरवेबस मियाई इंदियाई, पारिणासिए जीने, एस

णं से णामे खओबसमियपारिणामियनिष्पण्णे । तत्य णं जे ते दस तिगसंजीगा ते णं इमे-अत्थि णामे उददयउक्समियखयनिष्मण्णे १ अत्थि णामे उददयउक्समियख-ओवसमनिष्पणो २ अतिय णामे उद्दश्यउवसमियपारिणामियनिष्पणो ३ अस्य णामे उदइयखइयखओवसमनिष्फण्णे ४ अत्य णामे उदइयखइयपारिणामियनिष्फण्णे ५ अत्य णामे उददयस्त्रओवसमियपारिणामियनिष्पण्णे ६ अत्य णामे उवसमियस-इयस्त्रओवसमनिष्फण्णे ७ अस्य णामे उबममियसहयपारिणामियनिष्फण्णे ८ अस्य णामे उवस्तियस्त्रओवस्त्रियपरिणासियनिष्याणे ९ अत्थि णामे खड्यस्त्रओवस्त्रीय-पारिणामियनिष्कण्णे १०। कयरे मे जामे उदह्यउनसमियखयनिष्कणो ! उदहए ति मणुरसे, उबसेना कसाया, खड्यं सम्मतं, एस पं से णामे उद्दरयज्वसमियख-यनिष्कणो । कयरे से णामे उद्दुय्उवसमियसओवसमनिष्कणो ! उद्दुर् ति मण्यसं , उबसंता कसाया, खओक्समियाई इंदियाई, एस भं से णामे उदस्यउदस-मियस्वओवस्मानिष्कणो । क्यरे से जासे उदय उवस्मियपारिणामियनिष्कणो १ उदहर ति मणस्से, उवसंता कसाया, पारिणामिए जीवे, एस ण से पाम उदहय-उवसमियपारिणामियनिष्कण्णे । कयरे से णामे उदद्यखद्यस्थीशसमनिष्कणी ! उदहए कि मणस्ते, खड्यं सम्मक्तं, खओबसमियाई इंदियाई, एस णं से णामे उदहयसहयस्य ओवसमनिष्कण्णे । कयरे से णामे उदहयसहयपारिणासियनिष्कण्णे ? उदहए ति मण्त्से, खड्यं सम्मत्तं, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उदह्यसङ्ग-वपारिणामियनिष्कणो । क्यरे से णामे उदद्यवाओवसमियपारिणामियनिष्कणो ? उदइए ति सणस्से, खओवसमियाइं इंदिबाई, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उदइबखओवसमियपारिणाभियनिष्कणो । क्यरे से णामे उबसमियसइबस्बसोबसमिन-प्पम्मे ? उवसंता कसाया, खह्यं सम्मत्तं, खओवसमियाई इंदियाई, एस णं से णामे उनसमियसङ्ग्यस्वयोवसम्बन्धमानिष्कणो । क्यरे से णामे उनसमियसङ्ग्यपारिणामि-यनिष्फण्णे ? उवसंता कसाया, खड्यं सम्मत्तं, पारिणामिए जीवे, एस णं से णावे उवसमिब सहयपारिणामियनिप्पण्णे । कयरे से गामे उक्समिबसकोत्रसमियणानिणाः मियनिप्फण्ने ? उवसंता कसाया, खओवसमियाई इंदियाई, पाईणामिए जीवे, एस र्ण से जामे उक्सिम्बराज्ञोवसभिग्रपारिणामियनिय्याणे । क्यरे से जामे खडग्रवाजी-वसमिनपारिणामियनिप्पण्णे ? खड्मं सम्मत्तं, खखोनसमियाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस णं से बामे बार्यखओवसमिवपारिणामियनिप्पण्णे । तस्य णं के हे पंच चउद्धरंजोगा ते णं इमे-अस्य यामे उद्दय्यउत्समियवद्यवाभोवसम्बिष्याचे १ अत्य वामे उद्देश्यवसमिवसहस्यपारिकामिश्रानिष्याचे र स्रात्य मामे उत्पाद- उबसमियसायोधसमियपारिणामियनिष्याणे ३ अत्थि णामे उदद्यसद्यस्यभोवसः सियपारिणामियनिष्प्रणो ४ अतिश णामे उत्तसमियश्रहयस्त्रभोवसमियपारिणामियनि-प्प्रण्णे ५ । क्रयरे में णामे उदद्वयउवसमियखङ्यख्योवसमनिप्प्रण्णे ? उदहए ति मणुरसे, उवसंता कसाया, खड्यं सम्मत्तं, खओवसमियाई ईदियाई, एस णं में णामे उद्दरय उवसमियलहयस्वओवसमिनिष्णणो । कयरे मे णामे उद्दरय उवसमियलहयपा-रिणामियनिष्कण्णे ? उद्भए ति मणुस्से, उवसंता क्याया, खड्यं सम्मत्तं, पारिणा-सिए जीवे, एस मं से णामे उदहय उवसमियन इयपारिणामियनिष्कण्णे । कयरे से णामे उदइयउवसमियखओवममियपारिणामियनिएकणो ? उदइए ति मणुस्से, उवसंता कमाया, राओवसामयाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एम णं से णामे उदहयउवस-मियन्त्रओवसमियपारिणामियनिष्कणो । कयरे से गामे उदहयखहयखओवसमिय-पारिणामियनिष्कण्णे ! उदइए ति मणुरुमे, खड्यं सम्मत्तं. खओवसमियाई इंदियाई. पारिणामिए जीवे. एस णं से णामे उददयसहयस्त्रओवसमियपारिणामियनिष्फणी । क्यरे से गामे उदसमियखड्यखओक्समियपारिणामियनिष्कण्णे 🖾 उदसेता कसाया. खड्बं सम्मत्तं, सओवसमियाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उवसमिय-सहग्रसओवसमियपारियामियनिष्करणं । तत्थ गं जे से एक्के पंचगसंजीए से गं इमे-अत्थि णामे उद्दय्ववसमियखङ्ग्बजोक्समियपारिणामियणिप्रण्णे । कयरे से णामे उद्द्यउवनमियखद्यस्तओवसमियपारिणामियणिप्फण्णे १ उद्दर् ति मणुस्से, उवसंता कसाया, खर्यं सम्मतं, खओवसमियाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे. एस णं से णामे उद्दूर्यउवसमियनद्रयस्त्रओवसमियपारिणामियणिप्तण्णे । सेतं सिनवाइए । सेनं छण्णामे ॥ १२०॥ से किं तं सत्तणामे ? सत्तणामे सत्तमरा पण्णता । तंजहा-गरहा-सजे रिसहे गंधारे, मजिसमे पंचमे सरे । धे(रे)वए चेव नेसाए, सरा सत्त वियाहिया ॥ १ ॥ एएसि णं सत्तण्हं सराणं सत्त सरद्वाणा पण्णता । तंजहा-गाहाओ-सर्ज न अम्गजीहाए, उरेण रिसहं सरे । कंदुमगएण गंधारे, मज्सजीहाएँ सिज्यसं । १ । नासाए पंजमं बूया, इंतोद्वेण य बेवरं । अमुहक्खेवेण णेसायं, सरद्वाणा वियाहिया ॥ २ ॥ सत्तसरा जीविषित्सिया पण्णता । तंत्रहा-नाहा-सर्ज रवह मकरी, बुकुडो रिसमें भरं । ईसो रवह गंबारं, मिज्यमं च गवेलगा ॥ १ ॥ अह जुसुमर्थभवे काके, कोइंका पंचमं सर । छद्वं च सारसा कुंचा, नेसाय सत्तमं सक्ते ॥ २ ॥ सत्तसरा मधीवणिरिसमा प्रणाता । तंजहा-सजं रषद् सुयंगी, गोसुही रिसाई सरं । संख्यो रवह बंधारं, सिज्यामं पुण प्रावती ॥ १ ॥ चटकरणपहट्टाणा, मोहिया पंचर्न सरं । आर्डवरी रैक्ड्नं, सहामेरी य सत्तमं ॥ २ ॥ एएसि णं सराण्डं

सराणं सत्त सरलक्लणा पण्णता । तंजहा-गाहासी-सजेणं लहर्रे विति, क्यं च न विणस्सइ । गावो पुत्ता य मित्ता य, नारीणं होइ वह्नहो ॥ १ ॥ रिसहेण उ एस-(पसे)जं, सेणावचं धणाणि य । वत्थगंधमलंकारं, इत्यिओ सत्रणाणि य ॥ २ ॥ गंघारे गीयजुत्तिण्णा, वज्जवित्ती कलाहिया। इवंति कहणो घण्णा, जे अण्णे सत्य-पारगा ॥ ३ ॥ मज्जिमसरमंता उ, इवंति सहजीविणो । खायई पियई देई, मज्जिमसरमस्सिओ ॥ ४ ॥ पंचमसरमंता उ, हवंति पुहवीपई । मुरा संगहकतारो, अणेगगणनायमा ॥ ५ ॥ रेवयसरमंता उ, इवंति बुहजीविणो । साउणिया वाउ-रिया, सोयरिया य मुद्धिया ॥ ६ ॥ जिसायसरमंता उ, होति कलहकारमा । जंघा-चरों लेहवाहा, हिंडगा भारवाहगा ॥ ७ ॥ एएसि णं सनण्हं मराणं तलो गामा पण्णता । तंजहा-सज्जगामे १ मज्जिमगामे २ गंधारगामे ३ । मज्जगामस्य णं सत्त मुच्छणाओ पण्णमाओ । नंजहा-गाहा-मैन्गी कोरविया हरिया, रर्यणी य मारकंता य । छद्दी य सार्रेसी नाम. सदस्या य सत्तमा ॥ १ ॥ यज्जिमगामस्य णं सत्त शुच्छणाओ पण्णताओ । तंजहा-उत्तरमंदी रयेणी, उत्तरी उत्तरीसमा । समोकंती य सोनीरी, अभिक्जी होइ सत्तमा ॥ १ ॥ गंधारगामस्स णं सत्त मुच्छणाओ पण्णताओ । नंजहा-नंदी य खड़िया पूरिया य, चउत्थी य ग्रुडगंबारा । उत्तरगंबारा वि य, सा पंचमिया इनइ मुच्छा ॥ १ ॥ सुद्धृत्तरमायामा, सा छद्वी सन्तको य णायन्या । अह उत्तरायया कोडिमा य, सा सत्तमी मुच्छा ॥ २ ॥ सत्तसरा कमो हवंति ?, गीयस्स का हवह जोणी १। कइसमया ओसासा १, कह वा गीयस्स आगारा १॥ १॥ सनसरा नाभीओ. डवंति गीयं व रहयजोणी । पायसमा ऊसासा, तिण्णि व गीयस्स आगारा ॥ २ ॥ आइमड आरभंता, समुव्यहंता य मञ्जयारिम्म । अत्रसाणे उज्झंता, तिण्णि य गीयस्य आगारा ॥ ३ ॥ छद्दोसे अद्भुगुणे, तिष्णि य वित्ताई हो य मणिईओ। जो नाही सो गाहिइ, इसिक्सिओ रंगमज्यम्म ॥ ४ ॥ मौर्य दुर्भ उप्पिन्छं, उत्तालं व कमसो मुजेयव्वं । कागस्सरमणुर्णासं, छहोसा होति गेयस्स ॥ ५॥ पुण्णं रेतं च कैलंकियं च, वैतं च तहेवसविधेद्वं । सहैरं सैसं मुर्लिक्यं, अद्भाणा होंति गेयस्स ॥ ६ ॥ उर्रेकंठैसिरैविसुदं च, गिजांते मर्ज्येरिभियेपवर्षदं। समतालपडुक्तेवं, सत्तरसरसीभरं गीयं ॥ ७ ॥ अक्करसमं पयसैमं, ताळसमं कय-र्समं च गेहर्समं । नीससिकोससिवर्समं, संचारसँमं सरा सन् ॥ ८ ॥ निहोसं सारैमंतं च, हेउजुत्तैमेंलंकियं । उवेजीयं सोववारं व, मियं महरमेर्वं व ॥ ९ ॥ सैमं अद्धरेमं चेव, सम्बद्ध विसेमं च अं। दिन्यि वित्तप्रयाराहं, चडत्यं गोवछन्मह

१ पार्डतर्र-कुचेला व कृतिसी व, बोरा बंडालमुद्धिया । २ पायवारिसि बड्डी ।

१३ ९० ॥ सक्त्या पायया चेव, मणिईओ होंति दोण्णि वा । सर्मंडलिम गिजंते. पसत्था इसिभाविया ॥ ११ ॥ केसी गायड गहुरं, केसी गायइ खरं च रक्खं च । केसी गायइ चडरं, केसी य विलंबियं दुयं केसी॥ १२॥ विसेरं पुण केरिसी ?। गोरी गायइ महरं, सामा गायइ खरं च कुक्खं च । काली गायइ चलरं, काणा य विलंबियं दुयं अंथा ॥ १३ ॥ विस्सैरं पुण पिंगला । सनमरा तको गामा, मुच्छणा इक्क्वीसई। ताणा एग्णपण्णासं, सम्मतं मरमंडलं॥ १४॥ सेन्तं सन्तणामे ॥ १२८॥ से किं तं अहुणामे ? अद्रणामे-अद्भविहा वयणविभनी पण्णता। तंजहा-निहेसे पडमा होइ, बिइया उवएसणे । तहया करणिम्म कया, चटत्थी संपयावणे ॥ १ ॥ पंचमी य अवायाणे, छट्टी सस्सामिवायणे । मत्तमी मण्णिहाणत्ये, अद्वमाऽऽमंतणी भवे ॥ २ ॥ तत्थ पढमा विभनी, निहेसे 'सो इसो अहं व' ति । बिइया पुण उवएसे 'भग कुणमु इमं व तं व' ति ॥ ३ ॥ तहया करणस्मि कया 'भणियं च कयं च तेण व मए' वा । 'हाँदे णमो साहाए' हवइ चडरबी पयाणिम्म ॥ ४ ॥ 'अवणय गिण्ड य एती, इउ' ति वा पंचमी अवायाणे । छडी तस्स इमस्स वा. गयस्य वा मामिसंबंधे ॥ ५ ॥ इवइ पुण सत्तमी तं, इमस्मि आहारकालभावं य । आमंतणी भवे अद्वमी उ, बह 'हे जुवाण' ति ॥ ६॥ सेलं अट्रणामे ॥ १२९॥ से कि तं नवणामे? नवणामे-नवकव्यरसा पण्याता । तंजहा-गाहाओ-वीरी सिंगीरो अञ्चुओ य, रोहा य होइ बोडच्यो । बेलजओ वीभच्छो, हासी कळुणो पसंतो य ॥ १ ॥ (१) तत्थ परिचायम्मि य, (दाण)नवचरणसत्तु जणविणासे य । अणगुसय-धिडपरक्रम-.िलंगो वीरो रसो होड ॥ १॥ बीरो रसो जहा-सो नाम महावीरो, जो रजं प्रमहिज्ज प्रव्यद्यो । कामकोहमहासत्तु-, पक्त्वनिग्वायणं कुणइ ॥ २॥ (२) सिंगारो नाम रसो, रङ्खंजोगाभिकाससंजणणो। मंडणविकासविञ्चोय-, हासली-लारमणिकंगो ॥ १ ॥ सिंगारी रसी जहा-महुरविलाससलिकं, हियउम्मायणकरं जुवाणाणं। सामा सहुद्दामं, दाएई मेहलादामं॥ २॥ (३) विम्हयकरो अपुन्नो, अनु-मूगपुळ्यो स जो रसो होइ। हरिसविसाउप्पत्ति-, लक्खणो अब्भुओ नाम ॥ १॥ अञ्जुओ रसो जहा-अञ्जुयतरमिह एतो, अनं कि अत्य जीवलोगम्मि ? । जं जिण-बयणे अत्या, तिकालजुत्ता मुणिखंति ॥ २॥ (४) भयजणणस्वसद्घयार-, चिंता-कहासमुप्पच्यो । संमोहसंममविसाय, सरणिकंगो रसो रोहो ॥ १ ॥ रोहो स्सो जहा-भिजिक्देविवंवियमुद्दी, संदक्केट्ट इय रुहिरमाकिण्यो । हणसि पसं असुरणिमो, मीमरसिय अइरोद् ! रोद्दोऽसि ॥ २ ॥ (५) विषक्षोवयारगुज्झगुरु-, दारमेरावइक्र-

१-२ गाहाहिगपयाइसेयाई।

मुप्पण्णो । वेलणओ नाम रसो, लजा संकाकरणलिंगो ॥ १ ॥ वेलणओ रसो जहा-कि लोइयकरणीओ, लजणीयतरं ति लजयाम् ति । वारिजम्म गुरुयणो. परिवंदइ जं वहुप्पोत्तं॥ २॥ (६) अग्रुङकुणिमदुद्दंसण-, संजीगक्भासगंधनिष्फण्णो । निन्वेयऽविहिंसालक्सणो, रसो होइ बीभच्छो ॥ १ ॥ बीभच्छो रसो जहा-असु-इमलभरियनिज्ञर-, सभावदुरगंधिसब्बदालं पि । धण्णा उ सरीरकलिं, बहुमलक-ह्यसं विमुंचंति ॥ २ ॥ (७) स्ववयवेसमासा-, विवरीयविस्वणासमुप्पण्णो । हासो मणप्पहासो, पगासिलंगो रसो होइ॥ १॥ हासो रसो जहा-पानुनमसीमंडिय-, पिड-बुद्धं देवरं पलोयंती । ही जह शणभरकंपण-, पणियमज्ज्ञा हसइ सामा ॥ २ ॥ (c) पियविष्यओगवंध-, बहवाहिविणिवायसंगमुप्पण्णो । सोइयविलवियपम्हाण-, रुणालिंगो रमो करुणो ॥ १ ॥ करुणो रसो जहा-पञ्जायकिलामिययं, बाहागयपप्य-च्छियं बहुसो । तस्स विओगे पुतिय!, हुन्बलयं ते मुहं जायं ॥ २ ॥ (९) निहोसमणसमाहाण-, संभवो जो पसंतमावेणं । अविकारलक्लणो सो, रसो पसंतो नि णायव्या ॥ १ ॥ पसंतो रसो जहा-सब्भावनिव्यिगारं, उवसंतपसंतसोम-दिद्वीयं। ही जह सुणिणो रोाइइ, सहकमलं पीवरसिरीयं ॥ २ ॥ एए नव कन्वरसा, बत्तीसादोसबिहिसमुप्पण्या । गाष्टाहिं सुणियञ्चा, हवेति खुदा वा मीसा वा ॥ ३ ॥ सेनं तरणामे ॥ १३० ॥ से कि तं दसणामे ? दसणामे दसविहे पण्णते । तंजहा-गोणी १ नोगोणी २ आयाणपएणं ३ पडिवयन्सपएणं ४ पहाणयाए ५ अणाइय-सिदंतेणं ६ नामेणं ७ अवयवेणं ८ संजोगेणं ९ पमाणेणं ९०। से कि तं गोण्णे १ गोण्णं - तमइ ति समणो, तबइ ति तवणो, जलइ ति जलणो, पबइ ति पवणो। सेतं गोण्णं। से किं तं नोगोण्णे ? अकुंतो सर्कुतो, असुगो समुगो, असुहो समुहो, अलालं पलालं. अकुलिया सक्लिया. नो पर्छ असइ ति पलासो. अमाइनाहए माइवाहए, अबीयवावए बीयवावए, नो इंदगोवए इंदगोवे । सेतं नोगोणो । से कि तं आयाणपएणं ! आयाणपएणं-(धम्मोमंगलं चूलिया) आवंती, चाउरंगिजं, असं-स्तरं, अहातित्यजं, अह्हजं, जण्णइजं, पुरिसइजं (उम्रुगरिजं), एलहजं, बीरियं, धम्मी, मग्गी, समीसरणं, जम्मइयं। सेतं आयाणपर्णं। से कि तं पिकविकसपर्णं? पिंदवन्सपर्ण-नवसु गामागरणगरकेटकव्यडमदंबदोणमुह्रपट्टणासमसंवाहसिश्चवेसेसु सिविविस्समाणेस-असिवा सिवा, अम्मी सीयलो, विसं महुरं, कल्लालघरेस अधिलं साउयं, जे रनए से अलतए, जे छाउए से अछाउए, जे सुंभए से इसुंभए, आलबंते विवलीयभासए । सेतं पिडवक्सपएणं । से कि तं पाहण्णयाए ? पाहण्णयाए-असोगवणे. सत्तवण्यको. चंपगवणे, चूयवणे, नागवणे, पुत्रागवणे, उच्युवणे,

दक्खवणे, सालियणे । सेतं पाइण्यायाए । से कि तं अणाइयसिद्धंतेणं ? अणाइय-सिदंतेणं-धम्मत्यिकाए, अधम्मत्यिकाए, आगासत्यिकाए, जीवत्यिकाए, पुरगलत्थ-काए. अद्धासमए । सेत्तं अणाउयसिद्धंतेणं । से किं नं नामेणं ? नामेणं-पिउपिया-महरस नामेणं उचामिज(ए)इ। सेत्तं नामेणं । से किं तं अवयवेणं ? अवयवेणं-सिंगी सिही विमाणी, दाढी पक्खी खरी नही वाली। दुपय चलप्य बहुप्पय, नंगुली केमरी करही ॥ १ ॥ परियरवंधेण महं, जाणिजा महिलियं निबसणेणं । सित्येण दोणवायं. कविं च इकाए गाहाए॥ २ ॥ सेतं अवयवेणं । से किं तं संजोएणं ? संजोगे चडव्विहे पण्णमे । तंजहा-दव्बसंजोने १ क्षेत्रसंजोगे २ कालसंजोगे ३ भावसंजोगे ४। में कि तं दव्वसंजोगे ? दव्बसंजोगे तिविहे पण्णते। अहा-सचिने १ अचिते २ मीसए ३ । से कि तं सचिते ! सचितं-गोहिं गोमिए, महिसीहिं महिसए, उरणीहिं उरणीए, उड़ीहिं उड़ीबाछे। सेतं मचिते । से किं तं अचिते ! अचिते-छतेणं छत्ती, दंडेणं दंडी, पहेणं पडी, घडेणं घडी, कडेणं कडी । सेतं अचिते । से किं तं मीसए ! मीसए-इंडेणं हालिए, सगरेणं सागडिए, रहेणं रहिए, नावाए नाविए। सेत्तं मीसए। सेत्तं दव्बसंजीगे । से कि तं जेत्तसंजोगे ? खेत्तसंजोगे-भारहे, एरवए, हेमवए, एरण्णवए, हरिवासए, रम्म-गवामए, देवकुरुए, उत्तरकुरुए, पुञ्वविदेहुए, अवरविदेहुए । अहवा-मागहे, माल-वए, सोरहए, मरहद्वए, क्रंकणए। सेतं खेतसंजोगे। से किं तं कालसंजोगे? कालसंजोगे-सुसमयसमाए १ ससमाए २ सम्मद्समाए १ दूसमन्तसमाए ४ द्समाए ५ द्समद्समाए ६। अहुवा-पावसए १ वासारत्तए २ सरदए ३ हेर्मतए ४ वसंतए ५ गिम्हए ६ । सेतं कालसंजोगे । से कि तं मावसंजोगे ? भावसंजोगे दुविहे पण्णेत । तंजहा-पसत्ये य १ अपसत्ये य २ । से कि तं पसत्ये ? पसत्ये-नाणेणं नाणी, दंसणेणं दंसणी, वरित्तेणं वरित्ती । सेतं पसत्ये । से किं तं अप-सरथे ? अपसत्थे-कोहेणं कोही, माणेणं माणी, मायाए माई, लोहेणं लोही । सेतं अपसत्ये । सेतं भावसंजीगे । सेतं संजीएणं । से कि तं पमाणेणं १ पमाणे चडिन्हे पण्णते । तंत्रहा-नामप्यमाणे १ ठवणप्यमाणे २ दब्बप्पमाणे ३ भावप्यमाणे ४ । से कि तं नामप्पमाणे ? नामप्पमाणे-जस्स णं जीवस्स वा. अजीवस्स वा. जीवाण वा, अजीवाण वा, तदुमयस्स वा, तदुमयाण वा. 'पमाणे' ति नामं कजा । सेतं नामप्पमाणे । से कि तं ठवणप्पमाणे ? ठवणप्पमाणे सत्तविष्ठे पण्णते । तंजहा-बाह्य-जनस्त देवर्व कुँछे, पासंह मेंथे य जीवियाहेतं । आभिप्पाइयणामे ठवणा-णामं त सत्तविहं ॥ १ ॥ से किं तं जनसत्तवामे ? जनसत्तवामे -कितियाहिं जाए-

कित्तिए, कित्तियादिण्णे, कित्तियाधम्मे, कित्तियासम्मे, कित्तियादेवे, कित्तियादासे, कित्तियादेवे, कित्तियादासे, कित्तियादेवे, कित्तियादेवे, रोहिणि-धम्मे, रोहिणिसम्मे, रोहिणिदेवे, रोहिणिदासे, रोहिणिसेणे, रोहिणिरिक्सए य । एवं सञ्चनक्खतेषु नामा भाणियन्वा । एत्थं व संगहणिगाहास्रो-कित्तर्यं रोहिणि मिगसरै, अहाँ य पुणव्यसे य पुँरसे य । तत्तो य अस्सिलेसा, महा उ दो फर्गुणीओ य ॥ १ ॥ हैरैयो चित्ती सीहै, विसाहीं तह य होइ अणुराहीं । जेट्टा मूर्ली पुरुवा-, रार्डि तह उत्तरी चेव ॥ २ ॥ अभिष्टे सर्वर्ण घणिही, सर्याभस्यी दो य होति भेर्देवेयां । रेवर्ड अस्सिणि भरणी, एमा णक्सतपरिवादी ॥ ३ ॥ सेतं णक्खतणामे । से किं तं देवयाणामें ? देवयाणामे-अभिनदेवयाहिं जाए-अभिगए, अभिगदिण्णे, अभिगदम्मे, अभिगसम्मे, अभिगदेवे, अभिगदासे, अभिगसेणे, अभिगरिक्खए । एवं सब्ब-नक्लत्तदेवयानामा भाषियन्ता । एत्थं पि संगृहणिगाहाओ-अंग्गि प्यावई मामे, र्देहो अंदिती बिहर्सहैं सँप्पे । पिर्ति भेग अजैम सिवयों, तक्की वर्डिं व इंदेरेंगी ॥ १ ॥ भित्तों इंदो निरई, आर्ड विस्सो य बम विष्ट्री य । त्रेष्ट्रै वहण अर्थे विवसी, पूर्म भामें र्जेंसे चेब ॥ २ ॥ सेनं देवयाणासे । से कि तं कुलनासे ? कुलनासे-उसी, भोगे, रायणी, खतिए, इक्खारे, णाए, कोरव्वे । सेतं कुलनामे । से कि तं पासंडनामे ? पासंड-नामे-'समणे य पंडरेंगे भिक्खें कावालिए य तावसए। परिवायगे' सेतं पासंडनामे। सं कि तं गणनाम ? गणनामे-मल्ले, मल्लदिण्मे, मल्लदम्मे, मल्लदेवे, मल्ल-दासे, मह्नसेण, महरविखए। सेतं गणनामे । से किं तं जीवियनामे ? जीविय-(हेउ)नामे-अवकरए, टक्कुरहए, उजिशयए, कजवए, सप्पए । सेतं जीवयनामे । से कि तं आभिप्पाइयनामें ? आभिप्पाइयनामे-अंबए, निंबए, बकुलए, पलासए, सिणए, पिळुए, करीरए । सेत्तं आभिप्पाइयनाये । सेतं ठवणप्यसाणे । से किं तं दव्ब-प्पमाणे ? दब्बप्पमाणे छब्बिडे पण्णते । तंत्रहा-धम्मत्थिकाए १ जाव अद्वासमए ६ । सेतं दव्यपमाणे । से किं तं भावप्यमाणे ? भावप्यमाणे चडिवहे पण्णते। नीजहा-सामासिए १ तिहरूप २ बाउए ३ निक्तिए ४। से किं ते सामासिए १ सामासिए-सत्त समासा भवंति, तंजहा-गाष्टा-इंदे व बहुँव्वीही, कम्मधारय दिखा र्थे । तप्पुरिसे अञ्बर्धभावे, एकसेसे य सत्तमे ॥ १ ॥ से कि तं दंदे १ दंदे-दंन्ताक्ष ओष्ठी च=दन्तीष्टम. सेनी च उदरं च=स्तनीदरम. वैश्वं च पात्रं च=वस्न-

<sup>9 &#</sup>x27;सु'। २ बुद्धदंसणस्यिको । ९ दंता य ओहा यःदंतोष्ठं, २ वणा य उयरं च=यणोयरं, ३ वत्यं च पायं चःवत्यपतं, ४ आसा य महिसा य=आसमिहसं, ५ सही य नवस्त्रे य=अहिनस्कं।

पात्रम्, अर्थात्र महिपाद्य=अञ्चमहिषम्, अहित्र नकुलश्च=अहिनकुलम् । सेत्रं देंद्रे समासे। से कि तं बहुब्बीही समासे ? बहुब्बीही समासे-फूछा इमस्मि गिरिन्मि कुडयक्रयंबा सो इसो गिरी फुह्मियकुडयक्रयंथो । सेत्तं बहुव्वीही समासे । से किं तं कम्मधारए ? कम्मधारए-धवलो वसहो=धवलवसहो, किन्हो मिओ=किन्हमिओ, सेओ पडो=सेयपडो, रत्तो पडो=रत्तपडो । सेनं कम्मधारए । से कि तं दिग्रसमासे ? दिग्र-समासे-तिण्णि बहुगाणि=तिकहुगै, तिण्णि महुराणि=तिमहरे. तिण्णि गुणाणि=तिगुणै. तिष्णि पुराणि=तिपुरं, तिष्णि सराणि=तिसरं, तिष्णि पुरुखराणि=तिपुरुखरं, तिष्णि बिंदुयाणि=तिबिंदुर्य, तिण्यि पहाणि=तिपहं, पंच णईओ=पंचणयं, सत्त गया=सत्तगयं, नव तर्गा=नवत्रंगं, दम गामा=दसगामं, इस प्रराणि=दसप्रं । सेतं दिग्समासे। से कि तं नप्परिसे ? तप्परिसे -तित्ये कागो=तित्यकागो, वणे हत्थी=वणहत्थी, वणे त्रराहो=वणवराहो, वणे महिसो=नणमहिसो, वणे मऊरो=वणमऊरो । मेनं तप्प-रिसे । से कि तं अव्वर्डभावे ? अव्वर्डभावे-अणुगामं, अणुगाइयं, अणुफरिहं, अणु-चरियं । सेतं अध्वद्रभावे समासे । से कि तं एगसेसे ? एगसेसे-जहा एगो पुरिसो तहा बहवे परिसा, जहा बहवे पुरिमा तहा एगी पुरिसो; जहा एगी करिसावणी तहा बहुवं करिसावणा, जहा बहुवे करिसावणा तहा एगो करिसावणो: जहा एगो साली तहा बढ़वे साली, जहा बहुवे साली तहा एगो साली । सेतं एगमेसे समासे । सेतं सामासिए। से कि तं नदितए ? तदिनए अर्हावहे पण्णते । तंत्रहा-गाहा-कर्म्म सिप्पै सिलोएै. संजोगे समीवेंओ य संजूही। इस्सिएयें अवकार्ण य, तदिनणामं तु अड्ड-विहं ॥ १ ॥ से कि तं कम्मनामे ? कम्मनामे-तणहारए, कट्टहारए, पत्तहारए, दोसिए, सोतिए, कप्पादिए, मंडवेयालिए, कोलालिए। सेतं कम्मनामे। से किं तं सिप्पनामे? सिप्पनामे-(वित्यए, तंतिए,) तुष्णए, तंतुवाए, पटकारे, उएट्टे, बरुडे, सुंजकारे, कड़कारे, छत्तकारे, वज्झकारे, पोत्यकारे, चित्तकारे, दंतकारे, छेप्पकारे, सेलकारे, कोट्रिमकारे । सेतं सिप्पनामे । से किं तं सिलीयनामे ? सिलीयनामे-समणे, माहणे, सन्वातिही । सेतं सिलोयनामे । से किं तं संजोगनामे ? संजोगनामे-रण्णो समुरए. रण्यो जामाउए, रण्यो साछे, रण्यो भाउए, रण्यो भगिणीवई । सेत्तं संजोगनामे । से कि तं समीवनामे ? समीवनामे-गिरिसमीवे जयरं=गिरिजयरं, विदिसासमीवे गयरं=वेदिसं गयरं, बेसाए समीवे गयरं=वेशायहं, तगराए समीवे गयरं=तगरायहं। सेतं समीवनामे । से किं तं संज्ञहनामे ? संज्ञहनामे-तरंगवहकारे. मलयवडकारे. अताणुसङ्घिकारे, बिंदुकारे। सेतं संजूहनामे। से किं तं ईसरियनामे ? ईसरियनामे-राईसरे, तलबरे, माडंबिए, कोहंबिए, इब्मे, सेट्टी, सत्यवाहे, सेणावई । सेतं ७१ सत्ता०

इंसरियनामे । से किं तं अवस्थाने ? अवस्थाने - आरहंतमाया, चक्रविद्याया, वायविद्याया, रायमाया, मुणिमाया, वायग्याया । सेतं अवस्थाने । सेतं विद्याने । सेतं व्याने । सेतं विद्याने ।

से कि तं प्रमाणे ! प्रमाणे चंडिबहे पण्णते । तंजहा-दन्वप्पमाणे १ खेतायमाणे २ कालप्रमाणे ३ सावप्यमाणे ४॥ १३२॥ से विः तं दहत्प्यमाणे ५ दन्वप्यमाणे द्विहे पण्णेत । तंत्रहा-पएसनिष्यणे य १ विभागनिष्यणे य २ । से कि तं पएसिक्फणे ? पएमिक्फणं-परमाणुपोगाले, दुपएसिए जाव दमपएसिए, संन्यिजपरसिए, असंखिजपरिसए, अणंतपरसिए । हेर्स पर्मिनिक्णा । से कि तै बिसागनिष्पण्णे १ विभागनिष्पण्णे पंचविष्ठे पण्णते । तंत्रहा-माणे १ उम्माणे २ अवसाणे ३ गणिमें ४ पिंडमाणे ५। से किंते भाषे ? माणे दुविहे पण्यते । तंत्रहा-धक्रमाणध्यमाणे यं १ रसमाग्रह्ममणे य २ । से कि ते धक्रमाणस्थमाणे १ धन्नमाणपमाणे-दो असईओ=पसई, दो पमईओ=सेद्मा, बनारि संद्याओ=कुलओ, चनारि कुलया=पत्यो, चनारि पत्थया=आढगं, चनारि आदगाइं=दोणो, सद्वि आढयारं=जहक्ष कुंमे. असीड आढयारं=मज्जिमए कुंमे, आढयसयं=उद्योगए कुंमे. अद्भ य आत्यसहए=वाहे । एएणं घण्णकाणपमाणेणं कि पश्चीयणं १ एएणं घण्ण-माणपमाणणं र्भुतोलीमुखद्द्रस्यलिद्श्रीचारसंसियाणं भण्यामां भण्यामाणपमाणनि-व्यित्तिलक्खणं भवड । सेतं धण्णमाणयमाणे । से किं तं रसमाणयमाणे ? रसमाण-प्यमाणे-धण्णमाणप्यमाणाक्षो चटभागविवविष्ठ अस्मित्रसिद्वाजुरे रसमाणप्यमाणे विहिज्ञह्, तंत्रहा-चडमड्डिया (चडपळपमाणा ४), वनीसिया (अट्टपलपमाणा ८),

१ भू मत्ताए 'परसै' अञ्चलागहीए नत्नि, २ एह बुद्दीए, ३ फद्ध संघरिते, ४-५ एए 'सक्कए' अद्धलागहीए एएसि ठाने अच्छा पडजंति । १ सहीए सम्बन्धः महिसो, २ भमइ य रवह य=मगरो, ३ सुद्धं सुद्धं स्वस् ति मुसलं, ४-५ 'सक्कए' अद्धलागहीए जहा हेट्टा, ६ उद्दूकाणो=उद्धलो, ७ नेस्वस्य मासा=नेस्वस्य । ४ व्या कोजिया जा समिति हेट्टा संविक्षणां सन्ति विद्यासा । सोलसिया (सोलसपलपमाणा १६), अष्टुआइया (बनीनपलपमाणा ३२), चउभाइया (चरसद्विपलपमाणा ६४). अद्भाणी (समाहियअद्वाइसपलपमाणा माणी (दुसवाहिवछप्पण्णपलपमाणा २५६), दो चउसद्वियाओ=बत्तीसिया, दो बनीसियाओ=सोलसिया, दो मोलसियाओ=अद्रमाध्या, दो अद्रमाध्याओ=चउमा-इया. दो चरभाइयाओ=अद्धमाणी. दो अद्धमाणीओ=माणी। एएणं रसमाणपमाणेणं कि पञ्जेयणं ? एएणं रसमाणेणं-बारकघडककरककलसियगागरिद्द्यकरोडियकुं विय-(दो)संसियाणं रसाणं रसमाणप्यमाणनिब्बितिलक्खणं अवड । सेतं रसमाणप्यमाने । सेतं माणे । से कि तं उच्माणे ? उम्माणे-अं णं उम्मिणिजाइ, तंजहा-अदकरिसो, करिमो, अद्भग्लं, पलं, अद्भुला, नुला, अद्भारो, भारो । दो अद्भक्तिसा=करिसो, वो करिमा=अद्भालं, हो अद्भाराहं=पलं, पंच पलसहया=तुला, इस तुलाओ=अद्भारी, बी[बी]सं तुलाओ≈भारो। एएणं उम्माणपमाणेणं किं पओयणं ? एएणं उम्माण-पमाणेणं पत्ताऽगरतगरचोययकुंकुमखंडगुलमक्तंिखाईणं दव्वाणं उम्माणपमाण-निविवत्तिलक्षणं भवइ । सेतं उम्माणपमाणे । से कि तं क्षोमाणे ? ओमाणे-वं णं ओमिजिज्ञह, तंत्रहा-हरयेण वा, दंडेण वा, धणकेण वा, जुगेण वा, नालियाए वा, अपनेण वा, मुसलेण वा । शाहा-दंड वणू जुग नालिया व, अक्स मुसले व चरुहत्यं । दमनातियं च रख्नं, वियाण ओमाणसण्णाए ॥ १ ॥ वरशुम्मि हत्यमेखं, सिते दंढं धणं च पत्थिम । सायं च नालियाए, वियाण ओमाणसण्माए ॥ २ ॥ एएणं अवसाणप्रमाणेणं कि पश्रीयणं ! एएणं अवसाणप्रसाणेणं सायन्यरहय-करक्षियकहपद्रभितिपरिक्खेबसंसियाणं दब्बाणं अवगाणप्रगणति विवित्तितकस्वणं भवड़ । सेतं अवमाणे । से किं तं गणिमे ! गणिमे-अं णं गणिजह, तंजहा-एगो. दस, सयं, सहस्तं, इससहस्ताः, सयसहस्तं, दससयसहस्साः, कोकी । एएणं गणिमप्पमाणेणं कि पक्षोयणं ? एएणं गणिमप्पमाणेणं शितगभितिभत्तवेयणआय-क्वयसंसियाणं दक्काणं गणिसप्पसा<del>ण</del>निक्तित्रसम्बर्णं अवड । सेत्तं गणिसे । से किं तं परिमाणे ? परिमाणे-कं णं परिमित्रिकड, तंबदा-ग्रंका, कागणी, निष्काबो, क्रममासको, मंडलको, स्वष्णो । पेच गुंजाको=क्रममासेको, चलारि कागणीको= कम्ममासको, विश्वित निष्काबा=कम्ममासको, एवं चएको कम्ममासको। बारस कम्ममासका=मंबतको, एवं अवयाकीसं कागणीको=मंबतको, सोलस कम्ममासका= पुरुषो पित्राणप्याणेणं सुक्षणंत्रसम्भित्राच्याणेणं कि प्रशोदणं ? एएषं पित्राणप्यताणेणं सुक्षणंत्रसम्भित्रसित्रस्थालाङ्गं दस्ताणं

१ कागणीअवेक्साए । २ कागणीअवेक्साए ति अही ।

पिक्रमाणप्यमाणनिव्यित्तिलक्खणं भवद् । सेतं पिक्रमाणे । सेतं विभागनिष्कणो । सेतं दञ्बणमाणे ॥ १३३ ॥ से किं तं खेलपमाणे ? खेलपमाणे दुविहे पण्णते । तंत्रहा-प्रसनिष्काणी य १ विभागनिष्काणी य २ । से किं तं पएसनिष्काणी ? प्रसन निष्पणो-एगपएसोगाडे, दुपएसोगाडे, तिपएसोगाडे, संखिजपएसोगाडे, असंखिजप-एसोगाउँ । सेतं पएमनिष्यण्ये । से कि तं विभागनिष्यण्ये ? विभागनिष्यण्ये-गाहा-अंगुल विद्दत्थ र्यणी, बुच्छी घणु गाउयं च बोद्धव्यं । ओयण सेढी पयरं, छोगम-ह्येगे वि य तहेव ॥ १ ॥ से किंतं अंगुरु ? अंगुरु तिविहे पण्णते । तंजहा-आयंगुरु १ उस्सेहंगुढ़े २ पमाणंगुढ़े ३। से कि नं आयंगुढ़े ? आयंगुढ़े-जे णं जया मणुस्सा भरंति तेसि णं तया अप्पणो अंगुक्रेणं दुवानसअंगुलाई मुहं, नवमुहाई पुरिसे वमाणजुने भवड, दोष्णिए पुरिसे माणजुने भवड, अद्यक्षारं नुत्रमाणे पुरिसे उम्माण-जुत्ते अवह । गाहाओ-माणुम्माणपमाणजुत्ता(णय), लक्खणवंजणगुणिहं उवधेया । उत्तमकुलपस्या, उत्तमपुरिया मुणेयन्या ॥ १ ॥ होति पुण अहियपुरिया, अहमयं अंगुलाण उम्बद्धा । छम्पाउड अहमपुरिमा, चउम्तर मजिल्लामिका उ ॥ २ ॥ हीणा वा अहिया वा, जे खुल सन्सत्तसारपरिर्हाणा । ते उत्तयपुरिसाणं, अवस्य पेमनण-मुकेंति ॥ ३ ॥ एएणं अंगुलपमाणेणं-छ अंगुलाई=पाओ, दो पाया=बहर्गा, दो विहत्वीओ=रयणी, दो रयणीओ=कुट्छा, दो कुर्न्छाओ=दंडं धण् जुरे नालिया अक्ने मुनले, दो धणुसहस्माई=गाउयं, चनारि गाउयारं=जीवर्णं । एएणं आयंगुरूपमाणेणं कि पओयणं ? एएणं आयंगुळेणं जे णं जया मणुरसा इवंति तेनि णं नया णं आयंगुरुणं अगडतलागदहनईवाविपुक्खरिणीरीहियगुंजालियाओ सरा मरपंतियाओ सरमरपंतियाओ बिलयंतियाओ आरामुजाणकाणणवणवणसंडवणराईओ, सभापवा-खाडवपरिहाओ पागारअङ्गलमचरियदारगोपुरपासाग्रघरसरणस्यणआवणसिंशाङग-तिगच उद्भाचनर च उम्मुहमहापहपहसगडरहजाणज्ञानिहि चिक्रिमिवियसंद्रमाणियाओ लोहीलोट्कडाह्ककिल्यभंडमत्तीवगरणमाईणि अजनालियाई च जीयणाई मविजेति । में समासओं तिविहे पण्यांते । तंत्रहा-स्क्रैंअंगुले १ पर्यागुले १ घणंगुले ३ । अंगुला-यया एगपएसिया सेढी स्ईअंगुङे, सुई सुईगुलिया प्यरंगुङे, प्यर सुईए गुलियं वर्ण-गुळे। एएसि णं भंते ! सहुअंगुरुपयरंगुरुवर्णगुरु।णं कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? सन्वाचीने सुद्रभंगुले, पयरंगुले असंकेजपुणे, धर्मंगुले असंखेजगुणे । संतं आयंगुले । से कि तं उत्सेहंगुडे ! उत्सेहंगुडे अनेगविहे पणाते । तंजहा-गाहा-परमाण् तसरेण् , रहरेण् अमयं च बालसा । लिक्सा ज्या य जवी, अहुगुण-विवक्किया कमसो ॥ १ ॥ से कि तं परमाण ? परमाण इविक्वे पण्यासे । तंत्रहा-

मुहुमे य १ ववहारिए य २ । तत्थ णं जे से मुहुमे से ठप्पे । तत्थ णं जे से बबहारिए से णं अणंताणंताणं सहुमपोस्गलाणं समुदयसमिइसमागमेणं ववहारिए परमाणुपोस्गले निष्फज्जह । से णे भंते ! असिघारं वा अरघारं वा ओगाहेजा ? हंता ! ओगाहेजा । से णं तत्य छिजेज वा भिजेज वा ! नो इणड्डे समद्वे, नो सळ तत्य सत्यं कमइ। से णं भंते ! अगणिकायस्य मज्जंमज्हेणं वीड्वएजा ? हंता ! वीड्वएजा । से णं भंते ! तस्य डहेजा ! नो इणड्डे समहे, नो खल्ल तत्य सत्यं कमइ । से र्ण भंते ! पुक्खरसंबद्दास्स महामेहस्म मञ्झंमञ्झेणं वीद्वएजा ! हेता ! वीद्वएजा । से णं तस्थ उदउद्धे सिया ? नो इणद्वे समद्वे, नो बलु सत्थ मत्थं कमड । से णं भंते ! गंगाए महाणङ्गेषु पिंडमोयं इञ्चमागन्छेजा ? इंता ! इञ्चमागन्छेजा । से णं तत्य विणिषाय-मावजेजा ! नो इणद्रे समद्रे, नो खल तत्य मन्धं कमड़ । से णं भंते ! उदगावतं वा उदगबिंदुं वा ओगाहेजा ! हंता ! ओगाहेजा । से णं तत्य कुन्छेजा वा परि-यानजेज वा १ नो इण्डे ममंद्रे, नो खलु तत्य मत्यं कमइ । गाहा-सत्येण श्रुतिक्खेण पि. छित्ते भेत्ते व जं न किर सक्ता । ते परमाणुं सिद्धा, वर्यति आई पमाणाणं॥ १॥ अगंताणं ववहारियपरमाणुपोम्मकाणं समुदयममिइसमागमेणं-मा एगा उसण्ह-सिष्द्रयाइ बा, मण्डमिष्ट्रयाइ वा, उड्डरेण्ड् वा, तसरेण्ड् वा, रहरेण्ड् वा । अड उमण्हलिष्ट्याओ=ना एगा लण्डराण्ड्या, अट्ट सण्ड्सिण्ड्याओ=सा एगा उद्वरेण्, अह उन्दरेणुओ=सा एगा तसरेणू, अह तसरेणुओ=मा एगा रहरेणू, अह रहरेणुओ= देवकुरउत्तरकुरुणं मणुवाणं से एगे वालग्गे, अह देवकुरुउत्तरकुरुणं मणुवाणं वालम्गा=हरिवासरम्मगवासाणं मणुगाणं से एगे वालम्गे, अह हरिवासरम्मगवासाणं मणुस्ताणं नालगा=हेमवयहेरण्यवयाणं मणुस्ताणं से एगे बालभ्ये, अद्व हेमवय-हरणावयाणं मणुस्साणं बालमगा=पुन्वविदेहअवर्यिदेहाणं मणुस्साणं से एगे वालमी, अह प्रव्यविदेशअवरविदेशाणं मणुस्साणं वालग्गा=भरहएर्वयाणं मणुस्साणं से एगे बालमो, अद्भ भरहेरवयाणं मणुस्साणं वालम्या=सा एगा लिक्खा, अद्भ लिक्खाओ= सा एगा जूया, अट्ट जूयाओ=से एगे अवस उसे, अट्ट जनस उसे=से एगे अंगुले। एएणं अंगुलाण पमाणेणं छ अंगुलाइं=पाओ, बारस अंगुलाइं=निहर्श्वी, चउवीसं अंगुलाई=र्यणी, अडबालीसं अंगुलाई=कुच्छी, छववइ अंगुलाई=से एगे दंबेइ वा. धणुद्र वा, जुनेइ वा, नालियाइ वा, अक्केट वा, मुसलेड वा। एएणं भणुप्पमाणेणं हो धणसहस्साई=गाउयं, क्तारि गाउयाई=जोयणं। एएणं उरसेहंगुरेणं कि पक्षोयणं ? एएणं उस्सेहंगुरूणं जेरहयतिरिक्सकोणियमणुस्सदेवाणं सरीरोगाहणा सविज्ञह । वेरह्याणं भेते । केसहाकिया सरीरोगाहणा पण्यता ? गोयमा । दुविहा

पण्णता । तंजहा----भवधारणिजा य १ उत्तरवेडव्यिया व २ । तत्य णंजा सा भवधारणिजा सा वं--- जहक्येणं अंगुलस्स असंखेजडभागं, उद्दोसेणं पंचवणुसयाई । तत्थ णं जा सा उत्तरवेद्धवित्या सा-बहुक्योणं अंगुक्तस संस्केबहुमागं, टक्कोसेणं थणुसहस्सं । रयमप्पहाए पुढचीए गैरइसाणं मंते ! केमहास्थ्या सरीरोगाहणा पण्यता ? गोयमा ! दुविहा पण्यता । तंत्रहा-अवधारणिजा स १ उत्तरवेडिन्यमा य २ । तस्य में जा सा भवधारिकजा मा-जहण्येणं अंगुरुस्स असंखेळक्रभागं, उक्रोसेणं सरावण्डं तिष्णि रमणीओ छब अंगुलाई । तत्व णं जा सा उत्तरबेउव्यिग मा—जहण्णेणं अंगुलस्म संखेळाइभागं, उक्कोसेणं पण्णरसधणूरं दोण्णि न्यणीओ बारम अंगुलाई । सेहरप्यहापुडबीए जेरइयाणं भेते ' केमहालिया सरीगेगाहणा पण्णाता ? गोयमा : दुविहा पण्णाता । तंत्रहा-अवधारणिज्ञा य उत्तरवंड व्यया य । तत्य णं का सा अवधारणिजा सा-जहण्येणं अंगुलस्स असंखेजहमागं, उद्दांसेणं पष्णारसप्तपृडं दुष्णि रयणीओ बारसअंगुलाई । नत्य णं जा सा उत्तरवैठिव्यया सा– जहर्णाणं अंगुलस्स संसेजाइमागं, उक्तोमेगं एकतीसं धगूहं इक्ररमणी म । वासु-यप्पहापुरवीए गेरहवामं भेत : केमहालिया मरीरोगाहणा वण्णना ? गायमा ' हुविहा पण्णता । तंजहा-अवधारणिजा य १ उत्तरवेडव्यिया व २ । तत्थ मं जा सा अवधारणिजा मा-जहण्येणं अंगुलस्स असंखेजहभागं, उक्कोसेणं एकतीसं धण्हं इकरवणी य । तत्व णे जा सा उत्तरबेउव्विया सा-बहण्येणे अंगुत्रहस संखेळहभागे, उद्योसेणं बामहिष्मपुर्द दो रयणीओ य । एवं सञ्जामि पुरुवीणं पुष्प्रा भाषियञ्डा । पंकप्पहाए पुरवीए सवधारणिजाः--- अहण्लेणं अंगुल्यस असंखेळहभागं, उक्कोरेणं बार्याहुप्रवृत्तं तो स्वणीओ य । उत्तरवेउन्विया-बहुण्येणं अंगुलस्स संकेबद्भागं, डकोसेणं प्रवित्तं चणुनयं । भूमप्पहाए भवपार्शिका-जहण्येणं अगुलस्स अस खेजहभागं, उद्दोसेणं पणवीसं धणुसर्य । उत्तरवेउम्बिया-जहण्णेणं अंगुरुरण संखेजहमार्गः, उद्योरेणं अञ्चाहजाई चणुसयाई। तमाए भववारनिजा-जहण्ये अंगुलस्स असंखेजहभागं, उद्योसेणं अष्टाइजाई भगुसवाई। उत्तरवेडिवया-जहलीणं अंगुलस्य संकोजहमार्ग, उक्कोरीनं पंचायपुरायाहं । तमसमाप् पृहकीए जेरड्याणं भेते ! केमहाकिया सरीरोगाहणा पण्यसा ? ओयमा ! बुविहा पण्यामः। तंत्रहा-सवधारणिका य १ उत्तरचेउन्निका य २। तत्व वं जा सा अवधारणिका सा-बहुण्येयं अंपुलस्य असंबेक्क्समं, उद्दोसेणं पंचवकुतयाहं । तस्य वं अः सा उत्तरवेउन्निया सा-बहुकोणं अंगुस्तस संबेखइमागं, उद्योरेगं भनुपहस्सारं।

१ एवं सञ्चाणं दुविहा अवधारविज्ञा-

असुरकमाराणं भेते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णाता ? गोयमा ! दुविहा पण्णाता । तंत्रहा-भवधारणिजा य १ उत्तरवैद्यविद्या य २ । तत्थ णं जा मा भवधारणिजा सा-जहण्येणं अंगुलस्स असंखेजहभागं, उद्दोशेणं सत्तरयणीओ । तत्थ णं जा सा उत्तरवेत्रविया सा-जहण्णेणं अंगुलस्य संखेळद्भागं. उद्योसेणं जोयणसयसहस्यं । एवं असुरकुमारगमेणं जाव थिवयनुमाराणं भाषियन्व । पुढविकाइयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्याता ? गोयमा ! जहण्येणं अंगुलस्य असंबेज्जहसार्ग, उद्योसेण वि अंगुलस्त असंखेजहमार्ग । एवं मुहमार्ग ओहियार्ग अपजन्तगार्ण पजत्तगाणं च भाषियन्वं। एवं जाव बायरवाउकाइवाणं पजतगाणं भाषियन्वं। बणस्मइनाइयाणं अंते ! केमहास्थिया सरीरोगाहणा पण्याना ? गीयमा ! जहण्येणं अंगुलस्स असंखेजहभागं, उद्योसेणं साइरेगं जोयणसहस्यं । सुद्रुमनणस्मइकाइबाणं ओहियाणं अपजनगाणं पजनगाणं तिण्हं पि-जहण्णेणं अंगुलस्य असंखेजडभागं, उक्कोमेण वि अंगुलस्स असंखेजहमार्ग । बायरवणस्मइकाइयार्ग ओहियाणं-जहार्जाणं अंगुलस्य असंग्रेजडमार्गः उक्नोसेणं साइरेगं जीवणसहस्यं । अपजनगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्य असंखेजहमार्गः, उद्योसेण वि अंगुलस्स असंबेजहमार्गः। पजनगार्ण-जहण्णेणं अंगुलस्स असंग्रेजहमार्ग, उद्गोसंणं माहरेगं जीवणसहस्सं । बेहंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! बहुण्णेणं अंगुलस्त असंखेजहभागं, उक्कोर्सणं बारग-जीयणाई । अपजनगाणं-बहण्येणं अंगुलस्स असंबेजइमागं, उद्योसेण वि अंगुलस्स असंश्रेजहभागं । पजतगाणं-जहण्णेणं अंगुरुस्य संखेजहभागं, उस्रोसेणं बारसजीय-णाइं । तेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुरुस्त असंखेजहभागं, उक्कोसेणं तिकिय गाउयाई । अपज्ञत्तगाणं-जहणोणं अंगुलस्स असंखेजक्रभागं. उक्कोसेण वि अंगुलस्य असंखेजाइमार्गः । पजतगाणं-जहणोणं अंगुलस्य संखेजाइमार्गः, उद्योसेणं तिष्णि गाडयाई। चन्डरिंदियाणं पुस्का।गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजहमार्गः. उद्योसेणं चतारि गाउवार्ड। अपजातगाणं-बहण्येणं० उद्योसेण वि अंगुलस्स असंखेजहभागं । पजनगणं-बहणोणं अंगुरुस्म संखेजहभागं, उद्दोसेणं चत्तारि गाउयार्ड । पंजिदियतिरिक्सजोणियाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नाता ? योगमा ! अष्टण्लेणं अंगुलस्य असंबोजहभागं, उक्कोरोणं जोगणसहस्यं । जलगर-पंचिदियतिरिक्सओणियार्ण पुच्छा । गोयमा । एवं चेत्र । सम्मुच्छिमञ्जलगरपंचिदि-यतिरिक्सजोशियाणं पुरुका । गोयसा ! जहुण्लेणं अंगुलस्य असंकेजहमाणं, उद्दोरेणं क्षेयणसङ्करतं । अपजारागसम्मु व्यानकावनरपंचिदिगतिरिक्तकोणिनावं पुच्छा । बो॰ ] जहकोगं अंगुरुस्स असंबेजहमार्ग, उन्होसेन वि अंगुतस्स असंकेजस्मार्ग ।

पजतगरास्मुच्छिमजलबरपंचिदियतिरिक्सजोवियाणं पुच्छा । गीयमा । अहुण्येणं संगुलस्स संखेजहमार्गः, उद्योसेणं जोयणमहस्सं । गम्भवकंतियजलयरपंचिदिय-पुच्छा । गोयमा ! बहुण्येषं अंगुलस्स असंखेजहमार्गः, उद्दोसेषं जीयणसहस्सं । अपजनगराक्तवक्रतियजलगर्पचिदिश्पच्छा । गोत्रमा ! जहणोणं असंखेजइभागं, उद्दोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । पजरानगब्भवक्वंतिय-जलगरपुच्छा । गोवमा ! जहुष्णेणं अंगुलस्स संक्षेज्रहभागं, उद्दोरोणं जोयण-सहस्ये । चउप्पययवयूर्पचिदियपुच्छा । गोयमा । अहणोर्ण अंगुन्तस्य असंखे-जङ्भागं, उक्कोरोणं छ गाउयाइं । सम्मच्छिमचलप्यथलगरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंबेजङ्भागं, उक्कोसेणं गाउयपृष्ट्वतं । अपजननसम्मुस्छिम-चउप्पयभलयरपुरसा । गीयमा ! जहण्येणं अंगुरुस्स असंखेजहमार्ग, उक्कोरीण वि अंगुन्तस्य असंखेळाइआगं । पजनगसम्मन्द्रियाचनप्यथलयरपुरका । गोयमा ! जद्दण्णेणं अंगुरुस्य संसेजइआगं, उद्दोरीणं गाउयपुतृतं । गन्मवद्वतियचडप्यय-बलयर्प्चछा। गोयमा ! जहण्येणं अंगुलस्स असंसेज्ञइभागं, उक्कोरेणं छ गाउयाई। अपजनगण-भवक्कंतियनउप्पयकवरपुच्छा । गोयमा ! बहुक्णेणं अंग्रुकरत अर्स-बोजइआर्ग, उद्दोसेण वि अंगलस्य असंखेजहभागं । पजनगगन्भवद्दंतियवरण्य-थलयरपुन्छा । गोयमा ! अहुक्षाणं अंगुलस्य संखेजहभागं, उक्कोरीणं छ गाउचाई । उरपरिसप्पथल्यरपंचिदियपुच्छा । गोयमा ! कहण्णेणं अंगुलस्स असंसे बद्भागं. उक्कोरंणं जोयणसहरतं । सम्मुच्छिमउरपरिसप्थलयरपुच्छा । गोयमा ! जहुच्येणं अंगुलस्य असंबेजद्भागं, उक्कोरीणं जोवणपुरुत्तं । अपजतगरसम्मुच्छिमउरपरिसप्य-थलयरपुरुतः। गोयमा ! बहुणंणं अंगुलस्स असंखेळाड्भागं, उद्योसेण वि अंगुलस्स असंक्षेज्ञह्मार्गः । पजनगत्तम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपुच्छा । गोपमा ! अहणोगं अंगुलस्य संखेजहमार्गः, उक्कोरेणं जोयणपुरुत्तं । गच्मकांतियउरपरिसप्पयलयर-पुच्छा । गोयमा ! जहकोर्ण अंगुलस्त असंखेळाइभागं, उक्तेरेर्ण जोयणसहस्सं । अपजात्तगगञ्भवद्वंतियदरपरिश्रप्यवस्त्रग्रप्रसा । गीयमा ! अहण्णेणं संगुक्तस्य असे-सेजदमार्गं, उक्कोसेण वि अंगुकरस असंसेजदमार्ग । पजापगम्भवकंतिगडरपरि-सप्यथलयरपुरुष्ठा । गोयमा । अहुण्येणं अपुलस्स संखेळारूमार्ग, उद्योसेणं जोयण-सहरसं । भूगपरिसप्यवलगरपंचित्रियाणं पुच्छा । गोतमा ! जहण्येणं अंगुलस्स असंखेजह्मागं, उद्योसेणं गाउमपुद्वतं । सम्मुच्छिममुमपरिसप्पथलयर्पविदिवाणं पुच्छा । गोयमा ! अहण्येचं अंगुकस्य असंकेअइभागं, उक्कोरीणं च्युपृहृतं । अपजनगराम्युन्तिमासुवपरिसप्पचन्यरावं पुन्छा । गोयमा ! जहानेवं बांतुकस

असंबेजर्भागं, उद्घोतेण वि अंगुलस्स असंबेजर्भागं । पजलगसम्मुच्छिमशुय-परिसप्पार्थ पुच्छा । गोगमा ! अहण्येणं अंगुलस्स संखेआङ्भार्ग, उद्दोसेणं धणु-पुरुत्ते । गब्भवद्यतियभुवपरिसप्पथलबरार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं संगुलस्स असंकेजहभागं, उक्षोसेणं गाउयपुहुतं । अपजत्तगमुयपरिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा ! जहणोणं अंगुलस्त असंखेजङ्गागं, उद्घोरोण वि अंगुलस्त असंखेजङ्गागं । पज-नगभुवपरिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा । बद्दण्येणं अंगुलस्य संखेजदमागं, टक्सेसेणं गाउगपुहुतं । सहयरपंचिदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेळाइ-भागं, उद्योसेणं धशुपृहर्तः । सम्मुच्छिमसहयराणं जहा भुवगपरिमप्पसम्मुच्छिमाणं ति व गमेस तहा भाणियम्बं। गन्भवद्धंतियसहयरपुच्छा । गोयमा । जहण्णेणं अंगुलस्स असंसे बहुमार्गं, उद्दोसेर्गं घणुपुहुत्तं । अपबत्तगगब्भवद्वतियसह्यरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुल्स्स असंखेळाइभागं, उक्कोरेण वि अंगुलस्त असंखेळाइ-भागं । पजनगरमधकंतियखहयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजह-भागं, उक्कोसंणं धणुपुहुतं । एस्थ संगहणिगाद्वाओ हवंति, तंत्रहा-जोयणसहस्स गाउवपुरुत, तत्तो व जायणपुरुत्ते । दोण्डं तु धणुपुरुत्तं, समुच्छिमे होइ उचतं ॥ १॥ जोयणसहस्य छग्गाउयाई, तत्तो य जोयणसहस्यं । गाउयपुहुत सुयगे, पक्कीसु भवे भगुपुहुतं ॥ २ ॥ मणुस्साणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंबेजहभागं, उद्दोसेणं तिरिण गाउ-याइं। सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजह-भागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजङ्गागं । अपजतगगन्भवक्षंतिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्येणं अंगुलस्स असंबेजहमार्ग, उद्योसेण वि अंगुलस्य असंखेजहमार्ग । पजन्तपगण्मवद्गतियमणुस्सार्ण पुच्छा । गोयमा । महण्योणं अंगु-करम संखेजहभागे, उद्दोसेषं तिष्णि गाउयाई। वाणमंतराणं भवधारणिजा व उत्तरवैद्यविषया व जहा असुरकुमाराणं तहा भाषियव्या । जहा वाणमंतराणं तहा ओइसियाण वि । सोहरूमे कृष्ये देवाणं अंते ! केमहारूया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा । दुविहा पण्यसा । तंजहा-अवधारणिजा म १ उत्तरवेउव्यिमा च २ । तत्व णं जा सा मचवारणिजा सा-जहांचीणं अंगुक्तस असंबेजहमार्ग, उद्योरेणं सत्तर-समीओ । तत्य मं का सा उत्तरनेडिनिया सा-जहण्येमं अंगुलस्य संखेजहमार्गः उद्दोसेणं बोयणसम्बसहर्सः । एवं ईसाणकप्पे वि आवियववं । जहा सोहरमकप्पाणं देवार्ग एच्छा तहा सेसक्तमदेवार्ग पुच्छा भावियम्बा जाव असुयक्ष्यो । सर्गकुमारे मक्यारमिजा-जहण्येणं जांगुकस्य वसंखेळक्यार्गं, उक्षासेणं छ रवणीओ । उत्तर-

वेजिवया जहां सोहम्मे तहा मावियक्या । जहां सर्गकुमारे तहा माहिदे वि भाषियव्या । वंगलंतगेस भवधारविज्ञा-बहणीणं अंगुरुस्स असंबेजदभागं, उद्यो-सेणं पंचरयणीओ । उत्तरवेडिवया बहा सोहम्मे । महासक्सहस्सारेस भवधार-णिजा-जहणोणं अंगुलस्स असंबेजङ्गागं, उद्दोरेणं चतारि रयणीको । उत्तरवेड-व्विया जहा सोहम्मे । आणयपाणसञ्चारणसञ्चारत वरस वि सवधारणिजा-जहण्येणं अंगुरुस्स असंबोजडमागं, उद्योसेणं तिण्णि रवणीको । उत्तरवेजन्यिया जहा सोहम्मे । गेवेजगदेवाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णा ! गोयमा ! एगे भवधारकिजे नरीरगे पण्णले । से जहजोर्ण अंगुलस्स असंखेजहमार्ग, उक्कोसेणं दुष्णि रयणीको । अणुत्तरोत्रवाडयदेवाणं भंते । केमहालिया सरीरीगाहणा पण्याता ! गोयसा । एने सबधारिक के सुरीर्ग पण्याते । से जहण्येणं अंगुरुस्स अर्ध-बेज्ञहमागं, उद्दोसेणं एगा स्वणी उ । से समास्यो तिबिहे पण्यते । नंजहा-मुहुअंगुले १ पयरंग्हे २ वर्णमुले ३ । एगंगुलायया एगपएसिया सेदी स्डमंगुले, सई सईए गुणिया पर्यरंगुळे, प्यरं सृईए गुणियं वर्णगुळे । एएसि णं सुइअंगुलप्यरंगुलचर्ण-गुलाणं कयरे क्यरेहितो अप्पे वा बहुए वा तुत्रे वा विसेसाहिए वा ? सञ्बत्थीवे स्इअंगुले, पगरंगुले असंबेजगुणे, घणंगुले असंबेजगुणे । सेनं उस्सेहंगुले । से कि तं पमाणंगुळे ? पमाणंगुळे-एगमेशस्स रच्यो चाउरतचकवद्दिसः अद्वसोवण्यिए कागणीर्यणे उत्तरे दुवालसंसिए अहकणिए अहिगरणसंठाणसंढिए पण्णते, तस्त णं एगमेगा कोबी उस्सेहंगूलविक्यंभा, तं समगरस अगवओ महावीरस्स अर्द्धगृतं, तं सहस्तगुर्ज पमार्णगुरुं भवइ । एएणं अंगुरुपमार्णणं छ अंगुरुाइं=पाओ, दुवारु-सअंगुलाई=विहत्वी, दो विहत्वीओ=रवणी, दो रवणीओ=कुच्छी, दो कुच्छीओ= थण् , दो धणुसहस्साई=गाउयं, चनारि गाउयाई=जोवर्ण । एएणं प्याणंगुकेणं कि पक्षीयणं ? एएणं प्रमाणं मुख्यं पुढवीणं कंडाणं पादाकाणं अवष्यणं अवष्यक्षडाणं निरयाणं निरयावछीयां निरयपन्यद्वाणं कप्याणं विसाणाणं विसाणावछीयां विसाणपन्थ-डार्ण टंकाणं कुडाणं सेलाणं सिहरीणं पटमाराणं विजयाणं वक्साराणं वासाणं वास-हराणं वासहरपव्ययाणं बेला(बलवा)शं वेश्याणं दाराणं तीरणाणं शिवाणं समुहाणं आयामविक्संभोजनोध्वेद्दपरिक्षोवा मविकाति । से समासको तिबिद्धे प्रकाने । तेजहा-सेदीअंगुले १ पर्यापुले २ वर्षमुळे ३ । असेखेआओ खोयवकोकाकोकी सेदी. सेटी सेटीए गुणिया पगरं, पबरं सेटीए गुणियं सोगी, संबेखएवं सोगी गुणियो संखेजा होगा, असंबेजएनं कोगो युविको असंबेजा होगा, शर्महर्ज होगी गुणिको अर्थता सोगा । यहसि वं सेदीकंतुसम्बद्धानुसामं कार्यः सामेदिती

अप्ये वा बहुए वा तुले वा विसेसाहिए वा ! सव्यत्वीवे सेडीअंगुले, पर्यागुले मसंबेजनुषे, चर्णगुळे असंबेजगुषे । सेर्स पमाणगुळे । सेर्स विभागनिष्कणे । सेर्स केराप्पमाणे ॥ १२४ ॥ से कि तं कारूप्पमाणे ? कारूप्यमाणे दुविहे क्ष्मते । तंत्रहा-पर्मिनिष्फणो व १ विमागनिष्फणो व २ ॥ १३% ॥ से कि तं पर्सिनिष्फणो १ पएसनिप्कण्णे-एगसमबद्धिईए, वुसमबद्धिईए, तिसमबद्धिईए जाव इससमबद्धिईए, पंक्तिकसमयद्विद्यु, अपंक्तिकसमयद्विद्यु । से तं पएसनिप्फण्ये ॥ १३६ ॥ से कि तं निमागनिष्पाणो ? विमागनिष्पाणो नाहा-समयानव्य सुदुता, दिवस अहोरत पक्स मासा य । संबच्छर जुग पर्लिया, सागर ओसप्पि परियहा ॥ १ ॥ १३० ॥ से कि तं समए ? समयरस णं पहचणं करिस्साधि-से जहानामए तृष्णागदारए सिया-तक्के, बलबं, जुगवं, जुवाणे, अप्पायंके, चिरव्यहत्थे, इहपाणिपानपास-पिर्द्वतरोह्मरिषए, तलजमलजुमलपरिचणिमवाद् , चम्मेह्नगुदुरूणमुद्दियसमाहयनि-विकासकाए, उरस्सवस्तमण्यागए, संघणपवणज्ञश्रणवाबागसमत्वे, छेए, दक्के, पत्तहे, इसके, मेहानी, निरुणे, निरुणितप्योवगए, एयं महइं पडमाडियं वा पहसा-बियं वा गहाब सबराई इत्यमेतं ओसारेजा, तत्य नोयए पण्यवयं एवं क्यासी-जेणं कानेणं तेणं त्रण्णागदारएणं तीसे पडलावियाए वा पहलावियाए वा समराहं इत्यमेरी ओसारिए से समए भवड़ ? नो इगड़े समझे । करहा ? जस्हा संखेळाणं तंत्रणं समुद्रवसमितिसमागमेणं एगा यहसाविका निष्कज्ञह्, उवसिक्रिम तंत्रुम्मि अस्तिको हिद्दिके तंतू न छिजर, अण्यम्मि काले उपरिके तंत् छिजर, अण्यस्मि काले हिद्विके तंत् कि जह, तम्हा से समए न भवड़ । एवं वर्यतं पण्यवयं चीयए एवं वयाची-जेणं कालेणं तेणं तुष्णागदारएणं तीसे पत्रसाविद्याए वा पहसाविद्याए वा उवस्ति तंत् क्रिकी से समए भवड़ ? न भवड़ । कम्हा ? कम्हा संबेजाणं पम्हाणं समुद्वसभिद्रसमागमेणं एगे तंत् निष्कज्ञह, उवस्ति पम्हे अच्छिणी हिद्वित पम्हे न क्रिजह, अन्निम काले उपरित्ते पम्हे क्रिजह, अन्निम काले हिन्ति पन्दे किजाइ, तम्हा से समए न भवइ । एवं वर्गतं पण्णवर्ग वोगए एवं वयाची-केण काकेण रोणं तुष्णागदारएणं तस्य तंतुस्त उबस्कि पम्हे छिण्णे से समय् अबद् ? व अबद् । कन्द्वा ? जन्द्वा अवंतार्ण संवायार्थ समुदयसमिहसमा-रामेणं एगे वस्ते विष्क्रमा, उपिके संचाए कविसंपाइए हेड्डिके संचाए न निर्मधा-इच्छ, क्षमान्य बार्क जनस्त्रे संवाद निर्मपाइजङ, अवगन्य काले हेस्रिके संवाद निर्मानुसाह, सम्बा से समय म जरह । एसी वि व ने सुहमताराय समय पण्यते समगानवी 🎉 वर्षीयकार्ण सम्बन्ध समुद्रवसमिद्रसमावयेणं सा एवा 'आवित्व'सि

49. 54.

वयः. रंखिआयो आवित्यायो=ऊसासो, रंखिजाओ आवित्यायो=नीसासी । गाष्ट्राओ-हट्टस्स अणवगहस्स, निरुविष्ट्रिस्स जंतुणो । एगे स्नसासनीसारी, एस पाणुति तुमाइ ॥ ९ ॥ सत्तपाणुवि से थोवे, सत्त बोवानि छे सने । लवाणं सत्तह-त्तरींप, एस मुहुत्ते वियाहिए ॥ २ ॥ तिष्णि सहस्सा सत्त य, सयाई तेहतरिं व कसासा । एस मुहत्तो भविको, सब्बेहि अअंतनाबीहि ॥ ३ ॥ एएणं मुहत्तपमायेणं तीरं मुहत्ता=बहोरतं, पण्णरस बहोरता=पन्नो, हो पन्या=मासो, हो मासा=उक, तिष्णि उद्य-अयणं, हो अयणाई-सेवन्छरे, पंच संबच्छराई-जुगे, बीसं जुगाई-वाममयं, दस बाससयाई=वामसहस्यं, सर्व बाससहस्यार्ण=बाससयसहस्यं, चोरा-चीइं वासनवसहस्लाइं=से एगे पुन्तंगे, चउरासीइं पुन्वंगसवसहस्लाइं=से एगे पुरुवे, चउरासीई पुरुवसयसहस्साई≔से एगे तुष्डियंगे.. चउरासीई तुष्डियंगसयसह-स्माइं=से एगे तुष्टिए, चउरासीइं नुडियसयसहस्साइं=से एगे अडडंगे, चटरासीइं अङडंगसयसहस्साहं-से एगे अडदे, एवं अववंगे, अववे, हृह्यंगे, हृहुए, उप्पलंगे, उप्पत्ते, पदमंगे, पदमे, नलिएंगे, नलिएंगे, अच्छानिउरंगे, अच्छानिउरं, अउयंगे, अउए, पटयंगे, पउए, नतसंगे, नतए, बुलियंगे, बुलिया, सीसपहेटियंगे, बउरा-सीई सीमपहेलियंगसवसहस्ताई=सा एगा सीरापहेलिया । एयावया चेत गणिए. एयावमा चेव गणियस्स विमए, एसो परं ओबमिए प्रसाह ॥ १३८ ॥ से कि तं ओवसिए ? ओवसिए दुविहे पण्यते । तंत्रहा-पतिओवमे य ९ सागरीवसे व २ । से कि नं पतिओवमे ? पतिओवमे तिबिहे पण्यते । तंत्रहा-उद्धारपिकोवमे १ अद्वापित्ओवमे २ खेलपॉलओवमे य ३ । से कि तं उद्वारपितेओवमे ? उद्वारप लिओवमे द्विहे पण्णते । तंजहा-सहमे १ शबहारिए य २ । तत्व में जै से सहमे सं छप्पे। तत्य णं जे से बावहारिए-से जहानामए पहे सिया-जोयणं आयासविष्यं भेगं. ओवणं उच्चं उचनेणं, तं तिगुणं सवितेसं परिक्कोवेगं, से णं पक्षे एकाहिय वयाहियते याहिय जाव उद्घोसेयां रासरसपहजायं संसक्षे सेनिचिए मरिए बालमाकीदीयं ते में वालमा नो अमी उहेजा, नो बाऊ हरेजा, नो बहेजा, नो पहिलेदेंतिज्ञा, नो पृह्ताए हव्यमागव्येखा, तथो वं समए समए एगमेगं वालमां अवहाद कावः-एणं कालेणं से पहे खीणे नीरए लिखेने निष्टिए मनइ से तं वानकारिए ड्यारपिओं-वसे । बाह्य-एएसि पहाणं, कोडाकोडी हवेज दसगुणिया । तं ववहारियस्स उद्धारः सागरीवमस्य, एगस्स अवे परिमार्ण ॥ १ ॥ एएहि बाबशारिकड द्वारपक्रियोक्ससागरीक मेहिं कि प्रभायणं १ एए हिं वायहारिक्य द्वारपिक्योवसम्बागरीक्षेत्रें-जारिक किवियानी यणं, केवलं प्रणावणा प्रणाविज्ञह । सेशं बाक्टारिक सञ्चारपछिजीवते । से कि

सुद्दे उद्यारपिक्कोवमे ! सुद्दुमे उद्धारपिक्कोवमे-से जहानामए पहे सिया-जोयणं आयामविक्सीनेणं, जोनमं उञ्चेहेणं, तं तिगुणं समिसेसं परिक्खेदेणं, से णं पक्षे एगा-द्वियवैयाहियतेयाहिय जाव उद्घोतेणं सत्तरत्तपस्टाणं संसहे संनिचिए अहिए वालाग-कोडीणं, तत्व व एगमेगे वालग्गे असंख्यिकाई संदर्ह कजह, ते वं वालग्गा विद्वि-ओगाहणाओ असंखेजहभागमेता बुहुमस्स पणगजीवस्य सरीरोगाहणाउ असंखेज-गुणा, ते यं वालग्गा जो अग्गी बहेजा, जो वाऊ हरेजा, जो कुहेजा, जो पिल-विद्वंतिजा, जो पूरताए इव्वमागच्छेजा, तक्षो मं समए रामए एममेगं वालमं अवहाय आबइएणं कालेणं से पहे खीणे नीरए निहेंबे निद्विए अवइ सेनं छहुमे उदारपलिओवमे । राम्हा-एएसि पकाणं, कोडाकोडी हवेज दसगुणिया । तं सुहुमस्स उदारसागरोदमस्स, एगस्म भवे परिमाणं ॥ २ ॥ एएहि सुहमउदारपाल्ओवम-सागरोनमेहि कि पक्षोयणं १ एएहि शुदुमउद्धारपलिकोवमसागरोवमेहि दीवससुद्दाणं उद्यारी येप्पइ । केवड्या णं अंते ! बीवसमुद्दा उद्यारेणं यण्णता ! गोयमा ! जावड्-या ण अड्डाइजाणं उद्धारसागरीवसाणं उद्धारसमया एवहवा णं शैवसमुद्दा उद्धारेणं पण्णता । सेतं सुहुमे उदारपतिओवमे । सेतं उदारपतिओवमे । से कि नं अदापिक-ओवमे ? अद्वापिकेओवमे दुविहे पण्णते । तंत्रहा-सुहमे स १ वावहारिए स २ । तत्स जं जे से सहसे से उप्पे। तत्थ जं जे से कावहारिए-से जहानामए पहे सिया-जीयणं भायामविक्संभेणं, जोयणं उच्चेहेणं, तं तिगुणं सविसेसं परिक्येवेणं, से णं पहे एगाहियनेवाहियवेगाहिय वाव भरिए वालग्यक्रोडीणं, ते वं वालग्या नो अम्मी डहेजा जाव नो पिलियदेसिजा, नो पूर्ताए इम्बमायच्छेजा, तथा णं बाससए बाससए एममेगं वालमां अवहाय जावहएणं कालेणं से पत्ने लीणे नीरए निलेवे निद्विए भवद से तं नानहारिए अदापलिओवमे । साहा-एएसिं पहाणं, कोडाकोधी अविज दसगुणिया । तं बवहारियस्स बद्धासागरीवमस्त, एगस्स भवे परिमाणं ॥ ३ ॥ एएहिं वाबहारियअद्भापिक्योबमसागरोबमेहिं कि प्रभोवनं ? एएहिं वावहारिय-कद्वापिक्रेश्वेषमसागरीवमेहि वृत्यि सिन्दिप्यभीयणं, केवलं व्यवस्था पण्यविज्ञः । सेतं बावहारिए अद्धापित्रओवसे । से कि तं ग्रहुमे अद्धापित्रओवसे है ग्रहुमे अद्धा-पित्रकोषमे-हे जहानासए पहे विया-ओमणं आयामेणं, जोयणं उध्वेहेणं, तं तिसुणं सविसेशं परिक्केवेणं, से थं वहे एगाहियवेवाहियतेवाहिय जाव अरिए बालग्न-कोबीयं, तस्य में एगमेंगे वासमी अधिकजाई संदाई कळा, ते में वालगा दिक्कि-कोगाइणाको असंबोधहरमागमेला सुहुमस्स प्रवगबीवस्स सरीरोगाइणाओ असंबेध-गुजा, है में बारमा। वो सम्मी बहुजा जाव नी प्रक्रिक्टिका, नी पूर्ताए हज्ब-

मागच्छेजा, तओ णं वाससए बाससए एगमेर्ग बालमां अवहाय जावहरूणं कालेणं से पहे सीणे नीरए निहेबे निद्विए भवड सेतं सुहमे अदापिकोवसे। बाह्य-एएसि पहार्च, कोडाकोडी मकेज दसपुणिया । तं छहुमस्स अद्यासागरीवमस्स, एगस्स मवे परिधार्थ ॥ ४ ॥ एएहि बहुमेहि अद्वापतिओवमसागरोचमेहि कि प्रक्षेयणं १ एएहि सहसेहि अद्वापिलओवमन्तागरोवमेहिं गेरइयति रिक्सावीणियमणुस्सवेवाणं आउयं मनिजाइ ॥ १३९ ॥ गेरहयाणं संदे ! केन्द्रयं कालं ठिडे यञ्जना ? गोयमा ! जहण्येणं दस-वाससहस्ताई, इक्कोरीणं तेलीसं सागरोवमाई । रमणप्यहापुडविजेरहमाणं भेते ! केनइयं कालं ठित्रं पण्णला ? गोयमा ! जहण्येणं क्सवाससहस्माइं. उक्रोसेणं एयं सागरोबसं । अपजानगर्यणप्यहापुत्रविजेरहवाणं सते । केवड्यं कार्क ठिई पण्णसा ? गोयमा । जहण्येण वि अंतोम्हर्ने, उक्कोसेण वि अंतोम्हर्ने । पञ्जनगरयणप्यहा-पुरुधिणेरह्यार्च अंते ! केबहर्य कालं दिई पुण्याता ? गोयमा ! जहार्णेणं वसवास-सहस्साई अंतोमुहनूणाई, उक्कोरीणं एगं सागरीबर्म अंतोमुहनूणं । सकरप्यहापुढ-निणेरहयाणं भंते । केवड्यं कालं ठिई पालता ? गोवमा । जहकोमं एमं सागरी-वसं, उक्कोरेणं तिण्णि सागरोदमाइं । एवं सेसपुढबीय पुच्छा - माणियव्या । बालु-यप्यहापुरुविणेर्ह्याणं-जहुण्येषं तिथ्यि सागरीवसाई, उद्दोसेणं सत्तसागरीवसाई । पंकप्यहापुरुविणेरहवाणं-जहुन्नोणं सत्तसागरोबसाई, उद्योसेणं दससागरोबसाई । धमप्पहापुदविषेरहयार्ग-अहण्येणं दसमागरोवसाई, उद्योसेणं सत्तरससागरोवसाई । तमःपटापुद्रविणेर्ह्याणं-जहण्येणं सत्तर्ससागरोबसाई, उद्योसंनं बावीससागरोब-मार्ड । तमतमापुर्वावणेरह्याणं भेते ! केबह्यं काले ठिई प्रव्यक्ता ! गोवमा ! बह-णोणं बावीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेलीसं सामरोकमाई । अग्ररक्रमाराणं अंते <sup>३</sup> कंबइयं कालं ठिई पण्याना ! गोयसा | बहुण्येणं इसवाससहस्साई, उद्धोसेणं साहरेगं सागरीयमं । अनुरक्तमारदेवीणं मंते । केन्द्रमं कालं दिई पण्याता ! बोसमा । अहण्येणं दसवाससहरसाई, दक्कोसेणं अद्वपंचमाई पविश्वोत्रमाई। नायक्रमाराणे मंद्रे । केदइयं कार्ल किई पण्णता ? गोबमा ! जहण्लेणं दसवाधसहरूसाई, उद्योसेणं देखनाई दुष्णि पलिओवमाई । नागकुमारीणं अंते ! केवड्यं कार्क ठिई पण्णता ! शोयसा ! जहण्येणं दसवागसहस्साई, उद्योसेणं देसवां परिजोक्तं । एवं बहा शामकमारहेवानं देवीण य तहा जाव यणियकुमाराणं देवाणं देवीण य आणियलां । पुरुषीकाहकाणं भंते ! केन्द्रयं कालं दिवे पण्याना ? मोयमा ! अहण्येणं अंतोसुहुर्ता, उद्दोसेणं नावीसं वाससहस्साई । सहमपुरवीकाइबार्य ओहियाचं अपञक्तवाणं प्रवासमान म । तिष्ट वि पुच्छा । गोयमा ! बहण्येणं अंतोसहत्तं, उद्योग्नेय दि अंतोसहत्तं । बासस्पर्धान

काइयाणं पुष्छा । गोयमा । जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उद्दोसेणं बाबीर्धं वाससहस्साई । अपजतगराबायरपुरुविकाइयार्ण पुच्छा । गोयमा ! ब्रह्मणेण वि अंतोसुहुत्तं, उद्गोसेण वि अंतोमुदुर्तः । पजत्तगवाबरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोवना ! वहण्येणं अंतोमुदुर्तः, उद्योसेणं वावीसं वासमहस्साइं अंतोसुहुनुणाई । एवं सेसकाइयाण वि पुच्छावयणं भाणियव्यं । आउकाइगामं-अहण्णेणं अंतोमुहुतं, उक्षोतेणं सत्तवाससहस्साई। सहुमजारकाइयाचं ओहियाणं अपञ्चलगाणं पञ्चलगाणं तिण्ह वि-जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उद्गोसेण वि अंतोमुहुतं । बायरआउकाइयाणं जहा ओहियाणं । अपजत-गबायरआउकाइयार्ण-जहकोक वि अंतोसुहर्गं, उक्कोरीक वि अंतोसुहर्गं । पञ्जलगबा-यरआउकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उद्दोरेणं सत्तनाससहस्माई अंतोमुहुतूणाई । ते उकारमाणं-जदण्णेणं अंतोमुहुनं, उक्कासेणं तिण्णि राइंदियाई । ग्रहुमते उकाइवार्ण मोहियाणं अपज्ञत्तवाणं पजनगाणं तिणः वि-अहण्णेण वि अंतीसहत्तं, उद्गोरेण वि अंतोमुहुत्तं । वायरते उकाइयाणं-जहुष्णेशं अंनोमुहुत्तं, उक्रोसेणं तिष्णि राईदियाई । अपजलगणायरतेलकाइयाणं-जहण्लेण वि अंतोमुहुतं, उद्दोसेण वि अंतोमुहुतं । पजनगरायरतेजकाइयाणं-कहण्णेयं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं तिल्य राईदियाई अंती-मुहुनूगाई । वाजकाद्यानं-जहुन्नेणं अंतोमुहुतं, उक्कोरोणं तिण्यि वाससहस्ताई । सुहुमदाउद्माद्याणं ओहियाणं अपजतगाणं पजतगाण य तिण्ड् वि-जहणोण वि अंतोमुहुतं, उद्दोरेण वि अंतोमुहुतं । वायरवाउकाइयायं-जहण्णेणं अंतोमुहुतं, रक्कोसेणं तिष्णि नाससहरसाई। अपज्यनगबायरबारकाइयाणं-जहण्णेण वि अंतो-सुहुतं, उन्नोसेण वि अंतोसुदुत्तं । पजलगवासरवाउकाइयार्थ-जहण्णेणं अंतोसुदुत्तं, उक्तोसेर्ण तिमिण बाससहस्साई अंतीसुहुतूणाई । वणस्सइकाहबाणं-जहण्येणं अंतीः मुहुतं, उद्योक्षेणं दत्तवाससहस्साई । ग्रहुमवणस्सहसाइयाणं ओहियाणं अपजाताणं पजनगाण व तिष्ट् वि-जहण्णेण वि अंतोसुहुत्तं, उद्योसेण वि अंतोसुहुत्तं। वायर-वणस्सइकाङ्ग्राणं-जदृष्येणं अंतोमुदुत्तं, उक्षोसेणं दसवाससहस्साई । अपज्यसम-बायरवणस्तइकाइकाणं-जङ्ग्णेषां अंद्रोसुहुतां, उद्योतेण वि अंद्रोसुहुतां । पजतग-बायरवणस्यक्षकह्याणं-वहण्णेणं अंदोगुहुतं, उक्कोसेणं इसवाससहस्यादं अंसी-मुद्रुभूकाई । वेहंदियाणं अंते । केवहवं कार्स ठिइं पण्यता ! गोयमा । जहण्येणं अंतोमुहुत्तं, रुकोसेणं कारससंबच्छराचि । अपजन्तगवेहंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अक्ष्येन वि अंतीसुषुर्तं, उन्नोसेण वि अंतीसुदुर्तः । पजतावेदंदियाणं । गोयमा । अहर्थियं शंतीसुहुतं, त्यासियं कारसस्यक्तारं अंतीसुहुतूमाई। तेर्दियाणं पुच्छा। बीक्या । जहकोणं अंदोक्षुत्रां, उद्योवेणं कृत्वपन्नातं रहितवाणं । अपवासगरीर्

उर्ग भुग पुत्रकोडी, पलिओवमासंस्थामो य ॥ २ ॥ मणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! बहुण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्कासेणं तिण्णि पलिओवमाई। सम्मिन्द्रममणस्याणं पुन्छा । गोयमा । जहण्णेण वि अंतोमुहत्तं, उद्दोसेण वि अंतोमृहर्त । गब्भवक्षंतियमणुस्साणं पुचका । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहर्तं, उद्दोर्सणं तिण्णि परिओवमाई । अपज्यमगगन्भवदंतिसमणुस्साणं मंते ! केवइयं कारं ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोर्सण वि अंतोमुहत्तं । पजात्तगगरभवकंतियम्णस्साणं भंतं । केवहयं कालं ठिई पण्णता ? गीत्रमा ! जह-क्णेणं अंतोमहत्तं, उद्गोसेकं तिक्कि परिओवमाई अंतोमुहत्त्वाई । बाणमंतरावं देवाणं भेते ! केवडयं कार्ल ठिडे पण्यता ? गोयमा ! जदण्येणं दसवासमहस्याई. उद्योगं पलिओवमं । वाणमंनरीणं देवीणं भंत ! केन्द्रयं कालं ठिडं पण्णाना ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवामराहस्साई, उन्होसेणं अद्धपितओवमं । ओइसियाणं भेते ! देवाणं केवड्यं कार्ट ठिडे पण्णला ? गोयमा ! जहण्णेणं साहरेगं अद्वसागपितओ-वमं, उद्दोत्तेणं पलिओवमं वासनयगहरूसभव्यद्वियं । जोइतियदेवीणं अंते ! केयह्यं कालं ठिई पण्णाना ? गोयमा ! जहण्येणं अद्यमागपरिओवमं, उद्योगेणं अद्यपत्ति-ओवमं पण्णामाए बाससहस्सेहि अञ्महियं । चंदविमाणाणं भेते ! वेवाणं केवदवं कालं ठिई पण्णानः ? गोयमा ! जहण्णेणं चडमागपलिओवमं, उद्योसणं पनिओवमं वासभयपहरूमस्व्यहियं । चंदविमाणाणं भंते । देवीणं पुरुष्ठा । गोयमा । जहण्येणं च उभागपरिओवमं, उद्दोरेणं अद्भप्तिओवमं प्रणासाए बागसहस्मेहि अन्महियं। स्रविमाणाणं भेते ! देवाणं पुचका । गोबमा ! जहण्येणं चउभणागिक्योवमं, उद्योगेण प्रतिओवमं बामगहस्ममञ्मद्वियं । सर्विमाणाणं देवीणं पुन्छा । गोयमा : जहण्येणं चटभागपिल्ओवसं, उक्कोसेणं अद्यपिल्ओवसं पंचितं वागसएति अन्स-हियं । गर्हाबसाणाणं भंते । देवाणं केवहयं कालं ठिडे पण्णमा ! गोयमा । जहण्णेणं चउभागपिरक्षीवमं, उद्योसेणं परिभोनमं । गहविमाणाणं भंते ! देवीणं पुरुद्धा । गोयमा ! जहण्येणं चडभागप्रिओवमं, उद्दोसेणं अद्वपतिओवमं । णनःतत्तविमा-णाणं भेते ! दंबाणं पुच्छा । गोशमा ! जहणंगं चडभागपिकभोवमं, उद्दोसेणं अद्वपतिओवसं । जक्तवत्तविसाणाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा : जहण्येणं चलसाग-पतिओवमं, उद्योसेणं साइरेमं च उभागपतिओवमं । ताराधिमाणाणं अंते ! देवाणं पुच्छा । योगमा ! जहण्लेणं माहरेगं अहुमागपलिआवमं, उक्कोसेणं चडमागपनि-ओवमं । ताराविमाणाणं मंते ! देवीणं केवर्यं कार्ल ठिर्दे पण्णता ? गोयसा ! जहण्णेणं अद्भागपलिओवर्ग, उद्योक्षेणं साइरेगं अद्भागपलिओवर्ग । वैसाणियाणं

भेते ! देवाणं केबह्यं कालं ठिडे पण्णता ? गोयमा ! अहण्णेणं पलिओवमं, उद्गोरेणं तेत्तीसं सागरोवमाई । वेमाणियाणं भेते । देवीणं केनइयं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहण्येणं पिलकोवमं, उद्दोसेणं पणपण्यं पिलकोवमाई । सोइम्मे पं मंत्रे ! कापे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! बहण्येणं प्रतिश्रोदमं, उद्योसेणं दो सागरो-वमाई । सोहम्मे णं भंते ! कःपे परिम्यहियादेवीणं पुरुष्ठा । गोयना ! अहण्णेणं पलिओवमं, उद्योसेणं सत्तपतिओवसाई । सोहम्मे णं भंत ! कप्पे अपरिमाहिया-देवीणं केवहयं कालं ठिई पण्णाता ? गोगमा ! जहण्णेणं परिस्नोवमं, उद्दोसेणं पष्णासं पलिओवर्स । इसाणे मं अंते ! करपे देवामं केवड्यं कार्ल ठिइं पण्णासा ? गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवर्मं, उक्कोसेणं साइरेगाई दो सागरीवमाई । इसाण ण भेते ! करपे परिकाहियाटेबीणं केवडयं कारुं ठिई पण्णता ? गांयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पश्विभोतमं, उद्योसेणं नवपन्तिओवसाई । ईसाणे मं भेते ! ऋषे अपरिमाहियादेवीणं केवड्यं कालं ठिंड पण्णता ? गोयमा ! अहण्णेणं साइदेवं पलिओक्सं, उद्योसेणं पणराणां पलिओक्साइं । सणंकुसारे णं संने ! कप्पे देवाणं पुच्छा । गीयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाई, उद्योसेणं मत्तसागरोवमाई । माहिंदे जं भंते ! कप्पे देवाणं पुच्छा । गीयमा ! जहणोणं साइरेगाई दो सागरोबमाई. उक्रोसंगं गाडरेगाडं मनलागरोवमाइं । बंभलीए मं भंते ! कपे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं सन्तमागरोबमाई, उक्तोसेणं दससागरोबमाई । एवं कप्पे कप्पे केन्डयं कारं ठिई पण्णाता ? गोयमा । एवं भाषियव्यं -लेतए-जहण्णेणं दससागरी-बमार्ट, उद्योसेणं चउहस सागरोवमार्ड । महामुद्धे-जहण्येणं चउहस सागरोबमार्ड. उद्योसंगं मत्तरम् भागरीयमार्थं । महस्सारे-अष्टण्येणं सत्तरम् सागरीयमार्थं, उद्योसेणं अद्वारत सागरीवसाई । आणग्-अहण्येणं अद्वारस सागरीवसाई, उक्कोसेणं एग्ण-वीसं मागरोवमाइं । पाणए-जहण्णेणं एन्णवीसं सामरोबमाइं, उद्दोसेणं वीसं सागरोहमाई । आर्ण-जहण्येणं वीसं सागरोदमाई, उन्होसेणं एकवीसं सागरो-नमार्ड । अञ्चल-अहण्णेणं एकवीसं सागरोबमार्ड, उक्तोरेणं नावीसं सागरोबमार्ड । होद्रमहेद्रिमगेविज्यविमाणेसु भं भंते ! देवाणं केवड्यं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं वावीसं सागरीयमाई, उक्कोसेणं तेबीसं सागरीयमाई । हेट्रिमसज्झिमगेवि-अविमाणेस णं भेते ! देवाणं ० ? गोवमा ! जहण्येणं तेरीसं सागरीवमाइं, उक्कोसेणं चटवासं सागरीकमाई । हैदिमसबरिम्मोविकविमाणेसु वं भेते ! देवाणं ॰ ? गोयमा ! अहण्येणं बडवीसं सागरीवसाइं, उद्योसेणं प्यवीसं सागरीवसाइं। सजिसमहेद्विम-रोबेजविमाणेस वं मेते ! बेवार्ण : गोयसा ! बहण्येणं पणनीतं सागरोतमाई.

उन्नोसेणं छन्वीसं सागरोवमार्ड । मिज्यममज्ज्ञिमगेवेजविमाणेस णं भंते । देवाणं ० १ गोयमा ! जहण्येणं छव्वीसं सागरीवमाई, उद्योसेणं सत्तावीसं सागरीवमाई । मज्जिमतवरिमोवेजविमाणेसु णं मंते ! देवाणं० ! योगमा ! जहण्णेणं सनावीसं सागरीवमार्ड. उद्योसेणं अद्यावीसं सागरीवमार्ड । उक्तरमहेद्रिमगेविजविमाणस णं भंते ! देवार्ण ० ? गोयमा ! अहरणेणं अद्यावीसं सागरीयमाडं. उद्योसेणं एगुणतीसं सागरोबमार्ड । उबरिममञ्जामगेविज्ञविमाणम् णं भेते ! देवाणं ०१ गोयमा ! जह-णोणं एगुणतीसं सामरोवमाइं, उद्दोसेणं तीसं सागरोवमार्छ । उवस्मिउवरिमगेविज-विमाणेन ण भेते ! देवाणं । शोयमा ! जहण्येणं तीसं सागरीवमाई, उद्दोमेणं इक-तीसं नागरोदमाई । विजयवेजयंतज्ञयंतअपराजियांवमाणेसु णं भंते ! देवाणं केय-द्रयं कालं टिडे पण्णता ! गोयमा ! जहण्णेणं इक्ततीसं सागरीयमाई, उक्कोसंणं तंत्रीसं सागरीवमाई। सञ्चद्वसिद्धे णं भेते। महाविमाणे देवाणं केवहये कालं ठिई पण्णाना ! गोयमा ! अजहण्णमणुक्तोसेणं तेनीसं सागरीयमाई । सेनं सहसे अदापिठओवसे । सेतं अद्वापिक ओवमे ॥ १८० ॥ से कि नं खेलपिक ओवमे ? खेलपिक ओवमे दुविहे वण्णते । तंजहा-सहसं स ३ वावहारिए य २ । नत्थ णं जे से सहसे से ठप्पे । तन्थ णं जे से वाबहारिए-से जहानामए पहे सिया-जोयणं आयामनिक्तंमेणं, जोयणं उच्चेहेणं, तं तिगुणं मिलसेसं परिक्येबेणं, से णं पत्रे एनएहियवेयाहियतेथाहिय जाव भरिए बालमाकोबीर्ण, ते णं बालमा। जो अम्मी उहेजा जाव जो पहलाए हरुवसाम-रक्केजा. जे वं तस्य पहल्स आगासपएसा तेष्ठि बालगोहि अप्छल्मा तक्षो वं सम्प्र समग् एगमेगं आगारापणसं अवद्वाय आबङ्ग्णं काळणं से पहे खींगे जाब निहिए भवड से नं वाबहारिए खेसपलिओवमे । शाष्ट्रा-एएमि पहार्ष, कोडाबोडी अवेज दस-गुणिया । तं ववहारियसम् केनमागरोबमस्म, एकस्स भवे परिमाणं ॥ १॥ एएहि बाव-हारिएहिं खेनपिक ओवमसागरीयमेहिं कि प्रशेषणं १ एए हिं बावहारिएहिं खेनपिक ओ-वममागरोवमेहि णत्त्रि किविष्यक्षोयणं, केवलं पण्णवणा पण्णांयज्ञह । सेनं वायहारिए केतपलिओवमे । से किं तं सहमे केतपलिओवमे ? मुहमे केतपलिओवमे -से जहाबा-मए पहे सिया-जोयणं आयामविक्खंमेणं जाव तं तिगुणं गांधसेसं पांरक्खेक्णं, से णं पक्ष एगाहियवेबाहियतेवाहिय जान भरिए वालग्यकोडीणं. तत्थ णं एममेरे वालमे असंसिजाई खंडाई कजड़, ते णं वालमा दिविशोगाहणाओ असंसिज्जड़-भागमेला सहमस्य पणगर्जावस्य सरीरोगाहणाओ असंखेळगुणा, ते वं वाल्यगा नो अम्मी उहेजा जाव नो पृहत्ताए हब्बमामच्छेजा, जे णं तस्त पाहस्स आमानपास् तेहिं वालम्मेहिं अप्फुण्णा वा अणापुरूषा वा तओ यं समस् समस् एवसेनं आगास-

पएसे अवहाय जावहएणं कालेणं से पहे खीणे जाव निद्विए मवर सेसं मुहुमे खेत-पिलकोवमे । तत्य णं चोयए पण्णवगं एवं वयासी-अत्य णं तस्स पहस्स आगास-पएसा जे णं तेहिं बालगोहं अणापुण्णा ? हंदा ! अस्व । जहा को दिहंतो ? से जहाणामए कोह्मए सिया कोइंडाणं अरिए, तस्य णं माउलिंगा पक्सिता ते वि भाया, नत्य णं त्रिक्षा पक्खिला ते वि साया, तत्य णं आमलगा पक्खिला ते वि माया, तत्थ णं बयरा पक्लिसा ते वि माया, तत्थ णं चणगा पक्लिसा ते वि माया, तत्य यं मुम्या पक्खिता ते वि माया, तत्य णं मरिमवा पविखता ते वि माथा, तत्थ णं गंगाबाल्या पक्तिना सा वि माया, एवमेव एएणं दिहेनेणं अत्थि णं तस्य पहस्य आगासपएमा जे णं तेहिं वालगोहें अणापूरणा । बाहा-एएसिं पक्षाणं, कोष्टाकोडी भवेज दमगणिया । तं गृहमस्य खेत्तवागरोवमस्य, एगस्य भवे परिमाणं ॥ २ ॥ एएहिं गृहमेहिं लेलपलिओरममागगेरमेहिं कि पश्रीयणं ? एएहिं सहमेति सेनपिलओवसमागरोबमेहि दिद्विवाए द्व्या मित्रजीत ॥ १४१ ॥ क्इविहा णं भंते ' दब्बा पण्णता ? गोत्रमा ! दिवहा पण्णता । तंत्रहा--जीवदब्बा य १ अर्जात्रदरका य २ । अजीवद्यका ण भेते ! कहविहा पण्णक्ता ! गोयमा ! दुविहा पण्णनः । तंत्रहा-कवीअजीवदच्वा य १ अस्वीअर्वावदच्या य २ । अस्वीअजीव-दरवा णं भंते : कडविहा पण्णता ? गीयमा ! दम्बिहा पण्णता । तंबहा--धम्मरियकाए १ धम्मरियकायम्स देशा २ धम्मरियकः धस्म पएसा ३ अधम्मरिय-काए ४ अधम्मित्थिकायस्य देसा ५ अधम्मित्यकायस्य पएसा ६ आगासत्थिकाए ७ आगगनिश्वकायस्त देसा ८ आगातिश्वकायस्य पर्ण्या ९ अद्धासमर् १० । स्वी-अनीयदन्ता ण भेते ! ऋदिहा पण्णता ? गोयमा ! चउव्विहा पण्णता । तंत्रहा-लंगा ५ खंधटेसा २ खंधप्रतस ३ परमणपोसाटा ४। ते णं भंते ! कि संखिजा असंतिजा अर्णता ! गोयमा ! नो संखिजा, नो असंखिजा, अर्णता । से केणद्रेणं भंते ! एवं बुच:-नी संखिजा, नी असंखिजा, अणंता ? गीयमा ! अणंता परमा-णुपोम्मला, अर्णता दुपएसिया संधा जाम अर्णना अर्णनपरसिया संधा. से एए-णद्वंणं गोयमा । एवं क्षाइ-नो मंखिला, नो ससंखिला, अणंता। जीवरव्या णं भंते ! कि संविज्ञा अस्विज्ञा अर्णता ? गोयमा ! नो संविज्ञा, नो असंविज्ञा, अर्णता । से केणद्रेणं भेते ! एवं वृश्वइ-नी संख्यित, नो असंखिजा, अणंता ? गोयमा ! अमंखिजा गेरइया, असंखिजा अमुरकुमारा जान असंखिजा यणियकुमारा. असं-सिजा पुढविकाइया जाव असंखिजा वाउकाइया, अर्णता वणस्तहकाइया, असंखिजा बेइंदिया जाव असंक्षिजा चउरिंदिया, असंक्षिजा पंचिदियतिरिक्खजोणिया. असं-

क्षिजा मणुस्सा, असंखिजा वाणमंतरा, असंखिजा जोइसिया, असंखिजा वेमाणिया, अणंता सिद्धा, से एएणद्रेणं गोयमा ! एवं बुषाइ-नो संखिजा, नो असंखिजा, वर्णता ॥ १४२ ॥ कडविहा णं भंते ! सरीरा पण्णता ? गोयमा ! पंच सरीरा पण्णता । तंबहा-ओरालिए १ वेडब्विए २ आहारए ३ तेबए ४ कम्मए ५। गेरहवार्ण भंते ! कड सरीरा पण्णता ? गोयमा ! तओ सरीरा पण्णता । तंजहा-वेढव्विए १ तेयए २ कम्मए ३। असुरकुमाराणं भंते ! कड सरीरा पण्णता ? गोयमा ! तओ सरीरा पण्णता । तंजहा-वेडब्बिए १ तंयए २ कम्मए ३ । एवं तिष्णि तिष्णि एए चेव सरीरा आव यणियकमाराणं भाषियव्या । पृष्ठविकाइयाणं भेते ! कइ सरीरा प्रकाला है गोयसा । तक्षो सरीरा प्रकाला । तंत्रहा-ओराखिए १ तेया २ कम्मए ३। एवं आडते उच्चणस्माहकाह्याण वि एए चेव तिष्णि सरीरा आणिवन्या । वाउकाह-वाणं अंते ! ऋड सरीर। पण्णका ! मोधमा ! चनारे सरीर। पण्णका । तंजहा-ओरा-लिए १ वेउव्विए २ तेवए ३ कम्मए ४ । बेइंदियतेइंदियचर्टरिंदवाणं जहा पड-वीकाइयाणं । पंचिदियतिहिक्खजोणियाणं जहा वाउकाइयाणं । मणुस्माणं भंते । कड सरीरा पण्णता ? गोयमा ! पंच सरीरा पण्णता । तंत्रहा-आंरालिए १ वेडव्विए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५ । वाणमंतराणं जोइनियाणं बेमाणिनाणं जहा णेर्ड्याणं। केब्र्ड्या णं अते ! ओरान्त्रियगरीरा पण्यामा ! गोयमा दुविहा पण्यामा । नंजहा-बदेहरा रा १ मुझेहरा। य २ । तत्थ में जे ते बदेहरा ते में असंख्यिता. असंखिजाहि उत्पापणीओसिपणीहि अवहीरति कासओ, लेताओ असंखेजा लोगा । तत्थ णं जे ते मुझेलगा ने णं अणंना, अणंनाहि उस्माप्पणीओसप्पणीहि अवर्तारंति कालओ. खेनओ अणंता लोगा, दन्यओ असवसिदिएहिं अणंत्गुणा, सिद्धाणं अर्णतभागो । कंबड्या णं भेते ! बेडव्बियसरीरा प्रणाना ! गोयमा ! दक्कि पण्णमा । तंजहा-बद्देलमा य १ सुद्देलमा य २ । तत्थ मं जे ते बद्देलमा ते भं असंबिजा, असंबेजाहि उस्सिपणिओमप्पिणीहि अवहीरित कालओ, बेत्रजो असंखिजाओं सेडीओ पयरस्य असंखेजहभागो । तत्व में जे ते महेक्या ते में अणंता, अणंताहि उस्सप्पिमभोसप्पिणीहि अवहीरंति कालओ, सेसं बहा ओराहि-यस्स महोत्रमा तहा एए वि माणियन्या । केन्द्रमा णं भेते ! आहारमसरीरा प्रणाना ! गोयमा! दुविहा पण्णाता । तंजहा-बद्धेद्रया य १ मुक्केद्रया य २ । तस्य णं जे ते बढेक्या ते णं सिय अत्य सिय णत्थि, जह अत्य जहकोणं एगी वा दो वा तिष्णि वा, उक्रीसेणं सहस्सपुद्दतं । मुक्केल्या जहा ओराव्यिया तहा माणियव्या ।

१ कडबिहा र्ण ।

केबह्या ण भेते ! तेयगसरीरा पण्णता ? गोयमा ! तुविहा पण्णता । तंजहा-बद्ध-ह्मा य १ मुकेह्नया य २ । तत्थ णं जे ते बदेहत्या ने णं अणंता, अणंताहि उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरेति कालओ, खेत्रओ अणंता लोगा, दव्यओ सिदेहिं अणंतगुणा, सञ्बजीवाणं अणंतभागुणा । तत्थ णं जे ते मुक्केलया ते णं अणंना, अणंताहिं उरमप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्रओं अणंता लोगा. दब्बओ सब्दर्जाबेहिं अर्णनगुषा. सव्दर्जीदद्यगम्य अर्णतभागी । केदह्या र्ण भंते ! कम्मगमरीरा पण्णमा ? गोयमा ! द्विहा पण्णमा । तंजहा-बदेख्या य १ मुकेल्या य २ । जहा तेयगमरीरा लहा कम्मगसरीरा वि भाषियव्या । जेरडयार्ज भेने ! केवहया ओराहित्यमरीरा पण्णता ! गोयमा ! द्विहा पण्णना । तंत्रहा-बदे-क्रयाय १ सुकेक्रयाय २ । तस्थ णंजे ते बदेक्रया ते णंणित्य । तस्थ णंजे ते महेहस्या ते जहा आहिया ओरालियसरीरा तहा आणियव्या । णेरह्याणं भंते ! केत्रट्या बेडव्वियमरीमा पण्णाना ? गोयमा ! द्विहा पण्णाना । तंत्रहा-बदेहया य १ मकेल्या य २ । तत्य णं जे ते बदेख्या ते णं असीखजा. असीखजाहि एस्स-िपणीओसप्पणीहिं अवहरिति कालओ, बेनओ असंस्थाओं सेंडीओ पगरस्य असंबिज्ञहभागो, तासि णं सेदीणं विक्यंशसई अंगुलप्डमवम्गम्लं विद्यवस्गम्ल-पृहुप्पणं, अहबा णं अंगुरुविदयवस्थामलघणपमाणमेताओं सदीओ । तत्थ णं जे ते मकेलया ते ण जहा ओहिया ओरालियसगैरा तहा भाणियव्या । णेरत्याणं भंते ! केवड्या आहारमसरीरा पण्णमा ? गोयमा ! वृधिहा पण्णमा । तंजहा-बदेखना य १ मुक्केलया य २ । तत्थ णं जे ते बद्धेलया ते णं जन्य । तत्थ णं जे ते मुके-ह्या ने जहा ओहिया तहा भाषियव्या। तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसि चेव वृत्रविवयश्वरीरा तहा भाषियव्या । अनुरकुमाराणं भंत ! केवदया ओरालियसरीरा पण्णा ! गोबमा ! जहा नेरङ्यानं भोरालियमरीरा तहा भाणियव्या । अनुर-कमाराणं भंते ! केक्डमा वेडव्वियसरीरा वण्णमा ? गोयसा ! दुविहा पण्णमा । नंत्रहा-बद्रेष्ट्रया य १ मुक्किया य २ । तत्थ णं जे ते गर्देष्ट्रया ते णं असंखिजा. असंख्रिजाहि उस्मप्पिणीओसप्पिणीहि अवहीर्रात कालओ, खेतओ असंखेळाओ सेहीओ प्रयरम्य अमुंखिजाहुआयो, तासि णं सेहीणं विक्खंभस्ड अंगुलपढसवग्गमृलस्स असंखिजद्भागो । मुकेह्नया जहा ओहिया ओगलियसरीरा । अनुरक्तमाराणे भंते ! केवड्या आहारगमरीरा पण्यता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । तंजहा-बदेख्या य १ मुक्केह्या य २ । जहा एएसि चेव औरान्त्रियसरीरा तहा भाणियञ्चा । तेयगक्रम-मसरीरा जहा एएसि जेब वेउव्बियसरीरा तहा भाणियव्या । जहा असरकमाराणं

तहा जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियच्या । पुढविकाइयाणं भेते ! केवह्या ओरा-लियसरीरा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । तंजहा-बद्रोहवा म १ सुकेत्स्या य २ । एवं जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा माणियव्या । पुढियकाइयाणं भंते ! केवइया वेउव्वियमरीरा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता। तंजहा-बदेख्या य १ मुकेह्नया य २ । तत्य णं जे ते बदेह्नया ते णं णत्थ । मुकेह्नया जहा ओहियाणं ओरालियसरीरा तहा भाणियव्या । आहार्गसरीरा वि एवं चेव भाणियव्या । तेयग-कम्यसरीरा जहा एएसि चेव ओरालियमरीरा तहा आवियम्बा । जहा पढिवेशहयाणं एवं आउकाइयाणं तेउकाइयाण य सम्बसरीरा माणियम्वा । बाउकाइयाणं मंते ! केवइया ओरालियसरीरा पण्णसा ? गोयमा ! दुविहा पण्णसा । तंजहा-बदेख्नया य १ मुक्केल्रया य २। जहा पुढविकाह्याणं ओरालियसरीरा तहा भाषिमध्या । बाउ-काड्याणं ॰ केवड्या वेडन्यिसरीरा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । नंजहा-बदेखगा म १ मुक्केक्गा य २ । तत्थ णं जे ते बदेळगा ते णं असंखिजा. समए समए अवहीरमाणा खेलपलिओवमस्त असंखिज्जहभागमेतेणं कालेणं अव-हीरेनि, नो चंद णं अवहिया सिया । मुक्केक्षणा वेडब्बियसरीरा आहारमसरीरा य जहा पढिविकाइयाणं तहा भाणियव्या । तेथगकाभसरीरा अहा पुरुविकाइयाणं तहा भाषियन्य । वणस्सद्दकाह्यार्ण ओर्रालय् वेडब्वियआहारगसरीरा जहा पुरुषिकाइयाणं नहा भाणियञ्चा । वणस्तदकादयाणं भेते ! केबह्या तैयगम्रीरा पण्णता : गोयमा रविहा पण्णता । जहा ओहिया तैयगकम्भसरीरा तहा वणस्मड-काडग्राण वि तयगवस्मागनरीरा भाषियन्ता । वेडंदियाणं अंत ! केवहया ओरा-लियमरीरा पण्णता ! गोयसा ! दुविहा पण्णता । तंजहा--बदेख्या य १ मकेव्या य २ । तत्थ पं जे ते बढेवया ने पं असंखिजा, असेविजाहिं उस्सिपणी-ओसप्पिणीहिं अवर्तारंति कालओ, खेत्रओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्य असंखिजड-मागो. तासि मं मेढांगं विक्खंभस्ड असंखेजाओ जोक्णकोडाकोडीओ, असंखिजाई सेढिवरमम्लाई, नेइंदियाणं ओरालियनदेखरहिं प्यरं अन्हीरह असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं कालको. बेनको अंगुरुपयरस्य आवरियाए असंखिजह-भागपिक्रभागेणं । मक्केब्रया जहा भोहिया औरास्त्रियसरीरा तहा साणियव्या । वेउव्वियआहारगसरीरा बदेखया नतिष । मुक्केष्ठया जहा बोहिया बोरालियसरीरा तहा भाषियञ्चा । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसि चेव ओरालियसरीरा तहा भाणियन्ता । जहा बेडंदियाणं तहा तेडंदिक्चसरिदियाण वि भाणियन्ता । पंचिद्यतिरिक्सकोणियाण वि खोरास्टिक्सरीरा एवं चेव आणियन्ता । पंचितियति- रिक्सजोजियाणं अंते ! केवड्या वेउव्वियसरीरा पण्णता ! गोयमा ! दुविहा पण्णता । तंजहा-बदेह्या व १ मुझेह्या व २ । तत्थ मं जे ते बदेह्या ते मं असंसिद्धा. असंखिजाहि उस्सप्पणीओसप्पणीहि अवहीरंति कालओ, खेलओ असंखेजाओ सेढीओ पगरस्य असंखिजडभागो. तासि नं सेढीनं विक्संभसई अंगुरुपटमवग्य-मुलस्त असंसिजहमायो । मुकेक्या जहा बोहिया ओराख्रिया तहा भाषियव्या । आहारयसरीरा जहा बेइंदियाणं तेयगकम्मसरीरा जहा ओरालिया । मणस्साणं भेते ! केषड्या ओरालियसरीरा पण्णता ! गोवमा ! दुविहा पण्णता। तंजहा-बदेह्रया य ९ मकेल्या य १। तत्य णं जे ते बढेल्या ते णं सिय संखिजा सिय असंखिजा. वहणापए संसेजा. संसिजाओ कोडाकोडीओ, एगुणतीसं ठाणाई तिजमलपयस्स उर्वारं चउजमलपयस्य हेद्रा. अहब णं छह्नो बस्गो पंचमवरगपहपण्णो, अहव णं छण्णटड्छेयणगदाडरासी, उद्दोसपए असंखेजा, असंखेजाहें उस्मप्पिणीओसप्पि-णीहि अवहीरंति कालओ, खेलओ उद्योगपए स्वपक्खिलेहि मणुस्सेहि सेटी अवहीरह कालओ असंसिजाहि उस्सप्पिणीओसप्पिणीहि, सेमओ अंगुलपहमवग्गमुलं तड्य-बमामलप्डप्पण्यं । मुक्केक्या जहा ओहिया ओराव्धिया तहा भाणियव्या । मण्ट्साणं भंते ! केवहया बेउध्वियस्त्रीरा पञ्चना ! गोयसा ! बुविहा पञ्चना । तंत्रहा-बद्धेह्या य १ महोह्नमा य २ । तस्थ णं जे ते बढेहह्नया ते णं संखिजा, समए समए अव-हीरमाणा अवहीरमाणा संबेजेणं कालेणं अवहीरंति. नो चेव णं अवहिया सिया । मकेल्या जहा ओहिया ओरालियाणं मुकेल्या तहा भाषियव्या । मणस्याणं भेते ! केवड्या आहारगसरीमा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा पण्णता । तंत्रहा-बद्धेव्रया व १ मुक्केडया य २ । तत्थ मं जे ते बद्धेह्नया ते मं सिय जिल्थ सिय मरिथ, जड अस्थि जहण्णेणं एको दा दो वा निष्णि वा. उक्कोसंणं सहस्सपृहत्तं । मुक्केह्या जहा ओहिया ओर।न्त्रिया तहा भाषियव्या । तेयगकम्मगम्रीरा जहा एएसि चेव ओरालिया तहा भाणियव्या । नाममंतराणं ओराखियसरीरा जहा गेरडयाणं । वाणमंतराणं भंते ! केयहया वैउच्चियसरीर। प्रकारा १ गोयमा ! दुविहा प्रकारा। नंजहा-बंदेहवा य १ मुक्केष्ट्रया य ९ । तत्य णं जे ते बढेक्ट्रया ते णं असंबेजा, असंबेजाहिं उरसप्पिणी-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, बेनओ असंखिजाओ सेदीओ पगरस्स असं-केजाइमामी, तासि वं सेढीवं विक्वंभसई संकेजजोबणसयवमापिलभागी प्रयरस्स । मुकेह्या जहा ओहिया ओराव्यिंग तहा माणियण्या । आहारयसरीरा द्विता वि कहा अग्ररक्रमाराणं तहा मानियम्बा । बाणमंतराणं मंते ! केवड्या तेमगकम्मसरीरा प्रवासा ? गोवमा ! जहा रागसि चेव बेटव्यियसरीरा तहा तेयगकम्मसरीरा सावि-

यञ्चा । जोइसियाणं मंते ! केवस्या बेडव्वियसरीरा पञ्चता ! गोयमां ! दुविहा पण्णता। तंजहा-बदेख्या व १ मुकेख्या य२। तत्य णं जे ते बदेख्या जाव ताति णं सेढीणं विक्संभस्ड, बेखप्पणांगुलस्यवस्मपिकभागो पयरस्स । मुक्केक्षया जहा ओहिया ओरालिया तहा भाषियव्या । आहारयसरीरा जहा जेरडबार्ण नहा भाषियव्या । तेयगकम्प्रगसरीरा जहा एएसि चेव वेउव्यया तहा भाषियम्या । वेसाणियाणे भंते ! केबड्या ओरास्टियसरीरा पण्णता ? गोयमा ! जहा जेरडयाणं तहा भाणियक्वा । वेमाणियाणं भंते । केवड्या वेटक्वियसरीरा पण्णाता ! गीयमा ! द्विहा पण्णाता । तंजहा-बद्धेलया य १ सकेलवा य २ । तत्व णं जे ते बद्धेलया ते गं असंसिजा, असंसिजाहिं उरमप्पिणीओयप्पिणीहिं अवहरिति कालओ, खेनओ असंखिजाओ सेढीओ पयरस्य असंखेजहमागी, तासि वं सेदीणं विक्संभ-सुई अंगुलबीयब्रमानुलं तह्यवस्मानृलयहुप्पणां, अहुव र्ण अंगुलनह्यबस्मानृलयण-पमाणमेताओ सेढीओ । मुकेलया जहा ओहिया ओरालिया तहा भाषियम्या । आहारगसरीरा जहा नेरइयाणं । तयगकम्मगसरीरा जटा एएसि चेव वेतविवयसरीरा तहा भाषियव्या । सेतं मुहमे केतपिलओवमे । सेतं केतपिलओवमे । सेतं पिल-ओबमे । सेतं विभागनिष्फण्णे । सेतं कालप्पमाणे ॥ १४३ ॥ ने कि तं आवण्यमाणे ? भावप्यमाणे तिविहे पञ्चले । तंजहा-गुणप्यमाणे १ नक्ष्यमाणे २ संख्यपमाणे ३ ॥ १४४॥ से कि तं गुज्यमाने १ गुज्यमाने द्विहे पन्नते । तंजहा-जीवगुज्यमाने १ अजीवगुणप्पमाणे व २। से कि तं अजीवगुणप्पमाणे ? अजीवगुणप्पमाणे पंचिविष्ठे प्रकाने। तंत्रहा-नक्काराज्यसाचे १ गंधगुष्यप्यसाचे २ रसगुष्यप्यसाचे ३ फासगुष्यप्य-माणे ४ संठाणगुणप्यमाणे ५ । में कि तं बच्चगुणप्यमाणे ? बच्चगुणप्यमाणे पंचविद्वे पव्यत्ते । नंत्रहा-कालक्ष्णगुणप्यसात्रे १ जाब सुव्धिकक्ष्णगुणप्यसाणे ५ । सेशं वक्कागणप्यसाचे । से कि तं गंधगुनप्यसाचे ? गंधगुनप्यसाचे दुविहे प्रकाने । तेत्रहा-सुरभिगंधगुणयमाचे १ दुरभिगंधगुणयमाचे २ । सेरं गंधगुणयमाचे । से किं तं रसगणप्यमाणे ? रसगणप्यमाणे पंचविद्धे पण्णते । नंजहा-तित्तरसगणप्यमाणे १ जाव महर्रसगुमप्पमाणे ५ । सेशं रसगुणप्पमाणे । से कि तं फासगुणप्पमाणे ? फासगुणप्प-माणे अद्भविहे पण्णते । तंजहा-कम्बाहफासगुमध्यमाणे १ जाव लक्सफासगुणप्यमाने ८ । सेर्त फासगुजन्ममाणे । से कि तं संठाणगुजन्ममाणे ! संठाणगुजन्ममाणे पंजविहे पण्णते । तंजहा-परिमंदलसंठाणगुज्यपमाणे १ वहसंठाणगुज्यमाणे २ तंससंठाणगुज प्यमाने ३ चडरंससंठानगुनव्यमाने ४ भागवसंठानगुनव्यमाने ५ । सेतं संठानगुन-प्पमाणे । सेतं अजीवकुणप्पमाणे । से कि तं जीवगुणप्पमाणे ? जीवगुणप्पमाणे निवित्रे

पण्यते। तंत्रहा-माजगुजय्यमाने १ इंस्वगुजय्यमाने २ चरित्तगुजय्यमाने ३।से किंतं भाजगुजप्यसाने ? माजगुजप्यसाने चत्रकिहे प्रकारी। तंत्रहा-प्रचक्ते १ अणुमाने २ ओवस्से ३ आगमे ४ । से किं तं- प्रवास ! प्रवास दुविहे प्रव्यक्ते । तंत्रहा-इंदिय-प्रमुद्देश य १ जोइंदियपश्चक्को य २ । से किं तं इंदियपश्चक्को ! इंदियपश्चक्को पंचितिहै पण्णते । तंजहा-सोइंदियपचन्ते १ चक्करिंदिवपचक्ते २ वाणिदिवपचक्ते ३ जिब्लिदियपनक्से ४ फासिदियपनक्से ५ । सेतं ईदियपनक्से । से कि तं णोई-विकासको ? बोइंदिवपक्यते तिबिहे पण्णते । तंजहा-ओहिमाणपबक्ते १ मण-प्रजनगाजप्रवस्ते २ केनलगाजप्रवस्ते ३ । सेमं कोइंदिस्प्रवस्ते । सेमं प्रवस्ते । से कि तं अज़माणे ? अज़माणे शिविष्ठे पण्णते । तंजहा-पुरुषवं १ सेसवं २ विद्व-साहम्मवं १। से कि तं पुञ्चवं ? पुञ्चवं-बाह्य-मामा पुनं जहा नहं, जुवाणं पुणरागर्य । काह पश्चमित्राणेजा, पुरुवितेगेण केणह ॥ १ ॥ तंजहा-सएण वा. बण्णेण वा, लंखणेक वा, मसेण वा, तिलएण वा। सेनं पुरुवर्व। से कि तं सेसवं ? सेसर्व पंचिष्ठं पण्णक्तं । तंजहा-कजेणं १ कारमेणं २ गुणेणं ३ अवस्रवेणं ४ आस-एणं ५। से कि तं कानेणं ? कानेणं-संखं सहेणं, नेरि ताडिएणं, वसमं डिकएणं, मोरं किकाइएणं, इसं हेलिएणं, गर्स गुरुगुरुग्रहएणं, रहं थणघणाइएणं । सेत्तं कालेणं । से कि तं कारणेणं ? कारणेणं-तंतवो पडस्म कारणं, ण पडो तंतुकारणं; बीरणा कडरस कारणं, ण कृटो दीरणाकारणं; मिप्पिटो चंडरस कारणं, ण घडो मिप्पिड-कारणं । सेनं कारणेणं । से किं तं गुजेणं ? गुजेणं सुवण्णं विकसेणं, पुष्कं गंबेणं, लवनं रसेनं, वयं आसायएगं, बत्यं फ़ासेगं । सेतं गुगेनं । से कि तं अवयवेगं ? अवयवेणं-महिसं सिंगेणं, कुकुढं सिहाएणं, हरिंव विसाणेणं, बराई दाडाए, मोरं विच्छेणं, आसं खुरेणं, बापं नहेणं, चमरि वालागणं, वाणरं संग्लेणं, दुपर्य मणुस्साइ, चउप्पर्य गर्व[या]माइ, बहुएर्य गोमियाइ, सीहं केसरेणं, वसहं ककुईणं, महिलं मलगबाहाए, शासा-परियरवंधेण भडं, जाणिजा महिल्यिं निवसणेणं । सित्येण दोषपागं, कविं च एकाए गाहाए ॥ २ ॥ सेतं अवयवेणं । से किं तं आसएणं ? आसएषं-अभिंग भूमेणं, सस्टिलं बलागेणं, वृद्धि अन्मविगारेणं, कुलपुत्तं सीलसमाया-रेणं । सेतं आसएणं । सेतं सेसवं । से किं तं दिद्वसाहम्मवं ? दिव्वसाहम्मवं दुविहं पण्णां । तंत्रहा-सामण्यदिहं च १ विसेसिदिहं च २। से कि तं सामण्यदिहं ? सामक्नदिई-जहा एगो पुरिसो तहा बहुने पुरिसा, जहा बहुने पुरिसा तहा एगो पुरिसी; जहा एगी करिसावणी तहा बहवे करिसावणा, जहा बहवे करिसावणा तहा

१ दंतेणं वि अहो ।

एगो करिसावणो। सेशं सामण्यदिई। से कि तं विसेसदिई ? विसेसदिई-से अहाणामण केइ पुरिसे कंचि पुरिसं बहुणं पुरिसाणं मउसे पुरुवदिहं प्रवासकाणेजा-'अयं से परिसे' बहुणं करिसावणाणं मज्हे पुब्बदिद्वं करिसावणं प्रवासिजाणेजा-'अयं से करिसावणे' । तस्य समासओ विविद्दं गृहणं भवद्, तंत्रहा-अतीयकालगृहणं ९ पडप्पणकालगहणं २ अणागयकालगहणं ३ । से कि तं अतीयकालगहणं ? अतीयकालगृहणं-उत्तणाणि वणाणि निष्कण्णसस्यं वा मेइणि पुण्णाणि य कुंड-सरणईदीहिबातडागाई पासिता तेणं साहिजाइ जहा-धुनुद्वी आसी । सेते अतीय-कालग्रहणं । से कि तं पहुष्पण्यकालग्रहणं ? पहुष्पण्यकालग्रहणं-साई गोयरकाययं विच्छित्रियपररभत्तपाणं पासिता तेणं साहिज्यह अहा-समिकने बहुद । सेतं पद्भाष्णकालगहणं । मे कि तं अणागयकालगहणं ? अणागयकालगहणं-अव्यस्स निम्मलतं, कसिणा य गिरी सविज्या मेहा। थणियं वाज्यमामी, संझा रता पणि(द्वा)द्वा य ॥ ३ ॥ बारुणं वा महिंदं वा अण्णयरे वा पसम्बं उप्पायं पासिसा तेणं साहिज्ञह जहा-सुबद्धी भविस्सह । सेतं अणागयकालगहणं । एएसि चेव विवजामे तिविहं गहणं भवड, तंजहा-अतीयकारुगहणं १ पढापणकारुगहणं २ अणागयकालगहणे ३ । से कि तं अतीयकालगहणं ? २ विशिषाटं वणाई अतिप्तम्मानस्स या मेर्राण मुद्राणि य कुंडगरगईदीहियालडागाई पासिसा तेणं साहिजह जहा-पुत्रुद्वी आसी । नेनं अतीयकाकगहणं । से कि तं पहुप्पण्णकालगहणं ? पहुप्पण्णकालगहणं-माहं गोधर्गगर्व भिक्यं अलभमाणं पामिला तेर्गं साहिज्य जहा-दुन्धिक्से बहुद्व । सेनं पट्टप्रण्याकालगहणं । मे कि तं अणागयकालमहणं ? अणागयकालगहणं-गाहा-प्रतार्थात दिसाओ, संविध-मेहणी अपिकदा । बाबा नेरहया साल. क्यद्विगेर्य निवेर्यति ॥ ४ ॥ अग्येर्य वा बायव्यं वा अष्णयरं वा अप्पसर्त्यं उप्पार्थ पालिना तर्ण साहिता जहा-कुलुडी अविस्तर । सेते अणागयकारुगहर्ण । सेलं विभेस्दिहं। मेर्न दिइसाहस्मवं । सेर्न अणुगाणे । से कि नं ओवस्मे ! ओवस्से दुविहे पण्णे । तंत्रहा-माहम्मोवणीए १ वेहम्मोवणीए य २ । से कि तं साहम्मो-वणीए ? माहम्मोवणीए तिबिहे पण्यते । तंत्रहा-किविसाहम्मोवणीए १ पायसाहम्मो-वर्णाए २ गव्यसाहम्मोवणीए ३। से कि तं किचिमाहम्मोवणीए ! किचिसाहम्मो-वणीए-जहा मंदरी तहा सरिसवी, बहा सरिसवी तहा मंदरी; बहा समुद्री तहा गोप्पर्य, जहा गोप्पर्य तहा समुद्दी: जहा खाडची तहा सजीकी, जहा सजीकी तहा आह्यो; जहा चंदो तहा कुमुदो, जहा कुमुदो तहा चंदो । सेर्त किंत्रिसाहम्मी-वणीए । से कि तं पायसाहम्मोवणीए ? पायसाहम्मोवणीए-जहा मी तहा सबसी.

बाहा गक्को तहा गो । सेतं पायसाहम्मोवणीए । से कि तं सम्बसाहम्मोवणीए ? सम्बसाहम्मे ओवम्मे णत्थ, तहावि तेणेव तस्स ओवम्मं कीरह, जहा-अरिहंतेहिं भरिहंतसिसं करं, वकवट्टिणा अक्टबट्टिसरिसं करं, बलदेवेण वलदेवसिसं करं, बासुदेवेण बासुदेवसिसं करं, साहणा साहसिरं करं। सेतं सन्वसाहम्मे । सेतं साहस्मीवणीए। से किं तं बेहस्मोवणीए ? वेहस्मोवणीए तिबिहे पण्णते । तंजहा-किंचिवेहम्मे १ पायवेहम्मे २ सव्यवेहम्मे १। से कि तं किंचिवेहम्मे ? किंचिवेहम्मे-जहा सामछेरो न तहा बाहळेरो. यहा बाहछेरो न तहा सामछेरो । सेतं किंचिवेहम्मे । से कि तं पायवेहम्मे ? पायवेहम्मे-अहा वायसो न नहा पायसो, जहा पायसो न तहा बायसो। सेतं पायबेहम्मे। से किं तं सव्ववेहम्मे ? सव्ववेहम्मे ओवम्मे णत्य, नहाबि तेणेव नस्स ओवरमं कीरह, जहा णीएणं जीयमरिसं कर्म, दासेणं दाससरिसं कयं, काकेणं काकसरिसं कयं, साधेणं साणसरिसं कयं, पाणेणं पाणसरिसं क्यं । तेतं सन्ववेहम्मे । तेतं वेहम्मोवणीए । सेतं ओवम्मे । से कि तं आगमे ? आगमें द्विहे क्कारे। तंत्रहा-लोइए स १ लोउत्तरिए य २ । से कि तं लोइए ! लोइए-अं र्ण इसं अन्नाजिएहिं मिन्छादिक्षिएहिं सन्छंदबुद्धिमर्झवगप्पियं, तंत्रहा-भारहं, रामायणं जाब बतारि वेया संगोबंगा । नेतं लोइए आगमे । से कि तं लोउत्तरिए ? लोउत्तरिए-जं मं इमे अरिहंतेहिं भगवंतेहिं उपपणणाणदंसणधरेहिं तीयपन्यपण्णमणागमजाणएहिं तिसक्ववियमिहियपुरुग्हिं सञ्जनगृहिं सन्वदिमसीहिं पणीयं द्वालसंगं गणिपिष्टगं, तंत्रहा-आयारी जाब दिदिवाओ । अहवा आगमे तिबिहे पण्णते । तंजहा-धुनागमे १ अत्थागमे २ तदुभयागमे ३ । अहवा आगमे तिबिहे पण्णते । तंजहा-अतागमे १ अणंतरागमे २ परंपरागमे ३ । तिस्थगराणं अत्यस्य अन्तागमेः गणहराणं सनस्स अत्तागमे, अत्यस्त अणंतरागमे; गणहरसीमाणं गुत्तस्त अणंतरागमे, अत्यस्त परंपरागमे; तेण परं सुत्तस्स वि अत्यस्स वि यो अत्तागमे, यो अर्णनरागमे. परंपरागमे । सेतं कोगुत्तरिए । सेतं व्यागमे । सेतं पाणगुणप्पमाणे । से कि तं इंसण-गुणप्पसाने ! दंगणगुणप्पसाने चउच्चिहे पण्णते । तंत्रहा-चक्खुदंसणगुणप्पमाणे १ असम्बद्धान्याणप्रमाणे २ बोहिदंसमगुणप्रमाणे ३ केवस्रदंनमगुणप्प्रमाणे ४ । चक्युरंसनं चक्युरंसमित्स घडपडकडरहाइएस दब्बेस, अचक्युरंसणं अचक्युरं-समिस्स भायमाने, ओहिदंसणं ओहिदंसमित्स सम्बरुविद्व्वेद्ध न पुण सम्बपजनेसु, केंद्रस्तरं केंद्रसदंसणिस्स सम्बद्ध्वेसु य सम्बद्धवेसु य । सेतं इंसणगुणप्यमाणे । से कि तं चरित्रपुष्पमाणे ? बहित्तपुष्पमाणे पंचविहे पण्यते । तंत्रहा-सामाइम-स्तिनगुज्यसाणे १ केओबद्वायमबरित्तगुज्यमाणे २ परिहारविद्वदियचरित्तगुज-

प्पमाणे ३ शुहुमसंपरायचरित्रगुणप्पमाणे ४ अहुवसायचरित्रगुणप्पमाचे ५ । सामाइयन्वरित्गुणप्यमाने बुविहे पन्यते । तंत्रहा-इत्तरिए य १ आवकहिए य २ । क्रेओवद्वाबणचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णते । तंत्रहा-साहवारे व १ निरहवारे व २ । परिहारविसुद्धियचरित्रगुणप्पमाणे दुविहे पण्णते । तंत्रहा-निव्विसमाणए य १ णिव्विद्वकाइए व २ । मुह्मसंपरावचरित्तगुणप्यमाचे दुविहे पण्णते । तंत्रहा-संकिति-स्समाणए य १ विसुज्यमाणए य २ । अहवा सुहमसंपरायचरित्तगुणप्यमाणे द्विहे पण्णते । तंत्रहा-पश्चिताई य १ अपनिवाई य २ । अहक्खायन्तित्राणप्यमाने दुविहे पण्णते । तंत्रहा-परिवाई य १ अपटिवाई य २ । अहवा अहक्सायचरित-गुणपमाणे दुविहे पण्णते । तंजहा-छउमन्धिए य १ केवलिए य २ । सेतं चरित्त-गुणप्यमाणे । सेतं जीवगुणप्यमाणे । सेतं गुणप्यमाणे ॥ १४५ ॥ से कि तं नयप्य-माणे ? नयप्पमाणे तिबिष्ठे पण्णते । तंत्रहा-पर्थगदिहतेणं १ वसहिदहतेणं २ पएमदिहुंतेणं ३ । से कि तं पत्थगदिहुंतेणं ! पत्थगदिहुंतेणं से जहाणामए केइ पुरिसे पर्स्न गहाय अडविसमहत्तो गच्छेजा, तं पासिता केट वएजा-"किहें भवं गच्छति ?" अविश्वद्धो णेगमो भणड्-"परधगस्स गच्छामि" । तं च केह छिदमाणं पासिना वराजा-"कं भवं छिंदसि ?" विग्रदो गेयमो भणत-"पत्थवं छिटामि"। तं च केड तच्छनाणं पासिका बएजा-"कि अवं तच्छति ?" विमुद्धतरास्रो गेगसो भणड-"पत्थयं तच्छामि"। तं च केइ उन्नीरमाणं पासिता वएजा-"कि भवं उक्कीरित ?" विसुद्धतराओं णेगमी भणड्-"फ्ययं उक्कीरिमि"। तं च केड विलि-हमाणं पासिता वराजा-"किं भवं विलिहत्ति ?" विसहतराजो बेगमो मणद-"पत्थयं विनिद्दामि"। एवं विसुद्धतग्रस नेगमस्य नामाटडिओ प्रथओ। एवमेन वक्हा-रस्य वि । संगद्दस्य चिवसियमेजसमाहको परवको । उजस्यस्य परवको वि पत्यओ, मेंजं पि पत्थओ । तिर्णं सहनयाणं पत्थयस्य अत्थाहिगारकाणओ जस्स वा वसंग्यं पत्थको निष्फजाइ । सेनं पत्त्रयदिश्वंतणं । से कि तं क्सहिरिश्वंतेणं ? वसहिदिहुंतेणं-से जहानामण् केंद्र पुरिसे कंचि पुरिसं वएजा-"कहिं भर्व बसित ?" नं अविमुद्धो जेगमो भजह-"लोगे बसामि"। "लोगे तिबिहे प्रव्याने तंत्रहा-उड्डलोए १ अहोलोए २ तिरिसलोए ३ तेसु सम्बेसु भवं बसिस ?" बिसुद्धो बेगमी समझ-"तिरियलोए बसामि" । "तिरिमलोए जंबुरीबाह्या सर्वभूरमणपणकसाणा असे-सिजा रीवसमुद्दा पण्याचा तेस सम्बेस अर्थ वससि ?" विस्वस्तराओं नेपमी अवह-"बंबुईवि वसामि" । "जंबुईवि वस-बेसा पण्णता नंजहा-अरहे १ एरवए १ हेमनए ३ एरण्यस्य ४ इरिक्स्से ५ स्थानक्स्ते ६ हेबब्रह ७ दश्तरक्रह ८ प्रवन-

विदेहे ९ अवरविदेहे १० सेयु सम्बेस भवं बससि ?" विद्यदतराओ णेगसो भणड-"भरहे वासे वसामि" । "भरहे वासे दुविहे पण्णते तंजहा-दाहिणकुभरहे १ उत्तरहुभरहे य २ तेम्र सब्वे(दो)मु भवं वसति ?" विसुद्धतराओ जेगमी भणह-"दाहिणवृभरहे वसामि"। "दाहिणवृभरहे अणेगाई गामागरणगरखेडकव्यड-मडंबदोणमुहपृष्टणासमसंबाहसाण्याबेसाई, तेमु सब्बमु भवं वससि !" विशुद्धतराओ षेगमो भणइ-"पाडलिपुत्ते बसामि"। "पाडलिपुत्ते अणगाई गिहाई, तेम्र सब्वेस भवं वसित ?" विशुखतराओं जेगमो भणइ-"देवदत्तरस घरे वसामि"। "देवद-त्तरस घरे अणेया कोडुगाँ, तेसु सञ्चेषु अवं वससि ?" विसुद्धतराओ णेगमो अणह-"गरुभवरे बसामि" । एवं विसुद्धस्स णेगमस्स वसमाणो । एवमेव ववहारस्स वि । संगहरस संथारसमार हो बसइ । उज्जुसबस्य जेस भागासपएसेमु ओगाडो तेस वसइ । तिष्हं सङ्ग्याणं आयमावे क्सइ । सेनं वसहिदिहंतेणं । से कि तं पएसदि-इंतेणं ? पएसदिइंतेणं-णेगमो भणइ-"छण्हं पएसो, तंत्रहा-बम्मपएसो, अधम्म-पएनो, आगासपएसो, जीवपएसो, कंश्रपएसो, देमपएनो" । एवं वर्यतं जेगमं संगहो भणद्-''जं भणसि-छण्हं पएसो तं न भवइ''। ''कम्हा ?'' ''जम्हा जो देसपएसो सो तस्सेव दव्यस्त"। "जहां को दिहुंतो ?" "दासेण में खरो कीओ, दासों वि में खरो वि में । तं मा भणाहि-छर्ष पएसो, भणाहि पंचण्हं पएसो, तंजहा-धम्मपएसो, अधन्मपएसी, आगासपएसी, जीवपएसी, खंधपएमी"। एवं क्यंतं संगई वकहारी भणइ-''जं भणसि-पंचण्हं पएसो तं न भवइ''। "कम्हा ?'' "जइ जहा पंचण्हं गोहियाणं पुरिसाणं केंद्र दब्बजाए सामण्ये भवद, तंजहा-हिरण्ये वा स्रवण्ये वा धर्म बा धण्णे बा, तं न से जुल वर्तु जहा पंचण्हं पएसो, तं मा भणाहि-पंचण्हं पएसो, भणाहि-पंचित्रहो पएसो, तंजहा-भम्मपएसो, अधम्मपएसो, आगासपएसो, जांवप-एमो. लंभपएमो"। एवं वयंतं वयहारं उज्ज्ञाओ मणइ-"जं मणसि-पंचविहो पएसो नं न भवइ"। "कम्हा !" "जइ ते पंचित्रहो पएसो, एवं ते एक्केक्टो पएसो पंच-विद्दां, एवं ते पणवीसद्विद्दो पएसो अवद्, तं मा अणाहि-पंचविद्दो पएसो, अणाहि-महदक्वो पएसो-सिय धम्मपएसो, सिय अधम्मपएसो, सिय आगासपएसो, सिय जीवपएसो, सिय खंधपएसो"। एवं वर्धने उजुनुयं संपद् सहनजो मणह-"वं भणसि-भइयन्त्रो पएसो तं न भवइ" । "कम्दा !" "जइ भइयन्त्रो पएसो एवं ते अम्मपएसी नि-तिय धम्मपएसो सिय अध्यमपएसो तिय आगासपएसो तिय जीवपएसो तिय बीचपएसो, अधम्मपएसी वि सिव धम्मपएसी जाव सिव संभपएसी, जीवपएसी वि सिंख धम्मपएसी जान सिंध कंबनएसी, कंबनएसी नि सिंग धम्मपएसी जाद सिंग संधपएसो, एवं ते अणवत्था भविस्सइ, तं मा भणाहि-भइयम्बो पएसी, भणाहि-धम्मे पएसे से पएसे अम्मे, अहम्मे पूर्ण से पूर्व अहम्मे, आगासे पएसे से पएसे आगासे, जीवे पएसे से पएसे नोजीबे, संघे पएसे से पएसे नोखंधे"। एवं वयंतं सहनयं सम्भिरूदो भणड-"जं भणति-वस्मपण्से से पण्से घरने जाव जीवे पण्से से पएसे नोजीवे संघे पएसे से पएसे नोसंघे तं न मकड"। "कम्हा !" "इत्यं सहस दो समासा भवंति, तंत्रहा-तरपुरिसे य १ कम्मधारए य २ । तं ण णजह कयरेणं समासेणं भणति ? किं तप्पृतिसेणं, किं कम्मवारएणं ? जह तप्पृतिसेणं भणति तो मा एवं भणाहि, अह कम्मधारएणं भणसि तो विसेसओ भणाहि-अम्मे य से पएसे य से पएसे अम्मे, अध्यन्मे य से पएसे य से पएसे अध्यन्मे, आगासे य से पएसे य से पएसे आगासे. जीवे य से पएसे य से पएसे नोजीबे, संधे य से पएसे य से पएसे नोसंधे" । एवं वयंनं सम्भिरुतं संपद्व एवंमुओ भणद्-"अं जं भणित नं नं सर्व कसिणं पिडपुण्णं निरवसेसं एगगद्दणगहियं देसे वि मे अवत्यः , पएसे वि मे अवत्यः । सेनं पएसदिहुतेणं । सेनं नयप्पमाणे ॥ १४६ ॥ से कि तं संखप्पमाणे ? संखप्पमाणे अद्भविहे पण्णते । तंत्रहा-नायसंखा १ ठवणासंखा २ दव्यसंखा १ ओवस्मसंना ४ परिमाणसंखा ५ जाणणासंखा ६ गणणासंखा ७ भावसंखा ८। से कि तं नामसंखा? नामसंखा-जरस णं जीवस्स वा जाव सेनं नामसंखा। से किं तं टक्णासंखा? टक्णासंखा-जं णं स्ट्रकम्मे वा पोरधरूम्मे वा जाव तेत्रं ठवणासंखा । नामठवणाणं को प्रश्यिसेलो ? नामं आवकहियं, ठवणा इत्तरिया वा होजा आवकहिया वा होजा। से किं तं दब्बसंखा ? दब्बसंखा दुविहा पण्णता । तंत्रहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ जाव में कि तं जाणयसरीरअवियसरीरवदिशा दव्यसंखा ? बाणयमरीर-भवियसरीरवहरिना दव्वसंखा तिविहा पण्णता । तंत्रहा-एगभविए १ बदाउए २ अभिमुह्नामगोत्ते य १ । एगमबिए णं भंते ! 'एगमांवए' नि कालओ केविवारे होह ! बहजीयं अंतोमुहुत्तं, उद्योसेयं पुञ्चकोडी । बढाउए वं भंते ! 'बद्धाउए' ति कालओ केमिक्र होइ ! जहण्येणं अंतोमुहुनं, उक्रोसेणं पुम्बकोबीतिभागं। अभिग्रहनामगोरी णं भेते ! 'अभिग्रहनामगोए' ति कालओ केविषर होइ ! जह-णीयं एकं समये, उद्दोसेणं अंतोम्हर्त । इयाणि को नक्षे कं पंचां इच्छद ? तत्य केगमसंग्रहक्वहारा तिविहं संबं इच्छंति, तंजहा-एगमवियं १ वदाउयं २ अभियह-नामगोर्स व ३। उज्रुपुओ दुविद्वं संसं इच्छर्, तंत्रहा-बद्धाउयं व १ अभिमुह-नामगोतं च २ । तिकिम सहन्या अभिम्रहनामगोतं संखं इच्छंत । सेतं जानय-सरीरअविवसरीरवङ्गरिता वन्वर्यसा । सेतं मोजागमओ दम्बर्यसा । सेतं वन्वर्यसा ।

से कि तं क्षोवम्मसंखा ? ओवम्मसंखा चलव्यहा पण्यता । तंत्रहा-अध्य संतयं संत-एणं उनमिजाइ १ अतिव संतयं असंतएणं उनमिजाइ २ अतिव असंतयं संतएणं उपमिजाइ ३ अत्य असंतयं असंतएणं उवसिजाइ ४ । तत्य संतयं संतएणं उवमिजाइ, जहा-संता अरिहंता संतएहिं पुरवरेहिं संतएहिं कवाडेहिं संतएहिं वच्छेहिं उवमिर्जति, तंजहा-गाहा-पुरवरकबाडवच्छा, फळिह्मुया दुंदहित्यणियघोसा । सिरैवच्छंकिय-षच्छा, सब्बे वि जिणा बख्यासं ॥ १ ॥ संतर्ग असंतएणं उनमिजाइ, जहा-संताई नेरहयतिरिक्खजोमियमणुरमदेवाणं आउयाई असंतएहिं पिलओवमसागरोवमेहिं उनमिजंति । असंतयं संतएणं उनमिजह, तंजहा-गाहाओ-परिज्रियपेरंतं, चलं-तबिंदं पर्वतिनच्छीरं । पत्तं व वसणपत्तं, कारूप्पत्तं भणह माहं ॥ १ ॥ जह तुन्मे नह अम्हे, तुम्हे वि य होहिहा जहा अम्हे । अप्पाहेड पढंतं, पंड्यपत्तं किसलयाणं ॥ २॥ णवि अत्य र्णाव य होही, उद्यावी किसलपंड्रपत्ताणं । उवमा सन्द्र एम क्या, मवियजणविबोहणद्वाए ॥ ३ ॥ असंतयं असंतएहिं उवमिज्ञइ-जहा सरविदाणं तहा सम्बन्धार्ण । सेतं ओवम्मसंखा । से कि तं परिमाणसंखा ? परिमाणसंखा दुविहा पणना । तंजहा-कालियस्यपरिमाणसंखा १ दिद्विनायस्यपरिमाणसंखा य २ । से कि तं कालियसुमपरिमाणसंखा ? कालियसुमपरिमाणसंखा अणेगविहा पण्णना । नेजहा-पजनसंखा, अक्लरसंखा, संघायसंखा, पयसंखा, पायसंखा, गाहासंखा, सिलोगसेखा, बेढसंखा, निज्ञृत्तिसंखा, अणुओगदारसंखा, उद्देशगसंखा. अज्ययण-संजा, स्थवंथसंखा, अंगसंखा । सेतं कालियन्यपरिमाणसंखा । से कि तं दिद्वि-नायस्यपरिमाणसंखा ? दिद्विबायस्यपरिमाणसंखा अणेगविहा पण्णता । तंजहा-पजनसंखा जान अणुओगदारसंखा, पाहुडसंखा, पाहुडियासंखा, पाहुडपाहुडिया-संखा. बत्यसंखा । सेनं दिक्रियायस्यपरिमाणसंखा । सेनं परिमाणसंखा । से कि तं जाणणासंखा ! जाणणासंखा-जो जं जाणड, तंजहा-सहं सहिओ, गणियं गणिओ, निमित्तं नेमित्तिओ, कालं कालणाणी, वेजवं वेजो । सेतं जाणणासंखा । से कि तं गणणार्चला ? गणणासंखा-एको गणण न उनेइ, दुप्पसिइ संला, तंत्रहा-संखेजए, असंखेजए. अर्थतए । से कि तं संखेजए ? संखेजए तिविहे पण्णते । तंजहा-जहण्यए १ उक्कोसए २ अजडण्णणमकोसए ३ । से किं तं असंखेळाए ? असंखेळाए तिबिडे पण्णते । संबद्धा-परितासंखेळए १ जत्तासंखेळए २ असंखेळासंखेळाए ३ । से कि तं परिता-संखेळाए ? परितासंखेळाए तिथिहे पण्णते । तंजहा-बहुण्णए १ उद्योसए २ अजहण्ण-मणकोसए ३ । से कि तं असासंखेजए रखतासंखेजए तिथिहे पण्यते । तंजहा-जह-व्याद् १ सङ्गोसए १ अजहण्यसपुद्धोसएं ३। से कि तं असंखेजासंखेजए ? असंखेजाolimit for

संबेजए तिमिहे पण्यते । तंजहा-जहण्यर १ सकोसर २ अजहप्यमणुक्तीसर ३ । से कि तं अणंतए ! अणंतए तिबिहे पण्णते । तंजहा-परिताणंतए ? जताणंतए ? अणंताणंतए ३ । से कि तं परिताणंतए ? परिताणंतए तिविहे क्याते। तंबहा-बह-**ब्पए १ उद्योसए २ अञ्चल्लमणुकोसए ३ । से 👫 तं जुलाशंतए ? जुलाशंतए** तिबिहे पञ्चते । तंत्रहा-जहण्यए १ उक्कोसए २ अजहण्यसमूहोसए ३ । से कि तं अर्णतार्णनए ? अर्णतार्णतए दुविहे प्रणते । तंत्रहा-अह्म्णए १ अजह्म्यमणुकोसए २ । जहण्ययं संबोजयं केन्द्रयं होड ? दोस्बयं । तेणं परं अवहण्यमणुक्कोसयाई ठाणाई जाव उद्योसयं संकेजयं न पान्ड । उद्योसमं संकेजमं केन्डमं होत्र ? उद्योसमस्य संकेज-बस्म परुवणं इतिस्सामि-से जहानावए पक्षे विया-एगं जोवणसयसङ्ख्सं आवाम-विक्खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्याई सोकससहस्याई दोण्णि व सत्तावीसे जोयण-सए तिष्णि य कोसे अझावीसं च चणस्यं तेरस य अंग्रलाई अदं अंग्रलं च किंचि विसेमाद्वियं परिक्षेत्रेणं पण्णते. से णं भन्ने सिक्ट्याशं भरिए, तथ्ये णं तेहि सिक्ट-त्थाति वीवसमहाणं उद्यारो घेप्पड. एगे श्रीवे एगे सम्बे एवं पविन्तप्पमाणेणं पविन्त-प्पमाणेणं जाबह्या दीवसमुद्दा तहिं सिद्धत्यएहिं अप्कुल्ला एस णं एवहए लेने पक्षे (आइट्टा) परमा सलागा, एवइग्राणं सलागाणं असंख्या कोगा महिया तहा वि उक्कोसर्य संखेजयं न पायह । जहां को दिइंतो ! से जहानामए संचे सिया आमर-गाणं भरिए, तत्य एगे आमलए पविचाने सेडबि आए, अण्णेडबि पविचाने सेडबि माए, एवं पविसत्पमाणेणं पविखल्पमाणेणं होही सेऽवि आमलए जंसि पविखले से मंचए भरिजिहिड, जे तत्थ आयलए न माहिड, एनामेन उन्नोमए संबोजए रूवे पविखाने जहण्यारं परिशासंबोक्करं भवड । तेण वरं अजहण्यासण्कोसयाई ठाणाई जाव उद्योगमं परिलासंसे जर्म न पान्ड । उद्योगमं परिलासंसे जर्म केन्द्रमं क्षोड ? जहानार्म परिनासंकेत्रमं बहण्यमं परिनासंकेत्रकमेनाणं रासीणं अल्यामञ्चलमास्रो स्वणी टकोसं परितासंखेजनं होइ । अहना जहनानं जुलासंखेजनं स्वणं उद्योसरं परिता-संयोजयं होतः। जहण्यमं खुणासंयोजयं केन्ह्यं होतः ! सहण्यायपरितारंखेजयमेत्ताणं रासीणं अण्यसम्प्रकासो पहिएम्बो सहस्मर्थ जुलासंस्थानं होई । शहना स्क्रोसए परिक्तासंखेजार रूवं पविस्ततं जहणायं जुक्तासंखेजयं होइ । आवतिया वि तक्तिया चेव । तेण परं अजहरूपमणुक्तेसचाई ठाणाई जाव उद्योसमं जुलासंखेजमं न पानह । उद्योसमं जुलासंबेजमं केवडमं होड ! जहण्यएणं जुलासंबेजएमं आवक्रिया गुलिया अण्यमञ्ज्ञासी स्वणी उद्योसनं दशासंखेत्रनं होत । अहवा त्रहण्यां असंखेत्रान संखेळार्य स्वर्ण उद्योगस्य क्रुतासंखेळार्य होत । बहुव्यानं असंखेळात्यं केरहते

होर ? जहण्णएणं जुत्तासंबेजाएणं आवित्या गुणिया अण्णयण्यन्यासो परिप्रणो जहणार्य असंबोजासंबोजयं होह । अहवा उद्दोसए जुतासंबोजाए स्वं पश्चितं जह-ण्ययं असंसेजासंसेजयं होड । तेण यरं अजहण्यमणुकोसयाहं ठाणाइं जाव उद्योसयं असंके आसंके अयं ज पादर । उद्योग्तयं असंके आसंके आयं के बहुयं होत् है अहणायं असंबेजासंबेजयमेताणं रासीणं अण्णमणान्मासो स्वृणो उद्योसयं असंबेजासंबेज्यं होइ। अहवा जहणार्थं परितार्णतयं स्वर्णं उद्योसयं असंखेजासंखेजवं होह। जह-क्यायं परिसाणंत्रमं केवहमं होह ? जहक्वमं असंकेकासंकेक्यमेसाणं रासीजं अक्त-मण्यास्थासो पिष्टपुण्यो जहण्यार्थं परिताणंतयं होह । अहवा उद्योसए असंसेजासंसे-जाए सर्व पक्सित्तं अहुण्ययं परिताचंत्रयं होड़ । तेण परं अअहुण्यमणुक्कोसयाहं ठाणाहं जाव उद्योसर्य परिताणंतयं ज पावड । उद्योसर्य परिनाणंतयं केवड्यं होड ? जहकाय-परित्तार्णतयमेतार्णं रासीणं अञ्जयन्यस्मासी स्वयो उद्योसयं परितार्णतयं होड । अहवा जहण्णयं जुनार्णनयं रुक्णं उद्दोसयं परितार्णतयं होह । जहण्णयं जुनार्णतयं केवहर्य होइ ? जहण्यायपरित्ताणंनयसेनाणं रासीणं अण्यासण्यान्सासो पिडपुण्यो जहण्यमं जुत्तार्णतमं होह । अहबा उक्कोसए परित्तार्णतए हवं पक्खितं जहण्यमं जुलार्णतयं होइ । अमबसिदिया वि तत्तिया होति । तेण परं अजहण्णमणुक्कोसयाई ठाणाई जाव उद्योसवं जुनार्णतयं च पानइ । उद्योसवं जुनार्णतयं केन्द्रयं होइ ? जहण्याएणं जत्तार्णनएणं अभवसिक्षिया गुणिया अण्यामणास्थासी रुष्णो उद्योसयं जुलार्णनयं होइ । अहवा बहुण्ययं अर्णतार्थतयं स्वूणं उक्कोसयं जुलार्णतयं होर । जहण्यमं अर्णताणंतमं केन्द्रमं होर ? जहण्यएवं जुलाणंतएणं अभवसिद्धिया गुणिया अण्यामण्यास्ता पिषपुष्णी जहण्यां अणंताणंतयं होइ । अहवा उद्योसए जुनाणंतए रूवं पविकत्तं जहणायं अणंताणंतयं होत । तेण परं अजहण्णम्युक्तोसयां ठाणाई । सेर्स गणणासंसा । से कि नं भावसंसा ? भावसंसा-जे हमे जीवा मंखगइनामगोत्ताई कम्माइं वेदेंति । सेतं भावसंखा । सेतं संबापमाणे । सेतं भारपमाणे । सेनं प्रमाणे ॥ १४० ॥ प्रमाणे सि पयं समसं ॥

ससमए परसमए आषविजङ् जाव उनदंतिजङ । सेर्त ससमयपरसमयवत्तव्या । इयाणीं को णओ के बत्तव्ययं इच्छा ? तत्व जेगमसंगहववहारा तिबिहं वत्तव्ययं इच्छंति, तंजहा-ससमयवत्तव्ययं १ परसमयवत्तव्ययं २ ससमयपरसमयवत्तव्ययं १ । उज्जयको द्विहं वत्तव्वयं इच्छह, तंजहा-ससमयवत्तव्वयं १ परसमयवत्तव्वयं २ । तत्य णं जा सा ससमयवत्तव्यया सा ससमयं पविद्वा. जा सा परसमयवत्तव्यया सा परसमयं पविद्या, तम्हा दाँबेहा बत्तव्वया, नत्वि तिबिहा बत्तव्वया । तिष्णि सद-णया एगं ससमयवत्तव्वयं इच्छंति. मत्त्व परसमयवत्तव्यया । कम्हा ? जम्हा परसम् अगडे अहेन अमञ्जाने अकिरिए उम्मनो अणुनएसे मिन्छावंसणमितिकह । तम्हा सब्बा ससमयवत्तव्वया, णत्थि परसमयवत्तव्यया, गत्थि ससमयपरसमय-बनव्यम । सेनं बन्द्रवया ॥ १४८ ॥ से कि तं अत्याहिगारे ? अत्याहिगारे-जो जस्स अञ्चयणस्स अत्याहिगारो, तंजहा-साम्रज्ञ-साम्रज्जोगविरई, उक्तिलेण गुणवक्षो य परिवत्ती । सिल्यस्स निंदणा वण-, तिभिच्छ गुणधारणा चैव ॥ १ ॥ सेनं अस्थाहिनारे ॥ १४९ ॥ सं कि तं समोबारे ! समोबारे छल्तिहे पण्याते । तंजहा-णामसमोबारे १ ठवणासभोवारे २ दक्वसमोबारे ३ खेतसबोबारे ४ कालसमोबारे ५ भावसमोबारे ६ । णामठवणाओ पुन्नं बण्जियाओ जाब सेत्तं भविग्रमरीरद्रव्यसमीयारे । से किं तं जाणंयसरीरभविग्सरीर्वहरिते द्रव्यसमीयारे है जाणयसरीरभवियसरीरवडरित दञ्जसमोगारे तिविहे पण्यते । तंजहा-आयसमो-यारे १ परममोबारे २ तदभयसमोबारे १ । सम्बदन्या वि णं भायममोबारेणं भावभावे समोयरंति। परसमोयारेणं जहा कृंदै बदराणि। तद्भयसमोयारे जहा घरे संभो आयमावे य. जहा घरे गीवा आयमावे स । अहवा जाणयसरीरभवियसरीर-बडरिने दब्बसमीयारे दुविहे पण्णते । तंत्रहा-आयसमीयारे व १ तहुमयसमीयारे य २ । चउसद्विया आयसमोयारेणं आयभावे समीयरइ, तदुभवसमोयारेणं वर्ता-सियाए समोयरह आयभावे व । बत्तीसिया आयसमायारेण आवसावे समोबरह. तद्भयसमीयारेणं सोलसियाए समीयरह आयमावे य । सोलसिया आयसमो-यारेणं आयमावे समोवरइ, तदुभवसमोयारेणं अद्भाष्ट्याए समोवरइ साव-भावे य । अद्भाइया आयसमीयारेणं आयभावे समोवरह, तद्भवसमीयारेणं चरुभाइयाए समीगरह बायमाचे य । चरुभाइया आगसमोगारेणं बायभावे समीयरह, तहुमयसमीयारेणं अद्भाषीए समीयरह आयमाने व । अद्भाषी आय-समोयारेणं आयमाने समोयरङ्गः सङ्गमसमोगारेणं माणीए समोयरङ आयमाने य । चेतं आणयस्पीरभविषस्पीरवद्यस्ति उच्छससोयारे । येतं शोकारायको प्रकारायारे ।

सेतं दव्यसमीयारे । से 🎋 तं केतसमीयारे ? केतसमीयारे दुविहे प्रणते । तंजहा-आयसमोयारे य १ तदमगसमोगारे य २। भरहे वासे आगसमोगारेणं आगमावे समीयरह. तद्भयसमीयारेणं जंबहीवे समीयरह आयमावे व । जंबहीवे आयसमी-बारेणं आयमाचे समीयरह, तदुभयसमीयारेणं तिरियलोए समीयरह आयमाचे य । तिरियलोए आयसमोयारेणं आयमावे समोयरइ, तदुमयसमोयारेणं लोए समोयरइ आयमाने ये । सेतं खेतसमोयारे । से किं तं कालसमोयारे ? कालसमोयारे वृत्रिहे पण्यते । तंबहा-मागसमोयारे य १ तदुमगसमोयारे य २ । समए आवसमोगारेणं आयमावे समोयरह, तदुभयसमीयारेणं आवळियाए समोयरह आयमावे य । एवमाणापाण् बोवे लवे महत्ते अहोरते पक्के मासे उद्ध अयणे संबर्छरे जुने बाससए बामसहस्से बाससयसहस्से पुन्वंगे पुन्वे तुष्टियंगे तुष्टिए अडडेंगे अडडे अववंगे अववे हुहुयंगे हुहुए उप्पत्नंगे उप्पत्ने परमंगे परमे निष्णंगे निष्णे अत्यनिउरेंगे अत्यनिउरे अउपंगे अउए नउयंगे नउए प्रवयंगे पडए क्लियंगे क्लिया तीसपहेलियंगे सीसपहेलिया पलिओवमे सागरोवमे-आयसमोयारेण आयसाव समोवरह. तहमयसमोयारेणं कोसप्पिणीउस्सप्पिणीय समोवरह आयमावे य । ओसप्पिणीउस्सप्पिणीओ वायसमोबारेणं वायमाचे समोबरित, तदुभयसमोबारेणं पोस्गलपरियहे समोवरंति आवमावे य । पोरगलपरिवहे आवस्तोवारेणं आवसावे समोयरइ. तद्रभयसमोयारेणं तीनदाव्यणागतदासु समोयरइ । तीतदाव्यणागतदान आयसमीयारेणं आयभावे समीयरंति, तदुनयसमीयारेणं सव्यदाए समीयरंति आयभावे य । सेर्त कालसमोबारे । से कि तं भावसमोबारे ! भावसमोबारे द्रविद्वे पण्णते । तंजहा-आयसमोयारे व १ तद्भयसमोयारे य २ । कोहे आयसमो-यारेणं आयमावे समोयरह, तदुमयसमोयारेणं माणे समोयरह आयमावे य । एवं माणे माया लोमे रागे मोहनिजे । अहुकम्मपयहीओ आयसमीयारेण आयमावे समोयरंति. तद्भयसमोयारेणं छिष्यहे भावे समोयरंति आयमावे य । एवं छिन्नहे भावे। जीवे जीवत्थिकाए भागसमीयारेणं आयभावे समीयरह, तहभगसमीयारेणं सम्बद्ध्वेषु समीगर् जागमावे ग । एत्य संग्रहणीगाहा-कोहे माणे मागा, सोमे रागे य मोडिनिजे व । पगडी माने जीने, जीनत्थिकाम दब्बा म ॥ १ ॥ रेत्तं भावसमीयारे । सेसं समोचारे । सेसं उवक्कम ॥ १५० ॥ उवक्कम इति पढमं वार् #

१ लोए आयसमीयारेणं आवमावे समीवरह, तदुभगतमीयारेणं असीए समीवरह आयमावे व । एवहियं क्वंतरे ।

से कि तं निक्कों ? निक्कों ने तिबिडे पण्यते । तंजहा-ओहतिप्यण्ये १ नासनिप्यण्ये १ सत्तालावगनिष्पाणे है। से कि तं ओडनिष्पाणे ! ओडनिष्पाणे चडिबडे पणाते । तंबहा-अज्ञायणे १ अज्ञाणे २ शाया ३ खनणा ४। से कि तं अज्ञायणे १ अज्ञायणे चउव्यक्ते पण्यते। तंजहा-जामजस्यजे १ द्वजज्ञस्यजे २ दव्यज्ञस्यजे ३ आव-ज्यायणे ४। जामठबणाओ पूर्व वर्णियाओ । से कि तं दच्याजायणे ! दच्याजायणे इविडे पण्णते। तंत्रहा-सागमको व १ मोलागमको व १। से कि तं लागमको दम्बज्ययणे १ आगमओ बन्बज्ययणे-जस्स वं 'अज्यायण' ति पर्य सिक्सियं, ठियं, जियं, मियं, परिजियं जान एवं जानहमा अणवतत्ता आगमओ तानहयाई द्रव्यक्तय-णाडं। एवमेव वबहारस्य वि। संगहस्स णं एगो वा अणेगो वा जाव सेत्तं आयसओ इच्यजायणे । से किं तं जोजागमओ इव्यजायणे ? जोजागमओ दव्यज्ययणे तिबिहे क्का । तंत्रहा-जाजबसरीरहव्यज्यायमे १ भविष्टसरीरहव्यज्यायमे १ जाजयसरीर-भविजसरीरवडरिते दञ्बजायणे है। से कि तं जानससरीरदञ्जायणे ? २ अज्यायण-पयरबाहिगारजाणयस्य जं सरीरं वक्षमयन्त्रयनावियनतंत्रहं, जीवविध्यत्रहं जाव अही णं इमेणं सरीरसमुस्सएणं जिणविद्रेणं भावेणं 'जज्जवणे' ति पर्य आधिवं जाव उनर्दसियं । जहां को विद्वेतो ? अयं चयकुंने आसी, अयं महकुंने आसी। सेशं जाणयसरीरहब्बज्यको । ते कि तं अविवसरीरहब्बज्यको ? अविवसरीरहब्बज्यको-जे जीवे जोनिकम्मणनिक्षंते. इमेणं चेव भागतपणं सरीरसमस्सएणं जिणविद्येणं भावेषं 'अञ्जायणे' कि पर्य सेमकाके सिक्जिस्सइ न ताब सिक्जाइ । जहा को दिहेंगी है क्षयं महक्रंसे भविस्तार, अयं चयक्रंसे भविस्तार । सेलं मवियसरीरवव्यवस्त्रात् । से कि नं जानगर्भारभवित्रम्यीरकारिते दस्कालागे ! २ प्रत्यपोलागांकारिये । सेतं जाणयमरीरमवियसरीरवडरिते कम्बज्जायणे । सेतं कोशायमधो कम्बजायणे । सेतं द्व्यज्ञयमे । ते कि तं भावज्यको । भावज्यको दुविहे पण्यते । तंत्रहा-आगमधी य ५ मोखागमधो 🗷 २ । से 🕏 तं भागमधो आवजनको ? भागमधो आवजनको जानए उबरने । ऐतं कानसको मानजनको । से दि तं नोजागमधी भावजनसके ? नीकागमनो भावज्यक्ये-सत्तरा-अञ्चलपन्सावकर्षः, कमानं स्ववको उपविदार्णः अववच्यो व नवार्थ. तम्हा वाजानवानिकांति ॥ १ ॥ सेतं नोवागमको भावकान्ये । सेतं मानजावणे । सेवर्त साजावाके । से कि तं अवसीने ? अवसीने परानिक्रे पणारी । तंत्रहा-णामज्हीचे १ ठनणज्हीचे २ दच्याजहीचे ३ सावजहीचे ४। णामठवणाओ पुरुवं विकासाओ । से कि तं बुष्यान्तीये । बुष्यप्रवीये वृतिहे वृत्याने । तंत्रडा-भागमध्ये व १ मोधागमध्ये व १। से कि तं आवस्थ्ये स्वयंत्रहीये ?

आगमओ दव्यज्याणे-जस्स णं 'अज्याणे' ति पर्य सिक्सियं टियं, जियं, मियं, परिजियं जान सेतं आयमओ दम्बज्जीने । से किं तं नोआगमओ दम्बज्जीने ! नोआगमको दल्वज्ञीणे तिथिहे पण्णेत । तंत्रहा-जाणयसरीरदक्वज्ञीणे १ मवियसरीरद्व्याज्वीणे २ जाणयसरीरभवियसरीरवहरिते द्व्याज्वीणे १ । से कि तं जाणयसरीरदञ्ज्ञाणि । जाणयसरीरदञ्ज्ञाणे-'अञ्चीण' पयत्याहिगारजाण-यस्स जं सरीर्यं दवगययुयन्त्रावियनत्तदेहं जहा दव्यज्ञयणे तहा माणियव्यं जाव सेतं जाजयसरीरदव्यज्ञीणे । से कि तं अवियसरीरदव्यज्ञीणे ? अवियसरी-रदंव्यज्ञीणे-जे जीवे जोणिजम्मणनिक्संते जहा दव्यज्ञयणे वाय सेतं सविय-यरीरदव्यज्याणि । से कि तं जाणयसरीरमवियसरीरवहरिते दव्यज्याणि ? जाण-यसरीरभवियसरीरवडरिते दञ्बज्झीणे सञ्जागाससेदी । नेतं जाणयसरीरभविय-मरीर्वइरिने द्व्यज्ञीणे। मेनं नोआगमओ द्व्यज्ञीणे। मेनं दव्यज्ञीणे। से कि तं नावज्हीणे ? भावज्हीणे द्विहे पण्णते । नंजहा-आगमओ य ९ नोआगमओ य २ । से कि तं आगमओ भावज्हीणे ? आगमओ भावज्हीणे जाणए उवउत्ते । सेतं आगमओ आवज्जीने । से किं तं नीआगमओ सावज्जीने है नीआगमओ मानज्याण-गाहा-जह दीवा दीवनयं पहप्पइ, दिप्पएं य सो दीयो । दीवसमा आयरिया, दिप्पंति परं च दीवंति ॥ १ ॥ येनं नोआगसओ आवज्जीले । सेतं भावज्यीणे । सेन्स अल्ब्रीजे । से कि तं आए ? आए चडन्बिहे पण्णते । तंजहा-नामाए ९ ठवणाए २ दब्बाए ३ माबाए ४। नामठवणाओ पुट्यं सवियाओ । से कि तं दक्षण १ दक्षण दविहे पण्णते । तंत्रहा-आगमओ य १ नोआगमओ व २ । से कि तं आगमओ दब्बाए ? आगमओ दब्बाए-जस्स में 'आए' ति पर्य सिक्सिवं, ठियं, जियं, मिवं, परिजियं जाव कम्हा ! 'अणुवओगो' दृष्ट्यमिति कह । जेगमस्स मं जाबहरा अजबउत्ता आगमओ ताबहरा ते दब्बारा जाब सेतं आग-मस्रो बब्बाए । से कि ते नोआगमस्रो द्वाए ! नोआगमस्रो द्वाए तिविहे पळ्यते । तंत्रहा-जानयसरीरदञ्जाए १ भवियसरीरदञ्जाए २ जाणवसरीरभवियसरी-रवंद्रिते दब्बाए है। से कि तं जाकवसरीरदब्बाए ? जाणयसरीरदब्बाए-'आय' पंचाकाहिगारजाणबस्स र्ज सरीरवं ववगवन्त्रवचानियन्तरहेहं जहा दव्वज्ञायचे जाब सेतं आणयसरीरदेव्याए । से कि तं भविषसरीरदेव्याए ? भविषसरीरदेव्याए-ते जीवे जोशिकम्मणणिक्संते जहा दम्बणसक्ने जाव सेतं मवियंसरीरदध्याए । से कि सं जाजयसरीरअवियसरीरवडरिते दब्बाए ! जाजयसरीरमवियसरीरवडरिते दंब्बाए तिबिहे बर्जात । तंबहा-कीहर ५ कुप्पाययनिए २ लोगुपारिए ३ । से कि तं

लोइए ? लोइए तिविहे पण्णते । तंजहा-सचिते १ अचिते २ मीसए य ३ । से कि तं सचिते ? सचिते तिविहे पण्णते । तंजहा-दुपयाणं १ चडप्पयाणं २ अपयाणं ३ । द्रप्याणं-दासाणं दासीणं, चउप्पयाणं-जासाणं हरबीणं, अपयाणं-जंबाणं अंबाहगाणं आए । सेतं सचिते । से कि तं अचिते ? अचिते-सञ्चणारययमणिमोत्तियसंख-सिलप्पवालरत्तरयणाणं (संतसावएबस्स) आए । सेतं अचिते । से कि तं मीसए ? मीसए-दासाणं दासीणं आसाणं इत्बीणं समामरियाउजालंकियाणं आए। से तं मीसए। से तं लोहए। से कि तं कृप्पाषयक्रिए ? कृप्पावयणिए तिविडे पण्णते। तंजहा-सचिते १ अचिते २ मीसए य ३ । तिष्णि वि जहा लोइए जाव से तं मीसए । से तं कृष्पात्रयणिए । से किं तं कोगुत्तरिए ? कोगुत्तरिए तिबिहे पण्णते । तंजहा-सचिते १ अचिते २ मीसए य ३ । से कि तं सचिते ? सचिते-सीसाणं सि[स्स]स्सिवियाणं । सेतं सचिते । से किं तं अचिते ? अचिते-पडिमाहाणं बत्थाणं कंबलाणं पायपंछणाणं आए । सेतं अचिते । से किं तं मीसए ! मीसए-सिस्साणं सिस्सिणियाणं सभंडोबगरणाणं आए। से तं मीसए। से तं लोगुत्तरिए। से तं जाण-यसरीरमवियसरीरवडारेते दब्बाए । सेत्तं नोआगमओ दब्बाए । से तं दब्बाए । से किं तं भावाए ? भावाए दुविहे पण्णते । तंजहा-आगमओ व १ नोआगमओ व २ । से कि तं आगमओ भावाए ? आगमओ भावाए बाणए उबटते । से तं आगमओ भावाए । से किं तं नोआगमओ भावाए ! नोआगमओ भावाए द्विहे पण्णते । तंबहा-पसत्थे य १ अपसत्ये य २ । से कि तं पसत्ये ! पसत्ये तिविहे पण्णते । तंत्रहा-णाणाए १ इंसणाए २ वरिताए ३ । सेनं पसत्वे । से कि तं अपनत्वे १ अपसत्ये चलनिवहे पण्यते । तंत्रहा-कोहाए १ माणाए २ माथाए ३ छोहाए ४ । से तं अपसत्ये । से तं नोकागमओं भाषाए । से तं आबाए । से तं आदर् से कि तं सवणा ! सवणा चडम्बिहा पण्यता । तंबहा-नामजनवणा १ ठवणजनवणा २ द्व्यञ्चरवणा ३ भाषञ्चरवणा ४ । नामठवणाओ पुर्व्य मणियाओ । से कि ते टब्ब-ज्यावणा ? दव्यज्यावणा द्विहा पण्या । तंजहा-आगमधो य १ नोआगमधो य २ । से कि तं भागमधी दब्बज्यावणा ? आगमबी रव्यज्यावणा-जस्त र्ष 'झवने' सि पर्य सिविसर्य, ठियं, जियं, मियं, परिजियं जाब सेतं आवसको दक्कासका । से कि तं नोआगमओ दब्बज्ज्ञवणा ! नोआगमधो दब्बज्ज्ञवणा तिविहा प्रणाता । तंत्रहा-जाणवसरीरदञ्बलका १ भवियसरीरदञ्बलका २ बाजयसरीरविय-सरीरवडरिता दम्बज्सवणा ३ । से किं तं जाणस्वरीरद्व्यज्यावणा ? २ 'सवजा' पमस्याहिगारजागबस्य वं सरीरवं वदगवनुष्याविकवत्तदेषं सेसं वहा दश्कावने

जाव सेत्तं जाणयसरीरदव्यज्यवणा । से किं तं सवियसरीरदव्यज्यवणा ? २ जे जीवे जोणिजम्मणणिक्संते सेसं जहा दश्कास्यणे जाव सेतं भवियसरीरदश्वास्यणा । से कि तं जाणयसरीरभवियसरीरवडरिता दब्बज्ज्ञवणा ? २ जहा जाणयसरीरभविय-सरीरवहरिते दब्बाए तहा माणियक्ता जाव से तं मीसिया । से तं लोगुत्तरिया । से ते जाणयसरीरमधियसरीरवहरिता दञ्बजावणा । से ते नोआगमधो दञ्बजावणा । से तं दम्बज्यवणा । से कि तं भावज्यवणा ? भावज्यवणा दविहा पण्णता । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से कि तं आगमओ आवज्यवणा ? आगमओ भावज्ञवणा जाणए उवउत्ते । से तं आयमओ भावज्ञवणा । से किं तं नोआग-मओ भावज्यवणा ? नोआगमओ भावज्यवणा दुविहा प्रणक्ता । तंजहा-पसत्था य १ अपसत्था य २ । से कि तं पसत्था ? पसत्था तिविहा पण्णता । तंजहा-नाण-जनवणा १ दंसणजनवणा २ चरित्तजनवणा ३ । सेत्तं पसत्या । से किं तं अपसत्या ? अपसत्या चडन्बिहा पण्णता । तेषहा-कोहजसवणा १ माणज्यवणा २ मायजसवणा ३ कोइज्यवणा ४। से तं अपसत्या । से तं नोआगमओ भावज्यवणा । से तं भावज्यवणा । से तं अवणा । से तं ओहनिष्फण्णे । से किं तं नामनिष्फणे ? नामनिष्कणो सामाइए । से समासको चउव्यिहे पण्णते । तंजहा-णामसामाइए १ ठवणासामाइए २ दम्बसामाइए ३ भावसामाइए ४ । णामठवणाओ पुरुषं भणि-याओ । दन्त्रमामाइए वि तहेव जाव सेत्तं भवियसरीरदन्त्रसामाइए । से किं तं जाणयसरीरमवियसरीरवडरिते दब्बसामाइए १२ पत्तयपोत्थयलिहियं । से तं जाणय-सरीरभवियसरीरवडरिने दन्वसामाइए । से तं नोआगमओ दन्वसामाइए । से तं दव्यमामाइए । से कि तं भावसामाइए ? भावसामाइए दुविहे पण्यते। तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से कि तं आगमओ भावसामाइए ? भागमओ भावसामाइए जाणए उचउत्ते । से तं आगमओ भावसामाइए । से कि तं नोजागमओ भावसामाइए? नोजागमओ भावसामाइए-गाहाओ-जस्स सामाणिओ अप्या, संजमे वियमे तबे । तस्स सामाइयं होइ, इइ केबळिमासियं ॥ १ ॥ जो समी सन्वभूएस, तसेस बावरेस व । तस्त सामाइयं होइ, इह केवलि-मासियं ॥ २ ॥ जह मम ण पियं दुक्तं, जाणिय एमेव सम्बजीवाणं । न हणह न हणाबेह य. सममणह तेण सो समणो ॥ ३ ॥ णत्य य से कोइ बेसो, पिओ य सब्देस चेव शेवेस । एएण होड समणो, एसो अबोऽनि पजाओ ॥ ४ ॥ उरग-निरिज्ञस्यासागर- महतलतस्यागसम् य ओ होत् । अमरमियधरणिकस्यस-, रवि-प्रवासको य सो समाने ॥ ५ ॥ तो समाने का समनो. माबेण व जड न होड

पावमणी। सयणे य जणे य समी, समी व भाणावबाजेस ॥ ६ ॥ से तं नोजागमधी भावसामाइए । से तं भावसामाइए। से तं सामाइए । से तं सामनिष्यक्षणे । से कि तं अत्तालावगनिष्कण्ये ? इयाणि अत्तालावगनिष्कणं निक्केवं इच्छावेड्, से य पत्त-जनखणे वि ण णिक्खिप्पइ । कम्हा <sup>३</sup> लाघवत्वं । अत्वि इस्रो तहर अणुओगदारे अगुगमे ति । तत्थ णिक्खते इहं णिक्खिते मन्द्र । इहं वा जिक्खिते तत्थ णिक्खिते भवइ । तम्हा इहं ण णिक्सिप्पइ, तहिं चेव जिक्सिप्पइ । से तं णिक्सोबे ॥ १५९ ॥ से कि तं अनुगमे ? अनुगमे दुविहे पण्यते।तंजहा-सुत्तानुगमे य १ निजुत्तिअनुगमे य २। से किं तं निज्तिअणुगमे ! निज्तिअणुगमे तिविहे पण्णते । तंजहा-निक्खेव-निज्ञतिअणुगमे १ उवग्वायनिज्ञतिअणुगमे २ इत्तप्कासियनिज्ञतिअणुगमे ३ । से कि तं निक्खेवनिज्निक्षणगमे ? निक्खेवनिज्ञत्तिअणुगमे अणुगए । से तं निक्खेव-निजुत्तिअगुगमे । से कि तं उबस्थायनिजुत्तिअगुगमे ! २ इमार्डि दोहिं मूलगाहाहिं अणुनंतब्बो, तंजहा-गाहाओ-उद्देशे निहेसै य, निगमे केन काल पुरिसे य। कारण प्रचय लक्कण, नए समीयारणाणुमए॥ १॥ कि कहमिह करस कहि, केस कह कि बिरं हबद कालं। कद संतर-मनिरहियं, भनागरिस फासण निरुत्ती ॥ २ ॥ सेतं स्वरवायनिज्ञतिअगुगमे । से कि तं सत्तप्पासियनिज्ञत्तिअगुगमे ? सत्तप्पासिय-निज्ञत्तिअणुगमे-सुतं उचारेयव्यं-अक्सलियं, अमिलियं, अवचामेलियं, परिपुण्यं, पिंदुण्णघोसं, कंटोट्टविप्पमुकं, गुरुवायणोवगयं । तक्षो तत्य णजिहिद ससमयपयं वा परसमयपर्यं वा. बंधपर्यं वा मोक्खपर्यं वा. सामाइयपर्यं वा नोसामाइयपर्यं वा। तओ तम्म उचारिए समाणे केसि व ण भगवंताणं केह अत्याहिगारा अहिगया भवंति. केइ अत्याहिगारा अणहिगया भवंति । तओ तेसि अणहिगयाणं अहिगयणद्वाए पर्य पएणं वण्णहस्सामि-गाष्ट्रा-संहिया व पर्य चेव, पर्यत्यो पर्यविग्गहो । चालणा य पसिद्धी य. छव्विहं विद्धि छक्काणं ॥ १ ॥ से तं सुसरफासियनिज्नुसिअगुगमे । से तं निज़त्तिअधुगमे । से तं अधुगमे ॥ १५२ ॥ से कें तं नए ? सत्त मूलगमा पण्णता। तंजहा-जेगमे १ संगडे २ ववहारे ३ उज्जासए ४ सह ५ सममिल्डे ६ एवं-भए ७। तत्थ बाह्याखी-जेगेहिं माणेहिं, मिणइति जेगमस्स व निरुत्ती । सेसार्थ पि नयाणं, लक्कणमिणमो सुणह बोच्छं ॥ १ ॥ संगहियपिडियत्वं, संगहवयणं समासओ बिंति । वचाइ विभिन्धिकार्षं, वबदारी सञ्बद्ध्वेद्ध ॥ २ ॥ प्रमुप्पनमाही, उज्जुसुओ णयविही मुणेयनको । इच्छइ विसेसियतरं, प्रमुप्पन्नं नको सही ॥ ३ ॥ वत्युओ संक्रमणं, होइ अवत्यु नए समिनिस्डे । वंजणवत्यतद्वसर्यं, एवंमुओ विसेसैंइ ॥ ४ ॥ णायस्मि निष्टियन्ते, क्षामिष्टियन्तरिम जेन अत्वस्मि । अध्यक्षमेन इष्ट

जो, उवएसो सो नभो नाम ॥ ५ ॥ सन्देसि पि नयाणं, बहुविह्वत्तव्वयं निसामिता। तं सव्यनयविद्यदं, जं चरणगुणद्वियो साहू ॥ ६ ॥ सेन्तं नए ॥ १५३ ॥ अणु-भोगह्रारा समसा ॥ सोलस्तयाणि चउन्तराणि, होति उ इमेमि गाहाणं। इसहस्य मणुद्वुभ-, छंदवित्तपमाणको भणिको ॥ १ ॥ णयरमहादारा इव, उवक्स-दाराणुओगवरदारा। अन्वसर्विद्यमन्ता, लिहिया दुनस्वन्वयद्वाए ॥ २ ॥

॥ अणुओगदारसुत्तं समत्तं ॥ तस्समन्तीए

# चत्तारि मूलसुत्ताइं समत्ताइं

॥ सञ्वसिलोगसंखा ५५०० ॥



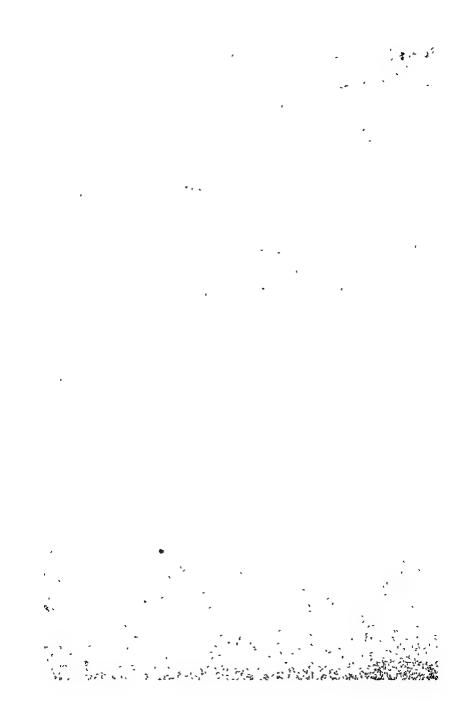

#### श्रीमृत्रागमप्रकाञ्चकममितिके 'मदस्य'



पिन्चय-आप घोडनही (एना) के एक प्रतिष्टिन गण्य मान्य घनाट्य श्रावक है। आपका व्यवसाय मुंबई तक होता है। आपका व्यवसाय मुंबई तक होता है। आपका व्यवसाय मुंबई तक होता है। आपका व्यवसाय मुंबई तक वाटिया परिवारमें श्रीरतनचंटजी सार वाटियाकी भीनी श्रीगंगावाईजी से हुआ है। श्रीगंगावेदीजी जिनश्रमंमें पूर्ण आस्था(श्रद्धा) रखती हैं। परिपूर्ण धर्म निधिस समृद्ध है। आपकी प्रकृति ज्ञान और साम्य है। सामायिक प्रतिकमणादि धर्मिक्या निरावाध रूपसे मदैव करती रहती है। प्रतिवर्ष मुनिदर्शनका लाम रिया करती है।

#### श्रीमान् जेठ शोभाचंद घूमरमल वाफणा घोडनदी-सिम्र (पना)

ंश्व साह्य सामाजिक सेवाक कायोमें यथाशक्य खब योग देते रहते है। आपका पार्मिक सेवाएँ भी स्तुत्व है। आप २००) की सेवाका योग देकर समितिक सदस्य' बने है। आप कुचेश (माग्वाड) के निवासी है। महाराष्ट्रमें आप यह है। प्रतिष्ठा प्राप्त है। आपकी गुरुभांका प्रशंसनीय है। आपने कई संस्थाओंकी आर्थिक सेवाए बहु उदार भावोंसे की है।

इसके अतिरिक्त आप धार्मिक परिक्षा बोर्ड पाथडांक संरक्षक भी है तथा चीच-वह विद्यालयमें १०००) दान देकर एक कमरा आपने अपने पिताश्रीकी स्मृतिमें बनवाया है। साधु मुनिराज और महासतियोंके दिक्षणके प्रीत्यभे आपके पिताश्रीन आर्थिक सेवाका योग देकर खब धर्मदन्ताली की है। इसी प्रकार आपकी मानाश्री भी धर्मपरायणा हैं तथा अहिनेश समभाव रसके प्रवाहमें प्रवाहित होती हुई आविका धर्मकी हक्ताका एक मुंदर आदर्श स्थापन कर रही है।

#### णमोऽत्यु णं समणस्य मगवभो णायपुत्तमहावीरस्स

### सुत्तागमे

#### तत्य णं आवस्सयसुत्तं

**69(4)**90

#### अह पढमं सामाइयावस्सयं

श्रीवस्सही इच्छाकारेण संदिसह भगवं! देव(सी)सियैपिक्कमणं ठाएमि, वेष-सियणाणदंसणचित्ततवसह्यारिवतवणहं करेमि काउसमां॥ १ ॥ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरिवाणं, णमो उवज्ञासाणं, णमो लोए सन्वसाहणं ॥ २ ॥ करेमि मंते! सामाइयं सम्बं सावजं जोगं पचक्कामि, जावजीवाए तिबिहं तिबिहेणं मणेणं बायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतिप अण्णं न समणु-जाणामि, तस्स मंते! पिकक्मामि निंदामि गरिहामि अप्याणं वोसिरामि ॥ ३ ॥ इच्छामि (पिकक्मिउं-ओ) ठामि काउममां, जो मे देवसिओ अह्यारो कलो काइओ बाइओ माणसिओ उस्स्ता उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुज्जाओ दुविचितिओ अणायारो अणिच्छियम्बो असमणपाउम्यो नाणे तह दंसणे चरित्ते सुए सामाइए तिण्हं गुत्तीणं चउन्हं कसायाणं पंचण्हं महम्बयाणं छण्हं जीवनिकायाणं सत्तर्णहं

१ बिही-पुर्वि 'तिक्खतो आयाहिणं पयाहिणं करेमि बंदामि नमंसामि सकारेमि सम्माणेमि कहाणं मंगळं देषयं बेद्दं पजुवासामि मस्थएण वंदामि।' इच्छेण
पाढेण गुरुवंदणा किजह । पच्छा गमोकारकारो 'एसो पंच गमोकारो, सन्वपावप्पणासणो । मंगळाणं च सञ्वेसिं, पढमं इव्ह मंगळं ॥' जुत्तो । पुणो 'तिक्खतो॰'
तओ 'इच्छाकारेण॰' 'तस्पुत्तरीकरणेणं॰' जाव 'ठाणेणं' कुडुव्वारणं किवा
'मोणेणं॰' अप्पुटं सम्बत्तं मंगंसि 'इरियावहियाए' ममाविसोही कीरह । यमोकारबारणेण साणं पारिजह, पच्छा 'लोगस्स॰' कुडुवारो, तओ दुण्णि 'पमोऽखु
णं॰'। पच्छा सामाद्वं पढमावस्सयं पारच्मद । पत्त्यावस्सयसमारीए 'तिक्खतो॰'
इव्योण गुरुं वंदिशु सम्बन्धसम्बन्सयस्याणा वेप्पद ति विसेसो । २ 'राह्रव'
'पनिकान' 'वाडम्मासिन' 'संवच्छारिन' । ३ केद विहीए 'तिक्खतो॰' पच्छा केवलं
णमोकारे जवपयमिन्छंति, 'करेमि मंते ।॰' इव्योण पढमावस्सर्य पारच्यांति स ।

पिंडेसणाणं अञ्चर्णं क्यापमाळणं नवार्षं वंसचेरपुत्तीणं इसविहे समण्यमे समणाणं जोगाणं जं खंडियं जं विराहियं तस्स मिच्छामि दुक्कं ॥ ४ ॥ तस्स उत्तरी-करणेणं पायच्छित्तकरणेणं विसोहीकरणेणं विसहीकरणेणं पायाणं कम्माणं विकान मण्डाए ठामि काउसगं, अभत्य कससिएणं नीससिएणं वासिएणं छीएणं जंमाइ-एणं उद्दुएणं वायनिसगणं भमलिए पित्तमुच्छाए सुहुमेहिं अंगसंचाळेहिं सुहुमेहिं खेळसंचाळेहिं सुहुमेहिं खेळसंचाळेहिं सुहुमेहिं विद्विसंचाळेहिं एक्याइएहिं आगारेहिं अमग्गो अविराहिओं हुज मे काउसगो, आव अरिहंताणं भगवंताणं नमोकारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरीमि ॥ ५॥ इद् पढमं सामाइया-वस्सयं समन्तं ॥ १॥

### अह बीयं चडबीसत्थवाबस्सयं

क्षेगस्स उज्जोबगरे, धम्मतित्वयरे जिणे। अहिहंते कित्तह्स्सं, बर्जीसंपि केवली ॥ १॥ उसममजियं च वंदे, संभवमिणंदणं च समई च। परमण्यं स्पासं, जिणं च वंदप्पहं वंदे ॥ २॥ इविहें च पुण्फर्दतं, सीयलसिजंसं वासुपुजं च। धिमल-मणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥ १॥ कुंधुं अरं च मित्तं, वंदे मुणिसुन्वयं मितिजणं च। वंदामिऽदिद्वनेमिं, पासं तह बद्धमाणं च।॥ ४॥ एवं मए अमित्युका, विद्युयस्मला पद्दीणजरमरणा। चउवीसंपि जिष्णवरा, तित्वयरा मे पसीनंतु ॥ ५॥ कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुम्गबोहिलामं, समाहिवरसुत्तमं दिंतु ॥ ६॥ चंदेसु निम्मलयरा, बाइबेसु अहियं प्यासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धं मम दिसंतु ॥ ७॥ इइ बीयं चडवीस्तरथ-चा(जिक्त्यणा)वस्सर्य समस्तं॥ २॥

१ 'आगमे तिविहे जाब मूलगुण पंच ०' 'इच्छामि ठामि०' 'सम्बस्स वि देव-सियं दुर्वितियं दुमासियं दुनिहियं दुपासियं ०' एए सन्ते पादा मोणेणं पदमावस्स-यजसणे झाइजंति, पुणो तहमावस्सयस्स पच्छा चउत्थावस्सयस्साइंति ठिचा पुद्ध-चारणपुल्यं उचारिजंति । एएछ 'आगमे०' 'इच्छामि ठामि०' एए दुण्यि अस्मा-गहीए 'सम्बस्स वि०' अस्मस्मागहीए असं मासाए । सेसा विकामिण्यासाए रूटमंति तमोइनसेसा ।

#### अइ तइयं वंदणावस्सयं

इच्छाम समासमणो ! वंदिउं बाविष्णाए निसीहियाए, अणुजाणह मे मिरागई, निसीहि अहोकार्य कायसंकार्य, समित्रको मे किलामो, अप्यक्तिलंताणं बहुसुमेण मे दिक्सो वहक्ती ? जत्ता मे ? जविष्णं च मे ? खामेमि समासमणो ! देवसियं वहक्तमं, आवस्तियाए पिरक्रमामि समासमणाणं देवसियाए आसायणाए तेत्तीसक्तयराएं जं किचि मिर्छाए मणदुक्रहाए वयदुक्रहाए कायदुक्रहाए कोहाए माणाए मायाए कोहाए सव्यक्तियाए सव्यक्तियाए सव्यक्तियाए सव्यक्तियाए सव्यक्तियाए सव्यक्तियाए आसायणाएं को मे देवसिओ अहवारो क्लो तस्स समासमणो ! पिरक्तिमामि निदामि गरिहामि अप्याणं वोसिस्ति ॥ इह तह्यं वंद्णावस्त्रस्यं सम्भनं ॥ ३॥

### अइ चउत्यं पविज्ञमणावस्सयं

वैतारि संगर्ल-शरिहंता संगर्ल, सिद्धा संगर्ल, साहू संगर्ल, केवलिपक्ती घम्मी संगर्ल। बतारि लोगुत्तमा-शरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपक्ती घम्मो लोगुत्तमा। वत्तारि सरणं पवजामि-शरिहंता सरणं पवजामि, सिद्धा सरणं पवजामि, साहू सरणं पवजामि, केवलिपक्तां धम्मं सरणं पवजामि, सिद्धा सरणं पवजामि, साहू सरणं पवजामि, केवलिपक्तां धम्मं सरणं पवजामि। १ ॥ इन्छोमि पविकामिर्च इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे पाणकमणे वीमकमणे हरियकमणे ओसाउत्तिगपणगदगमश्चीमकदासंताणासंकमणे जे मे जीवा विराहिया एगिहिया वेहंदिया तेहंदिया चर्चिदया पंचित्रया कामिह्या वत्त्रिया छित्या संघाह्या परियायिया किलामिया उद्दिया पंचित्रया कामिह्या वत्त्रिया जीवियाओ ववरोविया तस्स निच्छामि वुकर्ड ॥ २ ॥ इच्छामि पविकामिर्य पगामिष्ठकाए नियानमिर्द्धाए संवाराउच्याहणाए परियाहणाए आर्वटणाए गसारणाए छप्याइसंघाणाए क्रूहए कक्षराहए छीए जंभाइए आमोसे ससरवन्तामोसे भाउलमाउलाए सोवणवित्यासियाए इर्जाविप्यरियासियाए मणविप्यरियासियाए पाणभोवणविप्यरियासियाए जो मे वेदलिओ कामारो कमो तस्स मिष्छामि वुकर्ड ॥ ३ ॥ पिक्कामामि नोमरवरियाए मिक्कामिर्वाए सिक्कामि वामरवरियाए स्वाराहकावाडज्वाहणाए साणावच्छान

१ 'राइओ' 'पिक्सओ' 'बाउम्जासिओ' 'संबच्छरिओ' । २ 'सिक्सुपो ॰ इब्बजेश बंदणं किया पच्छा पंचणनोकारं सओ 'करेलि मेंते ॰ ।' तथी 'बसारि मंगळं ॰ । ३ 'बसारि मंगळं ॰ पच्छा 'इस्क्रामि॰' परिचर्णं ति केड् ।

दारासंघरणाए मंदीपाहुवियाए बिक्पाहुवियाए ठवणापाहुवियाए संकिए सहसागारिए अणेसणाए पाणेसणाए पाणमोबणाए बीबओबणाए इरियमोबणाए पच्छाकन्मियाए पुरेकम्भियाए अदिद्वह्डाए दगसंसद्वह्डाए रयसंसद्वह्डाए पारिसाद्यग्याए पारिद्वाव-णियाए ओहासणभिक्खाए जं उग्गमेणं उप्पायणेसणाए अपरिस्रदं परिग्रहियं परिभुत्तं वा जं न परिद्ववियं तस्स मिच्छामि दुबर्ष ॥ ४ ॥ परिद्वमामि बाउकालं सज्यायस्स अकरणगए उभक्षोकारुं मंहोवगरणस्य अप्यक्तिहणाए दुप्पविकेहणाए अप्यमञ् णाए हप्पमजणाए अइक्से वहक्से अहबारे अणायारे जो मे देवसिओ अहबारो कओ तस्य मिच्छामि दुक्दं ॥ ५ ॥ पिकस्मामि एगनिहे असंजमे । पिकस्मामि दोहि बंघणेहि-रागवंघणेणं, दोसबंघणेणं। पिडक्रमामि तिहि दंडेहि-मणदंडेणं, वयदंडेणं, कायदंडेणं। पडिकासामि तिहिं गुत्तीहिं-सणगुत्तीए, वसगुत्तीए, काय-गुपीए । परिक्रमामि तिहिं सहेहिं-मायासहेणं, नियाणसहेणं, मिच्छादंसणसहेणं । पिकसमामि तिहिं गारवेहिं-हद्वीगारवेणं, रसगारवेणं, सामागारवेणं। पिकसमामि तिहिं विराहणाहि-जाणविराहणाए, दंसणविराहणाए, चरित्तविराहणाए। पिकसमाम चर्डाहें कसाएहिं-कोहकसाएणं, माणकसाएणं, मायाकसाएणं, स्रोमकसाएणं। पिकसमासि चडिह सण्णाहि-आहारसण्णाए, भवसण्णाए, मेहुणसण्णाए, परिव्यह-सण्णाए । पिकस्नामि चलिहें विकहाहिं-इरबीकहाए, मत्तकहाए, देसकहाए, राय-कहाए । परिकासामि चर्राहे झाणेहि-अट्टेणं झाणेणं, रहेणं झाणेणं, धरनेणं झाणेणं, स्रकेणं झाणेणं । पडिकासामि पंचहिं किरियाहिं-काइसाए, अहिगरणियाए, पाउति-बाए, परिताविषयाए, पाणाइवायकिरियाए । पविक्रमामि पैवर्हि कामगुणेहि-सहेर्ण, हवेणं, गंधेणं, रसेणं, फासेणं। परिश्वमानि पंचिहं महत्वएहिं-सब्वाओ पाणाइवा-याओ वेरमणं, सञ्बाओ मुसाबायाओ वेरमणं, सञ्बाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं, सञ्जाको मेहणाको वेरमणं, सञ्जाको परिग्यहाको बेरमणं । परिक्रमामि पंचित समिईहि-इरियासमिईए, भारासिमिईए, एसणासिमिईए, आयाणभंडमत्तनिक्खेवणा-समिईए, उचारपासवणखेलजङ्गसिंघाणपारिठावणियासमिईए । पिकस्मामि छहि जीव-निकाएहिं-पुढविकाएणं, आउकाएणं, तेउकाएणं, बाउकाएणं, बणस्सङ्काएणं, तसकाएणं । पिकसामि छहि जेसाहि-किण्हलेसाए, जीलकेसाए, काउलेसाए, तेउ-केसाए, पम्हळेसाए, कुक्केसाए । पविकमामि सत्तिह मयद्वाणेहि, अद्वहि मयद्वाणेहि, मचहि बंभचेरगुत्तीहि, दसविहे समणधम्मे, एगारसिह उवासगपडिमाहि, बारसिह भिन् (स्)खपडिमाहि, तेरसहि किरियाठाणेहि, वर् (द)इसहि भूसगामेहि, पण्णरसहि परमाहम्मिएहिं, सोलसिं गाहासोलस(ए)हिं, सत्तरसिंहे असंबमे, अहारसिंहे



श्रीमान् लाला प्यारेलाल जैन दूगड मिंटगुमरीवाले हाल अंबरनाथ.

#### णमोऽत्यु जं समणस्स मगक्तो जायपुरामहाबीरस्स

## पढमं परिसिद्धं

### दसासुयक्तंधस्स अट्टममज्झयणं

# अहवा कप्पसुत्तं

नमी अरिहंताणं, नमी सिद्धाणं, नमी आयरियाणं, नमी उवजहायाणं, नमी लोए सब्बसाहुणं । एसो पंचनमुकारो, सब्बपावप्पवासणो । मंगलाणं च सब्बेसि, पढमं हुब्ह मंगलं ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समये मगर्व महावीरे पंच-इखतरे हत्या, तंजहा-इखतराहि चुए चइता गर्न्स वक्षते १ हखतराहि गन्माओ गर्क साहरिए २ हत्युत्तराहि जाए ३ हत्युत्तराहि मुंडे भविता भगाराओ अणगारियं पञ्चइए ४ इरमुत्तराष्ट्रि अर्णते अणुत्तरे निब्बायाए निरावरणे कविने पिरायणे केव-व्यर्गाणदेसणे समुप्पने ५ साइणा परिनिब्दुए भयवं ६॥ २॥ तेणं कालेणं तेणं समर्ण समणे भगवं महावीरे जे से गिम्हाणं चडत्ये मासे अडूमे पक्की आसावस्त्रे तस्स णं आसारसुद्धस्य उद्वीपक्लोणं महाविजयपुष्फुतरपवरपुंडरीयाओ महाविमा-णाओ बीसंसागरोबमद्विहयाओ आउक्सएणं मनक्सएणं ठिइक्सएणं वर्णतरं नर्य नइता इहेव जंबरीने वीने मारहे बासे दाहिशबूभरहे इमीसे ओसप्पिणीए प्रसम-ग्रुसमाए समाए विद्दक्षंताए १ ग्रुसमाए समाए विद्दक्षंताए २ ग्रुसमदुसमाए समाए विइकंताए ३ दुसमप्रसमाए समाए बहुविइकंताए-सागरोबमकोडाकोडीए बायाछी-(साए)सवाससहस्सेहि जानवाए पंचहत्तरिवासेहि अदनवमेहि व मासेहि सेसेहिं-इक्रवीसाए तित्वयरेहिं इक्सामङ्गलसमुप्पनेहिं कासवगुरोहिं, दोहि व हरिवंसकुल-समुप्पनेहिं गोयमसगुत्तेहिं, तेचीसाए तित्वयरेहिं विहक्षंतेहिं, समणे भगवं महावीरे न(रिमे)रमतित्यमरे पुन्नतित्यमरनिश्चि माइणकुंडम्गामे नयरे उसमदत्तस्स माह-णस्स क्षेडालसभूतस्य आरियाए देवाणंदाए माहकीए आलंबरसगुताए पुन्वरता-बरत्तकारुसेमयंसि इत्युत्तराहि नक्सतेषं जोगमुषागएणं आहारवर्कतीए सक्वकंतीए सरीरकंतीए क्वेंक्रिस गन्भकाए क्वेंते ॥ ३ ॥ समने मगर्व महावीरे तिकाणी-बगए यानि हरवा-चहरसामिति जाणह, जयमाणे न जाणह, जुएमिति जाणह ! वं

रयणि च णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जाकंत्ररसगुताए कुविंकिंड गुरुमत्ताए वहाते तं रयणि च णं सा देवाणंडा माहणी सयणिजांस सत्तागरा ओहीरमाणी २ इसेगास्ये उराहे कहाणे हिने घले संगत्ने सस्सिरीए चउहसमहा-द्यमिणे पासिताणं परिबद्धाः, तंजहा-गर्ये बसहै-सीहै-अभिसेर्य-दार्गे-सैसि-दिणमैर सैयं क्षंत्रं । पउमसेर-सागेर-विमाणसवर्ष-रयणुर्वेय-सिह्नं च ॥ १ ॥ ४ ॥ तए णं सा देवा-पंदा माहणी इसे एयास्ये उराहे बक्काणे सिये वर्षे मेराहे सक्तिरीए चउहसमहास्रमिणे पासित्ताणं पिडवुद्धा समाणी इद्वतुद्ववित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरि-सबसविसप्पमाणहियया घाराहयकैळंबुगंपिव समुस्ससियरोमकृषा सुमिणुग्गई करेड् सुमिणुगगई करिता संयणिजाओ अब्युद्धे अब्युद्धिता अतुरियमचक्लमसंभंताए रायहं-ससरिसीए गईए केणेव उसभदते माइणे तेबेव उवायच्छा उवागच्छिता उसमदत्तं माहणं जएणं विजएणं वदावेड बदाविता भहासमबरयका आसत्या वीसस्या सहा-सम्बर्गया करयस्परिगाहियं इसनहं सिरसान्तं मत्वए अंजलिं बह एवं क्यासी-एवं बाद्ध अहं देवाणुप्पया ! अञ्च सम्मिजंति युत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेबा-स्त्रे उराके जाव सस्तिरीए वजहसमहाध्रमणे पासिनाणं परिवृद्धाः तंजहा-गय जाव सिष्ठि व । एएसि देवाणुणिया । उरालाणं जाव चटहसण्डं महासुमिणाणं के मंत्रे कहाणे फलवित्तिविसेसे अविस्सार ? ॥ ५-६ ॥ तए वं से उसअदते माहणे देवाणंदाए माहणीए अंतिए एयमई सुबा निसम्म हृद्धक्त जाव हिवए बाराह्यकर्ल-बरंपिव समस्सवियरोमकृवे सुमिणुग्गहं करेड करिता इंहं अनुप्रविसङ् अणुप्रविसिता अप्यानी साहाविक्रणं महपुरवक्षणं बुद्धिविन्नाणेणं तेसिं श्रमिनानं अत्युमाहं वरेड २ ता देवाणंदं साहणि एवं वयासी-उरासा नं तुमे देवाण्पिए। ग्रमिणा दिद्वा, ब्रह्मणा (पं) सिवा घन्ना मंगला सस्सिरीया आकृगतुद्विवीहाउकलाणमंगलकार्गा णं तुमे देवाणुप्पिए । समिणा दिहा, तंबहा-अरबलामी देवाणुप्पिए । भोगलाभी देवाणुप्पि ए! पुत्तलाओं देवाणुप्पए ! सम्बलाओं देवाणुप्पए !, एवं सल तुमं देवाणुप्पए ! नवर्षं मासाणं बहुपनिपुत्राणं अद्युक्षमणं राइंदियामं विद्यतेनाणं प्रकृमालपानिपायं अहीणपरिप्रसपंत्रिदयसरीरे लक्खणवंजणगुणीववेयं याण्यमाणपराणपरिप्रसखाय-सम्बंगसंहरंगं ससिसोमाकारं कंतं पियवंसणं सुरुषं देवकुमारोवमं दार्यं प्रवाहिति ॥ ७-८ ॥ से वि व णं दार्ए उम्मुक्तवालमावे विद्यावपरिणयमिते जोव्वकागमणप्यते रिउम्बेराजनम्बरासवेराभाववाणवेय-इतिहासपंचमाणं नि(१)पंदस्त्वाणं संगोकं-गाणं सरहस्साणं चलम्हं वेबाणं सारए, पारए (बारए), बारए, सहंगधी, सहितंत्रिक

१ क्षंबपुरपशंविष ।

सारए, संसाणे [सिक्साणे] सिक्साकप्ये बागरने छंदे निस्ती जोड्सामयणे असेन व बहुद्व बंभण्यापुतु परिव्यायगृतु नएस सुपरिनिद्विए गावि भविस्सइ ॥ ९ ॥ तं उराला र्ष तुसे देवाणुप्पए ! सुमिणा दिद्वा जाव आरुमातुद्विवीहारुममंगहक्काणकार्गा ण तुमे देवाणुष्पिए । सुमिणा दिङ्कतिकह मुख्ये २ अणुक्हर ॥ १० ॥ तए मं सा देवा-णंदा माहणी उसमदत्तस्त माहणसा अंतिए एयमद्रं सुवा निसम्म हस्तद्व वाद हियया जाव कर्यक्रपरिकाहियं वसनई सिरसावर्त्त मत्यए अंबर्कि करू उसमद्त्तं माहणं एवं वयासी-एवमेयं वेवाण्यिका । तहमेयं वेवाण्यिका । अवितहमेयं वेवा-युप्पिया! असंदिदमेर्व देवाणुप्पिया! इच्छियमेर्य देवाणुप्पिया! परिष्ठियमेर्य देवाणुण्यया ! इच्छिवपिटिच्छयमेवं देवाणुण्यया !, सचे णं एस(अ)महे से जहेवं तुरुमे वयहतिकह ते सुमिने सम्मं पिक्स्यह २ ता ससमय्तेणं माहणेलं सर्वि उरालाई माणुरसगाई भोगभोगाई मंबमाणी विहरह ॥ ११-१२ ॥ रोणं काळेणं तेणं समएणं सक्ते देविदे देवरावा बजापाणी पुरंदरे सवकत सहस्सवको मधर्व पागसासणे वाहिणबुळोगाहिनई वत्तीसविमाणसबसहत्साहिनई एरावणवाहणे इरिंदे भरयंबरबत्यचरे आलक्ष्ममाकमत्वे नवहेमचाक्षित्रचंत्रलकंडलविलिहिज्यमाणमाहे महितिए महज्कए महाबढे महायसे महाजुनावे महासुन्ते भागर(वॉ)वंदी पर्श्व-बणमालवरे सोहम्मे कप्पे सोहम्मविसए विमाने सहम्माए सभाए सक्सि सीहा-सणंति, से णं तत्व बत्तीसाए विमाणावाससवसाहस्तीणं, वचराबीए सामाणिय-साहरहीणं, तायतीसाए तायतीसगाणं, चढण्हं स्रोगपालानं, अहण्हं अम्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, मताण्हं अणीयाणं, सत्ताण्हं अणीयाहिवईणं, चरण्हं चउरासी(ए)णं कायरकसदेवसाहस्सीणं, अकेसि व बहुणं सोहस्मकप्पवासीणं वेमा-श्रियाणं देवाणं देवीण व आहेवचं पोरेक्चं सामितं महितं महत्तरगतं आणाईसर-सेणावश्वं कारेमाणे पाकेमाणे अस्या हयनकृतीयबाहयतंतीतकतालन्तिवाणम्यदंगपदु-पवडवाइयरवेणं दिण्याई जोगभोगाई भुंजमाणे विहरह ॥ १३ ॥ इसं च णं केवल-करपं जंबरीयं बीवं वितकेणं सोहिणा आओएसाणे २ विहरह, तत्थ णं समणं भगवं महाबीर जंडरीये दीवे भारहे वासे दाहिणहुभरहे माहणकुंडरगामे नयरे उसम-दत्तरस साहणस्य क्रोडाकसपुत्तरस आरिबाए देवाबंदाए माहणीए वालंबरसपुताए इतिकास गब्मताए वर्कतं पासइ २ ता इत्ततक्वित्तमार्थिक् वंदिष् परमार्थिक् पीक्षणे परमसोमकस्सिए इतिसक्यविस्यामाकहित्रए चाराइत(क्रवंक)नीवसुरभिकु-दुमचंत्रुवासक्यअसरिवरोमकृते निवतिववरक्यअस्यणक्यणे प्रविज्ञवरक्यगतुरि-वरेक्टरमञ्चकंक्रमाहित्रमंत्रमध्ये कर्कक्रमंत्रमानवीसंत्रभरागवरे सर्वममं उतिकं

चनलं सुरिये सीहासणाओ अव्युद्धेह २ ता पायपीढाओ प्रवोस्हह २ ता वेहलि-यविद्वरिदुंजणनिउणो(बन्दि)वियमिसिसिसिसिसिस्यणमंदियाओ पाउयाओ बोसु-बह २ ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेड २ ता अंबलिमडलियगहत्वे तित्ववरामिसहे सत्तद्वपयाइं अणुगच्छद् २ ता वामं जाणुं अंपेष्ट २ ता वाहिणं जाणुं परमियलंसि साह ह तिक्खातो प्रसाणं धरिवयलंसि निवेसेह २ ता इसि प्रशासक २ ता करवल-परिव्यक्तियं दसनहं सिरसावर्तं मत्यए अंजलि कडू एवं बयासी-नमुख्य णे अरिहंताणं मगर्वतार्च, आइगराणं तित्ययराणं सर्वसंबुद्धाणं, पुरिवत्तमाणं पुरिससीक्षाणं पुरिसवर-पुंडरीसणं पुरिसवर्गंबहत्वीणं, कोगुत्तमाणं कोगनाहाणं कोगहियाणं कोगप्रदेवाणं लेगपजोयगराणं, असयदयाणं नक्सदयाणं सम्बद्धाणं सरणद्याणं जीवदयाणं बोहिरयाणं, बम्मद्याणं घम्मदेसवाणं घम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मदरचाउरत-चक्रवद्रीणं, दीवो ताणं सरणं गडे पहडा अप्यक्तियव्यनाणवंसणवराणं विगडक्रउमाणं, जिलाणं जाववाणं तिज्ञाणं तारवाणं बुद्धाणं बोहवाणं सुत्ताणं मोबगाणं सम्बज्यूणं चिवसवसम्बद्धमणंतमक्षयमकाबाहमपुणरावितितिविग्रहनामधेर्य ठाणं संपत्ताणं, नमो खिनाणं जियमयाणं । नमुत्यु वं समग्रस्य भगवनी महावीरस्स आइणरस्त चरमतित्वगरस्स पुरुवतित्वगरनिशिष्टस्स जाव सेपाविटकामस्त । वंदामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगए, पास(इ)उ मे भगवं तत्थगए इहगयंतिकदु समयं भगवं महाबीरं बंदइ नमंसइ बं० २ ता सीहासणवरंसि पुरत्यामिसहे सिवसके ॥ १४-१५ ॥ तए जं तस्य सकस्य देविंदस्य देवरको अयमेयारूवे अञ्चारिकए चितिए पत्थिए मणोगए एंकप्पे समुप्पजिल्या-न बाह्य एवं भूबं, न एवं भन्यं, न एवं भक्तिस्तं, वं णं अरहंता वा नक्तवही वा बलदेवा वा वासदेवा वा अंतक्रकेस वा वाब भिक्खागक्रकेषु वा माहणक्रकेषु वा आबाहेषु वा आबाहेसी वा आबाहस्यंति वा ।। १६ ॥ एवं खळ अरहंता वा जवनही ना बसबेबा ना बासदेवा वा उम्मकुकेस वा भोगकुलेस वा राइण्यकुलेस वा इक्सागकुलेस वा सत्तिमकुलेस वा इरिवंसकुलेस वा अभयरेस वा तहप्पनारेस विसदाजाङ्कलवंसेस आयाउंस वा जाबाईति वा आयाइस्पंति वा १। १७ ॥ अतिब पुण एते वि सावै कोगच्छेरयभूए अर्णताहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं विद्ववंताहिं सप्तप्पजदः, नामगुत्तस्य वा कम्मस्य अवसी-गरस अनेहमस्य अगिजिम्मस्य उद्यूणं, जं गं अरहंता वा नक्षवृशि वा अध्येदा वा वासुदेवा वा संतकुतेस वा जाव माहणकुतेस वा आवारंस वा है, क्रविक्री गञ्मताए वस्तिस वा वस्तिति वा वस्तिस्तिति वा, नो चेव मं जोगीजम्मणनिक्यस-केनं निक्यानिश्च वा निक्यानंति का निक्यानिस्पंति वा ॥ १८ ॥ अर्थ व वं सर्वि

सगर्व महावीरे जंबहीये धीवे भारहे वासे माहणकंडग्गामे नगरे उसमदत्तस्य माह-जस्म कोडालसगुत्तस्य भारियाए देवाजेदाए भारूजीए जालंबरसगुत्ताए इन्डिसि गब्मनाए वकंते ॥ १९ ॥ तं जीयमेर्यं तीयपञ्चणक्रमणागयाणं सकाणं देविंदाणं देषरा(ई)याणं भरहंते भगवंते तहप्पगारेहिंतो अंतकुकेहिंतो बाय कि(वि)वण-कुलेहिती॰ तहप्पगारेस उमाकुलेस वा जाव राइण्यक्तिस वा नाम(•)स्रतिबह-रिवंगकुछेसु वा अवयरेस वा तहप्यगारेस विसदात्कुलवंसेस (जाव रखनिरिं कारेमाणेस पारुमाणेस) वा साहराविताए, तं सेवं बाह्य मम वि समर्ग भगवं सहावीरं चरमतित्ययरं पुष्वतित्ययरनिष्टिः माहणकं उन्गामाओ नयराओ उसमवत्तस्य माह-गस्य कोडालसपुत्तस्य भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंबरसपुत्ताए कुच्छीजी खतिबकंडमामे नयरे नामाणं सतियाणं विद्यत्यस्य बतियस्य कासवगुत्तस्य मारि-बाए तिसलाए क्रियाणीए वासिद्धसगुत्ताए क्रिवेंडिस गब्भनाए साहराविताए। जे मि य मं से तिसकाए कतियाणीए गच्ने तं पि व मं देवाणंदाए माहणीए आर्ड-घरसंग्रताए क्रव्छिति गञ्भताए साहरावित्तएतिकः एवं संपेहेइ २ ता हरिणेगमेसि अम्मा(पायत्ता)णीयाहिनई देवं सहाबेह २ ता एवं बमासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! न एवं भूबं, न एवं भन्बं, न एवं भनित्तं, जं णं अरहंता वा चक्रवटी वा बलदेवा ना वार्रावेवा ना जंतकुलेम् वा जाव मिक्सागकुलेम् वा॰ आवार्रम् वा ३, एवं सद्ध अ(रि)रहंना वा चक्कवटी वा बलदेवा वा वासदेवा वा उग्गकुलेस वा जाव हरिवंस-इन्हेमु वा अवसरेत वा तहप्पगारेम विस्तक जाइकल बेसेस आयाईस वा ३ ॥ २०--२९ ॥ बात्व पुण एसे वि भावे कोगच्छेरवभूए अर्णताहि उस्सप्पिणीओसप्पिणीहि विहर्क ताहि समुप्पज्ञह, नामगुत्तस्स वा कम्मस्स अक्खीणस्स अवेहबस्स अविज्ञिण्णस्म उद्एणं, जं णं अरहेता वा नक्षवही वा वलदेवा वा बास्टदेवा वा अंतकुळेस वा काव मिक्सागकुकेन वा॰ आयहंस वा ३, कुर्किस गब्मनाए वस्मित वा ३, नो बोद र्ण जोणीत्रम्मणनिक्समवेणं निक्समिंस वा ३ । २२ ॥ अयं व र्ण समवे भगवं महावीरे जंबरीने हीने भारहे वासे माहणकंडम्गामे नगरे उसमदत्तस्य माहणस्य कोडालस्युत्तस्य मारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंबरस्युत्ताए क्रव्लिस गब्भताए बकंते ॥ २३ ॥ तं जीवनेयं तीयप्राप्यप्रणमणागवाणं सकाणं देविदाणं देवराईणं अर-इंसे भगवंदी तहत्वगारेहितो अंतककेहितो जाव माहणक्रकेहितो तहप्पगरेस उम्मक केस वा भोगककेस वा जान इरिवंसककेस वा अवयरेस वा तहप्पगारेस विसदजाह-कक्ष्यंसेस साहरावितए ॥ २४ ॥ तै गच्छ णं तमं देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महा-बौरं साहणहंदनगासाको नगराको उसमदत्तास्स माहणस्य कोबाळसगुत्तस्य भारियाए

देवाणंदाए साहणीए जासंबर्सपुताए इच्डीओ खत्तिमञ्ज्ञामी नयरे नास्त्र क्षतिवाणं विद्यत्यस्य कतियस्य कासन्यतस्य मारियाए तिसलाए कतियाणीए वासिद्धसगुताए कुरिक्कर गम्भताए साहराहि, जे वि य वं से विसन्तर स्वतियाचीए गब्भे तं पि व णं देशाणंदार साहचीए बालंबरसराताए क्रव्छिपि गब्सतार साहराहि साहरिता मम एवमाजतियं किमामेव पवाप्यणाहि ॥ २५ ॥ तए वं से हरिजेगमेसी अन्याणीयाहिनई देवे सक्कें देविंदेणं देवरणा एवं बुत्ते समाने इहुतुहु जाब द्वियए करसक जाब तिकहु एवं जं बेदो आणवेहति माणाए विषय्णं वयणं परिश्रणेड २ शा सकस्य देविंदस्स देवरको अंतियाओ परिनिक्समड २ शा उत्तरपुरच्छिमं दिसीमागं अवसमह २ ता बेडम्बियसमुख्याएणं समोहणइ २ ता संखिजारं जीयणाई वंबे निसिर्द, तंजहा-रमगाणं बहरावं वेरुक्रियाणं स्रोहियक्काणं मसारगक्काणं इंसमक्साणं पुलबाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं अंजमाणं अंजनपुरुवानं जायस्थानं श्रमानं अंकानं परिवानं रिद्वानं, अहावायरे पुरगके परिसादेह २ ता अहाबुहुमे पुरगके परिया(ए)वियह २ ता तुर्विप बेडिब्ब्यसमुरवाएणं समोहण्य २ ता उत्तरवेडिब्ब्यहर्वं बिडब्ब्ह २ ता ताए डिक्किस्य दुरियाए जनकाए जंडाए ज(व)इष्याए उन्हुमाए सिन्धाए दिव्याए देवगईए वीद्ययमाणे २ तिरियमसंखिजाणं सैवसमुद्दाणं मज्यसम्होणं जेवेव जंबहीने बीने भारहे वासे जेणेन माहणकुंबनगामे नगरे केणेन उसमदत्तरस माह-णस्स गिहे जेणेव वेदाणंदा माहावी देणेव उवाणच्छ्य १ ता आलोए समणस्स भगवजी महाबीरत्स प्लामं करेड २ शा देवानंदाए माहणीए सपरिजवाए ओसी-वर्णि दलह २ ता व्यक्तमे पुरगके अवहरह २ ता छने पुरगके पविस्तवह २ ता अगुजायड में भ(य)गवंतिकडू समर्थ भगवं महावीर अञ्चाबाहे अञ्चाबाहेशं विक्वेणं पहावेणं कृत्यस्त्रंपुर्वेणं निष्कृद २ ता खेणेत्र खत्तिसकुंबस्माने असरे जेणेव सिद्धारबह्स बातिवस्य गिह्ने केपेव तिसका बातियाणी तेपेव उवागच्छा २ शा तिसकाए बत्तियाणीए सपरिचणाए ओसोवर्णि दळह २ ता अपुने पुरुवके अवहरह २ ता स्त्रे पुन्तके पक्सिक् २ शा समयं मगवं महाबीरं अव्याबाहे अव्याबाहेयं तिसलाए अलियाणीए अध्यक्ति वन्मताए साहरह (२ ता), जे वि व णे से तिसलाए सानियाणीए गक्ते ते पि य मं देवाणंदाए माहणीए वाकंपरसपुताए अविक्रि गन्मताए साहरह २ ता जायेच दिसि पाउच्यूए तामेन विसि प्रक्रियए ॥ २६--२०॥ ताए उतिहाए तरिवाए अवसाए चंडाए बबजाए उन्नयाए तिकाए दिव्याए हेक-गहेए तिरिनमसंशिक्षानं रीनसमुद्रानं मन्यांनकोचं बोननसाहरिसपृष्टि विसाहेर्षे उप्पयमाणे २ जेणामेव सोहम्मे कृष्ये सोहम्यवर्डिसए विमाणे सक्वंति सीहामणंति सके देविंदे देवराया तेणामेन स्वामच्छा २ ता सकस्स देविंदस्स देवरको एयमा-निर्मि सिप्पामेन प्रचिपण ॥ २८ ॥ तेणं काळेणं तेणं समाएणं समापे अगवं महाबीरे जेसे वासाणं तके मासे पंचमे पक्के आसोसबहुके तस्स णं आ(बार)सो-यबहुल्ल्स तेरसीपक्केणं वासीइराइंदिएहिं विइद्धंतेहिं नेसीइमस्स राईदियस्स अंतरा वहमा(णस्स)णे हियाणुकंपएषं देवेणं हरिजेगमेसिणा सहावयणसंदिद्वेणं माहणकंड-म्मामाओ नगराको उसमबत्तस्य माहणस्य कोबाळसगुत्तस्य भारियाए देवाणंदाए माहणीए बालंबरसगुनाए इच्छीबो सत्तिबकंडरगामे नवरे नायाणं सत्तियाचं सिद्धत्यस्य सारायस्य कासवगुरुस्य मारियाए तिएलाए सारायाणीए वासिद्धसगुराए पुरुवरत्तावरत्तकाळसमयंति इत्यूत्तराहि जवसत्तेषं जोगमवागरणं अव्याबाहं अव्या-बाहेणं कुच्छिति गब्भताए साहरिए ॥ २९ ॥ तेणं काकेणं तेणं समएणं समजे भगवं महावीरे तिकाणोवगए बावि दृत्या, तंत्रहा-साहरिजिस्सामिति जाणह्, साहरिजामाणे न जाणड, साहरिएमिनि जाणड ॥ ३० ॥ के रवणि च ण समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंबरमगुताए क्रच्छांको विसलाए स्वतिया-जीए बासिद्धसगुत्ताए कृष्क्रिति गन्भत्ताए साहरिए तं रयणि च णं सा देवाणंदा भाइणी संग्रीतांसि सत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेगावने उराके कहाणे सिने पके मंगहे सस्परीए चडरसमहास्रमिणे तिसलाए खत्तीयाणीए हरेति पासिताणं पहित्रहा. तंजहा-गय जाव सिर्हि च ॥ ३९ ॥ जं स्यणि च णं समणे भगवं महावीरे देवार्णदाए माहणीए जालंभरसगुनाए कच्छीको तिसळाए चत्तियाणीए बासिडस-गुनाए कुच्छिस गञ्मताए साहरिए ते रसणि व णं मा तिसला खतियाणी तींस सारिसगंसि बासघरास अब्धितरको सन्तिनकम्मे बाहिरको दमियनद्वमद्वे विचित्तत-होयचिहियतके मणिरयणपणासियंघयारे बहसमग्रविभनभूमिभागे पंचवनसरसग्धर-भिमुक्पुप्पर्पुजोबयारकलिए कालागुरुपवरकुंदुत्कातुरुवरञ्जनध्वमधमधंतगंधुद्धया-भिरामे सुगंबबर्गंथिए गंथबडिभए तांस तारिसगंसि सयमिखंसि सासिमणबडिए उसभी विन्योग्ये उसभी उन्तर मज्ने वयगंनीरे गंगापुरिणवालुगाउहालसालिसए ओयवियसोमियद्गुस्पष्टपिडच्छने सविरह्यर्यताणे रत्तेत्वयस्वए धरम्मे आहणगस्य-ब्रनवणीयत्लयुक्तकासे स्रयंधवर्कसम्चनसम्योजमारकालए, पुरुवरतावरतकालसम-यंति प्रताजागरा ओहीरमाणी २ इमेयास्वे उराके जाव चउहसमहास्रमिणे पासिताकं

हिएच-अप्पणो इंदरस च हिसकारिणा तहा अणुकंपएच-अगवजो अतिलं ति बह्यो ।

पडिबुद्धा, तंत्रहा-गर्य-वसर्ट-सीहै-अभिसेर्य-दार्म-रीसि-दिणर्यं झर्य कंसे। पर-मर्गरै-सागरै-विमाणमनेण-रमणुक्यै-सिहि च ॥ १ ॥ ३२ ॥ नए मं मा तिमला सतियाणी नप्परभयाए निओ य]च उद्दंतम्मियगलियविपुलजलहरहार्निकरखीग्गा-गरससंकिकरणदगरयसमहासेलपंड(रं)रतरं समागयमहयरमगंघदाणवासियक(पो)-वोलम्लं देवरायकुंज(१)र(व)वरप्पमाणं पिच्छः राजलघणविपुलजलहरगा ज्ञियगंभी रचारुपोसं इमं मुमं मञ्चलक्खणकर्यवियं बरोदं १ ॥ ३३ ॥ तओ पुणो धवल-कमलपत्तपयराइरेगम्बप्पमं पहानमुद्दओवहारीई मध्वओ चंव दीवर्यनं अटमिरि-भगपिल्लणांबसप्यंतकंतमोहंतचारुकुहं तणुन्(क्) असुकुमाललोमनिक्र्चहवि चिग्नुव-द्धमंसलोवचियलद्रमुविभन्तमुंदरेशं पिनस्य वणवष्टलद्वउद्विद्वसिद्धनुष्परगतिक्वितिगं दंतं निवं समाणसोहंतमुद्धदंतं वयदं अभियगुणमंगलमुहं २ ॥ ३४ ॥ तओ पूणो हारनिक्तखीरमागरगर्मकिकरणदगरयरययमहामेलपंदु(रत्तरं)रंगं रमणि व्यपिच्छणिव्यं यिरलद्वपगद्वनस्यीवरमुस्यिलद्वार्थानद्वतिक्सए।डाविटावयमुद्धं परिकम्मियजचकमलको-मलप्रमाणगोहंतलहु उद्दे रत्र्यल्यनमञ्चर्गुकुमालनाल्जिक्षालियमा श्रहं म्यागयपवर-कग्गतावियञ्जावनार्गतदर्गाङ्यविम्रकगरियनयणं विमान्ध्वी उरवरेशै पहिपुकांबस-लखंशं मिट्रविस्यमृह्मलक्क गपगरविश्विकक्षेत्रगडीवभीहिएं क्रीनयम्शिम्भयग्-जायअफोडियलंगुलं भीसं मोमाकारं लीलायंत्रं नहयलाओ ओवयमाणं वियमत्त्रय-णसटबयेनं पिच्छद या गावतिकवनगनहं सीतं वयणांसरी।(तंत्र)त्रवपनचःकत्रीहं ३ ॥ ३º ॥ तओ गुणो पुण्णचंद्रवयणा उद्यागयताणलङ्कसंदियं पमस्थमनं नपद्धिय-क्रणग(सय)युम्ममर्गरसोवमःणचलणं अशुअयपीणरहयमंगलउ(वन्त्रि)स्रवनणृनंविन-द्धनहं क्ष्मलपलासमुबुद्धाव्यक्तरमरणकांधानवरंगुन्ति कृमविदालनवराणुप्वत्रवांधं निगृह-जाणं गयवर प्रत्यारमपीवरोरं चाभी करण्डममेहलाज्यकं गर्धा देखां अर्थ-जणभमरजलयपयर् उ ज्यम्समेहियनणुयशाद् जलउद्देशकुमारुमर प्रमणि जरोमराई ना भीमंडलसंदरविसाल यसत्य जवणं करयन्त्रमाइयपसर्धातर्वाल गम ग्रं नाणामणिक-णगर्यणविमलसहानवणिजानरणभूमणविराः(असंग्)यंगोर्वाग हारविरायंतकुंद्रयान्त्रप-रिणद्भवलक्रित्थणज्ञ्यलीयमलकलसं आइयपनियविभूतिएणं सुमगक्रानुकलेणं मुत्ताकळावएणं उरत्थरीणारमा(छ)ल्यिविराइएण कंठमणिनुन्तएण व कुंडळ तुयलुह्न-संतबंबोवसम्मोभंत्रसप्पमेणं मोमागुणगमुदएणं आणणकु इंबिएणं कमलामलविगा-लरमणिजलोय(णि)णं कमलपजलंगकरगहियम्कतोयं लीलावायकयपक्ताएणं प्रवि-मदकतिणवणसण्हर्त्यंत्वेमहत्यं पडमहद्दकमलवासिणि सिर्नि भगवइं पिच्छह् हिम-वंतसेळसिंहरे दिमागइंदोरुपीवरकराभिसिचमाणि ४ ॥ ३६ ॥ तओ प्रणो सरस-

कुद्दममंदारदामरमणिज्ञभूयं चंपगासोगपुकागनागपियंगुसिरीसमुग्गरगमहियाजाइ-ज्ञहिअंकोलकोज्ञकोरिंटपत्तदमणयनवमाछियवरस्रतिस्यवासंतियपरमण्डपादस्कं-दाइमुगरीहकारसुरभिगंधि अणवसमणोहरेणं गंधेणं दसदिसाओवि वासयंतं सन्वो-उयसुरमिकुसुमम् अवलविलसंतकंतबहवण्णमितिचेतं छप्पयमहयरिभगरगणगुरम् मार्वतनिलिनगुंजतदेसमार्ग दामं पिच्छद नहंगणतलाओ ओवयंतं ५ ॥ ३७ ॥ ससिं च गोलीरफेणदगरयरययक्लसपंद्वरं सुभं हिमयनयणकंतं परिपूर्णं तिमिरनिकरचण-गुहिर्रावितिमरकरं पमाणपञ्चंतरायछेहं कुमुयवणविशोहगं निसासोहगं सुपरिमञ्ज दप्पणतलीयमं हंसपद्भवणां जोइसमुद्दमंदनं तमिर्पं मयणसरापूर्गं समुद्दमपूर्गं दुम्मणं जणं दइयबजियं पायएहिं सोसयंतं पुणो सोमचारुखं पिच्छर सा गगण-मंबलविमालसोमचंकम्ममाणतिल(गं)यं रोहिणिमणहिययवद्वहं देवी पुण्णचंदं ससुह्न-संतं ६ ॥ ३८ ॥ तओ पुणो तमपहलपरिप्फुडं चेव तेयमा पजलंतरूवं रत्तासोग-पगासकिसुबसुबमुहगुंजद्भरागसरिसं कमलबणालंकरणं अंकणं जोइमस्स अंबरतल-प्रेंचं हिमपडलगलगाई महगणीरनायगं रत्तिविणासं उदयत्थमणेषु मुहन्तपुह-दंसणं दुन्निरिक्खरूवं रत्तिः दुदंनदुष्पयारप्यमद्दणं सीयवेगमहणं पिच्छइ मेरुगिरि-सययपरियष्ट्यं विसालं सूरे रस्तीसहस्तपयलियदित्तसोहं ७ ॥ ३९ ॥ तओ पुणी जन्नकणगलद्विपदद्वियं समृहनीलरत्तपीयस्रक्षित्रमुक्तमालुक्षसियमोरपिच्छकयमुद्धयं धर्य अद्वियसरिमरीयं फालियसंखंककुंददगरयर्ययकलसपंहरेण मत्थयत्थेण सीहेण राब-माणेण रायमाणं मिसूं गगणतलमंटलं चेव ववसिएणं पिच्छइ सिवमउयमारुयल-याहयकंपमाणं अष्टपमाणं जणिन्छणिजस्यं ८॥४०॥ तओ पणो जवकंयणज्ञतं-तहवं निम्मलजलपुष्णमुनमं दिप्पमाणसोई कमलकलावपरिरायमाणं पिटपुष्ण[य]-सव्वर्मगरुमेयसमागर्म पदर्रयणप(रि)रायंनकमरुद्वियं नयणभूसणकरं प्रभासमाणं सञ्ज्ञो चेव दीवयंतं सोमलच्छीनिमेलणं सञ्जपावपरिवज्ञियं सुमं भासरं सिरिवरं सञ्बो• चयमुरभिकुमुमआसत्तमाद्रदामं पिच्छइ स। रययपुण्णकलमं ९ ॥ ४१ ॥ नओ पुणौ (पुणर्वि) र्विकिरणतरुणबोहियमहस्सपत्तप्ररभितर्पिजरजलै जलचरपहकरपरिहत्य-गमच्छपरिभुजमाणजलसंचयं महंतं जलंतमिव कमलकुबलयउप्पलतासरसपुंडरीय-उठसप्पमाणितिसमुद्रपूणं रमणिकस्त्रतीहं प्रमुद्रयंत्रभमरगणमत्तमह्यरिगणुक्दरी-कि(हि)ज्ञमाणकमलं कार्यवगबलाह्यचक्ककल्हंमसारसगव्वियसउणगणमिहणसेविज्ञ-माणसलिलं पडिमिषिपत्तोवलम्गजलविद्गिनचयित्तं पिच्छड् सा हिययनयणकंतं पड-

१ मंदारपारिजातियचंपगविष्ठलमचकुंदपाङलजायजूहियसुगंधगंधपुप्पमाला० । २ परसमयावेषस्ताए ।

मसरं नामसरं सररहाभिरामं १०॥ ४२॥ तभो पुणी चंदकिरणरासिसरिससिरि-वच्छसोहं चउ(गु)गमणपवसूमाणजलसंचयं चवलचंचलुचायप्पमाणक्कोललोलंतलोयं पद्भपनणाह्यचलियचवलपागडतरंगरंगतभंगखोखन्ममाणसोभंतनिम्मखब्द्धउम्मीसह-संबंधधावमा(णाव)णोनियत्तमासुरतराभिरामं महामगरमञ्जलिमिलिमिंगिलिनिरुद्धति-छितिलियाभिघायकप्रूरफेणपसरं सहानईतुरियबेगसमागयभमगंगावत्तगुप्पमाणुष्कंत-पत्रोनियत्तभममाणलोलसलिलं पिच्छड खीरोयसायरं सा रयणिकरसोमवयणा ११ ॥ ४३ ॥ तओ पुणी तरुणसर्मंडलसमप्पर्ह दिप्पमाणसोहं उत्तमकंत्रणमहामणिस-मृहपन्र तेयभद्रसहस्सिद्धंतनहप्पर्देवं कणगपयरलंबमाणमुत्तासमुज्जलं जलंतदि-व्यदामं ईहामिगउसभतुरगनरमगरविहगवालगकिन्नररुपरभन्नमरसंस्तकं नरवणल-यपउमलयभत्तिचित्तं गंथव्दोपदज्जमाणसंपुरणघोसं निर्वं सजलवणविज्ञलजलहरग-जियसहाणुणाइणा देवदंदृहिमहारवेणं सयलमवि जीवलीयं पूर्यतं कालागुरूपव-रकुंदुरुकदुरुकड ज्झंतधूब(सार)वासेग(यं)उत्तममधमवनगंधुदुश्राभिरामं निकालोयं सेयं सेयप्पनं धरवरामिरामं पिच्छा सा साओवभोगं वरविमाणपंउरीयं १२ ॥ ४४ ॥ तओ प्रणो पुरुपवेरिंदनीलसासगककेषणकोहियक्खमरगयमसारगह्नपया-लफलिइसोगंधियहंमगब्नअंजणचंदप्पहवर्रयणेहिं महियलपद्रियं गगणमंडलंतं पमासर्यतं तुंगं मेरुगिरिसंनि(गा)कासं पिच्छइ सा स्यणनिकर्रामि १३॥ ४५.॥ सिहिं च-सा विउलुजलपिंगलमहुचयपरिसिम्नमाणनिष्मधगधगाइयजलंनजालुजला-मिरामं तरतमत्रोगजुतेहिं जालपयरेहिं अण्युण्णसिव अणुष्पइण्णं पिच्छ जालु-जलण(ग)गं अंबरं न करथइ पर्यतं अइवेगचंचलं सिहिं १४॥ ४६॥ इमे एयारिसे सभे मोमे पियदंसणे सहवे समिणे दहुण संयणमञ्ज्ञे परिवृद्धा अरविंदलोयणा हरिसपुलह्यंगी। एए च उदसस्रुक्षिणे, सन्या पासेड तित्यग्रसाया। जं रयणि वकमई, क्रव्छिति महायसो अरहा ॥ १ ॥ ४७ ॥ तए र्ण सा तिसला स्नतियाणी 'इमे एयारचे उराळे चउहसमहासुमिणे पासिचाणे पहिनुदा समाणी हहुनुहु जाब हियया धाराहयकयंबपुप्पनांपित्र समुस्सांसयरोमकृता सुमिणुमाहं करेड २ ना सयणिजाओ अञ्चद्धेह २ ता पायपीडाओ पचोरहइ २ ता अतुरियमचवलमसंभंताए अविलंबियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेव संयोगके जेणेव सिद्धत्ये सत्तिए तेणेव उवागच्छइ २ ता सिद्धत्यं सत्तियं ताहिं इद्वाहिं कंताहिं पियाहिं मणुण्णाहिं मणोरमाहि उरालाहि कक्षाणाहि सिवाहि बचाहि मंगलाहि सस्सिरीयाहि हिचब-गमणिजाहिं हिययपल्हायणिजाहिं मिउमहुरमंजुलाहिं गिराहिं संलवमाणी २ पडिबोहेर ॥ ४८ ॥ तए णं सा तिसका सतियाणी सिक्टरोणं रच्या अञ्चलपाया

समाजी नाणामणिकणगर्यणभत्तिविशंति महासणंति निसीयइ २ ता आसत्वा बीसत्या सहासणवरगया सिद्धत्यं खत्तियं ताहिं इद्वाहिं जाव संलवमाणी २ एवं वयासी-एवं खल अहं सामी ! अज तंसि तारिमगंसि सयणिजेसि वण्णाओ जाव पिबुद्धा, तंजहा-गय(उ)वसह ॰ गाहा। तं एएसि सामी ! उराह्यणं चउदमण्हं महा-द्यमिणाणं के मक्के काकाणे फळविशिविसेसे भविस्सइ ! ॥ ४९-५० ॥ तए जं से सिदत्ये रामा तिसलाए सतियाणीए अंतिए एममट्टं मुखा निसम्म इड्डतुड्टाचित्ते जाव हियए धाराह्यनीवतुरभिकुष्ठमचंचुम।ल्ड्यरोमकूवे ते सुमिणे ओगि०(ह)हेइ २ त्ता इंहं अणुपनिसइ २ ना अप्पणी साहानिएणं मङ्गुव्यएणं बुद्धिनिष्णाणेणं तेसि सुमिणाणं अत्युग्गहं करेइ २ ता तिसलं खतियाणि ताहि इहाहि जाव मंगलाहि मिय-महुरमस्मिरीयाहि वम्गूहि संख्वमाणे २ एवं वयासी-उराला णं तुमे देवाणुष्पिए! स्रमिणा दिद्वा, क्लाणा णं तुमे देवाणुप्पिए ! स्रमिणा दिद्वा, एवं सिवा, धका, मंगज्ञा, सस्सिरीया, आरुम्गतुद्विदीहाउकक्षाणमंगक्षकारमा णं तुमे देवाणुप्पिए ! स्रमिणा दिहा, तंजहा-अत्बलाभो देवाणुप्पए ! मोगलाभो देवाणुप्पए ! पुत्तलाभो देवाणुपिए! सुक्खलाभी देवाणुपिए! रज्ञलाभी देवाणुपिए!. एवं सल तुमे देवाण्यिए। नवण्हं मासाणं बहपडिपुण्याणं अद्बद्धमाणं राइंदियाणं विद्रकृताणं अम्हं कुलकेउं, अम्हं कुलवीवं, कुलपन्वयं, कुलविडिसयं, कुलतिलयं, कुलकितिकरं, कुलवित्तिकरं, कुलदिणयरं, कुलावारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायवं, कुलविय-द्धणकरं, सुकुमालपाणिपार्थ, अहीण(सं)पडिपुण्णपंचिदियसरीरं, स्क्वस्त्रणवंजणगुणीव-वेयं, माणुम्माणप्रमाणपिंपुण्णसुजायसञ्वंगसंदरंगं, सिससोमाकारं, कंतं, पियदं-सर्ण, सुरूवं दारयं प्याहिसि ॥ ५१-५२ ॥ से वि य णं दारए उम्मुक्वालभावे विष्णा-मपरिणयमिते जुञ्बणगमणुष्पते सूरे बीरे विकंत बि(च्छि)त्थिण्णविउलबलवाहणे रजवई राया भनिस्सइ ॥ ५३ ॥ तं उराला णं तुमे देवाणुप्पि॰ । जाव दुर्विप तचंपि अणु(बू)जूहइ । तए णं सा तिसला खत्तियाणी सिद्धत्थस्स रण्यो अंतिए एयमद्वं मुद्या निसम्म इद्वतुद्व जाव हिथया करयलपरिग्गहियं इसनहं सिरसावतं मत्वए अंजिल कह एवं वयासी-एवमेयं सामी! तहमेयं सामी! अवितहमेयं सामी! असंदिद्धमेयं सामी! इच्छिममेयं सामी! पिंडच्छिममेयं सामी! इच्छिमपिंड-च्छियमेर्य सामी। सचेषं एसमहे-से जहेर्य तुब्से वयहत्तिकहु ते सुसिणे सम्मं पिंडल्ड २ ता सिद्धत्येणं रण्या अन्मणुष्याया समाणी नाणामणि(कणग)रयण-अतिविताओ भहासणाओ अन्यद्वेह २ ता अतुरियमचवलमसंभेताए अविसंवियास श्यहंससरिसीए गईए क्रेमेव सए समित्रिके तेलेव उवागच्छद १ ता एवं बमाची-

मा मे ते (एएस) उत्तमा पहाणा मंगका समिणा दिहा अकेहि पावसमिणेहि पिंडिम्मिर्सितित्तिकड् देवयगुरुजणसंबद्धाहि पसत्याहि मंगल्लाहि धन्मियाहि लङ्काहि कहाहिं सुमिणजागरियं जागरमाणी पिंडजागरमाणी विहरह ॥ ५४-५६ ॥ तए यं सिद्धत्ये खत्तिए पन्सकालसमयंसि को दुंबियपुरिसे सहावेइ २ ता एवं बयासी-खिप्पामेव भी देवाणुप्पिया ! अज सेसं बाहिरियं उच्हाणसारुं गंधोदयसितं सुइय-संमजिओवितित्तं सुगंधवर्पंचवण्णपुष्कोवयारकित्वं कालागुरुपवरकुंदुरुक्तुरुक्दङ्कित-ध्वमधमधंतगंध्द्वयाभिरामं भुगंधवरगंवियं गंधवष्टिभूयं करेह कारवेह करिता कारविता य सीहासणं रयावेह रयाविता ममेयमाणतियं खिप्पामेद पचप्पिणह ॥ ५७-५८ ॥ तए णं ते कोहंबियपुरिसा सिद्धत्येणं रण्या एवं बुना समाणा इहतुह जान हियया करयन जान कड़ एवं सामिति आणाए निणएणं वयणं पिंडसुणंति पिंडतुणिता सिद्धत्यस्य स्तियस्स अंतियाओ पिंडनिक्समंति पिंडनिक्स-मिता जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला तेणेव उवागच्छंति (तंणेव) उवागच्छिता खिप्पामेव सविसेमं बाहिरियं उवहाणसालं गंधोदयसि(तसुइय)तं जाव सीहासणं रयाविति रयाविता जेणेव सिडत्ये ऋतिए तेणेव उवागच्छंति उवागच्छिना कर-यलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावतं मत्थए अंजलि कट्ट सिद्धत्यस्य खत्तियस्य नमाण-तियं प्रविपणिति ॥ ५९ ॥ तए वं सिद्धत्ये खतिए कन्नं पाउप्पमाए रयणीए फुक्पलक्सलकोमलुम्मीलिगंमि अहापंडुरे पमाए, रत्तासोगप्पगासकिसुगसुवमुहगुंज-द्धरागबंधुजीवगपारावयचलणनयणपरहयगुरत्तलोयणजासुयणकुमुमरासिहिंगुलबनिय-राइरेबरेहंनसरिसे कमलावरसंडबोहए रहियंगि सुरे सहस्तरस्थिमि दिणयरे तेयना जरुते. तस्य य करपहरापग्डीम अंचयारे बालायवर्डकमेणं खनियम्ब जीक्लोए. स्यणिजाओ सब्मुद्देइ ॥ ६० ॥ सयणिजाओ बब्मुद्दिता पायपीडाओ पबोरुहइ २ ना जेणेव अञ्चलमाला तेणेव उत्रागच्छह २ ता अञ्चलमालं अणुपविसद २ ता अणेग-वायामजोगवनगणवामहणमळजुद्धकरणेष्टि संते परिरुक्षेते सम्पागमहस्मपागेष्टि युगंध-वरतिल्लमाइएहि पीणणिखेहिं दीवणिकेहिं ममणिखेहिं त्रि(विं)हणिखेहिं दप्पणिकेहिं सर्वित्रदियगायपस्हायणिजेहिं अञ्मंगिए यमाणे तिहन्यमंसि निउणेहिं पहिपूण्ण-पाणिपायसुकुमालकोमलनलेहिं अन्मंगणपरिमह्णुञ्चलणकरणगुणनिम्माएहिं छेएहिं दक्केहिं पट्टेहिं कुसकेहिं मेहावीहिं जियपरिस्समेहिं पुरिसेहिं अद्विसहाए मंसस्हाए तयासुहाए रोमसुहाए चउन्विहाए सुहपरिक्रमणाए सं[वा]बाहणाए संबाहिए समाने अवगय(खेय)परिस्समे अष्टणसालाओ पिहनिक्खमइ ॥ ६९ ॥ अदृणसालाओ पविनिक्समिता जेणेव मजणघरे तेणेव तवागच्छा र ता मजणघरं अण्यविसा र ता

समुत्तवालाकुलामिरामे विवित्तमणिरयणकुट्टिमतले रमणिजे ण्हाणमंडवंसि नाणा-मिणर्यणभित्रिक्ति म्हाणपीढंसि सहनिसण्ये पुण्फोदएहि व गंधोदएहि व उन्होदएहि य सहोदएहि य सदोदएहि य कक्षागकरणपवरमज्जणविहीए मजिए, तत्य कोउयसएहिं बहुविहेहिं कहाणगपनरमञ्ज्ञणावसाणे पम्हलसक्रमालगंधकासाइ-यद्हियंगे अहैयसमहम्बद्सरयणसुसंबृद्धे सर्तसुर्भिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते सुद्भा-कावण्णगविकेवणे आविद्धयणिसुक्ष्णे कापियहारद्वहारतिसरयपालंबपलंबमाणकविम-रामुक्यसोमे पिणद्दरोविजे अंगुलिजगललियकग्रामरणे बरकडगत्र्डियथंभियम् अहि-यस्यसस्सरीए कुंड(छ)लउज्जोहयाणणे मउडदितासरए हारोत्यमसुक्रमरहयवच्छे सुद्धि-यापिंगलंगु(लि)लीए पालंबपलंबमाणसुक्यपडउत्तरिजे नाणामणिकणगर्यणांवमलय-इरिहमिजणोवचियमिसिमिसितविरइयसुसिलिद्रविसिद्रलद्वअविद्ववीरवलए, कि बहणा ? कप्पस्कवाए विव अलंकियविभूसिए नरिंदे. सकोरिंटमह्नदामेणं छत्तेणं घरिज्ञमाणेणं सेयबर्वामराहि उद्भव्यमाणीहि मंगलजय(जय)भर्कयालोए अणेगगणनायगदंडना-यगर्।ईसर्तलबर्माईवियकोदंवियमंतिमहामंतिगणगदोवारियअसवचेडपीटमहनगर-निगमसेद्विसेणावइसत्यवाहृद्यसंधिवालसद्धिं संपरिवृडे धवलमहामेहनिग्गए इव गहगणदिष्यंतरिक्खतारागणाण मज्ये समिव्य पियदंसणे नरवडे नरिंदे नरवसहे नरबीडे अञ्महियरायतेयलच्छीए दिप्पमाणे मजणघराओ पिडनिक्समइ ॥ ६२ ॥ मजणधराओ पहिनिक्समिना जेणेव बाहिरिया उवद्वाणसाला तेणेव उवागच्छद् २ ता सीहासणंसि पुरत्यामिसहे निसीयइ २ ता अप्पणो उत्तरपुर(त्थि)च्छिमे दिसीभाए अद्र भहासणाई सेयवत्थपन्नत्थ्याई सिद्धत्थयकयमंगलोवसाराई रयावेइ २ ता अप्पणी अद्रुसामंते नाणामणिरवणमंहियं अहियपिच्छणिजं महग्ववरपष्ट्णुग्गयं सन्हपट्टभत्ति-सयचित्तताणं ईहामियउसभत्ररगनरमगरविहगवालगिकाररुवसरभवमरकंजरवणलय-पडमलयसत्तिनित्तं आर्डभतरियं जवणियं अंछावेह २ ना नाणासणिर्यणभत्तिचित्तं अत्य-रयमिजमस्र(गो)गुरुषयं सेयवत्यपसुत्युयं समाउयं अंगसहफारे(सगं)सं विसिद्धं तिस-लाए खत्तियाणीए भहासणं रयावेड २ ता कोडंबियपुरिसे सहावेड २ ता एवं वयासी-खिप्पामेव मी देवाणुप्पिया ! अवंगमहानिमित्तमुत्तत्थथारए विविद्दसत्यकुसछे सुविण-रुक्खणपाउए सहावेह । तए णं ते कोइंबियपुरिसा सिद्धत्येणं रण्णा एवं वृक्ता समाणा हद्भतंत्र जाव हियया करयल जाव पहिसुणंति पहिसुणिता सिद्धत्थस्स खतियस्य अंतियाओ पडिनिक्समंति पडिनिक्समिता कुंड(मगामं)पुरं नगरं मज्संम-

नासानीसासवायवोज्झन्बक्खुहरबण्णफरिसजुत्तहथलालापेलवाइरेगधवलकणग अस्थितकम्मद्स

ज्येणं जेणेव सुविणलक्खणपाढगाणं गेहाइं तेणेव उपागच्छंति स्वागच्छता सुविण-रुक्खणपाडए सहाविति ॥ ६३-६६॥ तए वां ते सुविणलक्खणपाड(गा)या सिद्ध-त्यस्य खत्तियस्य कोडंबियपुरिसेहिं सहाविया समाणा हट्टाट्ट जाव हियबा व्हाया युद्धप्पाचेराइं मंगान्नई बत्याई पवराई परिहिया अप्पमहरवाभरणालंकियसरीरा सिद्धत्य-यहरियालियाक्यमंगलमुद्धाणा सर्गाहं मर्गाहं गेहेहिंतो निम्मच्छंति निमाच्छिता खात्रियकंडरगामं नगरं मञ्जंमजरेणं जेणेव सिद्धत्यस्य रण्यो भवणवरवर्षिसगपदि-दुवारे तेणेव उवागच्छेति उवागच्छिता भवणवरवर्डिसगपडिद्वारे एगयको मिलंति मिलिता जेणेव बाहिरिया उबदाणमाला जेणेव सिद्धत्वे खतिए तेणेव उवागच्छंति उवागच्छिता कर्यलपरिगाहियं जाब कष्ट सिद्धत्यं खत्तियं अएगं विवर्णं बद्धाविति ॥ ६७ ॥ तए णं ते सविणलक्खणपाडमा सिद्धत्येणं रण्णा बंदियपुरेयसकारियसम्मा-णिया समाणा वर्त्तयं प्रतेयं पुव्यक्षत्येस् भहासणेस् निसीयंति ॥ ६८ ॥ तए णं सिद्धत्ये सातिए तिमळं सत्तियाणि जवणियंतरियं ठावेड ठाविता पुष्पप्रलपिसपणहत्ये परेणं विणएणं ते मुविणलक्खणपाढए एवं वयासी-एवं ख्रान्त देवापुप्पिया ! अज तिसला खतियाणी तंसि तारिसगंसि जाव मुलजागरा ओहीरमाणी २ इमे एयारूवे उराले चउहसमहासमिणे पासितामं पिडवदा, तंबहा-गय-वसह० गाहा, तं एएसि चउह-सण्हं महासमिणाणं देवाणुप्पिया ! उरालाणं के सके कहाणे फलवित्तिविसेसे भवि-स्सइ ? ॥ ६९-७१ ॥ तए नं ते मुमिणलक्सणपारुगा सिद्धत्यस्य सत्तियस्य संतिए एयमट्टं मोचा निसम्म इड्राइ जाव हियया ते सुमिणे (सम्मं) ओगिण्हंति ओगिण्हिता हैहं अगुपविसंति अगुपविसिना अनमञ्चेणं मद्धि सं(लावें)वार्टेति २ ता तेमि सुमिणाणं लददा गहियदा प्रियम् विणिच्छियदा अहिगयदा सिद्धत्यस्य रुणो पुरओ सुनि-णसत्याई उन्नारेमाणा २ सिद्धत्यं स्त्रितियं एवं वयासी-एवं स्तर्छ देवाणुष्यिया ! अस्टूं सुमिणसत्ये बाबार्लासं सुमिणा तीसं महासुमिणा बाबकरि सञ्बस्मिणा विद्वा. तत्य णं देवाणुष्पिया : अरहंतमायरी वा चक्कवद्विमायरी वा अरहंतिस वा चक्करंसि वा गर्ब्स वक्तममाणंसि एएसि तीमाए महासुमिणाणं इमे चउहसमहासुमिणे पासिताणं पिंबुज्जंति, तंजहा-गय-वसह० गाहा । वासदेवमायरो वा बासदेवंसि गर्क्स वक-ममाणंति एएसि चरहसण्हं महासुमिणाणं अन्तयरे सत्त महासुमिणे पासित्राणं परि-बुज्यंति । बलदेवमायरो वा बलदेवंति गब्मं वक्तममाणंति एएसि चलदुसण्हं महा-समिणाणं अजयरे चतारि महासमिने पासिनाणं पहिनुकांति । संदक्षियमायरो वा मंडलियंसि गर्न्स बद्धममार्णसि एएसि चउरसण्हं महासमिणाणं अस्यरं एगं महा-

१ 'कयसागय' ।

द्वमिणं पासिताणं परिकुज्झंति ॥ ७२-७७ ॥ इमे व णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए बात्तियाणीए चउद्दस महासुमिणा दिझा. तं उराठा णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए सतिबाणीए सुमिणा विद्वा जाव मंगङ्कारमा णं देवाणुण्यिया ! तिसलाए खतियाणीए द्धमिणा दिद्वा, तंजहा-अत्यलाभो देवाणुप्पिया ! मोगळाभो देवाणुप्पिया ! पुत्तलाभो देवाणुप्पिया ! सुक्खलामी देवाणुप्पिया ! रज्जाभी देवाणुप्पिया !, एवं सलु देवाणुप्पिया ! तिसला खत्तियाणी नवर्षं मासाणं वहुपिटपुण्णाणं अदद्वमाणं राहं-दियाणं विरक्षंताणं तुम्हं कुलकेतं, कुलदीवं, कुलपव्ययं, कुलबर्डिसयं, कुलतिलयं, कुल-कित्तिकरं, कुलवित्तिकरं, कुलदिणयरं, कुलाधारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायवं, कुलतंतुसंनाणविवद्धणकरं, सुकुमालपाणिपायं, अहीजपिष्ठपुण्णपंचिदियसरीरं, लक्ख-णवंजणगुणोववेर्यः माणुम्माणप्पमाणपिडपुण्णसुजायसव्यंगसुंदरंगं, ससिसोमाकारं, कंतं, पियदंसणं, सुरूवं दारयं पयाहिसि ॥ ७८॥ से वि य णं दारए उम्मुकवालभावे निण्णायपरिणयमिते जुन्यमगमणुष्यते स्रे वीरे विकंते विच्छिण्णविप्छनस्वाहणे चाउरंतचक्कवटी रजवहै राया भविस्तह, जिमे वा तेलक[तिलोग]नायगे धम्मवर-चाउरंतचक्रवही ॥ ७९ ॥ तं उराला णं हेवाणुप्पिया ! तिसलाए खत्तियाणीए समिणा दिहा जाव आरुगत् हिरीहाउकहाणसंगहकारमा णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए बत्तियाणीए समिणा दिहा ।। ८० ॥ तए णं सिद्धस्ये राया तेसि सविणलक्खणपाड-गाणं अंतिए एयमड्रं सोचा निसम्म इड्डाइ जाव हियए करयल जाव ते सुविण-स्वक्लगपारुए एवं वयासी-एवमेयं देवाणुप्पिया । तहमेयं दं । अविनहमेयं वे । इच्छियमेयं दे॰ ! पडिच्छियमेयं दे० ! इच्छियपडिच्छियमेयं दे० !, सच्चे णं एसमहे से जहेर्य तुब्से वयह तिकह ते समिणे सम्मं पिडिच्छह २ ता ते सविणलक्खणपाढए विरुलेणं असणेणं पुरम्बन्धगंधमङ्गालंकारेणं सङ्गारेड सम्माणेड सङ्गारेता सम्मा-मिना विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दळयह २ ता परिविमजेह ॥ ८१-८२ ॥ तए णं से सिद्धत्थे खिताए सीहासणाओं अन्सद्देह २ ना जेणेव तिसला खतियाणी जवणियंतरिया तेणेव उचागच्छइ २ ता तिसलं खतियाणि एवं वथासी-एवं खलु देवाणुप्पिए! सुविजसत्वंसि बायाळीसं सुमिणा तीसं महामुमिणा जाव एगं महा-स्रमिणं पासित्ताणं पश्चित्रज्ञांति । इमे य णं तुमे देवाणुप्पिए ! चउइस महासुमिणाः दिहा, तं उराला णं तुमे जाव जिणे वा तेलकनायने धम्मवरचाउरंतनकवही ॥ ८३-८' ॥ तए ण सा तिसका खत्तियाणी एयमहं सो(प्र)वा निसम्म इह्तह जाव हिससा करसल जाब ते धुसिणे सम्सं पश्चित्वह २ ता सिद्धत्येणं रण्या अन्म-णणाया समाणी नाणामणिरयणमत्तिनित्ताओ महासंपाओ अन्महेइ २ ता अतु-

रियमचबलमसंभंताए अविलंबिबाए रायहंतसरिसीए गईए जेपेव सए भवने तेपेव उवागच्छइ २ ता समं भवणं अणुपविद्वा ॥ ८६-८७ ॥ अप्पिर्ध च णं समणे भगवं महावीरे तंसि ना(रा)यकुरुंखि साहरिए तप्पक्षिइं च. णं बहवे वेसमणकुर्दै-धारिणो तिरियजंभगा देवा सक्कवयणेणं से आई इमाई पुरापोराणाई महानिहाणाई भवंति, तंत्रहा-पहीणसामियाइं पहीणसेजयाइं पहीण(गु)गोत्तागाराइं, उच्छित्रमामि-याइं उच्छिबसेउयाइं उच्छिनगोत्तागाराइं. मामागरनगरबेडकञ्बडमडंबदोणमुह-पष्टणासमसं-बाहसंनिवेसेत सिंधाहएत वा तिएस वा बजकेत वा बबरेत वा चरम्महेस वा महापहेस वा गामहानेस वा नमरहानेस वा गामनिद्यमणेस वा नगरनिद्धमणेयु वा आवणेषु वा देवकुछेतु वा सभायु वा पवासु वा आरामेयु वा उजाणेम् वा वणेम् वा वणसंडेसु वा सुसाणसुकागार्गिरिकंदरसंतिसेलोबद्वाणभवण-गिहेस वा सिकक्सिनाई चित्रंति ताई सिद्धत्थरायभवर्णसे साहरेति ॥ ८८ ॥ जं रयणि च णं समणे मगवं महाबीरे नायकुरुंखि साहरिए तं रयणि च णं नाय-कुलं हिरण्णेणं विद्वत्या, सवण्णेणं विद्वत्या, धणेणं घनेणं रज्जेणं रहेणं बलेणं वाह-णेणं कोसेणं कोद्वागारेणं पूरेणं अंतेउरेणं जणवएणं जसवाएणं विद्वत्थाः विपुल-धणकणगर्यणमणिमोत्तियसंखासिलप्यवालरत्तरयणमाइएणं संत्यारसावहज्जेणं पीइ-सङ्कारसमुद्राणं अईव अईव अभित्रक्ष्या ॥ ८९ ॥ तए वं समणस्स भगवओ महावी-रस्त अम्मापिकणं अयमेयारुवे अन्मत्विए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प-जिल्था-जप्पभिद्वं च मं अम्हं एस दार्ए क्वन्छिस गन्भनाए वर्कने तप्पभिद्वं च मं अम्हे हिरणोणं बह्वामो, सुवण्णेणं बह्वामो, भणेणं जाव संनसारसावइजेणं पीइनक्का-रेणं अईव अईव अभिषद्वामो, तं जया णं अम्सं एस दारए जाए भविस्सइ तया णं अम्हे एयस्स दारगस्म एयाणुरुवं गुण्यं गुणनिष्फनं नामधिजं करिस्सामी-बदमाणुति ॥ ९० ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे माउअणुकंपणद्वाए निबक्के निप्फंटे निरेयेणे अहीणपहीण्यते यावि होत्या ॥ ९१ ॥ तए णं तीसे तिसलाए म्त्रतियाणीए अयमेयाम्बे जाव संकृष्ये समुष्यजित्या-हडे मे से गच्ने, महे मे से गन्मे, चुए मे से गन्मे, गलिए मे से गन्मे, एस मे गन्मे पुर्वित एयह, इसाणि नो एयडत्तिकट्ट ओहयमणसंकप्पा चिनासोगसागरसंपविद्या करबलपल्डत्बम्ही अह-ज्ञाणीवगमा भूमीगयदिद्विया क्रियायड्, तं पि य रिद्धत्यरायवरभवणं उवरयमुईंग-तैतीलतालनाडइजजणमणु(अं)णं डीणविमणं विहरह ॥ ९२ ॥ तए णं से समणे भगवं महावीरे माक्तए अयमेयारूवं अव्यक्तियं पत्थियं मणोगयं संकर्णं समुप्पन्नं

१ 'आयत्तया' । २ निकंपे ।

वियाणिता एगदेसेण एयह, तए णं सा तिसला खत्तियाणी हह्नतह जाव हियया एवं बयासी-मो खल्ल में गटमे हडे जाव नो गलिए, में गटमें पुर्टिय नो एयई, इयाणि एयइतिकृष्ट इद्वतुद्व जाव हियया एवं निहरइ ॥ ९३ ॥ तए ण समणे मगर्व महाबीरे गन्मत्ये चेव इमेयाम्वं अभिसाहं अभिगिष्टइ-नो खळु मे रूपइ अम्मा-पिकार्ह जीवंतेहिं मुंडे भविता अगाराओ अणगारियं पव्यवस्त्र ॥ ९४ ॥ तए पं सा तिसला खतियाणी व्हाया सञ्चालंकारविभूसिया नं गर्व्य नाइसीएहिं नाइउव्हेहिं नाइतिरोहिं नाइकडएहिं नाइकसाएहिं नाइअंबिलेहिं नाइमहरेहिं नाइनिदेहिं नाइ-लुक्खेहि नाइउहेहि नाइसुदेहि सञ्चलगभयमाणनुहेहि भोयणच्छायणगंधमहेहि ववगयरोगसोगमोहभयपरिस्समा सा जं तस्स गन्मस्स हियं मियं पत्थं गन्मपोमणं तं देसे व काले व आहारमाहारेमाणी विचित्रमञ्जूहिं सयणासणिहिं पहरिकसहाए मणोऽणुकुलाए विहारभूमीए पसत्यदोहला संपुण्णदोहला संमाणियदोहला अविमाणि-यदोहला वृच्छिनदोहला ववणीयदोहला सहंतहेणं आसह, समह, विद्वह, निसीयह, तुमहरू, बिहरह, मुहंशुहेणं तं गब्भं परिबहर ॥ ९५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाबीरे जे से गिम्हाणं पढमे मासे दुखे पक्खे चित्तछुद्धे तस्स णं वित्तस्य नेरसीविवसेणं नवण्हं मासाणं बहुपविप्रण्णाणं अद्रह्माणं राहंदियाणं विद्वकंताणं तक्षद्राणगएस गहेस पडमे चंदजोगे सोमास दिसास वितिमिरास विस्रहास जरएस सम्बस्तरणेस पयाहिणाणुकुर्कान भूमिसप्पंति भारुगंति पवार्यात निप्तन्नमेह-णीयंति कालंति प्रमुद्यपक्षीलिए**उ** जणवएउ पुञ्चरत्तावरत्तकालसमयंति हत्युत्तराहि नक्खतेणं जोगस्वागएणं आ(६)गोगगा(आ६)रोगं दारयं पयाया ॥ ९६ ॥ जं रयणि च णं समणे अगवं महावीरे जाए सा णं रयणी वहहिं देवेहि देवीहि य स्रोवयंतिहि उपयंतिहि य उपिजलमाणभूया कहकहमभूया यावि हत्या॥ ९०॥ जं रवणि च णं समणे भगवं महाबीरे जाए तं रवणि च णं बहवे वेसमणकं बधारी तिरियर्जभगा देवा सिद्धत्यरायभवर्णस हिरण्णवासं च सुवण्णवासं च वयरवासं च बत्थवासं च आभरणवासं च पत्तवासं च पुष्पवासं च फलवासं च बीयवासं च मह्नवासं च गंधवासं च चुण्णवासं च वण्णवासं च वसुहारवासं च वासिंसु ॥ ९८ ॥ नए णं से सिद्धत्वे स्नतिए भवणवत्रवाणमंतरजोडसवेगाणिएहि देवेहि तित्वयरजम्म-णाभिसेक्महिमाए कमाए समाणीए पश्चसकालसमयंति नगरगुत्तिए सङ्दावेइ २ ता एवं वसाबी-खिप्यासेव सो देवाणप्या! (सतिय)कुंड(स्मामे)पुरे नगरे चारग-सोहवां करेह करिता माणुक्माणवद्भणं करेह करिता कुंडपुरे नगरे सब्भितरवाहिरियं आसियसम्मिक्षोविकां सिंपाडपति(म)मचउक्चक्रचन्मस्महास्टपहेस सितस्ट-२ परि-

संमद्ररत्यंतरावणवीहियं मंचाइमंचकियं नाणाविहरागम्सियज्सयपडागमंडियं काउ-होइयमहियं गोसीससरसरत्नचंदणदहरदिक्वपंचंगुलितलं तबवियचंदणकलसं चंदणघड-सुकयतोरणपिडदुवारदेसमागं आसत्तोतत्तविपुलवृहक्यारियमह्रदामकलावं पंचवण्य-सरससुरभिसुकप्रकर्षं जोवयारकालियं कालागुरुपवरकुंदुरुकात्रुरुक्ड उद्यातध्वसध्यधंतर्ग-धुद्ध्यामिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवद्विभयं नडनदृगजलम्बस् द्वियवेलंबगकहुग(पाढ)-पवगलासगआ(इ)रक्खगळंखमंखतूणइहतुंबवीणिग्रथणेगतालायराणुचरियं करेह कार-बेह करिता कारविता य ज्येसहरसं मुसलसहरसं च उत्सवेह उत्सविता मम एयमाणत्त्रयं पष्पिणह ॥ ९९-१०० ॥ तए णं ते कोडुंबियपरिसा सिद्धत्येणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हहतुह जाव हियया करवल जाव पडिसुनिता किप्पामेव कुंडपुरे नगरे नारगसोहणं जाव उस्सविता जेणेव सिद्धत्वे (खतिए) राया तेणेव उवागन्छंति २ ता करवल जाव कडू सिद्धत्यस्य खतिग्रस्स रण्णो एयमाणतियं पब-प्पिणंति ॥ १०१ ॥ तए णं से सिद्धस्ये राया जेणेव अष्टणसाला तेणेव उवागच्छह २ शा जाव सम्बोरोहेणं सम्बपुष्पगंधवस्थमहालंकारविभूसाए सम्बनुडियमहनिनाएणं महया इसीए महया जुईए महया बळेणं महया बाहणेणं महया समुद्रएणं महया वर-त्रडियजमगसमगप्पवादएणं संस्वपणवपडह्भेरिझङ्गरेखर्मुहिहुदुव्यमुर्गमुदंगदुंदुहिनि-रघोमनाइयरवंणं उस्तुकं उद्धरं उक्किन्नं अदिजं अमिजं असडप्पवेसं अदंडिमकोदंडिमं अधिरमं गणियावरनाडश्जकित्यं अणेगतालायराणुचरियं अणुद्ध्यसुदंगं अमिलाय-मह्नदामं पमुइवपद्मीलियपुरज(णाभिरामं)णजाणवयं दसदिवमं ठिइवडियं करेड् ॥ १०२ ॥ तए णं सिद्धत्थे राया दमाहियाए ठिइवडियाए वहमाणीए सहए य साहस्सिए य सयसाहस्सिए य जाए य दाए य भाए य दलमाणे य दवावेमाणे य मइए य साहस्सिए व सक्साहस्सिए य छेमे पडिच्छमाणे य पडिच्छाबेमाणे य एवं [बा] विहरइ !! १०३ ॥ तए णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मापियरो पड़में दिवसे ठिड़बडियं क(रिं)रैंति, तहए दिवसे चंदस्रदंसणियं करेंति, छद्रे दिवसे धम्मजागरियं जागरें(करिं)ति. ए(इ)कारसमे दिवसे विश्वंते निव्वशिष असुइजम्मकम्मकरणे संपत्ते बारसा(हे)हदिवसे विटलं असणं पाणं खाइमं सीइमं उवक्लडा(विं)वेति २ ना मित्तनाइनिय(य)गमयणसंबंधिपरिजणं नायह खतिए ब आमंतिनि २ ता तको पच्छा व्हाया मुद्धप्पावेसाई मंगळाई पवराई बत्याई परि-हिया अप्पमहुग्याभरणारुंकियसरीरा भोगणवेळाए भोगणमंडवंसि सुद्दासणबर्गया तेणं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणेणं नायएहिं खतिएहिं सदि तं बिउलं असणं

९ ज्या-जुगाई देसि सहस्यं । २ असणपाणसाङ्गसाइमं ।

पाणं खाइमं साइमं आसाएमाणा विसाएमाणा परिमुंजेमाणा परिभाएमाणा एवं वा विहरंति ॥ १०४ ॥ जिमिय्मुनुत्तरागया वि य णं समाणा आयंता चोक्खा परमग्र(इ)ईभया तं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणं नायए खत्तिए य विउल्लेणं पुष्फवरयगंधमहालंकारेणं सकारेति सम्माणेति सकारिता सम्माणिता तस्सेव मित्र-नाइनियगसयणसंबंधिपरि(य)जणस्स नाया(ण य)णं खत्तियाण य पुरश्रो एवं बयासी-पुर्वि पि (य) णं देवाण्यिया ! अन्हं एयंसि दारगंसि गब्भं वहंतंसि समाणंसि इमे एयारुवे अक्मत्थिए जाव समुप्पजित्या-जप्मिहं च णं अम्हं एस दारए क्रव्छिति गन्मताए वर्कते तप्पभिइं च जं अम्हे हिरण्णेणं बह्नामी, सुवण्णेणं घणेणं घनेणं रजेणं जाद सावहजेणं पीइसकारेणं अईव अईव अभिवद्वामो, सामंतरायाणो वस-मागया य । तं जया णं अम्हं एस दारए जाए मविस्सइ तया णं अम्हे एयस्स दारगरन इसं एयाणुरुवं गुण्णं गुणनिष्मकं नामधिकं करिस्सामी वदमाणुति. ता अञ अम्ह मणारहसंपत्ती जाया. तं होड णं अम्हं क्रमारे बद्धमाणं नामेणं ॥ १०५-१०७ ॥ समणे भगतं महावीरे कासब्युत्तेणं, तस्य णं तओ नामधिजा एवमाडिजंति, तंजहा-अम्मापिउसंतिए बद्धमाणे, सहसंगुड्याए समणे, अयले भयमेरवाणं प(री)रिसहोवसम्गाणं खंतिखमे पहिमाण पारूए श्रीमं अरहरइसहे द्विए वीरियसंपन्ने देवेहिं से नामं कयं 'समणे भगवं महावीरे' ॥ १०८ ॥ सम-णस्त ण भगवओ महावीरस्स पिया कासवगुत्तेणं. तस्स ण तओ नामधिजा एव-माहिजाति, तंजहा-सिद्धत्येह वा, सिजांसेह वा, जसंसेह वा । समणस्स णं भगवओ महावीरस्स माया वासि(इस)ई। ग्रेंतणं, तीसे तओ नामधिजा एवमाहिजांति, तंजहा-तिसलाइ वा, विदेहदिबाइ वा, पीइकारिणीइ वा। समणस्म णं भगवओ महावीरस्स पित्तिजे सपासे, जिद्रे भाया नंदिबद्धणे, भगिणी सुदंसणा, भारिया जसोया कोडिका गुनेणं। समणस्य णं भगवजो महावीरस्स ध्र्या कास(व)वी गुनेणं. तीसे दो नामधिजा एवमाहिजंति. तंत्रहा-अणोजाइ वा. पियदंसणाइ वा। सम-णस्स णं अगवओ महावीरस्स नसुई कोसिय(कासव)गुरोणं, तीसे णं दो नामधिजा एवमाहिजाति, तंजहा-सेसवईइ वा, जसवईड वा ॥ १०९ ॥ समणे भगवं महावीरे दक्खे दक्खपड़क्के पिडेस्वे आलीणे भरूए विधीए नाए नायपुत्ते नायकुलचंदे विदेहे विवेहिरेक्षे विवेहिनके विवेहस्माछे तीसं वासाई विवेहिस कडू अम्मापिकहिं देवता-गणहिं गुरुमहत्तरएहिं अञ्चूषण्णाए समत्तपड्डे पुणर्वि लोगतिएहिं जीयकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं इटार्हि जाव वस्मृहिं सणवर्यं अभिनंदमाणा य अभियुव्यमाणा य एवं बयासी-जय जय नंदा ! जय जय महा ! अहं ते, जय जय खत्तियवरवसहा !.

बुज्याहि भगवं लोगनाहा !. सयलजगजीवहियं पक्तेहि चम्मतित्यं, हियद्वहनिस्ते-यसकरं सव्वलोए सव्वजीवाणं भविस्सङ्क्षिकह जनजयसई भ्वंजंति ॥ ११०-११ ॥ पुन्ति पि णं रामणस्स मगवओ महाबीरस्स माणुस्सगाओ गिहत्यधम्माओ अणुत्तरे आहोइए अप्पिडवाई नागवंसणे हो(हु)स्वा । तए णं नमणे मगवं महाबीरे तेणं अगुत्तरेणं आहोइएणं नाणदंसपेणं अप्ययो निक्खमणकार्कं आभोएड २ ता विचा हिरण्यं, विचा सुवण्यं, विचा धणं, विचा रखं, विचा रहं, एवं वलं वाहणं कोसं कोहागारं, विवा पुरं, विवा अंगेडरं, विवा जणवर्म, विवा विपुरुषणकणगरमण मणि(म्)भोतियसंखिलप्यालरत्तरयणमाइयं संतसारसावहर्यं, विच्छक्रशा. विगो-वइता, दाणं दायारेहिं परिमाइता, दाणं दाइयाणं परिमाइता ॥ ११२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जे से हेमंताणं पढमे मासे पढमे पक्से मनगितरबहुले तस्त पं मम्मसिरबहुलस्त दसमीपक्ष्येणं पाईणगामिणीए छायाए पोरिसीए अभिनिविद्याए प्रमाणपनाए सुव्वएणं दिवसेणं विजएणं मुहत्तेणं चंदप्पभाए सीबाए सदेवमणुयासुराए परिलाए समणुगम्ममाणमभौ संखियचिक्रय(छं)नंगलिय-महमंगलियवद्धमाणप्यमाणघंटियगणेहिं ताहि इद्वाहिं वाष वर्गाहे अभिनंदमाणा (य) असियुव्यसाणा य एवं बयासी-जय जय नंदा !, जय जय भदा ! भद्दं ते, [ खित्तिय-वरवमहा ! ] अभग्गेहि नाणदंसणचरितेहि अजियोइं जिणाहि इंदियाई, जियं च पालेहि ममणधम्मं, जियविन्घो वि य बसाहि तं देव! विदिम्जि, निहणाहि रागदीसमहे तबेणे विद्धालियबद्धकच्छे, महाहि अद्वकन्मसत्तु झाणेणं उत्तमेणं शकेणं. अप्पमतो हराहि आराहणपडागं च बीर । तेलुकरंगमज्के, पादय वितिमिर-मणुत्तरं कंवलवरनाणं, गच्छ य मुक्सं प(रम)रं पयं जिणवरोषश्चेषं मागेणं अकुहिस्त्रणं हेता परीसहचम्ं, जय जय सातियवरचमहा । बहुई दिवसाई बहुई पक्ताई वहुई मासाई बहुई उन्जई बहुई अयणाई बहुई संबच्छराई अभीए परीसहोबसन्गाणं संतिखमे भगमेरवाणं, घम्मे ते अविग्धं भवउत्तिकह जयज्ञयसहं एउंजेति ॥ १९३-१९४॥ तए ये समये भगवं महावीरे नयममालासहस्सेहिं पिरिक्रज-मार्ग पिच्छिजमाणे, वयणमालामहस्सेहिं सभिष्वसाणे अभिश्वसाणे, हियस-मालासहरसेहिं उद्योदिज्याणे उद्यदिज्याणे, मणोरह्रमालासहरसेहिं विच्छिप्यमाणे विच्छिपमाणे. केतिरुवगुणेहि पत्यिजमाणे पत्थिजमाणे, अंगुलिमालासहस्टेहि दाइज्जमाणे दाइजमाणे, दाहिणहत्येणं बहुणं नरनारीसहस्ताणं अंजिक्यालास-हस्साई पिडच्छमाणे पिडच्छमाणे, भवणपंतिसहस्साई समहच्छमाणे समहच्छमाणे,

१ अजेयाई वि अद्वा ।

तंतीतलतालतुष्टियगीयवाइयरवेणं महुरेण य मणहरेणं जयजयसङ्घोसमीसिएणं मंजुमंजुणा घोसेण य पिंडनुञ्ज(आपुच्छिज)माणे पिंडनुञ्जमाणे, सन्त्रिनुग्र सम्बजुईए सम्बक्तेणं सम्बबाहणेणं सम्बसमुदएणं सन्वायरेणं सन्वविभूईए सन्व-बिभूसाए सम्बसंभमेणं सम्बसंगमेणं सम्बपगईहिं सन्वनाडएहिं सन्वतालायरेहिं सन्(वाय)नोरोहेणं सन्वपुष्फर्मघवत्यमहालंकारविभृसाए सन्वनुद्वियसहस्त्रिनाएणं महया इच्चीए महया जुईए महया बल्डेणं महया वाहणेणं महया समुद्रएणं महया बरतुडियजमगसमगप्पबाइएणं संखपणवपडहमेरिशक्षरिखरमुहिहुदुकदुंदुहिनिग्घोस-नाइयरवेणं कुंडपुरं नगरं मज्झंमज्झेणं निम्मन्छ्यः २ ता जेणेव नायसंडवणे उजाणे जेणेव अमोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छिना असोगवरपायवस्स अहे सीयं ठावेड २ ता सीयाओ पचोरुहड २ ता सयमेव आभरणमञ्जलंकारं ओमुयड २ ता सब-मेब पंचमुद्धियं लोयं करेड २ ता छंडुणं भत्तेणं अपाणएणं इत्युक्तराहि नक्खतेणं जोग-मुवागएणं एनं देवद्नमादाय एमे अबीए मुंडे भनिता अगागओ अगगारियं पव्यइए ॥ १९५-११६ ॥ समणे भगवं महावीरे संबच्छरं माहियं मासं जाव चीवर्थारी होत्या, तेण परं अन्बेळे पाणिपंडिरगहिए । समणे भगवं महावीरे साइरेगाई दुवालसवासाई निषं वीसद्वकाए चियत्तदेहे जे केंद्र उवसम्मा उप्पजंति, तंजहा-दिव्या वा माणुसा बा तिरिक्स ओणिया वा अणुलोमा वा पढिलोमा वा ते उपके सम्मं सहइ समइ तिनिक्खइ अहियासेड ॥ १९७॥ तए णं समणे भगवं महाबीरे अणगारे जाए-इ(ई)-रियाममिए, भासासमिए, एसणायमिए, आयाणभंडमननिक्खेवण।समिए, उचारपास-वणखेळजन्नसिंघाणपारिद्वावणियासमिए, मणसमिए, वयममिए, कायसमिए, मणगुत्ते, वयगुत्ते, ऋयगुत्ते, गुत्ते, गुत्तिंदिए, गुत्तवंभयारी, अकोहे, अमाणे, अमाए, अलोहे, संते, पसंत, उवसंते, परिनिव्युडे, अणासवे, अममे, अकिंचणे, छिन(सोए)गंबे, निरुवलेवे, कंसपाई इव मुक्कतोए १, संखे इव निरंजणे २, जीवे इव अप्पिटहयगई ३, गगणमिव निरालंबणे ४, वा(ऊ इव)उन्य अपडिवदे ५, सारयमलिलं व सुद्ध-हियए ६, पुक्सरपत्तं व निरुवलेवे ७, कुम्मे इव गुतिदिए ८, खरिगविसाणं व एगजाए ९, बिहुग इन विष्पमुक्ते १०, भारेडपक्सी इव अप्पमत्ते ११, कुंजरे इब सोंडीरे १२, क्सहो इव जासवामे १३, सीहो इव दुद्धरिसे १४, मंदरो इव निकं-(अप्पकं)पे १५, सागरो इव गंभीरे १६, वंदो इव सोमलेसे १७, स्रो इव दिन-तेए १८, जनकणमं व जायरूवे १९, वसुंघरा इव सव्वकासविसहे २०, सहयह-यासणी इव तेयसा जलंते २१। इमेसि पयाणं दुवि संगहणिगाहाओं-कंसे संखे जीते गगणे बाद व सरयसिक्टि व । पुरुवरक्ते क्रुक्ते, विहुगे खागे व सारंडे

॥ १ ॥ कुंजर बसहे सीहे, नगराया चेब सागरमस्रोहे । चंदे सूरे भणगे, बसुंधरा चेव हयवहे ॥ २ ॥ नित्य णं तस्स मगवंतस्स करवड पडिवंघे, से व पडिवंघे चउव्यिहे पन्तो, तंजहा-दव्यओ खित्तओ कालओ मानओ, दव्यओ णं सिनता-चित्रमीसिएस दब्वेस, खित्रओ णं गामे वा नगरे वा अरण्णे वा खिते वा खरे वा घरे वा अंगणे वा नहे वा. कालओं मं समए वा आवलियाए वा आणापाणुए वा थोंने वा खणे वा अने वा मुहत्ते वा अहोरते वा पक्खे वा मासे वा उ(ऊ)उए वा अयणे वा संबच्छरे वा अन्नयरे ना बीहकालसंजीए, भावओं णं कोहे वा माणे वा मायाए वा लोमे वा भए वा हासे वा पिजे वा दोसे वा कलहे वा अन्भक्खाणे वा पेसुने वा परपरिवाए वा अरहरई(ए) वा मायामीसे वा मिच्छादंसणसहे वा, नस्स णं भगवंतस्स नो एवं भवड ॥ ११८ ॥ से णं भगवं बासावासवजं अह गिम्हहेमंतिए मासे गामे एगराइए नगरे पंचराइए वासीचंदणसमाणकप्पे समतिणमणिलेहुकंचणे सम-सुहदुक्से इहलोगपरलोगअप्पढिबद्धे बीवियमर(ण य)णनिरवर्धके संसारपारगामी कम्मसत्त्विनघायणद्वाए अञ्मद्विए एनं च णं विहरह ॥ ११९॥ तस्स णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं नाणेणं अणुत्तरेणं दंगणेणं अणुत्तरेणं चिन्तेणं अणुत्तरेणं आल्लारेणं बिहारेणं अणुनरेणं वीरिएणं अणुत्तरेणं अञ्चवेणं अणुनरेणं सहवेणं अणुनरेणं लायवेणं अणुत्तराए खंतीए अणुत्तराए मुनीए अणुत्तराए गुनीए अणुत्तराए तुद्वीए अणुत्तरेणं मबसंज्ञमतवस्य विश्वसोत्रचियफलनिव्याणमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्य द्वालम्-संवन्छराई विद्कृताई, तेरसमस्य संवन्छरस्य अंतरा बटमाणस्य जे से गिम्डाणं दुने मासे च उत्थे पक्के बदमाहसुद्धे तस्म णं बद्साहमद्धस्म दसमीपक्केणं पाइण-गामिणीए छायाए पोरिसीए अभिनिविद्याए पमाणपताए सुम्बएणं दिवसेणं विज्ञहणं मुहुतेणं जीभेगगमस्य नगरस्य बहिया उज्जवाखियाए नईए तीरे वेयावतस्य चेइयस्न अव्रूसामंते सामागस्य गाहावइस्स बद्धकरणंसि मालपायवस्य अहे गोहो-हियाए उक्क(डि) द्वयनिसिजाए आयानगाए आयानेमाणस्य छहुणं भत्तेणं अपाणएणं हत्युत्तराहि नक्खतेणं जोगमुबागएणं झाणंनरियाए वस्माणस्य अणंते अणुत्तरे निव्या-घाए निरावरणे कर्सणे पिंडपुत्रे केवलबरनाणदंसणे समुप्पने ॥ १२० ॥ तए यं समने भगवं महावीरं अरहा जाए जिथे केवली सन्त्रभू सन्त्रदिसी सदेवमणुयास्तरस लोगस्स परियायं जाणइ पासइ, सब्बलोए सब्बजीवाणं आगई गई ठिइं बच्चां उच-वायं तकं मणोमाणसियं भत्तं कवं पडिसेवियं आवीकम्यं रहोकम्यं, अरहा अरहस्त-भागी, तं तं कालं मणवयणकायजोगे बहुमाणाणं सम्बलीए सम्बजीवाणं सम्बनावे

१ तेणं कालेणं तेणं समएणं।

जानमाणे पासमाणे विहरह ॥ १२१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाबीरे अद्वियगामं नीसाए पढमं अंतरावासं वासावासं उवागए १, चंपं च पिट्ट-बंपं व नीसाए तओ अंतरावासे वासावासं उचागए ४, वेसालि नगीर वाणियगामं च नीमाए दुवालम अंतरावासे वामावासं उवागए १६, रायगिहं नगरं नालंदं च बाहिरियं नीसाए बउइस अंतरावासे वासावासं उवागए ३०, छ मिहि(लिया)लाए ३६ दो भिद्याए ३८ एमं आलंभियाए ३९ एमं सावत्थीए ४० एमं पणियभूमीए ४१ एगं पावाए मज्जिमाए हत्थिवालस्स रण्णो रज्जुगसभाए अपच्छिमं अंतरावासं बासावासं उवागए ४२ ॥ १२२ ॥ तत्य णं जे से पावाए मजिसमाए हत्थिवालस्स रण्णो रज्ञगसमाए अपच्छिमं अंतरावार्सं वामावासं उवागए तस्स णं अतरावासस्स जे से वासाणं चटत्ये मासे सत्तमे पक्खे कत्तियबहुळे तस्स णं कत्तियबहुळस्स पण्ण-रसीपक्खेणं जा सा चरमा रयणी तं रयणि च णं समणे भगवं महावीरे कालगए विडक्षंते समुजाए छिन्नजाडजरामरणबंधणे सिद्धे बुढे मुत्ते अंतगढे परिनिब्बुडे सञ्बदुक्खप्पहींणे, चंदे नामं सं दो(दु)चे संवच्छरे, पीइवडणे मासे, नंदिवडणे पक्खे, अभिगवेसे नामं से दिवसे उवसमिति प्युचइ, देवाणेदा नामं ना स्थणी निरितिति पञ्चइ, अचे लये, मुहुत्ते पाण्, बोवे सिद्धे, नागे करणे, मञ्बद्वसिद्धे मुहुते, साइणा नक्खनेणं जोगम्त्रागएणं कालगए विड्कंते जाव सव्वद्क्खप्पहीणे॥ १२३-१२४॥ जं र बर्णि च णं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सव्वतुक्खणहीणे सा णं रयणी बहुई देवेहि देवीहि य ओवयमाणेहि य उप्पथमाणेहि य उज्जोविया याचि हुत्या ॥ १२५ ॥ जं र्यणि च णं समणे अगवं महावीरे कालगए जाव सब्बदुक्खप्पहीणे सा णं रयणी बहुहिं देने(हि य)हिं देवीहि य ओत्रयमाणेहिं उप्पयमाणेहि य उप्पिजलगमाणभूया कहकहग-भूया बावि हुत्या ॥ १२६॥ जं स्यर्णि च णं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सन्वदु-क्सापहीं तं रयणि च णं जिद्धस्य गोयमस्य इंदभूदस्य अणगारस्य अंतेवासिस्स नायए पिञ्जबंधणे वुन्छिकं अणंत अणुत्तरे जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पके ॥१२७॥ जं रमणि च णं समणे मगवं महावीरे कालगए जाव सन्वदुक्खप्पहीणे तं रमणि च णं नव मझई नव केच्छई कासीकोसलगा अद्वारसवि गणरायाणो अगावासाए पा(बा)राओ(ए)यं पोसहोववार्धं पहुर्विस, गए से मात्रुज्येए दन्तुज्योगं करिस्सामी ॥ १२८॥ जं रसणि च णं समणे भगनं महाबीरे जाव सब्बदुक्खप्पहीणे तं रसणि च णं खुद्दाए भासरासी नाम महमाहे दोवाससहस्सठिई समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मनस्वतं संकंते ॥ १२९ ॥ जप्पभिइं च णं से खुदाए भासरासी महम्मद्दे दो-बाससहस्सिठेई समणस्य भगवओ महावीरस्य जम्मनक्सत्तं संकंते तप्पिमई च

णं समणाणं निर्मेथाणं निर्मेथीण य नी उदिए उदिए पूयासकारे प्रकाह ॥ १३० ॥ जया णं से खुद्दाए जाव जम्मनक्खताओं विद्द्यांते भविस्सइ तथा णं समणाणं निगंथाणं निगंबीण य उदिए उदिए प्यासकारे भिष्टसङ् ॥ १३१ ॥ वं रसणि च णं समणे भगवं महावीरे जाव सञ्बद्धन्खप्पहीणे तं रयणि च णं कुंधू खणुद्धरी नामं समुप्पना, जा ठिया अनलमाणा छउमत्याणं निर्मायाणं निर्मायीण य नो चक्खपासं हव्यमागच्छा, जा अठिया चलमाणा स्नुत्रम्थाणं निग्गंबाणं निग्गं-श्रीण य चक्खुफासं हव्यमागच्छह ॥ १३२ ॥ वं पासिता बहुहिं निगांचेहिं निगां-बीहि य भत्ताई पश्चकतायाई, से किमाह संते ! (१) अञ्चप्पभिर संजमे दुरारा(हे)हए भविस्सइ ॥ १३३ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्य भगवओ महावीरस्स इंदन्द्रपामुक्ताओ चडहरासमणसाहस्सीओ उद्योतिया समणसंपया हत्या ॥ १३४ ॥ समणस्य भगवना महावीरस्य अज्ञचंदणापामुक्याओ छत्तीसं अज्ञियासाहस्सीओ उक्कोसिया अजियासंप्रया हुत्या ॥ १३५ ॥ समणस्य [र्ण] भगवओ महावीरत्य संखनयगपामुक्खाणं समणोवानगाणं एगा नयनाहरसी अउणाह्नं च सहस्ता उक्कोसिया समणोवासगाणं संपया हुत्या ॥ १३६ ॥ समणस्म भगत्रओ महावीरस्स मुलमारेवईपामुक्लाणं नमणोवातियाणं तिशि सबनाहरूसीओ अङ्गारमभहरूमा उक्कोतिया समणोबासियाणं संपया हुत्या ॥ १२७ ॥ समणस्स-भगवओ महा-वीरस्य निश्चि नया अउद्दर्भपृथ्वीणं अजिणाणं जिलसंकासाणं सम्बक्खरसक्तिवाईणं जिणो विव अवितहं वागरमाणाणं उक्तोसिया चडहसपुर्व्वीणं संपया हत्या ॥ १३८ ॥ समणस्य णं भगवओ महाबीरस्य तेरम यथा ओहिनाणीणं अहसेसैपलाणं उद्योसिया ओहिना(णीणं)णिसंपया हुन्या ॥ १३९ ॥ समगस्य णं भगवओ महावीरस्य मन मया केवलनाणीणं संभिन्नवर्नाणदंगणघराणं उन्नोसिया केवलना-णिसंपया हुन्या ॥ १४० ॥ समणस्य णं अगवको सहावीरस्य सत्त सय। वेउव्वीणं अदेवाणं देवि-द्रिपनाणं उद्योसिया बेउव्वियसंपया हुन्या ॥ १४१ ॥ समणस्य णं भगवओ महाबीरस्य पंच सया विज्ञानक्ष्मं अनुहरूजेषु दीवेषु दीमु य समुद्देसु सर्काणं पंचिदियाणं पज्ञत्तगाणं सणोगए भावे जाणमाणाणं उद्योतिया विउलसईणं संपद्मा हत्था ॥ १४२ ॥ समणस्त णं भगवजो महाबीरस्त चनारि सया बाईणं सदेवम-णुयानुराए परिमाए वाए अपराजियाणं उक्कोसिया बाइसंपया हुत्या ॥ १४३ ॥ सनगरम णं भगवओ महाधीरस्स मत्त अंतेवासिनयाहं सिद्धाई जाव सव्बद्धस्य-पहींणाई, चउइस अजियासयाई सिदाई ॥ १४४ ॥ समणस्स में भगवको महा-

९ 'आमोसहिषाइलदि'।

वीरस्स अद्व सया अणुत्तरोववाइयाणं गङ्ककाणाणं ठिङ्ककाणाणं आगमेसिभद्दाणं उक्रोसिया अणुत्तरोववाइयाणं संपया हुत्या ॥ १४५ ॥ समणस्स णं भगवयो महा-वीरस्स दुविहा अंतगढभूमी हुत्या, तंत्रहा-जुगंत(ग)कडभूमी य परियायंतकड-भूमी य, जाब तचाओ पुरिसजुगाओ जुगतकडभूमी, चडवासपरियाए अंतमकासी ॥ १४६ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे तीसं वासाई अगार-वासमज्झे बसिता साइरेगाइं द्वालस वासाइं छउमत्थपरियागं पाउणिता देसणाई तीसं वासाई केवलियरियामं पाउकिता बायानीसं वासाई सामण्णपरियामं पाउकिता बावत्त(रिं)रि वासाई मध्वाउयं पाळहता खींण वेयणिज्ञाउयनामगुत्ते इमीसे ओस-प्पिणीए दुसमञ्जसमाए गमाए बहुविड्कंनाए तिहिं वासेहिं अद्भनवमेहि व मासेहिं सेसेहि पावाए मज्जिमाए इत्थिबालस्स रण्णो रज्जु(य)गरामाए एगे अबीए छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं नाइणा नक्सत्तेणं जोगमुवागएणं पन्नुसकालसमर्थास संपिक्टियं-कनिमण्णे पणपनं अज्ञायणाई कल्लाणफलविवागाई पणपनं अज्ञायणाई पावपल-विकागाई छत्तीसं च अपद्वागरणाई वागरिना पहाणं नाम अज्ययणं विभावेसाणे विमावेमाणे कारकाए विद्वकृते समुजाए छिलजाइजरामरणवंघणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतगडे परिनिब्बुडे सब्दद्वसप्पहीणे ॥ १४०॥ सँगणस्य भगवळो महावीरस्स जाब गण्यदुक्खण्यतीणस्य नव वासमयाई विइद्धताई, दसमस्स य बायसयस्य अयं अमीइमे संबच्छरे काले गच्छइ । बायणंतरे पुण अयं तेणउए संबच्छरे काले गच्छड् इइ शंसइ ॥ १४८ ॥ २४ ॥ इइ सिरिमहावीरचरियं समसं ॥

तंणं कालेणं तेणं समण्णं पासे [णं] अरहा पुरिसादाणीए पंचित्रसाहे हुन्या, तंजहा-विसाहाहें चुए चइता गर्व्यं बक्कंते १, विसाहाहें जाए २, विसाहाहें सुंदे भविता अगाराओ अणगारियं पव्वडए ३, विसाहाहें अणंते अणुत्तरे निव्वाधाए निरावरणे कसिणे पिंडपुण्णे केवलवरनाणदंसणं समुप्पन्ने ४, विसाहाहिं परिनिव्यु(डे)ए ५॥ १४९॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्के चित्तबहुले तस्स णं चित्तबहुलस्स चउत्थीपक्खेणं पाणयाओं कप्पाको वीसंसागरोवमहिद्ध्याओं अणंतरं चयं चइता डहेव जंबुहीवे रीवे भारहे वासे वाणारसीए नयरीए आससेणम्स रण्णो वामाए देवीए पुञ्चरतावरत्त-कालसमयंसि विसाहाहिं नक्कतेणं जोगमुवागएणं आहारवकंतीए भववकंतीए सरीर-

१ कृप्यस्तास्स पुरुषयलिहणकालजाणावणद्वा सुत्तमिणं देविष्टुगणिखमासमणेहिं सिद्धियं, वीरनिज्वाणाओ नवसयअसीइवरिसे पुरुषयारूढो सिद्धंतो जाओ तया कप्पो वि पुरुषयारूढो जाओ ति मद्वो । एवं सञ्बक्षिणंतरेसु अवगंतम्यं ।

वर्कतीए कुन्छिति गन्भताए वर्कते ॥ १५० ॥ पासे गं अरहा पुरिसादाणीए लिका-भोवगए यावि हत्या. तंजहा-चइरसामिति जाणइ, चयमाणे न जाणइ, चएमिति जाणह, तेणं चेत्र अभिलावेणं सुविणदंसणविद्वाणेणं सन्वं आव नियमं गिहं अणपविद्वा जाव मुहंसुहेणं तं गर्क्स परिवहड़ ॥ १५१ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं पासे अरहा प्रिसादाणीए जे से हेमंताणं दुने मासे तने पक्से पोसनहुछे तस्स णं पोसबहलस्स इसमीपक्खेणं नवण्डं मासाणं बहपिडपुण्णाणं अडडुमाणं राइं-दियाणं विडक्षंताणं पुव्यरत्तावरत्तकालसमयंसि विसाहाहि नक्खतेणं जोगमवागएणं आरोग्गा(आ)रोमां दारवं क्याया ॥ १५२ ॥ जं स्यणि च णं पासे अरहा पुरिसादाणीए जाए (तै रयणि च णं) सा (णं) रयणी बहाई देवेहिं देवेहिं य जाब उपिजलगभ्या कहकहगभ्या यावि हत्या ॥ १५३ ॥ सेसं तहेव, नवरं जम्मणं पासाभिलावेणं भाणियव्वं जाव नं होत्र णं कुमारे पासे नामेणं ॥ १५४ ॥ पासे णं अरहा प्रसिद्धाणीए दक्ले दक्लाइके पडिम्बे अलीण भइए विणीए तीस वासाई अगारवासमञ्जे बसिता पुणर्वि लोगंतिएहिं जीवकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं इट्टाहि जाय एवं बयासी-जय जय नन्दा !. जय जय भहा ! जाव जयजगसई **पर्वजंति ॥ १५५-१५६ ॥ पुर्विः पि णै पामस्य णै अरहओ प्रदिशादाणीयस्य** माणस्मगाओं गिहत्यधम्माओं अणुनरे आहोइए तं चेच मध्यं जाव दाणं दाहयाणं परिभाइता जे से हमेंनाणं दुचे मासे तमे पक्षे पोयबहुले तस्य ये पोसबह लस्स इक्कारसीदिवसेणं पुरुवण्हकालयमयंसि विसालाए नि(बि)वियाए राहेनमणुयानुराए परिसाए तं चेव सुरुवं नवरं बाणारासें नगरिं सज्झंसज्झेणं विशास्छ २ ना जंजेव आसमप्र उजाण जेणेत्र असोगवरपायवे तेचेव उवागच्छा २ ता अमोगवरपायवस्य अहे सीयं टावंड २ ता सीयाओ पचोरुहड २ ता सयमेव आभरणमहालंकारं ओय-यह २ ता गर्यमेव पंचमृद्धियं होयं करेह २ ता अहमेणं भत्तेणं अपाणएणं विसा-हार्हि नक्सरोणं जोगमुबागएणं एगं देवव्समादाय निहि पुरिसराएहि निर्दे मुंदे भविता अगाराओ अगगारियं पव्यक्त ॥ १५७ ॥ पासं मं अरहा पुरिसादाचीए तेसीडं राइंदियाडं निकं बोमद्रकाए चियमदेहे जे फेड उपसम्मा उप्पन्नित, तंजहा-दिव्या वा माणुसा वा तिरिक्खजोणिया वा अणुकोमा वा पहिलोमा वा ते उप्पन्ने मम्मं सहद खमद तितिक्खद अहियासेइ ॥ १५८ ॥ तए पं से पासे भगवं अपनारे जाए इरियासमिए जाव अप्पाणं भावेमाणस्स तेसीइं राइंदियाई विद्वांताई, चउरा-

९ पहुंसि गब्मत्ये सइ सयकिजत्याए शाऊए पासे नप्पती कम्हसप्पी विद्वी, तेण पासे ति नार्ग कर्म ।

सीइ(मे)मस्स राइंदि(ए)यस्स अंतरा वहमा(ण)णस्स जे से निम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्से चित्तबहुळे तस्स णं चित्तबहुलस्स चउरबीपक्सेणं पुरुवण्हकालसमयंति . बाय(ई)इपायवस्त अहे छट्टेणं अत्तेणं अपाणएणं विदाहाहिं नक्खरेणं जोगमुवागएणं शाणंतरियाए बद्दमाणस्स अणंते जाव जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥ १५९ ॥ पासस्स णं अरहक्षो पुरिसादाणीयस्स अह गणा अह गणहरा हत्या, तंजहा-सुने १ ब अज्योसे २ य. वसिद्रे ३ वंभयारि ४ य। सोमे ५ सिरिहरे ६ चेव, वीरमहे ७ जसे वि य ८ ॥ १ ॥ १६० ॥ पासस्य णं अरहुओ पुरिसादाणीयस्य अजदिन-पामुक्खाओं मोलस समणसाहरूसीओ उक्कोमिया समणसंत्रया हृत्या ॥ १६१ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स प्रप्तवृद्धापामुक्साओ अद्वर्तासं अजियासाहस्सीओ उक्रोसिया अध्वियासंपया हुत्था ॥ १६२ ॥ पासस्म णं अरहञो पुरिमादाणीयस्स दुष्ययपामुक्काणं समणोवासगाणं एगा सयसाहस्सी ओ। चडसद्वि च सहस्सा उक्को-सिया समणोवास(ग)गाणं संपया हृत्या ॥ १६३ ॥ पासस्य णं अरहओ पुरिसादा-णीयस्य सुनंदापासुक्खाणं समणोवासियाणं तिण्णि मयसाहस्सीओ सत्तावीसं च सहस्या उद्योसिया समणोवासियाणं संपया हृत्या ॥ १६४ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स अबुद्धसया चडह्यपुर्व्वीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्यक्सर-सिवाईणं जाव चउइमपुव्वीणं संपया दुत्था ॥ १६५ ॥ पासस्य णं अरहओ पुरिसादाणीयस्य चउद्य यया ओहिनाणीणं, दस सया केवलनाणीणं, ए(इ)कार-स सया वेड (ब्विया) व्यीणं, छर्मया रिडमईणं, दम समणस्या सिद्धा, वीसं अजि-यासया सिद्धा, अद्भद्ध-म-सया विउलमईणं, छ(र)सया बाईणं, बारस सया अणुत्तरोव-बाइयाणं ॥ १६६ ॥ पासस्य णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स दुविहा अंतगडभूमी हुत्या, तंत्रहा-जुगंतकडभूमी य परियायंनकडभूमी य, जाव चउत्थाओ पुरिसजु-गाओ जुगंतकडभूमी, तिनामपरियाए अंतमकासी ॥ १६७ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए तीसे वामाई अगारवासमज्ज्ञे वसिना तेसीई राहंदियाई छउमस्थपरियायं पाउणिता देस्णाई सत्तरि वामाई केवलिपरियायं पाउणिता पिंद्रपुनाई सत्तरि वासाई सामण्णपरियायं पाउणिता एकं बाससयं सञ्बाउयं पालइता सीचे वंगणिकाउगनामगुत इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए बहु-विइक्कताए जे से वासाणं पढमे मासे दुवे पत्रखे सावणसुद्धे तस्स णं सावणसुद्धस्स अद्भगीपनखेणं उपि सम्मेयसेलसिहरसि अप्पनउत्तीसहमे मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नक्तारेणं जोगमुक्ताएणं पुरुष(रत्तावरत्त)ण्हकालसमयंसि वग्धारियपाणी कालगए विद्वतंते जाव सम्बदुक्सप्पहीणे ॥ १६८ ॥ पासस्स णं अरहओ जाव सम्बद्धक्तप्पहीणस्य दुवालस्य वाससगाइं विद्धांताई, तेरसगस्य (ण) य अयं तीसहमे संक्टलरे काले गच्छद् ॥ १६९ ॥ २३ ॥ इइ सिरिपास्तजिणवारियं समर्च ॥

तेणं काळेणं तेणं समएणं अरहा अरिष्ठनेमी पंचित्रेत हुस्था, तंजहा-वित्ताहिं चुए चइता गर्का बर्कते, तहेव उक्खेवो बाव चित्ताहि परिनिब्बुए ॥ १७० ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्टनेमी जे से बासाणं चउत्ये मासे सत्तमे पनखे कत्तियबहुळे तस्स णं कत्तियबहुलस्स बारसीपक्खेणं अपराजियाओ महाविमाणाओ क्तीसं सागरोवमद्विद्याओं अणंतरं चयं चहता इहेव अंबुहीवे दीवे मारहे वासे सोरियपुरे नयरे समुद्दविजयस्य रण्णो सारियाए सिवाए देवीए पुन्वरतावरत्तकाल-ममयंसि जाव चिताहि गरभत्ताए बह्नेते, सम्बं त(मे)हेब सुनिणदंसणदविणसंहरणाइयं इत्य माणियव्यं ॥ १७१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्रनेमी जे से बासाणं पहमे मासे तुचे पक्के सावणसुद्धे तस्स ण सावणसुद्धस्स पंचमीपक्कोणे नवण्हं मासाणं बहुपहिपुण्णाणं जाव जिलाहि नक्तलेणं जोगमुबागएणं आरोगगारीसां दार्यं पयाया । जन्मणं समुद्रविजयाभिलावेणं नेयव्वं जाव तं होउ णं कुमारे अदिद्रेनेमी नामेणं । अरहा आरंडुनंभी दक्के जाव तिण्णि वासमयारं वुमारे अगारवासमञ्ज्ञे वसिनाणं पुणरिव लोगंतिएहिं जीयकिपएहिं देवेहिं तं चेव सर्व्य माणियर्व्य जाव द्वाणं दाइयाणं परिभाइता ॥ १७२ ॥ जे से वासाणं पढमे मासे दुखे पक्षे साक्ण-सके तस्म णं मावणमुद्धस्य छद्वीपनन्त्रेणं पुष्चण्डकालसमयंति उत्तरपुराए सिवि(सी)-याए सदेवमणुयानुराए परिकाए अणुगम्ममाणमग्गे जाव बारबहेए नयरीए मज्मं-मज्हेणं निरान्छद्द २ ता जेणंब रेक्यए उजाणे तेणंव उचागच्छद २ ता असोग-बरपायवस्य अहे सीयं ठावेह २ ना सीयाओ पचोरुहह २ ना सयमेव आभरणमहालं-कारं ओस्या २ ता सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करेड २ ता छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं चित्ता(हिं)नक्खत्तेणं जोगमुबागएणं एगं देवदृगमादाय एगेणं पुरिसमहस्सेणं सदि मुंडे भविता अगाराओ अणगारियं पव्यक्ष्य ॥ १०३ ॥ अरहा णं अरिट्टनेमी चड-प्पनं राइंदियाई निषं वासहकाए चियत्तदेहे तं चेब सब्वं जाव पणपनगर्स राइंदियस्स अंतर। बहुमाणस्य जे से बासाणं तथे सासे पंचमे पक्के आसोमबहुले तस्स जं आसोयबद्दलस्य पण्णर्सीपक्षेणं दिवसस्य पच्छिमे मा(ए)गे उजितसेलसिहरे चेड-सपायवस्स अहे अद्वये(छद्रे)णं अरोणं अपाणएणं चिनानक्खरोणं जोगमुबागएणं

भगवंतिस गञ्मत्वे माऊए रिष्ठ्रयणमया नेमी-वक्क्ष्यारा सुविणे दिद्वा तस्रोऽरि-इनेमी, अकारस्स अमंगळपरिहारकुत्तणको अरिक्वनेमित्ति, रिक्कस्हो अमंगळवाचिति ।
 अपरिणीयत्तणको ।

श्राणंतरियाए बहुमाणस्स अणंते अणुक्तरे निव्याधाए निरावरणे जाव केवल्यरनाण-दंसने समुप्पन्ने जाद सम्बजीदाणं सम्बनादे जाणमाणे पासमाणे विहरह ॥ १७४॥ अरहको र्ण अरिट्टनेमिस्स बद्वारस गणा अद्वारस गणहरा हुत्या ॥ १७५ ॥ अरह-ओ णं अरिट्टनेमिस्य वरदत्तपामुक्खाओ अद्वारस समणसाहस्त्रीओ उद्योखिया समण-संपद्मा हुत्या ॥ १ ०६ ॥ · · अज्ञजकिसबीपामुक्साओ चताठीसं अज्ञियासाहस्सीओ उक्रोसिया अजियासंप्या हुत्या ॥ १७७ ॥ ... नंदपामुक्खार्ण समणोवासगाणं एमा सयसाहस्त्रीओ अउणक्तरिं च सहस्या टक्कोसिया समणोवासगाणं संपया हत्या ॥ १७८ ॥ महायुव्ययापामुक्खाणं समणोवासि(गा)याणं तिष्णि सयसाहस्सीओ छत्तीसं च सहस्सा उद्दोसिया समणोवासियाणं संपया हत्या ॥ १ ७९ ॥ ' 'चतारि सया चउइसपुरुवीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सञ्जनस्वरमिनाईणं जान संपया हुत्या ॥ १८० ॥ पनरस समा ओहिनाणीणं, पनरस समा केवलनाणीणं, पनरस समा बेउव्नियाणं, दम सया विउलमईणं, अद्व सवा वाईणं, सोलम सया अणुत्तरोववाइ-याणं, पनरस समणसया सिद्धा, तीसं अध्वयासयाई सिद्धाई ॥ १८१ ॥ अरहओ णं अरिद्वतेमिस्स दुविहा अंतगढभूमी हुत्था, तंत्रहा-जुगंतकडभूमी य परियायंत-कद्रभूमी व, जाव अद्भाओ पुरिसजुगाओ जुगंतकडभूमी, दुवा(ल)सपरियाए अंत-मकासी ॥ १८२ ॥ तेणं कारुणं तेणं समएणं अरहा अरिड्डनेमी तिण्णि वाससयाई कुमारवासमज्ज्ञे वसिता चडप्पर्च राइंदियाई छउमत्थपरियावं पाउणिता देस्णाई सत्त वासमयाई केवलियरियामं पाउणिना पिडपुण्याई सत्त वाससयाई मामण्ण-परियायं पाउणिता एगं वाससहस्तं सम्वाउयं पालइता खीणे वेयणिजाउय-नामगुरे इमीसे भोसप्पणीए इसमस्यमाए समाए बहुबिइसंताए जे से गिम्हाणं चडरचे मासे अद्वमे पक्ले आसावसुद्धे तस्म णं आसावसुद्धस्स अद्वमीपक्लेणं उपि उज्जितसेलसिहरेसि पंचिह छत्तीसेहिं अणगारमएहिं सिद्धं मासिएणं भन्तेणं क्षपाणएणं चित्तानक्खतेणं जोगसुवागएणं पुन्वरनात्ररत्तकालममयंसि नेसजिए कालगए जाव सब्बहुक्खप्पहीणे ॥ १८३ ॥ अरह्ओं णं अरिद्वनिमिस्स कालगयस्स जान सन्ध-दुक्खप्पहीणस्स चउरासीइं वाससहस्साइं विड्इंताइं, पंचासीइमस्स वाससहस्सस्स नव वाससयाई विद्कृताई, इसमस्य य वामसयस्य अयं असीइमे संवच्छरे काळे गल्ह्य ॥ १८४ ॥ २२ ॥ इइ सिरिनेमिनाइचरियं समत्तं ॥

नमिस्स षं अरहको कालगयस्स जाव सञ्बदुक्संप्यहीणस्य पंच वाससयसर्ह-स्साइं अटरासीइं च बाससहस्साइं नव य बाससयाई विद्धंताहं, इसमस्स य बाससयस्स अयं अवीइये संबच्छरे काले गच्छड् ॥ १८५ ॥ २९ ॥ मुणिसुटक्-

यस्स णं अरहुओ जाव सञ्जदुक्खप्पहीणस्स इक्कारस वाससयसहस्साहं चडरासीहं च वाससहस्ताई नव वाससयाई विद्वकृताई, दसमस्स य बाससयस्स अयं असीहमे संबन्छरे काले गच्छइ ॥ १८६ ॥ २० ॥ मिहिस्स णं अरहुओ जाव सम्बद्धकाय-हीणस्स पण्णिद्वं वाससयसहस्साइं चउरासीइं च वाससहस्साइं नव वाससयाई विइक्ताइं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीहमे संबच्छरे काले गच्छर ॥ १८७ ॥ १९ ॥ अरस्स णं अरहओ जाव सव्यवुक्खप्पहीणस्स एगे वासकोडि-सहस्से विइक्केंते, सेसे जहा मिक्रस्स, तं च एयं-पंचसिंहें लक्स्ता चउरासी(ई) (बास)सहस्सा(ई) विश्कंता(ई), तम्मि समए महावीरो निम्बुओ, तभी परं नव वाससया(ई) विद्दक्षेता(ई), दसमस्त य वाससयस्त अयं असीइमे संवच्छरे काले गच्छद् । एवं अग्गक्षी जाव सेयंसी ताव दहुव्वं ॥ १८८ ॥ १८ ॥ कुंधुस्य गं अरह्ओ जाव मन्बदुक्खप्पहीणस्स एगे चडभागपिकओवमे विद्रक्षंते पंचसिद्धं च सबसहरूसा, सेसं जहा महिस्स ॥ १८९ ॥ १७ ॥ संविस्स णं अरहओ जाब सब्बदुक्लप्पहीणस्स एगे बउभागूणे पछिओवमे विद्दांते पण्णिष्ट च, सेसं जहा महिस्स ॥ १९० ॥ १६ ॥ थम्मरस णं अरहओ त्राव सव्दद्भक्षणहीणस्स तिण्णि सागरोबमाई पण्णार्द्ध च, सेसं जहा मिहन्स ॥ १९१ ॥ १५ ॥ अर्णतस्य प अरहओ जाब राज्यदुक्त्सप्पर्हाणस्य गत्त नागरीवमाई क्लाह्वे च, सेसं जहा महिस्य ॥ १९२ ॥ १४ ॥ विमलस्स णं अरहःओ जाब सम्बद्धक्रसःपहीणस्य मोलम सागरोबमाई बिश्क्रंताई पण्णद्धि च. सेसं बहा महिस्स ॥ १९३ ॥ १३ ॥ बासुपुजरम णं अरहको जाव सञ्बदुकलप्पहीणस्य छायाकीसं सागरीवमाइं विइ-इंताइं पण्णांद्र च. सेसं जहा महिस्य ॥ १९४ ॥ १२ ॥ सिजंगस्स णं अरह्ओ आब सब्बद्धक्यपर्हीणस्य एगे सागरीवमसए विश्वकृते पण्णिह्न च. सेसं जहा मिहिस्स ॥ १९५ ॥ ११ ॥ सीयलस्स णं अरहओ जाव सञ्बद्धनवप्पहीणस्य एगा सागरीबमकोडी तिवासखद्भनवमामाहियवायालीमवाससहस्पेहि ऊणिया विद्वहंता, एयंमि समए महावीरो निब्बुओ, तओ (वि य णं) परं नव बासमयाई विश्केताई, हममस्य य वाससयस्य अयं असीडमे संबच्छरे बाले गच्छह् ॥ १९६ ॥ १० ॥ सुविहिस्य णं अरहुओ पुष्फदंतस्स जाव सञ्बदुक्खप्यहीगस्य दस मागरोबमकोडीओ विडकंताओ. सेसं जहा तीयळस्य, तं च इमं-तिवासअदनवसासाहियवायाणीस-वायमहरसेहिं कणिया(ई) विश्वंता(ई) इचाइ(यं) ॥ १९७ ॥ ९ ॥ वंदप्पहस्य णं अरहको जाव पहीणस्य एगं सागरोक्यकोडिसयं विद्देश्वं, सेसं जहा सीयकस्त, तं च इमं-तिवासअद्भवमासाहियवाबाजीसवामसहस्सेहि कणगयिबाइ ॥ १९८ ॥ ८ ॥

युपासस्स णं अरहको जाव पहीणस्स एगे सागरोवमकोस्थिहस्से विश्कंते, सेसं जहा सीयलस्स, तं च इमं-तिवासअद्धलवमासाहियवायालीसवाससहस्सेहिं कणिया (विश्कंता) इश्वाइ ॥ १९९ ॥ ७ ॥ पत्रयणहस्स णं अरहओ जाव पहीणस्स इस सागरोवमकोडिसहस्सा विद्धंता, तिवासअद्धलवमासाहियवायालीसवाससहस्सेहिं ह्याइयं, सेसं जहा सीयलस्स ॥ २०० ॥ ६ ॥ ग्रमइस्स णं अरहओ जाव पहीणस्स एगे मागरोवमकोडिसयसहस्से विश्कंते, सेसं जहा सीयलस्स, तिवासअद्धलवमा-साहियवायालीसवाससहस्सेहिं इश्वाइयं ॥ २०१ ॥ ७ ॥ अभिनंदणस्म णं अरहओ जाव पहीणस्स इस मागरोवमकोडिसयसहस्सा विश्कंता, सेसं जहा सीयलस्स, तिवासअद्धलवमा-साहियवायालीसवाममहस्सेहिं इश्वाइयं ॥ २०१ ॥ ४ ॥ संभवस्स णं अरहओ जाव पहीणस्म वीसं सागरोवमकोडिसयसहस्सा विश्कंता, सेसं जहा सीयलस्स, विवासअद्धलवमामाहियवायालीसवाममहस्सेहिं इश्वाइयं ॥ २०१ ॥ ३ ॥ संभवस्स णं अरहओ जाव पहीणस्स वीसं सागरोवमकोडिसयसहस्सा विश्कंता, सेसं जहा सीयलस्स, तं च इमं-तिवासअद्धलवमामाहियवायालीसवाससहस्सेहिं इश्वाइयं ॥ २०१ ॥ ३ ॥ अजियस्स णं अरहओ जाव पहीणस्स पद्यासं सागरोवमकोडिस्थयहर्सा विश्कंता, सेसं जहा सीयलस्स, तं च इमं-तिवासअद्धलवमामाहियवायालीसवाससहस्सेहिं इश्वाइयं ॥ २०४ ॥ २ ॥ इद्धं जिणंतराइं समस्ताइं ॥

तेणं कालेणं तेणं समएणं उसमे णं अरहा कोमलिए वउउत्तरासाढे अमीइपंचमे हुत्था, तंजहा-उत्तरामाढाहिं चुए चइता गब्भं वहते जाव अभीइणा परिनिन्तुए ॥ २०५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उसमे णं अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं चउरथे मासे सनमे पक्के आसाइवहुळे तस्स णं आयाडबहुलस्स चटरबीपक्केणं मम्बद्धसिद्धाओं महाविमाणाओं तित्तीसं सागरोवमहिइयाओं अणंतरं वर्षे यहता इहेव अंबुद्दीवे वीवे भारहे वासे इक्खागभूमीए नाभिकुलगरस्स मरुदे(वा)वीए भारियाए पुम्बरत्तावरत्तकालसमयंसि आहारपक्रंतीए जाव गब्भताए वक्रंते ॥ २०६॥ उसमे णं अरहा कोसलिए तिकाणोवगए यावि हुन्या, तंजहा-चइस्सामिति जाणइ जाव मुमिणे पासइ, तंजहा-गव-वसह० गाहा । सन्वं तहेव, नवरं पढमं उसमं मुहेणं अईतं पासाइ, सेसाओ गयं । नाभिकुलगरस्य सा(ह)हेइ, सुविणपादगा नित्य, नाभिकुलगरो सममेव वागरेइ ॥ २०७ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उसमे णं अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्के चित्तबहुळे तस्स णं चित्तवहुलस्स अद्वमीपक्सेणं नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्वद्वमाणं राईदियाणं जाव आसावाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं आरोगगरोगं दार्यं प्याया ॥ २०८ ॥ तं चेव सन्वं जाब देवा देवीओ व बसुद्दारवासं वासिंस, सेसं तहेव चारगसोहण-याणुम्माणव(द)द्वणवस्यकमाइयद्विङ्विख्यज्याजं सन्तं भाणियनं ॥ २०९ ॥

उसमे णं अरहा कोसलिए कासवगुत्तेणं, तस्स णं पंच नामविज्ञा एवमाविज्ञांते, तंजहा-उसभेड बा. पढमराबाद वा. पढमसिक्खाबरेड वा. पढमजिणेड वा. पढम-तित्यंक)थयरे इ वा ॥ २१० ॥ उसमे मं अरहा कोसकिए दक्खे दक्खपक्षणे पडिस्वे अक्षीणे भर्ए विणीए वीसं पुरुवस्यसहस्ताई कुमारवासमञ्ज्ञे वसह बसिता तेनिह्न पुरुवसयसहस्साइं रज्जनासमज्ज्ञे बसइ, तेनिह्नं च पुरुवसयसहस्साइं रज्जना-समञ्झे वसमाजे लेहाइयाओ सजियपहाणाओ सउजरूयपजनसाणाओ बानसर्रि कलाओ चउमद्वि महिलागुणे सिप्पसयं च कम्माणं तिचि वि पयाद्वियाए उवदिसङ उर्दादितता प्रतस्यं रजनए अभिसिचड अभिसिचिता पुणर्वि लोयंतिएहि जीयक-िपएहिं देवेहिं ताहिं इद्वाहिं जाव वस्तुति सेसं तं चेव सब्बं भाषियम्बं जाब दार्ण दाइयाणं परिभाइता जे से निम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्से जितबहुछे तस्स णं चित्तबहरूस अद्रमीपक्खेणं दिवसस्त पच्छिमे भागे सुदंग्रणाए सिविकाए मदेवम-णुबाचुराए परिसाए सम्युगम्समाणसमी जाव विणीयं रायहाणि सर्जास कोणं निरगच्छा निरगच्छिता जेणेव विद्वत्थवणे उजाणे जेणेव असीगवरपायवे नेणेव उनागरछः उनागरिक्षना असोगवरपायवस्य अहे जात्र रायमेव चउमुद्रियं लोवं करेड करिया छहेणं अमेणं अपाणएषं आसाडाहि नक्सरेणं जोगमुवागएणं उन्माणं भोगाणं राइण्णाणं सत्तियाणं चडाई पुरिससहस्सेहं मद्धि एगं देववृसमादाय मुंडे भविता अगाराओ अणनारियं पव्यक्त ॥ २११ ॥ उसमे णं अरहा कोसकिए एवं वासमहस्यं निश्वं बोसद्रकाए चिवनंदहे जाव अप्पाणं भावेमाणस्य (इक्रं) एगं वासस-हरसं विद्वातं, तक्षो णं जे से हेमंनाणं चाउत्ये मासे सत्तमे पक्से प्रगुणबद्धते तस्स णं कागुणबहुलस्य ए(इ)कारसीयक्षेणं पुष्कण्डकास्तमयंसि पुरिमनासस्य नगरस्स बहिया गगडमहाँस उजाणांस नम्गोहबरपायवस्य अहे सहमेणे भत्तेणं अपाणएणं आसालाहिं नक्कतेणं जोगम्यागएणं झाणंतिरियाए बद्दमाणस्य अणंते आह जाण-माणे पासमाणे विद्वरह ॥ २१२ ॥ उसमस्त णं अरहक्षो कोसन्त्रियस्त चन्द्रासीईः गणा चउरासीई गणहरा हत्या ॥ २१३ ॥ उसमस्य णं अरहओ क्रोसलियस्त उसभरेणपामुक्सा(ओ)णं कदरासी(इ)ओ समणसाहरसीओ उद्योक्तिया समणसंपया हत्था ॥ २१४ ॥ उममस्स पं अरहओ कोसलिबस्य वंभीसुंदरीपासुक्काणं अजि-गणं तिष्णि सक्साइरसीओ उक्कोसिया अजियासंपर्वा इत्या ॥ २१५ ॥ उस-भरस णं ''' विजंसपामुक्काणं समणीवासमाणं तिक्वि सबसाहस्सीओ पंच सहस्या उकोसिया समणोबास(म)णाणं संपवा श्रुरवा ॥ २९६ ॥ उसमस्य वं · · समदापा-अक्साणं समणोवासियाणं वंश समसाहस्वीओ बरापकं व सहस्सा उक्रोसिया सम-

भोबासियाणं संपया हुत्या ॥ २२७ ॥ उसमस्य णं ः चतारि सहस्सा सत्त सया पण्णासा चडहसपुट्यीयं खिंजाणं जिणसंकासाणं जाव उक्कोसिया चडहसपुट्य-संपया हुरुषा ॥ २१८॥ उसमस्स णं -- नव सहस्सा ओहिनाजीणं० उन्नोसिया ओहि-नाणिएंपमा हुत्या ॥ २१९ ॥ उसमस्स गंः वीससहस्सा केनलनाणीणं॰ उद्दोसिया केवलनाणिसंपया हुत्या ॥ २२० ॥ उसमस्स णं "वीससहस्सा छव सया वेड-व्यियाणं ॰ उक्कोसिया वेजव्यय (समण) संपया हुत्या ॥ २२१ ॥ उसभस्स णं ' ' ' बारस सहस्सा छच सया पण्णामा विजलमईर्ण अब्राडजेस दी(वेसु दोसु य)वसमुदेस संबीणं पंचिदियाणं पजत्तमाणं मणोगए भावे जाणमाणाणं (पासमाणाणं ) विउत्सम्हर्सपया हुत्या ॥ २२२ ॥ उसमस्य णं ''बारस सहस्सा छत्र मया पण्णासा वाईणं ॰ उन्नो-सिया बाइसंपया हुत्या ॥ २२३ ॥ उसमन्स णं अतिवासिमहस्सा सिदा, चत्तालीसं अजिया(स)साहर(सा)सीओ सिद्धाओ ॥ २२४ ॥ उसमस्स ण ' वावीस-सहस्ता नव तया अणुनरोववाइयाणं गइकक्षाणाणं जाव भद्दामं उक्कोसिया अणुनरोब-नाइयसंपया हुत्था ॥ २२५ ॥ उसभरस णं अरहओ कोमितियस्म दुविहा अंतगडभूमी हुत्या, तंजहा-जुर्गनगडभूमी य परियायंतगडभूमी य, जाव असंखिजाओ पुरिसर्ज-गाओ जुर्गतगत्रभूमा, अंतोसुहुत्तपरियाए अंतमकासी ॥ २२६ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं उसमे णं अरहा कोतलिए वीसं पुन्वसयसहस्साई कुमारवासमज्हे विस्ता(णं) तेवद्वि पुरुवसयसहस्साई रज्जवासमञ्झे वसिता तेसीई पुरुवसयमहस्माई अगारवास-मज्झे बॉक्सा एगं वासमहस्तं छउमत्थपरिया(यं)गं पाउणिता एगं पुष्वसयसहस्तं वासमहस्सूणं केवलिपरियागं पात्रणिता पिड (सं)पुण्णं पुन्वसयसहस्सं सामण्णपरियागं पाउणिना चटरासीइं पुक्तसयसहस्साइं मन्दाउयं पाल्ड्सा खीणे नेयणिजाउयनामगुते इमीसे ओसप्पिणीए सुसमदूसमाए समाए बहुनिइकंनाए निहि वासेहि अद्धनवमेहि म मासीहं सेसेहि जे से हेमंताणं तचे मासे पंचमें पक्की माहबहुळे तस्स ण माहबहुल्स्स तेरसीपक्खेणं उप्पं अद्वादयसेलसिहरीचे दसर्हि अणगारसहरसेहिं सर्दि चउ(नो)ह-समेणं भत्तेणं भपाणएणं अमीइणा नक्सतेणं जोगमुनागएणं पुट्यल्हकाळसमर्थास संप-लियंकनिसण्णं काल्माए जाव सन्बदुऋसप्पहीणे ॥ २२७॥ उसभस्स णं अरहको कोस-लियस्स कालगयस्स जाव सञ्बदुक्कप्पहीणस्स तिष्णि वासा अद्भनवमा य मासा विइ-कता, तओ वि परं एगा सागरीयमकोडाकोडी तिवासअद्भनवमासाहियबायाठीसाए वाससहरूसेहिं ऊणिया विद्वहंता, एयंमि समए समणे अगवं महावीरे परिनिव्यु(है)ए, तओ वि परं नववाससया विद्दकंता, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संबच्छरे काले गन्तर ॥ २२८ ॥ १ ॥ इह सिरिउसहजिपचरियं समर्त ॥ ३ परि•

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्य भगवको महाबीरस्स नव गणा. इकारस गणहरा हत्या ॥ १ ॥ से केपट्रेणं भंते । एवं वृत्रह-समणस्य मगवको महावीरस्य नव गणा, इकारस गणहरा हत्या ? ॥ २ ॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स जिहे इंदभ्हे अणगारे गोयम(स)गुत्तेणं पंच समणसयाई वाएइ, मज्जिमए अग्गिभूई अणगारे गोयमगुत्तेणं पंच समणसयाई बाएइ, कवीबसे अवगारे वाउभूई नामेणं गोयमगुत्तेणं पंच समणसयाई वाएड, येरे अजवियत्ते भारदाए गुत्तेणं पंच समणसयाई वाएड, येरे अज्यस्मि अगिवेसाय(ण)णगुत्तेणं पंच समणसयाई वाएइ, धेरे मंडियपुत्ते वासि-(द्वे)द्रसगुत्रोणं असदाहं समणसयाहं वाएइ, येरे मोरियपुत्ते कास(वे)वगुत्तेणं असदाहं समणस्याई वाएड, बेरे अकंपिए गोय(म)मनगुर्त्तणं-बेरे अयलभाया हारियाय(ण)-णगुरोणं, एए दुष्णिवि बेरा निष्णि तिष्णि समणसयाई बाएंति, बेरे अज्जमे(ह)यजे-बेरे अजापभासे, एए दुण्णिव बेरा कोडिका-गुत्तेणं तिष्णि तिष्णि समणसयाई वाएँति । से तेणहेर्ग अज्ञो । एवं वृच्छ-समणस्य भगवओ महायीरस्य नय गणा. इक्कारस गणहरा हत्था ॥ ३ ॥ सब्बे वि णं एए समणत्म भगवओ महाबीररस ए(इ)क्कारस वि गणहरा दुवालसंगिणो चउ(इ)दसप्थियणा समनगणिपिदराधारमा रायगिहे नगरे सासिएणं अनेण अपाणएणं कालगया जाव सन्वदकलपद्गीणा । धेरे इंदम्हं धेरे अजमुहम्मं य सिद्धिगए महावीरे पच्छा दुण्णिव थेरः परिनिव्युमा । जे इमे अजनाए सम्पा निसंधा बिहरेति एए ये मध्ये अजनुहुम्मस्य अपगारस्य आवृष्टिजा, अवसेन्य गणहरा निरवन्ता वृच्छिना ।। ह ।। समने भगवं महावीरे कासवरानेशं । समणस्य णं भगवञ्जो महाधीरस्य कारावरानस्य अञ्चलहरूमें बेरे अंत-बासी अस्मिवेमायणगुने । थेग्सा णं अजसुद्दम्मस्य अस्मिवेसायणगुनस्य अज-जंबनामें थेरे अंतवासी कामवगृत्तेण । वेगस्य णे अज्ञजंबनामस्य कामवगृत्तसा अञ्चलभवे थेरे अंतवासी कवामणमगुने । बेरस्त ण अञ्चलभवस्य कवायणम-गुनस्य अज्ञातिज्ञंभवे येरे अंतेवासी मणगपिया बर्छमुगुते । येरस्स णं अज्ञास्त्रज्ञं-भवस्य मणगपित्रणो क्च्छमगुतस्य अज्यवस्यभेदं येरे अंतेवासी तुंगियायणसर्गने ॥ ५ ॥ इह गणहराइथेरावली समका ॥

तेणं कारेणं तेणं समएणं समणे मगर्थं महावीरे वासाणं सवीसहराए नासे विद्धांसे वासावासं पज्जेसवेद ॥ १ ॥ से केणड्रेणं मेते ! एवं वुषद्-समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसहराए मासे विद्धांते वामावासं पज्जोसवेद ! क्लो णं पाएणं अमारीणं

१ अम्हाणमङ्ग्राहणायरिसे एतिओं नेव पाडी सब्भड़ जो 'अजमङ्ग्राहुणा इमस्स रयणा कया' अस्स पुर्हि करेड़ ।

अगाराई कडियाई उर्क(वि)पियाई छवाई छिताई गुताई बहुाई महाई संपध्मियाई साओदगारं सायनिद्यमणाई अप्यणी अद्वाए कडाई परिभूताई परिणामियाई मवंति. से तेणहेणे एवं वुषद्-समणे भगवं महाबीरे वासाणं नवीसदराए मासे विद्रहते ं शासावासं पञ्जोसबेह ॥ २ ॥ अहा णं समणे मगवं महावीरे वासाणं सवीसहराए मासे विद्धंतं वासावासं प्रजोसवेड तहा मं गणहरावि वासाणं सवीसहराए मासे विद्धंते बासावार्स पज्जोसविति ॥ ६ ॥ जहा णं गणहरा वामाणं सबीशहराए जाव पज्जोसविति तहा णं गणहरसीसावि बासावं जाव पज्जोसविति ॥ ४॥ जहा णं गणहरसीसा बासाणं जाव पजीसविति तहा णं बेरावि बा(मात्रासं)साणं जाव पजीसविति ॥ ५ ॥ जहां में थेरा वासामं जाव पजीसर्विति तहां में जे इसे अजलाए समाम निर्माधा मिहरेति ते (एए) वि स मं वासामं जाव पत्रोस (वें)विति ॥ ६ ॥ जहा मं जे हमे अज-नाए समणा निर्मेशा बासाणं सवीसहराए मासे बिड्कंते बासाबार्स पक्रीसर्विति तहा णं अम्हंपि आयरिया उक्जनाया वासाणं जाव पञ्जोमनिति ॥ ७ ॥ जहा णं अम्हं(पि) आयरिया उवज्याया बासार्ण जाव पजीमविति तहा णं अम्हेबि वासाणं सवीसइ-राए मासे विद्रकृते वासावासं पज्जांसवेमो, अंतरा वि य से कप्पर्श पज्जांमविताएं], नो से कमइ ते रवाणे उदाइणाविनए॥ ८॥ वासावार्स पन्नोमविवाणं कप्पइ निर्मायाण वा निरमंत्रीण वा सब्बओ गर्मना मकोसं जीयर्थ टरगई ओगिण्डिलाणं चिट्टिते अहालेदमवि उम्महे ॥ ९ ॥ बासावासं पञ्जोनविद्याणं क्रपद निम्मंथाण वा निगंभीण वा सञ्बक्षी समेना मक्कीसं जीयणं भिक्तायरियाए गेर्नु पहिनियत्तए ॥ ९० ॥ जत्य नहं निषोयमा निष्यसंदणा, नो से कप्पन्न सम्बन्धो समेता सद्दोनं जीयणं भिक्खायरियाए गंतृं पिडीनेयसए ॥ ११ ॥ एरावई कुणालाए, जस्य चिक्रसा सिया एगं पासं त्रते किया एगं पासं श्रेट किया, एवं यकिया एवं पं कप्पद सन्त्रश्रो समंता सकोसं जीवर्ण गंतुं पिडिनियणए ॥ ५२ ॥ एवं च नो चिक्रिया, एवं से नी कप्पद गम्बको समंता सङ्गेमं जोयणं गंतुं पर्दिनियनए ॥ १३ ॥ वासावार्स पज्जेन सबियाणं अरवेगह्याणं एवं युनपुरुवं अवड-'दावे अंते !' एवं से कप्पड दावितए. नो से कपड पिंडवाहितए ॥ १४ ॥ बासाबासं पञ्जीसविद्याणं अत्येगइद्याणं एवं युत्र-पुरुषं भवद-'पिंडगाहे(हि) भेरी !' एवं से कप्पइ पिंडगाहिताए, नो से कप्पइ दानिताए ॥ १५ ॥ वासाबासं पञ्जोसिक्याणं अत्वेगहयाणं एवं वसपूर्वं अवड-'दावे मंते ! पिनाहें भंते !' एवं से कृप्यह दावित्ताहवि पित्राहितएवि॥ १६॥ बासाबासं प्रक्रोस-वियामं नो कप्पद निर्माणा वा निर्माणीय वा इद्वामं तुद्वामं आ(क)रोग्गाणं परिय-सरीराणं इसाओं विसर्देको अभिवसायं अभिवसायं आहारिताए, तंजहा-सीरं, रहें.

सप्पि, तिहं, गुढं ॥ १७ ॥ वासानासं पञ्चेसनियाणं अत्येगहयाणं एवं बुत्तपृथ्वं भवड़-'अड़ो भंते! निलाणस्स ?' से व वएजा-'अड़ो', से व पुरिक्तमुखे 'केवड़-एणं अहो ?' से (य) बएजा-'एवइएणं अहो गिलाणस्स', जं से प्रमाणं क्याइ से अ पमाणओ चित्तब्दे, से य विद्वविज्ञा, से य विद्ववेगाणे लगिजा, से व पमाणपत्ते 'होड अकाहि' इय बत्तब्वं सिया, से किमाह मंते !. एवडएणं श्रद्धो गिलाणस्स, सिया णं एवं बयंतं परो बहजा-'पिडगाहोह अजो । पच्छा तुमं भुक्खिस वा पाहिस वा,' एवं से कप्पड़ पिंडगाहित्तए, नो से कप्पड़ निलाणनीसाए पिंडगाहिताए॥ १८॥ वासावासं पञ्जोसवियाणं अत्थ णं बेराणं तहप्पगाराइं कुलाइं कडाइं पत्तियाइं थिजाइं वेसासियाइं संमयाइं बहुमयाई अणुमयाईं भवेति, त(क)त्व से मी कप्पइ अदक्ख वहतए-,अस्थि ते आउमो ! इमं वा इमं वा ?' से किसाह भंते !, सङ्गी गिही गिण्हड् वा, तेणियंपि कुन्बा ॥ १९ ॥ वामावासं पजीसवियस्स निक्तमित्रस्स भिक्खस्स कप्पड एगं गोयरकालं गाडाबडकलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्समित्तए वा पविसित्ताए वा, नम्नत्य। SSयरियदेशावधेण वा एवं सवज्झायदेगावधेण वा तवस्तिवेदावचेण वा निलापवेदाक्षेण वा खुरूएण वा खुरियाए वा अवंजण-जायएण वा ॥ २०॥ वासावासं पज्जोमवियस्य चउत्पर्भक्तियस्य भिक्रकस्य अयं एवइए विसेसे-जे से पाओं निकलम्म पुरवामेव वियवगं भूका पिका पिक-गाहगं संलिहिय संपमाज्य सं य संधरिजा कप्पट से नहिबसं तेणेव भनादेणं प्रजोसविनए, से य नो संधारिका एवं से कप्पट दुर्श्वाप गाहाबहकुरुं भत्ताए वा पाणाए वा निक्सिमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ २१ ॥ बासावासं पञ्चोमवियस्स छद्रभत्तियस्य भिक्कस्य कर्णात दो गोयरकाला गाहावडकलं अताए वा पाणाव वा निक्कांभसए वा पविसित्तए वा ॥ २२ ॥ वासावासं पज्जोसवियसम् अद्वय-भतियस्य भिक्क्स्य कर्मात तथो गोबरकाका गाष्टाबहकूलं मत्ताए वा पाणाए वा निक्समिनए वा पविस्तिए वा ॥ २३ ॥ वानावासं पञ्जोसवियस्स विनिद्ध-भत्तियस्स भिक्युस्स कर्यति सब्वेधि गोयरकाला गाहाबद्दबुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्रए वा पविसित्रए वा ॥ २४ ॥ बानाबासं प्रकासविवस्य निवशितः यस्त भिक्षुस्य कपांति सब्बाई पाणगाइं परिवाहिताए । वालाबासं पत्नोसबि-यस्स चडत्थभत्तियस्स अवख्रस्य कप्पंति तको पाणगाई पविगाहित्तप्, तंजहा-ओसंडमं(वा). संसेडमं, चाउलोदगं । वासावासं पञ्जेसवियस्य सहभानियस्स भिक्खुस्त कर्णत तथा पाणगाडं परिगाहिताए, तंत्रहा-तिलोक्गं वा, तसीवनं वा. जवीदगं वा । बासायार्थं पञ्जोसविवस्य अद्भागतिबस्य भिक्तस्य क्यांति सन्धी

पाणगाई पिंडगाहिताए, संबदा-आयामं वा, सोबीरं वा, सुद्धवियदं वा । वासावासं पञ्चेसविक्स वि(कि)विद्वभित्तयस्य भिक्खस्य कप्पइ एगे उसिणवियडे पिरगाहिताए, से वि व णं अतिरथे नो (चेव) वि य णं सिराये । वासावासं पज्जोसवियस्स सत्त-ेपडियाडक्सियस्स भिक्छस्स कप्पइ एगे उपिणवियाँडे पहिगाहिनए, से वि य णं असित्ये. नो चेव णं ससित्ये. से वि व णं परिपृष्, नो चेव णं अपरिपृष्, से वि य णं परिमिए, नो चेव में अपरिमिए, से वि य में बहुसंपन्ने, नो चेव में अवहुसंपन्ने ॥ २५ ॥ वासावासं चजोसवियस्य संखादतियस्य भिक्खस्य कृपंति पंच दत्तीको भोयणस्य परिमाहिनए पंच पाणगस्य, अहवा चतारि भोयणस्य पंच पाणगस्य. अष्टवा पंच भोयणस्य चतारि पाणगस्स. तत्य णं एगा दत्ती कोणासायणमित्तमवि पहिचाहिया सिया कृषड् से तडिवसं तेणेव भराद्वेणं पजीसविनए, नी से कृषड हबीप गाहाबडकुरूं भताए वा पाणाए वा निक्खमिलए वा प्रविसित्तए वा ॥ २६ ॥ वासा-वासं पञ्जोसविवाणं नो कप्पड़ निर्माधाण वा निर्माधीण वा जाव उवस्त्रयाओ समावरंतरं संखडि संनियहन्वादिस्य इतए, एगे (पुण) एवमाहंस्-नो कप्पइ जाब उवस्पयाओ परेण सत्तवरंतरं संखर्बि संनियहचारिस्य इताए, एगे पुण एवमाईनु-नो कप्पड जाब उबस्तयाओ परंपरेशं संस्ति संनियहचारित्य इसए ॥ २०॥ बायावार्स पञ्जोस्वियस्स नो कप्पइ पाणिपडिम्महियस्स भिक्स्बुस्म कणगफुसियै-मिनमांच घडिकायंसि निवयमाणंसि गाहाबङ्कले भनाए वा पाणाए वा निक्क-मित्र वा पवितिनए वा ॥ १८ ॥ वासाबासं पञ्जोसवियस्य पाणिपहिग्गहियस्य भिक्तहस्त नो कप्पह अगिहंसि पिंडवायं पिंडगाहिता पञ्जोमविताए, पञ्जोमवैमाणस्य सहसा बद्रिकाए निवहजा देनं अका देसमादाय से पाणिणा पाणि परिपितिका उरेसि वा में निर्वितिज्ञा, कक्संसि वा में समाहित्जा, अहास्क्राणि वा रूपाणि वा उदागरिक्जा, रुक्तमुलाणि वा तथागरिक्कजा, जहां से पाणिसि वए वा दगरए वा द्याफ्रसिया वा नो परियावज्यह ॥ २९ ॥ वासावासं पजीमवियस्य पाणिपहिन्त-हियस्स भिक्खस्स मं किंचि कणगुप्तसियमित्तंपि निवबेट, तो से कप्पद गाहावड-कुछं भनाए वा पायाए वा निक्समित्रए वा पविसित्तए वा ॥ ३० ॥ वासावासं प्रजीस-विग्रस्य परिव्यक्तभारिस्स भिक्सस्य भी कम्पड बाधारियवृद्धिकार्यसि माहायहकुळे असाए बा पाणाए वा निक्समित्तए वा पविश्वित्तए वा, रूप्पड् से अप्पत्निह्नसर्वति संतरुत-रंसि • ॥ ३ १ ॥ बासाबासं पजोसवियस्य निमांबस्य निमांबीए वा गाहाबहुक्लं पिंड-

९ आसामे ना, सोबीरे ना, सुद्धनिमंदे सा। २ 'फुसार' । ३ विद्यारमूमिगमणे-इनवाची ।

वायपिटयाए अणुपविद्वस्स निमिज्सिय निमिज्सिय वृद्धिकाए निवहत्वा, कप्पड से अहे आरामंति वा अहे उवस्सयंति वा अहे वियवनिहासि वा अहे रक्समूलंसि वा उवागच्छितए ॥ ३२ ॥ तत्व से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते बाउलोहणे पच्छाउत्ते भिलिंगस्वे, कपइ से चाउलोरणे पिडगाहितए, नो से कपइ भिलिंगस्वे पिड-गाहितए ॥ ३३ ॥ तत्व से पुव्यागमणेणं पुष्वाउत्ते भिक्तिंगसूवे पच्छाउत्ते चाउ-लोदणे, कप्पड़ से भिलिंगसूने पिंडगाहितए, नो से कप्पड़ बाउलोदणे पिंडगाहितए ॥ ३४ ॥ तत्य से पुव्वायमणेणं डोऽवि पुव्वाउत्ताई (बहुति), कप्पंति से दोऽवि पडि-गाहिताए, तत्य से पुल्वागमणेणं दोऽनि पच्छाउताई, एवं नो से कृप्पंति दोऽनि पढि-गाहितए, जे में तरथ पुरुशगमणेणं पुरुषाउत्ते से कप्पइ पडियाहितए, जे से तत्य पञ्चागमणेणं पञ्छाउत्ते नो से ऋष्पद्र पडिमाहिष्णए ॥ ३५ ॥ बासाबासं पञ्जीस-वियम्स निर्माथस्स निर्माधीए वा गाहाबहकुलं पिंडबायपिंडबाए अणुपविद्वस्य निगिजितय निगिजितय बुद्धिकाए निवडजा, कप्पद में अहे आरामंसि वा अहे उबस्सयंति वा अहे वियडगिहाँसे वा अहे रुक्समुलंसि वा उवागच्छित्तए, नो से कप्पड पुटबर्गाहराणं भनापाणेणं वंस्तं उनाशणाविताए, कप्पद्व से पुरुवामेन विश्वहर्ग भूका (पिका) पहिमाहर्ग सीलहिय सेलिहिय संपर्माजय संपर्माजय ए गायर्थ गाओ भेडगे कडू मावसेसे भूरे जेणेव उवम्मए तेणेव उवागच्छित्रए, नो से कप्पइ तं रथिंग तस्येन उनायणानिकरः ॥ ३६ ॥ बामाबासं पञ्जीसन्त्रयस्य निमांधस्य निमांधीरः वा गाहावहकुरुं पिडवायपहियाए अणुपविद्वरूम निगिज्यिय निगिज्यिय बृहिकाए निवदका, व.प्यड में अहे अत्रामंस वा अहे उत्रस्तर्गत वा॰ विग्रडगिहास वा अहे स्वयम्कंत वा उवागन्तिता। ३०॥ तत्व मा कप्पड एगस्स निग्गंथस्स एगाए य निर्माधीए एगयओं चिट्टिनए १, तत्य नी कप्पड़ एगस्म निर्माधस्स दुर्ण्ट निस्मंश्रीणं एगयओ चिद्विनए २, तत्थ नी कपद दुर्ण्ट निस्मंथाणं एगाए ब निसांथीए एगयओ चिद्रिताए ३, तन्य नी ऋष्ट दुव्हं निसांथाय दुव्हं निसांथीय य एगराओ चिट्टिनए ४, अस्थि य उत्थ केड पंचने खुष्ट्रए वा खुष्टिया(ड) वा अबेसि वा संलोए मपडिद्वारे एवं गई कपड़ एगमओ चिद्रिलए ॥ ३८ ॥ बासाबासं पजोमवियस्य निर्मायस्य गाहावद्दुलं पिडवायपिडयाए अणुपविदुस्य निगिजिन्नय निर्मिज्यय वृद्धिकाए निनद्रजा, कप्पड़ से अहे आरामंति वा अहे उवस्त्रवंति वा अहं वियर्गगहंसि वा अहे हक्समूलंसि वा उनागरिखनए, तत्व नी कप्पड एगस्स निर्माथस्य एमाए व अगारीए एमयओ चिद्वित्तर, एवं चडभंगी, अदिव सं इत्थ केड पंचमए थेर वा येरिया(इ)वा अनेसि वा संजीए सपडित्वारे, एवं कप्पह एसमधी

चिद्वित्राष् । एवं चेव निकांबीए अगारस्य व भागियव्यं ॥ ३९॥ वासावार्स पत्रो-सवियाणं नो कप्पइ निश्वंशाण वा निश्वंशीण वा अपरिष्णएणं अपरिष्णयस्स अद्वाए असर्ण वा १ पाणं वा २ खाइमं वा ३ माइमं वा ४ जाव पडिगाहिनए ॥ ४० ॥ से किमाहु मंते !, इच्छा परो अपरिष्णए मुंजिजा, इच्छा परो न भंजिजा ॥ ४९ ॥ दासावासं पत्नोसविद्याणं नो कप्पइ निर्माधाण वा निर्माधीण वा उद्दुखेण वा ससिणिद्रेण वा काएणं असणं वा १ पाणं वा २ खाइसं वा ३ साइसं बा ४ आहारिनए॥४२॥ से किमाहु मैंन !, सन सिणेहाययणा पण्णता, नंबहा-पाणी १ पाणिकेहा २ नहा २ नहसिंहा ४ ममुहा ५ भहगेट्टा ६ उनरोद्धा ७ । अह पुण एवं जाणिजा-विगओदये से काए डिशासणेहे, एवं से कप्पइ असणे वा ९ पाणं वा २ खाइमं वा ३ साइमं वा ४ आहारिकए ॥ ४३ ॥ बासाबासं पड्योस-वियाणं इह सन्तु निक्यंयाण वा निक्यंबीण वा इभाई अह मुहुमाई जाई छउमत्बेणं निर्गायेण वा निर्गायीए वा अभिक्ष्यणं अभिक्ष्यणं आवियन्वाई पासियन्वाई परि-छेहियव्वाई भवंति, नंजहा-पाणसुहमं १ पणगसुहुमं २ बीयसुहुमं ३ हरियमुहुमं ४ पुरक्षत्रहुमं ५ अंडमुहुमं ६ केणनृहुमं ७ सिणह्युहुमं ८ ॥ ४४ ॥ से 穚 तं पाण-सुदुमें ? पाणसुदुमे पंचनिष्ठे पण्णमें, नंबहा-किव्हें १, नीले २, छोडिए १, हालिहे ४, सकिके ५ । अत्य कुंधु अगुढरी ना(म समुप्पका)मं, जा ठिया अन्वरुमाणा छउम-रथाणं निग्गंथाण वा निग्गंबीण वा नो चक्खुफासं इव्यमागच्छद, वा अठिया चल-माणा छउमत्थार्थ निर्मेशण वा निरमेशीण वा चक्खुफासं हव्नमागच्छह, जा छट-मत्येणं निमायेण वा निमांश्रीए वा अभिवस्त्रणं अभिवस्त्रणं जाणियव्या पासियव्या पिक्केहियम्बा इवर्। सं तं पाणमुहुमे १ ॥ सं कि तं पणगसुहुमे १ पणगसुहुमे पंच-विद्दे पण्णते, नंजहा-किण्डे, नीते, लीहिए, हालिहे, सुक्ति । अत्थि पणगसुनुमे तह-व्यममाणवणी नामं पण्याने, जे छउमत्येणं निर्मायण वा निर्माश्रीए वा जाव पहि-छेहियब्वे भवड़ । से तं पणगतुहुमे २ ॥ से किं तं बीयतुहुमे ! बीयसुहुमे पंचांबहे पञ्चते, तंजहा-किन्हे जान सक्तिहै । अत्थि वीयसहमे क्रियासमाणवण्याए नामे पण्यते, जे छउमरपेणं निर्मायेण वा निर्माशीए वा जाव परिकेहियक्वे भवह । से तं बीयसहुने ३ ॥ से कि नं हरियसहुमे ? हरियसहुमे एंचिवहे एण्णते, तंत्रहा-किन्हे जाव सक्तिके । अस्य हरियमुहुमे पुरुवीसमाणवण्णाए नामं वण्णते, जे निन्धंबेण वा निग्मंबीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं आणियन्त्रे पासियन्त्रे पश्चितिसन्त्रे भवदः । से तं हरियसुहुमें ४ ॥ से दि तं पुष्पसुहुमें ? पुष्पसुहुमें पंचांबहे पण्णते, तंजहा-किन्द्रे बाद उद्दित । अत्य पुष्पायहुमे स्वयसमापवण्ये नामं वण्यते, जे इन्तस्येणं

निरमंथेण वा निरमंथीए वा बाणियन्वे अव पिछहेहियन्वे भवा । से तं प्रकृत-हुमें ५ ॥ से कि तं अंडसुहुमें ? अंडसुहुमें पंचित्रहें पण्णते, तंत्रहा-उद्दंसंडे, उन्निक-बंडे, पिनीलियंडे, हलियंडे, इल्लोहलियंडे, जे निग्गंबेण वा निग्गंबीए वा जाब पडि-लेहियव्वे भवड़। से तं अंडसुहुमे ६ ॥ से कि तं लेणसुहुमे १ लेणसुहुमे पंचित्रहे पण्णते, नंजहा-उत्तिगलेणे, भिगुलेणे, उजाए, नालमूलए, संबुद्धावट्ट नाम पंचमे, जे छउमत्येणं निग्गंथेण वा निग्गंथीए वा जाणियन्वे जाव पडिलेहियन्वे भन्ड । सं नं लेणसहमे ७ ॥ से कि तं सिणेह्सहमे ? सिणेह्सहमे पंचविह पण्णने, तंजहा-उस्मा, हिमए, सहिया, करए, इरतजुए । जे इन्डमत्येणं निम्गंयेण वा निम्गंथीए वा अभि-क्खणं अभिक्खणं जाव पहिलेहियन्वे भवड । से तं सिणेहस्रहमे ८ ॥ ४५ ॥ बाग्रा-वासं प्रजोम्बिए भिक्स इच्छिजा गाहा बहुकुलं भन्ताए वा पाणाए या निक्स्बर्मिनए बा प्रविसित्तए ता तो से कप्पड़ अणापुञ्छिता आयरियं वा उवज्ञायं वा बेरं (वा) पवित्तिं गणि गणहरं गणावन्छेययं जं वा परओ काउं विहरह, कप्पर से आपुनिछउं आयरियं या जाव जे वा परओ कार्ड विहर्ड-इच्छासि ण अंसे ! गुरुमेर्सि स्टूमण-ण्यात समापे गाहावहकुलं भनाए वा पाणाग् वा निकल्लामनए वा पथिसिनग् वा ने य से विवारिजा एवं से कप्पट भनाए वा पाणाए वा निकार्यमासए वा पर्धाननए वा, ते व से नो वियरिजा एवं से नो कप्पड अलाए वा पाणाए वा निक्स्विस्तए वा प्रवित्तनए वा। में किमाह भंते !, आयरिया पश्चवार्य जाणंति ॥ ४६ ॥ एवं विहार्(मजनाय) भूमि वा विदारभर्भि वा असं वा जं किंचि प्रभीयणं, एवं गामाणगामं दहर्जिला ॥ ४७॥ बासाबासं एजीयविए भिक्स इच्छिजा अण्णयरि विगई आहारिनए, नी से करपह भणाप्रशिक्षता आयरियं वा जन्द गणावसक्केययं वा जं वा पुरओ कार्ड विहर्ड, कापह से आपुच्छिना आयरियं ज्ञाव आहारिताए-इच्छामि णं भंते ! तुब्सेहि अस्मणणाए समाणे अन्नवरि विगर्द आहारिका एक्ट्रयं वा एक्ट्रयक्ती वा, ते य से विवरिज्या एवं में कप्पड़ अण्णवर्गि विगई आहारितए. ते य से नी विवस्त्वा एवं से भी कप्पड अण्यारि विगर्ड आहारिनए, में किमाह भेते ', आयरिया प्रवार्ध प्राथित ॥ ४८ ॥ वासावामं पजीसविए भिक्त इच्छिजा अन्नयी तं(गिन्छ)इच्छियं आस्ट्रिसए नं चेव सब्वं आणियव्यं ॥ ४९ ॥ वासावासं प्रजोसविए भिक्**य इ**च्छिजा अण्यस् उरालं कहाणं सिवं धण्णं मंगहं सस्मिरीयं महाणुमार्व तबीकम्मं उद्यसंपिकसाणं विहरिनए, तं चेव सव्वं भाषियव्वं ॥ ५० ॥ वामावार्यं प्रजीसविए निवस् इतिहास अपच्छिममारणंतियमंहेहणाज्समाज्सिए भत्तपाणपढियाइक्सिए पाओवगए कारू

१ सकारणं ।

अणवकंक्रमाणे विद्वतिसम् वा. निक्सिमिश्य वा पविसित्तम् वा. असणं वा पाणं वा साहमं वा साहमं वा आहारिता वा. तबारं वा पासवणं वा परिक्राविताए. सञ्चायं वा बरिनए, भम्मजागरियं वा जागरिनए, नो से क्यांड अणापरिस्ता ने खेव सब्बं ॥ " १ ॥ शसावासं प्रजोसविए भिक्ष इतिष्ठजा वत्यं वा पहिसाहं वा कंगलं वा पायपुंछणं या अन्त्रयरि वा उविष्टं आयावित्तम् वा प्रयावित्तम् वा, नो से क्ष्पद्र एवं बा अणेगं वा अपिड व्यक्ति। गाहाबर्कुलं भनाए वा पाषाए वा निक्समितए वा पितिनए वा, असणं वा पाणं वा स्नाइमं वा साहमं वा आहारिनए, बहिया विहार-भाम वा वियारभूमि वा सञ्ज्ञायं वा करित्तए, काउस्सम्मं वा ठाणं वा ठाइनए, अस्यि य इत्थ केंद्र अभिसमण्णागए अहासभाहिए एगे वा अणेगे वा, कत्पह से एवं बह-गए-हमं ता अजो ! तुमं मुहनमं जाणेहि जाब ताव अहं गाहाबहकुरुं जाब काउ-स्सार्थ का ठाण वा ठाइनए, से य से पश्चिम्रशिजा एवं से कप्पष्ट गाहाबद्दुलं तं चेव राज्यं भागियव्यं । से य से नो पडिस्रणिया एवं से नो कपड गाडाबद्दक्तं जाव काउस्परणं का ठाणं का ठाइकए ॥ ५२ ॥ बासाबासं पज्जोस्वियाणं नो कृष्णः निमांधाण वा निरगंबीण वा अणभिरगहियसिकासणियाणं हुन्छ, आयाणमेयं, अण-मिरगहियनिजासणियस्य अणुजाकुद्वयस्य अणुदार्वधियस्य अमियासणियस्य अणाता-विजस्त असमियस्य अभिक्खणं अभिक्खणं अपिक्छणाचीलस्य अपमञ्जणाचीलस्य तहा तहा संजमे दुराराहण भवह ॥ ५३ ॥ अणायाणमेथं अभिग्गहियसिकासिवयस्म टबाक्डयस्स अदाबाभयस्य मियासणियस्य आयावियस्य समियस्य आंभेक्खणं अभि-क्कणं पश्चित्रणासीत्रस्य पमञ्जासीत्रस्य तहा तहा संजमे सुआराहण् भवह ॥ ५४॥ बामावासं पञ्चोसविक्षाणं बःपाड निरगंबाण वा निरगंबीच वा नजी स्वारपासवण-भूमीओ पिंडेलेहितए, न नहा हेनेतिगम्हान जहा वो बासास, से किसाह भंते !? बामान में उस्सम्भं पर्णा य नमा य बीधा य पण्या व हरियाणि य अवंति ॥ ५० ॥ वासावासं पञ्जोसविद्याणं कृष्युड निस्तंथाण वा निस्तंथीण वा तश्चो समाराई गिण्हितए, तंबहा-उषारमत्तप्, पासवणभत्तप्, सेलमत्तर् ॥ ५६ ॥ वासावासं पञ्जीस-विशाण नी कप्पड़ निर्माशाण वा निर्माशीण वा पर पत्नीनवणाको होत्वीसप्पराण-मित्रेऽवि केमे तं स्विच उवायवावित्तर् ॥ ५० ॥ वासावासं पञ्जामविद्याणं नो कप्पड निर्माभाण वा निर्मांबीण वा परं पत्नोसवणाओ अहिंगरणं बहुतए, जे णं निर्माणी वा निर्माणी वा परं पञ्जोसवणाओं अहिंगरणं वयर्, से वं 'अकप्पेणं अजो ! वय-चीति' वत्तन्वे सिया, जे कं निस्पंको वा निरगंकी का पर पज्रोसक्लाओ अहिगरकं बबह से वं निज्वहियक्वे सिया ॥ ५८ ॥ वासावासं प्रजीसविदावं इह सहा निर्मा-

थाण वा निम्मंत्रीण वा अञ्चेष कदसाढे सहए वि(स्)म्महे समुप्पाजि[त्या]चा, सेहे राइवियं शामिजा, राइविएऽपि सेई शामिजा, श्रामियव्यं समावियव्यं उपसमियव्यं उक्तमावियन्वं समझ्संप्रच्छणायहरूपं होयन्वं । जो उवसमङ नस्स अत्वि माराहचा. जो न उवसमइ तस्स नत्य जाराहणा, तम्हा अप्पणा चेव उवसमियन्वं, से किमाह भंते ! उदसमसारं सु मामण्यं ॥ ५९ ॥ बासाबासं पञ्जीसविवाणं कप्पर निर्मावाण वा निर्मायीण वा तथो उवस्तवा गिष्टितए, तंत्रदा-वैठिष्यमा परिकेटा माइजिया पराज्ञणा ॥ ६० ॥ बासाबासे पज्जोसविद्याणं निर्मायाण वा निर्मायीण वा कप्पष्ट अन्मयरि दिसि वा अनुदिसि वा अवगिष्टित्व २ अत्तरार्णं गवेसित्तए । से किसाह मंते ! उस्सव्यं समया भगवंतो बासाद्व तयसंपठता भवेनि तयस्सी दुव्यके किलंते मुस्क्रिज वा प्वडिज या. तमेव दिसे वा अणुदिसे वा समणा भगवंगी परिजाग-र्रेति ॥ ६९ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पड निर्माधाण वा निर्माधीण वा गिरहाण-हेर्द जाव जनारि पंच जायणाई गंते पहिनियनाए, अंतराऽवि से कप्पड़ वत्वए, नो से कप्पड तं रयणि तत्येव उवायणाविशाए ॥ ६२ ॥ इत्रेयं संवच्छरियं धेरकप्पं अहा-मत्तं अहारूपं अहामर्गं अहातचं मन्मं काण्ण फालिना पाकिता मीमिता सीरिता किहिता आराहिता आणाए अजुपाकिता अत्येगद्वया समणा निगंबा नेणेव भव-माहयेणं तिज्यंति वुज्यंति सुचंति परिनिम्बाईति नम्बद्कसाणमंतं स्टिति. अत्येगड्या देखेणं भवग्गहणेणं सिञ्जाति जाव राज्यदक्त्याणमंतं करिति, अत्येगहवा तकेणं अवस्महणेणं जाव अंतं किंति, मसद्भवस्महणाई पुण भाइक्संत ॥ ६३ ॥ तेणं काटेणं तेणं नमएषं नमणे अगनं महावीरे रायगिष्टे नगरे यणसिलए उजावे बहुणे समणार्भे बहुणे समणीणे बहुणे सावबाणे बहुणे साविबाणे बहुणे देवाणे बहुणे देवीण सञ्चारण चेय एवसाइक्कड, एवं भागड, एवं पण्डकेंद्र, एवं पण्डकेंद्र, एकं प्रस्केद्र, एकं सवणाक्रप्ये नामं अञ्जयणं यक्षद्वं यहेत्वं सक्तर्णं सक्तं सक्षद्वं सत्रभवं सवागरणं भुवो भुवो उन्दंसेट ॥ ६४ ॥ सि-बेसि ॥ इइ सामायारी समसः ॥ पञ्चोसवणाक्यो नाम दसास्यक्षंघस्स महममज्ञवर्ष समर्थ ॥ अहवा कव्यस्तं समर्च ॥ पढमं परिसिद्धं समर्च ॥



## श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमितिके 'सेवक'



लाला दिवानचंद अमीचंद गदिया मु॰ जम्मृ-तवी

#### परिचय-

आपने पृथ्वं ग्यांने लेजांनकी यथा समय अनन्य सेवा की है। प्रममें आने जाते समय मदी, गर्मी और बसानकी बाधाओंकी पर्वाह न करते हुए सेवामे तत्पर रहकर बफादार्गका परा ? परिचय दिया है। शरीर और समयका भाग देनेवाले विरल मनुष्य होते है। आपकी यही भावना है कि जातपुत्र महावीर भगवान्के दामनकी दस 52 वर्षकी आयुमें भी खब सेवा करना रहें।

#### वमोऽत्यु पं समणस्य मगवयो वायपुरुमहावीरस्य

## बीयं परिसिद्धं

## सावयावस्सप् सामाइयसुत्तं

पढमं 'णमो अरिहंताणं •' तको 'तिश्रक्तो ॰' तको -अरिहंतो मह देवो, जावजीवं सुसाहणो गुरुषो । जिणपण्यातं तत्तं, इय सम्मतं मए गहियं ॥ १ ॥ तस्मे-पंचि-विवसंबरणो, तह णवविहवंभचेर्गुतिवरा । चउविहबसायमुको, अद्वारसग्रेके रंजतो ॥ १ ॥ पंचमहव्यवज्ञतो, पंचविद्यागरपाळणसमत्वो । पंचसमिईतिग्रतो, श्वनीसगुणो गुरू मञ्झ ॥ २ ॥ तको 'इच्छाकारेण»' पच्छा 'तस्स उत्तरीकरणेर्णः' तको 'क्रोगस्स उज्जोबगरे॰' तको 'करेमि भेते । मामाइनं, सावजं जीगं प्रवन्सामि, जाय-विवर्ध पञ्चवासामि, दुविहं तिविहेणं च करेमि च कारवेमि अनवा वयसा कायसा, तस्य भेते ! पविकसामि विदामि गरिहामि अप्यार्थ बोसिरामि'। तओ पच्छा 'बसोऽत्य णं०'। तथो सामाइवपारणपाडो बहा-'एवस्स जवमस्स मामाइव-वयस्य पंच अद्यारा जाणियन्या ण समायरिकना, तंजहा-(ते आक्षेएमि-) मणहप्पविद्याणे, वयदुप्पविद्याणे, कायदुप्पविद्याणे, सामाहयस्त सद् अकरणया, सामाइयस्य भणवद्भियस्य करणया, तस्य मिच्छामि दुष्टं । सामाइयं सम्मं काएव ण फासिन, व पासिनं, ण सीरियं, ज किट्टिनं, ज मोहिनं, ज जाराहिनं, जाजाए अञ्चपालियं य अवह तस्स मिच्छामि दुक्कं' । [ सामाइए समसो इस दौना, वयवस्त इस दोसा, कावस्य दुवाक्त दोसा, एएड जन्मवरी दोसी कागी तस्य मिन्छामि दुवर्ष । सामाहए ईरबीकहा, मत्तकहा, केनकहा, रायकहा, एवाछ वाउछ विषक्षां व्यव्यवस्य विषक्षा क्या सस्स विकामि दुवरं । सामाइए बाहारसण्या, मयसम्मा, मेहुनसम्मा, परिमाहसम्मा, एवास चउत्र सम्माह भव्याया सम्मा सेविया तस्स मिच्छामि पुत्रतं । सामाहए बहुक्तमे पहक्ते वहवारे अवायारे वार्य-तेण वा अवार्णतेण वा मणसा वयसा कामसा इप्परती क्या तसा मिन्साव उपारं । सामाइए मिहिगाईए मिहिपाछिए को वि अविही करने तास विस्कारि इंबर्ड । सामाहर् मसाइनुस्यार्पनक्वारपाहाद्यसाहवं हीर्प वा कहिये वा विकरीके या बहिनं वर्णसिविविविवासिकार्णसामं स्थानीत् सहस मिनसाबि प्रमारं । सामाप

१ सावियाको 'इत्नीकहा'ठामें 'उरिसकहा'ती केलंति ।

वदाहणविही-पदमं भूमिकासणरयहराजमुहपोतियाईणं परिकेहणा कायव्या असे भूमि जयणाए पमजिता आसजमस्यतियन्वं । पुणो मुहपोत्तियं मुहे वीक्षान आसणाओ किंचि दूरं चिक्कितु 'तिककृती॰' इवणेच गुरुबंदणा कायव्या । अई 🕷 होंतु मुणिणो तो पुन्वामिसहेण वा उत्तराभिमुहेण वा सीमंधरसामिस्स विहरमाण-तित्थयरस्य भावबंदणा करणिजा । तको जमोकारसत्तालो आरम्भ जाव 'तस्स उत्तरीयुर्तं' मणसा चेव जवारेख, तओ झाणाबस्थाए जिलमुदाए वा जोगमुदाए वा द्वित्रसंपुडमुद्दाए वा खरगासणेण वा 'इरियाबहियाधर्त्त' मणसा खेब काउरसम्मावत्थाए पढिबच्दं, तओ 'णमो अरिइंताणे' मणमा तहा फुडस्वेण उचारिला काउस्सागो पारियव्यो । तओ 'लोगस्स ॰' तमणंतरे गुरुं बंदिन्तु 'करेमि भंते । ॰ पढियव्यं । 'बाव-णियमं' इच्चणेण जेत्तियाई सामाइयाई काउमिच्छेज तेत्तियमुहत्तकालस्स मणसि चिंतणं किया उर्वावित्तु आमणे बहाविही 'णमोऽत्यु णं॰' तिक्खनौ पढियव्यं। पत्रमं सिद्धार्ण, बीयं समिहंताणं, तह्यं 'जयोऽत्य जं मम धम्मगुरूस धम्मायमिक्स धम्मोबएसयस्स ति । सामाइए काउरसम्मो वा सञ्काओ वा बक्खाणसवर्ण वा अत्तवित्यं वा कायव्यं । सामाइयपारणिही-सामाइयकालसमृतीए जहा हेड्डा णमोकारपुताओ आरढ जाव 'स्रोगस्त ॰' उचारणं. तजो सामाइयपारणपाडो पढियन्त्रो, तयणंतरं पुरुवृत्तविद्विणा 'णसोऽश्व णं०' तिकक्तो, तओ निकक्तो णमोकारस्य काउरसम्मो कायव्यो । एवं अहाबिही सामादवं पालियं भन्छ ।] मणसी दस दोसा-अविवेद जैसोकती, लामैत्वी गर्वे भर्ये जिमाणैत्वी । संसँगरोर्स्अविणेड, अवहुमीण ए दोसा भणियन्या ॥ १ ॥ इस वहुसीसा-क्रवर्गण सहसीकारे, सहंदै संखेर्व बर्लंह च । बिगर्डा वि हाँगोऽसूर्य, जिरवेरेखो मुणर्नुणा दोसा दस ॥ १ ॥ बाइस कायदोसा-कुवारेषं चलैसणं चलैदिही, सार्वेजाकिरिया-अंवेणाकंचर्णपसारणं। आरहेसा मोडर्ण मर्स विमीसणं, णिही कंपीणं क्र बारस कायदोसा ॥ १ ॥ बचीसं वंदणादोसा-अणीडियं च बैसं च, पैक्टिं पॅरिपिंडियं । टोलेंगइ अंड्रीसं चेन, तहा करछर्यशिंगियं ॥ १ ॥ मर्स्कृष्यमं मणसा-पर्डेहें तह य वेड्यींबर्ट । मर्येंसा चेव भर्यते, सिती गारेंबें कीरेंगे ॥ २ ॥ तेंबिये परिनियं चेव, रहे तिजीयेमेव या सर्व च हीलियं चेव, तहा ब्रिप्पलिखेनियं ॥ ३ ॥ विद्वमिविद्वं न तहा, सिंगं च कैरसीयणं । आक्रिकेमणाक्रवं, केंणं उत्तर्वेषुक्रियं ॥ ४ ॥ भूवं च वेंबूरं चेव, चुविकियं अपन्तिमं। बतीसवीसपरिस्ते, निस्कार्य पर्वजाए ॥ ५ ॥ पर्युणवीसं काउरसम्भदोसा-नेवन समा व बने, ही

साझे व समिर वेंद्र विवये । संबुत्तर वर्णेडदी, संबर्ध कालिये व वायस कविद्वे ह भी. १ ॥ सीसोकंपियमुई, अंगुलियमुद्दाद वादणी पेदा । एए काउरसमी, इवंति बोसा एगुणवीर्ध ॥ २ ॥

## ॥ स्य सामास्यतुत्तं समर्च ॥

णमोऽत्यु णं समजस्य भगवओ णायपुत्तमहाचीरस्य

# तइयं परिसिद्धं

## सावयावस्सय(पडिक्रमण)सुत्तं

इच्छामि र्ण मेते ! तुन्सेहि अन्मणुष्णाए समाणे देवसिर्य परिश्वमणं ठाएमि, देवसियणाणवंसणवरितावरिणतवभादवारचिनवणस्यं करेमि काउम्ममं ॥ १ ॥

#### अह पडमं सामाऱ्यावस्सर्थ

णमी सरिहंताणं ।। १ ॥ करेमि मंते ! ।। २ ॥ इच्छामि ठामि काउसमां, जी मे वेबस्थि अह्यारी काले, काइयां, बाहबो, माणसियो, उस्तृतो, उम्ममां, अकप्यो. अकरियो, दुव्याओ, दुविवितिओ, अणायारो, अविव्यवस्थो, असावग्यासमां, गाणे नह दंगणे, करितावरिते, सुए, सामाइए, तिष्टं शुत्तीणं, वादखं कसायाणं, पंचवह्मपुष्ययाणं, तिष्टं शुक्तव्याणं, वादखं सिक्यावयाणं, वारस-विहस्त सावगवम्मस्स, श्रं संविषं, जं विराहियं तस्य मिन्ह्यामि नुकारं॥ ३॥ नस्स उत्ति ।। ४॥ इन् पदमं सामाह्यावस्थायं समानं ॥ १॥

१-१-३-४ एए दोसा ण माविगाए, १-३-४ एए दोसा ण साहुणीए होति ति । भ विसेवास 'श्रीमान लाक प्यारेकाल जैन ( अंवरमाथ G. I. P. )' स्थानस्य एक्साइएण स्थानमप्रवासमधनिईए पगाविन विशिक्षामाइनस्यां दहुन्यं । ५ प्रवणत्रस्यस्याणं काउ-सम्मो किज्यह्-'आनमे तिविद्दे जान कानमोगासंसप्यक्षेगे' । 'अहुारह्पावहाण्य' मासाए, 'इष्क्राम ठामिन' 'चमो अरिहंगाणं-' तुत्तृण काउस्समो पारिजद । सन्ये वाह्यस्यस्यादा निष्णिभिष्णभासानौतिना सन्भति तथोऽनसेया । मूर्छ तु अस्ये दहुन्यं । सीचे वाहयस्यस्य निष्णिभाषास्यक्षेत्रस्य तहुन्यं वेद्यायस्त्यस्य साह्यस्य ॥१-३॥

अह चरापं परिकासकारकार

णाणाइयारपाढो

कार्यमे तिविहे पण्णमे, तं -- प्रतागमे, अत्यागमे, तदुभयागमे, (एवं तिविह्ने क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक

### दंसणसम्मत्तपाढो

अरिहंतो मह देवो • ॥ १ ॥ परमत्यसंयवो वा, सुदिद्वपरमत्यसेवणा वार्ति । वावण्णकुर्दसणवक्षणा य, नम्मनसद्द्वणा ॥ २ ॥ इय सम्मनस्स पंच अङ्गारा पेयाला जाणियव्या ण समायरियव्या, तं • – (ते आलोएनि–)संका, कंदा, वितिगित्तका, परपासंडपसंसा, परपासंडसंयवो, (एएस पंचनु अङ्गारेस अञ्जयरो अङ्गारो लग्गो) तस्स मिच्छामि दुक्कदं ।

**बुवालसवयाइयारस** इयपाडी

(पदमं अणुडवर्य-) भूकाओ राणाइवायाओ वेरमणं, (तसजीव-वेदंदियतेदंदिय-वडिदियपंचिदिए णाऊण आउटी-हणणवुद्धीए हणणहणावणपयक्ताणं ससंविधि-मसरीरसिवसेसपीटाकारिणो सावराहिणां वा विकर्णः) जावजीवाए दुविदं तिबिहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयमा कायसा, (एयस्स पदमस्स अणुञ्चयस्म भूक-पाणादवायवेरमणस्स) पंच अद्यारा पेयाला जाणियच्वा ण समायरियच्चा, तं०-(ति आलोएँमि-) वंघे, घहे, छिचच्छेए, अद्यारे, भत्तपाण(वि)शुच्छेए, जो मे देवसिओं अद्यारो कओ नस्स मिच्छामि दुक्दं ॥ १ ॥ (दीयं अणुञ्चयं-) यूलाओ मुसा-वायाओ वरमणं, कण्वा(की)लिए, गोवालिए, भोमालिए, णासावहारो(थापणमोसो), कृदसिविहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, (एयस्स वीयस्स अणुञ्चयस्स थूलमुमावायवेरमणस्स) पंच अद्यारा जाणियच्या ण ममायरियच्या, तं०-(०) सहमञ्चवाणे, रहस्सच्यवसाणे, सैदारमंनभेए, मोसोवएसे, कृदछेहकरणे, को से देवसिओ अदयारो क्यां तस्स मिच्छामि दुक्दं ॥ २ ॥ (तह्रयं अणुञ्चयं-)

१ णवण उद्दश्यारपाटा खे परमावस्तप् काउस्सागे चितिकाति ते चैव एत्व फुडरूवेण उचारिकाति । २ तस्म सम्बन्ध देवसिवस्स अद्यारस्स हुन्मासिय-हिर्वितय-दुचिद्वियस्स आलोयंतो पश्चिक्तमानि । 'णमोकारे' 'करेमि मंते । ' 'क्सारि मंगलं । 'इस्कामि ग्रामिक' 'इस्कामि ग्रामिक' 'इस्कामि ग्रामिक' 'इस्कामि ग्रामिक' 'इस्कामि ग्रामिक' । इस्का पुन्ति प्रमानि । एवं सम्बन्ध । अन्यात्व । ४ साविगाहि अस्स ग्रामे 'सम्बन्ध ।

मुलाओ शहिष्णादाणाओ बेरमणं, (सत्तसणणं, गंठिमेयणं, तालुग्यादणं, परियवत्यु-इर्ल, ससामियवत्युहरणं, इचेवमाइस्स अविष्णादाणस्स पचक्खाणं अप्याण य श्रेंनीय-वानारसंबंधितुच्छवत्थुं विप्पजहिस्त्रण,) जावजीवाए दुविहं तिविहेणं ग करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, (एयस्य तइयस्स अणुम्वयस्स धूलअदि-ज्यादाणवेरमणस्स) पंच अङ्गारा जानियन्ता ज नमायरियन्ता, तं --( · ) तेणाहहे, तकरप्यओगे, विरुद्धरजाइक्से, कूटतुक्षकृत्माणे, तप्यक्रिक्षणववद्वारे, जो मे देव-सिओ अइयारी कमो तस्स मिच्छामि दुबई ॥ ३ ॥ (चडरधं मणुव्ययं-) शूठाओ मेहणाओ वेरमणं, सदारसंतोसिए, अवसेसमेहणविहि प्रवक्खामि, जावजीवास् (दिव्यं) दुविहं तिविहेणं म करेमि च कारवेमि मणसा बयसा कारासा, (माणुस्सं तिरिक्ख जोषियं) एगविहं एगविहेणं ज करेशि कायसा, (एयस्य चउत्वस्स जनु-न्ययस्य भूत्रयेहुणवेरमणस्य) पंच अइयारा जानियम्बा न समायरियन्या, तं --(+) इत्तरियपरिमाहियागमणे, अपरिवाहियागमणे, अर्थगकीडा, परविवाहकरणे, काम-भोगतिम्बाभिकासे, जो मे देवसिको अध्यारी कभो तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ ४ ॥ (पंचमं अगुरुव्यं-) धृलाओ परिम्गहाओ नेरमणं, (केतवस्थूणं जहायरिमाणं, हिरणाञ्चत्रण्याणं जहायरिमाणं, भगभण्याणं जहापरिमाणं, दुपश्चउप्यमणं जहा-परिमाणं, कुप्पस्त बहापरिमाणं, एवं मए जहापरिमाणं कवं तओ अहरित्तस्स परि-माहस्य प्यक्कार्षं,) जावजीवाए एगविहं तिविहेणं ण करेमि मणसा बयसा कायसा. (एयस्स पंचमस्स अणुव्ययस्य थूकपरिमाइवेरमणस्य) पंच अइयारा जाणियव्या ग समायरियच्या, तं०-(०) बेत्तवत्युप्पमाणाङ्क्मे, हिरकामुक्कपप्पमाणाङ्क्मे, भण-धन्यप्त्रमानाइक्रमे, दुपय्चतप्प्यप्पानायक्रमे, कृवियप्यमानाइक्रमे, जो मे देवस्थि अध्यारो कथो तस्य मिरछामि दुक्तडं ॥ ५ ॥ (**छट्टं दिस्तिवयं-उद्व**दिमाए ग्रहा-परिमाणं, अहोविसाए अहापरिमाणं, तिरियदिसाए बहापरिमाणं, एवं बहापरिमाणं क्यं तत्तो अइरितं सेच्छाए कायाए गेतृषं पंचासवासेवणपवन्त्वायं.) जावजीवाए दुंविहं तिविहेणं म फरेमि ण कार्विम भणसः वयना कांयसा, (एयस्स छह्नसः दिसिन्यस्स अहवा पडमस्सं मुणव्यवस्त) पंच अद्यारा जानियन्या ग समायरियन्या, तं --( • ) उद्वितिष्पमाणाहक्रमे, अहरेदिसिप्पमाणाहक्रमे, तिरियदिसिप्पमाणाहक्रमे, बित्तराष्ट्री, सहअंतरहा, जी में देवसियो अह्यारो कत्रो तस्स मिच्छामें दुबढं ॥ ६ ॥ (स्तुमं उपमोत्त्परिमोक्षपरिमाण्डवपं-) उक्तोवपरिभोवविहं प्रवक्षाय-माने(प) १ उन्नविमानिहि, २ इत्यक्षिक्षि, ३ फलविहि, ४ अञ्चरमानिहि,

१ एगविश्वेष प्रमासरे

५ उच्वद्वणिविहि, ६ मञ्जणिविहि, ७ वत्यविहि, ८ विख्वणिविहि, ९ पुष्कविहि, १० आभरणविहि, ११ ध्वविहि, १२ पेजविहि, १३ मक्स्रणविहि, १४ ओर्पविहे, १५ सुबबिहि, १६ विगर्याविहि, १७ सागविहि, १८ महरविहि, १९ जेमजविहिं २० पाणियविहि, २१ मुखवासिहि, २२ बाह्णविहि, २३ उदाणहिबिहि, २४ सयणिहि, २५ सचित्तविहि, २६ दञ्जविहि, ( इचाईणं अहापरिमाणं कयं तत्ती अइरित्तस्त उद्यमोगपरिभोगस्स पद्मवखाणं, ) जावजीवाए एगविहं तिविहेणं ण करेमि मणसा बयसा कायसा, (एस णं सनमें ) उनमोगपरिमोगे (अहवा बीए गुणव्यम् ) दुविहे पण्णेते, तंत्रहा-भोय(णा)णओ य. कम्मओ य, भोयणओ समणोवासएणं पंच अदयारा जाणियच्या ण समायरियन्या, तं --(०) सन्विताहारे, सचितपहिबद्धाहारे, अप्परक्रिओसाहिमक्त्रणया, दुप्परक्रिओसहिमक्त्रणया, तुच्छी-सहिमक्खणया, कम्मओ णं समणोवासएणं पण्णरसकम्मादाणाई जानियव्वाई ण समायरियव्वाई, तं --( -) १ इंगालकम्मे, २ वणकम्मे, ३ साडीकम्मे, ४ भाक-करने, ५ फोबीकरने, ६ इंतवाणिके, ७ छक्तवाणिके, ८ केमवाणिके, ९ रसवा-णिके, १० विसवाणिके, १९ जंतपीलणकम्मे, १२ णिक्कंग्रणकम्मे, १३ दवस्मिदा-बणया, १४ सम्बद्धतलायनीसणया, १५ अगईजणपोस्णया, जो मे देशसंओ अडयारो कओ तस्म मिच्छामि दुक्टं ॥ ७ ॥ ( अट्टमं अणहादं हवेरमणवयं- ) चडिबहे अणहाइंडे पण्णते, तं०-अवज्ञाणायरिए, प्रमायायरिए, हिंसप्पवाणे, पावकम्मोबएसे. ( एवं अद्वयस्य अणहादंडासेवणस्स प्रवक्ताणं, ) जावजीवाए दुविहं तिविहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, ( एयस्स अद्भारस अणक्वादेडवेरमणवयस्य अहवा तङ्ग्यस्य गुणव्ययस्य ) पंच अङ्ग्रारा जामियव्या ण समायरियव्वा, तं --(०) कंद्रप्पे, नुखुइए, मोहरिए, संजुनाहिगरणे, वयभोगपरि-मोगाइरित्ते, जो में देवसिओ अडगारो क्यों तस्य मिच्छामि दुक्दं ॥ ८॥ (णवमं सामाइयवयं-) सावजं जोगं प्यवन्तामि, जाव-णिवमं प्रयुवामामि, वृतिहं तिविहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा कमसा कायसा, (एवंभूया वे महहणा पर्व्यणा मामाइयावसरे ममागए सामाध्यकरणे फामणाए सर्दे, एक्स्म णवमस्त सामाद्यवग्रस्म अहबा पटमस्य सिक्खावयस्य ) पंच बहुगारा जानियव्या ण समायरियन्ता, तं०-(०) मणदुष्पणिहाणे, व(इ)यदुष्पणिहाणे, कायदुष्पणिहाणे,

<sup>9</sup> सावियाहिं समणीवासियाएं णं ति वसर्वं । २ ( जेसि अड आगारा-) आए वा, राए वा, णाए वा, परिवारे वा, देवे वा, जागे वा, जक्के वा, भूए वा, एति-एहिं आगारेहिं अण्यत्य । इस्रिडेसं प्रकृतरे ।

सामाइबस्स सङ् अन्तरणवाः सामाइबस्स अनवद्विवस्स करणवाः, जो मे देवसिओ महबारो कही तस्य मिच्छामि दुक्टं ॥ ९ ॥ (हस्स देखावगासियवयं-दिवामञ्जे गोसा आरब्स पुरुशहेस छत् दिसास बाबहर्य परिमाणं क्यं तथा अहरित्तं सैच्छाए सकाएकं मैतूणं पंचासवासेवणस्य पवनसार्थः ) जाव अहोरसं द्विहं तिविहेणं ज करेमि ज कारवेमि मजसा वयसा कायसा, (अह व छन् दिसासु जान्द्रयं परिमाणं क्यं तम्मज्येति जान्द्रमा ब्रुक्ताईणं मजाया तभो अहरित्तस्स भोगोवमोगस्स पचक्काणं, ) जाव अहोरतं एगविहं तिविहेणं ज करेमि मणसा वयसा कावसा ( एयस्स वसमस्स देसावगासियवयस्स अहवा विश्वस्स सिक्सा-वधरम ) पंच अइयारा जाणिबच्या ण मगायरियच्या, तं--(०) जाणवणप्पक्षीमे, पेसवणव्यक्षोगे, सहाजुवाए, स्वाजुवाए, बहियापुग्गनपक्केचे, को मे देवसिकी अध्यारो कमो तस्स मिच्छामि दुक्दं ॥ १० ॥ (प्रकारसमं पहिषु ग्लयो-श्रहत्वर्ये-असणपाणसाप्रतसारमभवनताणं, अवंभपवन्ताणं, असुगमविश्वरणण्-मालाकणगविकेवणपणक्षाणं, सत्यमुगलाइयसावजजीगसेक्णपण-क्खाणं, ) बाब अहोरतं पञ्जवासामि, दुनिहं तिविहेणं श करेमि ण कारवैमि मणसा वयसा कायसा, ( एवं मे सहहणा परुवणा पीसहावसरे समागए पोसह-काणे फालणाएं सुद्धे, एवरस एकारसमस्य पडिपुण्यपोसहवयस्य अहवा तहयस्स सिक्सावबस्स ) पंच अइयारा जाणिबच्या ण समायरियव्या, सं०-(०) अप्पत्रिले-हिनद्रश्रिक्किहिनसे आसंबारम्, अप्पमाञ्चनदुष्पमञ्चिनसे आसंबारम्, अप्पिक्किहिय-दुप्पडिलेहिबलकार्पासवणभूमी, अध्यमक्रिवदुष्पर्माज्यस्वारपासवणभूमी, पोसहरस सम्मं अनुपालकाया, जो में देवसिओ शहयारी कभी तस्स मिन्छामि हक्कर्य ॥११॥ (बारसमं अतिहिसंविमागवयं-) समणे किमंथे फासुबएसिजेंगं-असण-पाणसाइमसाइमदत्वपिकमाइकंबलपायपुंल्लोकं पाहिद्दारियपीठकलगसेजासंयार्एणं ओसहभेसजेर्ण पढिलाभेमाणे विष्टरामि, (एवं मे सहहणा पहनणा साहसाहणीणं जोगे भने फासमाए सुदं, एयर्स बारसमस्स अतिहिसंविभागवयस्स अहवा चउत्थस्स सिक्लाबग्रहस) पंच कह्यारा जाणिकचा च समाग्रीग्रह्मा, तं --(०)सचित्रिक-क्केनणमा, सचित्तपिहणमा, कालाइक्रमे, परवदएसे, मच्छरिवा(ए)म, जो मे देव-सिक्री अद्यारी क्यो तस्स मिच्छामि दुक्तरे ॥ १२ ॥

अपञ्चिममार्णतियसंहेहजापादी

अह अते ! अपन्तिममार्गितवसंकेहणाञ्चलणाआराहणा(समए पोसहसालं पिट-केहिता पमिनता उचारपासवणभूमिं पिटकेहिता गमणायमणं पिटकिमिता इञ्जाह-

संयारवं संवरिता दुरुद्दिता उत्तरपुरत्वामिमुद्दे संपत्तिवंबादवासणे(ण) विसीद्ता) कर्यकसंपरिमाहियं विरसावशं मत्यए अंवर्ति बहु एवं द०-"बमाइखु वं अहिहेतार्व जाब संपत्तानं (एवं अनंतासिके जर्मसिता) "नमोऽखु मं अरिवंसानं समबेतानं जाव संपावितकामाणं" (पहुप्पण्यकाके महाविदेहे केते विहरमाणतित्ववरे जर्मसिता सथ-मायरियं सबम्भोवएसयं णर्मसामि, साहुपमुद्दवरुव्यहस्य तित्वस्त सन्वजीवरा-विस्स य समावद्या पुन्ति जे बया परिविजया तेष्ठ से सहयारदोसा करणा ते सन्ते आकोइन पविकामिय गिहिन जिस्साचे होऊण) सम्बं पाणाइनानं पणनकामि, सन्वं मुसाबार्य प्रवक्तामि, सर्व अदिण्यादाणं प्रवन्तामि, सन्वं गेहुवं प्रवक्तामि, सन्वं परिशाई वयक्सामि, सब्बं कोई साथं जाम मिच्छादंसणसमं, सम्बं अक्टाविजं जोगं पबक्सामि, जावजीवाए तिविहं तिविहेणं च करेमि ज सारवेमि सरंतिए अण्णं ज समणुजानामि मणसा वयसा कायसा, (एवं अद्वारसपावद्वाणाई पवक्तिता) सन्वं असर्गं पाणं साइमं साइमं चडिवहंपि आहारं पयक्कामि आवजीवाए, (एवं चड-ब्बिहं शहार प्यक्तिशा) वं पि य इसे सरीर इहं, करं, पियं, मणुण्यं, मणामं, विजं, वे(वि)सासियं, संमयं, अणुमयं, बहुमयं, मंडकरंडगसमाणं, रयणकरंडमभूवं, मा मं सीन, मा जं उन्हें, मा जं सुद्दा, मा जं पिवासा, मा मं बाला, मा नं बोरा, मा मं दंसमसना, मा मं बाइ(वं)य-पित्तिय-धंमि(कप्फि)य-सण्मिबाइय-विविद्दा रोगायंका परिस(हा उ)होबसम्मा (कासा) फुर्च 3(तिबद्ध) एवं पि य मं च(रि)रनेहिं उस्सास(णी)मिस्सासेहिं नोसिरामितिकहु (एवं सरीर नोसिरिता) कार्न अध्यनकंस-माने विहरामि, (एवं में सहहणा परूपणा अनसणावसदे परी अवसचे कए फासणाए युढं, एवं) अपन्छिममारणंतिवसंकेहणास्सणाभाराह्वाए पंत्र बाहवारा बानियन्त्रा ण समायरियम्बा, तं --( •) इहकोगासंसप्पत्रोगे, परस्रोगासंसप्पत्रोगे, जीविद्यासंस-पक्षोगे, मरणासंसप्पक्षोगे, काममोगासंसप्पक्षोगे, (मा मण्डा हुन मरणंदिव सङ्घाप-स्वणान्म अन्यहामानी,) तस्त मिच्छामि वृक्कं ॥

बहुरद्दपावडुानाई

(बाह्यजो-पाणाइकायमित्यं, जोरिकं मेहुणं दविषमुख्यं। कोई माणं सायं, स्मेहं पिजं तहा दोसं ॥ १ ॥ कळहं जन्मक्साणं, पेसुण्यं रहस्तरहसमाज्यं । परपरिवायं माया-, मोसं मिच्छतसमं च ॥ १ ॥ आरिईतसिक्केवकि-, साह्यं सक्सियं सर्वं वार्दं। संसेवियाई सेवा-, विवाई व्यक्तिसमाई तहा ॥ ३ ॥) तस्स मिक्कामि वैक्टं ॥

१ अण्णे बाबरिसे जस्स ठाचे समुचनपाठो मासाय कम्मह ततीऽमरीची । ५ 'इन्डामि ठामि॰' इस्रे पच्छा विहीए । +भण्णे पणवीसमिन्द्रलपार्व चडहस्टाम-

हस्त घटमस्य केविक्वणातस्य अन्युद्धियोमि भाराह्वाए, विरमोमि विराह्वाए, क्रिविहेनं परियंतोः गंदामि जिन्यर्जन्यस्य । शहहाखो-आयरियग्रनाए० वहा जायस्यनग्रात्वावस्सयकोहुनगर्यांको । सामेमि सन्ते जीवा० महाऽऽवस्सएँ । इह खारत्यं परिकामणायस्सयं समर्थः ॥ ४ ॥

## अइ पंत्रमं काउत्सम्मावस्सयं

देवसियपायच्छितविसोहणत्यं करेमि काउसमां । 'यस्ते वारितंतायं ॰' 'क्रोब्री॰' 'श्च्छामि ठामि॰' 'तस्त उर्गेरी॰'। इष्ट् पेखमं काउरसम्गावरसयं समर्च ॥५॥ सम्मुख्डिममणुरसपारं च उचारंति ते व एवं-अभिगिष्टिविक्छतं. अविस्मिटि-बमिच्छतं, श्रीमणिवेदिवमिच्छतं, संसहबमिच्छतं, अशामीवनिच्छतं, स्रोहबनिच्छतं, श्रीतत्त्रियमिन्छतं, कृत्यावयमिनमिन्छतं, अधन्ये धरमसन्त्रा, धरमे अधन्यसन्त्रा त्रमामी मागस्त्रा, माने रामामास्त्रा, अजीवेस बीवस्त्रा, जीवेस अजीवस्त्रा, असाहस साहसञ्चा, साहद्र असाहसञ्चा, असुतेस सुत्रसञ्चा, सुतेस असुत्रसञ्चा. कमाइहित्तप्रवणामिच्छतं, तम्बहित्तप्रस्वणामिच्छतं, अकिहिवामिच्छतं, अविवय-मिरकते, अन्यानमिरकतं, आसावणामिरकतं (एवं एयाई पनवीसविहाई मिरकताई मए सेवियाई सेवावियाई ता अरिहंतसिडकेरलिसनि तयं) तस्य मिच्छामि दुक्कडं । (चउरहठाजसम्मुच्छिमजीवे आलोएमि) १ उचारेस वा, २ पासवनेस वा, ३ बेळेस बा, ४ सिंघाबेच बा, ५ बंतेष्ठ वा, ६ पितेन्त वा, ७ पूएस बा, ८ सोकिएस बा, ९ मुद्देश था. १० सुक्षपुरगारुपरिसाडेस वा. ११ विगयत्रीयक्रवेवरेस वा. १२ इत्यी-पुरिसर्चजोगेस वा, १३ णगरनिसमनेस वा, १४ सम्बेख खेब लग्नरहानेस वा, (१वं नवहसनिद्दसन्म व्यामानुस्ताणं निराहणा ६४। (हो म ता)) तस्य मिच्छामि दुष्टं । अवि य समजस्तिपि बोलं.ते. से किं तं समजस्ति ? २ वहा आवस्सव प्रवार्थ परिकारणावरत्तवं जाव मर रएण वंदामि । 'करेमि भंते । •' 'इच्छामि ठामि •'स जो मेको सो इनस्य चेव पडमावस्सवाओ णायग्वो । १ इको पच्छा (दुवन्नसो इच्छाम समासमणी एको नवकारी विद्वीए) भिज्यभिज्यभासापादा सन्मंति तत्तोऽवसेवा। २ रागेण व दोरोण व. भहवा अक्सक्तुमा पविभिन्नेरोणं। जो मे किंचि व सविओ. तमई तिविहेण सामेमि॥ पर्व ११ एसा माहाऽहिगा कब्ना । ३ सावगसाविगासा-मनाचढरासीकम्बजीर बोमिसामचाकक्दो प्रसामगापाढा मिलाविनामासाए सत्ती-इवसेया। हुओ पच्छा 'अद्वारहपाबद्वाणाई' विद्वीए । ४ काउस्सम्ये चडकोगस्स्रहानं, केंद्र धम्मञ्चानस्य कारस्यानं करेति, तस्य भेगा ठानकरत्वठाणाओऽवसेया। 'कमो नरिरंतानं अत्तन काउरसम्मे पारिना, तबो 'स्रेगस्स •' क्रडं उचारिनाइ ति विही ।

### अह छहं पश्चनसाणावस्सर्य सञ्जयपश्चनेकाणेपाडी

गेंटिसहिन, शुद्धिमहिन, णमुकारसहिन, पोरिसिन, सङ्ग्रीरिसिन, (मनसिन्दर-कालुसारे) तिविद्देप चडन्दिदेप जादार असमं वार्च सादमं सादमं सम्मानामा-भोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेथं सम्मानाहिनतिनागारेणं नीसिरामि । इह स्टूटं पर्याणंकाणायन्त्यने सामन्ते ॥ ६ ॥

## सायगावस्सय(पडिक्रमण)सुत्तं समत्तं तइयं परिसिट्टं समत्तं

## सेसपरितिद्वविसप-

संद्रकोसी ताब बिरहजर, (जाब १११८ गाहा विरह्ना) नावार-सेसपाडीतराई (क्वासनदसासेसपाडेतराई विद्यागासिद सुचाय-मदसमपुष्कि पटुजाई) गाहाणुक्रमनिया विसिद्धनामसुई व गंधवि-स्वरमया न दिण्या ।

१ विरोसाय वायरसप् इहं प्रवस्थाणायसम् रहुन्तं । २ समं प्रवस्थार तथा वीविराणि ति वयद अञ्चेति प्रवस्थानेद् तथा बोविरे ति विरोसो । तभो प्रध्या उन्हमायरस्थाणमञ्जासस्विधिमिण्डानिदुक्तरं दिख्द । तथो दुष्णि 'मसोऽत्यु वं॰' । १ दिष्णा ताय संविधायित, वित्यरको परिक्रमणविद्दी तदंतगणवासम्बाधिती पौसद्विद्दी देसावगासिय(संबर)विद्दी मासाओऽम्बेया ।

